# शान्तकुटी-वैदिकग्रन्थमाला

## तस्यां च शास्त्र्यादिविरुदालङ्कृतेन

**बिश्वक**न्धुना

कर्मिष्ठसंघघटकानां लम्भितप्रौढिविशेषाणामुपर्तिशानां विदुषां सहयोगतश्च परामशेकसंघघटकानां नानादेशीयानामुपत्रिशानां विपश्चिदपश्चिमानां सन्निर्देशतश्च

> संपादितायाम् अयम् १२शो यन्थः

> > होशिआरपुरे

विक्वेक्वरानन्द-वैदिक-शोध-संस्थानेन प्रकाशितः
२०१७ वि०

# THE SHANTAKUTI VEDIC SERIES

Edited

with the co-operation of a Staff Organisation of about thirty specially Trained Scholars and under the general guidance of an international Advisory Board

VISHVA BANDHU, Shastri, M. A., M.O.L., O.d'A. Fr.

VOLUME XII

Published by the V. V. R. Institute

1961

## A VEDIC WORD-CONCORDANCE

Being a universal vocabulary register of about 500 Vedic works, with complete textual reference and critical commentary bearing on phonology, accent, etymo-morphology, grammar, metre, text-criticism, and ur-Aryan philology

In five Volumes, sub-divided into sixteen Parts

By

#### VISHVA BANDHU

Director, the Vishveshvaranand Vedic Research Institute and the D. A.-V. College Research Department, formerly, Principal, Dayānanda Brāhma Mahāvidyālaya.

In collaboration with

BHIM DEV, RAMANAND, AMAR NATH & PITAMBAR DATT

AND MANY OTHER SCHOLARS.

Vol. IV in Four Parts

(Vedāṅga-sūtras)

PART IV

व-ह, परिशिष्टम्

Pages I-IV and 2117-2992

HOSHIARPUR

PUBLISHED BY THE V. V. R. INSTITUTE

1961

# वैदिक-पदानुक्रम-कोषः

स च

संहिताब्राह्मणोपिनपद्वेदाङ्गस्त्रवर्गीयोपपञ्चशत[५००]वैदिकग्रन्थस्थ-सकलपदजात-संग्रहस्वरूपः प्रतिपदप्रतियुक्त-श्रुतिस्थलसर्वस्व-तिर्देशैः समवेतश्च यथासंगत-तत्तत्प्रागर्वाग्लक्षण-

विचारसमन्वितिटप्पणैः सनाथितश्र

संभूय पोड्याखण्डात्मकैः पञ्चभिर्विभागैर्ग्यूढश्च

दयानन्दब्राह्ममहाविद्यालयीय।चार्यपद्वपतिष्ठितपूर्वेण, विश्वेश्वरानन्दवैदिकशोधसंस्थानस्य च दयानन्दमहाविद्यालयीयाऽनुसंधानविभागस्य च संचालकेन

सता

बिश्वबन्धना

भीमदेव-रामानन्द-अमरनाथ-पीताम्बरदत्त-

प्रमुखानां बहूनां शास्त्रिणां

स्रायुज्य-समुपलम्भेन

संपादितः

अयं च तत्र ( वैदाङ्गिकस्य )

चतुःखण्डात्मकस्य ४र्थस्य विभागस्य

४र्थः खण्डः

व~ह, परिशिष्टम् पृष्ठानि, I<sup>XIV च २११७--२९९२</sup> च

होशिआरपुरे

विश्वेश्वरानन्द-वैदिक-शोध-संस्थानेन प्रकाशितः

#### (All Rights Reserved)

Printed and Published by Dev Datta Shastri, at the V. V. R. I. Press, Hoshiarpur. First edition, first issue, 1961. Quality I, 375 Copies.

(अधिकार-सर्वस्वं सुरक्षितम्)
होशिकारपुरे वि. वै. शो. सं. सुद्रागृहे
देवद्त्तशास्त्रिणा सुद्रापितः प्रकाशितश्च ।
प्रथमं संस्करणाम्, प्रथमः प्रकाशः, २०१० वि. । १म कोटिः, ३०५ प्रतिकृतयः ।
मूल्यम् ४०) रु. ।

Prepared and published under the patronage of the Governments of the Indian Union and the States of Panjab, Jammu-Kashmir, Himachal, Uttar Pradesh, Bihar, Assam, Orissa, Madhya Pradesh, Bombay, Mysore, Kerala, Rajasthan and Madras, the former Princely States of Hyderabad, Travancore, Baroda, Indore, Kolhapur, Sangli, Patiala. Nabha, Jodhpur, Bikaner, Idar, Alwar, Udaipur, Shahpura. Sirmur and Keonthal, the former Princely Estates of Awagarh and Vijayanagaram, the Universities of Paniab. Poona, Andhra and Calcutta and the Trusts and Charities of Swami Vishveshvaranand, Shri Bandhu, Shri Moolchand Vishva Kharaitiram, D. B. Krishna Kishore. Shri Dhani Ram Bhalla, Shri Jai Dayal Dalmia, R. B. · Jodha Mal Kuthiala and other donors.

### अथ

# वैदिक-पदानुक्रम-कोषे

वैदाङ्गिके चतुर्थे विभागे

चतुर्थः खएडः

व

१्वª- नाशि १,४,१२. २व<sup>b</sup>- वः श्रप ४७,२,२; ग्रुप्रा १,८१; वम् ऋत ४, २, १०; ३, २; याशि २,५१. व-कम्प-लोप- -पः उसू ८, ३०. व-कार- -रः या १०, १; १७; ऋपा; -रम् उस् ७, ४; ५; -रस्य याशि २, ५७: शुप्राः ्-रात् ऋपा १४, ५२: -रे ऋप्रा ९.११: श्रुप्रा: -रेण श्रुप्रा **19,8.** वकार-पूर्व- -वी: तैप्रा १४, २. वकार-प्रतिषेध- -धः पावा ६, ४,६६. वकारा(र-श्रा)दि- -दि ऋप्रा २,३५; -दिः निसू २, १०: १०; -दी शौच ४,१८. व-पर- -रे ऋत ३,२,५. व-म-द्- -दाः भाशि ४७. व-छोपा(प-अ)प्रसिद्धि- -द्धिः पावा ६,१,६५. व-स्वरित<sup>c</sup>-- नाश २, ३, ५; -तौ याशि २,३३. र्वंश्व- पाग ५,१,५०; ६,३,११९; - † ० च श्रापमं २,१५,५; श्राय २,९, २; कागृ ११, ३; भागः; माय २,११,१४१°; -शः कौसू १३५, १; या ५,५ई; −शस् शांश्रौ १७, १, १७; १०, ६;

> श्रापश्रौ; -शाः मागृ२,११,१५; -शात् माश्रौ १, ५, १, १३;

–शान् श्रापश्रौ ११,८,१; १०, ८ †; बौश्रौ; -शानाम् बौश्रौ २५,५: १०: -शे बौश्रौ ६,१: १८××: -शौ श्रापश्री ११,७, ९; बौश्रौ ६,२५: १७; वैश्रौ. वांशिक- पा ५,१,५०. वंश-गुल्म-नि(भ>)भा- -भा श्रप ५८<sup>२</sup>.४. ६: -भाः श्रप ५८<sup>२</sup>, २,६. वंश-गुल्म-प्रतीकाश- -शाः श्रा 42,8,8. वंश-गुल्म-स-रिमा- - रमयः अप 42,8,8. वंश-भार-> वांशभारिक- पा ५, 9,40. वंश-मध्यम- -मयो: गोग्र ३, ३, वंश-वश- -शः श्राप्तिगृ २,६, ७: वंशा(श-श्र)प्र- - अम् कौसू ३६, ६: - जे कौस ४१,६. वंशा(श-श्र)न्त- -न्ते माश्री २, २, वंशा(श-अ)न्तर---रेषु आगृ २, ८,9३. वं(श>)शा-व(त्>)ती- पा ६, ३,११९. २वंशा - पाग ४,३,५४; -शम् वैगृ ५,७:६; -शान् कौस् १३५,९; -शे गौपि १,४, १; बौध २, ९,३. वंश-चारित्र- -त्रम् वैध ३,७,१२. वंश-ज- -जै: बृदे ६,३९;५८.

वंश-पृष्ठ- - षात् कौस् १३५,९९ ई. वंश-विवर्धन- -नम् वैग् ७, ८: वंश-स्थ- -स्थेभ्यः बौगृ ३,९, ६. वंशो(श-उ)द्वीक्षण-> १ °णिकb--कम् कागृ १२,२. वंश्य- पा ४,३,५४; -श्याः आपध १, ७, १२; हिंध १, २, ६९; -इयान बौध ४,८,६; बृदे ६, १४२; चव्यू धः ३६; -श्ये पा ८, १,१६३: -श्येन पा २, १, ३वंश- शुप्रा ४,३. †वंसग'- गः तैप्रा १६, २०; श्रप्रा ₹,४,٩. वंस्र ऋश ५,१८%. √ चंह पाधा. भ्वा. श्रात्म. बृद्धी. वक्1-> वाकायन- -नाः बौधीप्र ₹: ८. वकल - लम् श्रापश्रौ १,६,८+; -लै: वाध्रश्री ३, ८१:३. वक्ल-पाउमी २, ३,११०. वक्तव्य-, वकुम् प्रमृ. √वच् द्र. १वऋका!- पाउ २,१३; पाग ५, १, · १२३<sup>1</sup>;७,३,५३; -कः য়য় ७, ५६+; -का श्रप २३, ३,५××; -काः काश्रौ. १७, १, १६<sup>m</sup>; -काम् शंध **४०५**; -क्रौ श्रापशु २१,२; ६; हिछ ६, ६०; ६५. वाऋ- पा ५,१,१२३. वक्र-ता- पा ५,१,१२३. वक्र-तुण्ड"- -ण्डम् बौध २, ५, २१‡.

वद्य-स्व- पा ५,१,१२३. वक्र-पश्य--क्षः हिथ्री १२, ८, ३; ब्रापग्र १५, २; १८, १; बौग्र १०: १; हिशु ५-६,२. वका(क-ग्र)ङ्ग"---ङ्गाः बौद्य २०:२. वका(क-श्रा)लिखि(त>)ता<sup>в</sup>--तानाम् काश्री १७,७,२४. षिकत- -तम् वैष् १,९: ५. विकिमन्- पा ५,१,१२३. वक्रपाल- (> वाक्रपालेय- पा.) पाग ४,२,८०. †२वका<sup>०</sup>- -कायाम् दाश्रौ ११,२,३; लाश्री ४,२,२. वका-कपिशीर्फी- -प्पयाँ द्राश्री ११,२,२;३; लाश्रौ ४, २,१;२. √बक्ष(वधा.) पाधा. भ्या. पर. रोवे°, वक्षति अप ४८, २८ 🗗. नंबवक्षिय° निघ ३, ३; या ३, १३र्क. वक्षण'- -णानाम् श्रापश्रौ १३, १५,११<sup>६</sup>; -णे वैगृ ५,४ : ३२. वक्षध⁰- -थः या ११,२०‡. ववस्तुh- -क्षः श्रापश्री १७,८,२†i. वत्त- पाउ ३,६२. १वक्षणा'- -णासु कीस् ३६, २६. निघ १,१३. श्वक्षणांजयन् हिश्रौ १५,७,१६. वक्षणे-स्था°- -स्थाः ऋपा ५,२८‡. √वङ्ख् पाघा. भ्वा. पर. गतौ.

३८<sup>m</sup>; --झः श्राश्रौ ३, ३, १‡; १२, ९,३; शांधी: श्रापधी १४, २९, ३<sup>‡¹</sup>; या **४,** १६<sup>२</sup>†∮; ो ५. ५: -क्षसः श्रापश्री ७, २४, २; बौधौ; -†क्षस<sup>,</sup>" श्रापन्नौ १४, २९,३; हिन्रौ १५, ७,१६. वक्ष-स्थिते(त-इ) न्दिरा-लक्ष्मन्°--इम जैथीका १. १ वक्ष्यकाम- -मः अप्राय ३, ९. बदयत्-, वस्यमाण- √वच् द्र. √वख् पाधा. ¥त्रा. पर. गतौ. √वच् द्र. वग्नु− √वङ्क् पाधा. भ्वा. पर. कौटिल्ये, गतौ च. †बङ्कु°- -ङ्कुम् श्रापश्रौ **१७,** २२, 9; हिश्रौ **१२**, ६,२६. विङ्कि<sup>e</sup>- पाउ ४, ६६; -†ङ्कयः श्राश्रौ ३,३,१;१०,८,७; शांश्रौ ५, १७, ६; मीसू ९, ४, १३; -ङ्कीणाम् शांश्री १६,३,२४; मीस् ९,४, ७; १४. बङ्क्षण<sup>p</sup>--- -णान् हिश्रौ ९, ४,३२<sup>६</sup>; -णौ वैश्रौ १६, १८:१६<sup>8</sup>; विध ९६, ९२. २वक्षणा<sup>e</sup>- -†णः श्रप ४८, ७६: विङ्क्ण<sup>p</sup>- -ङ्क्णयोः आग्निगृ ३, ५, ७: १०; बौषि १,६: ५: ३,३, १२; हिपि ६: ५.

४, ६८. √वङ्ग् पाधा. भ्वा. पर. गतौ. वङ्ग'- पाग ४, २,१३८; -ङ्गान् वौध १,१,३०. व(इ-स्र)ङ्गा(इ-सा)दि- -दिप् अप 48,8,8. बङ्गीय- पा ४, २,१३८. √वङ्घ् पाधा. भ्वा. श्रात्म. गत्याक्षेपे. √वच्<sup>s</sup> पाधा. श्रदा. पर., चुरा. उभ. परिभाषेंग, वक्ति नाशि १. ५. ४३; वच्मि श्रप ३८,१,१. ऊचे भाश्रौ ९, ८, २; उवाच शांश्रौ १५, १८,५<sup>१४</sup>××: बीश्रौ: **ऊचतुः शांश्री १५,२२,१**; वौश्रौ १८,४५: १७: वाधुश्रौ; ऊचिरे बृदे ४, १०८; ऊचुः शांश्रौ १४, २९, १××; वौधौ; उवक्थ श्रश्र १, १०५; ऊचे बृदे ७.६६: वस्यति धूश्री ३, ४६:६; सु वक्ष्यसि माश्रौ १, ७,४, ११‡; वक्ष्ये जेश्रोका५; श्राप्तिगृ ३,१०, ४:२; श्रप; वक्ष्यामि वौश्रो १४. २०:२; वाधूश्री; मैश्र ४१: वक्ष्यामः आश्रौ १, १, १××; वौश्रौ; अवध्यत् काश्रौसं ३५: ५; या ५, ७××; सवस्यामहि वाधूश्री २,१३:४. वोचः †शांश्रौ ५,१,१०५; १६, २९, ८; वाधूश्री; बोचे या ५,७‡; वोचत आश्रो ५, ७, ३;

a) वस. 1 b) = बीगा-विशेष-। c) संघाते ऋषि केचित् । d) घा. निवासे वृत्तिः। e) वैष १ इ. 1 f) = शरीरावयव-विशेष-। g) सप्र. वक्षणानाम् <> बङ्खणान् <> बङ्खणौ इति पाभे. । h) वैप २,३स्तं ह.। i) पामे. वैप १ वनक्षे ऋ ८,९३,९, टि. इ.। j) अर्थः ? = ऊर-संधि- इति रद्रदत्तः, = कटिप्रदेश- इति केशवः, = उदर- इति C., = पार्श्व- इति MW.। k) = नर्दा-। l) पाठः ?। सपा. काठ ३५,१४ आपश्री १४, २९, ३ वृक्ष एज्यन् इति, शौ ६, ४९, २ अप्तः अर्देयन् इति च पामे. । m) y 9083 m a. 1 n) पामे. वैप १ <u>व</u>श्सा काठ ३५, १४ टि. इ.। o) विप. । सस. > वस. > इस. । संधि-। q) व्यप.। r) =देश-विशेष-। s) या २,२३; ३, १३, १२,१३ पा २,४,५३; ३,१,५२;६,१,१५: ७,४,२० पाना १,२,२८; ३,१,८६ परामृष्टः इ.। t) वक्ष्वाम् इति पाठः ? यनि. शोधः ।

वत्तस्<sup>६</sup>- पाउ ४, २२०; पाग ५, ४, | वङ्घर<sup>०</sup>->॰र-भण्डीरथ- पा,पाग २, |

शांश्री ७,६,३; अवोचत् शांश्री १५, १९, १<sup>६</sup>; २४, १; निस्; †अवोचः आपश्रौ १०,१,४°; वौधौ: अबोचम् आधौ ३, ८, १‡, अबोचाम बौध्रौ २४, १:२;६:६;७:४; निसू; वोचेः काश्री १३, ४, १९‡; वोचेम>मा ऋपा ८, ३२ ई; †वोचेमहि ऋपा ८, ४७: शैशि ५६. उच्यते आपश्री १९ १५, ६ ; बौधी; उच्येते या ४, १९<sup>२</sup>××; उच्यन्ते हिश्रौ १,१,३३: आग्नियः; उच्यताम् आग् ४,७, ३० 🕆 ; बौषि २, ९ : २० ; गौषि ; †वच्यस्व शांश्री १२,१५, १<sup>२</sup>: उच्येत बृदे २,८८; मीस्२,३,२. वस्यते जैश्रीका १४२; श्रप; वक्ष्यन्ते अप २६, ४,४; कौशि ८; श्वक्ष्येत<sup>b</sup> निस् ३,८:२१.

१५;८,१६,३××; ऋप्रा २,४४. वाचयित आश्री १,११,७; शांश्री १,१५,१३; ८,१२,९; काश्री; वाचयित आश्री ४,६,३; बौश्री १६,२:८; माग्र १,६,४²; वाचयीत आग्र १,८,१४××; वाचयेत आश्री १,११,१××;

मंजवाचि शांश्रौ ७, ९, ६; १०,

वाचित्रप्रे शांग्र ४,४,१३: गौपि २,५,४.

वाच्यताम् गौःपि २,५,५. विवाचियपेत् वाश्रौ १,७,२,२८. विवक्षेत् ऋषा १४,६७.

शांश्री; वैताश्री २,१५‡°.

उक्त,का-पाग २, १, ५९; -क्तः

आओ २, १९, १५××; शांधी; वैश्री २०, १४:४<sup>१, d</sup>; -क्तम् श्राश्री १, ९, ४××; काश्री; आमिगृ ३, ८,१ : ३१<sup>१</sup>°; पावा १,१,४; १२××; -क्तया जैश्रौ १४:२७: जैश्रीका १४७; कप्र ३,४,३: -क्तयोः ग्राश्रौ १२, ९, १२: -क्तस्य वौश्रौ१४,५:३६; -क्ता आधौ २,१८,१७; ६,१४, २; बौश्रौ; आपध २,२,५<sup>1</sup>; -क्ताः आधौ १,६,१; ३,७,१; ७, १, २; ५,२२; ८,३, २९; श्रापश्री; चृदे ६,१३६<sup>8</sup>; -क्तात् विध ५, ७३; -क्तान् वैताश्रौ २,१०; लाश्री ७,६,१०: -कानि श्राश्री ९,२, १: श्रापश्रौ १९, १७, ७; वौश्रौ; -काभ्याम् लाश्रौ ७,५, २०; -क्ताम् वाश्रौ १,१,१,७२; वैश्रौ १४,५: १८; श्रप १, ५०, १०: -क्तायाम् शांश्री १५, २२, १<sup>२</sup>; काश्रौ; -क्तासु अपं १:२२; -के आश्री २,१,२१××; शांश्री; -केषु श्राप्तिगृ ३, ३, १: २२; चृदे ४,६९; -क्ती शांश्री ६, ८, ५; १८,२३,४; बौश्रौ. उक्त-ऋषि- -िषः श्रश्र २, ३२. उक्त-काम-त्व- -त्वात् मीस् २, २,२९. उक्त-काल-दीक्षाb- -क्षा लाश्री १०,५,१७. उक्त-किया- -याम् अत्र २, ३२. उक्त-त्व- - वात् पावा १, २,

2,0,96. उक्त-दैवत¹— -तानि ऋग्र २,१, उत्त-पद्1- -दः माश्चि १२,७. उक्त-परिशिष्ट— -प्टानाम् श्रप १८<sup>२</sup>,२०,१. उक्त-पाद्र!- -दम् पि ३,७. उक्त-प्रकार- -रेण कागृड ४५: 98. उक्त-प्रकृति!— -तयः भाश्रौ ९, 9,9. उक्त-प्रज्वलन**– -नम्** अप १८<sup>र</sup>, 92,2. उक्त-म(न्त्र≫)न्त्रा¹- -न्त्राः बृदे ८,१२६; - न्त्रे बृदे ८,१२५. उक्त(क्त-ऋ)र्षि--र्षिः श्रश्न ३.४. उक्त-लक्षण¹- -गान् वैश्रौ १,४: १३; -णेन श्राप्तिगृ १,७,३:२. उक्त-वत् वैश्रौ २१,४:८. उक्त-वर्जम् शुप्रा ८,३५. उक्त-व्रत- -तम् वैश्री १, ४:४. उक्त-संख्या- •ख्याम् वैश्री १२, उक्त-संप्रैष<sup>1</sup>- -पः वौश्रौ २५. 96:98. उक्त-होन- -नेषु वैश्रौ २०,२४; उक्त-हेतु-त्व- -त्वात् मीसू २, ३,२७; ४,४,७. उक्ता(क्त-श्रा)चार!— -रः वैध ३, 92,८. उक्ता(क्त-अ) नुक्त- -क्तम् अपं १:४; -कस्य अं १:१. उक्ता(क्त-अ)न्वयं- -यानि निसू ६,२:२.

उक्त-देव(त>)ता¹- -ता ऋश्र

६४³; **२**,२,२९.

a) वैप १ द्र. । b) पाठः ?। चक्ष्यते, बक्ष्येते इति मूकी. । c) पाभे. वैप १, २३१२ c द्र. । d) पाठः ? ॰क्तम् इति शोधः (तु. संस्कर्तुः टि.) । e) उक्त वि॰ इति पाठः ? यिन. शोधः (तु. वौपि १, १५: १०) f) पाभे. पृ १४२३ g द्र. । g) पूर्वेण संधिरार्षः । h) चस. >कस. । i) वस. ।

उक्ता(क्त-ब्रा) वलेखनी- -नीम् कौस् ३९,१२; ४७,५४. उक्ता(क्त-ब्र)विकार- -रात् मीस् १०;५,१९.

डक्तवत् - -बस्सु वैष्ट १, ७:१३; -बान् कप्र२,९,१६; बृदे २,५८. उक्ति - -क्तिम् जैश्रीका ११५; अप ७०३,११,१४; -क्तेः हिथ्री १३, ५,४.

उक्त्वा श्राश्रो १,२,२०××; शांश्रो; उक्त्वाऽउक्त्वा काश्री १,५,१७<sup>२</sup>. २उक्य<sup>8</sup>- पाउ २, ७; पाग ४, २, ६०<sup>b</sup>; -क्थम् †ग्राश्रौ ५, ९, २६××: १४, २६<sup>014</sup>; ८, ११, ४º: शांध्रो: वैताध्रो २९, ८१1; या ६, ४; -- क्थम्ऽ-क्थम् बौश्रौ १४, १०:२; २३, ५:२४; -क्यस्य निस् ३,२:५‡; -‡क्था बाधौ ५, ९, १; या १२, ३४; -क्यान् आश्री ८,७, १३<sup>६</sup>; निस् ५, ७:३<sup>b</sup>: -क्थानाम् वीश्रौ १४,२ : २४; लाश्रौ ८, १, ८<sup>b</sup>; धस् १, ५:२६; निस् ४, ५: ८<sup>b</sup>××: -क्यानि शांश्री १२. ३,४××; श्रावश्रौ; धुसू **१, ५**: ४<sup>b</sup>; निसू, ३, ३:२७<sup>b</sup>; -क्याय वाधूश्रौ .४, ८९: २६; -क्थे आश्री ६, १, १<sup>b</sup>; शांथी; - वंदें अन्ये बीधी १३, ७:४; श्रापमं २, ११,८; २९; -क्येन आश्रौ ८,११, ४५; शांश्रौ १०,९,१७‡: बीश्रो: -‡क्येभिः शांश्री ७, १०, १३; बौश्री; -क्येभ्यः द्राश्री ५, ३,५; लाश्री २,७, ४; छुस्; -क्येषु श्राश्री ५, १०, २४<sup>1</sup>; शांश्री; -क्येः श्राश्री ८,६, १२; शांश्री.

शौविथक,का<sup>1</sup>- पा ४, २, ६०; -काम् निसू ३,४:१२.

क्षौक्थिक्य- पा ४, ३,

१२९. उक्थ-छुन्दोयोग- न्गान् लाश्रौ ८,१,१२.

उक्थ-स्व--स्वम् निस् ४,५:५. उक्थ-पात्र<sup>k</sup>-- न्त्रम् श्राश्री ५, ९,२६; ७, ३, २२; -त्राणि या ५,११.

उक्य-प्रणय<sup>1</sup>— -यः निसू ३,३ : २,१२ : ४,७,४ : ५५, ५ : ३६; ८:१७; –ये निसू ४, १३ : १८; ६, ६ : १७; **१०, १ :** २; –यो निसू ६,४ : १; ६ : २५.

उक्थ-प्रसृति - -तयः निसू ९, ८:२.

उक्थ-मुख™— -खम् शांश्री ७, ११,३; १२-१३, २××; वैताश्री २१,२; २२,१२; २५,७; -खात् शांश्री ७, १४,८; -खानाम् शांश्री १३, १०, ५; -खाय वैताश्री २०.१६.

उक्थमुखीय,या- -यम् शांश्री १४,३,८; -या शांश्री १२, ३,५; ४-५,२; -याः शांश्री ११, १४, ३१<sup>ग</sup>; १२,६,१; १३,२४, १८; -याम् शांश्री १२, ६, २; -यायाः शांश्री ११,१४,२१

डक्यमुखीय-तृच-पर्यास-सो त्रैताश्री ३९,३.
डक्य-वर्जम् वैताश्री ३३,१;२२.
डक्य-वीर्यं - - यम् शांश्री ७,९,
६; १०, १५; १९, २५; २०,
११××.

उक्थ-च्यतिहार- -रः निसू ४, ५:९.

उक्थ-शस्— पाना ३,२,७१. उक्थ-शास्— पा ३, २, ७१; —†॰शाः शांध्रो ७, ९, ७; काध्रो; —†शासः या १४, १०; ऋत्रा ९,३७; ग्रुप्रा ३,१२३. उक्थ-शास्त्र<sup>p</sup>— -स्त्रात् उनिस् ८:३१.

उक्थ-सं(स्था>)स्थ<sup>त</sup> - रथम् निस् ७,५: ७;७: ३६. उक्थ-संपद् - पत् वैताश्री २०, २०; -पदः वैताश्री २१, ६. उक्थ-समाम्नाय - न्यः निस् ३, २: ९.

उक्य-स्तोत्रिय- > वा(य-प्र)
जुरूप- -पाः वैताश्री ३१, २६;
३२, ११; -पी वैताश्री २७,
१५; ३१, २०; ३३, १८.
उक्य-स्तोत्रीय- -यान् निस्
४,११:११; -येषु निस् ७,८:९.
उक्य-स्थाली- -लीम् वैश्री १५,
२:९<sup>1</sup>; -ल्याः वैश्री १५, ३७:
१; १५; ३८:७.

a) वैप १ द्र. । b) = साम-विशेष- । c) उन्थम् इति BI. । d) वैतु. BW. MW. उन्थंनाच् इति प्राति. । e) पामे. पृ १९९८ p द्र. । f) पाठः ? उक्तम् इति C. (तु. सोमादित्यः) । g) उन्थम् इति प्रान. । h) = अग्निप्टोम-विशेष- । उन्थमें इति प्रान. । i) व्नथ्मेषु इति प्रान. । g) विप., नाप. (उन्थम-थाध्यायिन-) । g0 पूप. = [उन्थसंबन्धिन-] सोम- (तु. भाष्यम् , तु. च) । g1) नाप. । g2) वस. । g3 पाठः ? व्या इति शोधः (तु. g3. । g4) वस. । g7) सप्र. प्राप्ती १२,१,९४ प्रमृ. उन्थ्यस्थालीम् इति पामे. ।

9 उक्या(क्य-श्र)न्त- -न्ते लाश्रो ८,१,८; निस् ३,३:३१; ३५; ३७; ८,४:२२; -न्तेषु लाश्रो ८,९,९५; निस् ६,४:३. २ उक्या(क्य-श्र)न्ति - न्तस्य खुस् १,५:१; ८.

†ड(क्थ>)क्था-मद्र<sup>b</sup>- -दः तेप्रा ३,२; -दानि आश्रो ५,९, १; शांश्रो; -देः वौश्रो १९,७:

√उक्याय > †उक्यायु--युवम् वौश्रौ ७, १८: ५<sup>८</sup>;१९: ६××; -युवे वौश्रौ ७,७: १२; २६,३१:५; ६.

उ<sub>र्</sub>क्थ≫)क्था-शस्त्र<sup>b</sup>--स्त्राणि जुपा ३,१२९.

उक्थो(क्य-उ)त्तम- -मे लाश्रौ ६,९,२.

ह, ९, २.

उत्तर्ध्य, त्रस्या <sup>b)0</sup>— -क्रथ्यः आश्री

ह, १, ३<sup>e</sup>; ९, ३ † <sup>f)E</sup>; ११, १<sup>e</sup>; ७,

४, १५<sup>e</sup>××; शांश्री; काश्री १८,
२१, ४ † <sup>f</sup>××; काश्री सं <sup>h</sup> २८:
१९ <sup>2</sup>; २१ <sup>2</sup>; हिश्री १५,
५, २६ † <sup>f</sup>; २५ † <sup>f</sup>; १७, ३, २४ <sup>f</sup>;

केग्र १, १: १० <sup>e</sup>; त्रप ४८,
६२ † <sup>f</sup>; गोंघ ८, १८ <sup>e</sup>; निघ ३,
८ † <sup>f</sup>; -क्ष्यम् † आश्री ४, ६, ३ <sup>k</sup>;
९, ४ <sup>k</sup>; ७, ८, ३ <sup>f</sup>; शंश्री; काश्री
२, ६, २० <sup>f</sup>; १४, ८ <sup>f</sup>; १०, ५,
२<sup>m</sup>; २२, ५, २३ <sup>e</sup>; आपश्री ६, ४,

१०<sup>6</sup>; १२,१८, २०<sup>1</sup>; या ११, ३१‡ई; -क्थ्यस्य आपश्रौ १३, 9६, २º; १८, ११, ७; १२, १; २२, २७,६1; १६1; वौश्रौ; -क्थ्या निस् ३,१:२०<sup>6</sup>;-क्थ्याः श्राध्रौ ७, ७, १०; ८, ४, २०; ११, ५, २; ८; शांध्रौ; काश्रौ રક,ર,ર<sup>e</sup>; ૨૧<sup>e</sup>; શ્રાપશ્રી ૨૨, २०, ७; हिश्रौ १७, ७, १९<sup>२०</sup>; -कथ्यात् काश्रौ १०, १, १३<sup>1</sup>; २५,१३,१०°; श्रापश्रौ १४,२, ६; माश्रौ; मीस् १०, ५,४३; -क्थ्यान् आश्रो१०,५,१०;काश्रो २४,७,२३<sup>६</sup>;श्रापश्रौ;-क्थ्यानाम् बौश्रौ १८, ४७: १९; वैताश्रौ ३२,१५; -वध्यानि आश्री ८, ४, ४<sup>०</sup>; शांश्री; -नध्याय वीश्री १२,७: १; हिश्रौ १३, ३, ३; ४, १९; -क्थ्ये ग्राश्रौ ५,३, ३; शांश्रो; वैताश्रो ३५, १६<sup>०</sup>; निसु २,१२: १५<sup>१</sup>, -क्य्येन ब्रापश्रौ **१४,**१,२; २२,७,२६<sup>1</sup>; १०, ३; ६××; बौथ्रौ; हिश्रौ ९७, २, ४७⁵; -कथ्येभ्यः शांत्री ९, १, ९; श्रापश्री १२, २८, ११‡; वौश्रौ; -क्य्येषु श्राश्रौ ७,७, ११; ८, २, १; ४,७; निसू ६, २: २४; ८: १८; -क्थ्यैः माश्रौ २, ५, ३, १२; -क्थ्यो शांश्रौ १४, ७, २; ४२, १९; काश्रो. उक्थ्य-चमस- -सानाम् आपश्रौ १४,२,२. उक्थ्य<sup>e</sup>-ता- -ता लाश्रौ ८, १,१६.

उक्थ्य-तृतीय- - -यम् श्रापश्रौ १२,२८,११.

उक्थ्य-स्व- -स्वात् निस् ६, ८:९; ९,६:२०.

उक्थ्य-दर्शन- -नम् निस् ६,८:१८.

उनध्य-पक्ष<sup>a</sup>- -क्षः काश्रौ २१,१,३.

उन्थ्य-पर्याय<sup>t</sup> - -यात् श्रापश्रौ १४,२,६; नैश्रौ १७,३ : १; हिश्रौ ९,७,२०; --ये श्रापश्रौ १८,६, ७; हिश्रौ १३, २, २२; --येषु नौश्रौ १६,५:१८,२९,२ : ८; --यै: नौश्रौ ८,८:२३××; हिश्रौ ९,७,२०

उक्थ्य-पात्र - न्त्रम् आपश्री १२,१,१४; काठश्री११५; माश्री २,३,१,१५; वैश्री; - त्रे माश्री २, ४,३,२; १३,२३; - त्रेण श्रापश्री १२, २८, ११; काठश्री १४४²; माश्री२,४,३,९; हिश्री ८,८,४२. उक्थ्य-पूर्वं - - वेम् काश्री २३,२,४.

उनध्य-प्रमृति-संस्था--स्थाः वैश्री १७,१:१. उनध्य-लोप--पेः मीस् ८, ३,२१.

हरध्य-वत् वाधी १२,६,८. ·स्वरूप-विष्रह्°- -हाः द्रापश्रौ १३, ८, १५; -हाभ्याम् हिशी ८,८,५२; -हेभ्यः धीधी २१, ९९: ४: -हेषु बीधी २६, १९: ३: ६५,२३: ५: वंधी ६५,३७: v: -है: गामी २,४,३, १; वैश्री १६,१०:३;१७, १:५;२:५; हिधी ८, ८, ४१; ९,२,३५; ७, 93. सरम्प-विशर्ण<sup>b</sup>— -णम् काओं ६०,७,१०. टक्ष्य-विच्छेद्र-वचन<sup>c</sup>-न्नात् भीत् १०,५,४६. उपध्य-रोप- -पम् श्राग्धी १२,२९,८: -पस्य धावधी १२, 35,8. **उ**न्य-संयोग- नात् भीस् 4,9,34. टक्य-सं(रया>)स्य<sup>0</sup>--स्यम् निस् ९,६ : १८. टवय्य-संमित - -तम् श्रापध २,७,४. टनध्य-सामन्1- -म निस्

डनध्य-स्तोतिय- -यान् रात्री ११,२,१३; -येषु थाश्री ९,६,४. डनध्य-स्तोत्रीय--यम् निस् ४,३:३६<sup>b</sup>; -यान् निस् ४, १९:१८. डनध्य-स्यान्धी- -की काश्री ९,२,१५; बीश्री २५,१३:१३;

९,४:३१; -मिनः आधौ ९,

€.e..

–होम् धापश्री **१**२, १, १४<sup>1</sup>; काउसी ११५: बौधी ७, २: १४××; माधी २, ३, १, १५<sup>६</sup>; ४,३,३: हिश्री ८,१,२६ ; -स्या काठभी १४४3; -त्याः वीधी ७,१८-१९: ३; नाश्री; -ल्याम् बौधौ ७,१८:४; १९:५××; वेधी २१,४:४. उपय्या(क्य्य-स)ग्निष्टोम--मी वैताश्री ३८,८. डक्ष्याग्निष्टोम-संयोग--गात् मीस् १०,५,४९. डक्य्या(क्थ्य-श्रा)दि— -दि काश्री १४,२,१०; -दिषु काश्री ६०,६,२१; श्रापश्री ११ १३. ३; वैताधी १७,६; मीसू ३, ३,

उक्स्या(क्त्य-श्ल)न्त- -न्ते काश्रौ १२,५,२३. उ(क्त्य>)क्त्या-भक्ति¹--क्तः निस् ६,२:२५. √उक्ष्याय>†उक्ष्यायु--युवम् आपश्रौ १२,२८,१९६; -युवे हिश्रौ ८,४,२८६. उक्ष्या(क्त्य-श्रा)हुति--तयः शांश्रौ १५,५,४; -तिभिः शांशौ १५,५,६. †उच्य¹- -थाय श्लावश्रौ ३,१९,२;

₹\$.

न्वचय--धाय श्रायश २,१५,२; भाश्री ३,१०,२; हिशी २,६,९. उच्यमान- -तम् बीध ४, ६, ३; होदे २,२३; मेंअ ३; -ने काश्री ३,४,१०४४; श्रायशी.

वक्तव्य- -च्यः नाशि १,१, ९; पावा १,१,११××; -च्यम् वैताधी ९,१२; वाध; —स्याः वाध ११, ३३; —स्ये श्रंप १: १०; —स्यो पावा ४, २, ३६. वक्तन्य-प्रशं(सा>) स $^{0}$ — सम् या ११,३१.

वक्तम् जेश्रीका १९४; वृदे १,५९; शेशि.

यक्तु-काम- - मस्य बृदे ७,८४. वक्तृ- - का निस् २, १: २१; - कार: अप ४८, ११५५; - कारम् †माय १,४,४³;८³; वाय †८,४³;७³; या १४,५; - क्तुः पावा १,१,७०; - क्तृन् वीध १,१,१२. वक्त्रें।(क्तु-ई)हा-- हायाम् ऋप्रा १३,१.

वक्त्र<sup>11</sup>— पाउ ४,१६७; -क्त्रम् वाय ६,३२; पाशि ९; माशि ४,१५; श्राशि १,१; -क्त्रे शैशि २५०; -क्त्रेण माशि ४,९.

चनत्रो(क्त्र-उ)पहत- -तः विध २२,७९.

†वस्यत्— -स्यन्तम् माधौ १, ३, १,९; वाधौ १,३,४,५.

†वस्यन्ती— -न्ती आपधौ २०, १६,६;वाधौ ३,४,३,३०; हिधौ वस्यमाण,णा— -णः सुध ५२; —णम् द्रप ४२, १, १; —णया कप्र १,८,१; —र्यानि द्रप ३६, १०,१; द्रपं ५: १२; —णायाम् कौशि ५६; —णे कौशि ५०;—णेषु स्रम्र १,३;—णेः चाश्र ८: २. वग्नु!— पाउ ३,३३; —†गनुः स्रप ४८, १०२; निघ १,११;

त) परा. उप. = पर्याय-। b) = त्रिभाग- (तु. काश्री २, १४, ८)। c) व्यनत्वात् इति प्रयासं. 1 d) यरा.। c) = सोमपागविशेष-। f) = साम-विशेष-। g) की॰ इति श्रान.। g) उपय॰ इति संस्कृतंः टि.। g) पर्य.। एतदनु सस्य. क्षिष्टोम-भक्ति— इत्यत्र यदुक्तं तक्षेष्टम्। g) पामे. वैप१ उपयापुचम् टि. इ.। g) वैप १ इ.। g) = सुरत-।

-परनुना श्रापश्री १२, ३, २; बौध्रौ १८,१८: १४; हिथ्रौ ८, 9,89.

वच- पाग ३,१,१३४.

वचन<sup>8</sup>--नः ऋप्रा १३,२०; -नम् शांश्री १,१,१८; वाश्री ३, २, १, २१; जैथ्रौ; पावा १, १, ५९;६७;८०;२,४१××; -नात् साध्रौ **१,** १, २६; शांध्रौ; पावा १ १,३;१९××; - नानि निस्८, २:५३; सु ५, ४; अग्र १६, **९**<sup>b</sup>; अपं ५: १०<sup>b</sup>; २१; २७<sup>२</sup>; या २,२७; १०,३१; १२, ३०; मीस् ३,५,२१××; -ने श्राश्री ष,११, ५; ७, १, १२; काश्री; पावा १, ४,९९; ४,१,३६××; -नेS-ने अप्रा १.१, १३; -नेन श्राश्रो ३,१,८; ५, २०, ५; ७; शांश्री ५,११, ३; लाश्री ७, ७, १५; या ९,३१;१२,१८.

ववनीº--नी मागृ २, १३,

. ξ**†.** 

°वचन- - नम् पावा २, १, ५१××; -नात् पावा १, १, . ५xx; -ने पात्रा १, २, १. ॰वचना(न-म्रा)नर्थक्य-·स्यम् पावा १,२,६;२,४, ८२; ४,३, १६१; ४, २४; ६, ४, ' १३२: -क्यस्य पावा रे, १, वचन-कर्मन् - मंसु अप ४६, वचन-प्रवृत्ति - - तिभ्याम् काश्री **४**.३,४.

६चन-प्रसङ्ग- -ङ्गः पात्रा २, २, રશે.

वचन-प्रामाण्य- -ण्यात् पावा १,१,९××.

वचन-मन्त्रवर्ण-कारण- -णेभ्यः काश्री ९,११,१२.

वचन-लक्षण<sup>e</sup>— -णः शांश्री ११, १ २; -णाः हिश्रौ १, १,४८.

वचन-लिङ्ग- -ङ्गयोः वृदे १,४३. वचन-लोप- -पः पावा १, २,

ξ¥.

वचन-विरे ध- -धाभ्याम् काश्रौ १,८,३०.

वचन-वेदन!- नम् श्रप २०, 4.3.

वचना(न-अ) िंदेश- -शे पावा १,१,५६.

वचना(न-आ)नर्थक्य- -क्यम् · पावा ३, ३, १३६××; -क्यात्

पावा ६,४,१५४; ७,२,३. वचना(न अ)नुपपत्ति - -ित्तः

पावा २,२,२९.

वचना(न-श्र )प्रसिद्धि--दिः

पावा ८,१,४.

१वचना(न-ग्र)र्थ- -र्थः पावा १,१,१२; २,२,२४; ३,२,८७. २वचना(न-ग्र)<sup>६०</sup>-> °र्थ-ख--खात् मीस् १०, ४, ३८<sup>६</sup>; १२,३,२५.

वचना( न-ग्र )र्थलोप-विरोध—

-धेभ्यः काश्री ४.३,२२. वचना(न-आ)भ्र(य>)याº--या पावा १,४,२३. वचनीय- यः या १,१२. वचनो( न-उ )त्पत्ति- -त्तेः पावा

2,8,9. वचस्<sup>n</sup>- -चः †ष्राश्रौ ४,६,३××; शांश्री; -चसः उसू २, १४ ई; - चसा बौध्रौ १०, ३:६; ११, ६: १८; कौसू ६, १७; या ९, ३१ई; -चसे या २,२५ई; -चांसि श्रापश्रौ२१,१२,९;हिश्रौ १६, ५,३; †या २,२७∮××; -चोभिः श्रापश्री १६,१६,१; वैश्रो १८,१४: ८; हिश्रो.

 $\sqrt{a}$ चस्य>†वचस्य। $^{h}$ – -स्या श्राश्रो ३,७,८; या १२, १८∳; -स्याम् आपश्रो १६,७,४; वैश्रौ १८,४: २१; हिथ्री ११,२,२, †वचायु- -स्यवे<sup>1</sup> श्रापमं १, ६,१२; कागृ २६,१२.

वचो-विद्- -विदम् शांश्रौ ९, 26.94年。

विच -> ॰चि भेद- •दात् काश्री .६,७,२५.

वाक-> वाकोवानय<sup>k</sup>- -नयम् द्राधी १०,४,८‡; लाधी ३,१२, ं ७‡; शांग्र १,२४,८१; कप्र २, ४, १५; श्राप १,१५,१. वाकोव.क्ये(क्य-इ)तिहास-पुराण- -णान् कीगृ १,१६,१६1.

वाकोव।क्येतिहासपुराण-कुशल- -लः गौध ८,६.

१ववा-किसां - -पा गीव ५, d) पाठः ? । पचन-क्रिया- इति a) भावायर्थे प्र. । b) पारिभाषिक-संज्ञा-। c) = पष्टी-देवी-। g) शब्दव° इति जीसं. । /) उप. भाप. < √दिद् [लाभे]। h) वैप १ द.। i) पाम. वैप १ वचस्युवे ऋ १०,४०,९३ टि. द.। j) = वचस्-। भावे हः प्र. उसं. (पाउ ४, l) सप्र. °वानयम् , इतिहासपुराणम् k) = [उक्तिप्रत्युक्तिरूप-] तर्कशास्त्र-। वैप-३, ७३२ c इ.। <>॰वयेतिहासपुराणान् इति पामे.।

२.७.

**२,३,४**६.

वाक्य- क्यम् काश्री १,३,२; हिश्री; -क्ययोः मीस् २, २, २३; २६; -क्यस्य ह्यापघ २,५, ११; हिघ २,५,९२; पा ८,२, ८२; मीसु ४,३,३५; -क्यानाम् कप्र ३,९, १७; मीस् ३,१,२४; ९,२,१७; -क्यानि श्रापध १, १३,९; विध १९, २४; हिंध १,४, २३; चुदे १,४६:४७: -क्ये बृदे २,१००: -क्येन आपध २,५,११; हिध २,१,९२; बृदे २, ८८; -क्यैः विध १९, २४; बृदे ८, ६८. वाक्य-ज- -जम् वृदे २,१०४. वाका-तस्(ः) गीस् १०,३, ४१. वाक्य-नियम- -मात् मीसू १, २.३२. १वानय-परिसमाप्ति- -सेः पावा १,१,१. २व,वय-परिसम:सि<sup>क</sup>- -सिः ίλ मीसू २,१,४६. ઈ वाक्य-पूर्णb- -णाः या १,४;९. वाक्य-प्रतिपेध- -धः पावा १, २,४५. Ы वाक्य-भेद--दः भीस् १,२, २५; २,१,४५; ३,१,१८; २०; -दात् काश्री २६,२,२७. व.क्य-वत् भाशि १०७. वाक्य-विपर्यय- -ये श्रप्रा १,१, २०. वाक्य-विलाप<sup>c</sup>- -पौ निस् १, 92:90. वाक्यविलाप-ख--स्वात्-निसू १,१२:२०.

वाक्य-शब्द-त्व- -त्वात् मीसू 4,9,4, वाक्य-शस्(ः) बौश्रौ १९, ९: वाक्य-शेष-- •षः या १२, २२; भास २,१६: ३,५: मीसू ३, ८, १०××: -पम् हिश्रौ १२, ५, ३४; -पात् मीसू १,४,२९. वाक्यशेप-स्व- -त्वात् मीसू १,२,२२; ३, ४, ५; ८, १, ८; ४,२३; १०,८,१५. वाक्य-संयोग- -गः या ६, १; -गात् मीस् १०, ३, ३०; ११, ३,५३. वाक्य-संज्ञा- -ज्ञा पावा १,१,४५ वाक्य-समाप्ति - - शिः श्रापध १, १२,४; हिध १,४,४. वाक्य-स्मरण- -ज्योः पांवा १, 9,98. व क्यां (क्य-श्रं) श- - शे कौ शि २३ वाक्या(क्य-श्रा)दि- -देः पा ८, १,८; -दी पावा १,२,३७. वाक्या(क्य-अ)धिकार- -रः पावा ८,२,८२. वाक्या(क्य-अ)न्त- -न्तः भाशि ३; -न्ते भाशि २. वाक्या(क्य-श्र)पकर्ष- •र्पात् पावा ३,४,१०२. वाक्या(क्य-अ)परिसमाप्ति- सेः पावा १,१,१०. वाक्या(क्य-अ)र्थ- -र्थः मीसू १, २,४०; -धें पावा ५, २, ८४. वाक्यार्थ-स्व- - वात् पावा

वाक्यार्थ-दर्शना(न-अ) र्थ->र्थी(य>)या- -याः बृदे १,४१. वाक्यार्थ-निर्भय- -यः बृदे 2,990. वान्ये( क्य-ए )करव- -खे मीसू ११,२,५०. वाच्<sup>d</sup>- पाड २,५७; पाग ४, १, ४<sup>e</sup>; १५१<sup>f</sup>; ४,१९<sup>e</sup>; पावा ३, २, १७८; वाक् †आओ ३, ८, 9××; হাগ্রী **१७**, ৭৩, ৭‡<sup>8</sup>; त्रापन्नो ४, १०, ४‡ h××; बौधौ १८, ४२: १५<sup>1</sup>; माश्रौ ४,१५, ३‡ ;हिश्रोद, ३,२‡ ; वैताश्री १. १८१1; बुदे १,१२८;२,४०;४५; ७२;७६;७९;८४; ग्रुश्र १,५६<sup>६</sup>; ५७<sup>६</sup>; ३१३<sup>६</sup>;३८५<sup>६</sup>; शुप्रा १, ९; ० 🕆 वाक् श्राश्री ३, १, १४: काश्री ९, ८, १५: श्रापश्री २४, १४,१२<sup>२</sup>; हिश्रौ; वाग्भिः गोगृ २,७,१२, गौषि; वाचः 🕈 आश्रौ १,२,१<sup>२</sup>××; †शांश्री १,६,१३: ६, ९,१७२1, श्रापश्री १२, २०, १<sup>‡1</sup>; माश्रौ २,३,६,१८<sup>‡1</sup>; ६, २,२,१०<sup>ш</sup>; हिश्रौ ७, ८,४४<sup>‡1</sup>; या १,२०; ६, २३; १०, १७३; १२, ३०; १३, ८; १२; ६४, १४†∮; तैप्रा २३, ३; ४; ‡॰वाचः आश्रौ ८, १३, १०; शांश्रो; वाचम् श्राश्रो १, ४,९‡; २, ५, ५; १३; ११,८‡; 90,90; 30,8th; &, 8.

a) वस. 1 °क्यस° इति जीसं. 1 b) उप. क्तिरि इत् 1 c) वस. 1 d) वैप १ द्र. 1 e) तु. पागम. 1 f) व्यप. 1 g) पाभे. वैप २,३खं. प्राणः ऐआ ५, १, ५ टि. द्र. 1 h) सपा. मै ४,२,५ चाः इति पाभे. 1 i) = [श्रम्मृणापत्य-] ऋषिका- 1 1) वग् इति पाठः ? यित. क्रोधः (तु. प्रकरणम् ) 1 1 10 सपा. वाचः 11 ते ३, १,१०,१ प्रमृ. शांत्रा १०,६ जैमि १,५२ च ) वाचे (गोत्रा २, २, १० च) इति पाभे. 10 11 सपा. वाचः 12 वाचे 13 पाभे. वैप १ वाचम् ऋ ४,५७,५ टि. द्र. 13

१० 🕂 ; शांश्री; 🕇या ४, १००; १२, ३२<sup>b</sup>; वाचा श्राश्री २, ५, ७+; ३, १३, १८+; ४,८, २५: शांश्री: †वाचाम् शांश्री ७,१०, १५<sup>०</sup>; वौश्रौ १०, ५६: २; वाचि श्रापश्रौ ११, १८, ८; वौश्रो; वाचे 🕈 श्राश्रो ३, १, १४<sup>३व</sup>; ४, १३, २; ६, ९, १; शांश्री; काश्री ९,८,१५🕇 व;१४, २, १५<sup>8</sup>; १५, ४, ९<sup>8</sup>; वैताश्री १८,५<sup>२</sup>‡<sup>a</sup>.

वाचा- पा ४,१,४. वाक्-चक्षु:-कर्भ-सैयत,ता-- -तः गौध ३,१७; -ता गौध १८,३. वाक्-चित्ता(त-श्र)नुकूल- -लः

वैध १,२,७. †वाक्-पति- -तिः श्रापेश्रौ १०, ७,१२, बौश्रौ ६,२ : २०, २१, ८: २२; माश्रौ १०,५,१;हिश्रौ

१०,१,५०; वैग्र ५,४: ६. †वाक्-पा- -पाः आश्रौ ५,६,

१; बौश्रौ ७,१४:३४; -पाभ्याम् बौश्रौ ७,१२: २०.

वाक्-पारुध्य~>°ध्य-दण्ड-पारुष्य- - प्यात् वाध १७,६१; -प्ये विध ३,५१.

वाक्-पू( >त )ता- -ता शैशि २५५‡.

वाक्-पूर्व<sup>8</sup>- -र्वम् वृदे ८,१११. वाक्-प्रतिपन्न--न्नम् विध ६,

वाक्-प्रतिरू( प>)पा- -पया या १,२०.

वाक्-प्रयोग- -गः तेप्रा १८,४. वाक्-प्रवदिपु<sup>h</sup>- -पुः श्राश्रौ १०, २,२७.

वाक् प्रवाद- -दः निसू ८, ६: २७;५१; -देन निस् ८,६: ५३. वाक्-प्रसार-काम- -मस्य पागृ १,१९,७.

वाक्-प्राण- -णौ वृदे ४, ३९. वाक्-शस्त1- -स्तम् वैध ३, ४,५.

वाक्-संहिता- -ता निस् ६, २: 99.

वाक्-सख्य- -ख्ये या १, २०. वाक्-संद्रव<sup>1</sup>- -चः श्रापश्री २४, 9,94.

? वाक्-समस्थित-यज्ञ<sup>ष</sup>- -ज्ञः श्राश्रो १,२,१‡k.

वाक्-संबन्ध- नधे वाध २१,७. वाक्-सामान्त - -न्तः निसू ३. ४: २१.

वाक्-सूक्त- -क्तम् वाघ २८, १३; शंघ १०५; बृदे ८,४३. वाग्-अक्षर- -राणि निसू ८, ५: २६;२७.

वाग्-अङ्ग-चपल- -लः वाध ६,

१वाग्-झन्त¹- .न्तेन काश्रौ ७, २,२८; वैश्रौ १२,५: ७. २वाग्-अन्त<sup>ए</sup>-- -न्तः काश्री ९,

93,32. वाग्-अपहारक- -कः विध ४५,

93.

वाग्-अपहारिन्--री शध <sup>1</sup> ३७६.

वाग्-झाम्मृणी-> वागाम्मृ-णीय"- -यम् या ७,२.

वाग्-उक्त--कः निसू ८,६: २१; ५२; -क्तम् निस् ४,८: २२;३३.

वाग्-उपाय<sup>8</sup>- -यानि निस् २, १०: २३; -यौ निसू १, १२: 93.

वाग्-ज्ञेय- •येषु या १,२०. वाग्-दण्ड-पारुष्य- -प्याभ्याम्

गौध १२,१. †वाग्-दा- -दाः श्रापश्री २७, ५,१६; वैश्री १८,२१ : १६. वाग्-देवता-> °त्य,त्या-न्त्यः बृदे २, १२५; ८, १२२;

अश्र १६,२; -त्यम् अंश्र ४, ३०; ७, ४३; -त्यस्य शांश्री ६, ११, ११; -स्या वीश्री २५, ८: १५; - त्ये साश्र १,४४२-

४४३. वाग्-दैवत- -तम् शुश्र २६६.

वाग्-वाहू(हु-उ)द्रर-संयत- -तः गौध २,२८.

वाग्-बुद्धि-कार्य- -र्याणि वाध ६,९.

वाग्मिन्"- पा ५, २,१२४; पाग ४, १, ११०°; -स्सी द्राध्रौ १, १, ७; লাপী १,१,७.

वारमायन-पा ४,१,११०. वाग्-यत,ता~ -तः ऋाश्री १,

a) तु. श्रान.। वावम् इति BI.?। b) पाभे, वैप १ वाचम् ऋ ९, ७३,३ टि. द्र. । c) सपा. खि ५,६,७ वाचा इति पामे. । d) पामे. पृ २१२६ I द्र. । f) वैप १ द्र.।  $e) = \hat{q} = \hat{q} = 1$ g) वस. 1 h) सक्चन्तस्य छान्दसोऽभ्यासलोप इतीव भाष्यकारः । i) उप.  $<\!\!\sqrt{\pi}$ स्स । j) पस. उप. भाप. । चाक्समा° इति शोधः । l) = उच्च-स्वर-। पस.।m) = सूक्त-विशेष- (ऋ १०,१,२५)। तेनदृष्टीयः छः प्र. n) पाउदु ५,११ कृद्युत्तमिति । o) व्यप. ।

904.

१२, १६; २,५,९; ३, १२, ९; ४, १३, १; शांश्री; आपध १, ३०, ८º; -तम् काश्रौ ७,३,९; वाश्री ३, २, ४, १०; हिथ्री ७, १,५७: -तस्य श्रापधौ २०, १,१६; दाधौसं २७: ६; हिश्रौ १४, १, १०; हिंध १, ८, ८ª; -ता शांगृ ४, १५, २०; -ताः शांश्रौ १०, २१, १०; आपश्रौ; -तान् वैग् ४, ४: १६; -ताम् गोगृ २, ३, ४; द्रागृ १, ४, २; –ताय कौष्ट १, ८, ५९; २,७, २४; शांग्र १, १३, ८; २, १२, १२; -तायाः वैश्रौ १२, १३: १४; -तेन गोर ४, ३,१; -ती श्रापध्रौ ७, १७, १; ९, ७, ८; भाश्री. वाग् -यमन- -नम् आश्रौ १, ५, ३५;१२,२६; शांश्रौ. वाग्-रूप-वयः-शील-संपन्न--नान् गोध १५,९, वाग्-रूप-वयः-श्रुत-शोल-वृत्त--त्तानि शांगृ १,२,२. वाग्-रूपा (प-अ)ध्यारोप-कल्पना- -नया शुत्र १,२६८. वाग्-वज्र- -ज्रः नाशि १, १, **५**†. वाग्-विद्वस्- -दुपाम् बृदे ७, 999. वाग्-विपय- यः पाप्रवा ८, १. वाग्-विसर्ग- -र्गः श्राश्रौ २. १७,१२; ८,१३, २९; गोगृ २, ३,१४; ३,२,३७; मीसू ११,३,

98. वाग-विसर्जन- -नम् काश्री ४, 90. 4; 92, 98; 0, 8, 94; १२,४,२५; -नात् माश्री २. १,२,३९; वैताश्री ११,१३. वाङ् -नामन्- -स या ४, १६; -मानि निघ १,११; या २,२३. वाङ्-निधन<sup>b</sup>- -नम् द्राश्रौ ८,३, ११: लाधौ ४, ७, ९; -नस्य क्षुसू २,६: १७; २३; -नानि क्षस् ३,१०: २८; निसू १,१२: ६; २,९०: २३; ४, ६: २०. वाङ्-मनः-कर्म-दण्ड-बौध २,६,२५, वाङ्-सनश्—चिन्ता— -न्तायाम् अप्राय ६,८. वाङ्-मनस-पा ५, ४, ७७; पाग २, ४, १४; -से निस् ४, ८: २३;३८. वाङ्-मय<sup>c</sup>- -दम् वाध २५, १०; याशि २,११५; -ये ऋप्रा १२,२६; नाशि १,१,७. वाचं-यतवे- -तः वैगृ ५, १३: 99. वाचं-यम- पा ३,२,४०;६,३, ६९; -मः बीधौ १,१: ८××; भाश्री; -मम् वौश्री २, १५: १७; -मयोः वौश्री ६, ६: ९१;. ७: १४; -मस्य वौश्रौ १५, ३: २; वाधूश्रौ ३, ७०: ५; -मी कीय १,१०,११; वेग्ट ३, ५: ७. वाचं-नियम - मो हिए १,२२,

वाचस्-पति-(>°तक- पा.) पाग ५, २,६२1. वाचस्पति-लि( ङ्ग> )ङ्गा<sup>b</sup>~ –ङ्गाभिः कौस् ४१,१५. वाचस्पत्य- न्यम् श्रश्न १, वाचः <sup>g</sup>-रतोम - - मम् शांश्री १५, ११,१; -मस्य शांश्री १५, ११,८; -माः काश्रौ २२,६,२४; श्रापथ्रौ २२,५,१; हिथ्रौ १७,२, ३०; क्षस् २, ९, १२; -मेन शांध्रो १५,११,१. वाचा-कर्मन्-> व्मीण'--णम् श्रापथौ ८,५,१७. वाचाट-,॰ल- पाउदु ६, २८<sup>1</sup>; पा,पावा ५,२,१२५. १वाचिक- पा ४, ४, १९; ५, ४,३५. २वाचिक<sup>k</sup>−>०का(क-आ)दि--दिषु पावा ५,३,८४. वाचो-यम- -मस्य वाश्रौ २,१. २,२०. वाचोयम-संयुक्त- -क्तम् बौधौ २१,९: २४. वाची-युक्ति- पावा ६,३, २०. १वाच्य- पा ४,१, १५१<sup>1</sup>; पावा ४,१,८५. वाचक- -कः श्रप्राय ३, ६; अप . ૪૭,૧,૧३ે. ?वाचाकाम् श्रप्राय ३,७. वाचन- -नम् काश्री ७,९,२०: बौश्रौ १४,४:३५; मीसू ३, ८,

a) सपा. वाग्यतः <> वाग्यतस्य इति पाभे. । b) वस. । c) = वाक्स्वरूप- । ताद्रूप्ये मयट् प्र. (तु. पासिया. [पावा ८, ४,४५]) । d) द्वितीयासमासः । पूप. द्वि. श्रतुक् , उप. कर्तरि कृत् । e) = वाचं-यम- । f) तु. पागम. । g) शांश्री. श्रापश्री. पाठः । h) = एकाह-विशेष- । वस. । i) साध्येऽथें खः > ईनः प्र. उसं. (पा ५, ४,७) । j)  $<\sqrt{a}$  च् । k) < वागाशिष्- इति पाका., < वागाशिष्- इति पाका., < वागाशिष्- इति पाका., < वागाशिष्- इति पाका., < वागाशिष्- इति पाका.

. १८; -नाय काथ्रौ १४, ३, १९; -ने शांग्र ४, ४, १३; अप २१, 9,4; &८,५,२५.

वाचयत्- -यन् काश्रौ ९, ७, ८; श्रापश्रौ १६, १०, ५;६८,१४, १०; बौध्रौ.

वाचियतन्य- -न्यः श्रापश्रौ ६, १५, 92.

वाचियत्वा शांश्रौ ८, १२, १०; ऋापश्री.

वाचियप्यत्- - प्यन् आप्तिय २, ३, २:३.

†श्वाचिष्य श्राश्रो ५,८,२६;१०,१०; २२;२४<sup>२</sup>; १४,२६<sup>b</sup>; १५,२३<sup>b</sup>; १८, १३; २०, ८; श्रापधी १३, ्८, १३, १६, ६, वौश्रौ ८, ८: ३२; १५: २९; १४, १०: ३; ४:१०:११; माथौ २,४,६, २५; ५,२,२७; वाधूश्री ४,८९ : १६; वैश्रौ १६,९:३; १६:३;२०: २; हिथ्रो ९, २, २६; ३, ६२; वैताश्रौ २१,५<sup>३</sup>,१५<sup>२</sup>.

वाचित- -तः अप ८, २, ४; -ते कौसू ६८,२८.

वाच्य कौगृ १,२०,८.

२वाच्य,च्या- पा ७,३,६७: -च्यः बौध १,१,१३; विध ५, १८६; ६,१८; ऋत्र २,३,३८; ९,८४; मैश्र ३२; -च्यम् बृदे १, २७; १: ६; अप्रा २,३,२८; पावा ४, १, २७; ८५××; -च्या विध ३२, ७; -च्याः आमिगृ २, ३, ४: २; -च्यो ऋग्र २,८,१००. वाच्य-त्व- -त्वात् काश्री ५,४, ४; १८,२,८; मीस् ११,३,३७. वाच्य-फल<sup>c</sup>---लेषु काश्रौ १, 90,90.

वाच्यमान- -नः कौस् ६३,२०××; -नाः वैश्रो १८,५ : १२‡.

विवक्षित->°त-त्व- -त्वात् पावा १,२,६८; ३,१, ८७; २, १२०; ४,१,९२; ९३.

वचक्तु<sup>व</sup>~ पाउ ३,८१º.

वाचक्त(व>)वी'~ -वी श्रागृ ३, ४,४; कौर २,५,३; शांर४,१०, ३; श्रप ४३,४,२३ क.

चचन- प्रमृ. √वच् द्र. चचा<sup>द</sup>- -चया अप १, ४४, १०; -चा वैष्ट ३,१५:८; श्रव ५,१,५. वचा(चा-श्र)धिक c- - कम् वैग्र ३, 94: 91.

वचाक्तु<sup>त,।</sup>- (>वाचाकवि-पा.) पाग 8,9,94.

वचि- √वच् इ. वच्यमान- √वञ्च् द्र.

**ਬ**ਚਕੂਲ¹− (>°ਿਲਲ−)

√वज्(वधा.)° पाधा. भ्त्रा. पर. गतौ; चुरा.पर.मार्गसंस्कारगत्योः, वाज-यति निघ३,१४ †; †वाजयामसि श्राक्षौ ८, ८, २; ९, ११, १६; शांत्रो; वाजय वौथ्रो ११, ७: 33年.

६२; २, ९६; मैश्र ३१; अपं विजि-(>विज-मत्-पा.)पाग८,२,९. १वज्र(बप्रा.) " पाउ २, २८; पाग २,४,३१; - ज्रः काश्री १४,३, **१**†; **१**५, ७, ११†; **२**२, ११, ं २४<sup>1</sup>; आपश्री; बौश्री १८,

२५: १रे: अप ४८, २०४ है; ५२, ८,१<sup>m</sup>; या ३,११**क**; ७, १२; - ज्रम् †शांथी १०,१३, १३××; श्रापश्रो; या ६, २०‡; -ज्रस्य शांश्रौ ८, १७, १‡; वाधूश्री; लाश्री ६०, २, ४º; -ज्ञाणाम् श्रशय ६, ६; -ज्राणि श्रव ४१, ४, ३; - ज्राभ्याम् वाधूओं ४,१५: ६: - जे वैताश्री ३९, १७¹; निस् "८, ७: १०; २१; श्रव ७२, १, ३<sup>१०</sup>; - ज्रेण श्राश्री १, ३, २२५; शांश्री १, ५, ९१; काओं ३, १, ९१; २२, ११, ३०1; आपश्रौ २२, १३, १३<sup>1</sup>××; लाश्री ९, ४, ₹८¹.

वज्र-किञ्ज( लक> )ल्का<sup>p</sup>- -ल्काः श्राध्रौ ९,९,५.

वज्र-कुण्डल-संनि(भ>)भा--भाः য়াদ **ও০<sup>३</sup>,४,५.**.

वज्र-दंष्टा->°ष्टिन्- -ष्टिणौ शंध ३७४.

†वज्र-दक्षिण"- •णम् आश्री ७, ११,३८.

वज्र-देवता-> 'त्य- न्त्यम् अश्र १९,६६.

वज्र-धर- पाउन्न २,२२.

वज्रधरा(र-श्रा )श्मक°- -के श्रप ६४,१,७.

वज्र-धष्- •धक् बृदे ७,३२.

वज्र-नामन्- -म या ५, २४; ६, १७; -म नि निघ २, २०; या ३,११.

बज्र-पाणि - पाग २,२,३७¹; -णि:

a) वैप १ इ. । b) पृ २१२२ d इ. c) वस. । d) व्यप.। e) <√वच् इति । f) वैप ३ द्र.। g) = L मेधाजननी- । श्रोपधि- । h) ॰ चादिकम् इति c. श्रतुवादः । i) तु. पागम. । j) प्र ८२७ t द. । k) विशेषः टि. द. । l) = एकाह-विशेष- ।  $m) = \operatorname{tig-ga-i} \quad n) = \operatorname{tiq-i}$ विशेष-। o) अर्थः (1 p) विष. (स्रज्-)। वस. पूप. = रल-विशेष-।

श्चप ६७, १, ७; ७, ४; –णिना श्रप २३,१०,६. वज्र-पिण्ड- ण्डः याःश २,९१. †वज्र-बाहु°- -हुः वौश्रौ १८,४१: २; या २, २६: -०हू श्राधौ ३,७,१३; अप्राय ६,९. वज्र-भृ(त>)ता- -ता श्रप ३६, €,₹. वज्र-भृत्- -भृत् वौधौ १०, २४: 997. वज्र-मणि-मुक्ता(क्ता-त्रा)दि--दिभिः अप १८,३,१. बज्ज-रूपb- -पाणि कीस् १६, २४. वज्र-संस्तव- -वः वृदे ६,१२०. वज्र-संस्थित- -ते श्रप ५०,९,१. †वज्र-हस्तº- -०स्त श्रापथी १७, ८,७: बैश्री १९,५:५१; -स्तः बौधौ १८,१७: २३. वज्रा(ज़-ब्रा)कार<sup>3</sup>- -रम् वैगृ ४, 93:5. वज्रा(ज्ञ-त्रा)दि- -दयः त्रप ६४, υ.**ξ**. वज्रा(ञ्र अ)शनि-महीकम्प- -म्पाः अप ६४,९,१. विज्ञिन्-- जि़ण: बौध्रौ १०, ५०: १९ई; श्रापमं २, १७, २२ई; सु ३१,९; या ६, १८ ; याशि | विश्चन् - जिमिः अप ६५,१,९. २,९३; - ज़िणा वृदे ३, २३; -ज़िणे माधौ ५,१,१,४५‡; २,१,३६; वौगृ ३,९, ५; गौध विञ्जुल- पाउमो २,३,११०. २६,१२‡; -‡० ज्रिन् शांश्री ७, २२,५; लाश्री ७,१०,१२<sup>४</sup>; र्वट् पाघा. भ्वा. पर. परिभाषणे, व ा,वपाडवा,वपावा वापा वापा पाम

निसू ७,११: ९; उनिसू ६: २१; या १३,२; शैशि ३२०; -ज़ी †श्राश्री ५,१६,२; ६, ३, १; शांश्री; निस् ८,७:७; बृदे ३, ११५; †या ५, १२; ६, २३: ौ शेश १२१;३३०. विज्ञणी<sup>c</sup>--णीः आपश्रौ १७, ९,५, वैश्री १९, ६: ८; हिश्री १२, २, २५: -णीनाम् बौश्रौ २२,५: ८. वज्रो(ज्ञ-उ)क,का--कम् निस् ६. १० : २; ७,१२ : १९; -क्ताः निसू ७,१३: २; ८; १६; ८, v: v. वज्रोक्त-तर--राः निस् ७,१३: २०. २वज्र- (>वाञ्रेय- पा.) पाग ४, २,८०. √वडच्<sup>d</sup> पाधा. भ्वा. पर. गती; चुरा. श्रात्म. प्रलम्भने, वञ्चति निघ २,१४ . वच्यंमान- -नाः श्राधौ ३, ७,५+. वञ्चत्- -ञ्चते शांश्री १२,१६,१ू . वञ्चथ- पाउ ३,११३. वञ्चन<sup>6</sup>−>°न-वत्- -वन्तः या ४. 94. वर्जी-(> वाक्षेयक- पा.)पाग ४,२, वञ्जूल- पाउभो २,३,११२.

श्रात्म, वेष्टने: चुरा. उभ. प्रन्थे, वेष्टने, विभाजने<sup>ह</sup>, बट्यन्ते विध ४३,३८<sup>h</sup>. चट् बट् इ. १वट¹- पाउना ४, ११६; पाग ४,२, ८०%; ८६; -टस्य श्रप १, ४३, 9: - टे विध ८५,५१1<sup>7k</sup>: ६६<sup>k</sup>. बट-ज- पा ६,२,८२. वट-वत्- पा ४,२,८६1. वटा(ट-स्र)इवत्थ- -त्थस्य श्रप २६, 4.9. वटा(ट-श्र)सना(न-श्र)कें-खदिर-कर-क्ष-वद्र-सर्ज-निम्या (म्य-ग्र)रि-मेदा(द-अ)पामार्ग-मालती-ककु-भ-विल्व- -ल्वानाम् विध ६१, 98. वळा- पा ४,२,८०. २वट<sup>m</sup>->°ट-क->°कि(न्>)नी-पावा ५,२,८२. az₹º-वाटर- पा ४,३,११९. वराकु<sup>0</sup>- (>वाटाकवि- पा.) पाग ४,१,९६. चटारक<sup>p</sup>- पाग २,४,६९. विटि- पाउ ४, ११८. वटि-स- पा ५,२,१३९. वट्ट- पाउमी २,१,७. √वरु पाघा. भ्वा. पर. स्थील्ये. वडर- पाउ ५,३९. वंड-(> वह्य- पा.) पाग ४. २.

a) वस.। b) विष. (त्रिपंधि-?)। वस. c) चैप १ इ. । d) पा १,३,६९; ७,३,६३;४,८४ परामृष्टः द्र. e) विप. [ मद- (तु. दु. PW. MW.; वैतु. सा [ऋ ९, ७५,५] स्क्र. राज. वचन॰ इति)]। .f) **√**बट् इति g) √वण्ट् इति [पक्षे] BPG.। h) धा. पेवरो वृत्तिरिति भाष्यम्। विध्यन्ते इति जीसं.। i) = रुक्ष-विशेष-। j) सक्षयवटे इति जीसं । k) = तीर्थ-निशेष-। l) चटा॰ इति पागम.। m) =  $q_{2}$ -विकार-। n) पृ १७८८ f द्र.। o) व्यप.। p) वराटक- इति पासि.। g) पागम. पाठः। r) श्रापश्री १९,१६. १३ वौश्रौ २४,३९:३ प्रमृ. पाठः । ऽ) भागडा. वाश्रौ. हिश्रौ. श्रप. प्रमृ. पाठः । t) पागम. आपश्रौ. वैश्रौ. प्रमृ. पाठः ।

४,१,११२°; २,३८°;४५; ९७; **५,२,११६;१३६**°; ६,३,१०८°; पागवा ४. २, ९७: -वः वौश्रौ २४.३९: ३: वैताश्री ४३, ३३; - चंबम् आपश्रो १९, १६, १३; बौश्रौ २४, ३९:२: हिश्रौ २२, १, १०; -वा शांश्रौ १४, ४१. १२: काधी: आगृ ३, ४. ४: कौगृ २, ५, ३: शांगृ ४, १०, ३; श्रव ४३, ४, २४; -वाः श्रापश्रौ १७,२०, १०५; २०, १३, ६; बौश्रौ १५, १७: २७२:१८: ३; वाश्री ३,४,३,५; हिथ्री १४, ३,१२; -वान् वाथ्री ३, २, ७, ३९; -वाभिः वौध्रौ १२,२: १४: १७: १५,८: ३; ५; १२; -वाभ्यः काश्री २०,२, १२: -वाम् शांश्री १५,४, १२; त्रापश्री; -वायाम् वाश्री ३, ४, 9, ४५; विध ८५, ३७<sup>b</sup>; -वे श्रापश्रौ १७.२०.१० कः, २०,१७, ६; बौश्री १५, २८: १८ ; हिश्रौ १४.३,५५. वाडव- पा ४,१,११२; २,३८; ४५; पाग ५,१,१२४. वाडव्य- पा ४ २,४२,५,१, 928. वाडवेय- पा ४,२,९७. वडव-धेनु c- -नुम् काश्रो १९,४,५. वडवा-वज- -जः बौश्रौ १५, १७:

वडवा-गर्दभी- -भ्योः कौसू ९३. वडवा-वत्- पा ५,२,११६;१३६. वडविक- पा ५,२,११६. वडविन्- पा ५,२,११६;१३६. वा.वाडभीकार<sup>d</sup>- पाग ४,१,१५१. बाडभीकार- -रस्य तैप्रा १४, १३. वाडभीकार्य- पा ४,१,१५१. वडाक<sup>d</sup>- (>वाडाक-पा.) पाग ४, 9,992. वडारक<sup>तं १</sup>- पाग २,४,६९. √वरा¹ पाधा. भ्वा. पर. शब्दे. वण - -णः चात्र २: १२ न. वणिक-, वणिक- पाग ४,२,८२, वणिज्ञ"- पाउ २, ७०; पाग ५, ४, ३८: - जिक् वाध ३, ३; शंध ४०५;गोध १७,७;या२,१७<sup>२</sup>∯; ६, ६; - णिग्भिः गौध १०, ३४;-णिजः श्रप १,४३,४; ४८. **५२८‡; या ६,२६; श्रा**ज्यो ७, ३:-णिजाम् माग् २, १४, २०; पा ३,३,५२. १वाणिज<sup>h</sup>-पा ५,४,३८; -जाय तैप्रा १३,१२†; -जे पा ६,२, 93. वाणिजक<sup>1</sup>- पाग ४, २, ५४; -कान् वौध १,५,८०<sup>1</sup>. वाणिजक-विध- पा ४.२, 48. वाणिज्य- -ज्यम् वाध २, १९; विध ४०,१; ७८,४३; -ज्यानि

वाणिज्य-सिद्धिः -द्धिम् विध ७८,२०. वणिक्-पथ- -थः मागृ २,१४,२०; —थानाम् शंध २६२. वणिक् प्रधान<sup>६</sup>—,-नाः श्रव ५१,४,२. वणिक्-प्रवित्त-वृद्ध-वैद्य- -द्येभ्यः शंध ७७.

वणिज्य,ज्या<sup>1</sup>-- पावा ५, १, १२६; -ज्या श्रापध १, २०, १०; हिध १,६,२४.

१विणिज<sup>m</sup>— -जम् श्राज्यो ४,५;५,१०. २वाणिज<sup>n</sup>— -जे श्राज्यो ५,१०. २विणज<sup>o</sup>— -जानाम् श्राज्यो ५,१०. √वण्य् पाघा. भ्वा<sup>p</sup>. चुरा<sup>q</sup>. पर. विभाजने<sup>r</sup>.

√वराठ् पाधा.भ्वा. श्रात्न. एकचर्यायाम् ; चुरा³. पर. विभाजने.

√वण्ड्<sup>व,ड</sup> पाधा.भ्जा.श्रात्म.विभाजने. श्वग्रड->वण्ड-चिति<sup>t</sup>- -तिः वीश्रौ १७, २४: ५; ६; २५: ६; ८; २६: ५;८.

श्वत्<sup>च</sup> हिंगु १,१५,५. वत्<sup>च</sup> या ३,१६, पाग १,१,३७,४,५७. वतण्ड<sup>™</sup>— पाउच्च १,१२९, पाग ४, १,१८, ७३,१०५,११२. वतण्डी— पा ४,१,७३,१०९. वतण्डया(ण्डी-ऋा)दि— -दिषु पावा ६,३,३३. वावण्ड— पा ४,१,९२

पाना ६,६,६६. बातण्ड- पा ४,१,११२. बातण्ड्य- पा ४,१,१०५; १०८.

a) तु. पागम. । b) = तीर्थ-विशेष- ।c) = वड शा । कस. ।d) व्यप.। e) भोज-संमतमिति h) वैप १ द्र.। पागम.। f) पात्रा ७,४,३ परामृष्टः इ.। g) पृ १०४४ y इ. । i) = विश्वज्- । स्वार्थे बुज् प्र. उसं. (पा ५, ४, ३४)। j) सप्र. मनुः ८, १०३ °जिकान् इति पामे. । k) वस. 1 n) स्वार्थे प्र.। o) = विशाज् । p) तु. BPG. । q)  $\sqrt{avg}$ m) = [ज्योति:शास्त्र-प्रसिद्ध-] करण विशेष-। r) पृ २१३० g इ.। s) √वण्ड् इत्येके (तु. पासि.)। इति केचित् ( तु. भाण्डा. ) । u) पाठः ? मत् ( < अस्मद्- ) इति कोधः ( तु. पामे. पृ ४६७ d1 )। विशेप-। v) तुल्यार्थे श्रव्य. । w) = ऋषि-विशेष- ।

वातण्ड्याय( न> )नी- पा ४, 9,96. ११वति - न्तीन् वाधूश्रौ ४, ७५:२१; २वति- पाउना ५,६. वत्वन्- पाउमो २,१,२८०. श्वत्सात्सा"- पाड ३,६२; पाग ४, 9,8; 4, 9, 922; 8, 25<sup>b</sup>; -- त्स श्रव **७०<sup>२</sup>, १,** ४; -त्सः ब्राध्रौ ४,७,४‡; शांध्रौ ३, १२, १२; १३, २४××; काश्रौ ९,१, ९; आपभ्रौ; वाध्र्यौ ३, १०: 9°; ३<sup>२०</sup>; लाभौ ७,५,९<sup>d</sup>; निस् ३, १३: ६<sup>त</sup>; श्रापमं २, १५, ४१‡°; आगृ २,८,१६१‡°; कीगृ ३,२, ६<sup>†</sup>?<sup>9</sup>; शांग्र ३,२,९१<sup>‡e</sup>; पागृ ३, ४, ४१<sup>‡e</sup>; श्रामिगृ २, ४, १:१५१ई काग्र ११, २१+0; भाग २, ३:८१+0; मागृ २,११, १२१‡°; हिंगु १, २७, ४१‡0; वाध २८, ८; बौध १, ५, ४९; विध २०, ४७; २३, ४९; मीसू ६, ४, ३८; - स्सम् त्राध्रौ ४,७,४<sup>२</sup>†; १२, ७, १२; शांश्री; -स्सस्य शांश्री २,१२,४; श्रापथ्रो; हिथ्रो २४, २, १०<sup>1</sup>; -त्साः शांश्री१२,२३,१‡;काश्री; -त्सान् काश्रौ ४, २, ७; ५, ६, २८; **६२**,३,१३; २५, ४,३५<sup>к</sup>; –स्सानाम् आश्रौ ३, १०, ३०:

श्रापध्रौ ४. २, ३‡; बौद्रौ १४, १४: ७‡; २०,३: २९; भाश्री; शंघ १७७; -त्साम् श्रापश्रो ६, १७,५; कौस् २१,११‡; द्रप्रा २, ४, १६†; -स्साय<sup>1</sup> आपश्री १५, ६, १४; भाश्री ११, ६, ११; -सायै हिश्री २२,४,२०; -स्से शांत्रौ ५,१०,५; विध ९९, १७; -त्सेन शांश्री २,८,६××; भाश्री; –त्सेम्यः आपश्रौ १, १३,१०‡; वौश्रौ; -त्सेषु श्राश्रौ ३, ११, ७‡: ग्रापश्री ४, २, ६××; बौध्रो: -त्सै: बौध्रो २०,१; ४४; माश्री४,३,९;वाधूश्री२,११:१२; हिश्री ६, १,२०; -त्सी श्रापश्री ८,११,१७; बौश्रौ ६,१:२३××; १वात्स- पा ५,१, १२२. वात्सक- पा ४,२,३९. वस्त-क-पा ५, ४, २५; •कम् अप ९,१,२; विध ७१,६२. ?वत्सगवाम् वाश्रौ ३,२, २, ३. वःस-च्छवी h- -वीम् श्रापश्री १७, २६,१४;२२,१,११: हिश्रौ १७, १, १३; लाश्री ८, २, १; -च्यौ काश्रौ २२,१,२०. वत्स-जानुं- -नुम्' काश्री१,३,२३. वत्स-ज्ञां - -ज्ञम् श्रावश्रो १, ६,५; . वौश्रौ १,२:२८; २०,३:१४; भाश्रौ १, ६,५; माश्रौ १, १,३,

वरस-त(न्ति>)न्ती - -न्ती म् आपध १, ३१, १३; वीध २, ३, ३६; हिध १,८,२७; गीध९,५२. वरस-तन्त्री - -न्त्री म् वाध १२, ९; विध ६३,४२. वरस-तर्ने - पा ५,३,९१; फि७; -रः

ऋाक्षौ १०,२५,१४<sup>१</sup>;१५; १८, १०, २३; -रम् वीश्री २, १४, १०;८,२२:१२××; माश्री;–राः काश्री २२, ९,१२; लाश्री ९,४, २१; -रान् बौश्रौ १८,११: २: ४; ६:९; ११; १४; -रेण बौश्रौ १८, २१: २; २६, ३२: ११; हिश्री ७, २,६८¹; -रै: आपश्री १८, २०,१५; बौध्रौ १२,१७: ९९; बाश्री ३, ३,४,१३; हिश्री १३,७,४;-री माश्री १,५,६,८. वःसतरी- -री श्राश्रौ ९, ४. ६; २०; श्रापश्रौ १०, २५, १५; वाश्री; -री: काश्री २३,४,५; श्रापृश्रौ ५,७,१; २२, २०,१२; बौधौ; -रीभिः आश्री १०, २, २९; काश्री २३,४,८; कागृ ५९, ६; अप १८, १, ११; विध ८६, १२; -रीम् श्राश्रौ ८,१४,१२<sup>™</sup>: बौध्रौ २, १४: २०××; द्राध्रौ: -रीप अप १८<sup>३</sup>, १, ९<del>†</del>; -र्य: काश्री १२,५,१४; २२,९, १३: २३,४, ६; श्रापश्री; -र्या: क्रीस १२,८; काशु ७,२३.

१: वाश्री.

a) वैप १ द्र. । b) तु. पागम. । c) = [ प्रकरणात् ] श्राहत्रनीयाऽप्ति- । d) = महानान्नीभाग-विशेष- । e) पाठः ? त्साः इति शोधः । सपा. पागृ ३,४,४,८ ?जगदैः  $> (\sqrt{जन्})$  भावे ) \*जनस्- + ( $\sqrt{g}$ ) भावे ) \*जनस्-  $+ (\sqrt{g})$  भावे । \*जनस्-  $+ (\sqrt{g})$  भावे ।  $+ (\sqrt{g})$  नत्या इति श्रागृ, २, ८, १६ ?जायतां  $+ (\sqrt{g})$  भावे ।  $+ (\sqrt{g})$  नत्या इति श्रागृ, २, ८, १६ ?जायतां  $+ (\sqrt{g})$  भावे ।  $+ (\sqrt{g})$  नत्या इति श्रागृ, २, ८, १६ ?जायतां  $+ (\sqrt{g})$  भावे ।  $+ (\sqrt{g})$  नत्या इति श्रागृ हते श्रापः द्र. ।  $+ (\sqrt{g})$  सपा.  $+ (\sqrt{g})$  स्ताम्यतु (श्राग्चलु ) इति श्राधः द्र. ।  $+ (\sqrt{g})$  सपा.  $+ (\sqrt{g})$  स्ताम् १ति पामे. ।  $+ (\sqrt{g})$  तु. श्रान. ।  $+ (\sqrt{g})$  तु. श्रान.

वत्सतरी-युक्त- -क्तम्
विघ ८६, १७.
वत्सतरी-शत- -तम्
काश्री २४, ५, २८; -ते लाश्री
१०,१७,३.
वत्सतरा(र-श्रा)दि- -दीनाम्
ऋत ३,५,६.
वत्सतरा(र-ऋ)ण- पावा ६, १,
८८.
वत्स-ता-,वत्स-व- पा ५,१,१२२.
वत्स-व्य- त्यक्मीस् १२,३,१;२.
वत्स-प्रि,प्री°- -प्रियः चाश्र १६:

9 \ <sup>1</sup> <sup>b</sup>; - 划: 羽羽 २, ९, \ 6 <sup>c</sup>;

१०,४५<sup>०</sup>; शुद्ध; -प्रेः ऋत्र २, ٤,٩. १वात्सप्र<sup>व</sup>---प्रम् काश्री १७, १, २; बौश्रौ १०, १६: १९; २२, ४: १३; १६; वाश्री; धुसू ३, '६: ९º; ११-१३º; निस् ३, १२: १५<sup>६</sup>; मागृ १, १३,११<sup>‡</sup>; -प्रस्य खुसू ३, १०: ११<sup>e</sup>; लाश्रौ ७, ७, २९<sup>०</sup>; तैप्रा १०, २३<sup>६</sup>; -प्राणाम् धुस् ३, १०: ३७<sup>e</sup>; -प्रात् काश्रौ १६,६, ६; --प्रेण काश्रौ ४, १२, १; १६,५, २१; श्रापधौ ६, १९, ८; १६, ११, ६; बौश्रो; चुसू ३,६ : ८º. वात्सप्र-विष्णुक्रम- सयोः ्बीश्रौ २२, ३: १६; ४: १२; -मेभ्यः वौश्रो २६,२८:४; -मैः बौश्रौ २६,२८:४.

वात्सप्रा(प्र-श्र)न्त<sup>b</sup> - -न्तम् वाश्रो २,१,३,१७?1. वात्सप्रा(प्र-श्रा )न्धीगव- -वे खुसू ३,६:१५. वरस-बन्ध-> वारसवन्ध<sup>a</sup>--न्धानि बौश्रौ २५,७: १५; २. वस्स-मातृ- -तृः वैश्रो ३, ३: ५. वत्स-मिधुन- -नयोः गोगृ ३,६,५: ४,९,१२; द्राय ३,१,४६; ४, ३,१६. वत्स-मुख- पा ६,२,१६८. बत्स-ल- पाउमो २,३, १२१; पा ५,२,९८. वत्स-व( त् > )ती - -त्यः श्चस् ३,७:६; -स्याः वाश्री ३,४, ३,१७. वत्स-वर्कर-- -री काश्रीसं ३६: ४. वत्स-शङ्क- -ङ्कृत् वैश्री १३,८: 90. वत्स-शाला->वत्सशाल-, वात्स-शाल-पा ४,३,३६. वत्स-शे (प्य>)प्या1- -प्यायाम् कौसू ४८,३२. वत्स-संयोग- -ो मीसू ६,४,३५. वत्सा(त्स-आ(दि- -दिभ्य: पावा ष,३,९१. वत्साद्य(दि-म्र)र्थ- -र्थाः वैश्रौ १३,७: १४. वत्सा(त्स-श्र)नुसारि(न्>)णी $^{m}$ --णी शैशि १८२; माशि ९, २;

४,२. ? वत्सा(त्स-अ)नुसृजि(त>)ता<sup>m</sup>--ता याशि २,१०<sup>n</sup>; १२. वत्सा(रस-श्र)नुस्(त>)ता<sup>m</sup>--ता शैशि १८२°; नाशि २,४,२°°Р; माशि ९, ३°; ४. वत्सा(त्स-श्र)पाकरण- -णम् काश्री ४,२,३५; श्रापश्रौ १,१४, १७; बौश्रौ २५, २६: ६; -णस्य काठश्री १०३; वाश्री १, १, २. ७; -णात् शांश्री ४,१,२; हिश्री ६, १, १७; -णे बौश्रो २०, 9:59. वत्सापाकरण-प्रभृति- -तीन् बौश्रो २०,४ : २७. वत्सा(रस-अ)र्थ- -र्थे वैश्रौ १२,१२: 90. वित्स(न्>)नी- -नीम् वाधूश्रौ **ે રે,૧**૭ : ५;६. विस्मिन्- पा ५,१,१२२. वत्सो( त्स-उ )द्धरण-(>वात्सो-द्धरण- पा.) पाग ४,३,९३. २वत्स<sup>व</sup>∹ पाग ४,१, १०५; ~रसः श्राश्रो ७.८,१‡; शांश्रो ९,२३, १२+;१२,११,१६+; १६, ११, २०; ऋग्र; -त्सस्य चात्र २: १६;४: १; १४: ६; सात्र १, ३६९; -त्साः आश्री १२, १०, ६; श्रापश्री २४, ५,११; बौश्रीप्र १: २; ३ : १५<sup>२</sup>; ५ : ५; हिश्रौ **२१**,३,७.

a) वैप १ द्र. । b) °प्रयः इति पाठः? यिन. शोधः । c) वैतु. सा. °प्रिः इति । d) = स्किन्तिप्त, [ततुपलिक्षित-] कर्म-विशेष-। वैप १ द्र. । e) = साम-विशेष-। f) वात्संप्र॰ इति पाठः? यिन. शोधः । (तु. Kn.) । g) = प्राचार्य-विशेष-। प्रपत्यार्थे प्र. । h) वस. । i) वत्स॰ इति पाठः ? यिन. शोधः । f) = [वत्सशब्दवती-] ऋच्-। f0 अर्थः ? । f1) उप. = शेपसंवेष्टन-वर्मन्- इति दारिलः, = पुच्छसंवेष्टन-वर्मन्- इति f2 प्रम्. । °खल्वायाम् इति केशवः? । f2 = विद्वत्ति-विशेष-। f3 °तुसंस्ता इति मूको. । सपा. माशि २, २ अनुस्तवत्यतः इति पामे. । f3 °एस्तिः इति सोमयार्थः (तैप्रा २२,१३) । f4) तु. लासं. । °स्जा इति कालिसं. । f4 = ऋषि-विशेष-। f5 वहु. f5 विष्ट-प्र-। f7 वहु. f7 विशेष-। f7 वहु. f8 विष्ट-प्र-।

३; याशि २,१०;१२; नाशि २,

२वात्स- -त्सस्य लाभौ ७,८,२. ।वत्स-प्रि,प्री- १वत्स- द्र. वास्य- पा ४, १, १०५; -०त्स्य वैंघ ४, २, २; -त्स्य: काश्रौ १,१,११;३,६; ५, १३; ९,५,२५; -त्स्यम् शांश्रौ १६, 99,98. वात्मी->°त्सी-पुत्र--त्रम् कागृ १९,७. वात्स्य-वाद्रि- -री काश्रौ 8.3,96. वात्स्यायन- पाग ४,१,७३; –नाः वौश्रौप्र ३: १५; ४३: ५; -नौ अप १,३,१. वात्स्यायनी- पा ४, १, હેર્ફે. वत्स-जरत्- पाग ६,२,३७. वत्स-भारद्वाजा(ज-श्र)न्त्र- -न्त्रिपु पा ४,१,११७. वत्स-वत् वैध ४,२,२; ८,१२. वत्स-क- १वःस- इ. वत्स(क>)का-गिरिb- ऋत ४, ७, 90. वत्स-च्छवी- प्रमृ. १वत्स- द्र. ?वत्सतरा(र-श्र)पवर्ग°- -गों वाश्री ३,३,४,२३. वत्स-तरी- प्रमृ., 'ता- १वत्स-वत्सम्<sup>0</sup>- २वात्सम- -०म्र श्रापश्री २४,१०,१६; बोश्रोप्र ५३: १; हिश्रौ २१,३, १६. वत्सप्र-वत् आपश्री २४, १०, १६; बौश्रौप्र ५३: २; हिश्रौ २१,३,

98.

वत्सर°- पाउ ३,७१; -रः वाधूश्रौ ३,१७: ६; वैष्ट ५, १४: ३; अप्राय २, ९‡; -रम् श्राप्तिगृ २,४,४: ५; -रात् शंध ३४९: -रान् शंध ३८२;-राय पागृ ३. २,२‡; -‡रे आपथ्रौ १६,३१, १; वैश्रौ १८,२०: ४९; हिश्रौ ११, ८, ४: -रेम्यः वैगृ २. 92:92. वत्सर-त्रितय- -यम् काघ २७५: वत्सरा(र-श्र)तिक्रम- -मेण विध ६, वत्सरा(र-श्र)न्त- -न्तात् पा ५, १, वत्सरी(ग>)णां- णाम् वैश्री ९, १२: १३; हिथ्रौ ५,६, ३. वत्सार<sup>d</sup>- -रः गुत्र १,१८५; ४४८; 3,२०९. वत्सार्थ- प्रमृ. १वत्स- द्र. वतस्यत्- √वस् (निवासे) द्र. १‡वथः अप ४८,७६<sup>६</sup>. √वद् (वधा.)<sup>b</sup> पाधा. भ्वा. पर. व्यक्तायां वाचि; चुरा. उभ. संदेशवचने, बदते ऋपा १३, ५०; माशि १३,३, याशि; वद्ति श्राश्री ५, १३, १४७; शांश्री; थ्रप †४८, १६<sup>1</sup>×४; निघ २, १४<sup>‡]</sup>; ‡वदेते या ७,३०; ऋपा ७, ४५; वद्तः श्रापश्री २१, २०, ३<sup>२</sup>ई; वौश्रो १५, २८: २९××; वाश्री; वदन्ते अप

७०<sup>३</sup>, ६, ३; ८, ५; वदन्ति आश्रौ १०, ९, १; शांश्रौ ७, १५, ११५; १७, १४, १४; काश्री; बदसि वैताश्री ३७, २‡; सु ६,२; हिग्र; †वदामि सु १९, २; भागृ २,२६: १२;१५; हिगु; †वदासः पागृ १, १६, २५; हिंगृ २, ४, ५; †वदामसि<sup>६</sup> श्रापमं २, १३, ५; श्राप्तिगृ २, १, ४:२०; भागृ १, २५: १२: †वदात् श्रापमं २, २१, ३२<sup>1</sup>; बौगः; भागः २,२६ : १२<sup>1</sup>; गोगः; †वदः आश्रौ १०, ८, ११; शांश्री; वदतु सु ९, ४; वदन्तु कौस् ८४, ८†; †वदस्व श्राश्री ५, ७, २<sup>m</sup>;१३, ४; शांश्रौ ७, ६,१<sup>m</sup>××; काश्री ९,१२,१०<sup>m</sup>; श्रापश्री १२, २६,२<sup>m</sup>; वौश्री ७, १५:१६<sup>m</sup>; वैश्रो**१५**,३३:१०<sup>m</sup>; हिश्रो ८, ७,६९<sup>--</sup>; †वद,>दा शांधी १५, २५, १; श्रापधी १६, २६, १; बौध्रौ; माध्रौ २, ४, १, ४९™; हिए १,१५, ५<sup>1</sup>; †वदो (द-उ) ऽवद द्राध्रौ ११, १, ५<sup>२</sup>; लाश्रौ ४, १, ५<sup>२</sup>; †वदत,>ता श्राश्री ५,२, १४; काधौ २३, २, १; श्रापध्रौ; अवदत् वौश्रो १४, १: ५<del>†</del>; श्रप १९<sup>२</sup>, १, १; अवर्न् शांश्रौ १५, ३,७‡; वाघूश्री ४,१ : २; ६; ४७: १; २; कौसू; वदैत् काश्रौ १२, ३, १७; श्रापश्रौ ४, ९,१××; वैघ १, २,७<sup>n</sup>; वदेयुः

a)= श्राचार्य-विशेष-। b)= पर्वत-विशेष-। c) पाठः ? वत्सराप॰ ( वस. ) इति शोधः (तु. सप्र. श्राश्री ९, ३,७ संवत्सरान्ते इति)। d) = ऋषि-विशेष-। e) वैष १ द्र. । f) पृ १९६ b द्र. । g) वधः, क्झः इति संस्कर्तुः हि. । h) ऋत ४,७,९ पा १,३,४७; ८९; ६, १,१५; ७,२,३ परामृष्टः इ.। i) धा. वृद्धी वृत्तिः । j) घा. गतौ वृत्तिः । k) परस्परं पामे. । l) परस्परं पामे. । m) पामे. वैप २,३स्तं. बुदस्व माश ४,३,१,१ टि. इ.। n) वदति इति C.।

वाधूश्री ४, १ : ३; दाश्री ७, ३, १८; लाश्री; †वदेम ५, ९, १९; कौसू. †वदिष्यामि शांश्रौ<sup>8</sup> १,४,५;५, ९; शांग्र ६,४,७<sup>२५</sup>; माग्र १,४, ४<sup>२b</sup>; वागृ८, ४<sup>३b</sup>; ‡वदिष्यावः वाश्रौ ३,२,२,२१; २२; वदि-निसू ४, २:२५: †उद्यासम् आपश्रौ ६, २०, २; २४,११,२; १२,६; बौश्रौ ३, २७: १३º; हिश्रौ ६, ६, २४; २१, १, २<sup>8</sup>; अवादीत् श्रापश्रौ ९, १२,४‡; वैश्रौ; अवादिषुः श्रापश्रौ ९,१२,४<del>†</del>; १३, १, ११; वैश्री १६, २: १; २०, २५: ४‡; हिश्री; †अवादिषम् मागृ १, ४, ८३; वागृ ८, ७<sup>३</sup>; अवदिष्यत् निसू १०,१२: १५. वाद्यते अप ४८, २० †; †वाद-यति श्रापश्रौ २१, १८, १०; अप ४८, ९; वादयन्ति काश्रौ **१३,३,१९**; २१; *१*४, ४, २; श्रापश्री; बादयेत् शांश्री १७, ३, १३; १६; द्राश्री ११, १, ७:२,६: लाश्री; वादयेयु: द्राश्री ११,३,१९. वाद्यिष्यति द्राश्रौ ११, २, ९; लाश्री ४,२,८. वाद्यन्ते अप ६७,६,५;७०२, २, ٦<sup>२</sup>. विवदिषेत् वाधूश्रौ ३, ३६:५; ८,७४ : २६; गोगृ १,५,२६. †वावदीति शांश्री १२, १६, १;

श्रागृ २,९,४.

२उदित ता- -तः कप्र ३, ९, ५; श्रप **१९<sup>२</sup>,५,८; -तम्** कप्र २,७, १०; अप २४, २, १; बृदे ३, १४८; ऋप्रा १७, २८; -ता श्रप्रा ३, ४, १‡°; −ताः श्रप २६,४,६; बृदे ६,१३५;८,१२१. उदिता(त-श्र)नुवाद- -दः या १,9६. उदित्वा श्रापश्री ४,४,७; १०, १८, २: बौथ्रौ. उद्यमान- -नम् वौश्रौ १७, ४०: ५; श्राप्तिए १,३, २:१३; भार २,१९:३; श्रप्रा ३,४,१५. वद- पाग ३,१,१३४. वदत्- -दतः श्रापश्रौ २२, ६, १५; हिथ्रौ १७,२,६०; कौसू; -दताम् श्रापश्रौ ५, २, ४; बृदे ४, ७१; -दित निसू १०, १०: १३; -दत्सु अप ७२, २, २; -दझयः या ९, ९‡; -दन् श्रापश्रौ ९, २, ८; १२, ६, ८; वौश्रौ ७,४: ५××: वैश्रौ;-दन्तः श्राश्रौ २, १८, १२, १२, ४, ११: शांश्री १४, १६, ६; काश्री; -दन्तम् उसू २, २१‡. बदती--त्यः द्राश्रौ ११,३,१७: लाश्री ४,३,१८. वदन्ती- - १न्ती श्राश्री ३,८,१; शांश्रौ ९,२८,१४; या ११,२८. १वदन<sup>त</sup>- -नात् या ६,२. २वदन<sup>6</sup>- -नात् कौस् ५१,१९. वदन्ति- पाउन् ३,५०. वदान्य- पाउ ३,१०४; पाग २,१, 49. वदावद- पावा ६,१,१२.

वदावदिन्1- -दी द्राश्रौ ११, १,५: लाश्री ४,१,५. वदि"- -दिः श्रप्रा ३,४,१. वदि-प्रतिषेध-- -धः श्रप्रार्,४,१. वदितोस (ः) पा ३,४,१६. वदिष्यत्- -ष्यन् शांश्रौ १०, १४-१८,१; कौसू ३८,२५. †वद्मन् b- -द्मा बोश्रो १३, ६ : २; हिश्रौ २२,२,१५. वाद<sup>त</sup>- -दः श्रापश्री १०,१६,१५‡; २१,११,११; द्राश्री १२,२,१५; लाश्रो ४, १०, १५; १०,७, ७; १०,२; १६,५; --दम् श्राश्रौ ५, ३. १७; भाश्रौ ९, ८, २; -दाः त्रापश्रौ २१, १, १६; -दात् लाश्रौ १०,१०,४. वाद-मात्र- -त्रम् लाश्रो १०,३, ६; मीसू ३,२,१९. वादन'- -नम् काश्रौ १३, २, २७: -नेन शांश्रो १७, ३, १४; द्राश्रो ११,२,७; लाधौ ४,२,६. वादय(त् >)न्ती- -न्त्यः हिश्री १६, ६, २२. वाद्यित्वा हिश्रौ १६,६,१५; १७. वादि- पाउ ४, १२५. वादित- - †ते श्रापश्रौ २१,२०,२ रै; हिश्रौ १६, ६,३९. वादित-शब्द- -ब्दाः भापध १. १०,१९; हिध १,३, ४६. वादित्र'- पाउ ४,१७१; -त्राणाम् त्रप ६४, ४, २; ७०<sup>३</sup>, ४, १; -त्राणि कागृ १७, २; वागृ १३, १;३; ४; अप १, ३१, ४; १७, २,१२; ७१,१५. ८: -त्रैः कौसू १४,४.

a) सपा. विद्यामि<> उद्यासम् (तै ३, ३,२,२ तैश्रा ४,१,१ च) इति पाभे. । b) पाभे. वैप २,३ खं. विद्यामि तैश्रा ७,१,१ टि. द्र. । c) पाभे. वैप १ उदिता मै ४,१२,६ टि. द्र. । d) भाप. । e) = मुख-। कर्रो प्र. । f) तु. PW. । कर्तिर हिनः प्र. (तु. पावा ६,१,१२) । g) था. निर्देशः । h) वैप १ द्र. । i) नाप. (वादा-) ।

वादित्र-शब्द्- -ब्दे पागृ २,११, ६; विध ३०,१३. वादि(न्>)नी --नी शांश्री १७, ३,१०. वाद्यb- - †द्यम् काश्री ९, १२, १०; १०, १,२१; आपश्री १२, २६, २; १३, ३, ३; बौश्रो ७, १५:१६; ८, ३:१०; वाघ्यौ ३, ६१ : ६; वैथ्री; हिथ्री ९, १, ३०: - द्यस्य नाशि १, ४,१२°. वाद्य-भाण्डा(एट-अ)लङ्कार-वासस्- -सांसि शंध २६२. वाद्य-शब्द--व्दे विध ९९, १५. वाद्या( य-ग्र )न्त- -न्ते काश्री १०,१,२१. वाद्यमान--नाः श्रप ७२, १५, ६; -नेषु काश्री २१,३,७. वावद्त् - -द्दिः आधी ४, ११, **ξ**†. वाबद्क- पाउ ४,४१; पाग ४, १, वाबद्वय- ११ ४,१,१५१. वद्-,वदत्- प्रमृ. √वद् द्र. बदि<sup>त</sup> पाग १,१,३७;४,५७°. चदि- प्रमृ. √वद् इ. वद्भुतक¹->वाद्भुतक- -०क, -कानाम् वीश्रीप्र २८: १. वद्भुतक-चत् वीश्रीप्र २८:२. वदान्- √वद्द्र. √वध्<sup>ष</sup> वधन्ति या १४,१११; वधेयम् वैताधौ ६,१‡. **नवध्यात् श्रापश्रो १८,११, १**; २०, ४, १<sup>६</sup>; बीश्री ११, ६:

9 6 h; १२, ७: ३ 9 h; ९२२ h; हिथी १४,१, ३८h; ‡अवधीत् ब्रापथ्री १४, ३१, ३; हिश्री; †वधीत् शांशी ८, १६, १; श्रापमं; हावधियुः †श्रापश्री १३, १, ११; हिथी ९, १, १०; एंबवधी: आपश्री २१,२०,३; हिश्री १६,६,४१; प्वधीः वीश्री २५, २०: २५; माधी ३, १, २८ : बीगः प्वधिष्ट बीध्री १७, ४४ : १५; जैथ्री २:२२; श्रापमं २, १०,१०; पागृ; पंसवधिप्म काओ १५, २, ८; आपधी ३, १४, २; १८, ९, १८; बीधी. वध्यते श्रव २,४, ५; ६८,५,५; ७१,१०,२: १६,३; वध्यन्ते स्रा **७०<sup>र</sup>,७, १३; ७१,३, ४**; ८,१; १०, ५; १८, ५; वध्येत वाश्री ३, ३, १, ३३; धा ५०, ३,३. वध°- पा ३, ३, ७६; पाग ५, १, ६६; ६,१,१५६1; -धः श्राश्रौ ५,३, २२५; काधी; अर 🕇४८, १०३<sup>k</sup>; १०४<sup>1</sup>; शंघ ३९५<sup>m</sup>; मैनिष २,९६;२०¹; -धम् काशौ १५,७,६; आपग्री १०,२७,८; १८.९.१७; बौधी; -धात् शांग्र ३, ९, १५; वौध १, १०, २४; विध ५२, २; या ९,१५; -धाय वाधौ ३, २, ५, ४५; श्रापमंः -धे माश्री २, ५, ४, २४; शंध ३९५; ४४०; ४५१; श्रापध; -धेन या ५, १६; -धेपु काथ २७१:१०; २७२:५; -धैः

या १०,४२५. वध-कर्मन्"- -र्मणः या ३, ९; ९,१६××; -र्मा या ३,११; १४, ११; –र्माणः निघ २,१९: या ३,१०. वध-काम- -मः गोग ४,८,१३; द्राय ४,३,१. यध-त्र⁰- -त्रः पागृ २, ७,१८. वध-हास्य-वर्जम् श्रापध २,१०, १६: हिथ २,४,१६. वध-बन्ध- -न्धी विध ५१, वध-यन्ध-परिहेररा - - राम् श्रप રૂ,ર,પ. वध-मोझ- -झाम्याम् गीध १२, 89. १वधा(ध-श्र)धं०- -र्थाय श्रा ३३,२,२. २वधा(ध-श्र)धं'- - धं निस् ७, 97:90;96. वधा(ध-श्र)ई- - र्हान् वाध १४, १वध्य- पा ५,१,६६. वधक- पाउ २,३६. वधर्°- -धः श्रप्रा १,८३‡. वधि -> धि-भाव- -वात् पावा ६,४,६२. वध्या(थि-आ)देश- -शे पावा १,१,५६. २वध्य- पावा ३, १, ९७; -ध्य. श्रापध २, २७, ९; १६; विध: -ध्यम् चौधौ १७, ४१: ११; श्रामिष्ट १, ३, ४:५; -ध्याः

a) नाप. 1 b) भाप., नाप. (बादित्र-)। c) चैप १ द्र. 1 d) तु. पागम. 1 c) = कृष्णप्रस्-। f) व्यप. 1 g) पा २,४,४२;४३; ७,३,३५ पावा २,४,४३; ७,२,९० परामृष्टः द्र. 1 i) सपा. मा १०,८ माश ५,३,५,२८ वधेत् इति पामे. 1 i) पामे. चैप १ वधीः ऋ १, ११४,७ टि. द्र. 1 i) व्यध- इति पाश्च. 1 i) = १वल- 1 i) = १वल- 1 i) पाठः ? यधे इति शोधः 1 i0) वस. 10) 10 11 12 13 14 15 15 17 18 19 समाहारे द्वस. 19 मलो. कस. 17 पस. 17 18 19 पा. निर्देशः 1

विध ५, १; गौध १७, ३५; -ध्यात् श्रापध २, २७, २१; हिध २,५, २३९; -ध्यान अप १, १०, ५; वैध ३, १५, ११; -ध्यानाम् आपध १,९,२६; हिध १,३,२७; -ध्येषु विध ३,९०. वध्य-कर्मन् - र्मणि विध ५,८. वध्य-घात- -तेन अप १,२७,४. वध्य-घातिन्- > °तित्व--त्वम् विध १६,११.

वध्यमान- नम् अप ७१,१९,१. वधिव--धिः श्रप्रा ३,३,८ई.

वध्य(ध्रि-अ)श्व- पाग ६, २, ८८<sup>b</sup>; -श्वः साग्र १, १०; -श्वस्य शैशि ३२८†.

वाध्यक्ष- -०श्व श्राश्रौ १२,१०,१२३; श्रापश्रौ २४,६, ६; वौश्रौप्र; वैध ४,२,५१º;-श्वः ऋग २,१०,६९; साग्र१, १०; -श्रम् वौश्रौ १८,४१ : ६; निस् ७,५: ३५; या ८, २२; -श्वस्य बौश्रौ १८, ४१: १५‡: -धाः व्यापथ्री २४,६,५; हिश्री २१,३, ७; निस् ४,८: ५; -श्वे बृदे २, 944.

वध्यश्व-प्रस्थ- पा ६,२,८८. वध्यश्व-वत् आपश्रौ २४. ६. ६; बौश्रौप्र ७: ५; हिश्रौ २१, ₹,७.

वधाव पाग १,४,५७. वधू - पाड १, ८३; पाग ४,३,

996; 4, 9, 978; 930e. -†०धु आपमं १,६,४<sup>1</sup>; ७,९;

बौगृ १, ५,५; ४, २, १२; -धूः। 🕇 श्रापमं १, ९, ५; २, २०,३०; आगृ; आपगृ ६, २; वौगृ १, ५, १८; वैगृ ६, १३: ६; या २, २कै: -धूनाम् वृदे २, १४७;६, ५१; ७, १३२; -धूम् श्राप्तिर १,६,१:६;७;११;१२; काय; - †ध्वः श्रापमं १, ६, ९; कीय १, ९, ११; शांग्र १, १५, १५; बौग् १,५,२; भाग् १, १८:५; প্রস্থ **१४,** २; निघ **१**, १३<sup>६</sup>; श्रप्रा १,३, १४; -ध्वा मागृ १, १३,१७; बैग्ट ३,४ : ७; ५ : १; १३; -ध्वाः माग्र १, ११, ९५; बैय ३,३ : १;६; ४ : १२; गोय; -ध्नै †आपमं १,७,८; १७,८<sup>h</sup>; बौगृ १, ५, १७; मागृ १, ११, ९५; गोग २, ३, २२; द्राग १, ४,११; वाध १३,६०; खप्रा १, ३,१४े. वाधव-पा ५,१,१२९;१३०. वाधवक- पा ४,३,११८. वाध्यक- -यम् कीय १,८,३२: शांग १,१४,१२; कौसू ७९,२०; ब्रेंद ७.१३४: -यस्य कौसू ७७,

वधू-गृह- -हम् आप्तिगृ १,६, १ : ८; –हात् वैगृ ६,१४: ५. वधू-ज्ञाति- -तिभिः बौगृ १, १, २४.

-मता श्राप्तिर १, ६, १: १६; विभ्रि-, वध्यश्व- √वध् द्र. -मन्तः शांश्रो १२, १४, १५; वध्वा<sup>0</sup>

-मन्तम् आक्षिय १,६,१:५. वधू-मुखे(ख-ई)क्षण- -णम् वैगृ ३,३ : ९; ८ : ९. वधू-मूर्धन्- -धिन वैगृ ३,८ : ४. वधू-वस्न- -सम् आगृ १,८,१२. वधू-वासस्- -सः श्रापगृ ९,११. वधूवासः-संस्पर्श-मोच(न>) नी'- -न्यौ ऋग्र २, १०, ८५; श्रश्र १४,१.

वधू-संगम- -मे कागृ २६,६. वध्व(धू-ग्र)ञ्जलि- -लिम् गोगृ २, २०, २; द्राय १, ३, १७; -लौ श्रापृ १, ७, ८; गौपृ २, २, ५; द्रागृ १,३,२०.

वध्वी(धू-ई)सी'- -सीः कौस् ७७,

१-२वध्य-, वध्यमान- √वध् द्र. वध्योग - पाग ४,१,१००;१०४; ७, ३,२०.

वाध्योग- पा ४, १, १०४; ७, ३,

वाध्यौगायन- पा ४,१,१००. वध्योष - (>वाध्योष-> व्ध्योषा-यन- पा.)

१वध्र¹- -धः सु १५,४<sup>m</sup>; -धैः वौश्रौ ११,9: १२; २२,१३: ६.

वध्री->वध्रि-(क>)का- पा, पाग ५,३,९८°. वधी-संनद्ध- -द्वानि कौसू ६५,

वधू-मत्- -मतः वृदे ३, १४९; रचध्र"->विधन्- -धी शंघ ३७८.

a) वैप र द्र. । b) तु. पासि. । c) व्ध्या॰ इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. आश्रौ. प्रमृ.) । d) वध्वा इति [पक्षे] भाण्डा. पासि. च। e) तु. पागम. । f) पामे. वैप १ सूर्ये ऋ १०,८५,२० टि. इ. । g) = नदी-। h) सपा. ऋ १०,८५,३० शौ १४,१,२७ प्रमृ. बध्वः इति पामे. । i) विप. (ऋच्-) । j) नाप. (३वर-) । उप.  $\mathbf{\hat{s}}$ क् प्र. उसं. ( पाउ ३,१५९ )। k) व्यप. । व॰ इति पासि., वध्योप- इति पाका. । l) = चर्म-रज्जु- । m) प्रर्थः ? = चर्म-रज्ज – इति BW. MW.? । n) = रोग-विशेष-।

√वन (वधा.)<sup>8</sup> पाधा. भ्वा. पर. शन्दे संभक्ती हिंसायाम् किया-सामान्ये; तना. आतम. याचने, वनते आश्री १,९, वनित अप ४८, ६ †; वनित माश्री ५,१,२,१७‡; ‡वनामहे<sup>©</sup> आपश्रो १२,१७,१८; वौश्रो ३, १९:८; १४, ९:३७; हिश्री १०, ४, २१; जैश्री ११ : १६; 🕇 वनतम् आश्रौ ४, २, ३; कौस् ५, १; नवनेमहि कौसू ५, २; श्रप ४८, १२<sup>त</sup>; †वनेम,>मा व्यापश्री १४, ३३, ६; माश्री ६, २,२, २१; बाध्रौ. वंस्व ऋपा ७,३९‡. वावनत् आपमं २, ११,१ 🕂 ; वावनः ऋप्रा ९, २६ 🕆 ; वावन्धि ऋप्रा ९,२६ ई. नेवनोति श्राश्रौ ८,१, २; शांश्रौ १०, ७, ११; वैताश्री: ४८, ३<sup>1</sup>; निघ २, वनुतः या ७, २९३; †वनुथः श्रापश्री १२, १४,१५; हिश्री ८, ४, १७; चंवनवत् कौष्ट १,१२, ८; शांग्र १, २०, ५; बनुताम् शांश्रौ १,१४,१८<sup>b</sup>; वनुष्व कौस् ६३, ५ई; बन्बीत आपश्री १०, १८,४‡; माश्रौ २, १,३,१२;५, १,५,३४××; वन्वीरन् श्रापश्रौ २२,५,१२<sup>६</sup>; †वनुयाम, > मा

या ५,२; ऋप्रा८,२८. नंवावान श्राधी ५, १५, २१; शांश्री; वावन्थ ऋषा ९,२६५; ववनम >नमा ऋप्रा ७, ३३ म: वन वनिष्ये शांश्री १,५,५‡ ; चंसते तैप्रा १६,२० 🕂 ; 🕇 व निषत् शांश्री १२, १८, १४; १५; वनिषीष्ट ऋप्रा ४, ६९‡. वनयन्ति या ६,१४. १वन-> °नीयस--यान् या १२, **५**‡φ. वनन--नम् कौस् ४१,१८; -नात् या ५,५. वनन-कर्मन्!- -र्भणाम् यार्थ, १३ वनन-कर्मा(र्म-श्र)भ्यास- -सेन या १४,३१. वननीय,या- -यम् या ६, २२; ३१; -यस्य या ४, २६; -या या ३, १०; -यानि या ९,४२; ११,४६. वनयितृ- > °तृ-तम- -मः या १२,५. वनि<sup>k</sup>- पाउ ४, १४०; - †निम् वैताश्री ३, २; श्रश्र ५,७. वत्र- पाउ २,२८. वन्वत्- न्वन् श्रप्राय २, ४ई. वन्वान,ना- -नः वैश्री १२, १४: १: -ताः बौश्रौ १२,८: २१‡. १†वा(न्य>)न्या - न्याये श्रापश्री ८, १५,१७: वीश्रौ २४,३१:७:

वैश्रो ९,८:१३. चान्य-चत्सा™- -त्साये बौश्रो २४,३१:७.

ण पाग १, ४,५७.

२वन( वप्रा. ) k10- पाग ४, २, ४९; ८०<sup>3</sup>; ९७<sup>p</sup>; -नम् शांश्री १४, २९, ८‡; कीय ३, ११, पागृ ३, १५, ११; #86, 649; आप्तिमः अप ११२<sup>r</sup>; वैध १,६,१<sup>s</sup>××; †निघ १,५ $^{r}$ ;१२ $^{0}$ ; या ८,३ $\phi$ ; –नस्य हिपि १:५; पावा ६, २, ३३; - ना माश्री ३,८,१; ५, १, २, १७; श्रापमं १, ७, ९; वौगृ; या ५, १६∮; —नात् आक्षिय হ, ৬, ११:४; প্রদ **৫০<sup>ই</sup>,** ६,८; वैध २, ६, १; -नानाम् अप ६४.४. ६; विघ ४८. ६ : वृदे ३, २६; या ८, ३; १४, १३🕇 🍕 : -नानि वीगृ १,५, ५: थ्रप ५५, ३,२××; शौच; -ने आथौ ७, १२, १६; शांथ्री १८,१, ६‡; आपश्रौ १०,२०,८<sup>0</sup>; १२, १९,५<sup>‡ए</sup>; जैथ्रीका; ऋत ७, २, ५; -नेऽ-ने अप ४२, १, ८; -नेभ्यः या ६,१५;-१नेषु शांश्री ५,६,३; काश्री ७,९,८; आपश्री. वानेय- पा ४,२,९७.

वन-को|,कौ|शाम्बी"- (> वान-को|,कौ|शाम्बेय- पा.)

a) या ७, २९; ८, ३ शीच ४,९३ पा ६,४, ३७ परामृष्टः इ. । b) सपा. वनते (ते २,६,९,८ तैन्ना ३,५,१०,५ च) <> वनुताम् (मै ४,१३,९ माश १,९,१,९ च) इति पामे. । c) पामे. वैप १ वनामहे ते १,६,४,३ टि. इ. । d) पामे. पृ १९०६ पू इ. । e) पामे. वैप १,२५२९ ० इ. । f) धा. इच्छायां वृतिः । g) सपा. हिश्री १७,२,४० दक्षिणाभवन्ति इति पामे. । h) सपा. शो ९,१,१४ प्रमृ. वंसिपीय इति पामे. । i) पामे. वैप १ वनते ऋ ६,१६,२८ टि. इ. । j) वस. । k) वैप १ इ. । l) = श्रामि-वान्या- । m) वस. (वैतु. विवरणकारो अन्यथावदः ) । n) पृ १०६० t इ. । o) विशेषः टि. इ. । p) तु. पागम. । q) = उदक- । r) = रिशन- । s) वनाश्रमम् इति ВІ. । t) = श्रादित्य-रिशन- इति यास्कः । u) पामे. पृ ९९६ l इ. । v) सपा. ऋ ९, ६४,२ प्रमृ. वनम् इति पामे. । w) नवकी॰ इति पाका. ।

पाग ४,२,९७. वन-गामिन्- -मिनौ या ३,१४. वन-चर- -रः वैध १,७,३. वन-धान्य- -न्येन हिपि २०:६. वन-धिति8--तिः कौगृ १,५,८‡. वन-पर्वत- -ताः श्रप ६४,९,१०. वन-पर्वतसानु- -नुपु श्रप ६४, 9,6. वन-प्रतिष्ट<sup>b</sup>- -ष्टः वौध ३,३,१९. वन-प्रस्थ<sup>6</sup>'->वानप्रस्थ<sup>त</sup>-

-स्थः वौगृ २,९, १७; हिपि २०: ४; वाध ९,१; २१,३२; श्रापध; -स्थम् काश्रीसं २६ : ७<sup>‡0</sup>; हिघ २.५.१०९<sup>६रा</sup>; -स्थस्य वेष्ट ५, ७: १३; वाध ६, २०; श्रापघ २,२२,६; बौध २,१०,७; ३,३, १; हिध २, ५, १३६; -स्थाः वैध १, ७, १; -स्थान् वैध २, ४, ३; -स्थानाम् वाध ६, १९; —स्थेभ्यः श्राप्तिगृ १, २, २:३०; वौगृ ३, ९, ६; भागृ ३,११:५; हिग् २,२०,१. वानप्रस्थ-धन- -नम् विध

१७,१५. वानप्रस्थ-वत् वाघ २१,३३. वानप्रस्थ-विधि--धिम श्राप्तिय २,७,१०:१.

वानप्रस्थ-व्रत- -तम् श्राप्तिगृ २,७,१०:१६.

वानप्रस्था( स्थ-श्रा )श्रम --मेषु वैध ३,५,१३.

वानप्रस्थय- -स्थ्यम् श्रापध 2,29,91.

वन-माला-विभूषितो (त--उ)-रस्क- -स्कम् विध ९७, १०. वन-राशि- -शिषु श्रप ५८<sup>२</sup>, २,२. वन-वास- -सम् वीध ३,३,२२; -सात् शंध १६१. वन-शय- -यः या ५,५.

वन-स- पा ४,२,८०.

†वन-सद् - -सदे वीश्री १०,५०: १४; पाय ३,१५,११.

चन-स्थ h- -स्थः वैध १, ६,५; २, ७, ३; -स्थस्य वैष्ट १,८:१४; वैध २,१,१; ९,७; -स्थानाम् शंघ ५३; विध ६०,२६.

वना( न-ग्र )न्त- -न्ते श्रप ७०३, 99,24.

वना(न-आ)अम- -मम् वैध २, १, ३; २,६; ३,५; ६.

वनाश्रमिन्- -मी वैध २,४,४. वना(न-न्रा)श्रय- -यः विध ९४,१. २वनिन्- -निनः आपश्रौ ५, २३, **९**‡; कप्र ३,७,९<sup>ь</sup>.

वनिल- पा ४,२,८०. वनौ (न-श्रो )पधि- -धिभिः वैध १,५,५.

वन्य,न्या – पा ४, २,४९1; ८०1; पाग ४, २,९५ : -०न्य वीश्री १०, ४७: १९ 🔭 - न्यम् शंध-१५९: ४; -न्याः वाध ३, ४५; -न्यान् वैध २,४, २; -न्याभिः बौध ३,२,१५; -न्यैः वैध २, ४,३; ३,५,७.

> वानेयक- पा ४,२,९५. २वा(न्य > )न्या - न्या

बौध ३,२,१५<sup>२</sup>०. वन्य-वृत्ति™- -ित्तः वैघ ३, 98,4, वन्यौ (न्य श्रो)पधी- -धीः वैध २, ४, ५; -धीभिः वैध २, 4,8,

३वन<sup>k</sup>-(>वानायन- पा.)पाग ४,१, 990.

वनन- प्रभृ. √वन् इ. वनस्<sup>n</sup>- नः अप ४८, ८८<sup>‡</sup>। - † नसा आश्री ८, ७, २४: शांश्रौ १०, ९, १६; १८,१५,३. वनर्-गु<sup>a</sup>- -गुः<sup>o</sup> श्रप ४८, ८३; निघ ३,२४; -गू या ३,१४०. वनर्-नृप- -पाय बौध्रौ १८,२८: 987.

वनर्-षद् - - चेषदः उस्६,४;शुप्रा ३, ४९; -षदम् ऋप्रा ४,८६. वनस्-पति<sup>a/p</sup>- पाग ६,२,१४०;३, १०८<sup>६</sup>; -तयः त्राश्रौ १, ११, ७‡; शांश्री ४,११, ४; श्रापश्री; वीगृ १,५, ५××; वैगृ २, १७: ५; - ф ०तयः वीश्री ११,९:८; - † तये शांश्री ९, २६, २; काश्री ६,८,१७;१८;१५,४,८;श्रापश्रौ; -तिः श्राश्रौ ३, ६, १३‡; ४, ११,५; शांश्री; श्रापश्री १०, १०,६<sup>‡०</sup>; बौश्रौ ६, ५:२३<sup>‡०</sup>; २१,९: १८<sup>‡व</sup>; वैश्रौ १२, ९: १२<sup>‡व</sup>; हिश्रो १०. २,१३<sup>‡व</sup>; ऋअ २, १,१३४; बृदे १, ६६४; १०९<sup>™</sup>; ३, २६Фँ<sup>™</sup>; २७<sup>™</sup>; ग्र<sup>प्र</sup>१,३६३; ३६६; २, ४३१;

b) उस. उप. कर्तरि कृत्। a) वैप १ द्र.। c) = तृतीयाश्रमिन्- । d) स्वार्थे अण् प्र.। f) सपा. १ स्थम् <> १ स्थम् इति पाभे.। e) = [ उपचारात् ] श्राश्रम-विशेष- । g) पस. । j) अर्थः <sup>१</sup>। h) = वन-प्रस्थ - 1k) तु. पागम. । i) नाप.। l) = 7 त्ति-विशेप-1तस्येदमीयः अण् प्र.। m) वस.। o)=स्तेन-। q) विशेपः टि. द्र. । n) = श्रन-। p) = सपा. तै १,२,२,३। माश्रौ २,१,२,१६ तु वानस्पत्युः इति पामे.। r) =[मध्यमस्थान-] श्रप्ति-।

निघ ५,२; या ८, १६; -तिना ब्राब्री ३,६,९°; काठश्री ६८; बौध्रौ १५,३४: ६०; १९, ५: १४º; २५,३२ : ३२; -तिभिः वाध्यौ ३, ४०:४; ४, १८: ७; श्रापमं; -तिभ्यः श्रापश्री ७, २८, ४××; बौश्रौ; वाधूश्रौ ३,२४: ८; ४,१०४: २; १५; कार ५४,५; वार १४, ६; वैर ३,७,२०; विध ६७,९; -तिम् श्राश्रौ ३,१,१२; शांश्रौ ५,१५, ६xx; श्रापश्री १४, ७, १०; काठश्रौ ५३; वौश्रौ १७,१६: ९; माश्रौ ६,८,५,२९; ५,२,८, १४; वाधूश्री ४, ११: १; वाश्री १,६, ७, १३; ३. २, ६, ६१<sup>२</sup>; श्रामिगृ२, ७,९:१०; आपगृ ९,३; भाग २, ३१:१; मागृ २, ४,१०; बैग्ट ५,५ : १८; हिग्ट १,१६, १३; हिंघ १, ५, १४; काघ २७१: २; वृदे २, १५०; ३,२६<sup>b</sup>; -तिपु श्रापथ्रौ १६, २०, १५; बौधी २४, २१, ३; माश्री; वाधूश्री ३, १२: ८; १९:११; २४: २; ४, २९: २१; श्रप ७२, ३,९; -तीन् †याश्री ६,१४, १८: ९, ५,२; श्रापश्री; वाधूश्री ४, 99: 98; 94; 482: v: पागृ ३,४,८; कप्र २, २, ३-८; अप १०, १, १४; शंध ११६: १४; २२; विघ ६३, २८; बृदे ७, ६२; शुप्रा ३, . १४१‡; -तीनाम् श्रापश्री

१५, १४, १०‡; १६, २०, ४; बौध्रौ १०, ५६:२‡°; १५, २०: ६; भाश्री; वाश्री २, १, ५, ११; हिश्री ११, ६, ५०; कीसू ७,११; - 🕇० ते श्राश्री ३, 9, 5; 99, २३; ८, ५, २<sup>२</sup>; शांधौ; श्रापथ्रौ ५, २, ४०; ७, २,८<sup>त</sup>; बौथ्रौ ४,१ : २४<sup>त</sup>; २०, २५ : २२<sup>d</sup>; भाश्रौ ७, २, २<sup>d</sup>; माश्रौ १, ८,१,१२<sup>व</sup>; वाश्रौ १, ६, १, १३<sup>0</sup>; वैश्री १०, २: २<sup>d</sup>; हिथ्रौ ४, १, २४<sup>d</sup>; श्रापमं **१,** १३, ७<sup>२</sup>८; कौग्र १,९,१२<sup>व</sup>: शांग १, १५, १६<sup>व</sup>: ५, ३,४<sup>व</sup>: पाय ३,१५,२०<sup>२</sup>\$; बीय १,५, १६<sup>d</sup>; ८, २<sup>२d</sup>; कप्र १, १०, ४; श्रप्राय ३, ४; विध ९८,२१; या ८, ३०, १८; -तेः शांश्री ४. १६, ५‡; ५, १९, १८; काश्री; श्रापश्रौ ७, २५,१४<sup>०</sup>; २७,१<sup>०</sup>; २१,३,१२;४,२; बौश्रौ १५, ३४: ६; २०, ३०: ११; १३; २५,३२:३१; माथ्री; जैगृ १, १८: ६; श्रापध २,२४;९; हिध २, ५, १७४; मीस् ९,४,५५; -तो व्यापभी १३, २१, ३‡; २४, ४, १८<sup>६</sup>; हिश्रौ ४, ३, ३०: कौंग्र १,९, १२; शांग्र १, 94, 94.

वानस्पत्य, त्या<sup>1</sup>— ्<sup>†</sup>त्यः श्रापश्रौ १, १६, ३; १९,८; २, ३, १४; १०, १०,४; वोश्रौ; साश्रौ २,१,२,१५; १६<sup>६</sup>; हिश्रौ १,५, ४८<sup>1</sup>; द्वाश्रौ १, २,१२; –त्यस्

वौधौ १,६: १४+; माधौ; अअ १, २३;३४××: -रवया श्रापथ्रौ ९, २, ७; भाश्रौ ९, ३, १०; वैश्रो २०, ५: ९; हिथ्री १५,१, ४६; - क्या श्रापथ्री १, १७,१: भाश्री १. १८,१०; माध्रौ १, २, १, २०; वाश्री १,२,४, १२; हिश्री १,५, १; श्रय ७,५६\$;-स्याः श्रापश्रौ ५, २, ४; २७, १५; बौद्रो २, ६: २०; १२: ३; भाधी; -स्यान् श्रापश्री ५,१,४;१०, २; २७, ८; भाश्री; -त्यानाम् श्रश्र १६, ८ ; -त्यानि श्रागृ २, ६, ६; अथ ६, १३६; -त्याभिः बौधौ २, ६:२०; -त्ये बौध १, ५, २५<sup>1</sup>; श्रश्न २, ९; १९, ३४; -त्येन माश्री २,१,२,१४; -त्येभ्यः कीस् ७३,५‡; -त्येषु श्रापमं १, ७,८‡.

वानस्पत्य-दुन्दुभि-देवता-> प्य- -त्ये श्रश्र ५,

वानस्पत्या (त्य-ग्र)
श्वत्य-देवता-> व्तय- -त्यम्
श्रश्च ३,६.
वनस्पति-प्रभृति- -तीनि शांधी
१५,१,२८.
वनस्पति-यज्ञ- -ज्ञस्य काग्र
७१,१५.
वनस्पति-याग- -गात् वैताशी
३०,१५.
†वनस्पति-रस- -सः। श्रप ६,

 $a)= \lfloor y \pi x \sqrt{n} \pi \cdot \rfloor = \pi x \sqrt{n} \pi \cdot (3 + 1) = \pi x / n \cdot (3 + 1) = \pi x / n \cdot (3 + 1) = \pi x / n \cdot (3 + 1) = \pi x / n \cdot (3 + 1) = \pi x / n \cdot (3 + 1) = \pi x / n \cdot (3 + 1) = \pi x / n \cdot (3 + 1) = \pi x / n \cdot (3 + 1) = \pi x / n \cdot (3 + 1) = \pi x / n \cdot (3 + 1) = \pi x / n \cdot (3 + 1) = \pi x / n \cdot (3 + 1) = \pi x / n \cdot (3 + 1) = \pi x / n \cdot (3 + 1) = \pi x / n \cdot (3 + 1) = \pi x / n \cdot (3 + 1) = \pi x / n \cdot (3 + 1) = \pi x / n \cdot (3 + 1) = \pi x / n \cdot (3 + 1) = \pi x / n \cdot (3 + 1) = \pi x / n \cdot (3 + 1) = \pi x / n \cdot (3 + 1) = \pi x / n \cdot (3 + 1) = \pi x / n \cdot (3 + 1) = \pi x / n \cdot (3 + 1) = \pi x / n \cdot (3 + 1) = \pi x / n \cdot (3 + 1) = \pi x / n \cdot (3 + 1) = \pi x / n \cdot (3 + 1) = \pi x / n \cdot (3 + 1) = \pi x / n \cdot (3 + 1) = \pi x / n \cdot (3 + 1) = \pi x / n \cdot (3 + 1) = \pi x / n \cdot (3 + 1) = \pi x / n \cdot (3 + 1) = \pi x / n \cdot (3 + 1) = \pi x / n \cdot (3 + 1) = \pi x / n \cdot (3 + 1) = \pi x / n \cdot (3 + 1) = \pi x / n \cdot (3 + 1) = \pi x / n \cdot (3 + 1) = \pi x / n \cdot (3 + 1) = \pi x / n \cdot (3 + 1) = \pi x / n \cdot (3 + 1) = \pi x / n \cdot (3 + 1) = \pi x / n \cdot (3 + 1) = \pi x / n \cdot (3 + 1) = \pi x / n \cdot (3 + 1) = \pi x / n \cdot (3 + 1) = \pi x / n \cdot (3 + 1) = \pi x / n \cdot (3 + 1) = \pi x / n \cdot (3 + 1) = \pi x / n \cdot (3 + 1) = \pi x / n \cdot (3 + 1) = \pi x / n \cdot (3 + 1) = \pi x / n \cdot (3 + 1) = \pi x / n \cdot (3 + 1) = \pi x / n \cdot (3 + 1) = \pi x / n \cdot (3 + 1) = \pi x / n \cdot (3 + 1) = \pi x / n \cdot (3 + 1) = \pi x / n \cdot (3 + 1) = \pi x / n \cdot (3 + 1) = \pi x / n \cdot (3 + 1) = \pi x / n \cdot (3 + 1) = \pi x / n \cdot (3 + 1) = \pi x / n \cdot (3 + 1) = \pi x / n \cdot (3 + 1) = \pi x / n \cdot (3 + 1) = \pi x / n \cdot (3 + 1) = \pi x / n \cdot (3 + 1) = \pi x / n \cdot (3 + 1) = \pi x / n \cdot (3 + 1) = \pi x / n \cdot (3 + 1) = \pi x / n \cdot (3 + 1) = \pi x / n \cdot (3 + 1) = \pi x / n \cdot (3 + 1) = \pi x / n \cdot (3 + 1) = \pi x / n \cdot (3 + 1) = \pi x / n \cdot (3 + 1) = \pi x / n \cdot (3 + 1) = \pi x / n \cdot (3 + 1) = \pi x / n \cdot (3 + 1) = \pi x / n \cdot (3 + 1) = \pi x / n \cdot (3 + 1) = \pi x / n \cdot (3 + 1) = \pi x / n \cdot (3 + 1) = \pi x / n \cdot (3 + 1) = \pi x / n \cdot (3 + 1) = \pi x / n \cdot (3 + 1) = \pi x / n \cdot (3 + 1) = \pi x / n \cdot (3 + 1) = \pi x / n \cdot (3 + 1) = \pi x / n \cdot (3 + 1) = \pi x / n \cdot (3 + 1) = \pi x / n \cdot (3 + 1) = \pi x / n \cdot (3 + 1) = \pi x / n \cdot (3 + 1) = \pi x / n \cdot (3 + 1) = \pi x / n \cdot (3 +$ 

यनस्पति-चत् वेधी १०,२०:५. यनस्पति-सव"- -चे धैताधी : 80,1. वनस्पति-स्विष्टशृत्- -कृतीः काधी १९,६,२५. पनस्पतिस्थिष्टकृत्-भन्त--न्ते पागृ ३,८,८. यनम्पति-रिपष्ट्यन्-स्क्रपाक-प्रय- -पेषु आधी ३, ४,५१. यनग्पति-स्पष्टकृडि(द्-इडा>) च- -दम् वासी ३,१,२,३३. यनम्पति-होम- -मम् वाधूधी ३,७८: ३; -मान् भावधी २०, 99,94. यनस्पाय(ति-स)ना<sup>b</sup>-वाधी १२,४,७. यनस्पव्या(ति-आ)दि--दिपु पा ६, २, १४०. वन-स- प्रमृ. २वन- ४. ? बनाय<sup>६</sup> पागृ ३,१,६. बनायु- पाउमो २,१,४. चनाध्रम- प्रतृ. २१न- इ. चनि- √वन् इ. वनिता- (>वानितीय-) भीवनत, ता- टि. इ. चनिन्-, वनिल- २वन- इ. वनिष्टु - न्युम् शांधी ५, १७,९५. वनिष्ठु"- पाटमो २,१, ३६; -प्टः मीस् १०,७,९७; -प्टुना वाधी ३, ४, ५, १२५; - छुम् आशी ३, ३, १५; काओ ६, ९, ४; श्रावधी;-पृत् बीधी १८,४० : २१:२४: -ष्टोः आवधी ७.२४.

१०;पौधी २०,३०:१५; भाषी. यनिष्ट्र-जायनी"- -मी कासी ६ ७, 90. यनिष्टु-संनिधान- न्नात् मीस् ९, ¥,39. यनिष्ठ-सय- -घेन घौधौ १८,४०: 93;9%. चनिष्णु- पाट ४,२. वनीयस्~ √ग्न. ह. वनीवाहन'- नम् पाधी १६,६,२२; –नात् काधी १६, ६, २५: -ને વેતાથી ૨૮, ૧૬, श्चनीवजतात् <sup>अप्रा</sup> ३.४,५. पंचनस्व°− -नुषः धाषधी र्ध, २, १३; बाँधी १७,३: ५; हिथी. √पनुग्> पनुपग्<sup>к</sup>-माधी १,३,२,१२!. '¦√यगुष्य<sup>त</sup>, यगुष्यति निघ २. १२;४,२; सा ५,२; यनुष्यात्! જાવવી રૂપ્ટ,ર૧,૨; હિલી રૂપ્ટ, ७,१६; अधारा ५,६. यनुष्यम् - प्यतः मा ५,२%, ? बनेष्ठवा गाधी ३,२,६,५३. चनीपधि- २गन- इ. √चन्द् पाधा, भ्या, श्वासा,श्रीमवाद-नंस्तृत्योः, १वन्द्रने अव ४८, ९<sup>४</sup>; निष ३,१४1; चन्दे शांबी४,१८, ५५; व्यन्यामहे आतिए इ. ८, २: ९; बौषि १,५५: १९; हिपि १५: ७; कौस् २०, १०; श्रव ३,१७; पंबन्दस्य बाधी ३, ७, ૧૫; શીશ્રી ૫, ૧૪, ૨૦; ૬, ৭০,৭৭; স্মাণ্মী,

यवन्दे विभ १, ४४; सुदे ४, २° वन्द्य- पाउमो २,२,१५८. १यन्द्र- नम् विभ ३२, १४; -नाम् वैभ २, ११, ५; -नाय मा ४,१७१. २यन्द्रन्<sup>त''''</sup>- नम् श्रामिग् ३,१०, ४: १.

वान्द्रन— -०न आधी १२, ११,२; आपधी २४,७, ६; ७; बीधीप्र १८: २; हिधी २१, ३, १०३; बेघ-४, ३, २१०; —नः माझ २,१०,१००. यन्द्रन-यत् भाषधी २४,७,६;७; बीधीप्र १८: २; हिधी २१,३,

यन्दना- पावा ३, ३,९०७. १वन्दमान,ना- -नः झाश्रो २,९७, १५; ३, ७, १५; धावधी; -नाः द्रिशी २, ७, ३७;४९; धामिष्ट ३,९९,२:१९;३:६;

यन्द्रार<sup>त</sup>- पा ३, २, १७३; - † रु धावधी ५,५,८; मीधी २,९४: ६; माधी: - † रु: द्राप्रा ५,३९; ग्रुपा ३, ७३; - रो:<sup>m</sup> नाब ७: ६; ८:८.

यन्दित- -ते पा ५,४,१५७.
यन्दितस्य- न्यः या ७,१६; ८,८.
यन्दिरमा भाषप १, २७, १०; हिष १,७,३५.
यन्दिन्- -न्दिनाम् भ्रप २१,६,६; -न्दिभिः यप १९९,४,३; -न्दी दंश २०१.

a)=4श-विशेष-। b) वस.। c) पामे. शोधधा पंप १,२४०६ b ह.। d) पेप १ ह.। e) हस. ( बंतु. PW. प्रमु. पृथ्योग परे इति )। f)= कर्म-विशेष-।  $<\sqrt{4}$  ए इति PW. प्रमु. 1 g) विप. (ध्वननीय-] अवदान-)। h) हि३। i) स्वप. तैया ३, ०,५,५ व्यापधी २, १८, ९ व्यनिय इति पामे. 1 j) पामे. वैप १ चनुष्याद यह ६,५,४ दि. ह.। k) था. व्यापी पृतिः। l) तशु शास्तीयः पाटः। m) व्याप. 1 m) वादः इति पाटः 1 यनि. शोधः (तु. व्यापधी, प्रमु.)। n0) चदमवत् इति पाटः 1 विपश-प्र-४

चन्च- पा ६, १, २१४; - †न्चः ग्राश्रौ ५,१८, २; श्रापश्रौ १४, २८, ६; माश्रौ; या ८,८∳; ग्रुप्रा २,४०; -न्द्यानाम् वैध २, ११,५.

. वन्द्र-पाट २,१३. वन्धुर<sup>3</sup>- -रम् बौधौ<sup>-१</sup>८,२४:

वन्धु(र>)रा-यु°- -युः ऋषा ९, १६†.

बन्धुरे-प्जा"— -ष्टाः शांश्रौ १८,१९, ६‡.

च(न्ध्य>)न्ध्या- वाडमो २,३,१<sup>b</sup>; -न्ध्या आप्तिगृ ३,१०,१ ः ७; वौषि ३,५,२; अप ६९,५,१; गशि २,११२; नाशि२,८,२८; -न्ध्याम् आप्तिगृ २,७,६ ः ४.

चन्य- २वन- इ. बन्न-, वन्वत्-, वन्वान- √वन् द्र. √वप्(वधा.)<sup>с</sup>पाधा. भ्वा. उभ. वीज-संताने छेर्ने ऽपि, वपते काश्री २, - १,९; श्रापश्रौ ५,४,९; २०, १, ९; बौश्रौ २,१२: २६××; वैश्रौ; या १२, २०†∮<sup>d</sup>; वपति काश्रौ ५,२,१७; ७, २, १३; १७, ३, ८: २१, ४,४; श्रापश्री १६,१९, ११; वीश्रौ २,८:७; १०,२५: १३××; भाश्री ५, १३, १५°; ्याग्र २, १, १८<sup>‡1</sup>; वपन्ते श्रापश्री २१, १३, ४<sup>६</sup>; श्रामिग् 🗧 े १,३,२: २०; वपन्ति वाधूश्रौ ४, १९: ५५; ११७: १२; श्रापमं; †वपसि बौधौ १७, ४०:८<sup>1</sup>; श्रापमं २, १, ७ ; श्रागृ १, १७,

१६ : आप्तिष्ट १,३,२:१६ ; कागृ ४०, १२1; भागृ २, १९: ७<sup>1</sup>; मागृ १, २१, ७<sup>1</sup>; बागृ ४, १७1;९,३; हिय १,९,१६1; जैय १,११:२१; वपे बौधी २,८: ७ ; †वपामि श्रापमं २, १, ६; श्रागः; †वपतु श्रापमं २, १,१<sup>h</sup>; ब्रापृ १, १७, ७<sup>b</sup>; बौगृ २,४, ८h; मागृ १, २१,३h; ६;१४h; वागृ ४,८<sup>h</sup>; जैगृ १,११:१०<sup>b</sup>; †वप श्रापमं २,१,४,५, पाय २, १,६<sup>b</sup>; कार ४०,११; कीस् ५४, १; †वपत वाधूश्री ४,१९ : ४४; आपमं २, १,३<sup>1</sup>; ऋागृ १, १७, १०1; कींगृ १, २१,१२1; शांगृ ર, ૨૮,૧૫¹; વાય ૨, ૧, ૧૧¹; श्रामिष्ट २, २, ५: १३<sup>1</sup>; काय ४०, ९;११; वाग् ४,१२<sup>1</sup>; हिग् २, ६, १०<sup>1</sup>; †अवपत् श्रापश्रौ २२,२८,६; बौध्रौ १८, १९: ६; हिश्रौ २३, ४, ४६; श्रापमं; †अवपन् श्राप्तिय ३,८,२: १८: वौषि १, १५: २८; वपेत् काश्रौ २१,४,१८; श्रापश्री १६,२०,१; बौश्रो २२, ६: ३; माश्रो; वपेरन् श्राप्तिगृ ३, ६, २:४; बौपि १, ९: १३; श्रापध १, १०, ७; २, ३,८; हिघ; †वाप्सुः वाध १७, ९; श्रापध २,१३,६; बौध. वापयते श्रापश्री ४, १, ४; ५; ८,४, १; १०, ५, ६××; बौधौ; वापयति शांगृ ३, १; २; बौगृ ३,२,५५; कौसू ३१, १; वाप-यन्ते बौश्रौ १७,४०: १२: हिश्रौ १६,५,११६; श्राप्तिए ३, ६,२: १; वौषि १, ९: ११; हिंध २,३,४१; वापयन्ति आश्री ६, १०, २; शांश्री १८, २४, १९; वापयेत हिश्री १३,७,३०; लाश्री ९, २, २१; वापयेत श्राश्री २,१,२४; वोश्री २१, २:८×४; गोए; वापयेत श्राप्री ८,८,२०; १९, ९×४; द्राश्री; वापयेरन् लाश्री ४,४, १८; ९,२; २,२५; श्राप्तिए ३,६,२:२; वौषि १,९:१२‡; हिध २,३,४२; वापयेयु: लाश्री ८,८,१४.

उस,सा-ं -सम् माश्रौ ६, १, ६,३; वैताश्रौ २८,२१; खप ६२,३,४; -†सा आपश्रौ १६, २०, २; हिश्रौ ११,६,४८; -साः सु १८, ४; वीध १, ५, ५९; -सानि हिश्रौ ५, २, ४८; -से वाध ६, १२, पा ४,३, ४४.

उस-केश<sup>1</sup>— -शः जैगृ १, १८ : ६; —शम् जैगृ २,४ : ७; —शेन मागृ १,२२,२.

उस-केशइमञ्ज<sup>1</sup> - श्रुम् बौश्रो २, ८:९;६;२:६‡; कौस् ५४,४. उस-गाड-पाग २,२,३१.

उसा(त-श्र)न्त- -न्तम् बौश्री ६,२-३:४.

उसो(प्त-ड)पप(च>)क्षा!--क्षाम वोश्रो ६,३: प्र†. उप्ता श्रापश्रो ८,८,२२, वेश्रो. †उप्ताय श्रापमं २,१,८; कागृ

४०, १५; मागृ.

a) वैप १ द्र. । b)  $\langle \sqrt{2}$ नम् । c) पा ६,१,१५ परामृष्टः द्र. । d) वैप १ वपते ऋ १,१६४,४४ टि. द्र. । e) पाठः १ निर्वपति इति संस्कर्तुः टि. । f) पाभे. शोधश्व शौ ८,२,१७ व्यसि इति द्र. । g) सपा. हिश्रौ १६,५,११ वापयन्ते इति पाभे. । h) सपा. शौ ६,६८,२ वपतु इति पाभे. । i) = सपा. तैत्रा २, ७,१७,२ । शौ ६,६८,३ तु वपत इति पाभे. । j) वस. ।

उप्य -- प्यानाम् काश्री २५, १३, 95. उप्य-परिवप्य- -प्यो कागृ ५१, 92.

उप्यमान,ना~ -नम् वौश्रौ १७,४०: · ८; आमिग्र १, ३, २: १६; -नान् काग् ४०, १४; -नायाम् माश्री १,२,३, १०; -नेषु वैधी १२,६:४; हिश्री ६,८,८; १०, 9,३२.

वप- पाग ३,१,१३४.

वपत्- -पन् वीश्री २५, ३०:२: काग ३१, २५; -पन्तम् आपग १०, ७: भाग २, १९: ६; -पन्ता या ६,२६ ф.

चपन- - नम् काश्री ४,७,११; ५,२, १३; ११, २६; ७,२, १९; कप्र; -नात् भाशौ ६, १६, २२; -ने बौधौ २२,६: ३; वाय ४,२१. वपन-काल- -ले श्रापश्री २१, १३,४; हिश्रौ १६,५,११. चपन-प्रचाद्b- -दाः भापश्री १८, २२,९०; हिश्री १३,७,३०. वपन-मेखलाजिनदण्डधारण-व्रत-भैक्षाचरण- -णानि वेग् ६, 90:8. वपन-मेखला-दण्ड-भेक्षचर्या-व्रत- -तानि विध ५१.५°.

वपन-व्रत-नियम-छोप- -पः बीध २,१,१९. वपना(न-आ)दि- -दीनाम् वाध 20,90.

वपना(न-अ)नुषङ्ग- -ङ्गात् पार्थ · २,१३,**५**.

वपना(न-अ)न्तb- -न्तम् वैश्री १२.७: १६.

विषत्वा कीय ५,३,२९.

वसब्य,ब्या- -ब्यम् आश्रिय ३, ६, २:३; बौषि १, ९:१२; -व्या विध २९, ८; ३०, ३१. वप्तृ<sup>0</sup>--- †सः कागृ ४०, १२: मागृ १, २१, ७; वागृ ४, १७; ९, ३; हिग्ट १, ९, १६; -क्सा<sup>0</sup> श्राग्र १, १७, १६; पागृ २, १, १८† ; श्राप्तिगृ १, ३.२: १६; -प्रारम् हिए १, ९, १६; - 🕆 प्त्रा बौधी १७, ४०: ८ : श्रापमं २, १, ७: भाग २. १९: ७; जैय १,११: २१; -प्त्रे श्रापगृ १२, ३; हिगृ १, ९, 99.

वप्या श्रामिष्ट १, ३, २:१८. वप्रह- पाउ २,२७; पाग २,४,३१. वप्रा<sup>h</sup>->वप्रा-चत् काश्री १८,५,४. वित्र- पाउ ४,६६.

वप्स्यत्- -प्स्यास् द्राश्री १४, ४,४; लाथी ५,८,४.

वाप1--पः पा ५,१,५.

वापन- -नम् श्राशी २, १६, २६; वैश्री ८,१४: ८; हिश्री ५,२,७०; ५.२८: ६,४: आग्निग्ट २,७,१: ८; हिंध १, ३, ३८; -ने शांग्र ४,७,४२.

वापना(न-म्रा)दि- दि म्राय १, २२,२२.

· वापियत्वा श्रापश्री १५,२०,२;२१; वीश्री ९,१९: २××; भाश्री. वापियप्यमाण- -णः बौश्रौ १७,

४०: १३; ર૪, २१: १३: श्रामिष्ट १,३,२:२२. वापि- पावा ३,३,१०८. वापित- -ताः श्राज्यो २,१०. वाष्य- या ३, १, १२६; -प्यानि! कौस् १६,२३; -प्यैः । कौस् १६,

व-पर- २व- इ.

वपा<sup>k</sup>- पाग ३, ३, १०४; -पया शांध्री ४, १४, १७: १६, ७,४; काश्री ६,६,२२; २५, ७, ३९; श्रापथ्रौ: -पा श्राश्री ३,४,४: श्रापश्रो ९, १८, १५; २०, १८, ११: बौथ्रौ १५,३०: २४;२५<sup>२</sup>; २८,७:९;माध्री;-पाः शांध्री१६, ७, ४; १५,९; श्रापश्रौ २०,१८, १५.१९,२,४;२५,१३; काश्रीसं: -पानाम् आश्री १०,९,४; काश्री १९, ६, १६; २२; ं 🕬 पथ्री २०, १९, ३<sup>२</sup>; ५<sup>२</sup>; काश्रीसं; -पानाम् अपनाम् काश्रीसं २६: ६: -पाभिः काश्री २०,७, १८: घापधी १८,६, ८; ९; ७, १३; वीश्री: -पाभ्यः वीश्री १५,३१: १७; -पान्याम् बौश्रौ १२,७: २२; १८: ५××; -पाम् आश्री ३.३. १५: शांश्री ४, १७, १३: ٩٥, ٤٩, ٩٥, ٤, ٤, ٤, ٩٠, ४‡; १८,४××; काश्रौ; -पायाः शांश्रो ५, १८, ९; ६, ११, १२; काधी १६,१,४२; आपश्री ७, १२, ९: १९, ३¹××; बौश्रीः भाश्री ७, १४, १६<sup>1</sup>; माश्री १, ८,४,१७1; वाश्री १,६,६,१५1;

<sup>...</sup> a) निप.>नाप. ( ब्रीहियवादि- )। क्यप् प्र. उसं. (पा ३, १,१०९)। b) वस.। c) ॰भैक्ष्य॰ इति जीसं.।

d) = नापित- । e) सपा. वसः <>वसा (शौ ८,२,९७ च) <>वप्ता इति च पांभे. । f) बप्त्वा? इति मुंसं. ।

g)= प्राकाराधार-मृत्कृट- । h)= क्षेत्र-वपन- ( कर्षण-, समीकरण- ) । i)= क्षेत्र- । श्रिधकरणे घत् प्र. ।

j) दारितः यक. वाद्यानि, वाद्यैः इति  $\{1, k\}$  वैत  $\{2, 1, l\}$  सपा. वपायाः होमात्<>वपाहोमात् इति पाभे. k

-पायाम् श्राश्रौ ३,४,१; ५, १; ६, १४, १०; शांश्री; मीस् ११, २, ५१º; -पायै काश्री १, ९, १६;६,६, २२‡; बौधौ; -पासु शांश्री १७,७,११; ऋापश्री १९, २,३; ८,५;२०,१८,१५; बौश्रौ वपा-का(ल>)ला<sup>b</sup>- -ला दाश्री १,४,9. वपा-ग्रह- -हाः माश्री ५,२,११, ₹\$. वपा(पा-म्रा)दि- -दि वैभौ १७, ९०: १२. वपा-देश- -शे हिश्री ४,४,१३. १वएा(पा-ग्र)न्त- -न्ते काश्रौ २०, ७, २६; २१, २, ७; २२, ३,३०; २५, १०, ४; जैश्री ७: 9; 24: 8. २वपा(पा-श्र)न्त<sup>b</sup>- -न्तम् शांश्री ६,११,१७. वपा-पल°- -लानि या १४, ७. वपा-पशु-पुरोडाश-हविस्- -विपाम् ् माश्रौ ५,२, ११, ४०. वपा-पुरोडाश-पशु- -शूनाम् काश्रौ १९,६,१३; ७, २१. वपा-भाजन- -नम् वाध्रश्रौ ३, 54: 3. वपा(पा-अ)भिधान- -नम् मीसू ९ः ४,२१. वपा-मार्जन- -ना वैताश्री २४, १११<sup>व</sup>; -नात् वैताश्रौ ३०,११. वपामार्जना( न-श्र )न्त<sup>b</sup>- -न्तम् काश्री ९, ८, १७; -न्ते काश्री

८, ९, ६; १५, १०, ९; १९, ३, ७: वैताश्री १८,७. वपा(पा-ग्र)यन - >वपायनिन्--नी वैष्ट १,१४:१४. वपा-रूप- -पम् शांश्रौ १३,३,५. वपा(पा-अ)र्ध- -र्धे काश्री २०, ७, ्७; कप्र ३,१०, १<sup>1</sup>. वपा-वत् काश्रौ ६, ८, ७; १०; ग्रापन्नी २०,२१, ४; वैश्री १०, 96:90. वपा-वत्- -वताम् शांश्रो १६,१५, ९: श्रापश्री २०, २५, १३; हिश्री १४, ६, २४; -वन्तम् वोश्री ९,७: ३ ई. वपा-श्रपण b- -गात् मीस् १०, ७, २२: - जे वाश्री ३,२,६,४५. वपाश्रपणी!---णी श्रापश्री ७, ् १९,६;२०,४; २१,३; बौश्रौ; -णीः बौधी ६, ३४:६; ११, ५: १५××; माश्री ५, २, १२, २४; वाशौ; -णीनाम् अपन्नौ १४,७,५; हिश्रौ ९, ८, ३७; १३, १, २४; -णीभ्याम् काश्री ६,५,७;२५; आपश्री ७. १५,७; १७,४; काठश्री; भाश्री ७.१५.११ ": -णीम् वीश्री २, ८: ३; २९; वैश्रौ १०, १५: २: -ण्यः श्रापश्री १४, ७, ४; हिश्रो ९,८,३६; १३, १,२४; -ण्या भाग २, १६: ३; हिग्र २,१५,२;६; -ण्याम् भाग २, १६: १०: -ण्योः भाश्री ७, ६,

८; -ण्यो शांश्रौ ४, १८, ६; काधी ६,६,११××: श्रापथी. वपाश्रपण्य (णी-श्र) नुप्र-हरण- -णम् वैधी१७,१०:१०। वपा-स्थान- -ने माश्री ५, २,१२, ्४२; वाश्री है, ४, ४, २१. वपा-होम- -सः द्रागृ ३, ४, २६; -मम् मागृ २, ९,११; -मात् श्राश्री ४, १०, १२; काश्री २०, ७, १०; वैश्री १०, १६: १२; हिश्री ४,४,२०1. ववाहोमा(म-श्रा)ज्यहोम--माभ्याम् जैगृ १,३:२७. वपो( पा-उ )द्ग्रहग- -णम् हिश्रौ 8,8,20m. वपो(पा-उ)द्धरण- -णम् आपश्री ७, **९९, ३**™; २१,२; भाक्षी ७, १४,१६<sup>m</sup>; माश्री १,८,४,१७<sup>m</sup>; वाश्री १, ६,६,१५<sup>m</sup>; वैश्री १०. १५:६; १६:१४; पायु ३, ११, ्४; -णात् माश्री ५,२,१२,२५; -णे वाश्री ३,२,६,४५. **?वपो(पा-उ)परि वाश्री ३,२, ४, ५.** विपत्वा 🗸 वपू द्र. वपुप्-मत् - वपुस्- इ. ववस्(वप्रा.)!- पाउ २, ११७; -स †श्राश्री ६, ७,६; ७,४,३;८, ८, ্ ६; হাাধ্রী; অণ ৪८, ৬५º;৬९°; શંધ **११६:** ५४<sup>n</sup>; चृदे છે. ६६; निघ १, १२<sup>n</sup>; ३, ७º, -पुषा अप ५२, २, १; ५८<sup>२</sup>, ३, ९; -ईपुपे शांश्री १८, २३.

a) °पानाम् इति प्रयासं. प्रमु.। b) वस. । c) पस. उप. = परिमाण-विशेष-। वैष ३, ७३८; १०९७ यक. पलानि, वपा इति मुद्रितं नेष्टम्। d) पाठः ? °नात् इति क्षोधः (तु. त. ।तु. काश्री ८,८,३७])। e) पूप. अर्थः?। f) °थंम् इति गोग् ३, १०,२७ भाष्यम्। g) सपा. भै ४, ९,३ वपावन्तः इति पाभे.। h) उप. भावाधिकरणयोः प्र.। i) वैप १ द्र.। j) सपा. °णीनाम्, अनुप्र° <> °ण्यसुप्र° इति पाभे.। k) वया॰ इति पाठः ? यनि. क्षोधः । l) पाभे. पृ २१४३ k द्र.। m) परस्परं पाभे.। n) = उदकः।

 $0) = \sqrt{(1 + p)} = \pi \sqrt{2} + \pi \sqrt{1} + \pi \sqrt{1} = \pi \sqrt{1} + \pi \sqrt{1} = \pi \sqrt{1} + \pi \sqrt{1} = \pi \sqrt{1} =$ 

बौश्रो ८,१०:१७<sup>0</sup>; वैश्रो १६, १२: १३°; हिश्री ९, ३,३३°; बौगृ १, ९, ६°; ऋप्रा २,४५. वपुप-मत्- -मन्तः श्रप ५२,६.३: 5.5.FOD वपोदग्रहण- प्रमृ. वपा- इ. चत्तव्य-प्रभृ.,चप्र-,चप्रा-,चप्रि- √वप्द वप्रोयस्,घा<sup>b</sup>- -धाः सात्र १,२८२. चप्स्यत्- √वप् इ. √वभ्र पाधा. भ्वा. पर. गतौ. √वम् पाधा. भ्वा. पर. उद्<u>ति</u>र्गे, **नअवमीत् आपश्री ५, १७, ४**; हिश्री ३,४,४८. वम- पा ३,१,१४०. वमित°--तिः वीश्रौ २,५:१६ . वमन- -नात् या ३,२०. वमन-विरेक- -कयोः विध २२. ६७. विमन्- पा ३,२,१५७. वान्त- -न्तः विध ३०,१९: -न्तम् विध ४३,३९. वान्त-कृतइमश्रुकर्मन् - -र्म शांगृ ६,१,६. वान्त-विरिक्त-मुण्डित-जटिल-वामन--नान् विध ६३,३५. १वाम- पा ३,१,१४०. च-म-द- २व- इ. वम्र(वप्रा.) - - न्नः ऋअ २,१०,९९b;

या ३, २० ई.

१४; ब्रापश्री १३, १०, १०°;

पंत्रज्ञी°- -०म्रोः श्रापश्री १५, २, १; बौधी ९, २:१८; भाश्री: -म्रोभि: श्रापश्री ५,१, ७; श्रप ४८, १२१; निघ ३, २९: या ३, २०; - ग्रयः या ३, २०५: -†०म्रवः काश्री २६, ৭,৬; গ্রস্থ ৪,৬४. वाम्र - - मम् दाशौ ७, ४, १६; लाधी ३,४,१५१<sup>७</sup>. †वम्र-क<sup>0)1</sup>− -कः अग ४८, ६७; निघ ३,२<sup>1</sup>; या ५,३<sup>b</sup>. √वय पाधा भ्वा.आत्म.गतौ. चयन्ती- √वे इ. चयम् असमद्- द्र. १वयस्<sup>०)</sup>- पाग ५,४,२९<sup>४</sup>;३८;-यः आपक्री १५, १८, ९; वीश्री ९, १७:२०; १८:१७; १५,२९: १५:३५; भाश्री: -यसा काश्री १,१६,५: -यसाम् श्राधौ ४, १३,१:बौश्रौ १०,५९:२४:२५, ३२:३६; सु ६७, ४; आगृ; वीध २, ८, ९<sup>m</sup>;१०<sup>‡m</sup>; -यसे श्रापध १, १५, ७; हिध १, ४, ६६: -यांसि श्राश्री १०,७, ९<sup>२</sup>; शांश्री १५,१७,११; १६,२,२६: व्यापश्री १५,१६, ७; १६,३५, १म: बौधी; हिथी २,४,२२मः; -योभ्यः श्रापश्री १२, ३, १४; वीथ्री ९,१६:२५; क्षेष्ट ३,१०. b) व्यप. I

२५;शांष्ट २,१४,२२. १वायस- पा ५,४,३८<sup>m</sup>; -सम् †आऔ<sup>1</sup> २,८,३;३,८,१; सु१९, ५; वौष्ट २,२,९; श्रश्र ७,९६<sup>०</sup>.

वयस्-क- पा ५,४,२९. वयो-निवेशन<sup>p</sup>- -ने कीसू २६,३२. वयोनिवेशन-श्रत- -तम् कीस् २९,२७.

२वयस्<sup>टाव</sup>- - चयः श्राश्री ४, ११,६: 93, o2: 0, 99,0: 6.5.01: शांश्री १०, ११,९ ×: काश्री; निस् ६.७:६१; श्रप ४८,१०३; बौध १.१. १६: दिव ५. १९४: ३२,१६: बौद्य ८ : ४९: ५९: ६: या ६,४०: -यःऽ-यः श्रश्र १९. १4: -यस: S-यस: ह शांश्री १५. ३,१७; श्रापश्री १८,३,८: बौश्री ११, १: १०: वैधी १७, ११: १०; हिश्रौ १३,१,३११ ; -यसा आग्रो १,११,१३†º; बौश्रो ८, ५:१८<del>†</del>; निस् ६, ११:३१; ३३;१२:२; सु १७,४; -यसाम् आपश्री ५, २०, १५; -यसि काश्री ४, १, १८; आपश्री १, १०, १; काश्रौसं ३०: १: २: हिश्री २.७,४६; लाश्री; -यसे पागृ १, १२,४°; -यांसि काश्री ७, ८, १३<sup>™</sup>; श्रापश्री १८, ३, ९ ; बौश्रौ ११,१ : ११ ; -योभिः श्रापमं २,११,३१<sup>x</sup>.

a) पामे. वैप १ व्चसे मा ८, ५ टि. इ. । b) व्यप. । c) = वमन- । d) समाहारे द्वस. । e) वैप १ इ. । f) सपा. वक्रीः (मै ४,९,९ च) <> वक्रयः (मा ३७,४ च) <> का ३७,९,४ विक्रयः इति च पामे. । g) = साम-विशेप- । h) चा॰ इति पाठः १ यिन. शोधः (तु. द्राथ्रो.) । i) = हस्व- । j) = पिक्षन- । k) तु. पागम. । l) पामे. वैप १,९९०८ k इ. । m) = क्राक- । n) सपा. क्राठ ३१,९९ वयः । < विन् । इति पामे. । o) सास्यवेवतीयः कण् प्र. । p) उप. भावाधिकरणयोः प्र. । < प) = श्रवन-, अवल-, आयुस्- प्रमृ. । r) पामे. वैप १ शो ६,३६,२ व्यः टि. इ. । < ऽ) = [प्राप्त-वयस्क-] प्रगु- (तु. श्रापश्रो १८,३,९)। t) प्सम् इति पाठः यिन. शोधः (तु. शांश्रो प्रमृ.) । u) पामे. वैप १,२४३६ n द. । v) = । उपचारात् । वृद्ध- । तद्विति वृत्तिः । < प) = । प्रधानव्यपदेशात् । प्रगु- इति विद्याधरः, =िविष्य-वस्तुजात- इति PW. प्रमृ. । < पामे. वैप १ श १०,४५,८ टि. इ. ।

वय:-परिणति- -तौ अप ९,२,७. वय:-प्रमाण-- -णम् वाध १७,६९. वयश्-शरीर-कर्म-वला(ल-आ)दि--दि सुध ६६. वयः-शयº-- -यम् निस् १,७:८; उनिस् धः ३५. वय:-शील-गुणा(एा-श)न्वित- -ताः अप २१,१,५. †वयस्-ऋत्3- -ऋतम् शांश्री २, ११,३; बौधौ ३,८:१०. वयस्य°- पा ४,४,९१; -स्यः गौध ६,१४: -स्यम् आपध १, १४, २६: हिंध १,४,५५. वयस्या - -स्याः काश्रौ १७,८,२२; श्रापश्री १७,१,८;९; बीश्री १०, ३८: १६; माश्रौ ६, २, १, ६; वैश्री; –स्यासु पा ४,४,१२७. †वयस्-वत्- -वते आपश्रौ १२, १५, ११; बौश्रौ ७, ७: १२; २६,३१ : ५; हिश्रौ ८, ४, २८; -वन्तः शांश्रौ २,११, ३; वौश्रौ ३,८:१०, वयस्-वि( न् > )नी<sup>d</sup>- -नीः हिश्रौ **१२,**9,६. वयो-धस्,धा"- पार ४, २२९; -धसः हिश्रौ ११, ७, ५१‡; -धसम् शांश्रौ ७,४,४+; -धसे काश्री १९, ५, २२; आवश्री १९, १०, ८; माश्री ५, २,११, ४३; वाश्रौ ३, २, ८, ५; हिश्रौ २३, १, ५८; वैताश्री ३०,

२५; - वाः श्राश्री ३,७,७;

८, १; ४,१२,२; शांश्री.

वायोधस<sup>e</sup>- -सः काश्रो ४, ५, १४: गुत्र ३,१०८; -सस्य वाश्री ३,२,८,१४; -सान् काश्री १९, ६,११; -से गुत्र ३,१०६. काश्री १९,७,२०. †१वयो-धा³- -धाः श्रापश्रौ २०, १६,११; -धाम् आश्रौ ३,८,१. †श्वयो-(ध>)धा'- -धायै कौस् २४,२०; अप १८३,१,११. वयो(यस्-म्र)धिक - -काय मामिग् २,७,१० : १४. †वयो-नाध"- -धैः वैश्रौ १९, २ः ६; भाशि ४८. वयो(यस्-श्र)नुरूप- -पम् विध ७१, वयो-वर्ण-विद्या-तपः-संपन्न--साय शेष १३३. ?वयोविनि- -निः हिश्री ११,८,९+ वयो-विशेष- - षे श्रापध १, १४, १४; हिध १,४,४६. वयो-वृद्ध- -द्धः श्रापध २,१७,१०: हिध २,५,३९. †वयो-वृष्- -वृधः आपश्रौ ७,१७, १; १६, ११,१२<sup>1</sup>; साश्री; वैश्री १८,१०:५<sup>1</sup>;हिश्रौ ११,४,१२<sup>1</sup>. ३वयस्1-(>२वायस- पा.) पाग ५, २,६१<sup>k</sup>;३,११७¹, वयस!- (>वयसि [न्]नी-पा.) पाग ५,२, १३५. वयस्क- १वयस्- इ. †वया<sup>3</sup>- -याः त्रापश्री ५,२३,९; १६,

या १, ४०, ६, ३; -याम् कीय १,९,७; शांग्र १,१५,६. ?वयु<sup>3</sup>->वयु-नाध- -†धै: माधौ ६,२,१,३<sup>h</sup>; वाश्री २, २,१,४<sup>h</sup>. वायोधसा(स-आ)प्री--प्रियः वियुन्- पाउभो २, १,११९: - नेनम् श्राप ४८,८४; निघ ३,८;९; ४, २; –नानाम् कौस् १३५, ९; - कानि श्रापश्री ४.६.२: बौश्री ६, ३०:२७××; या ५,९; ८, २०कृ: ९,१५कृ: - मनाय<sup>m</sup> आपथी १७,१४,४; बौधी १०, ५९: १४; वेश्री १९, ६: ७७; हिथ्री १२, ४, १३; कौए; - नेने ऋषा २, ४३; शुप्रा ४,७८. †वयुन-वत्- -वत् शांश्रो १४, २४, ५; ऋप्रा ९,२१; या ५, १५. †वयु(न>)ना-विद् º- -वित् वौधौ ६, २४ : २२; ९, २ : २; ऋपा ९,१७; शुप्रा ३,९७; तैप्रा ३,२. वयोक्षिभेद"- -दाः बौश्रौप्र १७: ४. वय्य8- -य्यम् ऋपा १४,४२+. वायय°- -य्यस्य निस् ७,५ : २१. √वर् पाघा. चुरा. उभ. ईप्सायाम्. \***वर्-** √वृ (श्राच्छादने) द्र. श्वर्ण- पाग ४,१,९९. वारायण- ११ ४,१,९९. वारायणीय°- -याः चव्यू २ : ३. २-३ वर- √३ (दरऐ) इ. ४ वर- √य (श्राच्छादने) द्र. १वरक- पाउमी २,२.७. २वरक<sup>0</sup>-> वरक-कोदार-कोदव--वांणि वैश्रौ ११,११: ९. १५, ७; माश्री ३,८, १; वैश्री; रवरक-, व्यन्ति प्रमृ. √व्(वर्गे)द्र.

a) वैप १ इ. । b) पामे. वैप १ वयस्कृतम् मा ३,१८ टि. इ. । c) = सवयस्क-। d) = ( [वयः-शब्दवती-j) इष्टका- । e) विष. । सास्यदेवतीयः मण् प्र. । f) उप. भाप, । g) वस. । h) पामे. वैप १ वयोना<u>ध</u>ैः टि. इ.। i) पामे. वैप १,१७९१ h इ. । j) श्रर्थः ट्यु. च १ । k) 9 9284 g 3.1 l) = श्रायुधर्जीविसंघविशेप-। m) = सपा. ते ४,६,२,६। शांग्र ४,१४,२ तु वैणवे इति पामे.। विशेष-। o) = शाखा-विशेष- वा तदध्येतृ- वा । þ) = धान्य-विशेष-।

वरट- पाउमो २,२,९७. १वरण-(√वरण्य पा.)पाग३,१,२७० २चरण<sup>७</sup>,णा- पा,पाग ४,२,८२. ३चरण- √ वृ(वर्णे) द. ४वरण- √१ (थाच्छादने) इ. ५वरण- √ृश्(प्रतिघाते) द्र. वरणीय- √व्(बरणे) द्र. वरण्ड- १।उ १, १२९. चरतन्तु c-> वारतन्तवीय d- पा ४, ३,१०२; -याः चव्यू २ : ४. बर-तम-, ॰र- √य (वरणे) द्र. चरत्र,त्रा- √य (श्राच्छादने) इ. श्वरदः वेताश्री ३४,९ू . चर-द- प्रमृ., वरियतव्य- प्रमृ. √य (वरसे) द्र. चरशिख'- > वारशिख- -खान् बृदे ५, १३९; -सें: बृदे ५, १२४; १२५. वरस्- √३ (श्राच्छादने) इ. चरस<sup>६</sup>- -सम् माश्री २,२,२,२९. वर-संपद्- √मृ (वरणे) द्र. वरसान- पाउर २,८६. वराटक- वटारक- टि. इ. वराण<sup>b</sup>- (>॰ण-स- पा.) पा, पाग ४,२,८०. वराल- पाउमो २,३,१००. वरासि- वरासि- इ. र्वराह(वप्रा.)!- पाग २, १,५६; ४, १, ४१<sup>1</sup>; २, ८०<sup>k</sup>; -०ह विध १,५१1; -हः वौश्रो २५, १०:

१३; २७, ५:१०; हिश्री १५, ३,२५; श्रव ४८,१०१‡<sup>™</sup>; शंघ; मंनिघ १, १०<sup>™</sup>; या ५, ४०ँ; -हम् विध ५०, ३६; या ५, ४ 🕂; -हस्य बीश्री २४. १४ : २; -हाः श्रप १, ८, ६; ६७, ७, १; शंध २२२; या ५, ४º; -हे गौध २२, २६; -हैं: श्रप ६१,१,७. बराही- पा ४, १, ४१<sup>०</sup>; -हो वाधूऔ ४, १०६ : ५, १वाराह<sup>0</sup>- -हम् विध १,२. १वाराही!- -ही श्रापश्री १८, १७,१२;२२,१; बौध्रौ १२,१०: ८; १२: १; १६: २३; वाधौ ३,३,३,११; हिथी १३,६,१५; -हीभ्याम् लाश्रौ ९, १,२४; -ह्यो काय ३.८. वाराहक- पा ४,२,८०. वराइ-खड्ग-महिप- -पाः श्रप ६८, १,३२. वराह-दन्-, °दन्त- पा ५,४,१४५. वराइ-पर्वत<sup>र</sup>-- -ते विध ८५.७. वराह-प्रेत-शार्द्छ-सिंह-मार्जार-वारण- -णै: श्रा ५८,३,४. वराह-मार्जार-मा(?म)हिष- -पाम् श्रप्राय ३,१०.

३;८; आपधी ५,१,७; ९, १०; १५, २, १; बौध्रो २, ६: १८; ૧૨:૨××; માધ્રી ધ, ધ, ૬<sup>૫</sup>; माश्री १,५,२,१२××. वराह-विहित- -तम् भाश्री ११, २,१ : -तात् कौसू १५,२. वराहा(ह-श्र)नुग(त>)ता- -ताः श्रप ५८<sup>२</sup>,४,११. वराहो(ह-उ)द्वत- -तम् वैश्री १, v: 8; 9: 6. तराहो(हण-उ)पानह- -नही काश्री १५, ६,२४. २वराह $^{v}$ >२वाराह- -हम् क्षुस् ३, ११: १७<sup>ण</sup>; चब्यू २: ७<sup>x</sup>. वाराहि--हिः निस् ६, २:९; -हयः वौश्रौप्र १७: ९. १ वराहवः<sup>प्र</sup> बौध्रौ १९,१०: २०<del>१</del>. वराहार- √व (श्राच्छादने) द्र. †वराह्¹- -हवः वीश्री १९,१०:२७; या ५, ४; -हुन् या ५,४. चरित- √ृृ (वर्ण) द्र. वरिमत्- प्रमृ. √वृ(श्राच्छादने) इ. चरिष्यत्- √ृश(वरणे) द्र. १वरिपीः श्रप ४८,६८<sup>‡</sup>ट. १वरिष्ठ- √य (वरणे) द्र. २वरिष्ठ−,वरी− √ृृ (श्राच्छादने) द. चरीय- √य (वरणे) द्र. चरीयस्- √१ (श्राच्छादने) द्र. वरीवर्जयन्ती-, शेवृजत्- √वृज् द्र. वराइ-विहत! - -तम् काधी २६,१, वरु- वरु-इ.

a) घा. गती वृत्ति: (तु. पासि.)। b) पाका. पाढः। c) = ऋषि-विशेष-। d) पृ २१४६ ० द.। e) पाटः ?। सपा. आपश्री २१,२०,३ वदतः इति पामे.। f) वैप १ इ.। g)=दर्भासन-। h)=वीरण-तृषा- इति पागम. । i) प्रायेण = स्कर- । विशेषः टि. इ. । j) तु. पागम. । k) प्रार्थः i । l) = विष्णु- । m) = पर्वत-  $|n\rangle$  = मेघ-  $|o\rangle$  = श्रीत्रर्स्-पर्याय-  $|p\rangle$  = श्रोपिघ-विशेप-  $|e\rangle$ q) तस्येदमाचर्ये प्र. । s) व्याणाम्(तु. संस्कर्न्धः टि. ) > नैप्र. यिन. (तु. वैप १, १६०५ d)। t) सपा. r) = र्तार्थ-विशेष- ।°विहतम्<> °विहितम् इति पाने.। v) व्यप. (तु. पाका. [४, १,७८])। w) = साम-विशेष- ।х) = मैत्रायणीय-भेद-। ৬) पाठः ? इहेह वः इति शोधः (तु. ऋ ७, ५९, १९)। द्र) पामे. १ वर्हिपीऽति (परि.) टि. इ. ।

वराह-विषाण- -णम् आग्निगृ २,३,

ષ: ર.

वरुट<sup>a,b</sup>- (>वास्टक- पा.) पाग ४, ३,११८.

वरुड°- पाग ४,३,११८. वारुड- पावा ५,४,३६. वारुडक- पा ४,३,११८. वारुडकि- पावा ४,१,९७. १वरुण°- (>१वारुग- पा.) पाग ४,२,७५.

२चरुण(बन्ना.)d- पाउ ३,५३;-५०ण ग्राध्रो ३, ६,२४°; ७, १५××; शांध्री; श्रापमंर, १,३××;आप्तिगृ १, ५,४:६८; हिपि २३:१५<sup>?e</sup>; -णः आश्री २, ११, २-४;११; १२<sup>२</sup>‡;१७,१४;३,७,१५<u>†;</u>१२, २८:४,१०,४;११,५;७,२,१०; १०, ७,३; शांध्री ३,६,२××; १४,७,१<sup>२</sup>; ३५,१; १५,१२,१; 96, 92; 22, 9; 88,2, 6; श्रापश्रौ १०,२८, १××; काठश्रौ ३३; बौधौ ६, १५: २५‡; १०, ५५: १७: १८: १३. ३१ : २; १४, २४ : ११; १७, १४: १०; वाध्रश्री ४. 98:9; €; ७; 982:90: ११<sup>२</sup>, हिथ्रो ५, ५, २८, ९, ८, ३४; श्रापमं १,४, ७; २, १५, ९; १७, १७; आंभिय १, ५. २:५१; २,६,२:८; श्रप्राय ३, ३; अप ३६, १,८1; ४२,२,७: ४८, ७५<sup>‡६</sup>; १३७; ६४, १, १०; ६७, २, ४; शंघ १०३:

बौध २, ४,२०<sup>b</sup>; बृदे १,१२२; २,११××; ५,१४७<sup>1</sup>; १४८<sup>1</sup>;८, ७०<sup>1</sup>; गुअ ४, १३८<sup>k</sup>; १४२<sup>1</sup>; साश्र १, १८५; ३७८××; या ६, १३; ७, ८; १०; १२, २१; वेज्यो ३८<sup>m</sup>, -णम् † आश्रो २. ११,४××; शांश्री ६,३,३†××; १४, ७,१; १५, १३, ४; १८, १; २०, १; २२, १; आपश्रो; काठश्री ३६; बौश्री ५, ८: २७: १०, ५५: १६; माश्री १, ७, ४, ४०; २,५,४,२८; वाश्री ३, २,२,३४+ ; वैश्री १६, २५: ७; हिथ्रौ ९, ५,३१; श्रामिगृ १, ५, ४: ११; २,४,११: १०;६,२: ५:८: १७; काय १९, ७; ५७, ३; मागृ १,११,१३; २, ६,४; १०, ८; वैष्ट १, ४:७<sup>1</sup>; जैस्ट १,१३: ६; कौस् ४१,३;१२७, ३; अप १३,३,१६;६५,३, ४<sup>२</sup>; र्शंध १०३; ११६ : २२; ५९<sup>६</sup>: वौध १,४, ८; वैध २, १३, २; खेद २,३३; श्रश्न १,१;३, २६; ४,४; १५; ५,३;२४; ७,११२; -णयोः<sup>०</sup> आश्रौ ५, १०, २८; ७, ५, ९; -णस्य † आश्री १, ११,३;३,६,२४××; शांध्रौ २, ५,११‡××; १४,७,१; श्रापश्रो १०, २८, १××; बौधी ध ११:४; ५, ९:२०; १७. ३८:११; माश्री २,५,४,३४;

हिश्री ७, ३,९<sup>p</sup>; १२; हाश्री ७; १,२१<sup>‡व</sup>; लाओं ३, १, २१<sup>‡व</sup>: वैताश्री १५, ३; अप ५२, १६, १; अशां १४,२; रे, १३४; ५, ९८××; चाश्र १५:१; या २,१३<sup>२</sup>××;पा ७,३,२३; -णात् श्रावधी ७, २१,६‡; वौध्रौ; -णाय ‡ऋध्रौ ३,११, २; ६, १३, ८; शांश्री; बौश्रौ १७,५६: १४; ५९: ८ ६१: ६; १८, ४७: १७; २७. ३: ११; भाष्ट्री ८,५,१०; माध्री ५,२,४,३२;११,३२<sup>३</sup>; श्राग्नियृ १,२,२ : ९;६,३ : ४७; २, ४. ३: १०; कागृ ५४, १; ७; १३; वौगृ ३, ९, ३; भागृ ३, ९: ९; मागृ १, ११, २; वागृ १७, ६; वैंगृ ३, ७:१२; २०:१०™; विध ६७,३; -णे ग्राश्री ७,१०; ५‡; शांधौ; श्रप ७१, १७, ४, -णेन आगृ ३, ११,१‡; श्राप्तिगृ बृदे १, ११७; ११८; २, २; ४; ३,१०९; ४,१२८; या ७, १०: -णौ याशि २,३३; नाशि 2.3.4.

वरुणानी- पा ४, १, ४९; -नी काग्र २०,२; श्रप ७१ १७, ७; ग्रेदे ३,९२; या १२,४६†ई; -नीम् या ९,३४†. २वारुग(वप्रा.)- -णः शांध्री १४,७,३;काश्री ५,११,२७;१२,

 $a)= \sin(\alpha-2\pi)^{-1}(0)$  तु. a=0 a=0 तु. a=0 a=0

३:१०,३,२०××: श्रापश्री; कीस् **९२,८**कः, अव ५२,११,५; ५७, ४, ७; शंघ ४४८∮°; श्राज्यो १,90<sup>b</sup>: --णम् आश्री ६,१३,६; ७,५,९; १२,६,९; शांधी; वीधी ८, १९:२°; २०:३°; शंघ १००<sup>त</sup>; विघ ९, २; ऋष २,१, २४: २, २८××: --णस्य शांश्रौ ६. १०, ११: बौध्रौ १०, ५५: १३; १६, ११: १४; १७,१४: ५; ५६ : २२××; हिश्रौ; -णाः श्रापश्री २०,१४,९; हिधी १४, ३,१७; श्रप १८,१, १३××; ५५, १, ३<sup>६</sup>; ऋश्र २,८, ६९; -णात् बीश्री : २६, ३: १२; द्राभी ५,४, १७; २१; लाभी २.८,१७;२१; वैग्र ३,१६ :१३; -णान् वौध्रौ १३,३३: १; २३, ४:१; ४;६; माध्री; श्रव ५५,१, ५°; -णानाम् माश्री ५, २, १, २७; श्रप ५५, १, ८६; -णानि बौथ्रौ १५, ३६: २५; २५, १: २०‡; शुश्र १, २९१; श्राज्यो ३.३<sup>1</sup>: -णाय वैश्री ८.१०: ५: -णे विघ ७८, ३०<sup>६</sup>: सृदे ६. ७८<sup>२</sup>; श्रश्र ५,२; १९,४४; -णेन क्षापथ्री १३, २०, ७; बौध्रौ १८, १८: १; माधी; ५, ८, ४; श्राज्यो ३, ३<sup>b</sup>; -णेभ्यः शांग्र २,१४,७ई; -णेपु बौधौ २६,६: ५४; श्रप ५९,१, १६: -जी वैष्ट ५.४: २० . वारुणीh - -णी श्राधी ३, १२,५: शांश्री ३,१४,४:८,११, 9; काश्री; श्रशां १६, 9<sup>1</sup>; बृदे ४,८३<sup>1</sup>; -णीः श्रापश्री १०. 94. ६<sup>६</sup>: बौश्री २८, ९ : ३<sup>६</sup>; श्राग २,३,३‡ाःण: कीग ४, ४, ९में<sup>1'm</sup>; शांग्र ४, १८,३में<sup>1'm</sup>; पागृ २, १४, ४‡<sup>1/m</sup>; मागृ २, ७, १<sup>‡1'm</sup>: -णीभिः <sup>k</sup> हिथ्री १२, ६,२६; श्रामिष्ट ३, ६, १: १२; १०, २: १२; कागृ ६०,५; बौगृ ३,३,५; ९,३; बौषि; श्रापघ १. २६,७;बीध२,४,२;१०,३२××. गीध २५, १०; - पेणीभ्यः बीगृ ३,१,४;२,५; भाग् ३,४:५; -जीम्याम् श्रापश्रौ १८,१२, ९. हिश्री १३, ५, ५; ६, १६; वीघ २,४,९; --णीम् श्राश्रौ ३, ११, १६; आपधी ९,६,१; ६; वौधी ष, ष: १६; ६ : १३; ८ : १६; ૨૯,૨૨ : ૧; માશ્રી; શ્રાપ્ત્રિય ૨, ६,८:३०<sup>n</sup>; श्रप दिष,३,६<sup>1</sup>; ७०, ६,५1: श्रशां १७, ४1; बीघ २, १,२०°; ३,८,९°; -णीपु वौश्रौ २४,३ : १०; -ण्यः वीध्रौ २८, ११: १०<sup>ग</sup>; ऋश्र २,४, १; ब्दे ८, ४३; -ण्या ग्राभी ३, ११, १६; श्रापश्री ९,६,१; बौधी ६, १७ : १९; भाश्री ८, ९, ४; ७; भाश्रौ ९,८,३××; माश्रौ; -ण्याः शांत्रों ३, १४,१९०; श्रापक्षे ८, ५, २८; ६, ३१; काठको ३६०; भाश्रो ८, १०,६०; माश्रो; वैश्रो ८, १४:१०; हिश्रो ५,२, ५५; ६३०; —ण्याम् श्राश्रो ९, ४,६; श्रापक्षे ८,६,१२;१७; भाश्रो ८,७,८;१४; माश्रो; कप्र ३८,५०; श्रवण्य २५,१,०४×; अशां १८,६×४; —ण्ये श्रापक्षे ८,७,१४०; बोश्रो ५,८:२३‡; ३०;३६;९:१६; १६; १७०,५६:२१; ६२:११; भाश्रो; माश्रो १,७,४,७०;—ण्यो बौश्रो १८,१८:२; श्राप्तिग्र १,६,३:२; ग्रञ्ज १,२८६;२,४५०.

वारुणी-निष्काप--पम् वाश्री १,७,२,२६०;-पेणप काश्री ५,५,२८; वाश्री १,७,२, ४२.

वारुणी-मानवी--वीभिः गौध २३, २९.
वारुणी-वत् काश्रौ ५,

वारुणी-विधि—
पूर्वक— -कः श्रप ६७,२,३.
वारुण्य (णी-अ)न्ता-न्तेभ्यः वैश्री ८,१३: ८.
वारुण्या (णी-श्रा)
दि— -दि श्राप्तिग्र १, ६,३:६१;
७,३:३८;२,५,११:१५; ७,

a)= कृच्छूत्रतभेद-। b)= मुहूर्त-विशेप-। c) विप. > नाप. (पुरोडाश-)। d)= स्नान-भेद-। e)= [त्ररुण-पुत्र-] ऋतु-केतु-। f) विप. ([जलसे कप्रस्ट-] गोधूमादि-)। g)= [त्ररुणदेवत्य-] शतिमपङ्नक्षत्र-। h) विप. (इप्टि-, पयस्या- प्रमृ.)। i)= शान्ति-विशेप-। j) वारुण इति ?संस्कर्तुरतुवादे टि. (तु. वृदे ६,७८) शोधः। k) विप. >नाप. ([त्ररुणदेवत्या-] ऋच्-)। l) पामे. पृ १९३१ k टि. द्र.। m) = सर्प-विशेप-। n) = पश्चिम-दिश्-। p) = आहुति-विशेप-। p) सपा. p0 सपा. p0 सपा. p0 सपा. p0 निष्कापेण p0 पामे विष्कापेण इति पामे. । p1 वस. ।

वारुपये(र्गा-ए)क-दपाल- -हो माधी १,०,४,९. वारुग-निष्कास- -सम् भाशी ℃,५,२₹ª. वास्य-मारुत- -ती शांश्री १४,१०,९. वारुग-वत् वैश्री ८,१४: ४. वारुग-वर्जम् आश्रौ २, १५, €. वारण-संनिभ- -भाः श्रप 46,9,90. वारुण-स्थान- -ने वैश्रो २०. 93:4. वारुगा(ग-भा)ग्नेय-वायच्य- -च्याः श्रप ६४,१,५. वारुणा( ए।-ऋ: )न्नेय-सौन्य-**-**म्यानाम् श्रा ४०,४,५. वारुगा(ए।-म्रा)दि-केतु--त्नाम् अव ५५,६,४. वारुणा (ण-श्र)न्त<sup>b</sup>- -न्तम् बैग्र १,१५:६. वार्राण<sup>c</sup>- -िणः बौश्रौत्र ४८: ६; हिपि १: १३ ई; ऋत्र २, ९, ६५; १०; १९; १८५; बुदे ६, २४; ३३; साद्य १, १९२; ४६९; ५०३;४८०; २, १८३; २५४; -णेः चाश्र ४: ८. वारुष्य - प्येभ्यः कौगृ ३, १०,६‡; घप २५,१,७. वरण-गृहीत<sup>c</sup>- -तस्य कौस् २६, वरुग-ज्येष्ट'- -ष्टेम्यः आपधी ४,२, २; माथौ ४,२,६; हिश्री ६,१, 95. वरुण-दत्त->वरुणिक-,वरुणिय-,

वरुणिङ- पा ५,३,८४. वरुग-देवत!- -तः वृदे ६, ९३. वरुण-दैवत्य- -स्याः वैगृ ३, १७: वरुण-न्यङ्ग'- -ङ्गम् शांश्री १५, 9३,३. वरुण-पाश- - पंशम् वौधौ १७, ४०: १७; मागृ १, २३, २७; -शात् गोगृ ४,१०,१९५; -शेन श्रापश्रौ ८,६,२२; बौश्रौ ५,७: ८ ई. १३.३१: २; भाश्री ८. ८,५; -शेभ्यः शांश्री १४, ७. १रै: -सै: शांश्री १४,७,१. वरुण-पुरुष- -षेभ्यः आगृ १,२,५; आप्तिगृ १,७,२: ६; कागृ ५४, १३; भाग ३,१४: ३: माग २, १२,१४; बैग्ट ३,७: १२; विध ६७,१७. वरुण-प्रघास - सम् शांश्री १४,७, १; -साः शांश्री ३, १४, १; काश्री ५, २, १; ८; श्रापश्री; -सान् वौश्रौ १४,८:५; १५, ९: १९: -सानाम् श्रापश्री २२. ८,९; बौश्रौ २८, १२: १४; १५; हिश्रौ १७,३,३१; द्राश्रौ १३, १, १; लाओ ५, १, १; -साभ्याम् बौश्रौ १७,५६: १; -सेन वौश्रौ १७, ५९: ३; -संयु शांश्री १४,९,५; १०, ९; काश्रौ ५,१,१८××; काश्रौसं; -सै: श्राश्री २,१७,१; १८,१७; १२,४,८; शांश्रौ ३,१५,२४; १४,७,१; श्रापश्री.

४५; -कानि शांश्री ३, १५, १७; सापश्री २२,८, ११;-केन श्रान्थ्री ८,१२,२; हिश्री ५, ३, ४१.

वारुणप्रवासिकी--कीम् माधौ १,८,१, १९. वारुणप्रधासिको(क-उ) त्तरविहार-वत् वैश्री ९, १२: वरुगप्रधास-वत् काश्री ५,७,७; ६,२,१;१०,९; १०,९,५; १५, १०,७;६९,२,१; ५; वैश्री १५. 8:99. वरुगप्रधास-साकमेध-शुनासी -रीय- -याणाम् आपन्नौ २४,३. वरुणप्रधास-स्थान- -ने आश्रौ ९,२,८; काश्रौसं २८: १७. वरुणप्रघास-हविस्-ः -विभिः वौश्रौ ५, ५: १; १२, ३:४; १७,२०:७; -वि:षु वौश्री २१. ६: १७: -वींपि आधी ९. २, ९; बौध्रौ ५, ९: ३३; १५, १०: १<sup>२</sup>; १७, ५६: ९; ५९: 92;59:92. वरुणप्रधासो( स-उ )त्तरविहार--वत् वैश्री ९,३: १३. वरुण-प्रस्(त>)ता- -ताः केंस् ₹,₹₹1. वरुण-प्रार्थन- -नम् श्रश्र ४,१६.

वरुण-प्रार्थन- -नम् श्रश्न ४,१६. वरुण-भय- -यम् श्रप १९,१,८. वरुण-भिन्न देव- -वाः चृदे ४,६. वरुण-भिन्ना(त्र-श्र)यमन् -म्णाम् ऋश्न २,१,४१; साझ १,२५५. वरुण-यज्ञ- -ज्ञस्य काग्र ७१, १२.

वारुणप्रघासिक<sup>b</sup>---कः माश्री

२,५,४,२७; -कम् लाश्रौ ८,८, ो

a) पामे. पृ २९४९ q द्र. i b) वत. qप. = पश्चिम-दिश्-i c) = ऋषि-विशेष-i d) विष. i प्रगदीव्यतीयः प्यः प्र. i c) = जलोदिरिन-i (तु. दारितः i) i नित्र i कि पामे. i0 वत. i1 प्रमुताः i2 प्रह. i3 प्रमुताः i4 है, है, १२ प्लस्य प्रसूताः इति पामे. i7

ः वरुण-याग- -गः श्रप ६७,२, ३. †वरुग-राजन् - - जभ्यः भापश्रो १४.३२, ५: बीध्रौ ७, ४:१४; २९,५: १८; हिश्रौ १५,८,३१; -जानः शांध्री ४,२१,१०; बीध्री १०, ५२:४; माश्रौ ६, २, ४, १: वाश्रौ २,२,३,२; कागृ २४, वरुणराज्ञी- -ज्ञी:-ज्ञीभ्यः कीसू १३५,९‡. वरुण-संमि( त> )ता- -ताः मागृ २,१४,२६. वरुण सामन्b- -म जैथ्रीप १०: लाधी ७,१,१; खुस् २,३:१८; ं ३,१०: १६; १८; निसू ७, ५: . ३२. ं वरुग-सूक- -कम् आमिगृ २, ४, **६: २0.** ंबरुग-स्तुति- -तिः श्रश्र ६,५१. . †वरुणा<sup>०</sup> श्राश्री ५,२०, ६<sup>d</sup>; शाश्री ३, २०, ४<sup>d</sup>; • वरुणा शांश्री १२,१०,४; ११,२२. ः चरुगा( गा-श्रः)न्त->°न्त-व्रतान्त--न्तौ ऋप्रा ४,९०. वरुणा(ग्र-श्र)यमन्- -मणौ शंध ः ११६:४३; -सभ्याम् वागृ १७. वरुणा(ग्र-अ)र्यम-मित्र- -त्राणाम् बुदे ३,१०८; ६,५०;८,८६. वरुणे( ग्र-इ )न्द्र- -न्द्रयोः अप १, ४,६. वारुणेन्द्र - - न्द्रेण वाश्री ३.२.

४,५: ६. वरुणे(ग्र-इ)न्द्र। (न्द्र-ग्र) ग्नि-सोम--मानाम् बृदे ८,४१. वरुणे (गा-ई)रण- -णम् अश्र ४, 94. वरुणो(एा-उ)क्ति--क्तिः अश्र ४, ٩٤. चरूक- पाउमो २,२,२९. वरूट- पाडमो २,२,१०५. वरूतृ-, वरुत्रि, त्री-1/3 (श्राच्छादने) द्र. ११वरूथ- -थान् निसू ६,१२:१२. २वरूथ!- -थाय वौग्र ३,९,५. ३चरूथ-, °थिन्-, °ध्य-(श्राच्छादने) इ. चरेणीय- √ए (वरणे) द. १चरेग्या-(>वारेग्यायनि-पा.)पाग 8,9,948. २वरेण्य-,√वरेय प्रमृ. √यु(वरेण) वर्कर- वर्कर- द्र. वरी- प्रमृ. √ युज् इ. √वर्च पाघा. भ्या. आतम. दीप्ती. वर्चस् - पाउव ४, १८९; पाग ३, १.१२:-+र्चः श्राश्री४,१२,२;५, ૧૬,५;६,६,૧६;જ્ઞાંશ્રૌ ૨,૧૧.३; ४,१२,१०; काथ्रो; बोश्रो१२,८: २१<sup>h</sup>;२३<sup>h</sup>××; श्राप्तिगृ १,५,१: ४1;२,१,४:१८; निघ २,७41: -र्चसः श्रश्र १९, ५८ ; -र्चसा श्राश्री ११, ६, ४: †शांश्री २, 99,4<sup>E</sup>; &,99, ६; ७,५, १<sup>२</sup>; <sup>|</sup>

३९; ६; काथौ; व्यापश्री, ६, १६, १२†<sup>8</sup>; बौश्रो ३, ८:१३†<sup>8</sup>××; भाश्री ६, २, ३ 💤; वैश्री १८, १५: १५<sup>‡k</sup>××: हिश्री. ६, ६, 9५ + k × x: - + चेसे काश्री ५, ર,૧૪; શ્રાવશ્રી ૧,૨૦,૧૧; છ, 99,2<sup>2</sup>; 4, 99,4; 93,8; &, १४, ७<sup>१</sup>х×; वौश्रौ ६, २: १<sup>m</sup>××:श्रागृ १, १७,७<sup>n</sup>; कीगृ १, २१,८<sup>m</sup>: মান্ন १, २৬,৬<sup>m</sup>: २८,**९**<sup>®</sup>; पागृ २, १, ९<sup>®</sup>; २, o<sup>m</sup>; श्राप्तिय २,२,५:९<sup>m</sup>; कागृ ४०, १०<sup>m</sup>; बीगृ १,८, ८<sup>m</sup>; २, ४, ९<sup>m</sup>××; भागृ १, २८: १२<sup>m</sup>; १७<sup>m</sup>××; हिगृ १, १०, ६º××; जैंग्र**्१**, ११: ๆๆ<sup>m</sup>××.∵ वर्चस्-क<sup>p</sup>- पाग २, ४, ३१; -के पा ६,१,१४८. वर्चस्काम- नाः श्रश्र ६, ३९; ξ٩. √वर्चस्य पा ३,१,१३.. वर्चस्यव- -स्यः श्रप ३२, १, १०; ३३,६,१; - एस्यम बौधौ १७, ४१:१३; २५; ४२: ७: श्रापमं २, ८, १; कौग्र; -स्यानि कौसू १२, १०; अप ३२,१,१०; -स्यैः श्रप ४६, २, वर्चस्य-गण- -णः अप ३२, १,२८; -णस्य अश्रभू २. वर्चस् वत् - वत् श्रापमं २, ८,

a) बस. b) = साम-विशेष- c) वैप १, ८२६ i द्व. i d) = सपा. मा c, ५९ प्रमृ. माश c, ५,०,० तैना २,८,४,५ पत्रा १, ५,१३। शौ c), २६,१ तु व्रुणम् इति पामे. i c) सास्यदेवतीयः प्र. i f) व्यप. i g) वैप १ द्व. i h) पामे. वैप १, १९८५ i द्व. i j) = श्रज- i k) पामे. वैप १, १३९६ i द्व. i j) सपा. पागृ २, ६, ११ श्रिये इति पामे. i m) सपा. शौ ६, ६८,२ च्रक्षेसे इति पामे. i n) पामे. वैप १ व्यंसा शौ ६, ६८,२ टि. द्व. i o) सप्र. खि c0, ६,१ श्रापमं २,८,१ व्यंस्त्रत् इति पामे. i i0 = श्रजमन् i1 हत्सायां कन् प्र. i1 i2 विप., नाप. (मन्त्रगण-विशेष-) i3

9 का -वन्तः जेथी ८: ३१<sup>०</sup>; - वन्तम् आश्री ६, ३, २२°; श्रापधी १४, ३, ५; वौधी १४, ११: ७:१४<sup>c</sup>×; हिश्रौ; -‡वान् वीथ्रौ १०,३३: २०; माथ्रौ १, ४,१,२७; वाश्री. वर्चस्-विन् - - ने विन् शांश्रो १०, २, ६; काओं १२, ३, ६; -+वी शांश्री १०, २,६<sup>रा</sup>; वौश्री ७, १३: २६; भाश्री १०, २, २; आगृ १, २१, ४; कौगृ ३, १२,१८; भागृ. वर्चस्वि-तम- -मः कौगृ ३, ६,६; शांग्र ३,११,११. देवर्चः-सद्व- -सत् आपश्री १६, २९,२; वैश्री १८, २०: २८? ; हिश्री ११,८,४. √वर्चाय पा ३,१,१२. †वर्चो-दस, दाº- -दसौ माश्रौ २,३,७,१<sup>२h</sup>; -दाः श्राश्री ५, १९,५4; शांश्री २, ११, ३1; ४, १२, १०<sup>६</sup>; काऔ ३, ८, १६<sup>६</sup>, ब्रापश्री; बौश्रौ ३,८ : ६<sup>1</sup>; १४, ८:१९<sup>h</sup>; पागृ २, ४,८<sup>k</sup>; श्रप्राय ६, ३1; -दो श्रावश्री १२, १८, २०: वैश्री १५, २२: ९.

†वर्चोधस्,धा<sup>व</sup>- -धाः श्रापश्रौ

१०,६,१२; १४, २७,६<sup>1</sup>; बौश्रौ

३, २१: ७; ६, २: १३; २१, ८: ८: भाश्री: वैश्री २१, १४: ९¹: -धाम वौश्रो ६,७ : ८<sup>™</sup>. वर्चगर्तण- (>वार्चगर्तक-) वर्चल- (वार्चलीय- पा.) पाग ४, २, वर्चस्- प्रमृ. √वर्च् इ. वर्जन- प्रमृ. √वृज् द्र. √वर्ष पाधा.चुरा. पर. प्रेरे सोº, उभ. वर्सा-. कियाविस्तारगुणवचनेषु, वर्णयति चव्यू ४: २५. वर्णियप्यामि शैशि १३३; याशि १,१: वर्णयिष्यामः वाध १४,१. वर्ण(वंत्रा.)वं्व-पांच ३,१०; पाग२,४, ३१; ४, २, ८०<sup>६</sup>; ५, २, ९५; १००; ४,३<sup>र</sup>; -र्ण: 🕈 बौश्रौ ६, १५: ४;१४,१५:१६; वाधूश्री; द्राश्री ११,३,६; निसू ७, ६: ६; श्रप ४७,१,२××: श्रापध २, ११,१०; ११; हिंध २, ४, २५; गौध १०,४९; १४,२८; या २, ३ई; १४; २०; ११, ३९; छुप्रा ८,४५; तैत्रा १,१५; माशि १३, १; याशि १, १८; शैशि २६२; नाशि १, ८, ३; पा ६, २, ३; -र्णम् 🕈शांश्रौ ७, १०, १५; ८, २५, १<sup>२</sup>; आपश्रो २, ४, ८‡; बौश्रौ: -र्णयो: भाश्रौ ४,४, १;

२२,७; ५,१४,४; जैय १,११ : २०; श्रव; -र्णस्य भाश्रौ ५, २, .८; श्रप ५३,४,४; शंध ३९५; बुदे २,११६; या ७, ३१; शुप्रा; -र्णाः श्राश्रौ १०,५,१६; वौश्रौ २,११: १; अप ४७,१,७; १२; ३, ६; ६१, १, ३; ६३, १, ४; वाध; -र्णात् शुप्रा १,३५; शीच १,९२; पाग ५,२, १२७; पावा ३, ३, १०८; पात्रवा ५, १३; -णीन् श्रापश्री १६, ३३, ८; २२, २०, १३; बौश्रौ १७, ४५: ६; १८,८: ३; १६; वैश्री; -णीनाम् शांश्रौ १,१,२; श्रापश्रौ ५,३,१९; २४,१,१; बौश्री २६, ३३: ७५; हिश्रौ १०, २, ३६; अपः -र्णाभ्याम् श्रप ४७,१, ५; -णें श्रापध १, १, ८; हिध १, १, ८; शुप्रा २, ३५; याशि २, ४२; पा ५,४, ३१; मीसू ९,२, १३; - णेन बीश्री ६,३: १२‡; माश्री २,२,४, १९‡; श्रप ५३, ४, ४; ५८<sup>२</sup>, ३, ९; चव्यू ४: १३;१८; २०; पावा २,१, ६९; -र्णेभ्यः गौध ४, १८; -र्णेषु वौश्रौ १८,२: १४; बैग्र २,८: १३; अप ६१,१, ४; शैंध ३८२; वौध १,२,१८; विध १८,१; पा

a) पामे. पृ २१५१ ० द्र. । b) पाठः ? यनि. एव साधु (तु. सस्य. टि. तत् इति) । सस्य. १ वयाः > \* लसु-धाः (विप.) इति, ? सुधाम् > \* लसु-धाम् (भाप.) इति च शोधाविष द्र. । सस्य. १ में > मिय इत्यपरः शोधोऽिष द्र. । 'हे अप्ने त्वमसुधा असि । अतः असुधा मिय धिहि । तद् (तथा हि ) वयमायुष्मन्तो वर्चस्वन्तश्च [सन्तः] उद्गेष्म' इति वा. । c) पामे. वैप १ व्वंस्वन्तम् ते ३,३,९,९ दि. द्र. । d) वैप १ द्र. । c) पामे. वैप १ व्वंस्वन्तम् ते ३,३,९,९ दि. द्र. । d) वैप १ द्र. । c) पामे. वैप १ व्यंस्वन् का ८, १२, १ दि. द्र. । f) पामे. वैप १ व्यंस्वन् मा ८,३० दि. द्र. । g) वर्षस्य इति पाठः १ यनि. शोधः (तु. आपश्री.) । h) एकतरत्र पामे. वर्षादुस्ती मा ७,२० दि. द्र. , अपरत्र वर्षोद्धाः मा ७,२० दि. द्र. । i) पामे. वैप १ वर्षोद्धाः मा ३,१० दि. द्र. । k) पामे. वैप १ वर्षोद्धाः मा २,२६ दि. द्र. । l) सपा. व्याः (ने ४,६,६ व) इति पामे. । m) = सपा. मा ४, १९ । का ४, ५,२ तु वर्षोद्धाम् इति पामे. । n) पृ ९०० तु द्र. o) वर्षाने इत्येके । p) = [अकारादि-] अक्षर-, नाह्मणदि-, ग्रुक्तिद- प्रमृ. । q) अर्थः ? і = वीरण- इति पागम. । r) तु पागम. ।

६,२,३; -णैं: श्रप ६४, २,८; आपध २, ११, ८; विध ७,१२; -णें द्राश्रो ११, ३, १६; लाश्रो ४, ३, १७; निसू ९, ८: ११; माशि ७,६. वर्ण॰ पा ५,१,१२३. १वर्ण-कº- पाग ८, ४,४८<sup>b</sup>; ५,२, ३६: -कस्य शांग्र ४, १५, ८; -कै: अप **१९**२,२,१;४. वार्णेका8- पा ५, ४, ३°. १वार्णक− पा ४, ४,४८. वर्णक-पे(पक>)पिका-(>वार्णकपेषिक- पा.) पाग 8,8,86die. वर्णक-म(य>)यी- -यी: अशां 4.6. वर्णिकत-पा ५,२,३६. वर्ण-कल्प- -ल्पाः चुसू २,१: १ वर्ण-कार- -री तैप्रा २२,४. वर्ण-काल- -लः शैशि ३९; -लात् शैशि १४३. वर्ण-काल-भूयस्त्व- -स्त्वम् पावा १,४,१०९. वर्ण-क्रम- -मेण शंघ २७५; आज्यो १२,२. वर्णक्रम-विचक्षण- -णः तैप्रा રછ, ૬. वर्ण-गन्ध-रस-दु( १> )श--ष्टाभिः वाध ३,३६, वर्ण-गुण- -णाः ऋप्रा १४,१. वर्ण-गोत्रा(त्र-आ)दिक- -कम् वृदे રૂ,૧૪५. वर्ण-गोत्रा(त्र-श्र)विरोध --तस् (ः) बृदे ३,१४४.

वर्ण-महण- -णम् पावा १,१,७२;

२,१,६९<sup>२</sup>; ६, ४, ४९; ७, ३, ४४: ५०: - जे पावा ६, १,१३; -जेन पात्रवा ४.६: -जेपु पावा 3,8,00. °वर्ण-ब्रहण-वर्जम् पावा १, १,७२: वर्ण-जात- -तम् शैशि १७. वर्ण-ज्ञान- -नम् पात्रवा ८,१. वर्ण-ज्यायस्-- -यसाम् श्रापधर्, १३. २; २, ११, ८; हिंध १,४,१६. वर्ण-ज्येष्टय- -ष्टयेन कप्र १,८, ६. वर्ण-तस्(:) वौश्रो २८, ७: १; अप ५८,१,८; ऋप्रा १७, १३; १८; भाशि ११४; नाशि १, १, ५%. वर्ण-स्व- -स्वम् श्राशि १,१. वर्ण-देवता- -ताः शुप्रा ८,३६. वर्ण-दोष-विवेका(क-अ)र्थ--र्थम् शुप्रा १,२६. वर्ण-धर्म- र्मः वौध ३, १०, १; गौध १९,१; -र्माः शैशि ३४४. वर्णधर्म-रञ्जन- -नेन सुधप ८८: वर्ण-नामन् -म या २, २०; ६, 93; ९,२६. वर्ण-परिग्रह- -हः श्रप ६३,४, ६. वर्ण-परिध्वंस- -साः हिघ २, १, ₹**९**¹. वर्ण-परिध्वंसा<sup>ड</sup>- -सायाम् श्रापध २,२,७; हिध २,१,२९. वर्ण-पाठ- -डे पावा १,१,६९. वर्ण-पृक्त- -कः तैप्रा २३,३. वर्ण-प्रकृति- -तयः तैप्रा २,७. वर्ण-रूप-तस्(ः) शैशि २१८. वर्ण-रूप-विकार- -रान् अप ५९, 9,9. वर्ण-लक्षण-- -णात् पा ६,२,११२.

वर्ण-लिङ्ग-स्वर-विभक्ति-चाक्य-ब्यत्यय- -यः अप्रा ३,४,६, वर्ण-छोप- -पः या २, १; -पात् श्रप्रा ३.३, २१; पावा ६, १, वर्ण-लोपा(प-श्रा)गम-हस्व-दोर्घ-प्लुता(त-श्रा)त्मनेभाषा-परस्मै-भाषा- -पाः अप्रा ३,४.७. वर्ण-वत्- पा ५,२,९५. वर्णवती- -०ति मागृ २, १४, ₹०‡. वर्ण-विकार- -रः लाश्रौ ७, ११, १९; -रात् पावा ६,१,१०६. वर्ण-विचाल- -लस्य पावा १, १, ₹९. वर्ण-विद्<sup>1</sup> -- विदः पाशि २१०. वर्ण-विधा- -धां चच्यू ४: १२. वर्ण-विधि -- धिः पाना १,१, ४५: -धेः पावा १,४,२; ३,४,७७. वर्ण-विशेषो(ष-उ)त्पत्ति-तैप्रा २३,१. वर्ण-वेदिन् h- -दिनः आशि ८,२६. -दिभिः शैशि १०३. वर्ण-वेंकृत्य- -त्यम् अप ६४,९,५. वर्ण-वैशेष्य-- -ष्यम् तैप्रा २३,२, वर्ण-व्यतिका(न्त>)न्ता--- त्तायाम् आपध १, ९, १२; हिध १,३,१२. वर्ण-व्यत्यय- -ये पाप्रवा ५,१०. वर्ण-न्यत्यया(य-श्र)पायो(य-उ) पजन-विकार- -रेषु पाप्रवा ५, 94. वर्ण-शिक्षा- -क्षाम् ऋषा १४,६८. वर्ण-श्रुति- -तिः आशि ८,१. वर्ण-स- पा ४,२,८०.

 $a)= \chi_{g}^{2}$ , चन्दनादि-लेप-। b) तु. पागम. । e टि. दू. । श्र्यथंः ? ।  $c)=(\eta \chi_{g}^{2})$  सुनर्गादि-मात्रा- इति (पक्षे) पागम. । d) तु. पागम. । e) वर्णक-,पेपिका- इत्यन्यः (तु. पागम.) । f) सप्त. श्रापध २,२,७ परिध्वंसाः इति पामे. । g) उप. भाप.  $\langle \eta \chi_{g}^{2}|$  स्वंस । g उप.  $\langle \chi_{g}^{2}|$  स्वः ।  $\chi_{g}^{2}|$  उप.

वर्ण-संयोग- -गात् वौश्रौ २४, १:। १२; मीसू ११,४, ११. वर्ण-संवर्ग - - में वाध ३,२४. वर्ण-संहिता- -ता ऋपा ११, १४; तैप्रा २४,२. वर्ण-संकर- -रात् वौध १,९, १५. वर्णसंकर-कारि(न्>)णी- -णी श्राज्यो १३,८. वर्णसंकर-रक्षणा( गा-अ )थै--र्थम् विध ३,४६b. वर्ण-संख्या- -ख्ये शुप्रा ५,१५. वर्ण-संघात- -तः शेशि ३५४. वर्णसंघात-ज- -जम् वृदे २, 990. वर्ण-संचय- -यः श्रप ४७,१,३. वर्ण-संज्ञा- -ज्ञा पावा १,१,४५. वर्ण-समाकुल---ले श्रप ७२,५.३. वर्ण-समाम्नाय- -यः तैप्रा १, १; -यम् शुप्रा ८,१. वर्ण-संपद्- -पदम् माशि १,२. वर्ण-सांख्य- - ख्यम् भाशि १३०. वर्ण-सामान्य- -न्यात् या २, १; मीस् ८,१,४१. वर्ण-स्नेहो( ह-उ )पपन - नाः अप **५९, १,१७.** वर्ण-स्वार- -रः नाशि १,८,३. वर्णा(र्ण-न्या) रूया- - रूया तैपा १, वर्णा(री-श्रा)त्म-गुण--शास्त्र--त्रम् ऋषा १३,२१. वर्णा(ण-अ)नुक्रम- -सेण विध ६, २; १८,७; २४,१. वर्णानुकम-तस्(:) विध ८,३७. वर्णा(र्श-श्र)नुपलव्धि--टधी पाप्रवा ५,११.

वर्णा(र्गा-प्र)नुपूर्व- -वेंग काश्री २३, ४,५; श्रापगृ१०,४;वाध १,२४. वर्णा(र्ण-म्रा)नुपूर्व- - व्येण पागृ १, ४,८; बौध १, २, ११; ८, २; गौध २,४३. वर्णा(र्गा-ग्र)न्तर- -रम् ऋत २,४, ४; मीस् १,१,१६°; -रे श्रापध २,१३,३; हिध २,३,३. वर्णान्तर-गमन- -नम् गौध ४. वर्णा(र्ण-अ)न्यस्व- -स्वम् तैप्रा २२, वर्णा(र्ण-श्रा)पत्ति- -त्तीनाम् शुप्रा 8,988. वर्णा(र्ण-अ)विशेष- -पेण आपश्री २४,२,३५. वर्णा(र्ण-आ)श्रम- -माणाम् विध वर्णाश्रम-धर्म- -र्मम् वैध १, 90,9. वर्णाश्रमा( म-धा )चार-रत--ताः विध १,४७. वर्णा(र्ण-श्रा)श्रय- -यः पावा १, १, ३९; -ये पावा २,१,१. वर्णाश्रयन्त्व- न्त्वात् पावा ८,३, ٤4. वर्णाश्रय-विधि- -धौ पावा ६, वर्णा(र्गा-अ)श्रुत-वपुस्<sup>त</sup>- -पुपा श्रप ₹,9,9₹. वर्णिन्- पा ५, २,१३४; --र्णिनाम् विध ८,१५. वर्णिल- पाग ५,२,१००. वर्णी 🗸 भू >वर्णी-भवत्- -वन् ऋप्रा १३,१३.

बर्णे(र्ण-ए)कदेश- -शाः पाप्रवा ४. वर्णो(र्श-उ)त्तर- -रः तैप्रा १,२०. वर्णे(र्ण-उ)पजन- -नः या २,२. १वर्णक- प्रमृ. वर्ण- इ. २वर्णक - पाग २, ४, ६९<sup>1</sup>; ४, १, 9045; 3,9995. वार्णक्य- पा ४,१,१०५. २वार्णक- पा ४,२,१११. वर्णका<sup>b</sup>- पावा ७,३,४५. वर्ण-कार- प्रमृ. वर्ण- इ. वर्णसि- पाउ ४,१०७. ?वर्णाम् जैश्रौका ८८. वर्णि- पाउ ४,१२४. चर्ण्!- पाड ३,३८; पाग ४, २,७७; १३३; १३४; ३, ९३; -नो पा ८,२,१०३. वार्णव~ पा ४,२,७७;१३३; ३,९३. वार्णवक- पा ४,२,१३४. वर्त-√यृत् द्र. वर्तक,का1- पाउमो २, २,७; -कम् शंध २२३;-का पावा ७,३,४५. वर्तिका!- पाउ ३,१४६; -का श्रप १,३२, ३; या ५, २१५; -काः श्रापश्रौ २०, १४,५‡; -‡काम् श्रापश्री १५, ८, १२; वौश्री. वर्तन √शत् इ. वर्तनाच्त<sup>6</sup>-(>वार्तनाक्ष- पा.) पाग ઇ,૧,૧૧૨. वर्तनि,नी- प्रमृ. √ युत् द्र. वर्तव्य- √व (वरणे) इ. वर्तस् - - तोंभ्याम् वाश्री ३, ४, ५, 99‡. श्वर्ति− √यु (श्राच्छादने) द्र. २वर्ति-, वर्तितन्य- प्रमृ. √वृत् द्व.

a) उप. = सांकर्य-। b) ैं इति जीसं.। c) शब्दान्तरम् इति कासं.। d) तृस. > कस.। अश्रुत- = श्रश्रुतपूर्व-। c) व्यप.। f) पर्णक- इति पागमः। g) पृ १०४४ y द्र.। h) = प्रावार-विशेष-। i) = नदी-विशेष-, (उपचारात्) तददूरभवदेश-विशेष-। j) वैष १ द्र.।

वर्त्र-, वर्त्री- √ृष्ट (आच्छादने) इ. चर्न्स°->वरस्यं- -रस्यंम् ऋपा १. √वर्ध पाधा. चुरा. पर. च्छेदन**-**पूरणयोः. वर्धकि-पाउमो २,१,१७४. वर्धन- √ वृध् द्र. ? वर्धन्तान्दितंपुनर्यन्धपूर्वमेर्थः શૈશિ ९४. वर्धमान- प्रसः 🗸 बृध् द्र. वर्ध,र्घि- पाउ २,२७. वार्भ°->वार्धी- -र्भी श्रापश्रौ १८.90,33<sup>‡d</sup>. °वर्घ्न-विरुव- -स्वात् पा ४,३,१५१. वर्धा-बन्ध-कण्ठ<sup>e</sup>- -ण्ठः वैध ३. 98,6<sup>1</sup>.

८र्क: - मर्पासि श्राश्रो ६,४,१०; शांश्री ९,१२,४. वर्फस्- पाउन् ४,२०१. वर्भक- १वर्षक- टि. इ. वर्भती- पाग ४,२,९५<sup>8</sup>. ् वार्मतेय∽ पा ध,३,९४. वार्मतेयक- पा ४,२,९५. चर्मन्-, √वर्मि, °र्मिक-, °र्मित-√ वृ (श्राच्छादने) द्र. श्विमेन - पाग ४, १,१५८h; -र्मी बौध १,५,१३४<sup>17)</sup>; - मैंसेंगे

श्राप्तिगृ १,२,२:१८; बौगृ ३,

९,५; भाग ३,१०:५; हिग्र २,

वर्षस<sup>b</sup>- पाउ ४, २०१; - ईपः अप

८८, ७९; निघ ३, ७; या ५,

वार्मे<sup>k</sup>-, वार्मिकायणि-, वार्मिण-पा ४, १,१५८. २वर्मिन्- √य(श्राच्छादने) द्र. वर्वर-(>वार्वरक-, दीय-) वर्वर-द्र. वर्वरीक- पाड ४,१९. वर्वि- पाउ ४,५३. वर्ष्वतान- √ऋत् द्र. √वर्ष¹ पाधा.भ्या.आत्म.स्नेहने. १वर्ष<sup>b,m</sup>-पाउ ३,६२; पाग २,४,३१; पावा ३.३,५६; -र्षम् विध २०, ५, ५१,१; -र्षस्य काय ४०, १; माग्र १,२१,१; पा ७,३, १६: -र्षाणाम् वौध १,२, ८; गौध १,९; -र्षाणि श्राश्री १२.५.१७;१८; शांश्रो ३, ८,३; काश्री:-र्वात् शांग्र २,१,६; पाग्र २,५,३६; वाग्र ५, ३; वैग्र; -र्षे हिश्री १७. ७, २८; कीय १, २१, २; १७; शांग्र १, २८, २; २०; बैगृ: -र्पेंS-र्धे बैगृ २, ९: ११; विध ५१, ७६; -पेंभ्यः बौधौ २४, ३२: २०: वाध १७, ६८; ७६; -चेंपु कौगृ २,१,१; अप ५३, ६, ७; –षें: त्रागृ १,१७,१;१८,२;१९, १; श्रापध १, २५, ११; २७. ११; बौध २,१,४१;४२; विध. १वार्षिक"--कम् वैगृ२,९:१०; शंघ ४३९; -के वैगृ ३, २१:४.

वर्ष-पूग- -गान् विध ४३,३१०. १वर्ष-प्रमाण<sup>p</sup>--जम् सुध २०. वर्ष-वर्धनव--तम् वैगृ ३, २०: १: २१: १६. वर्ष-शत--तम् अप १८२, १, १; विध २०, १५; गौध २१, २०; -तानि आश्रौ १२.५.१९: विध २०,६. वार्षशतिक'- -कम् कौसू १०, 99. वर्ष-सहस्र- -सम् भागृ २, ३१: २; चाश्र ३९:१९; -स्नाणि श्रप १,५०,४; ५<sup>२</sup>; ४१, ३,४; शंध ३७५; ४४०; विध १९, १२; २०, १०: -स्राय बृदे ६, वर्षसाहस्त्रिक - -के वाध १४. वार्पसहस्निक8- -के बृदे६,२२. वर्षा(र्ष-आ)दि--दौ श्रव ६५,३,६. वर्षा(र्ष-श्र)न्त- -न्ते वैगृ ३,२१:६. वर्षा(र्ष-अ)भ्यन्तर- -रे अप ७१. २-३वर्ष-,१-२वर्ष-कर्मन्- प्रमृ. √गृष् (बधा.) द्र. १वर्षकारी'- -रीम् श्रापगृ ३,१२. वर्ष-ज-, वर्षण-, °र्षत्- प्रमृ. 🗸 तृष् (बधा.) द्र. वर्षपुष्पb- ष्पः बौश्रीप्र ६: १. वर्ष-प्रतिवन्ध-, श्वर्ष-प्रमाण-

√वृष् (वधा.) द्र.

 $a) = a = a = \frac{1}{2} - (a, a = a) + b$  वैप १ द्व. । a तु. पा ५, १, १५। a पाभे. वैप १ विदः काठ १५, ४ टि. द्र. (तु. हिथ्रौ १३, ४, १० इत्यत्र भाष्यम् , पाका. 18,३,१५१। च; वैतु. शब्दसूची С. च उत्तरेख समस्तिमिति)। e) पस. > वस. । f) व्यद्धः इति मूको. । g) पृ १०६८ । द्व. । h) व्यप. । i) = मतस्य-विशेष-। j) पृ १८१४ d इ. । k) तु. पागम. । l)  $\sqrt{44}$ ,  $\sqrt{44}$  इति [पक्षे] BPG. । m) = संवत्सर-। n) भवार्थे ठन् प्र.। o) 'पंयु' इति जीसं.। p) वस.। q) = संस्कार-विशेष-। r) तदस्यप्रयोजन-मित्यर्थे ठन् प्र. (पा ५, १, १०९) । . s) तेननिर्वत्तिमत्यर्थे ठिन प्र. पूप. वृद्धिर्वा । t) अर्थः ? । वराद् वर्षाधिका-वा स्वेदनशीला- वा कन्या- इति भाष्यम् ।

वर्ष-त्रय- -यम् कप्र १,६,७.

श्वर्पवर्हिः<sup>2</sup> माशि १०,२. वर्ष-वत्-,वर्षा- प्रमृ. 🗸 वृष् (वधा.) ₹. वर्पादि- १वर्प-इ. वर्पाली (>॰ली √कृ पा.) पाग १, चर्षित्र-, वर्षिष्ट- √वृष्(वधा.) द्र. **?वर्षी-** -पीं: कीस् **१०३,**३. वर्षीयस्- √वृष् (वधा.) द्र. †वर्ष्b- -०पेंटि काश्री ६,५,१४; ग्रुअ १,३८६; याशि २,१६. १वर्षक<sup>0</sup>- पाग २,४,६३. २वर्षुक-,वर्षे-ज-, वर्षा- प्रमृ., १-२ वर्ष- √वृष् (बधा.) द्र. √वर्ह पाधा. ¥वा. श्रात्म. परिभाषण-हिंसाच्छादनेषु, पर. प्राधान्ये;<sup>e</sup> चुरा. पर. हिंसायाम्<sup>e</sup>. √वल् पाधा. भ्वा.पर.संवरणे संचरणे ਚ. १वल<sup>1</sup>-(>वालक-) ੨ਗ੍ਰ,੪ਰ<sup>g</sup>ੁਲ<sup>b</sup>~ -†ਲ: श्रप **੪**८,੧०੧; निघ १,१०; या ६, २०; -लम् शांथ्रो ९,५,२‡; वौश्रो १८,३१: ११-१३;१५‡;१९;२०; बुदे ६, ६४; माशि ४० †; – † लस्य आश्री १०,२, २२; श्रापश्रौ २२, १५, ११; वौथौ. वल-भिद्- -भिदा<sup>h</sup> शांश्री १४, १४,१; श्रापश्री २२, ११, २०; वलत- पाउभी २,२,१३५.

हिथ्रौ १७,५,१२;-मिदि बौथ्रौ २३, १९:३४<sup>h</sup>; -†भिदे<sup>b</sup> बौश्रौ १८, ३१: १६; १८. ३ १वल->°लं-करण!- -णात् श्रापमं 8,90,44. †वलग<sup>b</sup>-- नाः श्रापश्री ११, ११, ८; बौश्रौ ६,२८: १५; वैश्रौ; -गम् त्रापश्री ११,११,८; बौश्री ६, २८: १२; वैश्रौ १४, ७: १०. हिश्रो ७,६,९; जुप्रा ५,३५. †वलग-हन् b- - झः । श्रापश्रो १२, २,१५२; माश्री २,२,३,३२; ३, १, २१; वैश्रौ **१४, ९:** १२<sup>१</sup>; हिश्रौ ७,६, ३८; -हनः श्रापश्रौ ११, ११, ६; १२, ५; १२, २, १५; बौथ्रौ ६, २८: ११××; बैश्री; -इनम् माश्री २, २, २, २२; २४; २९; -हनौ<sup>1</sup> श्रापश्री ११, १२, ७: १३, ४: बौश्रौ ६, २८: ३८; ४१-४३; वैश्री १४, ९: २; ४; ६; ७; हिश्री ७, ६, २८-३२; -हा ्त्र्यापश्रौ १२,२,१५: हिश्रौ ७.६. 3 3 5m; 3 4 5m †वलग्रही- -ही। माश्री २, २, ३,३६;३७. †वलगिन्- -गिनम् अप ४६,४,१:

वलभि- पाउमो २,२,२२९. वलिभिकि"- -कयः वौश्रीप्र १७: ९. वलभी- पा,पाग ४,२,८२. वलय°– पाउ४,९९; पा,पाग२,४,३१. वलाहक- वलाहक- द्र. विल,ली<sup>p</sup>- पाउभो २,१,१६३; पाग ५,२,१००; -छीः कौसू २५,५. वलि-न- पा ५, २, १००: -नः शांश्री १६,१८,१८. वलि-स- पा ५,२,१३९. वली-पलित- -तम् शंघ १५९: १. वलीपलित-दर्शन - - ने विध ९४, १. वलीपलित-भृविष्ट- -ष्टाः श्रव ६८,१,११. विलक-(>वालिकायन-पा.) पाग ४,२,८०. †विलिशान- -नः अप ४८, १०१<sup>०</sup>; निघ १,१०1. वलीक- पाउ ४,२५; -कानाम् <sup>६</sup> कीसू ७७,१७; -कानि कौस् ७५, १०<sup>t</sup>; -कैः' कौसू २५, ३७: ३०,१३. वलीक-क्षार-प्रभृति- -ति मागृ १. ४,६; वागृ ८,६. वलीक-पलल-ज्वाल<sup>प</sup>- -लेन कौस् २९,८. वलीक-संतान<sup>v</sup>— -नम् गौध १६,१४. वा,वालुक"- पाउ ४,४०.

a) पाठः ? वर्षों (सं १ [ < वर्षुं-]), वर्हिः इति द्विपदः शोधः (तु. मूको., सपा. याशि २, १५; १६)। b) वैप १ द.। c) पामे. वैप १ वर्षीयः तै १,३,८,२ टि. द.। d) व्यप.। वर्मक - इति पाका.। e) तु. [पक्षे] BPG. 1 f) पृ १९५९ g इ. g) हिश्री, पाठः g0 हिश्री, पाठः g0 एकाह-विशेष- g1 व्यु. पाभे, च वैप १ वनंकरणj) पासे. वैप १ वलगन्नः मै १,२,११ टि. इ.। k) 'लघ्नः इति पाठः ? यनि. शोधः (त. श्रापथ्रौ. प्रस्.)। l) पाभे. वैप १ वलगहुनौ मा ५ २५ टि. इ.। m) °हत् इति पाठः १ यिन. शोधः (तु. काठ २,११)।  $n)=\pi \sin(-1)$  विशेष-।  $o)=\pi = \pi = \pi - 1$  व्यु. वैष ३, ७४१  $n = \pi \cdot 1$   $p)=\pi = \pi = \pi - 1$ मेघातिथिः [मनुः ६,२]) । व्यु. १  $< \sqrt$  वरु (संवरणे) इति अभा. । q) = पर्वत- । r) = मेघ- । s) = पटल-प्रान्त-। t) = [ज्ञलनार्थ-] गृह-तृण-। u) इस.>तृस.। v) पंस.। w) = लोहित-वर्ण-। लोहित- वा कृष्ण- वेति काश्रौ २२,४,२२ भाष्यम् ।

वा.वै]ल्का(क-म्र) नते - नतानि विल्गुल- पाउभी २, ३, ११०; -लः काश्री २२,४,२२; श्रापश्री २२, ५,७; हिश्रौ १७,२,३५; लाश्रौ ८,६,२०.

व-लोपा(प-अ)प्रसिद्धि- २व- इ. √वल्क् पाधा. चुरा. पर. परिभाष**णे**, उभ. दर्शने.

बल्क- पाउ ३,४२.

बरकल<sup>c</sup>- पाडमो २, ३, ११६; पाग २,४,३१; -लम् वैध १,३, ६; 2,2,2.

वल्कल-वत् वौध १,६,१३. वल्कलो(ल-उ)पवीता(त-ग्रा)दि--दोन् वैध २,५,८.

√वल्ग् पाघा. भ्वा. पर. गती> वहगन->°ना( न-श्रा )स्फोटन-प्रिय<sup>d</sup>- -याः अप ६८,१,४३. बला<sup>6,1</sup>- -लाः भाश्रौ ८,९,१५<sup>‡ इ</sup>. १वल्ग्र<sup>1</sup>-पाड १,१९; पाग ३,१,२७<sup>1</sup>; ५, ३, १०८: -†ल्गुः श्रापश्रौ १५,१४,४; बौश्रौ ९,१४: १०; भाश्री ११,१४,४; माश्री ४, ४, २०; वैश्री १३, १६: ९; हिश्री २४,६,६; निघ १,११1. वाल्गुक- पा ५,३,१०८.

बल्गु-तम- -मम् द्राश्रौ ३,४,२५. √वल्गूय पा ३,१,२७; †वल्गूयति श्रप **४८, ९<sup>1</sup>:** निघ २, १४<sup>k</sup>: ऋप्रा ९,१६.

२वल्गु-(वाल्गन्य-L>॰न्याय(न >) नी-] पा.)पाग ४, १,१०५;१८. ३वल्ग्- पाग ४,२,८२.

शंध ३७८¹.

√वल्भ् पाधा.भ्या.श्रातम.भोजने. च(ल्म>)ल्मी<sup>m</sup>-> १वल्मी-क,का-पाउभो २, २,२०; पाग २,४, ३१; ४,२,८६<sup>n</sup>; -कः भाग २, ३२:२; हिगृ १, १७:५; अप ५०<sup>३</sup>, ७, १; नाशि २, ८, २१; -कम् बीग ३,६, १; जैग २, ७: ३; -कस्य याशि २, १०८; नाशि २,८,२०; -काः श्रप६७, २,१: -कात् माश्रौ ६,१,१,१४: -कान् श्रापश्रो १०, २०, ७; -काम् वाश्रौ २, १, १,७; -के वैश्रौ २०, ५: ३; अप ७२, ३, ११; विध ६०,१०; वाध ६,१७; -केन कीसू ३१, २६; -केष् अप ६४,५,६.

श्वाल्मीकº- -कात् कागृ ४, ६. १वल्मीक-दीपिका<sup>p</sup>-२७६: ६.

वल्मीक-वपा<sup>1</sup>— -पया श्रापश्री १८, ८, १४<sup>२</sup>; हिश्रौ **१३,** ३, २४; -पा वाधूत्रौ ४,१०४: ७; शुत्र ८,७४: -पाम् काश्रो १६, २. ३; १४; २६,१, ३; श्रापश्री ५, १,७;९,८; ९,२, ४××; बौश्रौ; -पायाः श्रापश्रौ १६, २, ८; वैश्री १८,१: २४; हिश्री ११, १, १९; -पायाम् श्राश्री ३, १०, २३; श्रापश्रौ ८, १८, ९; ९, २, ४××: बौश्रौ: -पाय

बौश्रो २२, १:८. वल्मीकवपा-प्रतिनिधान- -नम् वैश्रौ १८,४:५.

वल्मीक-शत-मृत्तिका- -काः श्रप 8,88.4.

वल्मीक-शिरस्- -रिस कौसू २१, २३.

वल्भीक-संभूति- -तिः शांगृ ५, 99,9.

वल्मीका(क-श्र)म- -प्रेण बौगृ ३, 90,3.

वल्मी(क>)का-वत्- पा ४, २,

२वल्मीकण्य- पाग ४,१,९६.

वाहमीकि- पा ४,१, ९६; पाग ४, २,१३८ : - कि: वीश्रीप्र ३ : ७: -किम् शंघ ११६ : ४४;-के:8 तैप्रा ५,३६; १८,६.

वाल्मीकीय- पा ४,२, १३८. -का काध विल्या"- (>वालेयक- पा.) पाग ४,

२,९५.

√वल्लु पाधा.भ्वा.श्रात्म.संवरणे संच-रणे च.

वल्लक->वल्लकी-पाउभो २, २, ७<sup>६</sup>; पाग ४,१,४१.

व[व"]ल्लभ- पाउ ३,१२५; पाग ६, ٦,८**५**°.

बल्लरि- पाउमो २,१,२३०.

वल्लव- पाउमो २,३,१३४.

विल्लि, ली- पाउमी २,१,१६३; पाग ႘, २, १२७<sup>w</sup>; —평i: अ**१ ६८,** २,२२; - व्वयः श्रप ७१,१५,२.

a) श्रापश्री. हिश्री. पाठः । b) वस. । c) = वृक्ष-त्वच्- । f) वैप १ इ.। g) पामे. पृ ९६८ m इ.। h) = पूजा-, माधुर्य-। i) = वाच्-। j) धा. श्रर्चीयां वृत्तिः। k) घा. गतौ वृत्तिः । l) = पक्षि-विशेष- । m) १वल्मी- (तु. वैप १) । संस्कर्तुः शोधः (तु. आदित्यदर्शनः मूको. च; वैतु. देवपालः यनि. एव) ? । ग) चालिमिक- इति [पक्षे] भाण्डा. पासि. । s) = आचार्य-विशेष- । v) प्र १५४७ व इ. । w) प्र १५४७ m इ. ।

d) द्रस.>वस.। e) = गल्दा-। n) तु. पागम. । o) वल्मीकात् इति  $p) = \operatorname{qerflar-1}$ q) व्यप. **।** t) = बीगा- i u) पांड. पाठः i

वाल्लक- पा ४,२,१२७. ' बल्ली-गुल्म-लता-च्छेदिन्- -दी विध ५,५७.

वही-गुल्म-छता-ग्रक्ष- -क्षाणाम् योध ३,३,५.

बल्लूक- पाउना ४,४२. बल्लूर- पाउ ४,९०.

√वल्ह् पाधा. भ्वा. श्रातम. परिभा-पणहिंसाच्छादनेषु.

वव- पाग १,४,५७.

ववर्जियस्-, ववर्जुवी- √वृज् ह. १वविषिपु: अप ४८,६८†.

वबुधत्- √ृश्ध् द्र.

चन्ने - - नः निष ३,२३ । 'चनि - - निः अप ४८,७९; निष ३,

७; –बिम् या २,९**∳**.

चत्रु- पाडमो २,१,२०० †√चञ् (वधा.)० पाधा. श्रदा. पर.

कान्तो, वशः श्राश्रो ४, ११,६. विष्ट निव २,६; उशन्ति श्राशि १,२६; वश्म श्रप ४८,३²; निव २,६; उशम्ति भाशो ७,८,१०; श्रप ४८,३; निव २,६; वश्म ४८,३; निव २,६; या २,०००; श्रप ४८,३; निव २,६; या २,०००; श्रप ४८,२६. †उशत्— -शतः आश्रो १,६,२; श्रावश्रो २४,१३,३; वोश्रो या ६,१३०; —शन्त्र श्राश्रो ५,१६,१; शांश्रो ७,२२,६;८,१०,१; श्रावश्रो ३,१६,२३; श्रावश्रो ३,१६,३; श्रावश्रो ३,१५,६; सांश्रो ३,१६,२३; श्रावश्रो ६,१५:९; भाश्रो १०,

१८,६; -शन्ता श्राश्रौ ८,१०, १; वृदे ६,१८.

उश्तती - निती श्रापमं १,११,६; पागृ १,४,१६; श्राप्तिगृ १,५,३: ११; कागृ; –तीः श्राश्री १, १०,५; ५,२०,६; आपश्री १०, २०,१५; भाश्री १०,२१,१४; हिश्री; –तीम् कौस् ४,२; –त्यः या १२,४५; –त्यी या ९,३९.

१वरा ,शा<sup>d</sup>- पावा ३,३,५८; -शः वाधूश्री ४, ५९: ८; श्रप ३५. २,९; श्रापध २, ७, १४‡; हिध २,२, ३३+; अअ १५, ११३+; या ५,१३; -शम् शांश्री १३, २४, १४: श्रापश्री २२, १६. १०4; बौथ्रौ ४,२:३९;६,३० : १९; वाधूश्री; –शा अप ५, ५. २; –ज्ञाः यप ३५, १,९: २,२: –शात् बृदे २, ९३; –†शान् आपश्री ३, १५, ५; बौश्री ५, १५: ११; द्राश्री; हिपि १८: १०<sup>1</sup>; तैप्रा ९, २१: -को काश्रौ १०, ८, ३१; श्रापमं २, ११, ३२५; आमिए २, १, ४: १६<sup>‡ ह</sup>; भाग १, २५: ९‡<sup>8</sup>; हिए २, ४, २‡<sup>8</sup>; कौसू. वशं-वद- पा ३,२,३८. वश-गमन- -ने या ६,३२;१०,

वश-गमन- - च था ६, इ२; **१०**, ४०.

वर्श-गम<sup>n</sup>- -मानि ऋप्रा ४, १४<sup>1</sup>; - †मी गोगृ ४, ८, ८; द्रागृ ४,२,२४; कप्र ३,१०,१७. †बश-नी<sup>b</sup>— -नी: श्राप्तिग्र ३,६, १:५; वौपि १,८:५. वश-वर्तिन— -वर्तिन विश्व १८

वश-वर्तिन् - ०र्तिन् विध ९८, ५२<sup>1</sup>.

विश्तम् <sup>b</sup>— -शिना काश्रो ९, १३, २०<sup>k</sup>; १०,३,७<sup>k</sup>; —†शी आश्रो १,११,९; ६,२,१२; ३,१६; ८, ९,७; शांश्रो १०,११,९ आपश्रो.

†बिशानी- -नी आपश्री १९, १७,१०; बौश्री १०,४९:११; १४, १५:११;१२; हिश्री; -न्ये आप्तिए १,१,३:४४; हिए १,६,५.

वशी √कु>वशी-करण- -णम् पागृ ३,१३,७.

वशी-कर्तुम् श्रप ३६,५,१;३; ७,१.

वशी-कुर्वेत्- -वंन् श्रप ३५, १,६.

वशे √कृ पा १,४,७४.

१वहय- पा ४, ४, ८६; - स्यः श्रापग् ९, ७; - स्यम् अप ३५, २,५.

२वश्य $^{m}$ ->वश्य-कर्मन्- -र्मणि अप २१,३,२.

वर्या(रय-आ)दि- दौ अप २५,१,११.

१†वावशान,ना<sup>b</sup>— -नः निष ४,२; या ५,१५; —नाः या १४,१४; १५.

२वशः - - याः शांश्री १६,११,२३;ऋग्र २,८,४६; साग्र १,१९३;२०६; २६५; -शम् शांश्री १८,१४,१९;

 $a) = \frac{\pi}{2}$  q । b) वैष १ द्र. । c) या ५,१;६,१०;१२,५ पा ६,१,१६;२० परामृष्टः द्र. । d) भावे कर्तिर च प्र. । e) क्वचिद् वा. िकवि. । f) पिमे. वैप १, १३४८ h द्र. । g) सपा. श्रापमं २,१३,१ गृहे इति पामे. । h) उस. उप.  $\sqrt{n}$  म् संच् प्र. (पाचा ३, २,३८)। i) = व्यञ्जनसंधिविशेष- । i) = विष्णु- । i) = ऋषि-विशेष- । i) = ऋषि-विशेष- । i) = श्रिष्टं विशेष- । i) भावे यत् प्र. । i) = ऋषि-विशेष- ।

<sup>0) =([</sup>उपचारात्] तद्दष्ट-) स्क-।

-शाय वृदे ६, ७९; -शे ऋपा १७,२९. १वाश<sup>6</sup>- -शम् शांश्रौ १६,११, २२.

१वशा- √वश् द्र. २वशा<sup>b</sup>- पा २,१,६५; पाग ८,२,९; -शया बौश्रौ १४,१४: ८;१७, १५: १; ३; माऔ ६, २, ६, २४; वाश्री २, २, ५, ८‡; कौसू ८५,१९; -शा श्राश्रौ ९,४,१५; शांश्रौ ८, १२, ५; १४,२, १५; २१××: काश्रौ: वौध २, २, ६३°; –शाः श्रापश्रौ १६, ३२, ४; १९,३, २+; २०, १४, ७+; २२, १०; बौश्री; -शानाम् माश्रौ ५, २, १०, ३२; -शाम् आश्री १२, ७, १२; काश्री १४, २, ११; **१५**, ८, २३; श्रापश्रौ; –शायाः काश्रौ १४,२,२३;वाश्रौ ३,१, २, ४४; श्रश्र १०,१३ई; -शायाम् शांश्रौ १३,२,५; हिश्रौ | १७, ३, १३; जैश्री २५: ५; द्राश्री २, २, ४८; लाश्री; -शाये बौश्रौ १३, १६: ११‡; १४, १४ : २६; २१, २४ : ७; २६ : २; - 🕇 ० शे श्रापश्रौ ९, १८, २; बौश्रो २८, ६: १०; बैश्रो २०, ३५: २. २वाश⁴- -शम् वाध्रौ ३,२, ५, ३वाश<sup>0</sup>--शम् जैश्री २५:५;

द्राश्रौ २,२,४८; लाश्रौ १,६,४५

वशा-चर्मन्- -र्भ काश्रौ १३,३,१६.

†वशा(शा-अ)न्नb- -नाय आश्री ५,५,१८; आपश्रौ १६,३५, १; वौश्रो; १३,६:२; हिश्रो. वशा-पशुपुरोडाश- -शात् वैताशौ २४,१३. वशा(शा-श्र)भाव- -वे काश्री १०, 5,94. वशा-मत्- पा ८,२,९. वशा(शा-श्र)वदान-काल- -ले काश्रौ २५,१०,१०. वशा-वपा-प्रचरण- -णम् काश्रौ १४.२,१६. वशा-वपा-मार्जना(न-अ)न्त1--न्तम् काश्रौ ८,८,३७. वशा-वत् मीसू २,१,१५. १वशा-विधानी- -न्ये वाधूश्री ३, £9: 0. वशा-शमन- -नम् कौसू ४४,१. वशे(शा-इ)एका<sup>8</sup>- -काः वैश्री १८. २१: ७; हिश्रौ ११,८,९. ३वशा<sup>h</sup> - •०शाः माश्रो ५,२,६,५‡. वशिष्ठांग- पाग २, ४, ६३k; ४, २, 601. वाशिष्ठायनि- पा ४,२,८०. वशीक<sup>178</sup>- पाग २,४,६३. वश्मसा (>°सा√कृ पा.) पाग १, ४,६१. †श्वश्वात्र<sup>m</sup> शांग्र ३,११,१४. √वष् पाधा. भ्वा. पर. हिंसायाम्. वषद्<sup>0</sup> †आश्रौ ३,१३,१४; शांश्रौ १, ८,८‡; आपश्री; माश्री ४,३, २६+"; हिश्रो २४, ४, ९+"; पाग १, १, ३७: ४, ५७: ६१.

वपर्√कृ पा १,४,६१; वषर्करोति शांश्रौ ५,१९,१७; ९,२०, ३२; १०,२१,२; श्रापश्रो ५,२८, ८; ८, १५, ११××; बौथौ; वषट्-कुर्यात् आश्रौ ९,७, ११; शांश्रौ १,२,१८; त्र्यापश्री. वषट्-करिष्यत्- -प्यन् या ८, २२‡. वषट्-कर्तृ- -ती आश्री ५, ९, २८; शांश्री ७,४,१४; श्रापश्री; –र्तारः आश्री ५, ३, १२;८,८; बौश्रौ ७, ११:७; वैश्रौ १५, २४:६; -र्तुः काश्रौ ९,५,२७; २९; बौश्रौ १७,४ : १३; द्राश्रौ; -र्तुणाम् वैश्रौ १५, ३१: ७; २१, १२:५; हिश्रो ८,७,३८; -त्रा जैश्रौका १३८. वषट्-कार<sup>b/o</sup>- - † • र श्रापश्रौ २४,१४,१२३; बोश्रो३,२८:१८; हिश्री; -रः आश्री १, ५,५;१५; १८; २, १९, १९; ८, १३,१७; शांश्री १, १, ३४; ३६; काश्री; निसू १,१३: २; आगृ ३,४,१; कौगृ २,५,१; शांगृ; -रम् आश्रौ १,५,१७; वाधूश्री ३, ९८ : २;

४; ४, ५९ : ९; हिश्रो २१, २,

४५; -रयोः हिश्रौ ८, ७, ४०;

-रस्य शांश्रो १, १, ४२; माश्रो

४, ३, २७; हिश्री; - नराः

श्रापश्रौ ४, ११, ६; वौश्रौ ३,

२८: २१; भाश्री; - †राणाम्

वौश्रौ ३,२८:१७; श्रापध १,

१२, ३; हिध १, ४, ३; -रात्

 $a)=\lfloor \operatorname{clch} a + 2 - \rfloor$  श्राख्यान-। तस्येदमीयः क्षण् प्र.। b) वैप १ द्र.। c)= वन्ध्या-स्त्री-। d) विकारार्थे क्षण् प्र.। e)= साम-विशेष-। f) षस. > दस. > वस.। g)= इष्टका-विशेष-। मलो. कस.। h) २ वशा-(तु. वैप १)। i) व्यप.। j) विशेष-+प्ष-( $<\sqrt{+}$ था) इति पागम.। k) तु. पागम.। l) श्र्यंः १। m) पाठः १ (तु. दि. १सास पागृ ३, ९, ६)। n) पाभे. वैप १, ८२५ a द्र.। o)= (होतुकर्तृक-) वौषट्-मन्त्र-(तु. सा  $\lfloor \sqrt{1}$  श्राष्ट्रा, पाका.  $\lfloor \sqrt{1}$  श्राप्ट्रा, २,३५ $\rfloor$ ।

आधी १, १२, २१; काथी ३, ३, १६; कापथी; —राय चाअ ३०: २५; —रे आधी ५, ६,२३; माधी; मीसू १२,३,३५; —रेऽ-रे माधी १, ८, ६, ६; —रेण आधी १, ३, २२५; काधी १८, ४, ४; आपधी; —रेषु शांधी १३,२,८; ३,५; —री आधी २,१६,१५. वपट्कार-किया— -यायाम्

श्राश्रौ २,१९,२७.

वपट्कार-णि, निधनि—
-नम् काश्री २५, १२, २३;
आपश्री १४,२५,११; माश्री ३,
६,११; हिश्री; क्षुस् १,४:६;
९:४;१३; —नात् छुस् १,
४:१०;९:९, १०; —नेन
शाश्री १३,१२,१; वैश्री २१,

वपट्कारणिधन-ब्रह्म-सामन्°- -मा क्षस् १,९:११. वषट्कार-निमित्त°- -त्तः वैश्रो १५,३१:७.

†वपट्कार-पथ- -थ: बौश्री १६,९: ५;६; -थेन बौश्री १६, ९:४.

वपट्कार-प्रदान<sup>c</sup>-- नाः काश्री १,२,६; -नानाम् माश्री १,६, ४,६.

वषट्कार-व(त्>)ती- -ती: माध्रौ १,३,१,३१.

वपट्कार-व्यवाय- -ये हिश्री ८,७,४०.

वपट्कारा(र-अ)नुमन्त्रण--णम् श्राश्री ८, १३,१८. वपट्कारानुमन्त्रण (ग-श्र)भिहिङ्कार-वर्जम् श्राश्रौ २, १९,३.

वपट्कारा(र-अ) नुवपट्कार-रे वैश्री १५, ३६: १६; -रेण वैश्री १७,१७: ७; -री श्रापश्री १२,२८,१; १८,७,४; २१,१०, ८; हिश्री ८, ८, ३३; १३, २,

वपट्कारा(र-श्र)नुवषट्कृत---ते हिश्री १५,७,९.

श्वपट्कारा(र-श्र)न्त<sup>त</sup>- -न्ते वाश्रौ १,१,१,५२.

२वषट्कारा(र-श्र)न्त°--न्तेषु वाश्रौ १,६,७,२३.

वषट्कारान्ता(न्त-आ) प्यायन°- -नान् वैताश्री १५,२ वपट्कारा(र-अ)न्वय°-व्व--त्वात् आश्री ५,६,२३.

वषट्कारि(न्>)णी- -ण्यः निस् ३,८: १४.

वपट्कारेणा(ग्र-अन्त>)न्ता°— -न्ताः श्रश्न १५,१४.
वपट्कारो(र-छ)पह्नान—
-नाभ्याम् काश्रौ १०,६,२२.
वपट्-कारम्ऽवपट्-कारम् भाश्रौ
७,२१,११.

वषट्-कारिन्—-रिणः लाश्रौ १०, १२, १२; —रिम्यः लाश्रौ ९, ६,१.

न्त्रा.

निवपट्-कृत- -तम् आपश्री ३,
११, २; वीश्री १, २१:९;
भाश्री; -तात् वीश्री २७,४:२५;
-तानाम् वैश्री २०,२४:१०;-ते
आश्री ४, ७, ४; ५, १८, २८, ३;

शांश्री; -तेंद्र-ते श्रापश्री ७,२६, ११; १३, १२, ७; -तेन माश्री २, ५, १, १०; ४२; २, १४; ४, ३, २६; ५, ६.

१वपर्क्ता(त-अ) नुवषर्कृतां — -तः वीश्री २१,२२:६.
२वषर्क्तां(त-म्र)नुवषर्क्त—
-तान् आपश्री १२,२३,४५;
वैश्री १५,२९:१२; ३८:
११××; हिश्री; —ते आपश्री
१२,२३,१७; २६,६;२८,१४; १३,१६,७××; वोश्री;
—तेषु वैश्री १५,३०:१४.
वषर-कितिष्— -तिः जैश्रीका

वषट्-कृति<sup>b</sup>— -तिः जैश्रौका १६४.

वषर्-कृत्य बांश्री १, ९, ३; ५, १०, १८; २१; श्रापश्री; वषर्-कृत्यऽवपर्-कृत्य हिश्री २१, २,४५.

वषट्-िकयमाण- -णे वेश्री ६,६:

†वषाट्<sup>ड</sup> आपश्री २४,१४,११; हिश्री २**१,**२,३७.

**बष्कय**- बष्कय- द्र.

√वस् (वधा.) पषा.भ्वा. पर., चुरा. उम. निवासे, वसित काश्री ५,४, १; श्रापश्री ७, ६, ३; ११, ५, ६××; काठश्री; वसतः श्रापश्री १७, २६,९५; वौश्री २९, ९: १३; हिश्री १७, १, १३; हिश्री १७, १, १३; हिश्री १७, १, १३; वसन्त शांश्री १८, २३, १८; काश्री २२, ३, ३१; आपश्री; वसथः या ३, १५; वसामि विघ ९९, ९; वसः अप १८³, १, ९; वसतु वाधृश्री

a) क्षस्, पाठः । b) वैप १ द्र. । c) वस. । d) = वपट्कारानन्तर- । e) कस. उप. = मन्त्र-विशेप- । f) विप. । कस. । g) = वपट् । h) खेदे ५, १५६ या १०, १६ पा १,३,८%; ६,१,१५; ८,३,६० पावा ३,२,९१० परामृष्टः द्र. ।

४, ७०: २; ‡वस आग्निग्र १, १,३: ३३; भाग्र २, २८: ९; हिग्र १, ५, १३; ‡वसानि भाग्र २, ३२: १५; बीघ १,२, ५४; अवसन् शांश्री १६, ९, १६‡; वसेत् श्रापश्री ५,२५,४; ६,२८, ५;९,१,१०; भाश्री ५,१६, १३; माश्री; वसेयु: माश्री ५,२, १०, १६, ७; साग्र २,३,७; शंघ २७२; ‡वसेम माश्री २,३,०, ५; पाग्र ३,२,२.

उवास वौश्रौ १८, ४४: १६; ४५: २१; बुदे ७, ४२; ऊषतुः शांश्रौ १५, १७,१; बृदे ६,३५; या ३, १५ कृ: वत्स्यामि वीश्री १८, ४५: १९; शांग्र २, १८, २‡°; ‡वत्स्यावः कौगृ २,८,८°; श्रामिष्ट १,१, ३ : ३२<sup>२</sup>; वैष्ट २, ६: ७; 'हिंगु १, ५, १३<sup>२</sup>; पंवतस्यामः आगृ ३, १०, २ª; भाग २,२८: ६; ७; अवात्सीत् बौश्रौ १८, ४५:२; बाल्सीत् काश्रौ १५,३,२१+; +अवात्सीः आपध २, ७, १३: हिंध २, २, ३२; श्रश्र १५, ११; †वात्सीः बौश्रौ १५,३७: ४: वाध्रश्रौ ३, 55:6.

वासयति काश्री ८, ८, १६<sup>b</sup>; श्रापश्री १४, ५, १२<sup>b</sup>; १७, ४, ८; माश्री; हिश्री ९,८,७<sup>b</sup>××; वासयन्ति बोश्री १७,११:१५<sup>b</sup>; वासये वाघ २०,२६<sup>cc</sup>; †वासय द्राश्री १३,१,१४<sup>a</sup>;१५; वासयेत

लाश्रौ ५, १, १२<sup>त</sup>; वासयेत् द्राश्रौ ५, २, ४; लाश्रौ २,६,१; गोर ३, ८, ७; द्रार.

उषित- पा ३, ४, ७२; ७,२, ५२; -तस्य वैग्र ५, ९:९; -तानि या १४,६‡; -ते वैग्र ३,१६:१. उषितवत्- पा ७,२,५२.

उपित्वा श्रापश्री ६, २८, ६; बौश्री. उन्य पागृ २,११,१३.

वस्यत् - -स्यन् बीश्रौ ६,९: ११; कौसू १७,३०.

चसत्— -सतः वाधूश्रौ २, ७: २; चाअ १६: १२; —सताम् श्रापध १, ५, १३; हिध १, २, १३; —सतोः वृदे ६, ३६; —सन् शांग्र २, १७, २; वौध २, ३, ५३; विध; —सन्तः काश्रौ २४, ६, ५; पाग्र १, १२, ४‡; वैध १,९,४²; —सन्तम् वौश्रौ १४, ५: २९.

वसन्ती— न्ती वृदे ६,४०.

वसित,ती व्यं — पाउ ४,६०; —तयः

निस् ५, १२: ९; —ितः श्रापश्री

२०, ५, १८; वैताश्री १२, १;

विघ १, ३२; ऋप ४,६२†;

श्रा ३,२३†; —ितम् हिपि
१४: ४†; नाघ १०,१२; गंघ
३७०; विघ ९६,३०; ३०; ९९,
६; सुघ ५५; —त्या या १०,
२१†ई; —त्ये श्रापश्री ५,२५,
५;९,३,८; भाश्री ५,१६,१४;९,
४,१०; वैश्री.

वासतेय- पा ४,४,१०४. वसतिं-गम- -मः हिरु १,१७.। वसती-व(न् >)री<sup>19</sup> -रीः श्राश्री ४,१२,८; शांश्री १४,२२, १९××; काश्री; -रीणाम् शांश्री ८,१५,६; श्रापश्री ११,२०, १३; वौश्री ७,४:९××; माश्री; -रीभिः काश्री ९,३,३†; आपश्री १२,५,२†;७,१०; ९,१; वौश्री ७,३:९; २९, १:४; १४; माश्री; -रीम्यः श्रापश्री १२,६,१;१३,१,३; वौश्री ८,१:४××; वैश्री;-रीय आपश्री १४,९,३;१०,३;२१, २४,३;२२,८,१६; काश्रीसं;

₹÷.

द्राश्रौ २,४,७.

वासतीवर<sup>1</sup>— -रः वाधूश्रौ
४, ७०:४; ७३-७४:१; -रस्
काश्रौ २५, १३, २३; -रस्य
वोश्रौ २५, १२:१<sup>21</sup>; -रात्
वोश्रौ २१, १७:२; -रे ऋग्र
२,१,१६६; वृदे ५,१४९.

-र्यः शांश्रौ १४, ४०, १०.

४१,९; वाश्रौ ३, ३, १, ५९;

वासतीवार<sup>1</sup> - राणाम् चात्र ३:५.

वसतीवरि-म्रहण- गम् काश्री ८,९,६;१३,४,२७.

वसतीवरि-तृतीय- -यम् काश्रौ ९, ३, १८<sup>1</sup>.

वसतीवरि-परिहरणा(ग्रा-आ) दि<sup>क</sup> - दि काश्री १२, ४,२. वसतीवरी-कलश - - शः वौश्री २९,६:१७; -शम् वौश्री ८,८: २७; -शे वौश्री १६,३:५.

a) परस्परं पाभे. । b) परस्परं पाभे. । c) धा. प्रीणने वृत्तिः । d) परस्परं पाभे. । e) भाप. (निवास-), नाप. (गृह- प्रमृ.) । f) वैप १ द्र. । g) विप. (२श्रप्-) । h) विप. (उदक-, कुम्भ- प्रमृ.) । तस्येदमाद्यर्थे अणि प्र. वा उभयपदवृद्धिः । i) वस $^o$  इति पाठः ? यिन. शोधः । f)  $^o$ रीन् $^o$  इति अच्यू. ? ।

वसतीवरी-त्व- -त्वम् वाधूश्रौ ४,७०: ३. वसतीवरी-पर्यन्त8- -न्तानि मीसू ११,४,१९. वसतीवरी(य>)या- -याः बौध्रौ २५,१७:५. वसतीवर्य(री-श्र)र्ध- -र्धम् काश्रौ ९,१४,१७. १वस्तु- पाउ १, ७०; -स्तुम् वाग्र १४, ₹<sup>b</sup>. वास्त्व- पा ६, ४, १७५. वस्त्य- पाउमो २,३,४. वावसान<sup>c</sup>- -ना ऋप्रा ९,३२‡. ३वास<sup>d</sup>- पा ६,३, १८; -सः काश्रौ २५,१३,२२; श्राप्तिय २,७, २: २२: श्रप ७०३, ६, ५, ९, २: श्रापध २,२१, ३<sup>e</sup>; वौध २, १, ४७; हिध १, १, ४४<sup>1</sup>; -सम् अप्राय ५, ३; श्रप ७०३, ११, १७; -सात् शांग्र २, १२,१०<sup>०</sup>; -से आश्रौ ३, १२, १०<sup>६</sup>; १४, १८<sup>b</sup>; काश्रौ १६,६,२१; आपश्रौ ६, २८, १२<sup>1</sup>; माश्रौ १,४, १, १०1; ५,१,३३<sup>k</sup>; –सेंऽन्से श्राप्ट १,८,७; -सेन विध २३,५७. वास-गृह- -हम् अप ४,५, १४; ६,२,६. वास-स्थ- -थे अप ७०३, ११, 94. वासा(स-अ)नपनोद- -दः काश्रो ર્ધ, ૪, રૂ<sup>k</sup>. वासा(स-श्र)र्थ-> १र्थेन्- -र्थी

वाध ८,६. वासियत्वा गो २,१६; कौस् ७,१९. वासित- -तम् कौस् ११,१९; १६, २९; १९,२५; -तान् कौस् १९, २२, ४१,१३. १वासिन्- पा ६,३,१८; -सिनः वैध १,९,५; -सी पा ४, ४, 900. १वास्तु ७००-पाउ १,७०; पाग २,४, ३१1: –स्तु बौश्रौ १४, ५:४५‡; 254 हिश्रो ३,८,२; श्राय २, ८, १; ९, ९<sup>२</sup>:‡; कौगु ५, २, १३‡; पागृ; -स्तुः या १०, १६०; -स्तुनः वैगृ ३, १६: १०; -स्तुनि वैष्ट ३, १६:१; -स्तूनाम् श्राज्यो ५, ९; -स्तूनि या २, ७ ; -स्तोः जैगृ २, ६: ५: - † ० स्तोः शांश्रौ २,१६,२<sup>२</sup>; श्रापन्नी ६, २८, ८; बौन्नी १४, १९:२५; २६; भाश्रौ ६,६,७; माश्री १, ६, ३,१<sup>२</sup>; वाश्री; भाग्र २, ४:३<sup>२</sup>; ७<sup>m</sup>; हिगृ १, २८, १<sup>४m</sup>: -स्तौ बौश्रौ १४, १९: २०: कौगृ ५,२,१३. १वास्तव-> °वी- -वीः शुअ १,२१०. † १वास्तव्य°- -व्यम् वौश्रौ १४, २४: ३१; ३२; -च्याय माश्री ६,२,४,३. वास्त्वय- पा ६,४,१७५. वास्तु-करण- -णे कौगृ ३, २, 94.

वास्तु-कर्मन्- -र्सणि कप्र ३, ७,१०; श्रप २४,१,२. वास्तु-गृह"- -हे श्राप्तिगृ २, ६, ४: २२; शंघ १३२. वास्तु-देव- -वम् आप्तिगृ २,५, 99: 22. वास्तु-देवता- -ताभ्यः श्रागृ १, २,४年. वास्तु-दैवत- -ताः आमिगृ २. 4,99: 234. वास्तु-द्वार- -रम् कप्र ३, १०, 98. †वास्तु-पति- -तये श्राग्निग् १, १,४: २६; हिंगु १, ७, २१; -०ते वैगृ १,१९: ३. वास्तु-परीक्षा- -क्षा श्राग् २, वास्तु-पा(ल>)ली⁰- -ल्यै बौग्र २,८,१३५. वास्तु-पृष्ठ- • धे वैग्र ३,७ : २१. वास्तु-प्रदान- -नेन विध ९२. वास्तु-वलि- -लिम् जैगृ २, Ę: Ŋ. वास्तु-मध्य- -ध्यम् बौगृ ३, ५,६;९; -ध्ये कौग्र ३,१०, ४; शांग्र २,१४,५३; बीग्र २,८,३३. वास्तु-विद्या-(>वास्तुविद्य<sup>p</sup>-पा.) पाग ४,३,७३. वास्तु-विभाग-- -गः शंध २७८. वास्तु-शम- -मम् श्राप्तिगृ २. ४,१:२३.

वास्तु-शमन∽ -नम् बौष्ट ३, ५, १;२१; भाष्ट २,५: १; हिष्ट १,२७,९;२८,२.

वास्तु-संस्कार-कर्मन्- -मंणि श्रशां १७,३.

वास्तु-सवन<sup>0</sup> -- नम् वैग् ३, १६: १; -- नस्य वैग् ३, १६: ५; १७: १६; -- नेन वैग् ३, १६: ४.

वास्तु-होम- -मम् वैष्ट ७, ४: ९; -मे मीस् ८,४,३.

वास्तुहोमो(म-उ)त्थानहोम--मो वैगृ ६, ४: ११.

वास्तोष्-पतिb- - †तथे श्रापश्रौ १३, २०, १; बौश्रौ २८, ९: २५; वैश्रौ १६, २४:२; कौग ३, १०, ५; शांग्र २, १४, ५; काग्र ५४, १\$; बौग्र २, ८, ३३; ३, ५, १८; वाग्र १७, ४६; वैगृ ३,७: १०; कौसू ४३, १३; ७४, २; श्रापघ १, ३ १, २१: विध ६७, ३८; हिंध १, ८,४०; -तिः बौश्रौ १४, १९: १७; अप ४८, १३७‡; बुदे १, १२३; ६,४८; साञ्च १, २७५; श्रम् २; या १०,१६०; -तिम् जैगृ २,६: ५; बृदे २, ४४; -तीन् अस १,३१;७,६०; -ती श्रप ३३,५,६.

वास्तोप्पति-गण- -णस्य श्रश्नभू २.

वास्तोप्पति-शाला-देवत--तम् श्रश्र ३,१२.

वास्तोव्पतीय- पा ४, २, ३२; -यः अप ३२ १, ५°; -यम् शांध्रो २,१६,१; आपश्रो ६, २८, १; बीश्रो १८, १९: १०××; माश्रो६,६,७; वेश्रो २, ११:३; हिश्रो ३,८,२;६; बीए ३,५,२; बीघ ३,१,१०; -यस्य काग् १२, १; -यानि॰ कीस् ८,२३; अप ३२, १, ५; -ये बौश्रो २८,१७:३; शांग्र ३, ४,१; -येन बीग्र ३,५,५; -येः कीस् ४३,४°.

वास्तोष्पत्य,त्या- पा ४, २, ३२; -त्यः अशां २३, १°; -त्यम् वाश्रौ १, ५, ४, ४०; मागृ २, ११, १९, अप ७०³, १०, ६; ऋग्र २, ७, ५४; अग्र १, ३१; ५, २७; ७, ६०; -त्या ग्रशां १६,१७; ऋग्र २, ७, ५५; न्त्या ग्रशां १६,१०; ऋग्र २, ७, ५५; न्त्या ग्रशां १७,३०; १८-१९,५; -त्या ग्रश्र ५,१०; -त्येः विताश्रौ ५, १०; कौस् १२०,९; अप ३३,५,६. वास्तोष्पत्य-गण- -णः

श्रशां १८,५. वास्तोष्पत्या(त्य-श्रा)दि--दिभिः श्रप ३०²,१,१५;-दीनि कौस् ४३,५°.

कास् ४३,५°.
२वास्तव्य — पावा ३,१,९६.
१वास्तव्य — पावा ३,१,९६.
१वास्त्रव्य — न्स्यः हिष्य २,५,२१६.
√वस्द्व्याषा. श्रदा. आत्म.श्राच्छादने,
वस्ते शांश्री ३,८,१२; काश्री ४,
७,१२; ७,२,९५; २२,७,१७;
श्रापश्री; वसते शांश्री १८,२४,
४;७; या ७,३१६; †वसाथे
आश्री ३,८,१; श्राग्र ३,८,९;
†वसिष्व, > प्वा श्राश्री ४,

१३, ७; ऋग्र २,१,२६; बृदे ३, ९९; ऋगा ७, ३३; वध्वम् शांश्री ४,५,२†; वसीत भापश्री १३,१९,८; भाश्री ५, १३, ९; वैताश्री ११, २१; कौग्र ५, १, १४; श्रामिग्र; वसीरन् श्राग्र १, १९, ११²; श्रामिग्र ३, ६, २: ८; वसीथा: वौश्री १८, ४४:

वसिष्ट श्राश्रौ ८,१,८५. वास(य>)या ऋपा ८, २८. वसनb--नम् श्राश्री १, ६, १०; काठश्रौ १४६; माश्रौ १, ६, ४, २८; २,५,४, ३४; वाश्रौ; विध २७, २८××; -नस्य शांश्री १५, १३, १५; बौश्रौ ६, २: ९; ३:८; ५:१२; १३; १९××; द्राश्री; -नानि वौश्रौ ११, १:७; हाश्री ११,४, १६; लाश्रौ ८, ६, २०; गोर २, १०, ७; वैध ३, ५, ११; -नानाम् बौश्रौ ११, ६: २७; १२, ७: ३८: -नाय या ८, ९; -ने आश्री ४, ४, ७; माश्रौ १,५,६,८; २,४,४,३; कौसू **५३**,२:८३, २०××: –नेन द्राभ्रौ ५, २, ४; ५; लाश्रौ २, ६,९;२; निस् १,९१:८;१२; गोगृ २,१,१७××; कौसू.

श्वांसन- पा ५,१,२७. वसन-कनक-दान-> ॰न-देव-पूजा-गुरुगोष्टनिषेवित- -तानि श्रप ६८,२,६२. वसन-कम्बल- -लम् वागृ ६,

a) =त्रास्तु-यज्ञ- (तु. भाष्यम् )। वास्तुशमन- इति C. । b) वैप १ द्र. । c) = मन्त्रगण्-विशेष- । d) = शान्ति-विशेष- । c) घा. निर्वासने वृतिः । f) सपा. त्रापध २, २६,२१ नाश्यः इति पामे. । g) या a, २४ परामृष्टः द्र. । a) = वस्त्र- ।

वस्त्र-शयना(न-श्र)ग्नि-ज्वलन<sup>3</sup>--ने श्रशां १७,१. वस्त्र-सांपदी<sup>b</sup>- -दी कौस् २१, 97. वस्त्र-हिरण्य-धान्य-ब्रह्मन्--हासु गौध १३,२१. वस्त्रा(स्त्र-श्रा)दि- -दिना वैगृ ३,२:११; २३:१३. वस्त्रा(स्त्र-२श्रा)द्य- -द्यैः वैगृ ४, ३:९; १०:२०. वस्त्रा(स्त्र-श्र)न्त- -न्तम् माश्री २, १, ४, १८; शांग्र ६, ५, ५. वस्ना(स्त्र-श्र)न्तर- -रम् श्रप १, 40,9. . वस्त्रा(स्त्र-श्रा)स्तरण-कर्मन्--र्भ जैश्रीका १६२. वस्त्रा(स्त्र-अ)पहारक- -कः विध ४५,१३. वस्त्रा(स्त्र-श्र)पहारिन्- -री शंध ३७६; ३७७: ६. वस्त्रा(स्त्र-त्रा)भरण- -णैः वैगृ ४,१२:५. वस्त्रा(स्त्र-श्र)लंकारा(र-श्रा)दि--दिभिः अप ४,२,४. वस्त्रा(स्त्र-ग्र)वकुण्ठन-वैगृ २,१३ : ४. वस्त्रा(वस्त्र-अ)वकृत्त<sup>c</sup>-- -त्तम् काश्री २५,८,३<sup>d</sup>. √वस्त्रि पा ३,१,२१. वस्त्रो( स्त्र-उ )त्तरीय-पुष्पा(ष्प-२आ)च- चैः वैश्री १,४: १४.

वस्त्रो(स्त्र-उ)त्तरी(य>)या<sup>e</sup>--याम् विघ ९२,८. वस्रो(स्न-उ)त्तरीया (य-श्रा)दि--दि वेष्ट ५,१३: १७. बस्त्रो (स्त्र-उ)त्तरीया (य-श्रा) भरण- -णानि वैध ३,१०,५. वस्त्रो(स्त्र-उ)त्तरीया (य-आ) भरण-पाद्या (य-त्र्रा)चमन-पुष्प-गन्ध-धूप-दोपा(प-श्र)क्षता(त-श्रा)चमन- नैः वैध ३,९,५. वस्त्रो(स्त्र-उ)पानह-माल्यो (ल्य-ड)पवीत- -तानि विध ७१,४७. †बस्वस् - स्वः श्रापश्रो १६,११, १२; हिश्रौ ११,४,१२.  $\cdot$  वास $^h$ ->वासो(स-उ)दक- -कम् वैग्र ७,६ :५; गौपि१,४,७;१३. वासस्<sup>n</sup>- पाउ ४, २१८; -सः श्राश्रो २,७,६२;‡;९,४,१७; शांत्रौ ४,५,२‡××; काथौ; भाग २, ३०: १५<sup>‡1</sup>××; -ससः त्राश्रौ ६, १०, ६; काश्रौ ७, ३, २२; श्रापश्रौ १, १०, १; २, ५, ४××; वौश्रौ; -!ससम् । काश्रौसं २९: १८; -ससा आश्री ८, १४, १०; काश्रौ ८, ६, ३५; श्चापश्रौ; श्चाप्तिग्र १, १,२: २९‡<sup>k</sup>; ५,१ : २१‡<sup>k</sup>; बौगृ २, प, १२<sup>†६</sup>; भाग १,५:१४<sup>†६</sup>; १३:४‡<sup>k</sup>; हिगृ १,४,२‡<sup>k</sup>; गोगृ २, १, १८<sup>† k</sup>; -ससाम् হাাশ্লী **१५, ३, १३; বী**শ্লী ২१, <sup>[</sup>

७: १६: जैश्रौका १८४; बीगृ: -सिस आपश्रौ १४, १२, ४; १९, १, १; ५, ७; २०, ११; २१,५,५; हिश्रौ; -ससी श्राश्रौ २, ५, १०‡; काश्री ५,५, ३२; १५, ८, २३; श्रापश्री ८, ८, १७; १३, २०, १४; बौश्रौ; -सांसि काश्रौ १५, ७, ३३; २२, ४, २२; श्रापश्री १, १०, १‡; १८, ३,४; १६, ९; वौश्रौ ે**ર**, હ : ૨૪; ૧૦.:૨<sup>,</sup> ?<sup>1</sup>; ष, १५ : २१××; भाश्री: -सोभिः श्रापश्रौ १८, १, १२; बोश्रो ११, २: १५; वैश्रो १७, ८:११ण; हिश्री १३,१,९; काय ५७,२; अप ११,१,१५; बौध. वास-उरो-बाहु- -हुपु काश्रौ ९,४,३५. वासः-परपूलन"- -नम् बौध २. वासः-प्रक्छिति<sup>0</sup>- -िसः मीसू १०,६,७८. वासः-प्रवद्द- -द्रम् काश्रौ १०, २,४. वासश्-छत्रो(त्र-उ)पानह्- -नहः पागृ २,६,३२. वास:-शत- -तम् काश्री २०,१, २४. वासो-दृ<sup>p</sup> - -दः विध **९२,**१२. वासो-इक्षि( ग्>)णाव- -णाः वौश्रौ १३,१ : १७;२४,२९:९.

a) हस.>सस. > पस. । b) पस. उप. सं-पद्-(प्रयोजनार्थे अणि) > सांपद- > स्नी. यिन. । c) उप. = खण्ड- । d) °कृतम् इति चौसं.! e) वस. । f) वैप २, ३खं. द. । g) = सपा. तैना २,४,५,५ । ऋ ४, १३, ४ तु व्सम इति पामे. । h) = वस्न- । i) सपा. शौ ६, १२४,२ वृाससः इति पामे. । j) पाठः ! चमसम् इति प्रकरणतः शोधः ! । k) पामे. वैप १ वृचेसा शौ २,१३,२ टि. द. । l) वसां इति पाठः ! यिन. शोधः (तु. वौश्री ५, १५:२१) । m) व इति पाठः ! यिन. शोधः (तु. श्रापश्री. प्रम्.) । n) पृ १५४० सस्थ. पल्पूल्नम् इति नेप्टम् । e0) °कृतिः इति जीसं. प्रयासं. ! e1) उप. e2 विस्ति । e3 वस. उप. = २दिक्षणा- ।

वासो-द्शा - -शायाम् वैधौ १२.५: ५. वासो-दान- -नम् हिश्री ५, ४, वासो(तत्-त्र)धिवासस्- -ससोः बृदे ४,३०. वासो(सस्-श्रं,पासन<sup>b</sup>- -नम् काश्री १९,५,१६. वासो-भार<sup>c</sup>- -रान् वौश्रौ ११, 9: 6; 4: 20; 82, 0: 36. वासो-यज्ञोपवीत- -ते शंघ २१२; ३४४. वासो-युग<sup>d</sup>-- नाम् श्रप्राय ६,२; अप ७०, ३, ४; विघ ९०, ४; -गेन विध ८७.४:६. वासोयुगा(ग-श्रा)च्छादि-(त>)ता--ताम् विघ९०,१३. वासो-वत् वौध १,६,१२. वासो-वत्स<sup>e</sup>- -रसम् मीस् १०, वासो-वाय'--यः ऋषा २,४१७. वासो-हिरण्य- -ण्ये काश्री ६०, २,८. वालो-हिरण्य-स्वमः - - वमे वाश्री ३,४,४,९. २वास्य - स्यम् गुत्र ४,१२२ है.

 $\sqrt{a}$ स् (गन्वे)>३ वास $^{h}$ ->वास-

 $\checkmark$ वस्(दीप्तौ)>१ $^*$ वस् $^t$ ->

३३,५,८.

प्रमृति- -तयः श्रप ३३,१,७.

वासा(स-ग्रा)दि- -दीन् अप

१वसिष्ट'- -ष्टः वौध्रौ ३, ११: १६; १४,१७: ९; भाश्री १, ९, १०: वाध्रौ १, २, ३,२९; हिध्रौ २१, १, १; भाग २, १३: १०; –ष्टाः बौध्रौ ३,११ : १५; वाध्रौ **९, २,३,२९.** वसोयस्1- - नंयः काश्रौ १०, ३,२२<sup>1</sup>; आपश्रौ **१३,**२१,३<sup>1</sup>; बोधीं ८,११:२;१४,५:१६; माश्रौ २, ५,४,३७<sup>1</sup>; हिश्रौ ९, ५, ४२1: जैग्: -यसः लाश्री ५, ३,५‡६; -यांसः श्रापश्री २३, ८, ११; हिश्री १८, १, २५; २९; ३, २; ४; १७; ४, १८; शांश्रौ ४, १२,९‡; ऋापश्रौ ५,३,११××; बौश्रौ. †वसीयसी<sup>1</sup>- -०सि श्रापश्री

४,१०,४; माश्री १, ४, २,१; वाश्री; —सी श्रशां १८, १; गोग् १,६,२६.

"वस्यस्"— स्यः श्राश्री ३, ७,६¹; श्रापश्री ३, २०,१०; वौश्री ३, ३०: २०; माश्री; माश्री २, ५, ४, १७¹; —स्यसः वौश्री ५, १६:१५²; द्राश्री १३, २,१३; वौग्र २, ६,१०.

वस्यसी— -सीऽ-सी श्रानिगृ३,६,४:१७; २०; वौपि १,१२:१६;१८. चंत्रस्य-इष्टिं - -ष्टये शांश्री
११, ११, १७; १८, १८, ५८,
चंत्रस्यष्टिं --ष्ट्रये हाश्री१५,
३,८; लाश्री ५, ११,८; -ष्टिः वोश्री१४,२०:१२; द्राश्री१५,
३,८; लाश्री, -ष्टिम् द्राश्री१५,
३,८; लाश्री५, ११,८; वेताश्री२६,१४
६६,१४; -ष्ट्ये वेताश्री२६,१४
वस्यो-सूर्यं --याय अप ४६,
४,१४;६,५.

-यांसम् तेप्रा १६,१३†; -यान् शांश्री ४,१२,९†; श्रापश्री २,१७,५³; ४,१५,५†; ५,३,११××; वेश्री. †वसीयसी¹- -०सि श्रापश्री

8, ७, ५; † आपश्री ५, ३,१८; ८,४,१३; १४, २८,४; बीश्री; – † नतम् आपश्री ४, ९,७; बीश्री; ३, १८:७; भाश्री ४, ९,६; वाश्री १, १, ३, १ वेश्री ६, ७:३; हिश्री ६, ३, २; – नतस्य वीश्री १८, ५२:५; माश्री १, ४, १, २७; वाश्री १८, ५२:५; माश्री १, ४, १, २७; वाश्री १, १, ५, ५, ५; वाध्री १८,४०:३; वाश्री १८,४०:३; वाध्री १८,३४;

a) उप. = १दश, शा- । b) उप. < अपा(प $\sqrt{x}$ )स (क्षेपएँ)। c) उप. = मान-विशेष- । d) उप. = गुग्म- । e) समाहारे द्वस. (तु. शावरभाष्यं केवलानन्द्यः; वेतु. व्यस्तः पाठः इति जीसं. प्रयासं. )। f) वप १ द्व. । g) समाहारे द्वस. उप. = हिरएय-क्रिशपु- (तु. सप्र. काश्री २०, ६,१० त्र्यापश्री २०,१५,८ प्रमृ.)। h) = सुगन्यि- । i) पाभे. वप १ वसीयः मै १,३,३९ टि. द्व. । i) पाभे. वप १ वसीयः मै १,३,३९ टि. द्व. । i) सपा. वसीयसः < वस्यसः (मा ३,५८ च) इति पाभे. । i) पाभे. वैप १ वस्यः ऋ ६,६१,१९४ टि. द्व. ।

m) सपा.  $^{\circ}$  एवं इति पामे. n) पामे. वेप १ वृत्यष्टः हि. ह. n) तपा. n0 विप. (पर्याय-मन्त्र-)। वस. n1 विप. n2 विप. (पर्याय-मन्त्र-)। वस. n3 विप. (पर्याय-मन्त्र-)। वस. n4 विप. (पर्याय-मन्त्र-)। वस. n5 विप. (पर्याय-मन्त्र-)। वस. n5 विप. (पर्याय-मन्त्र-)। वस. n7 विप. (पर्याय-मन्त्र-)। वस. n8 विप. (पर्याय-मन्त्र-)। वस. n9 विप. (पर्याय-मन्त्र-)।

p)  $\sqrt{3}$  वस इति केचित् (तु. पामाधा.)। q) पृ २१६९ f द्र.। r) = [3 - 3 - 4] प्रन्थ-विशेष-।

३,४, ३, २१; २२; हिश्रौ १४, ४,४६‡; -न्ते आश्रौ २,१,१२; शांध्रौ २, १, १; १६, ९, २७; काश्री ७, १,५; श्रावश्री; -न्तेऽ-न्ते आपश्रौ १०,२,५: वैश्रौ १२, ३: १; हिश्रौ ७, १,४; - ‡न्तेन काश्रो १९,७,२१; ग्रुत्र २,४५८. वासन्त<sup>a</sup>- पा ४,३,४६; -‡न्ताः श्रापश्रो २०,२३,१०;११; बौश्रो १५, ३८: ११; हिश्रो १४, ५, १७: -न्ताय हिश्रो १४,२,३५; -न्ती श्रश्र १५,४<sup>२</sup>. †वासन्ती- न्ती बौश्रौ १०,

३५: ५; १४,२२: १०. वासन्तक- पा ४,३,४६. वासन्तिक,का8- पा ध, २,६३; ३,२०; -कः श्राश्रौ ४, १२, १; -काः<sup>b</sup> वाध्रश्री ४, २९:५; -कानि वौगृ २, १०, २; -काय शांश्रौ ९, २७, १; -कैः बौगृ २, १०: २; - 🛉 की बौश्रौ २,१६:

वासन्तिकी- की नाशि २, ८,२.

१७: वैश्रौ.

, वसन्त-ग्रीष्म<sup>c</sup>— पाग २,२,३१. वसन्त-रविमण्डल-तुल्य-विम्व--म्बः श्रव २४,६,३.

वसन्त-शरद्- -रदो वृदे १, ११५. वसन्ता(न्त-आ)दि- -दि काश्री २०. ८,३०; –िद्यु वैश्रौ १७,७: २; वैताशी ११, ४; -दी बौग २. 90,2.

श्वसर्पति<sup>व</sup> श्रापश्रौ १०,२८,३.

ऋपा ८, ४७; -न्ताय त्रापश्री |वसवान-, वसन्य- १वस- इ. २०, १४, ५; २०, ६५; ५वाश्री वसा(वप्रा.) - पाग ३,३,१०४;-सया वाश्री ३, २, ७, २९; -सा अप ४८, १०२<sup>†e</sup>; शुत्र १, ४०३; विध २२,८१; ९६, ९१; -सानाम् मीसू ११, ४, ३४; -साभिः वाश्रौ ३, १, १, ९; -साम् काश्रो ६, ८, ११; बौश्रौ ८,९ : २४ 🕆 वाश्री १,६,७,१५; ३,२,८, १४: वैश्री १०, १९: ९: पागृ ३,८,६: गोगृ.

वसा-प्रह- -हम् काश्री १९,४, २४; -हान् काश्री १९,४,१२.

वसा(सा-श्र)तिशेष- -षेण द्राश्री १३,४,९; लाश्री ५,४,१६. वसा-पात्र - -त्रान् वीश्रो १८,४०:

१६: -न्नै: बौश्रौ १८,४० : २४;

†वसा-पावन्8- -०वानः वौश्रौ ४, **s**: 28.

वसा-मेदो(द-उ)द्भव- -त्रम् शंध રઇર.

वसा-रुधिर-मांस-मेदो (दस्-अ)स्थि-मजा-शुका(क-धा)त्मक- -कम् विध ९६,४४.

वसा-लोहित-मांस- -सानाम् अप **60,4,4.** 

वसा-शेष- -षेण काश्रौ ६, ८, २०. वसा-शोणित-गन्ध<sup>1</sup>---त्व- -त्वम् श्रप ६४,६,१.

वसा-संदेह- -हात् काश्रौ ८,८,३२. वसा-हव(न>)नी<sup>ह</sup>- -न्या वैश्री १०, २०: १५; - न्याम् वैश्रौ

१०,१८: १२; १९:८.

१७: १६, ११: ३; वाधुश्री ४, ६५३:३; मीसू ११,२,२३: -मम् त्रापश्रौ ७, २५, १; ४; १०; वौश्रौ ४,८: ३०; ९: १२; १७; २३<sup>२</sup>х×; भाश्रौ; –माः वौश्रौ १०, ५९: ६; ११, १३: ८; १५, १८:२०; १७,२:३; माश्रौ ५, २, १२,३; –मात् शांश्री ५, १९, १६; -मे आश्रौ ३,६,८; बौश्रौ २३,६: १३: -मी बौश्रो १२,१६:२०: 96:33.

वसाहोम-शेष- -षेण माश्री १, ८,५,२९; माय २,४,१०.

वसाहोस-हव( न> )नी<sup>g</sup>--नी वाश्रो १,६,२,११; -नीम् त्रापश्रौ ७,८,३;७; भाश्रौ ७,६, ६; हिश्री ४,२,२७; -न्या हिश्री ४.५, ३७; - स्याम् काश्रौ ६,८, ८; श्रापश्रौ ७,२३,११; २५,१; बौश्रौ २५,३२ : १४; १६; ३०;

भाश्री ७, १८,१०; माश्री. वसाहोमो (म-उ) च्छेप- - घेण वैश्रौ १०,१९:१६.

वसाहोमो(म-उ)द्रेक- -केण वौश्रो ४,९ : २६; भाश्रो ७,२०, ७; हिश्रौ ४, ५, २३; ५, १, ₹8.

वसै(सा-ए)कदेश- -शम् काश्रौ ६, ८,9 ६.

११वसाति<sup>b</sup>- -तिषु या १२,२‡. वासात्य- -त्यः या १२,२ .

२वसाति<sup>1</sup>-(>वासातक- पा.) पाग ४,२,५३.

वसा-होम- -मः वौश्रौ १५, ३६: १वसान- √वस् (आच्छादने) द्र.

a) वैप १ द.। b) विप. (मधु-कृत्-)। c) तु. पागम.। d) पाठः?। सप्र. वैश्री १२,२०:४ उपसर्पति इति । e) = वाच्-। f) द्रस. > वस. । g) =पात्र-विशेष- । h) सक. दु. = रात्रि- इति, = जनपद- इति,[पक्षे] हु. PW. प्रमृ. = उवस्- इति? । i) गर्णे पाठाऽनङ्गीकाराद् वासात- इत्यन्यः इति पागम. ।

२वसान³- (>वासानक-पा.) पाग **४,२,५**३.

वसा-पात्र- प्रमृ. वसा- इ. विसत्वा 🗸 वस् (श्राच्छादने) इ. श्वसिनी ७- न्याः वाश्री ३,३,१,३५. . १विसष्ठ- √वस् (दीप्तौ) इ.

२व्सिष्ठ°-- -०४ पाउदु ६,५५; पा २, ४,६५; या ५, १४‡; -एः शांश्रौ १४, २५,१; ६६, १××; बौश्रौ १०,३५ : ६†××; निस् ; -ष्टम् शांग्र ६,१,१; वैग्र १,४: १६४; अप ४३, ३, २३; शंघ ११६: ४०; बौध २, ५, २७‡; -ष्टस्य वौध्रौ १८, ५२: ९; ऋत्र २,७, ३२; ३३; शुत्र १, ५४४; २, ३१२; चात्र १६-१७ : ६;३८ : २१<sup>d</sup>xx; या ६, ३०; ९, २६; -ष्ठाः° वौश्रोप्र ४४:६; ऋअ २, ३,५३;९,९७; बृदे४,९८;११९; ५, १५८; याशि २, ४; -०ष्टाः या ११,२०†; -ष्टान्° वौश्रीप्र ४५: १; -ष्टानाम्<sup>8</sup> श्राश्रौ ३, २, ६; १२, १५, १; बौश्रौ १०, ११: ८; काय ४०. २: कागृच ४४: २०; वागृ ४, १८: -ष्ठाय श्राप्तिगृ १, २,२:१६; २४; बौगृ ३, ९, ३; † भागृ ३, १०: १; ८; हिए २, १९, ३; ६; वाध ३०, ११; - छे बृदे २. १३०; ३, १२८; - छेन कप्र २, ८,७; हुदे ५,१६३.

वासिष्ट'- -० ह श्राश्री १२,१५, १:२<sup>३</sup>: आपश्रौ २४,१०, ४-७;

बौश्रीप्र; -ए: श्रापश्रौ १४, ८, १: वौश्रो २, ३: ५; वाश्रो १, १.६. १; हिश्रो १०, ८,१; क्षस् ३, ३:८; ऋब; -ष्टम् आश्रौ ८, ८, ४; शांश्री ११, १३, ७; १६,११,१३; वौश्रौ १४, २०: ५; द्राश्रौ ९, ३, ९; लाश्रौ ३, ६, २९; छसू ३, ३ : ८; १०; ६:३: ११:१८<sup>२</sup>: गोगृ ३, १३,१७: शांग्र ४, १४, ५; निसू २, १ : २०; ३, १० : १; ८, १०: ५; १२:७; वाध; - प्टस्य निसू ८, १०: ६; कप्र ३,९, १६<sup>१६</sup>; चात्र ४०: ५-७; –ष्ठाः श्रापश्री २४, १०, ४; बोश्रीप्र ४५: ८<sup>२</sup>; हिश्रौ २१, ३, १४; वैध ४, ७, ९; बृदे ५, १५९; -ष्ठानाम् वैध ४,६, १; मीस् ६, ६, २४; - छे निस् ८, १०: ६. वासिष्ठ-गौङ्गव<sup>h</sup>- -वे निस् 4,9:94. वासिष्ट-भागवा(व-श्रा)ङ्गिर-सा(स-थ्रा)यास्य- -स्याः वैश्री वासिष्ठी( य> )या1-

१२,१ : १८.

-याभिः वौश्रौ २३, ७:२७. वसिष्ट-कश्यप-- -पयोः हिग्र २,१९, ४; शंध २८८; -पौ शुत्र ४, २००.

वसिष्ट-कश्यप-वाध्रयश्व- •श्वाः ऋअ ₹,9 0.

वसिष्ठ-काश्यप- -पयोः श्राप्तिगृ १, २,२:१६; -पै: वैघ ४,७,९.

वसिष्ट-प्राम-भूषण- -णः जैश्रोकाश्व. वसिष्ठ-हेषि(न्>)गी<sup>1</sup>- -ण्यः ऋत्र २, ३, ५३; बृदे ४,११७. वसिष्ठ-निर्वर्त्य- -ध्ये मीसू ६,६,९, वसिष्ठ-निहव<sup>k</sup>- -वम् लाश्री ३, ९,

वसिष्ट-पुत्र- - त्राणाम् चात्र ३०: २४; ३८: ४; ४० : ८.

वसिष्ट-पुरोहि( त> )ता¹- -ताः वौश्रौ १४,२०:४.

वसिष्ठ-भरद्वाज- -जो शुश्र ३, ६२. वसिष्ठ-यज्ञ- -ज्ञः शांश्रौ ३, ११,१; आपश्रौ ३, १७,१२; बौश्रौ १७. ५४: ३; वैताश्रौ ४३, २६: -ज्ञस्य शांश्रौ ३, ८, २.

वसिष्ट-राजन्य- -न्यानाम् आपश्रौ २१,२,४; २४, ११, १५; हिश्रौ १६,१,२५; २१,१,१८.

वसिष्ठ-वचन-प्रो(क>)का- -काम् वाध २,५०.

वसिष्ठ-वत् श्रापश्रौ २४, १०, ४-७; वौश्रीप्र ४४: ८××; हिश्री २१. ३,१४"; वैध ४,६,१-४.

वसिष्ठ-शफ्र -- फो काश्री २६,५,१३ वसिष्ठ-शाप- -पात् वृदे ७,५९. वसिष्ठ-श्रुनक- -काः<sup>m</sup> निस् ४.८: ५: -कानाम् <sup>m</sup> शांश्रौ १,७,३;

काश्री १९,६,८; आपश्री २१,२, ६:२४,११,१६;हिश्री१६,१,२६: २१,२, २७; -कौ ऋश्र३.१३.

वसिष्ठ-शुनका(क-श्र)त्रि-वध्रयश्व-राजन्य- -न्येभ्यः श्राश्रौ १, ५ २9.

a) तु. पागम. । b) पाठः १। सप्र. श्रापश्रौ १८, १०, १४ वावाताये इति । c) = ऋषि-विशेष-। वैप १ द्र.। d) वा° इति पाठः? यनि. शोधः। e) बहु. < वासिष्ठ-। प्रमृ.]), व्यप. । अपत्याद्यर्थे प्र. । g) °शि° इति पाठः ? यनि. शोधः । i)= ऋच्- । तेनदृष्टीयश् छण् प्र. । j) विप. (ऋच्-) । (व्यप.) १ m) बहु. < वासिष्ठ-शौनक- ।

- f) विप., नाप. (सामन्- [लाश्री.
- h) साम्रोः द्वस. । उप. < गुङ्गुightarrowk) = साम-विशेष- ।l) वस. 1

वसिष्ट-संसर्ध - - पेम् श्राश्रो १०,२, ર્ધ. वसिष्ठस्य-जनित्रb- -त्रे लाशौ ९, १२,८; निस् ८,१०:१. वितष्टस्य-निहव<sup>b</sup>- -वः श्रापश्रौ **१४.** २०,१; -वम् द्राश्रौ १०,१,११; -वे हिथ्रो १५,५,२१. वसिष्टस्य-प्रिय<sup>b</sup>— -यम् निस् ४, ३: ३७<sup>२</sup>: ५,७:२६. वसिष्टस्य-वैराज<sup>b</sup> - - जम् धुस् २, १०: २३७;११: १२७; ३,६: १; ७; ९; -जे जैश्रीप ७०. वसिष्टस्य-शफ - फो जैश्रो २३: १२: ज़ैश्रौका ५९; द्राश्रौ २, २, ३६; १०,१, ११; लाश्रौ १, ६, ३२. वसिष्टस्य-संसर्पे - - पे : त्रापश्री २२, २०,१; हिश्रौ १७,७,११. वसिष्ठा(छ-त्र्र)गस्त्य- -स्त्ययोः बृदे **५**,१६४. वसिष्टो(ए-उ)क्त- -क्तः कप्र १, १, १८; -क्तम् कप्र १,४,१२. ३वसिष्ठ-(>वासिष्ठायनि- पा.) पाग ४, २, ८०. वसीयस्- √वस् (दीप्तौ) इ. श्वसु<sup>c</sup> वाधूश्रौ ३,७५: ५. १वसु(वप्रा.)d- पाउ १, १०; पाग २, ४, ३१; ५,१,३९; २,६१; ३, ११७<sup>6</sup>; ४, ३८<sup>1</sup>; -सवः शांश्रौ ४, २१, ८५; १२, १९, २५; १४, ३३, ८: ६९, २∯; १६,

२७, २××; काश्रौ; वौश्रौ २६, वाध्रश्री રૂ, ૪૨ : ૬; છ, ૨૬<sup>૨</sup> : ૧××; कप्र ३,६,१२; अप २२, ७,३; ४८, ११२; शंघ १४१; बृदे ३, ११०; ८, १२५; निघ १, ५; ५, ६; या १२, ४१ ई; उनिस् ८: २१; विं १, १५; ३, ३; वेज्यो ३४<sup>६</sup>; - ५०सवः शांश्रौ १, १५, ५; ८, ८, ९; १६, ३, १२; १७, ८, ९; काश्री; - पसवे श्रापश्रो १४, २५, ११; १९,१३,९; बौश्रौ १९, ५ : ७; हिश्रौ १५,६, २९; २३,२,४२; -†सु शांश्रौ १०,१५, ६; १२, १६, १; काश्री ५, १३, ३; श्रापश्रो; बौश्रो २५,१० : १४\$; Sवाधूश्रौ ४, ६४<sup>५</sup>: ११; १२; कौसू १०७,२<sup>b</sup>; अप ४८, ९०; Sब्दे ५, ६३; १३९; ६, ६६; ८५: निघ २, १०; या ३, ११कुः, ९,४२कुः, –सुऽ-सु ऋप्रा ९, १८५; -†सुः आश्री ५, ५, ८;१२<sup>२</sup>××; सा १४,३१; वेज्यो १० ; -सुना या ५, १९ कु; -†सुभिः श्राश्रौ २, ११, १२<sup>२</sup>; शांश्रौ ३,६,२<sup>२</sup>; श्रापश्रौ ४,१२, ₹¹; 90;७,५,9; १६,४,३:१९, २०,४; वौश्रौ; - वसुभ्यः श्राश्रौ ६, ११, १६; साओं ३, ६,१; श्रापश्रो ३,५, ७; ४,२, २; १२,

५, १२,१४; काश्रीसं; - †सुम् श्राश्रौ ४, १३, ७; ५, १६, १; शांश्रौ१०, ८,२०; १४,५७, ४; मागृ २,१३, ६; \$शंध ११६: **५५<sup>1</sup>; ६२<sup>k</sup>; ऋጃ २, ዓ**०, १२२; –सुपु शांश्रौ १४, ३३, ८; श्रापश्रो ६, ९, १५; - १सु शांश्री ६, ६, ६; ऋअ २, १, १५८; –‡सून् आश्री ४,१३,७; १०, २, ९; शांश्री १०, ४, ३; श्रापश्री ४,१,८;१२,३;१२,१७, ४; २२,१५,१\$; बौश्रौ;-सूनाम् श्राश्रौ ५,६,९‡; शांश्रौ १,६,२; काश्री;-†स्नि श्राश्री ३,१०,६; ९,९,७; शांश्रो ३,५,१०;श्रापश्रो ६, २८, ११××; बौश्रो; आपमं २, ११,४<sup>1</sup>;३०; -†०सो श्राश्रौ **ધ,**૧૪,૪;६,२,९;४,१०;**७**,११, २४; शांश्री; श्रप १, ४०,४<sup>१०</sup>; - †सोः काश्रौ ४, २, १५; २१; श्रापश्रौ; श्रापमं २, ११, २७; पागृ ३,४,४<sup>n</sup>; पा ४,४,१४०\$. -4स्व: श्राधौ ३,८,१; ४,१३, ৩; ६, १, २; १३, १४<sup>०</sup>××; त्रापश्रो २२, ७, ११; वैश्रो १५, ४ : ३; पागृ. ्रांवस्वीP- •स्वी काश्री ७,६, १४;श्रापश्री १०,२२,११; बौश्रौ १,११:३४; ६,१३:१; भाश्री; मागृ १, २, १२; वागृ ९, ९१व; अप ४८, ७४<sup>1</sup>; निघ १, ७<sup>1</sup>;

a) = श्रहीन-विशेष-। b) = साम-विशेष-। c) पाठः ? वः, सु इति संस्कर्तुः शोघः ?। d) = धन-, यप्टसंख्या-, देवता-, रिस- प्रमृ. । वैप १ द्र. । e) = श्रायुध्वजीविसंघित्रेष-। f) २ वस् — इति पाका. । g) धनिष्ठानक्षत्र-देवता-। h) पाठः ? वस् (वस्तू) इति ?संस्कर्तुः टि. । i) = सपा. मा २,२२ प्रमृ. माश १,९,२,२१ तैत्रा ३,७,५,०। शो ७, १०२, १ तु बुसुना इति, ऋ ४, ३४, ११ मदथ इति च पामे. । j) द्वादशमृग्णाम् श्रन्यतम-। k) = दशविश्वदेवाऽन्यतम-। k) पामे. वैप १ बुसुनि तै ३,३,११,३ टि. द्र. । k) वा. ?। k0) सपा. कौए ३,२,२ मधोः इति पामे. । k1 पामे. वैप१ बुसीयः मै १,३,३९ टि. द्र. । k2) वेप १ द्र. । k3 वसु इति पाठः ? यनि. शोधः ? (तु. मागृ १,२,१२) । k4) = रात्रि-।

<del>\_र</del>ूचे श्रापश्री १२, १७, १३; माश्रौ २,३,६,८; वैश्रौ. १वासव- पा ५,२,६१;३,११७; ४,३८;-वः श्रव ५९,१,१६<sup>8</sup>; या १२, ४१<sup>२७</sup>; -वस्य वेज्यो २९<sup>०</sup>; - †वाः श्राश्रौ ४,७,४; शांश्रौ ५, १०, ३२; श्रापश्रौ १५, १२, २; बौश्रौ; श्रप ५१, ५, ६Ş<sup>a</sup>; -वे विध २०, २३<sup>8</sup>;७८,२९<sup>c</sup>. वासवी<sup>e</sup>---वी ऋपा १७, ८. †वसवान - - ० न ऋप्रा ८, ४३. वसन्य<sup>1</sup>- पा ४,४,१४०; ५,१,३९; -ब्यस्य कौसू ५,२‡; पावा ४,४, १४०; ५, ४, ३०; - 🕂 ० च्याः श्रापश्रौ १९,२६, ४; बौश्रौ १३, ३९: १; साध्रौ ५,२,६, ८;१७; हिश्रौ २२, ६,७; श्रामिग्र १, २, १ : २२; २,५,११ : १८; श्रप्राय ६,२<sup>१६</sup>; - हयै: पावा ४,४,१४०; ५,४,३०. वस्-कर्णे - •र्णः ऋत्र २,१०,६५; बृदे ३,५५. वसु-काम- -माः या ६,५. वस्-ऋत्h- -ऋत् ऋश्र २,१०,२०1; শ্বশ্ব **২০,**৬३<sup>1</sup>. वसु-क्र<sup>b/k</sup>- -कः ऋत्र २, ९, ९७; १०,२७; अश्र २०,७६: -क्रस्य वृदे ७,३०. वासुक<sup>1</sup>~ -कः ऋश्र २,१०,२०<sup>1</sup>; ६५; -कम् शांश्रौ १७,९,५. वसु-दा- -दाम् या ६,२३ न.

†वसु-दावन्--०वन् शुप्रा २,२०<sup>™</sup>; -वा<sup>n</sup> श्रापश्रो १०,१८,७; वौश्रो ६,७:२२; भाश्रौ १०, १२, २; वैश्रौ १२, १४: ३. वस्-देव<sup>1</sup>->वासुदेव- -०व विध ९८,८; -वम् शैध ११६:६६; विध १, ६०; ४९, १; ६५, १; ९०, ३; १७; १९; ९७, १०; -वाय विध ६७, २<sup>२</sup>; -वे श्रप ७१,१६,५;१७,४. वासुदेवक- पा ४,३,९८. वासुदेवा (व-श्र )ग्र-तस् (:) विध ९०,२०. वसु-देवता->°त्य,त्या- -त्यः श्राज्योप,१७; -त्या श्रप१,४,६. १वसु-(ध≫)घा⁰- -धा श्रप२४,५, २; ५५,५,२; विध १,१९; ३३; ९८, ४; ९९,१;५; -धाम् श्रप २४, ५, ५;६,२; विध ९९, ७; -०घे विध ९६,९७. वसुधा(धा-अ)धिप- -पः श्रप ६८,४,६. २वसु-धा- > °धा-तर- -रः शीच ४,४५<sup>‡</sup><sup>р</sup>. वसु-धान<sup>व</sup>-- -नाय या ९,४२;४३. वसुधानी- -नी कौसू १३७, २८‡; -न्यौ या ९,४२. **?वसुधामन्- -मानि माशि १३,९.** वसु-धित- पा ७,४,४५. वसु-धिति!- -तिम् ऋपा ८, २९; -†ती शांश्रौ ८, १८,१; या ९,

४२**Φ**°. वस-धेय'- -यः हिश्रौ २, ४, १०; \_†यस्य आश्रो १, ८, ७<sup>३</sup>; २, ८,१४<sup>२</sup>; १६,१२<sup>६</sup>; ३,६,१३<sup>२</sup>; शांश्रौ १,१३,१;२;४××;माश्रौ. वस्-नीति- पाग ६,२,४२. †वसु-नीथ¹- -०थ हिश्रो ३,६,१५5 वर्सुं-ध(र>)राº- -रा विध ९८. १०२: --राम् श्रप २,१, २; ४, ६,६; १४,१,४; १७,१, ५××; विध: -०रे विध २३,४६. वसु-पति– -तिः श्राश्रौ ८,१, १८; बौश्री १३,७: ८‡; -तिम् बौश्री १३, ७: ८‡; -‡०ते<sup>t</sup> शुप्रा २, वसुपत्नी - -त्नी या ११,४५ . वसु-पू (र्गं>) र्णा- > °र्णा-वसु-मती-त्रिर्-दान-फल- -लम् कप्र २,४,१९. वसु-प्रद- -दम् विध १,५९. वस-मघ- -घयोः ऋपा ९,१‡. वसु-मत्- पाग ५,२,६१; - मातः काश्रौ १०, ७, १३; श्रापश्रो ४, १३,८; भाश्री; - ‡मते श्राश्री ५, १,१५; शांश्रो ६,७,१०; काश्रौ ९, ४, ७<sup>॥</sup>; श्रापश्रौ १५, १०, ९; २१, २४,५\$; बौश्रौ; हिश्रौ १६,८, २३\$; - †मन्तः श्रापमं २, १५, १३; कौग्र ३, ३, ६; शांगः; - प्मन्तम् आश्री ५, ३,

१०; शांश्री ६, ९, १३; माश्री;

-मान् आश्रौ २, ११, ११†; काश्री १०, ७, १३‡; श्रापश्री; या ६,३१.

वसुमती<sup>3</sup> -- ती कप्र ३, ३, ६; विध १, ४८; ९८, १; -तीम् काश्री ३, १, १९५; त्रापश्री ११, ५, १‡; बौश्री; विध १, २९.

वासुमत- पा ५,२,६१. वसुमद्-गग<sup>b</sup>- -†णस्य बौश्रौ ७,१५: ९; माश्रौ २,४,१,४४; हिश्रौ ८,२,१९; -णात्<sup>०</sup> श्रापश्रौ १२,२४,८; हिश्रौ ८, २, २१; -णेन<sup>©</sup> वौश्रौ २६, १५: १०; 96;26.

वस्-मनस्व- -नाः आपश्रौ १६, १६, ४<sup>६</sup>; कौगृ ३, ४, ५<sup>६</sup>: ऋश्र 2,90,908.

वसु-रुचि<sup>b</sup>- -चि: श्रश्र ८,१०,(४) ई वसु-रोचिस्b- पाउ २, १११; -चिषः ऋग्र २,८,३४.

†वस्-वत्<sup>b</sup>- -वन्तम् अअ¹ १९, 90; 96.

†वस्-वन्b- -वने श्राश्रो १,८,७³; २,८, १४<sup>२</sup>; १६, १२<sup>६</sup>; ३, ६, 93<sup>2</sup>; शांश्रौ १, 93, 9; 3; ४××; वौश्रौ.

वसु-वनन- -नाय या ९,४२; ४३. †वसु-वनि<sup>b</sup>- -निः वैश्रो १८,१४: १२<sup>६</sup>; हिश्रौ २, ४, १०; ६, ७, ८<sup>6</sup>; काग २७,३°; हिग १,२९, ۹e.

चसु-वर्ण<sup>६</sup> - र्णः श्रश्र २,१६. †वसु-विद्<sup>b</sup> -- वित् काश्रो ५, १२, १०; श्रापश्रौ ६,१७,१२; बौश्रौ ३, १६: २२; २३××; हिश्रौ; -विदम् शांश्री १२, १४, १; आपश्रौ २, १०, ४; वौश्रौ १, १४: १०; भाश्री २, १०, ५; माश्रौ; कौसू १०८, २<sup>1</sup>; -विदे कौसू ७८, १०.

†वसुवित्∙तम,मा- -मः श्राश्रौ २, ५, १२; शांश्री २, १५, ५; कोसू ८९, १३<sup>1</sup>; -मम् श्राश्रौ २, ५, १२; शांश्रौ २, १५,२; ऋप्रा ७, १९; -माः श्रापश्रौ **१**३,२१,३<sup>k</sup>.

†वसु-विन्द्h - न्दाय कागृ ४, २०; गौध २६,१२.

वसु-वीर्य- -र्यस्य माग्र २,११,१३. †वसु-श्रवस्<sup>b</sup>- -वाः वौश्रौ ३, ८:

वस्-श्रत1--तः ऋत्र २, ५, ३; গ্ৰুষ্ম **१**,१६७.

वस्-पे(<से)ण<sup>m</sup>- -णम् विध १, 45ª.

वसु-संपत्तिº- -त्तये वैताश्री १२,२. व(स्>)स्-जू- -जुवम ऋपा ९, २वसु¹- पाग ४,१,१५४; -सुः ऋअ २३†.

वसूनां (बात्यस्तोम-) शांश्रो १४,

७०,१; ७२,१.

√वसूय >†वसूयु- -यवः ऋत्र २, ५, २५<sup>०</sup>; গ্রস্ত २, २७५<sup>०</sup>; ३, ६५<sup>व</sup>; सात्र १, ८६<sup>व</sup>; २, ६८<sup>व</sup>; या ४, १९; ६, ५‡∮; ऋप्रा ४,४०; ११, ८; -युः या ६, ३१<sup>२</sup>∯; ऋषा ९,१६: तैषा

वसोर्-धारा<sup>म</sup> - रा वौश्रौ १७, २५: १४; २६: १३; २६, २७: ६; -राम् श्राश्रौ ४, ८, ३०; काश्रौ १८,५,१: श्रापश्रौ १७,१७,८; २२,१७,१०‡; बौश्रौ; कप्र १, १,१५<sup>8</sup>; -रायाः श्रापश्रौ १९, १३,४; वौश्रौ १९,५: ४; हिश्रौ २३,२,४०; -राये माश्री ६.२. 4,28.

वसोर्घारा(रा-श्र)भिवादि(न्>) नी- -नी शुअ २,३२१.

वस्त्र(सु-अ)न्त<sup>t</sup>- -न्तम् जैगृ १, १: १८: द्वाय १,२,८; गोय ४, 4,8.

वस्वा(सु-श्रा)दि-देव- वान् श्रश्र १,३०.

वस्वा(सु-ग्रा) दि---नाना-मनत्रोक्त-देवता-> °त्य- -त्यम् श्रश्र

२, ९,८०; सात्र १, ५६२. वासवायनि- पा ४,१,१५४.

a) विप., नाप.। b) वैप १ इ.। c) = [ उपचारात् ] मन्त्र- (तै ३, २,५,२)। व्यप. (ऋग्र.) । वस. । e) पामे. वैप १, २६१२ b इ. । f) पामे. वैप १ वसुमन्तम् पै ७,१७,१ टि. इ. । g) वस. पूप. = त्रष्टन- । h) उप.  $< \sqrt{ बिद् ( लाभे ) }$ । i) पाभे. बैप १ वसुजितम् पै २०, ४८, ५ टि. इ. । *j*) पाने. वैप १, २३१६ ८ द्र. । k) सपा. ऋ ८, ३,१५ मै १,३, ३९ कौ १,२५१; २,७१२ कै १,२६,९; २, ५८,९ शो २०, १०,१;५९,१ तां १५, १०,३ क्षाश्रो ७,४,३ शांश्रो ७, २३, ५, १२, ४,२२ माश्रो २,५,४,३८ वैताश्री २२, ११; २७, १२; ३३,२४ मुधुमत्तमाः इति पाभे.। l) व्यप.। m) = विष्णु-। n) वसुरेक्षलम् o) डप. भाप. । p)=कतु-विशेष-। q) वहु. < वासूयव-। इति जीसं.। r) = आहुति-विशेष-।  $s) = \pi \hat{H} - [a \hat{h} - 1] + [a \hat$ 

वसुक- प्रमृ. √वस् (श्राच्छादने) द्र. वसुकर्ण- प्रमृ., वस्-जू-, वस्यु-१वस- द्र. १वसोत्मीभया…र्त वाश्रौ २,२,५,

१२.

वसोर्-घारा- १वसु- द.

√वस्क् पाधा. भ्वा.पर.गती.

√वस्त् पाधा. चुरा. श्रात्म. श्रदेने.

व(<>२व¹)स्ति¹- पाउ ४,१८०;

-स्तिः कप्र १,७,९; विध ९६,
९१; -स्तिम् कीस् २५,१५;

-स्तौ गोगृ २,७,१४; द्रागृ २,
२,२९.

वास्तेय- पा४,३,५६;५,३,

वस्ति-शीर्षं – -धें। विध ९६,९२. १वस्तु –  $\sqrt{a}$ स् (वधा.) द्र. २वस्तु – पाउभो २,१,६२; पाग ५, २,१०० हः –स्त्नाम् वैग्र ३, १६:४.

वस्तु-श- पा ५,२,१००. वस्तु-संज्ञक- -कम् काग्रु ७,१९. वस्तु- √वस् (आच्छादने) द्र. †वस्तोर्(ः)<sup>b</sup> श्रापश्री ९,७,३;४;बौश्री २८,१२:६; ७; भाशी ९,९, १०;१४; वैश्री २,२:१२; श्रप ४८,१११; निघ १,९; या ३,

वस्त्य- √वस् (वधा.) द्र. वस्त्र- प्रमृ. √वस् (श्राच्छादने) द्र. वस्त<sup>n</sup>- पाउ ३,६; -†स्ता श्राश्रौ २,१८,१३; वौश्रौ ५, १०: २२; -स्ते पावा ५,१,१९. वस्तिक- पा ४,४,१३;५,१,५९. वस्यइष्टि-, वस्यष्टि-, वस्यस्-√वस्(दीतौ) द्र. व-स्वरित- २व- द्र. वस्वस्- √वस् (आच्छादने) द्र.

वस्वी- १वसु- इ. √वह् (वधा.)¹ भ्वा. उभ. प्रापणे, वहते वागृ १,२२ 🕆; विध १, २०; ऋप्रा २, ४४‡; निघ २, १४<sup>‡5</sup>; वहति वाधूश्रौ ४,८४: ५-७; ८<sup>२</sup>; ९××; आप्तिगः; वहतः वौश्रौ ११, ६: ७‡; १:२० ई; २५, ५: ११; १२; माश्री; वहन्ति आश्रौ १२,९,१४; †आपश्रौ **५**,६,३; ११,७, ६; १४, १७, १; भाश्री; †बहसे श्राश्री ५, १८,५; शांश्रौ ८,३,१०; वहसि बौश्रौ ६,१०: १७५; श्रप १८, ३,७; या ७, २३; ऋपा ८, ४६‡; वहामि सु ६,५; ७, ४; वहाते वैताश्री ३८, ६५; वहाति वैताश्रो ६, १५; वहात् वौश्रो १०,४:१८†; †वहासि श्रापश्री ४, ७,२; काश्री २५, १, ११<sup>h</sup>; भाश्री; वहतु वौश्री १३, ७: १८; १४,२४: ३५××; माश्री; वहन्ताम् श्रापमं २, २०<sup>र</sup>; ‡वहन्तु श्राश्री ५, १९,३; शांश्रो ११,७,४; वौश्रो; 🕇 वहस्व >स्वा शांश्रौ ४, १४, ३६; कौगृ ५,३,२६; ऋप्रा ७, ५२; 🕇 वह ऋाश्री ३, १०,८;

१२, २२; शांश्रौ २, १७, ८; श्रापश्री; हिश्री ३,८,१२<sup>1</sup>१××; †वहध्वम् कागृ ६३, १३; जैगृ २,१: २८; †वहत श्रापश्री १२, ३,२; हिथी ८,१, ४१; द्राष्ट्री ३,२,६; लाश्री १,१०,५; बुदे ६,२१\$; ?वहानि<sup>1</sup> माश्रौ १, ७,२,१८‡; अवहत् सु ८, ५: **अवहः** सु ९,२; वहेत् श्रप ६७. ६,३; ७१,१४,२; बहेरन् हिध २,४,३६;३७; वहेयुः लाश्रौ ८, ३, १२; श्राप्तिगृ ३, ५, ३: १०; वौषि; वहेयम् सु २८, ३; ३०,५; वहेम वृदे ६,२२. † विक्ष आपश्री १५, १४, ४; १९, १८, ७; बौध्रौ ९, १४: ११; भाश्री: या ८, १९०: †ऊड्वम् <sup>६</sup> वौथ्रौ ४, ६:४५; तैप्रा ९, २२; उद्यात् वाध १, †ऊहिपे<sup>1</sup> श्राश्री १, ११, १३; शांश्री ३,१९,३: आपश्री ३,११. २<sup>२</sup>; बौश्रो १, २१: १७; १९; हिथ्रौ २, ६, २; आपमं; वक्ष्यति बृदे ६, २२; वहिप्यन्ति कौगृ १. ७. १<sup>1</sup>; वक्ष्यन्ति शांगृ १, ११, १<sup>1</sup>: वक्ष्यामि बौश्रौ ३, २३: ८ †; वक्षति या ६,४ †; †वक्षत् माश्रौ ५, १, ३, १४; या ९, ४२; ४३; 🕇 अवाट् त्रापश्री १, १०, १४; बौधौ २, ११: १२; भाश्रौ १, १०,१; हिश्रौ. वाहयेत् अप १, ९,९; वाहयेयुः

a) विध. पाठः । b) वैप १ द्र..। c) पस. । d) = पदार्थ- । e) तु. पागम. । f) या ३,१३ पा ६,१,१५ पावा १,३,१५;४,५२ परामृष्टः द्र. । g) धा. गतौ वृत्तिः । लघुशाखीयः पाठः । h) सपा. वहासि<>ऊहिपे (मै १,४,३ च) इति पामे. । i) वहतः इति पाठः १ वह, नः इति द्विपदः शोधः (तु. तैत्रा २,५,८,८) । j) पाठः १ वहान् इति शोधः (तु. मै १,१०,९) । k) पामे. वैप १,२५९२ f द्र. । l) परस्परं पामे. ।

कीय ३,१,७°. वनीवाह्यन्ते शांश्री १४, ४,५१. उह्य काश्रीसं ३३:३; भाय १,१८: ७.

उद्यमान,ना- -नम् द्राश्री १४, १, १२; १३; लाश्री ५, ५, ९; १२; -ना वौग् ४, १, ९; १०; माग् १, १२, ४‡; ग्रप ५८², ३, २; -नात् वाधूश्री ४, ५१:१; -नाम् आपमं १,७,८‡;वौग् ४, २, १५‡; भाग् १, १८:४; -नाये वाध १३,६०.

कहा, हह <sup>□</sup>], हा - - हः छुस् ३, १२:७; विघ १५, १५; - हायाः वैग् ३, १:१४; - हायाम् कीस् ७७, ४; शंघ ३६६; - हासु वैश्री १४,२: ७; - हेपु काश्रीसं २७:८; - हहयोः शांश्री ११,१२,७. कह-भा(र्या>)ये- पाग २, २, ३७.

ऊद्वा लाश्री ८,३,१३. किह्वस--हिवांसम् वाश्री १,३,५, १६‡; -हुपः श्रापश्री २१,८,

१वह,हा°- -हाः श्रप ४८, ०६५; -५हानाम् वैग् ५,४: ३८;५:१; -हे पा ६,३, १२१; -ही श्रप १,४९,४. †व(,व<sup>0</sup>)हिष्ट- -ष्टः दंवि २,३;

-छेभिः आश्री २, १३, ७; आपश्री १६,११,१२; बैश्री १८, १०: ७; हिश्री **११**,४,१२. २वह°- पा ३,३,१९९; पाग ३,४, ७४<sup>1</sup>; ६,१,१९९; -हम् श्रापश्री २१,८, १०; या ३, ९; -हात् आपश्री २०, १५, १०<sup>२६</sup>; -हे श्रापश्री २०,२,१०; हिश्री १४, १,२४. वहं-लिह- पा ३,२,३२.

वह-चरु<sup>5</sup>-- पाग ३,४,७४. वह-रु,ला-- पाउभो २,३,९८<sup>1</sup>; --लाये<sup>1</sup>बीधी २४,३१:६.

मैबहत — -हतः ॥ श्रापमं १, ८, २ ।;
सीय ३, ४, ३ ।; साय २७, ३;
सीय १,५,७ ।; —हद्मयः या ३,
९; —हन् श्रापश्री २१, २०, ३;
साधीसं २७:१२; वीधी; —हन्तः
श्राधी २, ५,९७ ।; श्रापश्री ६,
२७, ५ ।; १२, १२, १३, १३;
हिश्री ६, ७, ८ ।; ८, ३, ४२;
साय २,९,५ ।; शीय ३, ५,३ ।;
हिस्री १,२९,२ ।; हेद ५,७०.

चहन्ती— -न्ती सु १०, ४; माग्र १, १४, ६<sup>k</sup>; २, ११, १४, १८, १८, १०, १८, ११, हिग्र १, २२, १४; —न्तीः शांश्री ४, ५, २५; आपश्री १, १०, ४१<sup>m</sup>; ११, २०, ६; वीश्री; —न्तीनाम् श्रापश्री ८,७,२१; १२,२०, ५; १२,५,५; काठश्री १०८, १०९; माश्री २, २, ५, १४; ३, २, १४१<sup>n</sup>; वेश्री १६,२४:८; हिश्री

७, ८, ४८; -न्तीषु वंश्री १४, १८:६; १५, ६:४; -न्त्यः वीश्री १२, ८:४; वेश्री १४, १८:२; -न्त्योः कीस् ३२,१४. वहद्-गु- पाग २,१,१७.

वहति-(>°ती- पा.) पाउ ४, ६०; पाग ४,१,४५.

वहत् ०- पाउ १, ७७; - एत्ना आपमं १, ५, ३; पाय १, ५,३; वीय; - एत् म आपश्री १७,१८, १; आपमं १, ६,४;९;७,८;१०; काय २६,४;६१०; वीय; माय १, १३, ६१०; या १२,८;११०. वहन- नम् अप ४८, १२५१; वरे १,११९; या ६, २; -ने वैय ७, ५:९.

वहन्त- पाउ ३,१२८. वहस्<sup>त</sup>- -हसः वीश्री २, १३: १९; १५, २५: ४<sup>ह</sup>; ६<sup>ह</sup>.

विह्न- पाड ४,१७३. विह्न- - हिनम् श्रापश्रो ५,२०,८; वीश्रो १२, २:२; ४; ५; ४: २६; वाश्रो १,४,३,३६. विह्नी- -नी आपश्रो १८,९,८;

-नीम् बौश्रौ १२,३:१९. विह्नी-दिध- -धि काश्रौ

१५,१,२७. वहा<sup>0</sup>- पाउ ४,११२; या ३,१, १०२; -ह्यानाम् श्राधी ९,९, १४.

a) सपा. शांग्र ३,१,१४ सहियेयुः इति पामे. । b) शांश्री. पाठः । c) विप., नाप. ( पशु-,नदी- ) । कर्तिर अच् प्र. । d) हिश्री. दंवि. पाठः । e) वेप १ द्र. । f) पृ १०९२ ० द्र. । g) सप्र. यौश्री १५, २५: ४;६ वहसः इति पामे. । b) पृ १०६० b द्र. । i) = युग-वहा-] गो- । j)  $< \sqrt{a}$  वह । k) सपा. वहतः < > वहन्तः < > वहन्ती इति पामे. । l) सस्थ. उक्षमाणाः > णान् ( द्वि ३ ) इति शोधः ( तु. काग्र २७, ३ श्रापमे । श्रु १ श

9,990.

वावहि"- पावा ३,२,१७१. वाह्- वाहः पा४,१,६१;६,४,१३२ १वाह°- पाग ४, ४, १२<sup>७</sup>; - †हः कौसू ३५, २१; श्रश्र ६, १०२; -हयोः भाग ३,१३:१३; - 🕇 हाः श्राभिष्ट ३,८,२:६; वौषि १, १५: १८; हिपि १५:६; बुदे ५, ७: -‡०हाः श्रापश्री १६, १८, ६; वैश्रौ १८, १५: १७; हिश्रौ ११,६,२८; -है: श्रप ७०२, २, १: -ही आपग्र ५,२२;६, ७. १वाहिक- पा ४,४,१२. †वाहिए- -ए: आश्री ४, १५, २; शांश्रौ ११,६,२; निघ ४,२; या ५, १०; –एम् आश्री १०, ६,७: शांश्री ३,१५, १०:५, ५, ६××; वैश्री.

वाहक- -काः शैशि ३२६.

वाहन°- पाग ४, ४,१२<sup>b</sup>; -नम्

बौश्री १५,८: २५; ४; वाध्रश्री
३,०५: १०-१२; वैग्र २,९५:
११; श्रप; -नस्य पाग्र ३, १४,
१५; -नात् वौश्री १५,८:९;
-नानाम् श्रप १७,२,१७; विध
६३,१८; -नानि काग्र ५७,१;
४; श्रप १७,२,१; १२; ७०³,
११,०; वृदे; -ने व्यप ६४,१०,
६; ७१,१९,०; -तैः विध ६३,
१३.

वाहन-कोश-नाश- -शः श्रप ३,
२,५.

वाहन-संक्षयव - -यः अप ३,३,२. वाहना(न-ग्र)पचय- •यम् श्रप ७०<sup>२</sup>,८,३. वाहना(न-ग्र)र्थ- -र्थाय चृदे ३, वाहनिक- पा ४,४,१२. वाहयित्वा श्राप्तिगृ ३, ४, १: १०; १२; वैध ३,८,४. †वाहस् - - हः निघ ४,१; या ४, १६: -हसा<sup>6</sup> श्राश्री ७, ८,१;८, ११,४; शांश्री १०, ९, १७. वाहि- -ही शुप्रा ४, ५८ ई. वाहि(न् >)नी - -नीम् अप ६८, २,१;२; -नीषु जैगृ २,५:४;६; —न्ये वौश्रौ २४,३१ : ६<sup>६</sup>. १वाद्य- -ह्ये पावा ४,३, १२०. †वोढवे श्रापश्रो ९, ४, १७; वौश्रौ ३, १६:२५; १३, ४३: १९; २७. ७ : ५; भाश्रौ. वोढ(व्य>)व्या- -च्या नाशि २,७, 99. बोद्धम् वैश्रो २,११ : ४. बोड़ा,ळहू<sup>b</sup>]- -डा सु८, २; शंध २९६; † गृदे ३,५०; ७९; या ३,४;९,२; १२,२२; -हारः या ८,३; १०,३; ११,१६; -ढारम् शांश्री ८,१८, १५; -ढारी श्रशां १३,३. वाहित्र- पावा ४,३,१२०. बोड्-तम- -मः या ५,१. १-२वह− √वह्द्र.

**४वह-(>**२वाह्य-) २रह- टि. द्र. वहत्- प्रमृ. √वह द्र. चहीनर->वैहीनरि<sup>1</sup>- पावा ७, ३,१. विह्न<sup>8</sup>- पाउ ४,५१; -†ह्नयः आग्निगृ १, ५, २ : ४६; वैष्ट १, १८ : ६1; या ८,३ई; -हिः †श्राश्री ७,४, ८; ५, २०; शांश्री; कप्र १, ७,११; श्रव २१,७, ३;५; २२, ح, ع , ع , ع , لا , لا , ك , ع أ أ ب الله ع اله ع الله ६४, २, २; वाध २७, २; निघ १, १४<sup>†™</sup>; या ३, ४<sup>†</sup>∮; १४. १४; २९; याशि २, ११४; -ह्निना शंध ६१; -ह्निभिः ्वीश्री १८, १२:९५; –ह्रिम् श्राश्री ४, १३, ७; वैगृ ५, ६: २०; अप २१,७, ४; २२,५.५; शंघ १०३; ११६ : ६७<sup>11</sup>;४३९: ४४१: ऋत्र; या ३, ६**†**∳; -†ह्नी आमिए ३, ५, ३: ११; बौपि १,३ : ९; –ह्नी: बौश्रौ ४, ५:३‡°: -‡०हे श्रापश्री ४, १६, ५; ६,३, ४; भाधौ; -है: अप ५८,१, ३; –हो विध ५९, १७; ७४,१. विह्न-गृह- -हे विध ६८,४७. वह्नि-तस- -सेन रांध १००. †बह्नि-तम- -मः श्रापमं १, ४: १४; श्रामिष्ट १, ५, ४:९; अप्राय ४,१; -मम् वीधी १,४: ३०; ५: ११; माश्रौ १, २, १, २५; वाश्रौ १,२,४,२३.

a) वैप १ द्र. । b) तु. पाका. । वाहन- इति भागडा. प्रमृ. । c) नाप. (रथ-, हस्त्यादि- प्रमृ.) । d) उप.  $\langle \dot{\pi} \checkmark$  क्षि (क्ष्ये) । e) सपा. शौ ६, ३५, २ अहं सु इति पामे. । f) = नदी- । g) = गो- । h) शांश्री., सु., किचित् च या. पाठः । i) व्यप. । j) यिन. पेले  $\langle$  विहीनर- इति । k) नाप. (अप्ति- प्रमृ.) । वैप १ द्र. । विशेषः टि. द्र. । l) = अप्तरस्- । सपा. मा १८,४३ प्रमृ. पुष्टयः इति पामे. । m) = अश्व- । n) = पश्चमहाभूताऽन्यतम- । a0) = सपा. तै ६,३,६,१ । मा ६,७। प्रमृ. माश ३,७,३,१० तु वृद्धितमान् इति, काठ २६,७ चद्धीन् इति, मै १,२,१५ प्रमृ. वृद्धयः इति च पामे. ।

वाहन-योध--धानाम् शंध २५२ | ३वह¹- (>वाहायन- पा.) पाग ४,

वाति वैश्री २१,१:५; आमिय

२, ५, १०:६; ११:९; श्रप

७०<sup>२</sup>,३,३; श्रापध; वान्ति श्रप

५३,१,४: ६४, २,४; ३, १०;

†वातु श्रापश्री १४,२९,१; कौसू

बह्धि-तुण्डª - -ण्डैः विध ४३, ४०. वह्नि-तेजः-प्र(भा>)भ- -भम् या १४,३०<sup>b</sup>. वह्नि-प्रज्वालन- -नम् विध २३, विह्न-वर्ण- -र्णान् श्रप २४,१,३. वहा− √वह् द्र. वह्यका- पाग ४, १, १५४. वाद्यकायनि- पा ४, १, १५४; -निः वौश्रौत्र ४५: ३. वहास्क°- ( >वाहास्क- । > °स्का-यन-। पा.) पाग ४, १, १०४; 900. वाव आश्री १, १,२३: ५, ९; ३, १०, १०<sup>८</sup>: शांश्री. वा-प्रकरण- -णे पात्रा १,१,३६;८, ४,१०. वा-प्रसङ्ग- -ङ्गः पावा ७,२,४४. वा-योग- -गात् श्रप्रा १,१,२२. वा-वचन- -नम् पावा १, ३, २९; २, १, १८; ३, ६९××; -नात् पावा १,३,७९; २, **૧,**२४; ४,६२; ३,१,**९**४; **੪**,१, ८३××; -ने पावा १,४,५३;३, 9,२<sup>२</sup>; ४,१,८२; ६,३,८२. वावचना(न-त्रा)नर्धक्य- -क्यम् पावा २, १, १; ३,१,७××. वावचना(न-श्र)र्थ- -थम् पावा ६,३,९. वा-विधान- -नम् पावा ३,१,३१.

वा(वा-श्र )सरूप-निवृत्त्य(त्ति--श्र)

र्थ- -र्थम् पावा ३,२,६९.

√वा° पाधा. अदा. पर. गतिगन्धनयो:,

९,२;४;श्रप; ‡वान्तु श्राप्तिगृ ३, ४,२: १६; बौपि ३, २:३; बैग्र; वायात् श्रापश्री ९, १०, ५; बौश्रौ ९,१८: २६; हिश्रौ १५, ३,१७; आपध १, १२, ५; हिध १,४,५. १वात<sup>र</sup>- पाउ ३,८६; पाग ४, २, ४९: पागवा ५,२,९७; - 🕂०त श्रापथ्रौ १९, २५, ९९; हिथ्रौ **२२,**६,३; कौस् **११७**,४<sup>२</sup>; –तः श्राश्री ४,१२,२; शांश्री १२, १८,१; १६,१३,४‡; ‡काथौ १४,३,६; २०,५,१४; २१,४, ८;श्रापश्रो;कागृ २४,११†<sup>६</sup>××; –तम् आश्रौ ३, ३, १‡; शांश्रौ ५, १७, ३‡; काश्रौ १६, ३, २; ‡आपथ्रौ १०, ८, ९; १७, २०, १३; बौश्री;-‡तस्य श्रापश्री ७, २५, ५; १६, २७,९; बौध्रौ ४, ९:१८××: माश्री:-ताः †श्राश्री २, १५, २; ४, १२, २; काश्री १७, ४, २०‡; श्रापश्री; वाश्री ३,१,२,१<sup>†</sup>¹;माय **१**,१३,४<sup>†</sup>¹; वागृ १५,१‡<sup>b</sup>; -‡तात् आश्रौ १, १, ४; काश्री २५, ६, ८; श्रापश्रौ ५, १३, ४××;

वीश्री ३, १६: १०; २४, २७:७; भाश्री; - †ताय काश्री २, ३, १६: श्रापश्रौ १, १७. ९; ६, ८, १०; १५, १०, ८; वीथी; - १ते आधी १०, ८, १२; १३; शांश्रो १६, ४, २; श्रापश्रो ११, १८, ८<sup>१1</sup>; वौश्री; -†तेन श्राश्री ४,१२,२; आपश्री १, १२, १७; माधी १, १, ३, २५; हिथ्री; -तेषु अप ५९, १, ८; ९; ७०<sup>३</sup>, ११, ११. वातकिन्- पा ५,२,१२९. वात-गुल्म<sup>४</sup>->°िलमन्- -ल्मी शंघ ३७७ : ५; विघ ४५,२०. वात-जव¹– -वैः चाग्र १७: 9021. †वात-जूत¹– •तः आपश्रौ ७,४, ५: માશ્રૌ ७,३, ૧૨: हिथ्रौ ४, १,६१; –तासः श्राश्री ३, १३, १२; बौथ्रौ १३,४३: २५; माथ्रौ. वात-जूति<sup>m</sup>- -तिः ऋश्र २,१०, १३६; बृदे ८,१२७. वात-त्राण--णेपा ६,२,८. वात-त्विप्"- -त्विपः शांश्रौ ३, 4,99. वात-देव<sup>n</sup>- -वः वृदे ८,४९. †वात-नामा--मम् आपमं २, १७,२०-२५: -मानाम् वौश्रौ २२, १०:२०. वात-नामन्--मानि काश्री २६,५, १७: श्रावश्री १५, १०, ८; १७,२०,११××; बौश्रौ. †वात-प(ति>)ती¹- -तीः

a) नाप. । यस. पूप. श्रर्थः ? । b) तु. RN. शिवसं. । वैतु. तत. ॰जः, प्रसुम् इति ? । पृ १०१६ सस्थ. प्रसुम् नेप्टम् । c) व्यप. । d) विकल्पाद्ययें श्रव्य. । e) या १०,१ परामृष्टः द्र. । f) वैप १ द्र. । g) सपा. ऋ १, ९०, ६ प्रमृ. वाताः इति पामे. । h) पामे. वैप १ वाताम्रम् तै १,७,७,२ टि. द्र. । i) विप. (अक्ष-) । j) ॰वाते इत्येवं पूर्वेण समस्त इव पाठः ? यिन. शोधः (तु. C.) । k) = रोग-विशेप- । l) वाताजवेन इति पाठः ? यिन. शोधः (तु. मै २,९,१ वातजवेः इति पामे.) । m) = ऋपि-विशेप- । n) यस. ।

बौश्रौ; -तान्<sup>1</sup> शेशि २९६‡;

- †तानाम् आपश्री २, ७, ८:

आपमं २,१२,८; श्रामिय २, १, ४: १२; हिए २,४,१; श्रश्र २, 908. वात:पित्त-कफ--फेयु अप ६८ः 9,0. वातिवत्तकफा(फ-श्रा)त्मक--काः श्रप ६८,१,५. वात-प्रकृति - -तयः श्रप ६८,१, 8: 88; 86. वात-प्रकोप~ -पः श्रप ७०१, 99.6. वात-प्रमी<sup>b</sup>- पाउ ४,१; -मियः श्चापश्रौ १७,१८,१‡. वातम्-अज- पावा ३,२,२८. †वात-रंहस् b- -हाः काश्रौ १४, ३. ७; वैताश्री ३६, १८; कौसू; श्रप ४८, १०६°; निघ २, १५°. †वात-रश( ना> )न<sup>b</sup>- -नाः ऋत्र २,१०,१३६. वात-वज्र-हत- -तः श्रप ७०१, 90,2, वात-वत्->वातवतोर्-अयन--ने निस् १०,१२:१५. वात-वा(त्य>)त्या- -त्यायाम् श्रशां १७,४. वात-वृषणº---णः शंध ३७७: 99. वात-बृष्टि -- ष्टि: अप ६३, २, ७; ८; -ष्टिम् श्रप ६३,३,४. वात-वेकृत-नोदित- -तम् अप ७०<sup>२</sup>,१,४. वात-समीरित- -ताः या ६,१५. ?वातस्यते-(>वातस्यतेक-पा.) पाग ५,२,६२.

वात-हत- -तम् वौश्रौ २४. 98:4. †वात-होमb- -मान् काश्री १८, ६,९; माश्रौ ५,२,६, ४; वाश्रौ 2,2,8,20, †वाता(त-अ)प्रb- -प्रम्° वीश्री १८, १७:२०: श्रापमं २, २१, १७; पाय ३,१४, ६; काय २६, वाता(त-घ्र)जित- -तैः श्रामिगृ マ.4.6:99年1. न्वाता(त-श्र)जिर- -रैः श्रापमं २. १८, १०; चौगृ २. ७. १६: भाग २,८: ६; हिग्र २,८,२. †वाता(त-आ)त्मन् क- -त्मानः शांश्रौ ८,२१,१. वाता( त-श्र )भ्र-विम( ल> ) ला- -लाः अप ६८,१,४४. १वाता(त-श्र)य(न>)ना^--नाः या १,४. वाता(त-श्र)करिशम- -शिमिभः वैध ३,२,२. †वा(त>)ता-वत् b- -वत् तेप्रा રૂ,પ<sup>દ</sup>. वाता( त-आ )वर्ति - -र्ताः अप ६४,६,१०. वातिक-पाना ५,१,३८; -कस्य श्रप ७०, १२, १, -कानि अप ६८,१,३७. वातूल- पावा ४,२, ४२; ५,२, 50;132. वाते(त-ई)रित- -ताः अप ५२, ٧,٩. †वाते(त-इ)पु - - पवे भाग २,

२९: १२; १४; १५××; हिंगृ. वातो(त-उ)द्भृत- -ताः वौध १,५,५०. †वातो(त-उ)पधृत- -तः श्रापश्रो ३,१५,५; माश्री ५,१,७,३७. वा(स्य>)स्या- पा ४, २, ४९. वायु<sup>b</sup>- पाउ १, १: - †यवः श्राश्री ८.९.२; काधी ४,२,७; श्रापश्री १,२,२; बौधौ; -‡०यवः¹ हिगृ १, १६, १६: -यवे आश्री ३. १०, २०; ५,५, २५: शांश्री १, ४, ५; काश्री; -यु: आश्री २, 92,4; 20,32; 8,92,2#xx; शांश्रो; -†युना ऋाग्री १,७,७<sup>२</sup>; शांश्री १,११, १<sup>२</sup>, ९, २०, ३४; श्रापथ्री; -युम् †श्राथ्री ३, ८, १<sup>२</sup>: ५,५,३; शांश्री ६,३,६; ७, १,३; ९,२३,११; काथ्री; -०यू हिए १,१६,१६; -०यो मश्राश्री २, २०, ४; ३,८, १<sup>२</sup>; ५,५, २; १०, ५; १८, ५××; शांश्री; -योः काश्री १९, २, १०५; श्रापश्री १५,१८,७;१७,१, ६५; बौधौ; -यौ आपधौ ५,१६,४; भाश्रौ ५,९,१३; हिश्रौ ३, ४, ४२; श्राप्तिगृ १, १, ३: ३०; ३७; भागृ. वाय(व>)ची - -च्या भाश्री ११, १८, १०; माश्री ३, १. <?; अप्राय ४, १; -व्याम् वैश्रौ १८, २०: ६०; श्राप्तिगृ २,५,१ : २०;३,४,४ : २; बौिष ३,४:११<sup>२</sup>; वैग्र १,११:१××; श्रपः -ब्ये भागः ३,१३:२०.

a) वस. 1 b) वैप १ द्र. 1 c) क्षिप्र-नामन्- 1 d) मलो. कस. 1 e) पामे. वैप १ ते १, ७, ७,२ टि. द्र. 1 f) पामे. वैप १ वातजवै: मै २,९,९ टि. द्र. 1 g) = सपा. ते २,४,७,९ 1 मै २,४,७ तु वातवान् इति, काठ ११,९ वातावान् इति च पामे. 1 10 चकवात- 11 सपा. मै २,९,४ वायो इति पामे. 11 विप. (ऋच्-प्रम्.), नाप. (दिश्- वायव्य-क्रोण-], शान्ति- 11

वायवी-शान्ति-सिद्धि--द्वये প্রণ **৫০<sup>২</sup>,४,**২.

वायव्य,व्या(वप्रा.) - पा ४,२, ३१: -च्यः आश्रौ ९,२, २३: शांश्री९,२३,२; काश्री ४,५,११; २२,७,१३;२३,४,१५; श्रापश्री; त्रप ५२,१२,१<sup>b</sup>; -न्यम् श्राश्री ३,४,१२; १२, ७, १२; शांधी ३,१८,३; ९,२३,६; १७, ८, भः, काश्रौः, श्रप १८, १, १३°; ४१,५,७; -च्यया ग्रापश्री १९, १७,८; बौश्रौ ६,८:११; ७, माश्रौ; -व्यस्य शांश्रौ ९, २३, ११; काश्रौ १६,१,४१; श्रापश्रौ ८, २०, ४; १६, २७, १९; वैश्री; -च्या श्रापश्री ८, २०, ५; वाश्रो १, ७, ५, २; हिश्रो ५, ६, १; স্বशां **१६**, १<sup>त</sup>; ऋग्र; -च्याः श्रापश्रौ २०, १५, ३‡; बौश्रौ २४, ३८: ३; २५, १३: १३; माश्रौ ६, २, १, ४; ५; वाश्री: -ब्यात् बौश्रो २४.१०: ६;७; २६,२८: २:-न्यान् हिश्री १४, ५, २; शुप्रा ३, १५० १; -व्यानाम् बौश्रौ १५, ३१: २०; -व्यानि ञ्चापश्रौ ११,१७, १<sup>e</sup>;५<sup>e</sup>; १२,१,२<sup>e</sup>;४<sup>e</sup>; काठश्रौ ११६; वौश्रौ; -ज्याम् काश्रौ २५,१०,२३; श्रापश्रौ ९, १, २३; १९,१७,७; काश्रीसं ३२: ७; बौश्रो; अशां १७, ४<sup>त</sup>; -च्याय वौश्रौ २६, १०: १९; १२: ९; हिश्रौ २२, १, १९; भाग २,१: ६: -ब्यायाः शांश्री

१४, ५६, ११; माश्री ३, ५, २; -ज्यायाम् व श्रशां १८-१९, ६; -व्यासु श्रापश्री २२, ६, १०; वाश्रौ २, २, १, ५; हिश्रो १७, २, ५७; -ब्ये ग्राश्रो ३, ४, १२; शांश्री ९, २३, ७; वाश्रौ ३, २, ७, ६१; श्राप्तिगृ २,४,११:१०<sup>1</sup>; वैगृ १,१२: १२<sup>8</sup>; ऋग्र; -न्येन बौश्रौ ७, 94: 7; 80, 5: 9; 88,3: १५; १७, २८: ४; २६, १: 95;97:5;76:7; 39:7; वेश्रो १७,९: ८; -च्येषु वीश्रो २९,१: ८ ; माश्री ५, २, ४, २५; अप २५,१,७; ७०३,३,५; -च्यै: श्रापध्रौ १२, २, ११°: १८, १२, १४<sup>6</sup>; २०, २०, ४; हिश्री १३, ५, १०; ८, २१; वृदे १,८७; -व्यौ अप्राय ६,७: ऋत्र २,८,४६; बृदे ६, ८०५. वायव्य-त्रिप्टुभ्<sup>b</sup>~ -प्टुभौ शुत्र ३,८२. वायव्य-पात्र - न्त्रे वैश्री १५. ३८:४. वायव्य-प्रकार<sup>1</sup>— -रम् श्रापश्रौ १५,२,१४; हिश्रौ २४, १, १५; -रान् माश्रौ ४, १, १७; वैश्रौ १३,३ : १२. वायन्य-शिरस्- -रसा वैश्री १८, १९: २७; -रसि वौश्रौ

वायच्या(व्य-श्रा)दि--दि वैगृ 8,94. 9. वायन्या(न्य-श्रा) च( दि-श्र ) न्त- -न्तम् वैगृ १,९: १४. वायव्ये(व्य-ऐ)न्द्रवायव- -वे शांश्री ११,७,३, वायव्ये( व्य-ऐ )न्द्रवायव-मैत्रावरुण- -णाः ऋश्र.२,१,२. वायु-कम्पित- -तम् अप ६२,२. वायु-कर्मन्- -र्म या १०,३. वायु-चन्द्र-सूर्य- -र्याः गोर २, ५,३; कप्र ३,६,२. वायु-जय- -यम् वैध १,९,१३; -यात् वैध १,११,१३. वायु-दत्त- (>॰त्तेय- पा.) पाग ४,१,१२३;२,८०. वायु-देवत,ता --ता ऋपा १७, १०; -ते बृदे ८, १०८; -तौ बृदे ८,१२२. वायु-नीत- -तै: वैग्ट १,५ : ४. वायु-नेत्र'--त्रः कौसू १३५,८‡. ?वायुपरी- -री वैग्ट ३,१६ : ८. वायु-पिण्ड!- -ण्डः याशि २, ९१; -ण्डान् याशि २,९३. वायु-पुत्र- -०न्न काग्र ४१, १७‡; -त्राः अप ५५, १, ४; -त्राणाम् श्रप ५५,६,३; -त्रान् श्रप ५५,६,१.. †वायु-पूत- -ते वीश्री १,४: १९; २४, २५ : ८; भाश्री १, वायु-प्रकम्पित- -तम् अप ६२, २,३. वायु-भक्ष- -क्षः कागृ ६,२; ४;

a) विप., नाप.।  $b) = \pi \epsilon$ -विशेष-।

22.2: 23.

वायव्या(व्य-श्रा)कृति<sup>1</sup>--

वायव्या(व्य-ग्रा) रनेय-ज-

-तिम् भाश्रौ ११,२,२३.

-जौ श्रप ६४,२,५.

c) विप.>नाप. (मन्त्र-)।

d) = शान्ति-विशेष- ।ः

e) =सोमपात्र-विशेष- ।

f) = वायव्य-कोगा- ।

g) = [वायव्यकोगस्थ-] श्रप्ति- ।

h) कस.ा.

वाध २१,२१; वौध ४,२,८; ५, ६; ८-१०; सुध ६४? ; -क्षाः बौध ३,३,९;१४. वायु-भक्षण- -णम् वौध ४,५,७ वायु-भूत- -तः विध ५५,१६. वायु-म(त्>)ती- -ती त्रापश्री १६, ८, ४‡; हिश्रौ ११, २, १७‡; १८; -‡तीम् काश्रौ ४, १४, १३; बौथ्रौ ३, ६: १; ६; वैताश्रौ; -त्यः वैश्रौ १८,५:१६. वायु-मृर्ति- -िर्तः वैगृ ५,१:२६. †वायु-रक्षित- -तम् आपश्रौ १७,२१,८; हिश्रौ १२,६,२६. वायु-रूप- -पम् श्रप ६७,७,३. वायु-लिङ्ग---ङ्गम् या १,१७. वायु-शरीर-समीरण- -णात् तैप्रा २,२. †वायु-सम<sup>b</sup>~ -साः पागृ २,१७, 98. वायु-संभ्रम--मे अप ७२,३,२. वायु-सवितृ- -तारी ग्रश्र ४,२५. वायु-सूर्य- -यौं बृदे ५,८. †वायो-या( न>)नी°- -नी वौधौ १०,४०: ८; हिश्रौ १२, 9,8. वायोर्-अभिकन्द्<sup>त</sup>- -न्दः हुस् ३,११ : २१; १२ : १६. वायोरभिक्रन्द-स्वार<sup>6</sup>- -रम् लाश्री ७,३,११. वायोर् (श्रयन-) लाश्रौ १०, 93,5. वाय्व(यु-श्र)ग्नि–दिङ्–मुखा

(ख-अन्त>)न्ता- -न्ताः कप्र २,८,२. वाय्व(यु-श्र)ग्नि-विप्रा( प्र-श्रा )दि-त्या(त्य-अ)प्- -त्यापः गौध ९, 93. वाय्व(यु-श्र)ग्नि-सूर्यरिम--शिमभिः वैध ३,४,९. वाय्व(यु-श्र)न्तरिक्ष- क्षे श्रश्र ४,३९. वाय्वा(यु-श्रा)त्मक- -कः अप ६३,२,७. वाय्वा(यु-श्रा)दित्य- -त्याभ्याम् या७,५;-त्यौ या२,२२;१२,३७ वाय्वी(यु-ई)रित- तानि शंघ १६९. वांशभारिक-, वांशिक- १वंश- द्र. वाकायन- वक- इ. वाकिन¹- (>॰नकायनि- पा.) पाग 8,9,946. वाकिर् पाग १,४,५७: ?वाकैनाम् वाश्री ३,४,३,१७. वाकोवाक्य- √वच् द्र. वाक्कल'— -लाः वौश्रोप्र १७: ११. वाक्य- प्रमृ. √वच्द्र. वाकपालेय- वक्रपाल- इ. वात्त°->°क्ष-सद्°- -†सत् श्रापश्री १२,२०,१९; बौश्री ७, १२: २०; वैथ्रौ १५,२५,१३; हिश्रौ. वाक्षद् आपश्रौ २४,१४,११, वाग्-अत्तर- प्रमृ. √वच् द्र. वागु(र>)रा- पाउत्र १,४१. वारभूतक¹--कानाम् वैध ४, ५,२.

वाग्भूतक-वत् वैध ४, ५,२. ?वाग्भृतयाः<sup>n</sup> वौश्रीप्र ३:६. वाग्मायन-, वाग्मिन्-प्रभृ. √वच् द †वाघत्°- -वतः श्राधौ ७, ३, १९; शांश्री १६,२१,२४; १८,८, ९; वैताश्री ५, १४; श्रप ४८, ९६; निघ ३,१५;१८; या ११,१६०. रवाघातक¹-> २वाघातक¹- -कः श्राध्रौ ९,७,८. √वाङ्ख् पाधा.भ्वा.पर. काङ्क्षायाम्. वाच्-, वाचक- √वच्द्र. वाचक्तवी- वचक्तु- द्र. वाचन-, ॰चयत्- प्रमृ. √वच् द्र. वाचाकवि- वचाकु- इ. <sup>१</sup>वाचौष्टयति<sup>४</sup> श्रप ४८,४५. १-२वाच्य-,वाच्यमान- √वच् द्र. १वाज¹- पाग २, ४,३१; -जः शांश्री ३,८,२७³; १५,१,४००°; काश्री १८, ५, १५; श्रापध्री; बौध्री १८, ५१: १७<sup>m</sup>; २६; -जम् †आश्रौ २, ११, ८; १७, १५; ३, २, १०; ८, ३, १; १४, ४; ९, ९, ८; शांश्री; ‡श्रापश्री २, १३, १<sup>२०</sup>;३,४,७<sup>२०</sup>; बौश्रौ १, १९: ५<sup>२</sup>: †माश्री २,१२, १०<sup>२०</sup>;३,४,८<sup>२०</sup>; †हिथ्रौ २,१ ११२०; मैंबेताओं २, १३३०; ४, १"; -‡जस्य आश्रौ ४,१३,७; शांश्रो ४, ९, ५<sup>२</sup>; १६, १७, १; काश्री; - †जा: श्राश्री १, २,७<sup>०</sup>; १०, ५; **४**, १३, ७<sup>०</sup>; ٠, ६, २७; ७,८,٩°; *٩,५,*५;

a) 'क्षा: इति पाठ: ? यनि. शोध: । सप्र. वौध ४,५,१५ अभोजनम् इति पाभे. । b) उप. = चुल्य- । c) वैप १ द्र. । d) = साम-विशेष- । e)  $\lfloor$  साम्नो:  $\rfloor$  समाहारे द्रस. । f) व्यप.  $\lfloor$  g) = वपट् । h) पाठ: ? वाग्भृतका: इति शोध: (तु. मृक्रो.) । i) = वृक्ष-भेद- । j) विप. (इध्म-) । विकारे अप् प्र. । k) वा चेष्टयित इति संस्कर्त्तुः टि. । l) वप्रा. सत् नाप. (१वल-, अन्न- प्रमृ.) । वैप १ द्र. । m) = एकाह-विशेप- । सस्य. पेय-> -या: अपि तथावत द्र. । n) सकृत् पाभे. वैप १ वाजम् मा २, ७;१४ टि. द्र. । o) पाठः ? वाजान् इति शोध: (तु. वैप १, २१९७ व्र टि.) ।

হাাগ্রী १, ४, ৬<sup>8</sup>; १०, ८, १९; १२, १०, ३३; १४, ३, १२; त्रापश्री १४, ३०, ५; वौश्री<sup>व</sup> १,१५: २,३,२७: १९,१०, ११: १; माश्रौ १, ५,१, २४%; ६, १, ३,३; वाश्री १, ४, १, १०°; हिश्रो ३, २,५३°; १५, ७,२१; **२१**, १,९<sup>8</sup>; जैध्रौ **१४**: २६; निसू ३,५: २३; कौसू ६८,१०: अप्राय ६,१; 🗕 🕇 🗸 जाः श्राश्रौ ८, ८, ८; या ६, १६; - †जान बौश्रौ १०, २४: १२; आमिष्ट ३,६,१ : २५: काष्ट्र २६, १२: ४५,१२; वौषिः - 🕇 जानाम् शांश्री ७, १०, १३; बौश्री १८, १७: ५; -‡जाय आपश्रौ १८, ५, १७; बौश्रौ ११, १२: २; वाश्रौ २, २, ४, ८; ३, १, २, १७; हिश्रौ १३, २, १०; -†जायि<sup>b</sup> द्राश्रौ ६, २, १८; लाश्रौ २, १०, १८; −†जे काश्रौ ४,४,२२; निघ २, १७°; या ६,१७; १०,३३कुं; शुप्रा ४, ६४: -+जे-ऽजे श्राश्रो २, १६, १४: शांश्री ३,८,२३; काश्री १९,७,१८: बौथ्रौ ११,८: १५; श्रापमं १,६,३; २,४,१; गौपि २,५, १४; श्रप ४४, ४, १२; विध ७३,३२; शुत्र १, ५६९; -जेन आश्री ४, १४, २; शांश्री १५,१,३; बौश्रौ १८,५१ : २<sup>त</sup>-४<sup>d</sup>; बृदे ४, १२४†; -†जेंभिः श्राश्रौ २,८,३; शांश्रौ १२, ३, १३; या ११, २६**ई**; -†जेषु

आश्री २.२०,४; श्रापश्री १७, ९,१; वीश्री ७,४:३;११, ७:३२; वाश्री ३,१,२,३; वैश्री १९,६:४; द्राश्री ६,२,१८; वाश्री २,१०,१८; वैताश्री ३२,२; कीसू ५,२; ऋपा ७,५०; ८,२७; १६,२६; १८,१८; उसू ३,१; तैप्रा ८,३४; उनिसू ६:५;—जै: श्रप्राय ६,९; शैश २६४‡.

†वाज-गन्ध्य<sup>6</sup>— -न्ध्यम् श्रप ४८, ११५; निघ ४,२; या ५, १५. वाज-जित्<sup>e</sup>— -जित्<sup>1</sup> लाश्री ९, ५, १४; जुसू ३,१०: ४६; निसू ९,५: ३८; - ‡० जित् काश्रौ ३,१,१३; श्रापश्रौ २, १३, १; ३,४, ७; बौश्रौ १, १५: ११; १९:५; भाश्रौ; -†जितः श्रापश्रौ ८, ८, २; वैश्रो १६, २५:३; द्राश्रौ १५, ४, ६××; लाश्रौ; - 🕆 • जितः श्रापश्रौ ८, ८, २; १८, ४, १४; बौश्रो ११, ७: २३; ९: ४; वैश्रौ; - वितम् आपश्रौ २, १३, १; ३, ४, ७; बौश्रौ १, १५: १२; १९: ६; भाश्री; - † जिता आपश्री १८,४,८; १२; वौश्रौ ११, ७ : २७: ३०: हिश्रौ १३, १, ४५: ४६; -जितौ वाश्री ३,१, १, ४२‡.

†वाज-जित्या - न्याये श्रापश्री २, १३, १; ३, ४, ७; ८, ८, २; १८, ५, १७; बीश्री. वाज-दाव( 7 > )शी - -र्यः लाश्री

६,११,४; निसू ७,३: ३८. वाज-पतन- -नम् या ५,१५. †वाज-पति- -ितः सांध्री ७, १०, १३; काथ्री १६,२,२३; श्रापश्री. वाज-पत्नी- -तीम् कीस् ११४,२†. †वाज-पस्त्य°- -स्त्यम् निघ ४,२; या ५,१५†०.

†वाज-पीत- -तस्य<sup>ह</sup> द्राश्रौ १२,४, २२; लाश्रौ ४,१२,१६.

वाज-पेय<sup>6</sup>- पाग २, ४, ३१; तैप्रा ११,३h; -यः श्राश्रो ६,११,१; ९, ९, १८; शांश्री १४,४२, ४; १५,१,१; १२; १४××; काश्री; श्राप्तिगृ १,२,१:१०<sup>1</sup>; बौगृ ३, १,२२<sup>1</sup>; शुत्र १,५५१<sup>1</sup>; -यम् शांश्रौ १५, ५,१; बौश्रौ १४, . २०: १०: २२, १३: १; २५, ३४: १२: -यस्य काश्रौ २१. २, १०: श्रापश्री १०, २६, ८; काठश्रौ १६६; भाश्रौ १०, १७, १४: -यात् श्रापश्री २४, ४, ९६ वैश्रौ १८,१: ५; हिश्रौ ११,१, २: -ये शांश्रौ १४,४२,५: १६, १७, १; काश्रौ ६, १, ३०; त्रापश्री: -येन आश्री ९,९, १; शांश्रो १५ ४, १; काश्रो १५, १,१; आपश्री १८,१,१; बौश्री. वाजपेय-चमस- सान् वाश्रौ ३,१,२,३४.

वाजपेय-दक्षिणा<sup>४</sup>— -णाः लाश्रौ ८,१२,१५.

वाजपेय-मन्त्र- -न्त्राः चाश्र १४: ७.

वाजपेय-याजिन् - -जिनः वाध्र्श्रौ

a) पृ २९७८ ० द्र. । b) = सामगानप्रकार-( $\langle \underline{a}$  किंपु [ऋ ६, ४८,२]) । c) = संप्राम- । d) = एकाह-विशेष- । e) वैप १ द्र. । f) = साम-विशेष- । g) सपा. वाज॰  $\langle \rangle$  वाजि॰ इति पाभे. । h) = तै १, ७, ७-१२ इति षडनुवाक- । i) = कार्यड-विशेष- । j) = वाजपेय-मन्त्र- । k) उप. = २दक्षिणा- ।

३, ३७: १०; ११; -जिभिः लाश्रौ ८, १२, ३; -जी बौश्रौ ॅरिट,५१ : १;२; वाश्रौ दे,१, २, वाजपेय-वत् काश्रौ १५,६,१५; २२,५,२४; वैताश्री २७,२१. वाजपेय-संस्था- -स्था वाश्री ३, 9,9,90. वाजपेय-सामन्- -मिभः निसू ७,४:४८; -म्नः लाश्रो २, ५, २३; -म्नि जैश्री १५:१६; द्राश्री ७, १, २४; लाश्री ३, १,२३. वाजपेय-सुरा-- -राम् वौश्रौ ११, २: 5;३:४. वाजपेय-सौत्रामणि- -ण्योः लाश्रौ ४,१०,१४. वाजपेया(य-२श्रा) च- -चाः में ११ के वाजपेयिक,का"- -क: मैश्र २३†; -कम् बौश्रौ २६, २१: ९; -कान् बौश्रौ २२, १४: १३३; -कानाम् वौश्रौ २२,१४: १२<sup>b</sup>; −कानि काश्रौ १८,५,४; ८; -कायै वौश्रो २२,१३:१४. वाज-प्रसव<sup>01d</sup>- >°वीय- -यम् त्रापश्री १७,१९,१; बौश्री १०, ५४ : १०; हिश्रौ १२,६,५; ग्रुश्र २, ३२७; -यानि काश्री १८, ५,४; वैश्रौ १७,१४ : १२, १९, ६: १९९; -यान् श्रापश्री १८, 4,93.

वाजप्रसवीय-होम- -मान् वैताश्रो २९, २०. †वाजप्रसन्य °- -न्यम् माश्रौ **५**, २,७,२१, ११, २४, ६, २, ५,२८; वाश्रो २, २,४,८. वाज-भृत् e- -भृति लाश्रो ६, १०. ₹. वार्ज-भर<sup>198</sup>-- -रः ऋअ २,१०,७९. √वाजय>†वाजयत्- -यन् ऋग्र २,२,८: -यन्तः श्राश्रौ २,२०, ४<sup>र</sup>; ३,७,१४; श्रापश्री १३,२१, ३; हिश्रौ; -यन्ता कौसू ५, २. †वाजयु- -यु: श्रापश्रो १६, ७, ४; काग्रड ४०: ६; वैश्री १८, ४: २०; हिथ्रौ ११, २,२; -युम् ऋप्रा ७,५१. वाज-यानिन्- -जी बौश्रौ १८,५१: 9; 3. वाज-रतं<sup>त्रो</sup>— -ताय भाग ३, १०: **Կ**ቶ፤. ं?वाजराज्ञाय श्रामिगृ १,२,२:२०<sup>‡1</sup>. 🕆 १वाज-वत्- -वतः श्राश्री ४,७,४; शांश्रौ ५,१०,३१; काश्रौ १०,५, ९;७,१३; श्रापश्री: -वते श्राश्री ५,१,१५; शांश्रो ६,७,१०;बौश्रो ९,१०: १२; -बद्धिः आश्री ५. ५, १९; ७,७,७; ९,५,५; शांश्रो ८,२,५; १४, ३, १२; -वन्तम् आओ ५, ३, १०; शांश्री ६, ९, १३; -वान् काश्री १०,७, १३. वाजवती<sup>1</sup>- -तीभ्याम् श्रापश्री

३,५,३; वौश्री १,१९:१२××; भाश्री; —†त्या आश्री ३,१०, १६; आपश्री ३,२०,१०;९, १०,१७; वौश्री; —त्योः वौश्री ३,१९:५; २०,१४:८; —त्यौ आपश्री ४,१२,२; वाश्री १,१,

वाजवती-प्रमृति- -तीनि हिथ्री ४,५,४५.

मैवाज-श्रवस् — -बसे श्राप्तिग्र १, २, २: १९  $^{k}$ ; वौग्र ३, ९, ५; भाग्र ३, १०: ४; हिग्र २, १९, ६. वाजश्रवस — -साः वौश्रोप्र २१:२. श्वाज-सिन — >वाजसनेय — पाग ४, ३, १०  $^{k}$  ,  $^{k}$ 

वाजसनेयक<sup>p</sup> -- कम् काश्री २५,८,४; आपश्री १,४,७; २,९, ८;४,१,५××; हिश्री; श्रापघ १, १७, ३१<sup>0</sup>; -के वाघ १२,३१<sup>0</sup>; १४, ४६; २३, १३‡; ग्रुश्र १, १<sup>0</sup>; चट्यू २: ९<sup>‡</sup>.

वाजसनेयिन् पा ४, ३, १०६; -ियनः श्रापश्री १,८,१२; २३, ४; ५,२२,८;६,२७,१××; हिश्री;-ियनम् बीध २,५,२७† ; -ियनम् नाशि १,१,१३; -बी वाध ३,१९.

वाजसनियि-ब्राह्मण- -णम्

a) तत्रभवाऽथें ठळ् प्र. (पा ४,३,६८)। b) = पशु-। c) वैप १ द्र. । d) विप. > नाप. (होम-)। c) = साम-विशेष-। f) = ऋषि-विशेष-। g) उस. सजन्तम्। h) वस. । i) सपा. जिस्साय <> °जरसाय <> °जिरसाय इति पामे. । j) = । वाजशब्दवती-। ऋन् । k) श्रवसे इति पाठः? यनि. शोधः (तु. वौष्ट. प्रमु.)। l) व्यप. इति सा (का. भूमिका), = श्रादित्य- इति शक. वाच. । वस. उप.  $<\sqrt{$ सन्। m) वैतु. पागम. < वाजसना-। n) = याज्ञवल्क्य-। o) = शाखा- वा तद्ध्यायिन्वा। p) विप. > नाप. । तस्येदमीयः खुळ् प्र. (पा ४,३,१२६)। q) = शतपथ-न्नाझण-। r) विप. (सन्त्र-)। s) = वाजसनय-।

श्रापध १, १२, ३; ७; हिध १, ४,३; ७.

१वाजसनेयीवाह्मगमोघेन श्रप्राय ६,८.

२वाज-सिनिष्- -निम् श्रापश्री १९, ३,२‡.

वाज-सा<sup>n</sup>-- -साः त्रापश्री १८, १७, ११<sup>b</sup>; श्रप्राय ६,३‡.

†वाजसा-तम - -०म आश्री १०,२,१८; -मः आपश्री १६, ११, १२; वौश्री ११, ६:२४; वैश्री; हिश्री १३, ६,१०<sup>b</sup>; -मम् वौश्री १३, ७:१०; -मा या ९,३६**०**.

†वाज-साति – -तये शांश्री १८,१५, ५; श्रापश्री १६, १८,७; वेश्री; या १२, ४५०; –तो श्राश्री २, ११,८;८,१४,४; वोश्री ६,३०: २५; निघ २,१७; ऋप्रा ९,४४. वाज-सामन् - म वाश्री ३,१,१,

३७; वैताश्री २७,९.
वाज-सत् - -सतः आपश्री १८,४,
१३; ६, १७; वैश्री १७, १०:
२; १८:४; हिश्री; -सते वीश्री
१३,७:८°; -सद्भयः आपश्री
१८,५,४; ७,७; वैश्री १७,१४:
४; १८:३; हिश्री १३,१,६२;

वाजिन्<sup>n</sup>— - विज ( ? - ० जिन् ) आपश्रौ २, ४, ८<sup>d</sup>; माश्रौ १, २, ५, ७<sup>d</sup>; हिश्रौ १,७,

१३<sup>त</sup>;-्॰ जिन श्रापश्री ५,१३,। ७<sup>३</sup>; १२, १०, ६; १६, २, १; ९××; वौश्री; -जिनः प्राश्री २, १६, १४; ९,९,८; शांश्री ३, ८,२०°; २२<sup>e</sup>××; आपश्रौ **२४**. १२, ३1; बौध्रौ ५, ४: १३; भाश्रौ ८, ३, १०<sup>६</sup>; श्रप ५७, २, ६º: विघ ७२, ६º: वृदे ४, १४१<sup>6</sup>: १४२<sup>6</sup>: −‡०जिनः श्राश्री २, १६, १४; काश्री ₹8, ₹, 90h; ₹₹; ४, 9₹h; श्रापश्रो १८, ४, १४<sup>b</sup>; १८; बौश्रो ११, ६:२१; ७: २३hxx; वाश्री; हिश्री १३, १,४९<sup>h</sup>;६१<sup>h</sup>; -जिनम् †श्राश्रौ १,११,१<sup>1</sup>; २, १६, १९; ७, १,१३; शांश्री १, १५,१३ 🕂 : श्रापश्री : 🕈 बीश्री १. 97 : 8d; 98d; \$, 30 : 41; †भाश्रौ २, ४, ८<sup>0</sup>; शंध २५४<sup>0</sup>; श्रश्र ६, ९२°; -+ जिन।म् काश्री ८,४, २०; श्रापश्री ८, ३, १६; बौश्री २७, १४: १२; भाश्री; श्रप ६०,१,२; -+ जिन वौश्रौ १३, २६: १२; हिश्री २२, ४, ९; श्राप्तिष्ट १, २, २: १९<sup>1</sup>: हिए २,१९,६1; -० जिनी वाश्री ३, १,१,४२<sup>h</sup>; -जिभिः श्राश्री ३, ७, ११५; 🕇 श्रापश्री ८, ३, १६२;७,१०; बौध्रौ; अप ३०२, २,७; -जिभ्यः श्राश्रो २, १६, १३; काश्री ४,४,१२; श्रापश्री८,

३,८‡; बौथ्रौ; -जिभ्याम् माश्रौ १, ७,४, २८; -जी ‡श्राशौ १०,८,४;७; ‡क्ताशौ ४,४,२१; २२; १६,३,९; २०, ६,१६<sup>k</sup>; आपश्रौ; सु ६, ५; शांग्र २,१, ३०‡¹; पाग्र २,२, ११‡¹; आग्निग्र १,१,२:४१‡¹; बाग्र ४१,१३‡¹; बौग्र २,५,१६‡²; अप ४८,९३‡°; गृदे ७,३; निघ १,१४‡°; या २,२९‡Ф.

वाजिनी —- † ० नि वी औ ११, ७: ३२; वाश्री ३, १, २, २; - † नी अग ४८, ११० ण; निघ १, ८ ण; - † नी: ऋापश्री ८, ८, २; वैश्री १६, २५: २; - † नीम् वौश्री १, १२: ७; ९; १२; - न्यौ ऋअ २, ७,३८ ण.

†वाजिनी-वर्— -वर् श्रापश्री ४ ८,३; भाश्री ४, १२, २; हिश्री ६, २, १९; —वतः साश्री ६, १४, १६ $\dagger$ °; —वन्तम् श्रश्र ४, ३८; —वान् वाध्रश्री ३, ५०:२; वाश्री ३,१,२,१ $^{p}$ ; कार्र २६,२ $^{p}$ ; मार्र १, १३,४ $^{p}$ ; वार्र १५,१ $^{p}$ .

†वाजिनीवती-- ०ति श्रापथ्रौ ४, १४, ४; बौध्रौ १, २०: ३३; ११.७: ३३; माध्रौ ४,२०,६; माध्रौ १, ४, ३,१०; वाधूऔ; पागृ १, ७, २१<sup>०</sup>; --ती श्रप ४८, ११०<sup>m</sup>; निष १, ८<sup>m</sup>;

a) वैप १ द्र. । b) सपा. वाजसाः <> वाजसातमः (मै २, ६,११ च) इति पामे. । c) =अप्ति-। d) पामे. वैप १ वाजिनम् ते १,१,१०,१ टि. द्र. । e) = अध-। f) = देशश्व- (तु. शांवा ५,२ Pw. प्रमृ. च) । g) उत्तरेण संघिरार्पः (तु. वीथ्रौ ५,४:१३) । h) = सपा. मा ९,९ प्रमृ. । काठ १४,१;७ वाजिनः इति, मै १, १९,३;७ काठ १४,१;७ वाजिनौ इति च पामे. । i) पामे. वैप १ वाजम् मै १,४,३ टि. द्र. । f) = ऋपि-विशेष- । f0 पामे. वैप १ वाजी f1 वाजम् इति पामे. । f2 वाजम् इति पामे. । f3 = उपस्- । f4 पामे. वैप १ वाजिनीवतः खिसा ३,७ टि. द्र. । f5 पामे. वैप १, ८३१ ते द्र. । f7) पामे. वैप १, ८३९ ते द्र. । f8) पामे. वैप १, व्याजिनीवतः खिसा ३,७ टि. द्र. । f8) पामे. वैप १,

या ११, २६०. वानिनी-वसु<sup>8</sup>- -सु वौग २,५,२४+; -+ •स् काश्रो १२, ३, १४; श्रापक्षी २१, ७, १७: बौध्रौ. दाजि-देवता-> ऋय- -स्यम् শ্বশ্ব १९,२५. १वाजिन<sup>b</sup>--नम् अश्र ६,९२. †वाजिनां-सामन् c - - म श्राश्रौ ९,९, ८: श्रापध्रो १८, ४, ९: बौश्रो ११,८: ११: वैश्रो १७, १३: ९; हिश्री १३,१,५३\$. †वाजि-पीत<sup>त</sup>- -तस्य श्राश्री २,१६,१९; श्रापश्री ८,३, १६; बौथ्रौ ५,४: १८; माश्रौ ८,३, २०; वैताश्रौ ८, १६. वाजि-मत्- -मतः वैताश्री १४, **ن**. वाजि-रत्न - नाय वौग ३, ९, ५; हिगृ २,१९,६. वाजि-वारण-मुख्य- -ख्यानाम् श्रप ७१,१५,१०. वाजि-वेग- -गान् सु ३, ५. २वाजिन<sup>8</sup>-- -नेषु या १,२० क. वाजो (ज-उ)क्त- -क्तम् निसू ७, 8:88. ९वाज्य<sup>b</sup>- -ज्यम् वागृ ५,९¹. २वाज- पाग ४, १, १०५; - जः शांश्रौ १५,१,१२; वृदे ३, ८३; या ११,१६. १वाजि--जयः वौश्रौप्र २१:२:

४८.१; -जिः वौश्रौप्र २१:२.

वाजायन--नाः वौश्रीप्र ७: ३: ३५: 9. २वाज्य- पा ४,१,१०५. वाज-गम्ध्य- प्रमृ. १वाज- इ. श्वाजन् <sup>1</sup> बौगृ २,११,३०†. वाजन्ति - न्तयः वौश्रौप्र ४८: १. वाज-पतन- प्रमृ १वाज- इ. वाजप्य - पाग ४,१,९९. वाजप्यायन- पा ४, १, ९९; -नः पावा १,२,६४. वाज-प्रसव- प्रमृ. १वाज- इ. ? वाजरान्ध्यम् अप ४८,११५‡. रवाज-वत्- प्रमृ. १वाज- इ. २वाजवत्-, °वत- (>°वतायनि-प्रमृ.) ध्वजवत्- टि. द्र. वाजव्य- ( > व्यायन- ) वाजप्य-टि. द्र. वाज-श्रवस् - प्रमृ. १वाज- इ. <del>"वाजा" - -</del>जा श्रप **१**, ४१,३; श्रशां ११,३. २वाजि<sup>ण</sup>- -जिम् कागृ ४०,६; कागृड ४४ : २१; वागृ ४.१९. वाजिन्- प्रमृ., १-२वाजिन- १वाज-ጃ. ३वाजिन"- -नम् श्राश्रौ २,१६,१३°; ६, १४,२१; शांश्री ३,८,२७५: ९, ७; १३, २८; १५, २३; १८, **११; १४, १०,७**; काश्रौ **४.**४. ८××; श्रापश्रौ ८, २,६; ११;३, ६××; काश्रौसं २९:१; वौश्रौ ५, २:१८; २१; ४: ५××: भाश्री ८, २, १८; ३, ९; १०, १३,

माश्रौ १. ७, १, ३५; २, १३; वाध्यौ ४, ७८: ६; वाधौ १, ७, २, १७; ३९; वैधौ ८, ४: १०; ५: ९xx; हिथ्रौ ५. १,३४;४०××; जैश्री १०:८: लाधौ;-नयोः वौधौ ५,९: ११; -नस्यआश्री२,१६,१५‡;शांश्री; काश्रौ १९,७,१८; द्यापश्रौ ८,३, १०××; बोध्रो १७, ५१: १६: भरः ९; ५३: ११; २१, २: २:५: भाश्रौ ८,२,३; माश्रौ ५, १,३, ११; द्राश्रौ १२, ४, २२; नाश्री ४,१२, १६; वैताश्री ८. १४: - ‡ना श्रापंश्री १९, २७, १८; वौथ्रौ; -नात् वौथ्रौ ५. १०:४३: १८: १५; साधी १, ७, ४, २७; -नाम्याम् आपश्री ८, ७, ९; बौध्रौ १७, ५६: २०; - नेनाय श्रावधी १९. ११, ११; हिश्रो २३, २, ११: —ने आश्री २, १७, १५; काश्री ५, ४, ३३; बौश्रौ ५, ६: १९; ९: ४; वाश्रो: -नेन आश्रौ ४. ७,४; काश्रौ ९, १२, १; वौश्रौ ₹७. ५9: 95: ५२: 90××: भाष्रौ; -नै: बौश्रौ १७, ६२: वाजिन-चर्या- -या श्रापश्री १२, २५,१३. वाजिन-दैवत- -तैः बृदे ५,१६७.

वाजिन-पात्र- -त्रम् आपश्रौ ८, २,

१; माथ्रौ ८,१,१७; वैथ्रौ ८, a) विप. [ग्रमृत- (तु.web L IS १०, १०६ ] वैप ३ च; वैतु. भा. सा [तैंआ ७, १०, १] प्रमृ. ॰नीव स्वमृतम् इति (2)]। b) विप. (ध्वाजिदेवत्य-] स्क्त-)। अण् प्र.। c) = कौ १,४३५। d) पामे. पृ २१७९ hयत् प्र. (पा ५,१,३९)। i) पामे. पृ २१८१ र ह.। j) पाठः ? वाजिन् (सं१) इति शोधः । l)=देवी-विशेष-। m)=केशपि्क्त- इति भाष्यम् । n)=आमिक्षा-जल- (तु. म वाजव्य- इति पागम.। [मा ३,२०])। वैप १ द्र.। o) = याग-विशेष- (तु. PW. प्रमृ.)। तद्वति वृत्तिः।

श्रापश्री ८,३,६; वैश्री ८, ७: ४; हिश्रौ ५,१,३४. वाजिन-भक्ष- -क्षः काश्रौ ५,५,२४; -क्षम् आश्रौ २,१६,१७; -क्षेण काथ्रौसं २९: १. व।जिन-मिश्र- -श्रम् श्राप्तिगृ ३, ८, १: ३; वौषि १,१४: ३; हिपि १४: ८; -श्रेण त्राप्तिगृ ३, ८, १: १६; बौबि १,१४: १५. वाजिन-वत् काश्रौ ६, ८, २०; २६, ६,१९; काश्रौसं ३५:१;३; वैश्रौ १०, १९: १६; वैताश्रौ १४,६. वाजिन-वर्जम् आश्रौ २,२०,३. वाजिन-शेष- -पम् भाशौ ८, २,३; ्हिश्रौ ५,१,१६; -पेण काश्रौ ४, · ४,9३. वाजिना(न-श्र)वसृथ-वर्जम् श्राश्रौ 2,96,96. वाजिना(न-श्रा)श्विन-धर्म- -र्माणाम् द्राश्री १२,४,२०; लाश्री ४,१२, 94.

५,१,३९. वाजी<sup>8</sup>- -जीम् पागृ ३,४,८. वाजोक्त-, १वाज्य- १वाज- द्र. २वाज्य- २वाज- द्र. वाज्रेय-२वज्र- <sup>द</sup>.

वाजिनै(न-ए)कदेश- -शेन श्रापश्री

वाजिनो(न-उ)द्रेक- -केण भाश्रौ ८,

३,१५; वैश्रो ८, ७:८; हिश्रो

८,२,९; वैश्रौ ८,५ : ६.

४: ३; हिश्री ५, १, १२; -त्रे | √वाञ्च् पाघा. भ्वा. पर. इच्छायाम्, नवाञ्छति अप ४८,३; निघ २, ६; †वाञ्छन्तु बौश्रौ १८, १६: १४; हिश्रो ११, ३, ३५; कौसू १४०,८; श्रप १९,१,७; †वान्छ कौसू ३५,२११<sup>b</sup>; श्रश्र ६,९. वाञ्यत्- -ञ्छन् सु १,१. वाञ्जायन°- -नाः वीश्रीप्र ३२:१. वाञ्जेयक- वजी- द्र. वा।.वा।द्<sup>व</sup> भाश्री ८, १३, १<sup>२०</sup>; शुअ १,१३३°; पाग १,४,५७. वाट् $\sqrt{g}$ >°कार-> °रा $(\tau$ -श्र)न्त - - न्तः काश्रौ १८,५,१६. वा**टर-** वटर- द. वाटव्य<sup>c</sup>— -ब्दः बोश्रोप्र **४५**ः ३. वाटाकवि - वटाकु - द्र. ?वाट्यः या २,१. वाडभीकार्य- वडभीकार- द्र. वाडव-,°वेय-,°व्य-वडव, वा- द्र. वाडाक− वडाक− इ. वाड्वलि<sup>ь</sup>~ पाग ६,३,१०८. वाढम् कप्र ३,६,१३. १वाण¹- २वाण- द्र. ‡२वाण<sup>k</sup>- -णः अप ४८, १०२; निघ १,११. वाणिकाज्य-(>°ज्य-विध-) वालि-काज्य- टि. इ. १वाणिज- वणिज्- द्र. **२वाणिज**- १वणिज- द्र. वाणिजक-, °णिज्य- विशाज्- द्र.

१७२:१७३: माशि: -णी: मागृ १,४, ४; ८; वाग् ८, ४६; श्रप ४८,१०२; या ६, २५०; तेप्रा १३, १२; -णीम् शंध ११६: ३०. वाणीची<sup>1</sup> शांग्र १, २४, १०<sup>n</sup>; श्रप ४८,१०२; निघ १,११. वात् पाग १,४,५७. **√वात्** पाधा.चुरा.उभ. सुखसेवनयोः. १वात- √वा द्र. २वात°− पाग ४,१,९९. २वातायन- पा ४, १, ९९; -नः ऋत्र २,१०,१६८; १८६; साअ १,१८४. वातकि c-(> व्वय- पा.) पाग ४,१, 949. वातिकन्- 🗸 वा द्र. <sup>१</sup>वातकोपमे सुध २५. वातण्ड-,°ण्ड्य- प्रमृ. वतग्ड- द्र. वातागरº- (> शीय- पा.) पाग ४,२,९०. †वातापि<sup>1</sup>- -पिभ्यः वौश्रौ ७,४: १५; -०पे शांश्रो १०,१७,६<sup>०</sup>; हिश्रौ १२,६,६<sup>३</sup>. †वाताप्य¹- - प्यम् निघ ४, ३; या ६,२८∳. १वातायन- √वा ह. वाति- पाउ ५,६. वातिक-,वातूल-,वा(त्य>)त्या-√वा द्र• वाणी<sup>kn</sup>- -णी शांग्र १,२४,१०<sup>m</sup>; अप | वात्रक-(>॰कक- पा.) पाग ४, २, · 43.

a) देवी-विशेष-। b) वाज्य इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. अग्र.)। c) व्यप, । d) = वट्, वषट्। e) पांभ. वैप १ वाट् मा २,१८ टि. इ. । f)ंवस $\cdot$ । g) अर्थः ?। वा° इति शिवसं. स्क. दु., <√भट् इति स्क. हु., <√वट् इति [पक्षे] स्क.। h) व्यप.। यनि. <वाग्-वाद-। यतु पाका. वाड्वािल इति निर्दिष्टं तच्छोधाईम् (तु. पाम.) । i) अभ्युपगमार्थे अव्य. । j) पृ १८०३ यनि. संख्यानिर्देशः द्र. । k) =वाच्-। *l*) वैष १ द्र.।: m) = संगीत- इति  $B\ddot{u}h$ .। n) पाठः १ तु. पृ ६०९ h टि.। o) अर्थः ? i p) =सपा. शांत्रा २७,४। मै १,९,१ क ८,११ तु वातापयः इति, तैत्रा ३,३,१ वातापेः इति च पामे. ा

४८,१०२**†**; निघ१,११<del>†</del>; शैशि

१वात्स- १वत्स- इ. २वत्स- द्र. २वात्स-वात्सक-, १वात्सप्र- १वत्स- इ. २वात्सप्र- वत्सप्र-इ. वात्सप्रायण³- -णाः वीश्रोष २०:२. वात्समालि"- -लयः वौश्रौप्र ४३:४. वात्सवन्ध- १वत्स- इ. वात्सी-पुत्र- २वत्स- इ. वात्सोद्धरणः- १वतस- इ. वात्स्य-,वात्स्यायन- प्रमृ. २वत्स- इ. वाद्-,वादन- प्रमृ. √वद् द्र. श्वा दावान्<sup>७</sup> कौस् ४६,५४<sup>‡</sup>. वादि-, °त-, °त्र- √वद् इ. वाद्भुतक- वद्भुतक- इ. वाद्य- √वद् द्र. श्वाद्यम् अप ६५,२,१०. वाद्यमान- √वद् द्र. वाधव-, 'वक-, 'ध्य- वधू- द्र. वाध्रल<sup>8</sup>- -लः बीश्रीप्र ६: १; वाध्र्यौ **રૂ, ર:૧;૧૬:૪;**૪,७૪:૨૨;૮૬<sup>ર</sup>: ११; -लाय वाध्रुश्री ३,१: ९. वाधूल-क- -कस्य वौश्रौ २९, १:३. वाध्यौग-, °गायन- वध्योग- द्र. वाध्योप-, 'पायन- वध्योप- इ. वाभ्रयश्व- √वध् द्र. वातको क्षी शास्त्रेय- २वन- इ. वानजायन- नाः वौधीप्र १२: २. वानप्रस्थ- २वन- इ. वातर°- -रः शंघ ३७७: १५; -रम् अप ४०,१, १४ई; ७१, ६, १; -सः अप ६४, ७, ९; याशि २, ६१; -रेण ऋप ३६,२५, २. वानरी- -रीम् अप ६८,५,३. वानर-सिंह-मार्जार-मण्डूक-मूषक-

श्व-वध- -धे सुध ८६: १३. वानरो(र-उ)रग- -गाः श्रव७१,३,५ वातृदय\*- ( > व्यायन- पा. ) पाग 8,9,55. वानस्पत्य- प्रमृ. वनस्यति- द्र. वानायन- ३वन-इ. वानितीय- वनिता- इ. वानीर- पाउमो २,३,५०. वानेय-, °नेयक- २वन- इ. वान्त- √वम् इ. १वान्ती निसू २,९:३२. वान्द्रन− √वन्द् द्र. १वान्या~ √३न् इ. २वान्या- २वन- इ. वाप-, °पन- प्रमृ. वापि~, वापित-√वप् (वधा.) द्र. वापी- पाड ४, १२५: -प्याम् अप १८<sup>२</sup>, १५, १. वापी-ऋप- -पे श्रप ७२,२,३. वापी कृप-तडाग- -गेवु अप ७०1, २३,१२. वापी-तडागो (ग-उ) दपान- -नेपु शंघ ११९. वापी-तडागो(ग-उ)दपान-भेद--मार्ग-रस-द्रव्य-द्रवण<sup>d</sup>- -णे शंध ३१९. वाप्य- √वप्(वधा.) द्र. १वाम् युप्सद्-इ. २वाम् निस् १,७:२८. १वाम- √वम् इ. **२वाम,मा**( वप्रा. )<sup>e</sup>ं!- पांड १,१४०; पाग६,३.३३<sup>६</sup>;-मः बृदे ४,३३; निघ ३,८५; -मम् नंश्राधी १, १०,८; २, १६, ११<sup>२</sup>; शांत्रो; ।

बौश्रौ २५,१०:१४; वाधूश्रौ ४. ६४4: ११; १२; वाश्री ३, ३, २,३२<sup>५</sup>; जैश्रो ३:७<sup>५</sup>; वैगृ ३, १६:११<sup>1</sup>; अप ४८,८०<sup>‡1</sup>: <del>†</del>या ६,२२<sup>२</sup>∯; ३१<sup>३</sup>†; **११**,४६**₫**; -मम्ड-मम् या ६, ३१ 💠; - मस्य श्राश्री १,९,५; शांश्री: या ४,२६०; -मा श्राश्रौ ५. ७,५; शांश्री; -मात् गोगृ ध. १, ४h; - मानि आधौ ४. ५,७; श्रापश्री; -मायाः वाशि १,५७<sup>h</sup>; -मे<sup>h</sup> जैथीका ४३; कीगृ २,९,३२; शांग्र; वेंग्र ३,२९: १४<sup>६</sup>; -मेन आश्री ४, १४, २‡; शांश्री; वैष्ट १, ११:९; १९: १६; गोग्र २,९, १५; अप २८,१-२,३; वैध २,१०,७. †वामीe- -मी माश्री २, ५, २. २२; जैश्री १९: १७: जैश्रीका १९३; ऋप्रा १८, १४; -मीः बौध्रौ ८,१४:३८. वाम-तस्(:) श्राप्तिए ३, ५, ६ : ३: वैष्ट १, १३: १०; कप्र १,३, १२××: बौध. वाम-पाद- -दस्य आप्तिगृ २, ४, 6:99. वाम-पार्श्व- -श्वें विध ९०, २२; वैध २,१०,३. वाम-भाज्- -भाजः आपश्रौ ६,२३, 竹. †वाम-भृत्¹- -भृतम् श्रापश्री १६, २४, २; साधौ ६, १, ७, १५; वाधौ २,१,६,२५; वैश्रो १८. १७:३५; हिश्रौ ११,७,३३.

 $a)=\pi i \hat{q}$ - ित्रोप-। b) पाठः ( तु. °वा इति मुको. ) ? पादाव् का (कप्र.) इति शोधः ( तु. वैप १, १९०४९, २२२३ l)। c) नाप. (मर्कट-)। d) ह्रस. पूर. उप. च ह्रस. >पस. । e) वैप १ ह. । f) दिप. ( श्राप्ति-, सक्थन्- प्रमृ. ), नाप. । g) तु. पाका. पासि. । ३वाम( न >) ना- इति भाएडा. । h) विर. । = दक्षिणेतर-। i) विप. वा. किवि. । j) = धन-। k) विप. >नाप. (दक्षिणेतर-)। l) = इष्टका-विशेष-।

वाम-मृष्टि-गृहीत- -ताः अप २३, 8,8. †वाम-मोप<sup>8</sup>- -पः चौश्रौ २५,१०: वाम-छोच(न>)ना<sup>b</sup>- ∙न। नाशि 2,0,90. वाम-हस्त- -स्तेन अप ४, २, ५; ३१,९, ३; शंध ४२६; वैध २, ९, ५; ३,६,९. वामीय°-- -यम् श्रश्र ९,९. वामो(म-ऊ)रूवे- पा ४, १, ७०; -०रु विध १,६४. १वाम-देव°- -०व श्रापश्री २४, ६, १७: बीश्रीप्र १६:१; हिश्री २१, ३,९; -वः सु १, ५; आगृ ३, ४, २: कौगृ २, ५, १: शांगः बुदे २,४१<sup>1</sup>: -वम् शांग्र ६, १, १; -वस्य निस् ८,६:२९; चात्र ५: २××; श्रापथ्रौ २४, ६, १६; हिश्रौ २१, ३, ९; -वानाम् ष श्राश्री १२, ११, १; बौश्रीप्र १६: १; वैध ४,४,७;५,४; -वाय श्राप्तिगृ १,२,२: २०; वौग्र ३,९,५: भाग्र ३,१०:६‡; हिय २,१९,६. २वामदेवh- -वे ऋपा ७.५५. वामदेव-गोतम-द्धत्स-विश्वामित्र--त्राः श्रश्र २०,१३. . वामदेव-भारद्वाज- -जयोः चात्र ४०: १२. †वामदेव-वत् श्रापश्रौ २४, ६, १७: बौश्रीप्र १६: २; हिश्री. . वामदेव्य<sup>०१</sup>-- पा ४, २,९; -०व्य श्राश्रौ १२, ११, १; –व्यः ऋत्र २,१०,५४××; शुश्र १, ५६६; ३,३३××: सात्र १,६५;२२६; -व्यम् श्राश्रौ ८, १२,२६;१०, २,७; शांश्री: काश्री १८,३, २; श्रापश्रौ ५, १४, ४; १२, ८, ५; १७, ७, ८; २२, १५, ५; १८, ६; बौश्रौ १८, १५:६; भाश्रौ ५, ७, ११; माश्री; -व्यस्य श्राश्रौ ८,७,७; शांश्रौ १०, १२, ४; १३,११; श्रापश्री; -च्यात् निस् ४,१०:३;- वयाय शांश्री १७,१३,४; द्राधी १०,३, ६; लाश्री ३,११,३;-व्ये श्रापश्री ५,१६,४‡; १४,३१,४; साश्रौ ५,९,१३+; वाध्रौ १,४,४,३+; वैश्री; -च्येन आश्री १, ७,७३+; श्रापश्रौ ५,२६,५‡; १७, १२, १०: बौध्रो १०,४९: १५:१४, २०:२३+; भाश्री ५, १८,१+; माश्रौ १, ५, ४, ६; वैश्रौ १९, ६:६१: जैथ्री; ससू ३७,८१. वामदेव्य-फ्रोश'- -शे लाश्री ७, वामदेन्य-गान- -नम् गोगृ १, 5,24. वामदेव्य-ग्रहा( ह-म्र )न्त- -न्ते काश्रौ १४,२,२०. वामदेव्य-जप--पः कप्र १, ९, ९; -पात् कप्र २,४,९. वामदेव्य-पृष्ठ- -ष्टः लाश्रौ १०, 9३,9३. वामदेव्य-भक्तिd- -क्तिनि निसू ६,६ : २२. वामदेव्य-यज्ञायज्ञीय- -ये निसू

२,९:३०. वामदेव्य-यज्ञायज्ञीया(य-श्र) रण्येगेय-पृष्ट-पूर्वे - -र्वाणाम् लाश्री ६, ३,१०. वामदेव्य(व्य-ऋ)र्च् - व्यर्गिभः द्राय ४,१,१९; -व्यर्चः गोय ४, ६,७; ७,३9十. वामदेव्य-शाकरं - -रे श्राश्री ९, 99.0. वामदेव्य-सदश- -शम् निस् ६, ८:४9; ८,६: ८; ४६. वामदेव्य-स्थान- -ने निस् ६, वामदेव्यो(व्य-उ)त्तरी---रे निसू ४,१२: २६. वामन्- (>१वामन- पा.) पाग ५, २,१००. २वामन<sup>०/1</sup>-- -नः काश्री १५,२,१२ः श्रापश्रो २५,१५.१४: बौश्रो १६, २४ : १२;२५ : १७‡;१९;२३, १२: ३; हिश्रौ **१७**,६, २६<sup>२</sup>†; शेध ३७७:६; -नम् श्राश्रो १२,. ७, ११; ञ्रापश्रौ २१, २३, ४; बौश्रौ १२,२: २:४: २५;१७: २२;१६,१९: ८; माधौ; श्राप्तिगृ २, ५,७: १०™; बौगृ १, ११, ७m; वैष्ट ३,१३:४m; वौध २, ५, २४<sup>m</sup>: -नाः विध ४५,३३; -नाय अप ३६,९,१५<sup>n</sup>. ३वाम(न>)ना°-वामरज्जु<sup>p</sup>-वाम-रथ - पाग ४,३,१५१; -थस्य पावा ४,१,१५१.

वामरथि - -थीनाम् वौश्रोप्र २७:७.

a) वैप १ द्र. । b) विप.>नाप. । वस. । c) = [वामशन्द-वत्-] सूक्त- । d) वस. । e) =ऋषि-विशेष- । f) विसर्गलोपः (पावा ८,३,३६) । g) वहु.<वामदेव्य- । h) = [तद्दष्ट-] सूक्त- । i) व्यप. (आश्री. ऋश्र. प्रमृ.) । j) साम्नोः द्वस. । k) द्वस.>वस. । l) विप., नाप. । m) = श्रवतार-विशेष- । n) = स्द- । p) पृ २०८१ p दर. । p) पृ २०७१ p दर. ।

वामरध्य- वा ४,१,१५१. वामरध्य-सुमङ्गल-वीजवाप--पानाम् हिंश्रौ २१,३,११% वामरध्य-समङ्गल-वैजवापि--पीनाम् श्रापश्रौ २४,८,१४ª. वामि- पाउमो २,१,१६६. वामीय-,वामोरू- २वाम- इ. वाम्र- वम- द. श्वायः<sup>b</sup> या ६,२८‡. श्वायति<sup>©</sup> त्रापध १,१२,३; हिध १, ४,३. वायरज्जू<sup>d</sup>-वायव- √वा ह. वायवन°--नाः वौश्रौप्र ३०: ३. वायवायतिन् - - निनः वौश्रौप्र ३: 93. वायवी-, 'यव्य- प्रमृ. √वा इ. **१वायस-** १वयस्- द्र. २वायस- ३वयस्- इ. **३वायस<sup>b</sup>-** पाउ ३, १२०; -सः बौगृ ३,६,१; कौसू ९५,१;३; शंध ३७७ : १५;३७८; काध; -साः आप्तिगृ २, ४, ८ : ८: १६: श्रप ६४,७,९; -सान् श्राभिगृ २,४, ८: १० ‡; -सानाम् श्राप्तिगृ २. ४, ८ : १; ४; श्रप ६४, ५,३: -सेम्यः त्राप्तिगृ २,४,८:५‡; वैगृ ५,१३: २४. वायसी--सीनाम् कौस् ११७, ₹. वायस-गृध-संघ- -घैः श्रप ७०३.

99,30.

वायस-पुरुष्ट्!->°रछा- -रछा;

बौश्रौ २०.१६: १५; भाश्रौ १, १६,६. वायसपुरछी- -रस्त्रयः हिश्रौ १, ४,३२<sup>६</sup>. वायस-प्रचलाक-वर्हिण-चक्रवाक-हंस-भास-नकुल-मण्डूक-डेरीका-इव-हिंसाb- -सायाम् श्रापध १, २५,१४; हिध १,७,११. वायस-वलि-हरण- •णेन आभिगृ ₹,६,४: ₹६¹. ?वायसमात्रक- -कान् श्राप्तिय २, ४,८:७. वायस-समवाय- -याः श्रप ७२, ₹,७. ेशियि श्र**ा ४८,२**‡. वायु- प्रमृ. √वा इ. वायुप्ट<sup>e</sup>- -टाः वौश्रीप्र ३०: ३. वायुपूत- प्रमृ. √वा द्र. वायुस्तमभ°- -म्भाः वीश्रीप्र १७:१२ वा-योग- वा द्र. वायोधस- २वयस्- द्र. वायो-यानी- प्रमृ. √वा द. वारय- वय्य- इ. वारुवग्ति॰ प्रमृ. √वा द्र. †वार्<sup>b')</sup>- वाः शांश्रौ १२, १६, १; काश्रौ ५,४,११; श्रापमं १,१५, ६; श्रप ४८, ७५: निघ १, १२; या ५, १२; ९, २; ऋअ; वारः वृदे ४,३८. †१वार<sup>b'k</sup>~ -रम् श्रापश्रौ १६, २०, १४;हिश्रौ ११,६,६१;-राभ्याम् माश्रौ १,२,३,१२; हिश्रौ १,६, २६; -रे शांश्री १०, १३, ५;

-रेण बौश्रो ११, ३: १४; १७, ३४ : ३; -रेभिः श्रप ४६,३,६. वार-वत्- -वन्तम् यां १,२० वृं. वारवन्तीयb- -यम् श्राश्री ६, ८,१२; १०,२,८; श्रापश्रो १८, २०,२२; २२, ६, १०; दौथ्रौ; -यस्य द्राधी ९, २, १; लाश्री ३,६, १; ७, ४, ८; धुस्; -ये लाश्रौ ६,१०,२; ७,३,१; ४,३; -येन श्रापथ्रौ १७, १२, १०; बौश्रौ १०,४९: १३: माश्रौ १, ५,३, १६; वैश्रो १९, ६: ६१; जैश्री धः ७. वारवन्तीय-यज्ञायज्ञीय--ये द्राश्रौ १२, १, ३६; लाश्रौ ४,९,२२. वारवन्तीय-इयैत- -ताभ्याम् जैश्रीका २६; -ते भाश्री ५, ९, 90. २वार¹- -रस्य श्राज्यो ७, २१; -रेषु श्राज्यो ६,११. ३वार- √वृ (वरणे) द्र. वारक्य<sup>8</sup>- •क्याः वौश्रीप्र ३१: १. वारङ्ग- पाउ १,१२२. १वारण<sup>m</sup>->॰ण-वर्ज- -र्जाः बौध १. 4,9 33. २वारण<sup>n</sup>-- -णः अप ६१,१,२१; -णम् वाधूश्री ४, २९३: १; ५; –णान् श्रप १८,३, ६; -णानाम् श्रप ७०,३,२. वारण-संनिभ- -भाः श्रप ७०३, ४, ٧. वारण-स्थ- -स्थाः ग्रप ६१, १, ९.

a) परस्परं पामे. । b) वैप १ द्र. । c) पाठः ? वात् - चाति (सप्त १) इति शोधः (तु. माश ११,५,६,८; वैतु. भाष्यम्  $< \sqrt{a}$  इति) । d) पृ १००१ b द्र. । e) = ऋषि-विशेष- । f) वस. । g) परस्परं पामे. । h) °भासमण्डूकनकुरू° इति आपधः पाठः । i) वासविष्ठि° इति पाठः ? यिन. शोधः ( तु. सप्र. आप्रिगृ २,४,८: ५ प्रमृ.) f) = जल- । f0 = पक्षि-विशेष- । f1 = हिस्तन्- ।

३-५वारण-√य (प्रतिघाते) द. वारणसंतिभ-२वारण- इ. **?वारणीसहित-** -तानि श्रप्राय **३,७.** वारतन्तवीय- वरतन्तु- इ. वारत्रक- √मृ (श्राच्छादने) इ. वारवाण<sup>a</sup>-वारशिख- वरशिख- द्र. वाराटिक<sup>b</sup>- (> 'कीय-) -िक: बौश्रोप्र ४५: 9°. वाराटिकि<sup>b</sup>- (>°कीय-) चाराणसी व- पाग ४,२,९७; -स्याम् शंघ १९४; विघ ८५,२८. ं वाराणसेय- पा ४,२,९७. वारायण-, ॰णीय- १वर- इ. †श्वारावस्कन्दिन्°- -०न्दिन् द्राश्री १,४,७; लाश्री १,४,४. १वाराह- १वराह-इ. २वाराह-, °हि- २वराह- द्र. १वाराही- १वराह- द्र. २वाराही'- ∙ही भि ३,१३. १वारि<sup>ड, 1</sup>- पाउमो २, १,१६६; पाग ४,१,४५: -रि श्रप ४८,७५+: विध २२, ८८; ९३,७; निघ १, १२ †; माशि; -रिणा कप्र १, ८,१४; २, १, ४; शंध १४७; विध ८१,२१; सुधप ८७: १४. वारि-निर्णिक - -क्तम् वैध ३,४,५. ंवारि-पथ- पा¹,पाग ५,३,१००. वारिपथिक- पावा ५,१,७७. वारि-पूर्ण- -णे अप ३५,२,७, वारिपूर्ण-घट-त्याग- -गेन वेगू . ६,१४:४.

्वार्य(रि-अ)ग्नि-दान- -नेन विध २३,३१. २वारि<sup>1</sup>--रि निस् १, ५: २०; ऋषा १७,५. ३वारि- पाड ४,१२५;पाग४,१,४५. वारी- पा ४,१,४५. †वारितिb- -तीनाम् श्राश्री ३, ६, १३; शांश्रो ५,२०,४. वारिधापयन्त "- -न्ताः । त्रापश्री २४, ९, ९; बौश्रौप्र ४० : १. ?वारु गो १,७. वारुटक- वरुट- इ. वारुड-, °डक-, °डकि- वरुड- द्र. १वारुण- १वरुण- द. २वारुण- २वरुण- द. श्वारुणः™ बीगृ ३,१०,६‡. वारुणप्रघासिक- प्रमृ., वारुणि-, °णी-प्रभृ., °णेन्द्र-, °रुण्य- २वरुण-द्र. वारेगयायनि- १वरेगय- द्र. वार्कखण्ड<sup>६</sup>- -ण्डाः वौश्रीप्र ४३ : ६. वार्कखण्डिं - • िष्डः कप्र २,८,२४. वार्कग्राहिक- वृक्त्राह- द्र. वार्कजम्भ- वृक्षजम्भ- इ. वार्कवन्धुक-बृक्तवन्धु- द्र. वार्कलायन-, ॰र्कलि- २वृक्तला- इ. वार्कवश्चिक- वृक्तवित्- द्र. वाकिश्विकि - क्यः बीश्रीप्र ६ : ४; ४७ : ५. वार्कि∽ ३वृक-द्र. वार्केएय- २वृक- द्र. वार्श-,वार्श्वमूलिक-,°र्शी- १वृक्ष- इ. वादर्य-, वाक्ष्यीयणी- २वृक्ष- द्र. वारि-शौच- -चेन अप २३,१३,३. वार्चगर्तक- वर्चगर्त- द्र.

।वार्चलीय- वर्चल- द्र. वार्ट्य∽ √वृह्द्र. १वार्णक- वर्ण->१वर्णक- द्र. २वार्णक- २वर्णक- द्र. वार्णकपेपिक- वर्ण- > वर्णक-पेषिका- द्र. वार्णक्य- २वर्णक - द्र. वार्णव-, व्वक- वर्ण- द्र. वार्तनाच- वर्तनाक्ष- द्र. वा(र्त>)र्ताº-> °र्ता-वृत्तिº- - न्तिः वैध १,५,१;२. वार्ताक- पाउब ४,१५. वार्त्त-, वार्त्तिक- √वृत् द्र. वार्त्तेय<sup>p</sup>- पा, पाग ५,३,११७. वार्त्रध्न-,°द्गी-,°तुर-,°हत्य-वृत्र- द्र. वार्दग्त-, व्यत्य- वृद्धि- द्र. वादािली- (>°लीमत्- पा.) पाग 8,2,64. वाई- ११६- इ. वार्द्धक-√वृध द्र. वार्द्धायन-११द्ध- द्र. वार्धमान-, °र्धुष-,°षिक-ः√वृध् द. वार्ध्न-, °र्धा- वर्ध- द्र. वार्घीणा,नास्म--णसम् शंध २३३, -णसस्य श्रापध २, १७, ३; विध ८०, १४; - ननसः ध्रुप्रा ३, ९०; ६, २८; याशि २,६८. वार्म- १वर्मिन्- इ. वामेतेय-, °यक- वर्मती- द्रे. वार्मिकायणि-१वर्मिन्- द्र. वार्मिक्य- 🗸 ह (श्राच्छादने) द्र.

वार्मिण- १वर्मिन्- इ.

वार्मित्य- व (श्राच्छादने) इ.

b) पृ ५४५ d इ. । d) = नगरी-विशेष-।a) पृ १८०२ S द्र.। c) न्यप.। (अभि-)। पाठः वार, अव इति द्वे पदे द्र. (तु. लाश्री १,३,९ गौर, अवस्मिन्द्रम् इति)। f) =[गायत्री-] छन्दो-विशेष-। g) = जल-। h) वैष १ इ.। i) <वारिपथक-। j) = छन्दो-विशेष-। k) = ऋषि-विशेष-। l) पाभे. पृ १५६८ e द्र. । तत्र श्राश्री. स्थलं नेप्टम् । m) पाठः ? सप्र. तां २५,१५,३ वौश्री १७,१८ : ४ सरुणः इति । n) = कृष्यादि-।  $\langle \overline{g}$ ति-। o) = गृहस्य-भेद-। वस्त, । p) = श्रायुपजीविसंघिवशेप-।

वार्य- √व(वरणे) इ. १वार्यमन्तम् जैय २,८: १७. वार्वरक-, शीय- वर्वर- इ. वार्पगण-,॰ण्य-,॰गाणि- वृषगण- द्र. वार्षभ- वृष्भ- द्र. वार्षल-, °िल- वृष्ण- इ. वार्पशतिक−, °सहस्रिक १वर्प- द्र. वापीकप- वृपाकापे- इ. वार्पागिर-, वार्षाहर- √वृष्द. १वार्षिक- १वर्ष- द्र. २-३वार्षिक−, वार्ष्टिहन्य- √ वृष् इ. वार्ष्य- २वृष्टि- इ. वाध्शिक− वृष्णि- द्र. वार्ष्णिवृद्ध-, व्हायन- वृष्णि-वृद्धि- द्र. वार्णीय- वृष्णि- इ. वाष्मेण- √वृष् >वर्षन्- इ. वार्ष्यायणि-२वृष− द्र. १वा [,२वा<sup>a</sup>] ल<sup>b</sup>- पाग २, ४, ३१; ৪, १, ४५; ५६; -लः वाधूश्री ४, ६४: ६; १०; सु ५, ५; ७, १; – रुम् वौश्रौ ११, १: ७; **१७**, ३१:६; ३५:४××; माश्री; -लाः कीस् ६५, ९‡; या १,२००: −लात् श्रश्र १०. ११‡; -लान् कौस् २७, १५; -ले आपश्रौ १९,६, ७; ७, २; बौधौ ६७,३६: ८; हिध्रौ:-लेन काश्रौ १४,१,२७; आपश्रौ १९, ६,९१; बौश्रौ;-लेपु आपश्रौ२०, १५, १०; ११; बौश्रौ १५,२५ : ७; हिश्री १४, ३, २२; माशि. वाली- पा ४, १,४५. वाल-चीर-वासस्- -साः शंध३८९.

वाल-दाम-बद्द- - दम् काश्री १५. ₹,9 €. †वाल-धान<sup>b</sup>-- -नेन द्राश्रौ १०, ३, ४; लाधौ ३,११,३. वाल-धि<sup>c</sup>— -धिम् बौश्रौ **१५,**१७ : २२; हिश्रौ१४,३,११; लाश्रौ९, ९,१८: -धौ श्रापश्री२०,१३,४. वाल-पवित्र-हिरण्य- -ण्यानि काश्री १९,३,२३. वाल-प्रतिग्रथि( त > )ता<sup>त</sup>- -ता श्रापश्री १८,१०,२३. वाल मय- -येन श्रापश्री १९.१. १८; वैश्रौ ११, २: १४; १७, ९: ७; हिश्रौ १३,८,१७. वाल-वत्− -वन्तम् या १,२००. वाल-शि ( सा> )ख°- -साः बौश्रौप्र ४७: ३. वाल-स्तु(क>)का<sup>1</sup>- -काम् कीस् २७,२६. वाल-स्नाव<sup>ह</sup>— -वम् आवश्री १९, १,१७;४,९; वैश्रौ ११,२: १३; हिश्री १३,८,१६. वाला(ल-अ)भिवीत- -तः श्रापश्रौ १८,9०,२9<sup>‡</sup>. †वाला( ल-ग्रा )वृत- -तः<sup>h</sup> ग्रापश्री १८,१०,२३; हिश्रौ १३,४,१०. २वाल¹--लम् या ११,३१. वालि(न् >)नी--नी या ११,३१. वालक- १वल- इ. वालखिल्य,ल्या (बप्रा.)º- -ल्यःº वैध १,७,२;६; --ह्याः श्राश्रौ | १२××; काथ्रौ **१७, ९,** ११<sup>1</sup>;∫**वाल्गुक**− १६ल्गु– द्र.

२१८८

आवश्रौ १७,२,५<sup>1</sup>; बौश्रौ<sup>1</sup> १०, ४०:१६××; वैश्री १९,३:१३1; हिश्रो १२,१,१६<sup>1</sup>; सु<sup>e</sup> १,३××; साग्र१,२३५<sup>e</sup>××;-ल्यान्<sup>e</sup>दाश्रौ रे,२,२,५; स २,४; -ल्यानाम् ब्राश्रौ ८,४, ८; शांश्रौ १२,८, ३;१८,१०,११; वौधौ २२,८: ६; सु २, ६; चात्र १७:२; -स्याभिः वौश्रौ १०,४०:५७<sup>1</sup>. वालखिल्यक<sup>k</sup>- -कम् चन्यू ३ : १५. वालविल्य-लोक<sup>1</sup>— -कम् काश्री १७,९,१०. च।लिकाज्य™- (>॰ज्य-विध- पा.) पाग ४,२,५४. वालिकायन- वलिक- द्र. वालिज,'ज्यक−(>°ज,'ज्यक-विध-) वालिकाज्य- टि. द. १वालिनि अप ४८,११६ क्. वालुक,का"- पाउमो २,२,२६; -कै: वैग्ट ५,८ : ६. वालुक-प्रदेश- -शे वैगृ ५,८: ५. वालुका(का-प्र)ङ्गार-धान्य--न्यानाम् श्रव ६४,५,३. वालुका(का-भ्र)न्त°- -न्ताः श्रप ९. ४,२. वालुका-स्थिण्डल- -ले श्रप ३६, २६,१. वालेय°- -यः वौश्रौ १८, २६: १३; -याः बौश्रौ १८, २६: २०; बौश्रौप्र २७: ७. वालेयक- बल्या- इ. ८, २, ३; शांध्री १२, ६, बाल्गव्य-, व्यायनी- २वल्गु- द्र.

a) कौस्. श्रश्न. माशि. याशि. प्रमृ. पाठः । b) वैप १ द्र.। c) = वाल-धान- । (गोव्यच्छिनी-रञ्जु-)। तु. पृ २९५५  $\mathbf{d}$ । e) =ऋषि-विशेष-। f) =श्रोषधि-विशेष-। वस.। e) =ितर:-पवित्र- । मलो. कस. उप. करगो घञ् प्र. । 💮 h) पामे. चैप १ वालापितः मै २, ६,५ टि. द्र. । i) = पर्वन्- | j)=इष्टका-विशेष-। k)=सामगण-विशेष-। l) पूर. हस्यः । m) वालिज-, वाणिकाज्य- इति पासि., वालिज्यक- इति पाका,। n) = सिकता-। o) बस.।

वाल्गुद्•- -दः विध ४४, ३०. वाल्मिकि⁵- (>°कीय- ) ?वाल्मीक- १वल्मीक- द्र. वालमीकि-, 'ल्मीकीय- २वल्मीक-वाल्लक- विश्व- इ. **?वाल्हा अप ४८, ११५**‡. वाव<sup>c</sup> †श्रापश्रौ १०, २०, ३; ४; १६, १७, १६; बोश्रो; पा ८,१,६४; - पाग १, ४,५७. वा-वचन- प्रमृ. वा इ. वावत् पाग १,४,५७. वावदत्- √वद् द्र. श्वावदितो वाश्रौ ३,३,२,२५ वावद्क- √वद् इ. वावर°- -रम् आश्री १०, २,२७. १वावशान,ना- प्रमृ. √वश् ह्र. वावसान- √वस् (वधा.) इ. वावहि- √वह्द्र. वावात'- -ता ऋप्रा ९,२६ . वावाता°- -तया शांश्री १६, १, ७; -ता शांश्रो १२, २१, २; काश्रो २०, १, १२; ५, १५; श्रापश्रौ: -ताम् श्राश्रौ १०,८,१२; शांश्रौ १६,४,२; श्रापश्रौ २०,१०,२‡; लाश्रो; -तायाः काश्रो२०,१,१७; –तायै श्रापश्रौ १८, १०, १४; बौश्रौ १२, ५: २१××; हिश्रौ १३, ४, ५. वावाता-संवेशन-> °न-सावित्र्यु-त्तरमन्द्रागान-पारिप्लव-धति--ती: काश्रौ २०, ३, ५.

वावातृ°- -तुः ऋपा ९,२६‡.

वा-विधान्- ,वा द्र.

√वृध् द्र. वावृधान-, वावृध्वस्⊸ वावृषाण-√ऋष् द्र. √वाश्<sup>g, h</sup> पाधा. दिवा. आत्म.शब्दे, वाशन्ते श्रप ७०३, ६,४. वाइयते कौसू ६२, २१‡; अप ७०<sup>३</sup>,७,२; वास्यति श्रप्राय २ ४; वाइयन्ति श्रप ७०<sup>३</sup>, ५, ५; वाइयेत शांश्रो ३,२०, १; काश्रो २५, १,१८; ९,१३; श्रापश्री ९, ५, १‡; १७, ६; बौश्रौ; बाश्येत् जैयृ **२,७** : ४¹. ववाश बृदे ४, ९३; ववाशिरे या १, १० ; †अवाशिष्ठाः शांश्रौ १३,२,३; श्रापश्रौ ९,५, १; १७, ६; वौश्रौ २८, ६ : ३; वैश्रौ २०, ३४: ७: हिश्रौ १५, 6,4. वाश्यते या ४, १६. वाशयेत् बौगृ ३, ६,१1. २वावशान- -नाः †या १४, १४; ዓ५Φ. वावइयमान- -नानि या १४, १५. वाशन- पाग ३, १, १३४<sup>1</sup>. १वाशि- पाउ ४, १२५. वाशित,ता- -ता वाधूश्रौ ४, ८९ : २३; - क्ताम् श्रापश्री १९,१६, २४; ऋषमं २,१३,७; -तायाम् सु १४, १; -ते बौग ३, ५, ٩ ३†. वाशितुम् वौश्रौ २२,७: १५. वाइयत्— -इयन्तः श्रप ७०३, ७,४. वाश्यमान,ना- -नम् पागृ ३, १५, १९; ऋश्र २,२,४३; -नाः पागृ

१८; -नायै श्राश्री ३, ११, ४; -ने शांश्री १३, २, ३; श्रापश्रौ ७,१७,२; हिश्री १५,८,५. वाश्र,श्रा⁰- पाउ २, १३; -श्रां श्राश्रौ २, १३,७‡. १वाश- २वश- द. २-३वाश- २वशा- द्र. **४वाश<sup>k</sup>-** (>वाशिल-) †१वा(२>)शा<sup>ç</sup>- -शाः श्रापश्रौ १८, १३, १३; १९, २६, १; बौश्रौ १२.८: १३; हिश्री १३,५,१४; -०शाः श्रापश्रौ १४, १८, १: बौश्रौ १३, ३८: ८; हिश्रौ १५-५, ४; २२, ६, ६; आभिगृ. २वाञा<sup>1</sup>-> °शा-काम्पोल-सितीवार-सदंपुष्पा- -ष्पाः कौसू ३९, १वाशि- √वाश् द्र. २वाशि<sup>m</sup>- -शयः बौश्रौप्र ६ : ३:१२: २; ३२ : २. वाशिष्ठायनि- वशिष्ठ-द्र. †वार्गी"- -शी श्रप ४८, १०२; निघ १, ११; या ४, १६०; १९\$; -शीभिः या ४, १९; -श्या हिश्रो ४, २,४०⁰. ∙ वाशी-मत्- -मन्तः या ४, १६ई; तैप्रा ३,७. वाशुरा- पाउ १,३८. †वापट्<sup>р</sup> श्रावश्रौ २४, १४,११; हिश्रौ २१, २, ३७. वाष्कय- बा,वाष्कय- द्र. √वास् <sup>g,h</sup>> २वासन्1-√वास् पाधा. चुरा. पर. उपसेवायाम्. ३,४, ४ भ; -नाम् पाग्र ३,१५, रिवास- √वस् (वधा.) इ.

a) = 9 = 9 श्वि-विशेष- । b) प्र१५७ r द. c) वैप १ द्र.। d) तु. पागम. । e) पश्चरात्र-भेद-। f) = श्वा<u>बा</u>त- (तु. वैप १)। g) √वास इति [ पक्षे ] BPG. । h) या ४, १६; ५,१ परामृष्टः इ. । i) परस्परं पाभे.। j) २वासन- इति पाका.। k) प्र १५६९ j इ. । l)=श्रोपधि-विशेष-। m) व्यप.। n) नाप. (वाच्-, वासि-)। o) पांभे. वैप१ वाइया पै १६, ४२, ३ टि. इ. । þ) = वषट्। वैप४-प्र-१०

श्वास- √वस् (श्राच्छादने) द्र.
३वास- प्रमृ. √वस् (गन्धे) द्र.
४वास- १वस्- द्र.
५वास-(>वासिल- पा.) पाग ४,२,
८०.
वासितीचर-, ०वार-, वासतेय-,
वासिवत्वा √वस् (वधा.) द्र.
१वासन- √वस् (श्राच्छादने) द्र.
२वासन- √वास् द्र.
३वासन- ने श्रप ७२,१,६.
वासन्त- प्रमृ. वसन्त- द्र.
वासन्त- प्रमृ. वसन्त- द्र.
वासर्के- पाउ ३, १३२; -रम् श्रप
४८,१११‡; निघ १,९‡; -रस्य
कत्र २, ६, १; -राणि या ४,
०‡ई; -रेषु कोय ३,९,९; शांय
४,७,८.

२वासव-(>°वेय- पा.) पाग ४, २, ८०. वासवायनि- २वसु- द्र. वासवी- १वसु- द्र. वासस्- प्रसृ. √वस् (आच्छादने) द्र. वासा- पाउभो २, ३, १६८; पाग ८, २,९°.

वासरूप° वा द्र.

१वासव- १वस- द.

वासात्क- २वसति- द्र. वासात्य- १वसाति- द्र. वासानक- २वसान- द्र. वासि- पाउ ४,१२५. वासी<sup>त</sup>- -†स्या<sup>६</sup> श्रापश्री ७,९,९; वीश्री ४,४:१०; भाश्री ७, ७, ११; वाश्री १,६,३,१.

श्वासिन्->वासिनायनि- पा ६,४, १७४. वासिनायनं- -नाः बौधीप्र १७: २. वासिल- भवास- इ. वासिष्ठ- २वसिष्ठ- इ. वासिष्ठायनि- ३वसिष्ठ- इ. वासिष्ठीय- २वसिष्ठ- इ. वास्तिष्ठीय- २वसिष्ठ- इ. वासु- पाउच्च १,१. वासुकिः- -कये गोग् ४,७,३६; कीस् ७४,८; कप्र २, ४, १-५; -किः छप ३६, १, १०; -किम् शंध ११६: २२. वासुक-, वासुदेवक-, वासुमत-१वसु- इ.

वासुरा- पाउना १,३८. वासेनकी-(>वासेनकेय- पा.) पाग ४,२,९७<sup>६</sup>. वासोदक- √वस् (श्राच्छादने) द्र.

(बधा.) द्र. ३वास्तव्य- -च्याः वीग्रीप्र १५:

१वास्तु - √वस् (वधा.) द्र. २वास्तु<sup>b</sup> -> वास्तु-मय - यम् श्रापधी ९, १४, ११; मःधी ९, १६, १५; वैधी २०, ३२ : ६; हिधी १५,४,१९,

२वास्त्व<sup>b</sup>- -स्त्वानि बौधौ २४, ५ः १८.

पपः वाशा र,६,६,५. वास्तित-,१वासिन्- √वस् (वधा.)इ. वास्तूक- पाउव ४,४१. वास्तेय- वस्ति- द्र. वास्तोप्पति- प्रमृ.. ं १वास्त्व-, वास्त्व्य-, १वास्य-√वस् (वधा.) द्र. २वास्य- √वस् (श्राच्छादने ) द चाह्-, १वाह-√वह द. २वाह $^k$ ->वाह-द्रोण- (> वाहि-क-, वाहद्दीणिक- पा. यक,) पाग ५,१,२०1, ३वाह $^{\text{m}}$ -> वाह-कुम्भ-निभ— द्युति- -तिः श्रप २४, ३, १. चाहक- √वह द्र. वाहकथि<sup>1</sup>- -थयः वौध्रीप्र ४५:७. चाहन-, °निक-, वाहयित्वा √वह ਫ਼. वाहलय'- -याः वीश्रीप्र १७ : २. वाहस्- √वह द्र. चाहस- पाउ ३,११९. श्वाहानम् वाश्री १,६,१,७. चाहायनं - ३वह- द्र. वाहि-, वाहित्र-, वाहि(न् >)नी-√वह द्र. श्वाहिरक्षरम् वाधी ३,२,२,१४. वाहीक- पाउ ४,२५. १वाह्य- √वह द्र. २वाह्य- ४वह- द्र. ३वाह्य"− - हम् जैष्ट १, १ : १४.

वाह्यकायनि- वह्यका- द्र.

वाह्यस्क-, वाह्यस्कायन- वहास्क- इ.

वाह्यायनि - नयः वौध्रौप्र ४३:५.

वि<sup>b</sup> या १,३; ऋप्रा १२,२०; शुपा ६,

२४; तैप्रा १. १७: पाग १, ४.

शासत—,१वासन्—  $\sqrt{a}$ सं (वधा.)इ. वास्तूक— पाउर ४,४१. । ५८. a) विप., नाप. । b) वैप १ इ. । c) तु. पागम. । d) = २ ब्राशी— (तु. वैप १) । e) पामे. वैप १ वास्या पे १६,४२,३िट. इ. । f) = ऋषि-विशेष- । g) = नाग-विशेष- । h) तु. पाका. । सेतकी— इति भाएडा. । i) सपा. अपु २१९, २४ अध्युशनसम् इति । g) = २ वास्तु- । g0 = परिमाण-विशेष- (तु. अभा. प्रमृ.) । g1 ११९४ g1 है. । g2 १३९४ g2 है. । g3 १३९४ g3 है. । g4 १ १ व्युः — इ. । . १वि- वे: ग्रुपा ३,६६.
२िवि - पाउ ४,१३४; †वयः काश्री ३,
६,५; श्रापश्री ६, २२, १; १०,
२७, १; १५, १७, १२××;
वौश्री; या २,६ई; ४,३ई; विः
या २,६ई; विभिः ऋपा ४,
६३†; विभ्यः बृदे ४,१३६;
वे: या ४,३; ६,२८.

वि-प(द् >)दी- पाग ५,४,१३९. विंशति®- पाउदु ५, ३९; पा ५, १, ५९: -तये वाश्रौ ३,४,२, ७‡; -तिः शश्रौ ४, १५, १५; १**९**; १८,८,६; १०,४; श्रापश्रौ; शंध ५३; विध ९६, ५८; गौध १२, २६; काशु ७,२६; श्रापशु १७,८; बौज्ञ १९:४; हिज्ञ ५,५०; या ३. १०∯××; -तिम् शांश्रौ १४,९, ४; ७; १८, ९, ३; काश्रौ; –ती शांश्रौ ८,३,१०‡ ; अप ६८,५, . १६: –तेः श्रपं धः ३;१८;२५; .३३;ऋप्रा; पा ६,४,१४२; –तौ मीसू ८,३,१५; -त्या आश्रौ ५, १८, ५<sup>‡</sup>, श्रापश्रो ९, ११, २३; श्राप्तिगृ ३,१०,५:५; वौषि; -त्याः वीश्रो २६,१०: ४: वीश्र धः १९; -त्याम् शांश्रौ १४, ६१,६.

श्रविंश° — -शः मैश्र २६; —शम् श्रप ४१,५,७; श्राज्यो ९,६. विंशी — -शी ऋग्र २,८, २६; —शीम् कौस् १३८,१०. विंश्या(शी-२क्षाच≫)चा° — -चाः ऋग्र २,८,२६. २विंश वे — -शम् श्रापशु १८,२;

तिवरा — -राम् अपिशु **८८,** हिशु ६,६; श्रप **५२,३,५**.

विंश-शत- -तम् वौशु २१: १º. विंशक- पा ५, १, २४; -की अपं विंशति-क,का- पा ५,१,२४; -काः ऋश्र १,१२,८; -कात् पा ५,१, वेंशतिक- पा ५,१,२७. विंशति-तमा- -मम् विध ३,३०;६, 39. विंशति-दार- -रु माश्री १,८,१, विंशति-दी(क्षा>)क्ष - - क्षः काश्रौ २३,२,१२. विंशति-पद्- -दः शांश्री १२,१७, विंशति-पशुº- -शुः शांश्रौ १६,१५, विंशति-भाग<sup>ह</sup>- नाः गौध १०,२५; २८,५. विंशति-रात्र- -त्रः वौश्रौ १६,३३: ११; - त्रम् आश्रौ ११,२, १९; श्रप १, ३३, ३; ६२, २, ६; -त्रात् काथौ २४,२, १; अ।मिर २, ७,९ : ३५; भाग ३, २० : ४: -त्रे शांश्री १३, १६, २; काश्री २४,२,२; निस् ९, ११: २४; -न्नेण श्रापश्रौ २३,२,१९; हिश्री १८,१,२४; वाध ४,२९; काध २७३: ५. विंशति-वर्षे मार्थ विध ३२,१३. विंशति-शतh- -तम् शांश्रौ ११, १३,६; १४,९,८;९; लाश्री १०. ७, ११; क्षुस्; –तस्य लाश्रौ १०,८,१; -ते वैताश्री ३१,१५. विंशतिशता( त-म्र )ङ्गुल°- -ल:

काशु ५,९. विंशति समा- नाः वैध १,३,३. १विंशस्य(ति-श्र)क्षर्1 - -राणि जुस् १, ४: 5;5: २०. २ विंशत्य(ति-श्र)क्ष(र>)रा<sup>c</sup>- -रा निसू १,५: १३; -राः निसू १, ३ : २२; -राम् शांधौ ९,६. १; वाधूश्रौ ४,१०० : ६. विंशत्य(ति-अ)हुल- - कुलम् वैश्री ११,८ : २. विंशत्य(ति-श्र)ङ्गुलि-विस्तार<sup>1</sup>--रम् वैथ्रौ ११,९: ३. विंशत्य(ति-म्र)ङ्गुलि-विस्तारा (र--श्रा)य(त>)ता- -ता वैश्री ११,९: ७. विंशत्या(ति-आ)दि- -दयः पावा ५, १,५९; -दिभ्यः पा ५,२,५६; -दिपु पावा २,२,२९, विंशत्यो(ति-ओ)द्(न>)न।°--नासु कौसू ६५,४: विशिन्- पावा ५,२,३७. विक~ पाउमो २,२,५. विकंसा- (>वैकंसेय- पा.) विकास- टि. इ. विकङ्कत"- पाग ४,२,८०<sup>1</sup>; ३,१४१; –तः वौश्रौ २,७ : १७;१२ : ४; हिंश्री ३,३,३७: अप २३,६,५; -तम् श्रापश्रौ ५, २, ४; भाश्रौ ५,५, १४; माश्रौ १,५,२, १८; वाश्री १,४,२, ८; -तस्य हिश्री १, ४, ३८; ८, १, ३५: -तात् हिश्री ३,३,३८. वैकङ्कत- पा ४, ३, १४१: -तः वाधूश्रौ ३, १००: ७; कौगृ २ ६, ९‡; -तम् काश्रौ ४,१४.७:

a) वैप १ द्र. । b) परस्परं पाभे. । c) वस. । d) तदिसम्मिश्विकमित्यर्थे डः प्र. (पा ५,२,४६) । e) परस्परं पाभे. । f) पूरणार्थे डिट प्र. तमडागमः (पा ५,२,५६) । g) पूप. = विश्वितितमः । h) मलो. कस. वा द्रस. वा (तु. श्रिमिस्वामी । ताश्री.।) । i) मलो. कस. । j) समाहरे द्विस. > यस. । k) श्रर्थः ?।

११६; वौश्रौ; -ता: भाश्रौ १, ५, ७; वाधूश्रौ ३, १००: वैश्रौ १३, ७:१५; -तान् श्रापश्रौ १५, ५, ११; वौश्रौ ९,५ : ६;६ : ११; भाश्री; -तानि काश्री १,३,३२; श्रापश्री १२, १,५; १५, ५, ११; भाश्रौ १, १७, १; ११, ५, १५; वैथ्रौ: -ते काश्रौ १५,२, २; अपं २३, ४,५; - कतेन कौसू ४८,८; श्रश्र ५,८; अर्प २:४२; –तैः भापश्री १५,८,१; बौश्री ९,७: १७; भाश्री ११, ८, ३; हिश्री 28,3,3.

वैकङ्कती- -ती आपश्री १, १५,१०; ६,३,६; काठश्रौ ४;७; भाश्रौ १,१६, ५; माश्रौ; -ती: बौश्रौ ९,१९:१४;३०;३९;२०: ९; १४; बौगु; -तीभिः माश्रौ ४,२,२३; -तीम् काश्रौ १६,४, ३६; २६, १, ४; आपश्रौ ५. १७, ५; १६,१,७××; बौधौ; -त्यः माश्रौ ४, २, २; -त्या माश्रौ ४,१,११.

विकङ्कत-शकल- -लान् काश्री २६, २,९८; -लैः काश्री २६,३,९; ٤,99.

विकङ्कतिक- पा ४,२,८०. विकष्कतो(त-उ)दुम्बर-न्यग्रोध-प्रक्ष-

कार्प्सर्थ-पौतुद्रव-रोहितका (क- वि-करण- प्रमृ.वि 🗸 ह द्र. 90:93.

श्रापश्रौ १२, १, १२; काठश्रौ | विकङ्कृत⁴– ( > वैक॰ पा. ) पाग 8,3,940. वि-कच<sup>b</sup>- -चाः श्रप ५२,२,४. वि-कट,टा°- पा ५,२, २९; पाग ४, १, ४५; -ट: बौऔ १५, ३७: २; या ६,३०ई; −टा याशि २, ४९<sup>d</sup>; -टाम् श्रापगृ ३, ११<sup>e</sup>; -टाय अप ६६, ३, २‡; -०टे या ६,३० ई. विकटी- पा ४,१,४५.

विकटा(ट-आ)न(न>)ना - -ना याशि २,४८. विकटी 🗸 भू > विकटी-भूय माश्री

2,4,8,4. वि-कण्टक'- -काः श्रप ६३,५,३. वि√कत्थ् > वि-कत्थिन्- पा ३.२, १४३.

वि-कथा- पाग ४, ४,१०२; -थाम् श्रापध १, १३, ७; हिध १, ४, 39.

वैकथिक- पा ४,४,१०२. वि√कम्प् , विकम्पयति हिश्रौ १,७, ٤4.

वि-कम्पन-> ॰ने (> ॰ने√कृ) विवसने टि. इ.

वि-कस्पित<sup>ह</sup>-- -तम् शौच ३,६५. १वि-कर<sup>b</sup>- -रः विध ५,८१.

२विकर!- (>वैकर-, वैकर्य- यक. पा.) पाग ४,१,८६; २,८०.

३वि-कर- वि√कृ द्र.

शांश्री १२, ९, १४; बीश्री १६,

१४: १७; माश्रौ २,३,१,१५<sup>६</sup>; निसु ५,५: १९; ९,१२: २०; -र्णस्य शांश्री १२,९,१५. विकर्णि,णीं--णीं वैश्री १९,४: १८; हिश्री १२, १, ४४; -र्णीः कौस् ४७,४६१1; -णीम् त्रापश्री १७,३,९; ४,७; १०, ९; काश्री १७,१२,२४; वौश्रौ; -र्जे: बौश्रो १७, २४: ९; २५-२६: १२; -ण्याम् श्रापश्री १७, ११, ३; वैश्रौ १९,६:३३.

विकर्णी-स्वयमातृण्णा- -ण्णे काथ्री १७,१२,२४.

विकर्ण्या(णी-आ)दि- -दि काश्री १७,७,११; २०. वैकर्ण°- पा ४,१,११७; -र्णः पागृ

१,४,१५‡<sup>11</sup>; -र्णाः वौश्रौप्र ३: ٠ ٩.

वैकर्णि-पाग २, ४, ६१; -र्णयः बौश्रीप्र ४१: १७; ४६: १. वैकर्णायन- पा २,४,६१.

वैकर्णेय- पा ४, १, १२४; -याः बौश्रौप्र ४१:८.

चि-कर्त-, °र्तन- वि√कृत द. वि-कर्तृ- वि√कृ इ.

वि-कर्मन्"-> °र्म-जीवन- -नम् विध ३७,११º.

विकर्म-स्थ- -स्थाः विध ५४, २७; -स्थान् वाध ११, १७; विध ८२, ४.

वि-कर्ष- प्रमृ. वि√कृष् द्र. आ)दि- -दीनाम् वैधौ ११, वि-कर्ण¹- -र्णम् आधौ ८, ६, १६; वि√कल् >वि-कल्ति- (>॰तिन्-पा.) पाग ५, २,८८.

a) तु. पागम.। b) विप. (ग्रह- [बृहस्पतिस्त-])। वस. उप. श्रर्थः ?। c) वैप १ द. । *d*) ऊषा-संज्ञा-। e) = विकटजङ्कां-(कन्या-)। f) बस.। g) = कम्प- ( निघातस्थिति-विज्ञेष-)। h) बस. उप. k) विप.। अर्थः ? (सप्र. आपश्री १२, १, ११ = २कर- । i) અર્ધઃ ? ા j) व्यप., नाप. (सामन्-) ।, द्विस्तक्ति इति पाभे.)। । ) = इष्टका-। वैष १ द.। m) व्यप. (तु. PW. प्रमृ.; वैतु, ज्यरामः स्वार्थे प्र. इति कृत्वा = वायु- [त. old.] )। n) प्रास.। o) विकर्मणा जीवनम् इति जीसं.।

वि-कल,ला- पाग ४, १,४१°; -ले श्राज्यो ७, २०; १४, १; -०ले अप ३६,९,३<sup>†</sup>b. विकली- पा ४,१,४१. वि-कलित− वि-√कल् इ. वि-कल्प- प्रमृ. वि √क्लुप् द्र. वि-कल्मष°- -षस्य श्रापध १, २२, ४; हिंध १,६,४. वि√कस्, विकसित कौसू १३६,१. वि-कसत्- -सित कौसू ९३,४३. त्रि-कसन->°ने<sup>d</sup> (>ने√कृ पा.) पाग १,४,७४, वि-कसित- -तः या ४, ९; -तम् या १४,३०. वि-कस्त- पा ७,२,३४. वि-कस्ति- -स्तिः आपश्री २१, २५, ९. वि-कासिन्-> °सि-पद्म-सददा--शः श्रप ७०<sup>३</sup>,४,२, वि-काकुद्- पा ५,४,१४८. १चिकार $^{\circ}$ ->वैकारि $^{\circ}$ -> °रि-मत-पाग २,२,३१ ह. विकारत्व- प्रमृ., °रिन्- वि√कृ द्र. वि-काल - - ले श्रापश्री १०,१३,६. विकास¹-(>वैकासेय- पा.) पाग ४,१,१२३. †वि√िकत् (ज्ञाने), विचिकिते आश्री

विचिकेत श्रापश्री १४, २९, १;

वि-चिकित्सत् - न्सन् वाधूश्री ४, 906:98. वि-चिकित्सा->°त्सा(त्सा-म्र)र्थ->°र्थीय- -यः या १.४. वि-चिकित्सित- -तः वृदे २,१४१; 988. १-२वि-किर-, १रग-, १रत्- वि√कृ (विक्षेपे) द्र. विकिरिद्र'- -०द्र शुप्रा २, २० ई. वि-कीर्ण- प्रमृ., °कीर्य वि√कृ (विक्षेपे) द्र. विक्किश्विल रेन - ले अप ५०,९,१. विकु**घास¹- (>** वैकुघासीय-) वि √कुट > वि-कुटित- -तः या ६, विकुट्यास<sup>1</sup>-(>वैकुट्यासीय-) वि-कुङ्मल°−>°ल-पलाश--शानि श्रप ६८,१,३०. वि-क्रण्ठ<sup>m</sup>->१वैक्रण्ठ<sup>n</sup>- -०ण्ठ विध ९८,५९. वैकुण्ठ-सायुज्य- -ज्यम् वैध १, 99,2. विक्रण्ठा°- •ण्डा ऋश्र २, १०,४७; बृदे ७,४९. २वैकुण्ड<sup>०</sup>— -ण्डः साभ १, ३१७; या ७,२; –ण्डम् ऋश्र २, १०, ४७; -ण्डस्य चात्र १३: २. वि-कुर्वत्- वि√कृ द्र. विक्ला- - लः भाग २,७ : २० ‡व.

२६: -तम् या ६,२२. †विकुसुक'- -कः आपश्रौ ९, ३,२२; हिंश्री १५,१,७१. विकुस्त्र- पाउ २,१५. वि-कूल<sup>8</sup>- - ले वाधूश्री ४,१८:३०. वि√कृ,विकुरुते याशि २, ६४<sup>t</sup>; भासू ३,५; विकरोति चुसू ३, १४: १६: भासू ३,७; विकुर्वन्ति भासू २, १८; विकुर्यात् निस् ४, १: 90: 92; 93; 94. विचकार वाश्री १,५,१,५‡". विकियते आपश्री ३, १.६, ११; ७,२७,६; ८, ८, २१; १९, ९; २१, १; बौद्य ६: १३; भासू. वि "कारयेत् श्रप १,१०,९<sup>t</sup>. वि-करण<sup>v</sup>- -णेभ्यः पावा ६,१. 96. विकरणा(ग्र-श्र)भाव- -वः पावा 3,9,40. विकरणा(गु-अ)र्थ- -र्थाः पावा ३,१,६७. वि-कर्नु "- - तीरम् पागृ ३,४, ८‡; −र्ने बौगृ ३,९,५°. २वि-कार- पाग ६, २, १६०; -रः श्राश्रो ३,६, ७; शांश्रो १, १५, ६;२,६,८××; श्रापश्रो; मीसू ५, ३,२×; -रम् शांश्रौ ९,१,२;२०, ४; आपश्रौ २४, १, १४; निस् १, १३: २३; श्रप; -रस्य तैप्रा १,२८; मीसू ७, २,११; ९, २,

वि√कुप्>वि-कुषित- -तः या ५, अप्राय ६,३. a) =वनस्पति-विशेष- इति पागम. । b) =देवी- । c) वस. । d) °कम्पने इति पाका. । e) व्यप. । f) अपत्यार्थे इज् प्र. इति पागम.। g) वैकारिमत-गाजवाजम् इति शाकटायनः (तु. पागम.) । j) वैप १ द्र. । k) विप. (सूर्यप्रतिबिम्ब-)। i) विकंसा- इति [पक्षे] भाराडा. । l) पू ८९० d इ. । m) = विच्या- । यस. । n) स्वार्थे अण् प्र. । मत्वर्थे प्र. इति । पक्षे । प्रभा., < विकुण्ठा- इति शक. नन्दपण्डितथ । o) श्रपत्ये क्षण् प्र. (पा ४,१,११२)। p) = बालग्रहविशेष- । q) सपा. श्रापमं २, १६,८ हिगृ २, ७,२ वित्रुलः इति पाभे. । 😗 नाप. (श्रप्ति-) । 🕓 विप.>नाप.(स्थान- [प्रवर्ण-]) । वस. । 🕇 धा. वैविध्ये वृत्तिः । u) सपा. भै १,७,१ ?विचकर इति पाभे.। v) = पारिभाषिक-संज्ञा- । w) = [ उपचारात्] देवता- ।x) = [ प्रकरणात् ] आवृत्ति- (तु. भाष्यम् ) ।

१५; —ताः श्राश्री ९, १, १३; ७,१६; श्रापश्री १४,१,४; १९, १४, १४; हिश्री; —रात् निस् ८, ४; १२, १३: ३०; मीस् ९,४, १; १२,१,४; —रात् शांश्री १, १६,११; माश्री ५,१०,३; ८,४, ३; २३, ३; माश्री; —रे श्राश्री २,१,३४; या १,१३;२,१; अश्रा ३,२,२२; पा ४,३,१३४; पावा; मीस् १०, ४, २०६; ८, १८६; —रेण या २,१; —रेषु श्रापश्री ७, २७,२; —रे: अप ६३, २, १; विघ ८०,१२.

वैकारिक- -कम् शंध ८३; -के हिश्री ८,४, ४. °विकार- -रस्य पावा २,४, ८५; ३, १,८३. विकार-ख- - स्वम् मीस् १०,१, ३१; - त्वात् मीस् ४,३,३. विकार-निर्देश- -शः पावा १, २,२७. विकार-पृथक्तव- - त्वात् मीसू ७,२,१६. विकार-छोप--पौ तैप्रा १,५६. विकार-वचना(न-आ)नर्थेक्य--क्यात् पावा २,४,३२. विकार-शास्त्र- -स्त्रम् ऋषा २,५. विकार-श्रवण- -णात् श्रापश्च २१,६; हिशु ६,६५. विकार-स्थान- -नम् निस् २, ८: ९; -ने मीस ११, ३,५०. ?विकारस्थूणामूलावतक्षण--णानि कौस् ११,८. विकारा(र-श्रा)गम- -मेपु पावा ₹,9,9.

विकारा(र-श्र)ध- -र्थम् निस् ४,१: ११; पात्रा ५, १, ६७. विकारा(र-श्र)वयव- -वयोः पाना ४,३,१३३;१५३.

विकारावयव-युक्तत्व--त्वात् पावा ४,३,१५३.

२;हिश्रो १२,४,४;कोस् १२४,२ वि-कृत- न्तः शांश्री २, ५, १०; माश्री २,४,२,३२; ४२;४,२२; २६:२९××; निस्; -तम् वौधौ २६,२४: १७; पाय २,७, १७; अप **७०<sup>२</sup>, ६, ३**; १०, ५××; शंध; -तस्य पावा ८, ४, १५; -ताः श्रा ७२, ३, ८; श्रापध १,१७,३९; हिंघ १, ५,७०; -तात् पावा २, ३, २०; -तान् शांश्री १५,१५, १०; -तानाम् श्रप ६८,२,४७; -तानि श्राश्रौ ८, २, २; द्रप ७०<sup>२</sup>, ७,१९; ७१, ४, ४××; शंध; -ते कीसू १९, २१; २५, ३२××; श्रप ७०<sup>२</sup>, ६, ४; तेप्रा; मीस् १०, ७, ६४°; -तेन वैताश्री ३०, ८; -तेभ्य: वैश्रौ २१,१०:८. विकृत-जनन- -नम् श्रप ७०३. 99,98.

विकृत-ज्योतिष्क- -प्कः या ५,

विकृत-त(म>)मा- -मा निसू

२,८:१७.

विकृत-नम-मुण्ड-वण्ड<sup>व</sup>- -ण्डः श्रप १,३२,५.

१विकृत-रूप- -पे वौगृ ४, ९, १०.

२विकृत-रूपº--पाः वाध १४, ४२.

विकृत-शब्द- -ब्दे बीगृ ४,९,

१विकृत-स्वर- >ेशे(र-उ)प (धा>)ध°- -धे ऋप्रा ११,४८. २विकृत-स्व(र>)रा°- -रा अप ६४,२,६.

विकृता(त-अ)क्ष- -चः पावा ६, ३,३.

विकृता(त-म्र)ङ्ग<sup>0</sup>- -ङ्गः श्रप ६९,३,२; -ङ्गाः अप ७१, १९, ४.

विकृता(त-श्रा)ःमन्<sup>e</sup>— -त्मानः श्रप ७१,४,२.

विकृतात्म-क- -काः श्रप ७१,२,३; ५,४; ८,४. विकृता(त-श्रा)दि- -दी ऋपा

१०,७. विकृता(त-श्र)द्भुत-दर्शन!--नम् श्रप ६४,८,९.

विकृता(त-त्रा)हार---रम् श्रामिष्ट ३, ४, ४:२९; ११,

वि-कृति(यपा.)— -तयः या २,२<sup>६</sup>; —ितः भाश्री ६, १६, १<sup>1</sup>; श्रप ४७, २, ६; ६७, २, २; शुस ४, १८७<sup>1</sup>; श्रश्र ३, १<sup>1</sup>; १३, ३<sup>1</sup>; ऋप्रा १६,८९<sup>1</sup>; ९२; पावा २, १, ३६; उनिस् २:१८<sup>1</sup>;

a) विकारः इति जीसं., स्रविकारे इति केवलानन्दः। b) तु. जीसं.। c) °तौ इति जीसं. प्रयासं.। d) इस. $\rightarrow$  मलो. कस.। e) वस.।; f) इस. $\rightarrow$  वस.। g) = [धातुज-] नामन्-। h) = विकृति-याग-। i) = छन्दो-विशेप-।

पिं ४, ३º; मीसू ५, १, १९b; -ती श्रद्य १३, ३ª; -तेः भाशौ ६,9६,२<sup>b</sup>; हिश्री ३, ८, ३८<sup>b</sup>; पा ५,१, १२; मीसू ५,४,२२<sup>b</sup>; -तो ब्राध्नी ७, १, १९b; काश्री .१,५,४<sup>b</sup>; १०, ३, १०; श्रापश्रो २४, ३, ५०<sup>b</sup>; ४, १९; हिश्री; -त्या काश्रौ १६,५,९; पागृ १, १४,५°; श्रप ७२,३,१३.

वैकृत--तः मीसू १२, २, ३०: -तम् भाश्री ६, १५, ७; श्रप ६७, ३, २; ७, १; मैश्र २; मीसू ५,१,२७; -ताः ऋप ४७, १, १; -तानाम् ऋप्रा ६, १६; -तानि हिश्री १६, ७, ८; -ते श्रव ७०१,६,३; –तैः हिश्री १६, ७, ८; मीस् १०, ३, ११.

वैकृती- -तीः श्रापश्री ८, १०, १: -तीभ्यः भाश्रौ ९, ६,३; माश्री ५,१,१०,५५.

वैकृत-स्व- -स्वम् सीस् १०,५,३४; - खात् लाश्री १०, ٠ ٧,٦.

वैकृत्य- त्ये अप ७०3. 93,4.

बैकृत्यो(त्य-उ)द्वर्तन--नानि अप ६४,६,४.

विकृति-द्शीन- -नात् काश्री ३, 4,8.

वि-कियमाण- -णे शांश्री ९ ६ ₹0.

वि√कृत्(छेदने),(वि)कृन्तत् वृदे ६,

८२†; विकृन्तेयुः माश्री ५, १, 90,49.

वि "कृणित्त बौश्रौ ४, ६:५७; वि-कर्त<sup>c</sup>->वैकर्त<sup>a</sup>- -र्तस्य श्राश्री १२,९,१२<sup>२</sup>.

वि-कर्तन- -नम् या २,२२; -नात् शांश्रो ४,१९,७; या ५,२१; ६, २६; -ने माश्री ६, १, ७, २७; -नेन या २,२२.

विकर्तन-द्(न्त>)न्ती<sup>6</sup>- -न्ती या ६,३०.

वि-कृत्त- -त्तात् या ६,११; -त्तानि भाश्री ७,२१,११.

वि-कृत्य वौथ्रौ १५, ३१: २४; या १०,१२‡.

वि-कृत्यमा(न>)ना- -ना अश्र १२,५ (४)‡<sup>1</sup>.

चि-कृत-, वि-कृति- प्रमृ. वि√कृ द्र. वि√कृप्, विक्षेति काश्री १६, ८, १५: श्रापश्री १७,१२,७; बीश्री १०,४८: ३४; ४९: २; माश्री ५५; ५७; हिश्री १२, ४, १; विकर्पन्ते वौश्रौ १४, ३: १२; विकर्षेत् वीश्री २०,१४: १०: २२,९ : १५. †विकृषन्तु आश्रो २,२०,४h.

वि" अकुक्षयाः वाध्रुश्री ३,४१ः ۷.

विकर्पयति या १४,३१. वि-कर्ष- पाग ५ १,६४; तैप्रा ११, ३¹; -पं:¹ गोगृ १,५,७; या ३, । ९; -पेंग<sup>k</sup> शांश्रो १३,१,७; निस् १,१ : १८; बृदे ८, १२∙: ऋप्रा १७,४७.

वैकपिक- पा ५,१,६४.

वि-कर्षण1- -णम् वौश्रौ २५.३० : १६; माश्रौ ६,२,४,१२; वाश्रौ २,२,३, १९; -णे बौधी २२, 5:94.

वैकर्षण<sup>d</sup> -- णान् वाश्री २,१,५,

वि-कर्पत्- -पंन् श्रापश्रौ १७, १२, ८; वैश्रो १९,६ : ५७.

वि-कर्षिन् - -िर्षणा श्रप ५८२,१,९. वि-कृष्ट- • एम् वाधूश्री ३,४६ : ६.

विकृष्ट-तम- -सौ वीश्री २६, २३ : ७.

विकृष्ट-देह<sup>0</sup>--- हाः या १०,२२. वि-कृष्यमा(ग्)णा- -णाम् वैताश्री २८.१३.

वि-ऋह्यत्- - स्यत्स द्राश्री १४, ४, ४; लाधी ५,८,४.

६, २, ४, ११<sup>६</sup>; वैध्री १९, ६ : चि.√क (विक्षेपे), विकिरति वैग् ४, रे:९; विकिरन्ति श्रप ५८<sup>२</sup>, २, ९: विकिरेत् बौगृ ४, १, ३: वैग्र ४,४: १७; गौध १५,२६. ३वि-कर"- -रम् गौपि २,४,१८० १वि-किरº- -रः श्रापश्रो ९, ३, २२<sup>‡p)व</sup>;हिश्रो १५,१,७१<sup>‡p)ग</sup>; पा ६, १, १५०<sup>1</sup>; पावा ६, १, १४६<sup>1</sup>; -राणाम् श्रापध १,१७, ३२"; हिध १, ५, ६३"; -रान् त्रापथी २०,१४,५<del>†</del>5.

 $a) = \varpi$ न्दो-विशेष-। b) = विकृति-याग-। <math>c) नाप.। कर्तिर कृत्। d) स्वार्थे भण् प्र.। e) वस.। f) कृत्य° इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. शौ १२, ५,२८)। g) सपा. वाश्रौ २, २,३,९७ परिकर्पति इति पामे.। h) पाभे, वैप १ विक्रधन्तु टि. इ. । i) अश्मन्तुर्जम् (तै ४,६,१) इत्यादिपश्चानुवाक-संज्ञा- । k)= पथरमाव- (l) भावे कर्तिर च प्र. (m) सप्र. श्रापश्री १६,१९,८ बलीवदीन् इति पाभे. (n)= २विकिर- (m)उप. कर्मणि अप् प्र. । o) कर्तिरि कः प्र. (पा ३,१,१३५) । p) = श्रिविनिशेष- । q) पामे. वैप १, १८१८ d इ. । r) = पक्षिन- । s) मा २४,२० प्रमृ. बिककरान् इति, काठ ५०,४ विकरान् इति च पामे. ।

२वि-किर³- -रः विध ८१, २२; -रम् अप ४४,४, ३; वाध ११, २४; शंघ १९५. वि-किरण- -णम् विघ ७३,२३b. वि-किरत्- -रन् विध ८१,२१. वि-कीर्ण-> र्ण-तर- -सम् या ८,९. विकीर्ण-मात्रा<sup>c</sup>- -त्राः या ११, 93.

विकीर्ण-रिस्म<sup>त</sup>- -श्मयः

42.8,9. वि-कीर्य वेंग्र ५, ३: १३××; गौपि. वि√क्लुप्, विकल्पते हिश्री ९,८,५; वाश्री ४,६,२३; बृदे २, १५१; विकल्पेते लाश्री ६, १२, १४३; १०,५, १८; विकल्पन्ते श्रापश्रौ ५,२०,१४; १२,२७, १५; १४, ५,१; बीश्री; विकल्पेरन् श्रापश्री ९,१२,७; १्५, १८,१६; हिथ्रौ; मीसू १२,३,१०;१३,२,३६. विकल्पयति क्षसू ३, १०: २४; ११:२८; विकल्पयन्ति निस् ५, ७: २१; न्व्यकल्पयत् कीय १, १२, ६; शांग्र १, १९, ६; विकल्पयेत् जुस् ३,९:४; १४. वि-कल्प- -ल्पः श्राश्री १, १२, ५; २, २, १२; ३, २, १४; शांश्री; -त्पस्य मीसू १०, ८, ४; १६; –ह्याः लाश्री ७, १०, १३; ८, १२,५; ९,११, ५; जैग्र १,१७ : १; द्रायः; -ल्पे काश्री १,४,१४; हिश्री ३, १, २४; वीप १, ९: ११कः भीस ६, ३, २८××; -ल्पेन श्राप्तिगृ ३, १०,४: २९; वाध २२, १४; गौध १९, १९;

मीसू १०,५,५९. वैकल्पिक- -कः माश्री ४,२. २८: -कानि श्राश्री २,१, २७; 0,9,90. विकल्प-मृत- -ती शांश्री १,१६, विकल्प-वत् मीसू १२,३,१४. विकल्पा(ल्प-अ)र्थ,र्था- -र्थः वैश्री १९,५: ९; हिश्री ७, ३, ७०; -र्थम् वैधी १३,१२:११; -र्थाः त्रापश्री १९,१८,११;२१, १३,१३; २४,४,१३; हिथ्री १, २,३;७,४९××; याशि २, ५७; -र्थानि वैश्रौ १,९: १०; हिश्रौ ₹,३,३३. वि-कल्पयत्- -यन् निस् ५,७:२२; २४; -यन्तः निसू ५, ७:२३<sup>२</sup>. वि-कल्पिन्- -ल्पी वाध ३, २०; बौध १,१,८. वि-करूप्य- न्रुप्यः लाश्री ४,७,९. †वि-केश<sup>6</sup>- -शान् व्यापमं २, १३, १२; श्राप्तिय २, १, ३: २१; भागृ १,२३:१३: हिगृ. †विकेशीº- -शी¹ श्रापमं १,४,९; श्राप्तिर १, ५, २: ५४; कारः कौसू १२६,९. वि-केसरव- नाः अप ५२.५.५. वि-ऋद्यत्- वि√कृप् द्र. वि√कम् <sup>ह</sup>, विक्रमते श्राग्रिय १, ६, ३: ३३; या १२,१९; विकामति शांश्री ४,१२,५; विक्रमे वौश्री

६, ८; वि∵कमस्व वाध्यी ३, ५२: २५; †ब्यकामत् श्रापध्रो ५, १८,२; वैध्रो १,८: ८; हिश्री ६,५, १६; ब्यक्रमथाः वाधूश्री ३,५३: १७. †विचक्रमे श्राधी १,६,१; ३,८, ٩; ٩٥,٩४; ٤, ٤, ٤; ٤, ٤٠; श्रापश्री; या१२,१९∯; विचक्रमु: कागृ ३, ५‡; †ब्यकंस्त<sup>1</sup> शांश्री ८, १२, २-५; माधौ १, ४, ३, ११<sup>३</sup>; वाधौ १, १, ४, २२<sup>२</sup>: †वि" अकंसत श्राश्री ८. ३. २३; शांध्री १२, २३,४; वैताध्री ३२,२६. विक्रमयति काश्री १५, ६, ९; माश्री ४,४,१८; जैश्री ११:२४. १वि-फम(बप्रा.)¹- -मः तेप्रा १९,१. माशि ५,८२; कौशि २८; -मम् ऋप्रा १३, ३०<sup>k</sup>; उस् ८,१९<sup>k</sup>; -माः कौशि २६; २९; ३३; -मेपु कौशि २९; -मी काश्री १९, ५,9५<sup>1</sup>. वि-क्रमण- -णम् वाश्री ३, १, १, ३९५; जैथ्रौका १६३; ऋषा १४, ५८: - में ने प्रापधी ११.५.१: हिश्री ७,५,३५. वि-ऋम्य शांधी १, ४, ३; श्रापधी; विकम्यऽविकम्य वाधुश्री २, 99:8. वि-क्रान्त- -न्तः<sup>m</sup> ऋषा ४,३५;७८; -न्तम् मंबीश्री १०, ५६: ११;

११,७: २५××; वाधूश्री; -न्तेपु

वाधूश्री ४, ३२: १.

विकान्त-गतिव--तिः या ६,३०. a) भाव., नाप. ([दर्भेषु विकीर्ण-] श्रज्ञ- )। भावे कर्माण च कः प्र. (पावा ३, ३,५८)। b) विकरणम् e) बैप १ इ.। f) पांभे. बैप १ विकेशी खि २,११,३ टि. इ.। इति जीसं.। c) कस.। d) वस. । h) परस्परं पामे. । i) = श्रनुदात्त-विशेष- । वृद्धयभावविकल्पः उसं. (पा ७,३, g) पा १,३,४१ परामृष्टः द्र.। ३४)। j) सकृद् उत्तरेण संधिरार्पः । k) विसर्जनीय-संज्ञा- । l) = प्रकम- ।. m) = संधि-विशेष-।

श्राश्री ५, १९, ३; ८,१२, ७;

शांध्रौ ८, ४, ३; काश्रौ; ग्रुप्रा

₹. २१:२**†**";

†विक्रमस्व

विकान्ते-ज्योतिप्क - - प्कः या 4,20. विकान्त-दर्शन"- -नः या६,३०. वि-फ्राम<sup>b</sup>-- -मेषु वौश्रौ २, १२: २३; हिश्रो ३,३,१०. १वि-क्रम- वि.√क्रम् इ. रवि-क्रमº- -मः तेषा २४, ५. १विकिय°--यस्य जैश्रौ १: १७. वि-क्रियमाण- वि√कृ इ. वि√की<sup>व</sup>, विकीणीते वौध २, १, ५३<sup>४</sup>: ५४: विक्रीणाति भाश्री १०,१३, ७: वैघ ३, १४, ३º; विक्रीणताम् विध ५, १२६; †विकीणावहै श्राश्री २,१८,१३; बौश्रौ ५, १०: २२; विक्रीणीत गोगृ १, ५, २४; विक्रीणीयःत् वागृ १,२३; श्रापध १,२०,१३; हिंघ १,६,२७; विकीणीरन् वाध २,३१. वि-ऋय- न्यम् शंघ ४०५; -येषु श्राप्तिग्र २,७,७ : ३; -यैः विध 46,90. १विक्रयिक- पा ४,४,१३. २वि-ऋषिक- पाउन्न २,४४. वि-ऋयिन् - - यिणे काश्रौ ७, ७, १९; -यी काश्री ६, ७, ४; ७, ६, २; वैश्रो १२, १५:३××; विध ५, १७४; वैध ३, १४, ५: मीसू ३,७,३१. -णन् बृदे ४,१३३.

वि-क्रीय भाशि १२ %. वि-क्रेतृ - -ता शंध ४०५; विध ५, १६६; श्राज्यो ५, १०. वि-क्रेय- -यम् वौध २, १, ५५; -यस्य विध ५,१७४. वि√कुञ्>वि-कुष्ट - - प्रम् माशि १६, १३; साशि २, ८४; नाशि १,३,१;६<sup>२</sup>;१३. वि-क्रोशनb- -नः सु २३,४. वि-क्रोशयित्- -ता या २,२५. वि-क्रोध\*- -धः श्रापर २३, २. वि√िह्नेद्>िव-िह्नित्त - नेः पावा १,४,२३. वि-क्रिध1- -धः शांश्री १६, १८, १८1; बौश्रौ १५,३७: १; १८, १: ५‡; वाधूश्री ३, ९९: ३; भाशि ४८‡? : -धम् श्रापश्री २०, २२, ६; हिश्री १४, ५, ४; -धस्य वाश्री ३, ४, ५, वाधूश्री ३,९९ : ६. वि√क्किश् >िव-क्रिश्य माशि १२, वि-क्रिष्टां -- एम् ऋपा १४, ७. वि-क्रेश- -शः ऋप्रा १४, २५. विक्की<sup>™</sup>(>विक्की√कृ पा.) पाग१,४, ٤٩. ?विक्षण->°ण-त्व- -त्वम् माशि १३, वि-फ्रीणत्- -णतः विध ५, १३०; वि-्रश्वर्, विच्ररित शांश्री १८, २२, वि-्रखाद् >†वि-खाद् - -दः अप

विक्षारयति वाश्रौ १,७,२, ४१; ७८: ३, २, ७, ५१: विक्षारयेत वाश्रौ ३,२,७,७६. वि-क्षरत्— -रन्तम् आपश्रौ १५, १०, १३; काश्रोसं ३६:१६: भाश्रौ ११, १०, १४; वैश्रौ: हिपि १४: ९. वि√त्तल्>वि-क्षाल्य वीश्रौ ७, ६ः 94; ८,9: 95; 5:99. श्विक्षाº-(>वैच- पा.) पाग ४, ४, **६**२. वि-क्षाम- वि√क्षे द्र. वि-क्षाव- वि-√श्च इ. वि√िक्षप्, विक्षिपति श्रापश्री २, ८, ५; ३, ६, ८; कौसू १९, १८; विक्षिपन्ते श्रप ७०१,८,४. वि-क्षिप्य वैगृ १,३: १६. श्विद्धि(प>)पा<sup>p</sup>- -०†पे माश्री ४, ६,२;३. १७: भाशि ४८†१ : -धाय वि√क्ष>वि-क्षाव- पा ३,३,२५. वि√द्तै>वि-क्षाम- -माणि शांश्री ४,१२,१; -मे श्रप्राय ४.१. वि√दमाय्>वि-क्ष्मापय(त्>)-न्ती- -न्ती या १०,७. वि√खन्,विखनति कौस् ४६, ५१; १३७,१२. वि-खनन- -नात् या ३,१७. विखनस्य- -नाः वैश्री२१,१८:७; वैध २,५,९;३,१५,१३; ४,८,१३. ४८,१०५; निघ २,१७.

a) वस.  $1 \ b$ ) = प्रमाण-विशेष-  $1 \ c$ ) वि-ऋय- ( $\langle a \rangle$ % ) इति संस्कर्तुः शोधः  $1 \ c$ e) विक्रीणीत इति C.। f) वेतु. पा ३,२,९३ सोपपदादेवेति । g) = [उच्चैहच्चारसे] १८ परामृष्टः इ. । वृत्ति-विशेष-। h) = प्राणि-विशेष-। i) वैप २, ३खं. द्र.। j) = कुष्ठिन- इति c. भाष्यं च । k) विक्रद्ध इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. तैत्रा ३, ९,१५,३ तैत्रा १, २,३)। l)= वर्णदोप-विशेष- । m) विकारे श्रव्य. । ०) <√विक्ष् इति पागम.। हिंसायाम् इति वामनः, विचारे इत्यपरः (तु. पागम.)। n) विक्षि॰ इति मूक्तो.। p) =त्रासुरि-गवी-। व्यु.?। सप्र. मै ४, ९,१७ बीक्षा- ( < वि√ईक्ष् ) इति [पक्षे] BW, प्रमृ.। श्विभिषेत् इति पामे. (तु. संस्कर्तुः टि.)। q) = ऋषि-विशेष-। व्यु. श्रे <िव√खन् इति MW.। r) वैष १ द्र.। <sup>₹</sup>~४-प्र•११

श्विखुर°- न्स्म् हिरु २,३,७<sup>†</sup>०. वि-ख्यं - पावा ५,४,११९. वि√ख्या,†व्यख्यत् शांश्री ९, २८, १०; कार ५५,३; ७१,१८; गुअ ४, १४; †वि "सस्यत् श्राश्री ४, ७, ४; शंधी; या १२,१३; वि(अख्यत्),वि(अख्यन्) वैगृ २, 9.905年 व्यक्तिव्यपत् या १२,१३. वि-ख्याप्य वौघ ४,१,२२; गौघ. वि-ख्याय वौश्रो १०,२: १९५. वि-ख्ये पा ३,४,११. १विगण- -णम् बीश्री १८, २४: २०. विगद्यक - - काः वीश्रीप्र १४: १. वि√गम्, १†व्यगमत् श्रथ ४४, ४, १०; विध ७३,२८. वि-गत-> °त-कल्मप'- -पम् श्रप vo,9,0. विगत-स्वच्1- -स्वचम् वैश्री १, 9:94. विगत-मत्सर1- -राः वौध १, 9,4. विगत-स्नेह'---हे श्रप ६३,२,२. विगता( त-अ )निल-चे( ए। > ) ए- - एस् वेग् ५,२:१. विगता(त-श्र)शेष-कल्मप<sup>6</sup>--धम् विध १,३६. वि-ग(र्भ>)र्भा<sup>17b</sup>- -र्भाम् वौश्रौ

२२, ३: २६.

वि√गई>वि-गर्हित,ता- -ताः श्रप

|?विग $\hat{\mathbf{E}}$ -(>विग $\hat{\mathbf{E}}$ (त्>)णी- पा.) पाग ५,२,१३५. †वि√गा, श्व्यगात् भाश्री ६,४,२; हिश्री ६, ६,१९; पाय २, १६, ३º: विगात् आपश्री ६, ६, ८; १४,२०,७; बौश्रौ १४,५:३५; २०,२० : ३५. ७: २र्‡; वि(अख्यम्) ऋत्र २, वि√गाह्, विनाहते आश्री ५, १२, १५+: श्रापश्री १६,११,१२+; वैश्रौ १२, ६ : ११; १८, १० : ५मं; हिश्रौ ११, ४, १२मं; †विगाह्याः शांश्री १२,१५,१. †विनाह'- -हम् श्रापश्रौ ५, १०, ४; माश्री १, ५, २, १४; वाश्री १,४,२,५; हिश्रौ ३, ३,३६. वि-गाह्य वैश्री १६, २४:१४; वैग्र १,३:५. वि-गुण्- -णम् श्रप ७०,१२,३; --णे काश्री १,२,१८. वैगुण्य- -ण्यम् श्राश्री १२,४, १४; -ण्यात् मीसू ५,१,३०;६, १, ३०; ४, ११; ५, २३; ६, १; १२,२,१८. वि-गुल्फ - -ल्फम् आधी १२,८,३५; স্থায় ৪,৭,৭৬<sup>1</sup>. वि√गृह,ग्रह,विगृहाति काश्री ७, ६, ५, ९, १४, ८, १०, ३, २१; २०,४,२८; श्रापश्रौ १४,१, ८; २४,११, ८; वाधूश्री; व्यगृह्यात् वाधूश्रौ ४,८३:४; विगृह्धीयात् काश्री २५,१३,५; बोधी २१, \$፡\$; ፝፞**ጚ**ፄ, २३፡१०××. ५८<sup>२</sup>,३,६; -तेषु त्राज्यो ७, ७. शैशि ५३; ५८.

विगृह्यते माध्रौ २,५,३,१: श्रश 2,9,90; 92;92; **3**, 9, 4<sup>2</sup>; विगृह्यन्ते वौश्रौ २६,९:११. **†**वि-गृहीत- -तः श्रापश्री १६,२९, १; वैश्रौ १८, २०:१; हिश्रौ; -तात् पावा ४, २, ९३; ६, १, 909. वि-गृह्य शांश्रौ १०, ८, ११;१३,२; ८; काश्रौसं ३०: ७; श्रापमं. वि-गृह्य- -ह्यात् शौच ४,७८. १वि-ग्रह(वप्रा.) - -हः आश्री ८, 9, 90"; ₹, 9२; 9२, 9६; काश्रौ ९,१४,१३<sup>n</sup>; श्रव ५३,६, २º; ६४, ७, ५; अत्रा १, १, १०××; शौच ४, ३; पावा १, २, ६४<sup>р</sup>; -हम् वाश्रौ ३, २, ५, ५७; अप ५१, २, ४º,६३,३,२º, बीघ ४, ७. ३º, -हात् बृदे २, १०६<sup>p</sup>; पावा १, २,१८<sup>p</sup>; -हे अप ३३, २, ४°; ऋप्रा" ४,४२; ५,३२;५६:७, ६; ८,१; ऋत ३, ८, २; पावा '२,२,२९<sup>p</sup>; —हेण बृदे २,११२; या १,४; पावा ३,१,२२. विग्रह- -हात् पावा ३, १, १३१. विग्रह-दर्शन- -नात् पावा ५,१, विग्रहा(ह-श्रा )दित्यग्रह-प्रति-ंषेध- -धात् काश्रौ १२,५,१८. विप्रहा(ह-अ)भाव- -वात् पावा 4,8,0, वि-ग्राहम् आश्रौ ५,९,२०; ८,३,८;

a) ऋर्यः व्यु. नः b) सपा. श्रापमं २,१४,१ भाग १,२३:१६ विधुरम् इति पामे.। c) वस. उप. d) = ऋषि-विशेष-। e) माङ्योगे अढागमः (तु. सपा. गौषि २,५,१२ व्यपगात् इति पामे.)। ≪नासिका- । g) वस.>क्स.। h) = मध्यहीना-। i) पामे. वैप १ विगाहते मै ४,१२,५ टि. इ. । f) वस.। k) = प्रभूत- (तु. वि-फल्फ-)। व्यु. १।i) उप. कर्तरि कृत् । l) जीसं. द्विगु° इति पाटभ्रंशः । m) भाष., नाप. n) = वि-भाग- n = 2 = 2 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1

काश्रौ १८, ५, १६; श्रापश्रौ; वियाहा३म् वौश्रौ ७,१०: २. श्वि-ग्रº- पावा ५,४,११९. २विग्र<sup>७</sup>- पाग ४,१,१२३<sup>c</sup>; २,८०<sup>d</sup>. वैग्रि- पा ४,२,८०. वैग्रेय- पा ४,१,१२३. ३विग्र- √विज् द्र. विग्रज°- (>वैग्रजेय-) वि√प्रथ्,न्थ्, विप्रथ्नाति वौधौ ११, २: १६;१८; २२,१३: १६. वि-ग्रथित,ता- -तम् श्रापश्रौ २२, १६,३: हिश्री १७,६,३१: -ता वौश्रो ६,५:१७. वि-ग्रय्य वौश्रौ ५, १७:५; ६, १७: 96; 98: 20; 29: 29××; कौगृ. वि√ग्रह्, १वि-ग्रह् वि√ग्रह् द्र. २विग्रह e- (>वैग्रहि- पा.) पाग ४, ٦,८٥. वि-घन-,विघनिन्- वि√हन् द्र. वि√घस्> वि-घस<sup>1</sup>- -सम् वौध 2,0,29. वि-घात-, °तिन्- वि√हन् द्र. वि√घृप् >वि-घृष्ट- -ष्टम् सु ३०, वि-म्न-, विघ्नती-, विध्नित- प्रभृ. वि√हन् द्र. √विच् पाघा. रुघा. पृथग्भावे, विवेच श्रश्र ६,६१. विविचि<sup>ष</sup> -चये आश्रौ ३, १३, ५;

शांश्री ३, ४, ४; काश्री २५, ४,

३१; आपश्रौ ९, ३, १८‡;२३;

वौश्रौ; - †चिम् माश्रौ ५, १,२,

१७: श्रप्राय २, ७. वैवि(च>)ची $^{h}$ - -ची माश्रौ ३, ४, ४; -चीम् अप्राय ५, ५; -च्यो माश्रो ५,१,२,१७. विच->विच-प्र( च> )चा - पाग 2,9,02. विचिक्तल-पाउभो २,३,१०८ वि√चक्ष्, †विचष्टे आपश्री १६, १६, १; माश्रौ १, २, ६, २५; वाश्री; निघ ३, १५; या ७, २२कुः १०, ४६कुः, विचक्षते या १२,२७: †विचक्ष्व हिथ्रौ १०, २,३६: श्राप्ट ३,५, ७; शांप्ट. वि-चक्षण - पाउमो २, २, १२६; पाग ८,१,२७; -‡०ण श्रापश्रौ १०, १२, ८; भाश्रौ १०, ७, १५: माश्री; -णः श्रापश्रौ १९, ३, ७‡; वाधूश्री ४, ९४<sup>५</sup> : १०;९६ : १<sup>व</sup>;२<sup>व</sup>; हिश्री; कप्र १,८,२; अप २६,२,२; शंघ ४१०; बौध १,१०,३१; -णम् आश्री ४, ६,३‡; शांश्री ५,९,१६‡; श्रापश्रौ १०,१२,७; बौश्रौ; पाय ३, १५, २३१<del>†</del>¹; -†णस्य शांश्रो ६,८,१४<sup>२</sup>; जैश्रो १४: १३; -णै: विध ७७, ८; ऋग्र ४,६; भाशि २५;१२९, विचक्षण-चनसितव $(\pi >)$ ती  $^{1}$ --तीम् काश्रौ ७,५,६k. विचक्षण-व(a > )ती- -तीम् $^k$ बौश्रो ६, ६: ७:२०: वैश्रो १२, 99: 3. विचक्षणा(ग्-श्र)न्त,न्ता¹-

-न्तम्<sup>m</sup> वैश्रौ १२, ११:३; -न्ताम् द्राश्रौ ७, ३,१२; लाश्रौ ₹,₹,9४. विचक्षणो(ग्-उ)त्तर'- -रम् वैताश्री ११,१९. वि-चक्षस्<sup>8</sup>- पाउन् ४,२३३. †वि-चक्षुस्- -क्षुः™ त्रापश्रौ ६, १९, १; हिश्री ६,६,१७. वि-चतुर1- ११ ५, ४, ७७; -रम् શાંશ્રૌ १८, २३,१२. वि√चर्, विचरति वाध १,१३; शंध ७:८; विचरतः श्रापमं २, २०, ३१º: विचरन्ति वैश्रौ १४, ५: २; †या २,१६∮;४,१९; १३, १३: वि" चरन्ति माश्री ५, १, २, १७५; †वि (चरन्ति) श्राश्री

१६.
विचारयति निस् ३, ८: १; ९,
१: ५२; विचारयन्ति निस् ५,
७: २७; ९: १५४×.
विचार्यते निस् ५,५: २३.
विचार्यते उस् ८,२३.

३, १३, १२; बौश्रौ; विचरामि

बृदे ८, २७; विचर शांश्री १२,

१५, १‡; विचरेत् वाध १०,

†वि-चरत्- -रन् श्रापश्रो १५,१९, २; वौश्रो ९, १८: ८; भाश्रो. विचरन्ती- -न्ती शांग्र ३,१३, ५º.

वि-चार,रा- पाग ५, २,३६; -रः श्राश्री १,५,३३; निस् ५,१० : १; -रम् भाश्री १०, ८, १२; -रयोः लाश्री ९, ३, ७; ११,१;

a) वि-ख्य- टि. इ. । b) व्यप. । c) विद्यज्ञ इति पाका. । d) द्रार्थः ? । e) तु. पागम. । f) = श्रज्ञ-शेष- । उप. कर्मिण प्र. । g) वैप १ इ. । h) = इष्टि-विशेष- । तु. काश्रौ २५,४,३१ । । i) शोधार्थ वैप १ विचक्षण खि ४, ८,५ टि. इ. । j) कस. । k) सपा. विच< विचक्षण खि ४, ८,५ टि. इ. । j) कस. । k) सपा. विच< विचक्षण वित्ता e0 पामे. वैप १ विचक्षः मै १,५,४;१९ टि. इ. । e0 पामे. वैप १ विचक्षः मै १,५,४;१९ टि. इ. । e0 पामे. e0 पामे. वैप १ विचक्षः मै

२,१०: १;१४: २४; -राणाम् निस् ८. १०: ११; -रान् क्षुस् 3,9: 9: -रे गुप्रा २,५३<sup>b</sup>. १विचारित- पा ५,२,३६. वि-चारण--णम् अप ६४, ५, ७; -णे शुप्रा ६,२०. विचारणा(ग्र-म्र)धे- -र्थे १,४. विचारणीय- -यम् वैध ३, ४, 90. वि-वारणा- -णा शंध ३४९. रवि-चारित- -तम् अर ७०, ११, १: भास २,१२. १ विचारितसमुचयोः मास् ३,४. वि-चारिन् - -रि<sup>c</sup> आश्रौ ९, ७,२४. विचारिणी- -०णि बीधी १३. २४: १२+. वि-चार्य वैष १,३,४; जैश्रीका. वि-वार्यमाण--णानाम् पा८,२,९७. †वि-वर्षण<sup>व</sup>- -णम् वौगृ २, ५. 87. †वि-चर्पणि°- -िणः श्राश्री ७,४, ४: शांश्रौ १, ६,२; ११, १३, ३१; १८, ८, ८; श्रापश्री; -०णे द्राश्री १,४.५; लाश्री १, ४, २: वैताश्री २१,२. वि√चल्, विचालयेत् श्रापश्री १२ 95,5; \$4, 95,90; \$6,23, ७; भाश्री ११,२०,६; वैश्री १८, 90: 25.

-रा° डिनस् २ : ३४; -राः धुस् । शविचष्टि- -ष्टिः हिर २,१६,५९ है. वि√िच(वया.),विचिनोति काश्रोध ७. इ. २; ७, ८; बौश्रौ १२, ६: ८; साभ्रौ १०, १३, ११<sup>६</sup>; वाश्रौ ३,३,३,२७; वैताश्री १३, ७१; कागृ ३१, ३<sup>h</sup>; कौसू १७, १७; २४, ४<sup>1</sup>; या ५, २२‡; वि... चिनवत् चेत्रीश्री १०,३६: १८; ३८ : २६; ४० : २२; ४३ : ५; ४६: ५१××; विचिनुयात् श्चापश्रौ १०, २०, १६1; १९, २०, ८; वौधौ; माश्रौ २, १,३, ५५1: हिश्रौ ७,१,७५1. वि-चय~ पाग ५, २, ६४<sup>६</sup>; -यम् निस् १,१: २; ७:३५; उनिस् १: 9. वि-चयन- -नम् माश्री २, १, ३, 441 वि-चित- -तम् वौश्रौ ६, २: १२; वैश्री १२,१७: १३. विचित-केश'- -शम् काश्री ७, २,१६; -शानाम् काठश्रौ ११८. वि-चित्य श्रापध २, ११, ३<sup>m</sup>: २९,६. वि-चित्य- त्यः श्रापश्रौ १०. २०. 98. १८, ३७; सागृ २, ९: १३; हिंगु २, ९,२; -०न्वन्तः श्रापमं २, १८, ३७; भार्य २, ५: १२; हिच् २, ९, २. †विचिन्वती- -०ती: श्रागृ ४, ८, २७; २८; -०त्यः शांश्री ४,

98,6. वि-चीयमान- -नः श्रप्राय ३, १ ई--नम् काठश्रौ ८५; -नस्य ध्यापश्री १०,२०,१; भाश्री १०, १३,११; हिश्री ७, १,७५1, वि-चिकित्सत्-, 'सा-, 'त्सत-वि√िकत् द्र. वि√चित्, †विचेतत् या ५,१:१४, २००. वि-वितयत् - -यन्तः या ४,१९ कृ. वि-चित्त- पाग ६, २,२४. विचित्त-ग(भ्>)र्मा'- -र्मा आपश्री १८, १०,१५; वाश्री ३, ३, १, ३५: हिश्रौ १३, ४, ५: -र्माम् वौधौ १२,५: २१. वि-चेतयमान- -नाः या ४, १९. वि-चित्र,त्रा"- पाग ६, २, २४; -त्रम् विध ९१,१२°; -त्रा सप २१,६,३: --त्राणाम् अप ९, १. २: -त्राणि अप ७०<sup>२</sup>, १३, ४; --त्रैः श्रप ६४,३,७. विचित्र-रूप--पम् अशां ६,४. वि√चिन्त > वि-चिन्तित- -तम् सप ४०.५.४. वि-चिन्त्य वैघ २,६,१; हिघ २,६, 95. †वि-चिन्वत्- -न्वद्गयः श्रापमं २, वि √ जृत् , विकृति वैताश्री ४,१२; कौसू ३३, ५; ४८, १५××; विज्तामि कौस् ६६, २४ ई; †विचृत>ता शुप्रा ३, १२९; तैप्रा ३,१२; †वि - चृत माश्रौ ३,१,२९; श्रप्राय ४,१; विचुतेत्

आश्री १,११,३.

b) तु. पा ८,२,१०२। c) = श्रागमापायिन्- इति नारायणः। d) वैप २,३खं. द्र.। a) अर्थः ? । e) वैप १ द्र. । f) सपा. श्रापमं २,१६,१५-१७ वितृष्टिः इति पामे. । g) घा. श्रवखण्डने वृत्तिः । h) घा. j) धा. शोधने (तृगाद्यपनयने) वृत्तिः (तु. स्ट्दत्तः)। द्विघाकरणे वृत्तिः । i) = विकिर्ति इति दारिलः ।m) सपा. हिंघ २,४,९९ कृत्वा दण्डम् इति पामे.। k) पृ १३९८ ह द. । () वस.।

€,७,३९.

वि-चालित->॰त-ख--त्वात् मीस्

<sup>0)</sup> विविक्तम् इति जीसं.।

विचृन्तति भाश्रौ १०, २०,१३; हिश्रौ ७,३,२८.

विचवृते श्रापश्री १३, २०,१३; १८,१६,९१.

†वि-चृत्त- -तः श्रापश्रो १०, २९, ९; १३, २०,१३; माश्रो १, ७, ४, ४२××; हिश्रो ७, ३,२८१०; -ताः शांश्रो १,६,३०; श्रापश्रो २४,१२,७०; ऋप्रा १४,४६. वि-चृत्य श्रापश्रो १०, २९,९५; काठश्रो ९०; कीस् ८७,२६. वि-चेत(ना>)न⁴- -नः खेद ४, ११३.

वि-चेत्यमान- वि√िचत् द्र. वि√ेचेष्ट्, विचेष्टन्ते श्रप ७०<sup>३</sup>, ९, १; विचेष्टेत् साश्रौ १,३,१,३२. वि-चेष्टमान- नान् सु ८, ५.

वि-चष्टमान- न्नान् चु ८, न. वि-चेष्टा- -ष्टाम् अप ७०<sup>२</sup>,१२,३. विचेष्टा-पृथक्त्व- -क्त्वेन हिश्री १,१,३७.

वि-चेष्टित- -तैः अप ७०३,९,१.

√विच्छ्° पाधा. तुदा. पर. गतौ;चुरा. उभ; भाषायाम् > विश्न-पा ३, ३.९०.

वि-च्छा,छ<sup>1</sup>]न्द्स्<sup>d,g</sup>— -न्दसः आशौ ६,५,१४; लाशौ ६, ६, ३; बृदे ८, १०९; शुझ ४, १४४; -न्द्सम् शुझ ४,२१३; -न्दसी वाधूशौ ४, ८५: ६; -न्द्रसु चित्तस् ६: २९; -न्द्रांसि उनिस् ८: २६; -न्द्राः ऋपा १७, वैच्छन्द्स<sup>h</sup>— -सः लाश्रौ ८,१,१५; -सानि निस् ५, ५: ५; -सेपु लाश्रौ ७,७,३३,५,६.

चि√िच्छ,छिद्,विच्छिनित्त†श्रापश्री
९, ४, ४; २१, २२, ५; बौश्री;
†विच्छिनिद्य श्रापश्री ४, ६, ५;
भाश्री ४,९,३; वैश्री ५, ०: ४;
हिश्री ६, २, १६; १विछिन्दत्¹
माश्री २,५,४,२४; विच्छिन्यात्
श्रापश्री २,१४,३; १२, १३, ४;
२१, २२,५; बौश्री; विछिन्याम्
श्रापश्री १७,१०,९†; हिश्री १२,
६,२.
विचिच्छेद वाष्ट्रश्री ४, ६४²:

विचिच्छेद वाघूश्री ४, ६४': ४;५. वि…छिचते श्रापश्री ९, ४, ४;

वौश्री १४, ९ : २०××; भाश्री; विच्छियेत श्रापश्री ९, ८, ५; २०,७; वौश्री १३, ४३:६; १४, ६:१५; माश्री ३,६,९; वैश्री.

वि-च्छित्ति- -तिः भाग्र<sup>े</sup> ३, २१:

वि-च्छिद्य आपश्रौ १४,२४,७; बौश्रौ. वि-च्छिद्यमान— नम् बौश्रौ १४, ६:१४.

4.10.
वि-च्छित्र - न्नः श्राप्तिग्र २, ७, २:
९; १२; ८: १३; ९: ३६;
भाग्र; - न्नम् आश्री २,५,१४‡;
काश्री २५, १०, २५‡; वीश्री;
- न्नाः श्रप ६३, ४, ९; - न्नानि
निस् ४,६: १; - न्नानाम् श्रप्राय
६,५; - न्ने श्राप्तिग्र २, ६,५:४;

भाग ३, २०:११; वैग्रः, — त्रेषु वैश्रौ २०,३१:४; आग्निग्र २,६, ५:६; वौग्र २,९,१०; भाग्र ३, १५:१५.

विच्छिन्न-त्व- -त्वम् माशि १३, ७.

विछिन्न-प्रायश्चित्ति--त्तिः बौश्रौ २९,७: ७.

विच्छिन्न-सोमपीय<sup>व</sup> - यः बौश्रौ १८,२५: ३; -थाः बौश्रौ १८, २५: १.

विस्छिन्ना(श्र-श्र)ग्निव- -ग्निः वौषि २,५,१; हिषि २१:११. विस्छिन्ना(श्न-श्र)ग्निहोत्रव- -ग्रः वौश्रौ १३,४३:५.

वि-च्छेद- -दः सीस् १०, ५, ४८; -दम् शुप्रा ४, १६३<sup>1</sup>; -दात् ऋप्रा ६, ४७.

विच्छेद्-दोप- -पः श्रपं २ः४४. वि-च्छेदन- -नात् श्रप्राय १,३.

वि√च्यु,?क्षविच्यावियपीत् निस् ८, ४:२०; विच्यावियप्यत् निस् ६,६:१६.

वि-च्याविधत्— -पन् निस् ७, १२: ६.

√विज् <sup>६</sup> पाघा. जु. उम. पृथग्मावे; तुदा. आत्म., रुघा. पर. भय-चलनयोः, †वेजय हिग्र १,११,८. †३विप्र¹— -प्रः अप ४८,८५; निघ ३,१५.

श्वेग<sup>™</sup>-- पाग ५,२,३६;६,१,१५६; -गम् शांश्रौ ८,२५,१‡; -गेन

a) पाठः ? विच्हत्य इति सा ( तै १,८, १४, २ ), विच्हतते इति c. शोभः । b) °तः इति पाठः ? यिन. शोधः (तु. मै १, २, ६ [पाभे. वैप १, २९५४ a द्र.]) । c) पाभे. वैप १ विच्हताः पै १९,४६,४ टि. द्र. । d) वस. । e) पा ३, १,२८ परामृष्टः द्र. । f) चृदे. पाठः । g) = छन्दो-विशेष-, ऋग्-विशेप- । e) पीठः? विच्छिन्दन् इति शोधः ( तु. सपा. तैन्ना ३, ७,१३,१ वैतान्नो २४, १ चिच्छिदुः इति पाभे.) । e0 पाठः? विच्छिन्दन् इति शोधः ( तु. सपा. तैन्ना ३, ७,१३,१ वैतान्नो २४, १ चिच्छिदुः इति पाभे.) । e1 e2 विच्छन्दन् (तु. वैप १) । e3 विच्छन्दन् (तु. वैप १) । e3 विच्छन्दन् (तु. वैप १) । e3 विच्छन्दन् (तु. वैप १) । e4 भाप. ।

वैगृ ५, १: २६; वृदे ७,५; वाध ३.५८; विध २२,६१. वेग-क्रमा(म-श्र)पेत- -तम् विध १३,५. वेग-वत्- -वतः चात्र ७:४°. वेग-समीरित- -ताः श्रप ६१, 9,95. वेगित- पा ५,२,३६.

र्नरवेग<sup>b</sup>— -०ग हिए १,११,८. श्वेगवेजस् <sup>८</sup> वैगृ २,१५:८७. वेजन-> ॰न-वत्- •वान् या २, २८; ३,३; १०,३१. विजग्ध- (>वैजग्धक- पा.) पाग

8.7,00. वि-ज(टा>)ह<sup>व</sup>- -टान् शांग्र १,२८, 90.

वि√जन्, विजायते वाधूश्री ४,११८ः विजरं- -राणाम् अप ५०,२.१. १, २५: १५; पा, पावा ५, २, १२: विजायताम् मागृ २, १८, २५: विजायेत श्रापश्री ९, ८,२; कौसू ३६,३३.

वि-जनन- -नम् हिपि ९:५; वाध २,३; विघ २८,३७. विजनन-काल- -ले श्रामिगृ २.

१,३ : १; हिए २,२,८. †वि-जनितोस् (:) पागृ १, ११, ८; विजावक - (>वैजावक-)

्वाध ५,८. वि-जनिष्यमाण,णा- -णः आपश्रौ ९,८, २; -णाः वाध १२, २४; -णायाः कागृ ३३,२.

†वि-जन्या<sup>6</sup>- -न्या पागृ २, ७,१०; गो २,१४.

वि-जात,ता- पाग ५, १, १२४ ; -तः श्राश्रौ ४, ६, ३ ; -तम् वाश्री १, ४,२, २‡; अप ७०², ११,२: -तायाः भाग १, २३: १६: - नेतायाम् आपमं २, १४, २; श्राप्तिगृ २,१, ३: २५; भागृ १,२३: १८; हिग्र २,३,७. वैजात्य- पा ५,१,१२४.

वि-जामन् १ - - श्चि अप ४८,११६. †वि-जावन् e- -वा श्रापमं १,७,२; शुप्रा ५,६.

वि-जन<sup>dvb</sup>-- -जने वैग्र ५,६ : ३; ६; वृदे ६,९९.

वि√जप् >वि-जंजप- -पः या ५, २२.

वि-जयत्- प्रमृ. वि√िज द्र. ६;७; हिश्री १४,४, ३८‡; भार वि-जरा-रो(ग>)गा<sup>1</sup>- -गाम् वृदे

> **3,86** वि-जहत्- वि√हा (त्यागे) द्र.

वि-जानत्- वि√हा ह.

विजापक¹- (>वैजापक- पा.) पाग ४,२,१३३<sup>k</sup>.

वि-जामातृ - -ता या ६, ९: - †तुः श्रप ४८, ११५; निघ ४,३: या €,९φ.

वि√िज¹, विजयते वौश्रौ २, ९: २१र, २२: अप ८,२,२: विज-यन्ति वौश्रौ १८, ४६ : ८;१३; विजयामि शांश्रौ २,९, ८; विज-यताम् शांश्रौ १६, १८, ११; विजयस्व लाश्रौ ५, १, १७५; विजयेत माश्री ५,१,७,४८. विजिग्ये बृदे ४, १३२; विजेप्यते श्रव ५१,२, २<sup>२</sup>; विजेप्यति श्रव १,३६,२:३.

वि-जय,या<sup>m</sup>- पाग ५,२,६४: -य: श्रप ३१, १, ४; ञ्चाज्यो १, ९º: ३, १; -यम् श्रापश्रौ २०. १९. ८; हिश्रौ १४, ४, ३२; अप १. ३१, ६××; शंध ११६ : ५४°: -या कप्र १,१, ११<sup>p</sup>; आज्यो ६,२<sup>q</sup>; -ये<sup>n</sup> अप १८<sup>र</sup>, १६, १; ३१, ५, १; गौध १०,१२; -चेन या १,२: श्राज्यो ३,9°. विजय-क- पा ५,२,६४.

विजय-काङ्क्षिन्- -ङ्क्षिणा श्रप ८,२,१.

विजय-काम-- -मस्य श्रशां १७,४ विजय-प्र(द>)दा- -०दे श्रशां २,२.

विजय-बल-बृष्टि-प्शु-काम--मस्य श्रशां १७,२.

†विजय-भाग<sup>व</sup>- -गम् श्रापश्री ४,२,१; भाश्री ४, २, ४; हिश्री १,२,५.

विजय-मध्य- -ध्यात् काश्री २०,४,२७.

विजय-सहर्त- -तें श्रप १८, ५, ७; १८<sup>२</sup>, २, ७.

विजय-लक्षण- -णम् अप ७०३,

विजया(य-घ्र)र्थ- - धे छप २६, 4,8.

विजया( य-श्रा )वह"- -हम् श्रेप

a) = ऋषि-विशेष-। b) विष. (दएड-)। कर्तिरि कृत् । c) पाठः सपा. हिए १,११,८ वेग वेजय इति Lg. C.J. 'd) वस. (e) वैप १ द्र. (f) अभि-जात- इति पागम. (g) = प्रस्ता-स्त्री- (h) = निर्जन-स्थान- ( i) = देश-विशेष-1 j) वस. > द्वस. 1 <math>k) विजावक- इति भोजः (तु. पागम.) 1 1) पा १,३,१९ परामृष्टः इ.। m) भाष., नाप. n) = मुहूर्त-विशेष- n0) = मरुद्-विशेष- n1) = पोडशमातृकाऽन्यतमा- n1 विशेष-। 1) उप. कर्तरि कृत्।

२१,३,३;२५,१,९. वि-जयत् – -यन्तः हिश्रौ १८, १, २०.

ति-जयन्त- पाउन् ३, १२८.
वि-जयन्त- पाउन् ३, १२८.
वि-जयिन्- -यी श्रप ५१,४,२.
वि-जयिष्यत्- -प्यन् श्रप २, १, ६.
वि-जिगीषमाण- -णः श्राश्रौ ९, ७,
३०; १०, ६, १, -णाः श्राश्रौ
११,३,११.

वि-जिगीषा-(>॰षीय- पा.) पाग ४,२,९०.

वि-जित- -तम् वैताश्रौ ३७, १३; गोध १०, ४०; -तस्य लाश्रौ ९,१०,१७; -ते शांश्रौ २,९,८; वाधृश्रौ ३,९९:८.

विजितिन् - -ती श्राश्रौ ९, ३, १३; वौश्रौ १५, १:१; वाधूशौ ३,६९:१

वि-जिति - - - तिम् आश्रौ ११,३,११; -ती: आश्रौ १०, ६,१; - † त्यै काश्रौ १९,५,४; श्रापश्रौ ४,२, १; वोश्रौ १४, ४:३०; २४, २५:१८; भाश्रौ.

वि-जित्य आपश्री१८,१९,५; भाश्री. वि-जित्वा सु ११,५.

वि-जेष<sup>b</sup>—>°ष-कृत्— -†कृत् श्रश्र ४, ३१; या ६,२९.

वि-जिघांसत्-, 'सा- वि√हत् द्र. वि-जि (हा > )ह्व°- -ह्नः विध ५, २३.

वि√ज्ञा, विजानाति श्रापश्रौ १२, २६,३‡;१३,३,४;वौश्रौप्र५४: १५;वैताश्रौ; विजानते श्रापश्रौ १७, २१, ८‡; हिश्रौ १२, ६, २६ †; श्रप ५९, १, १३; विजानन्ति वाधूश्रो ४,३०:१९; या २,१६; विजानीषे विघ ११, ११; १२, ७; †विजानामि वृदे १, ५६; या ६, २८ ० ४ ४; विजानीमः वाधूश्रो ४,३०:१८; निसू १, १३:२३ × ४; वृदे ४, ७३; विजानात् या १४, २० †; व्यजानात् वाधूश्रो ४,८३:२; विजानीयात् वोश्रो २५, २८:२०; २७,४:२२; श्रापग्र ८, ७; कप्र; विजानीयु:वाघ १८,७.

विज्ञायते श्राश्रो २, २, १३; ५, १९; १७, ५; ३, १३, १४××; श्रापश्रो; वौषि १, १६: १०°; अप्राय ३, ८<sup>२१</sup>; विज्ञायते कौस् ६०, ६; या १, १०; विज्ञायन्ते वौश्रो २५, २३:१०; कौस् ३९, ३१.

विज्ञापयति त्रप ३६,१,६;११; विघ १, ४४; बृदे १, ३; विज्ञापयेत् अप ३,३,७.

विजिज्ञासन्ते वौश्रौ १६, १३: ६; विजिज्ञासेत निस् २, ३: ११.

न्यजिज्ञासिषि शांश्रौ १६, २९, ८<sup>६</sup>.

वि-जानत् - -नता कप्र १, ८, १८; अप ४६, २, ९; अशां ६, ४‡; विध ३२,१३; कौशि ३७; -नन् आपश्रो ३, १२,१‡; बौश्रो ३, ११,१‡; साश्रो ३,११,९‡; हिश्रो ३,६,१७‡; आप्रिय १,५,

४ : २१‡; बुदे २, २०.

वि-जिज्ञासमान— निः वौश्रौ १४, १३:२३; —नाः बौश्रौ १६, १३:२.

वि-जिज्ञासा- -सायै वौश्रौ २३,८:

वि-ज्ञात,ता— -तः शांश्रो १६, २९, ८†; —तम् श्राश्रो ८, १३, ९; शांश्रो १०, १४,४; †वोश्रो १०, १३:२; १४, १६:८; आपमं; —तस्य पावा १, १, ५२; —ता वाधृश्रो ३, ७७:४; वौध २,२, २५; —ताः लाश्रो ९, २, १६; चव्यू १:२; —ताम्यः कौगृ ३, १०,१६†; —ता श्राप्तिगृ १, ५,२:१९†; —ते वौगृ १,९,१; वैगृ ७,६:२; —तेषु वौश्रो २२, ७:१२; २३,२:२९. विज्ञाता(त-श्र)थ— -थम् या १, २०.

वि-ज्ञाति- -तिः पाग् १,५,९‡ . वि-ज्ञातुम् या २,३.

वि-ज्ञान - नम् ग्रापश्रो १९,१२,१;
२७,६; २२,१६,८; बौश्रौ ८,
९:२२×;वैश्रौ; ग्रापमं १,१०,
९† के; श्रामिष्ट २,५,५:४ के;
वैष्ट १,१७:४१ केंगे; - नस्य अप्रा
१,१,६; - नाय ग्रामिष्ट १,५,
२:१९ के; श्रूपं २:२; - ने या २,
३; - ने वौश्रौ १४,१३:३२ के;
- ने: माशि १५,४.

°विज्ञान- -नम् पावा ५, २, १२; -नस्य पावा ६, ४, १२०; -नात् पावा ८,२,४८.

a) इनिः प्र. उसं. (पा ५,२,८८)। b) वैप १ द्र.। c) वस.। d) विज्ञानीमः इति दु. स्क.। e) विज्ञ्यते इति पाठः १ यनि. शोधः (तु. सप्र. श्राप्तिगृ ३, ८, ३ : २४)। f) सकृत् वि(र्)ञ्चा° इति पाठः १ यनि. शोधः। g) सप्र. जैमि २,३२९ व्यजिज्ञासे इति पाभे. (तु. C [C ])। h) परस्परं पाभे.। i) अ-विज्ञानम् इति पाठः १ यनि. शोधः (तु. तै ३,४,४,९)।

<sup>विज्ञाना(न-म्र)धे- -धम् पावा | विद्-काम- प्रमृ.</sup> ७, ३,५६. वि-ज्ञापयत्- -यन्तः द्राश्रौ ९, ४, १०: लाश्री ३,८,५. वि-ज्ञाप्य गौध २,३५. वि-ज्ञाय वौश्रो १,१: ५; वैश्रौ. वि-ज्ञेय,या- -यः कागृउ ४३ : ७: मार १, ११,१; कप्र १, १, ८; ६,२; ३, ७, १७; श्रप; -यम् कप्र १, २,१०: अप २५, १, ९; ३३,३,४; ३६,३०,१××; विध; -या कप्र १, ८, १२; अप २२, ६,२; ३३, २,५; ३,५; ३४, १, ४××: शंध; -या: श्रावश्री १६, १९, १३; कप्र २,९, ११; अप 42, 2, 2; 4, 3; 92, 8××; ऋअ; -यानि अप ६१,१,२८<sup>२</sup>; बृदे ४, १४४: -यो श्रप ५२, १०, ५; ६४, २, ५. वि 🗸 ज्या. विजिनाति आपश्री ५. २०,१. र्मं विज्रा°--० जे माश्री ४, ६, २³: ₹. √विट् पाधा. भ्वा. पर. शब्दे. १विट<sup>ंग</sup>- (>॰टी- पा.) पाग ४,१, २विट- पागम ११४. विटक d- (> की- पा.) पाग ४, १, ٧٩. विटङ्क°- पाग २,४,३१. १विटप'- पाउ ३, १४५; पाग २, ४,३१. २विटप<sup>इ</sup>-(>वैटप- पा.) पाग ४,

9,992.

विश- द. विठर- पाउना ५,४६. विडङ्ग- पाउ १, १२१; पाग २, ४, 39. विडायतनीया- विश्- इ. विडाल- विडाल- इ. विइर- पाउमो २,३,५९. वैडर्य<sup>1</sup>- -येम् अप ६७,५,१. वैद्वर्यो(र्य-उ)पल-बद्ध- -दे अप ६८,१,२१. विडोजस्- पाग ६,३,१०८. विड्-भूत- प्रमृ. विश्- द्र. वि√तक्ष>वि-तष्ट, एा- - एम् काश्री ८, ८, २२; -ष्टा बीश्री १,२: **६**부. वि-तर्षि - - प्रिम् बीश्री १०, ५०: ₹. वितङ्क- पाग २, ४,३१. वितराडा- (> वैतण्डिक- पा.) पाग ४,४,१०२. †वि-त(था>)थ<sup>1</sup>- -थः भाषध २, ६,२; हिंध २, २, २; -थे विध 8.89k. वितद्भ- पाउर ४, १०२. वि√तन्, वितनोति आपश्री १३, ९, १४ के वौश्री ६, १: १६ के वाश्री: †वितन्वते आश्री ३,१४, १०<sup>1</sup>; श्रापश्री ६,३१,४; बौश्री १४, २५:७; माश्री; विध २३, ५८S; वितन्वन्ति काश्रौ ९, ५, १३; श्रापध्रौ **१२,** १२, १२; वौश्रौ; वितनु अप्रा १,१, १३; शौच ४, ३; वि(तनुध्वम्) वैभी १८,१५: १४ 🔭 व्यतन्वत काग् ४१,५†<sup>™</sup>; †वि···अतन्वत आश्री ४,६,३; शांश्री ५,९,१६; वि(द्यतन्वत) शांश्री ७, ९५, १३†; वितनुयात् गो २,२०; †वितनुयुः द्राश्री ३,२,२७; नाश्री १,१०,२०.

†वि ... ततान श्रापश्री १०,२७, १०; १३,६,११; वीश्री ६,१५ १ १४; साश्री; †व (ततान) काश्री ७, ९, ८; शांश्री ५, ६, ३; †वितिनरे शांश्री ६३, १२, १३; वौश्री ३,१५:१७; २४; हिश्री १५, ३, २४; ८, ३०; वितेनिरे या १३,८‡.

वि-तत,ता- - कतः शांश्री १३,१२, १३; १५, १७, १; आपश्री १६. २९,१; वीश्री; - क्तम् श्राश्री ध.६,३; श्रापश्री १२,१२,९३; बीश्री २८, १: १९××: वेश्री: - देता आपश्री १०,६,१º: हिश्री १०,१,३४<sup>n</sup>; श्रापमं १, २,१<sup>n</sup>; कागृ ३,५°; या ९,१८; -†ताः काश्रौ २५,१,११; श्रापश्रौ ३, १३, १:२४,१२,६; वौश्रौ ३, ३० : २२××: -ताम् हिश्रौ ७, ५, २५; वाध १२,९; -तायाम् लाश्री ९,९,९; -ते शांश्री ७, १५,१३‡: काठश्रौ १२४: बौश्रौ ૨૭,૧:૧५;૨५: ૨:३××: વૈશ્રો: -तैः श्रप ७०<sup>३</sup>,११,१६: -†ती श्राश्रौ ८,३, १८; शंश्रौ १२, २२, १; बौश्रौ १४, ७: १३: २६,७:१५; वाधुओं. वितत-वरूथ -- -थम् शांश्री १७,

a)= श्रासुरि-गवी-। b) सपा. मै ४,९,१७ १ विज्ये इति पामे.। c) तु. पागम.। d) परस्परं पामे.। e)= कपोत-पाली- इति पागम.। f)= १ १ व्यप.। e)= कपोत-पाली- इति पागम.। f)= १ १ व्यप.। e)= वस.। e)= वस.। e)= वस.। e)= वस.। e)= पामे.। e)=

५.१; –थाः वीश्रौ १५,७:२०; -थानाम् वाधूश्रौ ३,७९: ३-५. वितता(त-त्रा)दि- -दिः वृदे १, 40t. वि $\sqrt{a}$ ति(<तत- $)^a>$ वि-तत्यमान- -नम् श्रापश्री १२, . 92,93. वि-तत्य श्रापश्रौ १,४,१२; ५, १२; १२,१६,११××; बौऔ. वि-तनन-> °न-काल- -ले हिश्रौ ७,२,७६. वि-तन्वा(न>)ना- -ना वौग् २, **६,९**₱. १वि-तानb- पाग २,४,३१°; -नम् काश्री २५, ७, १५; द्राश्री १२. १,१२<sup>d</sup>; पागृ ३, ८, ३; -नस्य वैताश्रौ १,१;-ने आश्रौ १,१,१%. वैतान -> ॰न-वर्जम् शांश्रौ ४, १५, ६; पाय ३, १०, ३२. वैतान-संध- •स्थम् वाध ६,३०.

वैतानिक,का'- -कः शंध ३५३; -काः श्रप २२, १, ३<sup>8</sup>; -कानि आश्री १, १, २; श्राग्र १,१,१; श्राप्तिगृ २, ७, ९: २; भाग ३, १८:२; -केषु काश्रौ ₹,9, 96h.

वैतानिकी--की: अप 23,97,4. वैतानिका(क-अ)ग्नि-

-ग्निभिः कप्र ३,१,७,

वितान-कल्प1-- न्हपः चव्यू ४:८. जैश्रौका १८४. वि√तप्<sup>k</sup>>वि-तपन->°ने<sup>c</sup> (> ॰ने √क पा.) पाग १,४,७४.

चि-तर->वि-तरम् या ८, ९‡ई. वितराम् आपश्रौ ११, १८, ५३;

वौश्रौ ५,१२:१२<sup>२</sup>; वाधूश्रौ ३, १९: १०: वैश्रौ १४,१६: १२; १३; हिश्री १०,४,७2.

वि-तप्र,प्रा-, 'ष्टि- वि√तज् इ. वि√तस्,वि "ततस्रे वैताश्री ३२, ९‡: वि(ततस्त्रे) श्रश्न २०,७५. वि-तस्त- -स्तम् या ३,२१.

वितस्ता<sup>17m</sup>- फि ५७; पाउमो २,२, १३४; -स्तया या ९, २६†∮; -स्ताया ९,२६; -स्तायाम् विध | †वि-तूलण- -लः श्रापमं २, १६,८; ८५,४६.

श्राय ध, १, ११º; -स्तिः वैश्रौ ११,१० : ४; हिपि १६ : ७; अप वि-तृतीय,या - वा बौश्रौ २६,२५: २२, २, ४; काशु ७, ३; २५; -स्तिम् वाश्रौ २, १, ४, ३६; -स्तीः चव्यू ४: १४; -स्त्या काश्री १६,८, १५; आपश्री १६, हिश्रौ ११,६,२०; वैग्र ५, १३: १२; श्रापशु ८,६; हिशु ३,६. वितस्ति-मात्र- -त्रम् गौपि १, २, 38.

-ताः विघ २१,४.

२वि-तान<sup>1</sup>-> व्ना(न-आ)दि- -दि वि-तार(का>)क - -काः श्रप ५२, ٦,५.

वि-तार्य वि√तृ द्र.

विताली (>॰ली√कृ पा.) पाग १,

१वितासेनमृगम् वाधूश्री ४,२६:४. वि-तिमिर,रा<sup>р,वं</sup>- -रम् अप ५८², १,४; -राः विध १,२८.

वि√तुद् , वितुदेयुः आपश्रौ २२, ४, २५; हिश्रौ १७,२,२९.

†वि-तुद्'- -दस्य बीगृ २, ८, ३८; ३९; भाग ३,१४: १६.

वि-तुष<sup>p/8</sup>- -षाः गोगृ ४,२,१०; -षान् श्रापश्रौ ८,६,३.

वैतुषिक'- -काः वौध ३,३,३;७.

हिए २,७,२.

वितस्ति"- पाउ ४, १८२; -िस्त वि√तंह्>वि-तृंहा(ग्>)णा--णाः बौश्रौ १३,१९: ११७.

> २१; बौशु ३:२६; -याम् काश्री ५,३, २९; -ये काश्री २, ६, ५; ४,८, १८; १६,३, २९; काशु. १,२६.

१७, १४; वैश्रौ १८, १४:२८; वि-तृतीय-देश<sup>x</sup>- -शात् आपश्रौ २, १, ४; वैश्रौ ४, ११: ५; भाश्रौ २,१,५; -शे श्रापश्रौ २,१,६; ३, ११; ५, ४, ५; ११, ७, २; भाश्रो २,३,११;५,२,१८; बैश्रो. वितस्त्या( स्ति-श्रा )य( त> )ता- वि-नृतीयमात्र $^{p}$ - -त्रे माश्री १, २,४,

b) भाव. ( त्रेताप्ति-विस्तार- [तु. हरिहरः])। उप. भावादार्थे प्र.। c) तु. पागम. । a) नाधा. इ. । e) = श्रिप्तहोत्रादि-कर्मन्-। <math>f) स्वार्थ भवेऽर्थ वा प्र. । d) = श्रौतामिविहारदेश- 1g) = वतानिकी-। h)=त्रेताऽग्नि-। i)=परिशिष्ट-विशेष-। j)=उल्लोच-। उप. कर्मणि कृत्। k) पा १,३,२७ परामृष्टः द्र. । l)=नदी-विशेष-। m) वैप  $\{ \ z.\ l \ n)$  विप., नाप. ([द्वादशाङ्गुल-] प्रमाण-विशेष-)। o) विप. i प्रमारो प्र. लुक्। p) बस. । q) विष. (नभस्-, दिश्-) । r) उप. कर्तीर कृत् । s) = तुपरिहत- । t) = वानप्रस्थ-विशेष-। तेनजीवतीयप् ठक् प्र.। य) व्यप.। य) पामे. पृ २१९३ वृद्र.। य) विष. (हेन- नेहि-) वस (तु. काशु १,२७; विद्याधरः । काश्री २,६,५।)। 🗴) वस. >कस. । 🕟

२,२३:५,२४:५,२,९:७,३,१४: बाश्रो १,४,१,२४.

वि√तृद् , वितर्दयति शांश्री १७,१, १४.

वि-तृण्ण-> °तृण्णाष्ट्र -ण्णाम् श्चापश्ची १६,६,३; बौश्ची १०,९: १५; वाश्ची २,१,१,५४; वश्ची १८,३:९; हिश्ची ११,१,६८. वितृण्णीषण्ट -ण्णीम् बौश्ची ११,१:१२; २२,१३:६. †चि√तृष्, वितृषत् विश्वी ७,५:४. वितीतृषत् माश्ची २,४,१,३५°; वितीतृषः जेश्ची १४:१९°. वि-तृष्टि -िष्टः श्वापमं २,१६,१५-

वि-तृ(प >)पा - -पा शंघ २३४. वि-तृ(प्णा>)प्ण -> वेतृष्ण --प्ण्यम् विघ २३,४३.

चि√तृ, विवरेत् विध ५९, १२; †विः वितरत् श्राधी ७,२,१२; शांधी ८,२५, १; वैताधी ३५, ११; †वि (श्रतिरत्) श्रश्न २०, २८;३९.

वितारयति शांश्री ७,१,४.

वि-तार्य काश्री ७,२,७.

१चित्त- √विद् (लाभे) द. २वित्त- √विद् (विचारसे) द. वित्तायनी-, वित्ति-, वित्ता √विद्

(लामे) द्र.

वि√त्रस्>वि-त्रसत्- -सन् याशि २,९९.

वि-त्रासयत्- -यन् अप ६२,४,३.

√विय् पाघा. भ्वा. खात्म. याचने. विथक् पाग १,१,३७.

विथर,रा<sup>b</sup>- पाडर १, ३९; -रम्, -रा भारि **५६**.

√विद्' पाघा. अदा. पर. ज्ञाने; चुरा. ब्रात्म, चतनाख्याननिवासेषु, १वेदसे<sup>ह</sup> आमिए २,१,३:२०†. वेत्ति विध ९६,९७;या १४,१३<sup>३</sup>; वेद,>दा आश्री ७, ४, ३५; शांध्री ४, २०, १५; ११, ११, 95:82,8,8f; 88,93,3××; काश्री; पाय १, १६, १७; भाय १,२५:५; हिय २,३,८; 🕈 अप्रा ७, ४०; ८, २९; विद्नित कप्र १, ४, ११; विदुः आधी ९, ७, २०; †शांश्री १२,५, १५; १५, १७, १; आपश्री; विस्से या ६, ८†∮; वित्य श्रापश्री २०, ५, १५<sup>‡ b</sup>; चेत्य, > रया † ब्राध्री ३, १०, १२; ११, २३; †शिधी ३,३,३; १६, ૨**૧.** ૭; જ્ઞાવઝૌ: श्रप्राय †विद,>दा माध्रौ २, ५, ५. २१; ऋषा ७, ३३; श्रश्रा ३, ४, १; वेश्वि अप ६९, १, ५; †वेद शांश्री १, ४, ५; ८, १८, ५३; श्रापत्रौ १०,२,१०; वाध्रुत्रौ . ७५ : ३१\$; विधी: †विद्याहे अप ४०,२, ५: ६; वेध ३, ९, ५; चाद्य १७:१४; विद्यः वाघृश्रौ ४,३७: १२;१३;

या ६,८; विद्यसि शांश्री १५. २७, १५; ५विम, >भा शोधी १२, २४, २; श्रापश्री 94, ६; १९, २५, १३ xx; माध्री; वेत् श्रवं १:२२; वेदत् भाशि ३६ १; वेदात् वाधृश्रौ ४,७५ : १८;३०; वेदन् कीस् ८९, १७४; मेवेत्त हिग्री २१, २, २५३; चाश्र १३: २; विरस्य वाधी १, ६,१,२३५; विद्धि,>द्वी श्रापत्री ६,१,८‡; बौधी ८, ८: १०५; १०, ९: १२××; वैश्री; ऋषा ७,१३; ८, ४४; वित्तात् काश्री १०, ३, १२; चौथ्रौ ४, ४: १८<sup>1</sup>; हिथ्रौ ६, ६, १९; †वित्तम् या ४, ६: ५, २१; वेदास श्रापमं २, १३. ४<sup>ह</sup>; खवेत् वाध्यौ ३,३९ : २४; ४, ५ : ६; बाधी ३, ३, २, २, षविदुः पा ३,४,१०९; †अवे:\* आश्री ५, १, १४; आपश्री ६२. ६,४; वीश्री ७,४ : २; माश्री २, ३,२, २५; वैश्री १५, ८: १; हिश्री ८, १,८०: विद्यात् श्राश्री २, १६, ८; १०, ८, ३; शांध्रौ १७,५,४; श्रापश्री १,९,६<sup>1</sup>××: काश्रीसं; आवमं १, १७, ९५; विद्याताम् श्रागृ १, १५,८; बीगृ रै, १६, १४; शांग्र १, २४, ५; †विद्युः श्रापमं २, ६,८™; श्रश्रा ३,४,१; विधाः वाध २,९; विध २९, १०; या २, ४; विद्याम्

a)= श्रासन्दी- (तु. माश ५, ४,४,१ बिन्एणा इति पामे.)। b) वैप १ द्र.। c) पामे. वैप १ विन्एपन् मा ६,३१ टि. इ.। d) पामे. पु २२०० ई इ.। e) यस.। f) पा ३,१,२८;४१; २,६१; ४,८३ परास्टः इ.। g) पाठः १ सप्र. पाग्र १,१६,१० भाग्र १,२५ः ५ हिग्र २,३,८ वेद ते इति, आपमे २,१२,४ वेदाम इति पामे.। g) वेत्य इति मृकी.। g) सपा. तेत्रा २,४,८,० वेद इति पामे.। g) मे १, २,१४ विस्स्व इति, मा ६,२ प्रमृ. विस्तात् इति च पामे.। g0 पामे. वैप १ खुवेः ते ६,४,३,४ टि. इ.। g1 पामे. पु १०९० हु इ.। g2 पाठः १ यनि. शोधः (तु. मू [XXIV])।

निस्; विदामकन् पा ३, १,

वौश्रौ १७,४५: २‡; बिद्याम

निसू २, १२: २५; आ ४, 964. विवेद वाधूश्रौ ४,७५: ३८; या ३, २२‡ई; ७, ३०; विविदुः शांश्रो १५, २१, १<sup>२</sup>; †विदेत् काश्रौ ५,३,२३; ज्ञुस १, ३०८; †विदे: आपश्रौ ७, ४, २<sup>8</sup>××; बोश्रो; माश्रौ १, ७,३, १९<sup>8</sup>; वाश्रौ १, ६, १, २१ª; वैश्रौ ्१०, ३:९<sup>8</sup>; ४:३; हिश्रौ ४,१, ४५°; वेदिष्ट वाधूश्रौ ४, ८९: ३३: अवेदिप्याम वाध्रश्री २,१३ : ३: वेदयते सु १९,३; भाग २,२३: १; ५; ८; २४: १××; बेदयति अप ४८, ९<sup>‡</sup>; वेद्यन्ते वौश्रौ २४,१८:१७; २९:११; ३३: १; २०; ३६: १६××; निस्; आपध २, १८, १९°; वेदयन्ति शंध १८६; हिध २, ५, ७२°; वेदयीत आश्रौ ८,१४,३; श्रागृ . १, २२, १०; १२; कौंग्र ,२, ३, १६<sup>d</sup>; भागृ ३, १२: १०; वेदयेत शांश्री ४, २१, २५<sup>२</sup>; वेदयरन् गोगृ ४,१०,५. ्वेदयिष्यामहे क्षस् ३,१:१. विविदिषाणि वाधूश्रौ ३,४०: . ९; या २,८. विदां√कृ, विदाङ्कुर्वन्तु पा ३, 9,89. विदाञ्चकार आश्रौ १२, ९, १८; वीश्री १८, २९:३; वाधूश्री ્. **૨**, ૧૨: ६; છ, ૨૭: ર; ૪; <sup>١</sup> विद्<sup>e</sup>- पाग ५, ४, १०७<sup>1</sup>; विदा बौश्रौ ३,३०:: २०+. विद्<sup>ष</sup>—> †विद्-गण<sup>ष</sup>— -णेभ्यः श्रप ४६, ९, १८; श्रंत्र १९, २२. विद-भृत्h- पाग ४,१,१०५. वैद्भृत- -ताः वौश्रौप्र ४: २. १वैदमृत्य- पा ५,३,११८. २वैद्भृत्य- पा ४,१,१०५. १विदत्- पा ७, १,३६; पाग ५,४. वैदत- पा ५,४,३८. †विद्य<sup>ह</sup>- पाउ ३, ११५\$; -थः श्राप ४८, ९५; निघ ३, १७; -थम् श्रापमं १,२, ८; ९, ४; कागृ २५,५; वौगृ १,५,३; जैगृ; -थस्य श्रापश्रौ १६, ३५, ५; वांश्रौ २,१,८, १६; हिश्रौ ११, ८, २३: -०थस्य अश्री ४, ७, ४; शांश्रौ ५,१०, २१; –था या ३, १२ई; -थानि श्रप ४८, ११५; निघ ४, ३; या ६, ७०; -थे श्राश्रौ ६,२,६; शांश्रौ ५, ९, १९; आपश्रौ १४,२, १३; बौश्रौ; -थेषु त्रापश्रौ ५, ६, ३; १४, १६, १; हिश्री ३, २,५६; १५, ५, १; अप्राय ६ १; या ८, १२ई; ऋपा ८, ३२. विद्यिन्<sup>ह</sup>— श्वी बृदे ५,१०२. वैद्यिन<sup>ह</sup>- पा ६,४,१६५. †विदथ्य - थ्यः शांश्री १२,

२०, २१ : -ध्यम् भाशि ५६ -ध्याय श्राश्रो २,१७, ७; शांश्रो १५,३,२. विदित,ता- -तः पा ५, १, ४३; -तम् आश्री २, ५, १८; माश्री १, १,२,२२<sup>1</sup>; शंघ २५३; विध ९, १९; -तानि बृदे १, ३३; -ताम् बृदे ८, ७६; -ताय शंध ६६: -ते श्राश्री ८,१४,४; -तेपु शंध २५२ . विदित-कर्मन् !- -मीणम् या ११,३३. विदित-त्व- -त्वात् पावा १, १; 88. 1 . विदित-वेद्य<sup>k</sup>- -द्यानाम् विध १,५८. विदित्वा बौश्रौ ७, १२: १; ८,१: २: ९ : २××; द्राश्रौ. विदुर- पा ३,२,१६२. विदुष- पाउना ४,७७. विदान् ध-> ॰ना(शा-अ)पस् ध-

द्मन्<sup>ड</sup>−>°ना(ना-अ)पस्<sup>ड</sup>− -पसः शुप्रा ४,७८†; −ौपसम् श्राश्रौ १,१०,८; शांश्रौ ९, २८, ३; श्राग्निग्र २,१,५: २१; या ११,३३**∮**.

विद्याह पा ३, ३,९९; पाग ४,३, ७३; ५, ४,३८¹; -द्या काश्री २५,८,५‡; वाधूश्री ३,९१:४; आगृ १,९,४; कागृ १०,२; वाष्ट; -द्या वीश्री २,३:६; वैश्री १२,१:२०; श्रापमं; -द्याः श्रापश्री ६,२३,९‡; भागृ २, २०:१२‡; वाध २,३९; वृदे ४,११८; -द्यानाम् श्रापध १,

a) परस्परं पामे. । b) धा. अर्चायां वृक्तिः । c) परस्परं पामे. । d) सपा. शांग्र २,६,७ निवेद-ियत्वा इति पामे. । e) भाप. । f) श्र्यथः ? । g) वैप १ द्र. । h) = व्यप. । उस. । i) व्यथः इति पाठः ? यनि. शोधः ( तु. शो २०,१२८,१ ) । f) पामे. पृ १७९० g द्र. । f0 वस. । f1) = [तत्संवनधात् ] पुरुष- इति कश्चित् [तु. पागम.] ।

99, ३0; २०,94; २,4, 9४; हिंध १, ३, ८०; ६, २९; २,१, ९५; -द्याम् शांश्रौ १५,२७,१‡; ञ्चापश्रो १३,७,७;८;१४,१३,७; हिश्री: -द्यायाः आपध २,२१, ४: हिध २, ५, ११३: पावा ४, २.७: -द्यायाम् अपं ५: ४ 🚉: मीसू २, ४, १४;६, १, ३५; 🗕 🕇 द्याये श्रापमं २,१०,१; कार २४,१३; बौगृ.

वैद्य- पा ४, ३, ७३; ५, ४, ३८: -द्यः गौध २८,३१<sup>b</sup>; श्रप ७०,१२,१<sup>०</sup>; -धम् श्रागृ ४,८, १५<sup>७</sup>: श्रप ५,५,४<sup>०</sup>: -द्याः कीय ₹,9२,३०<sup>b</sup>.

वैद्य-कुशल- -लाभ्याम् वैगृ ७,४: २.

वैद्य-दर्शन- -नम् शंध २५०.

वैद्य-विवर्जित- -तः अप २,१,५.

वैद्य-हीन- •ने विध ७१. **ξξ.** 

१विद्या-कर्मन्- •र्स श्रापध १,१, १३; ५, २; हिध १,१, १२; २,२.

२विद्या-कर्मन् व- में गी या १४,

विद्याकर्म-गुरु-> °रु-योनि संबन्ध°- -न्धान् वाध १७,५६. विद्याकर्मा(मे-श्र)नुपूर्वत्व~

न्वात् मीस् ६,८,१२.

विद्या-काम- •मस्य वैश्री २.५:

विद्या-फ्रम- -मेण विध ७३.२. विद्या-गुरु- -रवः गौध २०,६; -रूणाम् गौध ६,३; -रून् गौध २०, २.

विद्या(द्या-श्रा)चरण-वृत्त-शील-संपत्त- - लाः कौस ६७, ३. न्वित- -तम् श्रप २,३,५. विद्या(द्या-आ)चार-परिश्रए--ष्टः श्राज्यो १३, ५. विद्या-चारित्र-वन्ध्र-शील-संपन्न- -नाय गौध ४.६.

२२.५२.

विद्या-दान- -नम् वाध २९, 95.

विद्या(द्या-आ)दि- -दीन कप्र १, 90,92.

विद्या-देवता-> १२य- -रयाः

विद्या-धर'---रान् शंध ११६:

विद्या(द्या-अ)धिपति---तिम् वौध 3, ६, २०.

विद्य-निर्देश- -शात् मीस् ६,१,

९,४; गौध २,५५.

विद्यान्त-तस्(:) वाध १६.५. विद्या-प्रशंसा- -सा मीसू १, २, 94.

वयश्-शील-संपन्न- -न्नम् गौध ११,१३.

c) = चिकित्सक-। <math>d) द्वस.।

i) नाप, । उस, ।

विद्या(द्या-श्रा)चार-गुणा(ण-श्र)

विद्या-तपस- -पोभ्याम श्राश्री ९, ३, २०; वाध ३, ६०: विध

विद्या-तस्(:) आपध १,१,१६; हिध १,१,१५; या १,१६.

শ্বশ্ব ९,६.

Έξ.

विद्या(द्या-अ)न्त- -न्ते आगृ ३

विद्या-प्रकर्ष- - पें या १,५. विद्या(द्या-अ)भिजन-वाग्-रूप- विद्या(द्या-श्र)भिजन-संपन्न--न्नाः आपध २, २९, ५: हिध 2, 8, 96. विद्या(या-श्र)भ्यास- -सम् वौषि

विद्याभ्यास-वश- -शात् श्रञ् 6.9.

१,१५:१०.

विधा-मति-बुद्धि-मत्- -मताम् या १४,१४.

विद्या-योनि-संबन्ध- -न्धेभ्यः पा ४,३,७७; ६, ३, २३; पावा ६,३,२३,

विद्या(द्या-श्रा)रम्भ- नमम् याज्यो १०.४.

विद्या(द्या-श्र)र्थ - -थम् याशि २,१०२<sup>h</sup>: -धस्य आपध १.१. ९,२,१७; २, २१, ६; हिघ १, १,९; ५०; २, ५, ११४; –र्थाः आपध २, २६, १३; हिध २, 4,206.

विद्यार्थ-स्व- न्स्वात् मीसू ५, ३,३६.

विद्या(द्या-श्र)थिन्1- -थिनः वौगृ ४, १२, १; -थिनाम् याशि २, १०९; नाशि २, ८, २३; -थिनि याशि २, १०३; -थी माशि १५, ८: याशि २, १०३: नाशि २,८,२४.

विद्या-लक्षण-संपन्न- -न्नः आज्यो १३,११; -न्नम् श्रप २, 9, €.

विद्या(द्या-अ)ववन- -नम् मीस् १,२,४८.

विद्या-वत्- -वतः श्राप्रिगृ ३,२, ३: १०××; बौषि २, ९, १८; ११,७; हिग्र २,१४,८;-†वताम्

a) विद्यात् (शौ ९,६,१) इत्यनुकरणात् सप्त १ द.। b) = परिडत-। f) = देवयोनि-विशेष-। h) वा. किवि.। g)बस. । e) षस.>इस. ।

श्राप्तिम ३,१, २: १२××; बौम २, ११,३६; बौम २, ८, १२<sup>३</sup>; —वन्तम् बौम २, ६, २५; हिम १,२३,५.

विद्या-विक्रयिन् a- -यी शंघ ३७७: १३.

विद्या-विघ्न-कर- -राणि नाशि २,८,२९.

विद्या-वित्त-वयः-संवन्ध- न्नधाः वाध १३,५६.

विद्या-विद्- - "विदः अप रै, ३७, ३; श्रशां ७,३; -विदे आपश्रो १३,७,७.

विद्या-व्रत-स्नातक- -कः पाय २,५,३२; ३५; गोय ३,५, २२; जैय १,१९:३०.

विद्या-संप्रदान- ने श्रापध २,५, १८; हिध २,१,१००.

विद्या-संवन्ध- -न्धे गौध १८, १८.

विद्या-स्थान- -नम् या १,१५. विद्या-स्नातक- -कः पागृ २, ५, ३२; ३३; गोगृ ३, ५,२२; जैगृ १,९९: ३०.

विद्या-हीन- -नः गौध ६,१८. विद्यो(द्या-उ)पयोग- -गः गौध ७,१.

विद्वस- पा ७,१,३६; पाग ५,४, ३८; -दुषः वीश्री७,३:५‡;वार; कौस् ४, २‡०; -दुषा वाधूश्री ३, १०: २०; १९: १२; वैश्री; -दुषाम् कप्र १, ६, ११; श्रप; -दुषे व्यापश्री १३,०,१०; १४, २९, २‡; वाधुश्री; -द्वदिः कप्र १, ३, १; ३; श्रप; -द्वद्वदः श्रप १, ४२,९; -० ह्न स्वप ७०,१, ८; -हांसः आपश्री ३,१२,१‡; वौश्री; खेद ७,११२°; -हांसम् आपश्री १८, १३, ७; हिश्री; -हांसा ऋप्रा १६, ४०‡; -‡हांसी ऋप्रा १३, २३; १६, २०; -हान् ‡आश्री १,१२,३६; २,२,३; ३, ७, ११××; शांश्री; आपमं २,१,३‡व; आग्र १,१०, २३‡व; शांग्र १,२१, १२†व; शांग्र १,२१, १२†व; शांग्र १,२८,१५‡व; पाग्र २,१,११‡व; आग्र १,२८,१५‡व; पाग्र २,१,११‡व; आग्र १,

विदुषी– -षी कौस् १०१,

₹.

वैदुष- पा ५,४,३८. विदु(स्>)ष्-र(<त)र¹- -रम् तैप्रा ६,५‡.

विद्वद्-ब्राह्मण- -णान् वैध ३, ३,६.

विद्वद्-भोज्य- -ज्यानि वाध ३, १२.

विद्रन्-मत- -तम् कप्र ३,१०, १२.

विन्दु- पा ३, २,१६९. १वेचू- -सा श्रप ६८,५, २६; ६९,

वतु-- साअप ६८,५, १६; ६९ - **९**, २.

१वेदा- पाग ६,१,१९९.

२वेद<sup>1</sup>— -दः श्राश्रौ १०,७,२-८; ९<sup>२</sup>; शांश्रौ १६,२,३; ६; ९××; बौश्रौप्र; वाध ६,४३××; श्रापध २,८,१०; बौध १,१,६××; वैध २,१२,४; हिध २,१,११२; गौध १,१××; -दम् शांश्रौ १५,१६, ६; बौश्रौ १७,३९:१; श्राग्य १,२२,२<sup>†</sup>; पाय २,५,३३;

३४; ६, १; आग्निगृ; वाध १, ४, ५××; शंघ ४४; १५८; विघ २८, ३४××; वैंघ १, ३, ३××;गौध १२,४; या १,१८‡; २०;-दयोः माश्रौ १,७,४,३१<sup>६</sup>; –दस्य श्रागृ १,२२,२१‡; पागृ २, ४, २; आमिगृ १, १, २: ४२ ई: काय ४१, २१ ई: माय; –दाः आगृ ३,४,१;११,१; कौगृ २,५,१; शांग्र ४,९,३; बौग्र; शंध ५;२८४; श्रावध १,१,३;२,२३, १०; बौध १, २, ५७†; विध २८,७३; ३१,७; हिध १,१,३; २, ५, १६३; वाध ६, ३; ४; २५, १०; सुध २; -दात् विघ ५१, ६७; -दान् शांश्री १६, २, ३१; सु; -दानाम् बौश्रौ २७, ४: २; वाधूश्रौ ४, १०३<sup>२</sup> : ५; कौगः; -दाय श्रप ४३, १, १०; -दे शांश्रौ १५, २७, १; बौश्रौ १६, ६: १७; जैश्रौका २; कौंग्र २, ७, १७; शांग्र; -देन भाग्र १, १, ३; ४; कौष्ट ३, ७, ५; शांष्ट **४, ५,३**; वैष्ट १,१२:६; - वेभ्यः कौष्ट ३, ७, ८; हिष्ट २,१९,६; श्रापध १, १, १०‡; विध ५५, ११; हिध २, १, १० 🕆 ; शौच ४, १०४; –देपु भाग १, १०: ८; ९; जैगृ १,१५: १; कप्र ३,८,१४; बौध **१**, २, ७; ३, ५, ८; २६, २३; शुप्रा १,१८; –दैः श्रापश्री २४, १, ३; नाधूश्री २, ४:३××; हिश्रौ १,१,२;

a) उप. इतिः प्र. (पा ३, २,९३)। b) सपा. पै १, ५१, ३ विद्धपी इति पाभे. ?। c) उत्तरेण संधिरार्षः। d) पाभे. वैप १ विद्धान् शौ ६,६८,३ टि. द्र.। c) विद्यात् ? इति जीसं.। f) वैप १ द्र.। g) । प्रकरणतः ] अर्थः ?।

-दौ बौश्रौ १६, ६: १८; बैग्र २, १२: २०; वाध.

वैदिक³— -कम् कप्र १, १, १७; अप २३, १४, ५, दिघ ३०, ४३; शैशि ३२७; मीस् ७, ३, ३०; -कात् कप्र २, २, १; -कात्म हिश्री ३, १, २; वृदे १, ४; २३; मीस् १२, २, ३; -कािन वौध २, ६, २८; -के मीस् ३, ४, २८; ३३; -कै: अप २१,१८; ७०,२,३.

वैदिक-छौकिक- -कानाम् पारु २,१७,९.

वैदिका(क-श्र)सि—-सिम् कत्र ३,१,९. वेद-कर्मन्—-र्मणा वाध २८, १; —र्माण वीश्री २,२:१७. वेद-कम—-म: कीशि ६२. वेद-खड़-धर—-रा: वीध १,१, १४. वेद-श---शान् श्राप्तिग्र ३,३,

वेद-ज्ञान-प्रयोजन<sup>b</sup>- -नम् कौष्ट ३,१२,३१.

9: 6.

वेद-तत्त्व- -त्त्वेन श्रप २,१, ७.

वेदतस्व-प्रका(शक)शाका- -काम् कौशि ८१.
वेद-तस्वा( स्व-प्र)थे—विज्ञान-नम् वृदे:७,११०.
वेद-तस्वा( स्व-प्र)थे—विद्-वित् विष्ठ ५१,६५.
वेद-तुल्यस्व- -स्वात् मीस् ६,

वेद-त्रय- -यस् श्रप २, १,७;

वेद-दक्षिणा°- -णाम् श्रापध १, ७,१९; हिंघ १,२,७६. वेद-ध्वनि--नी विध ९९, १५. वेद-नामधेय- - †यम् श्रापश्रौ २४, १, ३१; हिश्री १, १, ७; बौग्ट २,६, ३. वेद-निन्दा- -न्दा विध ३७, ४. वेद-निर्देश- -शात् मीसू ६, १, ₹₹. वेद-पर<sup>त</sup>-- -रः शंध १९९. वेद-पवित्र- -त्राणि शंध १०६. वेद-पाठिन्- न्ही मागृ १, २, १०; बाग ६,३४. वेद-पाद<sup>वं ।</sup> -दः विध र, ३. वेद-पारग- नाः विध ३०, ४६; ८३, ५; चब्यु २:३६; -गम् वाध ११, २९; चव्यू २: ३०; -गाः वाध ३, ७; -गान् अप १९<sup>र</sup>,५,२; –गे अप ४,२, ११: विध ९३.४. वेद-पितृ- -तरम् बृदे ५,५८. वेद-पुण्य- -ण्येन विध ५५,१२. वेद-प्रदान- -नात् वाध २, ४. वेद-प्रपद् '-- पिद्धः कौसू ३, ४. वेद-फल--लम् अप १,४२, ८; शैशि १५९; माशि ३, २; याशि १,२६; कौशि ५३. 🗸 वेद-बल- -लम् वाध २७, ४. वेद-ब्रह्मचर्य- -येम् श्रापृ १, २२,३; पाय २, ५, १३; भाग १, ९: १२: जैय १, १८ : १; बौध १,२,१. वेद-मन्त्र-विपश्चित्- -श्चितम् श्रप २,४,१; -श्चिता श्रप २.

-यम् वाध ६,२६. वेद-मित्रष्--नः ऋपा १, ५१; -त्रम् कौग् २,५,३, वेद-मू(ल>)ला<sup>d</sup>- -लाः शंध ₹. वेद-योग- -गात् काधौ १,८, २९,४,९,६. वेद-रहस्य-युक्त- .क्तम् अप ३,३,८. वेद-लोक- -कयोः श्रव ४७,१, 99. वेद-वत् मीस् ६,२,१७. वेद-वाद- -दः शंध २८८. वेद-वादिन् - -दिभिः उनिस् र्टः ₹€. वेद-विकय- -यम् बीध १,५, ५२; -ये श्रप ३८, ३, ४. वेद-विकयिन् -- विणम् वीध १, ५,१२२;-यी शंघ ३७७ : १४. वेद-विज्ञान- -नम् मैश्र २. वेद-विद्- -वित् अप ६७, ८, 9: विध ५५, १२<sup>b</sup>: गौध २८, ५१; शैशि ३५१;३५३; -विदः शांग्र ४,१,२<sup>1</sup>: ४,४: अप ५३, २,३;६९,९,१: ७०<sup>३</sup> ११, ३०; बीध १,४,१; वैध १,४,२; गौध ९,६२; याशि १, ३९; ~विदे वैश्रौ १६,८ : २; हिश्रौ १०,४, ७३; -विद्धिः श्रप १९र, ४,३;

वेदवित्-तम- -मः कौशि ४१,५३; -माः अप २१, १,४; ८; विध २२, ९०; -मै: कौशि ६६.

-विद्भ्यः साम्र १,१.

वेद्वित्-समवाय-वचन--नात् गौध १२,४९<sup>३</sup>.

वेद-मय- -यः शुत्र ४, २१५; /

٤,٩.

a) विष.(कर्मन्- प्रमृ.)। तत्रभवादार्थे ठक् प्र.। b) पस.>वस.। c) उप.= २दक्षिणा-। d) वस.। e) = वराह- eप- f0 उप. f1 उप. f2 उप. f3 वप.। f4 वदुपः इति पासे.।

वेद-विद्वस्- -दुषः कौगृ ३,१४, ₹8. वेद-विनाशि(त् >)नी- -नी बोध १,५,८५. वेद-विप्लावक- -कः वाध १५, १९: -कम् गौध २०,१. वेद-विश्रष्ट- -ष्टाः सु ४,४. वेद-विवार्जित- -ते कप्र २,५,९; वाध ३,१०. वेद-विवृति- -तिम् कौशि ६२. वेद-विस्तर- -रम् मैश्र १. वेद-विहि(त>)ता- -ता विध **५१,६**७. वेद-वेदाङ्ग-पारग- -गैः श्रप ५, ३,२. वेद-वेदाङ्ग-विग्रह<sup>b</sup>- -०ह विध १,५३. वेद-वेदाङ्ग-विद्- -वित् शंध १९९८ वेद-वेदाङ्ग-विद्व- -दः श्रप 88,7,8°. वेद-वेदाङ्गा(ङ्ग-श्र)र्थ- -र्थान् वैध १,३,४. वेद-वेदाङ्गे(ङ्ग-इ)तिहास-पुराण-कुल-गण-जाति-देश-पाषण्डा-(ण्ड-त्रा)श्रम-श्रोत्रिय-धर्म-कर्म-व्यवस्था-प्रवर्तक- -कानाम् सुध ३. वेद-वेदान्त- -न्तेन वैध ३,५, 93. वेद-व्रत- -तम् कागृ ४३, ८; श्रप ४६,१ १; -तस्य श्रप ४६, १,१; -तानाम् वैगृ ६,११: ३; -तानि गौध ८, १४; -तेन श्रप ४६,१,७.

वेदव्रत-चरण— -णम् वैध १.३,३.

देशितन् -ती आप्तिय २, ६,५:२. वेद-शब्द - -ब्द: कौय ३,१२, २३; आपघ २,८,१२; हिघ २, १,११४; -ब्देन पापवा ९. वेद-संयोग - नाः मीस ३,३,९; -गात् मीस ३,४,२२;५,२७;६, ७,२९. वेद-संहिता - नाः बौध ३,९, १०; १२-१४; - नताम अप ७०३,११,३६. वेद-संन्यसन - नतत् वाघ १०,

४<sup>e</sup>. वेद-संन्यास- -सात् श्राप्तिगृ २.

वेद-संन्यास- -सात् श्राप्तिय २, ७,११: ७°.

वेदसंन्यासिक— -कः वौध २,१०,६७. वेद-समाप्ति— -सिम् आगृ १, २२,१८; -सौ वौगृ ३,३, ३१. वेद-संपन्न— -न्नाः अप ३०,१,

पदस्यम - माः अप २०, 1, भ. वेद-स्य- -स्यः कौश् ७४.

वेद-स्नातक- -कस्य वैग्र ३,२१ः ३.

वेद-स्वीकरण- -णात् विध २८, ४२.

वेदस्वीकरण-शक्ति- -क्तिः वौध १,११,१९. वेदा(द-म्र)भि--भिः वैगृ ५, ८ः ३; वाध २७,१;२.

वेदाग्न्यु(ग्नि-उ)त्सादिन्--दी विध ५४,१३. वेदा(द-अ)क्न- -क्नम् वैध २,१२, ७; ऋषा १४,६९; नाशि १,२,१; -क्नस्य विध ८३,६; -क्नानि वैग् २,१२: २२; वाध ३,२३; १३, ७; विध २८,३५; या १,२०.

वेदाङ्ग-शास्त्र- -स्नाणाम् वेज्यो ४.

वेदाङ्ग-श्रुति-मूपण<sup>1</sup>- -णः विध १,४.

वेदाङ्ग-स्मृति- -तिभ्यः शंध ४४.

वेदाङ्गा(ङ्ग-श्र)ध्ययन- -नम् विध ३०,३.

वेदा(द-श्रा)त्मन् - त्मने शैशि
३५९; -त्मानम् शैशि ३६१.
वेदा(द-श्रा)दि - -दयः वौग् २,
९,५; वाघ २२,९; वौध ३,१०,
११; -दि श्राप्तिग् २,७,७:२;
-दिभिः श्रप ४६, २,४; -दिम्
श्राप्त ३,५,१२; जैग्र २,८:११;
वौध ३,९,५; -दीन् भाग्र ३,

वेदादि-प्रश्ति - नि कौए ३, ७, १२<sup>8</sup>; -तीनि शांगृ ४, ५, १२<sup>8</sup>.

वेदादि-वेदान्त- -न्तानि गौपि १,१,६.

वेदा(द-अ)धिकार- -रः वैध १, १,४.

वेदा(द-म्र)ध्ययन- -नम् हिश्री ३,१,७; श्रापध १, १, ६; हिध १,१,६; शौच ४, १०१; -नात् भागृ १,९: १३.

वेदाध्ययन-यज्ञ- -ज्ञेषु श्रप ५७,४,५.

वेदा(द-श्र)ध्याय³- पावाग ३, २,१: -यः श्रापध २,८,५; हिध २, १, १०७; -यम् श्रापघ १, २४,६: हिंध १,६,५५. वेदा(द-अ)ध्यायिन्- -यी कार ३,२; श्रापध २,१७, २२; हिध 2,4,40. वेदा(द-श्र)नुवचन- -नात् गौध १,9२. वेदा(द-श्र)नुशासन- -नम् वैग्र २,१७ : ६. वेदा(द-श्र)न्त<sup>b</sup>- न्ताः वाध २२, ९; बौध ३,१०,११; गौध १९, 93. वेदान्त-क- -कम् (१गम्) जैगृ २,९ : ३८. वेदान्त-ग°-- -गाय श्रप ९,४, ξ. वेदान्तग-सुत--ताय श्रप ९,४,६. वेदान्त-पारग--गम् वाध ३, 90. वेदा(द-अ)न्यख- -खे मीसू ३, v.49. √वेदापि पावा ३,१,२५. †वेदा(द-अ)भिगुप्त- -प्तः कौसू १२५,२; अप्राय २,६. वेदा(द-श्र)भ्यास- -सः वाध २७,७. वेदा(द-श्रा)रम्भ- न्मे कौशि वेदा(दे-छा)रम्भण- -णे मागृ 8,8,96, वेदा(द-श्र)र्थ-निपुण- -णाः श्राप्तिष्ट ३,१०,४:२१.

-ज्ञान् श्रप ७०,१०,५. वेदा(द-आ)हुति- -तिभिः जैगृ '१,१२ : १७; –तीः वौग्र ३,१, ८;२,९;२२;३४;४७;३ : ११. वेदे(द-इ)तिहास-धर्मशास्त्रा-(स्न-त्र)र्थ---कुशल- -लम् विध ३,७०. वेदे(द-इ)न्धन-समृद्ध- -द्वेषु वाध ३०,६. वेदो(द-उ)क- -क्तम् अप २३, १३, ४; १४, ४; -क्तानि काय ४१,१९; या १४,८. वेदो(द-उ)त्तम- -मैः ४६,२,४. वेदो(द-उ)दित<sup>त</sup>- -तम् वाध २७,८; -तानाम् विध ५४,२९. वेदो(द-उ)पदेश- -शात् मीसू ३,७,५१. वेदो(द-उ)पाकरण- -णम् वैगृ २,१२: २३. वेदन- -नम् वौश्रौ २, १:७;६:४; श्रप ६८,३,३; -नानि या ६,७; -ने या १,७; -नेन या ३,१२<sup>२</sup>. वेदय- पा ३,१,१३८. वेदितन्य,न्या--न्यः वाध्यौ ३,३३: १; बृदे १, ८०; -व्यम् वाध्रश्री ३,३४:४; द्राश्री ५,४,८; ११; श्रापधः; या १४,९; ३२; -व्याः ं विध १६, १७; शुद्र १, १३; ४,१५३; -व्याभिः या २, २१; १३,१३. वेदि(त>)ता- -ताम् द्रागृ ४, ४, ٦٩. वेदितुम् बृदे १,८०; या १,८.

वेदित्- -तृषु या १,१६; १३,१२. वेद्य,द्या<sup>0</sup>- -द्यम् श्राधी ५, १२, ११; बौध २, १०,३५‡; -द्याः छुअ ४, १५७; −†द्याय¹ आपश्री १४,१७,१; वाश्री १.४. 9,६: - चाभि: या २, २9: १३,१३. √विद्<sup>8</sup> पाधा. तुदा. उभ. लाभे, मंभवेः माधौ २, ३, २, २५: हिश्री ८,१,८०. विविदत् वीश्री १५, ६: १३#: †विदाः शांश्रौ १७, १२, ५<sup>३</sup>; वाध्श्री ४, १००: ७<sup>२</sup>; १८<sup>३</sup>; २८<sup>२</sup>; हिश्रौ; विदाय या १४, १० 🕆 : ५ विदेय श्राश्रो १,१०, ३; ११,१<sup>५</sup>; श्रापश्रौ ४, ८, ५; १३, ६<sup>b</sup>; बौश्रौ ३, २०: ५<sup>b</sup>; ३०: २<sup>1</sup>; ७<sup>1</sup>; ६, १३, १३; २०, २४: ३४<sup>b</sup>; माश्री ३, ९, uh; 8, 99, 8;98, 9h; 2h; वैश्री ७, ८:२<sup>b</sup>; हिश्री ६,२,१७; ३,२२<sup>1</sup>; द्राश्रौ **९,**१,१६; लाश्रौ ३, ५, १५; †विदेयम् शांश्रौ १,१५,१२<sup>b</sup>; श्रापश्रौ १६,२९, २ भ; बौधी २, १: १०; वाधी १, १,४,९<sup>२1</sup>;३,७,१६<sup>n</sup>; बैध्रौ १८, २० : ३०<sup>b</sup>: हिश्रो ११,८,४<sup>b</sup>; श्रामिष्ट १,५,२: १३. विन्द्ते †शांश्री १५,१७,१३,१९, १; बौधौ; विन्दति †शांश्रौ १५, १९,१२; श्रापश्री;†विन्दती इँ या ९,३१; ऋषा १,३१; शैशि२३१: विन्दन्ते श्रापश्री १३,१,५: हिश्री

१८,१, ६; विन्दन्ति बौश्री १५.

१ : ७<sup>२</sup>; १६, १९ : ११; २७,

a)= नेदाध्यायिन् । b) पस. । c) उप.  $<\sqrt{n}$ म् । d) उप.  $<\sqrt{a}$ द् । e) वैप १ ह. । f) पामे. वैप १ विद्याय ऋ ५,१५, १ टि. इ. । g) पा ७, १,५९ पावा ३,१,८६; ६, १,१५७ परामृष्टः इ. । h) परस्परं पामे. । i) सकृत् पामे. g १५५० g इ. ।

विन्दामि सु ९,१; या ६,१८; विन्दामहे वाध ५, ८ ; विन्दत् माश्री २,५, ५, २८ 🕆 ; विन्दन् मागृ १, २१, १० † ; † विन्दतु श्रापश्रौ २, ११, १०; वौधौ; विन्दन्त आगृ ३, १०, ११; विन्द्स्व बौश्रौ १८, ४४: १०; श्रापमं १, १३, ३ ф°; †विन्द काश्री २, ८, १४; श्रापश्री ጚ, 90, 4xx; ९, 9६, ७ª; वौश्रो; †विन्दत श्रापश्रो १. १, ४; बौश्रौ; †तिन्दावहै श्राग्र १,७,१९: कीगृ: अविन्दत बीश्री १८.४२ : ४; या ७,१९+; बृदे ५, १९; अविन्दत् श्रापश्री ५, १, ७‡; वाधूश्री; ‡अविन्दन् हिश्रौ ६, २, २; निस्; विन्देत श्राश्रो ९,७,२२; श्रापश्रो; भाश्रो १.९,१<sup>त</sup>: विन्देत् श्रापश्रौ ९, ३, ५; ७;९;११; १६,७××; बौश्रौ: विन्देयाताम् भाश्री ८, ६, ७<sup>e</sup>; विन्देताम् वैश्री ८, ११:२<sup>e</sup>; रांध ३०८; विन्देरन् श्रापश्रौ १४, १४, ६; २०, ८, १××; हिश्रो; विन्देयुः श्रापश्रो २१, ९,४; ५; बौश्रो; विन्देय,>या बीश्री १३, २४: ९; १८, ४२: २; ५; श्राय १, ७,२२†; कीय; विन्देयम् माश्रौ १,४,३,१२+1. १विन्द्यात् हिश्री २, ७, ३०<sup>६</sup>;

वाधूश्री ३,१०४:१; हिग्र २,१२, ४<sup>g</sup>; अप ३७.९.२. †विविदे बौश्रौ २४,१३:९;आपमं **१**, ३, १<sup>२</sup>; पाग्र १, ४, १६<sup>३</sup>; श्राप्तिय १,५,३:१४<sup>२</sup>: काय २५, २२<sup>२</sup>; वोग्र: विवेद कौस् ८१,३५; †विविद्यः श्रापश्रौ १, ६, ४; २, १, ३; वोश्रो: वेत्रा वाध्रश्रो ४, ७५: २७: विदेष्ट श्रप्रा ३, ४, ७‡; ‡अविदत् शांश्री ८,६, ११; श्रापमं २, १२, ९<sup>h</sup>; पाय ३, ३, ५<sup>1</sup>; या ५, ३: †विदत् काश्रौ २५, १२, ४: श्रापश्रौ २, २०,६<sup>२</sup>।, १२,१५,६, १४,३०, ३; २९, ५, ६; भाश्री २, १९, १1; वैश्री २१, १६: ७1; हिश्री २, ५, ४<sup>1</sup>××; शुत्राः †विदन् श्रापश्री ७, ७, २; वौश्रो; †अविदः श्रापमं २, १६,४; भागृ २, ७: १४; ‡अविदम् बीश्री ४, १:१७; बाध्रश्री; †अविदाम काश्रौ १०, ९, ८: बौथौ ८, १८: १; माश्रौ २, ५,४, ४०; या ६,२८०. विद्यते आश्री १०,९,२². वेदयति हिश्रौ १३, ५,४. १वित्त,त्ता<sup>1</sup>-- +तः श्राग्निय १, ५, ४:४१; भागृ १, १७:१५<sup>m</sup>; पा ५, २, २६; ८, २, ५८; -त्तम् श्राश्रौ १, ९,५‡; शांश्रौ ४,१६, १०‡; त्रापश्री; -त्तस्य लाश्री

९, १, १८; बोध २, ६, ८५; -त्ता अप्रा ३, ४, १५; भाशि १११†ा; -तात् हिश्री १४, २, ४३; ६, १०; २८; १७,१.११; -त्तानि श्राश्रौ १०, १०, १०; -त्ताम् श्रापमं १, १०, २<sup>‡०</sup>: -त्तेन गौध ४,११. वित्त-क्षय-- -ये श्रप ७२,३,५. वित्त-धन<sup>p</sup>-- -०न या ४.४. वित्त-पशु - -शून् अप २२,५,३. वित्त-बन्धु-कर्म-जाति-विद्या-वयस्- -यांसि गौध ६,२०. वित्त-वत्- -वतः श्राश्री २,२,१. वित्ता( त्त-त्र )भाव- -वे विध ५९,१०. †वित्ता(त्त-श्र)य( न> )नी<sup>0</sup>--नी आपश्रौ ७,३,१४; बौश्रौ. वित्ता(त्त-म्र)र्थ-> °विन्- -र्थी श्राप २६,५,१. त्रित्ति पा ३, ३, ९६; - † तिः

वित्ति<sup>त</sup>- पा ३, ३, ९६; -†ितः श्राश्रौ १,१५,१; शांश्रौ; -ित्तम् शांश्रौ २,१३, ६†; कौस् २०, १९; -†त्यै श्रापश्रौ १६, २९, २; वैश्रौ १८, २०: ३०; हिश्रौ ११,८,४.

†विस्वा श्रापश्रो ७, १६, ७<sup>४</sup>; वौश्रौ १,२१:३१<sup>1</sup>; ४,१०: २४<sup>1</sup>××; माश्रौ; शुप्रा ६,२६<sup>1</sup>.

२विदत् -> विदद्-ष्रक्ष $^0->$  वेददेशि  $-\cdot$  शिश्याम् निस् ९, ९ : १० $^{15}$ ; -श्वी ऋत्र २, ५,

a) पामे. वैप २,३ खं. विन्द तैन्ना ३,७,९,७ टि. द्र. । b) पामे. वैप २,३ खं. ब्येंच्छन् तैन्ना २,७,१७,३ टि. द्र. । c) पामे. वैप १ विन्दस्न शो ३, २३, ४ टि. द्र. । d) पामे. पृ १७९० हु द्र. । e) परस्परं पामे. । f) सकृत् पामे. पृ १५५० е द्र. । g) पाठः ? (तु. आपश्रो १,९,६ विद्यात् इति पामे. ।पृ १७९० हु श्रिप द्र. ।) । h) = सपा. पै २,३,५ तैन्ना २,५,६,३ । शो २,१०,७ तु अविदः इति पामे. । i) = सपा. ते ४,३,११,४ । मे २,१३,१० तु अविदः इति पामे. । j) पामे. वैप १ विदत् शो १,२०,१ टि. द्र. । k) निर्विसर्गः पाठः श्यिन. शोधः । l) विप., नाप. (धन-)। m) पामे. पृ २०१९ ते द्र. । n) = सपा. ते ६, २,७,२। मे ३, ८,५ तु विन्ताः इति पामे. । o) पामे. वैप १,०६९ ते द्र. । p) वस. । q) वैप १ द्र. । r) पामे. वैप १,७५१ तृ द्र. । s) वैतद् इति पाठः श्यिन. शोधः । वैप४-प्र-१३

् . ६१; बृदे ५, ६२; -श्री शांश्री १६,११,८. ्रविदद्-वसु³--सुः श्राश्रौ ५,५, १२; ६,७<sup>३</sup>; शांश्री; या **४**, १७; –सुम् श्राश्री ५,१६,३; ७,४,४; -०सो या छ, ४. †विदान- नः श्राश्रौ २, १७, १०; हिथी २१, १, १; अप्रा; –नाः आश्रौ ५, ५, १९; शांश्रौ ७, १७, १०; श्रापथ्री १६, २९, १२०: वैध्रौ १८, २०:७; ९; हिश्रौ ११, ८, २<sup>२b</sup>: -ने श्रप्रा ₹,४,9. विन्द्- पा ३,१,१३८; -न्दाय कार 8, 20tc. बिन्दत्- न्दन् वैष्ट ५,१ : २७. विवित्समान--नस्य धुसू १, ३: १६; निस् २,४: १२. विविद्वस्न, विविद्वस्न पा ७,२, €6.3 †वेत्तवै<sup>व</sup> आपथी ९,२,३; भाथी. २†वेत्- -ता श्रापध २, १३, ६; वौध २, २, ३६; हिध २, ३, ६; बाध १७,९१<sup>e</sup>. वेस्यत्- -स्यन् वौथौ १,१:८; . २ : ४; ४,१ : १५; १७, ११ : े २; २०,२ : २१. √विद्¹्र पाघा. दिवा. श्रात्म. सत्तायाम्, विद्यते शांश्री १,२, वि-दंग्ध− वि√दह् इ.

विद्येते हिश्री ७, ८, ३; विद्यन्ते |१विदत् - √विद्(ज्ञाने) द्र. अापश्रो३,१७,२;९,११,१२;१०, ४,१२; १३, १,४; वैथौ; विद्येत शांश्री १७, १, ५; १८; ५, ४; भाश्री; विद्येरन् श्रापश्री ५, २९, ·४; वाध्यौ ३,१०९ : ३; वैथौ. विद्यमान,ना- -नम् काथौ ४, ८, १; वैथौ २४, ३१:१; निस्; -नस्य निस् २,१: १९; -नाम् निसू २, १२: ११; ऋप्रा ६, ५१; -नासु विध २६, १; -ने शांश्रौ ३, २०, ७; वौश्रौ २९. ८ : २३; वाधूश्रो. विद्यमान त्व- न्वात् पावा ३,३, १३३; मीस् ३, ३, २९; ४, २; ४,४,३२; ५,३,२४××. विद्यमान-वत्- >°त्-स्व--स्वात् पावा ८,1,७२. ्विद्यमान-संयोग- -गात् मीस् ३,८,३३. विद्यमानो(न-उ)पलम्भ--म्भःत् मीसू १,१,४. √विद् पाधा.रुधा.स्रात्म. विचारखे> रवित्त-, विन्न- पा ८,२,५६. विद्-,विद~ √विद्(ज्ञाने) द्र. चि√दंश > वि-दश्य पागृ ३,१०, े २४: विध १९,८. १विदः<sup>६</sup> श्रश्र २०,७३. २०××; श्रापश्री; माशि १३.५?: विदण्ड h- -ण्डाः बौश्रीप्र ३१: ५.

२विदत्- √विद्(लाभे) इ. विद्थ- प्रमृ. √विद्(ज्ञाने) द्र. १विद्दर्श<sup>1</sup> वाधूश्रो ४,५५ : ४. विदद्श्व-,°द्वसु- √विद् (लामे) द्र विद्धत्~, °धान- -वि√धा द्र. विद्रवत्¹->वैद्रवत¹- -ते लाशी ७,१,१३. विद्-भृत्- √विद्(ज्ञाने) इ. वि√द्य् (\*वधा.)4, †विद्यते श्राश्री ७,८, २; शांधी १८, १२, ६: वैताश्रो २७,१५××;या ४,१००. ¢वि-दयमान- -नः या ४,१७. ?विद्यामि<sup>k</sup> श्रप्राय ३,४. १विदर्भ'- -र्भाः श्रप ५६,१,५; -र्भान् श्रप ५०,१,५; -र्भाय कौगृ ४. ٧,٩<sup>m</sup>. वैदर्भ"- -र्भाय कीय ४,४,९° ‡. २विदर्भ b-> वैदर्भि p- -भिः अअ ११,४. विदर्भि - - भिः शुश्र २,४३९. चि-दर्व a-> †वैदर्व n- -त्रीय व प्रापमं २,१७,२७३; हिग्र २,१६,८३. क्षेत्रहर्यं - - वर्याय° पागृ २, १४, ५; भाग २,१ : १६ वि-दर्शयिश्वा वि√हश्द्र. १विदल°- -लम् बीश्री २५, ४:५%. १वेदल<sup>1</sup>~ -ल: बौथ्रौ २६, २२:२०. वैदलक<sup>u</sup>- -कान् बौश्रौ-२५, २६:

a) वैप १ इ. । b) एकतरत्र काठ ३९,२ दधानाः इति, अन्यत्र दुहाना इति च पामे. । c) = देवता-विशेष-। d) पामे. वैप १, ११५२ b इ. । e) तेत्रा इति पाटः ? यनि. शोधः (तु. श्रापधः)। f) पावा १, .३,१ परामृष्टः इ.१ g) विमदः इति शोधः (तु. ऋग्र २,१०,१९)। h) व्यप.। i) पाठः? वै, ददर्श इति शोधः (तु. १९३ i)। i) = साम-विशेष-। k) देवयामि इति संस्वर्तुः हि.। l) = देश-विशेष-।  $2 = \frac{1}{2}$ [कौरं.]। - m) सपा. शांर ४,१८,३ विदार्वाय इति पामे.। n) श्रवत्ये अग् प्र.। o) सपा. वैदर्भाय <> :वैदर्बाय <> वैदन्ध्यय <> वैदार्वाय इति पामे. । p) अपत्य इन् प्र. । q) = [फर्सा-रहित-] सर्प-विशेष- । नस. (तु. PW. प्रमृ. विद्वर्य- इति)। r) श्रपत्ये यन् प्र. (वैतु. MW. [पक्षे] < विद्वि- इति)। ([विदल-विकार-] कुम्ब-)। t) विकारार्थे प्र.। u) विकारार्थे बुज् प्र. उसं. (पा ४, ३,१५७)।

.२वि-दल°−>°ल-सूप- -पेन था १. ३0,9. ३विदल<sup>b</sup>-> २वैदल- -०ल वैध ४, ર,ર<sup>ર</sup>. ं विदल-वत् वैध ४,२,२<sup>२</sup>. वि√दस्,विदस्येत् या १०,३‡. ः वि-दस्त->°स्त-तर- -रम् या १, वि√दह्, †विदहः श्राश्रौ ६, १०, १९; कौष्ट ५, ३, २८; आधिष्ट ३,६,१:१; ७, ४:१२; बौपि. वि-दग्ध, ग्धा-.पाग ४, २, ८०°; ५,३,१२४<sup>त</sup>; नमः बौश्रौ २४, २६:८‡; -ग्यम् बोश्रौ २०, १६:५६; भागृ ३, १८:१८; -ग्धा नाशि २,८,१७<sup>त</sup>. वैद्ग्धक- पा ४,२,८०. वैदग्ध्य- पा ५,१,१२४. ्ः †वि-दहत्— -हन् आपश्रौ ५, १२, ३°; बौध्रौ २,१६:५४°; हिश्रौ ६,५,१४<sup>6</sup>; सु १७,२. †वि-द्ह्यमा(न>)ना--नाः आपश्रौ ८,१३,२०; भाश्रौ ८,१६, १३; वैश्रो ९,५:४२ बाश्रौ ८,५,५. †वि-धस्यत्- -स्यन् आग्निगृ ३, ५,७:२५; वौषि १,७:३. वि√दा(दाने) > वि-देय- -यम् आपध २, २५,९; हिध २, ५, 966.

√विद्(लाभे) द्र.

विदारी8- पागम ५७; -र्याः विदुर- √विद् (ज्ञाने) इ.

विदान−

शंघ २२०. विदार्वे - -र्बाय शांष्ट ४, १८, ३ ई. वैदर्खी- -वीय शांग्र ४,१७,३‡ . श्विदि<del>व</del>धः अप ६८,२,३२. विंदित-, विदिखा √विद्(ज्ञाने) द्र. श्विदिदिहीविकीदी बौश्रौ २६,११: ٦٩. वि√दिव, विदीव्यन्ते आपश्री १८, १९, २; वाश्रौ ३, ३, ३, २४; विदीव्यन्ति वाधूश्रौ ३,९१:३; हिश्रौ १३, ६, २९; विदीन्येयुः वाश्रौ १,४,४,१२. वि-देवन- •नाय वैताश्रौ ६, १०; अअ ४,३८. वि-दिश् - - दिक्षु अप ६२,२,२; ६४, २, १०; -दिग्म्यः अशां १४, २‡;-दिशः वैश्रौ ८, ७ : १०‡; हिश्री ४, ५, २४ ई; जैश्री ११: ८‡; अप ७०,९,४; अशां १४, १; - †दिशम् अप ३६, १, ६; ११; ४३, २, ४८; -दिशास् अशां १४, २; -दिशोः शांगृ १, ७,३; -दिशौ काश्रौ १,८,४२. वि-दिशा"- -शयोः कौष्ट १,३,२. वि-दाहिन्!- -हि काश्री २२, ३, ३; चिदीगय!- - वः आपश्री २०, २२, १३; बौश्रौ २६,११:२१; २२; हिश्रो १४, ५, ९; -यम् वीश्रौ १्५,३७:८. वि√दु>वि-दूयमान- -ने गोगृ ४, विदु- पाउमो २, १, १९; -दुः हिश्रौ २१,३,१०<sup>b</sup>.

१विदुऽविदु अप ३६,१,१४. वि√दुप्,विदुप्यति विध २४,४१. विदुक्षः या ३,२५ं०. विदृदुषः या ३,२. वि-दुष्ट->°ष्ट-पर्या(य>)या $^{n}$ --या निसू १,१०: १९. विदुप- √विद् (ज्ञाने) द्र. १वि-दूर°--रम्<sup>ग आ १२</sup>,१,५‡; -रेषु शांश्रो १, १,२५. २विदूर् $^{0}$ -> वैदूर्य $^{r}$ - पा ४,३,८४. र विदूलक− -कम् अप ७२,६,४,५. वि√दंह् > वि-दृढ- -ढाः वौश्रौ १८, १३: ९. वि√हरू>† (वि) सहश्रन्<sup>8</sup> वाश्री ३; २,१,६२;काग्र ३७,५; †विःः अदश्रम्<sup>ड</sup> श्रापश्रौ १६, १२, १; हिथ्रौ ८,४,२७; ११, ४, १३, †(वि)अद्धम् काश्री १२, ३; २; वैश्रौ १८,१० : ८. विदर्शयति वौधौ १, १४: ७; विद्रीयेत् माश्रौ ५, १,६,२१. वि-दर्शयित्वा आपश्रौ १५,२०,९. 🗧 वि√दृ, वि (दर्दः) ऋश्र २, ६,२०‡. विदीर्येत श्रप्राय ६, ४; ६. †विदारयऽविदारय श्रा ३६, .9,93. वि-दारण- -णे पावा ३,३,१०४. वि-दार्य वैश्री १२,५:११; हिपि ४,१ वि-दी(र्ण>)र्णा--र्णाम् माश्री ६, 9,3,38. वि-देश°- -शे कौसू ८०,२३. विदेश-मरण- -णे कप्र ३,४,२. विदेश-यात- -ते आज्यो ७, २०.

a) नाप.। वस.। b, व्यप.। c) अर्थः  $(1 \ d) = चतुर-। <math>e$ ) पाभे. वैप १ वित्पन् शौ १२, २,४५ टि. इ. । f) अधिकरणे प्र. इति भाष्यम् । g) = श्रोपधि-विशेष- । h) = वि-दर्ब- । पासे. पृ २२१४ m i) वैतु. Pw. विदृब्यिय इति, Bw. [पक्षे] विद्रार्व्याय इति । j) अपत्ये प्र.। k) पामे. २२१४ o द्र.। l) वैप १ द्र.। m) = ति-दिश्-। n) वस.। o) प्रास. । p) किवि.। सपा. पै.२, २४.१ क्षतिदूरम् इति पाभे. । q) = विदूर-। r) = वैदूर्य-। s) परस्परं पाभे. । :

विदेश-स्थ - स्थम् आगृ १, १२, २; -स्थे श्राप्तिगृ ३,६,२:१५. विदेह - पाग ४, २, १२७; -हेपु वौधो २,५:१८ है,९,११; वेदेह - हः शांश्रो १६,९,११; वाधुश्रो ३,४०:१; वेदे ७,५९; -हम वृदे ७,५८; -हाः बौश्रोप्र ४४:१. वेदेहक - पा ४,२,१२७.

विदेही(ह-श्रो)हुम्बर<sup>०</sup>- -रम् अप ५६,१,१०.

विद्ध-, विद्ध्वा √विष् (ताडने)इ. विद्यन्- √विद् (ज्ञाने) इ. नेशविद्यव आश्री २, ३,१६; शांश्री २,

वधा आला स, इ, १६ शाला स, ७, १८; ४, ८, ३; श्रापणी ४, १,६;६,५,३;६९,१३,५९; बीग्री ६, ५:१६; साग्री ६, १,५; वाग्री ६,५,५; वाग्री ६,५,५,२; हिंग्री ३,७,६२;२३,२,४९.

१३,१९१६;बौश्री१९,५:१५+१६;

भाश्रो ६,१,५†१<sup>६</sup>; वाध्यो४,२७: ७: १२; १८; वाधौ १, ५, ४, २+१३: वैश्री २,२:८+१४; महिश्री 3. 6. 42?8. 6. 9.28?8××; अप४८,१०४<sup>२</sup>‡<sup>b</sup>;या ३,११०; ११,३६†∮; –द्युतः ग्राधी २, १५, २‡; बौश्रौ २५, ३०: ९; निस् ३, ९: ५१; श्राय २, ४, १४ 🕂 : श्राप्तिए: - ग्रुतम् काश्री ध, ५,१७<del>†</del>; बोश्री १८, ४५: ९: श्रग्र १, १४; श्रश्र ३, ४,१; - 🕆 चुता त्रापश्री ४,१५,१;भाश्री ४, २१, १; हिथी ६, ४, १८; वैताश्री १४,१; कीस् १४१,१७; अप्राय-द्यति वीश्रौ २, ५:१२५; १८, ४५ : १०; बौग्र ३,१,१६; कीस् १४१, ३६; अप; - महाते कीस १३९, ८; खरे १, ५४: -बुतौ सु २४, २; ३; -बुद्धिः श्रम ६५,२,१०; बृदे १,९४.

वैद्युती— -तः वीश्री २४, २६: १५<sup>4</sup>; २६, ६: १६<sup>‡</sup>; या ७, २३; —तम् अप ७०<sup>2</sup>, १७, ३; वृदे ८, ४४; अअ १, १४; या १४, ९; —ताः आपश्री २०,१४, ६<sup>‡</sup>; —तात् काश्री २५, ४,३३; माश्री ६,१,३,२७; या १४, ९; —ते वृदे ३, ७७; अअ १, १४; —ते न आश्री ३, १३,८<sup>½</sup>; शांशी ३, ४,७; आपश्री ९, ३, २२; माश्री ९, ५, १५; हिश्री १५, १,७२; कप्र २,९,१४.

१विद्युत्-काल- -लः याशि १, १०.

रविद्युत्-का( ल> )ला¹- -ला नाशि २,३,८.

विद्युत्प<sup>र</sup> - ऱ्याय वाश्रौ २,२, ३,४‡.

विद्युत्-स(+>)मा $^{m}$ --मा गौध १६,२७.

विद्युत्-स्तनयित्तु-पृषित - नेपुष् गोगृ ३, ३,१७; द्रागृ ३,२,२६. विद्युत्-स्तनयित्तु-वर्जम् द्रागृ ३, २,२३°.

विद्युत्-स्तनियत्तु-वर्ष- -र्पेषु कौर ३,९,४°; मार १,४,११.

विद्युतस्तनियत्नुवर्ष-वर्जभ्° कौग् ३,९,४८; शांग् ४,०,५३. विद्युत्-स्तनियत्नु-वर्षा- -र्षासु शांग् ४,७,४°.

विद्युत्-स्तनित- -ते बौग् ४,४, १२.

विद्युत्-स्तनित-चर्पा- -र्पाणाम् वौरु ३,९,१४.

विद्युद्-उल्का- -रक्योः कौस् १४१,२४.

विद्युद्-गण-गवाक्षक- -कैः अप ६४,१,८.

विद्युद्-दग्ध-कृत- -ते विघ ७०, ९

विद्युद्-दर्शन--नम् श्रप्पर,१,२ विद्युद्-प(<हत>)ता--ताम् वैश्रो १२,१४: ५.

वैद्यद्घती<sup>p</sup>~ -तीः

a) नाप. (देश-, बा तद्वासिन- वा)। b) विदेह-राज- वा ऋषि-विशेष- वा। c) समाहारे द्वस.। d) विध्य (  $\checkmark$  व्यघ् ) इति शोधः (तु. सपा. काश्री ४, १५, ५ वृश्च इति पामे., c. च; वैतु. भा. प्रमृ. [तैवा] < वि $\checkmark$  दो इति)। e)  $\checkmark$  व्यघ् । वेधने] + क्तिरि यतुक् प्र. उसे. (पाउ ४,२)> विध्यत् > [प्र9] -ध्यत् इति शोधः (तु. सपा. तैवा ३,१०,९,२ श्राश्री. प्रमृ. [तु. g] शिवधुत् । = विध्युत् ] इति पामे.)। f) वेप १ द्व.। g) पामे. e दि. द्व.। h) = वज्ञ-। i) सास्यदेवतावर्थे प्र.। f) स्वार्थे प्र.। f) तु. श्रान.। f0 देति f1. पाठः १। f2 वस.। f3 हति f4. f5 हति f6. f7. f8. f7. f8. f8. f9. परस्परं पामे.। f9. f

कीस् ४८,३७.

विद्यून-मत्- - मिझिः या ११, १४; ऋत्र २,१,८८.

विद्युन्-महस् -- -हसः श्राश्री २, 93,04.

विद्युल्-लक्षण- -णम् श्रप ५९, 9,9.

वि-चोतत् -ति श्रप ७२, २, ३. वि-द्योतमान- -नः श्रश्र ९,६(५) 🕂 ; -नम् गोग ३,२,१७; -ने काय ९,६; माय १,४,६; वाय ८,६; आपध १, ९, २२; १२, ३५; हिध १,३,२३;४,३‡.

श्विद्योत् काश्री १९,४,११‡°.

†विद्रध.धा<sup>6</sup>- -धस्य कौसू २६,३३; अप ३२,१,७;२४;अअ६,१२७; -धे वृदे ४, १४४<sup>२</sup>; अप ४८, ११५; निघ ४,१; या ४,१५०. वि√द्भ, विद्ववते अप ७०३, ११,९; विद्रवन्ति सु ४,३; अप ५५,३, २; ६६, १, ४; आज्यो ११, २; वि(इवन्ति) या ९,१९‡.

वि-द्रव- -वः अप ६३,३,२: -वम् अप ५०,७,४; ८,१.

वि-द्रवण- -णे आपथ्रौ १३,२०,१; बौग्र ३,५,१८.

विद्रुम<sup>0</sup>-> °म-तेजस्- -जसः अप 42,3,2.

†विद्वल,ला<sup>b</sup>-- -ला आपमं १,१६,१; -लाः अप्रा ३,४,१.

विद्रस्- √विद् (ज्ञाने) द्र.

वि√द्विप्, वि "द्विपाते आपश्रौ १६. १५, ६; †वि(द्विषाते ) भाशि ३०; ७१; ८५; †विद्धिपामहे

पाय २,१०, २२; जैय १, १४: ३; विद्विपेत् शंघ ७७; विद्विषे-महि आशिष् १, ५, ५: १३ ई; व्यद्वेष्यत् निस् ५,१०: ७<sup>8</sup>.

वि-द्विपाण- -णयोः शांश्रौ १३. ५. १; काश्री २५, ८, १५; वौश्री १३, ९: ५××; वैश्रो; -णस्य शंघ २३०.

वि-द्वेष- -पम् अप २६, ५,२;६४, ४, ९; विध २९, ७; -पे काश्रौ २५,१४, २६; अप २१, ३, २; २५, १,११; २६,४,२. विद्वेष-यायिन्- -यिनि अप ६९,

९,२. वि-द्वेषण- > ॰ण-संत्रनना(न-ग्र) भिचार-द्विपद्च्यद्धि-युक्त-

-क्तानि गौध ११,१९. ‡√विध् (वधा.) पाधा. तुदा. पर. विधान, अविधत् 1 शांश्री १८,८, १४; विधेः शश्री ८,१३,१०; शांश्री १०,१८,६;विधेम¹ आश्री १,१०,८; २,१०,१८; ८, १३, १०; शांश्री; अप ४८,१०; निघ ३,५; या ३, २१; १०, २३∯; ११,३३.

√वि,ध्यध्<sup>ड</sup> शधा. दिवा. पर. ताडने, विध्यति शांश्री १७, १५, ४; आपश्रौ १०,२६,१४; बौश्रौ ६. १५: १३××; भाश्रौ; विध्यन्ति काश्री १३,३,१६; आपश्री २१, १९,१६‡; वाश्रौ ३, २,५,४६; विध्यामि बौश्रौ १८, ३६: ७५; विध्यत् या ५, ४‡; विध्य या ६, १२‡; विध्यत >ता ऋपा रिवि-धर्म - पाग ५,१,१२४1.

७, ३३; अविध्यत् वाध्यौ. ४, ८८: १; अविध्यन् वाधूश्रौ ४, ५९२: ३: विध्ये: द्राध्रौ १०. २,१३; लाश्री ३,१०,१२.

विद्य- -द्वः श्रप ६८, १, ५१; विध २०,४४; या ६,१२; - दम् कप्र ३,१०.१६: - द्योः या ४,१५: -दे कप्र २ ६,११.

विद्वा काश्री १३, ३,१८; श्रापश्री. वेध->°ध-शङ्का- -ङ्कया शंध ५९. व्यध-पा ३, ३, ६१; पाग ६, १, 948h.

व्यधन->°ना(न-म्र)र्थ- -र्थम् श्रावश्रौ २१, १८,५; हिश्रौ १६, ६,३४.

व्याध- पा ३,१, १४१; -धः कौसू ७१,६‡.

व्याध-क- -कस्य कौस् १०२, ٦ŧ.

च्याध-ता- -ता विध १६,९.

वि-धस्यत्- वि√दह इ.

श्विधत्वायति श्राप्तिय २,४,५:१५ ई. †वि√धम्, विधमामि श्रापश्रौ ४,६, ५; भाश्री ४,९, ३; हिश्री ६,२, १६; विः अधमत् वौश्रौ १८, 9:94.

वि-धमन->°न-शील- -लम् या १४,१८९.

विधमा¹- -०†मे¹ माश्रौ ४,६,२; ३. वि-धर(ण>)णी-, °धर्तृ- वि√ध

†श्वि-धर्म⁵- -र्मः श्रापश्रौ ६,१९,१; हिश्रौ ६,६,१७,

b) वैष १ द्र.। c) पामे. वैप १, १५६८ i द्र. । d) = मिण-विशेष- ।a) वस. । e) व्यव-थिव्यत् इति मूको.। f) धा. परिचरसे वृत्तिः। या १०,२३ परामृष्टः द्र.। g) शौच ३,३;४,६८ पा ६,१,१६ i) = श्रासुरि-गवी-। j) सपा. मै ४, ९, १७ विच्ये इति पामे. । परामृष्टः द्र. । h) प्र २१३६ j द्र. । k) = विरुद्ध-धर्म-। प्रास.। l) तु. पागम.।

वैचर्य- पा ५,१,१२४.
विधर्मिन्- - निंण: अद ७०३, १५, ५.
वि-धर्मन्- पाडना ४, १६४; - में निः अप्राप्ती ३, २,२ १५ हैं। निस् ८, १३:२७६; - हेंगी ६, ६, १०६१; - मेंण वाधी ३,२,१,२०; - हेंगी वाद १४, २९ हें। - मेंण वाधी ३,२,१,३०; - हेंगी निस् ३, १०:२०; या १४, १६; - हेंगी आपंती २६, ९, १५; हिंधी १६,४,१३.

वि-धन्ना - पाग ४, १, १२३; -वा वैष्ट ५.९:२; वीषि ३, ५,२; या ३,१५†ई: -वाम् वैष्ट ७, २:७.

वैववेय- पा ४,१,१२३.

वि√धा, विद्धाति आपधी ८, १५, १२, १६, १२, ५; वीधी; विद्रधामि भाग २,६: ४५; †विद्रधानु शांश्री ४, ११, ६; या ६, १४; †व्यद्धात् कींग्र १,१२,६; शांग्र १, १९, ६; विद्यात् काट्यी ९२६; राश्री ५, २, ६; लाखी २,६,४××; निस्; विद्रध्यातास् मीस् २, १, २२; विद्रुख्यः कींग्र २,१०,३५; शांग्र २,१६,२; गोग्र २,५,३८.
वि द्धे वीधी २,२:२५;

वि देध वात्रा र, र : रा; वि "देषुः ऋत्रा ८,३२ †; विधा-स्यामः माधौ र,६,४,६; वि " धाः ऋत्रा ८,१ †.

विघीयते श्रापश्री ९,१,१; २४,

9, ३; भाश्री ९, १, १; वैश्री; विधीयन्ते निस् ९, ८: ४; वैध १,१,३; चव्यू ३: १३; या १, १५; १६; मीस् १,४, २२<sup>6</sup>××; विधीयेत द्राश्री १२, १, ३४; मीस् २,३, २८××; विधीयेत्न निस् १, ११: २८;२९; मीस् १,४,९.

†वि-इबत् - भत् श्रापश्रौ १६, २९,२; हिश्रौ ११,८, ४; निस्; हुदे २,४१६.

वि-इघान- - नम् विघ १, ३६.
वि-घाण- - धा शांधी १८,४१,१;
४२,१; - चेषासिः वीधी १०,
३८:८; वैधी १९,२१५; आगृ २,
२,४'; कीस् ७८,१५'; - धाम
चेंधी १,१६:६;७; वैद्य ५:५;
७; - धायाम् वीधी ११, २:
२४; १२,७:१३; १५,१:९०;
- धायाम्ऽ-धायाम् वीद्य ५:७.
विधा(धा-अ)भ्यास- - सः वीद्य
५:२; - सम् आप्तिगृ ३,८,१:
३९६; वीवि १,१५:१०; - से
आपद्य ९,१०; हिद्य ३,२९.
विधा(धा-अ)र्थ- थेंपा ५,३,
४२.

श्रापशु ६,१०; हिशु ३,२६. वि-धातृ - -०तः या ११, १२†; -ता श्राश्रो ३, ८, १†<sup>b</sup>; श्रप ४८, १३०†; तृदे १, १२६; ५, १४७; ८, ७; १२६; †तिष ३, १५¹; ५, ५; या १०, २६†¹; ११, १०;११; -तारम् पाछ ३, ४, ८†; आप्तिछ २,५,६ : ३<sup>६</sup>; ४<sup>२६</sup>; शंघ ११६ : ५२<sup>1</sup>; -त्रे क्रीछ ३, १०, ९†; सांछ २,१४,९†; पाछ २, ९, ४; आप्तिछ.

इति-धान- पाग ४,२,७५<sup>™</sup>; -नम् श्राश्री ७,३,९५; काश्रीसं २५ : २३; माश्री; -नस्य मीस् १,३, ९६; -नात् पावा १,३,५८; २,२,२५; २७; २८; ३,९६××; मीसू; -ने निस् १,९९ : ३९; पावा १,९,३; २,२८; ३,३, ९३××; -नेन वैश्री २१,७ : ६; श्राप्तिस् ३,९०,४ : २५; कारुड ४५:१९; वैस्.

कारुट ४५:१५; वर.
वैद्यान- पाग ४,२, ७५.
'विधान--नम् पाता ३,१, ९२';
२२; ४५××; -नस्य पाता ८,
२, २३; -नात् पाता १,३,
९२××; -ने पाता ३,१,३६××.
'विधाना(न-न्न्रा)नर्धन्य-न्यम् पाता ३ ३,९४२.
'विधाना(न-न्न्र)ध--धः

विधान-विद्य- - विद्यान-विद्यान-विधान-सः, ६२,४,७; ६८,३,५××. विधान-सः, सर्व्य- - व्यक्ति पावा ३, १, ३.

a) वैप र द्र. । b) सपा. विवर्भ (की र,४५८ के र,४८,२ च) > विधर्म < शौ ७,२३,१ पे २०,४,९० विधर्मण इति पासे. । c) = साम-विशेप-। d) पीमणः इति पाठः? यिन. शोधः (तु. मे र,५,४; आपश्री.)।  $\epsilon$ ) प्यते इति जीसं. प्रस्. । f) = प्रकार-, आवृत्ति- प्रस्. । g) पृ २९२९  $\epsilon$  द्र. । h) पासे. वैप रिविधाता ऋ रे०,८२,२ दि. द्र. । i) = सेधादिन्-। i) पासे. वैप रिविधाता ऋ रे०,८२,२ दि. द्र. । k) = देवता-विशेप-। i) = सरद्-विशेप-। सपा. ऋपु २१९, २१ विधाता इति । i) प्र १४०५ द्र. । i) i0 = i1.

विधाना(न-ग्र)र्थ- -थें मीस् १. 8, 8; 96; 30. †श्वि-धान-> °नी8- -न्याम् आपश्रो १३, २४, १८; बौश्रो १४, १३ : २२; २४; वैश्रो. वि-धाय श्राश्रो १०, ६, ७; काश्रो. वि-धायक-> 'क-रव- - खात् मीस् १०, ३, १८. १वि-घि(वप्रा.)a- -धयः आपश्री २४, २, २७; श्रामिग्र; –धिः आपश्री १९, १६, २५; बौश्रौ २३,९ : २६; माश्री ५,२, १०, 9; हिश्रो; पाय २,६,५<sup>b</sup>; मीस् ष, १, २०<sup>८</sup>; ११, १, ६१<sup>८</sup>; –धिना वैश्रो १,४:२; जैश्रोका १७३; श्राप्तिगृ; याशि २,११६°; -धिम् बौश्रौ २७, ११:१०; कप्र १,१,१; २, १, १; कौसु; -धिषु भीस् ११, १, २४; -धीनाम् मीसू १, २, ७; ३०; २, ४, २५; - ३२; १०, ८, ४; -†०धे आश्री ८,१३,१०; शांश्री १०,१८,६; बौश्रौ १९,७: ५१; २९, ४:४; माश्री; -धेः हिश्री ३,८, ३६, द्राधी १२, २, १६; १८; लाश्रो ४,१०,१६; १०,३, ९; बृदे; मीस् १०,८, ३५1; -धौ वौश्रौ २७, ४: २८; श्रव २३, ५, २; २४,१, २; पावा १, २, ४३; मीसू १,२,२५;६,७,२९. °विधि--धयः पावा १, १, ५; ६२२; पाप्रवा ५,३; -धिः पावा १,१, ३९; २, ४, ५४<sup>२</sup>××; -धिभ्यः पावा १,४,२; -विषु पा १,१,७;५८; ६, १; ८४××;

-धः पावा १, १, ७; ३९<sup>३</sup>××; -धौ पावा १, २, २३; ५६<sup>२</sup>; ७३<sup>२</sup>х×. °विधि-स्व-- -स्वाहर् पावा १,१,५६. °विधि-प्रतिषेध- - भः पावा १,१,६२;२,६४××; -धे पावा १,१,५६. °विधि-प्रसङ्ग- -ङ्गः पावा १, २,9; ३,७××. °विधि-समास-णत्व- · रवेषु पावा ४,१,६५. °विध्य (धि-श्र) थें- •र्थम् पावा ,१,१,२३; ५,३,७२. °विधि° पावा १,४,६०. ं विधि-कोप- -पः मीसू ३,२ ९. विधि-क्रम-ताद्धर्य- •ध्यत् मीसू १२,१,१<sup>8</sup>. .विधि-गामि-त्व- -त्वात् मीसू १०,३,६. विधि-चोदित- तम् शंध १००. विधि-ज्<sup>h</sup>- -ज्ञः श्राज्यो ८, ३; -ज्ञान् अप ७०,१,४. विधि-तस्(ः) मीस् ११, १,३४. विधि-त्व- -त्वम् मीसू १०,३, ११; -त्वात् मीसू ३, ५, ३१; १०,६,१९; ११,२,२. विधि-दृष्ट- -ष्टेन बृदे ४,७७; ५, विधि-द्वैध- -धात् लाश्री ४,१०, ्विधि-निगम-भेद्रां-्-द्रात् मीस् ः १०,४,३०. ंविधि-निमःत्रणा(ण-ग्रा)भन्त्रणाः (ण-अ)धीष्ट-संप्रइन-प्रार्थन- -नेपु

पा ३,३,१६१. विधि-निष्पाद्य- -द्यम् शंध ९८. विधि-पूर्व- -र्वम् गौध ९, १; -र्वस्य मीस् १०,७,३७. विधिपूर्व-क--कम् अप ३०, २,२; शंघ १०३; विघ ६७,४५. विधिपूर्वक स्व- • स्वात् पात्रा १,१,४४. विधि-पृथक्ख--खम् मीस् २,४,३१. विधि-प्रतिपेध- -धयोः पावा १, १,४४; -धी लाश्री १०,३,११; पावा १,१,६३. विधिप्रतिषेषा(ध-श्र)र्थ--थेम् पावा ४,१,१. विधि-प्रत्यय- -यात् मीसू ५,३, ४२. विधि-प्रदेश- -शः मीस् ४, २, ३०; ७,३,१. विधि-प्रमाण- -णात् निस् ३, 90:94. विधि-वोधित- -ते विध ६४, 801 विधि-मन्त्र- -न्त्रयोः मीसू २, 9, २८. विधि यज्ञ - ज्ञात् विध ५५, विधियज्ञ-समन्वित- -ताः वाध २६, १०; विध ५५,२०. विधि-सक्षण<sup>k</sup>- -णम् मीस् ९,२. ३; -णानि हिश्रो १, १, ६. विधि-लिङ्ग- -ङ्गानि मीसू १०, ८,६०<sup>1</sup>. ़ विधि-वत् ज़ैश्रोका ४१; वैताश्रो

१,१; श्राप्तियृ २,७,१:१५; वायृ.

a) वैप १ द्र. । b) = ब्राह्मण-प्रन्थ- । करणे प्र. (तु. भाष्यकाराः) । c) विधेः इति जीसं. प्रमृ. । d) विधितः इति जीसं. प्रमृ. । e) = ब्रह्मन् । f) विधी इति जीसं. प्रमासं. । g) विधिप्रक॰ इति जीसं. प्रमृ. । h) उप.  $< \sqrt{3}$  । i) द्वस. > पस. । i) विधिनोदिते इति जीसं. । k) वस. । l) तु. जीसं. प्रमृ. ।

विधि-वर्जम् वैध ३,११,९. विधि-विशेष- -पः काश्री ४,३, ८: काय ४,२. विधि-शब्द- -ब्दस्य मीसू १०, ४,२१; -व्दाः मीस १, २,५३. विधि-शेप- -पान् निस १,११: 9. विधिशेष-त्व- •त्वात् मीसू १,२,२९; ६,७,३०. विधि-श्रति- -तिः मीसू ६, २, ७: -तो मीसू १०,३,४३; ५५. विधि-संवन्ध- न्यः मीस ११, २,४. विधि-हीन- -नम् वैध ३, ११, विध्य(धि-श्र)तिकम- -मः मीसू ६,२,२२, विध्य(धि-अ)तिदेश- -शात् मीसू १०,३,१६. विध्य(धि-अ)नित्यत्व- -त्वम् पाना १,१,४४. विध्य(धि-अ)न्त- -न्तः मीस् ७, 8,90. विध्य(धि-ग्र)पराध- -धे श्राश्रौ ३, १०, १; शांश्री ३, १९, १; श्रापश्रो ९,१,१; बीश्रो २९,८: १७: भाश्री. विध्य(वि-अ)भाव - -वात् भीस् **ن**,۹,७. विध्य(धि-अ)र्थ- -थीः काश्रौ १, ५.१७; -धम् पावा ३,३,१६३. ?विध्यर्धसमास--से अप्राय ५, विष्य(धि-श्र)च्यपदेश- -शे द्राधी १,१,१; लाश्री १,१, १.

विध्या(धि-आ)नर्थेक्य- -क्यम् मीस १,२,२४. विध्य(धि-उ)त्पत्ति-व्यवस्थान--नात् मीसू ८, ४, २८. विध्य (धि-उ)पलक्षण- -णात् मीसू १०,३,४. ?विध्युपसर्ग- -गेंस्य श्र**श १**, ₹,६. विष्यु(धि-उ)पार्जितो(त-उ) पकरण - -णः वैश्री १२,१: २. विध्ये(धि-ए)कत्य- -खात् मीस् ११.३,३०. वि-धीयमान- -नम् शांश्रौ १,१,४. वि-धेय-पाग ५,४,३८<sup>b</sup>; -यः पागृ 2, 8, 4°. १वैधेय- पा ५,४,३८. विधेय-भाव - - वात् पावा ३, 9,84;6,8,32. विधेय-सामानाधिकरण्य--ण्यात् पावा २,१,१. वि-हित,ता- -तः आपश्रौ १२,१०, बोश्री: -तम् आपश्री ३, २०, ११; १४, १०, १३; बौधौ ९, १२:९३, १४:२१‡; माधी; -तस्य माश्रौ ६,१,५,३३;३४; वाश्री २,१,४,३७; पावा २, ३, १; ३, २, १०७; -ता आपश्री १७,२५,४; ७; बौश्रौ २४, ३८: ९; हिश्रौ ११, १,३; ४; कप्र २, ९,२५; शंध ५; ३७८; बृदे ८, नाशि २, ६, ७; –ताः हिश्रौ १६, ५, २०; निस् ६,६: ३; आमिय २, ३, ४: २; अप्राय ३, ५; ८; अपः

-तान हिशु ३,२२:-तानि वौश्री २५, १४: ३;१५: १; निस् ९ ११ : ३३; बाग्र १३,१; या १४. १९💤; -ताभिः श्रापर १२,६; -ताभ्याम् भाश्री ३, १३, १२; -ते भाश्री १, १०, १२; -ती आपश्री १२,२९,२; २१, १३, १७; वैश्री १५,३०: १७; लाश्री ६,८.५. विहित-ख--त्वात् पावा ३, १, ११२; ४,४,७६××; मीस् ६०. ८,४२. विहित-द्रव्या(व्य-श्र)लाभ- भे वैश्री ११,११: १. विहित-प्रतिपेध- -धः मीस ९. ४,३५; १२, २,६; -धात् मीस् २, ४,२६. विहित-विशेषण<sup>e</sup>- -णम् पावा ६,१,९३. विहिता(त-श्रा)मनान- -नात् मीसू ७,१,२०. वि-हितवत्-ं -वन्ती निस् ७.१२, 93. वि धातु(क>)का'- -का या ३,१५. १-२ विधान- प्रमृ. वि√धा इ. वि-धारणी-वि√धृद्र. विचारय<sup>७/8</sup>- पावाग ४,१,१७३. वि-धारयत्- वि√ध इ. विधारया ना वहस्येदमञ्यसि<sup>b</sup> बौध्रौ १८,४७ : १८. वि-घारियत्-, °धारिणी-, °धार्य-माग~ वि√धृ इ. चि√घाव् (गतौ), विधावति बौध १, १, २८५; विधावन्ति श्रापश्री २२,२,१८; हिश्री १७, १, ३४;

a) तूस.>वस. । b) तु. पागम. । c) = मन्त्र- । d) पामे. वैप १ <u>वि</u>हितानि ऋ १,१६४,१५ टि. इ. । e) तु. पासि. । f) = विधवा- । वस. । g) व्यप. । h) (इन्द्रो विध्युमाह ) विधारयाव, नौ सह, अस्याः [कामदुधायाः], इदम् (श्रधुना), अञ्जसा इति शोधः (जु. मूको.) ।

विधावत काश्रौ २५,१२,१८ . वि-धावत्- -वतः या ५,४ . वि-धावन- -नात् या ३,१५. वि√धाव् (शुद्धौ), विधावयते मौश्रौ १७,४० : २१8. १वि-धि- वि√धा इ. २विधि ७७०-> २वैधेय ० - याः चव्य २ : ३७. वि-धीयमान- वि√धा द्र. वि√धु,धू, विधूनुते आपश्रौ २४, १२,९‡; बौश्रौ १३,३८:५; ३९: १७; कौसू १०२,२; विध्नोति<sup>6</sup> श्रापश्री ३, ६, ८; विधुनोति<sup>6</sup> हिश्री १, ७, ६४; विधूनुयात् ्ञापश्रौ १९,२५,२२; माश्रौ १, २,६,५; हिश्रौ २२,६,४. वि-धवन¹- -नम् बौश्रौ १५, १५: १५; -नात् या ३,१५; -नानि वाधूश्रौ ३, ७६:२३; -नेन बौश्री १५,२९: २३. १वि-धु<sup>ह</sup>-- -धुम् वाश्रौ ३,२,१,४७. वि-धुवा(न>)ना- -ना वौश्रौ १५, २९ : २४. वि-धृत->°त-पाप<sup>b</sup>--पाः आग्निग् ३,४,४: ९4: बीपि ३,४, १४; विधूत-पाप्मन्<sup>h</sup>- -प्मा शुत्र ४, १५९; चब्यू ४: ३४.

वि-धूनन- -ने पा ७,३,३८,

वि-धून्वत् - न्वन् हिश्री ८,४,४६. वि-धूय श्रापघ १,२२,५; हिंध. २विधु¹- पाउ १, २३; -धुः¹ बौश्रौ ९, ४ : २१; १७ : ९; १०, ८ : ५, वैश्रो १३, ६: ७; - ईधुम् शांश्री १३, १२,१; १४,३२,४; श्रापश्रो; या १४,१८०. विधुं-तुद्- पा ३,२,३५. २वि√धुन् <sup>к</sup>, विधुक्षति हिश्रौ ३,७, 94. चि-धुर¹- पाउ १, ३९; -रः वैगृ ५, ९: १; बौध २,१०,४; वैध २,६, 9; - †रम् श्रापमं २, १४, १ <sup>m'n</sup>; भाग १, २३: १६<sup>m</sup>; -राणाम् गौपि १,१,३३. विधुर-ता- -ताम् त्र्यापश्रौ ५, २६, ३; भाश्रौ ५,१७,५. विधुर-ख- -खम् वाश्रौ १,५,१, १. विधुरा(र-श्र)मि -- मि: वौपि २, ५, १; हिषि २१: ११; गौषि १,१,२४. वि-धूम<sup>h</sup>- -मः अप २४, ४, ४; -मे वाध १०,८. वि-धूमसंभ्र(म>)मा- -मा श्रप ৾**৩০<sup>₹</sup>,**ঀঀ,ঀ७. वि√धु, विधार्यते श्राशि ८,१. विधारयति निस् १०, २:४; †विधारय आग्निय ३, ८, ३:

वि ''' अदर्धः ऋषा १,१०३†. †वि-धर(रा>)णी° – -णी आश्रौ ८, १४, ४; शांश्रौ ४,१८, १; श्रापमं २,८,५; श्रामिग्र. वि-धर्तृ – -†०र्तः श्रापश्रौ १०,३,२;

वि-धर्तृ - - †०तै: त्रापश्रौ १०,३,२; भाश्रौ १०,१३,३; - †त्री त्रापमं १,१४,२; वाग्र ५,१५; या १२, १४∳; ऋपा २,६४; - त्रीरम् र्शंघ ११६: ५२°.

वि-धार(ग>)णी $^{q}-$  -णी वाध १, १५ $^{r}$ .

वि-धारयत् - -यन् कौस् ७१,१‡. वि-धारियतृ - -ता या १२,१४. वि-धारि(न्>)णी - -ण्यः निस् १०,२:१.

वि-धार्यमाण - णः आशि ८,१. वि-धत - तम् निस् १०,२: ५; -ताः हिश्रो ७,६,१; -ते तैप्रा ४,११‡.

वि-एति,ती — -तयः आश्री ११, ५,३; श्रापश्री २३,७, १; निस् १०, २: १; -†तः शांशी ८, २४, ३; काश्री; वौश्री १५,७: ४<sup>t</sup>; १६,८: १२<sup>t</sup>; १७,४३: ५<sup>t</sup>; हिश्री १६,५,३<sup>t</sup>; १८,३,१\$; निस् १,५: ५\$; वौग्र ४,४,३<sup>t</sup>; निस् १,५: ५९,१: १९; ३,८,१: ११; श्रामिग्र १,४,१: १९; ३,८,१: ११; निस् १०,

३१; वौषि १,१६:१८.

९: -ती काश्री ३, ६, ५; ८, १, १०: श्रापश्री; -तीः वौश्रौ **५**, ६:६: –तीस्याम् आपश्री ३, ५, ९; ४, ६, ५‡; बौश्रौ ६, १८:३: १९: १५××; भाश्री: -तीषु वौश्री ५, ६:६; -त्यै जैश्रौ ५: १०; द्राश्रौ १०, २, १०‡; लाश्री ३, १०, ९‡; निस् ८,२:४६: -त्योः आपश्रौ २.१०,२र; बौधौ १,१३: २९+; 8, ૪: ५; ધ, ર: ૧४××. भाश्री.

विष्टति-सोष्ट- -ष्टम् हिषि १६: १२º; -ष्टान् हिपि १५: १४b. वि√धृप्>वि-धष्टि- -ष्टिः शांश्री ८,

२४,३‡. श्विधेः शांश्री १०, १८, ६. श्विधेनामन् ° शांश्री १०,१८,६. १विधेम <sup>०</sup> शांश्री १०, १८, ६. वि-धेय- वि√धा द्र.

वि√ध्वंस्, विध्वंसयऽविध्वंसय अप ३६ ९,३‡.

वि-ध्वस्त- -स्तम् अप ७०र, १०,५. विध्वस्त-कलुपा(प-अ)भ्रक<sup>0</sup>-

-के अप ६३,२,२. विध्वस्ता(स्त-अ)र्केन्द्र-मण्डल--लम् अप ६८,१,४५.

†विनङ्गृस°- -सौ अप ४८, ८१; निघ २,४.

१विनत,ता(पाका.)- पाग ४,२,८०<sup>1</sup>: -ताय कीस् ११६,२<sup>ड</sup>. वैनतीय- पा ४,२,८०.

9 : ३७<sup>२</sup>; -तिपु निस् १२०,४ : | २विन( त> )ता<sup>b</sup>- -ता सु १, ४; २, १; २०-२१, ४××; बुदे ५, १४४; -तायाम् सु २,६; --०ते द्ध ५, ५; ६, ३; ७, २; ४××. वैनतेय - - व्य सु ३०, ४; -यः सु २०,२;४: २१, १××; माशि १६,८; नाशि २,८,१६; -यम् सु १,२; ५, १; ३१, १; -यस्य सु ५, २; -याय वैगृ २, १२: 98.

> विनता-कद्रू-सर्प- -र्पाः सु १,५. चि√नद्, विनद्नित अप ७१, १०,

विता,नो।पुन (>वैना,नो।द- पा.) पाग ४, १,८६.

वि√नम्, विनमन्ति अप ७०३, २१, 

३वि-नत,ता<sup>1</sup>— -ताम् आ५७ ३, १२; -ते अप्रा ३,४,२<sup>६</sup>.

वि-नाम<sup>६</sup>- -मे शुप्रा ४,१९३; शौच ८, ३४.

विनाम° पात्रा ८,२,१६.

°विनाम- -मेषु पात्रवा ४,११. वि-नय- वि√नी द्र.

वि √नश् ( अदर्शने ), विनश्यते अप ७०<sup>२</sup>, २३, ५; विनइयति बौश्रौ २७, ८: १; माश्री; विनश्यन्ते अप ७०, ७,४; विनश्यन्ति अप ५७, २, ५; ७××; विध २०, २४; या ५,१२; वि (नश्यतु )e माधौ ४, ४, १९ 🕆; विनश्यन्तु कौस् १००, २‡; विनइयेत अप ६४, ४, ८; ६७, १, १××;।

विनश्येत् अप ३,२,५; ७२, ६, २; वाध ६,३१; विध ५,१५५. विनङ्क्यति अप ७०<sup>२</sup>, ७, ९; विनशिष्यसि सु १४, ५; †व्यनशत् कोस् **५६**,६; ७. विनाशयति या ५,१६; विनाश-यन्ति अप ६८, २, ६०; ६१; विनाशयेत् अप २२, ३, ३; २४, १, ८<sup>२</sup>××; वाध २, ४९; †विनाशयेयम् आपश्री १९, २१, २०; हिश्रो २२, ४,११.

वि-नशन<sup>1</sup>-- -नस्य लाश्रौ १०,१५, १; -ने शांश्रो १३,२९,१.

वि-नष्ट- -ष्टः कप्र ३, ९,११; -ष्टम् कप्र ३,१, १९; विध ६, ६; -प्टानि विध २०,२५;२७,२९. विनष्ट-पशु-मूल्य- -ल्यम् विध ५,१३८.

विनष्ट-सस्य-मूल्य- -ल्यम् विध ५,१४६.

वि-नष्टि<sup>m</sup>-- -ष्टयः वाधूऔ ३,४४: ३; ७; ४५:२; ११; -धीः वाधूओं ३, ४४ : २; ६;८;४५ : १; १०; ४६ : १३; १७.

वि-नाश- -शः वौधौ २७, ८:३; अप ६८,२,३९; ७०<sup>२</sup>, १०, ४: तैप्रा १, ५७; –शम् अप ७१, १३, ३; ७२, ४,५; -शाय अप २४३; -शे बौश्रौ २७,१ : २३; बौगृ ४, २, १; ५; हिगृ; पावा **१**,२, ६४; ૮, ૨, ४४; –ક્ષેવુ वैश्रो २१,१२: ४.

a) सप्त. श्राप्तिए ३,८,३:३१ वीपि २,२०,१४ क्षेत्रवितृण्णी इति पासे. । b) सपा. श्राप्तिगृ ३,८,२ : २८ वौषि २,१९,४ विमे. । c) शोधः वैप १ हिन्विधेनामन् टि. इ. । d) कस.>वस.। e) वैप १ द्र.। f) अर्थः ?। वनिता- इति [पक्षे] पाका.। g) = देवता-विशेष-। h) = गरुड-मातृ-।i) पाका. पाठः । j) =[कुन्जा-] कन्या- । k) = मूर्धन्य-भाव- । l) = [सरस्त्रत्याः] श्रदर्शन- स्थान- । उप. श्रधिवरण प्र. । m) =श्राहुति-विशेष-।

विनाश-कृत्- -कृत् अप ५४, २, २. वि-नाशक- पा ३,२,१४६. वि-नाशन,ना<sup>8</sup>- -नः अप ७०<sup>२</sup>,१८, ४; -नम् अप३७,९,१;७०,१०, विनि-घ्नत्- विनि√हन् द्र. अप ७०१,११,१६; -ने अप ३६, २,५. विनाशनी--नीम् अप ६५,३,६. वि-नाशित--तम् सु २,२. वि-नाशिन्- -िश विध ९६,४९. वि√नह,विनहाति हिश्री १४,३,३१. विना<sup>b</sup> वेश्री २०, २४: १०; जैश्रीका २०७; बैगृ; पा ५,२, २७; पाग १,१,३७. विना-कृ(त>)ता- -ता विध ९९, २३. विनाट°- -टात् काश्रौ १५,३,२८. विनाड<sup>d</sup> - -डम् बौश्रौ २२,१७:१८; -डे वौश्रौ २२,१७: १३. विनाद ॰-(>वैनादक- पा.) पाग ४, २,१२७. वि-नाम- वि√नम् द्र. वि-नायक-, विनायन्- वि√नी द्र. विनाल¹- -लेषु वौश्रौ १८,२० : २२. वि-नाश- वि-√नश् द्र. वि√ितन् > वि-निक्षण--णाय या ४,९८६. . वि-निक्षे<sup>b</sup> या ४,१८‡∳. वि-नि√ित्तप् > विनि-क्षिप्य आगृ

68.

वि-नि 🗸 गृह्, ग्रह् , विनिगृह्णाति हिश्रौ

२१,२,५२. विनि-प्रह्- > °हा(ह-अ)र्थ- > °र्थाय- -यम् या १,७; -यौ या १,३;५. ्रः, बृदे २,१२१; ८,५०; -नाः वि√ितज् , विनेनिज्यात् वाधूश्री ४, 38:8. वि-नि(द्रा>)द्र'- -द्रः वैश्रौ १,६: 90, वि-नि √धा, विन्यद्धात् वाध्रश्री ४, २९:२१. विनिद्धुः वाध्यौ ४, ११: ११. विनि-धान- -नम् हिश्रौ १,१, १९. विनि-धाय आपश्रौ २२, २, १८; वाधूश्रौ ४, ११:६; ८; १०. विनि-धि!--धीन् वौश्रौ २,८: १४. विनि-हित->°ता(त-आ)ःमन्--तमा आपध १, ८, २६; हिध १,२,११४. वि-नि-√पत् (गतौ) > विनि-पतित--तः अप ५१,३,१. विनि-पात- -तः वाध २,६,१४. वि-नि √वन्ध्, विनिवध्नन्ति वौश्रौ १०,१७: ७. वि-नि√मे(प्रिग्यिने) >विनि-मय<sup>k</sup>-१, २०, १४; आपध हिंघ १,६,२८. वि-नि√यच्छ्, यम्, विनियच्छेत् वाश्रौ १,१,१,७०. विनियम्येत मीसू ८,१,२८. ४,३,२५; शंध १५९:३; खदे ५, वि-नि √ युज्,विनियोज¹ अप १,३७, ર<sup>m</sup>; अशાં ७,૨<sup>n</sup>. विनियुज्यते कप्र १,८,१५.

विनियोजयेत् कप्र २,१०,४. विनि-युक्त- -क्तः शुअ ३,१४२,४, ११७; -क्ताः श्रश्र ८,१. विनि-योग- -गः सु १, ५; शंध २५३; ब्हे ८,१०; ग्रुअ; -गम् बृदे ७, ११३; या १, ८; -गे आपध १,१३, १७; हिध १, ४, ३०; शुप्रा ६,२१; भासू ३,१;पा ८,१,६१°. विनियोग-तस्(ः) शुअ ४,१९४. वि-नि√रुह् >विनि-रूड- -डान् आपश्रौ ४,१४,९. वि-निर्√गम् > विनिर्-गत- > °त-सप¹- -पः या ५,१६. वि-निर्√जि>विनिर्-जित- -तौ बृदे ५,१२५. वि-निर्√णी( <नी )>विनिर्-णय- -यः विध २२,९३; -यम् विध २२,९३. चि·निर्√दिश्, विनिर्दिशेत् अप २, ३,३; **२१**,७,६; २५,१, ४××; शंध. विनिर्-दिए- -एम् आप्तिगृ २, ३, ३:१; अप **३०<sup>२</sup>,१,७**; ऋअ ४,८. विनिर्-देश- -शात् मीसू ६,७,१३. वि-निर्√युज् > विनिर्-युक्त-> °क्ता(क्त-अ)वसान¹--नः मेअ ६. वि-निर्√वप्>विनिर्-उस- -से आपश्रौ ९,४, १०; मीसू ६, ५, वि-नि-√वप् , विनिवपन्ते वाश्रौ ३,२, १,८; विनिवपेरन् आपश्रौ २१, २,१२: १३: हिश्रौ १६,१,२७.

a) उप. भावाद्यर्थे प्र. । b) वैप १ द्र. । c) वैप २,३खं. द्र. । d) = विनाट- । = वंशनाडी- इति सूची । g) °क्षणनाय इति RN. दु.। h) पामे. वैप १ विनक्षे टि. इ. । e) तु. पागम.।  $f) = [a - 1]e^{-1}$ i) वस.। j)= मन्त्र-विशेष- [बौश्रौ २,५]। करणे श्रधिकरणे वा प्र. इति केशवः [ तु. सूची]। k) भावे अच् प्र. आत्वाभावश्व उसं. (यक. पावा ३, ३, ५६; ६,१,५१)। । । द्वित्वाभावश्छान्दसः (तु. ऐवा ७,१६ विनियोज इति)। m) °योज्य इति संस्कर्तुः शोधः । n) नियुयोज इति संस्कर्तुः शोधः । n0) = नानाप्रयोजन-नियोग- ।

वि-नि√विद् (ज्ञाने), विनिवेदयेत् शंध २१९; विध ६५,१४.

वि-नि √विश्>विनि-विश्य आपश्री २१,१०,१३†.

वि-नि 🗸 वृत् , विनिवर्तते अप ५०,४, ३: विध २२,५: शंध ३५१.

विनि-वर्तक- > का(क-अ)धिकार-का(क-अ)वधारक- -काः तैप्रा २२,६.

विनि-वृत्त- -त्ताः सुघ १५. विनि-वृत्ति- -त्तिः पागृ २, १७, ५; १२.

वि-ति(स् >)ज् √िच > विनिश्-चय- -यः श्रप २४,२,३; ६१, १,२४; बृदे ३,२९. विनिश्-चित- -तौ भाशि ३२.

वि-नि (स्>)प् र ह, विनिष्कारयति कीस् ७७,०.

वि-नि√स्ट्रप्, विनिस्पंनित श्राप्तिगृ ३,६, १:२६;३:३३;८,३:

विनि-सप्त-> 'सा( त-म्रा )हुति--ती आग्रौ ६,१२,२°.

विनि-सप्य श्राश्री ६,१२,२".

वि-नि(स्>)ः√स्ट्रप्, विनिःसपैन्ति बौधौ ७, ११: २४; बौिप १, ९:३;१२:८; १६:२४‡. विनिः-सृष्य बौधौ १७,५:१०;९:

वि-नि √हन् >िवनि-न्नत्- -न्नन्तः अप ६१,१,९०.

विनि-हत->°त-तुरग-द्विप<sup>b</sup>--पः श्रप ६८,४,३.

वि / नी, विनयते शैशि १६७;

विनयति पाग्र १, १५, ४; विनयन्ति बौधी ८, १: १३; श्रश्च १४, २; विण्णनयन्ति बाधूधी ३, २५: ४; विण्णनयाम्मसि भाषमं २, २२, २५ १; पाग्र ३, १३, ५३, ५६ १४, ६३, १३; वौधी ८, ८: ९; ११, ८: ९; १२, १३; निश्ची २,५,१,११; विनयेत् सु २,५.

विनिनाय वीशो १८, ४५: ३६; †विनेत् आवशी २,६,५०; वीशी १,९२:४००; २०,९०:२५;२५, ११:१४; १८; १५:१४; १६; भाशी २,६,३,२८; ५,९५०; वाशी १,३,३,२८; वेशी ५,३: १६०; हिशी १,०,३ १४०; माशी ६,१०,७; माशी ६,१०,७; माशी ६,१०,७; माशी ६,१०,७; माशी १,६,१९,१९; वाशी १,५,२,१९; हिशी ३,०,३१.

विनिनीपेत् वौश्रौ १८, ४५: ३९.

वि-नय- पाग ५, ४, ३४; -यात् श्रप ७०<sup>३</sup>,१,१; -येन श्रप ७०<sup>२</sup>, १, २.

वैनयिक- पा ५, ४, ३४. विनया(य-आ) कृति-शौचा-(च-श्रा) चार-युक्त- -क्तम् अप ३,१,१३. विनया(य-श्र)वन(त>)ता- -ता कप्र २,१०,९.

वि-नायक° - कः माग्र २, १४, २९ ; -कम् वेग्र १,४: ५ ; शंघ ११६: २८; वीघ २, ५, २१; ऋग्र ३, १; -कः वेग्र ६७: ५²; -कान् माग्र २, १४, १; -केम्यः अप ३५, २, ८; -कः माग्र २, १४, १४.

चैनायक<sup>र</sup>---कम् अश्र १, १८.

विनायक-से(ना>)न - - - न श्रप २०,३,१.

विनायको(क-उ)पस्पट-लक्षण--णम् थेगृ ६७ : ९.

? विनायन् <sup>1</sup> हिश्री ५, १, ४५. वि-निनीयमाण- -णः शांश्री १७, १७,३.

वि-नीत,ता— -तः विध ९३, ९; राशि १६३; याशि १, २८; -तस्य वाध २५, २; -तया कप्र २,१०,३; -तानाम् आपष १, २०,८;२,२९, १४; -ते विध ९९,२०.

वेनीतक!- पाग २,४,३१. विनीत-क्रोध<sup>ह</sup>- -धः वागृ १०, १.

विनीत-क्रोध-हर्षे - पंः वाध ८, १.

विनीत-वत् श्रप ८, १, ३;

विनीत-वेप<sup>ह</sup>--पे विघ ८९,१८. वि-नीय काश्री ५,२,१५; भाश्री ८,३,२४××; माश्री. वि-नीय- पा ३,१,११७.

a) विनिःस् इति श्रान. । b) यस. > दूस. । c) पामे. पृ १४४२ h द. । d) पामे. वैप १  $\frac{1}{2}$  विनेत् तै १,9,90,३ E. द. । e) = देव-विशेष-, वा गणेश- वा । f) सास्यदेवतीयः प्र. । g) यस. । h) वि-नाययन् इति वा वि-नायम् इति वा शोधः । सप्र. भाशौ ८,३,२४ विनीय इति पामे. । i) तस्यदमीयप् ठक् प्र. (तु. पागम.) ।

वि-नेप्यमाण- -णः कौस् ३६, २२. वि√नुद् , विनुद्ते आपश्रौ २२,५, १८; हिश्रौ १७, २, ४५; विनुद्दन्ति शांश्री १४, ३८, ३; वि...नुदस्व आपश्री ७,६,७‡; वि" नुद आपध्रौ २०,२०,७‡. वि-नुत्ति - - निना शांश्री १४,३८, १; -त्तेः शांध्रौ १४,३८,२;४; -स्या श्रापश्रो २२, ५, १८; हिश्रौ १७,२,४५. विनुत्त्य(ति-श्र)भिभृतिb- -ती शांधी १४,३८,१; -त्योः श्राधी ९,८,१९; शांधी १४, ८, १२; १५,११, १०; वैताश्री ४०,३. वि-नुत्त्य शांथी १४,३८.१र. वि-नुदत्- -दन् कागृ ४६,७‡°. वि-नुद्य<sup>d</sup> शांश्रौ १७,१२,११‡. विनोद्- विनद- द्र. विन्द-, विन्दत्- √विद् (लाभे) द्र. विन्दु- √विद् (ज्ञाने) द्र. √विन्ध्°, विन्धे या ६,१८†∮. विनध्य'- पाडमो २,३,४; -न्ध्यः जैगृ २, ९: १९; - स्थम् शंध ११६:१०; -नध्यस्य वाध १,९. विन्ध्र- पाडभो २,३,३३. विन्न- √विद् (विचारणे) द्र. १विन्नम् (१द्विनंम<sup>8</sup>)-> °म-शुक्ल-विक्कव (१विक्किय<sup>ड</sup>)-स्यावद्दन्त-दुश्चर्म-वृदा(१विद्<sup>ह</sup>)प्रजनन-न्याधित-न्यङ्ग-कुष्टि-कुन**खि**− वर्जित- -तम् गौषि २,२,१३. विन्य(नि 🗸 श्र)स् (चेपणे), विन्यसेत् श्रव ५,३,१; ४२, १, ७; शंध २०९; शुत्र ४,२०२; कौशि ३६.

विन्य(नि-अ)स्त- -स्तम् माशि २, ६; -स्तैः श्रप २१,६,६. विन्यस्तो(स्त--उ)दकुम्भ-सहि-रण्य-बोज-पिटिका<sup>h</sup>- -कायाम् मागृ २,६,४.

विन्य(नि-श्र)स्य श्राप्तिगृ२,४,११: १५;१६; वैगृ.

√विप् (वधा.) > †विप्- विपः शांश्री १८, २३, २; श्रावश्री १२,१४, १५; हिथ्री ८,४,१७; श्रव ४८,८२<sup>1</sup>; निघ २, ५<sup>1</sup>; ३, १५<sup>1</sup>.

विपा<sup>६</sup>--पा श्रप ४८, १०२; निघ १,११.

विप्र.प्रा<sup>071</sup>- पांड २, २८; -प्रः † आश्रो १, ६, १××; शांश्रो; कप्र २,१,१;३,१××; श्रप ६६, ३,४; ७०,१२,५; वाघ ३,११; ६, १६; ८,८; १४, ३०; २७, ३; २८, १; शंध ८८; ९४; ३९५; ४१२; ४४१; ४४९<sup>२</sup>; ४५४; बौध१,५,१८;१२६;११, ३२; २, २, ६७; ४,५,१८;६, १०;७,१; १०; ८,२; विघ २८, ४७; ५१,५९; ५५, १२; ९३, १२; सुध ५१; ग्रुत्र ४, १६०; माशि ३, ७; कौशि ३३; ५३; उनिस् ८:४१; श्राज्यो १४,१२; -प्रम् वौश्रौ ३, ९: ९‡; वौगृ; कप्र २, ३, ६; शंघ ३८२; विध ६७, ३५; ८३, २१; या १४, ३२†∮; -प्रस्य †आश्री ३, ७, ५; ४, १३, ७; शांश्री; हिश्री ६,३,२; कप्र १, ४, १०; श्रप

२४,३, ३; वाध १६,३६; २८, १७; शंघ २०७; वौघ १,४, २; विध ३०, ४४; ५४, ३०; -प्राः श्राश्रौ ४, ६, ३‡; बोश्रो; श्राय ३,४,१; कौय २,५,१; शांय ४, ९,३; अप ७०,१,७;३,३; शंध २८; ४४०; बौध १,१,८;२,४, १५<sup>२</sup>; सुध १५; ऋश्र ३,३६; या ७,१८ई; १०,३९; १४, १५ई; श्राशि१,२;-‡०प्राः शांश्रौ १८, १५, ५; गौपि २, ५, १४; अप ४४, ४, १२; -प्राणाम् कप्र २, ३,९; श्रप २६, ४,२; ५०, ५, ३; ७०,७,५; १०,२; ७०<sup>२</sup>, ९, २; वाध; -प्रात् कप्र २,२,१०; वैध ३,१२,१०; १३,१; -प्रान् कप्र १,२,१; श्रप ३१,१,३; ५४, १,३;७०,१,३××; शंध; -प्राय . शांश्री १२, १६, १५; गौवि १, १,२९; कप्र ३,४,६; श्रप ४,२, ७;९; ९,२,३; वाध; -प्रायाम् वैध ३, १४, १०; १५, १; ३; ५; ७; १०; ११; -†प्रासः वैग्ट ३,१७:४;४,१२:६; ऋअ२, १०,७८;या१०,१९∳;१४,३०; -प्रे कप्र २,५,९; वाध ३, १०; विध ९३, ७;९९, ११; - 🛱 प्रेण कौस् १०८, २; अत्राय २, ७; -प्रेम्यः श्रव १०, १, २२; १३, ५, ४; १६, २, २; ६८, २, ६०; ७०,३, १; ७०<sup>२</sup>, १७, १; -प्रेषु गौवि २, ५, १३; श्रप ६७, ८, ५; वाघ २७, ९; विघ ६७, ३६; ४१; -प्रै: वैश्री १,

a)= एकाह-निशेप-। b) एकाहयोः द्वस.। c) पामे. वैप १ वित्पन् शौ १२,२,४५ टि. द्र.। d) °तुड्य इति पाठः १ यिन. शोधः (तु. BC.)। e) वैप १ द्र.। f) = पर्वत-विशेप-। g) पाठः १ यिन. शोधः (तु. गोभिलीयश्राद्धकतः 2,१५।। 20 विप. (विदि-)। यस. 20 वस. 21 स्त. 22 सत्त. 23 स्त.। 24 स्त.। 25 स्त. 25 स्त. 26 स्त.। 27 स्वाविन-। 28 स्वाविन-। 29 पाठः १ स्त. 29 स्वाविन-। 29 स्वाविन-। 29 स्वाविन-। 29 स्वाविन-। 29 स्वाविन-।

३७, ५‡; ४, २,१५××;अर्गा; -प्रौ शंघ ४११; ४३९; वैध ३, 99, 8. विध ५५,१४. विप्र-जूति<sup>3</sup>- -तिः ऋअ २,१०, 938. विप्र-तृष्टि-कृत्- -कृत् काध २७५: ७. विप्र-वन्धु - न्न्धुः ऋग्र २, ५, २४; शुत्र १, १९२; साथ २, ४५९. विप्र-मुखा(ख-श्र)नि<sup>b</sup>- -निपु वाध ३०,६. विप्र-वचस्<sup>c</sup>- -चसः ऋपा ८ ዓዓተ. विप्र-विश्च- -विशी बौध २,२, 69. विप्र-वृद्धि- -द्विम् श्रप ५०, ६, ٩. विप्र-स्व-निवृत्त- -तः शंध २४५. विप्रा (प्र-थ्रा)दि- -दि वौध ४, 6,8. †विप्रा (प्र-ग्र)नुमदित- -तः आश्री १, ३, ६; शांश्री १, ४, विप्रा(प्र-श्र)भाव- -वे बीपि २. 90, 9; 8. विप्रे(प्र-इ)तर- -राणाम् शंध २५५.

४: १; कप्र ३, ८,१४; अप १, वि-पक्ष - -क्षात् अप ७१, ४, ३º; –क्षान् श्रव ७२, २, १<sup>€</sup>; *−*क्षे<sup>€</sup> काश्री ४, ३, २५; बौश्री २४, 94:90<sup>2</sup>; 99; 93. विप्र-कन्या- -न्यायाम् वैध ३, विव-पत्तस् - -क्षशा वौश्री १५,२४: ५; हिथ्रौ १४, ३, २५. विप्र-क्षत्रिय-विड्-जाति- -तिः वि √पच् , विपचेयुः काश्रौ २४,३,१० विषच्यते ऋष ५७,४,७. वि-पक-> विपक-प्र(ज्ञा>)ज्ञ --ज्ञ: या ३,१२<sup>२</sup>. वि-पच्य श्राश्रौ ११,६,३. वि-पाक- -कात् श्रापध १,१०,२९; हिध १,३,५६. विपञ्च<sup>६</sup>-> विपञ्ची- पागम ५६. वि√पट् > वि-पाटन- -नात् या ९, २६. वि 🗸 पत् (गतौ),विषतेयुः वौश्रौ २७, 9:93. विपपात वाधूऔ ३, ९४: २०: विपतिप्यति वाधूश्री ३,९४:४; ११: १३; १७. वि(पातयामिस) अश्र ४, ७ . वि-पात- पाग ५,१,१२४;४,२९<sup>b</sup>. वैपात्य- पा ५,१, १२४. विपात-क- पा ५, ४,२९. १वि-पथ<sup>1</sup>->॰थ-स्थ- -स्थः वौश्रौ २८,१३:२१. २वि-पथा- न्यः काश्री २२, ४, १६; श्रापथ्रौ २२, ५, ५; हिश्रौ १७, २, ३३; लाश्री ८,६,**५**२; –थम् बौधौ १२,१६ : ५;६; ७<sup>२</sup>; १५, ३७: ३; -धी बौश्री १५, ३८: 90. विषय-पत्ति<sup>d</sup> -तीनाम् वाधूश्री ३,

رم: ٤<sup>‡٤</sup>. विषय-युग- -गेन श्रापश्री ७,३,८: श्रापशु ६,५. विषययुग-मा( त्र> )त्री--त्री हिश २, ३४; -त्रीम हिथ्री ४. १, ३९. वि-पथिन्- -धिनः श्रापश्री २०. 4,93tk. ३विपथ-(>वैपथक- पा.) पाग४,२, ٥٥. वि √पद्, विपद्यते कौस् १४१, ४३: ध्रप ५९, १, १४; विपद्यन्ते अप ६७,५,२. विन्पत्ति- पावा ३,३,१०८1; -ती कागृड ४२: २२. वि-पद्- पावाग ३, ३, १०८; -पदम् कप्र ३,७,१३. विपत्-कर- -रम् श्राज्यो ९, ६; -रे श्राज्यो १०,५;११,३. वि√पन् (खताँ) >†वि-पन्या°--न्यया शांश्री १८, ३,२; -न्या ऋप्रा २,६४. †वि-पन्यु<sup>c</sup>-- -न्यवः निघ ३,१५; शुप्रा ५,३७. वि-परा√मृज् > विपरा-मृष्- -ष्टम् वाघूयौ ४,९०: २१. वि-परा-यत्- विषरे (रा√इ) इ. वि∙परि√कृष् > विपरि-कृष्य बौधौ २०,२ : ४३. वि-परि√क्रम्, विपरिकामतः<sup>™</sup> वैश्री १५,२८: ७; हिश्री ८, ७, १३; विपरिकामन्ति श्रापश्रौ ८, १५, १; १६, १५; बौश्रौ ५, १३: १२××; भाश्रौ; विपरिकामेताम्

· a) व्यप.। बस.। b) पस. >मलो. कस. । c) वैप १ द्र.। d) वस.। e) = शत्र-। f)=प्रति-पद्-। g) नाप. (वीएा-)। h) विया $^\circ$  इति पाका.। i) प्रास.। j) =[श्रमार्गगामिन्-] रथ-। वैप १ इ. । k) सप्र. विपथपत्तीनाम् <> विपथिनः इति पांभे. । l) तु. पागम. । m) सपा. काठ २७,८ परीयाताम् इति, आपश्रौ १२, २२,७ परिकामतः इति च पामे.।

बौश्रौ २१, ५: ११.

वि-परि√धा, विपरिधत्ते वाधूश्रौ ३, १८: १४; विपरिद्धावहै वौश्रौ **₹. १₹: ९**₱.

विपरि-दधार- ने कौसू १७, ५. विपरि-धान- -नम् कौस् १७, २९; -ने वौश्रौ २०, २३: १.

कीसू १७,११.

विपरि-धाय वौश्रौ २०, २३: २; ४: गोगृ १,२,३२.

वि-परि 🗸 या, विपरियान्ति श्रापश्री २१,१९,१३.

वि-परि√याच्, विपरियाचेत श्रापश्रौ २२,१,८; हिश्री १७,१,९१b.

वि-परि√वृत्, विपरिवर्तयति वाश्री २,१,३,८; विपरिवर्तयेयुः लाश्रौ १०,५,१३.

चि-परि√हन्>?विपरि-हत्°--हन्ती हिश्री ८,७,१३<sup>d</sup>.

चि-परि√ह, विपरिहरति वौश्रौ २२, ६: ५: माश्रौ १, ७, ६, २९; क्षुस् १, ११: २०××; निसू ८,९: ३५; विपरिहरतः माश्रौ १, ७, ४, ९; वाश्रौ १, ७, २, २५; हिश्रौ ५, २,४२; विपरिहरन्ति आपश्री ८, १५, १; १६, १५; बौश्रौ ५, १३: ૧૨; ૧૪:૨७××; માશ્રો: विपरिहरेत् काश्रौ ८,२, १२: वौश्रौ १०,२६: ९××: भाश्रौ; विपरिहरेयाताम् बौश्रौ २१, ५: ९; २०; विपरिहरेयुः आपश्री ९, १६, ९; भाश्रो ९, १९, १;

हिश्रो १५,४,४६;४७. विपरि-हरत्- -रन् काश्रौ १७, ५, २३.

विपरि-हृत- -तानाम् वौश्रौ २५, ३:१४.

विपरि-हृत्य आश्री ३,१३, १८; ८,

विपरिधाना(न-श्र)न्त⁴- -न्तम् वि-परी(रि√इ), विपर्ययन्ति या १४, ٦٩.

> विपरियन्ति वाश्रौ १,७,४,३२; विवर्धेषि या ७.२३; विपरीयात् हिश्रो ५,५,१७; द्राश्रो १३, ३, ₹.

विपरी( रि-इ )त,ता- -तः २, ५:१; २६; अप: -तम् आपश्रौ २,१३,८; २०,४; ३,१, ४;२,४;६××; बौश्रौ; -तस्य या ३,१८;४,९; ६,३०××; ऋप्रा; पावा १,४,५१<sup>e</sup>; -ता निसू १, ३ : ४<sup>1</sup>; अप **२४,**१,५; हिशु ३, ४५;ऋअ१,४,८;२,८,४६६;ग्रुअ १,४२७××;५,५५<sup>1</sup>; ऋप्रा १६, ५८<sup>1</sup>: –ताः आश्रो ६,१४,४; अप ६१.१.६: गौध ११,३२: आपशु १०,६; -तात् या ३, २०××; पावा ४, २,९३; -तान् आपश्रौ १७, ११, ५; -ते आश्री ७,६. 88; C, 4, C; 9, 9, 8; आपश्रौ १८,२, ६; हिश्रौ; -तौ आश्री ५, ३, २७; आपश्री २, ३, ८; १२, १३, ८; १७, २४, १०; वैश्रौ.

> वैपरीत्य- -त्यम् भाशि ३३; १२३.

विपरीत-कb--कः कप्र १,३,९: कौशि ६३.

विपरीत-चेतस् - - तसि शंध २७०.

विपरीत-दर्भा(भ-आ)स्तरण'->°ण-पवित्रकरण-पात्रसादन-प्रोक्षणीसंस्कार-ब्रह्म-प्रणीता-हवि-र्निर्वापणा(ग्-आ )ज्यसंरकार-खु-क्संमार्जन-परिधिपरिषेचने-

( न-इ )ध्माभ्याधान-विपरीत<sup>1</sup>--तेषु बौगृ ४,७,१.

विपरीत-नामधेय - -य: बौश्रौ २४,३३: १३.

विपरीत-पाद-ल( क्ष्मन् > ) ध्मा<sup>६</sup>--ध्मा अअ ८,८;११,२; १२,१;२; १३, १; -६माः अअ રૂ,રદ્¹; १०,५™.

विपरीत-प्रचार-ता- -ता अप **દેઇ**,૪,३.

विपरीत-वत् भाश्रौ ९,१५, १०. विपरीता (ता-अ )नत<sup>2</sup> -- न्तः ऋप्रा १८,१५.

विपरीतो(ता-उ)त्तरº- -रः ऋअ 8,99,4; 2,2,84.

विपर्य(रि-अ)य- -यः शांश्री ४, ६, ३; लाश्री ६, ५, २९; अप ५१, ३, ४××; ऋपा; -यम् अप ७२, ११, १; -यात् ऋप्रा ११, ६९; -ये भाश्री ९,१९, ७: श्रप **५१**, ३, २; शंध ३३०<sup>२</sup>: बौध १, ८, १२; विधः -येण निस् ८,४:९; ऋप्रा १४,४४.

विपर्यय-निमित्त- -त्तानि अप ६५,३,१.

a) वस. । b) °पर्या° इति पाठः १ यनि. शोधः (तु. आपधी.) । c) गस. उप. डता प्र. । d) सपा. काठ २७, ८ अवरिफन्ती इति, आपश्री १२, २२,७ वैश्री १५,२८:७ व्यपरिफन्ती इति च पामे. । e) तु. पागम, 1 f) = विष्टारपङ्क्ति- [छन्दो-विशेप-] । g) तु. त्र्यान. । h) स्त्रार्थे प्र. । i) कस. >षस. । j) द्वस. >कस. । l) °लक्ष्म्याः (?) इति W.। m) ॰लक्ष्मी इति W.। k) कस.> वस.।

वि-परे(रा√इ), †विपरेतन आपमं १,९, ५; पागृ १,८,९; कागृ २५,४६; बीगृ १,५,२८; मागृ. विपरा-यत् – -यन्ती आपश्री ८,६, २५; भाश्री ८,८,१२; वैश्री ८,१२:१०; हिश्री ५,२,५१. विपरे(रा-इ)त्य बीश्री १८,२५:४. वि-पर्य(रि√अ)स्(क्षेपरेग),विपर्यस्थेत् शांशी १२,११,९; १६,०,१२; २१,२२; शंघ ४५५; गोघ २०, ४; विपर्थस्येषुः शांशी १३,१,५; गौघ २०,३.

विषयांसयन्ति हिश्रौ १८,४,३५. विषयं(रि-अ)स्त,स्ता— -स्तम् भास् ३,१०; आपश्च ५,१; हिश्च २,८; ३९;—१स्ता वौश्रौ ३०,३: १३<sup>b</sup>;—स्ताः वैश्रौ १८, २: ६६; अप ७०²,१५,५;—स्ताम् अप ४६, २,३;—स्तौ शांश्रौ १२,४,६; १८,५२,८.

विषयेस्त-हित्स- -विषि बौश्रौ २३,२-३:१.

विपर्य(रि-अ)स्य काश्री १,७,२६××; वौश्री ७, १६: १९;२२;३१××; वैश्री.

विपर्य(रि-अ)स्यत्- -स्यन् आपश्रौ ७,२५,१७

विषयों(रि-आ)स— -सः आश्री ४, ८,११; शांश्री ५,११,९; १४; ८,१२,२; लाश्री; -सम् शांश्री १३,१,६; काश्री १९,१,१७; -सात् मीस् ११,४,५६; -से आश्री १,१२,३१; आपश्री ९, १६,१०; वौश्री २७,१:२०; २:१३××; नैश्रो. विपर्यास-निमृत्त्य(त्ति-स)र्थ--थेम् पावा ३,१,४०.

विपर्या(रि-सा)सम् शांश्री ११,४, ३,१६,१०,१२, बौश्री.

वि-पर्याय°- -ये निस ३,१३:४३. वि-पर्या(रि-आ)√वृत् ,विपर्यावर्तेत कीसू १,२६.

†वि-पर्व<sup>0</sup> - र्वम् हिश्री १२, ६, ६; या ९,२५ई.

वि-पर्वम्<sup>व</sup>- -र्वाणम् या ९,२५. वि-पर्छे(ला<रा√अ)य् विपलायन्त वाधृशौ ४,५१∶१.

†वि √ पञ् , विषश्यामि शौच ४,४; वि" पश्य आपश्री १३,६,१४; माश्री २,४,५,१६; वैश्री १६, ७: ६१ हिश्री १०,४,४८; †वि (पश्य) काश्री १०,२,१६; वैश्री १६,७:६; हिश्री १०,४,४८; विषश्येत जैश्री १७:१९.

\*वि-पश्<sup>d</sup>->†श्विपश्-िचत्<sup>d</sup>-चित् वैताश्री १४, १; गोग्र २,
७,१४; आपघ; -चितः आपश्री
१६, २९, १; वौश्री ६, २४:
२१;९,२:२; वैश्री; -चितम्
ऋप्रा ८, २८; -चिता बौश्री
६, १२:१६; \$अप ७०, ५,
१; ७, ६; -चिते आपश्री १९,
१३, १५; वौश्री १९, ५:११;
हिश्री २३,२,४७१.

१वि-पश्यत्- -श्यन् अप ४८, ११६†.

आश्रौ र,१२, ३१; आपश्रौ ९, वि√पञ्(वन्धने)<sup>८</sup>,व्यपाइयन्त या ९, १६, १०; वौश्रौ २७, १:२०: वि-पाश्चन -नात् या ४,३;२,२६. २विपश्चित्  $^{h}$  > वेपश्चित -  $_{3}$ : आश्री १०,७.९ $^{1}$ 

वि√पा(पाने),च्यपिवः आपश्री १९, २,१९†.

> †वि-पिपान<sup>d</sup> - नस्य छुसू २,११: ११; उनिसू ७: २७; -ना आपश्री **१९**,२,१९.

वि-पीत->°ता(त-अ)र्थ- -र्धम् या १,२०.

वि-पाक- वि-√पच्द्र.

वि-पात-, °त-क्- वि √ पत् द्र. वि-पा(दक>)दिका<sup>1</sup>- पाग ५, २, ९७; पानाग ५,२,९०३.

वैपादिक- पाना ५,२,१०३.

विपादिका-ल- पा ५,२,९७.

वि-पाप<sup>a</sup>-- -पः माधौ ५, २,८,२५<sup>k</sup>; काग्र ४,२१; गौध २७,१,७.

वि-पाप्मन् - प्मा आपथी २१, १२, ३१; १वीथी २, २:१६; २८,२: ३८; ४०; बाधूथी; -प्मानम् वाधूशी ४, ८८: ६; -प्मानि बाधूशी ४,५९: ७;८.

-आग बाबूझा ४,५१. ४,०. १विपाञ् ८,श्रापी->वैपाश- पा ४, १,११२.

वैपाशायन- पाग ४,१,९८.
वैपाशायन्य- पा ५,३,११३.
रिविपाश्<sup>0,m</sup>-पाग ५,४,१०७;-पाट्
बृदे १,११४; निघ ५,३†;
या ९, २६०; ३९†; शेशि
३१७†, -पाशः पा ४, २,

७४; -पाशि या ११,४८‡ई.

विपा(श् > )ट्-छु( < शु )तुद्री--ह्योः बृदे ४,१०६; या २,२४; -द्रवी या ९,३८.

विपाश- (>वैपाशक- पा.) पाग ४,२,८०.

वि-पाशन- वि√पश् (वन्धने) द्र. वि-पाशाº- -शायाम् विध ८५,४५. विपिन- पाड २,५२.

वि √ विश्,पिंश् ,विविंशति याद,११ वि-पिशित- -तम् या ८, ११.

वि-पिपान - वि-√पा (पाने) द्र. वि√िषप्>वि-विष्य श्रावश्रौ ९, ५,

३; हिश्रौ १५, २, ३. विपीतार्थ- वि-/पा (पाने) इ.

वि-पुं(स्>)सी<sup>b</sup>- -सीम् पाग्र,७,९ वि-पुरीप°- -पम् काश्री २५,७, १८.

१वि-पुल, ला<sup>व</sup> - लम् पाय २, ६,

२४; अप ६१,१,८; बृदे ५,७०; कौशि ३६;४२; –लाः अप ७१, ५,४; ८,४; -लान् श्रप २०,५, ४; ३०, ४, २; विध ९०, २९; -लाम् अप २२,१०,३; ६८,१, २४; –छै: श्रप ६८,१,२५.

विपुल-तेजस्<sup>c</sup>- -जसः श्रप ५२,

२विपु(त>)ला°- -ला नाशि २, ७, २.

वि√पुप्>†वि-पुष्टि~ -ष्टें काश्रौ १९, ५, ५; लाश्री ५, ४, १८; वैताश्रौ ३०,१९.

वि√पू, विपुनाति या ५,५;१२,३०. वि-पूय- पा ३,१,११७.

वि-पूर्व°-- -र्वस्य या १२,२६<sup>९</sup>.

वि√पृच्, उच्, १वि ... पृङ्काम्

पृङ्क्त आपश्रौ १८, ७,१; वौश्रौ ११, ११:१; वाश्रौ.

†वि-पृच्<sup>1</sup>- -पृचः काश्रौ १९, २, ३२<sup>8</sup>; श्रापश्रौ १२,३, ७<sup>h</sup>; १८, ७,१<sup>8</sup>; बौश्रौ ७,१ : २१<sup>1</sup>;११, ११: १<sup>६</sup>; वाश्रो ३,१,२, ३६<sup>६</sup>; वैश्रौ १७, १७: ४<sup>8</sup>; हिश्रौ ८, १,३९<sup>h</sup>; १३,२,३०<sup>२४</sup>; ग्रश्र २, ३७५<sup>8</sup>; -†पृचा भ्रापश्रौ ९, ३, २०; वैश्रो २०, ८:४; -पृचे श्रापथ्रौ ९,३,१९<sup>1</sup>; -पृचौ काश्रौ १४,२,८<sup>8</sup>.

वि-पृचि - - विये वैश्री २०,८ : ३; हिश्रौ १५,१,६८.

†वि-पृञ्जत्- •ञ्चन् आपश्रौ ९, ३, २०; वैश्रौ २०,८: ५.

वि√पृ, प्रच्छ् , †विष्टच्छति शांश्री १२, १७, १; वौश्रौ ७, १७: १; ८, १४:१; १६, ८:८; †विष्टच्छामि ऋपा १६,४१.

वि-प्रइन- पाग ५, १, ६४; -इनः पा १,४,३९.

वैप्रश्निक- पा ५,१,६४.

विष्यु'- -थुः शांश्रौ १४,७२,३. वि-पेश(ंच≫)लाँ− -लाः माश्रौ १, 4,2,98.

विप्र− प्रमृ. √विप्द्र.

वि-प्र√कृष् >विप्र-कर्ष- पाग ५, १,६४; -र्षः मीसू १०,६, १४; ११,२,१७; १२, २,३२; –र्पात्

> मीसू ४,१,३३. वैप्रकर्षिक- पा ५, १,६४.

विप्र-कृष्ट- -ष्टम् बृदे २,१००.

हिश्री १३, २, ३०‡; ‡वि… |वि-प्र 🗸 कृ > विप्र-कीण->॰ण-त्व--त्वात् शंध ५.

वि-प्र√क्लृप् > विप्र-क्छित् > °क्लृप्त्यु( प्ति-उ )पपात--ताभ्याम् काश्रौ २५,४,१६.

वि-प्र√क्रम् >विप्र-क्रान्त- -न्तम् श्रापध्रो ९, ८, २; -न्ते श्रापध्रौ ७, ७, ५, १५, २, १३; भाश्री ११, २, २१; हिश्रौ २४, १, १४; श्राप्तिगृ ३, ५,१:१५?1; वौषि १,१:१३.

विप्र-क्षत्रिय° √तिप् इ. विप्रचिता,त्त"]-(>वेप्रचिता,ति] पा.) पाग ४,२,८०.

विप्र-चित्ति"- -त्तिम स २९,५.

चि-प्र√िच्छद्, विप्रिच्छ्येत आपश्रौ १०,१५,१४;१९,१२.

वि-प्र√च्यु > विप्र-च्यावन- -नम् निसू ९,७:६.

विप्र-च्युत्य निसू ५,६ : ४.

विप्र-जूति- √विप् इ.

वि-प्र√गुद् > विप्र-गुद्यमान- -ने वैताश्री ४,५.

वि-प्रति √पद्, विप्रतिपद्यन्ते निसू **२,**११:३१;२,१:७;२८<sup>२</sup>××. विप्रतिपादयनित निस् ३,१३:१. विप्रति-पत्ति- -ितः लाश्री६,१,१९; बौध १, १,१७; मीसू १, ३,८;

-ित्तम् अप ३,३,१; -त्तेः मीसू १०, ४, ३१; -त्ती गीध ११, २७; १३,१; २८,५१; मीसू.

विप्रति-पन्न,न्ना- -न्नम् श्रापध २, २७, ४; हिंध २, ५, २२३;

-न्नानाम् श्रापध २, १०, १२;

विशेष-। f) = २वि-पृच्- (तु. वैप १)। g) परस्परं पामे.। h) पामे. वैप १ विप्चः तै ३,१,६,२ टि. द्र.। i) सपा. ॰चे<>॰चये इति पाभे.। j) = २विपथ- इति PW. प्रमृ., C. (तु. तां १७, १, १४) च । प्रास. । l) शोधार्थ पृ २०२१ p द. । m) पाका. पासि. पागम. पाठः । n) = दानव-विशेष- । वैप४-प्र-१५

विप्रति-पाद्य हिश्री १,२,७०.

वि-प्रति√पि ( <िस)घ् >विप्रति-षिह, हा- - दम् श्रापध १, १३,२१; २,१४,१०; २१,१५; हिंधः पा २,४,५३; -द्धा श्रापध २,८,१२; हिध २,१,११४; -दे मीस् ४, ४, २१; - देषु पाना २,२,२९. विप्रतिषिद्ध-धर्म- -र्माणाम् मीस् १२,२,२३.

या १,९५; १६. विप्रति-पेध- -धः पादा १, ४, २; विप्र-त्रचस्- √विप् द्र. ८, २, १; -धाः निस् २, १ ः वि-प्र√बद् ,विप्रवदन्ति वृदे ४,१०. २४; –धात् श्रापश्री २४, १, -धे वैश्रौ १,१:६; हिश्रौ ३, २, २०; ८, २८; आवध; -धेन पावा १,२,५; ४,१०८; २, १,

विप्रतिषेधा(ध-अ)नुपपत्ति--ित्तः पावा १, १, ६२; ४, ३, १३२; ६,१,१५४; ३,३३. विप्रतिपेघः(ध-श्र)र्थ- -र्थम् पावा ७,१,७३.

विय-तुष्टि- √िवप् इ. वि√प्रध्,विप्रधते या ८, ९; विः

६९××.

प्रथते या ८, ९+; †विप्रथस्व बौधी १, १५: १४; साधी २, १३,१; माधी २,३,७,२.

विपप्रथे आश्री २,१०,२१.

विश-बन्धु- √विष् द्र. वि-प्र√मुच्,विप्रमुच्यते वौध १, १,

विप्र-मुच्य वाग्री १,६,६,३; वाष्ट.

हिंध २.४,१२; ऋपा १७,२१. वि प्र√युज् >विप्र-युज्यमान- -नम् निस् ४,८: १६.

विप्र-योग- पाग ५, १, ६४; -गः वि-प्र-√स्था, विप्रतिष्ठन्ते शांग्र ६,६, शांश्रौ ७, २६, ६; निस् ८, १: २५; वैध १, ३, ६; मीसू ११ ३,४९; -गम् विच ९६, ३७; विप्र-स्व॰ √विप् द्र. -गे मीस् ३,१,९; ८, १६; ६, ४,४७.

वैप्रयोगिक- पा ५,१,६४. विष्रयोगा(ग-अ)न्त - -न्ताः

कप्र ३,३,८.

विप्रतिषिद्धा( द्व-स्र )धेº- -थीः वि-प्र√लप् >विप्र-लाप- -पे पा १, ३,५०.

विप्र-वाद- -दाः बुदे २,१३१.

२०; निस् २, १: २२; पावा; वि-प्र √वस् (निवासे)>विप्र-वास-न्सः गीध १,६४; -सम् श्राज्यो ७,१०; -से आवध १,२,३३; ३४; २, १४, २०; हिंध १, १, 906; 905.

> विष्र-यासि (त>) ता- -ता वाध २८,२.

> विप्रो( प्र-ड )ियत- -तः वीश्री ९ २०: १८<sup>b</sup>; वागृ ३,९. विन्त्रो(प्र-उ)प्य कीय ३, १०, ३५;

शांग्र; गौध १६,३३<sup>b</sup>.

श्विप्रवसन्ति° कीय ३,४,५. वि-प्र√विश्>विप्र-वि(ए>)एा-.-ष्टा बौधौ २४,२१ : २.

विप्र-विञ्- √ विप् द्र.

वि-प्र√वज्,विप्रवजत आप्ध १,२९, . ९; बौध २, १, ४९. हिंच १,७,

६६; विप्रवजेयुः काश्री २४, ६, 93.

विप्र-व्रज्ञत्— -जतः वौधौ १८,१८ :

94.

वि-प्रश्न- वि√१च्छ् इ.

१५; विप्रतिष्टेरन् पागृ २, ११, ٩₹.

वि-प्रा(प्र-प्रा)प्>विप्रा(प्र-प्रा)पण--णात् या ७,१३<sup>२</sup>; ९,२६.

विप्रः(प्र-आ)स- -सः या ६,२०.

विशाभाव- √विष् इ.

चि-प्रिय<sup>0</sup>- -यः बौधौ १३, २०: १०. वि√पु>वि-प्रुत- -तम् अत्राय ६,

**5**‡.

वि√प्रृप् ,व्यप्रुष्णात् वाध्य्री ४,८६<sup>२</sup>: 9-3; 5-6.

वि-मुप्<sup>व</sup>- -मुट् आवधौ ९, ६, ८; वेथी २०, १९ : ६; वैताधी ३२. २५; -प्रुड्म्यः भाशि २१‡; -प्रयः काश्रौ ३, ८, १‡; २६, ५, ६; आपन्नौ १, १३, ७; ३, १०, १‡; ६२, ७, ११; बौध्रौ; वाध ३, ३७; ४२; शंत्र १६९; विध २३, ५२; ५३; गौध १, ४७; -प्रपाम् शांश्री ८,१५, ७; काध्रौ ९,६, २८; ११, १, १८; आपधौ ६, १२, ६‡; काश्रौसं ३५: १४.

वैष्रुप<sup>e</sup>– -१पः चाअ ३८ : ४; -पान् आपधौ १२, १६, १५; १३,२,७; १४,९,५; वेंश्री; -वौ माश्री ५,२,५६,१३.

विमुड्-डो( <हो )म- -मात् शांधी २४,३,३९; -मी आधी **५,**२,६.

वि-प्रुपित- -ते बौश्री १४, १३: २५.

a) बस. i. b) पिते इति कथन मूको. । सप्र. बीए ३,४, ३४ अनुविप्रोपिते इति, गौध १६, ३३ विप्रोप्य इति च पासे.। c) शोधार्थं पृ १९१५ पूद्र.। d) वैप १ द्र.। e) = होम-। तस्येदमीयः कण् प्र.।

वि-प्रे( प्र√इ)>विप्रे( प्र-इ)त- -तेषु काऔ ७,५,१९. विषे(प्र-इ)तर- √विप् द्र. वि-प्रो(प्र√उ)क् > विप्रो(प्र-उ)क्ष्य वागृ १,१६. विप्रोपित-, °दय वि-प्र√वस् इ. वि √प्छु, विप्लावयेत कौस् ४१,५. वि-प्लव- -वः शंध १४५. वि-प्लु(त>)ता- -ताम् आज्यो १२,८. वि-फल - - लम् वैग् ५, ९: ७; - ले वृदे ५,८२. वि-फल्फ<sup>b</sup>->'ल्फा( ल्फ-अ )न्न"--न्नम् काश्री २१,३,१०. १विवद्ध-(>॰द्ध-क- पा.) पाग ४, ٦,٥٥. वि√वध् ,स्ध् , विबन्नीयुः द्राश्रौ १०, २,१२; लाश्रौ ३,१०,११. २वि-बद्ध- -द्धः दंवि १, १९‡; -इम् आपश्रौ २०,३,१६. वि-वध्य कौस् ७२,१५. †वि-वन्धु - -न्धुषु कौगृ ५, १, १४; श्राप्तिष्ट ३, ५, २: ८; बौषि १, २: १२; दंवि १,११. †वि√वाध्,वि"'बाधस्व ग्राश्रौ २, १३,८; वि(वाधस्व) काश्री १६, ३,१४; आपश्रौ ७, ६, ७; १६, ४, १; बौश्रौ; ऋग्र २, ३, १५; शुअ २,५३.

विबवाधे दंवि १,११;विवाधिष्ठाः

आमिय १,५,२:५; बौय १,३,

†विवाधिथाः आग्निगृ १, ५, २:

₹६.

4<sup>d</sup>; ₹,७,४:9७<sup>e</sup>; ८,२: ३३<sup>e</sup>; बौगृ १,३,३६<sup>व</sup>; बौपि १, १५: ४१<sup>6</sup>; २,४,१<sup>6</sup>. वि"वावधे ऋप्रा ८,१८ . †१वि-बाध'- -०ध श्रामिगृ १, ५, २: ५; बीग्र १, ३, ३६; -धः बौध्रौ १८,४८ : ३<sup>६</sup>. वि-बाधमान- -ने त्रापश्रौ २१, १. २वि-वाध°->†विवाध-वत्°- -वते बौश्रौ १३, ३५:२; १८,४८: ४; भाशि ५१. †वि-विल°- ∙लान श्रापश्रौ ९, १९, २; वैश्रो २०,३८:५; हिश्रो १५, ८,२४<sup>?h</sup>. चि√वुध्, विबुध्यते अप ६८,२,२९. †विवोधय<sup>1</sup> श्राश्रौ ५,५,१२;या १२,४. वि-बुद्ध- -द्धम् काश्रौ ७,४,३५. वि√वृह् वि√वृह्द. विवृह<sup>1</sup>-> °ह-शाक-वृष- -षे कौसू ३३,१४. वि√ब्रू, विब्रुयात् वौश्रौ १६, ६: ६; ७⁴‡; २३, ११ : २; श्रापध १, ३२, २२; हिंध १, ८, ६४; विवृद्धः श्रापश्रौ २१,९,३; हिश्रौ १६,४,५; द्राध्रौ ९ ३, २२. वि-भक्त,क्ता-, °िक्त- वि√सज् द्र. १विभग्न-( >वैभग्नक- पा. ) पाग ४,२,८०. रवि-भग्न- वि√भञ्ज् द्र. वि√भज्(वधा.), विभजते भाश्री १, २५,७: विभजति श्रापश्री १३,

५,११; १७,२०,२; २४,३,२०; वौश्रौ; †वि…भजति माश्रौ २, ५,४,२४; हिश्रौ १५, ७, १३; वैताश्रौ १६,१५; विभजनते बौश्रौ १५,२५: १२; विभजन्ति श्राश्रौ १२,९,९७: विभनामि हिश्रौ १, ६,३५‡; विभजामः बृदे ८,२९; †विभजासि<sup>16</sup> श्रापमं २, २, ८; श्राप्तिगृ १,१, २: ३४; ५, १ , २६<sup>२1</sup>; बौग्र<sup>-</sup>२, ५, १२; भाग्र **१**, ६: ३; १३: ११; 🕆विभजतु श्रापश्रो १३,५,११; वौश्रो ८,५ : १९; माश्री; विभजस्व काग् ४१, ७‡; †विभजं>जा वौधौ ३, ३१: ७; १४, १४:३; श्रापमं १,१७,७; हिग्र १,४, ३<sup>६</sup>; ऋप्रा ८,३५; †वि" भज श्रापश्री ४, १५,१; भाश्री ४,२१, १; हिश्री ६, ४, १८; †विभजाय वागृ ५, ९ ६ १२, ३ ६ व्यमजत् वौश्री १४,५:२८; आपघ २,१४,११; वौध २,२,२‡; हिध २, ३,२२; व्यभजनत वाधूश्री ४, ६४ : ६; ७०: १; व्यभजन् वृदे ७,११२; विभजेत् शांश्रौ ३,२, ३; काश्रौ ३, ५, १५; ८, ३, ४; श्रापश्री; विभजेयाताम् विध १८, १६; १९; २२; २५; विभजेरन् वौश्रौ १,७ : १८;२३,३ : १७;९:२३; वाधः विभजेयुः विध १८,१;६. विभज्येत मीस् ११,१,२; विभ-ज्येरन् हिथ्रौ ३, ८, ६३; ६६, वि-भक्त,का- -क्तम् वाध्रश्री ४.

a) वस. । b) = प्रभूत- (वि-गुल्फ-)। उप.  $< \sqrt{फल्फ् (गृद्धो)}$  इति भाष्यम् । < वि-फल्क इति ? Mw. । c) वैप १ द्र. । d) सपा. मंत्रा २, ५,७ विवाधधाः इति पासे. । e) पासे. वैप १, १८१० b द्र. । f) उप. भावे कर्तारे च प्र. । g) = एक्ताह-विशेप- । h) विव॰ इति पाठः ? यिन. शोधः (तु. श्रापश्रौ.)। i) पासे. वैप १ विवाधय ऋ १,२२,१ टि. द्र. । j) = श्रोपधिमूल-विशेप- । k) पासे. वैप १ विभक्तासि. शौ १९,२४,६ टि. द्र. । l) विभक्तासु इति पाठः ? यिन. शोधः (तु. सपा. भाग्र १,१३: ११)।

१९८:३; विध ९७, १९; ब्रें ४.६: वेज्यो ४०: -क्तया आपध्रौ १०,७,७; -क्तस्य विध १८, १४; ३८; ३९; -क्ताः वाधश्री ४, ६१: १०; ८६<sup>२</sup>: ९; वंश्री १६.७: ३; हिथी १०, ४, ४३: विध ६, ३६; १८, ४१; -कान वाशी ३, २, ३, ४९; गौध १५.१८: -क्तानि निस् ६, ३: १: ९, ४: ३२; - के वैश्री १२. ४: १५: मीसू १०, ६, ५; पा २,३,४२; -क्तैः वीश्री २,८: १३: वैधी १२, ७:१०; हिथी ७,१,३९: -क्त्री निसू ६,४:१. विभक्त-काल<sup>6</sup>-ख- -खात् सीस् ६०,८,४१. विभक्त-चोदित-ख- -खात् मीस १०,२,३८. विभक्त-ज- -जः गीध २८,३०: विभक्त-त्व- न्वात् मीस् ६,२, २१; ६, १४:८,२,१७. विभक्त-दाय - -यान् वौध १. 4,9 %. विभक्त-प्रकृति<sup>0</sup>--ख--खात मीस १०,३,६४, विभक्त-शिष्ट-ख- -खात् मीसू ६.६,९, विभक्त-स्तुति⁰- -ित वृदे ३, ४१; ८२; –तिम् या ७.८. विभक्ता(क्त-आ)दि- -दिपु पावा રૂ,૪,६७. वि-भक्तिb- -क्तयः शांश्री २, ५, २०°; वाधी १, ५, १, १३°; निस् ३, ९ : ३२; ४, १३ : १३; बृदे १,४३; पावा ३, ३, १३३;

-कि: क्षस ३.१०:२१<sup>2</sup>; पा १, ४,१०४; ६,३,१;६,१, १६८; -किभिः आश्री २, ८, ५°; -किम् थाश्री १२, ९, १८; आपथ्रौ ५, २८, ८<sup>०</sup>;९<sup>०</sup>; वौश्रौ<sup>त</sup> १०, २३: १८××; वैश्री १८, १५: ७<sup>व</sup>; निस् ; -क्तिपु दंवि १, ६: –क्ती<sup>०</sup> श्रापथ्रौ ५, २९. ५: बौश्रौ ३, ३:२: भाश्रौ ५, २१, ३; वैथ्री १, २०: १०; हिश्री ३,६,२४; -क्तीः आपश्री ५, २६, ५‡°; २८, ६; बौश्रौ° 3. 2:4; 20, 98:98; भाश्री ६५,१८,१<sup>२</sup>‡ ६××; माश्री ६ १, ६, ५, ९××; वैश्री<sup>०</sup> १, १९: ७‡××: हिश्री<sup>0</sup> ३, ६. भ<sup>२0</sup>†××; निस्; -क्तीनाम् बौश्रौ २०, १९: १३<sup>०</sup>; निस् ३, ९: २४; -केः पावा १,२, ६४; -क्ती श्रप्रा ३,३,२१; पा १,३, ४†××; पावा; -क्तया श्राश्री १, ३,६;६,३;९,१; मीसू ६,१,९. वैभक्त - कः द्राश्री १, ३. २४; ऋत ५,७,१; -क्तम् निस् ९,११:२७: - तहस्य पावा ६, १,८४; -के द्राश्री १,३,२४. विभक्ति-त्व- -त्वे पावा ५,३,१. विभक्ति-निमित्त-स्वर<sup>8</sup>- -रात् पात्रा ६,१,१५४. विभक्ति-पर"- -रस्य पावा १,२, विभक्ति-परिज्ञान- -नम् शुप्रा 6.38, विभक्ति-प्रकृतिस्वरत्व-पावा ६,२,२.

विभक्ति-प्रत्यय- -ये श्रप्ता ५. 93. विभक्ति-रूप-रात्रि-रयन्तर--रेष् शौच २.५१. विभक्ति-लिङ्ग-रूप- -पै: भागि १२९. विभक्ति-लोक- -कः माधौ ५ विभक्ति-लोप- -पः ऋत ३, १, विभक्ति-वचन- -नम् पावा २. ₹,9. विभक्ति-विशेष-निर्देश- -शः पावा १,१,४५. विभक्तिविशेपनिर्देशा (श-स) नवकाशस्त्र- -त्वात् पावा १, 9,50. विभक्ति-ज्यत्यय- -ये भीसू १. ३,२**९.** ` विभक्ति-समीप-समृद्धि-च्युद्ध्य (द्धि-अ)र्थाभावा (व-अ)त्यया(य-श्र)संप्रति-शब्दप्रादुर्भाव-प्रश्रादु-यथा (था-श्रा) तुपूर्व-यौगपध-साद्दय-संपत्ति-साकल्या( ल्य-श्र ) न्त-बचन- -नेषु पा २,१,६. विभक्ति-स्वर- -रः पावा ५, ३, १: -रात् पावा ६,१,१५४. विभक्तिस्वर-भाव- -वः पावा ६,१,१६३. विभक्ती(क्ति-ई)पत्-स्वर--राव् पावा ६,२,५२. विभक्तय(क्ति-श्र)न्ते8---न्तानाम् पावा १,२,६४. विभक्तय(क्ति-श्र)भाव-प्रसङ्ग--ङ्गः पात्रा २,३,१.

a) वस. । b) भाप., नाप. (पारिभाषिक-संज्ञा- [पा.]) । c) = मन्त्र-प्रतीक- (तु. शांद्रा १, ४) । d) = [ विभक्तिमन्त्रोपधेयत्वात् ] इष्टका- (तु. सूची) । e) सकृत् सपा. श्रापश्रौ ५,२६,५ वैश्रौ १,९९: c संभृतीः इति पाभे. । f) तस्येदभीयः अण् प्र. । g) वस.>पस. ।

विभक्तय(क्ति-अ)र्थ- -र्थः पावा २,३,१.

विभक्तयर्था (थ-श्र) भिधान-ने पावा २,२,२४.

विभक्तय(क्ति-म्र)छोप-- -पः पावा 2,9,8.

विभक्तया(क्ति-श्रा)गम-श्रातिपदि-कान्त- - नतस्य शीच ३, ७८. विभक्त्या(क्ति-आ)देश- -शः श्रप्रा २,१,२; -शाः पावा ५, ३,१०;७,१,२६.

वि-भक्- -कारम् शुञ ३, १३५‡. वि-सक्षमाण- -णाः या ६,८.

वि-भजत्- -जन् वौष् १,१०,७. विभजन्ती- -न्ती भागृ २, २: **९**‡; या ६,२८.

वि-भज्य काश्रौ २, ४, ३३××; श्रापश्री.

वि-भज्यमान- -ने अप्राय ३, २; शंघ २७६.

वि-भाग- -गः काश्री २५, ११, ७; बौश्रौ ११, १२: ४; कौसू ६३, १८; शंघ २४६; २७८; श्रापध २,१४,१६; विध १८, ११;४१; ९६,५६; हिध २, ३,२७; काशु ४,२; श्रापशु २,४; वौशु; –गम् आश्री १२,९,१; आपश्री १३,५, १०; वैताश्रो १,१२; कौसू ६८, ५º; कौए; -गात् मीस् ७, १, ९; १०,३, ४५; –ो अप ४७. १, ४; गौध २८, ४; तैप्रा ३, १; पावा ३, ३, १३७; मीसू या ४, २७; मीस् १०, ३, ५०.

विभाग-स- - सः काशु ७,५;६. विभाग-तस् (ः) अप ४७, १,५. विभाग-मन्त्र- न्त्त्रम् हिश्रौ ३,८, ६३; ६७; -= त्रेण श्रापश्री ८,१४,१३; १८; १२, ४, १२; १८,११, १३; भाश्री; हिश्री ५, 9, 14°;90;8,29××. विभाग-वत् मीस् ३,२, ४०. विभाग-विद्- -वित् नाशि १, ६,७. विभाग-श्रुति - -तेः काश्रौ २५, ११,५; मीसू ६,५, ४९. विभाग-संयोग- -गात् भीसू ६, विभागा(ग-अ)नन्तरो(र-उ) त्पन्न- -न्नस्य विध १७, ३. विभागा(ग-श्र)थे- -थेम् नाशि

१,६,७. वि-भाग्य- -ग्यम् लाश्री ७,६,२३; ७,१४; २६; -ग्यानि लाधी ७, ५, २१; ७, १३; –ग्येषु लाश्री

**૭.६,૮.** वि-भाज्- -भाजः श्रापध १, २३, २; हिध १,६,१०.

वि·भाजन->वैभाजन<sup>व</sup>- -नम् वि-भाजम् लाश्रौ ९,५,८.

वि-भाजयत्- -यन् मागृ २,१,७‡. वि-भाजयितृ->वैभाजित्र- पावा 8,8,85.

वि-भाज्य- -ज्यम् विध १८,४४. २, १, ४४; ६, २, २; -गेन वि√भञ्ज् > श्वि-भश्न- •प्रम् निस् ६,१०:२०.

विभाग-कर्मन् b- -र्मा या ४, वि-भव-, वि-भवत्- वि√भू इ.

†वि∨भा, विभाति श्रापश्री १०,३,२: बौधी २८, ७:५; माश्री; वि…भाति श्रापश्रौ ६,९, २‡; †वि(भाति) शांश्रौ ३, १९,११; ञ्रापश्रौ १९, १८, १७; बौश्रौ; विभातु<sup>8</sup> श्राश्रौ . ५, १३, ६; बौधौ ८, ३:१७; †विभाहि थ्रापश्रौ २,१०,४; ९,८,८<sup>1</sup>; २४,१३, ३; वौथौ; हिए २,

त्रि-मा->°भा-कर- पा ३,२,२१. विभा-वसु<sup>ड</sup>- -सुः आपश्रौ २०, १३, ४<sup>५</sup>†; हिश्री १४, ३, १०<sup>1</sup>र्मः श्रप १५,१,९<sup>२</sup>; ४१,४, ४; - ‡०सो बौधौ १०, ४ : ८; शांगृ ५,१,८; श्राप्तिगृ १,५,४: २३; बौगृ.

वि-भात्- - मेभान् श्रापश्री ३, १३, ४; बौश्री ३,२०:८; भाश्री ४, १९, ९; वाधूऔ; -भान्तम् वाधूश्रो ३,२७:५.

विभाती- -ती: श्रागृ २, ६, 947.

त्रि-भातव्य- -च्याः वाध २,३७. †वि-भाव $(र >)री<math>^g - -$ री अप ४८, ११०<sup>२</sup>; निघ १,८.

भाषच १,२२,७; हिंघ १,६,७. वि√भाष्>वि-भाषा¹- -पया याशि २, ४५; ५७; -षा हिथ्रौ २१, २,३४; याशि २, ५४; पा १, १, २८××; पावा; -षायाः पावा ४, १, ५५; ५, १, २; -षायाम् पावा १,१,४४; ४, १, ५५××.

वैभाषिक- -कः तैप्रा २२,

a) वा. िकवि. । b) वस. । c) पाभे. पृ २०१२ e इ. । d) विप. (पुर-)। स्वार्थे अण् प्र.। c) पामे. वैप १ विभाति मै ४,९,१३ टि. इ. I f) पामे. वैप १ काठ २,९५ टि. इ. I g) वैप श द. I

h) पांभे. वैप १ विभ्वसुः ऋ ९,८६,१० ि. इ. । i) भाप. । क्षः प्र. (पा ३,३,१०३) 1

५, २, ७७; ३, ९४; -णे पावा **२,२,३.** विभापा-प्रसद्ध- -द्धः पावा ३, 9,582. विभाषा-प्राप्त- सम् शौच १,२. विभापा(पा-श्र)भाव- -वः पावा 6,3,09. विभाष।(पा-घा)र्थ- -र्थम् पावा ७,२,३; ८,२,८६. विभापा-वचन- -नम् पावा २, ٦,३. वि-भाषित- नः कौस् १४१,४१; -तम् पा ७,३,२५; ८,१,५३; ७४; -तानि श्रप्रा १, १, २८; ٦, ५; ٤; ३, २. विभाषित-गुण - -णः या १०, 90. **じ、5,** 年. वि√िभद्, †वि••भिनद्यि<sup>b</sup> श्रापश्री ९, १९, ३; बौश्रौ १४, १४: २; वैधी २०,३७:७; हिधी १५, ८, १७; व्यभिनत् वाधुश्री ४,५९२: १; या ६,१९; ‡वि... या ६, १९; विभिन्दात् हिश्री १३,६,३९. वि "भभेत् ऋषा २,४० ई. वि-भिद्र°- -दः सु २३,६. †वि-भिन्दु⁰- -न्दोः ऋश्र २,८,२; वृदे ६,४२.

वि-भेदन- -नात् या ९,८.

विभाषा-प्रकरण- -णात् पावा वि√भी, †विवीभिषः बौधौ २५, २०: २४: माश्री २,४,१,३९. वि-भीषण- पाग ३,१,१३४. वि-भी -- भीः कप्र ३, २, ११; विध ९७, १. विभीतक°~ पाग ४, ३, १५४; -कः वाधूश्री ४, ५९<sup>२</sup>: १**५**<sup>१</sup>; -कम् अप २६,५,३. वैभीतक<sup>d</sup>-पा ४,३,५५४; -कः श्रापश्रौ २२,४,२१; हिश्रौ २२, १, ३; २, ११; -कम् श्रामिग् २,५,५:२; ७; -काः बौश्रौ २२,१९: ११; -कान् आपध २,२५,१२; हिध २, ५, १९१. विभीतक-तिल्वक-वाधक-निम्व-राजवृक्ष-शल्मल्य (ली-श्र)रलु-द्धित्य-कोविदार-इलेप्मातक-वर्जभृष्ट जैगृ १,१: १०. वि√भास्>िव-भास्- -भाः शांशौ विभीदक°- -कः या ९, ८†०: -कस्य या ९,८. वैसीदक - -कः काश्री २२,३,१०; माश्रौ ५,१,६,१३; १६; -कम् बौश्रौ १४, १६: २;४. ?विभुङ्क्षयमाण¹- -णः कौसू २३, **९**; ३८,२६. अभिनत् शांश्री १२, १६, १; वि. 🗸 भू, विभवतः श्रापश्री १, १६, २; व्यभवत् या १३,९; विभ-वेत् आपश्रौ १२,२,३. व्यभूत् वौथ्रौ १८, ४५: १२. विभावयेत् अप ७१,१८,३. विभाव्यते श्रव ७१, १५, १; विध ११,९: शैशि २९७. वियोस्वत् यौश्रौ ४,९: १४ .

वि-भव - -वः शांधी १, १६, ५: -वात् शांश्री ५,१९,२; श्रापश्री २४,१२,५; मीसू ५, २, १३; ११, १, ६०; -वे गौध ९,३: विध ७१,९; बृदे ७,१३२. विभव-वत्- : -वता श्राप्तिग २, ६, ५ : २३; बीग्र २,९,२२, वि-भवत्- -वन्ति श्रापश्री १, २५, २; १४,५,३; हिश्री १,१,६१; ९,८,२. वि-भुव- पा ३, २, १८०: -भवः श्रापश्री २१, २३, १३; -भवे काठश्री १५३; - मु आग्री ९, ५,१६+; -+मुः वीधी २८. ७:६; द्राश्री ४, २, ४; लाश्री २, २, १३; या १४, ११६; -भुम् हिथौ ६, ४, २६‡; अप ४०, ६,१६; शंघ ११६: ५०<sup>४</sup>; विध १,६०; -भुना कागृ ३२. ३4: -०भो वृदे ६, ११३; -भोः सात्र १,३६६<sup>‡1</sup>. †विभ्वी<sup>व</sup>--भ्वीः शैशि ८९; २६५; -भ्वीम् अप ३६,१,२. †विभू [,भू]-दावन् d- वनेn बीथ्रौ ७, ४: २१; चात्र ३०: २१: तेंप्रा ३,७. †विभ-सत्- - मतः काश्री १० ५, ९; ७, १३; श्रापध्रौ १३, १२, २; बौधौ; -मते आधौ ५, १, १५; शांश्री ६, ७, १०; बौधौ ९, १०: ११; हिए २,

१६,४: -मन्तम् आश्री ५,३,

१०; शांश्री ६, ९, १३; -मान्

a) वस. |b| पांभे. वैप १,२१८६ a इ. |c| = श्रमुर-निशेप-|d| वैप १ इ. |c|e) = गृक्षg) पृ १८०७ विभी (तु. ससा.)>विभीद इति शोध:। f) पृ १८०७ सस्य, निर्देशः नेष्टः। विशेष-। h) = वैभीतक- । i) = विभागं करिष्यत् इति दारिलादिः । विभङ्क्यमाण- इति संस्कृतुः टि. शोधः । j) भाप., नाप. (धन-)। उप. अप् प्र.। k) = द्वादशसाध्याSन्यतम-। *l*) पामे. वैप १, ९६८ c ई. ।

m) °भु इति चाअ, पाठः। n) सपा. क ४५,६ विभुदामने इति पाभे. ।

काश्रो १०,७,१३. †वि(भु>)भू-वसु<sup>3</sup>-- -सुः वाश्री ३, ४,३,१<sup>b</sup>. वि-भू क- - म्भ्वे c आपश्री १४,२५, ११; बौश्रौ २५,१९: ३; हिश्रौ १५, ६, २९; - 🛱 मूः शांश्रौ ६, १२,११; काश्रौ ८, ६, १२××; २०,२,९<sup>त</sup>;द्रापश्री ५,१५,२××; २०,५,९<sup>a</sup>; ११, १<sup>a</sup>; बौश्रौ २, 96:6xx; {4, 6:92d; माश्री; वाश्री ३, ४, १, २९<sup>व</sup>; हिश्री १४,१,४५०; शुअ ३,११. वि-भूत- - नतम् यांश्री ८, २१, ३; श्रापमं १,११,१;कागृ३०,३;मागृ १,१४,१६; -ताय या ११,९. विभूत-तम--मम् या २,१९. विभूत-मनस्<sup>e</sup>- -नाः या १०, २६. वि-मृति - -तिः माश्रौ २, ४, १, ३६ 🐩 विध ९९, ४; बृदे १, ७१; ३, १२३; -तिभिः या १४,१२; -तिम् बृदे ४, ३७; या ४,२३; १४, ३; -त्या बृदे १,३४; -त्याः विध ९९,६. विभृति-स्थान-जन्मन् - - नम बृदे १,९६. विभृति-स्थान-संभव- -वम् वृदे १,१०४; २,२०. विभूत्य(ति-श्र)र्थ- - र्थे अप २६,

ૃ રૂ, ५.

₹०‡.

वि-भूमन् - -मने वाश्रौ ३, २, १,

श्विभ्वरि<sup>n</sup> श्रप्राय ६,२ं†. वि√भूप्, विभूषयेत् अप ७२,९,१. वि-भूषण- -णम् अप ६८, २,१०. वि-भूषित- -तः कप्र २, ८, ३; -तम् कप्र ३, २, ४; -ते विध ९९,१९; -तेषु विघ ९९,१३. वि√भृ> वि-भृत- -तः वौश्रौ १०, ४: ११‡; -तम् श्रापमं २,११, २२. चि√भ्रंश्, विभ्रंशेत श्रापश्री २२, ६, १४; वाधूश्री ३, ३९: १९; विभंशेत् हिश्री १७, २, ५९; विभ्रंशेरन् काश्री २२,४,३३. वि-भ्रंश- -शे निस् ६,९: ९. विश्रंश-यज्ञ'— -ज्ञे वैताश्रौ ४०,५. विश्रेशा(श-श्रा) श(ङ्का>)ङ्क<sup>e</sup>--ङ्गः निस् **६**, ८:२६; **७**,६:१७; -क्कम् निस् ७, ५:३७;७:१३. वि-भ्र(ए>)ए।- -ए। वैश्री २०, ३: १७. वि√भ्रम्>वि-भ्रम--मेण वौध १, 4.60. वि-भ्रान्त->°न्त-मण्डल°-′-लाः श्रप ५२, १-२, ४; ८, ४; 97-93,3. वि√भ्राज् ,विभ्राजते अप २४,५,४. वि-भ्राज्- - क्ष्राट् आधी । ८,६,८; ९,९,१४; बांध्री ११,१३,२८<sup>1</sup>; આવશ્રી **૭**,૪,५<sup>1</sup>; **१६**, ३०, ૧; भाश्रौ ७,३,१२<sup>1</sup>; माश्रौ १,७,३, ३६1; वाश्री १,६,१,३७1; वैश्री १०,४: १२<sup>1</sup>; हिश्री ४,१,६१<sup>1</sup>;

११,८,४; कौग्र ३,८, ३<sup>1</sup>; ऋग्र २,१०,१७०<sup>२।,</sup> हेदे ८,७३<sup>1</sup>; शुत्र ३, १९३<sup>२।, ४</sup>; साम्र १, ६२९1; उस्७,२०1; शैशि ८०1; २५५1;२६४1; उनिसू ६:१८1. विभ्राइ-अ,दि--दि कप्र २, १, 99. †वि आजमान- -नः श्राप्तिगृ २, ५, ३ : १८; बौगृ ३,७,१५. वि-भ्वन्1- - मभ्वा श्राश्री ८, ८, ६: शांश्री १०,६, १८; ऋब २,४, ३४; या २, १९ई; ११, १६; बृदे ३,८३; ऋप्रा २,६४ क. †विभ्वा(<भव)-सह<sup>™</sup>- -सहम् ऋप्रा ९,३;४४. विभवी- वि√भू द्र. चि-मत - वि √मन् इ. १वि-मति- पागवा ५,१,१२३. १वैमत्य- पा ५,१,१२३. विमति-ता-, 'ति-त्व-, 'तिमन्- पा ५,१,१२३. रविमति"- (> रवैमत्य- पा.) पाग ৪,१,१५१. ३वि-मति- वि√मन् द्र. श्विमते बौश्रौ १८,२४: १९. विमत्स्य"- -त्रयाः वौश्रीप्र ४१:९. चि√मथ्,विमशीते बौश्रौ १४,३: २५; विमझीरन् आऔ १२, ९, १७; आपश्रो ९,१८,१४‡; वीश्रो १४,३ : २१; भाश्री ७, १८, ६;

वैश्री २०,७:३: हिश्री १५.८.

a) वैप १ द्र. । b) पाभे. वैप १ फ़ ९, ८६, १० टि. द्र. । c) = सपा. मा २२, ३० का २४, १०, १। काठ ३५, १० क ४८, ८ तु विभवे इति, में ३, १२, ११ विभवें इति च पाभे. । d) = सपा. तै ७, १, १२, १ में ३, १२, ४। काठ ४१, ३ तु विभुः इति पाभे. । e) वस. । f) पाभे. वैप १ पिर. क्षाम्भित्तः तै ३, २, ५, १ टि. द्र. । g) समाहारे द्रस. । h) शोधार्थ वैप १, ६३० m द्र. ( पृ १८०५ i अपि द्र. ) । i) = एकाह-विशेप- । j) पाभे. वैप १, २२८५ f द्र. । k) सकृत् = ऋपि-विशेप- । l) = व्यप. । = २ वि-भ्वन् – (तु. वैप १)। m) पाभे. वैप १ विभासहम् टि. द्र. । n) व्यप. ।

न्यम्यिपत माश्री ३,५,१७. वि•सय->विमयी √कु>°थी-क्रवाण- -णाः वैश्री १७,१८:३. वि-मिथत- -तम् वौश्रौ १४, २९: २३; १८, ३०:५; -ते शांश्रौ १३,३,२. वि-मधितृ- -तारः शांश्री १३,२,४. वि-मञ्चान- -नाः वौश्रौ १४,२१: २२井. वि-माध->'धी / कृ,विमायी कुर्वते बौश्रौ ११,११:५. ७,८: हिश्री १३,२,३३; ३७. वि-मद<sup>8,9</sup>- -इः ऋअ २, ९०, २०<sup>९</sup>; वि√मा,विमिमीते ब्रापश्री १६, ९७, साअ १. ३३४; ४२२; -दस्य ऋपा ८,४३६; -दे ब्दे ३,१२८. वैम(द>)दी<sup>0</sup>- -द्याः ऋषा १७, ४२. वि-मध्याह्न<sup>e</sup>- -हात् अप ६३,१,९. वि√सन्,विमान्यन्ते अप ६८, १, 99. वि-मत'- -तानाम् आश्री २, ११, 90; ₹,9₹,८; ६,६,99. ३वि-मति<sup>६</sup>- -तिः अप ३६,८,१. चि-मनस्<sup>b</sup>- पागवा ५, १, १२३; -†नाः श्राश्रौ ३,८,१; या १०, २६. वैमनस्य- पा ५, १,१२३. विमनस्-ता-, भनस्-त्व-, भनि-मन्- पा ५,१,१२३. वि-मल,ला"- -लः कागृ ४,२१; -लम् या १४,३०1; -ला बीग २, १,

१९‡; -लानाम् अप ६८, २, १३: -लानि अप ५२, ११, १; ६३,५,३; 🗝 माय २,१४,३१; अप ६७, ६, ४; ७०, १९, १; विध ९९,१०; १२. विमल-नक्षत्रb- -त्रम् त्रप ६८, २, विमल-विपुल-सिग्ध-प्रसन्न-हृष्ट-प्रदर्शन--नेषु अप ६५,१,२. विमले(च-ई)क्षण - -णाः श्रप ६८, १,२२. विमायी-कृत्य श्रापश्री १८, वि-मांस - विकयिन् - -यी विध ५,४९. २; ५; ८: बीश्री; मंबिसिसे बापधौ ११,४,१४; भाशौ १२, ४,९; वैश्रौ; †विमिमीप्व वैताश्रौ १५, ६; २८, २३; कौसू १३७, १०: वि"मिमीध्वम् बौश्रौ ११,७:३६ ; व्यमिमीत या ८, २१ 🗗 🎝 ; विभिमीत बौश्री २६, १०:४;२३:६; या १,८ ने. †वि-मा<sup>ह</sup>-- -मा वीश्री ९, ७: २०; ६०,४७:८; १९,४:२०. वि-मान<sup>b</sup>- पाग २,४,३१<sup>1</sup>; - ‡नः काश्री १८,३,२०; भापश्री ११, ४,१४; १७,१४,९<sup>™</sup>; २१, २०, ७<sup>र</sup>; बौश्रौ १०, ५१ : २६; २९. ६:९; माधी; शुत्र २,३०००, -नम् वाघूत्रौ ४, ११३: ४<sup>६</sup>; श्र<sup>व1</sup> ९, ४, ४; ६८, २, ९; -नात् सु १२, १; २९, २;

–नानि श्रप ६८, १, ३४<sup>1</sup>: बुदे १, १२१<sup>1</sup>; श्रव ७१, १५. ३, -ने माथौ १,६, ४, २१<del>‡</del>": आप्रिय २, ४, १०: १३º: सु ११,9; या १०,३५; -नेन श्रव ३०,४,५. विमानो(न-उ)त्यित--तम् कौस ₹80,5<sup>p</sup>. वि-माय श्रापश्री ७, ३, १२; बौश्री १७,२८: ५××: वाश्रौ. १वि-सित,ता- -तः अप ४७,१.२: -तायाम् आपशु ४,७; ६,१५: हिशु २,६; ४१. विमातृ-(>वैमात्रेय-पा.) पाग 8,9,973. वि-मार्ग-गप- नाः वैध १, १०. ₹; \$. वि-मार्जन- वि√मृज् इ. वि√िम, विमिन्वन्ति शांश्री १६. १८, १३; १७, ५, त्र्यापश्री १८, १८, हिश्री ७,१,२४; ७,१; १३. ६, १७; १७, ३, ३०; †विमिन्वे कौगृ ३,२,२; शांगृ ३,२,५. विमिमाय वौश्रौ १३,२७:८ १. २वि-मित,ता - -तः बौश्रौ १७, २८: १०:१६; १९; २५,११: ५: -तम् काश्री ७, १, १४; १५,७, १४; श्रापश्री; लाश्री ८, ४, १४<sup>t</sup>; कौसू ८३, २५<sup>t</sup>; -ता बौध्रौ ४, १ : ३२; १०, ९ : ४; **૧૭, ૧૧: ५; ३૨:૬;** वैश्रौ

a)=ऋषि-विशेष-। b) वैष १ इ.। d) = 羽司- (羽 १०,२०,9) 1 c) पृ २१७० i इ. । i) विमलं शरीरम् इत्यस्य स्थाने विमलe) = मध्याह्रोत्तर-काल-। <math>f) =शत्रु-। g) भाप.। h) वस.। k) प्रास. > उस. l) = न्योमयान- । करणे प्र. ( वेतु. प्रभा. शरीरेण इति RN.। j) = विप्रतिपिद्ध-मांस-। n) पामे. वैष १,9६२५ i इ. । m) पामे. वैप १,१८६० a द्र.। [पहें] बस. वा <िव√मन् इति वा)। p) सप्र. अप १९,१,८ शसवनान्यत् समुत्थितम् इति पामे,। o) = स्कन्धवाह्ययान- ( डोला इति नभा. )। s) = मराडप-विशेप-। q) = योगि-विशेष-। प्रास.>इस.। r) विष. (यूप-, वेदि- प्रमृ.), नाप.।

११, २: ५; आप्तिए २, ४, १: २० † °; भाग २, ३: १४ † °; हिंग १, २७, ८ † °; —तात वैताश्री २, १५; —तात वैताश्री २, १५; —ते वाध्र्श्री ३, ६९: २९; कौस् २४, ३; ३२, १४; ८४, ६; —ते वौश्री १८, १८: ३; —तेषु कौस् ३४,३. विमित-मध्य —ध्ये कौस् ८४,९. वि√िमञ् >वि-िमश्र —> °श्र-पा (द>)दा ० — दा उनिस् १:४७. १विमुक्त ० —> °क्ता (क्त-श्र) १एका (क्र—श्रा)कार व — नाः श्रप ६३, ४,८. वि-मुख(ब्रा.) ० — नाः माग्र २, १४,

वि-मुख्(बप्रा.) ि - खः माग्र २, १४, २९<sup>६</sup>; -खम् श्रप ३६, ३०,२ दः -खात्<sup>ड</sup> काश्री २०,८,५; -खे हिश्री १२,८,७; श्रापश्च १२,७; हिश्र ४,२९; -खेन<sup>ड</sup> काश्री १८, ४,२४; पाग्र २,१५,६.

विमुखा(ल-प्राख्या>)ख्य<sup>b</sup>- •ख्यः ग्रुत्र ४,११७.

चि√मुच्, उच्, विमुखते आपश्रो
३,१०,६; ८,८, १४; वाश्रो २,
१,४,१९; विमुद्धति श्रापश्रो
३,१३,५; ४,१६,१००×;
काठश्रो; विमुद्धतः वौश्रो २०,
१२:१४; विमुद्धन्ति शांशो
१७,१५,८; हिश्रो १६,६,३८;
†विमुद्धामि माश्रो १,३,४,
२८; ४,२,२०; वाधृश्रो ३,५५:
३; वैताश्रो २४, ७\$; कौस् ६,
११; श्रपं २:७०; †वि...
मुद्धामि शापश्रो ४,२,९;२०,

१६, १८; बौश्री; वि (मुघामि) वौश्रो ३, १९: ११; भाश्री ४, १८, ५: माश्री: "विमुद्धतु श्रापश्रौ ३, १३, ५; ४, १६, १०; १३, १३, १२; बौश्रौ; †विमुखताम् काश्रौ २, ८,१६<sup>b</sup>; बौश्रौ ३, २२:४; अप ३७, ९, ३: †विमुञ्ज, > ञ्चा आश्री ५, १८, ५; शांश्रो १, १५,१७; ८, ३, १०; काश्री २, २, २१; श्रापश्री; ऋप्रा ८, ४; २९; शुप्रा ४, ३१; †वि···मुखत>ता1 आपश्रौ ६,२२,१; ऋंप्रा ७,१६; विमुद्रोत शंध ४४४; विमुद्रोत् बौश्रौ २०,१२: १५; २२,११: २१; २२; २३; भाश्रौ ३,७,६; विध ५, ७१; विमुखेयुः द्राश्रौ ६,३,४; लाश्री २,११,१. विमुमुचे शांश्री १५, २२, १<sup>२</sup>; विमुमुचुः वाध १७, ३५‡; वि (अमुचत्) शांश्री ११,१३,२८‡. विम्च्यते निस् १, ७:३५ई; श्रामिष्ट २,४, ५:२४; अप १, ४९,६; बौध ४,७,८; विध ५५, १३; या ९, ८: विसुच्यन्ताम् काश्रौ २१,४,४+; +विमुच्येथाम् वैश्रौ १६, १५: १०; हिश्रौ ९, ३, ५९; †विमुच्यध्वम् काश्रौ

बौश्रौ ११,९: ९; माश्रौ. विमोचयित कौस्४२,३;७७,१५ २वि-मुक्त,का− पाग ५, २, ६१; −क्तः श्रापश्रौ १०, २९, १०; बौश्रौ १, १५:३१××; माश्रौ

१७,२,१९; आवश्री १६,१९,८:

१०, २०, १७; वौध २, ९, ४; -क्तम् काश्री २०, ५, १५; -क्तम् काश्री ३: ८; जैश्रीका ४४; -क्ताभ्याम् हिश्री २, ५, ६; -क्तासु काश्री ४, ७, १८; द्राश्री १२, ४,३; लाश्री ४,१२,३; -क्ते माश्री १,३,४,३; वाश्री १,३,६,२४; द्राश्री १,३,६,२४; द्राश्री १,३,६,२४; द्राश्री १,३,६,२४; द्राश्री १,३,२९; १४,१,१६; लाश्री.

ू वैमुक्त- पा ५,२,६१.

विमुक्त-दन्त<sup>b</sup>— -न्ताः श्रप ७०<sup>३</sup>,११,३१.

विमुक्त-पाश्<sup>1</sup>-- -पाशि या ११, ४८.

विमुक्त-हस्त<sup>b</sup>— -स्ताः अप **७०<sup>१</sup>,** ११,३१.

विमुक्तो(क्त-उ)त्पात-दोष--पः श्रप ६७,१,८;२,५; ७,५. वि-मुच्य शांश्रो १, १५, ९; काश्रौ ४, ४, १०××; आपश्रौ.

वि-मुच्यमान,ना— -नम् वैताश्रौ ३७,२३; -नाः वैताश्रौ ४, १३; -नान् घीशौ ३,१९:१०; ११, ९:६; -नाम् वैताश्रौ ४, ११; -नेषु श्रापश्रौ ४,१२,९.

वि-मोक म- -कः वाधूश्री ४, ८५:
१४; १५; श्रश्र १६, ३‡; मीस्
११, ३,१६¹; -कम् काश्री १८,
६, १७; -कत् वीश्री २५, ८:
११; भाश्री ९,१६,८; -के वीश्री
२०, १२: १३;१४: २५; २२,

वि-मो(कृ>)क्त्री- -क्त्रीः आपश्रौ १३,२१,३<sup>३</sup>‡.

a) पामे. वैप १, १८१० l ह्र. । b) वस. । c) = फल-विशेप- । d) द्वस. > बस. । e) = देवता-विशेप- । f) वा. किवि. । g) = मन्त्र-विशेध- (मा ३९,७) । h) पामे. वैप १ विमुद्धताम् तै १,१,७,२ टि. इ. । i) पामे. वैप १ वि. प्रमुद्धा तै ४,७,१५,६ टि. इ. । j) = वि-पाशा- । त्रस. (वैतु. इ. सक. 'पाशिन्- । विप. । > यिन. इति ) । k) भाप., नाप. । l) = होम-विशेष- (तु. अमेर्विमोक-) । वैप४-प्र-१६

वि-मोक्ष--क्षः वौष ४, ८, १०; | -क्षाव् हिश्रौ १,७,२२. विन्मोचन"- नम् काश्रौ १२, ३, 98<sup>‡0</sup>; {₹,₹,9<; **{८,**६,9६; आपभ्रौ १०, ४, १२; २१, ७, १७‡<sup>0</sup>; बौश्रौ १६, ५: ५‡<sup>0</sup>; भाधौ; वाधौ ३,२,२,१८🕫 ; वैश्रौ ७,१३: २१<sup>०</sup>; हिश्रौ १६, वि√मृष् > विन्मृष्¹० - मृधः ३,३६🕇 ; -नात् माश्रो २,५,४, १; द्राधी १२,२,३१; लाधी ४, ११,१; -ने या १,१७. विसोचनी- -नीः श्रापश्री **₹**₹,२१,₹<sup>₹</sup>†. विसोचन-मन्त्र- -न्त्रः वौधौ २०,८: २६. विमोचनीय<sup>070</sup>- -दस्य कागृ ७१,९; -यान् अप ३७, १६,१. वि√मृज्, विमृष्टे काश्री ३, ८, ९; आवधी; विमाष्टिं शांधी ८,४,६; काश्री १५,५,१८; १६,२, २६: वैताश्री: शिमुजते वाश्री १,१,४, २०; विमृजीत द्राधी ६,२,११°; शांग्र १,१६,५; विमार्जीत लाश्रौ २,१०,१५€. विमृजन्ते हिपि ११: ११: विमृ-जेत् जेगृ १,४:२७°. वि…मामृजीत ऋपा ९,२६ र्न. वि-मार्जन- -नात् वौधी १८, १: 90; २: १२; ४: १२××. †वि-मृग्व(र>)री¹- री अपं ३: ५४: -रीम् कौस् ३,८; कौरु.

वि-मृज्य आश्री ६,१२,७, शांश्री. चि√मृद्,िबमृद्नाति आपश्री १०, 98,90. वि-मृद्नत्- -द्नन् भाष्रौ ६०,१२, १८; हिश्री १०,३,१६. वैताधी १४, १५; -मधे शांधी ३,१,१; काश्री ४,५,२३. वैसृध'- -धः बौग्रौ १७, ४७: २; वैश्रौ ४, ५ : १३; -धम् वौश्रौ २३, १७:२३; २७,१४:२; –धस्य शांश्री ३, १, ७; आपश्री २<sup>†1</sup>; भाश्रौ ४, १४, ११<sup>‡1</sup>; माधी १,४,२,६🕂; वाधी १, ५,३, ६<del>†</del> ¹;वेश्री ६,९ : १०🕂; १९; हिश्री २,६, ३९; ६, ४, रिवि-यत् वी(वि√इ) ह. ४२‡¹; -धाय आपधी ३, १५, वि-यवन- वि√यु इ. २६, ८: ४°. वैसृघी<sup>1</sup>- -धीभ्याम् आपश्री २०,२०,७; हिग्री ६४,४,४४; –ध्यौ आश्रौ २,१०,१३<sup>६</sup>. वि-मृध'- -धः शापश्री ३,१२,९‡. वि√मृश्,वि(अमृशत) अअ १३,१७.

बौग १,६,२६, ४,१,११ वि-मातव्य- -व्याः वाघ २,३७?™. वि मेघ'- - घे विध ९९,९. वि-सृद्ति->°त-द्यीहिष्- -हेः विष वि-मोक-, क्री- प्रमु. वि√मुच् इ. †वि√यच्छ,यम् ,दि( दच्छन्ति ) सापध्री ६,१७,१०º. वियंसत् श्रानश्री १०, ३१, ६; भाश्री ६०, २२,४; हिश्री ७, ३, ٧٤. वि-यत- न्तम् आश्री ५, २०, ६: शांथ्रौ ७,१९, २३; ८, ७, १९; माश्री २,५,२,२३. वि-यम-,वि-याम- पा ३,३,६३. वैश्री ४, ५: १५; भाशि ४९†; चि √यत् ,> याति, वियातयतःº, वियातय°- या ३,१०. वि-यत्त- -ताः हिथ्रौ २१,१, १<sup>‡ p</sup>. २३, १६: २४; २७, १४: १वियत्०-पाडमो २,१,२६०;- वत् अप ४८, ९८; निघ १, ३; या ६४,११. वियत्य - - स्ये श्रप ७०,३,५. १; १६, १; वौश्रो; -ध बौश्रो वि√या,वियान्ति बौश्रो ५, १६: ९; व्ययुः या ५, ५‡; वियायात् माश्री ३,४,९. विन्यात् - न्यारसु माश्री ५, १, ५, वि-यात- पाग ५,१,१२३; ४,२९5; ३८4; -तेषु माथौ ५, १,५,६. वैयात- पा ५,४,३८. वैयात्य- पा ५, १, १२३; d) प्रयोजनोध छ>

वि मृश्य वाथी २,१,४,३७.

वि√मे,†विमयन्ते¹ शापमं १, १, ६; b) घा. \*प्रापणे वृत्तिः । a) उप, भावादार्थे प्र.। c) = यज्ञ-विशेष- । ईयः प्र. उसं. (पा ५,१,१११) । e) परस्परं पाभे. । f) वैप र द्र. । g) वस. । h) नाप. (इन्द्र-, शत्र-)। i) पामे. वैप १ विस्थस्य काठ ५,१ टि. इ. । j) = ऋच्-। k) = इप्टि-विशेप-। l) पामे. वैप १ विनयन्ति शौ १४,१,४६ टि. इ. । m) सप्र. मस्करी [गौध ७, १६] निमातन्यः इति । n) पामे. वैप १,२१९४ a इ. । o) तु. या. PW. प्रस्.; वैतु. स्क. दु. दे. (तु. टि. ? वियातः)। p) पामे. वैप १ विचुत्ताः पै १९,४६,४ टि. द्र. । q) = श्रन्तिरिक्ष-। च्यु.  $^{?}$  <वि $\checkmark$ यम् (तु. श्रभा. ) इति वा <वि $\checkmark$ यत् इति वा दे. । r) तत्रभवीयः प्र. । s) पृ २२२६ h इ.। t) तु. पागम.।

-त्ये पा ७,२,१९. वियात-क- पा ५,४,२९. . वियात-ता-,°त-त्व-, °तिमन्-षा ५,१,१२३. †?वियातः निघ २,१९; या ३,१००. वियाल - पाउमो २,३,१०१. वि 🗸 यु वियोति वौश्रौ १, १९:२५; वियुयात् भाश्रौ ३,६,७; वियूयाः या ७,३‡. वियोष्टम् श्रापमं १, ८, ८<sup>†b</sup>; क्षेत्रियोबम् <sup>с</sup> श्रापश्री १०, २३, ५: बौध्रौ ६, १३: १४; माध्रौ श्राश्री ८,१४,१८; द्राश्री १३,२, १०;लाश्री ५,३,२;काय २५,४२; मागृ १,११,१८; जेगृ १,१९:१०. वि-यवन- -नात् या ४,२५. †वि-युत,ता- -ता श्राश्री ४,१३,७: -ते निघ ४,१; या ४,२५०. चि√युज् ,वियुज्यते विध २२, ८६; वियुज्येत याशि २,५८. २६; -का कप्र १,८,१७. १वि-योग- -गात् या ३,१५; -गे वैगृ ३,६: ६. वियोगा(ग-अ)र्थ- -र्थम् धृदे ७,१४९. वि-योज्य°- -ज्यम् कागृउ ४४:१०. वि-यूस्' - -यूः बौश्रौ ४, ८: २९. वियुप्-क- -काणि हिषि ६: ९. २वि-योग<sup>8</sup>->ध्गिन्- -गीनि अप 602.94.4.

वि-योनि- -निम् शैशि १६८; माशि ३,३; याशि १,४१; -निपु अप ७०<sup>२</sup>,११,४. वि√रज्,ञ्ज्,विरज्यते विध २३, ६. वि-रक्तh- -क्तम् नाशि १,६,२०. वि-रङ्ग-(>वैरङ्गिक- पा.) पाग ५, 9,58<sup>1</sup>. १वि-राग- पाग ५, १, ६४; -गः ऋप्रा १४, १६; -गस्य बृदे ७, १३२. √विरागि, विरागयेत् विध ७१, २०,१५, १४; वैश्री; वैद्योम<sup>व</sup> वि-रज्जुला<sup>19</sup>- -जः जैय २,८: २१; -†जाः श्राप्तिगृ ३, ४, ४:९; बौषि ३,४,१४; १५; -०जे मागृ १,२,२‡k. वि-रजस् 1- -जसम् बौशौ १,१४: ८; -जाः वौध ३,८,१६५;४,३,७. विरञ्चि- पाउभो २,१,१६०. १विरत¹-(> वैरःय-) वि√रद् ,विरद्>दा या ६, २० 🗗 🗗 . वि-युक्त,क्ता- -क्तः माश्रौ १, ३,१, वि√रण्ज् ,†विरण्ज्ञते शांश्रौ १२, २0,22m वि "ररप्दो ऋपा ९,४४ नै. वि-रप्श->विरप्शी"- -प्शी ऋप्रा १४,४७५. †विरिप्शन्"- -०प्शिन् बौश्रौ १,११:३५; -िशने माशि १२, १;-प्शी आश्री ५,२०,६; माश्री २, ५, २, २६; अप ४८, ६८°; निघ ३,३º: या ६,२३. वि । रम् ,विरमते नाशि १, ४, ६;

वि" रमते वाधूश्री३,१९:१३; विरमति शांश्रौ ५, १९, १६; श्रापश्री; विस्मन्ति वैश्री १२,५: ५; हिश्रौ ७,१, २२; विरमतात् वाध्यौ ३, १९: १३ ; विरमेत् आपश्रौ १,९,८; ३, १४, १३; १७,१०; १५, २, १३; भाश्री; विरमेयुः काश्री २२, ४, २९. विरम्येत् वौधौ २४,७: ८. विरमदेत् अप्राय ४,४. २वि-रत.ता- -तम् हिश्री १०, ८,७; -ता वाघूश्री ३, १९: ११; नाशि<sup>p</sup> १, ७, १३; १४; –ता: निस् २, १ : ३; २५; कौय ३,९,५६+; शांय ४, ८, १६६; पाग २, १२, ३६; -ते कौसू १४१, १८; आपघ १, ११, ३२; हिंध .१, ३, ८३; नाशि २,२,१२; ५,७<sup>9</sup>. वि-रति- -तिः विध ९९,४; -तौ श्रप ४०,६,१४५. वि-रमण- -णम् अपं १ : ७. वैरमण<sup>r</sup>---णम् हिध १,७,८;-ण श्रापध १,१०,२; हिध १,३,३१. वि-रम्य माश्रौ ५,२,८,४४; वैश्रौ. वि-राम- -मः कौष्ट ३, ९, ५७; शांग्र ४,८,१७; शौच २, ३८; माशि १३,४; पा १, ४, ११०; पात्रा ३, २, १२३; - मात् शैशि २१७; -मे शुत्र ४, १२७; ऋन २, ४, ६; ६, ४; शौच;

-मेपु हिथी ८,८,२५.

a) मृग्यनिगशत्त्राद् निर्देशः ? । वधार्थे किप, तु. पृ २२३८ o; वैतु. स्क. दु. दे. (नाप. वि-यात->[प्र9]-तः इति वा,वि-यातय->[सं१] - ॰ य इति वा, वि-यातृ->[सं१] - ॰तः इति वा)]। b) सपा. ऋ १०,८५,४२ प्रसृ. वियौष्टम् .इति पाभे.। c) पाभे. वैप १ तै १,२,५,२ टि. इ.। d) पाभे. वैप २,३खं न्योम शांश्रा ७,१ टि. इ.। e) प्यित कुत्वा-Sभावः उसं. (पा ७,३,६८)। f) वस. । g) प्राप्त. । h) = गीति-दोप-। i) पाप्त. < १वि-राग- इति । j) उप. =रजस्-। k) सपा. तैत्रा १०,२६,१ व्रदा इति पामे.। l) पृ १०७८ d ह्र.। m) पाठः ? विरप्शन्ते इति शोधः (तु. वैप १)। n) वैप १ द्र.। o) = महत्-। p) ॰ता, या>विरतायाम् इति लासं.। q) ॰तम् इति लासं.। r) स्वार्थे प्र.।

विरतः,तः पाउभो २, ३, ९९; -लाः भाशि ७; नाशि १, ६,६.

वि-रव- वि√६ इ.

वि-रिश्मि -- रमयः सप ५२, १३, ५; -श्मी वाष्ट्रश्री २, १०: ९:१२.

वि-रस<sup>brc</sup>- -सम् याशि (,२९; नाशि १,३,१२; -सस्य आपध १, १८,४; हिध र,५,७४.

वि√रह, विरहेत् कौग्र ३,११,५५०. विरहयेत् कांग्र ४,११,२३०. वि-रहित- -ताः हिश्रौ ६७,२,१७. विरह- (>वेरह्य- पा.) पाग ४,२,

६वि-राग- वि√रज्,ब्ज् द्र. २वि-राग<sup>b</sup>- -गाणि श्रप ४०,१,१४. १विराग-वासस्- -समाम् अप ६८, २,४७.

२,००. २विराग-बासस्<sup>b</sup>− -ससः सुचप ८४:५.

चि√राज्, विराजते विध ९१,११; †विराजति आश्री ८, १०, ३; शांश्री ३,५, ८; सापश्री; या ११,२०००; †विराजसि श्राप्तिग् ३, ८, ३: १२; वीपि १,१५: ८४; विराजामि श्रापमं १,१६, ६†; †विराज माश्री १, ६, १, २९<sup>१८</sup>; आपमं १, ४, ९, १, ९, ९, १३<sup>1</sup>; आप्तिग्र १,५,२:५५;भार. विरसान अप १९<sup>२</sup>,५,९; विरे-जतुः निध १,२४;†विराज्यासम् आपश्री ६, २३, १; भाग्र २, २०:१५.

वि-रान्(वप्रा.) - -रानः श्राश्री ७, ११,३४<sup>h</sup>; ८,८, ४<sup>h</sup>; शांश्री ४, २१, ३५५; ६४, २५,४; काश्री १७, ७,१५1; ११,५1; श्रापश्रौ ४, ४,४; १७,३,४<sup>1</sup>; वौश्रौ १०, ४५: ५<sup>1</sup>××; भाश्री; माश्री १, ६,२,९७५ ; ६,२,२,२ ; वाघूओं ३,१३: १; वैधी १९,४: १२'; हिथ्री १२,१,३१, चुसू १, ६: १६<sup>६</sup>; निस्**१**,४ : २५;२६; सागृ १,२४,२२मी; बीए ३,४,६१मी; शांग ३, ७, ५ 👬; पाग १, ३, १२देनं ; बीग्र १, २, २८देनं ; †भागृ२,२४:२<sup>२८</sup>;३<sup>८</sup>; मागृ१,९, <sup>डो</sup>र्न'; बाग्र ११,५<sup>४</sup>र्न'; हिग्र १, 93,93中1; 宋军 {,93,4;2,4, ४४; ७,१××; उनिस् ८: १२; २४: ऋप्रा १७,३:५०; पि ३,५; -राजम् श्राश्री ४, १३, २५; शांध्री १४, २५, १<sup>६</sup>××; वीध्रौ १०, ३२: २ । ७ । ६२, १०, १; १४,१९: ११××; वाघुधी: -राजा श्राश्रौ ५, १३, ६; शांश्रौ ७,१६,८; ९, २०, ३३; १४,२७,८; ब्रापन्नौ ६, १३, ९;

२१, ७, ७<sup>b</sup>; २२, १०, २९<sup>b</sup>; बौधौ; हिभौ १६,३,२७<sup>b</sup>;१७, ५, १<sup>k</sup>; -राजाम् द्राध्रौ ७, ११, २९६ काश्रीतं ५: १०ई: वीधी; -राजि आधी ११, ४, ८; श्रापथ्रौ २३, ६, ११; बौध्रौ; -राजे वार १३,१1;-राजी आश्री २,१,३०;३३;९,१२××;शांश्रौ; –राट् ,ह् ,ल्<sup>च</sup> शांश्रौ ७,२०.५: ६; ८, १७, ३<del>†</del>; **१४**, २५, ४××; काश्री १७, ४, २२†; २२, १०, १०<sup>६</sup>; २४, ४,४८<sup>६</sup>; आपभ्रौ; पागृ ३, १३, ४º; ऋप ४८,१०२<sup>०</sup>; १३९; सापघ 구,३, ११中; 冠회 {,६,७; ८, ३; शुझ ४,६४; ५,३८; ५३; क्रम्न १, १-३; १४<sup>२</sup>; १८; २८; ३०;३१××; या ७,१३<sup>२</sup>∳;ऋपा १६,२१;४२; ५५<sup>₽</sup>; उनिस् १: ३७; ४०; २:५; ३०; -सद्सु जैश्रीप ७; हाश्री १२, २, १७: .हाध्रौ ४,१०,१८; १०, २, ५; -राड्मिः माश्रौ ६,२,२,२१. वैराज<sup>0</sup>- -जः शांश्रौ १०,५, १२; १५; **१२**, १३,२<sup>र</sup>; नाध्रौ; ऋअ २, १०, १६६६; सस २, २४ ! , क्षाज्यो १, ८ "; -जम् श्राश्रौ २, १४, १६: ७, ११, २७; ८,७,३<sup>८</sup>; शश्री; झस्<sup>८</sup>२, १४:३; निस् ३, १२:११; ऋपा १७, १५; -जस्य शांश्रौ

१०, ५, ९; ११, १५, ६; द्राश्री <. ৭,५<sup>8</sup>; লাপ্নী ২, ५,५<sup>8</sup>; ৬, ७, २७; धुसू ३, ६ : ६<sup>n</sup>; निसू १,१२:१६; -जात् शांश्री १६, २३, १९; निसू ६, ९:७; -जानाम् बौश्रो २२, ८:१७; चात्र १७:५; -जानि निसू ६, ७: ५२; ऋशा १७, २०; -जाभ्याम् शांश्रो ९, २७, १‡; -+जाव बीश्री १३, २९:५°; १६; माध्रौ ५, २, ३,४; १५\$; हिश्री २२, ४, १७; - जे श्राश्री ४, १२, २ª; द्राश्रो ९, ३, १; लाश्रौ ३, ६, २०; निसू ३, १२:४७; -जेन श्राश्री ९, ११. ५<sup>8</sup>; सापश्री १३, १८, ९‡; क्षसू ३, ६: ३; श्राज्यो २, ६<sup>b</sup>; -जो आश्रो ४,१२, १; निसू ९, ११ :३७; ऋग्र १,९,४;५; जुत्र.

वैराजी°- -जी वौश्रौ १५, २८: १८<sup>व</sup>; -जी: वौश्रौ २२, ३: ५; ६; हिश्रौ १२, ९, १४; -जीपु वौश्रौ २२, ३: ४. वैराज-गर्भ°- -भृम् शांश्रौ

१५,७,२; निसू ८,२:२९.

वैराज-जागत- -तैः ऋश १६,६६.

वैराज-त(न्त्र>)न्त्र। <sup>61</sup>--न्त्रा आश्री २, १, ३४; १२, ६,२९; -न्त्राः आश्री २, ११, ५; १०,६,७.

वैराज-त्रैष्टुभ-जागतम -ताः ऋअ १,३,१०; शुत्र ५, 99.

वैराज-नामन्°-- -म्नः श्रष्ठ ३,२६.

वैराज-न्युङ्ख- -ङ्घम् शांश्री १२,१३,४; २६,११.

बैराज-पञ्चम<sup>e</sup> -मैः द्राश्री १०, ४, १०; लाश्री ३, १२,१०.

बैराज-एष्ट°— -ष्टः वाश्री ३,२,१,४८; लाश्री १०, १३, १०; —ष्टम् शांश्री १०, ५, १; —ष्ठे शांश्री १६,२३,२०; वैताश्री ३३,९.

वैराज-वत् मीस् ३, ८, ४

वैराज-शाकर-प्रस्ताव--वाः द्राध्रौ १२, २, ९; लाश्रौ ४,१०,९<sup>१</sup>

वैराज-सामन्<sup>с</sup>— -मा बौश्री १६,३:२५; हिश्री १६, ३,२०; -मानम् श्रापश्री २१, ७,१; बौश्री १६,३४:११.

वैराज्य – ज्यम् शांश्री १४, ३०,१ $^3$ ; – $\dagger$ ज्याय द्राश्री १०, ४,९; लाश्री ३,१२,८. विराट्-का( म>)मा $^{0,h}$ – नमा निस् १, ५:२४; ऋप्रा १७, २०.

विराट्-कामा(म-अ)यन-नम् निस् १०,११: १०.
विराट्-क्रम'- -मै: श्रापश्री ५,
१८, २<sup>1</sup>; ६, २४, ५; २६, ५;
वैश्री १,१४:१७<sup>1</sup>;२,१०.१३.

मैविराट्-छन्दस् $^{\circ}$ — -ग्दसः आपश्रो १८, ७,६ $^{k}$ ; वैश्रो १७, १८: १; हिश्रो १३, २, ३२. विराट्-त्रिप्ट्स्— -प्टुमी ऋश्र २,१०,२०. विराट्-पू (वं>)वि $^{\circ}$ 16- -वर्ष

ऋप्रा १६,६८. विराट्पूर्वा(र्व-म्र)न्तै – -न्तम् ऋप्र २,५,८६. विराट्-प्रथमः – मः निस् ४,

র্ফ্টির १, ९,११; গ্রুম ৬, ৩০;

१०: ७. विराट्-संपद् - -पदम् निस् १०, ५: १४: १७.

विराट्-संपन्न, ज्ञा — - न्नः क्षस् ३, २: १; ४; ३६; — न्ना गै बौ औ २०,२५: ३१; बौ छ ३: २५. विराट्-स्थान, ना ल — - नम् ऋश्र २,२,११; — ना ऋअ १,९,५; २,१,८९; शुश्र ३,५१; ५,६४; ऋप्र १६,६७; — नाः ऋश्र १,९,९; ग्रुझ ५,९.

विराट्-स्वराज् $^{h}$ — -राजी ऋश्र १,३,५; शुश्र ५,५; पिं ३,६०. विराट्-स्वराज $^{m}$ — -जम् शांश्री १४, ३०, १. विराट्-स्रतिजगती $^{h}$ — त्यो श्रश्र श्रश्र

विराड्-अतिजगती"— त्यो श्रय १२, १.

विराड्-अनुष्टुप्-संपद्- -पत् निस् ४,८: १८.

विराड्-अन्न - जम् कौग्र ३, ५, ९‡".

विराड्-अष्टि<sup>b</sup>-- -ष्टी अग्र १२,१.

a)=साम-विशेप-। b) मुहूर्त-विशेप-। c) विप. (दीक्षा-), नाप. (इष्टका-)। d) पासे. वैप १ वैराजे काठ ५०,१ टि. इ.। e) वस.। f) नाप. (इष्टि-)। g) °शकरोप्र° इति पाठंः ? यिन. शोधः ( छ. इ।श्री.)। h)= छन्दो-विशेप-। i)= मन्त्र-विशेप- (तैन्ना १,१,१०,१-५ [तु. सा.])। पूप. = गो-। j) सपा. विराट्कमैः <> विराजकमैः इति पासे.। k) सं१ इति c. ?। l) विप. ( उत्तर-वेदि-)। m)= एकाह-द्वय-। समाहारे द्वस. समासान्तप् टच् प्र. (पा ५, ४,१०६)। n) पासे. पू ५८८ e इ.।

विराड्-ग(र्भ>)र्भा- -र्भा अअ ३,२; १०; २१; २८××; -भें श्रश्र १,२५. विशाइ-गायत्री- -त्र्यः श्रश्र ८, १०(४); **११**,२<sup>२</sup>; १६,५;-इयौ अय ८,१०; २०,२. विराइ-जगती- स्यः श्रश्र ११, १: -त्यी अग्र ४,१५; १५,६. विराड्-देवता- > त्य- -त्याः 羽羽 ८,१०. विराड्-रू( प> )पा<sup>a</sup>- -पा 羽 {,5, 4; 2, 9, 66; 2, २०××; शुश्र १,१४१××; ५, ६५; ऋश १६, ६९; -पाः 邪科 {, ₹, 4; ₹, 90, 9₹₹; शुत्र ५, ९; -पाम् शुत्र १, १३०; -पे ऋग्र २, १,१२२. विराड्वा<sup>b</sup>- -वायाम् श्र्पं ५: विराण-नाम-गायत्री- - ज्यः श्रत्र ५,६; - इयी अग्र ६, २९. †१वि-राज°- -जम् बौधौ १७,४१ : २०; श्रापमं २,८,८; आग्निगृ १,३,४ : १३; वैष्ट २,१५ : २; } हिए १, ११, १; -जे वैताश्रौ वि-राव- वि√रु इ. ४०,२<sup>d</sup>. विराज-क्रम<sup>६</sup>- -माः वाध्रश्रौ २,७:४; -मेपु बौश्रो २०, १७:२९; २३:१६; -मै:

हिर्द्रो ६,५,१६; ७,२;७. †१वि-राजत्- -जन् श्रापमं २, १५,५<sup>8</sup>; आभिगृ २,४,१ : १८; कार ११, ३; भार २,३ : १२; हिंग् १,२७,७. वि-राजन्-> †विराज्ञी<sup>b</sup>- -ज्ञी त्रापश्री १९, १३, ८; बौश्री १९,५: ८; हिथ्री २३,२,४१. वि-राजन- -नात् या ७,१३% वि राजम् मागृ २,११,१४<sup>‡४</sup>. वि-राजित- -तम् विध १,४२. रविराज¹- जानाम् अप ५०,२,२. विराट- पाडमो २, २, १००; पाग 8,2,431. वैराटक<sup>k</sup>~ पा ४,२,५३. विराद्-कामा~ प्रमृ. वि√राज् द्र. वि-रात्र- -त्रे अप ६४,४,३. वि√राध्, †विराधि वौश्रौ६, ७: २४; भाश्री १०,१२,२. त्रि-राधन- -नात् या ७,१३<sup>२</sup>. वि-राधय<sup>1</sup>- ( >वैराधय्य- पा. ) पाग ५,१,१२४. चि-राम~ वि√रम् द्र. वि√रिच्, विरिच्येत लाश्री ८, १०, वि-रिक्त- -कः दिध ३०, २०: -के निस् ६,१२:२५. बौश्रौ २,१८: १४1; २४,३३: विरिञ्चि- पाउमो २,१,१६०.

१०; ११; भाश्री 4,११,७××; |वि √ रिभ्>वि-रिव्य- पा ७, २, वि√रिप्, विरिष्यति कौसु ५९, २८; ७२,३०. विरिक्षि कौसू ११७,२<del>†</del>... व्यरीरिषः वैताश्रौ १९,१८†°. वि-रिष्ट- -ष्टम् वैताश्री २४, १: श्रप्राय १,५; ३,८. विरिष्ट-संधान- -नम् वैताश्रौ ४३,४५. चि√रु, विरौति अर ६४, २, ६; विरुवन्ति अप ६४,८,१, वि-रवº- -वेण या १०,१२‡. वि-राव- -वम् अप ७०२, १२,३. वि-रुत- -तानि अप ६४,४,३. वि√रुच्, †विरोचते शांश्रौ ७, १६, ८<sup>D</sup>; श्रामिगृ २, १, ५:९१; वि (रोचते) याशि २, ५‡; विरोचेत हिश्री १२,७,१८वः; श्रापध २,५, १५; हिध २,१,९. वि-रोक- -के बौश्रौ १२,९:२५ ना वि-रोचन - -नः श्रिश्र ८, १० (४)‡";-नम् नाशि १,४,१२. वि√रुज्, वि'''रुज श्रापश्रौ २०,२०, ७+; विरुतेयु: काश्री २२, ३, विरुज्येत आपश्री ७, ११,२. वि-रुज्य काथ्री २५,१०,४; आप्थ्री ३,१,२; भाश्री ३, २,७; वैश्री. श्विरुद्रादये अप ४७,१,४.

c) = वि-राज्-। उप. कर्तरिa) = त्रिष्टुव्-विशेष- । वस. । b) < विराह् वा (शौ ८,१०,१)। अच् प्र. ( वैतु. Old. [हिरु.], C. [वैरु.] वि-राज्- इति, विराजा [तृ१] इति Böht [ZDMG ५२,८८] शोघथ )। e) = विराद्-क्रम-। f) पाँस. पृ २२४१ j द्र.। g) पासे. वैत १ विरु।जन् दिं. द्र.। d) = एकाह-विशेप- ।h)=देवता-विशेष-। i)=देश-विशेष-। j) तु. पाका. । k) विराष्ट- इत्यन्यः (तु. पागम.) । l) पृ २५५ km) बैतु. Web. बिरक्षि [<िव √रञ्जू] इति ? (तु. संरक्तुं: दि.) । n) पामे. वैप १ बित्पन् मा ६, o) वैप १ द्र. । p) पामे. वैप १ विभाति मै ४,९,१३ टि. द्र. । q) सपा. व्यापश्री १७,२४,६ r) पामे. वैप १ मा १०,१६ टि. इ.। s) उप. कर्तिर भावे च कृत्। ऋध्नुयात् इति पामे. । u) °नाः इति पाठः १ यनि. शोधः (तु. शौ ८,१३,२)।

वि √रुध वि√रुघ्, विरोधेत माश्री ५,२,१४, वि√रुघ्(=√रह्)> †वी(<िव)-विरुध्यते हिथ्री ३,६,२; अप ६८, २,४१; विध २०,३९; विरुध्य-न्ते अप ५१,३,५; ६२, १,८; ٦,५. विरोधयेत् अप्राय १,१. वि-रुद्द- पाग ४, २, ८०<sup>8</sup>; -दः श्रापध २, २३, १०; -द्धानाम् त्रप ६४,३,३. वैरुद्दक- पा ४,२,८०. विरुद्द-योनि-गमद- -नम् अप ६४,३,२. विरुद्धा(द्ध-ग्र)र्थ-वक्- -क्ता काध २७८:८. वि-रुद्ध्य जैश्रीप १:१८. वि-रोध- -धः कप्र ३,९,१७; अप ६२,१,४; पा २,४,९; मीसू १, २,९; २,४,६; -धस्य मीस् १, ३,८; -धात् काश्रौ १,८,९; १५,५,१५; २५,११,११; मीस् ९,२,४८; -धे काश्रौ १, ५, ५; ७,५; ७,१,२६; शंघ. वि-रोधन--नात् या ६,१.

वि-रोधिन् - धि मीस् ३, ६, ९; -धिनाम् पात्रा २, ४, १२; मीस् २,४,३२<sup>b</sup>; ८, ४, २८; **१०**, ७, 49; &cc. विरोधि-ता- -ता ऋअ ३,१३. विरोधि-त्व- -त्वात् मीस् १०, विरोध्य(धि-स्र) प्रहण- -णात् मीसू १०,७,५४.

रा,हु।ध्व- पाग ७,३,५३; - हुत् त्रापथ्रो ६,२०, २º; -रुत् कौसू ७६,८; ७९,१०; श्रश्र १, ३४; त्रपं १:१९; २:१८; -रुद्भ्यः कौस् ७३, ५; -रुघः वौश्रौ ७, ५:२३;१४,४:३८; माश्री २,३, ३,७; श्रापमं; -रुवम् श्रापमं १, १५,१<sup>1</sup>; -रुवाम् वीश्रौ १,१२: २४<sup>६</sup>; २१:२××; माश्री १,४, 9, ५<sup>8</sup>; वाश्रौ १, 9, २, ५<sup>8</sup>; वैताश्री<sup>b</sup> ८,७;१३. वीरुद्-वनस्पति- -तीनाम् गौध १२,२५. वि√रुह् , विरोहति वौश्रौ १४,२८: २, कौसू १२५, १; विरोहसि वौगृ २,८,२‡; विरोहतु श्राप्तिगृ ३,८, ३:४‡; †विरोह श्रापश्री १,४,८; ५.२,४;७,२,८; बौश्रौ; विरोहेत् आपश्रौ ९, १९, १५; बौश्रौ १४,२८:३; माश्रौ ३,६,१: वैश्रो; †वि ••• रहेम श्रापश्रो १,४, ९; ७, २,९; बौध्रौ १, २:१३; ४,१:२५; २०,२५:२३; माश्रौ. ब्यरौक्षीत् भागृ २,३२: २; हिगृ १,१७,५1. †विरोहयतु आपश्रौ ४, ६, १; भाश्री ४,८,१; हिश्री ६, २, ९; विरोहयेत् अप ६८,३,११. वि-रूढ[,रुह्¹]- -ढ: आपध २,२४, २; हिध २, ५, १६७; -ढान्

शांश्री १३,४,9; बोश्री २३,८: २६; २७, विरुढा(ढ-श्र)विरुढ- -ढान् काश्रौ १५,९,२३. वि-रोहण- -णात् या ६, ३; -णे श्रप ६५,३,९; ७१,२,१. वि-रोहत्- -हति कौस् ९३, ३२; -हत्सु श्रप ७२, ३, ९; - वहत् कौस् १२५,२; अप्राय २, ६. १चि-रूप-> °पिन्-> °पि त्व--त्वात् भीस् ७,२,१५. २वि-रूप,पाष- -पः शांश्रौ १२, १५, 9丰; आ **७२**, ६, १; ३<sup>२</sup>; ऋअ २, ८,४३; ७५; गुत्र; या ३, १७ई; -पम् निस् ३,११: १६; - †पाः श्रापश्रौ ६, ५, ७; ૭, ૧૫, ૫; **૧૭, ૧**૨, ૨<sup>1</sup>; ૨૪, ८,४<sup>m</sup>; माश्रौ १,८,३,३; हिश्रौ ४, ३,६; १२,४,४<sup>1</sup>; श्रामिगृ २, ५,३ : २४; काय ३,५; बौय ३, ७, १८; -पाणाम् पावा १, २, ६४; - चपान कौस् १०१, २; शुप्रा ३,१५०"; -पासः या ११, १७‡∯; −‡पे श्राश्रौ ४,१३,७; वौश्रौ १८,१२: ४; अप ९, ४, ५\$; बृदे ३, १२९; शुत्र ३, १६३; तैप्रा ४,११. वैरूप<sup>d</sup>— -०प आश्री १२, ११, १<sup>२</sup>; आपश्रौ २४, ८, ५; ६; बौश्रौप्र २४: ३,५, वैध ४,३,८, -पम् श्राश्रौ ७, १०, ८; ८, ७,

१९; वौश्रो १८, १५:८; माश्रो

५,२,३,१६; छुमु; -पस्य शांश्री

काश्रौ १५,९,२४; श्रापगृ १४, ७; -ढानि श्रप्राय ५, ६; - ढ

a) अर्थः १। b) व्ना इति जीसं.। c) तु. जीसं.। d) वैप १ द्र.। e) सपा. शौ २,७,१ वीरुत् इति पासे.। f) = सपा. ऋ १०,१४५,१। शौ ३, १८,१;५,४,१ प्रमृ. तु वीकुधाम् इति पामे. । g) पामे. वैप १ वीकुधाम् तै १, ५,१०,३ टि. इ. : h) पामे. वैप १,१०७७ a इ. । i) पाठः १ व्यरुश्नत् इति शोधः (तु. Böht LZDMG ५२,८४])। j) शांश्री. पाठः । k) विप., नाप. (सामन-),व्यप. (ऋषि- । ऋषि- । ऋष. श्रु. ।) । वस. । l) = सपा. मै २, १३,२२। काठ ४०,१२ तु विरूपम् इति पासे.। m) वहु. <वैरूप-। n) पासे. वैप १ मा ३०,२२ टि. हु. 1

१०,४,९;१२,६,१०; श्रत्र १५, २+; -पाः श्राधी ४,१२,१; ऋत्र २,१०,११०; बृदे८,३७; -पाणि निस् ३,११:२४; -पात् शांश्रौ १६, २३, २०; निसू ६, ५: ६; - ए।य बीश्री १३, २९: ५,१४; माश्रौ ५,२,३,४; १३; हिश्री २२,४,१७; श्रत्र १५, २; -पे আধী **৪,** ৭२, २º; লাগী ७, ५, १५; निसू ३, ११: १; १६; ९,९:८; -पेण द्राश्री ९, १,३; लाश्री ३,५,३; ७,५,१२; क्षसू ३, ५:४; -पेम्यः शांश्रौ ९,२७,9<sup>‡</sup>

वैरूप-गर्भ°- -भेम् शांश्री १५,७,४; निस् ८,२:३४.

बैरूप-पृष्ठ°- -ष्टः वाश्री ३, २,१,४६; लाश्रौ १०, १३, ९; - एम् शांश्रौ १०, ४, १; - छे शांश्री १६,२३,१९.

बैरूप-योनि - न्याः आश्री ८,७,४.

†वैरूप-वैराज- -जे द्राश्री १०,४,७; लाश्री ३,१२,६<sup>а</sup>. वैरूप-वैराज-शाकर-रैवत-

-तानाम् श्राश्री ७,३,१२; -तानि ষ্মাষ্ঠ্ৰী **ও,**५,४.

वैरूप-सामन्<sup>c</sup>- -मा वौश्रौ १६, ३: २२; हिश्रौ १६,३,१७; मीसू १०, ६, १५; -मानम् श्रापश्रौ २१,६, १६; बौश्रौ १६, विरूपित्व- १विरूप- इ. ३४: ९.

आश्री ८,४,२५. वैरूप्य- -प्यम् पात्रा १,२,६४; मीसू ७,२,१९. वैरूप्य-विग्रह---ही पावा १, २,६४. विरूप-नेत्र°- -त्रम् श्रप ३,२,४. विरूप-वत् श्रापश्री २४, ८, ५; २६, ८, ६; बौधौप्र २४: ५२; वैध ४,३,८; या ३,१७०. बिरूपा(प-प्र)क्ष°-पाग४,१,११२°; - † ०क्ष पाग ३,६,३1; वीग १, ३,३६<sup>८७</sup>; -क्षः कौगृ २,५,१‡<sup>८</sup>; शांगृ<sup>ष्ठ</sup> ४, ९,३××; मागृ २,१४, २९<sup>६</sup>; जैगृ १, २: १४<sup>‡६</sup>; श्र्य ४३,२,६<sup>‡६</sup>; शुत्र२,९५<sup>6</sup>; -क्षम् श्रामिष्ट १, ५, २: ३<sup>६</sup>; २, ६, ८ : ३७‡8; ‡बीय १, ३,३७8; ११६:२०1; वात्र १७:१३+; -क्षाः बौश्रोप्र ३:१०: -†क्षाय<sup>ह</sup> श्रामिय १,५,२:३; जैय १, २: २२: -क्षेण जैपृ १, ११:५<sup>६</sup>. वैरूपाक्ष<sup>k</sup>-पा४,१,११२; -क्षः<sup>1</sup> वागृ १,२०; गोगृ ४,५,६; -क्षम् गोग्र ४,५,८1; द्राग्र १,२, २२;

कप्र १,९,५, विरूपा(प-श्रा)ङ्गिरस<sup>m</sup>--सः शुत्र १. १६६.

विरूपक"- (>वैरूपक- पा.) पत **४,२,१३३**:

चि-रोक-, शोचन- वि√ रुच् द्र.

बैरूपा(प-आ)दि- -दीनाम् वि-रोध-,°धन-,°धन्- वि√रुष् द्र. /

वि-रो(मन् >)मा - -मे विध १,२६. वि-रोहण-,°हत्- वि√रुह् द्र. विरोहित - पाग ४, १, १०५: २. १११; -ताः<sup>०</sup> वौश्रौप्र ३:५. वैरोहित्य- पा ४, १,१०५. वैरोहित- पा ४,२,१११. √विल् पाधा. तुदा. पर. संवर्गो; चुरा. पर, क्षेपे, वि√लप्, विलपति श्रप ६८,४,२. वि-लपत्- -पन् हदे ६, ३३. वि-रुपित- -तम् बृदे १, ३६; या 4,2. वि-लाप- -पः वृदे १,५३. वि√लभ्>वि-लाभ- (>°भ-ता-, °भ-त्व-, °भिमन्-, वैलाभ्य-पा.) पाग ५,१,१२३<sup>₽</sup>. वि-लाभम् काश्रौ १०,८,६. ३, ८,२8; जेगृ १,२: ११<sup>1</sup>; शंध वि√लम्ब् , विलम्बेत गौध ९,२६. वि-लिम्बित,ता<sup>0</sup>- -तस् वैध ३, ७, ३; -ता माशि १, २-४; याशि १,५०; -तास् <sup>व</sup> ऋप्रा १३,४६; ४९; पाशि ३०; माशि १, ५; याशि; -तायाम् प ऋत २,४,३; माशि १,५. विलम्ब-(> वैलम्ब्य-L> °म्ब-] पा.) पाग ४,१,१०५; २,१११. वि-लय-,वि-लयन- वि√ली इ. वि√लप् > वि-लापिन्- पा ३, २, 988.

वि√लस् > वि-लास- ∙सः वौधौ

वि-लासिन्- पा ३,२,१४३.

४५.

२,५: १६+; -से श्रप ४८,

a) सपा. काठ २२, १४ बैरूपेण इति पामे.। b) विप. (विश्वेदेव-)। तद्वति वृत्तिः। d) पांभ. वैप २,३ खं. वैराजम् ऐवा ८,१७ टि. इ.। e) व्यप.। f) =ि शिरो-रोग-। g) = देव-विशेष- I h) सपा. आप्रिष्ट १,५,२:५ परिवाध (सं१) इति पामे. (प्र१५१९ सस्थ. परिवाध [क्रिप.] नेष्टम् ) । i)  $\simeq$  [उपचारात्] मन्त्र-। j) = यमगणा-विशेष-। k) अपत्यादार्थे अण् प्र.। l) = [विरूपाक्षदेवत्य-] मन्त्र-, होम-। m) कस.। n) तु. पागम. । p) बहु.  $\langle$  वैरोहित्य- । p) तु. पाका. । विलात- इति भाण्डा. प्रभृ. । q) = वृत्ति-विशेष- ।

विलात,ता- (> ॰त-ता-, ॰त-त्व-, विमन्-, वैलात्य- पा.) पाउभो २,२, १३७; पाग ४,१,४; ५, 9,9२३<sup>8</sup>.

वि√लप् द्र. वि-लाप− वि-लाभ− वि√लभ् द्र. वि-लास-, °सिन्- वि√त्तस् द्र. वि√िळख्, विलिखेत् श्राप्तिगृ २.४, 99: 0.

†वि-लिखत्- -खन् आमिगृ २, १, ३ : १४; वैष्ट ३, १५ : ४; हिष्ट २,३,७; जैग्र १,८ : १६. वि-लिखित- -ते द्राश्री १३, १,२; १४,३,११;लाश्रौ५,१,२;७,१० वि-लेखन- -नेन काध २७७: ५. वि-लेख्य- - ख्यानि वौश्रौ २४, 

वि-लिङ्ग<sup>b</sup>- -ङ्गे अ१ ७२,२,५. ? विलिन्थे स १५,३;५. वि√लिप् >वि-लेपन- -नम् श्रप

२०,६,३; -ने अप ७०,५,२. विले(पक>)पिका- (>वैलेपिक-पा.) पाग ४,४,४८.

वि√लिञ् >िव-लिष्ट- -ष्टम् शांधौ ४,११,६°; काश्रौ २५,१४,३६; बौश्रौ १०,४:४<sup>d</sup>; २७,२:२०. वि√ली, विलीयते शांश्रौ १२, २३, 9‡.

वि-लय- -यम् अप ६३,२,६. वि-लयन- -नम् गोगृ ३, ६, ४<sup>०</sup>; द्रागृ ३,१,४५1; आपध २,१८, 98; हिंध २,५,५३<sup>8</sup>.

वि-लाप्य श्रापश्रौ २, ६, १; बौश्रौ २,८: २०; १३: ४;१८: २४; २१: ३××; भाश्रौ.

१८; श्रप्राय १,५; २,३.

वि-लीन,ना- -नायाम् अप ३१,९, ५; -ने बौध्रौ ६८,३२: १२.

· विलीन-पाश-पञ्जर<sup>h</sup>-- -राः श्रप ४०,६,१६.

विलीन-पूत- -तम् कौस् २,३१; श्रप ३०<sup>२</sup>,१,१५.

विलीनो(न-उ)त्पूत-ं-तम् कागृ २५, ८; -तस्य वीश्रौ १०. 40: €.

वि-लीयमा(न>)ना- -ना श्रप ५८<sup>२</sup>,४,८.

वि√लुप्,मप्, विलुम्पति कौसू ८५,२२; विलुम्पन्ति श्रप ५०, ५, ३; विछम्पताम् कौस् ८५, २२‡.

विलुप्यते निसू ५, १२:२०; श्रप १९,१, १३; ७१, १५, ५; विलुप्येत भाश्री ९,१४,१; छुस् ३,१४: ११.

**†**विलोपि श्रापश्रौ १,१२, १३; भाश्री १,१२,१०; वैश्री ३,७: ७; हिश्रौ १,३,३३.

च्यलुलुप्सीत् निस् ४, ६: १०; ८,९:३.

वि-लुस- -प्तः निसू १, १२: १८; १९; ५, ६: १; -सौ निस् ९, १३: २४.

वि-लुप्यमान- -ने वौश्रौ २३,१३: ٩₹.

ऋप्रा ११,५५; -पम् ऋप्रा ११, ५९; -पे निसू ८, ३:२७; -पेन निसू ७,२: २.

वि-लाय माश्रौ १,२,३, २४; ५,४, । चि√लू > वि-ल्रुन- -नः श्रप ५०, ३,२;७२,३,१३.

विं√लोक् > वि-लोकन- -नम् काश्रौसं ३५: १५.

वि-लोकयत्- -यन् गोगृ १,२, १४; बौध १,५,१५.

वि-लोक्य अप ७०३,११,२२.

वि-लोम,मा¹- -मा अप ३४, १, ५; -मानि अप ३४,१,१; -माम् श्रप ३४,१,७.

†वि-लोमन्1- -म श्रापश्रौ २,१९,६; वौश्रौ १, १६: १६; भाश्रौ २, १७,११; माश्रौ.

वि-लोहित¹- -०त शुप्रा २, २०‡; -तम् अप ७०,१०,१.

विल्म- पाउमो २,२,२४३. ?विल्ही अप्रा ३,२,१३ .

†विवक्षसे¹ निघ ३, ३; या ३,१३०.

विवक्षित-त्व- √वच् इ.

वि√वच्, न्युवाच आपध १,३२, २४; हिघ १,८,६५; विवस्यति या ७, ३०; विवोचत् या ७, ३०‡ई.

वि-वक्तृ - क्तरि शैशि २०१.

†वि-वाचन- -नम् वौश्रौ १८,१८ : 98.

विवाचनी- -नी श्रापमं १, १६,२ वि-वाच्य- -च्यम् आश्री ८, १२,

ब्यु (बि-उ)च्य- -च्यम् श्रापश्रौ २१,९, ४-६; हिश्रौ **१६,**४,५;६.

वि-लोप- -पः निस् ८, ३: २७; वि-च (त्स>) त्सा<sup>b</sup>- -त्सायाः शंध धर्ट; गौध १७, २४.

> विवत्सा (त्सा-श्र) न्यवत्सा- -त्सयोः बौध १, ५, १३६.

c) पासे. वैप १ विरिष्टम् मै १,३,३८ टि. इ. । d) पासे. a) पृ २२४४ p इ.। b) वस.। e) = अर्घमिथत-दिध- इति भाष्यम् । <math>f) प्पनम् इति त्रानः । वैप १ विकस्तम् मा ११,३९ टि. इ.। h) वस.>कस. । i) वैप १ द्र. । j) वस. वा. किवि. । g) = नवनीत-मल- इति भाष्यम् । \$0~-0-9.0

्रवि-वत्स्यत्-वि√वस्(निवासे) इ. | चि√वन् > वि-वनन- -नम् काग्र वि√वद्, विवदेते या ७,३०; वि अवदेते वा ७,३०५; विव-दुरते निस् १,१०:१०; ३,१२: १०, ६<sup>8</sup>; भ्रप ४७, १,१; वाघ १७,६; भासू १,२३; विवदन्ति वाघ १४, ४७; विवदंयाताम् शांध्रौ १४, २९, १; विवदेताम् विध ५,१८४.

विवदिष्येते शांश्रौ १४,२९,१. वि-वद्मान- -नः शंध ३७७: १२: -नयोः वाघ १६, ३; विघ ८, १०; -नान् विध ८२,२८.

वि-वाद- -दः श्रप ६७,१,४; -दम् वैध ३, ३, ८; श्राज्यो १०, २; -दे आपघ २,२९,५; विध ८, ४०; हिध २,६,१८.

विवाद-कोध लोभ-मोहा (ह-श्र) नृत-वर्जिन्- -जी वैष ३,६,६. विवाद-पैशुम्य-मृपावाद-व-र्जिन्- -र्जी श्राप्तिगृ २, ७, 90:99.

१च्यु(वि-उ)दित- -तः वीश्रौ १७, ४: १२; -तम् वौधी १३, 9:0.

वि√वध् (=√वह् ) > विL,वीष्]-वध°- -धम् आपश्रौ ८, १८, ब्रि-चर्त-, °र्तन- वि√वृत् द्र. ९; बौध ३, १, ८; २, ६; -धे वि-चर्धमान- वि √वृध् द्र. श्रागृ १,१२,३; -धेन वीध ३, ٦,६.

वैवधिक- पा ४,४,१७. वि[,बी]बधिक- पा ४,४,१७. २९,१५.

वि√चप्> १६पु( वि-उ )स->°स-वहव- -हः हिधी १३,४,३०. ५,२६××; मागृ १,९१:३º; वाग् चि √चम् , विवमेत् श्रप्राय २,५. चि-चयन- वि√वे द्र.

चि-चयस्°- -यसः श्रापश्रौ १६,२४, ४; १७, १, १६; बाध्रौ २,१, ६, २९; वैश्री १८, १७: ३६; १९, ३:७; हिश्री ११,७,३६; १२,१,११.

वि-वर- वि√व (श्राच्छादने) द्र. वि वर्जयत्-, 'जिंत- वि√वृज् इ. १वि-वर्ण'-> 'णिन्- -णिनाम् %प

> ६४,२,१०. ७०<sup>२</sup>,११,३: -र्णम् भाधौ ९,

> २, ४; ६१, १, १४; मीसू ९, २, ३९; -र्णाः श्रप ५२, ७, ४; ६३, ४, ९; -र्णानि अप

५२, ११, २; -णिभः अभिष् २,६,१:४: बौध १,५,१४; -र्गासु अप ६४, २, १०; -र्णे श्रप ३, २, ५: -जैं: श्रप ७०१,

**७,१८**; ७१,११,५.

विवर्ण-नेत्र - -त्रे श्रप ३,३,१.

वि√वस् (निवासे), विवसेत् हिश्रौ १७,३,२४<sup>h</sup>.

विवत्स्यन्ति गौषि १,५,११. विवासयेत् विध ५,३;८.

фवि-वत्स्यत्- -त्स्यन्तः श्राश्रौ ११, لاورين

१वि-वास- -सः श्रव ७०<sup>२</sup>,१२,५: वाध २३, २८; शंध २६१.

१वि-वासन-> °ना (न-ग्र)ङ्कर-रण- -णम् शंघ २५९.

वि-वास्य- -स्यः विध ५, १६७: १७३.

१च्यु(वि-उ)ए- -ए: वाध २७,१७: बौध ४, ५, ३०; - हे बागू ५, ४२‡; गोगृ २,८,८.

वि√वस् ( आच्छादने )° > †वि∙ वसान- -नी श्राधी २, ५, १०; बौधौ ३,१३: ९; माधौ १, ६, ३,१६; वाश्री १,५,४,३८.

रिव-वर्ण,र्णाष्ट--र्णः द्रप ६८,५,४; वि√वस्(\*कामे)°,विवसः शांध्री ३, ५,३‡.

८, ७; ११, १८, ७; श्रप रे, वि√वस् (दीप्ती), विवसते या १२,

†च्यु( वि-ड )वास<sup>६</sup> गोगृ ३, ९, ९; कौसू १९,२८; १३८,४. विवासयति वौधौ १४, २४:

२३부.

२वि-वास- -से ग्राथी २, १८, ९1; या ५,२८.

विवास-काल- -खे आश्री ४, 93,9.

२वि-चासन<sup>m</sup>- -नात् या १२,४१; -नानि या ४.७.

विवासन-वत्- -वान् या ७,२६. च्यु(वि-उ)पित¹- -ते श्राश्री २, ४, . ૧૪; શાંક્ષૌ ૨,૭,३.

२च्यु(वि-उ)ष्ट,ष्टा- पाग ५,१,९७:

a) सपा. मागृ १, ७, ७ विवहनते इति पामें.। b) श्राय., [ पक्षे ] बौध. पाठः । c) वैप १ द्र. । d) अच्यु॰ (तु. अच्युसवह-) इति दा यनि. इति वा ?। e) नाप. ( मध्यम-त्रयस्- )। वस. उप. = आयुस्-। g) बस. । h) सप्र. आपश्रौ २०, २४, १७ प्रविष्ठय इति पामे. । i) фविवरस्यन्तः  $f^{\prime}$ ) मलो. कस. ।  $\sim$ j) वैतु. स्क. दु. < वि $\sqrt{a}$ स् [आच्छादने] इति । k) पामे. वैप १ मै २, १३, १० हि. द्र. (पृ १४५१ h अपि इ.)। l) = उपः-काल-। m) उप. भावे कर्तिर च कृत्।

–ष्टाः आपश्रौ १४, १६, १५; २१,२,११; हिश्री १५,५, १‡; -ष्टाम् पाग् ३,४,८‡; -ष्टायाम् आश्रो २,२,५; काश्रौ ४,८,१३; २०, ४, ३२; श्रापश्री; -ष्टासु बौध्रौ २,२०:८; १७,३२:७; १८,१९: ३; माश्री ५,१३,१५; वैश्रो ११,२: २; हिश्रो १६,१, ३५; बौगृ २,५, ६३; - ष्टे गौपि १,4,9.

वैयुष्ट- पा ५,१,९७.

च्युष्टिक- -ष्टिके बीश्री १२, २०: १९; २६, २:१६; -िष्टः शांध्रौ १५, १६, ४<sup>b</sup>; बौश्रौ २६, २: १९<sup>b</sup>;३:१०<sup>b</sup>;१६<sup>b</sup>; -ष्टिपु या १२; २०, २४, ३; बौध्रौ १०, ४२: २२५; माश्री ६,२,१,२६; वाश्रौ २,२, १, १७; वैश्रौ १९, ४:६; हिश्रौ १२, १, २६; १४, १, २; पाय ३, ३, ५; -धीनाम् बौधौ २२, ८: ११; -ष्टीभिः वौश्रौ १०, ४२: २३; -ही लाथी ९,३,१४<sup>b</sup>; श्रापमं १, ४, १५‡; श्राप्तिग्र १, ५, ४ : १० 🕇 ; ऋप्राय ४,१ 🕇 : 🕇 एवे काश्री २०,४,३२; श्रापश्री २०, १२, १०; बौध्रौ १५, २२: ६; ्वाओं ३,४,२, ११; हिश्री १४, ₹, €.

्युष्टि-क्षत्रधति°- -त्योः लाश्रौ ८,११,११.

ब्युष्टि-त्रिरात्र°- पाग ६,२,८१. ब्युष्टि-द्विरात्र°- -त्रः काश्री '

१५,९, १७; श्रापश्री २२, १४, १७; वौधौ १२,२०:२२; निस् ७,६:१०; -श्राय लाश्री ९,३, ५; -न्ने श्रापश्री १८, ८, ४; --त्रेण श्रापश्री १८, २२, १२; वाश्री ३,३,४, ४८; हिश्री १३,

ब्युप्टि-द्वयह<sup>c</sup>— -हः आश्रौ ९,३, २५; वैताश्री ३६, ११; -हे वैताश्री ३९,९.

च्युष्ट्या(ष्टि-या) द्विरस-कापिवन-चैत्ररथ-द्वयह<sup>0</sup>- -हानाम् वैताश्रौ

च्यू(वि-छ) विवस्->च्यूविपी--पी पाय ३,३,५<mark>†°</mark>.

६,२१; -धीः श्रापश्री १७, २, विवस्वत्'- पागम ४१५; - १०स्वः न्नापश्री १३, ९, ७; बौश्री; - १ स्वत् श्राश्री ४,१३,७; ६,६, ८; ९, ९, ९; शांश्री; -स्वतः ‡ब्राश्रौ ४, ७, ४; ५, १२,१५; बौथ्रौ; बृदे २,४८;६,६८;१६३; ७, ७;११९; या ७,२६∯; १२, १०;११५; -स्वते श्रापश्री १४, २५, ११+; वाश्री; -+०स्वन् काश्री १०, ४, ६; माश्री २, ५, १,५; ग्रुश्र **१,४९३**; -<del>†स्वन्तः</del> श्रप ४८, ७८; निघ २, ३; -स्वन्तम् आप्तिगृर, ४, ११: ९; ६, ८: १८; शंघ ११६: ५८; चुदे ६, १५७; ७, ४; शुअ १,१; -स्वान् श्रापश्री २३, ७, ५+; बौश्री; हिश्री ३,६, २७; ऋश्र २,१०,१३<sup>b</sup>; बृदे ५, १४७; ७, २<sup>२</sup>; গ্রন্থ १, १२<sup>h</sup>.

वैवस्वत!-- † •त बौश्रो २,१०: १३; बौग्र'२, ११, ३१; -तः श्राश्रो १०, ७, १; २; शांश्रो; –तम् श्राप्तिगृ २,६,३ : ३०××; वौषि; कौस् ४६,३४; ८२, ३६; शंघ ११६: ४५; ∸तयो: ऋग्र २, १०, १०; -तस्य वाध्रश्री ३, ४९:३‡; -‡ताय श्राश्री २,१९, २३; श्राप्तिगृ २,६,८:३४; बौषि ३, ६, ५; हिषि १७: २२; अप ४३, ५, ४५; -ते बौश्रौ १०, १०: ३; वैश्रौ १८, ४: २ ; -तौ सात्र १,३०५.

वैवस्वती- -ती सात्र १. 380.

†वैवस्वत-पार्पद्- -दान् श्राप्तिग्र २,६, ३ : ३१; बौध २. 4,24.

वैवस्वत-पार्पदी- - †दीः आप्रिय २,६,३:३१; वीध २,

वैवस्वता(त-या)दि- -दि कौस् ८६,२९.

विवस्वत्-सुत- -तयोः वृंदे ६, 948.

विवस्वदु-देवता->°त्य- -स्यम् श्रम्भ ६,११६.

†विवस्वद्-वा( त> )ताº- -०ते आश्री ४,१२,२.

विवस्वन् º- -स्व हिश्रौ १२,६,६‡. वि√वह,विवहन्ते मार १, ७, ७; †विवहावहै<sup>k</sup> श्राप्ट १, ७, ६; कौग्र १, ८, १८; शांग्र १, १३, ४; पागृ १, ६, ३; कागृ २५,

a) वैप १ द्र.। b) = द्विरात्र-विशेष-·c) = याग-त्रिशेप-। d) द्वस.>क्स.। e) पांभे. वैप १ न्यू पुषी ते ४,३,११,५ टि. इ. । f) वैप १ निर्दिष्टयोः समावेशः इ. । g)= मनुष्य-। h)=ऋषिj) पाठः ? इति कृत्वा विवदन्ते इति C. [ZDMG ५१, १३०] शोधः । i) व्यप. (मनु-, यम-)। पामे. पृ २२४६ a इ. । k) पामे. वैप १ संरमावहै तै ४,४,७,२ टि. इ. ।

२७; साय १,१०,१५; विवहेयुः चौय ३, १३, ६; वाय ५, ३; गोय २,१०,५.

च्युहयते कौसू ७५,५<del>†</del>°.

विवाहयेत् कप्र ३,९, ४; विवाहयेत् कप्र ३,९३, ४; विवाहयेतुः वीमृ ३,९३, ७; वामृ ५,३; वामृ ११,७५.

वि-बहमान- -नाः श्रापघ १, २९, ८<sup>१७</sup>; बोध २, १,४९; हिंध १, ७,६५.

वि-वाह°- - हः वौश्रोप्र २:३: ५४: ७; आगृ १,६,१; श्रापगृ ३, ९; कागृ २५, २५; बौगृ १, १, ३; २४; वाग्र १०, २; वैग्र ३,२१ : ३; कीसू ७५,१; ७९,३१; श्रापध २,१०,१; १२, ४; वौध: -हम् आर १,४,२; बीरा१,१,१३; वैरा ६,२:८××;श्रापघ;-हस्य श्रापगृ २,१२; बौगृ १, १, १८; २०; ५,१४; –हाः शांश्रौ १५, १७, १; नैष्ट ३, १:१; नाध १, २८; बौध १,११,१; विध २४, १७; -हात् वाय ११, २; वैय ७,५: ३; कौसू ८४,१२; -हान् वौश्रौ १२,१८:१०; अग्र १२, ५(५)+; अत्रा २,४,१५+; -हे आश्रौ ११, २, ६; श्रापश्रौ २३, १,१५; हिश्रौ १८,१, २०; श्रायः; -हेन विध २४, ३३; -हेपु अप , २४, १,३; वाध १४, २५; विध १७,१९.

वैवाहिक - कम् की गृर, १०, २० है वैगृर, ५: १; शंध २७६; -काः बृदे ७,१३८; -के कप्र २,९,५.

वैदाहिका(क-श्र)ग्रि-- स्त्री विध ५९,१.

विवाह-करण- -णम् अप ६८, ५, १३; -णानि भागः १, ११:

विवाह-कल्प- -ल्पः कौस् ९२, ३२.

विवाह-कारक- -काणि<sup>१</sup> माय १,७,६; वाय १०,५.

विवाह-काल-- -ले वैग्ट ६, १२ : ४.

विवाह-ज- -जः श्रप ३७,९,१. विवाह-प्रकृति - -तिम् श्राप्तिगृ १,६,३:५९;६०.

विवाह-मन्त्रा( नत्र-भा )शिस्य--शिपः श्रश्र १४,१.

विवाहमन्त्राशीः-प्रा (य>)
या - -याः ऋग्र २,१०,८५.
विवाह-मेथुन-नर्मा (र्म-श्रा) तैसंयोग - नोषु गौध २३,३०.
विवाह-विद्य-कर्नु - -र्का शंध
३७७:१०.
विवाह-इमशान - नयोः पाए
१,८,१२.
विवाह-सिद्धव(द्धि-अ)ध- -थ्यम्
गौध १८,२५.
विवाहा(ह-श्र)सि - -प्रिः श्राप्तिए
२,७,४:१०; वौष्ट ४,१०,२;
अर ३७,११,१; -प्रिम् श्राप्तः
१,८,५; ९; वैष्ट ६,१४:६;
-मी वैष्ट ६,१५:२.

विवाहा(ह-आ)दि- -िदः,-दौ कप्र.१,५,५.

विवाहा( ह-अ )नड्वाह्-ड्वाहम् आज्यो २,५; १०,१०.
विवाहा(ह-अ)न्त- -न्ते वैगृ ६,
१४: ५.

विवाहो (ह-उ)क- -केन श्रशां १३,३.

विवाहो( ह-उ )दक-तत्प-संश-यित- -तानाम् काश्री २४, १, २३.

विवाहो(ह-उ)पनयन-समावर्तन-सीमन्त-चौल-गोदान-प्रायश्चि-, त्त- -तेषु श्चापगृ २,२.

विवाहा 1— - हाः लाश्री ८,२,११; कार २४, १ 1; मार १, ९, १ 1; वार ११,१ 1; गोर ४,१०,२४ 1; दार ४, ४, २४ 1; – हाय कौर ३,१०,३२ ६.

वैवाह्य<sup>1</sup>- - सः पाए १, ३, १<sup>1</sup>; - सम्<sup>m</sup> कांग्र १, १,३;१७, ८<sup>6</sup>; वाघ ८, ३; - स्वाय कांग्र २,१५,६<sup>k</sup>.

वि-वाहन<sup>n</sup>—>वैवाहन<sup>m</sup>'0— -नः कामृ ४७,१.

वि-वाहियिष्यत्- -ष्यन् काष्ट् २१, ं१.

विन्वाह्य सुध ४९.

च्यु(वि-उ)ह्य काश्री १५, १, १८; काठश्री ६३; ६९; माश्री.

च्यु(वि-उ)द्यमान~ -नाः छुस् ३, १०:२६; —नानाम् छुस् ३, ११:१३.

a) पासे. वैप १,१९४५ b इ. । b) विवा° इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. वीध. हिध.) । c)  $\approx$  संस्कार- निशेप- । d) विप. । तत्रमवीयप् ठक् प्र. । e) सपा. वैवाहिकम् <> विवाह्म इति पासे. । f) सपा. क्रिणानि <> कारकाणि इति पासे. । g) पस. > इस. (तु. पङ्गुरुशिष्यः) । h) वस. । i) विप. । श्रहिष्यें तस्पदमर्थे वा यत् प्र. । j) सपा. विवाह्मः <> वैवाह्मः इति पासे. । k) सपा. विवाह्माय <> वैवाह्माय इति पासे. । l) स्वार्थे प्र. । m) विप. (अप्ति-) । n) = विवाह- । o) तस्पेदमीयः अण् प्र. ।

क्षुसू; -हम् वाधूश्री ३, १३: १४; हिश्रौ १६, २, १३; द्राश्रौ ८, १, २६; लाश्री ४, ५, २१; -ढस्य श्राश्रौ ८, १२, २५; चि-चान- वि√वे इ. १०, ९, ८: वाश्री ३, २, २, श्रापश्रौ २३,९,६; १८,३, ११; लाश्री १०,३,१२; -ढासु हिश्री १३, २, ३४; -हे शांश्री १०, २-६, २; आपश्रौ २१, ७, १७; १४,५; हिश्रो; -हेभ्यः क्षसू १, १ : २२; - ढेपु क्षुसू १,१ : २६. ४, ७४: ३२; — न्द्सम् शांश्री १३,२१,८; -न्दसि काश्री १२, ६,२२;-न्दाः शांश्री१६,३०,३. च्यूड-जानु<sup>b</sup>- -नुः कौगृ १, ६, ७; शांगृ १,१०,९.

च्यूड-समूड-त्व- -त्वम् मीसू १०,५,७९.

च्यूढा(ह-३श्रा)ज्य- -ज्ये निस् ३,९ : ५०.

वि√वा, †विवाति श्रापश्री १६,२६, ३; वैश्रौ १८, १८:८; हिश्रौ ११,७,४५.

विवाकु°-(>वैवाकवि-) †वि-वाच्वे- -वाक् अप ४८, १०५; निघ २,१७; -वाचः शांश्री १२, . ४, १०; बौश्रौ १८, ३१ : १५; -वाचि ऋप्रा १६,२२.

ब्यू(वि-ऊ)ढ(,ल्ह्°),ढा- -ढः श्राश्रौ वि-वाचन-, °च्य- वि√वच् द्र. ८, ८, १; १०,३,२; २१××; वि-चाजिन,ना<sup>७</sup>- -नम् वाश्रौ १, ६, ६,२८; -नाम् वीश्री ५,१:२९; माश्री १,७,१,३५; भाश्री ८,२, ३; -नानि माश्रौ १,८,५,१४. ६, ११; निसू ९, १०: २१; वि-वाद- प्रमृ. वि√वद् द्र. वि-वार- वि√ृव(श्राच्छादने) द्र. ४०; ४१; वाधूऔ; -ढाः न्र√विवास् तं विवासित अप ४८, १०; निघ ३, ५; विवासिस या ११,२३∳. रिवि-चास- वि √वस् (निवासे) द्र. २वि-चास- वि√वस् (दीसौ) द्र. १वि-चासन वि√वस (निवासे) द्र. २वि-चासन- वि√वस (दीप्तौ) द्र.

ब्यूड-च्छन्दस्<sup>b</sup>- -न्द्सः वाधूश्रौ वि-वासस्<sup>b</sup>- -साः अप ४०,१,१४. चि-चास्य- वि√वस्(निवासे) द्र.

चि-चाह-, °हन- प्रभृ.वि√वह् द्र.

विवि-ध्नत्- वि√हन् द्र. वि√विच्, श्विविचन्ति हिथ्रौ १३,४, वि√वि(< व्य)ध् ,ित्रविध्यन्ति वागृ २२.

आपश्री १८, ११, १३; वौश्री; †विविनक्त श्रापश्रो १, २०,११; बौश्रौ १,६:२५; भाश्रौ १,२२, ६; माध्रौ १,२,२,२३; वाश्रौ १, २, ४, ५८. †विविच्यन्ते बौश्रौ १०, १०: ३; ५; १५, ६: ७; वैश्री १८, ४:२; ३; †विविच्यध्वम् वाश्रौ १, २, ४,५८. विवेचयन्ति बृदे २,९४.

वि-विक्त- पाग ४,२,८०<sup>8</sup>; -क्तान्

वाश्री १,२,४,५९; वैश्री ४,७: १४; -के वैध २,३, ५; ३, ६, ६; चृदे ३,२०.

वैविक्तीय- पा ४ २,८०.

वि-विच्<sup>b</sup>- -विचे माश्रौ ५, १,२, ٩३¹.

वि-विच्य आश्री १, ५,९; वैश्री.

वि-वेक- -कः निसू १, ८:४; ९: ६; ११; -कम् बौध्रौ १५, ६: ८: -केन माश्री ५,१, १, ११.

वि-वेकिन्- पा ३,२,१४२.

वि-वेचन->॰न-वर्जम् वैष्ट ४, ५ः

विवेचना( न·श्र )न्तb- -न्ताः भाश्री ६,१६,२७.

विविचि~ √विव् द्र.

वि-विच्य वि√विच् इ.

विवित्समान-, विविदिवस-, विवि-द्वस्- √विद् (लाभे) द्र.

१५,८4.

विविनिक्ति काश्री २, ४, २०; वि-विध,धा<sup>1</sup>--धः शोश्री १४, २८, ११<sup>१k</sup>; -धम् श्राप्तिगृ २,४,७: १३; श्रप ४,२,१३;६,१,७;२६, ३,२; ५८<sup>र</sup>,१,६××; बृदे; -धा त्रप १,४१,८‡; -धाः त्रप १, ३१,४;६८,५,१४; बृदे ४, ३२; ७,८०; यार्थ,६र्‡; -धान् अप ४,२,१२; १९<sup>२</sup>,२,३××; विध; -धानि श्राप्तिगृ २,७, ६: १७; विध १,१५; ४३, ४५; बृदे १, ३; ४६××; -धासु श्रशां १७, ३; श्रप ३१, ४, ४; -धेन शंधः

a) आश्री. शांश्री. कौरा. पाठः । b) वस. । c) पृ १४२८ g,h इ. । d) वैप  $\{$  इ. । e) या  $\{$   $\{$ , f) बहु. १ (तु. प्रकरणम्, सपा. श्रापश्रौ १८,११, १३ विविनक्ति इति पामे. च)। २३ परामृष्टः इ. । पागम.। श्रर्थः १। h)= विविच-। उप. किप् प्र.। i) विविचये (तु. श्रापश्रौ ९, ३,१८) इति संस्कर्तुः टि. शोधिः (g. श्रापश्री (g.३,१९ विष्टचे इति पामे.(g. ) विप., नाप. (g. ) विप., नाप. (g. )विवधः इति C. शोधः (तु. श्राश्रौ ९, ८, १२)।

३३९; -धेः अप ४, २, १५; ६,२×× शंव.

वैविध्य- -ध्यम् बृदे १,१४;१६. विविध-कर्मन्^- -र्भणाम् वाध २०, ४३.

विविध-गामि-त्व- -त्वात् वैध १, ११,११<sup>b</sup>.

विविध-दर्शन- -नात् वैध १, ११,

विविध-भय-समाहित- -ताः अप ५१,४,५.

विविध-यज्ञ-तनुष्- -नुम् सु १,२. १विविधसार- -राणाम् वैध १,११, ११<sup>d</sup>.

विविधा(ध-आ)चार<sup>क</sup> - राः वैध १, ८,१.

विविधा( ध-श्रा )युध — -धैः चृदे ६, १११.

विविधे(ध-ए)क-शीर्ष  $^{e}$  - पें अप ७२,६,२.

विविशिवस्-, °श्वस्- √विश् द्र. विविष्किर्- वि-प्√कृ द्र. विवीतान्त- वि√व्ये द्र.

वि√वृ(श्राच्छादने),वि''वृधि श्रापश्री १२,१९,५†.

विष्टणुते या १,१९; ३,५; विद्यणोति काथ्रौ ७,०,१८; चीग्र १,
६,२५; विद्युण्यन्ति चौथ्रौ ८,
१०:४; १५, १०:२०; वैश्रौ
१६,११:१३; ज्यवृणोत् या १,
७; व्यवृणोः या १०,९.
वि"व्यव्य चौधी ८, १४:

व ववार योधा ८, १४: २०५; †विवद्यः श्रापमं २,११, ३०; भाशि २२; वि व्यवधं भाशि ५४ †; वि क्ष्यः ऋषा १,९९ †; †वि क्षयः आश्री ४, ६,३; १४,२; शांशी ५,९,५; या १,०; १२,५; श्रुषः, †वि (आवः) ऋस २,७, ७५××; ग्रुदेः, †(वि) खावः ऋषा ४,४०; १०,३; ११,७; उस्, †विवः आश्री ४,६,३; शांशी ५,९,५; ऋषा १,९९; श्रुषः १,९९; श्रुषः १,९६४; तेषाः, वि व्यवः या १०,९ †

वि-वर<sup>h</sup>-- -रम् वृदे ६,१२३. वि-वार<sup>i</sup>-- -रः श्राशि ८, ७.

विवार-संवार- -री आशि ८,२६. वि-चृत्- -वृतः माश्रौ २, ३, १, १२<sup>†1</sup>.

वि-वृत,ता — -तम् तैष्रा २, ४५; शौच १,३१; माशि; -ताः याशि २, ९४; -ताम् वाग्र ६, २०; -ते ऋषा १३, १; तैष्रा २, ५; आशि ८, १०; -तौ शंष ७७; ७८: पाशि २१.

विवृत-कण्ठ<sup>n</sup> - -ण्ठाः आशि ४,२. विवृत-करण<sup>n</sup> - -णाः ग्राशि ३,७. विवृत-ज्योतिष्क<sup>n</sup> - -ष्कः या ५, २०.

विवृत-तम- नमम् शौच १,३४. विवृत-तर- -री श्राशि ३,८. विवृत-ता- -ता श्राशि ८,४. विवृत-त्व- -त्वम् श्राशि ८,२५; -त्वात् श्राशि ८,७; पाप्रवा ४,

विवृत-लक्षण- -णम् शैशि

ર૪૭.

विद्यत-संवृत- -तम् पाशि २०, विद्यत-स्मयन- -नम् श्राधी १२, ८,५.

विवृता(त-या)गम- -मी शैशि ३४२.

विवृतो(त-उ)पदेश- -शः पाप्रवा १,१; २; -शात् पाप्रवा १,२.

वि-वृति- -त्या उस्<sup>1</sup> ७,६;७;१२; माशि ७,७; १०,८.

वि-बृत्य काश्रो १,८,२४; १०, ७, ४; बीश्रौ ९,१३:२६; माश्रौ. चि√वृ(दीप्तौ), †िववः श्रश्रौ ७, ११,१४:१६.

वि-चृक्ण- वि√पृश्च् इ.

चि√वृज्, विवृज्येरन् भाशी ११, १९,७.

> विवर्जयेत् कप्र १, ९, ५; र्शंध २३५; २४२; ३४०; विध.

वि-वर्जयत्— -यतः श्राज्यो १२, ९. वि-वर्जित— -तः सु १८, ५; श्रप ६९,२,१; नाध १०,२२; —तम् श्राप्तिग्र २,६,७:१२; अप २३, ११,५; —ताः माशि १, ७; —ते अप २१,३,५.

वि√वृत्, †विवंतेते यार, २१; ३, २२.
वि "अवृतत् " अप ३२, १,
६†; †वि( अवृतत् ) कीस् ५८,
३; श्रय्र ३, ३१; अपं २:३१.
विवर्तयति श्रापश्री ५, ५, १०;
विवर्तयति वै। श्री ८, २०:२७;
१६, ३:१२; २३, ९:३४;
विवर्तयत् श्रप ५३, ६, ४.

a) वस. । b) कुपथगामि॰ इति BI. । c) कस. > वस. । d) पाठः ? (तु. 'सरणात् इति BI.) । e) वस. > मलो. कस. । f) पामे. वैप १ विवद्धः ऋ ४,१,१५ टि. इ. । g) वैप १ ऋ ५,३,९१ हि. इ. । g) वैप १ ऋ ५,३९,३६टि. इ. । g) वैप १ ऋ ५,३९,३६टि. इ. । g) वैप १ दि. g0 वैप १ ऋ ५,३९,६२ टि. इ. । g0 वैप १ दि. g1 विवार-) । उप. करणे घल् प्र. । g1 पामे. वैप १ विपुत्तः ते ३,९,६२ टि. इ. । g2 विपुत्तः ते ३,९,६२ टि. इ. । g3 विप्रताप. (विवार-) । g4 विवार-) । g5 विवार-) । g6 विवार-) । g7 विवार-) । g7 विवार-) । g7 विवार-) । g8 विवार-) । g9 विवार-) । g9

वि-वर्त<sup>a</sup> - -र्तः वौश्रौ १०.४२: १६: -र्ते वैथ्रौ १०, १४: १३. वि-वर्तन- ने श्रापश्री १३,२०,१ . वि-वृत्त-ता- -त्तम् वौधौ ४, ६ : चि-वृत्-, ॰त-, ॰त-, वि-वृत्य ५५: -त्ता नाशि २,१,७; -त्ताः २,६,८. †विवृत्त-च( क> )का°- -काःव श्रापमं २,११,१२; १३; श्राप्तिय

२, १, २: १२; वौगृ. वि-वृत्ति<sup>6</sup>-- -त्तयः ऋषा २,१३;६७; ७९; माशि; -त्तिः शांश्रौ १२, १३,६<sup>1</sup>; ऋपा २,३; शैशि **१९६**; पाशि १४; माशि; -त्तिम् ऋश १५,१२; -तिषु अप ४७,१,१; ऋप्रा १४, ५९; -त्तीनाम् शैशि १८१; माशि ९,६; याशि २,८; नाशि १,६,११; २,४, ३; –तेः ऋप्रा २,५६; -तो शौच ३,६३; शैशि ५२; याशि १, १५; -स्या ऋप्रा ३,१७; गुप्रा ७,६.

वैवृत्त<sup>ह</sup>-> 'त्त-तैरोव्यक्षन--नी ऋपा ३,१८. विवृत्ति-पूर्वh - वें ऋपा १४, ६२. विवृत्ति-प्रश्य(य>)या<sup>c</sup>- -या याशि २,४८; -याम् याशि १, હધ્ય. विवृत्ति-लक्षण°- -णः शुप्रा १, 998. विवृत्ति-विराम- -मः तेषा २२, 93.

विवृत्त्य( ति-अ )न्त- -न्ते शेशि

विवृत्त्य(ति-श्र)भिप्राय<sup>0</sup>- येप ऋप्रा ४, ६८.

वि√यृद्र.

माश्री १,३,२४ 🕆 ; -ताम् नाशि चि √वृष्, विवर्धते शांश्री १३, १४ १०; त्रप ५३, १, ३; काशु ७, २०; २९; विवर्धन्ते श्रापश्रौ २, विवृहन् !- -हा ऋग्र २,१०,१६३. १२, ५; विध ३, ९५; विवर्धेत कौशि ५३; विवर्धेरन् शांश्री ५, ११,१३; भाश्री ६, १६,५. विवृध्येरन् मीस् ५,३,३. विवर्धयेत मात्री २,२, १, ५०; विवर्धयेयुः शांश्रौ १६,२०,९. वि-वर्धमान- -नः अर ७०३, ११. वि-वृद्ध,द्धा- -द्धः श्रापश्री २०, ८, ७: हिश्री १४, २,२७; -द्धा या

> ९,२६. विवृद्ध-तेजस्°- -जाः सु १, ३. वि-वृद्धि --द्धिः श्रापश्री २४, ४, वि-वेक- प्रमृ. वि√िवच् द्र. १४; श्रापशु १, ६; उनिसू ३: १०; मीसू ५,२,१४; ३,१; -हैः काशु ३,१२: -हीं मीसू ९, ३,

३४; -द्या या २,१६. विवृद्धि-नाश- ·शः श्रप ७०<sup>३</sup>, 99,9७2.

वि√वृद्य्>†विवृक्ण,क्णा- -क्णा या ६,१७; -क्गाः श्रापश्री ४, ६,१; भाश्री ८, ७,४; हिश्री ६,

†चि√वू!,वृ¹।ह्,विवृहामि आपमं १, १७, १-६; पागृ ३,६, २; विवृह- तम् बौश्रौ १३, १७:९: १८: ४; माश्री ५,१,६,१४; श्रश्र ७,

वी(<वि)यर्ह°− -ईम् कौस् २७,

वि-बृहत् - -हित कौस् ३३,१; ३५,

चि √चे,विवयन्ति शांश्री १७, २, ९; विवयेयुः लाश्रौ ८,८,१३.

> वि-वयन<sup>k</sup>-- -नम् द्राश्री १०, ४, ८; लाश्री ३,१२,७.

> वि-वान<sup>kग</sup>- -नम् काश्रौ २६,२,८. च्यु(वि-उत>)ता- -ताम्<sup>™</sup> श्रापश्री १५, ५, ७; माश्री ११, ५, ९; माश्री २,१,४,३४.

च्यू(वि-ऊत>)ता¤- -ता ६, १० : ८<sup>m</sup>; १०, १२ : ५<sup>m</sup>; -ताम् वौश्रौ ११,१: १२; २२, १३ : ६; हिथ्रौ २४,२,४<sup>m</sup>.

चि√चेप्, विवेपताम् कौस् ५८,१†. वि √वेष्ट्, विवेष्टयति माश्री ६, १,१,२४; हिश्रो ११, १, २८: १३,५,२६.

वि-वेष्टय श्रापश्री १६,३,३; वाश्री. वि√व्यथ्, †विव्यथः वौश्रौ ९, १७: १८; भाश्री ११,१८,१.

वि√व्ये>बि-वीत->°ता(त-ग्र) न्त- -न्ते विध ५,१४७.

√िच्या (वधा.)º पाधा. तुदा. पर. प्रवेशने, विशते श्रापमं १, १७, ७ ; विशति वाधूश्रौ ४, २७:

a) वैप १ इ.। b) पाभे. वैप१ विचुत्ताः पे १९,४६,४ टि. इ.। c) वस.। d) सपा. पागृ १,9५,८ अवि-मुक्तचके इति पाभे.। e) पारिभापिक-संज्ञा-। f) तु. C.; वेतु. भाष्यम् उत्तरेश समस्तमिति । g) = स्वर-विशेष- । तत्रभवीयः प्र. । h) पस्त. वा वस. वा ( तु. भाष्यम् ) । i) श्रश्र. कौस् . पाठः । j) = ऋषि-विशेष- । °हत्- इति MW.। k) = L वयनसाधन-  $\int \cos g - \ln g - 1 = 0$  .  $\ell$  . पांभे.। n) संप्रसारणस्य दीर्घः उसं. (पा ६,४,२)। 0) बुदे २,६९ या १२,१८ पा ३,४,५६ परामृष्टः इ. ।

३; वैध ३, १४, ९; खेंद ८, १४०³; †विशतु हिश्री ७, १, ११; श्राप्य १,२३,१९; †विशत्ता म् आपश्री ५,१५,२ँ; वीश्री; †विशन्तु श्रापश्री २, २, ६; माश्री २, २, ६; माश्री २, २, ६; पाणः विश्री ३, ३, २६; पाणः विश्री वेश्री ६, ३:१३; माश्री २, २, ४, १९; अविशतम् वैताश्री १२, १; विशेत् शंध ३८७; वैध ३, १४:९.

†िववेश श्राप्तिग्र २,५,८: ३३; बौग्र २,७,२३; बृदे; †िववेशा३ ग्रुप्र २,५२; याशि २,२२; विविद्यः तैप्रा ८,३२†.

विविशिवस्-, °श्वस्-पा ७,२,६८. विश्<sup>a,b</sup>- पाग ५, ४, १०७; विश्व श्राश्रौ ४,१२, २‡; शांश्रौ; विट् श्रापश्री १४, ६, ९; १६, ३२, ४+; १७, १७, ४+; बौश्री; विट्सु बौध १, १०,४; †विड्भ्यः शांध्रौ ८, २२, १; या ७,२४; विशः †आश्री १,६, ५××; शांश्रो १, ९, २××; काश्रौ ३, ४, १०‡ः, १४, ५, १२; २२, ११,८; †आपधौ १, १६,१२××; ३, १२, १<sup>व</sup>; बौश्रौ १, १३:२८ +××; २६, ५: २०; वाश्रौ ३, १, २, ३; १७; ३, २, १; वैश्री; लाश्री ९, ४, ं २२; वैताश्री **३९,** 94: शांग ३, २, १; बौग ३,

६, २; ७, २६; कप्र ३,८, १२; श्रप १, ६, १; ४८, ७८; विध २७, १७; २६; निघ २, ३+: विशःऽविशः आश्रौ ९. ८. १०‡; शांश्री;बौश्रो १४,४:३५; †विशम् आपश्री ४, ६, २; १५, ११, २××; †विशा श्राश्रौ ७,१२, ९; आपश्रौ; †विशाम् काश्रो ६, ४, ३; श्रापश्रो; •विशाम् <sup>e</sup> श्रप्राय २, ५; श्रप ३७.५,४: †विशि श्रापश्री १२, १५,२; १६, ५; २१,२१; १८, १८,६; वाध्री; विशे काश्री १४, २,१९; २५; † श्रापश्रौ १२, १५, ८; १६, ३५, ५; बौश्रौ; विशेऽविशे या १०,८ ई.

वैइय,इया<sup>b</sup>- -इयः काश्री १४,२,२०; १५, ५, ३०; १६, १,१७; २२, १, २९; श्रापश्री; बौधौ २, १२: १५; भाश्रौ ५,२, २1; १४; माश्री; -इयम् श्रापश्रौ १२, २४, ५; १७, १९, ६; ८; बौश्रौ; -श्यस्य श्राश्रौ ४, १५, ५; शांश्रौ १, १, ३; २,१, ३; ३, ७; काऔ; -श्या<sup>ह</sup> वौश्रौ १२, १८:९; वाध १७, ७८; शंघ ६५३: ७२; गोघ ४,२०; -इयाः श्रापश्रौ १८, ५, १६; २०,५,१३†; वैश्री;-श्यात् बौध १, ४, ९; ९, ५; ७; वैध; - स्यान् अप ५४, १, ३; - स्यानाम् वौश्रौप्र ५३:१; श्रप २६, ४,३××; विध; -श्याम् <sup>ह</sup> वैगृ ६, १२: २: वाध २०,३९: -इयाय

आपश्री २२,२६,५; बीश्री १२, ९:१२; १८, ९:१७; हिश्री २३,४,२१; निस्; -श्यायाम् वाध १८,३; शंध ७५; ३९९; ४००; ४०१; वौध; -श्ये शांशी १६,१७,३; आपश्री १७, २६,१८; †बीश्री २,५:१४,९३: २५;हिश्री; -श्येन भाशी १०,७,१६; हिश्री १०,२,३२; वाध १८,४; शंध ७५; -श्यो नाशि १,४,४.

वैद्यी<sup>1</sup>--स्यी श्राज्यो १२,१.

वैद्य-कन्या- -न्यया विध २४,७.

वैश्य-कर्भन्- नर्भ गौध ७,२६<sup>२</sup>.

वैश्य-कुल- -लात् गोष्ट १,१,१५.

वैदयकुळा(ल-श्र)म्य-रीप-महानस¹- -सात् काश्री ४,७, १५.

वैश्य-जीविका- -काम् वाध २,२४.

वैद्य-तस्(ः) वैध ३,१३, ५.

वैद्य-पद्यकाम- -मयोः काश्री २२,९,७.

वैश्य-यज्ञ- न्जः काश्री २२,११, ७; निस् ७,४:२०; १०:९.

वैश्य-राजन्य- -न्ययोः काश्रौ १,६,१६; ७,४,१२;१०, ९,२९; १९,३,१९; हिश्रौ ८,७,

a) नाप. (प्रजा-, नैश्य-)। b) नैप १ द्र. । c) सपा. काठ ५, २ ऐआ ५, ३, २ विशम् इति पामे. । d) सपा. शौ १, २१,१; ८, ५,२२ विशाम् इति पामे. । e) पामे. नैप १, २६४४ h द्र. । f) जुटितः पाठः इति कृत्वा यनि. समावेशात्मकः शोधः ( तु. वौधौ २, १२:१५ )। g) नैश्यजातीया-स्त्री-। h) नैश्य-पत्नी-। ङीप् प्र. (पा ४,१,४८)। i) समाहोरे द्वस. ।

४२: - न्यौ वैश्री ७, १२:५; १५,३१:२; हिश्रौ ६,४,११.

वैश्य-वत् गौध २२,२०. वैश्य-वध- -धे विध ५०,

9.3.

वैश्य-वर्ग- -र्गम् अप **60,90,3**.

वैश्य-वर्जम् विध १८,८. वैश्य-वृत्ति- -तिः कीगृ ३,११, ४६; शांग्र ४,११,१५; वागृ ९,२०; बौध २,२,७२; वैध ३, १२,१२; गौध ७,७.

?वैश्य-व्रज- -जम् वाधूश्रौ ३.७९: २५.

वैश्य-शूद्ध- -द्रयोः वाध १,२४; गौध १०,४१; १४,२३; -द्राः बौध १,११,१४; -द्राणाम् बौध १, ११, १३; -द्राभ्याम् विध १६, ५; -द्रौ वाध २६, १६; विध १८, २५; ६७,३७.

वैश्यशुद्ध-प्राय°--यम् विध ३,५b.

वैश्य-सव- -वः बौधौ १८,३: १३.

वैश्यसव-वत् श्रापश्रौ 22,90,5.

वैश्य-स्तोम°- -मः काश्रौ २२, ९, ७; -मस्य चुसू २, १:६; -मे लाश्रौ ८,१०,५;१३. वैश्यस्तोम-दक्षिणा-लिङ्ग<sup>d</sup>-- -ङ्गः काश्रौ २२, ११, ११; -ङ्गान् काश्रौ २३,४,४.

वैश्यस्तोम-वत् मीसू

१०,८,३४.

वैश्य-हत्या-व्रत- -तम् शंध ४०९.

वैश्य-हिंसा- -सायाम् वाघ २०,३८.

वैश्या(श्य-आ)दि- -दिपु बौध २,२,५१.

वैश्या-पुत्र- -त्रः विध १६,४; १८,४.

वैश्या-वत् शंध ३९९. वैश्या(श्य-ग्रा)शौच--चे विध २२,१२<sup>२</sup>.

वैश्यो(श्य-उ)व्छिष्टा-(ए-अ)शन- -ने शंध ३९६; विध ५१,५१.

वैश्यो(श्य-उ)च्छिष्टा-(ष्ट-त्रा)शिन्- शी विध ५१,

वैश्यो(श्य-उ)पघात--ताय श्रप ५८<sup>२</sup>,४,१५, विट्-काम- -मः निसू ७,७ :८. विट्-कुल- -लात् आश्रौ २, २,१; शैशि ८०; २५५७. विट्-क्षत्रिय- -याः अप ५७, ٧,٩. विद्-ग्र्द्र- -द्रयोः विध २२, २३. विट्-स्तोभ- -मः निसू ७, ७: ७; -मम् निस् ७,७: १०. विड्-आयतन-> ॰नी( य> )-या°- -या लाश्री ६, ६, ८; निसू १,१०: २३; २६; -याम् लाश्रौ ६,६,७.

विडायतनीया(य-श्र)न्त-प्रथमा'- -माम् निस् १, १०: २७.

विड्-भूत- -तस्य निसू ७,१०:

१विशीय<sup>671</sup>— -यम् निस् ७,५:

٧٩. †विशो-भग->°भगी (न>) ना- -ना<sup>1</sup> श्रापश्रौ ३, १०, २; ८, १३. ७: भाश्री ३. ११. १; ४,१९,७; वैश्री ७,१०:१०. विशोविशीय<sup>ष</sup> - - यम् श्राश्रौ १०, २, ७; निसू ७, ४: ३९; **६: १९; ११: ४; ८,६:** ३६; -ये लाश्रौ ६,११,८; १२,१२.

विशोविशीय-प्रभृति--तीनाम् लाश्रौ ६,१२,११. ?विशीजस् !- -जाः शुप्रा ५, ₹९‡.

विश्-पति<sup>1</sup>- -तिः शांश्रौ १२, ११,१८; द्राश्री ६,४,७; लाश्री २, १२, ८; गौषि; या १२. २९़ ५; −ितना बौश्रौ १३, २१:५; हिश्रौ २२, ३, २७; -तिम् या ४,२६ई; -ती ५, २८; जुप्रा ४, २४; ९०; -त्या माश्रौ ५,१,८,११.

†विश्पती<sup>1</sup>- -ती श्रापश्री ५,८, ६; बौश्रौ २, १५: ७; भाश्री ५, ४, ७: माश्री १, ५, २,३; वाश्रौ; -स्न्यै श्रामिष्ट २, 9,4: २०.

†१विइय<sup>६</sup>− -इयेषु¹ बौश्रौ १७. ४१:२३; श्रापमं २,८,४; आमिए १, ३, ४: १६; हिए १,१०,६.

a) वस. । b)  $^{\circ}$ पादम् इति जीसं. । c) = एकाह-विशेष- । d) पस.>वस. । e) सप्तदशस्तोम-विष्टुति-। f) वस.>कस.। g) = साम-विशेष-। h) पाठः ? विशोविशीयम् इति शोधः (तु. निसू ७,६ः i) व्यु. पामे. च वैप १ वेशमिगिनी टि. इ. । j) वैप १ इ. । k) = वैश्य- । स्वार्थे यत् प्र. । l) पाभे. वैप १ विद्येषु तै ५,७,६,४ टि. इ. ।

१विश-(> १विश्य-) पाग ४, | 3,488 १विष्ट-> विष्ट-कर्णb- पा ६, ३, 994. १वेश(वप्रा.) - पा ३,३,१६; पाग ४, ३,५४<sup>a,d</sup>; ४, १२<sup>e</sup>; ८, १, ६७; - † शान् काधी ४,२,१२; श्रापश्री ३, १०, २; माश्री ३, ११,१; माश्री १, ३, ५, १४; वाश्री १,३,७,१३; हिश्री २,५, 88. १वैशिक- पा ४,४,१२. †वेश-भग'->°गी( न> ) ना- -नाष श्रापश्रो ३, १०, २; भाषी ३,११,१; माश्री १,४, ३,३; वाथी. †वेश-यम( न> )नी- -नोष माश्री १, ३, ५, १२; वाश्री १, ३,७,१५; ४,४,४१. वेश्य,श्या- पाग ६,२,१३१; पा ४, ३, ५४; - इयानाम् b र्शंध २६२; -इयायाः भ शंघ ४३४. २वेशिक¹- -के गौध २२,२९. वेश्या(श्या-श्र)तिसक्त-> °क्त-पतित-श्र्द्रतुल्या (ल्य-अ) तिरोगिन्- -गिणः कप्र १,६,४. वेश्या(स्या-श्र)पहारिन्--री शंध ३७८. शांश्री १२, २१, २<sup>२</sup>; वैताश्री

वैशनत- पा ४,४,११२. वेशस्1-> वेशो-सग->°गीन-पा ४,४,१३२. वेशोभग्य- पा ४, ४, १३१; 937. वेइमन्<sup>र</sup>– पाग ४,२,८०<sup>२k</sup>;४,१२<sup>1</sup>; -इम कौय १, ८, १; शांय १, १२,१; माय २, ११, ७; अप; -इमनः द्राय १, २, १; ४, २, १८; श्रशां २२, ३; - रमनि मागृ २, १२, ११; अप ७०, २,३; ७१,१५,५; काध २७६ : ५; -रमसु श्रप ३९, १, २; 68,90,9. वैश्मिक- पा ४,४,१२. वैश्मीय- पा ४,२,८०. वेश्मक- पा ४,२,८०. वेशम-द्वार- -रे अप ६,२,१. वेरम-प्राकार- -रे अप ७०१, ٤,90. विञ्- √विश् (बधा.) द्र. रविश<sup>™</sup>- (> विशिल) ३विशा- (वैशेय- पा. ) पाग ४, १-२विशय-, 9,933. †चि√शंस्, विशंसत श्राश्रो ५,१२, **९**; २१; ७, ४, २; হাগ্রী १२, ३१, १८; ४०, ११; या ७, १२; व्यशंखन् तेषा १६,६. वेशन्त,न्ता<sup>1</sup>-पाउ ३,१२६; - ‡न्ता वि ्रंस् (हिंसायाम्), विशंस्युः वाश्री १,४,४,१५<sup>‡</sup>₽. ३८,२;-न्ताः श्रप्रा ३,२,२५'ें†. विशंस्थुल- पाउना १,९३.

श्विशक्षे अप ४०,६,१४. वि-शङ्कर- पा ५,२,२८; पाग ४, १, विशङ्करी- पा ४,१,४५. वि-शङ्का<sup>प</sup>- -ङ्का मीसू ५,४,८. वि 🗸 शद् , विशातयेत् वाध्यौ २,२१: वि-शात्य माश्रौ १,१, ३, ४; वाश्रौ १,२,२,५. विशद -> °द -स्व - न्त्वात् मीस् ८, 9,३७. विशदेव-(> °व-भक्त- पा.) विश्व-देव- टि. इ. वि √शम् ,विशाम्यति श्रप ६०,१,५%. विशास्प<sup>n,s</sup>- पाग ४,१,११०. वैशम्पायन- पा ४,१, ११०; -नः श्रप ४३,४, १५; -नाः बौधौप्र धर: १३: -नाय आमिष्ट १.२, २:२८; वीय ३,९,६; भाय ३, ११: १; हिगृ २,२०,१. वैशम्पायना(न-ग्र)न्तेवासिन्--सिषु पावा ४,३,१०४. १-२विशयिन्-वि√शी द्र. विश(ल्य>)ल्या<sup>t</sup>- -ल्याम् वैगृ ३, 98:4. ३,२२; १८, ८, १९°; वैताश्री वि√शस् (हिंसायाम्), विशसति माश्री १, ८, ३, १९; विशसय गोग्ट ३, १०, ३०‡; विशस वाधूथी ३, ९६:३; †विशसत श्रावश्रौ ५,१९,४; २०, १९, ९; बीब्री १५, ३०:२४; भाष्री;

a) १वेश- इति भाष्डा. प्रमृ.। b) वस.। c) वैष १ निर्दिष्टानां समावेशः द्र.। d) भाष.। e) वेस-इति पाका. । f) वैप १ द्र. । g) पामे. वैप १ वेशभगिनी टि. द्र. । h) = गणिका- । i) = कर्मन्- । तत्र-भवीयप् टक् प्र. । j) = १वेश- (बैतु. पाका. = बल-) । असुन् प्र. (पाउ ४,१८९) । k) दर्यः ?। l) तु. m) पृ १८०८ h यनि. संस्यानिर्देशः द्र. । n) = ऋषि-विशेष-। o) 'सते इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. ऋ ८,१,१; BC. च)। þ) सप्त. म १, ६, ११ हिंग्युः इति पाभे.। g) प्रास. । r) = व्यक्त- 1 s) विशम्य- इति पाका.?। t) = ओपधि-विशेष-।

विशसेत् द्राय ३,४,११. विशस्यात् वौश्रौ २०, २८: ४. विशसिष्यति वाधूश्री ३,९४: १७: विशसिष्यन्ति शांश्री १५. २१, १; विशसिष्यसि वाध्रुश्रौ ३,९४: १३;१९; विशसिप्यामि शांश्री १५, २१, १. वि-शस्--शसा शांश्रौ ८,२१,१4. वैशसb- -सम् सु २५,६. वि-शसर्- -सन्तम् कीस् ६४,१०. वि-शसन<sup>c</sup>- -नः वौश्रौ २४, ७: ६; -नम् श्रापमं १, १७, १० 🕆; -नस्य वाधूश्री ३,९४: १; -ने भाश्री ७,११, १७; -नेन माश्री ५,२,१०,३४; तैप्रा १६,७. वि-शसितृ- -ता विध ५१, ७४; -तारम् वाधूश्री ३, ९४: २; **६**; 90. वैशस्त्र- पावा ४,४,४९. वि-शस्त- -स्तः श्रप ७१,१६,४. वि-शस्ति- (>वैशस्य- पा.) पाग . 4,9,938. वि-शस्तृ- पा ७,२,३४. वि-शस्य कौस् ४५,२. वि-शस्य- -स्यम् बृदे ४,३०. विशसि-(>वैशस्य- पा.) पाग ५, 9,938. ्रिचि-शाख,खा<sup>त</sup>- -†खः श्रापश्री १९, १६,१५; बौश्रौ १७, ३९: १९; .२०, २५: १०; हिश्रो २२, १, १२; श्राप्तिय १, ३, १: १९; -लम् श्रापश्रौ १९, १६, १५; हिश्री २२,१,१२; -खस्य द्राश्री

२,३, १२; लाश्री १, ७, १०; -खानि माश्री १, १, १, ३४; वाश्रो १,२,१,१६; गोगृ १, ५, १७; -- खाम् काश्री ६, ६, २६; वौश्रौ ४, १:३; ७:१८; काय ५१,११: -खायाम् व बौध्रौ ५, १७: ५; २१,६:५; -खे काश्री | ३विशाख,खा - -खयो: आश्री २, ८,५,३२; श्रापश्रौ ११,१०, ४; बौश्रौ ६, २७: ११; बैश्रौ १५, ११: २; हिथ्री ७,७,१०; द्राश्री २, ३, ७१६ लाश्री १, ७, ७१६ -खेषु श्रापश्री १,३,११; हिश्री १,२,३०. विशाखी°- - स्याम् काश्रौ १३, ३,१६: - ख्यौ शांध्री १७, १, १५: १०, ६; बौध्रौ १७, ३१: 4; ३५:३; ३६:६. विशाख-दामन् - - मानि श्रापश्रौ १५,५,२०; ६, १३; १७; १३, ७; भाश्रौ. विशाख-यूप- -पः शांश्रो १६, ९, २५; १४,१९; १५,१७; वैताश्री ३७,७; -पे वाश्री ३,४,५,२३<sup>1</sup>. विशाखयूप(प-ऋ)र्तुपशु- -शवः वैताश्री ३७,९. विशाख-शरा(र-श्र )श्मगन्धा-पृश्चिन-पर्ण्ये( र्गी-स्र )ध्याण्डा- -ण्डाः काश्री २५,७,१७. विशाखा(खा-अ)विशाखा--खाभ्याम् काश्री ६,५,७. विशाखा-शाखा!- -खाम्याम् द्रापृ ३,४,१०. विशा(खक>)खिका- -का कप्र १,

6,96. रिवशाख,खा<sup>1</sup>- खम् आमिय २, ६, ३: २६; शंघ ११६: २५; वौध २,५,२२; -खा वौगृ २, १, १९; -खाय अप २०, ४, २‡; ~खेन अप २०,२,९.

१, १०; श्रापश्री ५, ३, १४; बौश्रो १७, ३९: १७: २१. १५: ३; भाश्री; -खस्य वाश्री २, २, २, १४<sup>1</sup>; - खा वेज्यो ३६; -खाभ्याम् आपश्री १७, ६,६<sup>1</sup>: बौध्रौ १०, ४६: १८<sup>1</sup>: २८,४:९; वैश्री १९,५:३३1; हिश्रौ १२, २, २०<sup>1</sup>; शांग्र; -खाम् श्रशां ३,४; -खायाम् श्रप १,७,६;१०,३; -खासु विध ७८, २१; -खे हिश्री ३, २,४; अप १, १,२; २, १; ३, १××; -०खे श्रशां ३, ४.

१वैशाख->वैशाखी™- -खी विध ९०,१०; -ख्याः वौश्रौ २, १२: १९; २८, ३: ३; वैताश्रौ ३६,११; हिपि १३:३; कैस् ७५, २; -एयाम् श्रापश्रौ २०, १,५: हिश्री १४, १,५; शांग्र १, १, ६º; अप १८², १५, १; वाध २८,१८; विध ८७,१.

२वैशाख⁰->°ख∙ ज्येष्ट- -ष्टी लाश्री १०,५,१८. वैशाख-शुक्क-तृतीया--याम् विध ९०,१७. वैशाखी-शुक्त- -क्रस्य

a) अर्थः ! । b) = हिंसा- । <वि-शस- इति Mw. । c) उप. भावाद्येषे प्र. । d) विप. (यूप-, र्वार्हस्-, स्कन्ध-स्थान-, वपाश्रपणी- प्रमृ.), नाप. । यस. (तु. सा  $\lfloor 1 + 2 + 3 \rfloor$ ) ।  $\epsilon$ ) = स्थूणा- । f) द्विवचनम् ? (तु. सप्र. काश्री ८,५,३२)। h) सप्र. विशाखयूपे<>विशालयूपे इति पामे. । i) उप. g) कस.।  $j) = \hat{q}$  वता-विशेष-।  $k) = -\pi \pi \pi - 4$  वेप १ द्र.। = एकशाखा- (तु. old.)। l) = नक्षेत्रष्टका- ।m)=पौर्णमासी- । n) विप. (श्रमावास्था-) । तत्रमवीयः अण् प्र. (तु. BW. MW.) । o)= मास-विशेष- ।

काधी २४,७,१, धविशाख- पा ४,३,३४. विदा।खा(खा-२था)य- - धे कप्र ३, ٤, 9o. विशासा-यु(त>)ता- -ता विध 90,90. ५विशा(ब>)खा- > ३वेशाख-पा ५,१,११०. विशात-(>वैशात्य-पा.) पाग ५, 7,928. वि-शात्य वि√शद् द्र. १विशाय- (> वैशाय- पा.) पाग ५,१,१२४. रिव-शाय-,वि-शायिन्- वि√शी द्र. विशारद°- पा ५, १,१२३<sup>b</sup>; -दाः अप ७०,३,१. वैशारध- पा ५,१,१२३. विशारद-ता-, °द-ध्व-, °दिमन्-पा ५,१,१२३. १विशारुक- -कः वीश्रौ २४,२५ : १. १विशाल,ला<sup>८।त</sup>- मांड १, ११८; पा ५,२,२८; पाग २, ४, ३१; ४,१,४५; ५, १,१२४; -ल:<sup>6</sup> आश्री ११, ३, ८३; काश्री २४. २, १६; निसू ९, १२: २६; -लम् ग्रुप्रा ५, २०<sup>‡1</sup>; -लया आमिए ३,२,५: ८<sup>8</sup>; -ला विध ९९, ५; नाशि १, २,९५. विशाली- पा ४, १, ४५. वैशाल्य- पा ५, १, १२४. विशाल-मूल'- -लः श्रप २४,३,४;

-ले श्रप २४,५, २.

विशाल-यूप¹- -पम् श्रापश्रौ २०, २३, ७; बौधी १५, १४: ५; ३७: १४: -वे आपश्री २०, રર, ૧૪; રરે, ૧<sup>૫</sup>; ફિશ્રી **રે**ધ, 4.99<sup>₹</sup>£. विशारा (त-अत्>)क्षी¹- -०क्षि विध १,३१. २, ८०°; ९०; —†लाय कौर ४,४,९: शांग्र ४, १८,३. वैशालकिº- -कि: बौगृ ३,१०. ₹. वैशालायन- पा ४, १,११०. वैशालीय- पा ४,२,८०, †बैशालेय°- -०य श्रावमं २, १७,९; -यः बौश्रौ १७, १८: ३; श्रापमं २, १७, ११; -याय कौर ४,४,९; शांर ४, १८, ३; भाग १,८: २; कौसू ५६, १३. विशाल-दत्त-, विशालिक-, ॰िय. ॰िल- पा ५,३,८४. विशालीय- पा ४,२,९०. विशालाद्य"- -द्याः बौश्रीप्र ४९:१. वि√शास् (हिंसायाम्), विशासत बौश्रौ १५,३०: २१. विशास्ति काश्रौ ६, ७, १; २०, ७, ६; आपश्रौ ७, १४, १३; २२, ५; २०, १८, ९; बौध्रौ; †विशाधि बौधौ ४,८ : २; वैश्रौ १०, १७:४. वि-शास्त्- -स्ता बौश्रौ १७,१९: ६: -स्तारम् शांश्री १५,२१,१.

वि-शास्य वैश्री १५, २४: ८. वि-शिशासिपत्<sup>p</sup>- - पत् शांश्रौ १५,२५,१. वि√शास् (श्रवृशिष्टौ), विशास्ति भापश्री १४, ३४, ४; २१, ५, १५; बौश्रौ ६,१७: २३; ३४: १; हिश्रौ १६,३,१. वि-शासन- -नेन बौध्रौ २६, १२: विशिका प - (> ३वैशिक - पा.) पाग ४,४,६२<sup>r</sup>. वि-शि(खा>)ख¹- पाग २,१, ५९<sup>8</sup>; -खः कप्र १, १, ४; -खाः ऋष ५२,२,५; भाग १, २८: ३१. चि-शिखर¹- -रेपु अप ६५, १,६. विशिखा<sup>व</sup>- (> वैशिख- पा.) पाग ४,४,६२. विशिष- पाउ ३,१४५; पाग २, १, 4**5**8. विशिल- १विश- इ. विशिशासिषत्- वि√शास् इ. वि-शिष्त-> °शि(श्न्य>)श्न्या°--इन्यानाम् चाअ १४: ६<sup>t</sup>. वि√िशाप्, विशिनष्टि वैश्री १३,५: ५; १४,१४: १४; १विच्छिपन्ति बौश्रौ ८,२१: ११. विशिष्यते कागृड ४२: १२; श्रप २,१,३; ३०, ३, २; वाध; विशिष्यन्ते पावा १, १,७०. विशेषयेत् अपं १:४२. वि-शिष्ट,ष्टा- पाग २,१,५९5; -ष्टः वाध २६, ९; श्रापध २, २२, d) विशेषः टि. द्र. ।

a) विप. > नाप.  $|b\rangle$  तु. पागम.  $|c\rangle$  वैप १ द्र.  $|d\rangle$  विशेषः टि. द्र.  $|e\rangle$  = 95 प्र-विशेष-  $|f\rangle$  = छन्दो-विशेष-  $|g\rangle$  = छुरिका-  $|h\rangle$  = मूर्च्छना-विशेष-  $|i\rangle$  वस.  $|j\rangle$  पूप. = 9वि-शाख-  $|f\rangle$  = 0. [आपश्री २०,२२,9४]  $|i\rangle$   $|k\rangle$  पामे. 9 २२५५  $|h\rangle$  दि.  $|i\rangle$  पाका. पाठः  $|m\rangle$  व्यय.  $|i\rangle$  आर्थः  $|i\rangle$   $|i\rangle$  आपर्ये इज् प्र. अकङ् च उसं. (पाना ४, ९,९०)  $|i\rangle$  सपा. ऐना ७,१० विशिशासिषुः इति पामे.  $|i\rangle$  आर्थः  $|i\rangle$  आर्थः  $|i\rangle$  चु. च  $|i\rangle$  = परहृदयानुप्रवेश- इति पागम.  $|i\rangle$  शिविका- इति पाका.  $|i\rangle$  छु. पाका.  $|i\rangle$  पामे. वैप १ विशिष्याणाम् टि. द्र.  $|i\rangle$ 

५: २३,२; विध; -प्टम् वैध २, ५, ५; मीसू ८, ३, २१; -प्टा पावा १, १, ४९; - ष्टान् आपध २,२३, ९; हिध २, ५, १६२; -ष्टानाम् मीस् ४,२, ३१; ११, १,६८; - ष्टानि अप्रा १, ३, ६. °विशिष्ट- -ष्टः पावा ८,१,३०. विशिष्ट-कारण- -णात् मीस् €,8,₹ª. विशिष्ट-ग्रहण- -णम् पावा ३, ४,७७; ७,३,५०. विशिष्ट-ता- -तया कप्र ३, ८, 98. विशिष्ट-ख- -स्वात् मीसू ४, ४,२; १०, ७,५१;६५. विशिष्ट-देश-जाति-कुल-रूपा-(प-आ)युश्-श्र्त-वृत्त-वित्त-सुख-मेधस्b- -धसः गोध ११, ३٩. विशिष्ट-धर्भे - - मीणाम् हिश्रौ ३,८,३२. विशिष्ट-निर्देश- -शात् पावा १, 9, 89. विशिष्ट-लिङ्ग<sup>0</sup>--ङ्गः पा २,४,७. विशिष्टा( ए-अ )भिष्ठा( ए-ग्र ) श्रि<sup>d</sup> - -श्रिम् वैश्रौ १०,२:७. वि-शिष्य बौश्रौ १०,५६: १४; ११, २:३०××; वाधूश्रौ. वि-शेष - पाग २, १, ५९; ५, ४, ३४; -षः काश्रौ १, २, ५; ५, ३,२७; २२, ५,१; ६, २५; आपश्री; -पम् माश्री २, २, ५, २९; कप्र २, ६, ६; ऋप्रा १८, ६२; -पस्य पावा १, २, ६८; २,४, ३५; मीसू ३, ३, २५; २६; ४,४,६; १०,३,५५; ११,,

२,१८; -धाः आश्रौ १२, १०, ३; बौश्रौ २७, ११:१२; २९, ८: २१; शौच १,१८; -पाणाम् मीस् ११, १, १९; -धात् अप ३६,२४, २; श्रापध २, २५, १; विध; -पान् आश्रो १०, १०, ९; बौश्रौ २७, ११: १४; २८, ४:२; आगृ ४, ८,१७; बौगृ; -षे वैश्रौ २०, १: ६; वैग्र ६, १: १३; बृदे २, १०९; पावा ४, १,५२; मीसू १०, ८, १७; -पेण श्राप्तिग्र १, १, १: ५; भाग १,१: १२; हिए १,१, ५; श्रपः -षेषु पावा ४,१,५२. वैशेषिक- पा ५, ४, ३४; -कम् श्रापश्री ४, ११, २; १२, २५, १४; वैश्री १९, ६: ६५; हिश्री ६, ३, २; मीसू ९, ४, ٩٤. वैशेषिका(क-श्रा)म्नान--नात् मीस् १२,२,३१. विशेष-कृत् - कृत् ऋपा १२, २५. विशेष-चोदना- -ना लाश्रौ ९, v, S. विशेष-ज्ञ- -ज्ञः नाशि १,७,९. विशेष-तस्(:) श्राभिष् २, ४, ८ : २१; ५, १ : ५४××; जैय. विशेष-दर्शन- -नात् मीसू २,२, विशेष-निर्देश- -शात् मीसू १०, 8,26. विशेष-भाज्->°भाक्-त्व--त्वात् पावा २,१,५५. विशेष-लक्षण- -णम् मीसू ८, ۹,٩.

विशेष-वचन- -नम् मीस् १०, ६,५७; -नात् काश्रीसं २७: १; पावा ७,३, ६६; -ने पा ८, १, ७४; मीसू १०,६,५०. विशेष-वाचक-त्व- -त्वात् पावा १,२,६८. विशेष-वाचिन्- -चिनः बृदे २, विशेष-शिष्ट- - एम् मीस १०, ८,१६. विशेष-श्रुति- -तेः निसू २, १३: विशेष-संयोग- गात् मीसू ११, ३,२१. विशेष-संनिपात- -ते ऋप्रा १७, विशेषा(प-श्र)प्रहण- -णात् मीसू ११,१,५५; -णे मीसू ११, 8,48. विशेषा(ध-श्र)नतिदेश- -शः पावा १,१,५६; ६,३,६७. विशेषा(ष-ग्र)नभिधान- -नम् पावा २,२,२४. १ विशेषा(प-अ)र्थ -> °र्थिन्--धिनाम् माशि १५, ९; -धी वैगृ ५,९ : ७. २विशेषा(ष-अर्थ>)र्था°- -र्था मीसू ११,४,८. विशेषा(ष-प्र)संप्रत्यय-ं-यः पावा ४,१,९२; -यात् पावा ३, विशेषो( प-उ )पदेश- -शात् काश्रौ ६,७,१७. वि-शेषण- -णम् अपं १:३८;४७; अप्रा १,१,२८; पा २, १, ५७; -णानाम् पा १,२,५२.

a) °णत्वात् इति जीसं.। b) वस.>द्वस.। c) वस.। d) वस.>कस.। e) गस. उप. भावे प्र.। f) कस.।

विशेषण-त्व- -त्वात् पावा ८, 9,90; 2,0. विशेषण-विशेष्य~ -ष्ययोः पावा १,१,७२; २,१,५७. विशेषणा(गा-अ)र्थ- -र्थम् पावा २,४,४९; ३,१,४३; ५,४, ५७. वि-शेष्य- -ष्यस्य पावा २, ३, ५०; - ध्वेण पा २,१,५७. विशेष्य-त्व- - त्वात् पावा २, १, 40. विशेष्य-लिझ-ता<sup>8</sup>- -ता पावा 2,9,3 4. वि√शी>१वि-शय<sup>b</sup>- -ये काश्री ४, ३, ७१°; कीसू ८,१०; मीसू २,३,१६; ७,३,२९××. विशय-व(त्>)ती~ -त्यः या ₹.9. १विशयिन्->°यि-त्व- -त्वात् श्रापशु ६, २; १४; ११,४:१३, ६; १४,१०; हिञ्च २, २८; ४३; ४,५; ४९. २वि-शय,या<sup>व</sup>- -याः<sup>०</sup> त्रापशु १०, २; ११,१०; २०,१; हिशु ३, ४०; ४,१३; ६, ३८; -याम् अ(पश्री १७, ८, ५: वैथ्री १९, ५ : ४९; -ये बीश्री ५,२ : २१; ६: १९; आपशु<sup>6</sup> १६,१४; १७, ३; २०, ६; बौद्यु. विशय- (स्थ>)स्था- -स्थाः वौशु ६ : ६. २वि-शयिन्- पाग ३,१,१३४. रवि-शाय- पा ३,३,३९. वि-शायिन्- पाग ३,१,१३४1. विशीत<sup>g</sup>->वैशीति<sup>g</sup>-(>°तायन-

पा.) पाग २,४,६१. वि-रोणि-, धेत्-, धेमाण- वि√श वि-शी(पैन्>)प्णींb- -प्णीम् वौश्रौ **१९,१०: ५१**‡. वि-शुचि<sup>1</sup>न -चयः हिध २,५,१९२<sup>1</sup>. चि√श्र्घ्,विशुध्यति श्रामिष्ट ३, १२, १:६; श्रय २३, १३, २; वाध २६,५; बौध १,५,१२६; विध २८, ५०; सुध १४; विशुध्यन्ति वाघ २१, १२; शंघ ४४१; ४५४; विघ २३, ٧o. विशुध्यते वौध ४,२,१४. वि-शुद्ध,द्धा- -द्धः विध ११, ८; - इम् विध १३, ५; या १४, ३: - द्वान् विध ५४, ३२; -द्वानि अप ५८<sup>२</sup>, १, ३; -द्वासु श्रप ६५,१,२. विशुद्ध-मूर्ति<sup>k</sup>---र्तिः अप २४, €,9. विशुद्धा(द्ध-श्रा)सम् ४--स्मा श्रप १७, १,५; ७०, ८, ४; ९, २; बौध ४,७,४. वि-शुद्धि- -द्वये अप ३८, ३, १; काध २७५: ६; मैत्र ५; -द्धिः शंघ ३५६. विशुद्धय(द्धि-श्र)र्थ- -र्थम् श्राप्तिय २,३,३: २. वि-शुध्यत्- -ध्यतः या १४,३. वि-शोधन- -नम् श्राप्तिगृ २, ७, ७: ५; अप ६७, ८, ६; विध विश्न-

४१,५<sup>२</sup>; ५०,४९. वि√शुप्->वि-शुष्क- •फाणि अप ६८,१,१५. वि-शोषि(त>)ता- -ताम् वैश्री १,१ : १५. वि 🗸 का, विशीर्यते कौशि ७१: विशीर्थन्ते अप ५७,२,७; ७१, १५,३; विशीर्येत कीए १,९, १३; २,८,३; शांग्र १, १५, ९; २,१३,३; श्रप ७०३,१०,२, त्रि-शीर्ण,र्णा--र्णा श्रप २३,३,५; २६, २, ५; ८; -र्णे निस् ६. 92:24. विशीर्ण-खट्वा- -ट्वायाम् आभिगृ २, ६, ७: ३८; शंघ १५७. वि-शीर्यत्- -र्यता अप ५८, २,५. वि-शीर्यमा( ग्> )णा- -णा श्रप હ૦<sup>₹</sup>,૧૧,૧૨. विशुद्ध-भाव- -वे वाध २७, वि-शेप-, पण- प्रमृ. वि √ शिष् द्र. वि-शोक !!- -कः सात्र १, ५९४ हः -†काः शांश्रौ १५,१७,१; श्राप्तिय ३,४,४:९; बौपि ३,४,१४; 94. चि√शोकि( <शोक-),व्यशोकयत् ऋअ २,१०,३३; बृदे ७,३६. विशोभगीना-, विशोविशीय-√विश द्र. वि-शोपित~ वि √शुप् इ. श्विशोजस- √विश् द्र. विक्वकद्व"- -दः या २,३. विइचकद्रा( द्र-श्रा )कर्ष - -र्यः या २,३₡.

c) विषये इति पाठः? यनि. a) तु. पासि.। सर्वेलिङ्गता- इति भागडा. प्रमृ.। b) = सं-शय- ।शोधः (तु. चौतं.)। d) नाप. (मध्य-भाग-)। कर्तरि कृत्। e) = इष्टका-विशेष-। तद्वति वृत्तिः। इति पाका. । g) व्यप. । h) वैप २,३ खं. द्र. । i) प्रास. । j) सप्र. व्यापध २,२५,१२ शुच्यः इति पामे. । k) वस. । l) उप.  $<\sqrt{3}$ च् (शोंके) । m) अर्थः व्यु. च ! । n) विप. । उप. कर्तिर कृत् ।

विश्-पति-, °ही-, १-२विश्य-√विश् द्र. वि√श्रण्>वि-श्राणित- -ते गोषृ १, ४,३०; द्राय १,५,३२. †वि√श्रध्, वि 'अधाय ऋपा ९, ४७; वि(ध्रथाय) हिए १, ९, वि√श्रम्, विश्रमन्ताम् जैगृ १,१५: विश्रामयन्ति कौगृ ३, ८, ३; **হাায় ৪,**६,७. वि-ध्रम- -मः कौशि ७६. वि√श्र∓भ् विश्रम्भयेयुः लाश्रौ ३,१०, 9 Ęª. विश्रवण<sup>b,c</sup>- पाग ४,१,११२. वैश्रवण<sup>d</sup>- पा ४, १, ११२; -णः आश्री १०,७, ६५; शांश्री १६, २,१६+; माग २, १४, २९+; श्रप ६७,५,२; ३; भाशि ४४‡; -णम् कींगृ १,७,३; शांगृ १,११, ७; काग २१,२; शंघ ११६: २४; कागृ ५४, १०; बौगृ २, ८,२०; ३,९,३; भागृ. 90:46; 404.

३०,१८. २वि-श्रवस्<sup>b</sup>->वैश्रवस- -सम् शंध ११६:३३. वि-श्राव- वि√श्रु ह. †चि√श्रि,विश्रयाते काग्र २५, २२¹; विश्रयन्ताम् या ४,१८; ८, १०; विश्रयस्व वौश्रौ १८, १६: १३; विश्रय वौश्रौ १८, १६: ११. वि-श्रयिन्- पा ३,२,१५७. वि-श्रि(त>)ता- -ता श्रप्राय ६, ۹ŧ. विश्रिb- पाउभो २,१,२२८; पाग २, ४,६३; **४**, १, १२३<sup>8</sup>; १३६<sup>b</sup>. बैश्रेय- पा ४,१,१२३;१३६. वि √श्रु,विश्रुवम् बौगृ २,५,४९‡. वि-श्राव- पा ३,३,२५. वि-श्रुत- पाग २,१,५९; -तः अप ३१, १०, ५<sup>२</sup>; -तम् अप ३१, ३, ५; बौध ४,८,४. †वि-श्रुति°- -०ति बौश्रौ १६, २६: १४; माशि १८. -†णाय आग्निए १, २,२: १०; वि √ ऋिष् ,विश्लेषयेत् माशि ४,१०. वि-दिलप्ट- - एम् याशि १, २९; नाशि १,३,१२ . वैश्रवण-यज्ञ- -ज्ञः वौश्रौ १९, वि-इलोक्तं- -०क माश्रौ २, ५, ५, ۹۲۱. १ति-श्रवस्°- -वसे काश्रौ १९, ५, विश्व,श्वा°- पाउ १,१५१; पाग १,

२, २:७‡; -०३व शांगृ ३, ५, १; 🕂 स्वः श्राश्रौ ७, ६, ६; शांश्रौ १०, ३,११; १८, ४, ७;५,७; काश्रौ; -†श्वम् श्राश्रौ १, ९, ५××; ८, ९, ७<sup>1</sup>××; शांश्रो ३, १८,१४××; १०,११, ९<sup>1</sup>××; आपश्रौ ४,४,४××;१६, २९,२™××; बौश्रौ; माश्रौ १,४, ३,१<sup>n</sup>; वाश्रो १, १,४,९<sup>n</sup>××; हिश्रौ **११, ८,** ४<sup>m</sup>××; श्रापमं <sup>०</sup> १,८,८<sup>७</sup>; ११, १०; आगृ२, ४:१४<sup>p</sup>; पागृ ३,३,६<sup>p</sup>; श्राप्तिर ३,५,६:१४<sup>५</sup>; कप्र २, २, ११\$; कौसू ५, १º; २º; अग **४८, ६६<sup>-</sup>; \$बृदे २,२**९; १३४××; निघ ३, १<sup>र</sup>; पा ६, २, १०६\$; -†श्वस्मात् श्राश्रौ **४**,११,६; बौश्रौ १,१३:२१<sup>६</sup>; वैताश्री; - श्वस्मै शांश्री १,४, ५; आपश्रौ १४, २७,७; बौश्रौ ३, २७:१४××; माश्री; -शस्य ‡श्राध्रौ ६, ५,१८; ८,२,२१ँ; १२, २०; शांश्री; माश्री १, ६, ४, २१<sup>‡‡</sup>; वाश्रौ १, ५, ५, ७‡<sup>t</sup>; श्रापमं २,१९,२<sup>u</sup>; -‡श्वा श्राश्रौ ४,३,२; ९, ५; १०, ६, ९; शांश्रौ; मागृ २,१७,१<sup>४</sup>; बृदे ५, १४४<sup>™</sup>××; या ६, १२∮<sup>x</sup>;

३; वाश्रो ३,२, ७, ३१; वैताश्रो १, २७; २, ४,३१; -श्व<sup>k</sup> वैगृ a) सपा. द्राश्रौ १०,२,१३ विस्त्रंसयेयुः इति पाभे.। c) वैप १ द्र.। b) व्यप. । (चर्ह- [ग्रप ६७, ५,२]), व्यप. । सास्यदेवताचर्थे अण् प्र.। e) = साम-विशेष- (तु. माश १२, ८, २,२६ Bw. च; वेंतु. PW. विप. इति)। f) पामे. वैप १ विश्वयाते ऋ १०,८५,३७ टि. इ.। g) तु. पागम.। विस्नि-इति भागडा. प्रमृ. । h) पृ ८८२ j इ. । i) विष. (श्रिप्ति-) । j) पामे. वैष १ विश्वकोप टि. इ. । k) विश्वे (ऋ १,१८६,२) इत्यस्यान्त्याक्षरत्वोपः (तु. पाम ६, १,९)। l) सपा. शौ ६,३६,२ विश्वा इति पामे. । m) पामे. n) पाभे. वैप १ सुरेताः तै १,६,४,४ टि. इ.। o) पाभे. वैप १ विश्वम् ऋ १,९३,३ वैप १,१५९२ ० इ.। ψ) पामे. पृ १८४५ t द्र. । g) =सपा. तैआ ६,१,३। शौ १८,३,१ तु धूर्मम् इति पामे.। टि. इ. । r) = ag - 1s) पामे. वैप १ विक्वस्मात् तै १, १,११,१ टि. द्र. । t) सपा. तै ५, ७,२,३ विश्वा इति पामे.। u) सपा. शांग्र ३,१३,५ सर्वस्य इति पाभे.। v) पाभे. वैप १, १६४८ b इ. । w) व्यप. æ) पाभे. वेप १,१६४८ c ह.। (दक्षमुता-)।

–धाः†आश्री२,१,२६;१०,१८: ४,७,४;७,२,३××;शांध्री; माशि १३, ८१; ९१; - मधात् काश्री ૨५,૧,૧३; આવધ્યી છ, ૨૧,૬; माश्री; - कथान् श्राश्री ४, ७, ৮:৬,৮,৬; মার্ম্মী ও, ৭০, ৭४; र्ष,२२,१<sup>२</sup>; आपश्री; -श्वानाम् माशि १३,८१; -धानि आश्रौ ८, ४, २५; शांश्री १६, १, २१५; ५आवधी ३, २०,३; ६, २३, १××; बौधौ; माधौ ५,२, ૧५,૨૧º; –ઘામિઃ †આશ્રી ઇ, 94,2; 6, 99, 29; 8, 99, १५; शांश्री; आपश्री १४, २९, १‡<sup>b</sup>; -खाम्यः †काश्री २,४, ३२,९,७,१२,२६,३,७; बौधौ; - विवाय बीश्री ८, ५: ८; शांग्र ३,५,२; जैग्र १,४ : ९;या १२, १५∮; -†श्वासाम् श्राश्री ६, ७, ६; आपश्रौ ११, १२, २; बौधी; - पश्चासु शांधी १०,६, ६; १८, १०, ९; श्रापध्रौ १, २२, ३<sup>२</sup>; १६,३०,९<sup>१</sup>; माश्री; -भे आओ २, ९, १३; १४,५; १६, १०××; शांश्री; श्रापश्री २१,२२,४°; श्रञ २०, **९**२<sup>०</sup>; निघ ५, ६‡; या ८, २३××; **ξ**, ٩ξΦx×; ξ**૨**, ४२Φ<sup>θ</sup>, -†०धे आश्री १, ४, ९; ३,७, १०; शांश्री १, ६, १३; २,

३,८; **८,** १०, ३<sup>३</sup>××; श्रापश्री; - १ केन आपधी ४, १५, १; भाश्री ४, २१, १; हिश्री ६,४, १८; - क्षेभिः आधी २, १७, ३; ५, १०, १०; ७, १०, ५; शांश्री; धापश्री ४, १२, ३ ; भाष्रौ ४, १८, १<sup>1</sup>; हिथ्रौ ६, ३, ११<sup>1</sup>; शुश्र ३, १६७; -†धेभ्यः आश्रौ ६, ११, १६; शांश्री ९,२७,१××; काश्री २, १.१८××; श्रापथ्री ३,१८,४; ४,४,४××; बौधौ; - †श्वेपाम् काधौ ८, ९, २१; १४, ५,२५; श्रावध्रौ ४,१०,१; ७,९,२<sup>६</sup>××; काठथी; हिथी ४, २,३४६; - केश्व शांधी १०, ७, ७; १४, ३३, १८; श्रापश्री ६, ९, १; १६, ३०, १<sup>४</sup>; वैश्री; - 🛉 भे: श्राप्री ४,२,३; श्राप्री ८, ५,५; बौधौ.

विश्व-कथा (>चैश्वकथिक- पा.) पाग ४,४,१०२.

विश्व-क्रमेन् - - - मेणः आपश्री १६, २९,२ †; वीश्री २७,१४:१४ †; हिश्री १९,८,४ †; जुझ २,६; ३४१; - मेणा वीश्री १०,३१:२ †; - मेणाम माग्र १,१३,१५ †; - मेणा काश्री १६,७,१; आपश्री ९,१४,२६; माश्री २,१४,२६; माश्री २,१४,१४;

३,७,४; कीगः, - ए व्यंत् आशी २, १८, १९; ३, ८, १; शंग्री **१**६, १६, ३; काश्री; -मंभि: कौस् १३९, ७¹; -र्मा आश्रौ २, ११, ८६; १८, १८; ३, ८, १५; शांध्री १६,१६,२<sup>1</sup>; साग्री; त्रापश्री १२, २३, ८<sup>‡ण</sup>; बौग्री **い**, 98:93<sup>井四</sup>;と,と:v<sup>井四</sup>xx; हिथ्री ८, ७, २४= ; अव ४८, १३७1; ऋस २, १०, ८९1; बुरे १, १२३1; २,५००1; ६, ५६<sup>n</sup>; साम्र २,९३९<sup>1</sup>; निघ ५, या ६०, २५०1; -र्माणम् आपश्रौ २१, २१,८ई; हिध्रो १६,७,६५; पाय्र,४,८५; गोगः; शंध ११६: ३४; -र्माण हिश्री १, ३, १८<sup>†</sup>़; -र्माणी शांश्री १,६,११५.

वैश्वकर्मण - -णः शांधी ३, १५, १८; २०; १८, २१, १०; कांधी ५,०, ६; आष्धी २१, २१, १३; वाधी १,०,३,५५; या १८, ३०॥; -णम् आधी १२, ०, १३; कांधी २५, २, १००, अप्यो २१, २१, ८५; २३, १२; वोधी ५,१०:३०;१६, १८:९४; १२४; १२४; वाधी ६,०,६१००६; छा २, १०४१; ऋस २,३५; -णस्य शांधी ६, ११,९; -णाः

a) पांभ. वैप १ विश्वानि ते ५,५,९,२ टि. इ. । b) = सपा. ते १,४,३२,१ ते बा३,१७,१। इ १,९,१० प्रमृ. तु विश्वेभिः इति पांभे. । c) पांभे. वैप १,२३६९ g इ. । d) पृ १२७६ c इ. । e) पांभे. वैप १,२४२० k इ. । f) पांभे. वैप १ विश्ववेदेविभिः सा २,२२ टि. इ. । g) पांभे. वैप १,९६०२ h इ. । h) वैप १ इ. । i) = ऋषि-विशेष-। j) = देव-विशेष-। k) पांभे. वैप १ तिश्ववेदसे शौ १,३२,४ टि. इ. । l) = मन्त्रपण-विशेष- (तु. संस्कर्तुः टि. [कौसू ७,८], श्रप ३२,१,२३ च)। m) पांभे. वैप १ विश्ववकर्मा ते ६,४,१०,२ टि. इ. । n) = [देव-] तक्षन-। o) वा. १। p) णे इति RN. शिवसं. भडकम्कर्धः । q) = [विश्वकर्मदेवत्य-] होम-। r) = श्रतिप्राह्य-विशेष-। s) णाम् इति पाठः १ यिन. शोधः (तु. वौश्रौ ५, १०: ३०)। i) भाणम् इति पाठः १ यिन. शोधः (तु. आपश्रौ २१,२१,८)। u) णाम् इति पाठः १ यिन. शोधः।

श्रापश्री २०, १४,१२‡; बौश्रो २४, ३८: ४; हिश्रो १४, ३, १८; —णानाम् बौश्रो १५, ३१: २०; —णानि श्रापश्री १३,७,१७; १७, १४,१; बौश्रो ८, ६: १३××; बैश्रो; —णे बृदे ७,११७.

वैश्वकर्मणी— -णी शांश्री १४, ८, ६; बौश्री १७, ५७:२६; ६२:१४; शुअ २, ११३<sup>b</sup>; साझ २, ९३९; -णी: शुझ २,२८४<sup>b</sup>; -णीम् श्राप्तिग्र १, ५, १:३९<sup>१०</sup>; ३, २, १: १४<sup>†</sup>; साग्र १, ५:२<sup>†</sup>; शुअ १,५३३<sup>b</sup>; ५२४<sup>b</sup>.

् वैश्वकर्मण-होम- -मान् वैताश्रौ २९,२३.

वैश्वकर्मणा( ग्र-श्रा ) दित्व<sup>n</sup> — -त्ययोः वौश्रौ २३,१३ः १५; —त्याभ्याम् वौश्रौ १६, १८: ८;१३; —त्यौ<sup>6</sup> वौश्रौ २६, ८: ३: वाश्रौ ३,२,५,२२.

वैश्वकर्मणादित्य-ब्रह- -हो हिश्री १६,७,९°.

वैश्वकर्मणा(ण-श्र)न्त<sup>र</sup>---न्तानाम् माश्रौ १, ७, ५, ३२; ५,१,४,८.

विश्वकर्मणिक- -कम् निस् ७, ३: २२<sup>६</sup>.

विश्वकर्मा-गण - -णः श्रप ३२,

9,२३<sup>1</sup>; -णस्य अअभू ३. विश्व-गामिन्--मिनौ या १४,२३ ?विश्वगृष्टि--ष्टः<sup>1</sup> श्रप्राय२ ,३**†**. †विश्व-गोघ्य<sup>k</sup>--च्यः श्रप्रा ३, २, १२.

्रिविश्व-चर्षणि<sup>ष्ट</sup> - गिः श्रापश्रौ ६, ३०, १०; १६, ३५, ५; बौश्रौ ३,१२: १०; माश्रौ; बौग्र १, २, ४८; जैग्र १, २४: १०<sup>२१</sup>; -०णे बौश्रौ १४, २१: ३०; वैग्र २,१०: ११.

विश्व-जन<sup>16</sup>- पाग ४, ४, ९९; -‡नस्य आपश्री ५,२, १;१८, २; ११, १०, ९; बौश्रौ.

वैश्वजनीन- पा ४,४,९९. विश्वजना(न-श्रा)दि- -दीनाम् पावा ६,१,७५.

विश्वजनीन- पा ५, १, ९; -नस्य शांश्रौ १२, १७, १‡; -‡नात् कौसू ३६, २५; अअ ७,४५; श्र्पं २: ६७.

विश्व-जन्मन् हे- -न्मनः श्रश १४, २‡.

†विश्व-जन्य, न्या<sup>k</sup>— 'न्यम् या ११, १० ई; — न्याः श्रापश्री २४,१३,३; — न्याम् आश्री ३, ८,१.

विश्व-जित्<sup>k/m</sup>— -जित् श्राश्रौ ८,४, ६; १३, ३१<sup>३</sup>; ९, ९, ६; १०, १, ७××; शांश्रौ; आपश्रौ १६, ३०, १; बौश्रौ ३, १३: १२५; १८, ३१: ६५; वैश्री १८, २:३९५: हिथी ११, ८,४‡; श्रत्र १७,१<sup>n</sup>; मीस् ६, ४, ३३; ५, २५; -†oजित्<sup>0</sup> कौसू ९, २; ५०, १३; श्रप; -जितः आश्रौ ८, ७, १; ११, ७, १६; १८; शांश्रौ; -जितम् श्राश्रौ ११,७,१०; शांश्रौ १२, २७, ४; काश्री २४, २, २९; श्रापश्रो;वाश्रो३,२,३,२९;३३<sup>?०</sup>; -जिता श्राश्रौ ९, १०, ८; ११, २; १२,६,३४; शांश्रो; –जिति शांश्रौ १०, ८, २३; ११, १५, १०; १२, २, १२; २३; ६, ७××; बौश्री; ज्ञुअ ४, १८४; - † जिते श्राश्री ६, ४, १०; शांश्रौ ९, १५, ३; १०, ११, vxx; 羽प 8, 4, c<sup>q</sup>; 邪羽 २, २,२१.

वैश्वजित<sup>1</sup>— •तानि लाश्रौ ९, ५, २१; निस् ६, ९:२३; ८,२:२१; –ते: निस् ८,२:

विश्वजिच्-िह ( <िश ) ल्पण--ल्पः आश्री९,१०,७; काश्री२२, २, २१; श्रापश्री २२, ४, ११; लाश्री ८,४,१०? जाश्री १२,८,१;५; ताश्री ६, ४, १९१; निसू. ६,

a) नाप. ( कर्म-विशेष- तु. हिश्रौ ९, २,१८ भाष्यम् ।)। c) °िंग इति पाठः ? b) = ऋच्- । d) = श्रितिशाह्य-द्वय-। e) परस्परं पामे. । f) वस. । g) °र्मणीम् इति यनि. शोधः (तु. भागृ.) । मूको. । h) = मन्त्रगण-विशेष-। i) °भेग° इति B. शोधः (तु. कौसू ७,८ टि.)। पृ ९७३ सस्थ. गणः ј) पाठः १। पाभे. वैप १ विश्वकृष्टिः ऋ १, ५९,७ टि. इ. । k) वैप १ द्र.। इति नेष्टम् । इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. बौगृ १, २,४८) । m) नाप. (एकाह-) । n) सपा. पै १८, ३१, ६ विश्ववित् o) सपा. पे १९,४४,८ सर्ववित इति पामे. । þ) विभिजतम् इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. पूर्व इति पामे.। q) सपा. पै १९, ४४, ७ सर्वविदे इति पामे.। r) विप.(श्राज्य-, पृष्ट- प्रमृ.)। अण् प्र. (पा ४, स्थलम् )। s) °ल्यः इति पाठः? यनि. शोधः । t) °ल्ये इति पाठः? यनि. शोधः । ३, १२०)। वैप४-प्र-१९

९: २१: -हपेन शांश्री १२, ९,५: हिधी १७,२,१८. विश्वजित्-पक्ष"- -क्षः काश्रौ २३,५,३०. विश्वजित्-परिवास- -साः काथी २२,११,२७. विश्वजित्-प्रतिरूप- -पः क्षुस् २,१:१९. विश्वजिद्-अन्ववाय- -यात् लायो १०,४,४. विश्वजिद्-मभिजित्- -जितोः शांश्री १५, ११, १२; - जिती शांधी १३, २९, २५; श्रापधी २३,१३,९: बीधी २६, १६: ७: १५; हिस्री १८, ४,४२<sup>१</sup>, ४३; निस् ६, ४:५××; - जिद्भ्याम् लाधौ ८, १,१९. विश्वनिद्मिनित्-संनिपात-

विश्वानद्दामानत्-सानपात-तः निस् १०,३:३१.
विश्वजिद्-झिमाजिद्-न्नता(त-ग्र)
सोर्याम- -माणाम् लाधौ ९,
१९,१२.
विश्वजिद्-देवता->॰त्य--त्थम्
ग्रम्र ६,१०७.
विश्वजिद्-द्वाद्दशाद्द - -हः छुस्
२,१६:१७.
विश्वजिद्-वर्त् मीस् १०,६,२४.
विश्वजिद्-वर्जम् काधौ २३,५,
३६.

श्विश्वजित<sup>त</sup>— -तेन निस् ९, १३: २०; -तेः वाश्री ३,२,३,३२. विश्व-जिति— -स्य भाषशी १४.९९. ि विश्व-जूº- -जुवम् शांधौ ८, २०, १‡.

विश्व-ज्योतिस<sup>e</sup>— -ितः काश्रो २२, २,८<sup>1</sup>; श्रापश्री १७, २५, ५<sup>5</sup>६; माश्री १,६,१,९९<sup>†</sup>।;हिश्री ११, १,३<sup>६</sup>; ४<sup>25</sup>; —ितपः काश्री १६,४,६; श्रापश्री १६, २१,२; १७, २५, ५; वेश्री; —ितपस् काश्री १७, ४,२३;९,३; १२, २२; श्रापश्री.

वैश्वज्योतिष- -प्रम्¹ क्षस् ३,१०ः ३३; ३५; ग्रुग्र २,१५७¹.

वैश्वज्योतिप-वासिए- -च्डे निस् १०,२: ३०.

विश्वन्य - श्वतम् भाश्रौ ३, ६,७; वाध्रशौ ४,९४५: १०.

†विश्व-तस(:) आश्री २,१०,४; ६; ३,७,७; ४, १२, २××; शांशी; आपश्री १६,१९,१<sup>k</sup>; वैश्री १८, १६, १०<sup>k</sup>; हिश्री ११,६,३९<sup>k</sup>; द्राश्री ४, २,२<sup>1</sup>; लाश्री २, २, १९<sup>1</sup>.

विश्वतवत्<sup>m</sup>- -वन्तौ माश्रौ ५, १,३,७, †विश्वतत्-चक्षस् - -क्षुः शोगृ

५,२,६ †विश्वतो-दावन्°- -०वन् शांश्रौ १२,२६,९; १८,१५,५. विश्वतो-धा(रा>)र°- -रम् या १३,८†७.

विश्वतो-मुख°- -०ख श्रप ६६,

२,६‡. विश्वतो-वीर्यः -र्यः ।

विश्वतो-वीर्य°- -र्यः गोगृ ३,६,

विश्व-य<sup>™</sup> कांश्री १७,१२,५१०. विश्व-याया३,१६†० कुष्रा५, १२‡;पा५,३,१११.

†विश्व-दर्शत<sup>e</sup>— -तः आपग्री २, २०, ४; ९,८,३; शांग्री; -तम् माग्री ५, १,२,१७.

†विश्व-दानि<sup>e</sup>-- -निः<sup>p</sup> आपश्रौ १, ६,४; २,१,३; बौश्रौ १, १०: २०; भाश्रौ २,१,४; हिश्रौ १, ६,६१; ६,४,८.

†विश्व-दानीम् आधौ २,५,९; क्षशौ २५,१,१८; ब्रापधो; माधौ १, २,४,५<sup>५</sup>; या ११, ४४०; शौच ४,२३.

†विश्व-दाव<sup>e</sup> - - वस्य<sup>व</sup> श्रावश्री १३, २४,१६; बीशी ४,११:११; १४,१३:१८; हिशी ९,६, २९; बैताशी २४,१६.

विध-दाव्य°- -व्ये माधी २,५,५, १९º.

विश्व-देव° पाग ४,२,५४°; ५,१,
१३३°; — † वम् आश्री २, १६, °
१९; ४,३,२; ११,६; ७,६,६;
शांश्री ९,२६,३; १०,३,१३;
१६,१,२१; वौश्री २८,२:
३१; — † वाय आश्री ३, ७,९;
५,१८,५; — † वेम्यः वौश्री ७,
१२:४५; माश्री २,३,८,

वैश्वदेव®- पाग ४, २, ५४<sup>b</sup>; ५,१,१३३<sup>०</sup>; -वःश्राश्रौ ९,२,६; शांश्रो २.३.७;३,११,११; १२, ३; १४,६,२; १०, ३; काश्री; कौगृ ३,१०,१<sup>०</sup>; शांगृ २,१४, १९: ऋअ २,८,५४:६९; बृदे २, १२५; ५, ११३; ७, ३९; ८, १११; ११६; उनिस् ८: २३; -वम् आश्रौ ५, १८, २; ५;६, ९, ६; ७, ४, १२; ५,२३<sup>a</sup>××; शांश्रौ ३, १३,५°××; १४, ६, १<sup>c</sup>: काश्रौ ५, १,१५<sup>e</sup>; २, २०<sup>e</sup>:११,१८<sup>e</sup>××:९,*५*,२१<sup>f</sup>: १४, १<sup>1</sup>: श्रापश्रौ ६, २९, 9xx; २४, ३, ३७<sup>e</sup>; वौश्रो; कौगृ ३, १०, ३५<sup>०</sup>: शांगृ २, १७,४<sup>८</sup>: बृदे २, १३२: १३३; आज्यो ५, १; -वस्य श्राश्रौ 4.90,4; 6,5,5; 6, 9, 90; १०, १०, ६; शांश्रो ६, १०, ६; ८, ३, ८<sup>a</sup>××; काश्रौ ४. ६, १०<sup>e</sup>××: भ्रापश्रौ १९. 98, 96; 22, 6, 20xx; काश्रोसं; कौगृ ३,१०,२<sup>8</sup>; शांगृ २,१४,३<sup>६</sup>; पागृ १,१२,३<sup>६</sup>: अशां ६, ४<sup>h</sup>; शुत्र ३, १६७<sup>f</sup>; चात्र ८ : ८ : - चाः †आपश्रौ २०,१४,७; १५,३; बौश्रौ २६, ११: २६: वाधूओं ३,३७: २: हिथ्रौ १४, ३, १६; १८; बृदे: –वात् श्राश्रौ ९,१०,१५; शांश्रौ ८. १४,६: वाश्री ९, १२, ८1;

बौश्रौ २८,१२:१६; पाय २, ९, २: –वान् आपश्रौ १४, ४, १४: २०, २२, ४: बौश्रौ १५, ९: १; भाश्री ६, १७, १४; माश्री १, ६, ४, ४: -वानाम् शांश्रौ १०,८,१७; ११, १२, १३: भाग ३, ८: ८; या १२, ४०: -वानि आपश्रौ २०,८. ६: ११, ११; बोश्रो १५, १३: ५: १०: १९: १४; २०: ५; वाधूश्री: जैश्री २६ : २<sup>1</sup>; -वाय बौश्रौ ७, १७: १८ ××; माश्रौ ७, ८, १४; -वे ₹. ग्राश्रौ ५, १८, ७<sup>त</sup>; १२<sup>त</sup>; शांध्रौ ७, ५,२१; ८, ७, १०<sup>त</sup>ः १० २,७××; **१४,९,**४<sup>८</sup>; काश्रौ | ५, २,१२<sup>६</sup>;११, २०<sup>६</sup>; आपश्रौ; जैत्रौ १९:१<sup>व</sup>; २६:२<sup>०</sup>; श्रापगृ ७.२६<sup>c</sup>: वैग्ट २. १०: १३<sup>k</sup>; -वेन आश्रौ १२,४,७°; शांश्रौ રૂ, ૧૪, ૨૧; ૧૮, ૧૨; રૄષ્ઠ, ৩, ৭<sup>c</sup>; স্মাদগ্রী ৪, ৩, ২‡; ८. १. र<sup>c</sup>; ५<sup>c</sup>××; काठश्रौ; भाश्रौ ८, ४, २; २३, २; २४, २-४: -वेषु छुम् ३, १४:१३: बुदे २, ८१; १२८; ३,३३; ४, ८; ८,१२८; -वैः श्रापश्रौ २०. ८,८; हिश्रो १४, २, २६; -वौ वैग्र ३,१७: ३; कौसू ७३, १३; 9 0年.

वैश्वदेवी<sup>1</sup>— -वी श्राश्री १०,९,७; शांश्री ३,१३,१०; ७,

१०, ६; ६५, १४, १३; काथ्रौ; श्रापथ्रौ २४,३,३९<sup>m</sup>; श्रप ६३, ५, ५º; ७०², १९, ३º; ऋतां १६, 9<sup>n</sup>; -वी: काश्रौ १७, ८, ৬; আম্মী **१৬**. ৬, ৬××; बौश्रौ १९,१०: ३३; वाश्रौ २, १, ८, १; वैश्रौ १९, ५:४२; -वीम्यः काश्री१७,८,१२;-वीम् श्रापश्रौ १३, २३, ११; १८, १२, ११; १९, २३, ६; बौऔ; প্রদ **५**৪, ২, ४<sup>n</sup>; **६**९, ६, ২<sup>n</sup>; ७१, १९, ८<sup>n</sup>; স্মহাা १७, १<sup>n</sup>; बौध ३,८,९º; -बीषु बौश्रौ १६, ३१:१७:२०: -व्य: ऋ羽 २. ८. २५; बृदे ६,६६; शुअ ३,२०४; -च्या श्राश्रौ २, १७, १३; २०, ३: श्रापश्री: -व्याः श्राश्री ९.२. ५: ६; शांश्री १४, ५७. ८: श्रापश्रौ ८,१,९<sup>m</sup>;१६<sup>m</sup>;-च्याम् आश्रौ २, १६,१; ग्रापश्रौ; श्रशां १८-१९, १º; -व्ये वैश्रो ८,३: १२; हिश्री ५, १,७; -व्यी ऋग्र २,३, २०; ६, २१; बृदे.

वैश्वदेवी-चिकीर्षा--र्षया निस् ७,४:३७.

वैश्वरेवी-वत्

काश्रौ १७,९,२.

१वैश्वदेविक−पा ५,१, १३३.

रवैश्वदेव-क<sup>p</sup>— -कः बृदे २,१२७.

वैश्वदेव-काल- -ले शांग्र

a) विप. (पशु-, सूक्त-, चरु- प्रमृ.), नाप., न्यप.। तस्येदमीयः साऽस्यदेवतीयो श्रपत्यार्थीयो वा अण् b) कमशः पृ २२६२ r,s इ.। c)= यज्ञ-विशेष-। d) = 3 सत्र-विशेष-। e) = 9 वर्व-विशेष-। f) = श्रह-विशेष- ।g) = [विश्वदेवनिमित्तक-] पाक-। j) = साम-विशेष- । k) = वत-विरेप- ।l) विप., नाप. (इष्टका- [काश्री १७,८,७प्रमृ.])। i) व्यय. । m) विप. ([वैश्वदेवपर्वहुता-] श्रामिक्षा-)। n) = शान्ति-विशेष- ।वैप १ द्र.। 0) = आहुति-विशेष-। p) विप. (तृच-)। स्वार्थे कन् (पा ५,४,२९)।

५,१,६; वैग्र ३,७:२६. वैश्वदेव-ग्रह- -हम् वैश्रौ १५,३६:१५.

वैश्वदेवग्रह-ग्रहण-

-गे गुअ ३,१६५.

वैश्वदेव-त्व- -त्वम् ऋश्र २,१,१३९; -त्वाय बौध्रौ १३, २९:१०.

वैश्वदेव-द्यावापृधिवीय--यो शांश्रो ३,१२,१०.

वैश्वदेव-द्यावापृथिवीय-सौम्य- -म्यान् वैताश्री ८, ७. वैश्वदेव-द्वय- -यस्य कप्र २,९,२०.

वैश्वदेव-धर्म- -र्माः काश्रौ ४,३,४.

वैश्वदेव-परुस् - -रुषि वौश्रौ२१,१: ३०;२६,१०:१७. वैश्वदेव-पान्नीवत- -तयोः भाषश्रौ २२,२७,२०; हिश्रौ २३, ४,४०.

वैश्वदेव-पैतृक- -की वैशृ ६,१९:१३.

वैश्वदेव-बाहँस्पत्य- -त्यौ शांध्रौ ९,२४,७.

वैश्वदेव-भक्त- पा ४, २, ५४.

वैश्वदेव-मारुत- -ते शांश्री ११,२,८.

वैश्वदेव-यज्ञ- - ज्ञम् वैष्ट १,१३:३; - ज्ञाय वैष्ट १, १५: १७; ३,७:६.

वैश्वदेव-याज्या— -ज्यायाः वैताश्री २३,३. वैइवदेव-वत् काश्रौ १०, ३,११; श्रापश्री.

वैद्वदेव-वारुण-मारुता— (त-आ) गेनेथे(य-ऐ)-झागन— ननाः काश्री २२,७,११.

वैश्वदेव-विकार- -रान् वौध्रौ २७,१४: २२.

वैश्वदेव-झत- -तस्य वैगृ २,१०:७.

वैश्वदेव-शुनासीर्य- -र्ये लाधौ ८, ८, ४५.

वैश्वदेव-संभार- -रान् वीश्री १७, ५५: २.

वैश्वदेव-सूक्त- -क्तस्य श्राश्रौ ६,६,१६; -क्तानाम् श्राश्रौ ८,७,२४; -क्तानि शांश्रौ १३, १९, १३; -क्ते श्राश्रौ ८, ८,५; ६; ८.

वैश्वदेव-स्तुत्b— -स्तुत् शांश्री १६, १५, ३; २९, १५; काश्री २१,२,४; ज्ञुस् ३,१४: २; १४; वैताश्री ३८,११; —स्तुतम् शांशी १४,६०,१; —स्तुति शुत्र ३.२०४.

वैज्यदेव-स्थान— -ने काश्रो २२,७, २; काश्रोसं २८: १४.

वैश्वदेव-हविस् - - विभिः बौधौ ५, १:१; १२, २:११; १७, २०:७; वैधौ ८, ३:११; - वॉपि थ्रापधौ २२, ८, ४; काधौसं २८:२५; बौधौ.

वैश्वदेव-होम- -मम् वैध १,७,३; -मे वैष्ट ६,१७: ११. वैश्वदेवहोमा (म-अ) नत- -न्ते वैध १,४,१.

वैश्वदेवा(व-आख्या>) ख्य- राखा(स्र—अ)न्त<sup>6</sup>- -न्ते जैश्रीका १८८.

वैश्वदेवा(व-आ)ग्निमास्त--तयोः आश्रौ ५, १८, ६; शांश्रौ -८,७,३; १४, ३, १२; १६, ८, १६.

वैश्वदेवा(व-आ)वार--रम् वैग्र ४,३: ५; ५,१४: ५. वैश्वदेवा(व-अ)न्त- -न्ते वैग्र ६,१८: ५; वैध २, ४, ६; ३,६,९.

वैश्वदेवा(द-अ)भिज्या-हार- -रे शांश्री १४,६०,३. वैश्वदेवा(द-अ)वसान--ने कप्र २,३,५.

वैश्वदेविक<sup>4</sup> - कः श्रापश्री २४,३,३८; मीस् ७, १, २३<sup>६</sup>; -कस् साश्री १,७,३,२; गौषि २,२,१७;४,१८; -काः कप्र १, २,२; -कानि शांश्री ३,१४,३; १८,२; -के कप्र १,९,७; शंष २१०; -केन भाश्री ६,१७,९.

वैश्वदेविक-मण्डल--लम् कागृउ ४५: ३.

वैद्वदेविके(क-ए)

क्कपाल-वत् वैश्री ८,१:६. वैश्वदेवीय- -येन हिश्री

३,८,८०.

वैश्वदेवो( व-उ )त्तर--राणि वाग्रौ १,७,१,१. वैश्वदेव्य<sup>१</sup>- -<del>१</del>व्य:<sup>8</sup> आपश्रौ

a) उप. = भाग-। b) = एकाह-विशेष-। उस. उप. श्रधिकरसे किए प्र.। c) वस. > कस. > पस. । ° वोस्यं ° इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. [श्रधंतः] नैश्री १९:१)। d) विष.। भवार्थे इदमर्थे वा प्र.। e) ° कप्र ° इति पाठः ? यनि. च प्र ° इति च द्विपदः शोधः (तु. जीसं. प्रयासं. श्रापश्री. च)। f) ण्यः प्र. उसं. (पा ४,१,८५)। g) सपा. मै २,१३,१३ विश्वदान्यंः इति पासे.।

१६, ३५, १; वैश्री १९, १: ७; हिश्री ११,८, २१; - च्यानि या ७,२३.

विश्वदेव-सक्त- पा ४,२,५४. विश्वदेव-स्तुत् -- स्तुता श्राश्री ९,८,७.

वैश्वदेव( त्य> )त्या<sup>c</sup>-- -त्या अग्र १,१९.

†विश्वदेव्य<sup>व</sup>—>विश्वदेव्या-वत्वे— पा ६, ३, १३१; —वतः काश्री १०,५,९<sup>6</sup>;७,१३; श्रापश्री १३, १२, २<sup>6</sup>; वीश्री ८, १२:१७<sup>6</sup>; माश्री २, ५,१,३२<sup>6</sup>; हिश्री ९, ३,४९<sup>6</sup>; वैताश्री १४,७; —वता ऋपा ९,११; —वते आश्री ५, १,१५; शांश्री ६,७,१०; वोश्री ७,५:११; ९,१०:११; हिश्री १६,८,२३; तेप्रा ३,५; —वन्तम् आश्री ५,३,१०; शांश्री ६, ९,१३; —वान् काश्री १०,७, १३.

्विश्वदे•पावती—-ती वौश्रौ १०, ६: ८; ग्रुप्रा ३, ११७; —ती: बौश्रौ १०, ६: १०; —तीम् बौश्रौ ६,२३:३. विश्व-धर्!— -०र विध ९८,६९. विश्व-धा<sup>ड</sup>—(>वैश्वध– पा.) पाग ४,४,६२. विश्व-धायस्<sup>व</sup>-- -याः वौश्रौ १,३: ११<sup>h</sup>.

विश्व-धेनु- > वैद्वधे(,धै¹)नव¹-( > व्व-भक्त- पा. ) पाग ध, २.५४.

विश्व-प्री<sup>६</sup>- - प्रीः आपश्रौ १९,१३, ६; बौश्रौ १९, ५:५; हिश्रौ २३,२,४०.

विश्व-प्सन्- पाउ १,१५९.

†विश्व-(प्स्न्य>)प्स्न्या<sup>त</sup>- -प्स्न्या द्राश्री ९, १,११; लाश्री ३, ५, ११; कौस् ७२,१४; माहि १२, १.

विश्व-भरस्<sup>0</sup> - - †राः शांश्रो ६,१२, १०¹; आपश्रो ११, १४, १०¹; १५, १<sup>™</sup>; १६, ३, ४ : बौश्रो; वैश्रो १४,१३ : ६¹; हिश्रो १०, ३,४१¹; वैताश्रो ५,१४¹. विश्व-सुज् - सुक् बौध २, ७,

२७; वाश्रौ १,२,२,२२.

†विश्व-मृत् - मृत् हिश्रौ १०, २,
६५; -मृतः आपश्रौ १८, १३,
१५; वौश्रौ १२,८: १४; माश्रौ
७,१३,४; वाश्रौ ३,३, २, २३;
हिश्रौ १३,५, १४; श्रप्राय ४,
३; -मृति साश्रौ ३,११, ११;
आपश्रौ ९, ६,३; माश्रौ ९,८,
६; माश्रौ ३,२,५; वैश्रौ २०,
११:४; हिश्रौ १५,२,११.

†विश्वसृत्-तम— -मा आप्तिगृ ३,९,३:२५; बौपि २,७,२०. विश्व-सृ(त>)ता— -ता नाशि १, २,१०.

†विश्व-भेषज<sup>d</sup> - -जः आपश्रौ ३, ११,२<sup>n</sup>; भाश्रौ ३,१०,२; हिश्रौ २,६,९; -०जा आपश्रौ ४,४, १; भाश्रौ ४,४,३; हिश्रौ ६, १,२६.

†विश्व-भेषजी<sup>व</sup>- -जीः आपश्रौ ८, ८,७<sup>०</sup>; -जीम् अप ७०<sup>२</sup>, २३, १५; ७२,३,१६; अशां २०,१.

विश्व-भेषज्य<sup>p</sup>- -ज्यम् बृदे ८,५०. विश्व-भोजस्<sup>d</sup>- पाउ ४,२३८.

विश्व-मनस्<sup>р, व</sup> - नाः ऋअ २, ८, २३; ग्रुअ २, ४३; साश्च १, १०६; ११४; ३९०; ३९६; अअ २०,६४.

वैश्वमनस<sup>म</sup>— -सः शांश्री ११, ६,९<sup>8</sup>; —सस्य लाश्री ७,५, १९<sup>‡</sup>.

विश्व-महस् - - हसः शांश्री ४,१०, २‡.

विश्व-माण,नव-> वैश्वमा( ग [पाका.] )नव- (>°व-भक्त-पा.) पाग ४,२,५४.

†विश्वम्-इ(न्व>)न्वा<sup>d</sup> - ०न्वाः या ८,१०ई; -०न्वे श्रापश्रौ २४,१२,१०.

विश्वम्-भ $(z>)रा^0-$  -रा कौस् १३७,२८+.

a)= वैश्वेदन-स्तुत्-। b) साऽस्यदेवतीयः प्र.। c) पृ २२६४ f ह्र.। d) वैप १ ह्र.। e) सपा. वैश्री १६,१३: १६ विश्वेदेन्यः इति पामे.। f) = विष्णु-। उस.। g) भाप.। h) सपा. मा १,२ प्रमृ. विश्व्याः इति पामे.। i) तु. BW.। j) भाएडा. पासि. [पक्षे] व्ये इति । k) नाप. [होममन्त्र-विशेष- (सप्तु त अप्ते सिमुधः [तैन्ना ३, ११, ५,९]]। उस. कित्रन्तम्। l) पामे. वैप १ का ५, ८, ५ विश्व्वेदाः टि. ह्र.। m) सपा. मा ५,३३ विश्व्वय्याः इति पामे.। n) पामे. वैप १ क्ष १,१९०,१ विश्व्वेदन्यः टि. ह्र.। n0) पामे. वैप १,२३३३ i ह्र.। i0) वस.। i1) = ऋषि-विशेष-। i2) तस्येदमाद्यर्थे क्षण् प्र.। i3) = प्रउग-विशेष-। i4) = साम-विशेष-।

१विद्व रूप,पाº- पाग ५,१,१२४; - १प: आश्री ३, ८, १; शांश्री; Sवाधूश्रौ ४,६८: १; ९६:२१; २२; \$श्रप २०,२,९; ५,१; या १०,३४०; - †पम् श्रापश्रौ ५, १८,२; ७,९,२; बौधौ; बृदे ६, १५२<sup>७</sup>§; या १२,८∳; ३८; शैशि ३६१८; -पस्य चात्र ४: ७; १३: ३; -†पा श्राश्री ४. १२, २; श्रापश्रौ ६, १७, ५<sup>०</sup>; वाश्री; श्रप ३१, ३, २\$; -पाः श्राश्रौ २, २, १७५; आपश्रौ; वाधूश्रौ ४, ३२:१७; ७३:२; द्राश्रौ २, ४,१७<sup>त</sup>; २३<sup>त</sup>; २४<sup>त</sup>; लाश्रौ १, ८, १३<sup>d</sup>; १६<sup>d?e</sup>; सु २५,५; अप ९,२,६;४८,९४‡1; ५२,३,५; ब्रेंदे ४,१४२; निघ १, १५ मी; या ११,२९ में कें;-पाणाम् द्राश्रौ २,४,६<sup>0</sup>; लाश्रौ १,८,५<sup>0</sup>; भाग २, ३२: १४; -पाभ्यः द्राश्री२,४,२२; लाश्री १,८,१५; -†पाम् शांश्रौ ८,२०,१; द्राश्रौ; -पाय श्रामिष्ट २,६,८:३७५; -पासु<sup>व</sup> वौधौ २, ५, २१: २; जैश्रौ ८:२७; जैश्रोका १५९; - † • पे बौश्री १०, २२: १४; वैश्रौ १८, १३: १०; हिश्रौ. २विइव-रूप-> १विइवरूपी<sup>ह</sup>-

-पी शांश्री २,१२,१<sup>०</sup>;८,२०,१; श्रापश्रो ५, १४, ५××; बौश्रो. २विश्वरूपीb- - †पी:0 श्रापधी ६, १७, ४; वौद्यौ ३,८: २३; भाश्रौ ६, २, ७; हिश्रौ ६, ६,१६. ?वैश्वरूप- -पम्<sup>1</sup> श्रप्राय २,६. वैश्वरूपा- पा ५,१,१२४. विश्वरूप-धप्- -धक् वृदे ६, 985. -झम् बृदे ३, ३३; ४२; ४३∳; या १२,४०. विश्व-लोप(बप्रा.)<sup>ए</sup>- -०†प भ आपश्री १३, २४, १६; बौश्रौ ४, ११: ११; १४, १३: १७; वैश्री १६, २८: ६; हिश्री ९,६,२८; वैताश्री २४,१६; -पम् बौश्रौ २१,२: २८1; -पेन बौश्रौ १०,४: ३1; वैश्री १८,१:४४. वैश्वरो(प>)पी<sup>m</sup>- -पी: कौस् १७,३०. विश्व-वत्- -वन्तौ माश्रौ ५, १,६, २७. विश्ववतीn--ती निस् ७, ३: १८; –तीभिः निस् ७,४: २९; ३५; -त्यः निसू २, ११:२४;

७,४:३६. †विश्व-वार,रा<sup>ड</sup>- रः श्रापश्रौ ५,६, ३; -रस्य पागृ १,१८, ४; -रा श्राप्तिर ३, ५, ६:८; बौषि १, ४ : २३; ऋत्र **२,**५,२८º९; ब्हे २, ८२°\$; गुअ ३, १७०°\$; -०रा साधौ ८, ११, १; शांधौ १०, ११,५; ऋथ २,७,७०; -राम् शांश्री १, ६, १६º; -रे थाधौ १,४,११<sup>०</sup>. विश्व-वास्<sup>व</sup>- -वासः हिगृ २,३,७‡ विश्व-वा(स>)सा<sup>व</sup>- -साः वामिग्र. २,१,३:१७<sup>r</sup>. †विश्व-विद्<sup>8</sup>- -वित्<sup>8</sup> श्राश्री ५,९, १; बौधौ १०,४९:१९; -विदः त्रापश्री ७, १७, १; वौश्री ४. ६ : ३५: ११,४ : १९. विश्व-वेदस् <sup>8</sup>- पाउ ४, २३८; --०दः" भाश्री ध, १०, २; ३; हिश्री ६, २, १७३; - ईसम् व्याश्रौ२,५,१२; शांश्रौ १०,१०, ८; १४,५१,१४; माध्रौ ६,२,२, १९; वाश्री २,२,१,२८; - ‡दसे शांगृ ५,१,८; श्राप्तिगृ १,५,४: २२; बौग्र ४, ११,२, वैग्र ४, १:१५;६,९:५; - 🕇 दाः आश्रौ २, ११, १२; ३, ७, १५<sup>ए</sup>; ४,

रावश्व-रूप- > १विश्वरूपी  $^{c}$ - | २५; -त्यः निस् २, ११:२४;  $^{\dagger}$  १०, ५ $^{v}$ ; शांश्रो ३, ६, २; ६, a) =१विश्वरूप- (तु. वैप १)। b) व्यप. (श्रुसुर- [त्वाप्ट्र-])। c) सपा. पा (मै १,५,२ च) <> °पी (सा ३,२२ माश २,३,४,२० च) <> °पीः (तै १,५,६,२;८,२ च) इति पामे. । d) = ऋष्- (ऋ ५,८१,२)। e) °पात् इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. चौसं.)। f) = [बृहस्पतेः] वाहन-विशेष- । g) वैप १ द्र. । b) =२विश्वरूपी- (तु. वैप १)। i) पाठः ? विश्वरूपम् इति शोधः (तु. संस्कर्तुः टि., सत्य. सर्वरूपम् इति च)। j) वस. । k) पामे. वैप १ विश्वरूपेप तै ३,३,८,२ टि. इ. । b) आर्थः ? = [श्रवटपूरकः ] तृणादि- इति सूची । m) विप. (सिमय्-)। विश्वरूपेप (तृक्षविशेष- इति MW.) > विकारे अण् प्र. (वैतु. दारितः <िवश्वरूपेपा- [श्रमावास्या-] इति)। n) = ऋष्- । o) = ऋषिका-विशेष- । p) सपा. तै २,५,९,६ विश्वव्वराम् इति पामे. । q) वस. उप. = वासस्- । r) पामे. पु १९६२ छ इ. । s) पामे. वैप १ विश्ववित् ते ५,६,८,६ टि. इ. । t) सपा. मै ४,२,१० विश्वश्वतः इति पामे. । u) पाटः? (तु. सपा. श्रापश्रो ४,७,२ वैदाः इति पामे.)। v) सपा. ऋ ३,३०,९ प्रमृ. अनुतिक्षम् इति पामे. ।

१२, १७; काश्री ८, ६, २२<sup>8</sup>; भ्रापश्री.

†विश्व-व्यचस् ि - चसम् हिश्रो ११,०,५१३; -चसे आपश्रो १७, २,६; -चाः आश्रो ३,६,२४; शांश्रो ६,१२,२४; शांश्रो ६,१२,२४; शांश्रो ६,१२,१०,१०; वोश्रो ६,४:४; २१,८:४७; माश्रो १०,५,१०; वाध्रश्रो ४,२९:१०; -मुवम् श्राप्श्रो ८,८,७६; -मुवा श्राश्रो ६,५,१८; शांश्रो १८,२२,५; -मू गोपि २,५,१५६; वोश्रो ७,८:१६; ६४,५:९६; हेश्रो १०,२,६५.

विश्व-शान्ति- -न्तीनाम् अशा २०, १.

विश्व-श्-चन्द्र<sup>b</sup>- -न्द्रम् या ६, २८‡.

†विश्व-सामन् - - ० मन् ऋश्र २, ५,२२<sup>1</sup>; – मा आग्निए १,५,२ : ३९; वैए १, १८: २; ऋश्र २,५,२२<sup>1</sup>\$.

विश्व-स्त् <sup>b</sup>— - †स्त् <sup>g</sup> आश्रो २, १४, १२<sup>h</sup>; आपश्रो २०, २०, ९; हिश्रो १४, ४,३८; —स्जः <sup>1</sup> आपश्रो २३, १४, १५<sup>२</sup>; १६†; वोश्रो १७,१९: ७; ९†; हिश्रो १८,४,६८†. वैद्यस्ज<sup>1</sup>— -जः श्रापश्री १९, १५, १; ७; ११; वौश्री १९, ९: १४; हिश्री २३, ३, २२; २८; ३१; —जस् श्रापश्री १९, १५, ९; हिश्री २३,३,२९; श्राप्तिग्ट १,२,१: १३<sup>६</sup>; —जस्य वौश्री १९,९: १; —जान् वौश्री १९,९: १०.

दे, १, १, १०.
वैद्यस्जा(ज-आ)रूण—
-णाः बौग्र ३, १, २३ ६.
विद्यस्जां(त्रात्यस्तोम—) शांश्रौ
१४,०२,०१.
विद्यस्जां-सहस्रसंवत्सर—
-रम् आश्रौ १२,५,९९; शांशौ
१३, २८,८; काश्रौ २४,५,
२४०; २३,१४,१४; हिश्रौ
१८,४,६८².
विद्यस्जाम्-अयन— -नम्
वौश्रौ २६,१२:७; २४:१८;
—यने आपश्रौ १९,१५,७; हिश्रौ
२३,३,२७.
†विद्य-हा श्रापश्रौ १६,६,७;

†विक्व-हा<sup>ष</sup> श्रापश्री १६,६,७; वैश्री १८,४:११; वाग्र १५, १०; अप्रा ३,४,१.

विश्वा(स्व-न्त्र)क्ष<sup>™</sup>- -०क्ष विध १, ५२.

†विद्वा(ध-अ)ङ्ग"— -ङ्गानि वाश्री १,१,५,१९; —ङ्गैः माश्री २,५, , ४,२४.

विश्वा(श्व-श्रा)त्मन्°- -ध्मना वृदे

४,१२१; -त्मा अप ५२, १४, १; चर्च्यू ४:१९.

विश्वा(श्व-श्र)दिरय<sup>n</sup>— -त्याः मागृ १,११,१६‡.

वि(भ्व>)स्वा-नर<sup>b</sup>~ ऋत ५,१,४; पा ६, ३, १२९; पाग ४, १, ٩٥४<sup>1</sup>; ٩٩٥<sup>1</sup>; ५, ४, ३८<sup>q</sup>; -रः अप ४८,१४२‡; बृदे १, १२७; साअ १, ३६४; †निघ ५,५;६; या ७,२१∯; ११,८; १०🕆; १२, २०; नाशि २, ३, ४; -रम् अत्र ३, १५; याशि २,३२; - १रस्य श्राश्री ७, ६, ४; शांश्री १०, ३,६; साम्र १, ३६४; या १२, २१०; - वराय या ११,९; ग्रुप्रा ३,१०२; ५,३७; - 🕂 रे अप्रा ३, ४, १; शौच ३,९; -री या ७,२३. वैद्यानर<sup>\*</sup>- पा ४, १,१०४; ५, ४, ३८; - ए०र आश्री ८, ९, ७; शांध्री १०, १०, ८; वौश्री; –रः श्राश्रौ २, १२, ५<sup>8</sup>; १५, マ中××; そ0,9,96t;8,9t;そそ, १,५<sup>t</sup>; शांश्रौ २,५,३‡; ८,२२, 9<sup>2u</sup>‡xx; **१**६,२३,२२<sup>u</sup>; २५<sup>u</sup>; काश्रौ; श्रापश्रौ २१, ५, २<sup>1</sup>; **રર**, ૨**રે, ૬<sup>t</sup>; ૨રે, ૪,** ર<sup>t</sup>; वाधूश्रौ ४,१११ : ४<sup>४</sup>; मागृ २, ८, ६<sup>२ण</sup>; वैगृ **३**, ७: २७; अप २४,६, १<sup>v</sup>; ऋत्र २, १०,७९<sup>1</sup>;

a) पृ २२६५ 1 ह्र. 1 b) वैप 2 ह्र. 1 c) सपा. मै 2, 2, 2 सुवः इति पाभे. 1 d) पाभे. वैप 2 विश्वकुष्ट हि. ह्र. 1 f) 1 = 1 = 1 = 1 (शे पाभे. वैप 2 विश्वकुष्ट हि. ह्र. 1 f) 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1

निघ ५.१%; या ७,२००; -रम् 中刻刻 ७,७,४; ८, १०,३;९, ५, ५: १०, ५, ६**९**°; হাঙ্গী; काश्री ९,६,२३<sup>b</sup>; १०,७,८<sup>b</sup>; सु २६,५°; -रस्य आश्रौ ८,८,४‡; शांथ्री १२, १७, १‡; श्रापश्री; - क्सः शांश्री ४, १०, ३; ८, २१,१; श्रापश्रौ; -राय †श्राश्रौ २, ४, १४; ३, १३, ८\$; ५, २०,६; ७, ७,२; शांश्रौ; - 🕆 रे श्रापथ्रौ २, २१, ७; ८, १, ४; वौश्रौ १,१७: २०; ३,४: १२; १३××; भाश्री; -रेग †श्राश्री १,३,२३; २, ५, ७; शांश्री १, ६, २; काश्री १८, ४, २३<sup>२०</sup>; घापश्रौ ६,२१,१†××; वौश्रौ.

वैद्यानर-ज्योतिस्- -तिः गुत्र २,४२२. वैश्वानर-दैवत¹- -तम् कप्र २,९,१९.

वैश्वानर-पथ- -थम् अप ५०,४,१.

वैश्वानरपार्जन्ये(न्य-इ)ष्टि- -ष्टिः वैताश्री ८, ९; -ष्ट्या काश्रीसं २८:२५. वैश्वानर-पाथिकृत- -ती हिग्र

वैद्यानर-पाथिकृत-- -तौ हिः १,२६,२२.

वैश्वानर-पार्जन्य<sup>g</sup> - न्ययोः वीश्री २१,१:१३; -न्ये खाश्री ९,२,६; भाश्री ८,२४,११; -न्यी काश्री ५,१,२; हिश्री ५,६,१३.

वैश्वानर-मारुत<sup>ह</sup>— -तान् काश्री १८,४,१६; वौश्री १०, ५१:४; -तानाम् वौश्री २२, ९:१९.

वैद्यानर-वरुण-> १वैद्यानरवारुण<sup>1</sup>- -णेन माश्री ५,२,७,१८.

वैद्यानस्वारुणी<sup>b</sup>-ण्या वाश्रौ ३,३,४,५०.
२वैद्यानस्यारुण<sup>g</sup>- -णौ हिश्रौ १३,३,४४.

वैश्वानर-वत<sup>k</sup>— -तम् जैश्रौका ५३¹.

वैश्वानर-सूक्त- -केन वैश्री

१,१: १०; वैष्ट १, २१: ११; ४,१: १८; वैध २,१,८. वैश्वानर-स्तुति—-तौ बृदे १,

वैद्यानस (र-ग्रा )दित्य--स्ययोः वैताश्रौ २८,१४.

वैश्वानरीय,या- -यः शांश्रौ ९, २४, २; वाश्रौ २, १, २, ५; निस् ९, ५: १६; सात्र २, १०५८; या ७, २३; २४; ३१: -यम् श्राश्रौ १,५,३१; ४, १२, २; ७, ७, ८; शांश्री; -यस्य श्राश्रौ ४, ८, २६; माश्रौ ५,१. ५,५६, हिश्रौ १२,५,१४; चाअ १६:२६<sup>m</sup>; निस् ९, ५: १६<sup>k</sup>; –या साम्र १, ६१०; –याः या ७,२३: -याणाम् माश्री ५. १,५,२४; -याणि शांश्री ११,७ ११; बुदे ५, १६१; -याभ्याम् कौसू ३१, ५º; -याम् शुअ ३, ६०: -यायाम् या २, २०: -ये माश्री ६,२,५,२४; वाश्री २, २,४,३; बृदे ४,९६; -येण हिश्री १४, २, ३४; बृदे १, १०२; या ७, २३.

वैद्यानरीय-पार्जन्ये- (न्य
-इ)ष्टि- -ष्टिः शांश्री ३,१३,३.
वैद्यानरीय-मारुत- -ते
अअ २,३,२६.
वैद्यानरायण- पा ४,१,११०.
वैद्यानरिण- -रयः वौश्रीप्र३:४.
†वि( ध > )द्या-पुष् - -पुषम् 
अप्रा ९,२३; ग्रुपा ३,१०१.

a)= अति-रात्र-। b))= प्रह-विशेष-। c)= अग्नि-। d) सकृत् पाटः ? °रे इति शोधः (तु. वौसं., भाष्यं च)। e) विष. (आज्येडा-,ऋच्-), नाप. (इप्टि-)। f) बस.। g) द्वस.। h) नाप. (इप्टि-)। i) सार्य्यदेवतीये अणि स्त्री. छोपोऽभावः उसं. (पा ४,१,१५)। j) सार्य्यदेवतीयः अण् प्र.। k) = साम-विशेष-। l) °श्चन° इति पाटः ? यनि. शोधः। m) = ऋषि-विशेष-। n) = स्क्त-द्वय-। n0) वैष १ द्व.।

p) सपा. काठ ४६,५ विश्वपुषम् इति पाभे.।

विद्वा(श्व-श्रामा>)भ\*- -भैः श्रप ६८,१,४६.

वि(श्व>)इवा-भू<sup>b</sup>-- - सुवे या ११, ९†∯; ऋप्रा ९, २३; छुप्रा ३, १०१.

वि(श्व)श्वा-मित्र - पा ६, १, १३०; -०त्र शौच ३, ९; -त्रः शांश्री १५, २१, १; स्थ-१५, १²; २६, १; बौधौप्र; -त्रम् वेग्य १,४: १४+; -त्रम्य सांश्री १५,२४,१; बौधौ १८,५२: १०; ऋश्र २,३,३३; ग्रुग्र; -त्राणाम् श्रुप्रभ २४,९,१ हिश्री २१,३,१२; -त्राच आमिष्ट १,२,२: १५; बौध ३,९,३; माण ३,१०: १५; हिग्र २,९९,३; नत्रेण हदे ४,११८.

चैश्वामित्र<sup>d</sup>— -०त्र आश्री १२, १४, २; ३; ४<sup>8</sup>; ५; ६<sup>4</sup>; आपश्री; —त्रः शांश्री १५, २४, १; वौश्री २, ३: ५; वैश्री १२, १: १९; ऋग्रः —त्रम् आश्री १०,२,२५<sup>6</sup>; —त्रस्य मीसू ६, ६, २६<sup>1</sup>; —त्राः शांश्री १५, २६, १; २७, १‡; —त्रौ ऋअ २,९,७१.

वैश्वामित्री - - †त्रोम् कौग् २,३,७; शांग्र २,७,११३. वैश्वामित्र-स्तोत्रीय---ये निस् ४,३:३६. विश्वामित्र-कौशिक--कानाम् वैध ४,१,४. विश्वामित्र-गोतम-विरूप-पाः अग्र २०,१.
विश्वामित्र-जमद्गिन- -ग्नी
ऋग्र २, १०, १६७; शुत्र ४,
२९९.
विश्वामित्र-जमद्गि-भारद्वाजगौतमा(म-ग्र)न्नि-व्याष्ट-

गौतमा(म-ग्र)न्नि-वसिष्ठ-काश्यप-- -पानाम् वैध ४,१,२. विश्वामित्र-देवश्रवस-देव-तरस-- -रसाः बौश्रीप्र ३३:

विश्वासित्र-पक्ष<sup>b</sup>— -क्षे बौश्रीप्र १:४.

विक्वामित्र-वचस्- -चः चृदे ४,१०८.

विश्वामित्र-वत् †आपश्रौ २४, ९,२-४××; वौश्रौप्र.

विश्वामित्रस्य-संजय!— -यः श्रापश्रौ २२,२०,२; हिश्रौ १७, ७,१२

विश्वामित्रा(त्र-श्रा)दि- -दीन् वैध २,१३.५.

. विश्वामित्रे(त्र-इ)न्द्र- -न्द्री जैग् १,१७: १५.

विश्वा(श्व-आ)यु<sup>b</sup>— -यु: माश्री ३, १, २४<sup>1</sup>; -युवः<sup>b</sup> वैश्री ९, ५: १‡.

विश्वायुपोषस्<sup>b</sup>— -षसम् श्रापश्रौ ८,१४,२४‡.

†विश्वा(ख-आ)युस्- - युः आश्रो ५, ९, १; शांश्रो १७, १२, १; ५; काश्रो ४, २, २५; श्रापश्रो १,१३,५; २४, ६; ७, ५, ६; ११,१५,१; १५, १४, ५; १९, २४, १०; २२, २६, ९; बौश्रौ १, ३: २१; ९: १३; ४,३: १२; ९, १४: १३; १३, ३२: २०; ३५: १५; १५, १८, ९: ३४; माश्रौ १, १३,९; २,३,७; ५,३,४; २,३,७,२; वाध्रुशौ ४, १००: ५; १७; २२; वाश्रौ १, २, २, २३; ६, १, ३५; वेश्रौ ३, ७: १३××; हिश्रौ १, ३, ४०; ६, ४२××; श्रामिए २, ४, ६: ३४; ५, ३: ३९××; बौगु; श्रम्राय ४,१; ग्रुश्च १,२७.

†वि(श्व>) इवा-राज्<sup>b</sup> — ऋत ५, १,४; शौच ३,९; पा ६,३, १२८\$; -राट्<sup>1</sup> श्रापश्री ११, १२,२; बौश्री ६,२८:२९; वैश्री १४,८:१; हिश्री ७, ६,२०.

†वि (श्व>) इवा-वत्<sup>b</sup>- -वतः श्रापश्रौ १३, १५, ८; वौश्रौ ८, १४∶३७; वैश्रौ.

†िव (क्र >) इवा-वसु ै – ऋत ५,१, ४; शौच ३,९; पा ६,३,१२८\$; पाग ४,१,१०५\$ ; —सवे काग्र १७,१; —सुः आपश्रो २,९,१६: ७; भाश्रो; ऋग्र २,१०,१३९\$ ; इग्रुच १,१०२; २,१२२; आज्यो १,८ ; —सुम् आपमं १,१०,२; वौग्र १,६,२३; चृदे ७,१३०\$; —०सो शांश्रो १६,१३,१३; आपमं

a) वस. । b) वैप १ द्र. । c) यहु. < वैश्वामित्र— । d) व्यप., नाप. । e) = त्राहीन- विशेष- । f) वि° इति प्रयासं. । g) °रसः इति पाठः ? यिन. शोधः । h) षस. । i) = चत्रात्र विशेष- । j) सपा. त्रापत्रौ ९,१३,९ जीरदानुः इति पामे. । k) वैप १,२,३ खं. च द्र. । l) सपा. मा ५,२४ प्रमृ. सर्वराट् इति पामे. । m) = ऋषि-विशेष- । n) = सहूर्त-विशेष- । n2 देप४-प्र-२०

.१,१०,१; बौग्र १,६,२३; -सोः कौर १,-१२, २; शांग १, १९: २; शुत्र २, ३०१८°; -सौ ्रश्रप ४, २, २; श्राज्यो २,७. बैश्वावसन्य- पा ४,१,१०५. †वि(श्व>)श्वा-साह्°- -पाट् ब्रापध्रौ १७,६, २<sup>व</sup>; वौध्रौ १०, ४६ : १<sup>व</sup>; वैश्रौ १९,५ : २७<sup>व</sup>; हिथ्री १२, २, १३व; अप्रा ३, ४,१; -साहम् ऋप ९,३; ग्रप्रा ३,१०१;१२२. †वि(श्व>)श्वाहा<sup>0</sup> शांश्रौ ११,१३, २९; श्रापश्री १२, १४, १२; माश्री ५,२,१,९; वाश्री; प्राप्तिगृ ३, ८, २:३९<sup>१</sup>, शुप्रा ३, १०२; ५, ३७; श्रप्रा ३,४,१. विश्व-देव'- -चयोः आप्तिगृ ३, ३, १:१६; -वान् श्राप्तिगृ ३, ३, २: ९; बैगृ ४, ३:९; अप ४४, २, ३; बौध २, ५, २०<sup>‡8</sup>; ् -वाभ्याम् वैगृ७,८:५; -वेभ्यः विश्वकº- -कः ऋश्र २, ८,८६. वैश्री १५,२७:४५; श्राप्तिगृ ३, ३,9:८; -वी वैश्री १,४:८; 🔻 - बैंगृ ६,२:१३. विश्वेदेव-गण- -णाः वृदे३,१३६ विश्वेदेव-देव( त्य>)त्या<sup>b</sup>--त्याः वैगृ २,२ : ७. विइवेदेव-पूर्वb- -र्वम् वैग् ४,४ : २9. विश्वेदेव-स्तुत्<sup>1</sup>- -स्तुत् हिश्री १४,६,२०.

. विश्वेदेवा(व-श्र)र्थ- -र्थम् वैगृ ७, ८: १; -र्थे वैग् ४,३:३. विश्वेदेवो(व-उ)व्छिष्ट-समीप--पे गौपि २,४,१८. विश्वेदेव्य-> व्या-वत् 1--वतः वैश्रौ १६,१३: १६‡k. विद्वे(ध-ई)श- शम् वृदे ८,१४०; –शाः अप ४३,५,५७‡. विक्वे(श्व-ई)शान- -नम् श्रामिए २, ५,६:१० . विश्वे(ध-ई)श्वर- -०र अप ३६, ९, ३; विध ९८, ६८; -रम् अप ७०,९,४; श्रशं १४, १; -रस्य अशो १४,२. विश्वेषां देवानां(वात्यस्तोम-) शांश्रौ १४,७०,१. विश्वेपां देवानाम् ( १४४न - ) लाश्री . १०, १३,१४. विद्वी(थ-श्रो)जस् - -जाः शांश्रौ १६,१८,४‡1. विश्व-कथा- प्रमृ. विश्व- इ. वि√इवस्, विश्वसेत् श्राज्यो १०, ९. वि-इवस्त-(>वैइवस्त्य- पा.) पाग ५,१,१२४<sup>m</sup>. विश्व-सामन्- प्रमृ. विश्व- द्र. श्विक्वार्तिभय" माय २,७,८‡. विद्वा-वत्- प्रमृ. विद्व- इ. †वि(रव्य>)इव्या°- -रव्या या ९.

वेवेष्टि अप ४८, १५; निघ २, ८; विविद्धि श्राश्री ९, ११, १४; या १०,८. विवेष बौधौ १३, १२:३;३५: १०; माश्रो ५,१, १, ४३; हिश्रौ २२,५,२३. विष्येते अप ६४,७,४. †२वि(ए>)ए।- -ए। बौधौ १०, ३१: १३; ३९: २२; हिथ्री ११, ७,३१; **१**२,१,११; ३७. †विप्ट्वी<sup>०</sup> शांध्रौ ८, २०, १; श्रप ४८, ६१; निघ २, १; या ११, 9 €. वेविषत् -- पत् श्रावधौ ३,१५,५‡. वेविपाण<sup>c</sup>- -णाः या ७,२‡. वेव<sup>p</sup>- पाग २, ४, ३१<sup>व</sup>; -<del>†</del>पः काश्री ४, २,१२; श्रप ४८,६१<sup>८</sup>; ९५<sup>8</sup>; निघ २,9<sup>1</sup>; -पम् विघ ७१, ५<sup>t</sup>; - †पाय श्रावश्री १, १७,१; वौथ्रौ १,४:२५; भाष्रौ. †वेप-श्रि,श्री°--श्रिः वौश्री १४. २०: १२<sup>॥</sup>; -श्रियम् हाथौ १५, २, ८; लाधौ ५, ११,८; वैताधौ २६,१४; -श्रिये<sup>प</sup> हाथौ १५,३, ८; लाध्रौ ५, ११, ८; -श्रियै<sup>ए</sup> वैताओं २६, १४; -श्री:" काश्रौ १७,११,११; द्राश्री १५; ३, ८; लाश्री ५, ११, ८: वैताश्री २६, 98. वेष्य- पा ५,१,१००. ‡√विप्° पाधा. जु. डभ. व्याप्ती, विप्ण- -विट् विध २२,८१.

 $a)=\pi$ िप-विशेप-। b)= मुहूर्त-विशेप-। c) वैप १ इ.। d) पामे. वैप १,१००१ f इ.। e) व्हाः इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. सपा. शौ १८,४,३४)। f) कस. । g) विश्वान् देवान् इति चौसं. Hultzsch і h) वस. । i)=एकाह-विशेष-। j)=िविश्वदेव्या-वत्-। k) पाभे. पृ २२६५ e द्र. ।  $\ell)$  पाभे. वैप १ विश्वीजाः टि. द्र. । m) तु. पागम. । n) पाठः (विक्वाबिभ्य इति  $\mathrm{Kp.}$ ) ? । o) सुदे २, ६९ पा ७, ४,७५ परामृष्टः द्र. । p) वेप १ निर्दिष्टयोः समावेशः द्र. । विशेषः टि. द्र. । g) = नेपथ्य- इति पागम. । r) = कर्मन्- । s) = यज्ञ- । t) = वेपभूपा- । वेशम् इति जीसं.। u) सपा. श्रिः (ते ३, ५,२,५ प्रमृ. च )< >॰श्रीः (का १६,२,७ प्रमृ.) इति पासे.। 

γф.

विट्-ज - -जम् वैध २,१५,५. विड्-वराह<sup>8</sup>- -हम् विध ८१, ८. विडवराह-कपि-काक-गोमायु--यूनाम् सुध ४४. ्विण्-मूत्र- -त्राभ्याम् वैध ३,४,१३; -ने कप्र १,२,४; वैंध ३,२,९. १विप<sup>b</sup>- पाउना ५, ५४; पाग २, ४, . ३१°; ५, १, २; १२४; -- ० प विध १३,६; -पम् हिश्रौ १६, ४,३५‡<sup>त</sup>; सु १८,५; कौसू ४७, ४७:१०२, २4; ईअप ४६,४, १××; ४८, ७५<sup>e</sup>; अशां; निघ १,१२‡°;या १२,२६‡∳; श्रश्रा ३,४,१‡; -पाणि विध १३,२. वैष्य- पा ५,१,१२४. २विष¹->विष-दष्ट- -ष्टः हिपि २३:१६. विष-विल- -लिम् आपमं २. १७,४‡. विष-विद्या- -द्या<sup>ड</sup>, -द्याम् आश्रौ १०,७,५. विष-काम- -माः वौश्रौ १७, १८: ٤. विष-म- -मम् वृदे ४,६४. ं विषत्ती--न्नी शुत्र २,८१. विषद्मा( म-अ )गद-मनत्र---धारिन्- सी विध ३,८७. विष-त्व- -त्वात् विध १३,६. विष-दर्शन-संस्पर्श- -र्शः अप ६८. २,१६. विष-प( द् > )दी- पाग ५, ४, 938. विष-पीत<sup>c</sup>- पाग २,२,३७.

विष-पु( च्छ> )च्छी- पावा ४, विषद - -दम् कागृ ६३,१८. 9.44. विष-मारि<sup>h</sup>- -रिः अत्र ५९,१,५. विष-वत् माशि १५,१०. विष-वत्- - वत् आपमं १, १७, ९; कौसू ७४, १२; -वता गोग्र ४,९,१५; द्राय ४,४,१. विषवद्-दृष्ट-कर्मन् - -र्मणि कप्र १,५,९. विष-शङ्का~ -ङ्कया वृदे ४,६४. विषशङ्का-वत्- -वान् ऋत्र २, 9,989. विष-शोणित-दिग्धा(ध---श्र)ङ्ग-·ङ्गः श्रप ६८,२,२३. विष-सेचन'- -नौ निस् १०,१३:५. †विषा(प-अ)वध्वस्त- -स्तम् कौस् ४८,३१; ११६,६. विषा(ष-श्र)शन- -नम् शंध २६५. विषो(ष-उ)पशान्ति - -न्तये श्रश्च ६,१००. विष्य- पा ४,४,९१; ५,१,२. चिष्गण<sup>1</sup>- -णाः वौश्रौप्र ४१: ११. वि √प(<स)ञ्ज्, विषजति माश्री ६, २,१, २; वाश्रौ २, १, १, ३९; विवजन्ति त्रापश्रौ १८, ११, ५; बौश्रौ १७,३१: १६; हिश्रौ १३, ४,१७. वि√प(<स)द्, विषीदेत् वौषि ३, ٩,२. वि-घ(ण्ण>)ण्णा- -ण्णे या ९, ३९. वि-षादिन्- -दी वाध १०,२२. वि-षाद्य वाश्रौ २.१.७.३.

विषपुट- पा,पाग २,४,६३. वि-पं(<स)म,मा<sup>1</sup>- पा ८, ३, ८८; पाग २, १, १७; ४, २, १३८; ५, १,१२४; पावाग २,३,१८; -मम् आपश्रौ १९,१६,८; बौश्रौ २४, ३९,४; हिश्री २२, १, ७; शंघ ३८३; ४०५; बौध १, ५, ६३; काशु ३, ४; या ६, २३; -मस्य या ४, १९; -मा श्रप **২**৪,৭,९;५९,१,१५; য়য়<sup>™</sup> ९, ६(५); १०, १;७; १२, ५(३); १५, ५; -माः लाश्रौ ६, ५, १४; २१; निसू १, ८: ७; ९; १०; २६; ३७; अप ४१, ३, ११: -माणि गोगृ २, ४, २; -मान् हिश्री ३, ८, ६३; अप ५२,५,२: -माम् अप ५९, १, ११; ६८, २, ४५; -मासु वैगृ ३,९:८; अप ६५, १, ७; -मे श्राश्रौ १२, ६, ८; श्रापश्रौ १९, १६,८<sup>२</sup>; बौश्रौ ५,५: ११; २४, ३९: ३; माश्रौ ५, २,१०, १४; हिश्री २२,१, ७३+; लाश्री १०, १५,११; निसू ६,१३:२०; ७, १०:४; कौसू १४१, २३; अप ६३, २, २; शंध १४५; श्राज्यो २,११; -मेपु लाश्री १०, १४, १०; निस् ६,३:१५. वैषम्य- पा ५,१,१२४; -स्यात् मीसू ४, २,८.

विषम-गत- -ताय श्रापघ १, १४,

१५; हिध १, ४,४७: -ते वौगृ

b) = 2विष्- (तु. वैष १)। c) तु. पागम.। d) तद्विषं तेन तेऽमृतम् इत्यस्य a) मलो. कस.। f) विप.> नाप. (सर्प-)। स्थाने सपा. श्रापश्रौ २१,१२,३ व्रतमेतन्न मे मतम् इति पामे.। e) = उदक- । मत्वर्थीयः अच् प्र. । g) सपा. मारा १३,४,३,९ शांश्री १६,२,१५ सपैविद्या इति पामे. । h) नाप. । श्रिधकरणे इज् प्र. उसं. (पाना ३,३,१०८)। i) नाप. (सर्पदन्त-)। उस.। j) व्यप. । k) विप. । = विशाद- इति संस्कृर्तः टि., निर्मल- इति देवपालः । l) वैप १ द्र. । m) = गायत्रीछन्दो-भेद- ।

३,३,३२; श्रापध १,७,२०; हिध १,२,७७. विषम-त्व- -त्वात् विध १३,६. विषम-पद् - -दम् शुत्र ३,८०. विषम-प( द्> )दा<sup>a/b</sup>- -दा अअ १,७,८; गुत्र ५,४९; ऋपा १६, ५३: -दाः निस् १, ४: १८°. विषमपदो(दा-उ)त्त(र>)रा--रे ऋत्र २,८,४६. विषम-पन्थन् 816- -न्थानम् विध ४३,१८. विषम-पाद-ल(६मन्>)६मा<sup>६</sup>--क्सा अअ ११,२. विषम-युक्त- -क्ताः निस् १०, १: 98. विषम-राग-ता!- -ता ऋपा १४, 93. विषम(म-ऋ)चें - -र्चानाम् शांश्री ७,१९,१७. विषम-सम- भो गौध १७,१८. विषम-स्थ- पाग ५,१,१२४: -स्थः विध ७१,२९. वैषमस्थ्य- पा ५,१,१२४. विपमा(म-आ) ख्या - - स्या मीस १०,३,५५. विषमा( म-श्रा )नन - -नाः अप ४०,२,३. विषमा( म-श्रा )रोहणा( ग्र-अ ) वरोहण<sup>b</sup>— -णानि आपध १,३२, २५; हिथ १, ८, ६६. विषमा(म-अ)चिंस् - - विषम् अप ६८,२,२१.

विपमा(म-त्र्रा)हत!- -तम् याशि। १,२९; नाशि १,३,१२; ६,१९. विषमीय- पा ४,२,१३८.

विषय!- पा ८, ३, ७०; पाग ४, २, ३८; -यः पा ४, २, ५२; पावा १,२,६४<sup>२</sup>; -यम् अप २१, ३, ४; श्रापथ १, २२, ५; हिध १, ६,५; -यस्य अप ६३, १, ७; -याः वैग २,१८: ५; विध ९६, ९३; ऱ्यात् वौध १, १०, १८; -ये माधी ५,१,६,१५; निस् २,४: १५; अव ७०१,११, १७; श्रापध २, २५, ११; १५; विध; ऋप्रा १७,३ k; -येण पाप्रवा १, ९; –येभ्यः अप १३,३,३;–येषु विपा– पाउ ४,३६. शैशि २७९.

वैषय- पा ४,२,३८.

°विषय---यस्य पावा २, ३, ३६: -यात् पावा ४, १, ६०; -ये

पावा ३,१,४६1; ३,२०; ४, २, \$**?**; **७**,१,**९**<sup>३</sup>;३,**९**२. 'विषय-स्व- -त्वात् पावा १, १, २७. °विषय-विवक्षा- -क्षायाम् पावा **४,२,५२.** विषय-परिगणन- नम् पावा ६, 8,988; 6,2,900. विषय-प्राप्ति - न्ती विध ९६, ३६. विषय-सेवन- -नात् विध ९६,३६. विषय-स्थ- -स्थे गौध १६,३२. विषया(य-श्र)नागम- -मात् मीस् १,१,१३.

विषया(य अ)भिधान- -ने पावा ४,२,५२.

विषया(य-श्र)म्भस्--मस्स शंध ध विषया(य-अ)र्थ- -र्थम् पावा १. 9,3; 3,9,53; 8,8,30xx.

वि-पयिन्- वि√पि इ.

वि√प(<स)ह् <sup>™</sup>,†विषहस्व बौश्रो १८, १९:५; बौग्र २, ४, ४; क्ष्यसहन्ता पाग ३, ३, ५: थामिगृ ३,२,६:७,

वि-पसिंह - न्हीं श्रप ४६, १०, २७<sup>‡</sup>₽.

वि-पद्य,ह्या- -द्यम् सु १२, २; -ह्या सु १०,२.

१विषाण,णा<sup>व</sup>- पाडमो २,२, १२७: वाग २,४,३१; -णया श्रावश्री १३,७,१६५; माश्री २, १, २, ११; ३,४१; हिश्रौ ७, २, २७: १०, २, ३०; ५, १६; -णाम् माध्री २,१,२,१०;-णे श्रप ४८, ६० 🕂 ; - 🕂० णे श्रापश्री १०,१०, ३; १३,७,१६; भाश्रौ १०, ६, १७; माध्रौ २,१, २, १२; वैध्रौ १२,९: ७; हिश्री १०,२, १२; -णेन अप १, ४४,४; ४५,६. विषाण-कृष्णाजिन- -नयोः वैश्री

१६,२२ : ११. विपाण-पात- -तः श्रव ७०१, ११,

95.

विपाण-वर्ज्य- -जर्याः विध ८०.

a) वस.। b) = वृह्तीछन्दो-भेद-।c) = छन्दो-विशेष-। पादाः इति मूको.।  $d) = \pi \tau \sigma -$ विशेष-। e) कस. > वस. । f) =दोष-विशेष-। g) कस. । h) सस. > इस. । i) = पाठदोष-विशेष-। j) नाप. (इन्द्रियार्थ-, देश- [पा ४,२,५२] प्रमृ.)। व्यु.? < वि√िष इति प्रायोवादः। कस. उप. = उचारण-। m) पा ८, ३,७०;७१ परामृष्टः इ. । n) पाभे. वैप १ च्यंसहन्त टि. इ. । k) = मध्य-। l) तु. पाम. । o) उप. ताच्छीखें किः प्र. । p) सपा. शौ १९, २३, २७ विषा॰ इति पामे.। q) वैप १ इ. । r) = द्यावा-पृथिवी- ।

विषाणा(ग्र-श्र)य- -यम् अशां १९, विषाणा-नियम- -मः मीसू ११,३, 93. विषाणा-प्रासन- -नम् मीस् ११, विषाणा-वत् मीस् ६,२,७. विषा(ण-क>)णिकाa--काम् अप ३६,७,३. विषाणिन्---णिनः अप २०,२,२. रिच-पाण- वि√षो द्र. वि पादिन्-, °षाद्य वि √पद् इ. वि-पाय वि√षो द्र. श्विपाविपारम् वाधूश्रौ ३,१०५: २· वि√िष(बन्धने)>वि-षियन्- पाग ३,१,१३४. १वि-षित- पा ८,३,७०. विषित-ग्रनिथ<sup>b</sup>- -निथनी भाश्रौ १२,६,९. वि√िप,सिच्,>ऽच्, विसिञ्चेत् आमिष्ट २,१,३:८. वि-षि(क>)का- -कासु आपश्री १४,१७,३; हिश्रौ १५,५,३. वि-विन्चत्- - ञ्चन् श्रापश्रौ १३, १५, १३; बौश्रौ ५, ४: ११; भाश्रौ ८,३,९; वैश्रौ. वि-विच्य आपश्रौ १३, २१, ३‡.

वि-विच्यमा(न>)ना--नया भाश्री

८,३,११; हिश्रौ ५,१,३७. २विषित°- -तः या ४,३; १२, १८; -ते द्राश्री ७,१,१३: लाश्री ३, 9,93. वि √षि( <िस )व् d, विषी व्यति या विषिष्टि<sup>®</sup> निघ २,१४ . विपुर- पाग १,४, ५७<sup>8</sup>; - बौ आमिर ર, હ, પ: ૧૪h. विषु-ण'- पावा ५,२,१००; - †णः अप ४८, ११५; निघ ४, १; -णस्य या ४,१९‡ई. †विषु-रूप,पा'- -पम् वीश्री १८, ४१:४1; -पा सप्रा ३,१, ७1; -पाः बौश्रौ ४,९: १५<sup>1</sup>; -\$पाणि आपश्री १७,४, १०; वैश्री १९, ५:५; हिश्रौ १२,१,४१; -पे या १२, १७: तैप्रा ४, ११: -पेषु या ११,२३ई. विष्-व - पावा ५, २,१०९ ; -वे श्राप्तिगृ २, ५, १:६; ६:१२; ७.६: २२. विषुव-द्वय- -यम् विध ७७,२. विपु,पृ<sup>m</sup>-वत्<sup>n,1</sup>- - वतः श्राश्री ७, ४,४;१२,१५; शांश्री १२,९,८; १७; १४,२, २६; १८, १७, ५; श्रापश्री; वैताश्री ३९, १५; ४१, ६; -वता श्रापश्री २२, १३,

२१; हिश्री १७, ५, ४१; —वित शांश्री १२,६,७; ९,१२; ११,१२; १९,१२; १९,१२; १९,१२; ६; श्रापश्री; —वन्तः लाश्री १०, १४, १; ७१°; —वन्तम् शांश्री १२,२७,४; काश्री २४,२,६; ५,९; आपश्री २१,१५,१६; वाश्री ३,२,३,२८१०; निम्; वेज्यो २३०; –वान् श्राश्री ८,६,१; १३,३१; ११,७,७; शांश्री; वेज्यो २३०.

वैषुवता— नतः बौश्री २६, १६: १; —तम् श्राश्री ९,११, १२; शांश्री १४,२०,३; बौश्री १६, १३: १०; १४: १२; ३६: २१×४; वैताश्री ३१,१५; मार १,४,१२६; आपघ १,२२, ७; हिघ १,६,७;—तात् बौश्री १४, १३: ५; १६,१४: १०×४; —ते श्राश्री ८,७,२१; बौश्री १४, १३: ६; १६,१४: १२×४; —ते बौश्री २६,२०: १२.

चैपुवतीय<sup>t</sup> - - - यम् निस् ९, १२: २३; १०, १: ६<sup>२</sup>; - ये निस् १०,१:४. विषुवत्-समीप - - पे द्राश्री ७, ४,२५; लाश्री ३,४,२३.

a) = श्रोषधि-विशेष-। b) बस. । c) विप. ( [मैंजिन-, धूसरित-] शितामन्- [ योनि-, गुद- ], श्रादित्य-)।<√विष् '\*मले' (तु. विष्- = विष्ठा- [तात्पर्यतः] सा. [ऐवा ५,२४],धन्वी [द्राश्री.] च; वैतु. श्रिप्तिमा Lलाश्री.] तात्पर्यसाम्ये सति < वि+सित- [ज्ञुक्त-] इतीव, श्रन्ये चाऽस्पष्टतात्पर्याः सन्तः < वि√षि [वन्धने] इति वा [तु. स्क.], < √विष् व्याप्ती] इति वा, वि. पो इति वा [तु. हु. Pw. प्रमृ. च]?)। d) पृ २२७२ m इ.। e) वेषिष्टि इति लघुशाखीयः पाठः । f) वेप १ इ. । g) वा. किवि. । तु. पागम. । h) = अयन-विशेषi) पाभे. वैप १ विश्वुरूपम् की ३,१,२ टि. इ.। j) सपा.  $\circ$ पा (ऋ १०, १०,२; १२,६ शौ १८,१,२; ३४ च) °पाः ( तै १,३,१०,१; ६,३,११,२ च ) इति पाभे. । k) = विधुवत्- (कालपरिमारा-)। l) तु. पागम ४२६ । m) क्विद् आश्री. शांश्री. वैताश्री. पाठः। n) = [प्रायेगा] कतु-विशेष- । o) चु इति पाठः ? यनि. शोधः p) व्वतम् इति पाठः? यनि, शोधः (तु. श्रापश्री.) । q) = कालपरिमाण- 1. r) विप. ( [गवामयनमध्यवर्तिन्-] अहन्- ), नाप. । स्वार्थाद्यर्थे अञ् प्र. । s) = त्राह्मणप्रन्थ-विशेष- ।

विषुवत्-स्तोम<sup>००</sup> - नः आश्री १०,१,३. विषुवत्-स्थान - ने श्राश्री १२, ३,४;५,४; काश्री २४,७, ३१; निस् ९,१२: ९.

निस् ९,१२: ९.

विषुवत्स्थानीय - - यः निस् ९, १०: ३६; - यस् निस् ९, १२: २१.
विषुवद्-क्षर्थ - - व्येन निस् ९, १३: ४१.
विषुवद्-क्षाद्य - - ने निस् १०,१२: ७; १३.
विषुवद्-क्षर्य - - के ब्राध्री १०, ५,७.
विषुवद्-वर्ज - - ने ब्राध्री १०, ५,७.
विषुवद्-वत् - - त्योः द्राध्री ९, २,१२; लाश्री ३,६,१२९.
विषुवन्-सध्य - - ध्यः काश्री २४,३,१५; १६.

विषु-विष्कर<sup>त</sup> > प्र-जालपाद-कलविङ्क-स्रव- > प्र-जालपाद-कलविङ्क-स्रव-हंस-चक्रवाक-भास-वायस-पारावत-कुरर-सारङ्ग-पा-ण्डुकपोत-कौज्ञ-फ्रकर-कङ्क-गृध-द्येन-वक-वलाक-मद्गु- टिट्टिस-मान्धाल-नक्तज्ञर-दार्वाधाट-चटक-रेलातक-हारीत-खझरीट-माम्य-कुनकुट-शुक-शारिक-कोकिल-क्रव्याद् - -व्यादः वाध १४,४८. †वि( पु > )पू-कुह्<sup>क</sup> - कुहः लाश्री ३,११,३<sup>1</sup>; -कुहम् आश्री ५, ३,२९<sup>6</sup>. †वि(पु > )पू-कुह्<sup>h</sup> - -हः द्राश्री १०,३,४<sup>1</sup>. विष्-वत् - विषुवत् - द्र. वि(पु>)पू-वृत् - वृत् ऋपा ९, १७‡.

विषूची- -ची श्रापथी १०, ८,१४; माथी २, १, २, २२; वाथी १,३,६,१; हिथी; -‡ची: वीथी १०,३५: २४; वेथी १८, २०:६५;६६; श्रव १,२६,६; या १४,३; -चीम् ‡ग्रीथी १३, १०:९; १८:४; -च्यी वेथी १०,१६:१५; सु २४,३¹.

विपूचि(क>)का¹--का माश्रौ ५, २, ११, २०‡. विपूचिका-स्तुति-

नितः ग्रुअ २, ३७२.
विपूचीन,ना!— -नम् श्रापश्री
१३, ७, १६‡; १६, २७, २२;
विश्री १०,५,१‡; ११, ७,६३;
—ना या १४, २३‡; —†नान्
वीश्री १,१९:१६<sup>™</sup>; भाशी ३,
५,१९<sup>™</sup>; अप्रा ३,४,१; —नानि श्रापश्री १६,२७,८; विश्री १९,

विषृचीन-शा(ला>)ल<sup>a/b</sup>-

-छः बौश्रौ १८,४८:२२.

विप्चीन-शाला- -ले बौश्रौ १८,४८: २४.

विष्चीरा(न-श्र)ग्र<sup>b</sup>- -ग्रान् आपगृ १७,९.

विष्वक्-सेन"- -०न<sup>0</sup> विध १, ५४; ९८,८७.

विष्वक्सेना(न-श्र)र्जुन- पाग २,२,३१.

विष्वग्-अप्र<sup>b</sup>- -प्रान् माश्रौ ४, २,१७.

विष्वग्-बद्ध- -द्धः वाधूश्री ३, ६९: ३८.

विष्वग्-वन्ध- -न्धेन आपश्रौ २०,३,६; हिश्रौ १४,१,३०. विष्वग्-वात<sup>1</sup>- -तः बौश्रौ २४, २७:७.

विष्वग्-वृत्<sup>ष</sup>- -वृतः बौश्रौ ९, **९**: १४†.

वि-पुप्त- वि√ाप् इ.

चि√पू(<स्[प्राणिप्रसंव])>वि-पृति-पा ८,३,८८.

विपूचिका-,विपूची-,विपूचीन-

वि√पे(<से)च् पा ८,३,७०.

चि√घो(<सी), विष्यते वैश्री ७,११ः
२; ८,१४:७; हिश्री २,५,३७;
विष्यति वौश्री १, २०:२८,
भाश्री २,५,१२; माश्री १,२,५,
२८××; वैश्री; विष्यन्ति माश्री
१, ७, ४, ४२; †विष्यामि
आपश्री ३,१०,६; ८,८,१४;
१३,२०,१३; वौश्री; माश्री १,३,

 $a) = \eta$ काह-विशेष-। b) वस.। c) °द्ग° इति पाठः १ यनि. शोधः (तु. द्राश्रौ.)। d) =विष्कर-। e) विष.। उस. (तु. PW प्रमृ.)। f) परस्परं पाभे.। g) सपा. तां १,३,३ विषुकुहस्य इति पाभे.।

h) वैप २,३खं. द्र.  $i = \pi i$ रितक- इति धन्वी i) वैप १ द्र. i) तु. पागम. i0 पामे. पू ४१२ i2. i3

l)= विदुद्-विशेष-। m) सपा. का ३,२,७ विषुचीना इति पामे.। n)= विष्णु-। o) विश्व $^{\circ}$  इति जीसं. ?।

p) विप.। उस.। .

५,१७°; श्राप्तिग्र १, ३,३ : १°; †विष्यतु आषश्रौ २,६, १; ८, भाशि १२०‡; विष्यताम् विष्यस्व या ६, 90#; विपाहि<sup>©</sup> ऋप्रा ५,१२‡; ‡विष्य श्रापश्रौ १०,१०,३; १३,७,१६; भाश्री १०,६,१७; माश्री २, १, २,१२; वैश्री १२, ९:८; हिश्री १०, २, १२; अपं २:५९; विष्यध्वम् या ६,२२ 🕆 . रिवि-षा(ग्र>ं)गा- -‡णा कौस् ५२,३; श्रप ३२,१,१८; अर्थ २ः 40. वि-पाय भाश्री २, ७, १३; माश्री . १, २,५,२३,३, ५,१७; हिश्रौ. ३वि-पि(त>)ता<sup>c</sup>- -ते या ९, ₹९‡. √ विष्कृ<sup>त</sup> √विष्क्<sup>©</sup> पाधा. चुरा. उभ. दशेने. वि√ष्क(<स्क)न्द् पा ८,३,७३. वि√फा(<स्क)भ्,म्भ्¹, व्यस्क-भ्नात् बौध्रौ ६,२४:३५<sup>‡६</sup>. †वि-प्कभि(त>)ता°- -ते शैशि २३६; नाशि २,१,९. वि-प्कम्भ<sup>b</sup>- -मः बौजु ४: १४; -म्भम् माश्रौ २, ३,४,१९<sup>19</sup>;

बौशु १: १२; १४. २०,  $\S^b$ ; भाश्रौ; वि-प् $\sqrt{\Phi}$ (विक्षेरे)>विवि $^{\cdot}$ प-किर $^k$ --राः वीध १,५,१३३. वि-प्-किर- ऋत ४, ६, ४; -रः श्रापथ्रौ ९, ३, २२‡<sup>1,1</sup>; हिथ्रौ १५, १, ७१<sup>‡1,111</sup>; वा ६, १, १५०<sup>n</sup>; पावा ६,१,१४६<sup>n</sup>. √विश् द्र. १विप्र-रविष्ट √विष् (व्याप्तौ) द्र. ३विएº- (>वैष्टेय- पा.) पाग ४, १,१२३. श्विप्टत्- -एद्भिः शंध ४५७: १८. वि-प्रप् - - प्रप् अप ४८, १०८ है; निघ १, ४‡; या २, १४∮; -प्टिव ऋपा ८,४५ा. वि-प्रप<sup>erp</sup>- पांड ३, १४५; -पम् शांध्री ८, २५, ३‡; आपध्री १०, ९, ४‡; बौश्रौ १०, ४२ : वि-प्रर−, धार− वि√प्टू इ. वाधूऔ .ध, ५४:७; वि-प्राव- वि√ष्ड इ. ٩<sup>q</sup>; -पे वाधूश्रो ४,५४ : ८; मैश्रामिय २, ६, ३ : ३०; ८, ३ : २०; †बौषि १, १२:५; ६:५; आपघ १, २२, ८<sup>1</sup>; हिंघ १, ٤,٤°. काञु ३, १४; श्रापञु ३, ६; विष्टपुर - (>बैष्टपुरेय- पा.) पाग **છ,૧,૧**૨**૨**.

विष्कम्भा(म्भ-अ)न्त- -न्तयोः वि 🗸 ए(< स्त) भू,म्भू, विष्टभ्नोति निस् ३,१२: २२. व्य(वि-श्र)प्टम्नात् भाशि १२० कः वि""तस्तरभ वैताश्री३३,१९५. वि-प्रबंध, हथा - न्याः निसू ३, १२: २५; -व्धानि निस् ३, ं १२:२१; –च्घौ निसू १,३:१२. वि-एम्भ<sup>0</sup>- - †म्भः आश्रौ ४, १२, २६; आपश्रो १७, १, ८; बौश्रौ १०, ३८: १५; वैश्री १९,२: १५; हिश्रौ १२, १, ५; वैताश्रौ २१,१४<sup>0</sup>; वागृ ९, १४<sup>0</sup>; जुप्रा ५, ४१; -म्भाः निस् ३, १२: १९; अप्रा ३,४, १‡; -म्भात् कप्र १,८, ३; -म्भान् निसू ३, १२: २४; - म्माय वीश्री ८, १२: २६; वैश्रौ १६, १४: ६. †आश्री ६, २, १२; ११, ३,७; वि-प्टम्भ(न>)नी- -नीम् छपा ५, ४9年<sup>v</sup>. शंघ; विष्टि (वप्रा.)- पाडभो २,१,१८९™; श्राप्तिर २,७,६:२४<sup>x</sup>; भाजवो<sup>y</sup> ४,५; ५, १८; -ष्टिना<sup>y</sup> आज्यो ५, ११; १२; -ष्टेः श्राज्यो ५, 9 ه वैष्टिक- कम् शंघ २५५. विष्टि-पुच्छ- -च्छे आज्यो ५, १३; 98.

a) पामे. वैप १,२१९१ h इ. i b) = सपा. मा २७,२० प्रमृ. । ऋ २,४०,४ तु विष्यताम् इति पामे. i c) वैप १इ.। d) पू ८७५ q इ.। e)  $\sqrt{a}$  इति BPG.। f) पा ८,३,७७ परामृष्टः इ.। g) पाभे. वैप १ <u>च्य</u>स्कभ्नाः h) = वृत्त-ज्यास- ( प्रमाणविशेष- ) इति भाष्यम् । i) = [ उत्तम्भक- ] काष्ठ-विशेष- । ंगा ५, १६ हि. इ. । j) सपा. अक्षं विष्करमं च<> अक्षविष्करमी इति पामे.। k) = विष्कर-। वेः दार्ड्यार्थे द्विरुक्तिः। n) = श्रमि-विशेष-। n) = पित्तन-। o) व्यप.। p) विशेषः टि. द्र.। वैप १, १८४२ q इ.। r) = महिमन्- इति भाष्यम्। <math>s) व्यप्.। विष्टपर- इत्यन्यः (तु. पागम.)। वैप १ विष्कम्भः वै १५, २, ३ टि. इ. । 😅 य) सपा. मा १५, ६ प्रमृ. विष्टम्मेन इति पामे. । तै ४, ३, ४, २ विष्टुम्भनी इति पामे. १ ः । = [ श्रवेतन- ] कर्म-कर- । श्र = [ विष्टिकरणयुक्ता- ] तिथि- । y)= करण-विशेष- ।

१विष्टीमिन्"- -मिनम् शांश्री १२, २४, 9年. १†विष्टीमेन° आश्रौ ८,३,२४; वैताश्रौ ३२,२७. वि√प्हु( <स्तु )<sup>b</sup>> वि-ष्टाव<sup>c</sup>--बम् द्राथी ५, २,१२; लाश्री २, ६, ६; निस् १, ११: २१; -बस्य निसृ १, ११:२३,२५; -वाः जैश्री १५: १९; लाश्री ६, ५, ६××; -वेषु लाओं ६, 9,96. विष्टाव-कृति- -तिः निसू १,८: २२. विष्टाव-पर्याय- -यान् निस् १, 99:30. विष्टाव-मुख- - खेषु लाश्री ६, 9,96. विष्टाव-समाधि- -धयः निस् ४,२:१५. विष्टावा(व-श्र)नुपपत्ति- -तिः लाश्री १०,६,९. विष्टावा(व-अ)न्तव- -न्तेपु निस् ४,२: १५. †वि-प्रत- -तम् आपधी १९,१२, ५: बौश्री १९, ३: १३; हिश्री २३,२,१६; भाशि ३४.

रइ, र, १६; माशि २४. वि-म्हुति<sup>e</sup> – -तयः जैश्री १५:२०; जैश्रीका १५०<sup>१</sup>; छुसू १, १: ९××: –तिः वाधूश्री ३, ४: ५; छुसू १, १:५××; निसू ३, ३:२; –तिमः लाश्री ६, २, १; –तिम् सापश्री २२,७,

१७; हिश्रौ १७, ३, १६; -तीः जैश्री २१:२; जैश्रीका १५३; २०५; लाश्रौ ६, ७, १८; निस् १,११: १९; -तीनाम् निस् ३, ३:२६: -ती जैश्रीका १५४; १७९; -त्या लाश्री ६, २, २०. वैद्रुत - तम् द्राश्री ५,२,५; लाश्री २,६,४; जैश्री १५:१८: नैश्रीका १४९, —तेन लाश्री २ ६,१; निस् १,११: ७. विष्ट्रति-नेत्र<sup>तं क</sup>--त्राणि क्षस् २, 4:90. वि√प्टृ(<स्तृ)>वि-ष्टर¹- पा ८, २,९३; -र: श्राय १, २४, ७; 👫 तार २४,७;११; शुप्रा ५, ४१;-रम् लाश्री १,२,२;पायः -रयोः द्राश्रौ १, २, ४; -रान् मागृ १, ६, २; जैगृ २, १:७; कौसू ९०, २; शंघ २१७; -राभ्याम् काय २४. ५: -रे जैश्रीका ७; आगृ १, २४, ८; पागः –री द्राश्री १, २, १; वाग्र ११,६; जैग १,१९:३६.

> विष्टर-पाण"— -णयः माश्रा ४, ८,३. विष्टर-पाद्या(य-ग्र)ध्यां(ध्य-त्रा) चमनीय— -यानि जैगृ १,९९:

३२. विष्टर-पाद्या(च-श्र) ध्या(ध्य-जा) चमनीय-मधुपकें - काणाम् द्रायु ४,४, ७<sup>1</sup>; -कान् गोयु ४, १०.५<sup>1</sup>. विष्टर-श्रवस्<sup>k</sup>- पांडवृ ४,२२७. विष्टरा(र-आ)दि--दोनि पागृ १, ३,६.

विष्टरादि-क्रिया-गम<sup>1</sup>- न्मः जेश्रीका **१६**.

विष्टरा(र-प्र)विधिष--धि जैथीका १३२;१५७.

विष्टरा(र-आ)सीन- -नम् श्रप ७०<sup>२</sup>,१,१.

विष्टरा(र-म्रा)स्तरण- - णेयु क्ष्र २,९,२५.

विष्टरो(र-उ)पहित- -तम् जैष्ट १,१९:३६.

वि-ष्टार<sup>6</sup>— -रे उतिस् ७:३९. विष्टार-पङ्कित<sup>056</sup>— -ङ्क्यः

> डिनस् ५: १२; ६: २६; ७: ४१;-व्हिकः निस् १,३: ३××; ऋग्र; -व्हिक्तेः निस् १,४: १५. विष्टार-मृहती<sup>0:m</sup>- -ती ऋअ १, ७,५; २,१, १२०; ग्लास,४६;

ऋप्रा १६,४९. †विष्टारिन्°- -रिणम् अअ ४,

११,६; जैग्र १,९९:३६. विष्टर-पाणि<sup>त</sup> - -णयः माधौ ४, १विष्ट्चीमे वाधौ १२,२३,५. ८,३. वि-छ(<स्थ)ल- पा ८,३,९६.

> वि√ष्टा(<्स्था)<sup>n</sup>, वितिष्टते श्रव ४७, २,६; वितिष्टति †अप १,१८,१; ३;†वितिष्टते आपश्री ३,१५,५; ५,६, ३; हिश्री ३, २, ५६; या ९,२९; वितिष्टन्ताम् कीस् ७८, ९†°; †विः तिष्टन्ताम् आपश्री १४,२९,३; वीश्री ९, ७:१५;

a) सह्तम् १। वैप १ द्र.। b) पा ८,३,७० परामृष्टः द्र.। c) =िन-छिति-। = स्तोमोच्चारणकाल-विभाग- इति MW.। d) वस.। e) वैप १ द्र.। f) श्वायाः इति पाठः १ यिन. सोधः (त्तु. जैश्री १५:२०)। g) विप.। तस्थेदमीयः अण् प्र.। h) विप. (आवर्तिन्-)। i) = द्र्भीसन-। उप. अप् प्र.। j) परस्परं पाभे.। k) =िविष्णु- इति पक्षे पूप. = अक्षर्यदृक्ष- इति अभा.। l) कस. > पस.। m) = छन्दो-विशेप-। n) पा १, ३, २२ परामृष्टः द्र.। o) पाभे. वैप १ चितिष्टन्ताम् शौ १४,२,२५ टि. द्र.।

६: वितिष्टध्यम् बदे ६, ३० %; वितिष्ठेत आपश्री २२, १३, ३; हिथ्री १७, ५, २६१७; वितिष्टेत् वि√प्णा(<स्ना)¹ अप १,१८,२: वितिष्ठरन् आपश्री २४.११,१० . †वितस्थे° काश्रौ २, ८, १४; श्रावधी २,१०,५; वौधी १,१४: १६;माथ्री २,१०,६; हिथ्री१,८, २२; वितस्थु: वौश्रौ ८,३:४‡°. ५१वि-ए।°- -एया श्राधी ४, १२, २2: - हा माश्री १, १, २, १५; बाश्री १, ७, ४, २२; ३, १, १, १६; वैताश्री ९, १५; व्यव ३२, १, १९; ४८, ११६; कौसू १५,११; -छाः आश्रौ २, १९, ३२; ४, ६, ३; शांश्री; -ष्टाम् काश्री २, ८, १४; श्रापश्रौ २, १०,५१<sup>६</sup>; बौश्रौ १,

८, २२. वि-ष्टित⁰- -तम् या ९, १३०; -ताः हिथी १२,६,६. विष्टित-अवस्<sup>17]</sup>— -वाः श्रप १, १८,१; २१,१;२२,१.

१४: १५; भाश्री २, १०, ६;

वाश्री १,३,३,२९१b: हिश्री १,

हिंश्री १५,७, १६? ; अप्राय ५, | रिविष्टा ६ - छा आपथी २२, १३, ३; हिथ्री १७,५,२६; -ष्टाम् वाध ४,३२; विध ४३,३९.

चित्सु⁰- पांच ३, ३५; पांग ४, १, १००<sup>m,n</sup>; १०४; -प्लिये वैताश्री ४०, १; ४; ४१, २२; -णावे पंशांश्री३,२,२××;काश्री; - † का<sup>010</sup> भाश्री ८, ११,२४१<sup>0</sup>; र्वेश्री ९, २ : ४; १४, २ : ५; हिश्री ५, ३, १७××; -णुः आधौ १, ६, १‡××; शांधौ: आप्तिय २. ४, १२:५; ३, १०, ४: १४ ई; बौग्र १, १०, १६; मागृ १, २१, १० ; वागृ છ, ૨૧<sup>૧</sup>; જેંગ્ર ૨, **૧**:૧૫;ં द्रागृ १, १, २५ ई; अप १, ४, ६":४८,९५+"; खेर ५,१४८"; निघ ३,१७<sup>‡</sup> शा १२,१८ क: भाज्यो ५, १६<sup>x</sup>; वेज्यो ३४<sup>u</sup>; -प्णना बृदे १, ११७; २, २; नाशि १,५,१३; -- ज्यम् आशी १.३. १२: ४, ८.६४: शांश्री: शंघ ११६:४० "; ५९ "; - विष्टू " आश्री ५, २०,६; शांधी ३,२०, ४: - 🕈 प्लिनि आपश्री २,१०,४; ( वीधी १, १३: ३६; माधी २, १०, २; वैश्रो ५,८: ३; हिश्रो १,८, १८: - 🕆 • ज्जो आश्री ३. ८, १<sup>२</sup>××; शांधी: ‡આથ્રી ધ,૨૦,૬; ૬,૭,૬;૭,૬, ४: शांथी: काथी २५,१३,८; माधौ ३,७,१०:११: वेंथ्रौ १८, ८:४३१११; वैग् ४,१०: १:६, २०: ६: श्रव ५२, १०, ५; अशां १४, २; विध ९९, १; वैंघ ३, ९, ३; या २, ७; ५, ७; १४, १२ईं वाबा ६, ३, २७: शैशि ३६३.

बैटणव<sup>b1</sup>- पा ४,१,१०४<sup>n</sup>;-वः आश्री १०, ७, ४<sup>n</sup>; शांश्री १, ३,१३; **९,**२४,७; **१**६, २,१०<sup>#</sup>; काश्री: -वम् याश्री १,३,१३; १२.७.११: शांश्री: श्रापश्री ७. २,२१० ; बौश्री ४,१ : १८५०; वैष्ट ४,८ : ४; ५,३ : ३; ~चस्य शांश्री १, ८, ८; ६, ११, ५; चाअ ७ : ६º; -वाः काश्रौ ८, ५,२४५; बौधी २४,३७ : ९५; भाश्री १०, २१, १०; बौगृ ३, ८,४ 🕆 वेष ३, १७ : ४;-वात् वाश्री ३, ३, ४, ३२; - वान्

a) ॰न्ताव् इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. ऋ ३, १८,२ श्रापश्री. प्रमृ.)। b) वितिष्टितः इति पाठः? c) पामे. वैप १ वितस्थे का १, १०,५ टि. इ. । यनि. शोधः (तु. सप्र. जैवा १३५; आप्रश्री. च )। d) पामे. वैप १, २४०१ g इ. । f) पामे. वैप १ विष्ठाम् का १,१०, ५ e) वैप १ इ. 1 g) नि॰ इति पाठः? यनि. शोधः (तु. मैसं., f टि.)। h) वेष्टाम् इति पाठः ? यनि. रि. इ. १ j) बस. । k) = बिप्-। l) या १२,१६ परामृष्टः द्र. । शोधः (तु. f हि.)। i) = नक्षत्र-विशेष- । m) विष्णु-, बृह- इत्यस्य स्थाने विष्णु-बृह- इति पाका. पासि., बृष्णिवृद्धि- इत्यन्थे इति । पक्षे । पामस. । q) ° दणव° इति पाठः ? प्णव° इति शोधः (तु. वैश्री. हिश्री.)। r) उत्तरेण संधिरार्षः । s) सपा. श्रापमं २,१,८ सोमः इति पाभे. । t) तु. श्रान. u)=श्रवणनक्षत्र-देवता- v)=यज्ञ- v)=हादशादित्याऽन्यतम- v)=ववाख्यकरण-देवता-। 少) = स्पृतिकार-। ८) = सपा. मा ८, ५९ प्रमृ.। शी ७, २६,१ तु विष्णुम् इति पामे.। व¹) सकृत् विष्णोः कमान् <> विष्णुकमान् इति पाभे.।  $b^1$ ) वि $^q$ . (पुरोडाश-, चरु-, मृत्पिएड- प्रमृ.)। वैप १ द्र.। c1) = सपा. तै १,३,५,१;६,३,३,१ । सकृत् मै १,२,१४२ तु विष्णवे इति पामे. । वैप४-प्र-२१

आपश्री ११, ११, ६; ९; १२, ५१; १२, ५, १५%; १२, २, १५%; १४, ४, १४%; वीश्री ६, २८: ११; ३०%; वेश्री १४,७: ८; ११%; वेश्री १४,७: ८; १९%; विश्री ७, ६, ५; ६; २३%; २४% × ; ३८%; वैश्र ६, ८: ७६; विश्री १६, २८: १५; वोश्री; —वे वीश्री १६, २८: १५; माश्री; अप ३१, ५,२%; ३३, ४, १%; –वेण अप ६७,६,६; –वे: वेश्र ३, १३: १०; विध ९०,३; वैध २, १३, २; ३,८,२.

वैष्णवी<sup>c</sup>- -†वी शांश्री ५,७,१<sup>व</sup>; काश्रौ २५, ३, १८\$; आपश्रौ १,११,७<sup>6</sup>; ११, १३, बौध्रौ १,४:१८<sup>e</sup>××; २५,८:१४६; भाश्रौ १,१७, ६; ८<sup>e</sup>; वैश्रौ; हिश्रौ १, ३, १०<sup>e</sup>; अशां १६, १९<sup>1</sup>; वाध २८,१६५; बुदे ६,७१५; बुश्र १,३५८\$; साग्र १,२२०\$; --†•वी बौश्रौ ६,२४:१७; वैथ्रौ १४, ५: ११; –वीः आपश्री २०, ४, ५<sup>६</sup>; बौध्रौ १९, १०: २१<sup>n</sup>; २९, १३: २१; वैश्रो १७,६: ५××; -वीभिः श्राश्रौ ६,७,२; हिश्रौ १४, १, ३९; श्राप्तिय २, ५,

७:१७; बौगृ १, ११, ११; -वीभ्याम् वौधौ ४, ४: २८; १४, २६: १५ं; -वीम् आश्रौ १,५,३९; शांश्री; वैताश्री २,३<sup>h</sup>: आनिय २,७, ६: १६; गोय १, ६,१**९**; अशां **१७**, ३<sup>1</sup>; गुअ १, ३१८; -वीपु आपश्री १४,१८, १४; २५,१०; बौश्रौ ११,१३: १७××;वैश्री; श्रप्राय ६,४;६?<sup>1</sup>; –व्यः ऋग्र २, १,२२; शुत्र १. ३२२; -व्या आश्री ६,७,३; शांश्रौ ८, १३, १; श्रापश्रौ ९, ६,११××;१४,३३,८‡¹; वौश्रो; हिश्रौ १५, ८, ४१🕂; -व्याः आपश्रौ ९, २०, ४-६; वैश्रौ २०, ३९: ६; अप्राय ६, १ । -च्याम्<sup>र</sup> श्रशां १८, ५; १९, भ; - क्यों कीय १, ४, ३°; शांगृ १,८,१६°; गोगृ १,७,२०°; जैय १,२:३º; द्राय १, २,१२º; Sगुअ १,३७३: ४,२८. वैष्णव-द्विती(य>)या<sup>k</sup>--याभिः शांश्री २,३,१४. वैष्णव-मन्त्र- -न्त्रान् वेषृ ६,८ : ५. वैष्णव( व-ऋ )र्च- -र्चम् श्राप्तिगृ २,७,८:२. वैष्णव-वरुण->वैष्णववारु-(ग>)णी<sup>1</sup>--णी शुत्र १,५४६. वैष्णवायन- पा ४,१, १००. वैष्णवा(व-श्रा)हुति- -ती:

श्राप्तिय २,५,७: १३. वैष्णव्य<sup>m</sup>- -च्ये नागृ १,१२‡°. विष्णु-क्रम<sup>1</sup>— •माः<sup>n</sup> काश्रौ**१६**,६,६; वौथ्रौ २२, ४: १४; १७; २५, ६:१७; लाश्री; -मान् शांश्री ४,११,६; काथ्री ३,८,१०;१६, ५,११; श्रापश्रौ ४, १४, ६××; १६, १०, १२º; बौश्री; -मे वैथ्री १८, ८: ५; -मेम्यः । पागृ १, १४, ५; -मैः वौधी २२,४: १४; १७. विष्णुक्रम-देवता->°व(त्य>) त्या- -त्याः श्रश्र १०,६. विष्णुकम-प्रमृति- -ति माश्री १,८,६,२७. विष्णुक्रम-वात्सप्रव- -प्रे काश्री १६,६,५. विप्णुक्रमवारसप्र-समास--सः काश्री १७,१,१. विप्णुकमवात्सप्रो(प्र-उ)प-स्थान- -ने वैथ्री १८, १२: ६. विष्णुकमा(म-आ)दि- -दि वैताश्री ४,१८. विष्णु-गायत्री- -त्र्या वैध ३, १०, विष्णु-ज'- (>वैष्णुज्य-[> वैष्णुज-। पा. ) पाग ४, १, १०५;२,१११. विष्णु-तस्(ः) आग्निगृ १, १, ३: ₹9‡<sup>5</sup>. विष्णु-हाद्(श>)शी- -स्याम् श्रव

a) सपा. में १,२,११ बैष्णवृम् इति पाभे. । b) श्रवण-नक्षत्र-। c) विष. (श्राहुति-, ऋच्-प्रमृ.)। d) = श्रातिथ्या-इप्टि-। e) सपा. वी (तैव्रा ३, ७,४,११ च) <> व्यौ (मा १, १२ प्रमृ. च) <> व्यौ इति पाभे. । f) = श्रान्ति-विशेष-। g) नाप. (श्राहुति-)। h) = ऋग्-विशेष-। i) व्यतीपु इति पाठः १ यिन. शोधः (तु. पूर्व स्थलम्)। j) परस्परं पाभे. । k) विष. (त्तनू देवता-)। वस. । l) वैष १ इ. । m) साऽस्यदेवतीयः ण्यः प्र. उसं. (पावा ४,१,८५)। n) = विष्णुक्रम-प्रकरण- (तु. काशौ १६, ५, १-२०)। o) पाभे. पृ २२७७ (1 द्र. । (2 ) = (3 स्था. । (3 स्था. हिए १,५, १३ इष्टः इति पाभे. ।

१८<sup>२</sup>,८,१. विष्णु-न्यङ्ग<sup>2</sup>- -ङ्गम् शांश्रो १२, ६, १४; ७, १; ७; ८, २; वृदे ५, ९०; -क्ने शांश्रो १४,७१,४. विष्णु-प(ति>)ती<sup>b</sup>--ती श्राश्री ४, १२,१; २; -त्न्यै शांश्रौ ९,२७, १५; बौधौ २४,११: ७. विष्णु-पद- -दे विध ८५, ४०°; या १२, १९व. विष्णु-प(द्>)दी- पाग ५, ४, 938. विष्णु-पार्षद- - †दान् श्राप्तिगृ २, ६, ३ : ३३; बौध २,५,२४. विष्णु-पार्पदी- - †दीः आप्तिगृ २, ६,३ : ३३; बौध २,५,२४. विष्णु-पुत्र- -०त्र कागृ ४१, १० . विष्णु-बलि- -लिः श्रामिगृ २, ५, .७:१; वैष्ट ६, ३:९; -लिम् वैष ३,१३:१; -ली वैष्ट ६, ३ : ८. विष्णु-मह<sup>e</sup>---हम् वैश्रौ १७,६:३. विष्णु-लोक- -कम् आग्निय २, ४, ३ : १९; विध **४९**, ६<sup>1</sup>; -कस्य श्रप ३०, ४, ३; -के वैध ३, 90,6. विष्णु-वत् श्रापश्रौ १०, ३०,१३. विष्णु-वरुण- -णौ माश्रौ ५, २, १०,३; श्रप धरु,६,४. विष्णुवरुण-देवता- >°व . (त्य>)त्या- -त्याः अप्राय १, ५<sup>२</sup>; ६,९. विष्णु-वासव<sup>g</sup>- पाग २,२,३१. विष्णु-वृद्ध<sup>b'1</sup>- -द्धाः<sup>1</sup> बौश्रीप्र २०:

१; ३; --द्वानाम् आश्रौ १२, ४,३,४. वैष्णुवृद्ध- पा ४,१,१०४. वैष्णुवृद्धायन- पा ४, १, 900. विष्णु-संनिधि- -धौ शंध ११४. विष्णु-सूक्त- -क्तम् वैष्ट ६,३:८; 90: 2; 20: 3; 4,6: 90; वैध २, ३, ४; -क्तेन वैगृ ४, 90:93; &, 3:8. विष्णुसूक्त-पुरुषसूक---क्ताभ्याम् वैगृ ४,११ : ८; १२. विष्णोर्-वत -तम् जिश्रौ २४:६. विष्णव(ष्णा-अ) तिक्रम<sup>1</sup>- -मम् वैश्री १६, २२: १४; -माः त्रापश्रौ **४,** १४, १०; -मान् | श्विष्यन्तम् अप्राय ४,३. आपश्रौ ४, १४, ९; वैश्रौ १६, २२: १२: -मै: वैश्री १६. २२: १२. विष्णु-ऋम- प्रमृ, विष्णु- द्र. विष्णुस्तम्भ - नभाः बौश्रीप्र १७: 93. वि√प्प(<स्प)र्ध्>वि-प्पर्धमान--नयोः वैताश्रौ १७,७. वि-पर्धा- -र्धायाम् वैताश्रौ १६. वि-ष्प(<स्प)र्धस् b- -र्धाः तैप्रा ६, 93‡. विष्पितb- -तः निघ ४,३‡; या ६, २०∮; -तस्य या ६,२०‡. वि√एफ़(<स्फ़)र्™>वि-एफ़र-(त्>)न्ती-- +न्ती या ९,४०;

तैप्रा ६,१३. १२,२; श्रापथ्रौ २४,८,९; वैध वि√ष्फ़्(<स्फ़)ल् पा ८,३,७६. १विष- द्र. विष्य-वि√ष्य( <स्य )न्द्<sup>n</sup>, विष्यन्दित कौसू १३२,१‡; विष्यन्देत आपश्रौ ९,२,४; माश्रौ ९,३,२; ७,७; ८,५; हिश्रौ १५,१,४२; विष्यन्देत् अप्राय १, ५; अप ४५,१,६. विप्यन्दयति कौस् ४३, १२; ६२,१७. वि-व्यवण- -व्यम् माश्रो ३,२,७<sup>२</sup>, वि-ण्यन्द- -न्दे कौसू ९३,३९. वि-ष्यन्दमान- -नम् आश्रौ ३,१०, २४; ११, २०; काश्रौ २५. २,८; वाधूश्रौ. वि√ष्व(<ख)न् पा८,३,६९.. चि√ष्च(<स्व)प्°, व्यसुष्वपत् बृदे ६, 93. †वि-पुप्त- -प्तम् आपश्रौ ६, २७, १; वैश्रौ २, १०: १५; हिश्रौ ६,७,८.  $\sqrt{\mathbf{a}}$ स् पाधा. भ्त्रा $^{\mathrm{p}}$ . पर. गतौ; दिवा. पर. प्रेरणे. विस<sup>व</sup>- (>विसि-ल-) वि-सं√वद् >विसं-वाद- -दः बृदे ५,९५ वि-संस्थित,ता'- -तः वौश्रौ २०, २:७;९; -तायाम् आपश्रौ ९,११, २१; वैश्रौ २०,२२: ७; -ते काठश्रौ २१; द्राश्रौ ४, ४, २५; लाश्रौ २,४,१६; वैताश्रौ.

a) = स्क्त-विशेष-। वस.। $c) = \pi \hat{a} + \pi \hat{$ b) वैप १ द्र.। = महस्- । f) ॰ प्णोर्ले ॰ इति जीसं. । g) तु. पागम. । h) व्यप. । i) पृ २२७७ m इ.। <वैष्णुवृद्ध-। k) =साम-विशेष-। (l) = a = a = 1 (n) पा ८,३,७६ परासृष्टः द्र. (n) पा ८,३,७२ o) पा ८, ३, ८८ परामृष्ट: इ. । p) तु. BPG. । q) प् १८०८ h इ. । परामृष्टः इ. । पूप. =नञ् ।

वि-सर(ग>)गी<sup>1</sup>- -गी वौध १,

9,76年.

विसंस्थित-संचर - -रः शांश्रौ ६ १३,७; काश्रौ ११,१,२७; बौश्रौ ७, ११:२१; २५, १९:८; –राः क्षाश्रौ ५, ३, २८; –रेण साभ्रौ ५,१९,८; ६,५,२; शांश्रौ ७,७, ४; -रेषु माश्री ५,२,१६, विसंस्थल- पाउमो २, १, ९३; ३, 990. श्विसंकसेयुः<sup>b</sup> वार १०,१७. वि-सं√छद् >विसं-छत्त- -ताः भप 42,92,8. वि-सदश°- -शा ऋपा ५,२७†. वि-समाप्त<sup>व</sup>- -से शांश्री ४,१४, २; वाश्रौ १,१,६, ८; कौर ५,१,१. वि-समाप्ति- सौ पावा २,१,६०. वि-समारोह्य बैश्रौ २६,१२ : ८;१०. विसरग<sup>ट</sup>- नाः दैघ १, १०, १; ४; ११,११∯;१३. विसरग-पक्ष - -क्षः वैध १, ११, १२; १३; -चम् वैध १, ११, 93. विसरग-पशु -- श्नाम् वैध १,११, १२;१३. १-२वि-सर्ग− प्रमृ. वि√स्ज़ द्र. वि-सर्प- प्रसृ. वि√सप् द्र. विसा- पाउना ४,३७.

वि-सिकता-श(इ>)ङ्का<sup>b</sup>- -ङ्काः

वि√स्, †विसत्ते या १,८;१९०.

कप्र ३,९,१०.

वि-सर्मन्<sup>c</sup>- -र्माणम् ऋपा ५, マッキ. †वि-सार<sup>c</sup>--रे काश्रौ २,१३,७: सापश्रौ **१९, २७, १०**; बौश्रौ. वि-सारिन्->वैसारिण- पा ५,४, 98. वि-सृत- -तम् नाशि २,८,१४. वि√स्ज्, विसर्जति वैगृ २, ६ : ४; सप ६८,५,४. विस्तते शांश्री २, १२, १२; काश्रौ २, ४, ७××; भापश्री; विस्तति भापश्री १०. २७,५; २२, १६, १६; भाश्री; विख्लेते भाश्री ८, ६, १३; विख्जन्ते आश्रौ ६,१२,१२; ८, १३,२६; २८; शांश्री; विस्जन्ति सामिर २, ५, १०: २८५: बैर ५,१: २४; विस्जे सापश्री ११. १८,८ई; वाधूश्री ४,७१: ५ई; वैश्रौ १४, १७: ३; विस्जामि सु २७, ५; पागृ ३, ७, २५; †वि'''स्जामहे<sup>k</sup> आश्रौ ६,१२, १२; आपश्रौ १३,१८,२; बौश्रौ ८, १८ : ६: हिश्रौ ९, ४, ५८: वैताश्रौ २३,१५;विस्तः मागृ२, १६,३†¹; †विस्जस्व काश्रौ ७. ४,१४र, या६,१७; †विस्ज,> श्विस्तर्मिका'- -काः वौश्रौ ३,१: ५; जा बीश्रौ ८,१० : ३; **१**३,४० : २; हिश्रौ १०,४,८; आप्तिगृ २, ५,१०: ३६; †वि...सूज बौश्रौ ९,७:२;१वि · · स्जावहें मात्री २,५,४,१३; पाय २, ११,१२; वि"स्जामहै शांश्री ८, १०, १ 📫 ; 🕇 वि ः अस्तर् व्यापमं २,१२, १०; सामिय २, १,४: ९; हिग्र २,३,१०; वि\*\*\*ससुजः १०, ९†∮: वि…सञः या १०,९†\$°; विस्तेत आश्रौ २, ५, ५; १३; १७, १०xx; बौध्रौ; विस्तेत् श्रापध्रौ १, १३,२५××; वौश्रौ; विस्तेरन वौश्रौ २३, ९:७; द्राश्रौ रे, रे, ७; ९, ४, २४; लाश्री १,१०,३१; ३, ८, १५; विस्-जेयुः लाभौ ९,१२,११; सागृ ४, ६,११; विस्तेः वौश्रौ ६, ६:४. विसहयध्वा३इ बौश्रौ १६, ८: ८; न्यस्य क्रेस् ६२,२१‡. विस्ज्यन्ते काश्री १२, ४, ३; जैश्रौ २१:२०. व्यस्थत या १३,४; विः षस्क्षत वैताश्री ३२, १४; १७; या १३, ४; †वि(अस्सत) बृदे ७, १४१; ऋत्र २, १०, ८६; ষয় ২০,৭২६. विसर्जयित वौश्रौ ६,३१: १७; बौगृ १, ५, २३; वैगृ १,२०: १६; २, २:२१, १६:८; विसर्जयामि वैष्ट २, ९:५; विसर्जयेत् आगृ ३, १२, १८; गौपि २, ३, ३९; ६,१३; अप; विसर्जयेयुः माश्रौ १,५,५,१४.

a) =देश-विशेष-। बस. (तु. भाष्यम् [श्राश्री ५, १९, ८]; वैत्त. विद्याघर: सस. उप. भाष. इति )। b) शोधार्थ पृष् छ इ.। c) वैप १ इ.। d) प्रास. पूप. = नव्। e) = योगि-विशेष-। f) उप. = शिक्षाh) वस. > पस. । i) अर्थ: व्यु. च ? । = कलापा इति सूची । g) षस. इति C.?। j) पृ २२२१ पू, r ह्र. i k) सपा. भाहे <> भाहे इति पामे. । पृ १९३९ v श्रिप ह्र. l ) पामे. वैप १ m) शोधार्थ पृ १९३९ ए ह.। परि. अवस्तः ऋ १,१८९,५ टि. इ. । n) पामे. वैप १, १८४३ a इ. । o) = तपा. ऋ ५,३२,१। कौ १, ३१५ तु वि ··· स्जूत इति पाभे,।

् १वि-सर्गे- पाग ५,१,१०१; -र्गः शांश्रो २, १४, ९; ४,७,२; ७, ३; २०, १५; आपश्री; -र्गम् वैगृ ३, ३:७; १०; ६, ११: ३; बृदे ४, ३८; -र्गात् बौश्रौ २१, ९: २५; १०: २; २८, ९: २९; -में बौध २,१,१६. वैसर्गिक- पा ५,१,१०१. विसर्गा(ग-न्ना)दि- -दौ या ३, ٧t.

२वि-सर्ग8- -र्ग: शैशि १४; पाशि ५; नाशि २,५,५; -र्गस्य शैशि ३०: ३२१.

विसर्ग-लोप- -प: पावा ८,३, ₹₽.

विसर्गा(र्ग-ग्र)नुस्वार- -रौ उसू

विसर्गा( र्ग-अ )न्त°- -न्तः याशि १,७०; -न्तौ भाशि ५५. वि-सर्जनवे - नम् काश्रौ ७,४,१८; वौश्रौ १, ६: १६‡; भाश्रौ १, २१,५4; बौग्र ३, १२, ३; ८२; भागः -नात् शांश्रौ २, १३, ७; -ने अप्राय ३,२.

वैसर्जन d- -नम् वाधूश्रौ ४, ३२: १३; -नानाम् वौश्रौ २१, १५:३५; चाअ ३:१<sup>6</sup>; -नानि आपश्रौ ११, १६, १५; वौश्रो ६, ३०: १५; हिश्रो ९, २,११: -ने वैश्रौ १४, १४: १४: हिश्रौ १०, ८, ३३; ३५; -नेप हिश्रो १०, ८, ३०; -नी हिश्रौ ७,८:१७.

वैसर्जन-काल- -लात् श्रापश्रौ १४,८,८; हिश्रौ १०, ८, २९.

वैसर्जन-होम- -मात् हिश्रौ १०,८,३२; ३५.

वैसर्जनहोम-वत् वैश्रौ १६,६ : ६.

विसर्जन-कर्मन् - - मा या १०,

विसर्जनीय³- -यः आश्रौ १, ५,१०; शांश्री १,२,९; हिश्री २१,२,३४; अप ४७, १, १०; १८; ऋप्रा; -यम् ऋप्रा ४, ७७; १४, ३०; ३३; शुप्रा ३, १४०; ऋत ३,६,२; नाशि २, ६,१०; -यस्य अप्रा ३,१,१०; ३,४; ७; शौच २, ४०; शैशि १२३; पा ८, ३, ३४; -याः याशि २,६; -यात् ऋपा १२, १; शुप्रा ४, १०७; -ये उसू ५,२; माशि १२,५.

विसर्जनीय-जिह्वामूलीयो-( य-उ )पध्मानीय- -याः पावा ८, ३,३७.

विसर्जनीय-जिह्वामूलीयो-(य-उ)पध्मानीया(य-श्र)नुस्वार-नासिक्य- -क्यानाम् तैप्रा १,

विसर्जनीय-प्रतिषेध- -धः पावा १,१,५१.

विसर्जनीय-वत् ऋपा ४,

विसर्जनीया(य-श्रा)देश--शे पावा ८,३,३७.

विसर्जनीया(य-श्र)नुस्वार--रो ऋप्रा १८,३४.

विसर्जनीया(य-अ)न्त<sup>0</sup>-श्रप्रा २,२,९.

॰विसर्जनीय- -यः शुप्रा ४,३५. ॰विसर्जनीया (य-श्र) ∓त°- - न्तानि शुप्रा ७,९. °विसर्जनीय° पा ८, ३, ५८. वि-सर्जयित्वा हिश्रौ १०, २, ६७. वि-सृजत् - -जन् वृदे १, ९३; २, ५९: -जन्ती वैश्री १५,२८: विसृजन्ती- -न्त्यः श्रप ५८२,

٧,٩. वि-सुज्य शांश्रौ ४, १२, १०; काश्रौ ३,४,१४××; त्रापश्रौ.

वि-सृष्ट, ष्टा- -ए: श्रश्राय ३, २; अप ४७, २, ६; - ष्टम् कौर् ३, ९, ५७; शांग्र ४, ८, १७; -ष्टानि निस् ४, १३:११; -ष्टायाम् बौश्रौ ६, १०: ११; २२:२; २४:२; १०, १६: १७; माश्री ३, ६, २३६; वैश्री; †अप्राय ३, १; ६,८; - ही वैताश्री ११.२६.

†विस्टर-धे(न>)ना<sup>त</sup>- -नाः न्त्रापश्रौ १४,२८, ४; वैश्रौ २१, १५:११; हिश्रो १५, ७, १२. विसप्ट-वाच्°- -वाक् श्राश्रौ १, १२, ३०; ४, ८, २३; शांश्रौ १७, १७, ३; काश्री ४,२, २७; बौश्रौ; -वाचि काश्रौ १८, ३,३; श्रापश्रौ २०,८,१४. विस्षष्ट-व्रत<sup>0</sup>- -ते बौश्रौ १७, ५१:१७; ५२:११;५३:१२. विस्छा(छ-प्र)ग्नि°- - ग्निः वैश्रौ

१,१९: १०. वि-स्षि -- िः कौस् ११७,२ नै. -न्तम् शुप्रा ७, ६; ७; -न्ताः वि√सृप् , ‡विसर्पतु श्रापश्रौ १६,३४, ४; बैश्री १८, २१:३७; हिश्री;

e) व्यप.। f) पामे. d) वैप १ द्र.। b) तु. पासि.। c) वस.। a) = संज्ञा-विशेष-। वैप १ विस्रष्टायाम् काठ ३४, १४ टि. इ.।

†वि…सर्वत आगृ ४, २, १०; श्राप्तिर ३, ४, १: १४; ५,५: १०; ७, ४: १६××; बौपि. †च्य(वि-श्र)सर्पः आपश्रौ ५, ९, ११; माश्री १,५,२, १२; हिश्री 3,3,32. वि-सर्पे - (>वैसर्प- पावा.)पावाग **५,२,**१०३. वि-सर्पक- -काः अप ५२,२,२. वि-सर्पिन्- -पिंण: अप ५२, ३, ५. †वि-सपस्(ः) वौश्रौ १,११:३४. वि-सृष्य वैताश्री १६,१७. वि-सृष्ट-, वि-सृष्टि- वि√ सुज् ह्र. वि<sup>b</sup>L,वि]स्त<sup>c</sup>- पाउमो २, २, १३४; पा ४,१,२२;-स्तात् पा५,१,३१ वि√स्तृ,स्तॄ,विस्तृणाति वौश्रौ ९, 94: 5:98××. विस्तीर्यते विध ३,९७. वि-स्तर - -रः अप २३,२,२; वाध ११,२८; वौध २,८, २२; बुदे १,८०; -रात् विध ५,१९३; -रे अप २२,३,१; ४४,२, २; बाध ११,२७; बौध २,८,२१; -रेण श्राप्तिय २,३,३:२; श्रप १९<sup>२</sup>, १,१; २२,२,२; ब्दे १,७९. वि-स्तार- पा ३,३,३३; -रे काशु ७,२२: पावा ५,२,२९. विस्तार-धन- -नम् वैश्रौ ११, v:92. विस्तारघन-निम्न- -म्नम् वैश्रो ११,७:१०. वि-स्तीर्ण,र्णा- -र्णः कौस् ९०, ४; -र्णम् विध १, ३९; -र्णा वैश्री १०, १५: ३; -र्णाम् वौश्रौ २,

६: २९. विस्तीर्ण-तर- -रम् या ८,९. वि-स्तृत- -तम् अप १८,१,५. वि-स्थान°- -ने ऋषा ४,६. वि√स्पञ्, †विः स्पाशयस्य श्रापन्नौ १५,१९, २; वौधौ ९, १८: ८; भाश्री ११,१९,१०. वि-स्पष्ट,ष्टा- पाग ६, २, २४; - ष्टम् अप ६१,१, १८३; बृदे ७,१२३; ८,८८; -ष्टाः निसू ७,१०:२२. वि√स्फ्रट् >वि-स्फोट->°ट-संभव- -वः श्रप ३५,१,११. वि-स्फूट<sup>175</sup>- - टे बौग् ४,९,१०. वि√स्फुर्,ल् वि√ष्फुल् द्र. वि-स्फुलिङ्ग - - ङ्गाः अप २९,२,२; --- 宋元 8,0,2; - 斎 豆 {C,2. विस्फुलिङ्ग-क--काः अप ६७.४.१. वि√स्फूर्ज़्, विस्फ़्र्जिन्ति अप ६४, ٥,٩. विस्फोटक 1/2 (>वैस्फोटनय- पा.) पाग ४,१,१५१. वि√स्मि>वि-स्मय- -यः वृदे १, ३८: ५७; माशि १५,४. वि-स्मित- -तः वृदे ५,६९. विस्मित-प्रतिघात- -तयोः पावा ७,२,२९. वि√स्मृ>वि-स्मृत- -तः निस् २, १: २९; -तम् याशि २,१००. ?विस्याप्य- -प्ये श्रप ४८,३३. वि√संस्,विसंसते आपश्री ११,१८. ५; वि ... संसते वाध्यो ४,८६: ६; १४; २१; वि•••धस्त्रंसत वाध्रुत्रौ ४, ८६:५; १३; २१. †विससत् माय १,२२, ६; वाय

५,२१; †विस्तसः कौगृ ३, ५, २; शांगृ ३,८, ५; आग्निगः, कागृ ४१, १३<sup>1</sup>, बौग्र २, ५, १५<sup>1</sup>; जैय १,१२:३१1 विसंसयते बौधौ १७,४०:१७; हिथ्रौ १०, ५,२८; विसंसयति आपश्रौ २,८, ३; बौश्रौ १०,५: १; भोश्रौ; विस्नंसयत हिपि ५, २ इं; विसंसयेत् द्राधी १४, २, ४<sup>k</sup>; जैगृ १, १९:६; विसंस-येयुः द्राश्रौ १०,२,१३1. †वि--असिससम् आप्तिए ३, ५,६:५; बौषि १,४:२९; हिषि ५:४. वि-सं(सक>)सिका<sup>m</sup>- -काम् वौषि १,४: ७º; -कायाः वाश्रौ ३,३,१,७; हिश्रौ १३,३,१९. विस्त्रंसिका-काण्ड- -ण्डाभ्याम् आपभौ १८,८,१७; वौधौ २२. 94:90; 28,6:98. वि-संसि(न् >)नी->°नी(क>) का<sup>0</sup>- -कास् आमिए ३, ५,५: υħ\_ वि-संस्य काश्री २,७,१६;१८; १९; ४,१,१५××; माधौ. वि-स्तस्<sup>p</sup>- -स्तसा वाध्यौ ४, ७७: १३;९४<sup>५</sup> : ७:१०२ : ११. वि-स्रस्त->°स्त-चेल<sup>६</sup>- -लानि वाधूश्रौ ४,४० : ५. वि-स्रस्य आपश्रौ २,८, १; ८, १५, १××; बौधौ. वि-स्वस्यमान,ना- -नम् वौश्रौ १४, १४:१९; -मानान् आमिए ३, ५, ६:४; बौषि १, ४:२०;

a)= च्याधि-(तु. PW. प्रमृ.)। b) आर्पव्याकरणपाठः?। वि॰ इति शुद्धः पाठः द्र.।c) = मान-विशेप-। d) भाप.। e) वस.। f) = श्र-एफुट-। g) प्रास.। h) व्यप.। i) ॰ इंत पाठः? यिन. शोधः। j) उत्तरेण संधिरार्पः। k) सपा. विस्तंस॰ <> विस्तम्भ॰ इति पामे.। i) पामे. पृ २२५९ के द्र.। i0) = श्रोपधि-विशेप-। i1) सपा. ॰ सिकाम् <> लेसनीकाम् इति पामे.। i2) = विस्तिसिका-। i3) वैप १ द्र.।

–नाम हिपि ५:३.

वि√स्मम्, विसम्भयेत् लाश्री ५,६, ००००.

वि-स्नम्म-> क्म-घातिन्- -ती काध २७९: ५. विसम्भ-पू (वं> )वि - -वीः आपध २, ५, १०; हिध २,१, ९१ $^{d}$ .

वि स्रम्भिन्- पा ३,२,१४३.

्व स्तारमपूर्य स्त्र प्राप्त । वस्त्र प्राप्त । वस्त्र प्राप्त स्त्र । वस्त्र विस्त्र विस्त्र स्त्र स्त्र

विस्नि<sup>!</sup>-(>वैस्नेय-) वि√स्नु, विस्तवाणि वौश्री १७,४५:

, y.

वि-स्रवण- -णात् या ६,३. वि-स्रवत्- -वता वौश्रौ १७,४५:२. वि-स्राव्य बौश्रौ १७,३१:१६;२०, १६: ३१××; भाश्रौ.

वि-स्रुत्र – -तम् अप ४८,७५ $\dagger$ .  $\dagger$ वि-स्रुह् – -स्रुहः निघ ४,३; या ६, ३ $\phi$ .

श्विस्वति अप ४८,३३<del>†</del>.

चि-स्वर°- -रः नाशि १,१,४; -रम् अप ७१,१०,१; याशि १,२९; २,३१; नाशि १,३,१२; ६,२०; -रेण अप ५८<sup>२</sup>,१,९.

वैस्वर्य- -र्यम् शांश्रो १२, १६, २; नाशि २,८,९; -र्ये शांश्रो १२, १७,२; ऋत २,५,५; नाशि १, ८,६.

चिह्र¹-> विह्-ग¹- पावा ३, २,३८; -गान् अप ६८,२,२७. विह्ग-द्विजे(ज-इ)न्द्व<sup>६</sup>- -०न्द्र सु ७,३.

विहगे(ग-इ)न्द्र<sup>६</sup>- -न्द्रस्य सु २४,१.

विहं-ग<sup>1</sup>- पावा ३,२,३८; -मानाम् नाशि १,६,१६.

विहं-गम<sup>1</sup>- पावा ३, २,३८; -॰म सु १८,६; २८,४; -मः सु १८, २<sup>६</sup>; -माः अप २०, २, ३. विहंगमे(म-इ)न्द्र<sup>६</sup>- -॰न्द्र सु ३०,६.

वि√हन्, विहते आपधी २२, १३, १२; हिश्री १७,५, ३३; विः हते आपश्री २२,१३,९२; वीश्री १८,३०: १३; २०; हिश्री १७,५,३३; विहन्ति या ३,९; १०,१९³; ऋप्रा६,३५; विः हिन्ति, (वि) हिन्त या १०,१९‡; †विः जिहि आश्री २,१०,१४³; आपश्री ३,१२,१; २०,२०,७; वीश्री; †वि (जिहि) काश्री १३,२,२३; आपश्री ३,१२,१; वीश्री ६८,३०:९; वीश्री १८,३०:९; १२.

विद्यातयेत् शंध ५.

वि-घन<sup>1</sup>- पा ३,३,८२; -नः शांश्रौ १४,३९,८¹; आपश्रौ २२, २८, २६¹; बोश्रौ ७,१०ः १‡; हिश्रौ २३, ४, ६७¹; भाशि ३९‡; -नाभ्याम् 1 लाश्री ९, ४, ३३; -ने 1 नैताश्री ३९, १५; -नेन आश्री ९, ७,३२¹; आपश्री ११, ५, २; २२, १३, १२¹; भाश्री १२, ४, १९; हिश्री ७,४, ४४; १७, ५,३३¹; -ने 1 नाश्री २२, ११,१९.

२२४†. वि∙घात− -तः कप्र ३,९, १६; मीस्

६,६,९०;१९. वि-घातिन्- (>वैघात्य- पा.)

पाग ५,१,१२४.
वि-म्न पाग ५,२,३६ , – मः वौपि
२,१०,७; – मम् आप्तिए २,६,
३:२७; अप २६,३,२; गंघ
४३९; वौघ २,५,२१०; आज्यो
१४, ५; – मः कौस् १३५,९;
– मात् अप ७२,५,४; – मानि
अप ७२,५,३.

विन्न-कृत्- -कृद्धिः ऋषा ५,५६. विन्न-तन्त्र<sup>n</sup>- (>°तिन्त्रत-) विन्न-पार्षद- -दान् आग्निग् २, ६,३:२९; वौध २,५,२१‡. विन्न-पार्षदी- -दीः आग्निग् २, ६,३:३०; वौध २,५,२१. विन्न-विनायक- -काः श्रप ७,

विधित- पा ५,२,३६. वि-प्न(त् >)ती- -त्यो या ९,४०. वि-जिघांसत्->॰सद्-यज्ञ- -ज्ञः निस् ७, ११:१; -ज्ञम् निस् ७,११:३; -से निस् ७,११:४.

a) उपस्प्रस्य धा. मोचने वृत्तिः । b) पामे. पृ २२८२ k इ. । c) वस. । d) शोधार्थ पृ ७२२ j इ. । e) पामे. वैप १ विश्वयाते ऋ १०, ८५, ३७ टि. इ. । f) पृ २२५९ g इ. । g) = उदक- । b) वैप १ इ. । i) = शिवहायस्- । j) = पिक्षन- । k) = गरुत्मत्- । l) = कितु-विशेष- । m) नाप. । उप. श्रिषकरणे कः प्र. (पावा ३, ३,५८) । n) पृ ११५८ h इ. । o) = L उपचारात् । गणेश- । यद्वा उप. कर्तिर प्र. (तु. वैप १ विद्नी-) ।

वि-जिघांसा- -सया निसू ७,११: ₹४. ‡विवि-मृत्क--मृत् आपमं २,२१, **१९:** हिए **१,**१२,२. वि-हत- -तम् आपश्रौ ५, १, ७ई; –तान हिश्री १६,२,१७. वि-हत्य बौश्रौ ४, ८:२१; १०: ५××; बौगृ. वि-हनु°- - जु निसू ७,११: १९. चि√हर्य, विहर्यति या ७,१७. वि-हव- वि√हे द. १विह्वया - न्व्यः ऋअ २, १०,१२८; बृदे ३, ५७; जुअ ४, ३०; अअ विहा- पाउ ४,३६. -च्ये बृदे २,१३०. रिव-हब्य- वि√हें इ. चि√हस्, विहसन्ति अप ७०², ७, 9**९; ७१**, 9२,२. वि-इसत्- -सन् अप २१, ७, ٧. ं वि-हसन->॰ने(>॰ने√कृ पा.) पाग १,४,७४.

वि√हा(त्यांग), विजहाति श्रापश्रौ २१, १२, ३<sup>‡°</sup>; विजहामि पागृ २,६,१०; †विजहताम् श्रापश्री ३, ९, १०; भाश्रो ३, ८, ११; बौश्रो २४, २९: १६; हिश्रो २, 4,99. विजहुः या १३,१३ क.

वि-जहत्- -हतः श्रापश्रौ १४, २२. 90年.

वि-हाय श्रापश्री १०,१, ६५; भाश्री

१०, २, ३ई; वैश्री.

वि-हीन- -नः विध ५२, १५; बृदे ७, १५०; -नम् वैष्ट ४, १२: १२<del>†</del>; श्राव **३०<sup>२</sup>, १, ६**; ७;

वेज्यो २४. वि√हा(गतौ), †विजिहाथाम् बौश्रौ १, १५: १७: ३, २८:८; माश्री १, ३, १, १३; जैश्रौ १३:२७; †वि अजिहत भाश्री १०,१८, १०: हिथ्री ७, २,८३. †ध्यजिहीत श्रापश्री १७, २१. ७: हिश्रौ १२,६,२६.

५.३: -व्यस्य चाअ ४: ८; ९; नश्वि-हायस्<sup>8</sup>- -यसः या ४,१५;

-याः श्राश्रौ ३, ८, १<sup>h</sup>; श्रप ४८, ६८<sup>1</sup>; निघ ३, ३<sup>1</sup>; या १0,२६Φ<sup>h</sup>.

२वि-हायस्<sup>1</sup>- पाउमो २, १, ३४५; -यसः हिए १, ११, ११<sup>+</sup>; -यसा पाग १, १,३७1; -यसि

पागृ ३,१०,२८. वैहायस"- -सः पागृ २,२,१२† ; हिध २,१,६१<sup>n</sup>; -सम् गोगृ ४, ९,१९; श्रापघ २,४,८<sup>n</sup>.

वैहायसी--सीम् गोग्र २,६, ७; द्रापृ २,२,२१.

वि-हित- प्रमृ. वि√धा इ. विहीनरº-> वैहीनरिP- -रयः

बौध्रौप्र ३:५.

वि√हु, वि…जुहुरे<sup>ष</sup> या ४, १९†. वि /ह(= /भू वधा. ]),विहरति शांशी

८,५,४; ९; ६,१;६; १२,११,६;

श्रापश्री; विहरनित शांश्री १३, ५,२२; विहरन्ताम् बौश्रौ २. १०: ३२‡; †विहर काश्री ९,७. ४; श्रापश्रौ १२, १७,१९; २०; १३,३,१; ११, १; १५, ६, १; बौश्रौ; पागृ १,४, १६<sup>०</sup>; विहरेत् श्राश्रौ ६,३,२; ८,२,३; ६;१९; शांश्रौ; विहरेयाताम् गोगृ १, ६, ६; विहरेयुः श्राश्रौ ११, ७,१५; १२,६,८; आपश्रो ९, ११, ३; वाध्यौ ३, ४४:९; अप्राय ₹, ७.

विहियते या ९, ३६; विहियनते वाधूश्रौ ४,१०७: ४.

विजर्भृतः या ९,३६‡∯.

वि-हरण- -णम् माश्री २, ४, ४, १९; ५, १, २४; हिपि; -णात् श्रप्राय ६,७; -णे बीश्री २०,१७: 94; 98: 20; 28,96: 98: २३: १३; वैताओं २१,१५. विहरणा( एा-आ )दि- -दि हिपि

२२: ७.

विहरणा( गा-अ )भाव- -वात् मीस् ५,३,४१.

वि-हरत्- -रन् आश्रौ २, १३,७‡; श्रापथ्रौ १६, ११, १२‡; माधौ ६, २, २, ७; हिश्री; -रन्तः आपध १,२५,११; बौध २, १, ४१; हिध १,७,७.

वि-हार(बप्रा.)- पाग २, ४,३१<sup>1</sup>; -रः<sup>ड</sup> आश्रौ १२,६,७; काश्रौ ६, १०,११; श्रापश्रौ २४, २, १०;

a) द्विर्भावो दाढर्यार्थः। b) विविष्तन् इति Böht L ZDMG ५२, ८३ ] ? । c) बस. । e) सपा. हिश्रौ १६, ४, ३५ निद्धाति इति पामे. । d) = ऋषि-विशेष- । f) = सपा. तैब्रा ३, ७,५,११। में १.४,३ तु विजाहती इति पामे.। g) वैप १ द्र.। h) पामे. वैप १ ऋ १०,८२,२ दि. द्र.। i) = महत्-। j) ≃त्राकाश-। व्यु. १ <िव√हा (गती) इति प्रायिकम् । k) परस्परं पामे. । l) वा. किंवि. । m) विप. । तत्रभवीयः प्र.। n) परस्परं पामे.। o) पृ २१७४ j द.। p) व्यप.। q) पामे. ऋ १०,८५,३७ इ. । r) = भिक्षु-स्थान- इति पागम. । s) = देवयजन-देश- ।

काठभौ १६२; बीभ्रौ २४,२३: २; २६,३३:१८; भाश्री १, १, १६; माश्रौ; मीसू १२, २, १<sup>8</sup>; -रम् श्राश्रौ १, १, ४; ३, १०, १०; शांश्रौ ३, ४, २; श्रापश्रौ १, १२, १२××; काठश्रौ ३४; ५२; ११०; वैश्रौ २३, ८: ११××; भाश्रौ; लाश्री २, १,२<sup>b</sup>; -रस्य वौश्रौ २१, २: १२; भाश्रौ ८, ५, ६; माश्रौ ३,८,४; वाश्रौ; -राः श्रापश्रौ २२, ११, १३; -रात् श्राश्रौ १, १, ११; २, ५, १३; श्रापश्री २४,२,१२; बौश्री २४, ४:४; २६, ९:४; भाश्री; आपध १,१०, ७<sup>०</sup>; -रे आपश्रौ ८,५, ५; ७, १०; ९, १६, ७; माश्रौ १, ५, ४, १६; ५, २, १५, २७; वाश्री १, १, ५, ६; हिश्री; आपध २,९,९व; श्रावशु ४,१<sup>e</sup>; -रेण श्राश्रो ३, १,१९: श्रापश्रो ८, १२,२; हिश्रो ५,३, 89.

वैहारिक'- -काणि माश्री १, , 9, 3, 88<sup>2</sup>. विहार-दर्शन- -नम् मीस् ७, 8,20. ं विहार-देश- -शम् जैश्री २२: विहार-प्रकृति-स्व- -त्वात् मीसू १०,६,९,

विहार-प्रतिषेध- -धात् भीसू

१०,६,७. विहार-योग<sup>8</sup>- -गान् श्रापशु १, ৭; हिञ्च १, ৭. विहार-संयुक्त- -क्ताः श्रापश्रौ १४, १५, ५. ·बिहार-संहार<sup>b</sup>---रयो: ऋप्रा १४, विहारा(र-अ)न्त- -न्ते माश्रौ २, 9, 3,96. विहारा(र-श्र)न्तर्(:) वैश्री २०, २५: १०. विहारा(र-प्र)र्थ- -र्थः मागृ १, १,९; वागृ ६, ८; -र्थम् कागृ ₹,98<sup>1</sup>. १विहारिन्- -रिणः हिध १, ३, ₹°. रिव-हारिन्!- -रिणः हिंध २, ३, †वि-हृद्य"- -यम् कीस् १६, २; वि-हृत,ता- -तः श्राश्री ६,३, १३; হাাধ্রী **ও,** ৭**५, ९**; ৭০××; काश्री: -तम् शांश्री १७, १४, ३; बौश्रौ २७, ११:१७; १९; श्रापमं १,७,१<sup>‡k</sup>; -तस्य आश्री ६, ३, १; -तया बीश्री –ता शांश्री १८, १, २१; वाश्री २,१,६, २९; -ताः शांश्री १२, ११,५; काश्री १२,६,१६; वौश्री; -तात् वौश्रौ २४, १४:२; –तान् श्रापश्रौ १२, १६, १६; १३, ११, २××; बौधौ; -तानि निस् ८,१: २२;-ताभिः

श्रापश्री ३, १३, १‡; ९,९,१४; हिश्री १५, ३, १२; श्रामिय २, ७,२:८; ३,१२,२:४; –ताम् शांश्रौ १८, १,१९; -तासु शांश्रौ १२, ११, १०; -ते वौश्रो २६, १६: १३; -तेन बौश्रौ १६,२७: २२;२६,१८: १०; -तेषु आश्रौ ५,१९,७; हिश्री ९,१,२३; –तौ शांश्री १८, १४, ७; आपश्री ४, ९,११; बौश्रो. विहत-त्व- -त्वात् मीसू १०, २, विहता(त-अ)नुमन्त्रणं- -णी श्रापश्री ४,९,१०. वि-हृत्य श्राश्रौ ५, १२, २६××; शांश्रौ १८,२४,२७; काश्रौ. अअ ५,२१; अर्ग २ : ४९. वि√हु>†वि-हुतण- -तम् काश्रौ

२५,५,३० $^{k}$ ; कागृ २७,२. †वि√ढ़, विह्नरः माश्रौ २,५ ४,२४ .. विजिह्नरः आगृ ४, ३, २५°; विजीह्नरः<sup>०</sup> आग्निगृ ३, ५, ७: ५; वौषि १, ६: १.

१६, ३०:५; १७, २७:४; वि.√हे, विह्नयन्ते शांश्री १०, २१, १६; विह्नयावहै शांश्री १५,२४,

> वि-हव<sup>m</sup>- पा ३, ३, ७२; - ‡वेषु आपश्रौ १,१, ४;४, ८,६;६, १६,७;२०,२;२२,१××; काश्रौ. वैह(व>)वी<sup>p</sup>- -वी: वाश्री १, ५, ४, २४; २, २, ४,

a) =  $\lfloor \eta | \hat{\xi} | \hat{$ सप्र. हिंध १, ३,३६ विहारिणः इति पासे.। d) =यज्ञ-कर्मन्-। e) = देवयजन-देश-। f) तस्थदसीयः प्र.। g) उप. = रज्जु-विशेष- इति कपदी । h) पूप. = विस्तार- (तु. उ.) । i) परस्परं पामे. । j) = वालक- । k) सपा. ॰हतम् (वै १८, ११, ७ तैआ ४, २०,२ तां ९, १०,१ च ) <> ॰ दुतम् (ऋ ८, १,१२ प्रमृ. च ) इति पामे. । l) वस. । m) वैप १ द्र. । n) पामे. वैप १ विन्यधीत मे ४, ९,१२ टि. द्र. । o) सपा. °जि° (ऋ १०,१६,८ प्रमृ. च) <> ॰जी॰ इति पाभे.। p) = विहन्या-। मृत्वर्थे मण् प्र. उसं. (पा ५,२,६१)। वैप४-प्र-२२

२२º; -बीभ्याम् वाश्रौ १, १, २, ४: -वीभिः वाश्रौ १, १,२, २५: ५,४,१;माश्रौ ६,२,६,२. विहवीय<sup>b</sup>->°य-सजनीय-कयाशुभीय- -यानि काश्री २५. 98,90°.

२विद्वय,व्या<sup>त</sup> -व्यः शांश्रौ १३,५,१७; -ध्यम् आपश्रौ १४, १९, १०; ११; बीश्री १४, ४: ३१:-व्यया वीश्री २०,१ : २३; ३४: -व्यस्य शांश्रौ ४, २, ७; भाश्री ६,३,१३; माश्री १,६,२, १; ५; १७; हिश्रौ; -व्याभिः<sup>६</sup> बौश्रो २०, १: १८; २५; -ब्ये खसू १,८: २१; तैप्रा ११,३<sup>‡1</sup>; -च्येन शांश्री ४, २, १३; माश्री १,४, १, १७; ६, २, १८; वैश्री 4,5:99.

विहव्य-सजनीय-कयाशुभी-य- -यानि<sup>°</sup> द्राश्रौ १२, २, ८; लाधौ ४,१०,८.

विह्व्या(व्य-आ)दि- -दीनि द्राश्री १२, २, १६; लाश्री ४, 90,98.

ची (वि√इ [गतौ]), व्येति वौश्रौ ८, ४ : ४ : १४, ዓ : ዓ ፡ ; ዓ ፡ †; †वियन्ति आपश्री ५, २३, ९; **₹8, २9: 93;** वाश्री; पागृ ३,१,२<sup>६</sup>; वौध २,६,१३<sup>8</sup>; †वि…यन्ति आश्री ६, २, ६<sup>h</sup>; शांध्रो ९, ६,६<sup>h</sup>; भापश्री ४, ५, ५; भाश्री ४, ७,

२; हिश्रौ ६, २, ६; वौपि १, १७: १७<sup>h</sup>; ब्येषि या १२,२३; वि"'एपि या १२, २३ 🗗; वियन्तु माश्रौ १, ६, ४,२१<sup>‡६</sup>; †वि (यन्तु ) साअ १,४५३; उनिसू ५: १७; †वीहि श्राश्री ध,१३,४<sup>1</sup>; ५, ३,१८<sup>1</sup>; आपश्री ६.८,६<sup>1</sup>; ७,२०, १<sup>k</sup>××; बौश्रौ ४,७ : ३ ××; भाश्री ६,१२,१; ७, १५,७<sup>к</sup>; माश्री १, १, १, २५<sup>1</sup>;४९<sup>1</sup>;२,१,२१<sup>1</sup>;४१<sup>1</sup>;६,१, ३01; ८, ४, 991; २, 9, ४, २०<sup>1</sup>; २, ४, ३४<sup>1</sup>; ३, ३, १६1: वाथ्री; वैश्री १०, १५: 9३<sup>k</sup>; हिश्रौ ३, ७, ५५<sup>1</sup>; ४, ४, २८<sup>६</sup>; वैताश्री १८, १४<sup>1</sup>; †वीत शांधी ४, १४, ७; काधी १७, १, ३; आपश्री; व्यायन् आपश्री ९,१०,१५; १४,३१,२; भाश्रौ ९,९४,४; ५; हिश्रौ १५, ३,२५;२७,

वि (इनुहि) उसू ३,१५. वीयाय वीश्री १८, ४१: ७; न्येष्यति वौश्रौ १८,४५ : ३४. वीयते सु २३,१.

२वि-यत्- -यति काश्री ४,१५,१२: -यन्तः ऋप्रा ८, ३०५; -यन्ता या १४,२३.

१वी(वि-इ)त- •तः आपध १, ६, १५; हिंध १, २,३८; -ते गोगृ . २,८,१; मीस् ४,३,१९;२२.

वीत-दोव<sup>1</sup>-- -पेण अप ७०,८,२. वीत-मत्सर<sup>1</sup>-- -राः अप २१,१, ८; ७०,२,३. वीत-रिमक - कै: अप ७०१ वीत-राग¹— -गान् श्रप ७०,९०, वीत-श्र(दा>)द्व¹- -दस्य

बौध्रौ १८,४१: १७. वीता(त-अ)र्चिस्1--चिः आपश्री २,१९,११; हिश्री ३,७,६४, वीता(त-अ)सु1'm- -सु: वाध्यी ३,९०५ : ४. वीतो(त-१ऊ)प्मन्1- -प्मसु ष्ट्रापध्रौ १,१०, २.

व्य(वि-अ)य->°य-त्रत् ऋप्रा ११, ٤٩.

व्यय-वत्- -वान् शुप्रा २, २६. वाधूश्री ३, ४२ : २; ९; वीयात् 🗸वी पाघा श्रदा पर गतिव्याप्तिप्रज-नकान्त्यसनखादनेषु, †वेति श्रप ४८, १५; निघ २, ६;८; १४; वेषि श्रापश्री २४, १३, ३५; †वीथः आश्री २, ८, ३; शांश्री २,४,३; भाशि ५३; †वेतु आश्री १, ४, १०; ५, २१; २२××; হাাগ্রী; †वीताम् ર, ૧૬, ૬<sup>ર</sup>; ૧૨<sup>૪</sup>; શાંશ્રૌ १, ८, ७; ३, ५३, २०<sup>२</sup>; २७<sup>४</sup>; या ९, ४२∯; ४३; †वियन्तु वौश्रौ १, १९:२०°; ३,२ : ६;७; १७;१८;२०;१५ : ९; माश्री ३,५, १४°; वैश्री ७,

a) =(विह्वशब्दवतीभिर् ऋग्भिरुपधेया-) इष्टका- । b) = स्का-। मत्वर्थे प्र.। c) परस्परं पाभे.। d) = सूक्त- । वैप १ वि-हर्व्य- द्र. । e) =(विहवशब्दवर्ती-) ऋत्- । f) =(तदाख्य-) श्रवुवाक त्रय (= वाजो न [तै ४,७,१२-१४])। g) पामे. वैप १ तै ३,५,४,२ दि. इ.। h) सपा. की १,४५३ जै १,४७,८ वि ... यन्तु इति पामे. । i) पामे. वैप १,९०१ f इ. । j) पामे. वैप १ मा ११,९५ हि. इ. । k) सपा. वीहि  $(\hat{\pi}$  १,३,९,२ च) <>(वै: मा ६, १६ प्रमृ. च) इति पामे. । l) वस. । m) उप. = प्रारा-। n) या १, ४; ७; २, ६; १०, १ पा २,४,५६; ६, १,५५ परामृष्टः द्र. । ०) सपा. वियन्तु (तै १,१,१३,१ च) <>व्यन्तु (मा २,१६ च) इति पासे.।

भः १३º; हिश्रौ २, ४, १२º; २१, २, २७<sup>२</sup>; ६७<sup>६</sup>; द्राय २, १,२६°; †व्यन्तु आश्रौ १,५, २३:२४: २,८,६<sup>b</sup>××; शांश्रो १, ७,9<sup>5</sup>××; काश्री ३,६,५<sup>6</sup>; माश्री १,३,४,१५<sup>a</sup>;५,१,२,६<sup>b</sup>; हिश्रौ; शुत्र १, १२७<sup>8</sup>; व्यन्त् ३ श्राश्रौ १,५,१५‡<sup>b</sup>; वीहि श्राश्रौ १,८, v+; 2,98,39+xx; 8,0,82; ५,१३,६३; शांश्री; ‡वि(<वी)-हि श्राश्रो ७, ११,२२; शांश्रौ १०, ५, ४; ऋश्र २,४, ४८; बृदे ५,४; ईवीतम् श्राश्री ४,७, ४; शांश्रौ १,१४,१९; ५,१०, १८; श्रापश्री; या ४, १९५; †वेः काश्रौ ६, ६,१४°; २३,३, 9<sup>2</sup>; आपश्रौ ८, १२, ४<sup>2</sup>; २२, १९,१<sup>२</sup>; बौश्रौ.

.‡श्वीत- -तम् शांश्री १,१४,१९<sup>०</sup>; श्रापश्री २४, ५, ५; हिश्री २१, ३,५; -तस्य श्रापश्रौ ४, १२, १०६; बौध्रौ १०,४९: २२;१४, ७:६;१६;२६;९:११; भाश्रौ. वीत-तम---मानि अप्राय ६,१4. वीत-वत्- -वन्ती वीश्री २०. 96:94.

> वीतवती- -ती आश्रौ २, 98,20.

वीतवत्-पदा(द-श्र)न्त'--न्ताः आश्रौ १,८,४.

चीत-हब्य<sup>ष्ट्रभ</sup>- -व्यः ऋग्र २,६, १५; सात्र २, ९१७; ब्रब्र ६,

१३६;-ज्याः श्रापश्री २४,६,१; हिश्री २१,३,७;-व्ये †वौश्री ३, २३: १३; १६.

वैतहब्य - - ० व्य आश्री १२,१०,१०; श्रापश्रौ २४, ६, २: बौश्रौप्र ६: ५; हिश्रौ २१, ३,७; -व्यः ऋअ २, १०, ९१; साश्र १, १९०; २, ३३२; ११७४;-व्यम्<sup>k</sup> लाश्रौ **७**,२,१; निस् ७, ५: ३५; - व्याय मागृ **そ,७,9**非"四.

वैतहब्य-स्तोत्रीय--यः निस् ४, १०: ७; -ये निस् ३,४:३५.

वीतहब्य-वत् श्रापश्री २४, २१,३,७.

१, २,७; ३,१३, ६<sup>n</sup>; १२; ७, १०, ५; शांश्री; -ती जैश्रीका ८२; ऋअ २, ९,६१.

†वीति-होत्रb- -त्रः या १४,२७; -त्रम् काश्रौ २, ८, २; आपश्रौ २, ९,१०; बौश्रौ १, १३:२६; विचि,ची<sup>n</sup>- पाउ ४,७२. भाश्री; -त्रा धापमं १,११,११. †ब्यत्- ब्यन्तः निघ **४**, १; या ४, 98.

वीक- पाउ ३,४७. वी(वि√ई)क्ष्, वीक्षते काश्री १४,५, २४; माश्री; वीक्षेत जैय १,१८; १३; वीक्षेत् जैगृ १, १७: १३;

वीक्षेरन् गौध २०,६. वीक्यन्ते अप ५२,८,४. वी(वि-ई)क्षण- -णम् मीसू १०, ६,३.

वीक्षणा(ग्र-अ)न्त- -न्तम् वैताश्रौ ११,१४; १५, १५; कौसू ६५,१६.

वी(वि-ई)क्षमाण- -णः कप्र २,४,९. वी(वि-ई)क्षित- -तान् काग् २५, ४६; –ताय शुत्रा ४,१३६; –तैः विध १,२७.

वी(वि-ई)ध्य आपश्रौ २, ६, २; ६, १०,१; भाश्रौ २,६,११; वैश्रौ. वी(वि-ई)ध्यमाण- -णे अप ६३, २,३.

६, २‡: बौश्रौप्र ६:६; हिश्रौ विक्ष्य - (>वैक्ष्यायण- पा.) पाग ४,१,११०.

वीति- पा ३,३,९६; - ‡तये आश्रौ विङ्कि - - इम् द्राश्रौ ७,४, १५; लाश्रौ

वीङ्क-शुद्धाशुद्धीय- -ये द्राश्रौ ७, ४,१४; लाश्री ३,४,१३.

वीङ्क-स्तोत्रीय- -ये निसू ४, ३: ३७.

वीची-हस्त°- -स्तैः विध १,३५. वी(वि√इ)च्छ, †च्ये(वि-ऐ)च्छन्<sup>р</sup> बौश्रौ १८, १९: ९; आमिय २, २,५ : १८; बौगृ २,४,१५; हिगृ २,६,१२; भाशि २७.

११; १६,५,१३; बीश्री ३,२७: √बीड् ,ळ्<sup>प</sup>, †वीलयस्व,>स्वा कीग् १, १२,६; शांग्र १,१९, ६; या २,५; ८,३ई; ९,१२ई; वीडये-

a) पांभे. पृ २२८६ o द्र. i b) सपा. व्यन्तु<>व्यन्तु३ इति पांभे. i c) पांभे. पृ २२८६ k द्र. id) सपा. में ४,१३,९ तैब्रा ३,५,१०,५। माश १,९,१,२० ब्राधी १,९,५ तु वित्तम् इति पामे.। e) पामे. वैप १ वीत्स्य तै ३,२,६,१ टि. इ.। f) कस.>वस.। g) व्यप.। h) वैप १ इ.। i) बहु. <वैतहच्य-। j) अपरवादार्थे प्र. । k) =साम-विशेष- । l) = सर्पविशेष- । m) पामे. पू २२१४ m. o द्र. । n) =आप्रि-विशेष- (तु. ऐना ७,६)। o) मलो. कस. । p) पामे. वैप २,३खं च्यैच्छन् तैन्ना २,७,१७,३ टि. द्र. । q) या ५,१६ परामृष्टः द्र. ।

शाम बौश्रो ७,५:२० कि बीडित,ता— -तः बौश्रो ६,३२:३;
२५,१३:९; ऋप्रा ४,५४;१६,
१७; —ता बौश्रो २,१३:२४;
या ५,१६; —ताः अप १,४१,
२4: सर्वा ११,२.

वीह्र[,लु]ह्री,लू]- - नेहु वैताश्री ३३,१५; अप ४८, १०३; ऋस २,१,६; वृदे २,१४०; अस २०, ७०; निघ २,९; -हुः आगृ २, ६, ७‡; -हुम् श्रापमं २, ११, २६; -नेहुं श्रापश्रो १२, १०, १०; वौश्रो ७, ५:२००; वैश्रो १५, ११:१६००; हिश्रो ८,३, ८०; ऋप्रा २,७२; तैप्रा ४,३८०; -हो सास १,२०७‡.

नृंवीडु-जम्म न नमम् भापश्री ५, ११, ६; वौश्री २,१६: ३६; वाश्री १, ४, २, १६; हिश्री ३, ३,४७.

†वीड्व(डु-स)ङ्ग°--ङ्गः आपश्री १६,३,१०; २०,१६,१३; वौश्री १०, ४:१३; १५, २४:८; माधौ; -ङ्गान् वृदे ३,१४७.

वी-डुघ्- वि√रुष् ह.
वीणा°- पाउ ३,१५; पाग ५,२, ९७;
११६; -णा शांश्री १७, ३, ९;
बोश्री २३, ११:२८; -णाः
बोश्री २६,१७:१३; द्राश्री ११,
२,१; ३,१९; लाश्री ४,१, ११;
हिपि १४:१४; कीस् ८४,८†;
-णाम् शांशी १७,३,१; १४, ८;
अ१ ६८,२,२६; -णायाम् काश्री

२१,३,७; तैप्रा १३, १२ ; पा ३.३.६५: -णे नाशि १, ६, १. **?वोणाकाणभ्रशाः वौश्रौ २६,१**७:९२ वीणा-गण-क0->†वीणागणिकन्--किनः श्रापश्रौ २०, ६, १०; हिश्रौ १४, २, १३;-†ंकिनः आपध्रौ २०, ६, १३; ८, १४; हिश्री १४,२, १६; ३१; -किनौ हिथ्रौ १४,२,१८. वीणा-गण-ग'->†वीणागण-गिनू- -०गिनः काश्री २०, ३, २: शांश्रौ १६,१,२५. वीणा-गाथा->वीणागाधिन--०थिनः कौगृ १,१४,९<sup>१६</sup>; शांगृ १, २२, ११; -थिनी आपश्री २०,७, १; बौध्रौ; -धिभिः कागृ २२.१; -धिभ्यः हिश्रौ १०, ४, ६७; -धिभ्याम् काश्रौ २०, ३, ७; श्रापश्रौ २०, ७, ५; बोश्री; -थी श्रापश्री२०,६,५;१४;बौश्री १५, ८: ७:९:७;९; वाश्री ३,४. १,३७;३९; हिश्रौ १४,२,१७. वीणा-चन्दना(न-आ)युधा (ध-आ)ई-गोमय-फल-पुप्पा(प्प-श्रा)ईशाक-गोरोचना-इर्वाप्ररोह- -हान् विध £3,39. वीणा-चन्दना(न-त्रा) ईशाको(क-उ) प्णीपा(प-श्र)छंकरण-कुमारी---रीः विध ६३,३९. वीणा-त्णव- -वेन श्रापश्री ५,८,२; -वै: भाश्रौ ५,४,२. वीणा-इण्ड- -ण्डस्य श्रापश्री २१, १७,८; हिश्री १६,६,७.

वीणा-दुन्दुभि-सस्मित- नी: हाप 28,5,0 वीणा-ल- पा ५,२,९७. वीणा-वत्- पा ५,२,११६. वीणा-वाद् - -दाः आपश्री २१. 90,90; 98,8. वीणा-शब्द- -ब्दे शांग्र ४, ७, ३१. √वीणि पा ३,१,२५. वीणिन्- पा ५, २, ११६; -णिनः नाशि १,६,२०. १वीत- वी(वि√इ) इ. २वीत-, व्त-तम- प्रमृ. √वी इ. वीतसहव्य->वैतसहव्य- -०स्य वैध ४,२,४. वीतसहब्य-वत् वैध ४,२,४. वीत हन्य- √वी द्र. वीथि,थी<sup>b</sup>- पाउमो २,१,२०१; -धी श्रव ७२,१,६; -ध्याम् वैव ३, १४,७: -ध्यो अप ७२,३,५. श्वी(ध>)घी'- -धीषु वैगृ ५,३:९. वीभ्र - पाउ २, २६; -धः श्रप ७२, १,६; - में अग्र ९,१; अपं ३: ४३: अप्रा ३,४,१. वीध-विन्दु- -न्दून् कौस् ४६,४२. वीध्य- -ध्रयाय शुप्रा ६,२८₺. वी( वि-ई )प्सत्-, 'प्सा-(वि√श्वा)प् इ. वी-वर्ह- वि√वृह् इ. वीयमाण-,त- √व्ये इ. ची(वि√ई)र्<sup>k</sup>, बीरयति बृदे ७,१२८; वि" ऐरयेथाम् वौश्रौ १६,२६: 90#1. √वीर् पाधा.चुरा.श्रात्म.विकान्ती.

a) वैप १ द्र. । b) पासे. वैप १,८५३ 1 द्र. । c) विद्व इति पाठः? यिन. शोधः (तृ. पासे.) । d) =वीणागण-ग-। छप.  $< \sqrt{a}$  (शब्दे) । e) सप्र. °किनः <> °िगनः (पाश १३, ४,३,३;४,२ च) इति पासे. । f) नाप. । पस. > उस. उप.  $< \sqrt{a}$  । g) °तौ इति पाठः ? यिन. शोधः (तृ. प्रकरणाम् , शांषृ. च) । h) =पिक्ति-, वर्तमन् । व्यु. ? । i) =वीधी- (तृ. संस्कर्तः हि.) । j) पासे. वैप १,८५४ ते द्र. । k) या १,७ परामृष्टः द्र. । l) सपा. ऋ ६,६९,८ प्रमृ. । पै २०,१५,३ तु वि ''ईरयेथाम् इति पासे. ।

वीर,रा³- पाड २,१३; पा २,१,५८; पाग ४,१,३५; २,८०<sup>b</sup>; -‡०र आश्री ६,२,६; शांश्री १४, ३, ८: ५०,२; हिग्रः, -रः श्राश्रौ ९, ७,३२५;शांश्रौ १०,१०,५४××; १६, २३, १४<sup>०</sup>; श्रापश्री: -सम् श्राध्रौ २,७,१२<sup>‡व</sup>; शांध्रौ ५,९, १९;१०,१५,८; ‡आपश्रौ १,९, १२<sup>d</sup>; ५,८,८<sup>२</sup>; बौश्रौ २,१०: ३८××; २५,४:७‡°; भाश्रौ १, ९,५<del>†</del>: माश्रौ**†**६,१,२,३३<sup>d</sup>××; वाधूश्री; -रस्य श्रापमं १, १६. ६७; - १राः श्राश्री ३,११,६1; शांश्रौ ४, ११, ६<sup>1</sup>; १०, १५, ८; ५१६, २३, ६; १४; काश्री २५, ५, २८<sup>1</sup>; आपश्रौ ७, १७, ર<sup>g</sup>; १३, १८, १<sup>f</sup>; १४, ३०, ४h; २२, १८,१३\$; माश्री १, ४, ३, ९1; वाश्री; श्रापमं २, १५, १६<sup>1</sup>; शांग्र ३, ४, ४ : पाय १, ३, १४ : मागृ २, ११, १८<sup>1</sup>: - †रान् श्रापश्रो १६,१८,७; २१,४, १; वौश्रौ १६, २८:१\$; माश्रौ १, ४, ३,9; ३, ५, १३<sup>8</sup>; वाश्रौ; हिश्रौ १५, ७,१९१ ; कौसू ८८, २५<sup>d</sup>: विध **७३**,२१<sup>d</sup>:—‡०रासः ऋपा २, ७२; १०, ३; उस् २, १८; -०रे पाग १, १६, १९५;

-रेण †शांश्रौ २, ८, ६; ७; ८; १६; २२; वाधूश्री ४, १०:५; -†रैः आश्रौ २, ३,२७; शांश्रौ २, १३, २; श्रापश्रौ ६, १९,७; ९, १४, १; १३, २५, ३; २१, १२,५; बौश्रौ. वैर<sup>8</sup>- -रम् अअ १२,५(४)‡. बैर-कार- पा ३,२,२३. वैर-निर्यातना(न-अ)र्थ--र्थम् वौध १,१०,२१<sup>1</sup>. वैर-मैथुनिक- -कयोः पा ४, ३,१२५. वैर-यातना(न-अ)र्थ- -र्थम्<sup>1</sup> आपध १,२४,५; हिध१,६,५१. √वैराय पा ३,१,१७. वैरेय− पा ४,२,८०. वीर-कर्मन्- -र्भणे या १०,१९. वीर-काम,मा- -मः श्राश्रौ १०, २, १६: -मस्य माश्री १,३,५, ४; वाश्री १,३,७,६; -माये शांश्री **५,९**,१९. वीर-जनन - - नम् श्रापश्रौ १८, १०,७: हिश्रो १३,३,४४<sup>१६</sup>. वीर-जित1- -ताय वौगृ ३,९,५. †वीर-तमª- -मः शांश्रौ ८, १७,१; हिश्रो ६,७,८ ; आपमं १,१२, ८"; पागृ ३, २, ७°; हिगृ १, २५, १<sup>n</sup>; २९,२<sup>m</sup>; -मा आश्रौ ५,२०,६; शांश्रौ ३,२०.४.

वीर-तर- - १रः कौगृ १, १४, ९; शांग्र १,२२,१२;३,५,३<sup>m</sup>; पाग्र १,१५,७; कप्र ३,६,८\$<sup>p</sup>; -रेज गोगृ २,७,६<sup>р</sup>. वीरतर-शङ्कु<sup>प</sup>- -ङ्कुना पागृ 8,94,8. †वीर-ता- -ताम् श्रावश्रौ १२. १४,१३; बौश्रौ ७,६ : ४९; वैश्रौ १५,१६:५; -तायै माश्रौ २. ३,५,७<sup>r</sup>. वीर-पति<sup>5</sup>-- -तिः कागृ २७,३‡<sup>m</sup>. वीर-प(ति>)ती<sup>8</sup>- पा ४,१,३५; -त्री कौस् ६,१८ . †वीर-पोषº-- - षम् आश्रौ १, १२, ३७; आपश्रौ ९,३,१; भाश्रौ ९, ४, २; माश्रो ३, १, २८; हिश्रो १५,१,४९. वीर-मातृ<sup>t</sup>— -ता अप ७१,१७,७. √वीरय°>†वीरया°- -या शांश्रौ १०,९,४; ऋअ २, ७, ९०; ३, २,७; बृदे ६,१६; १७; शुअ ३, २३३;२३४. †बीरयु- -यु: आश्रौ ७,८,२; शांश्रौ १०, ६, १४; १२,१२,१; वैताश्री ३१,२६; ४०, १४;४१, ७;८; ४२,१; क्षस्. वीर-वत्- - वत् शांश्री २, ४,७; माश्रौ ५,१,१,३४; अप्राय २,६;

वाघ २,३५;-वतः ‡आश्री२,५,

a) वैप १ द्र. । b) अर्थः ? । c) = [उपचारात ] स्तोम-विशेष- (तु. भाष्यम् ) । d) सपा. कौस् ८८,२५ विध ७३,२१ वीरान् इति पामे. । e) = सप्र. तै १,५,२,१ । तां १६,१,१२ तु वैरम् इति पामे. । f) पामे. वैप १ सुवेहायसः शो १०,५,२३ टि. द्र. । g) सपा. वीराः (शो ९,५,२ च) <>वीरान् इति पामे. । h) सपा. काठ ३५, ५ देवाः इति पामे. । i) पाठः ? वीराः इति शोधः (तु. सपा. श्रापश्री १४, ३०, ४) । j) परस्परं पामे. । k) जनम् इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. श्रापश्री.) । l) = ऋषि-विशेष- । m) सपा. परतमः <> परतरः <> प्रवतः इति पामे. । n) सपा. शांग्र १, १९,६ श्रेष्ठयतमः इति, कौग्र १,१२,६ श्रेष्ठतमः इति च पामे. । o) पामे. वैप १ श्रेष्ठतमः तै १,५,१०,२ टि. द्र. । p) = ग्रक्ष-विशेष- । q) = आश्वत्य-शङ्क-इति हिरहरगदाचरौ । r) सपा. प्ताम् (मा ७,१२ माश ४, २,१, ९ प्रमृ. च) <> प्ताये (मै १, ३,१० काठ ४,३ च) इति पामे. । s) वस. । i) = देवी-विशेष- ।

१७°; आपओ १६, १६, ४°; वाघूओ ३,५८: ७; वैश्री १८, १४: १५°; श्रापमं १, ८,२°; कौग्र ३,४,३°; पाग्र १,१६,१९; बौग्र १,५,७°; माग्र १,१४,६°; वाग्र १५, १०°; मो २, १; व्यत्यः शांश्रो १५, २७, १; आपमं २,२०,३४०; श्रामिग्र ३, २,२:५०; भाग्र २,१५:८०; हिए २,१४,४०; कौस् ८९,१२; या १,७६; व्यत्यम् आश्रो ३, ७,१२°; शांश्रो १५, २७, १; आपओ १४,३१, ३; श्रापमं २,१९६; व्यत्य आश्रो १०, २,

†वीरवती— -ती पाग १, १६, १६, १९; —ती: आपमं १,१४, ७; गो २,१; —तीम आपमं १,१४, ८,५; भाश्री ४,११,४; हिश्री ६, २,१७.
†वीरवत्-तम— -मम् काश्री ५, १२,१०; कागृ २२,२.
वीर-विधवा— -वा वैगृ ५,९:२६.
वीर-विधवा— -वे वैगृ ६३:३.
†वीर-स् — -मृ: पागृ १, ४, १६६; भागृ १, १५: १२६; वागृ १४, १९६; हिगृ १, २०, २६; गोगृ २, ७, १२६;

कप्र २,१०,४\$.

वीर-हन्— -हणम् वाध २०, ११;

—हा चैनोश्री २५,४: ६; २९,

८: १८; वाध १,१८.
वीरा( र-श्रा)सनेष्म - नम् श्रप ४१,
३, ९; १२; शंध ३७९; ३९०;

४४३; -नेन अप ४१,१,३.
वीरासनिन्— -नी अप ४१,
२,१.
वीरासन-शायिन्— -यिनः वैध
१,८,१.

√वीरि, वीरयित या १,७; †वीर-यस्त्र वीश्री! १८, १०: १८; १७: १८; श्रप्रा ३, १,७¹; †वीरयध्वम् वीश्री १७, ४२, १२<sup>k</sup>; श्रापम २,९,६<sup>k</sup>; सु २९, ३९; श्रामिष्ट १,३,५: १४<sup>k</sup>.

 9<sup>p</sup>××; बौधौ; हिश्रौ ७,५, ३५<sup>p</sup>; —†चें द्राधौ ७,३,४<sup>q</sup>; लाश्रौ ३,३,४<sup>q</sup>; आवमं २,११, १६; ग्रुपा २, ३४६; —†चेंग आश्रौ ६, ४, १०; ७,८<sup>p</sup>; ९, ९, १९<sup>p</sup>; शांशौ; —†चेंभिः आश्रौ ५, २०, ६; शांशौ ३, २०,४.

वीर्य-काम- -मः आपश्री ७, १, १६; १४, १, २; २२,६, १३; १०, ३××; वीश्री; -मम् हिश्री १७,५,१९; -मस्य वाश्री ३,२, ८,१; हिश्री ३, ७, ११३; २१, २, ५०‡; -‡मः आपश्री २१, १, १४; हिश्री १६, १, ११.

†वीर्य-कृत् - - कृतः श्वापश्री २२,२८,१४; वौश्री १८,१७: १४; हिश्री २३,४,५४. वीर्य-तस्(:) विघ ३२,१८. वीर्य-प्रवा(द>)द्रा'- -दाः निस् ६,११:८. वीर्य-वत् - - †वत् पागृ २,१०,

वीर्य-वत् - • † वत् पाष्ट २,१०, २२; वीष्ट ४,३,४; जैष्ट १,१४: ३<sup>3</sup>; शुअ १,९\$; —वन्तः अप १,६,६; —वन्तः अप १,६,६; —वन्तः वीश्री ६,१५: १‡"; —वन्ती वृदे ५,१५०; —†वान् आपश्री ४,१०,१; वीश्री २७,१४:३<sup>3</sup>; १८; साश्री १,

a) पामे. पृ २२८९ m द्र. । b) सपा. शौ ३,१०,५ मंत्रा २,२,१३ मागृ २,८,४ सुवीराः इति पामे. । c) तु. ज्ञान. । वीरि॰ इति BI.? । d) = वीरशब्दवन्ति । e) पस. (वैतु. भाष्यम् मलो. कस. पूप. < वि+ इरा-इति (तु. c. टि.) । f) वैप १ द्र. । g) पामे. वैप १ वीरस्दूः ऋ १०,८५,४४ टि. द्र. । h) वैप ३ द्र. । i) पामे. वैप १, २४७२ n द्र. । j) सपा. शौ ५,२५,८ पै १३,२,१५ । पै ३,३९,४ तु वीडयस्व इति पामे. । k) पामे. वैप १,२४१९ b द्र. । j) पामे. वैप १, १६५६ f द्र. । m) पामे. वैप १,२२८५ h द्र. । n) पामे. वैप १ व्याः ऋ १०,८७,१४ टि. द्र. । n) पामे. वैप १,८३० ट्र द्र. । n) पामे. वैप १ वीर्यां कि शौ ७,२७,२ टि. द्र. । n) सपा. ऋ ६,२८,८ ते द्रा २,८,८,१२ । शौ ९,४,२३ तु वीर्यम् इति पामे. । n) सपा. मा ८,५९ प्रभृ. । मे ४,१४,६ तु वीर्येमः इति पामे. । n) वस. । n) सपा. वीर्यवन्तम् (क १,१९ च) < वीर्यावन्तम् इति पामे. ।

१, १४, ५; श्रप ५२, १०, ₹.

†वीर्यवती- -ती वैश्रौ १८,१६: ५०; वाध २,८; विध २९,९; या २,४.

वीर्यवत्-तर- -रम् शुअ १,

वीर्या( र्य-श्रं )शुजाल—विवरा (र-आ)हत-राजश( व्द> ) च्दा<sup>0</sup>- -च्दा अप २४,५,३. वी( र्य>)र्या-वत्- - वन्तम् d

भाश्री १०,१६,१६; तैप्रा ३,५. वीर्यावती- -†ती: आपश्रौ १६, ३२, ७: हिश्रो ११, ८, 99.

वीरण,णाº- पाग ४,२,८०<sup>२१</sup>; -णाम् गोगृ ३,९,४; -णे अशां १५,१; -णैः वाध २१,१.

वैरणक- पा ४,२,८०.

वीरण-क- पा ४,२,८०.

वीरण-स्तम्ब-- -म्बम् गौषि १,६,४. वीरिण<sup>g</sup>--णम् कौसू १८,१०; -णस्य कौसू २६, २६; -णे कौसू १८, ٩٤.

वीरिण-तूल-मिश्र- -श्रम् कौस् २५,३०.

चीरिण-वधी- -धीम् कौस् ३२,१३. वी-रुध्- वि√रुध् द्र. वीर्य- वीर- द्र.

वीवध-, वीवधिक- वि√वध् द्र.

४,१,२७8;२,६२७;†वाश्री १,१, | √बुङ्ग् पाधा. भ्वा. पर. वर्जने. ३,98;४,9; सु २७, ३; पाय √बुन्द् पाघा. भ्त्रा. उभ. निशामने. (ਤਰੂਲ⁴− (>ਤੁਰ੍ਧ−) √वुस् पाघा. दिवा. पर. उत्सर्गे. वृगमूल-(>°ल-वत्-, °लिन्- पा.) पाग ५,२,१३६.

> √वृ,वृ¹ पाधा.स्त्रा., वया. उभ. वरेण, ् †बुरीत बौश्रौ ३, ३:४; शुप्रा ઇ,૧૬૨<sup>1</sup>.

> > चृणुते हिश्री १६, ४, ३६k; वृणोमि विध ८६, १५; वृण्वीत वाध्रुत्रौ ४,१८: २२; ३२; वृण्-यात् जैश्रीका १२; अप २, २, ५××ः शंध.

वृणीते शांश्रौ ५,१,१;काश्रौ २, १,१७;७,१,७; आपश्रौ २,१६, ६××; २१, १२, ४<sup>६</sup>; काठश्रौ; **†वृ**णते आश्रौ १, ३, २३; शांश्रौ १,६,२; काश्रौ २,१,१८; आपश्रौ; †वृणे वौश्रौ २, ४:२; ४; ७;१०; १३;१६; १९; माश्रौ ५,२,१५,१<sup>1</sup>; वाश्री १,१,५,१<sup>1</sup>; हिश्रो; श्वृणीमहा निस् २, ९:३२; †वृणीमहे श्राश्री १,२,७;५,१८, ५××: शांश्रौ; काश्रौ २,१,१७<sup>1</sup>; वृणीप्व बौध्रौ १८, १३: १३; श्रापमं २, १६, ४‡; सु ३०, ४<sup>२</sup>; भागः; वृणीध्वम् वाध ५, ८५; वृणे वाधूश्री ४,५: ८; ९; १२××; वृणावहै भाशि ९४‡; †वृणामहै वौश्रौ २, ७:३; भाशि ८२; †अवृणीत श्रापश्री ७,२७,७; बौश्रौ १,६: ५;१३: ३; बृदे ५,५१\$; या १४,१६; †अवृणत<sup>™</sup> वौश्रौ ३,३१:५;१४, १४:२; अवृणीयाः शांश्रौ १५, २४,१‡; अवृणीध्वम् ‡बौश्रौ १, ६:६;१३:४; †आवृणि ऋप्रा २,७७; उस् २,२६; बृणीत वौश्रौ २,३: ७<sup>२</sup>;१७; †६,४: ६<sup>n</sup>; ७; १०<sup>n</sup>, १३: ५××; लाश्री; वृणी-यात् कौस् १२६, २; श्रश्राय ६, ५; अप ३, १, १३; वृणीरन् द्राश्रौ ९, ४, १९; लाश्रौ ३,८, १०; मीसू १०, २, ४०; चृणीय वाधूश्री ४,७४: ३३.

†बृणसे<sup>0</sup> आग्निय ३, ६,३: १६; बौषि १,११:१३.

वने वाधूश्रौ ४,२१:४; ९६:३०; बृदे ४, ७४; ५, ३३; †विविरे<sup>p</sup> श्रापश्रौ ७,१५,५; हिश्रौ ४,३, ६; ववर्थ पा ७,२,६४; †ववृमहे श्राश्रो ७,८,१; हिश्रो १२,६,६; निस् ९, ११:२४; †अवृथाः श्राश्रौ १,४,१०;२,१९,३; शांश्रौ १, ६, १५; ४, ७:१\$; भाशि ५५; वृथाः वीश्री ३, २३:

वरयन्ति कौगृ १,२,२; शांगृ १, ६,४; वरयध्वम् विध २०. ३८; वरयेत् आमिए ३,३,१ : ९; कार १४,२; मागृ १,७,४; वागृ. वरयाम्√अस्,> वरयामास बृदे ६,३८.

a) पांभ. वैप १,१४७७ p इ.। b) सपा. तै १, ६,२, ६ अन्नादः इति पामे.। >तृस.>सस.>वस.>कस.। d) पामे. पृ २२९० u द्र.। e) =तृणिवशेष-। f) अर्थः ?। g) =वीरण। h) पू १०८१ b द्र. । i) पा ३,२,४६; ७,२,३८-४२; ३,८०; ८,२,४४ पराम्प्ष्टः द्र. । j) पामे. वैप १ ब्रुरीत ऋ ५,५०,१ टि. इ. । k) सपा.  $\circ$ णुते $<>\circ$ णीते इति पाभे. । l) पाभे. वैप २, ३खं. वृणीमहे तैवा ३,७,६,९ ि. द्र. । m) सपा. तै ३,३,९,२ मै २,५,९० । शौ ३,४,२ तु वृणताम् इति पामे. । n) पामे. वैप१ वृणीत ऋ ५,५०, १ टि. इ. । o) सपा. तैआ ६,४,२।शौ १८,३,९ तु जुपुसे इति पामे.। p) पामे. वैप १ विनिरे काठ ३०,८ टि. इ.।

२वर,राध- पा ३,३,५८; -रः शांश्री ३, १९, ९; ४, २०, ३××; काश्री; -रम् श्राश्री ३, १२, ४: शांश्रौ २, ७,७; १२, १९, ३‡b; काश्री; श्रापमं २, १५, १९; पागृ ३, ४, ७; कौसू ७३, २‡ः पाग १, १, ३७; –रम्ऽ-रम् या ५, ४; –रया वौध ३,१,३; -राः कौसू ६१, १५‡; -राणाम् श्रापश्री २२, १,१५; हिश्रौ १७, १,१७; वैध ४, १, २; -रात् वाध्यौ ४,२ः १२; –रान् आश्रौ ८, १३,२६; ञ्चापश्रौ १४, २४, ६; ८; २५, ४; २७, २; २९, ३; काश्रौसं; ~राम् कौसू ११२, २; १३६, १०; अप १५, १, ७; - †राय श्राश्रौ २, १९, ३२; शांश्रौ ३, १७,१; काश्री २५,६,७; -रे श्रापश्री ६, ३०, ४××; वैश्री; -रेण वाधूश्री ३, ४१:३४;३५<sup>२</sup>; ३६; ३८<sup>३</sup>; ३९; माग्र १, ३, २+; -+रेभिः श्रापमं १,१,१; वीगृ १,१,१४. वर-वरुप्ति->वरवरुप्तिन्--सिनः वाश्री ३,२,५,३५. वर-धण्ट<sup>त</sup>— -०ण्ट अप २०, ३, १; -ण्टाय अप २०,४,२‡. वर-तम- -मम् या ५,१;८,१०. वर-तर- -रम् या ८,९. वर-द,दाº- •दम् श्राप्तिगृ २,६; ३ : २९; अप २०,५, १; ६, २; वीध २, ५, २१‡; -दा आग्निग् २,६,८:२१+; +अप ४१, २,

४; ३, २; शंघ ४४१; -दाम् अशां १, ३; ४; विध ७८, ३७; -०दे अशां ३, २; ४,३; ५,७; विध ९९, ६; -दौ अप १, ३९,४‡; श्रशां ९,४. वर-दक्षिण। - -णा काश्री १५, 9,4. १वर-दान- -नम् श्राश्री ३,१२, ६; काश्रौ ४,८,२४; २०,१,१९; २५,४,१२; माश्री; -नात् काश्री २०,१,११; भाश्री ८,२२,१०. वरदाना(न-अ)न्त<sup>g</sup>- -न्तः वैताश्रो ३७,११. वर-द्रम<sup>h</sup>— -माणाम् अप ७०<sup>३</sup>. 99,३२. वर-प्रद,दा- -०द विध १, ५४; ९८,९२; -दाम् श्रशां ३,५. वर-प्रदान- -नैः ग्रप १९,३,७. वरप्रदान-काल- -ले आग्निगृ १,७,४:७. वर-मन्त्र-संपद्- -पदा श्रप ६९,५,४. ् वर-त्ररण- -णम् निसू ४, ९: 98. वरवरण-वाग्यमन- -ने द्राश्री ় ९,४,२६; লাপ্নী ३,८, १७,

वरवरण-वाग्यमन— -ने द्राश्री १,४,२६; लाश्री ३,८,१७. वर-वर्णे — > वरवर्णि (न् > ) नी— -नी क्षप १,४४,७. वर-स्त्री — -िस्त्रयः अप ३६,२५,२; आज्यो ७,१. वरा (र-श्रा)रो (ह > ) हा  $^{\rm E}$ — -० हे विध १,३०. वरा (र-श्रा)सन  $^{\rm h}$ — -ने विध १,६४.

१वरिष्ठ, ष्ठा- -०ष्ठ सु १९, ३; अशां ४, ५; -ष्टः आपशीं १०,३, २‡; भाशीं १०,१३,३‡; सु १९, १; अप ६८,५,२६; -ष्टम् वाघ ३०, ७; या ५, १‡; ऋषा १५, ६; -ष्टा बृदे ५, १४४<sup>1</sup>; -ष्टी बृदे ७,८७.

वरीय<sup>k</sup>- -यम् सु ११, ६;१९, ४.

३वर<sup>1</sup>'''' - न्सः आप्तिग्र १,६,१:१२; श्रापग्र ४,९;६,१०; वौग्र; -स्स् कौग्र १,८, १; शांग्र १,१२, १; श्रापग्र ३,७; काग्र २५,२२;२८; विघ २४,४०; -स्स्य श्राप्तिग्र १, ७, १:१२; वैग्र ३,४:१३; -सः श्रापग्र २,१६; भाग्र १,१२: १६; -सच् श्रापग्र ४,१; -स्य श्राप्तिग्र २,६,६:७; वौग्र १,२, ६६; ५,१९; -से विघ ९९,१६. ३वर-क" - कान् कौग्र १,२,९; शोग्र १६,१; वाग्र १०,७.

वर-गोत्र-नामन्- -म वैगृ ३, २:६.

२वर-दान- -नम् बृदे ७,१३२. वर-दोप- -पम् विध ५,१६१. वर(र-ऋ)र्त्विज्- -िवंजी वीध २,३,५७.

वर-संपद्— -पत् श्रापग् ३,१९. वरा(र-आ)दि— -दीन् कप्र १, १०, १२º.

√वरेय, वरेयात् वैताश्रौ ३८, ६‡.

†वरेयम्¹ श्रापमं १, १, २; कारा २५,१; बौरा १,१,१५;बारा

a) विप., नाप. 1 वैप १ इ. । b) पामे. वैप १, ६१३  $b^1$  इ. । c) अर्थः ? । d) =स्कन्द-। वस. । e) विप., व्यप. । उप.  $< \sqrt{r_1}$  [दाने] । f) =पूर्णांहुित-। वस. उप. = २दक्षिगा-। g) वस. । b) कस. । i) =अप्सरस्-। कस. । j) = दक्ष-दुित्। k) विप.। श्रहिंथें छः प्र. । l) वैप १ इ. । m) = भतृ-। n) स्वार्थे प्र. । g0) प्रत्रा॰ इति g1. ।

१०, ७; जैगृ १, २: ४. ३वरण<sup>8</sup>— -णम् काश्रौ ९,१३, २५; श्रापश्री ११, १९, १०; काठश्री १३०: वौश्री; -णाः आपश्री १०, १,१३<sup>b</sup>; -णे बौधौ २०, १२: २८: २३,९: १९: श्रापय ३, १०; १३; बौग्ट १,२, ६४; -णेन माश्रौ ७,११,५. वरण-दक्षिणा- -णाम् अप २, वरण-वत् काश्रौ ९,१३,२३. वरणीय- -यः या १२,१३. वरियतस्य- न्यः या १,७, वरियत्वा वैष्ट १, ९: १०; ३, २: २; ६,२:१३; ७,७:४;८:२. वरित ता- -ता श्राज्यो ३, ६: - ?ते कीय १,२,२0. वरिष्यत् - - प्यन् अप ३,१,११. वरेणीयd- -यम् अप ३४, १, ८. २वरेण्य<sup>0</sup>- पाउ ३, ९८; -०ण्य शंघ २६७‡; विध १, ५५; -†ण्यः श्राश्रौ २,१०,४; ४,७, ४; ५,१८,२; शांश्रो ८, ३, ४; श्रापश्री: -ण्यम् च्याश्री ७, ६, ६; ८, १,१८; शांध्री; सु १, २; आमिर १,५,१:२१+1; -+वयस्य আদ্র্য়ী ৬, ৭৬, ५६, १७, १५, ६<sup>8</sup>: वौश्रौ १०,५२: २२; भाश्रौ ५, १०, १०; माध्रौ ६, २, ५ १२; वाश्रौ: -- ण्या वौश्रौ १४,

२१:५<sup>+</sup>b: -०ण्ये विघ ९९,२. वर्तव्य- -व्यः श्रापश्री १४, २६, ३; वैश्री २१. १३: ४; हिश्री १५, ६.३९. ३वार<sup>!</sup>-- -रम् सु ११,६; १९,४. †वार्यº- -र्यम् शांश्री १०, १५,६; १८.२२,४: श्रापश्री १६,३५, ५: हिथ्री ११,८,२३१1; खेरे ४, ७४: निघ ४,२‡: या ५,९३;∮; -र्याणाम् अप ४८, ९३<sup>‡k</sup>; - †र्याणि श्राश्रो ६, १४, १८; आपश्री ६, १७, १०; बीश्री ९, ९: १०; भाश्री; या ९,४२. वणान,ना- -नः भाश्री १०, १, २; माश्री २,५,४,२० मा ; कीस ५५, १६ र : - रेना श्राप्तिय ३,५,६ : १३; वौषि १,५: १; -नाः आगृ 임,독,८부때. १वत- -तः शांश्रौ ५, १, १०; काश्री २, १, १८; श्रापश्री; -तःऽ-तः वौश्रौ २, ४:२१; वैश्री १४, १७: १२; हिश्री ७, १. ११: -तम् श्रापश्रौ १४, १५, १६; ३१, ८; हिश्री १०, ७, १७; अप ४८,९०<sup>‡ n</sup>; निघ २, १०<sup>‡</sup>ः; –ताः श्रापश्रौ १४, २४, १७; वीश्रो १४,२९:२५; २४,१२:४: माश्री: -ते शंध

वृत्य- पा ३,१,१०९. १ बृत्वा श्राधी ८, १३, २६: काश्री ९,४,३२××; आपश्री. √वु(आच्छादने)व,वरन्त ऋषा ८,४५. चृणोति या २,९; ५,८; १०,३; अवृणोत् या २,१७. \*वर्°->†वरिमत्1- -मतः श्रप्रा ३.४.१. †वरिमन्⁵- पा ५,१,१२२; ६, ४,१५७; -रिणा वौध्रौ ३, २: १<sup>t</sup>; -रिमाणम् आश्रौ ४,१०, १; शांश्री ५,१४,८; वौश्री ६, 94: 22. २वरिष्ट- पा ६,४,१५७. वरीयस्°- पा ६,४,१५७; -यः बौधौ ४, ६:६१; वाधूऔ ३, ५३: २५; अप १,११, ५५; या ८, ९ 🕇 र्कः; -यसी काठध्रौ ९६; -यांसम् वैश्री २१, ६:३; -यांसौ बौश्री १७,२८: १३. वरीयसी- -स्यः वैश्री २०,९:४. वरीयो-वादिन् - - इी भासृ †श्वर<sup>6</sup>- -रम् या ५,४<sup>11</sup>; -रे आश्री ৪, ४, २‡; शांश्रो ५, ६, २‡; वीश्री ६, ९: १२; माश्री २, १, ३,१५. वर,रे-ज- पा ६, ३,१६.

वर-सद्°~ -सत् या १४,३१ई.

a) भावे करणे च प्र. । b) = [ वरण-साधन- ] मन्त्र- । c) सपा. शांग्र १, ६,३ २उदित- > -तें इति पाभे. । d) = २वरेण्य- । e) वैप १ द्र. । f) वरेयम् इति शोधः (तु. सपा. ऋ १०, ८५,२३ प्रमृ.) । g) पाभे. वैप १ वरेण्यस्य मा १७, ७४ टि. इ. । h) = सपा. ते ३,५,४,९ । काठ ५,६ तु वरेण्यम् इति, म १, ४,३ वरेण इति च पाभे. । i) नाप. (वर- [इन्दु-]) । कर्मणि च प्र. । j) वाऽऽर्यम् इति पाठः १ यिन. शोधः (तु. श्रापश्री. प्रमृ.) । k) = अस्व- । l) पाभे. वैप १, ९३८४ і द्र. । m) पाभे. वेप १ वृणानाः ऋ १०,९८,६ टि. इ. । n) = धन- । o) के इति पाठः १ यिन. शोधः । p) विप. (वृश्त- [श्रादित्य-]) । यस. (तु. स्क.) । उप. <  $\sqrt{100}$  शि (निवासे) । q) या २,३;९७;२६,५,२९;६,२;३५;११,३९ परामृष्टः इ. । r) = १वरिमत् (तु. वेप१) । s) = १वरिमन् (तु. वेप१) । t) पाभे. वेप १ विरुणा ते १, ५,३,९ टि. इ. । u) = उदक- । वेप४-प्र-२३

वृत-क्षय<sup>२</sup>- -ये या १२,२९.

३०३३⁰.

वस(र-आ)हार<sup>a</sup> – नः या ५,४. ४वरण – णात् या ६,२८. वरत्र,जा<sup>b</sup> – पाउ ३,१०७; पाग ४, २,५३<sup>c</sup>; – ज्ञया सांध्री १२,१६, १†; श्चापध्री २०,३,१६; हिश्री १८,१,३७; आग २,९,४; —†ज्ञाः श्चापध्री १६,१८,१<sup>d</sup>; वांध्री १०,२५:१<sup>3d</sup>, ३; वांध्री २०,१५:०<sup>d</sup>; श्चानिग् ३,८,२:७; – ज्ञान् काग्र ७१,१३<sup>†a</sup>; –ज्ञै: वेंध्री १८,१५:९.

वारत्रक- पा ४, २,५३. वरत्रा-काण्ड- -ण्डेन काश्री ७, ८, २५; श्रापश्री १०,२७, ६; भाश्री १०, १०, १३; हिश्री ७, २,८६. वरस्- -रांसि शांश्रो १४,२४,५‡. †विरिवस्- -वः श्राश्री ८, १४, ४; श्रापश्री ११, १०,३; १७,३,४; वौश्री; निघ २,१०<sup>175</sup>. †विरिवस्- कृत्<sup>576</sup>- -कृत् वौश्री १०,४५: ३३; हिश्री १२,२,७; √विरवस्य पा ३,१,९९. विरवस्यत्- -स्यन् शांशी १४,२७,१३†. विरवस्-विद्- -विद्म ग्रुपा ४,

३४十.

वरी<sup>b</sup>- -र्यः निघ १,१३‡. वरुतृ!- पा ७,२, ३४; -ता शांश्री १७,८,९牛. वरुत्रि,त्री<sup>b</sup>- पा ७, २, ३४. - †त्रयः <sup>1</sup> त्रापश्रौ **१४,** १२, ४: बौश्रो १०,७: १; वैश्रो १८,१: ८५: हिश्रौ १०,६,**९; -**‡त्रिम्<sup>к</sup> आपश्रो १६,२७,११; बौश्रो १०, २४: १२; हिश्रौ ११, ७, ५९; -†त्रीः काश्री १६, ४, १४<sup>1</sup>; शुप्रा ३, ७८: -†त्रीम् <sup>४</sup> माश्री ६,१, ७, २८; वैश्री १८, १९: 90. ३वरूथ<sup>b</sup>— पाउ २, ६; −†थम् श्रापश्रौ १६, १८, ८; बौश्रौ ६, ३०: १६; १०, ४: ७; वैश्री; श्रापमं २,२,९<sup>1</sup>; अप ४८, ८९; १२७<sup>™</sup>; निघ ३,४. †वरूथिन्<sup>b</sup>— -थिनः श्रापश्रौ २०,५, १३; श्रापमं २,१५,१३; कौगृ ३, ३, ६; शांगृ; -थिनाम् हिश्रौ ८,६,३३º; -यिनेº श्राप्तिगृ १,२,२: १९; भाग ३,१०:५: हिगृ २, १९,६. †वरूथ्य<sup>b</sup>- -थ्यः वौश्रौ ३,८: ३०: कौसू ६८,३१; शुप्रा. वरूध्य-देश- -शे शांगृ १,

१वर्ति<sup>p</sup>--र्तिम् कौस् २५, १६. †वर्त्र<sup>0</sup>- -त्रेम् अप्रा ३, २, ९<sup>७</sup>; −र्नेण आगृ ३, ११,१३; -र्ने: श्रागृ ३,११,१. वर्त्री- -त्रीभिः श्रागृ ३,११,९१; -व्या श्रापृ ३,११,१<sup>२</sup>. वर्मन्<sup>b</sup>- पाग ५,२,३६;११६; -†र्म आश्री १,२,१ ; २, १०,२१;५, १२, १५; शांश्री; श्रावश्री १४. २६,१<sup>५1</sup>; वाश्री ३,४,३,२८<sup>8</sup>; अप ४८, ८९ ; - मेंगण कीस ४६,५५<sup>0</sup>; अप १,३६,७<sup>0</sup>; ३७, १,११<sup>ए</sup>; ५८<sup>२</sup>, २,४\$; -मैंभिः अप ३३, ६, १०; - मिणि ञ्चापश्री ४,६,४; भाश्री ४,९, २; हिश्रौ ६,२,१५. वर्म-वत्- पा ५, २, ११६: 9358. वर्म-संनहन->॰नी(य>) याx- -याभिः वीश्री १५, २४: Ę. √वर्मि पा ३,१,२५. वर्मिक- पा ५, २, ११६; पाग 4,9,928"; 926". वार्मिक्य- पा ५, १, १२४; 926. वर्मित- पा ५,२, ३६; पाग ५, 9,9365.

a) वस. । b) वैप १ इ. । c) अर्थः ? । d) = सपा. ऋ १०,१०१,५ । काठ ३८,१४ तु वरत्रान् इति, पै १२,६,३ वरत्राम् इति च पाभे.। e) = २वृरस्- (तु. वैप १)। f) = धन-। g) वैतु. दे.  $< \sqrt{g}$ [वरखे] इति । i) वैप १ निर्दिष्टयोः समानेशः द्र. । j) =सपा. तै ४,१,६,२ । h) = इष्टका-विशेप-। मै २,७,६ तु वुरूत्री इति, मा ११, ६१ प्रमृ. वुरूत्रीः इति च पामे.। k) सपा. ॰त्रिम् (तै ४, २,१०,३ च) <> त्रीम् (मा १३, ४४ च) इति पामे. । l) शर्मे, वरूथम् इत्यस्य स्थाने सपा. हिगृ १, ४,४ शर्मवरूथे इति पाभे.। m) = चर्मन्-। n) पाभे. वैप १ वरुधिनाम् मै १,३,९ टि. इ. । o) व्यप.। p) = बुर्त्न-(तु. वैप १)। धा. अवरोधने वृत्तिः। कर्तरि तिन् प्र. (पाउ ४,१८३)। प्र) =आच्छादक-। r) पामे. वैप १, १९३८ j इ. । s) सपा. श्रापश्री २०, १६,४ कवचम् इति पांभे.। t) = गृह-। u) वा. वैप १, २२६३ t द्व.। v) = सपा. ऋ ६,७५,१८। तै ४, ६,४,५ तु वर्मिभः इति पामे.। w) तु. पागम. । x) नाप.(ऋच्-) । तदस्य प्रयोजनिमत्यर्थे छः प्र.। १) वर्मित- इति पाका.।

₹,₹.

वार्मित्य- पा ५,१,१२८. २वर्मिन्~ पा ५, २, ११६; १३६%; -र्मिणम् बृदे ५, १२९; -र्मिणः पागृ २,१७,१४.

२वृत,ता- -तः कौसू १०७, २‡; श्रप ४, २, १५; -तम् वाधूशौ ४,८६<sup>२</sup> : ४; श्राय ३,११,१<sup>४</sup>‡; वृदे ४, २३; विध ९६, ४८; -तया आगृ ३,११,१<sup>२</sup>‡; -‡ता त्रागृ ३,११, १<sup>४</sup>; कौसू १३७, २३<sup>२</sup>; -ता: श्रागृ ३,११,१<sup>‡</sup>; श्रा ५२, २,३; -ताभिः आगृ ३,११,१<sup>३</sup>; -ताभ्यः शांश्रौ ९, २८, ६; -ताम् वृदे ७, १५१; -तेन श्रागृ ३, ११, १<sup>२</sup>‡; -तैः आगृ ३,११,१.

वृति<sup>b</sup>---तिः शंध ३०८. २वृत्वा वृदे २,४६; या २,६.

√वृ(प्रतिघाते)°, वरन्ते या १०, २९. वारयति श्राप्तिगृ ३,४,४: १७; वौषि ३,४, १६; या ९,२; वार-यन्ति या १०, २९; †वारयात् श्राप्तिगृ ३,८,३:३०; वौषि १, १६:१६; हिपि १६:१२; †वारयाते श्रप ३२, १,७; २४; श्रश्र ६, ८५; वारयताम् कौसू ८५,१३‡; ‡वारयध्वात्<sup>व</sup> श्राश्रो ३, ३, १; शांश्री ५, १७, ४; अवारयेथाम् या ६, ३६‡; वार-येत् बौश्रौप्र २: ६; वैगृ २,१८: १७; ६, ६ : ४; ७; १३ : २५; गौषि; वारये श्रागृ ३,११, १८ कं. ५वरण<sup>6</sup>− पाउ २, ७४; −‡ण:

श्राप्तिगृ ३,८,३ : ३०; बौपि १, १६: १६; हिपि १६: ११; कौसू १९, २२; २६, ३३; अप ३२,१,७;१८;२४; श्रश्र ६,८५; १०, ३<sup>२</sup>; श्रषं धः २४; -णस्य माश्रौ १,२,१,७1.

इवारण<sup>8</sup>- -णः भाश्री १,१७, ३; वैश्रौ ९,४:११; हिश्रौ ५,४, १५; श्राप्तिगृ ३,७,१:१; बौपि; -णस्य हिश्रौ १,४,३९; ८, १, आग्निय ३, ७,१:३; ५; बौपि; -णानि काश्रौ १,३,३७; श्रापश्रौ १,१५,१४; भाश्रौ १,१७, २; वैश्री; -णे हिश्री ५, ४, ३६; -णेन शांश्री ४,१६,३; काश्री २१, ४, २५; श्राप्तिग्र ३,७,१: १२;१६; बौपि.

वारणी- -ण्या हिपि -ण्याम ११:४; १२:३; श्राप्तिगृ ३,७, १ : १२; बौपि १, 90:99.

वारण-पात्र- -त्रे वैश्री ९, € : **२**.

वारण-शाखा- -खाम् आप्तिगृ ३,८, १:१०; ३:२९; वौषि १, १४:१०××; हिपि. वरण-पाणिb- - िणः वाश्रौ १,४, वरण-मय- -यानि वाश्रौ १, २, ४,३. वरण-शाखा- -खया गौपि १, २,८; ११.

†श्वारण¹- -णः शांश्रौ १२, १२, ४; या ५, २१; -णेषु आपश्रौ ६, १७, १०); भाश्री ६, ४,४; हिश्रो ६,६,१६.

५वारण- -णम् काश्रौ २०,२, १२; **छुस् ३,११:३१; आग्निगृ २,५,** 9:40;49.

वारणा(ग्र-ग्र)र्थ- -र्थानाम् पा १, ४, २७; -धेंषु पावा १, ४,

३५; -णान् काश्री २१,४, २५; 🗸 बुक् पाधा. भ्वा. श्रात्म. आदाने. रवृक(वप्रा.)e- पाउ ३, ४१; पाग २, 9, ५६<sup>k</sup>; २, ३८<sup>a</sup>; -कः श्रप +8८, ८३¹;९६™; ६८, २,५३; †निघ २,२०<sup>n</sup>; ३, २४<sup>1</sup>; ४,२; या ५,२०कृ; २९<sup>३</sup>;†;६,२६कृ; - कम् श्रापश्रौ २२, २८, १४; वौश्रौ १८,१७:१३;हिश्रौ;-कयोः माश्रौ ५,२,४,२८ ; -कस्य या ५,२१५; -काः वौश्रौ ६, १६: ७‡; अप ५७, २, ६; -कात् या १, १० 🕇; 🗕 🕇 कान् श्रापश्री . २१,१२,३; हिश्रौ १६,४, ३५; -के वौश्री २, ५: १ ‡; -केण या ६, २६; -कै: हिश्रौ १३, ८, २३<sup>१०</sup>; श्रप ६१, १, ७; -कौ शांश्रौ ४,२०,१‡; श्रापश्रौ १९,२,११; वाश्री ३,२,७, २२; वैश्रौ ११,४ : ३. वृकी--की विध २०, ४२; या

५,२१; -क्ये या ५,२१ क. वृक-ति- पा ५,४,४१.

वृक-रूप- -पम् चौश्रौ १८,४५: ५;

b) =क्षेत्र-वेष्टन- ( बाढ़ इति निर्मा.)। a) तु. पागम. । c) या २,१३; ८,९ परामृष्टः इ.। d) = सपा. काठ १६,२१ ऐता २,६। मै ४,१३,४ तैना ३,६,६,२ तु वारयतात् इति पामे.। e) वैष १ द्र.। g) विकारार्थे प्र.। f) = बृक्ष-विशेष-। *h*) वस. । i) = २वारण-(तु. वैप १)।j) पाभे. वैप १ वारणेषु ऋ १०, १८५,२ हि. इ. । k) ४ वृक्ष- इति पाका.। l) =स्तेन-। m) = ऋतिज्- । n) = वज्र-। o) पाठः ? सप्र. श्रापश्री, प्रमृ. °की इति पामे.।

वृक-लोमन्- -मिभः श्रापश्रौ १९, २, १०; बौश्रौ १७, ३४: १५: हिश्री; -मानि वैश्री ११,४:२; वृक-लोमन्- १व्क इ. -म्ना माश्री ५, २,११,१६. वृक-व्याघ-सिंह-लोमन्- -मिनः काश्रौ १९,२,२५. वृक-शकटा( ट–आ )रोहण-अप ७२,३,७. बृका(क-श्रा)सु(दि-उ)पघात- -ते विध ५,१३७. √वृकाय>चृकायु- •युः ऋपा ९,१६‡. वृको(क-उ)दरº- -राय श्रामिग् २, ६,८:३५年. २व्रक<sup>७</sup>->वार्केण्य- पा ५,३,११५. ३वृंक -(>वार्क- पा.) पाग ४, १, वृकग्राह-(>वार्कग्राहिक- पा.) पाग ४,१,१४६. वृक्जम्भ->वार्कजम्भ<sup>d</sup>- न्मम् लाभ्रो १०,४, ९; धुसू २, १०: १२; ११:५; निसू १,१३: 9३; ९,9: ५२; १०, 9:२८. वृक्वन्धु-(>वार्कवन्धुक- पा.) पाग ४,१,१४६. वृक-रूप- १वक इ. रवक्ल®- -लान् बौश्रौ १७, ३९:२; आमिष्ट १,३,१ : २; -कै: बौश्रौ १७, ४०:२१: श्रामिष्ट १, ३, ३:६. २वृक(ब>)ला°- पाग ४,१,९६.

वार्कलि- पा ४,१,९६; पाग २,४,।

६१; –िलः शुस्र ४,१८५. वार्कलायन- पा २,४,६१. वृकवञ्चिन्-(>वार्कवञ्चिक-पा.) पाग ४,१,१४६. वक्स<sup>est</sup>--सः वौश्रौ ९,१८:१३<sup>‡</sup>. -णम् वृकादव°- - स्वाः बौश्रोप्र ३:१०. बुक्क - -कः हिथी १२. ६,६†b; -क्कयोः भाश्रौ ७, १८, १२; १९,१०; साश्रो १, ८, ५, १८; वाश्री १, ६, ७, १; -क्की शांश्री ४,१४,१४; काश्री २५,७, ३७; काठश्रो ६३; लाश्रो ८,८,२५; त्रागृ; विघ **९६,९२**1. वक्क-क1--की विध ९६,९१1. वृक्क-सक्थन्- -क्ष्नोः कप्र ३,१०, वृक्का(क्ष-श्र)पचार- -रे आगृ ४,३, √गृच् इ. वृक्ण∽ वृक्त− √श्न्द्र. ध्वस्य - न्ययोः बीश्रौ ४, ९:२; -क्यों आपश्रो ७, २२, ६; निस् २,६: २४; गौपि २, ७, २२. वृक्य-मेदस्- -दः वौश्रौ ४, ९: ५: ९; २५,३२: ५; ७;१७;१९. √वृक्ष् पाधा. भ्वा. श्रात्म. वर्णे. रब्रक्ष<sup>g/b</sup>- पाउ ३,६६; पाग ४,२, ९०<sup>रा</sup>; -क्षः आपश्री १०,१०, ४; १२,१,५; १६,१,७; भाश्रौ १,१६, ७; १०,६, १९; साश्री; या १२,२९ई; पा ६,१, १५६;

-क्षम् आपश्रौ ७, १७,७; बौश्रौ ९,१९:४१;१८,२०: १; माश्री; आपमं १, ५, १२‡<sup>™</sup>; कौसू ३५, २१<sup>‡</sup>ः -क्षयोः आपश्री ८,१८,८; -क्षस्य आश्री †१०, ८,१०;११; १२,८,१०; शांश्री; –क्षाः त्रापश्रौ १, ५, ८; ७, १, १५; बौश्रौ २५,३४:१२; माधौ; -क्षाणाम् :श्रापश्रौ १,१५,११, बौधौ २८, १३: १४; हिथ्रौ; -क्षात् श्रापश्रौ १०, २०, ७<sup>१०</sup>; श्रापमं २,२२,११‡; कौगृ ३, १, ९; शांगः; -क्षान् वौधौ १५,१:३; हिश्री ४, १, १३: साग २,३१:४; कीस १३५,९4; अप; -क्षे शांश्री १२, १५,१‡; आपश्री ८,१८,८; भाश्री ८,२२, ५;माश्री;-†क्षेड-क्षे बृदे २,१११; ७,२७; या २,६; शैशि १०६%; -क्षेण वाधूश्री २, ६: ७; -क्षेषु श्रापश्रौ ८,१८,८; श्रापमं १,७, ८‡; बौगृ ४, २, १५‡; मागृः -चैः वैश्री ३, ५:२; -†श्री<sup>0</sup> श्रांप्तिगृ ३,८, ३: ११; बौपि १, १५:८१, ८३, वैष्ट ७,९:६९, हिपि १५: १९. वार्क्,र्का- -र्क: श्रापगृ ११, १६; त्रापघ १, २, ३८; हिध १, १, ६९; -क्षम बीय २,५, १७; २४; गोगृ २, १०, ३७; ३,१, १२; द्राग्र; गौध १, २२; ~क्षमि वैघ ३, १४, ३<sup>1</sup>;

b) = आयुधजीविसंघविशेष-। d) = साम-विशेष-। a) व्यप.। वस.। c) व्यप.। e)  $\frac{1}{9}$   $\frac$ h) पाभे. वैप १, तेनदृष्टीयः भण प्र.। २०२१ h द्र.। i) वु $^{\circ}$  इति जीसं. $^{\circ}$ । j) स्वार्थे प्र.। k) नाप. (तरु-)। l) पृ १३९९ s द्र.। वैप १, २४९१ k इ. । n) पाभे. वैप १ वृक्षम् शौ ६,८,१ टि. इ. । o) पाठः १ वृक्षान् इति शोधः (तु. भाष्यम्, शौ १८,२,२५ तु चृक्षः इति पामे.। r) विप. (सुरा-)।

-क्षें कप्र २,५,१६. वार्की- -क्षीम् काश्रौ ४, 98,92. बृक्ष-छेदन- -ने शंध २७०: ७. बृक्ष-द्रोणी-- -ण्याम् बृदे ५,८३. वृक्ष-ना(मन्>)मा<sup>a</sup>- -माः श्रापगृ ३,१३. वृक्ष-नियोग- -गः श्रापश्रौ १२,२, वृत्त-निर्यासb- -सान् शंघ ४२७; विध ५१,३६. ्बृक्ष-नौ-यान-शयन- -नेपु वैध २, 92,3. वृक्ष-प्रद्- -दः विघ ९१,५. वृक्ष-प्रसून- -नैः विध ९१,५. वृक्ष-प्रस्नवण- -णानि श्रप ६४, ३, v. वृक्ष-भङ्ग- -ङ्गे काथ २७६: १. वृक्ष-भूमि- -सी कीसू ३०,८. वृक्ष-म(य>)यी- -यीः श्रशां ५,८. वृक्ष-मूल- पागम ३८२; -लम् अप १,७,६; श्रापध १, २९, १; विध ६३,२०; हिध १, ७, ५७; -हात् कीसू ८३, १९; -हे गौपि १, ५, ३४; ७, ४; कौसू ८२, ३२; वाध १०, १३; वैध ३,५, १३; ६, ६; --छेपु विध ६९,८. वार्क्षमूलिक- पागम ३८२. वृक्षमूल-निकेतन<sup>a</sup>-- -नः नाध ९, ११; विध ९६,११. वृक्षमूलिक<sup>c</sup>- -कः वौध २,१०, **ξ**७.

वृक्ष-मृग-तृण-घान्य-व्यव्जन-पशु-शकुनि॰ पा २,४,१२. वृत्त-लिवुजा- -जयोः कौसू ३५, वृक्ष-वेरमन्- -रमानि श्रप ७०<sup>२</sup>, ३,३. वृक्ष-शङ्क- -ङ्कौ सु ७,१. वृक्ष-शरणव- -णाभ्याम् गोगृ ३, १,३०. वृक्ष-समारुढ- -ढः हिध १,३,६९. वृक्ष-स्तम्ब-च्छिन्न- -न्नम् काश्रौ २२,३,४. वृक्षा(क्ष-अ)य- •यात् यापश्रौ ५, १४, ३; **१६, ९, ८**; हिश्री **३**, ४, २५; ११,३,११; हिग्र १, 94.04. वृक्षा(क्ष-अ)द्भुत-विनाशि(न्>) नी- -नी अप ७०<sup>२</sup>,१०,१. वृक्षा(क्ष-त्रा)द्य(दि–त्र )र्थे– -थेम् पावा १,१,६८. वृक्षा(क्ष-श्राम>)मा<sup>a</sup>- -साः श्रप ५८<sup>२</sup>,३,६. वृक्षा(क्ष-श्रा)रण्यौ(राय-ओ)पधि°--धीनाम् काश्रौ २,१,१४. वृक्षा(क्ष-ऑ)रूड- -डस्य वाघ १३, 96. वृक्षा( क्ष-आ )रोपक-वृत्ति- -तिः शंघ २०१. वृक्षा(क्ष-त्रा)रोपयितृ- -तुः विध **९**१,४. वृक्षा(क्ष-त्रा)रोहण- -णे कौगृ ३. ९,२९; શાંग્ટ ઇ,હ,३४. बृक्षा(क्ष-त्रा)सञ्जन- -नम् काश्रौ

**'૨**૫,૧૦,૧६. वृक्षा(क्ष-त्रा)सन- -नयोः पा ८, ३,९३. वृक्षीय- पा ४,२,९०. वृक्षे(च-ए)क-मूल¹- -ले वैध १, ९,५. २बृक्ष<sup>द</sup>- (>वार्स्य- ।>°ह्यीय-[रा>]णी-] पा.) पाग ४, १, १०५<sup>२</sup>;१८. रेबुक्ष<sup>b</sup>~ (>बृक्षी−) **४वृक्ष**− १वृक− टि. इ. वृक्षा- (>वृक्षा-मत्- पा.) पाग ८,२,९. √वृच्¹, वर्चयसि वौश्रौ १७,४०: ८‡¹;‡ वर्चय,>या वौश्रो १७, ४०:९; आप्तिमृ १,३,२:१७. हिंगु १,९,१६<sup>1</sup>. वृक्ण- -क्णेपु ऋग्र २, १०, ५०; बृदे ७,६१. √वृज् <sup>m</sup> पाधा. श्रदा. श्रात्म.; रुधा.1 पर.; चुरा. उभ. वर्जने,ववृज्युः श्रप १,३२,७🕆. वृङ्के † श्रापश्री ४,१३,६; २४, ५,५; बौश्रो १३, १६:१; ३××; वाधूश्रौ; श्रापघ १,३,२६; हिंघ १, १, १०१; वृणक्ति निघ २, १९<sup>‡०</sup>; बृञ्जते बौश्रौ १९,४:३८+; वृक्षे गो २,३२+; †वृङ्क्ताम् श्रापश्रौ १,९,९; वौश्रौ २, १०:७; श्रापमं २, १९,१;३; ५; कीगृ; †अवृक्षत श्रापश्री २१,११,५;६;हिश्री १६, ४,३०<sup>२</sup>; बृज्जीत हिश्रौ १२,७,

a) वस. 1 b) उप. = १ निर्यास- 1 c) तत्र निवसतीत्यर्थे उन् प्र. उसं. (पा ४, ४, ७३) । d) द्वस. उप. = गृह- 1 e) द्वस. > कस. 1 क्षारण्य  $\sim$  इति पूर्वापरान्वयीति भाष्यम् 1 f) कस. > वस. 1 °क्षे, प्°> आर्थसं विना यनि. इति G. (तु. टि.) । G) व्यप. 1 G) पृ १६४२ G हू. 1 G) पिक्षे] G0 हि. 1 G1 सपा. श्राप्तिगृ १, ३,२: १६ वृश्वयिस इति पाभे. 1 शिष्टं वैप १, २५१६ G1 है. G2 पाभे. वैप १ शुभम् शौ ८,२,१७ टि. दू. 1 G3 मार्ज॰ इति G4 है. G7 शोधः G8 पाभे. G9 पाभे. वैप १ शुभम् शौ ८,२,१७ टि. दू. 1 G7 मार्ज॰ इति G8 पाभे. G9 पाभे. वैप १ शुभम् शौ ८,२,१७ टि. दू. 1

भः, बृद्धीरन् बीश्री १२, ४: ३७. बृड्यते या ८,९ ई. व. बर्जयते श्रापम १, १८, ३२%, बर्जयते कीए ३,९: १२; ६,४: भः, वेम ३, १,१०: भ, ८: हिम १,५९%; या ३,११: वर्जयन्ति शंम ४६२; बर्जय गीए ३, १, १४; वर्जयत् आश्री २,१४, २३; १६, २४; काश्री; वर्जयरन् आए ४,४,१७; वर्ज-येयुः श्राष्ठी १२,८,३; श्राष्ठी. वर्ज्यन्ते वेपु ६,१०: ५.

शिवृङ्जिषेव्<sup>0</sup> माश्रौ ६,१,१,१,१२. वरीवर्जय(त् >)न्ती<sup>c</sup> - न्ती सप्रा ३,४,५५. वरीवृजव् - पा ७,४,६५. श्वरीवृजक् ऋपा ३,४,१.

वर्गं - पाग ४, ३,५४; -र्गः सप ४८,१०३ई हुदे १,५; २,८५; ८६;८७; निघ २,९<sup>†e</sup>; ऋप्रा १, ४१××; −र्गम् शुप्रा १, ६४: र्—र्गस्य द्रप ४७,१,१४; बृदे २, ८६; ऋत २,२,३; -र्गाः काधौ १६,७, २५; निस् ५, ११: २; श्रम **४७, १, ८**; काशु ३, ७<sup>1</sup>; ऋत्र ३,४२; ऋपा १६,१४××; डसः –गांगाम् निस् ५,११: १; ऋष ४८, १, १४; ऋझ ३,३८: चव्यू १: १३; उस् १,७;७,१४; शैशि: --गीत् बौधौ १८,४९: २; -र्गात् वाश्रौ २,२, १, २२; चाश्रौ ८,५,१६; श्रापशु ३,११; हिशु १, ५०; -में गौष ११, २३; पा ५,१, ६०; श्राज्यो ९.

१०: -गेंऽनें ऋपा १,१२; -नेंपु ऋप्रा १४, २१; -नैं: बृदे ७, १९६; -नों ऋत्र रे, ४०; चव्यू रै: १२. ?वर्गचर्चा अपं १:४७. वर्ग-द्वय- -यन् कौर १,१,१. वर्ग-द्वितीय- -येषु नाशि ११, १०: नाशि २,२,६. वर्ग-प्रथमा(म-म्र)न्तः - न्तात् शैशि ३१५. वर्ग-यम<sup>b</sup>- -सानाम् श्राशि ४, वर्ग-वत् तेषा २,५१. वर्ग-विपर्यय- -चे शौच २,३८. वर्ग-सवर्ण--र्णयोः माशि १२.४. वर्गा(र्ग-ऋा)ख्या- -ख्या तैप्रा १,२७. वर्गा(र्न-म्रा)दि- -दिः अप ४७, १,१४; शैशि २६०; -दिभिः त्रप **४६,२,४; −देः** शैशि **२६८.** वर्गा(र्ग-रश्रा) च- - चम् श्राज्यो ११,७. १वर्गा(र्ग-श्र)न्त- -न्ताः माशि ११,४:५1; -न्तैः याशि २,७३. २वर्गा(र्ग-अ)न्त<sup>1</sup>- न्तम् आज्यो ११,७; - न्तात् पा ४, ३, ६३; पाना ४,२,१०४. वर्गा(र्ग-म्र)न्तर- -रः ऋप ४७, १,१४; -रेषु काश्री २४,३,५. वर्गा(र्ग-अ)न्त्य- न्त्याः अप ४७,१, १६; -न्त्यात् नाशि २, २, ९<sup>17k</sup>; -स्यानाम् अप ४७, 9,95. वर्गो(र्न-उ)त्तम- -साः अप ४७, २,३: -मैं: अप ४६,२,४.

वर्गों( र्ग-ड )तर!- -रः तेषा १. २७. वर्ग्य- पा ४, ३, ५४; -गर्वः श्राशि ६, १४; -खेंग सारि ६, वर्गा(र्ग्य-श्रा)दि- -इयः पा ६,२,१३१. बार्या( र्य-म्र )न्त्य- न्त्यैः शैशि २१५. वर्जन- -नम् वौध २, १०, ४९; -नात् मीसू ९,४,३२; -ने पा १,४,८८; ८,१, ५; पाना २,४. ५४; ८,१,५; मींच् ९,४,३६. वर्जनीय,या- -यम् वैश्री ११, ११: १३; वैच २,१५,५; -या अप २२, ३, २; -याः काध २७२:६;२८०:१; श्राब्यो ६,१३; -यानि वैश्रौ ११,११: ९; शंघ १९७; विष ५१, ५; या १०,१४:४१. वर्जम् सप्राय ६,३. वर्जयत्- न्यन् निस् १, १०: २८; बौगृ २,५,७२; -यन्तः वैध १, ۲,३. वर्जयान- नौ द्वागृ १, ४,९. वर्जयित्वा श्राश्रो ६,४,२; १२,१,३; वैश्री; हिघ २,३,३२<sup>1</sup>. वर्जित- -तः माशि ८,१०. वर्ज्य कौरु २,६,९‡. वर्ज्य,र्ज्या- -र्ज्यम् शंघ २३१; -र्ज्याः कौर २ ६,९५. वर्ज्या(र्ज्य-म्र)वर्ज्य-विधि--धिः काराङ ४३ : १७. वर्ज्यमान-> 'ना(न-श्र)होरात्रा-वयव- -वेषु पा ६,२,३३.

a) परस्परं पामे. । b) धा. फर्यः ? । c) वेप १ ह. । d) कर्मणि घल् प्र. । e) = १ वत्त- । f) = सदशाह्र-गुणन- इति भाष्यम् । g) पस. > वस. । h) उप. = २ यम- । i) परस्परं पामे. । f) वस. । k)  $^{\circ}$  पिं दित लातं. । f) पामे. g- १५३२ f ह. ।

ववर्जिवस-> ववर्जुपी- -पीणाम् ऋप्रा १४. ४०‡°.

वृक्त->†वृक्त-बर्हिस्b- -हिपः अप ४८, ९६°: बृदे १, ६५%: निघ ३, १८°; -हिंपे श्रापश्री १६, ३५, ५; वाधौ २, १, ८, १६; हिश्रौ ११,८,२३.

वृज्- वृक् निघ २,९‡⁴.

वृजन⁰- पाउ २, ८१; -नम् निघ २.९<sup>‡व</sup>; -नस्य वोश्रो १८, ५: ११+;-+ना श्रापश्रो २,२०,६; भाश्री २, १९, १; हिश्री २, ५, ४७; -ने या ६, २३+; भाशि ₹.

वृजिन<sup>b</sup>- पाउ २,४७; - 🕆 नम् आश्री ७,११,२२; आपश्री २१,१२,३; हिश्री १६,४,३५; स १४, ५८: श्रप ४८,६३; बौध ४,५,२३८; -नात् सु १४, ४; वाध ६, ५; -नानि या १०,४१ कै. √वृजिनाय>वृजिनायत्-

-यन्तम् ऋपा ९,१६ ई. वुजि->°जि-क- पा ४,२,१३१. वृजि-गाईपत- पात्रा ६,२,४२.

बृह- √गृह् द्र.

√वृण् पाधा. तुदा. पर. प्रीएने.

चृणान,ना- √व (वरसे) द्र. √वृत्त(वधा.)<sup>g</sup> पाधा. भ्वा. श्रात्म. वर्तने; दिवा. श्रात्म. वरणे; चुरा. उभ. भाषायाम्, वर्तते वौश्रौ २९, ८: २३; हिश्रो; निघ २,१४<sup>†</sup>¹; वर्तेते शांश्री ३, ८,५; निस् ८, ५: २२: वर्तन्ते शांश्रौ रूछ.४०.

१७; बौध्रौ २४,१:१६; ११: ११: लाश्री: वर्तताम् वृदे १,९०: अवर्तत या २, १७ 🕆; अवृत्रन् आपमं २,११,७‡; वर्तेत लाश्री १०, १०,१५; निसू ३,७: १४; बोध १, १०, ८; विध; वर्तेरन भाश्रौ ८,१५,८; लाश्रौ १०,१५, १०: आगृः वर्तेथाः सु ९.२. वावर्त ऋपा ९, ४७ ‡; वृतत् मागृ १,२२,५<sup>‡1</sup>. वर्तंयति श्रापश्री ५, १४, ६:

भाश्री: पा ५,१,७२; वर्तयन्ति काठभौ ९१: बौभौ १५,२४: १८: वर्तय निसू ९,९:४७?; भाग २,२७:७: वर्तयेत् वीश्री २३, २:१७; १९××: लाश्री; वर्तयेयुः श्राश्रो १२,८,४१. वर्तियिप्यामः अप्रा १,१,१. ष्ठववर्ति<sup>।</sup> वाधूश्रौ ४,१०३: ३.

वर्त->वर्ता( र्त-श्रा )दि- -दिपु शौच ३,१२. वर्तनh- - + ०न श्रापश्री ९, १९,३:

बौथौ १४, १४:१८; वैश्रौ २०, ३७: ६: हिश्रौ १५, ८, १६; आपमं २,२२,७: भाग २,२७: ७; हिए १,१४,५; -नम् काश्रौ ८,४,२; -नात् वौध ३,२,७.

वर्तन-सामान्य- -न्यात् या १३. 92.

वर्तनि,नी<sup>n</sup>- पाउ २, १०६; पाग ६,१,१५६<sup>1</sup>; -निः ऋप्रा ४, ४० 🕂 : -निम् श्रापश्रौ ९, १४, १+; बौश्रौ २१,१४ : २३; २९, १३: १७: वैश्री:-नी वाध्रश्री ४. ८१:१०: -नीः वौश्रौ २१. १४: २५: ऋत ५,४,८‡: -नीम् वाध्रश्री ४, ८१: ११: -न्या †बीश्री १३, ३२:११; १२; १४; - स्याः माश्रौ २, ४, १, ४१; -न्याम् श्रापश्रौ १२, ७. २; ९,१; २५,७‡; बौथ्रौ.

वर्त्त(त्>)न्ती- -न्त्याम् वृदे ६, १३७.

वर्तमान- -नः<sup>m</sup> वौश्रौ २५, २७: २९; २८: १८; सु; -नम् वाध ६, ५: शंघ ११६: २४: ४४: ४७<sup>५</sup>: ४८<sup>२</sup>: -नस्य द्राश्री **१४**. १. १५; लाश्रौ ५, ५, १३; वैगृ ३,२१:६; -नाः आवध २, २४. ३; हिध २,५,१६८; या ९, ८; -नान् बौश्रौ २८, २:५४; -नानाम् श्रापध १, १८, १३: बौध ३,१,१; हिध १, ५, ८२; -ने काश्रौ ११, १, २; श्रापश्रौ १८,४,११; २१,५, १५; बौश्रौ; पा ३,२,१२३; ३,१६०; आज्यो ५,१४.

वर्तमान-कालो(ल-उ)पादान--नम् पावा ३,१,१३३. वर्तमान-वत् पा, पावा ३, ३, 939.

वर्तमान-सामीप्य- -प्ये पा,पावा ३,३,१३१. वर्तमाना(न-श्र)पदेश- -शात्

काश्री १,१०,१<sup>n</sup>; मीसू ११, १, vo.

a) पाभे. वैप१ ववर्जुधीणाम् टि. द्र. । b) वैप १ द.।  $c)=\pi s$  त्विज्। d)=9 यत्त। e)= १ चृज् न- (तु. वैप १)। f) पामे. वैप १ चृज् ना काठ ४०, १० टि. इ. । g) या २, १७ पा १, ३,९१; ९२;३,१,१५;५५ परामृष्टः द्र. । h) घा. गतौ वृत्तिः । i) घा. हिंसायां वृत्तिः । पृ १९७६ a श्रस्याऽपि समावेशः द्र. । j) कर्मणि लुङ् रूपम् इति भा. (तैव्रा १,२,६,१)। k) पाभे. वैप १ वर्तन तै ३, ३, १०,१ टि. इ. । l) = स्तोत्र- (= सामन्- इति पाका.)। m) विप., नाप. (काल-विशेष- [पा.])। n) °नोप° इति चौसं.।

वर्तमाना(न-ग्र)र्क-भ°- -भम् वेज्यो २५. वर्तयत्- - न्यता<sup>b</sup> कागृ ४०, १२; मार १,२१,७; -यन् वैथी १७. १८:८: श्रापच २,२२,२; २३, २; विध २८, ५०; हिध २, ५, १३२;१५७. वर्तियत्वा बौश्रौ २५,२९: ७. २वर्ति<sup>c</sup>- पाउ ४, ११९; १४१; −िर्तिम् व काश्री १६,३,२९; ३०. वर्ति-म(त्>)तीº--तीः वाश्रौ १,४,४,६. वर्ति-वर्तुल- -लम् शैशि ३३३. वर्तितव्य- -व्यम् वाघ १३, ५४; १७,७७. विते(त्>)नी- -नी बृदे ३,१२. वर्तिष्ण्- पा ३,२,१३६. †वर्तिस्1- -िर्तः आश्री ४, १५, २; अप्राय ६,९; या ३,२०. वर्तुल- पाउमो २,३,१०९; -लम् श्रप २५,१,३; ७; १०. वर्सन्!- -स्में आश्रौ ४, ९, ३; शांश्री ५, १३, २; ५; श्रापश्री; - कर्मन् आपश्रो २, ३, १३; ६,५; बौध्रौ १,११:४०; २०, ९: ९; भाथी; -त्मीन काश्री ८, ३,२७; ९, ११, २४; आपश्री ११, ६, १३; माश्रौ; -त्र्मनी आधौ ४, ४, २; ३; शांध्रौ **५**, ६,२; ३; श्रापघ १, २४, १२; हिंघ १,६,६१; -रर्मनोः श्रापश्रौ

२२; २४,८: ३; श्रापर ५,२३; - क्तांनि कोस् १४,७; १६,४; श्रव ३२,१,१३; श्रश्र ६,६७. वर्त्मा(र्त्स-श्र)भिहोम- -मम् वैताऔ १५,१०. वर्त्रतान- -नाः या ९,८ . वृत् - वृता श्रापश्री १७, ७,८†. वृत्त,त्ता(बप्रा.)b- पाग २, ४, ३१; -त्तः वाधूश्रौ ४, १०३:१; आमिर ३,७,३ : १८; बौपि २, २,१; कप्र १,८,१२; शैशि ९७; १०४; -तम् काश्रौ १७, ५, ३; बौध्रौ २,३ : ६; वाश्रौ ३,३, ३, ५; वैश्रो; या २, २४<sup>1</sup>; ११, २; -त्तस्य कप्र २, ७,२ : -त्ता वैश्रौ ११,८ : ५; श्रप २३,३,२; -तात् काग्र ७, ४; पावा १,३, ९; -त्तान् वाश्रौ ३,२, ३, २०; -त्ताम् हिश्रौ १२, १, ३३; अप ५०,१, १; -त्तायाम् श्राश्री ४. ८, १८; श्राभिष्ट ३,५,१:९; १०; वौपि १, १:८;९; -त्ते शांश्रो ३, ४, २; वैश्रो १६, ९ : १०; श्रप ४८, ११६‡; श्रापघ; -तेषु श्रापध २, १७, १६; हिघ २,५,४४: -त्तौ काश्रौ १५,६, वृत्त-त्व−-त्वात् मीस् १२,१,२९. वृत्त-निपातन- -ने पावा ७, २, २६. वृत्त-मूल<sup>६</sup>— -लम् वैश्रौ ११,९ :

वृत्त-वत्- -वन्तम् अप २२, 90,3. वृत्त-ययः-संपन्न- -न्नम् वैष्ट ३. 9: 3. वृत्त-वयः-संपन्न- -नाः विध ८, वृत्त-साद्दय- -रयम् श्रापध १. २०,८; २,२९,१४; हिंघ १, ६, वृत्ता(त-२श्रा)कार<sup>1</sup>- -रम् श्रप १९<sup>२</sup>,२,३. १वृत्ता(त-श्र)न्त- -न्तात् जैगृ २,८: १२१1; वीघ ३,९,६; -न्तान् काश्री २५,१४,२७. २वृत्ता( त्त-श्र )न्त,न्ता<sup>k</sup>-- -न्तम नाशि १,६,४?m;-न्ताम् जैगृ२, 9:36. वृत्तो(त्त-ऊ)ध्व-कपा(ल>) ला"- -ला वैश्री ११,९: १४. वृत्ति<sup>0</sup>- पाग ४, २, ६०; ४,१०२; -त्तयः विध २,१०; या २,१;६, ५; माशि १, ६<sup>p</sup>; कौशि ५९<sup>p</sup>: पावा १,१, ७०<sup>p</sup>; -तिः काश्रौ २०,२,१४; हिश्री १०, २, ६८: लाश्रौ ८,१, १३; ५, १५; १०, ११, २; ४; निस् ; शंघ २५१; २५२; २६२; बौध ३, १,२ई; माशि १, १-४<sup>p</sup>; १३,५<sup>p</sup>; कौशि ६६º: -तिभि: वौध ३, १, १: २, १३; -तिम् श्राप्तिगृ २, ७, १० : २; वाघ २,२२; शंघ १०; १५८<sup>२</sup>; श्रापध; ऋप्रा १३, c) = दीप-दशा-1

च्चारण-प्रमाण- [हुतादि- ] ।

११, ६, १३; बौश्रो २१, १४: <sup>|</sup>

४९<sup>२७</sup>; -सीः<sup>७</sup> ऋप्रा १३, ४६; माशि १, १; -त्तीनाम् कौशि ६०°; -त्तः निस् १,६:९; -ते:s-ते: वौध ३, २, ७; -ती ऋपा ९, ६; -त्या निस् १,६: ७<sup>8</sup>; २, १: १०; वाध २, ६; बौध १,२,७; ३,१,३. दार्त्त- पा ५, २, १०१; -र्त्तम् श्रागृ २, ८, ३; ५. वार्त्तिक- पा ४,२,६०; ४, 90२. वृत्ति-कर्षित- -तः वाध २९,१६. वृत्ति-कार<sup>b</sup>- -रः कौशि ४५; आशि १,३; -राः श्राशि ६,१; -राय द्यामिगृ १, २, २: २९; बौग्र ३,९,६; भाग्र ३, ११ : ३; हिगृ २,२०,१. वृत्ति-प्रहण- -णात् लाश्रौ ८,१, ८; निस् ६,१०: २६. वृत्ति-न्न- -न्नः शंघ ४१४. वृत्ति-च्छेद− -दम् शंघ ३९५. वृत्ति-ज्ञ- -ज्ञः निस् २,१ : ३६. वृत्ति-तस्(ः) उनिस् २:२४; ४: ३३; ५: २२;६: १७;७: वृत्-वृत्ति-पृथक्त्व- -क्ष्वम् पावा १, 9,58. वृत्ति-प्रदेश- -शः निस् १,१:२२ वृत्ति-प्रेक्ष<sup>0</sup>--- श्ले बीश्री २४,१३: ٤. १वृत्ति-मूल- •लम् गौध २८, ٧o. २वृत्ति-मूल<sup>व</sup>- -लः शंध २६२. वृत्ति-योनि- -निभ्याम् निस् २,१ : ३२.

वृत्ति-विभाग- -गात् लाश्रौ ८, 9,94. वृत्ति-विशेष– -षः पावा १,३, ९; -षान् शंघ १५८. वृत्ति-वेद-प्रवर्तिन्--र्तिनाम् कौशि ६५. वृत्ति-समवाया(य-श्र)र्थ- -र्थः पाप्रवा १५. वृत्ति-सर्ग-तायन- -नेषु पा १, वृत्ति-सामान्य- -न्येन या २,१. वृत्त्य(त्ति-श्र)न्तर-- - रे ऋप्रा १३, वृत्त्य(त्ति-त्र)पेक्षा- -क्षा लाश्रो ९,७,१०. वृत्त्य(त्ति-श्र )मत्रा( त्र-श्रा )वपना ( न-श्र )कृत्रिमा-श्राणा-स्थील्य-वर्णा(र्श-श्र)नाच्छादना(न-श्र) योविकार-मैथुनेच्छा-केशवेश--शेषु पा ४,१,४२. वृत्त्य(ति-त्र)र्थ- -र्थम् मीस् १२, 9,30. वृत्त्य(त्ति-अ)विच्छित्ति-काम--मः गोग्र ४,८,१९;९,१४. √यृत् द्र. १वृत- √वृ (वरणे) द्र. २वृत-, वृति- √१ (श्राच्छादने) इ. वृत्त-, वृत्ति- प्रमृ. √वृत् द्र. वृत्य- √वृ (वरणे) द्र. वृत्र(वप्रा.)º-- पाउ २,१३; -त्रः वाधूशौ ४,६४ : १; अप ४८,१०० में; बृदे ६,१२१; निघ १,१० ै; या २, १६∳;१७; −त्रम् श्राश्रौ २, १७, १५‡××; शांश्रो; बौश्रो १७, ४९: ९; १८, २९: १३;

श्रप ४८, ९०<sup>६</sup>; बृदे ६, ११२; १२२; निघ २, १०<sup>8</sup>; -त्रस्य † शांश्रो १२, १६, १, १३,१२, ३; काश्रो; सु २७, २; बृदे २, ६; -†त्रा आश्रौ ३,५८, १; भाशि १२१; - 🕆 त्राणि आश्री १, ५, २९; ४, ८, ८; ५, १, १७; शांश्री; निस् १, १: १९; शुअ ३, १६६; चाथ्र ४१: १; −त्रान् वौश्रौ १३, ४२:९‡; -न्नाय †शांश्री १८,६,२;१२,३; वाधूश्री ४, २: ३; या ६, २०; - 🛱 त्रे प्रापन्नी १६,३५, १; वैश्री १९,१ : २; हिश्रो ११, ८, २१; - 🛉 त्रेषु आपश्री १७, ८,७; १९, २३,१; माश्री. †वृत्र-तुर्°− -तुरः आपश्रौ १२, ९, . १०; बौश्रौ; -तुरे त्रापश्रौ ३, १६,३; बौश्रौ ७,५: १०; माश्रौ ५,२,१,४१; या ७, १३; –तः श्रापध्रौ ५,१३,४; वौध्रौ २,१७: १८; हिश्रो ३, ४, १६; श्रप्राय ₹,२<sup>2</sup>h. वार्त्रतुर!- -रम् लाश्री ७, १,१; **छस् ३, १०:१६; १७; −रे** लाश्री ७,१,५. †वृत्र-तूर्येº-- -में शांश्रौ ८,१६,१; काश्री १७,१२,१५; आपश्री. वृत्र-त्व- -त्वम् या २,१७ है. वृत्र-निगीर्ण- -र्णयोः चात्र २: १०. वृत्र-भया(य-म्र)हिंत- -तः वृदे ६, 908. वृत्र-वध- -धः श्रप ४८,१४०; या ७,१०.

वृत्र-शङ्का− -ङ्कया वृदे ६, ११३.

a) पृ २३०० p द्र. ।

b) नाप.।

c) उप. < प्रे (प्र√ई) क्ष्।

d) वस.।

e) वैप १ द्र.। f) = मेघ-।

g) = धन-। h) °तुर इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. काठ ३४, १५)।

i)=साम-विशेष- । मत्वर्थे कण् प्र. उसं. (पा ५, २,६१) ।

वृत्र-हति<sup>क</sup>− (>वार्त्रहत्त− पा.) वाग ५,२,६१.

†बृत्र-हस्य<sup>0</sup>— -त्याय शांश्री **१४,** २१, २; -त्ये ऋप्रा **२**, ४३; -त्येषु ऋप्रा ८,२७.

†बार्जेहस्य<sup>b</sup>— स्याय आश्री ६, ४,१०; शांश्री ३, ३,४;९,९, ३;काश्री.

बृत्र-हन्b- पा ३,२,८७; पाग ५, २,६१<sup>8</sup>; -व्नः पावा ८, ४, २; - ध्ते शांध्री ३,३,२; काश्री २५, ४,४४; ञ्रापधी; वाधी १,७,३, २५;५,३५; -†हणम् वैताधौ ५, १४; या ७,२३०; 🗕 🕇 हणा आश्री ५, १०, २८; शांश्रो; - 🕂 ० हणा श्राश्रो ३,७,१३; शांश्रो; –हणी माधी १, ४, २, ५+; -+ ०हन श्राक्षो २, १८, १९××; शांत्रो; -हिम: आधी ३, ७, १३५; पावा १,१,३९; -हा श्राश्री २, १८,१८; आपश्री ३,१,२१××; १६, २, १०°; बौधौ; हिश्रौ ११, १, २२<sup>०</sup>; छ २९,५; खेरे **४,** १२६; ६, ११०.

वृत्रक्ती- पागम ५३.

वार्त्रवनि – पा ५,२,६१; – मः शांश्री २, ५, १२; श्रापश्री; – † मस् काश्री १५,५,१०; छप्रा ३,९२; – मोव श्राश्री १,५,३२; शांश्री १,८,१; १६,१२; काश्री; काग्र ४७.९°.

वार्त्रघ्नी<sup>b</sup>— -द्मी तैप्रा ४,२८; -द्मीम् वौधी २६,१८: ९; -ह्न्यो ग्रुत्र २,३५०. वार्त्रप्त-कल्पन- -ने माश्री

५,१,५,८. †बृत्रहन्-तम<sup>b</sup>--०म शांश्री १८,

८,११; -मः श्रापथी २२, २८, १७<sup>1</sup>; वीश्री १८,१४: ३; १७: १८<sup>1</sup>; हिश्री २३, ४,५६<sup>1</sup>; -मम् शांधी २,१५,२; वेताश्री ३०, १६; -मा शुश्र ३,२३८; -माय

नदः, न्या सुत्र २,२२०; न्याय आश्रो ८,४,१; शांश्रौ १२, २६, ९;१८,१५,५.

वृत्रह-प्रवाद्- -देन निस् ७, १०: २३

बृत्वन्- पाडमो २,१,२८०. १बृत्वा √व(वरणे) द्र.

२वृत्वा √ृष्(त्राच्छादने) द्र. वृथा<sup>b</sup> शांश्री १२,१४, १; द्रागृ ३,१, ४१; शंध ९९; विघ ६३,४४;

साशि ५३†; पाग १,१,३७. वृथा-कर्मन्--र्माणि श्रापध १,४, २०; हिध १,१,१३९.

वृथा-दृसर-संयाव-पायसा( सन्त्र ) पूप-मांसा(स---न्न )शन- -नम्

पूप-मांसा(स----ग्र )शन- -न शंघ १५२.

वृथा-कृसर-संगाव-पायसा(स-श्र)
पूप-त्रप्कृली- -लीः शंघ ४३१;
४६०.

वृथा(था-श्र)भिष्- - भिना श्रप्राय ३, ८; -मिभः वौश्रौ १३, ४३: २२; -मिम् वौश्रौ १४,१६:३; १८;१७: २;६;११××; श्रामिए

३, ७, १:५<sup>१</sup><sup>h</sup>; ८,१:१४<sup>१</sup><sup>h</sup>; वौषि १, १४:१३;१७:४; -म्रीन् बीधी २९, ८:१८; -म्रेः वीधी २४,२३:१. चृथाग्निसंसर्ग- -र्गः बीधी २३, ४:२२,

वृथा-चेष्टा- -ष्टाम् विध ७१, ६९. वृथा-दान- -नम् वाध १६,३१. वृथा(था-अ)न्न- -न्नम् कीस् ६८,

वृथाला(ल---ग्रा)चमनो( न-उ ) त्थान--व्यपेत¹---तानि गोघ १७, १७.

वृद्या-पक- -कः गोगृ २,९,५; द्रागृ २,३,१८.

वृथा-पशुन्न - मः विष ५१,६०. वृथा-मांस- - सम् श्रापश्री ७, २८, ८†; वित्र ५१, २०: -सानि विष ५१,६२.

वृथा(था-त्रा)लम्भ- नमे विध ५०, ५०.

वृथा-लिङ्ग−>°ङ्गिन्--ङ्गिनः विघ ८२,६.

वृथा-वाच्∽ -वाचम् गोगृ ३, ५, १९.

व्धा-श्रमम् वीश्रौ २६,९ : २४. वृथा-सुत¹- -तम् या ११,४.

चृद्गिः-(>वार्वग्न्य->॰प्न- पा.) १वृद्देः अप ४८,१६†.

रवृद्ध-(>यक. वार्द्ध-|>°द्धावन-| पा.) पाग ४,१,१०४;१००. रवृद्ध-, वृद्धि- प्रमृ. √वृष् इ. १वृद्धयुच। १। ययोनः । सुष ६५.

√वृध्<sup>™</sup> पाघा. भ्वा. श्रात्म. वृद्धी; चुरा. उम. भाषायाम्, वर्धते

a) तु. पाका. । वृत्रहन् – इति भाएडा. प्रमृ. । b) वैप १ द्र. । c) पाभे. वैप १, १५५३ c द्र. । d) =आज्यभाग-विशेष- । e) °त्रा° इति पाठः ? यिन. शोधः । f) पाभे. वैप १, २४९५ a द्र. । g) =अयित्वि यिति । मलो. कस. । h) वृधा° इति पाठः ? यिन. शोधः (तु. यौपि.) । i) द्वस. >हस. >तृस. । g) उप.  $\sqrt{g}$  (श्रिभपवे) । g0 प १, १०५५ g1 पाठः ? वृद्धयं (द्धि-श्र)पचय- > -ययोः इति शोधः संभाव्येत (तु. सप्र. यौध ४,५,९०) । g1 प २,१० पा १,३,९१,९२; २,१,५५; ७,२,५९ पावा ६, ४,५२ परामृष्टः द्र. ।

श्राश्री ३, ४, १२; ६, ११, ७;। बौश्रौ; वर्धतः शांश्रौ १२, २४,। २५: वर्धन्ते हिश्री ३, ८, ४८; अप ६२, २, ४; शैशि २०१; †वर्धान् आश्री १, ७, ७; शांश्री १,१२, १; †वर्धताम् आश्री ३, १३,१५६; श्रापश्रौ ३, ४, ६; ९, १०, १५; १७,१; बौश्रौ; वर्षतु श्राश्री ४, ४, ४ ; वर्धन्ताम् वौश्रो ३, ५: १९५; †वर्धन्तु श्राश्रौ २, ८, ३; शांश्रौ ९,१८, १; या १, १०; †वर्धस्व>स्वा आश्री ५, १६, ३; शांश्री १. १२,१२<sup>b</sup>: ७, २४, ६: श्रापश्री ३. ४, ६<sup>b</sup>; बौश्रौ<sup>b</sup> ९, १४: २०; १६:१; भाश्रौ<sup>b</sup> ३,४, ६; ४, १७, १; ६, १२, ४; माश्रौ १, ६,१,३४<sup>b</sup>; वाश्रौ १, 9, 4, २०<sup>b</sup>; हिश्री<sup>b</sup> २, ३, ४६;६,३,८; श्रापमं २,६,११<sup>b</sup>; आगः; कौग्र २,६,६<sup>२b</sup>; शांग्र २, १०,४<sup>b</sup>; श्राप्तिय **१**,१,४: ३५<sup>b</sup>;हिगृ१,८,४<sup>b</sup>;†वर्ध,>र्धा शांश्री १४, २३, ४; आपमं २, १०,८;ऋप्रा ७, ३३; ३४; तैप्रा ३, ८; वर्धत अ(श्री ७,४,१३; शांश्री ६,४,११; ११,२,११××; 🕇 अवर्धत श्रत्र १५, १; या २, १७; क्षवर्धन्त ऋत्रा २, ४६; शैशि २३५; †अवर्धन् श्राश्री ५. १४,२६; हिश्रौ ९, २, २४; या १०, ४७; वर्धेत विध १०, १२: पिं २,९. †वर्धिषीमहि° शांश्री १, १२,

. १२; श्रापश्रौ ३, ४,६; वौश्रौ ९, १४:२०:१६:१; भाश्री. वावृधन्त ऋप्रा ८, ४१‡; ५ †वाब्धस्व श्राश्री ४, १, २३; बौश्रौ ३, ३०: १९; आगृ. †बृधातु<sup>त</sup> बौध्रौ ६,४:५; वाधूश्रौ ४,२९: ११. †वावृधे श्राश्री ३,८, १; ७, ४, ३; ९, ५, १६; शांश्री; वाबृधुः ऋप्रा ५, ३८५; ५अवृधत् शांश्री १४,१६, ९; १७,८,८; म्बधन् शांश्रो १०,१६,६; अवृधः कार ४१,१८ ; † अवृधम् आपमं २, ४.१४: कागृ ४१.१८. नवर्षयते आपश्री ४, ५,५; भाश्री ४, ७, २; हिथ्री; वर्ध-यति आपश्रौ ७,२४,११; वौश्रौ १७.५०: ५; वैश्री; वर्धयन्ति बौश्री २७, ४: ३०; वैताश्री २४, १‡; निस् ९, ९: ७५; श्रापध २,२४,३; हिध; **†**वर्धयामः श्रामिष्ट २, ५, बौग ३, ७, १६; ३:२१; नवर्धयामसि श्रापश्री ५,६,३; बौश्रौ २, १४: १५; हिश्रौ; वाधूश्रौ ४. २९: १२५; ५वर्धयन्तु बोश्रो १०, ६, १, ३, ११:२; माश्री ३; २, २, १५; बांध्रुऔ; पंवर्धयस्व आपश्रो ७, ६, ५<sup>8</sup>; बौश्रौ ४, ७: १५<sup>8</sup>; माश्रौ ७, ४, ७<sup>e</sup>; माश्रौ १, ७, ३,४०<sup>e</sup>; वाश्री १, ६, २, १; ६, ११; हिथी 8, २, ४exx; या १०, ४०°; †वर्धय, >या काश्रो २, २, ८; १२; श्रापश्रो; अवर्धयत् वैताश्रो ३९, १३‡; अवर्धयत् वा १०, ४०‡; वर्धयेत् निस् २, ९: ३३; श्राग् ४,८,१०; भागृ १,१:८; वैग; वर्धयेताम् बीगृ ४, १, १०‡; वर्धयेयु: शांश्रो ४, १५,७; कौगृ ५,४,१०.

वर्धयिष्यन्ते शांश्रो ३, ८, २२; †अवीवृधत आश्री १,९,१;५?1; ३, ४,१५; ६,११, ५; शांश्रो. अवीवृधत् वृदे ६, ९७‡; †अवीवृधेताम् आश्रौ ६, ११; ६; शांश्रो १,१४,९; ११; १२; 🕇 सबीवृधन्त श्राश्री १, ९, ५; शांश्रौ १, १४, १४; ६, १, ५; †अवीवृधन् श्राश्रौ ७, ८, ३: १२,१५; शांश्रौ १८, १८, ३; श्रापश्रो; "मनवीवृधम् श्रापश्रो १२,७,१०; १०, २; बौध्रौ ७, ५ : २२; १४, ४ : ३७; माश्रो. वर्धन- पाग ३, १,१३४; -नानि बौध्रौ २२,८:३९; -नाय या ४,१९; -नेन बौश्रौ १०,५१: १४ 🕆 ; - नेपु वौश्रौ २२, ८ :

वर्धमान,नाह- पाग ४,१,८६<sup>h</sup>; पावाग ६,२,१६०;--†नः आपश्रौ ३,१२,१; भाश्रौ ३,११,१; हिश्रौ २,६,१४; श्रापमं २,६, १९<sup>०</sup>;या १४,३६; श्रशा ३,४,१; --†नम् वौश्रौ ३,८:२८; आपमं २,६,१५; श्राप्तिगृ १,१,४:२०;

a) पांभे. वैप १,६२० g इ. । b) पांभे. वैप १ वर्धस्व मा २,१४ टि. इ. । c) = सपा. का २,३,९ प्रम्. मारा १,८,२,४;१४,३,१,२३ तैआ ४,१९,४ । ग्रापमं २,६,१९ तु वर्धमानो भूपासम् इति पांभे. । d) पांभे. वैप १ विधेम मा ४,७ टि. इ. । e) पांभे. वैप १ वर्धयस्व मा १२,४४ टि. इ. । f) क्त इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. श्रान.) । g) विप., नाप. (गायत्री- क्रि. इ. छिनस्. प्रमृ.) । h) व्यप. (तु. पांगम.) ।

बौगः; -ना भाश्रौ ५, १२, १५; अप ७०<sup>३</sup>, २, ३; ऋश्र १, ४, υΦ××: গ্রুষ १,४৩৭; ৬,২০; ग्रम १५, १०: ऋप्रा १६, २४; उनिस् १: १३; पिं ३, १४; -नाः हिश्रौ ६, ५, १८; -नान् उस ४.१९: -नाम् श्रापश्री ५, २०,१७; कप्र २,६, १०; ~नासु हिश्री ३.८.४८: -ने आश्री ७, ९, १; १२, १; -नेषु लाश्रौ €,4,9.

वार्धमान- पा ४, १, ८६. वर्धमाना(न-ग्र)ङ्ग"- -ङ्गः अप ६८,२,२४.

वर्धयत्- -यन् शांश्रौ ८,१६,१‡; सु ३०,७.

वर्धयमान- -नः या १०,२७. वर्धियतुम् दिध ५१,७५. वर्धयित्वा वाश्रौ १,६, ७, १०; वैग्ट. वर्धित- -तानि जैगृ २,१:१९. वर्धिष्णु- पा ३,२,१३६. †ववृधत्- -धन्तः ऋपा ९,४३b. †वावृधान,ना- -नः आश्रौ २,१८,

१९: ३,८,१; श्रापश्री ५, ६, ३: ८, २०, ५<sup>०</sup>××: वौश्रौ; -नम् बौश्री ८,२:१; हिश्रो ९,१,१३; –ना त्राश्रो ५,५,१२; शांश्रो ७, २, १०; श्रापश्री; –नी कौसू 98.3; 90.4. वावृधान-प्रभृति- -तीनाम् शौच

४,८५. वावृध्वस्- -ध्वांसम् ऋप्रा ९,२६ ई.

२वृद्ध,द्धा<sup>d</sup>- पा ६, ४, १५७; पाग

२,२,३८; ५,१, १२२<sup>8</sup>; १३३; –द्धः श्राश्रौ २,१३, ७‡; श्रापश्रौ २२,१२, २०ं ; बौश्रौ; 🗕 द्धम् लाश्री ७,८,५; हिञ्च १,२८; ग्रुपा १,१६९××; ऋत २,५,४;३,१, ८: माशि १५,१: पा १,१,७३: पावा १,४,१; - दस्य वैगृ ३,२१: १०; बाध २५,२; हिशु १,२९; ३०; पा ४, १,१६६; ५,३,६२; पावा ४,१,१६३; -द्धा सु १०, ४; –दाः श्रापृ १, १४, ८; श्रापध २,२९,५; गौध ९,६२: -हात् पा ४, १,१४८××; पावा ध, ३, १५४; –द्धान् गौवि २, २, ११; श्रापध २,४,१२; -द्धानाम् श्रापध १, १३, १६; 94, 9; २०, ८; २, २९, १४; हिध १,४,६०; ६, २२; - द्धाम् भाशि ८० 🕆 ; - द्धाय बीघ २.३. ५०; गौध २६,१२‡; -द्वायाः आर १,७,२१; बैगृ ३,२१ : १०: -द्धे शंध २७०; गौध ३. ८: -देन शौच ४,५५: -दी माश्रौ २, २, १, ५०; वाश्री १, ४,४, ४१ई; निसू २,९:३२.

वाईक- पावा ४,२,३९. बृद्ध° पा ४,1,१७१; ३,१४४. बृद्ध-गर्भ :- -र्भः अप ६१, १. ٩. वृद्ध-ग(र्भ>)र्भा<sup>ह</sup>- -र्भा मागृ २,9८,२十. वृद्ध-तर- -राणाम् श्रापध १,५,

१३; १३, ३; हिध १, २, १३;

४,१७; -राय त्रापघ १, १४. १४; हिंध १,४,४६; -रे श्रापध १, ७, २९; हिध १,२,८६. बृद्ध-ता- पा ५,१,१२२.

वृद्ध-त्व- पा ५,१,१२२; -त्वात् बौध ३, २, १३; पावा ४, १, १४७; १५०; ३, १२७; –खे त्राप्तिगृ २,४, ५: २३; बौध ४. ७,८.

वृद्ध-द्यम्न - न्मः शांश्री १५. 98,90.

वृद्ध-पुत्र−>°त्रिन्- -त्री अप ३५,२,५.

बृद्ध-प्रमातामह्- -हाय शंध ११६: ७३.

वृद्धप्रमातामही- -ही शंध ११६ : ७४.

बृद्ध-भारि-नृप-स्नात-स्त्री-रोगि-वर-चिकिन्- -िकणाम् विध ६३. 49.

बृद्ध-वत् पावा ४,१,५०. वृद्ध-वत्- -वत् निस् २,११: २५.

बृद्ध-वयस्<sup>करा</sup>- -याः द्राश्रौ ११, 9,4节; 羽中 夏己, 3,4.

वृद्ध-वाशि(न्>)नी<sup>k</sup>- -नी या ५,२१.

वृद्ध-वृद्गिय<sup>ह</sup>- -यम् श्राप्तिगृ २, ₹, ५ : २१<sup>‡¹</sup>. बृद्ध-बृष्णयह- -ण्यम् आश्रौ ४,

9२, २<sup>‡1</sup>. वृद्ध-शील->°लिन्- -ली

गोग्र ३, ५,१; द्राग्र ३,१,३१.

b) =सपा. ऋं ४,२,१७ । शौ १८, ३,२२ तु वावृध्नन्तः इति पामे. । a) वस. 1 d) विप., नाप. ( संज्ञा--विशेष- [पा. प्रमृ.] )। वैष २,३खं. °नः तैत्रा २, ५,८,३ टि. द्र. । e) तु. पागम. । f) व्यप.। कस.। g) वैप १ द्र.। h) न्यप. । i) उप. = श्रायुस्-। j) सपा. लाश्रौ ४,१,५ बृहद्वयाः इति पासे.। k) नाप. ( बृकी- )। उस.। l) = सपा. तै ४,४,१२,२। मै ३,१६,४ तु बृद्धवृष्णम् इति, काठ २२,१४ आश्री ४,१२,२ वृद्धवृष्ण्यम् इति च पामे.।

वृद्ध-श्रवस्<sup>a</sup>- पाउवृ ४, २२७; | ~†बाः श्रापश्रौ १४, १६, १; माश्रौ ४,३,४३; हिश्रौ. वृद्ध-संज्ञा- -ज्ञायाम् पावा १,१, वृद्ध-संप्रदाया(य-अ)नुष्ठित--तम् शांगृ २,१०,७. बृद्ध-सेविन्- -वी विध ३,७७. बृद्धा(द्ध-अ)म<sup>b</sup>- -मम् वैगृ ५, ६:२१. वृद्धा(द्ध-अ)नुज्ञात- -तः वैगृ ७, 9:9. †वृद्धा(द-आ)यु<sup>b</sup>- -युम् वीश्रौ ६,२७ : २२; श्रापमं १, २, ६; आप्तिगृ १,२,३:९. वृद्धा( द्ध-अ )वृद्ध- -द्धाभ्याम् पावा ४,१,९५. वृद्धा(द्ध-श्र)वृद्धा(द्ध-अ)वर्ण-स्वर-द्वयज्-लक्षण<sup>c</sup>- -णे पावा ४.१. बृद्धो(द्ध-उ)क्ष- पा ५,४,७७. वृद्धि<sup>त</sup>- पा ५, १, ४७<sup>8</sup>; -†द्दय: वौश्रो ६, २७:२१; श्रापमं १, २,६; आग्निय १,२,३:९; –िद्ध: शांग्र ४,३, ३; अप ३१, ४, ३; ६४,९, ६; ६८, २, ३५; ५६; विध ६,११<sup>e</sup>; काशु; पा १, १, १; ७३; ६, १,८८××; - ह्रिम् श्रापमं २,१०,८‡; वौग्र ४,२७, १५‡; मागृ २, १३, ६‡; श्रप; वाध<sup>6</sup> २, ४२; ४८; ५०; −द्धीः बौश्रौ ७,५:२१¹; ८,१: १२1; -है: निस् ३, ५:२१; काशु ६, ६; पावा ४,४,३०: ६, १,१०६; ४,४७**; ७**, २, ३;<sup>।</sup>

-दी निस् ३,५; :२४; श्राय ४,७, ३; कागृड ४४: ११; कप्र १,१,१२<sup>६</sup>; श्रप; पा ६, ३,२८; -द्या अप्रा ३,४,३;-द्ये काग्र **४१:१९**; भाग १,१ : ९<del>†</del>; वौध १,१०,३;४. वृद्धि-कर्तृ- -र्तारम् ऋप २, ४, वृद्धि-कर्मन्<sup>b</sup>-- -र्भणः या २,२४; ९,२५; १२,९. वृद्धि-गुण- पाग २, २, ३१; -णी पावा १,१,३. वृद्धि-प्रहण- -णम् पावा १,१,३. वृद्धि-(ज>)जा- -जा वौश्रौ २५,३०: ११². वृद्धि-तत्त्व-प्रतिषेध- -धः पावा १,१,५६. वृद्धि-दर्शन- -नात् मीस् ११,४. वृद्धि-निमित्ति - -त्तस्य पा ६,३, ३९; -त्तात् पावा ८,२,४२. वृद्धि-पिण्ड- -ण्डान् कप्र २,४, वृद्धि-पुनराधेय- -यम् वौश्रौ **३,३:१३.** वृद्धि-पूर्त- -तेंषु श्राग्ट २,५,१३; कौर ३, १४, १९; गोर ४, ३, वृद्धि-प्रतिवेध- -धः पावा ६,१, ८८; ७,३,८५; -धस्य पावा ७, 3,94. -वृद्धिप्रतिषेध-प्रसङ्ग- -ङ्गः पावा ३,१,३०. वृद्धिप्रतिषेधा( ध-श्र )नुप-

वृद्धि-त्रलीयस्व- -स्वात् पावा ६,१,९२. वृद्धि-मत्- -मत्सु कप्र १,४,२. वृद्धिमद्-विधि- -धौ पावा १,१,७२. ?वृद्धि-विंशतिक<sup>b</sup>— -कम् श्रपं धः २१. वृद्धि-विधान- -नम् पावा ६,१, वृद्धि-विधि- -धिः पावा ६, १, ९२; -धौ पावा १, ४, ६०; ६, 9,93;68;80; 6,2,998. वृद्धि-सवर्णदीर्घ-पूर्वसवर्णा( र्ण-था)देश- -शाः पावा ६, १, 900. वृद्धि-स्वर- -री पावा १,४, २; 8,9,86. वृद्ध्य(द्धि-अ)भाव- -वः विध ६,५; पावा २,४,७०. वृद्धय(द्धि-अ)र्थ- -र्थम् पावा २, 8,00. बृद्ध्या(द्धि-श्रा)दि- -दिपु पाना १,१,१. †वृध्°- वृधे श्रापश्रौ १७, ९, १¹; वैश्रौ १९, ६ : ४<sup>1</sup>; वौगृ १, ३, ३५; या ४, १९∳; ऋप्रा ४, ९८; ऋत २,६,८. †वृध°- -धः ऋप्रा ४,५१; -धासः त्राश्रौ ३,८,१; ८,१०,१; शांश्रौ १७,८,५. †वृधत्1- -धत् वाधूश्री ४, ९८: ५; वैताश्रौ १७,६; भाग १,२४: १; कौसू ९१, १०; -धन्तम् श्राश्रौ ७,८,१; शांश्रौ १२, १०. ९; -धन्तौ ऋप्रा १८,२७.

पत्ति- -तिः पावा १, १, ३.

वृधन्<sup>3</sup>->°न्-वत्- -वन्तम् हिश्रौ | ३.६,२१: -वन्तौ श्राश्रौ १,५, ३५; २,१, २५; १८,३; शांध्रौ; -वान् भीस् १०,४,२८b. वधन्वती- -ती हिश्रौ २१, २, वृधस्<sup>१,10</sup>- -धः श्राश्रो २,३,१२†. †वधान- -०न आश्री ३, ८, १; -नः श्राधौ २,१५,२; ६,५,२५; शांध्री १०,१०,८; शांग्र १,२५, cd. <sup>\*</sup>बृधुस्°->वार्धुपि¹- -पिः वाध वाघ २,४०; -षे: शंध ४३४. वार्धुपिक - पावा ४, ४, ३०; -कः वाध २,४१०;शंघ ३७७ : २०; श्रापध १, १८, २२; वौध १,५, ७९; विघ ४५, २६; हिध १, ५, ९१: -कस्य शंघ ४२९; ४६१: -कान् बौध १, ५, ८०; -के वाघ २,५०. वार्धेपिक-कद्ये-दीक्षित-वन्धनिका(क-श्र)भिशस्त-पण्ड--ण्डानाम् विध ५१,९h. १वृध्ना,द्ध<sup>1</sup>]- -ध्रम् श्रापशु २, ७;८; बौधु २:१; ४; -ध्रस्य श्रापधु २.७;९; बौज्ञ २ : २;४. चुन्त<sup>1</sup>- -न्तम् काशु ४,२. वृन्ताक- पाउमो २,२,१४.

निध ४,३‡; या ६,३४. बृन्दारक,का- पावा ५,२,१२२; ७, ३,४५; -कः या ६,३४. बृन्दारिका- पावा ७,३,४५. वृन्दारक-नाग-कुझर- -रैः पा 2,9,६२. वृन्द्रिष्टो-, वृन्दीयस्1- पा ६, ४, 940. २बृन्द- (> वृन्दर- पा.) पाग ४, २, √वृञ् पाधा. दिवा. पर. वरणे. १बृदा- पाउ ४,१०४. २,४२; वौष १, ५, ७९; -पी रच्चराण- -सः ऋत्र २,५,२<sup>२</sup>; वृदे ५, १४;१९; -शम् गृदे ५,१८. √वृ,बक्च्" पाघा. तुदा. पर. छेदने, चृक्षति काथी ६,१,१४; श्रापधी १८,११,१०; बौधी ४,१ :२२: भाश्री; वृक्षतः भाशि ८२५; वृक्षन्ति वाध्यौ **४, ५९<sup>२</sup>ः** ७; †वृश्चामि श्रापश्री ११,१५,१३०; हिश्री १०,१,१३; बृक्षावः मार्थी २, ३, ७, २<sup>३</sup>🕂 ; 📆 🗷 , अा श्राश्रौ २, ३, २३; शांश्रौ २, ७, १८××; काथी; ऋपा ७, ३३; वृक्षेत् श्रापश्री ७, २, ६; बौश्री ४, १ : २७; भाश्री ७, १, ७; ८<sup>४</sup>; ९<sup>२</sup>; वैथ्री. वृहच्येत भाशि ८२. वृश्चयसि आप्तिए १,३,२:१६‡<sup>p</sup>; वृश्चिक"- पाउ २,४०; -५क: श्रप

३२, १, १७; कौस् १३९, ८. -काः अप ६४,८,८; -कें: विध ८३,३४. वृइच्यमान- -नम् वैताश्रौ १०,२ श्रवश्रन<sup>0</sup>--नात् या २,६; १२,२, वरचन-प्रभव--वान् शेष ४२७. वश्चना(न-ग्र)मेध्य-प्रभव-·वान् विघ ५१,३६<sup>1</sup>. २वश्चन8--नाः गोच १७,३१<sup>र</sup>. ब्रश्चित्वा पा ७,२,५५. वश्चि(न्>)नी'- -नी ऋग २, ३, √वृष्(बघा.)<sup>व</sup> पाद्या. भ्वा. पर. हेचने; चुरा, श्रातम, शक्तिवन्धने, वर्षते थ्रप ७०<sup>२</sup>, १७, ३; १८, २: वर्षति बौधौ †३,१७: २३:२४; १३, ३९:५; वाध्रुधी ३, ३८: ४; **८**,६५<sup>३</sup> : १ १; ७४ : ५; ८४: ४; बैथी; वर्षन्ति कीस् ९४,१% १४ ई; या ११, ४१; वर्धति सु ७, ३; वर्षत् अप ६५, १, ९; **†वर्षतु काश्रो २,६,११;** श्रापश्री; †वर्षन्तु बौश्रौ १८, १८: १६; द्राध्रौ ९, १, १६<sup>१</sup>°; लाग्रौ ३, ५, १५<sup>१</sup><sup>०</sup>; श्राप्तिगृ २, ५, ११: २७: वर्षेत श्रप ७०<sup>२</sup>, ३, ४; वर्षेत् आपश्रौ 🕂 ६, ११, १२; १३; १९,२६,६;७××; वौधी.

ववर्ष बृदे ८, २; या २, १०;

रवृन्द्र - पाउमो २, २, १६६; -न्दम् विषेद्यते हिश्री २२, ६, १६१ "; a) वेप १ द्र.। b) बु॰ इति जीसं. प्रमृ.। ट) = ब्याहृति-विशेष-। d) पामे. वैप १, १३८४ i e) भाप. (रृद्धि-)। कुसिः प्र. उसं. (पाउ २, १२०)। f) =बार्धुपिक-। इञ् प्र. उसं. इति विशेषः। g) नाप. (गर्ह्योत्तमर्श-)। ठक् प्र. उसं. [पा ४, ४, ३० (बैतु. पावा ४, ४, ३० < वृधुपि-। < वृद्धि-! इति; पाका. [पक़ें] < गृधुपि- इति )] । h) 'यद्धनिगढाभिशस्तशण्डानाम् इति जीसं. । i) कचित् व्यापशु. पाठः । j) = सल्पचतुरस्र- इति भाष्यम् । k) = समृह- 1l) पात्र. < वृन्दारक- इति । m) = ऋषि-विशेष- । n) पा ६, १, १ ६; ८, २, ३६ परामृp: द्र. । o) परस्परं पामे. । p) पामे. p २२९७ j द्र. ।  $\tau$ ) परस्परं पामे. t t) कर्मणि कृत् t t) = ऋन् t t0 पा t, t3, 99 t परामृष्टः द्र. t t0 पाठः t2 वर्षयन्तु इति सोधः (तु. वेप १ वर्षयन्ति ।शौ ९,१,९1)। w) व्येत इति पाठः शयनि. शोधः (तु. वर्षिव्यति इति स्नापश्री. प्रम्.)।

वर्षिष्यति श्रापश्री १९, २५, २२; २७,३; बौश्री १३, ३८: ५; ३९: १६; १८; हिश्री २२, ६,४.

†वर्षयथ>था श्रामिग्र २, ५, १०: ३०; तेप्रा ३, १०; वर्ष-यन्तु वोश्रो ८, १०: २†; वर्षयेत् श्रप ६५,३,८.

†शिवीवृपत<sup>b</sup> शांश्रौ **४,**४,१४; ९,३.

†वृपाय<sup>०</sup> ऋष्रा ९,४९. २वर्षे<sup>०</sup>->वर्षिमन्- पा ५, १,

२वर्ष°–>वर्षिमन्- पा ५, १, १२२.

वर्षिष्ठ, ष्टा<sup>c</sup>- पा ५, १, १२२; ६,४,१५७; -ष्टः शांश्री १६, २४, १०; काश्री ८,८, १९; बोश्री; -एम् काश्री ५,१३,३‡; ६,७,८; श्रापश्री; बोश्री ११, ७:३०‡व; हिश्री १३,१,४६‡व; हाश्री १५,४,६‡व; लाश्री ५,१२,१३‡व; -एस बाश्री १६,२४,१०; श्रापश्री; -ष्टाः हिश्री ७,७,१२; -एस बाश्री ८,८,२२; -एसि बोश्री १६,१२:८; -†ष्ठे बोश्री १,१०:८××; माश्री; पा ६,१,१९८; -ष्टेन या ११,१४.

वर्षिष्ट-रश(ना>)न $^{e}$ - -नः काश्रौ १६,१,९.

वर्षिष्ठ-समिध्- -मिधौ वैगृ १,२१: २.

वर्षिष्टा(ष्ट-ग्र)णिष्ट- -ष्टयोः

ऋप्रा १७,३९.

वर्षिष्टीय¹->°य-प्रस्थ<sup>द</sup>--स्थे वौश्रौ १८,४९ : ३;६. वर्षीयस्°- पा ५,१,१२२; ६, ४,१५७; -यः काश्रौ ८,३,१९; श्रापश्री १५, ३, ११; वौश्री; -oयः वाधौ १, ६, ४, ३५<sup>† h</sup>; -यसः श्रापथ्रौ १४,६,८; वाश्रौ १, ६, ४, ३५+ ; ३, २, ६, ३०; काग्रु २, २२; आपग्रु; -यस:s-यम: हिश्रो ९,८,२४; २६: २७: -यसा आपगृ १३, १०; काय २४, ५; बीय; -यसि काश्रो ६, ५, १४<sup>‡1</sup>; आपथ्रौ १५,९,८; भाश्रौ; याशि २,१६‡<sup>1</sup>; -यांसः माश्रो ५,२, १२,१४: -यांसम् श्रापश्री १४, २१, ३; बौधौ ५, ११:३; हिश्री १५, ५, २२; -यांसी भापशु २१, १; हिशु ६, ६०; -यान् आधौ १०, ९, २<sup>२</sup>‡; शांध्रो १६.५,९३+; आपध्रो.

वर्षीयसी— -सी शांश्री १, १७,११; १०, २२, २; आपश्री १५,५,१०; बौश्री; -सीः बौश्री १०, १९: १२; १९; १९, १: १८; बौषि १,१५: १२; -सीम् आपश्री २,२,९××; बौश्री. वर्ष<sup>63</sup>— पाग२,४,३१:५,१,३९<sup>1</sup>:

अपत्रा २,२,९xx; वात्रा. ३वर्ष<sup>01</sup>-पागर,४,३१;५,१,३९<sup>k</sup>; -पीम् आपमं २,१७,२४‡; माग् १,४,६; वाग् ८,६; ११; जैगः, कौस् १४१,४३; -पीस्य ‡त्राक्षी २,९,३; ४; वौष्ठी १३,३८: ३<sup>‡</sup>; माधो ५,२,७,९; -पीय श्रप ५२, ९, ३; -पेण कीस् १३७, २३<sup>‡</sup>; १४१, १८; या २,९; -पें: वैष्ट १,५:३.

२वार्षिक- पा ५, १, ३९; -कम् माधौ ५,२,६,१९. १वर्ष-कर्मन्<sup>1</sup>- -मे या २,८;१६; -मेणा या २,८;७, २२; २३; १४,१६; २१.

वर्षकर्म-वत्- -वतः या **१०,** ११

२वर्ष-कर्मन् — - मां या ९,२२. वर्ष-काम — - मः द्राश्री ९, १, १९; लाश्री ३, ५,२०; कौस् ४१,१; या ९,६; — मस्य निस् २,४:१२; — माः या ७,२३; — माय कौस् ९८,२‡.

वर्षकाम-सूक्तः- -क्तम् या २,१०.

वर्षकामें(म-इ)ि $^{n}$ — -प्टयः आश्रौ २,१३,३°; —िष्टः आश्रौ २,९३,९. वर्ष-ज— पा ६,३,९६. वर्ष-ज— पा ६,३,९६. वर्ष-चारा— -रासु आपघ १,१५,४; हिघ १,४,६३. वर्ष-निश्रह— -हः श्रप ६३,३,७. वर्ष-निर्णिज् $^{n}$ — -िर्णजः शांश्रौ ८,२३,९ $^{+}$ .

वर्ष-परीत- -तः कीस् ३८,७. वर्ष-प्रतिवन्ध- -न्धे पा३,३,५१. २वर्ष-प्रसाण- -णे पा ३,४,३२. वर्ष-वत् शांग्र ४,७,५१. वर्ष-वर्जम् कीग्र ३,९,४९°;

a) सपा. मै २,४,७ वर्षयत>ता इति पामे. । b) शोधः पामे. च वैप १,७१६ l द्र. । c) वैप १ द्र. । d) पामे. वैप १ वृ्षिष्ठम् तै १, ७,८,९ टि. द्र. । e) विप. । f) स्वार्धे छः प्र. उसं. (पा ५,९,९०५) । g) कस. उप. = सानु- । h) पामे. वृ्षीयः तै १,३,८,२ टि. द्र. । i) = सपा. मै १,२,९५ । मा ६,९९ प्रम. तु वृ्षीयसि इति पामे. । j) = शृष्टि- । k) वर्षा- इति माएडा. प्रमृ. । l) मल्तो. कस. । m) वस. । n) = कारीरी-इष्टि- । n0) °ष्टयः इति पाठः १ यनि. शोधः । n0) परस्परं पामे. ।

बौध १,११,२५. वर्ष-विद्युत्-स्तनियत्नु-संनि-पात- -ते गौध १६,४१. †वर्ष-वृद्ध"- -द्धम् काथौ २,४, १६: श्रापश्रो १, २०, ५; ६; बौश्रौ; -०द्धाः श्रापश्रौ १, २०,६; वैधी ४,७:५; वाश्री १,२,४,५; हिथ्रौ १,५,६०. वर्ष-बेकृत- -ते अप ७०२,१९,२. वर्पा(प-श्रा)राव-गत- -तम् श्रप ५९,१,१९. वर्षा( धै-श्र )वर्ष b~ - धम् श्रव 40,9,2. वर्षे-ज- पा ६,३,१६. १वर्ष, र्याº- - र्षम् आपश्रौ ८, २२, ६: भाश्रौ ८, २४, ७; हिश्रौ ५,६,१२; -प्यस्य निसू ३, ९: ५१ †; - पर्याः वौश्रौ १२, ८: १३°; कीय ५, ५, ६‡; या २, ११‡; -प्यीणाम् श्रापश्रौ १८, १३, १०; हिश्रौ १३, ५, १४; - विर्याय बौधी १०,४८: ९: बाध्रौ २,२,३,५; वैश्रौ १९, ६:४०; आपश्रौ ८,२२,५. वर्षण- -णात् या ९, २२. वर्षत्--र्पति काश्री १८, ६, २४; श्रापश्री १७, २४, ३; वौश्री; कौगृ ३,९,२४<sup>a</sup>; -†र्पन् आपश्रौ १९,२६,9°; बौधी १३, ३८: ६°; हिथ्री २२, ६, ५°; आमिए

२, ५, ११: १२°; Şया ३,१०; ५,१९; -र्यन्तः अप ६२, ३,२; -र्षन्तम् गोगृ ३,२,१६. वर्षा - पाग ४, २,६३; ५,१,३९1; -पीः काश्री ४, ७, ७; श्रापश्री वैध ३, ६,८१६; या ४,२७३०; ७,११; -र्घाणाम् बौश्री १८,५२: ६; माश्रौ १,४,१,२७‡; वाश्रौ १, १,३,१; -†र्षाभ्यः श्रापश्रौ २०, १४, ५५; श्रापमं; आग्र ४, ५, ७; -र्षासु शांश्री २ १,३; **१६,९**,२९; काश्रौ. ३वार्षिक,का°- पा ४, २, ६३;३,१८;१९;५,१,३९; –कस् श्राग् ३, ५, १९; गौध १६, १; ४०: -काः श्राश्री ४, १२, १: श्रापश्रो २०, २३, ११; वौश्रो १५,३८:१२‡; वाधूश्री ४,२९२: ८: -काणि बृदे ८, ६; -कात् वौध १, ११, २४<sup>b</sup>; -?कानि वौगृ २, १०, ४; -काभ्याम् शंध १६०; -केम्य: शांश्री ९. २७,१; -कै: बौगृ २,१०,४; -को अअ १५,४<sup>२</sup>‡. वर्ष(र्षा-ऋ)र्तु- -तौं हिध १,३, २१. वर्षा-काल- -ले बौध १, ११, वर्षा(र्था-त्रा)दि- -दौ बौगृ २, वर्षा- धत- -तम् काश्री ४, ६,

१९; हिश्री ६,८,१. वर्षा-भू1- -भूणाम् आप्तिगृ २ ५,१०:३; ११; -भवः पा ६, वर्षा(र्षा-अ)र्थ- -थें काश्री ४.५. 9 4. वर्षा-शरद्र - - दम् श्रापध १, ३२,१; हिंध १,८,४३. वर्षाशरदिक<sup>k</sup> - कम् जैगृ १,१४ : १५. वर्षासु-ज- -जः पावा ६,३,९. †वर्षा-हू<sup>a</sup>- -हाम् आपश्री १९. २७,७; हिश्री २२,६, १८; तैप्रा ₹,५‡. वर्षाहू[,हु1]-स्तम्य- -म्यः वौथौ २३,४:१४; - स्वम् श्रापधौ १९, २७,७; बौश्रौ १३, ३७: ४××; हिश्रो २२,६, १८; -म्बस्य बौश्रौ २३,४:१३. वर्षा(पी-आह्>)ह्मा<sup>m</sup>- -ह्मया श्राप्तिगृ २,५,१०:३८. वर्षितृ- -ता या ४, ८; ११, ४७; -तुः या ७,२३. २वर्षुक- पा ३, २, १५४; - कः श्रापश्री १२,११,३; १३,९,९; वौश्रौ ८,९: २३; वैश्रो. वर्ष्मण- - कर्मिण्ण शांश्री ४,२१, २; श्रापृ १, २४, ८; मापृ १,९,८; वाग्र **११**, ७; -दर्मः <sup>p,q</sup> पाग्र १. ३, ८‡°; -प्मिः शांश्रौ १२,

१४,२१.

a) वैप १ द्र. । b) समाहारे द्रस. । c) परस्परं पाभे. । d) सपा. शांग्र ४, ७,२९ प्राविधिण (पिरे.) इति पाभे. । e) =सपा. ते २,४,७,९ । मै २, ४,७ तु ववर्ष्वान् इति, काठ ११,९ ववृष्वान् इति च पाभे. । f) प्र २३०७ k द्र. । g) वा॰ इति पाठः ? यिन. शोधः (तु. त.) । h) वर्षाकालात् इति चीसं. । i) = मएहक- । j) समाहारे समासान्तप् टच् प्र. । k) विप. (व्रत-) । ठन् प्र. उसं. (पा ४,३,१८) । l) हिश्रो. पाठः । m) = वर्षा- हू- । n) = उच्च- । कर्तिर मिनः प्र. (पाउ ४, १५२) । o) नैप्र. < वर्ष्मः इति (तु. सपा. वर्ष्मः इति पाभे.; वैतु. PW. प्रमृ. < वर्ष्मन् - इति । > धा. वृद्धौ वृत्तः । > वेतु. PW. प्रमृ. > पर्मे इति शोधः । > भाप. । धा. वेगे वृत्तः । वैप १ खि ५,८,२ टि. द्र. ।

वर्षान् - पाडभो २,१, २८५; पाग ५, २,९७; - क्म बौधी १४, १८:२६<sup>२</sup>;२७; -प्मणा वीश्री १४. १८:२७म: -मध्मेन श्चापश्री ११, ५, १; बौश्री; - व्दर्भन् कीस् २१, २३ tb; †प्मांणम् श्राश्री ४, १०, १; શાંશ્રી ५,૧૪,૮. वार्प्सण°--णम् कौस् २३, वर्षां छ- पा ५,२,९७. वर्मों (र्फ्न-उ)क्त- -क्तम् निसू ४,६ : १८. २वर्ष्य- पा ३,१,१२०. वावृपाण<sup>d</sup> -- णाः त्रप्रा ९,२६ ‡. १वृष(वत्रा.)die- पाग २,१,५६;५, १,१२२; ६,१,२०३; -पः मागृ २,७, १६ १ विष्ट ३, १० : ६; ११: ३; श्रप ७१,६, ५ ; विध ८६,१५ ; शैशि १७६ ; -पम् कौस् ७२,७1; श्रप ६८, २,१९; विघ ८५, ६७ ; ८६, ९; १७; -पयोः जैश्रीका ४३; - †पाय वेगृ ५, ३:२२; श्रप ४०, १, १३<sup>b</sup>; -पे बौश्रौ २, ५: २२; कौगृ ३,६,१०; विध ९९, ११. †वृष-क¹- -कः¹ जैश्री ११: १७; जैथीका १२६; द्राथी ४, १,६; लाश्री २,१,५. चृप-काम- -मः कौस् ५९, १३; श्रश्र ६,८६. चृप-ता- पा ५, १,१२२.

चृप-त्व- पा **५**, १, १२२; -खाय हिश्री २२,४,१८. वृष-दंश<sup>त</sup>- पाग ४, १, ८६<sup>k</sup>; –शः तेप्रा १६,१९५. वार्षदंश- ११ ४,१,८६. वृपदंशा(श-अ)तिमार्जन--नम् अप ७२,३,७. वृष-ध्वज<sup>b11</sup>--जः अप ४०,४,४. वृष-पर्वन्<sup>mग</sup>- -र्वणः वीध २,२, वृप-पा(न>)ण<sup>d</sup>~ -णासः थाओं ८, १,२५. पंतृप-पाणि<sup>त</sup>- -णयः आपश्री २०,१६,१०; हिथ्री १४,३,३३;। शुप्रा ४,७८. वृप-म(न्यु>)ण्यु<sup>व</sup>- -ण्यवः ऋपा ५,५४६. युप-मन्त्र<sup>m11</sup>--०न्त्र वाधूश्री ३, ८८: १२; -न्त्रः वाधूश्री ३, cc: \;99. √वृषय<sup>त</sup>, वृषयेत् सु १३,५. गृपयु<sup>0</sup>~ -युः ऋत्रा ९,१५‡. वृष-वारण-मेघौ(घ-ओ)घ-नेमि-दुन्दुभि-निःस्वन<sup>n</sup>- -नः श्रप રુષ્ઠ,૨,५. चृप-मत⁴- -तः आपश्रो १२, **ባ**९,५🕇. वृप-शील- -लः या ३,१६. †वृप-सेन - -नः श्रावधी १८, १३, ५; बौध्रौ १२, ८: ११; वाश्रौ ३,३,२, ११; हिश्रौ १३, 4,98.

√वृषस्य पा,पावा ७, १,५१. वृ(प>)पा-कम्पन¹- -नः या ं १२,२७. वृपा-गिर्<sup>व</sup>->वार्पागिर- -राः अश्र २, १,१००. वृ(प>)पा-दर्भ- •भेः ऋत ५,१,२. वृपा(प-था)दि-युद्ध- -द्रम् विध ७१,२९. चृ(प>)पा-मोद्(न>)नी⁰--नी ऋत ५,१,२. √वृपाय<sup>d</sup>, वृपायस्व > स्त्रा ऋषा ९,५२. †वृपायमाण–-णः अप ४६, ५,१; ऋप्रा ९, १६; ग्रुप्रा ३, 992. पृ(प>)पा-रव<sup>व</sup>- -यः शःत **५,** १,२; -चम् <sup>p</sup> श्राप्तिगृ ३,४,२: ११; ५, ७: १२; बीपि १, ६: ७; -वाय ऋत्रा ९,२२<del>†</del>; -वेण बौध्रौ १, ६: १९; २०, ७:३: २४, २५: १६‡; वैंश्री ४, ७: पृ(प>)पा-शील- -लः या ३, 98. चृपा(प∙श्र)इव-शकृद्---भादि--दोन् वैश्री १३,४ : ९. वृषा-हरि->वार्षाहर<sup>त</sup>- • †रम् श्रापध्री १५, १४, २<sup>०</sup>; ३; बौध्री ९,१६:१२<sup>०</sup>; माश्री ११,१४, १<sup>0</sup>;३; माधी ४,४,२४<sup>०ग</sup>; वैश्री

१३, १६: ७<sup>०</sup>; जिथ्री; -रस्य

a) वैप १ निर्दिष्टयोः समावेशः द्र. । b) येप १ वर्धन् शी ५,२,७ टि. द्र. । c) विप. । तत्रभवीयः अण् प्र. (त्रु. PW. प्रमृ.) । वर्ष्महृतः तस्मानिष्टृतः इति दारितः ? । d) वेप १ द्र. । e) विशेषः टि. द्र. । f) = पुं-गव- । g) = [उपचारात् ] प्रमुख- ( इ. ए.एट- ) । e) = शिय- । e) स्वार्थे कः प्र. । e) पामे. वेप १ वृषा शी ६,४८,३ टि. द्र. । e) तु. पागम. । e) वस. । e) वस. । e0) = श्रमान् । e1) वस. । e2। च्यपः मेदिनी- (तु. वंप १) । e3) = अरमन् - (तु. सप्र. आपश्री १,२०,२) । e4) = सपाः में ४,९,१९ । हिश्री २४,६,४ तु ॰ प्रांहा॰ इति पामे. । e7) ॰ प्रांहा॰ इति BC. ।

श्रापत्री १५,१४,२; सात्री ११, १४,२; वैद्यी १३,१६:९; जैद्यी ५ : १३ ; —रे जैद्यी २६: १२.

वार्पाहरे(र-इ)ष्टाहोत्रीय<sup>8</sup>---ये काश्री २६,७,३६.

वार्षाहार $^{b}$ — रस् हिथ्रौ २४, ६, ४ $^{+c}$ ,५, १३; —रस्य हिथ्रौ २४,६,४.

वृिषमम् – पा ५,१,१२२वै. वृषो(प-उ)स्तमे – नीः कौगृ ३, ६,१; शांगृ ३, ११, १; पागृ ३, ९,१; कागृ; –गैस् अप १६, २, ३; –गै कप्र ३,७,६.

१वृत्य- पा ५,१,७.

वृषण° - -पाउभो २,२,१२४; -णम् श्रापथ्रौ २, ११,२३; श्रामिग्र ३, १०, ५:८; बौपि ३,८,१११; हिपि २३:२५; गौपि २,१,१२; -णयो: शांश्रौ ४,१५,१६; काश्रौ २५,७,३३; कौग्र ५,६,५; -णे वैग्र ५,१२:९; -णौ विध २६, ९२; या १४,७.

च्पन्ष- पाउ १, १५६; — विणः सापमं २, १६, १०; भाग २, ७: २६; हिग्र २, ७, २; कीस् ४०, १४; — विणम् आपश्री ७, १२, १४; वीश्री; माश्री २, ४, १, ३९<sup>n</sup>; — विणा आश्री ४, ७, ४<sup>n</sup>; वाश्री ५, १०, ८<sup>२</sup>; वीश्री; — विणे आपश्री ५, १३, ४<sup>n</sup>; वीश्री २, १७: १८<sup>n</sup>; २५, २०: २५<sup>n</sup>; हिश्री ३, ४, १६<sup>n</sup>; कीस् ४०,

१४; - पणी काश्री ५,१, २३; आपश्री ७, १२, १२; वौश्रो; -०पणौ या १२,३१+; -+०पन् श्राश्रौ ६,३,१६; ८,१, २; १२; शांत्री; - पिभः श्रापत्री १४, २९, ३; हिश्रौ १५, ७, १६; अप्राय ५, ६; या ५, ४; -षा †आश्री ७,८, ३; ८,१,१४××; शांश्री; निसू १, ५: १९; ६, २:१८र, सु २३, १; बृदे २, ६७३; ७, १४१; †या ६, -षाणम् आपधौ १५,१,६; वौधौ १८, ४० : ८🕆; भाश्री; 🗝णः †ग्राश्री ७,४, १३××; शांश्री; बौश्रौ ९, ३:२४; १०, ६: २; २२, २:८; पा ६, १. ११८;-जा अप्राय ५,६; - 🕇 जो आश्रौ ३,७,९××; शांश्रौ.

वृषण्-अश्व<sup>178</sup>— पावा १,४,१८; —†श्वस्य जैश्री ३:१५; द्राश्री १,३,३; लाश्री १,३,१.

√वृषण्य,वृषण्यति पा ७, ४, ३६.

वृषण्-वत्- -वन्तौ माश्रौ ५, १,२,११; १२; -†वान् तैप्रा १३,१३; भाशि ६३.

वृषण्वती— -ती काश्रौ २५,१४,११; माश्रौ ३, ७, ४; निस् ७,७:२५; –तीः श्रापश्रौ १४,१९,५.

वृषण्यत्-प्रवाद- -देन निस् ७,१०: २३. वृषण्-वसु<sup>ष</sup>- पाना १, ४, १८; -०सू वीश्री ७,३ : २†. †वृषन्धि<sup>ष</sup>- निधः<sup>।</sup> ऋष ४८, १००; निघ १, १०.

वृपभ(,व<sup>k</sup>)1- पाउ ३, १२३; -†o भ, > भा श्राश्री ६,४, १०; १०, २, २०; शांश्री ९, १२, १; वैताथी; †आश्री १, १२, ३७××; शांश्री; वाघ १७, ८; रांध २६८; विध ८६, १९; बृदे १, १११; साश्र १, ५८१; या ४, ८<del>†</del>∮; ६,१७<del>†</del>; ९,२२<sup>२</sup>∮; शैशि २४८; श्राज्यो ५, १५: –भम् ‡ग्राश्रौ ५, ५,१८; १०, २८; शांश्री; -भस्य शांश्री १८, १९, ६‡; वौथ्रौ; गो २, २३; विघ ८६, १३; †या ७, २३; ९, २४; -भाणाम् बृदे ३, १४८; -भान् विध ५०, २५; -‡भाय श्राश्रौ ३,८, १; श्रापश्रौ ५,५,८; बौश्रौ.

वार्षभ<sup>m</sup>-- - भम् श्रद्य ४,५; ७,१११.

वृषभ-ध्वज<sup>n</sup>-- -जः श्रप ३०<sup>२</sup>, १,१०; -जाय श्रप ४०, १, १३‡.

ृश्वृपभ-राज- -जाः विध ६५, ७<sup>‡0</sup>.

ृ वृषभ-शकृत्-पिण्ड- -ण्डैः वैगृ ३,१५:१.

वृषभो( भ-उ )ःसर्जन- -ने कप्र ३,७,१.

a) साम्नोः द्वस. । b) =वार्षाहर-। उभयपद-शृद्धिरिति विशेष । c) पामे. पृ २३०९ q द्र. । d) तु. पागम. । e) =श्रग्रङकोश-। f) पृ॰ इति पाठः ? यिन. शोधः (तु. श्राप्तिग्र. प्रमृ.) । g) वैष १ द्र. । h) सपा.  $\circ$ पणम्  $<> \circ$ पणे (तै ३. २,५,२ तैवा १, २, १,२१ च ) इति पामे. । i) व्यप. । i) =भेष-। k) शैशि. पाठः । i) विष., नाप., व्यप. । वैष १ द्र. । m) = स्क्त-विशेष-। n) =िशव-। o) पामे. वैष १,२०१९ i द्र. ।

१व्यमो( भ-उ)षितª - -तम् वैगृ ३,१४:२. वृष्ट- - हे माश्रौ ५,२,६,१३; कौस् १४१,१९; या ६,३६. १वृष्टि<sup>b</sup>-- पा ३,३,९६; पाग ३,४, ७४°; –ष्टयः आग्निय २, ५, १०: २९+; कौसू ९४, १४२+; श्रप ६४,५,३; -एये श्रप ५३, ४,५;६३,४,८; ६५,२,७; –ष्टिः †श्राश्रो १,७,७<sup>२</sup>××; †शांश्रो २, ७, १८<sup>व</sup>; ४, ८,३<sup>d</sup>××; काश्री; थ्रप ५९, १, १५××; -ष्टिम् शांथ्रौ ६,३,६†××;†श्रापश्रौ ४ ११,१; १७,१३,२<sup>e</sup>××; बौश्रौ; हिश्री १२,४,४<sup>१६11</sup>;-हे: श्रामिय २,५,११:६; अप ६५,३,७; या १४, ८; -एवा †आपश्री ३,५, ९; ५, २६, ५; भाश्री; वाध्रश्री ४,४: ८; - मध्ये बीश्री १३. ३८: ११; माश्रौ ५,२, ६,७; वैताश्रौ १९,३; २१,१४; श्रप्राय ६,२. १वृष्टि-काम->°मे(म-इ) ज्यो<sup>ह</sup>- -ज्यया चृदे ८,५. २वृष्टि-काम<sup>1</sup>- -मः शांश्रौ १४, ३५,१३; काश्री; -मस्य श्राश्री ५,१,६; श्रापश्री. वृष्टि-ग्रह- -हम् वाश्रौ ३,२,५, वृष्टि-ज- -जम् निस् ७, ७: २9. वृष्टि-दायिन् - -योनि श्रप ६५,

†वृष्टि-द्यो<sup>1</sup>- -द्यावा आश्रौ १, ९, १; शांश्रौ १,१४,५; श्रापश्रौ ४,६,१; भाश्री ४, ८, १; हिश्री ६,२,९. †वृष्टि-मत्- -मन्तम् ऋपा ८, ३०; -मान् माशि १०, १०; याशि २,७४; ९०. वृष्टिमती<sup>1</sup>— -ती बौश्रौ १९, 90: 26. वृष्टि-याचिन्- -चिनम् या २, 93. †वृष्टि-वनि<sup>1</sup>— -नये<sup>k</sup> श्रापश्रौ १५,१०, २; बौश्रौ ९,९ : २७; भाश्रौ ११, ९, १८; -निम् आश्री ५, १, १५; शांश्री ६,७, १०; बौध्रौ ७,५: ८; या २, वृष्टि-संस्ताव<sup>1</sup>- -वम् निस् ७, ७: २१. वृष्टि-सनि<sup>1</sup>- -नयः वाश्रौ २, २, १, २५; - 🛉 नि श्रापश्री ६, ११,५; बौश्रौ; -नीः श्रापश्रौ १७,५,५; वौध्रौ; †भाशि २५; ९९; तैप्रा ६,१२. वृष्टि-हब्यं->वार्टिहब्य--व्यः ऋग्र २,१०,११५; साभ वृष्ट्य( ष्टि-श्र )पेत- -तः चाअ ११ : ३. वृष्ट्य(ष्टि-श्र)र्थ- -थम् बृदे ८,

बृष्ट्या(ष्टि-झा)कार- -रेण अप 4८<sup>२</sup>,३,६. २वृष्य- पा ३, १,१२०. १वृष- √वृष् (वधा.) द्र. २वृष<sup>ा</sup>- पाग ४,१,१५४. वार्ष्यायणि- पा ४,१,१५४; पावा ४,१,१५५; श्रावध १, १९, ५; २८,२; हिंध १, ५, १०७; ७, ३८; या १,२. वार्ष्यायणीय<sup>—</sup>- -यम् आपध १, १९,८; हिंध १,५,११०. वृपक- √वृष् (वधा.) इ. वृष-गण¹- पाग ४, १, १०५; २, १११; –णः ऋत्र २, ९, ९७; साश्र १,५२४; -णे पागवा ४, 9,88. वार्षगण- पा ४,२,१११. वार्षगाणि"-- -णिः वौश्रौप्र ४१: 93. वार्षगण्य- पा ४, १, १०५; –ण्यः द्राश्रौ २, २, ३२; लाश्रौ १०,९,१०; निस्, २,८:१३; \$፡ 99; ቒ, 9३፡ २६××; –ण्यम् जैगृ १,१४: १०. चृष-ता- प्रमृ., वृषण-, वृषन्-, वृषय-,वृषभ- √वृष्(वधा.) द्र. बुषय- पाउ ४,१००. बृपल<sup>1</sup>— पाउ १,१०६; पाग ५, १, १३०; पावाग ५, ३,६६; -लः बौश्रौ १६, २२:६<sup>२</sup>; द्राश्रौ ११, ३,१; लाश्री ४,३,२; या ३,१६; -लाः या ३, १६; -लान् वीधी

a) श्रर्थः ? । पूप. = श्रोपिष-, उप.  $< \sqrt{3}$ प् [दाहें] इति c. ? (वैतु. भाष्यम् पूप. = कृप- इति मत्वा उप.  $< \sqrt{4}$ स् िनवासे इति वा गन्धने इति वा [तु. c. c.]) । b) = aपि- । c) तु. पासि. । d) = aिति । c0 तु. पासि. । d1 = aिति । c1 विद्युत् ) । e2 पासे. वैप १ वृष्टिद्यावानम् a2. दि. । a3 वृष्टिः इति पाठः ? यिन. को धः (तु. श्रापश्री १७,१३,२) । a4 मतो. कस. । a7 वस. । a8 स्त. । a9 मतो. कस. । a9 सतो. a9 सत्वे इति पासे. । a9 स्वप्त. । a9 तस्वेदमीयश् चः प्र. । a9 सप्तयो इस्प्र. उभयपदवृद्धिश्च ।

९, भ : ३४; १३ : १०; -ह्यय †चोंथ्रो २, १६ : ५१; १७ : ७; ४४; कोस् ९१, १९; -हे श्राय ४, २, १९; २१; -है: गोय ३, ५.३४; जय १, १९ : २५; विष ६३, ४.

वृषली - पाग ४, १, ९६; -ली विध २४, ४१; -लीम् अप १, ४९, २; ग्रशां १३, २; -ल्यः काश्रों १४, २, ३०; -ल्याम् शंध ४०१.

वार्पेलि- पा ४, १,

٩٤.

चृषली-गमन− -नम् अप ९. ३.५.

वृपली-पति— -तिः शंध ४१४; श्रापध १,१८, ३३; वौध २,३,५२; हिंध १,५,१०२; २, ५,४९; -तीन् श्राप्तिग्र ३,११, १:१०; -तेः वाध १४,११.

वृपली-सेवन-- नात् विध ५३,९.

वार्षल- पा ५,१,१३०.

वृपल-वत् या ३,१६.

वृपला(त-अ)न-वर्जिन्- -र्जी वाध १०,३१; वौध २,२,१.

वृषली√भू>वृषली-भूत- -तः जैगृ १, १२ : ३‡.

वृप-शील-, √वृपस्य √वृष्(वधा.) इ.

चृपाकिप - -पिः अप ४८, १४२ ; ऋग्र २, १०, ८६; बृदे २,१०; ६७; ६८; अग्र २०,१२६; निघ ५,६; या १२,२७∮; १३, ४²; ऋत ५,१,२‡; -िषना आश्री ८, ४,२; -िषम् आश्री ८,३,४××; शांश्री १२,६, १३××; १३,२<sup>b</sup>; बौश्री; -‡०षे या १२,२८;१३, ३; -षे: या ११,३९‡;१२,८; -षो शांश्री १२,२४,३; बौध १, ६,९; ऋषा ८,२६.

वृषाकपायी - पा ४,१,३७;
-०िय या १२, ९५; -यी श्रप
४८,१४४५; चुरे २, ८; ८०;
७,१२०;१२१; निघ ५, ६५;
या १२,८; -योम् वृदे २,१०,
वार्षाकप--पम् वृदे ७,१४१;
-पे वृदे २,६९.

वृषाकिष-वत् वैताश्री ३२, ३१. १ वृपासु - - श्चम् शांश्री १२, १६, १.

चृपा-गिर्- प्रमृ. √ मृप् (वधा.) द्र. वृपाणक<sup>त</sup>- -कः ऋअ २, १०, १३६.

वृपातिक- -केः° वाश्र ४२:८. वृपादर्भ- प्रमृ. √वृष् (वधा.) इ. वृषी'- -पोम् गोग्र ४,२,२४. वृष्ट-,१वृष्टि- √वृष् (वधा.) इ.

हेवृष्टि-(>वार्घ्य- पा.) पाग ४, २, ८०.

१वृब्बिण ६ पाउ ४,४९; -विणः आश्री ५, ३, ३; शांश्री; बौद्य ८: ४‡; भाशि ६४‡; -विणना अप्राय ५, ६; -व्याम् आपश्री १२,१८,१४,१८,२,१; नाश्रीसं; -व्याः नाश्री ५,४,१५; आपश्री

**१६**,२७,११××. वृष्णि-वस्त<sup>h</sup>— -स्तः हिश्रौ २२, ४, 9 ७; -स्तम् हिथ्रौ ११, २, १. वृष्णिय - - यम् वाध्रुशै ४, ६८: ५; माशि ६४ + 1.

†वृष्णि(य>)या-वत्- -वतः बौश्रौ ८,१४: ३७; हिश्रौ ९,४, ३१; तैप्रा ३,५.

चृष्णि-वासस'- -सम् बौश्रौ १८, १६:३; १९:३.

†वृष्ण्य<sup>०</sup> - प्ण्यम् आपश्रो १२, १९,५; जैश्रो १४: २४; हौस् ६८, १०; सप्रा ३, ४, १; -प्ण्यानि हौसू ६८,१०.

> †वृष्ण्या-वत्ः – -वतः जैश्रौ १९:१८; या १,११०ृ; -वान् ऋप्रा ९,१७.

> †वृष्ण्यावती\*- -०ति कीस् ४०,१४.

२वृष्णि $^{k}$  $\rightarrow$ वार्णेव- -याः बौश्रीप्र ४८: ११.

वृष्णिक-(>वार्क्षक- पा.) पाग ४, १,११२.

वृष्णिय- १३ष्णि- इ. -रिकारिको / राज

वृष्णिवृद्धि¹- (>वार्ष्णिवृद्ध- > °द्धायन-).

१-२वृष्य- √१ष् (वघा.) इ. वृस्त<sup>™</sup>-- (> वृसी--)

√वृह्(वधा.L=√वृह् ])पाधा.तुदा.पर. उद्यमने, वृहति<sup>™</sup> आपध १,३२, २४; हिध १,८,६५; या ५,४<sup>२०</sup>.

वृढ-(⊂>बार्ड्य- पा.) पाग ५, ९, १२३.

वृद्ध-ता-, व्त्व-, व्यद्धिमन्- पा ५, १,१२३.

a) वैप १ द्र. । b) न्यूह्मप्रकारेण निर्देशः । c) द्विपदः शोधः वैप १,२४६५ ९ द्र. । d) न्यप. । e) पाठः? यनि. शोधः । f) = १श्रासन- । g) वैप १ निर्देष्टयोः समावेशः द्र. । h) मलो. कस. । i) सपा. ऋ १,९१,१६ बूप्ण्यम् इति पामे. । f) मलो. कस. समासान्तप् टच् प्र. । f) = वंश-विशेष- । f) पृ २२७७ f0 द्वाति इति छ. ।

√वेª पाधा. भ्वा. उभ. तन्तुसंताने, †वयत<sup>b</sup> श्रापश्री १९, १७, १३; बौथ्रो ३,३०: १३; हिथ्रौ २२, १,२४; अप्राय १,३; क्वयन् १०,६,९; आपमं; वागृ ५,९?°. **जवुः** ऋषा १४,५०<sup>‡</sup>. कत,ता- -ते काउथी ११८; काय ४५,६; -ताम् काश्रौ ७,९,२४. वय(त्>)न्ती- न्ती या ४,११५. १वेमन्<sup>त</sup>- पाउ ४, १५०; पाग ५, 7,900. वेम-न- पा ५,२,१००. √चेक्ष् <sup>e</sup> १-२वेग-, १वेगवेजम् √विज् इ. ?वेच्छाहि काश्रीसं ३१:१३. वेजन- √विज् द्र. चेट्' काश्रो १८,३,५‡8. वेट्- (> 🗸 वेट्य पा.) पाग ३,१, ₹७. देट<sup>h/1</sup>-(>वेट-वत्- पा.) पाग ४,२, १वे(ट>)टा-वत्<sup>1,1</sup>- पाग ६, ३, 998. १वेटा-(>√वेटाय पा.) पाग ३,१, २वेटा'-(>२वेटा-वत्- पा.) √वेण पाधा. भ्दा. उभ. गतिज्ञान-चिन्तानिशामनवादित्रप्रहणेषु. वेणि,णी- पाड ४, ४८; -णिः वाघ १६,१६<sup>m</sup>; -णिम् काश्री ७, ३, २२<sup>n</sup>; -णी<sup>n</sup> वौश्रो ६, १:२;

वैश्री १२,८: १२; हिश्री ७, १, वेण्या(गी-आ)च°- -द्याः अप ३१, ۹,٩. श्रापश्री १४, १२, ४; हिश्री १वेस्प्र<sup>17</sup> – पाउ ३,३८; पा ६,१,२१५; पाग ४, २, ८००; ८६; ९१; ३, १३४; ४, १०३; ५, १, १२२; ६,४,१५३; पावा ६, १, २१५; –णुः श्रागृ ३,८,२०५; तेप्रा १३, ९५; ऋत ४, ७, ६; -णुना आपश्री १५, २, ११; १६,१७,८; बौध्रौ १०,१९:७; भाश्री; -णुम् काश्री १८,२,१३; माश्रौ ६,१,५,३०; कौगृ २, ६, ९; श्रापशु; -णोः अप २३, १, ५; श्रापशु ८,१२; ९, १<sup>२</sup>; बौशु ८: ११; हिशु ३,१७; नाशि १, ५,१; -णौ काश्रौ १८,२,१०. १वैणव- पा ४,३, १३४; -वः काश्रौ ४,६,१८; श्रप १८,३, ५; -चम् भाश्रौ १, २२, १; सागृ ३,८,२०; शांग्र ३,१, ११; पाग्र २, ६, ३१; वैग्र; वौध १, ३, ३<sup>द</sup>; वैघ २, ३, २<sup>r</sup>; -वाः श्रापश्री १५, ५, १३‡; भाश्री ११, ५, १०‡; माश्री; -वानाम् वौध १,५, ३०; -वानि श्रापश्रौ र्ष, ५, ११; वैश्री १३, ७: १६; हिथ्रौ २४, २, ५; -वेन कौस ३२,८. वैणवी- -वी काश्री १६, २, ५; वाधूश्री ४, १०४: १,

लाश्री ८, २, ६; काश्र ७, १३; –चीम् श्रापश्री १६,१, ७; १७, २६,१४; बौधौ ९,१ : १; माश्रौ ११,१,३; माश्री; -व्या माश्री ୪,१,११. १वैणव-दण्ड- -ण्डम् वैध ३, 9,98. वैणवदण्ड-धारिन्- -री कागृ ३,११. २वैणव-दण्ढ'- -ण्डानि बौध्रौ ९,५:५. वैणवा(व-श्र)न्त<sup>t</sup>-- -न्तान् श्राप्तिगृ २,७,११:९. **१वैणुक- पा ४,४,१०३.** वेणिमन्- पा ५,१,१२२. १वेणुक- पा ४,२,८०; पावाग ४, २,१३८; -कः वैध ३,१५,३<sup>॥</sup>. वैणुकीय- पावा ४,२,१३८. वेणु-काण्ड- -ण्डम् यौश्रौ ९, १: ६; १८; -ण्डेन आपश्री २१, १८,९; बौध्रौ ९,३ : १७. वेणु-कार"— -राणाम् वाधूश्रो ३,७६: 94. वेणुकीय- पा ४,२,९१. २वैणुक- पा ६,४, १५३. वेणु-दण्ड->> ॰ण्डा(ण्ड-श्र)ग्र-तस् (:) वैश्रो १९,६: ३३. वेणुदण्डो( राड-ड )पवीत-कमण्डलु-वल्कला( ल-न्ना )दि--दीन् वैध २, १, ६. वेणु-दल<sup>v</sup>-- •लेन विध ७१,८२. वेणु-पर्वन् - -वेणा श्रावश्री १५,३,४;

a) या ५,२८ पा २,४,४१; ६,१,१५; ३८-४१; ७, ३,३७ परामृष्टः इ. । b) =सपा. ऋ १०, ५३,६ प्रमृ. ऐब्रा ३,३८। काठ १३, ११;१२ तु वयसि इति पामे.। c) °वा° इति पाठः? यनि. शोधः (तु. आपमं. प्रमृ.)। d) वयन-साधनाऽन्यतम-। e) पृ २२७५ छ द्र.। f) वैप १ द्र.। g) पाभ. वैप १(परि.) वृट् ते ४,६,१,४ टि. द्र.। h) = 9 लुक्त-। i) तु. पागम. । j) २वेटा - इति पाका. । k) = 9 नत-विशेष- । l) वेटालाट- इति केचित्। m)=संस्प्र- संपत्ति-। n)= वेस्याकारा-। मेखला-। o) श्रर्थः (p)= १वंश-। q) °वद° इति मैस्.। r) ° दग° इति पाठः? यनि. शोधः । s) ° वंदः इति c. । t) विष. । वस. । u) = जाति-विशेष- । v) उप. = खर्ड- ।

भाश्री ११, २, २७; वैश्री १३, ३ : १५; हिश्रौ १६,६,१५;२४, १.१६; -र्बणाम् वैश्री १८, १: ७१: -वैभि: श्रापश्रौ १५, ३, १६: भाश्री ११, ३, ९. वेणु-प्रियङ्गु-नीवार- -रैः वैश्री ८, **२:**७. वेणु-मत्- पा ४,२,८६. वेण-यवº- -वाः वीश्री २४,५: १८; -वान् आपश्री ६, ३१, ९; -वानाम् आपधौ ६, ३१, ८; माश्री १, ६, ४, २६; हिथ्री ३, ८, ८४<sup>१७</sup>; माग्र २, ३, १२; -वेषु श्रापश्री ६, ३१, ९; -वैः श्रापश्री ६,३१,१४५. वैण्य(व>)वी°- -वी शांश्री ३. 93, 3. वेणु-यष्टि- -प्ट्याम् काश्रौ ५, १०, 96. वेण-रिक्त--क्तयोः पावा ६,१,२०४. वेणु-वीणा-वादिन् - -दी वेध ३, 94, 3. वेणु-वीणा-स्वर- -राणाम् नाशि १ ₹,9. वेण-वेत्र-करीपक- -केषु वैश्री ११, **९** : ३. वेणु-श्यामाक-नीवार- -राः आपश्री १६, १९, १३. वेणुश्यामाकनीवारा(र-आ)दि--दिभिः आप्तिगृ २,७,१०: ६. वेणु-सहित- -तम् अशां १३,३. वेण्व( गु-श्र )ङ्गार- -रैः आपश्री १६, ४, १; माश्री ६,१,२, ३; वाओं २,१, १, ३४: वैश्री १८.

१ : ६०: हिथ्री ११, १, ४४. रवेरार⁴--णून अप १,६,१०: -णूनाम् श्राश्री १२, १४, ६. २वैणव- -०व श्राश्री १२,१४,६. १वेणक- १वेण- ह. २वेखुक⁰– -कः सु २३,५. वेतन'- पाउ ३,१५०; पाग ४,४,१२; -नम् विघ ८६,१८. वैतनिक- पा ४,४,१२. वेतस - पाड ३, ११८; पाग ४, १, ४१:२,९१; ६,४, १५३; –सः आपश्री १७, १८, १म: - मसम् वैताश्री २९, १३; अप ३७, ८, २; अअ १०, १०; १८,३. वेतसी~ पा ४, १, ४१. १वैतसb- -सः वाध्रश्री ३, ७६ : ३५: -सम् काश्री १३,२, २७; आपश्री २०, २, २; बौश्री १२, ८ : १: १३,३७:४;९: १७,१४. ९: माथ्री; -सानाम् अप ६५, ३.८: -से काश्री १९, २, १२; थ्रापश्रौ १८,१३,२१; २०,२१, १: बौश्री; -सेन आपश्री २०, २१, ६; हिश्री १४, ४, ५१. वैतसी- -सोनाम् अप ३६,२२, १; ६५, ३, ३; -स्यः चेत्तचे √विद् (लामे) द्र. श्रव ६५,३,२. वैतस-शमीमय-•यौ श्राप्तिगृ २वेच् - √विद् (लाभे) इ. ३, ८, ३ : १२: बौषि १, १५: 68. वैतस-शाखा¹- -खया आप्रिय ३, ६, ३ : ९; -खाम् व्यामिय ३,६, ३ : ५. वैतस-समिध्1- -मिधाम्

धाप्तिगृ २, ५, १० : ४. वेतस-कट- -टेन काथी २०,२,२. वेतस-काण्ड- -ण्डेन आएगी २१, 96,8. वेतसकीय- पा ४,२,९१. वैतसक- पा ६,४,१५३. वेतस-माला->°िलन्- -लिनः हिनि ११:३. वेतस-शाखा- -खया आपधी २०. १३,११; माध्रौ ६, २, ४, ११; वाश्री ३, ४, ३, २४; हिथी; -खाभिः कीय ४, १,९; -खाम् आपधी १७,१२,७; बीधी १०, ४७: १६; ४८: ३३; वाथी २ २, ३, १७; वैधी १९, ६:५३. हिश्री १२, ४,१; वीपि १, ११: ५: ~खायाम् श्रापश्री २०, १७, ८; १८,१५; -सास काश्री २०, ८,२. वेतस्वत्- पा ४, २, ८७. वेतस्त्र(न्>)नी<sup>1</sup>- -नीः भाग २, १३: १४; हिय २, १२, १०. वेताल- पाडमो २, ३, १०५. चेताली-(>'ली√कृ पा.) पाग १, 8, ६9. श्वेनु- √विद् (ज्ञाने) द्र. श्वेत्तोदि चास ४१: ३७. वेत्र<sup>४</sup>— पाउ ४,१६७; पाग ४,२,**९**०; ९१; ६, ४, १५३; -न्नेण कौसू ४०,१०. वेत्र-क- (>वैत्रकीय- पा.) पावाग 8. 3. 936.

a) पस. उप. = ३यव- । b) व्युवानाम् इति पाठः? यनि. शोधः (तु. भाष्यम्)। c) = आहुति-विशेष- [तु. MW.]। तस्येदमित्यर्थे अण् प्र.।  $e) = श्रमुर-विशेष-। <math>f) = \frac{1}{2}$ ति-।  $\frac{2}{2}$ . १। d) व्यव.। <√वी इति श्रभा.। g) वैष १ द्र.। h) विष.। विकारार्थे प्र.। i) कस. पूप. पुंबद्धावः। (नदी-)। मत्वर्थे ड्विन: प्र. उसं. (पा ५,२,१२२)। k) =वेतस-। व्यु.?।

वेयकीय- वा ४,२, ९१. धेंबक-पा६, ४, १५३. येत्र-च(त्>)ती\*--ग्याम् विभ ८५, YY, वैध-यीत<sup>b</sup>- नाम् दिशी १३, ४, वेत्र-वेहित- नाम् भाषधी १८,१०, 300 वंत्रीय- पा ४,२,९०. चेत्स्यत्- √धद् (लांग) इ. १-२वेद- प्रस. √विद् (प्राने) द. ३बेद्र<sup>त</sup>− पाग ५,१,२°; ६, १,१५६; -पृञ्य मधि २, १५, १२३. बीधी ३, ३०: १; माधी १, દ, ૪; દિશી ૧, ૦, ૫૧; –જ: †माधी २, ९०, ३°; ९१, ९°; લાંઘી કે, ૧૫, ૧૨, ૧૨, काधी; -यम् आधी १, १०, ર; ૧૧, ૧; છ, ૧૨, ૬; ગાંધી; शापित ३,४,२: १२ ; यौषि ३, ३, १२, हिषि ६: ७, -दस्य योधी २०, ३:१४; -दात् જાવધી રૂ.૧૪,૦; ગાંધી રૂ.૧,૨; : पेध्रौ; −दाश्याम् बीधौ ५, ७**ः** ' ર; ૧, ૫: ૧૫; ૧૫: ૧; થંઘી. ८, ११:५; -दे साधी ६, ૧५, ૧೩; ૮, ૧૨, ૧; હ્વાવસી १३,१८, ४; बीधी; -देन काशी १,१०,६४४; धारधी १,२३, ६××; २, १२, ७३, -दी, आपधी ८, ५, ४; १५, ५, १८;

થીથી ૧, ५:૮; માર્ચી ૧૧, ५, ૨૧; માધુસી. २वेद-वर्मत्- -र्भणः हिशी १.४,१९. वेद-कृषं b - व्यंस् वैष्ट ५, ४ : ३५ रे. धेद्-मृज- -जम् काभी ३, ७, ११; -णानि आधी १, ११, ४; ९; र्वभी ७, १४:१; हिभी ६, ४, ३०; -की: धारती १,११,५. षेद-देगमाक¹– -कम् अत्र ७,२८. पेद-निषाना(न-आ)दि- -दि गंधी। ₹0,90:94. चेद-परिवासन- नाम् बीधी १, ४: १५; -मानि भाषधी १, ६, ६; થીથી ૧,૧૨: ૨; દિશ્રી ૧,૨,, ७६: -नेतु बीधी २०,१०:१. वेद-प्रस्प<sup>1</sup>- न्यान् गांधी १,२,४, જ; –ધૈઃ લાશી ૧,૧,૧,૧૧. चेद्-प्रह्मच्<sup>1</sup>- -वाणाम् माधी ४, २, ७; -वान् माधी १, २, ५, २; ४,२,६; १७. घेद-मान्त- न्त्री: हिथी १,७,१. धेद-प्राप्तन १ - नग् आपधी १२. २५, १३. २वेद-मृष्ट!- न्यानि वाधी १,३,१, पेद-शिरस्- -रः गाधी १, २,२,२;∫स्घेद-दार्मन्- प्रय. ३गेर- इ. -रसा वाधी १, ११, २: गाधी घेट्दर्श'-१,२,६,२१. येद-समवत्तधानी"— -नी वेधी ६०,

भेद-रगरण- -गम् शाधी ३,६,२३; आपधी ४,१६,९. येदा(य-घ)म- -माणि शापधी २, ४,२; माधी २,६,६; नैधी ३, ५:६; ५,२:३४; - प्रेयाधी १,२,२,२; -ग्रे: माध्रौ २, ६, ३९; માહી ૨, ૪, ૩; વિંહી ५, 3:99. षेदा(य-आ)दान-मभृति - - ति माधौ २,७,३,१३; २,२,१,५२××, येदा(द-ब)भिमर्शन- -गम् कानधी १२, २५,५३. येदाभिमशैगा(म-आ)दि- -दि વૈદ્યો ક્ષ્યું,ક્રફે: ૪. √वेड्गि, चेश्यति यौवि १.४:९. चेदविष्या धीवि १,९५:६. १वेदो( द-उ )प्याम°- -मम् वाधी ₹,₹,७,٩. २थेदो(द-उ)पयाम,मा<sup>p</sup>-- -मः माधी ₹, २,₹, १₹;२४<sup>0</sup>; ६, १८;₹,**१**, ५६; ५,१; ८,५,१०; -मा माधी १, २, ५, ९२: -मेन फटधी £3. २गेश- पा ५,१,२. षेद-योक्त्- -णुं काधी १,१५,९१. | १वेद-फर्मन्- प्रयः √विद्(शाने) ह. धेव्न- √िव्(शाने) इ. वेद-शेष- -पम् शोधी १,१५,१६. | घेदना"- पाता ३,३,१०७; । ना सप 22,4,2,

 $a) = \pi(1-\ln 3)q - 1$   $b) = q. < \sqrt{\pi q} [\pi q \pi q) + c) परस्वर पान. <math>+d) = \pi \pi \pi \pi \pi e - 1$  चैनर  $\pi$ . +df) सप्र, वैष्ट ५, ४ : ३५ वेदकुर्थम् इति पाने, ।  $\circ$ g) राप्त. घेदेनोपयम्यासीनः दृश्यस्य स्थान माधी १,३,१,५ वेदोण्यामः इति पामे. । h) परा, । 'दं कुः इति पाठः? यनि, जोधः (ए. c.) । k) उप. <प्रा (प्र√य)म् [ध्रेपसे] । j) डप. = गाग्ड- । l) पन. । m) हत. उप. नाव. (यद्मिय-यात्रn) था. संमार्जने यृतिः । o) = दर्शमय-उपस्तरः । पत्त. । <math>p) विष. । यस. उप. = दन्धनः (वंतु. BW. MW. नाप. [ डपक्रमा-विद्येष- ], पूप. = श्वेद- इति च) । q) वेष्ट. संस्कृतः हि, भिनि, इय संभावन्त् । r) १ १२६० h इ. । s) भाष. । < √विद् [चेतनायाम् ] ।

† १वेदम् व आगृ १, १५, १; कीगृ १, १६,७; शांग्र १,२४,४. ?वेदमनुष्याद्<sup>ष्ठ</sup> शांश्री १०,१४,२. वेदय- √विंद्(ज्ञाने) द. वेदियत्वा ३वेद- इ. †वेदस्--दः वौश्रौ २८, १०:७; श्रापमं २,१४,३; श्राप्ट १, १५, ३<sup>d</sup>; श्रामिष्ट २, १,३ : ६; भाष्ट; थ्रप ४८, ६१<sup>e</sup>; ५५<sup>t</sup>; -दसे हिश्रौ २,५,३१; ६,४,५; २१, २,७१: -दांसि श्रापश्री ६,२३, १; भाग २, २०:११. वेदान्त- प्रमृ. √विद् (ज्ञाने) इ. श्वेदाय भागृ २,२२: १२<sup>६</sup>. √वेदि ३वेद- इ. १वेदि<sup>b</sup>-न्वेदि.दी°- पाउ ४, ११९; -दिः श्राभ्रौ ३,१४,१०‡; ८,१३,९; Q,७,93; १०, ९,३<sup>+1</sup>; शांश्रो; काश्री २०, ७,१५🕂; वाश्री ३, ४,४,१<sup>‡1</sup>; लाश्री ९,१०,१४<sup>‡1</sup>; वैताश्री ३७, ३† ; काश्र ६,१३; ७, २; १७; श्रापशु ५, १३; १४६; ६, ४६; १२; बौद्य ३: २७; १६:१३; हिशु २, २४; २५‡; ३२‡; -दिम् श्राधी २.३.११: ४,१०, ६; शांश्री ३, १६,१७;८,२१,१<sup>‡1</sup>××; काश्री; श्रापश्री ३, १३, ५ै;†<sup>६</sup>; बौश्री १५, २९:११ए; माध्रो २, ८, ८‡ ; ३, १२, ३‡ ; माश्री १,

३, ५, २६<sup>२</sup>;‡<sup>k</sup>; हिथ्रौ २, ६, ३०<sup>२</sup>;‡<sup>४</sup>; -दी काश्री ५,३,९; १९, २, १; प्रापश्री ८, ५, ४; १०; ११××; बौश्री; -दीः वैग्र १,९ : १६; -देः आधी १, ३, २२; २, १७, २; ८; ३,१,८; शंधी: -दी शांधी ३,१४,१५; ८, ८, २: -द्या वीथ्री १९,७: ४६५: -द्याः श्राश्री १०,८,२; श्रापश्री २, ११, ९; १५,१; ८, १३, ८: १४, २५××: माश्री: -चाम् श्राश्री ३, १, २०; ५, २, ८; ११, ४; काश्रौ; 🗝 धै आपश्रौ २२, १२, २०; बौश्रौ १, ११:१; १२:४२; ४४; १३: १××; माश्रौ. वेदि-करण- -णम् काश्री २, ६, २२; काठग्री ३; चात्र १:९; -णानि<sup>1</sup> आपश्रौ १२,१९,६;वैश्रौ **१५,** २३ : १; हिथ्रौ ८,५,२३. वेदिकरण-परिस्तरण-पाणिप्रक्षा-लना( न-आ )स्तरण- -णानि वैश्री १४,१४: ३. वेदि-कर्मन्- -में भाश्री २, २, ५: मीसू १२,१,८. वेदिकर्म-प्रभृति- -ति द्राधी १४,४,१८. वेदि-कार<sup>m</sup>--०राः वीथी १०,२३: 93. वेदि-काल- -लात् माश्रौ ५, २, ४, ७; १२, २; -ले घापश्री २०.

९,१; माश्री ५,२,४,८; १५,१. वेदि-गत- -तः श्रव २४, ५.३. वेदि-नृण- -णे काश्री ६, ५,९; ६, ६,३०. वेदि-तृतीय- -ये श्रापश्री १९, १, १४; ११, ५; काश्रीसं २५: १. बौधी १९,१:३; वाधी १,३, १, ३२; २,५; हिश्री २३,२. ५; बौशु ३ : ३०; हिशु २,१९. वेदि-ख- -खम् वाधूश्री ४, ६१: वेदि-देश- -शस् आपश्री ६, ३,९; वैश्री ४,११: ३; हिश्री ६, २. १; - दो द्राश्री १, ३, २; लाश्री १,३,१; माश्री १,७,६,५४. वेदि-पर्योपण--- -णात् माश्रौ ६, २, ६,२३. वेदि-पुरीप- -पात् माश्री १,७,३, ३७; श्रापृ १, ५,५. वेदि-प्रोक्ष- -क्षात् आपश्री १७,१६, १; वैथ्रौ १९,६: ९५. वेदि-प्रोक्षण- -णे मीस् ११, ४, ४७. वेदि-वर्हिस्- -हिं: काश्रौ ३,२,५. वेदि-मध्य- -ध्यम् काश्रौ २२, ६ १५: -ध्यात् वैश्री १२, ११: १२; द्राध्रौ १३, १, ५; -ध्ये वैथ्रौ २,६ : ३; ९,४ : ७. वेदि-मूल- -लम् वेग् १,२१:११. वेदि-रूप"- -पम् माध्रौ ५,२,४,८. वेदि-लोष्ट- -ष्टम् भाग १,११: ८;

a) वा, इदम् इति द्विपदः पाठः द्र. (तु. हरदत्तः; वैतु. PW. प्रमृ. = वित्त- इति, old. = ज्ञान- इति)। b) पाठः ? देवसनुष्यादि - >-दि इति शोधः (तु. c.)। c) वैप १ द्र.। d) वैतु.  $\lfloor \log \rfloor$  old. यति. वेद्र-  $\lfloor \log 2 \rfloor$  शि । e) कर्म-नामन-  $\lfloor f \rfloor$  यज्ञ-नामन-  $\lfloor g \rfloor$  पाठः ? भेदाय (= भेदनाय) इति शोधः । सस्य. शिद्वपतो > -ताम् (प३), ? सपत्वान् > -त्यानाम् , ?श्वापदान् > -दानाम् , ?सरीसपान् > -पानाम् , ?हस्तिनः > हस्तिनाम् इत्येते चापि शोधाः द्र.। h) पृ १०८२ h द्र.। i) = सपा. ऋ १,१६४,३५ प्रमृ. माश १३,५,२,२१। तै ७,४,१८,२ प्रमृ. तु वेदिम् इति पाभे. । j) सपा. मै ३,४,१ प्रमृ. वेदिः इति पाभे. । k) पाभे. वैप १ वेदिम् काठ ३१,१४ टि. द्र.।  $\lfloor l \rfloor$  नाप. (तद्योंपकरण-  $\lfloor स्पयादि- \rfloor$ )। उप. करियो प्र.। m) नाप.  $\lfloor n \rfloor$  वस. ।

वेदि-वर्धन- -नम् काश्रौ ८,८,९९; काशु ६,८. वेदि-विज्ञान- -नम् कौसू ३७, २. वेदि-विमान- -नम् बौश्रौ २६, २३:४. वेदि-विदरण- -णानि श्रापशु ५,७; हिशु २,१६. वेदि-शेष- -पम् काठश्रौ १०,२. ं वेदि-श्रोणि,णी<sup>8</sup>— -णिम् काश्रौ १३, ३,१२; माश्री २,४,५,६; ५, . २, ८, ५; १६; वाश्रौ १, ७, ४, ५; ३, २, ५, ३६; –णीम् श्राश्रौ ५, ११, १; हिश्रौ २१, १, ४; -णे: काश्रौ ५,४, ९; कौर १३७, ३६; --णौ काश्रौ २,७,१९; ८,१,२०××; माश्री; -ण्या श्राश्रौ १,१,२३; -ण्याम् श्राश्रौ ६, १०, २१; शांश्रौ. †वेदि-षद्- -षत् श्रापश्रौ ५, १४, ५;बौश्री २,१७:२८; हिश्री३,४, २८; या १४,३१; -षदः<sup>b</sup> श्राश्रौ २,६,९; शांश्रो ४,४,२; श्रापश्रो १, ७, १३; हिश्री २, ७, १८; -पदे श्राश्री ४, १३, ७; शांश्री. वेदि-संयोग- -गात् मीसू ११. २, 84. **!वेदि-सद्- -सदः** वाश्रौ ३, २, ४, वेदि-संधि- -धौ बौश्रौ २१,२:१८; माश्रौ २,२, २, १८. वेदि-समीप- -पे काश्री २५, ११, 9 €. वेदि-समान- -नात् आपश्री १४,

१०: सागृ १,७,९; वागृ १०,९.

वेदि-संमित,ता- -तम् बौश्रौ १८, २०:४; -ताम् हिश्री ९,८,१३; तैप्रा ६,१२ . वेदि-सहित- -तः काश्री ११,१,६. वेदि-स्कन्ध- -न्धः विध १, ७. वेदि-स्तरण- -णम् हिश्री ७,७,३६; -णे वैश्रौ ९, ५ : ८. वेदिस्तरण-प्रभृति- -तीनि हिश्रौ **१**२, ६, २४. वेदि-स्पृश्- -स्पृक् काश्री १,८,२८. वेदि-स्रक्ति- -िक्तपु वाश्रौ ३,१,१, ३१; २,५,२७; -त्तयाम् काश्रौ २५,१३, ३०. वेदी(दि-इ)ष्टका-प्रमाण<sup>c</sup>- -णम् काश्रौ १६,८,२१; काछ ६,१. वेद्यं(दि-अं)स- -सम् शांश्री १७, १५,२; वाश्रौ १,३,५,२; हिश्रौ; -सयोः माश्रौ १,३,४,२८××; वाश्रौ १, ३, ६, २३; -सात् आपश्रो ७,४,१; भाश्रो ७,३,२; १२,५,४; माश्री १, २, १, ३; –से आपश्रौ १२, १७, ५; १३, १९,६; वाश्री ३, २, ७,८; वैश्री १५,१९:५; -सी श्रापश्री २,३, १; बौश्रौ २४, २४:६; भाश्रौ २, २, ११; वैश्रौ ४, १२: ८. हिश्रौ १,६, ९०; श्रापशु ४,६; हिशु २, ६. श्वेद्यग्निम्<sup>व</sup> वैताश्रौ २८, २३. वेद्य(दि-अ)ग्नि-मान- -नम् काश्रौ १६, ७, २८. वेद्य(दि-अ)प्र- -प्रे वैश्रौ १०,३:३. वेद्य(दि-अ)धस्तात् वैगृर्, १० : ९;

92:2. वेद्य(दि-अ)न्त- -न्तम् वीश्रौ ३,२७: ८;२१,९: १६; हिश्री; -न्तस्य वाश्री १, ६, २, १५; -न्तात् आपश्रौ११,९,५; काठश्रौ १००; माश्री २, २, ३, १३; जैश्रीका १३४१°; -न्तान् आपश्रौ २,११, १०: भाश्री २, ११,१२; वाश्री; -न्ते काश्रौ ८,६,२०; श्रापश्रौ; बौश्रौ १६, २१: ६<sup>१1</sup>; -न्तेन काठश्रौ ३४; ५१; ११०; बौश्रौ ६,२२: २२××. वेद्यन्त-संमि(त>)ता- -ता शांश्रो १, ४, २. वेद्य(दि-स्र)न्तर- -रे काश्री ५, ४, वेद्य(दि-अ)र्थ- -र्थम् वैश्रौ १४,५: ४; वैगृ २, १७ : ५. वैद्या(दि-श्रा)कृति- -तिम् कागृ ५२,५; ५७,२; माग्र १, ६, २; २,६,४. वेद्या(दि-श्रा)क्रमण<sup>g</sup>— -णेन जैश्रौ १३: १; १८: १. वेद्याक्रमण-मन्त्र-तस् (:) जैश्रीका १३१. वेद्या(दि-श्रा)स्तरणा(ग्र-श्रा)दि--दि धापश्रौ १७,२०,१८h. वेद्य(दि-उ)त्कर-- -री बौश्रौ १,१२: १९; २, ६ : ५; १२; ३, २७ : ४××: हिश्रौ २१,१,३: जैश्रौ. वेद्य(दि-उ)ःकर-पुरीपा(प-आ) दि<sup>1</sup>--दिभि: वैश्रौ २०,२: १०. वेद्य(दि-उ)त्तर- -रम् वैश्री १, ३:

a)=वेदि-पश्चिमभाग-। b) पामे. वैप १ वेदिप्दः टि. द्र.। c) द्वस.>पस.। d) सस. इति MW.।?c. वेद्यप्ती (तु. [अर्थतः] सोमादित्यः) यद्वा वेद्यग्निमानम् (तु. काश्रौ १६, ७,२८)। e) °ताम् इति पाठः? यिने. शोधः। f) °न्त इति पाठः? यिने. शोधः। g) = मन्त्र-विशेष-। उप. कर्यो कृत्। h) पामे. पृ १६४१ c द्र.। i) द्वस. > वस.। j) वेद्यन्तरम् इति संस्कर्तुः टि.।

वैद्यु(दि-उ)त्तरवेदि-धिष्णियो(य-उ) त्करो( र-उ )परव-खर-सदोहवि-र्धाना(न∽श्रा)दि– -दिभ्यः वैश्रो २१,१०: ७º.

वेद्यु(दि-उ)त्तरांसवहिष्पवमाना-स्ताव<sup>b</sup>— -वम् वैश्रो १५,२३:३°. वेद्यु(दि-उ)द्धनन-वत— -तम् मीस् १२,२,१६.

वेद्यु(दि-उ)धाना(न-म्रा)राम-सभा-प्रपा-तढाग-देवगृह-महागमस्थान-नदी~ -दीनाम् शंध १३३.

वेद्यु(दि-उ)न्नत- -तम् वैश्री १,३:४. वेदितव्य-, १वेद- प्रमृ. √विद् (ज्ञाने) इ.

२वेद्य- ३वेद- द्र. वेद्यंस- प्रमृ. २वेदि- द्र. १वेघ- √विष् (ताडने) द्र. २वेघ<sup>0</sup>- -धाः वीधीप्र १७: ५. वेघस°- पाउ ४,२२५;-‡०धः श्राधी

३, १०, १२; शांशी ३, ३, ३;

—धसः काशी २,८,१६ †; †वीशी
१,८:१९; ११:२९; ३, १५:
१२; २२:३; भाशी; वाध १६,
२१¹;—०धसः या६,४ †; —धसम्
शांशी ६,१०,५ †; —धसा श्रशा
१९,४ †; —†धसे श्राशी ४, १३,
७६; श्रापशी ५,५,८६; १९,३,२;
भांशी ५,३,९६; माशी १,५,१,
१६६; वाशी १,४,१,६६; वैशी
१,५:१३६; हिशी ३,२,४४६;
ऋअ २,५,१५६; ३,२४; वाश्र

३,१५<sup>†¹</sup>. वैधस<sup>¹</sup>- न्सः शांश्रो १५,१७,१. √वेन्(वैधा.)<sup>k</sup>, †वेनति श्रप ४८, ९¹;१५<sup>m</sup>; खुदे २,५२\$; निघ २, ६<sup>n</sup>;१४°; ३,१४¹; वेनसि हिश्रो

८,५,३७‡. वेन(यप्रा.)º-- पाउ ३,६; पाग ४,९, १५१<sup>व</sup>: -नः †श्राश्री ४, ६,३<sup>२</sup>: ७,४; ५, १८, ५; शांध्रो; श्रव 8८, ८५<sup>†1</sup>; 寒의 국, ९,८५<sup>a</sup>; बुदे १,१२४<sup>व</sup>; ग्रुश्र १, ४५३†; साद्य १, ३२०; ५६१; श्रश्र ४, १; †निघ ३, १५<sup>1</sup>; १७<sup>р</sup>; ५, ४; -नम् वौश्रौ १९, ७: ५‡; ब्रें २, ५२∮°; ऋप्रा ७, ३८‡; -नस्य शुअ १,४ ५३<sup>0</sup>; चाश्र ४,३<sup>d</sup>; -नाः ऋप्रा१८,२६; -नात् श्रापश्री १७, १८,१५. वैन्य,न्या<sup>वः</sup>-- पाछ,१,१५१; -०न्य आश्री १२, १०, ११; श्रापश्री २४, ६, ८; बौश्रीप्र ८: २; हिथ्रौ २१,३,७; वैध ४, २, ६; -न्यः ऋअ २, १०, १४८; साअ १, ३१६; -न्यम् व ऋश्र २,१०,१२३; बृदे ८, ४१; ६६; -न्या साअ १, ३२°<sup>1</sup>; -न्याः थापध्रौ २४, ६, ७: बौध्रौत्र ८: १; हिथ्रौ २१,३, ७; -न्यानाम् वैध ४,२,६. वेन-वत् श्रापश्री२४,६,८; वौश्रीप्र ८: २; हिश्री २१, ३, ७; वध **४,२,**६.

√वेप्<sup>8</sup> पाधा. भ्वा. श्रातम. कम्पने, वेपध्वम् शांगृ ३,७,२‡ , अवेपत् मार २, १, १४ ई; वेपेत वैश्री २०,३४: ८; हिथ्री १५,८,१. †अवेपिष्ठाः शांश्री **१३**, २, २; आपथ्री ९, १८, ३; वौथ्री २८ ६:५; वैधी २०,३४:८; हिथी १५,८, १; †वेपिड्वम् <sup>६</sup> आपश्री ६,२७,३; द्राश्री ७, ३,१; लाग्री रे, रे, १; भाग १, २७:२: हिए १, २९,१; वेपी द्वम् हिंग्री ξ,υ,ε‡t. वेपथु- पा ३,३,८९; -धुः बौधी २,५ : ३. वेपन°- -नः वैश्रौ १,१ : २२; -नाः जैगृ १,२३:६५. वेपमान- -ने शांश्री १३, २, २; आपथ्रौ ९,१८,३; हिथ्रौ १५,८, ्र नेवेपस् - -पः श्रप ४८, ६१;९५<sup>p</sup>; निघ २,१. वेपित- -ते बौश्रो २७, ४: ८;११ १वेमन्~ √वे ह. २वेमन्-(>वैमन- पा.) पाग ४, २, ٥4. चेम-न- √वे इ. वेराणक"- (वेराणकीय- पा.) पाग ध,

२,९०.

**?वेरे** वाथौ ३,४,१,३२.

कालोपदेशे.

√वेल् पाधा.भ्वा.पर.चलने; चुरा.उभ.

७: ६<sup>६</sup>; या १०,६<sup>n</sup>; -धाः निघ ८,२,६. चिल्रय<sup>d</sup> - याः वौश्रीप्र ४१: १०.

a) तु. सप्र. श्रापश्री १४,२३,१९। b) पस. अस्य. । c) सप्र. श्रापश्री १२,९६,७ विह्प्यवमाना-स्तावम् इति, हिश्री ८,५,२६ यत्र विह्प्पवमाने न स्तुवते इति पाभे. । d) व्यप. । e) वैप १ द. । f) = विप्र- । g) पाभे. वैप १ वेध्रसे ऋ ५, १५,१ टि. द्र. । i) मेधाविनामन- । j) = हिरश्चन्द्र – । श्रपत्थे क्षण् प्र. । k) या १०,३८ परामृष्टः द्र. । l) धा. श्रव्यां वृत्तिः । m) धा. भक्षणे वृत्तिः । n) धा. इच्छायां वृत्तिः । n) धा. गती वृत्तिः । n) वि. इति BPG. प्रस्. । n) वि. इति BPG. प्रस्. ।

वेलव³-- -वः वैध ३,१४,४. १वेला- पाग ३, १, २७; -ला<sup>b</sup> शांश्री १७, १५, ९; निस् ८, ६ : ३५; -लायाम्<sup>०</sup> द्राश्रौ ४, १, २१; ३, १३; ९, ४, १९; लाश्रौ २, २, ८;३,१२;३, ८,१०; निस् २, १३: २७; पाग 8,8,40ª. √वेलाय पा ३,१,२७. २वेला°->वेला(ला-श्र)ध- -थानि काश्री १७,४,२६. **√वे**ल्ल् पाधा. भ्वा. पर. चलने. वेचिपत्-, वेविषाण- √विष् द्र. √वेवी<sup>र</sup> पाधा. अदा. श्रात्म. गति-व्याप्तिप्रजनकान्त्यसनखादनेषु. १वेश- √विश् (वधा.) द्र. २वेदा- (>वैशायन- पा.) पाग ४, 9,990gth. वेशन्त-, वेशस्- √विश् (वधा.) वेशा- (>वेशा-मत्- पा.) पाग ८, ٦,٩. वेश्मक~, वेश्मन्— प्रमृ., वेश्य, इया- √विश् (वधा.) द्र. चेष- √विप्द्र. वेषणा'- -णया मागृ १, ३,६. वेष्क!- - प्केण काश्री ६,५,१८.

 $\sqrt{\dot{\mathbf{a}}}$ ष्ट् $^{\mathrm{k}}$  पाधा. भ्वा. श्रातम. वेष्टने,

वेष्टयते आपश्रो १०,९,९; भाश्रो १ वेष्य - √विष् (व्याप्ती) द्र.

पागृ २,६,२५; वेष्ट्यति आपश्री वाश्री; कौग्र **४, २,** ३<sup>1</sup>;  ${}^{2}$ वेष्टयतः ${}^{m}$  वैश्री १४, ६ : १६; वेस ${}^{b1}$  – ( > वैसिक – ) बौध ३, २, ४; वेष्टयेत् वैग् २, ११: ९; विध ११,४. ७५,२३°. बेप्टन<sup>p</sup>-- नम् शांग ३,१,८. वेष्टयत्- -यन् बौश्रौ ११, २ः 98. वेष्टियत्वा श्राश्रौ ५, १२, ७××; आपश्रौ. वेष्टि<sup>प</sup>---प्टिम् अप २८,१,३. वेष्टित->°त-शिरस्<sup>1</sup>- -रसः विध ८१, १२; -राः श्रापघ १, ६, १०; १४, २२; बौध १,५, १५; हिध १,४,५१; २,३३. वेष्टितिन् - -ती श्रापध १, ८, २; हिध १,२,९०?<sup>t</sup>. वेष्टितुम् हिपि १९:४. वेष्ट्य शैशि ३२७. ?वेष्टि<sup>व</sup> अप ४८,३‡. वेष्ट्र- पाउ ४,१६०. वेष्प - पाउ ३,२३; -ष्पः काश्री २, विकङ्कत- विकङ्कत- द्र. ७,२🕂.

१०, ६,३; हिश्रो १७, १, १३; | रबेज्यण- (>वैष्यीय- पा.) पाग ध ₹,८°<sup>x</sup>. १८,१,१२; बौश्रो ६,५:१३××; √वेस् (वधा.) प्राधा. भ्वा. पर गतौ, वेसति निघ २, ६<sup>‡z,61</sup>. †वेष्टयामि बौश्रौ ६, ५: १४; वेसर<sup>ा</sup>- पाउमो २, ३, ६८; -रम् या ४,११ई; -राणि या ४,७. **√वेह** पाधा. भ्वा. आत्म. प्रयत्ने. बेष्ट- पाग ६,१,१५६ $^n$ ; -ष्टम् कौस् विहत् $^v$ - पाउ २,८५; पा २, १,६५; पाग ३, १, १२; -हत् श्रापश्री १९,१६, १६; बौश्रौ १६, २४: १२; २५: ११; २३, १२: ३; २४, ३८: १३; वाश्रौ; -तम् †आपश्री १९, १६, १७<sup>३</sup>хх; बौश्री; -इति हिए १,२५,१‡. √वेहाय पा ३,१,१२. वेहायमा( न> )ना- -नाम् श्रापश्रो १८,२१, ७; हिश्रौ १३, **6,94.** वै<sup>ण</sup> आश्रौ २,९,४; श्रापश्रौ १,१४, ९; बौश्रौ १, १: ३; वाध्रुश्रौ; नाशि १, १,६<sup>व1</sup>. √वै पाघा. ¥त्रा. पर. शोवणे. वेंशतिक- विंशति- द्र. वैकंसेय- विकंसा- द्र. चैकङ्कत-, ॰ती- विकङ्कत- द्र. वैकथिक- विकथा- द्र. श<del>्वैकथिताम्</del> वाश्रौ ३,४,३,१७.

a) = जाति-विशेष-। b) अर्थः ? ।c) =समय-। d) वा. किवि. इ. ।  $\cdot e$ ) =स्थान-। f) पा ६,१,६; ७,४,५३ परामृष्टः द्र.। g) व्यप. । h) तु. पाका. । श्राप- इति भाराङा. प्रमृ. । i) अर्थः ! =पापचिद्ध- वा छुरिका बेति भाष्यम् j) =गलावेष्टन-, पाश- । व्यु. ! । तु. पृ २३२२ i । k) पा ७, ४,९६ पराम्प्टः द्र. । l) सपा. कौग्र ४, १५, ७ चेष्टयित इति पामे. । m) °ष्ट्यतः इति पाठः १ यनि. शोधः । n) चेष्ट— इति पाका. p) = पाका- p) नाप. p) नाप. p0 नाप. (पिवत्र- [आनामिका-वेष्टन- p1) p1 वस. p1 s) इनिः प्र. उसं. (पा ५, २,८८)। t) वेष्टिनी इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. आपध. [तु. सस्थ. ? उपवेष्टिती])। u) पाठः? (निघ २,६ विष्ट्रिंदित पामे.) । v) वैप १ द्र. । w) अर्थः व्यु. च ? । x) तु. पागम. । y) त. BPG. | z) घा. इच्छायां वृतिः ।  $a^1$ ) वैश्वति इति दे. ।  $b^1$ ) पृ २२५४ e द्र. ।  $c^1$ ) = वासर- । d1) पृ १९२३ h द्र. 1

वैकयतº- (>॰त-विध- पा.) पाग 8,2,48. वैकर- रविकर-द्र. वैकर्ण-, वैकर्णायन-, वर्ण-, व्णेय-वि-कर्ण- द्र. वैकर्त- वि√कृत् (छेदने) इ. वैकर्य- २विकर- इ. चैकर्पण-, वैकर्पिक- वि√कृप् द्र. वैकलि<sup>1</sup>- -लयः वीश्रीप्र ४८:३: -िलः वौश्रीप्र ४५: १. वैकल्पयतb- (>ल्या-) चैकल्पिक− वि √क्ऌप् इ. वेकारि- १विकार- इ. वैकारिक- वि√कृद्र. वैकासेय- विकास-द्र. चैकि°- (>वैकायन-) वैकुघासीय- विकुघास- द्र. वैक्ट्यासीय- विक्ट्यास- इ. १वैक्एठ- वि-कुएठ- इ. २वैकुग्ठ- विकुग्ठा- द्र. वैकृत-, °ती-, वैकृत्य- वि√कृ द्र. वैक्स- १विक्षा- द्र. वैद्यायण- वीक्ष्य- इ. २०; वौग् २, ९: १७; वौध २, विटयत्रा- ( > ल्या- ) १६, २४: ८; हिश्री; -साः वैद्वर्य- विद्वर- द्र.

१४.४; बौध; -सात् क्षस् १, ११: २४<sup>६</sup>; -सानाम् <sup>1</sup> वौध ३, ३,१५; चात्र ३९: ९; ४०: ४. वैखानस-शास्त्र-समुदाचार<sup>b</sup>-- -रः बौध २,६,१६. वैखानस(स-ऋ)र्षि- -र्षिभिः बृदे २, २९. वैगर्तायन-(>॰नक- पा.) पाग ४, 2,60, वैगुण्य- विन्गुण-द्र. वैग्रजेय- विग्रज-द्र. वैग्रहि- २विश्रह- द्र. वैद्यि-, वैद्येय- २विप्र- द्र. वैघात्य- वि√हन् द्र. वैङ्कि°- ( °ङ्कायन- ) वैच्छन्दस~ वि-च्छन्दस~ द्र. वैजग्धक- विजग्ध- द्र. वैजात्य- वि√जन् द्र. वैजापक- विजापक- ह. वैजावक- विजावक- द्र. वैजि¹- (>°जीय-) <sup>१</sup>वैज्ञुपननुपृष्ठधाम् वाश्री ३, २, ५, ६,१७; गीध<sup>6</sup> ३, २; २६; ऋत्र विडालकर्णक १- (>॰क-कन्थ-) २,१०,९९<sup>1</sup>; ग्रुत्र १,५२६<sup>1</sup>; २, वैडालिकर्ण<sup>k</sup>- (>र्ण-कन्थ-) ३८१; ४,५३; सात्र १, २८२<sup>1</sup>; विडालिकर्णिं¹- (>°र्णि-कन्थ-) या ३, १०∮ा; -सम्<sup>ह</sup> वौश्री विद्वह°- -हाः वौश्रीप्र १९:४. वैश्री १९, ३: १४; सु १३, ४; विण<sup>ण</sup>- -णः वाध १८,२; श्रापध २,२, वितालीय- पाउमी २,३,१४.

६; बौध १, ८, १०;९, १२; हिध २, ९, २८; -णस्य शंध 838º. **१वेणव-** १वेणु- द्र. २वैणव- २वेश- द्र. वैणावत°- -†ताय द्राश्री १०,२. १०; लाथौ ३,१०,९. 🕈 १वेणु P- -णवे शांग्र ४,१४,२; माग् १,१३,१५. १-२वेणुक-, ॰कीय-, वैणुयव,वी-१वेणु- द्र. वैणेय<sup>व</sup>- -याः चव्यु २,३७. वैतण्डिक- वितएडा- द्र. वैतिनक- वेतन- इ. वैतभावि°- -चयः वीश्रीप्र २७: ७. वेतरणी<sup>ग</sup>--णी अप ९, ४, १; शंघ ইড৪. वैतल°- -लानाम् बौश्रीप्र २६ : १. वैतलेय°- -याः वौश्रीप्र २३ : २. वैतवाहº--हाः वौधौप्र ३०: १. १वैतस- वेतस- द्र. †श्वैतस⁵--सः अप ४८, १२३; निघ ३,२९; या ३,२१०; -सेन या ३,२१. वैतसक-, वैतसी- वेतस- द्र. वैतहव्य- 🗸 वी > वीतहव्य- द्र. वैतान-, °निक- प्रमृ. वि√तन् द्र. वैतायन'->॰न-सगोत्र"- -त्रम् चन्यू धः २४. वैतालिकाणिं (> प्णि-कन्य-)

a) च्यप.। b) पू १८३६ ८ इ.। c) पू १८३५ k इ.। d) व्यप., नाप. व्यु.? <विखनस्-इति शक. प्रमृ., <िव-खानस्- इति जै १९३, <िवखानस- इति PW. प्रमृ.। e) = प्राश्रम-विशेष-। f) = ऋषि-विशेष-। g) = साम-विशेष-। h) कस.  $\Rightarrow$  वस.। i) पृ १८३५ 1 द.। j) पृ १०८३ 1 द.। k) पृ १८३५ l) पृ १८३५ n द्र.। m) = जाति-विशेष- । < वेणु- इति प्रायोवादः । < वीणा- इति (तु. [पक्षे] यास्य १,१६१ टि. इ.। n) सप्र. मनुः ४, २१५,१०,१९ वे॰ इति पामे.। o) = धनुस्- (तु. Pw. प्रमृ.)। p) विप. (समुद्र-) इति शिष्ठ. प्रमृ. । श्वैणव- (<श्वेण-)> -वाय इति Old. । q) =वाजसनेयशाखा- वा तदध्येतृ- वा। r) = नदी-विशेष-। s) वैष १ द्र.। t) = वैतान- (तु. MW.)। u) वस. ।

वैतिल-(>°लक- पा.) पाग ४,२, ∣ वैतुल− (>°ल-कन्थ− पा.) पाग ६,२,१२५. वैतुषिक− वि-तुष- द्र. वैतृष्णय- वितृष्ण- द्र. वैत्रक-, वैत्रकीय- वेत्र- इ. वैद-प्रमृ. विद- द्र. वैदग्धक-, वैदग्ध्य- वि√दह् द्र. वैद्जिº- (>°जीय-) चेदत-, वैदथिन- √विद्(ज्ञाने) द्र. वैदद्श्वि~ √विद् (लाभे) इ. वैदन्वत- विदन्वत्- द्र. वैद्भृत-, १-२वैदभृत्य-√विद् (ज्ञाने) द्र. वैदर्भ- १विदर्भ- द. वैदर्भि- २विदर्भ- द्र. चैदर्व-, वैदर्ब्य- वि-दर्व- द्र. १वैदल- १विदल- द्र. २वैदल- ३विदल- द्र. वैदलक- १विदल- द्र. चैदार्च- विदार्व- द्र. वैदिक-, वैदुष- √विद् (ज्ञाने) द्र. वैदूर्य- रविदूर- द्र. वैदेह-, १वैदेहक- विदेह- इ. रवैदेहक<sup>b</sup>- -कः बौध १,९,७; वैध ३, विप्रकर्षिक- वि-प्र√कृष् द्र. १४, ५; -कात् बौध १, ९, १२; वैध ३, १५, ५; –कानाम् ∣ विध १६,१२. वैद्य- √विद्(ज्ञाने) द्र. वैद्यानि°- -नेः चाअ १३:४१व; १७ : ८. वैद्युत-,वैद्युद्धती- वि√्युत् द्र. वैधम्य- २वि-धर्म- द्र.

वैधस- वेधस्- द्र. वै**धान**~ वि√धा>वि-धान- इ. १वैधृत्य⁰- -त्ये कौसू १४१,३९. १वेधेय- वि√धा>१विधि द्र. २वैघेय- २विध- द्र. वैनतीय- १विनत- द्र. वे**नतेय**- २विनता- द्र. वै**नद**- विनद- द्र. वैनियिक− वि√नी द्र. वैनाद्क- विनाद- द्र. वैनायक−, वैनीतक- वि√नी द्र. वै**नोद−** विन ।,नो∣द− द्र. वैन्य− √वेन् द्र. वैपथक- ३विपथ- द्र. वैपरीत्य~ वि-परी(रि√इ) द्र. **?वैपरेत- -तम्** श्रपं **१**ः३०. वैपदिचत- २विपश्चित्- द्र. वै**पञ्यत**- २विपश्यत्- द्र. वैपात्य− वि√पत् द्र. **वैपादिक**- विपादिका- द्र. **वैपाश**- १विपाश्- द्र. वैपाशक- विपाश- द्र. चैपाशायन-, °यन्य- १विपाश्- द्र. वैपेय- (>॰य-विध- पा.) पाग ४, २,५४. वैप्रचिति, त्ति- विप्रचित [त्त]- इ. वैप्रयोगिक− वि-प्र√युज् इ. वैप्रदिनक− वि√पृच्छ् द्र. वैप्रुप- वि√प्रुप् द्र. वैप्लव<sup>1</sup>– -वम् लाश्रौ ६,११,४. ?वैवाधदोधतः दंवि १,१९‡. वैभक्त-, वैभाजन-, वैभाजित्र-वि√भज् द्र. <sup>|</sup> वैभग्नक- १विभग्न- द्र.

वैभाषिक- वि√भाष् द्र. वैभीतक- विभीतक- द्र. वैभीदक- विभीदक- द्र. वैभूवस°- -सः ऋषा ९,१७‡. वैमतायन°- पाग ४,२,८०<sup>h</sup>; -नाः बौश्रोप्र ४८: १. वैमतायनक- पा ४,२,८०. १वैमत्य- १विमति- द्र. २वैमत्य- २विमति- इ. वैमदी- वि-मद- द्र. वैमन- २वेमन्- द्र. वै**मनस्य**- वि-मनस्- द्र. वैमात्रेय- विमातृ- इ. वैमुक्त- वि√मुब् इ. वैसृध-, ॰धी- वि√मृध् द्र. वै**यल्करा**- व्यल्कश- द्र. वैयल्कस- ब्यल्कस- ह. वैयशन- व्य(वि√श्र)श् (व्याप्ती) द्र. वैयञ्ब- व्यख- इ. वैयाकरण∼, °कृत− व्या√कृ इ. १-२वैयाघ्र-, °घ्रपद्य- व्याघ्र- द्र. वैयात-,°त्य- वि√या द्र. वैयाय- १व्याय- इ. वैयासकि- व्य(वि√श्र)स्(क्षेपणे) वैयुष्ट- वि√वस् (दीप्तौ) द्र. **वैर-** वीर- द्र. वैरकि°-(>°कायण- पा.) पाग २, ४,६ १. वैरङ्गिक− वि√रञ्ज् द्र. वैरणक- वीरण- द्र. **वेरत्य-** १विरत- द्र. वैरमण- वि√रम् इ. श्वैरवणम् वैषः ३, २१: १. वैरह्य- विरह- द्र.

वैधवेय- वि-धवा- द्र.

d) निर्विसर्गः पाठः १ यनि. शोधः । a) प्र १८३५ | द.। b) = जाति-विशेष- ।c) व्यप. । e) श्रर्थः व्यु. च? । =[सूर्यचन्द्रयोः] एकत्रयोग- । <वि-छति – इति  $\mathbf{M}\mathbf{W}$ .। वैष्टत – इति मृको. । f ) = साम-विशेष- ।

g) वैप  $\xi$  द्र. । h) अर्थः  $\ell$  । <वि-मत- इति MW. ।

वैराकण<sup>a,b</sup>- (>णीय- पा.) पाग ४,२,९०. वैराज- प्रमृ., वैराज्य- वि√राज् द्र. वैराटक- विराट- द्र. वैराणक- (>॰कीय- पा.) वेराणक-टि. द्र. वैराधय्य- वि√राध् इ. वैरिञ्च°- -ञ्चः वैध १,७,२;५ई. वैरुद्धक- वि√रुष् द्र. वैरूप- प्रमृ. २वि-रूप- द्र. वैरूपक- विरूपक- द्र. वैरूपाक्ष-, वैरूप्य- २वि-रूप- द्र. वैरेय- वीर- इ. वैरोहित-, °हित्य- विरोहित- द्र. वैल³- -लाः वौश्रीप्र १७: ६. वैलम्य-,°म्ब्य- विलम्ब- द्र. वैलात्य- विवात- द्र. वैळाभ्य− वि√लभ् द्र. वैलिवासिष्ठ°- -ष्टानाम् वैध ४,६,२. वैछेपिक- वि√िखप् इ. वैल्य<sup>व</sup>-(>वैल्यायन-) ?वैव° शांश्री १४,५०,१. ?वैवचन'- -नः श्राश्री १,५,९. वैवधिक- वि√वध् द्र. वैवस्वत-, 'ती- प्रमृ. विवस्वत्- द्र. वैवाकवि- विवास- द्र. वैवाहन−, °हिक−,°ह्य− वि√वह् द्र. वैविक्तीय- वि√विच् द्र. वैविध्य- विविध- द्र. वैवृत्त- वि√वृत् द्र. वैद्यान्त- √विश्(वधा.)>वेशन्त- द्र. वैशस्पायन- विशस्प- द्र. वैशम्बल्या--ल्या श्रापश्रौ ४, १४, वैषय- विषय- द्र.

8‡g. वैशस्भल्या<sup>b</sup>- -ल्या भाशि ५८† ह वैशस-,°स्त्य-,°स्त्र- वि√शस्द्र. वैशस्य- विशसि- इ. १-२वैशाख- ३विशाख- द्र. रेवैशाख- ५विशाखा- द्र. वैशाखी- ३विशाख- द्र. वैशात्य- विशात- द्र. वैशायन- २वेश- इ. वैशाय्य- १विशाय- द्र. वैशारद्य- विशारद- इ. वैशालकि-,वैशालायन-,वैशालीय-, वैशालेय- २विशाल- द्र. वैशाल्य- १विशाल- द्र. १-२वैशिक- √विश् द्र. ३वैशिक- विशिका- द्र. वैशिख- विशिखा- द्र. वैशिप्र"- -प्राः वौश्रीप्र ४१ : २. वैशीतायन-, ति- विशीत- इ. वैशेय- ३विश- द्र. वैशेपिक- वि√शिष् द्र. वैदिमक-,वैश्मीय-,वैश्य- 🗸 विश् ह्र. वैश्रवण- विश्रवण- द्र. वैश्रवस- २वि-श्रवस् द्र. वैश्रेय- विश्रि- द्र. वैश्वकथिक- प्रमृ. विश्व- इ. १वैश्वम् हिश्रौ १३,२,१०. ?वैश्वरूप-, °प्य-, वैश्वलोपी-प्रमृ. विश्व- द्र. वैश्वस्त्य- वि√श्वस् द्र. वैश्वानर- प्रमृ. विश्व- इ. वैषमस्थय-, व्य- विषम- द्र.

वैपुवत-, °तीय- विषु- द्र. ?वैष्क'- -फम् गौध ३,३१. वैष्टपुरेय- विष्टपुर- इ. वैष्टिक- विष्टि-इ. वैष्ट्रत∽ वि√ष्ट द्र. वै**ष्टेय**- ३विष्ट- द्र. वैष्टू- पाउमो २,३,७७. वैष्णव- प्रमृ., वैष्णुज-, वैष्णुज्य-. वैष्णुवृद्ध-, °द्धायन- विष्णु- द्र. वैष्य- १विष-इ. वैसर्गिक−, वैसर्जन- वि√यज्द्र. वैसर्प- वि√स्प् द्र. वैसारिण- वि√स इ. वैसिक- वेस-इ. वैस्फोटक्य- विस्फोट- इ. वैस्रेय- विह्य- इ. वैस्वर्य- वि-खर- इ. वैहति°- ( >वैहतायन- पा. ) पाग २,४,६१. वैहलि<sup>8</sup>- -िलः वौश्रौप्र ३:१०. वैहव,वी- वि√हें ह. वैहायस-, ॰सी- २वि-हायस्- द्र. वैहारिक− वि√ह द्र. वैहीनरि- विहीनर- द्र. वैहोढº- -ढा: बौश्रौप्र २० : ३. वोकण-पाउमो २, २, १२८. वोढ़ - - डः श्रप ४३, ३,५. वोढवे प्रमृ. √वह् द्र. **वोरक−** पाउना २,३२. वोपा1- -षा श्रप ४८,७४‡. चौक्षर्<sup>k</sup>, बौक्षार्<sup>k</sup> श्रापश्रौ २४, १४, 994. †वीपर्<sup>ष</sup> शांश्रौ १,१,३९; आपश्रौ२१,

b) तु. पागम.। c) = [ सपत्नीक-] वानप्रस्थ-विशेष-। d) पृ १८३५ ० द्र.। e) पृ ३८३ i द्र.। f) पाठः ? द्वैवचन- (< द्वि-त्रचन-)>-नः (प्रगृहाः) इति शोधः । g) पासे. वैप २, ३खं. i) श्रर्थः?। = पशु- [तन्मांस-]। विष्कh) वैप २,३खं. द्र.। वैशम्भल्या तैत्रा २,५,८,६ टि. द्र.। (= न्याग्रादि-, [पक्षे]पाश- इति BW. प्रमृ.) + तेनहतेऽर्थे अण् प्र. (तु. भाष्यम् )। BW. प्रमृ. वैष्क- इति पाभे. 

७, १६; २४, १४, ११; माश्री; **\$पाग** १, ४, ५७; ६१; †वौ३षट् श्राश्रौ १, ५, १५; वैताश्री १९, ८; वीषत् बौश्री १६, ५ : ७;१४. वौषट् √कु>ल्य पा १, ४,६१. वौषाट्" आपश्री २४, १४, १९‡. ब्यंस<sup>b</sup>े -सम् वृदे ७, ५८; -सस्य बृदे ६,७७. †श्टयद्णन् <sup>०</sup> आपमं २,२,३; ७,२७; कागृ ४१, ५. व्य(वि-श्र)ङ्ग<sup>त</sup>- पाग ७, ३, ७; -ङ्गः बौश्रो १७,११:११; काध २७९: व्याङ्गि- पा ७,३,७. √ व्यङ्गि, व्यङ्गयेत् श्रापश्रौ **१**२, १६,८<sup>6</sup>; **१७**, १७,७‡<sup>1</sup>; हिश्रौ १२, ५, ३७₺. १६य(वि-अ)ङ्गार्<sup>ड</sup>-> °रिन् --रिणि कप्र १,९,१२. २व्य(वि-म्र)ङ्गार- -रे वौध २, ६, 38. †√व्यच्<sup>n</sup> पाधा.तुदा.पर.व्याजीकरणे, विव्यक् वौश्रौ १५, ६: १२. विव्याच माश्रौ ५,१,५,४०. †व्यवस्1- -वः अप्रा ३, ४, ५; –चसा अअ ११, ३ (२). व्यचस्-काम- -मः कौसू ५९, 90.

च्यचस्√कृ, च्यचस्करोति कौसू

†व्यचस्-व(त्<math>>)ती $^{1}$ - -ती

७९,११.

आश्रौ ४,१२, २<sup>1</sup>; वाश्रौ २, १, १,२०; तैप्रा ४, १९; –तीः या ८,१०; -तीम् वाश्रो २, २, २, १७; हिश्रौ ११, ७, २८; १२, १,९; ४३. व्य(वि√श)च्,ऽच्, व्यच्येय माश्री **4**, 9, 90, 34件. व्य(वि-श्र)च्यमान- - मनम् वीश्री १,१७:२३; श्राप्तिगृ १,७,३: ३६. च्य(वि-श्र)ञ्चन->°न-व(त्>) ती- -त्यः या ८,१०. व्य(वि√श्र)ज्, †व्यज्यते आपमं १, ६,८; काय ३१, ४; बौय १,५, 90. च्य(वि-अ)ज<sup>к</sup>- पा ३,३, ११९. ब्य(वि-श्र)जन - - नम् विध ६५, व्यजना(न-श्रा)दि- -दिना कप्र **፯,**ጜ, ۹४. च्या(वि-श्रा)ज- -जेन विध ५८, व्य( वि.√श्र )ऽज् , †व्यक्षते वैताश्री २०, ४; कौसू ८८, १६; अअ १८,३. व्यक्षयेत् वौश्रौ २५, २३: ७. व्य(वि-श्र)क, का- पाग ६,२,२४; -क्तम् जैश्रीका १२३; †वौपि १, ४: १०; १५: ५; शैशि; नाशि १,३,9<sup>1</sup>; ५<sup>२</sup>∯; -क्तया वौश्रौ २०, १:४९; -क्तस्य माश्रौ ५, २, ८, ३४; –क्ताः

आश्री ८,८,४‡; शांश्री १०,५, २४‡; अप ६१, १, ३; ऋग्र; -क्तान् वौश्री २३, १३: २२; –क्ताम् वौष्ट **१**, ६,२३<sup>‡™</sup>; –के श्राश्रौ २,१४,२४; श्रापगृ १४,९; -कैः आप्तिगृ ३, ४,९: 94‡ª. व्यक्त-चोदना~ -नाम् श्राश्रौ ३, 8,90. व्यक्त-तर- - रे या १,९. न्यक्त-पदा(द-श्र)क्षर°- -रम् ः नाशि १,३,६. व्यक्त-प्रतिषेध- -धः पावा ८, २,४८. व्यक्त-मध्य<sup>d</sup>- -ध्यानि विध २०, च्यक्त-लक्षण<sup>त</sup>- -णे श्रप ६३, व्यक्त-वाच् d- -वाचः या ११, २९; -वाचाम् पा १,३,४८. व्यक्ता(क्त-आ)चार<sup>त</sup>- -रः वाध १०,१८. व्यक्ती√कृ, व्यक्तीकरिष्यामि पाशि २. च्य(वि-श्र)क्ति- -क्तयः कौशि २५<sup>र</sup>ः -िक्तः शैशि ८३; ८५; पावा १, २,५२. व्यक्ति-वचन<sup>p</sup>- -ने पा १, २, व्य(वि-अ)अनव- -नम् हिश्रो २१, १,१४; वैग्र १,१० : ८; गोग्र ४, ४, २०; श्र**प ४७**,१,८**∮**; १६;

a) अन्य. । b) न्यप. । c) पाठः? न्यक्षणम्, न्यक्षिणम्, यिन. नेति मूको. <न्यप्तम् (<िन्म्) इति संभान्येतेति आपमं (+ XXII टि.)। d) वस. । e) विकर्षयेत् इति भाष्यम् । f) पाभे. नैप १ विचालयेत् काठ २१, १० टि. इ. । g) मलो. कस. । h) पा ६, १, १६ पावा १, २, १ परामृष्टः इ. । i) नैप १ द्र. । g) पाभे. नैप १ विक्वन्यचाः ते ४, ४, १२, ५ टि. इ. । g) =ताल-युन्त- । g0 =गानगुणयृत्तिविशेष- । g1 पाभे. नैप १, १८६९ त इ. । g2 विक्न-संल्या- । g3 व्यक्तसाधन- (सूपशाकादि-), ककारादि-वर्ण- (पा. ऋपा. प्रमृ.) । उप. कर्मणि करणे च प्र. ।

ऋप्रा १, ५; २२××;

उस्र :

ज्ञात्रा १, ४७; ५९; १०७; तेप्रा १. ३*७*क: १४, १<del>†</del>; २१, १: पा २, १, ३४: -नस्य बृदे २, ११६; ऋप्रा १४, १५; शुप्रा १,३८; शेशि ५७;७९; २५२; पावा १, १, ७३; -नात् ऋप्रा १४,४०; १८, ४४; शौच ४.२५: याशि २,२७: -नानाम् ऋप्रा १४. १६: तेप्रा १, १६; २१: -नानि शांश्रौ १, २, १२; निसू ३,३:४१; ७, १०:३२; ग्रामिए: —ने ऋपा ७, १; शुप्रा ३, १६; १३२; ऋत; —नेन आश्री ८. १२.१३°: ऋश्रा ३, १७; याशि १, ८२; -नेम्यः श्रापच २,२६, १२; हिघ २, ५, २०७; -नेषु ऋप्रा ८,४८; -नैः वाश्री ३,२,२,१४; गोगृ १, ४, ३; कप्र १,३,१३; धप ७१, ६, ४; बीब ३, ८, १०; शुप्रा १, १००; नाशि २,४,६; पा ४,४, २६. व्यक्षन-काल- -लः तेप्रा १७,५. व्यक्षन-द्वय- न्ये शैशि ५२. व्यक्षन-पर- -रः ग्रुप्रा ४,१०७; तेप्रा ३, १; ५, १४; ३७; १४, २८; -रम् तेत्रा १४, १; -राः शुप्रा ४, १५९: -रान् उस् ४, 98. च्यञ्जन-प्रतिपेध- •धः पावा ६, ४,9६. व्यक्तन-मात्र- -त्रम् यः ७, १३. व्यञ्जन-युत- -तः शुप्रा १, 990. व्यक्षन-विधारण- •णम् शौच

१,४३. व्यञ्जन-व्यवेत- -तः शीच ३, ٤ą. व्यक्षन-शेष- -पः तैप्रा १,१४: -पम् अप ४७,१,१७. च्यञ्जन-संगम- -मम् ऋप्रा १८, च्यक्षन-संनिपात- -तः ऋप्रा १. ३७; -ते निस् १,१ : २५. व्यक्षन-स्थान- -नानि निस ३. ₹:9. व्यञ्जन-स्वर-व्यतिक्रम- -मे पावा १,१,५०. व्यञ्जना(न-आ)ख्या- -ख्या नाशि २,५,६. च्यञ्जना(न-आ)दि- -दि उसू ८,६; -द्रिपु लाओं ६,१०,१६; -देः उस् ८,१४;१६;-दी शीच 8,40. व्यक्षना(न-श्र)निवृत्ति- -तिः पावा ६,१,२. व्यक्षना(न-म्र)न्त,न्ता<sup>0</sup>-- -न्तः श्राश्री १, ५, ५: -न्तम् माशि १०,८: ११,१: -न्तायाः हिश्रौ २१,२, ३४; -न्ते पावा २, ४, ४३; -म्तेषु शेशि ११५; पावा ६,१,२१९; ४,५६.

च्यक्षनान्ता(न्त-श्र)र्ध- -थेम् पावा ८,२,८२. च्यक्षना(न-श्र)न्तिहित- -तः तैप्रा १४,३०. च्यक्षना(न-श्र)र्थ- -थेम् श्रापश्री ८,४, ११; भाश्री ८,३,२७. च्यक्षनो(न-ड)त्तर<sup>०</sup>- -रयोः तैप्रा १४,५. १व्यक्षनो(न-ड)इय- -ये माश्रि

१०,३; १२,३, २व्यञ्जनो(न-उ)द्य,या°- -यस् ऋप्रा ७, ३३; -यात् ऋप्रा ६, ४६; -याम् नाशि २,६,८. <sup>?व्यञ्जनोदा- -दा नाशि २,६,</sup> व्यक्षनो(न-उ)प(धा>)ध°--धः ऋत्रा ७,८. व्य(वि-अ)क्तित- -तम् वृदे १,६४. ह्यडा,ळ<sup>e</sup>]<sup>t</sup>— पाग ७,३,७, व्याडि<sup>1</sup>- पा ७, ३, ७; पाग ४, १, ८०;२,१३८; ६,२,८६; पादान ८, १, ७९;,-िंडः ऋप्रा ३,२३; २८; १३,२७; पावा १,२,६४; ~हेः ऋपा ६,४३. च्याडवा- -हवा पा ४, १, ८०; पावा ४,१,७९. च्याडि-शाकलय-गार्ग्य- नर्याः ऋप्रा १३,३१. व्याडि-शाला--ला पा ६,२,८६ च्याडीय- पा ४,२,१३८. व्यत्- √वी ह. श्चिति - - †तीन् आश्री ६, २, ९; शांध्रौ ९, ६, १६; १८, १९, व्य( वि-श्र )ति√क्(विक्षेपे)>व्यति-कीर्ण b- - र्णम् वृदे २,१०४. व्य(वि-अ)ति√क्रम् ,व्यतिक्रमेत् इप्र २,५,७. व्यति-ऋम- -मः कप्र २,५,८; ६४, १०,२; वाध ३,९; -मम् लाधौ ७,१३,११: -मस्य आश्री १०, ५,१९; -मे श्रापगृ ६, ५; बौगृ ४,२,१२; १५; कीस्. च्यति-ऋम्य वाश्री १,३,५,११; अप ९,४,३.

a) = सुचक-शब्द-। b) = पुं-व्यञ्जन- (श्मध्वादि-)। c) वस.। d) ॰ नादौ इति लासं.। e) ऋप्रा. गाठः। f) व्यप.। g) वैप १ द्र.। h) = पद-विशेप-।

च्यति-फ्रान्त- -न्ते शंध १९. ट्य(वि√श्र)ति√ित्त्प््रच्यति-क्षेप--पे गीध १०,६६.

हय(वि-अ)ति√चर् > न्यति-चारम् बौधौ २१, २:१५; २३ं, ६: १;२५, १:२२.

ब्य(वि-श्र)ति√नी>ब्यति-नीय श्राधी १२,८,३०.

ह्य(वि-स्र)ति √पच् >च्यति-पाक->°का(क-अ)र्थ- •र्थम् पावा ३,३,४३.

व्य(वि-श्र)ति √पत् (गतौ), व्यति-पतेयुः श्रव १,३६,५.

च्य(ति>)ती-पात⁰- -तः विघ ७७, ४; -ते श्रामिग्र २,५, ६ : ११; ७,६ : २२;८ : २६.

व्य(वि-अ)ति √मृश् >व्यवि-मर्शम् श्राश्री ८, २,६; ११<sup>२</sup>; १९<sup>३</sup>.

व्य(वि-अ)ति√िरच्>व्यति-रेक--कः पावा ५, २, ९४; मीसू ९, २,५; –केण वीशु ६ : ७. व्यतिरेक-शब्दभेदेष- -दाभ्याम्

मीस् ६,८,३८. व्य(वि-श्र)ति√वह् > व्यत्यू (ति-क)ड- -दो वाधूश्रो ४, ११५ : ४९.

च्य(वि-श्रं)ति√वृत्, व्यतिवर्तयन्ति वाश्रौ ३,२,९,४३.

ट्य(वि-म्र)ति√वज्, न्यतिवजेत् ग्रापघ १,१४,३०; २८,८; हिघ १,४,५९; ७,४४.

च्य(नि-म्र)ति√प(<स)ज्,कज्,व्यति-पन्नते आपश्री २०,१८,१; हिश्री १४,४,८; व्यतिपन्नति श्रापश्री १८,१६,१५; २१,१३,१०; बौश्री; ज्यतिपजेत् श्रापश्री १४, ६,२; बौश्री.

न्यति-पक्त,का- -क्तः श्रापश्री १४, ३, ४; -क्तम् वाधूश्री ४, ९०: २२; कौसू १८, ३४; -काः वौश्रौ २५, ५:३; वाधूश्रौ ४, ९०: १९; वैथ्री १९, ५: २२; श्राप्तिय ३,५,५ : ३; अशां २३, ४; बौशु १० : २३; ३०; १४ : ६; -कान् आपश्री ४, १४,९; १७,५, ८; बौश्रौ ९, १५ : २१; वैश्रो १३, ९: ११; –क्तानाम् बौश्रौ २६, २४: ११; -क्तानि बौध्रो १८, ५०: २४; २७; -क्ताभ्याम् काश्रौ १६, २, २२; -क्ताम् श्रापथौ १४, ६,६; -के श्रशां २३, ४; -क्तेषु आपश्री २४,३, २३; -क्तौ श्रापश्री २, १२,८; बौश्रौ ९,१५: १०;१८, ५० : २५; २०, १२ : १६; ध्रस् २,६ : १२; २७.

श्च्यति-पङ्ग°— पाग ७,३,५३. २व्यति-पङ्ग°— -ङ्गः बौग्र ४:२३; -ङ्गम्° श्रापश्रौ १८,२, ७;२१, १३,७; बौश्रौ ९,७:१९;११, ३:२१;२६,२४:१०;हिश्रौ ८,८,५;१३,१,१९; -ङ्गाय द्राश्रौ ११,४,१८; निस् ५,२: २; -ङ्गे श्रव ७०³,८,२.

च्यति-पञ्य श्रापश्री ७,११,८; २०, १८,१‡; बौश्री.

व्य( वि-श्र)ति√िष( < सि )च् > व्यति-सिच्य बौश्रौ ५,१७:८; १०, २२:१७; १२, १:१८; ४:१७.

१८, १६, १५; २१, १३, १०; व्य(वि-श्र)ति √ह, व्यतिहरति निस् वय( वि-श्र )ती( ति√ई )ह् >व्यती

३,१०:२७; ५, २:१; ब्यति-हरतः काश्रौ ५,५,१६; श्रापश्रौ ८, ६, १६; साश्रौ ८, ७, १३; काग्र १६,२; ब्यतिहरन्ति द्राश्रौ ८, २, १३; ३१; ३, १४; २६; ९,३,५; लाश्रौ; ब्यतिहरेत् छस् २, ६:१३; २८; १५:३०; ३, ५:१६; ६:१५; १६: १४; लाश्रौ; ब्यतिहरेयुः छस् २,३४:२१².

च्यत्यहरिप्यत् निस् ९, १३: ४३.

च्यति-हरत्- -रन् गोगृ १,३,५. व्यति-हार- -रम् निस् ३,१०: ३७: -रे पा ३,४,१९.

व्यति-हारम् माधी २,४,२,१९. व्यति-हत्य मागृ १,८,८.

व्य(वि-म्र)ती (ति√इ), व्यतीतः म्रापशी १२, २६, १५; वि ः स्रतियन्ति निस् ७, ९ : ३.

च्यती(ति-इ)त,ता— -तम् विध ९७, १; —ताः विध२०,२३; —तायाम् विध १, १; श्राज्यो ७, ८; —ते वौश्रो २७, ६: २७; २८²; अप ३०², २, ७; शंध ३६५; विध २२, ४०; ४२; २४, ४०; —तेषु वौश्रो २७,६: २८.

च्यस्य (ति-श्र)य- -यः निस् ९,१३ः ४३; पा ३, १, ८५; पावा ३, २,१; -यम् द्राधौ २,१,२५; लाश्रौ १,५,१९; चृदे ६,१७; -यात् अप्रा ३,३,२१; -येन पावा १,१,६०

व्य ( वि-स्र )ती ( ति√ई )क््ञ्चिती (ति-ई)क्षा- पावाग ३,३,४३. व्य ( विन्स्र )ती ( वि. र्ट )ह >व्यती

a) = [ज्योतिप] योग-विशेष-।

b) इस. । c) उप. कर्तरि अच् प्र. ।

d) उप. भावे

(ति-ई)हा- पावाग ३,३,४३. द्य(वि-श्र)त्य( ति √श्र )स् ( क्षेपणे ), च्यत्यस्यति निस् ३, ११: १५; ८,५:३२; ९,२:६; व्यत्य-स्यन्ते निस् १,१३: ६; व्यत्य-स्येत् लाश्रौ १०, ७, ८; ८,९; निसू ५, ४: ९; १३; कौए ५, ३,३०. व्यत्य(ति-अ)सिप्यत् - प्यन् निस् ९,४: १०; १६. व्यत्य(ति-अ)स्त,स्ता- -स्तम् हिश्रौ ९, ८, २५; -स्तान् आपश्रौ १५,७,४; भाश्री ११, ७, ११; हिश्री २४, ३, १; -स्ते वाश्री १,६,६,११. व्यत्यस्त-करº- -रः विध २८, 94. च्यत्य(ति-श्र)स्य कौगृ ३,११,४; शांग्र ४,१२,५; आप्तिए. व्यत्या(ति-आ)स- -सः लाश्रौ १०, ७,६; निस् ६,८:१५; १०, ४: १३; -सम् निस् ३, ११: १८; श्रप ७०२,४,५; -से,निस ३,११:१८; माशि ९,४<sup>१७</sup>; -सेन निसू ६, ३: १७; ७, १०: १६. व्यत्या(ति-श्रा )सम् श्राश्रौ ८, ३, २५; ९, ८, १६; १०, ४, ५; शांश्रौ १५, १,८; काश्रौ. व्यत्यृद्ध- व्यति √वह द्र. √डयथ्<sup>©</sup> पाघा. भ्वा. सातम. भय-

संचलनयोः, व्यथते बौश्रौ २८,

१२: ३५; वाधूश्री ४,२३: ५:

८: वाश्री; व्यथेते हिश्री ११,

३,२४‡; व्यथनते श्रप १,६,१; . ४; व्यथताम् हिग् १,२३,१‡; च्यथेत शांश्रौ १७, १०, १५; विध ९६,४; व्यथेयाताम् शांश्री १७,१०,९: व्यथेरन् आश्री २, ۷,٧. व्यथिष्ठाः हिश्री १५, ७, ८१; व्यथिषि हिए १,२३,१‡; कौस् ७३,१५१. व्यथय>या ऋप्रा ८, ३४‡. व्यथमान--नाः विध ४३,३६. च्यथित- -†तः आपश्रौ १५, १७, १०; बौध्रौ ९, १७:१८; भाश्री ११,१८,१; –तम् आपश्री ७, ३, १४<sup>‡व</sup>; १५, १७, १९; बौश्रौ ४, २:९; भाश्रौ ७, ३, 9<sup>‡d</sup>; माश्रौ १, ७, ३, १५<sup>‡d</sup>; १५,१७,१०; भाश्री ११, १८, व्यथिस्e- -थि: निघ २,१३‡. व्य(वि√श्र)द्, व्यद्नित या ४,६५. √व्यध् प्रमृ. √विध् (ताडने) द्र. ट्य(वि-अ)ध्व¹- -ध्वे काश्री १६,२,३. च्यध्वो(ध्व-उ)दकान्त<sup>ह</sup>— -न्तयोः काश्री १०,८,१९. व्यध्वर°- -रः आपमं २,१६,१५-१७; वय(वि-स्र)प√ऋम् ,व्यपकामत बोधौ हिए २,१६,५<sup>३</sup>. व्य(वि-श्रध्व>)ध्वा<sup>0</sup>- -ध्वायाः कीस् ४९, ८; -ध्वायाम् कौस् ११६, 祎. व्य (वि√भ )न् (प्राणने ), व्यनिति आपश्री १७, १, १३; २४,११. १३; वैथ्रौ १९, ३: ५; व्यन्यात् ।

त्रापश्री २४, ११, १३, वौधी १०,३९ : १५. व्य(वि-श्र)नत्- -नता श्रापश्री १२. ८,६; -नन् श्रापध्रौ १२, ८,९. व्यां(ति-आ)नb- पागृ र, १६,१२1. -†नः काश्रौ २५, १०, २२; थापधी; - †नम् आधी १, ४, ९; ६, ९, ३; शांश्री; -नात् श्रापश्री १६, ३२, ३+; -+नाय श्राध्रौ ५,२,३; काश्रौ ९,४,३८; आपश्री; - 🕆 ने आपश्री २,२१, १; हिश्रौ २,५,४७××; आग्निगृ. †न्यान-दा- -दाः आपश्री १७, ५, १६; वैश्री १८, २१:१६: हिथ्रौ ११,८,१०. †च्यान-पा<sup>1</sup>- -पाः श्रापश्री १२. २१, ११; वैश्री १५, २७:७. हिश्री ४,१,४३‡°; -ते श्रापश्री |व्य( वि-अ )न्त<sup>к</sup>- पा ६, २, १८१: -न्तम् वौश्री २,९:५; -न्तात् वैश्रौ २०,१६:९; -न्तान् श्रापश्रौ ६,५,६; बौथ्रौ ३,५:४; माश्रौ ६,१०,५; वैश्रौ २,२: १९; हिश्रौ ३,७,२७; बीगृ १,३,११. व्य(वि-अ)प√कृष्>व्यप-कर्ष-> °र्प-विज्ञान- -नात् पावा ७, ४, ٤٩. ६,३३: १4. व्यपचक्रमुः वीश्री १८,४६:२. व्य( वि-श्र )प√गच्छ् ,गम् , व्यपग-च्छन्ति बौश्रो २,९:२६. व्यप-गत->°त-भय-लोभ-मोह-क्रोध-शोक-द्रोह-मद-मत्सर-कलत्र- -त्रस्य शंध १६१.

b) ॰सेत्य॰ > ॰से तु स॰ इति त्रिपदः शोधः (तु. संस्कर्तुः टि.)। c) पा a) वस. उप. = पाणि-। d) = सपा. का ५, ३,१ प्रमृ.। मा ५,९ माश ३,५,१,३० व्यथितात् इति पामे.। ७,४,६८ परामृष्टः इ. । e) वैप १ इ. । f) = अर्ध-मार्ग- । प्रास. उप. < अध्वन्- (पा ५,४,८५)। g) द्रस.। विशेष-। उप, कर्तरि कृत्। i) पृ २६५ ८ इ. । j) उप.  $< \sqrt{1}$  [रक्षणे] । र्) प्रास. ।

व्यपगत-रिम-मण्डल¹- -लः | व्य(वि-अ)पा(प-धा)√दा>व्यपा-अप ५१,३,१. व्यपगत-रिम-चत्- -चान् श्रप **५१**,३,१. ह्य(बि-श्र)प√गा,व्यपगात् गौपि २, **Կ**, ዓ ጓቸ<sup>b</sup>. व्य(वि-अ)प√च्छद्>व्यप-च्छाद्य भाश्री ८,२०,१०. व्य(वि-अ)प√दिश् ,व्यपदिशेत् बौधौ २०,१७: १९. व्यप-दिष्ट- -ष्टः वाध १९,३९. व्यप-देश- -शः मीसू २, १, ४१; २, ७; ३, ६, ४२; ४६××; -शात् मीस् २, १, ३७; ३, ४, १६××; –शानाम् ऋपा १८, ४; -शे मीस् १०,४,५६. व्यपदेश-भेद- -दात् मीस् २, 9,90. व्यपदेशिन्-> १शि-वत् > °द्-चचन– -नम्पावा १,१,२१; -नात् पावा ३,१,९१; ६,१,१. दय(वि-अ)प-पूर्व- -र्वाणि ऋपा ६, 39. व्य(त्रि-श्र)प√रिफ्>व्यप-रिफत्-·फन्ती श्रापश्री १२, २२, ७; वैधी १५,२८:७. च्य(वि-अ)प√वृज्>च्यप-वर्ग- -र्गम् मीसू २,४,४. व्यपवार्गेन्->°र्गि-त्व- •त्वात् मीसू ६,३,५.

दय(वि•श्र)प√स्पुःर्> व्यप-स्फुरण-

-चे कौस् ८२,६.

₹०.

दान- नम् निस् ७, ७:३२. व्य(वि-अ)पा(प-आ)√श्रि >च्यपा-श्रय- -यः मीस् ६,४,१३. व्या वि-अ)पे (प√इ),व्यपेयात् वाध व्या (वि-अ)मि√मृश्, व्यभिमृशेत् १२,२८. व्यपे(प-इ)त~ -ताः निस् २, ९: २८: -तानि वौथ्रौ १३,१:१३. च्यपेत-स्व- -स्वात् पावा ८,४,२. व्यपेत-रोप-ध्रम-शोक-हर्प-भी--भीः माशि १२, ६. च्यपेता(त-अ)र्थ--र्थम् पावा ७, <sup>व्हयपेत-- -तानाम्</sup> पावा ६,४,९३. व्य(वि-म्र)पे(प√ई)क्र्>न्यपे(प-ई) क्षा- -क्षया वृंद ५,२४. वियपोडन्ति अप ६८,१,३२. ट्य(वि-श्र)पो(प√क)ह्, व्यपोहति बौध्रौ ७,६ : १७; ८, १ : २१; वाश्री ३, ३, २, ४६; हिथ्री; व्यपोहन्ते वौश्री ७, ६: १०-१२; व्यपोहन्ति श्राश्री ५, १२, ७; व्यपोहध्यम् बौश्रौ १७, ४० : २२५. व्यपोहयन्ति वौश्री २७, ४ : ४. व्यपो(प-ऊ)हितुम् बृदे ६,१४०. व्यपो(प-ऊ)हा श्रानिष्ट २, ७, १०: १५; वैग्र ६, १: १५; वैध २, 94,8. व्य (वि-श्र )भि√चर्, व्यभिचरेत् द्राश्रौ ४, १, १२; लाश्रौ २,१, >॰ण-श्रुति- -तेः काश्री ५, ३, 99. व्यभि-चार- -रेपु शंध २६२. श्च्यपाद्य⁴- -चाभ्याम् कीस् ८२, १९; व्यभिचार-वत्-'-वन्तः वौध १, 99,30.

व्यभि-चारिन्- -रिणि हिध १, ५, 996. व्यभिचारिणी- -णीनाम् वाध २१,१४. बौश्रो २०, ८ : ३२; ३५; २२, ११: ४; अप १,३६,४. न्यभि-मर्श- -र्शः बौश्री २०,८: ३४; ३५; -र्शे बौश्रौ २०, ८: ३२. व्यभि-मृश्य बौश्रौ २०, ५: ३०; २६,५ : ११. व्यभि-सृष्ट- -ष्टानाम् वौश्रौ २५, १६ : १०; २६,६ : ९; व्य(वि√श्र)म्>व्या (वि-श्रा)म°-पाडमो २,२,२४०; -मः बौग्र १: ८; --मम् माधौ ६,१,५,१. च्याम-प्रमाण<sup>1</sup>- -णम् कप्र १, v,v. च्याम-मात्र<sup>e</sup>- -त्रम् श्रागृ ४, १,१०; श्रा २२, ७, २; -त्री बौद्य ५: १५. व्याममात्री- -त्रीम् काश्री २,६,१; बौध्रौ ९, १ :२; हिश्रौ ११,१,११. च्ये(वि-ए)मान- -नम् पावा ६,४, १२०. ?व्यमिमीतांन्यतः धपं २: ४५. √व्यय् पाधा. भ्वा. उभ. गतौ; चुरा. उभ. वित्तसमुत्सर्गे, व्ययस्व श्रापथ्री ४, ६, ४; माश्री ४,९, २; हिश्री ६,२,१५. **टय(वि-अ)य** वी(वि√इ)द्र. १च्य(वि-श्र)र्ण<sup>द</sup> -र्णः लाश्रो १०,

१८,१३: -णें शांश्री १३, २९,

a) वस.>पस.। b) पृ २१९८ e इ.। c) पामे. पृ २२२७ d इ.। d) भपाघ- इति शोधः (तु. ४र्थ सूत्रम् , संस्कर्तुः टि. च)। = शौ ४, ३३-३४ सूक्तद्वयम् । e) वैप १ द्र. । f) वस. 1 (नैतन्धव-हद-) । वस. उप. = जल- ।

२८; काश्रौ २४, ६, ३१; ३४; श्चापश्रो २३, १३, १२; हिश्रौ 26,8,86. च्य( वि-स्र )र्थ,श्रि° - -र्थम् मीस् १०, २,९; ६,५०; -र्था मीस् ३,३, ३०: -र्थाः श्रापध २,२६,१७; हिंध २,५,२१२; -थें मीस १, २,२८; -थेंपु पावा १,२,६४<sup>२</sup>. व्यर्थ-त्व- -त्वात् मीस् ७,३,११. ड्य(वि √अ)दे, न्यर्दयति या ९, २५; **†वि...अर्द्यत् हिश्रौ १२,६,६**; या ९,२५०. २व्य(वि-अ)र्ण-, श्लेवत्- पा ७, २, व्य(विन्स)र्धुक- व्यृ(वि√ऋ)ध् इ. व्य(वि-श्र)लीक- पाउ ४,२५. व्य(वि-अ) हकशा,सं ी, शा<sup>b</sup>~ पाग ७. ३.४°; –शाकौगृ ५, ५, 44. वैयल्कशा,स°]- पा ७,३,४. च्य(वि.√अ)च्, १व्यवेते<sup>त</sup> वैश्रौ २०,३: व्य(वि-अ)व √गृ,ग्रह् , व्यवगृह्णाति माश्री १,२,२,२९. च्यव-प्राहम् शांश्रौ १८,९,६. व्यव-मान- व्य(वि-अ)व√हन् द. व्य(बि-श्र)व√च्छद्, व्यवच्छादयन्ति हिथ्री ५,४,८९. व्य(वि-श्र)व√च्छिद् , व्यवच्छिन्दन्ति बौध्रौ '५, १५: २४; ८, २०: २७××; व्यवच्छिन्द्यात् वाधुश्रौ

६: ८: ब्यवच्छेरसी: श्रामिग्र १, ६, १: १; व्यवच्छित्स शांश्री २,9२,5年. व्यवच्छिद्येत वैश्री १२,१२: ३. व्यव-च्छिन - नः बौश्रौ २८, ९: ३; वैश्रो २१,१:३; -न्ने वौश्रो २५,११ : ३. व्यव-च्छेद- -दात् द्राश्रौ ३,३,१४. व्यव-जिहीर्पमाण-,व्यव√ह द्र. न्य(वि-श्र)च√दो (अवखगडने)> च्यव-दाय कौसू ६६,३;६८,३४. व्य(वि-श्र)व√धा, व्यवद्धाति वौश्रौ १५,१९: १७; १६, ३२: १२; ३३: ६××. च्यवधीयेत छपं १:३४. व्यव-धान- -नः ऋत ४, ५, १; -नात् आश्री १२,४,१७. व्यव-घाय श्राश्री ६,३,३. च्यव-हित,ता -तम् श्रापश्री १३, १३, १०; -ताः माश्री ५,१,१, ९: पा १,४,८२: -तानाम् पावा १,२,३९: -ते पावा १, १, ७: -तेषु माश्रौ ५,२,१२,३०°. च्यवहित-त्व- -त्वात् पावा ३, 9,59; 8,9,980; 6,3,88. व्यवहित-निवृत्त्य(त्ति-श्र)र्थ--र्थम् पावा ३,१,४०. व्य(वि-श्र)व√धृ, व्यवधारयति श्रापथ्रौ १,२१,६; भाश्रौ १,२३, ६; वाश्री १,२,४,६५; हिश्री १, 4,64. 90<sup>2</sup>; १४,9६<sup>2</sup>.

**ब्यवनयेते हिश्री ९, २,२०.** व्यव-नयत्- -यन् आपश्री ११,६,३ च्यव-नीय श्रापश्रौ १२, २७, ८××; बौध्री. व्यव-यत्- व्यवे इ. व्य(वि-अ)व √लिख्, व्यवलिखति वाश्री १, ६,१, १९; व्यवलिखेत् आपशु १५, १२; बौशु १६:१९. च्यव-लिख्य श्रापशु ७, ८;१३; १४; १८,७; बौशु. व्य(वि-अ)व√शद् > त्, व्यवशात-यति श्रापथ्रौ १८, ८, ११; हिश्री १३, ३, १३. व्यव-शातय(त्>)न्ती- -न्ती वीश्री १२,9: 6. व्य(वि-श्र)व√शम् >न्यव-शान्त--न्तेषु आपश्रौ ६,९,२. दयव-सात-, °साय-, °सित- व्य-(वि√श्र)व√सो द्र. श्चिवसीत्यन्ते अपं २:४४. व्य(वि-श्र)व√स्>व्यव-स्त- -ता आपश्री १८,१६,१४‡. व्य(वि√श)व√सृप् > न्यव-सृप्य श्रापश्री १३,१४,१३; वैश्री १६, १८: ६: हिथ्रौ ९,४,२४. व्य(वि-अ)व्√सो,व्यवसेत् माश्री ५,

२,८,२०.

ब्यवस्यन्ति बृदे १, ८९; ऋपा

१८, ५७; व्यवस्येत् वैश्री १३,

†व्यवसाययात् वौश्रौ ५, १६:

८ : ५; बृदे १,८६.

१६; दाश्री १३,२,१३; लाश्री ५, છ, ૧७ : રૂ<sup>ર</sup>; ५; ६. व्य(वि-श्र)वन'- -ने या ११,४०;१३, व्यवच्छेत्सीत् काश्रौ २५, १३, २५ †; †च्यवच्छित्थाः शांध्रौ २, व्य(वि-श्र)व√नी, व्यवनयते माश्रौ व्यव-सान- -नेपु माश्री२,४,२,२५. १२,१०; व्यवच्छेत्थाः वौश्रो ६, व्यव-साय- -यम् शंध ११६: १९. २, ३, ८, ७; ४,२, १५; ६,५; b) वैप १ द्र.। c) अर्थः ! । व्यव्कस- इति पागम. । d) = [प्रकरणात् ] पठतः । a) वस.। e) पृ १६७७ b द्र. । सपा. वाश्री ३, २, ६, ४७ नानादेवतेषु इति पामे. । f) = व्योमन्- । वस. (तु. स्क.)। g) श्रापि स्रोतो लोपः उसं. (पा ७,३, ७१)। °स्येत्>नैप्र. यनि. इति वा ।

च्यव-सित->°त-पाठ- -ठात् पावा १.३,९. ब्यवसिता(त-श्र)न्त्य-त्व- -त्वात्

पावा १,३,३.

ब्यव-(स्त>)स्ता<sup>3</sup>- -स्तायाम् श्राश्री ४,९,५.

व्यव-स्यत्- -स्यन् शांश्रौ १,४,२२, व्य(वि-म्र)व√स्त्रु, व्यवस्रवन्ति -स्यन्तः निस् ८,१: १९; ऋप्रा १५,२०.

व्य(वि-श्र)व√स्तुभ्, व्यवस्तोभेत् लाश्री ७,६,२५; निस् ६,७:४; 4: 0.

व्य(वि-श्र)च√स्तु (श्राच्छादने), व्यवरतृणाति श्रापगृ ५,२३.

च्य(वि-अ)व√स्था, च्यवतिष्टते शांथी १,१,५; या १४, १०; व्यवति-छेते वैश्री ३, १:४: हिश्री १, १,६८: व्यवतिष्ठन्ते शांश्री १, ३, ८; श्रापश्रौ २४, २, २९; च्यवतिष्ठेत मीसू २,४,२५; ३१; ३,६,३४; ४,३,८; व्यवतिष्टरन् माश्रौ १, १, १,८; मीसू ३, ४, २६; ८,३; ७,१, ३; ९,२,४७;

> न्यवस्थापयति वेश्री १३, ९: 98.

व्यव-स्था- -स्था काश्री १, ३, ४; बौश्रौ २४, १: १२; मीसू; -स्थाः आश्रौ ७,१,९; -स्थाभिः शांश्रौ १६, ७, १०; -स्थाम् श्राश्रौ १०, ५, १८; -स्थायाम् पा १,१,३४; पावा १,१,२९. च्यवस्था(स्था-म्र)थ--धम् पावा ७,३,९२.

व्यव-स्थापन--नम् विध ३, ३. व्यव-स्थित,ता- -तः वृदे २, ३५: ६,१११: -तम् श्रामिष्ट २,४, १०: ६: अप ७१, १७, १०; वृदे ६,११२; –ता कप्र ३,४,७; विध २५,१७; -ताः अप ६१, 9,3.

व्यव-स्यत्- व्यव√सो द्र. श्रापश्रौ १८,१६,७; हिश्रौ १३, ५,३५.

व्य(वि-अ)व√हन्>व्यव-न्नान--नः वौश्रौ १७,५४: ३; -नम् वौश्रौ १७,५४ : २.

व्यव-हित- व्यव√धा इ. व्य(वि-श्र)व्√ह, व्यवहरति पा ४,४, ७२: व्यवहरेत श्रापध १, २०, ११;१६; हिध १, ६, २५; ३०; व्यवहरेत् बौश्रौ २४, १२: ३: २५,४: ३; व्यवहरेयुः श्रागृ १, १९,५; शांग्र २,१,१३; पाग्र २, 4,80. व्यव-जिहीर्षमाण- -णः भागृ २,

२६: ६.

ब्यव-हरण- -णम् बौध २,१,४१. ब्यव-हार- पाग ५,४,३४; ७,३,७; -रः बौध १,१,२०; विध १६, १५; गौध ११, २१; -रम् वाधूश्री ३, २७: ९३; ४, ३३: २३; २४; -राः वाध १६, १; -रान् विध ३, ७२; - रे श्रप ६९.५,३: वाघ १६,३५: श्रापध २, १६, १७: हिघ २, ५, १७; -रेपु अप ३६,२३,१.

व्यावहारिक-पा ५,४, ३४; ७,३,७; -कम् कौग् १,१६,१५; शांग्र १,२४,६.

व्यावहारिकी~ की या

₹₹,5<sup>₹</sup>. व्यवहार-दर्शन- -ने विध ३. ড३.

व्यवहार-प्रापण- -णात् वौध २. २,३७; गौध १०,४५. व्यवहार-प्राप्त- -सेन गौधर,४१.

व्यवहार-संकर--रम् अप ७२, ٧,٦.

व्यवहारा(र-अ)भिशस्त- -स्तः विध १०,११; ११,१२; १२,८; १३,७.

व्यवहारा(र-अ)र्थ- -र्थम् या १,

ब्यव-हार्य- -र्यः शंध ३९०; -र्याः काश्रौ २२, ४, ३०; पाय २,५, ¥3.

न्यव-हृत्य या ९,२३.

च्य(वि-अ) वा(व √ अ)न् (प्राण्ने), व्यवानेत् श्रापश्रौ १२,८,७. व्यवान्यात् वाश्री ३,२,५, १३. च्यवा(व-अ)नत्- -नन्ती माश्री ५, २,८,१९.

व्यवाय-, श्येन्- व्यवे द्र. व्य(वि-श्र)वा(व√अ)स् (क्षेपणे), च्यवास्यति वौश्रो १६, २१:१; माश्रौ २,२,२,३१; हिश्रौ ७,५, २६.

च्य(वि-म्र)वे(व√इ), न्यवैति वैभ्री १, १२: १६; हिश्रौ ३,४,३०; व्यवयन्ति शांश्री ७,१०,३; निस् १,१३: १; ब्यवेयात् श्राश्रो ३, १,१९;१०,१०; शांश्री; व्यवेयुः श्रापश्रौ ९, ११, २; बौश्रौ २६, २४: १५; हिऔ १५, ३, २९; श्रागृ २,१,१३; या ६,११. श्न्यविषयम्<sup>b</sup> निसू १०,८:१६.

a) धा. वन्धने वृत्तिरिति भाष्यम् । कोति लोपे रूपम् । b) न्यवेध्यन् इति संस्कर्तुः टि. ( तु. सप्र. काश्री २४,४,३९ लाश्री १०,९२,४)।

व्यव-यत्- -यतः वौश्रौ ५,८: ६. च्यवा(व-अ)य- -यः लाश्रौ १०, ट्य(वि√अ)झ् (व्याप्तौ)व, †व्यशेम° ११, ८; निस् ४, २: १४; १६; १८: २१: ऋत्रा १४,५८"; मीसू ध, २, १८; -यात् मीस् २, १, ४७; ३, १, २०; -ये श्राश्री ३, १०,१३; वाध<sup>b</sup> १, ८; ९; शौच ३,९,३; मीसू १०,६,३१; -येषु तेश १३,१५.

°व्यवाय- -ये पा ६, १,१३६××; पावा १, ३, ६०××.

व्यवा(व-ग्रा)यिन्- -िय ऋपा १०. ३; ११, १३; -थिनः पा ६, २,

ब्यवे(ब-इ)त- -तः शांश्रो २,१५,६; तैप्रा १३, ७; भाशि ६२; -तम् बौधौ २२, ८: ३६; ऋषा ५, ४२; १०,३; ११, १५; ऋत ५, ६, १०; -ताः वीश्री २३, ९: २७; -ते काश्री ४, १, २६; श्रापश्रौ २१, ३, ४; -तेषु अपं १:३३.

व्यवेत-प्रतिपेध- -धः पाना २, ٦,9 ८.

न्यवे(व-इ)त्य बौधौ २०, ५: ११; १४; २०: १२; अप्राय १,५. व्य(वि-अ)चो(व√उ)क्ष, व्यवोक्षति माश्री ६,२,४, १९; वाश्री २,२, ३,२३.

व्यवो(व-उ)क्षण->॰णा(ग्र-अ) न्त<sup>c</sup>- -न्तम् वाश्रो २,२,३,२५. व्यवो(व-उ)स्य आपश्रौ १६,२१,३;। ६७,१३,६.

आपश्रौ १४, १६, १; १९, ३, ७<sup>२</sup>; वाश्रौ ३, २,७, ८०; हिश्रौ १३, ८, ३३३; १५, ५, १; माय १,१,२१; श्रप्राय ६ १.

व्यरनुते शांधौ १६,१,१; आपधौ २०, २४, ३; वाधूश्री ४,१९२: १९: वि अइनोति ऋपा ५, १८ 🕆; च्यरनुवाते या १२, १: व्यश्नवत् कीस्† ५, १; २; व्यश्तुवत् श्रामिष् ३, २, ७: र्धानं; च्यरनुतम् व्यापमं १, ८, ८; ११,१०; व्यश्नुध्वम् वाधूश्रौ ४, १९:१०; †व्यश्नवैं पागृ ३, २, २; ३, ६; व्याश्नुत शांश्री १६,१,१; व्याश्नुवत वाध्रुश्री ध, १९रे:१६; १८; २६:१०; २६": २; व्यक्तुवीय शांश्री १६, १,१; हिश्री १४,१,२; व्यश्नुवी-महि वाधूश्री ४,१९: ८. †व्यानशे श्रापश्री ५, १६, १<sup>२</sup>; वीश्री २, १७:४६३; भाश्री ५, ९,९; वैश्री १,१३: १४<sup>२</sup>; हिश्री ३, ४, ३९<sup>२</sup>; ६, ५, १४<sup>२</sup>; श्रप ४८, २; †न्यानशुः श्रापश्रौ ४, ४,४; भाश्री ४,५, ५; वाध्री १,

१,२,१६; हिश्रो ६,१,५१. व्य(वि-श्र)शन<sup>ह</sup>- -नः वाश्रौ २, २, ጻ.**ሣ**‡ከነ!.

वैयशन<sup>ए</sup>~ -नः वाश्रौ २, २, ४.५취.

व्य(वि-अ)शिष्यत्- -प्यन् आश्री १०,६,१.

च्य(वि-अ)ष्टि<sup>ह</sup>- -ष्टीः आधी १०. ६,११<sup>६</sup>; शांथ्रौ १६,१,१३

व्य(वि-श्र)श्रृ°→>व्यश्रु-सु(स्र>) खीं - -बी बौर २,१,१९.

दय(वि-म्र)भ्व ६- -धः ऋग्र २,८,२६: গ্ৰুপ্ত ই, ९०.

> वैयख<sup>र</sup>- -श्वः ऋत्र २, ८, २३; साम्र १, १०६; ११४; ३९०; ३९६; -श्वम् द्राश्रौ ९,३,१०™; लाश्री ३,६,३०; ७,२,१.

व्यथ-वत् काश्रौ ७.८,२.

व्य(वि-अ)श्व-सारथ्या(धि-म्रा) युध°->°भ-कृताञ्जलि-विप्रकी-**णंकेश-पराङ्मुखोपविष्ट-स्थ**ल-वृक्षारूढ-दृतगोबाह्यणवादिन्--दिभ्यः गौध १०,१७,

ट्य(वि-अ)प्र(क>)का<sup>5</sup>- -का श्रापगृ २१,१०º: -काः लाभौ ९, ३, ८: -कायाम् आपश्री १८, २२, १४; लाधौ ९,३,८.

ट्य(वि√श्र)स्(क्षेपण),व्यस्यते वाधूश्रौ ४, २७: १३-१५; व्यस्यति आपश्रौ ११, ८, ४; व्यस्यन्ति ऋष्रा १४, ४९; व्यस्याः आधी ५,३, २२‡; व्यस्यतु आश्री २, १०,१८<sup>‡</sup><sup>p</sup>;†व्यस्यताम्<sup>p</sup>श्रापश्री ७,१६,७; बौश्रौ १, १९:१६; भाश्रौ ३,५, ११; वि( अस्यतम् )

श्रप ४६, ५,२📬. च्यास्यः शांश्री १२,१६,१‡.

 $a) = 9 \sqrt[4]{1} + (1 + b) = 6 + (1 + c) =$ ऋ १,८९,८ प्रम. । मा २५, २१ प्रमृ. तु व्यंशेमहि इति पाभे. । f) पाभे. वैप १ व्यंश्नुतम् ऋ १०,८५,४२ हि. g) वैप १ द्र.। h) पामे. वैप १ विनंशित मा ९, २० टि. द्र.। i) उत्तरेगा संधिरार्थः (तु. पामे.)। j) पाभे.वैप १ वैनंशिनुत्य मा ९,२० टि. इ.। k) ब्युष्टीः इति पाठः ! यनि. शोधः (तु. शांश्रौ.)। l) = मातृm) = साम-विशेष-। प्र. विशेष:। विशेष-। वस.। n) वस.>द्वस. । o) = कृष्ण-पक्ष- इति भाष्यम् । p) पामे. वैप २,३खं. व्यंस्यताम् तैवा २,५,३,३ टि. द्र. । q) सपा. खि ३,१६, ४ व्यस्यताम् इति पामे. ।

व्य(वि-अ)सन- -नम् अप ६४, २, ९: ७०<sup>३</sup>,९,३; ~नस्य अप ६८, ५.१३: -ने बीय ४,३,९: विध ३.४१: ६८.५: पावा ३,१,२०. व्य(वि-अ)स्त,स्ता- -स्तम् वृदे २, १२३: -स्तया वैध २,१०,१४; –स्ता वृदे ३, १४; –स्ताः बौश्रौ २७, ११:२; बौध ४, ४, ७; ऋअ १, २, ९; -स्तानाम् बृदे २,१२४; -स्ताम् वैग २.६:१९: वैध २. २, ६: ७,४; -स्तैः वृदे ३,६०. व्यस्त-पुच्छº- -च्छः हिश्रौ १२. ८,३; श्रापञ्च १५, २; १८, १; वौग्र १०: १; हिग्र ५-६,२. व्यस्त-शिक्य-पा(श≫)शा<sup>b</sup>--शाम् बौश्रौ १०, १४:९. व्यस्त-समस्त- -स्तानाम् वृदे ८,१२४. न्य(वि-श्र)स्य वैश्रौ ३, ६:१४; ४,८:१४××; आपमं १,१२, ८°; श्रामिगृ १, ५, ५: १४°. ब्य(वि-श्र)स्यत्- -स्यन् शुअ २, **५२**‡. व्यस्यन्ती- - ती श्रापमं १, ६. ५; कागृ २५,४७ है. च्य(वि-ग्र)स्यमा(न>)ना- -नायाः वाध्रुश्री ३,१५:४. च्या( वि-आ )स (वप्रा.)- पाग ४,४, १०<sup>व</sup>; -सः काञ्च ३, ४; ऋपा १४, ११°; चव्यू ४:११¹; -सम् हिशु ५, २४; ३०; श्राप्तिगृ २,

६,३:४०1: बीध २,५,२७1: -से

शौच ३,७२<sup>8</sup>. वैयासकि- पावा ४,१. ९७. व्यास-पीनb- -ने ऋप्रा १४,३. च्यासिक- पा ४,४,१०. व्या(वि-आ)√काङ्ज्,व्याकाङ्क्षत् जैश्रीका १७२. **द्या**(वि-आ)√कुल् > व्वाकुल,ला¹--लम् याशि १,३०: नाशि १,३, १२; -लाः अप ६४,७,१. ब्या-कुलित- (>ब्याकुलितिन्-पा.) पाग ५, २, ८८. व्या(वि-श्रा)√कृ व्याकरोति वाध २२, १; व्याकरोमि वैताश्री ६, २; 🛉कौसू ७०,१०; ७२,१३. व्याकरिष्यति या १,५. व्या-करण- पाग ४, ३,७३; -णम् हिश्रौ २१, २,३४; अप १,१५, १: ४१, ६,५; शंघ ११६: ३९; त्रापध २, ८, ११; हिध २, १, ११३; चव्य २:२३; २६; शैशि ३५८; पाववा १४; -णस्य या १,१५; -णे पापवा १०. वैयाकरण- पा ४, ३, ७३; -णाः या ९,५;१३,९; -णानाम् या १,१२. वैयाकरणा( ग्र-आ )ख्या--ख्यायाम् पा ६,३,७, व्याकरण-प्रसिद्धि- -द्धिः श्राशि **છ**,ર. व्याकरण-समापन<sup>1</sup>- (> °नीय- पा.) पाग ५,१,१११. व्या-कृत(>वैयाकृत- पा.) पाग ५,

व्या-कृत्य काश्री ४,२.९. श्व्याखिंद अप ४८,२८. द्या(वि-भा)√ख्या, द्याख्यास्यामः आश्रौ १,१.३; २,१७,१८××: হাাঞ্চী. ब्या-ख्या- >°ख्या-स्वर्ष- -रेण श्राश्रौ ८,१३,६. व्या-ख्यात,ता- -तः शांश्रो ३,११, १: ६,१,१××; आपश्री: -तम् श्राश्रो १२, १-२, १; शांश्रो; हिए २, १३, ३<sup>1</sup>; -ता शांश्री ८. १२, १; श्रापश्रौ १३, ४, ७××; भाश्री; वैश्री १८, १: १५<sup>m</sup>: –ताः श्रापश्रौ ३, १७, १२; १५, १९, १××; बौश्रौ; -तान् श्राप्तिगृ ३, ११,१: १२; -तानि श्रापश्रौ २२, १८, ७; बौश्रौ २८, ४:६; माश्रौ; -ते काश्री २४, १, २७; माश्री ५, १, ५, ४३; वैश्री; –ती शांश्रो १,१६,१; १४, ३, १५; वैश्रौ १२,१५ : १०; लाश्रौ. च्याख्यात-तन्त्र<sup>8</sup>--न्त्रम् श्राप्तिगृ ₹,9,₹: ₹७¹. च्याख्यात-रूपº- -पः हिश्री ७. ८,३६; १६,५,६. च्या-ख्यातच्य- -च्यः या १,१. व्याख्यातव्य-नामन् - मनः पा ४,३,६६; पावा ४,३, ६६. व्या-ल्यातुम् अप ७१,२,४. च्या-च्यान- पाग ४,३,७३<sup>1</sup>; -नः

> पा ४,३,६६; पावा १, ३, १०; -नम् आश्रौ ८, १३,३४; श्रप

a) वस. । b) वस. > पस. । c) पामे. पृ २००८ ८ इ. । d) = महा-जाल- इति पागम. । e) = [स्थानकरणयोः] श्रविनेक- [दोप-विशेप-] । f) = ऋषि-विशेप- । g) = [शकरणतः] पद-पाठ- । h) = वर्णदोपविशेपयोः द्वस. । i) विप., नाप. (पददोप-विशेप-) । j) तु. पागम. । k) = मध्यमस्वर- इति माध्यम् । l) सप्र. च्याख्यातम् < च्याख्याततन्त्रम् इति पामे. । m) व्यता इति पाठः ? यनि. शोधः ।

४,३८.

७०<sup>र</sup>, ११, २; वेज्यो ४३; -ने बौश्रौ २०, ५: २४; २७; १८: ५: २३, १५: १; श्राशि ६, 9; पावा ४, ३,६६<sup>२</sup>. वैयाख्यान- पा ४,३,७३. °च्याख्यान-शयना(न-श्रा)सन-स्थान-याजकादि-क्रीत- -ताः पा ६,२,१५१. ह्या-एयाय श्रापश्री १, १७,१०××; वौश्री. च्या-ख्येय- -यः वाधूश्रौ ४, ९५: ११: -याः वाध्यौ ४.११४:६. १ व्यागात् ष्यापश्रौ ६,१९,७. द्या(वि-आ) √घू, च्याघारयति काश्री ४,४,१३; ६,८, २०; श्रापश्री; व्याघारय आपश्री १३, १४, ६५; ज्याघारयेत् श्रापश्री १३, ११, २; बौश्रौ २०, २६: २२; २२, ९: १८.

च्या-घार-> ९२-वत् वैश्री १४, **७**:३.

च्या-घारण- -णम् श्रापश्री १३, ११,२; बौश्री २५, १९: ३; वैश्री १६, ३:७; -णात् माश्री ६, २, ४, १०; -णान् श्रापश्रौ ११, १४, ८<sup>b</sup>; -णे बौध्रौ २०, २६ : २१; २१,१८ : २५; २२, 9:90.

व्याघारण-प्रभृति- -ति श्रापश्री ७,६,२.

व्याघारण-वत् काश्रौ ८, ५, २; १७,६,३.

च्याचारण-शेष- -पेण श्रापश्री १३,१४,८; बौध्रौ २१,२३:१८.

१व्याधारणा(ग्र-म्र )न्त- -न्ते पाय ३,८,१०.

२व्याघारणा( ण-श्र )न्त,न्ता<sup>c</sup>--न्तम् do वैथी १८,१६: २३; हिश्रो ११, ६, ५४; -न्ताम् श्रापश्रो १६,२०,**९**°; **१**९, ११, ६; माश्रौ ६, १, ६, ८; वाश्रौ २,१,५,१७; हिश्रौ २३,२,६°. व्या-घारयत्- -यन् वीश्री २०,२६: २२.

व्या-घारयमाण'- -णः माश्री ६,२, £,30.

च्या-घारित,ता- -ता बौश्रौ १७, १७: ४: -तायाम् माश्री ६, २,६,३०: -तेषु हिश्री ९, १, ₹₹.

च्या-घार्य श्रापश्री १३,१४,६; १६, २१,४;२२,८;१७,१३,६;बौश्रौ. व्याच्च<sup>ष्ट्रभ</sup>- पाउ ५,६३; वाग २,१,५६; ४,३, १५२<sup>1</sup>; पावा ३,१,१३७; ৪, ৭, ९৬<sup>17</sup>; দি ৪০; –†র: श्रापश्री १७,१,८; २२,२८,१०; १२; बौधौ; - घ्रम् काधौ १९, २, २९५: आपश्रौ १८,१५,३५: बौश्रौ १८, १८: १२५: माश्रौ: -घ्रयोः माश्रौ ५, २, ४, २८; –घाः श्रप २०, २, २; ४०, २, ३; - घ्रे श्रापश्री २२, २५, २२५; ५वीथी २,५:१;८: १५; १८, ८: १७; २६, ३०:

> १९; हिश्री; -घ्रेण अप्राय ५,६; -ब्रो वाश्रो ३,२, ७, १९; कौसू ४६, ४३म; अत्र ६, १४०म.

व्याघी- - घी अप १८, १,

१७; शैशि १६४; पाशि २८; माशि ४,७; याशि २,७९; नाशि 2,6,30.

१वैयाघ्र<sup>ь</sup>- पा ४,३,१५२; -घः अअ ८,७‡; -घम् वैताश्री ३६. ६; काय ४१, १३; कौसू १७. १३; - 🛱 व्यापत्री २२, २८, १२; बौधौ १८, १६:१३: हिथी २३, ४,५०: लाथी ९,२, २२\$; भाशि २८.

वैयाब्री<sup>४</sup>- -ब्रीभ्याम् वौध्यौ १८,१९: ३; - इयो बौधौ १८,9६: २; 99.

रवैयाद्य- पा ४,२,१२; −घः श्रापश्रौ २२,१२,७¹. वैयाध-परिच्छद् - -दः शांधी १४, ३३,२०¹.

वैयाघकि- पावा ४,१,९७. च्याझ-गण- -णैः विध ४३,३६. व्याघ-चर्मन्- -र्म काश्री १५,५, १;२५; बाश्रौ ३,३,२,४३; ४६; -मंणि आपश्री १७,१९,६;२०, १९, १३; वैश्रौ १९, ६: १२५;

१२,६,९; १३,५,३०. व्याघचर्म-देश- -शे काश्री १५, ६,३३:७,१.

व्याद्य-द्(न्त>)न्ती<sup>m</sup>- -न्ती अप ५,१,५.

च्याघ्र-देवता-> व्वत्य- -त्यम् श्रश्र ઇ,₹.

च्याघ्र-पा(द>)द्<sup>1'0</sup>- पाग ४, १, १०५; -पात् ऋत्र २,९,९७. वैयाद्मपद्य- पा ४, १, १०५; -द्यः वौश्रौ १८, २६: ७; १५;

a) पाठः ? श्चिगात् इति शोधः (तु. पृ २९९८ e) । b) = मन्त्र-विशेष- । c) वस. । किवि. (तु. तैसा पृ २७८४)। e) परस्परं पामे.। f) 'रमां इति पाठः श्यिन. शोधः । g) प्रायेण = हिंस-जन्तु-। विशेषः टि. इ. । h) वैप  $\{$  इ. । i $\}$  तु. पागम. । j $\}$  व्यप. । k) विप. (उपानह्-)। पृ १५२५ b द्र. । m) = श्रोपधि-विशेष- ।

लाश्री ६,९,१७; श्रप १, ३, १; –द्याः बौश्रौप्र ४५:३. ब्याघ्र-लोस- -सैः वाश्रौ ३, २, ७, 96ª. ब्याव्र-लोमन् -मिः बौश्रौ १७, ३४: ११º; -म्ना माश्री ५, २, 99,958. ब्याघ्र-वृक्त-इयेना(न-श्रा)दि--दिभिः वीध ३,३,६. च्याच-सिंहक- -काः श्रप ६७,७,१. च्याघ्र-हत- -ते आग्निग्र ३,११, ४: ४४: बौपि ३,७,२. ब्याघा(घ्र-आ)दि- -दिषु अभ ११, १; १४, २; १५, ५; -दोनि अप्रा १,१,१९. श्व्याव्रविष्टिद्वेति<sup>b</sup> वाधौ ३, २,७, च्या(वि-आ)√द्रा>च्या-द्राण- -णात्

या ३,१८.
व्याङ्गि — व्यङ्ग — द्र.
व्या(वि-आ)√चक्त्, व्याचष्टे आपश्रो
६,८,७; १०,३१,१०××;
वोश्रो; व्याचक्षते लाश्रो १८,७,
१०; व्याचक्षते लाश्रो ११,३,
१३†; वोश्रो ६,१४:२६; माश्रो
१२,३,२१†; माश्रो २,२,१,
४०†; वेश्रो; व्याचक्षति श्राशो
८,१३,६; आपश्रो १४,१३,७;
वोश्रो २,९९:३<sup>२</sup>××; माश्रो.

व्याज- व्य(वि√श्र)ज् इ. व्याडळ°-- लः बौश्रोप्र २७: ३. व्याडि- व्यड- इ. व्या(वि-आ)√दा (दाने) > व्या-त्त--त्तम् हिश्रो १४,४, ३८‡; -त्ते

श्रप्राय २,९<sup>४</sup>‡. न्या-दाय कौसू ४८, ४०<sup>त</sup>; या ३, १८; पावा ३,४,२१. व्यादाय-स्वाविन् e- -पी सु २३, व्या(वि-आ) √दिश्, व्यादिशति काश्री २२,५,१५; आपश्री ३,३, ३; २२,७,१०; वैश्री; ज्यादिशेत् भाश्री ३,३,२; लाश्री ८,७,५. व्या-दिइय भाश्री ३,३,५. न्या-दिष्ट- -ष्टस्य वैश्रौ ७,२ : ६. च्या-देश- -शात् मीसू ३,४,५१; -शान् हिश्रौ ६,३,५. च्या-देशन- -नात् हिश्रौ ६, ४,३९. व्याध-,°क-, °ता- √विध् (ताडने) ट्या(वि-श्रा)√धा, न्याद्धते शांश्रौ ८,८,६. च्या-हित-> °त-प्रायणीयो(य-उ) दयनीय<sup>1</sup>- -याः निस् ९,९: 96. व्याधि<sup>ह</sup>- पाग ५,२,३६; -धयः वौश्रौ २९,८: १; बौगृ ३, ५, ८; बैगृ ४,१४: १६; अप ७१,१०, ४; ११, ५; आज्यो ११, २; -धिः कौसू २६, ५; अप; -धिना अप ५७,२,६; -धिभिः अप ३१, १, १; विध ५१, ७३; ~धिम् श्रप ५९, १, १५; -धीन् श्रप ६३,३,५; ७१, ८, १; -धीनाम् त्रप ६८,५, १२; शंध ४; -धौ शांग्र ५,६,१. व्याधित,ता- पा ५, २, ३६; -तः

३३६; —तम् कौगृ २, २, १०: कौसू २७, १०; -तस्य काश्री १५,१, २२<sup>h</sup>; आगृ १,२३,२०; ३, ६, ३; त्रशां १७, ५; सुधप ८३ : २; -तान् शांग्र २,२,१५: बौध २,७,१९; -ताम् वाघ १७, ५७; विध २४,१२. व्याधित-पतितो( त-उ )न्मत्त-प्र-हीण-प्रध्वस्त- -स्तेषु शंध ३०३. श्च्याधित-पतितो(त-उ)न्मत्ता-( त्त-त्र)भिशस्त-निन्दित-प्रहीण-प्रध्वस्त-<sup>1</sup>संप्रसारण- -णम् अप ३,१,१२. च्याधि-दुर्भिक्षा(क्ष-२आ)द्य<sup>j</sup>- -द्यैः वेष्ट ६,७:१३. न्याधि-निग्रह- -हम् श्रप ३६, 98,9. ब्याधि-प्रकोपन- -नाः अप ५८, व्याधि-प्राय<sup>8</sup>- -ये शांश्रौ ३, ४, न्याधि-बाहुल्य- -ल्यात् वैध १,९, ब्याधि-भय- -यम् अप ७०<sup>२</sup>, ७, ७: ७२,९,३. व्याधि-मस्य-वल- -लेपु पावा ३, ३,१७. व्याधि-मरको(क-उ)पसृष्ट- -धे विध ९,३२. ब्याधि-मृत्यु-भय- -यम् श्रप ५९, ٩,५. च्याधि-संकु(ल>)ला- -ला अप ५९,१,६. √व्याधीय¹, व्याधीयीत वाध २३,

a) परस्परं पामे. । b) च्याघचर्म, विवेष्टयित इति संस्कर्तुः टि. शोधः । c) =ऋषि-विशेष- । d) धा. क्षेपणे वृत्तिः (तु. दारिजः, B [भू LI ] च) । e) = राक्षस-विशेष- । उस. । f) विप. (श्रहीन-) । वस. > हस. । g) वैप १ द. । h) तु. चौसं. । च्याहितस्य इति अच्यु. । i) श्रर्थः ? । सप्र. शंध ३०३ संप्रसादकरण – इति । j) हस. >वस. । k) उप. = प्राय- । l) क्यङ् प्र. उसं. (भ ३, १, १८) ।

कौग ४,१,५; वाघ ६,६; शंघ

९: वीध २, १,२५<sup>8</sup>. च्याध्यु(धि-उ)पह(त>)ता− -ता सुघप ८८: ६. व्याधिघात<sup>b</sup>- कि २. ?व्याध्मत्युचि निस् २,८: ३०. ट्यान- व्यं (त्रि√श्र)त् इ. व्या( वि-आ )√नश् (व्याप्ती)> पंच्या-निश्व -शिः अप ४८, ६६: निघ ३,१. ट्या(वि-श्रा)√ती, व्यानयति काश्री १५, ५,६; आपश्री ९, १९, ९; १२,६,१; १८, १३,२१; बौश्रौ; व्यानयन्ति काश्रौ ९,३,१०. च्या-नीय आपश्री १३,१७,९. च्या(वि√श्रा)प्, च्याप्नोति वाधूश्री ३, २१: ८; च्याप्नुवाम निस् ४, ८:३७: ब्याप्नोत् वाध्रश्री ३, २१:२; ब्याप्नुवन् वाधूश्रौ ३, 39:4. च्यापि श्रप ४८,२‡. वी(वि-ई)प्सत्- -प्सन् निस् ६,११: वी(वि-ई)प्सा- -प्सायाः निस् ७, ५: ६; पावा ८,१,४; -प्सायाम् शीच ४,१९; पा ५,४, १; ४३; पावा ८,१,४. वीप्सा(प्सा-श्र)धिकार---रात् पावा ८,१,८. वीप्सा(प्सा-अ)र्थ- -र्थः पावा ८,१,४. व्या(वि-आ)पन-> °न-कर्मन् °--र्भणाम् या १४,१३<sup>२</sup>. च्यापनीय- -यम् या ५,१३. च्या(वि-आ)पिन्- -पिनः या ५, व्यापि-स्व- -स्वात् आश्रौ १२,

90,2. व्या(वि-आ)स,सा- -सम् अप ३३, २,१; बृदे १,९६; या १४, ३१५; -प्ता या १४,३१. व्या(वि-श्रा)सि--सिः वाधूश्री ४, ९६:५; ६; –सी: वाधूश्रौ ३, २१:२; ५; ८; -५वे हिश्रौ ३, **ゅ、ミョマキ**. न्याप्ति-कर्मन् - -र्मणः वृदे २, ६९: -र्भणाम् या १४, १२; -र्माणः निघ २, १८; या ३, 90. च्याप्ति-मत्-स्व- -स्वात् बृदे १, ९८; या १,२. ब्या(वि-आ)प्तृ--साया १०,२६. च्या( वि-श्रा )प्य वृदे २,३२. व्या(वि-श्रा) प्यमान-> "ना(न-श्रा) सेव्यमान- -नयोः पा ३,४,५६. द्या(वि-श्रा)√पद्, व्यापद्यन्ते अप ७१,७,६; च्यापद्येत आपश्रौ ९. १५, १०; १२; भाश्रौ ९, १७, १२; हिथ्रौ १५,४,३०;३२; बौग्र; व्यापद्येरन् अप्राय २,१2. ब्या-पत्ति- -तिः बौश्रौ २७,८: ७; ऋप्रा ५,२; -ित्तम् वौश्रौ २७, ८: १; -त्ती श्राश्री ३,१०,१९; पाय १,१०,१. व्या-पन्न,न्ना- -न्नः ऋषा ४, ३५; ५, ३१; - न्नम् आपश्रौ ९,१५,१६; १४,३०,५; वैश्रौ २१, १७: १; हिश्रो; -ब्रया बौश्रो१७,५०:१२; -न्नस्य मीसू ६, ५, ४८; -न्नानि श्राश्रौ ३,१०,२०. ब्या-पादन- -ने काध २७३: १1. ह्या(वि-श्रा)√प्>ह्या-प्र(त>)ता--तायाम् श्रापश्री २४,१,२६.

न्या(वि-आ) √भाप्>न्या-भापक-पा ३,२,१४६. व्या(वि-आ) 🗸 भ्रम् , व्याभ्रमेत् वौषि 8,93:5. व्याम- व्य(वि√अ)मृद्र. ट्याय<sup>8</sup>- (>वैयाय- पा.) पाग ४,३ व्या(वि-आ)√यच्छ् ,यम् , व्यायच्छेते काश्री १३, ३, ९; श्रापश्री २१, १९,९; वौश्रौ १६,२२:४: वाश्रौ ३,२,५,३८; हिश्रौ १६, ६,२८; व्यायच्छन्ते बौश्री १४,४:२१; च्यायच्छेताम् द्राश्रौ ११,३,७; लाश्री ४,३,७. व्या-वंस्यमान- -नौ श्रापश्री २१. 96,8. व्या-याम(वप्रा.)- पाग ५,२,१३६; -मः आपशु १५, ७; वौशु १: ९; हिशु ५, ११; -मस्य काशु ७,२६: आपशु ७, ४; हिशु २, ५८: -मेन बौधु १२: ३. ब्यायाम-मात्र- -त्रम् आपश्री १६,१४,१; वाश्रौ २,१, ४, ७; वैश्रौ १८, १२:७; हिश्रौ ११, 4, 24. व्यायाममात्री--न्त्री आपशु ७,३; बौज्ञ ७ : ५; हिज्ञ २,५०‡; -त्रीम् श्रापश्री १६, १, ७; ४, ७; १७, १७,८; वैश्री १३, १: ६; १९, ६:१११ हिश्री ११, 9, 42. च्यायाम-वत् पा ५,२,१३६. व्यायाम-शस्त्रा(स्त्र-अ) भ्यसन--नम् श्राज्यो ८.४. व्यायाम-पष्ट- - छेन बौशु ७: ९. च्यायामिन्- पा ५,२,१३६.

a) वैतु. भाष्यम् कर्मकर्तेरि लिङि < ज्या√धा इति । c) वैप १ इ. । b) = बृक्ष-विशेष- । f) उपसृष्टस्य धा. हिंसायां वृत्तिः । g) श्रर्थः व्यु. च ? ।  $d) = \operatorname{ag-1} e) \operatorname{ad}.$ 

व्या (वि-आ)√यत् , व्यायातयति आपश्री १५, ६,५; १७; २१, १७,७; भाश्रौ.

च्या-यातित- -तानि त्रापश्री १५, हिश्री २४,२,१०?8.

व्या√यम् प्रमृ. व्या√यच्छ् द्र. ह्या।,ड⁵∫ल°- पाग २, १,४०; ४,४, १०; -लाः श्रप ५७, ४, ४; ७१, ३,५; -लानाम् अप ६८, २,४७.

व्याड-हस्ति-पशु-मत्त-हत-वैगृ ५,११ : ४.

न्याल-इत-->°ता(त-श्र)दृष्टदोष-वाक्प्रशस्त0- -स्तानि गौध १७, ३६.

व्याला(ल-श्रा)दि-मृग-हिंसा-कारिन्- -री वैध ३,१३,२°. ब्यालिक- पा ४,४,१०.

व्यालक¹-- कस्य श्रव ५२,६,४.

व्या(वि-श्रा)√लुत्, व्यालोलयति वैगृ ५,१:२३.

व्या(वि-आ)√वप्, व्यावपति वौश्रौ ८,9६:9८.

व्या(वि-श्रा-श्र)व्√स्था, व्यावतिष्ठेत वैष्ट ५,१ : १८.

व्यावहारिक- प्रमृ. व्यव√ह द्र. ड्या(वि-त्रा-श्र)व्√ह,ब्यावहरेत् भाश्री ३,१५,७.

?व्याचीवतत् जुस् ३, १२:३. व्या(वि-श्रा)√वृ (श्राच्छादने), व्यावृ-णोत् या १,०\$.

व्या(वि-श्रा)√वृज्ञ्>न्या-वर्ग- -र्गम्

लाश्रौ ७,६,८<sup>६</sup>; —ोंग लाश्रौ ७, ७.३१<sup>ħ</sup>.

ब्यावर्ग-वत्- -वत्सु लाश्री ७,७,

६, १८; भाश्रौ ११, ६, १८; व्या(वि-श्रा)√वृत्,व्यावर्ततेवाधृश्रौ ४, ७१:३; ६; लाश्रौ १०,१९, १४; निसू १०, ११:८; श्रापघ; वि"'आवर्तते बौश्रौ १८, २९: १३; वाधूश्री ४, ९०:२८; वि" भावर्तन्ते श्रापश्री २३,७, २; हिश्रौ १८,३,१; च्यावर्तध्वम् श्रापश्रो २४,३,१७; काश्रोसं ४: ४; हिश्रौ ३,८, ६१५; व्यावर्तेत शांश्रौ १,१,८; माश्रौ १, १, ३, ४१; अप्राय ६, ६<sup>२१</sup>; †न्यावर्ते-थाम् आपश्रौ १,२४,५; २४,३, १८; भाश्री १,२५, ७; वाश्री. च्यावर्तयन्ति काश्रौ १२, ३,१३; बौश्रौ ११,९: १०; व्यावर्तये-यम् वौश्रौ १८,२८: २५; विः साववृत्रन् श्राप् ४, ४, ९<sup>‡</sup>। †वि··· बाववर्तिन्! श्राप्तिय ३, ७,१:१५; बौषि १,१७:१८. न्याविवृत्सेत वौश्रौ १८, २९: 93. च्या-वर्तमान- -नाः शांगृ ६,६,२.

व्या-विवर्तयिषत्- -षन् निस् ७, ८: २४; ११ : २४;१२ : १७<sup>?k</sup>; ८,9: ६; ३१. ब्या-वृत्- -वृतः आपश्रौ १,९, १०; बौश्रौ ३, १०: २४; भाश्रौ १,

5,३; हिश्रौ २, ७, ३९<sup>२1</sup>; भागृ

२,१३:७.

व्यावृत्-काम- -मः आपश्रौ ३ १७.७: बौक्षो १६, २९: १; ३१. १३; -मम् वाधूश्रौ ४,९०:२६. व्या-वृत्त°- -त्तः वीश्री ३, १०: २४; -त्तम् वाधूश्रौ ४, ९०: २८; -त्तानाम् अप्राय ६, ५; -ते आपश्री १, ९, ११; भाश्री १,९, ४; वाधूश्री.

व्या-वृत्ति - न्तये निसू ५, २:२९; ९, ११: १६: - त्तिम् आपश्रौ २२, ५, १६; हिश्री १७,२,४४; ~स्या आमिष्ट १,३,३:९‡; -त्यै श्रापश्रो २१, १,५‡; बौश्रो ६, २७:२०;७, ४ : ६†××; हिश्रौ. ब्यावृत्त्य(ति-श्र)धे- -र्थम् निस् १०, ६:३; -र्थानि निस् ४, १२: १६; ५,२: २३.

च्या-वृत्य श्रापश्रौ १४, ११,१; १२, ६<sup>३</sup>; **हि**% १०,६,६<sup>३</sup>;†;७.

व्या( वि-आ )√श्चि>च्या-श्रय- -ये पा ५,४,४८.

द्यास-प्रमृ. व्य(वि√श्र)स्(क्षेपर्णे) द्र. व्या( वि-श्रा )√सद् > व्या-साद्य श्रापश्री २१,१२,६; हिश्री १६. 4,2.

ब्या( वि-आ )√सिच्, >व्या-सिच्य आश्री ३, १०,२५; हिश्रौ ९,४, 44.

च्या (वि-आ)स्था,च्यास्थापयति आपश्रौ १८,१४, १७; बौश्रौ ९, ७: ५. न्या(वि√शा)ह्,न्याह श्रापश्री २१, ९,७‡; ब्याहुः वौश्रौ १६,६ : ५. <sup>|</sup>ट्या( वि-आ )√हन्, व्याहते आपश्रौ

a) ब्याति॰ इति पाठः १ यनि. शोधः (तु. श्रापश्री.) । b) वैगृ. पाठः । c) वैप १ इ. । e) न्याडा° इति C. । f) व्यप. 1g) = 4र्वन्- इति भाष्यम् । h) =गीत- इति भाष्यम् । i) पाठः ? च्यावर्तियत्->-ता इति शोधः । j) पाठः (तु. तैआ ६,१०,२) ववृत्रन् इति शोधः (तु. सपा. ऋ १०, १८, ३ )। k) व्यावर्तिय $^{\circ}$  इति पाठः ? यनि. शोधः ( तु. पूर्वोत्तराणि स्थलानि )। पाठः ? यनि. शोधः (तु. श्रापश्रौ. प्रमृ.) ।

२१,९,२; हिश्रौ १६, ४,४; च्याव्यन्ति बृदे ४,९९; ब्याह्न्यात् निस् २,४:२८; ८,७:३१.

ब्या-हित− व्या(वि-श्रा)√धा इ. व्या(वि-श्रा)√ह, व्याहरति वौश्रो १८,१८: ६; ७; पा ४,३, ५१; च्याहरन्ति श्रापश्रौ २१,१२, ९; हिथ्रौ १६, ५, ३; न्याहरेत् श्राफ्शौ ३, १८, ८; ५,२५,१२; १४,८,४; बौश्रौ. न्याजहार बृदे ४, १४; या १४,२.

लाश्रौ ४,३,२०. च्या-हरत्- -रन् विध १४,३.

न्याहारयेयुः द्राश्रौ ११,२, २१;

च्या-हर्तव्य- -व्यः विध ३०, ३३.

च्या-हार- -रे अप ७१,१,२. व्या-हृति,ती- -तयः वौश्रौ ३,१७: २;६; १०××; वाधूश्रौ; आगृ ३, ४, १‡ः; -तिः वाश्रौ १, ४,३, ण्; २२; वेग्रः; -तिभिः श्राश्रौ १,११,१३; २,१४,२८; ८,१४, ४; काश्री; -तिभ्यः द्राश्री ६,९, १३; लाश्री २,९,९; शंध १०६; -तिषु काश्रौ १७,४, १७; -तीः शांश्री १०, २१, १५; आपश्री २, १६, ४; ३, १८, ८xx; वौश्रौ; बौषि ३,३,४<sup>०</sup>; बौध २, ५,२७ 🕆 ; -तीनाम् वौश्रौ २०, २४: २४; २७, ४: २७; बौग्र ४, ५, ३; बुदे २, १२४; -तीभिः आपश्रौ १, १, ७; ५, १५, ६; १६,८; २२, ११××; वौश्रौ; वौषि ३, ११,१०

-तीभ्याम् भाश्रौ ५,७, १; वैश्रौ १,११: ६; हिश्रो ३,४, १; ६, ५, १३; -तीपु वाघ २५, ५; -त्यः श्रापश्रौ ५,१२, १; वौश्रौ २८, ११: ९; -त्या श्रापश्री ५. ११,६;१३,८; १६,२३,१; १७, १,१२; ३,८; भाश्रौ. व्याहति-गण- -णः अशां १८, च्याहृति-दैवत- -तम् वृदे २, 923. व्याहति-पर्यन्त- -न्तम् आमिग् १, २, १ : २;२ : ३९; ७, ३ : 95××; वैगृ. न्याहति-पू (र्व>)र्वा- -र्वाम्

गौषि २,४,५. न्याहतिपूर्व-क- ·कम् वौगृ ध,६,३; मागृ १,६,३.

व्याह्रतिपूर्विका- -काम् विध ५५,१२. व्याहति-विधान- -नेन वौषि ३. £,8.

न्याहति-सामन्- -म जैश्रीप ३: ४; -मानि जैश्रीप ५;१३; द्राश्री २,१,११; लाश्रौ १,५,८: च्याहति-स्विष्टकृत्- -कृतो: कीगृ 8,4,22.

ब्याहृति-होमा(म-श्र)न्त- -न्तम् कप्र ३,१,१५.

ब्याहत्य(ति-अ)न्त- -न्तम् वैगृ २,७:४; ४, २ : ६××; वैध २, १,८; न्ताः वैग् ३,१७:१५. व्याहत्या(ति-आ)दि- -दि आपश्री ९, २०, ३; वैश्री २०, ब्युत-३९ः ५; अप ४६,८,१.

च्या-हृत्य काश्रौ २,२, ६; ७, ५,१; द्रापृ १,१,२५.

ब्या(वि-आ)√ह्ने >ब्य-हाव- -वात् आपभौ १३, १३, ११; १५, १४; वौथ्रौ; -वे वैश्रौ १५, ३६: ३; हिश्रौ ८,८, २८;-वेषु आपश्रौ १२,२७,१७.

व्या-हावम् आश्रौ ७,५,७. व्यु(वि√उ)क्ष्, व्युक्षत् आपमं १, १, υŧ.

न्यु(वि√उ)च्छ्, न्युच्छति वौधौ १४. २४: २०; २२,८:१३; श्राप्तिगृ ३,६,४: २०१<sup>त</sup>; वौषि १, १३: १६; १८; हिपि १०: १५;१६; अप ४८, २८<sup>२</sup>‡; वि<sup>\*\*</sup>उच्छति शांश्री १५, १६,६; ७; ब्युस्हत् शांग्र ३, १२, ३º; ब्युच्छ>च्छा ऋप्रा ७, ३१†; †व्योच्छत्° श्रापधी १७, २,१२; बौधी १०, ४२: २२; वैथ्री १९, ४: ६; हिथौ १२, १, २६; श्रापमं २, २०, ३०; कौग्र ३, १५, २; पागृ ३,३,५<sup>स</sup>; श्रामिगृ.

न्यु(वि-उ)च्छ(त् > )न्ती<sup>ह</sup>- -न्ती वौश्रौ १४, २४: २० 🕆; आप्तिगृ ३, ६, ४: १९; वौषि; -न्त्याम् श्रापश्री २०, १२, १०; माश्री १, ६, १, १; २,३,१,१; वाश्रौ; -†न्त्यै आपश्रौ **२०**, १२, १०; वाश्रौ ३, ४, २, ११.

व्यु(वि-उद् >)च् √छिद् > व्युच्-छेदन- -ने श्रप ७२,३,१०.

ब्यु(वि-उ)च्य- वि√वच् इ. वि√वे इ.

ब्यु(वि-उद् >)त्√कृप् > ब्युत्-

a) पामे. पृ १८९४ a इ. । b) ब्याह्तीभिः इति R: 1 c) सप्तब्या° इति R. 1 इति पाठः १ यनि. शोधः (तु. तै २,१,१०,३, बौपि. हिपि. च)। 🕑 पामे. वैप १ व्युवास मै २,१३,१० टि. द्र.। f) सकृत् लाधासं. सपा. तै ४,३,११,५ च ब्युंच्छिसि इति पाभेः। g) विप., नाप. ( उपस्-)।

कृष्ट- -ष्टः वाश्रौ २,१,५,१३. ञ्य्(वि-उद् >)त्√क्रम् ,न्युकामतः बौश्रौ ७,१३: १९; ३५; माश्रौ १,७,४,१६; वैश्रो; ब्युकामन्ति वाधूश्रौ ४, ८:७; व्युक्ताम मागृ १, १३, १८ 🕆; न्युत्क्रामत काश्रौ ८, ९, १३; २५, २, २; आपश्रौ ९, ५, ५‡; काठश्रौ ११०; वैश्रो.

च्युत्-क्रम- -मः भाशि ११४; –मात् निस् ७,३:१०. च्युत्-फ्रम्य द्राश्रो १३,२, ५; कौशि

च्युत्-क्रा(न्त>)न्ता- -न्तासु वाधूश्रौ ३,४५:८.

ब्युत्-क्रामत्- -मन्तौ वाश्रौ १, ७, २,३३.

च्युत्कामत>°ता(त-आ)दि- -दि काश्री १३,४,२६; २४,३,३६. ब्यु(वि-उद्>)त्√द्धर्,ब्युत्क्षारयति

माश्रौ ५,२,११,२८. व्युत्त- व्यु(वि√उ)द् इ.

ब्यु(वि-उद् >)त् √तृ, ब्युत्तारयति माश्री ४,३,३.

व्यु(वि-उद् >)त् √त्रस्> ब्युत्-त्रास्य त्रापध्री १३,५,११.

व्यु(वि-उद् >)त्√पद् > व्युत्-पत्ति- -ित्तः वृदे २,१०८.

न्यु(वि-उद् >)त्-पूर्व- -र्वः तैप्रा ३, 98.

न्यु(वि-उद् >)त्-प्र√यच्छ् , न्युत्प्र-यच्छति वौश्रौ ५,१६:१८; ११,८ : ११.

व्यु(वि-उद् >)त्√सद् > व्युत्-सादयाम् √अस् (भुवि),

च्युत्सादया-मास बृदे ७,५३.

व्यु(वि-उद् >)त् √सिच् ,ञ्च् , व्यक्तिञ्चति भाश्री ४, २०, ४; हिश्रौ ६,४,१४.

च्युत्-सिच्य आपश्रो ४, १४,४; ६, १२,४; वाश्रौ १,१,४,२०.

व्यु(वि-उद् >)त्√सृज्, व्युत्स्जतः श्रापश्री १२,२५,५.

व्यु(वि-उद् >)त् √सृप्, न्युत्स-र्पन्ति माश्रौ ५,२,१६,१८.

व्यु(वि√उ)द्,न्द्, ब्युनित वौश्रौ १४, ५: २४; या १०, ४५; च्युन्द्नित आग्निय २, ५, १०:

ब्युद्यते या ७,२४‡в.

च्यु(वि-उत्त>)त्ता- -ते वीश्री **१४**, 4: 28.

च्यु(वि-उ)न्दन- -नम् काश्रौ २,७, 90年.

ब्यु(वि-उ)द्(क>)का<sup>b</sup>- -का श्रापध १,११,२८; हिंध १,३,७८.

व्यु(वि-उ)द(द्√श्र)च् ,ऽच् , ब्युद-चित वौश्रौ २८, २९: ६७; ब्युदचन्ते बौश्रौ १५, ८: ५; च्युदचन्ति वौश्रौ १०,२५: १०. बौषि १, १५:२५; न्युदचध्वम्

> वौश्रौ १५,८:३. च्युदञ्जिति श्राप्तिगृ ३,८,२:१५.

व्यु(वि-उ)द्(द्-भ्र)च√सो >न्युदव-

सान->°नीय- -यात् वौश्रौ २६,१२: ११.

च्युदव-साय वीश्रो २६, १२: ११. ब्यु(वि-उ)द् √अस् (क्षेपऐ),ब्युदस्यति श्राप्तिरं ३, ६, १: २९; वौषि १,९:५; हिपि; कौसू ५०,२;

या ६, २२; ब्युदस्येत् गौध

९,१३.

च्यु(वि-उ)द्-अस्य वैश्रौ १८, १२: ९<sup>,</sup>; बृदे ७,८६.

च्यु(वि-उ)द्-अस्यत् - -स्यन् श्रापध १,२०,११; हिध १,६,२५.

व्यु(वि-उ)दा(द्-आ)√नी,व्युदानयति वाश्रौ ३,२,७,५७:

च्युदि(वि-उद्√इ),न्युदेति वाधूश्रौ ३, ७५: १२; ७९: ११; ब्युद्यन्ति वाधूश्रौ ३, ७९:१०; ब्युदेतु वाधूश्रो ३,७५: १०.

२न्यु(वि-उ)द्-इत- -ते वाश्रौ १,४,

१व्यु(ब-उ)दित- वि√वद् द्र.

व्यु(वि-उ)द्√उक्ष्, व्युदुक्षति शांश्रौ ८,११,३; कीय १,५,२९.

व्यु(वि-उ)द्√ऊह् (प्रापरो ),व्युदूहित काश्रो १७,१, ३, २१, ३, ३१; श्रापश्रौ २,११,९; माश्रौ.

न्युद्-जहा बीश्री १o, ३४: १९‡; २२, ७:६; वैश्रौ १८, १९:

व्यु(वि-उ)द्√गृह् ,ग्रह् , व्युद्गृह्णाति माश्रौ १,३,४,७; ७,२,११.

च्यु(वि-उ)द्-प्राहम् माश्रौ १, ५, ६, २०.

ब्यु(वि-उ)द्∙√श्रन्थ्>ब्युद्-ग्रन्थन--नम् काश्रौ १४,१,२०.

ब्यु(वि-उ)द्√दिश्, ब्युद्दिशतिं माश्रौ ४,२,२; च्युद्दिशेत् वाश्रौ १, १, ३,१४.

च्युद्-दिइय वागृ ११,१६.

न्युद्-दिष्ट- -ष्टस्य वाश्रौ १, ३, ५, १२; –ष्टे वाश्रौ १,१,३,१५.

च्यु(वि-उ)द्√धाव्(शुद्धौ),ब्युद्धावयेत् द्राश्री ११,४,१३; लाश्री ४, ४, 93.

a) = सपा. ऋ १,१६४,४७। शौ ६,२२,१ प्रमृ. तु न्यूदुः इति, काठ ११,९ न्युन्दन् इति, पै १६,६९, १३ ब्योदुः इति च पाभे. । b) वस. । c) सप्त. श्रापश्रौ १६,१४,१ उद्सिखा इति पाभे. ।

च्यू(वि-ड)इ√धृ(<√ह)>चुर्- |√न्युस्'-च्यद-एत्य श्रावधी ५, ५, ६; १८, ९,१९°; बौऔं. द्यु ( वि-ड )द्√वह् > द्युद्-उह्य<sup>b</sup> माश्री १,५,१,२१; २, ५, २,५; ५,१,७,२०; हिऔं ११,७,५८.

ब्यु(वि-उद्>)न्√मी,न्युत्तयतिवीधौ ३,२०: १२.

द्यु(वि√ र)न्द्र प्रतृ. न्यु(वि√र)द्

च्युन्-नीय बीगृ १,४,३८.

ब्यु(वि-उद्>)न् √मृञ् >ब्युन्-म-शेम् माश्री २,५,४,७.

द्यु(वि-३)प√तुद्>द्युप-तोद्-> °द्र-च्युपजाप-च्यभिहासो(स-उ) दामन्त्रण-नामधेयब्रहण-प्रे (,प्रै<sup>c</sup>) पण--णानि श्रापघ १, ८,१५; हिध १,२,१०३.

ब्यु(वि-उ)प-नि √धा>ब्युपनि-धाय वौश्री २५, ६: २;

व्यु(वि-उ)प√रम्>व्युप-रम- -मम् আগ্রী ৬,৭৭,৭९.

ट्यु(वि-उ)पवीत<sup>व</sup>- -तः कप्र १,.१,४. ट्यु(वि-उ)पा( प-था )√दा (दाने)> व्युपा-दान- -नम् निस् ७, ७:३७. च्युप्त-चह- वि√वप् द्र.

√व्युप् पाधा.दिवा.पर.दोहे°,विभागे¹, च्यौपीत् काश्रौ १०,९,४<sup>६</sup>.

व्युपित- वि√वस्(दीप्तौ) द्र. १व्युष्ट- वि√वस्(निवासे) द्र.

रन्युप्र-,न्युप्रि- नि√वस्(दीप्तौ) द्र.

धारम् श्रार १, १०, ११; कौत् ट्युह्य,न्युह्यमान-,न्यूट- वि√वह् द्र. ब्यूत− वि√वेद्र. ट्यु(वि√क)ण्, न्यूणीतु अप्रा ३,४,९;

†वि'''कीणींत् अभ १३, ३; ऋषं ३:५८.

श्च्यू( वि-क )ध्वे-> व्यूर्ध्व-भाज्<sup>b</sup>--भाग्भ्यः मीस् ६,५,१७.

न्यूपिपी- वि√वस्(दीप्ती)द्र. ट्यू(बि-१स)प्मन् d- न्यासु माश्री १,

9,२,२६.

ट्यू(वि√फ)ह् (प्रापणे), व्यूहति शांश्री ४, ९,५; काभी ३, ५,१७,५,३, २८; श्रापश्री; ब्यृहतः काश्री ५, ५, २३; बौधी ५,९:९; व्यृहामि माश्रौ ५, १, ९, ३४५; †न्यृहध्वम्<sup>।</sup> वैध्रौ १२,६:८; श्रापमं २, ७, १९; पाग्र २, ६, १७; श्राप्तिर १,३, ३:६; भार २,२०:१; बैग्ट २, १३:१३; हिर १,१०,१<sup>३</sup>; व्योहत् वीश्रो २, २७: १० 🕆; व्यृहेत् हिश्रौ ११, ६, ६१; ६२; लाश्री ७,९, ११; झसू रे, १०: रे: निस्; च्युहेयुः वाधूश्रौ ४, १००: १४: न्यौहीत् खुस् ३,१२:४.

च्यू(विन्ऊ)ह- -हः निस् ५, ६: १; ५; -हम् निसू ५,६ : ६; -हयो: ऋपा १६, ७७; –हे ऋपा १६, ५१; -हेन हिथ्री १६, २, १४;

१२: १७.

निस् ८, ११:४; २०xx;

ऋप्रा १६, २३; -हैं: ऋप्रा ८,

व्यूह-काम- -मः तुत् २,१०: ६; -मम् धुस् ३, १०: ४.

व्यृह-कारि(त>)ता- -ताः निष् **५**,६ : ९. व्यूह-समाधि- •धेः लाधौ १०.

₹,9 €. न्यूह-समूह- -ही निस् ९, १०:

98.

ब्यू(वि-क्त)हत्- -हन् द्राधी ८, २, 99.

च्यू(वि-क)हन- -नम् काथी ४,२, ४१; बौधो ३, १९: ५; -नात् निस् १, ११: ११; -ने वौधौ २०,१४ : ८.

च्युद्दन-परिध्यञ्जन- -ने दाशौ ८,२,९.

च्यू(वि-ऊ)हित- -तः धुस् ३,१०: 35g

च्यू(वि-ऊ)हा श्राश्री १, ३,२२; आपश्री ३,१,२;१९,७××;वीशी ब्यू(वि-ऊ)ह्यमान,ना- -नः निस् १, ८: ८; -ने भाश्री ४, १७, ५; हिथ्री ६,३,१०.

ट्यू(वि.√ऋ), व्यार या ६,२६. क्च्यूहाते । श्रापगृ ३,२; भागृ १, व्यू (वि. दिः)ध् , व्यूध्यते वैश्री १,१९:

२; वि···ऋध्यते भाशि २५<sup>‡</sup>; च्युध्येत आपश्री १४,२६,४; ५; हिश्रौ १५,६,३६; ४०.

व्यर्धेयति वाधूश्री ३,४१:३५; हिश्री ४, २, ५६; व्यर्धेयतः वाध्यो ३,४१: ३६; व्यर्धयामि

a) च्यूख इति C. शोधः। b) पात्र. (७,४,२३) तु <च्यु(वि-उ)दू (द्√क)ह् इति । e) √प्युप् इति [पक्षे] BPG.। f) √युस् , √ध्युस् इति अन्ये (तु. भाण्डा.)। √पुप् , g) व्योपीः इति चौतं.। √प्युप्, √वस, √ब्युस् इति [पक्षे] BPG.। h) BW. प्रमृ. च्युट्-भा° इति शोधः (तु. सप्र. श्रापश्रौ ९,४,९)। i) सपा. बीग १,१३,३० व्यपोहध्वम् इति पामे.। j) पाभे. वंप १, k) न्यु° इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. लासं.)।

माश्रौ ४, १, २४‡; व्यर्धयेयम् हिश्रौ ४,२,५६; ६७.

च्य(वि-अ)धुक- -कः आपश्रो १२, २४,१४; वैश्रो १५, ३१: ११; -कम् वाधूश्रो ४,२३: ५. च्यू(वि-ऋ)ख, ज्ञा- -ज्ञः वीश्रो १८,

२५: ७; ८; श्रापध १,२८,४; हिंध १, ७, ४०; — द्यम् वीश्री १४, २७: ११; १८, २२: ९; २५: ९; वाधूश्री ४, ५८: १; या १, ७; —द्योः या ४, १५; —द्यं वीश्री १८, २५: ८; —द्यं श्रापश्री २१, २०, ३‡; हिंशी १६,६,४१‡; —द्येन वीश्री १८, २५: ९; —द्ये वाधूश्री ३, ४१: ३५.

च्यृद्ध-भाल्— -भारभ्यः आपश्रौ ९,४,९; हिश्रौ १५,१,७८; ७९. च्यृद्ध-वचन— -नम् मीस् १०,१, २४.

च्यु(वि-ऋ)द्धि - निद्धः श्रापश्री ६, ६,८‡; बौश्री २,५:५‡; १८, ३:५; वैताश्री ८,३.

च्यु(वि-ऋ)ध्यमान- -नः माश्रौ १, ६,५,१.

च्यु(वि.√ऋ)प्>च्यु( वि-ऋ )पत्--पन् आपश्री २, १४, ४; १९, १०; वाश्री १,१,१,५३.

√ ह्ये<sup>n</sup>, > वी पाघा. भ्वा. उभ. संव-रखे, व्ययस्व श्रापश्री ४,६,४‡. †वीयमाण, न- -णः<sup>n</sup> वौश्री १, १९:३४; वाश्री १,३,६,१९; तैप्रा १३,१०; -नः माश्री १,

३,४,२६. व्ये(वि-ए)नस्°- -नसः हिगृ२,३, १०‡.

च्ये(वि-२एत≫)नी°- -नी उस् ८, २८†.

व्येमान- व्य(वि√श्र)म् द्र.

व्योमन् (बप्रा.)°- पाउ ४,१५१; -म वौश्रौ ३, ५:२१; १०, ४२: २××; वाधौ; श्रप ४८,७५‡<sup>d</sup>; **९९**‡°; निघ १, ३; ६°; १२<sup>4</sup>; या १४, ११ ; - म विध १,५४: - 🕇 मन् शांश्री १५, १७, १; आवधी ४, ५, ५; १९, ३, ४<sup>1</sup>; बौथ्रौ; हिथ्रौ १३, ८, २९<sup>1</sup>; श्राप्तिगृ ३,६,३ : २५<sup>८</sup>; बौषि १, १२:१<sup>६</sup>:- ‡मनि श्राश्रो ३,९,४<sup>4</sup>; उसू ८, २८; -मनी श्रप ४८, ६६<sup>ф h</sup>; -मने वाश्री ३, २, १, ३०+;-+मा काश्री १७,१०,९; माश्री ६,२,१,२३; वाश्री २, २,१,१७; -मानम् शांश्रौ १४, २४,१¹; -म्ना आश्रौ ९,८,६¹; आपश्रौ २२,१२,१३<sup>1</sup>; -म्नि अप ६५,२,१०; ६८,१, ३३; ७१, १५.४; बृदे.

च्योम-चारिन् - - रिणः ध्रप ५२. १,३; - रिणाम् श्रप ६१, १, २०.

च्योम-सद्--सत् या १४,३१<sup>‡</sup>. √व्रज्ञ्<sup>ग</sup> पाधा.भ्दा.पर.गतो; चुरा. पर. मार्गसंस्कारगत्योः, व्रजति बौश्रौ २२,१५:१०; माश्रौ १,१, १,२५;२,१,२९××; वाधूशौ; वजन्ति आश्री २, १७,१६;१९, ३७; ६,१२, ६,१३, १; शांश्री; वजामि अप ४०, ५, ५; वजेत आश्री ४, १०, ७; ५, २, ९; आपश्री १८,१५,२‡; वौश्री; वजेयु: आश्री १, १२, ४; १२, ६,११; १८; शांश्री.

वनाज > जा ऋप्रा ७, ३३; विजिप्यावः वाध्रुशे ४, ७५: ९. वज (वप्रा.) ० पा ३,३,११९; पाग २,४,३१६; -जः अप ४८,१०१ई; निघ १,१०‡ आहे। २,६,१०ई; निघ शे,१०,५; १६,१०ई; म्यापशे २,१,५; १६,१४,५; २२,१७,१०³; वोशी; -जस्य बोशी १७,३९: २२; खानिग्र १,३,२:३; खापग्र १२,४; भाग्र २,१८:१०; १९:९; ऋप्रा ८,१‡; -जा बापशी २०,७,५; माथी २,१,५,१७; हिशी १४,२,२०.

मैंबर्ज-क्षित्° -- क्षितः श्रापश्री १६,३३,१; १८, १३,६; बौश्री १२,८: ११; बाश्री ३,३,२, १७; बैश्री १८,१६:६५; हिश्री ११,८,११; १३,५,१४.

वज-परिहित° — -तम् काग्र ३,५. वजत् — -जतः माश्रो २,१,३, १३; वाधूश्रो ४,३३:१;२; वाग्र १०,७;माग्र १,१२,१; —जताम् श्राश्रो १,१२,३; —जत्सु आश्रो ४,८,२२; —जन् आश्रो

a) पा ६,१,१५;१९;४६;४४;४६;७,२,६६;३,३७ परामृष्टः द्र. । b) पामे. वैप १ वीयुमाणः ते १, १,१३,२ दि. द्र. । c) वैप १ द्र. । d) = उदक- । e) = दिश्- । f) सपा. ऐवा ८,८ आश्री ३,९,४ व्योमिन इति पामे. । g) पामे. वैप १ साम्रक्षे शी १८,३,८ दि. द्र. । h) = बहु- । i) = एकाह-विपेश- । f) पा ७, २,३; ३,६० परामृष्टः द्र. । h) तु. पामम. । h0 निम्न । h1 = मेध- । h2, सपा. तां २१, ३,७ हिश्री १७,६,४४ वतम् इति पामे. । h3 निम्न पूप. = गो-समृह- ।

१,१२, २७; आपश्रो १५, १०, ८: वाश्री: -जन्त: आश्री ६, १३,२; -जन्तम् वैध १, २, २; वृदे ८.३७. वजन्ती- -न्तीः माश्रौ १,१,१, २०: वाश्री १,२,१,८. †वजन°- -नम् ऋपा ८, २५; -ने माग्र २.१५.६७. १वजि°- (>वजि-मत्- पा.) पाग ८,२,९. २व्रजि<sup>त</sup>- -जि: श्रप ४८.८३. व्रजित- -तः द्राश्री १५,१,८; लाश्री ५,९,७; -तम् द्राश्रौ ९,३,२३; लाश्री ३,७,८, व्रजित्वा आश्री ६,१४,१०; १२,६, १७३; द्राधी १,१,२४; लाश्री. व्यक्तिन्- -जिनम् वाधुश्रौ ४.६४ : बज्या- पा ३, ३, ९८: -ज्या या १,१. †वाज<sup>8</sup>- -जम् अप १, ४१, ३; अशां ११,३. ब्राजि- पाउ ४,१२५. √व्रञ्ज्° पाधा. भ्वा. पर. गतौ. बढिमन्- √ऋ इ. √झरा पाधा. भ्वा. पर. शब्दे, चुरा. उम. गात्रविचूर्णने. न्नण- पाग २,४,३१<sup>1</sup>; ३,१,१३४; ५,२,३६. वण-कृमि- पा,पाग २,१,४८1.

वण-द्वार- -रे वाध १८, १६; बौध १,५,१२३. व्रण-वक्र-हीन- -नाः वैगृ १, ८,६. वण-संपन्न- -न्नः वाध १९,३९. व्यणित- पा ५, २, ३६; -तानि बृदे ३,१३५. वत<sup>918</sup>- पाग २,४, ३१: ५,२,१३६; -†तः श्रापश्रौ १३, १६, ८; हिश्रो १०,५, १३; -तम् आश्री **३**,८,१<sup>२</sup>; १४, २२; ८,१४, १; 年; १0, ₹, 6<sup>h</sup>; ११, ६,99<sup>h</sup>; १२, ३,४h; शांश्री; काश्री ४, 94, 82 1: आपश्री 28, 92, ३<sup>‡1</sup>; हिश्री १७. ६, ४४<sup>‡k</sup>; द्राश्री ८, ३,३७h; लाश्री ४, ७, १५<sup>h</sup>: १०,९,१०<sup>I</sup>: निस् ६, ७: ६३<sup>1</sup>;९,१०:६<sup>h</sup>; श्रापमं २, २०, ३२+ ; बौपि २, ७, ९ ; हिपि २३:३३<sup>n</sup>; अप ४८, ६१<sup>‡0</sup>; ऋपं २ : ६६‡°; निघ २. 9‡°; या २, १३<sup>२</sup>; १२, ३२<sup>‡०</sup>: -तस्य शांश्रो २,१३,७; ञ्चापश्रौ १०, १७, ७; १३, १६, ८‡: बौश्रो; लाश्रो ४, ७, ११<sup>५</sup>; चात्र ३९: १३<sup>०</sup>; -‡ता श्रापश्रौ ९.४.१७<sup>व</sup>; १६. १५, ७; बौश्रौ १३,४३:१९<sup>व</sup>; माश्रौ; हिश्रौ१५,

वाध २३,७1: - †तानाम् आश्री ८,१४,६; ञ्रापश्री ४,३,२;११, १,१४: १८,४; वौश्रौ: -तानि †आश्रो ३, १२, १४<sup>व</sup>; १३, १२, शांश्री ३,५,९‡<sup>व</sup>,९,४,४, १५, ६; काश्री; शांगृ २, १३. ५‡वः -‡ताय काश्रौ ७,४,२७: आपश्रौ १०, २२,१२<sup>8</sup>; आपमं: -ते †आश्रौ २,१६,११; ३,८ १: शांश्री: द्राश्री २, २,४२६ ६, १, ७<sup>h</sup>; लाश्री १, ६,३९<sup>t</sup>. २, ९, ५<sup>h</sup>; निस् ७, ९: २३<sup>n</sup>. श्रापृ १,२१,७‡°; पा३,२,८०. ४,२,१५; -तेन काश्री४,९,१4; श्रापश्रो ५, ११, ७ 🕂; बौधौ; -तेभ्यः माश्रौ १, ७, ८, ९; कौसू ५६, ७4; -तेव आपश्री ११, १, ७; हिश्री १०, ३, ३२: वैताश्री; -तैः पाग्र १,१६,६ †; बीगृ ३, २,४; कप्र. वातिक"~ -कम् शांगृ २, ११, १२×: -के जैगृ १,१६:५. व्रत-कर्मन्- -र्मणि कप्र ३,६,१३. व्रत-कल्प - -ल्पः हिश्रौ १०,३,३८: ४,११;-ल्पाः हिश्रौ १०,२,५३. वत-काल- -ले काशी २२, २, २; श्रापश्री १६, ११, ३; वौश्री; -लेपु वाथी २,१,३,२२; हिश्री ६,७,२, वत-चतुर्थं - -र्थान् निस् ९,१०:८.

a) वैप १ द. । b) सपा. ऋ १०,६३,१५ प्रम्. चृज्ने इति पामे. । c) तु. पाका. पासि. । मावे कृत । d) = स्तेन-। कर्तिर इः प्र. । e) तु. BPG. । f) तु. पागम. । g) विशेषः टि. द्र. । h) = महा-व्रत-(एकाह-)। i) सकृत पामे. पृ २९३ e द्र. । j) पामे. पृ २२०१ d द्र. । k) पामे. पृ २३३९ p द्र. । t) = निधन-मेद- (तु. तां ५, ३, ५) । t) पामे. वैप १, ११८५ t1 द्र. । t1 पामे. पृ १२४३ t2 द्र. । t2 निधन-मेद- (तु. तां ५, ३, ५) । t3 पामे. वैप १, १९८५ t3 दि. द्र. । t4 निशेष- । t7 निशंसित्तिः इत्तस्य स्थाने सपा. चौध २,१,२४ व्रतावृत्तिः इति पामे. । t7 पामे. वैप २,३ खं. वताय तैवा ३, ७,७,११ टि. द्र. । t8 पामे. पृ १८९४ t9 द्र. । t9 पामे. वैप १ व्रशेषु शौ ३, ८,६ टि. द्र. । t7 तस्येदमीयष् ठक् प्र. । t7 पामे. पृ १८९४ t9 द्र. । t7 वस. ।

१,८६<sup>0</sup>; -तात् द्राश्री ८,२,१२;

२२: लाश्री ४.७. १; ३; निस्:

व्रत-चर्य,र्या- -येम बीय २,६,१७; -र्या आपश्री ९,४, १३; भाश्री ८,१०,१७; २२, १४; बीय ३, २,३; २८; -र्याम् श्रापश्री ९, ४,१२; बीश्री ९,१९,४१; बीय ३,४,२३.

वत-चारिन्— -रिणः माश्रौ १,५,१,
३२; निष ३,१३‡; या ९,६‡;
-रिणो भाश्रौ ६,१,२; वौग्र १,
५,१६; -री श्राश्रौ २,२,७;
बौश्रौ २४,२१:१२; भाश्रौ,
वतचारिणी— -णी नाध १७,५५.
वत-चोदना— -ना मीस् ६,४,३५.
वत-दुष्— -दुषः आश्रौ १२,८,
२७; वौश्रौ २३,९:२३; -दुषम्
बौश्रौ १६,२:९.

बत-दु(घ>)घा<sup>b</sup>— -घयोः वीशौ ६,१:२३; ९:३<sup>c</sup>; १०,१७: ३<sup>c</sup>; -चे काशौ ७,४,१९. बत-दुह्— -धुक् श्रापशौ १०,१६, ८;११,२१,८‡; माशौ २,२, ५,२८‡; वैशौ; -धुक्षु वीशौ २३,९:२२.

बत-दु(ह>)हा $^{2}$ --हयोः वैश्रौ १८, ११: २ $^{\circ}$ .

बव-दैवत्य<sup>व</sup> -त्यम् वैग् २, १०:

भर. वत-दोहन<sup>6</sup> — -नात् वीश्रो २९,११: १४; —ने वीश्रो २१,९:२८. वत-धर्म — -र्मात् मीस् ९,४,३७. वत-धेनु — -नुम् काश्रोसं ३६:६. वत-नियम — -मेषु श्रप ५१,५,१. वत-नियम-चारित्र-वृत्त-रुक्षण-गुण-संपन्न- -न्नम् श्रप ३, १, १३.

वत-नियम-होम-जप्य–पर– -रः काध २७० : ४.

व्रत-निवेदन— नेषु श्रप ४०,३,८. व्रत-स्याय— न्येन निस् ६,८:५. व्रत-पक्ष!— क्षयोः द्राश्रो १०,१,९; लाश्रो ३,९,१०; –क्षो जैश्रो २३:१४; द्राश्रो २,२,३७; लाश्रो १,६,३३.

व्रत-पति- -तयः क्षाग् ८, २ ६; ४३. ५: -०तयः कौसू ५६, o<sup>3</sup>‡<sup>g</sup>: -तये श्राश्री ३.१३, २: †शांश्रौ २, ४, ६; ३, ४, ११; काश्री; - कि: श्राश्री २,१२,५; ८,१४,६<sup>h</sup>; श्रापश्रौ **४**,३,४××; वोश्री: -तिभ्यः भाग्र ३,५ : ५; कौस्५६,७‡; -तिम् हिश्रौ ६.१. २९; श्राप्तिगृ १,१,४:९; हिगृ १,७,८; - 🕂 ० ते शांश्री ४,८,३; १२, १०; काश्री २, १, ११; आपश्रौ ४, ३, २<sup>४६</sup>; ५, ११, ७"××; वौश्रौ; माश्रौ २, २,१, ८¹; हिथ्रौ¹ ३, ४, ५-९; १०<sup>२</sup>; २९३: -तेः वौश्रौ १७,५१:१८: ५२:१:५३: २: १३: २८.२: ३४; ३९.

र °; २ २ . ब्रातपत 1 – -तम् कीस् ७३,९ ‡. ब्रातपती 1 – -ती माश्री ५,१, ७, २९ ¹; –ती: ब्राप ४०, ३, ८; ६, १०; –तीभिः अप ४६,२,२; -तीभ्याम् वैश्री २०, २६: ७; -तीम् श्राश्री २, १२, ६† ; आपश्री ९,३,२४;४,१७; काश्रीसं; -त्यः अप ४६, ७, ३; ५.

बातपत्य−> बातपत्य-काम--माः माश्रौ ५,१,७,२८.

वत-प (ति>)ली- -त्न्यः कौस् ५६, ७‡.

बत-परिमाण- -णम् वैश्रो १२, २४:४; -णानि वेश्रो १२, २४:८; हिश्रो १०,३,४०. बत-पर्वन्--वें जैग्र १,१६:५.

्वत-पाº- -पाः श्राश्री ३, १२, १४;१३,१२××; शांश्री.

वत-पारायण- -णम् वैगृ २, ११:

वत-पृष्ट<sup>त</sup>— -ष्टम् वाश्री ३,२,५,१. वत-प्रद<sup>p</sup>— -दः आपश्री १०, १६, १६; भाश्री १०,१०,१६; ११, ४;८; माश्री; -दस्य श्राश्री १२, ९,८;९.

वत-प्रदान<sup>р, q</sup> - नम् श्रापश्री १०, १०,६; वौश्री ६,१: ५; भाश्री; -ने काश्री ८, १,१४; वौश्री २१,७: २३××; वाध्री ४, ५६: २; वैश्री १२,१३: १. वत-प्रमृति - नि वाश्री २,१,८,

वत-वन्ध− -न्धम् वैगृ २, १२: २४; वैध २,३,२.

वत-भाजन<sup>p</sup>-- -नम् वौश्रौ १२,

 $a)=\pi a$ -हुधा-। b) विप.>नाप.। उस. कबन्तम्। c) परस्परं पामे.। d) वस.।  $e)=\pi h$ -िविशेप-। f) (साम्रोः) द्वस.। g) सपा. मै ४, ९,२६ $^{\kappa}$  तैश्रा ४, ४१,६ $^{\kappa}$  तेश्रा ४, ४१,६ $^{\kappa}$  तेश्रा ४, ४१,६ $^{\kappa}$  तेश्रा ३, ७, ४, ८ प्रमृ. व्ययपे इति पामे.।  $i)=\pi u$ . मा ५,६ माश ३, ४,३,९। काठ २,८ प्रमृ. तु व्यतपाः इति पामे.। j) विप. (अन्न-)। साऽस्यदेवतादार्थे अण् प्र.।  $k)=\pi u$ -।  $b)=\pi u$ -।  $b)=\pi u$ -। a) विप. (अन्न-)। साऽस्यदेवतादार्थे अण् प्र.। a) पूप.= दुग्ध-।

q) = चमस-। उप. करणे कृत्।

१७ : १५; १७××; २३, १८ : २४ª: २५ª.

बत-मृत्— -मृत् आश्रो ३, १२, १३; १४‡; शांश्रो ३, ५, ९‡; श्रापश्रो; -मृते शांश्रो ३,४,१२; काश्रो २५,४,२८; आपश्रो ९, ४,१६; बौश्रो. बातमृ(त≫)ती⁵— -तीम्

बातस्(त्)ता" - -ताम् श्रापश्रौ ९,३,२३,२४;४,१०,७, २, वैश्रौ २०,९ : १, हिश्रौ १५, १,७३,७४,८५.

व्रत-भ्रेप- -चे वैश्रौ २,१० : १२. व्रत-मिश्र°- -श्रम् काश्रौ ८, २, २; २६,७,३३.

वत-रूप- -पाणि वाध २४,४. वत-रुपेप- -पः कत्र १,६,१४; पावा ६,३,८६; -पे वैताश्री १२,५. वत-वत् काश्री ८, १, ८; मीस् १०, ६,४३.

वत-वत् - - वत् काश्री २४,२, २७; - वतः श्राश्री १०, २, ३१; - वत्स लाश्री ८,२,१४; - वन्तः काश्री २३, ४, २९; - वन्तम् श्राश्री १०, २, २७;११,२, ३; - वन्ति आश्री ११,४,९; काश्री २४,२,३७;३,३१; - वन्ती कीस् ६७,१७; १४०,४; अप १९,१,३४; - वान् काश्री २३,४,२७; कीस् ९४,९.

ब्रतवती - - ती गोगृ २, ६, ८; द्रागृ २,२,२२; कप्र ३,६,६. ब्रत-विद्<sup>त</sup> - - वित् अप ४६,७,१. ब्रत-विपर्यास - - से आधिगृ २, ७, ४:४; वीगृ ४,११,१.

वत-विशेष- -षः अप ४६,२,९.

वत-विसर्ग- -र्गः श्राप्तिए १,६, ३:६२; -र्गम् वैष् २,९: १९; -र्गे वीश्री २०,२४:४७. वतविसर्ग-होम- -मम् वैष २,

वत-विसर्जन<sup>6</sup>— -नम् कौस् ४२, १५; ६८,३५.

वत-विसर्जनी --नीम् वैताश्रौ ४,२२.

व्रत-वेला− -लायाम् अप्राय ५,४. व्रत-शेष∽ -षम् वाध २३,११,

वत-श्रवण'--णम् शांश्रो ६, १२, २७; वौश्रो १६, १:५; १०; -णान् वौश्रो १६, १:८; -ण वौश्रो ६,६:१५.

व्रतश्रपणा( गु-न्ना )गार- -रम् वीश्री ६, १ : १२; -रे वैश्री १२,१३ : १४.

वत-संशय- -यान् आश्रो ८,१४,४. वत-संकल्प- -त्यः वैश्रो १२,२४:५. वत-समाप(त≫)नी°- -नीः कौस् ४२,१७.

व्रत-समाप्त<sup>ड</sup>-- -क्षः श्राक्षियः १, २, ३:२६.

वत-समाप्ति- -हो बौगृ ३, ३, ३१; जैगृ १, १२: ६७.

वत-समुचय- -याः वीश्री १९,१० : ६१.

वत-साम्बन्ध<sup>b</sup>— -न्धात्¹ निस् ५, १०:११:

वत-सूक्त- -कम् वैष्ट ६, ११:२. वत-स्थ- -स्थस्य विध २८,४८.

श्चत-स्थान- -नम् निस् ४, ६:१९; -ने काश्री २१,२,९.

∙ २व्रत-स्थानं<sup>ड</sup>~ -नः निसू ९, १२ः

₹०.

व्रत-स्नातक- -कः पागृ २, ५,३२; ३४; गौगृ ३, ५, २२; जैगृ. व्रत-स्विष्टकृत्- -कृतः श्रप ४०, ६,

वत-हानि- -नी गांग ५, १,९, वत-होम- -मान् काग्र ४३,६.

वता(त-त्र)तिपत्ति- -त्ती श्राश्री ३, १३,२.

वता(त-श्र)तिरात्र!-- - न्नाभ्याम् लाश्री १०,८,७; - त्रे निस् ५, १०:

वता(त-न्ना)दान->°दानी(य>) या $^k-$  -याः कौस् ५६,५.

वता(त-आ)दिन -दिभिः श्राज्यो १४,८; -दीनि काश्री ६,१०,२. वता(त-आ)देश-ं-शम् विध २९, १; -शाः वाग्र ६, २; -शे श्रप ४६,७,४.

व्रतादेश-विसर्जन- -ने भाग ३, ४:१;५:१३<sup>२</sup>.

वता(त-त्रा)देशन - नम् आय १, २२,२२; क्षीय २,७,१; शांय २, ११,१; जैय १,१२:६६;१८:५. वतादेशन-विसर्ग - नेंेेेंे पाय २, १०,१०.

व्रता(त-श्र)नुचारिन्- -री बौगृ १, ७.२.

वता(त-त्र)न्त- -न्ते द्राश्री ८, ३, ३७; लाश्री ४, ७, १५; बौर १, ७, १३××; भारा. त्रा ६५, ३,८.

वता(त-श्र)न्तर- -रेषु वाध २३,४. वता(त-श्र)न्तराल- -ले श्राप्तिगृ ३, ९,३: १८: वीपि २,७,१६.

a) °भोज° इति संस्कर्तुः टि.। b) = इप्टि-दिशेष-। c) पूप. = दुग्ध-। d) उप.  $< \sqrt{a}$ द् (ज्ञाने)। e) उप. करणे प्र.। f) नाप. (दक्षिणागि-)। g) वस.। h) उप. संबन्ध-> (स्वार्थे) प्र.। i) पं. हेतौ (पा २,३,२५)। j) पूप. = सामन्-। k) प्रयोजनार्थे छः प्र.।

वता(त-अ)पवर्ग- -में शांश्री ४, ः १६,१; कौगृ ५,७,१. व्रता(त-था)सि- -सिम् निस् ६,८: २;८,१०:४६. व्रता(त-अ)भाव- -वः वैश्रौ १९, 9:98. वता(त-अ)र्ध- -र्धम् वैश्रौ १४,४: वता(त-आ)वृत्ति- -त्तिः वौध २, 9,388. वता(त-श्र)शक्ति- -क्ती काश्री २५, 8,36. √व्रति पा ३,१,२१; व्रतयति काश्री ७,४,२८; २२,८, १५; श्रापश्री; व्रतयतः माश्री २, २, १, ४३; व्रतयन्ति शांश्री ७,७,८; श्रापश्री १०,१६,७; भाश्री १०,१०,३; †व्रतय श्रापश्रौ १०,१७,८; बीध्रौ ६, १९: २६; भाध्रो; वतयेत् शांश्री १४, १६, ३; श्रापश्रौ १०,१६, ६५; ७; १०; ११:१४: बीश्री. व्रतन- -नम् बौश्रौ ६, ७: १९; १९:२५; -ने हिश्री ११,५,६b. वतन-वेला- -ला वीश्री ६, ९: ६; २१,१०: २०. व्रतयत्- -यन् श्रापश्रौ १९, ४, २; हिश्रौ १३,८, ३५; -यन्तम् श्चापश्री १०, १७, १०; भाश्री १०,१०,१२; माश्री. वतियत्वा श्रापश्रौ १०, १७; ११; बौश्रौ ६,७: ११××. वतियव्यत्- - ध्यन् वौश्रो २१, १०: ५; माश्रौ ६, १, ४, २०; हिश्री ११,४,४.

व्यतिन्- -तिनाम् अप २३, ९, ३; वाध १९, ४८; विध २२, ४९; -तिनोः †वौश्रौ ६, १९: २३; ३१: १९; -ती वैताश्रौ ६,१३: कप्र ३,६,१५; कीस्. वतो(त-उ)त्तम°- -माः काश्रौ २३, ٧, ६. वतो(त-उ)दयनीय- -याभ्याम् आश्री ११, ७, ११; -ये आश्री ११,७,१४. वतो(त-उ)पचार- -रम् श्रप १०,१, वतो(त-उ)पनयन- -नम् आमिगृ २, ७, १: १४. वतो(त-उ)पवास- न्सैः श्रामिगृ २, v,9:4. वर्तो(त-उ)पवास-नियमा(म-श्रा) दि- -दीनाम् शंध ३३७. व्रतो(त-उ)पवास-नियमे(म-इ)ज्या-दान-धर्म<sup>d</sup>- -र्मः शंध ३३७. व्रतो(त-उ)पायन- -नम् काश्रौ २,२, ५; ५,२८; ८,२१<sup>२</sup>××; श्रापश्री: -नानि वाधूओं २, ११: १२; -ने वौश्रौ २०, १:४०; कामृ ઇરૂ,५. व्रतोपायन-प्रणीता(ता-श्रा) ज्यभाग-भागावदान-पूर्णपात्र-विष्णुक्रम- -मान् काश्री ६, २, वतोपायन-वत् काश्री ४, १२, व्रवोपायन-व्रतविसर्जन-वौथौ २४,३६:१. २, १, १०; श्रावधी ९,१, १३;

वीथ्री; -यस्य वीथ्री २५, ६: ४, १; -या वीथ्री २५, ६: ४. व्रतो(त-उ)पायन-विमोचन- -नम् काग्र ४२,४. व्रतो(त-उ)पेत- -तः काश्रीसं ३२: २; वीथ्री २९,१३: ११; वाध्रुशे ३,४१:३; वीध्र १, ७, २९; -तम् वाध्रुशे ३,४१:७; -तस्य वोथ्रो १, १:७; २४, २३:३; माश्री १,१२,११२; ७,१,७; ८,९,१८; वाध्रुशे २,

१५:१; -तानाम् वाधूश्री २,

११:२; -ता३म् वाधूश्री ३,

४१: ५: -ते भाश्री १, ६, १:

वाश्री १,२,१,२.

बत्य - - † ०त्य आपश्री १०,१०,८;

बीश्री २९, ११:२०; भाश्री
१०,१०,११; माश्री २,१,३:१; -रयम् शांश्री ४,१,१; -रयम् शांश्री ४,१,१; निस् ९,३:३८६; -रयानि श्राश्री १२,८,२८; -त्ये साश्री २५,४,२७; आपश्री २,२,१;४,१५; बीश्री २९,१०:२१; माश्री ९,२,२०; वैश्री २०,३:९; हिश्री १५,१,३९.

बत्य-निवृत्ति - -ित्तः काश्री ८,७,२२.

व्रत्य-वेला— -लाम् शांश्री ३, ४, ११<sup>७</sup>.

नत्या( त्य-च्र )संभव- -वात् काथ्री १२, २, १२.

वत-कर्मन्- प्रमः वत- दः

वतोपायनीय,याº- -यम् काश्रौ वतिः पाउमो २, १,१९४; -तिः २,१,१०; श्रापश्रौ ९,१,१३; वौश्रौ २४, २३:५; या १,१४;

a) पामे. पृ २३४० r द्र. । b) पामे. पृ ५९७ e द्र. । c) वस. । d) ह्रस.  $\rightarrow$ कस. । e) विप., नाप. (इप्टि-) । प्रयोजनार्थे छः प्र. । f) विप. (यजमान-, अन्न- प्रमृ.) । तत्रसाध्वाद्यर्थे यत् प्र. । g) व्रतम् इति संस्कृत्तंः टि. । h) °लायाम् (तु. सप्र. उपवस्थे । ऐवा ७, ८।) इति G. शोघः । G0 वेप १ द्र. ।

: ६,२८<sup>२</sup>ई; -स्यो आग्र ४,८,१५. झत-दुघ्- प्रम्. वत- द्र. √झद्,न्द्<sup>3</sup>(मृद्भावे), सबदन्त या ५,१६<sup>4</sup>.

ब्रन्दिन् <sup>1</sup>— -न्दिनः या ५, १६‡; -न्दी अप ४८, ११५‡; निघ ४, २‡; या ५,१५∯.

श्वपान्त°- -न्तानि कौस् ३५,१९.

१-२बश्चन- प्रस. √ ग्रस् इ.
†वा<sup>b</sup>- बाः निघ ४,२; या ५,३.
व्राज-, बाजि- √ वज् इ.
व्रात<sup>b</sup>- पाउमी २,२,१३४; -†तम्
द्राधी १३,२,८; लाश्री ५,२,
११; कीस् ८९,१; -†ताः वीश्री
१०,५६:९; अप ४८,७८<sup>6</sup>;
निघ २,३<sup>6</sup>.

ब्रात॰ पा ५,३,११३. †ब्रात-साह<sup>b</sup>— न्हाः छुप्रा ३,१२२‡. ब्रातीन— पा ५, २, २१; —नानाम् लाश्री ८,५,१.

वातमृती—, वातिक— व्रत— द्र.

वातमृती—, वातिक— व्रत— द्र.

वातमृती—, नं व्रत्य आषध २, ७,१३३;

१४४; १५; हिध; — त्यः वीश्री
१८, २५:१५°; २६:२२°;

अप ४२, २,११; ४८,१३७६;
वेध ३,११,२६; अञ्च; — त्यम्
काश्रीसं २८:१२६; वीश्री १८,
२५:१३६; १७६; १९६; २६:
२१°; — त्यस्य म् अञ्च १५,१५;
१८; — त्याः वीश्री १८,२६:५;
८; लाश्री ८,६,२; ८; निस् ६,
११:२२;३३; विध २७, २७;
५७,२; या ५,३१; — त्यान् वीध
१,९,१५²; विध ८२,१६.

-त्यानाम् कापश्री २२, ५, ४;
हिथी १७,२,३१; लाश्री ८,६,७;
निस् ६, ३:१२; -†त्याभ्याम्
अप ४६, १०, २५; अस्त १९,
२३; -त्याय अस १५, ३‡;
-त्ये वोश्री २,५:१४‡; -त्येन¹
वेश्री २०, २३:९; आसिए ३,
९,३:११; वौषि २,७,१०; ३,
७,५; हिषि २३:३४; -त्येभ्यः
लाश्री ८,६,२८.
झात्य-चरण- -णस्य काश्री २२,४,३.
झात्य-चरण- -णात् काश्री २२,४,३.
झात्य-चर्या- -यियाः लाश्री ८,६,

ब्रात्य-ता— -ता विध ३७,१९. ब्रात्य-देवत— -तम् अअ १५,१. ब्रात्य-धन— -नम् आपश्रौ २२,५, १३; बौश्रौ १८,२५:१०; हिश्रौ; —नानि काश्रौ २२,४,९; २४; लाश्रौ ८,६,२८.

बात्य-प्राजापत्य<sup>1</sup>— न्त्ययोः श्रपं<sup>ध</sup> २ : ५१; ५ : १५१.

बात्य-भाव- -वात् काश्रौ २२, ४, २९.

ब्रात्य-वाद- -दम् वीश्री १८, २४ : ९.

ब्रात्य-स्तोम<sup>1</sup>— -मयोः लाश्री ६, ४,८; -माः श्राश्री ९,८,२५; शांश्री १४,६९,१; काश्री२२,४, १; आपश्री; -मात् वीश्री२९,५: १०; वेश्री २१,१६:९; लाश्री ६,४,७; -मान् शांश्री १४,६९, २; -मानाम् शांश्री १४,७३, १; निस् ६,२: १९; —मे बौशी २४, ११: ६; २६,३२: २५; २६; —मेन काशी २२, ४, २९; बौशी १८,२४: १;२५: २; निस् ६, १२: २७; पागृ;—मेषु वैताशी ३९,७; निस् ६, ३: १२; १०, १०: ८; —मे: काशीसं २८: १२; लाशी ८, ६, १;२९; गौध १९,९.

चात्यस्तोम-साद्यस्क- -स्केषु काश्री १२,१,२.

बात्या(त्य-२त्रा)द्य- -द्यः ऋषं ४: ३८‡.

बात्या(त्य-श्र)वस्थित- -तस्य ं बौश्रौ १८,२५:२.

**बातपत**- प्रभु. ब्रत- इ.

√वाष्>वाधत्<sup>m,b</sup>- -धन् निष ३, ३<sup>‡</sup>.

†िवालम अप ४८,११६.

†बिञ्<sup>6</sup>— बिशः श्रप ४८, ८२; निष २,५.

√त्री पाधा.दिवा.श्रात्म,क्रया.पर.वर्षे• √त्रीड्र्।,ळ््ं पाधा. दिवा. पर. चोदने त्रजायां च, त्रीडयति या ६,३२. त्रीळन- -ने ऋपा १४.६.

ब्रीहि - पाउमो २,१,२४१; पाग ४,
३,१३६; १५० ; ५, २, १०० ;
११६; ११७; -हयः द्राश्री ६,
२, १ †; लाश्री २, १०, १ †;
आमिए; -हि: वाध्रुशी ४, १९:
४०; ५१:२; ९६:१; जैश्री
१७:२२; -हिणा अप्राय ५,६;
-हिमि: †आपश्री ६,३१, १३ ;
१४; वौश्री २१,१२:२६; †२८,

a) या ५, १५ परामृष्टः द्र. । b) वैप १ द्र. । c) पाठः ? प्रपां॰ इति दारिलः (त्र. कौस् १२,९)। d) = मतुष्य- । e) = संस्कार-रहित- । f) = जाति-विशेष- । g) = नात्यधर्म- । h) = उत्संघजीवित- । त्र. २क. । i) विप. । j) = काएड-द्वय- ( शौ १५, १६ ) । k) ॰त्योः इति पाठः ? यनि. शोधः । l) = एकाह-विशेष- । m) = महत्- । n) या ५,१६ परामृष्टः द्र. । e0 तु. पागम. ।

पः ट<sup>र</sup>ः ९: भाश्री: -िएम्पः पैद्यापधी ५, १९, ४; ६, ३१, १३; धीयी २८, ५: ९५; માશ્રી; -દિમ્ વાલુથી છે, ૧૧ : २९; ५२:२; अंग्र १,८:१; व्यव ६, १४०५; -दियु योधी ٤, ٩٩:٩२; ७, २:६××; वंधी: -हीणाम् वाशी २,६,५: वाधी ४,६,२; आवधी २, 99, 94: E, 24, 2; UXX; बीधी; -हीच् शाधी ४,३,४; ६: वाधी. मह- पा ४,३, १३६; १५०. मेंदेय- पा ५,२,२. मीदिय- या ५,२,११६;११७. बीदि-वंसी(ग-क्षो)दनव--गम् हाय 8,3,1. मीहि-कण- और गीपि १,३,३६. प्रीदि-कांसी(स-भ्रो)रन\*- -नम् गोष्ट ४,६,१२. बोद्दि-काल- -स्योः श ३, १, 986. मीदि-राण्यल- न्यः आमिष् २.४. ξ: ¥. मीहि-नुष- -पः आपधी १६,४,१; वंधी १८,१: ६०; हिश्री ११, 3,88. मीहि-धर्म- -र्भः हिश्रौ ३,८,४४. बीहिन्- पा ५,२,११६;११७. मीद्दि-नीवार-इयामाय-यव-न्यानाम् वैष् ४, २: १. मीहि-पिष्ट- -ष्टानि बीश्री ९, १७: २६:२८,१३:७: बीग्र ३,१०,४. मोद्दि-प्रभृति- -ति चौश्री २९, १० : १४; द्राय १,५,३९. 

१९७: -मत् धापधी १,७,६: १७, ५; वैधी ४, ४ : २; हिसी १, ५,७: २, ७,५०. घोदि-गय- पा ४,३, १४८; -यम् श्चापश्ची ५,४,१५३; ७, २२, ३; यादधी. मीदि-मुप्टि- - प्टिम् गोए ४, २, ९. मादिनाप- -पेन वाभूमी ४,१९: ₹?. मोहि-यव- -त्रम् कौह् ४३, ६; अशा १९,१: -चयोः काश्री ७, ४,२५: याष्ट्रती ४,१०८ : १२: पाए: -या: आपभी १६, १९, १३: नामुधी २, ११: १३: ंगू १, ११:६: धावम २, १६,२३; कशा १२, ४; -वान् જ્ઞાવથી કરૂ,મ,૪૧; રેઇ, રેક, १३: दाधी ५,४, २७; लाधी; -यानाम् आधी २,९,१२: शांधी ર,૧૧,૨,જાપ્તીરુખ,૦,૨૦,થીઇ: -याम्याम् गीस्७२,१४;-वेम्यः થીથી ૨૯, **૧:** ૨: –થે: થીય રૂ.૧.૨: રાજિ રૂ.૧.૨: મોજ ર. ૧.૬: થીમ: -થી યોથી ૨૮. १३: १: माधी ५, २, १४. ११; वाष्ट्रमी छ, १९: २८;७४: १०:१०८: १३: गीयू. मीहियव-पाक- -की विध ७६, १. मीदियव-म (त् >)ती- -तीः थागृ २,८,१५; –सीभिः थागृ १,११,३;२,५,७; ४,८, ७. मीदियव-होस-- -सम् गोगृ ४,५, १७; -मी गोगृ ४,८,८. मीहि-यव-गोधुमो(म-उ)पवाक<sup>b</sup>-निल-प्रियष्गु-इयामाक- -काः

षीसू ८,२०. मीदिन्यवन्यण्दल- न्हानाम् शांगृ १,३,१०. मीदि-यय-तिल- -लान् गौस् ७, ५: -है: बाग्र १,५,६. मीदि-यव-पद्या(श्-धा)श्य-पयः-क्ष्याल-पहाी-संयन्ध<sup>0</sup>- न्नधानि थापप २,२३,५०; हिप २, ५, 953. धीष्टि-यय-प्रध्य-सर्पय- -पाणि જ્ઞાપ્તિય સ,ર,ર,ષ; બૈય ર,૬:૮. घोदि-यव-माप-तिल- -लानाम् धागृ १,९७,२. मीदि-यव-इयामाफ- -कान् आपश्री १९,५,७; હિય્રી ૨૨,૧,૬. मोहि-राशि- -शिव कौस् ६१,८, मीहिल- पा ५,२,१००;११७. मीहि-बास- असयोः पावा ३, ६, ₹४. मीदि-बेळा- -ळायाम् लाधी ८, ३, मीदि-शराव- -पाणि दिख् २, १४, मीदि-श्यामाय-यव--यानाम् आधी 2,5,9. मीहि-इयामाकी(फ-धी)दन- -नयोः काओं १९,१,२०. मीदि-सक्तु- -मतुभिः वाश्री ३, २, v, Ę 3. मीहि-स्तम्य- -म्यम् आवधी ६, ३०,9४, मीहा(हि-घ)पूप- -पम् फाभी ४, 99,6. मीहाा(दि-श्रा)प्रयण- -णस्य वीधी ३, १२: २६; २८, १२: १२; १३; -णेन धौश्री १२,

 $a) = \lfloor 4\pi q$ रिमितर्बाहीग्णाम्  $\rfloor$  श्रोदन- । यस, > पस. । परस्परं पामे. । b) = श्राभियव - ( सुराष्ट्र- श्रिसद्धान्य- ) इति दारिजः । <math>c) हस.> वस. ।

१, २, ४, १८; श्राप्तिय. बीह्याप्रयण-वत् वैश्रौ ८,२: १. बीह्या(हि-आ)ज्य-पयस्- -यः कौस् १९,७. बीह्या(हि-थ्रा)दि- -दि कप्र ३, ५, ३; -दोन् वैधौ ११,१ : ४. बीह्यादि-सप्त-धान्य- न्न्यैः अप **११,**9,94. ब्रीह्य(हि-उ)र्चरा- -रा व्यापश्री २२, ४.८: लाश्री ८.३.४. बीह्यो(हि-ओ)दन- -नम् वैश्री १९, ६: ११६१०. १वीहि-मत्- बीहि-इ. २व्रीहि-मत्<sup>0</sup>- -मतः वौश्रीप्र ३०:१. √ब्रह् पाधा. तुदा. पर. संवर्खे. √त्रृष्,स्° पाधा. चुरा. पर. हिंसा-याम्. †वेशी<sup>0</sup>- -शीनाम् काश्री १२, ५, १९; शुक्ष १,५३६. ब्रेह-, ब्रेहेय- ब्रीहि- इ. †√व्हीं (=√प्ही, व्ही) पाधा. क्या.पर. वरणे: गतौ<sup>c</sup> धर्णे<sup>c</sup> च, ब्लीनाति आपश्रौ १४, १२, ६; हिश्री १०, ६, ६; भाशि ९३; भव्लीनात् श्रापश्रौ १४, १२, ६ ३; हिश्रो १०,६,६३. च्लेप्यति आपश्री १४, १२, ६; हिश्रौ १०,६,६.

३:१३;१५,११:१०; वाश्रौ

## श

श<sup>8</sup>->श-कार- -रः ऋपा १, ४२: ४, ४××; तैषा ५, ४; ३४: शैशि ३१६; -रम् तैप्रा ५,२०;

-रस्य शौच २, १७; -रे शुप्रा श-प-स-ह-रा(र-श्रा)दि- -दौ नाशि ४,९७; शौच २, १०; याशि २, ३८; -रेण शुप्रा ३,५४. शकार-चकारवर्ग- -गयोः ऋपा **૪,**९. शकार-पर- -रे ऋप्रा ४, १८. शकार-प्रतिपेध- -धः पावा १, 9,90. शकार-लकार- -रयो: शौच २, 93. शकार-लोप- -पः उस् ६,५. शकार-सकार-व्यवेत- -तम् ऋप्रा ५,४४. शकारा( र-श्रा )दि- -दयः उस् १, ५; -दिशैशि ३१८; -दौ श्रप्रा २,२,८; १२. शकारा(र-श्रा)पत्ति- -तिः उसू €,२, श-च-छ-पर- -रः तैप्रा ५,२२. श-च-ज- -जाः शुप्रा ४, १५८. श-ध-स- -साः अप ४७, १, १७; शौच ३, ३२; शैशि; -सानाम् माशि ५, ४; -सेपु शुप्रा ३, १०; शौच २, ६; ९; शैशि; -सैः याशि २, ९६; नाशि २. शपस-प्रत्यय- -यः नाशि २, **Կ**,\$<sup>h</sup>. शवस-प्रथम- -माः माशि ११, श-ष-स-विसर्जनीय-जिह्नामूलीयो-(य-उ)पध्मानीय- -याः आशि ४,२. श-प-स-ह- -हाः याशि २,७३.

२,६,६. श-प-हो(ह-ऊ)ध्र्य- -ध्र्ये भाशि १५. श-स-चटतवर्गीय- -येषु तेषा १३, श-स-ल- -है: शौच ३,९३. शा(श-आ)दि- -दयः शैशि २८: थाशि ४,८; -दि शैशि ३१५: -दिः अप ४७,१,९. शंय-, शंयु-, शं-योस् प्रमृ. शम् द्र. शंव~ पाउ ४,९४. शंबद् पाग १,४,५७1. शं-वत्- शम् इ. √शंस्,शस् पाधा. भ्वा. पर. स्तुतौ¹, ंशंसित शांश्री ७, १९, ५; २३; २१, २××; काश्री; आपमं १, १७,१० 차; निघ ३,१४ 차 या ७, २३; ेशांसति वाधूश्री ४, २६: २३; शंसन्ति श्राश्री ५, १०,८;८,७,६; शांश्री; †शंसिस श्रापमं १, १३, १०; बीग्र ४,२, ९; हिग्र १, १६, १८; शंसावः वैताश्री २०, १९; शंसत् बृदे २,४२; शंसन् आश्रौ ५,९,९‡; शंस, > सा श्राश्रो ८,७,२२‡; शांश्री १२,३,६‡; काश्री १८, ३, २५; आपश्री; वाधूश्री ४, دع : ۶<sup>2m</sup>; جع: ۹۶<sup>2m</sup>; †शोंसा<sup>त</sup> आश्री ५, ९, ५; , श्रापश्रौ **१२**, २७, १२<sup>२</sup>; १७; बौश्रौ; शंसत बौश्रौ ६, १६: १४#; सु ११,५; शंसाव

a) ॰ह्योद॰ इति पाठः १ यनि. शोधः । b) व्यप. । c) तु. BPG. । d) वैष १ इ.। e) पामे. वैप १,२६८९ g द्र. । f) पा ७,३,८० परामृष्टः द्र. । g) = वर्ण-विशेष- । h) श्सो प्र° इति लासं. ?। i) तु. पासि. [चौसं.] 1 j) दुर्गती इति दुर्गः [तु. पासि. प्रमृ.] । k) पामे. वैप १ शुन्धति ऋ १०,८५, ३५ टि. इ. ।

l) धा. अर्चायां वृत्तिः। m) पाठः ? शंसत् ( लेटि प्रपु १) संभाव्यते ।

या ४.१६५; शंसाचीम् वैताश्री २०, १५; १८; †शोंसाव काश्री **e**, 93, 38; **29**, 6, 36; शोंसावो काठश्रो१४३;शोंसावो३ शांश्री ७, ९, १; १९, ६; १७, १७,१४; शोंइसावो माश्रौ २, ४, २, २४?"; २६; शोंसावोम् श्राश्री ५,९,१; १४,३; श्रापश्री १२, २७, १२; वाध्रुशै; शोंइसावोइम् माश्रौ २,४,२, २४; शशंसावोम् वैताश्रो २०, १८: †शोशोंसावी३ शांश्री ८, ३,५: शोशोंसावोम् आश्रो ५, १८,४: शंसेत् आश्रौ ५,९,१; २०; १०, ४; ८××; शांश्री; वैश्रौ २१,१२: ८<sup>b</sup>; हिश्रौ १५, ६,३५<sup>b</sup>; शंसेयुः आश्री ६, ६, ५; ८, २, २××; शांश्रौ १३, 90.4.

शंसीत वौश्रौ २६,५ : २; शंसी-महि माश्री २,३,७,५4.

शशंस बृदे ३,१५०:४,१३५:५, २९××; ऋप्रा ११,६५; शशंसतुः बृदे ५, १४०; शशंसिरे श्रप ६८,१,२; शंसिप्यति आश्रौ ५, ९, १<sup>२</sup>; शंसिप्यसी३ वौश्रौ ७, १७: १; शंसिप्यामि शांश्रौ १७,९४,३; †शंसिषत् आश्रो ५. ९,१; शांश्रो ७,९,१; वौश्रो १०. ४९: २०.

शस्यते आपश्रौ ३, ११, २५; २२,२,२; बौश्रो १७, १०: ९; भाश्रौ; शस्यन्ते निसू ५,३:९; शंसयेत् द्राश्रो ९,२,१७.

†शंस°- -सः आश्रौ ३, ७, १०; ।

श्रापश्रो ६,१७,१२: हिश्रो ६,६, १६; -सम् श्रापश्री १४,२९,३; २४,१३,३; बौश्रौ ३,२८: १६; ९,७: १४; हिश्रौ १५, ७, १६; श्रप्राय ५,६.

शंसत्- -सन् आपश्री १४, १७, १ के देव, ५, १ के निस् ३,१: १९; बुदे ४,१०. शंसथ<sup>e</sup>-- -थे पागृ ३,१३,३.

शंसन--नम् श्राश्री ६, ५, १५; -नात् जैश्रोका १७९; -ने जैश्रोका ९०.

शंसना(न-अ)नन्तर- -रम् जैश्रोका १८६.

शंसनीय- -यः या १०, ३९; -यम् या ४,२४.

शंसम् शांश्रौ १८,१६,२. शंसमान- -नः या ६,८.

शंसितृ- -तारम् लाश्रो २,६,११1;

या ६,११.

शंसिष्यत्- -प्यन् श्राश्री ५,१८,३; દ, **પ**, ર; શાંશ્રો **૭, ૧**, ૧; -ज्यन्तम् द्राश्रौ ५,२.१८1. शंस्तव्य- -व्यो वैताश्रो २२,१०.

शंस्तु- पाड २,९४; पा ७,२,३४; - क्ता तैप्रा १६,५; भाशि ६१. शंस्य°- पा ६, १, २१४; पाना ३,

१, १०९<sup>६</sup>; - ‡०स्य श्राश्रौ २, ५,२; शांश्रौ २,१४,४; १५, २; आपश्री; -रयः काशु ७, ३७;

-स्यम् आश्रौ ७,८,३‡. १शस्त,ता- -स्तया शांश्री ११, २,

१४; १८,१,१०; २०, ७; –स्ता शांश्री १८, १४, ९; वाधूश्री ३, ५८:१ १<sup>२</sup>; विध ७८,५०; -स्ताः

वैगृ ३, १: १२; -स्तानि वैश्रौ १४. १५: २; -स्तायाम् शांश्रौ १८, २१, १; हिश्रौ ९, ४,४०; -स्ते शांश्रौ १७, १०, ३; १७; जૈશ્રી ૧ૂ ધઃ ૧; ૧૭: ૧; ૧૦: १; –स्तैः वैष्ट ६,१२: ११.

†शस्तो(स्त-उ)क्य<sup>ь</sup>- -क्थस्य आश्रौ ६, १२, २; ११; शांश्रौ ८, ८, ६; बौश्रौ ८, १६: ११; 90:9:90: 28, 39:96;

जैश्रौ २०: ११. १शस्तृ- -स्ता वाधूश्री ४, ८९:

v. 94.

१शख<sup>c</sup>- -खम् आश्रौ ५, १४, २: হাঞ্মী ८,७,१९; ९,२०, ५××; भापश्री; –स्त्रम् ऽ-स्त्रम् श्रापश्री **१२,२९,**११; १३,८, १३; १६, ६: -स्रस्य काश्रौ २५, ४, २३; व्यापश्रो १२, १७, १७‡; वौश्रो **28, 5:** 38; 34+; 34+××; वैश्री; –स्राणाम् श्राश्री ७. १, ७; शांश्रौ ७, १०, २;९, १, ८; १२, २, ३ ××; बौश्रौ; -स्त्राणि श्राश्रौ ५,१०,११; २१; शांश्री १४, १९, २; १५,५, ३; श्रापश्रौ; -स्नात् श्राश्रौ ५, १०, १; श्रप्राय ६, ५; -स्राय वौश्रौ ११, ८: १६; १२, १३: १३; -स्त्रे आश्रौ ७,१, १२; ५, १९; श्रापश्रौ ९,११,१; वौश्रौ; -स्त्रेग काठभौ १४४; - खेषु श्राश्रौ १, २,२६; शांश्री ७,२५,१; वैताश्री २०,११: -स्त्रेः शांश्रो १५. ५, ६; निस् ३,१: २४.

शख-काल--ले काश्री २२,२,३.

a) सों३° इति पाठः ? यनि. शोधः । c) वैप १ इ.। d) पामे. वैप १, २६५१ g इ.। पामे.। g) तु. पाका, । h) वस;।

b) सपा. श्रापश्रौ १४, २४,२ अनुवृयात् इति पामे. । e) भावे स्रथः प्र. उसं. (पाउ ३, ११३) । f) परस्परं

शस्त्र-प्रतिगर- -रः श्रापश्रौ १२, २८,९; १३,८,३;६. शस्त्र-भक्ति- -िक्तः वौश्रौ २५, २१: १; २. शस्त्र-याज्या— -ज्यायाः श्रापश्रौ १४, १०, ८; वैताश्री २२, ४; -ज्यासु आश्री ५,५, २०; शांश्री ७,९,७. शस्त्र-याज्या-निगदा( द-श्र )नुव-चना( न-ग्र ) भिष्टवन-संस्तवन--नानि श्राधौ १,२,२३. शख-वत् वैताश्री १४, १; मीस् १०,४,३७. शस्त्र-वत्- -वताम् मीस् ११,३, ४८; -बन्तम् वैश्री १५,३५: ११; १६,९ : २;१५ : ९; हिश्रौ ८,८,२१; ९,२,२४; ३,५८. शस्त्र-स्वर<sup>8</sup>- -रः श्राश्री ५,९,४. शस्त्र(स्न-भा)दि- -दिषु श्राश्री ़ ५,९,२;१०,१८××; –दौ शांश्रौ ७,९,१; १९,६;८,३, ५. शस्त्रा( स्त्र-त्र )नुवचन- -नयोः शांश्री ६,१,२५; माश्री ५,१,१, 92. शस्त्र(स्त्र-अ)नुवचना(न-श्र)भिष्ट-वन-संस्तवन- -नानि आश्री ६, 90,93. शखा(ख-थ्र)न्त- -न्तम् वैताश्री .२१,४; -न्ते श्राधी ५, ९, १०; काश्रौ ९,१३,३१; १२, ६,११; १९,५,८; वैताऔ २०,२०. १शस्त्रिन्- -स्त्रिणः श्राश्रौ ५, 90,90. शस्त्री(य>)या- -याः वौश्रौ

१४,५ : ३४. श्रास्त्रोक्य<sup>b</sup>- -क्यम् वैताश्रौ २१, शस्त्वा श्राधी ५,९,२६××; शांधी. १शस्य- पावा ३,१, १०९; -स्यम् श्राध्रौ ६,३,२; ९,१,३; १४; ५, १५; ७,३३××; आपऔ; -स्ये श्राध्रौ ९,७,२१. शस्यो(स्य-उ)पाय- -यः श्राश्रौ E,8,9; 8,90,90. शस्यमान,ना- - नेनम् श्रापश्री ५, १७.४: हिश्री ३, ४, ४८; -ना ऋभ २, ३, ३६; -नायाम् थ्रापथ्री १३, १६, ३; हिथ्री ८, १, ५७; ९, ३, ५९××; -नासु श्रप्राय ६.७: -ने काओ १०.६. ४; ७, ६; श्रापश्री १४,२४, १; वौश्रौ २४,३९,६××; माश्रौ. श्रांसकला° (>°ला√कृ पा.) पाग १,४,६१. शंसित<sup>व</sup>- (>शांसित्य- >°त्याय-[न>]नी-] पा. यक.) पाग ४, 9, 904;96. शंसित-विश्वामित्रा(त्र-रश्रा)य--द्यानाम् वैध ४,८,५. √शक्° पाधा, दिवा, उभ, मर्पणे; स्वा. पर. शक्ती, †शश्धि,>श्धी शांश्री १२, ४, १९; १६, २१, २९: श्रापश्री ३, १२, १; मार्श्रा; अप ४८, १२<sup>1</sup>; निघ ३, १९<sup>1</sup>: ऋपा ७, ५३; †शक्तम् शांश्री १२,१,३. ्शक्रोति हिथ्रौ ३,२,६०; वौध ४, ८, ७; विध ९७, ७; या ९,

३<sup>३</sup>; शक्तुचन्ति या १२, ३३; शक्तवानि कीस् ८९, १७ है; <sup>†</sup>राक्तवाम श्रापश्री २४,१३, ३; बौधौ ३, २८: १६; कौसू ५, १२; अशक्तुवन् निस् ३,१: १६ई; या ५, २५; शक्तुयात् शांथ्रौ ७,६, ८; श्रापथ्रौ १२,८, १०; २२,३,१८; वौश्रौ. †शकेयम् श्राधौ ४,१२,२8:८. १४,६<sup>२</sup>: शांश्री. शशाक श्रत्र ८, १८ है; हैरोकु: र्वया ५,२५; १२,३२; अशक्त् निसू ७,२: १८; बृदे ६, १२२; या १, ८ ; † अशक्स शांधी ४,१२,१०; बौश्रो १,२१:४;५; ३, २२ : ८××; माधौ. शक्यते बृदे ३, ११०; कौशि ५८: ६५: शक्येरन माश्री १.७. ४, ३. शक्त- -क्तः सु ३, ५; २७, १; अप २, १, २; विध २०, ३९; ४६; गौध २१,१९; -क्ताः वाध २५, शक्त-त(र>)रा- -रा कप्र १,८, ٤. १शक्ति<sup>h</sup>- पाग ४, १, ४५<sup>i</sup>; २, ८६; ४,१२; -क्तयः अप ७०३, ७,८; ७१,९, ५; -क्तिः श्रापश्रौ १६, २९, २७; वैधी १८, २०, ३०+; हिथी ११,८,४+; स ११,६; कागृ ३५,१‡; अप २०, २, ५; ४८, ६१<sup>‡]</sup>; निघ २, १मंं; -क्तिभिः या ७,२८ कुं; -क्तिम् विध ५४, ३४; -क्ती

बीश्री ३, ३०: १९५; -क्ती पा ३,२,५४; -क्तया १वीश्री ९,४: ९; १०,५: १२; ७: ११; वेश्री १८, १:६८ई; वैग्रः - क्त्ये श्रापश्री १६, २९,२; बीश्री ३, २७: २; वाध्रुशी ४,१०३:१२; वेश्री १८,२०: ३१; हिश्री ११,

शक्ती- पा ४,१,४५. शाक्तिक- पा ४,४,१२. शाक्तिक- पा ४,४,५९. शक्ति-म्रह- पावा ३,२,९. शक्ति-छेद- -दाः अप ५०,५,२. शक्ति-लस् (:) आप्तिग्र २, ७,१०:८; कप्र २, १,१४;२,१;४,१६,५४; भ्रप.

शक्ति-प्रकाशन- -नेन बृदे ८, १०. शक्ति-मत्- पा ४, २, ८६; -मान कोग्र ३, १२, ३; शंघ

२४४; बौध १,५,८५. शक्तिमत्-ता- -ताम् वृदे ७,

शक्ति-युक्त− -क्तः श्र**प ६७, ८,** ३.

शक्ति-युत- -तम् वैग् ४, ११ः

१५. शक्ति-विषय— -ये वैश्री १४,४ : ४; आषग्र ३,१४; श्रापध; -येण श्रापध २,११,१७; १२,१; हिंध २,२,१५<sup>६</sup>; ४,३२.

शक्ति-संनाह<sup>b</sup>- -हम् अप २०, २,५. शक्ति-संपन्न - जान् विध ३,७१. श(क्ति>)की-वत् - वन्तः शुप्रा ३,९७‡.

शक्तय( क्ति-अ )ङ्कुश-पताका--

शक्तया(क्ति-आ)कार°- -रः श्रप ५४,२,२.

२शक्ति<sup>a</sup>— पाग ४,१,१०५; –क्तिः बौश्रौप्र १७: १५; ऋत्र २, ७, ३२; ९,९७; १०८<sup>३</sup>; साश्र १, २५९; ५८३; श्रद्य २०, ७९; –क्तिना बृदे ४,११२; –केः चाश्र ३८: २<sup>१६</sup>; ४०: ७.

शास्य- पा ४, १, १०५; -०स्य आश्रो १२,१२,६; १५, २; आपश्रो २४, १०, ६; ८; बोश्रोप्र ४८: १४; हिश्रो २१, ३,१४³; बैघ ४, ६, १; -स्यः आश्रो १२,१२,६; आपश्रो २३, ११,१४; हिश्रो १८, ४, १८²¹; इस्य २,१,६५; ५,२९; छत्र ३,१६९; साअ.

शात्त्य-सामन्- -म लाश्री ७.४.१.

शात्त्वसाम-मैधातिथ--थयोः लाश्री ७,४,२.

शात्तयानां-पद्त्रिंशत्संव-त्सर<sup>ह</sup> - रम् शांश्रौ १३,२८,६; काश्रौ २४,५, २०; आपश्रौ २३, ११, ११; हिश्रौ १८,४, १४१<sup>1</sup>; निस् १०,९:१७.

शास्त्रानां-पट्त्रिंशद्वर्षि-कड- -कम् आश्री १२,५,१६. शक्ति-वत् आपश्री २४, १०, ६; द; बौश्रीप्र ४८: १५; हिश्री
 २१, ३, १४²; वैध ४,६,१.
 शक्ते:-सामन्— -म आपश्री ५,
 १०,११.

शक्सन्!— पाउ ४, १४७; — किम श्रप ४८,६१; निघ २,१; — किस चौश्रो ६, १९:२; वाध्रुशो ४, ५४:७; ८; चाअ २:१२; — कमना माश्रो २, २, १, २ क्ता वैताश्रो १३, १६; — कमा चाअ २:१२.

ज्ञनय, क्या — पा ३, १, ९९; - क्यः 
ज्ञा १४, ६४; - क्यम् अप ६१, 
१, २५; वाघ २, १२; वौध १, 
२,५७; २, २, ७७; वृदे १,५९; 
९६; ३, ३९; ६, १४०; श्राज्यो ५,१२; मीस् १०,६,१०; - क्याः 
शांश्रौ १,१७,८; विध २०,२३; 
वृदे १, ८०; - क्ये हिश्रौ १५, ८,३१.

शक्य-स्व- -स्वात् मीस् ६, ३, ४२.

शक्य-पुरुषार्थकृतत्वे ( त्व-ए )-कार्थसमवायश्रुति- तिभ्यः काश्री १,७,२.

शक्या(क्य-स्र)र्थे - व्ये पा ६,१, ८१; ७,३,६८.

शक<sup>1</sup>- पाउ २, १३; -०क आपश्रौ १६,३४,४†; †वाधूशौ ४,५:८; ९; १२; १५; वेश्रौ; स २४, १; २५,६; २७,३; ५; २८, ५; ३०,२; -कः श्राश्रौ २,१०, १६××; शांश्रौ; जैय २,९:

a) पामे. पृ १८३९ d द्र. । b) वस. । c) वस. उप. = आकृति- । d) = ऋषि-विशेष- । e) शक्तः इति पाठः ? यिन. शोधः । f) शाक्यः इति पाठः ? यिन. शोधः (तु. आपश्री.) । g) = सन्न-विशेष- । h) शाक्या॰ इति पाठः ? यिनः शोधः (तु. आपश्री.) । i) = १शुक्मन् – (तु. वैप २) । j) पामे. वैप २ शुक्मम् का ५,२,१ टि. द्र. । k) विप., नाप. (इन्द्र-) । वैप २ द्र. ।

१५<sup>4</sup>; — कस् बीश्री २७,६:८†; सार्य २, ११, १४†<sup>b</sup>; श्रप; — कस्य बृदे ७,२९; २०; — ० का श्राश्री ४,२,३†; — काय †बीश्री १८, २८:७;११;१४;१५;२१ शाक्र<sup>02</sup>— - के विष ७८, ३३: — के: विष ९०,३.

शाक्र-वासव° - -वयोः श्रह्मां ६,२. शक्त-जातवेदस् --दोभ्याम् वौश्रौ १८,२८:१९<sup>‡</sup>.

शक-देश- -शः जैगृ २,९ : २०; शक-देवत°- -तम् सशां ४,१. शक-ध्वज-पताका- -कानाम् श्रप ६४,६,८.

शक-ध्वज-प्रपतन- -ने शंध ४६. शक-नियुत्- -युद्भ्याम् बौधौ १८,२८: ८†.

शक-पद- -दुम् विध ५९,३०. शक-प्रतर- -रेः या १४, ३०. शक-छोक- -कम् अप ५,५, ७; शक्रछोक-भाज्- -भाक् विध ५,१९६.

दाक-सम- -सः श्रप ७०<sup>२</sup>, २३,

शका (क-आ) युध-> प्युध-निभा ( भ—म्रा )युध<sup>1</sup>- -धाः म्रप ६१, १,२२.

हाझायुध-परीवेप-विद्युच्छुप्क-विरोहण<sup>६</sup>--णम् श्रप ६४,९,५. हाझायुधा(ध-आ)ढय-- -डये विघ ९९,९.

'शके(क-इ) भ-कुम्भ--संकाश-

-शौ विध १,२४. शक्वन्<sup>b</sup>- पाउ ४, ११३; -क्वने काश्रौ ८,१,१५<sup>‡1</sup>.

भक्षत्रb->शक्करी (चप्रा.)b- -री याश्रौ ४,१२,२<sup>‡1</sup>; य्रापश्रौ ४, १३,४‡; बौधौ १३,१४ : १०; १४, १०: ५; १२××; भाश्री; वाधूश्रौ ३,१२ : ९<sup>२</sup>,४,३१: २<sup>२</sup>, ३६:४; हिथ्री २२,३,३; निस् १, 4: 4; ₹,9३: 9३; 9८; ३४; अप ४८, ८१<sup>‡k</sup>; ऋश्र २, ४, २७; ६,३१××; शुक्ष ४, १७८; अअभू रे; अध ४. १०: ११××; †निघ २, ४<sup>k</sup>; ११<sup>1</sup>; ऋप्रा १६,८१; उनिस् २:१७; -†री: श्रापश्रौ **४,५,५**;६,१××; बौश्री;- 🕇 ० री: आपश्री ४,५,६; भाष्मे ४,७,५; हिश्रो ६, २, ८; -रीणाम् लाश्री ९,६, २२; १०, २,६; निस् ६, १० : १८; शांग्र; -रीभि: लाश्री १०, २, ११५; धुसू ३,७ : ३;९; -रीभ्यः निस् ४, १ : २५; २९; ६, **९** : ५; आप्तिगृ १, ५, २: १९; –रीपु हिश्रौ १७, २, ५८; लाश्रौ १०, २, १; निसू २, १३: ३१; बृदे १, १३१; या १, ८ई∮; -र्थः धुस् २, १४:४××; निस्; या १, ८०; उनिसू ७:४६<sup>२</sup>; -यों ऋत्र २,६,१५; त्रत्र ११, ९; १७,७; १९,३१.

शाकर<sup>h</sup>- पाग ५, १, १२८; -‡०र श्रापश्री १०,९,

१५; वैथ्री १२,८: ७; हिथ्री ७, १,४६५; -†रः आधी ४,१२,१; श्रापथ्रौ २, १०, ३; बौग्रौ १, १४:२७;१४,१०: ५८; माथ्री: -रम् आश्रौ ७,१२, १०; बौश्रौ १८, १५: ६; माधी ५, २,३, १८‡; लाश्री ७, ३, ३; ५ ९; निस् ; कौगृ २, ७, १६ण शांग्र २,११,११<sup>m</sup>; -रस्य लाशी ७,६, ६; ९,११; चात्र ४:३% १४: १<sup>n</sup>; -राः वीथ्रौ १४, १०: १२; हाथी २, १, १६‡; लाश्रौ ३,५,१५ई; -राणि लाश्रौ ७,५, ९<sup>२</sup>; निसू ३,१३: ३; ९; १२; - १राय शांधी ९, २७,१; काश्री ८,१,१५; वीश्री ६,१९: २; १३, २९ : ६; १७; माश्री; -रे लाश्रो ७, ३, ९; - †रंग ब्रापश्रौ ४,५,६; माश्रौ ४,७,५; हिश्री ६,२,८.

शाकरी->पी-ग(र्भ>)र्मा $^{\circ,p}$ - -र्मा अअ ४, २९ $^{3}$ .

शाकर-गर्भ, भां°-भेम् शांश्री १५, ७, ३; -भां
श्रश्र १,३०; ४,२९; ११,१;५३;
१३,१.

शाहर-पृष्ठ°— -एः वाश्री ३, २,१, ५७; ४,२,१२; --एम् शांश्री १०,६,१.

शाहर-प्रथम- -मेषु लाश्री ७,५,११.

शाकर-महापाङ्क-

a)= इन्द्र-। शुक्तप्रह-देवता-]। b) पाभे. वैप १ शुक्रून् शौ ३,१२,६ टि. इ.। c)= शिक्रदेवत-] ज्येष्ठा-नक्षत्र-। d) साऽस्यदेवतीयः प्र.। e)= नक्षत्र-द्वय-। f) विप. (मेध-वारण-)। g) दूस.। h) वैप १ इ.। i) पाभे. वैप १ शुक्तमन् का ५,२,९ टि. इ.। j)= सपा. मै ३,९६,४। ते ४, ४,९२,४ तु शुक्तरीः इति पाभे.। k)= याहु-। l)= गो-। m)= वत-विशेष-। n) व्यप.। o) वस.। p) सकृत् शकरी॰ इति w.. सात.।

-क्तो ऋत्र २,१००,१३३. शाकर-रैवत- -ते द्राश्री १०,४,७; लाश्री ३,१२, ६; तैप्रा ४,११.

शाकर-वर्ण<sup>2</sup>— -र्णम् लाश्रौ ७,२,१; १०,५, ४; निस् ६,९:५; ७,१:१६; १०, ३: ४२; -र्णस्य लाश्रौ ७, २, ६; निस् ६,१०:१८.

शाकर-वैरूप-रैवत--तानि श्राश्रौ ८,७,५.

शाकर-सामन्  $^{b}$ -मा $^{c}$  वौश्रौ १६, ४: ६; हिश्रौ
१६,३, २८; -मानम्  $^{c}$  आपश्रौ
२१,७,८; वौश्रौ १६,३४: १२.
शाकरा(र-श्र)तिजागत-ग(भ्) भी- -भी श्रश्र
११,१.

शाकरा( र-श्र )तिशा-कर-ग(भ्>)र्भा- -भे श्रश्र १३,३.

शाक्तर्थ- पा ५,१,

१२८. शक्तरी-ग(र्भ >)र्भा⁵- -र्भा श्रश्र ३,११;१२; ६,४७; ९,२. `शक्तरी-त्व- -त्वम् या १, ८‡.

शक्तरी-पृष्ट<sup>b</sup>— -ष्टः लाश्रौ **१०,** १३,११.

शकरी-प्रवाद- -दः निस् २, १३: २४.

शकर्य(री-स्र)तिशकरी- -यौँ

श्रश्रभू २; ३; श्रश्र १०, ६.
शक्यं(री-अ)न्त- -न्तम्
ऋअ २,५,२; ६,२;१४;४९.
शक्यं(री-श्र)वसान- -नम्
निस् ४,२: ३.
शक्यं(री-श्र)ष्ट्य(ष्टि-श्र)त्यष्टि-एति- -तयः श्रश्रभू २.
†श्शाक<sup>व</sup>- -कः शांश्रो १८,१,७.
शाकमन्°- -कमना शांश्रो १८,१,७.
१शक्(वप्रा.)<sup>१९</sup>- -कः वृदे ४,४१<sup>६</sup>;
-कम् अप ४८,७५†<sup>१९</sup>; -काय
वैग् २,६:१५†१; -केन
श्रापश्रो १६,५,६.
शक-मय°- -यम् ऋश्र २,१,१६४.

शक-मय<sup>6</sup>- -यम् ऋत्र २,१,१६४. शकै(क-ए)ध<sup>b</sup>- -धः भाश्री ९, १३,९<sup>k</sup>; -धे आपश्री ९,९, १२<sup>k</sup>.

२शक'- पाग ४, १, १०५<sup>m</sup>;३, ९२; ५, ४,३८<sup>n</sup>; पावाग ४,१,१०३; -का: श्रप ५७, २, ५; -कान अप ५०,१,६. २शाक- पा ५,४,३८.

शाक्य- पा ४,१,१०५;३, ९२. क्र-यवस-तखार-वाहीक- -काः

शक-यवन-तुखार-वाह्नीक- काः अप ५१,३,३. १शकट°- पाउ ४, ८१; पाग २,४,

३१; ४, २, ४९; ८०<sup>р</sup>; -टम् शांश्रो ५,६, ४; श्रापश्रो १, ७, ६; १७, ५××; काठश्रो; -टस्य भाश्रो १०, १९, ३; हिश्रो ७, ३, १; अप १, ३२, १; खुदे ६, १०५; -टात् आपश्रो १, ७, ७; बौश्री २०, ५: ३०; भाश्री १,७, ३; ८, १५, १३; या ११, ४७; पा ४, ४, ८०; —टानि भाश्री ६, ६, ५; —टाय सापश्री १,१७,४; १०,२७, ९; —टे शांश्री५,६,१; सापश्री; —टेन भाश्री १०,१६,३; बैश्री २०,२३: २; हिश्री ७,२,३६; हिपि २२: १२.

शाकट<sup>प</sup>- पा ४,.४,८०. शाकटी- -टीम् निस् ३,८: २२.

शकट-नीड- •डे श्रापश्रौ १०, २७, १०.

शकट-प्रत्याम्नाय— -यः श्रापश्री १८,२०,६; हिश्री १३,६,४७. शकट-मन्त्र— -न्त्राः बौश्री २५, ३१:२; २६,३३:३; -न्त्रान् श्रापश्री १,१८,७; १०,३०, ७; भाश्री १,१९,१४; बैश्री ४, ५:२; हिश्री १,५,२५. शकट-मुख<sup>6</sup>— -खस्य काशु १,१८.

शकट-मुख°— -खस्य काशु १, १८. शकट-वत् आपश्रौ १०,३१, ३. शकट-ऋ्पं— -पें<sup>र</sup> निस् २,६:३१;

गौपि २,७,३०. शकटा(ट-आ) कृति<sup>b</sup>— -तिः हिश्रौ

१२,८,६; ७; हिशु ४, २३; २८.

शकटा(ट-२न्ना)च- -द्यानि श्रप ७०<sup>३</sup>,११,३३.

शकटिक- पा ४, २,८०. शकटय- पा ४, २, ४९.

a)= साम-विशेष-। b) वस.। c) परस्परं पामे.। d)= २शाक्-- (तु. वैप १)। e) वैप १ द्र.। f) विशेष: टि. द्र.। g)= मेघ-। h)= जल-। i) सपा. निप १,१२ कशः इति पामे.। j)= देव-विशेष-। सपा. हिग्न १,६,५ कपकाय इति पामे. (तु. c. टि.)। k) सपा. शकेंधः <> शकेंधे <> हिश्रौ १५, ३,१९ शब्केद्यः इति पामे.। l)= जाति-विशेष-, देश-विशेष- प्रमृ.। m) व्यप.। n) तु. पाका.। शत्रु- इति भाषडा. प्रमृ.। o) शक्ट्री- (तु. वैप १) इत्येनन स-न्यायता द्र.। p) श्र्यंः १। q) स्वार्थे श्रिप प्र. द्र.। r) सपा. लाशौ <,८,२२२ सूर्पम् इति पामे.।

२हाकट°- पाग ४,१,९९.

शाकटायन- पा ४, १, ९९;

-नः वृदे २, १; ९५; ३, १५६;

४, १३८; ६, ४३××; या;

-नस्य शौच २,२४; पा ३, ४,

१११; ८,३,१८; ४,५०.

शकटि<sup>b</sup>,टी- पा,पाग ४,१,४५<sup>c</sup>; फि
६९.

शकटी-प्रका(र>)रा<sup>d</sup>- -रे माधौ
४,१,२.
शकटिक- प्रस्त. १शकट- द्र.

शकटिक- प्रमृ. १शकट- द्र. शकटीकर्ण°- (>शाकटीकर्ण- पा.) पाग ४, २, ७७.

शकति<sup>c</sup>,ती-शकधूम<sup>17b</sup>- -०म अप १<sup>2</sup>, १,२;३; -मः ऋत्र २,१,१६४; -†मम् कौस् ५०, १३; १५९<sup>६</sup>; १००, ३; अप ९१<sup>2</sup>,१,१; ४; ३२, १, १८; अअ ६, १२८; अपं २: ५९.

शकधूम-देवता-> °वत्य- -त्यम् श्रश्न ६,१२८.

शक्तम् $^{h}$ --कानि गो २,२४. शक्तिध- (>शक्तिध- पा.) पाग ४,१,१२३.

शक्तम् पाग ४, १, १५१; पानाग ६,१,६३<sup>1</sup>.

शाकन्धन्य- पा ४,१,१५१.

?शकन्धुक-> °का( क-आ)दि--दीनाम् ऋत ३,३,७.

शकपृत^- -तः ऋत्र २, १०, १३२;

साथ १,३५३.

१शक्ल<sup>७</sup>— पाड १, ११२; पाग २, ४,३१;४,२,८६<sup>1</sup>; -लः श्रापश्रौ ७,३,३; बौध्रौ ४,१: २१; भाश्री ७,१,१४; वैश्री १०, २: १; हिथ्री ४,१,२१; -लम् काश्री ५,१,२२<sup>६</sup>: श्रापश्रौ ७, २,५:९, १०××; वौश्री; द्राश्री ९, १,५<sup>1</sup>; -लाः वाधूश्रौ ३,१००: ९; वैश्री १३, ७: १४; -लान् शांश्रौ ८, ८, ११<sup>m</sup>; आपश्रौ ६, २५,४†; १३,१७,९××; बौधौ; -लानाम् वीश्री ७, १३: ११; माश्रो ६,२,४,१; -लानि श्राश्री ६, १२, ३; काश्री ५, ६, १४; काठश्रौ १५९; जैश्रौ; -लाभ्याम् आपश्रौ १२, २२,२; वैश्रौ १५, २७: २४; हिश्रौ ८, ७, ८; -ले श्रापश्रौ **७, ९,** १०××; वौश्रौ; -लेन श्रापश्री ७,१०, २; वौश्रौ २०, १०:२४××; आप्तिगृ: -लैः काश्रौ ४,८,१२; बौश्रौ ७, 93:04; 6, 8:24; 90: १४; †वैश्रो १५,२७:१४;१६, ४:१२: -लौ श्रापश्रौ १२, २३, २; वौश्रौ ७,१४:३; वैश्रौ. १शाकलº- पावा ४,२,२; -लः कौसू **२७,५**; कप्र **२,४,४°**; -लम् कौसू २६, ४०; -लान् वौश्रौ वैताश्री २३, १२: -लानाम्

बौश्रौ २१, ३: २०; २७; २२, १०:२३; -है: वौधौ २१,२४: 99;२२,१०:१;२५,२४:२८ शाकला(ल-श्रा)धान- -तम काश्री १०,८,७. शाक्छा(ल-अ)न्त<sup>d</sup>- -न्तम बौधौ १०,५४: २२. शाकलिक- पा,पावा ४, २,२. शकल-परिधि<sup>p</sup>— -धि काश्रौ ५,६,६, शकल-वत्- पा ४,२,८६<sup>०</sup>. शकल-वर्जम् आपश्री ११,५,११. शकल-वृषण<sup>т</sup>-- -णम् काश्रौ ८,७.५, शक्ल-ध्रुति— न्तेः मीस् ४,२,४. शकल-होम-- -मम् श्राप्तिगृ ३.१२. २: १२. शकला(ल-भ्रन्त>)न्ता<sup>d</sup>- न्न्ताम् वौश्रो १८, २१: १४. शकला(ल-श्र)भ्याधान- -नम् हिश्री १०,५,१८. शकला (ल-श्रा ) हरणा (ग्र-श्रा) व-इचन-होस<sup>ड</sup>- -माः श्रापश्री १४, 4, 0. शकली 🗸 कु 🗲 शकली-कृत्य वौधौ

शकली√कु>शकली-कृत्य वीश्री २७,७:३; ८,६; अप २२,९,९ शकलो(ल-उ)पासन⁴~ -नम् जेश्रीक १८८.

शकल्य<sup>b</sup>->शकल्ये(ल्य-ए)पिन्<sup>b</sup>--†पि अन्ना २, १,५; शौच ३ ५२.

१०, ५०:८; ५१:२३××; रशक्तल°- पाग ४, १, १०५; १२३; वैताओ २३, १२; -लानाम् २,१११.

a) व्यप. 1 b) वैप १ द्र. 1 c) शकति— इति [पक्षे] भाण्डा. पासि. 1 d) वस. 1 e) शटीकर्ण— इति पाका. 1 f) = नक्षत्र-राज- [श्रप. अथ. श्रपं. प्रमृ.], = ऋपि-विशेप- [ऋग्र.]1 g) = ज्योतिर्विद्-त्राह्मर्पा- (तु. भू [XLIII]) 1 h) = शुष्क-गोमय- (करीष-) 1 i) पाप्र. < रशक— + अन्धु— इति 1 j) = मत्स्य- इति पागम. 1 k) = पालाशी-सिम्ध्- इति विद्याधरः 1 l) सप्र. लाश्री ३,५,५ सकलम् इति पामे. 1 m) सप्र. शांत्रा १८,७ शांक॰ इति पामे. 1 n) विप., नाप. (शकल-मांग्य- [कौस्.]) 1 तस्येदमाद्यये प्र. 1 o) = होम- विशेप- (तु. काश्री १०, ८,७) 1 p) समाद्यारे हस. 1 q) व्ला॰ इति पागम. 1 श्ली॰ इत्यन्ये इति पागम. 1 + = मन्यनोपकर्या-द्रय- 1 s) पस. + सस. (तु. श्रापश्री ७,२,५;६) 1 l) तु. जैश्री १८: १६ 1

१शाक्लेय- पा ४,१,१२३. शाकल्य- पा ४, १, १०५; -ल्यः या ६, २८; ग्रुप्रा ३, १०: शैशि ५: -ल्यम् शांग् ४,१०,३१<sup>८)</sup>: | शकला- ( > °ला√कृ पा.) ६.१.१: -हयस्य ऋत्रा २. ८१: ३,१३; ४,१३; श्रप्रा ३,४, ३; पा १,१,१६××; पावा १,१,१८. २शाकल°- पा ४, २, १११: ३,१२८: -लम् लाश्री ६, ११. ४<sup>d</sup>; आगृ ३,४,४<sup>b</sup>; कौगृ २,५, ३<sup>b</sup>; श्रप **४३**, ४,४३; ऋप्रा ६, २४°;२७°;११,२१°; -लाः ऋअ ३, ९; चव्यू १: ८ ; ऋप्रा १, ६४; ११, ६१; -ले ऋष ३, ३६: - लेन ऋपा १, ७५: ६, १०: १४: - छै: ऋप्रा ११, १९: शाकल॰ पावा ७,३,३. शाकलक- पा ४,३,१२८<sup>६</sup>; -के<sup>h</sup> ऋश्र १, १, १. शाकल-प्रतिपेध- -धः पावा ६,१,१२५. शाकल-शणक-, शाकल-

शुनक-, शाकल-सणक¹- पाग ६,२,३७. शाकला(ल-२श्रा)च- -चै: शैशि २४०. २शाकलेय<sup>1</sup>- > °यक<sup>b</sup>-**সঙ্গ ৪,**৭. शाकल्य-दृष्ट- - धे ऋत्र ३. ४५. शाकल्य-पितृ- -तुः ऋप्रा ४, ४.

शाकल्या( ल्य-श्रा )न्यतरेय b-

-ययोः ऋषा ३,२२. शाकल्याय(न>)नी- पावा ४, 9,96. पाग १,४,६१. शक-लोट'- -टान् गोगृ २.४.८: जैगृ १. २२ : ८. शकाक्षद्र $^{m}$ - (>°द्गीय-) शकुन<sup>00</sup>- पाउ ३, ४९: -नः शांश्री १२, १५, १<del>†</del>; लाश्री १०, ९, १०५; निस् ६,७ : ६३; श्रामिगृ. श्राज्यो ७, १७;१८; -नम् जैश्रौ १९, १२५: बौग्र ४, २,९; हिग्र १,१६, १८; -नस्य सु २४,१; श्राज्यो ५. १५: -नाः श्रामिय २, ४. ८: ८ ; शंध २८१: -नानाम् वाध १४, ४८; - नैनैः आपमं १,१३,६<sup>p</sup>; भाग २,३१: ११;१२<sup>p</sup>; हिगृ १,१६, १७<sup>p/q</sup>; श्रप ६८,४,५\$. शाकुन'- -नेन विध ८०,५. शकुन-ज्ञान-निर्दिष्ट- -ष्टाः श्रप ५८,१,१२. शकुन-सूक्त- -क्तम् वैग् ४,११: 99. शकुनो(न-उ)च्छिष्ट- -प्टेभ्यः सुधप 20:94. शक्ति,नी°- पाउ ३, ४९; पाग ४, १, १२३; ५, २, ६४; -नयः श्रप १<sup>२</sup>, १, ७; ६४, ७, ३;

श्राश्रौ ६, ५, ४: आपश्रौ ९. 90, 84; 84, 98, 8; 23, १४,१६५; बौध्रो २८,७: १३: भाश्री; हिगृ १, १७, ३₺; वाध २८, ८; बौध १, ५, ४९; विध २३, ४९: -निम् पाय ३, १५, १९; ९,३‡: हिगृ १, १७,२: श्राज्यो ८, ६; ७: -निषु या ३, १८: -नीन् कौसू ३२, १७; -नीनाम् शंध १७७; चात्र १५:८; ३९: ३; -नीम् श्रप ६८, २, ३२; - 🕆 ० ने आपमं १, १३, १०३; \$सु ८, ४; २८, २; श्राय ३,५, ७: कौय ३, ७, १०: शांय ४,५,८; पाय ३,१५,१९<sup>8</sup>; बीय ४, २, ९<sup>२</sup>; हिए १, १६, १८<sup>२</sup>; कौसू ४६, ५४: या ९, ४; -नेः बीग ४,२,११‡°; -नो ऋत ४, ६,४; पा ६, १, १५०<sup>t</sup>; पावा ६,१, १४६; ७, ३,४५. शाकुनेय~ पा ४,१,१२३. शकुनि-क- पा ५,२,६४. शकुनि-नामन्- -म या २,६. शकुनि-प्रवाद्- -दात् वैश्री १४, २०: १०; १५,३: १२. शकुनि-सवन- पाग ८,३,१०८. शकुनि-सादº- -देन शुप्रा ३,८३‡. शक्तन्य(नि-श्र)वमृष्ट- -एम् हिश्रौ १्ष,७,२४. वीध १, ५, १२८; -निः शकुन्त°- पाउ ३,४९; -न्तः सु २६,

a) शक° इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. Old.)। b) सपा. शाकल्यम् <> शाकलम् इति पामे. । c) नाप., व्यप. । अपत्यादार्थे प्र. । d) = साम-विशेप- । e) = वियान- । f) = शाखा-विशेष- वा तदध्येतृj)= २शाकल-। प्रोक्तार्थे वा। g) = संघ-विशेप-। h) = ऋषेद-। चरणाद् बुज् प्र.। i) तु. पाका.। ढक् प्र. उसं.(पा ४, ३,१०१)। k) व्यप.। l) नाप.। श्रर्थः व्यु. च ?। शक-छोष्ट- इति Pw.। = शालूक-इति संस्कर्तुः टि. । विशेषः भाष्ये द्र. । m) पृ ८६७ B इ. । n) नाप. (पित्त्न, शुभाशुभ-निमित्त- । प्रप., आज्यो.])। o) वैप १ द्र.। p) सप्त. शकुनैः<>शकुनैः इति पाभे.। q) शकुनेः इति Böht [ZDMG 47,68] शोधः । r) = मांस-। इदमाद्यर्थे अण् प्र.। s) परस्परं पामे.। t) भिः इति पाका.।

४; २७,१; ३०,७; –न्तम् ऋत्र २. २, ४३; -न्ताः वाध ६, ३; ११,३९; -न्ते ह २७,२.

शङ्(न्त-क>)न्तिका<sup>3</sup>- -का वौश्रौ **१५,३० : ४**†.

शक्तन्ति- पड ३,४९.

शकुन्ती<sup>b</sup>- (शाकुन्तक- पा.) पाग ४,२,१२७.

शक्कल"- पाउमो २,३, १०९; -†ही शांश्रौ १२, २४, २; लाश्रौ ९, 90,4.

श्कुलाद्- (> शाकुलादि[क>] का-, की- पा.) पाग ४, २,

शकृत्- पाउ ४, ५८; -हत् आपश्री शक्त-, १-२शक्ति-, शक- प्रमृ. <sup>.</sup>९, १८,९<sup>२</sup>;†;१५,३,१७; १९, २५,२२; बौधी.

शहत्-करि- पा ३, २,२४.

शकृत्-प(द् >)दी- पाग ५, ४, निश्चाम,गमा - नमः श्रापश्री १,६, ७; 938.

शकृत्-पिण्ड- -ण्डः कौसू ७, २३; -ण्डम् आनिष् २, २, ५: ७; हिए २, ६,३; कौस् ५४, १९; ६९, १६; -ण्डस्य कौस् ५३, १०; -ण्डान् बौऔ १०,६ : २: १३ : ८; २२,२ : ८; वैश्री १८. ७: १; कौस् १९, १९××; –ण्डे श्चापर १०, ८; हिर १,९,१८; कौस् ७६, १५; ७७, १७; -ण्डेन बौध्रौ २, १६: ६; १०, १९:१५××; वैश्रौ; -ण्डै: श्रप्राय २,९. †शकृत्पिण्ड-सद्- -सदे<sup>०</sup> पार् 3,94,98.

†शहत्-सद्- -सदे° श्रापमं १,१३,

८३; बौग्र ४, २,१३३; भाग्र २, २९: १५;१६.

शहृद्-आदीपन- -नात् कौस् ८०, २१.

श्रिकृद्मियन्तर्वे− -रम् कौस् ८०, २०.

शक्टर्-इत- -तम् या ६,२२. शहन्द्-ध(<ह)ति°- -तौ हिए १, 95,51

शहृद्-रीति<sup>e</sup>- -तिम् श्रापगृ ९, ३; -तौ भाग्र २,२९ : १५<sup>1</sup>.

शक्रदु-व्यतिक्रम- -से बौगृ४,२,१३ शक्तन्-मूत्र- पाग २,२,३१<sup>b</sup>.

राकैघ- १शक- द्र.

√शक् द्र.

शक्त- पाउ ४,१०८. राकर- √शक् द्र.

भाश्रौ १, ६,१०; हिश्रौ १,३,२; -ग्मम् ञ्राश्रौ २,५,१७; सापश्रौ ६, २७, ४; हिश्रौ; निघ ३, ६; -मम् इनमम् शांग्र ३, ५, १; -मया शांश्रौ २,१६, २; वौश्रौ १४, १९: २६; आपमं; -मा श्रापश्रौ ४,६,२; भाश्रौ ४,८,३; हिश्रो; -माः लामिए ३,८,२ : ५५: -मासः शांश्रौ ९,२४,८: -मानि कौस् १२४,५; अप १, २६, २; - माये कौस् ३८, ९; -ग्मेन आपश्री ८, ४, २; वौश्री ५,४ : २९;९ : ३०××; माश्रौ. †शग्मय°- नम्येन या ३,४.

√**रा**ङ्क पाघा. भ्वा. श्रात्म. शङ्कायाम्, शिङ्कते मीसू ४, २, २; ८, १,

S; १०, २, २३; शङ्कते होन ४९, १२; ६०३, १; शक्के पान १,४,५७; राङ्केत नाओं ३,४,९, ३२; लाग्रौ२,१,९०; निस्२,६: ५; कौष्ट ३, १२, १७६; सारः; शङ्केत् शांग्र ४, १४,५<sup>६</sup>

शङ्कमान- -नः वौध्रौ २३,२ : ३०; कौस् ७५,१०; इप ३३, २, ४; -नाः हुन् १, ७:१०: सप्राय ₹,४.

श(इ>)द्वा- न्हा वैव ३,३,३. शङ्का-विहत-चारित्र- -त्रः शैव १,५,६६1.

राङ्का-स्थान- -ने वाध २७,५०. शङ्कित- -तम् याशि १, २८1; नाशि १,३,१९k.

शिङ्कय- -ङ्कयम् हिंश्री ४,३,५२. शं-कर- प्रमृ. √शमृ इ.

१शङ्कु - पाउ १, ३६; पान ३, ४, ७४; –ङ्कवः काग्र २, ६; ४, ६; या ४, २७‡; -ह्कुः हाश्रौ ष, ३, १३; १६,८, ६××, बौश्रौ; काग्र १, १६; ४, ५××; -ङ्कुना माश्रौ २; १, २, १४; शैंब ११६: ७२; ११७; -ह्कुभिः श्रापश्रौ १६, २५,२; २१,१८,३; काठश्रौ ९६; वौश्रौ; -ङ्कुस् काश्रौ ८, ३,७; ञ्चापश्री रेरे,४,१२; १५,६,१४; १९, ११, ६; बौश्री; काग्र १, २××; सापशु १, १२<sup>३</sup>××; बौशु १: ११××; हिञु १, २२××; –ह्कृ काश्रौ १६, ८,४; त्रापश्रौ १्पं, १५, १; बीधी ६, २२:

१०xx; भाश्रो; -ङ्कृत् काश्रो

a) वैप १ इ. । b) तु. पागम. । c) परस्वरं पाभे.। d) पाठः ? शक्तता (तृ १), लाभ्य° इति द्विपदः शोधः । e) = शक्टतंधात- । । f) परस्यरं पामे. । g) विभक्तिप्रतिरूपकम् अध्य. । h) परस्यरं पामे. । i) पिहित° इति चौसं.। j) = पाठ-दोप-। k) = गांति-दोप-।

२१,३,२९; बौश्रौ ६, २८: २; ८, १९: ६××; बौपि; -ङ्कोः व्यापश्रौ ११, ४, १३; बौश्रौ ६,२२ : ७; ९; १०××; भाश्री; -ङ्की श्रापश्री १९,२७,४; हिश्री २२,६,१७; श्रापशु ९, १; हिशु ३,२१; -इक्वोः काञ्च १,३;८. शङ्कु-धान<sup>क</sup>- -नम् कौसू २६,१६. शङ्कु-पथ- पा<sup>b</sup>,पाग ५,३,१००. शाङ्कुपथिक- पावा ५,१,७७. श्रङ्कु-पद- -दम् गाशि ८,४. शङ्कु-म(त्>)ती<sup>c</sup>- -ती श्रश्र ४, १५: ६, ३०××; पिं ३, ५५; उनिस् २: १; ४: ४; -त्यः श्रश्र १२,३;१९,४३; उनिसू ६,२२. शङ्क-योक्त- -के काश्री १०,८, शङ्कु-श(त≫)ती- -तीम् द्र₁गृ ४, शङ्कु-ए- पा८,३,९७; -ए: वाधूश्री ३,१०१ : २. शङ्कु-संमि(त>)ता- -तया काशु शङ्कु-सहित- -तम् काश्री ५, ३, २५. शङ्क्व( ङ्कु-ग्र )प्र-च्छाया- -या कागु १,२. ≀**रा**ङ्कु¹- [>शाङ्कब्य- (> °च्याय[न >]नी- ) पा. यक.ो

पाग ४,१,१०५;१८.

शङ्घ<sup>ा</sup>– पांड १, १०२; पांग २,४,

३१; ४,३,९२1; - 🕇 ह्वः श्रापमं

२, १६, १३; गोगृ ४, ८, ८;

कप्र ३, १०, १७; अप्रा ३, ४, १: -ङ्गम् आप्तिय २, ३. ५ : ३; ५,१ : ४४; बैग्र ४,१४ : ११; जैय २, ९:३३; कौसू: -ङ्वान् आपश्रौ २१, १७, १७: १९, ४: -क्वे विध ९९, १२; माशि १४,९; -ह्वेन श्रप १८,३, १; –ह्वैः श्राप्तिगृ २,४,६ : ३९. शाङ्ग - -ङ्गाः हिश्री १४,३,२२. १शाङ्कय- पा ४,३,९२. शङ्क-क- न्की विध ९६,७८;८९; शङ्घ-कुतुर्वेक- -कः श्रापमं २, १६, 93年. शङ्ख-चक्र-गदा-धरb- -०र विध १, ५०: -रः श्राप्तिगृ २,४,१०:७; -रम् आग्निगृ२, ४, १०:१३; ६:३०. शङ्ख-चक्र-गदा-पद्म-धर<sup>b</sup>-- -रम् विध 90,90. शङ्ख-चक्र-धर- -रम् वैग् ४, ११: शङ्ख-चका(क-म्रा)द्य(दि---भ्र)ङ्कन1--नम् शंध १२९. शङ्ख-तूणव- -वयोः पावा २,२,३४. शङ्ख-तूर्य-निनाद- -दैः श्रप २१. **ξ**,७. शङ्ख-दुन्दुभि-नाद- -देन अप ८, शङ्ख-ध्म1- -ध्मम् माशि ११,३‡. शङ्ख-ध्वनि- -निना अप ७,१,१०. शङ्ख-नाडी-त्णव- -वाः हिपि १४: 93.

शङ्ख-निधि- -धिम् वृदे ६.५५. शङ्ख-पटह-तूर्य- -र्थेण शंघ २४९. शङ्ख-पाणि<sup>k</sup>- पाग २,२,३७. शङ्क-पितृ- -ता श्रापमं २, १६, 934. शङ्ख-पु(६१>)ध्पी<sup>1</sup>- -ध्पीम् वाध २७,११. शङ्खपुष्पी-विपक- -क्वेन वौध २. 9,39. शङ्खपुष्पी-श्रत- -तम् विध ५१, २३. शङ्ख-भेदिन्<sup>m</sup>- -दी अप ५२,८,१. शङ्ख-भेरि-प्रपृतित--तम् श्रप १९३, 4,9. शङ्ख-मणि- -णीन् श्रापश्रौ २०,१५, शङ्खमणि-सुक्त- -क्तम् श्रश्र ४, राङ्ख-मयº-- -यान् वाश्रौ ३, ४, ३, ४८; हिश्री १४,३,२२. शङ्ख-रूप->°िपन्- -पी विघ९८. शङ्ख-वलय-कारिन्- -री वैध ३, शङ्ख-वैणव-तूर्य- -र्याणाम् अप ७१, शङ्क-वैणव-वीणा- -णाः अप ७१, ٩٤, ६. शङ्ख-शब्द- -ब्दे विध ९९,१५. शङ्क-शुक्ति- -कीनाम् वाध ३. शङ्खाञ्चत्तय(क्ति-श्र)पहारिन्-

न्री शंध ३७७: ७.

a) श्रर्थः ?= चर्मच्छिद्र-मिंगु- इति केशवः (तु. B [मू IVI] । b) < शङ्कुपथ-क- । c) = छन्दो- विशेप- । d) व्यप. । e) नाप. पुं. न. [मन्त्रप्रतीक- (मंद्रा २, ६,c [कप्र. गोग्र.]), वाद्य-, मिंगु-विशेप- (क्षप. श्रशां.), वात्त-प्रह- (क्षापमं.) प्रमृ. ] । f) = जनपद-विशेप- । g) = शङ्ख-मिंग- । स्रार्थे प्र. । h) = विष्णु- । i) हस.> यस. > प्य. । j) वैप १ द. । k) तु. पागम. । l) = ओपधि-विशेप- । m) नाप. (प्रह-) । उस. । n) सपा. हिश्रो १४,३,२२ काचान् इति पामे. । a0) सपा. आपश्री २०,१५,१० सामुद्रान् इति पामे. ।

शङ्ख-शुक्ति-गोश्टङ्ग- -ङ्गानि वैध ३, ४, ३.

शङ्ख-शङ्ग-ग्रुक्ति-दन्त- न्तानाम् वौध १,५,४०.

शङ्ख-स्वस्तिक-रूप- -पाणि श्रप ७०<sup>३</sup>,५,२.

शङ्खा(ङ्ख-श्रा)हत" - -तम् द्राश्रौ ८, १,४; लाश्रौ ४,५,५; निस् ४, १२:८.

शिङ्खिन् ि - िङ्खिनम् श्रापगृ १८, ३; -िङ्खिनि भाश्री १०, ४, २०; हिश्री १०,१,३४.

> शिक्षिती<sup>d</sup>--नीषु श्रापश्रौ **१०,५,** १५; -न्यः गौगृ ३, ९, ३; भागृ ३,८:१४.

रश्ह्व°- पाग ४, १,९८; १०५;११०; -ह्वः ऋअ २,१०,१५; गुत्र २, ३९२; -ह्वम् शंध ११६: ४१¹; -ह्वस्य शंध ४३२¹; -खाय वैष्ट २, १२: १३¹; -†ह्वेभ्यः अप ४६,९,८-१०; श्रश्र १९,२२. शाह्वायन- पा ४,१,९८;११०; -नम् शांष्ट ४,१०,३; ६,१,१; श्रप ४३, ४, ३२; -नाः चव्यू १:८<sup>ћ</sup>.

शाङ्खायनी $^{1}$ - -नी श्रप  $\xi$ ,३,९.

शाङ्खायन-काण्डमायन--नयोः तेप्रा १५.७. २ शाङ्ख्य- पा ४, १, १०५; -ह्य्याः वौश्रीप्र २२:१. शङ्ख-पद्म- -द्यो शंध ११६:३५. शङ्ख-मित्र->शाङ्खिमत्रेय¹- -याः

बौश्रीप्र ४१: १२. १शङ्खपित<sup>६</sup> – -तम् शंघ ११६: ५१<sup>1</sup>. शङ्खी – शम् द्र.

√शच् पाधा. भ्वा. श्रात्म, व्यक्तायां वाचि.

शच्<sup>m</sup>- >शिचष्ठ, ष्ठा- -ष्टया आपश्रौ. १७, ७, ८†; -ष्टाः शोश्रौ ८,२०,१‡.

श(चि>)ची<sup>m,n</sup>- -ची कप्र १,१, ११<sup>0</sup>; †अप ४८, ८४<sup>p</sup>;१०२<sup>d</sup>; ऋग्र २,१०,१५९; †निघ १, १९<sup>d</sup>; २,९<sup>r</sup>; ३,९<sup>p</sup>; -चीः या १,१९†; -†चीभिः प्राश्री ३, ९,५; श्रापश्री १९,२,१९; ३,४; हिश्री; पाय ३,३,५<sup>s</sup>; श्रामिय ३,२,६:७<sup>s</sup>; या १२, २०० ; -चीम् कीय १,८,६†; शांय १,१२,६†; शंध ११६: १५<sup>t</sup>; -†च्या शांश्री ८,२०,१; आपश्री १२,१४,१५; हिश्री; -च्याः शौच २,०९. शची-पति<sup>m</sup>- पाग ६,२,१४०;

नितः शांश्री ४,१६,५; †श्रापश्री २१,३, १२; ४,२; कींगृ ५, ८, ५†; श्रामिगृ: -†तिम् ऋप्रा ३, २६; शैशि १५०; - १०ते आश्री ७,१२,२०; शांश्री १२,४,१९; १६, २१, २९; वैताश्री.

†शची-वस्<sup>m</sup>- -०वः श्राधो ६, ४, १०; वैताध्रौ २६, १३; या ५,११.

शची-वसु<sup>m</sup>- -०सो गुप्रा ३, ९०‡.

शची-सहाय"- -यः बृदे ४, ९. **राञ्जि**- (>शक्षि-मत्- पा.) पाग ८,२,९.

√शट् पाधा. भ्वा. पर. रुजाविशरण-गत्यवसादनेषु.

**१शट-** ( > १शाट्य- पा.) पाग ४, ३,९२<sup>७</sup>.

२शट°- पाग ४, १,१०५™.

२ज्ञाट्य<sup>e</sup>— पा ४, १, १०५; पाग ४,१,१५४<sup>x</sup>.

शाट्यायन- - नम् शांग्र ६,१,१. शाट्यायनी<sup>y</sup>- - नी चव्यू २:१६.

शाट्यायनक<sup>2</sup>— -कम् श्राधी १,४, १३; आपश्री १०,१२, १३; १४; २१, १६, ४; हिश्री १६,६,१<sup>१०1</sup>; लाश्री;—केनश्रापश्री २१,१६,१८; हिश्री १६,६,३. शाट्यायनिन्<sup>51</sup>—-निनः द्राधी ८,१,१८; लाश्री ४, ५,१८; निस् ६,३:१९.

 $a)=\lfloor nan nan - \lfloor nan nan - \lfloor nan nan - \lfloor na$ 

शाळ्यायनीय!- -यम् श्राप्तिए | √शाणु पाधा. भ्वा. पर. गतौ, दाने. २,७,९ : ३. शाट्यायनि- पा ४, १, १५४; -निः जैश्रौ १: १७; -नेः कप्र 2, 5,4. शाव्यायनि-ब्राह्मण- -णम् श्रापध्रौ ५,२३,३; भागृ ३,१८: शटीकर्णb- (>शाटीकर्ण-) √श्रद् पाधा. भ्वा. पर. हिंसासंक्ले-शनकैतवेषु; चुरा. आत्म. श्ला-घायाम् , पर.श्रसंस्कारगत्योः, उभ. सम्यगवभाषेगे. १शड, ठा (वप्रा.) - पाउना ४, ११५<sup>c</sup>; - ठः विध ९३, ९<sup>d</sup>; -ठा याशि २, ४९<sup>6</sup>; श्राज्यो '१३, ८ª. १शाठ्य - -ठयम् वौध २,२, २शड<sup>g</sup>~ पाग ४, १,९८; १०५<sup>b</sup>; ~ठाः¹ वौश्रौप्र १७:५. २शाठ्य- पा ४, १,१०५; पाग ४, 9,9481. शाठ्यायनि- पा ४,१,१५४. शाट्यायन- पा ४,१, ९८. श्रुठमर्पण<sup>ह</sup>- -णाः वीश्रीप्र २०:१. शठमर्पण-भद्रण-मद्रग-बाद्रायणी-(ग्-ग्रौ)पिमन्यौ(१मन्यव-श्रौ)<sup>६</sup>-पगवि-सात्यकि-सात्यंकाम्या-(मि-श्रा)रुणिनितुण्डि- -ण्डी-

नाम् आपश्रौ २४,८,१०.

१ शाणा - - जान वैध २, ४,२१m; - जै: काशु ७,१४. शाण"- -णम् निस् १, ११:८; गोग २,१०, ११: जैग १, १२: 40. शाणी- -णी कागृ ४, ८º; वैगृ २,४: ५; बौध १, २, १४; काशु ७, १३; -णीम् वागृ ५, ७: -ण्या बौश्रौ ६,५: १६: वैश्रौ १२, ९: ४. शाणी-क्षीमा (म-ग्र) जिन~ -नानि श्रापध १, २,४०; हिध १,१,७१. शाणीक्षीमाजिन-वासस् p- -साः वागृ ६,२७. शाणी-चीर- -रम् कागृ ५,९. शाण-क्षोम-चीर-कुतप-- -पाः गौध १,१९. शाण-क्षौमा(म-आ)विक---कानि पागृ २,५,१६. शण-कुलाय<sup>0</sup>— -येन त्रापश्री **१६,९,** ४; हिश्रौ ११,३,३. शण-तन्तु->शणतान्त(व>) वी - -वी वाध ११,६०. शण-पाद<sup>8</sup>→ शण-फ(ल>)ला- पावा ४,१,६४. शण-मुझ-मि(४>)श्रा- -श्राम् काश्री ७,३,२२. शण-रञ्ज -- ज्जम्याम् कौस् ७२,

शण-शकल- -लेन कौसू ७२, १५, शण-ग्रुख्य- - ल्वेन कौसू २५, २८. शण-संमिश्र- -श्रैः कप्र १,७,७. शण-सूत्र- -त्रे काश्री १६, ५, १; -त्रेण कौर १, १६, १९; शांर १,२४,११. २शण<sup>t'g</sup>- (>शाणायन- पा.) पाग 8,9,55. श्रणक<sup>ड</sup>-> शणक-वाभ्रव- पाग ६, २, ३७<sup>u</sup>. √शण्ड्र<sup>ण</sup> पाधा. भ्वा. पर. शोषणे. √शण्ड् पाघा. भ्वा. आत्म. रुजायां संघाते च. †शण्ड¹- पाउदु ४, २३; -ण्डः आपश्री १२,२२-२३,२; काश्री ९, १०, ४; १०; वौश्रौ; श्रापमं २,१३,९™; श्राप्तिय २,१,३ः 93"; काग ३५, 9"; भाग १, २३:३ण; वैष्ट ३, १५:४ण; हिगृ २, ३,७<sup>w</sup>; –ण्डाय आपश्री १२,१४,१४; बौश्रौ ७,६:४८; जैय १,८:१४<sup>२</sup> †श(एड>)ण्डा-मर्क<sup>1</sup>- पाग ६, २,१४०; -कों श्रापश्रौ १२,२२-२३, २x; माश्री २, ४, १, ७x; वैश्रौ<sup>x</sup> १५, २७ : २५; २९ : ३; हिश्री× ८, ७, ८; २१; पागृ १, 9६,२३<sup>w</sup>. श्रारिडक<sup>y</sup>-(> शाण्डिक्य- पा.)

पाग ४,३,९२.

a) = १ब्राह्मण-। प्रोक्तार्थे छण् प्र. (पा ४,३,१०२)। *b*) पृ २३५२ e इ.। e) ऊष्मोच्चारणप्रकारमेद-। f) भावे प्यम् प्र.। g) व्यंप.। h) पृ २३५६ W द्र.। d) = धूर्त,र्ता- । k) यनि. शोधः (तु. संस्कर्तुः टि.)। j) पृ २३५६ 🗴 द्र. । i) बहु.<२शास्त्र-। l) वैप १ द्र.। m) पाठः ? शीर्णान् इति C. । चीर्णान् इति संस्कर्तुः टि. । n) विप. । विकारे प्र. । o) नाप. (वरासी-)। q) मलो, कस. । r) विष.। विकारे भणि उप. वृद्धिरछान्दसी [तु. मेधातिथिः (मनुः [२,४२])]। u) सण° इति पाका. । v) तु. BPG. । w) पामे. पृ १९३६ h s) पृ९७३ p द्र.। t) तु. पागम.। x) = सपा. ते ६,४,१०,२ । मे ४,६,३ तु पुण्डामुकी इति पामे. । y) द्युण्डिका- इति पागम. । वैप४•प्र-३१

शण्डिकेर° - -रः आपमं २,१३,८† . शण्डिल पाउ १,५४; पाग ४,१, १०५; २,१११; -लाः वौश्रीप्र ४३: १;७; -लानास् वे श्रीष्र १२,१४,७; आपश्री २४, १०, १; हिथी २१,३,१३.

१शाण्डिल— -०ल आश्री १२, १४,७; बोश्रीप्र ४३: ८;९; वैध ४,७,५.

शाण्डिल्य- पा ४, १, १०५;
-०ल्य वैध ४, ७,३; ८; -ल्यः
द्राश्री १,१,२७;४,२५; ३०××;
ताश्री; -ल्यस्य द्राश्री १,४,१९;
लाश्री; -ल्यानाम् वैध ४,७,३६
२शाण्डिलः - पा ४,२,१११;
-लम् ६,६: ३२.

शाण्डिल्यायन°- पाग ४,२, ८०<sup>11</sup>; -नः द्राधौ ८,२,११; ९, ३, १५; ११,४, ६; १२, ३,८; लाधौ; -नस्य द्राधौ ७,४, २४; लाधौ ३,४,२२.

शाण्डिल्यायनक- पा ४, २,८०.

शाण्डिल्यायन-धानञ्ज-रय- -रयौ लाश्रौ १०,१०,१८. शाण्डिल्यायनीय<sup>1</sup>-- -यम् निस् ६,१ : ४.

शण्डिल-वत् वौश्रौप्र ४३: १०;

१२; वैध ४,०,३;५;८. शण्डेर्थ्य – -†थः झापमं २, १३, ८; वैग्र ३,१५ ः ४.

राण्ड- पाउ १,९९. ज्ञात<sup>1</sup>- वाउद्ग ५, ४२: वा ५, १, ५९; -त वैग ४,१०: १२‡; -तम् †आश्री १, १२, ३६; ७, ४, ર××; ९, ર, ૧५૬; શાંશ્રો; काश्रौ १०, २, १०: १५, ४, ४३; श्रापश्री ५, ११, ५; २२, १०, ७६<sup>1</sup>; हिश्री १७, १, १७; ४, १; २६<sup>17m</sup>; लाश्री ८, १०; १३¹; श्रप ४८, ६६‡¤; आपशु १८, २º; बौग्र ११: १; हिग्र ६,६°; निघ ३, १‡"; या १३, २९; १४,३६; -तम्ऽ-तम् शांश्री १६,४,५; श्रापश्रो २०, १५, ८; बौश्रौ १८, ४४: १२+; -तस्य लाश्रौ १०,६,५; श्रव५,१,३;७२, ४,७; ऋपा८,४५५;-५ता शांश्री ३, २, ५; ८, २१,१××; बौश्रौ; -तात् शांश्री ६,६,१८; आपश्री २२, १७, ८: हिश्री; -तानाम् श्राश्रो ९, ९, १४: बौश्रो १८. ३७: १८; ऋअ ४, ११: माशि १६, र: याशि २, १०५: -तानि श्राश्रौ ९,५,९; शांश्रौ १२, १४, ११××;काथ्री;-ताम्याम् श्रापश्री १७,११,१; बौश्रौ १०,४७: ६;

१०; १९,४: १८; वाश्री: -ताय वाश्री ३,४,२, ८+; -ते शांश्री १०,१२,१४××; काश्रौ; -तेन. >ना †शांश्री ७, २, ४××: काश्री; -तेषु नाशि २, ३, ३१०: -तैः वाश्री ३,४, १, १ उ<sup>२</sup>; श्रप ३३,३,४: विध ९६,५५. †शत° वैगृ १,१४: ८व. †शत-काण्डा- -ण्डः अशो १९,६: প্ৰস্থ **१९**,३२<sup>२</sup>;३३. शत-कुम्भ<sup>5</sup>- (> शातकीम्भ<sup>1</sup>-पावा ) पावाग ७,३,२०. शातकुरभ<sup>॥</sup>->प्रभ-मय--यम् गौध २०,१०. शातकुम्भ-सम-द्यति- -ती विध १,२४. शत्-कृत्वस्(:) आपश्रौ २०, ४, ६: हिश्री १४,१,४२; श्राप्तिए. शत-कृष्णल.ला!-- -लम् वाश्री ३,३, २,२८: ४,५,५: -लाम् भावश्रौ १९, २१, १: बीश्री १३, २३: २: हिश्रौ २२, ४, १; श्राप्तिए; -लायाम् बौश्रौ २६, ६:६, माश्री ५,१,९,६; -लेन आपश्री १८,94,4; २०,२०,२. †शत-ऋतु<sup>1</sup>- -तुः श्रापश्री ६, ३०, २०: बौश्रौ ३, १२:२८; भाश्रौ ६. १८.७; माश्री; बृदे ४,४६\$; आज्योप, १६ ६°;--०त् शांश्रौ ४,

a) = वालप्रह-विशेष-। b) सप्र, शण्डिकेरः <> शाण्डीकेरः <> शौण्डिकेयः इति पासे.। d) बहु.≪१शाण्डिल-। e) परस्परं पामे. । f) तस्येदमीयः पृ ११५० m अपि इ.। c) **व्यप**. । h) अर्थः ? i i) तेनशोक्तीयश् छः प्र. । j) वैप १ इ. । g) = शारिडल्य-मत-। प्र.। k) = शतम् ( तु. काश्री २५, १, ११ )। l) = सप्त. तां १८, ५,२१। काश्री २२, १०, १ तु धेनुशतम् इति o) विंशं शतम्> वीशु m) श्र° इति पाठः १ यनि. शोधः (तु. पाभे.)। n) = बहु- । p) त्रातेषु इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. लासं.)। q) = शतसहस्राणि २१: १ विंशशतम् इति पामे. । [तु. C. टि.]। r) वस. । s) तु. पाका. । = पर्वत- इति पागम. शक. प्रमृ.। t) = सुवर्ण- (तु. अक्षी.)। < शातकुम्भ- इति Pw. प्रमृ.। u) = मुर्वण्-। <शत-कुम्भ- इति अभा., <शतकुम्भा- इति Pw. प्रमृ.। v) = तैतिलकरण-देवता- ।

१०,१: श्रापश्रो २,२०,६: बौश्रौ २४, २९:२०; भाश्रौ; -०तो श्राश्रौ २,१८,१३;७,४,४; १२, **৭**ৎ; হাগ্রী; দ্র **২৩**, ६<u>৪</u>; वाग्र १४, ११°; -तोः श्रप ४, १,२२: -स्वः पात्रा ७,३,१०९. शतऋतु-वज्र- -ज्रेण चव्यू ३:२. शत-क्रीb- -िकयः आपश्री २२. १२, ५: लाश्रौ ९, ४, १५. †शत-क्षर°- -रः श्रापश्रौ ४, ७, २; माश्रौ ४, ११, १; हिश्रौ ६, २, १७; कौस् ३,१००:-रेण आपश्री १८,94, 4; २०,२०,२. शत-गु- -गोः गौध १८,३०. शत-गुण- -णः वाध २६, ९; विध ५५,१९; श्राज्यो ७, २२; -णम् वाध १९,२५. शतगुणी√कु>णी-कृत- -तम् काध २८२: २. †शत- (ध्न>)ध्नी<sup>6</sup>- -ध्नीम् चाश्र ३०:४. शत-चर्मन्'- न्मा सु १५,४. शत-जापि(त>)ता<sup>ह</sup>- -ता श्रप३५, 9,4. शत-तन्तु - - क्नुः श्रापश्री २१, १७, १०; बौश्रौ २३,११ : २८; हिथ्री; -न्तुना काश्री १३, २, २५; हिश्रो १६,६,१५; -न्तुम् बौश्रौ १६, २०-२१: ५; वाश्रौ ३, २, ५, २५. शत-तन्त्री1- -न्त्री शांश्रौ १७, ३, ९; -न्त्रीम् शांश्री १७,३,१.

शत-तम,मा- पा ५, २, ५७; -मः बौधौ २२, २०:२२: -मा बौध्रौ २३, ११:२९; -माः वौश्रौ २२,१८:४. ?शततमी- -स्या श्रश्र १४,१?h. शत-तर्दा!- - र्द्मम् काश्रौ १५,५,२७. शत-तहें - -हीन् तैप्रा ६,१४ . †शत-तेजस्1- -जाः वीश्री १,११: ३: भाश्री २,१,१; हिश्री १,६, ६५; याशि २,८. शत-त्रय- -यम् ऋत्र ४,५. शत-दक्षि(गा>)ण¹- -णाः शंध २८४. शत-दत्'- -दता कीस् ७६,५. †शत-दायº- -यम् आपमं २, ११, १०; आप्रिय २,१, ५:१४; या ११,३१कै. शत-द्वु!- पाउ १,३५; पावा ३,२, 960. शतद्भ-तीर- -रे विध ८५,४७. शतद्वु-हिमवत् "- -वन्तम् अप ५६,१,९. शत-द्वय- -यम् ऋअ ३, ४४; ४, 8,90. शत-धा बौश्रौ १९, ७:३४५; वाध ३,६; बौध १,१,१२; बृदे ४, 920. †शत-धार,रा¹- -रः आपश्रौ ४,७, २: भाश्रौ ४, ११, २; हिश्रौ ६, २, १७; -रम् श्रापश्रौ २, २१, ७; बौश्रौ १, ३: १३; १७: २१; २३; १०, ३४: ९;

भाश्री: -रा अप्रा २, २, १६: -रेण व्यापश्री १, १३,६, भाश्री १, १३, १०; हिश्री १,३,४१; कौसू २,३४. शत-घेनु-प्रर्- -रः विध ९२,७. शत-निष्क-समन्वित- -तम् अप ७०,४,२. शत-पति-(>शातपत- पा.) पाग ४, १,८४. शत-पत्र,त्रा<sup>6</sup>- पाग ५, ३,१०७<sup>1</sup>; -०त्र कौस् ४६, ५४<sup>२</sup>; -त्रा अप ७०<sup>३</sup>,३,५<sup>™</sup>. शातपत्र- पा ५, ३, १०७. शत-पथ"- पा<sup>0</sup>,पाग ५,३,१००. शातपथ- पावा ४, २, ६०<sup>p</sup>: -थौ नाशि १,१,१३<sup>a</sup>. शातपथिक<sup>p</sup>---काः साम्र २, 696. शतपथ-वत् भासू ३,१५. शतपथिक- पावा ४,२,६०<sup>p</sup>. शत-प(द्>)दी<sup>0</sup>- पाग ५, ४, १३९<sup>1</sup>; -†दीम् जैश्रौ ८: १६; द्राश्रो २,४,११; लाश्रो १,८,९. शत-पर्वन् - वंणा अप ४१, २, १२; -विणि ग्रत्र १२,५(७) है. शत-पल<sup>8</sup>— -लम् बौश्रौ १५, १७: २१; २२; १८: ४; २८: २३; २५;-लान् बौध्रौ १५, १५: ९; ३८: ६; वाधूश्री ३, ७६: २२; -लेन आपश्री २०, १३,८; वाश्रो ३,४,३,३,९; हिश्रो १४, ३,१२.

a) °तोः इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. ऋ ८,९१,७)। b) उस. उप. वर्मणि किप् प्र. । c) वस. उप. भाप. । d) शताक्षरः इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. सपा. श्रापश्रौ. प्रमृ.) । e) वैप १ द्र. । f) वस. । g) विप. (आसुरी-) । तृस. । h) °तस्या इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. w.) । i) पृ १३८१ a, c द्र. । j) = नदी-विशेप- । उस. । k) मलो. कस. । l) = कमल- । m) = श्रोपधि-विशेप- । n) = व्राह्मणप्रन्थ-भेद- । o) < शतपथ-क- । p) व्यप. । तदधीते इत्यर्थे यक. कण्, ठक् च प्र. । q) तस्येदमीयः कण् प्र. । r) = खर्जूरक-जन्तु- इति पागम. । s) = निष्क- । तिद्वतार्थे द्विस. उप. = २पल- ।

-राम् बृदे ८.३२.

४; २,१४,३१.

†शत-रिमण- -०२मे मार रु१९,

<del>†दात-पवि(त>)त्रा³- श्राः</del> श्रापनं १, १, १०; कार २५, ९; या ч,६ф. शत-पुत्र-(>शातपुत्रक-पा.) पाग **પ**,૧,૧૨૨. शत-पुपक्(र≫)रा<sup>b</sup>- -राः काश्री ९, 5.4. शत-प्र(ध्य>)ध्या<sup>८३०</sup>- पाना ४,१. ६४; -प्पा सप १, ४३, ९; ५, २. १: -प्पाम् सन ७,१,६. शत-प्रतिषेच- -धे पावा ५,१,२१. शत-प्रद- -दम् या ११,३१. शत-प्रसृति- -ित आश्री ४,१५.३. शत-प्रभेदन<sup>6</sup>- -नः ऋत्र २, १०, 993. शत-बला(ल-ब्र)ध्व--भःयार्र्,६ शत-यष्टि(श>)शा°- -शा माशि ९, १० है. शत-भिष,षा<sup>राह</sup>- -पः श्रप १,१,२: -पा ऋष १,२,१; -षाम्,-०पे श्रशां ५.३. शत-भिषज्<sup>b'ह</sup>- पा ४,३,३६;-पक् ऋष १, ३, १; ४, ६××; ऋशां ११, ३; -पलम् अप १,५,२; -पनि अप १,८,५; १०,८××; श्रशां १३, ४; -पने शांगृ १. २६, २३ई; वैर ३, २०: १०; अशां १२,४. शातिभप- पावा ४,२,७. शातभिषज- पा ४,३,३६; पावा ४,२,७. शातभिषजी<sup>b</sup>- -स्याम

श्राप्तिगृ १,७,४:२.

शत-भुजि<sup>5</sup>--जि: ऋप्रा ७, २९<del>†</del>. †शत-मृष्टि°- -ष्टिः श्रापश्रौ २, ३, १४: बौधौ १, ११: ४; भाश्रौ. शत-म( ध् > )ध्या<sup>b</sup> - ध्याम् वाच २६, १५. शत-सात्र- -त्रम् अप ६७,८,९. शत-मान भाग २,४,३१; -नः १,६२२. **४,२,२; ५,१,९,२.** -जाः शांश्रौ २,३,२२. शत-मूर्धन् - - ० धन् आपश्री ६

शत-रात्र<sup>070</sup>--त्रः शांत्रौ (३,१८,४; बौधौ १६, ३६: १५; -त्रन् श्राभौ ११, ६, १५; काधी २४. ३,२५; निस् १०,५ : ३; -ब्राह साश्री ५,१,६,२९: -नम् काश्री बाए २, ३, ६º; -ने बौबी १९, ५ : ९; हिश्रौ २३,३,२७; लाश्रौ २०, १, २२; ५, ६; श्रापश्रौ; -नस्य ञ्रापधी १७, २३, ५; **₹०,५,५**; गोगृ २,८,८<sup>₽</sup>. १८,५,५; १९,२३,११; वाश्री; शतरात्र-सामान्य- न्यात् हाधौ -नान् काश्रौ २०,१,६<sup>1</sup>; -नानि **२**४,३,३३. काश्रौ १५,७,३३1: बौध्रौ १८, शतरात्रा(त्र-घ्र)न्त- -न्तेप ३७: २; -ने काश्रौ २६, २, ञ्रापश्रौ १९,१५, ७; हिश्रौ २३, १७1: वैश्री १३,९:११; -नेन ३,२७, सापत्रौ १८, १५, ५; २०,२०, शत-रुद्र->°रुद्रिय°- पात्रा ४,२, २; २२,१६,१६; वैश्रौ १५,९ : २८: -यम् नाश्रौ ३, २, १३: ९; हिश्रौ ८, २, ३३; ६४, ३, ६, २, ४, ३; वाऔ २,२,३, १२; —को काओ १५, ६, ३०; ३; नाम २८, १४: शंघ १०५; ३१; २६, ७,४१; श्रापश्रौ १५. विध ५६, २१; वाश्र १७: १६; -येण बौषि २, ८,८. ५,१६; १९,२,६‡: भाश्री: ग्रञ शतरुद्धिय-वत् काश्री १९,४, २२; २६, ७, ३. शातमान-पा ५,१,२७. शातमानिक - -की माश्री शतरुद्धिय-होम- -मः राश्री १८, १, १. शतरुद्रीय"- पावा ४, २, २५ शतमान-रय-वासो(तस्-अ)ज--चम् श्रापश्रौ १७, ११,३; १२, बौधौ १७, २४: १०; २५-२६: १३××; हिश्रौ; ₹4,90年. –यस्य श्रापथ्रौ १९, १२, २५; शत-याजम् अञ ९,४५. १३, ३; बीध्री १८, ५ ३४; शत-यातु<sup>6</sup>- -तत्रे वाघ ३०, ११: २२, ९ : ४: वैऔं. -तुः या ६,३०‡. शतरुद्रीय-होम- -मः वीश्री शत-योजन-विस्ता(र>)रा1-

c) = ओपधि-विशेप-। a) वैप १ इ. । d) व्यप. । e) = शतवल्साb) वस. 1 g) = नस्त्र-विशेष- । $h) = \vec{\eta} \cdot \hat{\eta} \cdot \hat{\eta} \cdot \hat{\eta} \cdot \hat{\eta} \cdot \hat{\eta} \cdot \hat{\eta}$ (तु. मूको., याशि २, १६)। f) उप. ≈ भिपज्-। नाप. ( ऋर्थः नापाभा [२४३; २५३; २५४] )। j) = मुक्रणरिक्तकाशत-परिमाण-। k) परिमाणार्घे टल् प्र. । m) विप. >नाप. ( प्रादित्य- )। वस. । n) = शतसुत्य-] सत्र-विशेष- । l) कत.>वस. । द्विस.। þ) समाहारे द्विस.। परस्परं पामे,।

१९, १०:५७.
ात(त-ऋ)चं³-> व्चित्- -चितः
आगृ ३,४, २; कीगृ २, ५, १;
शांगृ ४, १०, ३; श्रप ४३, ४,
१‡;ऋश्र १,२,२; वृदे ३,११६;
-चिंपु वृदे ३, ११४.
शतचित-आग्र(दि-ऋ)षि⁵-

शतचिंन्-आद्यु(दि-ऋ)वि<sup>b</sup>--पीन् श्रव ४३, ४,१.

शत(त-ऋं)चेंस् - -चेंसम् ऋषा २, ७१ ने.

†शत-वत्- -वत् या ९, २३; २४. शत-व(ध>)धा<sup>5</sup>- -धा अअ १२, ५(३)‡.

शत-वर्ष<sup>6</sup>-- -र्षः आपध १,१४,२५; हिंध १,४,५४; -र्पम् विध ३२, १७.

शत-वल<sup>0</sup>— -ल: शांश्री १४, ३२, ५१°; -लान् शांश्री १४,३२,९. शत-वलि<sup>1</sup>— -ले: वीग्ट २, ११, ५४१<sup>द्व</sup>; श्रापध २,१७,२; हिंध २,५,२९.

†शत-वरुश, रुशा — - रुशः मे श्रापश्री
५, २, ४; ७,२,८; बौश्री ४,
१: २४××; भाश्री; - रुशम् मे
आपश्री १, ४,८; बौश्री १,२:
१२; भाश्री १,४,१; माश्री १,
१,१,३८; हिश्री १,२,४१;
- रुशा याशि २,१६; - रुशाः
आपश्री ४,६,१; भाश्री ४,८,
१; हिश्री ६,२,९.

शत-त्रार<sup>8</sup>-- - †रः अशां १९,६; श्रभ १९,३; -रम् श्रशां १९,६. शतवार-देवत- -तम् अअ १९, ३६.

शत-वितृ(एए)>)ण्णा<sup>1</sup>— -ण्णाम् काश्रौ १९,३,२३.

शत-वीर्यं° — -र्यः बौश्रौ १५, २: १६;३६:२८; – †र्याय आपश्रौ ६,२९,१२;१७,९,४; बौश्रौ ३, १२:५××.

शत-न्न(ज>)जा°- -जाः भाषश्री १७,१८,१‡.

शत-शस् (ः) अप ५२,१,५; श्राभिष्ट २,५,१०: २३; माशि.

†शत-शा(खा>)ख³- -खः कौसू १२५,२; अप्राय २,६.

†शत-शारद<sup>8</sup> — -दम् श्रामिए ३,१, १: ९; बौषि २,९,१३<sup>3</sup>\$; भागः,-दानाम् माश्रौ १,६,४, २१; कौग्र ४,४,९; शांग्र :-दाय आश्रौ ६,१२,२; श्रापश्रौ ४, ११,५; बौश्रौ.

शत-संवत्सर<sup>1</sup>— -रे निस् १०, २: ११; ९: २९; आग्निगृ २, ४, ६: २.

शत-संख्या- -ख्या वीश्रौ १८,३७: १३; -ख्याः श्रप ६८,५,२४. †शत-सनि- -निः, -निम् पागृ २, ६,१६.

शत-सहस्र<sup>178</sup>— -सम् भापश्रौ १८, ८, २; हिश्रौ १३, ३, ६; सुध ५५; ऋत्र ३,४६; <del>-साणि</del> ऋत्र ३,४६.

†शत-सा°- -साः या ∮१०,२९;

३१. -शतन्सानि(न् >)नी<sup>1</sup>- -नी या १०,२९.

शत-साहस्र<sup>k/m</sup>- -सम् सुध ५४. शतसाहस्र-संयोग<sup>m</sup>- -गः मागृ २,१३,९.

शत-हि( म> )मा⁵- -माः आपमं १,८,३‡.

शता(त-श्र)क्षर,रा - -रः वाधूश्री ४,१०५:३; - एरया आश्री ३, १४, १०; श्वापश्री ९, १३, ८; भाश्री; -रा आग्निग्र ३, ८, २: ६४; वीपि १, १५:६८; -राः बीश्री २४,१९:६.

शता(त-त्र)शिष्टोम-- -मे काथी २४,३,३५.

शता(त-श्र)ङ्गुल− -लम् काशु ७, २६.

शता(त-अ)तिरात्र- -त्रे काश्री २४, ३,३३.

शता(त-आ) नुण्ण,ण्णा<sup>100</sup> - -ण्णम् वीश्री १२,१०: १५; वाश्री ३, ३, २, २८; ४, ५, ५; हिश्री; -ण्णा बीश्री १७,३६: १०<sup>†</sup>; -ण्णाम् आपश्री १९,३,६; ११; बीश्री १७,३१:६; ३५:४; ३६:७; १४; ३८:९; माश्री; -ण्णायाम् बीश्री १७,३६:७; ९; वैश्री ११,५:६; -ण्णेन हिश्री १३,८,३२.

शतातृण्ण-सहस्रातृण्ण- -ण्णो कौस् ८३,३.

a) वैप १ द्र. । b) पूप. नलोपाऽभाव आर्षः । c) तिह्यतार्थे द्विस. उप. = १वर्ष- । d) = शत-पत्त- । e) पाठः १ शतप्तः इति शोधः (तु. C. ) । f) नाप. (चिहु-शत्क-] रोहिताख्यमत्स्य-) । वस. । g) कैः इति पाठः १ यिन. शोधः (तु. श्रापधः ) । h) सपा. क्शः (ऋ ३, ८,११ प्रमः. तैव्रा १,२,१,५ च) <> क्शम् (तै १, १, २,१ प्रमः. तैव्रा ३, २, २, ६ च) इति पाभे. । i) वस. उप. = छिद्र- । j) समाहारे द्विस. । k) = २त्तक्ष- । l) विप. । उस. उप.  $<\sqrt{44}$  । m) उप. स्वार्थे प्र. । n) वस. । o) विप., नाप. (स्थाती- [वौश्रौ १७,३१ : ६ प्रमः]) ।

दाता(त-थ्रा)दि- -दीनि श्रप्रा २. ٧,٧. शताद्य(दि-य)प्टन्- -प्टनोः पावा 8,9,28. शता(त-ग्र)धिक,काº- -कम् शंध ११४: -का काशु ७,२६. शता(त-अ)ध्यक्ष- -क्षान् विध ३, ९: -क्षाय विध ३,१३. शता(त-अ)नीक<sup>b</sup>- -काय अअ १. 34. शता(त-ग्र)पा( छ> )ष्टा<sup>c</sup>- • छाम् श्रप्रा २,४,१७‡्व. शता(त-ध)मिपेक®- -कम् आमिगृ २,४,६ : १. शता(त-श)म्यास- -सेन वाश्री ३, ४,२,८. †शता(त-आ)युध - -धाय आपश्री ६,२९,१२; १७,९,४; बौश्रौ ३. १२: ५: १०,४६: ९: भाश्री. शता(त-श्रा)युप1- -पम् वागृ ४, २०<sup>5</sup>; ५, ९. १शता(त-आ)युस्- -युः श्रत्र २, २९. २शता( त-आ )युस् - -युः वौश्रौ १५,२:१६; ३६:२७:१८, ४०: ८ तं: वाधुश्री ४. १०५: ३; मेमागृ १, २४: १२; २७: १८; भाशि ४६ 🕆; -युषम् श्रापमं २,२, ६<sup>h</sup>; आप्तिगृ १, १, २: २९<sup>h</sup>; काग ४१, ६<sup>h</sup>; बीग २, २,५; १२<sup>b</sup>; भाग १,५: १४<sup>b</sup>;

वागृ १६,१०; हिगृ १, ४, २<sup>b</sup>; -युपा या १४,३४ . शतायुषी'- -पीम् द्राश्री ११, १,५; लाश्री ४, १, ५; श्रामिष्ट १, ५, १: २१<sup>h</sup>; भाग १, १३: शता(त-त्र)र्ध- -र्धम् शंध ३१४; ऋषं धः४. शता(त-श्र)ई- -हीं: काश्री २२. १०,३२; लाधी ९, ४,१५. श(त>)ता-वत् - - वन् ऋपा ९,२२‡. शता(त-अ)वमा(म-अ)पराध्यी--ध्यानाम् आश्रौ ९,९,१५. १शता $(\pi-श्र)$ व $(र>)रा^k-$  -राम् वैध ३,६,३. शता(त-त्र)वरार्ध्यं - -ध्यंम् वाध १९,१९. शता(त-अ)ध°- -धम् शांश्री १४, २८, १३; काश्री २२, १,८?<sup>m</sup>; लाश्री ८,१,२८; वैताश्री ३७, १४; या ६,२२५; -श्वेन शांश्री १६,१०,९. शता(त-प्र)ख-रथ- -थम् काश्री २२,२,१. शता(त-श्र)ह- -हम् कप्र ३, ७, 94. शतिक-पा ५,१,२१. †शतिन्0- -तिनः बौश्री १३,२५: १९; -तिनम् कागृ ३२, ३. †शतिनी- नीभि: आश्री 3,

۷,9; ८,**९**,२. शते(त-इ)न्द्रियº- -यः वाधूग्री ४, १०५: ३. शते(त-इ)पुधि°- -०धे शुप्रा२ २०; भाशि ५१, शतो( त-उ )क्य्य<sup>a</sup> - क्थ्ये हाथौ 28, 3, 34. †शतो(त-ऊ)ित°- -तये माश्री१.६. ४,२१; बाश्री १, ५, ५, ७: पार् ३,१,२. शतो(त-उ)त्तर- -रे अप ३३,३, ‡शतो(त-उ)द्याम°- -मम् श्रापश्री १०,७,१३; बौश्रो २८, १:९: ર : ૮. शतौ( त-ओ ) द(न>)ना"- -नाम् कौसू ६६, ३३; -नायाः कौस् ६४, २८; ६५, १६; -नायाम् कौगृ ६६,४. शत्य- पा ५,१,२१. श्चातद्भि°- -द्रयः श्रप १,६,९. शतद्वार- (>शातद्वारेय- पा.) पाग ४,१,१२३. †?शतरा°- -रा अप ४८, ६४; निघ ₹,६. शतल<sup>p</sup>− ( >शातलेय− ) शतारुण<sup>4</sup>- -णाय कौसू ११६,२. २शतावर- (>शातावरेय- पा.) पाग ४,१,१२३. ३शतावर->°री¹- -री अप ५, २,१: -रीम् अप ७,१,६.

a) वस. 1 b) व्यप. 1 वस. 1 c) वैप १ ह. 1 d) = सपा. शी ५,१८,७ पै ९, १७,६ हु ° छाः इति पांभे.? 1 e) = कर्म-विशेष- 1 मलो. कस. 1 f) समाहारे द्विस. वैकल्पिकः समासान्तः अच् प्र. 1 g) सपा. खि ५,३,६ मा ३,६२ प्रमृ. मंत्रा १,६,८ प्रापमं २,७,२ शांष्ट १,२८,९ मा छ १,१,२४ हिछ १,९,६ व्यायुपम् इति पांभे. 1 h) सपा. ° युपम् <> ्युपोम् इति पांभे. 1 वैप १,१३८९ ८ श्रिप द्व. 1 i) स्त्री. डीप् प्र. उसं. (पा ४,१,२६) । j) वस. > कस. > वस. 1 k) वस. उप. = न्यूनातिन्यून- 1 l) = न्यूनातिन्यूनं शतम् 1 कस. 1 m) श्रेता इति पाठः श्रे यिन. शोधः (तु. चौसं.) 1 n) विप. (गो-), नाप. (कर्मन-)। वस. 1 o) = देश-विशेष- 1 p) पृ ११२६ त द्व. 1 q) पिधीलिकाराजविशेष- इति MW. 1 r) = श्रोपिध-विशेष- 1

शा,शा $^{6}$ |ताहर $^{6}$ - (> शाताहरेय-पा.) पाग ४,१,१२३. शतिक- शत-द्र. शतिङ्ग°- ∙ङ्गम् अशां २१,४. शतिन्-, शतेन्द्रय- शत- द्र. शतेर- पाउ १,६०. शतेपुधि- प्रभृ. शत- द्र. शत्रि- पाउ ४,६७.

शत्रु<sup>d</sup>- पाउ ४, १०३; पाग ५, ४, ३८º: -- त्रवः आपश्रौ १६, २, १०५; †हिश्री ११,१,२२; ६५, ७,८; अप; -त्रुः बौध्रौ १५, ६: १३४; स २८,१; पाय १, १६,२३५; हिए; -त्रुणा शंध २५३; बृदे ७, ८४; -त्रुम् सु २७, ४; अप २८, २, ३; शैशि ६९ 🕆 ; - त्रुषु विध ३, ९६ ; -त्रुणाम् अप ६८, २, ४७; बृदे ५, १२७; ७, ६०; या ४, ५; १०,८; आज्यो २, ४; ४, ९; १०,५; - † त्रृत् आश्रौ १,६,१; २, ११, ८; ३, ७, ११; ४,४, २<sup>1</sup>××; शांश्री ५,६,२<sup>1</sup>; श्रापश्री; माश्रौ २, १, ३, १५ ; श्रापमं २,१५,५<sup>६</sup>; श्राय ३,१०,११\$<sup>b</sup>; -न्रोः अप ३६,१०, २; या ९, 90#.

शात्रव- पा ५,४,३८. शत्रु-कुल- -ले वाध १६,३३. शत्रु-गण- -णान् हिगृ १, ११,८‡. शतुं-जग!- -याय कौसू ५६,१३ म. शत्रु-तापन!-- -नम् सु ३१, ७;

श्रप ८, २,५. शञ्च-दमन- पाग ३, १, १३४. शत्रु-नियर्हण - - णम् अप ७०,४,७ शत्रुं-तप->शात्रुंतिप<sup>k</sup>- (> °पीय- पा.) पाग ५, ३,११६1. शत्रुं-तिष¹- ( >°पीय- ) शत्रु-वाधन<sup>1</sup>- -०न सु २८, ५; -५नाः श्रापश्रो १८, १४, ११; बौश्रौ १२, ९: २२; वाश्रौ ३, ३,२,३९. शत्रु-मित्रो(त्र-उ)दासीन-मध्यम--मेषु विध ३,३८. शत्रु-शातन-- -नम् अप ७०,४,६. †शत्रु-हति- न्ये<sup>m</sup> हिपि १७: १७. †शत्रु-हन्- -हणः वीश्रौ १, १२: ३२; भाश्रौ २, ५, ११; हिश्रौ; -हणम् आपश्री १६,३०,१; वैधौ १८,२० : ४३; हिधौ १२, 6,8. √ शत्रृय>शत्रृयत्- -यतः वैश्री ७, १३:५; शुप्रा ३, ११२; तैत्रा ३,७; भाशि २१; -यताम् |दाद्व- √शद् इ. आपश्री ३, १५,५; वौश्री २८, २ : ४५; बीगृ १, ३,३; ४,१३; या ४, ५०; -यन्तः ऋपा 9,98. श(त्र>)त्र-पाह्<sup>d</sup>- -पाट् श्रप्रा ३, ४, १; -पाहः ऋप्रा ९,३; २७.

 $\sqrt{z}$ ाद् $^n$  पाघा. भ्वा. तुदा. पर. शातने, शातयीत वाध ६,३८; शातयेत् विध ५,१९.

१शद- पा ३,१,१४०.

शद्गु- पा ३,२,१५९, शन-> शन-मल°- -लम् या १२,८. शातन-(>'नी- पा.) पाग ४,१, 89. शातयत्- -यन् काश्रौ १८, १, १; गोगृ ३,९,४. शातियतृ- -ता या २,१६; ६,३०. १शाद- पा ३,१,१४०. †शाशदान<sup>त</sup>- -नः निघ ४, ३; या ६,१६†Ф. शाशाद्यमान--नः या ६,१६. १शद- √शद् द्र. २शद् p- -दः गीध १२,२३<sup>a</sup>; -दस्य आधी ९,८, २१; -देन बौधी १८, ४५: १५+; १६; ३७. शदो( द-उ )पशद- -दयोः वैताश्रो ४०,३. शदौ(द-श्रौ)पशद- -दी वौश्रौ १८, ४५:३७;४१;४४. शद्भि- पाउ ४,६५. श्चन<sup>त</sup> - नैः<sup>त</sup> त्रापन्नी १२, १५, ८; काश्रो १५,७,५; माश्रो १, ५, ५, ३; हिश्रौ ८, ४, २३<sup>२</sup>‡;

શ્રાપ્ત્રિયુ.

२२.

शन-क- -कैः कप्र ३,२,७; या ६,

शनैश्-चर'- -रः वैग् ४, १३:३;

जैगृ २, ९ : २०; श्रप ५१,१,४;

२,१; ५२,११,५; ६३, ३, ४;

श्राज्यो ७, १०; ८, १; -रम्

c) = ओपधि-विशेष-। d) वैप १ द्र.। a) भाराडा. पासि. पाठः । b) तु. पागम. । e) पृ २३५१ n द्र.। f) पामे. वैप १,६९३ g द्र.। g) पामे. वैप १,१५५२ n द्र.। h) सपा. शौ ६,३२,३ j) विप. । उस. । k) = आयुधजीविसंघिवशेष- । l) शात्रुं-तिष- इति अत्रिणः इति पामे.। i) व्यप $\cdot$  । पाका.। m) व्योम् इति पाठे व्यै, क्षोम् इति विवेकः इ.। n) या ५,२४ पा १,३,६०; ७,३,४२ परामृष्टः इ.। o) बस. ।  $p) = \sqrt{\frac{1}{2}} = \sqrt{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2} = \frac{$ वासर-)। उस.।

श्राप्तिस २,५,१ : ११; वेस १,४ : १०७; जैंग्र २, ९: ६; १०;१६; शंध ११६: ४८; वीघ २, ५, २३५: -रस्य अव ५१, ४, ५; -राय श्रामिष्ट २, ५,१: १७; २०; २९; ३६; ४६; वैंग्यः -रे आप्रिय २,७,६:२१; बिघ ७८, ७; श्राज्यो ८, ८. शर्नेश्चर-सुत<sup>a</sup>- -ताः श्रप ५२, ર ५. शनस्तर-> शाम् आश्रौ ४, १, २३; ५,१,१;२. श्ति - पाउमो २,१,२०९°. शनि-भागवा(व-श्र)हिरस्<sup>त</sup> -राः व्यव ५१,३,२. शंत-, शंतनु- प्रमृ. शम्- इ. शन- √शद् ह. शस्रोदेवी- शम्- द. शप् <sup>e</sup> पाग १,४,५७. √शप् (स्पर्शने)1 √शप्<sup>ह</sup> पाघा. भ्वा., दिश्रा. उभ. श्राक्रोशे, शपते बृदे ६, २२; शवति श्रापश्री ६, २१, १५; माश्री १, ४, २, ८+; वाश्री; वेषृ २, ८: ८; 🔁 पासि श्रावश्रौ १५,१९, ८; बौधौ ९, १८: २३; भाश्री; क्शपामहे श्राश्री ३, ६,२४; शंश्री ८, १२, १९; वीश्री; द्राश्री १३,३, २२<sup>b</sup>; लाश्री ५,४,६<sup>b</sup>; रिशपात्

श्रापश्री ४, १५, १<sup>२</sup>; माध्री ४, २१, १<sup>२</sup>; हिश्री. शशाप श्रश्न १, २८; श्रपं १,४०: †शेषे श्रावश्रौ ७. २१, ६; बौधौ ४, ७: २४; भाधौ; शास कीय ३,६,९५%. शापयेत विघ ९,५: १७. †शपत्- -पतः श्रापश्रौ ४, १५, १; भाश्री ४,२१,१; हिश्री ६,४,१८ रापथ- पांड ३, ११३; पांग २, ४,३१: -थः माश्री १, ६, १, २१ 🕆 : - 🕈 यम् बौश्रौ १९, ५: १७: भाशि ४५; - वयात् श्रापश्री ७,२१, ६; वौश्री ४, ७: २४; भाष्रौ ७, १६, १३; हिश्री ४,४,४४; द्राश्री ४,२,२; चाश्रौ २,२,११; -थान् आपश्रौ ६,२०,२‡; शंघ २६५; -थेन गौध १३,१३. शपथ-कारिन्- -री विघ ५, 996. शपय-जम्भ( न> )नी- -नी श्रापश्रौ ६,२०,२‡<sup>k/1</sup>. †शपथ-याव(न>)नी<sup>™</sup>- -नीम् श्रप्रा ३, १,७. शपथा( थ-श्र )भिशाप- -पौ या ७,₹. शपथेयय"- -य्यम् श्रप्रा ३, १, 94; 8,9. श(प्त>)प्ता- -प्ता सु ३.४.

शप्तुम्>शप्तु-काम- न्मः हुदे ६. રૂં હ शप्यमःन- -नम् कौस् ४८, ७: –नाय कौस् ५२,८. शाप- -पः बृदे १,३९;४९; -पात वृदे ६,३४; -पे अशं १५.६. शापा(प-श्र )नुब्रह्र-समर्थ- र्थः गुव ४,२१६. शापा(प-श्र)भिशाप-प्रायº--यम् ऋअ २,७,१०४. शापो(प-ट) द्यत-कर- -रम् विध ५, १९१. शप°- (>शापायन- पा.) पाग ४, 9,990. शापेय<sup>p</sup>(>शापेयिज्- पा.) पाग ૪,३,૧૦६<sup>૧</sup>. **दापण्ड**-(> °ण्ड-सर्क- पा∙) पान 8,3,48. शापण्डायन<sup>1</sup>- (>°न-भक्त- पा.) पाग ४,२,५४. १शफ (बप्रा.)º- पाडभो २, २,२१८; पाग २,४,३१°; ४,१,४५; ५६; -फः काठश्री ११६; -फम् श्रापश्रो १६, १८, ४ई; १९, ९,५; २०, १९,११; वैथी ६८, १५: १२‡ ; हिथी ११, ६, २६‡; २३, १,४७; श्रप ३०, ६,८‡; -‡फा: बौध्रौ १०,९५: ८; कौर १, १४, ११; -फान् श्रत्र १२,५(३)‡;-फानाम् গ্রগ

b) =यह-विशेष-।  $c) < \sqrt{शो}$ । d) द्वस.>मलो. कक्ष.। e) तु. a) उप. = २ सूत- । पागम.। f) या ३,२१ वरास्ष्टः इ.। g) पा १,४,३४ पावा १,३,२१ परास्त्रः इ.। h) पया इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. मा २०,१८)। i) पामे. वैप १ शाप्त ते ३, ३,९,१ हि. द्र. । j) सपा. ऋ १०, ९७, १६ मा १२, ९० प्रमृ. शपथ्यांत् इति पामे. । k) ॰नीः इति पाठः १ यनि. शोधः ( तु. 0. ) । l) सपा. शौ २, ७,९ पै १९,१५,१९ व्ययोपनी इति पासे.। m) वैप १ द्र.। n) द्रस. > वस.। o) =ऋपि-विशेप-। पृ २३१९ h द्र. । p) अपत्यार्थे ढक् प्र. इसं. (पा ४, १, १२३) । q) साम्पेय- इति पाका., शाफेय- इति [१न्रे] पागम. । r) तु. पासि., भाराडा.; [पक्षे] शायण्डा° इति भाराडा. पासि. च । पागम. [< शायण्ड-] इति । s) नाप. (खुर-, १क्राप्ट-मय-] संदंश- १ संडासी इति नभा.])। t) सपा. मै २, ७,१२ श्रुवम् इति पाभे. ।

४, २९५; -फाभ्याम् आपश्री १५, ३,१७;१९;४,६;७,२;१०, ६; बौश्रौ ९, ५:२२;६:२२××; भाश्री; - १फेन शांश्री १२, १८, १: काश्रौ ७, ८,१०\$°; श्रापश्रौ १०, २५, ६% वैश्री १२,१८: ९º: हिश्रो ७, २,६२º: -फी श्रावश्री १५, ५, ११; १५, १; बौश्रौ ९, १५: ५: १६; साश्रौ. शफ-क<sup>b</sup>-- -कः श्रापश्रौ ८, १४, १४°; हिश्री १५, ४, २१°'वं; अप्रा ३,४,१ई. शफकः इयामाकपात्र- -त्रौ भाश्री ९,१६,१७. १शफा( फ.आ )कृति<sup>6</sup>- -स्या श्रप રૂષ, ૧૬ેેેેેે. २शफा(फ-श्रा)कृति<sup>1</sup>— -ति श्रप 24,9,4. शफा(फ-श्र)म- - मभ्याम् वीश्रौ ९,१५: ११. †शफिन्--फिन: आपमं २, १७, 93. शको(फ-उ)पयम<sup>ह</sup>-- -मान् श्रापश्री १५,९,१०; बौश्रौ ९, ९ : २०; . माश्री ११,९, १३; भाशि ४८. शफो(फ-उ)पयमनb- -नम् वौश्रौ ९,५ : ३. शफो(फ-उ)पयाम<sup>8</sup>— -माः वाधूश्रौ

३,१००: ६.

शको(फ-ऊरु>)रू- पा ४, १, 90. २ठाफ¹->शाफेय¹- पाग ४, ३, १०६: -याः चव्यू २ः ३६: शाफेयिन्- पा ४,३,१०६. ज्ञापंतर k- पाडमो २, ३, ३९; पाग '४, 3,90. शफरीय- पा ४,२,९०. शकाल¹- -लानाम बौश्रो १८, १३: श्वर्m-पाउभो २,३,३८;पाग ४,१, १००:१०४: -रः ऋस २,१०, १६९; बृदे ८,७२; -राः<sup>n</sup> शांश्रौ ६५,२६,१;. शावर- पा ४;१,१०४. शाबरायण- पा ४,१,१००. शबर-पुलिन्द-चेदि-गाध- -धाः अप ५१,५,१. शबरा(र-अ)मि- पाग ८,४,३९°. १शावल<sup>b</sup>- पांड १, १०५: पांग ४,१, ४१<sup>०</sup>; -लः आपश्रौ **१८, १०,** २१: २३: हिश्री १३, ४, १०; श्रापमं २, १६, २<sup>‡०</sup>; भागृ २, ७: ९<sup>‡</sup> ; विध; -लम् श्रापश्रौ ५,२४, ४; बौश्रौ १२,५ : ३०; भाश्री ५,१६,२; माश्री १,५,६, २; हिश्रौ ३,५,२५; श्रप; –लाः आपश्री २०,१४; ६५; -ले दंवि २,२‡; -लेन विध ५८,४.

रावलीय- पा ४, १, ४१;
-†० छ आपश्री २२,१७,१०³;
हिश्री १७,६,४४<sup>81</sup>; लाश्री ९,
८,१०<sup>1</sup>; -०लिऽ-०लि लाश्री
९,८,१५; -ली आपश्री २२,
१७,९†१³; पागृ ३,३,५†⁴.
†साव(ली>)लि-होमण-मम् हिश्री १७,६,४४<sup>७</sup>.

शवली-होम<sup>u</sup> - - मम् श्रापश्री २२, १७, १०<sup>७</sup>; लाश्री ९,८,१.

†शावल्य- -ल्यम् आपमं १, १७,७<sup>ण</sup>.

श्वल-कण्ड- -ण्डम् अप १७,२,४. शवलो (ल-उ )दर<sup>1</sup>- - †रम् आप्तिग् १,५,२ : ४; वौग् १,३,३७. २श्वल- (>शावलोय- पा.) पाग ४,२,८०.

३शवल- (>शावलेय- पा.) पाग ४,१,१२३.

√शन्द् पाधा. चुरा. उभ. उपसर्गाद् श्राविकारे च,शन्दिकियायाम्<sup>x</sup>. शन्द्<sup>b</sup>— पाउ ४,९७; पाग ५,२,९५; पावाग ४,२,३७<sup>५</sup>; ~न्द्दः श्रापश्रौ २१,६,१२; १५; हिश्रौ १६, ३,१३; १६; श्रप; या १४, २९<sup>2</sup>; नाशि २,२,१६<sup>61</sup>; ~न्दम् लाश्रौ ६,१०,१८; श्राप्तिगृ १, ४,१:१७; श्रप २४,२,३४×;

a)= श्रष्टमावयव- (तु. सा. Egg. [मारा ३,३,३,३], MW. )। b) वैप १ इ. । c)= प्रस्तख्र-हरिण- इति भाष्यम् । मत्वर्थे प्र. । d) त्रुटितः पाठः (तु. भाष्यम् , श्रापश्रौ. )। e) पस.। f) वस.। h) समाहारे द्वस. । i) व्यप. । पृ २३६४ व द.। g) [यज्ञियपात्रयोः] द्वस. । j) यजुर्वेदीय-शाखा- वा l)=जनपद-विशेष- । m) = ऋषि-विशेष-, जाति-विशेष-। k) = मत्स्य- । तदध्येत्- वा । q) नाप. (धेनु-)। o) तु. पागम. । p) = a | a | a | b | c<शावर- । r) °िछः । सकृत् हिश्री. । इति पाठः थिन. शोधः (तु. श्रापश्री.)। s) पाठः १ °िछ (सं१) इति शोधः (तु. हिश्री., तां २१,३,७)। t) = सपा. काठ ३९, १०। तै ४, ३,११,५ तु ॰ छीः इति पामे.। u) चस.। v) परस्परं पामे.। w) पामे. वैप १ शामुल्यम् ऋ १०,८५,२९ टि. इ. । x) तु. BPG. 1 y) तु. पाका. 1 पृ १७९८ वं इ. । व¹) पूर्वेण समस्त इव पाठः? (तु. याशि ८,७)। वैप४-प्र-३२

वाध: -व्हयो: मीसू ९, २, ८; -च्द्रस्य आपध्रौ २४, १२, ४; १४,४; हिश्रौ ३,१,२८; श्रापशु ११,१; हिशु: मीस् १०,४,३८°; -च्दाः आश्री ३,२,१८; शांश्री; -व्दात् श्रापश्रौ २४,४,१; पागृ ३,८,५; मीसू ७,१,१२;-व्दान् काश्री १३, ३,२३; वृदे २,९९; -च्दानाम् शांश्रौ १,१,३०;३, २०,११; हिश्रौ ३,१,२; बृदे ३, ८०; या: -व्दे काश्री १, ४, ९: व्यापश्रौ २, १७,१; ७, २०,४; ११, ३, १०; कौसू; -च्द्रेन सु १७, ५: गौषि १, ३, १३; श्रप २४,४,२××; बृदे; -व्देषु श्राप्ट ध, ६, ७; दंवि १, १०; मीस् १, ३, २४: -ब्दैः वृदे १, ४६; कौस् ६९; मीस् ७,२,२. शाब्द्<sup>b</sup>-- न्बद्धाः ऋप्रा १२, १७. शाब्दिक- पा ४,४,३४.

शब्द-कर्मन् - - र्मणः या १, ९;२, २२; २५; ५, १९; २६; ९, १२; ११,२५: पा १, ३, ३४; पावा १,४,५२; -मेसु आपध १. १०, २१; हिध १,३,४८: -मी या २, ६. शब्दकर्म-निदेश- -शे पावा १,

४,५२. ं शब्द-कार- पा ३,२,२३. शब्द-का(रक>)रिका- -०के या ६,३०.

शब्द-कारिन्- -रिणः या ५,१६. शब्दकारिणी- -ण्यः या ६,१६. शब्द-कृत-त्व- -त्वात् मीस् ५, ٦,९.

शब्द-कि(या>)य°- -याणाम् पावा १,४,५२.

शब्द-ग्रहण- -णम् पावा ७, १. ٦३<sup>२</sup>.

शब्द-प्राम- पावां ४,२,३७. शब्द-तस्(:) पावा १, ३, १०. शब्द-द्रब्य- -ब्याणि तैप्रा २२, ३.

शब्द-निवेश- -शः पाता १, २, ७१; २,२, २९; ५, १, ११९;

-शात् पावा १,२,६४<sup>२</sup>.

शब्द-स्याय- -यः वाश्रौ १,१,१,८. शब्द-पर-विप्रतिषेध- -धात् पावा ६,१,१५४.

शब्द-पातिन्- -तिनी या ६, ३३. शब्द-पूर्वक - कः पावा १, १, ξċ.

१शब्द-पूर्वत्व- -त्वम् मीस् १, १,

२शब्द-पूर्वे°-त्व- -त्वात् मीसू १, २, २७; ९,१,९; १०, ८, ११; ११,9,90.

शब्द-पृथक्-त्व- न्त्वात् मीसू २, १,२३; १०,७,२६.

शब्द-पौर्वापर्थ-प्रयोग- -गात् पावा २,२,२९.

शब्द-प्रमाण°-त्व- -त्वात् मीस् ३, 9,94; &,3,8.

शब्द-प्रयोग- -गात् पापवा २; -गे पापवा १.

शब्द-भाव्य-त्व- -त्वात् मीसू ७, 9,8; ८,9,9२.

शब्द-भेद- -दात् पावा १, २, १; ८,४,७६; मीस् ३,७,२८; ११, 9,4; 0.

शब्द-मय- -यम् शुप्रा १,२७. शब्द-मात्र- -त्रम् मीस् ७,२,४.

शब्द-मूल°-त्व- -त्वात् मीस् १,३,

**१शब्द-रूप- -पम् बृदे २, १०८.** 

२शब्द-रु(प>)पाट- -पाः ब्रह्म 9,58.

वाब्द-लक्षण°- -णम् मीस् १०, ८, रे; -गानि हिश्री ३,१,१.

शब्द-लाम- -भात् मीस् १,४,९०. शब्द-वंश<sup>0</sup>- -शस्य वाघ १६,३७. शब्द-बत्- पा ५, २, ९५; -बत् मीस् ४, १, १५; -वताम् मीत् ८,४,६; -वन्तम् वाध्रौ ३,३.

9, 83,

शब्दवती- -त्यः या २,२४. शब्दवत्-ख- -खात् या ५, ११; मीस् ८, ३, २; १९; १०, ₹.9.

शब्द-विकार- -रः शांश्री ६, १, ५; -रम् शांश्री ६,१,३.

शब्द-विप्रतिषेध- -धात् मीसु ५. 9,38.

शब्द-विभाग- -गात् मीस् ११, २,३२.

शब्द-विशेषण- -णम् पावा ७, २, 90.

शब्द-वेधिन्- -धिनौ या ६, ३३; -धी शंध ३७७ : ३.

शब्द-शब्दार्थ- -थों पाना २, ४, ₹.

शब्द-शास्त्र- -स्त्रेण श्रप २२,१,२. शब्दशास्त्रा(स्त्र-श्र)भिरत--तस्य वाध १०,२०.

शब्द-संयोग- -गात् आपध्री १४, ७, २१: बौध्रौ १७, २९:२; हिश्रौ २१,२,४३.

शब्द-संज्ञा- -ज्ञायाम् पा ८, ३, ८६; पावा १,१,४४.

शंब्द-सामर्थ्य - न्थात् मीस् ५, ४,१८; **६,१,५**१; ८,४,१९. शब्द-सामान्य- न्यात् या १,१६.

शब्द्-स्पर्शª बौध ३,८,१६. शब्द-स्पर्श-रूप-रस-गन्ध- न्म्धाः विध ९६,९३. शब्दस्पर्शरूपरसगन्ध-हारि-(न्>)णी- -ण्यः या १४,२०. शब्दस्परीरूपरसगन्धा(न्ध-अ) तीत- -तम् विध ९७,२. शब्द-हेतुख- -खात् मीस् ६, ५, शब्दा(ब्द-श्र )णूभाव- -वात्, -वे या ६,३०. शब्दा(ब्द-अ)नुकरण- -गम् या ९, १२; १४; १२,१३. शब्दा(ब्द-श्र)नुकृति- -तिः या ३, १८<sup>२</sup>; ५,२२. शब्दा(ब्द-श्र)नुशासन- -नम् पापवा १. शब्दा(ब्द-श्र)न्तर- -रात् पावा ४, १,९३; -रे मीसू २,२,१. ं शब्दान्तर-व- -स्वात् मीसू ८, ४, १२. शब्दान्तर-भाव- -चात् पावा €,9,9३२<sup>3</sup>. शब्दा(ब्द-अ)न्यत्व- -त्वात् पावा ४, १, ९२; - स्वे मीसू ९, १, 43. शब्दा( ब्द-श्र )प्रतिपत्ति- -तिः पाप्रवा ११. √शब्दाय पा ३,१,१७; शब्दायते या २,९. शब्दायमान--नाय या ११,९. १शब्दा(ब्द-श्र)र्थb- -र्थः मीसू १,२,९; ३,१,९; १०, ३, ४४; <sup>[</sup>

११,१, २३; - र्थम् पाशि २; -र्थस्य आपश्च ६,२; १४; ११, ४; १३, ६; १४, १०; हिशु; -र्थेन मीस् ११,१,२८. शब्दार्थ-स्व- -स्वात् मीस् ९, २,६;१५. शब्दार्था(ध-श्रा)रम्भण<sup>०१०</sup>--णानाम् आपध २,८,१२; हिध 2,9,998. रशब्दा(ब्द-ख)र्थº-पाग २,२,३१. शब्दार्थ-संयन्ध'- -न्धे पापवा ₹. ३शब्दा (ब्द-श्रर्थ-> )थां<sup>d</sup>-> °र्थ-प्रकृतिव- -तौ पा ६,२,८०. शब्दा(ब्द-अ)विराम- -मे पावा १, ४,१०९. शब्दा(ब्द-श्र)सामअस्य- -स्यम् मीसू ११,३,३९. √शब्दि, शब्द्यति अप ४८, ८. शब्दाते या १,१८ . शब्दै(ब्द-ए)कत्व- -स्वात् मीस् ४, ३,३१. शब्दै(ब्द-ऐ)क्य- क्ये भाशि ६२; ८७. शब्दो(ब्द-उ)रपत्ति- -त्तिः तैप्रा √शम् (वधा.) पाधा. भ्वा. पर.दर्शने; दिवा. पर. उपशेम; चुरा. श्रात्म. आलोचने, अशमत् अअ ४. 90. शमिष्य वौश्रौ १, ६: १८₺; शमीष्व शुप्रा ३, १२९‡ : †शमीध्वम् आश्रौ ३,३, १<sup>३</sup>;

१०,८,७; शांश्रो ५, १७, १०<sup>‡</sup>; कीस ६९,६३; या ५,११३. शाम्यते वौध २,३,६२;शाम्यति वैष्ट ५,१ : २२; बीध २,३,६२; शाम्यन्ति आपश्री २१,२०,६; बौध्रौ ११, ८: १६; १२, १३: १३; वाथी; †शाम्यतु शांगृ ६, ६, ६; कौस् ८३, ६; ८५, १५; र्मशास्यन्तु मागृ २, ७, ४; वेगृ १,६: ६; शाम्येत् माथौ ५,१, ७,३३; अप ३७,९,१; शाम्येयुः कौसू ११६,४. शमाति निघ २,१९‡1. सशमिष्टाः या ४,२५<sup>‡</sup>। शमयति बौधौ ४,३ : ५‡;१४, 93:93; 96:90#; 95: १८: २८ ‡; वैताश्री; शमयन्ति निस् ७, १३: १७; †शमयामि आपभी ३, ११, २; बौधी १, २१: २०; हिश्री: †शमयामसि श्रापथ्रौ ९, ३, २२<sup>६</sup>; हिश्रौ १५, १, ७१<sup>k</sup>; कीय ५, ५, ५: शमयतु वैष्ट ६५:९; †शमयन्तु आश्री १, १३, १; काश्री २, २, १८; आपश्री; शमयस्व अप ६४, १०, ७: †शमय कीय ५, ५, ५<sup>1</sup>; आभिय ३,८,३: ३२; वौषि १,१६: १९: हिपि १६: १३: जैगृ २. ५: ८; अशमयत् आपश्री ५, २, ४‡; शमयेत हिथ्री १५, ४, १९<sup>m</sup>; शमयेत् वैश्री १, ११: १७; काग्र ४५,५; कौसू ७१,७;

a) अनुवाकप्रतीकं द्र. i b) पस. i c) विप. (कर्मन्-) i d) वस. i e) द्वस. i f) समाहारे द्वत. i g) वैंप १ द्र. i या १,१०; २, ७;१६;३,५;५,१२; २४ पा ७, ३,७४; ९५ परामृष्टः द्र. i i i सप्त. शिमन्व (तै १, १,५,२ तैव्रा ३, २,५,८ च) i शामीप्व (मा १, १५ प्रमृ. माश १, १,४,१० च) i काठ १,५ शमनीप्व इति पामे. i था. वेध वृत्तिः i j) पामे. वैप १ स्वशमिष्ट में १,३,३८ टि. द्र. i k) पामे. वैप १,१८२१ द्रि. i i पामे. वैप १ शमय टि. द्र. i i सपा. आपश्री ९,१४,११ माश्री ९,१६,१५ शमये टि. द्र. i i सपा. आपश्री ९,१४,११ माश्री ९,१६,१५ शमये टि. द्र. i

अप; शामयेत् हिश्री-३,७,७४; शमयेरन् श्राश्री १२,१५,१९५. †अशीशमम् जैय १,२० :३०; कौस् ७१,३.

श्त्रम<sup>a</sup> — पागवा ६,१,१९९; —मः आपध १, २३, ६; हिंध १,६, १४; —मस् कप्र १,६,१२३; अप ५४,२,५; ५५,१,६,६५,३,५; ६९,३,२;८,१;—मस्ट-मस् कीय ३,३,६†; —मस्य वीश्री १८,४१:१†<sup>b</sup>; —माय अप ३६,२८,१.

शमन्दमन्दयान्दान-शक्ति-सं-पन्न- -त्रम् अप ३,१,१३.

शस-इस-सन्त्र-पर- -राः श्रप ५१,३,३.

शम-नीचा-मेड्र- -ड्राणाम् लाश्रौ ८,६,४.

श्रम-स्थ<sup>0</sup>— -थः भागृ २, २९: ५; -थम् वौश्रौ १७, ४३:४; द्राश्रौ ५,४, ११; -थस्य वौश्रौ १६, १३:३; -धेन भागृ २, २९:११.

√शमाय, शमायेत श्रापश्री ६, १४, ११; ९, १४, ११<sup>६</sup>; भाश्री <sup>.</sup>९,१६,१५<sup>६</sup>.

शमथ- पाउ ३,११३.

शमन - नः अप ६७, १,७;३-४, ५,५,३;६,७; ७,४; – नम् कौसू ५२, ५; अप ५४, २, ३; ७०३, १, २; या ४, २१; – नाय अप ६५,३,१.

शमनी<sup>ह</sup>-> °नी-पार्ह-

्पावाग**्३,२**;१.

त्झमन-कोपन- -नयोः पावा **५,** ,९,३८.

श्रमन-होम-ंमैः वैश्रौ १,११:

शमनहोमा(म-श्र)नत- -न्ते वैश्री २०,२४ : २.

॰शमना(न-अ)र्थ- --थेम् अप ४, १,२२; ६८,५,१८.

शमनी(य>)या<sup>1</sup>- -याभिः भागृ ३,१:१४.

शसयत्- -यन् भाग्र २, ६:१५; -यन्तः बीशौ १६,४:११;१७, ४६:१०.

शमयितन्य- -न्यः श्रापश्री ५,१६, ३; भाश्री ५, ९,१२; हिश्री ३, ४,४१.

शमयितृ— -ता श्रप २,२,३; या २, १६; —तारः कीसू ९४,४.

शमयितीस्(ः) वौधी १४, ३:८. शमयित्वा वौधी २, १८:१;१७, ४६:५; भाधी.

श्चमिययत्- -प्यन् कौसू ६९,१. शमित- पा ७,२,२७.

शमिता(त-श्र )म्बर-बासस्--ससा वैष्ट ५,६ : १२<sup>1</sup>.

शमितृ - - † ० तः श्रापश्री ७, १४, - १४;२३,३; १३, ११;३; बीश्री; - ता श्रापश्री ७,१५,९; १९,३;

बीश्री; या ८, १७†; पा ६, ४, ५४; -०ता ३: †काश्री ६, ८, १; ४; काठश्री ६३; -†०तारः

-श्राश्रौ-३, ३, १<sup>२</sup>; २; ४; शांश्रौ

भ, १७,१;९; श्रापश्री; -तारम् काध्री ६, ८, १; --वतास्य माश्री ५, २, १३, १‡; -तुः श्राध्री १२, ९, १२; वीध्री ४, ८: २६; -तृन् वाध्र्यी ३,८८: १; -त्रे श्रापश्री ७,१४,१४; २७,१३; वीध्री.

:शामित्र<sup>1</sup>- -त्रः आपग्री ७. १६,३; भाष्रौ ७,१२,१४; आर् १,११,७;ःशुअ १,३४४;-त्रम् शांश्री ६, १२, ९; काश्री ६, ५,११;ध्यापश्री ३,३,८‡; ११, १४,१०; भाश्रो; -त्रस्य वापश्रौ ९, १९,१३; माश्री १, ८,३, २९;४,४१; वाश्री १,६,४,३४; चैश्रौ २०,३८: ८; श्रापृ १, ११,२; १०; –त्रात् आर्थौ ४, १२,५; काश्री-६,८, ८; न्२५, १३,२७; आपश्रौ ७, २६, १०; वौश्रौ; -त्रान् वौश्रौ २१, २४: ७: -त्राय काश्री ६, ४, १३; माध्री १,८,३,२०,२,२,४,७, ५,२,१२,२२; वाश्रौ ३,४,४, ७: -त्रे शांश्री १३, ३, ५<sup>२</sup>; काओं ६, ५-६, १२; ७,२; १४; २५, १०, १८; श्रापध्रौ. ंशामित्र-देश-्-शः हिश्री

४,३,५१; –शम् श्रापथी ७, १५,२; बीधी ४,६:२१;भाषी ७,१२,४; वैश्री १०,१२:४ हिथ्री ४,३,४१.

शामित्र-लक्षण- -णम् वाश्रौ १,६,२,१६; --णे माश्रौ

a) भावे अच् प्र. (तु. पाका.)। b) कर्तिर कृत् (वैप १ द्र.)। c) विप. (वात्य-)। पंस.> वस.। d) वैप १ द्र.। e) पाभे. पृ २३६७ m द्र.। f) भावाद्ये प्र.। g) = ऋक्संहितापाठप्रकार-विशेष- (तु. चेन्यू १: ५ [अवणीयपार-])। h) प्रयोजनार्थे छः प्र. उसं. (पा ५, १, १९१)। i) श्वराः, वा॰ इति द्वे पदे इति c.?। j) नाप. ([पशुअपणार्थ-] अप्नि-, अप्निप्रदेश-। काञ्री ६, ५, ११-१२ प्रमृ.], वध्यस्यान-)। तस्येदमीयः अण् प्र.।

१, ८, ३, २२; २८; वाश्रौ १, **६,४,३२.** 

**√शम**>

शामित्रा(त्र-श्रा)यतन--नम् वैश्रौ १०,१३: ५. शामित्रिय"- -यात्

हिश्रौ **८,५,३५**<sup>b</sup>.

शामित्रीय³- -यात् मात्रौ २,२,५,२२<sup>b</sup>; -ये मात्रौ ३,५,१८.

. शामित्रे(त्र-ए)कदेश-- राम् काश्रौ ६,६,१३.

ःशामित्रो(त्र-ऊ)वध्यगोह-चात्वालो( ल-उ )करा( र-श्रा ) ःस्ताव<sup>c</sup>-- -वान् आश्रौ ५,३,१६. शमित्र(तृ-श्र)नुशासन-प्रभृति--ित काश्रौ १०,५,७; १९,४,७. शमित्वा काश्रौ २२,११,३२. शमिन्- पा ३, २, १४१; -मी चव्यू ४: १७.

शान्त,न्ता<sup>d</sup>- पा ७, २, २७; पाग 당, २, ९०<sup>6</sup>; -=त: ऋशो ३, -१४,१३†; श्रापश्रौ९,१६,११†; †बौश्रौ १०, ४९ : ३; २७,४ : १५; भाश्री; -न्तम् काश्री २५, २,११; वैश्रौ १९;६:५९; भागः गौध २०,११<sup>‡1</sup>; -न्तस्य शंध १६१: - 🕇 न्ता आगु २,४,१४; पागृ ३, ३, ६; मागृ; - दिताः कौग ३, १५, ६; शांग्र ६, ६, ३; पागृ १, ८, ५; आग्निगः; -न्तानाम् कौस् ३, १९; अप -३६, २, ४; - न्ताभिः वौगृ

्र, १३,४‡; -- न्ताम् मार २, .७,४‡; -्र्वन्ताय:आपंत्री २०, १,१७; श्रप ४०,३,६; -- तायै कौसू ३९, ९+; -न्वासु द्राय :२,३;१; अशन्२२,:२<del>†</del>; -न्ते काश्रो २६, ५, १६; कौर २,८, ्६; श्रप<sup>्</sup>६८, ५, २२; —न्तौ अशां २३,५. शान्त-त( म>)मा- -माः पागृ १,८,५१. ्शान्त-दान्त- -न्ताः वाध ६,२५. शान्त-द्रुम-समुद्ग(व≫)वा-•वाः श्रप २६;२,३. शान्त-फल∸>°ल-शिलाकृति-लोष्ट-बल्मीकराशि-बाप- -पम् कौसू २१,२.

'शान्त-मानस<sup>ह</sup>--सम् अप ६९,

۹,۹. शान्त—मृग-शकुनि∹विशे-(प>)पा<sup>h</sup>- -पाः अप ६५, ٦,٩.

†शान्त-योनि- निम् श्रापश्रौ ५, १, ४; बौश्रौ २, ६: ३३; हिश्रौ ३,२,३.

्शान्त-रात्र<sup>!</sup>— -त्रात् श्राग् ४, ٤, ६.

शान्त-वृक्ष<sup>1</sup>- -क्षस्य कौसू ५३, ्३; ५४,-२०;<u>ः</u>६७,२०; ८३,३; ४; १३९, ३; अप ३१, ३, ४; ६,२; -क्षाणाम् कौस् १३,५. शान्तवृक्ष-मय- न्यम् अप

**ं१८,१,५.** 

ेशान्तवृक्ष-समिध्- -मिद्धिः अप ६९,२,५.

्शान्तवृक्ष-समीप-तस्(:) श्रप ६९,२,४.

शान्त-शाखा- -खया कौसू २१,

शान्ता( न्त-श्र )प्- -न्ताद्भिः श्रशां २२, ३५.

शान्ता(न्त-अ)रि<sup>ष्ट</sup>- -रयः अप .40,3,8.

शान्तौ(न्त-ओ)पधी- --धीः ्कौस् **८३,**४<sup>६</sup>.

श्रशान्ति¹- पाग "६, '१, '१९९<sup>™</sup>; -न्तयः शांगृ ६,४,९; त्रशां १८, ाः –न्तये अपः२६,४,१; अशां १८, १‡; शंघ १३१; -न्तिः आश्री २, ३, ५‡; शांश्री ४,७, ्९‡; आपश्रौ ६,१२,६‡; माश्रौ ८, ३, ४१‡; लाश्री; ऋग्र . ५, ७, ३५<sup>n</sup>; -नितभिः श्राज्यो १८, ८; -नितम् आपश्रौ १५, **५, ४**; १२, ३; २०, २; ५; ्२१, :२<sup>२</sup>; '१०; १३; बौश्रौ; --न्तेः श्राश्रौ ३, १४, १३‡; ्रश्रापश्रो ९, १६, ११‡; वौश्रौ; प्श्रप:३३,१,८; -न्तौ श्रप २१, ेर, ॅरे; र्६, ं१××; -न्त्या जैग्र २, ५: १२; कौसू १०२, ं ३‡; श्रप ६९, ८, २; –न्त्यै श्राश्रो ३, १४, १३†; †आपश्रौ .५,२,४;६,२७,४××; वौश्रौ. शान्तिक0- -कम् अप ३६.

f) पामे. वैप १ शान्तुम् शौ १९, ९, १ टि. इ. । e) पु ९४९ f इ. 1 d) विप., नाप. ( नृक्ष-)। h) वस. > द्वस. > पस. i) कस. i) = पलाशरूक्ष- (तु. दारिल: Lकौसू १३,५ संस्कृती: g) वस.। हि. इ.।)। k) < शान्त्या ओ॰ इति संस्कर्तुः हि., शान्त्यौ॰ इति मूको.। ा) भाप., नाप. (कर्मन्- अशां. प्रमृ.]) । वैप १ इ.। m): क्तिजन्तम् इति पाका. 🔃 n) = शान्ति-सूक्त- ।प्रयोजने ठज् प्र. (पा ५,१,१०९)।

१६, २; ५९, १, २०; श्राज्यो ५,४: -के अप २१, २, ५; ३, 9; २५,१,१०; २६,१,२;३,३; २७,२,१<sup>२</sup>; २८, २, १; -केपु श्रद ३०<sup>२</sup>,२,११.

शान्तिक-पौष्टिक- -के अप २७,१,२,

शान्तिक-पौष्टिक-प्रायश्चित्ती-या(य-आ)भिचारिक-नैमित्तिकौ-(क-भ्रौ)ध्वदेहिक- -कानि श्रप રૂ,૧,૧૦.

द्यान्ति-कर- -रः अप २५,२,४; -रम् थ्रप ७०, ४, १०; -रान् श्रप २१,१,२.

झान्ति-करण- -णम् काथौ २६, 5,42.

शान्ति-कर्मन् - में आय ४, ६, १; अप ७०, ५, १; ७,६; -र्मणः माधी ४,३,४३; -र्मण बैगृ २,५ : ४; अप २६, ५, ५; ७०<sup>र</sup>, २, २; ११, ३४; ३६<sup>२</sup>; -र्मसु श्रप १,४५,३.

शान्ति-कल्प- -ल्पः चन्यू ४:८. शान्ति-काम- -मः श्रप ३०<sup>२</sup>, १, २, ३१, ६, ४, ६८,५,१७; -मस्य अप ३०<sup>२</sup>,१,१७. शान्ति-कारक- -काः श्रप ७०,

v, 9.

शानित-कार्य- - यें अप २१, १.

शान्ति-कृत्यादृषण"- -णेन श्रव १७,२,२. शान्ति-किया- -या अप ६८,

२,६१.

शान्ति-गण- -ण: श्रप ३२, १, १; २६; -णस्य अअभू १. शान्ति-गृह--हम् अप ८, १, ३;२१,६,१. शान्ति-ज्- -ज्ञः श्रप ६८, ५, ₹. शान्ति-तत्त्व-ज्ञ- -ज्ञान् अप ६८.५,२३. शान्ति-तोय- -येन अप १९, शान्ति-पात्र- -त्रात् शांग्र ६, ६.३; -त्रे शांष्ट ६,३,७.

-ते शांग्र ६,२, ११. शान्ति-पारग- -गः श्रप ४, ६, 9; ६९,६,५. शान्ति-पुण्याद्द-स्वस्त्ययना-(न-आ)युष्य-मङ्गल-संयुक्त--फानि गौध ११,१९. शान्ति-पुष्टि- -ष्टी व्याप्तिए २,३,

शान्तिपात्रो( त्र-उ )पघात-

३: २६. शान्तिषुष्टि-कर्मन्- -मेसु शुध ४,१२७.

शान्ति-पुष्टय (ष्टि-श्र)भिचारा-(र-श)र्थ- -र्थम् अप ७०,४,५. शानित-फल- -लम् अप ७०, 9,5.

शान्ति-भाजन<sup>b</sup>-- नम् शांग् ६,

शान्ति-युक्त- -क्तानि कीस् ९,

शान्ति-योग- -गेवु श्रप ६८, 4,90.

शान्ति-(व>)वा - न्वाये कौस्

३९, ९‡. शान्ति-वाचन- वात्रा,पात्राग ५, 9,999. शान्ति-विध- -धानि निम् ५. 6: 3.

शान्ति-वेइमन्- -इम अर २४, ٧, ٩.

शान्ति∙सं (ज्ञा>)ज्ञ⁰- जः श्रशां २३,१.

शान्ति-समय--ये जैधीक ६२. शान्ति-स्क- -कम् श्रा ३७, १६-१७,१; -कें: अप १, ४२,

शान्ति-स्वस्त्ययन- -नैः विध ३,६८.

शान्ति-होस- नमम् विध ७१,

शान्तीय°- -ये, -येन श्रशं २३.४.

शान्ती (न्ति-इ) ए-कर्मन्--र्मसु अप २४,१,४.

शान्त्य ( नित-ग्र )र्थ,र्था- -र्थः लाश्री ९,४,४० र अअ २, १०, २०; शुअ ४,६०; –र्थम् आप्तिर २,५,१:५; गोग्रः, -र्धाः निस् ८,७: १५; -धेंन काभी २२, 99,३२.

शान्त्या(न्ति-म्रा)दि- न्द्यः श्रशां २४, २.

शान्त्यु(न्ति-उक्त > )का--क्ताः निस् ७, १३: १६. शान्त्यु(न्ति-उ)दक¹- -कम् वैताध्रो ५,१०; कौस् ९,८; १७, १; ४२, १३; ४४,३××; अप;

c) = देवता-विशेषa) = मन्त्रगण-द्रय- । समाहारे द्रस. (तु. श्रश्रभू १) । <math>b) उप. = १भाजन- । e) = सूक्त- (श्री ४, १३,९ ति. संस्कर्तुः टि.])। प्रयोजनार्थे छः प्र. इति B [भू LIV]। d) = मन्त्र-गए। ।उसं. (य ५,१,१११)। f) नाप. [जल-, ।तत्प्रयोजक-] कर्मन्- (तु. दारिलः ।कौस् ९,७ इत्यत्र संस्कर्तुः टि. इ.।)]। मलो. कस. ।

-के कौस् ६९, ७; श्रव ३३, ५,५; -केन कौस् ३१,२१;४६, २१; ५४, ११; ७१, १०××; अप.

शान्त्युदक-शप्प-शर्कर<sup>6</sup>--रम् कौस् ४३,७<sup>b</sup>.

शान्त्युदक-श्वत- -तम् कौस् ४६,४५.

शान्त्युदको( क-उ )दक°--केन कौस् ८०, १३.

शाम्यमान - ने वैताश्रो १०,१८. शम्य - शम् †श्राश्रो २,९,१०²; १६, १४××; शांश्रो; श्रापश्रो ४, १६,५‡°; वौश्रो ३,१२:२३°‡; भाश्रो ४, २१. ४‡°; हिश्रो ६, ४, २६‡°; लाश्रो ७, १२,५<sup>21</sup>; श्रापमं १,१,१०<sup>48</sup>; कीए ४,४,१०<sup>21</sup>; शांग्र ४, १८,२<sup>13</sup>; पाग्र ३,१,४‡°; ३,६<sup>2‡</sup>; माग्र २,१०,९<sup>14</sup>; श्रप ४८,६४‡; निघ ३,६‡; या २,५<sup>2</sup>; १२<sup>2</sup>; ४,२९‡; ११,३०‡७; पाग्र १,१,३०; ४,५०; शिम पा,पावा ३,

शं-य- पा ५,२,१३८.

र्जा,मू<sup>क्ष</sup>]-यु¹-- पा ५,२,१३८; -युः ।

बौश्रौ १९, १०:२९; माश्रौ १, ४,२,१९‡<sup>m</sup>; वांघूश्रो ४,४५:९; ऋअ: साअ १, ३६; ११५××; या ४, २१<sup>२</sup>∮ँ"; -युना वौश्रौ ४, १०: १४; **५**, ४:९; \$: \$; 94: **3**\$; 6, 9\$; ७: -युम् अप ३७, ५, ६‡°; -योः वौश्रौ ६, १७: १७५; माश्रौ १, ३, १, ३४<sup>p</sup>; शैशि ३१६+: -यो मीस ३, ४, १७: श्वांयुव<sup>0</sup>- -वः वाधूश्रो ३, 66: 0. †शंयु-धायस्- -याः<sup>1</sup> श्रापश्री १५, १४, ४; बौध्रौ ९, १४: १०: भाश्री ११, १४, ४; हिश्री २४,६,६. शंयु-वाईस्पत्या( त्य-श्र )न्त<sup>8</sup>--न्ते कौगृ २,७,१७<sup>६</sup>. शंयुव्-अन्त,न्ता"- -न्तः भाश्रौ ९, १७,४; -न्तम् भाश्रौ ३,९, १;२; वैश्रौ ७,१०:४<sup>२४</sup>; =न्ता भाश्रौ ८, २०, १६; १०, १४, ٩٤. शंयु-वाक - - कः श्राश्री १, १०, ९; -कम् बौश्रौ ३, १९: १३; २९: २२; माश्री ८,१८, ६; हिश्रौ २, ४, ३६; २१, २,

६५,६६; बौगृ ४,९,१०;-कस्य आश्री २,१६,१३; बौश्री २०, १५:५<sup>v</sup>; -कात् आश्री १. ५,२६; ६, ११, ३; ८; आपश्रौ ३, १४, ७; बौश्री २७, १२: २४; -काय श्राश्री १, १०, १; -के आपश्रौ ३,७,११; ४,१२, १०; बौश्रौ १६, ३: १०; २३, ९: ३२; भाश्री ३, ६, १५; वैश्रौ ७,७:६<sup>ए</sup>,१०<sup>ए</sup>; हिश्रौ. शैयव( यु-ग्र )न्त, न्ता<sup>x</sup>- -न्तः बौध्रौ ६,१२: ३; २५,८: १०; २५: १२; वाधूश्री ३, ७९: २५; ४,४५: ११<sup>४</sup>; वैश्रौ **१**२, १६: ३<sup>y</sup>; —न्तम् शांश्रौ ८, ७,२१: काश्रौ ३, ७, १०; ५, ९, २८; ७, ५, २०; श्रापश्रौ; -न्तां त्राध्रौ २, १९, २; ४,३, २; शांश्रौ ३, १७, ९; ५,५,७; त्रापश्रौ; <del>-न्ताः</del> शांश्रौ १, १५, ८; -न्तात् वाश्रौ १,१,१,८३; -- ते काश्रौ ३, ७, ११××; वौश्रौ ८, २१: १२; माश्रौ. शंख्वि( यु-इ )डा(डा-अ)न्त-त्व- -त्वे मीस् १०,७,३८. †शं(,म्[वैश्रौ.])-योस्<sup>d</sup>(ः) श्राश्रौ १, १०, १; २, ५, १७३; शांश्रौ

a) मली. कस. > पस. 1 b) पाम इति दारिलः । c) मली. कस. 1 d) वैप १ द्र. 1 e) पामे. वैप १ राम् ते ५, ७,२,५ टि. द्र. 1 f) = ऋ ९,११,३ । सहत् गीतिविकारतया निर्देशः । g) सहत् सम् इति पाठः श्यिन. शोधः ( तु. भू [XVI], शो १४, १,४० च ) । h) सहत् सपा. पागृ ३,२,१२ शिवाः इति पामे. । i) सहत् वैप २,३ खं. शिवाः ते आ १,९,७ टि. द्र. । j) पामे. वैप १ श्यम् ऋ १०,१६५,३ टि. द्र. । k) वाधूशौ. साग्र. पाठः । l) विप., नाप. (मन्त्र-), व्यप. । m) पामे. वैप १ श्यम् ऋ १०,१६५,३ टि. द्र. । n) वैप १ श्यम् ऋ १०,१५,४ टि. द्र. । o) सपा. श्रप्राय २,५ शर्मीमः इति पामे. । p) = [ शंग्रुवाकमन्त्रसंबन्धिन् ] होम- । q) व्यप. । पाठः श्रायवः इति शोधः (तु. С.)। r) = सपा. ते आ ४,११,३ । मै ४,९,१० तु शंयोर्धायाः इति पामे. । s) विप. (२वेद-)। कस. > वस. । विशेषः old. [शांगृ २, ११, १३; ४,५,९] टि. द्र. । t) सपा. शांगृ २,११,१३ शंयोर्वार्हस्पत्यान्ते इति पामे. । u) = शंप्यन्त-। विप. । वस. पूप. = शंग्रुवाक-। v) शम्यु॰ इति पाठः । w) = मन्त्र-विशेष- ( तुत् शंग्रोः [ तै २,६,१०,२ प्रमृ.] ) उस. उप. धन् प्र. । x) = शंग्रुवन्त-। p) शम्यव॰ इति पाठः ।

१.१४.२१<sup>२</sup>××: काश्रौ. दांयोर्-बाईस्पत्या(त्य-प्र)न्त"-न्ते शांग्र २,११.१३. शंयोर-वाकb- -कात्: शांश्री ३, ८, २०: माध्री ६; २, ६, १८; -के माश्री १,४;२,१९. शं-वत- -वतिः काश्रौ २१,३,२२. शं-कर.रा - पाग 8. २. ९०: ३. ९२<sup>त</sup>: -रः अप ३१,४८१,१०, १: ४०, ४, ४: या ८,३; पाशि ३१: -रम् अप ४०, ६, १६: -रा आमिय १, ३, २ : १४<sup>‡6</sup>: -राः बौश्रौ २, ९ः १५‡°; -रेशय श्राय २,२,२;४,४,१९; श्रप २०,६,५. शंकरी- -रीम् पाशि ∃₹¹. शांकरि<sup>ह</sup>---रिः वैष्ट ३,१९: 90 शांकर्य- पा छ,३,९२. ?शंकरायणी<sup>h</sup>~ -णीम श्रप ३६. 9.2. शंकरीय- पा ४.२.९०: †शं-ग(य>)यी¹- -यी¹ श्राश्री १, ९,१: शांश्री १,१४,४.. शं-त- पा ५,२,१३८. शं-तनु - नवे या २, १२†; -नुः बृदे ७, १५५; १५६××; या २,१०३; १२र्क; −नुम्र्ब्दे ८,

१: -नोः या २.५०. शंतन्त-त्व¹- -त्वाय माश्री २.४. 9,334. शंतनु-देवापि<sup>त</sup>- पाग २.२.३१. †शं-तमःमा¹- -मा आश्रौ ८, १४, १८; शांश्री १०, ६,१८; वौश्री: -मेन बौश्री १०: ३१: ६; ३९: १५:४६ : ३८: स ११,१. शिंताची b--ची आपश्री १८, २९ 9#1 शं-ताति"- पा ४,४,१४३,१४४"; -तिः श्रश्रभू १; श्रश्र १,३३; ४, १३××: -तिम् श्रय १९,४४. शंतातीय,याº- -यः अप ३२. १,२७; ३३,१, ९; ६,१; -यम् आगृ ४, ८, ३९; ४३; कौसू ९, ४+; यशा २३, ३+: अअ १९, १२: -यानाम् शांश्री १६. १३, ६<sup>p</sup>: -येन आगृ २,८,११;९,७; अपः ८, १,४, १३,२,६. शंतातीय-गण--णस्य श्रश्रभ शंतातीय-मयोभू<sup>0</sup>- - भुवा १शम-श्रप ६८,३,२. शं-ति- पा ५,२,१३८. †शंति- (व>)वा¹- ·वा कौसू २४.३१: अब १२,१.. शं-तु∸ पा ५,२,१३८. शनोदेवी"- -च्याः कीस् १४०, ५;

श्रप ६९,१,४, शंनोदेवी(य>)या - -याभिः शांधी ४, ११, ६; २१, १९;८, 9. 0. १शं-ब-: शं-स- पा ५,२,१३८. १शं-भं- पावा ३, २, १८०º; - मभ कौस ११७, ४; या १०, ३५; -मुः या ५, ३†ई; १४, ११; -भोः याशि १,३४. †शंभु-मयोभु<sup>व</sup>- -भ्रभ्याम वैताश्री १०, १९; कीस् १८, २५; १९,१:४३,१२: अप ३२, १,२२<sup>w</sup>: -सू कौसू ९, १<sup>w</sup>: ४: 8१,9४; अप<sup>™</sup> ३२,9,२६;२७, शं-भुवं - वाय अप ३७, ७,११, †शं-भू¹- - भुवा श्राश्री ४,९,४;८, ९,५: कीय ३,३,१; -सुबी आश्रौ १,९,१; शांश्रौ १,१४,५; -भः शाश्री ८,१९, १; श्रापश्री ५,१५,५; बौश्रौ २,१७ : ३६<sup>४</sup>; २०,५४: १८; १९<sup>२</sup>; हिश्रौ ३, √शम् द्र. २शाम- पाग ४,१,४१. श्वामी²- पा ४,१,४१. शमी-धान्य<sup>81</sup>- न्यम् हिए १, ८,१०; अप ४६, १,१०; ७०३, 96.3. शम्यो (सी-ओ )प<sup>b1</sup>- -पाः श्रापघ

१,२८,३; हिध १,७,३९. शमठ- पाउव १,१००. शमथ-,शमन-,°नी- प्रमृ. √शम् द्र. शंमल<sup>5</sup>- पाउ १, ११२: -लम् कौसू ९७,८‡; श्रप ३३,१,८; ३७,९, ३+; ४८, ६३+; -लेन कौसू ४२,१७ . श्चिमि शैशि १२१<sup>‡</sup>. शमिक- (>शामिक- पा.) पाग 8,9,908. श्रमित-, शमितृ- प्रमृ. √शम् द्र. शमि-ष्ट(<स्थ)ल- पा ८,३,९६. १शमी- २शम- इ. †२रामी<sup>a,1</sup> -मी श्रप ४८,६१; निघ ्र, १; या ११, १६कृ; -स्या शांश्रौ ८,२०,१. १शमी-वत्->शमिष्ट- -ष्टाः शांश्रो ८,२०,१५. ३शमी<sup>270</sup>- पा, पाग ४,१,४१;२,८६; ५,२,२४<sup>d</sup>; ६,२, ८७; - ‡०िम श्राप्तिर ३,८,३:३२; वौषि: -मी बौश्रौ २,७ : १७; १२ : ४; १८, ४५: २६; हिश्री; -मी: अप ५, ५,६; -मीम् त्रापश्रौ ५, २, भाश्रौ **५, ५, १**४; —<del>ग्</del>या बौश्रौ १८, ४५: २५; २३, ७: १४; वैश्रौ १,५:१; वैगृ ५,२:१७; -म्याः कप्र १, ७, ३; -म्याम् हिपि ९: १२. शामील- पा ४,३,१४२; -लम् कौस् ८३, ४; ८५, १४; -लान् गोगृ १,७,१५. शामीली- लीम् काश्रौ

४,२,१. शामीली-वैकङ्कस्यौ-(ती-श्रो)दुम्बरी- -र्यः काश्रो १८,४,६. शामील-वारण-देहशङ्क--ङ्कृत् काश्रौ २१,३,३०. शाम्य - नयम् श्रश्र ६,३०. शमी-गर्भª--र्भः आश्रो २,१,१७‡; श्रापश्री: बौध्री १८, ४५: ३०∯; कप्र १,७,१; ३; - †भम् श्रापश्री ५.१,४; वौश्रो २,६:३४; वैश्रो;-र्भस्य श्रापश्रौ ५, १,२; बौश्रौ १८,४५: २६; हिश्री; -र्भात् श्राश्री २.१. १६; श्रापश्रौ ५,८,५‡; १०,७; बौश्रो; -भें माश्रौ १,५,१,९‡; -भौं बौश्रौ २, १२:५<sup>1</sup>; अप २२,२,१<sup>२</sup>. शमीगर्भी- -भीम् वौश्रौ २,६: शमी-चूर्ण- -र्णानि कौसू २८,९. शमी-दण्ड->°ण्डिन्- -ण्डी चव्यू 8:90. शमी-दुर्वा-तरु- -रूणाम् अप २१, शमी-पत्र-सहस्र- -सेण अप १, 88,0. शमी-पर्ण- -र्णानि माश्री १, ७, ४, ५; वाश्रौ १, ७, २, २०; आगृ; —णेंषु आमिय २, ५, २:११; वौगृ ३,६,५; -जैं: माश्रौ १,७, ४,२; वाश्रौ १,७,२,१९; श्रागृ. शमीपर्ण-करीर- -राणि श्रापश्रौ ८,६,१३;२९;३१; भाश्री.

शमीपर्णकरीर-सक्तु- -क्तून् बौश्रौ ५, ५:५; ६: ११××; वैश्रौ ८, ११:४; १३:३; ५; -क्तूनाम् बौंश्रौ २१,२: २६. शमीपर्ण-मिश्र,श्रा- -श्राः अप ३०<sup>२</sup>,१,१७;-आन् वागृ१४,८<sup>६</sup>. शमी-पलाश-मध्का(क-श्र)पामार्ग-शिरीषो( प-उ )दुम्बर-कुशतरुण-बदरी- -रीणाम् कौगृ ४,४,२h. शमी-पलाश-मधूके( क-इ )पीका-(क-अ)पामार्ग- -र्गाणाम् शांग्र ४,१७,३<sup>h</sup>. शमी-पलाश-मिश्र- -श्राणि काश्री ५, ५, १<sup>६</sup>; -श्रान् कौगृ १, ८. २१<sup>1</sup>; शांग्र १, १३, १५; पाग्र १,६, १; गोगृ २, १, १४; जैगृ १,२०: ११; द्राय १,३,१८. शमी-पलाश-शाखा- -खाभ्याम् कप्र ३,४,११. शमी-प्रस्थ- पा ६,२,८७. शमी-विम्ब-> व्मव-शीर्णप(र्ग) र्णी- -ण्यों कौस् ३१,८1. शमी-भूर्ज-म(य>)यी- -च्यः काठश्रौ ७; कागृउ ४६ : ५. शमी-मय- -यम् शांश्री ४, १६, ३; त्राप्ट ४,६,४;कौय; -यानि आपश्रौ .१५, ५, ११; बौश्रौ २१, २: १४; वैश्रौ; -येन श्रापगृ १७,१. शमीमयी- -यीः माश्रौ १, ५, ४,१९; वाधी १,२,४,२; ४,४, ४; वैश्रो; -यीनांम् काघ २७६: ३:८१ : -यीम् आपश्रौ ५,१७, ५; १६,१,७; ९,१२××; बीश्री;

a) वैप १ द्र. । b) कर्म-नामन् । c) = त्रक्ष-भेद- । d) तु. BPG. पाका. पाति. । क्षमी— इति । एडा. । e) साऽस्यदेवतीयः प्यः प्र. उसं. (पावा ४,१,८५) । f) शामी॰ इति संस्कृतुः टि. । g) सपा. शमीपर्ण-मध्रान् > शमीपलाशिमध्राणि इति पामे. । h) परस्परं पामे. । i) ॰पाल॰ इति पाठः? यनि. शोधः (तु. शांग्र.) । j) ॰शीर्षपणिका— इति संस्कृतुः टि. । k) ॰या॰ इति पाठः? यनि. शोधः (तु. पूर्व स्थलम् ) । वैप४-प्र-३३

-रयः श्रापश्रौ ५, १७,४; ८,५, २९; भाश्री ५,१०,९; ८,५,६; वेश्री: -यौ आर ४,६,४. शमी-र- पा ५,३,८८. शमी-लाज- -जान् कागृ २५,२९. शमी-ॡन³->°न-पापलक्षणb--णयोः कौसु ३१,१. रशमी-बत्- पा ४,२,८६. शमी-वृक्ष- -क्षे अप २२,१,५. शमी-शङ्क- -ङ्कुना श्राप्तिगृ ३, ४.५ : ३. शमी-शमक-वत् c- -वत् वाग् ४,२. शमी-शमक°-श्यामाक- -कानाम् वागृ १४,६. शमी-शम्याक- -केन कौस् ३१,१. शमी-शाखा- -खया श्रापश्री १६, १४,१; वैश्रौ १८,१२:८; श्रायः; १, २, ८: माश्री: -से श्रापश्री १०, २८, ३; भाश्री १०, १९, १५; हिश्रो ७,३,१६; हिपि. शमीशाखा-सीतालोष्ठा ( घ्र-अ ) इसन्- -इसनः पागृ ३,२,७. शसी-सुमनो-माला-> °मालिन्--लिनः श्रागृ ४,६,४, शम्या(मी-आ)रोह- -हस्य माश्रौ १, 4,9,8. शमी-गर्भ- प्रमृ. ३शमी- इ. १शमी-वत्- २शमी- द्र. ३शमीवत्⁴->शामीवत->

त्य- पा ५,३,११८. शमुक<sup>6</sup>- -कम् काय ७२,१. †?शमोप्यात् अप ४८,११६. शंपद् - -दम् शंघ ११६ : ६. √शम्ब् पाघा. चुरा. पर. संबन्धने. १शं-च- शम्- द. <sup>†</sup>रशस्व<sup>8</sup>- नवः अप ४८, १०४; निष **४,**२; या ५,२४<sup>₹</sup>;₡. ইश्रम्ब->शम्बा√कृ पा ५,४,५८. शस्त्रर<sup>h</sup>- -†रः अप ४८, १०१<sup>1</sup>; निघ १, १०<sup>1</sup>; -रम् सु २९. **५**ተ፡ ጃዋ የ,४०,9ተ፡<mark>8</mark>ሪ,৬५<sup>1</sup>፡ अशां १०, १; †निघ १,१२1; २, ९<sup>k</sup>; या ७, २३†∳; १४, ११; -राः? श्रा ६८, १,४७. शम्बर-हत्य- -त्ये शांश्रौ ८, १६, 9十. -साम् श्रापश्रौ १, १,८; भाश्रौ | दा(म्बु>)म्वू व->शम्बू-पुत्र- -त्रः निस् ९,१:१९. शम्बूक- पाउ ४,४१. शं-भ- शम्- इ. शस्मल->शस्मली- पागम ५७. १शं-भु- शम्- द्र. २शम्भु - न्मुः बौश्रौप्र २३ : १. शं-भुव-, १शं-भू- शम्- इ. **२रांभू¹- -**भू श्रत्र २,२८१<sup>™</sup>. १शस्या<sup>७</sup>- न्यया शांश्री १२, २४, २‡; काश्रौ २, ४, १५; आपृश्रौ ७,३,१२; ४,३; बौश्रौ ४,२:

हिश्रौ १.५,५८°; -म्या श्रापश्रौ १,१५, १३; भाश्री १, १६, ५; माश्री १, २, १, ७; वैश्री ११. ८: १; वाय १५, १३; साय १, १३,१७; काञ्च २,५; बौग्रु १: ६; गुअ १, ६७; -म्याः काश्री १३,३,२६‡; शांध्री ४,१६,३: भापश्रौ ११, ७,५; २१, २<sub>०,</sub> ३‡; माश्रौ २,२,२,३६; वाश्रौ: -म्याभिः आमिष् १,१,१: ३४; भाग १,३ : ११; हिगृ १, २, १; -म्याम् आश्री १२,६, ७; शांश्री १३, २९, २; काश्री; वाश्रौ ३,३,१,४‡°; आप्तिए ३, ४,२: १२; ५,७: १२;६,४: २; ७; -म्यायाः काश्रौ १५, १,८; श्रापश्रो १८, ८, १२‡°; बौश्रौ १२,१:९; १० 🕫 हिऔ १३, ३, १४<sup>‡०</sup>; श्रश्राय **५**, ३<sup>२</sup>०; -म्यायाम् श्रापश्रौ १,२१,३; भाश्रौ १,२३,३; श्राप्तिए ३,६, ४ : ४; वौषि १,१३ : ४; हिषि १०: ८; आपशु ६, १४; बौशु १:७; हिशु २, ४३; -म्ये काश्रौ ७,९,२३. शम्या-कर्त- -तेंपु कीगृ १, ९,७ पा शस्या-ऋष्गाजिन- -नम् काश्रौ

२,३,८.

शम्या-गर्त- -तेंषु शांग्र १,१५,६1.

शम्या-इपदुपल- -ले लाश्री ८,

a) शम्या लूनाः [केशाः] यस्येति कृत्वा वस. । b) द्वस. । c) = वृक्ष-विशेष- (तु. शमुक- [कागृ.]) । f) नाप. ( पर्वत- ) । g) = 9 सुम्ब - ( तु. वैप १) । <math>h) वैप १ द्र. । d) व्यप $\cdot$ । e) = शमक- ।l) = ऋषि-विशेष- । m) तु. w.; बैतु. सात. शम्भुः j) = उदक- । k) = १वल-।  $i) = \tilde{H}_{2} - 1$ इति । n) सप्र. आपश्री १, २०,४ सावित्रेण इति पाभे. । o) सपा. व्याम् (मै २, ६,१ च) <> व्यायाः च (तै १,८,१,१ च) इति पामे. । þ) सक्कत् शम्यायाः पराक् परासात् इत्यस्य स्थाने सप्र. श्रापश्री ९,१,१७ प्रमृ. क्षा शम्यापरासात् इति, आश्री ३, १०,९ अर्वाक् शम्यापरासात् इति, माश्री ३, ४,१ प्रमृ. अर्वाक् शम्याप्रासात् r) सप्र. °कर्तेषु <> °गर्तेषु इति पाभे. । q) °कन्नेपु इति पाठः ? यनि. क्रोधः (तु. पामे.)। इति पामे.।

५,२६; २०, ७ : ४××; भाश्री:

८,२९; गौपि २,७,२६. शम्या-न्यास- -से बौश्रौ १२,१७: ३; ४; ६-९; -सेऽ-से वौश्रौ १६,२९: १२: ३०: ६. शम्या-परास- -सा<sup>a</sup> हिश्रौ १८, ४.५०<sup>b</sup>: -सात् श्राश्री ३, १०, ९°; आपश्रो ९,१,१७°; भाश्रो ९,१,१७<sup>с</sup>; हिश्रौ १५,१,१८<sup>с</sup>; १९; द्राश्रौ ५, २, २३<sup>d</sup>; लाश्रौ २,६,१६<sup>व</sup>; -सेऽ-से शांश्रौ १३, २९,२९<sup>b</sup>. शम्यापरासिन्- -सी श्रापश्रौ ₹₹,9₹,9₹<sup>b</sup>. शम्या-परिधि- -धिषु बौश्रौ २३, ७: १४: -धीन् वौध्रौ १४,१७: २९; २३,७: १४; -धी बौध्रौ **१४,**9७: ३:७: ११: १७:२५: 96 : 8: 8: 93 ?; 34. शम्या(म्या-श्र)पास<sup>6</sup>- -सः,-सानाम् वाधूश्री ३,९२: १; -से वाधूश्री ३,९२: ८. शस्या-प्रमाण- -णम् काञ्च २, १०. शम्या-प्रन्याधा- -धेषु बौश्रो ११, शस्या-प्रास- -सः हिश्रौ १०, १, वैश्रौ २०, २:७°; आपध १,

शम्या-प्रासन- -नम् लाश्रौ १०, 98,4. शम्या-मात्र- -त्रः वौद्य ४:१०: बृदे ५,१५२. शम्यामात्री- -त्री आपश्री ७, ३,१३; बौछु ३: २५; -त्रीम् काश्री ५, ३, २९; भाश्री ७,३, ७:१२,५,३; वाश्रौ १,६,१,१८. शम्या( म्या-अ )वास<sup>e</sup>- -सम्यः वाधूश्रौ ३,९२: ६. २शम्या<sup>द</sup>- नया श्रत्र १९,४९‡<sup>द</sup>. शस्याक b->शाम्या( क>)की--की: कौसू ८२,१२; १९. शंयु- प्रमृ. शम्- द्र. राम्या-कर्त- प्रमृ. १शम्या- इ. शस्यारोह- ३शमी- द्र. ?शस्योदुस्वर--राःवैश्रौ ११,११:३. शं-योस शम्- इ. शय- √शी द्र. शयण्ड-(>°ण्ड-भक्त-पा.) पाउभो २,२,११७; पाग ४,२,५४. शायण्डायन¹- (>॰न-भक्त- पा.) पाग ४,२,५४. ७:३७;१२,१२:१३;१७: इायथ-, ॰न-, ॰नीय- √शी द्र. शयागड~ (>ण्ड-भक्त- पा.) पाग 8,2,48. २५; -सात् माश्री ३, ४, १°; शयाण्डि- (>॰ण्डि-भक्त- पा.) पाग ४,२,५४. ९, ६<sup>a</sup>; २२<sup>a</sup>; हिंघ १, ३,६<sup>a</sup>; शयागडी- पा, पाग ४,२,८२. २३<sup>d</sup>; - से वौश्रौ १९,९: १६; श्रयान- प्रमृ. √शी इ. -सेंS-से श्राश्री १२, ६, ३<sup>b</sup>; श्रायुन- पांड ३,६१.

७; भाश्रौ ८, १२,१; वैश्रौ ९, २:५:३:७: हिश्रौ ५,३, शर-निष्कास- -सम् वैश्रौ ९, ३: ४: -सस्य श्रापश्रौ ८,११, १९; भाश्री ८,१३,४; हिश्री ५,३,३६. २शर्ष- (>शरक- पा.) पाग ४,२, 60. ३शर- प्रमृ. √श् (हिंसायाम् ) इ. शरद- पाउना ४,८७. शरण,णा1- पाग ५,३,१०३<sup>m</sup>; -णः हिगृ १,२७,८‡?º; -णम् आश्रौ ७,३,१९५; †शांश्री १,४,५:६, १३, ३; १५, १७, १; आपश्री; जैश्री १७: १२; सु ४, ४; १९, ६: ३०, २; काय ११, १; अप ४८,८९‡; निघ ३,४‡; या ५, २२: - 🕆 णा वाश्रौ १, १,६, ६; ब्राप्तिय २,४,१: २०; भाय २, ३: १३; या ५, २२; - 🕆 णाः

> पावा ४,३,१२०. शरणा(ग्-आ)गत ता- -तः श्रप ४०,२, २; -तस्य विध ३६,१; -तायाः विध ३६,७. शरणागत-घातिन्- -ती शंध ३९०; ४१४.

श्राभिष्ट ३,८,२:३६; बौपि १,

१५:४४: -णानि आगृ २, ८,

१३: -णाम निस् ४, ३:४;

-णाय या २,७: -णे कागृ ५४,

१०: भाग २, ५: १; वाग १७,

११; विध ६७, १४; या ५,७‡;

a) सप्त । b) सप्र. °परासा<>°परासेंड-से<>°परासी<>°प्रासेंड-से इति पाभे. । c) पाभे. d) = [ शम्यापरासावधिक- ] देश- (तु. धन्वी)।पृ २३७४ p इ. । e) नाप. । उस. उप. यथायथं < सपा, सवा (प, व $\sqrt{x}$ )स् [क्षेपणे]। f) = प्रदेशः। उस. उप. श्रधिकरणे प्र.। g) श्रज्ञम्या (तु. वैप १)। h) नाप. ( बृक्ष-)। i) पृ २३६४ r इ. । j) =पकक्षीरोपरि सारभूतवस्तु-। k) शिरा− इति पाका. । l) विप., नाप. । वैप  $\xi$  इ. । m) २शाण- इत्यपि पासि. भाएडा. । n) शाणा इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. सपा. शौ ३, १२,५ भागृ २, ३:१३ Kirste, Old. च)

काशौ १५, ९, ८; २४, ६, ५<sup>b. |</sup>१ श्वार (वप्रा.) - -रम् श्रापश्रौ ८,१०,

३८中.

शरणागत-हन्तु- -न्तृन् विध ५४,३२. १शरण्य- पा ५, ३, १०३; -ण्यः शंध २४४; -ण्येभ्यः कौगृ ४, ४, ६; शांग्र ४,१७,५१. शरणि- √श (हिंसायाम्) द्र. २शर्णय- पाउ ३,१०१. श्रारद<sup>0</sup>- पांड १, १३०; पांग ४, २, ६३<sup>b</sup>; ५,४,१०७; -रत् आपश्री ५,३,१८; ८,४,१३†××;माश्रौ; - परत्सु कौस ६२,९; श्रश्र १२, ३; -रदः शांश्री १४, ६२, ३; १७, १२,१‡; आपश्री; या ४, २५‡ई; -†रदम् बौश्रौ३,१८: ९; माधौ १, ४,१,२७; मागृ २, ३, ५; या १३, ५\$; -रदा श्राश्रौ ४,१२,२५; -रदाम् कौस् ४०, १३‡; -रदि शांश्री २,१, ४; १५,१,१; १६,९,३०; काश्री १४, १,१; श्रापश्री; - रेदे शरदिन् (>शारद्य-) श्रापश्रौ २०,१४, ५; कौगृ ४,३, २; शांग्र ४, १६, २°; पागृ; - रेक्स्यः त्रापश्री ५, ११, ५; बौधौ २, १६: ३९; हिभौ ६, ५,११; श्रापमं २,७,२६. १शारद<sup>क'त</sup>- -दम् अप ९,१,४; ५३, ३, ३; -दाः श्रापश्री २०, २३,११; बौश्रौ १५,३८:१२‡; -दाभ्याम् शांश्रौ ९, २७, १७; -दौ श्राश्रौ ४, १२, १; अअ १५,४³‡. शारदी- -दी याशि २,

शारदे(द-इ)न्दु-निभा (भ--श्रा)न(न>)ना--नाम् विध १, २२. . शारदक- पा ४,३,२७. शारदिक- पा छ, २, ६३<sup>6</sup>; ३, १२; -कानि, -कैः वौग्र २,१०, शरत्-प्रतिपत्ति- -त्ती आपश्री १९, १६, १४; हिश्रौ २२,१,११. शरद्-भातपा(प-आ)त्त- -त्तः कप्र २,२,९. शरद्-सादि- -दी बौगृ २,१०,५. शरदि-ज- पा ६,३,१५. शरदु-ग्रीप्म- -प्मयोः विध ९,२६; शरद्-वसन्त- -न्तयोः कप्र ३,७,९. शरद्-विपुवत्- -वतः नाशि २, ८,२. शरद्वत्<sup>६</sup>- पाग ४,१,१०४. शारद्वत- पा ४,१, १०४; -०त वीश्रीप्र ११:४; –ताः वीश्रीप्र ११: १;३. शारद्वतायन- पा ४, १, १०२; -नाः वौश्रीप्र ३: १४. शरद्वद्-वत् बौश्रौप्र ११: ४. शरदवन्त<sup>8</sup>- -न्तानाम् वैध ४, ४,२. शारद्वन्त- -०न्त वैध ४,४,२. शरद्वन्त-वत् वैध ४,४,२. शरभ,भा<sup>व</sup>- पाट ३, १२२; पागवा

१४; १२, १३; वाधूश्री ४,१९: २६; ३०:९; -भम बौधी १०,३४: १८ 🕇; -भाम् । श्रापग ३,१२; -भाय<sup>ह</sup> आग्निए २, ३, 4: २० %. शरभी- -भी वाधुश्री ४,३०:९, श्चारमध्यापः वाध १९,२१. शरलोमन् g'h-(>शारलोमि-पा.) पाग ४,१,९६. शरव्य- √श (हिसायाम् ) द्र. शरशरा $^{1}->\sqrt{$ शरशराय>शरशरायत्- -यत् श्राश्री ३. 99,95<sup>k</sup>. शरशरा (रा√अ)स् ( भुवि ), शर-शरास्यात् श्रप्राय ४,३k, शरस्<sup>0</sup>- -रः काश्रौ ७,८,८‡; श्रापश्रौ ६, ९, १५; वाधूऔ ३, ३७: ४; - †रसे काश्री २६,६,११; श्रापश्री १५, ११,६; बौश्रौ ९, ११:६; भाश्री ११, ११, ६; वैधी १३, १३: ८; हिश्री २४,५,१; बौषि ३,९,३. शरो(रस्-श्र)ङ्गर™- -रे वैष्ट १, 98:5. दारो-निकाप"-- पम् वाश्रौ १,७,३, शरोनिष्काप-पू (र्ण>)र्णा--णीम् वाश्रौ १,७,३,२१. .शरारु- 🗸श् (हिंसायाम् ) द्र. शराव°- पाउमो २,३, १३६; पा ६, २,२९; पाग २,४,३१; फि ६७; -वः वैश्रौ ११, ९: १६; -वम्

a) वैष १ द्र.। b) = [ शरत्-सहचरित- ] प्रन्थ-विशेष-। c) सपा. तै ७, १,१५,१ काठ ४१, ६ शरदुभ्यः इति पासे.। d) विप. ( घृत-, सस्य- प्रभृ. )। e)=प्रन्थाध्येतृ- । f) पृ १९०९ h इ. । g) व्यप.। h) तु. पागम.। i)=दर्शनीया-। कन्या-।। j) शब्दानुकृति-। k) सपा. शरशरायत् <>शरशरास्यात् <> शिरशिरायत् <> शिरिशिराभवति <> शिलिशिराभवति इति पामे. । .मा ३८,१५ प्रमृ. तैंआ ४,१०,३ । मै ४,९,९ शुरुसि इति पामे.। m) विप. (श्रप्ति-)। मलो. वस. । n) = शर-निष्काप-। 0) = [यज्ञिय-] मृत्पात्र-।

८,२,१८<sup>1</sup>; -भः शांश्री १६,३,

बौश्रौ ३,१४: ७; २७,७: १३; २९, ९: ११; १०: १९; वैश्रौ; ् –वयोः काश्रौ ५,६, १०; –वान् वैश्री १७, १२: ६; -वे बौश्री २,१३ : ११; ५,१६ :३‡; वैश्रौ १,४:१८;७:५××; आगृ; -वेण वौश्रौ २९,१०:१८; श्रापगृ १४, १४; भाग १,२२: ९××; हिए. शराव-दक्षि(णा>)ण<sup>3</sup>- -णम् बौश्रौ २४,२९: २. शराव-परिमाणा(ग-अ)र्थ- -र्थम् बौश्रौ २९,१०: १९. शरावो (व-ओ)दन- -नम् अप २२, शराविन् $^{b}$ - (>शारावि-) शरि- पाउव ४,१२८. शरिमन्- पाउ ४,१४८. शरी- √श्(हिंसायाम्) द्र. शरीर°- पाउ ४,३०; पाग २,४,३१; -रम् ऋश्री ३, ३, १‡; शाश्री ५,१७,३‡; १०,१७,४; काश्री; वैताश्रौ २४, १<sup>०</sup>; या १४, ३०°; शुप्रा १, १३; -रस्य आपश्रौ ९, ११, ५; वैश्रौ २०, २१:१; बैगु ७,१: ३; वाध; -राः मैत्र २०%; –राणाम् कौगृ ۲۹, ۹, ۱۹<sup>۹</sup>; आमिष्ट ३, ६, २: १६; ७,३: ११; बौपि १,१०: ५; २,१,६; अप्राय ३, ८; –राणि शांश्री ४, १५, ८; ९, २३, १३; काश्री; -†रात् त्राश्रौ २, ९, १०; निस् १,७ : ३५; कौय ३,५,२; शांय: -रे अप ४,२,७;५०, ३,१;५,

४:५<sup>२</sup>: ६<sup>२</sup>: विध: -रेण श्रामिय

३, ५, ६:५‡; बौषि १, ४: २१‡; गौषि १, ३,१३; कप्र १, १०,११; या १,२; -रेषु शांश्रौ ४,१५,९; श्रप ७१, १८,१; या २, १०; - १रै: काश्री ६, १, ३३1; माश्री; वैगृ ५, ४:८1; श्रप्राय ३,१०<sup>1</sup>: विध ४३,४४\$. शारीर<sup>6</sup>- -रः शंध ३१६; ३१८; ३१९; ३२१; बौध २, २, ५४; विध ५, २; गौध १२, ४३; -रस्य विध २२, ९३; -राः वैग्र १,१:४: ३.२३: १६:-रे शुप्रा १, १४; -रेषु वैग्र २, १:१; -रै: वैग्र १,१: १३; वाध ११, २०: विध २३,१. शारीर-मानसा(स-श्रा )गन्तु-क-व्याधि- -धिभिः विध ९६, २८. शरीर-काल्स्न्यं- -स्स्न्यंम् हिश्रौ ३, 9,8. †शरीर-दायाद- -दाः श्राप्तिगृ ३, ६, २: २२; ९, ३: २२; बौपि १,१०: १७: २,७,१९. शरीर-दीप्तिhi- -ितः या ७.२३. शरीर-धारिन्- -रिभिः विध १,४३. शरीर-धष्- -धक् बौध ४,८,९. ्वारीर-नावा- -वे काश्री २५,८,१४; जैगृ २,४: १. शरीर-निपात- -तात् गौध २३,११. शरीर-निर्मल- -लः अप ६९,८,५. शरीर-न्यास- -सः श्रापध २, २१, ६; हिध २,१३,११४. शरीर-परिताप- -पेन वाघ २०, とりす. शरीर-पात- -तात् शंध ३८५.

शरीरपात-भीत- -ताः बृदे ६, शरीर-भेद- -दः गौध १२,४. शरीर-रक्षणा(ग्य-अ)शक्ति- -क्ती बौषि २.८.७. शरीर-रेषण- -णे श्रापगृ २३,९. शरीर-लेप- -पेन श्रप ४०,६,१. शरीर-वत्- -वत् बौश्रौ १७, २८: ३: जैश्री ४ : ५. शरीर-विमोक्षण- -णात् बौश्रौ २९, ५: २६; वाघ ७, ४. बौध २, १०,६७. शरीर-शुद्धि- -द्धिः शंध १००. शरीर-संस्कार- -रम् बौषि २,८,१: ३,७,१; -रान् आमिग्र ३, ११, ४:४३. शरीर-संस्पर्शिन् - - शीं बीश्री २४, 99:4. शरीर-होम--मान् श्रापश्री २०, 92,4;29,8. शरीरा(र-श्रा)कृति- -तिम् हिपि ९: शरीरा(र-श्रा)टोप- -पः वैग्र ३,१०: शरीरा(र-प्र)दर्शन- -ने अप्राय ३, ٤;٤<sup>२</sup>. शरीरा(र-ग्र)वयव- -वात् पा ४,३, ५५, १५,१,६; पावा ४,२,१०४. शरीरि(न् >)णी- -णी बृदे ५,९८. शरीरो(र-उ)परमा(म~ग्र)न्त- -न्ते शंध ८९. शरीरो(र-उ)पशमन<sup>175</sup>- -नः या ७, . २३. शरु- √श् (हिंसायाम्) द्र. श्हारुलिप्सायाम् अप ४८,२८<sup>२</sup>.

a) वस. उप. = २दक्षिणा-। b) १ १९५२ c द्र. । c) वैप १ द्र. । d) पामे. वैप १ शरीरम् पै २, ३९, ५ कि. द्र. । e) १ २२३६ i द्र. । f) पामे. वैप १ स $\underline{u}$ स्थम् मा ११,२० कि. द्र. । g) तस्येद-मीयः प्र. । h) वस. । i) पूप. = काष्ठादि- । j) उप. कर्तिरि प्र. ।

शर्कर,रा°- पाउ ४, ३; पा ४,२, ८३<sup>२</sup>; ५, २,१०५<sup>b</sup>; पाग ४,२, ८०<sup>३८</sup>; ५,३,१०७; -रया<sup>त</sup> शंध २२०; २२१; -राः काश्री ४, ८. १४; १६, ८, १९; २१, ४, ११: आपथ्री; काशु ७, ३६; बौशु ६: १८; -राणाम् कौसू ४७,४६; -रान् कौस् ७२,१५; श्रप ४,४,१०; ६,१,११; २,५; –राभिः श्रापश्रौ ५,९,११; **१६,४,**१;१४,४; २०, **९**; **१**९, ११,६; ९; बौश्री; -राम् काश्री १७,४,१५; माश्री ६,१,७,७; २,१, १०; ३,११; १७; वाश्रौ; -रायाम् आपश्री १६,१०, १८; वैश्रौ १९,८: १३; हिश्रौ ११, ३,३८; –रासु जैश्रीप १३; दाश्री २,१,११; लाथी १,५,८; कौस् ३७, ३; -रे काथी १७, १२, 28. शार्कर- पा ४, २, ८३; ५, २, 908; 904; 3, 900; -रे जैश्रीप १३. शार्करक- पा ४,२,८०. शार्करिक- पा ४,२,८०; ८४. शर्कर-क- पा ४,२,८०. शर्कर-कर्पण<sup>e</sup>-- -ण: श्रप ७०<sup>२</sup>,३.३. शर्कर-कर्षिन्- -पिंणः ऋप ६४, २,४;३,१०. शकरा-कर्षण - -णः अप ६२, २,२. शर्करा-कर्षिन्- -धिणि शांग्र ६, १, 93. शर्करा( रा-अ )क्ष- पाग ४, १, 904;2,999.

शार्कराध्य- पा ४, १,१०५. शार्कराक्ष- पा ४,२,१११; -क्षाः वौश्रीप्र ३: २. शर्करा-श्रेप- -पः अप ६, १,१६. शर्करा( रा-श्रा )दि- -दि कौसू ८६, ₹८. शर्करा-मर्दन ह-(>शार्करामर्द-निक-पा.)पाग ४, ४,१९. शर्करा-मिश्र- -श्राणि अशां १५, ५; -श्रान् कौस् १८, १३. शर्करा(रा-श्र)योरसा(स-अ)शमचूर्ण--णें: काश्री १६, ३, १८. शर्करा-लवण- -णम् अप ९, ३, शर्करा-वत्- पा ५ २,१०५. शर्करा(रा-अ)वाञ्जन-पिष्टा(ए-ग्रा) दि- -दोनि वैश्रौ १३,३: १. शर्करा(रा-श्रा)हति - - तिम् श्रशां १५, ५. शर्करिक- पा ४,२,८०. शर्करिल-पा ५, २,१०५. शर्करीय- पा ४,२,८४. शर्करो(रा-उ)न्मज्जन-> °नीय-पागम १९६: शर्कार-(> ली- पा.) पाग ४, १, 89. शर्कोट°- -टस्य कौस् १३९, ८‡°. शर्ध- प्रमृ. √शृध् द्र. रार्पणा¹- (>°णा-वत्-) √शर्व पाधा. भ्वा. पर. गतौ. शर्मन् - पाउ ४, १४५; पाग ४, २, शर्मिक- (>शार्मिक्य- पा.) पाग . ७५; -†र्भ आश्रौ १,१२,३६; १२,४,१२,२,८,३,२७, शांश्री

३,६,२<sup>1</sup>××; काश्री; आपमं २. २.९<sup>k</sup>; श्रामिए १,१,२ : ३६<sup>k</sup>: वौग्र २,५,१३<sup>k</sup>; भाग्र १,६:७<sup>k</sup>; अप ४८, ८९¹; निघ ३, ४¹; या ९, १९; ३२ई; १२, ४५; -र्सणः™ श्राप्तिगृ २, ५,४ : १०; ११२; १२; - मिणा आपग्री ४, ७, २<sup>५</sup>; माश्रौ ४,१०,१-३; ११, १; २; हिश्रौ ६, २, १७; कौस् ३,१०; त्राप्तिगृ १,१,३: १९; -र्मणि या ११, १२ ; -र्भणे वैष्ट ५, ५: १५; -र्भन् ऋप्रा १४,५५: -मेभिः अप्राय २,५‡². शार्भण- पा ४,२,७५. 🕆 शर्मण्य°- •०ण्याः त्रापश्रौ १९. २६, ७; बौधी १३, ३९: २; माश्रौ ५,२,६,१०; १७; हिश्रौ २२.६.१०: आमिए १.२, १: २३. शर्म-वरूथ- -थे हिए १,४,४६. शर्म-वर्मन्º-- -र्म अप ३३,६,२;७, ४: -र्मिभः अप ४६, २, १; -मि अप ५,३,५; ३२,१,१४<sup>३</sup>; প্ৰহা ২৪,৭. शर्मवर्म-स्वस्त्ययन- -नौ अप ३३, १,९. शर्मा(र्म-ग्र)न्तP- -न्तम् जेशीका ८७३; वैष्ट १, ७: ८; २, ६: ८; ३,२ : ६. ५, १, १२८. २, १०, २१; ११, १२/; ३,७, विद्यर्य,यि - -र्याः अप ४८,८२; निष २, ५; ४, २; या ५, ४\$रैं∮.

a) वैप १ रू.। b) =  $\lfloor x_1 + x_2 + x_3 - x_4 \rfloor = \lfloor x_1 + x_4$ कर्तिरि प्र. । f) = शर्कर-कर्षण- । g) तु. पागम. । h) पामे. वैप १ शक्तिंटस्य शौ ७,५८,५ टि. इ. । i) पृ २३७९ m) [विप्रस्य] मङ्गल्यb इ. । j) पामे. वैप १,२५३१ c इ. । k) पामे. पृ २२९४ l इ. । l) गृह-नामन् । नामन्। n) पाम. पृ २३७१ ० द्र. । o) = मन्त्रगण्-विशेष- । मलो. वस. (शर्मसहितं वर्म यहिमन्) । p) व

-र्याभिः श्रापश्रौ १२,१४,१५; हिश्रौ ८, ४, १७; या ५, ४; -यम् या १०,२९०.

शर्य-हन्3- -हा आश्री ४,८,८ . शर्यण³->°णा-वत्³- -†वति ऋग्र २,९,११३; बृदे ३,२३.

शर्याण b- (> शर्यागा-वत्- पा.) पाग ४,२,८६.

शर्याति -> शार्यात -- तः ऋत्र २, १०,९२; बृदे ३,५५; –ते बृदे २,१२९; तेष्रा ४,४१;११,१६. शार्यात-क°--कस्य चाम्र १६: 98.

√शर्व् पाधा. भ्वा. पर. हिंसायाम्. रार्व°- पाट १, १५५; - ‡०र्व श्रापमं २,३८,१०; आमिष्ट २, ५, ८: १२; बौगृ २,७, १६; भागृ २, ८:६; हिंगृ २,८,२; श्रप ४०, ३, ३; -र्वः कौसू १२८, ४‡; श्रप ३१,२, ४; ४०, ४,४; साश्र १,५९५; 🕈 🗷 🗷 १२,५(४);१५, ५; - वैम् आमिय २, ६, ३: १४; बौगृ ३, ३, २४; अप १, ३७, ४; ४०, ३, ३८ ; श्रशां; वौध २,५, २०: - †र्वस्य श्रापमं २, १८, २३; श्राप्तिगृ; - वर्षाय शांश्रौ ४,१८,५; १९,१; श्रापमं; कागृ ५२,६६; -वेंभ्यः अव ४०, ₹,₹†₫.

शर्वाणी- पा ४,१, ४९; - †ण्यै शांश्रौ ४,१९,५; पागृ ३,८,१०. ?शर्वीय- -यस्य चात्र १७: १६.

शर्व(र>)री $^{9}$ - पाउमो २, ३, ७३:

शर्षोंकाº- -का निस् १,५: २५.

शल-परिचाय्य- -य्यम् माश्री ४, 9,22;2,23.

शलङ्कु<sup>ь</sup>−>शलङ्क- पाग ४, १,

शालङ्कायन- पा ४,१,९९; पाग ४, ६: -नाः वौश्रोप्र ३१: ३. शालङ्कायनक- पा ४,२,५३. 98.5.

८,४,२४; लाश्री ४,८,२०.

शालङ्कि-पा ४,१,९६:पाग२,४,५९ श्लभ - पाउ ३, १२२; पाग ८, २,

शलभ-मूषक- -कैः अप ६९,४,२.

४, ३१<sup>1</sup>.

- †श श्रप ४८,७४; निच १,७; -रीवु निसू ८, १: १६; -र्याः श्रप ६८,२,५९: शर्शरीक- √श्(हिंसायाम्) द्र. √श्रुल् पाधा. भ्वा. आत्म. चलन-संवरणयोः, पर. गतौ. १शल-, १शाल- पा ३,१,१४०. दाल्° शांश्रो १२,२३,२‡¹. २शल³- पाग ४, २, ८०<sup>8</sup>; -†ला श्राश्रौ ३,३,१; शांश्रौ ५,१०,५; ६,१,६; माश्री ५,२,९,४. शालायिन-पा ४,२,८०.

9<sup>1</sup>;99.

२, ५३; -०न आश्री १२, १४, शालङ्कायन-शालाक्ष-स्रोहिताक्ष-लोहितजहु---ह्रनाम् श्राश्रो १२,

शालङ्कायनिन्<sup>13</sup>- -निनः दाश्रौ

१८1; -भे बौश्री २,५ : १३ ई.

शलल<sup>a</sup>- पाउमो २, ३,९६; पाग २,

शलली8--ली कप्र ३,६,८; -लीम्

बौथ्रौ ५, १:३;५:२××; कौंगृ १,८,६; शांगृ १,१२, ६; -हया काश्री ५, २, १५; श्रापश्रौ ८, ४, १; बौश्रौ ५, ४:२४: ९:२५××: भाश्रौ. शलली-पिशङ्ग<sup>k</sup>— -ङ्गः शांश्रौ १६, २८,४; -ङ्गम् आश्रौ १०. ३, २७; -ङ्गेन श्रापश्री २२,२३, १३; हिश्रौ १७,८,२९. शलल्या( ली-श्रा )दि-शङ्ख-पर्य-न्त- -न्तानि आग्निष्ट २, ३,५:

98. १शलाक,का®- पाउ ४,१४; पाग ४, २,८६; -काः वौश्रौ १८,८: ६; वाश्री १,२,३,२६; माग्र १, ११,९; -कान्<sup>1</sup> वैश्रौ १६,१३: १: ४: -काभि: आपश्री १२, १८,२: १३,११,२:१४,५: वैश्रो १५, २०: १०; १६, १७: ३; हिश्रौ; -काभ्याम् वौश्रौ १८,९: २;९;१६;२३; -काम् वौश्रौ ५, १४:२४ 🕆 माश्री १,७,६,२०. शालाक<sup>m</sup>- -कम् वौश्रौ ९,१३: १६; -कान् काश्री १०,६, १४; २६,७,३; बौश्रौ ८,११: ११¹; १६<sup>1</sup>; १७<sup>1</sup>; ९, १३ : १; जैश्री १९: २; -केपु आश्रौ ५, १९, ७: -कै: जैथ्री २०:४.

शलाका-परि- पा २,१,१०.

शलाका-भ्रु<sup>□</sup>- (>शालाकाश्रेय-पा.) पाग ४,१,१२३. शलाका-सुष्टि- -धीन् आपश्री १५,

१३, ३; काठधौ १५३१º; भाधौ

a) वैप १ इ. । b) शर्यण- इति १ PW., शर्पणा- इति पाका. । c) स्वार्थे प्र. । d) शोधः वैप १ शर्वेभ्यः मै २,९,९० टि. इ.। ं ८) = छन्दो-विशेष-। f) पाभे. वैप १ इ.। g) अर्थ: (1 h) व्यप.। j) णिनिः प्र. (पा ४, ३, १०५)। k) pproxनवरात्रयाग-विशेष-। i) तु. पागम.। l) सप्र. शला° <> शाला° इति पामे. । m) = शलाका-मुष्टि-। समृहार्थे भण प्र.। n) व्यप. । वस. । o) °ष्टी इति पाठः ? यनि, शोधः (तु. सपा. श्रापश्री.)।

११,१३,५; वैश्री १३,१५: १४. शलाका-वत्- पा ४,२,८६. शलाका-स्तम्य- •म्यम् हिथौ ५,४, ₹€. शलाका-स्थ- -स्थम् श्रावश्री ८, १४, १५; भाश्रौ ८, १६, ११; शिल- पाउन् ४,१२८. माश्री १,७,६, २०; वाश्री १,७, 8.98. शलाको(का-उ)इगाड- -डान् माश्रौ 2,4,2,8. २हालाका®- पाग ४,१,१२३;१५१b. शालाकेय- पा ४,१,१२३. १शालाक्य- पा ४,१,१५१. श्राहाटु°- पाउमो २, १,५०; -टु कप्र ३.६.७. शलादु-प्रध्न<sup>त</sup> - ध्नम् गोगृ २, ७, शलादु-गलप्स⁰-- -प्सम् वैगृ ३,१२: ३°; - प्सेन श्रागृ १,१४,४°. शा,स¹]लात्र<sup>ह</sup>->शा[,सा]ला-तुरीय- पा ४,३,९४. शलाथल<sup>3/h</sup>- पाग २,४,६९¹; ४,१, १२३१. शालाथलेय- पा ४,१,१२३. शलावल¹-शलालु(वप्रा.)°- पाउमो २,१,१०५. शलालुक-- पा ४,४,५४.

शलालु-प्रप्स- -प्सम्<sup>६</sup> भागृ १,

२१ : ५; हिए २,१,३. शलालु-ग्लप्स - -प्सेन<sup>6</sup> श्रापगृ १४, ३; १६,६. शलालु-द्रप्स- -प्सम् श्राप्तिगृ २,१, २ : ९<sup>€</sup>. शहक 4- पाउ है, ४३: - हकम् माश्री १,८,१,८;२,१०; -ल्कै: श्रापश्री ५, ८, ४<sup>२</sup>:‡; बौश्रौ २, १५: १८<sup>२</sup>;†; भाश्री ५, ४, ३<sup>२</sup>;†; माश्री; - स्की काठश्री ५२. शल्क-समर¹--रे माश्रौ १,८,१,५. शल्के(ल्क-इ)द्ध- -द्धः हिश्रौ १५, ₹,99<sup>m</sup>. √श्राट्भ पाघा. भ्वा. आत्म. कत्थने. †शल्मलि"--लिः बौश्रौ १५, २८: १७; -लिम् <sup>०</sup> आपमं १, ६, ४; काय २६, ४; माय १, १३,६; वागृ १५,२: या १२,८∳; −लौ सु ३१,१. १शाल्मल<sup>p</sup>— -लम् अशां २१,४. शह्मिलि-शर्चे व वौश्रौ १५. ३०: ११: २६,११: १३. शहमलि-इलेप्सन् -प्सणा बीश्रौ २६,११: १५. शल्य म- पाउ ४,१०७; पा २, ४,३१<sup>1</sup>. -ल्यः या १२,३०.

४४, ३४<sup>1</sup>; बृदे ६, १०६; —क्रे बौश्रौ २,५ : ३‡. शल्य-कृन्त<sup>भण</sup>- -न्तस्य<sup>ण</sup> श्रापघ १, १९,१४; हिंघ १,५,५१६. शल्य-चिकित्सिन् "- न्सी वैध ३, 92,90. शल्य-संसन~ -नम् कौस् ३३, ९२. शल्य-हर्नृ - -र्तुः वाध १४,१९ .. शल्यका- (>शाल्यकायनि- पा.) पाग ४, १,१५४ . शुल्ब-(> शल्बा-गिरि- पा.)पाउमी २,३,१२९; पाग ६,३,११६1. √शव्र पाधा. भ्वा. पर. गतौ, शवति निघ २,१४ . शव भ- न्वः वाध १८, १०; या २,२; -वम् आपश्रौ १५, २१, ९; भाश्रौ ११,२१,२०××: वाध्रश्रौ: -वस्य वैष्ट ५, २:१३; ७, ४: १६; १८; -वे वैगृ ७. ३: १; ४;७; वैध २, १२,३; -वेन वाधूश्रो ३,४४: १४:१५. १शाव<sup>y</sup>--वम् पागृ ३, १०,२९; वाध ४,१६; गौध १४,१; -वाः कागृ २६, ८+; -वेन अप्राय २, v; 4,8. शव-कर्मन् - -र्मणं: वाध २३, ७; -र्मगा वौध २,१,२४. शव-चम्र - - स्वाम् शांधी १४

b) शालाका- इति पासि.। °दुग्रशम् <> °दुग्लप्सम् <> °दुग्लप्सेन <> °खुप्रप्सम् <> °खुप्रप्सेन <> पागृ १. १५,४ सलादुग्रप्सेन इति पामे. । f) पासि. पाठः । g) = पाणिन्यमिजन-स्थान- । h) यस, इति पागम, । i) शलावल- इति पाका.। j) शाल।चल- इति पाका. I k) वैप १ द। l) उप. = संधि-। m) पामे. पृ २३५१ k इ.। n) = बृक्ष-विशेष-। o) पामे. वैष १ वहतुम् शौ १४,१,६५ टि. इ.। q) पस. उप. लैवि. < सर्ज- (= निर्यास-)। r) तु. पांगम.। इवार्थे प्र. । t) शल्ल॰ इति जीसं. । u) = शल्य-चिकित्सक- । v) उप.  $<\sqrt{2}$  कृत् [छुर्ने] । w) परस्परं पामे.। 🖈 या २,२; ३,१८; ४, १३ परासृष्टः द्र.। 🐠 विष. (आशौच-, श्राप्ति-)। स्त्रार्थे तस्येदसर्थे च प्र.। ह) उप. अर्थः १ । =[इमशाननिष्यन्दि-] जलसमूह- इति भाष्यम्, जल-कुएड-? इति Old [ZDMG ६२, ४५९] Egg [माश १३,८,२,9] च।

शल्य-क - -कः अप ६८,५,८; विध

२२,१९. शव-नभ्य- -भ्ये शांश्री १४, २२, नशांवस् (वप्रा.) - -वः शांश्री १८,३, १८: काधी २२,३,१२; आपथी २२,४,१६; हिश्रौ १७,२,२२१ः; लाश्रौ ८,५,६.

शव-भर्तृ- -तिरः वौषि ३, १, ६; -र्तुः वैगृ ७,५ : १२.

शव-रूप--पाणाम् शांगृ ६.१,४: -पाणि शांग्र २,१२,१०.

शव-वत् वाध ४,३७.

शव-शिर-ध्वज<sup>b</sup>- -जः श्रापध १. २४,११<sup>с</sup>.

शव-शिरस्- -रः बौध २,१,३. १शवशिरो-ध्वज<sup>d</sup>-> °ध्वजिन्--जो विध ५०,१५. २शवशिरो-ध्वज<sup>e</sup>-- -जः हिध 8, 4, 4°.

शव-शृद्ध-सूतका(क-श्र)त्र- -न्नानि पागृ २,८,४.

शव-स्पृश्- -स्पृशः कप्र ३, ३,१११: -स्पृशम् विध २२,६९.

शवा(व-श्र)भि- -सयः काश्रीसं ३२ः १५; कागृउ ३९:२; - ग्निना आपश्री ९,३,२२; भाश्री ९, ५. १८; हिश्रौ १५,१,७०.

शवा(व-ग्र)नस्- -नसः वौधौ १८, ३६ : २; २३,१८ : ३०;३१. शवा(व-श्र)नुगमन- -ने वाध २३, २६.

शवा(व-श्र)भिमुख- -खः वैगृ ५,२: ર્ષ. शवो(व-उ)क्त- -क्तम् गौध १४,

शवर- पाउन ३,१३१.

२; त्रापश्री १२, १९, ५; अप ४८, ७५<sup>h</sup>; ८८<sup>i</sup>; १०३<sup>i</sup>; निघ १, १२<sup>h</sup>; २, ९<sup>l</sup>; ऋप्रा ७, ५६; -वसः या १२,२१०; ऋपा ४, ५९; -०वसः ग्राश्रौ ६, २, ६; ८,९,१२; शांश्री ९,६,६; वौश्री १३,७:४; आपमं २, ११, ७; -वसा श्राश्री २,१२,५; ८,९,२; वौश्रो१५,६:१२; माश्रो ६,२,६, ९; हिश्रौ १२,७,२; श्रश्र ५,२७; या १,१७; १०, २९कुँ; ३१कुँ; ११,२१कुँ;२४कुँ; ऋप्रा ४,९३. -वसे शांश्री ९, ९,३; वैताश्री २९,५; ३१,२२.

शवसान-, शविष्ठ- √शु,शू द्र. √श्रश् पाधा. भ्वा. पर. प्लुतगतौ. शश्<sup>ह</sup>- -शः श्रप ५३, १,३; -शम् श्राप्तिगृ ३,३,२: २८. शश-क<sup>k</sup>-- -कम् अप ७०<sup>२</sup>,२३,

> शशक-शल्यक-गोधा-खड्ग-कूर्म-वर्जम् विध ५१,६1.

शशका(क-श्रा)कृतिº- -तयः अप ६१,१,७.

शश-कर्ण"- -र्णः ऋअ २,८,९; श्रश्र २०, १३९<sup>n</sup>; -णीं दाश्री ८,२,८: लाश्री ४,६,८.

शशकर्ण-क्ल(प्त>)प्ता--प्ता लाश्रौ ६, ३, २१; निसू ६, ३:

श्राशा(श-श्र)क्ष⁰- -क्षः सु २३, श्राशयान- √शी द.

शशा(श-त्र)ङ्ग- -ङ्कम् अप ६८, १,३४; -क्के अप ६८,१,१२.

शशाङ्क-तल-सेविन्- -विनः श्रप ५२,८,३.

शशाङ्क-शत-संकाश- -शम् विध १,४१.

शशाङ्को(ङ्क-उ)दय- -ये विध ९०,१६.

शशिन्<sup>p</sup>---शिनः श्रप ५३,१,२; शैशि १६६; याशि १, ३२; आज्यो ७, २०; -शिनम् अप ५३,४,१; -शी श्रप ५०, ६,२; ७०<sup>३</sup>,११,५.

शशि-भास्कर- -री श्रप ५३,३,५; शंघ ४५७: १२.

शशि-शुक्र- -क्रयो: वैगृ ४. १४: ६.

शशि-वल्लभ,भा<sup>व</sup>- -भम् श्रशां ५,२; -भाम् श्रशां १,४. †शरामान<sup>8</sup>- -नः श्रप ४८, ५; निघ ३,१४<sup>1</sup>; ४, ३; या ६, ८**∮**; -नम् माश्रौ १,८,३,३; -नस्य सात्र २, ९४४: -नाय आश्री ३,७,१२.

†शराय<sup>ह</sup>- -यः त्राश्री ३,७,६; ४,७, ४; श्रापध्रौ १५, ९, ६; बौश्रौ ९, ९: ९; भाश्री ११, ९, ८; वैश्रौ १३, ११: १०; हिश्रौ २४,४,३; आमिए ३, १०. २: ६; बौग्र २,१,१०; बौपि ३,९,

a) शाव° इति पाठः र यिन, शोधः (तु. शांश्री. प्रमृ.) । b) पस.>वस. । c) सपा. °शिर°<> f) १ स्पृषः इति पाठः १ यनि. शोधः । g) वैप १ द्र. ।  $^{\circ}$ शिरो $^{\circ}$  इति पाभे. । d) कस. । e) वस.। k) स्वार्थे प्र. । l) शशकशल्छ° इति जीसं.। j) = १वल- । h) = उदक- । i) = শ্বন-। m) =ऋषि-विशेष- [ऋग्र. श्रअ.], साम-विशेष-। वस.। n) °शिक° इति पाठः? यनि. शोधः (तु. ऋग्र.)। o) नाप. । वस. । p) = चन्द्रमस्- । q) = धनिष्ठा-नक्ष्त्र- । वस. । r) धा. अर्चीयां वृत्तिः । वेप४-प्र-३४

शशादन\*- (> शाशादनक- पा.)। पाग ४, २,१२७.

शशीय( स्>)सी<sup>b</sup>--सी वृदे ५, ६४: -सीम् ऋत्र २,५,६१; बुदे **५**, ६१;८०.

शश्वचे √धच् इ.

श्वत<sup>b</sup>- पाग १, १, ३७; ४, ५७; ३,१,१२; ४, २, १६<sup>०</sup>; ५, ४, ३८वः;-धत् †शांश्रो १५,१७,१; २२,१; वाध्यौ ४,२८: ७××; निस्; अप ४८, ६६<sup>‡e</sup>; निघ ३,१‡°; -‡धतः पाय १, १८, ४; तैप्रा ८,२४; - क्षता वौधौ ११, ३: १४; १७, ३४: ३; -खताम् शांधी १२, २०, २५; - क्षेत्रन्तः शांश्रो २, २,६; १२, १,५; अप्राय ६, १; -श्रन्ता, या १४,२३†०.

> 9; बृदे २,८३; ६, ४०<sup>६</sup>; -तीः श-प-स- प्रमृ. श- इ. वौश्री ७, ४: ४७; -तीनाम् शप्कण्ड - पान ४,१,४१. बौगृ ३, ५, १९‡; -तीभ्य¹ः आपश्री ३, १४, २; भाश्री ३, १३,१; हिथ्री २,६, ३४. शाश्वत<sup>b</sup>- पा ५, ४,३८: -तम् सु ७,२; श्राभिगृ २,६,५: १९; बीर २, ९,१६; भार ३, १५: २८; कप्र; -तान् विध १, ६१;६३.

शाश्वती- -तीभ्यः सु २८,

२; भाग २,२८: १७₺.

शाश्वतिक- -कः श्रापध १,२३, २; हिंध १, ६, १०; पा २, ४, ९; -कान् ऋपा १३, १४. शाश्वतिक-त(म>)मा--माया ४, १६. शक्षत्-तम,मा- पाग ६, १, १५६; - मम् आपमं १,७, २; शैशि ३१४: -मा या ४, १६ 🗗 Ф. शश्चद्-गामिन्- -मिनौ या १४, २३<sup>२</sup>. शश्वदु-ब्राह्मणां--णम् निस् २,१०:

३; **३,३**: २३; ४, १२: ३६; ५, १३: १८; ६, १: २१; ७, 6:8; 9, 5:89. शश्वद्वाह्मण-निगम- -मः श्रश्राय १,१.

शश्वद्-भूत- -तानि कौसू ४९,११. √शश्वाय पा ३,१,१२.

शश्वती -- ती ऋग्र २, ८, √शप पाधा. भ्वा. पर. हिंसायाम्.

शक्कण्डी- पा ४, १, ४१; पा,पाग **ઇ,**ર,૧૬५<sup>k</sup>.

शास्त्रल- पाग ४,१,४१,५,३,१०८1. शष्कुली-पा ४, १, ४१; पाग ष, ३, १०८; ६, १, १५३<sup>८</sup>; -ली अप १, ३४, २<sup>™</sup>; विध ९६, ९२º; -ल्यः कौसू १३८, २<sup>m</sup>; अशां ६५,३.

शाष्कुलिक- पा ५,३,५०८.

शाध्य १,२८; पागध,२,१२७°; 1

-ध्पाणाम् चौश्रौ १७,३१: १९; -ध्पाणि ग्रापभ्री १८. १४, ७; १९, १, १; बौधी; -प्पेण कीस् ७२, १४; -प्पैः आपश्री १९,१,९; वाश्री ३, २, ७,४; हिश्री १३,८, ६. शाष्पक- पा ४,२,१२७. शप्प-क्रय- -यः काश्री १९,१,१८. शप्प-चूर्ण- -र्णानि काश्री १९, १. ₹₹. शप्प-पवित्र- -त्रे माध्रौ ५, २, ४, 99; 95. शप्प-वत्- -वतः कौस् २०,२३. शप्प-हविस्- -विपाम् कौसू २०,

†शब्पिअर<sup>b</sup>- -राः<sup>p</sup> मागृ १, १३. ११; वाय १५,५.

†शप्य<sup>0</sup>- -प्यम् श्रप ४८, ७९; निध ₹,७.

√शस् √शस् द्र.

√शस्<sup>र</sup> पाघा. भ्दा. पर.हिंसायाम् > †शसन<sup>b</sup>---नम् श्राश्रौ १०,८,७. २शस्त- पा ७,२,१९.

२शस्तृ- पाउना २,९२.

२शस्त्र- पाउ ४, १६४; पा ३, २, १८२; -स्त्रम् श्रापश्रौ ७, १, १३; वाथ्री ३,२, ६, ४४; वैश्री १०,१:१०; श्रागृ; -खाणि अप ७०<sup>२</sup>,२१,२;७०<sup>३</sup>,११,७; शंध; -स्रात् आमिगृ ३, ५, ६:४; वीपि १, ४:२०?5; -स्राय अप

a) मापाइन- इति वामनः इति पागम.। b) वैप १ द्र.। c) तु. पागम. । d) सत्वत् – टि. द्र.। e) = ag- f) वैष १ निर्दिष्टयोः समावेशः द्र. g) = ऋषि-पुत्रिका- h) सपा. शह्ब $^{\circ}$  (शौ ५,८, ८ तैत्रा ३, ३, ११, ४ च) <> शास्त्र (सा ४०, ८ का ४०, १,८ च) इति पासे. । i) नाप. (प्रन्य-)। j) = बनस्पति-विशेष- l k) ज्ञाकण्डी – इति Lपक्षे। पाका. l तु. पाका. l तत्. पाका. l राज्कुली – इति भाएडा. प्रमृ. ln) = कर्ण-रन्ध्र- ।o) = देश-विशेष- । p) पाभे. वैप १ शिष्पुञ्जराः m) = 9 एक-विशेष-। r) पा ६, ४, १२६ पराम्ष्टः द्र. ।  $q\rangle = \xi q - 1$ ऽ) शस्त्रा इति पाठः? यनि. टि. इ. १ शोधः (तु. आमियृ.)।

५३, ५, १; -स्त्रेण वौषि १. ३ : १४; २१; २८; वैगृ; -स्त्रे: अप ६२,२,३; विध १, ४३. शस्त्री--स्रयाम् पागवा ३. 3,908. शस्त्र-कर्मन् - -र्म श्राज्यो २, ६: ७,३. शख-कांस्य-ताम्रा(म्र-श्रा)यस--सानाम् अप ६५,२,४. शस्त्र-कोप-भय- -यम् ६४,६,१. शस्त्र-ज्वलन-संसर्प- -पं: अप **દેશ, 4, ૬.** शस्त्र-दुर्भिक्ष-संपात- -तैः अप ५३,६,३. शस्त्र-धारण- -णम् शंध १२. शस्त्र-धारिन्- -री वाध १९,३९. शस्त्र-नित्य-ता- -तया विध ३, ६९: -ता विध २,६ª. १शस्त्र-पाणि<sup>b</sup>−>°णिन्--णिनः अप ७१,१४,२. २शस्त्र-पाणि<sup>0</sup>- -णिः वाध ३. १६; शंध ३२८. शस्त्र-पात- -तेन अप ७१,६,२, शस्त्र-पातन--- नम् श्रप ७०१ ७, १२; ७१, १०,५. शस्त्र-प्रज्वरुन- -ने श्रप ७१,१,४ शस्त्र-प्रहार- -राणाम् श्राप्तिगृ 2,4,9:40. शस्त्र-भय- -यम् अप ५८, १, ९; **७०<sup>२</sup>,३**,४; ७, ८××. शख-मृत्<sup>त</sup>--भृताम् गौध२२,२ शख-भ्राम- -मः श्रप ५७,२,८. शस्त्र-मुष्टि-प्रहार- -रेषु अप६८.

२,४०. शस्त्र-विष-रउजु-जल-दुवींकर-मारुत-तरु-पाषाणो( ग्रा-उ )च्छा(? च्छवा<sup>6</sup>)सना(न-त्रा)दि- -दिपु श्राप्तिय ३,११,४:४२. शख-विप-रज्जु-जला(ल-श्र)चल-मारुत-तरु-पाषाण-हुताशना ( न-श्र)नुच्छ्वासना( न-श्रा )दि--दिना बौपि ३, ७,9<sup>1</sup>. शस्त्र-संपात- -ते विध ३०,११. शस्त्र-संपीडा- -डाम् गोर ४,७, शासचटतवर्गीय- श- इ. ٦٩. श्रास्त्र-संपात- -तः श्रप रासल- श- द्र. १८<sup>२</sup>,२,२<sup>६</sup>. शस्त्र-स्पर्शन- -नात् वेगृ ७. शस्त्र-हत---तानाम् विध७८,५०. शस्त्र-हस्त<sup>b</sup>-- -स्तेन अप १, २७,४. शस्त्रा(स्न-श्रा)कुल- -लम् अप 48,9,4. शखा(स्र-अ)प्ति-वृष्टि-तस् (:) श्रप ५९,१,५. शस्त्र(स्त्र-अ)ग्न्यु( ग्नि-उ )त्पात--तः श्रप ६३,३,३. शस्त्रा(स्त्र-श्र)नाशका(क-श्र )प्ति-रज्जु-भृगु-जल-विष-प्रमापण--णेषु शंध ३५५. २शस्त्रिन्--स्त्री वौश्रौ १६,२१: २; २६,१७:१३. शस्त्रो(स्त्र-उ)पजीविन्-अप ५७,२,६. शस्त्रोपजीवि-कुड्य<sup>b</sup>- -ड्यान् श्रप ५०,२,६.

१शास¹- -सम् काश्री ६, ४,,९‡; बौश्रौ ४, ६:१७, १९, पागृ १, ३,२६; आग्निगृ ३,५,२:१४; बौपि १, २: १७: -साः बौश्रौ २६,११:११; -सेन शांश्रो १५, २५,9‡. शास-प्रैषा(प-भ्रा)दि- -दि काश्रौ १६.१,१३. शास-हस्त°- -स्तम् शांश्रौ १५. २४,१‡. शसन− **√**शस् द्र. √र्शस् द्र. १शस्त-२शस्त~ √शस्द्र. १शस्तृ- √शंस् इ. २शस्तृ-√शस् द्र. √शंस् द्र. १शस्त्र-**२शस्त्र~** √शस्द्र. १शस्त्रिन्− √शंस् इ. २शस्त्रिन्-√शस् द्र. शस्त्वा, १शस्य- √शंसु द्र. २शस्य - -स्यम् शंघ २८९. शस्या(स्य-अ)पवाध- -धे शंध ₹0€. शस्यमान- √शंस् इ. ?शांयुच- शम्->शंयु- द्र. श्**रांच**त्य<sup>k</sup>~ -त्यः श्राग्र **४.८,**२६. शांशप-, °पक- १शिंशपा- द्र. शांशपायन- २शिंशपा- द्र. -विनः शांसित्य-, °त्यायनी- शंसित- इ. √शक् द्र. १शाक-२शाक− २शक- इ. **३शाक (वप्रा.)**1- पाउर ३, ४३; पाग

a) °निष्टता इति जीसं.। b) मलो. कस. । c) वस. । d) विप.  $\rightarrow$  नाप. । e) पाठः? यनि. श्रोधः (तु. वौषि ३,७,१)। g) ° छो सस्वे सं° इति मूको.। f) परस्परं पाभे. । h) उप. श्रर्थः?। i) नाप. । वैप २, ३खं. द्र. । j)=सस्य- । k) व्यप. । पाठः? शाम्बब्य- इति शोधः इति old. । l)=व्यञ्जन-विशेष-, बृक्ष-विशेष- (त्राय. प्रमृ.)।

२,४,३१: ४,२,९०: -कः आग्र २,७,६; -कम् कीय २, ३,१५; ३, १५, २; शोग्र ३, १२, २; आमिष् ३, १, ३:३७; काष्ट्र: -के श्रापध **२**, २८, १०; हिंध २, १४,१०: -केन काग ६१,३; -कै: श्रव ४४,३,१०; वाघ ११, ४०; शंध २१८; विध ८०,१. शाकी°- (> शाकि-न- पा.) पागवा ५,२,१००. †शाक-जञ्जभ<sup>b</sup>- -भाभ्याम् बौधौ १७,४१:१; श्रापमं २.७,२१-२३; श्रामिष्ट १, ३,३:१४; भाषृ. शाक-द्वीप°- -पम् शंध ११६: ४. शाक-पलला(ल-अ)क्त- -क्तयोः कार्य ७०,६. शाक-पलाश- -शेन कौसू ११६,६. शाक-पवित्र<sup>त</sup>-- -त्रम् श्रापश्री७.८.३. शाक-पि( ण्ड> )ण्डी- -ण्डीभिः कौगृ १,७,२१०; शांगृ १,११,५; कागृ २२,१. शाक-पुष्प-फलौ(त-ओ)षधि--धीनाम् वौध १,५,६७. शाक-फल- -लानि कौसू ३०,४. शाक-भक्ष- -क्षाः वौध ३,३,३. शाकभक्ष-ता- -ता बौध ३,१०. १२; गौध १९,१४. शाक-मांस--यव-पिष्ट-विकार--रेभ्यः गोष्ट ३,५,१०; द्राष्ट ३, 9,30. शाक-मांसा(स-श्र)पूप- -पानि जैग्र शाकट- १शकट- इ. २,३ : २: -पै: विध ७४,१.

शाक-मूल-फल- -लानाम् विध ५, |शाकटी- १शकट- इ. ८६: -लानि शंध १८३: वैध ३, 8,9. शाकमूलफला( ल-आ )दि--दीन् वैध ३,५,१. शाक-मूल-फल-पुप्प--च्याणाम् विध २३, १५. शाकं-भ $(\tau > )$ री $^t$ - -यीम् विध ८५,२१. शाक-यूप-मांस-सार्पेश्यत-धाना-गुड-द्धि-मधु-सक्तु-वर्जम् वौध 8,4,980. शाका(क-आ)दि-होम- -मः कप्र २, ८,२३<sup>६</sup>. शाका(क-अ)पहारिन्- -री शंध ३७८. शाका(क-आ)शिन्- -शी विध ९५. शाका(क-अ)ष्टका<sup>b</sup>- -का पागृ ३. ३,१३; जैगृ २,३: २. १शाकिन्-> 'नी'- -नी बृदे ६, १३८; या ६,५. शाकीय- पा ४,२,९०. शाको(क-उ)दक--केभ्यः शंघ१३०. ४शाक<sup>1</sup>- पाग ४,१,९८;१५१. शाकायन- पा ४,१,९८. शाकायन्य- पा ५,३,११३. २शाक्य- पा ४,१,१५१. शाक्य-प(द्>)दी $^{k}$ - पाग ५. ४,१३९. शाकटायन- २शकट- इ.

शाकटीकर्ण- शकटीकर्ण- इ. शाकण्डी1-शाकन्धव्य- शकन्यु- द्र. शाकन्धेय- शकन्ध- इ. शाक-पार्थिव<sup>m</sup>- पात्राग २, १,६९. शाकपृणि<sup>।ग</sup>-- -णिः निस् ४, ९ : ६: ब्दे ३,१३०;१५५; ५,८; ३९; ६,४६; ७,७०; ८, ९०; साम्र; - † णिम् शांग्र ४, १०, ३; ऋष ४३,४,५६; -णेः या १३,११. १शाकल- १शकल- द. २शाकल-, °लक- २शकल- द्र. शाकलिक- १शक्ल- इ. १-२शाकलेय-, शाकल्य- प्रमृ. २शकल- द्र. १शाकिन्- ३शाक- द्र. २शाकिन्1- (>शाकिन्य-पा.) पाग 8,9,949. **शाकुन**- शकुन- इ. शाकुनेय- शकुनि- इ. शाकुन्तक- शकुन्ती-इ. शाक्तन्ति (> °न्तकीय- पा.) पाग ५,३,११६. शाकुलादिका,की- शकुलाद- इ. शाक्तिक- प्रभृ., शाक्मन्- 🗸 शक् इ. १शाक्य- २शक- इ. शाक-,शाक्वर-,शाक्वर्य- √शक् द्र. शाखा<sup>p</sup>- पाउभो २, २,४८; पाग ५, २, १३६<sup>६</sup>; ३, १०३; -खया काश्रौ ४, २, ७; ४२; आपश्रौ १,२, ४; ५××; बौश्रौ; -खयोः

a) = महच्-छाक- वा शाकसमूह- वेति पांगम. । = १शाक- इति MW. । b) दिवविशेषयोः ] हस. । c) = सप्तदीपाडन्यतम- । पूप. = बृक्ष-विशेष- । d) = यज्ञ-पात्र- । e) पण्डिभिः इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. शांग्र.)। f) =तीर्थ-विशेष-। उप. खच् प्र. । g) पढ्कः होमः इति जीसं. । h) =श्रष्टका-विशेष-। मलो. कस. । i) = शाक-क्षेत्र-। j) व्यप.। k) तु. पागम.। l) पृ २३८२ k इ.। m) पूप. = ३शाक- इति पाम., = जाति-विशेष- इति n) < शाकपूण- इति दु [या २, ८], शकपूण- इति Pw., शकपूण- इति MW.। पाका. पासि. । o) = श्रायुघजीविसंघविशेष-। þ) नाप. (वृक्ष-शाखा-, प्रन्य-शाखा- प्रमृ.)। वैप १ इ. ।

बौध २,८,१४; - खा काश्रौ १५, ३, २७; बौश्रौ २०, २५: १२; वाथ्रौ; शुअ १, १६<sup>8</sup>; -खाः वौश्रौ २,६ : २१; ४,१ : २६; १४, २८ : ४; ५; वैश्रौ; श्रप ४८, ८२<sup>‡b</sup>; चव्यू १:७; निघ २,५<sup>‡</sup><sup>b</sup>; या १,४<sup>३</sup>∮; ६, ३२र्क; −खाभिः वैश्रौ १०, ५: ४; कागृ ५२, ५; ५७, २; कौसू ८३,१८; -खाभ्याम् कौस् ९०, २४: - खाम् काश्री ४, २, ११; १४, ३, १७; ४,७××; श्रापश्रौ; कार **५१,**११<sup>c</sup>; -खायाः आपश्रौ १, ६, ७; बौध्रौ २०, १ : ५८; माश्री; -खायाम् आपश्री १,६, ९: १५, १६, ४; भाश्री ११. १६, ५; माश्रौ; मीसू २, ४,३१; -खायै वौश्रौ १, ३:१; १२, ६: २××; -खासु आपश्रौ ९, २०, ४; कौसू २७, १०; -खे श्रापधौ ८, ५, २६; १०, २८, ३××: बौश्रौ २०, २५: १०; हिश्री. शाखा(खा-श्र)शि<sup>d</sup> - शी कागृ ५१, 99. शाखा(खा-आ)दि- -दिपु पावा ५, ٩,२. शाखा-नियोजन- -नम् काश्रौ ६. १०,३०. शाखा(खा-अ)न्तर- -राः चव्यू २: २३: -रात काश्रीसं ३६: १४: -रे आपध १,१०,२०; १२, ४; | शांकरि-, °र्य- शम्- द्र.

मीसू २,४,८. शाखा-पत्र- -त्राणि वैश्री १,१:१३. शाङ्कुपथिक- १शङ्कु- इ. शाखा-पवित्र°- -त्रम् त्रापश्रौ १, ११,५; १२,३; १४,६; बौश्रौ. शाखा-पशु- -शूनाम् कौगृ १, ६, २; शांगृ १,१०,३. शाखा-पार<sup>1</sup>- -रः चन्यू २: १८. शाखा-प्रहरण- -णम् श्रापश्री १२. ₹4,9३<sup>8</sup>. शाखाप्रहरणा(ग्र-श्र)नतh- -नते वैश्रौ १५, ३३: २<sup>६</sup>. शाखा-भेद-प्रवर्तक- -काः शैशि ६. श्रप ६५,१,११. शासा-विशासां- -सयोः गोगृ ३, 90,28. शाखा-संयोग- -गात् काश्रौ ४, २, शाखा-सूक्त- -कम् कौसू ३४,९. शाखा-हस्तh- -स्तानाम् वाध्यो ३, 08: C. शाखिन्- पा ५,२,१३६; -खिनम् सु १३,४. शाखो(खा-उ)दकधारा- -रयोः मागृ १,१०,४. शाख्य- - ख्यः पा ५,३,१०३. ?शाखापृथुकपालानि वाश्रौ ३,४,५, २२. शाखेय<sup>1</sup>- (>॰ियन्-) शाङ्करव<sup>छ।</sup>- -वाः वौश्रौप्र ३: १२: -वाणाम् वौश्रौप्र २६: २. हिध १, ३, ४७; ४, ४; -रेषु शाङ्कव्य-, व्यायनी- २शङ्कु- इ. शाण- प्रमृ. १शण- इ.

शाङ्कायन ६ - नाः वीश्रीप्र ३१: ४. शाङ्कुर<sup>™</sup>- -रस्य अप्रा ३,४,१‡. शाङ्ग- १शङ्ग- द. शाङ्गमित्रेय-, शाङ्गायन-, °यनी-२शङ्घ− द्र. १शाङ्ख्य- १शङ्ग- द्र. २शाङ्ख्य- २शङ्ख- द्र. श्चाची३न्<sup>m</sup> काश्री२०,५,१८; श्रापश्री २०,१६,१९; बौश्रौ १५, २६: १; हिश्रौ १४,३,४७; याशि २, २१; जुप्रा २,२०; ५०. शाखा-वत्- पा ५,२,१३६; -वन्तः | शाख->शाटी->°टी-पटीर-, °टी-पष्टि(का>)क-, °टो-पिच्छक-, °टो-प्रच्छद्- पाग २,४,११. शाट-क<sup>n</sup>- > °क-युगा(ग-आ)द्य, (दि-अ)थ- -र्थम् पावा १.१. ₹६. शाटीकर्ण- शटीकर्ण- द्र. १शाट्य− १शट- द्र. २शास्य- २शर- इ. शाट्यमुत्र⁰-- -ग्राः चव्यू ३ : ४. शाट्यायन-, °नक-, °नि-, °निन्-°नी-,°नीय- २शट- द्र. १शास्य-१शठ- इ. **२३11ठ्य**-, °ट्यायन-, °ट्यायनि-२शठ- द्र. √शाङ् पाघा. भ्वा. आत्म. श्लाघा-याम्. शाडिकाडायनि<sup>p</sup>-(>शाडिकाडा-यनीय- पा.) पाग ४,२,१३८. शाङ्वल-शाद्वल- इ.

a) =[उपचारात्-] देवता-। b) अङ्गुलि-नामन्- । c) =[एक-शाखा-] वपाश्रपणी- (तु. पृ e) नाप. (दर्भ- $[\pi]$ . श्रापश्री १, ६, ९] )। मलो. कस.। f) = संहितापाठ-ชา**ว m**) เ d) इस. । g) परस्परं पामे. । h) वस. । i) पूप. = एक शाखा- (तु. पृ २२५५ i) । j) शाष्पेय-टि. इ. । k) व्यप. । l) संस्कर्तुः टि. भूयांसः पामे. । m) वैप १ इ. । n) स्वार्थे प्र. । o) = सामशाखा-विशेष-, वा तदध्येतृ-वा । सात्य मु॰ इति संस्कर्तुः टि. । þ) तु. पासि. ।

२३गाण- (>शाण्य- पा.) पाग ५. 3.9030 शाणायन- २शण- इ. शाणी- प्रमृ. १शय- इ. †शाण्डिकेर⁵- -रः श्राप्तिय २, १,३ः शाण्डिक्य- शाण्डिक-द्र. १,२शाण्डिल-, 'ल्य-, 'ल्यायन-, °ल्यायनक-, 'ल्यायनीय-शण्डिल- द्र. †शाण्डीकेर⁰- -रः हिए २,३,७°. शातक्रम्भ-, °कौम्भ- शत- इ. शातद्वारेय- शतद्वार- द्र. शातन-, ॰नी- √शद् द्र. शातपत-, 'पथ- प्रमृ. शत- इ. †शातपन्त<sup>वं:0</sup>- -न्ता निघ ३,६¹. शातपुत्रक-, भिष- प्रमृ. शत- द्र. शातयत्-, 'थितृ- √शद् द्र. शातलेय- शतल- द्र. †शात-वत्र- -वन्ता अप ४८, ६४<sup>1</sup>. शातशूर्पे - -पें: निस् ४,१२:९. शातातप<sup>b</sup>- -पम् शंध ११६: ४०. शातावरेय- २शतावर- द्र. शाताहर- शताहर- द्र. शात्रव-, शात्रुंतपि- शत्रु- इ. १शाद- √शद् द्र. २शाद,दा⁴- पाउ ४, ९७; - दम्रो वाश्री ३, ४, ५, ११; मागृ १, २३, २०; जुझ ३, ४४; ४६; चाथ ४२: १२: -दाः कप्र ३. 90, 941. शाद-प्रसृति-त्वग (ग्-श्र )न्त-

-न्तेभ्यः काश्री २०,८,४. शादा-संमित- -तन् गौगृ ४, ७. 93. शादि- श-इ. शाह्य, इव<sup>1</sup>]ल ६- पा ४,२,८८; -लम् पार्य ३,४,९; भार २,५ : २; -ले विध ६०,७; ९९, १४. शाड्वल-वत्- -वति पागृ ३, १०, २२. शाड्वलो(ल-उ)पवन-दिव्यच्छाया--यासु आमिष्ट २,६,८: ५. शाहल-संस्थित--तान् कप्र ३,३,३, शाद्वलो(ल-उ)पजीव्य-च्छाया।--यासु वाध ६,१२. शाधि- (>शाधी-पा.) पाग ४, १, ४५. √शान्<sup>™</sup> पाधा. भ्वा. उम. तेजने. शान्त- प्रमृ., १शान्ति- √शमृ इ. २शान्ति<sup>b</sup>- -न्तिः बौश्रौप्र ४६ : ४. शान्तिक- प्रमृ. √शम् द्र. शाप- प्रमृ. √शप् इ. शापराडायन-, °भक्त- शपराड- द्र. ? शापधेत्रिकोदकेन आप्तिए २, ४, E: 20. शापायन- शप- इ. शापे(प-इ)ट^- -टम् कौस् १८,२;७. शापेय-, °पेथिन्- शप- द्र. ज्ञाफोय-, °ियन्- २शफ- द्र. शावर-, °रायण- शवर- द्र. शावली- (> शावल-) श्यावलि-टि. इ. शावलीय- २शवल- इ.

शावलेय- ३शबल- द्र. शावल्य- १शवल- द्र. शाब्द-, शाब्दिक- शब्द- द्र. शामिक- शमिक- इ. शामित्र- प्रमृ. √शमृद्र. शामील- प्रमृ. ३१मी- इ. शामीवत-, °वत्य- ३शमीवत- द्र. शामुल°-> शामुल-क¤- -कानाम् बौश्रौ २६,३२: २७. शामुला(ल-श्र)जिन- नम् वौश्री २६,३२:२७. **शाम्**ल<sup>१</sup>- -लम् वाधूश्री ३,४४:५१ः लाश्री ९, ४,७. शामूल-परिहित<sup>8</sup>- -तः क्षेसू ६९,३. शामूल-वासस्<sup>ड</sup>- -ससः वोद्रौ १८. ४८: २१. शामूला( ल-श्र )जिन- -नम् वीथी १८,२५: १०. साम्पेय<sup>t</sup>-(>॰ियन्-) शाम्बवक- -कम् कौग्र २,५,३, शास्वव्यायन--नाः वीश्रीप्र २७: ३. शास्त्र<sup>6</sup>— -स्वुभ्यः श्रश्र १९,३९‡°. शास्त्रायण<sup>b</sup>- -णाः वौश्रोप्र २०:१. शास्य- ३शमी- द्र. शास्यमान- √शम् इ. शास्यवाक"- -कम् काग् ७२,१. शास्याक,की- शम्याक- द्र. १शायण्ड- शयएड- दि. इ. २शायण्ड- पाउमो २,२,११७. **शायण्डायन-** प्रमृ. शयएड- इ. शायण्डिनb- -नाः वौश्रौप्र ७: १. शायन- प्रमृ.- √शी द्र.

a) पृ २३७५ m द्र. । b) = बालग्रह-िक्शेष-। c) पामे. पृ २३५८ b द्र. । d) सुख-नामन-। e) वैप १ द्र. । f) प्रस्परं पामे. । g) = शांतपन्त- (तु. वैप १) । h) व्यप. । i) = इष्टका- । j) पाय. भांग्य. भांग्य. पाठः । k) नाप. (हरित-तृण-) । l) द्रस. > कस. । m) शौच १, ८७ पा,पावा ३, ९,६ पराम्प्ष्यः द्र. । n) नाप. । मलो. कस. । पूप. = नदीपूराहृत-दार्वादि- । तु. वैप १।, उप. = १नड- । o) = शाम्ल- । p) स्वार्थे प्र. । q) = कर्षा-वासस्- (तु. लांश्रो. भाष्यम्) । r) श्रर्थः १। s) वस. । t) पृ २३६४ q द्र. । u) = वनस्पित-विशेष- ।

?शायाङ्ग- -ङ्गानि श्रप ६१, १. २८. शार- √श (हिंसायाम्) द्र. १शारद- शरद्- द. २शारद<sup>3</sup> - -दे पा ६,२,९. शारदक-, °दिक- प्रमृ. शरद्- इ. शारद्य- शरदिन्- द. शारद्वत-, °द्वतायन- शरद्वत् द्र. शारद्वन्त- शरद्वन्त- इ. शारलोमि- शरलोमन्- इ. शारावि- शराविन्- इ. शारि,री (वप्रा.)b- पाउ ४,१२८; पा,पाग ध, १, ४५; -रीः वाध्रश्री ४,६९: ५. शारि-क<sup>d</sup>,का- पाउ ४, १२८; पाग દ, રે,૧૧૬<sup>e</sup>. शारि (क>)का-व(न>)ण-पा ६,३,११६; ८,४,४. शारि-कुक्ष<sup>1</sup>- पा ५,४,१२०. ्शारीर- शरीर- इ. शारुक- √श (हिंसायाम्) इ. शार्कर- प्रमृ. १शर्करा- द्र. शाईलतोदि- शृङ्गलतोदिन्- इ. १शार्ङ्ग- पाउ १,१२७<sup>g</sup>; -र्ङ्गाः<sup>n</sup> ऋअ २,१०,१४२; बृदे ८,५४. २शार्क्ग--र्कम् जैश्री २३:७; द्राश्री २, २, २५; लाश्रौ १, ६, २३; -ङ्गणि जैश्री १, १२, -ङ्गेषु जैश्रीका ५०. ३शाई- शृङ्ग- द. शार्कस्व<sup>भग</sup>- पाग ४, १, ७३; ३,

शाईरवी- पा ४,१,७३. शाईरविन्- पा ४,३,१०६. १शार्दछ b- पाउमो २,३,११२; -छः आपश्रौ १५, १८, १०; माश्रौ ११, १८,११; वाधूओं ३, ४६: १;१६; ७७:२; हिश्री १७, ७, २९; -है: हिश्री १३, ८, २३<sup>k</sup>?; -ली आपश्री १९, २, ११; वैश्रो ११, ४: ३. शार्देल-चर्मन् - में श्रापश्री १८, १५, ५××; बौश्रौ १२, १०: ७××; हिश्री. शार्दूल-रुतो(त-उ)प(मा>)म--मेन माशि ४,५. शार्द्छ-लोमन्- -मभिः¹ श्रापश्रौ १९, २, १; हिभ्रौ १३, ८,२३; -मानि वैश्रो ११, ४: 91. शार्द्छ-ह(त>)ता- -ता काश्री २५,६,८. २शार्ड्ल<sup>m</sup>- -लाः चव्यू ३: ५. शार्द्छिb- -लयः बौधौप्र १७: ११. शामण- शर्मन्-इ. शामिक्य- शर्मिक- द्र. शार्यात-, 'तक- शर्यात- इ. १शाल- √शल् द्र. २शाल->शालीº- पागम ५८. ३शाल<sup>0</sup>~ पाग २, ४, ३१; ४, २, 80. शालीय- पा ४, २,९०. **४**शाल- पाग २, ४,३१<sup>p</sup>. ५शाल- शाला- इ.

शालकरङ्क<sup>9</sup>— -ङ्कः वैगृ ६७ : ७. शालकटङ्कट<sup>9</sup>- -टः मागृ २, १४, २: - †टाय मागृ २, १४, २७; ऋप २०, ४, २; -दी शंध ११६: ₹८. शालङ्कायन-, 'नक-, 'निन्-, शालङ्कि- शलङ्कु- द्र. ज्ञालभञ्जिका<sup>-</sup>- पाउ २, ३२. शाला<sup>8</sup>- पाउत्र १,११८; पाग ५, २, ११६<sup>t</sup>; ६, २, ८५; ८८; –ला बौश्रौ ६,१:९; १०,१२:१०; १२, १७:२; वाधूश्री; -लाः बौधौ १२, २०:४; १८,४९: ७××; श्रश्न; –लाम् शांश्री ५,६, ४; ९,४;१४,५; २०,८; ७,१४, ११; काश्री; -लायाः शांश्री १०, २१, १०; काश्री १५, ६, २९; २५,६, २××; बौश्रौ; -लायाम् काश्री ७,२,१; ९,१२,१७; १५, ८,३; आपश्री; काठश्री १००<sup>१॥</sup>; पा ६, २, ८६; १२३; -लायै शांश्रौ १७, १३, ८; वौश्रौ २३, १९: ७; २६, ३३:२१; -छे बौश्रौ १८, ५०: ३; बाधूश्रौ ३, ६९:२७; कौसू ५२,६; - ‡०ले शांग्र ६,६, ९; पाग्र ३, ४, १८; श्राप्तिय २, ४, १: १२; १३<sup>v</sup>; भागृ २,३ : ६<sup>v</sup>; हिगृ १, २७, ર;३<sup>v</sup>; अअ રૂ,૧૨. पशाल™— -लान् कौस् ३३,५. शाल-खण्ड<sup>x</sup>- -ण्डे वैश्री १८.

a) = 9त्यम् । b) वैष १ द्र. ।  $c) = \xi y - \xi$  ति c. । d) = 9 पिक्ष-विशेष ।  $\epsilon$  सार्थे प्र. ।  $\epsilon$  सारिक -  $\epsilon$  ति पाका ।  $\epsilon$  ) यस. ।  $\epsilon$  ) = 9 पिक्ष - ।  $\epsilon$  ।  $\epsilon$  ) =  $\epsilon$  पिक्ष - ।  $\epsilon$  ) =  $\epsilon$  पासित. ,  $\epsilon$  रहन -  $\epsilon$  ति पासित. ।  $\epsilon$  ) पाठः १ । सपा. आपभ्रो. प्रमृ.  $\epsilon$  हित ।  $\epsilon$  ) पर स्पर्र पामे. ।  $\epsilon$  । तिस्थे दमीयः अण् प्र. ( तु. दारिकः ) ।  $\epsilon$  ) पूप. हस्वः (पा  $\epsilon$  ,  $\epsilon$ ,  $\epsilon$ ,  $\epsilon$  ) ।

₹: ८8

शाला-कर्मन्- -र्म पाय ३,४,१; भाग २,३: १.

शाला-खण्ड- -ण्डम् वौध्रौ ९, १: १३; १०,१: ११; -ण्डे बौश्रौ ६,६: १४;१६; ९,४: २८<sup>a</sup>xx. शाला-गाईपत्य-पुरोदाश-पत्नीसंया-

ज- -जाः काश्री १२,२,११. शाला(ला-अ)प्ति- -सयः गौषि १, १,१६; -भ्रिना पागृ ३,१०,११; -क्षिम् माधी १,५,१, १४; मारा २,१,१; -ग्नेः द्राश्री ७, ३, २; लाश्री ३,३, २; गोगृ ३, ७, ३; -मौ श्रागृ २,२,५; पागृ ३,१०,

३३; वाष्ट १,६; गोष्ट ४, ४, ७; अप २३,१०, ४; गौध ११,१९. शालाग्नि-देवता->॰त्य- -त्यम् श्रश्र २,१४.

शाला-तृण- -णानि कौस् १८, १०; -णेषु कौस् ८०,३.

शाला-देवता->॰त्य- -त्यम् श्रश्र ९,३.

शाला-द्वार- -राणि काश्री ७,६,५. शालाहार्य<sup>b'c</sup>- -र्यः शुभ १, ३४७; -र्थम् काश्रौ ८, ६, २९; ३०; ९, १०××; -र्यात् काश्री १२, १, २५; २,१; —में काश्री ८,३,२५; ८, ३७; ९,१,२××; वैताश्री १६,४.

शालाद्वार्यो(र्थ-उ)पस्थान-

-नम् काधौ १७,२,५. शाला-निवेशन- -नम् कौस् ८, १;

७२,४; ८२,१४.

शाला(ला-श्र)न्तर- -†रे श्रापध २, १७,८; हिंध २,५,३७.

शाला-प्रवेशन- -नम् काश्री १२, 8,0. शाला-प्रस्थ- पा ६,२,८८. शाला-विल- पा ६,२,१०२.

शाला-मान- -नम् काग्र १,२०. शाला-मुस- > 'खीय<sup>c'd</sup>- -यः

वौश्रौ ६,२२:७; माश्रौ ३,८,८; श्रप्राय ६, १; -यम् आश्री ४, १०, १; शांश्री ६, १२, २५; भाषश्री; -यस्य श्राश्री ४, १०, ६; शांश्रो ५,१४,६; १०,७,१०; माश्रौ २,२,५, १५; वाश्रौ ३,२, ४, १०; -यात् बौश्रौ ६, २२:

७;९; २५: २६; २७,१० : २२; माध्रौ ३, ८, ८; श्रप्राय ६, १;

–ये आपथ्रौ ११, १७, २; १३, २३, ३; १४, ७, १६‡; ३१,६; १६,२२, १; बौधौ; -येन वाश्रौ

३,२,४,१०.

शालामुखीय-देश- -शम् माश्रौ ६,१,५,१.

शालामुखीय-होत्रीयौ(य-औ) त्तरवेदिक- -कानाम् श्रापश्री ११,७,१०.

शालामुखीया(य-श्र)रणि---ण्योः वैश्रौ २१,१०:४.

शालामुखीयो(य-उ)त्तरवेदि-

क- -कौ काठश्रौ १६२.

शालामुख्य<sup>e</sup>-- -ख्यः बृदे ७,६०. शाला-वत्— पा ५,२,११६.

शाला-वलीक'- -कम् कौस् २४,

शाला(ला-आ)श्रय-त्व- -त्वात् वीध ३,१,३.

शाला-सदस्- -दसो काश्रौ १०,२, शालायनि-

97. शाला(ला-श्रा)सना-स्वप्न<sup>ह</sup>- -प्नी काश्री ७,५,७.

शाला-स्क- -क्तम् अभ ३,१२. शाला-स्तम्भ- नमम् काधी ७, १,

₹0. शाला-स्थ- •स्थः जैध्रीका ७३.

१शालिक-, १शालिन्- पा ५,२, 998.

१शालीन<sup>b</sup>— पा ५, २, २०; −नः आपश्री ५,३, २२१; बौध्री १८,

c: 90; 94:4; 80:98; हिथ्रौ ३,२,३२.

शालीन-त्व- -त्वम् बौध ३, १, ₹Ф.

शालीन-यायावर- -राणाम् वौध २,७,१; १०,३; ४२.

शालीनयायावरा (र-आ)दि-वृत्त्यन्तर— -रम् वैगृ ४,२ : ९. शालीन-यायावर-चक्रचर-

धर्म-काङ्क्षित्- -ङ्क्षिणाम् वौध ३,१,१.

शालीन-वृत्ति¹— -त्तिः वैध १,५, ٩:₹Φ.

शाले(ला-इ)न्द्र- -न्द्रे पावा ६, १, 923.

शालाक- १शलाका- इ. शालाका- ( > २शालाक्य- पा. )

पाग ४,१,१५१1 शालाकाभ्रेय- १शलाका- द्र.

शालाकेय-, १°क्य- २शलाका- द्र.

शालाचल $^{k}$ - (>शालाचलेय-)

शालातुरीय-शलातुर- द्र.

शालाथलेय-शलाथल- द्र.

२शल- द्र. a) सवा. 'लख'<>'लाख' इति पामे.। b) नाप. (श्रप्ति-) ! ( श्रिप्ति-, १शर्ब्सु- प्रमृ. ) ।  $\ e)$  = शालामुखीय- ।  $\ f$  ) उप. = पटल- इति दारिलः । c) भवार्थे यत् प्र.। d) नाप. h) विप., नाप. [गृहस्थ-भेद-]। i) = गृहस्थ-भेद-। j) पृ २३८० b इ. । k) पृ २३८० j इ. । g) सस. > इस. 1

शालालि°-- लयः बौश्रौप्र १७: १०. १शाला-वत्- शाला- द्र. २शालावत्¹−> शालावत- -ताः वौश्रौप्र ३१: ७; ४९: ३. शालावत्य<sup>8</sup>- पा ५,३,११८. शाला-बलीक- प्रमृ. शाला- इ. शालास्थलि- (>॰स्या- पा.) पाग 8,9,00. शालाहलि<sup>8</sup>- -लयः वौश्रौप्र १७: ९. शालि<sup>b</sup>- पाउमो २,१,१६८; पाग ५, २,११६<sup>०</sup>;४,१५१<sup>व</sup>; -लयः कप्र २,५,२१; ३,७,१३; अशो १२, ₹;४. २शालिक-, २शालिन्- पा ५, २, शालि-पलाल- -लेपु मागृ २,१३,३. शालि-पिप्ट-म( य> )यी- -यीम् श्रप ३६, ५,१. शालि-मत्-, शालिल⁰- पा ५, २, 994. शालि-ब्रीहि--हिभिः वैगृ४,१३:७. शालि-ब्रीहि-यव- -वानाम् वैगृ ३, 9:6. १शालिक- शाला- द्र. शालिकि"- -िकः वीगृ १.७,४८; ४, ٧,६. १शालिन्- शाला- इ. ३शालिन्⁵- (>॰न्य-पा.) पाग ४, 9,949. शालिमत"- -तः बौश्रौप्र ३०: २. शालिसंधि - -धयः वौश्रीप्र ३०: १. शाल्यकायनि - शल्यका - इ.

१३; २१; ३८; ४२××; **−**केः बौश्रौ २०, ३:२७: ४:९: २9:३२; ५: ३××. **१शालीन**- शाला- द्र. २शालीन¹- (>॰न्य- पा.) पाग शाल्वा¹-(>शाल्वेय- पा.) पाग ४, 8,9,949. १शालु- पाउभो २,१,५. २शालु°- -लुः हिश्रौ २१,३, १०. १शालूक'- पाउ ४,४२; पाग ५, २, 9३५; <del>-कम्</del> कौस् ८३,३. शालूक-चृथाकृसर-संयाव-पायसा-(स-श्र)पूप-शब्कुली-देवान्न--न्नानि विघ ५१,३७. शाल्ह्यकि(न्>)नी-पा ५,२,१३५. २शालूक<sup>8</sup>− -काः अप ९,४, २. ३शालूक व−(>शाल्केय-पा.) पाग ४,१,१२३. शालर- पाउमो २,३,५८. शालेन्द्र- शाला- इ. १शालमल- शल्मलि- इ. २शाल्मल- पाउमो २,३,१२०. रशालमिल,ली<sup>8</sup>- पाग ४, १, ८०³; २,८०<sup>b</sup>; ८२;६,२,८५; -लिम् गोग २,४,१‡1;-ली श्रप९,४,२. २शाल्मिल- पा ४,२,८२. शाल्मलिक- पा ४,२,८०. शाल्मलि-द्वीप-- -पम् शंध ११६:५. शाल्मली-मूल⁴--लः भागृ १,९: 99. शाल्मल्या- पा ४,१,८०. शालीकि - -िकः बीश्री २०, १: ७; शाल्व - पाग ६, ३,११६ : - ल्वान्

श्रप ५०,२,४; - स्वानाम् अप 40,2,2. शा(ल्व>)स्त्रा-गिरि- पा ६, ३, २,९७. १शाव- शव- द्र. **२शाव^{m}–** पाउभो २,३,१२७; पावाग ६,३,४१; -वम् काश्रीसं २८:९. श्राविलिन्- -ली अप्राय ४,३. ?शावै:" अशां ९,१. शाशदान- √शद् द्र. **शाशादनक**- शशादन- द्र. शाशाद्यमान- √शद् द्र. शाश्चत-, °तिक-, °ती- शखत्- द्र. शाप्कुलिक- शष्कुल- द्र. शाष्पक- शष्प- द. शाब्पेयº-(>॰व्वेथिन्- पा.) पाग ४, ३,१०६°. √शास्<sup>p</sup>, पाधा. अदा. श्रात्म. अनुशिष्टौ, शास्ति काश्रौ ६,८,१; कागृ २४,१६; शास्तु वाध २०, ४१‡; शाधि वौध २, १, १६; †शास्तन आश्री १,४,९; शांश्री १.६,१३; श्रापथ्री २४, १३,३; बीश्री ३, २८: १०; शिष्यात् श्रागृ १, १७,१७. शिष्यते मीसू २,४,१८. २शास<sup>व</sup>- -सः शांश्रौ १८, १८, १४‡; कौए; ऋअ २, १०; 9 4 국 <sup>२ 1</sup>: ‡: 흰쾨 왕, ५ ३ 국 <sup>2</sup>: ੨, ३५३°; साश्र २, १२२३°.

a) व्यप.। b) = धान्य-विशेष-। c) पृ २३८७ t द्र.। d) शाली- इत्यपि भाण्डा. पासि. । e) तु. पाका.। f) वैप १ द्र.। g) नाप. ( नृक्ष- )। h) श्रर्थः ?। शालमली- इति पाका.। i) पामे. वैप १ वहतुम् शौ १४, १, ६१ टि. इ.। j)=देश-विशेष-। k) ३साल्वक- इति पाका., [पक्षे] भाण्डा. । m) नाप. (शिशु-)। n) पाठः ? इयावै: इति शोधः (तु. संस्कर्तुः हि.)। l) साल्वा- इति पाका, । 0) शाखेय- इति पाका.। p) पा ६, १,६; ४,३४; ३५; ७,४,२; ८,३,६० पावा ६, ४,३४ परामृष्ट: इ. । q) = २शासू- (तु. वैप १)। वैप४-प्र-३५

†शासत्– -सत् आश्रो ७, ४,८;५, २०; शांश्रो; या ३,४∳.

शासन- -नात् मीस् २, २, ६<sup>६</sup>; -ने वौध १, १०, ८; २,१,१६. शासना(न-श्र)र्थ- -र्थम् विध ७१,८१.

शासित- > °ता(त-ग्रा)त्मन्--त्मा श्राज्यो १३, ९.

शास्ति- पाउर ४,१८०.

शास्तुम् श्रापध २, ६, २; हिघ २, २, २.

शास्तृ- पा ७, २, ३४; -स्ता वाघ २०, ३<sup>३</sup>; श्रापध २, १०, १२; हिध २, ४, १२; -स्तुः श्रापध १,७,२६; हिध १,२,८३.

शास— पाग प, २, ३६; —स्त्रम् कप्र १,४,१२; आपघ १,१२,११;२, १०, १३<sup>b</sup>; बौध; हिध २,४, १३<sup>b</sup>; —स्त्रस्य पावा १,१,६२; मीस् ४,१,३;४; —स्त्राणाम् नाशि १,१,४; मीस् ६,२,२२; —स्त्राणि शंघ ११६:३७; —स्त्रात ऋप्रा १४,६४; मीस् ३,४,२८; ६,४,२०××; —स्त्रे पावा २,१, १; —स्त्रेण अप्रा ३,४,१; माशि प, ५;६,६; पापवा १; —स्त्रेषु हिध १,४,२४°; —स्त्रेः आपघ १,१३,२१°; २,१०,१२××; हिध.

शास्त्र-कृत- -तः या १,२. शास्त्रकृत-त्व- -त्वात् मीस् ६,६,३४;९,२,३२. शास्त्र-कोविद- -दः श्रप ६२,४, ६.

शास्त्र-गर्हा - न्हां या १,१४. शास्त्र-चोदित- न्तम् नाशि २, १,७. शाख-इ- - हैं: वेज्यो ३५. शाख-तस (:) श्रम ७१,१७, ६; शंध ९; काछ ७, १९; अप्रा ३, ३,२१; नाशि २,१,११. शाख-दृष्ट- - प्टेन वौध ४,१-२,३.

शास्त्र-दृष्ट- - ष्टेन वीध ४,१-२,३. शास्त्र-दृष्टि-विरोध- - धात् मीस् १,२,२<sup>d</sup>.

शास्त्र-नित्य<sup>0</sup>- -त्ये विध ९९, १८.

शास्त्र-परिमाण-त्व- -त्वात् मीस् १,३,६.

शास्त्र-पूर्वक<sup>6</sup>- -के पापवा ९. शास्त्र-प्रकृति- -तिः श्रश्न १,३२. शास्त्र-फल- -लम् मीसू ३, ७, १८.

१शास्त्र-बुद्धि— -द्धया काशु ७,६. २शास्त्र-बुद्धि<sup>e</sup>— -द्धिभः अप्रा ३,३,२१.

शास्त्र-लक्षण-स्व- •स्वात् मीस् ११,३,३७.

शास्त्र-वत् काग्र **१,**१७. शास्त्र-वत्-त्व- -त्वात् मीस् **३,** ३,४३.

शास्त्र-विद् — -वित् अप ७१, ५, ४; गौध १३, २६; बृदे ३, ४८; उसू ८,२२.

शास्त्रवित्-तम- -मम् श्रप १,९,१.

शास्त्र-विहित- -ताः वौध २, ३,५६.

शास्त्र-समाधि-दर्शन- -नात्

ऋषा ११,६९.

शास्त्र-समुचय- -यात् श्रप ७१, ७,४.

शाख-संभव- -वात् काश्री १,६,

शास्त्र-सामर्थ्य- -ध्यति पावा १,१,६८.

शास्त्र-(स्थ>)स्था- -स्था मीस् १,३,९.

शास्त्र-हानि— -निः पाना ६,१,१. शास्त्रा(स्र-ग्र)तिग— -गः बौध १, ५,६६.

शास्त्रा(स्न-अ)तिदेश- -ग्नः पाना ७,१,९६.

शास्त्रा(स्न-ग्रा)द्य(दि-अ)वेक्षिन्--भ्री विध ७१,८.

शास्त्रा(ऋ-अ)नुपूर्व- -र्वम् पाशि १ शास्त्रा(ख-अ)पवाद- -दात् ऋप्रा १४,६८.

शास्त्रा(स्त्र-अ)पहारिन्- -री शंघ ३७८.

शास्त्रा(स्न-ग्र)थं- -र्थम् शैक्षि १५६; याशि १, २१; नाशि १, ६,१३.

शास्त्रार्थ-विद्- -विदः श्रप ७०<sup>३</sup>,११,११.

शास्त्रार्थ-संप्रत्यय- -यः पावा ६,१,८३.

शास्त्रा(स्त्र-ग्र)सिद्धःव- -खात् पावा ६,१,८५.

शास्त्रा(ल्ल-श्र-)हानि-- नेः पावा ६,१,१.

शास्त्रित- पा ५,२,३६.

शास्त्र(स्न-ए)क-तत्परायण- -णाः विध १,४७¹.

शास्य- -स्यः विध ५,१६०; १७०;

a) ॰ स्वात् इति जीसं. प्रमृ.। b) भाप. (शासन-)। c) परस्परं पामे.। d) ॰ g प्रश् इति जीसं. प्रमृ.। e) यस.। f) शास्त्रेकतत्पराः इति संस्कृतः टि.।

गौध २.५१; -स्यम् विध ७१. ८१; -स्यौ विध ५,१६६. १शिष्ट"- -ष्टः सु १९,१; वाध १,६; शंध ३८४; गौध २८,५१; श्रप्रा ३,३,२१; - ष्टस्य वाध ६, ४२; गौध १९, ३: मीसू ६, ७, २१: ७.४, २०: -एः वाध ६, ४३; बौध १,१,५;६; २, १,५०; ऋत्र ३,३६: - ष्टेपु आपध २, २४,३; हिध २,५, १६८; –ष्टैः कप्र २,१०,१६; शंध ३९०; बौध ३,१,२२; गौध २८,४९. शिप्ट-त्व- -त्वात् मीसू ३, २, २०; ६.५, ३८; १०, ३, ३१; ५,३७;१२,३,९;४,२८. शिष्ट-निन्दित- -तः शंध ५. शिष्ट-प्रामाण्य- -ण्यात् वौश्रौ २८,१३: ६. शिष्ट-भक्ष-प्रतिषिद्ध- -द्दम् काश्री २५,५,११. शिष्ट-स्मृति-विरोध--दर्शन--नात् बौध १,१,२४. शिष्टा( ए-अ )करण- -णे गौध १२,२४. शिष्टा(ष्ट-त्र)कोप- -पे मीसू १, ₹,५. शिष्टा(ए-आ)गम- -मः वौध १,१,४. शिष्टागम-विरोध-दर्शन--नात् वौध १,१,२४. शिष्टा(ष्ट-आ)चरित--ते पागृ २, ۹۹, ६. शिष्टा(ष्ट-आ)चार- -र: गोगृ ३,

३,२८; वाध १,५; -रम् वैगृ ३,

२9: 4.

शिष्टा(ए-अ)ध्यापक- -कः गौध ९,६९. शिष्टा(ए-अ)भाव- -वे श्राश्री ३,१०,२; श्रापश्रौ २४, ३,५२: मीसू ६,३,१३. शिष्टा( ए-आ )विंशतिकb- -कः चव्यु ३: १२. शिष्टा(ए-अ)शिष्टा(ए-अ)प्रति-विद्ध°---देपु पाप्रवा २, ३. १शिष्य<sup>a</sup>- पा ३, १, १०९; -प्यः वैश्रो २,९:९:कौग्र ३,१०, ३५: शांग्र २,१७,३; वैग्र २,८: ९; वाध; पावा ३, ३, १३३; -प्यम् बौपि ३,१,५; बैग्ट २,६: १७:७ : ७; ८ : १०××; कौसू ; -प्यस्य शंध ३५०; ऋष्रा १५, १३;१४; शैशि ७;-प्याः कौगृ ३, १२, १०; वाध १३, ४९; वौध ४.८,८; गौध १५, १३; बुदे ३, ८३; ऋपा १५, ४; शैशि ६; पावा ३, २, १२३; -प्याणाम् गोय ३,३,२; ऋप्रा १३, ४९; पाशि ३०; याशि; -प्यान् गौपि २,२,१२; कौसू १३९, १; १७; १९; वाघ ११, १८; गौध; -ध्ये शंध ३४३; -प्येण वैग २, ९: ११; विध ३०, ३२; -प्येभ्यः द्राय ३, २, २०; कप्र ३,८,१९; कीसू १३९,२०; श्रप. शिष्य-क- -कः याशि १, ३८; नाशि २,८,६<sup>d</sup>. शिष्य-कृत- -तम् वैष् २, ८: ٩. शिष्य(ग>)गा<sup>6</sup>- -गा वाध २१,१०.

शिष्य-शिष्टि- -ष्टिः गौध २. ٧٩. शिष्य-संकर->िरन् - -रिणः वौध २,३,९. शिष्य-सतीर्थ-सब्रह्मचारिन्--रिपु वौध १,५,११६. शिष्यमाण- -णानि मीसू ६, २, २३. १शास- √शस् (हिंसायाम्) द्र. २शास-, °सत्- प्रमृ. √शास् द्र. ?शाहस् '- -हः अप ४८,८८ई. √शि पाघा. स्वा. उभ. निशाने. र्शिड->शि-लि-सि-वर्गमध्यम-ब्यव-हित--तः शुप्रा ३,९५. १विंशपा<sup>n</sup>- पाउमो २,२,२१२; पाग ৪, २, ८०<sup>1</sup>; ३, १३९; १५०<sup>1</sup>; -पाः शांश्री १२,१८,७. शांशप<sup>h</sup>- पा ४,३,१३९, १५०; ७.३.१: -पेन श्रप्रा ३,४,११. शांशपक- पा ४,२,८०. शिशपा-शाखा- -खासु कौसू३४,१. रशिशापा ६-(>शांशपायन- पा.) पाग ४,१,९९. †शिंशुमार्b- रः तैप्रा १६,२५: -राः श्रप्रा ३,४,१; अअ ११,२. शिकम् पाग १,४,५७. शिक्य<sup>b</sup>- पाउ ५, १६; फि ७६; -क्यम् श्रापश्रौ १६,१५,७:८<sup>२</sup>: वौश्रो; -क्यस्य वौश्रो २२, ४: २६; -क्यात् काश्री १७,१,२१; श्रापश्रौ १६, १२, ११; १५,७; बौश्रौ १०, २१: १६; बाश्रौ; -क्ये काश्रौ १५, १०, १६; आपश्रौ १६, १०, ८; बोश्रो; -क्येन वैश्री ११,५:५; -क्येषु

a) विप., नाप.। b) वस.। c) इस. > कस.। d) ॰क्षकः इति कालिसं.। e) उप.  $<\sqrt{\eta}\pi$ । f) पाठः ? सहस्- (श्रज्ञ) इति शोधः (तु. संस्क्र्तुः टि.) g) =श-(वर्गा-)। h) वैप १ द्र.। i) श्रर्थः ? j) तु. पागम.। k) व्यप.।

बौश्रौ १०,११:१७.

शिक्य-च्छेदा( द-श्र )क्ष-भङ्ग- -ङ्गेपु विध १०,१३.

शिक्य-जाल- -लेन आपश्री १६, १६,१; वैश्रौ १८,१४: २.

शिक्य-पाश- -शम् काश्रौ १६, ५, ६; श्रापश्री १६, १०,१०°;१४; बौश्रौ: -शाः वौश्रौ १०, १५: १०; -शान् हिश्रो ११,३,२८°; -शे बौश्रौ १०,११:१८.

शिक्य-स्क्मपाशे( श-इ )ण्ड्वा(ण्ड्व-आ)सन्दी- -न्दीः काश्री १७.२, Зb.

शिक्य-व(त् >)ती- -त्याम् काश्री १६,५,५.

शिक्या( क्य-श्रा )सन्दी-रुत्रमपाश--शान् वैताश्रौ २८,२७b.

'शिक्क°- -कः आपश्रो ७,९,९; वौश्रो ८, ४: ९; भाश्री ७, ७, ११; वैथ्रौ; हिथ्रौ ४, २, ४०<sup>०</sup>; वैताश्री १०, ३; कौस् ८, १३; अप ३७,१,३; अअ १०,९.

√शिक्ष् ( = √शक् ) पाधा. भ्वा. आत्म. विद्योपादाने, †शिक्षति श्रप ४८,१३°; निघ ३,२०°; या २,१३; †शिक्ष, > क्षा बृदे ६, ४२;या १,७; ऋषा ७,३२; ग्रुप्रा; | शिखाष-> शिखा(ख-म्र)तिशिख-शिक्षतम् श्राश्री ३, ७, १३‡; शिक्षेत वाध ६, ४१; †शिक्षेम २१ : ३२; हिश्रौ ११,८,१५.

शिशिक्ष बृदे ८,४; या २,१०. शिक्षयाम् √श्रस् (भुवि), शिक्षयामास बृदे ३,८४. †शिक्षमाण--णस्य श्राश्रौ ४, ४.

६; शांश्रौ ५,६,३; ६,१०, ११; श्रापश्रौ १०,९,३; वौश्रौ.

शि।,शी शक्षा - पाग ४, २,६१; ३, ७३; ४,६२; -क्षा श्रप १,१५, १; त्रापध २,८,११; हिध २,१, ११३; चव्यू २ : २३;२६; शैशि; -क्षाम् शंध ११६:३९; पाशि १; माशि १५, ३××; कौशि. -क्षेण नाशि १,६,२२.

शैक्षिकb- -काः नाशि १,८,

शिक्षक- पा ४,२,६१. शिक्षा-विहित- -ताः शुपा १,

शिक्षि(त>)ता- -ताम् वाध २८, ६: बौध २,२,५८.

२९.

शिक्षुक'- -कम् माशि १५, १; -कस्य माशि १,६; १४,१०. शिक्षे(एय>)ण्या!- -ण्याम् वैताश्रौ ३७,२.

शिक्ष्य- -क्ष्यः माश्री २,५,३,१०. -†खी<sup>1</sup> बौध्रौ १७,१८ : ४; बौगृ ३,१०,६.

आपश्री १६,३४, ४; वैश्री १८, शिखण्ड"- पाउदु १,३८; पाग ४,१, 89.

शिखण्डी- पा ४,१,४१. शिखण्डिन्<sup>m</sup>- पाग ४, २, ७७<sup>n</sup>: -िण्डनः अप्रा ३,४,१५; -िण्ड-नम्<sup>०</sup> अप १,३७,४; अशां ७,४. शिखण्डिनी- -नी काजु ६, १३<sup>p</sup>; -न्यौ<sup>q</sup> ऋग्र २,९. १०४; साञ्च १, ३६१; ५७०. शैखण्डा- पावा ६,४,१४४. शैखण्डिन- पा ४, २, ७७; -नम् असू ३,१०: १९<sup>६</sup>. शिखण्ड्या(रिङ-आ)स्य<sup>1</sup>- न्स्ये याशि १,८.

शैक्ष- पा ४,३,७३; ४,६२; शिखर™- पाउभो २,३,३९; पाग २, ४, ३१; -रम् छ ९, ३; -रे श्रामिष्ट २, ६, ८: ३० : -रै: शांश्री १४,२२,९.

१शिखा™- पाउ ५,२४;पाग४,१,४५; 44; 2,00; 4,2,994; 934; ३, १०८; पावाग ५, २, ११६; -खा आपश्री ६, २०,२; वैश्री १३, १७:३; कागृड ४३: २; श्रप ५८१,२,४; आपध १,१०,८‡; हिध १, ३, ३७ ; वेज्यो ४; -खाः श्रावय १६, ६; श्रव ५२, १३, २; -खानाम् बौधौ २३, ११:३२; -खाभिः सु८,४; श्रप २४,४,३; ५२,५,४; - खाम् कागृड ४३ : २; बीगृ २,४,१८; वैष्ट ४, ५: १० 🛊 हिष्ट २, ६, १७‡"; श्रप ३६,१,२; -सायाः श्रापश्री १५, १५, १<sup>ए</sup>; वैश्री २,

b) परस्परं पामे.। c) वैप १ द्र.। d) शिल्प: इति पाठः? यनि, शोधः a) परस्परं पामे. । (तु. आपश्री. प्रमृ.)। e) घा. दाने वृत्तिः। f) आपध. हिध. भाशि. पाटः। g) भाप., नाप. (शिक्षा-अन्थ- [शंध, पाशि, प्रमृ.]) । सः प्र. । h) तहेदीयप् ठक् प्र. उसं. (पा ४, २, ६१) । i) = शिक्षक- । उकन् प्र. उसं. (पा ३,२,१५४) । j) केन्यः प्र. । k) =सर्प-विशेष-। l) सपा. तां २५, १५,३ शिखानुशिखी इति पामे. । m) वैप १ द्र. । n) अर्थः  $(1 \quad 0) = \sqrt{3} - 1 \quad p$ ) = वेदि-विशेष- । q) = श्रप्सरो-विशेष- । s) =साम-विशेष-। t) पूप. = मयूर- 1 r) = श्राचार्य-विशेप- । u) शिखाम्, अत्र इत्यस्य स्थाने सपा. श्राप्तिप २,२,५: २२ शिखामात्रम् इति पामे.। ए) सपा. व्याः <> व्ये इति पामे.।

६: १०; आपध १,१०,९; हिध। १, ३, ३८; -खायाम् श्राप्तिगृ ३, ४, २: १३°; बौपि ३, ३, १२"; हिपि ६: ७"; -खायै माधौ ११, १५, ३; हिधौ २४, ६, ११<sup>b</sup>; -खे आए १,७,१६. शिखी- पा ४,१,४५. शैखिक- पा ५,३,१०८. शिखा-ज(टा>)ट°- -टः आग्निग् १, १, ४:४६; माय १,२,६; वागः; वाध ७, ११; श्रापध १, २, ३२; हिध १,१,६४. शिखा-वन्ध- -न्धम् अप ३६,२,३. शिखा-व<sup>0</sup>[,व]ल-(> °ल-वत्-, °िलन्- पा.) पाग ५,२,१३६. शिखा-भू-वर्जम् वैग् २,५ : ९. शिखा-मात्र- -त्रम् श्राप्तिगृ २,२,५: ₹₹<sup>8</sup>. शिखा-मुण्ड'- -ण्डः वौध २,६,२०. शिखा-र- पा ४,२,८०<sup>६</sup>. शिखा-वत्- पा ५,२,११६; १३६: 3,990h. शैखावतb- -ताः वौश्रीप्र ३: ७. शैखावत्य- पा ५,३,११८. शिखा-वर्जम् गोगृ ३,४, २३; जैगृ वाध २,२१. शिखा-चल- पा ४, २,८९¹; ५, २, √शिङ्ख् पाधा. भ्वा. पर. गती. 993.

शिखा-सिच् -- सिच कीसू २९,४. | शिङ्घाणा,न पन ३,८३ ; पाउमी शिखिन् (गप्रा.) - पा ५, २,११६; १३६; पावा ५,२,११६; -खिनः काम ४०, ७; कामूड ४४: २१; वाय ४, १८; अप ६३, ३, ६1; -खिने वैगृ २, १२: १४; शिचि- पाउना ४,१९१. कागृ १, २४; वैगृ २, ८: ११; अप ७०<sup>३</sup>, २,४; वैध १,३,६; गौध ३, २२; ऋप्रा १३, ५०1; 961. शिखि-संनिभ- -भः अप ६१,१, शित- 🗸शो द्र. 93. रिशाखा- (>शैखायनि- पा.) पाग ୪,१,१५४<sup>m</sup>. शिखावत- -तः श्रप ५२, ८,१. १शियु"- पाउमो २,१, ९७; पाग ४, २३º; -मुम् अप २६, ५, ३; अशां २०,५. १शैयव -पा ४,३,१६४. शिय़-भूस्तृण- -णम् वैध ३, ५, ۷P. शियु-शर्करा<sup>व</sup>- -राः कौस् ३८,५. १, १८: ६; द्राय ३, १, २१; रिहायु- (>२शैयव- पा.) पाग २, ४,६७; ४,१,१०४. √शिङ्घ् पाघा. भ्वा. पर. श्राघ्राणे.

2,2,38. शि!,सि<sup>t</sup>]ङ्घाणिका<sup>u</sup>->°का(का-ग्र) श्वा(श्रु-आ)लम्भ- नमे आपध १,१६,१४; हिध १,५,१३. -खिभ्यः अप ४६,९,१५५;-खी √शिञ्ज् पाधा. श्रदा. श्रात्म. अन्यक्ते शब्दे, शिङ्के<sup>v</sup> सु २२,४; ऋश्र २,१,१६४†; ∮†या २, ९; ९, माशि १३, ३¹; याशि १, श्विःक्षर--रे वाधूश्री ४,७५: १. √िहाट् पाथा. भ्वा. पर. अनादरे. शितामन् - न अप ४८, ११५‡; निघ ४,१‡; या ४,३ कु; -मनि बुदे २,११४. †शिताम-तस् (ः) माश्रौ ५, २, ९, ५<sup>२</sup>; या ४,३. र, १६४; -ग्रुभिः कौस् २९, शितिण- पाउ ४, १२२; फि ३३. -तिः या ४, ३ø; -तेः पा ६, २, १३८. शिति-कत्त्र"-> शैतिकक्ष-> °क्ष-पाञ्चालेय- पाग ६,२,३७१५. शिति-कण्ठ--ण्ठाय गौध २६,१२ . शिति-पद्- -पद्भिःश्रव१४,१,१५‡. शितिपदी- पाग ५, ४, १३९; -दोम् कौस् १४,२२; १६,२५. शिति-पाद् "-- पात् अप१,३९,१‡; अशां ९, ११²; -पादम् अत्र ३,

a) सवा. वैष्ट ५,४: ३५ चूडिकायाम् इति वामे. । b) वामे पृ २३९२ w इ. । c) वस. । e) पामे. पृ २३९२  $\vee$  द्र. । f) मलो. कस. (= शिखान्यतिरिक्तमुण्ड-  $\lfloor g$ . °जट-  $\rfloor$ ) । d) पाका. पाठः । g) तु. BPG.; शिखर- इति पागम.। h) व्यप.। i) = नगर-विशेष- ।j) =शिखा-प्रान्त- । k) = श्रक्षि-। l) = मयूर-।m) संज्ञा-, बाळा-, शिखा- > संज्ञाबालशिख- इति पासि.। n) = 3 सः -विशेष-। o) = 8 शु-वीज- (तु. MW. )। p) शिपुम्, भूस्तृणम् इति c. । q) पूप. = शिपुपत्र-इति दारिलः । r) पाउभो. पाठः । 8) °ण- इत्यपि वृत्तौ द्र. । t) हिघ. पाठः । u) = नासा-मल- । v) शिन्ते इति पाठः? यनि. शोधः (तु. तत्रत्यः पपा.)। w) वैप १ द्र.। x) व्यप.। यस.। y) ॰काक्ष-इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. PW. प्रमृ.)। द्र) पाठः ? °पितः इति शोधः (तु. सपा. अप १४, १, १५ संस्कर्तुः टि. च)।

२९<sup>२</sup>. शिति-पृष्ठ,ष्ठाº--ष्ठः श्राश्रो ९,४,६; काश्री १५, ३,१६;९,५; आपश्री १८,११, २३; बौश्री १७, १८: ३<sup>†b</sup>; वाश्रो; बौगृ ३,१०,६<sup>२</sup>†b; - एम् आपश्री २१, २३, १२; वौश्रौ १०, ५७, ९××; हिश्रौ; -ष्टाः श्रापश्री २०, २२, ११; - हाम् हिथी ९, ६,१५; - ही श्रापश्रौ २०, १३, १२; वौश्रौ १५, २३: ७; २६: ८; हिश्रो १४,३,१४.

शिति-वाहु°-> °हु-शितिवाल--लयोः काश्रौ १५,३,१६. शिति-मांस-तस् (ः) या ४,३. शित्यं(ति-श्रं)स"- -साय तैप्रा १६, ₹\$‡.

शितिङ्ग - - इः श्रप्रा ३,४,१५. †शितिम्र- -०म्र हिग्र २,७,२‡°. शिथिर,रा"- पाउ १, ५३; -रम् माश्री ५, २, ७, १९; वाश्री ३, ३,१,५७; - त्रा जैथ्री १३: २; द्राथ्रौ ३,१,२; लाथ्रौ १,९, २; -‡रे<sup>व</sup> श्रापश्रो १२, २०,४; वौध्रौ ७,१० : ८; वैश्रो१५,२३ : १०; हिश्री ८,५,३३.

शिथिल,ला°- पाउ १, ५३; -ल: निस् ३,८:७; -लम् आपश्रौ १, ६, ९; वैश्री ३, ५: १२; भाशि ५५‡; -लान् द्राधौ ११, १, ६; लाश्री ४, १, ६; −छानि निसू ६, ५:२९; -लायाम् वाधूश्रौ ४, ११२: ३; -छे वैगृ ३,१४:३.

शिथिला(ल-श्र)ङ्ग<sup>e</sup>— -ङ्गाः श्रप ६८, 9,90. शिथिलो(ल-उ)क- -काः निस् ४, ६: १०; ९: २६. शिनि'- पाडमो २,१,२०९;२३६. शैन्य- -०न्य श्राश्री १२, १२, २३; आपश्री २४, ७,९; १०; वौश्रौप्र १९: ७<sup>२</sup>; हिश्रौ २१, ३,१०<sup>र</sup>; वैंघ ४,३,३. शिनि-वत् आपश्रौ २४, ७, ९;१०; वौश्रौप्र १९: ८; ९; हिश्रौ २१, ३,१०२; वैध ४, ३,३१६. शिपवित्नुक"- -काः श्रप्रा ३, ४, 9 🖶 h. शिपि°- -पयः या ५,८०. शिपि-विष्ट°- - † ॰ प्राधी ३, १३,१४; ६, ७,८; ९, ९, ११; शांध्री; -ष्टः श्राध्री २, १२, ५; रे,१२,१२; वीश्री १५, ३७: २; २७, १४: १९‡; वाधूश्री; आपघ २, १७, २१<sup>1</sup>; हिघ २, ५, ४९<sup>1</sup>; निघ ४, २‡; या ‡५, ७∮; ८∮; −ष्टम् आपश्री ९, १९, १२‡; २०, २२, ६; †वौधौ १४, १४: २९; २६: १६; वैश्रो २०, ३८: ३; हिश्रो १४, ५, ४; -प्टस्य बौधी २८, २ : ३५; -ष्टाय शांश्री ३, २, २‡; १५, १४, ४; काश्री २५, ४,३८; आपश्री ५,.२२,६; १८ १५, ४; बीश्रो.

शिपिविष्ट-स्तोत्र - - त्रे वौधौ २९, २ : ९. †शिम,प्रा - - मे माश्री २,२,२, ३१<sup>६</sup>; तैप्रा ४, ११; निय ४, १;३; या ४,१०\$; ६,१७०. †शिप्र-वत्- -वान् शांधी १४, २३,४; बौश्रौ १०,२४: १०. †शिषिन्- -०पिन् पागृ १,१८,४; -प्री श्राधी ६, ४, १०; शांधी १८,७,११. शिफा- पाटमो २,२,२१८. शिवि<sup>1</sup>--विः वौधी १८, ४९: १; ३; ऋअ २, १०, १७९; -विस् बौश्रो १८, ४९:५. दौटय- पाग ४, १, ७३; -च्यः बौश्रौ १८,१९: १४;४८:११. शैवी- पा ४,१,७३. शिविका¹- (>शैविक-) शिविन्त'- -न्ताय हिए २,१९,६. शिवि<sup>m</sup>L,वि]र-पाउन् १,५३; पाउभो २,३,४७. शिमि"- > °मि-जावरी- - $\dagger$ ॰रि

श्रापश्रो १५, १९, ९; बौश्रो ९, १८:२३;२५; साश्री ११,२०,५. श्चिमिवाससि श्रांत्रग्र १,५,५:१६. शिमी³--मी निघ २, १‡°; या ५, १२∳. †शिमी-वत्- -वतः या १४,२५∮; -वतो: आश्री ६, ७, ९; या ११,८; -वान् या ५,९२०. †शिंवातº- -ता श्रप ४८, ६४²; निघ ३,६. काश्री २५, १३, ८; आपश्री शिम्चिण- (>शिम्बि-मत्- पा.) पाग ८,२,९.

a) वैष १ द्र.। b) = सर्प-विशेष-। c) पाठः ? शिति-भु->-०भु इति शोधः (तु. संस्कर्तुः टि.)। d) पासे. वैप १ शिथिरे तै ३,२,४,३ टि. द्र.। e) वस.। f) व्यप.। g) शिनि॰ इति पाठः? यनि. शोधः (तु. श्रापश्री. प्रमृ.)। h) पामे. वैप १,१९४७ ० द्र.। i) = खल्वाट-। j) = ऋच्-। k) पामे. वैप १ शिप्ते मै १, २,९ टि. इ. । I) प्र२२५६  $\mathbf{r}$  इ. । m) पाउभो, पाठः । n) वैप २,३खं, इ. । o) कर्म-नामन् । p) तु. पागम, ।

शिपिविष्ट-व(त् >)ती। -तीपु

१४,१८,१४‡; २५,१०; बौश्री.

शिरशिराº->√शिरशिराय> शिरशिरायत्- -यत् माश्रौ ३, ₹.Ęb. १शिरस् c- पाउ ४, १९४; पाग ५, र्दे, १०३; -रः आश्री ५, ५. १२; १२, ७; ८, १४, १०××; शांश्री; आपमं २, ८, ९† ी; आप्तिगृ १, ३, ५:४<sup>‡व</sup>; भागृ २. २२ : ३<sup>†d</sup>; -<sup>†</sup>र:S-र:º श्रापथ्री १६,१६, १; वैथ्री १८, १४: ९; -रसः श्रापश्रौ १५,१५, १;१६,६,३; १७, ८, ३; भाश्री; -रसा काश्री १४,५, १०; लाश्री १०,९, ५रा; निस् ६,७: १४ा; १५1; १७1; १९1; श्रप; वाध २५, १३६: बौध ४, १, २८६; विध ५५,९६; -रसाम् माश्री ६, १, ७, २६; -रसि शांश्री ४, १४, २५; १५, ११; काश्री; -रसी बौधौ १०, ९:३; आगृ १,७,२०; -रसोः माश्रौ १, ७, ४, १३; -रःस काश्री १३, ३, २४: -रांसि काश्री १६,१, १८; ३०; श्रापथ्रौ १६,७,१२; बौश्रौ; -रोभिः<sup>ड</sup> वाघ २१,६-८.

शिरः-कपाल- •लम् शंध ३८१. शिर:-कम्पिन् - स्पी शैशि २०९: याशि २,८२. शिरः-कर्ण- -र्णम् कौस् ३६, १०;

४१,२०.

शिरःपाणि<sup>b</sup> वौध ३, ८,१६. शिरः-पीडा- -डा श्रप ३६,८,१. शिर:-प्रभृति- -ति काश्रौ ६,६,४. शिरः-प्रमाण,णा'- -णाम् श्रप ३०<sup>२</sup>, २,२: -णे अप २२,२,५. शिरसि-गहु- पाग २,२,३७<sup>1</sup>. शिरस्-तस्(ः) वौश्रौ १५,२९:३३; वाध्रौ २, १,५,४; पागृ. शिरस्-पद- पा ८, ३, ४७. शिरस्य- पा ५,३, १०३; पावा ६, 9, 89. शिर:-सुखं- -खेन माशि ४, ६. शिरः स्थ- -स्थम् वैगृ ५, ५: ७. शिर:-स्थान- -ने वैश्री १८, ३: ९; आप्रिय २, १, ४: २३; वैय ५, ४:३०;३६. शिरः ,स्-स्नात- -तौ कौगृ १,१७, २; शांग्र १,२५,२. शिरो-गत- -तम् माशि ४.६. शिरो-ग्रन्थि- -न्थिः श्रप २२, ३, शिरो-ग्रह- -हम् कौस् ८७,१३. शिरो-जानु- पाग २, २,३१. शिरो(रस्-श्र)धिष्टान¹-वर्जन- -नम् अप ६४,५,९. शिरो-निष्काप"- -पम् माश्रौ १,७, ५, १८; -पस्य माश्री १,७,५, २९. शिरो(रस्-अ)प्यय- -यम् हिशु ६, शिरिशिरा⁴-> °रा √भू, शिरि-

शिरो-बीज- पाग २,२,३१. शिरो-मङ्ग- -ङ्गे अप १९,१,१२. शिरो-भाग- -गे वैष्ट ३,१४:९. शिरो-माला- -ला श्रप ७०१,५,२. शिरो(रस्-अ)मि"- -मिम् मागृ २. 9,900. शिरो-मुण्ड<sup>p</sup>- -ण्डम् श्राप्तिगृ २,७, 9:5. दिारो<sup>व</sup>-यु(त>)ता- -ताम् श्रप ४२,१,९. शिरो-चत् वौशु २१:७;मीसू ६,६,२. शिरो-विजु<sup>र</sup>- पाग २,२,३१. शिरो-बृद्धि- -िद्धम् अप ६८,२,७. शिरो-व्रत8- -तम् त्रप ४६,१, ७; -तैः वाध २६,१२. २शिरस्'-(>शैरसि- पा.) पाग ४, ٩,٩६. शिरा"- पाग ४,२,८०१<sup>४,७</sup>; -राम् शंघ ११६: २२. शिरा-क- पा ४,२,८०. शिरा-शत- -तानि विध ९६,८०. शिरि- √श (हिंसायाम्) इ. †शिरिणा°- -णा श्रप ४८,७४; निघ 8,0,1

शिरिविठ°- -ठः निघ ४, ३‡; ऋत्र

-ठस्य या ६,३०4.

ৰ, ৭০, ৭५५<sup>t</sup>; মুন্তা ৪, ५४<sup>t</sup>;

श्रश्र २०,१३७<sup>६</sup>; या ६,३०<sup>२</sup>∯;

शिराभवति<sup>b</sup> श्रापश्री ९, ६, १०;

a) शब्दानुकृति-। b) पामे. पृ २३७६ k इ. । c) वैप १ इ. । d) सपा. हिए १, ११,४ e) सपा. काठ ३८, १३ शिरः इति पामे. । f)=साम-विशेष- । g)=मन्त्र-विशेप-शुभम् इति पाभे.। [ आपो ज्योतिः (तै आ १०, १५,१ Lg. मिताक्षरा १ २३, Jolly E. च])]। h) अनुवाक-प्रतीक- (तै आ १०,५३, १)। i) वस.। j) तु. पागम.। k) शांग्र. पाठः। l) = श्रीवा-। m) पूप. = १शर- (तु. आपश्री ८, १०,७;११,१९)। n) = शिरोनेदना- इति Km.। उप. <्रांभ रोगे। इति । o) सपा. शौ १२, २, २० शीर्पक्तिम् इति, काग्र ४५, ७ शीर्ष्णां च इति च पामे. । p) उप. = मुगडन-। q) = मन्त्र-विशेष-। r) तु. पासि. पागम., उप. = श्रीवा- वा स्कन्ध- वेति पागम.। s) = L श्राथर्विणिक- ] त्रत-विशेष- ।  $u) = \pi i \hat{s}_{-1} v)$  अर्थः ?। w) पृ २३७५ k द्र.।

३२.

वैश्रो २०, ११:७; हिश्रो १५, २,9६. द्विरी-(>दिारी-पत्ती- पा.) पाग ४, 9.34. श्रीरीव°- पाड ४, २७: पा,पाग ४, २, ८२; पाग ४, २, ८०<sup>३७</sup>; ३, 938; 940°; 4, 3, 934; -पम् गोगृ ३, ९, ४; - धस्य अप १,४३,१. १शैरीष- पा ४, ३,१३९;१५०. शैरीपक- पा ४, २,८०१. शिरीप-पर्ण- -र्णेः श्रामिष्ट २, ५, 92:4. शिरीपा(प-अ)ङ्ग-म(य>)यी--यीम् अप ३६,७,३. शिरीपा(प-त्रा)म्र-किपत्थ- -त्थानाम् अप ५,२,२. शिरीपिक- पा ४,२,८०. शिरीषि(न्>)णी-पा ५,२,१३५. शिरीपो( प-उ )दुम्बर-कुशतरुण-बदरी- -रीणाम् शांग्र ४, १७, २शिरीप<sup>त</sup>->२शैरीप- न्पः साभ १,३७१, शैरीपि~ -पिः ऋग्र २,१०,५४७. शिरीपि<sup>d</sup>- -षयः वीश्रौप्र ३०: २. **√िशल्** पाघा. तुदा. पर. उञ्छे. शिल<sup>6</sup>- -लम् वागृ ९, २०. १शि।,सि।हो(ल-उ)न्छ'- -न्छः श्रापघ २,१०,४<sup>8</sup>; हिध २,४,४; - न्छेन आपध २,२२,१०; विध

३,९७१<sup>६</sup>; हिध २,५,१४०. रशिलो(त-उ)न्छ<sup>1</sup>->°लोन्छ-पद्1- -दयोः शंघ १२. शिला<sup>k</sup> - - ला अप ७०<sup>२</sup>, २३, १२: अअ १२, १‡; -लाम् वौश्री १८,४७: ६; गोग्र ४, २, २७: -लासु श्रागृ २,९,३; विध ४३, १शैल<sup>1</sup>- -लानाम् शंध १६४; माशि १६, १२; याशि २,१०६; -लेभ्यः मागृ २,१२,१७. शैल-बुट्ट™- •हः श्राप्तिगृ २, 5,90:5ª. शैल-भौम°- -मम् शंध ११६ : ३. शैल-मय- -यात् श्रप २०. ७,८. देशेल-वर्ष- -र्षम् अप ७०<sup>१</sup>, 99, 24. शैलेय- पा ५,३,१०२. शिला-गत- -तम् विध २३,४३. शिला(ला-आ)दि---दि विध १०, ч. शिला-नाश- -शे कप्र ३,९,११. शिला-निपात- -तः श्रप ७०३, 99,95. शिला-फलक-नौ-यान- -नेभ्यः विध २८,२८. शिला-मय- -येन आमिगृ २,४, १०: १३.

शिलेय- पा ५,३,१०२. शिलो(ला-उ)च्चयP- •यम् वैगृ ५, ३: ५: -याः वाध २२, १२; वौध है, १०, १३; गौध १९, १५; -यानाम् श्रप ७०३,११. -लायाम् वैग् ३, २३: ५;| शिलाञ्जाला<sup>०</sup>- -ला श्रप्रा ३, ४. 9‡. शिलालिन्⁴->शैलाल- पाना ६, 8,988. शैलालि<sup>त</sup>— •लयः वौश्रौप्र २४: ૧; ઇહ : ૨. शैलालिन्– पा ४,३,११०. शैलालि-बाह्मण--णम् श्रापत्री દ્દે,૪,७. शि।,शी<sup>1</sup>]लिक<sup>5</sup>-(>शैलिक्य-पा.) पाग ५,१,१२८. शिलिन¹->शैलिन- नः ग्रम ४. 980. शिलिशिला-> 'ला√भृ, शिलि-शिलाभवति भाश्री ९, ८,८". शिलुप<sup>1</sup>->शैल्य- पाग ४,२,५३<sup>r</sup>; -पः साअ १,४२६<sup>d</sup>. शैल्पक- पा ४,२,५३. शैल्ह्य-तन्तुवाय-कृतम्र-रजक--कानाम् विध ५१,१३, रैाॡपि- -पिः ऋत्र २, १०,१२६. शिल्गु"- -ल्गुः निघ ३,६‡x. शिल्प - पाउ ३,२८; -हपम् आपश्री २,५,१+; बौध्रौ १,१२: १६+; १०,५७: ९; १६, ३: १९××;

a)= दूक्ष-विशेष-। b) श्रर्थः ?। c) तु. पागम.। d) व्यप.। e)= [क्षेत्र-प्रकीर्ण-] मक्षरीमय-धान्योन्नयन- (वृत्ति-विशेष-)। f) पूप. = e टि. संकेतित-धान्य-, उप. भाप. । g) सिलो॰ इति पाठः । h) शी॰ इति पाठः १ यनि. शोधः (तु. जीसं.)। i) द्वस. । j) मलो. कस. उप. = वृत्ति- (तु. विवादरत्नाकरः L६६६।)। k) वैप १ द्र. । l) = पर्वत- । मत्वर्थे प्र. (पा ५,२,११४ । तु. श्रभा.]) । m)=वानप्रस्थ-। उप.  $<\sqrt{-}$ कुट्ट, n) सपा. विध ९५, १४ सरमकुट: इति पामे.। o) ≂पाताल-विशेष-। þ) =पर्वत-। वस. पूप. स्त्रार्थे प्र. ।  $q) = \mathrm{He}_{\underline{C}}$ ।  $(g, a^2 + \xi)$ । r) पाका, पाठः। s) अर्थः व्यु. च १। t) वैप २,३खं. द्र. । u) पांभ. पृ २३७६ k द्र. । v) = नट-। w) = मुख-। x) शर्म- इति [पक्षे] दे, ।

१८,9६:९+0; १९,90:9६+0; वाध्रौ १, ३, २, १८🕈 वेश्रौ ५, ३: १<sup>‡</sup> हिश्री १, ७, 98<sup>‡b</sup>; ‡羽9 8C, ६9<sup>c</sup>; ६४<sup>d</sup>: †निघ २,१°; ३,७°; -ल्पानाम् शांश्री १२,९,४:५: वौश्री २३, १९:३०:१३: १३; -ह्यानि श्राश्रो<sup>8</sup> ८,२,२; ४, ७; ९, १०, ৭৭: হ্যাস্ত্রী १२, ३, ৭५<sup>1</sup>; श्रापश्री २१, १७, ७; वीश्री; - के श्रापश्री १०,८,१६; बौश्री ६, ५: ३; भाश्रौ; -ल्पैः बौश्रौ २३,१०: ३, ४९: हिश्रो ३, २, ६३<sup>h</sup>; ६,५,८. शिल्प-जीविन् - -विनाम् हिध १,५. ده<sup>1</sup>.

शिल्प-योनि-वर्जम् आश्री ९, ११.

शिल्प-वत्- -वत् वीश्रौ ६,१८: २; २५, १३: १; -चन्तः वौश्रौ १७, ९: १८: -वान् निस् २, 93:93.

शिल्प-वृत्ति~ -त्तिः गौध १०, ५९: -तौ वाध १९,३७.

शिल्पा(ल्प-श्रा)जीव<sup>1</sup>— -वानाम् त्रापध १, १८,१८<sup>1</sup>.

शिल्पिन्- पाग ६, २,८५; -ल्पिनः शंघ २४८; २६२; विघ ३, ३२; गौध १०, ३०; - ल्पिनि पा ३, १,१४५: २,५५××; – हिपभिः अप २३. ५. २: - हिपम्यः काञ्च ७. <del>६</del>. शिल्पि-क्षय -- -याय अप ७०<sup>२</sup>, 6,9.

दिाल्पो(ल्प-उ)पकरण- -णानि शंध

श्रीवा (वप्रा.)1- पाउ १, १५३; पाग<sup>m</sup> ४, १, ९८;११०; ११२; -ए॰व आश्री ७, १०,५; शांश्री १०, ४,५: ११, ६, २; -वः †হাগ্রী ও,৭০, ९: ९, ২৬, ৬; काश्री; माश्री १,६, ४, २५<sup>‡</sup>; वाश्री १, ५.५,८ १ हिग्दर, ९, ७३; कौसू ७४,१९‡°; श्रप ४०, ४,४<sup>m</sup>; -वम् †आश्रो २, ५, १७××: शांश्री; सु १६, २; श्रापृ २,४,१४ 🖰 ; 🕇 पागृ ३, ३, ६º: ४, ६; ८: आमिए २, ३, ३:१५; १६; २८; माय २, ८, ६‡°; वैगृ १,७:३;४; अप 80.7,3:8८,६४<sup>‡d</sup>;७०<sup>२</sup>,9३, ३: १७, २; ७२, ६,६<sup>२</sup>; श्रापध २.४, २३; ५, ३; हिध २, १, ७६; ८३; गोंघ २०,११‡°; निघ ३,६<sup>†व</sup>: या १०,१७**ई**: -†वम् s-वम् कीगृ ३,३,६; शांगृ ३,५,

१; आमिय २,५, २ : १४; बीय ३. ६. ७: -वया श्रापमं १. २. ५4; - वा श्राश्री ४,१२,२,८, १४, १८; श्रापश्री; बौश्री १०. २१: ६: ३६: ११; १९, ४: ५; आप्तिगृ १, ५,३: १०; वौपि १, १६: ७<sup>р</sup>; मागृ १, २२, १०<sup>व</sup>; वागृ ५,७<sup>व</sup>; श्रव १८, १. ७; श्रश्न ७,६८३; जुप्रा २, ४०; - वाः आपभौ ४, ६, १; ५, २, १××; १८, १\$; ६, ३०, १०<sup>1</sup>:१०,१२, ४××: बौश्रौ ३, १२:९: भाश्री ६.१७,१७:१०, १०,१५<sup>२६</sup>; साश्री १,६,४,२६<sup>1</sup>; वाश्रौ १, ५,५, ८ ; वैश्रौ १२, १३: ४º: हिश्रो ६. ८.१<sup>1</sup>: १०. २.५८<sup>२</sup>ऽ: आपमं १, ७, ८<sup>६</sup>; २, १४,११:१४: आगृ २,४,१४<sup>३॥</sup>; पागृ ३,१,४<sup>1</sup>; ३,२,१२<sup>२४</sup>; बौगृ १,२,४८<sup>४</sup>; मागृ २, ८,६<sup>३७</sup>; वैगृ १,७:४\$; जैग्र १,२४:९<sup>र</sup>; \$श्रप ४१, ३,१२;५८, १,७; **-**०वाः †हिश्री १, ६,७७;९३; <del>- | वान</del>् आमिय ३,६,१:२५<sup>w</sup>: काय् २६, १२; ४५, १२; बीपि १, ९:२<sup>w</sup>; कौसू १३५,९<sup>w</sup>; श्रप्राय २, ६<sup>w</sup>; अअ १६, १: -†वानि काश्रीसं धः १५: वैगृ १.७: ५८:

a) पाभे. वैप १ शिल्पम् काठ ३७, ९ टि. इ. । b) सपा. तैवा ३, ७,६,१९ खीलः इति पाभे. । c) कर्म-नामन्-। d) = मुख-। e) रूप-नामन्-। f) नाप. (शिल्पाख्य-तृच-)। g) = वालखिल्यादि-सूक्त-(तु. माध्यम्, श्राश्री २,४,८ च )। h) सप्र. श्रापत्रों ५, ८, २ वीणात्णवेन इति, भाग्रों ५, ४, २ वीणात्णवैः i) सप्र. शिल्पजीविनाम्<>शिल्पाजीवानाम् इति पामे.। j) उप. कर्तरि <धा√जीव्। k) उप. <√क्षि (क्ष्ये)। l) वैप १ द्र. । m) व्यप. । n) पामे. वैप १ शाम तै ५, ७,२,५ टि. द्र. । o) पामे. वैप १ शान्तम् शौ १९, ९, १ टि. इ. । p) पामे. वैप १, १७४५ ० इ. । q) पामे. वैप २, ३खं. स्वसा मंत्रा १, ६, २७ टि. इ.। r) पामे. वैप १ शान्ताः शौ १९, ९,9<sup>२</sup> टि. इ. i वैप १ शिवाः मै १, २, ३<sup>३</sup> इ.। t) पाभे. वैप १ स्यो<u>नाः</u> शी १४, २, ९ टि. इ.। u) एकतरत्र पाभे. वैप २. रेखं. शिवाः तेथा १,९ ७ टि. इ.। v) सकृत् सपा. कोग् ४,४,१० शांग्र ४,१८,४ रसुवर्षा- >-र्षाः इति पामे.. श्रन्यत्र पृ २३७१  $\mathbf{h}$  द्र.। w) पासे. बैप १ शिवानू ऋ १०, ५३,८ टि. द्र.।

कोस् १२४, ५; अप १,२६,१; २; ६४, ९,२\$; -वाभिः शांश्री ७,१०,९‡; वैश्री १,१४: १०°; १४<sup>8</sup>: हिथ्रौ६, ५, १५<sup>२</sup>; **१**२, ६, ६७: - ईवाम् श्रापश्री १०, ६,६; हिश्रौ १०,१,३८; मागृ २, ७,४३; हिन् १,१७, १; अप १, ४१,६; ४, ३, ५\$; अशां ११, ६: -वाय ईआगृ २,२,२;४,८, १९; हिर्र १,१६,६† ३४१ ३७, १. १; -वाये कौसू ३९, ९; -मेबे आपश्री ५,१५,२ ; १३, २५,३; बौधौ; श्रापमं २, १२, ६°; श्राप्तिर २, १,४:६°; हिर्र, ३,१०°; अप ६५,१,२\$;-५०वे ध्यप ३६, १, ४; १३; - विन আগ্রী ২, ১,५<sup>৫</sup>; হাগ্রী ৪,৭৭, ६; ८,११,१४; श्रापश्री ४,१२, · १०<sup>६</sup>; १९,३,४<sup>०</sup>; भाश्रौ ४,२०, 9°: हिथ्री ६,४,३२°; १३, ८, ॅ२८<sup>d</sup>; आपमं २, २२, १३<sup>b</sup>; - 🛉 वो कीसू ५८,१९;१०८,२; ् अप्राय २,७; श्रप १, ४१,३; ५;७\$; श्रशां ११,३-५; ७. शैव-पा ४, १, ११२; -वाः वौश्रौप्र २७: २. शैवो(व-उ)क- -केष् श्राप्तिगृ २,५,६:२८. शैवायन-पा ४,१,९८;११०. शैवायन्य-पा ५,३,११३. शिव-कम्पा- -म्पम् नाशि २,२,४. शिव-गु<sup>ह</sup>->शैवगव- -वः वीश्रीप्र

२३: १. †शिव-तम,मा- -०स शुप्रा २,२०; -मः हिश्रौ १५,५,४; जैश्रौ १२ : ३: श्रापमं २, ७, १४; -माः पाय १,८,५; अप १, २६, ६; -माम् आपमं १, ११,६; पार १,४,१६; श्रामिय. शिव-ताति- पा ४, ४, १४३; १४४. शिव-पथ<sup>5</sup>->शैवपथि- -थयः बौश्रौप्र ४९: ३. शिव-वैश्रवण- पाग २,४,१४. शिव-संकल्पे- -ल्पः शुत्र ४, १६; -ल्पम् वाघ २६,६. शिवा(व-श्र)ग्नि-कृत्तिका- -कानाम् अप २०,५,१. रिहा(व>)वा¹- -वा अप ७०³, ६, १;११,३०; –वाः श्रप ७०३,११, २२<sup>1</sup>: -वानाम् कौस् ११७,२; -वाभिः श्रप ७०<sup>३</sup>,७,४; -वाम् पागृ ३,१५,१८. शिवा-विराव- -वे वौध १,११,३४. शिवो(व-उ)प्ट्-हय-मातङ्ग- -ङ्गाः श्रप ७०२, ११,५. शिवाकु - पाउमो २,१,४१; पाग ४, 9,54. शैवाकवि- पा ४,१,९६. शिविर- शिविर- द्र. शिशान- √शे द्र. १शिशिर<sup>६</sup>- पांड १,५३; पांग ४,२, ६३1; -रः शांधी२,१,५;त्रापश्री | ५, २, २०; भाष्रौ; -रम् माश्रौ १, ५,१,१; वाश्री १, ४,१,२;

या १,१० क्; -रस्य बौधी १८, भरःण्; -राः श्रम ६८,१,४४<sup>०</sup>; -राय श्रापश्रौ २०, १४, ५%; -रे शांश्री १६,९, ३२; श्रापश्री २१, २, ८-१०; वाश्री; -रेण बौग्र ४,१२,२. १शैशिर<sup>k</sup>- -रः श्राश्री ४,१२,१: -राः श्रापश्रौ २०,२३,११; बौश्रौ १५, ३८: १३; -रायशांश्री ९. २७, १‡; -रौ श्रापगृ २, १२. প্ৰশ্ন **१**५, ४<sup>२</sup>‡. शैशिरिक- पा ४, २, ६३; -कानि वौगृ २, १०,७: शिशिर-प्रा( य> )या"- -याः श्रप ६८,१,३०. शिशिर-प्रिय- -याः अप ६८, १, 90. शिशिरा( र-आ )दि- -दौ बौगृ २, 90,0. रिशिशिर्ष->रशैशिर- -रः शैशि ५;९; -रस्य शैशि ७. शैशिरि- पाग ४,२, १३८; -रयः व्याश्रौ १२,१३,२; श्रापश्रौ २४, ७,३; हिश्रौ २१,३,१०. शैशिरीय,या- पा ४, २, १३८; -यायाम् ऋत्र ३,९०; -ये ऋत्र રૂ,રફ. शैशिरेय<sup>p</sup>-- -याः वीश्रीप्र ३५: २. शिशीति- √शे द्र. १शिश्र<sup>६</sup>- पाउ १,२०; -†शुः वीश्रौ ९, १४: ११××; निसु; या १०,३९र्क; −शुम् आपश्री २०,

२, ११५; वाधूश्रौ ४,८९ : २९; हिथ्री १४, १, २३; श्रामिय २, २, ३: ३; बृदे ५, १६; साअ; -शू श्रापश्रौ २०, २, ११५; हिश्री १४, १, २३; -शून् अप १, १०, २; - श्लाम् श्रप ६५, २,५; -शोः आश्री ४,१३,७‡; शांश्रौ ११,८,७‡; विध १, २६; -शौ बौगृ १,२,४८; वाध १९, ₹७. शिशु-कुमार- -री वाधूश्री ३, ८६ : शिशु-कृच्छ्⁰- -च्छूम् वाध २३, ४३. शिशु-ऋन्द->॰न्दीय- पा ४, ३, शिशु-चान्द्रायण8- -णः विध ४७, ८; -णम् वौध ४,५,१८. शिशुपाल<sup>b</sup>— -लाः वौश्रौप्र २७: शिशु-म(त्>)ती°- -त्याः लाश्रौ ७,५,१६. शिशु-मार<sup>व</sup>- फि ६४; -रः शंध ३७८; -राः अप ६२, ३, २; -रेण अप ५२,१०,४º. शिशुमार-क!- -कः श्रप ३९, 9,90. रशिशु<sup>b</sup>- -शुः ऋत्र २, ९, ११२; बृदे ६,१३९. शैशव<sup>g</sup>- -वम् क्षुस् ३,११ : ९; -वस्य क्षसू ३,१०:१३. शिशु-प्रवाद- -दः धुस् ३,५: ९. शिशु-शैशव- -वयोः चाअ ३८ : ३. शिश्ला - पाउमो २, २, १८४; -श्रम्

आपश्री ९, ११, २३; वाधूश्री

८,७८:५; श्राप्तिगः; -क्षाः या ८, ६†∮; -श्रात् काश्रौ १,१, १७; बौध २,१,३२+; -शानि या ४, ६; -क्षे शांश्री ४, १५, १७; काश्रो. शिरन-च्छेदन- -नम् आपध २, २६,२०; हिध २,५,२१५. शिश्न-देवd- -वाः या ४,१९‡. शिइन-प्रणेज( न> ) नी h- -०नि द्राश्री ११, ३, १०; लाश्री ४, ₹,99. शिश्त-वृषण- -णौ शंध ३८५. शिइनो (रन-उ)दर-पाणि-पाद-वाक्-चक्षुश्-चापल- -लानि गौध 9,40. शिइयान- √शी द. शिश्रियाण- √िश्र (सेवायाम्) द्र. शिश्विदान- पाउ २,९२. √शिप्¹ पाधा. भ्वा. पर. हिंसायाम्; रुधा. पर. विशेषणे; चुरा. उभ. . श्रसर्वोपयोगे, शिष्यते वैश्रौ १, ५ : ४; श्रप ३४, १,२; ४७,१, १९; अअ; शिप्येते श्राश्रो ६, ३,६; या २,१; शिष्यन्ते लाश्रौ ९, ६, १३; शिष्येत् वैश्रौ २१. †शिष् आपश्री १५, ९, ७<sup>२</sup>; बौधौ ९, ९: १२<sup>२</sup>; भाश्रौ ११, ९,९; वैथा १३,११: ११; हिथी २४,४,३. शिनष्टि श्रापश्रौ ११, १३, ९; वैश्री १४, ७:८; १५:११; बौग्र १,३,२६. २शिष्ट,ष्टा- -ष्टम् श्राक्षौ १,१३,५; २, १६, ५; श्रापश्री; -प्टया

आश्रौ ५, १२, ११; वैश्रौ १३, ४:७; ६:१०; -प्टस्य कप्र ३, ९, ८; -ष्टा वैथी १२,४: ५; १३, १२: ११; -एाः काश्रीसं ६: १; ५‡; माश्री; -ष्टान् वाश्री २, १, ५, १२; वैश्रौ ८,५: ९; काग्र; -ए।नि वाश्री १, २, ४, ३; जैश्री २६: ३; वृदे; -ष्टाभिः वैग्र ३, १६: १३; ऋत्र २, १०, ५९; -ष्टे श्राश्रौ ६, ४, ३; ८, १, २३; शांश्री ९, ५,१३; आपश्री; मीसू ११, ३, १३; १४; -प्टेन श्राश्री २,१६,६; ३,१४,२; मीसू ३,७, १४; -प्टेम्यः वैश्रौ १३, ६ : ७; -ष्टैः वैग्र ४,२ : ८; शंघ ३५२. शिष्ट्वा आश्रौ २,३,२०××; शांश्रौ. १शेष,पा( वप्रा. )- पाग ३, १, १३४k; पावाग ८, ३, ६०k; –षः श्राश्रौ १, ५, २८; १२, २४××; शांश्रौ; मीसू ३,८,३२1; -वम् आश्रौ १, ११, १०; ५,६, ३; काश्री; हिध २,५,४४<sup>m</sup>;काशु ३,२:३; सावशु २,१५; १३,२; बौजु २: १०;१२××; हिजु १, ३६; ४, ३४; वेज्यो २६; ४०; मीस् १०, ७,१६; - धम् ८-धम् काश्रौ ९,९,१८; ११,२२; १९, ३,१५; -पस्य शांश्रौ ७, ३,१; ४,१७; काठश्रौ; श्रापध २, १७, १६<sup>m</sup>;-पाः श्रापश्रौ १३,१७,८; वैश्रौ १२, १ : १८; हिश्रौ १०, ४, ४२; कप्र; -षाणाम् अप ५,५,५; बौध २, २, १३; विध ७५, ७; मीसू ७, १, १××;

 $a) = \overline{g}_{\overline{c}} \overline{g}_{\overline{c}}$ न्त-। b) व्यय.।  $c) = \overline{g}_{\overline{c}} - (\overline{g}_{\overline{c}}, \overline{h})$  विष्ठित.। a विष्ठित.

-पाणि वैश्रौ १०,१८: १९××; आग्निय २, ७, ९ : १; भागः; -पात् काश्री ६, १०, ३२; ध्यापश्रौ १०, १५, १६; १५, ११,९; वैश्री; -पान् काश्री १५, ६, १०; १२; **१**९, ४, १३××; आपध्रौ; —पे शांध्रौ ३, २०, ७; काश्री १७, १, १६; १८, ५, ६××; आपश्री; आग्निए ३,४,४:२७३; -पेण आश्रौ ३, ११, १२; शांश्री ४, २, ८; काश्री: -पेभ्यः आप्तिग्र २, ५, ४: १७; शंध २४७; - षेष् श्चापश्रौ १२,२६,९०; वौश्रौप्र २: ६; वैताश्री ४०, १४; कप्र; पावा २,२,३४<sup>b</sup>; -वै: काश्री १९, ४, १४; माश्रौ ५, २, १२, ३१; श्राज्यो ९,१०, -धौ काश्रौ ९, १३,२०; १०, ४, १२; श्रापश्रौ ८,७,९०.

शैषिक- पावा ४,३,६०. शैषिक-निवृत्त्य(त्ति-श्र)र्थ--र्थम् पावा ४,३,१३२. शेष-कर्मन् - में मीस् ६, ७, ११; १०,७,४७. शेष-कारिन्- -री मीस् ३, ७, 98. होष-क्रिया- -यायाम् वौध १, 4,992. शेष-त्व- •त्त्रम् मीस् ३, ७,२°; -त्वात् पावा १,४, १०८; मीसू १०, ४,१५; ५,७३××. शेष-दर्शन- -नात् मीस् ३, ४, ٧9.

शेष-प्रतिषेध- -धः मीस् ९,४, 85. 80,0,88;86. शेष-प्रसङ्ग- -ङ्गः पावा ७, ४, ŧ۰. शेष-प्राशन<sup>d</sup>- -नम् काश्रौ ६, 90,20. शेष-प्रासन- -नम् काश्री १६, 9,22. शेष-भक्ष- -क्षः मीस् ६, ४, ४; –क्षाः मीसु १०,२,२८; १२,१, ३9;३३. शेष-भाज्- -भाजाम् मीस्६, ४,३. शेष-भाव- -वः मीसू ३, २, १; ९,१,३६; -वात् काश्रौ १,६,५; ५,६,२७. शेष-भुज्<sup>8</sup>- - भुक् विध ६७, ४२; शंघ १३०. शेष-भूत- -तानि शांश्रौ ६,१,८. शेषभूत-त्व- -त्वात् मीस् २, १,१२; १०,१,११; २३. शेषभूत-संस्कार-त्व- न्वात् मीसू ३, २,१६1. शेष-भोजिन्- -जी श्रापघ २,८, २: हिध २,१,१०३. शेष-मन्त्र- -न्त्रेषु जैश्रीका १४५. शेष-लक्षण- -णम् मीसू ३,१,१. शेष-वचन- -नम् पावा १, ३, १२<sup>२</sup>; ७८××; मीसू ३, ५, १५: -नात् पावा १,४,१३; -ने पावा २,२,२४. शेष-वत् मीस् ११, १, २; १२, शिष्यमाण∽ √शास् इ. 9,२५.

शेष-वत्- -वति शांश्री ३,२०. शेष-विज्ञान- -नात् पावा २,३, Ę v. शेष-विधि- -धेः लाश्रौ ९, ६, २३. शेष-विस्तारा( र-आ )यत<sup>ह</sup>--तम् वैश्रो ११,८: १२. शेष-संनिधान- -नात् मीस् ४, 9,३०. शेष-होम- -मयोः मीस् ८, ४, शेषा(प-ग्र)क्षर- -राणि याशि २,७. शेषा(प-श्र)न्न-भोजिन्- -जी काध २५०: ४. शेषा(ष-अ)भाव- -वे शांश्री ३, २०,८, शेषा( प-श्र )भिमर्शन- -नम् काश्रौ २,३,२३. शेषा(प-श्रा)म्नान- -नम् मीस् ५,२,१७. शेषे(प-ए)कदेश- -शम् काश्रौ ९,४,३६. †शेपस् b- -पः निघ २, २; या ३, ₹φ. १शिए- प्रमृ. √शास् इ. रशिष् इ. शिष्प- पाउना ३,२८. १शिष्य- √शास् द. २शिष्य-(>शैष्यक- पा.) पाग ४, २,१२७<sup>1</sup>. √शी<sup>1</sup> पाधा. अदा. श्रात्म. स्वप्ने.

a) सरा. बौषि ३, ४, २१ अशेषे इति पाभे.। b) शेषे इति पाका. पासि. (पा.र, र, ३२)। e) डप. <√भुज् (भोजने)। d) उप. <प्र√कश् (भोजने)। c) व्त्वस्य इति जीसं. प्रयासं. । g) विप. (चमस-)। पूप. अर्थः ?। h) वैप १ द्र.। i) तु. पाका. । f) कारात् इति जीसं. प्रयासं. । j) पा १,२,१९; ३,२,१५; ७, १,६;४,२१;२२ परास्टः इ. । शण्प- (यर.) इति भाण्डा. प्रमृ. ।

शयते या ६, १७ : अशयत् वाध्श्रौ ४, १०३: १; श्राप्तिगृ ३,७,३ : १८; वौषि २,२,१. शेते शांश्री ३,१३,३०; १५,१९, १4; काश्री; शयाते बौश्री १८, ५० : २५; बौगृ १,५,१५; २७; शेरते शांश्री १५, १९, १48; वौश्रौ १२,८:४; वैश्रौ ९,५: ४; श्रापमं; या १४,१०१<sup>b</sup>; †शये बौश्रौ ६,७: २;३<sup>२</sup>;४; मागृ २, १८,२; या ११,४८∮°; शयान्ते पावा ७,१,३; शेताम् काश्रौ ६, ५,२२‡; शयाताम् जैष्ट १,२२: १२; †शयावहै श्रापश्रौ २०, १८,१; हिथ्रौ १४, ४,८; शयीत श्राश्रौ २,१६, २४; ६,१०,२८; शांश्रौ १६,१,८; श्रापश्रौ; शयी-याताम् शांग्र १,१७,६; पाग्र १. ८,२१; गोग्र १,६,५; २,३,१५: द्रापृ १,४,९<sup>?d</sup>; आपध २,१,८: हिंध २, १,८; शयीरन् पाय ३. २,१६; कौसू ६७,१२; वाध १२, ₹8+. शिश्यिरे बौश्रौ १८,१३:९. शाययीत वैगृ ४, १०: २२; ५, ર : ધ. शय⁰- पा ६, ३, १८; -यम् याशि १, ४३; -याः माश्रौ २, २, १, २०; हिश्री ७, ४, ३; -यानि श्रापश्रौ २१, १५, २२; १६,२;

७; १२; हिश्री १६, ५, ३४; -चे

श्रापश्रौ २१,१५, ९; १४; हिश्रौ

१६, ५,१८;२६. शयथ- पाउ ३,११३. शयन'- पा २,४,३१<sup>8</sup>; ६,२,१५१; -नम् वौश्रौ २,९: १४‡; लाश्रौ ८,४,१४; आमिगृ २,६,७: ३६; ३, ५, १ : २; बौग्र १, ८,१२; बौषि १, १:२; बौगृ; -नाः अप ६४,७,६; -नात् कप्र ३,२, १; या ५, १९; -नानि हिश्री १३, १.३१; -ने बीग १,७,३७; जैगृ १, २३: ११; कौसू ३७, ४; ४७,३९; अव; आपध २,५,५<sup>b</sup>; विघ ७०, ६; गौध ९, २७; या 3,94. शयन-गत- -तः विध ६८,१९. शयन-गृह- -हात् श्रप ८,१,२. शयन-देश- -शे भाग ३, १३: ७; श्रप ७२,३,११. शयन-पाद¹- -दम् कौस् ३६,७. शयन-याना(न-आ)सन- -ना-नाम् विध २३,१२. शयन-विध1- -धम् कौस् १६, ₹०. शयन-शायिन्- -ियनम् शंध ३३१. शयन-शालो(ला-उ)र्वरा- -राः कौसू ५०,१७. शयन-हस्त1- -स्तेन श्रप १, २८,४. शयना(न-श्रा)दिक- -कम् वैगृ 3.94:90. शयना( न-श्रा )सन-यान- -नम्

अप ७०<sup>२</sup>, २०,१; -नानाम् शंध १७०: -नानि श्रप ६८, २,३३; ७०<sup>२</sup>, ३, २; -नेपु अप ७०<sup>२</sup>, २१,४. शयना(न-आ)सनो(न-उ)ःसङ्ग-स्थ- -स्थम् वैध २,१४,१५. शयनीय<sup>k</sup>- -यम् श्रागृ २, ७,७; -यात् कागृ २८. १. शयान,ना- -नः शांश्रौ १५, १९, 9‡; श्रागृ; कौसू **१४१,** ४०<sup>1</sup>; -नम् वाध्यौ ४, ७५: १०; पाय २, ५,३०; कौसु; वाघ ७, १२; विध २८,५३; -नस्य बौश्रौ १४, ५:५०: वाध १३, १४: विध २८, २२: - †ना<sup>m</sup> श्रापश्रौ ३, १३, ५; भाश्री २, ८, ८; ३, १२, ३; माश्रौ १, ३, ५, २६; हिश्रो २, ६, ३०; -नाम् वाधूश्रौ ४, ३०: १२; -नाय वौध १, २, २९; -नाये शांश्री १२,२२,१७; -ने काश्रौ ४,१५, १४; बैध १,२,३. शयानक- पाउ ३,८२. शयालु- पावा ३,२,१५८. शयित- पा ३,४,७२; -तः पा ४, 8,906. शयितृ- -तरि पा ४,२,१५. शयिष्यत्- -ष्यते भाशि ८१५. शयु<sup>n</sup>- पाउ १, ७; -यवे ऋपा २, **५०**年. शयु-त्रा<sup>n</sup> या ३,१५‡ई. शय्या- पा ३, ३, ९९; पाग ४,

a) सपा. ऐना ७, १५ शेरे इति पाभे. । b) पाठः ? खे शेते इति शोधः (तु. BN.) । c) वैप २, ५९९ ८ इ. । d) शब्या इति पाठः ? यिन. शोधः (तु. गोगृ.) । e) विप. (श्रहन्-, परिधि-), नाप. (पाणि-) । कर्तिर हत् । f) भावाधिकरण्योः प्र. । g) तु. पागम. । h) सपा. हिध २, १, ८६ शब्यायाम् इति पाभे. । i) पूप. = खट्वा- । j) वस. । k) = शयन-गृह- । l) शयानः प्रौढपादो च इति पाठः ? शयानप्रौढपादौ च इति पाद-शोधः (तु. मूको.; वैतु. संस्कर्तुः टि. ?) । m) सपा. काठ ३१, १४ शे ७,१०४,१ शयानाम् इति पाभे. । n) वैप १ इ. ।

४. १२<sup>६</sup>; -रया काश्री **४, १५**, ३०: कागृ: --य्यानाम् शंध ३९५; -च्याम् वौधौ २९,५: २२;२३; हिश्री: -य्यायाः कौगृ ३, १०, १३: -रयायाम् वाध्या ३,३९: २; शांग्र; हिच २, १, ८६<sup>b</sup>. शाब्यिक- पा ४,४,१२. शय्या-काल- -ले आपगृ ९,६. शय्या-देश- -शे वागृ १७, ९; श्रापध २,४,१; हिध २,१,५४. शय्या-प्रदान- -नेन विध ९२, शस्या-हारिन्---री शंघ ३७७: ξ. श्रापध २,२५,९°. शब्या(ब्या-अ)पहारिन्- -री शंध शरया( ध्या-ध्र )वनयन--नम् हिश्रो १७, २,१५. शय्या(य्या-श्र)वस्थि (त>)ता--तायाः श्रप ३५,१,३. शरया(य्या-श्रा)सन- -नम् माश्रौ २, १,२,३१; -ने श्रापध १, ८, ११; २, २२, २३; हिध १, २, 55; 2,4,948. शय्यासन-दान--नात् वाध २९,१२. शय्या( य्या-आ )सन-स्थान--नानि गौध २,३१. शय्या( य्या-श्रा )सना( न-श्रा )

वसथा( थ-श्र )नुबज्यो( ज्या-उ)

पासन- -नानि गौध ५,३९.

र्शशयान,ना- -नः श्रापमं २,११, १७: -नाः या ९,६०; अअ ४, १५: -नाम् कौसू १०७,२. शायित्वा वैष् ४, १०: १३; वैध ३,८,२. शिइयान- -नाः या ९,६. शेर-पाउना ४,११२. √शीक् पाधा.भ्वा.त्रात्म.सेचने; चुरा. उम. भाषायाम्, आमर्पणे च. शीकयत<sup>0</sup>-(> १शैकयतायनि- पा.) पाग ४,१,१५४. शीकर<sup>6</sup>- पाउन् ३,१३१; पाग २, ४, ३१<sup>1</sup>; पावा ३,१,२७<sup>६</sup>. √शीकराय पावा ३,१,२७. शरया (य्या-श्र)न्न-पान- -नम् | श्री(क>)का<sup>2</sup>- > √शीकाय पाना ३,१,१७. शीकायत्- -यते तैप्रा ३, २५. शीचा- √शिच् द्र. शीव्रb- पाउमो २, ३,३०; पाग ३,१, १२; - प्रम् काश्री १४,३,२१: २०, १,२८; सु; गौध १३, २९; चाअ १७: ११ ई; पाग १, १, ३७<sup>६</sup>; - घ्रे कौस् १४१,४१. शीव्र-गति<sup>1</sup>- -तिः याशि १, ४७. शीघ्र-(ग>)गा<sup>k</sup>- -गाः श्रप ५८<sup>२</sup>, ₹,७. शीघ्र-तर- -रम् ऋपा १३,१९. शीघ्र-स्व- स्वे पावा ४,२,४९. √शीघाय पा ३,१,१२. शीब्रिन्--ब्री शैशि २०९; याशि 2,62. १शीत,ता"- पा ६, १, २४; पाग १, ४,७४; ५, १, १२३; २, ९७:

-तः सु १७, १; -तम् भाशी १, १४, ४; हिश्रौ १, ३, ५२; कौसू ७१,९; अप ७०२, १७,५; ७१, २, ५; -तस्य बौधौ १८. ३२: १०<sup>1</sup>; ११<sup>1</sup>; -ताः वौश्रौ **१७,** ३९:३; ४०:२३××: वाध्यौ; -तानाम् अप ६४, ५, १; -ताभिः आग्निगृ २, २,५:८; -ताय श्रश्न १, २५‡: –तासु पागृ २,१,६; आग्निगृ २, २,५:८; श्रापगृ; -ते श्राश्री १०, ८, १२; १३; शांश्री: -तेन त्रापश्रौ ९, १९, १३; बैश्रौ २०, ३८: ९; वागृ ४,८ है: विघ ४३, ४१; -तैः विघ ४६, १२. १शैत्य- पा ५,१,१२३. शीत-क-पा ५,२,७२. शीतिका<sup>b</sup>- -†०के आगृ ४, ५,४; कौग्र ५,५,५. शीतिका-व(त्>)ती--†॰ति श्रापृ ४,५, ४; कौपृ ५, ५,५. शीत-काम- -माः श्रप ६८,१,१८. शीत-कृच्छ्- -च्छुः विध ४६, १२; -च्छेण विध ४०,२. शीतं 🗸 कृ पा १,४,७४. शीत-तर- -रेण वाधूश्रौ ३,२८:२. शीत-ता- पा ५,१,१२३. शीत-तेजस्1- -जसः श्रप ५२,१३, शीत-त्व- पा ५,१,१२३. शीत-पा(क>)की गेंग- -कीम् शंध २३२<sup>n</sup>.

a) सुख-, शय्या- > सुख-शय्या- इति केचित् (तु. पागम.)। b) पामे. पृ २४०१ h इ.। c) सपा. हिंध २, ५, १८८ अञ्चपानम् इति पामे.। d) व्यप. । दोक॰ इति पाका., सैक॰ इति पागम. । f) १सीकर- इति पाका.। g) तु. पागम.। h) वैप १ इ.। e) नाप.। i) वा. किवि. । j) वस. । k) उप. $<\sqrt{\eta}$ म् । l) विलीनस्य इति केचन मूको. । m) = काकोली- । n) °की इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. पमा.)।

शीत-ब्रध्न8-- -धनम् आपश्री १,१३,। १३; वाश्री १,२,२,३१. शीत-भस्मन्- -स्मनि माश्री २,२, ४,२५. शीत-रिसय- -इमय: अप ५२. 4,8. †शीत-रूरb- - रे वैताओं १४,१. शीत-ल,ला- पा ५,२,९७; -लासु विध ८५,६५. शीत-शीत- -ताः अप ६४,१,९. शीत-हत- -तम् बौश्रौ २४, १४: शीता (त-श्रा )तङ्क्य<sup>0</sup>--- -ङ्क्येन माश्रौ २,५,१,४, शीता(त-श्रा)दि-त्राण- -णम् विध ५०,२१. शीता(त-श्र)निल-तुषारत्व- •त्वम् श्रप ६४,९,९. शीतालु- पावा ५,२,१२२. शीतिसन्- पा ५,१,१२३. शीती√कु>शीती-कृत्य वैश्री ३, **८:**३. शीती-कृत्वा बीश्री १, ३:३०; ६,६:१३; १६××. शीती√भू>शीती-भवत्- -वता बौध्रौ २६,९ : १८. शीती-भाव->°व-कर्भन्8--र्भणः या १,९. शीती-भावन- -ने अप ४८, शीती-भूत- -तम् माश्रौ १,१, शी.,सी पाल - पाग ४, २, ८०1;

शीतो(त-उ) प्ण, प्णा- -प्णम् श्राप्तिगृ २, ४, ७: ५: -ध्णस्य श्रप ६४, ३. ५; -णाः श्राश्रौ ६,९,१; श्राय १, १७, ६; भाय १, २८: १०; -ज्याभिः श्राय १, १७, १७; ३, ८, ९; कौग्र; –च्णे श्रप १,१५,१. शीतोष्ण-स्व- -स्वम् श्रप ७०<sup>२</sup>, २३,४. शीतोष्ण-दुःखा( ख-ग्र )नु-भवन - - नम् विध ९६,३२. शीतो(त-उ)ण्ण-वर्ष- -षें: या २. २२. शीतोष्णवर्ष-दातृ- -तारः बृदे **9,** २८. शीतो(त-उ)प्ण-वृष्टि-काल- -लेपु श्रप ७०,८,२. २शीत°- (>शैतायनि- पा.) पाग ८,१,१५४. २शैत्य- >शैत्यायन- -नः तैप्रा १७,१;७; १८,२. शैत्यायना(न-म्रा)दि--दीनाम् तैप्रा ५,४०. शीथु - पाउना ४,४०<sup>६</sup>. श्री,सी<sup>11</sup>धु¹- पाउ ४,३८; पाग २, ४,३१. शीधु-पान- -नम् बौध १,१,२०. शीन-, शीनवत्- √श्ये द्र. श्तीपथं- -थः बौश्रौ २,५ : १८.

-लम् नैत्राय २, ८, १४; ४. 8,6. शीपालिल- पा ४,२,८०. √शीभ् पाधा. भ्वा. श्रात्म. कत्थने. शीभ $^{m}$  - भम् कौस् २९, २८; श्रप ४८, १०६+; निघ २, १५+; श्रप्रा २,४,१६ के. श्रीभा(भ-आ)दि--दी भाशि ५८ई. शीम- पाग १,४,५७º. √शीय्, †शीयताम्° शांश्रौ ४, १६ र्भः श्रापश्रौ २१, ३, १२; ४,२ आमिए २, ४, २:४१<sup>०</sup>; कौए ५, ८,५; हिय १,२८,१२. शीरb- पाड २,१३; - परम् आश्री ७ ११, १४; १७; निघ-४, १; या ઇ,૧૪∯. †शीर-शोचिस्b- -चिपम् श्राश्रौ ४, १३, ७; ८, १२,६; शांश्री १०,१२,१६; १४,५५,२. शीर्ण- प्रमृ. √शृ (हिंसायाम्) द्र. शीर्वि- पाड ४,५४. शीर्षं - पाउमो २, ३, १७०; पाग ४, २,८०<sup>२1</sup>; -र्षः पावा ६, १, ६१; -र्षम् कौस् ३०, ९<sup>0</sup>; शंघ १०७; ४५७: ६××; विध ९,२०<sup>5</sup>××; अपं २:३७; –†र्षे श्रापश्रौ ५, १७, ४; हिश्रौ ३, ४, ४८; या १३, ७०. शैर्षायण-, शैर्प्य- पा ४, २, शीर्ष-क8- -कः बौध २,८,२.

b) वैप १ द्र.। c) वैप १,9४६७ n द्र.। d) मलो. कस. >9स.। विशेष-। तु. पागम.। f) =शीधु-। g)  $< \sqrt{शी \cdot h}$  पाका., [पक्षे] भाएडा. पाठः। i) नाप. (मद्य-)। j) ऋर्थः व्यु. च  ${}^{2}$ । k) पासि., पागम., [पक्षे] भारहा. पाठः । l) ऋर्थः  ${}^{2}$ । m) = शीघ्र- । पाका. BPG.। 0) वैतु. [पक्षे] मा [तैत्रा ३, ७, १४, ५] <√शी (स्वप्ने) इति, Böht [ZDMG ५२,८६] <√श्ये इति १९ २८६ m अपि इ.]। p) श्रीय° इति पाठः? यनि. शोधः (तु. श्रापश्री २१, ४, २)। q) °र्षफाण्टा° इति पाठः १ यनि, शोधः (तु. मूक्तो., सा शो ६,२१ भू.], दारिलकेशवी च)। s) = शिरोन्नतचारिन्- । तच्चरतीत्यर्थे कन् प्र. उसं. (पा ४,४,४१) । दगडनियतिन-पण-।

शीर्ष-कपाल- -लानि कौसू ८२, ₹0. †शीर्पक्ति"- -क्तिम् कौस् ३२, १८; अप ३२, १, ७; अश्र ९, ८; श्रप्रा ३,४,१. शीर्पक्ति-मत्- नान् वैश्री १, 9:39. शीर्ष-घा।,पा<sup>b</sup>।तिन्- पा ३, २,५१; पाग ५, १, १२४; -ती पावा 3, 2, 68. शैर्षद्या,पार्य- पा ५,१,१२४. क्षीर्प-च्छिन्न°- पाग २,२,३७. शीर्ष-च्छेद् -> °च्छेद्य-, शैर्षच्छे∙ दिक- पा ५,१,६५. शीर्प-तस्(:)ग्रापश्री १७, १९, १०; बौध्रो १०, ५७ : २१××; वैध्रौ. शीर्ष-देश- -शे कौसू ८६, २. शीर्ष-पातिन् b-शीर्प[,पें]-भार- (>°रिक- पा.) पाग ४,४,१६. शीर्ष-मध्यम⁴- -माः या ४,१३. शीर्ष-मांस- -सम् वौश्रौ १०,५९: २३; २५, ३२ : ३६. शीर्ष-रोग-भेपज- -जम् पागृ ३. €,9. शीर्प-वर्तन- -नात् विध ९,२२. शीपीं(पे-श्रे)सा( स-श्र )णूका (क-श्र) परसन्य- -नयीनि वैश्री १०, 99: 0. १शीर्षादिº--दयः निस् ६, ११: २२; २६; -दीनाम् निस् ६, 99: 23. †शीर्पा (पे-म्रा )मय- -यम् अव

३२,१, ७; ४६, ५, ३; अअ ५, ४; ९,८. शीर्पन् - पा, पावा ६, १, ६०; -र्पन् भापश्री १,४,१५;८,६,२३;१३, ७,१६××; बौधौ; -र्पस उसू ३, ५+; -पा शैशि ११३+; -पाणि शीपेमाय1- पाग २,४,६३. १०: ८; १०,१२: ५; †हिश्री १,६,८; -प्णंः काश्री ७,२,३०; आपमं १,४,११‡<sup>ह</sup>; हिगृ १,१९, ७‡<sup>ड</sup>; -फ्रां:ऽ-फ्रां: शेशि ११६; -व्या शांश्री १२,२४,२‡; १७, १०, ७; श्रापथ्रौ; कागृ ४५, ७‡<sup>h</sup>: -िंण काश्री ७, ९, ३; वैश्री १.१ : २१; १२,१९ :१६; - कें आवश्री १५, १, १०; बौध्रौ ९,२ : १२;१६;२०; २४; २८; भाश्री. क्तीर्पण्य,ण्या"- पा ५, ३, १०३<sup>1</sup>; पावा ६,१, ६१1; -ण्यम् श्रापमं १,१७,१; पाय ३, ६, २; पाशि ८: -ण्याः काश्री ५,४,१५; बौश्री १८,३९:१; वाध्यी ४, २०: ३: -ण्यान् शांश्री १७, १४, १: माध्रौ ६, १,२, २४<sup>‡</sup>; जैगृ १, १: १५; ४: ६; -ण्यानि शांश्री | शीलिक- हा १७, २,८: १८, २, १: वागृ ६, ३६; गौध १,४१. शीर्पण्-वत्°- -वन्तम् श्रापशु २१, १६,६, ३१); वीश्री १७, २८:

८; वाधूथी; वाथी २, १,१ ५२+ ; वैश्री १८, ३:८+; हिथ्री ११,१,६८ग. †शीर्पण्वती- -ती श्रश्र १०. त्रावधौ १२, १७, ३; वौधौ ६, शशीर्पाव्यवसे स्थाप्ययः वाधौ २, ٩,६,२. ६, ३, २; १०, ५, ११<sup>‡1</sup>; आगृ √शील पाघा. भ्ता. पर. समाधी: चुरा. उभ. उपधारणे. भाषश्रौ ७, २५, ६; बौश्रौ;|शील®– पाउ ४,३८; पाग २,४, ३१; ५, १, १२४; २, १३१; –लम् द्राध्री ७,३,८; या १०,४२;१४, १०; पा ४, ४, ६१; -ले पावा ५,३,७२. शैल्य- पा ५,१,१२४. शील-वत्- -वते शंघ १३७; -वान् कौग्र ३,१२,२९; वाध १६,२८. शील-वृत्त- -त्ताभ्याम् वौश्रौ २४. 92:4. शीला(ल-श्रा)चार-विहीन- -नाः श्रप ७०, १६,४. शीला(ल-अ)भिज्ञान- -नम् श्रप 42,98,4. √शीलि, शीलयेत् आपध १,३०, ७; हिध १,८,७. शीलिन्- पा ५,२,१३१. शीवन्- पाउ ४,११४. शीहरण– (>शैहरेय− पा.) पाग ४, २,८०. ५, हिशु ६,६४; -वान् श्रापश्री शु" निघ २,१५‡; या ५,१२;६,१०ँ; ९,४०; पाग १,१,३७.

a) वैप १ इ. 1 b) पाका. पाठः । c) तु. पागम. । d) वस. । e) = वात्य-विशेप- । f) पाठः ? शीर्पणि इति शोधः (तु. शौ ३,७,१)। g) पामे. वैप १ वृक्षात् शौ ८,६,२६ टि. इ. । वैप १ शीर्थक्किम् शौ १२,२,२० टि. इ.। i) <िशारस-। j) सपा.  $\circ$ ण्यान् $<> \circ$ ण्वान् (काठ ३८, १२ च) इति पामे. । k) सपा. पै १६,३५,२ शीर्पण्वतीम् इति पामे. । l) = ऋपि-विशेप- । m) तु. पासि. । २सीकर-इति पाका. पागम., सीहर- इति भाराङा., [पत्ते] पासि. । n) = क्षिप्र- । अन्य. । न्यु.  $<\sqrt{2}$  (श्राशुगमने) इति दे. ।

शु-द्रावि (न् >) णी- -णी या ९,। ર્દ્ शु-चायिन्- -थी या ३,१८. √ग्र,शू (=√धि)>शवसान°- पाउ २,८६; -नम् या १०,३+०. श<sup>b</sup>->†शविष्ठ,षा- -०ष्ठ या १४, २८; उनिस् ६:२१; -एः वौश्रौ २७, १४: १४; -एम् शांत्रो १८, १५,५; -ए। आश्रो ५, २०, ६: शांश्री ३, २०, ४: श्रापश्रो २२,१७,१०°. शून- पा ७, २, १४: -नम् ऋपा १४,५व. शूनवत्- पा ७,२,१४. √श्रुक्° पाधा. भ्वा. पर. गती. र्श्यक"- पाउ ३,४२; पाग ४,२,४५; -कम् विध ५०,३८; -के वौश्रौ २,५ : २२; - केपु आपश्री ४, १५,१; भाश्री. शौक- पा ४,२,४५. नाशि १,४,१. शुक-शारिका- -के शंध ४२६. शुक-सारि-कृश<sup>ह</sup>- -शानाम् कौसू १०,२. शुक-हरि"- -रि: वैताश्री ४३, ३२. शुक-हरित¹- -तः श्रापश्रौ २२, ७, २२: हिश्री १७, ३,२१. २<u>ञ्</u>क¹- (>शौकेय- पा.) पाग ४,

9.923. शुकम्<sup>।</sup> पाग १,४,५७. शुक्त- √शुच् (वधा.) इ. शक्ति - पाडमो २,१,१८९ ; पाग ४, २,८६<sup>1</sup>; -त्तया श्रापश्रौ १८, ८, १२, वाश्री ३,३,१, ११; हिश्री १३, ३, २४<sup>३</sup>; कीसू ७१, ६; -त्तयाम् कौस् २२,७. शौक"- -कस्य लाशौ ६, १२, २; -क्तानि जैश्रीप १२. शौक्त-नार्मेध- -धे लाश्री ६, 92,9. ग्रुक्ति-(क>)का- -का वाध २१, 99. शंध ११६:१०". ग्रुक्त्या(क्ति-आ)कृति⁰- -ति माश्री **५**, २,१,१५. श्कन-, शुक्ल- √शुन् (वधा.) द्र. श्रक्षि- पाड ३, १५५. शुक-पिक्षर'- -रः माशि १, १३; १शूगहक्षण- -क्षम् शंध ११६: ५३º. शुङ्ग,ङ्गा<sup>र</sup>- -ङ्गा सु २१,४; २९, १;४; कप्र ३,६,६; -ङ्गाः आधी १२, १३, २: श्रापश्री २४. ७. ३: वौश्रीप्र १७: ७; हिश्री; -ङ्गान पाय १,१४,३; -ङ्गाम् कीय १, १२, ८;शांग्र १, २०,३; श्रापग्र १४,१०: गोग २,७, १७: -- को सु १०,२;१५,५; २२,२.

शुङ्गी<sup>t</sup>--ङ्गी सु ८,२. शोह--ङ्गः पा ४,१,१७. शौज़-शैशिरि"- -रयः" आधी १२, १३, २; हिश्री २१, ३,१०. शौद्धि- (>शौद्धीय- पा.) पाग ४,२,१३८. शोक्षेय"- -यः सु १७.५: -यम् **सु १७,**४. शुङ्ग-शैक्षिरि"- -रयः श्रापश्री २४. 4,3°. शुङ्गा-वचस्- -चः सु १८, ३. शुङ्गा(इ-आ)वृत्x- -वृता द्राय २, २,३३. शुक्ति-मत्- पा ४,२,८६; -मन्तम् √शुच् पाघा. भ्वा. पर. शोके, शोचिति सु ७, ३; १९, २; †शोचतु<sup>y</sup> श्रापश्री ४,१२,८; माश्री ४,१८, ४; हिश्री ६,४,१०; शोचेत बौध १,५,८८. †शुचम् श्रापश्री ४, १२, ८: भाश्री ४, १८, ४; हिश्री ६, ४, 90. †शोचयामसि<sup>र</sup> श्रापश्री ४, १२ ८: भाश्री ४.१८,४: हिश्री ६,४, अञ्जूञुचः वौध्रौ १८, ४५: १८; शोक- पावा ७, ३, ५९; -कः बौध्रौ २,५: ७‡; श्रप २३,१४. ६: ६८, २, ५०<sup>२</sup>; -कम् गौपि

b) = २शू- (तु. वैष १)। c) सपा. तां २१,३,७ शचिष्ठा इति, हिश्रौ १७, ६, a) वैप १ द्र.। d) = वाग्दोपविशेष- । ४४ श्रविष्ठा इति च पामे.। e) तु. BPG. । f) शुक इव पिक्षरः इति कृत्वा उपमितसमासः । उप. = हरितवर्ण- । g) इस. । कृश- = भारद्वाज- [पक्षिन्-] इति केशवः। j) नाप., व्यप. [लाश्रौ. जैश्रौ.]। i) तु. पासि. भाराडा. पागम. । k) <√शुच्। m) = साम-विशेष-। n) = पर्वत-भेद-। n) वंस.। p) = मरुद्-विशेष-। q) महायशा इति शक. (वायुशब्दे)। т) नाप. ( लताप्रगृहपहन-, न्यप्रोधशाखाङ्कर- । कौरा. पारा. प्रमृ. ]), व्यप. । s) वहु. < शौङ्ग-। (t)= चिनता-। (u) कस.। (v) परस्परं पामे.। (v) नाप. (सुपर्ण-)। श्रपत्यार्थे हक् प्र. (पा ४,१,१२१)। x) उप. भावे < का $\sqrt{2}$ त्। y) पाभे. वैप २, ३खं. शोचतु तैवा ३, ७,६,९९ टि. द्र. । z) पाभे. वैप २, ३खं. नाशयामिस तैवा ३,३,२,१ टि. इ. ।

१,४,२,५,६; कप्र ३,३,४; अप;
-काय कौस् २१,१२५; -कै: या
९,३३५.
शोक-तारण- -णम् अप ६८,
२,३६.
शोक-रोष- -पो वैग्र ३,९:१२.
शोक-संभव- -वः अप ६८, २,
३८.
शोका(क-प्र)पनुद- पा,पावा ३,
२,५.

भोका(क-ग्रा)र्त- -र्तः अप ६८, २,२५.

१शोचत् - - चिद्धः विध २०, ३१; - चन् वौश्रौ १८,४५: १४;३३; वाध १५, १८; विध २०, ३७; - चन्तः विध २०,३०.

शोचन- पा ३,२,१५०. शोचय(त् >)न्ती⁴- -न्तीः वैगृ १, १८:१२‡.

शोचितुम् सु १८,४.

√शुच्(वधा.) पाधा. दिवा. उम. पृतीभावे, शोचित निघ १,१६ ति हो १,० १ ते हो १,० हो १,

१९:२६; शंध २२९; आपध १, १०, २५<sup>1</sup>××; विध; —क्ताः जैग् १,१९:२८; वौध २,३,४०; गौध २,२५; —क्तानि कौसू १२,८; वाध १४,३७; शंध ४२८; वौध १,५,१४१; विध ५१,४२; -क्तंपु शंघ २३१. शुक्त-क- -के गौध १६,२०. शुक्त-वाक्या( क्य-श्र )भिधान--ने शंघ ३१२; विध ५,३९; -नेपु शंघ ६०.

ग्रुक,का (वप्रा.) भेष- पाउ २, २८; पा, पाग ५, २, १२७<sup>b</sup>; पाग ৪. ৭, ৭২३<sup>1</sup>; ২, ८০<sup>1</sup>; ধ,৭, श्रापथ्रौ ५, १२, १; १०, २२, १; बौश्रौ; हिश्रौ ७, २, १५; -कः 🕬 श्री २, १२, ५; ७, ११, २२; शांश्री; काश्री ९, ५, १७; आपश्रौ १२, २२, ८井 ; बौश्रौ ७, १३: २०井; २५,१७:८:१८:४××; वाधूऔ ४, ९६:९: १०२:१६; वैश्रौ १५, २८: ९井·; 中辰湖 ८, ७, १४<sup>k</sup>; १८<sup>k</sup>; श्रापमं १, १०, ८ : श्रामिगृ १, ७,४: १०५; वैग् ४,१३ :३; जैग् २,९: १५; श्रद ५२, ११, ४; **७**०<sup>२</sup>, 9९, ५<sup>1</sup>; য়য়৸ৄ १<sup>1</sup>; য়য়<sup>1</sup> २, ११: ४, १७: ४०××: आज्यो ७, ९; -क्रम् † श्राश्रौ २, १६, ११; ३, ७,८; ४, ६,३; शांश्री; काश्रौ ९,६,११;१४,२; आपश्रौ १२, १५, २; २२, १;५; बौश्रौ ७, १३:१३; १४, ३०: ७; २३, ११: १०; २६, ७: - २०; २१; माश्रौ २, ३, ५, ७; ४,१,६; १३; वाधूश्रौ ४, ६८: भः, १०२: १७; वैश्री १५,१६:

४;२८: ३; हिश्रौ ६,२,१९: ८. ४,94; ७,६; **९; १०**, ४, २५; जैथ्रौ ९: २२;२३: ७<sup>1</sup>; जैथ्रौका ५१<sup>1</sup>; वैताश्री ३०, १२; वैगृ १, ४:१० 🕂 अप ४८,७५ 🖶 शंघ ११६:४८; विध २२,८५; २८,५१; हिंध १,७,७१<sup>n</sup>; काध .२८१ : ४; ब्रदे ५,९९;६,१४४; **७,५<sup>२</sup>;७८;** निघ १,१२‡<sup>m</sup>; या ८, ११क; ऋषा १७, ५: भाशि ७२; -ऋस्य श्राश्रौ ७, ६, २‡: शांश्री; काश्री ९, २, ९; १२, ६,२३; आपश्रौ १२,१,१२;२३, ४; माश्रौ २,३,१,१५;४,१,१८; हिश्री ८, १,२३; ७, ३१; अप ७०२,९,५1; खरे ४, १२; - का श्राश्री ८, ८, ४; शांश्री; -काः †श्रापश्री १३,२१,३<sup>३</sup>; १६,३२, ७; १८,१३,२१; बौश्रौ २, ११: २; अप्राय २, ७; -कात् काश्रौ ९,९, २२; श्रापश्री; हिश्री १५, ७, ३; बृदे ७,६; -काय आश्री ३. ७, ५५; शांश्री: श्राप्तिगृ २. ५,१:१६; १९; २८; ३५; ४५; - कायाम् आपश्री २, ७, ८; भाश्री; -क्रासु बौश्री १४, १२: १०†: -क्रे आश्री ४, १२, २‡; श्रापश्री; अव ७१,१७,१; बृदे ५, १५१; श्राज्यो १३, ४°; - केण शांश्रौ १५, १५, ६; काश्रौ; - ቱ कौ कौगृ १,९,८; शांगृ १, १५,८. शौकP- - के विध ७८,६.

a) वैप १ द्र. । b) या ६,  $9^2$ ; ८, 99 परामृष्टः द्र. । c) घा. दीप्ती वृत्तिः । d) श्रापधः पाठः । दीर्घश्छान्दसः । e) विप., नाप. । f) पामे. पृ १८६० छ द्र. । g) विशेषः टि. द्र. h) तु. पापमः । i) व्यप. । j) भर्थः i? । k) = सपा. मा ७, १३ प्रमु. माश ४, २, १, १९ तेवा १, १, १, १ । मे १, ३, १२ तु शुक्तौ इति पामे. । i) = साम-विशेष- । i0) = उदक- । i1) शोधः पृ ४२३ i1 द्र. । i2) सप्र. अधिके शुक्ते i3 शुक्तातिरेके इति पामे. । i3 = शुक्त-वार- । तस्येदमीयः अण् प्र. ।

शौकि-पा ४,२,८०. १शौकेय- पा ४, १, १२३; पाग ४,१,१७६°; ५, ३,११७°; २शोकेय-पा ५,३,११७. शौकेयी- पा ४, १, १७६. शोक्रय-पा ५, १, १२३. शुक्र-ऋष(भं>)भा⁵- -भा पागृ ₹,₹,५‡°. शुक्र-प्रह- -हम् वैश्रो १५, २७: शुक-धात- -ते अप ५१,४,४. शुक-चन्द्र⁴- -न्द्रे द्राश्रौ २, २, २६; लाश्री १,६,२४. शुक-चार<sup>8</sup>- -रस्य अप ६८, १. †शुक-जुहू - -ह्रम् वाधूश्री ३, †शुक्र-ज्योतिस् - -तिः काश्रौ १८,४,२३; बौश्रौ १०,५३: २३; माश्री ६,२,५,२३; वाश्री. शुक्र-ता-, °त्व- पा ५,१,१२३. शुक्र-दिन- -ने आज्यो ८,७. शुक्र-धाराb- -राम् माश्री २,३. ४, २१; ५, १, १४; -रायाः माश्रौ २,३,४,२३;४,४,८. शुक्र-ध्रुव!- -वी अप्राय ६,३. शुक्र-निशाकर- -री श्राप्तिगृ २, ५,१ : ९; जैग्र २, ९ : ५. †शुक्र-प<sup>8</sup>- -पा: श्रापश्री १२, २२, १; बौध्रौ ७, १३:२०; माश्रौ २,४,१,६; वैश्रौ; -पेम्यः वौश्रौ ७,३ : १५.

शुक्र-पवितृ- -तारः जैश्रौ १८: 99. शुक्र-पात्र- -त्रम् आपश्रौ १२, २३,११; वौश्रो ७, २:११;६: ४५××; हिश्रो; -न्ने काश्रो ९, ११, ४; माश्री २, ४, २, ३५; --त्रेण काश्रौ ९, १४,१; श्रापश्रौ १२,२८,४; १३,८,४; बौश्रो. †शुक्र-पिश्<sup>ड</sup>- -पिशम् या ८, ۹٩∯. शुक्र-पुत्र− -त्राः श्रप ५२,२,२. शक-पुरोरच्1- -रुचा काश्री १५,७,१३. शुक्र-पेशस्- -शसम् या ८,११. शुक-प्रतिषेध- -धम् बृदे ४,१३. शुक्र-प्रभृति- -ति काश्रौ १०,१, †शुक्र-भृत्- -भृतः हिश्रौ ८,१, शुक-मन्थि-चमस-होम- -मान् वैताश्रौ १९,११. शुक्र-वत्- - †वतः काश्रो ९, १०, १२; १०, २, २; आपश्रौ. -वन्ति वौश्रौ १४, ६: २५‡; -वान् माश्रौ १, ६,१,६. शुक्रवती- -त्यः निसू २, 99:99. †शुक्र-व(र्ग>)र्णा--र्णाम् श्रापश्रौ ५, ६, ३; हिश्रौ ३, २, ५६. शुक्त-शुचि<sup>k</sup>− पाग २,२,३१. १शुक्रश्त- -तम् वाध्यौ ४,

†शुक्र-शोचिस्ड- -चिः आपश्रौ ५,८,६; बौश्रौ २८,१ : १८; २: २३; हिश्रौ ३,३: ५; -विपा<sup>m</sup> श्रापश्रो १२, २२, ८; वौश्रौ ७, १३: २०; वैश्री १५, २८: ९; हिश्रौ ८,७,१४;१८. शुक्र-शोणित-संयोग- नगत् या १४,६. शुक्र-संकर- -रः बृदे ४,१३. शुक-स्तोम"- -मम् शांश्रौ १४, २०,१. शुक्र-स्थान- -ने काश्रो १०, ५, शुका(क-अ)प्र<sup>ह</sup>- -प्रः भापश्री २१,२२,११; हिश्री १६,७,२३; -ग्रम् श्रापश्रौ २१, १४, ३; ५; २२,८; २२,१४,३; ६; ९; १२; वोश्रौ; -प्राः वोश्रौ १६, १७: ८; -त्रान् श्रापश्रौ १२, १४,१; माश्री २, ३, ५, २; वैश्री १५, १५: ४; हिश्री ८, ४, २; - ग्रे श्रापथ्रौ २१, १४, ५; वाश्रौ ३, २,२,४०; ३,३४; हिश्री १६,२, 93. शुका(क-अ)तिरेक- -के या १४, शुक्रा(क-श्रा)दि- -दीनाम् अप ५२,१६,३. शुका(क-अ)भाव- -वात् काश्रौ १०,३,१७. शुक्रा-मन्थिन् ह- -न्थिनोः काश्रौ ९, २, ८; आपश्री; -न्थिनी काश्रौ ९, ७, ११; ऋ(पश्रौ १२,

a)= भायुघजीविसंघिवशेष-। b) वस.। c) सपा. तै ४,३,११,५ काठ ३९,१० क्रुक्रपंभा इति पाभे.। d) \[ \text{thin}:\] द्वस.। e) = क्रुक्रयह-गित-। f) विप. (श्रिय-)। वस. उप. = अप्ति-शिखा-। g) वैप १ द्र. 1 b) पूप. = सोम-। i) = सोमपात्र-द्वय-। j) = क्रुक्रपात्र-मन्त्र-(मा ७,१२)। b) तु. पागम.। = ज्येष्ठ- आषाह-। b) कं १२० इति संस्कर्त्तुः टि.। b0 = सपा. मा ७,१३ प्रमृ. माश ४,२,१,१९ तेत्रा १,१,१,२। मै १,३,१२ तु शुक्रशोचिषौ इति पाभे.। b1 नाप, (यज्ञ-)। b2 पाभे. पृ २४०६ ० द्र.।

996:901.

9८, २०; १९,५; २३, १‡××; १३, २, १; बौधौ; —ियभ्याम् काधौ ९,१०, १; आपधौ १२, २२,१; बौधौ २१,२०: ९;१०; माधौ २, ४, १,२०.

झुकामन्थि-प्रभृति- -तीन् माश्री २,४,४,९.

शुक्रामन्यि-वर्जित- -तानाम् वैश्री २१,१४: ६.

ज्ञुकामन्थि-संसव- -वेण काश्रो २२,५,२५.

शुक्रिमन्- पा ५,१,१२३.

श्रुक्तिय<sup>1</sup> – पा ४,२,२६; – एयम् वीश्री ९,१९:२३; २५××; माश्री ४,८,१; शांग्र ६, ४,१३; पाग्र; – यस्य माग्र १,४,१४; – याणाम् निस् ५,८:२; – याणि निस् ५,१:३; श्राप्तिग्र १,२,१: १०; ३:२५; वौग्र ३,१,२२; २,४;२७; जैग्र १,१६:६; – ये शांग्र २,११,९; – येभ्यः श्राप्तिग्र १,२,३:७;२४ ; – येषु लाश्री ७,६,१०.

शुक्रिय-ब्रह्मचर्य- -र्यम् कौरृ २.७.८.

शुकिय-ब्रह्मचारिन्- -री †कोंगृ २,७,९:१०.

शुक्तिय-ब्राह्मणा( स्तु-श्र )रूप-नारायणा(स्-श्र)दि - -दि वैगृ २,११:१०.

†शुक्रिय-वत— -तम् वैष्ट २, ११: ७<sup>३</sup>; १३: ५; —तस्य वैष्ट २,१३: १६. श्रुक्रिय-सदश- -शानि निसू ५,८:१०.

बुक्ट,क्वा<sup>b/c</sup>- पाउ २,२८; पा, पाग ५, २, १२७<sup>d</sup>; पाग २,४, ३१<sup>e</sup>; ८,२,१८<sup>व</sup>; फि १३; -हः शांश्री १६,१८,१८ ; बोश्रो १५,३७ : 91; १८, 9: ५1; वाध्रश्री; वेज्यो ६<sup>8</sup>; - इ.म् श्राश्री ९, ८, २; काश्री ९,२,१६; आपश्री २, २,७××; २०,२२,६<sup>1</sup>; वाध्रश्रौ<sup>n</sup> ४, ६५ :५;१०**९** : ६;११८: ३: ४२;७; ८; बाओं; हिओं १४,५, ४<sup>११)</sup>; आमिए २,७,५ : १०<sup>b</sup>; वैगृ ५, १: ९<sup>६</sup>; - इया वीश्री ६. १५: १२; जैष्ट १, ७:४; -क्रस्य वाधूश्री ४, २०:३; वाश्री ३,४,५, १७; -क्ता वैश्री १०.६: १<sup>1</sup>; हिश्रो ४,२,१५<sup>1</sup>; श्रप ५८<sup>२</sup>, ४, १४; १५; विध ४९, १०; -क्टाः श्रापश्रौ १९, २०, ९; बौश्रौ; -क्कान् काश्रौ १५,१,१६; श्रापश्री १९, २०, ८; बौश्रो १३, २१: १०; हिश्रौ २२, ३. २६; श्राप्तिग्र २,३, २ : ४; बौध ४,५,२४; -क्षानाम् वौश्रौ २८, ४: १८; माश्री २,३, १, १८; ५,१,६, १; ९,१; हिश्री ७, २, ७७; –क्वानि वाधूश्री ३,१०१ : ३; अप ५,५, ६; विध ७९, ६: शुत्र १, १; -क्राभिः वौश्रौ ५, ५: ८; –हाम् श्रापश्रौ १०,२६, ११; बौश्रौ ४,१ : २; ३ : १४: भाश्री; -क्षाय वाधूश्री ३, ९९ : ६; पाग १, १२, ४; -क्कायाम् चौश्रो १, १२: ५० है; -क्के काश्रो १५, ९,१६; २२६; चौश्रो; वाग्र ३, १३६; श्रप ३१, ५,१६; ५०, ५,६; वाघ २७, २१६; कैंग्र २, १२,७६; वेज्यो १५६; -क्केन वौश्रो १७,४५:१; वाध्रश्रो ४,६५:४;१०९:६; जैग्र १,७: ५; अप; -क्केपु वैग्र २, १२: २२; विघ ९९, १६; -क्के: कौग्र ४,१,४; श्रप १८,१,६. श्रक्क-क्रल्ण,ण्णा— पाग २, ४,

१४; —प्णयोः वौश्रो २१, ९: ४; —प्णानि कौग्र १, १६, १६; शांग्र १, २४, ७; —प्णे आपश्रो १०, ८, १६; वौश्रो ६, ५:२; २१, ९:५; वाधृश्रो ३, ६९: ३२; वैश्रो; —प्णेषु काश्रो १६, ५,१.

शुक्कृष्ण-कृत- -तात् वौध ४,५,२६.

शुक्तकृष्ण-रोमन्- -माणि वैश्रो १३, ७: १७<sup>६</sup>.

ग्रुक्ककृष्ण-लोमन् - नानि<sup>६</sup> भापश्रो १५,५,१२; भाश्रो ११, ५,१६; हिश्रो २४,२,६.

शुक्ककृष्ण-संघि−-धिम् काश्रौ ७,३,२०.

शुक्त-चतुर्दशी- -शीम् बौध ३, ८,२.

शुक्क-तर-- -रस्य पावा ५,३, ५५.

शुक्त-पक्ष- पाग ४, २, १३८<sup>d</sup>;

a) विष., नाप. (व्रत-ध्माश्री. शांग्र. प्रमु.], सामन्-  $\lfloor$  लाश्री. निस्.], काएड-  $\lfloor$  श्राप्तिग्र. प्रमु.])। b) विशेष: टि. द्र. । c) वैष २ द्र. । d) तु. पामा. । e) तु. पासि. । शुरुक- इति भाण्डा., शुख्य- इति पाका. । f) सप्र. शुद्धः <> शुद्धम् इति पासे. । g) = शुद्ध-पक्ष- । h) = रेतस्- । i) कुम् इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. आपश्री.) । j) सपा. श्रापश्री ७, ६, १ भाश्री ७, ५, २ श्वेताम् इति पासे. । f) परस्वरं पासे. ।

-क्षः काश्रौ २४,६,२६; -क्षस्य मारा २,१३,२; अप १७,१,२; ५०, ९, ५; विध ७३, २; -क्षे काश्रो ७, १, २१; काश्रौसं ३: ७; वैश्रौ; -क्षेषु वाध १३, ६; -क्षौ काश्रौ १४,१,२. गुक्रपक्ष-प्रतिपद्- -पदि काश्रौसं ३: २. शुक्रपक्ष-सप्तमी- -म्याम् काश्रौ २४,५,३०. शुक्कपक्षा ( क्ष-श्र )प्टमी-पर--रम् अप ५३,२,२. शुक्लपक्षीय- पा ४,२,१६८. शुक्ल--पुण्य-दिन(न-ऋ)क्ष--र्क्षेषु वौध ४,५,३. शुक्त-पुष्प−> °प्प-हरितपुष्प³--प्पे कौसू १०,१६. **ग्रुक्क-प्रतिपद्- -पदि आज्यो ઇ-**५,૧. शुक्क-प्रसून- -नम् कौस् ३६, १२; -नस्य कौगृ २६, २६. शुक्क-प्राधानय- -न्यात् बौध १, 4,900. श्कु-बलि<sup>b</sup>−> °लि-स्वेतसर्षप-दधि-तण्डुल°— -लम् वैगृ २, ?शुक्रवाह्मणकर्मन् अप ४१, ३, शुक्त-भाव- -वात् पावा ५, ३, 44. शुक्त-माथ<sup>व</sup>−( >शौक्तमाथिक-पावा.) पावाग ४,४,१. शुक्क-माल्या(ल्य-अ)म्बर-धर- -रः अप ६८,२,२५.

शुक्र-रक्त- -काभ्याम् जैगृ १,

शुक्त-व(त्>)ती- -त्यः काश्री १६,१,४१. शुक्त-व(त्स>)त्सा<sup>0</sup>- - सायाः काश्रौ १५, ३,२२. शुक्कवत्सा-पयस्∽ -यसा काश्रौ १८,४,२. शुक्क-वर्ण<sup>6</sup>- -र्णानि याशि २,३. शक्ल-वासस्<sup>6</sup>- -ससः श्रप ३०, २,१; -ससम् अप १, ३१, १; –साः श्रप ४, १,२; ५,२; ८, 9,3; 33, 4, 9; 30, 6, 9; **੩૮,੧,੩; ੪੪, ੨, ५; ६८, ੨,** २३; शैंध २०३. शुक्ल-सूत्र- -त्रेण हिपि १:२०. शुक्ला(क्र-अ)ङ्कर<sup>8</sup>— -रम् वैश्रौ 8,9:5. शुक्ला-पयस्- -यसि काश्रो १५, ३,२२. शुक्ला(झ-अ)पर<sup>6</sup>-- -रम् काश्री २०,१,३३. शुक्ला( झ-श्र )म्बर-धर, रा--रः श्राक्षिय २, ३, ३:३; श्रप ६८,३,६; -राः श्रप ३१,७,१; ६८,२,२१. शुक्ला(क्र-अ)म्बर-ध्वज- -जैः श्रप १८,१,६. शुक्ला(क्ल-ग्र)म्ब (र>)रा<sup>e</sup>--०रे विध ९९,३. शुक्ली (>शुक्ली√कृ पा.) पाग १,४,६१. शुक्लै(क्ल-ए)क-त्रासस्- -साः जैगृ १,१७ : ३. शुक्लो( क्ल-उ )त्कर्ष- -पें श्राप्तिगृ २,७,६:१४.

शुक्लो( क्ल-ऊ )र्णा- -र्णानाम् काठश्रौ ११८; -र्णाभिः काठश्रौ २५.

शुचत्- -चन्तम् या ५,३†ई. शुचमान- -नः या १०,४१‡ई. शुचयत्- -यन्तः शांश्री १४,५७, १२.

शुचान- -नः वैताश्रौ १४,१‡. १ञ्जिच,ची<sup>1</sup>— पाउ ४,१२०; पाग ६, ३, ११९; -चयः † आश्रौ २,१, २५××; शांश्रो; शंध२५१;त्रापध २, १८, ७; २५, १३<sup>६</sup>; बौध १,५,५०;६,२; -चये आश्रौ ३, १३, ४; शांश्रो २, २, ७; ३, ४,६; १४,२,१४;१९; काश्री ४, १०, ९; २५, ४, ३४; श्रापश्री ९, ३,२२; २३××; वौश्रौ; ऋग्र २,१,९७; बृदे ३, १२९; -िच श्राप्तिरृ<sup>ष</sup> १,७,१ : ६;२,३,१-२: ३; भागृ १, २६:३; हिगृ; -चिः †आश्रौ २, १, २५; १२, ५××; शांश्री; काश्री १७, ८, १६+; श्रापश्रो १७,१,७+; बौश्रौ १०,३८: २५; वैश्री १९, २:९: श्रापमं १, १०,८‡<sup>1</sup>; आज्यो ५, १८; वेज्यो १; -चिना आपश्रौ १६, १५,७‡; माश्रौ; -चिभ्यः बौध १, ६, ३+; -चिम् आश्रौ ३,७,१३५; शांश्री २, ३, १०; ₹,9२,७; ६,9०,९‡; ९, २४, ८××; श्रापश्री; -†ची श्राश्री ३, ७, १२; शांश्रौ; –चीन् आप्तिगृ २,३,२ : ३; ३ : ६××; आपगृ; - एचीनाम् आश्रौ ३, ७, १२; बौध; -चीनि शंध १७२; १७६:

a) (श्रोपध्योः [तु. केशवः]) द्वस.। b) कस.। c) सनाहिर द्वस.। d) तु. पागम.। e) वस.। f) विप., नाप. (श्रिप्त-,श्रापाढमास- [आपश्री. प्रम्.])। वैप १ द्व.। g) पामे. पृ २२५८ j द्व.। h) विप. (वस्त-)। i) =सपा. तै १,४,१४,१। मा ७,३० माश ४,३,१,१५ तु शुच्ये इति पामे.।

वौध १, ५, ५३; -०चे माश्रौ ५, १,२,१७‡; -चे: बौश्रौ २८, २: ३२; ३९५; वैश्री १, १६: १२ †; जैश्रीका ११०; वैताश्री; -चौ माश्रौ ४, ६, ३; ७, १; ८, ३; आय २, १, ९६; ३, २, २; कौगृ ४, २, ३; शांगृ. शौच- -चम् वौश्रौ २९,११: ६;१७; पारः; -चस्य विध २२, ९३; -चानाम् विध २२,८९. शौच-काम- -मस्य शंध ५३. शीच-ज्ञ- -ज्ञः वौध १, ५,४७. शीच-तस् (ः) श्रापध २, १५,१२; हिध २,३,४६. शौच-देश-मन्त्रा(न्त्र-आ) वृद्-अर्थ-द्रन्य-संस्कार-काल-भेद- -देपु वौध १,६,५०. शौच-द्रव्य- -व्याणि शंध १६८. शौच-वित्-तम- -मः वाध १२,१७. शौच-विधि- -धिः वौध ३,१,२१; -धिम् काध २७७: ٧, शौच-शिष्ट- -ष्टः गौध ९,६९. शौचा(च-श्रा) चार-विव-र्जित- -ताः शंध १४३. शौचा(च-श्र)धिष्टान--नम् बौध १,५,१.

१शुचिकर्ण-(>शौचिकर्णिक-पा.) पाग ४,२,८०. शुचि-काम- -माः कौसू ७३, १८‡; बौध १,५,६२; ६,२. शचि-कार्य--यों कौस्७३,१०‡. †शुचि-जन्मन्°- -न्मानः वौध १,६,३. शुचि-जि(हा>)ह्व°- -हः हिश्रौ २१,१,२4. शुचि-तपस्-तपस्य<sup>b</sup>- वर्जम् बौग्र १,१,१९. शुचि-ता- -ताम् शंध १७८; विध २३, ५५. शुचि-देश-प्ररोहिन्- -हिणाम् श्रप ७०, ४,८. शुचि-द्रव्य- -व्यैः माश्रौ ३, १, 28. शुचि-प(द्>)दी- पाग ५,४, 938. †शुचि-पा- -०पाः आश्रौ २, २०, ४; ३, ८, १; ८, ९, २; ञ्रापश्रौ १२, १,२; १४,९; १९, १७,८; बौधौ. शुचि-प्रवा(द≫)दाº--दाः निस् ६,११ : ८. शुचि-वर्चस्-(>√शुचिवर्चाय पा.) पाग ३,१,१२. शुचि-वासस्क- -ससः आगृ २, र, २; जैगृ २, १:१; -ससम् वौग्र २,५,७; -साः जैगृ २, ८: १; बौध ३, ५, २; ९, २; चब्यू ४: १७,

७, १६; माश्री २, ४, २, ११; ४५२; बौध १,४,१६; २,६,२६. वाश्रौ ३,२,२, १°; हिथ्रौ; -ताः कौस् ८९, १२‡; -तानाम् वाध २१,१४. †शुचिवत-तम- -मः श्राश्रौ २, १, २५; शांश्रौ २, २, १०: बौश्रौ. शुचि-शीलै-- -लः अप १,४६. शुचि-शुक्र<sup>d</sup>- पाग २,२,३१. शुचि-श्रवस्<sup>6</sup>- -०वः विध ९८. ٥o. †शुचि-प(<स)द्- -पत् आश्री ८,२,१४; शांश्रौ ११, १४,१४; काश्रौ १५,६, २६××; आपश्रौ. ?शुची-मनस्1- -०नः भागृ २ ७: २१‡. शु(चि>)ची-व( त्>)ती- पा ६, ३,११९. †ग्रुच्य(चि-अच्>)क्षी - -क्षी श्रापथ्रौ १०,२२,४b. शुचिस्-(>√शुचीय- पा.) पाग ३, १,१२. ?शुचे¹ हिश्रो **४.**२,४०‡. शुशुचान- -नः श्राश्रौ २,१३,८‡. शोच्->†शोचिष्ठ¹- -०४ बौश्रौ ३,८: ३; माश्री ६, २, २,२१; वाश्रौ २,२,२,४; कौसू ६८,३१. 🕇२शोचत्- -चन्तम् श्राश्रौ ४,६, ३; शांश्रौ ५,९,१६. †शोचि!- -चयः श्रत्र १८, २; -चिषु आपश्रौ ५, २६,५; भाश्रौ ५,१८,१; हिश्रौ ३,६,५. शोचिस्1- पाउ २,१०८; - †चिः

शौचा(च-अ)र्थ- -थम् श्चि-व्रत8--†०ता श्रापश्ची २१, आप्तिगृ २, ६, ८ : ३; शंघ ९८; a) वस.। b) [मासानाम्] द्रस. । c) °वन्ता इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. ऋ १,१५,११)। e) = विष्णु- । वस. । <math>f) पाठः ? सपा. हिरु २,७,२ शितिम्र इति पासे. । d) तु. पागम. । h) सपा. मै ३, ७, ४ शुच्यद्<u>श्</u>वी इति पामे. । (सोमकयणी-) । वस. । i) पाठः ? सपा. शौ १०,६,३ आपश्री ७,९,९ प्रमृ. शुचिम् इति । j) वैप १ द.।

श्रापश्रो ६,२१, १; १५, ४, १; ७, ४: बौधौ: - †चिपा आपधौ ८,४,२; बौथ्री; -†चिपे श्रापथ्री १५, ७,३; १७,१३,५; वौश्री. †शोचिष्-कश°- ·शः श्रापशौ ५,६,३; हिश्रौ ३, २,५५; -शम् वाध्यौ ३,४८:१. पंशोशुचान- -नः श्रापश्रौ ९.८, ६; वौश्रौ १०, ५: १××; हिश्रौ. शुन्त् b- पावाग ३, ३, १०८°; †शुक् श्राश्रो ३, ६, २३; शांश्रो; शुचम् बौगृ ३, १३, ४०; या ६, १६; †शुचा श्रापश्रौ ७, ५,३;१५, १६,४<sup>२</sup>; बौश्रौ १७, ४०: २०; भाश्री ११, १६, ६<sup>२</sup>S; हिश्री; या ६, १\$; †शुचि बौश्रौ १०, २२ : ४; वैश्रौ १८,१३ : ३. †शुग्-व(त्>)ती- -ती वौश्रौ १०,२२ : ३<sup>त</sup>. शुग्-वि(द् >)द्वा- -द्वा<sup>d</sup> आपश्री १६, २६, ७; वैश्री १८, १८: शुचत्-प्रमृ.,१शुचि- √शुच् (वधा.) 瑈. २ञ्चि -- चयः बौश्रीप्र ४१: १४. श्चिव्रक्षº-> शौचवृक्ष¹- काः वौश्रीप्र ४५:२; निस् ३,२: 94;8: 2;20;39;34.

शौचिवृक्षि- -िक्षः दाश्रौ ६, ३,। २१; लाथौ २, ११, १५; ६,९, १४××; निस् २, १२:२; ३, ४: २०**x**x, शौचिवृक्षी-, °क्ष्या- पा ४, १, √शुच्यू <sup>ह</sup> पाधा. भ्वा. पर. श्रभिषवे. √शुरु पाधा. भ्वा<sup>b</sup>. पर. प्रतिघाते: चुरा. पर, श्रालस्ये. √शूर्ठ पाधा. भ्वा., चुरा. पर. शोपणे. वीश्री १०,३४: २;६; १०××; र्शूण्ठ,ण्ठा - -ण्डः वैताश्री ४३, ३२; -ण्ठम् बौश्रौ १२, १७: २१; -ण्डा काश्री २२,११,२५1: भाश्री १०, १४, १९; -ण्ठया श्रापश्री १०,२२,६; वैश्री १७, २: १; हिश्रौ ९, ७,१५1. २३ा्ण्ठ<sup>४</sup>->शुण्ठ-शर-शूक-विशीर्ण-तृण-नडद-मृतव-वल्वज- -जानि वैश्रो ११,१०: १०. शु(ण्डि>)एठी<sup>1</sup>- -ण्डीम् श्राप्तिगृ ३, 4,4: 0. √शुण्ड्<sup>™</sup> पाघा. भ्वा. पर. खरडन-प्रमर्दनयोः. श्र(एड>)ण्डा (वप्रा.)"- पाग ४,१, १शोण्ड- पाग २, १, ४०; २, शौण्डायन- पा ४, १,९८.

शोण्डायन्य-993. भुण्डा-मुखण्- -खम् आपश्रौ १९, ६.३: हिश्रौ २३. १.१२. शुण्डा-र- पा ५,३,८८. शुण्डिक p - (>शौण्डिक - पा.) पाग ४,३,७६. शुण्डिका<sup>व</sup>− (>शौण्डिक्य-ज्ञुण्डी- पा, पाग ४,२,८२. शतदी b- +०-दिया ९,२६०;-+दी निघ ५, ३; या ९, ३९; शैशि ३१७: -द्रया बृदे १,११४. ञ्चि पाग १,१९,३७. शुद्ध- प्रमृ. √शुध् द्र. गुद्धपिङ्गला⁵- (>शौद्धपिङ्गलेय-) √शुध्<sup>4</sup>, शुन्ध्<sup>4</sup>, शुन्धित काश्री ६, ६, २; १६, १, १५; शुन्धामि काश्रो ६, ६, ३‡; †शुन्धताम् श्रापश्रो ७,९,१०<sup>ए</sup>: बौश्रो ४,४: १३××<sup>v</sup>; ६,२७:२<sup>v</sup>; भाश्रो ७, ७,१३<sup>v</sup>; वैश्री; †शुन्धतु श्रापश्री ९, १७,४<sup>ण</sup>; ५; हिश्रौ **१५**, ७, २४<sup>w</sup>; २५; जैगृ २, १: ३४; शुन्धतात् काश्री २५,११,३३‡; †शुन्धन्ताम् श्राश्रौ २,६, १४<sup>३</sup>; काश्री ६, २, १७ ; आपश्री १, ७,१३; ८,१६,४; माश्री; माध्री १, ८,२, ७<sup>v</sup>; शुअ १, ३३३<sup>v</sup>: †जुन्धन्तु श्रापश्रौ ७. ९, ९<sup>x</sup>;;

a) बस.  $| b \rangle$  वैप १ द्र.  $| c \rangle$  तु. पागम.  $| d \rangle$  परस्परं पामे.  $| c \rangle$ e) व्यप.। f) अपत्ये षण् प्र. ( वेतु. MW. < शीचिवृक्षि- )। g) √चुच्य् इत्येके। h) √शुण्ठु इति स्वामी। l) = ओपधि-विशेप-। 🕯) ឬ ११९ ជ ឌ. 1 j)=श्रल्प-काया- इति भाष्यम्। k) श्रर्थः व्यु.च?। m) तु. BPG. । n) नाप. (सुरा-, हस्ति-कर-), व्यप. (ऋपि-) । व्यु. ?  $< \sqrt{3}$ म् इति शक. । o) विप. (वैदल-)। उपमाने वस.। पूप. = हस्ति-कर- इति C., = १उद्धन- इति हिथी. भाष्यम्। þ) = मय-गृह-। q) पृ २३५७ y इ. । r) = गुक्ल-पक्ष-। श्रव्य. । s) पृ ९७६ f इ. । t) पाधा. मत्वर्थीयपु उन् प्र.। दिवा. पर. शीचे। u) पाघा. भ्वा. पर. शुद्धौ; चुरा. उभ. शौचकर्मणि । v) सपा. झुन्धताम् (तै १,३,१,१: ६, १च) <> शुन्धन्ताम् (मा ५,२६ प्रमृ. माश ३,६,१,१३;७,१,६ च) <>शौ १८,४,६७ शुम्भन्ताम् इति च पामे.। w) पामे. वैप १ शुन्धतु काठ ३४,५ टि. इ.। x) पामे. वैप १, २०६५ c इ.।

१०, ६, १०, वोश्रो ६, २: ७; भाधी; हिश्रो १०, १, २४<sup>६,10</sup>; †ग्रुन्धस्व, > स्वा श्रापश्रो १, १६,३;६,३,४<sup>4</sup>; ७,४,५;१९,२; वोश्रो; †ग्रुन्ध माश्रो २, १, ३, ५४; हिश्रो ७,१, ७३<sup>2</sup>; वाग्र ४, १७,२,३; †ग्रुन्धेशम् वोश्रो ६, २४: १८; वेश्रो १४, ५: ११; †ग्रुन्ध्यम् काश्रो २, ४, २२; १९, ३, २२; श्रापश्रो १, ११, १०××; वोश्रो; †ग्रुन्ध्व १, १९,१०<sup>2</sup>; हिश्रो १,३,१३;१०<sup>2</sup>. †ग्रुन्द्व श्रापमं २, १, ७; श्राग्र १, १७, १६; १८, ५; काग्र; श्रुन्ध्य: श्राग्र ६,२<sup>†</sup>.

शुध्यते बौध्रो २९, ८: १४<sup>२</sup>; वाध ३,५७,५८३; २५,६; बौध; शुध्यति निस् ९, ८ : २३; २९; ३६; आमियः; शुध्यन्ति श्राप्तिय २, ७, ८: १६; वाध ३, ६०; शंघ; †शुध्यन्ताम् वैगृ १, २१ : ६<sup>२</sup>; बीध ३,८, १६; †शुध्यस्व हिथ्री १, ४, ४४; †शुध्यध्वम् वैंथ्री ४, ७: १६; हिथ्री १, ५, ७३; शुध्येत वाध ३, ५९; १८, १६; शंध ४४९<sup>२</sup>; शुध्येत् शंध ३४८××; विध; शुध्येरन् वाध ४,२४; विध ६२,९; गौध १४, ६; शुध्येयुः कप्र ३,३,१०; विध રૂપ, દ્દ. शन्धयन्तु<sup>a</sup> श्राश्रो ६, १३, १३;

शोधयते वौश्री २७,६:२५

शोधयति वैश्री २,५: १२; वैय

३. १५: १७; वैध ३, ३, १०;

८,१२,६.

†शोधय श्रावश्री १०,२०, १५; वीश्री ६, १०: १९××; भाशी; शोधयेत् वैग्र ३, १८: ३; वाघ २७,१३; शंघ २६४; वीघ. शोधयेत् विघ २२,९१.

ग्रह,दा- -दः शांश्रौ १, १, १९; बौश्रौ: –द्धम् शांश्रौ ७,१५,१९: काश्रौ २५, १, १८५; श्रापश्रौ; -द्धया वैश्रो १, २ : ३; -द्धस्य निस् ९. ३: २४: - द्वा शंध ७३; आपघ १,१९,७; विध २२, ७३; हिध; -दाः †श्रापश्री १, २,८; ११,१०; ७,१८, १०; ९, ३, २२; बौथौ; -द्धान् वैथौ १, ७ : ५; -द्धानाम् वैध ३,६, ५; -द्वानि जैगृ १, ११:२१५; -हाभिः वैष्ट १, ८: २; -हे श्राप्तिय २,४,७: १४; ७, ११: ५; बैग्ट; - छेन कीगृ १, ६, ३; शांग्र १, ९, १८: वैग्: -हेपु काश्रीसं ३२ : ८; -द्धेः वैघ ३, ८,१; –हो शैशि २९४. शुद्ध-क्षेत्र- -त्रे सु ३,१. शुद्ध-चैला(ल–श्र )भिसंवृत– -तम् कप्र ३,२,३. शुद्ध-जलाशय- -ये आमिगृ २, ४,५ : ४; ५,६ : २८;७,८ : ८. शुद्ध-दत्-, "दन्त- पा ५. ४. 984. शुद्ध-देह°− -हः जैश्रीका ४७. शुद्ध-द्रव्य°- -च्यम् वैश्री १२. ४:३.

४,१७,३; ५, २,४; शांग्र ५, २, २.

गुद-पब°- -भी सु १४,१. गुद-मानस°- -सः श्राप्तिरु ३, १०,४: ११.

श्रुद्ध-य(त् >)ती<sup>1</sup>- -ती: वाध २३, ३९; -तीभः सुघप ८७: १०; -त्यः वाध २६, ५; २८, १९; शंध १०५; वौध ४,३,७; विध ५६,५.

†ग्रुद्ध-वाल<sup>प</sup>— -लः ग्रुप्रा ६,२६. ग्रुद्ध-वासस्<sup>०</sup>— -साः श्राप्तिगृ २, ४,४ : ४.

†शुद्द-ह्(स्त>)स्ता<sup>०</sup>- -स्ता कीस् ७३,१.

शुदा( द-अ )क्षर->शौदा-क्षर<sup>b</sup>- -राः ऋषा ४,८९, शौदाक्षर-संधि->

°संध्य¹— -ध्यम् ऋषा ११, ४३. शोदाक्षरा( र-श्रा )गम-

शुद्धा(द्ध-अ)त्त- -त्रम् श्राप्तिग्र २,५,६:८.

शुद्धा(द्ध-श्र)भाव− -चे वैध ३, ११,७.

ग, -: गुढ़ा(द्व-स)मृत-व(ह>)हा--हा वैगृ १,१४ : १२. शुद्धा( द्व-श्र )म्बर-वेप !- -पः

शुद्धा( द्ध-श्र )म्बर-वेष<sup>)</sup>- -पः वैग्र ३,३ : ३.

a) पाभे. वैप १ शुन्धयन्तु टि. इ. । b) शुध $^{\circ}$  इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. श्रापश्रो १०, ६,९)। c) यस. । d) = शुक्त-पत्त- । e) [नागविशेषयोः] द्वस. । f) = शुद्धशब्दवती-] ऋव्- ( ऋ ८,९५,७-९)। g) वैप १ द्व. । h) तस्येदमीयः भण् प्र. । i) तत्रजातार्थे यत् प्र. । j) कस. > वस. ।

ग्रुद्ध-पक्ष<sup>व</sup>− -क्षस्य शांश्री १०,

१,१; काग्र १५,२; ३१,२; ४०,

९; ४३,४; -क्षे शांश्रो २,१, ८;

√शुद्धाय°>†शुद्धायु°--०युवः श्रापश्रौ ७,१८,४; बौश्रौ ४,६ : ४५; माश्रौ ७, १३,११; तैप्रा ३, २. शुद्धा(द्ध-अ)र्थ-वत्- -वान् वैध ३, १,१२. श्चाद्धार्याक- -को शैशि २९४. शुद्धा( द्ध-श्र )शुद्ध~>°द्धीयb--यम् ज्ञसू १, २: २१; २,१५: ९; ३,७: १२; निसू ५,९: १५; -यस्य निसू ८, १३ : ४१: -ये वाघ २८,१४. शुद्धो( द्ध-ओ )जस् - - जाः वाधूश्री ४, १०८: १६. शुद्धो( द-उ )दक- -कम् श्रामिगृ ३, ३, २ : २४; २५; बौपि २. 3,94. शुद्धो( द्ध-ओ )दन->°न-पाय-स-गुडोदन-दध्योदन-गौडिक-चित्रोदन-कृसर-मापोदन-कणो-दन- -नानि वैगृ ४,१३: १४. श्दौ(द्ध-ओ)पधि<sup>d</sup>- -धि वैश्रौ १२,४: २. शुद्धि- -द्वये श्रप ६९,८, ३; -द्धिः वैग्र ३, १६:४; ७,५:७;८; श्रप; -िद्धम् वाध ४, २०; २५, १; शंध; -द्धेः विध २२, ९३; -ह्यै अप ४८, ३६. शुद्धि-कर्नृ- -र्नुणि विध २२, 66. शुद्धि-काम- -मः श्राश्री २,१२, ६; वैश्रौ २, ८: १०; वाध २६,

१५: -मस्य अशां १७.२. शुद्धि-हेतु- -तुना अप ४२, २, शृद्धव(द्धि-म्र)र्थ- -र्थम् अप ३९, १, १; -र्थस्य या १२, २६; -र्थाः काश्रीसं २८: १२; -र्थे निसू ९, ३: १८; २१; १०,७: ३५. शुद्धय(द्धि-अ)शुद्धि- -द्धी वैध १,९,६. शुन्धन- -ने श्रापध १, ३०, १९; हिध १,८,२२. शुन्धनी- -नीः बौश्रौ ४, ४: 90十. शुन्ध्यु,न्ध्यू <sup>8</sup>- पाउ ३, २०; -†न्ध्यः शांश्रो ६, १२, २१<sup>6</sup>; २२;जैश्री १३:१७°; द्राश्री ४,२, १०<sup>8</sup>; लाश्रौ २,२,१९<sup>8</sup>; या ४, १६कु; —म्ध्युवः या ४,१६‡कु; - नन्ध्युवम् शांश्रौ १२,१०,१२; ऋअ २,७, ८८; - व्यः वौश्रौ ६, २९: १४%; १३, ३८: ८; वैश्री १४,१२:१३°; हिश्री ७, ७,३४<sup>६</sup>; आग्निय २,५,१०:१८. शुशुत्सत्-> °त्सत्-यज्ञ- -ज्ञः निसू ७, ७: २८; ९, ३: १७. शुशुरसद्यज्ञ-त्व- -त्वात् निस् ७,७:४१. शुशुत्सत्-सत्र- -त्रम् निस् १०, ७:३४. शोधन- -नम् काश्री ६, १, १८: वैग् ५,१३: ७, वाध २५, १२:

शंध १६३; २६१; काध २७७: ११; -नात् या ४,१६. †शोधनी- -०नि जैगृ १, १८: शोधियत्वा बौश्रौ २,८: १९; वैगृ. शोध्य,ध्या- -ध्यम् विध २२, ९१: -ध्ये अप धर.र.८. श्रधि- (>√श्रधीय पा.) पाग ३, 9,92. √शुन् पाधा. तुदा. पर, गतौ. १शुन<sup>0</sup>- पाग ४, १,११०<sup>०१</sup>; -नः श्राश्रौ २,२०,३‡; अप ४३, ४, १३+; बृदे ५, ८ई, या ९, ४०**ई**: - ‡नम् श्राश्री २.२०. ४ै; शांश्रौ ३, १८, ४; १६; काश्री १७,२,११; वीश्री; श्रापमं २, ८, ३<sup>h</sup> कीय २, ६, ७; ३, १३,१०; श्राप्तिगृ १,३,४:९<sup>h</sup>; भाग २,२१:१७<sup>h</sup>; हिगृ १,१०, ६<sup>b</sup>; अप ४८, ६४<sup>1</sup>; निघ ३. ६¹; -नाय ऋग्र २, ४,५७. ?ञ्जनंकुरि<sup>1</sup>− -रिः पागृ२,१७,१५ शुन-दे(a>)वी $^{k}$ - -त्री बृदे५,७ शुन-होत्र<sup>कार</sup>-- -त्रः ऋश्र२,६,३३ शीनहोत्र- -०त्र आश्री १२, १०,१३; -त्रः ऋत्र २, २, १; बृदे २,४०; ४,७८. शुना-सीर¹--रः त्राश्री२,२०,३; -रम् आश्रौ २,२०,४‡™; बृदे ५,८; - ‡०रा<sup>n</sup> वैताश्रो ९, २७; आमिगृ ३,८,२:७: श्रप्रा ३,४,

१; श्रश्र ३, १७%; -राणि<sup>०</sup> कौसू

a) वैप १ द्र. । b) = साम-विशेप- । c) व्यप. । d) वस. । e) सपा. ग्रुन्ध्युः (मै १,२,१२ तां १,४,८ च) <> ग्रुन्ध्युः (मा ५,३२ का ५,८,२ ते १,३,३,३ च) इति पामे. । f) तु. पागम. । g) क्रिवत् वा. क्रिवि. । h) पामे. वैप १ खि ४,६,३ टि. द्र. । i) = ग्रुख- । j) नाप. (सीतागोप्तु-देवता- ) । व्यु. ? = ग्रुनंकिरि- इति ? MW. । k) विप. ([ग्रुनदेवत्या-] ऋच्-) । वस. । l) वैप १ निार्देशनां समावेशः द्र. । m) तु. श्रान. । BI. ९ इति श्रष्टः पाठः । n) सपा. ऋ ४,५७,५ श्राश्रौ २,२०,४ श्रम्. ९रो इति पामे. । e0) = ग्रुगलाङ्गल- ।

१०६, ८; -राभ्याम् काश्री ५, ११,४; २९; ऋअ २,४,५७; -राय शांध्रौ ३, १८, १५+; काश्रो ५, ११,४; आपश्रो; -री आश्रौ २,२०, ३; अप १, ४१, ४+; श्रशां ११, ४+; बृदे १, ११४; ५,८;९; निघ ५,३‡; या ९,४०ई; -‡०री श्राश्री २,२०, ४º; शांश्रौ ३, १८, ४º; १४²; णामिष्ट ३, ८, २: ८º; बौवि १, १५: १८<sup>8</sup>; या ९,४१<sup>8</sup>. शौनासीर्य<sup>b</sup>- -र्यः निस् १०,

८: ९: -र्येभ्यः लाश्री १०,११.

ષ. †ग्रुनःसीरिन्- -री शांश्रौ ३, १८,१५; आपधी ८,२०,५. झनासीरीय, वा<sup>c</sup>- पा ४,२, ३२;-यः शांधी १४,९,२;बौधी १७, ६०: १६; -यम् शांश्री १४,९,१; १५, १२,१०; काश्रो ५, ११, १<sup>6</sup>; १८<sup>6</sup>; १५, १, १७<sup>0</sup>; श्रापध्रो १८,९,५<sup>0</sup>; हिथ्रो; -यया आश्रौ २,२०,१<sup>व</sup>;-यस्य श्रापथ्रो ८, २०, ५; २२, ९, 9<sup>1</sup>; हिथ्रौ **१७**, ३, ३४<sup>1</sup>; -या: आपश्रौ २०, १५, ३; हिश्रौ १४,३, १८; -यात् काश्री १५, १,१६°; बौधौ २४, १०: ३; ४; -यान् बौधौ १५, १२: १; -यायाः<sup>तंत्र</sup> श्राश्रौ ९, २,२२<sup>२</sup>; -ये शांश्री १४,९,७; हिथ्री ६, ८,८; १७, ४, १; -येण आश्री

श्रापधौ ८, २०, १; २१,६××; वौश्री.

ञ्जनासीरीय-परुस्- -रुपः बौधौ २१,६: ९; -रुपा बौधौ २१, ६:११; २५,१:२;५;१४. शुनासीरीय-स्थान- -ने काश्री २२,७,१०; काश्रीसं २८: २३.

शुनासीरीय-हविस्--विभि: वौश्रौ ५,१८:१;१२,३: १३; १७, २०:९; वैथ्रौ ९,१२: ८; -विःषु बौध्रौ २१,६:१९; -बेंबि आपश्री २२,९,३; बौश्रौ ५, १८: २७; **१**५,१२ : २××. शुनासी[,शी<sup>8</sup>]र्य<sup>c</sup>- पा ४,२, ३२;-र्थः शांश्री३,१८,३;काश्रीसं २८: २३; -र्थम् शांध्रौ ३,१८, १७<sup>6</sup>; २०<sup>6</sup>; काठश्रौ ४५; माश्रौ १, ७, ८, १º; १८º; ५, १,४, २६°; वाथौ; निस् ७, ३ : २०<sup>५</sup>; -यस्य बौधौ २८, १२: १६; वाधौ ८, ८, ४७; निस् ३, ३: १२; मागृ १, ४, १६1; -यीत् बौधौ २८, १२: १५; -यीय माश्री १, ७,८,१४; -चें शांश्री ३, १८, १; काथ्रौसं २९: ११: १३; माश्री १, ७, २,७; ५, २, ७, ८; वाश्री; -येंज<sup>0</sup> काठश्री धपः; भाश्रौ ८, २३, १;२४,६; वाश्री १,७,५, ६. श्नासीर्य-हविस्- -वींपि

काश्रीसं २९: ११.

१२, ४,९ $^{\circ}$ ; काश्री ५,११,१६ $^{\circ}$ ; | २शुन $^{\circ}$  $> १शुन<math>^{\circ}$  $> १शुन<math>^{\circ}$ = पाउ २, ३२ $^{\circ}$ ;

-†॰क<sup>k</sup> श्रापमं २, १६, ३; ६; पागृ १, १६,२४२; भागृ २,७: १२; १७; हिस २,७,२; -कः अप ७०३, ७,५.

शुना(न-आ)दि- -दिभ्यः श्रामिए २,६,७:६.

श्नाद्य(दि-प्र)वलीढ- -हे श्रांत्रिये २,७,८ : १५.

?शुनः¹ शंध ११६: १६. शुनक्™-(>१शीनक- पा.) पाग ४, 9,908.

१शुनक- २शुन- इ.

२शुनक"- पाग ४, १, १०४; -काःº श्रापश्रो २४, ६, ३; वौश्रोप्र ९: १;३; हिथ्रौ २१,३,७;-कानाम्° आधौ ३,२,६; १२, १०, १३; वैध ४,२,७.

२क्रोनक- पा ४,१, १०४; पाग ८,३, १०६; -०क बौध्रीप्र ए: ४; वैध ४, २, ७; -कः आश्रौ १२, ८, ३५; १०, २; शांध्रौ; -कम् आगृ ३, ४,४<sup>p</sup>; कौगृ २, ५,३<sup>p</sup>; अप २५,१,१;३०,१,१; वौध २,५,२७; -कस्य अप ६२, १,६; ऋग्र ३,२; ग्रुप्रा ४,१२२; शौच १,८; -काः<sup>व</sup> चव्यू ४: २; शैंशि ६; -काय आश्री १२, १५,१४<sup>२</sup>; श्रप ६८,१, २; चव्यू २:२८<sup>२</sup>; उस् ८, ३७<sup>२</sup>; -काय ऽ-काय आगृ ४,८,४४; -के श्रप्रा १, १,४; -केन अप २३,१३,४; **५२,**१,२; ५८<sup>२</sup>, ३,११; बृदे ८.

a) पामे. पृ २४१३ n टि. इ. । b)्विप.। तस्येदमीयः ण्यः प्र. उसं. (पावा ४, १, ८५)। c) वैप १ द्र.। d) = इप्टि-विशेष-। e) = पर्ध-विशेष-। परस्परं पामे. । h) °नाशी° इति पाठः । i) °र्थम् इति Kn. । j)  $< \sqrt{ शुन् इति । <math>k$ ) = बालप्रह-निशेप-। l) = श्रप्सरी-विशेप- (तु. सप्र. मा १८,३८-४३)। *m*) = २शुनक- ।

n) व्यव. (ऋषि-)। वैष २, ३खं. द्र.। o) बहु. <२शौनक-। p) सप्र. शांग्र ४,१०,२ शौनिकम् इति पासे. । q) = अथर्ववेदीयशाखा- वा तदध्येतृ- वा।

श्रीनकी<sup>2</sup>— -की सु ३,१. श्रीनक-यज्ञ— -ज्ञः आपश्री ३,१७, १२; वैताश्री ४३, २५; -ज्ञे शांश्री ३,१०,७.

शौनका(क-आ)दि- -दयः शैशि२३०;याशि २,७७; -दिभिः अप २२,२,५; बृदे ५,३९.

शौनिकन्- पा ४, ३, १०६; -िकनम् अप २,४, १; -िकनाम् कौस् ८५,८.

श्रोनकायन<sup>b</sup>- पा ४, १, १०२; -नाः बौश्रोप्र ३:३.

शौनिक<sup>c</sup>- -िकम् शांग्र ४, १०, ३<sup>a</sup>; श्रव ४३,४,५३.

शौनकेय°- -याः श्रप २३, १०, ५.

शुनक-धान्नेय- पाग ६,२,३७. शुनक-वत् बौश्रौप्र ९:४; वैघ ४, २,७.

शुनक-चित्रष्ट- -ष्टाः वीश्रीप्र १: ५. शुनः-पुच्छ- प्रमृः श्वन्- द्र. शुन-होत्र- प्रमृः √शुन् द्र. १शुनि¹- -निम् वीश्री१७,४१:१५व. २शुनि³-(>शुनि-श-).

√शुन्ध्, शुन्धन- प्रसृ. √शुध् द. शुन्ध- श्वन्- द्र.

्रज्ञभ्,म्भ् वाधा. भ्वा. वर. भाषणे, भासने इत्येके, हिंसायामित्यन्ये, दीप्तौ [ √ज्ञुभ् इत्येव ] च; तुदा. वर. शोभार्थे,शोभते या४,१५†. शोभासम् जैग्र १,१८:१४†. शुम्भति अप ४८,३५†; †शुम्भ-न्ताम् अत्र १८,४; सर्प ३:२२. †शुम्भस्व आश्रौ २, ५, ९; श्रापश्रौ; †शुम्भध्वम् वैश्रौ ४, ७:१६; हिश्रौ १,५,७३. †शोभय वौश्रौ १७, ४२:२;

त्रशासय वाजा २७, ४२:२; श्रापमं २,८, ९; श्राप्तिग्र १, ३, ५:५; भागृ.

शुभ्<sup>1</sup>- शुभः बृदे ५, ८४; ७, ४३;

†०शुभः आश्रो ५, ५, १२;

आपश्रो १९, २, १९; बौश्रो;

†शुभम् श्राप्तिग्र २, ५, १०:

३१; अप ४८, ७५; निघ १,

१२; †शुभा आश्रो ६, ६, १४;

७, ३,३; ७,५××; शांश्रो.

†शुभं-यावन् ¹— -वानः श्रापश्रो

१४, १६, १; हिश्रो १५,५,१;

श्रप्ताय ६,१.

१शुभ,भा<sup>k</sup>--भः कप्र १, ३, ८; २,५,१३; -भम्<sup>1</sup> श्रापश्रौ २३, ७,८; हिश्री १८,३,३; स ३१, २; †वागृ २, १; १३, ४; हिगृ १,११,४‡<sup>m</sup>; श्रप; पा१,४,५७; –भस्य अप २६, ५, ९; –भा कागृउ ४०: १९; श्रप २६, ४, २; ३०, १,३; -भाः श्रप २४, १, ७; २६, ५, ५××; -भात् कौशि ४३; -भान् अप ५,२, ५; ६८, ४, ५; ५,२३; वैंध ३, १५, १३; -भाम् अप ८,२,३; २३, ४, २; ३९,१,८××; अशां; -भायाम् अप २२, १,४; ५९, १,९; -भे बैगृ ३,१०:४; १९: २; अप ५,४,२; १९<sup>२</sup>,१,४××; -०भे अशां १, २; ३, ४;-भेषु

श्रप ५९, १, २०; —मैं: अप २६, ४, ६; ६८, १, २१××; शंघ ४४८; विघ १,४३; —मौ श्रप १,४१,४.

शुभं-यु- पा ५,२,१४०. शुभ-कर्मन्- -र्म वैगृ ६,२ : १६;

शुभ-कमन्− -म वर्ष्ट द्,र ः ⊺ ४; ७,८ ः १०. ज्ञुभ-कांस्यो (स्य–उ)पदोहि-

शुभ-कांस्यो (स्य-उ)पदोहि-(न्>)नी¤- -नीम् श्रप १, ५०,३.

शुभ-कार्य- -मः कौस् ७७,५. शुभ-कार्य- -प्रेम् वैग् ७, ८:८; --चें वैग् ७,७ : १०.

शुभ-कृत् - -कृत् अप २९,२,४. शुभ-जला(ल-आ)व(ह>) हा<sup>n</sup>- -हाः अप ६८,१,३०.

शुभ-तर- -रम् कीय ३,१२,७. शुभ-नक्षत्र-तिथि- -थिपु अप २३,४,२.

शुभ-प्रद्- -दाः श्रप ६४,१०,१. शुभ-फलो(ल−उ)दय°- -यान् श्रप ६८,१,५३.

शुभ(भ-ऋ)र्क्ष<sup>p</sup>− -र्क्षेषु वैगृ४, १४: १६.

शुभा(भ-त्रा)नन,ना<sup>व</sup>— -नम् श्राप्तिग्र २, ३, ३: ८; -०ने विध **१**,३२.

शुभा( भ-श्र )नुलोम<sup>r</sup>- -माः गौषि १, २,४१‡.

शुभा(भ-अ)र्थ->शुभार्थित्--िर्धिभः अप ७०<sup>२</sup>,११,१. शुभा( भ-आ )वह- -हाः अप २१,२,३; ६३,४,९.

a)= विनता- b ) वैतु. Mw. < शौनक- इति । c ) अपत्यार्थे इज् प्र. (वैतु. Mw. < शौनक- इति । d ) पासे. पृ २४१४ p टि. द्र. । e । अपत्यार्थे ढक् प्र. (पा ४, १,१२३) । f ) = १शुन- । g ) पासे. वैप १ खि ४,६,३ टि. द्र. । h ) पृ १९६८ o टि. यिने. संख्यासंकेतः द्र. । i ) पा १,३,९१;३,१,५५ परामुष्टः द्र. । j ) वैप १ द्र. । k ) विप., नाप. । l ) किचित् वा. किवि. । m ) पासे. पृ २३९५ d द्र. । n ) कस. > उस. । p ) उप. = नक्षत्र- । p ) वस. p नक्स. p

शुभा(भ-अ)शुभ- -भम् आप्तिगृ २, ५,१ : ५६;५७; बैगृ; –भान् छप ५९, १, १; -भानि छप ५३, १, १; आज्यो ७, २३; –भाय अप ५८, १, २; –मे श्राप्तिगृ २,५,१ : ६. शुभाशुभ-नियद्य- -द्यानि आज्यो ४.३. शुभाशुभ-नियोधन- -ने হ্মদ ও০<sup>ই</sup>, ৭, ২. श्माशुभ-निवेदक- -कम् छप ६८,१,१. शुभाशुभ-स्थित- -तम् अप ७०,८,१. शुभाशुभा(भ-श्र)र्थ− -र्थम् श्रप ६३,१,६; ६४,१,५. †शु(भ-क->)भिका"- -०के बौश्रौ ६७, ४२: १; आपमं २, ८,९: श्राप्तिगृ १,२,५: ४; भागृ. शुभे( भ-इ )च्छा- -च्छया अप ६९<sup>२</sup>,५,८. †शुभयत्- -यद्भिः श्राश्री ५, २०, ८; शांध्रौ ८,६,१७. †शुभित- -तम् श्राश्री ४, १२, २; श्राप्तिय २,३,५ : २२. शुभे<sup>b</sup> ऋपा ८,२५‡. १श्अ,आ<sup>b</sup>− पाड २, १३; पागम . ४४१; –अम् वैधौ २,६ : १३; पागृ २, २,११; बीगृ २,५,७🕂; व्यव ६,१,६;७;२२,७,५; -†आ आधी ८, १२, ४; शांधी १०, १२,८; कप्र २, १०,४\$; ऋष्र २, ७, ६८; - म्प्राः शांधी ३, ५,११; ८,२३,१; कौस् १०३,

२; या १२,४३०; −भ्राणि श्रप ६,१, ६; ६८, १, ३४; -श्राम् विध १, २२; - आसु कप्र १, १, १४; -भ्रे अप १८, १, ६; १९३,१,४; या ९,३९‡∯; ऋप्रा ७,२४५; –ञेः व्यव ४,२,१५; १९<sup>२</sup>,२,२;४; ६८,५,२१*.* शुभ्र-ता- -ताम् विध १,३६. शुभ्र-दत्°-, शुभ्र-दनत°-4,8,984. शु(भ्र>)भ्रा-वत्- -वता ऋषा Q, 90#ª. ञुभु°-- -भूषु भाशि २१¹. †ग्रुम्भ (न> )नी<sup>b</sup>- -नी कीस् ३२, ३; ७८, १०; अप ३२, १, ३१××; श्रप; -न्या कीस् ७८,१३; ७९,२५. शुम्भमा(न>)ना- -नाः या ८, 90**4**4. शुशोभिषमा(ग्>)णा- -णाः या †शोभ - -भः जिष्ट १, १८: १४; -भे ऋपा १६,३५<sup>h</sup>. शोभन,ना¹- पाग ३,१,१३४: -नः अप ७०१, १, २; -नम् काश्री ७, ७, ३; काय ३, १०५: माय १,२, १७; वाग्र; -ना श्रप २३ ३, २∮; ५९,१, १०∮; –नाः ब्राग्री १०,७,३; ४; शांग्री १६, २,११; श्राय २,१०, ८२/; श्रप ६४,९, १०; -नान् शांश्री १६, ७; -नाभिः या २, २४; -ने अव ४८,३५; या ९,३९; आज्यो

५,४; -०ने श्रशां १, ३; ४; ३, २; ३; ५; ५, ३; ६; –नै: अप १९१,३,२; -नी माशि १५, ३; र्शक्षि १६२; याशि १,२७. शोममान- -नम् हिश्री ७,२, ६१५: -नाः या १२,४३. †शोभय(त्>)न्ती- -न्ती वौश्री १७, ४२: १; श्रापमं २, ८, ९; श्राप्तिगृ १, ३, ५:४; भागृ. शोभा- -भाम् अप १९३,२,४. शोभित- नते कौष्ट ३,२,१५. १द्युभ− √श्रभ् इ. २इक्स<sup>४</sup>- पाग ४,१,९८<sup>1</sup>;१५४. द्योभायन- पा ४,१,५८. शोभायन्य- पा ५,३,११३. शौभायनि- पा ४,१,१५४. द्युभंया 4-(>शीभंयायन- पा.) पाग ४,१,९८. शूभं-यू-, शुभ-कर्मन्- प्रमृ. √शुभ् शुभाक− पाउना ४,१६. द्युभानन- प्रमृ., १शुश्र- √शुभ् इ. २झ्झ<sup>k</sup>- पाग ४,१,१२३;१५१. र्शोभ्रायण- (>ण-भक्त-पा.) पाग ४,२,५४. क्रीक्रेय- पा ४, १, १२३; पा, पान ५,३,११७<sup>m</sup>; पाग ४,१,९७६; -याः वीश्रीत्र २७: ७. शौभ्रेयी- पा ४,१,१७६. क्रीअय- पा ४,१,१५१. ग्रुभ्रि- पाउ ४,६५. २,८; -नानि श्राप्तिगृ १,६, १: | √शुम्भ्,शुम्भनी- प्रमृ. √शुभ् द्र. द्यु( म्भ> )म्भा<sup>६</sup>- (>शीम्भायन-पा.) पाग ४,१,९८.

a) नाप. (स्रज्-)। b) वैप १ द्र.। c) वस.। d) पाभे. वैप १ द्र.। e) वैप २, ३स्तं. इ. । f)=सपा. तैत्रा २,४,४,८। ऋ १,२९,१-७ तु छित्रिषु इति पामे.। g)=शोभा-। h) नार. (स्तोत्र-)। वैप i) भावे कर्तिर च प्र. । j) पाभे. वैप १,१०९९ d द्र. । k) व्यप. । l) शुस्स – इति १,२११८ र्इ. । भोजः (तु. पागम.)। m) = श्रायुधजीविसंघविशेप-।

शु-यायिन्- ग्रु द्र.

†शुरुष्"- -रुधः आश्रौ ९, ७,३६; शांश्रौ १४, १६, १०; श्रप ४८, ११५; निव ४,३; या ६,१६∳; १०,४१; १२,१८∳.

√शुल्क् पाधा. चुरा. पर. श्रतिस्पर्शने. शुल्क - पाउमो २, २, ६; पाग २,४, २१<sup>b</sup>; -ल्कः शंध २५५; बौध १,१०,१३; ११,२१; गौध १०, २५; -ल्कम् कौस् ४,१‡; ७९, १७; शंध २९६; ३३२; आपध; -ल्काय शैशि ९२‡; -ल्के वाध १९, ३७³; काध २८१: ७; -ल्केन काघ २८१: ५; बौध १,११,२१.

> शोलक°- - ल्केन माग्र १,७,११; वाग्र १०,११.

शौक्तिक $^{d}$ — -कः विध ५,१३२. शुक्त-दे(य>)या— -यायाः काग्र १६,१.

ञ्चल्क-स्थान− -नात् विघ ३,३१. शुल्कां(ल्क-श्रं)श− -शम् विघ ३, २९.

श्चालका शैशि ९१.

√शुट्य पाधा. चुरा. पर. माने, सर्जने<sup>6</sup>.

र; वाश्रौ १,२,२,३; — स्वानि सापश्रौ २४, २,१७; माश्रौ १,४,०; — स्वे श्रापश्रौ १,६,१; माश्रौ १,१,१,४२; वाश्रौ १,२,१,२३; वेश्रौ ३,४:१४; हिश्रौ १,२,४७; ६६; श्राप्तिगृ; — स्वेन श्राप्तिगृ ३,६,१:८; २६;३:३३;८,३:३९; वौषि; — स्वेषु श्रापश्रौ १७,२६,२. शौ(त्व°>) स्वी— स्वी काश्रु ७,३९.

शुल्ब-ज्ञ- - ज्ञै: काग्रु ७,९. शुल्ब-प्रमृति - - तिना माश्रौ २,२, २,२; - तीन वौश्रौ २१,१३: २;२३;१४:१०;२५:६. शुल्ब-विद्<sup>ष</sup>- - वित्त काग्रु ७,३. शुल्ब-सङ्गाच - - चम् काग्रु ७,३१. शुल्बा(ल्ब-अ)न्त - - न्तम् काठश्रौ ३;१२. शुल्बा(ल्ब-अ)र्थ - - थे माश्रौ १,१,

२<u>शु</u>ल्व->शौल्वायन⁴- -नः शुत्रां ४,१८८.

शुक्वल - पाउना ४,११८. शुशुचान - √शुन् (वधा.) द्र. शुशुत्सत् - प्रथः √शुप् द. शुशोभिपमाण - √शुभ् द. शुश्री¹ - -श्रीम् वौपि १, ४: ७; शुश्रुचस् -, शुश्रूपमाण -, शुश्रूपा -प्रथः √श् (श्रवशे) द्र.

√शुष् पांघा. दिवा. पर. शोवणे, शुष्यते श्रप ६८, १, १२; २६; शुष्यति वैग्र ५, १: २१; अप

३६,१०,२; ५०, ९,३; शुष्यन्ते

श्रम ७०१,८,४; शुब्यन्ति श्रम १,६,४;५७,१,६;७०२,७,२४. शोषयति विध २०,५१; या २,२४; शोषयेत् श्रम ५०,४,१; शंध १५९:९; ३६९; विध ९५,१; माशि १६,११.

शुष्क, का- पाउ ३,४१; पा ६,१, २०६; ८, २, ५१ पाग २, ४, ३१; ५,२,९७<sup>1</sup>; -प्कः आपश्रौ १८, २२,२; वाधूश्रौ २,१६:८; -प्कम् शांश्रौ १,६,६;१४,२९, ८; आपश्रौ २४, १३, १‡; काठश्रो २: वोश्रो: - व्कस्य वोश्रो ८, १०: २९; भाश्री ७,२३,२; वैश्री; -प्काः श्रापश्री १,५, ९; भाश्रौ १,५,६; वैश्रौ; -प्काणाम् शंध १७६; - प्काणि श्रप २६, ४,६; -प्कान् आपश्रौ २०, २५, १४; हिश्री १४,६,२५; अप २१, १,२; -प्काम् वाश्रौ २,१,१, ४१; श्रप ६८,१,१४; कप्र १,२, १२; - प्के श्रापश्रौ ८, १८, ९; ११,१३,१; बौश्रौ ५, १७: ५; २१, ६: ५; हिश्री; - ज्केण कौसू ८०, २०; शंघ ४६३; -ष्केषु भाश्रौ ५,४, १३; -ष्कैः श्रप २६,४,६<sup>२</sup>.

शुष्क-गुल्म-द्रुम-लता- -ताः श्र**प ६८, १,**१४.

ञुष्क-गोमय- -यम् या ७,२३; -यै: आग्निग्र ३, ७,३:१४; वौषि २,१,७.

शुब्क-चैत्यां(त्य-ग्रा)दि--दिभिः श्रप ६४,४,१.

a) वैप १ द्व. । b) पृ २४०८ ७ द्व. । c) तस्येदिमत्यर्थे अण् प्र. । d) नाप. । नियुक्तार्थीयप् ठक् प्र. ( पा ४, ४,६९ ) । e) तु. BPG. । f) काठश्री. वाय. पाठः । g) नाप. (स्त्र-, रज्जु- प्रमृ.) । h) उप.  $<\sqrt{a}$ द्(ज्ञाने) । i) = श्रोपिध-विशेष- । j) पृ १६०९ a द्व. ।

शुष्क-दृति<sup>8</sup>-- -तिः श्रापश्रौ १८, २१,१७; वाश्री ३, ३, ४, ४६; हिथ्रो १३,७, २५; -तिम् वौश्रौ १२,१९:१३. शुष्क-पाद<sup>७</sup>- -दः वैथ २, १४, श्क-पेपम् पा ३,४,३५. शुष्क-मृङ्गार°− >शुष्कमृङ्गा-रीय<sup>त</sup>- -यम् शांश्रौ १७, ७,१३. शुष्क-मांस- -सम् विध ५१, २८. शुष्क-ल- पा ५,२,९७. शुष्क-विरोह- -हे अप ७२, ३, 99. शुष्क-शाखा->°खिन्- ∙खिनः श्रप ७२,३,९. शुष्क-शुष्ठि-नल-यत्यकः १कृष्ण-त्लतृण-वर्जम् बौधी २८, द्युपिल- पाडव १,५६. १३:१२. शुष्का( ६क-अ)य,या<sup>b</sup>- -यम् भाश्रौ ७,१,८; हिश्रौ ४,१,१५; -प्रया आपश्री ७, १२,६; -ग्राम् भाषशौ १, १,९; हिश्रौ १, २, ९. शुका( फ-त्रा )दि- -दिपु आपश्री ९,२०,८. शुष्का(६५-अ) ब- - नेन कप्र ३, शुष्का(ष्क-अ)भिपव- -वः बौध्रौ २५,२२: ७. शुष्का(ब्क-आ)ई.--ईयोः आपधी ७,२७,१५, शुष्काई-संधि- -धौ काश्रौ ६,१०,३.

शुष्कै(ध्क-ए)ध"- -धः या १, १८; कौशि ५८. शुब्य- -प्यः श्राप्तिगृ २,५,११ : ६. शोप- -पम् सु ४, ३; -पाय शांश्री ४,५,१<sup>‡e</sup>. शोप-पाक- -काभ्याम् काशु ७, ३०; वौञ्ज ७: ४. शोप-विकार- -राः अप ६४, शोषण- -णेन माश्री ४,१,२१; -णै: या २,२४. शोपयत्- -यन् वैध ३, ५,१४. शोपयितृ– ∙तुः या ५,१६. शोषयित्नु- पाटना ३,२९. शोषियत्वा कौसू १९,८. ञुषि¹->शुषि-र- पाउ १, ५१°; पा **५**,२,१०७. शुष्क− प्रस. √शुप् द्र. श्रुष्ण े – पाउ ३,१२; –ष्णम् श्रप ४८, श्रुप्य – √शुप् इ. १०३<sup>‡1</sup>; निघ २, ९<sup>‡1</sup>; या ३, श्राप्यदाः श्रशाय १,४‡. ११; ६, १९‡; -प्णस्य या ५, १६†०; –णाय ऋषा ७,३४‡. शुष्म,ष्मा<sup>h</sup>- पांड १, १४४; - विष्मः शांश्रो ६,१०, ७; माश्रो ५, १, ७, २; तैप्रा ११, १६; -प्मम् अप ४८,१०३‡1; निघ २,९‡1; या २, २४∮; −प्मा श्रत्र ४, ४‡; -‡प्मात् श्रापश्रौ १५, १७, ५; बौश्रौ ९, १७ : ३६; | शुक्तर"- -रः वाध ६, २७. भाश्रौ; या ३, २१; १०, १०∳; –†प्माय श्राश्री २, ७,७°; श्रापश्रौ ५, १३, ४; बौश्रौ 90 : 90xx; वाश्री:

-प्मासः ऋश्र २, ९, ५०‡; -प्मे बौश्रौ १०, ४८: २८ ‡; -†प्मेण बौध्रौ ६, १५:१७; श्रापमं २, ५, १९<sup>1</sup>; - †प्मेभि: वृदे २, १३७; या २, २४०; -प्मैः आश्रौ ३, ७, १३ है; या २,२४. †शुप्मिन्- -ियाणः श्रापमं २,१५. १५; श्राग् १, १६, ५; कौगृ: -िष्मणे बौश्रौ २,१०:११; बौगृ २, ११, ३०; :-- जिमन् आश्री ८,९,२; बौध्रौ ५,८:१; -प्मी शांश्रौ १८,५,१; †शुप्मिणी- -णी आश्री ३. ९,४; श्रापश्रौ १९,३,४; हिश्रौ १३,८,२९; ग्रप्रा २,४०. †श्दिमन्-तम- नमम् आश्री ७. ४, ३; वैताश्री २७, २५; ३१, २२; श्रद्य २०,२०; ५७. द्यू <sup>b</sup>−>श्√क>श्-कार<sup>b</sup>- -राय ग्रप्रा ५,३७‡. शु-कृतh- -ताय शुप्रा ५,३७‡. शूक<sup>1</sup>- पाडभो २, २, ३; पाग २, ४, ₹9. शुक-नृण<sup>™</sup>-> °ण-शर-शीर्य-बल्ब-ज-मुतव-नल-लुण्ठ-वर्जम् गोगृ १,५,१९, ?शूकाह जै**ग्ट २,५** : ७. शूक्त- √शुच् (वधा.) द्र. ौराघन, ना<sup>b</sup>-- -नाः श्रप १०६: -नासः आपश्री १७.

d) विष. (मत-)। c) व्यप.। b) वस.। e) पामे. वैप १ शुप्माय का २,७,४ टि. इ. । f) तु. पागम. । सुपि- इति पाका. प्रमृ. । g)  $< \sqrt{ शु} प् ।$ h) वैप १ द्र. i) = १ वल- ij) पामे. वैप १,१७१५ i द्र. । k) शौ १९,४०,२ सुब्यद्याः टि. द्र. । l) नाप. (शुङ्ग-) । m) मलो. कस. वा बस. वा। n) = स्कर-।

१८, १; निघ २, १५; शुप्रा ५, ३७.

शू (च>)ची $^a$ - -चीभिः वाश्रौ ३,  $_{y,y,y}^b$ .

शूद्र, द्वा<sup>0</sup>-- पाउ २,१९; पाग ४,१,४; -दः शांश्रौ १६, ४, ६+; काश्रौ; -द्रम् बौध्रौ १६,२०: ३; १८, ८ : ३; हिश्रौ ७, १, ७२; वाध; सुध १३१<sup>त</sup>; -द्रया विध २६,४; -इस्य काश्रौ २१, ४, १६; श्रापश्रो १, १९, ९; १३, १६, ८ ; हिथी; -द्रा शांथी १६, ४. ४‡; श्रापश्री १, २१, ९; सु ७, १; मागः, पावा ४, १,४; -द्राः शांध्री १४, ३३, १९; ध्यापश्री २०, ५, १३‡; बौश्री १४,९: २; अप: -द्राणाम् अप ५०, ५, ५,५३,४,३××; वाध; -द्रात् भाश्री १०,१३,८; माश्री १, ६, १, १४; वाश्री; -द्रान् श्रप ५३, २, ५; ५४, १, ३××; शंध ३९५; -द्राम् पाय १,४, ११; गोग्ट ३,२,४९; वाघ १, २५; २०, ४०; -द्राय श्रापश्री २२,२६,५; बौधी १८,९ : २४; २४,२१ : १०; हिथ्रौ; -द्रायाम् शंघ ७५; ३९९; आवध १,९, ११; २६,७; २, २७, ८; बौध; -द्रे बौश्रौ २,५: १४; ५,८:४; श्रापध १,२४,३; वौध १,१०, २२××; हिध.; -द्रेण शांश्री २, ८,३: श्रापश्रौ 👎१०,१२, १०; १२;१३; १५,२०, १६; बौऔ; -द्रेभ्यः शंध १३६; -द्रेषु शांश्रो १४, ३३, १९; १५,२४, 9†; वौश्रो; श्रापमं २, ८,४†°; भाग्र २, २१: १९†°; हिर्ग्य १, १०,६†°; —देः काग्रुड ४४: १३; वैग्र ७,४: १४; वैध ३,

शूद्गी- -द्गीणाम् श्राज्यो १२,२; -द्गीम् कप्र १,८,७. शौद्र<sup>1</sup>- -द्गात् शांश्री १५,२४, १<sup>‡</sup>.

ञ्द्र-कन्या- -न्यया विध २४,८. ञ्द्र-कर्मन्- -र्मसु वौध २,४,९५. श्द्र-क्रत्यः- -रयः वैध ३, १३,१०. श्द्र-गमन- -नम् आपध १,२१, १३; हिध १,६,४३.

शूद्ध-गवी- -च्ये वौश्रौ २४,३१ : ५. शूद्ध-जन्मन्<sup>ष</sup>- -न्मनाम् र्राध ३४९; --न्मा पाय ३,१५,६.

ग्रुद्र-ज्ञानो( न-उ )पदेण्ट्ट- -प्टा काघ २७८ : ८.

ज्ञ्द्ध-तस् (:) वौग्र ३, ३, ३२;३३; श्रापध १, ७, २०; २१; हिध. ज्ञ्द्ध-ता— -तास् वौध १, ८, १३; विध २६,६.

श्रूद़-त्व- -त्वम् वाध ३, २; विध २८,३६; नाशि १,४,४. श्रुद्ध-दान<sup>1</sup>- -नम् काशी २२, १,

१-दाक — -गर्भ काला ११.

ज्ञ्द्र-दु( ग्ध> )ग्वा- -ग्धायाः श्रप्राय २,८३.

श्रुद्ध-धर्म->श्रुद्धधर्मिन्- -र्मिणः वाध ५,१०३.

ग्र्द्ध-पतित- -तयोः विघ ३०, १४; ग्रुप्ता ८,२८; -तौ आपध १,९,९; हिध १,३,९.

शूद्र-पुत्र--- नः शंघ २७७.

शृद्ध-पुरोहित- -तः काघ २७८: ९. शृद्ध-प्रवजित- -तानाम् विघ ५, ११५.

श्रृद्ध-प्रेता(त-अ)नुगमन- -नम् विध २२,६३.

शृद्ध-प्रेषण- -णम् वाध ३,३. शृद्ध-प्रेष्य- -ष्यः काध २७८ : ९. शृद्ध-भाण्ड-स्थित- -तम् शंध १८१.

ज्ञृद्ध-मिथुन- -नौ श्रापघ २, ६, ९; हिघ २,२,९.

ञ्द्र-पाजक- -कः वाध १५, ११; सुधप ८६ः १२; -कम् गौध २०,१.

ञ्जूद-याजिन्− -जिनः विघ ८२, १४.

शृद्ध-राज्य- -ज्ये विध ७१,६४. शृद्ध-लक्षण-- -णम् वाध ६,२४. शृद्ध-वत् कौगृ ३,९,२८; शांगृ ४, ७, ३३;४७; आपध.

शूद्ध-चघ- -धः शंघ ४०९<sup>२</sup>; -धे विघ ५०, १४; -धेन बौघ १, १०,२३.

ज्द्र-विधन् - भी शंघ ४१४. ग्रुद्ध-वर्जम् द्वाग्र १, ५, ५; श्रापथ १,१८, १३; विध १८,६; हिध १,५,८२.

ज्ञृद्ध-विट्-क्षत्रिय- -यैः विध १६,६. ज्ञृद्ध-विनाञ्चन - नम् अप ७१, १६,२.

श्रद्ध-संयोग- -गात् काश्री ६,०,४. श्रद्ध-संश्राव- -चे कौस् १४१,३९. श्रद्ध-सधर्मन् -मीगः वाध ३,१. श्र्द्ध-संनिकर्प- -पे कौष्ट ३,९,२०; शांष्ट ४,०,२०.

a)=सूची-। ब्यु. ?।  $<\sqrt{\epsilon}$  बिव् इति शक.। b) सपा. काश्री २०,७,१ श्रापश्री २०,१८,७ सूचीभिः इति पाभे.। c) वैप १ द्र.। d) छुद्दः इति पाठः ? यिन. शोधः। e) पाभे. वैप १,१२६३ i द्र.। f) तस्येदमीयः अण् प्र.। g) वस.। h) उप.  $<\sqrt{\epsilon}$  (दाने)।

ग्रुद्ध-समº- -मः वाध २, ६; वौध १,२,७; विध २८,४०; वैध २, शुद्ध-समीप- -पे वाध १८,१२;१३. शृद्ध-संप्रवेश-संभाषा<sup>b</sup>->°षा-प्र-रयुःथानाभिवादनो ( न-उ )दका-वाय-वर्ष - - पाणि काश्री ७, 4,8. ज्ञुद्द-साधर्म्य न - मर्थम् नौध २, ३, 42. शृद्ध-सेवका(क–अ)न्न---भोजन--ने काध २७७: २. शृद्ध-सेवन- -नम् बौध २,१,४१; विध ४०,१. शृद्ध-हत्या- -त्यायाम् शंध ३९४. श्रुद्रहत्था-त्रत- -तम् विध ५०, ४६. शृद्र-हिंसा- -सायाम् वाध २०, ३९. शृद्द-हुत- -तम् कौस् ७३, १८ . शृद्धा-गमन- -ने शंध ३७७ : १९. शहा( द्र-त्रा )चार्य- -र्यः शंध ३७७:१७ शृद्धा(इ-आ)ज्ञा-कारिन्- -री काध २७८ : ९. शुद्धा-तहप-ग- -गः गौध १५,२२. शृहा(इ-अ)नुलोम- -मानाम् वैध २,१५,८; -मैः वेध २,१५,७. श्हा(द-य) त- - तम् वाध ६, २६; शंघ १४४;४३४; आवघ २,१८, २; बोघ; -न्नेन वाध ६,२७;२९. शुद्धान-पुष्ट- -ष्टान् विध ८२,

शृद्धान-भोजन- -ने श्राप्तिय २,

७,७ : ३. श्दान्न-रस−पुष्टा( ए—अ )ङ्ग--ङ्गः वाघ ६, २८; -ङ्गाः शंध १४३. शुद्रान्नस्रीगमनभोजन<sup>व</sup>- -नेषु वौध **છ,૧,**૬. शुद्धा(द्र-अ) पपात्र-श्रवण-संदर्शन e--नयोः वौध १,११,३३. श्दा-पुत्र- -त्रः वाध १७,३८; विध १८, ५; ३८३; गौध २८, ४०; -त्रौ विध १८,३९<sup>२</sup>. शुद्रापुत्र-वत् गौध २८,४६. श्दा(दा-अ)भिगमन- -ने बौगु ४, 99,9. श्दा(दा-अ)भिजनन- -नम् बौध 2,9,89. शृद्रा(द्र-अ)र्थ-याजक- -कम् गौध २०,१. १शृद्धा(द्र-अ)र्थं - पाग २,२,३१. २श्हा( द्र-आ)र्य- -यौँ शांश्री १७. ६,९; काश्री १३,२, ९; श्रापश्री २१,१८,४; १९,९; वाश्री. शुद्धा-वध- -धेन वाध २३.६. शुद्धा(इ.स )शुच्ये(चि-ए )कपाण्या-(णि-श्रा)वर्जित<sup>ह</sup>- -तेन गौध ९,१२. श्रुद्धा(द्र-श्रा)शीच- -चे विध २२, 98:96. श्द्रा(द्र-ष्र)स्प्रस्य- -श्यः वैध ३, 98,4;94,8. शुद्धै(द-ए)ककरा(र-श्रा)वर्जि(त**>**) ता- न्ताभिः विध ६२.५. श्द्रो(द्र-उ)च्छिष्ट- -ष्टम् आग्निगृ ३,११,२: २२; श्रापध १, २१,

१७; हिध १,६,४७. शूद्रोच्छिष्ट-भोजन- -ने शंघ ३९६; सुध्य ८६: १०. शूदोन्छिष्टा(ए-श्र)शन- -ने विध ५१,५०. शूदोच्छिष्टा(ए-श्रा)शिन्— -शी विध ५१,५४; ५६. शूदो(द्र-उ)त्पन्न- -न्नः आपघ २, 90,29. ग्रुद्रो( द्र-उ )पाध्याय-•यः शंध २०१. शूदो(द्र-उ)पाध्यायिन्- -यी काघ २७८ : ९. श्रद्भक मा ५, ४, ३1; पाग ४, १, १शौद्रकायण- पा ४,१,११०. १शून्य<sup>1</sup>- पाग ५, ४, २९; -न्यम् द्राश्रौ ४,४, २२; निस् ९, ११ : २१; अप्राप्त , २३,७;८;५०१,६, ₹;₹. शून्य-क- पा ५,४,२९. शून्य-शाला- -लायाम् कीस् २७. शून्य-हस्त- -स्तम् याशि १,१५, शून्या(न्य-श्र)गार- रम् आपघ १, २९, १; हिंध १, ७, ५७; -रे वाध १०, १३; वैंध १,९, शून्यागार-निकेतन -- -न: विघ ९६,१०. श्रून्यागार-पर्वत-गुहा-नदी-वृक्ष-मूल-निकेतन- -नः शंध ३७९. शून्या(न्य-आ)लय- -यम् विध ६३,२१; -ये विध ६८,४७.

a) उप. = तुल्य-। b) पस.  $\rightarrow$  दस. । c) तु. चौसं. । द्वस. उदकावाय- = उदक-प्रवेश-, वर्ष- = शृष्टि- जतः । °नाभिनाद° इति अच्यु. १ । d) श्रसमर्थसमासः (श्रद्धान्न-भोजन-, श्र्द्ध्वी॰ इत्यन्वयः) । e) द्वस.  $\rightarrow$  पस.  $\rightarrow$  द्वस. । f) वैप १ द्व. (तु. BW. MW.) । g) द्वस.  $\rightarrow$  तृस. (तु. [अंशतः] आपध १, ४,२१) । h) व्यप. । i) तु. पागम. । j) वैप १ द्व. । k) वस. ।

२शून्य- धन्- द्र. श्रून्य-क- १श्रून्य- इ. ?शून्यमानः वौश्रौ १८,४७: २०. **ज्ञान्य-ज्ञाला-** १श्र्न्य- द्र. 🗸 शूरु पाघा. दिवा. श्रात्म. हिंसा-स्तम्भनयोः; चुरा. आत्म. विकान्ती. शूर<sup>8</sup>- पाउ २,२५; पाग ४, १,९६<sup>b</sup>; - ‡०र आश्री ५,१५, २; ६,३, १<sup>२८</sup>: ५, १८: शांश्री; या ४, 9९<sup>d</sup>; -रः आश्रौ ६, ३, १‡; वैश्री; सु ३२,२; या ४, १३∳; -रम् बौश्रौ २७, ६:७५; सु १७, ४; ३०, ३; श्राप्तिगृ २, ६,३:२८‡; –राः शांश्रौ ८, २३, १; अप ६८, १, २३; आपध २, २६, ३; हिंध २, ५, १९८; - ५०राः श्रापश्री १,१०, ६; बौश्रौ; -रान् विध ३,१९. शौरि- पा ४,१,९६. शीर्य- -र्यम् वैताश्री ४,२३4. शूर-साति"- -तौ निघ २,१७ . द्यूर-से(ना>)न - पाग ४,२,८०1; ११०; -नान् श्रप ५०,२,२. शीरसेन- पा ४,२,११०. शौरसेन्य- पा ४,२,८०.

†श्रारण"- -णासः या ४,१३०. शूर्त- √श (हिंसायाम्) द्र. √शूर्प् पाधा. चुरा. पर. माने, सर्जने<sup>ष</sup> शूर्पे - पाउ ३,२६; पा ६, २, १२२; पाग २, ४,३१<sup>h</sup>; ४, १, ४१; -र्पम् शांश्रो ४, ३, २; १२, २४,२; काश्री; शुअ<sup>1</sup> १, ५८;

या ६, ९<sup>२</sup> **ई**: -र्षस्य २१, २:२३××; भाश्री: -पीण भाश्री ६, १६, ७;११; -पीत् वैश्रौ ४, ७:८; हिश्रौ १,५,६३;३,८,५९; जैय १, २१: १९; -पें शांश्री ४,३,५; काश्रौ ३, ८, १; २५, ७, ३०; श्रापश्री; -पेंग काश्री ५, ५, १०; आपश्रौ ८,६,२३; काठश्रौ ३४; बौश्री. शूपीं- पा ४,५,४१. शौर्प- शौर्पिक- पा ५, १, द्यूर्प-कुष्ठा<sup>1</sup>-- प्डया पागृ १, ७,५. शूर्प-चमस- -से कप्र ३,२,१०. शूर्प-पुट- -टम् जैगृ १, २१ : २६; -टेन श्रागृ १,७,१४. शूर्प-शकट- -टे शांश्रौ ४,१४,३३. शूर्व-ह(स्त>)स्ता<sup>k</sup>--स्ता काठश्रौ ₹४. शूर्पा(प-आ)कार1- -रम् श्रामिष्ट २, 4,9: 20. शूर्पा(प-अ)ग्निहोत्रहवणि",णी"--णि काश्री २,३,८; -णी काश्री २,३,१°°. शूर्पा(वे-श्रा)दान- -नम् वौश्रौ २५, 39: 3. शूर्पादान-प्रभृति- -तयः बौश्रौ २६,२१: १; -ति बौध्रौ २४, ३६: १३; २५, ३: ९××.

शूर्पणायीय- पा ४,२,९०. बीश्रौ २०, ६:२८; ७:५; |√शूल् पाधा. भ्वा. पर. हजायां संघोषे च. शूल<sup>5</sup>- पाग २, ४, ३१; ५, ४, ३; -लम् काश्री ६, ८, ३; ८, ८, ३१; काठथ्रौ ५२; माश्रौ १, ८, १, २१; ५, १२; वाश्री; -लाः वाधूऔ ३,६१ : २; शंध ३७४; -लात् आपश्रौ ७, २३, ७; काठथी ६४; वैथी १०, १८ : ६; हिश्री ४,४,७५;-लान् श्रापथ्रो १९, ४,९; बौश्रो २, ८: २; २१; हिश्रौ १३,८,४२; -लानि वाधृश्रौ ३, ६१:९; -ले काश्री ६, ७, १४; २०, ७, २७; श्रापश्री; -लेन भाश्री **७,** १७, ८; माश्रौ १, ८, ६, १९; वाधौ; विघ ८६, १०; -लेभ्यः श्राप्तिगृ २, ५, ८ : ८; बौगृ २, ७,१४; -लेषु वीधी २,९:३३; श्रामिय २, ५, ८ : ७; ३,२,५ : ९; बौगृ १, १, ९; २, ७, १३; ११, १४; भाग २, १६: ११; हिए २, १५, ६; -लैः बौश्रौ २३, १६: २०; वाश्री ३, २, ७,८५; हिथ्रौ १३, ८,३८. शूल-कर्मन् p- -म काश्रौसं २८:११. शूल-गव<sup>p</sup>- -व: शांश्री ४, १७, २;

बोश्रो २४,४:२; आगृ ४,८,१;

३५; पाय ३,८,१; आग्निय; -चम्

भाग २, ८:१; ४; ६; १०:

१६; हिग्र २, ८, १; २; ९, ९;

-वस्य भागृ २, ८:१०; -वे

b) व्यप. (यदु- Lतु. पागम.]) । c) सपा. शी २, ५,४ शक इति, पै २,७,२ a) वैप १ द्र.। d) पामे. वैप १ ऋ ऋ ३, ४१,३ टि. द्र. । e) नाप. (देश-) । वस. । अशत्रो इति च पामे.। f) अर्थ: १। तु. पाका.। सूर॰ इति भारहा. प्रमृ.। g) तु. BPG. h) =मान-विशेष- इति पागम.। j) उप. =कोग्र- (तु. भाष्यम् )। k) वस. । l) बस. उप. = २श्राकार- । i) = [उपचारात्-] देवता- । m) समाहारे द्वस. । n) द्वस. । o) द्विर । उत्तरेण संधिरार्षः । p) = पशुयज्ञ-विशेष- । वैप४-प्र-३९

शूर्पणाय- पाग ४,१,१५१; २,९०.

कौर्वणाय्य- पा ४,१,१५१.

द्राभी १२,१,६; लाभी ४,९,४; -वेन पागृ ३,९,१०. शूल-धर- पाउन्न २,२२. ः शूल-पहिश-शत्तपृ(क्ति-ऋ)ष्टि-सुद्गरा-(र-अ)सि-परश्वध- -धै: श्रप ५८<sup>२</sup>,३.५. शूल-प(द्≫)दी- पाग ५,४,९३९. `शूल-पाक्य- -क्यम् वौश्रौ २०, 39:6. शूल-पाणि - पाग २,२,३७. शूल-पाद्या<sup>b</sup>— -द्याम् वौशु १४:७. शूल-स्थृणा- -णानाम् वृदे ४, ३०. †शुल-हस्त<sup>c</sup>- -स्तान् आपमं २, १४, १; श्राप्तिगृ २, १,३ : २२; भाग १,२३: १४; हिग्र २,३,७. शृला√क पा ५,४,६५. शूला-कृत- •तस्य वाधूश्री ४, 996: 3. शूला(ल-श्र)य- -यम् श्रप ६८, ५, ফুতা(ল-শ্र)भिमन्त्रण— काश्रौ १९,५,१२. शृला(ल-आ)रोहण-> °णा(ग-न्ना) दि-यातना-कृत्य- -त्यः वैध ३,१३,४. शृला(ल-अ)पिं(त>)ता- -ताम् अप ३१,९,५. शुलिक<sup>d</sup>-- -कः वैध ३,१३,४. शू(ल-क>)लिका- पा ५,४,३<sup>8</sup>. श्लिन् - लिने कौस ३१,७.

श्ली√मू>श्ली-भृत- -ताः

बौश्रौ १७, ११: १३.

श्र्वयनं पा ४,२,१७; - ल्यम् काश्री २०,८,४. शूल्वाण°--णाय कौसू ५६,१३‡. √**राप्** (वधा.) पाधा. भ्वा. पर. प्रसवे. श्वित अप ४८,१९🕂. †शूप<sup>8</sup>- पाउमो २,३, १६७; पाग ४, १,४१८<sup>b</sup>; -०प वौश्रौ१४,२१: ३०; -पम् आश्रौ २,१७,७; श्रप ४८, ६४<sup>1</sup>; निघ २, ९<sup>1</sup>; ३,६<sup>1</sup>; -पाय श्रापश्रौ १४, २५, ११; हिश्रो १५,६, २९; गोगृ ४, ३, १८<sup>k</sup>; द्रागृ ३,५,२४<sup>k</sup>: ज्ञूपी- पा ४,१,४१. √श्ट,जृ (वधा.)¹'m'n पाधा. क्या.पर. हिंसायाम् †श्रणाति अप ४८. १९; †म्हणीताम् अप्राय ६,३%: †श्रणातु कीस् ८६,१२. †संशरेत् श्रग्र ५,६,३२º. शीर्यते वाधूश्री २,११:१४; या ६, ३०; शीर्थन्ते वाधूश्रौ २, ११: १३; शीर्येत श्रापथ्री १४. २५,७; माश्रौ ३, ६, १०; वैश्रौ २१,११: ४. इशर°- पा,पाग ४,२,८६; ३,१४२; ६,३,११९; -रः आपश्रौ ३,१४, ३<sup>‡P</sup>; हिश्रौ २, ६, ३४<sup>‡P</sup>; कप्र रे, ६, ८; विघ २४, ६; या ५, ४र्कः; -रम् कौस् ४८, ३०; विध १२, ५; - †रस्य कीस् १४, ७; २५,६;१०; श्रप ३२,१,१३; श्रश्र १,२; अर्थं २:१६; -रान् अप ३१,९, १; -रे विध ९९, १५;

याशि १,४८; -रेषु मीस् ६, ३, ३४; ८, ३, ३२; १०, ७, ५३; ५४; - रैः माधी ४,६, ३; कौसू ८७,५२. शरी- पा,पाग ४, १,४१. शर-क्षेप- -पम् विघ १२,४. शर-ज- पा ६,३,१६. †शर-त्ल- -लानि अशां १५, **५**; २१,९. शर-पत्र- -त्रैः वाध २१,३. शर-पु(च्छ>)च्छी- पावा ४,१, शर-पुरुप- ( > पीय- पा.) पागम १९६. शर-मृष्टि<sup>व</sup>- -ष्टयः श्रशां १५,५: -ष्टिना माश्रौ ४, ६, ३; -ष्टीः कौसू ३६,१४; ४७, ४३; श्रशां १५,५. शर-मय- पा ४,३,१४२; -यम् आश्रो ९,७,५; शांश्रौ १४,२२, १३; काश्रौ २२,३,१६; आपश्रौ. शरमयी- -यी श्रापश्री १०, ९, १३; -यीम् या १०, २९; -य्यः या ५.४. शरमय-कुत्तपा(प-श्र )श्ववाल-मुञ्ज-सुगन्धितेजना( न-ग्र )र्जुना-( न-आ )दार-दूर्वा-श्यामाक--काः वौश्रौ २८,१३:९. शर-मुझ- -झानाम् हिथ्रौ ७, ۹,४९. शरमुञ्ज-मि(श्र>)ध्रा- -ध्रा वैश्रौ १२,८:१२.

a) तु. पागम. । b) विप.  $\rightarrow$  नाप. (इष्टका-) । मलो. कस. । c) वस. । d) = चाएडाल- । तेन जीवतीत्यर्थे उन् प्र. उसं. (पा ४,४,१७) । e) = राक्षस-विशेष- इति MW. । f) धा. हिंसायां वृत्तिः । g) वैप १ निर्दिष्टयोः समावेशः द्र. । h) कर्धः ? । i) = स्रुख- і j) = १वल- । k) पाभे. वैप १ शुप्माय का २, ७, ४ टि. द्र. । l) या १,१०;२,७;१६;३,५,५,४;६,९ पा ७,३,८०;४,१२; परामृष्टः द्र. । m)  $\checkmark$  रपृ इति [पक्षे] BPG. । n) वैप १ द्र. । o) = २शर्- (तु. वैप १) । p) = सपा. तेना ३,७,६,२३ । ऋ ६,७५, १६ तु शुरुक्ये इति पाभे. । q) वैप २,३ खं. द्र. ।

शर-वण- पा ८,४,५. शर-वत् मीस् १०,४,८;७,१९; ५१. शर-वत- पा ४.२,८६: -वान

शर-वत्- पा ४, २, ८६; -वान् या **१२**,८.

श(र>)रावती- पा ६, ३, ११९.

१शरव्य- पावा ६,१,८२.

शर-शत- -तैः विध २०,४४. शरा(र-श्र)ग्नि- पाग ८,४,३९. शरा(र-आ)दि- -दिवु शीच ३,

98.

शरे-ज- पा ६,३,१६.

शरे(र-इ)पीका— -क्या काश्री ७,२,३५; श्रापश्री १०,७,३; भाश्री १०,४,१२; वैश्री १२,७:७; हिश्री १०,१,४६; —काश्री १७,३,११; वौश्री ६,१:८; २:१५; —काभिः माश्री २,१,१,३८; माग्र १,११,८; —काम् वौश्री ६,१:४.

शरे(र-इ)पुधि- -धिम् श्रप ४,

†शरणि°— -णिम् द्राश्रौ ७, २, ०; लाश्रौ ३, २, ०; आगृ १, २३, २५: श्रपं ३ : २७.

शराह³- पा है, २, १७३; -‡रु: निघ ४,३; या ६,३१०.

शरु\*- पाउ १,१०; -रवः अअ १, १९‡; -रुः पाना ६, १, ८२‡; -रुम् ऋप्रा ७,५४‡.

†२शरव्य- > व्ह्या<sup>a</sup>- व्ह्या श्रम्न १२, ५ (३); - व्ह्ये श्रमा २,२०.

शरु-मत्- -मान् या ५,१२५.

शरु-वृत्त- -त्तात् पावा ६,१,८२ शरु-वृस्त<sup>b</sup>-- -स्तः पावा ६,१, ८२.

शर्शरीक- पाउ ४,१९. शार- पाग २, ४, ३१; पावा ३,

3,39.

शास्क- पा ३,२,१५४.

शिरि- पाउ ४,१४३.

शीर्ण-पाट,२,४४-र्णम् वैताश्री१२, ७; -र्णाः या ४,२५;-र्णे काश्रीसं ३३:१३; वैश्री २१,१७:९; कीस् ५७,८; अप्राय ६,३; ५; ९.

क्षिण-कुसु( म> )मा<sup>b</sup>--माम्

शीर्ण-पतित-पन्ना ( न-न्ना ) हार-> १रेन्- -री वैध १, ७, ८.

्रशीर्ण-मृत- -तौ श्रप्राय २,९. शीर्णि- पावा ८,२,४४.

†शूर्ते – नर्ताः अप ४८, १०६; निघ २,१५.

√श्ट,श्च (वघा.) पाधा. भ्या. पर. श्रवस्त, †श्रवत् आश्री ४, १५, २; १५,७,३; शांश्री ६,६,६××; ८, १६,१<sup>२त</sup>; †श्रवत् शांश्री ८, १६,४<sup>२त</sup>; २१,१; २३,१; श्रुताम् शांश्री ८,१९,१<sup>२†त</sup>; †श्रुषि, > धी श्राश्री २,१७,१५; ६,३,१;७,८,३<sup>2</sup>; ११,२५; शांश्री; ऋषा ७, ५२; श्रुतम् वौश्री ७,३:३<sup>‡</sup>; †श्रोत >ता या १२,४३०; ऋषा ७,३३; छषा ३,१२९.

†अश्रवम् वीश्रौ १३, २:२; ८; या ६,९Ф; ११,३८. शुअवत् या ५,१०१ई; शुश्रूयाः ऋपा ९, ४६१; शुश्रूयातम् ऋपा ९,४८१.

श्रुणते अप ७०³, २८, २: बौध ४,८,१४; श्रणोति श्रापश्रौ १२, ५,६७: वाधुश्री ३,१ : ७; हिश्री; या ५, १७<sup>६</sup>; ऋण्वन्ति वैध १, ११, ६; या २, १२; ऋग्र; †श्युषे कागृ ३६, १; ऋपा २, ४७; ऋणुमः सु ११,६; ऋणवत् श्राश्रौ ५,७, ३, ७, ३, १८××; शांध्री; श्रणवन् या १२, ३०५; श्रुणोः भागृ १, २५: १९ : †श्रगोतु श्राश्रौ १, १०,८1; ५, २०, ६; शांश्रो; या १०, ६; श्रुण्वन्तु शांश्रौ १८,१,२‡; वौश्रौ ७,३ : ४‡; ऋप ६६, १, ३; या १२,३०; श्रुष्य अप ३०,१,२; म्रणु त्रामिष्ट १, ५,४ : ३९५; २, ४, १२:३; बौगृ; ऋणुधि > धी 🕇ऋप्रा ४, ७९;७,३३; शुप्रा ३, १२९+; पा ६, ४, १०२; †श्रण्हि,>ही आश्री ८. १,२: ताश्रौ ५,२, १०; श्रणुध्वम् अप ३१,१,४; बृदे १, २८;२, २३; श्यात >ता †श्राश्री ३,७,१०: ५, १८, १३; शांश्री; ऋअ ३,९; श्रगोत वौश्रौ ७,३:५‡; श्रगो-तन शांश्री १५, २६, १‡; भ्रण-वाम<sup>ह</sup> आपमं २,५, १८; त्राप्तिगृ १,१,४:१३; भाग १,९:१७; हिंगृ १,७,१०: †अध्यावम् शांश्रौ १६, १३,१८‡; आपश्रौ १९,३, ५‡;बोश्रो; या ११,३८;श्र्णुयात् आपश्रौ ३, १६, २५; बैश्रौ २०,

a) वैप १ द्र.। b) वस.। c) या ९, ९; पा १, ३, ५७; ७, २, १३; ४,८१ परामृष्टः द्र.। d) परस्परं पामे.। e) श्रोप्यति इति ल.। f) पामे. वैप १,११०९ f द्र.। g) सपा. श्रणवाम (तैका ४,४२,५ च) <> श्रख्याम (मा ३६,२४ प्रमृ. च) इति पामे.।

२१: १०: हिश्री; श्रणुयुः निस् ८,७: २४;‡ऋणुयाम श्राध्रौ ५, १९, ५; ८, १४, १८; आपश्री; पार्व १, ६, ३, ११, ९, १६, १७; मागृ १,१,१९०. शुभुवे पागृ ३,१५,२३‡b; विघ १,६५; शुश्राव शांश्री१५,१८,१; सु २१,१; बृदे ३,१३३; †शुध्रम >मा शांधी १२,२०, २; १५, १९, १; सु; शुश्रुमो<sup>©</sup> श्रापश्रौ १६, ३४, ४; वैधी १८, २१: ३५; हिश्री ११, ८,१५; श्रूया: ऋपा ९,४६; लधीपम् या ६,९. श्रुयते शांश्रो १, १६, ७; ७, ८, ६; श्रापश्री; श्रूयेते श्रापश्री ९, १२,७; श्रूयन्ते श्रापश्री २४, ३, ३०; हिथ्रौ ३,१, १०; १०, ७, २५; लाधौ; श्रूयताम् शेशि ३२५; श्रूयेत अप ७०१,२,३. श्रावयते बौधौ ९,२०: ३; बौगृ ३,२,१६;४१; ४,२९; भागृ ३, ५: १२; श्रावयति वौश्री ७,१६: ४२; हिध्रौ ६, १, ३; वैताश्रौ ३७,१२; †श्रावय,>या काश्री ३,६, १५; आपश्रो २,१५, ३०; ३,७,९; बौध्रौ; ऋप्रा ७,३३; ९, ३२; श्रावयेत् वैताश्री ३७, १८; श्रागृ ४,७,२६; श्रामिगृ ३, ३,२:२२;११,३: २०; वाय. शुश्रृपते विघ २५,१५; शुश्रृपन्ते कौष्ट ३, १२, १०; हाश्रूषध्वम् बौधौ १५, ४: १०; वाघूधौ ३, ७१:६३. शुश्रुपिष्यते बौश्री१५,४:१०.

शुश्रुवस्- पा ३, २,१०८; -वांसः तैप्रा १६, १३ 🕆 : - वांसा ऋपा १३,२३; -वान् शांश्रो २, ६,५; वौथ्रौ १७,४९: १××; भाश्रौ. शुश्रृपमाण- -णः भ्रप १, ४९, २; यापध १,६,१३; हिध १,२,३६; -णस्य आज्यो १,३. **शुश्रृपा– -पा आपध १,१,६;१४,** ६; २८, ९; बौध; -पाम् वैध २,५,३. शुध्रप-कारक<sup>0</sup>- -काः अप ५७, ٧,٤. शुश्रूपा-रहि(त>)ता- -ता याशि २,११२; नाशि २,८,२८. शुष्रृपा-लोप- -वे बौग्र४,११,१ शुश्रुषु- - पुः वैध १,२,६; गौध २८, ४०; बृदे ६, १४२; माशि १६, ७; याशि; -पुणा विध ३१, ३; -पृणाम् अप ७०,२,२. †शुश्रूपे( राव> )ण्या - -ण्याम् शांधौ १,४,५; व्यापधौ २४,११, २: बौश्रौ ३,२७: १३. शुख्य- -प्यः कप्र २,१०,३. श्चवत्- - विवते आश्रौ ५,१४,२६; श्रापश्रो २०, १, १७××; बौश्रो; -ण्वन् अप ६९, ४, ४; या १. 95#. १ श्रवण<sup>ह</sup>— पाटमो २,२,१८५; -णः सप ६८, २, ३१; -णम् आश्री १,१०,८‡; शांध्रौ ९, २८, ३‡; आमिष्ट २,१,५:२२५; गौपि; अप ७०<sup>३</sup>, ३,४; शंघ ४५७ : २: या ११, ३३५०; माशि २,१४; नाशि १, ८, ५; -णात् काधीसं

३६: १३; गोष्ट ३,२,५५; विध ८,१३; बुदे ४, ११९; मीस् ४, १,४६;२,२८; - णे शंघ ४५७. ४५८: ३. श्रवण-प्रसृति- -ति पागृ ३,१०, श्रवणीय- -यम् या ११,९;५०; -यानि या ५, २५. श्रवणीय-पार<sup>h</sup>- -रः चव्यू १:५. १थ्रवणरवेः माधौ ६,१,७,२८. धवयत्- -यन्तः ऋप्रा ९,४३. ‡श्रवस्¹- -वः श्राश्रौ २, १०, २१; शांश्री १८,२३,६; श्रापश्री; निघ २, ७<sup>1</sup>; १०; या ४, २४**ई**; ९, १०५; १०, ३५; ११, ९५; –वसः शांधौ १०,११,५; लाधौ ५,४,१९<sup>४</sup>; -चसा बौधौ ९,४: ६; १०,७ : ७; -बसे काग्री १९, ५,२; वाधौ ३,२,७,३१; द्राधौ १३,४,१३<sup>६</sup>; वैताश्री ३०, १८; श्रश्र ६, ४७?S¹; -वांसि निस् १,१ : १४; कौस् ६८,१. √श्रवस्य > †श्रवस्यत्--स्यताम् या ४, २५; -स्यन् काश्री ४,२,४३. †श्रवस्या- -स्या वैताशौ २२, १३. †श्रवस्यु- -स्यवः श्रश्र ३, s; -स्युम् या ११, ५० f. श्रवस्य¹--स्यानि या५,२५‡∮. श्रवस्-वत्->श्रविष्ट,ष्टा¹'™-पा, पावा ४, ३,३४; पाग ४,१, ११०<sup>n</sup>: -एा हिओ १७, ६,

a) पाभे. पृ २४२३ g द्व. । b) सपा. तैआ ७, ४,१ विश्ववम् इति पाभे. । c) =  $^{c}$ म+उ इति । d) प्रणवान्तो निर्देशः द्व. । e) पूप. हस्वः (पा ६, ३,६३) । f) केन्यः प्र. (पा ३, ४,१४) । g) भाप., नाप. (१कर्ण-) । h) = संहितापाठप्रकारिवशेष- । i) वैप १ द्व. । f) प्रयः इति दे. । k) परस्परं पाभे. । l) सबने इति शोधः संभान्येत । m) [प्रायेण] = धनिष्ठा-नत्त्रनः । विशेषः टि. द्व. । n)  $^{c}$ ष्ठा इति पाका. ।

४४<sup>‡a,b</sup>; अंप १,9,२; ४,६; १४, १; -ष्टाः हिश्रौ १३, ५, .१४‡°; कार १४, १०; अप; -ष्टाभिः अप १, १०, ७××; अशां ११, २; - एाभ्यः वैगृ ३, २०: १०: अप ५०,१,४; श्रशां १२,४.

श्राविष्टायनव- पा ४, १,११०; -नाः बौऔप्र ४५ : ७. श्राविष्टीय- पावा ४. ३,३४.

अविष्टा(छा-आ)दि- -दौ वेजयो ७.

श्रविष्ठो(य> )या<sup>6</sup>--यायाम् शांग्र ४, १५,१<sup>1</sup>. श्रवाय्य<sup>5</sup>- पाउ ३, ९६; -य्यम् शुप्रा ४,१५३‡.

श्रव्यh- व्यम् नाशि १,२,१.

श्रावक- -कः चव्यू १: ५, १श्रावण- -णम् श्रापघ १, १३,

१०; हिध १,४,२४. श्रावणीय- -यम् विध १००,३. श्रावय>°या(य-श्रा)दि- -दीनाम्

ऋप्रा ९ ३१. ् श्रावयिष्यत्- -प्यन् कौगृ २, ७,

૧૭; શાંચ ૨,૧૧,૧૨. श्राब्य- -ब्यम् विध १००,३.

श्रुत्<sup>६</sup>-> †श्रुत्-कर्ण<sup>६</sup>- -०र्ण ञ्चापश्रो २२,२७,९; बौश्रो १८, १२: ९; हिश्री २३, ४, ३७; -र्णाय<sup>।</sup> श्रापश्रौ **१४,** १७, १;

हिश्री १५,५,१.

१श्रुत,ता- पाग ५, २, ८८; -तः †आश्रौ ६,२,६; ७, ११, २८; शांश्री; -तम् आश्री ७, ४,

३मः; मेशांश्री ७,२३,४; १२,९, ११; वैताश्री; -तस्य काग्र ४१, १८ई; माग्र १,१,१८; वाग्र ५,

३४ 🕆 ; विध ७१,६; -ताः गोगृ ३,२,५; जैग्र १, १७ : २; द्राग्र

२,५,२८; --तात् आपघ १,८, २७; हिंध १, २, ११५; -तानि

वैश्रो २०, १ : ७; –ताय श्राश्रो ६,४,१०;८,१२,६; शांश्री १०, १२,१७‡; -ताये शांश्रो ८,२१,

३‡; -तेन आपश्रौ ४, ५, २‡; बौश्रौ १, ११: ४१‡; साश्रौ;

वृदे ४,१२०.

श्रुत-ऋषि- -पीन् आप्तिष् २,६, ३:३६井.

श्रुत-कक्ष<sup>dvg</sup>- -क्षः ऋग्र २, ८, ٩٦.

श्रीतकक्ष1- -क्षस्य निस् ८,9:4.

श्रुतकक्ष-सुकक्ष- -क्षौ ग्रुअ ३,१९६<sup>k</sup>; साव १,११८;११९; 930xx.

श्रुत-काम- -मस्य शांश्री १५, 90,8.

श्रुत-तस् (ः) गोगृ ३, ५, २८; या १,८.

श्रुत-तपस्1- पाग २,२,३१;४, 98.

श्रुत-स्व- -स्वात् मीस् ११, ४,

श्रुत-देश-जाति-कर्म- -र्मणाम् विध ५,२६.

श्रुत-द्रब्या(ब्य-त्र)वेदन"- -ने वैश्रौ २०,१ : ४.

श्रुत-धारक- •कः श्रप ३६, 96,9.

ध्रुत-पूर्व->°विन्- -विणाम् गौवि १,१,७.

श्रुत-बन्धु⁰- -न्धुः ऋग्र २, ५, २४; शुत्र १, १९२; - स्धुना वृदे २, ५४; −न्धोः चाश्र १९ः

श्रुत(त-ऋ)पिं- -प्रयः भाषध १, ५, ५; हिध १,२,५; -र्षिम् भाशि १८ ; -पींन् वौध २, 4,204.

१श्रुत-वत्- -वतः वौश्री २४, ३३:८; -चता आप्तिगृ ३,६, २:३; वौषि १,९:१२; -वन्तम् माश्रौ ५, २,१५, 1; -वान् कौगृ ३,१२,२९५; श्रापग्र ३,१९.

श्रुत-विद्<sup>त</sup>- -वित् ऋश्र २, ५,

श्रुत-वृत्त--त्तयोः वौगृ २,११,६. श्रुतवृत्त-संपन्न--न्नान् श्राप्तिगृ ३,११,४:२; बौगृ २,११,६. श्रुत-वृद्ध- -द्दम् शांग्र १,२,६. १श्रत-शील<sup>0</sup>- -लम् अप २२,

२श्रुत-शील<sup>p</sup>-- -ले बौध १,११,

b) पाभे. ष्ट २४०५ c इ. । c) विप. (२श्रप्-)। a) विप. (शवली-)। d) व्यप. 1 e)=पौर्णमासी-। तस्येदमीयश् छः प्र. उसं. (पा ४,२,१३८)। f) सप्र. कौगृ ४,२,१ श्रावण्याम् इति पामे.। g) वैप १ द्र. । h) श्रा° इति लासं. । i) पामे. वैप १ वेश्वसे ऋ ५,१५,१ टि. द्र. ।  $j) = \pi \Pi \Pi - I$ k) °कक्षसुतं° इति पाठः? यनि. शोधः (तु. साअ., म. द [मा ३३, ३५])। 1) तु. पागम.। m) ध्रतिभूतत्वात् इति प्रयासं. श्रान. केवलानन्दश्च । n) कस. > पस. उप. = श्रलाभ- | 0) वस.। **₱)** इस. 1

श्रुत-शील-मृत्त—संपन्न— - नान् आगृ ४,०,२. श्रुत-शील—संपन्न— - नः गौष १८,३५. श्रुत-शीला(ल-म्र) न्वयो(य—उ) पपन्न— - तम् शंघ २४३. श्रुत-शीलो(ल—उ) पसंपन्न— - नम् वाध ११,२९. †श्रुत-सद्²— - सत् वौश्री ७, १२:४९; वैश्री १५,२७:५. श्रुत-से(ना) ने²— - नः वाधूश्री ३, ७७:१; ८०:४; — नम् शांश्री १६,९,४; — नाय भाशि १८†. †श्रु(त > )ता-मध²— - चम्

ब्राध्रौ ९,११,१५; शांध्रौ १८,२,

२; वैताऔ २१,२;३३,२; अप.

श्रुतिन्- पा ५,२,८८. २ध्रुतवत्- -वान् या १,२००. श्चि<sup>b</sup>- पावा ३, ३, ९५; -तयः शांश्रौ ९,६,६<sup>‡</sup>?°; नाशि १,७, ११; -तिः काश्रौ१,५,६; काठश्रौ ७; वौश्रौ २९,१ : १५; ४ : २६;। वैश्रौ २,६: १०; कागृ १, २९; ३, १०५; ४०, १६; ४१, २४; कागृड ४६:६; मागृ १,१, १५××; वागृ; वाध **१३, ५**४; नाशि १, ७, १०; -तिम् शांगृ २,७, १५२; ४,९,३; कप्र; –तीः ऋपा १३, १३; -तीनाम् नाशि १,७, ९; -तेः काश्रौ १,१, ६; ३, १०; ४, १३××; काश्रौसं; -तौ कप्र ३,८,१६, -त्या भीस् **ξο,ξ,γ.** १श्रीत<sup>d</sup> - - तम् कप्र ३, ४, १ ५°; शंध ५; —तानाम् शुअ ४, १६०; —तानि वैष ३,१,२; —ते कप्र ३, ५, १; ९, ५; —तेः वैधौ २०,१:१.

श्रीत-स्मार्त-कर्म---प्रसिद्धि--दिः ऋग्र १,१,१. श्रुति-काल-निर्देश- -शात् मीस् १२,१,१. श्रुति-चोदन- -नात् अप २३, ९,२; २७,२,५; शंघ २५. श्रुति-चोदित- -ताः अप २३. श्रुति-जप- -पः कप्र २,३,४1. श्रुति-तस् (:) आपघ १, १, ९; २,२३, ९; हिघ; मीसू ४, ४, ₹४××. श्रुति-दृष्ट- - ष्टेन अप २३,८,५. श्रुति-निदर्शन--नात् वाध २२, श्रुति-निरत- -तः गौध ९,६९, श्रुति-निर्णय- -यम् जैश्रीका ११६. श्रुति-निर्देश- -शात् मीस् ९, १,२०;२, १४. श्रुति-निर्वचन- -नात् अप ४७. 9,9. श्रुति-पथ- -थम् अप्राय ३,६. ख्रति-पूर्ण-कर्णए- -र्णाः वाघ ६, श्रुति-प्रतिषिद् - -द्म् त्रापध **ጀ**, ሄ, Կ<sup>ħ</sup>. श्रुति-प्रत्यक्ष-हेतु1- -तवः वाध ६,४३; बौध १,१,६. श्रुति-प्रदेशं-- -शात् श्रप ४७. ٩,२.

श्रुदि-प्रमाण - गाः निस् २, ४:३.

श्रुतिप्रमाण-स्व— -त्वात् मीस् ६,३,१३,७,१,१. श्रुति-भाव- -चः मीस् ६,२,४. श्रुति-मृत- -तम् मीस् १०,३, ५७.

श्रुतिभूत-त्व- -त्वात् मीस् १०, १,३१,३,६२,७५. श्रुति-भेद- -दात् मीस् ३, ७, २२.

श्रुति-मत् – -मित या १३,१३. श्रुति-मृङ<sup>1</sup>-त्व – -त्वात मीस् २,३,१३.

श्रुति-लक्षणं - -णम् श्रापश्री ९,१,१; भाश्री ९, १, १; हिश्री १५,१०,१; श्रापघ १,३०, ९; हिघ १, ८, ९; मीस् ५, १, १; ६,४,५; -णे मीस् ६,३,३४.

श्रुतिलक्ष्ण-स्व- •त्वात् काश्रौ १,२,२१.

श्रुति-लिङ्ग-मृल<sup>६</sup>- -लम् श्रप ७०<sup>३</sup>,११,३१.

श्चिति-लिङ्ग-वाक्य-प्रकरण-स्थान-समाख्या- -ख्यानाम् मीद् ३, ३,१४.

श्रुति-वत् नाशि १,७,१७. श्रुति-विप्रतिपिद्द - -द्दम् हिष १, १,१२४ $^{\mathrm{h}}$ .

प्रुति-विप्रतिषेष - - भात् आपश्च ८,९; हिशु ३,१३; मीस् ६, ८, १७;११,३,४९; १२,४,८. श्रुति-विरोध - - भात् मीस ३, ८,३२; - धाम्याम् काश्री ८, १,३; - धे शंघ ९.

a) वैप १ द्र. । b) भाप., नाप. (२वेद-, १६र्ए- प्रमृ.) । c) पाठः (तु. BC.)? स्रुतयः इति शोधः (तु. कौ १,४५३,८.) । d) तात्रभविकः क्षण् प्र. । e) = अग्नि- । f) ज्ञयः इति कालिसं । g) तस.  $\rightarrow$  वस. । h) परस्परं पामे । i) वस.  $\rightarrow$  कस । j) वस । k) पस.  $\rightarrow$  वस. । l) दूस. ।

श्रुति-विशेष- -पात् श्रापघ १, ३०, ५; हिंध १,८,५; मीसू ५, ४,१; ९,१,५२; १२, ३,४. श्रुति-संयोग- -गात् मीस् २, 9, 22; 2, 4; 2, 90; 8, 2××; ध्रति-संहिता- -तायाम् अप ४७,१,४. श्रति-संख्या- - स्या त्रापशु ११, 98. श्रुति-समवायित्व- -त्वात् मीसू 2,9,9 48; 20,8,24. श्रुति-समाख्यान- -नाभ्याम् काथौ १,८,४३. श्रुति-संपद्<sup>b</sup>-- -पदः नाशि १,७, 96. श्रुति-सामध्ये- -ध्यति काश्रौ १,६,२६;९,४,२५;५,२९;३५, १२,२२; आपशुः -ध्यभ्याम् काश्रौ ४, १५,२४°. श्रुति-सामान्य- -न्यम् मीसू १, १, ३१<sup>d</sup>; -न्यात् मीसू ११. २,४९; -न्येन बौध २, ९,१३. श्रुति-स्थान- -नेपु नाशि १, ७, श्रुति-स्मृति-विहित- -तः वाध १,४. श्रुति-स्मृति-सदाचार->°र°--सः अप ७०,१,५. श्रुति-स्मृत्यु(ति-उ)दित- -तम् विध ७१,९०; -तान् शंध ५. श्रुतिस्मृत्युदित-कर्मन्- -र्म वैध २,१५,११. श्र्ति-हेतुत्व- -त्वात् मीसू ४, २,98. श्चरय(ति-अ)पाय- -यात् मीस्

8,3,5. श्रुत्य(ति-अ)भाव- -वात् वाध १,१७. श्रुत्य(ति-त्र )र्थ-क्रम- -मेभ्यः काश्रौ १,५,३. श्रुत्य(ति-अ)र्था(र्थ-श्र ) भाव--वात् काश्रौ १,१०,१. श्रुत्य(ति-त्र)सयोग- -गात् मीस् 80,8,00. श्रत्या(ति-आ )नर्थक्य-- -क्यम् काश्रौ १, ८, ५; मीस १०, ७, ५६. श्रुःयु(ति-उ)क्त- -क्तम् अप २३,७,५. श्रुखे(ति-ए)कदेश- -शः मीसू ४,३,१०. श्रुत्वा श्राश्रो १,३,२३××; शांश्रो. श्रयमाण- -णः हिश्रौ १, १, २३; -णम् शांश्रौ ९,१, ३; वैश्रौ ३, १: ५; हिश्री; -णानि श्रापश्री ९,१,२; भाश्रौ ९, १,२; हिश्रौ १५, १, २; -णे निस् १०, ७: १०; गौध १८,१६: श्रोतब्य- -ब्यम् विध १००, ३. श्रोतुम् विध १,४९. श्रोत्- -ता ऋपा १५, २; -तृणाम् सु ३१,८. १श्रोत्र<sup>178</sup>- पाउ ४,१६८; पाग ४, २,३८,५,४,३८; -त्रम् 🗗 शाशी १,४,९; १३,१; ३,३,१; ५,६, ११, ६, ९, ३; शांश्री; वौश्री ९,७ : ८<sup>h</sup>; -त्रयो: काश्री १७, ५, ११; आपश्रौ १२, २५, १; माश्री २, ४, १, ३७; वैश्री; -त्रस्य वौश्रो ९, १४:६‡;

-त्रात् श्रापश्रौ १६, ३२, ३५; वाध्श्रौ ४,१०४: ८; -त्राम्याम् बौधौ १४,८ : ३५; पागृ ३, ६, २<sup>†1</sup>; श्रश्र**१**,३(२)<del>†</del>; –<del>†</del>त्राय श्रापश्री १२, १८, २०; २०, १, १७; बौध्रौ; -त्रे शांश्रौ ४.७. १३; कौग्र ५,३,१३; आप्तिग्र १, १, २:४६ +××; कागृ; -त्रेण शांश्रौ ५, ४, १‡××; आपश्रौ; बौश्रौ २४,३० : ८. १श्रोत्र- पा ४, २, ३८, ५, श्रोत्र-त्वग्-घ्राण-चक्षुष्- -क्षुपा वीध ४,१,४. †श्रोत्र-दा<sup>ष्ट</sup>- -दाः श्रापश्रौ १७. ५, १६; बैश्रौ १८, २१: १६; हिथ्री ११,८,१०. †श्रोत्र-पा<sup>ह</sup>- -पाः श्राश्रौ ५, ६, ११; शांश्रौ ४,७;१३; बौश्रौ ७, १४: ४३; -पाभ्याम् वौश्रौ ७, 92:89. श्रोत्र-प्रतिपूरण- -णम् गौध १२,४. श्रोत्र-युग्म- -ग्मम् शैशि ३५७. श्रोत्र-सम- -मम् श्रापध १, ५, १६; हिध १,२,१६. श्रोत्रा (त्र-श्रा) तमा (त्म-श्र) इ-लोमन्- -म्नाम् वैश्री १६, ७: २\*श्रोत्र<sup>६</sup>->श्रोत्र-भाव- -वः पावा 4,2,68. श्रोत्रिय- पा २, १,६५; ५, २, ८४; पाग ५, १,१३३; पाना ५, २, ८४; -यः आपश्रौ ११, २,

१०‡××; भाश्रो; आपध २,१७,

a) 'यत्वात् इति पाठः ? (तु. केवलानन्दः)। b) तु. लासं. । 'म्पदाः इति कालिसं. । c) इस. । d) 'न्यमात्रम् इति प्रयासं. श्रान. । e) मत्वर्थीयः अच् प्र. । f) = १कर्ण- । g) वैप १ द्र. । h) श्रीत्रम् इति पाठः ? यिन. शोधः (तु. तैश्रा ४,५,४)। i) पामे. वैप १,१०,६ b द्र. ।

२२º: -यम कौगृ ३, १०,२२; शांगृ २, १४, १९; बौगृ १, ७, ९: वैगः; -यस्य शांश्री ५,९,२; शांग्र ४, १२, ३; पाग्र १, ११, ६: गोध ५,३१××; गो २,३४; -याः श्राश्री ६०, ७, ९; शांश्री १५,१४,८; १६,२२,२९; बौध्रौ ३, १४: ९; वाध्य्री; -याणाम् वाध्यौ ३, ३९:२३; -यान् शांधी १६,२, २९; आमिए २, ३, २:३;३:५××; वैंगः; -याय आपश्री १३,७, ८; कीगृ ३,११,३: वैगः; -ये श्राग् ४,४, २७: वाध १९, ३७; शंध ४६; गौध १४, २१; -येण शंध . १४४: -येभ्यः श्रापघ १, ३, ३४; हिध १, १, १०९; -यैंः वैष्ट ३,२ : ३; २२ : १४. रश्रोत्र- पा ५,१,१३०. श्रीत्रियक- पा ५, १,

१३३. श्रोत्रिय-दृष्य- -ष्यम् वाघ १६,१८; शंध ३००. श्रोत्रिय-प्रदक्षित-राजन्य-प्ररुप- -पः गोध १२,३५.

श्रोत्रिय-राजन्य-प्रवित्त-मा-चुरयहीन- नेभ्यः ग्रीध १,१०,

श्रोत्रिय-संस्था- -स्थायाम् आपध १,१०,११; हिघ १, ३, ४०.

श्रोत्रिया(य श्र)गार- -रात् आपग्र ५, १६; श्राप्तिग्र १, ६, ३:५४; २,७,१:३××; बीग्र. श्रोत्रिया(य-श्र)नूचान--नस्य वैश्री १३,१५:५. श्रोत्रिया(य-श्र)भ्यागम- -भे श्राप्तथ १,१०,१३; हिध १,३,

४२. श्रोत्रिया(य-श्र)लाम- -भे कीस् ९१,१९.

श्रोत्रिया(य-अ)वराध्यं--ध्यान् श्रापध २, २५, ८; हिध २,५,१८६.

श्रोमतb- -तेन ऋपा ८,४७‡. श्रोप्यत्- -प्यन् आधी ८, १४. ३. √×ट,श्रा<sup>६</sup> पाघा. भ्वा. श्रदा. पर. पाके, श्रपयति शांश्री ४,१८,८; काश्री ६, ६, १५; ७, १४; आवश्री; श्रपयन्ति काश्री २०,७,८; बौश्री २, ९:३४××; भाश्री; श्रववान् तेषा ९,२३‡; †श्रपयतु आपश्री १, २५, ८; बौध्रौ १, १०: ८; भाश्री: श्रपयतात् वीश्री ११.५: १७; १५, ३१: २६; हिपि ५: ५; †श्रपय श्रापश्री १७, २२, २; हिथी १२, ६,२६; †श्रपयत श्रापध्रौ १, २५, १०; बौध्रौ १, १०: १२; १८: १२××; भाश्री: श्रपयेत् घाश्री २,६, ८; श्रापश्री ९,१५,२; १०, १६, ९; बौध्रौ; श्रपयेयुः वौश्रौ १५, १४: १३; २१,२४:२३××; श्रष्ठाय ५, ५, अप्यते बौधी २४, २६: १९ क्षे; हिश्री ८,५,४०; श्रप्यत्ते बाधूधी ४, ६, १, ५, ५, १८;१४,५०. ४,५,४; ९, ६,१८;१४,४,५०. ४८०-> म्ह-भाव - च: पावा ६,१,२७.

श्रत,ता°- -तः काश्री १५,३, २९; . †आपथ्रौ २,१०, ६; १२, <sub>१९,</sub> ५<sup>१ण</sup>××;बीथी; -तम् आश्री ६. ८,१०; †काश्रो ६,८,१४; ७,८, ८; आपथ्री; हिश्री ६७,४,२६१६; २७? हिंगु १, १६, १७? के; —तस्य काश्री**४,२,३९**†; आवश्री २,२०, ४; ७, १४, १३; ६५, १९,७; वौधी; —ता काश्री ६, ६, १८; आपश्रौ १२, १९. ५‡; भाश्रो ७,९५,१०¹; -ताः श्चापध्रौ १२, १९, ५<sup>२</sup>‡; बौथ्रौ १४, १९: ५; या ४,२५; -तात् वैश्री ९,२ : ४; -तान् गोगृ ३, १०, १३; -तानि काश्री २, ६, ३१; आय १,१०, १२; -ताम् आपश्री ६,१५,३; माश्री १,८, ४,२७<sup>1</sup>; बाध्रो १,६,६,२<sup>1</sup>; कागृ; -†ताय श्रापश्री १३, ३,३; बौध्रौ ८, ३:९; हिध्रौ ९, १, ३०; -तायाम् काश्री ६, ६, १८; बौध्रौ २,९:३४;४,७: ७; बौग्र २,११, २५; <del>-</del>‡तासः श्रापध्रौ १२,१२,१३; हिथ्रौ ८, ३,४२; –तासु श्रापश्रौ २०, १८,१५; बौधौ १८, २२:२; हिथी ६४, ४,२४; -ते काश्री

a) पांभे. पृ १९५ g इ. । b) वैप १ इ. । c) पात्रा ६,१,२७ परामृष्टः इ. । d) पाप्रः  $< \sqrt{20}$  । e) विप., नाप. (पयस्-) । f) सकृत सपा. काठ ३५,११ क ४८,११ श्रीतः इति पांभे. । g) पाठः र शतम् इति श्रोधः (तु. ।श्रंशतः । पृ ५६३ d) । h) पाठः र स्तम् इति श्रोधः (तु. आपमं १,१३,६; Böht [ZDMG ५२,८४]) । i) सप्र. आपश्रो ७, २०,४ प्रम्. सुम्हताम् इति पांभे. ।

४,४,७; २५,४,३८; आपश्री ७,२२,११;२०,२५,२; काठश्री; —तेन बांध्री १३, ६,३१º; काश्री २२,९,१०; काश्रीसं २९:२४; आपश्री; १४, २४, १४×× वौश्री; —†तेम्यः आपश्री १३,३, ३; वौश्री ८,३:१०; हिश्री ९,१,३०; —तेषु माश्री १,८,५, १; आमिए ३,२,५:१०; —तेः काश्री १४,२,१०; आपश्री ७, २५,७; वैश्री १०,१९:७; —ते काश्री २,५,२५; आपश्री १२,

श्वत-कलश- -शम् वौश्रौ १८, ३०:४.

श्टतं-कर्तृ<sup>b</sup>-- -तिरम् माश्री१, ८, ४,२५‡.

श्टतं-कार<sup>c</sup> - - रैः आपश्रौ १२, १९,४; १३,२,७; १४,१०,६. †श्टतं-कृत - -तः आपश्रौ १३, ३,३; वौश्रौ ८,३: ९; हिश्रौ ९,१,३०.

श्यतं-कृत्य वोश्रो १४,१३:९. श्यत-त्व- -त्वाय वोश्रो १४, १८:२९.

श्रत-द्धन्— -ध्ना आपश्री १५, १०, १२; काश्रीसं ३६: १५; भाश्री ११,१०,१३; वेश्री १३, १२: २०; हिश्री २४,४,१०. श्रत-द्धि— -धि आपश्री १५,६,

द्यत-वत् मीस् १०,१,३०. †श्यत-वत्— -वान् श्राप्तिग् ३, ८,२:६२; वौषि १,१५:६७. द्यत-क्षीत<sup>त</sup>— -तम् माश्रौ २,२, भ,२९; —तेन आपन्नो १२, १४, १२; मान्नो २, ३,५, ६; वैन्नो. इ.त-श्रुति— -तिः मीसू ६,५,९. ध्रत-स्थान— -नम् वौन्नो २९, १०:१६; —ने वौन्नो २७,१३:६. इ.ता(त-म्रा)तद्भय<sup>b</sup>— -द्भयम् आपन्नो ११,२१,८‡; १३,९,६; बौन्नो ६,३४:३×४; वैन्नो; —द्भयेन आपन्नो १३,९,८; १६,२७,५; बौन्नो ८,९:१६; वैन्नो ८,९:१६; वैन्नो ८,९:१६; वैन्नो ८,९:१६; वैन्नो २,६,४२.

श्रुता(त-श्र)श्रुतो(त–उ)पदेश– -शात् मीस् १०,७,९.

श्यतो(त-उ)पदेश- -शात् भीसू ९,४,४०.

श्रपण - -णम् काश्रौ १,८,३५; २, ५, २३; ४,९,२; ७,४,२४××; श्रापश्रौ; --णस्य काश्रौ २,३, ९; १२; २७; ५,११; --णात् मीस् १०,१,४२६; --णानि वौश्रौ १८,८:२१; --णाय वौश्रौ १५,१५:८; --णे वौश्रौ २०,१६:२८;२२:१०;२९:७××; मीस् ९,४,३०; --णेन काश्रौ १६,४,१२.

अपणी— -णीपु कौसू ६५,४. अपण-काल— -ले वैश्री १२, २२:७. अपण-धर्म— -र्माः आपश्री १, १०,१८. अपण-पेपण—विपर्यास— -से काश्री ५,८,१७. अपण-वत्त् मीसू ११, २,६६. श्रपण-श्रुति— -तेः मीस् ८, १, ३९.

श्रपण-संयुक्त- -क्तानि हिश्रौ २,७,६.

न्तु, ५. अपणा(ण-म्र)थं- -थंम् हिन्नो ४,४,२३; -थंन हिन्नो ३,८,५४. अपणार्थ-त्व- -त्वात् मीस् ९,४,४३<sup>६</sup>.

श्रपयत् - -यन् श्रप्रा २, ४, १६<sup>‡</sup>; -यन्तः आग्निग्र ३, ५,६ : १०. श्रपयित्वा श्राश्री २, ७, १९××; शांश्री

श्रपविष्यत् - - प्यन् पागृ २, १७,८; कौसू ६७,२६.

अप्यमाण,णा— -णः वैश्री १५,२४: ९; हिश्री ८, ५, ४०; —णम् अप्राय १,५; अप ४५, १,६<sup>२,५</sup>; वौध ३, ६, ३; विध ४८, ४; —णायाम् आश्री ३, ४, १; —णे वौश्री ८, २१:४; वौध ३, ६, ११; विध ४८,५.

श्रा(ग्)णा->श्राणिक- पा ४, ४,६७.

†१४प्रात- -तः आपश्री १३, ३,४; माश्री ४, ५,४; वैश्री; -तम् श्राश्री ५,१३,५<sup>२</sup>; ६<sup>२</sup>; शांश्री; -ताः शांश्री १०,१७,६.

श्वमाल<sup>1</sup>— -लः शंघ ३७७ : २२; —लैः विघ ४३,३४.

शृगाल-कुक्कुट-दंग्ट्रि-क्रव्याद-वानर-खरो( र-उ )प्ट्र-गज-वाजि-विड्व-राह-गो-मानुष-मांस---भक्षण--णे शंघ ४१९.

श्टङ्खल,ला- पाउमो २,३,११८; पाग २,४,३१.

a) श्वतेन इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. सप्र. आपश्रो प्रमृ.) । b) वैप १ द्र. । c) = [श्वत-शब्द-वत-] मन्त्र- । d) कस. । e) भावाद्यर्थे प्र. । f) = गाहिपत्याप्ति- । g) श्रय॰ इति जीसं. प्रमृ. । b) ॰ नम् इति पाठः ? यनि. शोधः । i) = गोमायु- ।

श्रङ्गल-क<sup>a</sup>- पा ५,२,७९. श्रङ्खा,ङ्खा<sup>b</sup>]ल-तोदिन्<sup>c</sup>- (>शार्ङ्क L,ङ्क्वीलतोदि– पा.) पाग ४, १, श्रृङ्क (वप्रा.)⁴- पाउ १,१२६; पा ४, १.५५; पाग २,४,३१;४,१,४१; ५,२,२४;३, १०३; –क्रम् शांश्रौ १२,१८, १; काश्री ६, ३, २४; अ**प ५०, १, ३;४;९,३;**७०<sup>३</sup>, ७,५; पा ६, २, ११५; या २, ७<sup>२</sup>Ф; −†ङ्गा आपश्री ५, १७, ४; वैश्रो १,१४: ४; हिश्रो; या

१३,७३: -ङ्गाणाम् अप ५०, १.

२; श्रत्र ४, २९<sup>१६</sup>; - 🛉 ङ्गाणि

आपश्रौ ७, २८, २; वैश्रौ १०,

२१: ११; हिश्रौ; निस् ३,१३:

२९\$; निघ १, १७<sup>२</sup>; -ङ्गात्

अप्रा ३, ४, १५; —क्ने आपश्री

१९,९,६; बौध्रौ ४,१ : ३; २४,

८: ५; भाश्री; -क्नेग विध ८६,

२: -†ङ्गेभिः श्रापश्रौ ४, १०,

४; माश्री ४, १५, ३; हिश्री ६, ₹,२. ऋड़ी- पा ४, १, ४१<sup>६</sup>; पा, पाग ४,२,८२. इशाई b--- - क्रीत् विध १३,३. श्शार्क्ष¹−>शार्क्न-धनुर्–धर¹– -०र विध १,५٦.

श्रङ्ग-क- पागम १८९. श्रङ्ग-जाह- पा ५,२,२४.

शृङ्ग-दन्ता(न्त-श्र)स्थि-मय- -यम् शृङ्गारि<sup>m</sup>-> °रि-मदिर- -रान् श्रव विध २३.४. श्रङ्ग-वत् याशि १,६९. शुङ्ग-वत्- -वन्तम् शंध ११६: ८; -वान् वौश्रौ ५,५: ७. श्रङ्ग-शफ- -फैः श्रापश्रौ १९,९, ३; माश्रौ ५,२,११,२७; वाश्रौ ३, २,७,५४; हिश्रौ २३,१,४५. शृङ्ग-संयुत- -तम् विघ ८७,८. शृङ्गारक- पावा ५,२,१२२. श्रङ्गा( ङ्ग-अ )स्थि-दन्त-मय~ -यानाम् विध २३,२३. श्रङ्गिण- पा ५,२,११४. रुद्धिन्- -ङ्गिणः श्रव ४३, ५, ६१; -क्रिणम् काठश्रो २५; अप १, ३१,२; ७१,७, ३; या ६,१९+; - †ङ्गिणाम् आपश्रौ ७, २८, २; वैश्रौ १०, २९: ११; हिश्री; -ङ्गिणि श्रप ७२,१,४; -१ङ्गिनः वौश्रौ १८,४१: १‡. शुक्तो(ज्ञ-उ)दक- -कम् विध २३, ५९; -केन बौध १,५,१२६.

श्रद्धार में पारमो २, २,१००. श्रङ्गाट-क->°क-कशेरुक- -क.न् शंघ २००. श्रङ्गाटक-गवेधुक- -कम् शंघ

श्रङ्ग्य- पा ५, ३,१०३.

श्<u>रङ्कार</u>1- पाउ ३,१३६; पाग५,२,३६ श्रङ्गारित- पा ५,२,३६.

२२१.

६८,१,१४. श्टङ्गिवेर- पाउभोव २,३,६१. श्टङ्घाणिका"->°का( का-श्र )ध्रवा-(श्रु-श्रा)लम्भ- -म्भे हिंध १. 4.93°.

श्टण्वत्- √श् (श्रवणे) इ. **श्टत** – प्रमृ. √शू (पाके) द्र. श्टदर- पाउना ५,४९.

√श्रध् (वधा.)<sup>p</sup> पाधा. भ्वा. श्रात्म. शब्दकुत्सायाम् ; उभ, उन्देने चुरा. उभ. प्रहसने, शर्धति अप ४८,३७<sup>‡व</sup>; शर्धत् या ४,१९‡: †शर्घ श्राश्रौ २, ११,९; १२,५: १८,१७; ३, १, ४; श्रापश्री ३, १५,५; माध्रौ ५,१,५,११; बौगृ १,४,१३; गुत्र ३, १७०.

†शर्धं - -र्धाय त्राश्रौ २, ११, १४; ७,४,१३;७,८; शांश्री १०,२,९: ३,१५; ऋअ २, ५,५४: बृदे ३. 996.

शर्ध-जह- पात्रा ३,२,२८. शर्ध-व(त् >)ती8- त्यौ श्रापश्री ३.१५,५; माश्री ३,१३, ८; माश्री ५,१,५,११.

शर्धत्- -धंताम् आपश्रौ १४, ३३, ६: माश्रो ६, २,२,२१; वाश्री. †शर्धस् - - धः आश्रौ २,१८,१६; ८, १०, ३; शांश्रो ७, २७, १४; त्र्यापश्रौ १, २३, १; भाश्रौ; निघ

a)= [काष्टमयपाशक-पाद-] करभ- । b) पाका. पाठः । सङ्खः इति पासि. । c) व्यप.। उस.। d) नाप. (विषारा-, शिखर- । शंघ.) प्रमृ.), व्यप. (ऋग्र. चृदे.) । वैप १ इ.। e) पाठः ? मृगाराणाम् इति शोधः (तु. प्रकरणम्)। f) ज्वलन्-नामन्-। g) = श्रोपधि-विशेष- (तु. पागम्.)। h) = [शृह्मवृक्षोद्भव-] विप-विशेष-। विकारार्थीयः सण् प्र.। i) = विषाग्-िविकार-। j) = विष्णु-। k = फल-विशेप-। न्यु. ?।<श्रद्ध + $\sqrt{}$ बर् इति PW. अमा. शक., $<\sqrt{}$ श्रि इति पाउमो. । l) भाप., नाप. । व्यु.? ।  $<\sqrt{}$ श्रृ इति पाउ., $<\sqrt{}$ श्रि इति पाउभो., <श्रङ्ग-+  $\sqrt{\pi}$  इति श्रभा. शक. । m) = देश-विशेष- । n) = शिङ्घाणिका- । o) सपा. आपघ p) पा १,३,९१,९२; ३, १,५५; ७, २,५९ पावा ६,४,५२ परामृष्टः इ. । १,१६,१४ शिङ्घा° इति पामे.। q) धा. ध्वंसने वृत्तिः। r) वैप १ द्र.। s) = [शर्धशब्द-वर्ती-] संयाज्या-।

ষ্মদ **৪८, ৭০**३<sup>8</sup>; -धांसि आपश्री ३,१५,५. श्चधू~ पाउ १,९१. श्ट-भाव~ √र्य (पाके) इ. √श (हिंसायाम्) द. शेकु- पाउभी २,१,३८. शेकु-ष्ठ- पा ८,३,९७. ? शेकुच्छूमावद्<sup>b</sup> अप्रा २,४,६. शेखर-पाउमो २,३,३९; पाग २,४, ₹9°. होप<sup>त</sup>- वाडमो २,२,२०७; -पः †अप ४६, ६, २; ४८, १२३; अर्प ३: ३९६; श्रत्र ६,७२; या ३, २१र्क; निघ ३, २९‡; या ५, ८; ९, २; १०, ४२; - १पम् शांश्रौ १५, २३, १; आपमं १, ११,६<sup>6</sup>; पाय १,४, १६<sup>6</sup>; काय २५, २२<sup>6</sup>; हिगृ १, २०, २<sup>6</sup>; या ३,२१<sup>6</sup>; ९,२. शेप-हर्ष(ण>)णीव- -णीम् शीच २,५६ई. शे(प्य>)प्यार्ग--प्यायाम् कीस् ८८,३४. शेप्या-नड~ -डे कौस् ४८, ३३. श्रोपतादन्तः श्रामिय २,४,६:२०. शेपस्व- पाउ ४, २०१; अअ ७, **९**∘ተ. शेपः-प्रथन-काम- -मः अअ ६, 909. शेपाल- पाड ४,३८. शेफ - - कम बोधी १५,२९:३५\$; त्राप्तिगृ १, ५, ३: १२<sup>e</sup>; बौगृ १,७,४४<sup>e</sup>; भाग १, १५: १५<sup>e</sup>;

हिसृ १, १४,७<sup>h</sup>; जैसृ १, २१:

936. शेफस्- पाउभो २,१,३३०. शेफाल्टि(क>)का- पा,पाग ४, ३, शेरभव- -०भ श्रश ३,४,१ ई. †शेरभ-क⁴~ -०क कौसू १९,९; अअ २,२४; अपं १:२४; २: २२; ३ : ८; श्रश्रा ३, ४, १. शेरिप-(>शैरिषक- पा.) पाग ४, 3,60. शेह-√शी द्र. √**होल्** पाधा. भ्त्रा. पर. गतौ. शेला- (>√शेलाय पा.) पाग ३, 9,20. होलू- पाउमो २,१,१०५. √शे<mark>व्</mark> पाघा. भ्वा. श्रात्म. सेवने. शेव,वां<sup>त:1</sup>- पाउ १, १५२; १५४; -वः या १०, १७; -वम् निघ ₹,६. शेव-धि<sup>d</sup> - -धिः<sup>1</sup> वाध २, ८; विध २९, ९; या २, ४२; †; -धिम् माश्री २,५,५,२१. शेव्य<sup>त</sup>- -व्यः श्राश्रौ ८, १२,७‡. शेवल - - कम् आपमं २,११, २०; पाय १,१६,२. शेवल-दृत्त-> शेवलिक-, शेव-लिय-,शेवलिल- पा ५,३,८४. शेवाल- पाउ ४,३८. शेवाली (>शेवाली √क पा.) पाग | शैतिकक्ष- शिति- इ. १,४,६१. †शेवृध<sup>0</sup>- -०ध श्रप्रा ३,४,१; -धम् | २शेत्य-, शैत्यायन- १शीत- द्र. मार १,५,५; अप ४८, ६४1; निघ ३, ६<sup>1</sup>. †शेव्ध-क- -०क अप्रा ३,४,१.

१शोप- प्रमृ. √शिप् द्र. रशेप<sup>8</sup>- -धः सु ९, ३; -धम् र्शध ११६: २; -षस्य चात्र ३०: शेष-पर्यङ्क-ग<sup>1</sup>-- -गम् विध १,४०. शेपा(प-अ)हि- -है: विध १,३९. शेषाहि-फण-रत्नां(ल्ल-श्रं)शु-दुर्विभाष्य---मुखा (ख-अ)-म्बुजो- -जम् विध १, ४१. शेपस्- √शिष् द्र. √शे पाधा. भ्वा. पर. पाके. शैक्यत- पाग **४**, १, ८०<sup>™</sup>; १५४<sup>°</sup>; २,५४<sup>m</sup>; पावा ४, १,७९. शैकयत-भक्त- पा ४,२,५४. २शैकयतायनि– पा ४, १, १५४. शैकयत्या- पा ४, १, ८०; पावा 8,9,08. १शैकयतायनि- शीकयत- द्र. शैक्ष−, °क्षिक √शिज् द्र. **হীखण्ड-, शैखण्डिन-** शिखण्ड- द्र. शैखायनि- २शिखा- द. रोखावत-, °वस्य- १शिखा- द्र. होिखि°- -खयः वौश्रीप्र २७: ९. शैखिक- १शिखा- इ. दौलेयº- -याः वौधौप्र १७: ३. १शैग्रव- १शिश्- इ. २शैग्रव- २शिग्र- इ. शैतायनि- २शीत- इ. १शोत्य- १शीत- द. शैन्य- शिनि-इ. शैविक- शिविका- द्र. <sup>1</sup>शैवी-, शैब्य- शिवि- इ.

b) शकृत् , शमावत् इति संस्कर्तुः टि.। a) = 9यल- । c) तु. पागम. । d) वैप १ इ.। e) पामे. वैप १ <u>श</u>ोपम् ऋ १०,८५,३७ टि. इ.। f) पृ २१३३ 1 इ.। g) = शेप-1h) पाभे. पृ १७८५ 1 इ. । i)= सुख-। j) सपा. संत्रा ३ श्रेयसे इति पामे. । k)= नाग-विशेष-।  $l\rangle = \text{fev}(-1)$ m) तु. पाका. । सैकयत- इति भाराडा. प्रमृ. । n) पृ. २४०२ d इ. । o) व्यप्. ।

शैभङ्ग°- -ङ्गः बौश्रौप्र २२ : १. **दौरसि**- २शिरस्- द्र. शैरिषक- शेरिष-इ. **१क्वोरीप-** १ शिरीप- द्र. **२शेरीप**- २शिरीप- द्र. **दौरीषक**- १शिरीष- द्र. शैरीषि- २शिरीष- द्र. शैर्पघा।,पा!त्य- प्रमृ. शीर्ष- द्र. **१शोल−** प्रभृ. शिला− द्र. २शैल<sup>9</sup>— -लाः बौश्रौप्र ४: १<sup>२</sup>. शैलाल−, शैलालि−, शैलालिन्– शिलालिन्- द्र. शैलाहलिन्⁴− -लिनः वीश्रीप्र २१ : शैलिक्य- शिलिक- द्र. **शैलिन**− शिलिन– द्र. शैलूष-, शैल्एक-, शैलूष- शिलूष-록. शैलेय-शिला- द्र. शौल्य- शील- द्र. द्रौच-, शैवगव-,शैवपथि- १शिव-द्र. शैवल<sup>b</sup>— पांच ४,३८; पांग ५,२,३६; -छेन गौपि १, ६,३. शैवल-मि(४>)श्रा- •श्राणाम् जैगृ १,१७:८. शैवलित- पा ५,२,३६. रौवाकवि- शिवाकु- द्र. **रौवायन-, 'न्य-** १शिव- द्र. द्रौवाल- पाउभो २, ३, १२२; फि ६७. शैशव- रेशिशु- द्र. **१शैशिर-** १शिशिर- द्र. २शैशिर-, शैशिरि- २शिशिर- द्र. शैशिरिक- १शिशर- इ.

शैशिरीय-, शैशिरेय- २शिशिर- द्र. शैपिक− प्रमृ. √शिष्द्र. शैहरेय- शीहर- द्र. √शो<sup>%</sup> पाधा. भ्वा. पर. तनूकरखे, †शिशीते निघ ४, १; या ४, १८∯; पावा ६, १, ४५; †िश-शीत>ता ऋप्रा ७, १४;८,१५. शित- पा ७, ४,४१; -तः जैगृ २, ७ : ६‡. †शिशान- नः श्राश्रौ १,१२,२७; शांश्रौ १४,२१,२; श्रापश्रौ. शोक− √छच् (शोके) द्र. शोकी<sup>d</sup>- - †की श्रप ४८, ७४; निघ १,७. शोच्− √शुच् (वधा.) द्र. १शोचत्- √श्चच् (शोके) इ. २शोचत्- √शुच् (बधा.) द्र. शोचन-, शोचयन्ती- √शुच् (शोके) शोन्त्रि-, शोचिष्ठ-, शोचिस्-∕ √शुच् (वधा.) द्र. शोडीर- पाउमो २,३,४८. √शोण् पाधा. भ्वा. पर. वर्णगत्योः. १शोण,णाº- पा ४,१,४३; -णः चुसू १,८: १० +; -णा बौश्री १५, २४: ५५; निसू ६, २: १८?; तैप्रा १३,१२. शोणी- पा ४,१,४३. †शोण-कर्ण'- -र्णः श्रापश्रौ १८, शौकेय- २शुक- इ. १०,२४; हिश्रौ १३,७,२५. शोणित⁰- -तम् आश्रौ ३, ११, ५; र्शोक-,शौक-प्रमृ. √शुच् (वधा.)इ. काश्री २५, ११, २६; माश्री ४, शीङ्ग-, शोङ्गि- प्रमृ. शुङ्ग- इ. ७,६: १४; या १४,६; -ते अप शौचादिरेयº- -यः

७०२,७,१२;७१, १०,५; -तेन विध ५, ६६;६७. शोणित-जग्ध-गात्र- -त्राः अप ७०<sup>३</sup>,११,२७. शोणित-पुट- -टान् मागृ२,५,३. शोणित-शुक्र-संभव- -वः वाध १५,१. शोणिता(त-अ)तिरेक- -के या १४,६. शोणिता(त-अ)र्भव- -वे श्रप ६८,२,५. शोणिता(त-अ)श्रु-परिस्नाव--वः श्रप ६४,६,२. २शोण,णा- पाग ६, २, ८८; -णस्य विध ८५,३३<sup>६</sup>. शोण,णा-प्रस्थ- पा ६, २,८८. ३शोण°- (>शौणायन- पा.) पाग 8,9,55. **शोथ**- पाउन्न **२**,४. शोघन− प्रसृ. √शुध् द्र. शोफ - (> शोफ न्- पा.) पाग ५. २, १३१. शोभ-प्रमृ. √शुभ् द्र. शोशुचान- √शुच् (बधा.) द्र. शोप-, शोषण- प्रमृ. √शुप् इ. ? शोष्यन्ती<sup>1</sup>— न्तीम् आपगृ १४,१४; भागृ १,२२: १०. शोक− १शुक- द्र. शौक्त- शक्त- द्र. ८,१; श्रागः; -तस्य श्राप्तिग्र २, | शीच- प्रमृ. √शुच् (वधा. ) इ. निसू ३, ४:

a) व्यप. b) = शैवाल- c) या ४,३;५,२३;१०,५९ पा २,४,७८; ७,३,३७ परामृष्टः द्र. d) = रात्रि-। √वश् (=√वस् [श्राच्छादने])> \*वृशोकी- > [श्रन्यतः] \*वोकी- >मोकी- (तु. वैप १,२५२६ 1 ), [श्रन्यतः] यनि. [बैतु. दे. <√शुच् (शोके।तु. Mw.]) इति वा, < शोक- (तेजस्-) इति वा ?]। e) वैप १ द्र.। f) बस. । g) = नदी-विशेष-। h) तु. पागम. । i) पाठः ? सोष्य॰ इति शोधः (तु. old., पागृ १,१६,१ च)।

२५;३२.

√शोट् पाधा. भ्वा. पर. गर्वे.
शोटीर- पाउ ४,३०; पाग ५,१,१२४.
शोटीर- पा ५,१,१२४.
शोण्यन- ३शोण- द.
१शोण्ड- प्रम. छण्डा- द.
२शोण्ड-, शोण्ड- (>००ढ, ००ढ- भक्त- पा.) पाग ४,२,५४.
शोण्डायन-, व्न्य- छण्डा- द.
शोण्डायन- छण्डा- द.
शोण्डायन- छण्डका- द.

शौण्डोर्य- पा ५,१,१२४. शौद्धकि - नियः बौश्रीप्र ३: ९. शौद्धपिङ्गलेय- शुद्धपिङ्गला- द्र. शौद्धाक्षर-, °संध्य-√ग्रुध् इ. शोद्ध- शह- ह. १शोद्रकायण- शूदक-इ. २शौद्रकायण<sup>6</sup>- ( >°ण-भक्त- ), शौद्राण<sup>6</sup>- (>॰ण-भक्त-) शौद्रायण<sup>e'!</sup>~ (> ॰ण-भक्त~ पा.) पाग ४,२,५४. शौद्रेय- -याः वौश्रोप्र २७ : ७. १शोनक- ग्रुनक्- द्र. २शोनक-, शीनकायन-, शीनकि-, शौनकिन्-, शौनकी-, शौनकेय- २शुनक- द्र. शौनःशेप- खन्- द्र. श्रीनहोत्र-, शीनासीर्य- √शुन् द.

शौभंयायन- शुभंया- इ. शौभायन-, ॰नि-,॰न्य- २शुभ- इ. शोभ्रायण- प्रमृ. २ग्रुभ- द्र. शोस्भायन- ग्रम्मा- इ. शौरसेन- प्रमृ. शूर- इ. शोर्प-, ॰िपंक- शर्प- इ. शोर्पणाय्य- शूर्पणाय- इ. शौर्य- शर- द. शोलक-, शोलिकक- शुल्क- इ. शोल्वायन- २ग्रुल्व**-** द्र. शोल्यी- १शुल्य- इ. शोव-, °वन- प्रमृ. धन्- इ. शौवस्तिक- श्वस्- द्र. शोवहान-, शोवादंष्ट्-, शोवापद-धन्- इ. शौवावतान (>°नि!क>]का, ॰की- पा.) पाग ४,२,११६. <sup>१</sup>इचस्तोत्रिया( य-श्र)नुरूप- -पः वैताश्री ३५,९<sup>1</sup>. √श्चुत्¹ पाधा. भ्वा. पर. क्षरणे, श्रोतित निघ २,१४‡1;श्रोतन्ति या ५,११ क. चुरचुतत् माश्री ३, ५, १४‡; **†**इचुतत् श्राश्रौ ३, १०, ३१; काश्री २५,९,१५. श्रोतयते कौसू ३३,१७. √श्च्युत् पाधा. भ्वा. पर. क्षरणे, श्च्योतन्ते वाध ११,२१. श्चोत्य कौसू ५३,१९. √श्तथा पाघा. भ्वा. पर. हिंसायाम् , 🕇 इनथति श्रप ४८, १९; निघ २,१९: †सथत् आश्रो २, १७,

१५; बौश्रौ २, १९: १२; ३, १२: १९××; माश्री: श्रथिहि शैशि ३२० ै . इनथयः या ३,२१ ई. इनप्त"- -प्त्रे" काश्री ८, ४, १६; श्रावश्रौ ११,८,४; बौश्रौ ६,२५: १९; वैश्रो १४, ६ : १३; हिश्रो ७,५,२६१०. १इनुष्टि™- -ष्टिम् वाधौ १,२,१,१५. २श्नुप्रि<sup>व</sup>->इनौष्ट<sup>p</sup>- -ष्टम् लाश्री ७, ३. ११; - ष्टस्य द्वस् ३, १०: इमन्<sup>व</sup>- इम या ३, ५०; ५,१२; इमनि या ३,५. इम-शयन--नम् या ३,५. †श्म(श>)शा<sup>m</sup>- -शा अप ४८, ११५; निघ ४,२; या ५,१२ई. इसराान<sup>m</sup>- पाग ६, ३, १०९; पागम ३८२; -नम् काश्रौ २५, ८,६; वैथ्रौ २०, २३: ६××; श्रागृ; -नस्य आगृ ४, १, १५; हिपि १६: ६; ८; -नात् श्राय १, ५,५; पाग्र ३, १०, ८; वैग्र; -नानि श्रापध २, २३,४; हिध २,५,१५८; श्रापशु १४, ९; -ने काश्रौ २५, ८,२; द्राश्रौ ९, १, २२; लाश्रौ ३, ५, २३; कौगृ; -नेषु काग्र २६, ८<sup>२</sup>; २८; कौसू ७७,१२; अप ६४,८,१. इमाशानिक- पागम ३८२. इमशान-करण- -णम् बौश्रौ २, २:

२२<sup>२</sup>; आमिए ३, ८, १:२३;

वौषि १,१५: १; -णस्य वाधूश्रौ ४,९०<sup>२</sup>: ५; ८. इमशान-कृत- -तम् जैग् २,५:२. इमशान-खट्वाङ्ग-म(य>)यी<sup>8</sup>--वीम् श्रप ३६,७,२. इमशान-ग्राम- -सयोः गौवि १, ७, इमशान-ग्रामान्त-महापथा( थ-अ) शौच- -चेपु गौध १६,१८. इमशान-चित्b— -चित् वौश्रौ १७, ३०:६; -चितम् वौश्रौ १७, ३०: १५; हिश्री १२, ८, १५; श्रापञ्च १४,८†; वौञ्च १९: १†; हिशु ४,४८५. इमशान-चित- -तानि हिशु ४, ٧٩. इमशान-देश- -शे वैध २,१२,३. इमशान--महावृक्ष-वल्मीक-च्छाया<sup>0</sup>- -यासु श्रानिगृ २, ६, ८: ६. इमशान-छोष्ट- -एम् श्रापगृ ३,१५; भाग १, ११:९; १३; मागृ. इमशान-वत् श्रापध १, ९, ९; हिध १,३,९. इमशान-चह्नि - ह्निना वैश्रौ २०,८: रमशान-वृक्ष-शाखा- -खासु शंध १५७. इमशान-शून्यालय-देवतायतन--नेपु विध ७०,१३. †श्मशान-सद्- -सदे मागृ १, १३, १२; वागृ १५,७. इमशान-संस्तुत- -ताः आपध १,

२,५; हिध १,१,३९.

इमशान-संचय- -यः या ३,५. इमशान-स्रक्ति- - स्याम् कौस् ८६, इमशाना(न-अ)ग्नि- - ग्नि: श्रामिग् २,७, ४:१०; बीग्र ४,१०,२. इमशाना(न-आ)दि-व्यतिक्रम- -मे वौगृ **४,३,२**ª. इमशाना(न-श्र)धि-न्यतिक्रम- -मे श्रापगृ ६,४<sup>d</sup>. इमशाना(न-अ)नल-देवत- -तानि श्रप ३,१,५. १इमशाना(न-श्र)न्त--न्ते वाध १३. २३मशाना(न-अ)न्त<sup>e</sup>- -न्तः विध २,३. इमशाना(न-अ)भिमुख- -खेन आमिय ३,४,१: ११. इमशाना(न-अ)भ्यध्ययन- -ने गौध **१**,६६<sup>२</sup>. इमशाना(न-म्रा)यतन- -नम् हिपि ३: ७; १३: ७××; गौपि १,२, १०;११; -नात् हिपि १३:५. इमशानायतन-महावृक्षच्छाया--यासु आप्तिगृ २,६,७:३८. इमशाना(न-प्र)स्थि-विवर्जित- -ते | इयवक् -/- (> इयावक-). अप २१,४,१. इमशाने(न-ई)क्षण- -णम् वैगृ ५, इमश्रु<sup>b</sup>- पाउ ५,२८; - मेश्रु शांग्र १, कौस ५३, १८<sup>६</sup>; या ३, ५५६; श्रापध १, १६, ११; हिध १,५, १०; यांशि २, ४१; -श्रूणि

श्राश्री २, १६, २४; शांश्री १५, १७,१‡; श्रापश्री. इमश्रु-कर्मन्- -र्मणि विध २२, इमध्रुकर्मा(र्म-अ) भ्यञ्जन-स्तान--नैः बौगृ २, ११,७. इमश्रु-केश- पाग २,२,३१; -शान् वाध २४,५. रमश्रुकेश-कृप- -पानाम् विध ९६,८५. इमश्र्-गत- -तः वाध ३,४०. इम्थ्र-जात- पाग २, २,३७. ‡रमश्रु-णb- -णः आपश्री १०,२९, ६; भाशि १९. इमश्रु-मत्- -मान् वोश्रौ २१, १२: इम्ख्र-ल- -लः वैश्रौ १२, २: १५; हिश्रौ ७, ३, २१; -लम् वाश्रौ १,६,३,२५. इम्थ्-शब्द- -ब्दान् श्रागृ १, १८, √दमील् पाधा. भवा. पर. निमेवणे. इयमाक<sup>h¹</sup>- (> १३यामाक- पा.) पाग ४,१,१०४. श्यातयाति<sup>n</sup>- -तयः वौश्रोप्र ४८: ५. इयापणी - पा,पाग २,४, ६७; ४, १, श्यापुत्र $^k$ - (>°पुत्र्य-). २८, १५ $^{t}$ ; मागृ १, २१, १४ $^{g}$ ; | इयाप्रथ $^{h,1}$ - ( >  $^{\circ}$ प्रध्य- पा.) पाग ४,१,१५१. -श्रुणा पावा ८,४,६३; -श्रुभिः | १इयाम,मा(वप्रा.) b, m- पाउ १,१४५; पाग ३,१,१३<sup>n</sup>; ५,२,९७; -सः आश्रो९,४,६; शांश्रो १६,३,३१;

<sup>.</sup> a) खट्वाङ्ग- इत्यस्यार्थः ? । b) वैष १ द्र.। c) हस. > इस.> पस. । d) परस्वरं पाभे. । e) वस. । f) पामे. वैप १ सोमस्य शौ ६, ६८,३ टि. द्र. । g) पामे. वैप १ इमुश्रु शौ ६, ६८,२ टि.इ.। h) व्यप.। i) तु. पाका.। १३यामक – इति भाराङा. पासि.। j) सम्बक – टि. इ.। (i) इयावप्रथ- इति कश्चित् (तु. पागम.)। m)= वर्ग्य-, तद्-वत् ना। n) तु. पागम. । .

काश्रौ १५,२,१४;३,१६; वाश्रौ; आपर्म २,१६,२‡°; भाग २,७: ८‡ः; -मन् वौध्रौ १०, ५७: ९; १२, ४: २९××; हिश्री; -मा कीस १०६, ७<sup>†</sup> -माः शांश्री १५,१,२२; आपश्री २०, १४,७‡; हिश्रौ १३,१,२२××; अप २१, ६,४<sup>१०</sup>; ६८, १, २८; -मान् श्रापश्रौ १८, २, १३; बौश्रो ११,३: ३०: वाश्रौ:-मेन कौसू १४, १०ई; अत्र ९, ५ई. श्याम-गौर- -रे ऋपा १७.१४. इयाम-तस् (ः) या ४,३. इयाम--तारा-ग्रह-गण<sup>d</sup>- -णम् श्रप ६८,१,४५. इयाम-तूपर- -रः काश्रौ १६, १, ३३; -रान् काश्रौ १४,२,१३. इयाम-रूप- -पाणि कौगृ २, ७, २३. इयाम-ल-पा ५,२,९७. †श्याम-शवल- -लाभ्याम् आप्रिगृ ३,५,७: २०; ८: ६; बौपि १, ६: १४; हिपि ६: ११; -लौ पागृ १,१६,२४; श्रप १,४१,८; श्रशां ११,८. श्याम-सिकता- -ताभिः कौसू ३५, 94. इयामा(म-आ)त्रेय<sup>8</sup>- -याः वीश्रीप्र २७: ६. √ंश्यामाय पा ३,१,१३. श्यामा(म-त्र )वदात- -ताः अप ६८,१,२८.

२ श्यामº- पाग ४,१,११०;१२३.

इयामायन- पा ४, १, ११०; पाग

४,३,१०६<sup>‡</sup>. इयामायनिन्- पा ४,३,१०६. इयामायनीय<sup>इ</sup>~ -याः चन्यू २: इयामायनि- नयः वौश्रीप्र ४८: श्यामेय- पा ४, १, १२३; -याः बोश्रोप्र १७: १७: ३१: ७; ४८: 99. र्श्यामक - पा, पाग २, ४, ६७; ৪,৭,৭০४1. २३यामक<sup>1</sup>- -कः कप्र ३,७,९. १श्यामाक- श्यमाक- इ. २इयामाक - पाउमो २,२, १४; पा, पाग ४, ३, १५०; -कः आश्रौ २, ९, १३; काश्रो १५, ४, ८; वाश्रो १,५,५,६; - 🕇 कम् शांश्रो १२,१६,१; श्रापश्रौ ६,२९,१०; १४,३०,७; बौश्री; -कस्य वैश्री ८, २:९; हिश्रो २२, ४,९५; जैगृ १, २४: १०; -का: बौश्रौ २४.५: १७; भाश्रौ ६,३५, ७; शुप्रा ४, १५५+; -कात् वौश्रौ २४, १०: ५; -कान् आपश्रौ ६,३१,१; १९,५,११; वाश्री १, ५, ५, १; हिश्री २३, १, ८; -कानाम् आपश्रौ ६,२९,३;३०, १०: बौश्री; -के आपश्री ६. ३०,७: हिश्री ६, ८, १; -केन वौश्रौ २०,२२: ७ ; माश्रौ १, ६,४, २८; -केषु भाश्री ६,१८, श्रापश्रौ ६, ३१, १४†; विध 60,9.

च्यामाक-चरु- -रुः काश्री ४,६,१७. रयामाक-जर्तिला( ल-ग्रा )दि--दीनाम् बौध ३,२,१५. **३यामाक-तण्डुल-तिल- -लाः** अप २३,७,२. इयामाक-नीवार-वेणुयव- -वाः बौधौ २८,१३: २. इयामाक-पात्र- -त्रः त्रापश्री ९, १४,१४‡; हिश्रौ १५, ४,२१. इयामाक-पिष्ट- -ष्टानि वौश्रौ ९. १७:२६; २८, १३:७: बौगृ રૂ, ૧૦,૪. **इयामाक-मय- -याः** निसू १०, 9: 20. श्यामाक-यव- -वानाम् गोगृ ३, ८,98. क्यामाक-वत् वैश्रौ ८,२:७. रयामाक-सक्तु - - क्तुभिः वाश्रौ ३, २,७,६३. श्यामाका( क-न्रा ) जयण- -णस्य बौश्रौ २८, १२: १२: -णात् बौश्रौ २८, १२:१४; -णेन बौश्रौ १२,३: ८; १५, १०:८. इयामाके(क-इ) ष्टि--ष्टिः शांश्री ३, १२,१: - ष्टिम् आपश्रो ६, ३१. १; -प्ट्याम् श्राश्रौ २,९,८. ३श्यामाकº- पा, पाग २,४,६७: ४. 9,908. इयामुल<sup>1</sup>- -लेन श्रापश्री २०.१७.९: वाश्रो ३,४,४,९; हिश्रो १४,३. 44. 9; हिश्री ३, ८, ४४; -कैः १श्यायक - (> २श्यायक-[>°कायन-] पा. यकः) पाग ८, १,१०४;१००.

a) =वालग्रह-विशेष-। b) = श्रोपिध-विशेष- (तु. शौ १,२४,४ ।तु. संस्कृत्तंः टि.।)। <math>c) विसुर्गरहितः पाठः ? यनि. शोधः । d) यस.>द्वस.>पस. । e) व्यप. । f) तु. पागम. । g) =शाखा- वा तदध्येतृ-वा । h) भूयान् पाभे. संस्कर्तुः टि. इ. । i) पृ २४३४ i इ. । j) = २ स्यामाक- । k) वैप १ निर्दिष्टयोः समावेशः इ.। l) = और्ण-वासस्-। सप्र, इया<>स्या $^\circ$  इति पासे.।

प्रयाल<sup>8</sup> – -लाः शंघ ४३. इयाव,वा(वप्रा.) - पाउमो २, ३, १२७: -वः काश्रौ २२, ५, १०;८,९; श्रापश्रौ १६,३४, ५; २२,६,९××; माश्रौ; -वम् माश्रौ ६, १, ८, १६; वाश्री २,१,८, ९; बृदे ६, ५२; ऋप्रा १७. १६: -वा हिश्रो ३, ७, ६३: शैशि ९५ ई; -वा: वैगृ २, ७ : २‡; अप ४८, ९४‡°; निघ १, १५<sup>‡°</sup>; बृदे ४, १४२; -वान् बृदे ३, १४७; -वानि उनिसू ८: १३; -वायाम् त्रापश्री ६, १०, ३; -वै: अप १,३९,१५; १४,१,१५; - नवी कौसू ४८,४०; श्रश्र ७,९५; श्रवं 2: 04. इयावी<sup>व</sup>— -वी अप ४८, ७४‡; निघ १,७‡; बृदे ३,८. इयाव-दृत्- पा ५,४,१४४. इयाव-दन्त- पा ५,४,१४४; -न्तः वाध १,१८; २०,६; ४४; काध २७८: ७; -- तान् श्रामिगृ ३, 99,9:8. इयावदन्त-क- -कः विध ४५, ٧. इयाव-नाय- (>°टय-, °यीय-पा. ) पाग ४,१,१५१; २, ९०. श्याव-पुत्र<sup>e</sup>- (>॰व्य- पा.) पाग ৪,१,१५१<sup>1</sup>.

इयाव-रथ<sup>e</sup>- (> °थ्य- पा.) पाग ৪,१,१५१. इयाव-राबल- -लो शंध ११६: २०; ३७४. स्यावा(व-अ)श्व<sup>b</sup>-- -०श्व श्राश्री १२, १४, १; श्रापश्रौ २४, ८, ११; वौश्रोप्र २७: ११; हिश्रो; वैघ ४, ५, १<sup>१६</sup>; ऋअ २,५, ५२; –श्वः शांश्रौ १४,३३,२०; १६,११, ८; ऋग्र २, ५, ५२; ६१××; बृदे ५, ५२; ६९:७२: शुक्ष १,३१७; २,८०; ३,१३४; साअ १,१४१;३५६××; -श्वम् शांश्रौ १६,११,७<sup>b</sup>; जैश्रौ २३ : ११<sup>1</sup>; जैश्रौका ५७<sup>1</sup>; द्राश्रौ८,१, ३४<sup>1</sup>; लाश्रौ **४, ५,२७**<sup>1</sup>; ह्यस्<sup>1</sup> १, ३: ५; १३××; निस्; –श्वस्य श्राश्रौ ७,२, १२; लाश्रौ ६, ११, ७¹; बुदे ५, ५५; ६०; ६५; चाश्र १:३; -शात्<sup>1</sup> द्राश्रौ ८,२,१८; लाश्रौ ४, ६, १४; -श्वाय बृदे ५,५६<sup>२</sup>; ६४. श्यावाश्व-फ़ौद्धां-- -च्चे निस् ७. ८: ३३. श्यावाश्व-त्रेशोक<sup>1</sup>- -कयोः लाश्रौ ६,११,६; -के लाश्रौ ६, 99,8. ह्यावाश्व-त्रत् श्रापश्रौ २४. ८, ११; बौश्रौप्र २७:११; हिश्रौ २१,३,११<sup>६</sup>?; वैध ४.५,१?¹.

इयावाइव-विकर्ण-गौरीविता-(त-आ) न्धीगवौ (व-औ)दल-भास- -सानि हाश्री ८, ३, १०; लाश्रौ ४,७,१: इयावास्व-शैखण्डिन**-** -ने क्षुस् ३,१० : ८. श्यावारवा(श्व-आ)न्धीगव<sup>1</sup>- -वे ध्रस् २, ९ : ८; निस् ६, ११ : ₹€. रयावादिव- -श्विः ऋग्र २, ९. १०१; साश्र १, ५४५. इयावा(व-श्रा)स्य™- -स्याय पाग १, ३, १८年. रयावक- स्यवक- द्र. र्यावप्रथ"- (>°प्रध्य-) इयावलि-(> °ल-) पाग ४, १, **? रयावरयास्वरयातु**ल्यायम् काश्रोसं २८:५. १इयावान्तपर्यन्त<sup>p</sup>- -न्तो श्रापध १, १६, १०; हिध १, ५, ९. इयेत,ता<sup>व</sup>- पाउ ३, ९३; पावा १, २, ६४: -तः काश्री १५. ३. १६;१०,३; ग्रुप्रा ४, १५५‡. श्येती- -ती भाश्री ७,१५,१०°. इयेनीb- -नी काश्रौ १५,९,१३; -नीम् काठश्रौ ५९<sup>1</sup>; माश्रौ १, ६,१, ३६; ८,४,२७<sup>1</sup>; वाश्रो १, ६, ६, २<sup>ग</sup>; वैश्रो १०, १६: १ : हिश्रौ ४, ४,३३ .

a) नाप. (साला इति नमा.)। व्यु.?।  $<\sqrt{3}$ ये इति क्रमा. शक.। b) वैप १ द्र.। c) =सिवतृवाहन-। d) = रात्रि-। e) व्यप.। वस.। f) = र्यापुत्र- इति मोजः (तु. पागम.)। g) 'इय॰ इति
पाठः ? यिन. शोधः (तु. श्राश्रो. प्रमृ.)। h) = श्राख्यान-विशेष-। i) = साम-विशेष-। j) [सान्नोः] द्वस.। k) श्रावा॰ इति पाठः ? यिन. शोधः। l) 'श्यवत् इति पाठः? यिन. शोधः (तु. श्रापश्रो. प्रमृ.)। m) विप.
(श्राप्ति-।तु. जयरामः!)। यस.। n) पृ २४२४ दि.। o) शावली- इति पाका.। p) विप. ([श्रमश्रूसीमाप्राप्तिक-] ओप्र-)। वस. पूप. इमश्र्व (श्रू-अ)न्त- इति शोधः [ वैतु. हरदत्तः यिन. साध्विति कृत्वा स्याव- इति
लोममुक्तौष्ठीयप्रदेश-पर्याय इति (तु. ।तात्पर्यतः! Buh.) ]?। q) वैप १ निर्दिष्टयोः समावेशः द्र.। r) सप्र.
आपश्री ७,२०,४ अलोहिनीम् इति पामे.।

इयेनी-पृषती – -तीभ्याम् शांश्री १५, १४,१३. इयेती √कृ, इयेती अकुरुत तैप्रा १०, १८†.

इयेन(वप्रा.)a'b- पाउ २,४६; पावा १, २,६४; -नः †आश्रौ ४,७,४; १०,५××: য়াঙ্গী৬,१४,१९××; १४, २२, ४°; काश्रौ १३, १, ११; २२, ३, १<sup>०</sup>; श्रापश्री; बौश्रौ १८, ३६: ११°; लाश्रौ ७, ५, १३<sup>त</sup>; क्षस्<sup>त</sup> ३,१०: 93; 94; कौसू **४५**, ३<sup>6</sup>; श्रप्राय २, ५, ५,२; विध ४४, १२;श्रापशु १६,२<sup>178</sup>; बौशु ५: १६<sup>1</sup>; ऋअ २, १०,१८८<sup>h</sup>; या ४, २४; ६, ७‡; ११, १××; -नम् श्राश्रो ३,३,१५;१२, ९, ३<sup>1</sup>; शांश्रौ ५, १७,५‡; ६, १, ६1; त्रापश्री १९, २५, १८🗗; बौश्रो १३,३८:२‡1; माश्रो ५, २, ९,७<sup>1</sup>; हिश्रौ २२, ६, ३<sup>‡1</sup>; जैश्रो १९: १२ है; श्रामिगृ २, ५, १०:८<sup>1</sup>; हिश ५, २३<sup>‡19</sup>हः या ४.२४ कृ: -नस्य लाश्री ε, τ, ε; ε, ξ, τ°; ч, 9°; वैताश्री ६,१‡ ; ख़ुसू १,४: ३; त्रापशु **२१**, २<sup>1</sup>; हिशु ६, ६०<sup>1</sup>; बृदे ४, १३६; मीसू ७, १, १४; -नाः श्रप ७०<sup>३</sup>,५,४; −†०नाः श्रापश्री १२, ३, २; हिश्री; -नात् श्रश्र ५, २१ +; -नान् उस् ५, ५‡; -‡नाय श्रापश्री

१३, १२,४; वौथ्रौ; -†नासः<sup>1</sup>; श्राप ४८, ९३; निघ १, १४; -ने लाश्री ७, ४, १८<sup>व</sup>; -नेन श्रापश्रौ २२, ४, १३<sup>०</sup>; ७, १८; १३,१४; हिश्रौ १७,२,१९; ३, १७;५, ३४; लाश्रो ८, ७, १२; निसू ७, १: १५; १२: २; श्रप्राय ५,६. इयेन-कपोत- (>°तीय- पा.) पागम १९५. इयेन-काका(क-आ)दि- -दीन् वैगृ ५,१३:२५. इयेन-गति - -ितः नाशि १,६,१५. इयेन-गृधा (ध्र-श्रा )दि- -दीनाम् श्रप ७२,३,७. इयेन-चित्°- -चित् बौश्रौ १७, २८:८; २४,५: ७; बौशु ५: ११4; -चितम् वीश्री १७.२८: ৩‡; हिश्रौ १२, ८, ३; স্থাণগ্ৰ १५, १‡××; २१, ८; बौशु; -चिता श्रापशु २१, १; हिशु ६, श्येन-चितिª- -तिम् हिशु ६, ६७. इयेन-देवताक- -कम् श्रश्र ७, ७०. इयेन-देवत- -तम् श्रश्र ७, ४१. इयेन-पत्र- न्त्रम् आपश्रौ १९, १, १७; ४,९; बौश्रौ १७,३१ : ४; ३६: ५; वैश्रौ ११, २: १३; -न्नाभ्याम् काश्रौ १९, २, २९; -त्रे आपश्रौ १९, ६, ७; हिश्रौ २३.१.१६; -त्रेण आपश्री १९, २,१२: बौश्रौ १७,३४ : ७:११:

१६; माध्रौ ५, २, ११, २०; वाश्री ३, २,७, ६४; वैश्री ११, 8:8. इयेन-पर्ण- -र्णेन काश्रौसं २५: ६. इयन-पात- > इयनंपा(त>)ता-पा ६,३,७१. इयेन-रूप- -पेण बृदे ४, १२६. इयेन-वत् काश्री २२,५,३०. इयेन-वर्जम् वैताश्री ४०,६. इयेन-शला-कश्यप-कवष-स्रेकपर्ण--णेंपु मीसू ९,४,२४n. †श्येन-सद् - सत् बौश्रौ १०,४५: ३५; हिश्रौ १२,२,८. इयेन-संद्शा (श-श्र)जिर-वज्र--ज्रेषु वैताश्रो ३९,५. इयेन-स्तुति- -तिः ऋग्र २,४,२६. इयेन-हत- -तम काश्री २५, १२, श्येना(न-आ)कृति--तिः हिश्रौ १२, ८,३; वौद्य ७ : २२; ८ : २‡; हिशु ५-६.२. इयेना( न-अ )जिर- -राभ्याम् श्राश्रो ९,७,१; -रो शांश्रो १४, २२,४. श्चियेनवियम- -मस्य अप्राय ६, ६. √इये° पाधा. भ्वा. श्रात्म, गतौ. शीन-, शीनवत्- पा ८, २,४७. इयैत<sup>avp</sup>- -तः सात्र १, २३५; -तम् शांश्रौ ७,२३,२;१५,७,४; बौश्रौ २, १७:३८ 🕂; माश्रौ ४, ४, ३१५; वाश्री १,४,३,३१; जैश्री ५: १४; २२: ११; जैश्रीका

a) वैष १ द्र.  $|b\rangle$  विशेषः टि. द्र.  $|c\rangle$  = एकाह-विशेष-  $|d\rangle$  = साम-विशेष-  $|e\rangle$  = हिद्यादि-साहचर्यात् ] शरीराङ्ग-  $|f\rangle$  = स्थेनचित्- (श्रिप्तस्थिएङल-  $|e\rangle$  सप्त. द्येनः  $|e\rangle$  द्येनम् इति पाभे.  $|e\rangle$  = ऋषि-विशेष-  $|e\rangle$  = एकारात् ] कृत्स- (भीस् ९, ४, २४ भाष्यम्  $|e\rangle$  पाभे. वैष १ द्येनम् तै २, ४,७,१ टि. द्र.  $|e\rangle$  पाभे. वैष १ द्येनस्य ऋ १, १६३,१ टि. द्र.  $|e\rangle$  = अक्ष-  $|e\rangle$  पामे. वैष १ द्येनस्य ऋ १, १६३,१ टि. द्र.  $|e\rangle$  = अक्ष-  $|e\rangle$  पाम.  $|e\rangle$  = ऋषि-विशेष- वा तद्दष्ट- सामन्- वा ।

७२; द्राश्री २,१,२९;२,१२××; लाश्री १, ५, २२; ६, ११××; जुसू १, १: १२; ८: ११××; लसू ३, १०: ३; ५, ९: २४××; श्रश्र १५, २†; -तस्य श्राश्री ८, ६, १७; शांश्री ७, २३, ४; लाश्री ८, ५, १४; छुसू; -तानाम् श्राश्री १२, १०, ११°; -ते शांश्री ७, २३, ७; वेश्री १, १३: ९; हिश्री ३, ४, ३८; -तेन वौश्री ९,१६: २५†; १०, ४९: १४; जैश्री ४: ७; २२: १२; जैश्री का २८; छुसू २,६: ३१.

इयैत-नियम- -मात् त्रापश्री २२, १, ५; हिश्री १७,१,८.

इयैत-नौधस— -सम् ध्रुस् २,५: २७; -सयोः आश्रौ ८,६,१६; -धसे आश्रौ ८,४,२७; शांश्रौ १२,९,१७; द्राश्रौ १०,४,७‡; लाश्रौ.

इयेतनौधस-ब्रह्मसामन् $^{b}$ — -मानः निस् ९,११: १६ $^{c}$ ; १२: १६; —मानौ क्षस् १,४: १.

इयैतनोधस-वर्ण — -णांनि निस् ७, ३:१४; ९, ३:५; १३: ४५:

इयेत(त-ऋ)र्च्- -तर्क्षु द्राध्नौ ८, १, २५; लाश्रौ ४,५,२०.

इयैत-वार्रवन्तीय- -ययोः आपश्री ५,१५,६.

र्येत-वारवन्तीय-यज्ञायज्ञिय--यानि काश्री ४,१०,१‡. इयैत-वैरूप- -पे आश्री ९, ११,८. इयैता(त-अ)न्त<sup>0</sup>- -न्तानि द्राश्री २,२,१५: लाश्री १,६,१४. इयैती(य>)या- -यासु निस् ६, १०:३१.

\*श्र<sup>ा</sup>- श्रः पा ५, ३,६०.

श्रेमन् d- नणः निसू २,३:१९. श्रेयस्<sup>d,e</sup>- -यः †श्राश्रौ २, ९,१०; ४,४,२; शांश्री; क्षस्<sup>1</sup> ३,२:३४; ३६: -यसः बौश्रौ ५,१६:१५時 द्राश्री १३, २,१३†; लाश्री; कप्र २, १,१३; शंध २९२<sup>२</sup>; ३३१; –यसा आपश्रौ ६,१८,२‡; वैथ्रौ १५,२६: ५; हिथ्रौ;त्राशि १,२; -यसाम् श्रापध २,५,१२; हिध २, १, ९३; पा ७, ३, १; –यसि वौषि १, ७ : ४ ; गौध २,३०; -यसे बौश्रौ १६, ११: ५; आग्निगृ ३, ५, ८:२‡; -यांसम् श्रापश्रौ ६, २७, १‡; बौध्रौ ६, ८:९; १७, ४४: १०; वैथ्रो; जैथ्रो २४: ३; वीग्र १, २, ३५; अप्राय १, १; -यांसम्ड-यांसम् वाध ११, ६; -यांसि वौश्रौ २४,११ : १८५; -यान् शांश्री १५, २०, १; श्रापश्रो २२, १६, ९‡; वाधूश्री ३, २०: २; ४; हिश्रौ; लाश्रौ १०,१९,१४; निस् १०,११:९. श्रेयसो--‡०सि आपश्रो ४,१०,४; माश्रौ४,१५,२;हिश्रो;

र,५,१८७; - †सीऽ-सी आप्तिए रे, ६, ४: १७; १९; बौपि १, १३:१५; - †सीःऽ-सीः श्रावधी ५, १२, ३; बौधी २, १६:५५; हिश्री ६, ५, १४; -सीम् द्राए २, १, ५; श्रावध २, ७, १२; -सीम्ऽ-सीम् कागृ ४६, ७†; -स्यः शंध ६४.

श्रायस<sup>h</sup>- पा ७,३,१. श्रेयः-केत<sup>d</sup>- -तः श्रश्रा ३, ३,५‡.

श्रेय-वर्धन- -नम् अप ११, २, ३1.

श्रेयस्-कर- -०र ग्रुपा २,२०‡; -रः वैघ २,१२,४.

श्रेयस्-काम- -मैः श्रप २३, १३,४.

श्रेयो(यस्-अ)वासि- -िप्तः वौषि २,७,१९.

अष्ठ, हा<sup>त</sup> — पाग ५, १, १२४<sup>1</sup>; २, १००; — ए: † आश्री ५,३,१४<sup>2</sup>; ८, ८, ८; शांश्री; — एम् † लाश्री ४,१४,२;७.८,१; शांश्री; — एस्य आपमं २,३,३२†<sup>2</sup>; — ए। शांश्री १५, २५,१†; गीए ३,४,५; या ११, ४६†; आज्यो ६,२; — ए। शांश्री ४,५, १<sup>2</sup>†; त्रप ४६,५, २†; ५७,२,७; अअ ४, २९†; — ए। ति आग्र १,९५,३†; † कीण् १,९,१; ३,१,१६; पाण् ; — ए। म् माण् १,७,८; वाण् १०,८; — † ए। २,८,२; गोध २६,१२; — † एने वापमं १,१२,६; माण्

-सी बौपि १, १३: १८; हिपि

१०:१६‡; श्रप २८,१,१; अशां

१८,१†; वैध २, ११, ३; हिध

a) व्यप. 1 b) वस. 1 c) भा इति पाठः? यिन. शोधः (तु. संस्कृतः टि.) 1 d) वैप १ द्र. 1 e) विप., नाप. 1 f) = साम-विशेष- 1 g) सपा. शो १२, २,४५ श्रेयसीम् इति पामे. 1 h) भवार्थीयः अण् प्र. 1 i) पूप. छान्दसः सलोपः 1 i) तु. पागम. 1 i) सपा. श्रेष्ठः स्वस्त्यस्य <>श्रेष्ठस्य <>श्रेष्ठयस्य स्वस्त्यस्य इति पामे. 1

२, १८,४; अप ४६,५,५.

श्रेष्टय<sup>6</sup>— पा ५, १, १२४; —एयम् आश्रो १०,५,१२; शांश्रो १५, ११-१२, १<sup>3</sup>××; काश्रो; —एयस्य माग्र १, २२, ११‡<sup>6</sup>; —एयात् हिश्रो १०, ५,२५‡; —प्ट्याय शांश्रो १०, १६,२; ८³‡; आपश्रो; —प्ट्ये शांश्रो १५, २७,१‡°; वीश्रो १४,२१:२०‡; निस् ७,१:४; कीग्र ३,४,५‡<sup>2</sup>; शांग्र ३,७,३‡; पाग्र ३,२,७‡. श्रेष्टय-कमंन् ६— -मंणः

बृदे ५, १५६.

श्रेष्टय-काम- नमः आश्रो १०,३,२२;-मस्य आपश्रो २२, १,६; हिश्रो १७,१,८; जुसू १, १:११; वैताश्रो ३०,२¹; ४३, ४२; —माः आश्रो ११, ५,६; —मेन जुसू १,२:२७; २९.

श्रेप्ट्य-तस- -मः शांय **१,** १९,६‡<sup>६</sup>.

श्रेष्ट-तम,मा— - † मः वौश्रौ ३, १४: १; वैश्रौ २,१०: १२; कौय १,१२,६<sup>६</sup>;—मम् वैश्रौ ११,११: १३; — मा वैघ ३,३,९; ऋषं २: ६३ †; — † माय वौश्रौ १,१:११; भाश्रौ १,२,१५; श्रप ४६,३,३; पावा ५,३,५५; — मो ऋश्र २,

श्रेष्ट-तस्(ः) लाश्रौ ८,११,२०. श्रेष्ट-न-- पा ५,२,१००.

श्रेष्ट-राज- -जः अप १,३७,३‡; श्रशां ७,३. श्रेष्ठ-वर्ण-> श्रेष्ठवर्णाय- -यम् निस् ४, ३:३५.

श्रेष्टिन् -- एवनः अप ५८<sup>२</sup>,४,६; -- ष्टिभिः माधौ ५,१,१०,२†; -- ष्टी वौश्रौ १०,५६:६;१२,९: २०.

श्रेष्टि-त्व− -त्वम् वैध ३,१२, १२.

√श्रङ्क् पाधा. भ्वा. श्रात्म. गतौ. √श्रङ्म् पाधा. भ्वा. पर. गतौ.

√श्रठ्<sup>ष</sup>, ण्ठ् पाघा. चुरा. संस्कारगत्योः श्रसंस्कारगत्योः च.

 $\sqrt{9}$ स्म् वाघा. चुरा. पर. दाने. श्रणम $^{h}$ - (>श्राणम- पा.) पाग ५, १,१३०.

श्रण्ड- पाउदु १,३७.

श्रत्,द्<sup>1</sup> वृदे २, ९५; ग्रुत्र १, ४९४‡; निघ ३,१०‡; पाग १, ४,६१<sup>1</sup>.

श्रच्-छ(<श)टऱ- -टदस्य पावा १, ४,५८-५९.

श्रत्√कृ पा १,४,६१.

श्रद्-क्षर्थ- -र्थम् पावा ६,१,९७. श्रद-उत्तर¹- -रे वृदे ८,५७.

श्रद्√धा पा १, ४,६१<sup>ш</sup>; श्रद्धते वाध्यो ३, १:६; ३६:२; ४; ४,७४:२५; श्रद् "धत्ते वाध्यो १९, ६:१७; श्रद् "दधामि श्रायो ६,४,१०; जुस् ३,१०:१०; श्रद् (दधामि) ऋश्र २, १०,१४७‡; साझ १, ३०१‡; श्रद्धातन)

काग्रौ १०, ५, ४‡; श्रद् '' दधीत वाधृशौ ३, ३६: ५; ४, ७४: २७;श्रद्धीरन् श्रापश्रौ १९, १४, १४; वौश्रौ १९, ६: १४; हिश्रौ २३,३,१२.

श्रद्धिपीय<sup>n</sup> श्रापश्री ६, १४,६. श्रद्-दृधत्— -धत् बौध २, ३, १८; -धते श्रप ४, ४,११;१७, २,१७.

श्रद्-द्धान~ -नः सु ३१, ३; आगृ १, १,४: अप ४३, ६, ५: वाघ: -नस्य वौश्रौ २९,८: १९: वाघ १४,१७; बौध १, ५,६३: -नेन बौधौ २९, ८:१६: वाध्रधौ ३.१७: २१; श्रप ६४, १०, ८. श्रदु-धा<sup>1</sup>- पा ३, ३,१०४; पाग १, १,३७;४,५७<sup>०</sup>; ७४; **५**, २, ३६: पावाग ५,१,११०; -धया काश्रीसं ६: १४; बौश्री २९,८: १४२:१५; वैग्र; -धा मत्राश्री २, ३. १६; २३; श्रापश्री; ऋअ २, १०, १५१<sup>०</sup>; बृदे १, ११२<sup>व</sup>; २, ७४<sup>व</sup>;८४<sup>व</sup>:–धाभिः शैशि ८८<del>†</del>: -धाम् ‡आपश्री ४, ४,४; १०. ६,५; बौथ्रो २, १:४‡; ६: ३: भाश्रो; शंध ११६: ३०<sup>r</sup>: -धायाः काश्रीसं ६ : १५: कागृ ४१,११+; +कौसू ५६, १;५७, ११5; अग्र ६,१३३+; - मधायाम् भाग २,६ : ३; श्रापध १, १२, ५; बौध २,७,३१; हिध १,४,५; -धायै श्रापश्री १९, १६, १७५; काश्रीस ६: १४३+; वौश्री १७,

a) स्त्रार्थे वा भावे वा प्र. b) पामे. पृ २४३८ k द्र. c) सपा. ऐता ७,१८ श्रैष्ट्याय इति पामे. d) श्रेष्ठी इति पाठः e? यनि. शोधः (तु. शांग्र. पाग्र.) e) वस. पूप. e9 वस. e9

g) पामे. पृ २२८९  $\mathbf{n}$  इ.। h) तु. BPG.। पृ २४४१  $\mathbf{i}$  इ. i) पाना ७,४,३ परामृष्टः इ.। j) नैप १ इ.।

k) पृ ८० h अपि द्र. । l) मलो. कस. । m) तु. पागम. । n) (पा ७, ४,४५) । o) तु. पाका. । p) = ऋषिका-विशेष- । q) = देवता- । r) व्यप. । s) श्रा॰ इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. शो ६,१३३,४) ।

४२:३+: आपमं: -+•धे श्रापश्रो ६,३, ८; बौश्रो २, १: ६; हिश्रौ ६,६,६.

श्राद्ध<sup>8</sup>- पा ५,२,१०१: पावा ५, १, १९ ०; - इम् वौधौ ९,२०:१९; २८,८: १०; आगृ; ऋथ २,१०,१५१<sup>b</sup>; बृदे ८,५८<sup>b</sup>; श्राज्यो ४,१०; १४, २; - इस्य कार ६७, १; ६९, १; जैर २, ३:१४<sup>२</sup>××: आपध २,१७, २०°; बौध २, ८, ४; -द्वानि वैष्ट ५,८: ११; कौस् ८९, १८; -हे आग ४,७, १; कौग ३, ९, १२; श्राप्तिगृ ३, १२, १:१०; वौग्रः, पा ४,३,१२; –द्वेन श्रापध २, १८, १९; हिध २,५,७२; ८७; -द्वेषु कप्र १,४,२; शंध २३२: विध १००.३; -है: वैध **१,४,४**,

श्राद्ध-कर्तृ- -र्तुः विध २०,३६.

श्राद्ध-कर्मन्- -र्म कौर ५,७,१; वौध १,५, १११; गौध १०, ५३; -र्माण कप्र १. ४,१; विध ७८, ५०; ८२,३०; काध २७९:६; -मैस कप्र १. 8,99.

श्राद्ध-कल्प- -ल्पेन मागृ १,५,७; श्रापध २,१९,१६. श्राद्ध-काल- -लान् विध ७६, २; ७७, ७; -ले शंध २२०; चन्यू ४: ३१.

श्राद्ध-कृत<sup>d</sup>- > °त-लवण-शुक्त-पर्युपित-मृत्य-गीत-स्त्री-मधु-मांसा( स-त्र्य )ञ्जनो( न- **उ)च्छिप्ट-प्राणिहिंसा(सा-अ)**इली-ल-परिवर्जन- -नम् विध २८, 99.

श्राद्ध-गेह- -हम् श्राप्तिगृ ३,१२,१: १४.

श्राद्ध-देश- -शम् विध ७३,२५.

श्राद्ध-निपिद्ध- -दुम् शंध २३३.

श्राद्ध-पङ्क्ति— -ङ्क्ती शंध २२६.

श्राद्ध-भोजन- -ने कौर ३,९,५; शांर ४,७,५; कप्र ३, ५, ४; आपध १, ११, २६; विध ५१, ४३; वैध.

श्राद्ध-मन्त्र- -न्त्रान् बीगृ २,११,५९.

श्राद्ध-वत् शांगृ ४, ७, १२; मीस् ६,८,१६.

श्राद्ध-विधि- -धिः कप्र १,४,११; अप ४४,४, १४; -धिम् अप ४४,१,१.

श्राद्ध-विवाह- -हे वौश्रोप्र ५४: १७.

श्राद्ध-शब्द- •ब्द्म् श्रापध २,१६,१; हिघ २,५,१. श्राद्ध-शरया(य्या-आ) सना(न-आ)दि- -दिपु शंध २३७.

श्राद्ध-शेप--पम् व्यामिष्ट ३,३,१:१.

श्राद्ध-पोडश<sup>e</sup>- -शम् कप्र २,७,५; ३,५,८;१४.

श्राद्ध-सूतक- -कम् विध ४८,२१; वौध ३,६,१०.

श्राह्मुतक-भोज-न- -नेषु वाध २३,१२. श्राद्ध-स्तक-मैधुन-मधु-मांस- -सानि बौगृ २, ५, ७२.

श्राद्ध-सूत-गणा(ण-अ)स- -सानि शंध २३०. श्राद्ध-स्पर्शन- -नम् हिंध २, ५,४८°.

श्राद्धा( द्ध-त्र्या )दि-पितृकार्य- -यें: श्रप २३, १२,३. श्राद्वा( द्द-श्रा )हि-सिक्तया-भाज्-भाजः क्य

श्राद्धा(द्ध-त्र )भिमर्श-न<sup>1</sup>- -नम् श्राप्तिगृ<sup>६</sup> ३,२,२:१६; **६: १२; ७: ११; ११,३: १७;** हिय २,१४,७.

₹,५,9 ६.

श्राद्धा(द्ध-अ)शन- -ने पाय २,११,२.

आहिक- पा ५, २, ८५; -कम् कीगृ ३,९,५०; शांग ४, ७, ५५; कौस् १४१, १२; वाध १३, १६; -कस्य वाध १३,१५.

श्राद्धिन्- पा ५, २, ८५; - द्धिनाम् गौध १६, ४८; -द्वी गौध १५,२२.

श्राहे(द्द-ई)प्सु--प्सुः विध ७३,१.

श्रद्धा√कृ पा १,४,७४.

श्रद्धा-तपस्- पाग २, ४, 98.

श्रद्धा(द्धा-त्रा)दि- -दि शंध १६१.

a) =पितृ-कर्मन्- । b) = । श्रद्धादेवत्य- ] स्क- । c) सपा. श्राद्धस्य दर्शनम् <>श्राद्धस्पर्शनम् इति d) = श्राद्धान-। e) पस. उप. स्वार्थे डः प्र. (तु. भाष्यम् L तु. संस्कृतुः टि. ])। पाभे.। f) g. हिए g) श्रद्धाभि° इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. हिए.)। २,११,४।

†अहा-देव<sup>3</sup>- - बम् श्रापश्रौ २२,१८,१५; बौश्रौ १६,२८:५. श्रद्धा(द्धा-श्र)न्वित- -तः वैथौ १,४:१; अप ४,२, 94. श्रद्धा-पृत- -तम् बौध १,५. श्रद्धा-प्रतिघात- -ते पा १. ४,६६. श्रद्धा-प्रेरित- -तौ अप ११, १,२; १३,१,२. श्रद्धा-मनस्- -नाः वौश्रौ २७,१४:८. श्रद्धा-मेधा- पाग २,४,१४; –धे कौग्र †२,४,१४;१५; ३,८, २; शांग्र २,७,१७<sup>२</sup>‡; **४,९,**३; वौगृ २, ५, ५४‡; अप. श्रद्धा-युक्त- -कस्य वीश्री २, 93:90. श्रद्धा-वत्- -वान् वैश्री १२, 9:9. श्रद्धा-शील- -लः वाध ८,९. श्रद्धा-हीन- -नम् अप २, ६, श्रद्धित- ५,२,३६. श्रद्धो( द्धा-उ )पज्ञ<sup>b</sup>~ -ज्ञः बोध्रौ २४, २:४५. श्रद्धो( द्धा-उ )पपन्न<sup>c</sup>- -न्ने पावा ३,१,६३. अद्-धान-- -नात् या ८,३०.

श्रद्धालु- पा ३,२,१५८. श्रदु-धे भाशि ३४†. श्रितस्ता माशि १४,१. √श्रथ<sup>त</sup>, न्थु, ध्रथननित शांश्री १७, १५,७; १८, २१, २; अश्रथायः †ऋप्रा २,५०: ९,५०. श्रन्थ( न > )ना- पा ३, ३, 900. श्रद्ध'- -द्दम् नैश्रौप ६. श्रद्धा- श्रत् इ. श्रपण- प्रमृ. श्(पाके) द्र. √श्रभ्र पाधा. चुरा. पर. गतौ. श्रम् पाग १,१,३७. √श्रम् पाधा.दिवा.पर. तपसि खेदे च, श्रमत् शैशि २६६ : श्रमेत् श्राप्तिगृ २,७,६ : ४; ५. श्राम्यति वाध्यौ ४, २६: १९; श्राम्यन्ति वौश्रौ २६, ९:२४; अश्राम्यन् वौश्रौ २४, ३१:३: हिपि २१:५: श्राम्यात् वाध्रश्रो ४,२६:१८. श्रमिप्म शांश्रौ १२,३,२२‡. श्रम<sup>3</sup>-- - माः वौश्रौ २, ५:१०; २३; -मम् वाधूश्रौ ४, ५५: २, ६, वाध ३,२, विध २८,३६. -मात् अप ३७, ८, २ई; शंध २७३: अत्र १०, १० 🕆: -मेण शांश्रौ १५,१९,१‡; वाधूश्रौ. श्रम-पीडित- -तः माशि १२, श्रमण,णा<sup>ड</sup>- पाग २,१,५९<sup>h</sup>;७०;५, १. १२४: १३०<sup>1</sup>: –णः वीश्रौ १६, ३०:१: -णम् शांश्रौ १५, १९, १‡<sup>1</sup>; आग्निय २,७,१०:६. श्रामण- पा ५,१,१३०. श्रामणक - -कम् वैध १,६,४१1; २,१, १<sup>™</sup>; ५,९<sup>२</sup>; --काय वैंध १,६,४<sup>‡1</sup>: -केन वाध ९,१०; बौध २,६,१७; गौध ३,२७. श्रामणक-यज्ञ- -ज्ञम् वैध १,६,४; -ज्ञाय वैध १, ६,४?1; श्रामणका(क-श्र)रिन- -रिनः वैध १,७,५; २, ५, ७; -ग्निस् वैध १,६, २; ५××: -ग्नेः वैगृ १,८: १४; वैध १,६, ५; -रनौ वैध २,७,३. श्रामणकारिन-होम--मम् वैध १,७,३. श्रामणकाग्न्या( ग्नि-श्रा ) घार- -रम् वैध २,१,८. श्रामणकीय->°य-विधान- -नेन वैध १,६,२. श्रामण्य- पा ५, १,१२४<sup>n</sup>. श्रान्त,न्ता--न्तः सु १५,४; बौध ३, २.१३; वृदे ३,१४२; - 🕇 न्तम् काश्रौ ४,७,१७; आपश्रौ ४, ९, ६°; भाश्रौ ४,१३,१°; हिश्रौ ६, ३,२°; - †०न्ते द्राश्रौ १०, ३, ४ं; लाश्री ३,११,३.

श्राम्यत्- -म्यतः कौस् ६३,२० 🕂.

a) वैप १ द्र. । b) विप. (यज्ञ-) । वस. उप. = उपज्ञा- । c) तु. पासि. । d) पाधा. भ्वा. पर. हिंसायाम् । युपा ३,११२ परामृष्टः द्र. । चुरा. पर. प्रयत्ने; वन्धने [तु. BPG.]; प्रस्थाने [तु. भाएडा.]; प्रतियत्ने, प्रतिहर्षे [तु. BPG.], उम. संदर्भे, मोक्षणे, हिंसायाम् [तु. BPG.], दौर्वत्थे । e) भ्वा. आत्म. शैथित्थे । शौच ४,९३ पावा १,२,६;३,१,८९ परामृष्टः द्र. । क्या. पर. संदर्भे, विमोचनप्रतिहर्पयोः । f) = साम-विशेष- । g) = प्रव्रज्ञित-, [उपचारात् ] श्रिन- [श्रानिगृः] । क्तिरि ल्युः प्र. (तु. शक्.) । h) तु. पाका. पासि. पागम. । i) ३श्रवण- इति पाका. [पक्षे] पासि.; श्रणम- इति [पक्षे] BPG. । f) भाप. (तु. सपा. ऐवा ७,१५ श्रमणम् इति पाभे.)। f) विप., नाप. । तस्येदमीयः दुन् प्र. (पा ४,३,१२६) । f) श्रम॰ इति पाठः? यनि. शोधः (तु. मृको., BI. च)। f0) श्रामणकविधानम् इति मृको., BI. च । f1) तु. पागम. । f2) पाभे. वैप १ शान्तुम् मै १,४,११ टि. द्र. ।

श्रम - √शम् इ.

श्रिम - नः शांग्र ३,१०,२<sup>8</sup>.

श्रमण,णा - √शम् इ.

√श्रमम् पाधा. भ्वा. श्रात्म. प्रमादे.

श्रियण - √श्रि (सेवायाम्) इ.

२श्रयण - √श्रि(पाके) इ.

श्रयति - प्रमृ. √श्रि (सेवायाम्) इ.

श्रयण - √श्र् (श्रवणे) इ.

२श्रवण - √श्र् (श्रवणे) इ.

२श्रवण,णा<sup>b</sup> - पाउत्र २, ०८; पा ४,

२,५<sup>c</sup>; -णः अप १, १, २; २,

२,५°: -णः अप १, १, २; २, 9 xx; काशु ७,३५; वेज्यो ३६; -णम् शांग् ४,१५, १<sup>व</sup>; श्राप्तिग् २, ७, ६:१९; अप १, ८, ३; श्रशां ५, १; विध ९०, २०; -णस्य श्रशां ६,५; -णाम् गोगृ ३,३, १३°; - † णाय शांगृ १, २६, २१: ४, १५, २: पाय; श्राश्री ८, १४, -णायाः २१<sup>6</sup>; --णायाम् शांश्रौ ३, १४, २º; ञ्चापश्री: -णे ञ्चापश्री ५,३, १४; जैसृ १, १९:१५; श्रप; -णेन श्राम ३,५,२; कौम १, १२,८; ३,७,४; ४,२,१; शांगृ. २श्रावण!- पा ४,२,२३; -णम् वैगृ २,१२:२६; -णस्य बौश्रौ २६, २९:६; श्रागृ ३, ५, २; पागृ २,१०,२; ऋश्र ३,८: -णे बौधौ २६, १८: १०; वेगृ २, १२: २३: ६, ११:६ ; अप ७०<sup>३</sup>, ६, २; ७१, ७, ४; –णेन गोय ३,९,२; द्राय ३,३,१६. श्रावण-प्रोष्टपद- -द्योः अप

44,9,4. श्रावण-होम- •मम् वैगृ ६, 99:4. श्रावणा( ग्र-श्रा )दि- -दि कप्र १,१०,५. श्रावणिक<sup>1</sup>- पा ४,२,२३. ३श्राव(ण>)णीh- -णी गौध ८.१६; -जीम् द्राय ३,२,१५; -ण्याम् भाश्री ८, ७, ४; वैश्री; कीय ४, २, १<sup>1</sup>; -ण्ये कीय ४, २, १५; शांग्र ४, १५,२५; पाग्र २, १४, ६; अर १८३,१६,१. श्रावण्या(गी-श्रा )ग्रहायणी--ण्योः वाध ११,४३. श्रवण-कर्मन्<sup>तग्</sup>- -मे भागृ २,१:१. श्रवण-धनिष्ठा- -प्टयोः कौगृ १, २०,३. श्रवण-यु( क्त> )क्ता- -क्तायाम् विध ९०,१३. श्रवण-वत् पागृ ३,२,२. श्रवण-संयु(त>)ता- -ता विध ४९,१०. श्रवणा-कर्मन् - -र्म श्रागृ २, १, १; पाय २, १४, १; हिय २, १६, १; गोगृ ३, ७, १: कप्र ३, ९, १२; -र्मणि कप्र ३,९,६. श्रवणा(णा-श्रा)ग्रहायणी-कर्मनू--र्भणोः गोगृ ४.८.१. श्रवणा(णा-श्रा)दि- -दि गौघ १६,१ श्रवणा-पक्ष- -क्षस्य श्राप्तिष्ट १, २, 9: 9k; -क्षे भाग ३, ८: 9;

३श्रवण¹- पाग २, १, ५९; ५, १, ۹٤°m. ४श्रावण- पा ५, १, १३०; -णः कीस ९२,९º. ४श्रवण°−>श्रवण-सृट-काण्ग- -णः काथौ २३,४,१६. श्रवस्- प्रमृ. √श्(श्रवणे) इ. √श्रा √ष्ट (पाके) इ. श्राणम- श्रणम- द्र. श्राणा-, १श्रात- श्र(पाके) द्र. २श्रात- √िश्र(पाके) इ. श्राद्ध- प्रमृ. थत् इ. श्रान्त- √श्रम् इ. √श्राम्<sup>व</sup> पाधा. चुरा. पर. श्रामन्त्रणे. श्रामण-, °णक- प्रमृ. √श्रमृ इ. श्राय- √िश्र (सेवायाम्) इ. श्रायत्-, श्रायन्तीय- √श्रे द्र. श्रायस- ४- इ. श्रावक-, १श्रावण-, श्रावणीय- प्रभृ √रा (श्रवणे) द. श्रावस्ती- (< °स्तेय- पा.) पाग ४,२,९७. श्राविष्ठायन-, °ष्टोय- √शू (श्रवणे) 瑈. √िश्च (बधा.)<sup>bv</sup> पाधा. भ्वा. उभ. सेवायाम् , †श्रयताम् आपशौ ४,८,२<sup>२</sup>; ३; भाश्रो; †श्रयन्ताम् बौश्रौ ३, ८: २५××; भाशौ; श्रयस्व †श्रापश्री ६, ३,८; १४, ३१,३<sup>5</sup>-५<sup>8</sup>; १६,३३,३; बौश्री; सु १४, ४: †श्रयध्वम् वौश्रौ १०, २०: ११××; हिथ्री;

a) सपा. मै ४, २,९ सूमः इति पामे. । b) वेप १ द्र. । c) = [ नक्षत्रयुक्ता- ] रात्रि- इति पामा. प्रमृ. । d) = श्रवणा-कर्मन्- । e) = पौर्णमासी- । f) = श्रावणमास- । g) = श्रावण-होम- (तु. C.) । h) = पौर्णमासी-, कर्म-विशेष- । i) पामे. पृ २४२५ f द्र. । j) पूप. छान्दसो हस्वः । k) परस्परं पामे. । l) = श्रमण- । m) पृ २४४९ i द्र. । n) तस्यदमीयः अण् प्र. । o) = व्याधिविशेष- [श्रोण-] । p) ह्रस. > मलो. कस. । q) तु. BPG. । r) या २,७; ४,९३ पा ३,९,४८; ७,२,४९ परामृष्टः द्र. । s) पामे. वेप २,३%. श्रयस्व तेत्रा ३,७,९०,९ १०,९ हर. ।

हिए २,१८,२.

अश्रयन्त वाधूश्रौ ४, १५: २; श्रयेत् वौध ४,१,१६. अशिश्रेत् तैप्रा ११, १७ ; बिशिश्रयु: लाश्री ७,१२,४‡°; नं किशिश्रेम आपश्री ४, ६, १; भाश्रो. अश्रेत् आश्री ८,१०,१‡. †शिश्रियाण,णा- -णः बौश्रौ ३, ३१: ६; १४, १४: ३; -णाम् बौश्रो १०,४८: २८; माश्रौ ६, २, ४, ८. १श्रयण-> १श्रयणा(ग्-अर्थ>) र्था- -र्था निस् १, ११: १६. श्रयति->°ति-कर्मन् b- -र्मा या ७,२९. श्रय(त्>)न्ती- -न्तीः आप्तिगृ ३,११,२:११. †श्रयमाण- -णः आश्रो ३, १, ९;

शांश्री ५,१५,३. श्राय- पा ३,३,२४.

शिव, ता— नतः श्राश्रो ५, १९, ३‡; श्रापश्रो ४,८,२³‡; भाश्रो; —तम् श्रापश्रो २,५,१‡; बोश्रो; वाश्रो १,३,२,१८‡°; या ३,५; —ता श्रापश्रो ८,४,२‡; वोश्रो ५,४:२७‡; हिश्रो; वृदे १,१११; —ताः हिश्रो १२,६,६‡; जेश्रोका ६९; निस् ३,५:३; मार २,७,४‡; हिरा १,१३,९९‡व; वृदे १,१०८; —तानि वोध २,३,६१; —तासः कौस् १३५,९†; —ते वाध्रश्रो ४,४४:४; श्राधिस २,३,३;३:

२३ ?; अप्राय ५, ३; --तेभ्यः भाग ३, १४: २३ न. श्रित-व(त्>)ती<sup>e</sup>- -ती निस् ६,१०:३५. श्रिता(त-श्र)तीत-पतित-गता-(त-श्र) स्यस्त-प्राप्ता(त-श्रा)-पन्न- -न्नैः पा २,१,२४. श्रिता(त-अ)त्रिण-भानव-पचता--तेषु शुप्रा ६, ७. श्रिता(त-ग्रा)दि- -दिभिः, -दिषु पावा २,१,२४. श्रितिए--तिम् वौश्री ११, १: ४; ११: १०; -तीः वाधूत्री ३, ७६:६;८१:२, -स्ये वौश्रौ २२,१५: ३. †श्रियसे बोश्री १३,२०: ९; माश्री **५**,१,६,४०. श्रीb- पाउ २,५७; पाग ५,२,९७; पावा ३,२,१७८; श्रियः शांश्रौ १४, २५, ४; आपश्री; हिश्री १५,८,३५१ ‡1; श्रियम् आशौ ८, ७, ४‡××; शांश्री ५, 9.90 +xx; {&, 28,0; 30, १३: श्रापश्री ४,२,१‡××; २२, 93, 8; 23, 8, 99; 6, 5; भाश्री; कौगृ १९,७; शंध ११६: १८; श्रिया शांश्री १६, २९, ७: श्रापश्रौ २२, १०, ६; बोश्रो; श्रियाः द्रागृ ४, ४. १८‡; श्रियाम् व्यापश्री १४, २‡; जैथ्रौप ३३. ११: श्रप्राय ६, १५; श्रिवे आश्री ४,

आपश्री; श्रापमं २, ११, ३१; श्रिये †श्राश्रो २,२, २: ९, ९; शांश्री; बौश्रौ १३, १४:८; जिश्रो २,१०; श्रापमं १, ३, १४; पाय २,६,१९<sup>1</sup>; बीय १, ३, ३७; श्राप्तिगृ २, ६, ६: श्री: शांश्री ५, १. 90+; 28, 24, 8; 24, 98, १६; आपश्रौ १, १०,१२‡××; २३, ७, ५; वौध्रौ; हिध्रौ १८, ३, २; पाय २, १७, ९; ३, ४, १०; १८k; आमिए १, ३, ४: 98<sup>후1</sup>; २, ६, ७:९; <u>희</u>ጃ **८,** ११४<sup>m</sup>; श्रीःऽश्रीः कामृ २४, १३‡; श्रीणाम् श्रापमं २. ११, २७ ; पा ७.१,५६. श्री-काम- नः श्राश्रौ १०, ३, २७; ५, ७; अप; -मम् वैगृ २,३ : २: -मस्य काश्री ४.१५. १४; माध्री ५,१, ९,३७; वैथ्री; -माः हिथ्रौ १८,२,६. श्री-कृच्छ्- -च्छ्ः शंघ ४४८. श्री-तेजो-धना(न-श्रा)युप्-काम- -मस्य श्रशां १७,३. श्री-दैवत्य--त्यम् वैगृ६,२०:३. †श्री-धर<sup>h</sup>- -रम् आग्निग् २, ५, ७: १०; बीच १, ११, ७; बैगृ. श्री-निवासा (स-श्रा )र्य"- -र्यम् जैश्रीका ४. †श्री-पतिº- -तये वैगृ ४,८:९; -तिम् वैगृ ४,८: १०. श्री-पर्ण<sup>p</sup>-मि(श>)श्रा- -श्राः श्रप ३०<sup>२</sup>, १,१७.

१४, २५; शांश्रो ३, ५, ११५;

a)=1ितिविकारतया निर्देशः । b) वस. । c) पाभे. वैप २,३ खं. अधि तैत्रा ३,७,६,१९ टि. इ. । d) पाभे. पृ ५९४  $\mathbf{r}$  इ. । e) = [श्रितशब्दवती-] ऋव्- । f) [मन्त्रशब्दानाम्] द्वस. । g) नाप. (निश्रेिण्) । h) वैप १ इ. । i) पाठः १ श्रियाम् इति शोधः (तु. सपा. श्रापश्री १४, ३३,२) । j) पाभे. पृ २१५१  $\mathbf{l}$  इ. । k) तु. old.; वैतु. भाष्यम् उत्तरेण समस्तमिति । l) सपा. हिग् १,११,१ लक्ष्मीः इति पाभे. । m) = देवता- । n) व्यप. । वस. > कस. । n0) = विष्णु- । n1) = श्रोपधि-विशेप- ।

श्री-पर्वतª- -ते विघ ८५,३४. श्री-पुत्र- -त्राणाम् वृदे ५,९१. श्री-फल<sup>b</sup>— -लैः विध २३, २१; वैध ३,४,३. श्री-मणस् - -णाः तेप्रा ७,९ ‡ d. श्री-मत्- पा ५, ३, ११८<sup>e</sup>; -मत् अप ५८<sup>२</sup>, १, २; -मतः सु ५, २; -मन्तः श्रप ६८, १, २८; -मन्तम् बीगृ १, ६, २२; -मान् वौश्रौ २७, १४:३५; भाश्रौ १०,२,२‡; हिश्रौ. श्रीमती- -त्यौ बौश्रौ २८,३ : १४. श्रीमत-> °मत्य- पा ५, 3,996. श्री-मनस्<sup>c</sup>- -नाः शुप्रा ३, 9†ª. श्री-यशस्-काम- -मस्य काश्री ४,१५,१७. श्री-यशो(शस्-श्र)धिन्- -थीं शंध २४४. श्री-राष्ट्र-मित्रा(त्र-श्रा)युप्-काम- -मस्य काश्री ५,१२,१. श्री-राष्ट्रा(प्टू-श्रा )रोग्य-वर्धन- -नम् अप २,३, ५. श्री-ल- पा ५,२,९७. श्री-व(त्स>)त्सा- -त्सा अप ७०<sup>३</sup>,२,३. श्रीवत्सा(त्स-ग्र)ङ्क'- -ङ्कम् वैगृ ४, ५१: ३; विध ९७, श्री-विवर्ध( न> )नी- -नीम् श्रशां २,२.

श्री-वृक्ष->°क्ष-स्वस्तिका(का-श्रा )वर्त-हंस-द्विरद-वर्चस्<sup>द</sup>--र्चसः अप ५८१,३,७. श्रो-वेष्टक<sup>b</sup>—>°क-सर्जरस-तगरो(र-उ)शीर-पत्रक- -कै: अप १,४३,४. श्री(श्री-ई)श- -शाय शैशि १. श्री-सरस्वती-रू (प> )पा--पा अप ४१,६,५. श्री-सूक्त- -क्तम् वृदे ५,९१. श्री-स्तोम!- -माः चुस् २, ९: १२: निस् २,१:३५. श्रेणि,णी°- पाड ४, ५१; पान २, १,५९; -णिः या ४,१३ई. श्रेणि-शस् (:) या ४,१३‡. श्रेणी-प्रकृति-मुख्य- -ख्यानाम् য়ঀ ५,५,٩. श्रेण्या(णि-आ)दि- -दिषु पावा २,१,५९. √श्चि, श्ची (वधा.)° पाधा. वया. उभ. पाके, श्रीणाति काश्री ९, ६, ९××; श्रापश्रो; श्रीणन्ति आधी ४,६,३\liminf, शांधी ५, ९, ६<del>†</del>¹; बौध्रौ ३, ६ : ५‡; माश्री; †श्रीणामि आपश्री १३, ९, ८; २२, २६, २; बौश्रौ; √श्चिष् पाधा. भ्वा. पर. दाहे. †श्रीणातु बौश्रौ ४, ९: १७; भाश्रौ ७, २०, १; †श्रीणीताम् श्री- √श्रि (सेवायाम्) द्र. त्रापन्नी १३, ३, ३°; वीभी ८, श्रिजीणीहीपुः॰ शांत्री १२,१४,५. ३ : ६-८³; ९; वैधौ; श्रीणाहि | √श्रु √रू (श्रवसे) द्र. श्रापश्री १२,१९,५<sup>९२</sup>‡; श्रीणीहि श्रुत् ( श्रुत्√कृ पा. ) पाग १, ४, श्रापथ्री १७,२२, २; हिथ्री १२, ६,२६; श्रीणीतम् आपश्रौ १२, १श्रुत-

१९, ५२ ‡; † श्रीणीत श्राप्त्री १२, १९,५; या २,५; श्रीणीयात् शांत्री १३, ६, ३; आपश्री १४, २४,१४; वौधौ. २श्रयण<sup>k</sup>— -णः<sup>1</sup> श्रापश्रो २२, २६, ४; -णम् काश्री २२, ९, ९; वौध्रौ १४,२१: ३५; माध्रौ ५, १,१,६७३; -णानि आपधी १९, १,१७<sup>१m</sup>;७,७××; वैश्रो ११,२: १३; हिथ्री; -णे बौथ्री २१,५२, २४;२३: १६; - णेषु काश्रौ ९ **६,90.** श्रयण-वत् मीस् ६,४,४४. २श्रयणा(गा-श्र)ध- -धे वौश्री २५,१३: ८. २श्रात-, २श्रित- पा ६,१, ३६. श्रीणत्- -णन् ऋत्र २,१,६८‡. श्रीत- -तम् काश्रीसं २५: ५;६. श्रीत्वा आपश्री १२, १४, १२××; माश्री. १श्रित-, श्रियसे √श्रि (सेवायाम्) हू. √श्रिव्, श्रीव्येयुः वैश्री १६,११: ۷‡n. श्रृ-, श्रृति- पा ६,४,२०; पावाग ₹,₹,90८% √श्री √श्रि (पाके) इ. ٤٩e.

√श्ट (श्रवरो) द्र. a)= पर्वत-विशेष- । b)= विल्व-फल- । मलो. कस. । c) वैप १ द्र. । d) सपा.  ${
m con}:<>$  नाः इति पाभे.। e) तु. पागम.। f) = विष्णु-। g) °स्तिकावार्त° इति पाठः १ यनि. शोधः (तु. सूची)। h)= सरत्तत्रक्ष-निर्यास-। षस. (तु. शक.)। i)= एकाह-विशेप-। वस.। j) = सपा. खि ३,२२,२। शौ ४, १,२ पै ५,२,१ तु श्रीणन्तु इति पासे.। k) भावकरणयोः कृत्। l) = सन्त्र-। m) श्रप॰ इति पाठः ? यनि. कोघः (तु. C.)। n) सप्त. आपश्री १३,९,११ स्त्रीब्येयुः इति पामे.। o) कोघार्थ नैप १ शौ २०,१२७,६ टि. द्र.।

२श्रुत->२श्रौतº- -तः त्राश्रौ १२, |२श्रुप्टिº- > श्रुष्टि-गुº- -गुः ऋग्र 9,96. श्रीति<sup>b</sup>- पाग ४,२,१३८; -तिभिः बौश्रोप्र ४८ : ११. श्रोतायन--नाः बौश्रौप्र २३:२. श्रीतीय- पा ४,२,१३८. श्रुत-ऋषि- प्रमृ. √श्(श्रवणे) द्र. †श्रुतर्वन् - -र्वणः ऋत्र २, ८, ७४; बृदे ६,९५. श्रुतर्पि- प्रमृ., श्रुति-, श्रुतिन्- √श् (श्रविश) द्र. √श्रुघीय°> †श्रुधीयत्°- -यतः ऋप्रा ९,१४; १४,५५. थ्रघीहवीय<sup>0</sup>- -यस्य आश्री७,११,२८ श्राध्य<sup>6</sup>--ध्यम् लाश्री ७, ३, ३; धुस् १, १: १२×× निसू ६, ३: ११××: -ध्यस्य लाश्रौ ७,३,५: -ध्येन निसू ८,१०: ३४. श्रध्य-वारवन्तीय- -ये निस् ८, 5:89. श्रमत्। पा ५,३,११८. श्रीमत->श्रीमत-कागकायन--नाः वौध्रोप्र ३३:३; हिश्रो २१, ३, ५२; -नानाम् आश्री १२, १४,३; श्रापधी २४,९,३. श्रीमत्य- पा ५, ३,११८. श्रुच<sup>1</sup>-[>श्रीव्य-(>श्रीव्यायाण>] णी-) पा.] पाग ४,१,१०५;१८. । श्रेष्टच-†१श्रृष्टि°- -ष्टिः ऋअ२,७,४०; -ष्टिम् १०,१६; ७,९,२; शांश्री.

श्रुष्टी-व(न्>र्>)री°- -री: या

६,२२‡₫.

२,८,५१; श्रश्न २०,११९<sup>१६</sup>. श्रू-,श्रृति- √िश्रव् इ. श्र्यमाण- √रा (श्रवणे) द्र. श्रेणि- प्रमृ. 🗸 श्रि (सेवायाम्) द्र. श्रेमन्~, श्रेयस्- \*श्र- इ.  $\sqrt{\mathring{x}}$  पाधा. भ्जा. पर. पाके,  $\dagger x$ ाय $^{
m h}$ आपश्री १५, ३, ७; वीश्री ९, ३: २०; भाश्री ११,३,२; वैश्री १३, ४: ३; हिश्री २४, १,१७. √श्रे(=√िश्र [ सेवायाम् ] )>†श्रा-यत्<sup>c</sup>-- -यन्तः आश्रौ ७, ४, ३: शांश्री ११, १३,२१;१२,४,१९; १६,२१,२९; द्राथी; या ६,८०. श्रायन्तीय°- -यम् श्राश्रो ६, ८, १२; १३; श्रापश्रो; -यस्य निसू ६,१०:३५; -यात् त्त्सू १, ४: २८; ८: ११; ११: २३. श्रायन्तीय-नियोग- -गात् निस् ६,८: २१. श्रायन्तीय-वरुणसामन्- -म्नोः लाश्री ६,१२,१३. श्रायन्तीय-वरुगसाम-द्वेगता-(त-य) अस् - - असाम् लाश्रौ ६,१२,७. श्रायन्तीया(य-श्र)नुप्दुप्क1--कः खन् १,९: १२. र्श्रॅं⊸ द्र. √श्रोण्¹ पाघा. भ्वा. पर. संघाते. ऋपा ८,३३; -धी<sup>c</sup> आश्री २, श्री(ग्)णा<sup>c/k</sup>- पाउन् ३, ६; -णा भाश्री १०, १४, १९; १७,१२; हिश्री ३,२,४; वीगृ १,१,२१; -णायाः वीध ३, ८, ३१;

-णायाम् हिश्री ३, २, १८; बौगृ १, ११, २; -णाये बौध्रौ २८,४ : १२; वैष्ट ३,२० : ९. श्रोणा-संदर्शन- -नेन बौश्रो २५. 4:6.

श्रोणि,णी°- पाउ ४, ५१; -णिः श्राश्रो १२, ९, ५; काश्रो ६, ७, ६; ७; श्रापश्रौ; -णिभ्याम् माश्री १,२,४,१९; - णिम् काश्री ३,१,१; आपश्री ७,५,५; बौश्रौ; -णी आश्री ३, ३, ५‡; शांश्री ५, १७, ५‡; काश्रो: श्रापश ४, ६; ६, 9; ३-५; **९**, ७; वौशु; -णीभ्याम् श्रापमं १, १७,४‡1; हिपि ९:९; तेंप्रा ३, ७‡णः -णीम् वाश्रौ १,७,४,४८; जैगृ २,३: ८५: श्रापश १२,३; -णेः श्रापश्रौ २,८, ३××; वौश्रौ; व्यापशु ४,७; हिशु २, ६; --णौ माश्रो १,७,३,३१<sup>२</sup>××; -ण्याः वाश्रौ १,६,७, १××; -ण्याम् काश्री ५, ४, १२²; श्रापश्री; काशु १,२९; आपशु ५,९; बौशु ३ : ४; ८: ३;२३; हिश २,१८; -ण्योः श्रापश्रौ १५, १५, १; बौश्रौ २४, २७: ४; भाश्रौ; बौषि १, ६: ६<sup>n</sup>: बौशु १०: १३; हिशु ४,४१; शुत्र ४, २०७; -ण्यो वैश्रो १४,४ : ३. श्रोणि-तस् (:) या ४,३; -त:s-त: माश्रौ ५,२,९,५. श्रोणि-देश- -शात् शांश्रौ ४,१२,१. श्रोणि-वर्जम् काश्रौ ६,८, १२.

a) ब्यु, पामे. च वैप २,३खं. द्र. । b) श्रपत्यार्थे इन् प्र. (तु. पागम.) । c) वैप १ द्र. । d) < श्रुश्ची e) = साम-विशेष-। < श्रधीय- (<श्रधी [तु. MW.])। हुवम् (ऋ २,११,१)। g) श्रृष्टिः इति पाठः यनि. शोधः (तु. सात. ऋग्र. च)। h) पामे. वैप १, ७२५ f इ.। i) बस.। j) या k) = 3,893 - 1 । सपा. ऋ १०,9६३,8 ॰ जि॰ इति पामे. । m) = सवा. तै ७. ४,३ परानृष्टः द्र. । ३,१६,२। काठ ४३, ६ तु °णि ° इति पामे.। n) पामे. पृ १६८५ ९ इ.। वैप४-प्र-४२

श्रोणि-स्कन्ध-सटा-पार्श्व- -र्श्वम् कप्र-३,१०,४. श्रोण्य(णि-श्र)न्त- -न्ते बौश्रौ ९, 90: 36; 80, 33: 98××; वैश्रो १९, ६: ५. श्रोण्यं (णि-श्रं)स- -सयोः काश्री १७,२, १५; १७; काछ १, ७; आपञ् ४,७; हिञ्च २,६; -सान् श्रापशु ६, ७; १०-१२××; बौशु: -से हिशु ४,८; -सेभ्यः श्रापशु १८,३; हिशु ६,७; -सपु काश्री ५,४, १२; वाश्री १, ६, १,३२: वैश्री: -सी श्रापशु १, १२; २,२; हिछ १, २२; २३. श्रोण्यं(शि-श्रं)ल-निरव्हन-संग्या-समासभङ्ग- -ङ्गेषु काशु १,५. श्रोतव्य-, १श्रोत्रिय- प्रमृ. (श्रवशे) द्र. २श्रोजियº- -याः बौध्रोप्र ९: २. श्रोमत-, श्रोप्यत्-, १श्रोत- √श् (श्रवणे) द्र. २थ्रोत- २थ्रत- इ. श्रीतकक्ष- प्रमृ. √श्(धवरेर) इ. श्रीतायन-,श्रीत-,श्रीतीय-२श्रुत-द्र श्रीमत-, °त्य- थुमत्- इ. श्रीव्य-, °व्यायणी- श्रुव- द्र. श्रीपट्<sup>b</sup> आश्री ८, १, १२†; †काश्री ३,२,४;६,१५<sup>२</sup>; आपश्री; वीश्री ८,१३:२३; 🕆 माधी १,३,१,२५; ४, २४; २, ३,७, १३<sup>१०</sup>; पा ८, २, ९१; पाग १, ४, ५७; ६१; श्रीइपट् श्राश्री १,४,१३ . श्रोपर् √कृ पा १, ४, ६१.

श्त्रहण,क्ष्णा<sup>७,०</sup>- पाउ ३,१९; पाग ४, 7, 600; 3, 63 dil; 4, 9, 40; -क्षाः अव २१; २, ५; -क्ष्मम् 🕂शांश्रो १२,२२,१;६: बोश्रो ७, ६ : ४६××; नाशि १, ३, १<sup>६</sup>; ७<sup>२</sup>;∯; –ङ्णा श्रप २२, ३, १; | काशु ७, १२; -हणाः अप २४, १, ७; -ध्णात् माशि १२, ८; -स्णाम् काश्रौ १६, ३, २७?h; माश्री १,२,४, १९: -क्ष्णायाम् शांश्री १२,२२,१‡; -क्ष्णैः अप ३५,१,१५; नाशि २,८,२१. इलाक्ष्ण- पा ४,३,७३. स्राक्ष्णिक- पा ४,२,६७; ५,१, 40. श्हर्ण-क¹--कः वौश्रौ १२,२ : १७; **૨**૪,૨**३** : ૪. श्रिक्षणका--कायाम् शांश्री १२, २२,१‡. इलक्ष्ण-भार-> इलाक्ष्णभारिक-पा ५, १, ५०. √इलक्ष्मि पा ३, १, २१; इलक्ष्म-यति काश्री २६,१,२३. श्रहणी 🗸 कृ, श्रहणीकरोति श्रापश्री १.२५,७: श्रह्णीकुर्वन्ति श्रापश्री १५,३, १५; भाश्री ११, ३, ५: वैश्री १३,४:८. इलक्ष्णी-करण- -णै: श्रापश्री १५,३, १५; भाश्री ११, ३, ९; वैध्रो १३,४:८. इल्हणी-कुर्वत्- -र्वन् वैश्री ४. 90:9.

√२लथ् पाधा. भ्वा. पर. हिंसायाम्, चुरां. पर. दीर्वल्ये. इलथ−>इलथ-बन्ध<sup>k</sup>- -न्धः शैशि ७२; -न्धाः शैशि ६८:७६. स्त्राचिक− श्रम् - द्र. रहाइण- प्रमृ. श्लक्श- द्र. √श्हाख् पाधा.भ्वा.पर.व्याप्ती. √श्डाघ्¹ पाधा. भ्वा. आत्म.कत्यने. इलावमान- -नः श्रापघ १,२,३०; वौध १,२,४०; हिध १,९,६३. इलाघ:- -धा बृदे १, ३६; ५३; -घायाम् श्रप ४८,२७. रलावा(घा-अ)त्याकार-तर्वेत--तेषु पा ५,१,१३४. न्ध्रिकु- पाउ १,३२. ?िश्ठलीपुछ्ललीपते™ शांशी १२, २३,9. √श्किष् पाधा. भ्वा. पर. दाहे. √श्ठिप्<sup>n</sup>. पाधा. दिवा. पर. श्रालिङ्गने: चुरा.पर.श्लेपणे, इिलप्यते वाधूशी-३,९५: २; इिलप्यति अप ४८. ५४ 🕆 ; इिलप्येत् वौध २,१,१३: गौध ९,३१. इलेपयतः माश्री १,७,४,४:हिश्री ५,२,३९; श्लेषयेत् बौग्र ११:५. हिल्**ए,एा**− -एम् काश्री ९, ४,३५; माश्रो ५, १,९,३४; माशि ११, ८: -ष्टाभिः चान्निय २, ४, ९: ९; -ष्टे विध १,२५. इलेप- पा ३,१,१४१: इलेब्मन्(वप्रा.)- पाउ ४,१४५; प्राग **५**, २,९७; १००; –प्स श्रापश्री ६, १४, ७‡; शांग्र ४,१२,२६;

श्राक्ष- (>श्राक्षिक- पा.) पाग र्श्लाङ्क्, श्लङ्ग् पाधा. भ्वा.श्रात्म. ।

a) न्यप. i b) वैप १ द्व. i c) °त् इति पाठः ? यिन. शोधः (तु. पूर्वे स्थले) i d) = ग्रन्थित्। e) विपं., नाप. (पाग. नाशि.) i f) तु. पागम. i g) = गानगुगावृत्तिविशेष- i h) इलक्षाम् इति पाठः ? यिन. शोधः (तु. भाष्यम् ) i i) स्वार्थे प्र. i j) तु. BPG. i k) वस. i l) पा १,४,३४ परामृष्टः द्व. i m) वेप १,२०२३ e द्व. i n) पा, पावा ३,१,४६ परामृष्टः द्व. i

५,१:२१: -प्मा वाध्रश्रौ ३,९५: १; गोग्र ३,६,३; या२,५;१४,६. · इलैप्मिक- पावा ५, १, ३८; -काणि अप ६८,१,२०<sup>१</sup>ª. श्वेष्म-जतु-मध्चिष्ट-शङ्ख-शुक्ति-त्रपु-सीस-कृष्णलोही(ह-श्री)-दुम्बर-खङ्गपात्र-विक्रयिन्- -यो विध ५४,१९. श्हेष्मण- पा ५,२,१००. श्रेःम-प्या(य-अ)श्रु-शोणित--तैः वाघ ३,५९. श्रेष्म-मिश्र- -श्रम् कौसू १९, श्केष्म-ल- पा ५,२,९७. श्रेप्म-च्याध्य( घि-ग्र )दित--तानाम् विधः९,२९. श्केन्म-संघातक<sup>b</sup> - -की विध ९६, . श्रेप्मा( घम-अ )श्रू-- -श्रु ३,३,९; विध २२,८१. श्हेष्मो(ष्म-उ)दक- -के श्रापध १,२०,१२; हिध.१,६,२६. ऋीपद°->°दिन्- -दी शंघ ३७७: ९; ३७८<sup>२</sup>; विघ ४५,२९. स्त्रीप<sup>त</sup> - नाणाम् बौश्रौ १५,१: १२. इलेष- प्रमृ. √हिलप् इ. रुठेष्मातक⁴- पाउभो २,२,४३; -कः वौश्रौ २६, १०: २२; –कम् वैध ३,५,८. - श्हेप्मातका( क-ग्र )र्क-कण्टकि-कटु-

ंतिक्ता(क्त–आ)दि—वर्जित–

-ते अप २१,३,५.

क्ष-गृधा(ध्र-आ)दि--परित्यक्त--क्ते अप १९<sup>२</sup>,१,४. श्ठेप्मान्तका( क-स्र )रिष्ट-विभीतक-धव-धन्वन-ज- -जम् विध ६१,२. √श्लोक् पाधा. भ्वा. श्रात्म. संघाते. रहोक°- कः आश्रो ६, १२, १९†; श्रापथ्रौ १३,१८, १‡; २३,१४, १६; काश्रोसं ६:२१; बौश्रो; श्विठ पा ६,१,२१६. अप ४८,१०२‡; निघ १,११‡; या ९,९∳; -कम् भागृ १,१३: १५; वाध; -कस्य ऋअ ३,११; -काः निसू ५,१२:१८; कौगृ: -कान् वाध १४,१६; २४; ३०; १८, १३; श्रापध १, २२, ३; हिध १,६,३; -काभ्याम या ३, ४; -काय आश्रौ ५,१०,१०†; शांश्रौ ७,९,६‡; -केन पावा ८, ४, ६३; -को काश्रौसं ६:२; वैताश्रौ ४, २३; ९,१२; निसू; श्रावध १,१९,१३<sup>६</sup>. इलोक-कार- पा ३,२,२३. इलोक-कृत्- -कृत् वैश्रौ ४, ७ : २; हिश्रौ १,५,५३. √क्लोकि पा ३,१,२५. √ ऋ**ो**ण् पाधा. भ्वा. पर. संघाते. स्त्रोपा<sup>ड</sup>- -णः श्रापश्रौ २०, ७, १०; २२,२१,५<sup>h</sup>; हिश्रौ१७,७,२९<sup>h</sup>. **२व- (>**ख-प (ति>)ह्नी-पा:) पाग 8,9,34. रवकम् पाग १,४,५७. श्वाम काश्रीसं ३२: १९.

-प्मणः या १४,६; -प्मणि वैग्र | ऋरेष्मान्तक -> ऋष्मान्तका(क-अ) | वद्यदिनम् - प्सी अप ४८, १२९; निघ ४,२; या ५, २२५; शैशि રપછ.

√रवङ्क्, श्वङ्ग्<sup>!</sup>पाघा. भ्दा.त्रात्म. गतौ.

√श्वच्,ऽच् पाघा. श्रात्म. गतौ, शक्षचे या २,२७‡.

√ श्वठ् पाधा. चुरा. पर. असंस्कार-गत्योः । उभ. सम्यगवभाषणे.

√%ਕਾਨ¹

श्वत्थम् श्राप्तिगृ ३,६,४:१६. श्वन्<sup>छ।</sup>-पाउ १,१५९;पा ६,१,१८२; ४,१३३, पाग **४,**१,४१,१२३<sup>™</sup>; २, ४५; ८०<sup>n</sup>; ७, ३,४; शुनः ग्राश्रो ३, १०, १४; शांश्रो १५, २३, १५; श्रापश्रौ ९,६, ११; २०,३,११,१२; बौश्रौ १४,२३: ३२‡××; भाश्रो ९, ९,२; वैश्रौ २०, ११:१०; हिश्रो १४,१,३३; ३४; १५,२, १७; लाश्रो ९, ८, १६; बैगृ ६७: ११; श्रप ७१, ७,५; श्रापध १,२१, १५; हिंध १, ६,४५; गौध १४, ३०; बुदे ४,१२६; शौच ३,१०; पावा ७, १, १; शुना वाघ २३, ३; शंघ ४१२; ४३१; श्रापध; शुनाम् †श्रापमं २, १६, ३; ६; भागः, श्नुनि बौश्रौ २, ५: १५+; कौग्र ३,९,२८; शांग्र; शुनोः हिश्रौ १४, १, ३२; श्वभिः वाघ १४, २५; शंध ३३१; आपध; श्वभ्यः कौगृ ३,१०,२५; शांगृ २, १४,

a) २छे॰ इति पाठः ? यनि. शोधः । b) विष. (स्तन-) । वस. । c)= रोग-विशेष- । e) वैप १ द्र.। f) पुराणे स्रोको इत्यस्य स्थाने सपा. हिध १, ६,११५ पुराणस्रोकान् इति पांभे.। विशेष-। g) = ४श्रवरा- । : h) सप्त. तां २१, १४,१६ श्ववणः इति पामे. । i) तु. BPG. । j) √ स्वण्ठ् इत्येके । k) पाठः? इवः इति शोधः ( तु. संस्वर्तुः टि. ध्सप्र. बौपि १,१३ : १४)) । l) = [प्रायेण] सारमेय- । विशेषः टि. इ. । m) व्यप.। n) અર્થ: ? ા

२२; श्वम्याम् ऋस २, १०, १४°; श्वा श्राधी ३, १०, १०; ८, ३, २३; शांधी; या ३, १८०ई; ५, २१०ई; श्वानः श्राप्तिष्ट २, ५, २:५; जिए २, ७:४; श्राप १,७,१०××; श्वानम् काशी २०,३,६; १०; वीधी; †शांनी श्राप्ट ४, ५, ४:१५; श्रापि २, ४, १; हिपि १८:७; कौस् ८१,२२; वृदे ६, १५९.

शुनी-पा ४, १, ४१; -नी सप ७०<sup>२</sup>, १२, १; -नीम् अप ७०<sup>२</sup>, १२, १; -न्ये वाधूशो ४, १०६: ५.

शुनिं-धय- पाना ३, २, २८. शौव- पा ७,३,४; पाना ६, ४, १४४.

ा४०. शौवन- पा ४,२,४५; ७,३,४. शौवनि- पा ४,२,८०.

शौवनेय- पा ४,१,१२३.

श्वनः-पुच्छ<sup>b</sup>− पाबा ६,३,२०; −च्छः शांश्रौ १५,२०,१.

शुनः [, शू<sup>0</sup>]-रोप<sup>b</sup>— पाग ६, २, १४०; पावा ६, ३, २०; —पः शांश्रो १५, २०, १; २१, १××; दाघ; ऋप्रा १४, ३६‡; —पम् नृदे २, ११५; ऋप्रा २, ७८‡∳; उस् २, १३‡; —पस्य चाअ १६: १५; —पाय नृदे ३, १०३; —पे शांश्रो १५, २०, १; नृदे १, ५४; ऋप्रा ७, ४१<sup>4</sup>; —पेन वाघ १७, ३१; ३४. शौनः शेप°— -पम् श्राश्रो ९, ३, ९; १३; शांश्रो; —पस्य चाअ ३:४; -पे श्रापथी १८, १९, १४; हिथ्री १३,६,३८; या ३,४. शीन:शेपा( प-श्र )न्त- -न्ते काश्री १५,६,५.

ञ्चनः-रोफ<sup>b</sup>- पाग ६,२,१४०. ञ्चनस्-कर्ण¹- पाग ८,३,४८; -र्भः

नस-कण-- पाग ८,३,४८; -ग चौध्रौ १८,४८ : १०.

ज्ञुनस्कर्ण-यज्ञ- -ज्ञः दीश्रौ २४,११:२; -ज्ञे दीश्रौ २६, ३३:१४.

श्चनस्कर्ण-स्तोम- न्मः श्चापश्रौ २२,७,२०; हिश्रौ १७,३,१९. श्चना-मघोना-भृगुण- -णेषु पाना ६, ४,२२.

ज्ञुनो-लाङ्गूल्<sup>b</sup>- पावा ६, ३, २०; -लः शांश्री १५,२०,१.

ज्ञुन्य-, २ज्ञून्य- पावा ५,१,२. श्च-काक-श्वपच- -चानाम् विध ६७,

२६. श्व-काका(क-२था)य- -चें: वेंगृ ७,

श्व-काका(क-आ)द्यु(दि---ः)पहत--ते वैध २,१५,४.

ध-कुनकुट-प्राम्यश्कर-कङ्ग-गृध-भा-स-पारावत-मानुप-काको (क-उ) रुक्-मांसा( स---श्र )रन- -ने वाध २३,३०.

श्व-कुक्कुट-सूतिका-रजस्वला (ला– श्रा)य (दि−श्र)स्पृश्य—स्पर्शन– -ने वैग्र ७,३:१.

श्व-कुक्ट-सूतिको ( का-उ )दनया-( क्या-प्र )न्त्यज- -जैः वैगृ ७, ६ : ८.

श्व-खर-गोमायु-गृध्र-वायस-संस्थि-त- -ताः अप ६१,१,८. रुव-गण->रुवागणिक- ११ ४,४, ११; पावा ७, ३,८; -कः शंध २०१.

इचगणिक- पा ४,४,११. श्व-गति- -तौ या २,३.

श्व-गर्तं - -र्तम् शुत्र १, ६.

श्व-गर्दभ-नाद- -दाः श्रावध १, १०,१९; हिंघ १,३,४६.

ध-गर्दभो(भ-उ)ऌक-श्रगाल-साम-शब्द- -च्देपु पागृ २,११,६

श्व-गृध- -ध्रे: विध ६७,४०.

श्व-प्रह्<sup>h</sup>— >°ह-गृहीत- -तम् श्रापगृ १८,१.

> श्वग्रह-प्रायश्चित्त- -त्तम् भागृ २,७: १; हिगृ-२,७,१.

श्व-चण्डाल- पाग २,४,११;-लेभ्यः वीग्य २,९,२१; श्रापध २,९,५<sup>1</sup>. इयचण्डाला( ल-श्रं )नुपहत- -ते वेग्य ५,१३: २४.

रव-चण्डाल-पतिता(त−श्र)वेक्षण--णे गौध १५,२४.

इव-चाण्डाल- -लेम्यः हिध २, १, १२०<sup>1</sup>.

इय-चाण्डाल-पतित-वायस--सेभ्यः वाध ११,९.

इत्र-चाण्डाल-पतितो (त-उ)पस्पर्श-न- -ने वाध २३,३३.

स्व-जोबिन्−>°वि-शौण्डिक-तेहि-क-चैलिनेर्णेजक- -कानाम् विष ५१,१५.

 श्व-द(न्त>)न्ती<sup>1</sup>-> व्न्ती-कण्ट-का-धाना- -नाः अशां १५,५
 श्व-दृष्ट- -ष्टानाम् सुघ ८७: १५.
 श्व-तकुल-सर्व-मण्डूक-मार्जार--राणाम् गौध १,६४.

a)= [उपचारात् ] देवता-। b) व्यप.। c) चान्न., ऋपा १४, ३६ पाठः। d) = [तद्-दष्ट-] मन्त्र-। e) नाप. (आख्यान-), व्यप.। f) व्यप. (राजन्-)। यस. १। g) = नरक-। h) = यालग्रह-। i) सपा. °च॰ <> °चा॰ इति पासे.। j) = श्रोषधि-विशेष-।

श्वन्-प्रहण- - जे पावा ७,३,८.

†श्वन्-व(त् > )ती²- - तीः श्रश्र
११,९; श्र्यं ३:४९.
श्व-पच् - पचाम् वैष्ट ३,७:२२.
श्व-पच²- पाग ३,१,१३४; -चः
वैध ३,१५,३१; -चेभ्यः शांष्ट
२,१४,२२९.

इव-पाक<sup>0</sup>- पाग ४, ३, ११८; ७, ३,५३; -कः शंघ ३७७:१७; वौघ १, ८,९;९,११; काघ २७८:९; -कम् वाघ २७, १३; वौघ ४, ५, १३; -केम्यः कौग्र ३,१०,२५<sup>व</sup>.

शौवपाकक- पा ४,३,११८. १श्वनाकसंभावेषु एपणे सुव ४२. †श्व-पाद्⁴- -पात् श्रापश्रो ९, १७,५; हिश्रो १५,७,२५. श्व-चन्ध<sup>ट</sup>- -न्धाभ्याम् वौश्रो १५,

५:८. श्व-मांस-मक्षिन्- -क्षी वैघ ३, १५,११.

श्व-मार्जार-नकुल-कुक्कुट-मर्कट-ध्वाङ्क्षा ( ङ्ज्ञ-आ ) खु-पुरीप-सिक्-पद-केश-मृतनख-कुनख-पुति-द्रप्स-स्वेदा(द-अ)सक्-स्ने-हा( ह-अ )श्रु-कास-क्षवध्वा ( थु-आ)ईवण- -णैः वौश्रौ २७, ९,

श्व-मार्जार-नङ्ख-सीघ्रम- -गाणाम् वाध २३,२९. श्व-मार्जार-नकुल-सर्प-दर्दुर-मूपक--कान् वाध २१,२४.

श्व-सृग-महिष-मेप-वराह-दंग्ट्रावत्--वन्तः वौगृ ४,२,७.

-वन्तः वागृ ४,२,७.
श्व-लोमन् – >  $^{\text{A}}$ ( न् > )नी –
- † नी भे आितृ २,१,३ : १६ $^{\text{!}}$  ;
कागृ ३५,१; भागृ १, २३ : ५;
हिगृ २, ३,७; –नीः आपमं २,
१३,१० $^{\text{+}}$ 

श्व-वत् - -वतः वाघ १४,११. श्ववानरसिंहमृषिकप्रवगस्रगारुनख-दंप्टानाम् सुध २६.

श्व-चायस-प्रभृत्यु( ति--उ)पहत--तानाम् वीध १,४,४;६,४६.

श्व-विद्या<sup>1</sup>— -ष्टायाम् वाध २, ३०; वौध २,१,५२.

श्व-शिरस्—> °र-<sup>k</sup>एटकशिरः-केश-जरहुपानह्— -नहः कौस् **४१,**६. श्व-श्रमाल-विड्वराह-खर-वानर-वायस-पुंश्वली— -लीभिः विध

५४,१२. श्व-सूकर-श्रमाल-कुक्कुट-सर्पै− योनि− -निषु अप ४१,३,४.़

श्व-सूकरा(र-अ)वधूत- -तम् वीध ३,६,७¹.

श्व-सूकरा(र-अ)वलीड- -हम् विध ४८,२०<sup>1</sup>.

श्व-सगाल-गर्दभ-निर्होद- -देषु विध ३०,१२ म.

श्व-स्गाल-गर्दभ-संहाद- -दे गौध १६,८™.

थ-सगाल-महिषा( प-अ )जा(ज-ग्र )

विक-खर-करभ-नकुल-मार्जार-मूषक-प्लव-चक-पुरुष-दृष्ट--ष्टानाम् सुधप ८६ : ७. श्व-हृत- -ताः वाध ३, ४५,

श्व-हत- •ताः पाय २, ६७. श्व-हान<sup>n</sup>->शौवहान- पावाग ७,

श्वा-कर्ण<sup>0</sup>— ऋत ५, १,६; पावा ६, ३,१३७<sup>р</sup>.

श्वा-कुन्द्- पावा ६,३,१३७<sup>p</sup>. श्वा/श-अ )जा/ज-अ)विनवर-वासस

श्वा(ध-अ)जा(ज-अ)वि-खर-वासस्--ससाम् वीध २,३,५४.

श्वा(श्व-अ)जिन- -नम् श्राप्ध १, २८,२१; हिघ १,७,५७.

श्वा(श्व-अ)द्<sup>0</sup>- श्वादम् त्रापमं २, १६, ११‡.

श्वा-इंट्ट्र, प्ट्रा<sup>o</sup>- ऋत ५,१,६; पावा ६,३,१३७†<sup>p</sup>.

शौवादंष्ट्- पावा ७,३,८.

श्वा-द़न्त°- ऋत ५, १, ६†; पावा ६,३,१३७<sup>р</sup>.

श्वा(श्व-त्र्य) दि— -दयः वैश्रो २०, १९:९; -दीनाम् पावा ६,४, १३३; -देःपा ७,३,८. श्वादि-ग्रहण- -णम् पावा ७,३,

श्वान<sup>र</sup>—>श्वान-प्रसूत— -तः वौगृ ३,६,१.

१श्वा-पद<sup>n</sup> — ऋत ५, १, ६; पावा ६, ३, १३०<sup>p</sup>; −†दः जैगृ २, १:३७; कीस् ९५, १;३; श्रप ४८, ११६; −दस् बीश्री २७, ५:११; बीगृ ४,१,३;२,

७: अप्रा ३, ४, १‡; –दाः अप १२,१,७,५५,२,२; - वान् भाग २, २२: १३१º; हिय १, ११, ८; -दानाम् अप ६८, २, १८; -दानि बौध्रौ २४,५ : २१; -दे शांध्रौ २,६,१३. शौवापद- पा ७,३,९. रश्चापद- पा ७,३,९b. श्वापद-मुखा(ख-अ)वसृष्ट- •प्टम् शंध १८०. श्वापदा(द-अ)वसृष्ट-त्रावधौ ९,१७,५°. श्वापदा(द-श्र)वलीढ---ढम् हिश्रौ १५,७,२५°. श्वापदो(द-उ)प्ट्-खर--राणाम् गौध २३,५. श्वा-पुच्छ- पावा ६,३,१३७<sup>d</sup>. श्वा(श्व-त्रा)रोहण- -णे काध २७६: था(ध-त्र)वद्यात- -तस्य वीश्री १४, 3:94. श्वा-वराह- ऋत ५,१, ६; पावा ६, ३,१३७<sup>d</sup>. †धा-विध् ⁰- ऋत ५,१,६; -वित् श्रत्र ५,१३; ग्रुप्रा ३, ९७; तैप्रा ३,२; श्रश्रा ३,४,१. श्वाविच्-छ(<श)लाका- -का कप्र ३,६,८. श्वाविच्-छ( <श )ल्यक-शशक-कच्छप-गोधा- -धाः वाध १४, ३९. श्वाविड्<sup>1</sup>-गोधा-शश-शहयक-

कच्छप-खङ्ग- -ङ्गाः वौध १, ५ : श्वियीचि- पाउ ४.७१. श्वावित्-पुरीप- -पम् कौस् २९, श्वा(श्व-ग्र)स्य(सि-अ)लङ्कार- -रेपु पा ४,२,९६. श्वै(श्व-ए)डक-चराह- -हेपु काश्रौ २५,४,१८. श्वो(श्व-उ )च्छिष्टा( ए-श्र )शन- -ने विध ५१,४७. श्वो(श्व-उ)पस्पृष्ट- -ष्टे भागृ २,७:१. श्वफलक<sup>g</sup>- पाउमो २,२,६. श्वाफलक->श्वाफलक-चैत्रक- पा ६, ₹.₹४. श्वाफिक्क- (> 'ल्कायन-पा.) पाग २,४,६१. इव-वन्ध- इवन्- इ. १श्वभ्यशः वीश्रौ २,५:८ १. √श्वभ्र पाधा. चुरा. पर. गती. श्वभू - पाडभोब २,३,३०: पाग ५,२, ३६: -अः वैताश्रो ११,५; -अम् काश्रौ १३, ३,२०××; श्रापश्रौ; -अस्य द्राध्रौ १०, ३, २; लाध्रौ ३, ११, १; -आः गोग्र ४, ७, १३; द्राय ४, २, १२; -श्रान् द्राधी २, ३, १८; लाओ १, ७, १६; -भ्रे काश्रौ ६, ७, १३××: व्यापथ्रो; -भ्रो द्राथ्रो २, ३, ३; लाश्रौ १,७,३. श्वभ्रित-पा ५२,३६. श्व-मांस°- प्रमृ. स्वन्- द्र. श्वयथु- √िश्व इ.

११वयौ अप्रा.३,२,११. √श्वर्त् पाधा.चुरा.पर.गत्याम् . √श्वल् पाधा.¥त्रा.पर.त्राशुगमने. श्व-लोमिनी- श्वन्- इ. √श्वरुक् पाथा. चुरा. पर. परिभापेंगु. १श्वल्कराः वौश्रौ २,५:२९ . √श्वल्ल् पाधा. भ्वा. पर. श्राश्रगमने. श्व-चत्- प्रमृ. स्वन्- इ. श्वश्रद्ध- पाउ १,४४; पाग ५,४,३<sup>1</sup>: -रः आधौ २, ११, ८‡; शांधौ ४, २१, १; श्रामिगः; पा १, २, ७१; -रम् आपश्री १०, १२, १४‡; आज्यो १२, ६; -†रस्य श्राश्रौ २,११,८; मागृ १, १२, ३; - 🕆 राणाम् आपमं १,६,७; कागृ २५, ४७; - १राय त्रापगृ १३, १९; वागृ १३, २; श्रापध २,८,७1; - मेरे आपमं १, ६. ६; कौर १,८,१४; शांग्र १,१३, १; कागृ २५,४७. श्वश्रू— पावा ४,१,६८; -†श्वः ध श्रापमं १,१,८; वीगृ १,६, २१; -श्रवाम् श्रापमं १,६,६<sup>‡1</sup>; -श्रः श्रामिगृ १,७, १:४; -अत्रापा १,२,७५; - श्र्वाः गोध६,८;श्रप्रा १, ३,१४<sup>‡1</sup>; -श्वाम् काग् २५, ४७<sup>१17m</sup>; - ध्वे अप्रा १,३,१४‡. श्वश्रू-म(त्>)ती- -तीः गागृ १,9२,३十. श्वश्रू-श्रञ्जर-गुरु-देवता(ता-अ) तिथि-पूजन- -नम् विध २५,३.

a) पाठः १ शोधार्थ पृ २३१६ g द्र. । b) विष. । तस्येदमीयः प्र. । c) प्रस्परं पामे. । e) वैप १ द्र. । f) वावि. <°विद्-<°विध्- । g) न्यप. ( श्रन्धकवंशीयचित्रय-) । h) पृ ८८३  $\mathbf m$  इ. i) सपा. हिंध २,१,१०९ स्नातकाय इति पामे. i j) = सपा. ऋ १०,८५,४६। शौ १४,१,४४ k) सपा. शौ १४,१,३९ इनुशुरः इति, पै १८,४,८ इनशुराः इति च पामे. । l) सपा. थ्रथ्रवाम् (पे.१८,५,१ च) <> इवश्वाः (शौ १४, १,४४ च) <> इवश्वाम् (ऋ १०,८५,४६ मंत्रा १, २, २० च) इति पामे. । т) श्वश्वाम् इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. ऋ १०, ८५,४६)।

श्रश्रू-श्रञ्जरा( र-आ ) द्य(दि-श्र) भिवादना(न--अ)नन्तर--रम् शंध ३३५ श्रश्रू-सुर- पावाग २,१,३६. श्रश्र्वा(श्रू-आ)दि- -देः शंध १८९.

श्वज्ञर-क- पा ५,४,३. श्वज्ञर-पितृब्य-मातुल(ल-ऋ)व्विज्--व्विजाम् विध ३२,४.

श्वज्ञर-मातुल- -लयोः शंघ ३४३. श्वज्जर्य- पा ४,१,१३७.

र्**व-श्रगा**ल° प्रमृ. श्वन्– द्र.

√श्वस्<sup>n</sup> पाघा.श्रदा.पर.प्रास्ते, श्वसते अप २९, २, २; श्वसति कौस् १३१, १†; श्रप ४८, १९†<sup>००</sup>; श्वसेत् माशि १२, ७.

श्वसिति निघ १,9९<sup>†d,10</sup>; या ७,

श्वसत्- -सित कीसू ९३,३८. श्वसन्ती- -न्तीः कीसू १३१, २‡.

श्वसय°--थः बौश्रौ ९,४: २६;१०, ८:९; -†थात् शांश्रौ १३,१२, ३; छस् १, ११:२८; -थे वैश्रौ १८,२:८.

श्वसन,ना<sup>e,1</sup>— -नः सु २३,३ $^{g}$ ;—नस्य या ५, १६ $^{\dagger}$  $\phi$ ; —०नाः शांश्रो ४,१९,८ $^{\dagger}$ .

श्वास<sup>h</sup> - पा. ३, १,१४१; -सः अप ५७, १, ५; ऋप्रा १३,४; १४, २८<sup>1</sup>; तैप्रा २, ५××; शीच १, १२; आशि ८,१०; १४.

श्वास-कास->°सिन्- -सिनाम्

विध ९,२९.

श्वास-ता- -तास् ऋष्रा १३,१. श्वास-ध्वनि-संसर्ग--र्गात् आशि ८,१४.

श्वास-नाद-- दी ऋषा १३, ६; आशि ८,११; २६.

श्वास-रोग<sup>1</sup>— -गाः नाशि २, ८, १४<sup>६</sup>.

श्वासा(स-श्र)नुप्रदान- -नाः श्राशि ४.२.

१श्वासिन् - सिनः पाशि २४. †२श्वासिन्<sup>ड</sup> - ०सिनः <sup>1</sup> श्वापमं २, १८, ३६; भागृ २,९:११; -सिभ्यः आपमं २,१८,३६;भागृ २,९:१२.

श्वासिनी $^{r}$ - - ०नीः श्रापृ ४, ८, २८ $^{+1}$ .

श्वस् (:) श्राश्री २, १६, १९†; ७,२,६; १२, ४, १०; शांश्री; या १,६†ई; पाग १, १, ३७; ७,३,४; श्वःऽश्वः काश्री १५,३, २; कीय १,५,२९; कीस्. शोवस्तिक-पा ४,३,१५; ७,३,

रवः-क्रमेन्- -भेण जैश्री ७: ११. श्वः-प्रमृति- -ति काश्री १५,१,६. श्वः-शब्द-नाम—संब(न्ध>) न्धा- -न्धाम् जैश्रीका ८५. श्वः-श्रेयस∸ पा ५,४, ८०.

श्वः-श्वः-प्रतीक्षक- -काः नाशि २, ८,२६.

श्चः-श्वो–हायन– -नाः वौषि  ${\bf 2},{\bf 9}$  ।  ${\bf 9}$  ४;  ${\bf 9}$  ४;  ${\bf 9}$  ४;  ${\bf 9}$  ४

श्वस्-तन-पा ४,२,१०५; ३, १५; -नम् या १,६.

श्वस्तनी - पावा ३,३,१५. इवस्तन-स्तवन- -नाय वेश्रोका ७२.

चत्रस-त्य- पा ४, २,१०५; ३,१५. इवः-सुत्या°- -त्या शांध्रौ १०, १, १३१†० वीध्रौ १८,२२: ११†; माध्रौ २, १, ३, १९‡; द्राध्रौ १, ४, १७; लाश्रौ १, ४, १३; -त्यामः शांध्रौ ६, ११,६६,५०,१; नत्यामः शांध्रौ ६, ११,१६९; १२,९,१४; काध्रौ २२,६,२६⁴°; हिध्रौ १६,३,२³†°;३; जैध्रौ;-त्यायाः द्राध्रौ १, ४, २९; -त्यायाम् आपध्रौ १०,१२,६; माध्रौ १०,१२,६; माध्रौ १०,१८;४; हिस्रौ १०,३,२४.

इवःसुत्या-निमित्त--तम् आश्रौ १२,४,१३.

३वःसुत्या-प्रवच(न>)नी<sup>p</sup>--

इवःसुत्या-वचन- -नम् मीस् ११.४,२६.

इवः-स्तोन्निय- -यः शांश्री १२,९, ८; -याः शांश्री १२,२,१; १२, २४,१८; -ये शांश्री १२,२,६. इयो-भाव- -यात् काश्री १२,६,३१. इयो-भू(a>)ता $^0$ - -ताम् गोध २७,४.

†श्वो-यज्ञ- -ज्ञाय श्रापथौ ४,१,८; वाश्रौ १,१,२,३.

a) या ३,१८ पा ६,१,१८८;७,२,५;७६ परामृष्टः द्र. । b) घा. हिंसायां दृतिः । c) परस्परं पामे. । d) घा. वधे दृतिः । e) वेप १ द्र. । f) विप., नाप. । g) = सप-विशेष- । h) = प्रयत्न-विशेष-, श्वास-रोग- । i) = वर्ण-दोप- । j) वस. । k) अनरोगाः इति लासं. । सपा. याशि २,१०० रोगिणः इति पामे. । l) परस्परं पामे. । m) सप्र. आप्रिष्ट २, ६,४ : १६;१७ हायनाः इति पामे. । n) = लुट्-लकार- । o) परस्परं पामे. । p) उप. श्रिधिकरणे ल्युट्-प्र. । q) विप. (पौर्णमासी-) ।

इवो-वसीयस- पा ५,४,८०. दवसत्- प्रमृ. √श्वस् द्र. इवा-कर्ण-,स्वागणिक- प्रमृ. स्वन्- द्र. †श्वात्र,त्रा³- -त्रः शांध्रौ ६, १२, १६; बौध्रौ ६, २९: १०; वैध्रौ; -त्रम् अप ४८, ९०<sup>b</sup>; निघ २, १०; ४, २; या ५, ३∳; −न्नाः काश्रौ ७,४, ३०<sup>८</sup>;९,४, १०; त्रापश्री; चात्र ३: ६१ª.

भ्वाद्-, इवान-,हवा-पद-श्वन्- द. १९वापृतत्° आमिष्ट २,१,१ : १०. थ्वाफल्क-, °ल्कायन-, °ल्कि-श्वफल्क− द्र. श्वा-रोहण- धन्- द्र. १ध्वावृत्तत्<sup>६</sup> हिगृ २,२,४. श्वास- प्रमृ. √श्वस् द्र. √श्चि<sup>1</sup> पाधा.भ्वा.पर, गतिवृद्योः.

इवयध्- पा ३,३,८९. √श्वित्<sup>ह</sup> पाघा. भ्वा. आत्म. वर्णे. दिवतान- -नः वीश्री १३, ५:५ा. हिवति°-> हिवत्य(ति √श्र)च्,ञ्च्. †श्वित्य(ति-अ)च्, ब्च्--तीचे आश्री ३, ८, १‡; -त्यञ्चः ऋअ २, ७, ३३; बृदे ५, १६३. हिवन्न<sup>016</sup>— पाउ ३,१२; -न्नः श्रापमं

> २91: याशि १,८४<sup>‡1:</sup>; -त्रम् 双羽 3,35!1.

> २,१७, १८मी; आयध २, १७,

दिवन्निन्-न्त्री वाध २०, ४४;

श्चंच ३७६; विघ ४५, १३; हिघ १,५,४९<sup>1</sup>. †श्वित्रो(त्र-उ)पका(श>)शा<sup>m</sup>-

-शा आन्ध्री १०,२२,४†; हिश्री ७,२,१६.

इवेत,ता<sup>a,n</sup>— पाउमो २, २,१४१; पाग ४,२,८०°; -‡०त<sup>p</sup> आपमं ૨.૧७,૨६; સાગ્ર ૨,૨,૨; શાંગ્ર; -तः आश्री ९,११, २३; शांश्री ३,१८,८; १२, १९, ४‡; काऔ ५,११,१४: २२,२,११; श्रापक्षी; ब्रागृ २,३,३<sup>†a</sup>: आज्यो १,७<sup>r</sup>; -तम् श्रापधौ ८,२०,१३<sup>२</sup>; १४, ३,३; १६, ८,३××; वौश्रौ; शंध ११६:८५∮ंं, -तया द्राय २,२, २५: -तस्य श्रापश्रौ २०,२,१०; भाश्री ७, ५, २; हिश्री १४,१. २२; आपमं २, १७, २७<sup>‡p, q</sup>; पागृ २, १४, ५<sup>†</sup>р,व; भागृ २, 9:9६<sup>‡p'Q</sup>; मागृ २,७,9<sup>‡p'Q</sup>; हिए २,१६,८‡<sup>р,</sup>१, –ता श्रापश्री १८, ११, २३; २२, १०, १८; वाश्रौ ३,३,१,५६; हिश्रौ; -ताः आपश्रौ ९,२०,९; ‡२०,१५,१; ३<sup>२</sup>; २२,१०; ११; बौधौ १५. ३७:६; बौश्रौप्र ४८:१० ; १३ ; वाधौ; -तान् वाधौ ३,३,४,११; -तानाम् माश्रौ ५,१,६,२;२,२, २; -तानि अप ५२,११,१; -ताम् श्रापश्री ७, ६, १<sup>प</sup>; १८, ११,३; बौध्रौ १२,६ : १६;१८, २३: १०××; भाश्री ७,५, २º; हिश्री १३, ४, १६; - वाय द्यापथ्रौ २०, ६, ४; ११, १३; बौथ्रौ १५,७: ११; हिथ्रौ; श्रावमं २, १७,२७<sup>२०</sup>; सार् २,२,३<sup>p</sup>; कोग् ४,४,९<sup>p</sup>; शांग्*४*. १८,३<sup>२</sup>;पाय २,१४,५<sup>२</sup>; भाय २. १:६<sup>p</sup>;१६<sup>p</sup>; मागृ २,७,१<sup>२p</sup>;हिग् २, १६,८<sup>२</sup>р: -तायाः वाश्री 3 ३,१,४३; श्राप्तिगृ २, ७,७ : ७; कौसू १२०,४; अप ३८, १, ५: -तायें वीश्री १२, ५:१०; १८; ३९; ६: १××; हिध्रौ २२, ३, ७; -ते काश्री १७, ३. २०; आपश्रौ २१, १९,९; आ १८२, ५,१; ६३, ५, १; श्राज्यो २, २<sup>r</sup>; -तेन शांश्री १३,६, ३; गोगृ ४, ७, २६; कौसू २४,२३; शंघ ३३३; विध ९०,२२; - †तैः आपमं २,१८, १०; त्राप्तिगृ २, ५.८: ११; बौगृ; -तौ आप्तिगृ २,५,१ : ९; जैंग्र २,९ : ४. श्वेत<sup>v</sup>-- -तः माश्री ३,७,३. श्वेति- पा ४,२,८०.

श्वेत-क"- -कानाम् वौश्री १४. 38:96.

श्वेत-कृष्ण- -णयो: वौश्रो २२, ४: ५; २३,१५: ९; १३. श्वेत-केतु<sup>x</sup>-- -तवः श्रप ५२, १३

c) पामे. वैप १ श्वाञाः मा ४,१२ टि. इ. । d) व्ताः इति पाठः ? a) वेप १ द्र. । b) = धन-1e) धावृतत् इति Old. शोयः?। BC. ? संस्कर्ता च स्वावृत्तत् इति?। यनि. शोधः (तु. काठ ३, १०)। f) पा ३,१,४९;५८; ६,१,१५;३०;३१;७,२,५; ४,१८ पात्रा १,४,२; ७,२,१४ परामृष्टः इ. । पा १,३,९१; ३,१,५५ परामृष्टः द्र. । h) = कुष्ट-विशेष-, तद्वत- ति. श्रापथः । i) पासे. वैप १,१३२४ d द्र. । k) पांभे. वेप १, १३२४ e इ.। j) सपा. दिवन्नः<>दिवन्नी इति पामे. । l) चि° इति पाठः ? यनि. क्षोधः (तु. शौ ३,२७,६)। m) विष. ([सोमक्रयणी-] गो-)। वस.। n) विष., नाष.। p)= सर्प-विशेष-। q) सपा. श्वेतः<>श्वेतस्य इति पामे.। r)= मुहूर्त-विशेष-। s) = पर्वत-विशेष- I t)= पराशरगोत्र-भेद- । u) पामे. पृ २४०८ j द्र. । v) स्वार्थे क्षण् प्र. । w)= तृरा-विशेष- । x) व्यप. । वस. ।

२: -तुः शांग्री १६, २९, ७; श्चापध्र १, ५,६; १३, १९; हिंध १, २, ६; ४,३२; बुदे १, २४; -त्नाम्<sup>भ</sup> अप १,४१,२<del>†</del>; अर्शा ११,२. श्वेत-खर- -रम् वाध २१,३. ?श्वेतिगिरि<sup>b</sup> श्रा १८,१,१६. श्वत-चन्द्ना(न-श्र)नुहि(प्त>) सा- -सा श्रय ३०३,२,७. श्वेत-रछत्र-> †श्वेतरछत्रिन्--त्री ह्यापधी १८, ७, १८; वैधी १७, १८: ११; हिश्री १३, २, ४२. भेत-त्ल<sup>c</sup>-- -लानि यापश्री रूप्ट, २४,१२. श्वेत-दूर्वा- -वाः श्राप्तिय २, ५, 8:4. खेत-हीप- -पम् विध ४२,४. श्वेत-न्यज्ञ°- -जः श्रापश्री ८. 98,3. श्वेत-पक्ष<sup>3</sup>- -०क्ष पागृ ३,६,३. श्वेत-पा(क>)की॰- पा, पाग ४, ३,9 ६4. स्तत-पाणद्वर!- -रम् हिथी १३, ५,२३. श्वेत-पिङ्गळ- -लम् अप ४०,२, इवेत-पिपीलिका- -कानाम् कौस् ११६,३4. इवेत-पीतक-लोहित<sup>ह</sup>- -तम् श्रप **६८,२,५४.** १इवेत-पुष्प- -प्पाणि श्रर ३०र. २इवेत-पुष्प, पा°- -न्पाणि

शांश्री १३, ६,३<sup>h</sup>; -पायाः वैगृ ६३ : १<sup>1</sup>. इवेतपुषी- -प्पाः पाग १, 93,91. इवेत-भोम!--मम् शंध ११६:३. इवेत-माल्या( ल्य-श्र )नुलेपन--नम् श्रप ६८,२,१७. इवेत-सृति(का>)क्°- -कम् वंश्री १२,४ : ३. इवेत-रक्त-पट<sup>1</sup>- -टः थप ६८. 4,0; 9. रवेत-रक्ता(क्त-ध्राभा>)भ<sup>६</sup>--भः श्रा ५२,९,२. इवेत-छद्म-चिनाशन- -नाय अअ १,२३. भ्वेत-लप्युदिन्- -दी काभौ १६, 9,३८. इवेत-सोहित-पीत- -तानि श्रव **દ્દેષ્ટ,૮,**રૂ. इयेत-च(त् >)ती- -ती आपश्री १६, ८, ४; हिश्री १६,२,१७३ –स्यः वैश्री १८,५:१६. इवेत-व(१त>)रसा°- ∙सा श्रापथ्री १८, ११,२३; वाथी ३, ३,१,५६; हिथ्रौ; -स्साम् श्रावथ्रौ १८,११,३; बीधी १२,६: १६; हिधी १३, ४, १६; -रसायाः माश्री ६, २,५, ११; वाश्री ३, ३,१,४३: -रसाये आपधी १७, १५,२;१९,१; बौधौ. इवेत-वराह्<sup>1</sup>-- -हम् शंध ११६: १इवेत-वर्ण-> र्णा(र्ण-म्रा) कृति<sup>c</sup>- -तीनि यप ७२, ३, c) वस. ।

२श्वत-वर्ण°- -र्णः प्याप्तिष्ट २, ४, १२: ७; चब्यू ४: १३; -णंम् आमिय् २, ५,६:४; -र्णान् श्रा २१, १, २. इवेत-वस्1- पावा ३, २, ७१: -०वाः पा ८, २,६७. इवेत-वस्र(ख्न-य्र)नुलेप( न>) ना"- -नाः वैगृ ३,९:४. इवेत-वह-> 'हा(ह-म्रा)दि--दीनाम् पाता ३,२,७१. इवेत-वायवा(व-आ)न्तरिक्ष"--क्षाणाम् पागृ २, १४, ९; -०क्षाणाम् पागृ २, १४, १२; 98: 95. इवेत-वाह्- पा ३,२,७१. रवेत-बुन्ताक- -कम् वैध ३, ५, ۷. श्वेत-रायल- -लः हिथी १३, 8,6. इवेत-शि(खा>)ख°¹०- -खाः श्रप ५२,१३,३. इवेत-संनाह<sup>c</sup>- -हम् श्रप २०, ٦,٩. इवेता(त-आ)कृति<sup>c</sup>- -तिः श्रप ५४,१,३. इवेता(त-थ्रा)ख्या- -ख्या लाधौ ८,६,१६. रवेता(त-आ)त्रय- -याः वीश्रीप्र २७: ६. इवेता(त-अ )नृकाश<sup>p</sup>-- - नाः माश्री ५,२,१,४४. इवेता(त-अ)भाव- -वे काश्री १७,३,२०.

a)= पर्वत-विशेष-। b)= स्त्रोवधि-विशेष-। c) वस.। d) विष. (स्र्धिशिरो-रोग-)। वस.। e)= वनस्पति-विशेष-। वस.। f) विष. (रुप्णीप-)। कस.। g) विष. (स्प-)। द्वस.  $\rightarrow$  नलो. कस.। h) सप्त. तां ९,५,७ वश्वत्लानि इति पाभे.। i) परस्परं पाभे.। j)= पाताल-विशेष-। k) द्वस.  $\rightarrow$  वस.। l) नाप.। m) वस.  $\rightarrow$  द्वस.। n) [सर्पाणाम्] द्वस.। n)= शह-विशेष-। n0 वेप १ द्व.। n1 वेप४-प्र-४३

इवेता(त-श्र)इव- -श्वः शांश्री १४, ३४, २; बौश्रौ १८, २३: ३२: -इवाः शांश्री १४, २०, इवेता(त-अ)इवतरº- -राः चन्यू २:४. †इवे(त्य>)त्या<sup>b</sup>~ -त्या %प ४८,११०: निघ १, ८; या २, २०∳. **√श्विन्द** पाघा. भ्वा. आत्म. श्वेत्ये.

इवे<sup>९</sup> वेज्यो १८. श्वेत- प्रमृ. √श्वित् द्र. इवेतयूपि<sup>व</sup>- -पयः वीश्रीप्र ४८ : ९. श्वेतरक्तपट- प्रमृ. √श्वित् द्र. ? श्वेतायित<sup>6</sup>- -नम् श्रप १,३,9. श्वेतीय - -याः वौश्रीप्र १५: 9. श्वेत-, श्वेति- √श्वित् द्र. श्वो-भाव- प्रमृ. धम् इ.

## Ø.

**१प**- पम् शुप्रा ३,५६; पात् शुप्रा ३,७९; ९४; ऋत ५,७,११. प-कार- -रः ऋप्रा ४,८५; उसू ५, ६; अप्राः; -रम् ऋपा ४,४१;५ १; शुप्रा ३,२२; तैप्रा; -रस्य ऋप ४७, २, १; शौच १, २३; –रात् शांध्रौ १,२,१४; शौच २,१६: -रेण शुपा ३, ५३; याशि २, ۷٤. पकार-टकारवर्ग- - गौं ऋपा १. 83. पकार-पूर्व- -र्वः ऋता ५,११.

पकार-लोप- -पः उस् ६,३. प-ट- -टी शुप्रा १, ६७; ऋत २, ٩,٤. प-त्व- -त्वम् ऋपा १३, ३१; उस् ५, ३; -त्वस्य अप्रा ३, १, ७<sup>२</sup>; श्विणमृधः श्रश्र २०, ५८. ३, ८; -त्वे पाप्रवा ५,७. पत्व-णत्व- -त्वम् माशि १०,६. षात्वणत्विक- पागम ३४५. पत्व-संहि(ता>)त<sup>E</sup>- -ते उस् १,१८. पत्व-स्वर-प्रत्यय° पावा ८,२ ६. ष-पूर्व- -र्व: तेप्रा ७, १३; -र्वस्य पा ६,४,९. ष-भूत- -तस्य उस् ५,४. पा(प-श्र)न्त<sup>g</sup>- -न्तस्य शौच ३, ९०; पा ८,४,३६. २ष<sup>b</sup>- वेज्यो १८. √षःक्,षःकति<sup>।</sup> निघ२, १४‡. पड[,डा]ग्रड<sup>k</sup>-(>षाड[,डा]ण्डक-पा.) पाग ४,२,१२७. पणि --०णे द्राश्री १,३,८. **षण्ड<sup>™</sup>-** पाड **१**,११४;पाग **४,**१,४१<sup>n</sup>; -ण्डः वौषि ३,५,२; -ण्डे गौध २२,२५⁰. षण्डी- पा ४,१,४१. षण्ड-क- -कस्य शापध १, १९, 98p. पण्ड-कुषण्ड<sup>0</sup>- -ण्डी लाश्री १०, २०,१०; निस् १०,१२:८;१५. पगढ "- पाउभो २, २,१२०"; -ण्डः शंध ३७७:४; १२; -ण्डम् पागृ २, ७, ९; विध ५०, ३५:

-ण्डस्य वाध १४, १९; शंधः ४३४; -ण्डान् विध ३, २१;--ण्डानि याशि २,७.

पण्ड-क- •कस्य हिंध १,५,११६०

१षप्<sup>७,१</sup>- पाडमो २, १, ३०९; पर् आश्रौ १, २,१; २, ११, ६××; शांश्री; पट्ऽबट् श्राश्री ६, १२, ३; काश्री १०, २,२४; १५, ९, १०××;माथ्रो; षट्सु काश्रो १७,. ७, ९; आपधी ११, ९,४; १७, १७, ४; बौश्रौ; पर्सुऽपर्सु श्रापश्रौ ७,२८,६; माश्रौ १, ८ू ६, २४; आमिगृ; पडि्भः आश्रौ ३,१,१०; काश्री १६, २, २९; त्रापश्री; **प**ड्रयः त्रापश्री ७,२४. १०; लाश्रौ ७,१३, ५‡; कप्र; पण्णाम् आश्री ४,१३,७<sup>२</sup>; ११, ४,३; शांश्री; पण्णास् ऽपण्णाम् काश्री १५, ९, ११; पयः पावा १,४,१८; ५,३,८४, षट्-क"- -कः ऋत्र १,४,२;५;५,५; ६, २××; शुश्र: -कम् ऋश्र २,. १०,५२; ५७: ३,१९; बृदे ८, ५६;श्रश्न; -काः लाश्री ६,८,९; -कान् निस् ९,११:४; -कानाम् ऋअ ३, ४२; -कानि ऋअ ३, ३२; -के अपं २:१७; १९;२१; ३:२८; पिं ३,५६; -कौ ऋअ १,४, ९; ३, १५; ग्रुत्र. पट्क-प्रभृति-- न्तयः निस् १,९: ४:95.

a) शाखा- वा तदध्यतु- वा। b) वैप १ इ.। c) = विश्वेदेव- ।d) व्यप.। e) पाठः ? इवेताथि इति संस्मित्रं दि. शोधः । f) = वर्ण-विशेष- । g) वस. । h) = शतिभूष्य- नक्षत्र- । i) लघुशास्त्रीयः पाठः । पष्कति इति मुक्को. । j) श्रन्यमतम् इति पागम. । k) पृ ९६१ b इ. । l) बिचर्षण- (ऋ १, ७८, १) इत्यस्य प्रतीकम् । m) = नपुंसक- । n) श्रर्थः ?। o) सप्र. यास्मृ ३, २७३ पण्डके इति पामे. ।  $q) = सर्पद्वय-। r) < \sqrt{40} ् इति । s) पाठः ? नृमेधः इति शोधः (तु. सात. )।$ ग्रे परस्परं पामे. । ॥) परिमाणार्थे कन् प्र.। t) संख्या-ववन- ।

पट्क-सप्तक- -कयोः ऋपा १६, २३; पि ३,११.

षट्क-सप्तका(क-अ)ष्टक- -काः ग्रग्र ५,२०; -कैः पि ३,१४.

<u>
 च्यट्-कपाल - -लः काश्रौ ५, ८, ९; अातश्रौ २२, १८, १८; वाश्रौ; -लम् श्रापश्रौ ८,१३,१६; वौश्रौ ५,११: १८;२८,४: ५; माश्रौ. प्यट्-कर्म-निस्य- -स्वेन शांग्र ४, ५, १६.

पट्-कर्म-निरत- -तः वैध १, ५,४ ।

- पट्-क्रम्-निरत- -तः वैध १, ५,४ ।

- पट्-क्र्य्तिका-मुख्य-योग $^{b}$ - -गम्

श्रापमं १,५,७ $^{c}$ ; श्राप्तिग्र १,५,४ ः

४७ $^{c}$ ; वौग्र १, ५,१३ $^{c}$ ; भाग्र १,
१९ : ९ $^{c}$ ; हिग्र १,२२,१४.

'घट्-ऋत्वस् (ः) श्चापश्ची ५, १४, ७; १५, १२, ५××; वीध्नी; कौस् १५०,५<sup>а</sup>; श्चप १९,१,४<sup>a</sup>.

'पट्-कोण<sup>8</sup>— -जम् अप २५,१,११. 'पट्-चत्वारिंशत्— -शत् शांश्री १२, २,२२; अपं ४:३५; निघ २, १७; या ३,९.

'षट्-चिति° - -तिः मीस् ४,४,१४.
'पट्-तय - -यम् श्रापश्री १५,२०,८; वौश्रौ ९,१९: ३६; भाश्रौ ११, २१,८; वौगृ; -यानि वाधूश्रौ ३, ७६: ९.

पर्-भिंशत्— - शत् शांश्री ६, ६, २; १८,१२,७; वीश्री; — शतः वीश्री १८, ४५: ४२; — शतम् आश्री ७,५,११; १२,९, १४; श्रापश्री; — शता हिश्री ११, ७, ६५; १४, ३,५८; — शति काश्री ८,३, ८; वाय ६, २९; — शस्तु वीश्री १२, १२ : १२;१८,४५:४२; –शक्तिः कप्र १,९,१.

प्रवृत्तिंशा - - नाः वौश्री १०, ४२: ९ दे, १८,७: १२; - शस् आपश्री २३, ९, ८; १४; हिश्री १८, ३, १३; १६; - नाः वौश्री १६, ३४: ११; - नानि द्राश्री ८,१,११; १२; वाश्री ४,५,११; १२; - शेन आपश्री २२, १२,

षट्श्रिंशी~ -शी हिश्रौ १४,३,५८; -शीम् आपश्रौ २०, २१,१२.

पट्।त्रंश-स्तोम- -मेन शांश्री १४,१५,२. २षट्त्रिंश १ -> पट्त्रिंशो(श-ऊ) न- -नः निस् ५,११: ४b. पट्त्रिंशच्-छ(<शत>)ती--स्या काश्री १७,७,२५. षट्त्रिंशत्-प्रक्रम,मा<sup>1</sup>- -मा माश्री २,२,१,५२; -मेपु शांश्री १३,२९,२; हिश्रौ १८,४,२७. पट्त्रिंशत्-सह(स>)सा<sup>e</sup>--स्रा शांश्री १४,१५,६. पट्त्रिंशद्-अत्तर,रा<sup>6</sup>- -रः लाश्री ६,१०,१२<sup>d</sup>; -रा त्राश्री १२,९,१५, शांधी १४, १५,३; वाधूश्री. १पट्त्रिंशद्-अह्ल<sup>1</sup>->॰ल-प्रमाण -- जम् वैध १,६,४: -जै: वैगृ ध्र, १०: ७.

पट्तिंशद्-शह-शस (ः) ८ पट्तिंशद्हशः काश्रौ १७,०,१३.
पट्तिंशद्-जन- -नः । द्राश्रौ ८,
४,३; लाश्रौ ४,८,४.
पट्तिंशद्-रात्र- -नः । वौश्रौ
१६,३६: १; -त्रम् काश्रौ २४,
२,३३; श्रापश्रौ २३,६;३; हिश्रौ
१८, २, १३; -त्रे श्राश्रौ ११,
४,०.
पट्तिंशद्-वंप- > वींक ।
पट्तिंशद्-वंप- > वींक ।
-कम् श्राशौ १२,५,१४.
पट्तिंशि(क>)का--कायाम्
श्रापश्र ५,१; हिश्र २,७.

षट्-जिंशति<sup>1</sup>--तिः श्रापश्रौ ११,४, १३. पट्-त्वच<sup>m</sup>--चम् विध ९६,५४.

षर्-पञ्चाशत् - -शत् शंघ ३१५; विघ ९६,८४; ऋषा १६,८९; जिस् ७:१६; -शतः चुस् १,६:२४.

षट्-पद्->°पदा- -दा शांश्रौ ७, १०,६; निस् १,४ : ९; ३,१३: ३०;३४; काग्र२,९; यौग्र; -दाः श्रश्र १०, ९; १३, ३; १७,१; -दे श्रश्र १२,१; १३,३.

षर्पदी-पाग ५,४,१३९;-†दी बोधी १४, १४:३१; श्राग १, ७, १९; कीग १, ८, २८; शांग १, १४, ६.

षद्-पद,दा°- -दः आश्रौ ५,९,११; -दानाम् शांश्रौ ७, २६, ८; ऋप्रा १८,५०; -दाभ्यः निस् १, ७: ४; -दायाम् निस् १; ७:

१,८: ५.

२षट्त्रिंशद्-अङ्गुल- -लम्

आग्निग् २,३,१ : ८; -लाः वेग्

a) तिह्नतार्थ द्विस.। b) कस. > पस. > कस.। c) पट् क्र॰ सु॰ इति त्रि-गदः पाठः ? यिन. शोधः (तु. श्रापमं. संस्कृतः टि., हिए १, २२, १४; old. च)। d) उत्तरेण संधिरार्षः। e) वस.। f) विप., नाप. (स्तोम-विशेष-)। g) = पट्-त्रिंशत-। वैप १ द्व.। h) परस्परं पाभे.। i) वस. वा कस. वा। j) कस.। k) तेनिनिश्तीयप् टर् प्र.। l) = पट्-त्रिंशत-। m) वस. समासान्तः अच् प्र. उसं. (पा ५, ४, ७७)।

पट्-पाद् -- -पात् श्रश्र ३, २९; ११,२. षट्-पुण्डरी(क>)का- -काम् हिथ्री १३,७,३<sup>b</sup>. पट्-पुद्क(र>)रा- -राम् श्रापश्रौ २२,१०,१<sup>b</sup>. षट्-प्रक्रम³- -सम् वैश्रौ र्४,१०: घट्-प्रगाथ- -थम् लाश्री १०,८, ३: निसू ५, ५: १३-१५; -थेन शांश्रो १२, ९, ९. पर्-फ(ल>)ला<sup>०</sup>- -ला अप २६, पट्-शत- -तम् वैताश्री ३१, १५; शंध २६३. पट्शती- -ती वेज्यो ३८. पट्-शमी°-- -मीम् कौस् १३७, ५. पट्-श(य>)या<sup>0</sup>- -याम् माधौ **१**,७,३,१३<sup>१</sup><sup>d</sup>. पट्-पष्टिº- -िष्टः हिश्री १७, २, ४०1; मैश्र ९; १३; - प्रिस्यः बौश्रौ २४, ३२: २०; -- धिम् श्रावश्रौ २२, ५, १२<sup>1</sup>; काश्रौसं २९ : २३<sup>६</sup>१. पर्पष्टम- -ष्टम् लाशौ८,५,२६१1 पट्-पोडशिन् 1- शी आपऔ २२, ५,१४; हिश्रो १७,२,४२; निस् ६,११ : २७. पर्-सप्तका(क-अ)ध्क<sup>६</sup>- -काः ऋअ १,४,७.

पट-सप्तति- -तिः ऋषा १६,८६.

-शाः ऋत्र १,४,३; ग्रुत्र ५,१६.

पट्-सप्तै(प्त-ए)काद $(\pi >)$  $\pi^1$ -

पट्-संपात- -तम् कीस् ७२, १९. पट्-सूक्त<sup>8</sup>-- काः अपं २:१०. पट्-स्तोत्रिय- -पः वैताश्री ३३, ५. पर्-स्थू( ग् > )णा- -णायाम् काश्रौसं २७: ११. पड्-अंशु- -श्नाम् वैश्रौ १५, १३: पड्∙लक्ष<sup>™</sup>– -क्षम् शैशि २९६‡. २८;३४; ३५ु; -रम् वाधूश्रौ ८,१०० : ७; कौगृ १, १६, १०; शांग्र १,२,४; बौग्र २, १, २५; -राः बीश्री २७, ४: १; ऋप्रा १६,१६; -रात् मैंश २९; -रे या ४,२०‡ई; -रेंग वाधूश्री ४, १००: २७; -रैं: उनिस् १: १०. पडक्षर-दशाक्षर-- -रौ निस् १, ४:२३. पडक्षर-पा(द>)दाº- -दा निसू १,२:२. १पड्-अङ्ग-> 'ङ्ग-विद्- -वित् राध ३, १९; शंध २००; वौध २, ८,२; गौध १५, २८; चव्यू २: पडक्के (इ.इ)न्द्रय- -यम् शेशि ३६०. २पड्-मङ्ग<sup>०</sup>- -ङ्गः आपध २,८,१०; हिंध २,१,११२; - ज़म् पाय २, ६,६; विध २३,५९; -ङ्गाः वाध १पड्-अङ्गुल-> 'ल-परीणाह"—

पडङ्गुल-मात्र- -त्रम् वैध्रौ १२, 9:6. पढङ्गुला(ल-श्र)य़ - - ग्रे: वैध १,६,४. पडङ्गुला(ल-अ)वे(त>)ता--ताः श्रापशु ११,५<sup>n</sup>. पडङ्गुलो(ल-उ)पे(त>)ता--ताः हिशु ४,७<sup>n</sup>. २पड्-अङ्गुल,ला<sup>०</sup>— -ल: अप २०<sup>२</sup>्र १, ११; -लम् वैश्री १, २:६: ११,७:३; २०,२८:११: वेंगृ १, ८:१३; याशि १,५४;५६; -ला श्रप २२, २,२;२६,४,२; -लात् वैगृ ४, १०: ४; -ली वैश्रौ १८, १६: ७९. पड्-अङ्गुलि-विस्तार- -रम् वैश्री ११, ७ : ४; ८ : ९. पड्-अङ्गुलि–विस्तार—आय-(त>)ता<sup>p</sup>- -ता वेश्री ११,८ इ पड्-अधिक<sup>8</sup>-- केन श्राप्तिए २, ४, 9:9. पड्-अनुप्टुव्-आदि- -दि ऋग २, १,२८. पड्-अभिष्ठव°- - वस्य निस् १०, ४: ३; -वे काश्रौ २४, ३,२२, पड्-सरिक"- -ितम् हिश्री ४, १, पड(ड्-श्र)चें<sup>प</sup>- -चेम् माधौ ५, २,-८,३०;११, ९; ४५; वाश्री ३, २,८,८; वागृ २, १२; अअ १, २९××; -र्चानि माश्री ५, २, १०, ४; ऋषं २:८३; –र्चे

-हम काशु ७,७.

१८,२३,७; -चेंन अअ ३,२९; -चेंभ्य: श्रप ४६,१०,२†;-चेंपु श्रपं ४: ५. पडर्च-धर्भ- -में: माश्रो ५, २,

पडर्च-वत् अपं धः ८.

पड्-सवत्त - -त्तः आपश्रो ८, १५, ५; वैश्रो ९,०: ८; -त्तन् काश्रो ३, ४,१६; आपश्रो ३, ३, ५; ७,२६,६; वोश्रो; -त्ते भाश्रो ८, १८,४.

पड्-अशीति— -ितः काशु २, ४; श्रापशु ६,९; बौशु १:५; हिशु २,३८; चय्यू २:१.

पङ्-जष्टक,कः - -कम् वेंग्र ५,४: २९५; -का ऋष १,१०,३; ग्रिथ ५,७३.

पड़ा,रु ।-सह- -हः श्राश्री ७, २, ড: ড, ९××; হাায়ী **१०**, ৭, ড; **११**, ४,५; १३, १६, ५<sup>२</sup>; **१**६, २८, ३; २९,१६; काश्री; -हम् आपथ्री १६, ९, १; २०, ८, वीश्री; -हस्य वीश्री १४, ११: २६; २६,१७ : ५; क्षुन् २,१० : १;६××: -हाः आधी ११,७,९; १९; २१; १२,२,५; काश्री २३, ५,१; श्रापधी २२,२२,१; वौधी; -हात् काथौ २३,५, १५; वौधौ १७, २२:२; मीसू ७, ३, ७; -हान् निस् १०, ४:४: बौध २,१,४८<sup>७</sup>; -हे बौधौ १४,२७: ९; २३, १३: १३××; वाथ्री; -हेन बीश्री १६, १:३; २९: १२××; हिथ्री; -हेभ्यः लाश्री ६, ९, १६; -है: आपथ्री २१, २५, १; -ही आश्री ८, १३, ३१<sup>८</sup>; बौश्री १६, १५:५; ३६: १४; तुस्.

पाडिहक- -काः निस् ३,६:
३४; -कान् निस् ७,३:३; १०,
८:२; -कान् निस् ७,३:३; १०,
८:२; -कान् लाश्री ६, ९, १०;
निस् ४, ६:८××.
पडह-क्लस- -से श्राश्री ८, ७,
१६.
पडह-व्लस- -मेः निस् ४, ५:
१३.
पडह-त्याय- -येन निस् ७,३:
३.
पडह-प्रतिपद्- -पत् निस् ८,
२:९.

१३. पडह-ब्राह्मण<sup>d</sup>--णम् बौधौ **२६,** ९:१९.

पढह-रूप- -पम् निस् १०,४:७.

पडह-वश--शेन निस् ५,१:११. पडह-विभक्ति--की: दाश्री ८, १,१८; लाश्री ४,५,१८. पडह-संस्था--स्थाम वीश्री १४,

२७: ८: २६,९: १८. पडह-स्तोन्निय- -य: आश्री ७, २,१३; -या: श्राश्री ७, २, २; -यान् श्राश्री ७,४,११.

पडहस्तोज्ञिया(य-मा)वाप--पं वंताधौ ३५,३. १पडहा(ह-म्र)नत- -न्ते काधौ १२,३,१७; जुस ३,२:३५. २पडहा(ह-अ)न्त,न्ता<sup>6</sup>- -न्ताः श्राध्री १०,१,१६; ११,१,१४. पडहा(ह-श्रा)सि- -सिम् निस् ८,२:२.

पडहा(ह-अ)भ्यास- -सः मीसू ८,३,८.

पड (, रू॰) हा( ह-ख्र)थे- -थें आश्रो ११, १, १३; शांश्रो १३, १५,९; काश्रो २४, १, ७; निस् ९,१०: ९.

पडहा(ह-अ)विलोप- -पाय निसू ९.११:१३.

पडहो( ह-ऊ )न- -नः निसू ५, ११:४.

पड्-झागम<sup>6</sup>— -सम् शंघ ३००. पड्-झानन<sup>1</sup>— -नः अप २०,२,८. पड्-झास्य<sup>1</sup>— -स्यम् अप २०,६,२. पड्-आहत<sup>8</sup>— -तम् काग् ४८,१.

पाडाहुत<sup>h</sup>— -तम् मागृ २, १८, १<sup>१1</sup>;४.

पड्[ , ल् ]-झाहुति°— -तिः श्राग्ट ३, ६, ३.

पडाहुति-क¹- -कत् कप्र २,१०, १५; १६.

पड्-उत्तर<sup>6</sup> - -रः ऋप्रा १६, ११; -राः वाध्यौ ४,४६: १०; १३; विस् १,८: १३;२४; ३५; ९: २-४; -राम् विस् १,१०: ३;७; -रे ऋष ३,३८; चव्यू १: १३. पड्-उद्याम<sup>६</sup> - नम् काशौ १६, ५,६; वौशौ १०, १२: ६<sup>1</sup>; वैशौ १८,६: ७<sup>1</sup>; -मे आपशौ १६, १०,८; वैशौ १८,७: २६; हिशौ १९,३,२५.

पड्-उद्याव<sup>E</sup>— -वस्<sup>1</sup> माश्रौ ६,१,४, ६; वाश्रौ २,१,३,५.

a) शांत्रों. पाठः । b) सप्र. आपघ १,२९,१७ हिघ १,८,७४ सप्ताहान् इति पामे. । c) तु. आन. । d) उप. = १त्राह्मण- । e) वस. । f) व्यप. । वस. । e) = कर्म-विशेप- । वस. । e) स्वार्थे प्र. । e) पडा॰ इति पाठः १ यिन. शोधः (तु. एक.) । e) = प्रायक्षित्त-विशेप- । e) वेप १ इ. । e0 परस्परं पामे. ।

पड्-उपसक्क - -कः माश्री ४, ३, ५०; लाश्री ८, ११, ५; -कम् बौश्री २५, २७: १; ८; २०; २८: ८; -के श्रापश्री १५,१२, ५; भाश्री ११, १२, ५; हिश्री २४,५,६.

पड्-ऊन,ना- -नः द्राश्रौ ८, ४, ६; लाश्रौ ४,८,६;निस् ५,११:३०; -ना ऋब २,१,४४; १६१××; -नाः निस् ५,११:३१.

पड् [,ल्<sup>b</sup>]-ऋच<sup>a</sup>— -चम् बौधौ १५, ३०: २२; वाधूधौ ३, ९४: १४; निस् ९,३: ३४; ग्रुअ २, १३३××; ग्रुग्ध; —चस्य वृदे ३, २७; —चानि माग्र १,४, १६; —चे शांधौ १२, २, १८; लाऔ १०,९,८; निस् ६,७: ५३;६०; —चेन कौग्र १, १४, १०; शांग्र १,२२,१३.

१षड्-ऋतु-> °तु-द्वन्द्व- -न्द्वम् श्राप्तिसृ १,७,४:११.

२पड्-ऋतु<sup>c</sup>- -तुः निस् ७,३ : २१. पड्टतु-ता- -तया या ४,२७.

पड्-गवं - - - वस् आपश्ची १६, १८, ५; बौश्ची १०,२५:१; साश्ची; हिपि १५:३; - वानि काश्ची २२, ११,२; लाश्ची ९, ४, १९; - वे काश्ची २१,३,३३.

१पड्-गुण- पाता ५,१,११४. पाड्गुण्य- पा ५,१,१२४. पड्गुणित<sup>6</sup>- -तःऽ-तः अप २१, २,४.

२पङ्-गुण⁴ - -णः काछ ७, २३; -णम् अप २२, ६,५; मैत्र १. पङ्गुणी√क > षङ्गुणी-कृत- -तम् वेज्यो २३. षड्-गृहीत- -तानि वौश्रो ५,१२ : ८; २१, ४ : १९; २०.

2; ६६, ४: 15; ६८. पड्-ज<sup>1</sup> – -जः माशि १,११; १३०; २,२; याशि; –जम् माशि २,४; नाशि १, ५, ३; –जस्य नाशि १, ५, १५; –जे माशि १,९; नाशि १,२,११.

पड्ज-ऋषभ-गान्धार<sup>ड</sup>- -रः माशि १,८.

षड्ज-ऋषभ-गान्धार-मध्यम-पञ्चम-धैवत-निषाद्- -दाः भासू ३,१७.

पड्ज-ग्राम- -मम् नाशि १,४, ,८; -मे नाशि १,२,८.

पड्ज-मध्यम-गान्धार- -राः नाशि १,२,६.

पड्ज-मध्यम-पञ्चम--माः शैशि १७५; पाशि १२; याशि १, ७; नाशि १,८,८,

पड्जा(ज-या)दि- -दयः याशि १,६; पिं ३,६४.

पड्-ड(<ह)वि(ण्क>)ण्काª--काम् श्रप्राय ६,७.

षड्-डा(<धा) वाश्रो २, २,३, ३; पाग ६, ३,१०८<sup>ь</sup>.

पाग ६, ३,१०८".
पड्-डो(<हो)तृ!— -ति शांत्रो १०,
१०,१; —ता आपओ ११,१६,३;
१४,१४,१३; वौद्यो १७,२१:
८×४; माश्रो; —तारः आपश्रो
२१,११,७; हिश्रो १६,४,३१;
—तारम् शांश्रो १०,१०,२; नाश्रो
६,१,३३; आपश्रो ७,१,२×४;
—तुः आपश्रो २१,१०,७; वौश्रो
१९,७:५३;२०,२५:१६; हिश्रो;

-त्रा आपश्री ७, २३,११; ६०, २१,९; बौश्री. पड्डोतृ-पद्1- -देभ्य: त्राप्तिगृ

२,४, १:३१; वौषि ३,३,९. पड्-डो(न्ना>)न->पड्डोन्ने(न-इ) पड्-डोर्न, ५,०: ३१.

पड्-द्वादश-चतुर्विशत्य(ति-श्र)परि-मित-गो- -गवाम् वाश्रौ १,४, ३,४१.

पड्-धा विध १८,१४;३९; आवशु ४,५; काशु; पावा ६, ३,१०८. पड्धा-कृत- -तम् विध १८, १०.

पड्-भाग<sup>1</sup>— -गम् श्रापशु १६, ५; हिशु ५,२६;—गे अप २२,३,१. पड्भाग-भृत— -तः वौध १, १०,१.

षड्भागी(य>>)या- -याः बौजु १७: १२; -याभिः बौजु ८: १८.

पड्भागो(ग-ऊ)न- -ने श्रापछ १,३; वौछु १:२९; हिछु १,४.

पड्-भेदº - -दाः चव्यू २: ६. पड्-युक्त - -क्तेन माश्रौ ६, १,५,

३७; वाश्रौ २,१,४,३८. पड्युक्ता(क्त-अ)ष्टयुक्त- -कस्य

पड्युक्ता(क्त-अ)ष्टयुक्त- -कस्य अप १,३२,१.

पड्-योग<sup>!</sup> - नम् काश्री ५, ११, १२; श्रापश्री ८,२०,१०; वाश्री १,७,५,३.

पड्।, लू<sup>5</sup>]-रात्र<sup>1</sup> - -त्रम् काश्री ४, १०, १६; वैश्री १३, १४:१७; कौय १, १०, १८; पाय; -त्रे आपश्री २२, १४,७; लाश्री ९,

a) वस. । b) शांश्रौ. पाठः । c) विप. (संत्रत्सर-)। वस. । d) पृ १०४८ l द्र. । e) इतच् प्र. उसं. (पा ५,२,३६) । f) नाप. (स्वर-, प्राम-) । g) द्रस.>मलो. कस. । h) तु. पागम. । i) वैप १ द्र. । j) पस. । k) = इष्टका-विशेष- । l) पूप. = पष्ट- ।

१२,१५; वाग्र ५,४२; श्रप ३८, ३,७4; -न्नेग शांश्रौ १६,२५,१; ७; विध २२,२४. पड्रात्र-त्रिरात्र- -त्राभ्याम् विध २२,२३. षड्रात्र-त्रिरात्रै( त्रि-ए )करात्र--त्रैः विध २२,२२. षड्रात्र-नवरात्र- -त्रयोः निस् 6,6:96. पड्रात्र-प्रभृति - -तयः निसू ९, ८: २४;-तिपु निस् ३,७:१३. षड्रात्रो(त्र-उ)पोषित- -तः शंध ४०१. षड्-वत् काश्रौ ९,१३,१५. षड्-वर्जम् ऋषं २ : ३. पड्-वर्ष->षड्वार्षिक<sup>8</sup>- -कम् गौध १८,१५; २२,१३. पड्-विंशति- -तिः आश्रौ ३,३,९५; ३; १०,८,७; गांश्री; –तिः८-तिः शांश्री ६.१,१०; माश्री ५ २,९, ५; -तिभिः कौगृ ३,१२,१. पड्विंश- -शः वृदे ६,८४; अय ९, ७; अपं ५: ७; -शम् अअ ८,२: ६:९: श्राज्यो ९,९. ्र १पड्विंश-प्रथम - -मः गौषि २,४,१०. पड़विंश-स्थान- -नम् निस् १०,३ : ४. पड्विंशक<sup>b</sup> - - कम् श्रश्र ११,४; ५; ९; -कानि अपं ४ : २७. षड्विंशति-रात्र- न्त्रम् श्राश्रौ

११,३,११; काथी २४,२,२२;

आपश्रौ २३,४, ५; हिश्रौ १८, ٦.३. पड्विंशति-शत- -तम्. आप्तिगृ **૨,५,३** : ३३°. पड्विंशतिशतःकृत्वस् (:) बौगृ ३,७,२२<sup>०</sup>. पड्विंशत्य(ति-श्र)ङ्गला(ल-श्रा) यत- -तः वैश्रौ १,१:२७-२८. पड्-विध,धा- -धम् शांश्रौ १६, . २५,१: २; ७; बौधौ **१०,**१९ : ८; शंघ १००; वौध; -धा वाध २३,३२; -धाः कौशि २६. षङ्-व्रत<sup>त</sup>- -तम् त्रप ४६,८,४. षण्-ण(<न)वति- -तिः श्रप ५२, ५,१: ऋश १६. ९०: - स्ये तेप्रा ७, २१. षण्-णि(<िन)धन- -नम् निस् ९,१ : २८. पण्-णि(<नि)वर्त $(->)नी<math>^e$ --नी बोध ३,१,५;२,९;२. षण-मात्र- -त्रः ऋपा १५,५: शैशि ३४६. पण-मास- सः वैग् ५, १४: ३ ; -सात् अप ६९,३,३; ७१,४, २;५,५; हिध १, ७,५५<sup>8</sup>; -से आभिगृ ३,३,२:१५<sup>h</sup>; १२,१: ९<sup>h</sup>; वैगृ ६, १६: १७; गौपि २. ६, १८; शंध ४३२; -सैः ७०<sup>२</sup>,११,२; ७०<sup>३</sup>,७,१. पाण्मासिक-पा ५,१,८३; -कम् वैगृ २,११: ७; अप ४६, १, ३; -के कप्र ३, ५, ८; ९.

पाण्मास्य- पा ५, १, ८३; ८४: -स्यः श्राश्रौ ३, ८, ५: बौश्रौ २६,२९: ३; -स्यम् शंघ २५२; -स्रेऽन्स्रे हिश्रौ ४.१,१1. षण्मास-वत् आग्निगृ ३, ३,२: षण्मास-विच्छेद- -दे वैश्री २०, ३१: १. पण्मास-श्राद्ध- -द्धम् श्राप्तिगृ ३, ३, १ : ४; २ : ३०; - दे आग्निगृ ३, ३,२: १५. षण्मासा(स-श्र)भ्यन्तर- -रे श्रप ५४, १,४. पण्मासिक- पा ५, १,८४. पण्मासो(स-उ) स्थ- - स्थम् अप ७१,५,३. षण्मास्य- पा ५,१,८३; -स्यम् शांश्रौ १५,१२,९: काश्रौ १६, ६, १३; -स्ये काश्री ४,१०,७; पागृ २,३,६. पण्-मुख,खा<sup>व</sup>- -खम् वौध २, ५, २२<sup>)</sup>; - खा अप २४, १, ४. पण्मुखो(ख-उ)प(मा>)म--मः आमिगृ २,७, ६: ६. पण्-मुहू(र्त >) शी k- - सी वेज्यो ८. १पष्टि<sup>1</sup>- पा ५, १,५९; पाग २,४, ३१<sup>m</sup>; –ष्टि: आश्रौ १,३,२४‡; शांश्रौ १, ६, ३‡; आवश्रौ; -ष्टिःऽ·ष्टिः आपशु १६, १२; हिशु ५, ३३; - प्टिम् श्राश्री ८, ३, १०; शांश्री १२, १४, १‡; आपश्रो १८, ८, ७<sup>n</sup>?; बौश्रौ

a) तेननिर्श्वतिमत्यर्थे ठिन उप. वृद्धिः (पा ५, १,८८; ७, ३, १६) । b) इतुन् प्र. (पा ५, १,२४) । c) सपा. व्यातं कृत्वा > व्यातकृत्वः इति पाभे. । d) वस. । e) = कृपि-वृत्ति-। वस. उप. = क्षेत्र-पिरमाण-(वीघा इति नमा.) । f) पूप. = पष्ट- (तु. С.) । g) सा पण्मासात् इत्यस्य स्थाने सपा. आपध १, २९, १९ पण् मासान् इति पाभे. । h) = पण्मासिक्-श्राद्ध । तेननिर्श्वतीयस्य प्र. लुक् उसं. (पा ५, १,८८) । i) स्वार्थे प्र. इति भाष्यम् । j) = पडानन- । k) समाहारे द्विस. । l) वैष १ द्व. । m) तु. पागम. । n) पष्टि-त्री॰ इति पाठः १ पष्टिं त्री॰ इति क्रीधः (तु. तैसा. [ १०९५]) ।

- ही: बौजु १७: ९; - हे:

अपं ४: १०; - हव: आपजु
१६, १३; १७, २; - हवा विध
४७, ९; वेज्यो १३; - † हवाम्
कौस् ६२,९; अश्र १२, ३.
पिट-क⁰ - पाग २,४,३९७;
-का: पा ५,१,९०; -के पावा
५,१,९०.

पष्टिक्य- पा ५, २,३.
पष्टि-त्रिज्ञत°- -ते निस् ५,१२:
८.
पष्टि-दक्षि(णा>)ण<sup>d</sup>- -णस्य
श्रापश्री १०,२६,४; वैश्री १२, १९:३.
पष्टि-दी(क्षा>)क्ष°- -क्षम्

काश्रौ **२४,५,**९२. पष्टि-पथ- > पष्टिपथिक-, पाष्टिपथ<sup>1</sup>- पावा ४, २,

६०. पष्टि-नान<sup>०</sup>– -नम् बौश्रौ २६,६**ः** १३.

पष्टि-रात्र<sup>ह</sup>- -त्रात् श्राश्रो **११,** ४,८; भाग्र ३, २० : ५; -त्रेण पा ५, १,९०.

पष्टि-शत— -तम् काधौ २२,३, २५; —तानाम् श्रामिष्ट ३, ६, २:१८; —तानि श्राधौ ६, ६, १०;८,१३,३१; गांधौ ४,१५, ९; २१××; काधौ; —ते मैथ १४.

पष्ट्य(ष्टि-म्र)धिक°- -कैः विध ९६.५५.

पष्टयधिक-शतत्रय- -यम् वैग्र ५,१२ : ३. पष्ट्या(ष्टि-म्रा)हि---देः पा ५, २,५८. पष्ट्यु(ष्टि-ड )पाधिक<sup>0</sup>- -कम् बृदे ३,१४९.

१पष्ट- पा ५,२,५१; -एः शांश्री १६, २५,५; श्रापथ्रो १७, १६, १८; बौधौ; -एम् आश्रौ ११, ७,३; शांश्री १०,७,१; १५,२, २३××: काश्री; -एस्य श्राश्री ७, ७,८; ८, १,१;८,८; शांश्री; -ष्टाः बौश्रौ २६, ११:२७; –एात् थाधौ ११,१,१२; शांधौ २०, १२,१७; १२, २, ९××; वैथी; -ष्टान् श्राधी ६, ३, १२; -ष्टानि वैश्री २,१:२०;- ए।य व्यप ४६, ९, २; श्रश्र १९, २२; -ष्ठे आश्री ५, ८,६; ७, ११, ४०xx: शांथ्री; -ष्टेन बौथ्री २९, २: ५; माधी १,२,३,७; ७,२,१६; वाथौ.

पष्टी(वप्रा.)h- -धी काश्री १,९,१६: श्रापश्री १९,१५,११: २२,२७,५;१५; बौधौ; मागृ २, १३, ६<sup>२</sup>‡¹××; अअ १६,५; पा १, १, ४९; २, २, ८××; पावा २, ३,२२: ४, ३,१२०; ब्राज्यो ६,३; -धीम् आश्री २, ४, १४; शांधी ७, १५, १२; श्रापश्री; †आमिय २, ५, ३: २२<sup>1</sup>; ६, ३ : २६<sup>1</sup>; कागृ **१**९, ७<sup>1</sup>; बौगृ ३, ७, १७; मागृ २, १३, ६<sup>२</sup>; बीध २,५, २२<sup>1</sup>; ३, ८, ९; पावा २, ४,५१; श्राज्यो ६, ९; -एयः श्रापशु १७, ८; बौशु ८ : २२××; हिशु; -५ठ्या आश्रौ १,६,३; बौध्रौ १०,२९: ६; २५, ३०: ११; जैश्रीका १४६; क्प्र १, ४, ७; कौसू; -प्ट्याः शौच २,७१; पा ५,३, ५४; ४, ४८×४; पावा १,१, ३; ४९×४; -प्ट्याम् श्राश्री ५, १०, ७; वीश्री १६,२:११; १३: ११×४; वाश्री; श्राच्यो १३,६; -प्ट्ये माग्र २,१३, ६†1; -प्ट्यो माश्री ५,२,५, २१; वाधृशी ४,२६४:१७; वीश्र १७:१४.

पष्टी-कल्प- -ल्पम् मारु २,१३,१.

पष्टी-चतुर्थी-द्विती-या-स्थ- -स्थयोः पा ८,१,२०. पष्टी-निर्दिष्ट- -ष्टस्य पदा १,१,५६;३,१,१.

पष्टीनिर्देश ( ए-य्र)र्थ- -र्थम् पावा ६,१,८३.

पष्टी-निर्देश- -शः पावा १,१,६७; २,२,१४.

पष्टीनिर्देशा(श-त्र) र्थ- -र्थम् पावा १, १, ६१;८, १,१.

पष्टी-प्रकरण- -णे पावा ६,३,२०.

पष्टी-प्रक्छिसि- -सिः पावा १,१,६७.

पष्टी-प्रतिपेध- -धः पावा ३,२,१२६.

पष्टी-प्रमृति— -तयः शांश्री ७,१५,९.

पशी-प्रसङ्ग**— -**ङ्गः

पावा २,३,५२.

पष्टी-युक्त- -कः

पा १,४,९.

पष्टी-वचन-विधि--धिः पात्रा ५,१,५९.

a)= ब्रीहि-भेद-। b) तु. पागम.। c)= ३६०। d) वस. उप. = २दक्षिणा-। e) वस.। f) तु. पाका.। g) समाहारे द्विस.। h) विप., नाप., न्यप.। i)=देवी-विशेप-।

पष्टी-विधान— -ने पावा २,३,६५. पष्टी(ष्टी-इ)ष्टि— -ष्टिः कागृड ४३ : १५<sup>६</sup>.

पष्टीच्ट्या(ष्टि-घा) झयगा(सा-घा)धान-चानुमोस्या-(स्य–आ)दिक– -कानि कागुड ४३ : ११<sup>४</sup>.

पष्टी-सप्तमी- -मी-भ्याम् गोग्र ४, १, १६; -म्योः ऋअ २,३,३३.

पशी-समर्थ- -थेंभ्यः पात्रा ५,१,९४<sup>b</sup>.

पष्टी-समास - -सः पावा २, १, ३५; ७, ४, ६०; -सस्य, -सात् पावा २,२,१९. पष्ट्य(श-अ)धिकार --रे पावा १,१,३; ४६.

पष्ट्य(ष्टी-अ)निईश--शात् पात्रा ७,१,९०.

्षःच्य( धी-घ्य )न्त--न्तयोः पावा १, २, ४३; २, २,३०; -न्तो जैश्रीका ८८. पध्य(धी-य)भाव-

-बात् पावा **७,२,३**७.

पष्ट्य( धी-य्र)युज्--युग्भिः ऋअ २,१०,१०.

पष्टम( र्षा-श्र)थे--थेः पापना १०; -थेम् पाना ६, २, ११; -थें पाना २,३,६२; ५,२, ६५.

पष्टयर्थ-ख--त्वात् पावा १,१,४६.

पष्टवर्ध-प्रेक्षा-

-ेक्षाया १,१७.

पष्टवर्था(र्थ-श्र) प्रसिद्धि - - हिः पाना १,१,६१; ६,१,८३; ८,१,१. पष्टवा(ष्टी-२श्राच≫)

चा- -द्याभिः ऋत्र २,३,८.

पष्ट्या(प्टी-श्रा)मन्त्रि-तकारक-वचन- -नम् पात्रा २,

१,२. पाष्ट- पा ५,३,५०; ५१. पाष्टव°--क्यः गीध १०.

२६<sup>व</sup>.

पाष्टिक°--कानि लाग्री ९,५, २१; निस् ९,११:२०. २पष्ट-- पा ५,३,५०;५१. पष्ट-क-- पा ५,३,५१; -कम्

याशि २,२२<sup>1</sup>.

पष्ट-काल $^{c}$ — > पष्टकालिक— -कः शंध १५९ $^{b}$ .

पष्ट-तन्त्र- -न्त्रे धुस् २, १४: २२.

पष्ट-नवम- -मयोः क्षस् २,१५ः ३२; निस् ९,२ : ६.

पष्ट-पुरुपा(प-य)वधि- -धिः वैगृ ६,४:२.

पष्ट-प्रमृति - - ति भाग ३,२१ : ७; -तीनाम् घाधौ २,१७,१४; २०,३.

पष्ट-भाग- -गम् विध ३,२५ $^{d}$ . पष्ट-माला(स-श्रा)दि- -दी काश्री २४,४,९.

पष्ट-च्यास**~ -सम्** श्राप्श **१६,** ३.

पष्ट-सप्तम- -मयोः काश्री १२,

६,२३; निस् ९, ३: ३४; साश्र २, १०७६; १०७७; —मे कीय १,२१,१६; शांग्र १, २८, १८; —मी बीध १,११,१२.

पष्ट-सप्तमो(म-उ)त्तम- -मान् व्याश्रो १२,९,३.

पष्ट-स्थान- -ने द्राधी ८,४,१५; लाश्री ४,८,१३.

पष्टा(ष्ट-मा)दिन -इयः ऋषा १, ७१; नदो द्राधी ८,४,७; लाबी ४,८,७.

पष्टा(ए-२आ)च- -द्यस्य द्राधी ८,४,५; लाधी ४,८,५.

पष्टा( प्ट-अ )त-व्रत- >पष्टाव-व्यतिक- पागम ३६०.

पछा(छ-अ)र्थ- -थैः नित् ८,१२ः १२; -थैन नित् ८, १२: १३; पछा(छ-ग्र)ष्टम-द्वादश- -शेषु साश्र २,३१२-३१४.

पष्टा(ए-प्र)हन्->पष्टाह्निक--कम् शांधी १२, ७, ३; -के

-कन् रात्रा र्र, ७, ३; -क शांक्षी १५, ८,४. पो-इ(<द)त्- पाग ५, ४,३८;

पाना ६, ३,१०८. पोडत- पा ५,४,३८. पो-ड(≪द)न्त- शुप्रा ३, ४७.

पोड(<द)शन्¹- पाग ५,४,३८; पावा ६,३,१०८; -श प्राश्री ९, ८,१५; काश्री; ग्रुप्रा ३,४७; ५, ३७;शीच १,६३; प्राज्यो१३,१¹; -शऽ-श आश्री ९,४,४;-शिसः

बौधौ १४, २०:९; वाध्स्रौ ४, ६४<sup>२</sup>:२; १००<sup>१</sup>:१४×; हिथ्रौ; –शसु वैधौ १७,

a) °धी° इति पाठः ? यिन. शोधः । b) पञ्छान्तेभ्यः इति पासि. । c) स्वार्थे प्यञ् प्र. । d) सप्र. विध ३,२५ पष्टभागम् इति, मतुः [७, १३२] पङ्भागम् इति च पाभे. । c) भवार्थे टक् प्र. । f) स्वार्थे प्र. । g) = q0 क्षांताहार- । मत्वर्थे टक् प्र. । h) सप्र. मतुः [६, १९] क्षष्टमकालिकः इति पाभे. । i) वैप ? द्र. । i) °शः इति पाटः ? यिन. शोधः ।

११: ७; -शसुऽ-शसु शांश्री १४, ६१, ५; -शानाम् वाधूशी ४. ७२: ५.

पौडशन- पा ५,४,३८. पोडश°--†शः<sup>b</sup> आपश्रौ १७,३, २‡: बौश्री १०, ४५:३; हिथ्रौ १२, १, २७; -शम् शांश्री १५, १२, १४; १६,२१, ५; आपश्रो २०,२१,१०; बीश्रो; न्नप ४१, ५, ७; आज्यो ९,८; -शयोः निस् ६,११:२८; -शाः वौश्रौ १८, २७: २-८;१०-१२; - सात् आगृ १, १९, ५; कौगृ २,१,५; शांग्र २, १, ६; पाग्र; -शान् श्रप २१, ६, ४; -शानि वौथ्रौ १५, १८: ६××; हिथ्रौ १,७,४६; -शे लाश्री ६,८, ८; आगृ १,१८, २; कौगृ १, २१, १७; शांग्र; -शौ निस् ६, ११: 38.

पोडशी°— -शी बौधी
२४, २१: २; ५; काछ ३,
१०; -शि: हिधी १७,२, ३२;
बौछ २१: २; -शिभ: श्रापछ
२०, २; ४: १३; बौछ १८:
१; २१: १; हिछ ६, ६; ५३;
-शीम् श्रापण २, १०; बौण १,
७, ४५; वाध २६, १०; शंध
२८४; विध ५५, २०; श्रापछ
१९, २; बौछ १८: ३; हिछ
६, १०; -३य: आपछ २०,
९; बौछ २१: ४; -इया: निस्
८, ३: १३; -इयाम् श्रामिष्
२, ७, ६: ११; नृदे ५, १३४;

आज्यो १३,११; -इयोः हिशु ६, ४९; -इयो आपशु १८, ३; हिशु ६,७; ४५.

हिशु ६,७; ४५.
१पोडइय(शी-अ)न्त-न्तम् श्रामिष्ट २, ७,६:१३;
पोडइया (शी-आ)
दि- -दी ऋअ २,५,४९°.
पोडइये (शी-ए)का-

दशी- - स्यो ऋअ २,८,६९. पोडश-भाग- -गः श्रापशु

१८, ६; हिछ ६,१०. पोडशा(श-आ)शीःस्तोम<sup>1</sup>—

पोडशा(श-आ)शीःस्तोम<sup>र</sup>--मः निस् ६,११ : २.

पोडशिक,का- -कः वौधी २६, २: १०; वाधी ३, ३, ४, ४१; -का निस् ९,१:३५;४१. पोडशिकी- -की वाधी

३,१,१,२; २,१,२६. पोडश-क<sup>ह</sup>-- -कः ऋभ ३, ३०<sup>२</sup>; -के श्रश्न ८,१०(४).

पोडश-करण<sup>b</sup>— -णः बौग्र **१६** : २१.

पोडश-करणी - -णी काग्र ३,६. पोडश-क(ला>)ल - -लः कांश्री १६,१४,१६; वाश्री २४, २१:१; वाध्री ४,७२:४; -लम् कांश्री १,०२:४; १००: २०-२२××.

षोडश-मृहीत- -तम् माश्रौ ६, २, ५, २; वैश्रौ १९, ६: ७४; -तेन आपश्रौ १७,१४,१;हिश्रौ १२,४,११.

पोडशगृहीता( त-अ )र्ध-

-र्धम् काश्री १८,३,१२; -र्धस्य वैताश्री २९,१४. पोडश-त(य>)यी- -रयः वौश्री १२,८: २. पोडश-दारु - -रम् वंश्री १४,१: ३; हिश्री ७,४,८. पोडश-परु - रूम् वंश्री १४,पोडश-परु - रूम् वंश्री १४,पोडश-प्रकमा(म-आ)पाम - मः वौशु ४:१. पोडश-रात्र - न्त्रः वौश्री १६,३२:६; -त्रम् श्राश्री ११,२,१४; श्रापश्री २३,२,१९; अप १,३३,५; -त्रेण हिश्री १८,

9,20.

पोडशरात्र-प्रमृति— -तीनि लाश्री १०,१,१०. पोडश(श-ऋ)चं । — -चं: ग्रुअ २, २४६; —चंम वृदे ३,१२६; ग्रु ३,१३७; श्रु ३,१५; मार १६,१०,१३ । पोडश-वर्ष । — -पंस्य पाए २,१, २; भाए १,१०: ९; वाए ९,१. पोडश-सामम् — -मा जुस् २, ५: २३. पोडश-सी(ता) ते । — -तम् श्रु १८, १९,९. १पोडशा(श-श्र)भर—> ॰र-पर्य-न्ते — -न्ता: श्रु १९,४४.

पोडसाक्षर-मर्या(दा>)द्र $^b$ --दम् माशि ६,४. २पोडसा( स-स्र्र)क्षर,स $^b$ --स लाश्री ६, १०,१०; स्रप ३४,१, ४; ऋप १८, ५४; निस् १,५:

a) वैप १ द्र. । b) पामे. वैप १ पोड $\underline{n}$ : तै ४,३,१२,१ टि. द्र. । c) विप., नाप. (इप्टका- प्रमृ) । d) आङो योगे पं. त्रार्थे द्वि. । e) उत्तरेण प्रगृह्याभावश्छान्दसः । f) मलो. कस. उप. यद्र. । पृ ५६३ आशीः स्तोमः इति नेप्टम् । g) परिमाणे कन् प्र. । h) वस. । i) वस. उप. = 2पल- । j) कस.>वस. । k) विप., नाप. । l) तद्धितार्थे द्विस. प्र. लुक् (पा ५,१,८९) । m) नाप. । वस. ।

१२; -राः ऋषा १७, ४५; -राम् वाधूश्री ४, १००<sup>२</sup> १४; -रेण<sup>8</sup> शांश्री १०,८,११;१३,८. पोडशाक्षर-ता- -तायाः

निस् १,१: १८. पोडशा(श-श्र)ङ्गुल- -लम् वौश्रौ २,६: २९; वैश्रौ ११,८: १५; अप २३,१०,१; विध ११, २; काग्र ७,११.

पोडशा(श-अ)ङ्गुरू-विस्ता-(र >)रा- -राम् वैध्रौ १, २ : १३.

पोडशा(श-श्र)न्वित- -तम् श्राज्यो ७,२१.

पोडशा(श-श्र)रति-मात्र- -त्रः अप १८,३,५.

पोडशा(श-म्र)ह− -हे वैष्ट ६, २:२.

षोडशाहिक<sup>b</sup>~ -कैंः निस् ९, २: ७.

पोड(,ल॰)शिन् (वप्रा.)०— -शि॰
निस् ८, ८: ३३; —†०शिन्
याश्री ६, ३, २२; वैताश्री २५,
१४; —शिनः याश्री ५, १०,
२३; शांश्री ८,७,४; ९,१,१०;
१५,३,४;काश्री; —शिनम् शांश्री
१५, ५, १; काश्री १२, ५, २;
१४, २, १; खापश्री; निस् ८,
१०:२०¹; —शिना आश्री
८,२,४;२४; खापश्री; —शिनि
साश्री ५३, ३; ११, १; शांश्री
१४,४२,५; काश्री; —शिने शांश्री

९,५, १; बौश्री ११, ३ : २६ ; [

२० $\dagger$ ; ६ : ८××; —शी आश्री ६,२,१ $^{E}$ ; ११,१ $^{h}$ ; ८,४,२० $^{h}$ ; ९,९,९;११,५,३; शांश्री; माश्री ६, २,२, १ $^{1}$ ; वैग्र १,१ : १० $^{h}$ ; गौध ८,१८ $^{h}$ .

पोडशि-मह--हम् शांश्री ९, ५, १; जैश्री १५: १०; द्राश्री ७,१,१; लाश्री ३,१,१; -हस्य वैताश्री २५,१४; -हाणाम् वौश्री २३,१९: ३६.

पोडशि-चमस- -सान् श्रापक्षी १४, ३, ८; हिश्री १३, २,२८; -सेषु माश्री २, ५, ३, ५; -सेः वाश्री ३, १,२, ३४; वैश्री १७,४:२;१६:८.

पोडशि-चरण<sup>1</sup>- -णम् काश्री १२,५,२३.

पोडशि-दशम<sup>k</sup>-- -माः काश्रौ २४,३,३.

पोडशि-देवता-> व-(त्य>)त्या- -त्या शुअ १, ५२५ $^{21}$ .

पोडशि-धर्म- -र्मान् निस् ७,१३:७.

पोडशि-पात्र— - अम् आश्री ६,३, १९; आपश्री १२, २, ६; १८,१,९५; बीश्री, नाश्री ३,१, १, १४<sup>ш</sup>; - त्रेण आश्री ७, ३, २४; हिश्री १३, १,१६.

षोडशिपात्र-वत् आपश्रौ १८,१,१६.

पोडशिपात्र-सद्ध--क्षाणि वैश्री १७,९ : २. पोडशि-प्रसृति - तयः निस् ९,८: ५; -ति निस् ३,७:४; ६; -तो शांधी ८,३,७.

पोडशि-मत्— -मत् आशे १०, २, १९; आपथ्रौ २३, ७, ३; बौश्रौ; —मतः लाश्रौ ६, ९, १; —मति लाश्रौ २, ५, २३; —मन्तः श्रापश्रौ २२: १८,५; हिश्रौ १७,७,२; —मन्ति छुस् ३, २:१६; —मन्तौ छुस् २,१५:१८; निस् २,१२:७; १०,५:१९; २२; २३; —मान् श्रापश्रौ २२, ११, १७; हिश्रौ १७,५,९; हाश्रौ ८,१,७; लाश्रौ ४,५,७××; निस् .

पोडशिमती- -ती निस् ८,१३ : ५; ९,१ : १७.

षोडशि-रात्रिपर्याय<sup>n</sup>- -चेश्य बौश्रौ २९,२:९.

पोडिश-वत् आपश्रौ १८,१, ४;२,४××; वैश्रौ १७,७ : २. पोडिश-वत्- -वताम् वौश्रौ

२३, १३ : २२.

पोडिश-वर्जम् गाश्रौ ६, १, १,२; वाश्रौ २, १,१,१.

पोडशि-वाजपेय- -ययोः वीश्रौ २४,४:१०.

पोडशि-सामन्- -म लाग्री १०,२,२; छुस् २, १५:२६××; निस् ५, ७:१९<sup>२</sup>; -मनी

a) समाहारे द्विस. i b) निर्वृतार्थे उन् प्र. उसं. (पा ५,१,८४) i c) शांश्री. पाठः i d) विप., नाप. i वैप १ द्र. i e) = साम-विशेप- i f) का इति मूको. i g) = १शस्त्र-, i तत्संबन्धात् i कृतु- (तु. भाष्यम् i i) i) सोमसंस्था-विशेप- i) पामे. वैप १ पोड्युः तै ४,२,१२,९-छि. द्र. i j) = पोडशि-प्रह- i0 वस. i1 की दिल पाठः i2 यनि. शोधः i3 वस. i1 की प्रति पाठः i3 यनि. शोधः i3 वस. i7 वस. i8 वस. i9 वस.

निस् ६, ६: २५; १०, १: ६; -मानि लाश्री १०, २, ५; ख्रस् ३,२:१८; - छः निस् ७,१२: २०: -मा द्राधी ७,४,१; लाधी ३,१,१. पोडशि-स्तोत्र- -त्रेण दैताओं २पोडइय(शि-श्र)न्त- -न्ते काओं १४,५,३२. ३पोडरय(शि-अ)न्त<sup>a</sup>- -न्तम् शांश्रो १०,२,११:१६,१४,१५. षोडइय(शि-अ)पाय- -यात् लाथौ १०,१०,११. पोडक्य्(शि-उ)पाय- -याः निसृ १०,६: २४. पोडशे( श-३)एका<sup>b</sup>- -का वौद्य १६: ११. पोहा<sup>c</sup> शंघ १००; वौद्य ३:७; बृदे ४,३५; पावा ६,३,१०८. †पोढा-विहित- -तः वौश्रौ १७, ४०:२६; श्राप्तिगृ १.३,३: ११: बोग २, ५, ६२; -तम् वाधूश्री ४,२०: १. २पप्<sup>व</sup>- (>पाडि- पा.) पाग ४, ٩,९६. ?षष्ट्रचीन्<sup>8</sup> अपं २ : ४५. १पष्टि- १पप्- इ. २१पप्टि- (>वाष्टिक- पा.) पान 4,9,20.

१,२पष्ट-, पष्टी- प्रसृ. १५५- द्र.

पा<sup>1</sup> देज्यो १८.

पाडण्डक- पडरह- इ.

पाडव<sup>5</sup>- - बम् नाशि १.४,५.

पाडहिक-, पाडाहुत-, पाड्गुण्य-

१पप् - द्र. पाडाण्डक- पडएड- इ. पाण्डश- (>॰शी- पा.) पाग ४, | √ष्चच्क् पावा. भ्वा. श्रात. गती. 9,89. पाण्मासिक-, °स्य- १पप्- द्र. पात्वणत्विक- १प- इ. पा-घा लाश्री ७,१२,८. पा(प-अ)न्त- १प- इ. श्वामत्राहे वाश्री ३,२,६,३९. पाष्ट्रिपथ-, षाञ-, °ष्ठिक-, °प्ठय-१पप्- द्र. विङ्ग- पाउर १,१२४. **√पिल्** पाघा. तुदा. पर. डब्छे. पोडत्- प्रमृ., ॰ढा, पोडत-, पोड-शन- १पप्- द्र. ए-> ए-भूत- -तम् उस् ५,४. √प्रये पाघा भ्वा. **९र. श**ब्दसंघा-तयोः. प्ट->ष्ट-भृत- -तम् उस् ५,४. प्रा<sup>h</sup>- वज्यो १८. √ष्टिव्<sup>1</sup> पाधा. भ्त्रा., दिवा. पर. निरसने>प्ठीवन--नम् श्रापश्री १०, १३, ६‡; पाग् २, ८, ५; -नानि हिंध २,५,१०२. प्ठीवन-मेथुन- -नयोः श्रापध १,३०,१८. प्ठीवना(न-२आ)य- -चेन शंध १८४. प्डीवित- -तम् श्रप ९,३.४. √ष्टु(=√िंडव्)>प्दुत्वा श्रापश्रौ १०,१३,११. प्रा->प्णु-संहित- -ते उसू ७,१९. ज्य<sup>1</sup>- वेज्यो १८. िष्यमापि जैश्रीका ८८.

√प्वःक्(=√प्वष्क्), प्वःकति निष् マ、98十. स १स- तद्- इ. **२स**<sup>k</sup>– सः उस् ५,४; जुप्रा ३, ५६; ऋत ४, ५, ५; ५, ७, १; सम् शुप्रा ३, ८; १३५; ४, ८; ऋत ३, ७,५;४,५,५; से शेशि ९६. स-कार- -रः ऋप्रा ५, १; उस् ५, ६; तेंत्रा ५, ६××; अप्राः -रम् निस् २, ९:९; ऋप्रा ८, ४१; ग्रुप्रा ३, २१; ३३; तैप्रा ६, १४; याशि २, ४२; -रस्य उस् ५, ३; पावा ७, २, ५९; शौच २,१८; –रे ग्रप्रा ४, १५; अप्रा २,२,७××; शौच: -रेण शुप्रा ३,५०; याशि२,८७. सकार-पर- -राः तेप्रा १६, १; -रे गुप्रा ३,७७. सकार-प्रतिषेध- -धात् पाना ८. 2,60. सकार-रेफ-छकार- -राः ऋशा १.४५. सकार-विसर्जनीय- -यौ तेप्रा દ્દ.૧. सकारा(र-द्या)दि- -दि शेशि ३०७;३११; -दिम् या १,१३; -दी शीच ४,५८. सकारा(र-द्रा)पत्ति- -तिः उसू ५,२. सकारा(र-श्र)भाव- -वः पावा ७,१,३३.

b) विप. । तदितार्थे दिस. । c) वैप १ द्र.। a) वस.। d) व्यप्। तु. पागम. I e) पाठः? पडर्चान् इति क्षोधः ? (तु. ऋत्रैव चतुर्ऋचान् इति )। f) =आर्छेपा-नक्षत्र-। g) = रागजातिi) पा ७, ३,७५ पादा ६, १, ६३ परामृद्यः द्र.। h) = धनिष्ठा-नक्षत्र- । j) = पुष्य-न ज्त्र- ! k)= वर्ण-विशेप-।

सकारो(र-उ) इय°- -ययो: ऋप्रा ૪,૧૭. सकारो( र-उ ):जन- -नः ऋप्रा ११,९. सकारो( र-उ )पनिभb- -भान् ऋप्रा १४,३९. सकारो(र-उ)पसष्ट- -प्टम् निस् २,९: ७; ९. सकारो( र-ऊ)ध्व- -ध्वः भाशि ८३. स-क्र-घकार-पर- -रे तैप्रा ८, २६.

स-ग्रहण- -णम् पावा ८,२,२३. स-थ-न- -नाः ग्रप्रा ३, २,१०. स-भाव- -वः पात्रा ५,३,२२. स-लोप- -२: पा ३, १, ११; ७, २,७९; पावा ३,१, ११; ७, ३, ११९; -पे पावा १,१,५८. स-श--शो शेशि २२१. स-प-कार--पर- -रः तेप्रा ५.३२. स-सजुस्- -जुपोः पा ८,२,६६. १सा(स-अ)न्त³->°न्त-प्रहणा(ण-

श्रा)नर्भक्य- न्क्यम् पावा ८,३,

सान्त-महत् - -हतः पा ६, ४,

१०; पात्रा ६,१,१३. ३स°-थस<sup>व</sup>− सः पा ६,३,७८. सं√यच्छ ,यम् <sup>६</sup>, संयच्छ्ति आपधौ १, ३, १२; संयच्छेत् वैश्री १, ६:१६. संयमः श्रश्र ४,३ ई. संयम्यते या १४,६.

सं-यत- -तः शंध ४४८; कौशि २२;

-तम् श्रय १०,४ नै.

64.

संयत-रिम"- -िहमः या ५, ८. संयत-वाच्°- -वाक् वाध ७, ७. संयते( त-इ )न्द्रिय - -यः अप ६८,३,६; वैध २,८,७.

सं-यम- पा ३,३,६३. सं-यमन->°न-कर्मन्- -र्मा या १०,९.

संयमनी1- -नीम् श्रप ४,३,५. सं-यम्य वैश्री ९, ३:६; त्राप्तिरः; हिय २, ६, १२<sup>६</sup>.

सं-याम- पा ३,३,६३.

सं√यज्, संयजनते या १३, १३कः; †संयजामि<sup>b</sup> श्रापथ्रौ ३, १०,१; वौथ्रो १, २०:२०; भाश्रो ३, ९,६; वाध्रौ १,३,७,१४; हिश्रौ २, ५, २९: सम् ः यजस्व बौधौ ७,६ : २२‡; संयज्ञेयाताम् शांश्रौ १४,२९,२; ३९,७. संयाजयित भाश्री ७,२२,८; ८, १०, ३: माश्री: संयाजयन्ति

> त्र्यापध्रो ३, ८, ६; ८; १०××; वोधी ४, १०: १५; भाधी; संयाज्येत् आपश्रौ १०, २१. १४; १५; बौधौ २०, १५: २;

३; ३१:४.

सं-याजन- -नात् माश्री २,४,४,२७; -ने वौश्रौ २०, १५: १; ३१:

सं-याजयत्- -यन् श्रापश्रौ ९, १४, ३; वैथी २०,२९ : १०; हिथी. सं-याजियप्यत्- -प्यन् भाशी ९, १६, ९; -प्यन्तः आपश्री ३. ८,२; माश्रौ ३,७, २; वेश्रौ. सं-याज्य वौश्रो ५,९:१२××.

सं-या(ज्य>)ज्या 111 - ज्ये आश्री २,१,२३;२६;३०××; काश्री.

सम्-इष्ट- >°ष्ट-यजुस् 1- -जुः शांश्री ४,११,२; काश्री ३,९,४; आपश्री: -ज्रभ्यः माध्री १,७, ४, ३२; ८, ६, ९७xx; वैताश्री २३, १९; -जुपः काश्री ७,२,२५; २५, ५,१६; आपश्री; -जुपा शांश्री ४,१३,४; श्रापश्री ३, १३, ४; भाश्री; -जुपाम् बौधौ २०,३१:१६: बाधूऔ ४, ८५ : १४; -जुिव वौध्रौ ३, २६:१०; भाश्री४,१९,८; माश्री; -जुपी माश्री १, ७,२,२०; वैश्री १९,७:८;-ज्ञःषु शांश्री ८,९,९; हिश्रो १०,५,१९; -जूंषि शश्रो १८,२४,११; काश्री ५, २, ९; ५,२७××; आपश्रो. ९समिष्टयजुर्-अन्त- -न्ते काश्रौ २२,६,९; २५,१०,१८. २समिष्टयजुर्-अन्त<sup>3</sup>- -न्तम्

काश्री ५,६,४ समिएयजुर्-वर्जम् काश्री ७,२,

२६. समिष्टयजुर्-हुत- -तम् आपश्री

४,१३,८.

सम्-इष्टिं- - प्ये वाश्री २७, २: 997.

सं √यत् , संयतते या ७,२२; २३<sup>२</sup>; सम् (यतते) ऋत्र २, ५, ३७३ सं ... यतन्ते या ४, १३ 🗗 ; संयतध्वम् आपश्री ६,८,१९५; समयतन्त शांधी १४,२३,१; ३२,9; ३८,9.

a) चस.। b) उप. = सद्दश- । c) वैप ३,८५२ p इ.। d) <सह। e) 97 %, f) वैष १ द्र. । g) सपा. आमिष्ट २, २, ५ : १७ संन्यस्य इति पाभे. । ३, ५५; ७५ परामृष्टः इ. । h) पाभे. वैप १ संजुहोमि का २,५,३ टि. द्र. । i) = सौविष्टकृती । याज्यानुवाक्या- इति भाष्यम् । ऋ ३, ८,९ युतानाः इति पामे.।

संवेतिरे वौश्रौ १८, ४६:१; स-याम-४९:१. सं√यु,यू

सं-यत्त - न्ताः वौश्रौ १६: १४, १२; वाधूश्रौ ४, ४३: १;६३: १;८०: १; आमिए; २, ५, ५:८; - ते आपश्रौ १४, १४, ५; १७, १४, ८; २२, १२, ११; वौश्रौ १४, १८: २; वैश्रौ २०, ७:८; हिश्रौ १०, ७, ६.

सं-यस्य माश्रौ ५,१,५,१४. †१सं-यत् - - - यत् श्रापश्रौ १७,७,७; २४,९; बौश्रौ; निघ २,१७<sup>b</sup>; -यतः आश्रौ ६,२,६; शांश्रौ ९,६,६; बौश्रौ १०,३५:१३; माश्रौ.

२सं-यत् सम् √इ इ. सं-यत- प्रमृ. सं√यच्छ इ. संयद्र- पाउभो २,३,७४० संयद्वसु- सम् √इ इ. सं-यम- प्रमृ. सं√यच्छ इ. सं-्यस्, सम् "ययस्तु या ६, १९‡.

सं√या, समयात् सु १८,१; समयाव श्रापमं १,३,१४‡.

सं-यान- -नम् श्राप्तिग् २, ४,७ : ८; -नस्य वीश्रौ १४, १ : २३; -ने वाघ १९,१ ७.

संयानी  $^{0}$ — नीः वौश्रौ १९,१०ः ३०; —नीम् वौश्रौ १०,३८ः २; ५; १३; १६; —नीपु जैश्रौ प ५; —न्यः माश्रौ ६,१,८,९; —न्यो आपश्रौ १६,२४,८; १७,१,६; १८××; वौश्रौ; माश्रौ ६,२,२,१० $^{0}$ , हिश्रौ १२,१,४ $^{0}$ ; ११.

सं-याजन- प्रमृ. सं-√यज् इ.

स-याम− सं√यच्छ् द्र. े सं√यु,यू, संयोति काश्रो २, ५,१४:

यु, स्यात काश्रा २, ५, ५%; १६, ३, १%; श्रापश्री; †संग्रीमि श्रापश्री १, २४, ५, वौश्री १, ९: १०; भाश्री; संग्रीयात वौश्री १६, ४: ९; २४, ३६: १५. संसम् च्युवसे वौश्री १३, ३५: १८ †; †संसम् (युवसे) माश्री ६, १, ५, २१; देताश्री. समयावीत वाधश्री ४. १०८:

समयावीत् वाधूश्रौ ४, १०८: २९.

सं-यवन - नम् मीस् १०, १,५१; -ते बौश्रौ २०,८: २९. संयवन-मन्त्र - न्त्रेण हिश्रौ ८, १,५६. संयतना( न-श्रर्थ > )र्था --र्थानाम् मीस् ४,२,१५.

सं-याव- पा ३, ३, २३; — वेन<sup>र</sup> आग्निग्र २,१, १:१३; हिग्र २, २,६.

सं-युत्- पाग ६,१,१५६.

सं-युत,ता— -तः अप २२, १, ५;
शैशि ७१; २६१; याशि; —तम्
आपश्री ६, ३०, २० + ×;
बौश्री; वाघ २६, १८; शैशि
८५;३३८; पाशि १६; माशि ७,
४; याशि २,५७;८७-९०; नाशि
२, १, ६; —ता माशि ४, १५;
—ताः शैशि ६७; माशि ११, ५;
याशि २,९६; —तात् वैश्री १७,
१६: १; —तान् नाशि २,२,९;
—तानाम् भाश्री ८,१,२३; हिश्री
५, १, १७; —तानि वौश्री २६,
११: १५; —ते नाशि २, २,

११; -तेषु वेश्री ८,४:८;-ती वेशि ८४; ११९.

सं-युत्य श्रापश्री १, २४, ५; ८, १३,१८;१९,२६,१; बौश्री.

सं-यूय काष्ट ३९, २;७२, २; गोष्ट. सं√युज्, संयुज्यात् निस् ५,३, २३;२७.

संयुज्यते निस् ३,८: १२; विध ५४,१; संयुज्यन्ते श्रप १,७,२; ३; ९, १०; ऋषा १२, ३; संयुज्यस्य वृदे ५, ५५; संयुज्येत शांश्री १, १, ८; द्राश्री १२,१,१३.

संयुनिक श्रापश्री ६,२९,८;२४, ११,१०; सम् "युझन्तु, सम् (युझन्तु) वैताश्री ३६,२०†; सम् "युझानि बीय १,५,२९<sup>१६</sup>; हिय १,२४,४; सम् (युझानि) वीय १,५,२९४; वैय ३,८:६; हिय; संयुञ्च्यात् द्राश्री ६,१, १६; लाश्री २,९,१२.

संयोजयित वैष्ट ७,८:८; ‡संयो-जयस्व माए १,१९,४; २,१४, ३१; संयोजयेत् आप्तिए ३,१०, १:१३; बौषि ३,५,२; गौषि; बौशु १०:२७.

सं-युक्त,का- -कः काग्र १,१३;माग्र १,१,३; वाग्र ६,४; अप; -क्तम् वीश्री २०, १७: २४; लाश्री; -क्तस्य माशि १०, ११; ११,६; याशि २, २५; नाशि; -क्ता अप २२, ३, २; -काः वाध्र्श्री ४, २६<sup>४</sup>:१९; निस् १०,१०: १०; माशि ११,४; १२,२; याशि २, ३४; -क्तान् वाघ २८, १८;

a) वैप १ द्र. । b) = संप्राम- । c) पा ३,१,७२ परामृष्टः द्र. । d) 'न्ये इति पाठः १ यिन. शोधः (तु. श्रापश्री १७,१,१८) । e) 'न्ये इति पाठः १ यिन. शोधः (तु. उत्तरं स्थलम् ) । f) नाप. । g) 'क्षित इति पाठः १ यिन. शोधः (तु. हिए.) ।

-क्तानि हिश्रौ १, ६, ४०; निसू ६,५: १९; -क्ताम् अप ६८,५, २९; -कास गौध २८, ४८; -के आश्री ३,४,१२; निस् ४, ८: २३;३८; आप्तिगृ २,४,६: ९; अप; -केपु वैश्री ११, ९: १०; -क्तौ काश्रौ २२,१०,२१; वौश्रो २५,६:९. संयुक्त-कल्प- -ल्पः कौसू ९२,

32.

संयुक्त-धर्म- -र्माः निस् ६,५ : 99; ८,७ : 94.

सं-युग<sup>3</sup>- पाग ४, ४, ९९; -मे निघ २,१७‡.

सांयुगीन- पा ४,४,९९.

सं-युज्- -युजे वाग ८,४ . सं-युज्य शांश्री १,१६,७; वीश्री. सं-युज्यमान- -ने हिश्री ३,८, ४३;

४७. .सं-योग<sup>b</sup>-- पाग ५,१, १०१; -गः लाश्रौ १०, ६, १०: अप ४७. २, ८; ४८, ११५<sup>२</sup>‡; ६४, ३, ६; शंघ; ऋप्रा १,३७;१८, ३८; शुप्रा १,४८: पा, पावा १, १,७; -गम् वैध १,११,३; १३; ऋप्रा ६, ३५; १८, ४०; उस्; -गस्य ऋप्रा ५,२६; माशि ११, ६: पा६,४,१०; पावा १,१,५७; मीसू; -गाः कप्र ३,३,८; माशि ११,२; -गात् शांश्रौ १,१,५; काश्रो २५,८,१८; वौध; -गान् ऋप्रा १७,२३: -गानाम् ऋप्रा १४,५८; -गे अप ६४, ३, ३; ऋप्रा७,३३;शैशि३५;७५; माशि; पा १, ४, ११; पाप्रवा ४, १३: -गेन श्रापश्री १८,११,४; हिश्री १३, ४, १६; या ६, ९; -गेपु अप ६८,१,६.

सांयो। यो ानिक - पा ५, १, १०१; -कानाम् या १,२. संयोग-तस् (:) शंध ५७; ४५६; मीसू ३,१,७. संयोग-नायक- -कम् माशि ११, ६; याशि २, २५; नाशि २, २, 98. संयोग-पर- -रम् माशि ११, १; नाशि २,६,१०. संयोग-पिण्ड- -ण्डाः याशि २, 69. संयोग-पूर्व- -र्वम् तैत्रा २२. 98.

संयोगपूर्व-व्यक्षनान्ता (न्त-श्र)वसानगत- -ताः शुप्रा ४, 908. संयोग-पृथक्त्व- त्वम् मीसू

ध, ३, ४; - स्वात् मीसू ६, ६, ३८; १२,१,२३. संयोग-मन्त्र- - न्त्रः गौध ४.७. संयोग-रूप-चोदना ( ना-आ ) ख्या( ख्या-श्र )विशेष- -पात् मीसू २,४,९.

संयोग-वत् मीस् ३,४,२४. संयोग-वश-वर्तिन्- -र्तिनाम् माशि ११,८.

संयोग-विशेष- -पात् मीस् ३, ६,१०. संयोग-संज्ञा- -ज्ञायाम् पावा

8,9,0. १संयोगा( ग-आ )दि<sup>e</sup>- -दयः

पा ६,१,३; -दि तैप्रा २१, ४;

शौच १, ५६; ३, २८; -दिः ऋप्रा १, २५; ६, १××; शुप्रा; -द्योः पा ८,२,२९.

संयोगादि-लोप- -पः पावा १,१,७; ८,२,६.

संयोग।दिलोप-वलीय-स्त्व- -स्त्वात् पात्रा ६,१,६७. २संयोगा(ग-आ)दि<sup>1</sup>- -दिः पा ६, ४, १६६; -देः ऋप्रा १४, ३३; पा ६, ४, ६८××; पावा ६,१,७०; ७,४,१०; -दी अप्रा 2,2,0,92.

संयोगा( ग-२आ ) च- - चः याशि २,४२. संयोगा( ग-श्र )नुस्वार-पर-

-राणि ऋप्रा १,२१. १संयोगा(ग-श्र)न्त- -न्ते नाशि

२,२,१७. २संयोगा( ग-अ )नता- -नतस्य पा, पावा ८, २,२३.

संयोगान्त-लोप- -पः पावा ६, १, ६७: ८, २, ६; -पस्य पावा ६, १,६७; -पे पावा ८,२, **६:२३.** 

संयोगान्तलोप-प्रभृति---तिषु पावा १,१,५८.

संयोगान्ता(न्त-अ)र्थ- -र्थम् पावा ३, २,१०७. संयोगा( ग-अ )न्तर- -रात् मीसू ₹, ४,9-₹. संयोगा(ग-त्र्रा)र्थ, थां- -र्थम् पावा ७, ४,९०: -र्थाः बृदे ७, 934. संयोगा(ग-अ)वप्रह- -हेपु शैशि २०४; माशि ८, ७; याशि २,

a) = संग्राम-। उप. श्रधिकरणे कः प्र. कुत्वच [पाचा ३, ३, ५८ पा ७, ३, ५३ (वैतु. [पक्षे] दे. वस. इति)]। b) भाप., नाप. (संज्ञा- क्षित्रा. प्रम्., पा.]) । c) तु. तसं. भडकमकरः PW. प्रमृ. । d) उभयपदगृद्धिः चैकल्पिकी उसं. (पा ७, ३, २०)। e) पस.। f) वस.।

५२; नाशि २,२,१६.

संयोगा( ग-ग्र )विवात- -तः

शौच १,१०४. संयोगो(ग-उ)त्तर<sup>a</sup>- -रम् माशि १०,११; नाशि २,७,३. संयोगो( ग-उ )त्पात- -तौ पा ५,१,३८. संयोगो(ग-उ)प (धा>)ध-ब्रहण- - गम् पावा ७,४,१०. संयोगो( ग-उ )पधा-संज्ञा-> ॰ज्ञा(ज्ञा-य्र)ङोन्स्य-द्विवचन-स्था-निवद्भावप्रतिषेध- -धाः पात्रवा ५,८. सं-योज्य वैगृ ६,१:१८; कप्र. सं-युत्− प्रस. सं √यु इ. सं√युप्>सं-योपयत्- -यन्तः मागृ २,१७,१‡b. सं-युय सं√्य इ. सं-योग- प्रमृ. सं√युज् इ. सं√रक्ष्,संरक्षेत् सुधप ८८:९. सं-रक्ष<sup>c≀०</sup>−, संरक्ष-सूचक<sup>०</sup>−( > सारक्य-,सारक्षसूचक्य-पा.) पाग ५,१,१२८. सं-रक्षित- (> 'तिन्- पा.) पाग ५,२,८८. सं√रञ्ज>सं-रक्त->°क्त-इयाम-कलुप- -पः अप ६३,५,१. सं√रभु, रभु, संरभन्ते कौसू ७६, २९; 🕆 संरभन्ताम् श्रापश्री ५,

૧૧,६<sup>e</sup>; **१३**,२२,૧<sup>t</sup>; बौध्रौ **२**, १६:३७°; वाश्रौ १,४,२,१६°; हिश्रो ३, ३,४७°; †संरभध्वम् हिश्रो ९, ५, ४३<sup>178</sup>; आगृ १, ८, २; ४, ६, १३; श्रामिग्र ३, ६, १: २४; कागः; गौषि २, ६, २२; संरभावहै भाग १, ७: 98#. सं-रव्ध- - †व्याः माधी २, ५,४, २४; द्राध्री ३,३, १३; लाध्री १०,९,५. सं-रभ्य बौध्रौ २५, १०: ८; श्रप. सं-रम्भगb- -णानि कौसू १४,२६. सं√रा>†सं-रराण- -णः शांश्री ९, ५,91; आपश्री १२,६,३; माश्री १,८,३,३<sup>1</sup>; हिश्रो; श्रापमं १, ११, ४<sup>1</sup>; बौगृ १, ९, ३<sup>1</sup>; -णाः बोध्रो १०,४८:३०. सं√राज्>सं-राज्- -†राट् शांश्रौ ८, १७,३; ९,६,२१ $^{k}$ ; -राजम् बीगृ ३,४,९. सं-राज!- -जन् भाग २, २१: २०₱. सांरा( ज™> )जी- -ज्ये वैगृ २, ۹٩:२<sup>n</sup>. सं-राजन् - -ज्ञे बौग्र ३,४,३º. संराज्ञी- -ज्ञी कौर १,८,१४<sup>‡०</sup>.

श्रापध्रौ १०,२०,२. †सं-राध(न>)नी p- -नी भागृ १. ५:३; -नीम्<sup>व</sup> श्राश्री ८, १४. ४; श्रापमं २,८,५; भाग १,५: ४; हिगृ १,२,१९; -न्यैं आपमं २,८,६; व्याप्तिगृ १,१,१:५३९ ५, १:४०: भागृ. सं-राधयत्- -यन्तः श्रापश्री १३, १, ९; १५,८,१०; भाश्री ११, ८,१४; वैश्री. †सं-र!( ध> )धा<sup>p,s</sup>- -धाम्<sup>q</sup>. -धायै जैगृ १,२०:२९ †सं-राधि(न्>)नी P- -नीम् वौष्ट १, ३, ३८<sup>५</sup>; -म्धे वौगृ १, ३, ₹ς. सं√रि,लमरिण्वन् वाश्रौ १,६,७. د†t. सम् · · रिणन्ति काश्री २२. ६,११; लाश्रो ८,८,११; सम्… रिणीयः अप्राय ६,९; समरिणन् वीश्री ४, ९: १८; वैश्री १०, १९: १०; हिश्रौ ४,५,१७. सं√रिह्> सं-रिहा(ग्)णा- -गे या ९.३९ क. सं√रुध् ,†संरुगिद्ध आपश्रौ २१, २२, ५; हिथ्रौ १६, ७, १७; संरुम्धन्ति या ६, १६; संरुम्ध्यात् आपश्रो २१,२२,५; हिश्रो १६, ७,१७,

सं √रुध

b) पामे. वैप १ संधोप्यन्तः टि. इ. । c) नाप. । गस. । d) संरक्ष-, सूचक-> संरक्षसूचक- इति [पक्षे] भाण्डा. पासि.। e) सपा. ऋ ३,२९,१३ संरभन्ते इति पाभे.। f) सपा. संरभन्ताम् (काठ ४,९३ च ) <> संरमध्वम् (मै १,३,३९ च ) इति पामे.। g) पृ २०२ अनुसं॰ इत्यत्र अनु (রুप्र.), यिन. चेति शोधः । h) = सक्त-विशेष- (शै ४,३०-३१) । i) पामे. वैप १ संरराणः मा ८, ३६ टि. इ. । i) त्या. मागृ १,१४,१६ संविदानः इति पामे. । k) सपा. मा ८, ३७ सम्राट् इति पामे. । l) व्यु. पामे. च m) स्वाधिकः अण् प्र.। n) प्रस्परं पामे. । o) सपा. ऋ १०,८५,४६ सम्राज->-जम् टि. इ. । प्रम. सम्राज्ञी इति पासे. । p) =देशी-विशेष- । q) पासे. वैप २, ३खं. संराधनीम् माश १४,९,३,३ टि. इ. । r) परस्परं पामे. । s) उप. वर्तिरि अच् प्र. । t) सपा. विण्वन् (मै १,२,१० च ) <>विणन् (माश ३, ८,३,२० च ) इति पाभे.। थ) सपा. वैताश्री ३०,१७ सम् "ऋणन्ति इति पाभे.।

सं√राघ्,संराधयन्ति वेश्री १३, १०:

१०; हिश्रो २४,३,४†;संराधयेयुः <sup>[</sup>

†संरुध्येरन् श्रापश्री २१, २२, ५, हिश्रौ १६,७,९७. सं-रुद्द->°द्ध-प्रजनन<sup>b</sup>- -नस्य या ५,२. सं-रोध- -धः लाश्री १०, ७, ११; –धात् निस् ४,१ : ३१ ; ८,४ : ८; -धे निस् ४,७:१०. सं√रुह् ,सम्…रोहति वौथौ ९, ४: २४; १७: ११; १०,८: ७. संरोपयिष्यति बौश्री १७,४५:६. सं-रोह- -हःº,-हम् , -हाय वेताश्रौ २६,११. †सं-रोहयत्- -यन्तः आपश्रौ ४,६, १; भाश्री ४,७,४; हिश्री६,२,९. सं $\sqrt{\epsilon_0}$ प्रि $(<^{\epsilon_0}-)>$ सं-रूपि $(\pi>)$ ता- -ता निस् ६,२:६. सं√लक्ष्,संलक्ष्यन्ते कृदे १,९५. सं-लक्षण<sup>0</sup>— -णाय भागृ १,११:६. सं√छग्>सं-छ(ग्न>)ग्ना- ननाः कप्र १,६,१०. संलग्न-वाच्<sup>b</sup>— -वाक् शंघ ३**७७**: सं√लङ्घ्>सं-लिङ्घत्रता- -तः निस् ८, २: ८; १४; -तायाम् लाथी ६,६,१५. सं√लप्>सं-लपित− -ताः शंघ २५१. सं-लाप- -पः बृदे १,३६; ५२. सं√लिख्,संलेखयेत् वौश्रौ २४,१८∶

सं√िळप्>सं-िलप्य काश्रो १६,३, सं-लिप्यमा(न>)ना- -नाम् माश्री ६,१,२,८. सं√छी>सं-लीयमान- नम् वीथी २०,१९:३१. सं√छुप्(=√लुभ्),संटोपयते वीपि र,१७:२०º; संलोपयन्ते वीश्री १९, २: २८ ; संलोपयेत् भाश्रौ ९,१४,८. सं-लुप्य वाश्री २,२,३,१९. सं√लुभ् (=√लुप्), संलोभयन्ति ब्रापधी १९, ११, १०; हिधी २३,२, १०; संलोमयेयु: ह द्राश्री ६,३,५; लाखी २,११,२. सं-लुब्ध- -ब्धम् या ६,३. सं-लोभयत्- -यन् हिषि ११: ८º. सं-लोभ्य आपश्रो १६, ३, ७; १७, १२,८; वैश्री. सं-लोभ्य- -भ्यम् ग्रापश्री १८, ११,११; हिथ्री १३,४,२८. सं√लोक्>सं-लोक- >सं-लोकिन्<sup>1</sup> – की गोए ४,७,१९१. संवत् पाग १,१,३७. †१सं-चत्!- -वतः आपश्रौ १६,९, ११; बौध्रौ १०,१३: २३; माध्रौ ६, १, ३, २८; बाथ्रो; निघ २, १७<sup>18</sup>; -वतम् ग्रुप्रा ६,८. . २सं-चत्->॰तीं -त्यो माश्री ५, 9,4,२9‡.

सं-वत्सर1- पाउ ३,७२; पाग ४,३, ७३; –रः त्राश्रो १,११,७५;४, c, 94; C, 93, 39xx; शांत्री; वाधूशी ३,१७:२०;; त्राय २, ४, १४<sup>‡1</sup>; -रम्<sup>m</sup> <sub>प्रा</sub>श्रो २, १२, ६; ३, ११, ३; ८, २, १४××; शांश्री; शैशि १०६†"; -रम्ऽ-रम् शांश्री ३, ८,४; -रस्य शांधी १४, २,१३; १५, ५,११××; आपश्री; –सः आश्रौ १२, ५, १३; १४; १<sup>६</sup>; शांश्रो;-राणाम् वाध्र्यो ४,११९ः ५; या ११,५; -राणि वाधी १, ७,५,९; गींघ १५, १४<sup>०</sup>; -सत् ग्राधी ४, २, १४; ६,१०, २४; काश्री; पावा ४, ३,१६º; -रान् वांश्री १३, २७, १; २८, ५; ग्रापथ्रौ; -राय शांथ्रौ १६, ९, १५; १०,९; श्रापध्री २०, २३, १२; २१, १५, ४‡; बौश्री; \_रे शांथ्री २,२,२;८,२°, १‡; १३, ११, ८××; काश्री; गौध ५, २९<sup>०</sup>; –रेऽ-रे श्राश्रौ २,४,१; काश्री ६,१,१; आपश्री; -रेण आश्री ४, १२,२; वीश्री १०,४८:२२‡; वाधूश्री; -रेभ्यः कीय ३, १०,९ई; साय २, १४, ८ हैं; वैय २, १२: ११; -रेषु आवश्रौ ८, २२, १५; भाश्रौ ८, २४, १४; लाध्री; -रैः बौध्रौ १५,३८:१५; -री बौध्रौ

सं-िल्ह्य द्राध्नो ११,१,१०; लाश्नो १,५,२१ $\dagger$ .

a) क्रमशः संरुन्ध्ये॰, संरुन्धे॰ इति पाठो १ यिन. शोधः (तु. C.) । b) वस. । c) सपा. मै २, a) क्रमशः संरुन्ध्ये॰, संरुन्धे॰ इति पाठो १ यिन. शोधः (तु. C.) । b) वस. । c) सपा. मै २, ते किम. । d) = संरक्षया- । e) सप्त. संलोपयते < संलोभयन् पृति इति पाभे. । f) वस्ति इत्यस्य स्थाने द्राय ४,२,१४ असंलोको इति ए। एक्ज्रीकरसे वृत्तिरिति लाश्नो. भाष्यम् । h) न संलोकी इत्यस्य स्थाने द्राय ४,२,१४ असंलोको इति पाभे. । i) ॰िक्क इत्यिप पाठः (तु. भाष्यम् ) । j) वैप १ द्र. । k) = संप्राम- । l) पाभे. पू २२६७ छ द्र. । पाभे. । i) ॰िक्क इत्यिप पाठः (तु. भाष्यम् ) । j) वैप १ द्र. । k) = संप्राम- । l) पाभे. पू २२६७ छ द्र. । पाभे. । i) ॰िक्क इत्यिप पाठः (तु. भाष्यम् ) । j) वैप १ द्र. । k) = संप्राम- । l) पाभे. पू २२६७ छ द्र. । लोका. पासि. । पाभे. । i) ॰िक्क इत्यिप पाठे (तु. भाष्यम् ) । j) वैप १ द्र. । हितिकः । o) तु. ऽत्र. । p) तु. पाका. पासि. । किवि. । n) ॰ वथ्यः इत्यन्त तकारस्य थकारः साहितिकः । o) तु. ऽत्र. । पिसंवत्सरादुपतिष्टक्रयः q) संवत्सरे पुनः इत्यस्य स्थाने सप्त. वौष्ट १, २,६६ संवत्सरपर्यागतेभ्यः इति, आपध २,८,७ पिसंवत्सरादुपतिष्टक्रयः q) संवत्सरे पुनः इत्यस्य स्थाने सप्त. वौष्ट १, २,६६ संवत्सरपर्यागतेभ्यः इति, आपध २,८,७ पिसंवत्सरादुपतिष्टक्रयः इति, वौष्ट २,३,५७ संवत्सरगतागतो इति च पामे. ।

१५,४: ९; ११; भाश्री ८, २४, १०; हिश्रौ ५, ६, १३; लाश्रौ. ?संवत्सरी8- -रीम् वाश्री २, 9,0,98. सांवत्सर- पा ४,३, ७३; पावा ८,३,१६; -रः श्राश्रो ३, ८,५; -रम् श्राश्रो ३, १४, २२; -रेपु मागृ २,१०,७. सांवरसर-पुरोहित<sup>b</sup>- -तौ श्रप २,१,४. सांवत्सरा(र-ग्र)धीनb- -नः विध ३,७५, सांवत्सरक- पा ४,३,५०. सांवत्सरिक- पा ४, ३, ५०; -कः हिश्रौ ३, ५, १२; -कम् निस् १०, ३:४४; ४: १९; कागृ ६६,६; श्रप; -कस्य लाश्री १०,५,४; पाय २, १,१; भागः; -काणाम् श्रापश्रौ २४, ४, ५; बौथ्रो २४,५: १०; लाश्रो १०, भ, २०<sup>२</sup>; निस् १०, ३: ३०; ५:५: -काणि श्राश्री २, १४, २; श्रापश्रौ ९, ३, १५; बौश्रौ; वाश्रौ १, ७, ५, ८<sup>१०</sup>; -केम्यः लाश्रौ ८, २, १४; १०, १, ६; -केपु गोगृ २,८,१९; -कैः वौगृ ₹,२,४. संवत्सर-काम- -मः बौश्रौ १६,१२:

सवत्सर-काम- नाः वात्रा २६,१९१ ९<sup>d</sup>; -मान् त्राध्रौ ११,६,१०<sup>e</sup>. संवत्सर-कृत- -तात् विघ ८९,३. संवत्सर-कृत- -सः वौध्रौ १६, ३६:८.

्संवत्सर-गता(त-त्रा )गत- -तौ

वौध २,३,५७1. संवत्सर-गर्भ - - भी: वीश्री २६, २०: ६. संवत्सर-गाथा- -था आपश्रौ २१. २०, ३; -थाः हिश्रौ १६, ६, ४०<sup>२</sup>;-थाम् त्रापश्री २१,२०,१. संवत्सर-ब्रहण- -णम् पावा ७, ३, 94. संवत्सर-चारिन्- -री सुध ५६. संबत्सर-जा(त>)ता- पाग २, २, ₹७ħ संवत्सर-तम- पा ५, २, ५७; -मे बौश्रो २६,२६:४. संवत्सरतमीं- -म्याम् वौश्रौ २६,२७: २४; वाध्यो ३,१८: ३,४, कौस् ७२,३१. संवत्सर-दी(क्षा>)च<sup>5</sup>- -क्षः काश्री २२,१,४४. संवत्सर-दीक्षा- -क्षा वौश्रौ १७, २०: २;२२:२. †संवत्सर-नामन् <sup>1</sup>- -मानि श्रापश्रौ १९,१२,१५; हिश्रौ २३,२,२६. संवत्सर-निचयह- -यः विध ९४. 99;92. संवत्सर-परा( र्ध्य > )ध्या<sup>g</sup> -ध्यां भाश्री १०,२,१०. संबत्सर-पर्यागत- -तेभ्यः वौष् १, २,६६<sup>1</sup>. †संवत्सर-प्रति(म>)मा- -माः वौश्रौ २५, १:१४. संवत्सर-प्रधान<sup>ह</sup>- -नः या ४,२७. संवत्सर-प्रवर्ह<sup>k</sup>- -है: द्राश्री ८,१,४; ताश्रौ ४,५,४; निस् ४,१२:७.

संवत्सर-प्रभृति- -तीनि काशी २४. ४,२. संवत्सर-प्रयोग<sup>8</sup>— -गे शांश्री ३,९१, संबत्सर-प्रवल्ह<sup>k</sup>- -ल्हम् श्राश्री १०, ५,७. संवत्सर-प्रवात¹- -ताः भाश्रौ ५, १९, ८; -तान् वैश्री १, १९: १५; –तेः श्रापश्रौ ५, २७,११; हिथीं ३,६,११. संवत्सर-ब्राह्मण<sup>m</sup>- -णम् निस् ३, 99: २६. संवत्सर-भृत्- -भृतः वौशु ७: १९: -मृतम् वौश्रौ १०,१२: २. संवत्सर-भृत->°तिन्- -तिनः काश्रौ १६,६,९. संवत्सर-वर्ग- -गें लाश्री १०,१४,४. संवत्सर-विपाक->°िकन्- -िकनः श्रप ६८, २, ५८. संवासर-व्रत- -तम् शंध ३९५%. संवत्सर-श्राद्ध- -द्दम् आप्रिए ३,३, १:५; २:३१; -द्धे ग्राप्तिगृ ३,३,२ : १५. संवत्सर-संस्थ°- -स्थम् ऋत्र २,१ संवत्सर-संख्य- -ख्यस्य पा ७,३, 94. संवत्सर-सत्र- -त्राणि शांश्री १३. 98,96. संबत्सर-सद्- -सदः वौधौ १४, 94: 22. संबत्सर-समाश्रय<sup>p</sup>- -थे अप ७०, ٥,٩.

 $a)=\pi = 1$  b) पूप.  $= \frac{1}{2}$  ज्योतिर्विद्-। तहेंदेत्यर्थे अण् प्र.। c) °रीका° इति पाठः ? यिन. शोधः। d)  $= \frac{1}{2}$  संदत्सर-कृतु-(तु. संस्कृतुं: टि.)। e) पूप.  $= \frac{1}{2}$  ग्वामयन-(तु. साध्यम्)। f) पासे. पृ २४६९ पृ. । g) वस. । g) वस. । g) वस. । g) वप. । g0 वप. । g1 वप. । g2 वप. । g3 वप. । g4 वप. । g5 वप. । g6 वप. । g7 वप. । g7 वप. । g8 वप. । g9 वप. ।

संवत्सर-संपद् - -पदे निसू ७, ६: 93. संवत्सर-संपन्न- - नम् वौश्री १७. २७: ६. संवत्सर-संमित,ताº- -त: शांश्री १३,१७,३; आपधी २३,७,११: -ताः आश्रौ ११, ३, ३,६,१२, हिश्री १८, ३,३; -तासु लाश्री १०, ५,१; निस् १०, ३: १६; ५:७;१५; -ते काश्री२४,३,१५. संवत्सरसंमिता-स्थान<sup>b</sup>- -नम् निस् १०,४: १७. संवत्सर-सहस्र- -स्नम् विध ४३,२७ संवत्सर-सुत्या- -त्याम् निसू १०, ११: ११; -त्यायाः निस् १०, 99:98. संवत्सरस्य-प्रवल्ह°- -ल्हः शांश्रौ **१६,**२६,४. संवत्सरा(र-श्राख्या>)ख्य<sup>b</sup>- -ख्यः अप ७०,८,२. संवत्सरा( र-श्र )त्यासम् व लाश्रौ ९. ८,१७. संबत्सरा(र-आ)देश- -शात् लाश्री १०,३,२०. संवत्सरा(र-भ्र)न्त- -न्ते श्राश्री ९. ३,७; १०,७, ११; वैताश्री ३६. २५; ३७, २०; ३८, १४; विध २१, १२. संवरसरा(र-श्र)न्तर् (:)विध २२,४० संवल्सरा(र आ) सि - - सिम् निस् ३, ११: २८; ६,६:९; १०,३:२१. संवत्सरा(र-अ)भिप्रयोग- -गः निस् १०,८: २३; -गाः निस् १०. .93:6.

संबत्सरा( र-श्र )भित्राय<sup>b</sup>- -य:

अप्राय ४,३.

संवत्सरा(र-अ)भ्यन्तर- -रे विध २१,२१. संवत्सरा(र-अ)ध--धम् शंध ३९५. संवत्सरा(र-श्र)वगध<sup>e</sup>- -धम् वीश्री १७, ५१: १९: ५२: १२; ५३: 93. संवत्सरा( र-श्र)वम<sup>b</sup>-- -मम् आश्रौ ८,१४,१; बौध १,२,३. संबन्सरा(र-श्र)वर- -रः वाग् ७, २२; -रेषु काश्रौ १३,४,४. संवत्सरा( र-ग्र )वराध्यं- -ध्यंम् हिध २,५,१४१. संवत्सरा(र-ग्र)स्मृति- -तौ काश्रौ २१,३,१, संवत्सरा(र-आ)हिता(त-अ)ग्नि--ग्नेः काश्रौ १६,६.११. संवत्सरीण,णा- पा ५, १, ९२; - गम् कीय ३, ५,८; शांय ३, १०,३; - 🕆 णाम् आपश्रौ ८, ३, ४: बौश्रौ ५,४:३२;७,१४:२३; १४,५ : २७; ३० : २५; भाश्री. संवत्सरी(य>)या- पा ५,१,९२; - † या माश्री १, ६, ४, २१; वाश्रौ १,५,५,७; -याम् माश्रौ १,७,२,२१; -यायाः चाश्र २: 98. संवत्सरे( र-ई )प्सु- -प्सोः काश्रौ ५,११,१६. संवत्सरे( र-इ ) एका- -काः वीश्री १९, ३:४०. सं√वद्, संवदते भाग २,२६: १२; संबद्ति आज्यो ९, ३; संबद्ते काश्रो २०,७,१०; संवद्नते काश्रो २०, ६, १८; †संवद्स्व काश्रौ ३, ६,१५<sup>२</sup>; १०,५,६; श्रापश्रो; †संवद्ध्वम् आग्निगृ ३,११, ३:।

२४; गौषि २, ६, २२; सम् (वदध्वम् ) वृदे ८,९७‡;समवदत माय १, १०, १५+; समवदत् ऋग्र २, १०,५०; संवदेत घोश्रौ २५,२३: ३; कौग्र ३,११,३८, वौगृ १, ७, २२; संबद्देत शांगृ ४, ११, ६<sup>1</sup>; संवदेरन् द्राश्री ७, ३, ६; लाथी ३,३,९. समूदे वृदे २, ८५: या ११, २५; समृदिरे ऋग्र २, १०, ८६; वृदे ४, १०५××; श्रश्र; समवादिपत वाधूशौ ४, ७५: २०: ३२. संवाद्येत शांश्रो १७, १४,२. सं-वदन- -ने वौश्रौ २०,२९: १५; २१,२१: २४. सं-वाद- -दः श्रापश्रौ १०, १२, १२‡: भाश्रो १०, ७,१८: वैश्रो; -दम् हिश्रौ १६,१,३६; श्रापग्र २२,१९;भागः; -दाः वौश्रौ २५, ९: ५; -दात् काश्रौ १०,५,७; -दे हिथ्रौ १६, १, ३६; बौध २, २, ७९; चाक ४१:७; -देषु वृदे २,८८. संवाद-जयन- -नम् भागृ २, २६:**९**<sup>६</sup>. संवाद-प्रभृति- -ति काश्री १२, २, १०; -तिना हिश्रौ ७,८, ५६; ९, ३,४२. संवादप्रभृती(ति-इ)डान्त--न्तेन माश्रौ २,५,१,२६. संवादा(द-श्रा )दि- -दि आपश्रौ १८,६,१४; -दिना वैश्रौ १४, १८:१०; १६, १३: ५. सैवादा( द-श्र )भिजयन- -नम् हिए १, १५,४६.

a)= विधृति-मेद-। b) वस.। c) पृ २४७० k द्र.। d) उप. < अत्य(ित $\sqrt{3})$ स  $\lfloor \frac{2}{3}$ पिए।। e) पृ २५७ f द्र.। f) परस्परं पासे.। g) परस्परं पासे.।

सं-वादितृ- -ता हिपि १४: ४. सं-वादिन्-(>सांवाद्य- पा.) पाग ५,१,१२४. सं-वाद्य गौध २८,१८. १सम्-उच आपश्रौ १२,६,८;माश्रौ. ?संवदान्याम्⁴ भाग ३,१३:११. सं√वन् > सं-वनन<sup>b</sup>~ -नः ° ऋश्र २, १०, १९१; बृदे ३, ५९; शुअ २,२३३; -नम् पागृ १, ६, २; श्राप्तिष्ट १, ५, ४:१; ४०<sup>d</sup>: ४१; काम २९, १<sup>२d</sup>; बौगृ १, ४, ४, ५<sup>d</sup>; भागृ १, १७: १४<sup>२४</sup>; मागृ १,१४,१२<sup>२४</sup>; वागृ १५,२२; हिगृ १, २०, ३; २४, ६<sup>२०</sup>; बृदे ४,५३; ८, ३२; ९७; -नान् भाग १,१६:१६. †संवनिन्--निनौ श्रामिगृ १,५, ४ : ४१; बौगृ १,४,५; भागृ. सं√वप्, संवपति काश्रौ १६, ३,३; आपश्री १, २४, १; वौश्री; †संवपामि श्रापश्री १, २४, १; काश्रीसं धः६; बौश्री; संवपेत् आश्री ३,१०, ९; बीश्री २४,२६: ६. सं-वपत्- -पन् श्रापश्रौ १, २४, २; बौथ्रौ २४,२६: ६; बैथ्रौ. सं-वपन- -नम् मीसू १०, १, ५२: -ने वौश्रो ३, २४:७. संवपना(न-श्रा )दि- -दि काश्रौ **የ**Կ, ૧,**९**. सं-वाप-> °प-मन्त्र- -न्त्रैः वैध

२, ५, ६.

सं-त्रापन-> °ना(न-अ)न्त- -न्तम् वेंगृ ५, १४:८. सम्-उस- -सः वीश्री २, १७:१; -से हिथ्रौ ९,५,१४. सम्-उप्य वौधौ २,१३:२२××; कागृ १६,५. संवर-(>√संवर्ध पा.) पाग ३, १, सं-वरण- सं√वृ(श्राच्छादने) द्र. सं-वर्ग- सं√वृज् द्र. सं√वर्ण्, संवर्णयन्ति निस् ९, १३: ९; ३४. सं-वर्णयत्- -यन् निस् ४, ४:८. **सं-चर्त**- प्रमृ. सं√वृत् द्र. सं√वला्>†सं-वला°- -लाः माश्रौ १,६,२,१७. सं√वस् (निवासे ),संवसनते वाध्रशी ४, २६: ३७; या ४, २७; संव-सन्ति माश्री १, ५, १, ३२; †?संवसाम मागृ १,१४,६; २, ११, १७; संवसेत वाध १२, ५; संवसेत् वाग् ६,७; वाध २०, ४५; विध; संवसेयुः द्राश्री ११,४, २३; लाथौ ४, ४, २२; †संबसेय आपश्रौ ५, १४, ५; वौश्रौ २, १७: १२; हिश्रौ ६, 4,98. समूपिरे वाधूश्रो ३,३९: १. ‡संवासय आपश्रो ५, ७, १७; वौश्रौ २,१५:२१; भाश्रौ. †सं-वसत्- -सन्तः श्रापश्रो ७, ५, १; भाश्रौ ७,४,१; हिश्रौ ४,१,

**६२.** सं-वसय- पाउ ३,११६. सं-वसन- -नम् वागृ १५,२२५०. १सं-वसान- -नी आपमं १, ३, **9**ሄ‡. सं-वास- पाग ५, १, १०१; -सः भागृ १, ११:४; बौध ३, २, १६; ३,२३; -सम् बृदे७,१४८. सांवासिक- पा ५,१,१०१. सं√वस्( श्राच्छादने ), ‡संवसन्ताम् आपधौ १४,२८,४<sup>०</sup>;हिग्री १५, ७, १२<sup>१ bग</sup>; †संबसेयाम् । नाश्री ६,१,१,२५; वाध्रौ २,१,१,२०. †संवसाथाम्<sup>1</sup> वौश्रो १०, ३: १३; वैश्रौ १८, १:३६. २सं-वसा(न>)ना- -नाः श्रापश्री ৪,१,१०<sup>२</sup>; ७,१७, १<sup>६</sup>; बौग्रौ ४, ६ : ३६<sup>k</sup>; ११, ४ : २०<sup>k</sup>; भाश्री ४, २, २<sup>२</sup>; ७, १३, ४<sup>६</sup>; हिश्रौ १,२,५<sup>२</sup>;४,३,५४<sup>६</sup>; जैग्रौ सं-वस्त्र¹- -सवः श्रत्र ७, १०९‡. सं√वस्त्रि(<वस्त्र-), संवस्त्रवेत कार् १, १६<sup>m</sup>; संवस्त्रयेत् मागृ १. 9, 4m. सं-वस्त्रण- -णम् मागृ १,२,१९. सं√वह, संवहति वाधूश्रौ ३,६९:१८; ७६: १; संवहन्ति वौश्री १८, ४९: १०; १८; सम्' वहेयुः वाधूश्री २,२१: १. संवाहयेयुः" वैगृ ३,१४: ३. सं-वाद्य" आपध १, ६, १; हिध १, २,२७.

a) सपा. वौग्र २, ८,२९ संवरणदेशे इति पाभे. । b) उप. भावाद्यर्थे प्र. । c) = ऋषि-विशेष-। d) सपा. संवननम् <>संवसनम् इति पाभे. । e) उप. कर्तरि कृत् । f) संवसानि इति शोधः (तु.  $\mathbf{K}^n$ .  $\mathbf{E}$ ., संविशामि इति पाभे. च ) । g) पाभे. वैप १ ते २, ५, १,१ टि. द्र. । h) पाभे. वैप १, संवसन्ताम् काठ ३५,९ टि. द्र. । i) व्यसाथाम् इति पाठः ? यिन. शोधः (तु. आपश्री.) । j) सपा. व्सथाम् (मै २,७,३ च) <> 'साथाम् (मा ११,३०;३१ प्रमृ. च) इति पाभे. । k) सपा. मै ४, २,१० संविश्वन्तीः इति पाभे. । k) वैप १ द्र. । k) परस्परं पाभे. । k) धा. श्रक्षमर्दने दृतिः ।

स-वाह्यमान<sup>8</sup>->°ना(न-ग्र)ङ्ग्रि-युग<sup>b</sup>-- -गम् विध १,४३. सम्-उह्य माश्रौ १,५,५, ९; ५, २, १,४; लाश्रौ ३, २, ११; क्षस्. सम्-उद्य- -द्यः शांश्रौ ६, १२, 90 +c. समुद्य-पुरीप<sup>d</sup>-- -पः काश्रौ १६, ५, ९; -पे काश्रौ १६, ५, १०. सम्-उद्यमान- -नः वाध्यौ २,२१: ४; -नस्य धुसू ३, ११:११; -नाः चुस् ३, ११:१५; -नानाम् जुसू ३,१२: १४. सम्-ऊढ[,२ह°,ळह¹]- -डः आश्रौ ८, ७,२५; १०, ३,२××; क्षस् ; -हम् आपश्रौ १८, ९, १२‡; †बौध्रौ ६, २४: २८; १२,४: ७; वाश्री; –ढस्य धुसू ३,१० : २; ११: १<sup>२</sup>××; -ढात् शांश्रौ **११,** १२,१२; १४, ३९,२××; द्राश्री ८,१,७; लाश्री ४,५,२२: -हे शांश्री १०,२,२; ३, ३; ४, ३××; द्राश्री: -हेन शांश्री १०, ८, २२; निसू ५, ६ : ७; -हेवु वाश्रौ ३,२,२,१;२८. समृद-त्रिककुभृ8- -कुप आश्री १०, ३,२१<sup>1</sup>. समूढ-रूप- -पेण क्षुस् ३, १२: ٦₹. समूह-विकार- -रः मीसु १०,५,

८, ३: ३८; -ज्ये निस् ३,९: समूहा(ह-श्र)वच्छेद- -दः निस् ८,१२:१४. सं-वाद- प्रमृ. सं√वद् द्र. सं-वाप-, ॰पन- सं√वप् द्र. सं-वार- सं√व (आच्छादने) द्र. सं√वाञ् , संवाशयेयुः द्राश्रो ९, २, १; लाओं ३,६,१. समवावशीताम् या १२,३ ई. सं-वाशिन्1- >सांवाशिन1- -नम् बौश्रौ १६, ५: १४; वाश्रौ ३, २,२,३;-नेन काश्रौ १२,३,१२; सं-वास्य बौधौ १६,५: १६. सं√वस् (निवासे) इ. सं-वास-सं-वाह- पाग ४, २, ११६; ४, 903. सांवाहिक,का- पा ४,२,११६; ४, 903. सांवाहिकी- पा ४,२,११६. सं-चाह्य प्रमृ. सं√वह द. सं√विच्, संविविक्तः ऋपा ८,१० ं. सं√विज्, सम्ः विजेत श्रापश्रौ ९, १६, ११<sup>k</sup>; १५, १८, १०; भाश्रौ ९, १९,८; हिश्रौ १५,४, ४९<sup>k</sup>. †संविक्थाः¹ श्रापश्रौ २,१८,९; १२, १०, २; वौश्रौ १, ५ : ४; १३; १६:१२; भाश्रौ.

समूढा(ढ-३त्रा)ज्य- -ज्यम् निस् । सं-वि√ज्ञा>संवि-ज्ञात- -तानि या १,१२. संवि-ज्ञान->°न-पद- -दानि वृदे 4,84. संविज्ञान-भृत- -तम् या ७, 93. संवि-ज्ञाय द्राश्रौ ७,३,८. सं√विद् (ज्ञाने)™, †सम् (विदुः) कौसू ६२,२२; ६८, २७. १सं-विद् n- पावाग ३,३, १०८0; -विदम् †गो २, ६;९; बृदे ७, १४७: या ११,३४ न. सं-वेदन->सांवेदन<sup>p</sup>- -नम् अप्रा **१,**१,४. सं√विद् (लाभे ), संविन्द्रते आपमं १,१५,१‡. २सं-विद्"- -विद: श्रापश्रौ २२, १,८; हिश्रौ १७,१,९. †सांवैद्य<sup>व</sup>- -द्ये वैताश्री ३६, २७; कौसू १८,२२. †सं-विदान,ना"--नः श्राश्री २,१९, રર**, ५,૧૧,** ૧; શાંશ્રૌ ૨, ૧૮, १५<sup>र</sup>; आपश्रो १४,२, १३<sup>s</sup>××; बौश्रो ६, ३०: ११, १७, ३: २<sup>8</sup>××:वाधूश्री: हिश्री९,७,२१<sup>8</sup>, वैताश्री २५,१२8; श्राप्तिगृ ३,८, २:४५<sup>६</sup>; वौषि १, १५:५२<sup>६</sup>; मागृ १, १४,१६5; कौसू १२४, ४º; -ना वाश्रौ १, ४, ४,४१; कौगृ १, १६, १८; शांगृ १,२४,

a) घा. अङ्गमर्दने वृत्तिः । b) वस.>पस. । c) सपा. का ५,८,५ काश्रौ ८,६,२२ आपश्रौ ११,१४, १० समृह्यः इति पामे. । d) =[ समुह्यपुरीप-चित्-] स्थिएडल- [तु. विद्याधर:]। c) आश्री. शांश्री. पाठः । g) विप. ([समूह-] नवरात्र-) । वस. । f) या. पाठः । h) °ढः त्रि° इति श्रान. । i) भावे इनुण् (पा ३, k) भिद्येत इति भाष्यम् । l) पाभे, वैप १ संविक्थाः मा १, ३,४४)। 🤌 स्वार्थे अण् प्र. (पा ५,४,१५)। २३ टि. इ. । т) पावा १,३,२९ परामृष्टः इ. । т) वैप १ इ. । о) तु. पागम. । р) स्वार्थिकः अण् प्र. । q) = संगम-। स्वार्थिके प्यन्नि उभयपदगृद्धिः । r) पाभे. वैप २, ३खं. वाबृधानुः तैव्रा २,५,८,३ टि. इ. । s) पाम. वैप १ संरराणः मा ८,३६ टि. इ.। t) सपा. संविदानः (पै १९, ५,१३ तैत्रा ६, ७,२ च ) <> संविदाना (मा १२,६३ प्रमृ. च) इति पामे.।

90; आप्तिय ३, ६, ३: २६<sup>0</sup>; वौषि १, १२: २<sup>0</sup>; कौस् १०६, ७; —नाः शांत्रौ १५, ३, ७<sup>0</sup>; आपश्रौ ४, ४, ४; ५, ६×४; वौश्रौ; हिय २, १५, ९<sup>0</sup>; नाः वौश्रौ; हिय २, १५, ९<sup>1</sup>; शांय ३, ११, १४; —ने आपश्रौ ५, १५, ५; २१, २०, ७; वौश्रौ; या ९, ४०; —नो आश्रौ ४, २, ३; शांश्रौ ३, १८, १४; वाध्युशै.

सं-वि√घां> संवि-हित->°त-सर्वे(र्व-उ )पकरण- -णः शंघ २५३.

सं-वि√धी, संविधीमहि कार ४१, १८‡.

सं-चि√भज् > संवि-भक्त - कः रांघ २४४; -को रांघ २४८. संवि-भज्य वीध २, १०,५०; आपशु ४,५.

संवि-भाग- -गः निस् १०,५: १६; श्राप्य १, २३, ६; २,९, १०; बौध २, ३, १६; हिध.

सं-वि√मृश् >संवि-मृशत्- -शतः काठश्री ९५.

सं-चि√रम् > संवि-रत- -तस्य निम् ७,१०:११.

सं√िवज्°, संविशति शांश्री १६,१,
७; काश्री २०,१,९७; २२, ६,
४; वौश्री; सम् िवशति वौश्री
७, २: १८; संविशतः काय
३०,२; ४; संविशन्ते ध्रप ३७,

१, २५; संविशन्ति बौध्रौ १८, ५०: १८; जैथ्री ७: ११; भाषमं; शांग्र **४, १८,** ६<sup>1</sup>; †संविशामि<sup>ह</sup> आपश्रौ ६, २७, ५; हिथ्रौ ६,७,८; श्रापमं १,८, २; काग्र २७, ३; वाग्र १५,१७; हिए १,२९,२; †संविशन्ताम् h आपथ्रौ १,१६,१२; वैथ्रौ ४,३ : ८; हिथ्रौ १,४,५८; वैगृ १,११: १३; ईसंविशन्तु वाधी १,३,२, १; आपमं १,४,९; आग् २,९,५; थाप्तिगः; †सम्\*\*\*विशन्तु वौधौ ८,२०: ८; वैग्री १६,२५: ११; †संविशस्य श्रापश्रौ ९,१,१७; ६०,३,८; भाश्रौ ९,१, १७××; हिश्री: †संविशानि<sup>ह</sup> श्राश्री २, ५,१७; बौगृ १,५, ६; संविशेत् श्रापधी १५, २०, २१; वौधी माथ्रौ: 98 : ३२××: संविशेरन् कौष्ट ४,४, १०<sup>1</sup>; संविशेयुः द्राश्री ७, ४,५; लाश्री ३, ४, ४; द्राप्ट ३, ३, २४; †संविशेयम् कौष्ट ३, ४, ३; शाय ३, ५, ३; संविशेम काय ११, २५. संवेशयति कीस् ३९,१६: ७९,

संवेशयित कीस् ३९,१६; ७९, ६; ८३,२९; संवेशयिन्त आग्र ४, २, १५; हिपि १:१६; संवेशयेत् आमिष्ट २,७,६:२; वौष्ट ३,४,२१; २४; अप.

सं-विशत्- -शन् श्रापधी ६,२७,५; २२, ७, २४; द्रागृ ४, ४, २; श्रापघ १,४,२४; वौघ; -शन्तः माश्रो ६,२,३,८‡¹.

सं-विष्ट- -ष्टः श्रप २०, ३, १; श्रापध १,६,५; हिघ १,२,३०; -ष्टम् आपग्र १५,५; -ष्टाम्याम् भाग्र १,२५: ११.

सं-वेश- पाग ५, १,१०९<sup>1</sup>; -शः वीश्री १४, ४: २३<sup>‡</sup>; -शम् श्राप्तिगृ २, ७,६:१५; -†शाय शांश्री १३,५,४; काश्री.

सांवेशिक- पा ५,१,१०१. संवेश-पति- -तये श्राश्री २, ४,९०‡.

सं-वेशन-पाग ५,१,१०१; १११;
-†नः धापश्री ६, १, १७;
भाश्री ६, ७,१७; माश्री ३, ४,
१; हिश्री ६५,१,१८; श्राप्तिग्र ३,
६,३: १९; वीपि १,११: १६;
-नम् श्राप्तिग्र २, ७,६: २; जेंग्र
१,२२: २५; श्रापव २,१,१९;
विघ;-ने कींग्र ३,९,४१; शांग्र ४,
७,४; हिषि ६: १०†; जेंग्र १,
२२: ३०; -नेन वीश्री २४,
३१: ४; -नेपु हिषि १: १६.
संवेशनी- -नीम् श्रा

संवेशनिक- पा ५,१,१०१. संवेशन-प्रतिवोध- -धानाम् भाश्री १०,११,१३.

**છ, રૂ,** પ.

संवेशन-यजुस- -जुः बौधौ ६, ६:२७;७:१९××; -जुपि बौधौ २१, १०:४.

संवेशन-रूप- -पाणि बौध्रौ २६. 93:6. संवेशन-वेला- -लायास् गोगृ ४,९,१६. संवेशना(न-श्रा)दि- -दि आपगृ १९,१२; हिपि ५: ११. संवेशना(न-अ)न्त- -न्तम् कागृ €0,८. संवेशनीय,या-पा ५, १, १११: -याः वीश्री २६, १३: ७;१८: १६××. सं-वेशिन्- (>सांवेश्य- पा.) पाग ५,१,१२४. सं-चेश्य आप्रिष्ट ३,५, २ : ५; वैष्ट ६३ : ३; बौगृ १,६,२२; बौषि. संं√विष्>सं-वेप- (>सांवेषिक-पा.) पाग ५,१,१०१. सं-विप्र- सं√िवश द्र. संवि-हित~ संवि√धा इ. सं-ची(वि√ई)ध्, संबीक्यते نوه<sup>₹</sup>,۶,۹, सं-चीत-, °तिन्- सं√व्ये द्र. सं√वृ ( आच्छादने ), संबृण्वन्ति आपश्रो १५, ५, १; माश्रो ११, ५,१; वैश्री; संवृणु श्राप्तिगृ २, €,6:80 ₱. संवृणीरन् निस् ७,१ :४. सं-वरण- -ण:<sup>n</sup> ऋअ २, ५, ३३; शुत्र १, ६१८: -णम् ऋप्रा ६, १७; -णे जैगृ १, २३: ११; ऋत ४,७,८. सांवरण - -णः ऋग्र २, ९, १०१; सात्र १,५४८.

संवरण-देश-- -शे वौगृ २,८,२९. ३५ : १२; हिथ्रौ २२,५,२२. सं-वार<sup>b</sup>-- -रः श्राशि ८,७. संवर्ग-जित् "->सांवर्गजित-संवार-विवार- -री श्राशि ८.८. -ताः द्राश्रौ ८, ३,३७; लाश्रौ सं-वृत.ता°- -तः गीघ ५, ४३<sup>त</sup>, ४.७,१५<sup>25</sup>: निस् ५,१० : १२ं. संवर्गा(र्ग-आ)ह्वि- -तीः वौश्रौ शौच १,३६: श्राशि ३,११; -तम् शैशि ४७;३४२; माशि ६, १५,१८:१४; ३२:३; ३६: ८:९: याशि: -ताः याशि २,९४: 90. -ताम् नाशि २,६,८; -ते वौध †सं-वृज् - - वृक् काथी २६, ७, २, ३, २१; विध ८१, ५; ऋपा ५६; ग्रुस ४, १११. १३,१; तैप्रा २,४; -तेन ऋप्रा ?संवृज्यावृतः श्रप्राय २,७. सं√वृत्, संवर्तते आपश्री ८, २, ६; १५,१६. संवृत-कण्ठ°- -ण्ठाः आशि ४,४. संवर्तेते श्रापश्री २१, १९, ६; बोश्रो १६, २२:७; हिश्रो; संवृत-करण<sup>e</sup>-तर~ -रम् तैप्रा सां(<सं)वर्तेते श्रापध २, ११. २,२७. २०; हिंघ २, ४,३५; संवर्तताम् संवृत-ता- -ता आशि ८,५. पागृ१,९,५‡<sup>b</sup>; †समवर्तत श्राश्रो संवृत-त्व- -त्वम् आशि ८,२५: -त्वात् श्राशि ८,७. २,१७,१५; ३,८,१; आपश्रौ.े संवर्तयति वोश्रो २६, ७: २३; संवृत-निवृत्त्य(ति-अ)र्थ- -थेः वैश्री १६, १८: १८: समवर्त-पाप्रवा १,३. संवृत-लक्षण- -णम् शेशि २४८. यत् हिथौ ८,४ २७ . सं-वर्ते - -र्तः ऋअ २, १०,१७२; संवृता(त-त्रा)दि- -दीनाम् साअ १, ४४३; ४५२; -र्तम् पापवा १८. १सं-वृत्य आपश्रो १३, ९, २; २१, शंध ११६ : ४०<sup>1</sup>; -र्तस्य चात्र १२,६; माश्रौ. ३०: ६; ३८: १७. सं√वृज्, संवृङ्के वाधूश्रो ३, १७: सांवर्त - - तेम् लाशो ७, १५; २१; समवृक्षत वाध्यौ 9,9. संवर्त-वात 1- -तः भाग २,३०ः ३, १७: १५; ४, १००: २०; २१××; संबृक्षीमहि वाध्रशौ ६; हिए १,१६,११. सं-वर्तमान- -नेषु कौसू ३३,१८. 3.90:90. सं-वर्ग - गीय आश्री ३, १३, ७: सं-वर्तयत्- -यतः चात्र ४०:४; शांश्री ३,४,५; काश्री २५,४, -यन् बृदे २,६१. ३२: श्रापश्री १९, २५, ९; २सं-नृत्य आपगृ १९, ७; २०,७. काश्रीसं ३२ : ४; वौश्री १३, १ संवृत्तः या ५, ४.

सं√वृध्, †संवर्धताम्ª कौगृ १,१०, २४; शांग्र १, १७, ९; श्राप्तिग्र १,५,५:१६. सं√वृ,त्रइच्>सं बृइच्य आपध्री ९, २०,१;२०,२५,१४<sup>b</sup>; वैश्री २०, ३९: ३; हिश्रो १४,६,२५१b'c. सं-बश्चम्<sup>0</sup> शांश्री १६, १५, ११; काश्री २१,२,६. सं-चेदन- सं√विट्(ज्ञाने) द्र. सं-वेश-प्रमृ. सं√विश् द्र. सं∙वेप- सं√विष्इ. सं√वेप्ट् ,संवेष्टयति श्राप्तिगृ ३, १०, सं-वेष्टित- -तम् गोगृ २,१,१९. सं-वेष्ट्य काश्री १५,५,१३; श्रापश्री ७,१७,६××; बौश्री. सं√व्यच् ,सम्•••विव्याच ऋप्रा ४, 4年. सं-व्य(वि-अ)व√ह > संव्यव-हार-न्सः आपघ १, २१, ५; वीध २, १संशकला (>॰ला√कृ) २,४२; हिध १,६,३५. सं-च्या(वि-श्रा)√ख्या>संब्या-ख्यास्यत्- -स्यन् वौश्रौ १४, 99: ३२. ?संद्याड- पाग २,१,४०. सं-च्यू(वि√क )ह्>सं-च्यू(वि-क)हा निस् ७,११३३१; १०,४:४. सं√व्ये, †संव्ययनताम् वैश्रो २१,१५: १३<sup>व</sup>; श्रापमं२,११,४°; वागृ५, ९1; १६,१; †संव्ययन्तु आपमं २, २,५; श्राप्तिय १,१,२: २८; ५, १:२०; कामृ २५,

४; बौग्र २,५,११; भाग्र १,५:

१३; १३:३; माग्र १,१०, ८;

२२,३; हिगृ १, ४, २; जैगृ १, २०: १५; †संन्ययस्व बौध्रौ १०,४:८; पागृ १,४,१३!. समन्यत् या ४,११. सं-चीत,ता- पाग २,१,४०; -तम् श्रापृ १, १९, १०; कौस् १८, १८; -ताम् वागृ १३,१. संवीतिन्- -ती कौगृ २,५,१. सं-च्यय(त्>)न्ती- -न्ती श्रामिगृ ३,५,६:८; बौपि १,४: २४. सं√वज्>सं-वजत्- -जन् काश्री ४,१५,३१. सं√शंस्,शस्, संशंसित शांश्री १०, 93, 904; 94; 88, 93, 6; संशंसेत् शांधी१६,७,१३;१४,२ संशस्येत् शांश्री १७,९,६. सं-शंसा->सांशंसिक- -कम् वैताश्री २५,८. सं-शस्य'शांश्री ११,२,१३. सं√शब्द्>सं∙शब्द- -ब्दम् अपं १ः सं√शम् ,समशमयन् ,संशमयेमहि शांश्री १४,२९,१. सं-शान्त,न्ता- -न्तम् वाध्र्यो ४, २८<sup>१</sup> : ५; — न्ता वाष्ट्रश्री ४,२८<sup>१</sup> : ७; -- न्ताम् वाधूश्री ४,२८<sup>२</sup>:६. सं-शर− सं√शृ (हिंसायाम् ) द्र. सं-शान- सं√शो द्र. सं√शास्,संशास्ति आपश्रो १०,१८, ५; १६, १५, ६‡; २१, १९, १४‡;बोध्रो; ‡संशाधि वौध्रो २, १५: २; वाधूश्रो २,१: १; सं… शाधि सु ३०.२.

†संशिशाधि वौश्रो ६, ५:५; माधौ ६,१,८,१०; वाधौ २, १, ۷,٥. संशशास वाघृष्री ३,८८:१७; संशिष्यात् वाघूश्री ३,९२:७: आगृ ३,१२,२०. सं-शासन- -नम् वाधृश्री ३, ७०: २; -नात् माधौ २,१,३,२१. सं-शिष्ट- -ष्टः बौधी १२,१२: १५; १५, ५: २७; वाध्यौ ४,१०४: ६; -ष्टाः बीश्री १५,१६:६. सं-शिप्य- - प्यम् वीश्री २, ५५: २‡; वाधूश्री २,१: १;२;६:२. सं√शिञ्ज् ,संशिक्षयति श्रापश्री २. १२,६; भाश्री २,१३,५: हिश्री 2,9,92. १-२सं-शित- प्रमृ. सं√शो द्र. सं-शिशरिपु- सं√शृ(हिसायाम्) इ. सं-िशशान− प्रमृ. सं√शो द्र. सं√शी,संशयीत शापश्री ३,१५,११<sup>h</sup>. सं-राय- पागम ३६०: -यः निस् १०.७: ८: कप्र: -यम् श्रापृ ३. ९,६; हिपि २०:२; -याः निस् १०,७: ११; -यात् शंघ २९०: विध १०,११××; वैध१,११,१०; जुप्रा ५,३४: -ये आश्री १,३,५: ८,१२,११; १०, ५,१८; निस्; -येषु निस् १०, ५: १८; ७: १४; माशि १६,३. सांशविक- पा ५, १, ७३; -कः या ७, ९; -कानाम् उनिस् ર: ૨૨. सांशयिकी--कीम् वाध १२, ४४; श्रापध १, ३२, २७;

a) पाभे. पृ २४७५ j द्र.। b) सपा. संवृइच्य<>संत्रश्चम् इति पाभे. । c) °श्च इति पाठः ? यनि. शीधः ( g. ) भापश्री. )। d ) सपा. काठ ३५, ९ संवसन्ताम् इति पामे. । e ) सपा. संव्ययन्ताम्  $( \ddot{a} )$  ३, ३,११,३ च) <> संव्ययन्तु (शी ७,१८,३ च) इति पाभे. । f) सपा. संव्ययन्ताम् <> संव्ययन्तु (शौ १४, १,४५ च)<> संव्ययस्व इति पामे.। g) पृ २३४८ c ह.। h) पृ २८६ p इ. ।

हिंघ १,८,६८. संशय-कारक- -का: अप ६१, 9,99. संशय-छेदन- -नाय दंवि १,३. संशयो(य-उ)त्थापन-> °न-प्रइन-प्रतिवाक्य- -क्यानि ऋ प्र २,१,१६४.

सं√श्रघ्, संशोधयेत् अप २१,४,४; **૨૪,**૨,૧.

सं-ग्रुद्द- -द्धम् वाश्रौ ३,३,२, ३०; -हाः वीध ४,७,२.

सं-ज्ञोध्य वैध्रौ १,५ : ९××: वैग्र. सं-शोध्य- -ध्यानि वैध ३,३,११. सं√22, श्रु (श्रवणे)a, संश्रवसि गोगृ २,८,२9<sup>‡</sup>b.

संधावयेत् जैथौ २५: ३.

†सं-अवस् - - वसे काश्रो १९, ५, ३; वाश्रो ३, २,७,३१; वैताश्रो ३०,१८.

सं-भ्राव- -वः वौश्रौ २,३ : १२. सं-१र(इ>)ङ्गीव- -ङ्गीम् गो १,६+. सं√ग् (हिंसायाम् ), सम् "शीर्यते वीश्री ६,८: ६; संशीर्थेत भाश्री १०,१२,९; वैश्रौ २०, ३९ : ६; हिथी १७, ७, २९; अप्राय २,९: सम् •••शीर्यंत श्रापश्री ९, २०, ४; भाश्री १२, १८, ११; वाध्यी २,२०:४.

†संशारीः वौश्रौ १५,३१: २३; वापमं २,७, २६; भाग २,२१:

सं-शर<sup>d</sup>-- -रः लाश्री २०,७,४. सं-शिशरिपु- -पुः या ६,३१.

सं-शीर्ण.र्णा - -र्णः काश्री २३, ४,

२०: श्रापश्री २२,२१,४; -र्णाम् श्रापश्री १०,१८,१०; वैश्री १२, १४: ५: - में: वैध २,५,५. सं-शीर्य श्रागृ ४,२,२२.

सं√शो, †सं ः शिशन्ति काश्रो २२, ६.१२: लाश्रौ ८,८,१३: वैताश्रौ 30,96?8.

†संस्यति आपश्री १५,१२,१३: वीधी १,११ : ४××: भाधी.

सं-शान!- -नानि द्राश्री १३, ४,९; १५; लाश्रौ ५, ४, १६; वैताश्रौ ३०, १६; -ने बौश्रौ २०, ९:

सांशान'- -नानि जैश्री २५: ९. †१सं-शित- -तः वीश्री २, ८:८: -तम् आपथ्रो १६,१०,७; बौध्रौ १०, १४: ६; वाथौ २, १,२, २९; बैश्री १८,७ : २२; हिश्री. संशित-व्रतb- -तः वाध्यौ ४, १८: २१<sup>२</sup>;३२; अप ७०<sup>३</sup>,१,१; -ताः वाध्र्थ्रौ ४,१८ : २४;२८. २सं-शित<sup>1</sup>-(>संशित्याय[न >] नी- पा.) पाग ४,१,१८.

सं-शिशान- -नाः या १०,३० कृ सं-शिइयमान- -नाः या १०,३०. ?संइयनानाम्<sup>1</sup> वौश्रौ २०,९:२.

सां(<सम् )-शित्य आपध १, २९, ८; हिंध १,७,६५.

संश्वत् - पाड २, ८५1; पाग ३,१. 93.

√संइचाय पा ३,१,१२. सं√श्रा>सं-श्रप श्रप १२,१,३.

सं√िश्व, संश्रयति वैताश्री १६, १२;

संश्रयन्ते बृदे १, ६०; संश्रयेत्

बीऔ २८,११ : १४.

सं-श्रय- -याः श्राप्तिगृ २, ५, ३: ४८; बौगृ ३,७,२९.

सं-श्रित- न्तः कागृ ५,४; नाशि १, ५, ७<sup>™</sup>: -तम् भाशि ७७‡; –ताः वौगृ १, १०, १२; बृदे १,१०७.

सं-श्रित्य कौस् ८६,११.

सं√िऋप्, संक्षिज्यामहे वौध २, ६,२८十.

संक्षेपयते<sup>n</sup> आपश्रो २१,१,१०‡; संश्चेपयति हिश्रौ १६, १, ६५; संक्षेपयेत् आपध २, १२, १२: हिध २,४,४९.

†सं-श्लिप्--शिलट् आपश्रौ १६,३१, १; वैथ्री १८,२०:५५; हिथ्री ११,८,४; -स्टिट्सु, -स्टिड्भ्यः, -श्चिवे आपश्री १६, ३१,१; वैश्री १८,२०:५६; हिश्रौ ११,८,४.

सं-श्लिए-- -एम् श्राश्री १, ११, ५; -ष्टस्य वाधूश्रौ ३, २७: ६; ७; -ष्टी शुप्रा ४,१४८.

सं-श्चिष्य हिश्री ५,४,७२.

सं-श्रेषण- -णानि श्रापश्री १५, १७,८; भाश्री ११,१७,१०.

सं√सच् , संसचावंहे या ५,९‡. सं√सज्,ञ्ज् , संसजन्ति वंश्री ९, ११: १४: बृदे ७,५१.

सं-सक्त->°क्त-पद-विन्यास--सः कप ३,९,५.

संसक्त-मध्यh- -ध्यम् माश्री १, ८, १, १६; -ध्यानि माश्री २, ३,१,१३.

संसक्त-मूल<sup>h</sup>-- -ल: कप्र १,७,३.

a) पावा १,३,२९ परामृष्टः इ.। b) पाभे. वैप २,३खं. मंत्रा १, ५,१६ टि. इ.। c) पृ २२५९ e d) वैप १ इ. । e) प्यन्ति इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. पूर्वे स्थले, C. च) । f) = साम-विशेष- । g) भाष.। h) वस.। i)= ऋषि-विशेष-। j) संशानानाम् इति शोधः इति ?संस्कर्ता । k) सं-श् $\sqrt{=}$ इति Pw. प्रमृ. । l) स $(y>) ज्<math>\sqrt{\exists l}$  । m) संस्थितः इति लासं. । n) परस्परं पामे. 1 वैप४-प्र-४६

संसक्तीय°- -य: श्रप ३३,६,२. सं-सङ्ग- -ङ्गम् या ७,२३. सं√सद्, †संसीदन्ताम् Þ भाश्रौ १, १८, ९, माश्रौ १, २, १, १८; वाश्री १,२,४,१२; ‡संसीदस्व ब्राक्षी ४,६,३; शांश्री. †समसदत् श्रापश्रौ ४, ८, ४; भाश्री ४, १२, ३; हिश्री ६, २, संसादयति काश्री २, ३, ६; श्रापश्रौ १२,२,१५; १६, २१, २; बोश्रो; संसादयन्ति बोश्रो ६, २८:५; ७, १३:११××; वैश्रो: †संसादयामि आपश्रो १२,२,१५; माश्रौ २, ३,१,२१: हिथ्री १, ७, ३४; †संसादयन्तु ग्रापश्री १, १६, ८; भाश्री १, १८, ६; हिश्री १, ४, ५४; संसाद्य बौश्रो ६, २४:७‡; ३०:४××; संसाद्येत् वीश्री **૨૪, ૨ : ૨; ३૪ : ७;** ૧૪××; बौगृ १,४,४५.

सं-सद् - - सत् शांश्री १७, १३, १० †; - सत्सु विस् ९, १२: १०; २१; १०,३: १५; - सदः विश्री १४, २, १४; ग्रुप्रा ४, ८५ †; - सदम् हिश्री ७, ५, ११ †; मु ३०, ५; ६; आग्र २, ६, ११; - सदा आपश्री २३, ४, १व; बोश्री १४,१९:२६ †; हिश्री १८, २, १व; श्रापमं २, ७,१; आग्रिंग्र १,३,२: ९; भाग्र २,१८: १२; हिग्र १,

९,४; -सद्भ्यः<sup>त</sup> निसू ९,१२: २०. सं-सदन-> °नीय- -यः श्रापश्रौ १३,१६,८‡°. संसदाम्-अयन- -नम् श्राश्रौ ११, ३,११; शांध्रौ १३,१६,५; २०, १५: बौश्रौ २६,२१: १०. सं-सन्न- -नः वौश्रौ १७, ३१: ९; –नानि हिश्रौ ६, २,२०. सं-सादन- -नम् श्रापश्रौ १२,३,८; -नात् माश्रौ २, २,१, १८. सं-साद्य शांश्री ४, ३, २; वौश्री १, ४: १३××; माथ्रौ. सं-साद्यमान--नाय काश्रौ २६, ६, २२;त्र्यापश्रौ १५,१२,१<sup>२</sup>; भाश्रौ; -ने श्राश्रौ ४, ६, ३; -नेभ्यः काश्रौ २६,६, २३; -नेपु शांश्रौ ५,१०,३२. सं√सन्,संसेत् हिश्रौ १३,६,१०10g. सं-सनिष्यदत्- सं√स्यन्द् द्र. सं-समक<sup>c</sup>- -कः वैताश्रौ ३७, २‡. सं-सर्ग- प्रमृ. सं√सज् इ. सं-सर्प-, ॰र्पण- सं√सप् द्र. सं-सर्या- सं√स इ. सं $\sqrt{$ सह्>सं-सह्य--हाः सु २८,२ $\phi$ सं(सहान- -नः) प्राश्री ७, १२, ٩٩ŧ. सं√साघ, संसाधयति वौश्रौ ३, ११: २१; हिश्रौ २, ७, ५२; आपध २,७,९; हिध् २,२,३०; संसाधयेत् आपध २, ९, १;

संसाधनीय- -यः हिश्री १०. 4,92<sup>‡e</sup>. सं-सार-प्रमृ. सं√सृ इ. सं√सिच्,ऽच्, संतिञ्चति आपश्री १२, १२, ५; वैश्रो २०, २७: ५; हिश्रौ १५, ४,३; संसिञ्जन्ति हिश्रौ ८,३,३६; संसिज्ज्ञामि श्रत्र २, २६५; †सम् ः सिज्ञामि श्रापश्रौ ९, १३, ४; बौध्रौ; **'सम्''** सिञ्चतु श्रापश्री १४. १६,१; हिश्रौ ८,४,४५××; बौध २, १, ३४; ४, २,११; †सम् (सिञ्चतु) श्रापश्री १४, १८, १२ हिश्रौ १५,५,४२;पागः; श्रप्राय ६, १;सम्'''सिञ्चन्तु श्रावश्री १४, १९,१; हिश्रौ; संसिञ्चेत् आपश्रौ ९,१३, ४; १४, १८, ७: बौध्रौ २०, २३ : २८; भाश्री. सं-सिच्य गौपि १,५,२२. सं√सिघ्, संसिध्यन्ति वौश्रौ १३, ४०: १०; संसिध्येत् वौश्रो २४, २:३; बौग्र १,२,५४; वाघ २६, ११; विध ५५, २१; संसिध्येयुः बौश्रौ १७,४५: ११. सं-सिद्ध- -द्दम् वौश्रौ २३, १:५ -द्वेन कौसू १३५,९‡. सं√सिव्, संसीन्यति श्राशिषृ ३, ५,9: २०; बौषि १,२:७. सं√सु (श्रभिषवे), संसुनवानि वाधूशी ८,४०: ११. सं-सवं- -वः श्राश्रो ६, ६, ११;

शांश्रौ १३,५, १; आपश्रौ १४,

२०, ४; बौश्रौ १४, २७:१;

२३, ५: १४; बैश्री २१, ६:

a)= मन्त्रगण-विशेष- । b) पाभे. वैप १ संसीदन्ताम् टि. इ. । c) वैप १ इ. । d) = संसदाम्- श्रयन- । e) सपा. संसदनीयः <> संसाधनीयः इति पाभे. । f) पाभे. वैप १ सेत् मे ४, ४, ५ टि. इ. । g) ्सेदियाताम् इति संस्कर्तुः शोधिथन्त्यः । h) उप. भावे कर्रणे च कृत् । i) = ऋच्- । j) = (समानजनपदे स्पर्धमानयोः समानकालिक- ।दोपहप-।) सोमयाग- (तु. ऐवा १,३) ।

सं-साधन<sup>h</sup>-> °नी<sup>i</sup>- -नीम् हिश्रौ

हिध २, १,११६.

4,8,66.

४;५; हिथ्री १५,५, २३४; -चे वौध्रो २३, ५: १०; वाध्र्यो ४, १०० : ३२; जैथ्रौ ८ : ६; -वौ अप्राय ६,६<sup>२</sup>. सं-सुत- -ते धुस् १,८:१; -तो ज्ञापश्रौ १४, १९, १<sup>n</sup>; हिश्रौ **જુષ્ય,**ષ,૧ <sup>ફૃ૧</sup>. संसुत-सोम<sup>b</sup>— -मे जुस् २, ३: १३; द्राधी ३,३,१८; लाधी ९, 99,90. सं-मुन्वत्- -न्वतोः वौश्रौ १४,४ : १५;१६. सं√स्>°सरत्- -स्ताम् विघ ५, सं-सर्या- (>॰र्या√ङ पा.) पाग १,४,७४. संन्सार- पाग २, ४, ३१०; -रस् वैध १,९,१३; १५; -रस्य विध **८६, २५; -रे** विघ **८६,** ४०; वैध १,९,१०, संसार-कर्म-विराम- भी वीध २,१०,७. संसार-संसृति- -ती विध ९६, ३९. सं-सृत,ता- -तम् या २, २४; ३, २०; –ताः श्रप ६८,१,४९. संस्त-मध्यम<sup>त</sup> -माः या ४, सं√सज्, संसज्येत् कप्र २,९,१६. ٩٦. संस्जति काश्रौ ६,८, ११; १५,

शांध्रौ १४, २९, ३; संसुजतः कौस् १०६, १; संसजन्ते वैताश्री २३, १६; †कोस् १३०, २; १३१, २; संस्विनित वौधौ ह, ९:२; **१**०, १७:२; १६,५ : १६; बाघूश्रो ४,११६ : 9; कौगृ ४, ३, २<sup>१०</sup>;. शांगृ ४, १६, ४; ५ंसंसृजामि श्राश्री २, १०,१८; आपश्रो १, १२, ११; १४; १७××; बौद्रौ; मार्द्रौ **२**, ३, ५, १३<sup>1</sup>; †सम्'' सृजामि शांश्रौ २,१०,६<sup>६</sup>; आपश्री;सम् (मृजामि) गुत्र २, ३३० हः सम् (सृजामहे) वैताधी २३,१६‡; †संस्जामसि<sup>ष</sup> वीश्री १७,४१ : २१; श्रापमं २,८,८; भागृ २,२१ : २२; हिगृ १,११, १; †सम् (सृजामिस) कीस्, १९, १४; ग्रप १६, १,६; अअ ३, १४; ५संस्जाथ श्राप्तिगृ २, २, ५:१४; ३, ६,१:३<sup>१</sup>; बौषि १,९:७; हिम् २,६,१०; †संस्जतु कागृ ६६,७; वागृ ९३. २; विध २१, १४; †सम्'' सृजतु वैताश्रौ २१, २६; गो २, १९; †संस्जस्व माश्रौ १,४,१, ५1; आवमं १, १, १०; ९, ४; कागृ २५, ९1; मागृ २, ८, ४; जैग १,२२ : ५<sup>१</sup>; या ३, २१५<sup>१</sup>; †संस्ज श्रापश्री ६, २४,८; बौक्रौ १,१२:२५;२१:३××;

भाश्री; ब्रामिगृ १,३,४:१५<sup>h</sup>; †सम् "स्ज श्राश्रो २,५,९;३, १०,१६; श्रापश्रो ३,२०,१०;६, २५,७××; वौश्रौ; हिश्रौ ६,७, ८१६; श्रापमं १,१०,९१; बौग्र १, ६, २३1; अप्राय ५, २; †सम् (सूज) श्रप ४२,२,२; श्रश्न ९,५; †संस्जेयाम् आपश्री ६, १, ३; भाश्री ६, ७, ४; ईसम् (स्जे-थाम्) कौस् ७९,८; श्रश्र १४, २ रें; †संस्जतम् कागृ ३१, रः सम् ''स्जत > ता ऋषा ७, ५३†;†सम् (स्जत≫ता)ग्राधौ ८, ७, ४; शांश्रौ ५, १०,४; †संस्वतात् श्राश्रौ ३, ३, २; शांश्रौ ५, १७, ८; माश्रौ; समसृजताम् शांश्रौ १४, २९, ६; सम् ''असृजत>ता ऋप्रा ८, ३१६; संस्रजेत् काश्रो २५, १४, ४; बौश्री १०, १३: ११; वेथी; हिथी १६,४,३४॥; संस्जेयाताम् हिथ्रौ १५, ७, १८; संस्लेरन् भाश्री ९,५,६; १२; १५;१८. †संस्क्षाथाम् आश्रो ३, ९, ४; ग्रापश्री १९, ३, ४; हिथी १३, ८, २९; †समस्ध्मिहि<sup>n</sup> बौधी ४,११**:**७;५,९:२३;८,<sup>२०:</sup> २६; १७,३८ : १४; जैथ्री २१: १६; द्राश्रौ ६,४,१२; श्रापमं २, Ę,Ę.

संसजित काश्री ६,८,७७० वाश्री वीश्री १,१२:२५;२१:२४०; १२×०; श्रापश्री; संसजित वीश्री १,१२:२५;२१:२४०; ११ सोमसंसव इति पामे. । b) = सं-सव-।

a) सोमी संस्ती इति पाठस्य स्थान वैश्री २१, ५:१ सोमसंसव इति पामे. । f) पामे. वैप १ संग्रहामि

c) तु. पागम. । d) वस. । e) किति इति पाठः? यिने. शोधः (तु. शांगृ.) । f) पामे. वैप १ संस्ज का २,५,३ हि. इ. । g) पामे. वैप १ सम् म्म म्म संस्ज हैते पाठः? यिने. शोधः (तु. आश्री. प्रमृ.) । l) पामे. वैप १ (लि ४,६,४ च) इति पामे. । i) पामे. वैप १ सम् स्थान इति पाठः? यिने. शोधः (तु. आश्री. प्रमृ.) । l) पामे. वैप १ सम् स्थान इति पाठः? यिने. शोधः (तु. आश्री. प्रमृ.) । n) पामे. वैप १ सम् स्थान इति एते. दि. इ. । m) सपा. आपश्री २१, १२,९ सस्ते इति पामे. । n) पामे. वैप १ सम् स्थान इति १०,८५,२० हि. इ. । m) सपा. आपश्री २१, १२,९ सस्ते इति पामे. । n) पामे. वैप १ सम् स्थान इति १०,८५,२२ हि. इ. । m) सपा. आपश्री २१, १२,९ सस्ते इति पामे. । n) पामे. वैप १ सम् स्थान इति १०,८५,२२ हि. इ. । m) सपा. आपश्री २१,०००,००० सस्ते इति पामे. । n) पामे. वैप १ समस्यहमहि मा २०,२२ हि. इ. ।

संस्ज्यते वीश्री १५,८: ४;१२;
†कौस् १०८, १; २; अप्राय;
संस्ज्यन्ते वैधी २०,८: १;
†सम् (स्ज्यन्ताम्) आपश्री ५,
१०,२;१६,१४,४××;वीश्री २,
१६:१३²;१०,२०: ०²; माश्री;
†सम् "स्ज्यध्यम् वीश्री १,९:
८;१२,८:२१; हिश्री १३,
५,१६; संस्ज्येत वीश्री २०,
२४:४०²;वेश्री २१,१६:४;
८; संस्ज्येयाताम् आपश्री १४,
३०,२; वीश्री २९,५:१;
माश्री; संस्ज्येरन् आपश्री ९,
३,१८; वीश्री १३,४३:
२२××; माश्री.

संसर्जयन्ति बौध २,२,५६. सं-सर्ग,र्गा- -र्गः श्रप ५१, ५, ५; ७०<sup>२</sup>, ३, १; -र्गम् वाध्रश्री ३, १०६ : ४; ५; श्रप ७१, ३, २: वाध ४, २३; या १, ३; -र्गाः भाग ३, ११: १३"; बौशु १: १६; -गीत् शांश्री २, ६, २; बौथ्रौ २०, ८: ३३; तेप्रा २३, २; मीसू ९,४,३०; -र्गाय काश्रौ २५, ४, ३०<sup>b</sup>; -में काश्री २५. ४, २९; वौध्रौ २३, ४: १९; वैष्टः —भेंण शंघ ७७; ७९. संसर्ग-काल- -ले काश्री २५. 97,3. संसर्ग-रस-निष्पत्ति- -ते: मीसू **ઇ, ૧,**૨३. संसर्ग-सामान्य- -न्यात् वौध १,५,१०९. संसर्ग-हेतु-त्व- -त्वात् मीस्

80,2,8. संसर्गा(र्ग-अ)र्थ- -र्थम् आपश्री १६,१३,२; हिथ्रौ ११,५,१३. सं-सगिन्- पा ३,२, १४२; - गिंपु मीसू ९,३,३०. संसर्गि-ख- -खात् मीसू ९, ३, सं-सर्जन- -नात् हिपि १०: १४ : -नाय बीय २, ११, ६४; -ने श्राश्री ३, १३, ४; -नैः वैश्री १८,9 : ६9°. संसर्जना(न-आ)दि--दि आपगृ १२,३; १६,८. संसर्जनीय- -यै: श्रापश्री १६, ४,१<sup>८</sup>; हिश्रौ **११,**१,४४. सं-सुज्य काथ्रौ ४,२,७××; त्रापथ्रौ. सं-सृष्ट,ष्टा- -ष्टः आपश्रौ ५, १०, २‡; बौश्रौ २, १६:१३; माश्री; - प्टस् काश्री २५,१२, ४‡; श्रापश्रौ ५, १०, २××; वौश्रौ: -प्टस्य माश्रौ ५, २, २, १६; -ष्टाः आपश्रौ १९, १, १०; ५, ११; बौश्रौ १७. ३२: ६; माश्रौ; -ष्टान् आपश्रौ २०, १४, १०; वैश्रो ११, २:१; २०, ९:२; हिथ्री ३, ३, ४१; १४, ३, १७: -प्टानि

कौस् ७२, ३८; पा ४,४,२२; पावा ४, ४, २४; - धेन बौधौ २०, १ : ६३; हिंघ २,१,४९°; -ष्टेषु शांश्री ३, ४, ३<sup>1</sup>; -धैः आपश्रौ २२, २६, ११; हिंश्रौ २३, ४, २६. संसप्ट-कर्मन्- -र्भ या ३,१०. संख्ध-जित्- -जित् तैत्रा १६, **ጓ**५🕇. संसप्ट-हविस्- -विः आप्रशी १९, २१,१४; हिश्री २२,४,६ संसप्ट-होम- -मम् आपश्री ६, १०,९; १५, १२, ९; काश्रीसं ३५: ११; भाश्री. संस्षिन्- -ष्टिनः विध १७, १७; -ष्टिनि गौघ २८, २९; -ष्टी विध १७,१७; गौध २८, 39. सं√स्प्, संसर्पनित आपश्री १२. १६,१७; श्रव ६४,७,६;‡संसर्वः श्रापथ्रौ १६,२५,२; वैध्रौ १८, १८: २; हिश्रौ ११, ७, ४२; संसर्भेत् आपध १,६,३३; हिध 8,2,44. सं सर्पे - -र्पः 🕆 श्रापश्री ८, २०,८; १२,२७,५; बौश्रौ; अप ६४,४. १०; -र्पस्य लाश्रौ ९, १२,८; -पेंग माध्री २,४,२,१३. संसर्प-चतुर्वीर- -रयोः वैताश्री ४१.१३. सं-सर्पण- -णे वौश्रौ २७, ४:९; १२: हिपि धः ६. सं-सर्पत्- -र्पन् शांश्रौ १,६,१२. सं-सप्!- -स्यः वाश्री ३, ३,४,५;

संसर्ग-हेतु-त्व- -त्वात् मीस् | २२, ४, ६; हिग्र १, २६, २२; | सं-स्प्| - स्वः वाश्रो ३, ३,४,५ a) विप. >नाप. (२ श्रप्-)। उप. कर्मिण प्र.  $( {a}, {a}, {a}, {b})$  विप.  $( {a} {a}, {a}, {b})$  विप.  $( {a} {a}, {a}, {b})$  परस्परं पाभे. | a) पाठः? संस्प्टाम् इति शोधः  $( {a}, {a}, {a}, {a}, {a}, {a})$  माश्रो ६, १, २, ४ च) | a) स्पे संस्प्टेन इत्यस्य स्थाने सपा. श्राप्य २, ३, १९ स्पसंस्प्रप्टेन इति पाभे. | a) पृ १९५९ | a. | a0) सपा. मा १३,३१ प्रमु. समस्प्रत् इति पाभे. | a0) नाप. (|2 । |2 । |3 वैप १ |3 । |4 । |5 । |6 वैप १ |5 । |7 । |8 । |8 । |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 | |9 |

हिश्रौ २४, १, १०; श्रापगृ ३, १५; -ष्टाभिः भागृ २, १९:

१५: - † प्टाम् काश्री १६, ३,

१९; श्रापधौ १६, ४,३; बौधौ;

-प्टासः वाश्रौ २, १, १,३५१ºa;

-प्टे आपधी १९,२१, १६; हिथी

वैताश्री ३६, ३; -स्पाम् वाश्री ३,३,४,२९.

१संसृपा<sup>क</sup> → प्पा-हविस्--वींपि काश्री १५,८,१<sup>b</sup>:

१संस्पे(पा-इ)ष्टि—- शिभः आश्रौ ९, ३, १०°; - शिनाम् आश्रौ ९,४,६. संस्पां-हिवस् - - विभिः आपश्रौ १८,२०,७; २२,२५,१३; बौश्रौ १८,५:१५; ६:१७; हिश्रौ १३,७,१; २३,४,८१०. संस्पाम्-इष्टि - - शिभः शांश्रौ १५,१४,२°.

सं-सृष्ट−ंसं√छज् द्र. सं√सेव , संसेवावहै या ५,९.

संसेब्यते श्रप ४७, २, ७; संसे-व्यन्ताम् या ९, ३३; संसेब्यन्त या १२,४१<sup>6</sup>.

सं-सेवित,ता- पाग २,१,५९; -ता वौश्रौ २६, १८: ७.

सं-सेविन् (-(>सांसेवि- पा.) पाग ४,१,९६.

४,१,४६.
१संस्क वाशो ३, २, ८,२.
सं-स्करण - प्रमृ. सं-स्√क ६.
१संस्करादिष्ट वाशो ३,२,८,३.
१संस्कारक - - काण सुघप ८५:३.
सं-स्√क , संस्करते वौशो १८,
३८:२; ६; १४; वाशो;
संस्करोति आपशो १५,६,७;
भाशो११,७,१;१२,५,१;माशो;
संस्कृर्वन्ति काशो ४,१५,२२;
१७,४,५; वाधूशो २,१६:६;
वाशो ३,१,२,२०××;
संस्कृर्वांत वौशो २०,६:२०;

संस्कुर्यात श्राप्तिय ३, ९, १:
९; ३: १०; २२; वौपि; कप्र
२, ७, ७; ८; शंध २९.
संचस्कार या १, १३; १४;
संस्करिच्ये गौपि १,२,७.
संस्क्रियते वाध १७, २७;
श्रापध २, १८, ९; वौध २,२,
२५; विध १५,१६; हिघ.
संस्कारयेत् वौशौ २४, १८: ८.
संस्करण— -णम् काश्रीसं ३३:
१०; ११; १५; माश्रौ ३, १,

संस्करण-कल्प- -ल्पः गोगृ १.

७,२६. सं-स्कर्न्- -ती श्राप्तिगृ ३,१०,४: ५; गौषि १, १, ५××; विध २२, ५९; ५१, ७४: -तरिः श्रापध २, ३, ४; ३५; -तरिम् श्रापध १,१,१२; हिध १,१,११; -र्तुः वैष्ट ७,१ : ९. सं-स्कार1- पाग ३, ४, ७४; -रः आपश्री ७,८,९; १५,६,८:,२४. १, २९; वौध्रौ; श्रापध २, ३, १५k: -रम् श्राप्तिगृ २ ७,८:२३; ३, १०, ४:२३; ५:३; वैग्रः -रस्य मीसू ३, ४,४४;५,४९;६, २५××: -राः आश्रौ ४,१,२०: काश्री १, ८, ३४; श्रापश्री १०, ३०, १३, १४, ५, २, आश्री; -राणाम् गौध ८, २३; मीस् ५, ३, २१; ९, ४, ५०××; -रात् काश्री १२, १, ११; २५, ४, ३९; वाध ११, २३; सुध २०; मीसू ३,१,१५; -रान्

श्रापश्रौ ८, ५, १९; श्रामिए ३,९,३: १०; वौषि; -रे वौश्रौ २१, १३: १; २२: १४: ९××: वैगः: -रेण माश्रौ १२,५, १; –रेषु वैष्ट २, १:१; श्रप ४४, १, ५; शंध २८; -रै: वैष्ट १, १: १५; शंध ११; गौध ८, ८; मीसू ९, ३, २८××: -री बौपि ३,१,४; बैग्र ७, १ :२. 🌣 संस्कार-कर्नू- -ती विध ९१, १९. संस्कार-कर्मन् - -र्म मीस् १२, ४, २८; -र्मणि वाघ २०, १८: विध ५१,५. संस्कार-त्व- -त्वम् मीसू १०, २, ७१; –त्वात् आश्रौ ५, ६, २५: मीस १,२,४५. संस्कार-दीक्षा- -क्षाः श्राज्यो ८,६. संस्कार-प्रतिपेध- -धः मीस ९, ४, ३१; ११, २, ५०; -धात् आपश्रो १, १०, २१; भाश्रो १, 90,94. संस्कार-योग- -गात् मीसू १०, २,६५. संस्कार-विधि -- धिम् वौषि ३. 99.9. संस्कार-विशिष्ट- -ष्टम् गौध ५, संस्कार-विशेष- -पात् वैष्ट १. १:१७: वाघ ४,१. संस्कार-शब्द- -ब्दः मीसू १०, ४,५६; -च्दात् काश्रौ २६,४,९. संस्कारशब्द-ख- -खाल् मीस् १०,४,५२.

 $a)=\dot{\mathfrak{q}}$ -स्प्-। b) °पां ह° इति शोधः (तु. सप्र. माश ५, ४,५, ३; कर्कः PW. BW. च)। c) सप्र. °पेष्टि° <> °पामिष्टि° इति पासे. । d) 'बिः इति पाठः १ यित. शोधः (तु. श्रापश्री २२,२५,१३)। e) समसेवन्त इति राज. । f) व्यप. । g) तुटितः पाठः १ संस्करोति इति संभाव्यते । h) संकर-कारक- इति शोधः (तु. वालकीडा [यास्मृ ३,२५४] पासे.च)। i) तेप्रा ५,६पा ६,१,१३७;१३८ परामृष्टः द्र.। j) भाप.,नाप. । k) पासे. पृ १२७८ i द्र. ।

संस्कार-श्रुति-हेतु- -तुभिः श्रप **₹₹,99,**8. संस्कार-सामर्थ- -र्थात् मीस् १०,३,२१. संस्कार-होम- -मम् वैष् १, ५: 92. संस्कारा(र-श्र)तीत- -ते श्रप ३७,१२,१. संस्कारा(र-अ)न्त- -न्ते वौग्र ४, ९, १२. संस्कारा(र-अ)न्तर- -रे माश्रौ ३,१,४. संस्कारा(र-श्र)भाव- -वात् वैगृ ४, ६: ११. संस्कारा( र-अर्थ> )र्था- -र्थाः बोधो २७,१०:१. संस्कारा(र-श्र)थां(र्थ-अ)लोप--पात् मीसू ११,३,३२°. संस्कारे( र-ई) प्सु- -प्सुः पागृ २, ५,४३. सं-स्कारक- > संस्कारक-त्व--खात् मीस् ३,२,२. सं-स्कार्य, यां- -यंम् आप्तिगृ २, ३, ५:८; -र्याकप्र ३,९,११; -यों कप्र २,७,७. संस्कार्य-प्रेत-संयुक्त- -कैः बृदे ६,१५८. सं-स्कृत,ता- -तः वैष्ट १,१: १४; अप १३, ५,५; शंघ ११; गौघ ८,८: -तम् †बौश्रौ ६, १६: ८; ८, ६: १९; वैताश्री १, ५; शंध १८३; आपध; -ता वाध १५, ८; -ताः श्रापश्रौ ५, ६,

कप्र १, २, ३; -तान् वागृ १४, ८: विध ५१, ५९; -ताभिः बौथौ २०, ४: ६; २७: १०; २१, १४: २०; वौगृ १,२, ९; ३,९; बौपि २, ९,३; ३, ३, ४; -ताम् भाश्रौ १,२,११‡; वाश्री ३,२,७,५६; -तायाम् वैगृ १, १: १२; ७, ९:२; वाध १७, १३; वौध २,२,१४; विध १५, २; -तासु विध २२,३३; -ते पाशि ३b; शैशि ११<sup>७</sup>; मीसू ५, ३, २९; १२, २,१२: -तेषु मीसू ६, ८, संस्कृत-कर्मन् - -र्मणः मीस् ११,३,१६. संस्कृत-त्व- -त्वात् मीस् ३,४, ४३. †सं-स्कृति- -तिः व माश्री २, ४, १,२४; शुप्रा ५,४३. सं-स्कृत्य शांश्री ३,२०, १२; ४, १५,२३; काश्रौ२५,१०,२४××: आपश्रौ. संस्कृतत्र°- •त्रम् त्रप्रा ३,४,१‡. ?संस्तथे वौश्रौ १८,४१: १४. सं√स्तभ्,रभ्, संस्तरभस्त्र या ९, सं-स्तभ्य कौस् २४, १२ १1; २५, १७; २६,९; ७६,१२. सं-स्तम्भ-> प्रभ-कर्मन् c\_ -माणी या ५,१६. १७,०३; वौध ४,१,१७; विध संस्तीय - (>सांस्तीयक-पा.) पाग ४, २, १२७.

१५; बौधी २, ६:२५५; हिथी; सं√स्तु, संस्तीति माश्री २, १, ३, रेपः ५,१, ७,२६; या २, २०; (सम्)स्तुष्व कौसू २१, २३ 🕂; संस्तुयात् त्राधौ १, ३,१९; ३, 9,90. संस्त्यते शुत्र ३, ८१; या ७, १०; संस्त्येते या १२, ३: संस्तूयन्ते वृद ३, ७; ६, १५६; ७, ११६; या ७, ६; ७. सं-स्तव- -वः ऋग्र २,७,३३, बृदे; -वात् बृदे ५,१७२; मीस् १०, २,२७; ६,३५; -वेन या ११. ٩٤. संस्तविक<sup>1</sup>- -कः अप ४८, १४८<sup>२</sup>†; -काः †अप ४८, १३४; १३९; १४४; बृदे २, १५; या ७, ८; १०. संस्तविकी- -की या ७.८. सं-स्तवान- पाउ २,८९. सं-स्तुत,ता- -तः निसृ २, १२: २७1; ८, ३:२०; बृदे १, १२७; २, २××; –तम् आपघ १, ३, ४३; हिंध १, १,११८; वृदे ६, ८०; ८६; -तस्य निस् १, १०: २३; -ताः निसू ३, १३:१९;बृदे २,१४९××; –तान् काश्रौ ५,५,६; -ताम् १६ ४, १३७; -ते वृदे ३,८२;४,६××; मीसू ६,८,७; -तौ वृदे २, 986;4,86××. संस्तुत-तम- -मः वौश्रौ २४, . 92:90. संस्तृत-प्राय- -ययोः या १२,२. संस्तुत-वत् वृदे ३,८१.

a) पानर्थलोपात इति जीसं.। , b) = संस्कृत-भाषा-। c) वस. 1 d) पामे. वैप १ संस्कृतिः e) वैप १ द्र.। f) °स्य° इति पाठः? यनि. शोधः (तु. संस्कर्तुः टि. )। मा ७,१४ टि. द्र.। h) पामे. वैप १ सम् ··· स्तुष्व शौ ५, २,७ टि. इ. । ६) मत्त्रर्थे ठन् प्र.। i) = सहस्तुत-(= समुदाय-) इति सा. (तां १२,१३,२४)।

सं-स्तृति- -तयः वृदे १,७५; -तिः श्रापघ १,१२, १४; हिघ १, ४,१४; मीस् ४,४, ३०. संस्तृति-मात्र- -त्रम् आपध २, १३,११; हिघ २,३,११. सं-स्तुवत् - - वन् चृदे ४,७९. सं स्त्य वैग्र ३,१३ : १०; ४,१२ : 99. संस्तप°-- -पम् गोगृ १,४,११b. सं√स्तृ,स्तृ (आच्छादने), संस्तृणाति वौथ्रौ २२, १: १४; माश्रौ; संस्तृणन्ति निस् ४, १२: ५; संस्तृणीयात् वौश्रौ २१,४:२७; २२,9:94. सं-स्ता(र>)रा°- -रा उनिसू १: χ٤. संस्तार-पङ्कि- -ङ्क्तयः श्रश्र ४,३९; -ङ्क्तिः निस् १,३ : ९; ऋग्र १,८,८: गुअ ५,५८; श्रत्र ५,२७;६,४××: ऋप्रा १६, ६१; पिं ३,४३. सं-स्तीर्ण- -र्णम् वीश्री १५, २८: २४; माश्री २,११,१३; वाश्री; -र्णस्य वागृ १३,१;-र्णात् माश्री १,२,१,४: - में माश्री १,१,३, १०: २.१,४××; मागृ २,२,८; -णें निस् १,३:१०. सं-स्तीर्य ग्रापश्री १, ७,५; ११,४; १५,६;५,२७,९××; बौथ्रौ़. सं-स्तीर्थमा(ग्>)ण- -णाम् भाश्री ४,८,३.

२,६४. सं-स्त्याय- -यान् या १०,९:१२,९. सं√स्था¹, संतिष्टते शांश्रो १०, २१, 96; १४, २, २१; १०,८××; काश्री: संतिष्ठेते आपश्री ३.१४, ५; वौश्रौ १५, ११: १५; वैश्रौ; संतिष्टन्ते आश्री १२, ७, १०; शांश्रो १४. १३. १४; आपश्रो; †संतिष्टस्व श्रापश्री ४,१२,१०४; १६,१५<sup>३</sup>: भाश्री: संतिष्टत वीश्री १८, १५: १९; हिश्रौ १५, ४, २६; लाश्री ८, १, २५; संति-ष्टेरन् वौश्रौ २३,१४:२३. संस्थाता वीश्री १८, ४१:९: संस्थास्यति माश्री १,७,४,११५. संस्थापयति शांश्री ५, २०, ८<sup>२</sup>; श्रापश्री: संस्थापयन्ति शांश्री ९, २७,५; ६; १८,२४, २४;काश्रौ ८, ९, २<sup>६</sup>××; माधौ; सम्… स्थापय बौश्रौ १८,४१:८;१०; संस्थापयेत् आपश्रौ ३, १४, ६: ९,१,१०:१५,१३××: काश्रीसं; संस्थापयेयुः शांश्री १३, ५, २; लाधौ १०,१२,८; अप १८३,१, संतिष्ठापियषेत् वौश्रौ २१, ७: ८; २५: २१××. †सं-स्थ<sup>b</sup>- -स्थे शांश्री ९, १६, २. सं-स्था<sup>h</sup>- पाग ४,४,६२<sup>1</sup>; -स्थया निस् ३,१:७;८,१२:८;-स्था श्राश्री ८,१३, ३३; शांश्री १४, २,२२; १३,१०; बौश्रौ; –स्थाः आश्रौ ६, ११, १; ८, ४, १९; शांश्रो १५,५, ९; निस्: -स्थानाम् हिश्रो १०, ८, ५५:

निस् ३, १: १२; १५; मीस् ५ ३, ३९: -स्थाभिः निसू ३,२: २६; -स्थाम् श्राश्रो ६, ७, ७; शांश्री १३, ५, १८××; बौश्री; याशि २,४३‡; -स्थायाः भाश्रौ ३, १८, ५; वाध्रश्री ३, १०५: ५; -स्थायाम् शांश्री १३,१,४; ५,२१: निसू ४,५:१५; -स्थायै वौश्रौ ६,६: २४; -स्थासु शांश्रौ ७,२१.४; माश्री ६, १, १, २; वाश्री; –स्थे क्षसू ३, १६ : १५: निसू ३, १:९. संस्था-क्रम~ -मम् निस् १०, 90:93. संस्था-गण- -णेषु मीसू ८,३,९. संस्था-चमस- -सान् माश्री २. 4.3,30. ं संस्था-जप- -पः श्राश्रो १, ११, १५; ३, ६, २८; -पात् आश्री ६,१३,१६: -पेन आश्री १,११. १४; १३, १०; ६, १३, १७. संस्था-तस् (:) निसृ १०,३:३. संस्था-धर्म- -र्मः निस् ४, ५ः १७:१८; -र्माः निस्४,५:११: संस्था-नियम- -मः आश्री १२. ₹,८, संस्था(स्था-श्र)न्यत्व--त्वम् मीस् १०,५,४९: ५२. संस्था( स्था-अ )न्वित--तानि निसू ४,१२:१५. संस्था-योग- -गः निस् १०,४:७. संस्था-वचन- -नात् काश्री १,७, ٩٤. संस्था-वश- -शेन वीश्री २४, 9:2:94.

सं√स्त्ये>सं-स्त्यान,ना- -नम् या

३,१९; ४,२४; -नाः श्रप ४८,

७५<sup>‡व</sup>: -ने पावा १, २, ६४<sup>e</sup>.

संस्त्यान-प्रसव<sup>c</sup>- -वौ पावा १,

a) = 3 तकर-प्रदेश-। d) = 9 उदक-। e) तु. पाम.। इति चौसं.। h) वैप १ द्र.।

b) सप्त. द्राप्ट १,५,२९ सस्तूपम् इति पाभे. । c) पृ ५७२ i द्र. । f) पा १,३,२२ परामृष्टः द्र. । प्रायेगोपस्प्टस्य घा. समाप्तौ वृक्तिः । g) ॰यति i) तु. पाका. । स्था- इति भागुडा. ।

संस्था-विकल्प- -ल्पाः लाश्री ८, १, १६. संस्था-विकृत- -तः शांश्रो १६, २९,४. संस्था-विधि- -धिपु निसू ५, 99:8. संस्था-ध्रुति- -तेः काश्रौ २५, 4,98. संस्था-स्तोम-स्तोत्रिय- -यम् वैताश्री ३५,२३. संस्थो(स्था-उ)त्तरº- -रम् काश्रौ २५,१४,१०. सं-स्थातोस(:)आपश्रो १,१६,११; बौश्रो २६,९: १७. सं-स्थान- -नम् अप ६३, २, ६; गौध १०, १५; -नात् शांश्रौ ५,१४,२; ८, १२,९; भाश्री ३, १८,९; बैश्री. सांस्थानिक- पा ४,४, ७२. संस्थान-चमस-गण- -णः हिश्रौ 9,0,90. संस्थाना( न-ग्र )न्त- -न्तात् लाध्रो १०,१६,१. संस्थानै(न-ए)कत्व- -त्वम् या **७,५.** सं-स्थापन- -नस्य मीस् ९, १,३१. संस्थापनीय--यम् निस् ९,७:८. सं-स्थापयत्-- -यत्सु शांश्रौ १३, ५, १८; -यन् आपश्रौ ३,५,२. सं-स्थाप्य आश्री ६, ८, १४; १२, ६,१६; शांध्रौ. सं-स्थाप्य- -प्यः शांश्री ११, १३, २; १४,२०, ३; २६, ५; वैश्रो २१,१३:२;हिश्री; -प्यम् शांश्री १३, ३, १; काश्री २५,७,१०;

-प्या आपश्री १०,२१,१३.

सं-स्थित,ता- -तः वौश्रौ १७,४६ : |सं √स्पृञ् , संस्प्रशतं वैताश्रौ ३,१३, २; कप्र २,७, ३; -तम् काठश्रौ २१; त्रप्राय ३, ६; माशि १०, ८: -तयोः श्रापश्रौ २०,६,१३; वाश्रो २,२, ५, १७; -ता द्राश्रो १४, २, ११; लाश्रौ ५,६, ११; श्रप ३१, ३, २; -ताः हिगृ १, १८,३; अप ६९, १, २; -तान बृदे ५,६७; -तायाम् श्राश्रौ २, 93,5; 90,95; 95, 30xx; शांश्री; -तासु वाश्री ३,४,१, ३५; लाश्रो ९,९,१०; -ते आश्रो १, १३, ७××; शांश्रौ; –तेऽ-ते श्रापश्रौ २३, ११, १२; हिश्रौ १८, ४, १५; वैताश्रौ २१, ९; -तेन वाधूश्रौ ४, ६९: ३;७६: ५; –तेषु श्राश्री ५, ११, १; ६, ५, १; वैताश्री ३६, १०; -तौ माशि ९,८. संस्थित-यजुस्- -जुः काठश्रौ ७१; -जुपः कागृ ३६,६. संस्थित-होम- -मः कौसू ३, १९: -माः कीस् ६,३;४७,१०; ६३,२९; -मान् वैताश्रौ २,१०; ४,१३××; कौसू **१४०**, १८; -मेषु श्रप्राय १, २<sup>३</sup>; २,१<sup>२</sup>;२-४;७<sup>७</sup>;८. सं-स्थिति- -ति: श्रापश्री ६, १४, ३; वैश्रौ २, ९: १२; याशि १, १८; -तिम् वाघ ८, १५<sup>२</sup>; -त्ये वैताश्रो ३६,१३. सं-तिष्ठ(त्>न्ती)- -न्तीनाम् शांश्री १६,२२,२३‡. सं-तिष्टमान- -ने वौश्रौ १८, २९ : १८; २६,२ : ५. सं√स्ना>सं-स्नात--तम् या ५,१.

संस्प्रशति काश्री ५,९, २६; ७, ६,२१; जैथ्रौ ३:७; कौसू; संस्पृशतः कौस् ७९, १०; संस्प्रशन्ति काश्रौ ९,१२, ४<sup>०</sup>; शंव ४४०; संस्पृशेत् श्राश्री ३. १,१८; बौध्रौ २०,१४: ९;११; जैथ्रौका ७५××; ग्राप्तिगृ; संस्पृ-शेयुः जैश्रीका १४२; शंध २१८. संस्पर्शयति शांश्री ७, ४,४; · काश्रौ ९,३,९; श्रापश्रौ; संस्पर्श-येत् भाश्री २,४,९;१०; संस्पर्श-येयुः भाश्रौ ९, १४, १८; हिश्रौ १५,३,३१. सं-स्पर्श- -शम् काध २७५:४; -र्शात् पा ३,३,११६. सांस्पर्शक<sup>c</sup>- -कानि कागृ १,१७; माग्र १,१,११; वागृ ६, सं-स्पर्शक- -कम् बीश्री २६, २३: सं-स्पर्शन- -नात् श्रापश्री ९,११,५; वैश्रौ २०,२१ : २; शंघ ४५७ : १७: -ने बौथी २७, ८: ३; सुधप ८६: १४. सं-स्पर्शयत्- -यन् वाशौ१,२,१,६. सं-स्पर्श्य श्रापश्रौ १, २०, ११; २, ४,११××; बौथ्रौ. †सं-स्पृश्- -स्पृशः काश्रो २६, २,३९; ३,१०; ज़ुप्रा ३,२८. सं-स्पृशत्- -शन् गोष्ट २, ८, १३; अप २४,४,३. †सं-स्पृशेव वौश्रो १७. ४०:६; भागृ २, १९: ३; हिगृ १, ९, 99. सं-स्पृक्य श्राश्रो ३, १०,८;१२,२२;

शांत्री; वेताश्री ३८,१४º. सं-स्पृष्ट,ष्टा~ -ष्टः वीधौ १०,४८: २५; अप ३५,१,१३;१५;२,८; विधः - एम् काश्री ९, ४, ३८; आपश्रौ १, २२, ३××; बौश्रौ; -ष्टयोः कौसू ३५,२१; -ष्टा या २, १४; ४, ३०ँ; −ष्टाः बौश्रौ ६, ३२ : ११; ३३ : ५; ८××: श्रपः - प्टान् श्रापश्री २, ९. ५: वीध्रो ९,१५:२२; भाधी; -प्टाम् बौध्रौ ९, १५: २३; २८;३६: हिए १,२, ३; ४; - छे काश्री १७, १२, २४; बीधी १, ८: १६××; भागः; -ष्टी वीश्री ९. १५:२,५,१०, वैश्री ५,६ : ११, हिंधी ८,३,५५. संस्पृष्ट-रेफ - - फम् शौच १,

₹७. संस्पृष्ट-वर्णb- -र्णानि शौच १.

संस्पृष्ट्य<sup>c</sup>- -ष्टयः दंवि २, १. सं-स्पृष्ट्वा आग्निष् १,१,१ : ३६<sup>२</sup>; २,६,७ : १५; ३,११, २ : ३. सं-स्प्रप्टू- -ष्टा या २, १४३.

सं√स्फाय् > †सं-स्फान⁴- -०न बौधौ ४,११: २३; हिधी १०, ५, ४९; -नः तेप्रा ११, १६; पावा ६,१,६५.

संस्फान-देवता-> °त्य--त्यम् শ্বশ্ব ६,৬९. संस्फा।,स्फी।य°-(>सांस्फा।,स्फी।

यक- पा.) पाग ४,२,१२७. सं√स्मृ, संस्मरेत् शंध १०३; १०७. सं-स्मारण- -णे विध ९९,८.

सं-स्मृत- -तः भाशि ७८.

सं√स्यन्द् >†सं-सनिष्यदत्व--दत् शुप्रा ६, ८; पा ७, ४, Ę٧.

२४८५

सं-स्यन्दिन्- -न्दिनोः शांध्रौ १६, 96,90.

सं√सू, संसवित बृदे ५,९२५; †सम्···स्रवन्ति श्रापश्री १६. २७,५; बौध्रौ १०,३३ : २५; माश्री ६,१,७,२६; वाश्री २,१, ७,५; वैश्री १८,१९ : ८; हिश्री ११,७, ५५; ईसंस्ववन्तु श्रापमं २,२१, १५; भाग ३, २६ : ३; वैगृ; †संसंस्रवन्तु कोसू १९,४<sup>६</sup>; श्रशां २०,२<sup>६</sup>; श्रश्र १,१५; २, २६<sup>h</sup>; १९,9<sup>g</sup>. संस्नावयति वैश्री ७, ७: १३:

१५, २६: ९; बीसू ६, ८; संस्रावयेत् वैग्र २, १८ : १२. †समसुस्रोत् वीश्री १०, ५९: १३; वैधी १९, ७: १०; हिश्री १२,७,१०.

सं-स्रव<sup>d</sup>- -वान् काश्रो ३, ६, १७; १०, ४, ३; आगृ ४, ७, १५; पाय १,११,४; गौषि २,३,२४; -वे साधौ ५, १, ५, ५८: -वेभ्यः काश्रौ १०,४, ३; -वी काश्री १०,५,१. †संस्रव-भाग<sup>b</sup>- -गाः काश्री ३,

६,१७¹; ग्रुअ १,१३२. संस्रवा(व-श्रा)सेचन- -नम्

काश्रौ १५,९,४.

सं-स्राव<sup>0</sup>- पा ३,१, १४१; -वः बौधी २२, १:३२; १९:

२५××; वैश्री १२, १: १७; -वम् श्रापश्रौ ४,१२,१०; १२, २३, ११; वीथ्री; -वस्य वीश्री १४, १०: ३५; २१, १९: २४××; -वान् वौश्री ११, 99: 99; 93: 36××; -वाभ्याम् वौध्रौ ५, ८: १४; ३३; -वेण आपश्री ३,७,१४; ७,२१,४;१९,५,१०xx;वौश्रो; -वैः वौध्रौ ७,१३:१; १३,३२: 4; १८, ८: १८.

संस्राव-भाग<sup>b</sup>- -गाः<sup>1</sup> आपश्री ३, ७, १४; बौश्रौ १, १९: ३७; भाष्री ३, ६, १७; माश्री १, ३, ४, २७; वाश्री; −गान् भाश्री ४, १८,७; वाश्री १, १, ४, ६; बैश्री ७,७ : १५; हिश्री; -गेभ्यः माधौ २,२, ५, २४; -गेषु माश्री १, ४, २, २१; --गै: श्रप्राय १,२<sup>३</sup>; २, १<sup>२</sup>; ₹-४; ७°; ८. संस्राव-वत् वीध १,५,१९,

? संसावस्रोतोयुक्ती वैश्री ११, 5:98.

संस्रावा( व-अ )न्त--न्तम् श्रापधी ८,३,६.

सं-साविन्- -विणी बौध्री १५,१: ६; ८; वाधूश्रौ ३, ६९:२१; २३; २६.

संस्राविणी- -णीम् माश्री ५, २,१२,१३.

सं-साव्य वैश्रौ २,६ : २; वैष्ट. सं-सु(त>)ता- -ताः शांश्री १४. २२,9%.

a) समारोप्य इति C. शोधः। b) वस.। c) अहथिंगः यत् प्र.। d) वैप १ इ.। e) व्स्फा॰ f) पामे, वैप १ सुम् · · सवन्ति टि. द्र.। g) सपा. पे १९, ४३, १३ इति पासि. । संहीय- इति पाका. । h) सपा. खि २,९,१ सुंस्रवन्तु इति पामे. । संसंस्रवन्ति इति पामे.। i) संस्रव° (मा २, १८ का २, ४,६ माश १,८,३,२५ च) <> संस्राव॰ (तै १,१,१३,२ तैब्रा ३, ३,९,७ च) इति पाभे.।

सं-सुत्य माश्री १,२,२,९.
सं-र्स्वद् ,संस्वाद्येरन् गोगृ३,८,१७.
१संस्वन्त अप्राय १,४ मं.
संस्वाद ० > °द-निगर - -री ऋत
२,२,१.
सं√स्वद् > सं-स्विल - जानि
वाध्रश्री ४,४०:५.
सं√स्वु ९, †समस्वरन् आपश्री १६,
१८,७; वैश्री १८,१६:३; हिश्री;
संस्वरेत् लाश्री ६,१०,१९;
संस्वरेत् लाश्री ६,१०,१९;
संस्वरेत् ताश्री ३,४,५.
सं-स्वार ० > °र-न्याय - ता नाश्री १,१,३०.
संस्वार (र-पे) कस्वर्य - -यम्
वाश्री १,१,१,८.

सं-हत,ता- -ता वैश्री ८, ४: १०; शंघ २७२; -ताः अप ६४, ३, १०; -तान् माश्री २,४, ५, १०; निस् १,११:२७; कौस् ८८,११;अप ४४,४,४;-तानाम् शंघ१६८;१७६; विघ २३,२९; भास् १,१६; -तानि वैघ ३,४, १; -ताभ्याम् माश्री १, ३, २, १२; कौस् ४,४; विघ ७१,५३;

–ताम् हिश्रौ ५,१,१६; गोगृ १, १,९; कौसु ४, १०; १५; –तेन पागृ १,६,२; -तौ आश्री १,१, २३. संहत-केशh- -शः कागृ १, ३: मागृ १,१,२; वागृ ६,३. संहत-पुच्छि- पाग ५,४, १२८. संहत-वत् शंध १७०. संहतो(त-ऊह>)रूh- पा ४,१, ७०; -- रूम् विध १.२३. सं-हति- -तिः कौशि ३०. सं-हत्य शांश्रौ १७, २, ९; श्रापश्रौ ७,४, ५‡1××; बौश्रौ १८,२०: ३; भाश्रौ ७,३,८<sup>1</sup>?'‡¹; द्राश्रौ. सं-घ- पा ३,३,८६; -घे पा ३,३, ४२; -घेषु मागृ २,१०,६. संघ-चारिन्- -रिणः अप ५२, ٩,४. संघ-तिथ- पा ५,२,५२. संघ-प्रतिपेधा(ध-अ)र्थ- -र्थम् पावा ४,१,१६६. संघा(घ-त्र)ङ्क-लक्षण- -णेपु पा ध,३,१२७. संघा(घ-आ)दि- -दिपु पावा १, ३,१०; ४,३,१२७<sup>२</sup>. संघा(घ-ऋ)ल- - लम् आपघ १, १८, १६; हिंध १, ५, ८५. °सं-घाट,त- पावा ३,२,४९. सं-घात- पाग ४, २, ६०<sup>k</sup>; ४, १०३; ६, १, ९७; १०१; –तः या १०, ३३; ११, ३२; -तम् शांश्री १३, २४, १६; बौश्री १,

.६:२० 🕆 ; -तस्य पावा २,१, १; ६,४,१०४; पाप्रवा ५, १३; मीस् ७,४,१७; ९,१,२५; -ताः ब्राश्रो १०,५,१६; -तात् काश्री ४,३,१२; मीसू ९,१, २६; -ते अप ७०,६, १; पावा ५,२,२९; -तेन पावा १,३,१. सांघात- पा ५,१,९७. सांघातिक- पा ४, २, ६०; ४,१०३; ६५, १, १०१; -कात् शांश्री १३,२४,१७. संघात-क¹- -कम् विध ४३, संघात-प्रहण- -णम् पावा ६,४, ४९; ७,३,४४; ५०. संघात-स्व- -स्वात् मीस् ८,३,४. संघात-धर्म- -में: मीसू ७, ४, ٩٤. संघात-प्रतिषेध- -धः पावा १, संघात-विगृहीता(त-ग्र)र्थ--र्थम् पावा ४,३,७२. संघात-शब्द--ब्दात् काश्री

२४,४,१८.

८,२,२१.

संघात-संश्रय- -यम् अप ६८,

संघात-सामान्य- -न्यात् मीस्

संघाता(त-न्ना)दि- -दीन् शुप्रा

१,९; -दी आश्री ७,१,२०.

संघाता(त-अ)र्थवत्त्व- - त्वात्

पावा १,२,४५; पाप्रता ५,१२.

सं√हा (गतों), संजिहीते कौसू १९, ३१; संजिहते हिए २, १७, संहापयति कौस् ८०,३२. १सं-हाय श्रागृ २, ३, ११ई:१३; आपगृ १९,११: या ३,१८. सं√हा (त्यागे)>सं-जिहान- -नः शांश्रौ १५,१९,१‡. २सं-हाय माश्री २,१,१,२८; कौसू. सं√हि, †सम्''हिन्वन्ति काश्री २२,६,९; द्राश्रौ १३, ४, १२; लाश्रौ; सम् धिनोमि, सम् (हिनोमि) आश्री ६,७,५, शांश्री. १संहितª-(>सांहित्य-> १सांहित-पा.) पाग ४,२,१०५:१११. सांहितेय- -याः वौश्रोप्र ३५: १. २सं-हित- सं√धा द्र. संहीय $^{b}$ - (> सांहीयक-) 'सं√हु (दाना°), †संजुहोमि काश्रौ ३,८, १<sup>०</sup>; माश्रौ २,५, ५, १९; वाश्री; कौसू ६,9°. सं√ह (=√मृ), संहरति श्रापश्री १२,४, १४; संहरन्ति अप ५१, ३,४; संहरस्व सु १५,३; संह-रेत् काश्रौ ४,८, १३; लाश्रौ ६, ५,२२; ६, ९; निस्; सम्... हरेयुः वाधूश्रौ २,२१: २. संजभार या ४,११ की. संहियते या ४,११. संहारयते गोगृ ३, १, ४; संहार-जैगृ १,१४ : १४.

सं-हरण- -णात् कौस ३८,१०. सं-हरत्- -रन् निस् १,१० : २७. सं-हरिष्यत्- -ष्यन् भाश्री १,२५,८. सं-हार- पा ३,३,१२२. संहार-विहार- -राभ्याम् आपश्रौ १९, १२, २३; बौध्रौ १९, ४: ३०: हिश्रौ २३.२,३४. संहार-शिरः-संधि-संतनिन्--निषु लाश्रौ ६,२,५. सं-हार्य शांश्रो ४, १४, ४; कौर 4,9,93. सं-हार्य- -र्यः आश्रौ १२, ६, ४; शांश्री १३,२७,६. सं-हत->°त-बुस-, °त-यव-पाग २,१,१७. सं-हृत्य काश्री ६,६, ३; वौश्री. सं-हियमाण,णा- -णः वाध्रश्री २, २१: ५; -णाः निसू १, १०: १७; -णासु हिश्री ३,८,४८. संहियमाण-बुस-, 'ण-यव-पाग २,१,१७. सं√हप् > सं-दर्षण- पाग ३, १, 938. ?संहप्टिनम्<sup>व</sup> लाश्रौ ९,१०,६‡. स√हाद्, संहादेरन् आश्रौ ५, १२, संहाद्यन्ति आपश्रौ १८, ४,७: 20,98,98. सं-हाद्य आपश्रो २१,१८,९. यति कौसू ८०, १३; संहारयेत् सं √हे⁰, संह्वयन्ते वैश्री १४, १४: १०; हिश्रौ ७,८: १५<sup>1</sup>; संह्व-

यन्ति आपश्रौ ११, १६, १३<sup>1</sup>; सम् ••• ह्यध्वम् श्रापश्रौ ११, १६, १२; बौध्रौ. सं-ह्वयन->°ना(न-आ)दि- -दि: श्रापश्री १३,५,६. स<sup>g</sup>-ऋषिक"- -कस्य श्रापृ ३,९, १. स<sup>ह</sup>-ऋषि-राजन्य<sup>1</sup>- -न्यस्य आगृ ₹,९,१. √सक् (=√शक् )>१साक¹- > ॰िकन्<sup>1</sup>— -†की<sup>६</sup> आपश्रौ १७. १६.१८: वैश्रौ १९, ६:१०९; ्हिश्रौ १२,५,३०. शांधी ११,८, २; ९, २; -यान् सिंड-ककथा- -थः वाधृशी ३, ४२: ११; ४,२०: ५; -थम् वाध्यौ 3,93:96,8,93:6. स<sup>ु</sup>-कक्ष<sup>ण</sup>-- -क्षम् कौस् ३२, १७; 80,8; 86,80. सकण्डक"- (>साकण्डकायन-) पाग ४, २,८०. स<sup>उ</sup>-कर्ण∼ -र्णम्° वैश्रौ १६,१८ ः १२. सकर्ण-प्रावृत- -ताः श्रापश्रौ १३, १५,५: हिश्रौ ९,४,२८. सकर्णक"- (> साक्रणकायन-, ॰र्णक्य- पा.) स<sup>द</sup>-कर्ण(क>)का<sup>p</sup>- -का काश्री १८, स<sup>द</sup>-कर्ण-पु(च्छ>)च्छा¹- -च्छाम् हिश्रौ १७, १, १३<sup>a</sup>. संद-कर्ण-पुच्छा(च्छ--अ)वच्छा (त>)ता<sup>-</sup>- -ताम् श्रापश्री १७,२६, १४<sup>व</sup>: -ते काश्रौ २२, 9.30°8.

c) पामे. वैप १ संजुहोमि का २, ५, ३ टि. द्र.। b) पृ २४८५ e इ. । a) = = = 3प. । d) सवा. खि ५, २२,४ प्रमृ. विद्योमिनम् इति पामे. । e) पा १, ३, ३० परामृष्टः द्र. । f) परस्वरं पामे. । g) = ४स-1 h) वस.। i) उप. इस.।  $j) = \pi 1 \frac{1}{2} - ( तु. वैप १) । <math>k)$  तु. सा  $\lfloor \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{4}$ सपा. मा १७,८५ का १८,७,६ शाक्ती इति पामे. । l) वस. उप. = प्रमोद-[तु. C.] । m) वस. उप. = कक्षा- । n) तु. पाका. । सकर्णक- इति भाण्डा. प्रमृ. । o) वा. किवि. । p) उप. = दारु-स्कीट- (रोग-) इति विद्याधरः । q) परस्परं पाभे.। r) उप. द्वस.>कस.। s) वैतु. विद्याधरः अच्छाते (= अच्छिके) इति ?।

स<sup>8</sup>-कर्णिक<sup>b</sup>- -कम् श्राप्तिगृ २, ४, 99: 0. सकर्णिका->°का-पूर्वपत्र- -त्रे आग्निगृ २,४,११:१२. स<sup>1</sup>-क्रमक- -क्रयोः,-कस्य, -काणाम् पावा ३,१,८७; -कात् पा १, ३.५३. सकर्मक-ग्रहण- -णम् पावा ३, १, 933. सकर्मक-निवृत्त्य(त्ति-प्र)र्थ- -र्थम् पात्रा ३,४,६९. सकर्मक-वचन- -नम् पावा १,३, सकर्मका(क-अ)र्थ- -थेम् पावा १, ३,६५. १स-क(ला>)ल,ला°- -लम् बौधौ २०,३०: १६; वाश्री ३,२, ६, ६०: वैगः -ला बोश्रो २१,७: २१; कप्र ३,९,१०; अप २४, ५,३; -लानि काश्री १६, १, अप १०,१,१; -ले ऋप्रा १४, २५. साक्रहय-> °ल्य-विधान--नात् मीसू ११,१,४८. सकले(ल-इ)न्द्रिय- -याः वैष्ट ५, 93: 3. २सकल<sup>d</sup>− (>साकलायन− पा.) पाग ४,२,८०ं. ३सकल°- -लम् लाश्रो ३,५,५¹. ? सकलाथों<sup>ड</sup> वाश्रौ ३,४,२,४. सकलक− (>॰की- पा.) पाग ४,

9,89. सº-कल्पसूत्र- -त्रे जैथीका २१h. स(क>)का- तद्- द्र. स-काम,मा°- -मः वौश्रौ २, १: १० ई; निस् २, ४: १४; अप २३,१४, ४<sup>२</sup>; -मम् वीध २, २, २१; वैध १, ९, ९; १०; -मयोः विध २४,२३; -मान् अअ ३,२६; -माम् वाध १, ३३; १७,७१: -मायाम् बौध १,११,६; -मेन बौध १,११,६. सकाम-तस्(:) सुध ५१. स-कार-प्रमृ. २स- इ. स-काश<sup>0</sup>- -शात् शांश्री २, १४, ५; वौश्रौ ३,५:२२+; माश्रौ २,१, २,२७‡; श्राप्तिगृ ३, ६,४:१४; वौषि. -शे भाश्री ६, ५,२.७: माश्रौ १,१,२,१३; वाश्रौ. स³-किकिदीवि-विदीगय¹- -यम् वाश्रो ३,४,५,२०. ३१; कप्र ३, ४, ३; -लायाम् सा-िकिल्विप- -पम् वाध १९,४६. स<sup>a</sup>-किशोर- -रान् वाश्रौ ३, २,७, ३९. स॰-की(ट>)टा- ∙टा कप्र १, ८, 90. स्र - कुक्षि- पागम १५६. १स<sup>1</sup>-कुल->'ल्य<sup>६</sup>- -ल्यः वौध १, ५,९८; विध २४, ३८; मीस् ६,७,३६<sup>1</sup>; - ल्यान वौध १. ५,९६; -स्यानाम् शंघ १८. सकुल्य-गामिन् - मि विध १७, 99.

२स⁴-कुल- -लम् पागृ २,७,११, स8-कुश- -शान् कीगृ १, ८, १९; शांगृ १,१३, ६. सकुश-पाणि- -िणः कौगृ १,१८,३. स<sup>a</sup>-कुष्टिक<sup>m</sup>- -कम् श्रापध १,५, . २१; हिंध **१**, २, २२. सं कुसुम- -मम् अप ६८,३,३. सं-कूर्च- -र्चम् श्राप्तिगृ २,३,३: १०; विध ६१,१६. स<sup>a</sup>-कृची(र्च-अ)स्तत!~ -तम् वैगृ ४, 8:8. स॰-क्रमे॰- -र्माः अप ६४,६, ७. सकृत्व आश्रौ १, ३,१८;२१;२९××; शांश्रौ; वाध २२,१०°; सकृत्ऽ सकृत् शांश्री २, १७, २xx: काश्री ३,५,४××; ७, २, ३४<sup>०</sup>; श्रापश्री. सकृच्-छ्रति- -तौ भीस् १०,८,५८. सकृत्-कृत- -तानि बौश्रौ २१,१०: 99. सङ्कत्-क्लिन - नेन बौध ३,५,२º. सकृत्-त्व- -त्वम् मीसू ९, ३,३४; -त्वस्य मीस् ११,१,३६. सकृत्-पूर्ण- -र्णेन बौध ३,५,२. सकृत्-प्रणीत- -तः वौध ३, ८,५. सकृत्-प्रदा(न>)ना- -नाः वीधौ २६,६:१५. सकृत्-प्रयोग- -गः मीस् ११, ४, ंसकृत्प्रयोगिन्- -गी काश्रौ २४, 3,30. सकृत्-प्रवार्य- -ार्यः वीश्री १८,

b) उप. = पद्मवीजकोश- (तु. श्रभा.) । c) वैप १ द्र. । d) सलकa) = ४स-1f) पांसे. पृ २३५२ र इ.। g) पाठः ? तु. सप्र. श्रापश्री २०, १०, ५। इति पाका.। e) = शकल-। h) सं° इति पाठः ? यनि. शोधः । i) उप. द्रस.। j) = ३स । k) = स-गोत्र-। भवार्थयन् प्र. उसं. (पा ४,४,११४)। l) स कुलकल्पः इति जीसं. प्रमृ. | m) उप. = कुष्टिका-। n) उप. अर्थः ?। o) सकृत् , ऋतौ इत्यस्य स्थाने सपा. श्राश्रौ २,१२,६ वौश्रौ २८,२:५८ ऋतौऽऋतौ इति पासे.। p) तु. चौसं.। q) पृ ९४५ क्लिन्नेन इति नेष्टम् ।

४३: ८;१२;१५; २६,३३:१३. सकृत्-प्रसृता- -ता श्रप ६९,५,१. सकृत्-फलीकृत- -तान् वाश्री १, . २,३,६; द्राय ३,५,३. सकृत्-स्पृ( ए>)एा- -ए।भिः विध ६२,९. सबृद्-अभिपुत- -तस्य<sup>8</sup> वौश्रौ १४.१२: २४: वेंध्रो १५.९: ५: हिथ्रौ ८,२,३०. सक्द-अवत्त- -तम् माश्रौ १,३.५, ₹0. सक्द-आच्छिन्न,ना- -न्नम् श्रापश्री १,७,३; १३; १०, १३; बौश्रौ; -न्नस्य वौश्रौ २०.२१:४:१६: वाश्री १,२,३,४<sup>b</sup>; -न्नान् शांश्री **ઇ, ૫, ૧**૦: દિશ્રો ૨. ૭. ૬૨: कागृड ३९:११: -न्नानि काश्री ८. १, ११: श्रापश्रो १. ७. ४; -न्नाम् काय १८,१;-न्ने<sup>b</sup> श्रापश्री २, ९, १; हिश्रौ २, ७, २३; -न्नेन आपश्री १,७,१३; भाश्री १. ७. ८; हिश्रौ २, ७, २०: -न्नैः आश्रौ २, ६:१०. सक्रदाच्छिन्न-बर्हिस्- -हिंपः वैग्र ४, ५:२; -हिंपा वैग् ४, ५: ७: -हिंपि वैगृ ४,६: ३. सकृद्-इज्या- -ज्याम् मीसू ११, 9,६२. सकृदिज्या-श्रुति-व्यतिक्रम--मः मीसू ११,१,६३°, सक्द्-उ(क् > )का- -कायाम् माश्रौ ६,१,६,१५.

सकृद्-उक्ति- तस्(:)जैश्रीका ११३;

१७०. सकृद्-उपहत- -तेन वौश्रौ ९, ६: २३: वैश्री १३,९: ३. सकृद-उपहित- •तानि वौश्रौ २५, 98:0. सकुद्-गृहीत- -ता<sup>व</sup> काश्री १, ८, ४५; -तान् द्राय ३,२,२; ५,३; कौसू २५.२७: २७, ३०: -तेन हिश्रौ ३,८,१७. सक्द-द्वयवदान- -दस्य भीसू ७. 9,23. सकृद्-ाधं( <हिं )कृत<sup>6</sup>- -तेन जैश्रौ ११: १२. सकृद्धिंकृतो( त-उ )त्पाद-त्व-न्त्वात् निस् २, ७:११; १६. सकृद्-धु(<हु)त- -तान् माश्री २ ४,१,२१; काठश्रौ १३८. सक्रद-भक्षित- -तान् आपश्री १२, २५,२२. सकृद्-विधाना(न-ग्र)र्थ- -र्थम् पावा ४,१,८३. सकृत्-निगद्!- -दाः निसू ६, ७: 99. सकृत्-मथित- -तः काश्रौ ५.८, 9 c‡g. सकृत्-मान- -नम् मीस् ११,३,६. सकृल्-ऌन-- नान् शांश्री ४,४,२. सकुल्-लोमन् b- (>साकुल्लोम-पा.) पाग ४, २, ११०. स्व¹-कृष्णाजित- -नः वाधुश्री ३, 909:4. †१स-केत<sup>17k</sup>-- न्तः वौश्रौ ३,३: १८; हिश्रो ३, ६,२७.

२सकेत<sup>1</sup>->साकेतायन-बौश्रौप्र २७: ९. स¹-केश- -शम् वैश्री १२, ६:८; पाय २, १, २२; -शानि पाय 2,9,92. सं-केश-न(ख>)खा<sup>m</sup>- -खाम् गोग २,५,६; द्राग १,४,१३. सक्त-,सक्ति- प्रभृ. √सज् इ. सक्तु - पांड १, ६९; पांग २, ४,३१; ४,४,१०३; ५, १,१०१;२,९७; -क्तवः काठश्रौ ११३<sup>२</sup>; वाध्रश्रौ **৪. ९६ :** ४: हिए १, १२, १२; अप;–क्तुः या ४,१०∮; –क्सिः काश्रौ ९, ६, १३: आपश्रौ १२, १४,१५; २०, १०,६××; वौथ्रौ; -कुम् बौश्रौ २८, १३:३; या ४, १० की: -वतुषु कागृ ५६,१: मागृ २, १७,१; -क्त्र आपश्रौ ८, १४, १४<sup>२</sup>; १०, 9 €, 9 3 × ×; १३, २४, 9 € 1; काठश्रौ; -क्तूनाम् श्रापश्रौ १९, ५,११; हिश्रौ २३,१,८; श्राय. साक्तन पा ४, ४, १०३; ५, 9,909, सक्त-करण- -णे वौश्रौ २०, २५: सक्तु-का( रक> )रिका- -का या ६, ६. सक्त-चर्मन्°- -र्माण बौश्रौ १५, 94:8. सक्त-धा( न> )नी- -नी कौस् १३६, १ -न्याम् कौसू ९३,

a) पामे. पृ ३१५ e द्र. । b) सपा. °न्नस्य<>°न्ने इति पामे. । c) असकृदिज्या श्रुति॰ इति द्वे पदे इति केवलानन्दः । d) तृ१ डादेशः (वैतु. विद्याधरः लुप्तविभक्तिको निर्देश इति ?) । e) तु. सप्र. निस् २,७:१९ । f) वस. । g) सप्र. माश २, ६,१,६ सकृदुपमिथतः इति पामे. । h) तु. पाका. । i) = ४स- । j) = आदित्याऽन्यतम- । k) वैप १ द्र. । l) = ऋपि-विशेष- । m) उप. द्वस. । n) सपा. अञ्जलिना सक्तृ <> सक्तवञ्जलिम् इति पामे. । e0) पृ १०३७ e1. ।

सक्त-पान- -नम् वीश्री २,९: १६; सुधप ८६ : ४. सकु-मन्थ- -न्थम् श्रशां १३, ३; २४,७. सक्तु-मांसौ(स-थ्रो)दन°- (>साक्तु-मांसौद्विक- पा.) पाग ५, १, 909. सक्त्-ल- पा ५,२,९७. सक्तु-शेप- -पन् पाग्र २, १४,१८; २२; ३,२,४. सक्तु-श्री<sup>b</sup>--श्री: श्रप्राय ३,३‡. सक्तु-सिन्धु°-(>साक्तुसिन्धव-, °न्धवक- पा.) पाग ४,२, 9३३; 9३४. सक्त-होम- -मस्य वौश्रौ १४,१३: १४; २०, ३१: २४; -मान् बोश्रो २०,३१:२४; द्राश्रो १३, ४, ४; लाश्रौ ५, ४, १०; -माय वौथ्रौ ४, १:६; -मे श्रापश्रौ **१७**, २३, ११; वैश्रौ १९, ७: १०; हिथ्रौ; -मेन वौश्रौ १७, ३८: १६; २०, ३9: २५. सक्त(क्तु-उ)दक- -कानि अप ३६, २,६.

**२,५,५,**१९<sup>८</sup>. सक्त्वा √सज् द्र. सक्थन् - क्थनः गोगृ ४, १, ४; २, १२; द्राय ३, ४, १५; ५, ४; सक्षणि - √सह्द.

सत्तव(क्तु-अ)अलि- -लिम् माश्री

९, १०, ६‡; याशि २, ९४<sup>‡а</sup>; -क्य्नी<sup>®</sup> लाश्रौ ८, ८,२९¹. सिक्थि – पाउ ३, १५४; पाग ५, २,९७<sup>६</sup>: -क्यि श्राश्रौ १२,९, ५; हिश्रौ १५,८,२३<sup>h</sup>; निसू ३, १२:३; गोगृ; - क्थिनी आपश्रो ९, १९,४; बौश्रो ९, १५:३७××; वैथ्रौ; निसू २,६: २८<sup>1</sup>; गौषि २,७,२६<sup>1</sup>; -क्यीनि या ९,२०. सक्यी<sup>b</sup>- -क्य्योः आपश्रौ १५, 94,9; 20, 93,92;96,841; हिश्रौ १४, ४, १०<sup>‡1</sup>; बौश्रौ; वैताश्रो ३६, ३० ; -वध्यी आश्रौ २, १०, १४<sup>1</sup>; श्रापश्रौ १५, १९, ४; वौश्रौ. सक्य- -क्यम् पा ६, २,१९८. सक्थि-सीद्न- -नम् वैगृ ३,१०:१. सक्थि-ल- पा ५, २,९७. सक्य(क्थि-अ)क्षन्- - ध्णोः पा ५, ४,११३. स-ऋ-धकार-पर- २स- इ. †स-ऋतु<sup>b</sup>- -तवः आश्रौ ३, ८, १; -तू कौसु ५, १. √सक्ष्, सक्षति निघ २,१४‡. √सह् द्र. सक्ष− स<sup>४</sup>-क्षण-,स-क्षण-क- पाग ५, ४, 9498.

-क्ष्मा शांश्री१२,२४,२५;लाश्री | र्स म्सय- -यः¹ आपश्री ६, २८, ११; बौब्रौ १४,१९:३८; हिन्नी ३, ८,१०. स $^k$ -क्षामका(q >) पा $^m$ - -पाम बौश्रौ ६,१२: २; ८, २१: ३: -पायाम् वीधौ २१, २५: ९; वैश्री १६,२७: ६. सं<sup>k</sup>-क्षीर,रा- -राः श्रप ६५, ३, ५: –सन् कौष्ट १, ८,१९; शांष्ट १, १३, ६; -रेण शांश्री ४, १५,८. सक्षीर-दृति"- -तयः श्रापथी २२ २, १८; हिथ्रौ १७, १, ३४; लाश्रौ ८, ३, १४; -तिभिः काश्रौ २२, ३, ३६: काश्रौसं રહ : ૮º ?. स<sup>k</sup>-खड़- -इ: अप ११, २, १. †सखन्P- -खा<sup>व</sup> शांश्री ६, ८, १२; माध्रौ २,५,१,२२. सखाय<sup>r</sup>- -यानाम् वाग् १५, ११. १सिख,खी<sup>७</sup>- पाड ४, १३७; पा ४, १,६२: -खा ‡श्राधी १, ৬, ৬<sup>२</sup>; ঽ, ३, १××; হাগৌ; क्षापमं १, ३, १४‡ः; श्रागृ १, ७,१९‡<sup>ड</sup>; ‡शेंग्र १, ८,२८<sup>ड</sup>;२, १,२९<sup>६</sup>; ‡शांग्र १, १४, ६<sup>६</sup>; २, २, १<sup>‡t</sup>; –खायः श्राश्री ४, १३; ७<sup>२</sup>‡; †शांश्रौ ६, ४, ७; ११,९,१××; श्रापश्रौ १०, २३, १‡<sup>s</sup>; बौथ्रौ; -‡•खायः आश्रौ ૭,૮, ૨<sup>૨</sup>; ૮,૧૨, ૧৬; શાંશ્રી;

b) वैप १ द्र.। c) पांभे. पृ २४८९ n द्र.। a) तु. पागम.। d) पाभे. पृ १४४८ S इ. । e) 'क्रणी इति पाठः ? यनि. शोधः । f) परस्र पामे. । g) तु. पाका. पासि.। सिक- इति भाण्डा.। h) °विंथ इति पाठः ? यनि. शोधः। दक्षिणपूर्वं सिविथ इत्यस्य स्थाने सप्त. आपश्री ९,१९,१२ दक्षिणं पूर्वपादम् इति, वैश्रो २०, ३८: ३ दक्षिणेन पूर्वसिक्यना इति च पामे. । i) पामे. वैप १, ८९१ l परि. च इ.। j) सक्यो इति BC.। k) = ४स । l) व्यु. पामे. च वैप २,३खं. द्र.। m) विप. (चरुस्थाली-)। n) वस.। o) ॰द्व॰ इति पाठः वावि.१। p) =सुघन्- (तु. वैप १)। q) पाभे. वैप १, १०१७ d इ. । r) = सिव-। s) सवा. सखा (मंत्रा १, २, १३ च)<> सखायः ( तैत्रा ३,७,७,११ च )<> सखायौ <> सखे इति पामे.। t) पाभे. वैप २, ३खं. स्वसा मंत्रा १,६,२७ टि. द. ।

-खायम् †आश्रो ४,७, ४; ६, १२,२; शांश्रो; -खाया या १४, ३० 🕆 : - 🕇 खायो आपमं १, ३, १४°; श्राप्तिय १,५,४:४५°; ६, ३:३४; भाग १, १७,६%; हिग् १, २१, २७; -†खिभिः आश्री ৪, ११,६; ९, ३, २२; হাাঞ্চী; - † खिभ्यः श्रापश्री ७, २८, २; वीश्री ३,८:३१; वैश्री;द्राश्री४,३, ११<sup>b</sup>; लाश्रो २, ३,१०<sup>b</sup>; -खिम् वौषि ३, ३,१; -खी वाग र४, २३ 🕆 ; - 🕆 खीन् आश्री ४,५.६; शांश्रौ ५,८,३; बोश्रो; -खीनाम् काश्री २२, ११, ११; † आपश्री १२,२०, ८; १७, ७,८; बौश्रौ; -खीभिः बृदे ७,१५१; -खीभ्यः मार १, १२, ४‡; -खीम् सुधप ८७: ४; वाध २०, १६; हिध १,६,३९; -†०वे आश्री ४,७, ४: शांश्रौ ५, १०, २४; ९,२८, १२; पागृ १,८,१%; बृदे; -ख्या कौस् १०८,२; श्रप्राय २, ७; या ६,४‡; भाशि; -एयाः विध ३६, ७;-ख्युः या ११,३९‡; पा ७,१, ९२; पावा ७,१, १; श्रप्रा ३,४, १; - † ख्ये माश्री २,४,१,४५; वैताश्री १९, १८; -एयो: काश्री २२,११, १२; बौथ्रौ १८,३५: 99.

साख्य<sup>c</sup>->॰ख्य-मरण- -णम् काश्रो २५,१४,१८.

सखि-चारिन्- -रिणः निस् ६,११ ः ३३.

सखि-त्व- -त्वात् बृदे ४, २; ७७;

-त्वेन बृदे ४,७५. सिख-पति- -तिभ्याम् पावा ७, ३,

सिख-पत्नी- -त्नीः श्राप्तिगृ २,६,३ : ५३; वौध २,५,२९; -†तीभ्यः श्राप्तिगृ ३, ११, ४ : ३१; वौगृ २,११,३४.

सिख-मत्- -मान् हिश्री ४,३,१. सिखमती<sup>d</sup>- -ती निस् ८,६:२९. सिख-वधू- -ध्: वीव २,२,६४. सिख-च्यञ्जनाच( दि-श्र )थे- -थे: पावा ७,२,११५.

√सखीय, सखीयते ऋपा ९,१६. सखी-सयोनि-सगोत्रा-शिष्यभार्या--र्यासु गौध २३,१२.

√सख्य<sup>6</sup>

सब्य- पा ५, १, १२६; - ख्यम् आश्रौ ९,११,२०‡; शांश्रौ १५, ८, २१‡; आपश्री; पा ५, २, २२; - ख्यस्य पागृ २,११, १२<sup>1</sup>; -†स्यात् आपश्रौ **१०,**२३,१<sup>२४</sup>; बौधौ ६,११: १७; आपमं १,३, १४<sup>२८</sup>; श्राप्तिगृ **१, ५,**४ : ४५<sup>८</sup>; ४६<sup>8</sup>; बौगृ १, १, २९<sup>२8</sup>; भागृ १, १७: ७<sup>२६</sup>; वागृ १४,२३<sup>६</sup>; हिरा १,२१,२<sup>२८</sup>; -ख्यानि आश्रौ ६, १२,१२; शांश्री ८, १०, १; त्रापश्रो १३,१८,२<sup>२</sup>;२१,५,१२; बौश्रौ; - ख्याय ऋप्रा ८, ४७ 🕆 ; -† स्ये वौश्रौ १७, ४०: २; श्रापमं २,७,१; १५, २०; कौगः; - ख्येन सुर्३,२; - ख्येभ्यः पागृ ३,७,२. सख्य-विसर्जन b- -नम् वैश्री १६,

२२ :  $\xi^1$ ; हिश्रौ १०,५,१९. सख्य-वैसर्जन $^{h}$ — -नन् वौश्रौ ८, १८ :  $\mathbf{Y}^1$ .

सख्यो( ख्य-उ )ख्य-मुख्य-वर्जम् ग्रुप्रा ४,१६७.

सख्या(खि-आ)दि- -दीन् विध ६७, ३८.

२सिख- (>साखेय- पा.) पाग ४, २,८०.

सिखदत्त- (>साखिदत्तेय- पा.) पाग ४,२,८०.

स¹-खिल- ∙ले ग्रुपा १, १.

सखीनि<sup>४</sup>-- नयः वौश्रौप्र १९: १.

स<sup>1</sup>-खुर,रा- -रम् कौस् १३८,९; वाध २८,२०; विध ८७,८; -राम् श्रापश्री १७,२६,१४; हिश्री १७,१,१३.

स<sup>1</sup>-खुरि(क>)का- -काम् आपशौ १७, २६, १४; हिश्रौ १७, १, १३<sup>२1</sup>.

√सग् पाधा. भ्वा. पर. संवर्षो.

स्त्री-गण,णा— - †णः आश्री ५,१४,ँ२; शांश्री ७, १९, ४; आपश्री ५, १०, ३××; हिश्री; -णम् श्रम ३६,१,६; ११; वीय ३,८,२; -णाः श्रम ४८,११६†; श्राशिय १,२,२:१; -णायै वीय २,८:

स<sup>1</sup>-गणा( ग्र-श्र )घि(प>)पा--पाः कप्र १,१,१३.

स्त्र-गति- -तिः पा ८,१,६८; पाना ८,१,५७,

सगित-प्रहण- -णम् पाना ८,१,१;

a) पामे. पृ २४९० S इ. । b) पामे. वैप १ सुखिभ्यः कौ २,११७८ टि. इ. । c) तस्येदमीयः ण्यः प्र. उसं. (पा ४,१,८५)। d) = ऋच्- (ऋ ९,९८,१२)। e) या १४,१० परामृष्टः इ. । f) सपा. आश्री ६,१२,१२ प्रमृ. सत्यस्य इति पामे. । g) सपा. मंत्रा १,२,१३ सख्यम् इति पामे. । h) = मन्त्र- । वस. । i) परस्परं पामे. । j) = ४स- । k) व्यप. । k0 व्यप. । k1 व्यप. । k2 व्यप. । k3 व्यप. । k4 व्यप. । k4 व्यप. । k5 व्यप. । k6 व्यप. । k7 व्यप. । k8 व्यप. । k9 व्य

न्ते-गन्धर्य-पुरोगम<sup>5</sup>- -माः अप सि-गुण- -गम् मीस् १०, ४, ३४: **६४,४,**२. न्स°-गन्धर्वा(र्व-श्र)प्सरस्क°--स्कस्य आपमं २,५, १०; आगृ રૂ,૧,૧. सं -- गन्धर्वा (र्व-अ)प्सरो-जनस्क -- - स्कस्य काग्र ४१, सगर(वप्रा.)°- पाउमो २, ३, ३९1; -†रः शांधी ६,१२,१४<sup>६</sup>; जेथी १३: २२; आ९मं २,१७,२१; या १४, ११<sup>b</sup>; - ‡०राः श्राश्री ; काश्री:-†रेण आश्री छ, १२,२; પ, ર, ૧૫; શાંધ્રી **६, ૧૨, ૧<sup>૧</sup>;**ં वैताधौ १८,८¹; आग्निगृ २, ३, पः२२; –रेः जिथ्रौ १३:२५<del>†</del>¹. १स¹-गर्भ²-> °भ्यं- पा ४, ४, ११४; - मर्भः आश्री ३,३,१; शिश्री ५,१७,२: माश्री ५, २. ९,७: ऋत्रा २,४१. २स⁴-ग(भ्ं>)र्भा- -र्भायाः वैगृ ७, 8:9. स<sup>a</sup>-गाय(त्र>)त्रा- -त्राम् कप्र ३, 6,98. स<sup>3</sup>-ग्<sup>1</sup>-- गवः श्रापश्री २३,१२,१<sup>m</sup>; –મુઃ આવશ્રી **રે**ઇ,ર૬,૧<sup>ર</sup>. स<sup>n</sup>-गुड-भध्य<sup>b</sup>- -ध्यस्य वैष्ट ३, २२: १३. स<sup>9</sup>-गुडा( इ-श्रा )इय-सुचर्ण-शकल°--लम् अप १२,१,५

-णानाम् श्राश्रौ १२, ४, १८; -णे ऋप ७०,१२,४; वैधर,११, १४; -णेन मीस् १०,४,२४. सागुण्य- -ण्यम् अप ७०, १२, सगुण-स्थान- -ने काश्री ६,७, २३. स'-गृह- -हः श्रावधी ६, २८, १º. वौधौ १४.२१: २४५; भाशौ ६, ६, ५; वेथ्रौ २,११: १º; हिथ्रौ રૂ, ૮,ર™. न्ना ४८, ९८<sup>h</sup>; निष १,३<sup>b</sup>; स<sup>a</sup>-गृहपतिक- -काः शांश्री १७, 90,8. ५,३,९५<sup>4</sup>; शांधी ६, १३, १<sup>३</sup>; ंस्र<sup>1</sup>-गोञ्ज,त्रा- पा ६, ३, ८५; -त्रः बौश्रौ १८, ३२: १५; ३३: १३<sup>२</sup>; लाश्री ८, २,११; वैंग्र ७, १:६;७; शंध ३०२; -त्रम् वौषि ३,१,५; -त्रस्य बीधी २४,३२ : ४: -त्राः गौपि १,७, ९‡; -त्राणाम् वीय ३,१३,८;-त्रान् गौघ १५, १९; - त्राम् श्रापश्री २२, १३, २; हिश्रौ १७, ५, २५; बौध्रीप्र ५४: ५; बौध २, १, ३८; विध २४, ९; -त्राय शांश्री १४, १६, ८; काश्री २२, ८, २०; आपश्री २२, ९, १८; स-ग्रहण- २स- इ. काश्रीसं; २९: १७; हिश्री १७, ४, १२; कौस् ४६, ३७; श्रापध २, ११, १५; हिध २, ४, ३०; -न्नायाः विध ३६,७. सगोत्र-मिधुन- -नः गौषि १,४,४. स-घट। - ( > साघटिक- पा.) नं सगोत्र-शिष्य-सबस्यचारिन्- -रिगः

शंघ २९३. सगोत्र-स्वानी( व>)वा- -पान् वापध२,२७,२; हिग२,५,३३, सगोत्रा(त्रा-त्र)भिगामिन्-भी गंप ₹**७८**₹. स<sup>5</sup>-गोरीवित- -गति निन् र्०, ८: २६, †सिग्धि°- -गिधः शुप्रा ५, ४५; -विवम् या ९,४३०. †सग्म°- नमे काश्री ७, ८, १६% शुत्र १,२७७. स°-ग्रह- -हम्" शांधी १८, २१. ६: आपथ्री ५, २२, ५०; २४, ७; ७, १,२××; माधौ; व्यक्तिय १, ७, १: ९<sup>१०</sup>; २, ७, २: २५११ -हाः सापग्री १४. १५, ३; हिथ्री १०, ७, २५; - वहाणि श्राप्तिय २, ६,३:३; ४: ७; बौध २, ५, १६-१८; -हान् वौधौ २०, ५:२४; २३, १५: १; हिथी १०, ७, १६; -हाय श्रापथ्री २१, १०, ३: -हैं: आप्तिगृ ३,७,३ : २०; १०,४: १९; बौषि २, २, २; हिपि १९: ७. √सघ्(वधा.), पाधा. भ्या. पर. हिंसायाम्, †सघ्यासम् आपशौ १२, २४, ७; माध्रौ २, ४, १, ३३; हિશ્રૌ૮,२,૧९; માંશ રેડ. √षड् > सं-घाट- हि. इ.

a) = ४स-। b) डप. कस.। c) उप. इस.। d) विप. (अग्नि-)। डप. इस.> कम.। जनस्- = जन-। c) वैप १ द.। f)  $< \sqrt{सह \, (g)}$  सत्ता. श्रापश्री ११, १५, १ छाश्री २,३,६ सदस्यः इति पामे. । h) = श्रन्तिरक्ष-। i) परस्परं पामे. । j) = ३स । k) कस. । l) <गी- (तु. पावा ६,३,८२)। m) भाव->भावाः दति पाटः (तु. तंत्कर्तुः स्वी)? यनि. शोधः (तु. तो २५,८,२)। n) सपा. वाधी १,५,४,४० o) पाभे. वैपर २ट्राप्सन्-> -पम काठ २,६ टि. द्र. । सहग्रह: इति पाने. । b) कवित् वा. विवि. । q) °गृ° इति पाठः ? यनि. शोधः ( तप्र. तथा ३,१,१ श्रापत्री. प्रमृ. च)। т) तु. पागम. ।

†सघन् °~ -घा चौधौ ८, ११ : ९. |संकळा °~ (>संक(लक>)लिका− १४,६ : ७: वैश्री १६,१२:२२; हिथ्रो १०, ५,७; माशि ३८. ९०,२७. स<sup>b</sup>-घोष- -षः श्रम ६१, १, १३; -षाः अप ६४,२,४. †सध्यासम् धावधी १,६, २; १५, ४, १२; ५,४; ६, ११; ७, २; वौथी. १सं-कट- पा ५,२,२९. २संकट-(> °टिक-, °टिन्- पा.) पाग **४,**२,८०<sup>२</sup>. सङ्खण- पाउमी २,३,७. सं√कथ्> सं-कथा- (>सांक-थिक- पा.) पाग ४,४,५०२. सं√कम्प्, समकम्पत वाध २, ४२; बौध १,५,७९. १सं-कर $^{0}$ ->  $^{\circ}$ रो(र-उ)पहित- -तः शुप्रा १,८. २संकर<sup>व</sup>- (>॰रीय- पा.) पाग ४, २,९०, ३सं-कर~ सं√कृ इ. सं-कर्ष-, व्यंण- सं√कृप् द्र. सं√कऌ> सं-कलित- (> 'तिन्-पा.) पाग ५,२,८८. सं-कल- (>सांकल- पा.) पाग ४,२,७५.

पा.) पाग ५,४,३. सं-कल्प- प्रमृ. सं√क्लुप् इ. स<sup>b</sup>-घृत- -तम् शंध २१५; विध सं√कप्> सं-कव्य माश्री ३, १, ₹9‡<sup>6</sup>. सष्टत-पायस- -सेन ग्रीपि२,१०,१. सं-क्रसुक"- पाउ २,२९; पाग ३, ४, ७४<sup>h</sup>; -कः<sup>1</sup> शुअ ४, ४७; ५२; -कम् कौस् ८६, ९८. †सङ्घा"- -ङ्का अप ४८,१०,५; निघ २,१७; -ङ्घाः या ९,१४०. सं√काश, संकाशयति आपगृ ६, ६; ईसंकाशयामि श्रापमं १,७, १०; काय २६, ६; कौस्. १सं-कारा - -शः वैश्री १४,१०: १३; वैताश्री ११, १३; १६; कौस् ८२,११. सं-काशन-> सांकाशन1- -नानि माश्रौ २,१,१,१०. सांकाशन-द्वार<sup>k</sup>---रै: माश्री २,३,६,१३. सं-काशिन्->सांकाशिन!- -नम् आपश्रौ ११, ७, १०; १०, १४; हिश्री ७,७, २३; -नस्य १६,७,४; बौधी ७,८:३१, ८,२:३0; १9:96, रसंकाश- पाग ४,२,८०. सांकाश्य- पा ४,२,८०; फि ६५.

989. सं-कीर्व्य वैध २,१०,६. सं-कोर्ल्य- -त्यों शंघ २१०. सं√कुच् >१सं-कुचित- >°ता (त-श्र)म-हस्त- -स्ताः वाध ६, २५. सं-कुच्य याशि २,६८. सं-कोच- -चे पावा ६, ४,१४४. २संकुचित- (> सांकुचित- पा.) पाग ४, ३,९३. सं√कुल्> सं-कुल¹- -लम् अप ६८,१,४६. संकुलो(ल-उ)पाहित-वेदसमाप्ति-च्छर्दि-श्राद्ध-मनुप्ययज्ञ-भो-जन"- -नेषु गौध १६,३४. सं-क्रसुक"- पाउमो २, २, २५: -†कः° श्रापश्री ९, ३, २२; हिश्रौ १५, १, ७१; ऋग्र २, ९०,१८1; बृदे २, ६१1; -काय श्रापथ्रो ९,३, २२; भाश्रो ९,५, १८; हिश्री १५, १, ७०; - मेंके श्रापश्रौ ९, ३, २२; १५, १, ٧٩. आपश्री ११,९,९०; -नेन काश्री सं√क, समक्रण्यन् या ६,९५ . सं-कारक- > सांका(रक>) रिकाव- -काम् आपगृ ३,१२. सं-कृति(बप्रा.) - पाग ४,१,१०५1; -तयः वीश्रीप्र २३: १; ४; निसू ४, ८: ५; -ति निसू ८, ६: १४<sup>8</sup>; ~†ति: श्रापश्री १२, यत्- -यन् शंध ३८१; बृदे ५, २३, ८'; बौश्रौ ७, १४: १२';

a) वैप १ इ.। b) = ४स-। c) लेवि. (ऋध्यासम् (तु. वैप १,१०१५ e)। d) प्रास. । उप. < √ह +करणे अपूप्र. । e) तु. पाका. । f) तु. पागम. । g) पामे. वैप १ संकुष्य में १,४,१३ टि. इ. । h) तु. पासि. i ) = न्यप. i ) स्वार्थे कण् प्र. (हु. साध्यम् । हिश्री ७,०,२३।) । k) कस. i l) वैप १,६१५ c द्र.। m) इस.। संकुल- = प्रामायुपद्रव-, उपाहित- = अग्निदाह- [तु. मनु: ४, १९८]। n) = १संकप्तक-। o) = सपा. तैत्रा २,४,१। में ४,१४,१७ तु सुंकसुकः इति पामे.। p) सपा. शौ १२, २,१३ सुंकसुके इति पामे.। a) नाप. (Lविवाहानहीं-] कन्या-विशेष-)। r) बहु. < सांकृत्य-। s) = साम-विशेष- 1 वैप १संस्कृतिः मा ७,१४ टि. द्र. ।

सं-कीर्ण- सं√कृद्र.

संकला (॰ला √कृ पा.) पाग १, ४, सं√कीर्ति (<कीर्ति-) >सं कीर्त-

٤٩.

८, ४:१७<sup>a</sup>; हिश्रौ; निस् १,५:११<sup>b</sup>; ग्रुत्र ४,१८८<sup>b</sup>; अअ; पि ४,३<sup>b</sup>; –ितनः लाश्रौ ७,६,१<sup>c</sup>;९,१२

सांकृति<sup>d</sup>- -तेः आपश्री **५,** १०,११.

सांकृत्यत-पा ४, १,१०५; आश्रौ १२, १२, ५; आपश्रौ २४, १०, ८; बौश्रौप्र; -त्यस्य तैप्रा ८, २१; १०,२९; १६,१६; –स्यानाम् वैध ४,३,७. संकृति-पृति-माप--पाणाम् श्रापश्रो २४,१०,८º. संकृति-प्रिमाप-तिण्डन् - 'ण्ड-नाम् हिश्रौ २१,३,१४<sup>6</sup>. संकृति-पूर्तिमाप-तण्डि-शम्बु-शैवगव- -वानाम् श्राश्री १२, ٩२,५<sup>e</sup>. संकृति-प्रभृत्यू (ति-स )ध्व--ध्वम् उनिसू ६: २९. संकृति-वत् श्रापश्री २४, १०,८;

वौश्रौप्र २३ : ५; हिश्रौ. सं√कृत्(छेदने)>सं-कृ (त>)ता--त्ताम् वाधूश्रौ ३,७६ : २०.

सं-कृत्य वाधूश्रौ ३,४४: १८. संक्रत्य'- (>संकृत्यायन- पा.)

पाग ४,१,९९.

सं√कृष्, संकर्षति काश्री १६, ८, १५, कौसू २५,३५.

सं-कर्ष- - भैः गोग्र १,५, ७; -पीत् निसु ६,९: १९.

सं-कर्पण- पाग ३,१, १३४; -णम् शंघ ११६: ६५<sup>a</sup>; -णाय विध ६७,२<sup>a</sup>.

सं-कृष्ट->°ए-काल<sup>ए</sup>- -लौ निस्

६,९ : १५. संकृष्ट-तर— -री काश्री १८,४, १८.

सं-कृष्य आपश्री ५, ५,१०; ९,१६, १‡ \*\* ×; हिश्री १५,४,४८ <sup>३</sup>‡ \* सं√कृ (विक्षेपे) \*, †सम् \*\* किरतु आश्री १,१०,८; शांशी ९,२८, ३; †संकिर आपश्री १७,८,७; वैश्री १९,५: ५३.

संकीर्यते शंध ३४०; संकीर्यन्ते शंध ३३३.

इसं-कर<sup>1</sup> - -रः श्रप ७२,४,१; -रम् शैशि २०८; याशि २,८०; -रात् श्रप १,४९,६; -रे वाध २५,१२; बौध २,२,०१; विध १६,१०; -रेण वैध ३,१२,३. संकर-संकर- -राः विध १६,७. संकरी√कृ > संकरी-करण--णम् विध ३९,१²; -णेषु विध ३३,४.

सं-क्रीर्ण- > °र्ण-योनि $^g$ - -नयः वौध १,१,२९.

सं√कलुप्, संकल्पावहे आपमं १,३, १४†; †संकल्पेथाम् माश्रो ६, १,५,१०; वाश्रो. संकल्पयते बोश्रो २,१:११;

संकल्पयते वौश्रौ २, १: ११; गौपि १, १, २०‡; संकल्पयति श्रप १०, १, १५; बैग्र २,१५: १५; ६, १: ९; संकल्पयतः माश्रौ १,५,३, १३; संकल्पयन्ते वाधूशौ ४, १०: ४; श्राप्तिग्र ३, ९,१: ५; बौपि; संकल्पयन्ति आपश्रौ ७,२८, ८‡; संकल्पया-मसि कौस् १०२, २²; संकल्पयेत्

वैश्रौ १,८ : ८; श्रप १०,१,१५;

वैध २,२,६. संकल्पयां √कृ, संकल्पयाञ्चके या २,८.

सं-कल्प- -ल्पः काश्रौसं धः १;५ः ३××ः बौश्रौ २,७:१५××ःवाधः -ल्पम् श्राप्तिग्र २,१,५:३; -ल्पेन श्रापध १,२९,३; हिंध १,७,५९.

संकल्प-ज्योतिस्<sup>ह</sup>- -तिः सु २५, १;३.

संकल्प-वत्- -वान् श्रप ७०, ११,४.

संकल्पवती - -तीम् बौशौ १९,१०:४९.

संकल्प-विकृत- -तः शांश्री १४, ११,२.

संकल्प-सिद्धि - - द्धयः त्रापध २, २३,७; हिध २,५,१६०; -द्धिः त्रापध २,२४, १४; हिध २,५, १७८.

संकल्पा(ल्य-आ)दि--दिकाशौसं ५: ३,५,११,१५

सं-कल्पयत् - -यन् वैताश्रो ३१,४; आपघ १,५,८; हिंघ १,२,८; बृद्दे १,५४.

सं-कल्पित- (>॰ितन्- पा.) पाग ५,२,८८.

सं-कल्प्य श्राप्तिगृ २,३,५ : २;३,३, १ : २;६; वैगृ.

√सङ्केत् पाघा.चुरा.उभ. श्रामन्त्रणे. सं-कोच- सं√छच् ह.

सं√क्रन्द्,सम्···चक्रदः,सम्(चक्रदः) आश्रौ १२, १९,५ौ.

संकन्दयति वाश्री ३,४,३,६. सं-कन्दन- पाग ३,१,१३४,४,

a) पामे. पृ २४९३ t द्र. । b)= छन्दो-विशेष- । c)= साम-विशेष- । d)= व्यप. । e) परस्पर पामे. । f) यिन. सुकृत्य- इति च पागम. द्र. । g) वस. । h) पामे. पृ २४९३ g द्र. ।

i) या ९,१४ परामृष्टः द्र. । j) भाप. ।

७४: - 🕂 नः ऋपा २,४१; शुप्रा ८,६५: - १नेन अअ १९, १३: उनिस् ७:३७.

सं√क्रम् ,संक्रमते माशि ३, ६: संकामति आपश्री ३, १६, ९; र्मसंक्रामतु श्रापश्रौ २०,११, ७: बीश्रौ १५, १८: १४; ३२:४; ३६: 90.

सं-क्रम- पाग २, ४, ३१<sup>8</sup>; ५, १, १०१4: -मः वैताश्रो २७. २०५; शुप्रा ४, १६८; -मम् वैताश्रौ २७,२७ 🛊 : जैपृ १, १९:२६; -माय वैताश्रौ २७, २७ं†; -मे कौग ३,९,३६; शांग ४,७,४१; श्राप्तिगृ २, ७, ६: २२; श्रुप्ता; -मेपु शुप्रा ४,१९७.

> सांक्रिक-पा ५,१,१०१. संकम-द्वादशाह- - हः धुसू ३, १२:१; १३: १०; -हे काश्रौ २४,७,१२. संकम-यज्ञ- -ज्ञः वैताश्री ४३,

२२.

†सं-क्रमण- -णः श्रापश्री ५, १४, १३<sup>b</sup>; भाश्रौ ५,८, १०<sup>b</sup>; -णम् आपश्री ६, ९, ४;हिश्री ३, ४, ३१<sup>७</sup>;७,६१; चास १२:३८°. संक्रमण-तम- -मम् माश्री १.५, ४,90<sup>‡b</sup>.

†सं-क्रममा(ग्>)गा- -णा श्रापश्री १६,३०,१; वैश्री १८, २०:४५; हिथ्री ११,८,४.

३०,१: वैश्री १८, २: ४६; हिश्री ११,८,४: कागृड ४३:६\$.

सं-कास- पाग ४,४,१०३: -मेऽ-मे श्रापथ्रौ ३, १६, ८ई; हिथ्रौ २, ६.५०: - कीण श्रापमं २, २२, ६; भाग २, २७: १५; हिंग १, 98.3. सांक्रामिक- पा ४,४,१०३.

सं-क्राम(ग्>)णी- -णी कार १८, ٦ŧ.

सं-क्रामत्- -मन् वौथ्रौ १६,३: १५; नाशि १,६,१८. †संकामन्ती- -न्ती आपश्री १६,

३०, १; वैश्रौ १८, २:४५; हिथ्री ११,८,४.

श्संऋहिष्याम् व अप्राय ४,२‡. सं√क्रीड्⁰

सं√क्रुज्, संकोशताम् अत्र ८,८‡. सं√क्षल >सं-क्षालन- -नम् श्रापश्री १,१३,१०; वौधी १, ३:२९; १७: १९××; भाश्रौ; -नेन बौगृ

2,99,861. सं-भाल्य वैश्रौ ३,८ : २xx; हिश्रौ;

हिय २,१२,१०. सं√ित्त(क्षये)>सं-क्षय- -ये या १४, 4;6.

संक्षया(य-म्रा)वह- -हाः अप 42,2,2.

†सं-फ्रान्ति- -न्तिः श्रापश्री १६, |सं√िक्स (निवासे), †संक्षयेम हिश्री ९, 4,30g. संक्षियेम वैताश्री २४,१६,

संकान्ति-द्वय- -यम् कागृउ ४३ः |सं√िक्षप् ,संक्षिपति वाश्री ३,१,२,२; ४,३,३८; काशु ६,२; ९. संक्षेपयेत् जैय २,२:२८.

सं-क्षिप्त- -प्तः या ३, ९; -प्ते अप 40,8,9.

सं-क्षिप्य श्रापश्री १६, ४,३; श्रामिगृ ₹, 9, ₹: 9७?h.

सं-भ्रेप- -पः वीगृ ३, ३, २; -पात् श्रप ३८,१,१.

संक्षेप-तर्पण- -णम् शंघ १२२. संक्षेप-तस् (:) कप्र १,४,११; अप २४,१,१०; शंघ ९८

सं√ज़ुद्>सं-ख़ुद्य कीसू २८,२;२९, १५; ३१,१७; ४९,२१.

सं√न्नभ>सं-ध्रुभित->°ता(त-त्र) र्णवं - - वम् अप ६४,९,४.

सं√क्षे¹>सं-क्षाप्य आश्री ३, ११: ५; माश्री १,६,३,४<sup>६</sup>.

सं√क्ष्णु¹

सं√खिद्>सं-खिद्य वाधूशौ ३,८८: 98: 39; 34.

१सङ्ख्य<sup>m</sup>->१साङ्ख्य- -ङ्ख्यः ऋग्र २,१०,१४३.

साङ्ख्यायन- -नः कौगृ २, ५, ६; -नम् कीय २,५,३<sup>n</sup>.

२संख्य⁰- -ख्ये अप ४८, १०५‡; बृदे ८,१३; निघ २,१७ .

 $\ket{\dot{\mathbf{e}}_{\mathbf{v}}}$ ्ख्या $^{\mathrm{p}}$ , समस्यत् सु २४,३;

a) तु. पागम. । b) सपा. °मणः (क ६, ३ च)<> ॰मणम् (काठ ७, १३ च) <> ॰मणतमम् c) अर्थः ?। d) पाठः ? संग्रहीप्यन् इति संस्कर्तुः हि., सपा. मे १,४,१३ संकृत्य इति,आपश्री इति पाभे. । ९,१६,९ प्रमृ. संकृष्य इति च पामे.। e) पा, पावा १,३,२१ परामृष्टः द्र.। f) = जल-। g) सपा. संक्षयेम (तैन्ना ३,७,१३,१ च)<>संक्षियेम (वै २,३९,२ च) इति पामे.। h) पाठः ? सप्र. हिए २,१२,१० संक्षाल्य इति । i) वस. । j) घा. दाहे वृत्तिः । k) सप्र. आपश्रौ ६,२८,८ संप्रक्षाप्य इति पामे. । l) पा १,३,६५ ्परामृष्टः इ.। m) व्यन. ( तु. पङ्गुरुशिष्यः )। n) सप्र. आगृ ३, ४,४ शांगृ ४, १०, ३ शाङ्घा° इति पांभे.। o) = संप्राम-। व्यु. १। < सं√ख्या इति प्रायोवादः। þ) पा ३,२,७ परामृष्टः द्र.।

†समख्ये काश्री ७,६,२४; शुत्र १,२७२.

संख्यापयित त्रापथ्रो १०, २३, ६; १३,१५,८; बौध्रौ; गृंसख्या-पय काश्रो १०,६,२०; आपश्रो १३,१४,११; १४, १, ७; बैध्रो १६,१८:२; हिश्रो ९,४,२३. ३सं-ख्य°- -ख्यानि वैश्रो १७, ६:

सं-ख्या- -ख्यया काश्री २,८, १८; कप्र ३,७, ३; १०, ५; बृदे २, १; मैश्र २२; ऋप्रा; -ख्या श्रापश्री १३, ५,५; माश्री २, ४, ५, ९; वैथ्रौ; -ख्याः श्राध्रौ १०, १, १६; हिश्रो १,७,५०; क्षापः; कौष्ट २, ५, ११<sup>०</sup>; शांप ४, ९, ३; -ख्यानाम् या ४, ६: -ख्याम् शांश्रो १३, १५, ११; वैश्रौ १२, १८: १५××; अप; -ख्यायाः पा ५, १, २२; ५८; २,४२××; पावा १, १,७२; २, ६४××: भीसु: -ख्यायाम् पा ६, ३, ४७; मीसू १०, ५, १५; -स्यासु आपश्री २४,२,७; मीस् ९,४,१२; १०,५,१४;१२,४,८. २सांख्य°- -ख्यम् या १४. **ξ†.** 

> सांख्य-ज्ञान- -नम् वैध १,९,१३.

> सांख्य-योगो (ग-ड)पनि-पद्-धर्मशास्त्र−विद्− -वित् शंध १९९.

> साङ्ख्या(ख्य-आ)चार्य--०र्च विध ९८,८६. संख्या-ग्रहण- -णम् पावा १,१, २३; ५,२,४६; ३,२.

संख्या-त्व - न्हः काशु ७, ३.
संख्या-त्व - न्ह्यात् मीस् ८, ३,
१३; -त्वे पावा ५, १, २८;
-त्वेन मीस् १०,६,२२.
संख्या(ख्या-श्रा)दि - -देः पा
५,४,१; ८९; पावा ४,१,२७.
संख्या(ख्या-आ)देश - वचन -नात् पावा ५,३,५२.
संख्या-नामन् - न्म या ४, ६.
संख्या-नयम - न्मेन ऋषा ११,
२१.
संख्या-चयाय - -यः शांश्री ६,
१,११.
संख्या-परिमाण - णे पा ५,२,

४१. संख्या-पूरण- -णम् मीस् १०, ५, १५; २७; -णान् मीस् १०, ५,२९; -णे आधी १०,१,१७; पावा ५,२,४८.

संख्या-पूर्व,वि- -वैः शुप्रा ५, २७; पा २, १, ५२; -विधाः पावा ५,४,७५. संख्यापू (वैक>)विका-

-काभिः अप १०,१,७.
संख्या-पूर्व-पद्ग- -दानाम् पावा
५,१,२०.
संख्या-प्रकृति- -तेः पावा ४,
२,६५.
संख्या-प्रतिषेध- -धः मीस् ६,
७,२१.
संख्या-प्रयोग- नो पावा १, २,
५८.

संख्या (ख्या-श्र)प्रसिद्धि- -िद्धः पावा २,२,२५. संख्या( ख्या-अ )भाव- -वात्

मीसू १,१,२०.

संख्या(ख्या-श्र)भिघान- -नम् मीस् ८,३,२६<sup>व</sup>. संख्या(ख्या-अ)भित्राय- -येण

संख्या (ख्या-अ )भिप्राय - न्येण निस् ९,१३:३४. संख्या(ख्या-अ)भ्यावतिन् - नि

संस्था(ख्या-अ)स्यावतिन् - नि

संख्या-मात्र- -त्रे लाश्रौ ८,१,२. संख्यामात्र-विकार-स्व-

संख्यामात्र-विकार-त्व--त्वात् मीस् १०,५,९. संख्या-मुष्टि-निवृत्ति- निः

काश्रौ १४,२,२७. संख्या-युक्त- -क्तम् मीस् ३, ३.३२.

संख्यायुक्त-चेष्टापृथक्तव-निर्वेतिन्<sup>द</sup>- -तीनि सापग्रौ २४, १,३९.

संख्या-योग- -नात् काश्री १५, ८, २१; काशु ५,११.

संख्या(ख्या-श्र)र्ध-भाव- -वात् मीसू १०,५,५६.

संख्या-लोप- -पः मीस् १०, २,६२.

संख्या-वत् मीस् **१२**,३,३१. संख्या-वत्−>°वती- -त्यः श्र<sup>9</sup> ३०<sup>२</sup>,१,१६.

संख्यावत्-स्व- -स्वात् मीत् १०,५,५६.

संख्या-चयो(यस्-न्न)ध- -र्थयोः शुप्रा ३,४७.

संख्या-विकल्प- -ल्पः हाश्रौ १, ८, २०; वाश्रौ १, ४, ३, ४१.

संख्या-विभक्तय(क्ति-श्र)व्यय-लिङ्ग-युक्त- -क्तः बृदे १,४५. संख्या-विषय- -ये लाश्री ६, १०,२४.

a)=संख्या-। उप. घनर्थे कः प्र.। b) सांख्याः इति पाठः ? यिन. शोधः (तु. शांगृः) । c)=दर्शनशास्त्र-विशेष-। d) 'प्ल्यांवि' इति जीसं.। e) दूस.>उस. (तु. c.)।

संख्या-वि-साय-पूर्व- -र्वस्य पा ६,३,११०. संख्या-विहित- -तेषु मीसृ १२, ३,३०. संख्या( ख्या-अ )ब्यया (य-आ) दि- -दे: पा ४, १, २६; पावा 2,8,30. संख्या-संयोग- -गात्ऽ-गात् आपञ्च २१,१४; हिञ्च ६,७१. संख्या-संज्ञा- -ज्ञायाम् १,१,२३. संख्या-समानत्व- -त्वात् मीस् १०,२,८. संख्या-समानाधिकरण-नन्द-मास- -सेयु पावा १,४,१. संख्या-समास- -से पावा २,१. २०; २,२५. संख्या-संपद्- -पदः वैश्रौ १२, 96:93. संख्या-संप्रत्यया ( य-ऋ )र्थ--र्थम् पावा १,१,२३. संख्या-सामञ्जस्य- -स्यात् मीसू १०,६,४१. संख्या-सामानाधिकरण्य--ण्यात् पावा २,४,१. संख्या-साम्य- न्यम् पावा १. ₹,90. संख्या-सु-पूर्व- -र्वस्य पा ५. ४,9४०. संख्यै(ख्या-ए)कवचन- -नात् पा ५,४,४३; पावा ५,१,३७. संख्यो( ख्या-उ )त्तरपद- -दः पावा २,२,२५. सं-ख्यात ता- -तः श्राशि ६, २: -तम् ऋत्र ३,३९; -ताः श्राश्री

१०, १, १६; कोसू ६१, ३६‡; -तानाम् शुप्रा १, १४३; -ते ऋग्र ३,३८. संख्यात-रात्र- पा ५,४,८७. संख्याता(त-श्र)ह्न- पा ५, ४, 66. सं-ख्यान- -नम् बृदे २,९३. सं-ख्यापन- -नम् हिश्रौ ९,४,३४. संख्यापनो(न-उ)पप्रवर्तन- -ने वैधौ १६,१८:१८. सं-ख्याप्य वौश्रो ८, १४: २७;३७; वैश्रौ १६,१८: १५. सं-ख्याय शांश्री १३, १, ७; काश्री १५,८,१६; श्रापथ्रौ. सं-ख्यायमा(न>)ना- -नायाम् शांश्रौ १८,२१,१. सं-ख्येय - - ये पा २, २, २५; ५, ४,७३. संख्येय-वा(वा-अ)भिधायित्व--त्वात् पावा २,२,२५. १सं-ग- सं√गच्छ् इ. २सङ्ग- √सज्,ञ्ज् इ. सं√गच्छ्,गम्<sup>a</sup>, संगच्छते श्रापश्रौ १६,२,६; ३, १३; वाधूऔ ४, ४९:५;७१:२;लाश्रो; संगच्छति ग्रप १,४५,१; संगच्छेते माश्रौ ५,१,७,४; वाधूश्रौ २,१०:११; संगच्छन्ते वौथ्रौ १८,२०: २०: †सम् "गच्छे वौश्रौ १, २०: ३०; साध्रौ १, ३, ५, १८; **"सम्**(गच्छे)ब्रापश्री ३,१०,८<sup>२</sup>: वौश्रौ १,२०:३०<sup>३</sup>; भाश्रो; ‡सम् •••गच्छताम् श्रापश्रौ ३,९,१०; ७,१४,२; बौध्रौ; ‡सम् (गच्छ-ताम्) शांश्री ४,१३, ३; काश्री

३, २, २: ८, २६××; श्रापश्री; ? संगच्छन्ताम् b या १२, ३४; †सम् (गच्छन्ताम् ) श्रापश्रौ ७, १४,२; बौध्रौ ४,६ : ५; माध्रौ; †संगच्छस्व श्राप्तिगृ ३, ३, ३: ७: बौपि १, ११:६; श्रत्र १८, ३; सम्'''गच्छस्य, सम् र (गच्छस्व) वैताश्री २४,१; **†संगच्छध्यम्** वौश्रौ ३, ६: १४; हिथ्रौ २२,३,१९; श्राप्तियः; सम्(गच्छध्यम् ) वृदे ८,९४<sup>०</sup>‡; समगच्छन्त वाध्यौ ४, ५:३; संगच्छेत माश्रौ ६, १, १, ३८; वाश्री २,१,१,८; वैश्री १८,१ : २२; हिश्रौ ११, १, १५; ४०; संगच्छेत् वैध ३,१,७; संगच्छेया-ताम् काश्रौतं ३२:२४;संगच्छेरन् आमिय ३.५.२ : १९; वौषि १, २ : २०; संगच्छेयुः वौश्रौ २३, ५:२७: †सम्(गच्छेय) श्रापश्री १८, १७,८;१८,३; बौश्रौ १२, १३:२०; हिथ्री१३,६;८;९;१४. संगमेमहि बौग्र २, २:८५; सम्" गमेमहि श्रापश्रौ ६, १९, १‡; संगमेस अप्राय ६, १‡; सम्(गमेम) बृदे ५, ४० . सम् "जग्मे अप्रा ३, २, १५ ‡; †सम्'''जग्मुः श्राश्रौ ८, ७, २४; शांश्रो ११, ११, १२; १२, ५, १०××; वैगः, सम् (जग्मुः) ऋत्र २, ६, ३४‡; सम् ः ग्मिषीय शांश्रौ २, ११, ५‡व; सम् (ग्निपीय) शांश्री २, ११,५<sup>३</sup>‡व; सम्(गत) माश्रो ५, 9,90,७<sup>†</sup><sup>e</sup>; समग्मत या १२,

a) पा १,३,२९ परामृष्टः द्र. । b) समगच्छन्त इति वें., सा (सपा. ऋ १,८०,१६)। c) पामे. वैप१ सुंगच्छध्यम् ऋ १०,१९१,२ टि. द्र. । d) =सपा. मा ३,९९ का ३,३,९१ माश २,३,४,२४ । मै १,५,२,८ प्रमृ. सुम् गमीय इति पामे. । e) =सपा. मा ३७,९५ प्रमृ. । माश १४,१,४,५६ तैका ४,७,१२ सम् ग्मित इति पामे. ।

३४‡∯;‡सम्••अग्मतª शांश्रौ ८,९,२; श्रापश्रो १,२४,५; बौश्रो १, ९: ७; २०,८: ३१; भाश्रौ १,२५,५;सम् (श्रग्मत)काश्रौ ९, ३,९‡³; संगमः कौगृ ५,५,५‡७; क्तम् "अगथाः शांश्रौ २,११, ५; ग्रापन्नौ ६,१६,१२; बौन्नौ; †सम्(अगथाः) शांश्री २, ११, प<sup>२</sup>; काश्रौ ४, १२, ४; बौश्रौ; **†समगन्महि** लाश्री २, १२, १३<sup>c</sup>: श्रापमं २, ३, १; श्राप्तियः;सम् '''अगन्महि शांश्रौ ४, ११, ६५; †सम् (श्रगन्महि) शांश्री ४,११,६३; काश्री ३, ८, ८; १०,८,८; द्राध्रौ. सम्"गमय शांश्री ४, १२,

९०†. समजीगमम् बौश्रौ १४, १४: १२†.

१सं-ग<sup>त</sup> - गे निघ २,१७‡.
सं-गच्छमान,ना - नः या ४, १२;
 -नम् भाग्र १,२७:१५; -नाम्
 माश्रो १, १,३, १७; वाश्रो १,
 २,२,१७; भाग्र १,२७:१४.
सं-गत,ता - -तः या १०,२१‡; -तम्
 पा ३, १, १०५; -ताः जेश्रोका
 १२७; वाघ २१, १२; श्रञ्च २,
 १९; -तानाम् आश्रो ४, २,
 ३‡<sup>६</sup>; -ताम् कप्र १,८,७; -ते
 शैशि २१५; -तौ या ३, ९.
सं-गति - पाग ५, ४, ३४; -तिम्
 वदे ५,७७; -तौ शैशि ५७.

सांगतिक — पा ५,४,३४; —कः वाघ ८,८<sup>17</sup>६; —कम् विघ ६७,३५<sup>17</sup>६.
सं-गत्य अश्र ४, २९; ऋपा.
†सं-गथ<sup>1</sup> — -ये जैश्री १४: २४; कौसू ६८,९०; निघ २,९०<sup>4</sup>.
सं-गम — पाग २,४,३९; —मम् वौध्री १८,४५:३; —मात् कींग्र ५,६,५; —मे अप २१,४,३; विघ ८५,३३; निघ २,९०‡; या १०,३९‡; —मेन या ३,५; —मेपु अप १,४५,९.
सं-गमन — -†नः आपश्री १६,९६,

नमन - †नः श्रापश्रो १६, १६, ५, ५; वौश्रो १०, २२: १९; माश्रो; —नम् श्राप्तिग्र ३, ५, २: २; वौषि १, २: २; वैग्र ६, २: १; ५; या १०, २०; —नात् या ३, ९; —ने वैताश्रो २४, १; वैग्र ६, २: २; १८: ८; या १०, ३९.

†संगमनी— -नी वौश्रो २, २१: ७; वाश्रो १,४,४,४१. †सं-जग्मान— -नः काश्रो ९,१०, ८¹; लाश्रो ७,१३,५; या ४, १२¹५; -नो¹ श्रापश्रो १२,२२, ८; माश्रो २,४,१,१०; वैश्रो १५,२८: ९; १०; हिश्रो ८.

৩,१८<sup>२</sup>.

संगव-काल- -ले बौशौ २०, १: ४०; ४४. संगवा(व-अ)न्त<sup>k</sup>- -न्तः त्राधौ ३.

१२,२; वैधौ २,२:११. सं-गायन- सं√गे द्र.

संजिगाहिरे वैताश्रो ३४,९1. सं-गाहन- -नम् श्राप्तिय ३,७,३: २४; वौषि २,२,२; हिषि १९: १९; -ने हिषि ४:६.

सं-गीत- सं√गै द्र. सं√गृ,गॄ(शब्दे)ण>सं-गरें- -रः शांश्रो १६,१६,३र्म.

सं-गरण-ं -णात् या ३,९.

सं√गृम्, ह्, प्रह्, संगृग्णासि या ६, १; ५६; १ †संगृम्णान् श्रापश्री १६, २९, १; वैश्री १८,२:४; हिथ्री. संगृहणीते हिए १, ११, २; संगृहणिते हिए १, ११, २; संगृहणिते वीश्री १४, १८:१८; वैश्री १,७:१; १३; १५; †संगृहणि गोगृ ३, ६, ४३; संगृहणि गोगृ ३, ६, ४४; संगृहणि गोगृ ४, ४, ४४; संगृहणि गोगृ ४, ४३, ४४; संगृहणि गोगृ ४, ४४; संगृ ४, ४४; संगृहणि गोगृ ४, ४४; संगृहणि गोगृ ४, ४४; संगृहणि गोगृ ४, ४४; संगृहणि गोगृ ४, ४४; संगृ ४

संगृह्यते अप २२,९,४. सं-गृहीत- -तम् वाश्री १,६,१,१७;

a) पामे. वैप १, २०८९ С g. । b) उत्तरेण संधिरार्षः ( g. सपा. ऋ १०,१६,१४ ) । c) पामे. वैप १ समस्यक्ष्मिह मा २०,२२ टि. g. । d) = संप्राम-। उप. श्रिष्ठरूणे प्र. । e) पामे. वैप १ संगतानाम् काठ ४,१६ टि. g. । g) विप. । भवार्थे ठक् प्र. । g) परस्परं पामे. । g) वैप १ g. । g) सपा. प्रमानः ( मा ७,१३,१८ प्रमु. माश ४,२,१,९९ च )  $\sim$  पमाना काठ ४,४;२७,७ क ३,३  $\sim$  पमानो (मै १,३,१२; ४,६,३ तै हा १,१,२,२ च) इति पामे. । g0 पामे. g1 सपा. ऋ १,६,७ प्रमु. । मै ४,२,१० शौ ३,१४,३ पै २,१३,५ पताः इति पामे. । g1 पामे. g2 ६७० र g3 पामे. । g3 पामे. । g4 पराम्रप्टः g3 पराम्रप्टः g4 पराम्रप्टः g5 पामे. । g7 परामे. । g8 पराम्रप्टः g8 पराम्रप्टः g9 पामे. । g9 पामे. g9 पर र पराम्रप्टः g9 पामे.

गोगृ २,२,५; ३,७,७; ४,२, ९; -तान् गोगृ ३,७,१३. संगृहीत-त्व- -त्वात् काश्रीसं ३६: २. सं-गृहीत्वा वृदे २,४८. सं-गृह्वत्- -ह्वन्तः वीथ्रौ १३,३०: सं-गृह्य काश्रो ६,५,१७: ७,०,१७; श्रापथ्रौ ५,४,१५; १०, २४, ८; माश्री. सं-ग्रह<sup>8</sup>- पाग ४,२,६०;४,१०२<sup>b</sup>; -हः अप २१,२,१; ५२,१६,४; २३,११,४: -हे श्रप ५१,१,१; श्राज्यो ७, ७; -हेण अप ५२, १.५: -हेपु शंघ २५१. सांग्रहिक- पा ४,२,६०; ४, 907. संग्रह-संपात- -तेषु श्रप ६५,२, संप्रह-सूत्र<sup>c</sup>-(>सांप्रहस्त्रिक-पा.) पाग ४,२,६०. सं-ग्रहण<sup>d</sup> - - † ०ण गोगृ ३, ६, ४; द्रागृ ३,१, ४५; -णम् पावा ८, ३,१३; -णे बौध २,२,५४. सांप्रह( ग्>)णीe- -णीम् **यापथ्रो १९,२३,६**; बौश्रौ **१३**, ३०:१०; १५, ३:१०; हिश्रौ २२,४,२०: -ण्या आपश्री २०. १, ४; हिश्रौ १४, १, ४; –ण्यै वौश्रौ २३,३:२४. सं-ग्रहीतृ- -०तः वाधूश्रौ ३,४६: ५: –ता श्रावश्रौ १८, १७,१५;

२२, १२, ९‡; वौश्रौ; –तारम्

श्रावश्रौ १८,१९,६; बोश्रौ १२,

१५: ७; हिथ्रौ १३,६,३१; –तुः काश्री १५,३, १०; बौश्री १२, ५:२८: -तृभ्यः बौधौ १०, ४८:७; वैश्री १९, ६:३८; -न्ना त्रापधी १८, १७, १४; बौश्रौ १२,१४: १२; २२,१९: ५:हिश्रौ १३,६,२४; १४,३,४४; ४५: -त्रे वौध्रौ १२, १५: १३; वाधी ३,३,३,२२. सं-ग्राह- पा ३,३,३६. सं-प्राह्य- -हाम् वैध २, १५, ८; -ह्यान् अप ४७,१,५. सं√गे. संगायत शांश्रो १६, १, २५; काश्रौ २०,३,२; †श्रापश्रौ २०, ६,१३; ८,१४; †हिथ्रौ १४,२, १६; ३१<sup>1</sup>; कौगृ १, १४, ९; शांग्र १, २२, ११; संगायेताम् श्राय १,१४, ६५; पाय १, १५, ७; संगायेयुः कागृ २२,१. सं-गायन- -नम् काश्री २०,३,८. सं-गीत- -तः वाधूश्री ३,६९:३२र. सं√त्रथ् >सं-प्रथि (त>)ता- -ताः पाय २,६,२४. सं√प्रस्, संप्रसते अव ५३,३,४. संग्रहतुल्य म-ल्याः बौश्रौप्र १९ : ४. √संत्राम् पाधा. चुरा. टभ. युद्धेः सं-ग्राम - पाग ४, ४, १०३; ५, १, ९७; १०१; -मः बौश्रौ १९, १०:३०ई; श्रप;या ३,९ई;-मम् श्रापथ्रौ ११, ४, ८; १९, १९, १; २०,६,१४‡; बौश्री; -मस्य श्रप ४८, १०५; निघ २, १७; –माः अप ५१,४,१; ५,२; ६२, १,३;८; २,४;७१,५,४; -मान्

बौध्रौ १८, ४६: ४; -मानि शुअ ३,११४; -माय या ४,८; १०,४७; -मे श्रापश्री १४,१४, ५; १७,१४,८; २२, १२, ११; बौश्रौ; पा ४,२, ५६; -मेपु या **८,२४;९,१९;२०.** सांग्राम- पा ५,१,९७. सांग्रामिक- पा ४,४, १०३; ५, १,१०१; -कम् कौस् १५,१५; ३७, २; गौध १०,१९; -काणि कौसू १४.७. सांग्रामिकी- -कीम् माश्री ५,१,६,३१; -क्यो माथ्री ५. 9,4,88. सांग्राम्य b- -म्यो या ६,३३. संग्राम-कर्मन्- -र्मसु विध ३,१९. संग्राम-नामन्- -म या ३,१०; ४. २४;९,२३; २४; -मसुया ३, ५०; -मानि या ३,९. संग्राम-विनिर्गत- -ते विध ९९. 94. संग्राम-संयाज्या- -ज्ये माश्री ५,१, 4,98. संग्राम-हत- -ते श्रामिए ३,११,४: ४४; बौषि ३,७,२. संग्रामा(म-त्र)ङ्ग- -ङ्गानि ऋग्र २, ६,७५; बृदे ५,१३६. संप्रामा(म-ग्रा)यतन- -नम् श्रापश्री १९,१९,२. संग्रामा(म-आ)शिस्- -शिपः ऋअ २, ६, ७५; - शिषम् साअ २, १२२०; -शीः सात्र २,१२१९. संप्रामिक¹- (>सांग्रामिक्य- पा.) पाग ५,१,१२८.

a) नाप. (प्रन्य-विशेष-), भाप. च । b) सद्गृह- इति पाका. । c) तु. पागम. । d) भावे कर्तिरे च कृत् । e) वैप १ द्र. । f) संगाय इति पाठः ? यिन. शोधः (तु. श्रापश्री २०, c, १४) । g) = ऋषि-विशेष-। व्यु. ? । h) विष. । तत्रसाधवीयः ण्यः प्र. उसं. (पा ४, ४, १०१ L वैतु. PW. प्रमृ. संप्राम्य- इति]) । i) तु. पाका. । प्रामिक- इति पाभे. द्र. ।

संग्रामिन्- -मी धुस् ३,१४: ७. सं-ब्राह-, व्य- सं√ग्भ् इ. सं-घ- सं√हन् इ. सं√घट् >सं-घट°- (>१सांघ-टिक-) सं-घाट<sup>5</sup>- ( >सांघाटिक- पा. ) पाग ४,२,६०°. सं-घटा°- (> २सांघटिक- ). सं√घट्ट् >सं-घट्ट- पाग ४, २, ६०%; -हेषु श्रप ६१,१,२३. सांबहिक- पा ४,२,६०. सं√हन् द्र. °सं-घाट-, °त- प्रमृ. सं√घुप् > सं-घुपित-, सं-घुए-पा ७,२,२८. सं-घोषि(न् >)णी- -ण्यः शांश्रौ ४, 98,6. सं√घृष् >सं-घृष्य कोस् ३६,३३. ?सं-घोर⁴- -रम् अत्र १९,३५₺. √सच्<sup>0</sup>, सर्च् पाधा. भ्वा. आत्म. उभ. सेचनसेवनयोः समवाये च, †सचते शांश्रौ ९,५,१<sup>1</sup>; आपश्रौ १४, २, १३<sup>1</sup>; बौथ्रौ ४, ६: ५९××; १७, ३:६<sup>1</sup>; हिश्रौ ९,७, २१<sup>1</sup>; जैथ्री १५:९<sup>1</sup>; निसू २, १२: ९ ; निघ; सचित निघ २, १४<sup>‡8</sup>; सचन्ते वाधूश्रौ ३,८६ : १०; श्रापमं २, २०, ३०‡; सु २५, ६; श्रामिगृ ३,२,२: ३+; +या १,११; ७, २३; सचन्त या १२,४१‡; †सचताम् शांश्रौ ४, १६, ५; थ्यापथ्री २१,३, १२; ४,२; कौग्र

५,८,५; आप्तिगृ २, ४, २ : ४; हिंग १, २८, १रे; †सचन्ताम् शांश्रौ ४,९,१<sup>h</sup>; आपश्रौ १३, २२,१<sup>h</sup>; माध्रौ १,८,३,३; कौगृ ३, १५, २; शांग्र ३, १२, ३; या ९, ३३¹; शेशि ३३४; उस् स<sup>ш</sup>-चक्र-काः अप ७१,१०,२. २,१२; सचस्व>स्वा वीश्रौ ३, ८: २९; या ३, २१; ऋप्रा ७, ५६; बुप्रा ३, १०७; तैप्रा ३,८; सचध्वम् श्रप १६,१,१३‡1; सस-चन्त निसू ७,११ : २०; सचेरन् बौश्रौ १३,३ : ८; २३,१ : २३; हिश्रो २२,२,१०; सचेय या ६, ४ ; †सचेमहि वाधी १, २,३, ३४; दाश्री १३,२,८; लाश्री ५, २,११; कौसू ८९,१<sup>२</sup> .. †सिपक्ति अप ४८, २३; या ६, ६; सिसक्षि ऋप्रा ५, २९†; †सिपक्तु आपश्रौ ६, १७, १२; हिश्री ६, ६, १६; निघ ३, २९; या ३,२१²;११,४९; ऋप्रा १७, ४३; उस् ३,१. सश्चति निघ २, १४<sup>‡५</sup>; अस-श्चत वौश्रौ १४,१२: १३ ई. सश्चिम बौश्रौ ९, १४: १४ . असक्षत शांश्री १५, ८, ९५; †सक्षीमहि श्रापमं २,१५,१९; पाय ३,४,७; काय १२,१; माय २,११,१९. †सच्- सचा<sup>व</sup> श्राश्रो २,१,१७<sup>1</sup>;७, ४,३;९,११,२१; शांश्री; आपश्री ५, १, २<sup>1</sup>; वौथ्रौ २, ६: ३५<sup>1</sup>; सण-चेतन- -नः पागृ ३,१३,३.

१२: १०1; माश्री १, ५, १,९1; हिथ्री ३,२,१1; वैताश्री ५,७1. सचा-भू- -भुवा या ५, ५‡. सचित-> धत-वर्जम् शौच २,६८. सचान<sup>त</sup>— -नः शांश्रौ १४,७१,४‡. स™-चतुर्थ- भीः हिम्रौ १६,५,२२; स™-चतुर्दश- -शम् वृदे ६,१४६. स . चतुर्मापक - कम् विष ४,९. स<sup>m</sup>-चन्द्( न> )ता- -ना आ ५, स<sup>m</sup>-चराचर- -रम् विष १, १८; या १४,३३. स™-चरु-पशु-पुरोडा(श>)शा--शाः बौधौ २२,११:१२. स-"चर्म"- -र्मम् कौस् १३८,९. स<sup>m</sup>-चर्मक- -कम् वाध्यौ ३,९६:३, स<sup>m</sup>-चर्मन्- -मं काय ५२,१०. स<sup>m</sup>-चपाल,ला- -लम् वाधूयी ३, ८१ : ५; -ले श्रापथ्री १९,१६, १५; हिथ्रो २२,१,१२. स™-चात्वा(ल>)ला- ∙लासु गाश्री **५**,१,१,४. स<sup>m</sup>-चामर- -रम् अप ४, १, १४; ७०२,२०,१;-रेषु विध ९९,१३. सचिव,वाº- पाग ६, ३, ३४; -वः गौध १२, ४६; -वाः श्राक्षौ २०,१५,८; -वानाम् अप ५, १७,९; -वेन बौधौ २४,१२ः ११; –वेषु अप ७०३, १०,५.

a) पृ २४८६ k द्र. । b) = सं-घात- । c) = ग्रन्थ-विशेप- । सघटा-, संघटा- इत्यिप पागम. । d) वैप १ ह्र. i e) या ४,२०; ९.१४; २० अप्रा २,१,३ परामृष्टः ह्र. i f) पासे. वैप १ सचते मा ८,३६ टि. g) धा. गतौ वृत्तिः। h) =सपा. ऋ १, ९८, ३ प्रभृ. माश १,८,९,४२। मै १,३,३९ असङ्चत इति पाभे.। i) पाभे. वैप १ विध्य शौ ३,२,५ टि. इ.। j) पृ ४४७ s इ.। k) सक्टत् पाभे. वेप १ सचेमहि ऋ १०,५७,६ टि. इ. । l) पामे. वैप १ परि. अपि काठ ७,१२ टि. इ. । m) = xस-। सान्तः सच् प्र. (पावा ५,४,७५)। 0) खु.?। <√सच् इति श्रक्षी. प्रमृ.।

†स-चेतस्व- -तसः श्रापश्रो २१, ९, |सा-च्छन्दस्- -न्दसः वौश्रो १६, |सजनीयव- -यम् शांश्रो १३, ५,१६; १५; वाश्रो ३,२,२,१५; हिश्रो १६, ४, १३; श्रापमं २, १८, १०<sup>b</sup>; आग्निंग २, ५,८: ११<sup>b</sup>; कागृ ४०, ९: बौगृ २,७, १६<sup>b</sup>; हिमृ २,८,२<sup>b</sup>; चात्र १७: १०<sup>b</sup>; -तसी पागृ ३, १३, ३°. स<sup>व</sup>-चेल,ला- -लः वौषि ३, ६, २; स<sup>व</sup>-च्छा(या>)य- -यः शांश्री ४, १स-जात,ता<sup>व</sup>- -तः शांश्री १५, ७, श्रापध १,१५, १६<sup>e</sup>; बौध १, ५, ५२; ११८; १२४; गौध सच्-छिप्य- सत्- इ. १४, २९1: -लाः श्रामिग् ३, **६, १: ३१; ३: ३५; ८, ३:** 

१६: २५. सचेल-स्नान- -नम् वैगृ ७,६: ३. सचेलो(ल-उ)पगाहन- -नम् सुध

४१; वौषि १, ९ : ८; १२ : ९;

स<sup>त</sup>-चैल- -लः हिध १, ४, ७५°; -लम् कप्र ३, ३, १; वाध २१, २८; २३, ३३; शंध ४०८; विध ९, ३३; ५४, १०; काध २७७: ३; सुधप ८६: १४.

सचैल-स्नात- -तः शंध ४०१; विध ५४,११.

सचैल-स्नान- -नेन विध २२,६२. सच्-चरित्र- सत्- इ. स्त - चेछत्र - -त्रः वीश्री ६,१७:२१. स्। चछिंद्स् - - दिपी आपश्री ११, ़ ६.३; वैश्रो १४,५,८.

सछदिप-क- न्कयोः काठधौ ९०; -के माश्री २, २, २, १७; स्व-जन- -नम् सु १८,६.

-केण माधौ २,१,३,४८.

90:5.

स<sup>8</sup>-च्छन्द्स्य- स्यम् लाश्रौ १०, २,१४: -स्यानि क्षसू ३, १०: ३0;99:96.

स्व-च्छन्दोम-त्व- -खात् लाश्री स्व-जप- -पेन शांश्री ९,२५,१. १०,३,१५.

२०,9.

स<sup>व</sup>-च्युति- -तिम् त्राधौ २, १०.

√सज्<sup>b</sup>,ञ्ज् पाधा. भ्वा. श्रात्म. सङ्गे,

बौश्रौ **१७**, ३६:७; सजति सजामसि अप्रा २,१,२‡. †असक्त<sup>1</sup> आपश्रो ९,५,६; वौश्रो

१४,२३: १०; माश्री ९,७, ४; वैश्रो २०, ९: ११; हिश्रो १५,

सज्येत श्रापश्रौ ९,२०,४.

सक्त,का- पा ७,२,१८; -कम् वृदे 4,44.

सक्ति- -िकः गौध २२,१. सक्ति-(क>)का- -का नाशि २,८,२९.

सत्तवा श्रामिय ३,११,४:४५.

२सङ्ग---ङ्गः वाध १०,२३; -ङ्गम् वैध ३,७,१३.

सङ्ग-वर्जित- -ते कप्र २,७,९,

सञ्ज(न>)नी<sup>1</sup>- -नी या १,१२.

सं<sup>8</sup>-जनपद- वा ६,३,८५.

१६, २३, १७; १८, १९, ४; ञ्चापध्रौ १४,१९,१०;११; बौध्रौ १४, ४:३१; हिथ्री १५,५, २१; -ये ध्रुस् १, ८: २०.

स⁴-जल- -लम् कप्र ३,१०,१५. १२k; १३k; -तस्य चात्र ३९: १२१; -ताः †आपश्रौ १, १०, १२; १९,९, १; वौश्रो ३, ११: २‡; १४, १७:१३; माथ्रौ; -तान् आपश्रो ३,१०,२‡: बौश्रो १,८:७; १०; ११××; माश्री; -तानाम् ‡बौध्रौ १०,४४: १७;

१४, २१:२०; आपमं १,६,७‡; त्रागृ १, २४, ८<sup>‡1</sup>; कागृ २५, ४७ ई: श्रप ६८, ५,१०; -ताम्

हिए १, १९, २; -ताय काश्री १५,७,१९<sup>k</sup>; बौधौ १२,१५: १२; -ताये मागृ १, ११, ३;

- † तेषु वौश्रो ३,१६:२१-२३;

१३, २:३; ५:४; ३०:११; भाश्री ४,८,१; हिश्रौ ६,२, १३;

२२, ४,२०; -तैः कौसू ६१, २०十.

सजात-काम<sup>8</sup>- -मः आपश्री ३, 94: 6.

सजात-ग्रामणिm- -णिने बौधौ १२, 94:92.

†सजात-वनस्या<sup>3</sup>- -स्याम् ग्राश्रो १, ९, ५; -स्यायै हिश्री १,६,

a) वैप १ इ. 1 b) सपा. में २,९,१ सुचेत्सः इति पाभे. 1 c) सपा. शौ ७,१३,१ संविदाने इति पाभे. । d) = ४स- । e) सपा. सचेलः <>सचैलः इति पाभे. । f) उप. संधिरार्पः ( तृ. भाष्यम् । गौध k) = श्रामणी-श्रातृ- ( तु. भाष्यम् )।1) सपा. मार १, ९,८ वार ११, ७ सदशानाम् इति, शांश्री ४, २१,२ सादशानाम् इति, पार १, ३, ८ समानानाम् इति च पामे.। m) समाहारे द्वस. (तु. पाका ७,१,५६)।

वैप४-प्र-४९

१३; ११,७,१९. २स⁴-जा(त>)ता⁰- -ताः गोग्र ३,९० ٩٩Φ. १स<sup>c</sup>-जाति<sup>d</sup>->सजातीय- पागम १५७. सजात्य<sup>6</sup>- -त्यम् या ६,१४; -त्येन शैशि २३४; नाशि २,१,८. रस<sup>c</sup>-जाति¹- -तयः हिगृ २,३,७<sup>‡६</sup>. ‡स्य - जाति h- -नयः श्रापमं २,१३, ११६: आझिए२,१,३:१८; भागृ १,२३:१०. स-जिते(त-इ)न्द्रिय!- -याः अप **રે૦,**૨,૧¹. स⁴-जि(ह>)हा--हे आश्री१२,९,२ स<sup>8</sup>-जुम्बक<sup>8</sup>- -केन वैगृ६,८ : ४. स-जुप्<sup>0</sup>- पाउभो २, १,३१०; पाग १,४,६१; -जूः †श्राश्री७,१०, ५; ८,११,४; ९,६,२; शांश्री. सज्ः√कृ पा १,४,६१. स॰-जप्र- -एम् बौश्रौ २१, २३: १; –्षान् वौधौ २१, १८:२; २२, १४:३. ?सजुप्रानाम् अप १,४१,६; अशां ११, €. ?सजुरुहोवा अप्राय ४,४. †स-जोप°- -पाभ्याम् । त्रापश्रो १२,

१४,९; बौश्रो ७, ६:४०; वैश्रो

१५,१५:८; हिथ्रो ८,४,११.

स⁴-जोपण- -णम् शांश्रौ १२, १९,

₹<sup>m</sup>.

†स-जोपस्°- -पसः शांश्रौ ७,१०, १४; १२,६,१२; १८, १०,१२; वोश्रो; -पसा श्राध्रौ २, ८,३; आपश्रौ १७,१७,८; बोधौ १०, ५४:५; माध्रो; -पाः आधौ ५,१४,२; शांश्रो ३,१८,१५; ६,१०,७; ७, १९, ४; आपश्री; या ५, १५<sup>n</sup>; ६, ७; ८, ८; -पोभ्याम् माश्रौ २,३,५,४1. √सज्ज्(<सस्ज्) पाधा. भ्वा. उभ. गती, सजते निसू ९, ८:२३; २९;३६. सज्-जन- सत्- इ. स॰-(ज्या>)ज्य- -ज्यम् कौस् ३६, १स-°-ज्योतिस्व- पा ६,३,८५. २स<sup>a</sup>-ज्योतिस्--तिः गौध १६, ३१; -तिपम् वाध १३, ३७; -तिपि गौध २,१७. ?सज्बरी<sup>०</sup> अप ३५,१,११. सं√चक्ष्, संचष्टे श्रापश्री ८,२२,८; संचंक्षीत बौधौ २४,१५: ४; भाश्रौ ५,१२,२२; वैश्रौ; संच-क्षीरन् लाश्री १०,१०,६. सं-चय- प्रमृ. सं√िच( चयने ) द्र. सं√चर्<sup>p</sup>,संचरते भाशौ ८,४, ११; निस् १, ७: २९; ८, २:४५; १०, २:२७; संचरति शांश्रो १७,१२, १; आपश्री ६, २, ७; वैथ्रौ; संचरन्ति भाश्रौ १,१२,९;

वैधौ १७,६ : २; श्रापमं;मागृ १, १३,४<sup>‡व</sup>; सम्(चरन्ति) बृदे ५, ११३‡ः; ‡संचरताम् आपधीर्. ६,१०; बौधौ १,४: १७; भाधौ १,१७,९; हिश्री१,३,११;†संच-रस्व श्रप २२, ९, २; †संचर श्रापमं २, ३, ३१; आवियः संचरेत् श्रापधी ११, ९,३;'१०, १७; १८; काठथ्री; संचरेरन् शांश्री २,८,२; बौश्री २१,२१: १९; वाधूश्री ३, १०१:१; संचरेयुः व्यापश्रौ ११, १२, १०; ११; गो २, २२; †संचरेमहि माश्रौ १,६, २, १७; २,५,५, २२<sup>8</sup>; श्रापमं; †संचरेम श्राप्तिगृ २, ४,१: १२; भागृ२, ३:५; हिगृ १, २७,२. †संचारीत् वौश्रौ २, १६: ३०: ६, ११:२१; †संचारिपः माश्री १, १, ३, १६; वाश्री १, २, २, ११; ‡संचारिष्ट श्रापश्री १, १, २; १२<sup>६</sup>; १०, ३१, ७; भाश्रौ १,१२,८<sup>t</sup>; वेंश्रौ १, १०: ६; ३, ७ : ६<sup>६</sup>; १२, २२ **:** ६; हिथ्री १,३,३२६ ७,३,५८ संचारयति निसू ३, १०:३०; ७.८:२७<sup>२</sup>; संचारयेत् वौधौ २०,२ : ૧; ૪; તાથી. संचीचरन् निस् ६,४: १२. सं-चर<sup>e</sup>-- पा ३, ३, ११९; -रः

आध्रौ ४. २, १२; शांध्रौ २,७, १५; १७,७,१२; काश्रौ; -रम् काश्रौ ३, ४, १; ५, ३, १९××; श्रापश्री; -रयोः वौश्रौ २८, ३: १८; -राः हिश्रौ १४, ३, १६; १७; १८; -राणाम् माश्रौ १, ७, ३, ३; -राणि श्रापश्री ८, २, ३; २०, ५; बौश्रौ; –रात निसू ५, ४: १६; -रे श्रापश्रौ १७, ११, ५; ६‡; वीश्री; -रेण त्राध्नौ ६, १४,१०; काठधौ ५७; १०८;१६२; काश्रीसं २९:१७; -रेभ्यः माश्रौ ५, १, ३, १९‡; ४,१;२७‡. संचर-धिष्णयोपस्थान-दक्षिणा-प्रतिग्रह-भक्ष~ -क्षाः द्राश्री १५. १,३; लाधौ ५,५,२. संचर-भागिन्- -गिनः वाध ११,२२. संचर-वाग्यम - -मो वैताश्री१,७. संचरा(र-आ)चमना (न-आ) दि (क>)का- -का काश्रीसं ३५:४. संचरिन्º- -री वौश्रौ २५,२०: ५; २६,२४ : ५. सं-चरण- -णात् वाधूश्रौ ३,१०१:४. संचरणा(ण-श्र)धे- -र्थाय याशि 2,990. सं-चरत्- -रन्तम् जैथ्रौ ९:२७: गुप्रा ६, ८‡; -‡रन्तौ b वौश्रौ १८, १७:२०; श्रापमं २,२१, १७; पागृ ३,१४,६. संचरन्ती- -न्ती आपमं २,२०, 394. सं-चरितवै हिश्रौ ९,५,१९°.

सं-चरेण्यd- -ण्यम् या १,६†∮.

सं-चर्य- -र्यम् श्रापश्रौ ६, २, ८; 90. सं-चारयत्- -यन् श्रापश्रौ १, २०, ३: भाश्रो १,२१, १०; वैश्रो ४, ७ : ४; हिश्रौ १,५,५७. सं-चारि(न् >)णी- -णी वौश्रौ २६. २३: २. संचारि-धर्मन्e--माणि निस् ३, १०:३६. सं-चार्य- -र्यः ग्रापश्रौ १८,११,११; हिश्रौ १३,४,२८1. सं-चार्यमा(ग्>)णा- -णाः हिथौ १६,३,४०. सं√चल्, संचलेत् ऋष७०३,११,३३. संचालयेत् माशि २.१३. सं√चि (चयने), संचिनोति वाश्रौ ३,४,५,१०; कौगृ ५,५,२; कौस् ८१, १९; ८२, २९; ८५, २५; संचिन्वन्ति हिपि ९: १;५;११; संचिनोमि अप २२, ९, ४५; संचिन्वीत वाध ९, ४: संचिनु-यात् आप्तिगृ ३, ७, ३: २७; वौषि २, ३, १; संचिनुयुः बौश्रौ १४, २७: ८; २६, ९: २१; १२: २२; श्राक्षिय ३,६, ३: ३; वौषि १,११: ३. सं-चय- -यः बौध ३, ९, ११; या ३,५; ५, २६; -यम् याशि २, १०८; नाशि २,८,१०. सं-चयन- -नम् काश्री २५,८,१:६; श्रायः; -नात् शांध्रौ ४, १५, ६; कौग्र ५,५,१; श्राप्तिग्र २,७,४: ११; बौग्र ४,१०,२. संचयन-प्रभृति-- -ति ऋप ४४,

संचयना(न-ग्रा)दि- -दि काश्री २५,१३,४५. सं-चिवन् - यिनाम् कौगृ ३, १२, सं-चारय-पा ३,१,१३०. सं-चित्त,ता- -तः वाधूश्रौ ४,१०३रः १४; १५; ११९ : ६; ७; –तम् त्राधौ ४,८,२४; श्रापधौ १७, १०, ११<sup>२</sup>; वौश्रो; -तस्य वैश्रो १९,६:८५; -तायाम् जैश्रीप १४: -ते शांश्री ९, २५, १: माश्रौ ६,१,५,१०; वाश्रौ. संचित-कर्मन्- भंसु श्रापश्री १४, ८, ५; हिश्रौ १०,८, १७; -र्माणि द्राश्रौ १४,४,१०; लाश्रौ 4,2,90. संचिता(त-श्रा)ह्ति- -ती वौश्रौ १०,३७ : १५; ३९ : १०;४१ : ९××; –तीः वैश्रौ १९,६ : ३१. संचितो(त-उ)क्थ- -क्येन वैश्री १९,६ : ६२६. संचितो( त-उ )क्थ्य- -क्थ्येन त्रापश्रौ १७,१२,१२<sup>६</sup>; १९,१२, २६<sup>b</sup>; हिश्रौ १२,३,१५<sup>8</sup>××. सं-चितव्य- -व्यम् माशि १६,१०. सं-चिति− -तिम् श्रागृ ४,२,२२. सं-चित्य आश्रौ ६,१०,२०; शांश्रौ. सं-चित्वा कौगृ ५,४,४. सं√चिन्त् >सं-चिन्त्य शैशि ३६२. सं√चुद् , संचोदय वैताथौ ४२, ८‡. सं√च्यु, संच्यवते या १४,६. सं√ छद्, संछादयति माश्रौ १, ३, 4, ₹ ६; ६, १, ५, ८; ८, १६<sup>२</sup>; २,६, २९; वाश्रौ २, १, ८, ७; २,२,१५; कौगृ ३,६,३.

٩, ७.

a) = मार्ग- (तु. संस्कर्तुः टि. विवरणकारः; वैतु. [संस्कर्तुः] शब्दसूची °री- इति?)। b) पाभे. वैप १ संचरन्तो तै १,७,७,२ टि. द्र. । c) सपा. श्रापश्री ८,७,९९ क्षभ्यवेत्याः इति पाभे. । d) वैप १ द्र. । e) वस. । f) उत्तरेण संधिरार्षः (तु. आपश्री.) । e) परस्परं पाभे. । e) °क्थेन इति e. ।

सं-छन्न- -न्नाः ग्रप ५८,१,४. सं-छादयत् - -यन्तः वौषि १, ४: २4. सं-छादित- -तस्य वाश्रो २,२,४,२. सं√छिद् > सं-छिद्य बौश्रौ १०, ४९ : ३; वैथ्री १८, ६ : ५९; हिश्रौ ४,५,३७; संछिद्यऽसंछिद्य बौध्रौ १५,१९:५. √सञ्ज् √सज्द. सं-जग्मान- सं√गच्छ इ. सं-जज्ञान- सं√ज्ञा द्र. सं√जन्, संजायते अप ७०३,७,९; बृदे १, २९; नाशि १, ५, ७; संजायन्ते श्रप ७०<sup>२</sup>,१०,३. सम् ... जनेय बौश्रौ १८, ४५: सं-जनन- -नात् शांश्रौ १८, २४, सं-जात- -तः गौपि २, ६, २१; ) -तम् पा ५,२,३६.

सञ्जनी- √सज् द्र. सं√जप् >सं-जस- >°स-शिव-निर्माख्य-दान- -नात् श्रप ३६, २८,9.

?संजानप्रपावधाः वाश्रो ३, २, ५<sub>.</sub> ४६.

स-जानान- सं√ज्ञा इ. सं√िज, संजयित वौश्री १६, २२: ६; †समजयत् श्राश्रौ ९,९,७; शांश्रौ ६,१०,५; श्रापश्रौ १७, २१,७. †संजिग्यथुः श्रापश्री १९, २७, १९: समजैपम् श्रापमं १, १६,

٤ŧ.

स-जय,याº- -यम् लाश्री ७, २, 9b; - मया बौधौ १,१२:३३; माधौ २, ५, ११; हिधौ १,७, २४; आपमं १,१६,३. †सं-जयत्~ -यन् काश्रौ १०, ५. ३<sup>c</sup>; श्रापध्रौ **१६,**२,१०<sup>d</sup>; हिथ्रौ<sup>d</sup> ११,१,२२; १५,७,८. संजयन्ती- -न्तीम् कौस् ४१, 93‡. †सं-जिति- -त्ये काश्री १९, ५, ४; लाश्रो ५, ४, १९; वैताश्रो ३०, 98. सं-जित्य श्रापश्रौ २१, १९, १२; बाश्री ३,२, ५, ४०; हिथ्री १६, ६,३२. सञ्जि-(>सञ्जि-मत्- पा.) पाग ८, सं-जिहान- सं√हा (त्यागे) द्र. सं √ जीव, †संजीव श्रापमं १,८,९; पाग १, ८, १९; १संजीवेत° श्रप्राय ६,६2. †संजीवयत श्राश्री ६, ९, १2; आपधौ १४,२०,८: हिथ्रौ १५, ५, २४: समजीवयन् वृदे ७, 98. सं-जीवन- -नम् विध ४३,८. †सं-जी( व>)वा°- -वाः श्राश्रौ ६, ९, १; हिश्रो १५, ५, २४; श्रश्र १९,६९. †सं-जी( वक> )विका~ -काः

मागृ १,७,११. सं-ज्ञपन- प्रमृ. सं √ज्ञा द्र. सं√ज्ञा¹, संजानीते शांश्री १५, २६, १ ई: संजानाति या १४, १०: संजानते बौधौ १५,४ : ४; १६, १ : ३;४; ६; वाध्रुश्री ३, ७१ : ३; या ४,१०; सम्''जानताम् गौषि २, ६, २२ ; †सम् (जानताम्) कागृ १५,५; ६६. ७; कौस् १२,५; सम् "जानी-तात् वैताश्री २४,१; †संजानाः थाम् काश्री ३, ६, ४; आरश्री ३,५,९; वाश्री १,३,६,६; वेंश्री ७,५ : ११; हिथ्रौ २, ४, ११; शुश्र १, १२७; †संजानीध्वम् कौस १२, ५; चास ८:३; श्रश्र ६,६४. †समज्ञास्थाः श्रापथ्रौ ९, १८, ६; बौधो २८,६ : ५; वैधी २०, ३४: १०; हिथ्रौ १५,८,९. संज्ञपयति माधी १,८,३,३०; आभिष् २,५,८:५६; संज्ञपयन्ति शांध्री ४, १७, ११; श्रापध्री ७, 9६, ५h; २0, 90, ९; बौश्रौ २, ९ : ३१<sup>६</sup>; भाश्री; वाश्री १, ६,५,२<sup>ь</sup>; वैश्रौ १०,१३: १०<sup>ь</sup>; बौगृ २, ७, ८<sup>६</sup>; ११, ९<sup>१</sup>; संज्ञपय काधी ६, ५, १०ई; संज्ञपयतात् हिश्रौ ४, ३,५२५; संज्ञपयत आपश्री ७, १६, ६५; वोस्रो ४, ६:३४ ; ११, ४:

१८; १५, २८: २८; भाशी;

संज्ञपयेत् वौश्रौ २५, ३४: ३;

द्रागृ ३, ४,६.

d) सपा. तैब्रा २,४,२,९। में b) = साम-विशेष- । c) वैष १, १३७१ d द्र. । a) वैप १ इ.। e) संजीवयत इति शोधः (तु. श्राश्री. प्रमृ. सपा. मै ४,८,७ च)। ४,१२,३ संजय इति पामे.। g) परस्परं पासे. । h) सपा. बौश्रौ 8,9: ३३ हिश्रौ 8,3,4२ निध्निन्त इति ३,४६; २,३,२२ परामृष्टः द्र. । पामे.। i) 'ज्ञपन्ति इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. सप्र. पामे.)।

२०,८; अप्राय ६, ६.

सं√जुप् >सं-ज( ए> )धा- -धाम्।

सं-जीव्य वृदे ५,१६.

अाश्रौ ६, ९, १; श्रापश्रौ १४,

संज्ञापयन्ति श्रापश्री २०, १९, ८; वौश्री १८,२५: १४. †सम्(श्रजिज्ञिपत्) वौश्री १३, २०: १४. संजिज्ञासीत वौश्री १३, २०:

सं-जज्ञा(न>)ना- -ने श्रापध्रौ ५, १.७‡⁵.

†सं-जानान - नाः आश्री ४, ७, ४; शांश्री ५, १०, ७; गींवि २,६, २२; –नेषु शांश्री १५, २५, १<sup>७</sup>; –नेष् श्रापश्री ३, ९, १०; बीश्री २४, २९: १६; भाश्री ३,८,११; हिश्री २, ५,

सं-ज्ञपन- -नम् वैश्रौ २०,३४: ९. †सं-ज्ञस.सा− -सः काश्रौ ६.५.२२: -सम् ग्राध्रौ १०,८,८; शांध्रौ; -प्ताः शांश्रौ १३, २, ६<sup>१ त</sup>; -सात् वैश्रौ १०, १४:२; -प्तान् वौधौ ११,४: २०;१५, २९:१३: -सानाम् श्रापश्रौ १६,७,१२: -साय शांश्री १६. ३,३३; १३,७: -प्तायाः शांश्रौ છ, ૧૪, ૧૪: कौगृ ५, ३, ३: श्राप्तिय २,५,८:५: भाग २. १६:८; –सायाम् गौगृ ३, १०,२६; द्राग्र ३, ४, ७: कौस् ४४,१७: -सायै वौश्रौ २, ९: ३१: श्राप्तिग्र ३,२,५: ७; वौग्र २,७,९;११,१०; हिग्र २, १५, ५: -प्ते आश्रो ३,३,६; श्रापश्रो ७,१७,३;२०,१७, १०; भाश्री; -सेपु लाधौ ९,१०,३.

संज्ञस-वत् वृदे ४, २९. संज्ञत-होम- -मः आपश्री १४, ७. ५: वौथ्रो २५, ३४:५; वैश्रो १७, १०: १०; हिश्रो ९, ८, ३७: १३, १, २४: -मम् व्यापत्री ७, १७, ३; भाश्री ७, १३,५; माश्री १, ८, ३, ३४; वैथी १०.१३: १५. संज्ञा (प्त-त्रा) हुति - -तिम् बौश्रौ ४, ६:३७; ११, ४: २१: १५, २९: १३. सं-ज्ञप्तवा वैष्ट ४, ३: १८. सं-ज्ञप्य श्रागृर,११,१०;२,४,१३. सं-ज्ञप्यमान- -नः काश्रौ २५, ९, १३; -नम् शांश्रौ ५, १७, ११; वौश्रौ १५,२८: २६; वाश्रौ १, ६,५,३; मागृ २, ४, ४; कौसू ६४.८: -नात् भाश्रौ ७. १३, ३: -ने श्रापश्री २०, १७, १०: माश्रौ १,८, ३,३२; वैश्रौ १०, १३: १४; हिथ्रौ ६,८,४;१४,३, ५७: -नेषु वाश्री ३,४,४,११. १सं-ज्ञा<sup>e</sup>- पाग ४,२, ६०<sup>1</sup>; ५,२, ३६1;९७;११६; -ज्ञ्या पावा १. १,३;२,२८;-ज्ञा वैश्रो ११,१०ः ६; श्रप ४७,३,४; बृदे २,१३४; नाशि १,४,१२<sup>8</sup>; पा १, ४, १; मीसू २,२,२२; -ज्ञाः ऋत्र १, ३, १०; शुअ ५, ११; –ज्ञाभिः वाश्रौ ३,४, ३, १७; -ज्ञायाम् शुप्रा ४,१००; श्रप्रा १,२,११; शौच ४, ६७; पा २, १, २१; ४४××; पावा ३, १, १०९; ११४; -शास काश ७,२९; बृदे ३,८२; ५,९३; चव्यू ३ : १३. सांज्ञिक- पा ४,२,६०.

संज्ञा-करण- -णम् या १, २; पावा १,१,२७; ३,१,३; -णात् पावा १,१,६२; -णे पावा १, २, १.

संज्ञाकरणा(गु-ऋ)र्थ- -र्थः पावा ३,१,९२. संज्ञा-कारिन्- -रिभ्यः पावा ४,

१,९३. संज्ञा-गोत्रा(त्र-त्र)धिकार--रात् पावा ४,१,१०४.

संज्ञा-ग्रहण- -णम् पावा ४, २, २१;५,१,९०.

संज्ञाग्रहणा(स-श्रा)नर्थक्य--क्यम् पावा ३,३,१९;८,२,२. संज्ञा-छन्दस्- -न्द्सोः पा ४, १,२९; ६, ३,६३.

संज्ञा-ज्ञापक- -कम् पावा ६,१, १६८.

संज्ञा(ज्ञा-त्रा)दि - -दिषु पाप्रवा २,२.

संज्ञा(ज्ञा-श्र)धिकार- -रः पावा १,१,१.

संज्ञा-नियम- -मे पावा १, ४, ८; ३,४,६७.

संज्ञा-निर्देश- -शः पावा १, ४, २३.

संज्ञा-निवृत्त्य(त्ति-म्र)र्थ- -र्थम् पावा १,४,१;५६;२,१,३.

संज्ञा(ज्ञा-अ)न्तर- -रयोः पा ३, २,१७९.

संज्ञा-पूरणी- -ण्योः पा ६, ३, ३८.

a) पाभे. वैप २, ३खं. संजज्ञाने तैव्रा १, २, १, २ टि. इ. । b) सपा. ऐव्रा ७, १० संज्ञानानेषु इति पाभे. । c) पाभे. वैप १,६६० k इ. । d) तु. सपा. तैव्रा ३, ०, ८, २ आपश्रो ९, १८, ६ प्रम्. समज्ञास्थाः इति पाभे.; c. च । e) नाप., तट्यतिपादक-प्रन्थ- [तु. पाग.] । f) तु. पागम. । g) संज्ञा, इयम् > संज्ञेन इति तासं. ? ।

संज्ञा-प्रतिषेध- -धात् पाना ३, १,११२<sup>२</sup>; -धे पाना ३,१, ११२.

संज्ञाप्रतिषेधा(ध-आ)नर्थ-क्य- -क्यम् पावा १, १, ६८; ५,१,२८.

संज्ञाप्रतिषेधा(ध-त्र्य)र्थ-र्थम् पावा १,१,६८. संज्ञा-प्रमाणत्व- -त्वात् पा १, २,५३.

संज्ञा-प्रसङ्ग- -ङ्गः पावा १,१,१. संज्ञा-प्रसिद्धि- -िद्धः पावा १, २,२९;४३. संज्ञा-बाधन-- -नम् १,४,९९.

१संज्ञा-भाव- -वात् पावा १, १,१. २संज्ञा(ज्ञा-श्र)भाव- -वः पावा

२सज्ञा(ज्ञा-श्र)भाव- -वः पाः २,२,२४.

संज्ञा-ल- पा ५,२,९७. संज्ञा-विधि--धौ पावा १,४,

<sup>१४.</sup> संज्ञा-विशेप--पः ग्रुथ ५, ७; -पाः ऋत्र १,३,७; मीसू ७,

२,१६. संज्ञा-संघ-स्त्रा(त्र-स्र )ध्ययन-

-नेषु पा ५,१,५८. संज्ञा-संज्य(ज्ञि-श्र )संदेह-

-हः पावा १,१,१<sup>२</sup>. संज्ञा-समावेश-- -शात् पावा १,

संशान्समावश- -शात् पावा रू, ४,१. संज्ञा-समास-निर्देश- -शात्

पाता १,३,१०.

संज्ञा-संप्रत्यया(य-घ्र)र्थ- -र्थः

पादा १,१,१. संज्ञा-सिद्धि— -द्धिः पावा १, १,१.

.,.. संज्ञित- पा ५,२, ३६; -तः शंघ २८६; -ताः शैशि २१; ३१.

संज्ञिन् - पा ५,२,११६; -ज्ञिनः पावा १,१,७१;४, २३.

संज्ञो(ज्ञा-उ)पबन्ध- -न्धः मीस् २,३,१०; -न्धात् मीस् २, २,

१४;३,५. संज्ञो(ज्ञा-उ)पसर्जन-प्रतिपेध--धः पावा १,१,२७.

संज्ञी (ज्ञा-ग्री)पम्य- न्म्ययोः पा ६,२,११३.

सं-ज्ञात->°त-रूप°- -पः ऋपा १४,५४‡.

सं-ज्ञान - नम् शांश्री ३, ६, ३५; काश्री; - नात् या ४, २१; - ने चृदे ८, ९५५; माशि १३, ६; - नेन गौपि २,६,२२५.

संज्ञानी - नी आश्री २, ११, १०; माश्री ५,१,१०,१; -नी स् आश्री २, ११, १७; आपश्री १९,२०,३; -न्या आपश्री २०,१,४; वौश्री १३, २०:१०; हिश्री १४,१,४; हिश्री २२,३,१९; -न्ये वौश्री १८,२५:

संज्ञानी(नी-इ)ष्टि— -ष्ट्याम् वौश्रौ २४,३ : ११. १संज्ञाने(न-इ)ष्ट्रिये— -प्रयाम

?संज्ञाने(न-इ)ष्टि<sup>त</sup> - प्टयाम् वौश्रो २६,५: ३२, ६: १४.

२संज्ञा<sup>e</sup>- ( > सांज्ञायनि- ). संज्ञावालशिख<sup>e</sup>- ( > सांज्ञावाल-शिखायनि-)

३संज्ञा- (>सांज्ञिका, ॰की- पा.) पाग ४,२,११६.

सं-ज्ञ- पा ५, ४, १२९.

सं√ज्वर्>सं-ज्वर- -रः वृदे १, ३८; ५६.

सं-ज्वारिन्- पा ३, २,१४२. सं√ज्वल्, संज्वलति श्रप २४,३,३.

√सट् पाधा. भ्त्रा. पर. श्रवयवे. १सट¹- (>साट्य-).

२सट,टा<sup>६</sup>-(>साटिक-पा.) पाउमो २,२,९६<sup>b</sup>; पाग ४,२,६०<sup>f</sup>.

सटो(टा-उ)द्धरण- -णम् कागृ ३१, ६.

सटातु<sup>1</sup>->°लु-म्रप्स<sup>1</sup>- -प्सेन पागृ १,१५,४<sup>1</sup>.

√सट्ट् पाघा. चुरा. पर. हिंसायाम्. √सट्<sup>ष</sup> पाघा. चुरा. पर. असंस्कार-गत्योः.

सणक<sup>1</sup>-->सगक-वाभव-. सण्ड- पाउमो २,२,११५. सत्<sup>m</sup>- पाग १,४,५७<sup>n</sup>; ५,४, ३८°.

> २सान्त<sup>p</sup>— पा ५,४,३८. सच्-चरित्र<sup>a</sup>— -त्रम् विध ९, १९<sup>६</sup>. सच्-छिप्य-क्षेत्र<sup>r</sup>— -त्रेषु विध ३०,

सज्-जन- -नेभ्यः वौध ३,२, १०; १३; -नैः शंध २६४.

सतः > °तः-पङ्किः - -ङ्कयः उनिस् ७ : ४०; श्रश्र १८, ३;

a) बस. 1 b) बैप १ द्र. 1 c) न्ये इति पाठः ? यिन शोधः (तु. श्रापश्री.) 1 d) संज्ञानी॰ इति शोधः (तु. संस्कृतुः छि.) 1 e) पृ २३९३ m द्र. 1 f) पृ २३५६ v द्र. 1 g) =  $[ \varpi x - ]$  केश-समूह- 1 = xy. ? 1 h)  $< \sqrt{x} + xy$  ! = xy ? 2 = xy ? 3 = xy ? 3 = xy ? 4 = xy . 4 = xy ? 5 = xy . 5 = xy . 6 = xy . 7 = xy . 7 = xy . 8 = xy . 8 = xy . 8 = xy . 9 = xy . 1 = xy . 9 = xy . 9 = xy . 1 = xy . 9 = xy . 1 = xy . 1

–ङ्कितः श्रश्र ६,२०;८,२;१४, २: १५,१३: १८,४: उनिसू १: ४७: ५ : ३९; पिं ३,३८. सतो-बृहतीº- -ती शांश्री ७, २५,३;२७,८; निसू १,२ :२८; ५,३:२१; ऋअ १,८,४××; गुग्रः पिं ३. ३६: -ती: लाश्री १०,६,८;१३; ७,१२; निसू ५, ३:२०; ५:१५; १८; २३; -तीनाम् लाश्रौ १०, ८, ५; -तीम् निस् ६, ८:३२;८, ६: ४; जुत्र ३, २४३; -तीपु निस् ६, ११:२३; -त्यः लाश्री १०, ८, ४; निसू १,२: २९, ५, ३:१४, ऋअ२, ८, १०३:१०,१४०: गुत्र २,१३५; ३,२५७: उनिस् ७:२६: -त्याः शांश्रौ ७, २५, १३; २७, १९; -त्यौ ऋअ २,५,५३;५६.

सातोबाईत b— -तम् निस् ५, ४: २२; —ताः लाश्रौ १०, ६, ६; निस् ५, ३: १५; २६; ३५; ४: ११; —ते निस् ५,५: १९; —तैः लाश्रौ १०,८,१.

सातोवाईत-शेप- -पः लाश्री १०,६,१०,१५;७,८. सतोबृहत्य (ती-ग्र) तिशेप--पम् निस् ५,३: २५;३४. सतोबृहत्य(ती-ग्र)न्त<sup>0</sup>--न्तौ ऋषा १८,१. सति-शिष्ट-स्वर—वलीयस्त्व--त्वम् पावा ६,१,१५४. सत्त-कर्म-निरत- -तः विध ३,८०.

सत्-कुल- -लन् अप ६९, २, ५;

-लात् काध २८१: ८.

सत्√कृ पा १, ४, ६३; सत्कुर्यात् विध १४,५. सत्-कर- -री †श्रप १, ४१,७; श्रशां ११,७. सत्-कृत्य अप ६५, २,८; विध १९.६: ६७,४५. सत्-किया- -याम् वाध ११, २८; वौध २,८,२२. सत्-कृत्य°- -त्यानाम् ऋष ५८°, ४, ३. सत्-तम,मा- -मः बीश्री १५, १: १४: ८: १६: वाधुश्री ३.६९: ३१; -मा शांश्री १६,२२,२७; -माम् शांधौ १६,२२,२८. सत्-ता->°ता-मात्र- -त्रः वैध १, 99,3. सस्व(त्-स्व), त्व<sup>त</sup>- पाग २,४,३१: ४,४, १९°; -स्वम् माश्री ३,४. ९; ५,१५; जैग्र; -स्वस्य या १, २; २०: २, १५: -च्वानाम् श्रप ६४,३,३; ४,७; ५, १०; वाघ: -स्वानि अप ६२, ३,५; ७१,४, १; ७, २; श्रापध १, ३१, १९; हिध १, ८, ३८; बृदे १, ८१; या ९, १; - चे मीस् ७, १, ४; -स्वैः या ६,३०∮. सास्वा--स्वम् या ६, १६. सास्विक,का- पा ४, ४,१९; -काभिः गौषि १, ४, २. सात्त्विकी- -की श्रप રૂ૦<sup>ર</sup>,૧,૧૦. सत्त्व-नामन्- -मिभः या १,१. सत्त्व-पूर्वे - -र्वः या १,१३.

सत्त्व-भृत- -तम् या १,१. सत्त्व-युक्त- -क्तम् अप ३, १, 93. सत्त्व-रूपा( प-ग्र )झि--द्वार--रेण वैध १,११,४. सस्व-लच्चण<sup>c</sup>-- -णः १४.३. सत्त्व-वत् मीस्६,३,१२,७,१,२. सत्त्व-वत् - - वते भागृ ३,१०: ५; हिय २,१९,६. सत्त्व-विञ्रंशिन्- -शिना अप ५८<sup>२</sup>,२,१. सत्त्व-संगति- -तिः बृदे १,२९. सत्त्वा(त्त्व-श्र)न्तर---रे मीसू १, 9.8. सत्त्वा(त्व-अ)भिधायक- -कम् ऋप्रा १२,२५. †सत्-पति<sup>h</sup>- -तिः आश्रौ १, ५. २९; ४, ८, ८; शांथ्रो; –तिम् श्राधी २,१६,११; ४,३(२;११, ६; ७,६,६; ९,५, १६; आपश्री; - † ०ती आश्री ४, ७, ४: शांश्री ५,१०,२१. सत्पति-गोपति-वृत्रहा-समुद्र--द्राः नाशि २,३,१०<sup>1</sup>. सत्-पुत्र- -त्रः वैध ३, १५, १३; -त्रम् आप्तिगृ २, ७, ६: ३५, वौध २,९,८;९. सत्-पु(ध्प>)प्पा'- पावा ४, १, £8. सत्-प्रभव- -वम् या ३,१३. सत्-स्व म--स्वम् वीध १,५,१००. सद्-अन्वाख्यान- -नात् पावा १,१, **६**٦. सद्-अश्व¹- -श्वः आपश्रौ २२, ३. १२; हिश्रो १७,१,५०;-श्वानाम्

a)= छन्दो-विशेष-। b) विष.। अण् प्र. (पा ४,२,५५) उभयपदृष्टिश्च। c) वस.। d) श्रकां. - दाध. प्रसृ. पाठः। e) तु. पागम.। f) तस्येदमीयः अण् प्र.। g) व्यप.। h) वैप १ द्र.। i) व्हा ससुदः इति लासं.। j) = ओषधि-विशेप-। k) = व्राह्मण-स्व-। l) कस.।

सत्त्व-प्रधान<sup>c</sup>- -नानि या १,१. सत्त्व-भाव- -वे ऋत ५, २,९.।

बौश्रौ १५, १: १४; ८: १६. सद्-असत्- पाग ५,२,६१; -सतोः बृदे ८,१४०. सादसत- पा ५,२,६१. सद्-का (ख्या>) स्य<sup>в</sup>- -स्यम् आमिष्ट ३,१०,४:१. सदु-आचार- -रम् वैध २,९,१. सदाचार-वत्- •वान् वाध ६,८; विध ७१,९२. सद्-आदि- -द्यः पावा ३,२,१२६. सद्-गुण->साद्गुण्य-> व्णय-सामर्थ्य -ध्यात् आपश्री १९, 96.98. सद्-गुम्भना(न-अ)न्तरा(र---श्र) भिज्ञ- -ज्ञाः जैश्रीका २१५. सद्-प्रह्<sup>b</sup>- (> साद्प्रहिक-) सद्-वत्- -वन्ती श्राश्री १०,६, ६; शांश्री २,२, १३; ३, १३, २१; आपश्रो ६,३१,३; ४; वैश्रो ८, सद्धद्-आज्यभा(ग>)गाº- -गे शांश्री ३,१२,४. सद्-विगर्हित- -तैः श्राज्यो १३.१. सन्-महत्-परमो(म-उ)त्तमो( म-उ) त्कृष्ट- -ष्टाः पा २,१,६१. सन्-मात्र- -त्रे पावा ५,२,९४. सत<sup>c</sup>- -तम् श्रापश्री १९, १, १७; ४, ९: बौध्रौ: -तयो: बौध्रौ ९, १३:७: -तात् बौश्रौ १०, २८:८; ११, ३:१८; ~तानि वौश्रौ ९, १३:२: -ते काश्रौ १९, २, ९; ४, १३; आपश्री १८,१३,२१;२२; बौश्रौ; -तेपु बौश्रौ २२, ३: २७. स<sup>d</sup>-तक्षन्- -चा काश्री ६,१,५.

स⁴-तण्डल- -लम् वैगृ ५,६:२५. स<sup>0</sup>-तत्त<sup>0</sup>- -तती †बौश्रौ १४, ७: २३; २६, ७: १९; वाधुश्रौ ४. 902:92牛. सतत− सं√तन् द्र. सतति°- -ित भाग ३,१५: १०. स<sup>त</sup>-तन्न- -नुः वाधूश्री ३, ४२:१०; ४,२० : ४; - ईनुम् श्रापश्री २, ८, ६; भाश्री २,८,९; माश्री. †सतनु-त्व- -त्वाय बौश्रो १४, ११: २९; भाशि ११६. स<sup>त</sup>-तन्त्र,न्त्रा- -न्त्रस्य आश्री ११ २,१७; ३,७; ११; ४,७; -न्त्राः श्राश्रौ २,१५, ९; -न्त्रे सुसू २. १४: २०. ?सतप माश्री २,१,२,३६‡. सतःपङ्क्ति- सत्- द्र. स<sup>त</sup>-तयादेच(ता>)त- -तम् बौशौ १७,२५-२६ : २: ४. श्सतवश्यावीय'- -यानि निस् ५. स-ता[नु",।नूनिष्त्रन् °- - प्त्रणः वीश्री २०,१६:४२; -िन्नणाम् श्रापश्रौ ११,१,५; -ित्रिण पागृ २,११,८; -िप्त्रणे काश्रौ ८. १. स $^{d}$ -ता(र>)रा $^{b}$ - -राः अप ५८ $^{3}$ , ४. स<sup>व</sup>-तालवुन्त- -न्तेषु विध ९९,१३. सति- √सन् इ. स<sup>6</sup>-तिल,ला- -लः कप्र ३, २, ७: -लम् वैगृ ३,१४: १४;४,३:७; ५,६:१९; १५:४; कप्र ३,३, २१७; -लाभिः कप्र २,२, २;

-लेन वैगृ ५, २: १२; -लेपु वैगृष, १३:१०. स<sup>त</sup>-तिल्ल-कुश-गन्धो(ध-उ)द्क--कानि शंध २१३. स<sup>d</sup>-तिल्ल-गन्ध->१°गन्धो(न्ध-उ)दक¹- -केन भागृ ३,१७:६. २स<sup>त</sup>-तिल-गन्धो (न्ध-उ ) दक--कानि शांग ४,३,४; गौषि २,६, स<sup>d</sup>-तिला( ल-ग्र )त्तत- -तम् वैगृ ५,१३:१४;१९. स⁴–तिला(ल-ग्र)क्षत-पचित्र- ∙त्रम् वैग्र ५,१३:१८. सतिशिष्ट°- सत्- इ. सती- √अस् (भुवि) इ. सतीक°- -कम् या १४,११. †सतीन°- -नम् निघ १, १२; या १४,११. सं-तीर्थ->°ध्यं-पा ४,४,१०७;६, 3,20. ?सतीशरीरम्<sup>४</sup> जैंगृ २, ४:६. सतुल¹-(>सातुलीय-पा.) पाग ४, 3,60. स<sup>d</sup>-तू(ल>)ला- -लया श्रापधौ१०, ७,३: माश्री १०, ४, १२: वैश्री १२,७:७; हिथ्रौ१०,१,४६;-हा वौध्रौ ६, १: ८; १५; -लाभिः माश्री २,१,१,३८; मागृ १,११, ८; -लाम् बौश्रौ ६, १ : ४. स<sup>d</sup>-तृण- -णम् काश्रौ २, ६,६; १७; . कागृ ६३, १७: विध ७३, २५; -णान् आपश्रौ २, १,५; भाश्रौ २, १, ७; माश्रौ. २; -लानि वैगृ ६६:८; शंध सिव-तृतीय- -यः हिश्री १६, ५,२२;

b) पृ २४९९ b द्र.। c) वैप १ द्र.। a) वस.। d) = ४स-। e) = सद्दि(वैप १)।f) = साम-विशेष-। व्यु. ?। g) बौश्रौ. पाठः । h) उप. = तारका-। *i*) कस.।

k) पतिव्रताशरीरमिति भाष्यम् १। सित शरीरे इति द्विपदः शोधः इति संस्कर्तुः टि.।

सतेर- पाउभो २, ३, ६१. सतो-गृहती- प्रष्ट. सत्- द्र. सत्त- √सद् द्र. सत्ता- सत्- द्र. सत्त्व- √सद् द्र. सत्त्व- सत्- द्र. १सत्त्वत् ८, त्वन्तु वे- (>सास्वत ८, त्वन्तव- वि.) पाग ४, १,८६. सत्ति- पाउभो २,१,२२६.

सत्य त्या<sup>b</sup> पाडमो २, ३, ४; पाग ८, ४, ६२; - ‡०त्य आश्रौ ७, ११,३९: शांश्री: -†त्यः त्राश्री **३,८,१; ४, ११, ५\$; ७,४,९;** ८.७.२४: शांधी; -त्यम् 🕇 आश्री १, ११, १३××; १०, ९, २<sup>०</sup>; शांश्रो २, ६,११‡<sup>d</sup>××; काश्रो; आपश्री ६, ५, ४🕫; वीश्री ३, ५: ११वं; वैताश्री ७, २०५वं; ब्रागृ १.५,४‡°; अप ४८, ७५°; शंघ १०७ई; ११६:६१<sup>६</sup>;६२<sup>५</sup>; १३८; आवधर, १२,५५; निघर, १२‡ा ३, १३०; पा ८,१, ३२; पाग १,४,५७; - ‡त्यस्य आधौ ६,१२,१२<sup>1</sup>; ८, १, १८; शांश्रो ८, १०,१<sup>1</sup>; १२,२४,२<sup>1</sup>; श्रापथ्रो १३, १८, २<sup>1</sup>; काश्रौसं; वीथी ८, १८:६1; माश्री २, ५,४,९३<sup>1</sup>; हिथ्रौ ९, ४, ५८<sup>1</sup>; वैताश्रो २३,१५<sup>1</sup>; -†त्या शांश्रो ९, २८, ९; श्रापश्रौ ४, १०, ६xx: वीथ्री; - †त्या: शांश्री ४, ९,१; काश्री ३,८,१; वौश्री १४, ९:३०<sup>२</sup>: १५:१२; माधी; -†त्यात् आश्रौ ६, १२, १२<sup>k</sup>; शांश्रौ ८,१०,१<sup>६</sup>; माश्रौ २,५, ४, १३<sup>६</sup>; वाधूश्री २, १२: ३; वैश्रौ १६,२२ : ५ $^{ ext{L}}$ ; हिश्रौ ६,५, ११; ९, ४, ५८<sup>६</sup>; वैताश्री २३, १५<sup>६</sup>; जैश्रौ १९:९; वैध ३, १, १०; - न्यानाम् शांश्री ४, १०,१; बौधौ १०,५६: ३; पाग्र; -त्यानि लाभ्रौ ८, ९, १२‡; -त्याम् आश्रौ ६,४,१०‡; विध ८, ३८; - †त्याय शांश्रो २, ७, १४; ९,२६, २; काऔ ११, १, २१; १५, ४, १२<u></u>\$; १७, ११, **९**; श्रापश्रौ **९**, २, ६<sup>1</sup>; **१६**, ३१, १; काश्रौसं; हिश्रौ १५, 9. ४५¹; -त्यासः कीस् ८७, २२; -त्ये 🕆 श्रापश्रौ ५, १०, **٩; १०, ९,४; १६, ३**٩, **٩**; बौश्रो; -त्येन त्राश्री १, १३, 94, 6, 99, 94; 8, 6, 36; †शांश्रो २, ६,१०<sup>m</sup>××; काश्रो; आपथ्रो ६, ५, ४井 ; भाश्रो ६, १०, ११<sup>m</sup>; वैश्रो २, २:१५<sup>m</sup>; हिश्रो ३, ७, २२‡ण; कौस् ३, ४<sup>‡™</sup>; -खेिभः शांश्रौ ९, २८, ९‡; -‡रयेभ्यः ग्रापश्रौ १६, ३१,१; वैश्रो; -स्यो या ६,१३. सात्य- पा ४,४,६२.

†सत्य-ऋत- -ताभ्याम् व श्राश्रौ २, ४, २५; मात्री १, ६, १, १०; वाश्री १,५,२,१५. सत्य-कर्मन्- -र्भ गौध १३,१३. सत्य-काम<sup>b</sup>->सात्यकामि<sup>b</sup>- पा, पाग २,४,५९<sup>n</sup>. सत्यकाम-ब्राह्मण°- -णम् वैध ४,८,७. सत्य-म्रन्थि -- न्थिना कागृर्, १ 🕇 . सत्यं-काम"- (>सात्यंकामि-). सत्यं-कार- पा ६,३,७०: पाग ४, 9,949. सात्यंकार्ये- पा ४, १,१५१. सत्य-जित् b- - कित् बौश्री १०. ५३ : ३; माश्रौ ६, २, ५, २३; -जितम् शंघ ११६: ५१. सत्य-जित- -तः अप १, ४०, ५; अशां १०,५. †सत्य-जिति- -त्यै काश्री १९, ५, ४; लाश्री ५, ४, १९; वैताश्री ३,१९. सत्य-ज्ञ- -ज्ञाः या ११,१८. सत्यं-जय- -याय श्राप्तिगृ १, २, २ : २२; बौग्र ३,९,५. सत्य-द्रत<sup>b</sup>-- -१ता<sup>p</sup> वाश्री ३,३,४, 84. सात्यदृत्व- >oonानाम्-इप्टि- - प्टिम् आपश्री १८.२१, 98. †सात्यदूतानां-इविस्-

-विभिः श्रापश्रौ २२, २५, १३;

a) सत्वत् – इति पागम. । ज्नु इति पाका. । b) वैप १ द्र. । c) पामे. वैप १,२२९२ c द्र. । d) पामे. वैप २, ३खं. ऋतुन तैन्ना २, १,११,१ िट. द्र. । e) सपा. मंन्ना २, ४, १० सत्ये इति पामे. । f) = उदक- । g) = अज्ञिरीविशेष- । h) विश्वेदेवाऽन्यतम- । i) पामे. पृ २४९१ f द्र. । g) पामे. वैप १ सत्यस्य खि ५, २२, ४ टि. द्र. । g) वा. पृ १९३९ g0 द्र. । g1) पामे. वैप १, २४९३ g1 g2 पामे. वैप २, ३खं. ऋतुम् तैन्ना २,१,११,१ टि. द्र. । g3 तु. पाका. g4 स्वार्थिकः अण् प्र. (वेतु. g7 स्वरियदमीयः प्र. इति १) ।

हिश्री २३,४,८.
सत्यदूत-हिवस- -विभिः माश्री
५,२,७,२५.
सत्य-देवता->॰व(त्य>)त्या-त्या साक्ष १,६२५.
†सत्य-धर्मन्ष- -र्मणः शांश्री ९,
२८,३; शांग्र १,२२,८; या ११,
११; -र्मा वीश्री १२, १५:५;
माश्री १,३,५,१७; वाश्री १,
३,७,१७; काग्र ४०, १०; माग्र
१,११,२०; कौस ३,२; गौध
९,६८९°; -र्माणः वौश्री ६,

२ : २४; कोस् ६८,२६. सत्य-प्रति<sup>व</sup> - -तिः ऋश्र २, १०, १८५; ग्रुश्र १,१९५; साम्र १, १९२.

सत्य-नामन् -मानि या ३, १३; निघ ३,१०.

†सत्य-पुष्टिं- - एये काश्री १९, ५, ५; लाश्री ५, ४, १९; वैताश्री ३०,१९.

सत्य-पूत- -तः विघ ८३, १२; -तम् विध ९६,१६.

सत्य-प्रसव<sup>6</sup>— -चः आश्री २, १२, ५†<sup>6</sup>; ४, ११, ५; १०, ६, ८; वांश्री १६, १, २०; १८, ३†<sup>1</sup>; —वस्य बीश्री २८,२:३१;—वाय शांश्री ९, २६, २†××; काश्री. †सत्य-मन्मन् <sup>6</sup>— -नमा श्राश्री १, ८,७; शांश्री १,१३,३.

सत्यम्-उग्र⁰->सात्यमुप्र⁴- -प्रम् जैगृ १,१४ : ८. सात्यमुब्रि<sup>ह</sup>-> °िव्र-राणाय-नीय- -यानाम् श्राशि ६,९. सात्यमुत्री-,°सुम्या- पा ४, १,८१.

†सत्य-युज्- -युजः वौश्रौ २, ९: ११; भाग्र २,११: ७.

†सत्य-राजन्<sup>n</sup>— -०जन् शुप्रा २, २०<sup>h</sup>; —जा वौश्रो १२,१५:९; —०जाइन्<sup>h</sup> आपश्रो १८,१९,६; वौश्रो १२,१५:८; हिश्रो १३, ६,३२; —०जानः वाश्रो ३,३,

†सत्य-राधस् - -०धः श्रापमं १, १४,३; -धसः श्रापमं २, ११, ३<sup>०</sup>.

†सत्य(त्य-ऋ)र्त- -तिभ्याम् भाश्रो ६,१०,९<sup>1</sup>.

सत्य(त्य-ऋ)र्षि - -र्षीन् वौध २, ५, २७.

सत्य-लोक--कम् श्रप १३, ५,६; शंध ११६:६६.

सत्य-वचन- -नम् आपध १,२३,६; हिध १,६,१४; गौध २,१३;१३, ३१<sup>२</sup>;१९,१६;-ने गौघ १३,८. सत्य-वत् मीसू १२,१,२२.

सत्य-वत्- -वन्तः विध ८,८; -वान् वाध १६,२८.

सत्य-वदन- -नम् शांश्रो २,३,२४; ३,१३, ३०; काश्रो २, १,१३; पागृ २,८,८.

सत्य-वर्जित— -ताः अव**७०<sup>२</sup>,१६,३** सत्य-वसु<sup>1</sup>— -सू शेष २१०. †सत्य-वाक- -केन कौस् ९९,२. सत्य-वाक् - -वाक् शंघ २४४; गौष २३, २९; -वाचे वौधी १२, १९: ११.

सत्य-वादिन्- -दी काश्रौ २,१,१२; १९,१,१२; सापश्रौ.

सत्य-वृध् - नृधः या १२,३३. सत्य-व्यवस्था - न्था गौध १३,१. १सत्य-व्यत>०त-रत - नानि ब्रप ५८ $^2$ ,१,३.

२सत्य-न्नत,ता- -०त वेगृ ४, ५: ३२†; -तः शांश्रौ ३,८,११; -तानाम् वाध २१,१४.

सत्य-शील - न्लाः आपध २, २५, १३; हिध २, ५, १९२; -लान् श्रापध २, २६, ४; हिध २,५, १९९.

†सत्य-ञुष्म<sup>n</sup>- -ष्मम् बौश्रौ ३, १६:८<u>†</u>.

सत्य-श्री- -श्रीः काग्र २४, १३‡. †सत्य-संस्कृत- -तः द्राश्री ४, १, ११: लाश्री २,१,१०.

सत्य-संगर<sup>ш</sup> - -रः या ३, ५. †सत्य-सद् - -सत् त्रापश्रौ १६,२९, २; माश्रौ १,२,४,२१; वाश्रौ. †सत्य-सव<sup>n</sup> - -व<sup>1</sup>: बोश्रौ १२,१५:

a) वैप १ द्र. । b) पाभे. पृ २९८१ ० द्र. । c) वेतु. [पक्षे] भाष्यम् 'र्म — इति प्रांति. मत्वोत्तरेण समस्तमिति । d) व्यप. । e) तु. ञ्यान. । सण्य° इति BI. ९। f) पाभे. वैप १ सत्युप्रसवः मा १०,२८ टि. द्र. । g) = शाट्यमुत्र- । h) सपा. 'राजन् ( मा २०,४ का २१,७,३ च ) <> राजा्३न् (तै १,८,१६,२ काठ ३८,४ तेन्ना १,७,१०,६; २,६,५,३ च) इति पाभे. । i) पाभे. वैप २,३खं. ऋतेन तेन्ना २,१,९१,९ टि. द्र. । j) देवता-द्रयस्य द्रस. । k) पृ २२५९ e द्र. । i) सप्त. आप्तिगृ १,२,२:१९ सत्रश्रवसे इति पाभे. । i0 विप. (गर्त-) । उस. उप. सं $\sqrt{\eta}$  शिंब्दे । श्रिधकरणे कृत् ।

२; वाश्री ३, ३, ३, २५; हिश्री १३, ६, २५; -वम् श्राश्रो ४, ६,३; शांश्रौ ५,९,७;निस् १,१ः २१; -बस्य शांश्री १६,१७,१. सत्य-सवनb- -नः शांश्री ८, १८, ۹۴. †सत्य-सवस्b- -वसः वीश्री ६, १२: ९; द्राश्री १५,४,६; लाश्री ५,१२, १३: -वसम् वौश्रौ ६, १४:१४8. सत्य-सामन् c- -म काश्री १७,३, सत्य-सूर्य(र्य-ऋ)र्त-सोम- -मानाम् चृदे ७,१२२. सत्य-हविस्b- -विः शांश्रौ १०, १८,४; बौश्रौ १९,७ : ४१; बैग्र 4,8:92. सत्या√कृ पा ५,४,६६. †श्सत्या-ता<sup>त</sup> आपश्री १३, १८, २; बौध्रौ ८,१८ : ५. सत्या(त्य-श्र)नृत- -ते श्रापमं १, २,३‡; आपघ २, २१,१३; वैध १,९,६; हिध २, ५,१२२; तैप्रा **ઇ,**૧૧. सत्यानृता(त-त्र)न्वीक्षण-सुक्त--क्तम् श्रश्र ४,१६. सत्या(त्य-आ)नृशंस्या(स्य-श्रा)र्जव-क्षमा-दम-प्रीति-प्रसाद-मादैवा-(व-श्र)हिंसा-साधुर्य- -र्याणि वैध 2,8,8.

वाध २३,२३; गौध १,५७. √सत्यापि पा, पावा ३,१,२५. सत्या(त्य-ग्र)भिघारित--तम् वीश्रो २४,२७: ५‡°. †सत्या(त्य-त्रा)युस्<sup>b</sup>- -युः वौश्रौ 3,98: 6. सत्या(त्य-श्रा)पाढां- - डम् श्रामिगृ .२,६,३ : ४०; वौध २, ५, २७; - ताय श्रामिष्ट १, २, २: २९: बीय ३,९,६: हिय २,२०,१. सत्यो(त्य-उ)पचयन<sup>प</sup> -नम् वाध ₹0,८. सत्यौ(त्य-ओ) जस्<sup>b</sup>-- -जसम् श्रश्र ४, ३६; -†जाः वौश्रौ ३,१६ : ५××; कौसू. सत्यकां- पाग ४,१,९६<sup>b</sup>; -कः वीश्रीप्र ६:३. सारयकि- पा ४, १, ९६; पा, पाग 2,8,49. सत्यापचि'- -चयः वौश्रौप्र १९: ३. √सत्र् पाधा. चुरा. आत्म. संतान-कियायाम्. १सत्र<sup>b</sup>— -त्रम् पाग १,१,३७<sup>1</sup>; --†त्रा त्राधी ६,३,१६;७,१२,१६××; श्रापश्री; सन्नो (त्रा-उ) श्रापश्री १३, १४, २; वैश्री १६, १७: 94. †सन्ना-जित्<sup>b</sup>- -जित् श्रापश्रौ १६, ३०,१; वैश्री: -जितः आपश्री सत्या(त्य-श्रन्त>)न्ता- -न्ताः १३,२१,३; हिश्रौ ९,५,४२; सत्वत्- पाग ४,१,८६<sup>३/१</sup>; ५,२,

-जितम् शांश्री १४, ४५, १ <sup>k</sup>; तैप्रा ३,५. †सत्रा-साह्<sup>b</sup>- -साहम् आश्रौ ६,४, 90; 6, 6, 2; 9,99, 29; શાંથી. †१स[त्र], |त्रा-साह<sup>m</sup> - -हम्<sup>n</sup> श्रापमं २,८,२; भाग २, २१: १५. १सात्रासाह-> °हा(ह-श्रा) दि- - हीनाम् अप्रा ३,१,१९; शीच ३.२३. सत्रासाहीय°- -यम् धुस् १,३: २२,५:१८,२,३:१६; लाश्री; -यस्य क्षुसू ३, १०: १०. सन्नासाहीय-श्रुध्य-निसू ७,८: ३३. २सत्रा-साह<sup>p</sup>- (>१सात्रासाहक-पा.) पाग ४,२,१२७व. २सात्रासाह्व- (>२सात्रासा-हक-) †सत्रा-हन्- -हणम् श्राश्री ३, ८, १: साम्र: -हा आश्री ७,४,४; बांश्री ११,१३,३१; १८,८,८. २सत्र- प्रमृ. √सद् इ. सत्व- सत्- द्र. सत्वक<sup>b</sup>-(>सात्वकि-) स<sup>r</sup>-त्वक--काः श्रापश्रौ १, ५, ९; हिश्री १,२,६०. सत्रा-ज!- -जम् शांश्रौ १४,४५,१. सा-त्वच् - त्वचः कप्र २,५,१९; ३, ८,१३; विध २७,२४; - त्वचम्

कप्र १,१०,२.

a) पामे. वैप१ सत्युसवम् मा ४,२५ टि. इ. । b) वैप १ इ. । c) = साम-विशेप- । d) सत्याद् क्षा इति द्वि-पदः शोधः (तु. पृ १९३९ v [ पृ ११३० h नेष्टम् ] )। e)सपा. मै १,१,११ सत्याभिष्टतम् इति पाभे. । f ) व्यप. । व्यु.? । g ) उप. = सिमध्-। h तु. पागम. । सत्वक- इति भाण्डा. । i सन्ना- इति पागम. । j) नाप. । उस. उप. <√िज ( वैतु. PW. C. <°न्ना-अज- इति ) । भाष्यम् L पक्षे ] पूप. =सदस्- इति । k) =एकाह-विशेष-। l) भागृ. पाठ:। m) वैप १ निर्दिष्टयोः समावेशः द्र.। n) पाभे. वैप १ सभासाहम् o) = साम-विशेप-। p) = राज-विशेप-, तदीयदेश-विशेप-चेति पागम.।खि ४,६,२ टि. इ.। पाका. पागम., सा॰ इति भागडा. पासि.। r) = ४स-। s) व्यप.। t) पृ २५०९ a द. ।

६१; ३,११७³; ४,२९<sup>b</sup>; ३८<sup>c</sup>. सात्वत- पा ४,१, ८६; ५, २, ६१; ३,११७; ४,३८. सत्वत्-क- पा ५,४,२९. †सत्वन् व- पाग ५,४,३८<sup>b</sup>; −खनः कौस् ९७, ८; -खनाम् शांश्रौ ८.१७,१: -त्वभिः या ६,३०; -स्वानः शुप्रा ४,७६. सात्वन- पा ५,४ ३८. सत्वन्त् e- (>सात्वन्त- पा.) पाग ५,४,३८. सत्वन्तु<sup>0</sup>-(>सात्वन्तव- पा.) पाग 4,2,59b; 8,36. सं-त्वर,रा- -रः अप ६८, ३, ९; -रा अप ७१,१५,१०. सत्वल- सप्तल- टि. इ. स्तर-त्सर--रम् माधी २,३,१,१८. सत्स्यत्- √सद् द्र. √सद्<sup>ड</sup> पाधा तुदा पर. विशरण-

२,४,१४.
सीदित आपश्री २, १६, १३;
वीश्री; सीदिन्त आपश्री २३,४,
१; वीश्री; सीदिस कीस २,१‡;
†सीदामि श्राश्री १, ३, ३१;
शांश्री १,६,९; काश्री; †सीदतु
श्रापश्री ५, १५, ५; वीश्री;
†सीदन्तु श्रापश्री १, ७,
१३; वीश्री २,९:८; भाश्री;
सीद †श्राश्री १, ३, ३०××;
शांश्री; †आपश्री १, २२,
शांश्री; †आपश्री १, २२,
१३²६; २, १०, ३¹; माश्री १,
२,३,४‡६; †हिश्री ३,४,२२¹;

गत्यवसादनेषु, †सदन्तु आगृ

३८<sup>1</sup>; †सीदतम् बीधी १९, ७: २३; ४३; ५९; माधी; †सीदत काधी १५, ४, ४०; खापथी; सीदेत् खप ४१, ३, ११; सीदेरन् जधीका १३५; १६०. सिस्त कीस् १०८,२‡<sup>4</sup>.

† असदत् आपश्री ५, २७, १; भाश्री ५, १८, १××; वैश्री; † असदताम् आपश्री ८,१०,६; ११,३,२××; वीश्री; † असदन् शांश्री ४,८,३; काश्री.

साइयित काधी २, २, १५××; आपश्री; साइयतः वीश्री ५, ६: ६; भाश्री ८, १०, २; माश्री; साइयन्ति आश्री ५,६, ३०××; माश्री; साइयन्ति आश्री ५,६, ३०××; माश्री; साइयामि आश्री १,१३, १; शांश्री ४,७,६; १४; काश्री; आपश्री ५,१२,२¹; १६, ३०, १²५५, ६¹; ६,२,१¹; १६, ३०, १²५५, ६¹; ६,२,१¹; १६, ३०, १²५५, ६३, १; २४, ७××; वीश्री; साइयेत्य आश्री २,६,४; काश्री २,४,२८; आपश्री; साइयेताम् आपश्री १२, २१,१९.

†असीपदन् वीश्री १०, २१: ७; ३६: १२;१९,४: ६; वीपि; †सीपदः वीश्री ८, १३: २; १४: १६. साद्यते श्रापश्री १२, १४, ७;

साद्यते श्रापश्रौ १२, १४, ७; साद्यन्ते श्रापश्रौ १२, २६, ९; वैश्रौ १५,१६:२;हिश्रौ ८,४,७. †सत्त<sup>0</sup>- -त्तः आश्रौ ३,७,१२; -ते श्रप्रा ३,२,२९.

सत्तृ- -ता या **५,** ३‡. २सत्त्रःत्र<sup>d</sup>- पात ४. १६

रसत्त्र,त्र<sup>d</sup>- पाउ ४, १६७; -त्रम् आश्री ८, १३, ७; शांश्री १३, १४, १; काश्री १२, १, ४; ६; ६, २१; २४, ७, २८: श्रापश्री: -त्रस्य काधौ १२, ४, १०‡; वौध्रो १४,२७: १८; जैथ्रो २४: ११; द्राथौ ११,२,१०†; लाथौ; -त्राणाम् आश्री ४, ८,१५; ७, १, १××; बौधौ; कप्र २,३,१; –त्राणि ग्राधी ४, १, ८; १०, ५,२; १२,१५,६; शांश्री ११, १, ४; काश्री; -त्रात् श्रांपश्री २४, ४, ९; बौश्री: -त्राय शांध्रौ १३,१३, १; काध्रो २५. ११, १; श्रापश्रौ १४, २३, १; वौथ्रौ; -न्ने काश्रौ २५,१४,३१; **आपश्रौ १२, ८, १३, १३,**२३, १४××; बौश्रौ; लाश्रौ ३,१, २३१1; वाध १४, १५; -न्त्रेण काश्री १२,२,१०; श्रापश्री २३, १४, ८; हिथ्रौ; –त्रेपु साथ्रौ ५,१३,१२; काश्रो १,६,११××; श्रापश्री; -न्नैः बृदे ७,५९.

सात्र<sup>m</sup>- -त्रम् आश्रौ ८,१३, ३०.

सात्रा( त्र-ग्रा )हीनिक--को आश्रो ११,२,११.

सात्रिक"- -कः सुसू २,१०: ४; ७; -कम् निस् ९, ९:४५; -कस्य शांश्री ११,१५,८; -कान्

a)= आयुधजीविसंघ-विशेप-। b) तु. पागम.। c) शश्वत्— इति पागम.। d) वैप १ द्र.। e) ऋथंः ट्यु. च ?। f)= ४स-। g) छप्रा ३, ५९; शौच २,९९; पा ३,१,२४; २,६१; ७,३,०८;८,३,६ परामृष्टः द्र.। h) सपा. सोद्(मै १,१,८ च)<>साद्यामि (काठ ३९,५ च) इति पामे.। i) पामे. वैप १,९२९ h द्र.। i) सपा. सीद् (काठ ७,१२च)<>साद्यामि इति पामे.। k) पामे. वैप १,१२२१ e द्र.। i) पामे. पु ४५३ e द्र.। i) विप.। भवार्थे अण् प्र.। i) तत्रभवीयप् ठज् प्र.।

क्रीस् २२,१४;-केक्रीस् १८,३४. सत्र-क्राम- -मस्य निस् १०,५: २,२:95<sup>d</sup>. २३; -मेन काश्री १२,४, २५. सन्त्र-कार- .रः निस् ९,९:३१. सत्र-गणयज्ञ- -ज्ञे काश्रौ २५, सम्न-गत- नयोः निस् ९, ४: १३,२८. ३५; –तो बौश्रो २६,१६:८. सत्र-(ध्न>)ध्ना- -ध्ना सु ११, सत्र-ख- -खम् मीस् १०, ६, ६०; -स्त्रात् मीस् १०,२,४३. सत्र-धर्म- -र्माः शांश्री ११,१,६. सत्रधर्मा(र्भ-अ)न्वय- -प्रस्य श्राश्री ७,१,२१. सत्र-धर्मन्य- नर्मा मीस् १०,२, संग्र-निदर्शन- -नात् बीश्री २९, सत्र-न्याय- -यः लाश्रौ १०,१४, **९**:१६. २; निस् १०,८:१९; -यम् द्राध्रौ ४,१,१६; लाध्रौ २,२,४. सत्र-प्रवाद--दाः निस्२, १९:९. सत्र-मूत- -तः मीस् ८,२,२००; \_ते हिश्रो १६, १,४०; ५,१९; \_तेन ग्रापथ्रौ २१,१५, २; २३, १,२; हिश्री १६,५,१५. सन्न-राज्॰- -सट् माधी २, २, ३,७‡. सत्र-लिङ्ग- -ङ्गम् काश्री १२,९, ५; मीस् ८,२,३२. सग्र-वाद-रूप- -पः निस् ८,

नात् मीस् १०,६,६०. सन्न-अनस- - चसे त्राप्तिगृ १, सत्र-सद्- -सत् वृदे ८, १३३; -सदी या १२, ३७६; -सिन्नः क्हें ८,१३३. सत्र-संमित- -तेन आपश्री २२, २३,१; हिश्रो १७,८,१५. सन्न-सहस्र-सर्ववेदस-वाजपेय-राजस्य-विञ्बजित्-सर्वेपृए°--हेषु काश्रो १२,५,१३. सत्रस्य(स्य-ऋ)िंद्व1\_ -िह्दे द्राश्रो २, २, ४४; लाग्रो १, ६, ४९; \_हिंस् काश्रो १२,४,१०. सन्ना(त्र-अ)ङ्ग--ङ्गम् काश्रो ६३, ४,९०; **२५**,९९,२. सन्ना(त्र-अ)न्त- -न्तात् द्राश्री ७,३,२७; लाश्री ३,३,२९. √सत्राय<sup>ह</sup> पावा ३,१,१४. सन्ना(त्र-श्र)यण->सान्रायण<sup>b</sup>--णः श्राप्तिगृ १, २, १:१५; -णम् वीगृ ३,१,२४. सात्रायणि( क> )का¹--काः बौश्रो २३,५:१६;१७. सत्रा( त्र-आ )सन- -तम् निस् **७**,१३:१; २२; <sup>२६.</sup> सत्रा( त्र-अ )हीन!- -नः निस् ९, ९: ३९; ४४; -नयोः माश्रौ २, २,३,२४; -नाः वाश्रौ ३,२, २,४९; -नानाम् शांत्रो ७, १५, १८; ११, १, १; स्त्रापध्रो ११, १०,१३; -नेषु माध्रो ६,१,१, ३; वाध्री २,१,१,१. सन्निन्- नित्रणः शांश्री १८,

२४, ३१; काश्रीसं ३२:१९; †वाश्रो ३, २,५,३४;३५; वेश्रौ; -विणाम् बोधौ १४, ४:३३××; <sub>श्रप्राय</sub> ३,९;१०; श्रप २३,९,३; वाध १९,४८; विध २२,५०. सन्नि-धर्म- -र्माः आश्रौ १२, सित्रिय- -यः बौध्रौ १०,२५: १०; आग्निए ३,८,२:१४; बौपि १, १५: २४; -येभ्यः निस् ९, सन्नी(य>)या- -या आपश्रौ १४,७,२२; हिथ्रो ९,८,४६. सन्नो(त्र-उ)त्थान- नम् कार्यो १२, ४, २९; ग्रुअ १,५३७. सन्नो(त्र-उ)त्पाद- -दम् निस् ९,७:१०; -दाः निस् ९, ६: सत्रो(त्र-उ)पकरण- -णानि निस् ष,१३:३. स(त्य>)ध्या- ज्याः होध १, सत्स्यत्- -स्यन्तः ग्राभ्रो १९, सद्- पाग ५,४,१०७; सदे माश्रो ٦,३,७,२<sup>‡1</sup>٠ सद्- वा ३,१,१४०. सद्त°- - नतम् आश्रो ३, १४, १३<sup>२</sup>; ४, ७, ४××; श्रापश्री 2,90, £xx; 8€, 92,992m; बीध्री; हिश्री १९,५,७३०, द्राध्री ४,२, १२; ३,६; लाग्रो २, २, <sub>२९;३,६;</sub> सु ८, ४; अप ४८, ७५º; निघ १, १२º; या १२,

e) सह**स**d) पामे. पृ २५१० र इ.। = सहस्रविक्षण-यनः । f) = साम-विशेष-। बस.। g) = पाप-पर्याय- इति केयटः प्रम्.। h) = काएड-विशेष-(= ते ७,१,४ प्रमः)। स्राधिकः भण प्र.। i) त. पृ १३१ m । j) हस.। नेप १ सुदसे टि. इ. । m) पामे. नेप १ सुदनम् मा १७, ८० हि. इ. । n) = उदक-।

४२ : - मनाव् शांधी ६६,१३, १६: वंबी ४,२:३; या ७, २४०; - इनानि द्याधी २, २, १०°; धापधी ३, १९,३<sup>३</sup>; भाश्री ३, १६. ३: ४,६,७; हिन्नी २, ८, १५; कीस १३७, ११°; या २, २०: - पनाय श्रावधी ४,५, ५९: भाषी ४, ८, २९; हिथी ६, २, ९<sup>०</sup>; ऋप्रा ८,४२; - नेने प्राप्ती १,३,३०: ३१<sup>d</sup>: शांधी: द्यापभी ३, १८, ४<sup>२०</sup>; ५, ८, ६º××: बीग्री ३, २८:५०; भाश्री ३,१४,३<sup>२७</sup>; माश्री १,५, २, ३<sup>°</sup>; ५, २, १५, ६<sup>d</sup>; दीध २, २, ३४६ ; -नेषु हिश्री ६२. ७, ५१ .

सदनी- नी वाश्री १,४,१, २०<sup>†0</sup>.

सद्(न>)ना-सद्द- -सदे ऋशा ९,२४‡.

सहस्<sup>r</sup>— -दः श्राभी ३,९,४†; ४, १०, १; ११, ३××; शांभी; काशी ७, ९, ६<sup>h</sup>; श्रापशी १, १०, ३¹; २, ११,६¹; १०,२७, १०<sup>h</sup>; नाशी २, १,४,२१<sup>h</sup>; २, ४,३५<sup>h</sup>; वैशी ५, ९:५¹; २२, १९:२०<sup>h</sup>; हिश्री १, २, ५५<sup>h</sup>; ८, २९¹; ७, ३,५२<sup>b</sup>; वैताशी १०, ८<sup>k</sup>; १५, ४<sup>k</sup>; गोग्र ४, ३, २३¹; श्रश्न १, ३४९\$; क्षय १२.१<sup>६</sup>: -†दःऽन्दः वाधी २३,३, १; श्रापश्री २२, १९,१; हिश्री १७,७,१०: -द्स: आश्री ५, ३,२२५; शांत्री; काछ १, २१; ७, १५; आपशु ७, १: बौग्र ४ : १३: हिग्र २,४६: -दसा जैथीया २४; -दिस श्राश्री ६, १४, ८; शंश्री १,६, \$‡<sup>d</sup>××; काओं २,२, १‡<sup>d</sup>××; ष्ट्रापथ्रौ २, ९, १३‡; १०,३<sup>1</sup>; काठश्री; बीश्री १, १२:२९<sup>1</sup>; ३१-२३<sup>1</sup>: -दसी निध ३, ३०1; - १दसे आपश्री १२,२०. ८; वैश्रो १५, २३ : १५; हिश्री ८, ५, ३६: - दांसि श्रावश्री १४,३०,५; वैश्रो २१, १७: १; हिथ्रौ १५,७,२१; या ९,२९. सादस<sup>m</sup>- -सान् द्राश्री ४,४, ३: लाश्री २,३,१८. सद-आग्नीध्रधिष्ण्यनिवपन-वस-तीवरिग्रहण-परिहरण- -णे काश्री १४,१,१३º, सद-लामीधीय-हविर्धान- -नम् माश्री २,२,५,३४. सदः-कर्मन् - न्मं आपश्रौ ११, 90,98. सद:-कार्य- -र्याणि वाध १६,२. सदसस्-पति-> सादसस्प-

पेमदस-पति- -तये आपधी ३. २,१००; साधी २,३,७,२०, सदस्य - - †०स्य भावश्री १०. ३,९; बौधौ २,२:८;४:५२; हिथी १०,१,१९;४,६०; –स्यः शांधी ५, १, ८५; श्रापधी १०, 9,98#; 3,99S××: {2,94, १<sup>०</sup>; बौधौ; हाभ्रौ ४, ३, ६‡<sup>०</sup>; लाधौ २,३, ६<sup>‡०</sup>: -स्यम् आपश्री १०. १, १०××: वौश्री: -स्यस्य आश्री १२, ९, ७; श्रापत्रौ १२, २३, १३‡; गौत्रौ २, ३:१२××; २५, १३: १८?'; वाधूश्री; -स्याः वीश्री १७, १९: ३; वैश्री; -स्यान् काश्री १०, २, १७; निस; - र्स्यानाम् काश्री ९, ११, ३: व्यावश्री १२,२३, १३; वाधुशी; –स्याय आपध्री १३,६,६; वौद्री २१,२२:३; हिश्री; -स्येभ्यः व्यापथ्री २२,१६,१४;बौग्र ४,५० १४;अप १,४२, ७××; −†स्यैः काश्री १०,२,१८; घापश्री १४, २६.१: बीऔ.

सादस्य<sup>c</sup>- न्स्येन वौश्री २.३:१९.

सदस्य-प्रथम<sup>5</sup>-- न्मेम्यः माश्री २,४,५,१५.

सदस्य-सप्तदश"- -शान् लाश्रौ ८,११,१५.

a) सवा. सइनम् (ते १,४,४४,२ च) <> सारा ८, ४,४, १० सदना <> सदनानि इति पामे. । b) = सवा. ऋ १,१६४,४७। ते ३, १,११,४ प्रमृ. सुदनानि इति पामे. । c) भाष. । d) पामे. थेष १ सुद्रास का २,३,३ टि. इ. । c) सपा. सदने<> सदनी (काठ ७,१२ ते वा १, २,१,१३ च) इति पामे. । f) सपा. स $^{\circ}$ </br> <> सा $^{\circ}$  दित पामे. । g) वेष १ इ. । h) सपा. मा ८,३० प्रमृ. माश ३, ३,४,१ । काठ २,६ क १,९९ सुद्रने इति पामे. । i) सपा. मा २,३२ सतुः इति पामे. । j) सपा. सदः (मा २,६ माश १, ३,४,१४ च)<> सदित (का २,१,८ प्रमृ. ते वा ३,०,६,१० च) इति पामे. । k) सदीहिवर्धाने (शे १२, १,३८) इत्यस्य पृष. इ. । l) = धावा-पृथिवी- । m) भवार्षे लण् प्र. । n)  $^{\circ}$  पुष दित चौसं. देवयाशिकथ । o) = ऋव्- । p) पामे. वेष१ सुद्रसः ते २,६,८,१ टि. इ. । q) सपा. शांश्री ६,१२,१४ सगरः इति पामे. । r)  $^{\circ}$  सस्य इति पाठः? यिन. शोधः । s) वस. ।

(त्य>)ःया°- -त्या साश्र १,

१७१; –त्याः भ्रःअ २,१,१८.

सदस्या(स्य-आ)यतन- -नम् हिश्री १०,३,४२. सदः-स्वित- - कियु काश्री १३, सदो-द्वार- -रम् काश्री ८, ६: २१: वैश्रौ १४,१२: ७. सदो-हार्य--र्ये आश्रौ ५,११.४. सदो(दस्-अ)न्तर् (ः) काश्रौ १५, 4,22. सदो-बिलº- -लम् हिश्रौ ७,७,

३०: -ले आपश्री १२,२७,११; १३: काठश्रौ १४३; माश्रो २,४. २,२५. सदो(दस्-अ)भिमर्शन- -नम्

काश्रौ ९,८,१८. सदोभिमर्शना(न-श्रा)दि--दि काश्रौ ९,९,१. सदो-मार्जालीय-हविर्घान--नम् माश्रौ २,२,५, ३४; ५,२, 94,8. सदो-विशीयb- -यम् निस् ७,

4:89. सदोविशीय-समन्त°- -न्ते निस् ७,१०: ३<sup>a</sup>. सदो-हविर्धान - नयोः माश्रौ २,२, ३, १२; वैश्रौ १४, १०: १३; १२: १; हिश्रौ ७,७,२३; -नानाम् वैश्रौ १६, २८:३; हिश्रौ ९,६, २४; -नानि श्राश्रौ ६, ८, २; १२,४, १५; ६, ५; शांश्री १७, ६, ३; काश्री २४, ३, २६: श्रापश्रौ: -नाभ्याम् वौश्रो १९, ७:२७ ; -ने काश्रौ ८, ४, २४: श्रापश्रौ १४,३१,२: बौऔ: -नेपु श्रापश्रौ १४,८,७‡; हिश्रो १०,८, २९. सदो-इविर्घाना( न-श्रा )ग्नीध--धाणि काश्री २४,५,२६. सदो-हविर्धाना(न-आ)ग्नीध्र-होत्धिष्णय- -ष्ण्यान् काश्री ६, 90,98.

†सदान्!-- - द्या त्राश्रौ ४,६,३; ७,५; आपमं २, ११, २२; अप ४८, ७५<sup>g</sup>; कत्र २,३,१\$; निघ १, १२<sup>g</sup>; २,१७<sup>h</sup>; ३, ४; या १४, ११\$; ऋप्रा ८,२७: ४५: ५०; -झनी निघ ३,३०<sup>i</sup>.

१सह- पा ३,२,१५९.

सन्ता- -नः वीश्री ७, १५: ३१: शुप्रा ६,२६‡;-न्नम् आपश्रौ१४, २, १३; २७, ७; बौश्रौ ७, १५: २५‡××; वैश्रो; -न्ना: श्रापश्रो ११,२१, ६; १२,३,७; बौश्रौ; -†बात् श्रापश्री ७, ८, २<sup>२</sup>; हिश्रो ६,८, ६; माश्रो १,८, ६, २२; वैश्री; -क्रान् आपश्री १२,३, २; १९, ७, ८; हिश्रौ २३, १, २७; -- न्नान्S-न्नान् श्राश्रौ ५,३,२२; -न्नानाम् शांश्रौ ८, २, १३; - ज्ञाम् विध ५०, १९; -न्नासु श्राश्री ५, १, १९; -न्ने शांश्री ५, १४, १९; हिश्री ८,४,७; -न्नेपु आश्री ५, १७, ५; ११,६, ३; श्रापश्रौ १३, ५, १; १२,९××; बौश्रौ. सन्न-तर<sup>1</sup>-- -रः पा १, २, ४०;

-रात् पावा १,२,३२.

सन्न-मुसल "- - ले वाध १०, ८:

a) = सदो-द्वार- । b) = साम-विशेष- ।c) = साम-द्वय- ।

d) °सामान्ते इति पाठः ? यनि. f) वैप १ द्र.। g) = 3 दक- 1

शोधः (तु. संस्कृतुः टि., C. टि. lतां १९, १२,६] च )। .e) इस. 1 h)= संप्राम- i )= चावापृथिवी- i ) नाप. (श्रनुदात्त-तर-) i k) वस. i l) नाप. (श्रनु-) i m) सांहि-

तिको दीर्घः (तु. वैष १)। n) पामे. पृ २५१४ f इ. ।

बौध २, ६, २४. सन्न-व (त्> )ती1- -तीभिः माश्री ६,१, ४, १७; २४; २८; वाश्रौ २, १,३,१६;२८. सन्ना(ज-आ)हति- -तीः भाश्रौ २,१४.३.

साद- पा ३,१,१४०.

†१सादन<sup>m</sup>--नम् श्रामिग् ३,५,३ः ११; बौपि १,३:१०; बागृ ५, २२; ऋषा ९,३९; -ना आमिय ३,८,२:३०; वौषि १,१५:३८; ऋप्रा ९,४८; जुप्रा ४,८७; -ने श्रापश्री १२,१९,५; वाधूश्री ३. ४९ : ३; वैश्री १९, ५ : २५; ञ्रापध२,१३,६<sup>n</sup>; हिध २,३,६<sup>n</sup>. रसादन- -नम् आश्री ५, ५, १२<sup>२</sup>: काश्रौ ९,१४,१०; १२, ६,२५; १९, २, १६; आपश्री: -नात् श्रापश्रौ १२, ३, ६; १३, ४, १०××; बौश्री; -ने बौश्री २०, ५:७××; वाधौ १, २, २, १७; -नेषु श्रापश्रौ ११, २०, १३; वैश्रो १४,१८:८.

सादन-काल- -ले श्रापश्री ७, ९,४; १९,२३,१३; हिश्रो २२, 4,2,

सादन-प्रवाद<sup>k</sup>- •देः ग्रापश्रो १६,३१,१; वैश्री १८,२०:५८. सादन-वत् मीस् १०,५,७५. सादन-सूददोहस्- -हसौ काश्रौ १६,७,१४.

सादना(न-त्रा)दि- -दि श्रापश्री ११,१९,४; १३,१५,१५; वैश्रो १६,१९: ७.

सादना( न-त्र )भिमर्शन-प्रोक्षणा-(ग्ए-ब्रा)दि- -दि माधी ३, १, †सादन्य°- - न्यम् ऋषा ९,४६; शुप्रा ३,१२९. साद्यित्वा आश्री २,३,१७;५, ५, ९; ६,१०; ११; शांश्री. सादियव्यत्- -प्यन् वाश्री १,१,१, υĘ. सादि- पाउ ४,१२५. सादित- -तम् वौधौ २४, १२: ७: - कताय हिपि २१: १७; गौपि १,१,२७; -ते वैश्री १५,१६: २. साद्य द्वाय २,१,१६. साद्य- -द्यानाम् श्राधी ९,९,१४<sup>b</sup>; -ची माशि ६,६. साद्यमान,ना- -नम् भाश्री ४, ९, ४: वैश्री: -नयोः शांश्री ३,१४, १९:-नाः भाश्रौ ४,१०,१; हिश्रौ ६,१,५१; -नाम् वैश्री ५. ७: ८:११:१३; -ने शांध्री ५,९,९; १०,२५; हिथ्री ६,२,१६; जिथ्री २३: १५: -नेषु शांधी ५,९,४. सीदत्- -दताम् श्रप ७०१, ९, ४; -दन् अप ६९,८, ३; ऋपा ५, १७4; या १०,४४ 🗗;-र्नन्दतः लाधी ७, १२, १३; साध्र; -दन्तम् श्रापश्री १२, ५, १५; हिश्री १३,६,२०. †सीदन्ती- -न्ती आपश्री ४, ६,५; भाधी ४,९,३; हिधी ६, २,१६. सेदिº- पाग ३, २, १७१; -दिः बौश्रौ १७, १९: ६; वाश्रौ १,

४, ४, ६+; अअ १२,५(३)+; -+िस्काशी १७,३,१३; बौशी १०, २६ : ८; कौसू ७०,१. सेदिवस्- पा ३,२,१०८. सद्-,सद- √सद् इ. स<sup>c</sup>-दक्षिण,णा<sup>d</sup>- -णम् कौस् ६८, २९; अप २२, ९, ४; -णा अप ५८,१,१३<sup>२</sup>; ६३, ५, ५; -णाः कीस् ७३,१३; -णाम् श्रप ६२, ४,६; ६८,३,९; ६,२; -णैः अव ५१,५,३; ७०<sup>२</sup>,७,१. स°-दक्षिणांस- -सम् वंश्री १२, स°-दण्ड- -ण्डः वीश्री ६,१७: २१‡; स°-दधिक्षीरसर्पिप्-क-वीध ४.६.५. सदन- प्रमृ. √सद् इ. †सदम् वाश्री १२,९,७; वोश्री ३, २२: १४; वैताधी २४, १º; ३६, २७; श्रापमं १, १४, ७; बीग १,३,३५: श्रप्रा ३, ४, १: या ४,१९०; १२,३७; पाग १, 9,३७<sup>1</sup>. सदं-पु(प्र>) पा<sup>ह</sup>- -पा अज्ञां २२,१. सदंपुष्पा-मणि- -णिम् कौस् २८,७. स<sup>c</sup>-दर्पण- -णैः श्रप १९<sup>२</sup>.४.४. सº-दर्भ,भी- -र्भव श्रप्राय २, ५; -र्भया वैश्री ३, ३ : ४; हिश्री १,२, १४; -भणि वैगृ ६६ : ८; -र्भान् कीसू ८८, ६; -र्भे वैश्रो १२, ७:३; काग्ट ५१, १२; -भेंषु अप ४४,२, ७. c) = ४स- ।

सदर्भी(र्भ-उ)दक-भाजनb- -ने जधीका १०९. सदर्भी(र्भ-उ)पक्छस- -सेपु श्राप्तिगृ ३,११,४:१५; बौगृ २, ११. १५; ३,१२,७; बौषि २,९,१४. बौध २,८,६. स°-दर्भ-तिल्'- -लेपु वैग् ४,३ : ८. स°-दर्भ-पिञ्जू(ल>)ला- -लया वाधी १,२,१,५. स°-दर्भ-मळ- -लान् वैश्री ४, ११: 90;98. स°-दर्भ-यदा'- -वानि वैगृ २,१ : ६. स°-दर्वी- -वीम् कीस् १३८,१२. १स°-दश'- -शः शांश्री १४, २७. ६;२८,४; -शेन मैंअ १३. २स $^{0}$ -दश $^{k}$ - -शेन वैश्री ११,२: १४. ?३सदश- -शः सु २७,१?1. स<sup>८</sup>-दशापवित्र- -त्रम् श्रापश्री १२, २,९०; वैश्रौ १५,३:४; हिश्रौ ८,9,३६. सदस्-, सदस्य- √सद् द्र. सदा⁴ याथ्रो २,१,५; ५,६‡; शांथ्रो; पा ५,३,६; पाग १, १, ३७. सदा(दा-अ)भिक<sup>m</sup>- -कः शंध १९९. सदा(दा-श्र)नुग्रह<sup>m</sup>- -हाः जैगृ २, 9:39. सदा-नोनु(व>)वाn- -०वे या ६, ₹0. सदा-पु( ध्व> )ध्वा- -ध्वाभिः कौगृ ३, १,२º. सदा-पु(प्प>)प्पी- -प्पीभिः शांगृ ₹,9,₹°. सदा-प्रणº-- -णः ऋग २,५,४५.

a) वैप  $\{ g, 1 \ b \} = gg$ -वाहिन् ।  $c \} = \forall g + 1 \ d \}$  उप.  $= \forall g + 1 \ g + 2 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \ g + 3 \$ 

सदा-मत्तक- पा, पाग २, ४, ६३. सदा-युक्त- -काः श्रव २०,२,४. †सदा-वृध<sup>b</sup>- -धः श्रापश्रो १७, **૭,૮.** सदा-शिव- -वम् अप ४०,६,१६. सदा-श्चि- -चिः श्राप्तिगृ २, ७, 90:99. सदा-होम- -मे श्रप २५,२,५. सदो(दा-उ)पदिष्ट-द्रव्य- -व्याणाम् श्रव २३,१४,१. सदाण्वी°- पा,पाग ४,२,८२. श्सदातिथ्ये<sup>व</sup> अप्राय ३, १‡. स<sup>e</sup>-दान<sup>b</sup>- -नाः कप्र २, ४, १२. †सदान्वा<sup>b</sup>~ न्त्रा वाश्री १, ४, ४,६<sup>१७६</sup>; -स्वाः श्रप्रा ३,४,९. -०न्वे श्रप ४८, ११५; निर्घ ४,३; या ६,३०∮. स<sup>c</sup>-दा( मन्> )म्नी- -म्नी<sup>E</sup> हिथी ६,५,9५₹. स<sup>e</sup>-दार- -रः वीग्र ३,५,२; कप्र २, १०, १३; श्रापध २, २२, ८; हिध २,५,१३८. सº-दास-भार्यb- -र्यः भार २, ५: 99#. सं-दिश्- -दिशम् वैश्री १०, ९: ३; हिश्री ४,२,५५. स<sup>6</sup>-दीचणीय- -यम् श्रापश्री २१, ₹.७. स॰-दीक्षो (चा-उ)पसत्क- -त्कम् श्राधौ १२,५,९‡. स<sup>6</sup>-दीप- -पम् बीगृ ३,१२,१२. स<sup>0</sup>-दीपक- -कम् विध ६७,४६.

साहरूया( श्य-श्र )परभाव-शंघ ११६: ५३. -वम् या १,३. स<sup>e</sup>-इंढतर- -रम् निस् ७, १३: सदश-गीति"— -तिषु लाश्री ७, ५, 98. स्व¹-हश्रु न पा ६, ३,८९; पाग ५,४, 39. १०७; पावा ३, २, ६०; - इक् १सदश-प्रहण- -णम् पावा ६, २, ऋप्रा ६, ३२; –रङ् श्रापश्री १६,२३, ७; बौथ्रौ. २सहश-ग्रहण"- -णे पावा २, १, सदक-छेयस्- -यसोः गौध ५,३९. सदगु-वत्- -वन्ति श्रपं १:२३. सददा-त्रय-मध्य--ग- नाः भावि १स1-हरा<sup>b</sup>- पा ६, ३,८९; पाग ५, ११२. १, १२४<sup>k</sup>; ६, २, १६०; पावा सदृश-देश-> 'शीय- -ये क्षुस् ३,२,६०; -शः काशु ७,२३; ३, ५ : ८. सददा-प्रतिरूप- -पयोः पा ६, २. वृदे २,९७; -शम् धुस् ३, ३: ९;४: ८××; निस् २,४: २८; वीधः; –शाः श्रापश्री ७,१५,५‡ः सदश-व्यञ्ज(न>)ना"- -नाः निस् हिश्री; -शान् शंध ६९;-शानाम् ६,१३:१. मार १,९,८†¹; वार ११,७†¹; सदश-व्याघात- -तः निस् ७.१३: श्रप्रा २,२,२१; -शे बीध ४, १,१६; -शेन श्रापश्रौ ६, १८, सदशा(श-आ)दि - - दिपु ऋप्रा ९, २; हिश्रो ६, ६, १७; -शैः ₹. ऋप्रा १७,२३; - सौ लाश्रौ ६. सहशा(श-श्रा)नन"- -नैः विध ४३. ۷,6. सद्दरी---शी बौध ३, २, २सहश- (>सादशीय- पा.) पाग १६; ३,२३; –शीम् कप्र ३, १, 8,2,60. ५; वाध १,३३; ८,१; गौध ४, †स<sup>c</sup>-देव<sup>b</sup>- -वः वीश्रो २४, २६:९; -वम् श्रापश्री १,५,५; ७, १३, १; बृदे ७,१; - इयः हुस् ३, १२; वौध्रौ ४. ५ : २१: भाष्री: **७:** २. सादश<sup>m</sup>- -शानाम् शांश्री ४, -वस्य श्रापमं २, ५, १०. सदेव-त्व- -त्वाय बौश्री १४, १९: २१,३<sup>‡1</sup>. साद्य-पा ५,१,१२४; - स्यम् २९; हिश्रौ २१,१,१०. स°-देव-मनुष्य । - प्यस्य आगृ ३, क्ष्म ३,६:७; ८:३; -इयात् हिथ्री ३,८,२५; -इये पा ६, २,११; पावा ५,२,३९; - रूयेन सि ह-देवराज- - जस्य श्रापमं २,५, श्रप ६ १,१,१७. 904.

 $a)=\pi$ र्राप-विशेष-। b) वैप १ द्र.। c) पृ ८२८ पृ द्र.। d) पाठः १ दुरोणसद् झा॰ इति शोधः (तु. सपा. काठ ३४,१४)। e)= ४स-। f)= श्रितन्-विशेष-। g) सपा. सदान्वा<> सदाम्त्री (तैं अ। ४,२३,१ च) इति पाभे.। h) उप. द्वस.। i)= ३स-। j)= मस्द्-विशेप-। k) तु. पागम.। l) पाभे. पृ २५०१ l द्र.। m) स्वार्थिकः अण्प्र.। n) वस.।

सº-दूर्वा- -र्वासु श्राप्ट २,९,३. स¹-दक्षb- पावा ६, ३, ८९; -क्षम् १सक-देश- - शः श्रव ७१.८, २.
२सक-देश- पागम १५६.
सक-देश- पागम १५६.
सक-देश- - वम बीय ३,१२,१२.
सक-देश- - वस्य वीथी २६, ६:
१०; वीध ३, ८, ३१; - वानि कीय १,१५३; शांग १,२५,५;
- ताम्यः वीध ३,८,१०; - तोम्यः वीध ३,८,१०; - तोम्यः वीध ३,८,१०;

सदो-द्वार- प्रमृ. √सद् द्व. स°-दोप- -पाः अप ६८,१,४२. सद्म- प्रमृ. √सद् द्व. ?सद्यन्तजातीयः नाश्री ३,३,४,४७. सद्यस्(ः)° †श्राशी ५,१६,१; ७, ४, ८;९,५,१६²; १०,९,२; शांशी; पा ५,३,२२; पाग १,१,३७⁴. सद्य:-कृत्तो(त-उ)त°- -तम् आपगृ १०,१०; नौगृ २,५,११. सद्य:-की°->साद्य:का--कः लाशी

८,३,१; -काः लाश्री ८,३,३; -क्रेण लाश्री ८,३,१; -क्रेपु द्राश्री १,४,१;लाश्री १,३,२१<sup>26</sup>; वैताश्री ४०,६.

सद्यः-पाक- -कः श्रप ६८,२,५९. सद्यः-पोडित-सर्पपतैल- -लम् मार्य २,१४,२७.

सद्यः-प्रवा(द>)दा<sup>h</sup>- -दाः निस् ६,९:१.

सद्यश्-चिति - - तिम् वौश्री १७, २४: १,३; २५:१;४;२६:२;४. सद्य:-शोच - - चम् श्राप्तिगृ ३,७,४: ४; वौषि २,३,८; ३,६, २; वैगृ ५,८: १५; ७, ५:३; ५; वाघ; -चे शंघ २३७.

सद्यःशौचा(च-आ)दिक~ -कम् श्रम २३,९,२.

सद्यस्-का(यं>)यां- -यांम् वौश्रौ १८,२०:१३.

१८,२०:१३.
सद्यस्-काल,ला पाग ८, ३,
४८; -लम् बीश्री २४, १६:
१२; १४; १०:२; माश्री
६,१५, १६; श्राप्तिगृ २, ७,४:
१६; -लया माश्री १,५,६,२४;
-ला ऋत ३,७,९; मीसू ५, ४,
२२; -लाः श्रापधी ८,५,३१;
माश्री ८,२२,१२; माश्री १,
५,५,४; वैश्री ८,१०:१;
हिश्री २२,२,२; -लानि बीश्री
२४,१६:८: -लायाम् आपश्री
१,१४,१८; हिश्री १,४,१९;
-ले बीश्री १८,२:२९; २४,

सद्यस्-की° पाग ८, ३, ४८; -किया आश्री ९,५, १२; वीश्री १८,२०: १; ११; २२५; लाश्री ८, ३, १३‡; -िक्रयाम् वीश्री २३, १८: २७××; -िक्रये वीश्री १८, २३: २; -‡की: वीश्री १८,२२: ८; कीगृ ३,१५, ६<sup>६</sup>; शांगृ ३,१४,२<sup>६</sup>.

साद्यस्क<sup>1</sup>- पाग ८, ३, ४८; -स्कम् शांश्री १४, ४०, १; -स्काः काश्री २२,२,९; श्रापश्री २२,२,६; हिश्री १७,१,२४; -स्केम्यः आपश्री २४, ४, ९; वैश्री १८,१:५; हिश्री ११,१,२; -स्केषु आश्री ९,७,१३; निस्६, ९:१; -स्केः निस् ६,९:१३. साद्यस्क-धर्म- -र्माः काश्री २२,३,२४;२६; निस् ६,९:११. साद्यस्क-सामन्- -म निस् ७,१:१७.

सा(<स)द्यस्की- -स्की: श्रापमं २,२१,१‡<sup>k</sup>.

सद्यस्-ता- -ताम् लाश्रौ ८, ४, ७; -ताय वौश्रौ १८,२०:२४. सद्यस्-त्व- -त्वम् काश्रौ ४,३,१७. सद्यः-सिद्धि-कर- -राः श्रप ३६, २,२.

सद्यो-जात- -तम् श्रप २०, ६, १; वौध २,५,२०; -ताय अप २०, ६,१.

सद्यो(द्यस्-स्र)धिगम्य- -म्यान् आमिए ३,११,१:१२.

सद्यो-निगत¹- -तस्य श्राज्यो १२, १०१.

सचो-भाव- -वम् मीस् ८,२,२४. सचो-यज्ञ $^h$ - -ज्ञाः बौधौ२०,२५ः३. सचो-वर्ष $^m$ - -पंम् श्रप ६५,१,६; ९;२,८; -पंस्य अप ६१,१,१८. सचो-वृष्टि-लक्षण- -णम् श्रप ६५,१,१.

स<sup>क</sup>-द्युत्ति- -तिम् श्राश्री २, १०, १४<sup>†</sup>°.

-स्काः काश्री २२,२,९; श्रापश्री सद्योज°-(>साद्योज- पा.) पाग ४, २२,२,६; हिश्री १७, १, २४;

 $a)= \forall \mathrm{H-1}$   $b)= 3\mathrm{H-1}$  c) वैष १ द्र. 1 d) तु. पागम. 1 e) विष. ( वासस्- ) 1 तस. > कस. 1 f) रवार्थिकः अण् प्र. (वैतु. पाका ८, ३,४८ भाष. > तत्रभवीयः प्र. इति) 1 g) केपु इति पाठः ? यिन. शोधः 1 h) वस. 1 i) विष. (शाला-) 1 i) तस. वा वस. वा 1 i) सप. सद्यस्त्रीः <> साद्यस्त्रीः इति पामे. 1 i) विष. (सिद्यः-प्रविष्ट-] गर्भ-) 1 किगंत 1 हित पाठः 1 1 विष. (सिद्यः-प्रविष्ट-] गर्भ-) 1 किगंत 1 हित पाठः 1 यिन. शोधः (तु. संस्कर्त्तः हि., मूको. च) 1 1 उप. 1 विष. 1 1 1 सपा. तैवा २, ४,६,४ सकृतिम् इति पामे. 1 1 1 1 सदी-ज-इति 10.

सा-द्रव--वम् कप्र ३,१०,८. सद्भि- पाउभो २,१,२२४. १सद्र- √सद् द्र. २सद्गे---दुः श्रप्रा ३,४,१†. स - द्वादश- - शम् वेज्यो ४०. सº-द्वितीय- -यः हिश्रौ १६,५, २२; ३६; -ये मीसू ३,३,४१. स॰-द्विप(दा>)द- -दः श्राश्रौ ७,३, 98. संघ<sup>b</sup>-> °ध-माद्<sup>b</sup>- पा ६, ३, ९६; -†मादः काश्रौ १५, ५, ६; आपश्रौ १८, १३, २१; वौश्रौ १२,९:८; हिश्री १३,५, २१; शुअ १, ५९९: -मादम् हिश्रौ १२, ६, ६<sup>२</sup>. †सध-माद्b- -दम् श्रावश्रो ९, ८, ६; वीश्री; -दे आश्री ८,१,१६; बौश्रौ १३, २९:१८; २०; वैताश्री ४२,९; -देपु श्राश्री ४, ७,४: शांश्री ५,१०,८. सध-मित्र<sup>c</sup>-(>१साधमित्रि(क>) का,की-पा.) पाग ४,२,११६व. सध-स्तुतिb- -तिः बौश्रौ १८, ६: 974. †सध-स्थ<sup>0</sup>- पा ६,३,९६; - ०स्थ<sup>6</sup> माश्रौ २,५, ५, २१; हिश्रौ ९, ६,२७; -स्यम् आपश्रौ ९,८,६; बौध्री; -स्था श्रापश्री १९, २७, १८; बौश्रौ १३, ४२:५; माश्रौ ५,२,५,१२; हिश्री २२, ६,२६; ऋप्रा ५,१७; -०स्थाः माश्रौ २. ५,५, २१; वैताश्रौ २२, २३º;

२९,२२°; कौसू; -स्थात् काश्रौ १६,२,१०: श्रापश्रौ ५,९,८: १३, १, ११ <sup>११</sup>; बौश्रौ १०,२ : ११; साश्रौ १, ५, २, १७<sup>१</sup>; ८,३,३<sup>8</sup>; वैश्री; -स्थे शांश्री ७, १०,११; श्रापश्रो ६,१,३; १६, ७, ४; वौश्रौ. १सघ-स्थान- -ने या ३,१५b. सº-धनुस्- -नुः आपश्रौ १८, १७, ६; हिश्रौ १३,६,७. सधनुप्-क1- -कः बीश्री २२.९: ७; श्रप ६१,१,१३. स्ना-धर्म- पागम १५७. सधर्म-त्व- -त्वम् मीस् १२,२,२३. स्त्रं-धर्मन् - पाग ५,१,१२४ ; पागम १५७: -र्मणी चुस् २,९:२६; -र्मा मीसू २, १, १०; ३, ७, ५२<sup>1</sup>; -र्माणि धुसू २, १४: साधर्म्य- पा ५, १, १२४; -म्यम् शांश्रौ १३, १४, ५. संब-धात- -तु ऋपा १२,१९. †स्चिस्<sup>b</sup>-पाउ २,११३:-धिः श्राश्रौ २, १३, ४; ३,१३,१२; बौश्रौ १०,१८ : ५; साश्रो. सª-धूप- -पम् वीय ३,१२,१२. सक-ध्रम- -मः श्रप २१,७,५; -मम् वैगृ ४.५ : १९. १सभ्रि™--भ्रिः पा ६,३,९५. †सधिय(य्-भ)च्<sup>0</sup>- -यक् आपश्रौ १२,१५,६; हिश्रौ ८,४,२१. †सध्य(ध्रि-श्र)च्b- पा ६, ३,९५;

-ध्यक् शैशि ३२९. †सधीचीb- -चीः कौसू ३३. ८; श्रप १,२६, ६; या १४, ३; अप्रा ३,४,१. †सधीचीन--नान् श्रश्र ३,३०. रसिधि°~ -धिः ऋअ २,१०,११४. सध्वंस°- -सः ऋअ २,८,८. √सन् पाधा. भ्वा. पर. संभक्तौ; तुदा. श्रात्म. दाने, सनत् वृदे ५,८१‡; ५सन>ना शांश्री ४, १५,३; कौगृ ५,४, १; सात्र २, ३९७; ऋपा ७,३०; ५५; अस-नत् आश्रौ ३, २, १० 🕆; सस-नाम् ऋपा ८, ४७‡; सनेम् n भाषश्रो ५,८,४; बौश्रौ २,१५: १९; हिश्रौ ६, ५, ९; †सनेयम् आश्री १,११,१: शांश्री १, १५, १२; आपश्रौ ४,८,३; १६,२९, २; वौथ्रौ; †सनेम आश्रौ ८,३, १: शांश्रौ १८, १५,६; भाग्र १, ५:९º; वाय १, २३; हिय १, २,१८: या ५,१५. ?सनेमि<sup>0</sup> श्राप्तिगृ १,१,१:५१; ५,२ : २; बौगृ १,३,३३. सेत् श्रापश्रौ १८,१७,११‡P. †सनोति त्राश्री २,१७,१५;कौसू ५,२; या६,१;१२,९; †सनोमि<sup>n</sup> माश्रौ १, ५, २, १; वाश्रौ

१,४, १, १६; सनवः माश्री २,

१,२, ७<sup>‡व</sup>; †सनोतु पागृ ३,९,

५; श्रप १८<sup>२</sup>, १,४; ‡सनुहि<sup>व</sup>

माग १,११,६; वाग १४,२? ..

 $a) = \forall \pi \cdot (b)$  वैप १ द्र. (c) व्यप. (d) साध° इति [पन्ने] पासि., साधु° इति [पक्षे] भाग्डा. पाका. (c) = सपा. °स्थ (सा १८,५९ अम्. माश ९, ५,९,४६ च) < °स्थाः (काठ ४०, १३ अम्.) इति पाभे. (c) °स्तात् इति पाठः १ यिन. शोधः (c) पाभे. वैप १,२५७१ छ इ. (c) े सह° इति छा. अम्. (c) वस. (c)

**†** जसनोत् वीश्रौ १८.३१ : १४; 94. ससान शांश्रौ १६, ११, ५; ८; ११: २०: २३; २६; २९. **†सिपासित श्राश्रौ ५, १६, २**; ৬. ४. ४: য়ায়ৗ. सति- पा ६,४,४५. सन्-> सनीयस्- -यान् वौधौ ६,१०:१८ है. सनन--नाय या ६,२२. सनि°- पाउ ४, १४०; -नये या ३, ५ई: -ईनि: आश्री १,११, १: शांश्री १, १५,१२; श्रापश्री: -निभ्यः बौधौ १५, ६: ४†; -निम् बाधौ ३,५,९५;शांश्रौ १, 94. 90+; 88, 99, 4; 6; ११;२०;२३; २६; २९; काधी; श्रापग्र २२, १३; भाग्र २, २६: १; -नीनाम् माधौ २, 9, 3, 93<sup>+b</sup>; -†न्या साओं ४,५,६; शांश्री ५,८, ३; आपश्रौ १०, १८, ५<sup>b</sup>; बौश्रौ ६, ७:२२<sup>b</sup>xx; माश्रौ १०, ९९, ९४<sup>०</sup>; वैश्रो १२, ९४: १<sup>b</sup>; हिश्री १०, ३, १<sup>b</sup>; द्राधी: वैताश्री १३,२३: आपमं २,६, २; - क्वें श्रापश्रो १६, २९, २; वैश्रौ १८,२०:३; हिश्रौ ११,८,४. सनि-म(त्>)ती- न्यौ माश्रौ **५,१,५,३३; १०, १३.** सनि-वनि-> ५न्य ५ - न्ये मीस १०,२,२६.

स(नि>)नी-हार⁰- -रान् श्रापश्री १०,१८,५; बौधी ६, ७ : २०; २१, १० : ७; माश्रौ १०,१२,१; वेश्री १२,१४: १; हिश्रौ १०,३, १. सनीहार-संशासन- -नम् हिश्री १६,१,४. सनित- -तः, -तम् या ३, ५१. †सनितृ- -०तः ऋता १, १०१: १६,५३: -ता<sup>ट</sup> आश्री १, ११, १; शांध्री १, १५, १२; बीध्री ३, ३० : ४;८; वाध्रौ १, ३,७. १६; -तुः या ३,६. †सनिष्यत्- -प्यन्तम् माश्रौ १, ३,१,९<sup>4</sup>; वाश्री १, ३, ४, ५<sup>4</sup>; वैताश्री २,१३. सन्ति- पा ६,४,४५. †सन्वत्- न्वन् शांश्री १, १५, १७: श्रापथ्री. †ससनिवसº - -वांसम् माश्री १, ३,४,२; वाश्री १,३,५, १६; पा **७,२,६९.** †ससनुपी- -पीम् श्राश्री १, ८, **७; शांश्री १,१३,४.** ससन्वस्- -वांसम् वैताश्री ४, २. †ससवस् - -वांसः श्रापश्रौ १२, १४, १२; हिश्री ८, ४, १४; -वान् शैशि १००; ३०८. सात,ता- न्तम् श्रापश्रो २२, ५, १३<sup>b</sup>;-ताम् माश्रौ ५,१,५,३५. साति- पा ६,४,४५: - नंतये काश्री

१७,८, ७; १९, २३,१; माध्री ५,२,३,९; ११; वेश्री १९, ५: ५०; हिथ्रौ २२,४,१७. सानसि - पाउ ४, १०७; - †सिम् श्राधौ १, ६,१;६,४,१०; शांत्रौ १, ८, १२××; वौध्रौ. †सिपासत्- -सन् श्रावश्री १७. 29.0. १सन<sup>a</sup>-> सन·क¹- -कः अप ४३. ३,१; -कम् अप ४३, ३, १२; शंध ११६: ३०. सनका(क-आ)दि-मनुप्य--प्यान् अप ४३, ३,१. सनत् $^{k}$ - पाग १, १,३७ $^{1}$ . सनत्-ऋमार<sup>1</sup>- -रम् श्राप्तिगृ २,६,३ : २५; अप ४३,३,११; र्शंघ ११६: ३१: बौघ २. ५. २२: -राय बीगृ ३, ९, ५. सन-(>न्न)ती³- -ती श्रत्र १०. 99+. सनय"- -यम् या ४,१९‡. सन-वित्त<sup>8</sup>- -त्तम् शांश्रौ ९, १४, ₹†. †सना पाग १,१,३७1. सना-तन,ना<sup>8</sup>- -नः सु १७, ३; त्रप ४०,५,१; ४३,३,३<sup>1</sup>; शंघ ७; विध २०,५२; -नम् अप ४३, २, १०<sup>1</sup>; १३<sup>1</sup>; शंघ ११६: ३१ ; बुदे ६, १४४; श्रत्र १०, ११‡; श्रप्रा ३, ४. १र्मः -ना सु १६, १: -नान

४.२,३२<sup>1</sup>; बौश्रौ; या ४.२५: ं विघ १,४८. ऋप्रा ८,१२; - †ता श्रापश्री †सनाव्व शांश्री १८, १५,५; दाश्री a) वैप १ द्र.। b) सपा. सनीनाम् (भे १,२,३ च)<> सन्या (ते १,२,३,२ च) इति पाभे.। c) पाभे. वैप १ सन्ये काठ ३९, ५ टि. इ. । d) विप. (वाक्य-) । तस्येदमीयः यत् प्र. । e) उप. कर्तिरि कृत् । f) सपा. सनिष्यन्तम्<>ससनिवांसम् इति पाभे.। g) पामे. वैप १ ससनुपीम् मे ४, १०, ३ टि. इ. I h) सपा. हिश्री १७, २,४१ संपादितम् इति पामे. । i) = सपा. तै १,१,३, १ प्रमृ. । काठ १, ३ तु सातयः इति पासे. (i) व्यप. (k) = सनात् (l) तु. पागम. (l)

\$पाग १,१,३७,४,५७. २सन-> सना(न-अ)द्<sup>8</sup>- -नात् माश्रो २,५,५,२०. सना(न-श्र-)सना(न-श्र)द्<sup>a</sup>-न्नात् माश्रौ २.५,५,२० ‡. सनक- १सन-इ. स°-नक्षत्र,त्रा- - †त्राणि भागिय २. ६,३ : २,४; ७, ९, बौध २,५, १६-१९: - त्राम् शंध १२७: -त्रे हिपि १७:४: -त्रेप अप ५२,१२,२. स<sup>c</sup>-तख- पाग ४,१,११०<sup>d</sup>; -खम् माश्री १,१,१,३४; वैश्री ३,४: ७; हिश्रौ १,२,३५. सानखायन- पा ४,१,११०. सनग'-> †सानग'- -गः वौश्रौ १०,३५: १७; १४,२२: १८. सनङ्गु<sup>8</sup>->सनङ्ग्<sup>०</sup> पावा५,१,२, सनत्- १सन- इ. सनत्वान - नाय आमिय १.२.२: सनन्द्रh- (>॰न्दी- पा.) पाग ध, 9,89. सनन्दन त- नः अप ४३,३,२; -नम् अप ४३,३,८; शंघ ११६:३१. सः -नमस्कार- -रम् बौग् ३,१२,१२ सनय- प्रमृ. १सन- इ. **?सना** वाश्रौ १,३,७,३. सना प्रमृ. १सन- इ.

2,00.

६,४,६; लाश्री २,१२,७; गौषि; । ?सनाद्यग्निष्ठदैवम् वाश्री ३,२,६,३२ सनुकम् पाग १,४,५७. सा-नामि- पा ६, ३, ८५; -भयः श्रापगृ २०, १८; भागृ २,१०: १७; वैगृ ५, ६: १०; हिगृ २, ९, १२; निघ २, ५<sup>† ६</sup>; या ४, २१: -भिः वैगु ५, ५: ६<sup>1</sup>. स<sup>c</sup>-नामग्रा(ह>)हा--हाः द्राश्री १ ४.१४; लाश्री १,४,१०; –हाम् द्राश्रौ १,३,२८. सा-नामन्- पा ६, ३,८५; -म,-मानि ऋत्रा १६.७; -मानौ चृदे१,९१. सनामनी-- नन्यः पि २,१५; -मन्यौ उनिसू ३: १८. स°-नासिक्य--क्यान् याशि २,९३. सनि- √सन्द्र. स॰---निक्षेपो(प-उ)पनिधि-क्रमा-गत1- -तम् शंध ३००. सनित-, सनितृ- √सन् द्र. स<sup>c</sup>-ति(म्>)सा- -म्ने वैश्रौ १३,७: स<sup>c</sup>-निर्वाह<sup>m</sup>- -हम् कप्र १,८,१३. स°-निव्याध"- -धैः शांश्रौ १६,१८, स°-निपादीक°- -कः सु १८,५. सं°-निष्का(स>)सा- -सायाम् हिश्रौ ९,६,४. सनिष्यत्- √सन् इ. सनिस्रस- प्रमः. √संस् द्रः †स-नीड<sup>p</sup>,ळ¹- -डाः शांश्रौ १५,२, ९: १८,२१,११: काश्री १३,२, स°-नाथ- -थस्य शैशि २०८; याशि २४: वागृ १३,४. सनीयस्-,सनी-हार- प्रमृ. सन् द्र.

†सनुतर्(:) निघ ३, २५; या ६,७; ऋप्रा १,१०३; शुप्रा; पाग १, सनुत्य'- पा ४, ४, ११४; ६, ३, ८४; - क्यः आश्री ४, ६, ३; शांश्री ५, ९, १०: श्रापश्री. स-नुप्र- -रस्य निस् ७,११: १३. †श्सनेमि'- -मि अप ४८,७०; निघ ३, २७; या १२, ४४०; ऋपा ८,५०; १६,७३. २स-नेमि'- -मि श्रश्र ९, ९‡. सं√तक्ष्, †सम् ... ततक्षुः काश्री २२, ६,१०; वैताश्री ३०,१७; लाश्री 6,6,93. सं-तप्ट- -प्टम् शांश्री १७,१,१२. सं√तन्, सम् …ततनः वौगृ २, ५, **५८**‡. संतनोति आपश्री १,६,४4:१४, ३४, ३; ४<sup>३</sup>; बौश्रौ; संतनोषि कौय २, ८, ४५: ईसंतनोमि आश्रौ २, ५, १४<sup>0</sup>; काश्रौ ৭০, ২५<sup>0</sup>: স্থাণ্**সী** †सम् ... तनोतु म् श्रापश्रौ १४: १६,१; हिश्री १५,५,१; वैताश्री ४,३; संतनुष्व शांग्र २, १३, ५; †संतनु श्रापश्री १६.३२. ३<sup>१रङ</sup>; बौश्रौ १,३५:१४; माश्री; वैश्रौ १८, २१: १º; **†समतन्वन् श्रापश्रौ २१,११,** ९; १०; हिश्रौ १६, ४,३२<sup>२</sup>; संतनुयात् श्राश्री ३,१०,

a) विष. (श्रिप्त-)। सन-। < नैप्र. मस्ण- < √म्रक्ष्]। b) सपा. तै ३,३,८,२ समसन्।त् इति पामे. । h) सरुन्द इति पाका.। i) = ३स-। i) = ज्ञाति-। k) अङ्गुलि-नामन्-। l) उप. द्वस.> कस.। उपनिधि- = न्यास-विशेष- (तु. यास्य २,२५)। m) उप. = परिवाह- (प्रणालिका-)। n) उप. = गवाच-1 नि√न्यध् + कर्माण घन् प्र. । o) उप. अर्थ: ? p) काश्रौ. वायु. पाठः । q) पामे. वैप १ सुंद्धामि तै १,५,१०, २ टि. इ.। 1) पामे. वैप १ सम् '' तनोतु काठ ३४,१९ टि. इ.। 5) पामे. वैप १ संतनु काठ ३९,८११ टि. इ.।

१५; हाथ्रो ३, ३, ११; लाश्रो; संतनुयाम् हिथ्रो १२,६,२. संतंस्यामहे वाध्यूशो २,१०: ३. संतायते वाध्यूशो ४, ३८:४-७; १०;१२;१३. स-तत्म- पाग १, १, ३७; -तम्

वौगृ २,९,७; कप्र २,३,१; १०; श्रुप २,१,४;४,१,२४××; वाघ. सातत्य- -त्ये ऋत ४,६,७. सतत-ग- -गः विध २०, ५२. सतत-ज्वर<sup>b</sup> -- -त्म् श्रुप ३६,१३,१. सतत-मिलनता --ता श्रुप ७०³,१९,२९. सतत्-यायिम् -- विनि विध २०,

२२; ९६,४°. स्रतता(त-अ)न्नदान--नम् विध ५९,३०.

सं-तत,ता - - †तः आपश्री २,१४, १३; बोश्री २५, १८: ३; ४; भाश्री २, १४, ७; माश्री; -तम् आश्री १,२,८××; शांश्री; पाग १,१,३७; -तया बोश्री ५,१३: १६××; पाग्र; -ता आपश्री १२,१३,३†; -ताः ९,६:२४; माश्री १०,३,२२; जेश्री; -तानि द्राश्री २,२,११; -ताम् शांशी २,६,१२; आपश्री; -तायाम् द्राश्री ३,२,२९; लाश्री १,१०,२१. १संतत-कर्मन् - मेसु वाश्री १,१,७७. १संतत-कर्मन् - -मी या ३,१४.

संतत-धारा- -रया वैश्री १३,

१६:९; १९,६:३८; ५१. संजत-वचन- नात् मीस् १२, ३,२६,

संतत-वलीक-प्रस्रवि<sup>d</sup>- -वः कार **९,९**°.

संतत-स्तुत्य - -त्ये निस् १०, १०: १५.

सं-तिव - तये वाश्री १, ५, २. १६ के: - तिः शांश्री २,६,१२ के: †श्रापश्री १, १३, १५××; बौश्रौ; बाश्रौ ३, २, ३, १२%; अशां १६, १, विध ६, १५: आज्यो १४,१; –ितम् †त्रापश्रौ १, १३, १५; ५, १८, २; ६,५,५; वौश्रौ; श्रशां १७,४ ; श्राज्यो १२, ५; वेज्यो ४५; -तीः श्रापश्री १६, ३२, ३: माश्री ६,२,२,१७; -तीन् वाश्री ३.२,३, २०१; श्रश्राय १,३३+; –त्याः श्रापश्रौ २४, ५, २‡; -त्याम् श्रशां १८, ६; १९, ६: -†त्यै शांश्री २,६,१२; श्रापश्री १,१५,४<sup>२</sup>××; बौश्रौ.

संतित-होम— -माः माग्र १, ११, १४; १५; -मान् आपश्री २०, १२, ३; माश्री १,६,५,८; वाश्री १, ५, ५, १, १०.

सं-तत्य माश्री ५,२,८,९.

†सं-तिन,नीष— -निषेदाश्री २,३, १७; ७, ४, १६; लाश्री १, ७, १५¹; ६,१,१×; निस् ४, ६:३××; −िनः बौश्री २६, १:८¹; दाश्री ७,४,१६; लाश्री ३,४,१५¹; ∼िननः लाश्री ७, ५,१ b; -निना लाश्री १०,४,५ b; -निनी निस् ८,७:३९<sup>b</sup>; -निम् वेश्री २०, ३२ : २<sup>४</sup>; -नी वौश्री १२,३: १<sup>1</sup>; २२,१६: १९××<sup>1</sup>; -नीः<sup>k</sup> बौश्री १४, ५: ३४; २५, १८: १२; कागृ २५, १२; ४७, ७; -नीनाम् चौश्रौ २१, 96:3k; 22, 98:961; वाघूश्री ३, ७८: ३; चाग्र ३०: २४¹;३८:४¹; -नीनि<sup>ь</sup> निस् २, २:२७;१०,६:२७;-नीभ्याम् बौधौ १२, ३:१; २; ६<sup>२</sup>хх; -नीम् वौश्री ३, १४:४××: -न्या<sup>।</sup> वौश्रौ १२, ३: ४; ९; १३; २६,१ : ७. संतन्य(नी-श्र)र्थ--र्थः बौश्रौर्६,

२७:१३. सं-तन्वत्- -न्वतः चात्र ४०:४; -्नेन्वन् काश्री ३,१,६; श्रापश्री

२४,११,८; जैथी ६:८.

सं-तान — नः श्राश्री ५, १४, १६;

७,१२,१४; शंध २८८; — नम्
श्राश्री ५, २०, ५; — नात् लाश्री
६,१,८; — नाय शाश्री १२,
२४, ५; निसू ४, ६: ३××;
वाध १५, ४; — नेनेन आप्तिग्
३, ७,३:२३; वीपि २,२,
२; हिपि १९:१०; — नेम्यः
तैप्रा ६, १२ +; — नेने: आपश्री
१४,१६,१; हिश्री १५,५,१.
संतान-क—> कि-निम— - माः
श्राप ५२,६,५.

संतान-कर्तृ- -र्ता या ३, ६. संतान-कर्मन्- -र्सणे या ३,४;५.

a) वैप १ द्र. । b) = ज्वर-भेद- । c) वस. । d) वलीकः- = पटल-प्रान्त- । e) सप्र. मागृ १, ४,६ वागृ ८,६ वलीकक्षारप्रभृति वर्षम् इति पामे. । f) = शान्ति-विशेप- । g) = इप्टका-विशेप- । h) =साम-विशेप- । h यकः ॰ित इति, ॰ितः इति च पाठौ १ यिनः सोधी द्र. (तु. द्राश्रीः Pw. च) । h = इप्टि-विशेप- । h व्यपः (विसिप्टपुत्र-) ।

संतान-ज- -जानाम् शंध १६२.। संतान-नामन् - म या ६, ६. संतान-रूप- -पम् निस् ५, ६: २६. संतान-वर्धन"- -नम् वाध ११, ٧٩. संतान-संस्थित- -ताः श्रप ५२. ७,٩. संताना(न-श्र)थे,थी- -थे: शांश्री १, १, २५; ६, ९, १०; -र्थम् निसू ८, ५:३७; १०,८: १३; -र्थाः निसू ९, ३ : ३५; -र्थानि निसू ८, ५:३६; -र्थायाम् श्रापश्रौ १७, २५, १३; हिश्रौ १२, ७, २६; -थें आपश्रो १७,२४,११; वैश्रो १९, ८: ८; हिथ्रौ १२,७,२२; निसू १०,३ : २९.

सं-तिन,नी- सं√तन् इ. सं√तप्, संतपन्ति, †सम् …तपन्ति या ४,६: सम् (तपन्ति) बृदे ७, ३४十. †संताप्सी: शांश्रो ६,१२, १२;

श्रापश्री ६,१०,११; साश्री ६, १२, ९; हिश्रौ ३, ७,७२; †संतासम् श्राश्रीध,१३,५; शांश्री १, ६,११; ६, १२,१३; बौधौ; श्रापमं २,९, ३<sup>b</sup>; भागृ २, २२ : १२<sup>b</sup>; वागृ ९,१३<sup>b</sup>; हिगृ. संतापयन्ति कौसू ८०, २१.

सं-तपन- पाग ५, ४, ३८°; -नात् कौसू १३५,३.

> सांतपन<sup>त</sup>- पा ६, ४, ३८; पावा ५,४,३६; -नः शांश्री १४,

१०, १६; आपश्री १७, १६, १८; २२, ८,१५; बौथ्री; बौध ४,५,१३<sup>६</sup>;-नम् बौश्रौ १५,१०: १३रें: काग्र ७,१; ३; २५,८र्: शंघ ४११; ४३९; बौघ ४, ५, ११<sup>6</sup>; विध ३८, ७; ४६, १९Ф××: सुध ६४; -नस्य आपश्रौ ८,९,९; बौध्रौ १७, भाश्री; -नाः ५७ : ९××; श्राश्रौ २, १८,३; 🕂 ०नाः आश्रौ २.१८,३; शांश्रौ ३,१५, सं-तरत्~ सं√तृ द्र. ६; वैताश्री ९, २; काय ८, ६; सं-तर्पण-, व्यं सं√तृप्द्र. कौसू ४८,३८; श्रश्र ७,७७; अपं २: ७४; -नानाम् वैताश्रो ९, २; -ने वौश्रौ २१,६:१७; सं-तार- सं√तृ द्र. --नेन शांश्री ४, १५, २३; कौग्र ५,६,६; जैग्र २, ५:१; -नेम्यः शांत्री ३,१५,५;१४,८,४;काश्री. स्रांतपता (१ना [न-श्र]) ग्नि->°नाग्नेय- -यम् अअ ६, ७६?.

सांतपनीय,या- -यस्य हिश्रौ ५,३,१८; -या<sup>ह</sup> मीसू ५, १,३०; -याम् काश्री५,६,२६<sup>ड</sup>़ १सांतपनिh- -नि: काश्रीसं २९: ६. संतपना( न-अ )ग्नि- - ग्निना श्राप्तिगृ ३,४,४:७. सं-तप्यमान- -ने अप्राय ३,३. सं-ताप- पाग ५, १, १०१; -पात् बौध्रौ १०,१३:१९; वैश्रौ १८, ७: ७: -पेन माश्री ६,१,३,२४.

सांता(प>)पा<sup>1</sup>- -पे श्रप

सांतापिक- पा ५,१,१०१. संताप-ज- -जान् काश्रौ २५,७. 93.

सं-तापन- -नम् मीस् १०,१,५३.

सं-तमस- पा ५,४,७९. सं-तर<sup>0</sup>-> पाम् व आपश्री ११, २, ૧<sup>રા</sup>; १६, ૨૭, ૨૧; बौश्रौ **५**, 97: 97; 8,98: 73, 78, भाश्री १२,२,३; ४; हिश्री १०, ३,३४<sup>२1</sup>; ११,७,५८.

सं-तप्र- सं√तच् द्र. सं-तान- प्रमृ. सं√तन् द्र.

सन्ति- √सन् इं.

सं-तिष्ठन्ती~, धमान~ सं√स्था द्र. सं√तु >†सं-तवीत्वत्<sup>तार</sup>- -त्वत् या २, २८**∮**¹.

सं√तुल्, समतोलयत् वाध २,४२; बौध १,५,७९.

सं√तुष्>सं-तुष्- -ष्टः वीध ३,३, १९; -धाः कप्र १,१०, ९; श्रप ३०,२,१.

सं-तोष- -षः वाध ३०,८. सं√तृद् , संतृद्धः शांश्रो १७,१,९. संतृणित श्रापश्री ११,१३,२;३.

सं-तर्दन- -नम् मीस् ३,३,२४. सं-त्रण- -ण्णाः त्रापश्रौ ११,११, पः; हिश्रौ ७,६,१; -ण्णान् चौश्रौ ६,२६: १४+; वैश्री १४,७:५; -णो काश्रौ ८, ५, २२; श्रापश्रौ

२१,४,१७; बौश्रौ ६,२८ : ३७: हिश्री: -ण्णी वैश्री १३,७:१२.

a) उप. कर्तरि कृत्। b) पाभे. वैप १, १९९१ o इ. । c) तु. पागम. । d) वैप १ द.। e)=प्रायिधत्त-विशेष-। f)=अप्रि-विशेष- (तु. श्री ६, ७६, २ माश १३, ५, २, ३)। g)= इष्टि-विशेष-।  $\vec{h}$ ) ॰नी- इति वा ॰नीया- इति वा स्रोधः संभाव्यते ।  $\vec{i}$ ) = द्यावापृथिवी- ।  $\vec{j}$ ) पामे. पृ ९८७  $\mathbf{d}$  इ. ।  $\vec{k}$ ) वैतु. या. भनुसं° इति । 1) पाभे. वैष १ सं-सुनिष्यदत् मा ९,१४ टि. इ. ।

84, 40年.

सं-तृद्य शांश्रौ ४,१८,५; माश्रौ २, २,३,८. सं-तद्य- -द्यः शांश्रौ १७, १२, १३ - से प्रात्थी ११, १३, २; वैधी १४,९ : २; तैष्रा ४,१ १‡. सं√तृप् , †सम् "तृष्णुतः श्रापश्रौ ३, ११,२; भाश्रौ ३,१०,२; हिश्रौ. संतर्पयति वौश्रो १,१४:१२;२७, १२:७; वैश्रौ १६, १:१०; सम् … तर्पयति बौश्रौ २७,१२ : ४: संतर्पयेत् बौश्रौ २१, २२: ₹∘. सं-तर्पण- -णम् वौश्रौ १४,९ : ४८; -णे वौश्रौ २१,२२: २९. सं-तर्प्य ग्रापश्रो ३,१,१०; वौश्रो. सं-तृप्त- -सः वाधूश्रौ ४,२९: १३; ३७: २५; -सम् बौश्रौ १४, १३: १;२२: ८; वैश्रौ १५,११: १७: -सस्य वीश्रौ ७, ५ : २४; -प्तानाम् वौश्रौ २७,१२: ८. सं-तृप्य हिपि १५:२०. सं√तृ, †सम्'''तरित बौश्रौ ६,९: ११, २१, १०: ३०; संतरन्तु श्राश्री ३, १४, १०<sup>8</sup>; ‡संतर श्राप्तिय ३,८,२ : ४७; बौपि १. 94:48. †सम् (तिर) श्रागृ ३, ७, १०; कौगृ १,१८,४; ऋग्र. संतारयति विध १५,४७. †सं-तरत्– -रन्तः माश्रौ २,१,१,६. सं-तार-- -रः वौगृ ४,३,६.

सं-तोष- सं√तुष्द्र.

90.

सं√त्यज्, संत्यजति वैध २, १५,

सं-त्यज्य बृदे ५,१६. सं√त्रस् >सं-त्रास- -सः वौगृ ४, 8,92. सं-न्नास्य वैश्रौ १६,६ : १२. सं√त्वर् >सं-त्वरमाण- -णस्य श्रप्राय १,५३;-णाः श्रापश्री १२, २९,१२; बौश्रौ २५,१०: २२. सं-त्वरा<sup>b</sup>- -रा श्राश्रौ ६,६,१३. संत्वरा-श्रुति - -तेः काश्रौ ७,५. ٦4. सं√दंश्>सं-दंश°- -शः वीश्री १८. ३६: १३व; ऋषा १४, ११७; -शम् बौश्रौ ९,४ : ४; १०,७ : ६;९ : १६;१८ : २; –शाभ्याम् वैश्रौ १३,९: २; -शेन आपश्रौ २२, १३, १३<sup>d</sup>; वौश्रौ; हिश्रौ १७,५,३४<sup>व</sup>: लाश्रौ ९,४,३८<sup>व</sup>: -शौ वैश्रौ १३,७:१२. संदंश-च्छेद-- -दः विध ५. संदंश-रूप-- -पम् निसू ७,१२: संदंश-वज्र¹- -ज्रो काश्रो २२. ११,२३; लाश्रौ ९,४,३७. संदंशा(श-श्र)नुस्तोम<sup>g</sup>- -मौ शांश्रौ १४,२२,४. सं-दंशनh--नेन वैश्री १३,१२: ४. सं-दश्य माश्रौ २, ५, ४,७; हिश्रौ **९,४,५**२. सं-दष्ट- -ष्टम् ऋत्रा १४,६. संदष्ट-ता- -ता ऋप्रा १४,१३. सं-द्धत्- सं√धा द्र. सं-दर्श-,°र्शन- प्रमृ. सं.√हश् द्र. सं√दह्र,संदहति वाधूश्री ४, ८७:।

९; संदहामि वौश्रौ १२,४: ८‡: ‡संदह आपश्रौ ४, ११, ५; ६, २१,१<sup>1</sup>; भाश्रौ ४,१७,२; हिश्रौ ६,३,८; †सम् "दह माश्री ५, २, ८, ९; हिश्रो १५, ८, ४; †समदहः कौगृ ५, ५, ५; श्रश्र १८, ३; संदहेत काश्री २५, ७. ५; अप ६२,१.७. संद्धेत श्रप्राय २, ९३; संद्धोरन् श्रप्राय २,९. सं-दग्ध- -ग्धम् बौश्रौ १२,४:७‡; -ग्धानाम् वौश्रो २७, १२:६. सं-दान-,सं-दाय सं√दो द्र. सं-दाव− सं√ दु द्र. सं-दित्य सं√दो द्र. संं√दिञ् ,सम्…दिदेष्टु,सम्(दिदे-ष्टु) र आपमं १,११,३‡1. सं-दिश्य कौसू १३९,२५. सं-देश- -शम् कौस् ४६,२४. सं√दिह् ,संदिह्यते या २,७: १०. सं-दिग्ध,ग्धा- -ग्धम् विध ७, १२; मीस् १०,८,१६: नधाः श्रापश्री १९, १८, १२; श्रप्रा २, ३, ६; -म्धाम् गौध ९,३४; -म्धे श्रश्र १,३; विं ३,६१; - ग्धेषु मीसू १,४,२९; ३,१,२०; -ग्धौ या संदिग्ध-पुरोडाश- -शः वौश्रौ २३,४:१२; -शस्य वौश्रो २६, ६: २०. सं-दिह्य कौसू १३,३; २६,२१. सं-देह- -हः पागृ २, १७, ४; श्रप ६८,२,१९; अपं १ : ४२; ४४; पावा १,३,९; ६,२, ३६; -हाः

a) सपा. तै १, ५, १०, ४ संचरन्ति इति पामे. । b) उप. भावे अङ् प्र.। c) वैप १ इ. । e) भाष. (सं-दष्ट-। उचारणे दोप-विशेष-।)। f) एकाहयोः द्वस. । g) उप. ॰श-मनु॰ d) =एकाह-विशेष-। इति शोध: (तु. C. टि.)। h) = सं-दंश-। उप. करणे ल्युट् प्र.। i) पाभे. वैप १, १८२१ k इ. । j) पाभे. वैप १ सुम्"द्धातु, सुम् (द्धातु) र ऋ १०,८५,४७ टि. इ. ।

सं-दित्य बौधौ १३, ३७:६; १५,

या २,७; -हात् अप्रा ३,३,२१; शौच ४,५१; पावा ६,१, १५४; श्मीस् ११,४,३२; -हानाम् भाशि १: -हे वाध १५,७: शंध २८०: आपघ; –हेपु नाशि २,८,१८. सं√दी,सम्…दिदीहि श्राश्री ३,५, **\$**†. सं√दीन्>सं-दीक्षत- -ताः वौश्रौ २६,१२: १२; -तानाम् अप्राय ६,६. सं√दीप > सं-दीपन-> °न-व-(त्>)ती- -तीः काश्रौ २५,७, 92. सं-दीपित- -ते जेश्रीका ५२. संं√दु>सं-दाव- पा ३,३,२३. सं√दुह् ,†संदुहाताम् श्रापश्रौ १,१२, १७; माधौ १, १,३, २५; हिश्रौ १,३,३६. सं-द्राध- -ाधम् कौस् १२०, २; १२६,६. सं-दोह्य आपश्रौ ८,९,१२. सं√हश्ª, †सम् ः इश्से श्राश्री ७, २,२; वैताश्री ३३,३; ४२, २; या ४, १२०: †सम् (हक्षेते) शांथ्रौ १२,१,४; १८,२,२. संदृश्यसे या ३, ११; ४, १२; संदर्येत श्रापध २, २५,५: हिध २,५,१८३. †संदद्धिरे<sup>b</sup> आपग्रौ ७, २८, २; हिश्रौ ६,८,६.

सं-दर्श- -र्शे वीथी ९.५: ३२°.

सं-दर्शन- -नम् बौधौ ९,१९ : ४७;

बीग ३,४, २५; माशि १३, ६;

-नात् वीघ ३, २, १२; गीघ २२, ४: -नाय या १०, ४०; —ने काश्री २६, २, २९°; वाघ सं√द्व,संद्रवन्ति,सम् ''द्रवन्ति १०,१६;श्रापध १,९,१७; हिंध; -नेन वौश्रौ २५,५:७. संदर्शनी<sup>व</sup>- -नी वीघ ३,२,६. संदर्शन-वृत्तिक- काः वैध १, 6,9. सं-दर्शयितृ- -ता या १०,२६. सं-दश्- -दक् या १०, २६†∮°; -†दशः शांश्री ४,१३,१; वीश्री; - विश श्राश्री ८, १४, १८ ; बीथ्रो ६, १३:१३××; माथी; द्राश्री १३, २, १०1; लाश्री ५, ३, २<sup>११६१</sup>; माग्र १, ११, १८<sup>१</sup>; जैगृ १,१९:१०¹; या १०,४०**∮**; -†हरो काय २५,४२<sup>1</sup>. †सं-दशे<sup>b</sup> आपश्री ७,१९, ४; माश्री १,८,४,१८; वाधी. सं-दृश्यमान- -नयोः माश्रौ ५, १. 5,90. ?सं-दृष्ट!->°ए-ह्नु- -नुः माशि १२.५. सं-द्रय्ट्र- -ष्टा या १०,२६. सं $\sqrt{\epsilon}$ ों  $(3-247) > सं-दान<math>^{\mathrm{h}}$ - नम् श्रापथ्रौ १९, २६, १‡; काथ्रौसं ३५: १४;१५; बौश्रौ १३,३७: २××; माथ्री; -नात् १३,३८:३××; -नेन वीश्री १३.३७: 4××. संदान-नियोजन- -ने वाधूश्री ३,१००:५. सं-दाय काश्री २६, ५,४,

.28:90. ९,१९†. सं-द्राव- पा ३,३,२३. सं√धन्व्, सम् "दंधन्वे या ३,४†; †सम् (दधन्विरे) वौश्रौ १३,४: ६;७:९; १३:७. सं√धा, संघत्ते वैश्रौ १,१ : २७; १५, २८: ११; संद्धाति काश्री २५, १४,३६; श्रापश्री २,११,९;१८, १,९××; वौश्रौ; संधत्तः काश्रौ ९,१०, ८७; श्रापश्री १२, २२, ६; ८७; वौश्रौ; नसंदधित आपश्री १६,२९, १; वैश्री १८, २०: ६; हिश्री ११,८,२; †संद्धामि आश्री ३,१४, १०; भापश्रौ ९, १३,८; १४, १६, १1: बौथ्रौ ३, १४: ६1××; माश्री; हिश्री ३, ६,१५1; †सम् "द्धामि शांश्री १३, १२, १२‡k;श्रापथ्रौ २, २१,१; हिश्रौ २, ५,४७; †सम् (दधामि) श्रापश्रो २,२१,१<sup>३</sup>; हिश्रो २,५, ४७३; संद्धात् कौष्ट १,१२,६†; †सम् "द्धात् शांश्री १७,१५. १०-१२; संद्धातु अप्राय १, ३७; †सम् "दघातु आश्री २, ५,१४; बौधौ ३, १४: ५××; वाध्रो; पागृ १, ४, १४<sup>1</sup>; अप २२, ९, ४; †सम् (दधातु) काश्री १६, ३,२; श्रापश्री १६, ३,७; हिश्री; पार १, ४, १४<sup>२।</sup>;

a) पाचा १,३,२९ परामृष्टः इ. । b) = सपा. तेत्रा २,४,७,११ । ऋ ३,८,१० शां १०,२ सुंदरक्षे इति पामे. । c) परस्परं पामे. । d) = वृक्ति-विशेष-। e) पामे. वैप १ संवृक् काठ १८,१ टि. इ. । f) सपा.  $^{\circ}$  हिश (तैंआ १,१, रे प्रमृ.)<>°दृशे<>िख ६, ३,४ शौ ७, ७१,१ °दृशः इति च पामे.। ह) संदशः इति पाठः? यनि. शोधः (तु. दाथ्री.) । h) वैप १ द्र. । i) पाठः ? संन्दृष्ट- इति संभाव्येत । j) पाभे. वैप १ संद्र्धामि ते १,५,१०,२ टि. द्र. । k) पामे. वैप १,२९४८ ६ द्र. ।  $\ell$ ) पामे. वैप १ सम् $\cdots$ दधातु, सम् (दघातु) ऋ १०,८५,४७ टि. द्र. । वेप४-प्र-५२

संद्धाताम् वीश्री २७, ६ : ६ ; †संधत्स्व हिथ्रौ ९, ५, ३६; वैताश्रौ २४,१: †संधेहि श्रापश्रौ ३,१२, १: वैताश्री ७, ५; श्रप ४५,१, ११; †संधत्तम् आपश्रौ १२,२२,६८; वौश्रौ ७,१३: १६<sup>३</sup>;१७<sup>२</sup>; १८<sup>२</sup>; माथ्रौ; †सम् •••द्धातन श्रापश्री १६, १८, १; बौध्रौ १०, २५: २; बाध्रौ; नसम् (दधातन) काग ७१,१३; समधत्त गोगृ ३, ७, २१५; समधद्वम् वीश्री ११, ९: ७<sup>+</sup> : संद्धीत वैश्री २०, ३१ : ५: संदध्यात् आपश्रौ ९, ४, १; १५,१७,८;२४,११,११; भाश्री; संदध्याताम् वौश्रौ २१,२०: १; संदधीरन् वैष्ट १, १४: १२; †सम् (दधुः) आश्री ४, ७, ४; समधाताम् कौस् ४२, १७ई; सम् ... घाः वौश्रौ ३, १३: १३: १४.

नर; नर.
संघीयते श्रापश्री १०, १४,९ दे;
वीध २, ४, १९; २२; सम् "
धीयते वाधृश्री ३,१३:१५.
संघापयित बीश्री ११,२:१०.
२सं-हित,ता — पाग ४,२, ६०;६,
२,१४६; पावा ६,१,१४४; — तः
आपश्री १३,६,१३; वाधृश्री ४,
१३:७; वाश्री; — तम् वीश्री
१०,५०:१०; हिश्री २,२,३१;
९,८,३१; २१,१,१४; वाश्री
६,११,४°; छस् १,३:२२°;
५:१८°; निस्; — †ता
शांश्री २,१२,१; काश्री ४,

१२,६; श्रापश्रौ ६,१७,४; ५; बौथ्रौ; गौषि २,४,७<sup>व</sup>; ८<sup>व</sup>; या १, १७<sup>२</sup> Ф<sup>6</sup>; ऋप्रा २, १<sup>6</sup>; ११, १६<sup>6</sup>; -ताः श्रापश्री ६. २८, ५; १६, १४, ४; १९, ५; वाश्री; गौषि १,७, १४<sup>व</sup>; जैगृ २,८:१७<sup>d</sup>××; कौसू ; –तानाम् शांगृ ६,४,७<sup>d</sup>; -तानि आपश्री १९,२१, १८; हिश्रो २२,४,७; -ताभ्याम् आपश्री १७, १५, १: वाश्रो २,१,७,२; वैश्रो २१, १५: १०; हिश्रो; आपश्री २, १९, ९; भाश्री २, १८, १; वाश्री; जैगृ २, ८:१६<sup>d</sup>; अपं ३:४<sup>d</sup>; ५<sup>d</sup>; श्रप्रा १, १, २º; -तायाम् कप्र ३, ८,२०<sup>व</sup>; ऋअ ३,९<sup>व</sup>; ऋप्रा २, ३५1; उसू; शुप्रा ३,९1; ४, १९1; तैप्रा; —ते आपश्री ११. १२,६; काठश्रौ ९६; हिश्रौ;-तौ द्राश्री ३,१,२२;लाश्री१,९,२४. २सांहित--तः ऋप्रा १४, १; तैप्रा ९, १७; -तम् अप्रा ३,३,१९. -तेन तेप्रा २०,३. †सांहिती- -तीभ्यः वौगृ ३,१७,४;२,५; भाग ३,४ : ४. सांहितिक- पा ४,२, ६०. संहित-उवाल-निकर्ष- -र: श्रप २४,३,१. संहित-प्रजनb- -नयो: वाश्री 3. ४,४,१५. संहिता-काल- -ले ऋपा ८,३६. संहिता(त-अ)प्र¹- -प्री जैगृ १.

संहिता( ता-श्रा )दि-जैश्रीका १८६. †संहिता(ता-म्र)ध्ययन- -नम् वाध ४,३३; २०,४६. र्थ- -र्थम् शौच ४,१०८. संहिता-वत् उस् ४, ११; शुप्रा १,१४८; शौच ४, १२४; शैशि १५१. संहिता(ता-श्र)वसान-पावा १,४,११०. संहिता-विधि- -धिः चव्यु ४ ८; -धौ श्रप ३,१,१९. संहिता-सार-यहुल- -लः याशि १,३०. संहितो( त-ऊह> )रू<sup>1</sup>- पा ४, 9,00. सं-द्रधत्- -धत् बृदे ७, १२८; ऋपा २,२; ११, २४;३३: ५९. सं-धा - - वधा श्रापश्रो १८, ५, २ म; वौश्रौ; -धाभिः वौश्रौ ७. १३: १९; ३४; वैश्री १५,२८: ४;२९: १; - ईंधाम् गोगृ ३, ७,२१. सं-धातृ- - वा काश्री २५, ५,३०; श्रापमं १, ७, १; कागृ २७, २: - † तारी वैश्री २०, ३०: ५; -तुः चात्र ४० : ४<sup>1</sup>. सं-धान- -नम् शांश्रौ १, १, ४२; ६,१,१५; द्राश्रौ ९,१,८; लाश्रौ; -नात् माश्रौ ५, २, ११, ३; -नानाम् वीश्रौ १५, २०: ६; -ने बौश्रौ २१, २०: 9xx; तैप्रा; -नैः वैथ्रो २०,९: ५.

a)=सपा. तै १, ७,८,४ । मै १,११,३ काठ १४,१;७ सम्वः इति पामे. । b) वैप १ निर्दिष्टयोः समावेशः इ. । c)=साम-विशेप- । d) प्रन्थ-विशेप- । e) पारिभाषिक-संज्ञा- । f)=संहितापाठ- । g) विप. (पावक-) । वस. >पस. । h) कस. (तु. आपश्री २०,१८,४) । i) वस. । j) वैप १ इ. । k) पामे. वैप १ संवाक् टि. इ. । l) व्यप. ।

१९:३६.

संघान-कर— -रै: माश्री ३, १, २४. संघान-काल— -ले श्रापश्री १९, ५,११; हिश्री २३,१,८. संघान-मात्र— -त्रे वैश्री २०, १६:११.

संघान-सामन्- -मनी जैश्रीका ७८.

संघाना(न-त्रा)दि- -दि माश्रौ ३,१,२४.

सं-धाय त्राश्री ३,१४, १०;८,१४, १५; शांश्री.

१सं-चिष- -धयः द्राश्री १०, ४,८; ताओं ३,१२, ७ई; निस् १,७: २९; ऋषा २, २०; ४, ८९; -धये श्रापश्री १६, ३१, १५; बौश्रौ<sup>b</sup> १४,२० : ११; १७,९ : १९××; वैश्री; -धिः श्रापश्री १४, ४, ३<sup>b/c</sup>; १६, ३१, १<del>†</del>; बौश्रौ १६, २५: १६<sup>b</sup>; १८, १५: १३<sup>७</sup>; वैश्रौ १८, २: ५५°; हिश्री ११,८,४+; लाश्रौ ९, ७, ८<sup>०</sup>; वैताश्रौ २०, १३<sup>त</sup>; निस्: -धिना काश्रौ १४, १, २७<sup>8</sup>; श्रापश्रौ ७, १३, ६<sup>‡</sup>; भाश्री ७, १०,५: क्षुसू १, ७: १२<sup>६</sup>; श्रापमं२,१४,२<sup>†</sup>¹;श्राप्तिगृ २,१,३ : २४ 🕆 भाग १,२३ : १७<sup>‡¹</sup>; हिगृ२,३,७<sup>‡¹</sup>;−धिभिः श्रापमं २, १९, ५<sup>1</sup>: -†धिभ्यः श्रापश्री १६,३१, १: वैश्री १८,

२:५५: हिश्रौ ११,८,४; -धिम् आश्रौ १, १, २३<sup>1</sup>; काश्रौ १४, १, १९<sup>8</sup>; २५, ५, ३०<sup>६</sup>; बौधौ; हाश्री ३, ३, २९<sup>1</sup>; लाश्री १, ११, २२<sup>1</sup>; क्षस १, ७: ५<sup>६</sup>: श्रापमं १,७,१<sup>к</sup>; आगृ ३,२,२<sup>)</sup>; श्राप्तिर २, ६, ४: ६<sup>1</sup>; -धिपु आपश्रौ ९, ११, २३××; बौधौ ६, २७:२०; बैश्री; -धी श्रापश्री ६,४,७: वैश्री १२,८: ९; निसु २, १२: १६; १३: १६; ऋप्रा ४,२६; -धीन् माश्रौ २,२,३, ३१; ऋप्रा २, ७; १३, ३१; उस् ७, १; -धेः काश्री १२,६,९<sup>b</sup>; बौथ्रौ २०,१: ३; जैश्री १५:१३; दाश्री; लाश्री ५, ११, ७<sup>b</sup>; निस् ४, 90: 98<sup>8</sup>; 99: 3<sup>8</sup>; -धौ হাাগ্রী १७, ४, २; ३; স্মাণগ্রী; नाशि २,५,६<sup>1</sup>; -ध्योः निसू ३, भः २६; आपध १, ११, १५; २७,५<sup>™</sup>;३०,८<sup>™</sup>;हिध **१**,३,६८; ८,८<sup>n</sup>;श्रापशु ११,५; हिशु ४,७. √संधि, संधयेत् शैशि २९८: ३००: ३०२,

संधित— -तम् मेश्र ३१. संधि-काल— -ले वाग्र १५, १४. संधि-कमस<sup>0</sup>— -साः माश्री २, ५,३, १७; श्रश्राय ६, ७; -सान् श्रापश्री १४, ४, २;१२; वेश्री; -सेषु वैताश्री १९, १७; -सेः हिथ्रौ ९,७,६०.

संधिचमस-वत् श्रापश्रौ **१**४, ४,१५; वैश्रौ **१७,५** : ६.

संधिचमसा(स-भ्रा)सव-

†संधि-ज- -जाः शांग्र ३, १३, ५<sup>1</sup>; ऋप्रा २, ३४; -जौ कीस्ं ७३,१३: याशि २,५४.

†संधि-जात- -तानि निस् १, ७:३१:३३.

संधि-द्वय $^{p}$ --यम् शंघ ४५७:४. संधि(न् >)नी $^{q}$ --त्याः शंघ ४१८.

संधिनी-क्षीर- -रम् वीश्री २५, २: १९; वाघ १४, ३४; -रेण कीसू ८०, २५.

संधिन्य(नी-श्र)मेध्यभ-( क्ष> )क्षा⁰- -क्षायाः शंघ ४१८.

?संघि-भक्ष- -चात् निस् ३,२: १२.

संधि-मत्- -मत् कौशि ५४. संधि-यज्ञ- -ज्ञाः निस् २,५ः २. संधि-वत् द्राश्री ७,१,३३; लाश्री ३,१,३२.

‡संधि-वर्ण- -र्णे क्षेम् ७३, १. संधि-विप्रह्—चिन्तक— -कम् श्रप ३, १,१३.

संधि-विग्रह-याना(न-ग्रा)सन-संश्रय-द्वैधीभाव- -त्रान् विध ३,३९.

a) वैप १ द्र. । b) नाप. (स्तोत्र-)। c) सप्र. संधिः <> संधिस्तोत्रम् इति पामे. । d) = सपा. ते ४, ४, १, १। संधिः, असि > मा १५,६ संधिना इति पामे. । e) = [प्रत्पप्रमाण-] कुद्वार- इति माध्यम् । f) = परिधि- । g) = साम-विशेप- । h) = [प्रकर्णतः] अक्षि-कोण- ? । i) च संधिमिः > सपा. शांग्र ३, १३,५ च संधिजाः इति, हिग्र २, १०,७ सुसंधिमिः इति च पामे. । j) = क्षितिज- । k) सपा. में ४, ९, १२ संधिः इति पामे. । l) १० ध्यौ इति लासं. । l) भप्ता. हिघ १, ७, ३० सम्ध्ययोः इति पामे. । l) संध्योश्च बहिर्मामादासनम् >गौध २, १६ बहिःसम्ध्यत्वम् इति पामे. । l0) मलो. कस. । l1) = [प्रकर्णतः] स्कन्य-द्वय- । l2) = अन्तर्वन्नी- [गो-] । हनिः प्र. उसं. (पा ५, २, १ १ १) ।

संधि-बेला- पाग ४, ३, १६; -लयोः शांश्रौ २,१४,९; काश्रौ ७,५, ७; २५, ११,१५; हाश्री; –लायाम् काश्रौ १३, २, १०: आज्यो १,६; –लासु गोर ४,६, १३: अप ५२,९,२.

सांधिवेल- पा ४,३,१६. संधिवेला-समीप--पम् गोय ३,१०,१७. संधि-शत- -तम् या १४, ७; -ते विध ९६,८७.

संधि-पा(<सा)मन्- -म शांश्रौ ९,२१, २; धुसू ; -मानि निसू १०, २: १६; -मणाम् निस् ३, 3:36.

संधि-सामान्य- -न्यात् या १. २०.

संधि स्तोत्र- -त्रम् वैश्रौ १७, ५: १; हिश्रौ ९,७,४९ª.

संधिस्तोत्रीय- -यान् निसू १०, ७:१५; -येषु निसू ४, 90:94.

संधि-स्थान- -नेपु शैशि ६०:

याशि २,३४. संध्य,ध्या<sup>b</sup>- पाउभो २,३,२°; –ध्यः बौध्रौ २०,५: १-४; ऋप्रा ५,४१; ऋत: -ध्यम् बौथ्रौ २०. १:७; ऋप्रा ३, ११; ११, ६; -ध्यया अप ३६,६,२; -ध्ययोः वैश्रौ २,२:९;आग्निगृ; हिध १, ७.३०<sup>d</sup>; -ध्या गोगृ १,५, ११; अप ५०,९,२××; -ध्याः शांग्र ४, ९, ३; †अप ४३, २, २६; ऋत्रा ५, ४०; -ध्यानि ऋप्रा १३,३८; -ध्याम् आगृ ३,७,३;

कौर २,६, ३; शांगः; -ध्यायाम् । कौगृ ३, ९, १५; अप ६१, १, ४××; शंध १९१; -ध्यासु द्राग् ४,२,२; ऋप ६१, १, ९; १२××; वाध १३, १०; -न्ध्ये वैष्ट १, ३: २२; कौसू १४१, ३७; ऋत ३,४,८; शौच २,३७; -ध्येषु ऋप्रा १३, ३९; -ध्यौ शौच ३,३७.

सांध्य-पा ४, ३, १६; -ध्यै: अप ६५,२,३. संध्य-पदयº- - चौ शौच१,१. संध्य-यकार-पूर्व - -र्वः ऋप्रा २,५६.

संध्य-वचन- -नम् ऋश १४,६०.

सन्ध्या-कार्य- -ये ब्राग्निगृ २,७,१:२.

संध्या-काल- -लः अप ४१. ४.१; -ले अप ४१, ३, ३:४: -लेप शंध ९०.

संध्या(ध्या-श्रा)गम- -मात् वैगृ २,८:७; ६,८:७.

संध्या-त्रय- -यम् कप्र २. 9,94.

संध्या-इण्ड-परिवेष- -धाः अप ६४,७,८.

संध्या(ध्या-श्रा)दि- -दीनाम् कप्र ३,५,१.

संध्यादि-कर्मन् - र्मणि कप्र २,१,३.

. संध्या-द्वय--ये कप्र२,१,११. संध्याद्वयो(य-उ)पासन--नम् विध २८,२. संध्या-निर्घात-निस्वन--नाः श्रप ६४,९,१.

संध्या-निःसरण- -णम् कागृ १.३०.

संध्या-रात्रि- -ज्योः **69.6** 

संध्या-लोप-- -परय कप्र २, १,१६<sup>६</sup>; -पे आमिगृ २,७,४: ५; बौग्र ४,११,१; -पेन श्राप्तिग्र २,७,५ : २.

संध्या-बायु - -योः ऋष ५८२, ४,१३.

संध्या-विकृत- न्तः श्रप्७०३ 99,₹.

संध्या-वेला— •लाम् अव ५०, ७,३; ४.

. संध्या-स्तनित- -ते १३,९<sup>h</sup>,

संध्या(ध्या-अ)स्तमित- -ते वैध २,१२,३<sup>h</sup>.

संध्या-स्नायिन् - -यी अप 88,7,8.

संध्या-हीन- -नः कप्र२,१,१ संध्यो(ध्या-उ)पस्थान- -नम् द्रापृ ४,१,२४.

१संध्यो(ध्या-उ)पासन--नम् वैष्ट ६, १५:१; बीध १, ४,१६; विध ७१,७७.

संध्योपासन-क- -कम् कप्र २, १, १.

संध्योपासन-काल--लात् वौध २,४,४.

संध्योपासन-अष्ट- -ष्टान् विध ८२,२५.

संध्योपासन-विधि---धिम् अप ४१,१,१; बौध २,

b) विप., नाप. (काल-विशेष-) Lतत्रानुष्टीयमान-। कर्मन्- भवार्थे यत् प्र.। a) पाभे. पृ २५२७ c।

e)=संहिता-पाठ-, पदपाठ-। f) कस.>वस. । d) पामे. १ २५२७ m इ.। c) < √सन्ज् । . g) °पात् इति जीसं.। h) °स्तिनिते इति BI, वाध १३,९ च पामे, 1

४,१.

संध्योपासन-विहीन- ने वैगृ ६,८:५.

🌣 संध्योपासन-समिद्धोम--मो वैध १,२,१.

संध्योपासन-होन- -नः वैध २,१०,५.

संध्योपासना(न-ग्रा)दि-नित्यकर्मन् -र्माणि वैगृ ६. 8:8.

२संध्यो(ध्या-उ)पासन<sup>8</sup>----ः श्राप्तिगृ २,६,८:४९<sup>२</sup>.

ं संध्य(धि-अ)क्षर-- पाप्रवा ४, १: ६; १०; -रम् वाध १३, ४६; शुप्रा १, ४५; ४, ४८; -राणाम् श्राश्रौ १,५, ९; शांश्रौ १,२,४; . शौच ३, ४०: आशि: -राणि माश्रौ ५,१,१, ११; श्रप ४७, १, ७;३,४;६; ऋप्रा; -रे शुप्रा ४,५८; -रेपु नाशि २, २,३.

संध्यक्षर-द्वितीयत्व- -त्वे पावा ५,३,८३.

संध्यक्षर-ब्यञ्जन-निवृत्त्य-(त्ति-- श्र)थ-- - थेम् पावा १, ٩,३.

संध्यत्तरा(र-श्र )ध- -धम् पावा ६,३,८.

संध्यक्षरो( र-उ )प ( धा> ) धb- -धे नाशि २,५,६. संध्य(धि-अ)न्त- -न्तयोः वौशु १५: ४. संध्य(धि-अ)न्तराल- -ले वैश्रौ

१९,१६:८; आपशु ११, ७; हिशु ४,९.

३,१०.

सं-धीयमान,ना- -नयोः जैश्रौ २२: ४; -नानाम् ऋप्रा ३, २४; -नाम् वैताश्रौ ३०, ६; -ने श्रप्राय ३,१‡.

सं-धे(य>)या- -या वौधौ २४, २०: ७.

स-हित,ता<sup>c</sup>- पावा ६, १, १४४; -तः काश्रो ११,१,८; वैश्रो १, सं-नद्ध- सं√नह् द्र. १: २७; बृदे; -तम् काश्रौ ५, ६,१९××: -ताः अप ५२, १०, ४; वृदे ६, ६४; -तानि मु २७, ३; -ते काश्री १७, १, १०: -तै: जैश्रीका १९९; -तौ विध ४९,९; श्रप.

सहितो(त-ऊरु>)रू- पावा ४, 9,00.

सं 🗸 धाव (गतौ),सम् (धावन्तु) श्रश्र ११,५†.

सं-धावत्- -वत्सु कौस् ४७, ३८. सं√धाव् (शुद्धौ), संधावेरन् द्राश्रौ ११,४,१२; लाश्री ४,४,११.

सं-धाव्य कौसू १६, १; ३४, १६; **૪**१, ૧९××.

१संघि- प्रमृ. सं√धा इ. २**संघि**व− (>सांध− पा.) पाग ४, 9,992.

√संघि, संधित∽ सं√धा द्र. सं√धृ, संधार्यते जैश्रीका १०२. सं-धारण- -णम् ऋप्रा ६, १७. सं-पृति -- तिः शैशि २५०: २५३.

संध्य,ध्या- प्रमृ. सं√धा द्र. सं-ध्वानb- नाः श्राश्री ४,१२,२‡°.

सन− √सद्इ.

संध्या(धि-श्रा) ग्र- - ग्रः ऋत २, सं-नखं- - खम् आपश्री १, ३, १५;

भाश्रो १,३, १३; वाश्रो १, २, १, १७; -खान् श्रापश्रौ १५, १३, ३; भाश्री ११, १३, ५; वैश्रौ १३, १५: १०.

संनख-मात्र- -त्रः वौश्रौ २४. २५:

सं √नद् > सं-नादयत्- -यन् सु १७,५.

सं √तम् , संनमति आपश्रो १,९,१६; १७xx; भाश्री; संनमतः हिश्री ५,२,३५; ९, २, ३६; †सम् (नमामिस) अश्र ३,८; ६,९४; सम् जमन्त आपमं १, १४, ६ 🕆 ; † सम् (नमन्त) श्राश्री ६,४, १०; द्राश्रौ ६, ४, ४; लाश्रौ २, १२, ५; वैताश्री; एसम् ... नमन्ताम् आपश्री ४, ११, ६; भाश्री ४, १७, ३; हिश्री ६,३, ५; †सम्" संनमन्ताम् माश्री १,४,२,१३; वाश्री १, १, ३, १८; †समनमत् श्रापश्री २०,१२,८<sup>२</sup>; बौश्रौ १५, ३८ : ४<sup>२</sup>: †समनमन्त बौधौ १४, १६:१०;पाय १,५,९, श्रामियः; समनमन् कौस् ५, ८ ; संनमेत हिश्रो १६, २,१४; सनमेत् बृदे २,१०१.

संनम्येरन् भाश्रौ ८, १५, ७. संनमयति आपश्रौ १, १, ११; बौश्री; संनमयामि काश्री ४, २, ३‡; संनमयेत् वाश्री १, १, १,६८; श्रागृ; या २,१.

सं-नत,ता- -तम् श्रापश्रौ ७,३,४h; १५, २,१४; भाष्ट्रौ ७, २, १०;

 $a) = \dot{\pi}$  च्या-विधि । उप. करणे कृत् । b) वस. । c)  $= 2\dot{\pi}$  -हित । वैप 2 द्र. । d) व्यप. । e) = सपा. मै ३, १६,४ प्रमृ. । तै ४, ४, १२,५ संधुवानाः इति पामे. । f) नाप. (!संगताङ्गुल्यङ्गुष्ठ-नख-] मुष्ट-)। मलो, वस. । g) पांभे, वैप १ सं "नमामिस टि. इ. । h) पांभे, पृ १९१५ n इ. । .

वैश्री; –ता वैश्री ४,१२:१०; हिश्री १, ६, ९०; -तान् वैश्री १३, ३: १३; -तानि आपश्री १२, १, ४; वैश्रौ; –ताम् भाश्रौ २,२, १२; माश्रौ १, २, ४,१९;-तैः हिय १,४,९; ८,७. संनत-त(र>)रा- -रा श्रापश्री २,३,२; बौश्रौ २४, २४:८; भाषग्र ४,६; हिग्र २, ६. संनत-म(ध्य>)ध्या<sup>व</sup>- -ध्याम् वाश्रौ १,३,२,१. सं-नित- - नत्यः श्रापश्रौ ४, ११, ६; भाश्री; -तिभिः<sup>b</sup> कौसू ५, ८; ६८, ३७; ७२, ३७; अन; -त्या अप ३७, १८, १<sup>b</sup>; -त्ये आपश्रौ २०,९,५‡. सांनत्य<sup>c</sup>- -त्यम् श्रअ४,३९. संनति-महाव्याहति-सावित्री-कृष्माण्डी-- -ण्ड्यः अप३७,३,१ संनति-होम- -मान् आपश्री २०,१२,८; बौश्रौ १५,३८ : ३. सं-नमन- -नम् हिशु ६,१४; -नात् भाश्रौ १२, ५, १; -ने काघ २७६: १२. संनमन-वर्जम् श्रापश्री ७, ३, १०; ११, ५, ३; वैश्री १४, ३:२०. सं-नममान- -नः या ७, १४. सं-नमयत्- -यन् श्रापश्रौ १६, ३३,६; वैश्रौ १८, २१: २६. ?संनमयती- -त्यः आपश्री ८, 96,40. सं-नमय्य वैश्रौ १८, १४:४३.

सं-नम्य वैश्रौ ९, १: १२××.

-मः श्रापगृ १९, ४: सं-नाम---मात् हिश्रौ ७,४,४३; -मान् द्राश्री६,३,३; लाश्री२,१०,२४. सं-नामयत्- -यन् गोगृ ४,६,१०. सं-नय-, ॰यत्- प्रमृ. सं-√नी द्र. सं√नह, संनहाते माग्र १,११,६; संनद्यति काश्रौ २, ७, १; श्रापश्रौ १, ४, १२; ६, २××; काठओं; बौध्रो १,१२:२०<sup>8</sup>; संनहातः माश्रौ १, ७, ३, ५; †संनहो<sup>1</sup> आपश्रौ १,५,५; बौश्रौ १,१२: २१; भाश्रौ १, ५, १; माश्रौ १,२,५,१२; वाश्रौ १, ३, २,२१; हिथ्रौ १,२,४७; आपमं १,२,७; काय २५,४; †सम्\*\*\* नह्यामि<sup>ड</sup> आपध्रौ १०, ९, १६; बौश्रो ६, ५: १०; भाश्रो १०, ६,१२; माश्रौ २,१,२,७३; वैश्रौ १२, ९:१; हिश्री ७, १, ५१; मागृ १,११,६<sup>३</sup>; वागृ १४, २<sup>३</sup>; कौसू ७६, ७; अञ्च १४, २; 🕇 सेनहा काश्रो २,६,२६; श्रापश्रो २, ३, ११; वौश्रौ; संनहाध्वम् श्रश्र ११, १०५; संनहोत् वौश्रौ २०,२ : १३;३१;३३××; वाश्रौ; संनद्येरन् द्राश्री १०,२,२; लाश्री ३,१०,३. समनाःसीत् या ४,११. संनहाते वाश्री १, ३, २, २९º; संनद्यन्ते श्रापश्रौ २१,१८,६. संनाहयति काश्री १३, ३, १२; कौस् १६, ७; संनाहयेत् द्राश्रौ १०, २, १; लाश्रौ ३, १०, १; आगृ ३,१२,१.

सं-नद,दा- -दः शांश्री १७, १५१ ३; श्रापभ्रौ २२, १२, ८; ‡या २, ५××; तेप्रा १२, ३†; -दम् काश्रौ ८, ७, ५; श्रापश्रौ ८,१,११; बौश्रौ ५,१:६<sup>२</sup>хх; माधौ १,७,१,९××; वैश्रौ८,३: १३; वैताश्री३४,१३;-दा हिश्री १,७, २२; मागृ १, ११, ६‡<sup>h</sup>; वाग्र १४,२‡<sup>1</sup>;‡या२,५;९,१९; -दाः श्राभौ ९, ७, ४; श्रापश्रौ २०, ५, १३ 井; वाश्रौ ३, २, ५, ४६; याध, २१‡; १०, ३०; -द्वानाम् वाधृश्रौ ३,७९:२;३; -दाय वैताधी ३४, १४; -दैः श्राप्तिय १,१,२:५१. १संनद्ध-सारथि->१थन्--थिनः श्रापश्री २०,५,१३. २संनद्ध-सार्यि°- -धिः श्रापश्री २२,१२,८; -थीनाम् वाध्रश्री ३,७९: २. संनदे(द-इ)ध्मावहिंस्---हिंपि श्रप्राय ३,१०. . सं-नहन- -नम् काश्रो २, ७, १९; त्रापश्रौ १,४,१२<del>†</del>; २,९,१××; बौधौ; -नात् या ४, २१; -ने वौश्रौ २०,२:३०;१०:८. संनहनी- -नी आपश्री १. ५,५; भाश्री १,५,१. संनहन-हरण- -णे मीस् १२,१, ४५. सं-नहा काश्रौ ५, १, १९; श्रापश्रौ. सं-नहामा(न>)ना- -नाम् वैताश्री २,६. सं-नाह¹- पाग ५, १, १०१; -हम्

a) वस. । b) = मन्त्र-विशेष- (= शौ ४,३९,१)। c) साऽस्यदेवतीयः ण्यः प्र. । d) व्यन्ती-> -न्त्याः इति शोधः । e) सप्र. वि<>ेते इति पामे. । f) = सपा. तै १, १, १०, १। शौ १४,१, ४२ संनद्यस्व इति, काठ १,१ संनद्य इति च पामे. । g) पामे. वैप १ सुम् कह्यामि तै ३,५,६,१ टि. द्र. । h) पामे. वैप १, १६३७ f द्र. । i) = कवच- । उप. कर्मिण कृत् ।

शांश्रौ **१५,** १८, १<sup>४</sup>; গুরু ३, 994. सांनाहिक- पा ५,१,१०१. सं-नाम-, °मयत्- सं√नम् इ. सं-नाय्य, सं-नाय्य- सं√नी द. सं-ति√रुप्>संनि-कर्प- -र्पः आश्रो १,२,९; या १,१७; ऋत ३, १, ७: पा १,४,१०९; पावा १, ४, १०९र; -र्षम् मीस् १, १, २७; -धें कागृड ४२: ७. संनिक्षं-क्रम- नेण कप्र२,८,८. संनि-कृष्ट- -ष्टम् कप्र २, ५, ४; ७; -प्टस्य जुप्रा १,१४४; - धे वैश्रौ २०,७:२; श्राप्तिगृ ३, १०,४: संनिकृष्ट-विप्रकृष्ट- -ष्टयोः शुप्रा १,१४४. सनि-कृष्य कीय १,१६,६; माय. सं-नि √गच्छ् ,संनिगच्छतः ११, ४७; संनिगच्छेयुः वौश्रौ २५,३:५;२६,९:२०. सं-ति√गद्>संनि-गद्य हिश्री ५, २,४९. सं-नि √ घृप् > संनि-घृष्य शांगृ १, २४,३; काय ३४,६; वाय २,८. सं-नि√घा,संनिधीयेरन् वौथौ १०, ३१:४; वैश्रौ १८,१७:२०. संनि-धान- -नात् मीसू ३, ५, ३०; ५,३,३९××; -ने श्राप्तिय रे, ६,२:२, वौषि १,९:११‡; गौध ६, ४º; मीसू १०, ३, ६;४१. संनिधान-विशेष- -षात् मीस् 3,८,३६. संनिधान-शास्त्र- -स्त्रात् मीसू १,३,१४.

संनि-धाय आपश्री ७,२५,७; वीश्री.

संनि-धि- पागम १८०; पावाग ५, १, १२४; -धिः पावा १, ४, १०९; -धेः काश्री ३, २, १६; ७,१,२९××; -धी आश्री १, ९,५; श्राप्तिगृ २,४,७:११; ३,१०,४:३०; हिए. सांनिध्य- पागम १८०; पावा ५, १, १२४; -ध्यम् अप **४१,४,**9; शंध २०; १०३. संनिधि-विरोध- -धाभ्याम् काश्रौ १०,९,२२. संनिधि-संपद्वचन--नाभ्याम् काश्री ४,४,३. संनि-हित,ता- -ताः मागृ १, २२, २०; गोगृ २, १०, ३९; -तानि जैगृ १, २: १६‡; -ते जैगृ १, १९ :३७; वाध १३,५४; श्रापध २,५,५; ९; विध. संनिहित-पानीय- -यम् विध ६३,१०. सं-नि√नी>संनि-नीय शांश्री ४. १६,६;१८,१०;१९,३; शांग्र. सं-नि √पत् (गतौ), संनिपतित निस् १, १३ : ९; संनिपततः निस् १, १२ : १४; २३××; श्राग्र**१,**७, १५: संनिपतेत् बीध २,१०, ५८: ऋप्रा १५,१९; संनिपतेरन् श्रापथ्रौ ९,३,२३; हिथ्रौ १५, १,७३; संनिपतेयुः शांश्रौ १३, २०,२; बौध्रौ २०, ३:२१; २४; २२,९:३९; भाश्री. संनिपातयतः वागृ १६, 9b; संनिपातयेत् श्रापश्रौ २४,२, १; ३, १४; बौश्रो २२, ३: १६; भाश्री; मागृ १,१४,१६b. संनि-पतित,ता- -तानाम् वौश्रौ

२५, १७: १४; -तानि हिश्रौ ३,२,२९; भाग १,१२:८; -ते बीश्रौ २४, ३०:२; -तेषु अप्राय ५,५. संनि-पत्य अप ६३,१,५. संनि-पात- पाग ५,१,१०१<sup>c</sup>; -तः श्रप ७०<sup>३</sup>, ११, २६; आपध २, १, १७<sup>त</sup>; २०; हिघ २, १,१६; १९; बृदे २, १३२; कौशि १८; मीसू ५,२,२३; -तात् पावा ५, १,३८<sup>e</sup>;मीसू ६,६,९;-ते आश्री ८,६, १०; शांश्री १,१६, १७; बोश्रो; -तेन श्राश्रो ७, २, १५. सांनिपातिक-पा५,१,१०१°; पावा ५, १, ३८; -कम् काश्रौ २५,११,१७;१४,३; गोग्र ४,५, १३: -कानि काश्रौ २५, ५,१३; -के द्राश्री ८, ४,१९; लाश्री ४, ८,१६; द्राय ४,१,३. १संनिपात-प्रधानत्व--खात् शांश्रौ ३,२०,१७. संनिपात-लक्षण- -णः पावा १, १, ३९; -णस्य पावा ७, ३, 998. संनिपाता(त-श्रा)त्मक-श्रप ६८,१,४८. संनि-पातन- -नम् शांश्री १,२,२६; १३,५,१. संनि-पाति(त>)ता- -तासु हिश्रौ ११, ५,६. संनि-पातिन्->°ति-त्व- -त्वात् मीसू ११,४,५४; १२,१,१८;३, संनि-पात्य काश्री १६, ८,१३; वाध सां(<सं)नि-पातिन्->°ति-स्व-

-त्वात् काश्रौ ७,९, ११; ८, ३,

a) संनिपाते इति श्रस्म. । b) परस्परं पामे. । c) तु. पागम. । d) °ते इति पाठः, १ यिन. शोधः (तु. हिघ २,१,१६) । e) नाप. (ज्वर-) । f) पामे. पृ ५९७ e द्र. ।

२९: ५,२०: ४,१०. सां(<सं)नि-पात्य- -त्यः काश्रौ १, ₹,५. सं-नि√भा>संनि-म- -भैः श्रप ६८,१,२१. सं-नि√यम् >संनि-यम- -मात् मीसू १,१,२६. सं-नि√युज् , संनियोजयेत् श्रप २३, 92,9. संनि-योग- -गात् पावा ४,२,९१; ३,94××; -गेन पावा १,२,१८ संनियोग-वचन- -नात् पाना ७, ٩,३. संनि-यो(ज्य>)ज्या- -ज्या वौध २,२,६३. सं-नि√रुघ् >संनि-रोध- -धः शंघ ३३०. सं-नि√वप्, संनिवपति श्रापश्रौ १६, १५, ५; संनिवपतः बौश्रौ १०,२१ : १६; वैश्रौ १८,१२ : २७: संनिवपन्ते वाश्रो ३,२,१, ५:९: संनिवपन्ति वोश्रो ८,१७: ३; १६,१ : ७;८××; संनिवपेत बौश्रौ २२,४: १४; १७; संनि-वपेत् बौपि ३,५, २; संनिवपेरन् श्रापश्री २१,२,१२-१४; वीश्री २६,१२ : ८××; हिथ्रौ; संनिव-पेयुः माश्रौ ३,७,७. संनि-वपन- -नम् हिथ्रौ १६,१,३६. संनिवपनी( य>)या - -या शांश्रो ९,२२,६. संनि-वप्स्यत् - - प्स्यन्तः वौश्रो २३,

5:5.

संनि-वाप--पः बौध्रौ १५, १७: 9: १७, २३:२××; -पम् आपध २, १२: १०; हिंध २, ४,४६; मीसू ६, ६,३२; १०, ६, ४९; -पात् बौश्रो १७, २३ : २: -पे बौधौ २३,९ : ९: -पेन बीध्रौ २२,४:१५;१८; सन्यु(नि-उ)स- -साः श्रापश्री २१, २,१५: -सानि वौध्रौ २६,१२: ११: -सो श्रापश्री १६,१५,७. संन्यु(नि-उ)प्य आपश्री १६, १५, ६‡; २६, ९; वाधूशी. सं-नि√विश् >संनि-विश्य ानिस् १०,९ : २३. संनि-विष्ट- -ष्टो अपं ४: १७. सं-नि √वृ (प्रतिघाते)> संनि-वारण--णाय निस् ७,८: ११. सं-नि√वृत् > १संनिवर्तयन्<sup>b</sup> वाश्री १,७,५,४५. सं-नि√पद्>संनि-पद्य अप ४०,६, 针. सं-नि √पिञ्च्, संनिपिञ्चति वौश्रौ १६, ४०: २३; श्राप्तिगृ १, ३,३ : ८: बीगृ २,४, ७. सं-निप्√रुप् > संनिप्-रुप्य माधौ 2,9,9,36. सं-निप्√पद्> संनिप्-पाद्य आपध १,२९,९; बौध २,१,४९; हिध. सं-नि √हन् >संनि-हत्य शंघ १९४. संनि-हित- सं-नि√धा द्र. सं√नी, संनयते बृदे २,२४; संनयति शांश्री १५,१७,१‡; आपश्री १. १६, १; बीध्री; हिपि ६: ५º:

†सम्(नय) श्रागृ ३,७,९; ऋअ २,६,५४; संनयेत् काश्रौ ४, २. ४५; श्रापश्रौ १,१४,८३; बौधौ; वैगृ ५, ४ : ३३°. · †सम् (नेपि) शांश्री ४, ११. ६; काधौ १०, ८,१२; जुझ १, ५०५ গ্রুসা. †सम्'''निनीयात्<sup>व</sup>, †सम् ( निनीयात् ) श्रापमं १, १,२: श्राप्तिष्ट १, ५,१ : २; काय २५, १; बौग्र १,१, १५. †सम् (नेप) कौस् ५५, २०°; †समनेष्ट श्राश्री २, ९, १०; आपश्री ६,३०,८; बीश्री. सं-नय- -यः कप्र ३, १०, १४. सं-नयत्- -यतः श्राश्रौ १,३,११; शांध्री १,३, १६; काध्री; -यन् वैश्री ३,२:२०; हिश्री ६, १, ३३; श्राप्तिगृ ३, ४, २ : १९<sup>८</sup>; बौषि ३,३,१२°; आपध २. १९,५; हिंध २,५,७७. संनयत्-पक्ष- -क्षे मीस्६,४,४२ सं-नयन- -नम् वाश्री १,२,२,३७. सं-नियतुम् श्रापश्री १,६,८ंन. ?सं-नाय्य¹ माश्री ५, १, ७,३७. सं-नायय - (> १ सांनायय- पा.) पाग ५,४, ३८. सं-नीत- - वम् श्रापश्री १, १२, २; हिथ्रौ १, ३, २३; ४, ३; -तात् गोगृ ४,१,१४; ३,८. सं-नीय माधी१,७,६,४६××;वाधी. स-नेय- -यम् हिश्री १, ४, ६. २सां(<सं)-नाय्य- पा ३,१,१२९;

a) पृ ६२५ k द्र. । b) ईजानः संनि॰ इति पाठः ? । सपा. तेत्रा १,५,५,७ ईजानस्य न्युवर्त॰ इति, माश्री १,७,८,८ ईजानस्य निवर्तयम् इति च पाभे. । c) सप्र. ॰यति<>॰येत्<>॰यम् भवित इति पाभे. । d) पाभे. वेप १ सम् ''स्जतु शौ १४, १, ३४ टि. द्र. । e) = सपा. शौ ७, १०२,२ । ऋ ५, ४२, ४ प्रमृ. माश ४,४,४,७ तेत्रा २,८,२,६;७ सुम् ''नेपि इति पाभे. । f) सांन्नाटयम् इति ?संस्कर्ता । g) तु. पागम. । उप. णयत् प्र. ।

-यम् आश्रौ ३,१०,२३; शांश्रौ १,३,१६;३,८,९; ९,३; काश्री; -रययोः भाश्रौ ४,१४, ७; २२, ४; -य्यस्य शांश्री १, ८, १२; काश्रौ ४,३,१४; बौश्रौ: -रयस्य S-टयस्य माश्री १, ४, ३, २०; -च्यानाम् वीश्रौ २९, ४: १९; -य्याभ्याम् हिश्रौ २, २,४३; -च्ये श्राश्रौ ३,१३, १३; काश्रौ ४, २, १३; काश्रीसं ३२:७; वौथ्रौ: -य्येन शांश्रौ १३,२९,२; आपश्री २३,१२,८; २२; काश्रीसं ३२: १३; बौश्रौ. सांनाय्य-कुम्भ- न्मभम् वैगृ ५, ४:३२ª. सांनाय्य-कुम्भी- -म्भ्यो श्रापश्रो १,६,१३; २,११, ९; भाश्री १, ६,१५; २,११,९; हिश्रौ १,८, ३०; श्राप्तिय ३, ४, २:११<sup>a</sup>; ५, ७: १०; वौषि १, ६:५; ३, ३, १२°; हिपि ६: ५°. सांनायय-चरु-पशुपुरोडाश--शानाम् माश्रौ १,३,२,२०. सांनाय्य-तप(न>)नी- -नीम् बौधी १, ३:११: -न्यौ बौधी १,३: ७. सांनाय्य-द्धि-कुम्भी- नभ्यौ वैश्री ११,५: ९. सांनाय्य-दुह्<sup>b</sup>— -दुहः २४,२३: ८; २७,१३: १. सांनाय्य-पात्र- -त्राणाम् वौश्रौ २०,४: ६; -त्राणि आपश्री १, ११,४; १२,१; भाश्री. सांनाय्य-विधान- -नम् आप्निगृ ३,५,७: १०°.

सांनाय्य-भाज( न> )ना<sup>व</sup>- -ना ग्रप्रा ४,१५३५. सांनाय्य-याजिन्- -जी हिपि ₹:७. सांनाय्य-वत् आश्री ३, ११, २१: काश्री ४,४,५; ५, ६, ७; भाश्रौ ७,१५,१०; १८,७. सांनाय्य-व(त्>)ती- -त्यः हिश्रौ **२२,**२,२. सांनाय्य-वरस<sup>e</sup>-- -रसान् आश्रौ १२,६,१६. सांनाय्य-विकार- -राः बौश्रौ २७, १४:२४: -रात् काश्रौ **६९,६,४.** सांनाय्य-संयोग- -गात् मीस् ६, 4,39. सांनाय्य-स्थान- -ने वौश्रौ २९, १०:२०. सांनाय्या(य्य-अ)म्नीपोमीय-विकार--रात् मीसू ५,४,२५. सांनाय्या(य्य-अ)विधानी--नीम् बौषि १,६: ५°. सांनाय्या( य्य-श्र )रूभ- -भे काश्री २५.५.६. सांनाय्या( य्य-श्रा )वृत्- -वृत् वाधूश्री २, १३:६; -वृता वाधूश्रौ २,१३: १;७;८. सांनाव्यिन्- -व्यिनः हिश्री १६, c, 29 ?1. सांनाय्यो(य्य-उ)खा- -खा काश्री 24,5,94. सं√नु, संनवन्ते या १४,9५ तं. सं√नुद्, संनुदति कौस् ७९,९. सं√नी द्र. सं-नेय-सं-न्य(नि-/श्र)स् (च्रेपणे),संन्यसेत्

आप्तिगृ २,७,११ : ७<sup>२</sup>; ८; ३,७, ४: २९; बौषि २,४, १७; वाध १०,४३; शंध १६१. संन्यस्यति वीश्रौ ३, ३०: १४; वैश्रौ ९,९: ८; संन्यस्यन्ति वीश्रौ ५,१५:२; १६;७:२. संन्य(नि-अ)स्त- -स्तम् आप्तिगृ २, ७,११:९;१०;बीध २,१०,२७ वैध २, ७,६; -स्तानि हिश्री ८, ५,२३; -स्ते श्राप्तिगृ ३,१०,४: २७;३३. संन्य(नि-अ)स्य वैश्रो १, ८:१२; आमिर २,२,५: १०<sup>६</sup>××; वैर. संन्या(नि-आ)स- -सम् घौध २, १०, ६; वैध २, ६, १; -सेन विध २२,९१. संन्यास-क्रम- -मम् वैध २, ६, संन्यास-विधि- -धिम् श्राप्तिगृ २,७,११:१; बौध २,१०,१. संन्यासिन्--सिन: वैध ३,८, १; ४; -सिनाम् वैष् ५,८ : ८. संन्यासि-वत् वौध ३,२,१४. संन्युप्त−, प्य सं-नि√वप्द. स<sup>h</sup>-त्यृङ्ख- -ङ्घम् श्राश्रौ ८,७,३. सन्वत्~ √सन् द्र. †√सप् (वधा.)¹ पाधा. भ्वा. पर. समवाये, सपति श्रव ४८, ९1; निघ ३, ५k; १४<sup>1</sup>: सपेय श्रापश्रौ १०, २३, ७; १५,८, १७; बौश्रौ ६, १३: १२××; भाश्रो; सपेम श्रापश्रो १०,२३,८. सप1--पः श्राप्तिए १,५,१:१० ; या ५,१६क: -पम् श्राप्तिगृ १, ५; 9:2年.

a) परस्वरं पांभे. । b) विष. (गो-) । c) सवा. व्यापिधानम् <>व्यापिधानीम् इति पांभे. । d) वैष २, ३खं. इ. । e) मलो. कस. । f) व्यापिध इति पाटः ? यिन. शोधः ।  $\varrho$ ) पांभे. पृ २४६५ g इ. । h) = ४स- । i) या ५.१६ परामृष्टः इ. । j) धा. श्रक्यां वृत्तिः । k) धा. परिचर्यां वृत्तिः । l) वैष १ इ. । वैष४-प्र-५३

स<sup>3</sup>-पक्व- -क्वम् वाधूश्रौ ३,३४: १. स<sup>b</sup>-पक्ष<sup>c</sup>- पाग ६,३,८४. स<sup>8</sup>-पत्त-पुच्छ<sup>0</sup>- -च्छेपु श्रापशु ९, १०; हिशु ३,२९. स<sup>8</sup>-पक्ष-पुच्छ-विशेष<sup>त</sup> - पः काशु છ,ર; ५; ५,૪. ?सपक्षम् शंध २३१. स°-पञ्चक- -कः वेज्यो २९. स्त°-पञ्चम- -मः हिश्रौ १६,५, २२; ३६; मैश्र १९. १स<sup>b</sup>-पति->सपती'- पा ४, १, ३५: पाग ४, १, ११२; ६, ३, ८४°: - †ति आपमं १,१५,३; श्राप्तिगृ२,४,१:२०<sup>१६</sup>; -†तीः श्रापमं १, १६, ६; या ४, ६; -तीनाम् बृदे ८,६३; - विनम् श्रापमं १,१५,१; २;४;५; अअ ३,१८; -त्न्यः या ४, ६. सापत- पा ४,१,११२. सपति<sup>b</sup>-हन्-> सपतिव्नी--ध्नी आपमं १,१६,५<sup>‡1</sup>. सपत्नी-वाधन - नम् आपगृ ९,८; ऋअ २, १०, १४५. सपत्नी-स्पर्धा- -र्धा वृदे ६,५७. सपत्न्य(ली-अ)पनो(दक>) दिका<sup>k</sup>- -काः वृदे ८.५७. †२स⁴-पति- -तयः आग्निग् २, ५, ३:२५; बौगृ ३,७,१८. सपल'- -†तः आपश्रो ३,१४,२; ४, १६, १: भाश्री ३,१३,१; १०. ७,१; माश्रो; हिग्र १,२७,८<sup>28</sup>; - तम् आपश्रौ १,१९,११; २,

५,१<sup>1</sup>; बौश्रौ १,१२: १७<sup>1</sup>××; भाश्रौ १, २१, ७; २,५,२<sup>1</sup>××; वैश्री; हिश्री १, ७, १४<sup>1</sup>; अप ३३, १,८\$; -ताः †आश्रौ २, ৭৭, ८<sup>२१,m</sup>; ৸, ৬, ২; হাাঙ্গী ७, ६,३†; आपश्री ४,७,२<sup>३</sup>†; बौश्रौ: आमिए २,५,९:१३; जैए २,६: १०; कौसू ४८, ४; या १०, २७; -†तान् काश्रौ १०, ५, ३; आपश्रौ ३,५,४; ७; ४, ६, ५; ७, २<sup>n</sup>××; वौश्रो; भाश्रो ४,१०, २<sup>n</sup>; हिश्रौ ६,२, १७<sup>n</sup>; भागृ २,२२: १३१º; - † लानाम् आपश्री ६,२०, २; वाश्री १,५, ४,२१; हिश्रो; - ते वौश्रो २, **Կ፡Կ‡**; ባ ይ, ዓ, ዓ४५; -लेष कौस ६५.२ .

सपत्त-त्तय-काम- -मः अअ २, १८; ६,७५; १९,२८.

२सपत-क्षयण<sup>p</sup>— -णाय अअ १,२९. सपत-न्न— -न्नम् ऋअ २,१०,१६६; वृदे ८,६९; —्ने वृदे ८,९६. †सपत-तुर्<sup>1</sup>— -त्तः<sup>0</sup> श्लापश्री ५, १३, ४; वीश्री २,१७:१८; हिश्रौ ३,४,१६.

†सपत-दम्भन<sup>र</sup> - नम् शांश्री २, १९,३; वौश्री १,१२:३०; ३, ८:११××; वाश्री १,३,२,२०. सपत-दूषण - - णः शांग्र ५,२,५.

सपत्त-निवर्हण- -णम् वृदे ८,९४. सपत्त-वत्- -वतः माश्रो १, ५, ४.

१६;५,२,१५,२७; –वान् भाश्री ५,८,८; वाश्री १,४,३,१८.

†सपत्न-साह<sup>1</sup> — -हः भाश्री १, २, ५,३; —हम् श्रापश्री २,४,८; वीश्री १,१२:५;१४;भाश्री. †सपत्नसाही — -ही वीश्री ४,३: ६; भाश्री ७,४,९; माश्री १,२,

५,४-६;७,३,३१; वाश्रौ; -हीम् वौश्रौ १,१२: ७;१०;१२.

सपत्न-सेना-पराजय- -याय श्रश्न ५, २१.

†सपल-हन् - - हनम् आपश्रौ १६, ३०, १; वैश्रौ १८, २ : ४१; हिश्रौ; - हा आपश्रौ ११,१२,२; वौश्रौ ६, २८ : २८××; माश्रौ. सपलक्षी - -क्षी आपग्र ९,९‡; अप १८,१,७; - †क्षी १८, १६: ५५.

सº-पत्नीक- -कः वैश्रौ १, ४ : ४; श्राप्तिय २,७, १० : ५; वैघ १, ६,१; -कम् वीय ३,८,२; -काः काश्रौ ६,६, २७; १९, ३, ३०; २६, ७, ३७; जैश्रौ; वैघ<sup>ा</sup> १,७, १;२; -कान् हिश्रौ १०,७,१६;

a) = 3स-। b) = 3स-। c) तु. पागम [9५६]। d) उप. द्वस.। e) ऋवीपपक्तम् इति शोधः (तु. स्मृतिचिन्द्रका ५,२२८)। f) वैप १ द्र.। g) शोधः १मा नः सपतः टि. (पिरे.) द्र.। पाभे. वैप १,१८९४ g द्र.। h) पूप. ह्वस्वः (पा ६,३,६३)। i) सपा. पिनच्ची  $\sim$  विच्नी (ऋ १०,१५९,५ पे २,४१,५ च) इति पाभे.। i) विप., नाप. (कर्मन-)। i) = ऋच्-। i) पाभे. वैप २,३ खं. द्विपुन्तम् तैन्ना ३,७,६,१९ टि. द्र.। i) सकृत् व्ला इति पाठः १ यिन. शोधः (तु. तैन्ना २,४,६,१२)। i0) पाभे. वैप १,१६९४ i2 द्र.। i1) पाभे. वैप १ सपत्नतूः टि. द्र.। i2) चानप्रस्थ-भेद-।

जैश्रौ २५: ४; -कानाम् आप्तिगृ / सपरम् माशि ११,११1. ٧,٩.

सº-पत्त-पूष्प--समिध्- -मिधः अप २६,२,२.

स8-पत्र,त्रा- -त्रम् वैष्ट ५, ६: १९: -त्राणाम् वैगृ ५,१२:३;-त्रेणb शांश्रो १७,५,७; १५,५.

सपत्रा /कृ पा ५,४,६१.

स॰-पत्रा(त्र-म्र)ग्र- -यम् वैश्री १,

१स°-पद°- -दाः बौश्रौ २३,३: ८. २स-पद<sup>व</sup>- -दात्, -दे याशि २,५०. स<sup>e</sup>-पदि¹- पाग १,१,३७:५,४,१२८; -दि अप ७०,१०,२.

स8-प(ग्र>)द्मा- -माम् विध १,२९. श्सपन्निमिष<sup>8</sup>-- - पः हु २३,३. १सपर<sup>1</sup>- पाग ३,१,२७.

√सपर्य पा ३, १, २७; सपर्यति निघ ३, ५५; सपर्यतः या ११, ९†र्क; सपर्यामि श्रप १, ११. १ +: सपर्यंत बोधो ६. १६: १३ 🕂 ; श्राप्तिगृ ३, ८, २ : ५७ ; बौपि १, १५:६; कौसू ७३. १५; †सपर्यात् श्रापमं १, ८, ३; कौसू ५,२.

सपर्यत्- -र्यन् या ३, ४०. सपर्येण्यां - प्याः कौसू ६, २६; सिष्-पह्मच- -वम् वैष्ट २,२ : २. -ण्यान् कौस् ६,२७.

रस³-पर- -रे पावा १,४,५१.

३, ७, ४:२; वीपि २,३, ७; सिंध्परश्च- शुम् वीश्री ४, १:१३. -केम्यः कौसू ८८,१३; श्रप ४४, सि॰-परिचाट्यो(य्य-उ)पचाट्य १--च्यम् हिश्रौ १२.८,१४.

> स"-परिच्छद- -दम् कप्र ३, ४, ५; श्रप ७०,१२,३: -दा: श्रप ७०,

> सक-परिणत्क- - त्कम् 1 वाश्री १, २, ४,१९१ं. हिश्रौ १, ५,७.

> स"-परिबंहण"- -णः वाघ ६,४३; बौध १,१,६.

> स-परिवार- -रम् श्रप ३६, १, ६;

स<sup>8</sup>-परिश्रित्क- -त्कम् काश्री १८, ₹.€.

स®-परिपत्क- - त्कम् गोग्र ३,२,४५; ४,२७; जैषृ १,१७: १६<sup>१</sup>.

सª-प(र्ग्>)णी- -र्णा कप्र १,८,१८. सª-पर्यास- -सः आश्रौ ७,२,१३. सª-पर्वन - वं वेज्यो २५.

स-पलारा,शा- -शया द्राश्री ११, १. ७; लाश्री ४, १, ७; श्रायः; –शा शांश्रो १७, ३, १०; –शाः आपश्री ५, ५, १०; बौश्री; -शान् शांग्र १,१३, ६<sup>१</sup>; -शाम् शांश्री ४. १७. ५: द्राश्री १, २, २३; लाश्रौ १,२,१७; आग्र ४, 6,94.

स॰-पवित्र,त्रा- -त्रः जैय १, १३: १: -त्रम् जैष्ट १,४:१: -त्राः बौश्रौ ९,६:१; -त्राणि हिपि १७:१८; शंध २१७, -त्रान् गौषि २,५,३; -- त्राम् भाश्रौ १,. १३, १; वैगृ ४,५: ८; -त्रायाम् काश्रौ २,५, १०; १०, १, २०; -न्ने काठश्री ४०: -न्नेण श्रापश्री १,१६,१२: वैश्री ४,३:८; हिश्री १,४,५८; आमिए १,६,१ : १३; -त्रेषु वौषि २,९,१४;गौषि २,३, २२; श्रप ४४,३,४;४,७; नाशि २.३,३; --त्रैः श्राप्तिष्ट १,२,२ः ३; हिगृ२,१८,९.

सपवित्र-क- -कः कप्र २,१,३. सपवित्र-पाणि<sup>r</sup>- -णिः श्राप्तिगृ १. ६, ३:४९.

सक-पश्न- -शवः आश्री ३, १, १०; \_ञुः बौश्रौ **१**४, २१ : २४<del>†</del>; -शुपु काश्री ५,११,१८.

सª-पश्-परोडाश<sup>k</sup>--शानाम् वीश्रौ 22,99:93.

सक-पाणि- -ण्या वैश्रो १०, ९: ७; स<sup>8</sup>-पात्र,त्रा- -त्रः काश्रौ १०, ६, २३; -त्रम् काश्रौ १४,४,१७; -त्रा काश्रौ ९, २, ११; -त्राणि काश्री २५,१३,४३.

सª-पाद.दा- -दः शैशि ३९ : -दम् ग्रुअ ३,४, ४; -दा ऋभ २,८, १०१; श्रश्र ७, ५६; -दाः वैश्री १८,१६:८०: श्रापशु ११, ७; बौशु ११: ७; हिशु ४,९; -दान् त्रापश ३, १४: हिशु १, ५३:

a) = 84 - 1 b) = 9 वाग्य - 1 c) उप. = 9 व्ह-पांसु - (तु. सप्त. वीश्री १३, २९:४)।f) बैतु. श्रभा. < सं  $\sqrt{\mathsf{q}}$ द् इति । .पूप. = ३स- वा ४स- वा । e) = ३स- । g) = सर्प-विशेष- । h) = पूजा- । हं) वैप १ द्र.। j) मपरम् (तु. संस्कर्तुः टि.) इति वा छपरम् (तु. सप्र. नाशि २, ६,१०) k) उप. इस. । l) सप्र. वैश्री ४, ४:२ १परीणट्सहितम् इति पामे. । इति वा संभाव्यते। m) °णद्कम् इति पाठः ? तु. हिश्री. । n) विप. (२वेद-)। उप. = इतिहास-पुराणादि-। o) वा. किवि.। p) भट्कम् इति पाठः थिन. शोधः (दु. गोगृ.)। q) तु. Old. टि.। सप्र. कीगृ १,८,१९ प्लाशान् इति पाभे.। ऽ) उप. = पादमात्रा- ।

-दी श्रापशु ३,१३; हिशु १,५२ सपाद-क- -कः काश्रौ ७,२,३०. सं-पाद-वाल-शीर्ष-चर्मन् - -र्म हिषि ५:७<sup>b</sup>; -र्मणा हिषि ७:१°. सं-पायस- -साभ्याम् गोग् ४,७, २७.

स्त"-पार्थिव- -वः श्रप ६४,४,८. सक-पार्वण d- - णम् वेज्यो ३७. १स॰-पार्श्वा(र्श्व-श्र)ग्र- -ग्रेः वाश्रौ १,३,२,१३.

स-पार्पत्क- -त्कम् बीग्र ३,८,२ ई. सक-पाश--शम् भाग २, १८: ३; २9: २.

स⁴-पिञ्जूल- -लाः कप १,२,३. १स<sup>0</sup>-पिण्ड-पाग ६,३,८४<sup>1</sup>; -ण्डः श्रान्निय २, ४, ७ : २; बौषि २, १२, ५; वैगः; -ण्डम् वौध २, ८, ४; -ण्डस्य शंध ३६२; -ण्डाः आमिगृ २,४,७ : २; ७; वैगृ ५, २: १३; गौपि १, २, ३७; वाध १७, ८१; र्शंध ४२; गौध १५, १३; -ण्डान् श्राप्तिगृ २,४,७: १७; वौध १,५, ९५; -ण्डानाम् आभिगृ ३,७,४ : ३, वौषि २,३, ७<sup>२</sup>; बैगृ ६, ४: १; ७,५: १; वाध ४,३४;२३,१४; विध २२,१; गौध १४,१; -ण्डे श्राप्तिगृ ३,१२, १: १०; पा ४, १, १६५; -ण्डेन विध १५,३; -ण्डेपु आगृ ४,४,१८; वाध ४, १६; बौध १, ५, ९०;९१; विध ४, ७ : २०; ३, १२, १ : २८; १२: गौध १४,३२.

सिवण्डीए- -ण्डी भागृ ३, 90:99.

सिपण्डी-श्राद्ध- -द्वम् आमिर ३,३,१:८.

साविण्ड्य--ण्ड्यम् शंध २९१. सपिण्ड-ता- -ता वैगृ ६, ४: २; शंघ ३६१; वौघ १, ५, ९१; विध २२, ५: -ताम् कप्र २, ७, ६; ३,५,१२.

सविण्ड-स्व- -स्वम् वाध ४,१७. सिपण्डा(एड-म्र)भाव- -वे वौध १, 4,96.

सपिण्डी-करण- -णम् शांग्र ४, ३ १; ८; ५,९, १; श्राप्तिगृ; -णात् बैगु ४,७:५; ७,७: ८; कप्र ३, ५, १३; अप ४४, १, ७; शंघ २३९: विध २०,३३:-णे श्राप्तिगृ ३,३,१: १५; २: १६; वैगृ ७, c: c.

सिपण्डीकरण-वत् वैगृ ४, ३: 9 ६; ५,9३ : ६.

सिवण्डीकरण-श्राद्ध- - द्वम् यामिए ३,३,१:६; —हे यामिए ३,३,२:१६; वैग् ७,८:१. सविण्डीकरण-स्थान- -ने वैध ३,९,१.

२सपिण्ड<sup>b</sup>->सापिण्डिb-(>°ण्ड-भक्त-पा.) पाग ४,२, 48.

२२,२१;२२; -ण्डै: आग्निय २, नस्य-पितृक--कस्य आपमं२,५,१०; भाग ३, ९,१; काग ४१,२३.

वैय ३,२ : २; २२ : १३; ४,८: |स॰-पितृ-राज¹- -जस्य¹ आपमं २. **Կ**, ዓ • 🕇 .

स<sup>8</sup>-पितृ-राजन्य¹- -न्यस्य¹ श्रागृ 3,5,9年.

†सिपित्व(त्-त्र) - - त्वम् आपमं २, ३,२; अप्राय ६,९.

स॰-पिलक¹--कम् बैश्रौ १४,२९: २३.

स<sup>4</sup>-पीत-परुप-श्याम<sup>m</sup>- -माः अप **५८, १, १०.** 

†स<sup>6</sup>-पीति<sup>k</sup>- -०तयः आपश्री १९, २६,१०; बौश्रौ १३,३९:३; माश्री ५,२,६,१२; १७; हिश्री: ~ितम् या ९,४३०.

स॰-पुत्र,त्रा- -त्रः वीगृ १, ७, ४१५: भाग २,५: १९५; बुदे ५, ५२: ५३; -त्रम् हिग्र १, २२,१४५; -त्रस्य कप्र ३,५, १०; विध ६, २९; ऋश्र २, ७, ३३; वृदे ५, १०३; चाअ ३:७; -त्राम् शांश्री ६,६, १२; सु ७, ५.

स<sup>n</sup>-प्(त्रक>)त्रिका- -कायाम् पागृ १, १६, २२.

स<sup>a</sup>-पुरस्तात्-स्तोभ- भौ लाशौ ७, ४, १४.

स $^{n}$ -पु $(\tau >)$ रा $^{n}$ - -राम् अप ६८, ३, 92.

स॰-पुरीष,पा- -पम् आधिष्ट ३, ५, १: २२; बौपि १, २:८; -पा काश्री १७,७, ९; -पाः जैगृ १, १७:१०; -षाभ्यः श्राश्री ८,२, २३: - षाम् बौश्रौ २५, १४: १५: २७:३××: -षे वौश्रौ २५.

a) = ४स- । b) सप्र. बौपि १,४:२४ चर्भ संशीर्षवालपादम् इति पामे.। c) सप्र. वौषि १,६: d) उप. = पर्व-दिन-। १७ चर्मणा सशीर्पवालपादेन इति पामे.। e) = ३स-1 f) तु. पागम. [१५६]। h) व्यप.। i) उप. षस. । प्र. उसं. (पा ४,१,४१)। j) परस्परं पाभे.। °जस्य इति आगृ. मन्त्र-व्याख्या। k) वैप १ द्र.। सबुद्बुद्- इति भवस्वामी । m) उप. इस. । n) उप. =नगर- ।

२८:३; ५××. स<sup>n</sup>-पुरीपप(द>)दा<sup>n</sup>--दाः आश्रौ ७,१२, १४; ८, १४, १६. स<sup>n</sup>-पुरुष--पम् काश्रौ २१,१, १४; आपश्रौ २०, २५, २१; -पाः आपश्रौ २३, १२, १.

सº-पुरोडाश- -शेन श्राधी६,५,२३. स॰-पुरोजुवा(क्या)क्य- -क्यः शांशी १३, २४, १८; -क्ये शांशी १,२,१९; -क्येपु शांशी १,१,२२.

स<sup>8</sup>-पुरोहित- -तः श्रप २१, ६, ७; ६३,३,७; बृदे ३,१४.

स°-पुरोहित-प्रवर- नाः श्रापश्री २४, १०,१३; १५; हिश्रौ २१, ३,१६.

स्त<sup>8</sup>-पुष्प,ष्पा - प्पास् श्रप ३५, २, २; -प्पे श्रप ७,१,५; विध ९९, १९.

स°-पूरुप- -षः आपश्रौ १४,२६,१. स°-पूर्णपात्र-चिष्णुक्त(म≫)मा⁴--मा बौश्रौ २, १९ : ८; १६; २०:१३; १९; २१:१४××; -माः बौश्रौ २३,१४:२४.

सि पूर्व, वी - - वें: तैप्रा ५,१९;८,२२; - वेंस् वौष्ट ३,१२, १२; - वेंस्य पा ४,१,३४; - वित्त पा ५,२, ८७; पावा ४,१,३४; ३,४; - वियाः पा ८,१,२६; - वें ऋषा ११,१५.

सं -पूर्व-पद्- -दात् पा ५,१,११२; पावा ५,१,१११.

स्व-पृषदाज्य- -ज्यम् काश्रौ६,२,६. स्व-पृष्ठ- -ष्ठे ज्ञुस् २,१४ : २०. स्व-पौत्र- -त्रम् हिए १,२२,१४‡. श्सप्तद्मेतः अप ४८,११६‡.

सप्तन् - पाउ १, १५७; पाग ४, १, १०1; ९६<sup>178</sup>; -स आश्री १, ७, ७<sup>२</sup>†××; शांश्री; या ११, २१‡1; -सऽ-स शांश्री ६,९,६; काश्री १७,३,१०:५,७; श्रापश्री; -प्तभिः काश्रौ ७, ३, २; १६, ४, ८; १७, ७, १; ऋापश्रौ; -सिभः इ-सिभः काश्रौ ७,३,१; आपश्रौ १०, ७, ७; वौश्रौ; - †सभ्यः आपश्रौ १०,२२,१२; वैश्रौ ८,१३:८; आपमं; –प्तसु शांश्रौ १७,१४,४;१५,९;काश्रौ; -प्तानाम् आश्रौ २,२, १७; ४, १५,२; ५, १०,४; ९,५, १५; आपश्रौ; पा ६,४,१२५. सास- पा ५,१,६१. श्सासपती<sup>1</sup>- -तीम् श्राप्तिगृ २, ७, २:२१. साप्ति- पा ४, १, ९६.

सस<sup>1</sup>— -सानि वाधूश्रौ ३,१२:८. सस-ऋषि<sup>६</sup>— -†षयः श्रामिग्र १,५, ४:४६; ६, ३:३६; बौग्र; अप ४८, ११२<sup>1</sup>; १४४; निघ १,५<sup>1</sup>;५,६; या १२, ३६; ३७;

-विभ्यः वाश्रौ १,५, २,४८‡; विष्यः २,८:२९; वीष ३,९,२१; -†वीणाम् शांश्रौ १६,२६,६; काश्रौ २,२,८; साधौ: -†वीन

काश्री ९, १२,४<sup>m</sup>; माश्री २,४, १,३५<sup>m</sup>; वाश्री. सप्तऋषीण"- -णानि या १०,

२६<sup>2</sup>; १४,१९. सस-क⁰--क: ऋश्र १,४,९; १०, ३; २,४,१०<sup>2</sup>; ३,१५; २९; छश्र; -कम् विष १,१५; अश्र ३,४; १९,४६; -क्योः ऋश १६,२२; -काः ऋश १,४,४;३, १६; ग्रथ ५,१७; ऋश१६,१४; -कान् वृदे ७,५१; -कानाम् ऋश्र ३,४२; -कैः वृदे ७,११६; -कौ ऋशा १६,२७.

सप्त-कपाल- -लः काश्रो ५,१,११; ७,१; सापृश्रो २२,१८,८; बौश्रो; -लम् श्रापृश्रो ८,११,२२; १९, १९, १२; बौश्रो; -लाः बौश्रो २४,१०:११; -लान् श्रापृश्रो १७,१६,४; बौश्रो १०,५१: ८×х; साध्रो; -ले माश्रो ५,१, ६,४४.

६, ४४. सप्त-कृत्वस्(:) भाषश्रौ १२, ८, २; वैश्रौ १५,१०:५; हिश्रौ. सप्त-कोण<sup>p</sup>— -णम् श्रप २५,१,८. सप्तकोण-क--कम् श्रप२५,१,३.

सस-क्षीरा(र-अ)अलि---प्रास<sup>0</sup>--सः श्रप ३६,४,१.

१सस-गण- -णानाम् श्रश्रम् ३. २सस-गण<sup>०</sup>-- -णाः बोश्रौ १३,२२ः १५.

सप्त-गव<sup>r</sup>-- -चम् श्राप्तिपृ ३, ८, २ : ५; बौपि १,१५ : १६.

सप्त-गु॰- -गुः ऋअ २, १०, ४७; बृदे ७.५६: साथ १,३१७; --गुना वौश्रौ २५,४:१०; वौषि ३, १, ८: -गुम् बौश्रौ २५, ४: १ १ ई; बुदे ७,५५. सप्तगु-स्तुति-संहष्ट- -ष्टः ऋअ २,१०,४७. सप्तगु-स्तुति-हिंदेत- -तः वृदे ७.५७. सप्त-गुण,णा- -णः वेज्यो १६; -णा.-णाम् वेज्यो २१. : सप्त-प्रहण- -णम् पात्रा ६, १,६. सप्त-ग्राम<sup>b</sup>-- -मम् कौस् २२,७. सप्त-चत्वारिंशत्- -शत् शांश्रौ १२, २,१६: बौजु १४:६; ऋत्र २, 90,64. सप्त-च्छन्दस्- •न्दसाम् निस् १, 90:9. ः सप्त-छि(द्र>)द्रा<sup>c</sup>- -द्रया कौस् ८१,२५. सप्त-जन्मा(न्म-अ)नुग- -गम् श्रप १६,२,१. सप्त-तन्तु<sup>0</sup>- -न्तुम् वैताश्रौ १०, ዓ ሪት. सप्त-तय- -यम् आपश्रौ १५,२०,८: भाश्रौ ११,२१,९; भाग्र ३, ६: 90. सप्त-ति- पा ५, १, ५९; पाउदु ५, .३८; फि ७; -तिः शांश्रो ९, २८, १०५; वाश्री; -तिम् श्राश्रो ८, ३, १४: लाश्रो ९,६, १०; श्रप ५७,४, ६; -तीः वृदे ६,५१; -त्या गौपि २,१,१२र; -स्याऽ-स्या श्रापश्री ९,११, २३;

श्राप्तिरृ ३, १०, ५: ७; वौषि ३, ८,१; हिपि २३: २३; -त्याः बौध २,१०,६;-त्याम् मैअ २७. सप्तति-मान<sup>6</sup>- -नम् वौश्रौ २६, ६: १२; माश्रौ १,५,६,४. सप्तत्यू (ति-ऊ)ध्व--ध्वम् वैध 2,5,9. सप्तत्ये(ति-एक>)का'- -का अप ५२,७,३. सप्त-त्रिंशत्- -शत् निस् ४, ११: ७; अप २३,३,४; ऋश्र २,८, १९; अश्र ११, १; निघ १, १३; या २, २४. सतर्त्रिश- -श: श्रपं ४: १४. सप्तत्रिंशत्-त(म>)मी- -मी बृदे ६,४५. सप्तार्त्रशदु-रात्र- -त्रः आश्रौ ११, ४, ७; शांश्रौ १३,९७, २; बोश्रो १६,३६:३; -त्रम् काश्रौ २४,२,३४; श्रापश्रौ २३, ६,५; -त्रेण हिश्रौ १८,२,१४. सप्तात्रॅ( श-क > )शिका- -का आपशु ५,६; हिशु २,१५. †सप्त-थ<sup>5</sup>- -थम् या १४, १९∮; श्रप्रा ३,४,१. सप्त-दशन्- -श श्राश्रो ६, ४, १०: ९,९, २××; शांश्री; काश्री ६, १, ३०<sup>h</sup>; वैश्री १७,११:८¹; –शऽ-श शांध्रौ १५, ३, १७; काश्रौ १४,२,२९1;-शभि:काश्रौ १४,१,२०; श्रापश्रौ १८,१,१२; २,५; वौश्रौ; -श्रभि:ऽ-श्रभिः घाश्रौ १०, २, २९; --शभ्यः भाषश्रौ २१,१,१६; -शसु बौश्रौ

११, ७: २७; वाश्रो ३, १, १, ३५; –शानाम् आपश्रो २१, १, १७; वोश्रो २५,३३: १; वाश्रो १, सासदश्य - न्त्र्यम् शांश्रो १, १६, १९; मीस् ८, ४, १४; –श्ये शांश्रो १, ४, ११; –श्येन हिश्रो २१,२,३.

साप्तदश्य-वत् मीसू ९, 9,42; 80,6,32. सप्तदश<sup>1</sup>-- -शः श्राश्रौ १०, ३, ११; शांश्री; वैताश्री २७,१६१६; व्यप १३, ३,६; ४८. १४६: –शम् श्राश्री ६, १०,२२; १०, ३, ९; शांश्री; श्रागृ १, २३, ५; आज्यो ९,९; -शस्य शांश्रौ १६, २४, ८; बौश्री १६, ३४:९; धुसू; -शाः श्राश्री ४, १२, १; १२,५,१६; काश्री; -शात् निस् १, १०: ५; -शान् निस् १०, ४: ११; -शानि श्राश्रौ ९, ९: १४; १७; ११, ५,२; शांश्रौ ९, २१,५; १४,१२,८; १५,३,१५; काश्रो; वैश्रो १७,११: ८1; हिश्रो १३,१,३२<sup>171</sup>; –शे आश्रौ ७,५, ११; श्रापभौ २२, २०,८; हिभौ १६, ८, ५; १७,७, १९; लाश्रौ ६, ७,१२; निस्; -शेन आश्रौ ८, १२, २; १२, ३,३; ४, २३; शांश्री: -शेभ्यः शांश्री (९, २७, १‡; -शौ शांश्री १४,२६,२.

सप्तदशी- -शी शांश्रौ १८,१४,३; वौश्रौ २४,२१: ५; ऋग्र २,७,१०४; चृदे ७, १२४; -शीम् आपश्रौ १८, १,७; वैश्रौ

a) नाप. (कृतु-), न्यप.। यस.। b) समाहारे द्विस.। c) यस.। d) वैप १ द्र.। e) यस. उप. = २मान-। f) मलो. कस. परनिपातः उसं. (पा २, २, ३१)। g) = २सप्तय – (तु. वैप १)। h) = सप्तदशारित-यूप-। i)  $^{\circ}$  i)  $^{\circ}$  श्र,  $^{\circ}$  शानि > सप्र. काश्री.  $^{\circ}$  श्रा इति पामे.। j) वैप १,१०३३ k द्र.।

k) °श इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. गोत्रा २,२,१३; BC., C.)। l) सा॰ इति संस्कर्तुः शोधश्चिन्त्यः ।

१७,७:४; -इया ऋअ २,१०, ८५; -इयाम् वीश्री ११, १: १४; वृदे ५,१३४.

१४; बृदे ५,१३४. सप्तदश-त्रयस्त्रिशा(श-त्र) नत!- --तान् लाश्रौ ८,१२,६. सप्तदश-त्रिणव- -वयोः निस् ४,११:४; -वौ निस्७,६:१४. सप्तदश-त्व- --त्वात् श्राश्रौ ८,५,६.

सप्तदश-नवदश- -शौ निस् ७,१२:४.

सप्तदश-स्तोम<sup>b</sup>— -मः वौश्रौ १८, ३३: १; ३८: ४; १२; या ७,११; -मम् शांश्रौ १०,४, १; निस् ८,१०: ३९; १३:४७; -मस्य शांश्रौ १४,२४,२; -माः शांश्रौ ११,११,१; -मानि निस् ८,१३: १४; -मेन वैश्रौ २१, ९:४.

ससदशै( श-ए )कविंश-शानि शांश्री १४,३३, ४; -शे
शांशी १५,६,२; -शो वोश्री
१८,३१:१८;२५,५:१३.
ससदश-क<sup>c</sup>- कम् ऋश्र ३,२; श्रथ ५,२४.
ससदश-ऋत्वस (:) श्रापश्री १४,१९,६ हिश्री १०,६,१.
ससदश-गण-पुरण- -णात्
काश्री १४,२,३२.
ससदश-च्छिदि - -दि हिश्री ९,५,१६.
ससदश-च्छिद् - -दि हिश्री १०,९,१६.
ससदश-च्छिद् - -दि हिश्री १०,९,१६.
ससदश-च्छिद् - -दि हिश्री १०,९,१६.
ससदश-च्छिद् - -दि हेश्री १०,२;२.

३३.

ससदश-फल(क)का<sup>व</sup> - काम् वौश्रो ११,१:४. १ससदशम<sup>1</sup> - नमम् श्रप ४१, ५,७. ससदश-मात्रा(त्रा-अ)न्तर--रम् श्रप १३,३,५. ससदश-रात्र<sup>ह</sup> - नतः वौश्रो १६, ३३:९; -त्रम् आश्रो ११, २, १५; आपश्रो २३,२,१३; हिश्रो १८,१,२१; -त्रात् निस् ९,

१८; ९,११:२.

सप्तदशरात्रा(त्र-आ)दि--दीनि काश्री २४,३,३२. सप्तद्श(श-ऋ)चेंड-- -चेम् श्रश्र ५ ३०: - चें स्यः ग्रप ४६,१०, १४: श्रश्र १९,२३. सप्तदश-शराव<sup>8</sup>- -वः शांश्रौ १५,२,१२; काश्रौ १४,२,२६: -वस् श्रापश्रौ १८,२,१७; वौश्रौ ११,१ : ६; ७ : १;९ : १; वाश्रौ. सप्तदश-सामिधेनीक<sup>d</sup>- -कः श्रापश्री ३,१५,४; भाश्री ३,१३, ७: -कम् आपश्री ५, २२, ८; वौश्रौ २६,४:१; -काः बौश्रौ २०,१८,१२;२२:१६:२३,१:३. सप्तद्शा(श-श्र)पवर्गव- -र्गः श्राश्रौ ९,९,३. सप्तदशा(श-अ)रव--रम् श्रापश्री १८, ४, ३; वौश्रौ ११, १ : ४; २२, १३ : ४; बाश्रो ३, १,१, ३३; वैश्री १७, १२: ८; हिश्री १३, १, ४२; द्राश्रौ १५,४,४; लाश्रौ **५,१**२,११. सप्तद्या(श-अ)रित<sup>h</sup>- -ितः

शांश्री १५,१,१६; व्यापश्री १८, १, ८; वाश्री ३,१,१, ७; वेश्री १७, ७: ६; हिश्री १३,१,७; —ितम् वीश्री ११,१:५. ससदशा(श-आ)वर्ति — -ितः श्रुस् १,११:१५. ससदशा(श-आ)वसा(न>)ना ज—ना काश्री १९,७,४. ससदशि(क>)का — -का आपश्र ५,५; हिश्र २,१४. ससदशिन् — -शिना वौश्री २६, ११:१.

सप्त-दा(मन्>)म्नी $^{d}$ - -म्न्याम् कौस् ३४,१७.

सन्त-ह्रो(प>)पा<sup>त</sup>- -पाम् श्रप १४,१,४;१७,१,५.

सप्त-धा श्रापश्री १६,६,३; वौश्री १०,९:१५; माश्री ६,१,२, २४; वाधूश्री; विघ १८,१२; काञ्च १,२७;५,१२; आपशु ८,१०.

सप्तधा-कृत--तम् विघ १८,९.
सप्त-धातु - -तु वाश्री १,२,१,२१.
सप्त-धातु - -तु वाश्री १,२,१,२१.
सप्त धातु - - -कम् विघ९६,४३.
सप्त-धामन् - -मिः पागृ३,२,१४.
सप्त-धारा - -राम् कप्र १,१,१५.
सप्त-वित - -तिः वैश्री १७,७: ८.
†सप्त-वामन् - -सा या ४,२००.
सप्त-पञ्चाशत् - -शत् वौशु १२:२;

निष १,११; या २,२३.
सस-पत्र<sup>त</sup> - न्ताः अप ३८,२,३.
सस-पद्-> प्यदा - न्दा शांश्री १८,
१६,२; वीश्री १४,१०:५; १२;
नाध्र्यी; ' -दाः क्षुस् ३,७:८;
श्रश्र १२,३××; -दानाम् शांश्री

a) पंस.>वस. । b) कस. वा वस. वा । c) कन् प्र. (पा ५, १,५८)। d) वस. ।

e) परस्परं पामे.। f) पाठः शस्तदश->-शम् इति शोधः ( तु. संस्कर्तुः टि. )। g) वैप १ द्र.।

h) तिद्धतार्थे द्विस.। i) पृ १४६८ a इ.। j) डिनिः प्र. (पाना ५,१,५८)।

७, २६, ११; -दायाम् निस् १,७:२१; -दे अभ ११,९. सप्तपदा(दा-श्र)वसान- -नम् ऋप्रा १८,५१. †सप्तपदी- -दी बौधी १४, १४:३२: आगृ १,७,१९ª; कौगृ १,८, २८°; शांग्र; वाग्र १४, २३ केंग्र १, २१: ३० .. १सप्त-पद<sup>७</sup>->साप्तपदीन- -नम् पा ५,२,२२. †२सप्त-पद,दा°- -दाª आपमं १, ३,१४; पागृ १,८,१; कागृ २५, ४२; भागृ १, १७:६; -दाः<sup>व</sup> श्रापश्रो १०,२३,१; वौग्र १,१, २९: -दो<sup>त</sup> श्रापमं १, ३, १४º; श्राप्तिगृ १, ५, ४:४५; ६, ३:३४; भाग १, १७:६; हिय १,२१,२. सप्त-पर्ल'- -लम् आप्रिय २, ७,७: सप्त-पला(श>)शी°- -शीम् कौस् ३८,२१. सप्त-पाकयज्ञ - -ज्ञानाम् वौष्ट ४, 9,9; 8,9;2. सप्त-पाद् -- पात् श्रश्र २, १०३; ४,३४: -पादः अअ २,१०. सप्त-पुत्र°--त्रम् या ४,२६†Ф. १सप्त-पुरुप- -पम् माश्रौ ६, १,५, ३०; वाश्रौ २,१,४,३२. २सप्त-पुरुष<sup>b</sup>->साप्तपुरुष<sup>b</sup>--पम् वाघ ४, १७. साप्तपौरु(q<sup>g</sup>>)पी- -पी शंघ ३६१.

सप्त-प्रवा(ह>)हा°- -हाम् शंध ११६: ११. सप्त-प्राणा(ण-आ)यतन- -नेपु श्राप्तिय ३,४,१: २६; बौपि ३, ₹,4ħ. सप्त-फ(ल>)ला<sup>c</sup>- -ला श्रप **२६**. ٦,٩. सप्त-भे(द>)दा<sup>c</sup>- -दाः चन्यू ३, ४; ६. सप्त-म- -मः श्राश्रौ १०, ३, १५; ११, ७, ११; शांध्रौ; -मम् श्राश्रौ ८, २, १४;११,७,१०; १८; शांश्री; -मस्य श्राश्री ११, ७,१४; १२,१,५; बौश्रौ १० ४८: ८××; क्षुस्; -माः श्रपं धः १९; -मात् श्रापश्रौ ७, २४, १०: साश्री ७, १९, १०: द्राश्रो ८,३,२७; लाश्रो ४, ७, ८: निस् ४, १२: १७: १३: २८; पार ३, १०, १६: श्रामिर ३,७,४: २: बौपि २, ३,७; वागृ १०, २; वैगृ ५, ११ : ७; शंध ११६: ७४: ११८: श्रापध २,१५,२; बौध १,५,९१; विध २४,१०; हिध २, ३, ३२; गौध ४,३: सुधप ८८: १:-माभ्याम् आपञ् १९, ७; हिञ्च ६, २४; -मे आश्रौ १०, ७, ७; शांश्रौ १६,२,१९; काश्री २२,७,१३; श्रापश्रौ १०,२३,१; वौश्रौ;-मेन आपश्रौ २३, ८,६; बौश्रौ २९, २ : ५; माश्रौ १,२,३,७; गौध ४, २२; श्रापशु १९, १०; का शु ५,१०; हिशु ६,३०. सप्तमी!- -मी शांश्री १८, २३, १०; श्रापश्रो १७, २०, २××; बीध्रौ; वाध्रौ ३, २, ८, १३<sup>1</sup>; शंघ ११५; ऋग्र २, १, ८९; २, ३; ८, ६३××; पा २, १, ४०; ३, ९xx; पावा १, १, १९; २, ३, २८; श्राज्यो ४,२; ६,३;९; **-मोम्** काश्रौ ७,१,२१; श्रापश्रौ १०,१५,१; ११,१६, ६; १६, ८,१३; वाश्री; वाघ ८,२; २०, २६; वौध ३, ८, ९; -स्य: आपशु १७, ६; -म्या आपश्री ६, १६, ५<sup>२</sup>; बौध्रौ १०, २९: ८; २०,१९ : ४; श्रागृ; -म्याः हिश्रो १३, ७, १; ऋग्र २, ४, १०; या ४,१५; पा ५, ३,१०: ६, २,१५२; ३,८; पावा २, २, ३५;४,८४; -म्याम् काश्रो १५, ८,१४; २०,४,७; श्रापश्रो २०, ८,११; वौध्रौ; पा ३, २,९७; ४,४९; श्राज्यो १३, ६: - स्योः

हिशु ५,४६. साप्तमिक<sup>k</sup>— -कः द्राश्रौ ९,३,७; लाश्रौ ३,६,२७, -कौ ऋप्रा १, ७२.

साप्तमिकी-

सान्यासका-की निस् ८,९ : १८.
सप्तमी-निर्देश- -शः
पावा ६,१,१८२.
सप्तमी-पञ्जमी- -म्योः

सप्तमी-पञ्चमी- -म्योः पावा १, १,६७;२,३,८; -म्यो

a) सपा. ससपदी (मंत्रा १, २, १३ च) <> सप्तपदा इति पामे. । b) कस. । c) वस. । d) सपा. °दाः (तैत्रा ३, ७, ७, ११ च) <> °दौ इति पामे. । e) °दाव॰ इति पाठः? शोधः पामे. च पृ १८६५ a,b इ. । f) उप. = २५७- । g) तस्येदमीये अणि वोभयपदगृद्धिः । h) सप्तसु, प्राणा॰ इति B. । i) विप., नाप. (तिथि-, विभक्ति- प्रमृ.) । j) °मः इति पाठः? यनि. शोधः (तु. काशीकरः LOO. १९४९)। k) भवार्थे प्र. ।

पा २,३,७.

सप्तमी-पञ्चमी-प्रथमा-

-माभ्यः पा ५,३,२७.

् सप्तमी-प्रसङ्ग-- 宗ः पावा 8,3,38.

सप्तमी-विधान- -ने

पावा २,३,३६; ३७. सप्तमी-विशेषण- -णे पा २,२,३५.

सप्तमी-श्रवणा (ण-श्र) र्थ- -र्थम् पावा ४,३,२४.

सप्तमी-स्थ- -स्थम् पा ३,१,९२; -स्यात् पा ५,४, 67:

सप्तमी-हारिन्- -रिणी पा ६,२,६५.

सन्तम्य(मी-श्र)र्थ- -थें श्रप्रा २,१,६; शौच १,७४; पा 2,9,98.

सप्तम्या(मी-श्रा) च-(दि-अ)युज्- -युजः ऋग्र २, 6, 903.

सप्तम्या(मी-२आग्र>) द्या- -द्याः ऋत्र २,६,५२; ८,६२; -द्याभिः बृदे ३,३८. सप्तम्या(भी-आ)मन्त्रित-

-तयोः ग्रुपा ३,१३९.

सप्तम्यु(भी-उ)पमान-पूर्वपद- -दस्य पावा २,२,२४. सप्तम-नवम- -मयोः साथ २, , ५७९;५८०; ६८०; ६८१. सप्तम-पञ्चम"-- नात् शंघ ६९. सप्तम-पुत्र- -त्रम् या ४, २६. सप्तम-प्रभृति- -तयः लाश्रौ ७,७,४; -तिपु निसू १०, २ : ३२.

सप्तम-भाग- न्यम् काशु ५,१०; -गेन काशु ६,३,

सप्तम-च्यास<sup>b</sup>-- -सम् श्रापशु **9,8.** 

सप्तमा(म-श्रा)दि- -दयः मैश्र १२;-दीनाम् आश्रौ २,१८,९८. सप्तमा(म-अ)नुवाक-- के वैश्री १९,६:३९.

सप्तमा(म-श्र)न्त<sup>b</sup>- -न्ताः ऋप्रा १,१७.

सप्तमा( म-श्र )प्टम- -माभ्याम् लाश्री ७,५,१८; श्रव ४६,९,३; आपध २, ३, २०; हिंध २, १.

५०; अस १९,२२%. सप्त-मन्त्र- -न्त्रेः वैश्रो २१,११:६. सप्त-मर्थादा°- -दाम् शंध २६६.

सप्त-मात्र- -त्रम् अप १,७,१. सप्त-मास<sup>d</sup>-- -सात् वौध १,५,९२.

सप्त-मु(ज>)आ<sup>e</sup>- -आम् कागृ १,६; मागृ १,१,२.

सप्त-मो(ज>)जी°--जीम्¹ वागृ દ, રૂ.

सप्त-यंम<sup>ड</sup>-- -मानि ऋप्रा १३, ४२. सप्त-रिमb- -िरमः वौश्री १८,१: 94.

सप्त-राज- -त्रः शांध्रौ १६,२६, ६; -त्रम् कागृ १, ३२; वैगृ ६, ९: १; कप्र. ३,९,१३; अप १, ३३, १०××;वाध २३,३०;शंध**४१८**; ४२२;४२४××; श्रापधः, -त्रस्य त्र्यापश्री २२, १४, ८; वाश्री ३, ३,१,२; हिश्री १७,६, ३; –त्राः श्रापध्रौ २२,२२,१०; निस् ८, १३:१; -त्राणाम् लाश्री ९,

१२,१७; -त्रात् भाग ३,२०: ९; श्रप २१,७, ३; ६३, २, ४; ७२,२, ९; बौध ३, ५, ५; ४, ६,६; या १४, ६; -त्राय बौश्री १६,३१:१; -न्ने निस् ८,१३: ३४; -त्रेण शांश्रौ १६, २६,१; ११; हिश्रो १७, ८, १६; २४; श्रापध १, २७, ४; बौध २, १. ६३; ४, ५, २३; हिंध १, ७, २९; -त्रेषु निस् ८,११: १५. सप्तरात्र-प्रभृति- -तयः निस् ९. ८:२६.

सप्तरात्र-वृष्टि- - ट्या श्रप ५१,

सप्तरात्रो( त्र-च )पवास- -सः वौध ४, ५,२३.

सप्त-रात्रिh- -त्री वैगृ ६, ८:१२. सप्तरात्रि-क¹--कम् अप ५१. 4,4.

सप्त(प्त-ऋ)र्च!- -चैः उनिसू ६: ९: -र्चम् वैताश्री ३२, ८; ग्रुश्र २. ३२७; ३४९; ४, २१; अअ २, ५;१७; २७××; -र्चानि अपं २: ८५; -चेंन श्रश्र १, ८; -चेंभ्यः ऋप ४६, १०,४.

सप्तर्च-नवर्च- -र्चान् निस् ७, २:9.

सप्तर्चो(र्च-उ)पस्थान- -नम् काश्रौ १८,४,१२.

सप्त(प्त-ऋ)र्षि- - विषयः वाधूश्री ३, १२:३; धापमं १,९,७; २,४,५; कागृ; अअ ६, ४८८; -विभिः अअ ११, ३(२)+; -+ पिंग्यः त्राध्रो २,४,१३; त्रापध्रो ६,१२, ७; बौश्रो ३,७:६;माश्रो; वैगृ २,

a) समाहारे द्वस.  $| \cdot b \rangle$  वस.  $| \cdot c \rangle$  मत्तो. कस.  $| \cdot d \rangle$  कस. पूप. = सप्तम-  $| \cdot e \rangle$  विकारार्थीयस्य f) परस्परं पामे. । g) वस. उप. = ४यम- । · क्षणः प्र. वा लुक् उसं. (यक्त. पा ४, ३,१६४;१६३) । h) समाहारे द्विस. समासान्ताऽभावः । i) स्वार्थे प्र. । j) विप., नाप.।

१२:१०**S; —†र्घोणाम्** श्रापश्रौ . ३,१९, १; ६, ८, ११; बौश्रौ; वौश्रौप्र ५४:१४\$; - 🕇 वींन् आपश्री ६, १२, ७: वीश्री २, १८:३८:३,७:६३:७; भाश्री-सप्तर्षीणां(सप्तरात्र-)आपश्रौ २२, २२,१३; हिश्रौ १७,८,१७. सप्त-व( त्> )ती- -श्तीम् विश् १, २६, १४; -त्या श्रापश्री ५, १८,१: ७,७,१: १७, १५, ७; भाश्री ७, ५, ६; वैश्री रु९, ६: सप्त-वधि<sup>b</sup>- -धिः ऋग्र २,५, ७८; ८,७३; साश्र १,२९;८९. सप्त-वर्ग- -र्गम्° निस् १,६: २३; -र्गाः निस् १, ५: १५; -र्गान् बौश्रौ २१, ८: १६; -में श्रम् १,३,७; शुअ ५, ७; -गों निस् १, ५: २<sup>d</sup>. सप्त-वर्ष - - र्षम् हिए १,१,२. सप्त-विंशति- -तिः आपश्रौ १०. २६,७;११,९,७; काठश्रौ १००; वोश्रो: वाध्रश्रो ४, ४६:९1; -तिभिः वृदे ५, १२; -तिम् शांश्रौ १४,७८,२; निसू ५,१२: २१; २२; ज्ञुस २,१२७. सप्ताविंश - - शम् श्राज्यो ९,९.

सप्ताविंशी - -शी ऋग्र २,६,

सप्तार्वेशक - - के ऋपा १६,

सप्तविंशति-का- कम् वैग् ४,

94;8,40.

98:8. सप्तविंशतिन् !- -तिनः । द्राश्रौ ८,४,४. . सप्ताविंशति-रात्र- -त्रम् श्राश्रौ ११,३,११; काश्री २४,२, २२: आपश्री २३,४, ७; -त्रेण हिश्री १८,२,४. सप्तार्वेशति-शत- -तानि शांश्री १४,७९,२; १६,८,११. सप्तावेंशत्य(ति-श्र)रति- -त्रयः वौञ्च धः ६. सप्तविंशिन्1--शिनः लाश्री ४, ८,४; निसू ५,११:१०. सप्त-विचार<sup>m</sup>- -रम् नाशि १,१,८. सप्त-वि(धा>)ध<sup>m</sup>- -धः श्रापश्रौ १६, १७,१६; वैश्री १८,१४: २९; श्रापशु; -धम् शांश्रौ १६, २६,१;२;११; श्रापश्री; –धाः वौश्रौ २६,१०:७: कौशि ८; याशि २,९१. सप्तविध-प्रभृति--ति बौगुपः३. सप्तविध-वाक्यरापत्व- -त्वात आपशु ८,९; हिशु ३,१२. सप्त-व्याहृति- -तिभिः आग्निगृ ३. १०,४:९; हिपि १८: १४; बौध २,१०,७२; वैध २,८ : ४. सप्तच्याहति-पू (र्व >)र्वा--र्वाम् वैध २,१०,३. सप्त-शत- -तम् या ९,२८; १४,७. सप्त-श( फ> )फा<sup>m</sup>- -फा भाश्री १०,१४,१९; १७,१२. सप्त-शिरस् $^{m}$ - -राः वीश्री २८,७ : |

ξŧ. सप्त-शीर्षण- -०र्ष विघ १,५६. सप्त-शी(र्षन् >)र्ज्णा- -र्ज्णाम् वैताश्रौ ३३,२१५. सप्त-षष्टि- -ष्टिः श्रप ५२,६,४; विध ९६, ८८. सप्त-सप्तति- -तिः श्रप ५२,४,१. सप्तसप्ता(प्त-अ)ङ्ग्(ल≫)ला³− -लाः कप्र १,६,१०°. सप्त-सरस्->°रस्-व(त्>)ती--तीम् शंघ ११६: १२. सप्त-सागर-मेखला<sup>p</sup>- -लाम् श्रप **છ,**ર,૧૨. सप्त-सूक्त"- -काः श्रपं २: ११. सप्त-स्वसृ<sup>b</sup>---सा, -सारम् या १०,५१. सप्त-होतृ<sup>व</sup>- -तरि शांश्री १०, १८, १; वाधूश्रौ ३,४९:३‡; -ता वौश्रौ १७, २१ : ८; वाधूश्रौ ३, ४९ : २५; हिश्रौ २१, १, २५; या ११,२३†∳; −†तार: आपश्री २१,११,९; हिश्रौ १६, ४, ३२; -तारम् शांश्रौ १०, १८, २; आपश्री; -तुः वौश्रौ १९,७, ५३××; हिश्रौ १६, ४, २४; –त्रा श्रापश्री १४, १४, ११; माश्रौ २,३,१,२३; हिश्रौ. सप्त-हो(त्रा>)त्र- -त्रम् वैगृ ५, ४: १४<sup>1</sup>: -त्रान् काश्रीसं २७: 998. सप्तहोत्रे(त्र-इ)ष्टका-वौश्रो १९,७:३९.

a) Old. सत्यवतीम् इति? । b) वैप १ इ. । c) समाहारे द्विस. । d) सप्त. ऋप्ता १६,७९ वर्गो इति पामे. । e) उप. = १वर्ष- । f) 'विंश इति पाठः ? यिन. शोधः (तु. प्रकर्णम् )। g) पूर्णार्थे प्र. । h) परिमाणार्थे इतुन् प्र. (पा ५,१,२४)। i) स्वार्थे प्र. । j) परिमाणार्थे इतिः प्र. । k) सप्त. 'शिनः इति पामे. । l) परिमाणार्थे हिनिः प्र. । m) वस. । n) तिह्वतार्थे द्विस. पूप. वीप्सायां द्विवचनम् । o) 'ल्हान् इति BI. । p) कस. >वस. । q) विप., नाप. (मन्त्र-)। वस. । r) = मन्त्र-विशेष- । r) = L उपचारात् । होम-विशेष- ।

सप्ता( प्त-श्र )क्षर,रा- -रः ऋप्रा १६,२८: -रम् वाध्यौ ४,३१: १; १००: ७; -रा निसू १,६: १२; ऋप्रा १६, २१; -राः निस् १, २: ९; -राम् वौध १,२,१७; -रेण वाधूश्री ४, १००: २८; -रै: ऋत्रा १६, ३२; उनिस् १: ११;१९. सप्ता(प्त-श्र)गार- -रम् व श्रापघ १, २४,१५; विध २८, ४९; -रेपु वैध १,९,३. सप्तागारिकb--कम् विध९६,३ सप्ता(प्त-अ)ङ्गुल-दलीकृ( त> ) ता<sup>0</sup>- -ता अप २६,४, १, . सप्ता(प्त-श्र)धि(क> )का<sup>व</sup>- -का ऋअ २,७,३२; १०, ६१. सप्ताधिका(क-ग्र)शीति- -तिः ऋअ ३,३४. सप्ता(प्त-अ)न-होम- -मान् वौश्रौ ११,७: ५. : सप्ता( प्त-श्र )पवर्ग<sup>त</sup>- -गें। लाश्री ९,४,१०. सप्ता(प्त-अ)ध--धम् बौशु ११:१. सप्ता(प्त-आ)र्षे<sup>तं ।</sup> - में विध ८५. ₹९, सप्ता(प्त-त्रा)पेंचवग्र- -यः वैध ४, ٦,٩. सप्ता(प्त-अ)शीति- -तिः निसू ५, ३: १४, सप्ता(प्त-श्र )श्वत्थ-पर्णा(र्ण---अ) न्तरित- -तम् शंध २६६. सप्ता(प्त-श्रा)स्थि(त>)त्। $^g$  -ता खस् १,१ : १५;१८.

सप्ता(प्त-श्रा)स्यव--स्यः बौश्रो १८, 9:98#. सप्ता(प्त-श्र)ह- -हः वीश्री २६, ३: १८; निस् ९,१२ : ४; ९; १०; -हम् आपश्री २०,८,८: काश्रीसं ३:२; माश्रौ ३, २, १२; वाश्रौ: -हाः काश्रौ २३, ५, ५; -हात् अप ३५, १, ९; -हान् निसू ५,१२:२१; श्रापघ १, २९,१७<sup>h</sup>; हिंघ १, ७, ७४<sup>b</sup>; -हाय बौश्रौ २६, १०: २१; -हे माश्रौ ५,१,८,८; श्रामिय ३,४,५ : २; बौषि ३, १०, १; -हेs-हे माश्री ५,१,८,८; -हेन वौथ्रौ २६,३:११. सप्ताहा( ह-श्र )भिषव<sup>व</sup>- -वः काश्रौ २२, १, ४४. सप्ताहा(ह-श्र)भ्यन्तर- -रे श्रप ६४,१,७;२, २; ४; **५०<sup>२</sup>,** २०. २; -रेण श्रप ६२, १,३. सप्ताहा( ह-अ )र्थ- -र्थे शांश्री १३,१५,१०. सप्तिक¹-> °क-चतुर्विशिक--कयोः बौशु १:३७. सप्तिन्--सी लाश्री ८, ५, २३; ऋप्रा १६,२०. सप्ति-प्रभृति- -तयः निसू १, 9:90. सप्ति-सप्तदश- -शौ निसू ७, 6: **२**४. निसू ७,८:२०. सप्तो(प्त-उ)त्तरव- रम् विध ९६,

८६: -रे ऋग्र ३,४१. सप्तो( प्र-ऊन> )ना- -ना ऋअ 2, 9, 20;40xx. सप्त-नामन्- प्रमृ. सप्तन्- द्र. सप्तळ<sup>1</sup>- (> साप्तलायन-, साप्त-लेय-पा.)पाग्४,१,९९<sup>k</sup>;२,८०<sup>1</sup> सप्त-वती- प्रमृ. सप्तन्- द्र. सप्तवैला--लाः वीश्रीप्र ४५: ८. ? सप्तह"- -हम् निस् ७.१: २०. सप्त-होत्र- प्रमृ. सप्तन्- द्र. श्सिप्ति"- पाउमी २.१, १८४; -सयः श्राश्री ५, .५, १९५: -†सिः ञ्रापश्री १८,४,१६; वीश्री ११, ७ : ३४; १५, ७ : १३; वाश्रौ; - † प्तिम् शांश्रौ ८, १८, १°; ऋत्र २, १०, ८०; -०से तैप्रा ६,५+; -से: या.९,३+०. सप्त्य(प्ति-श्र)नड्वाह्- -ड्वाही वृदे ३.५०. स(ति>)धी-वत्"- -वन्ता ऋपा 9,904. रसप्ति¹- -ितः ऋत्र २,.१०, ७९. श्सप्ते अप ४८,२५.. स<sup>p</sup>-प्रकाश- -शस्य काग् ४१,२३ई. १स<sup>p</sup>-प्रकृति- -तेः पावा ६,१,१५९ २सव-प्रकृति- -तिः ऋत ३,७,५. स<sup>p</sup>-प्रगाथ- -थानि श्राश्री ८, ४, १८; -थी शांश्री १२, ६, ९. स<sup>p</sup>-प्र(जा>)ज- -जः श्रापध २, २२,८; हिंध २, ५, १३८. सप्तिसप्तदश-स्तोम- -मी नस्म प्रजापतिक- -कस्य आपमं २. ५,१०; श्राय ३,९,१; कायधर, २३: -केभ्यः कौसू ५६, १३.

a) समाहारे द्विस. 1 b) विप. (भैदय-) 1 c) विप. (सिमध्-) 1 तृद्धितार्थे द्विस. > कस. 1 d) वस. 1 e)=तीर्थ-विशेप-। g) वैप २, ३खं. द्र. । f) विप. (प्रवर-)। h) पामे. पृ २४५७ b इ. । i) पृ १४६८ a इ. । j) व्यप. । k) सत्वल- (तु. पागम.) । l) अर्थः १ । m) = साम-विशेष- । n) वैप १ द्र.। o) सपा. खि ५,५,४ मा २२,२२ प्रमृ. माश १३,१,९,५ तैत्रा ३, ८,१३,२ सुप्तिः इति पामे. । p) = 8स-। q) = 3स-। r) पामे, पृ ३५६ m द्र.।

सª-प्रणव,वा- -वः शांश्रौ ७, २६. ५: -वम् आऔ ५, ९, १<sup>b</sup>: श्राप्तिगृत्र, ३, २: ११; ४:१; भ,६ : २०<sup>२</sup>;७,४ : २७; जैगृ १, ६: १०; -वाः बौग्ट ३,३,२३; वाध २६, ४: शंध १०७; वौध ४,१,२९; -वाम् श्राश्री २, १७,३<sup>b</sup>; ४,८,२०<sup>b</sup>; शांश्रो ५, ९,४;११,१; ७, १६, ५; कौए; -वे भाश्रो ८,१८,२; वैश्रो ९, १: १५; हिश्रौ ५, ४, ६२; -वेन बौगृ २, ११, १७.

स॰-प्रतिप्रहण-मन्त्र --- -न्त्रान् हिश्रौ १०,७,१६.

सº-प्रति( रू> )ज्ञा- - चा नाशि २, ७,१०.

सº-प्रतीकाश- -शस्य आगृ ३, ९,

स-प्रतोद--दः शांश्रो १४,७२,३. †१स°-प्र(था >)थ°- -०ध° श्रापश्री ५,१८,२; बौश्रो २,१८: २०: ३,१४: १३; माश्री ५,११, ७: वैश्री १,१४:१६; हिश्री ६.५. 9 E 2.

२सप्रथ¹- -थः ऋत्र २,१०,१८१. †स-प्रथस्<sup>g</sup>- -थः या ४, ३२० कै; -०थः<sup>0</sup> माश्रो १,६,३,७; १४; वाश्री १,४,४,१;५,४,२७;३६; -थसम् वौश्रौ १५, ५:४; --थाः श्राश्रौ ३,१०, १६; १०, ६,६; शांश्रो; आपश्रो १६,२७, १७<sup>h</sup>; हिश्रो ११.६,२१<sup>h</sup>; आपमं च, १५, २<sup>h</sup>, भागु २, २:१८<sup>h</sup>; ∫

हिंगृ २,१७,९<sup>h</sup>; या ६,७०. †सप्रथस्-तम- -मः श्रापश्री १४, . २**९,** १<sup>1</sup>; –सम् श्राश्रौ ३, ४, १; शांश्री; स॰-प्रदेश- -शम् अप १,६,४. स-प्रदोप- -धम् बीगृ ३, १, १६; श्रापध १,९, २२; १०, २८; हिध १,३,२३;५५. स^-प्रपञ्च-> °ञ्च-परव्रह्मा (ह्म-ग्र) भिधायि( न्> )नी<sup>1</sup>- -नीम् शुत्र १,६२१. स<sup>a</sup>-प्ररे(क> )का- -काम् वौधौ ११,११:२; १७,३५:२;३६ :८. स $^{a}$ -प्ररो(ह>)हा- -हाः वौगृ ३,२, १०;२३; ३५;४८. स-प्रवर्थ- - में शांश्री ५,१०,३६; १२, २; काश्री १०, १, १९; २६,२,१. सं -प्रवाद - -दः ऋपा ५, ३०. सº-प्रस्तर,रा- -रः भाश्री ८, १६, २१; -रम् माध्रौ २,३,१,११;

₹, 9₹: ८. सº-प्राणायाम- नाः वैध २,१०,४. सº-प्रादेश- -शेन बौग्र १२: ३. सक-प्राय,या- -यम् निस् ८,८:३३: -याः निस् ३,१२: २३; ८,४: १५; -ये निस् १०, १०: १७; २१;१३:१; २; -यौ निस् ७,

-राम् व्यापश्री ३, ५, ४; भाश्री

११; ४,२०: ४; -णम् वाध्रश्रौ

३,५,८; माश्रौ.

स<sup>6</sup>-प्राण- -णः वाधूश्री ३, ४२:

साप्राय्य- -य्यात् लाश्रौ १०, ७, ण्; निसू ९, ३: १३<sup>k</sup>.

स<sup>a</sup>-प्रारो(ह>)हा- -हाः वीश्री २, ६: २१; २३; १२: ६; बौगृ २. 4, 34; 66.

सº-प्रैप--पम् काश्री १९, ३, ८; -पे आश्रौ ३,१,२१; शांश्रौ, १, .२,२०; ५,१६,२.

१सफो- -फम् लाश्री ६, ११, ४; धस् १, २: ११; ५: ३; ६: २××; निस् ६,६: १६; -फात् जुस् १,८: १२; २,५: २२.

सफ-कालेय- -याभ्याम् क्षसू १, २: १८; ५: ६; ६: २७.

सफ-पौप्कल- -ले चुस् १,४: **३२; ५: ११; ९: २.** 

सफ-श्रुध्य- -ध्ये धुसू १,८:१३; निस् ६,६: १५.

सफी√भू, सफीभवति निस्६, £: 94.

सफी-भवत् - नतः निस् ६,६: . ඉ६.

२सफ<sup>™</sup>~ -फः साश्र १,२८८.

सक-फल- -लम् ऋत्र ३,१; बृदे ५, ८५; -लाः श्रप ६८, २, २०; -लै: श्रप ६९,६,३.

सा - फो(न>)ना- -नाभिः गोगृ १, २,२३; वौध १,५,१४°.

स-बन्धु<sup>ड</sup>- पा ६,३,८५; -न्धेवः या ४,२१; ऋप्रा ८, ८५; -५न्धुः आपश्रौ १४,३०,४; हिश्रौ १५, ७.१९: -न्धृन् श्रश्र १५,८र्न. ८: २४; ११: २४; १२: १७. सवर्<sup>६</sup>- -वः वृदे ३;८५%.

a) = ४स-1 b) पूप. = २समान- इति भाष्यम् । c) उप. मचो. कस.। d) त्रैप २, ३खं. इ.। e) पामे. वैप १ २सम्य -> -भ्यः टि. इ. । f) = ऋषि-विशेष-। स-प्र॰ इति MW. ।

h) सवा. व्यः (ऋ १, २२, १५ मंत्रा २,२,७ च) <>व्याः (मा ३५,२१ प्रमृ. तैन्ना १०,१,१० च) इति पाभे.।

i) पांभ. वैप १ समुधस्तमः टि. द्र. । j) कस.>उस. । k) सा प्रायात् इति पाठः? यनि. शोधः । l) = साम-विशेष-। m) = ऋषि-विशेष-। n) फेनाभिः इति मैस्.।

सवर् -दु(घ>)घा<sup>ड</sup>- -घाम् वृदे ३, ८५; -घायाः ऋप्रा १, १०३‡.

स<sup>b</sup>-वर्हिस्--हिंपः कौस् ७३,१३. स<sup>b</sup>-वल--लः शांग्र ६,५,५. स<sup>b</sup>-वल-वाहन<sup>c</sup>- -नः अप ६४,

न वस्तु वस्तु वस्तु विश्व वस्तु वस्

†स<sup>5</sup>-वाध्<sup>6</sup>- -वाधः वौश्रौ १३,२५: ५; माश्रौ ५,१,१,६; ५,७३; २,१,२५; आपमं.

स<sup>0</sup>-चान्धव- -वानाम् नौषि २,३,७º. स<sup>b</sup>-ची( ज> )जा- -जाम् श्राप्तिगृ २,७,१०:१३.

स<sup>b</sup>-बुद्बु( द>)दा- -दाभिः वौष १,५,१४.

स<sup>b</sup>-ब्रह्मक- -काः आश्रौ ३,५,१.

स्व-च्रह्मचारिन्- पा ६,३,८६; पावा ६, ३,८५; पाग ५, १, १३०; --रिणः गोग्र ३, २, ४६; जैग्र १, १४: १२; -रिणम् कौस् १४१,३१; -रिणि श्राग्र ४, ४, २६; कौग्र ३,९, १३; शांग्र ४, ७, १३; पाग्र.

> साबह्यचार- पा ५, १, १३०; पाना ६,४,१४४.

सब्रह्मचारि-पीठसपि-कलापि-कथुमि-तैतिलि-जाजलि-लाङ्गलि-शि-लालि-शिखण्डि-सूकरसद्म-सुप-च्न- -र्बणाम् पाना ६,४,१४४. स<sup>b</sup>-ब्राह्मण्<sup>1</sup>— -णानि श्राप्तिय १, २, १:९; ११; १३; १६; बौय ३,

स<sup>b</sup>-ब्राह्मणस्पत्य- -त्याः शांश्रौ १०,

५,७; ६,५. सम<sup>ह</sup>--भेन जैथ्रीका २७. सम-पोष्कल--लाभ्याम् जैथ्री २२:

स<sup>b</sup>-भरस्<sup>a</sup>- -रसः माश्रो ६, २,५, २३<sup>‡</sup>.

श्सभवमतिम्<sup>1</sup> शंध ११६: ५३. स्र<sup>1</sup>-भस्मक- -कम् अशय १,५.

स<sup>b</sup>–भस्म-पोग्डू<sup>c</sup>– -ण्डूाः श्रप ५१,४,५.

सभा°- पाउमो २,२,२३०; पा २, ४,२३; फि ६३; -मा हिश्री ३, ३,१४; पाग्र ३,१३,२; ३; कौसू ३८,२७५; श्रापध; -भाः वाध १२, ४०; आपध १,३, १२; ३२, १९: हिध: -भानाम् कौसू ११, ८; -- भाभ्यः शुक २, २६४‡; - ‡भाम् श्रापश्रौ ५,१८,२; बौश्रौ २,१८:२०;३, १४:१३××; भाश्री; -भायाः श्रापश्रौ ५,१९, २; वाश्रौ १, ४, ३, ३२; हिश्री; -भायाम् आपश्रौ ५,४, ७; वौश्रौ ५, ८: ३‡; १४, १८: १६××; भाश्री: पा ६,२, ९८; -भाये वैताश्री ६,५.

सभा-गत- -तः बौषि ३,५,२. सभा( भा-आ )च्छादन-विताना ( न—-२आ )द्य!- -द्यैः आप्तिगृ २,३,५:४.

सभा-निकप-कट-स्वस्तर<sup>1</sup>— -रान् आपध १, ८, १३; हिंध १, २, १०१. सभा-पति-(>साभापत- पा.) / पाग ४,१,८४.

†समा-पाल- -लाः श्रापश्रौ ४, २, १; भाश्रौ ४,२,४; वैश्रौ ३, २ : ७; हिश्रौ १,२,५.

समा-प्रवेशन – नम् पाय ३,१३,१. समा-भागधान $^{k}$  – नेपु कौसू ३८, १५.

सभा-मध्य- -ध्ये वैश्रौ १, १४: १९; नाशि २,८,१९.

सभा-वत्- -वान् वीश्रौ ३, २२: १५‡.

सभा-विजय- -यम् वाधूश्रौ ३,९१: २;५.

समा-शयन- -नम् आप्तिर्गे २, ४, ७:८.

सभा-सद्<sup>6</sup> – - सदः शांश्रौ १६, ९, १६‡; १७; वौश्रौ २, १८: २१‡; हिश्रौ; गो २, ४; वौष १, १०, ३०<sup>२</sup>; विघ ३, ७४; – सद्भयः आपश्रौ ५, २०, २; भाश्रौ ५,१२,१०; माश्रौ १, ५, ५, १५; वाश्रौ.

सभा(भा-आ)सन- -नम् काश्रौ ४, १५,३२.

†सभा-साह<sup>6</sup> - हम् <sup>1</sup> बौश्रौ १७, ४१: १८; श्राप्तिग्र १, ३, ४: १२; हिग्र १,१०,६.

सभा-स्थाणु- -णुः या ३, ५. सभेय- पा ४, ४, १०६; -यः शांश्रौ १२, २०, १<sup>२</sup>†; -यम् शांश्रौ ८,१८,१‡<sup>m</sup>.

सभ्य"- पा ४, ४, १०५;-५०भ्य

a) वैप १ द्र. । b) = 8स- । c) उप. द्वस. । d) = 3स- । e) वान्ध इति E. । f) उप. = 9 वाह्मण- । g) = साम-विशेष- । h) = मुरुद्- विशेष- । अपु २१९, ३२ सरमम् इति, शक. समरः इति । <math>i) पस.  $\rightarrow$  कस.  $\rightarrow$  वस. । j) द्वस. । निकप- = समीकरणोपकरण- । k) द्वस. उप. = महाधनगृह- । l) पामे. वैप १ समासाहुम् खि ४,६,२ टि. द्र. । m) = सपा. खि ५,५,४ । मा २२,२२ माश १३,१,९,८ प्रमृ. समेयः इति पामे. । n) वैप १ निर्दिष्टयोः समावेशः द्र. ।

भाश्री ४,२,४; हिश्री; -भ्यः ब्यापश्री ५,४,७; वैताश्री ६, ५; वैगृ २,१८ : ३; -भ्यम् काश्रौ ४, ९,१८; श्रापश्रो ४,२,१; ५,१८, २; ६,३,४; वौश्रो; श्रश्र ७,१२०; -भ्यस्य काथौ ४,१५,३२; हिथ्रौ ३, ३, १४; श्रप २३, १०, ४; वैध २, ५, ७; - म्याः वीश्रो २, १८:२०५: हिश्री ६,५, १६५; श्रप ५१, ४, २; -भ्यात् माध्रौ १,५,५,५; वाधी १, ४, ३,३४; वैताश्रो ६,५;-भ्यानाम् विध ५, १८०; -भ्ये माधी १,५,५,१०; वैश्रो २,६:६; वैग्र४,१४: ७. सम्या(भ्य-अ)ग्न्या ( प्रि-आ)य-तन- -नम् वैश्री १,३:५: -ने वैध २,५,६.

सभ्या(भ्य-ह्या)वसध्य- -ध्ययोः आपश्री ५,९, २: वीश्री २, ७: १४; १५; २०, १७: १; १६; भाधी; -ध्याभ्याम् आप्तिग् ३, ५, ८: ११; बौषि १, ७: १२; हिपि ७:३; -ध्यो श्रापश्री ५, १७,१; भाश्री ५, १०, १; १९, ४; ६,८,१०; वेंग्रो.

स<sup>b\*</sup>-भाग°->√सभागि, †सभाग-यति अअ९,६(६); अप्रा३,४,१. ?सभागेयम् व वाधूश्री ३,९१:२;४.

श्रापश्रौ ४, २, १; ६, ३, ४; | √सभाज् पाघा. चुरा. उभ. प्रीतिदर्श-नयोः प्रीतिसेवनयोश्च. सb-भा(र्या>)य--र्यः कप्र ३,१,२; वैध ३,१,२; बृदे ३,१४३. स-भाव- २स- इ. १सभूत- -ताः वाधूश्रौ ४, ११: १२. सि भूमि- -मि काश्री २१,२,१३; क्षापश्रौ २०, २४, १२; २५, २१; हिथ्रौ १४,६,२८. सभ्यस्'-(>साभृयि- पा.) पाग ४,१,९६. श्सभातृत्यवतः हिश्रौ १७,१,८.

†सम् भाश्री ४,१३,७<sup>1</sup>; शांश्री ११, ९.१<sup>1</sup>: काश्री १७,१२,८<sup>1</sup>; वौश्री **ર્**રૂ,રૂપ: ૧૮<sup>1</sup>; સાથ્રૌ **૭**, ૧૨, ७: वैताश्री २४, ११<sup>1</sup>; श्रप ३२,१,१९; ४६,६, ३; वृदे ६, ७९<sup>k</sup>; ग्रुश्र २,२२०<sup>k</sup>; या १, ३∯; १२, ७; ऋत्रा; पाग १, ४,५७;५८; समः पा ६,३,५३; ८,३,५. √सम् पाधा. भ्वा. पर. अवेक्त्ये.

१सम,मा"- पाग १,१, २७°; ३७°; ४,२,१३८; ६, ३, ३४; पावाग २,३,१८; -मः शांश्रौ १, १, ३५; वौश्रौ ५,११: २४; लाश्रौ ६, ५, १२; १०, १५, १०; ज्ञुस् ३,१३: १३; निस्; -मम् काश्री २,४, ३३; ५, १५××; घापश्रौ १,१६,८°;२,७,३°××; ६, ८, ८०; बौश्री १,४: २३ºxx; माध्री २, ७, ९ºxx; माश्री; वैश्री ५, ४: ७º: भाग २, १४:७<sup>‡पगग्र</sup> हिंगू २. ११,४<sup>‡१,278</sup> नाशि १, ३, १<sup>६</sup>; ८<sup>२</sup>∮<sup>t</sup>; -†मस्मात् आपश्री ६, १७,८; या ५, २३; शुप्रा २, १६; -मस्मिन् या ५, २३५; -मस्य वाश्री ३, २, ६, १९; आपशु १,१०; निघ ४,२‡; या **५**, २३<sup>‡</sup>∮; पात्रा ५, २, ६; -मा आप्तिए ३, ५, ५:५; भाग २, १४: ४‡वगाः १०४: हिंग २,११,४२‡पगणण; कौस्; –माः वौश्रौ १७,१२ : ६:७: ८: २९,८:२५; माश्री; –मात् ख़स् ३,१३ : २;१२; -मान् श्रापश्री १४,६, १; २; बौश्रो; गोगृ २, १,५<sup>w</sup>; -मानाम् कौस् ५५, ५; पा १, ३,१०; -मानि आपश्रौ १४, ६, ११; बौश्रो १५, १४: ८; २४, २५: ९; २६, ४: २९; दाश्री; -माम् श्राश्री १, १,२३; वौश्रौ २,६: ३०;९, १: ९; १०,१: ८xx; वाध्यौ; -मायाम् शंध ३३२; -मासु वैंग्र ३,९ : ८; मीस् ९,२, २१:

a) विप. (स्क-)। सास्यदेवतीयः प्र.। b) = ४स-। c) वैप १ द्र.। d) सभागधेयम् इति भाष्यम् (तु. संस्कृतीं: टि.) । e) वा. किवि. । f) व्यप. । संभूयस— इति पाका. पासि. । g) भाः सम्रा॰ इति पाठः? तु. सप्र. h) सम्यगादार्थे श्रव्य. । i) वैप १ ऋ ५,७,१ टि. इ.। j) सपा. श्रापश्री २२,१.६ °मस्तुश्रा° इति । k) सिम्धा ( फ ८, ४४,१ ) इत्यस्य पूर्वाशः इ. । l) पृ १९३९ e इ. । तैव्रा ३,७,१३,३ शुम् इति पामे.। m) वैप १ निर्दिष्टयोः समावेशः द्र । n) सना. । o) सहार्थे श्रव्य. । p) समं विलम् > उपविलम् इति हिश्री १,७,४६ पांभ. । q) नाप. ( ${}^{\circ}$ लोकः)।  ${}^{\circ}$ वर्षमय,या->यनि. । r) यो यो लोकस्तस्याऽन्नस्याऽऽश्रयो भवति, तस्य तस्याधिष्टातृदेवोऽग्न्यादिस्तस्य (अन्नस्य) उपद्रष्टा भन्नति' इति वा. । s) सपा. अन्तरिक्षं समम् >आप्तिपृ ३,१, २: १७;२,३: ६ बौध २,८, १२ अन्तरिक्ष-समम् इति पामे. । t) गानगुणवृत्तिविशेष- । १६३४ o द्र. । v) पामे. पृ १२५९ b द्र. । w) सपा. कागृ २,१५ सर्वतः इति पामे. ।

-मे श्राश्री १२, ६, ८; शांश्री १,१७,१२; काश्री २१,३, १६; २५, ७, १५; आपश्री; †या ५, २३; १०, ५**०**; −मेन द्राश्री ४, १, २०; लाश्री १, ११, २८; गीध ७, २१; या १४,६: -मेषु लाधी ६,५, १२: निसू ९,४:२१; विघ ८, ३९; माशि; -मै: अप २८,२,३; -मौ काश्री २, ३, ३०; श्रापश्री १, ११,६; २४,५;२,९,१२; भाश्रौ. साम->°म-वश<sup>8</sup>- -शः ऋपा ७, १; -शाः ऋपा १, ६०; -शान् ऋपा १३,३१. १साम्य- -म्यम् गौध १०, ६६<sup>२</sup>: तैत्रा २४,५; - स्येन वेज्यो ₹૪.

साम्य<sup>b</sup>-ता— -ताम् श्राप्तिय २,६, ५: १५; १८; वौय २,९, १४<sup>c</sup>;१६<sup>c</sup>.

सम-चतुरस्र, स्रा<sup>d</sup> - न्त्रः बौद्य ८: १३<sup>3</sup>;१५; -- स्रम् श्रामिष्ट २, ३, १:४; आपद्य २, १५; ३, १; बौद्य; -- स्रस्य बौद्य १:३१; हिद्य १,१५; -- स्रा बौद्य ३:२६; -- स्राः आपद्य ९, १४; ११, १; बौद्य ७:८; १६:८; हिद्य; -- स्रान् बौद्य २१:१०; -- स्रामिः बौद्य ८:८; -- स्राम् बैस्रौ ९,४:३; बौद्य २:१४;२०:१७. समचतुरस्र-इ(त>)ता— -तायाः बौद्य ३:२८;३१. सम-चतुरस्र<sup>d</sup> -- स्नम् श्राप्य २, ८,९; काद्य १,२९; ३,२××;

-स्रस्य काञ्च १, १६; २, १२; -स्राणाम् कागु २, २१; -स्राणि काशु ६,७; -से काशु ४,१०. सम-तरº-> °ट-सम-वर्धमानक-वैदेह'- -हाः अप ५६,१,४. सम-तर- -रः ह्यसू ३,१३:२; १२; 93. सम-ता- -ताम् धुस् ३, १३:६; ७; निसू १,८: ११; वौध २,२, ६७; ४,६,९. सम-तैल<sup>0</sup>-- -लाः कीस् १२२, १; अप ७०<sup>२</sup>, ६, २; -लेपु कीस् ९३,२९. सम-त्व- -त्वात् काश्री १, ४, १८; ५,८;७,१,२३××; গ্রুप्रा. ?समदूपण<sup>इ</sup>- -णम् श्रप ३३,५, ६. सम-द्विगुण-साहस्रा(झ-श्र)नन्त--न्तानि गौध ५,२१. सम-धा<sup>ष</sup> माश्रौ १, ७, २, १७; ३, १, १८; गौध २८, ८; १६. सम-धत- -ते विध ४, ११: -ती विध १०,६. सम-निस्वन्य--नः माशि १०,१०; याशि २,७४. सम-निःस्वन<sup>0</sup>- नाः नाशि २,४, सम-पश्च- पाग २,१,१७. सम-पक्ष-पुच्छो- -च्छम् बोश्रो१०, 95: 0. सम-पदाति- पाग २,१,१७. सम-पर्याय- -यैः लाश्री ६,५,२१: निस् १,८:२६;३७. सम-पाद- पाग ६,२,८१. सम-प्रयोग- -ने लाश्री १०,८,४.

सम-प्रेप्सु- -प्युः गौध १२,५. सम-भूमि- पाग २, १, १७; -मी काञ् ७,३. सम-मय- पागम ३१७. सम-मात्र<sup>त</sup>— -त्रः शैशि ३४७: -त्रयोः भासू ३,९. सम-मात्रा-> °त्रिक- -को शैशि ₹७. सम-मान<sup>m</sup>- -नयोः वौश्री १३,९: समं-पदाति - पाग २,१,१७. समं-वि( ल> )छ।<sup>व</sup>--छाम् काश्रौ १७, १,१९;२१. समं-भूमि- पाग २,१,१७k; -मि" काश्रो ६,३,११; कौस् २५,२४; -मिःव बौपि १,४:५; -मिम् व हिपि १६: ९. सम-युगº-(>सामयुगीन- पा.) पाग ४,४,९९. सम-रथ<sup>0</sup>- -थः वौगृ ४, ४, ९. सम-रूपव--पम् निस् ६, १: २. सम-रूप्य- पागम ३१७. सम(म-ऋ)च--चीनाम् शांश्रौ ७, 98,96. १सम(म-श्र)र्थ<sup>वं p</sup>- -र्थयोः पा २,३, ५७; ३, ३, १५२; -र्थाम्याम् पा १,३,४२;८, १,६५. सम-लोटा(ए-श्र)श्म-काञ्चन¹- -नः शंघ २००; -नाः वैघ १,९,७. सम-वत्- -वत् वाध्यौ ४,२१: १. सम-वर्णा(र्ण-श्रा)कोशन- -ने विध ષ,રૂપવ. सम-विभक्त,का--कस्य काश्री १६, ८,१६;-क्ताः काश्री २३,१,१०.

a)= संधि-विशेष-। वस. उप. भाष.। b) स्वार्थे प्र.। c) सात्म° इति संस्कर्नुः टि.। d) वस.। e)= देश-विशेष-। वस.। f) दूस.। सम- श्र्येः ?। g) स्वप्नरूपणम् इति संस्कर्नुः टि.। h) धा प्र. उसं. (पाष, ३,४२)। i) परस्परं पामे.। j) °रः इति जासं.। k) तु. पागम.। l) चस. > दूस.। m) वस. उप. = १मान-। n) वा. किवि.। o) उप. = ४ युग-। p) पररूपम् (पावा ६,१,९४) द्र.। q) सवर्णा॰ इति जीसं. i

सम-विभाग- -ाः निस् ६, ८: 93: 80,4:4:6. सम-विषम,मा - - मा श्रत्र ११.३: १५, ५; १८,२; -माः श्रश्र २, १९; -माणाम् निस् १,९: ११; -माणि बौश्रौ २७,४ : ३०. सम-वृत्तb- -त्तम् वैश्रौ ११,७: ९. सम-वैषम्य- -म्यम् लाश्रौ ६,५, १७: मीसू ४,१, २१<sup>८</sup>. सम-शस् (ः) श्रापश्रौ ८,१४, १९; १६,३;१३,१८,४××; भाश्रो. सम-श्रङ्ग<sup>b</sup>-- -ङ्गः अप ५०,६,२. सम-संख्य-स्व- -स्वात् पावा १, २,२७. सम-संख्य-प्रतिषेधा(ध---अ)र्थ--र्थम् पावा ८,४, ६५. सम-संख्या-प्रतिषेधा (ध---श्र) र्थ- -र्धः पावा ४,३,१. सम-संख्या(ख्या-श्र)प्रसिद्धि--द्धिः पावा १, २, २७. सम-संख्या( ख्या-श्र )ध- -धेम् पात्रा १,४, १०१; २,४,८५; ३,४,२;८२. सम-संप्रधारणा- -णायाम् पावा ८. 9,93. सम-सिद्धान्तb- -न्ताः श्राश्री १२, ८,94. सम-सु-स्वर<sup>त</sup>- -रम् शैशि २२६. सम-सू $(\pi >)$ का $^{b}$ - -काम् शांश्रौ १८,९,६. सम-सूत्र-निरन्छक<sup>6</sup>- -कः काशु છ,₹. सम-स्थ- पाग ५,१,१२४.

सामस्थ्य- पा ५,१, १२४. सम-स्थित--तेन काश्री १६,७,३२. सम-स्वन - ने श्रप २४, ५, १. सम-स्व $(\tau >) रा^b - - रे ऋप्रा३,२८.$ समां(म-श्रं)श--शम् बृदे २,१४४. समा(म-श्र)ङ्ग<sup>b</sup> - - ज्ञम् माश्री १, ८,२,३०<sup>ए</sup>; --ङ्गान् श्रामिय ३, 9,9: ₹h; ₹,9: v. समात्-स(म>)मा- -मा निस् १,१०: २०: -माम् लाश्री ६, ६,५; निस् १, १०: ३८. सामात्साम्य'- न्म्यम् लाश्रौ ६, ६,२. समा(म-श्र)नुपपत्ति- -त्तौ लाश्रौ 9,4,9. समा(म-श्र)न्तरb- -रान् काश्रो ८, ६,9९. समा(म-श्र)न्तराल<sup>b</sup>— -लान वैश्री १४,१२:१०. समा(म-श्र)ईमासा('स-श्र)तिव-र्त्तिन्- -र्त्तिषु लाश्रौ १०,१४,९. समा(म-त्रा)र्षb- -र्षः कौगृ २, २,३<sup>1</sup>,४. समा(म-आ)र्पेयb- -याणाम् वाश्री ३,२,१,२१. समा(म-श्र)वदानb- -नौ काश्री ५, समा(म-श्रा)सन-- नम् शंध १२. समा(म-अ)सम- -माभ्याम् गौध '१७,१८. समी.√क, समीकरोति काश्री १६. समी-करण- -णाय श्रय ३,३०.

समी√भू >समी-भवत्-श्रापध २,२७, १५; हिंध २,५, २३४. समीय-ं पा ४,२, १३८. समो(म-उ )दकb- -कः बौश्रौ २. 93: 34. समो(म-उ) पतृक्ण- -क्णे माध्री 2,2,3,34. २सम->°मा<sup>k</sup>11- -मा या ९,४९; ४२; -माः काश्री १६,१,११‡; श्रापश्रौ १, १०,१२‡; १६, ७, २‡; १९, २३, १२; बौश्रो: -‡मानाम् अप ४६,४,१;५,१; अत्र १, ३५<del>†</del>; या ११, ५**०**; -‡माभ्यः आपश्रौ ३, १४, २; भाश्रौ ३,१३,१; हिश्रौ; -माम् आपश्रौ ५, ८,८‡; बौश्रौ २, १५,१० ई; १४,१३ : २३;१६, १३: ५; ६; हिश्रौ; -माम् s-मास् पा,पावा ५, २, १२; -मायाः पा ५,१,८५;-मायाम् कौसू ९३, १०; -मायाम्ऽ -मायाम् पावा ५,२,१२;-मायै, -०मे कौसू १०२,३. समांसमीना- -ना पा ५, २, १२. समीन- पा ५,१,८५. सं<sup>™</sup>·मकार- -रः कौशि ७४. समक्त− सम्√अञ्ब्रह. सम्-अक्ष¹- पाग ५, ४,९०७; -क्षम् द्राश्री १२,३,२४ 🕆 वैताश्री ३, २०<sup>†०</sup>; कागृ ४३, ९: शंघ

४५५; श्रापघ; -क्षात् लाध्रौ ४.

99,33<sup>†n</sup>.

a) कस. 1 b) वस. 1 c) समवैपम्यम् , अतः > समवैपम्यतः इति जीसं. प्रयासं. 1 d) कस. > वस. 1 e) कस. > पस. 1 e) कस. 1 e) सप. 1 e) पर. 1 e) 1 e) पर. 1 e) 1 e)

समझ-द्रशंन- -नात् विष ८, १३. समग्र,ग्रा - पाग ५, १, १२४;-ग्रम् श्रा ४१, ४, ५; गौष ९, ६७; बृदे २,७६;-प्रस्य विध १,५३: -म्राः हिए १,१०,६<sup>b</sup>; अप १, ७,७; -प्रेण विच ९०,२१;२२. सामप्रय- पा ५, १, १२४. समग्र-धनº- -नम् विघ ५, ८. समप्र-य(तः> )त्सा°- -त्साः सः ५७,४,४. समग्रा(प्र-घ)ङ्गुलि°- -लिः वीश्री २५, १०: २३. १सम्-अङ्ग,ङ्गा"- -ङः हिश्री ७, ३, २१; -ज़ा हिश्री ७, २, १६; -जान हिए २,१०,२ª. २सम्-अङ्ग°- >°ङिन्- -ङिकाशौ 2,2,92; 0,5,8. सम्√अच्, बच्, समचिन गींशी १५,9६ : ७. सम्य(मि-श्र)च ,य्च - -मीचः वीश्री १८,२५ : १६; -मीचा वाघूधी ४,११: ५; ७; ९; -मीची बौधौ ६०, ५२: २६५;१३, २६: ४‡; भाशौ १०,५, १३; -म्यक् काभी ८, ५, ४; ११; १७,५,७†६ आपग्री ४, ५, ६; १७, १८, १५%; माधी; बुदे २, २०<sup>b</sup>; गुश्र २, १७०<sup>†९</sup>; -म्यज्ञः श्रापश्रौ १,८, v<del>†</del>; शांधी १४, ३८, ५; ६; ६५, २७, १५: माधी: - १म्यञ्चम् शांध्री ११, ९, १: बीध्री १३, वि

३५ : १८; धर्ष. समीची°- -ची श्रापश्री १२.२०.४४: १६.१४,६: १७, २०,१४५;बीग्री;-चीः 🕈 श्रापश्री ५,११,६;२१,९,१५; बौग्रौ २, १६:३६५; माधौ; -चीम् वाध्यौ ४, १५:६: -ध्या † बौधी २८,१ : १२; २ : ११. पंसामीच्यां- -च्यम् श्राप्तिगृ १,१,३:२५: हिए १, ५, ११. †समीचीन°- -नानि हिश्रौ ६१,७,५८. सम्यक्-पाठ--उस्य याशि,२,१८. सम्यक्-प्रतिप्रदीतृ-तस्(:) श्रापच २, १५, १२<sup>1</sup>; हिंघ २, 3.85. सम्यग्-ज्ञात- -तेन शुअ ४, २२२. सम्यग्-मक्ति-दिद्ध- -क्षयः बृदे ३.७३. सम्यग्-वर्ण-प्रयोग- नोण गाशि ४,८;पाशि २९;नाशि २,८,३१. सम्यग्-विनीत- -ताः गौध ९. ६२; -तानाम् आपध १, २०. ८; २,२९,९४; हिम १,६,२२. सम-चतुरश्र-, रच- १सम- इ. सम्√अज्>सन्-भज- पा ३, ३, सम्-अ(ज्य>)ज्या\*-पा ३,३,९९; -ज्यापाम् कीस् १२०,१. सम्-भाज- -जम् माधी ११, २१, २०;भाग ३,६:२४; श्रापघ १, ३२,२०; हिभ १,८,६२; -जा: अन ६४, ७, १; -जान् श्रापभ १,३,१२; ३२,१९; हिम १, १, ८५; ८,६१.

सम्√अञ्ज् ,समएके कौस् ११२, १ : समनक्ति फाग्री ३,२,२:६. ४,२;ब्रापधौ;समञ्जेत हिथी २४, ३,५4; या १२, ७; समअन्ति या ६,३५५; समञ्जाधे शांध्री ७. १०,१२५; समनजिम आए १. २१,२५; ५समङ्काम् । श्रापशी ४,१२, ३; बौध्रौ १, २१ : २७: माधी ४,१८,१; वैधी ७,६ : १: हिश्रो ६,३,११; वैष्ट १,१९:१५: †सम् अङ्काम् भाषश्री ४, १२,३; बौधौ १,१५:२५××; माधौ; ५सम्( ऋज्काम् ) काश्रौ રે, ૮, પ<sup>ા</sup>: શ્રાપથ્રી છે.૧૨, ર્<sup>ર</sup>: बौधौ; शुअ १,१४१<sup>‡</sup>; प्समनकु भाष्री २,११,३; शांध्री ३,७,४; काश्री; ऐसम् ''सनक्तु आपश्री १२, ६, ३; वंश्री १५, ७: ११; हिथ्री ८, १, ७८; ५सम् (श्रनक्तु)आपधीर्**२,**६,३<sup>९</sup>,†सन् (भगताम्) बीधी ७, ३:२५: न्समञ्जन्तु आपमं १, ११, ३: थाग १, ८, ९; कौग १, ८, ५; शांगः; पंसम् (ऋधन्तु ) श्रापनं १, ११, ३; पाय १, ४, १४; बृदे ७, १३७; प्समङ्ग्यि वाष्ट् ५,३५ ; ग्रन्ना ६,३०; †समङ्क >एका वाधी १,३,३,९<sup>™</sup>;

a) वैप १ द्र. । b) पामे. वैप १ समप्राः रा ४,६,२ टि. द्र. । c) वस. । d) पामे. पृ २५४८ h िट. द्र. । c) प्रास. । f) फवित वा. किवि. । g) पामे. वैप १ सम्  $\pi$  स्वित ते ४,२,९,६ टि. द्र. । h) संपक् इति पाठः ? यिन. शोधः । i) मावे प्यश् प्र. । j)  $\pi$  ट्रें दि पाठः ? यिन. शोधः ( तु. हिंध. ) ।  $\pi$  समर्काम् ( तैना ३, ७, ५, १० च )  $\pi$  मा २, २२ प्रम्. मारा १, ९, २,३१ तेना ३,७,५,१० सुम्  $\pi$  समर्कम् (रौ ७, १०,३,१ च) दित पामे. । m)  $\pi$  सका इति पाठः ? यिन. शोधः (तु. हिंथी.) ।

हिश्रौ १, ७, ४०; समब्ज्यात् |सम्-अति √कम् >समित-कम-वौश्रौ २०, १४:१२; २८:४. †सम् "अज्यते श्रापश्रौ ५, ६, ३; हिश्रौ ३, २, ५५; †सम् (अज्यते) आश्री ४,७, ४; शांश्री ५,१०,४; ऋप्रा ८,५०. समञ्जयति पागृ १,४,१४. †सम्-अक्त- -क्तम् वाश्रौ १,३,४, 9 8<sup>8</sup>;φ<sup>3</sup>; हिश्रौ २, 9, ३४<sup>8</sup>; φ र वैताश्रो ४,६ φ कौसू ६, प्रकृ:८८,६ø³; श्रअ७, ९८ø³; -क्तान् वौश्रौ २५,२:१८. सम्-अज्य श्रापश्री २,१८,३; वौश्री ५,३:४××; वाधूऔ. सम्-अञ्जत् - - †ञ्जन् वौश्रौ१०,२४: १<sup>०</sup>;बैश्री १८,१९:९<sup>०</sup>; हिश्री११, ७,५५<sup>b</sup>; श्रापमं; कौसू २,३६<sup>c</sup>; –ञ्जन्तः श्रापश्रौ १५, ८, १०; माश्रो११,८,१४:वैश्रो१३,९:१० सम्- इ: न वीश्री २०, १४: १२; २७:८××. समञ्जनी(य>)याव- -या कौगृ १,८,५; शांग्र १,१२,५. सम√अञ्ज् (\*युक्तभावे) > सम-ञ्जस<sup>6</sup>- -सम् मीसू ६,७,११. सामञ्जस्य- -स्यम् मीस् ७,२,२१. सम्√अअलि (<इअलि-), सम-ञ्जलयति वाधूश्रौ ३, ८:५; समञ्जलयेत् वाधूश्रौ ३,८:६. समञ्जि- पाउभो २,१,१५३. सम-तट- प्रमृ. १सम- इ.

९; ४१,१३; या १,१०.

समिति - -ती कौश ३२.

-मे विध ५४ २९. सम्-अती(ति √इ)>समती(ति-इ)-त,ता- -तानि कागृउ ३९:६; -तायाम् विध ९०,१९; २०; -ते कौसू ७३, १५. समतीता (त-ग्र) चिंस्- - चिंः श्रापश्रौ ६,१०,३. समती(ति-इ)त्य वाध १७,६९. ?समते हिश्रौ २१,२,६२. सम-तैल-, °ख- १सम- द्र. †समद्ध- -मत्सु आश्रौ ६, ३, ९; श्रापश्री १४,३३,६२; बौश्री; या ९,२०ई; -मदः या ९,१७; -मदम् बौश्रौ१३,१९:६‡;११; १८,१३:९; हिश्रौ२२,३,१४ई. श्सिमदूषण- प्रमृ. १सम- इ. सम्-अधि(क>)का<sup>b</sup>- -काम् अप 40,4,9. सम्-अघि√गच्छ् , समधिगच्छति आप्तिए ३,११,४:४; वौध १, १, १२; समधिगच्छन्ति, समधिगच्छेत् शंध ३४९. श्समधिचारयिपीत् <sup>1</sup> निस् १०,२: २९. सम्-अधि 🗸 स्प्> समधि-सप्य शांश्री १७,१६,५. सम्-अधी ( धि 🗸 इ )> समधी-(धि-इ) त्य वैंध २, १२, ७. समध्य (धि-अ)यन- -नम् श्रापध १,११,११; हिध १,३,६६. सम्√अत्, †समतिस वैताश्रौ ३९, | सम्√अन्, †समनिहि कौगृ १,१६, ३; शांग्र १, २४, २. समान वौश्रौ १४, ७:४ .

सम्-अनन-- -नात् या ७, १७. सम्-मन्य त्रापश्रौ ९,७,१××;वौश्रौ. १सम्-आन<sup>8</sup>- पागृ १, १६, १५1; -नः वैगृ २, १८: ४; - नेनम् हिश्रौ १५,५,२७; अप्रा ३, ४, १; -नाय श्राप्तिगृ २, ४, १०: ३३<sup>२</sup>; ६,७: २८<sup>२</sup>; २९; वैगृ; −ने हिश्रौ १५,५,२७<del>†</del>; श्राप्तिगृ २,४,१०:३२+; ६,७:२७. <sup>†</sup>समान-च्यान- -नाभ्याम् कौस् ७२, ४२; -नौ काश्री ३, ४, २७; माश्रौ १,४,२, १२; वाश्रौ १, १,३,१६: वैताश्री. †समन<sup>8</sup>- नम् श्रप ४८,१०५: निघ २, १७; या ७, १७; -ना श्रापश्री १७, १८, १; हिश्री ६४, ३,३०; या ७, ९००€ २०; ९,१४; ४०∯; –ने वौश्रौ १४, ७:३; ज्ञुस १, ९: १२: या ९,१८;१४,१८; भाशि ७८. †समना<sup>ड</sup> या १०, ५०. †स-मनस्<sup>9</sup>- -नसः श्रापश्री १,९,१२; १०,१२,५,२०,४; बौश्रौ;-नसा श्रापमं १,५,१२; -नसौ आपश्री ७, १३,६; ९,१०,७; बौथ्रौ. सम-निस्वन- प्रमृ. १सम- इ. †समनीक - -के अप ४८, १०५: निघ २,१७. सम्-अनु√कम् > समनु-कान्त--न्तम् अपं धः ४२. सम्-अनु-/दिश्,समनुद्शितिवीशौ ८,६:9७. समनु-दिश्य बौश्रौ ११, ६:३४; १२,७:४५.

a) पामे. पृ २५४९ 1 टि. इ. । b) पामे. वैप १ समिङ्ग्धि मा १३,४१ टि. इ. । c) सपा. पे ५, १६,३ समङ्क्थ इति पामे.। d)=ऋच्-। c) विप. (समीचीन-)। ससः प्र. उसं. ( पाउ ३, १९७ हि. Pw. प्रमृ.; वैतु. श्रभा. शक. सम् + बक्षस- > वस. इतीव १। )। f) = समवाय- । g) वैप १ इ.। h) प्रास. 1 i) समिचचा° इति संस्कर्तुः टि. । j) पृ २६५ ८ द्र. ।

सम्∙अनु √ड सम्-अनु√षु >समनु-दुत्य बीधी १४, १६: ७४×; बीग्र १,४, †सम्-अनु√नी,सम्'·'अनुनीयात्°, सम् (श्रनुनीयात् ) वागृ १०, ७<sup>३</sup>; जेगृ १,२०:४<sup>२</sup>. सम्-अनु-परि√गृह् >समनुपरि-गृह्य जैगृ १,९:२;१७:९. सम्-अनु√भू ,समनुभवन्ति श्रप षष्,ष,२. सम्-अनु√िलप्>समनु-लिप्य वैगृ **७**,६ : १७. सम्-अनु√प्ठा(<स्था)>समनु-ष्टित- -ताः श्राश्रौ ९,३,२०. †स् b-मनुष्य - प्यस्य श्रावमं २, ५, १०, त्रागृरे,९,१, कागृध्रेर,२३. स<sup>b</sup>-मनुष्य-राज°- -जस्य<sup>0</sup> श्रापमं **२,५,१०**‡. स<sup>b</sup>-मनुष्य-राजन्य<sup>c</sup>- न्यस्य<sup>d श्रापृ</sup> ३,९,१; काग्र ४१,२३. समन्त<sup>0</sup>- - ‡न्तः शीच ४,३८;-न्तम् काश्री ६,३,५; १०; ५,२; १३, ३,१५; आपश्री; जैश्रीका ८४'; द्राश्री ८,३, १६६; लाश्री ४, ७, ३1; निसु ९,६:२१1; -न्तात् कौग्र १,३,२; शांग्र १, ७, १९; वागः; -न्तान् वौश्री १२, १५: २०; - १न्ते अप्रा ३,२,३०;३३. समन्त-तस्(ः) वीश्री २७, ४:२९;

कौय ३,२,९५; कप्र.

निस् ९,६ : ३१. सम्-अन्तिक- -कम् बौश्रौ २, २: २४; २५,५:५. स्र<sup>b</sup>-मन्त्र,न्त्रा - न्त्रम् जैथ्रीका १३९; जैगृ १,११ : २३; -न्त्राम् ग्राश्री 2,8,96. समन्त्र-क, का- -कः विध २७,१४; -कम् वैष्ट **५**, १३ : ६; ७, ३ : ८; अप २१, ७,१; वैध ३,११, ३; -काः गौषि १,४,१२. सम्√अन् द्र. सम्-अन्य-स<sup>७</sup>-मन्यु- -न्यवः भागृ १,७: १३. सम्-अन्वा(तु-श्रा) √गच्छ्, गम् , समन्वागच्छन्ति वाधूश्रौ ४,५६: 9;8. समन्वागमेव अप्राय ३,८. समन्वा "गमयेत् श्रप्राय ३,८. सम्-अन्वा(नु-श्रा)√घा >समन्वा∙ धान- -नम् वाश्री १,१,२,८. सम्-अन्वा(नु-आ)√नी>समन्त्रा-नयन- न्ते वौश्रौ २०,३१: ३०; **૨**૧,૧૫ : <sup>૨૧</sup>. समन्दा-नीय वौश्रौ २१, १५: ३२; રૂષ, ૧૧: ૧૮. सम्-अन्वा(तु-श्रा)√रभ् ,समन्वार-भेते बौश्रौ १, २०: १५; १६, १०; १५, १७: २३××; वैश्रौ १६,१२ : १६; हिश्री; समन्वार- | समन्त-देर्घेश्रवस- -से निस् ४,१३: १४, ९, ६; - इस हिश्री १६, ५,३; –हधाः श्राश्री ५,२,६; समन्त-परिमाण- -णेन श्रपश्री १६, ८, १३, २३; काश्रौ; -ह्या-

नाम् वैश्रौ २१, १३:१; हिश्रौ १५, ६, ३६; -ब्धायाम् हिश्री २,५,११; श्रामृ १,७, ३; ८,९; १४,३; हिंग्: -टघे श्रागृ १,२०, २; २२, १३; -च्छेषु शांश्रौ ४, १६, ४; ब्रापध्रौ १३, ६, १०; २१, ३, १२××; बौध्रौ. समन्वारव्ध-निष्क्रमणा(ग्र-आ) दि- -दि काश्रौ१०,१,१५,५. समन्वा-रभ्य श्राश्रो ८, १३, २२; हिश्रौ १०,८,४३; १६,५,३. सम्-अन्वि(तु√इ) >समन्व(तु-अ) य- -यः वाश्री १, १, १, ६६; मीस् ८,३,१८. समन्वि(नु-इ)त- -तः अप ६८, ४, ६; या १४, ६‡; -ताः वाघूश्री **८**, १५: १; बीच ४,६,२<sup>६</sup>. सम्-अन्वी(च्√ई)ध्र्,समन्वीक्षेत निस् १,१३:१५; ९,३:३. समन्वी(नु-ई)क्षमाण- -णः माश्रौ ६,१,६,१९; -णाः द्राश्रौ ४, २, १७; लाश्रौ २,२,२६. सम-पश्च- प्रमः १सम- हः सम्-अभि√द्रु, समभिद्रवन्ति या २,१०. सम्-अभि 🗸 पद् , समभिष्यन्ते निस् छ, ९ : २०**.** समन्वारभन्ते वौश्रौ १, १८: सम्-अभि /पूज्,समभिण्जयेत् अप सम्-अभि√मन्त्रि ( <मन्त्र− ), समभिमन्त्रयेत् अप ७,१,८. समन्वा-रव्ध,व्धा- न्व्यः श्रापश्रौ सम्अभि /मृश्,समभिमृशति कीए समभि-मृश्य बौश्रौ ४,४ : ६; ५, २:१५;६:७<sup>××</sup>. c) डप. पस.। d) परस्परं

४,७; हिश्रो ११,१,५२. समन्ती√कु>समन्ती-कार--राय a) सपा. ऋ १०,८५,२३ सुम् · · विनी॰ इति पामे. । b) = ४स-। पामे. । ॰जस्य इति आग्र, मन्त्रव्याख्या । e) वैप १ निर्दिष्टानां समावेशः द्र. । f) =साम-विशेप- । g) समाहिताः इति मेसू.।

सम-अभि√वस्(श्राच्छादने)>सम-भि-वासन- -नात् वौश्रौ ३.२४: ن: २५,9६:८. सम-अभि-च्या(वि-श्रा)√ह>सम-भिन्या-हार--रात् काश्रौ १,१०, २: ४,१,३०××. समभिव्याहार-प्रकरण-भ्याम् काश्री १, २, ३. सम्-अभि 🗸 सृप् , समभिसर्पन्ति हिथौ ८,४,५१. सम्-अभि√ह> समभि-हार- -रे पा ३,१,१४९. सम्-अभ्य(भि-/अ)ञ्ज्> समभ्य (भि-अ)ज्य वाघ २१,१;२:३. सम्-अभ्य( भि-त्र )नु√श्रा>सम-भ्यनु-ज्ञात- -तः शंघ १३४. सम्-अभ्य ( भि 🗸 🗷 )र्च् > समभ्य (भि-श्र)च्ये विध १४, २; ७३, 97: 28. सम्-अभ्य (मि√श्र )स् (क्षेपणे), समभ्यस्येत् या १४,६. सम्-अभ्य (भि√उ )क् > समभ्य (भि-उ) ध्य वैश्री १, १९: ११; अप १६,१,७. सम्-अभ्यु (भि-उद्>) च्√ि चि, समम्युचीयते वैश्री २०, ३३: ३; समभ्युच्चीयेरन् श्रापश्रौ ९, १, २; भाश्री ९, १, २; हिश्री १, १, ३५; १५,१,२. समम्युच्-चय- -यः श्रापश्रौ ९, 94,4. समभ्युखय-वत् श्रापश्री ६,१३,

३; १२,१८,१४; २१,२३,१३.

सम्-अभ्यु(भि-उ)पे( प√इ),समभ्यु-

पेयात् ऋपा ११, ६९. सम्-अभ्ये( भि-आ√इ ),समभ्येहि श्रशां ४,४. सम-मय- प्रमृ. १सम- इ. सम्√इ द. समय-१समया काठश्रो ९९: भाश्रो ५, ८, ९: ६, ११, ९: माश्री १, ६, १,३०; ४१××; वाश्रौ १,५,२, २९: ६,१,३०: वैश्री २,४ : ३: हिश्रौ ३,७,५५: ६,५,१४; १३, .६, ३९; काय; पा २, १, १५; पाग १,१,३७. समया(या-अ)ध्युधित<sup>b</sup>- -ते माश्री २,५,३,७: अप २३, ७,४. समया(या-श्र)ध्व<sup>8</sup>- -ध्वम् वाश्रौ १,४,३,५: -ध्वे भाश्री ५, ८, १०<sup>°</sup>; वाश्री १, ४, ३, १६°: ५,२,३०;६,६, २७. समया-निकषा-हा-योग<sup>त</sup>- -गेपु पावा २,३,२. समया(या-श्र)ध- -धे माश्री १, ५,४,१०<sup>с</sup>: ८,५,१०××: हिश्रौ ₹,४,३9°. समया-विषित - -ते श्रापश्री ६. ४,5; १४,३,१; १५,१८, १३: बौश्रौ १७, ३: ७××; भाश्रौ. २समया, °यां√क सम्√इ द्र. सम-युग- १सम- इ. स<sup>1</sup>-मयुखे(ख-इध्म>)ध्मा<sup>इ</sup>--ध्माः बौश्रौ २३,३ : ९. १समर°- पाउव ३,१३१; पाग २,४, ३१;३,१,२७<sup>h</sup>;-रस् शांश्री १५. १६,११; -रे श्रापश्रौ १३, १, ११५; हिश्रौ ९,१,१०५; विध

३, ४४; बृदे ६, ११५; ७, ५१: ऋपा २,४३ है. समर-विजय- -यम् विध ७८,३. √समर्थ पा ३,१,२७, २समर- ( >सामरेय- पा. ) पाग 8.2,60. समरण- सम्√ऋ इ. सम-रथ- १सम- इ. सम्-अर्ध! -- - र्धम् वाध २, ४१: वौध १.५, ७९; -र्घाय अप ५९. समर्घ-ता- -ताम् अप ५५,१,८. सम्√अर्च्, समर्चयेत् अप ४.३,३. समर्च-१सम- द्र. समर्ण-सम्√अर्दु द्र. सम्√श्रर्थ > रसम्-अर्थ - -र्थः आपध १, १,२७; २, ९. १२; विध; पा २, १,9<sup>k</sup>: -र्थम् वाध्रुश्री ३, ५: ३; ५; वौध ४, ८, ११; -र्थस्य पावा ४,३, १४०; -र्थाः वाध ६. ४: २५; विध २०, २७: --र्थानाम् पा ४, १, ८२; पावा २, १, १; -थौं या १,१२: १४: २,१. सामर्थं- -र्थंम् श्रप्रा १, १, १३; पावा २,१,१;३५; ६, १, ६५: -ध्यीत् काश्रौ १, ७, २०; १०,१०××; बृदे; पावा १, २, ६; २, १, १:३५; -ध्ये ऋत ३, ४,८;५,५;७,९०; पा ८,३,४४. समर्थ-तर- -राणाम् पावा २, १,१. समर्थ-निगम- -मेवु श्राश्री३,२,१७ समर्थ-निघात- -ते पावा २, १, १. समर्थ-वचन- -नम् पावा २, १,

a) वैप १ द्र. । b) पूर. = [उपचारात्] श्रर्धास्तमित- ( तु. सा [ऎ ५,२४]; वैतु. MW. समय-इित ) । c) पामे. वैप १ समयाध्वुम् टि. द्र. । d) °हाप्रतियो °हित पाका. पासि. । e) = समयाध्युषित- । f) = ४स- । g) विप. (इष्टि-) । वस.  $\rightarrow$  कस. (तु. गैश्री १३,२२: ११;१२) । h) तु. पागम. । i) वस. । j) विप. (शक्त-) । उप. कर्तिर क्षच् प्र. । k) मलो. कस. इति पाम. ।

૧<sup>૨</sup>; ३,१,९२; ४, १, ८२. समर्था(र्थ-अ)धिकार- -रस्य पावा २,१,१. १स्त्रमर्थ- १सम- इ. सम्√अर्द् > सम्-अर्ण- पा ७, २,२४. समर्धनी-, °र्धयति- प्रमृ. **√**ऋध् द्र. सम्√अर्ष्, समर्पयते काध २८२: ४; समर्पयन्ति हिश्री १३, २, १०; समर्पये कप्र ३,१०, १९; समर्पयत् वाधूश्रौ ४,२९:१०. √समर्थ १समर- इ. †समर्य - -यें अप ४८, १०५; निघ सम्√अई> सम्-अईण- -णात् मीसू ५,३,४. समल-(>सामलायन-, °लेय-, °ख्य- पा.) पाग ४,२,८०<sup>३</sup>. सम्-अलं√क, समलंकरोति जैश्रीप १०. समलं-कृत- -तम् अप ३३, ६, ८; -तान् अप ५,२,२. समर्ङ-क्रियमा(ग्>)गा--णायाम् जैश्रीप ११. संम-लोपा(ए-अ)इम-काञ्चन-१सम- इ. सम्√अव्, सम्ः भवन्तु अअ ४, १५‡<sup>b</sup>: ‡सम् · · ः बन्यात् <sup>c</sup>आश्रौ २, ११, १२; शांश्री ३, ६, २; †सम् (श्रव्यात्) वश्री २, 99, 92<sup>3</sup>; शांश्री ३, ६, २<sup>3</sup>. सम्-अच√क्रम्, सम्' अवचक्रमे

वाधूश्री ३,२९:५.

आपश्रौ १८, ४, १६; हिश्रौ १३,१,५०ª. सम्-अव√ित्त्प्, समवक्षिपेत् वौश्रौ **२२,**9४: २३. बौश्रौ २२, समव-क्षेपण-- -णः 98: 33. सम्-अव√जुद् > °श्चदां√ङ, समवक्षदांचकार बौश्रौ १८,४१: सम-अव√चि(चयने), समवचिनोति काग ४०,१४; माग १,२१,९. सम्-अव√ज्> समव-जी(र्ग>) र्णा- -र्णाः जैय १, २२ : ४. सम-चत्- १सम- इ. सम-अव 🗸 दो ( अवखराडने ), समवद्यति श्रापश्रौ ३, १,६; ८, ३,११६; ११, १,१; १२, २०, १४; वौश्रौ; समवद्येत् श्रापश्रौ २४, ३,७; वाधी १,१,१,४२. समव-त्त- •त्तम् आपश्रौ १३, ११, ४; १४,७,८; बौश्रौ २५,३२: १९:२०:२६; हिथ्री; -त्तानाम् कौस् १९,२८: ४५,१५; -त्तानि कौस् ४५.२. समवत्त-धान - -नम् निसू २, ६: १६; आए ४,३,११; गौपि २,७,१३. समवत्तवानी---नीम् शांश्रौ ४,१४,२७; काश्री २५,७, ३१; हिश्री: -न्याम् अपिश्री ७, २३, ११: २४, ८: १०: साश्री. समवत्त-शब्द- -ब्दात् मीसू રૂ,ષ,ર. समवत्त-होम- -मः आश्रौ ३, सम्-अव√िक्ष (क्षये), समवक्षिणोति ४,१३.

समव-दान-> °नी√कु>°नी-कृत्वा माश्री ४, १,१४. समव-दाय काश्रौ ५,९,१४; श्रापश्रौ. समव-द्यत्- -चन् वौश्रौ ८,३:२२; 97:7; 30,86:5. सम्-अव√धा, समवद्धाति श्रापश्री ५,१०,८; १५, १५, १; भाश्री; समवद्ध्यात् बौश्रौ २०, २७: १२; २१,२ : २८. 🕇समव-धातवै भाश्रौ ७, १७, ६: हिश्री ४,४,५९. समव-धाय आपश्रौ १, १०, १३: ७, १२,१४××; वौश्रो. समव-हि(त>)ता- -तयोः माश्रौ १,५,३,३; वाश्री १, ४,३,२. सम-अव√नी,समवनयति बौधौ ९. ९ : ३०;१० : ३२××; वैश्रौ ११. ५:८; हिश्रौ १३,५,१६: समवन-येत् बौश्रौ २५, ३२: १४; ३१. समवनिनाय शांश्री १५,२३,१. समव-नीत- -तः वौश्रौ २३, ९: समव-नीय आपश्रौ ८, ७,१०; १४, ७,९; १८, १३, २१; वौश्रौ. सम्-अव √प्लु>समव-प्लु(त>) ता- -ताम् श्राज्यो १२, ९<sup>६</sup>. सम्-अव√मृश्,समवमृशति हिश्रौ १०,२, ३१; समवस्थान्ते काय १६, ५; समबमृशन्ति आपश्री ११, १, २; बौश्रौ ६, १९:३; २५,१०: ९; माश्रौ. †समव-मृशत्- -शन् वैश्री १३. 98:90. समव-मृश्य शांश्री ५, ८,२; माश्रौ. समव-मृष्ट- -ष्टम् वैश्री १२, २३:

c) पामे. वेप १ सम् · · अजिशिवत् a) वैप १ द्र.। b) सपा. पै ५, ७, ६ समवन्तु इति पामे.। d) समक्षि° इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. श्रापश्रौ.) । e) नाप. (यज्ञियपात्र-)। f) सप्र. लाश्रौ ८,८,9९ समोप्तधानम् इति पामे.। g) समवि इति पाठः ? यनि. शोधः।

२; हिश्रो ७,३,०२. समव-यत्- समवे (व√इ) द्र. सम्-अव√रुघ्,समवरुध्यन्ते वाध्यूशो ४,४२:१; ७;९६:२६;२७. समव-रुम्धत्- -म्धन् निस् ४,२: ३६.

सम-वर्णा° १सम- द्र. सम्-अव √लुम्प् > °लुम्पत्--म्पन् वोश्रोध,७:१०; ११,५: १०; १५,३१:९.

सम्-अव√राम्,समवशमयित वौश्रौ ९, १५:१९; समवशमयन्ते वौश्रौ १४,१९:१५; १६,२९: ११; श्राप्तिग्र ३,८,१:२१; बौपि १, १४:२०; समवशमयतात् वौश्रौ १५,३१:२४.

समव-शमयत्- -यन् बोश्रौ ९,

?समव-शमयित— -तम् श्राप्तिगृ ३,८,१:२२°.

समव-शमियतन्य - न्व्यम् वौश्री १४,१९:१५; १६, २९:११; वौषि १,१४:२०<sup>6</sup>.

समव-शान्त- -न्तम् बौश्रौ १८, २५: १०.

सम्-अव√सृज्>समद-सर्य-पावा ३,१,१२४.

सम्-अव√सो, समवस्यन्ति बौश्रौ १६,१३:१.

२२, १२० १: समवसाययन्ति वाधूश्रौ ३,७६ :

समव-साय वौश्रौ १६,१३:२; श्रापध १,२९,८; वौध.

सम्-अव√स्त्र>समव-स्रव- -वे श्रागृ २,७,८.

समव-साव<sup>b</sup>- -वम् कागृ ११, १;

मागृ २,११,३.

समव-स्नावि(न्>)णी- -णीम् आपश्रौ १४,६,५; हिश्रौ ९, ८, २४.

समव-सुत्य काय ११, १; माय. समव-हित− समव√धा द्र.

सम्-अवा(व√आ)प् ,समवाष्नुयात् विध ५,१८७.

श्समविचारियपीत् निस् ४, १३: २०; ८,१०:३१.

सम-विभक्त- प्रमृ. १सम- द्र. सम्-अवे (व√इ), समवैति निसू

म्-अव ( व√३), सनवात निस् ५,१२: ३; पा ४,४,४३; मीस् १०,७, १३; समवयन्ति लाश्रौ ६,९,१२; निस् १, १३: ४. समवेष्यन्ति लाश्रौ ८,८,३३.

समव-यत्- -यतोः निस् ६,८: १५; -यत्सु निस् ४,३:३२; ८:७.

समवा(व-अ)य- -यः मीसू १०, ८, ४१; -यात् श्राश्रौ ३, १०,१७; काश्रौ ४,३,९; मीसू ;-यान् वाध १२,४०;पा४,४,४३;-ये श्रापश्रौ १४, ५, २; माश्रौ ५, २,९,२; १३,१; वाश्रौ; पा ६,१,१३८. समवाय-विशेष--पात् मीसू ३,

८,२१. ?समवायादिकर्मन्- -मेभिः मीस् १०,३,५७°.

समवे(व-इ)त- -तम् शंध २५६;
-तान् आपग्र ४,१;७; -तानाम्
आपश्री ६,२९,१९; १२, २४,
६; हिश्री ३, ८, ३२; आपध;
-ते अप २३,२,४;-तेषु आपश्री
२२,२८,१; हिश्री ३,८,६८;
२३,४,४१.
समवेत-स्व- -स्वात् मीस् ६,१,

94

सम्-अवे( व√ई)ध्न्,समवेक्षते श्राप्तिग्र १,३,५ः ७; समवेक्षयेत् कौस् ५५,१९.

समवे(व-ई)ध्य आपध २, ११, १; हिंध २,४,१७.

सम(म्√श्र)क् (ब्याप्ती), †समशी-महि स्राश्री २,९,१०; वीश्री ३, १२: २२; माश्री.

समरनुते निस् ५,१२:१४; हिपि १७:४; कप्र २,१०,१२; अप; समरनवामहै शांश्री १६,१,९.

सम्-अश्नुवान- -नम् या ७, २०; -नानाम् या ७, ३०.

†सम्-अप्टवे श्रापश्रो १०, १०, ६५; हिश्रो १०,२,१४°.

सम्-अप्ट- -ष्ट्ये बीश्री १७, १३: ७; जैश्री २१: १०.

सम्√अश्(भोजने), समइनुतः माय १,१२,५; समइनुवन्ति या ६, ३५

समइनीत शंध ३८७.

सम्-क्षरान- -नम् कीस् ७८,१४. समरानीय- -यः कप ३, ७, १; -यम् गोगृ २, ३, १९; -ये कप्र ३,७.५.

सम्-अइनत् - इनद्भ्यः, -०इनन्तः श्रापमं २, १८,३९; भाग्र २,९ ः १४; हिग्र २,९,२.

समरनती- -तीः भागृ ४, ८, २७<sup>‡व</sup>.

सम्-रास् (ः) प्रसृ. १सम- द्र. सम्√अस् (भिव), †सम्रः अस्तु आपमं १,१,२; श्राप्तिषृ १,५, १:२; काषृ २५, १; वौषृ; संस्थात् हिश्रो ८,६,३४.

a) परस्परं पामे.। b) नाप.। उप. अधिकर्गो कृत् । c) समवायाद्धि कर्मीमः इति जीसं. प्रमृ.। d) °इनु॰ (आन. जीसं.) इति, °इनुवीः (St. BO.) इति च पाठः ? यनि. शोधः (तु. सस्थ. विचिन्वतीः)।

सम् श्रेस (क्षेपणे), समस्यते श्रप्रा १, १, ११-१३; शौच ४, १; समस्यित श्रापश्री १६, २०, ५; बौध्री १०, २५: १६; १९, ८: ७; माश्री ६, १, ६, ४; बाधूश्री; काश्र २,२२; ५,१२; श्रापश्र २, ७; हिश्र १, २९; समस्येते बृदे ३,३१; समस्यन्ते श्रापश्री १९, १५, १४; २४, २, १८; भाश्री १, ४, ७; ८; हिश्री २३, ३,३३; समस्येत् शांश्री ७,२६,६; आपश्री १६, ११, ९; २४, २, १७; वैश्री; समस्येयु: द्राश्री ८, ४, १९; लाश्री ४,८,१६.

सम्-असन<sup>a</sup>->समसना(न-श्र)द्<sup>a</sup>--नात्<sup>b</sup> बौश्रौ ४, ११: १२<sup>c</sup>; १६<sup>c</sup>;२०<sup>c</sup>; १४,१३: १९.

सम्-असित( व्य> ) व्या- -व्याः निसू ५,९:९.

सम्-असित्वा आश्री ६, ४, ३.

सम्-अस्त,स्ता – स्तः व वौश्री १९,

८: ८; वौग्र २,११,४; – स्तम्
वौश्री ७,८:१७;८,२:२५;
११:४××; २४,३१:३<sup>२८</sup>;
भाश्री; – स्तया वौश्री १६,
३०:५;१७,२०:४; वौध
२,१०,१४‡; – स्तयोः वौश्री
२:२; – स्तस्य वौश्री १९,
८:१ १८,१२:१९; मीस्
१०,६,६७; – स्ता वृदे ३,१४;
ग्रुस ४,१०२; – स्ताः वौश्री
२७,११:२; हिग्र १,२६,१२;
वौध ४,४,७; वृदे ८,११०;
– स्तान् आश्री ५,११,४;१२,

७, ७; जैश्री; -स्तानाम् वीश्री १४, १६: २४; निस् १०, १: ३२; ऋब १, २, १०; बृदे २, १२४; -स्तानि श्रापश्री २०, ११,११;१२,७; वौथ्रौ २२,१५ः १७; २३, १३:३६; भाश्री; -स्ताभिः शांश्री ४,२,६; श्रापश्री ३, १३, १; ९, ९, १४; भाश्री; -स्ताभ्याम् शांश्रौ ५,१०, १८; २१; -स्ताम् वौगृ २, ५, ४०; वैगृ २, ६: १९; वौध ४, ४,६; वैध २, २, ६; ७,४; -स्ते वैश्री ३.१: ५; हिश्रौ ६,१, २; निस् ३,५: १७; १८; ७: १०; १२; दंवि १, ५; -स्तेन वौश्रौ १६, २७ : २६; २०,७:६ xx; द्राश्री; -स्तैः बौश्रौ २०,१०:२; २१,८: २१; बृदे ३,६०; ऋप्रा १८,४८; -स्तौ आश्रौ २,१६,१५; वौश्रौ २१, २३ : ११; १२. समस्त-चोदितत्व- -त्वात् काश्रौ २४,४,२८; मीस् १०,७,१. समस्त-जङ्घो( ङ्घा-ऊ )रु<sup>6</sup>-- -रुः श्राश्रौ ६,५,४. ?समस्तदेवयजन- -नम् वौश्रौ २९,१ : १. समस्त-दोप--- पाः श्रप ३,२,५. समस्त-पाण्य(णि-अ)ङ्गृष्ट<sup>0</sup>- - एः आश्रौ १,१२,८. समस्त-ब्राह्मण<sup>1</sup>— -णम् लाश्रौ ७,१३,१; निस् ३,१३: २४. समस्त-विधान- -नात् मीसृ १०,६,५. समस्त-विनाश- -शम् वैध १, 99,3.

समस्त-व्यस्त- -स्ते पागवा ५. ४,३. समस्त-शल्य-वर्ज- -र्जम् वौश्रौ २७,८ : ७. समस्त-शुभ-द- -दम् श्रप ७, 9,93. समस्त-सिद्धि- -द्विम् श्रप ३०<sup>२</sup>, २,७. . समस्त-हस्त<sup>ष</sup>- -स्तम् अप ३०<sup>२</sup>, ٩,३. समस्त-होम---मम् बौश्रौ २४, ३9:9. समस्ता(त-श्र)नुमन्त्रण- -णम् भाश्री ४, १४,२; हिश्री ६,३,२; ٧,٩. समस्ता(स्त-अ)र्थ- -र्थः या ९ समस्तार्थ-ज- -जम् वृदे २, समस्तो(स्त-उ)देश- -शः गोगृ ३,५,१. समस्तो(स्त-उ)पस्थान-प्रभृति--ति द्राश्री ४, ४, ८; लाश्री २. ४, ४; -तिना शांश्री ६, १३, सम्-अस्य शांश्रौ ६,३, १०;९,५, १३; १८,१४,५; काश्रौ. सम्-अस्यत्- -स्यन् श्रापश्री १९, १५, १०; वैश्रो ९, १२: १४, हिश्री; -स्यन्तः ऋप्रा १५,२०. सम्-आस<sup>h</sup>- -सः वौश्रौ २९,८: १; १०; १३: १४; लाधौ १०,१२, ९; १४; निस्; ऋप्रा १५, १४; श्रप्रा ३, ४, १; शौच ४, २७; भासू १, ८; ९; नाशि १, ३,८;

a) वैप १ द्र. । b) पामे. वैप १ समसनात् हि. द्र. (पृ २५२१ b द्र.) । c) °मनसा° इति पाठः? यिन. शोधः द्र. (तु. उत्तरं स्थलम्) । d) = होम-विशेप- । e) वस.  $\rightarrow$  द्वस. । f) उप. = १ न्नाह्मण्- । g) क्स.  $\rightarrow$  प्रमाणे प्र. छुक् । h) भाप., नाप. (पारिभापिक-संज्ञा- । प्रम् ।) ।

पा २,१,३; पावा १,२,६४; २, ঀ,ঀ<sup>२</sup>;२,५;५,३,७२;*६*,२,९३; मीसू ९, ४, १; -सम् श्रापश्री २४, २, १७; बौश्रौ २४, २७: ९; २५, १: ११××; निस्; -सयोः शौच ४,४३; -सस्य निस् ३, ५: २१; कौशि ७६; पा ६, १, २२३; पावा २,१, २९××; -सात् निस् ३,५: २६: ७, ९: १०: पा ७, ३, १०६: पावा २,४,२६; ८३: ६, १, ९२; -सान् श्रप ४६, २,३; ऋप्रा १०,१६; -से आपश्री २१, १५,११ :२३; १६,८; बाश्री ३, २,६,२०?; वैताश्री;पा १,२, ४३××; -सेन शांश्रौ ६,१,१०; श्रापश्री १९, १५, १३; हिश्री २३,३,३३; हिपि १९: ६; अप<sup>b</sup> ५८<sup>२</sup>,३,४;६९,१,३; **७०**<sup>३</sup>,११, २; आपशु: -सेषु बृदे २,१०६: -सै: बृदे २, २८: -सी अप ४६,७,३?.

सामासिक - -कः वृदे १, ७९; -कम् श्रप ४६,८,९। समास-कृत्-तिद्धता(त-श्र) व्यय-सर्वनामा(म-अ)सर्वेलि(क्षं>) क्षा - -का पावा १,४,९। समास-ग्रहण - -णम् पावा १,२,४६। समास-तिद्धत-वाक्य - निवृत्त्य-(ति—श्र)र्थ--र्थम् पावा८,९,९। समास-तिद्धत-विधि - -धौ पावा २,९,५९। समास-तिद्धत-विधि - -धौ पावा २,९,५९। समास-तिद्धत-विधि - १,९०६;

श्रप ६१,१,२८<sup>२</sup>;७०, १०, १; विध ९७,२१. समास-निपातन- -नात् पावा ७,१,३७. समास-प्रतिषेध- -धः पावा २, 9,9;3,8,28. समास-प्रत्यय-विधि- -धौ पावा १,१,७२. समास-प्रसङ्ग- -ङ्गः पावा २, 8, 69. समास-बहुत्व- -त्वे पावा २,४, **६**२. समास-वचन- -नम् पावा २, 9,49;2,98; 8,9, 80. समासवचना(न-ग्र)नुपप-त्ति- -त्तिः पावा ५,१,५९. समासवचना(न-श्रा)नर्थक्य--क्यम् पावा २, १, २९. समास-वत् अप ४६, २, ९; पावा ८,१, १२<sup>२</sup>. समास-विधान- -नम् पावा ६, ३,१०; -ने पावा १,२,४३. समास-शब्द- -ब्दः मीसू ९, 8.94. समास-संघात-ग्रहण--णेपु पावा ४,१,१. समास-संज्ञा--ज्ञा पावार,४,१. समाससंज्ञा (ज्ञा-श्र)भाव--वः पावा २,१,५१. समासा( स-अ )ङ्ग- -ङ्गम् ऋपा १,९४. समासा(स-श्र)नुपपत्ति- -तिः पावा ८,३,५९. समासा(स-श्र)नत- -न्तस्य पावा । समाश-

४, १,४८; -न्ताः पा ५,४,६८; -न्तेषु पावा १,२,६४;४,१,१<sup>२</sup>. समासान्त-ग्रहण-पावा ८,४,११. समासान्त-प्रतिषेध-- -धः पावा २,१,१. समासान्ता(न्त-श्र)धिकार--रः पावा ४,१,२५. समासा( स-त्र )न्तोदात्तत्व-• त्वम् पावा ६, २,१४३<sup>२</sup>; – त्वे पावा ६,१,२१९. समासा( स-अर्थ> )र्था- -र्था काशु २,२०. समासै(स-ए )कार्थत्व- -त्वात् पावा १,२,४२. समासो(स-उ )त्तरपद-वृद्ध्य ( द्धि--श्र)र्थ- -र्थम् पावा १, 9,२३. सम्-बासम् श्राश्रौ ५,१४,१४; ८,४,१२. सम-संख्य-त्व- प्रमृ. १सम- द्र. समस्या- -स्यानाम् अप ६८,५,१०. ? समस्याः व बौष १, १२: ३; हिषि १० : २. सम-स्वन- प्रमृ. १सम- इ. स<sup>0</sup>-महावत,ता— -तः काश्री २२,१. ४४: -ताः श्रापश्रौ २३,२,१२; 96; ४, 90; ५,२; ६, ६; १२; हिथ्रौ; -तानि वौश्रौ २३,११: १७; -ते काश्रौ १६, १, २; वैताश्रौ २८, २; --तेषु श्रापश्रौ १९,१५,७<sup>1</sup>; हिश्रो ११, १,२; -तैः सस् २५,३८. १सम- द्र.

a) पाठः ? स मासः इति C. शोधः ? । b)= संक्षेप- । c) द्वस. > मलो. कस. । असर्वं $^\circ$  इत्युत्तरेण जाति— इतिपदेन संवद्धम् । पृ ४५७ असर्वंिक् इति नेष्टम् । d) तम् , अस्याः इति द्विपदः शोधः (तु. वौषि. [मैस्.], सप्त. श्राग्निग्र ३, ६,३: २८ चः वैतु. C. स[म>]मा->प१ इति) । e)=४स- । f) पामे. पृ १८९४ m द्व. ।

स⁴-मांस,सा- -सः कौसू ८४, १२: -साः गोगृ ३,१०,४. सम्-आ√कुल् >समा-कु( ल > ) हा- -हा: अप ७०<sup>२</sup>,१५, १. सम्-आ√क, †सम् ः आकृणुव्व श्रापश्रौ ३, १५, ५; बीग्ट १, 8, 93. †सम••• शाकरम्, सम् (श्राकरम्)आपमं १, ३,१४<sup>२</sup>‡. †समा-कृत--तम् आगृ३,१०,१२. सम्-आ√ख्या > समा-ख्या--ख्या बौध २,९,२; या **१**२,४१; मीसू ३,३,१३<sup>b</sup>; १२,४, ३८. समा-ख्यात- पाग २,१, ५९: -तः श्राज्यो १, ७; १०; -तम् श्रप .२२, ४, ५; १०, ४××; याशि; –ताः श्रपः२१, १, ५. समा-ख्यान- -नम् मीस् ३,७,१७; ८, २०; ५, ३, ३१; **१०**, ٩, १२; -नात् काश्रौ ९, ५, ३०; वैश्रो १५,३१: ७: हिश्रो; –ने श्रापध १,२१,२०; हिंध १, ६, ५०: -नेन श्रापश्री १२,२५. 96. समा-स्याप्य श्रापघ २, २९, ७;

हिध २,६,२०°.

सम्-आ ्रगच्छ,गम् , समागच्छति

वाध्यौ ४,७१: २:समागच्छन्ति श्रापश्रौ ५,१८,१‡; हिश्रौ ३,४, ५४ 🕂 ; कौसू २, २३; 🕇 समा-गच्छन्तु<sup>व</sup> भाग २, २६: ३: हिग् १,१२,६. समाजगाम बौश्रौ १७,४५: २. समागमयेरन् श्रानिष् ३, ६, २: ९; बौषि १, १०: २.

समा-गच्छत्- -च्छन् चृदे ४,४६. समा-गत- -ती वाधूश्री २, १०: 992 समानाम- नाः भाग ३, १४: २० है कप्र १, १०, १०; -मे अप ५१,२,५; ७०<sup>३</sup>,११,३१; वाध. समानाम्य श्रप ७१,१५, ४; ऋप्रा. समा-जिगमिषत्— -पन्तः वौश्रौ १८, ४०: १२.

†सम्-आ√गा, समागाः कौसू ६२, १; सम्रः जागाम् <sup>1</sup> श्रापमं २, २२,१३; भागृ २,३०:१८; हिगृ १,१६,६.

१समाग्निष्ठ- -हे वाश्री ३,२,६,२०. सम्-आ 🗸 घा, समाजि घति वौध २, 90,38.

समा-ब्राय जैश्रीका २०२.

समाङ्ग- १सम- इ. सम्-आ√चक्ष् , समाचष्टे अप ४३, ६, ५; ६३, ३, २; समाचक्षीत श्रापध २,२७,२; हिध २,५,२२. सम्-आ√चम्, समाचमति शंघ १२४.

सम्-आ√चर् ,समाचरति वैध १,७, ३; २,४, ४××; समाचरेत् कप्र १,६,८; अप ३,६,११; २१,५, १××; शंघ.

समाचारियप्यत् निस् १०. २:

समा-चरत्- -रन् श्रप ४१, ३, ७; बौध २,१,६२; विध २२, ८५; वैध २,८,७; गौध २१.३.

समा-चार- पाग ५, १, १२४8: ४,३४. सामाचारिक- पा ५, ४, ३४.

सामाचार्य-पा ५,१,१२४.

सम्-आ√चि, समाचिनुष्व<sup>b</sup> कौस् ६३. ९.

सम्-आ√च्छद् > समा-च्छादन--ने पावा ३,१,२१.

सम्√श्रज् द्र. ं समाज-

सम्-आ√श्रा>समा-श्रात-2,9,49.

समा(म्-श्रा√श्र)ञ्जू, समाञ्जाते कीसू

सम्-आ√तञ्च् >समा-तच्य वीश्री १२,५: ११;१९; ३१××.

१सम-द्र. समात्समा-

सम्-आ√दा,समादत्ते वौधौ १,११ः १: समादद्ते वौश्रौ २६, १२: २१: समादद्यात् जैश्रीका १५१: शंध १२८.

समा-दाय बौश्री १,१४:२,२,१३; २; ४, २:४××; माधौ.

सम्-आ√दिश्, समादिशति वौशौ २,१६:२९; ९,१६::२४; कौसू. समादिशन्ति श्रप ७०१, ११, २२; समादिशेत् अप ३६, ३, २; ५९,१,९××.

> समा-दिइय बौश्रौ १०, ५१: ३; द्राध्रो १४, २,२,४,७; लाध्री.

> समा-दिष्ट- - ए: कप्र ३, ६, १३; -प्टम् भागृ ३, २:१४; श्रापध १,१२,१३; हिंध १,४,२७; –ष्टे आपघ १,७,२८; हिघ १,२,८५. समा-देश- -शः श्रापघ १,१३, ५;

हिंध १,४,१९,

सम्-आ√धा, समाद्धाति भाशौ ८, १५, ५; माध्रौ ६, १, ६, १३; †समाधेहि आपश्रौ ६, २४, १;

b) बाख्या इति जीसं. प्रयासं. प्रमृ. । c) °ख्यान् इति पाठः ? यनि. शोधः d) सपा. समागच्छन्तु<>समाधावन्तु इति पामे. । e) भम् इति पाठः? यनि, शोधः। f ) सपा. शो ६,१३४,१ मन्ने इति पामे.। g ) तु. पागम.। h ) पामे. वैप १ द्र.। वैप४-प्र-५६

५: २५, ८: भाश्री ६, ४, ८; ५, ८; माश्री; †समाधत्त गोगृ २,६,७; द्रागृ २,२, २०; समा-द्धीत वैष्ट ३, ५:४; ५, १: १५: समादध्यात् निसू ३, ३: ४१: १२: १५. समाधास्यामि धुसू ३, ३:५. समाधीयते बौथौ १८,१५: २१: समाधीयताम् श्राप्तिगृ २,३,२: १०;३ : २४; जैंगृ १,६ : ९. समा-धान- -नम् काग् ११,४;४५, समा-धाय वैगृ ४,९:१; हिपि. समा-धि--धयः लाश्री १०,१५,४; -धिः लाश्रौ ७, ७, ३०; निसू ४,१: ४२××: आपशु: -धिना अप ३६, २९, १; ७०, ६, ५; -धिम् धुस् ३,३ : ६;१५; ४ : ४; ऋप्रा २१,६३. समाधि-विशेष- -पात् श्रापध १,३०,५; हिध १,८,५. समा-धित्सत-> °त-तम- -मे क्षसू ३,३ : ३. समा-हित,ता- -तः जैश्रीका ४१: ११२; २०६; कप्र १, १, १६; १०, ३××: श्रप: -तम् कौस् १३७,३०+; श्रापध १.१, १२: हिष १,१,११; -ता ऋत्र ३,६; -ता: बीधी १७, ४१: १९५; †आपमं २, ५, २२<sup>8</sup>; ८, २<sup>b</sup>; कौर ३,१५,३; शांरः श्रामिर १, ३, ४: १३<sup>‡</sup>: —तानाम्

बौध ४, ३,१;४,१. समाहित-प्रायणीयो(य-उ) दयनीय--यः निस् ९,९: १७°. समाहित-मनस्<sup>त</sup>— -नसः आग्निगृ २.३.३ : २५. समाहिता(त-अ)ङ्ग-प्रत्यङ्ग--ङ्गम् अप २,३,५. सम्-आ√धाव् (गतौ), समाधावन्तु क्षापमं २, २१, १५<sup>‡</sup>°. सा-माधुच्छन्दस- -साः वौध ४, ९; अप्राय १,९; मीस् ८,४,२३. सि-साध्यन्दिन - नात् श्रप्राय ६,४. १सम्-आन-सम्√श्रन् द्र. रसमान,ना - पाग २, ४, ३१h; ४, १, ३५; ६, ४, २३<sup>h</sup>; पागम १५६: -नः शांश्रौ ४, १२, ६: १०५; ६,८, १३; श्रापश्री ४, ११,५‡; ६, २१,१‡××: बौश्रौ १,१७: १<sup>२</sup>××;१०,५९:६;७<sup>1</sup>; भाश्री; शुप्रा ५,३६; -नम् श्राश्री ४,१३, ३; ५, १२, २२; ६,३, १७; १३,१६××; शांश्रौ; माश्रौ १,५,२, १३ : - नया या १०. ५; -नस्य पा ६,३, ८४; पावा ५,३,२२: -ना आश्री २,२०,३: वाश्रो १, ७, ५, ३४: कागृ १५, ५+1; ममाग १,८,१०1; १२,६1; गौपि २,६,२२५; -+नाः काश्री १९,३, २६; आपश्रौ १,९-१०, १२; १९, ९, १; वौश्री; -नान् तैप्रा ९,२३‡; -नानाम् श्रापश्री २२, २३,१७; †वौश्रो ८, १४:

२५;१४,१७ : ९;१८ : १७xx; वाध्यौ; पागृ १,३,८‡<sup>k</sup>;-नानि काश्री २२,१,४०; हिश्री ९,७, ६२; ८,२८; ११,८,२२; कौस : -नाम् आश्रौ १, ३, २०; -ना-याम् पावा ७,१,७४; -ने आधी १,३, ३२; काथ्रौ २२, १, २८: श्रापश्रौ; -नेन कौसू २,३८; -नेभिः या ६,७ ; -नेपु वौश्री १५,३८:११५; वाधूश्रो ३,९२: १०; -नैः बौध्रौ १३,१४:८;२०, १०; -नी आपश्री १४, ३३,८; हिथ्री १५,८,४१; १६,७,१३1 वैर्गे ५,२:१४.

समानी- पा ४,१,३०; -नी शांश्री १८,२१,४; बौश्री ३,१४: १६; ६, २१ : २५; १०,५९ : ७<sup>m</sup>××; हिश्रौ; श्रागृ ३,५,८‡<sup>1</sup>: विध२१,१४५ ;-न्यः वीश्री १०, ५९:७; ११, १३:९××; -†न्या वौश्रौ १०,३३:२४; या ४,२५०; -न्याम् शांश्रौ ६, १,१३; या १०,१६.

सामानिक- -कम् पावा ४, ३,

सामान्य"- पा ५,४,२३; -न्यः विध २,१७; -न्यम् ग्राधौ १०, ५, १४; बौधौ १८, ४५: ३२; माश्रौ: -न्यस्य पावा १,२,६८; -न्या वाध्रश्रो ४, २७:१८; निस् ६,२ : २८: ७,८ : ३२: ९, ३ : ३२°: १०. १ : ४°: - न्याः क्षस्

a) सपा. हिए १,१३,१९ इह श्रिताः इति पामे. । b) पामे. वैप १ समाहताः खि ४,६,२ टि. इ. । c) िहतः प्रा॰ इति पाठः ? यिन. शोधः (तु. संस्कृतुः टि.) । d) वस. । e) पामे. २५५७ d इ. । f) = ४स- । g) वैप १ इ.। h) तु. पागम. । i) समानः स्विष्टकृत् > सपा. वाश्री १,७,५,२२ सह स्विष्टकृत् इति पाभे. । j) सपा. समाना ( मे २,२,६ काठ १०,१२ च ) <>समानी ( तैव्रा २,४,४,५ च ) इति पामे.। २५०१ र ह. । ।) सपा. श्रापश्री २१,२१,१७ एवम् इति पामे. । m) सप्र. वाश्री १,७,५,२२ सह इति पामे. । n) स्वार्थे ज्यः, भावे प्यञ् प्र.। o) साम° इति पाठः यनि. शोधः (तु. संस्कर्तुः दि.)।

३, २: १९; निसू २,११:७; -न्यात् शांश्रौ १,१६,१८; काश्रौ १, ४, ४; १४, २, २७××; श्रापध्रौ; -न्याम् वीध ३,३, २१; - स्ये वैध २, १३,८; बृद २, ११०; या २, १; शौच; पावा २, ४, १७; ८, १, ५१; -न्येन काश्रीसं २५: ३: कागृउ ४६: ३; पावा २, ४, ३५××; -न्येषु क्षुसू ३,२: १९. सामान्य-कृत-त्व- -त्वात् पावा १,४,८४; ३,१,२६. सामान्य-ग्रहणा( ग्र-अ )र्थ--थ:, -थंम् पावा ३,१,४३. सामान्य-चान्द्रायण8- -गः विघ ४७,९०. सामान्य-चोदना- -ना पावा 8,9,93. सामान्य-तम- -मम् शांश्रौ ३,२०,९; कौग्र ३,१०,३१; शांग्र 2,94,9; सामान्य-तस् (ः) काश्रौ १, ४.२; वैष्ट १, १६: १××. सामान्य-ता--तया काउश्री७ सामान्य-निर्देश--शात् पावा ४,१,९२. सामान्य-पूर्व- -र्वम् काश्रौ १,५,९०. सामान्य-प्रायश्चित्त- -तम् वैगृ ६,६ : १. सामान्य-लक्ष(ण>)णा<sup>b</sup>--णा अप २४,१,१०. सामान्य-वचन- -नम् पा ८, १,७३; -नस्य पा ३,४.५; -नैः पा २,१,५५. सामान्यवचन-प्रसिद्धि-

-िद्धः पावा २,१,५५. सामान्यवचना (न-अ) प्रसिद्धि- -द्धिः पावा २,१,५५. सामान्य-वाचिन् -चिनः वृदे २,१०९. सामान्य-विधाना( न-अ) भाव- -वस्य पोवा २,२,३. सामान्य-विधि- -धेः निस् २,१३:४५. सामान्य-विशेष-वाचिन्--चिनोः पावा १.२,७२. सामान्य-शास्त्र- •स्रात् भासू ३, १३. सामान्या(न्य-अ)तिदेश---शे पावा १,१,५६:६,३,६८. सामान्या(न्य-अ)प्रयोग- -गे पा २,१,५६. सामान्या(न्य-अ)भिधान--नात् पावा १,२,५८: -ने पावा 2,2,28. सामान्या(न्य-अ)र्थ-त्व--त्वात् पावा १.२.७२. सामान्या(न्य-म्रा)भ्रय-स्व--त्वात् पावा २,४,३५. सामान्यो(न्य-उ)पदेश--शाभ्याम् काश्रौ १६.१.३७. समान-ऋषि<sup>b</sup>-- -पयः वैध ४,८,५. समान-ऋषि-गोत्र--त्रे वैध४,८,६. समान-ऋरण- -णम् शौच १, ५०. समानकरण-रूप-भाज्- -भाक् कौशि ७७. समान-कर्तृक<sup>b</sup> - कयोः पा, पावा ३,४,२१; -कात् पा ३, १, ७; -केषु पा ३,३,१५८. समान-कर्मक<sup>b</sup>- -काणाम् पा ३,४,

२५५९

समान-कर्मन्b- -र्मणाम् या १,१४: -र्मणोः या १२, २; -र्माणः या १.२०: -र्माणि या २,७. समान-काळ.ळा<sup>b</sup>-- -छम् ऋपा ११. 9; -लयोः या १२, २<sup>२</sup>; -ला ऋत्रा ६,३३; -लाः माश्रौ ५,२, १४, २३; कौए १, ६,४; -लौ ऋप्रा ११, ४७. समानकाल-स्वर---रः तैप्रार्,३३ समान-काल-ग्रहण- -णम् पावा ५, ٦,८५. समान-ख्यानb- -नाः या ७, ३०, १३,१३. समान-गति<sup>b</sup>- -तिः या २, ११. समान-गोत्रb- -त्राः आश्रौ ४, १, १९; १२, १०,१; बौश्रौ २३, ९: १९:२१; बौषि ३, १, ६; -त्राणाम् श्रापश्रौ २१, ३,४: हिश्री १६,१,३६. समानगोत्र-ख- -खम् बौश्रीप्र ₹: ४. समान-प्राम-पाग ४, २, १३८; पावाग ४,३,६०°; -मे श्रापध १,५,१३; हिध १, २, १३. सामानग्रामिक-पावा ४,३, ξo. समानग्राम-त्रास- -से पाय ३, 90,90. समानत्रामीय- पाग ४, २, १३८; -ये आगृ ४.४,२७. समान-चतुर्मृष्टिb— -धी वौश्रौ २२, 90:30. समान-च्छन्दो-मान<sup>व</sup>--नानि शांश्रौ १३,१,८. समान-छन्दस्b- -न्द्सः वृदे १,१६. समान-जन<sup>e</sup>-- -नः काश्रो २२, १,

a) कस.। b) वस.। c) तु. पागम.। d) वस.>पस.। e) = सगोत्र- वा ब्राह्मणमात्र- वा इति सा [तां १६,६,९], अप्रिस्वामिन- [लाश्री.] ।

२९: लाश्रौ ८,२,१०-१२. १समान-जनपद- -दे हिथ्री १५.५, २३. समानजनपद-संसव- -वे काश्रौ २५,9४,८. २समान-जनपद<sup>3</sup>- -दो अप्राय ६, ६. समान-जन्मन्8- -न्मानी या ११, ٦३<sup>२</sup>. समान-जाति<sup>в</sup>- -तिभिः विध १६, 94. समानजाति-क-> का- -का याशि १,७३. समानजाति-ता- -ता या ६, समानजाति-धर्म- -र्मः श्राश्रौ 2,9,28. समानजातीय या<sup>b</sup>- -यस्य या ४,२०°; -याः शांश्रौ ६,९,११; १६,४,५; -याम् जैग् १,२०:२; -येन श्रापश्री १,२५, १; भाश्री ६,१७,५; बाश्रौ ३,२, १, १८; ६,६; हिश्री. समानजातीय-ख- -खे पावा 4, 2, 84ª. १समान-तन्त्र- -न्त्रम् मीसू ११,३, 94. रसमान-तन्त्र,न्त्रा°~ -न्त्रः वैश्रौ ४. ५: १३; -न्त्रम् आपश्रौ ३, १५, २; बोश्रो २३, १: १२; भाश्री ३,१३,९; मीसू १२, २, ३३: -न्त्रा शांश्री ३,१२, १३; -न्त्राः शांथ्रौ १४, ४०, २१: माश्रौ ५,२, १०, ४६; -न्त्राणि

१३, २२; हिश्रौ ३, ५, १६; -म्ब्रे शांश्री २, ३, १; ऋापश्री ९,४,३: भाश्री ६, १५, १७; -न्त्री हिश्री १३,३,४४. समानतन्त्र-त्व- -त्वात् मीस् ११, ३, ५३. समान-तयादेवता<sup>6</sup>— -ते आपश्री १६,२४,९; १७, १, ७; २,१; १०; ४, ५; बौश्रौ; हिश्रौ ११, ७, ३७: १२, १, ४: १२: २४<sup>g</sup>: ३४<sup>f</sup>. समान-तस् (:) वाधूश्रौ ४, ७८: ६; गौध २,२९. समान-ता- -तया हिश्री १२, १, समान-तीर-,समान-तीर्थ- पाग २. ۹,9 ch. समान-त्र श्रापश्रौ २, १७, ५; ८, १५,३; २३,८,१३; बौधौ. समान-दक्ष1--क्षाः आपमे २,११, समान-दक्षि( गा> )ण!- -णानि शांश्रो १४,१०,२२. समान-देवत,ता<sup>3</sup>- -तः वाश्रौ १, १, ३२; -ताः बौश्रौ २६, ६: १५; -तेषु माश्री ५, २, १२, २९;

ब्रापश्रौ ५, २१, ६<sup>२</sup>; भाश्रौ ५, 9,92,8. समान-देवता-> व्त्य- -त्याः वीश्री ११,४:११; -त्यान बौश्रौ ११. ३:३३; -त्यानाम् वौश्रौ ११. 4:5. १समान-देश- पावाग ४, ३, ६०<sup>1</sup>: -शे लाश्री १०,५,१२. २समान-देश<sup>8</sup>-- -शः मीसू १०, ८, समान-दैवत<sup>3</sup>- -तम् हिश्रौ ४, ४, 88. १समान-धर्म->°र्मिन- -र्मिणः बृदे ३,१२८. २समान-धर्मa- पा ६, ३,८५h; -र्मम् माश्रौ १,७,१,२६. समान-धातु- -ती पावा ३,१,८७. समान-नामधेय"- -यानाम् वाश्रौ 3.2,9,29. समान-निर्वचन8- -नानि या २,७. समान-पक्ष- -क्षे श्राश्रौ ९, ३, ७: बौश्रो २२, १३: २२; लाश्रो ९, समान-पङ्कि - - ङ्की श्रापध १, १७,२; हिध १,५,३४. समान-पद- -दे ऋप्रा ५, ४०; शुप्रा १,५८; -तम् भाश्री ७,१७, ४: ३, ३०; ५६: ८४××: तैत्रा. माधौ १,८,५, २; ५, २, १, १; समानपद-विवृत्ति-विराम्ध-वाश्री; -तस्य वाश्री १, ३, ४, -मः तैप्रा २२, १३. समानपद-स्थ- -स्थस्य पावा ७. माश्रौ ५,१,१, ९; -तान् वैश्रौ २, ३६; ५८; ५९. १७, १०: ७: -ताभिः शांश्री समान-पात्री- - ज्याम् बौश्रौ २५, १६,७,९; -ते मीस् १०,४,४७; 20:9. समान-पाद- -दे पा ८.३,९. वाश्री ३, २, ६,४७; -ती लाश्री समान-पूर्व- -वें पावा ६, ३, ८५.

a) वस. । b) स्वाधिकश् छ>ईयः प्र. (पा ५,४,९) । c) तु. स्क. । असमान° इति दु. राज. । d) तु. पासि. । e) विप. (इप्टका-) । वस. । f) ॰या दे॰ इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. आपश्रौ.) । g) ॰मानं त° इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. श्रापश्री १७, २, १०) । h) तु. पागम. । i) वैप १ द्र.। i) वस. उप. k) सस. >सस. । = २दक्षिणा- ।

समान-पृष्टि - - धे निस् १,१२:२४. समान-प्रकृति - वचन - - नम् पावा २,१,६०.

२समान->

समान-प्रक्रम–घचन– -नात् पावा १,२,२९.

समान-प्रभृति- -तयः वौधौ १०, ३८: ९५; वैधौ १९,२:५.

समान-यन्ध(न>)न।°- -ने या २, २०.

समान-यन्धु<sup>b</sup>— -न्धू या २,२० कृ. समान-विहेंस्<sup>b</sup>— -िर्हः वीश्री १३, १:१४; -िर्हिप हिश्री ३, ५, १४; -िर्हिपी काश्री ५, ७, ३; श्रापश्री ५,२१,७.

समान-ब्राह्मण°- -णी श्रापश्री १२, १३,६.

समान-भक्ति - - किनी ्निस् १, १२: २४.

समान-मक्ष- -क्षः निस् २, १२: ३४; १३: १५.

समान-भाग - -गः निसू २, १२: ३४; १३:१५; -गे निसू ८, १०:१८.

समान-मृ(र्धन्>)ध्नींb- -ध्नीः पागृ ३,३,५‡º.

समान-यम- -मे शीच १,१४.

समान-योग- > था-यचन- -नात् पावा १,३,१०.

समानयोगिन्-> 'गि-ख-

समान-योनि॰-- -नयः वीश्रौ २६, ११:२४;३२:१९;निस्८,९:

समान-रश(ना>)न"--नाः वौधौ

२६, ११: ५; ८. समान-रूप<sup>3</sup> - -पाणि निस् ३, ९: ४. समान(न-ऋ)र्च् - -नर्चि शुप्रा १,

समान(न-ऋषि>)पीं<sup>b</sup>- -प्यां गोगृ ३,५,६; द्रागृ ३, १, ३५. १समान-छोक- -कम् वीधौ १८, ५०:३०.

२समान-लोक<sup>4</sup> - - को बौश्रौ १८, ३५:१:३:६:५०:३१.

समान-वचन- -नम् मीस् ११, २, ५६.

समान-वयस् º- -यसः बृदे ५, ६८; -यसि विध २८. ३१.

समान-वर्षस् - -चेसा वृदे २, १४१: या ४,१२.

समान-वर्ण,णां - - जिया विध २६, २; -र्णाः विध १८, ३६; -र्णाम् मागृ १,७,८; -र्णायाः विध २६, ३; -र्णासु विध १६, १; ऋप्रा १८,६१.

समान-वसन<sup>र</sup> - ने श्रापमं २, १६, १२<sup>‡</sup>: -नो कीस् ६३,१.

समान-वाक्य- -क्ये पावा २,१,१; ८,१,१८.

समानवाक्या(क्य-श्र )धिकार--रात् पावा ८,१,२८.

समान-विधान — नम् मीसू १०, ५,०९; ८, २६; —नाः मीसू ३, ६,४१;८,३,२५; —नानम् निसू ८,७:२०; —नानि श्रापश्री २४, २,२६; —नेषु मीसू ३,२,२७;८, १,४४; —ने हिश्री १,१,६७. समान-गृक्ष — - एस्य काठश्री २.

समान वृत्ति°- -तिः श्राप्तिगृ २, ६,

भ : २; २०; बौग्र २, ९, १७; शंध १३३; —ित्तपु बौग्र ३, ३, २५.

समान-वत-चारि (न् >)णी- > 'रि-त्व- स्वम् विध २५, २.

शसमान-शब्द्- > व्द-प्रतिषेध--धः पावा १,१,२०; २६; ४४;

३,१; ८,३,५६. समानशब्दा(ब्द-श्र)प्रतिषेय--धः पाना १,१,२०;२६; ५,३,

२समान-शब्द<sup>a</sup> - स्दानाम् पा ४, ३, १००; -ब्दानि अप्रा १,१, २८: २,५:९:३,२.

90.

समान-श(या>)य -ता--ताम् लाश्री ८,१२,२.

समान-शा(खा>)ख-(>ध्बीय-पा.) पाग ४,२,१३८.

समान-संयोज( न> )नाº- -नाः वीश्री २६, ५:३.

समान-सं(ख्या> )ख्य,ख्या<sup>3</sup>--ख्यम् वौद्य ५ : २१; -ख्याः ऋप्रा १८, ४५; -ख्यानि निस् ३,९ : ५.

समानसंख्य-स्व- -स्वम् मीस् ४,४,१८; -स्वात् मीस् ४,४, १२.

समान-संख्यान"- -नः बौश्रौ २५, ७:३.

समान-संध्यक्षर<sup>६</sup>— -राणि अप **४७,** १,३.

समान-सामान्त- -न्ते निस् १, १२:२३;१२:७.

समान-स्तोत्रिय"- -येषु शांश्री १२, २,१.

समान-स्थान- -नेषु बीगृ २,८,८.

a) बस. । b) वैप १ ह. । c) उप. = २ ब्राह्मण-। d) पामे. वैप १, १०३२ ० ह. । e) उप. = थ्यावुस्-। f) उप. = वस्त्र-। g) इस. qप. = ध्यश्रा प्रमृ. श्रष्टाव्सर-, उप. =q को ऐ की (a, श्रप्रा १,१;२)।

समान-स्थान-करणº- -णाः ग्रुपा

2,60. समान-स्थान-करणा(ण-आ)स्यप्र-यतन - न्तः शुप्रा १,४३. समान-स्वर b--- रम् नाश्री २,४,२, समान-स्वरु°- -रवः वौश्रौ ११. 8:99. समानां(न-ग्रं)श-> °शिन्--शिनो वोधो१२,१५:१७<sup>२</sup>;२१ १समाना(न-श्र)क्षर- -रम् ऋपा २, २१; -रस्य शौच ३, ४२: -राणि अप ४७, १, ७; ३, ६; ऋप्राष्ट्र, १; तैप्राष्ट्र, २; १५,६; -रे ऋप्रा २,१५;२२; तैष्रा १०,२. समानाक्षर-विधि-प्रतिषेध--धः पात्रवा ४,६. २समाना(न-अ)क्षर<sup>c</sup>---राणाम् पावा 2,2,38. समाना(न-आ)ख्यान<sup>c</sup>- -नाः या ७,३०; १३,१३. समाना( न-अ )गार- -रे श्रापध १,९,१०; हिध १,३, १०. समाना(न-अ)ङ्ग- -ङ्गे पावा ६, १, 33. समानाङ्ग-प्रहण---णम् पावा ६, 9,30;908. समाना(न-अ) धिकरण<sup>c</sup>- :-णः पा १, २, ४२; -णम् श्रप्रा १, १, २८; -णानास् पावा २, २, २४; ८,३, ५९; -णे श्रप्रा २, ४,४; पा १, ४, १०५; ६, ३, ३४; ८, १, ७३; पावा २, १, ६९; ३,४, २६; -णेन पा २, १,४९; - जेपु वाचा २,१, १. समानीधिकरण-प्रहण--णम्

पावा २,४,३२.

समानाधिकरण-त्व-पावा १,२,५२. समानाधिकरण-युक्तयुक्त- -केषु पावा २, १, १. समानाधिकरण-समास- -सात् पावा २,१,६९. समानाधिकरणा(ग्रा-ऋ)धि-कार--रे पावा २, १, ३५; ६९<sup>२</sup>; २,२९. °समाना(न-श्र)धिकरण- -णे पावा २,३,४६: -णेन पा २,२,११. समाना( न-श्र )धिकरण° पा ६, ३, ٧٤. समाना(न-श्र)भिव्याहार<sup>0</sup>- -रम् या १०.१६. समाना(न-प्र)र्थ,र्था- -र्थानाम् पावा १,२,६४; -थांम् आश्रौ १,३,२०; -धे अप्रा २,४,४; -थों निसू ७, १२: १५. सामानार्थ-त्व- -त्वात् काश्रौ ६,७,२६. समाना( न-श्र )र्थ-जन्म-पिण्डो ( राड-उ )दक-गोत्र"- -त्राणाम् वाध १७, ७९. समाना(न~श्रा)र्ष-प्रव( र> )रा°--राम् विध २४.९. समाना(न-आ)पेय,या°- -यः शांगृ २, २, ६; ७; –याः वौश्रौप्र १:७; निस् ८, ९: २१. -याम् वाघ ८,१. समानार्पेयी->°यी-गमन--ने सुधप ८६:६. समाना(न-आ)शौच-संपात- -ते रोध ३४८. समाना(न-आ)श्रय-चचन- -नात् पावा ६,४,२२, समाना(न-श्रा)स्य-प्रयत्न<sup>8</sup>- -त्नाः

श्रा ४७.१.१२. समाना(न-अ)हन्- -हनि द्राश्री १, २; ४,१२,५. समानो(न-उ)त्पाद् - -दानाम् निसू ८,७:३०. समानो( न-उ )दर-> ॰दर्य- पा ४,४,१०८; ६, ३,८८. समानो(न-उ)दर्क,कि - पा ६, ३, ८४; -कैम् शैशि २७७; -कीः वौश्रौ १०,३८:९‡; वैश्रौ १९, २: ६十. समानो( न-ड ) दुर्क-यो निष्- -नि निस् ४, १३: १. समानो(न-उ)पदेश - -शौ वैश्रो ३. 9:8. समानो(न-उ)पवसघ°- -थम् बौश्रौ २,२१: २. समानो(न-उ)पाय- -यात् निस् ३,१२ : ९. समान-च्यान- सम्√अन् द्र. १समानशीलसुतपासुपह्यत वाश्री ३,२,४,१०. समान-संयोजना- प्रमृ. २समान-द्र. सम्-आ√नी, समानयते वौश्रौ १. १६:४: १७:२५××; भाश्री: समानयति आपश्री १०, ३१, १४: माश्रो १. ७,२, ३: वाश्रो; समानयन्ति वाश्रौ ३,४,१, १०: समानय गोगृ २, १,९🕇. समा-नयन-- -नम् श्रापश्रौ ८, २, १६; मीसू ४,१,४०; -ने मीस् 8,9,82. समानयन-वेला- -लायाम् माश्रौ 2,9,4,96. समानयना(न-अ)र्थ- -र्थम्

श्रापत्रो १०,२१, ७; वैश्री १२

समा-नयमान- -नः बौश्रौ ४, ६: १५;; ५,३ : ८××; –नौ बौश्रौ 4.6: 93.

समा-नीत,ता- -तः कप्र २,९,१८; -ते अप २२,**९,**१.

समा-नीय आश्री ६,८,१: काश्री. समानुपपत्ति- १सम- द्र. ?समानेप्रायाम्<sup>3</sup> सुध ४९. समानोदर्य-१समान- इ. समान्त<sup>b</sup>- न्तम् माश्रौ ५,१,५,८०. समान्तर- १सम-इ. ?समान्तरानु वाश्रो ३,४,३,१७. समान्तराल- १सम- द्र.

सम्√आप्, समाप्तोति वाध ११, ३८; बौध २, ६, २-६; शैशि २८७; समाप्तुतः बृदे १, ९२; समाप्नुवन्ति बौश्रौ १५,२१:५; समाप्नुहि वाधूश्रौ ४,३७:२६; समाप्त्यात् आपश्रौ १४,३,५४; १५,२,१३: बौऔ २७,११:१५; २९,८ : २६; भाश्री; समाप्तुयुः आश्री ६,१४,१२; श्रप्राय २,५; ८रै;९;३,९रै; ६,७; समाप्तुयाम् वैताश्री ३७,१४.

> समाप गुअ१,७२†;समाप्स्यामि वाधूश्रौ ३,४६: ६; समापेयम् <sup>०</sup> कौसू ५६,६‡; समापम् जैश्रौ ११: १६; १७.

> समाप्यते वैश्री २०,४:६: कागृउ **८८** : १; ४; अप.

समापयति वैश्रो १३, ३: ६; चुसू २,२ : ९; वैग्ट ७,६ : १२;

समापयत आवधौ २२,७,२४‡;

वाधूओं ३, ७१:२ ौ ; हिथ्री **१७, ३, २३**부; ऋ찌 २,७,३२<sup>6</sup>; समापयात,>ता वौश्रौ १५,४ : २<sup>†d</sup>: अअ २०, ७९<sup>e</sup>: समाप-याम वाधूश्रौ ३, ७१:२<sup>1</sup>: समापयेत् श्राश्री १, ४, ११; द्राश्री १,३,२२: २,२,३३: ५३: लाश्री: समापयेयु: आश्री ६, १०, ११: काश्री २४, ६, २५; द्राश्री ४, १, १५××; लाश्री. समापविष्यामः बौश्रौ १५,४:३1. सम्-आपन<sup>g</sup>- -नः नाशि २,७,१<sup>h</sup>ः -नम् शांश्री ३,२०,७; ४,१४, २; ५,२,४; कौगृ; –नात् काठश्री २४; काश्रीसं २८: १७; ३१: 9; माश्रौ: हिध २, ५, ५२<sup>1</sup>:

पा ५.१.११२: -ने श्रापग् ८.

१; नाशि १,७,१४.

सम्-आपयत्- -यन् श्राश्रौ १०,७,१० सम्-आस,सा- -सः वीश्री १६, १२: ९<sup>२</sup>: श्रप १९<sup>२</sup>,५,९; ३०<sup>२</sup>, २,११: -सम् श्राप्तिय २,३,४: ८; कौसू ५६, ७‡; ६७, १४; चाअ ४१ : २६; मीसू २,३, ७; -प्ता वाधूश्री ३, १८: १७; अप १८<sup>२</sup>,२०,१; काञ्च ७,३९;–साः काश्रोसं ६:१; जुब्र२,१८०;ऋप्रा १५, ३१; १८,५८; -सानि अप ६१, १, २८; -सायाम् गोग्र ३, ९,१७; द्रायृ१,४,१५; ३,३,२४; -सासु वाश्री २, १,४,४; लाश्री ६,२,१५; गोग्र २,२,१५;४,१०; –सासुऽ-सासु आश्री १०,६,१०;

शांश्री १५, १४, १३; काश्री; -सेन वाधूश्री ३,४४:१९: -सेप दाश्री ६,३,४; लाश्री २, ११,१; निस् ३,५: ३; ११. समाप्त-तत्त्व-गोचर!- -रा: श्रप ४०,६,१६. समाप्त-त्व- -त्वात् मीसू ३. १.

सम्-अ।सन्य-- -न्यम् अपं १: २७. सम-आप्त- -प्तये वौश्रौ १५. २२: १; –िप्तः काश्रौ २२, १,१३;६, ८; वाधुश्रो: -प्तिभिः वाधुश्रो ३. ८३: १३: - क्षिम् या ६, १८; -सीनाम् वाधूश्रो ३, ८३: १३; -सेः श्राश्री १, ५,३६;काश्री २२, ६, १८; हिश्री; -सी आश्री १, २,१३: हिथ्री २३, २,५०; माग्र १,४,१८;कोशि७५: -पये काश्री १२. २.२: हिश्रो ३.७.६१<sup>२</sup>‡. समाप्ति-वचन- -नात् मीसू ९, ४,५३.

समाप्ति-वत् मीस् २,४,३९. समाप्त्य(प्ति-अ)र्थ- -थेम् अर्ध १: १५.

सम्-भाष्नुवत्- -वन्तः काश्रौ २०, २,१७‡.

सम्-आप्य श्राश्रौ १,२,२××; काश्रौ. सम्-ईप्सु- -प्सुः निसू ७,३ : ३३. समाप<sup>k</sup>- पावा ६, ३, ९७.

सम्-आ√पद्, समापद्यते माश्री २, ५,१,४८; २, २५; निस् ८,९ : ४०;४१; अप्रा ३,३,१८; समा-पद्यन्ते क्षुसू ३, १:१५; १०:४१ ××; निसू ७, ३:२४;९,५:३७.

-से आश्री १,४,१२; ५, ७, ४;

b) वैप १ द्र.। c) तु. पा a) °नार्षेयाम् इति शोधः संभाव्यते (तु. पमा. २, २७३ °र्षेयीम् इति)। e) परस्परं पामे. । f) परस्परं पामे. । g) उप. भावे कर्तरि च कृत्। d) परस्वरं पामे.। ३,१,८६। h) = चरम- ( चतुर्ध-पाद- )।i) सपा. श्रापध २, १७, २४ परिसमापनात् इति पामे. i j) वस.>पस. ik) व्यु.!। <सम+भाप- इति पासि. पाशे.।

समापादयां 🗸 कृ, समापादयां चक्तुः निसू ४,८: २१.

समा-पत्ति--क्तिः शौच ४,७३;७४; -तिम् निस् ८, ९: ४१°; -तेः श्रावध २,२७, १९; हिध २,५, २३७.

समा-पन्न- -न्नः श्रप ५५,५,३. समा-पाद्य- -द्यम् ऋपा १३, ३१; -द्यानाम् शौच ४,१२४; -द्यानि ऋप्रा १३,३०; उसू ८, १९. समापयत्- प्रमृ. सम्√श्राप् इ. श्समाप्रतिष्टन्तम् वाश्रौ ३,३,२,४२. सम्-आ√भृ(=ह)>समा∙भृ-(त>)ता- -ताः श्रापश्रौ २०, २,३; ९,१०; हिथ्रौ १४,१,१६;

२,४१; हिग्र १,१०,६‡b. सम्-आ √मन्, स्ना, समामनन्ति श्रापश्री १, २,६; ८, १२; १४, १३××: समामने या ७, १३; समामनामः वौश्रौ २६, ४:२; ५; निस् ३,२:१०; ४,८:१××; समामनेरन् द्राश्रौ ५, १, ३३; लाश्रौ २,५,२८; निस् १,११: २; समामनेयुः बौश्रौ२०,१:१९. समाम्नासिषुः या १,२०; समा-म्नास्यत् निस् ३,२:१३.

समाम्नायेते<sup>©</sup> निसू १,१२:८. 'समा-म्नात,ता- पाग २, १,५९; –तः बौध्रौ २४, ६: १<sup>,</sup>१; ७: १; हिश्रो; -तम् वौश्रो २७, १३:५; हिश्रौ ३, ८, ५२; ९, <sup>.</sup>६,१८: निस् ;-ताः आश्रौ८,१३, ३२; बौश्री २१, ६:२०××; श्समायनी वाश्री ७,१२,४. वैश्री; -तानाम् अप्राय ३, ८; -तानि वैश्रो ९, ४:१३; -तौ

माश्रौ ५, १, १, १७. समा मनान- -नम् मीसू ३,२,१९; -नात् भाग् ३, १८:२; या **७,**१३; -नेन श्रापध २,२९,१३. समा-म्नाय<sup>d</sup>- -यः या १, १: मीसू -ये मीसू १,४,१७. २,८,१२; हिघ २,१,११४. समाम्नाया(य-अ)धि(क>)का--काः शुप्रा १,३३. वृदे १,१. मीसू १,४,9°. मन्त्र्य वृदे ३,८८.

पावाग ५, १, ९४1. सम्-आ√यच्छ्,यम् , समायच्छते आपश्री ११, २, १; माश्री १२. २,३; वैश्री; समायच्छस्व बौश्री

समा-यच्छत्- -च्छन् वौश्रौ २०.

समा-यम्य माश्रौ १,१, १, ४४; २, २,१,८<sup>२</sup>; माय १,११,५.

सम-आ√या,समायान्ति श्रप ६२.

१,१,२५; -यम् शांश्री १८,१८, १: या १, १; -यस्य श्राश्रौ १, १,१; ६,५,८; शांश्रो ६,६,१७;

समाम्नाय-समाप्ति- -प्तौ श्रापध

समाम्नाया(य-श्र)नुपूर्व-शस्(:)

समाम्नायै(य-ऐ)तद्ध्यं- -ध्र्यम्

सम्-श्रा√मन्त्रि(<मन्त्र-)>समा-

समाय- पाग ५,४,३४.

सामायिक-पा ५,४,३४.

'सामायिक-व्रत-( > °तिन्-पा.)

६, १९:२४.

समा-य(त>)ती-समे(म्-प्रा $\sqrt{\epsilon}$ )द्र.

समा-यात्- -यान्तम् वृदे ५, २२. सम्-आ√यु>समा-युत- -तम् या

८,२४; -ताः श्रव ३८,२,३. सम्-आ √रभ्, ∓भ्, समारभेत् श्राप्तिगृ २, ३,३ : ४; ४, ५ : १; वैगृ ४, १४: १८; श्रप ३६, २,

> ६××; याशि. समारप्स्यन्ति निस् ४,१:१७, 4,4:93.

समा-रन्ध-ं>°व्ध-त(म>)मा--मा निसू ३,१:८.

समारव्ध-त(र>)रा- -रा निस् ४,८: १२.

‡समा-रभ्य आपश्री २,१४,१;बौश्री. समा-रम्भ- -म्भः वौश्रौ २४, १:

१४; निसू ५,१३:१४.

समा-रम्भण-(>णीय- पा.)पाग 4,9,999<sup>1</sup>.

स-मारुतb- -तान् अप ६५,१,९. सम्-आ√रुह्, समारोहति वाधूश्री

> २,६:५; समारोहेत् शंघ ८१. समारोपयते श्रापश्री ६, २८, ८: १०; भाश्री: समारोपयति बौश्री -४, ११ : २५; माश्रौ १, ५, २ ८; ६, ३, २; ३; ६××; वाश्री; समरोपयन्ति वौश्रौ २९,७: २; द्राश्रौ २,२,४०; लाश्रौ; समारो पयेत् आश्रौ ३, १०, ४; वौश्रौ २३, ९: ५; १९: ६××; वाश्रौ; समारोपयेरन् वौश्रो २३,९:६. समारोहयते काश्रौ १२, २, ८; वौश्रौ १४,१९(: ३५;३६;४२†;

समारोहयति बौश्रौ १४. १९: ३२;३३;; शांग्र ५,१,१.

समा-रुद्ध अप ५, ४, ४××; सुध.

a) °िह्म इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. प्रकरणं मृहो. च) । b) पामे. वैप १ समाहताः खि ४,६,२ c) चेत इति पाठः? यनि. शोधः (तु. संस्कर्तुः टि.)। d) = २वेद-। ε) °दमर्थ्यम् इति जीसं. प्रमृ. । f) तु. पागम. । g) सशयनी इति शोधः (तु. पत्रा २,१,८) । h) = 84-1

समा-रूढ, रह° - -दः श्रापश्रौ ५, २९,१२;६,२८,१४; बौश्रौ १४, १:१९; १९ :३४; साश्री; -ढम् वाध्रश्री ४, ४६: १२; हिश्री ३, ८, १२; -ढाः हिश्रौ १७, १, ३३<sup>b</sup>; -हे श्रावधौ २४, ४, २२; जैय २,४:१२; -देपु श्राश्री ३, १२,३०; बौधौ २४,२२: ११; १३××;वाश्री१,५,१,१; आमिए. समारूड-ता- -ताम् श्राप्तिगृ २, ७,२ : ३६. समारूढ-निर्मिथत- -तयोः क़ाश्रौ ५, २, १९; -ते काश्रौ ६, १०, १२××; -तेपु काश्रौ १२, 9, २०. समारूढा( ढ-ग्र )म्नि- -मिः बौषि २, ५.१. समा-रोपण- -णम् श्रामिय २, ७, २ : ३३<sup>२</sup>; हिय १, २६, १७; -णे बौश्रौ २३, १९: ५; ४६; वैग् ६,१६: १५. समारोपण-मनत्र- -नत्रम् बौश्रौ २७, १०: १०. समारोपण-सामध्यं- -ध्यम ः वीश्री २७,८: ६. समा-रोपयत्- -यन् वाश्री २, २, . 4,0. समा-रोपित- -तेषु वैश्रौ२०,३१:१ 💜 समारोपिता(त-अ)समारोपित--ते श्रप्राय २,८. समा-रोप्य आश्री ६, १०, ८××; शांश्रौ. समा-रोप्यमाण- -णम् वैताश्रौ ેરઇ, ૧૪.

समा-रोहयमाण- -णः शांश्री २. 90,9, समा-रोद्य शांश्री ३, १९, १३;२१, ९; काश्रौ. समाद्धेमा<sup>०</sup> प्रभृ. १सम- इ. सम्-आ√लभ् > समा-लभ्य वाध ११,२६. सम्-आ√िळख्> समा-लिख्य श्रप ३६,८,३. सम्आ√लोक्>समा-लोक्य भप ६४, १०,९. सम्-भा √लोड्> समा-लोडव अप ३८,२,६. समावत्°- -वत् हिश्रौ ११,७,५८. समावती- -ती बौश्रौ ३, १७: 95; 22; 84, 95: 4. समावच्-छ (<श)स (ः)वौश्रौ११, १३:२९; २३, ३ : १७;९:२३. समावद्-वीर्थं - -र्यः हिश्री ८, ६, ३५; -र्थम् आपश्री १२, २१, १९: -र्याः श्रापश्रौ ६, ७, ८; -याणि बौधौ १४,६ : २५ . समावदान- १सम- द्र. सम्-आ √चप् समावपति भापश्री ८,१७,५;१८,७; वैश्रौ ९,११ : १३: समावपन्ति आपश्री ८, १८,६५;माश्रौ १,७,७,९; वाश्रौ १, ७,४,६६; हिश्रौ ५, ५,१६; १८; समावपेत् अप्राय ३,७; . समावपेयुः श्रापश्रौ ८,१८,४:५. समा-वपमान- -नः बौश्रौ ४,८: 98; \$ : ₹9; 97 : 93××. समा-वष्य अप ६७, १, ६. समा-वाप-ं>॰पा(प-आ)दि- •दि बाश्री ४,१,९,

ं सम्-आ √वृत् समो(मा-उ)प्त- > व्पत-धान --नम् लाश्री ८, ८, १९६ समो( मा-ड )प्य श्राश्री ४, १, ८; आपश्री ८,१८,४××; कांश्रीस; भाश्रो ११, १३,२8. सम्-आ√वह्, समावहन्ति : काश्रौसं २७ : ७; बौश्रौ १५, १ : २०; हिश्रौ १४,१,६: समो(मा-ऊ)ड- -हाः श्रापश्रौ २२, २,१७<sup>b</sup>. सम्-आ√विश्, समाविशेत् आप्तिगृ २,६,५: १३... समावेशयति कौस् ७९,८; समा-वेशयेत् अप्राय २,५; ३, ५². समा-वेश-> °श-वचन- -नम् पावा ३,४,६७. . 'समावेशा( श-श्र )थे- -थेम् . पावा ५,१,१२२. समा-वेशन- पाग ५, १, १११<sup>b</sup>; -ने आपगृ ३,१०. समावेशनीय- पा ५,१,१११. समा-वेश्य अप्राय ३.९. सम्-आ √वृ (श्राच्छादने)>सेमा-वृत,ता- -तः कौस् १२५, २‡; अप्राय २,६‡; अवे७०१,७,१५; ं ७१,११,३;-तम् श्रप ६४,८, ७;-ताः श्रप ७०<sup>३</sup>, ११, ३०. समान्वृत्य बौश्रौ ६, २१: १७;९, ६: २३; निसृ: सम्-आ√वृत्, समावर्तते पार २, ५, ३३-३५; समावर्तेत कौग्र ३,१,८; शांग ३,१,१५. †समाववर्तिं काश्रौ १९, ५, २०; आपश्री १९,१०,७; हिश्री

२३, १, ५७; वैष्ट १, १६:

a) भाश्रौ. पाठः। b) परस्परं पामे.। c) वैप १ द.। d) वस. 1 e) नाप. (यज्ञियपात्र-भेद-)। f) पामे. पृ २५५३ f द्र. । g) सप्त. श्रापश्री १५,१३,२ न्युष्य इति पामे. । h)ं तु. पागम, । i) संपो. समाववर्ति (मा २०, २३ प्रम. तैन्ना २,६,६,५ च) <>समावृतत् (मै ३,११,१० च) इति पाभे.।

समा-रोहण- -णे या १२, १९.

†समावृतत् माश्री ५,२,११, ३८; वाधौ ३,२,७,४४. समावर्तयन्ति भाशौ १२,६,९. †समाबबृत्रन् श्रापश्रौ १८,१६, ७; बौध्रौ १२, ११ : ७; वाध्रौ. समा-वर्तन<sup>b</sup>- -नम् वौश्रौ १७, ४२: १५; श्राप्तिय १,४,१: १; बीगः -नात् बीग् २, ६, १९; वैगृ ६,८: २; वाध् २३,४. समावर्तन-क्रिया-हीन- -ने वैगृ ६,११ : ९. समावर्तन-प्रभृति- -ति वौगृ २, ६,२०. समावर्तनीय->°य-समापनी-य- -ययोः कौस् ४२,१२. समा-वर्तमान- -नः श्रापृ ३,८,१. समा-वरस्यंत्— -रस्यंन् काश्रोसं ३० : १;३;४; लाश्रौ ९,४,५. समा-वरस्यमान- -नस्य कौय ३,५, १; शांग्र ३,१,१. समा वृत b' c -> ° तिन् - - ती वैध **ર**, ૧૨,હ<sup>d</sup>. समा-वृत्त- -तः आगृ ३, ५, १५; हिर्ग १,१९,१; श्रापध १,७,१५; हिंध; -त्तम् आपध २, ५, ४; हिध २,१,८४; -त्तस्य श्रापध १, ७, ३१; बौध २, १, ४७; हिंध; -ताः श्रामिग् ३,६,२:४; बौषि १,९:१३; आपघ १,१०, ७; हिध; -ते श्रामिष्ट १,६,१: १; श्रापध १,१३,५;हिघ; –त्तेन श्रापध १, १४, ७;१८,९; हिघ. समावृत्त-वत- -तानि गोगृ ३. ५,३७. समा-वृत्ति- -तेः गौघ १०,४५.

४; गुत्र २,४२१; गुप्रा ६,२६. |सम्-आ (आ√त्र)ज् (व्याप्ती), †समाशत श्रापश्री १२,१२,१३; हिश्री ८,३,४२. सम्-आ√श्रि, समाश्रयति वैध २, ३,६; समाश्रेयत् आग्निगृ ३,१०, ४: ७; शंघ १५९: २. समा-श्रित--तः कप्र १, १०, ११; बौध २, ७, १० ई खुदे ५, १६; ८, ११७; ११८; याशि २, ७१; -ताः या ४,१३; ६, ८; -तानि या ४,१३; -ते वैगृ ६,७: १३; -तो या ७,२९. समाश्रित-मात्र - -त्रः या६,२२ समा-श्रित्य वैध १,९,१३. सम्-आ√श्ठिप् ,समाश्चेषयति वौश्रौ १३,२६:४; समाश्चेषवेत् आपश्रौ १९,२१, १८; १९; बौध्रौ १३, २६: ३; २६,६:९; हिश्री. समा-श्लेषयितव्य- -व्यम् वीश्री २६, ६:१०. सम् √आस्, समासते या १३,१०‡; सम् असत या १०,४७ . सम्-आसीन- -नः शंध १०७. समास- प्रमृ. सम्√श्रम् ( क्षेपणे)द्र. सम्-आ√सञ्ज्>समा-सज्य वौश्रौ २५,९ : ३. सम्-आ√सद् > समा-सत्ति- -तौ पा ३,४,५०. समा-सन्न - न्नेषु वौश्री १७, ५६: १०; ५७: २१××; श्रप्राय. समा-साद्य माश्रौ ५, १,७,३; श्रागृ. समासन- प्रम. १सम- इ. सम्-आ√सिच्,ञच्, समासिन्चति काश्री १५, ४, ३९; श्राप्तिए ३, ५, १:४; ७, ३:९; बौषि १, १:४; समासिञ्चेते कीस् १७, ४;

समासिञ्चन्ति वौषि २, १,४1, समासिञ्चन्तु 🕇 श्रप्राय ६, २; ५: समासिञ्चेत् वौश्रौ २२,१७:१३. समा-सिक--कान् काश्री १८,३,६. समा-सिच्य काश्री ५, ५, २४××: वौश्रौ. समा-संचन- -नम् कौस् १७, २९; -ने बौश्रौ २२,१७:१३. सम्-आ √स्कन्द् > समा-स्कन्न--न्नः या ३,१०;६,१७. सम्-आ√स्था, समातिष्ठेयु: लाश्री ८,६,२९. श्समा स्वस्थ<sup>ड</sup> कौए ३,५,४‡. सम्-आ√हन्, समाइन्ति श्रापशौ १,२०,२:४: वीश्री: समाप्तन्ति श्रापश्रौ २१,१९, ८; वैधी १७, १३:३; हिश्रौ १६,६,२५; सम् (आहंसि) श्रापमं २, १६, १०; भाग् २,७ : २५; हिग्र २,७, २; समाजिह हिश्री १, ५,५२५; समाञ्चत †वौश्रौ ११,८:८;१२, 9३ : ९; १६,२9 : 90. समा-इत- -तः नाशि १, ५, १०; -ताः या १, १. पंसमा-हन्तवे श्रापश्री १, २०, १; वौश्रौ १,६: १९××; भाश्रौ. समा-हित- प्रमृ. समा√धा द्र. समा-हृत- समा√हे द्र. सम्-आ√ह्, समाहरति वैगृ ४, ५: ३; समाहर श्रश्र ५,२९५; समा-हरेत् अप ८, २, २; अशां २०, २५; समाहरेयुः लाश्रौ ८,८,१०. समा-हार- -रः आश्रौ १०,५, १७; ऋत्रा १६,११; तैत्रा १,४०; पा, पावा १,२, ३१: -रे पा ५, ४, 65;904.

b) =संस्कार-विशेप-। a) पामे. पृ २५६५ h इ. । c) उप. भावे प्र.। d) °वर्ती इति BI.। e) वस. । f) ब्लाति इति R. । g) समानः, तस्य इति द्विपदः शोधः (तु. शांय ३,९,१) ।

समाहार-प्रहण- -णम् पावा २. ٧,٩. समाहारप्रहणा(ग्र-घा)नथे-क्य- -क्यम् पावा २,१,५१. समाहार-समूह--हयोः पावा २, 9,49. समाहार-सिद्धि-सन्न- न्त्रम् निस् ६,१:१. समाहारै(र-ए)कत्व- -त्वात् पावा २,४,१;१२. समा-हार्य- -र्यः व्याश्रौ ७,८, २; -र्याः मैत्र ९. समा-हत,ता--ताः या १,१; -ता--नाम् अप २६,२,७. समा-हत्य श्रापश्री २१, २२, ५; वीय: समाहत्यऽसमाहत्य या १, १. सम्-आ√हे, समाह्यवेद जैथीका समा-हत- -ताः जैधौका १६७. समा-ह्वान- -नम् जैश्रीका ३७. समि- -मि पा ६, ३,९३. **४५**‡.

**†समेति भापश्रौ १९,३,५**; वौश्रौ १७, ३८:२; हिश्रौ: वैताश्री २४, १ ; या १२, ११० : †सम् ग्यन्ति आश्रौ ५, १, १२××; बौश्रो; ‡सम् (यन्ति) आश्रौ ३, ७,९; शांश्रौ; .श्रापश्रौ ४, ५,५°; हिश्रौ ६,२, ६°; †समेतु आश्रौ १, १०, ५; છ, ૫,૨; ૫, ૬,૨७××; શાંઘ્રૌ: संसमेत बौधौ ४, ९: १५%; †संयन्तु भाशि१२०**†:**†सम्\*\*\* ।

यन्तु ग्राभ्रौ १,१०,५;५,६,२७; जैश्रो १४: २५; कौसू ६८,१०; †सम् (यन्तु) श्रांश्री १,१०, ५; ५, ६, २७; शांश्री; †समितम् काथ्रीव १७,१,१९; २५,३,१४; श्रावधी ३.७.१२: १६,१५, ५<sup>०</sup>; बोश्रो १.१९: ३५; १०, २१: १५<sup>व</sup>; भाश्री; माश्री ६,१,५, १०व: वाश्री २,१,४,१८वः वैश्री १८. १२: २७०: हिथ्री ११,६, 9<sup>d</sup>: आमिगृ<sup>d</sup> २,७,३ : १२; ३, १०,३ : २०; भाग **१,** १६: ६<sup>त</sup>; मागृ १, १०, १९<sup>d</sup>; शुश्र २,१, १७: समयाव आवमं १, ३, १४<sup>‡व</sup>; ‡समायन् वैताश्री ३८, ५; समीयात् वाधी ३,२,६,१८. समयिप्यात् श्राश्रौ ८,१४,७. सं-यत्-> †संयद्-वसु°- -सुः भाश्रो ५, ५, १२; ६, ११<sup>३</sup>; शांश्री ७,३,३; ५,५; काश्री. सम्-अय(वप्रा.) - पाग ५, ४,३४; -यः श्रापश्री २१, २०, ४; शंध ६; -यम् आश्रौ १०, ५, २०; द्राभौ ८,४, २८; लाभौ; -यस्य विध ११, ९; -याः ऋप्रा १५, २७; १८,५८; निस् २,४: २७; गौघ १८, १०; उस् ४, १४; -यान् ऋपा १०, १९; -ये उस् ८,३४; -येन विध १०,७. सामयिक- पा ५,१,१०४; ४, ३४; -कम् वौश्रौ २६, ३३ : सम्√इध्,न्ध्,सिमन्धेत् शैघ ८९, २४, समय-क्रिया- -या विध ६,२३; ९,१;१२. समय-पद्1- -दानि आपध १,

२३,६; हिध १,६,१४. समय-भेतृ- -ता विध ४५,२८. श्समया>°या√कृ पा ५,४, समया(य-आ)चार- पाग ५,४, ३४. सामयाचारिक - पा ५, ४,३४; -कम् आपध १,७,३१; हिंध १,२,८८; आपध १,१,१; -कान् श्रापध १,१,१; हिध १, १,१; -केपु गौध ८,११. समयाचार-पृ(वं>)वां--र्जाभिः श्रप १,४६,३. समया(य-आ)दि- -दी उस् ४, समया(य-अ)न्त- -न्ते उसू ८, समयो( य-उ )दय- -यम् उस् **ઝ,૧**૬. सम्-इत्- पागम. ४४८. आमिए ३,११,३ : २५; वौषि २, ११,८; गौपि २, ६, २२; निघ

†सम्-इति⁰- -तिः पागृ ३, १३,३; २,१७<sup>h</sup>; -तिम् अस ८,१०. सम्-इत्यऽसम्-इत्य हिश्री १६, ८,

सम्-इथ6- पाउ २, ११; - १थे श्रापश्रौ १७, १८, १; निघ २, १७; या ५,८ई; ६,१७; भाशि ५५.

सिमन्द्रे काठश्री ३५: वौश्री २४. ३ : १४; माश्रौ १,६,५,७; वाश्रौ; †सम् "इन्धे ऋअ २, ७, ८; साअ १, ७०; सिमन्धते †कौसू

a) पाभे. वैप २,३खं. समेत्य टि. इ. । b) पाभे. वैप १ वियाति शी ३,३१,५ टि. इ. । c) शम् इति पाठःश यनि. शोधः (तु. तैत्रा ३,७,६,४)। d) सपा. समितम् (मा १२, ५७ प्रमृ. माश ७,१,१,३८;१२,४,३,४) 

७१, ५; ८६, १८; ८७, २२; श्रप; सिमन्धे पाय २, ४, ३१%; १सिमन्धाताम् श्रापश्री ५,११,६; ९,९,१; वौश्री १४, २४:४०; २७,१०:१२; हिश्री १५,३,१; †सिमन्धताम् श्रापश्री ४,२,१×ҳ; वौश्री; समन्धन् या १०,८‡; सिमन्धीरन् श्रप १,१२-१६,३; †सिधीमिहि शांश्री २,११,३; आपश्री ७,७,१; १६,७,३×ҳ; वौश्री; वैश्री १८,४:१९°.

समीधे वैताश्री ५, १४†; †समीधिरे आपश्री ५, ६, ३; हिश्री ३,२,५६; समिन्धिपीमहि कौस् ८९,१३‡.

†सिमध्यते आश्री २,१६, ७; ३,१३,१२; शांशी; †सिमध्यसे आश्री २,११,१३ हिश्री ११,७, ५१;आपमं; †सिमध्यस्व व आपश्री १५,१२,७; वीश्री ७,१४:७; ८;९,१२:१५; वैश्री १५,२९:६; ७; हिश्री ८,७,२०².

सम्-इद्द, दा- - †दः श्राश्री १,२, ७;३,२,६<sup>२</sup>××; शांश्री; - †दम् साश्री ८,१२,२४;९,५,५;शांश्री १४,३,१२; श्रापश्री; श्रापमं २, २,११°; पाष्ट २,२,१९°; श्राप्तिष्ट १,१,२:४०°; वौष्ट २,५,१६°; माष्ट १,६: ११°; हिष्ट १,४,६°; - †द्धस्य श्राश्री ३,१,९; शांश्री ५,१५, ३; १७,१३,६\$; अप ४०,३, ४; या ६,१३; -द्धाः हिपि १: १०; -द्धाम् वौश्रो २८,१:१६; २:२१;३:१४; -द्धे आपश्रो १८,१९,३; माश्रो १,४,१,२१; ५,२,१४,२५; हिश्रो. समिद्ध-तम- -मे काश्रो ३,२,१७;३,२१. समिद्ध-वत्- -वत् निसू २,

सिमद्धवती— -तीम् श्रापशौ १९,१८,३; हिथौ २२, २, ३; मीसू ५,३,४; -त्या हिश्रौ २१, २,६; -त्याः हिश्रौ २१,२,३. सिमद्धां-सर्व-पक्षता— -ता ऋअ ३,१३.

समिद्ध-सूक्त-मध्य-तस् (:) ऋअ ३,१३.

आपथी १२,२३, ३<sup>२</sup>†<sup>4</sup>; †वैश्री १५,२९: ५<sup>4</sup>; ०<sup>2</sup><sup>4</sup>; -इत्-5-इत् ऋश्र २,३,४;३,१२; वृदे ४,९६; -इत्सु आपश्री ५, ७, १; वौश्री २,१४: २०; हिश्री ६, ५, ४; श्राय ४,३; -†इद्धिः आपश्री

४,१२,२××; ५,६,९५; शांश्री;

५, ६, ३; बौश्रौ २, १४: १५; वैश्रौ १, ६:६, हिश्रौ; -इद्ध्यः काश्रौ १२, ४, ३; यापश्री ७,१४,७‡1; वौश्री। ४, ६: १४‡; ११, ४:७; १५, २८:८; † माधी ७, ११, ण्<sup>‡1</sup>; माथ्रो [१, ८, ३, १०<sup>1</sup>; वाथ्रो १,६,४,२० 🕆 वैश्रो १०, ११: ३मः; हिश्री ४, ३, ३२१; -ईधः आश्री १, ५,१५<sup>२</sup>, २, ४,१७;५,१०; ११××; शांश्रीर, ७,१<sup>२</sup>‡××; ५,१६,४‡<sup>1</sup>; काश्री; †हिंग १,५,१० +™; कीस् ५६. १२<sup>‡m</sup>; -इधःऽ-इधः आश्री २. ८,६‡;शांश्री १,७,१; माध्री ५, . १,२,६; -इधम् श्राश्रौ १, १३, ७××; शांश्रौ; कौगृ २,६,६‡ण; शांग २, ४,५‡ण; आमिग १.१. ४:२१ण; भाग १,८:१३१ण; वाग्ध, ३४<sup>२</sup>‡"; वैग् २, ७:४‡"; गोगृ २, १०, ४२<sup>२</sup>;‡मः, जैगृ १,१२:३८+=;३९+=; द्राय्२, ४,२७<sup>२</sup>; <sup>‡m</sup>; अद्य १९,६४<sup>‡m</sup>; -इधा † ऋश्री २, ८,७; ४,५, रे××; शांश्री; काश्री १९, ७, २०<sup>†</sup>गः; ∸इधाम् शांश्रौ ४, १०, ं १र्मः वौश्रौ २०, १६ : ४३;३१: २०; २१, ३: ९××; आप्तिए; -इधि श्रापश्रौ ३, ५, २, ६, १०,११; बौश्रौ ३,६:१६;भाश्रौ; -इधोः वौश्रौ ३, १६:२५; २०,२३:४३; वैष्ट १,१२:३;

a) पामे. वैप २, ३खं. समेधिपीय मंत्रा १, ६, ३२ टि. इ. । b) पामे. वैप १, २२३८ i इ. । c) ेह इति पाठः ? यनि. क्रोधः (तु. कौ १,९३ आपश्रौ १६,७,३)। d) पामे. वैप १ वर्धस्व मा २,१४ टि. इ. । e) सपा. शांग्र २, १,२९ समृद्धम् इति पामे. । f) = ऋ १०, ११०, १ (तु. श्राश्रौ ३, २,६)। g) वस. । h) इति वामनः (तु. पागम.) । i) वैप १ इ. । f) तु. पागम. । f) पामे. वैप १ (पिरे.) अधिष्ठानम् टि. इ. । f) सपा. सिमधः (माश ३, ८, १,४ च) f0 सिम्धः । f1 सपा. सिमधः (माश ३, ८, १,४ च) f2 सिम्धः मा २१,१२ दि. इ. । f3 इति पामे. । f4 १ सिम्धः मा २१,१२ दि. इ. ।

गोध २३, २०; -इधो शांत्री ८, ११, १५; कांत्री ८, ७,१५; आपश्रो ९, १२, १०; १६,१०, ७; वीश्रो.

सामिधेन्य<sup>a</sup>- पावा ४, ३, १२०.

सामिधेनीb- -नी माश्री १,७,६,२३; वाश्रौ १,७,४,२६; -नी: श्राश्री १, २, २; शांश्री ३,७,२; १५,१२;५,११,११,१०; १५, ५; काश्री; -नीनाम् आश्री . १,२,२७; ८, ६, ३; शांश्री १, 98, 98;2, 3, 98; 3,99,8; आपश्री: -नीभ्यः श्रापश्री २, 99, 90; 0, 93, 92××; भाश्री; -नीम् शांश्री ३, १६, २३; श्रापश्रौ ८, १४, १८‡; २४, ११, ९; भाश्री ८, १७, ९; माश्री ५, १, ४, ११; वैश्री; -नीपु श्रापश्री १९, १९, १४; . २४,१,११; बीऔ; -न्यः आश्री १, २, ७; २,१९, ६××; शांश्रौ; -न्याम् काठश्रौ ४२; -न्यौ आश्रौ २,१,२६.

सामिधेनी-कल्प--ल्पः वौश्रौ १०,११: १; -ल्पाः हिश्रौ २१,२, ४; -ल्पेन श्रापश्रौ २१, २,३; हिश्रौ १६,१,२४.

सामिधेनी-तच्छेषावार-संप्रैप-संमार्ग-प्रवर-प्रयाज-वर्जम् वौश्रौ २८, ६: १४; वैश्रौ २०,

सामिधेनी-परिधा-नीया- -या हिश्रौ १६,१,२५º. सामिधेनी-प्रसृति---ति श्रापश्रौ ५, २८, ५; वाश्रौ १,१,१, ८२; -तीनि हिश्री ४, ३,२३.

सामिधेनी-प्रवर- -रौ वाश्रौ १,१,५,११.

सामिधेनी-प्रैषा(प-श्रा)द्या(दि---श्रा)द्यभाग--गाभ्याम् काश्री ५,८,३२.

सामिधेनी-विवृद्धि— -द्दौ आपश्रौ २, १२, ५; भाश्रौ ६,१६,५.

सामिधेनी संप्रैष--पात् हिथ्रौ २१,१,७. सामिधेनी-स्थान-

-नस्य ब्राश्रौ २,१६,१.

सामिधेन्य(नी-अ)र्थ-थीनि हिश्री १,२,५९.
सिमत्-कुशा(श-श्र)निनवर्ण-र्णानाम् श्रप २४,२,१.
सिमत्-परिधि-शाखा-पत्र-त्राणि वैग्र ५,२: ८;
सिमत्-परिसमृहन- -नानि काश्री
४,१२,१८.

सिनत्-पर्युक्षण- -णम् काश्री ४, १५,७. सिनत्-पाणि<sup>त</sup>- -णयः श्रापश्री

१३,२२,५; वैश्री १६, २७:२;
—िणः आश्री २,५,९; काश्री ४, १२,१७; कीय २,६,३; शांग्र २, ९,१; आग्निय २,४,४:१३; कीस् ४२,१४; वीध ३,७,११ समित-पूळ— -लान् माग्य १,६, ३; वाग्र ७,७<sup>6</sup>.

सिमत्-प्रसृति - -ित शांश्री २, १३,७; वौश्री २९,८:७. सिमत्-सप्तम - -माः वाधृश्री

३,१००: ९.

सित्-समारोपण — -णम् भाग् ३,३: १३. सित्-समारोपणो (ण-उ)पा-वरोहण - -णम् भाग् ३,३: १३. सित्-सहस्र - -सम् श्रापध १,२०,१; हिध १,०,२६. सित्-सहस्र-त्रितय - -यम् अप ३६,२,५.

समिद्-अग्र- -ग्रम् वैष् १,१२: १२. समिद्-अन्त<sup>व</sup>- -न्तेन काश्री ५,

४,२४. समिद्-अभाव- -वः श्रापश्री

२४,३,८. समिद्-सम्याधान- -नम् हिश्रौ १०,५,३४.

समिद्-अर्थ- -र्थम् श्रप २३, ७,१; -र्थे सु २,३.

सिमद्-नाज्ये(ज्य-इ)ध्मा(धा-अ) भ्रि-काष्ट-नृणो( गु-उ )पल-पुष्प-फल-मूल- -लानि शंध ३२५. सिमद्-मादि- -दि काश्री १०,

प्र, ९; -दिपु कप्र १, ८,२१. सिमद्-२श्रा(च>)द्या- -द्याः

वैश्रौ २०,३०: १५. सिमद्-आधान- -नः वाश्रौ ३,२,७,४३; -नम् श्राश्रौ २, ४,२५; ३,११, २२; शांश्रौ;

–नात् काश्रौ १०,९, ५,२०,४, ११; बौश्रौ २,७ः १६,९,१२ ः १३; कौग्र.

समिदाधान-पूर्वक- -कः काश्रीसं ३५: ७.

समिदाधान-मन्त्र- -न्त्राणाम् शांश्रौ १,२,२३.

a) = 4न्न-। b) वैप १ द्र.। c) सपा. आपश्री २१,२,४ परिधानीया इति पांभे.। d) वस.। c) °पु° इति पाठः? यनि. शोधः (तु. मायः)।

, समिदाधान-पर्युक्षणा(ग्र–श्र) नन्तर- -रम् कागृउ ४५: १५. सिमद्-भामन्त्रित- -तः काश्री २,२,१९. समिद्-आहुति- -तिम् कप्र २, समिद्-उत्त(र>)रा--राम् वैताश्री ७.७. समिद्-उल्क- -ल्केन वैष्ट १, 93: 4. समिद्-देवता-> °रय- -रये शुश्र २,४२०. समिद्-धा( <हा )रb- -रः श्रापध १, ४, १५; हिध १, १, १३४; -राः श्रापश्रौ २१,६, ७; बौश्रौ १६, ७: १; २६, १३: ५; १८:१४; १९:४; २५: ५; २७: १८; हिश्री १६,३, ७. समिद्-धा(<हा)रिन्- -री वौध १,२,३२. समिद्-वत्- -वित वौश्री २४, 6:96. समिद्वती°- -त्या वौश्रौ २, १८: २५; २३, ८: १४××;

वैताओं ४, १; श्रामियः; वीध २, १०,१८; -त्यौ माश्री ५, १, 9, Ę. समिन्-मन्त्र- -न्त्रः वागृ ७,१८. समिन्-मा(त्र>)त्राव--त्रा कप्र २,५,१२. समिल्-लक्षण-दृष्ट- -ष्टानि अप २३,६,४. समिल्-लिङ्ग°-- -ङ्गैः माश्रौ १, ६,२,६; ३,१७.

-नः आपश्री २४,१३,३; -नम् श्रापथ्रौ ५, ६,३; वैथ्रौ १, ६: ८; हिश्रौ. सम्-इधे वाश्री १,१,५,११. सम्-इध्य माश्री ६,९, ३, २८; ४, २०xx; वैश्री. सम्-इध्यमान,ना- - †नः आधी १, २,७; शांध्रौ १,४,१०; श्रापश्रौ; -नम् आपश्री ४, ९, ३; वैश्री ६, १: ५; कौसु ६०, २४; -नाभ्याम् भाषी ८,८, १५; -नाम् वौश्रौ २८, १: १५; २: २१;३: १४; - मनाय शांधी १, ४.४: काथ्री ३, १, १; आप्रयी; -नायाम् वैश्री ५, ९: १३ ई. समिध्यमान-व(त्>)ती--तीम् आपध्रौ १९,१८,३; हिध्रौ २२, २,३; वैताश्री २८, ४; मीसू ५. समिध्यमान-समिद्ध-वत्य-(ती --अ)न्तर- -रेण काश्री {६,१,११<sup>8</sup>. सम्-इन्धन- -नम् वैश्री २०, १६: १०; -नात् माधी १,७,६, २२; २,२,१,२९; या ८,४. समिन्धनीb- -नीम् माश्री १. ६,५,१३. †सम्-एड्- -दा काश्री ४, १४, ३०1; सापश्री ४,१५,५; बौश्री ३,२१: १४; माश्री ४, २१, ६: -द्वारम् शांधौ ८,२४,१; बौधौ 9,6:30. समिए-, °ए-सं√यज् द्र.

†सम्-इधान- -०न ऋपा ८, ४४; | समीक¹- पाउभी २, २, २०; -के निघ २, १७ . समी-करण- प्रस. १सम- इ. सम्√ईच्, समीक्षते शांश्रो २, १४. १र्मः बौधौ ३, २३:५; २८: ७××;वाश्री; समीक्षेते वौध्री ७ ११: ५; समीक्षन्ते २१,१०,१०; बौधौ ७. ११: १२; २०; हिथ्री; समीक्षे श्राधी ८, १४, १७; समीक्षस्य माग्र १, १०, १२५; समीक्षेत शांधी ८, १०,१; वौधी २२, १:२१; याग १,१५,८; आवग ४,४. समीक्षयते माश्रो २, १, ३, ४७; समीक्षयति काश्री १०.७. ३; काठश्रौ १५५; बौश्रौ ६, १३:११; माश्री. सम्-ईचण- -णम् शांश्री २, १५, १; -णात् वैताश्री १, २०; -णे बौधौ २२,१ : २१; -णेन द्राधौ ९,४,१०; लाश्री ३, ८, ५. सम्-ईक्षत्- -क्षन् कीस् ३९,११. सम्-ईक्षमाण,णा- -णः काग्र १५, ५; भाग १, १७: ५; कौसू १४,२७; -णाम् काश्री ७, ६, २४<sup>१</sup><sup>k</sup>; -णाय पागृ २, ३, ३; -णायाम् माग् १, १०, १३; 98,90. सम्-ईक्षा- -क्षायाम् वैश्री १३, ८: १२; श्रापध २,५,३; हिघ २,१.८३; -क्षाये व्यापश्री १५, ६,१३; भाश्री ११, ६, १०; हिथ्री २४, २, १०. सम्-ईक्षित- -ताय पाग २,३,३.

a) वस.  $|b\rangle$  उस. उप. भविष्यदर्थे क्षण् प्र. (पा ३,३,१२)  $|c\rangle$  = ऋच्-  $|d\rangle$  वस. पूप. = प्रादेशf) सामिधेनीनाम् ऋचां यथाकर्मं चतुर्थी- चैकादशी- च ऋच्- (तु. वापामा प्रमाण-। e) = मन्त्र-। वस.। ३७३)। g) व्नतरे इति चौसं. देवयाज्ञिकश्च । h) =श्राहुति-। i) सिमि $^{\circ}$  इति श्रन्यु.। i) वैप १ द्र.। k) पाठः (तु. श्रन्यु., चौसं.)! °मीक्ष्यमा° इति शोधः (तु. देवयाज्ञिकः, म. [मा ४, २३] च) ।

सम्-ईक्ष्य शांश्रो ४ १६,६××;बोश्रो. सम्-ई( क्ष्य> )क्ष्यां - क्ष्या ऋप्रा ८,४०. समीच- पाउ ४.९२. समीची-,समीचीन- सम् √अव द्र. समीत-२सम- द्रः समीप°-े पागवा ५, १, १२४; -पम् कप्र ३.२.१; विध १,३०; -पात् पावा १,४.२३: -पे काश्री ७. ९, २२: जैश्रौका २४: कौगृ: पा २.४.१६:-पेन जैश्रीका ९४. सामीप्य- पावा ५, १, १२४; -प्ये पा ६,२, २३: ८, १, ७: -प्येन आशि ८,५. समीप-ग- -गाः शंध २११. समीप-तस्(ः) कप्र १,८,१५. सभीप-स्थ- -स्थे जेश्रीका ७४. समीपा (प-अ)वसितb- -तस्य काथौ ८,९,८. समीपी√कृ,√भू, √अस् पावा ५,४,५०.

समी्प्स्- सम्√आप् द्र. समी-भवत्- प्रमृ. १सम- द्र. सम्√ईर्, समीरयति या ७, २४५; †सम्(ईरय) ऋग्र २,१०, ५९; वृदे ७,९४; †समैरयत् <sup>०</sup> श्रापश्रौ २१,९, १५; वाश्री ३, २, २, १५; हिश्रौ १६, ४, १३; समेरयन शीच २, ३०५: समीरयेत् नाशि २, ८, ९. सम्-ईरण-> °णा ( ग्र-श्र )न्नि-

ंसम्-ईरित-- -ताः ऋत्र ३, ५, समीरित-तर- -रः या ५,२५.

पाग २,२,३१<sup>d</sup>.

समीरिता(त-अ)न्त- -न्ताः या ४.१३. सम्-ईरितुम् अप ६१, १, २५. समीर<sup>e</sup>- पाग २,१,४०; ४,२,८०. सामीर्थ- पा ४,२,८०. समीर'-वन- पा,पाग ८,४,३९. सम्√ईह्, समीहते अप २०,७,१९; **७**०,9२,६. †सम्√उक्ष्, समुक्षन्ति बौश्रौ १५, પ : २६े: हिश्रौ १४, १. ३८: समुक्षत श्रापश्री ४, १०, ४; भाश्री ४,१५,३; माश्री. सम्-उक्षित- -तम्† श्राश्रौ ५, ५.१९: ९.५.५: हिश्रौ १४, 9,36. सम्-उध्य वौश्रौ ३,१:११. स<sup>g</sup>-मख<sup>h</sup>- -खम् श्राश्रौ ५, १२,७<sup>1</sup>; ८, १४,१०<sup>h</sup>; पागृ २, १, १७; श्रामिष्ट १, २, ३:८: बौष्ट ३, ४. १९: बौपि इ, २.३1. सम्-उच्√चर्, समुचरन्ति या ६, ११: समुच्चेरत् याशि २,४१. समुच् चरत् - -रन् श्राशि १,१. समुच्-चारण- -णे पा १, ३, ४८. सम्-उच्√चि (चयने), समुचीयनते वैश्री २०, १: ८. समुच्-चय- -यः काश्री १,८,७;२१; १४,३,५; आपश्रौ; -यम् श्राप्ट १,४,६; मीस १२,३,३८; ४, २; -यस्य मीसू १२, ३, ३३; -यात् मीसू १०, ७, ६८; -ये

समुचय-दर्शन- -नम् मीस् १२, 3,22. . . . समुचया(य-ग्र)र्थ- - थें या १. ४; ९. सम्ब-चित्य बौथ्रौ ६, १४: १८; १७: १६: भाश्री. सम्-उच्√छ्रि (< थ्रिं) > समुच्-छय-ं-याः कप्र ३, ३, ८. समुच-छित- -तम् या २. २४. समुच्-छित्य बौधौ १५, १९: ७. स<sup>ष्ट</sup>.सु( ५> )ञ्जा- -ञ्जाभिः माश्रौ २, १, १,३८; माय १, ११,८. सम्-उत्√कृत् (छेदने )>समुत्-कर्त्तम् लाश्री ८,३,५. सम-उत् √कृष्>समुत्-कर्ष- पाग 4,8,38. सामुत्कर्षिक - पा ५,४.३४. समुक्कर्षा( र्ष-श्र)नृत k- -ते विध 48. 98. समुत्-कृष्य वैश्रौ १४, ६:७; हिश्रौ ७,५, १९. सम्-उत् √ऋम्,समुकामन्ति हिपि ३: ६ᡮ. समुत्कंस्थाः हिश्रौ १५,८,५‡. समुत्-क्रम्य आपश्री ७, २१, ६1; वौश्रो; भाश्रो ७, १४,१1; हिश्रो 8,૪,૬¹. समुत्-कान्त- -न्तानाम् वाध्यौ ४, ५ : ६. सम् उत्√कृश्,समुकोशन्त बौश्रौ १०,५८:४;११,७:१५××:वैश्री. समुत्-फ़ुइय बौश्रौ ११,११: ५ भास् २, ९; पा ३, ४, ३; ५; सम्-उत् √िक्षप्, समुदक्षिपन् बृदे

४,२४.

मीसू १२,३,१०.

श्रप ६३, ५, ५; ग्रुप्रा ६, १९;

a) = निकट-। वैप १, २२३ h द्र. । b) उप. < अव√सो। c) सपा. पै २०,४,९० सुमीरय इति, शौ ७, २३,२ सुमैरयन् इति च पामे. । d) तु. पागम. । e) श्रर्थः व्यु. च ? । f) = वनस्पति-मेद- । g) = ४स-1 h) विप. (शिरस्-)। तु. सं-मुख- [पामे.]। i) श्रान. शिरः संमुखम् इति । j) संमु॰ इति R. । k) मलो. कस. । l) सप्र. भाश्री ७, १६,१३ समुपक्रम्य इति पाभे. ।

सम्-उत्√खन्>समुत्-खाय कौस् ६९,९; ७१,१०. सम्-उत्था(त् √स्था), समुत्तिष्टति अप ७०<sup>३</sup>, ११, १५; सम्र-त्तिष्टन्ति बौधौ १८, १२:१३. समुत्यापयेत् वौश्रौ २४, १५: ३;१८ : ४.

समुत्-थाप्य श्राश्रौ ४,६,३. समत्-थाय वाध्यौ २,२२: २; बृदे. समुत्-थित- -तः जैश्रीका १७३; नाशि १, ५,८; ९; १०%; ११; -तम् आप्तिगृ २, ५, १: ३९; ४८; जैष्ट २,९:३५; श्रप; –तान् अप ६४, १०, ७; –ते बोश्रो २८,११:८; शांग्र ५,६,१. सम्-उत् √पत् (गतौ), †समुस्पतन्तु कौसू ४१,१;१०३,३; श्रप.

समुत्-पात- -तम् मागृ २, १५,४. सम्-उत्√पद्>समुत्-पत्ति--तिम् विध ५१,७२.

समुत्-पन्न- -न्नः वृदे ६,६२; -न्नानि बीध ४,८,५; - से वाध २७,१०; वैध ३,१५, १२; याशि २,६९. सम्-जत्√पू>समुत्-प्य मागृ २, 90,2.

सम्-उत्√सद् > समुत्-सन्न - ने वैष ६,१ : २०,४ :८.

सम्-उत् 🗸 स्तु , समुत्स्जेत् जेश्रीका १६; कप्र ३,१,८<sup>२</sup>; श्रुप ६९,८, ३; विध ८१,२१.

सम् √उद् ,न्द् , समुनत्ति या२,१०. रसम्-उद्य पागृ २,१,२०.

सम्-उद्क<sup>b</sup>- -कः या २,१०.

समुदन्त°- न्तम् आश्री २,३, ८;

श्रापश्री ६,६,२; भाश्री ६, १०, ७; माधौ १,६,१,१८; हिधौ ३, ७,२९.

सम्-**उद्-आ√**क्>°क्(त>)ता--तोनाम् वाधूश्रौ २,२०:१. सम्-उद्-आ√यु>समुदा-युत--तम् वौधौ १०, २५:१२××.

समुदा-युत्य वौश्रो ६,८ : ४; १७, ४०: २७××; श्राप्तिगृ.

सम्-उद्-आ√ह, समुदाहरन्ति निस् ४, ९: १८; समुदाहरेत् श्रप ७०<sup>₹</sup>,११,३४.

समुदाहियते आश्री ८,१३,३१. समुदा-हत,ता- -तम् कप्र १, २, ११; अप १०,१,२२; विध ५८, १०; ११; -ताः बृदे २, ८९; माशि १,६; -तौ शंध २१०.

सम्-उद्√इ, समुदेति अग ७०३, 99,99; 92.

समुद्-षाय- पाग ५, १, ९७<sup>a</sup>, -यः पावा १,२,४५; मीस् ११, ४,२; -यस्य पावा २, २, २९; ६,१,९;८,२,१; -यात् पावा २, २, २९; -ये पावा १, १,१; ७; ८,२,१; मीस् ४,२,२७.

सामुदाय- वा ५,१,९७. 'समुदाय- -यस्य पावा १, २, ३१.

समुदाय-नामन्- -म काश्रीसं દ્દે : હ,

°समुदाय-निचृत्त्य(त्ति-अ)र्थ--र्थम् पावा १,२,२८.

समुदाय-बहुवीहि-ख- -त्वात्

पावा २,१,५१.

समुदाय-विकार-पष्टी- -फ्याः पावा २,२,२४.

समुदाय-शब्द- :बदः पावा ४, ३,9५३.

समुदाय-सामर्थ्य- -ध्यीत् पावा २,१,१.

.समुदाया(य-श्रा)देश-त्व-न्त्वात् पावा ६,१,१; ९. समुदाया ( य-श्र )धेवस्व- -स्वम्

पावा १,२,४५. समुदाया( य-अ )र्थ-संयोग-

न्गात् मीस् ९,२,५१. समुद्-इत- -ताः विध २०, २६:

-तात् वौधौ १८,५०: २०;२१. श्समुद्ति॥ या १४,१८<sup>२</sup>.

श्समुद्तितारम्' या १०,३२. सम्-उद्√ईर् ,समुदीयंते माशि१३,९

समुद्-ईरित- -तम् कत्र २,८,१७; वीध ४,६,९; ८,१४.

सम्-उदे(द्-आ√इ)>समुदे(दा-इ) त- -तः श्रापघ २,१७,५; हिघ २, १, १०७; ५,३४; -तम् श्रापध २,५,७; हिध २, १,८८; -तान् श्रापध २, १८,११; २०, २; हिध २, ५,६३;८९.

सम्-उद् √गम् >ससुद्-ग-> °द्गे(द्ग-इ)न्दु<sup>६</sup>->°न्द्व ( न्दु-इ ) नद्र-वाय्व(यु-श्र)ग्न्य (ग्नि-अ)र्क-नदी<sup>b</sup>- -दीम् श्रप ६८,२,१.

सम्-उद्√गृह् > समुद्-गृहीत--तम् हिश्रौ १२,६,१८<sup>1</sup>. समुद्-गृह्णत्- -ह्नन् वैश्री १८,

१४: २३; हिश्री ११, ६, १६; –ह्नन्तः हिश्रो ७, ५,६.

a) समुच्छितः इति वासं. । b) वस. । c) वैप १ इ.। d) तु. पागम. । ८) (सम्-उद्  $\sqrt{\epsilon}$ )\*समुद्-एत्->-ता इति शोधः। सस्य. ?रात्रिः>रात्रौ इत्यपि शोधः। f) \*समुदित-वार्- (संहत-जल-युक्त-)> -वारम् इति शोधः (वैतु. स्क. <सम्  $\sqrt{3}$ न्द् इति, PW. प्रमृ. <सम्-उद् $\sqrt{\xi}$  इति)। g) = पूर्णचन्द्र-वा उदित-चन्द्र- वा । कस. । h) इस. > मलो. कस. । i) सप्र. श्रापधी १७,२०,७ उद्यम्य इति पामे. ।

ससुदु-गृह्य बौश्रौ १७, २८: १५; १८; हिश्री.

सम्-उद् √गृ (निगर्णे )>समुद्-गोर्ण- -र्णः या १,२०.

सम्-उद् √दिञ् > समुद्-दिश्य श्रपं ७२,३,१.

समुद्-दिष्ट, ष्टा- - ष्टम् अप ८,१,६; शंध १००२; २२२; -ष्टा शंध ५३: -ष्टाः ऋपा १४,१.

समुद्र-देश- -शः वीश्रो २५,१९:२; -शे श्रप ७०<sup>२</sup>,७,२३: -शेषु श्रप ७१,१२,५.

सम्-उद् √ष्टु, समुद्दवन्ति या २, 90.

सम्-उद् √घ (<ह)न्>समुद्-धत,ता- -तस्य श्रापश्री २,२,५; -ताभिः शंध ६१?º.

समुद्-धत्य भाश्रौ २,२,७; श्रामिए. सम्-उद् √धृ( < ह् ), समुद्ररेत् श्रप्राय ५,१: विध २३,४४.

ं समुद्-एत्य काश्री ७,६,१८; माश्री. सम्-उद्√भू, समुद्रवति अप ७०<sup>1</sup>, ११,२३.

समुद्-भृत- -ताः श्रप ६१,१,२३. १सम्-उद्य सं√वद्द्र.

२सम्-उद्य सम् √उन्द् इ.

सम्-उद् √यम् >°यम्य श्रावश्रौ १६,३,७; १९,२६,१; हिश्री.

सम्-उद् √यु, समुदौति हिश्री २, ४,२६; १०,9,४३+.

१समुद्र<sup>b</sup>- पाग ३, ४, ७४; ४, २, १२७; फि २; 🗕द्रः आश्री ४, १२, २‡; शांश्री ६,१२,२४‡; काश्री; निस् १, ५:६; कीगृ

રે, ૧,૧૪<sup>‡°</sup>: શાંગ રે, રે, १०‡°; ‡निष १, ३; ५, ६; या २,१०रंं क्र , −द्रम् ईआश्री ३, ११,६; ४,७,४; ५,१३,१५;६, २, ११<sup>व</sup>; शांध्री; श्रापश्री १८, १५,३‡%; हिथी १३,६,३९‡%; -दस्य आधौ २, १२, २‡; काश्री; वाधूश्री ४, ६४: ६; ९; सु७,५; अप २१, ४, ३; −द्राः शांश्री १८, २२, ७‡; वाश्री ३, २,५,६‡;सु४,३; आगृ ३,४,१; कौगः;-इ।त् †आश्री ४,७,४;८, ६,६; ९,२; शांत्री; हिश्री ६,३, २; अप्राय ६, २<sup>२</sup>🕂; सुघ ५४; -द्रान् श्रावश्रौ १६, २५, २५; बैंश्री; सु २८,३; बौवि २, ९,५; श्रप १०, १,१३; -द्राय काश्री २६, ५, १०५; आवधी; कीस् ७४,६; - 🛱 श्राश्री १, ११,८; ३,७,८; ४, ६,३; शांथ्री; बौथ्री S ? C, 8 ? : ? 0: 8 ? : 0 x x; मु ७,२५; बौषि २,८,४; बैगृ ७, ६:१०; श्रप ५०,२, १;२; वाध ८,१५; -द्रेण माश्री १,७, २, २३中; 四四 ११, ३(२)中; या २,१०; -द्रेषु विध १, १४; -†द्रौ श्रापश्रौ १२, १८, १७; बौध्रौ १४, ७: १२; २६, ७: १५; वाधूश्री.

सामुद्र<sup>ह</sup>- -द्रः बीध १, १०, १३; वैध ३, १४, १२h; -द्रम् कीस् १९, ९: -द्राः वाध्रश्री ३, ७६:३३; हिश्रौ १४, ३, २२; -द्रान् श्रापश्री २०, १५, १०; बौध्रौ १५, १५: १७; २५: ८; -दे या १३,५.

सामुद्री- -द्रयः विध १,१४. सामुद्रक- पा ४,२,१२७.

समुद्र-कुक्षि¹-( >सामुद्रकुक्षक-पा.) पाग ४,२,१२७.

समुद्र-(ग>)गा--गाः कप्र १,१०, ५; बुदे ६,२०; –गाम् वैगृ५,८ : ५; वाध २३, ३१; शंध ४१२; वौध १, ५, १२६; सुध १४; ~गायाः वैध ३,८,१1.

समृद्रगा-नदी-स्नान- -नात् आप्तिगृ २,७,५:१२; १३.

समुद्र-गृह-भेदक- -कः विधं ५, 996.

ससुद्र-च्छन्दस् --न्दः उनिस् ७: **४५‡**ቆ.

†समुद्र-व्ये(छ≫)ष्ठा<sup>b</sup>- -ष्ठाः कीय રે, ૧રે, ૧ષ્; સાંય છે, ૧૪, ५; ऋय २,७,४९; बृदे ५,१७५३,

†समुद्र-तस् (ः) भाश्री २, १३, ७; बौध्रौ १३, ३९: ७; आप्तिय.

समुद्र-तीर-- -रेपु श्राप्तिय ३, ४. 4:5.

समुद्र-पण्य-जीविन् - -वी वैध ३, १४,१२.

समुद्र-पण्य-मरस्य--जीविन्- -वी वैध ३,१५,१.

समुद्र<sup>k</sup>-प्रवा(द> दा)- -दाः निस् ८,9:३५.

समुद्र-यान-सिद्धि-द्विम् विध ७८,

समुद्र-योनि<sup>b</sup>-- -नि बौश्रौ १०,५७: ₹†.

c) = सना. ऋ ५,४७,३। मै २,

a) °द्भृताभिः इति शोधः (तु. शंध ५६) । b) वैप १ इ.। १०,५ समुद्धे इति पाभे.।

d) सपा. खि ५,५,११ व्हान् इति पामे.।

e) पांभे. वैप १, २४६९ C इ.। f) सकृत् सग. तै २, ४,८,१ प्रथिच्याः इति पामे.। g) इदमादार्थेपु प्र.। h) = जाति-विशेष-। i) तु. पागम.।

j ) °गाम्याम् इति? BI. । k) = छन्दस्- ।

वैप४-प्र-५८

समुद्र-लङ्घन— नात् वैध ३,१५,१. समुद्ग-व(त्>)ती- -ती वैगृ ३, १६: ८. †समुद्र-व्यचस् º- -चसम् वौध्रौ १८,१७ : ४. समुद्र-संयान- -नम् वौध १,१,२०; २,१,४१. समुद्र-सप्तक- -कम् शंघ ११६: ८. †समुद्र-सम°- -मम् आश्री १०, ९,२; शांश्रो १६,५,१<sup>२</sup>. समुद्र-साध्य- -ध्यात् सु ७,१. समुद्र-स्थली- (>सामुद्रस्थलक-पा.) पाग ४,२, १२७. समुद्गा(द्र-आ)दि- -दिषु ऋपा ७, ४८; शौच ४, ५४; -दीनाम् श्रप्रा ३,३,२१. समुद्रिय,या॰-पा ४,४,११८; - वयः अप्राय २, ५; अप ३७, ५, ६; -†यम् श्रापश्रौ १६, १२,११<sup>२</sup>; वौश्रौ १०, ४:२०; १३, ३९: १७; साश्री ६,२,६, २०; हिश्री ११,५,७<sup>२</sup>; श्राप्तिगृ २, ५, १०: ३५: -याः श्रापश्रौ १८,१३,३; वौश्रौ १२,८:१०; हिश्रौ १३, ५,१४+; कीय ५, ५,६+; काय; या १२, ३०; -याणाम् बौश्रौ २६,२:१; -यात् जैगृ २,१:५% समुद्री - -द्रियः या १२,३० क. †सस्दे-(४>)ष्ठा⁴- -ष्टाः वीश्री ८, १४:४०; वैश्रौ १६, १८:१७; हिश्रौ ९,४,२३. †सम्द्रय,द्र्या°--द्रयम् वाश्री २,२, ५,६; वार १,३१; - ह्याः माश्रौ ६,१,५,३२; वाग् ४,३. a) वैप १ इ.।

२५७१ k द्र.। g) उप-जोपम् इत्यपि तु. पागम.।

३,१०. १समुद्गंरसया<sup>० आपऔ</sup>२१,१०,२‡. ?समुद्रंरसाम्° वाश्रो ३,२,२,१००. समुद्र-कुक्षि- प्रमृ. १समुद्र- द्र. सम्-उद्√वप् , समुद्वपति हिश्री ७, स**म्-**उद्√वम् >समुद्-वान्त<sup>त</sup>--न्तम् वैताश्रौ ७,३. सम्-उद्√वह् , समुद्रहेत् कप्र १,६, 98. सम्-उन् √नी >समुन्-नीय वौश्रौ ७,१३ : १०××; माश्री. सम्-इन् √नुद् > समुन्-नुज--तम् या २,२४. सम्-उन् √मृज्, समुन्मृष्टे वौश्रौ १२, ११: १; समुन्मार्ष्टि म्।श्री १,२, ४, ५××; वाश्रौ १,६,३, १८××; हिश्रौ१३,५,३५°;मायृ. समुन्-मृष्ट- -ष्टे वीश्रौ १०,५८:४; ११,७: १५××. सम्-उप√क्लृप् > समुप-क्ऌप्त--से शांश्री १७,६,२. सम्-डप√क्रम् >समुप-क्रम्य भाश्री ७,१६,१३1. सम्-उप√गृह्> समुप-गृहा वैश्रौ १२,१७: १७. सम्-उप√जुप् >समुप-जोप- -पम् पाग १,१,३७<sup>8</sup>. सम्-उप√नह् > समुप-नह्य वौश्रौ २५,९: २××. सम्-उप√वृंह् , समुपवृंहयेत् वाघ २७,६. सम्-उप√मन्त्रि, समुपमन्त्रथते वाधूश्रो ३, १५: ३. २समुद्र<sup>b</sup>->सामुद्रि- -द्रिः शुअं सम्-उप√या, समुपयाति नाशि २, b) = ऋषि-विशेष-। c) समुद्र-रसा- (विप. L पृथिवी- J) > -सया, -साम् इति

यक. शोधः (तु. C.)। d) = समुदन्त-। e) सप्र. आपश्री १८, १६, ८ उन्मार्ष्टि इति पामे.। f) पामे.

h) परस्वरं पाभे. ।

८,२८;समुपयान्ति अप ७,१,१३ सम्-डप√िछप्> समुप-लिप्य कारृ १७,२. सम्-उप√वह् >समुपो( प-क)ह--हे श्रागृ ३,१२,१. सम्-उप√विञ् > समुप-विश्य શાંશ્રૌ १०,२१,१४. समुप-विष्ट- -ष्टेषु हिश्रौ १३,६,२५; १४,२,१४; गोष्ट ३,९,१६. सम्-उप√सद् >समुप-साद्य वौश्रौ ६, ३०: २८. सम्-डप√स्>समुप-स्त- -ते हिर २,७,२;५. सम्-उप√स्था>समुप-स्थाय बौधौ १७,४२: १५. समुप-स्थित- -तम् अप ७१,१३,४; -ते अप ५२, १६, ६××; वाघ २५, १२; शंध २८०. सम्-उप√स्पृञ्, समुपस्पृशेत् वौध १,५,७४; आमिगृ २,६,१:२०. सम्-उप√हन्> समुप-हत- -ते कागृ ७२,१. सम्-उप√ह्ने, समुपह्नयेरन् भाश्रौ ८, ३,१८; लाश्रो २,३,१२<sup>h</sup>. समुवहूयेरन् हाथौ ४,३,१३<sup>h</sup>. समुप-हव- -व: आपश्रौ २१, १०, १०; द्राश्री ४,४,१९; लाश्री २, 8,99. समुप-हावम् आश्री ६, ३, १९; काश्रौ १०,१,२३. †समुप-हूत- -ताः शांश्रौ ८,९, रेः काश्रौ ९,१२,९;जैश्रौ. समुप-हूय शांश्रौ ३,८,२५; श्रापश्रौ. सम्-उपा(प-श्रा)√गम् >समुपा-ग-त- -तम् शंध १५९: ६.

सम्-उपा( प√अ )श् (न्याप्ती), समु-पाश्चुते नाथ ४, ३२; बृदे ७, १०९.

सम्-उपे(प√इ), समुपैति ऋपा १८,५९.

सम्-उप्त-, °प्य सं√वप् द्र.

सम्√उब्ज् >सम्-उब्जित- -ता-भ्याम् बौश्रौ २१,९: १.

सम्√उम्( पूरणे ) >सम्-उच्ध--च्धौ या ४, ४.

सम्-उत् √िळख्, समुङ्खितेत् श्राप्तिगृ २, ५, २ : ३; कप्र १, ६,१०.

सम्-उल् √ लिप् > समुल्-लिप्य भाश्रौ ३, ५,१४; हिश्रौ.

सम्-उॡ्√छुप्>समुङ्-छुप्य काश्रौ ८,२,१०; वौश्रौ.

सम्√उप् (दाहे), †समोष आशो ३, ११,१९; आपश्रो ९,६,१०; भाश्रो ९,८,८; माश्रो ३,२,६; वैश्रो २०,११:८; हिश्रो १५, २,१६.

सम्-जोष(त् >)न्ती- -न्ती श्रश्र १२,५.

स<sup>b</sup>-मुष्क- -ष्काभ्याम् वौध २, २, ७४; ३,२,२.

सम्√उह् (प्राप्यो)> †सम्-जोह°-हे अप ४८,१०५; निघ २,१७.
स⁵-मुहूर्त- -र्तानि श्राप्तिगृ २,६,३:
२; ५; ७; १०; बौध २,५,१६१९.

समुद्य प्रमृ. सं√वह द्र. स<sup>b</sup>-मूल- -लम्<sup>d</sup> श्रापश्री १,०,३;८, १३,११; १६,१७,७; १९,११, ६; काश्रीसं; -लाः कप्र १,२,२; -लान् माश्री ५,२,१२,४; आग्र २,७,५; -लानाम् आपश्री १, ५,१२; माश्री १,५,११; हिश्री १,२,६५; -लेन माग्र १,१२,२; -लेषु माश्री १,१,२,१०; -लेः माश्री १,१,५२. समूल-काषम् पा ३,४,३४. समूल-धातम् पा ३,४,३६. १समूल-फल-दािय(न् >)नी- -नी

श्समूल-फल-दायि(न् >)नी- -नी श्रप ५९,१,१५.

समूर्वह - सं√वह द.
सम्√ऊह्, समूहित आपश्री १९,
२५,५; वौश्री १२,४: ७; १३,
३४:३;६××; हिश्री; समूहित
शाश्री १७,६,३; आपश्री १,६,
११; समूहिता माश्री ५,१,९,
३५; †समूहताम् आपश्री ४,
१५,१; समूहेता अपश्री ४,२१,१;
हिश्री; समूह अप्राय ४,३†°;
समूहेत् आपश्री ९,१०,१६;
माश्री ५,१,९,३५; छुस् ३,१०:
३; निस् ५,५:२५; हिघ १,९,
१३०°.

समूहयति कौसू ८,१.

सम्-जह- पाग प, ४, ३४; -हः
निस् ९,२:२४; प:१३; त्रशं
२५,५‡; पा ४, २, ३७; -हाः
प्रप ६४,७, ८; -हात् ग्रुप्रा १,
१५; -हान् अप ६८, १, १३;
-हे पा ४, ४, १४०; पावा ५,
२,१२२; -हेन ज्ञुस् ३,१२:८.
सामृहिक- पा ५, ४, ३४;
-कानि निस् ५,६:१४.

समृह-काम- -मः ध्रुस् ३, १०: ६; -मम् ध्रुस् ३,१०:५. समृह-त्व- -त्वात् उनिस् ७: ४४.

समूह-वत् पा ५,४,२२. समूह-सामन् -- -म निस् ८,१२ । १४.

सम्-जहत्- -हत् निस् ९, ५ : ३८; -हन् हिश्री १२,८,११; माग्र १, ४, ६; वाग्र.

सम्-ऊहन- -नम् कौगृ १, ३, ३; शांगृ १,७,११.

समूहनी<sup>8</sup> - न्या श्रापध १,४, १८; बौध ३,२,९; हिध १, १, १३७; -न्याः बौध २, ३,५४; -न्ये बौग्र २,८,२४.

समूहन्य(नी-म्र)वकाश-शे वौग्र २,८,२४.
समूहनो(न-उ)ल्लेपनो(न-उ)द्धन
ना(न-अ)वेक्षण- -णम् वाग्र
१४,४.

सम्-ऊहा<sup>ь</sup>-- -हा बौध ३, १, ५; २, ९<sup>२</sup>∮.

समूह-क<sup>1</sup>---केन आपश्री १७, २६,१७.

सम्-ऊहा श्रापश्री ५,१९, २; वीश्री.
सम्-ऊहा — पा ३, १, १३१;
-†हाः काश्री ८, ६, २२¹;
श्रापश्री ११, १४, १०¹; वीश्री
१७, २९: १३; वेश्री १४,
१३:६¹; हिश्री १०,३, ४२¹;
-हाम् वीश्री १७, २९: १०‡;
हिश्री १२,८,११; श्रापश्च १४,
१‡; हिश्च ४, ४२‡; श्रञ्च १२,

a) सपा. समोप<>समूह इति पामे. । b) = ४स-। c) वैप १ द्र. । d) कचित् वा. किवि. । e) सपा. श्रापध १,४, १८ परिसमू ॰ इति पामे. । f) = साम-विशेष-। कस. । g) = संमार्जनी-। भावे कर्णे वा कृत् । h) = वृत्ति-विशेष-। उप, भावे कङ् प्र. । i) स्वार्थे प्र. हस्वः (पा ७,४,१३)। j) पामे. पृ २४७३ c द्र. ।

४; -ह्यस्य वौज्ञ १८: ९. समूद्य-परिचाय्य- -य्यो वौज्ञ १८:९.

सम्√क, ऋच्छ्ª, सम् (श्ररन्त) बृदे ५,२७‡.

> समृच्छते बौश्रौ १४,४: २२; १०:२०; समृच्छेते निस् ६, १०:२०; समृच्छात् श्रप १<sup>२</sup>, १,५‡; समृच्छत कौस् ७७, ६‡; समृच्छेयाताम् निस् ७,

सम्''ंऋणन्ति वैताश्री ३०, १७‡°.

सम् ... भारत् ऋषा १४, ४८ है. सम्-अरण - - णम् आश्री ६, ७, ९ है; या ११, ८ है; - णात् या ५,१०; - णे॰ अप ४८,१०५ है; निघ २, १७ है; - णेपु या ९, २०.

समरण-भूमि-लब्ध---शब्द्व--ब्दाः श्रप ५१,४,४.

सम्-ऋत°->°त-यज्ञ- -ज्ञः माश्रो ५, २, १४, २४; -ज्ञात् माश्रो ५,१,१,३; -ज्ञे माश्रो ३,७,४. †समृत-सोम°- -माः वाधूशो २,१०:४<sup>1</sup>.

१ समृतुना<sup>६</sup> वाश्री ३,२, २, २८. स<sup>h</sup>-मृत्ति(का>)क- -काः आप्तिग् ३,६,१:३२;३:३५××;वीपि १,९:८;१२:९;१६:२६. स<sup>h</sup>-मृद्--मृदा वैग् १,३:४;९. सम्√ऋष्, समृध्यते हिश्री १६,१, ६; आप्तिग् २,५,५:१२; अप; सम् "ऋष्यते वाधूश्री ४,१९% । ३××; समृध्यति अप ५९, १, ११; विध ७२,४; †समृध्यताम् वांश्री २,९,९,४,१०,३; वीश्री २,१:१७; अपमं; समाध्येत वाधूश्री ४,१९% । ३; ६; ९; १२; समृध्येत वीश्री १४,१६:१६ †; २३,१:३६. समृध्युयः कीय ३,१०,३५; वांग्र २,१०,४.

समर्घयित ब्राक्षे ९, ३, १०; शांक्षे १८, २४, ३; १५, १, १५,१८×४; वोक्षे; समर्घयतः वाधूक्षे ३,४१:३६; समर्घयत्ति वोक्षे १८, २९:१४५; निस् २, ३:२५×४; भाशि ७२५; समर्घयामि माक्षे ८, १, २४५; समर्घयन्त श्रामिण २, ६, १:२३; समर्घय †आपन्ने ११, २०,१;१६,१,७; वोक्षो; या ८, ६; समर्घयन् वाधून्ने ८,८६:८¹;१५;२३; समर्घयम् हिन्ने ४,२,५६.

समर्धियप्यन्ति निसू २,३:२६.

सम्-अर्ध(न>)नी- -नीम् शांश्री
८,१८,१ ‡ !

सम्-अर्धयति-> °ति-कर्मन्-मंगः या १,७.

सम्-अर्धयतुम् शांश्री १६,२९,७.

†सम्-अर्धयतुम् ने वीश्री १,२१:
२४; भाश्री ३, ११,१; श्रापमं.

सम्-ग्रद्ध,द्धा- -द्धः श्रापध २,
२८,१; हिंध २, ६, १; -द्धम्

वाधूशी ४, ६४<sup>3</sup>: ७; हिश्री ३, २,२९; लाश्री; शांग्र २, १,२९<sup>2</sup>; —द्धस्य शांशी २, ९,९<sup>4</sup>; —द्धाव शांशी २४, १३,११<sup>3</sup>; —द्धाव वीध १,५,८४; —द्धाव माधी ३,१,२३; —द्धाये हिश्री १४, १,३८<sup>4</sup>;—द्धे जैग्र २,१:३२<sup>4</sup>. समृद्ध-त्व— -त्वाय बीश्री १३,४१: १२.

सम्-ऋहि - - - दिः वौधी २, १५:

४; हिंधी १८, २, १०; जैधीप
२०; जैए; - - दिम् हिंधी १८,
४,५७; - † दिः। वौधी १७,४१:
१८; श्रापमं २, ८, २; श्रामिष्ट
१,३,४: १२; माप्ट २, २१:
१६; - दो वाध्यी ३, ४१:
३९; - द्वा वौधी २२, १:४;
- † द्वे आप्यी ३, ११,२;वौधी
१, २१: १४; २, १:८;३,

समृद्धि-करण— -णम् पागृ १, ६,२‡<sup>m</sup>; —‡णान् <sup>m</sup> आक्षिगृ १, ५,४: १; भागृ १, १६: १५; हिगृ १,२०,३.

समृद्धि-होम- -माः कौस् ५, ४; -मान् आप्तिए १,६,२:१०

समृद्धिहोमा(म-आ)दि- -दि श्रव ३०<sup>२</sup>,२,६.

समृद्धिहोमा(म-अ)म्त- -न्ते अप १५,१,६.

समृद्ध्य (दि-अ) थे, थी- -थीम् हिश्री १२, ७, २६; -थीयाम् श्रापश्री १७, २५, १०; -थें

a) पा, पावा १,३,२९ परामृष्टः द्र. । b) सम् '''रिणन्ति इति C. शोधः (तु. वैताश्रौ ३०,२० टि.)। C) = संश्राम-। d) पस.> सस.> वस. । e) वैप १ द्र. । f) तु. सबृत । g) शोधः पृ १६५ 1 द्र. । h) = ४स-। i) समार्ध १६त संस्कृतेः टि. । f) श्रीमीम् इति पाठः १ यनि. शोधः (तु. वैप २, ३सं. संराधनीम् माश १४,९,३,३ इति; BC. C. च) । k) पामे. पृ २५६८ C द्र. । C0 पामे. वैप १ सुमग्राः खि ४,६,२ टि. C5. C7 पामे. ।

आपश्री १७, २४, ११; वैश्री १९,८:८; हिश्री १२,७,२२. †सम्-ऋष्- - ऋघे वौश्री २, १:७; १३:२१; १४,१५:५; आप्तिग्र १, ५, २:१०; वाग्र १४, १२; कौसू ५, ७<sup>२</sup>.

समे(म्-आ√इ), समायन्ति आश्रौ
२, १९, ३६‡; ‡समैतु
२, १९, ३६‡; ‡समैतु
आपश्रौ २१,१२,९; हिश्रौ १६,
५, ३; वैताश्रौ ३७, १३; आ
(समेतु) ऋग्र २, ७, ४०‡;
‡समेत श्रापमं १, ९, ५; पाग्र;
कौसु ८६, १६<sup>b</sup>; अअ ७,२१<sup>b</sup>;
समेयात् वौश्रौ २८, ९: २६²;
अप १,२७-३०,४; समेयाताम्
वौशु १: १३.

समा-य( त् > )ती- -तीषु शांश्री ६,७,५.

समें(मा-इ)त- - निताः भागृ २, १६: ५; हिगृ २, १५, २; -तानाम् वाध ३, ५; बौध १, १, १०; -तानि वृदे ७, १२९; -तेषु कागृ १५,४.

समे( मा-इ)त्य माश्री ६,१,१,१२;

स°-मेक्ष(ण>)णा- -णा वौश्रौ ६, १:९; -णाम वौश्रौ ३, १०: ३; ६,१:५.

सम्-एद्धृ- सम्√इध् द्र. †सम् √एध् , समेधिपीय जैगृ १, १२:४१;समेधिपीमहि<sup>त</sup> आशौ ३, ६, २६; माशौ १, ७, ४, ४६; वाशौ १, ६, ७, ३८; द्राश्री ६,४,११; लाश्री २, १२, १२; श्रापमं.

समेधय<sup>6</sup> आपमं २, ६,२; आगृ १, १०, १२; आग्निगृ १,१,१ : ४४; ४ : ४; ५, १ : ३५; भागृ १, ४ : ६; ८ : १५; हिगृ १, २, ११;७,२; जैगृ १,३ : १२.

स-मेध<sup>f</sup> - -धेन वाध्रुश्रो ३,४४ : २०. समे( म्-आ $\sqrt{\$}$ )  $\xi$ ,  $\dagger$ समेरिरे श्रायमं १,१, ६; वीगृ $^g$  १, ६, २६; ४, १,११.

स°-मेत्रावरुण- -णे काश्री ६,४,८. †सम्-ओकस् मे- -कसः आपश्री २१,९,१५; हिश्री १६,४, १३; -कसा बीग्र ३,११,४; -कसी कीस् १०८,१; २; १३३,७. समो(मा-ऊ)ढ- समा√वह द्र.

समो(म-उ)दक - प्रमृ. १सम - द्र. समो(मा-उ)त - °प्य समा √वप् द्र. समो(म्-ओ)पन्ती - सम् √उप् द्र. समो(म्-ओ)ह - सम् √उह् द्र. सं√पच्>सं-पच्य अप १,५०,२. सं√पठ् >सं-पाठ - -ठः माशि १६, ६.

सं √पत् ( गतौ ), †संपतन्ति वाशौ ३,१,२,१¹; आगृ ३, १२, १९; कागृ २६,२¹; भागृ १,२८ : २; वागृ १५, ५¹; श्रपं ३ : ५६. सं-पात¹– पाग ५, १,१०१; –तम्

> श्रापत्रौ १२, ११, ५; १३, ९; २१, ३; ४; २८, १६; २९,७;१०;१७, १९,४; माऔ

२, ३,३,२०; ८,११४×; कीस् समान की १०२२ १। ये २०५२ समीत दिन

<sup>1</sup>५,२,१,३<sup>1</sup>; ६,२,५,२३<sup>1</sup>; २९; हिश्री ८,३,२४;५१××;कीय ४, १, १; श्राप्तिय २, ५, ६ : २२; मार १,११,१२; गोर २,३,७; ५,५; जैय १, १२ : १७; २० : २०; कौसू १०९,७; अप १८२, १.६; -ताः श्राश्रौ ७, ५, २०; वैताश्रौ ३२,७11m;:-तान् आश्रौ ८,४,१६¹; ९,१०,४¹; आपश्रौ १२,२५, ४; १९, ९, ७; माश्री ५,२,४, २९; वाश्री; कागृ २५, २०; ३४, ४; ६; हिपि ११: ६; ११; जैगृ १,२२:२४; द्राय १, ४, ३; १२; कौसु ३, १८; अप १, १२-१६, ४; १७-२०, ३; अशां २२, २: ५; २४, ६<sup>२</sup>; सुधव ८३:१; -तानाम् वैताश्री ३१, २५<sup>1</sup>: -ते ऋपा १६₁७७; -तेन माश्रौ १,३,१, ६; ८,४,३९; ५,२, ११,२४; ६, २, ५, ३०; वाश्रौ १,६,६,१२; -तेषु वौश्रो २०. ५: २२; -तै: आपश्री १७, १९,५; हिश्रौ १२, ६, ८; -तौ शांध्रौ १६, २०, १५; आपश्रौ १२,२७,८; १३,८,२.

सांपातिक- पा ५,१,१०१. संपात-भाग--गान् कीस् ३,३‡ संपात-वत्- -वत् कीस् १२, ९; १४,११; ४२, ४; ४७,१४; ५०,१२; ६६,२६; -वतः कीस् १४, २८; २३, १२××; -वता कीस् १४, २; २४, ३५××;

a) उप. भावे प्र. । b) = सपा. शौ ७,२२,१। पै २०,५,२ समैत इति पाभे. c) = ४स-। d) = सपा. मै १,३,३९ प्रमृ. । शौ ७,९४,४ सुमेधिषीय इति पाभे. । c) पाभे. वैप २,३खं. समेधिषीय मंत्रा १,६,३२ टि. इ. । f) वैप १ इ.। g) = सपा. =  $\pi$ 5 १०, ४०,१०। शौ १४, १,४६ समीरिप्रे इति पाभे. । h) मलो. वस. । i) पाभे. वैप १ संच्यन्तौ तै १,७,७,२ टि. इ. । i) भाप., नाप. (संसव-भाग- प्रमृ.) ।

k) वा. किवि. । l) = सक्त-विशेष- । m) व्यात् इति c. शोधः ? ।

९ : १५; आग्नियृ.

वौश्रौ २२, ४: १३;१६; माश्रौ

११,१७,११; आपशु; संपद्येरन्

बौश्रौ २२,४:१४: १७: २९,

१६, ३१, १; वैश्री १८, २:

५७; हिश्रौ;-पदः श्रापश्रौ १०,

२५, ५; हिथ्री ७, २, ६३:

निस् ४, ११:२९××; अप:

-पदम् वाधूशी ४, २६: १०:

निसू १,६ : २४; १०,५ : १४;

अप १,९,३; बृदे; -पदा शांश्री

९,६,१९;२०,२९××; वाधूश्रो;

-पदि ऋपा १६, १३; -पदे

आपश्री १६, ३१, १‡; वापूश्री

८, ५८ : ८; वैथ्री; - †पद्भ्यः

श्रापश्रौ १६,३१,१; वैश्रौ १८,

कौसु १८,६; २१, १६; अप १,

४२,9; ५,9,9; -देन अप १.

संपच्-छू(<शु)ति- -ते:काश्रौ

संपत्-कर- -रः श्राज्यो ३, २;

९,६;-रे भाज्यो १०,४;११,३.

संपत्-( क> )का- (>संगका

संपत्-काम- -मः कौस् २४,

२३;५९,४;१५; श्रश्र २,६××;

संपत्-कोप-- -पः द्राश्रौ २,४,७.

संपद्-वश- -शेन निसु ७, ९:

संपन्-निदेश- -शम् वाधूशौ

सं-पद्य-> संपद्य-कर्तृ- -र्तरि पा

सं-पद्यमान- -ने पावा २,३, १३.

सं-पन्न,ना- पाग ६, २,२४; -न्नः

√कृ पा.) पाग १,४,७४.

-मस्य अशां १७, २.

१२,६,३५.

सांपद- पा ४,३,१६; -दम्

२ : ५७; हिश्रौ ११, ८, ४.

-वताम् कौसू ७, २७; -वति कौसू २८,३; -वत्सु आश्री ८. ४, १६; १७; -वन्तम् वैताश्रौ १२, १४; कौसू ११, २०; १२, ६×× श्रप; -वन्ति कौसू ७. १५; १६, १; ३४, १४; ५०, १८; अप १८<sup>२</sup>,६,३. संपातवती- -तीः कौसू ३२,

१६; ४१, ४; ७५, २५; -तीम् कौस् १४, २२; १६, २५××; -त्याम् कौस् २१,११; ३४,१७. संपात-सूक्त- -के आश्री ८,४, 98.

संपाता(त-अ)भिहित- -तम् श्रप १,४२,३.

संपाता(त-अ)भिहुत- तम् बौग्र ३ ७,१३. √संपाति, संपातयति माश्री १,

२,२,१७; संपातयेत् श्रशां २२, ۹ŧ.

संपातिक- -केभ्यः मागृ २, 92,90.

सं-पातम् आपश्री २०,४,६‡. सं-पात्य श्रप १,४२,६××; अशां. संपत्नीय<sup>b</sup>- -यम् श्रापश्री ३, ९, १०;

वैश्रौ ७,९ : ६; हिश्रौ २,५,११. सं√पद्°,संपद्यते शांश्री ९, २०,२९; १३, २९, १७; १५, १९, १‡; १८, २१, १; आपश्री; संपद्येते

वाध्यौ ४,२९:२; क्षस् ३,२: ९; संपद्यन्ते श्रापश्री ६, १३, ९; १४, २२, ३‡; बौश्रौ १०, ११: ५; १८, ३२ : ७××; वाधूश्रौ;

संपद्यताम् बौश्रौ २, १: १७;

१८; गौपि २,५,१०<sup>२</sup>; संपद्येत<sup>।</sup>

e) वामनाऽभिमतमिति पागम.।

c) पा ५,४,५३ परामृष्टः द्र. ।

संपेद वाघ १७,३५‡; संपत्स्यते बौश्रौ २, १७: १५; १२, ७: ३××; धुसू. संपादयति श्रापश्रौ १, २०, ३; ३,३,५; ७, २६, ६××; वीथ्रौ: संपादयतः माश्रौ १,७,३,११; संपादयन्ति आपश्री १९, २२, १५💤 ; २०, १७, १६; हिश्री १४, ४, ५; २२,४,१७१‡₫; संपादयन्तु हिश्री ३,७,५१५३;

संपादयेत् आश्रौ ९, ९, १७; वौश्रौ १०,२६: ९; १४, १०: ८××; वाधूश्री; संपाद्येताम् बौश्रौ १६, ६: १८; संपादयेयुः काश्रौ २२,४,३; लाश्रौ ८,६,

२; ९,४,२५. संपादयां√कृ, संपादयांचकतुः शांश्री २५,२०,१.

संपादयाम् 🗸 धस्(भुवि) संपा-दयामासुः वाध १७,३५‡.

सं-पत्ति- पावाग ३, ३, १०८; -त्तिः पागृ २, १७, ९; -त्तौ वौध २,४, १४; -स्ये बौश्री

१६, ३५: १; वागृ १३, १. संपत्ति-काम- -मा: श्राश्री २, 99,90.

सं-पत्स्यमा(न>)ना- -नाम् निसू १०, ५ : १४.

सं-पद्- पाग ४,३,१६<sup>e</sup>;पावाग ३,३, १०८; -पत् श्रापश्रौ १६, ३१,

१‡; वाधूश्रौ; -‡पत्सु आपश्रौ

a) सपा. तैत्रा ३,८,६,५ सम्पादम् इति पाभे. । b) = होम-विशेष- । संपुत्ती [तैत्रा ३,७,५,१९]>

२६.

८, २९:१७.

4,8,40.

d) °यति इति शोधः (तु. सप्र. मै २, ३,७; मूको. С. च)।

वौश्रौ ३,२:८;३: ६; माश्रौ; | -त्रम् शांश्रौ १६,१,१५; वौश्रौ ८,१४: ९‡; जुस् १,२:१७××; श्रागृ; –न्ना वाधूश्री ४, ९८: २१; –न्नाः शांश्रौ ७,२७, २९; जुसू ३,२: १५; निसू ८, ९: ३१; -न्नानाम् बृदे २,७१; -न्नासु लाश्री १०,१७,६; -न्ने वौध्रौ २९,८: १६; कप्र २, ९, ९; -क्नेन वीश्री १६, १४:९; 94:8. संपन्न-इ.ल-> °कीन- -नम् निसू ८,४:३०. संपन्न-चपालº- -लः बोश्रोध,४: ११; -लाः वौश्रौ १७,१२: ३. संपन्न-द्नत<sup>8</sup>- •न्तम् श्रागृ ४,८, 90. सं-पादन<sup>b</sup>- (>सांपादनिक- पा.) पाग ५,१,१०१. सं-पादयत्- -यन् बृदे १,७६. सं-पाद्यिव्यत्- -प्यन्तः श्राश्री ७, 99,29. सं-पादित,ता- -तम् हिश्री १७, २, ४१‡;-ताः जांग्र ६,३,१३; शुत्र २, २२२; २२५. सं-पादिन् - -दिनि पा ५,१,९९. संपाद्य(दि-अ)ई-हिता (त-अ) लम(मृ-ग्र)र्थ- -र्थाः पा ६, २, 944. सं-पाद्य आपश्रौ २१,१६, १९; २५, १; माश्रौ. सं-पाद्य- -द्यानि वौश्रौ २४,२४: १. संपाद्य-पाद-भाग- -गेन शांश्री

७,२७,२९.

संपर°->°रीय-पा.) पाग४,२,९०. संपराय- संपरे(रा√इ) द्र. सं-परि √गृह् > संपरि-गृहा वौश्रौ १,१४ : २०××; बौग्र. सं-परि√च्छद् >संपरि-च्छाद्य वैश्रौ १८,9: ८३. सं-परि√शिष्, संपरिशिष्यते वाधूश्रौ ३,१६:१. सं-परि√श्रि>संपरि-श्रित्य हिंगृ १, 90,3. सं-परि√स्तृ (श्राच्छादने)> °स्तीर्य आपश्री ८,१७,१२××; वौश्री. सं-परे (रा $\sqrt{\xi}$ ) >संपरा(रा-अ)य $^{d}$ -पाग ५, १, १०१; -ये सु १०, १; आमिए ३,२,१ : ४;५ : ४; वाध १७,९ . †सांपराय⁰- -ये आग्निग् २, ५, ३: ३०; बौगृ ३,७,२०; भागृ २, १६ : ६<sup>1</sup>; हिग्र २, १४, ३; १५,२; श्रापध; ~येण श्रापध २, २४,३; हिंध २,५,१६८. सांपरायिक- पा ५, १, १०१; -कम् शंध २५१. संपरे(रा-इ)त- -तः क्षसः ३,२:५;६; ?संपरो सुध ६५. सं-पर्किन्- सं√१च् द्र. सं-पर्या(रि 🗸 आ)प् >संपर्या(रि-श्रा) प्य कौसू ९०,४. सं√पूद. सं-पवय्य सं√पश्, सम् "पश्यतः वैताश्रौ १०, १७; संपर्यन्ति वौषि ३, १,३; पंसंपश्यसि द्राश्रौ १०,३, ७; लाश्री ३,११,४; संपरयथ सु २९,२; †संपद्यामि श्रापश्री ६,

१७,१; बौश्रौ ३,८: १८; माश्रौ; †सम् "पश्यस्व श्रापश्रो १०, २३,६; बौश्रौ ६,१३:१२; भाश्रौ १०,१५,१५; वैश्रौ १२, १७:५; हिश्री ७, २, ३१; संपञ्चेत् काश्रीसं ३४: ३; ४; निस् ३,९: ७;४,१३ : १५; श्र**प ७०<sup>२</sup>,**४,५. सं परयत् - - स्यन् अप ४,१,२४. सं-पश्यमान- -नः अप १३,३,१२. सं√पा (पाने), †संपिवते या १२, २९; भाशि ४८; संपिवेत् कप्र १,१०,११; संपिवेयाताम् शांग् १,१७,१<sup>h</sup>. संपा'- -पा ख़स् ३,१०: १२३; निस् १.५ : ५. सं-पाठ- सं√पठ् द्र. सं-पात-, °तम् √संपाति सं√पत् (गतौ) द्र. संपाति- पाउभो २,१,१६६. संपातिक- सं√पत् (गतौ) द्र. १संपातीभिः कौष् ४,१,९, सं-पात्य सं√पत् (गतौ) द्र. सं-पारण- सं√पृद्र. सं-पावन- सं√पूद. सं√िपच्, सम् …पेिवचित वाधूश्री ४,१०६ : ३<sup>1</sup>. सं√पिप्, संपिंपन्ति या ११, ४‡; संपिण्डि या ६,१; संपिणक् या ६,१‡. सम् "पिपिषे या ६,४ . सं-पिष्ट- -ष्टात् या ११,४७ ई. सं-पिष्य त्रापश्रौ १२,२४, ५; १४, ३३, १०×× वैश्रौ. सं-पेष- (>सांपेपिक- पा.) पाग

a) वस. । b) तु. पागम. । c) = मुनि-विशेष- इति पागम. । d) = संप्राम-, पर-लोक- । e) स्वार्थे अण् प्र. । f) °ये इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. हिए २,१५,२) । g) पाभे. वैप १ सम्''पश्यस्व [c]. द्र. । h) पाभे. पृ १८५९ [c] द्र. । [c] = साम-विशेष-, छन्दो-विशेष- । व्यु. ? । [c] पा। पाने ] इति [c] आ[c] शिसम्वपेपिचिति [c] समवपेपिचिती इति [c] शोधः ।

सं-पेषण->॰ण-श (क्त>)का---क्ते वैश्रौ ११,९: ६. सं√पुप्>†सं-पुष्टि- -प्ट्ये काश्री १९े, ५, ५; लाश्रौ ५, ४, १९; वैताश्री ३०,१९. सम्-पु( ब्क> )प्का - - प्काः श्रापग् १८,99. सं√पू, संपवयतात् वौश्रौ ७,७: ३०; 90: 20; 6,2: 90xx. संपावयस्य माश्रौ २,३,५,१९५; सं-पवच्य बौश्रौ ११, ३ : ४; १७, ३३: ११. सं-पावन- -नम् काश्री २५, १३. १६; माश्री २,४,४, १६; ५,१, ٦٩. सं-पूत- -तम् काश्रीसं २९:२१; २४: बौश्रौ २५, १८: ७. सं-पूय माश्रो १,२,३,२४××; श्रागृ. सं√पूज. संपूजयेत् अप ५,५,४××. सं-पूज्य वैश्रौ १,४ : १४; आप्तिए. सं-पूज्य- -ज्याः श्रप १९२,५,४. सं√पू,पू, संवारयति वौश्री १४, १: २२ 🕆 : 🛉 संपारयन्तु श्रापश्री ६. ८, ४<sup>२</sup>; बौश्रो ३, ५: १५; १६; भाश्री; †संपारय<sup>b</sup> शांश्री ६, ८, १०; काश्री १३,१,११; बौश्री. संपूरयति माश्रौ ६,१,५, ६; ८, ११; २,३, १०; हिश्री २४, ६, १०: आप्तिए: संपूर्येत् वैश्री १८,

१६: ७५; श्रापशु २, १६; ९,

१७: बौद्यः संपूर्येयः लाश्रौ

९,२,६. सं-पारण- - ‡णः श्रामिगृ ३, ७, १:१८; बौषि १, १७:१७. संपारणी- -णी वाध्यौ ४.३६: सं-पूरण->॰णा(गु-म्र)थे-स्व--खात् मीसू ५,३,२०. सं-पूरियत्वा श्राप्तिगृ ३,४,२:३. सं-पूर्ण, र्णा- -र्णम् बौश्रौ १, १:५: निस् २,३:३२;३४:९,११: ३६: श्रामिगः; -र्णाः श्रापश्रौ २२,११,२२; हिश्री १७,५,१४; निस् ७, ७:९; -णीम् हिश्रौ १,१:७७; श्रामिगृ २,५,१०: ३७; -ण वैश्री १, १:२०; निस् १,७:३४; सु ३,१; -र्णेन वाश्रौ १,१,२,१: -णाँ निस् ९. ११:३७. संपूर्णा(र्श-श्र)क्ष(र>)रा<sup>व</sup>- -रा या ७,१३. सं-पूर्व श्रापश्री १९,११,६; वाधूश्री. सं√पृच्, †संविष्टिविध वौश्रौ १८, ९: ६; १३;२०;२७. सम् ... पृचस्व भाश्री १, २६, ९‡; संप्रचध्वम् भाश्रौ १, १४, १+; +संपृचीय श्रापश्री ६,८. ४<sup>२</sup>; हिश्रौ ३,७,५१<sup>२</sup>. संप्रणक्ति वौश्रौ २४,२६:११+; सम् एङ्काम् हिश्री १३, २, ३० 🕆 ; संपृणक्त, सम् · · · पृणक्त या १०, ३१ † सम् ... पृङ्क्त ब्रापश्रौ १८, ७, १; बौश्रौ ११

११:१; वाश्री. †संप्रक्थाः काश्री २, २, १८; त्रापश्री ३,२०,१; भाश्री. सम् ... पृच्यते ऋत्रा ४, ८३ ‡; †सम् : "पृच्यन्ताम् शांश्रौ ८,९, २<sup>२०</sup>; माश्रौ १, २,३,२३; वाश्रौ; †सम्( पृच्यन्ताम् ) शांश्री २,८, १०; ८, ९, २<sup>२०</sup>; काश्री २, ५, १३°; वाश्री १,३,१,१४°; वेश्री ४,९: १३<sup>६</sup>; हिश्रौ १, ६,२८<sup>8</sup>; शुअ १,४२२<sup>6</sup>; ‡सम्∵पृच्यस्व आपश्रौ १, २५, १२; बौधौ १. १०:११; १२××; †संप्रच्यध्वम् काश्री ४,२,३२; श्रापथौ १, १३, १०; बौधौ; †सम् ... पृच्यध्वम् बौश्री १, ९: ९; भाश्री १, २५, ६; माश्री; वैश्रौ ४, ९: १६<sup>1</sup>; समपृत्यन्त या ११,१६#. सं-पर्किन्- पा ३,२,१४२. †सं-पृच्<sup>ह</sup>-- -पृचः काश्रौ १९, २ ३१; श्रापश्रो १,४,१<sup>1</sup>; ७, १६, ४<sup>b</sup>××: बौध्रौ १, २: १४<sup>b</sup>; ध, ६:३२hxx; भाशौ १, ४, ३<sup>h</sup>; माध्रौ १, १,१,३५<sup>h</sup>; नाध्रौ १, २, १, १७<sup>b</sup>××; वैध्रौ ३,४: १३<sup>h</sup>××; हिश्रौ १,२,४६<sup>h</sup>××; -पृची काश्री १४,२,७; गुअ १, 440. <sup>†</sup>सं-प्रञ्चान- -नः आपमं २, २२, १३1; -नी काश्री ६, ४, ३; श्रापधौ ६,२६,१; ११,१९, ८;

बौश्रौ ४, ६: १२××; माश्रौ. सं√पृण् > †सं-पृण- -णः शांश्रो १, बौध्रौ ३,३०:१४ª.

सं√पृ सं√पृद्र. सं-पेष-, 'पेषण- सं√िषष् द्र. सं-प्र√काश् > संप्र-काशित- -तंम् पाशि ३१.

सं-प्र√कीर्ति( <कीर्ति- ) >संप्र-कीर्तित,ता- -तः शंध ४६१; -तम् श्रप ३९,१,१२; ७१,१७, २; ऋत्र ३,४३; -ताः श्रप १, ४,८; दंवि १,८; १०.

सं-प्र√कृ (विक्षेपे ), संप्रकिरति वैश्री १६,२५: १४; बौग्र २,११,४२; बौपि २, ९, ११; संप्रकिरन्ति वौश्रौ ८, २०:१०; १०, ४९: ३××: वाधूऔ.

संप्र-कीर्य वीश्री २, १३: ३××; वाधूश्रौ.

सं-प्र√क्लृप्,संप्रकल्पस्व बृदे ४, ५२. संप्रकल्पयन्ते निसू ५, ६:४. सं-प्र√क्किञ् > संप्र-क्लिश्य श्रापश्रौ

१५,२,१४. सं-प्र√क्षत् >संप्र-क्षाल(न>)नी<sup>b</sup>--नी बौध ३, १,५; २,८∳.

संप्र-क्षाल्य वौश्रौ २५, १४: ११; १५ : ९××; अप.

सं-प्र√चुद्> °क्षुद्य वैश्री १३,३:७. सं-प्र√क्षे > संप्र-क्षाप्य वापश्री ६, सं-प्रति काश्री २, ३, ३, ६, ३, ९; २८,८; भाश्री ६,६,९.

सं-प्र√ख्या > °ख्याय श्रप्राय २,४. .सं-प्र√गृह्, संप्रगृह्णाति वौश्रौ ८,

१०:१३: माश्री १,७,२,११ ××;

संप्रगृह्णन्ति वौश्री १२, १०:१७. संप्र-गृह्य बौश्रौ ४, ६: ५२; वैश्रौ. १५,१६; श्रापश्री २४, १२, ९७; सं-प्र√गै,संप्रगायन्ति लाश्री ७, ८, १९; संप्रगायेताम् निस् ८, ७: 38.

> सं√प्रच्छ्<sup>d</sup>>सं-प्रश्न-(>सांप्रश्नि-क-पा.) पाग ५,१,६४.

> सं-प्र√च्छद्,संप्रच्छादयति हिपि १७ः १४; संप्रच्छादयन्ति बौश्रौ १०, ३६:१६; ३८:२४××; संप्र-च्छादयेत् वौश्रौ २०, २१:३१. संप्र-च्छन्न -नः बौधौ २१,९: १३; -सम् वीश्रौ १०,३६: १६; ३८: २४××: -न्नाः वीश्रौ २, ७: १०; १३: २××; ~ न्नेपु वौश्रौ ६, ३०:१७; ८, ५:५××; -न्नौ वौश्रौ ५,५:८. संप्र-च्छाच भापश्रौ **११,**१६,१५××;

वैश्री. सं-प्र√िच्छद्>संप्र-च्छिद्य १४,२८: ३.

सं-प्र√जन् , संप्रजायते अप २२, ५. १; शैशि ९६. संप्र-जा( त> )ता- -तासु गोगृ

३,६,४; ५; द्राय ३,१,४५. सं-प्र√णी ( <नी )क् >संप्र-णीक्ष्य श्राप्तिय ३,२,५:१०<sup>6</sup>.

सं-प्र√तप्>संप्र-तापन- -नम् विध ४३,११.

८, ६, २०; काठश्री; पा,पाग २, १,१७; पाग ५,४,३४; ३८<sup>८</sup>. १सांप्रत- पा ५,४,३८. २सांप्र(त>)ता<sup>b</sup>- -ताः लांश्रौ । 8,3,90. .. सांप्रतिक- पा ५, ४, ३४; -के पा ४, ३,९.

संप्रत्य(ति-अ)र्थ- - भें गौध ७,२१: या ७,३१.

सं-प्रति √पद्, संप्रतिपचते श्राज्यो 8,8.

> संप्रतिपत्स्यन्ते हिध १,७,६६1; संप्रतिपत्स्यथ बौधं २,१,४९1; संप्रत्यपतस्यत आपध् १,२९,९1. संप्रति-पत्ति - न्त्री मीसू १०,१,२७.

सं-प्रती (ति√६)> संप्रती(ति-ई-) यमान->°ना (न-श्र )र्थ-ं ∙ लोप− -पे पावा २,१,३५. संप्रत्य(ति-श्र)य- -यः या १३, १;

पावा १, १, ६८; २, ३१××; -यात् पावा २, १, ३५. °संप्रत्यया(य-श्र)र्थ- -र्थ: पावा

४,१,४३.

सं-प्रत्य (ति-अ)वे (व√६)> संप्रत्यवे (व-इ)त- -तानि क्षसू 3,7: 24:

सं-प्रत्या (ति-श्रा)√ह्र>संप्रत्या- 🎾 हारम् वीश्रौ २२, ५: २५.

सं-प्र√दा, संप्रादुः या १, २०. संप्रदित्सां√कृ, संप्रदित्सांचकार या १,५.

संप्र-दातव्य- -व्यम् कप्र १,२, ९. संप्र-दान1- पाग ५, ४, ३४; -नम् कागृ ६४, २; ६७-६९, ३; गौध १०,४; पा १,४, ३२; ४४; पावा १,४, १; --ने बीश्री २३,१४: १; प्रा.२,३;१३; ३, ४,७३.

a) ॰ण इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. c.)। b) = गृति-विशेष-। उप. श्रिधिकरणे प्र.। e) सप्र. श्रापश्री ७, २२, ९ प्रणीक्य इति पामे: 1 d) पावा १,३,२९ परामृष्टः द्र.। f) वैप १ द्र, । g) तु. पागम. । h) विप. (दासी-)। तत्रभवीयः अण् प्र. । i) परस्परं पामे. । j) भाप., नाप. (पारिभाषिक-संज्ञा- [पा.])।

सांप्रदानिक- पा ५,४,३४. संप्र-दाय बौश्रौ २, १३: १५××; जैथ्री १५:६; काय ६५,२; वीय. १संप्र-दाय<sup>8</sup>-- -यः कौसू १, ७. सांप्रदायिक b- - कम् वौध २,२, ४४; मीसू १, २, ८. २संप्रदा(य>)या°- -याम् श्रपं ३ः सां (<सं )प्र-दायम् हिश्रौ ९, ७, सं-प्र√दिश्, संप्रदिशन्ति वौश्रौ १८, २८: २२; भाग्र १, ९: १२. सं-प्र√दीप् ,संप्रदीप्यते वाध २६,१३ संप्र-दीस- -से शांश्री ४, १५, १; कौग्र ५,३, २८. सं-प्र√दुप्> संप्र-दोप- -पाः श्रप ઉ૦<sup>₹</sup>,99,**ર**૬. सं-प्र√हज्ञ, संप्रदृश्यन्ते श्रप ६१,१, १०; ७०<sup>३</sup>,९,२; संप्रदृश्येत अप 40, 5, 9. सं-प्र√धाव् (शुद्धौ )>संप्र-धाव्य बौश्रौ ६, २: ८; ३: ७. १संप्रभयता अप ७०३,११,२१. सं-प्र√भुज्, संप्रभुज्यते वीश्री २८, 99:93. सं प्र√मुच्, बच्, संप्रमुद्यति शांश्री १५,२७, १. संप्रमुच्येमहि शांश्री १४,७,१. संप्र-मुच्य कागृ ३१, २. .सं-प्र√मृज् > संप्र-मार्ग- -र्गः कप्र ₹,८,9४ª. सं-प्र√म्छै> संप्र-म्लाय बीश्री ६, २ : १२.

सं-प्र√यच्छ् ,

६, ३,१ : ११; ११, १८ : १xx; वैथ्री; संप्रयच्छेते कीसू ५४, १३; संप्रयच्छन्ति श्रापश्री १८,१८,१५; वाधूश्रौ ४, १०: ७; हिश्रो; †संप्रयच्छतु कौगृ २, ६, ७; शांग्र २, १०, ६; .संप्रयच्छेत् वौश्रौ २२,१९ : ८; वाधूश्रौ ४, ८:६; वाध १७, ८७<sup>२</sup>; बौध १,५,१००; संप्रय-च्छरेन् वौश्रौ २२,१९:९. संप्र-यच्छत्- - व्हान् वाध २, १०; विध ३०, ४७; हिध १,१, १८; या २,४; —च्छन्तः श्राप्तिगृ १,२,२: ६; हिए २,१८,९; संप्र-यती- संप्रे (प्र√इ) द्र. सं-प्र√या, संप्रयान्ति कागृ ५७,७. संप्र-यात- -तस्य श्राज्यो ६, १, ६; -तेषु शांश्रौ २,१६,१. सं-प्र√यु, संप्रयौति वौश्रौ २, १६: १२; ४, २:२२××; भाश्री; संप्रयुवन्ति वौश्रौ १५,१९:३. संप्र-युत्य भाश्री ८,१९,११; वैश्री. सं-प्र√युज्, संप्रयुज्यते या १, ४; ५; १०; ११; संप्रयुज्येते या १, ५;५,१६; संप्रयुज्येत या १,१२. संप्रयोजयेत् बौध १,५,७९. संप्र-युक्त- -क्तः निस् ५,६:७;ऋप्रा १,५२; -क्ताः निसू ९,६: १७ संप्र-योग- पाग ५, १, ६४; -गः आगृ **१, २३, २२;** श्रापध **१,** २४, २०; २८, १३××; बौध; —गे मीस् १,१,४; ११,१, २४. सांत्रयोगिक- पा ५, १, ६४. संप्रयच्छति वौथ्रौ सं-प्र√ली संप्रलीयेत वौध १,१,१५.

सं-प्र√छुप्, म्प्, संप्रहुम्पति वाधूशी ४,६६ : ३. संप्र-लुप्य बौथ्रौ १, २१: २७××. सं-प्र√वच्, संप्रवक्ष्यामि श्रप २२, १,१;२६,१,१××; वौध छं. . ५, १; दंवि १,१. सं-प्र√वद्,संप्रवद्नित आपश्री २१, १९, ४; बौश्रौ. संप्रवादयतः वीश्री १६,२१:७. संप्र-वाद— -दः,—दम् वृदे ३,१५५. संप्रो(प्र-उ)दि( त> )ता- -ताः बौधौ ११,८:१३;१२,१३:१२. सं-प्र√वि( <व्य )घ्, संप्रविध्यति वैश्री १०, १७:१२; ११,६:५; हिश्री ४, ४, ६५; संप्रविध्यन्ति हिश्रौ ९, ५,३९. सं-प्र√विञ्> °विष्ट- -ष्टेषु आगृ ४,६,७; -है: अप ७०र,१५,४. संप्र-वेशन- -नम् श्रप ६८,५,१२, सं-प्र√वृत्>संप्र-वर्तित- -तम् अप ७१,१७,२. सं-प्र√वे, संप्रवयेत् शांश्री १६, ७, 94;98,8. १संप्रवेशम् <sup>६</sup> त्राप्तिए ३,६,३ : २६. सं-प्र√वेष्ट् >°वेष्य काठग्री ५४. सं-प्र√सद् >संप्र-साद->°द-करण- -णम् शंध ३०३. संप्र-सर्पण- संप्र√स्प्द. संप्र-सारण- प्रमृ. सं-प्र√स इ. सं-प्र√स्, संप्रसारयते आपश्रो २०, १८, २; हिश्रौ १४,४,७; संप्र-सारयति आपश्री १६, १८, ४; वैश्रौ १८,१५: १३; हिश्रौ ११,

क्षेत्रप्रस्कृत वात्रा सम्प्रिकातम् सम्प्रिकातम् साम्राह्म सिन्ना स्वाह्म स्वाह्म स्वाह्म सिन्ना स्वाह्म सिन्ना सिन्ना

४,९१; †संप्रसारयावहै आपश्रौ २०, १८,२; बौश्रौ.

संप्र-सारण<sup>6</sup>- -णम् पा १, १,४५: ३.३,७२××: पावा ३.२,१७८: ३,१०४××; -णस्य पा ६, ३, १३९: -णात् पावा ६, १, १०८; -णे पा ६, १, ३७; पावा ६,१,१३<sup>३</sup>;३३××; -णेन पावा ६, ४,१३२.

संप्रसारण° पावा ६,१,६५; ८५ °संप्रसारण- -गम् पावा ६, ४, २२.

संप्रसारण-दीर्घत्व- -त्वम् पावा ६,३,१३८: -त्वे पावा ६,४,१. संप्रसारणदीर्घत्व° पावा ६, १,

संप्रसारण-पूर्व-त्व- -त्वम् पावा १,४,२.

संप्रसारण-प्रतिषेध- -धः पावा ३,३,९०.

संप्रसारण-प्रसङ्ग- -ङ्गः पावा ३, २,३.

°संप्रसारण-यलोप-प्रस्थादि--दीनाम् पावा ६,४,२२.

संप्रसारण-संज्ञा- -ज्ञायाम् पावा १,१,४५.

संप्रसारणा(एा-अ)र्थ- -धम् पावा ६,१,१७.

संप्रसारणा(ग्-आ)श्रय-वलीय-स्त्व- -स्त्वात् पावा ६,१,१७. संप्र-सार्य वौश्रौ २०, ३ : ३४; ३६;

३७; माश्रौ ४,२,४.

७,११; आपश्रौ १२, १८, १५;

२१, १०, १; वैश्री: संप्रसंपेत् बौश्रौ २१,१९: ८.

संप्र-सर्पण- -णस्य वौश्रौ १४.८: ३६; -णे शांश्री १७,७,१२. संप्र-सर्पत्- -पित्स श्रापश्री १४,१०,

संप्र-सप्त- -प्तान् वौश्री ७,१२: १; ८,१ : २; ९ : २××; वैश्रौ.

संप्र-सप्य जैश्रौ १६ : १;१८ : १२. सं-प्र√स्नू, संप्रसावयति वौश्रौ १,१९ः

३६: भाश्री ७.२२.६. संप्र-सान्य बौश्री ४, १०: १५; ५,

8: 90xx. सं-प्र√हस् >संप्र-हास्य वाध १७, ٤٩.

सं-प्र√हा (त्यागे) >संप्र-हा(ग्>) णा- पा, पाग ४,१,४b.

सं-प्र√ह, संप्र\*\*\*हारयन्तु वैगृ ३,५: ₹°.

संप्र-हारि- पाउन्न ४,१२५.

सं-प्रा(प्र√क्षा)प् , संप्राप्नुवन्ति वाध २५, ७.

संप्राप्यते वाध २५,८.

संप्रा(प्र-श्रा)प्त- -प्तः अप ५०, ६, ४: -से बौषि २,१०,४.

संप्राप्त-त्व- -त्वात् मीसू ९, ३, ₹८.

संप्रा(प्र-श्रा)प्य- -प्यान् सु १८,१. ?संप्राप्येयम् निस् १०, ३ : ४४.

**?संप्राय- -**याणाम् निस् ८,१ : २५. सं-प्रा(प्र 🗸 अ)र्थ > संप्रा(प्र-ष्र )र्थ्य

श्रश्र ५,२८.

सं-प्र√स्प्, संप्रसर्पन्ति शांश्रौ १७, सं-प्रिय,याव- पाग ४,२,५३°; -‡यः आपश्रौ ५, १२, १<sup>३१</sup>: बौश्रौ २,

96: 98: 881: 90: 81: ४०1; १०, २० : ८; १९, २ : २५; वाश्रौ १, ४, २, ८; हिश्रौ ३.४. १२<sup>३१</sup>; -या वाश्री १,४, २, ८; - चयाः वीश्री २, १६: 98; 80, 30:6; 89, 3: २५; वाश्रौ १, ४, २, ८; - वश्रौ ञ्चापमं १,३,१४; आगृ १,७,६; पागृ १,६,३.

सांत्रियक- पा ४,२,५३. सं√प्री>सं-प्रीति- -त्या विध ६७ ₹८.

सं-प्रे(प्र./इ)>†संप्र-य(त्>)ती<sup>d</sup>--तीः कौसू **४०,** १; अप १०,१,११; अपं २:२७.

सं-प्रे(प्र√ई)क्>संप्रे(प्र-ई)क्षा- -क्षा मीसू २,४,१९.

संप्रे(प्र-ई)स्य वृदे ४, ९४; ५, ७४. संप्रे(प्र-ई)ध्यमाण- -णः जैय १, २9: 6.

सं-प्रे(प्र√इ)प्( गतौ ), संप्रेप्यति शांश्रौ १६,१,२५; श्रापश्रौ; संप्रेष्यतः वैश्रो ८,९ : ५.

संप्रे(प्र-इ)वित- -तः आश्री १,९, १××; शांत्री; -तम् वैत्री १६. ५: १: -ते हिश्रो २१, २,२७; ६२;६३;६५.

संप्रे(प्र-इ)प्य काश्री २१, ३, ३३; चौश्री.

संप्रे(प्र-इ)प्यष्ट- - प्याः भाश्रौ ८. ६.

संप्र(प्र-इ)व्यत्- - प्यन् माधौ १, ७,४,२२.

संप्रै(प्र-ए)प1- -षः श्राश्रौ २, १९,

a) पारिभाषिक-संज्ञा- । · b) संप्रहायणा इति च (तु. पागम.)। c) सप्र. श्रापगृ ५,१३ प्र''' हारयेत् इति, हिरु १, २२, १ प्र'' हारयन्ति इति च पामे. । 🕡 d) वैप १ द्र. । e) व्यप. (तु. पागमः) । f)=सपा. मै १,६,१ तैना १,१,७,१। तैआ ४,१७,१ संभियम् इति पांभे.। g)=संप्रैय-। h) उप. भावे घञ् प्र.।

१८; ४, ७, २; ५, ५, १३; श्चापश्री; -पम् श्रापश्री २, ३, १२; ११, १५, ४; बौधौ; -पस्य हिश्रौ ४,२, ३०; ५, १, १८;२,३५××; -पाः शांश्रौ १, १, ३६; काऔं १, ३, ११; ञ्चापथ्रौ १२, २१, ९; वाश्रौ; -पात श्राश्री २, १६, २; श्चापध्रौ १०, २१, ५; वोध्रौ; -पान काठश्री ३१; वाश्री १, ७, २, १५; -पे काठश्री ३६: बौधी २०, १२: १८; नैधौका ४९; मीसू १, २, ४५; -पेग वैश्रो १८, ३: १; हिथ्रो ४,२,३०; ५, १, १८××; -वेषु शांश्री ३,१६, १५; -पैः वाग्री १,१,१, ७; -पी श्रापश्री २,१९,६;२१,६××; काश्रीसं. संप्रेप-काल- -ले आपथ्री ८,१०, ४;१४,१;१७,१६,६; वैश्री १९. £ : Sc. संप्रेप-प्रभृति - नि वौथौ २५. संप्रो(प्र-इ)दित - सं-प्र√वद् द्र. २६: ४. संप्रैप-याज्या- -ज्ययोः वाश्री १. 9,9,85. आपश्री, संप्रेप-चर्जम् अप्राय १,१. संप्रेपा(प-प्रा)दि- -दि भाश्री ७, २१, ६: -दि: श्रापधी १३, ४, १४:१२,२: -दी भावधी १३,

४,८; ११,६. संप्रैपा( प-श्र )नुवचन- -नेपु वाधौ १,१,१,८१. संप्रेया(प-प्र)न्तः - न्तम् प्रापश्रौ ७,८,५; भाश्रौ ७,७,१; ८,२,६. संप्रेपा(प-घ्र)न्वय8- -यः श्राध्री ९,७,२१. संप्रैपा(प-श्र)वचन- -नात् काश्री २,६,२९. सं-प्रो(प्र√उ)क्ष्, संप्रोक्षति वैताधौ ४,२; कौस् ; संत्रोक्षन्ते कौस् ३९. २८; ६१,५; संप्रोक्षेत् अप १८, ٩,३. संप्रो(प्र-उ)क्षण- -णम् कागृ ७२, २:४:५. संप्रोक्षणीb- -णीभ्याम् कौस् ४०,५:८०,४२: ८३,१७. संप्रोक्षणा(ग-आ)च(दि-श्र)ध--थेम् अअ ६,१०. संप्रो(प्र-ड)इय द्राश्री १,२, १७; ७, २,११: लाभौ. सं-प्रो(प्र-उद् >)न् 🗸 म्रे (=४म्हें) >संप्रोन्-म्राय<sup>0</sup> भाश्री ११.२. ₹₹<sup>₫</sup>′°, संप्रेप-वत् श्राश्रो ६, १४, १३; सं-प्रो(प्र√क)ण्, संप्रोणांति वौश्री १५,२९ :३३; संप्रोर्णुवते शांधी १६,३,३४; १३,८; संप्रोर्शवन्ति वैताओं ३६, २९; क्संप्रोर्णुप्य थ्राभिष्ट ३,५,७: २४; बौपि १. १: १; हिपि ६: १२; संप्रोर्ण्-

वाधाम् वैताश्री ३६, ३०५1; संप्रोर्ण्वायाम् वौधौ १५,२९: ₹8<sup>‡1</sup>. सं√प्तु, संप्टवते निस् ९, १०:७: 99:3. संप्लावयेत् श्रव ४२,२,१. सं-प्लव<sup>6</sup>- -बस्प<sup>1</sup> बीग्री १५,२० : ७;-वानाम् h वाध्यौ ३,७८:३. सं-प्लो (<प्र-उद् >)न् √म्ना> संप्लोन्-मनाय<sup>©</sup> आपग्री ८. १६, ६०%; १३, १७,९%; हिश्री **९,४,५५<sup>k</sup>; २४,१,१५<sup>e</sup>'**! सं-फल,ला"- पाग ४, १,४;२,९०. पावा ४,१,६४. संफलीय- पा ४,२,५०. √सम्य् पाघा. चुरा. पर. संबन्धने. सम्बक"- (> साम्बक- पा.) पान ৪, १,१०४°. सं√वध्,न्ध्, संवद्गाति माश्री २,२. २,३६; ३,३९; ६, १, ५, ३५: वाश्री; संबद्गन्ति बौश्री ६,९:२: .१०,१७ : २; वैध्रौ १८, ११:२, संबध्यते आष्य २, ११, १४: हिंघ २,४,२९. सं-वद्ध,दा- -द्रम् काश्री १, ३, ३; -दा अप ५८,३,२. संबद्ध-युग्म-प्रस (व>)वा<sup>p</sup>--वाः अव ७०<sup>२</sup>,१०,२. सं-वध्य हिपि ८: २. संन्यन्ध- -न्धः आश्री ५, ६, २५; वाधूयौ ३,१०१:४; लायौ ९,

c) = संश्रोन्स्य। d) वेतु. PW. प्रमृ. = २%प्-इति?। संप्रोद्रा॰ इति a) यस.। b) = ऋव्-। पाठः ? यनि. शोधः (तु. संप्रोन्नाय, संष्ठोम्लाय, संष्ठोन्नाय इति मुक्ते. [तु. संस्कर्तुः टि. ])। с) परस्वरं पामे. । f) पामे. वैप १, २२५५ g इ. 1 g) = श्रनुवाक-विशेष- (तै ७,५,११)। h) परस्परं पामे. 1 i) संष्ठोमा<sup>2</sup> इति पाठः ? यनि. शोधः ( तु. स्द्रदत्तः, C., सा L तै. पृ ११५७] ) । j) सप्र. वैग्री १६,२२ : १ प्रम्लाय इति पाभे.। k) संच्छोम्नाय्य इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. d टि.) । l) संच्छोमाय इति पाठः ? यनि. शोधः o) रथवक- इति पाभे. (तु. पागम.)। p) कस. m) विप., नाप.। n) व्यप.। (ਰੂ. d ਇ.) । >वस. उप. <प्र√सू (प्राणिप्रसवे)।

६,२१; निसू ४,८ :३५; आपध; -न्धम् सुध ५७; -न्धस्य मीसू ् ३,२,४:४, १०; -न्धाः बृदे ३, ६८; -न्यात् काश्रौ १, ५, ११; मीसू; -स्धान् वौगृ २, ११, ६; आपध २,५,१८; गौध ९, ७१; हिध् २,१,१०; -नधेन या ११, २; -न्धेपु आपध १,१०,३; हिध २,३,३२; -न्धैः विध ३५, ५. संबन्ध-पष्टी-निर्देश- -शः पावा ६,४,१. संबन्धा(न्ध-अ)दर्शन- -नात् मीस् ६,७,३५. संबन्धा(न्ध-अ)र्थ- -र्थाः अपं १: ₹9. संविन्धन्-> १निध-वान्धव--वानाम् विध ६४,३३. संवन्धि-शब्द- -हदैः पावा १,१,९; ७१. सम्बन्धिशब्द-प्रत्यय--यानाम् पावा ४,१,९६. सं-बन्धन- -नात् या ४,२१. सम्बर-(>√सम्बर्य पा.) पाउभो २, ३,७४; पाग ३,१,२७<sup>8</sup>. सम्बन्ध- (>साम्बन्ध- पा.) पार्ग ४,१,१०५. सं√वाष्(वधा.),संवाधते वौश्रौ ८, १६: १९; †संवाधेथाम्° वौपि १, १५:८१; बैंग् ७,९: ६. †संवाधिष्ट° अत्र १८, २; दंवि १, ७; †संबाधिष्टाम् प्राप्तिगृ ३, ८, ३: ११; बौपि १, १५: ८१; बैग्र ७, ९:६. सं-वाध<sup>त</sup>- -धम् <sup>6</sup> द्राश्रौ १४,१,१८; लाश्रौ ५,६,२; -धे आपगृ २३, ३; - धेषु सु १९,६; आप्रिय २ ।

४.६:४१+; बीगु २,२, १०+. संबाध-तन्द्रीव--नद्रयः अप्रा ३, २, १२十. सं-वाध्य शांश्रौ १७,१०, १३; १६; १८,२४,३. १संविंव- •वम् दंवि २,३‡. सम्बु<sup>a/b</sup>-(> साम्बच्याय [न >] नी- पा.) पाग ४,१,१८. सं√वुध्,संबोधयन्ति वौश्रौ ७, १: १: संबोधयेत् या १४,३२. सं-बुद्धि- -द्धिः पा २,३,४९; -द्धेः पा ६,१,६८; +दी काश्री १, ८,१९; पा १,१,१६××; पावा. संबुद्धि° पावा ७,१,९०. °संबुद्धि- -द्वयोः पा, पावा ८, संबुद्धि-गुण- -णः पावा ६,१, So. संबुद्धि-लोप- -पस्य पावा १,१, ३९; -पे पाना ६,१,६८. संबुद्य(द्धि-अ)न्त- -न्तेन गौपि १,३,१३. संबुद्ध्य(द्धि-श्र)र्थे- -र्थम् पावा ८,२,७; ४,२०. सं-वोधन- -ने पा २,३,४७; ३,२, १२५. सं-बोध्य वृदे ३,१४५. संबुभूपत्− सं√भू द्र. सं√भक्ष्,संभक्षयति आपश्री १२, २६,७: बौश्रो; संमक्षयतः काठश्रो १३८; १४२; १४४<sup>२</sup>; बौश्रौ; संभक्षयेत् माश्रौ २,४,१,५५. सं-भक्षयित्वा आश्रौ ५,६,३. सं√भज्, संभजेरन् पागृ २,९,१२. सं-भक्त- -काः<sup>1</sup> वैध १,१०,३;११, १०; -केन हिश्री ६,६,१७‡.

संभक्त-तम- -मे या ९,३६. सं-भरण- प्रमृ. सं√मृ द्र. सं√भल् > सं-भल् - - लम् कौसू ७५,८. संभव- प्रमृ. सं√भू इ. संभवाह<sup>६</sup>-- -हानाम् वैध ४,८,२. सांभवाह~ -०ह वैध ४,८,२. संभवाह-वत् वैध ४,८,२. सं-भार- प्रमृ. सं√मृ इ. सं-भावन- प्रमृ. सं√भू ह. सं√भाप्, संभाषेत आपश्रौ †१०, १२,-१०; १३; १५, २०, १६; वौश्रौ ९,१९:४३<sup>२</sup>××; भाश्रौ; संभाषरेन द्राश्री ७, ३, १४; लाश्री ३,३,१६. सं-भाषb- -षम् आज्यो १२,५;७. सं-भाषण- -णम् श्राप्तिगृ २,४, ७: ८; शंघ २५०; विघ ६४, १५; -णे सुधप ८६: १४. सं-भाषमाण--णः माश्रौ२,१,२,२९. सं-भाषा- -षा हिश्री १०, १, ३६; कागृ ३, १४; वागृ ९, १९; -षायाम् आपधं २, २, ८; ९; हिध २,१,३०; ३१. सं-भाषित- -तम् श्राज्यो १२,६. सं-भावितुम् श्रापघ १, ९, १३; हिंध १,३,१३. सं-भाषिन्-(>सांभाष्य-पा.) पाग 4,9,938. सं-भाष्य श्रापष्ट १२, १४; वैष्ट. सं√भिद्, संभिनत्ति श्रापश्रौ १६,८, १४; वौश्रो; संभिन्दन्ति काठश्रो ९४; वाधूश्रौ ३, ६९: २५; संभिन्द्यात् काश्रौ ८,५,११. सं-भिद्य वौश्रौ १,१८: ५; भाश्रौ ३,

٩,२.

a) तु. पागम. । b) च्यप, । c) पाभे. वैप १ संवाधिष्ट दि. इ. । d) वैप १ इ. । e) न. प्रयोगः । f) = योगि-विशेप- । g) = ऋपि-विशेप- । h) = संभापण- ।

.सं-भिन्दत्- -न्दन् आपश्रौ ८,१५, ६; माश्री १,३,३,५; वाश्री. सं-भिन्न,ना- -नम् निस् ८, ६: १७: -न्नाः आपश्रौ १६, १९, ६; वैश्रौ १८, १६: १४; हिश्रौ ११,६,४०; -क्ने भाश्रौ ८,४,८. सं-भेद- -दम् हिश्रौ २, ३,११º; लाथौ १०, १९, ४<sup>b</sup>; ब्रेंद ४, १०६<sup>b</sup>; या २, २४<sup>b</sup>; -दात्<sup>a</sup> श्रापश्री ३,१,८; ११; भाश्री ३, १,३; वैश्रौ ६, ११ : ३. सं√भी, संभयेत् अप ६८,२,२६. सं-भु- सं√भूद. सम् ﴿ भुज् ( भोजने ),संभुक्षीयाताम् शांगृ १, १७, ७. सं-भुञ्ज(त्>)ती- -ती त्रापध २, १७,९; हिंघ २,५, ३८. सं-भोग- -गः या ७, ५; -गम् वाश्री १,६,३,२०; वैग्र ५, १: ४: -में वाश्री १, ६, ३, २१; -गेन वाध १६,१८. संभोगिन्- -गिनः शांश्री १६, २9,२9. सभोगै(ग-ए)कत्व- -त्वम् या **હ**,પ<sup>ર</sup>. .सं-भोज(न.>)नी°- -नी श्रापध २,१७,८<sup>त</sup>; हिंघ २,५,३७. सं√भुज़् (कौटिखें )> सं-भुज्य काठश्री ९२: बोश्री ४,४ : ३६; माश्री. सं√भू (\*वधा.),संभवते श्राज्यो १२,

११: समवति काश्री १३, ३, १ १: बोश्रो: संमवतः वाध्रश्रो ३, १५: ६××; वाश्रौ; संभवन्ति बौश्रो २,१०: १‡; वाधूश्रौ ३, ४२: ६; वैथ्रौ; †संभवसि<sup>6</sup> ब्रापर्म २,११,३३;१४,३; आगः; या ३,४; संभवय वौग्र २,११, .२९; संभवामि माश्रौ २,५, ४,२४<sup>‡1</sup>: संभवन्तु श्राप्तिए ३, १,२ : ४‡<sup>8</sup>; ‡संभव श्राश्री ३, १० १६<sup>b</sup>; काश्री ७, ४, ३३; न्नापन्नौ; माश्रौ १, ८, ४, ३६<sup>1</sup>; मागृ २,४,५1; कौस् ४५,११1; †सम् "भव भाश्रौ ७,१३,१; माधौ १,८,३,२९; वाश्रौ १, ६,४,३४; वैश्री; ‡संभवत वीश्री २,१०: ९; वैथ्रौ २१, २: २; भाग २, ११: १९<sup>8</sup>; हिग २, ११, १<sup>ए</sup>; संभवावहै भाश्रौ ९, .३, १; †संभवाव श्रापश्रौ ९. २, ३<sup>1</sup>; वाधूश्री ४, ३३: ५; हिश्री १५, १: ४१ ; वीय; <del>'</del>संभवांम पाय १, ११,८; वाध ५,८; समभवत् वाधूश्रौ ४,३०: २०: पागृ १, ७, २; वागृ १४, १३, या १०,२३; समभवताम् वाध्यौ ४, ३३: ६; संभवेत वाध १८, १६; संभवेत् श्रापश्री २, १, २; काठश्रौ ४२; बौश्रौ: सभवेताम् द्राश्री ११, ३, १६; लाश्री ४,३,१७; संभवेयुः माश्री

१,२,४,१××;वाधूश्री; संभवेयम् श्रापश्च **२१, ५**; हिशु ६,६४. †संबभूव आपथ्रौ ५,९,८,६ १४,७; बौध्री; श्राप्तिगृ ३,५,६: १७<sup>k</sup>; वौषि १, ५:४<sup>k</sup>; Şया .३, १७; १२, १०; संवभूवतुः †आपश्री ५, १, ७; १५, ५; वौश्रौ; बृदे ५, १५०; ७, ६; †संवभूबुः †श्रापश्रौ १६,३५,१; ्वौश्रौ १८, १७:१; वाधृशौ: †संवभूथ श्रापथ्रौ ५, १३, ४: बौश्रौ २, १७: २२, हिश्रौ ३, ४, १६; संबभूवयुः कौस ५, १‡; संबभूव वौथ्रौ १५.६: ४1; संभविष्यति वाधूश्री ४, ८६: ३; ११; १९; सम् ... भूयासम् वागृ १४,२४ ; †सम् (अभूत्) शांश्री ४, १२, ९१ त्रापश्रौ ४, १५, ४××; बोशौ; †सम् "अभूवम् " वौधौ ३. २१,१०°; भाश्रौ ४, २०, ८; †सम्(अभूवम्) शांश्रौ ४,१२, ९<sup>२</sup>: श्रापश्री ४,१५, ४; १८,५, १५; वौश्रौ; †सम् "असूम" शांश्रो ४,१२,८; वाश्रो १,१,४, २४; ‡सम् (अभूम<sup>111</sup>) काश्रौ ३, ८,१४; श्रंथ १, १५०.

सं-बुभूषत्— -पन् शांश्रौ ४,१३,२. सं-भव— -वः गोगृ २,५,७, जैगृ १, २२ : १३, घ्रप ७०,३,३, -बम् बृदे ३,१, -बात् पावा १,४,१,

a)=1अवदानमध्य-स्थित-! हिवरंश-। b)=नदी-संगम-। c)=दित्तिशा-। उप. श्रधिकरशे प्र.। d) ॰जि॰ इति पाठः ? यिन. शोधः ( तु. हिध. )। e) पाभे. वैप २, ३ खं. संभविस मंत्रा १, ५, १६ टि. द्र.। f) सपा. शौ १२,३,१० प १७,३६,१० संभित्ते मंत्रे १ ति पाभे.। g) परस्परं पाभे.। h) पाभे. वैप २,३ खं. संभित्ते ति १,४,४, १० टि. द्र.। i) पाभे. वैप १ वर्षयस्व ऋ १०, ५९, ५ टि. द्र.। j) पामे. वैप १ संस्थावहै ते ४,४,७,३ टि. द्र.। i) =सपा. तै स ६,९,३। ऋ १०,१८,० शौ १८,३,२ संवभूथ इति पाभे.। i) सपा. ऋ ८,६२,११ संयुज्याव इति पाभे.। i) सपा. ॰भूवम् ( तै १,६,६,२ च ) i0 ॰भूम ( मा २,२५ प्रमु. च ) इति पाभे.। i1 ० ९भु॰ इति पाठः ? यिन. शोधः ( तु. पाभे.)।

६,१,१५४; सीसू ६,४,१४; ९, ३,३७°: -वे वैताधी ४२, १०; -वौ शैशि ३०.

संभव-काल- -लः गोगृ २,५,८. संभव-तस्(:)शैशि १०; पाशिई<sup>b</sup>.

सं-भवत्- -वत् शांग्र १, १, १४; -वतः निस् ६, ७: १४; -वति लाश्री ६, ४, २; -वन् वाध्रश्री ३, ३५:५; ४२:११;४५: १२; ४, २०:५; मीसू १, २, २४: -बन्ती बीगृ ३,५,७.

: सं-भवन->°न-क्रिया- -या पावा १,४,२३.

सं-भावन- -नस्य पावा ३,३,१३२; -ने पा ३,३,१५४; ६,२,२१. संभावन-वचन- -ने पा ३, ३, 944.

संभावना( न-म्र )वयव<sup>c</sup>-त्व--त्वात् पावा ३,३,१३२.

सं-भावित- पाग २,१,५९. सं-भाव्य काठश्रौ २०.

सं-भा (न्य>)न्या- -न्या शैशि ११२.

सं-सु- पा ३,२,१८०.

सं-भृत,ता- -तः श्रापश्रौ ६,३,१२; १६,२९, २<sup>+1</sup>; वैश्रो १८, २०: २७<sup>‡व</sup>; हिश्री; -तम् श्रापश्री ५, २,9‡; -तस्य या ३,४; -ता श्रापमं २, १४, १०ई; -ताः अप २२, ६, ४; -ते पा ४,३, ४१; पावा ४,३,४२.

सं-भृति- -तिम् विध ३०, ४५; -त्ये शांश्रौ १६,२२,२०.

सं-भूय †श्रापश्री ५, १०, ३; १२,

२××; वाधूश्रौ. संभूय-वणिज्<sup>8</sup>— -णिजाम् विध . 4,924.

संभूयस्- पाग ३, १, २७; ४, १, ٩٤<sup>1</sup>.

सांभूयि- पा ४,१,९६.

संभूयस्य पा ३,१,२७.

सं√मृ, संभरते वाधूश्रौ ३,१०० : १; संभरति काश्री २६,१,१; आपश्री १, ६, १; १०, १८, ४†××; वीश्री; संभरन्ति आश्री ११. ७, ३, ११, बौश्रौ, †संम-रामि आपश्रौ १,४,१२; ६,१२; ५, १-२, ४; बौश्रौ; ‡संभरस्व आप्तिष्ट ३,६,३:१५; बौपि १, ११: १३; ५संभर आश्री २, १८,१३; श्रापश्री ९, १०,१७६; बौब्रौ १४, २५: ५%; भाष्रौ; माश्रौ ३, ४,१०<sup>1</sup>; अप्राय ५, रं<sup>ह</sup>; संभरत वाधूश्रौ छ, १९: ४७; १०३<sup>२</sup>: ६; सम् ( भरत ) काश्री १७, १२, ८‡; संभराम वाधूश्री ४,१०३:६५; क्समभरन् ज्ञांश्री १५,१७,१;आपश्री ५,३, १: भाश्री; ईसम्बरः वौश्री १४. २१:१९: क्समभरम् वौथ्रौ २, ६:३६; वैथ्रौ १, ७: १४; संभरेत् काश्रौ १६, १, २४; श्रापश्री ५, १, ६; ९, १, १७‡; १६, ३, ५; बौश्रौ; संभरेयुः आश्रौ ६, ६, १; †संभरेम श्रापश्री ५, ९, १०; माश्रौ १,५,२;११; वाश्रौ. संभ्रियते वौश्रौ २४, २१: ४; वैश्री १४.-५:५.

सं-भरण'- -णः बौश्रौ १०, ४२: ७<del>†</del>: -णम् वीश्रो **२१,**४: २२; -णे वौश्रौ २०,२:३७; ४२.

संभरणी - - ज्या काश्री ९, ५,६; -ण्याम् वीश्रौ ७, ६: 97; 6,9:94; 5: 0.

संभरण-प्रसृतिº- -तीन् वौश्रौ २१,१३:३; २४; १४:११: २५: ७.

संभरणा (ण-आ) दिं°- -दि श्रापश्रौ १९, १३, १०; हिश्रौ २३, २, ४३; -चाः श्रापश्रौ १३, १,१६.

संभरणीय- -याः वैश्री १८,६: ५; -ये बौध्रौ ८, १ : १४.

सं-भरत्- -रताम् निस् ५, १०: 9; -<del>†</del>रन् आपश्रौ ५, २, १; ४; - रन्तः श्चांपश्रौ ५, १, ७; ٦,٧.

सं-भरमाण- -णः वाधूश्री ३, ६९: ₹9.

सं-भरिष्यत्- -प्यत्सु द्राश्रौ १४, १,८; लाश्री ५,५, ६; -प्यन् आपश्रौ १५,१,१; बौश्रौ.

सं-भरिष्यमा( ग् > )णा- •णायाम् हिथ्रौ १०, ८,२०.

सं-भार- -रम् बौश्रौ २, ६: १४; १७; भाश्री ५,१,७; कीस् ७, १०; ८; ८; ४३, ४; ४७, २; -राः आश्रौ ८, १४, १८<sup>k</sup>; আपশ্रী ५, २७, १‡; ৬: १५, १, ८; २, ७; वौथ्रौ: -राणाम् श्रापश्रौ १९,१४,२०;

a) तु. जीसं. प्रयासं. । असं इति केवलानन्दः । b) शंभुमत->-ते इति पासि.। c) वस.। d) पाभे. वैप १ संभूतः पै १९,४६,३ टि. इ. । e) सुप्सुवीयः समासः । f) पृ २५४६ f द्र. । वैग २, ३खं. सुंभर तैब्रा १,४,४,१० टि. द्र. । h) संभरेताम् इति पाठः ? (तु. BC.)? °रैताम् इति शोधः (तु. पामे.)। i) वैप १ निर्दिष्टयोः समावेशः द्र.। j) = पात्र-विशेष-। k) तु. श्रान.; वैतु. BI. ससं॰ इति ।

२५; यौथ्री; -राणि वैश्री १८, १:३३; –रान् काश्री ४,९,१२; २५,१,२; २६,१,१४; व्यादश्री; योधी ६, १८: २०°;- रेभ्य; बौध्रौ १०, १८: १२; -रेषु काश्री ४, ९,१; श्रापश्री; -रैः काओं २६,१,१५; श्रापश्री १४, १५,२‡; १५,३,२०××; भाश्री; -री बौधौ २२,४ : ३. संभार-निवपन- -नम् भाशी ८,

४,१७; -नात् काश्री १७, ३,

२७: बौध्रौ २, ७: १४; माध्रौ 4,2,28. संभारनिवपन।(न-अ)न्त-न्तम् श्रावधी ७,६,२. संभार-प्रमृति- -ति माश्री ५, २,१५,२६. संभार-मन्त्र- -न्त्राः वैधी १, 95:93. संभार-यजुस्- -जुभि: आपश्री १४.१९,१:२; माश्री २, १, ५. १५; हिपि १९:८; -जूपि श्रापथ्रौ १०,३,५××; माथ्रौ.

संभार-वर्जम् श्राधौ ८,१४,१८. संभार-शेप- -पम् माश्री १, ५, ४,३. संभार-संभरण- -णान् आप्रिष्ट १,७,३ : १०. संभार-संभरण-काल- -ले आमिष्ट १,७,४: ३. संभारा(र-अ)र्थ- -र्थम् वेष्ट २, 90:4: संभारा(र-श्रा)हर्तृ- -र्तुः वैश्रौ १३,१: २.

सं-भार्यं b- पावा ३, १,११२; हिश्री c १६,५,२२<sup>d</sup>; ३७;६, २; --र्यन् थाश्री १०, ३, ५º; काश्री २४. ૧,૧६; आपश्री **२१,**१५,१३<sup>०१</sup>; १६,१°; बौधौ; -र्घयोः श्राधौ १०,५,६<sup>०</sup>; निस् ५, ११ : २३: १२:२४; -यें आवधी २१. २५,३<sup>०</sup>; हिथ्रौ १६, ६, ३; १८, ३,११; -येंि श्राश्रो १०,४, २; श्रापध्रौ २१,१६,१०. संभार्य-स्तोत्रीय- -यः क्षस् १, २ : ४; ८ : ४;२,४ : ७;५ : ६. संभार्या(य-घ्र)न्वित- -तानि

निस् ७,५: १६. सं-भृत,ता- - काश्री २१, १. १७º: श्रापश्रौ ५,३,१; १९, ८, ९; वौश्रौ २,६:३७; हिश्रौ २३, १,३६; पागृ १,१४,३🕈 ; भागृ; -तम् आश्रौ ४, १२,२; भाश्रौ ५.१,७; वाश्री २,१,१,२४; वैश्री १९, ७ : १०; जैश्रौ ८ : १७🕂: निस्; या १४, २५; - †ता सं-भेद- सं√भिद् द्र. आवश्री ५, २६,५; द्राश्रौ २, ४, ११¹;लाथौ १,८,९¹; श्रप ४६,९, २१;१०,३०; -ताः श्रापश्री ५, काश्रौ १४, ५,२३; -तान् काश्रौ २६, १, ११; वेश्रो १, ७: १: -ताम् वौधौ १०, ४८: २९५; हिश्री ११, १, ३२; -तायाम् द्राश्री १४,३, १५; लाश्री ५,७, १४; -ते वैश्री १, ४:१६; हिश्री ३,२,३, -तेन वाधूश्री ३,२२: ८; १०; -तेषु द्राश्री १४, १,९; रसं-मति- सं√मन् द्र.

लाश्री ५, ५, ६; कीस ६७, ६; १४०,४; अप १९,१,३. संस्तत-तम- -मेन शांशी ६०, संमृत-संभार<sup>६</sup>- -रः वौशौ ३ †संमृता(त-श्रह्ञ>)हा°- -हा व्यापत्रौ ४,७,२; मात्रौ ४, १०, १; हिश्रौ ६,२,९७<sup>ь</sup>. †सं-ऋति<sup>b</sup>- -तीः¹ आपश्रौ ५,२६, ५; वैश्रो १,१९ : ८. सं-भृत्य काश्री १८,५,४; आप्रश्नी; हिथ्री ११, १, ४० ई।; संभृत्य-ऽसंमृत्य बौधी २,६: १७. सं-भ्टरय- पावा ३, १,११२; -रयाः वीध्रौ ३,१:२;३; वैध्रौ १,१९: 932 सं-त्रियमाण,णा- - एणः काश्री २६, ७,५०; गुत्र ४, ११५; -णायाम् हिश्री १०, ८,११; लाश्री ५,७, 98. सं√भंश, संभ्रश्येत शांश्री १७, १०, १०; कौगृ २, ७, २०; शांगृ २, 92,4. १५; ६,२७, १५; बौधी; -तात् सं√भ्रम्>सं-भ्रम- पाग ५,१,९७; -मः श्रप ७०<sup>२</sup>, ८, १; -मेण पावा ८, १,१२<sup>k</sup>. सांभ्रम- पा ५, १,९७. १सं-मति¹- पाग ५, १,१२३. सांमत्य- पा ५,१,१२३. संमति-ता-, वि-त्व, विमन्-पा 4,9,923.

a) = अनुवाक-विशेष- (तंत्रा ३,८)। b) वेष १ इ.। c) = अहीन-विशेष-। d) प्रस्परं पाभे.। e) पाभे. वेव १ संमृतः पे १९,४६,३ टि. इ. । f) सपा. संमृतम् (जै ३, १,२ जैमि १,७४ च)<> ला (की २,११८० पत्रा १,४ च) इति पामे. । g) वस. । h) कः इति पाटः ? यनि. शोधः । i) पामे. पृ २२३२ ० इ. 1 j) पांसे. वैप १ संसूज्य मा ११, ५४ टि. इ. 1 k) तु. पासि.। l) मलो. यस.।

†सं√मद्,सम् ...मदन्ति या १०,। २६के : सम्"भदेम श्रापश्री ५,२,४; १८,२; माश्रौ २,१,१, ६; कीय ३,६,९; शांय. सं-मद्b- -मदः या ९,१७ई. १सं-मद- पा ३,३,६८. ¢सं-मदत्- -दन्तः शांश्रौ ८,२०,१. २संमद् <sup>c</sup>->सांमद- -दः श्राश्रौ १०, ७,८<sup>व</sup>; शांश्री १६,२,२२; ऋत्र 2,2,40. सं √मन् (\*वधा.), संमन्येरन् माश्री सं-मर्श-, °र्शन- सं√मृश् द. 4,9,9,77. सममंसत या ४,२५. सं-मत- -तम् वेज्यो २. २सं-मति->°त्य(ति-अ)र्थ- -र्थे आश्रौ २,११,१०. सं-मनन- -नात् या ७,१७. याशि २,१०१ ; -ने वैध ३.७, २; -नेन सुधप ८८: ९. संमान-कर---- ऋप्रा ११,६९. संमाना(न-श्र)वमान-सम- -मः वैध ३,६:६. सं-मानन- -नात् या ७.१७. संमानन-शालीनीकरण- -णयोः पा १,३, ७०. समाननो(न-उ) त्सक्षना(न-आ) चार्यकरण-ज्ञान-भृति-विगणन-च्यय- -येषु पा १,३,३६. सं-मनस्<sup>ड</sup>- पागवा ५,१,१२३;-नसः कीस ९८,२‡. सांमनस्यb- पावा ५,१,१२३;

-स्यम् कौस् ४२, ६; अअ ३, ८; ३०; ६. ६४; ७४: ७. ५२; -स्यानि कौसू १२, ५; -स्ये अत्र ६,७४. संमनस्-ता-,°नस्-त्व-,°निमन्-पा ५,१,१२३. सं√मन्त्रि(<मन्त्र-),संमन्त्रयेत् शंध २८६. सं-मन्त्र्य विघ ५,१९४; बृदे ५,५८. सं-मर्दिन्- सं√मद् इ. सं√मह ,†संमहेम>मा वौश्री १७. ४०: १: आपमं २,७,१; आप्तिगृ १,३, २: ९: भागृ. सम्"महयति वौगृ १,२,६३. †सं-महस- -होभ्यः आश्री ३, १, १४1; वैताश्रौ १८,६. १सं-मान - नम् शंध २५२: -नात् सं√मा(माने),संमिमीते निस् ३. ५: ७; संमिमते निस् २,२:६; प्सम्(मिमीमहे) अपं १:२८. संमीयात् क्षसू ३,१६: ३. सं-मा<sup>ड</sup>-- -मा वौश्रौ ९, ७: २०‡; निस् ३,२:४; ५; ऋप्रा १७, 981. २सं-मान- -नम् हिश्रौ ९,८,९. संमान-मात्र- -त्रम् या ४.२५. सं-माय श्रापश्री ५,१४,९; वौश्री. १सं-मित,ता- -तः भावश्रौ ५, २, ४‡; ६, १३, ९; बौश्रो; वैगृ ६७: ५<sup>к</sup>; -तम् आपश्री ५, 96, 24; 88, 6, 99; 90, १५; वौश्रौ; आप्तिय २, ६, ८: ।

२२<sup>1</sup>; बौगृ ३,२, ४१: अप **४६.** ८,३<sup>१</sup>; शंध११६,५१<sup>m,n</sup>;-तस्य कौग्र ३,२, ६; शांग्र ३,३, २; -ता शांश्री १२,२१, २‡; वौश्री २५, ११:४; वाधूश्री; -ताः शांश्रौ ७, २७, २९; श्रापश्रौ ५, ६, १५; बौश्रौ २, ६: २५५: १९,१०:६१××; हिश्रौ; -तात् श्रापश्रौ ११,९,१; हिश्रौ ७,५, ३५;१०,३,४१; –तानि श्रापश्रौ १९,२१, २; हिश्रौ २२, ४, २: -ताम् श्रापश्रौ १४, ६. १०; ३३,३; बौश्रौ २४,२४:१; हिश्रौ; -†तासः श्रापश्री १७. १६. १८; बौश्रो १०,५३: ७३; वैश्रो १९, ६:११; -ते क्षसू १, ९: १; श्राप्तिगृ २,४,१: १६º; भागृ २,३:१०⁰; ∸तौ हिगृ१,२७,४º. संमिती<sup>p</sup>--तीम्यः वौगृ ३, ₹,७‡. संमित-देवता- -ताः बौगृ ३,३, ₹8<sup>₹</sup> सं-मिति- -तौ पा ४,४,१३५० सं-मीयमान- -नेषु आपश्री १४,८, ७; हिश्री १०,८,२९. सं-मातृ - तरी माश्री ५, २, १०: 96年。 सांमातुर- पा ४,१,११५. सं-मार्ग-, °र्जन- प्रमृ. सं√मृज़ द्र. सं√िम, संमिनोति आपश्रौ ७. १०, **5;**₹8,4,98; 9**5;** ₹७,२२,६: वौश्रौ; संमिनुतः वैश्रौ २१,१७,

b) उप. कर्तरि कृत्। a) पामे, वैप १ सम् ... मदन्ति ऋ १०, ८२, २ टि. इ. । c) व्यप. । f) सपा. नाशि २, ८, २५ सौहद्यात् इति पांभे. । e) उप. = १मान- । d) त. आन. । i) तु. श्रान.। °हे° इति BI.?। h) भाष., व्यप. (देवता-), नाप. (मन्त्र- वा सूक्त- वा)। m) = मरुद्-विशेष- ।k)= विनायक-विशेष-। l) पामे. पृ १८१६ m द्र.। j) = छन्दो-विशेष- । q) समिती इत्यंशीत पाका. 1 o) परस्परं पाभे. । p) = संभित-देवता- । n) °तः इति शक. । r) = २सं-मातृ - (तु. वैप १) ।

१२: संमिन्वन्ति श्रापश्रौ २०,९, ९‡; संमिनुयात् श्रापश्रौ २१, १४,११; बौध्रौ २५,३३: १७; ३४:२; माश्रौ. संमीयते आपश्रौ २२,१०, १६; हिश्री १७,४,३४. २सं-मित- -तम् वाश्रौ १, ६, ३, १९; वैश्री १४, १०: ३; –ताः वाश्रौ ३,२,६,१५. सं-मित्य वौश्रौ १०,५५: 9××. सं-िमन्वान- -नः या १०,२१. सं-मीय वाश्री ३,२, ७, २४××. सं-मेत्यत्- -प्यन् वौश्रौ ११,२: १२; २५,३३ : १६. १सं-मित-, सं-मिति- सं-√मा द्र. ?सिम्मतमुप्यायणः चात्र ३०:*८*‡. सं-मि(श्रा,रुख)>)श्रा,रुख]º- -श्रा कप्र २,६,९; -इलाः वैताश्रौ ३१,२७‡. सं√िमह्, सम् ः मिमिक्व>क्वा ऋप्रा ७,३३†. सं-मीयमान- सं√मा इ. सं√मील, संमीलति भाश्री ११,२१, ५; संमीलेत् श्रापश्री २२,३, २; हिश्री १७,१, ३९; द्राश्री ६,१,

नैधौ १७:१९. १सं-मीलन- - नम् हिथौ १७,२,१०. सं-मीलित- - ताय गोगृ ३,२,२९. सं-मील्य श्राधौ८,१४,७××;शांधौ. संमील्य<sup>b</sup>- - न्वेषु उनिस् ६:९. सं-मुख°- - खम्<sup>व</sup> आपथौ १५,२०,

१५; लाध्री २,९,११.

संमीलयति श्रापश्री १५,२०,५;

भागृ ३, ६ : १३; संमीलयन्ति

काश्रौसं २७ :४; १५; संमीलयेत्

बौश्रौ ९, १९: २८<sup>0</sup>; माश्रौ ११, २१, ६<sup>e</sup>; माश्रौ ५, १,६,२१; भाग्र ३,६ : १४६; अप ३६, ३०, २; विघ ९८, १०२; -खान् आपश्रौ १२,१२, ११५; वौश्रौ ७,१: २४;६: १६; २०: ५,८,१:२०; वैश्री; -खेपु काश्री ९,१,५. संमुखी √कृ >संमुखी-कृत्य वैश्री १५,१४: १. संमुखीन- पा, पावा ५,२,६. सं√मुद्, संमोदन्ते या २,१०; १०, ર૬ે; કુછ,૧૬<sup>ર</sup>. सं-मोदन- (<सांमोदनिक- पा.) पाग ५,१,१०१. सं√मुह्>°मूड- -ढः कप्र ३, ३,५. सं-मोह- -हात् वृदे ७, ८४. सं√मृज्, संमृष्टे वौश्रौ ११, ४ : ३; १५, २८: ३; संमार्धि काश्री २, ६, ३९; ३, १, १३××; श्रापश्री: संमृष्टः वीश्री ५, ५: ३४; †संमार्जिम आपश्रौ २,४, ८; १३, १; ३,४,७××; बौथ्रौ; †संमृजन्तु माश्री २, ३, ४, २०; जैश्रो ९, १४; १५<sup>२</sup>; वैताश्री १०, १७; †संमृहिड काश्रौ २, ६,२६; ३,१,१२,५, १××; आपश्रौ; †सम्…मृहि्ह आश्री १,३,२८;†संमृष्टम् वीश्री ५, ५:३१; †संमृजीत आश्री १, ३,२८; संमृज्यात् भाश्रौ २, ४, ९०; द्राश्रो ३, २,२२; २३; ४,३६; ५,३,२३; ४,६; लाश्री. संमृजेत् वौश्रौ २०, १०: १; ४<sup>२</sup>; २६: २९; जैथ्रीका १४१;

् बौषि ३,५, २. सं-मार्गं - -र्गः श्राश्रौ १, ३, २८; -र्गम् माश्रौ १, ३,१,३;८××; वाधौ; -गणाम् काधौतं २९: ३; -र्गान् आपश्री २, १५, ४; ४,११,६; वाश्री; -र्गेण वैताश्री २,१३; -गैं: श्राश्री ३,१, १३. संमार्ग-नृग--णैः श्राश्री१,३,२८ सं-मार्जन- -नम् काश्रौ ५,६,९५; माश्री १,१,३,४३;७,१,२८××; रांघ १०३; -नात् माश्री १,७, १,२७; ४, १०; शंध १७८: -नानि काश्री २,६, ४३; भाश्री २,५,१; ३,४,९; माश्री १, २, ५,८; -नाय काश्री ५, ५,५: -ने वौधौ २०,१०:३; भाधौ८, ८,२; -नेन विध २३,१०;५६. संमाजन-काल- -ले ब्रापधी ७, संमार्जन-दहनो(न-उ)दककिया--याः गौपि १,४,१२. संमार्जन-प्रभृति- -ित द्राश्री ५, ४,१५; लाधौ २,८,१५. समार्जन-प्रोक्षणो( गु-उ)पलेपना (न-श्र)वस्तरणो(ण-उ )हेखन--नैः वौध १,५,५८. संमार्जन-सादन- -ने बौशौ २०, २६ : २८; २९. संमार्जना(न-भ्रा)दि- -दि काश्री ५,५,१३. संमार्जना( न-श्र )न्तर- -रम् कागृड ४२: १. संमार्जनो(न-उ)पलेपनो (न-उ) छेखन-प्रोक्षणो(ग्र-उ<sup>g</sup>)पकरण--णैः वाध ३, ५६.

a) वैप १ द्र. । b) = साम-विशेष- (तु. सात्रा ३,६,१२)। c) प्रास. वा वस. वा (वैतु. पासि. १सम- + मुख- > कस. इति) । d) कचित् वा. किवि. । e) संहतं (सहतं) मुखेनेति प्रास. । सपा. स-मुखम् इति पामे. (तु. पृ २५७५ h, i, j) । समुखम् इति वौधौ. मूको. । f) = [इध्मसंनहन-] तृए। । g) = शुद्रमृत्तिकांऽऽवपन- ।

सं-मार्ज्य वैताश्री २, १३; अप. सं-मृजत् - जन् माश्री १,३,१,४. सं-मृज्य आश्री ३, १,१३; काश्री; श्रापश्री १६, १,४; हिश्री ११,

सं-मृज्यमा (नं > )ना - नाम् आपश्रो ४,५, १; साश्रो ४,६, ४; वैश्रो४,११:५; हिश्रो६,२,२. सं-मृष्ट,ष्टा - - प्टः आपश्रो ८,६, २३; वौश्रो ५,०:४; माश्रो; - प्टस्य बौश्रो ४,९:१ वौश्रो; - प्टानि श्रापश्रो २,४,९; बौश्रो; - प्टानि श्रापश्रो २,४,९; बौश्रो; - प्टाम् वाश्रो १,३,२,१; हिश्रो १,०,११; - प्टे काश्रो ८, २,२९; बौश्रो; - प्टेषु वैश्रो १४, २:८; - प्टो काश्रो ३,२,१५. संमृष्ट-वेइ(२म >)२मा<sup>b</sup> -- २मासु विध ९९,२२. संमृष्टो(ए-उ)पिल्स - - सम् बौग् १,६,२२; - से बौध २,०,२.

सं-मिर्दिन् पाग ३,१,१३४.
सं-मुद्वत् - -द्वन् कीस् ३६,२३.
सं√मृश्, संमुशते आपश्री १९,१०,
२; वीश्री १,४:१××; वेश्री;
संमुशति शांश्री २,८,१९;
१७,१०; ४,७,१०; काश्री;
संमृशते काश्री ८, ५,१३;
वेश्री १४,८:६;८;संमृशतः
वीश्री ७,११:३; हिश्री ७,
६,१८; २१××; संमृशन्ते
आप्तिए ३,७,२:४; वौषि १,
१७:२४; संमृशन्ति शांश्री

ं सं√मृद्, संमृद्नाति कौसू २७,१९.

८,१५,५; वौश्रौ ७,११:९; १७; माश्रौ; कौगृ ५,४,६<sup>0</sup>; †संमृको आपश्रौ ११,१२,३; माश्रौ २,२,३,१०; वैश्रौ; †संमृशन्ताम् व आप्तिगृ ३,७,२:५; वौषि १,१७:२५; संमृशीत वौश्रौ २४,३४:६; १३××; संमृशेत् वौश्रौ २,१८:३०‡; ३,४:१९××; आगृ.

सं-मर्शे - - शें बौश्रों २०,२०:८. सं-मर्शन - - नात् काश्रो ५,३,१५; १७, २,६; - ने बौश्रो २०, ३०:१;२१,९:४. सं-मृशत् - - शन् शांश्रो १७,१५,

१०; गोग्र ३,४,२८; सं-मृदय श्राश्रो ५, ३, १९; शांश्रौ; श्राप्तिग्र १, ६, ३∶ १४°. सं-मृष्ट- सं√मृज् द्र.

सं-मेण्यत्- सं√मि ह. सं-मोह- सं√मह ह.

सम्यच्, बच् – सम् $\sqrt$ अच्, बच् ह. सम्यत् वौश्रो ६, १५: २ $^{6}$ ; वाश्रो २,१,८,१ $^{+}$ ; वैश्रो १२,१९: ३ $^{61b}$ ; हिश्रो ७,२,७४.

सम्√रा > सम्-राज्¹- पा ८, ३,२५; पाग ४, १, १५१; ५, १, १२४¹; -†राजः बांश्री १०, ५, २४; ऋअ; -राजम् आश्री ६, ४, १०‡; बांश्री; बौश्री १०, ४०:२¹; -राजि छप्रा ४,६; -†राजे शांश्री १२, १०, ४; बौश्री; -राट् (,ळ्) †श्राश्री ३,८,१;४,६,३;१२, २××; शांश्रो ३, ५,८‡; काश्रो;
निस् १,५ : १८<sup>k</sup>; श्रप्राय ३,
१;श्रश्र ७, ८१; १९, १८<sup>k</sup>;
ऋप्रा १७, ५<sup>k</sup>; –‡०राट्(,ल्)
आश्रो २,५,१२; ३,१२,२३××;
शांश्रो २, १५,२; श्रापश्रो.

शसाम्राज्य!— पा ५, १, १२४; -ज्यः वौश्रो १४, १: २६; -ज्यम् काश्रो ५,१३,१‡; वौश्रो ६,१४: ७‡; १४,१: २४; २५; -ज्यस्य¹ आपश्रो १५,१५,१; साश्रो ११,१५,२८; -ज्यानाम् पाग्र १,५,१०; वाश्रो ६,१५,३; आपश्रो ५,९,१०; वौश्रो १२,१४:२१; माधी; -†ज्येन आपश्रो १७,१६,८ण; वौश्रो १०,५८:२ण; वौश्रो १०,५८:२१,१०:१२०ण; हिश्रो १२,६,११; १२०ण; हिश्रो १२,६,११;

साम्राज्य-रूप- -पम् हिश्रौ २४,६,१२<sup>n</sup>.

२साम्राज्य- पा ४,१,१५१. सम्राट्-पति - -तिः काश्रौ ५,१३, १‡. सम्राट्-शब्द- -ब्दः ऋषा ४, २३.

सम्राट्-स्वराज्- -राजोः आश्रौ ९,८, २१; वैताश्रौ ४०, ३. सम्राड्-बासन्दी- -न्दी वैश्रौ १३,७:९; श्रापमं २,९,८‡;

a) °ज्यम् इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. आपश्री.) । b) वस. समासान्तः अच् प्र. । c) °ित इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. भाष्यम् , सप्र. शांश्री ४,१५,५ च) । d) पामे. वैप १ संविशन्तु ऋ १०,१८,७ टि. द्र. । e) °िम ° इति पाठः ? यनि. शोधः । f) वैप १ द्र. । g) संयत् इति तैनि. । h) सम्यक् इति संस्कर्तुः टि. । i) तु. पागम. । j) = इष्टका-विशेष- । k) = छन्दो-विशेष- । k) पामे. पू २०८७ i द्र. । k) पामे. वैप १ साम्राज्येन मा १८, ३७ टि. द्र. । k) स॰ इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. पू २०८७ i) ।

-न्दीम् काश्रौ २६, २, ३२; आपश्रौ १्५, ५,७; ६,१०××; बोश्रो: -न्द्याः आपश्रो १५,१३, ९: भाश्री ११,१३,१३: -न्द्याम् श्चापश्री १५, ८, १५; १२, २; वौश्रौ. सम्राड्-दुह्- -दुहम् वाधूश्रौ ३,४६:१; १४; १६; १८; -धुक् बौश्रौ ६,३४: १. सम्-राज - -जम् म्यापम २. ८. ८; २२,२०; वैष्ट २, १५: २. सम्-राजन्- -ज्ञे वौश्रौ ९,१९ :७‡. †सम्राज्ञी- -ज्ञी° आपमं १, ६, ६"; शांग्र १,१३,१; काग्र २५, ४७<sup>४</sup>: ऋप्रा २, ५९. स<sup>त</sup>-य°- -यम् ऋत्रा १४,४३; ४४. स<sup>d</sup>-यकार- -रम् श्रप्ता २, १, ७; माशि ७,५; -राणि अप्रा २,४, स -यकार-वकार'- -रम् तैप्रा २०,२, स<sup>व</sup>-यजमान- -नाः काश्रौ ९,८,१७; १०,१,२३. सयजमान-क--काः जैश्रीका १२८. स<sup>d</sup>-यजुस्- -जुपम् बौश्रौ १९, १: २; २४, ३४: ३; १२; माश्रौ ६,१,७,८; २,१,११; ३,१२. स<sup>व</sup>-यज्ञ- -ज्ञम् शंध ११६: १८; -जाः वाध ६, ४. स<sup>व</sup>-यज्ञ-पुच्छ<sup>ड</sup>- -च्छेन बौश्रौ २६, 98: 98.

?सयति श्रामिष् २,५,१०:२९. सयन- √सि द्र. स<sup>व</sup>-यन्तृक- -कम् काश्रौ १५, ६, १स<sup>त</sup>-यव,वा- -वम् कौस् ४५, १; -वस्य कौसू ८४, ४; -वाम् कौसू ७१, २३; ८६, २६; -वे कौसू २८,२०. २स<sup>त</sup>-य-व<sup>1</sup>- -वः शुप्रा १, १११; याशि १.७८. सव-यशस्- -शाः शांग्र ६,५,३‡. स⁰-याजुप- -पम् बौश्रौ २०, २: ٧٦. ?सयातैः अप ११,१,६. †स-याव(न>र्>)री¹- -०रि आमिय ३,५,६:२,५; बौपि १, ४: १९; २१; हिपि ५: ३; ४: -री: आश्रौ १,११.८. श्सयीः काश्रीसं २८: १०. स-युज्1– -युक् ऋत २,३,७1;–युग्भिः आश्रो ६, ३, १‡<sup>к</sup>; -†युजः श्रापथ्रौ १३, १८, १०<sup>1</sup>: १७. ५.२§; वैश्रौ १९, ५ : १५™; हिश्रौ १२,२,१<sup>m</sup>; वौश्रौ ७,१३: २४; वैश्रौ; हिश्रौ १२,२, १८; -युजम बौश्री १०, ३२:२; cxx; वैथ्रौ; -†युजा आपश्रौ ६,२१, १; १७, ५, २; बौब्रौ; -युजी वौश्री १०, ३८:२: . ३××; 羽羽 &,9४०年1. सायुज्य- -ज्यम् शांश्री १४, ६२,

२; श्रापश्रौ **४,**१०,१<sup>०</sup>××; वौश्रौ. सायुज्य-काम- -मी काश्रीस ३०:८. स-यथ-<sup>p</sup> >सयूथ्य,ध्या- पा ४,५, ११४; -‡ध्यः आश्रौ ३, ३, १; शांश्री ५,१७,२; माश्री ५,२,९, ७; भाशि ५६; -ध्याः आ<sub>गिर्</sub> २,५,३ : २५; बौग्र ३,७,१८. श्सियेति आमिष्ट २,५, १०: ३१. स<sup>व</sup>-योक्त्र,क्त्रा- -क्म् माश्री १,३, ५,१७; -क्तायाः काश्रौ ८,१,५: -क्ते आपश्री ३, १०, ७; वैश्री ७, ११ : २; हिश्री ३,५,३८. स<sup>त</sup>-योध-मुख्य<sup>त</sup>- -ख्याः श्रप ५१, †स-योनि<sup>-</sup>- -निः या १४,२३; -नी श्रापमं १, ११, ७; ८; बौगृ ३, ११,४; -न्यः आमिष्ट २, ५,३: २४; बौग्र ३, ७, १८. १सरक- (>सारकायन-, ॰केय-, °क्य- पा.) पाग ४,२,८०<sup>३</sup> २सरक- पाडमो २,२,७; पाग २,४. 395. ३सरक- √स द्र. सर (घ>)घा¹- पाउमो २, २, ७०; -धा भाशि ३८ ई. †सारव¹- •घम् श्रापश्रौ २१, १९, १९; बौश्रौ १६,२३: १०; बौगृ १,४, ४; भागः; -घस्य श्रापश्रौ १५,5१०,१: बौश्रौ ९, ९: २४; भाश्रौ ११, ९,१७; २४,४,४.

a) उप. कर्तिर अच् प्र. । b) सपा. भागृ २, २१: २० संराजम् इति, बौश्रौ १७, ४१: २० प्रमृ. स्वराजम् इति च पामे. । c) पामे. पृ २४६८ ० द्र. । d) = ४स-। e) उप. = १य-। f) उप. द्रस. । g) उप. पस. । h) सजातै: इति संस्कर्तुः टि. । i) वैप १ द्र. । j) = संयुक्त-व्यञ्जन-। k) पामे. वैप १ स्वयुग्निः शौ २, ५, ४ टि. द्र. । l) पामे. वैप १, २४४३ त द्र. । m) युजः इति पाठः ? यिन. शोधः (तु. आपश्री.) । n) सपा. पै १९, ४९, १९ सयुजा इति पामे. । o) पामे. वैप १, २२३१ त द्र. । p) पृ २४९२ j, k द्र. । q) वस. p0 पस. । p1 वस. p2 पस. । p3 वस. p3 पस. । p4 वस. p5 पस. । p5 पस. । p7 वस. p8 पस. । p8 वस. p9 वस. p9 वस. p9 पस. । p9 वस. p

स<sup>B</sup>-रङ्ग<sup>b</sup>- -ङ्गम् शैशि १४७. सक-रजस्र 010 - जिसक वैश्री १७,१५: १,१६: ३, हिश्री १३,२,४. स<sup>a</sup>-रजस<sup>07d</sup>- -से<sup>0</sup> श्रावश्री १८,५, १३; लाओं १०, १९, १५. ·सरट्-- पाउ १, १३४. सरट- पाउमो २. २,९७. १,२सरण-,सरण- √स द्र. सरराड- पाउं १, १२९. सरण्यु- √स इ. सरण्यू - -ण्यूः अप ४८, १३९ ; बृदे २,१०;८०; ६,१६२; ७,१; ४; निघ ५,६‡; या १२,१०‡; अप्रा ३,४,१‡; -ण्यूम् वृदे ६, १६२; -ण्य्वाम् बृदे ६, १६३; ७, ३. सरण्य-देवत,ता- -ते बृदे ७, ७:

: ऋज २, १०, १७. स-रथ,था<sup>६</sup>-- †यम् आश्रौ ५, १९, ७; सांश्रौ ८, ५, १; कौस् ८१, ३९××; या १०, ३०; -था बौश्रौ २६, ३२: २१; -थान् आपश्रौ १७,२०,९; हिश्रौ १२,

सरपस् १--पसः ऋषा २, ७२. १सरम<sup>1</sup>- (>१सारमेय-पा.) पाग ४,२,८०.

२सर(म>)मा¹- पाउभो २,२,२४८; -†मा आपश्री १२, १५, ६; हिश्री ८,४, २१; आपमे २, १६,७; पाए; श्रप ४८,१३९; Ş३दे १, १२८; २,७७; निघ ५,५; या ११.२४९; -माम् ऋअ २, १०, १०८; बृदे ८, २५; ३३; -मायाः चाश्र ३०: १६<sup>1</sup>; -माये श्रप्रा ३, ४, १; -०मे बृदे ८,२८. तारमेय<sup>र</sup>- - +०य श्रापमं २, १६,

श्सारमेय¹— - † ॰ य श्रापमं २, १६, ९; १०; साय २,७: २३; २५; हिए; - † यः श्रापमं २, १६, २; भाग २, ७: ९; हिए २, ७,२; - यम होदे ६,१२; - याः अप ६४,८, १; - † यो श्राग ४, ३, २१; अप्रा ३, ४, १.

सरयु!- पाउ ३,२२. सरयु!- पाउभो २,१,९०.

ेंसारव- पा ६,४,१७४.

सरयू-तीर- -रे विघ ८५, ३२. सरस्क<sup>6</sup>- -कम् या ६, ३<sup>1</sup>.

सरळ"- पाउमी २,३,९८; फि ३७. सारळ"- -ळ: शांश्री १६,१२,५.

स⁴-रञ्जा(ना>)न- -नेन आपश्रो ७, ११,३; माश्रो ७,८, १६; हिश्रो ४,२, ६२.

सº-रिइम- -इमी अप ६३,१,९. १सरस्'- पाउभो २, १, ३२१; -रः श्राश्रौ १०,९,२‡; शांश्रौ १६, ५,१<sup>२</sup>‡; श्रप ४८, ७५‡°; ७१, १२, ५; ‡निघ १,११°; १२°;

या ९,२६०; -रसः अप ७०², ७, २२; वृदे ३, २३; -रसाम् अप ४२,१, ४; -रसि वैध २, १३,८; वृदे ७, १५१; चाक ८: ३१;-रःसु शंध १००²; विध १, १४;९९,१७; -रांसि शंध११६:

११; श्रप १,६,४; बृदे २, ५१;

या ५,११†ई. १सरसी'- -सी पावा १,१,१९. °सरस- पा ५,४,९४. सर (स्य>)स्या'- -स्याः काश्री १५,४,३५.

सरो-ज<sup>0</sup>- पाग ५, २,१३५; पानाग ४,२,५१<sup>r</sup>.

सरोज-खण्ड- पावा ४, २,५१. सरोजि(न्>)नी-- पा ५, २,

सरो-नद्यु( दी-उ )दपान- -नानाम् श्रप ६४,९,६.

सरो-भ(व>)वा- -वाः विध १, १४.

सरो-रुह<sup>0</sup>-- ( >°हि(न् > )णी-पा.) पाग ५, २, १३५.

सरो-चृद्ध- -०द्ध आपमं २, १७, २<sup>‡</sup>.

स्सरस्'- > सरस-वत्- - "- वः"

वीश्री २, २१: १२; १३, ३६:
१०; वेश्री १, १७: १२; या
१०, २४; -वतः आश्री २, ८,
३‡; †वीश्री २,२१: १२; १३,
३६: ९; २०,१३: २४६; २७,
१४: ८; वेश्री; -वते भाश्री ३,
१, १४‡; शांश्री २,४,२; ३,९,
५; काश्री; -वन्तम् श्राशी ३,
८, १‡; शांश्री ६,११,८‡; वृदे
२,५१; ४,३९; -वान् आशी २,
८,२‡; †श्रापमं १, १०,७; २,
१९,१४-१६; श्राप्तिग्र.

सरस्वती( वप्रा. )'- -‡°ति आश्रौ ३, ७, ६××; श्रापश्रौ;

 $a) = \forall \mathsf{H} - \mathsf{I}$  b) उप.  $= \mathsf{P} \mathsf{T} \mathsf{H} - \mathsf{I}$  c) उप.  $= \mathsf{P} \mathsf{T} \mathsf{H} - \mathsf{I}$  d) बस. बैभाषिकः समासान्तः अच् प्र. उसं. ( पा ५,४,७७ )। e) परस्परं पामे. । f) वैप १ द्र. । g)  $= \mathsf{R} \mathsf{H} - \mathsf{T} \mathsf{U} - \mathsf{I}$  (तु. वैप १) । h) तु पागम. । i)  $= \mathsf{R} \mathsf{I} \mathsf{U} \mathsf{U} + \mathsf{I}$   $= \mathsf{I} \mathsf{I} \mathsf{U} + \mathsf{I}$   $= \mathsf{R} \mathsf{I} \mathsf{U} + \mathsf{I}$   $= \mathsf{I} \mathsf{U} + \mathsf{U} + \mathsf{U} + \mathsf{U}$   $= \mathsf{I} \mathsf{U} + \mathsf{U} +$ 

आपमं १,१२, २º; बीगृ १,७, ३९"; २,१८,२"; हिग्र १, २५, 9°; गोग्र १,३,३°; द्राग्र १, २, १८<sup>७</sup>; -ती †याश्रो २,८,२; ३; ११, २-४××; शांश्रो; वौश्रौ १३,१५:१; १६:५;८;१०; १६, १६: ८××; श्रप ४८, १०२५; वाध २९, १९; विध ९९,४; बृदे १, १२८; २, ७४; ७६: ३, १३; जुश्र ४, १८२; **‡**निघ १, ११; या २, २३; ११, २५; याशि १, ३३; -तीः आपमं २, ११, १८‡; —तीम् † आश्रौ २,११,४; ३,९,३; ८, ११, १; १२, ६, ३\$; शांश्रौ ६, १०,२<sup>‡</sup>××; १३, २९,१५; काश्री १३, ३, २६†°; आपश्री १२, २०, ४; २१, २०, ३<sup>‡°</sup>; वौधौ १३, ३१:२××; माधौ ५,१,६, २४; वाध्यौ ३, ४२: ४××; वैश्री १५, २३: १४; हिश्रौ ८,५,३५; १६,६,४१<sup>‡०</sup>; पागृ; वैगृ २, ६ : १८; श्रप ४२, २, ४; शंघ ११६ : ३०; चुरे २, ५१; ८१;४,३६;३९; ६, २२; २३; ५९;१४५; अअ ७,१२; - 🕆 ० ते आप्तिगृ १,१,१: ४०<sup>b</sup>; ५, १ : ३२××; क्षापगृ; -†त्यः श्रव ४८, ७६; निघ १, १३; -त्या हिश्रौ १७, ८, ८; चाद्य; -स्याः आश्री १२,६, २; शांश्री १३,२९,१; श्रापश्री४, १०,१;६; २३, १२, २३; २५,

१२, ५; बौश्रौ ३,१२:२७ 🕂; २०, १३ : २५××; २८,२:३०; वाश्री ३,२,५,४३‡°; वैश्री १, १७:११;लाश्रौ १०,१५,१;१७, ११; वैताश्री ३४, ९‡°; बृदे ६, २४; शुश्र २, ३६२; चात्र ४०: १०; १४; श्रश्र ५, ७; -त्याम् काश्रौ २४, ६, २१; लाश्रौ १०, १७, १०; १८, १३; विघ ८५, २७: -त्ये श्राश्रो ३, १, १४ 👯; ८,१३,२; शांश्री २,४,२; ३,९, २××; ९,२४, ५; १५,१४, ४; काश्रौ ३,७,१५५; ४,५, २१; ९, १, १५; ७,५××; १९, ४, १४+ वः, श्रापश्री ३, १६, ५;५, २३,५××; १९,१,५;१७;६,६; वौध्रौ २, २१ : ९××; १२, २ : ६;१६,२३:५<sup>‡०</sup>;२९:८;३०: 9: **१७, ४७:७; ५३:९:** २८, २: १४; भाश्रौ ५,१५, १०××; माश्रौ १,५,६, १९××; ५,२,११,१८३;वाधूऔ; वाऔर, ४,४,४३; ३,३,१,१४: वैश्री १, १७:९; ११, १:७; २: ११: १५,४ : ५; हिश्रौ ३,५,२२; ८, १,५०; १३,३,२६; ८,४; १५; २३,१,१५; वैताश्री ८,२; १८, ५; ऋअ २, १, १६४; शुत्र २,३३१<sup>‡व</sup>; –त्यो शुत्र ४.५. सारस्वत - तः शांश्री ६, ११,८<sup>1</sup>; १०, १,१८; काथ्री; –तम् शांधी १७, ८, १०;

२०; २५, २, १०; आपग्री; वौधौ २६,१२:६<sup>६</sup>; निस् १०, १०: २; अप ६८, १, ५४६; -तस्य शांधी ६, १०, २; श्चापथ्रौ १८, २, १७; ६, ९; १०××; बौधौ; चात्र १४: ५; -ताः वौश्रौ २४, ३८: रे; कौस् ८१, २८; –तात् आपश्री २४,४,९; वैश्री १८, १: ५; हिथ्री; –तान् श्रप ५६, १, ८1; -तानाम् शांश्री १३,२९,१; बौश्रौ; -तानि श्राश्रौ १२,६, १; शांश्री ११, ७, ५; काश्री २४, ५, २५; ६, १४; घ्रापथ्री: -ताभ्याम् वौश्रौ १७, ४७: १२; -ताय लाश्री १०,१५, १; -ते काश्री २४, ४, २७; वौधौ; -तेन काश्रौ १९,१,२४; वौश्रौ १६,२९: ५; २६,२: ७; वाश्री; आप्तिय २,७,४:१७); –तेषु आपश्रौ १९, १५, ७; हिश्री; -तो श्राश्री ३,१२, २३†; श्रापश्रौ ५,११, ६†××; बौश्रौ २, २१: ५××; २०, १८: ३२<sup>1</sup>; ३४<sup>1</sup>××; भाश्री: वैश्रौ १,१७: ७1; हिश्रौ २,५, 831.

सारस्वती- -ती आश्रौ ५, ३, ३; शांश्रौ; -तीः काश्रौ १५, ४, २५; ३६; श्रापश्रौ १८,२०,२३; वौश्रौ१२, ८: १६; -तीनाम् वौश्रौ १२,

काश्री १९, २, १९; ३, १४;

a) पाभे. वैप १ सरस्वती—> -०ति ऋ १०, १८४, २ टि. द्र. । b) सपा. ॰स्वति<>॰स्वते इति पाभे. । c) परस्परं पाभे. । d) = सपा. मा २०, ३ तैब्रा २,६, ५,२ । मै ३, ११, ८ ॰त्याः इति पाभे. । e) विप., नाप. (सत्र-, होम- प्रभः) । f) पाठः ? ॰तस्य इति शोधः (तु. शांश्री ६, १०,२; С. च; वैतु. भाष्यम् सरस्-वत्-> [प १]-वतः इति) । g) ॰तम् धयनम् >सरस्वतामयनम् , सारस्वतायनम् इति मूको. । h) श्रर्थः ? । i) = देश-विशेप- । j) = होम-विशेप- ।

-दिभिः बृदे ७, ५९; -दीन्।

श्रापथ्रौ ७,१२, ३××; काश्रौसं;। -तीपु श्रापश्रौ १८, १३, १; हिश्रौ १३, ५, ११; -स्यः श्रापश्रो २०, १४, ७‡; बौश्रो १२, ८:४; वाश्री; -त्याम् श्राश्रो ९,४, ६; शांश्रो ७, १०, ८: हिश्री: -त्ये बौश्री ११. ५: १४; -स्यो श्रश्र ५, ७. सारस्वत्य(ती-श्र) न्त- -न्तान् आपश्रौ १८, २, १४; हिश्रो १३, १, २३; -न्तानाम् आपश्रौ १८,६,१४: हिथी १३,२,२७. सारस्वत-पीष्ण--प्णयोः बौश्रौ ५, १: २६: -प्णाभ्याम् बौश्रौ ५,१: २०; -प्णौ शांश्री ३,१३,८. सारस्वत-पौष्ण-मैत्र-क्षेत्रपत्य-वारुणा( गु-श्रा )दित्य-न्त्याः काश्रौ १५,९,९. सारस्वत-प्रमृति--तिभिः वाश्रौ ३, १, २, ४२; -तीन श्रापथ्रौ १०, २, १५; १८,६.७; हिश्री १३, १, २३; २.२२; -तीनाम् श्रापश्रौ १८,

७,१०; हिश्रौ १३,२,३४.

-खेषु वैश्री १७, १६: ४.

3, 7, 4, 77.

सारस्वत-प्रमुख-

सारस्वत-मेप-

वैश्रौ १७,१०:७: -दीनाम् वैश्रौ १७. १८: ५. सरस्वती(ती-इ)डा-भारती--स्यः ऋश्र २,१,१३. सरस्वती-दघद्वती- -त्योः लाश्री १०,१९,४. सरस्वती-देव( ता >)त--तान् भाश्रौ ५,१५,१४. सरस्वती-देवता->'व(त्य >)त्या- -त्याः श्रश्र १८,१. सरस्वती-परिसर्पण- -णस्य आश्री १२,६,२२. सरस्वती-प्रभृति- -तीनाम् वाधौ ३,१,२,२८. सरस्वती-वत्- -वते माश्रौ 2,3,2,2. सरस्वती-विनशनb- -ने काश्री २४.५.३०. १स°-रस.सा- -सः आपश्री १३, २३, १५‡; -सम् श्राय ३, २, २; आप्तिय २,६, ४:५; -साः वैश्री १६,२२:२; हिश्री १, २, ६१4; -सान् काश्रौ ९, ५, ६; वाश्रौ ३,२,३,३२. २सरस-(> १सारसायन-, सारसेय-पा.) पाग ४,२,८०३. ३सरस<sup>d</sup>-(>२सरसी- पा.) पाग ४, 9,89. मख - -खान वैश्री १७,१०: ६. | १सरसी-,सरस्य- १सरस्- इ. सारस्वत-वैष्णव--वौ | †?सरस्यक- -काः श्रापमं २,१६,७; बौध्रौ १६, १६: ७; १२; बाध्रौ भाग २,७: १९; हिग २, ७,२. सरस्वती- २सरस्- इ. सारस्वता(त-आ) दि- सि॰-रहस्य,स्या- -स्यम् चव्यू ३:

१६; -स्यान् विध १, ६२;६३; -स्याम् याशि १,३२. स<sup>c</sup>-राजन् - जानः काश्रौ २२, ५, २९; ११,८. †स°-राति¹--तयः शांश्री१५.२७.१. स<sup>e</sup>-रात्रि- पा ६,३,८५. † सरान्तितेवतेवस अप ३६,९, २. स<sup>c</sup>-राष्ट्र- -ष्ट्म् श्रव ४, ३, ३; ७०<sup>२</sup>,१९,६. सरित्र'- पाउ १,९७;-रित् निसू १, ५:५<sup>6</sup>; चाश्र १६:२६‡; -रितः आपश्रौ ५,६,३+ १, १४, १७, 9<sup>h</sup>: २८ : ४<sup>i</sup>; १७, ७, 9<sup>j</sup>: १८,११; बौश्रो; वैश्रो १९, ५: ३५1; २१, १५: १२14; हिश्री 3, 7, 44th; 22, 7, 291; **4१५, ५, १३; ०, १२¹; −रितम्** अप ४३,६, १; -रिताम् अप ४२,१,४;६४,९,४; चाअ ४०: १; -रित्सु अप ४२, १, १; -रिद्भिः माशि १६,१०. सरित-पति- -तेः आग्निय २.७.५: 98. सरित्-सर-वनान्त- -न्तेषु श्रप ६८. 9,9%. सरित्-सर-समुद्र- -द्राणाम् अप ६८,२,३६. सरिद्-व( र> )रा $^{k}$ - -रासु विध ८५,५४; ९९,१६. सरिर'- पाडभो २,३,४७; पावाग ८, २,१८1; -रम् अप ४८.६६‡<sup>m</sup>; - †रस्य श्रापश्रो ५, १,७;२,४; १६,१२,११<sup>n</sup>; हिश्री ११,५,७<sup>n</sup>;

श्रामिष्ट २, ५, ३: १८; वीष्ट ३.

b) पूरुर र र र र र र र a) कस.>वस.। c) = ४स-1d) = 9सरस्-1 तु. पागम. 1 f) वैप १ द्र.। g)=छन्दो-विशेष-। h) पाभे. वैप १ हरितः काठ ३५, १ टि. इ. । i) पामे. वैप १ सिल्लाः काठ ३५,९ टि. इ.। j) = इप्टका-विशेष-। k) उप. = २वर-। l) तू. पागम. । n) पांभे. वैप १ सरिर्स्य मा १७,८७ टि. इ. । m) वहु-नामन्- ।

v,94. सरिष्यत्− √स इ. सरीसृप-, ॰पत्- √सप् इ. स्व॰-रुक्म- -क्मम् लाश्रौ ८,११,२२; -क्मे काथौ १४,५,१५. स<sup>8</sup>-रुधिर->°र-पांस-वर्ष--मिश्र--श्राः श्र9५१,४,१;५,२. स-रूप,पा<sup>b</sup>- पा ६,३, ८५; -पयोः स ५.३: -पाणाम् पा,पावा १, २.६४: -पाणि वौश्रौ २५,१३: १९; -पाम् आमिय २, ५, ३: २३; बौग्र ३,७, १७; -पे ऋपा

8,24. सरूप-ता- -ताम् या १४,२९:३७. सरूप-त्व- -त्वात् पावा १,२, ६४; -त्वाय वौधौ १३,४२:५५.

सारूप्य- -प्यम् श्रापध २,२४,

२; हिध २,५,१६७; मीसू १,

१७.४१: पा २,२,२७.

सरूप-व(त्स>)त्सा°- -त्सायाः श्राय १, १३, २; शांय ५,५,७;

कौसू १२,२; ३५,४. सारूपवःस<sup>त</sup>- -त्सम् वैताश्रौ १२, १४; कौस् ११, २०; १६, २८: ४६, ४: -त्सस्य कीस् ५०, १४; ५१, २; -त्से कौसू ७,२;१९,१९;२०,२५; - स्सेन कौस ३९,१३.

†स॰-रेतस्- -तसः श्रापश्री २१, ९, १५; हिश्रौ १६,४, १३; -तसा श्रापमं १,११,७.

स°-रेफ- -फः श्राशि १,२६; -फयोः ऋप्रा १४.२४; -फी ऋप्रा १४, ₹८.

सरोज- प्रमृ. १सरस्- द्र. सº-रोमन्--माणम् वैष् २, ५:६; ३,२३:१०. सरोरुह- प्रमृ. १सरस्- द्र. स्त(स॰-ऋ)क्कं॰--क्कें छत्र १,१. **सर्ग− √**सज़ द.

स(सº-ऋ)र्च- -चॅन गोगृ ३,९,६. **√सर्ज्** पाघा. भ्वा. पर. श्रर्जने.

सर्ज्- पाउ १,८०.

75: 36年. श्सर्पःपां- पाउभो २, २, २०७; पाग ३, १,१३४; -पंः वैताश्री २९, १० म: श्राय २,१, १० म: भामिष्ट २, ५, २:५; बौगृ:

वेज्यो १०: -पैम् अप ६८.२. ५४; ७१, ५,५: विध ५०, ३४: अअ १२,१५; -पंस्य याशि १, ७४; -र्पाः श्राश्रौ १०, ७, ५<sup>२</sup>; शांथ्री; सु ८,२;९,३××; वेज्यो ३२: -५०र्पाः श्राग् ४,८,२७: २८; -पीणाम स्थापश्री १०,२६, १४‡; बौध्रौ ६,१५:१३‡; १७, १८: ७; भाश्री; -पीन शांश्री १६,२,९४; आपश्री ६, १२,

४२+;बौश्री; सु ७,५;१०,३; -वें गौध २२,२७; -पेंग वैगृ ७,४ :

?सर्जत् वाश्री २,१,३,३०. †सर्णींक¹- -कम् श्रप ४८, ७५; निघ १,१२; -काय<sup>ह</sup> वौश्री १०, ४५:२७; वैंश्री १९, ५:२१; हिश्री १२,२, ४; ७, १९; २६. सर्तवै प्रमृ. √स द्र. श्सर्तका- -का या १४,३०. सर्दिगृदि'- -दिम् बौश्री १५,

· १२,४; **१६**, २२,४; २७, <sub>२२:</sub> बौश्रौ, सार्पे h— - पेम् शुअ २, १४३; -पे विध ७८, १४<sup>1</sup>. सर्प-द(ए>)एा- -एाम् हिथी १०, **३.९.** सर्पद्ष-मृत- -तानाम् बौषि २.

११; -पेंभ्य: †आपश्री ६,

८,२. सर्प-देवजन- -नान् आपश्रौ ६,१२, ४🕂; वाश्रौ १, ५,२,५०; हिश्रौ

३, ७, ९९६); पागृ ३, ४, ८; - † नेभ्यः शांश्री ६,२,२ k; वाश्री १,५,२, ५०; आगृ २, १,९<sup>1</sup>; १४: बौगृ.

सर्प-देवता- > प्त्य- > त्या--त्याः श्रप १, ४,२.

सर्प-नामन्- -सिमः माश्री ६,१,७, ४;८,३; हिश्री ११,७,२२.

सर्प-विपीलिका- -काभ्यः माश्रौ 8,4,9,804.

†सर्प-पुण्यजन- -नान्<sup>।</sup> वैताश्रौ ७, २२; अग ४५,२,९.

सर्प-बलि-- -लिः बीगृ ३,१०,१;८; -लिम् मागृ २,१६,३; ५; -लौ बौगृ ३,११,१.

सर्व-मातृ- -०तः सु ६,४. सर्प-राज- -जः गोग्र ३, ७, १३ई; -जस्य चात्र २:१०; १६:२०; 30:24.

सर्प राजन्->सर्पराज्ञी'- -जियः आपश्रौ ५, १२, १<sup>m</sup>; -ज्ञियाः बौश्रौ १४.२७: १०: २०. १९: ३; २४, १९: १; -ज्ञी भाशि

a) =  $\forall \text{स-} 1$  b) =  $\underline{\text{H-}} = (\underline{\text{g. }} \hat{\text{q}} + (\underline{\text{g. }} + ($ e) उप. ऋच्-+ g) पामे. वैप १ सुर्णीकाय टि. इ. । h) नाप. (।सर्पदेवत्य-। तृच-, f) वैप १ द्र.। समासान्तः कप् प्र.। श्राक्षिया-नक्षत्र-)। i) सर्पे इति जीसं. । j) परस्परं पामे. । k) पामे. वैप १,१६१७ 1 द्र. । l) = सपा. श्राश्री m) सपा, हिश्री ३,४,११ सार्प॰ इति पामे,। २,४,१२ [श्रान.]। BI. BC. सर्वदे° इति ।

६् ; –ज्ञीः श्रापश्री ५, १६, २; बीधी ३,१ :१६; २४, १९ : २; \_ज्ञीनाम् श्रापश्रौ १४,२२,१º; २१,१०, ५<sup>०</sup>; बौश्रौ १४, २७: १३७; श्रप्राय ६, ७; -ज्ञीभिः ब्रापश्री ५,१३,८०;१५,६०;२७, ९वः १४, २१, १३<sup>६</sup>; माश्री ५, १९, ६०, बैश्री १, १९ : १५०; २१,८:२<sup>६</sup>; —जीभ्याम् श्रापश्रो ष, ११, ६रं, भाश्रो ष, ७, २<sup>०</sup>; ्व८°;९,४°; बेश्री १,१9:90°; १२: ८; १३: ६; -ज्ञीम् वैश्रौ २१,८:४<sup>६</sup>; -ज्ञीपु बौश्रो २०, १९: २; वेश्रो २१,९: ६º. ९सापराज्<sup>ड</sup>−>°ज्ञी¹− -ज्ञियः हिन्नी इ. ४, ११1; -ज्ञी वान्नी २,४,२,२२<sup>)</sup>; ३, ७; ६२; <sup>ज्ञुज्ञ</sup> २, १०, १८९; गुरे २, ८४; ८, ८९; -चीः शांश्री १०,१३,२६; १३, ११, ५; सात्र १, ६३१-६३३; -ज्ञीनाम् हिश्री १५, ५, ३५०; १६, ४, २३७; -ज्ञीभः बांश्रो १३,११,२<sup>६</sup>; काश्रो ४,९, १६; वाधी १,५,१,८; हिन्नी ३, ६, १००, १५, ५,३४०, - जीभ्याम् 度湖 录, ४, 9<sup>1</sup>; २२<sup>c</sup>; ३८<sup>o</sup>; इ, ५, १३; -ज्ञीषु काश्री २५, १३,३१; माश्रो ३,८,४º; छत्र १,९९: ६:-इयः निस् ४,९:५.

चात्र ८: ६; -ज्ञम् लाग्री १०, १०,१; <sup>हुसू</sup> २,१५ : ३५; ३,२: 37;一京所报告,5:76;99: ९; –ज्ञा ध्याः ३,२ : ३०. सर्प-वत् अप ५८२,२,७. सपे-वराह-मण्डूक-वघ- -धे सुघ सर्प-विद् 1 - विदः श्राश्री १०, ७, ५, शांश्री १६,२,१४. सर्व-विद्या- -द्या,-द्याम् शांश्रो १६, २,9५<sup>‡™</sup>• सर्व-वेद"- -दान् बोध २,५,२७. सर्व-शस्त्र<sup>0</sup> - ह्ये: विघ ७१,७८. सर्व-शिरस- -रः आपश्रो १६, १३, १०; २७, २२; बीथ्री; -रसः बोत्रो २२,६: २२. १सर्व-शोर्व->॰विन्ग--र्पी श्रापघ १,*९७,३९<sup>०</sup>•* २सर्प-शीर्ष - -र्षाः वाघ १४, ४२; चाश्र१६: २१ं सर्व शोर्षन् - पी हिंग १,५,७००. सर्व-सत्र- -त्रम् काश्रो २४,४,४८; \_त्रस्य शांश्रो १३, २३,८; -त्रे निस १०, १२: १; -त्रेण हिथी ₹८,४,<sup>६9€;11</sup>. †सपे-सद्- -सदे हिगृ१,१६,१०२४ सर्प-समिति" - -तो ग्रप ७२, ३,२. सर्प-सामन्- -मानि निस् १०,

सर्प-सर्ति"- न्ती भाग २, २९:१३० सर्प-सप्त- से हिंगु १, १६,१०० सर्पाणां-सत्र- -त्रेण श्रापथ्री २३, सर्पाणाम्-अयन न्तम् आश्रो १२, ५,१; बौश्रो २६,२४: १७. सर्पा(प-२आ) ग्रंभ - दे कप्र दे, ६, सर्पा(प्-अ)धें - - धे वेज्यो ७. सर्पा(पे-आ)हुतिय- अतिः श्राप्तिग् २, ५, ५ : ४६; बौगृ ३,७,२८; -तीः भावश्रौ १७,२०,१४;१<del>५</del>; बीश्रौ १०,४९:५; २५,३०:१६; नेश्री १९,६: १३३; हिश्री १२, ६,२२; आगृ २,१ : १०. †संपें( र्व-्ड )तरजन- -नान् श्रापश्रौ ह, १२,४; भाश्री ह, १३, १०; वैताश्री; नेभ्यः कीस् ४२,१९२. रसर्पेश--पें: ऋत्र २, १०, ७६;९४; सास १,६३१-६३३. सर्पण-, सर्पत्-, सर्पित्- √स्प् द. सर्पिस्का- पाउ २,१०८; पाग ५,४, १५१; फि २६; -पिः श्राश्री २,३,२; ६,९० शांश्री; निघ ९, १२<sup>‡दो</sup>; या ६, १७; -विषः 卡羽湖 (9,८,9<sup>01</sup>; ८,९२,५<sup>01</sup>; बोओं १३, २५: २० 📶 , १८, ३२: १०;११; माश्री; -र्विषा शांत्रोष्ठ,१५,२२;१६,६; काश्री;

स्सावराज्य - जः शुळ १,१७१; | नंसव-स्त - स्त सार्थ र, स्त प्राप्त पासे. | e) परस्परं पासे. | e) हत हिंशों. साध्यम् | e) तेन दृष्टीयः सण् प्र. | e) = सत्य-विशेष- | e) विष. (तृज्ञ-), नाप. (सामन्-) | तेन दृष्टीयः सण् प्र. | e) = सत्य-विशेष- | e) विष. (तृज्ञ-), नाप. (सामन्-) हत सत्य- = रशस्त- | e) सत्य- श्री त्रांचः (ज्ञ. सप्त. | e) सत्य- विशेष- | e) सत्य- विशेष- | e) सत्य- विशेष- | e) सत्य- विशेष- | e) परस्परं पासे. | e) वस्त्य- विशेष- | e) परस्परं पासे. | e) वरस्परं पासे. | e

-पिंपि वौधौ १८, ३२: १२; माश्रौ १, ५, १, २२; ४, ७, ३; वाश्रो; -पींपि आश्रो ११, ६,३; लाश्रौ १०,४,१०. सपि:-क्षीर-गन्धोदक- -कै: अप ४०,१,९. †सर्पिर्-आसुति³- -ति: श्रापश्रौ १६, ९, ६; बीऔ १०, १३: २२; साश्रो ६,१,३,२८. सर्पिर्-आसेचन- -नम् बीश्रौ २, १४:४; ६, १०: १०xx;-ने बौश्रौ १५,४:५. सर्पिर्-ग्री(व>)वीB- •वी श्रामिग् 2,3,4: 28#. सर्पिर्-दधि-मध्व (धु-त्र) क्त--क्तानाम् अप ३६,६, १. सर्विदेधिमध्वक्त-पत्र- -त्राणाम् अप ३५,२,५. सर्पिर्-धान<sup>b</sup>- -नस्य श्रापश्रौ २,६, १; भाश्रो २,५,१२; वैश्रो. सर्पिर्-मधु- पाग २, २, ३१; ४, १४; -धुनी श्राय १, १५, १; कौगृ १,१६,४; शांगृ; -धुभ्याम् द्राश्रो ९, २, ९; लाश्रो ३,६,८; कौसू ८६, २. सर्पिर्मेधु-मिश्र- -श्राः श्रशां १२, ५. सार्पेर्-मिश्र,श्रा- -श्रम् श्रापश्रौ १०,६,७; वौश्रौ; -श्रस्य वौश्रौ २,१२:२८××; आप्तियः; -श्राः कौसू १०, १०; -श्रेण श्रामिगृ

३, ५, ७ : १: १७: बौषि.

सर्पिर्-युक्त- -क्तम् शंघ २३१. सर्पि:-शेष- -पम् हिश्रौ ३,२,४७. सर्पिष्-कुण्डिका- पा,पाग ८,३,४८ सर्पिष्-कुम्भ- -म्भाः वौश्रौ १८, ४४: १२. सर्विष्-पात्र- न्त्रान् वौश्रौ १८,४० : १५: - त्रैः बौश्रौ १८, ४०: २३; २६. सर्विष्-मत्- -मत् श्रापश्रौ २२, २, १५: माश्रौ १,४,१,५; वाधूश्रौ; -मता श्रापगृ ७, १५; ९, ४; २, ६, २५; आपघ; -मति माश्रौ १, ५, १, २४; -मन्तम् हिश्रौ १३, १, ३९; आमिष्ट २, २, ५: २०५; हिष्ट २, ६,१४. सर्षिष्-वत्- -वान् बौश्रौ १४,१८: २९. सार्पेस्-सूत्रे(त्र-इ)न्धन--प्रद्यो-तित- -तम् वौगृ १,६, २२. सर्पेतरजन- १सर्व- द्र. √सर्व् पाधा. भ्वा. पर. गती.

सर्याण°- (> °णा-वत्- पा.) पाग ४,२,८६.
√सर्व् पाधा. भ्वा. पर. हिंसायाम्. सर्व,विष- छप्रा २,३९; पाउ १.
१५३; पाग १,१,२७; -वें अप्रप ४७,३,१; -०वें आग्रिगृ १,५,५; ६; विध १,५५°; -वेंः आश्रो ७,२,७; शांश्रो; याति १,८२¹; -वेंम् आ्रो १,११,६³××; ११,६, १२<sup>8</sup>; शांश्रो; आपश्रो ५,

9 €,9 † ¹; ७,९,९ † ¹; १४, 9, 901; 90, 9‡"; १५, 9३,२1; श्रामिय **२**, १,४:१८‡<sup>m</sup>; अप ४८,७५‡"; निघ १,१२‡"; या २,२४∯; -र्वम्ऽ-र्वम् शांश्रो २, १०,२; द्राश्री १,२,९; लाश्री १, २, ५; -र्वया बौश्रौ २१, ८: ३०: -र्वस्मात् श्राश्री २,२,३‡: शांश्री; श्रापश्री ७, २१, ६‡०: बौश्रौ ४,७ : २५‡⁰; भाश्रौ ७, १६,१३**†**°; हिश्रौ ४,४,४४†º; द्राश्रौ ४,२, २‡°; लाश्रौ २, २, ११‡°; -वेस्मिन् शांश्री १८, २३, ७; काश्री २४, ४, २६; काठश्रौ;-र्वस्मै शांश्रौ १२,१५, १; श्रापश्रौ २०, ८, ९; बौध्रौ; मागृ १, ९, २४<sup>p</sup>; वागृ १२, १<sup>p</sup>; -र्वस्य शांश्रौ ८, ९, १‡; **રેઇ, ર, ૧૧; રૂપ, ૧**૨. १६; काश्रौ; शांग्र ३, १३,५‡°; पा १, १, ५५××: -र्वस्याः श्रापशु १३, १०; हिशु ४, ३७; -र्वस्याम् भाशौ १२, ६, ७; -वी आपधी १४,३, १२, १७, २१, ८ काश्रीसं; क्रिय ४, २९?; १२, ५(५, ७); -विः श्राश्री १, ३, १८; ५, ३०; २, १०, १८<sup>‡1</sup>××; शांश्री; काश्री १३, ३, २६<sup>†8</sup>; श्राय २, ३, ३<sup>†t</sup>; कीए ४, ४, ९<sup>‡t</sup>; शांग्र ઇ, ૧૮,૧‡<sup>t</sup>; વાચ ૧, ૫,૧‡<sup>u</sup>; २, १४,४†<sup>t</sup>; माग्र २, ७, १†<sup>t</sup>;

a) वैप १ द्र. । b) उप. अधिकरणे कृत् । c) तु. पागम. । d) त्रुटितः पाठः । e) = विष्णु- । f) पामे. प्र १८०१ e द्र. । g) तु. आन. । h) पामे. वै। १ विक्रवम् ऋ १,९३,३ टि. द्र. । i) पामे. वैप१, १४११ a द्र. । j) सप्र. वैश्री १५,३८: ५ सर्वशः इति पामे. ।  $\dot{k}$ ) पामे. वैप १,६९० k द्र. ।  $\dot{l}$ ) सप्र. सर्व पिरि॰ रिवंपिरि॰ इति पामे. ।  $\dot{m}$ ) सपा. श्रापमं २,१३,१ दीर्घम् इति पामे. ।  $\dot{n}$ ) = १उदक- ।  $\dot{n}$ ) पामे. वैप १ विश्वस्मात् शौ ७,११०,२ टि. द्र. ।  $\dot{n}$ ) पामे. प्र १८०३  $\dot{n}$  द्रा ।  $\dot{n}$ ) पामे. प्र १९४  $\dot{n}$  द्रा ।  $\dot{n}$ ) पामे. वैप१,१६१४  $\dot{n}$  द्रा ।  $\dot{n}$ ) पामे. प्र १९४  $\dot{n}$  हु १८४  $\dot{n}$ 

या ३,४‡³; पावा १,४,१०९b; -वंणि श्राश्रौ ७, १, १६; १२, १३; ८, ३, २२; शांत्रौ; माश्रौ १,४, ३, १‡°; वाश्रौ १, १,४, ९‡°; -र्वात् पावा ५, १. १०; -र्वान् आश्री २, ९, १०<sup>†व</sup>: ३, ११, १‡; १२,२९××; शांश्रौ 국, 9 ₹, ६××; ८, 94, 99†°; कौसू ७४, २० 📫; -र्वाभिः काश्रौ ७,७,११;१९,४,१५××: आपश्रौ; कौगृ ३,१५,५‡<sup>8</sup>; शांगृ ३,१३,५‡<sup>६</sup>; -विभ्यः शांश्रौ ३, २०,२‡; १४,५७,२०: आपश्रौ; हिगृ १, ६, ५<sup>‡h</sup>; –वीम् आश्रौ १,१०,८; शांश्रो ६,७, ७; १४, ५१, १, ऋावश्री; -वीम्ड-वीम् वौश्रौ २०, १९: १४; --र्वासाम् आश्रौ ६, ४, ४; शांश्रौ १, १२, १०××; काश्रौ; श्रापमं १, १६, ५‡1; -विस शांश्रौ १,१,३९; २, ३, १५××; काश्री; हिश्री ११,५,६भ; -वें श्राश्रो १,१३, १०; २, १०, १८†××; शांश्री; दंवि २,१११;-वेंण आश्री १२,४, २४; शांश्रौ १६,२,३५;८,४××; आपश्री; -वेंणऽ-वेंण वौश्री २०. ४:२०; १०:१३; - वेसि: श्रापश्री १३,१८,९; वैश्री १६, २२: १३; -वेंभ्यः आश्रौ २, ६, १७; ६, ६, १; काश्री; मागृ १,२२,५<del>†</del>1; कौसू ५६,१३†1;

-वेंपाम् श्राश्रौ १,३,५;३२; २, ९, ৬××; হাাঙ্গী; हিঞ্জী **१६**, १,२९‡<sup>к</sup>; -र्वेषु श्राश्रौ २,१६, २६;३,२,१६××; शांश्रौ; –वेँः त्राश्रो ९,६,८;काश्रो; आपश्रो ९. १४,१<sup>‡I</sup>××; बौश्रो. सार्वे "- पा ५, १, १०. सार्व-गामिन्"- -मी श्रापध १,२३,६; हिंब १,६,१४. सार्व-चिकीर्षा- -र्षा निस ६,२ : ८. सार्व-सुर्भि°- -भि हिपि १७: १९; -भिणा श्रापगृ १२, ८; भागृ २,२०: ३. सार्वसुरभि-पिष्ट- -ष्टम् માય **૨**,૧૮ : ર<sup>p</sup>. सर्व-सह- पा ३,२,४१. सर्व-कर्नृ- -तीरम् शैशि ८. १सर्व-कर्मन् -र्म वैग् ४, १४: १८; मीसू ५,२,१; १०, १, १; १२, ३, ९; -मणः कप्र १, ३, ५; -र्मणाम् आश्रौ १, १२,३; शांश्रौ ४, ६, १०; श्रप; -र्मसु वैश्रौ १, १४: ३; शांग्र १, २, ७; कप्र १,८,१९; अप; -र्माणि ब्राश्रौ २, ६, ३; हिश्रौ ३, ७, १०: आग्निगृ. सर्वकर्म-प्रत्यय- -यः मीसू २,४, ३२. सर्वकर्म-फल- -लम् श्राज्यो १४,

सर्वकर्म-वहिष्कार्य- -र्यः वैगृ ६ ११:७; वैध ३, १५,११. सर्वकर्म-बहिष्कृत- -तः वैध ३, 98,0. सर्वकर्म-वर्जित- -तः ५१,१. सर्वकर्म-समृद्धि- -द्धिः वैगृ १ v: 4. सर्वकर्मा(र्भ-त्र)र्थ-सिद्धि-न्ह्ये अप ३४, १,५. सर्वकर्मा(र्भ-त्र)ई- -ई: श्रामिगृ २,४,९ : २६<sup>२</sup>. सर्वकर्मीण- पा ५,२,७. २सर्व-कर्मन्0- -मां कौसू ४५,१८. †सर्व-कलि-कलुप<sup>व</sup>- -पम् ३६,१,६;११. सर्व-कल्प- -ल्पे बौश्रौ २०. २: २; २४,११: १३. सर्व-करुमप-नाशन- -नम् २३,६०. सर्व-करुमप-नाशि(न्>)नी- -नी शैष४४१; -नीम् श्रप६३,५,६<sup>२</sup>: १सर्व-काम- -मम् वौषि २, ९,५<sup>r</sup>. ११,२‡; –माः श्रप २२,५, २; -मान् श्राप्तिगृ ३,३,१:२४<sup>‡</sup>; अप ३३, १, ११; ७०, ४, ८; विध ७८, ४९: -मानाम् विध ९२,१५; -माय माश्रौ ५, १, ५,२२;६९; श्राज्यो २, ९; -मै: आमिगृ ३, ११, २:९५; श्रप १,४९, ८.

a) पांभ. वैप १ हिराः शौ १, १७, १ टि. इ. । b) तु. पाम. । c) पांभ. वैप १, १९७६ j इ. । d) पांभ. वैप २,३खं. सर्वम् मंत्रा २,१,१४ टि. इ. । e) पांभ. वैप १ विश्वान् मा ३८,१० टि. इ. । f) सर्वाङ् इति पाठः ? यनि. शोधः । तु. श्राश्रौ २,९,१०]। g) पांभ. पृ १३८ g इ. । g0 परस्परं पांभ. । g0 सपा. ऋ १०,१५९,५ अन्यासाम् इति पांभ. । g1) पांभ. पृ ५९७ g2 हा. । g3 स्वार्थे तस्मैहितीयाय्थें वा अण् प्र. । g4 पूरे = श्राहमन- (तु. भाष्यम्)। g5 श्रि. इ. । g7 वस. । g8 सप्र. वौश्रौ १७, ३९: ३ प्रम. सर्वसु॰ इति पांभ. । g7 कस. g7 परस्परं पांभ. ।

सार्वकाम"--मः श्रापश्रो १४,१४,१३. सार्वकामिक<sup>b</sup>- -कम् श्राश्रौ ११, २, ४; बौध ३,८,३८. सार्वकामिकी--की शांश्रौ ३.४, १०: बोश्रो २३, १:३६. सार्वकाम्य- नयम् मीस् ४, ३,२३. सर्वकाम-द- -दम् अशां ५, १. सर्वकाम-प्र(द > ) हा- -दा शंध ४४१. सर्वकाम-समृद्- -दः वाध २९, सर्वकामा(म-श्र)नपराध- -धात् द्राधौ ९,४,२०. सर्वकामा(म-श्र)भय- -याय श्रव १, ४१, ४; ५; अशां ११,४;५. सर्वकामा(म-श्र)र्थ- -धेम् वैश्रौ १.४: ५. सर्वकामार्थ-सिद्धि- -द्वये श्रप ३३, ३,१. १सर्वकामिन्- -मिनम् शांश्री १६,१,१५°; १०,९°; -सी कौगृ **५**,७,२. सर्वकामीय- •यम् विघ ७७,९. रसर्व-काम<sup>0</sup>- -मः श्रापश्रौ ३, १४, ९; १०, २, १; बौश्री; -मम् वौगृ २, ५, ५: -मस्य शांश्रौ १४,५, ३; काश्री; -माः श्राश्री ११, ७, १: -माय कौस ४५. १६4; -मी हिश्री १,१,६६. २सर्व-कामिन्- -मिनाम् मागृ २, १३, ६५; -मी आप्तिगृ २, ४, 99: 34. सर्व-कारण- -णम् श्रश्र १, ३३;

-णाय वैध ३,१०,४. सर्व-कारिन्- -री मागृ १, १, २; वाय ६,३. सर्व-कार- -रूणाम् अप १, ४४, १. सर्व-कार्य- -यीण अप ६७,८,७; चृदे ७, १२८; आज्यो ७, ४; -र्थे अप २६, ३, २: -र्येपु विध 3.04. सर्वेकार्या(र्थ-श्र)र्थ-साधन- -नः आज्यो २.९. सर्वकार्या(र्थ-अ)स्वतन्त्र- -न्त्रः कागृ १,१०. सर्व-काल- -लम् अप.४,६,६;६९, ७,५; मीस् १२,३,१९. सार्वकाल- -लम् आगृ १, ٧,٦. सार्वेकालिक- -कम् श्रापघ १,११,३०;३७; हिंध १,३,८०; सर्वकाल-ख--खात् भीस् ५, 8,98. सर्व-किल्विप-नाशि(न् >)नी--नी शंघ ४५४. सर्व-कुण्ड- -ण्डेषु अप २५,१,१२. सर्व-कृच्छ्र- -च्छ्रस्य अप ३३, ४,२. पंसर्व-कृत्- -कृत् अप १, ४०, ५; अशां १०,५. सर्व-कृति- -तिम् निस् ४,९ : २०. सर्व-कृत्य- •त्येषु श्रापध २,१५, ११; हिध २,३,४५. सर्व-कृष्ण- -ष्णः माश्री ५,२, १०, सर्व-केश- (>सार्वकेश्य- पा.) पाग ४,३,९२. सर्व-केश-इमश्र-लोम--वपन-

-नम् काश्रौ १३, ४, ५; २२,६. 93. सर्व-ऋतु- -तुभ्यः हिश्रौ १५, ६,७: -तुपु द्राश्री ६,४,१८; लाश्री २. १२,१८; -त्न् अत्राय ३,५;८; -त्नाम् श्रापश्रौ २२,१,२; २४, १,२२; हिश्री १७,१,१. सार्वकतुक- -कम् निस् ६, २:३२. सर्वकतु-फल- -छम् वौध ३,५, सर्वकत्-याजिन्- -जिनाम् बौध 2,0,98. सर्वेक्रःव(तु-ग्र)धिकार- -रः द्राश्रौ १,१,१; लाश्रौ १,१,१. सर्व-क्षय-कर- -रम् अ१ ७२,५,१. सर्व-क्षाम- -मे अप्राय ४. १. सर्व-क्षेत्र- -त्रेषु विध ९६,९८. सर्व-खात- -तम् कप्र १,८,१३1, सर्व-ग- पा ३, २, ४८; -०ग श्रा १,४६,१; विध ९८, ३१; -नम् विध ९७.३. प्सर्व-गण<sup>6</sup>-- -०ण बौश्रो १७,१०: १७: -णः काश्री २५, १२, ५; माश्रो ३, ६, १५; जैथ्रो १४: १३; -णम् शांश्री ४, १३, १; श्रापध्रौ ६, ११, ५; वौध्रौ; या ६, ३६०: -णस्य काश्री २५, १२, ५; बौध्रौ १७, १०: १७; माश्री ३, ६, १५; जैश्री १४: १३: -णाः<sup>1</sup> आपश्रौ ३,२,११; भाश्री ३, २,४; हिश्री ६,३,२; -णाय कौसू ४५,१६. सर्वगणा( ग्रा-श्रा )दि- -दि जैश्रीका १४४.

a) तस्मैहितीयः प्र. । b) तदस्यप्रयोजनिमत्यर्थे ठल् प्र. । c) विप. ( । सर्वथा यथाकामन्वेष्टावतः । अश्व- । शांग्रौ.], श्रोदन-) । मत्वर्थे इनिः प्र. । d) वस. । e) वा. किवि. । f) शराववत् खातम् इति जीसं. प्रमृ. । g) वेप १ इ. । h) = सपा. तैवा ३,७,५,७ । आश्रौ १,७,८ सर्वतनवः इति पासे. ।

श्सर्वगणसंखायसाधुसंवत:<sup>a</sup> पागृ 3.8.96. सर्व-गत ता- -तान शंध ११६: २७: -ताम् बृदे ६,१२१. सर्व-गन्ध- -न्धान् वैगृ ६७: १३; अप ९.१.४: १८<sup>२</sup>.१५.१: २०. ३, ४; अशां १३, ४; — ह्यैः श्रामिय २.४, ६: ९; २४; काय २०,२; २१, १<sup>b</sup>; ३६, १; अप. सर्वगन्ध-सर्वरस-सर्वोषधि--धीः मागृ २,६,४; १४, २५. सर्व-गन्ध-रत्न- न्हेः विध ८७.५. सर्व-गर्भ- -र्भाणाम् वैगृ ६,३:१२. सर्व-गामिन->°मि-त्व- -त्वात मीसू ३,२,३८; ९,४,१२; १०, ६.७३. १सर्व-गुण- -णाः श्रप ५९,१.१८. सर्वगुण-पूजित- -तः श्रप ५०, ६,२. सर्वगुणो(ग्र-उ)पेत- -तैः श्रप २७.१.१. २सर्व-गुण<sup>c</sup>- -णः काश्री १.३.२९. सर्व-ग्रह- -हाणाम् आपश्रो १४,२७. ५: वैश्रो १५.१५: ९: हिश्रो ८. ४, १३; ५, १२; **१५**, ७,४‡. सर्व-प्रहण- -णम् पावा ३, ३,२०. सर्व-कप- पा ३, २,४२. सर्व-चतुर्विश- -शम् वौश्रौ २६, १४: १०; १३. सर्व-चमस- -सानाम् आपश्रौ १२, २१,१६; वैश्रौ १५, २७: २०:

हिश्रौ ८,७,४.

सर्व-चरण<sup>d</sup>- -णानाम् या १, १७.

सर्व-चर्मन्->°चर्माण-,सार्वच° पा ५,२,५. सर्व-चिकीर्घा- -र्घा मीस ३.७.९. सर्व-चिति- -तिषु वाश्रौ २, १, ८, 96. सार्वचितिक.का- -कम् माश्री ६, २, ३, १८; -काः वाश्रौ २. २,१,६० %:१५: १८. सार्वचितिकी- -क्यः माश्रौ ६,२,१,७; २१; २७. सर्व-च्छन्दस् --न्दः उनिसृ ६: ३३; -न्द्साम् निस्४,२:३३; -न्दःस उनिस २: १; -न्दस्स बौध ३, १०, ११; गौध १९, १३; -न्दांसि शैध ११६: ३३. सर्वेच्छन्दः-संहि(त>)ता- -ताः वाध २२.९. सर्वच्छन्दस्य,स्या- -स्याः निस् ४,२:३२:८,७:५; -स्यानि निसू ७. ५: १९. सर्व-ज- -जान श्रापश्री १३, १८, सर्व-जगत्-पति- -ति: श्रप ६६, सर्व-जगद्-बीज- -जम् वैध १, ९, 94. सर्व-ज(टा>)ट°- -टः मागृ १, २, ६; वागृ ६,२६;७,२१. सर्व-जन'- पाग ४,४,९९. सार्वजनिक- पावा ५,१,९. सार्वजनीन- पा ४,४,९९. सर्वजन-प्रिय- -यः अप १२,१,

सर्वजनीन- पावा ५,१,९. सर्व-जनपद्- -देषु श्रापध १, २०, ८: २, २९, १४: हिध १, ६, २२. सर्व-जन्य - न्यम् या ११.१०. सर्व-जय- -यम विध ९२.२५. सर्व-जलज-मांसा(स--श्र)शन--ने विध ५१,२२. सर्व-जित्h- -जित् काश्री २२, १, ४४; श्रापश्री १६, ३०, १4; २२,३३,४; वैथ्रौ १८, २०: ४म: हिश्रो ११, ८, ४म: १७, ८, ३४; -जितम् शांश्री १४, ४८.१: -जिता श्रापश्रौ २२. १,१६; हिश्रौ १७, १, १८; -जिति वैताश्रौ ३९, १८. सर्वजिद्-अभिजिद्-विश्वजित्--जिताम् काश्री २४, ५, ४. सर्वजिद्-दी(चा>)क्ष°- -क्षाः काश्री २३, ४, २९: -क्षाणि काश्री २४, ३,३१; -क्षी काश्री २२,१०,३३. सर्वजिद्-द्वादशाह- -हः धुसू २ १६: १७. सर्वजिद्-धनजित्- -जितोः शांश्रो १५, ११, ११. सर्व-जीवन् -- विनः श्राश्रौ २, ६, २३. ़ सर्व-ज्ञ- -ज्ञः अप **१**, ४०,५‡××; श्रशां १०,५‡; -ज्ञम् अप ६९, १,१; विध ९७, २; शैशि ८. १सर्व-ज्ञान- -नानि श्रप ४१,६,५. रसर्व-ज्ञान<sup>c</sup>- -नः या १४, ५.

a) यन्मेकिञ्चिद् (= पागृ २, १७,९) इति, सस्त्युपहूतः, सर्वगण-सखः(इन्द्रः), यः, साधु-संवृत->-तः इति मंत्रपूर्वार्घ-शोधः ( वैतु. जयरामः इस. >नृतः इति, BC. Old. सर्वगणः, सखायः [प्र३], साधु-संवृत् [ वस.] >-वृतः इति पदत्रयमिति )। उत्तराधेंऽपि ? गृहान्नः> गृहा(ः), नः इति शोधः । b) पामे. पृ १७८५ b ह.। c) वस.। d) उप. = शाखा-। e) परस्परं पामे. |f| कस.। g) = विश्व-जन्य-( तु. वैप १ )। |h| = एकाह-विशेष-।

सर्व-ज्यानि- -निः श्रश्र १२, ५, (३) 🕆 ; -निम् आश्रौ ९, ८, २ ; वाधूओं ३, ७५: ११; ७९: १९; लाधी १०, १७, ७; श्रभ ११, ३(२)‡; -न्याम् काश्रौ २४,६,१९. सर्व-ज्योतिस् - -तिः काश्रौ २२, २,८; श्रापश्री २२,२, ५; हिश्री १७,१,२३. सर्व-तत्त्व-विवर्जित- -तम् विध 90,90. †सर्व-तन् b- -नवः श्राश्री १, ७, ८º: -नुः वौध ४, २, ११; - जुम कौरु ५, ३, ३०: श्राप्तिरु ३,६,१:२८; बौपि १,९:५. सर्व-तस(:) श्राश्री १, १२, ३३; काश्रौ: श्रापमं २, २२,९<sup>a</sup>; श्राग् २, ४, १४<sup>6</sup>; पागृ ३, ४, १८<sup>1</sup>; सापध १, १९, ८<sup>६</sup>; हिंध १,५, ११०<sup>8</sup>; पावा ५,४,४४<sup>b</sup>. सर्वत:-प्रस्रवण- -णानि वौश्रौ 84.9:4. सर्वतः-सर्वेन्द्रिय-शक्ति!--क्तिम् विध ९७, ४. सर्वतो(तस्-अ)क्षि-शिरो-मुख--खम् विध ९७,४. सर्वतो-दिशं- -शम् श्रप ५०, ७,२. सर्वतो-द्वारb- -रम् हिश्री ७, १, ₹०. सर्वतो-धा(रा>)रb--रम् या १३.८.

सर्वतो-धुर<sup>७, k</sup>- -रम् वीध १, १०,७; -राः बीश्रौ १७,२०: १. सर्वतो-भद्र1--द्रम् वाधूश्री ३, ३८: १;३;५;६; श्राप १,४४,७. सर्वतो-भय<sup>b</sup>- -यात् आगृ ३, 99,9. सर्वतो-भाव- -वम् या १, ३. सर्वतो-मुखb- · खः बौधौ २६, ३३: १९º: -खम् श्रापधी १७, १०,२: ४; ७; बीश्री १०, ३५: २६××; २३,१९: १º; --खस्य बौश्रौ २२, ७:१०; ८:३५; -खाः शांगृ ६, ३, ३; -खान् मागृ २,१४,२८; -खे बौधौ २३, १९: २º: -खेन श्रापश्री २२, ११,१२; बौश्री १८,४९ : ४; ६. सर्वतोम्खी- -खी कौगृ ३, १५, ३; शांग्र ३, १२, ५; अप ७०<sup>३</sup>,२,३. सर्वतो-विज (य>)या<sup>b</sup>- -याम् श्रद ६,१,१४. सर्व-ताति - पा ४,४,१४२;- †तये ऋपा ८, ३१; - †ता आश्री ४, 90, 9<sup>n</sup>; शांश्री ५, 9४, ८<sup>n</sup>; या ११, २४०; -तिम् उस् ४, सर्व-तीक्ण-ं-क्णः माशि ८,२. सर्व-तीर्थ- -र्थानाम् विघ ३५, ६: -र्थानि शंध ११६: १३; - थ्रेपु श्रव ४०,४,५:-थैंः वेष्ट १,२:९. सर्वतीर्थ-जल- -लम् वैगृ १.६:३. सर्वतीर्थो(र्थ-ड )पस्पर्शन- -नम्

वाध २९,११. सर्व-तूर्य-निनाद- -देन अप ५,४,३, सर्व-तृण- -णानि गोगृ १, ५, १९: जैय १, १: १२; -णेभ्यः बौश्रौ २८,१३:१२. सर्व-त्याग- -गम् वैध ३,६,५. सर्व-त्र आश्रौ १, १,१९××; शांधौ; पा ४,१,१८,३,२२××. सार्वत्रिक- -कम् आपश्री २,१२,९; १८,३; १५,१९, ६; वौथ्रौ २७, १४:२८; भाष्रौ; वौग् १,३,१८; मीस् ७,१,४. सर्वत्र-ग- पावा ३,२,४८. सर्व-त्रिप्टुम्->सार्वत्रैप्टुभº--भः बौश्रौ २४,३७: ११; १३;१८. सर्व-स्व- -स्वम् मीस् १, २, १६: १०,२,१८. सर्व-था शंव ३०७; विध ११,८; गौध ७,२२; बृदे७,१४०; ऋप्रा. सर्व-दंब्टिन्- -ब्टियु श्रप ५५,२,३. सर्व-दमन- पाग ३, १, १३४. सर्व-द[र्वि<sup>p</sup>],वीहोस- -साणाम् व भागृ १, ४: १२; हिगृ १, ३, १; -मानाम्<sup>व</sup> आमिए १, १, १:५५; ६, ३:२६; बौग्र 🕄, ३,३९; -मेपु भाग्र ३,२: १५. सर्व-दर्शन- -नम् मीस् ६,२, २. सर्व-दा आपश्री ६, २७,३**†**1; हिश्री ६,७,८📫; कीग्र; काग्र २७, ३+1; +हिए १, १४, ४d; २९: १<sup>1</sup>; कौसू ५६, १८<sup>‡</sup>; पा ५,३,१५.

a)= एकाह-विशेष-। b) वस.। c) पामे. पृ २६०० h इ.। d) सपा. सर्वतः <> सर्वदा इति पामे.। e) सपा. मागृ २,८,६ बायुः इति पामे.। f) सपा. सर्वतः <> सर्वदा इति पामे.। g) पृ ७३४ f इ.। h) तु. पागम.। i) वस.> पस.। j) अस.। k) समासान्तः अच् प्र.। l) नाप. (ठोक-, १आसन-)। यस.। m) वैप १ इ.। n) पामे. वैप १ वार्याणि काठ ३७,९ टि. इ.। n) तस्येदमीये अणि उमयत्र वृद्धिः। n) मागृ. हिगृ. पाठः। n) परस्परं पामे.। n) पामे. वैप २, ३ खं. सर्वतः मंद्रा २, ६,४ टि. इ.।

सर्व-दान- -नात् मीस् ३,५,५. सर्वदाना( न-प्र )धिक- •कम् विध ९२,१. सर्व-दान-दोम-पाक---निपेध--धः मीस् १०,८, १२. सर्व-दाय- -यान् विध ३, ८४. सर्व-दाह- -हे आपश्री ९, १५, ८: मीसू ६,४,१८. सर्व-दिब्य- -च्यानि विभ ९,३३. सर्व-दिश्- -दिश् अप २१, ५, ४; ६८,५,२१; २२; -दिशः हिधी १७.१.३४. सर्वदिक-था<sup>6</sup> श्रव ७०<sup>1</sup>, ३, २, सर्व-दु( ६> )ध- -धा श्राज्यो १३,८. सर्व-एक्-ख- नवम् बृदे ३, १३४. सर्व-देव- न्यान् वैष्ट १, १३: ३; -वानाम् विध १,५७;८२, २; —धेम्यः वैष्ट १, १५:१४५. सर्धदेव-म( य> )थी- -यीम् मध ४, ३०. सर्वदेवा(व-थ्र)चैना- ना वैगृष्ठ, 90:9. पंसर्व-देव-जन- -नान् श्राप्तिगृ २, ६,३ : ४४; बीध २, ५, २०<sup>०</sup>; -नेम्यः आश्री २,४,१२°; भाग 3,98:94. सर्व-देवता- -ताः वैधी २०, ३०: ૧५: વૈશ રૂ, ર૧: ૧૧: શંપ ४५७: १४;१६; -ताभ्यः भाग् રૂ, ૧ર : ५. सर्वदेवता-मय- -यम् आप्रिय 2,8,92: 3. सर्वदेवस्य,स्या- -स्यः ऋअ १. २,११; -स्य श्रापश्री १९, २, 98; 20,8.

सर्व-देव-पितृ-देवत्य- -त्यम् वैगृ 2,9: 3. सर्ध-देश->°इय- -इयम् ऋत्रा ९, सर्ध-देहिन्- -हिनाम् विध १३, ६. सर्व-दोप-विनाशन- नम् अप ४, ६,५; ६९,७,४. सर्वन्दोप-विवर्जित,ता- -तः कौशि ५२; -ताः श्रव २६, ४,५. सर्व-दोषो(प-ड)पद्याता(त--अ) र्थ- -र्थम् बीध ४, १, ३०. सर्व-द्रव्य- -च्ये श्रप ७०,४,१०. सर्वद्रव्य-परित्याग- नगात् अप २, ६, ४; सुधव ८६: १२. सर्व-धन-धान्य-संपूर्ण- -र्णम् वैष्ट १,७: ६. सर्व-धना(न-वा) रा (दि--ध)र्ध--र्थम् पावा २,१,६९. सर्व-धना(न-अ)पदार- -रे वाध १६,३६. सर्व-धर्म<sup>d</sup>-- -मैं: मीसु १, ३, १६; ३,१,७; -मांणाम् हिम २, ५, १९३: -मेंभ्यः गीध १३, ३१; —भेंतु आपध १, ८, २४; हिम 8,2,992, सर्वधर्मा(मे-श्र)नुष्टान- -नानि हिय २,५,१९३. सर्व-धा°-> ॰धा-तम°- -मम् श्चापश्री ६,२२,१५. सर्व-धातु- -तुभ्यः पावा ३,१,१३४. सार्ववातुक - कम् पा १,२,४; ३,४,११३; पावा १, ४, १; ३, १. ७८; -के श्रश २,४,२; पा ३,१,६७; ६,४,८७××; पावा २, १, ६७; २, ४, ३५; ३, १, ३9; ६,४,६४.

सार्वधातुक° पावा १,२.१. °सार्वधातुफ- -कम् पा ६. १, १८६; - के पावा ७, ३, 999. ॰सार्वधानुका(क-श्र)नुदा-त्तरव- -रवे पावा १,१,६७. °सार्वधानुका(क-श्र) नुदात्त-प्रतिपध- -धात् पावा 6,9,940. सार्वधातुक-प्रहण- -णम् पावा ७,३,९५. सार्धधातुक-ध्य- स्वात् पावा E,8,42; 6,3,24. सार्वधातुक-यचन- -नम् पावा ३,१,९०. सार्वधानुका(क-ब्रा)देश-न्शे पावा ३,१,८३. सार्वधातुका( क-अ )र्ध- -र्धाः पावा ३,१,६७. सार्वधातुका(य-मा)र्धधातुक--कयोः पा ७,३,८४, सर्व-धान्य- -न्यानाम् अप ५३, ٧,٤ सर्व-धुर->°रीण- पा ४,४,७८. सर्व-धृषा( प-अ )र्थ- -र्थे विध **७२,**९. सर्व-नक्षत्र-होम- -मेषु श्रप २४, ٩,२. सर्व-नामन्115--म या १,७; ५,२२; अव्रा २,३,२८; पाग ८,४,३९<sup>h</sup>; -मिभः वृदे २, ९७: -मानम् या ६,३६; -मानि वा १,१,२७. -मनः ऋत ५, १, ७; पा २,३, २७xx: पावा; न्यना आपध १, १४,२३; हिध १,४,५२; या ७, ર<sup>ર</sup>: શૌच છ,६९.

a) थाल् प्र. उसं. (पा ५,३,२३) । b) सर्प॰ इति चौसं. । c) पामे. पृ २५९६ रे द्र. । d) पस. वा कस. वा । c) वेप १ द्र. । f) पारिभाषिक-संज्ञा- । g) विप., नाप. । h) तु. पागम. ।

सर्वनाम-त्व- -त्वे पावा १, १, २७. सर्वनाम-निर्देश- -शे पावा ४, 9,52. सर्वनाम-संख्या- -ख्ययोः पावा २,२,३५. सर्वेनाम-संज्ञा- -ज्ञायाम् पावा १,१,२७; ८,४,३, सर्वनाम-स्थान<sup>8</sup>- - नम् पा १, १, ४२: पावा १, १, ४३: -ने पा ६,१,१९९; ४, ८××; पावा **१**,१,६३; ६,१,९२;७,१,९०<sup>२</sup>. °सर्वनामस्थान- नयोः पा **19,3,990.** सर्वनामस्थान-प्रकरण- -गे पावा ६,४,१३. सर्वनाम-स्वर-समास-तद्धित-त्रिधि° पावा ४,१,१. सर्वनाम-स्वर-समासान्त- -न्तेपु पावा ८,१,९. सर्वनामा(म-अ)व्यय-धातु-विधि- -धौ पावा १,१,७२. सर्वनामा(म-श्र)व्यय-संज्ञा--ज्ञायाम् पावा १,१,७२. सर्व-नारा- -दाः वाध १, ३८; -दो काश्री २५,४,१३; काश्रीसं ३६: १०: मीसू ६,४,१७. सर्व-नासिकb- -कः याशि २,७१. सर्व-निधन<sup>b</sup>---नः शांश्री १५,१०,२. सर्व-पत्ति-मांसा(स--- ग्र)शन- -ने विध ५१,३१. सर्व-पण्य- -ण्येषु श्राज्यो ५, १०; -ण्यैः बौध २,१,४१. सर्व-पति- -ती या ५,२८. सर्व-पन्न-> °त्रीण-,सर्व-पथ->

थीन- पा ५,२,७. सर्व-पद-सगति-ग्रहणा( ग्र---श्रा ) नर्धक्य- -क्यम् पावा ८,१,४. सर्व-पद-समाम्नान- -नाय निघ ३,१२; या ३, १३. सर्व-पयस्- -यांसि विध ५१,३८. सर्व-परिचर्म्य - नर्मम् भाशी ११, 93,3°. सर्व-परिदान- -नात् मीसू ३, ४, सर्व-परोक्ष-षृष्ठ- -ष्टः क्षस् २,१० : १सर्व-पशु- -श्रूनाम् हिथ्रौ ४, ५, ६१; द्राक्षी १३, ३, १५; १८; त्ताश्री ५,३, १७; ४, ३; निसू ८,७:६;१४. २सर्व-पञ्च<sup>b</sup>- -†शुम् त्रापश्री ५, १२, २; १३, ८××; बौश्रौ २, १६: ११; हिश्री ३, ३, ४१; -श्रुनि शांथी १४,१०,२२. सर्व-पाकयज्ञ->°ज्ञिय- -यम् कौस् १३७,४३. सर्व-पातक- -केपु बौध ४, ३, २; -कैः वाध २७,१९: वौच ४, २, सर्व-पात्र->°त्रीण- पा ५, २, ७. सर्व-पान<sup>व</sup>-- नम् शांश्रौ ४,२१,१७. सर्व-पाप- -पम् हिथी ६,४,१८‡0; -पानाम् गौपि २१,३,१७५;बौध ३,६, ४; विध ४८,१७; -पानि वाध २९, २१; विध ४८, १५: '५५,८:-पेभ्यः कीय ३.१०,३५: ४,१,४; आमिय;-पेषु वाघ २६, १५; -पै: वीध ४, २, ९; ८, १६; विध ८९,४; याशि १,३२.

सर्वेपाप-प्रणाश-- -शाय श्रव ११. २,२; ३३,३,१. सर्वेपाय-प्रणाशन- -नः वौध ८. ५,१५; -नम् श्रव ४०,४, १; वाध २७,२०. सर्वपापप्रणाशनी- -नीम् अप ९,१,१. सर्वेपाप-प्रणाशि( न् > )नी--नीम् अप ७०,९,१. सर्वेपाप-मृत--तस्य वैध३:९,१ सर्वेपाप-विनिर्मुक्त- -क्तः विध 90,98. सर्वपाप-विद्युद्धा( द्ध-श्रा )त्मन्--सा अप १६, २,४; बौध ४.८. 9 4. सर्वपापा(पन्त्र)पनुत्ति- -त्तये र्शंघ १०३; ४४८; विघ ५५,८. सर्वपापा(प-ब्र)पनोदक--कम् विध ५५,७1 सर्वपापा( प-श्र )पनोदन- -नम् श्रप १३, १, १. सर्व-पापा( प-ऋ )र्ण-सुक्ता (क्त ----श्रा) तमन्- -तमा वीध ४. ८,٩३. सर्व-पापा( प-ऋ )र्ण-सागर--रात् वौध ४, ८, ११. सर्व-पाप्मन् -प्मानम् कौस्९८, र. सर्व-प्रण्य-विवृद्धि- -द्वये अप ११, ९ सर्व-पुरुष-(>सार्ववीरुप- पा.) पाग ७,३, २०. २सर्व-पु[,पू<sup>ह</sup>]रुष<sup>b</sup>-- -पा: आश्री १, ७,८३; आपश्री ६,२७,३; हिश्री ६,७,८; काय २७, ३; हिर १, २९, १; -पाय कौसू ४५, १६.

a) पारिभाषिक-संज्ञा-। b) वस.। c) पामे. पृ २५९८ 1 द्र.। d) उप. = १पान-। e) सप्र. तैवा ३,७,६,२३ सर्व पापुम् इति पामे.। f) काः, नम् इति जीसं.। g) आश्री. (एकतरत्र), आपश्री., हिश्री., हिश्री.

सर्व-पुष्प- -प्पैः अप १,४९,२. सर्व-पूर्व<sup>8</sup>- -बों ऋपा ५, ५६. सर्व-पृष्ठ.ष्टाb- -ष्टः शांश्री ११,१५, १; १६, १५, १३; १४; काश्रो; - ष्टम् निस् ६, ४: २१; - ष्टया बौधौ १३, २९: १; माधौ ५, २,३,१; हिश्रो १५,६, ७; बौध १,१,३०; -ष्टा शांश्री ९, २६, ४: बीश्री २४, ६: ३: - एत् शांश्रो १५,६,८; ७,९; -छानि श्राधौ ४, १२, १; – छाम् श्रापश्री १९, २२, ७; २०, ९, २º; माश्रो ६, २,६,४º; वाश्रो° ३, ३, १, ६०; ४, १, ५६; हिश्रौ २२, ४, १७; -ष्टायाः माश्री ५,२,११,४७; -ष्टे शांश्री ११,१५,६; १०; १२, २, १२; २३,६,८; श्रापश्री; -ष्टेन शांश्री १३,१३,१; काश्री २५,११,४; आपथी १४,२३, १; माधी; -प्रेपु श्राश्री ८,४, १८; निसू ६,६ : २३. सर्वे-पृष्ट्य,ष्ट्या<sup>त</sup>— -ष्ट्यः १७,१,८; -एयाम् वाश्रो २,२, ४,२४<sup>c</sup>; हिश्रौ **१४**, २, ३५<sup>c</sup>. सर्व-पेपण- -णम् मीस् ३, ३, ४३. सर्व-प्रतिनिधि- -धी कागृउ ४१:३. सर्व-प्रतिषेध- -धः पावा ६, १, ११३; मीसू ९, ४, २०. सर्व-प्रत्याम्नाय- -यः वैश्रौ १,१५: 900. सर्व-प्रदान- -नम् भीसू ३,४,३७.

सर्व-प्रदान<sup>8</sup>-त्व- -खात् मीस्

१०,७,२३.

वैप४-प्र-६२

सर्व-प्रयत्न- -त्नेन श्राप्तिगृ २,७,६ : १३; ३, १२, १: १४; १६; विध ५२,१६; ४५, ३३. सर्व-प्रयोग- -गे मीस् ११,१,१६. सर्व-प्रसङ्ग- -ङ्गः पावा १,१,५०; ६०; ७३××. सर्व-प्रस्नवण- -णानि शंध ११६: 93. सर्व-प्राजापत्य"- •त्यः वौश्रौ १०. ११: १४: -स्याः वौश्रौ १६. 99:4; 98:8. सर्व-प्राणि–हित– -तः वैध ३, १, ११; -तम् वैध ३,१२,८. सर्व-प्रातिपदिक- -केभ्यः पावा ३, ዓ, ዓዓ; **७**, ዓ, Կዓ<sup>ь</sup>. सर्व-प्रापिन्- -पिना मीसू ११, १, सर्व-प्राप्ति- -सेः मीसू ११,१,३८. सर्व-प्रायश्चित्त!- -त्तम् शांश्री ३, १९, ८; काश्री २५,१,१०;१२; त्रावश्रो ९,१,११××;१४,२६, ७: बैश्री २०,१०:६; १५, ६××; हिथ्रौ; -त्तानि श्राश्रौ १, ११, १०; १३, ७; आपश्री; -त्तेषु वैश्रौ २०,२५ : ९; -त्तेः श्रापध्रौ ९.१२,७. सर्वप्रायश्चित्त-प्राजापत्या ( स्य-श्र ) न्तर- -रम् पागृ १,५,६<sup>1</sup>. सर्वप्रायश्चित्ता(त्त-आ)हुति- -ती शांग्र ५, १, ८; ८, ४; –तीः वैश्रो ७, ११: ११; कौगृ १, ५, २९; - ईतीनाम् श्राय १, १०, २३; श्राप्तिगृ १, १, २: ११,५,४ : ३०; ३,२,२ : १३. <sup>[</sup>

सर्वप्रायश्चित्तीय !- -यान् वैताश्रौ २३,११; कौसू ५,१२. सर्व-प्रायश्चित्ति- -तिः वाध २२, १६; बौध ३,१०,१८२. सर्व-प्रोक्षण-मार्जन- -नानि श्रापश्री १९,१९,७. सर्व-फल--लम् अप २६,५,१०. सर्वफल-प्रद- -दाः आज्यो ६, सर्व-बहुस्वार- -रः नाशि २, १,४1. सर्व-वीज- -जानाम् भागृ १, २८: ९; -जानि कागृ ७२, १; भागृ १,२८: ९: गोगः -जैः काग्र ५७, २; अप १, ४३, २; विध ९०,३. सर्व-वीज-रस-रत्न-गन्धा (न्ध---श्र)वकीर्ण- -र्णम् अप १०, 9,9. सर्व-बृहती- -तीषु क्षसू ३,५:६; निस् ६,५:८;७,२: २२××. सर्ववृहती-प्राय!- -याणि निस् ६,५ : ९. सर्व-भक्ष"- -क्षम् माश्रो २,४, २, ३१; द्राध्रौ १५, ४, २०; लाश्रौ ५, १२, २४; -क्षाः काश्रौ ९. १४,६; श्रापश्रौ ८,१६,१२;१२, २८,१०; बौश्रौ ७, १७:३७xx; वैश्री; -क्षान् माश्री २.५, २, ३२. सर्व-भक्ष्य-> °क्ष्य-त्व- -त्वम् बौध २,२,५८. मूल-फल-मांसा(स-श्रा)दि--दोनि वौध २,७,७.

a) वस. । b) वैप १ द्र. । c) परस्परं पाभे. । d) = सर्व-पृष्ठ- । e) सप्र. आपश्रो ५,२०,१८ गवां प्रत्या॰ इति पाभे. । f) तु. सप्र. तैत्रा २,८,१,१ । g) कस. । h) ॰कानाम् इति पासि. । i) =प्रायिश्वत्त-, (तिज्ञिमित्तक-) होम- च । कस. । f) पाभे. पृ १८९४ e द्र. । f0 तस्येदमीयः छः प्र. । f1 पाभे. पृ १८०१ e द्र. । f2 विप. (चमस-) । उप. कर्मणि घन् ।

१सर्व-भाग-> वय- नयम् निस् ₹. ₹. रसर्व-भाग<sup>8</sup>~ -गः निस् ३,५: १२: ६: ३५; -गम् निस् ३, ५: १३:६: ३३: -गाः निस् ३,७ः १४: १८: -गानि निस् ३, v : v. सर्व-भाज्- -भाक् पावा ४,१,६३. ५सर्व-भुज्- -भुक् श्रप १,३७,२; अशो ७, २. सर्व-भूत- -तस्य वैध ३, ७, १३; -तानाम् श्राप्तिगृ २,६,१ : ३०; ७, १०: १२; मागृ; -तानि कौगृ ३,१५,६‡; शांगृ ४,९,३; ६, ६, १० 🕆 , श्रामिग्रः, –तेभ्यः निस् ४, ३: ३; बौगः; -तेषु आवध १,२२,७; वैध ३,५, ७; हिघ: -तैः आपघ १, २३, ६; हिंघ १,६,१४; बृदे २,३१. सार्वभौतिक<sup>b</sup>- -कम् अप ६९,५,३. सर्वभृत-कुत्सा- -त्साम् वैध ३, ₹.७. .सर्वभूत-क्षय°-- -याय आमिष्ट २. ६,८: ३४; श्रप ४३,५,४९. सर्वभृत-जिज्ञासा- •सा या १४, ३६. सर्वभूत-निवेश( न> )नी--नीम् अप ४,३,४. सर्वभृत-पति- -तिः आग्निगृ १, २. १ : १८; बौग्र ३,१, २५; श्रप ६७,६, ७. सर्वभृत-परीवादा( द-आ )

क्रोश- -शान् आपध २, ५,

93ª.

सर्वभूत-प्रशंसा- -सा **२**.२९,१०; हिध २.६.२३. सर्वभृत-भय---याय श्रप ५३, **ξ.9.** सर्वभृतभया(य-आ)वह--हम् अप ७२,३,१६. †सर्वभूत-भृत् - भृत् अप १, ३९,३; ४०,२;५; अशां. सर्वभृत-हन<sup>e</sup>- -ने वृदे ७,४४. सर्वभूत-हित- -ताय श्रप ६६. ર.६‡. सर्वभृता(त-श्रा)त्मन्- न्या ऋत्र १,२,१६. सर्वभृता(त-ध्र )भय-दक्षिणा--णाम् वाध ६०, १. सर्व-भृमि- पाग ७,३,२०. सार्वभौम- पा ५, १,४१-४३; ७. ३. २०: –मः आपश्री २०. १,१; बौधौ १५,१ : १. सर्व-भृत्- -भृत् विध ९७, १७. सर्व-मङ्गल-कार्य- -र्येष श्राज्यो १०,३. सर्व-मत्त्य-मांसा(स--श्र)शन- -ने विध ५१,२१. सर्व-मनोहर- -रम् विध १, २७. सर्व-मन्त्र- न्त्त्रात् काश्री १७, ५. २२: -न्त्रैः श्रप ३३,६, ६. सर्वमन्त्र-समन्वि (त>)ता--ताम् कप्र १,८,१०. सर्वमन्त्रो(न्त्र-उ)क- -कम् श्रप २३,१३,४. सर्व-मय- -यः या १४.५. सर्व-मरण- -णम् काश्री २५, १४. ٦٩. सर्व-महापातक- -कै: विघ ८,२३.

सर्व-मांस- -सस्य विध ५१, ७२; सर्व-मात्रा- -त्रा निस् १,५ : २४; ऋषा १७, २०: -त्राभिः या **છ. ૨**७. सर्व-मित्र"-- पाग ४,२,११६; -त्रः या २, २४. सार्वमित्रि(क>)का, ॰की- पा ४,२,११६. सर्व-मुख-स्थान- -नम् आशि १, 99. सर्व-मेध<sup>8</sup>- -धः शांश्री १६, १५, १५; १९; काथी: -धम् काथी २५, १०,१४<sup>h</sup>; गुत्र ३, १४३: -धे शांधी १६,१५,१<sup>२</sup>; वैताधी ३७, ९; या १०, २६; -धेन शांश्री १६,१५,१. सर्व-मेध्यत्व- -स्वम् वाध २८,६. सर्व-यज्ञ- -ज्ञानाम् वीश्रौ २८, १०: १; वैघ २,१३, ७; -ज्ञेषु थ्यापश्री ४,१,७; १६,१६; बाधी ३,२,५,१७; श्रव २३,२,५, सार्वयज्ञिक- -कम् शांश्री १,२, २९. सर्व-यज्ञ-तन्त्र- -न्त्रेषु श्राधी १, 92,90. सर्व-यन्त्र-> °ित्रन्- -न्त्री काश्री **૧**૪,૨,૧. सर्व-याज्यानुवावय- -वयाः मैत्र २६. सर्व-योग- नोपु अप १, ३७, २; থ্যহা ৬,২🕇. सर्व-योनि-- न्यः श्राप्तिगृ २, ५,३ः २४; बौगृ ३, ७,१८. सर्व-रङ्ग!-- - इस् शैशि २२५. सर्व-रत- -तानि मागृ २, ६,४;

a) वस.। b) भवार्थे ठिन प्र. उभयत्र शुद्धिः। c) वस. उप. = १६२४-। d) पामे. पृ १८२३ c द्र.। e) उप. भावे नप् प्र.। f) समासः । g) = याग-विशेष-। h) सर्व मेधम् इति चीसं.। i) उप. = १८५-।

१४,२५; अशां १२,३;-तैः विध ८७, ८. सर्वरत-विभूषित- -तम् विध १, ४२. सर्व-रस- -साः या १, १६; -सान् श्रप २०,३,४;-सैः कागृ ५७,२. सर्व-राज्- -राट् माश्रौ २,२,३,८‡. सर्व-रात्र- पा ५, ४, ८७: -त्रम् काश्रो २०, ४, ३१; माश्रो ४, ৩,9; सु ९, ४. सर्व-रिप्र-प्रणोदन- -नः बृदे ८, ९२; -नम् वृदे ८,९३. सर्व-रुद्र-यज्ञ- -ज्ञेषु आगृ ४, ८, २४. १सर्व-रूप<sup>B</sup>-> सार्वरूप्य<sup>b</sup>- -प्यात् मीसू ४,४,१०. सर्वरूप-वत्- -वान् माशि१,१२. सर्वरूपा(प-अ)वाप्ति- - तिम् निस् ४,१३:२७. २सर्व-रूप,पा- -प: वाध्यौ ३, १०१:२; ४,१०८:६; वाश्रौ ३, ४,१,३; या १०, ३४; -पम् शांश्री १६, १, १५; काश्री; -पाः श्रत्र ९, ६(४); या ११, २९‡; -पाम् श्रश्र ४,३०°; -पे पाग्र २,११,३. सर्व-रोग- -गाः श्रप ६६, १, ४; -गेभ्यः कौगृ ४, १,९; -गैः अप 8,84,3. सर्वरोग-चया( य-अ )र्थ- -र्थाय श्रप ३३,३,१. सर्वरोग-प्रकोपन- -नम् श्रप ३६,८,४. सर्वरोग-प्रशम(न>)नी- -नीम्

য়ঀ ६४,१०,१०.

सर्वरोग-विनाश( न> )नी-ः नीम् अप ६६,१,४. सर्व-रोहितd- -तम् काश्रौ ८,५,२३; बौश्रौ १७,३९:६; -तेन शांश्रौ १७,३,५. सर्व(र्व-ऋ)र्ग्-अर्ध- -धेन बृदे ८, १सर्वर्त- -तेंभ्यः अप ४८,११६५. सर्व( र्व-ऋ )र्तु-सोम-याजिन्- -जी हिथ्री २१,२,५+. सर्व(र्व-ऋ)विज्- -विजः वैश्री १३, १६: १; हिश्रौ ७, ३,७१. सर्व(र्व-ऋ)र्द्धि-काम- -मस्य काश्रौ 23,4,33. सर्व(र्व-ऋ)पि->°र्वाऽऽपेष- -पेम् অস ८,९. सर्व-लक्षण-लित- -तः अप ७०१ 98,3. सर्व-लक्षण-संपूर्ण- -र्णम् अप ३०३, 9,93. सर्व-लक्षण-होन- -न: वाध ६, ८; विध ७१,९२. सर्व-लक्षणो(ग्-उ)पेत- -तम् विध ८६,५. सर्व-लवण'- -णानाम् विध २३, १सर्व-लिङ्ग--ङ्गानि मीसू ६,५,३७; - क्रेपु अप्रा २,४,३. सर्वेलिङ्ग-ता- -ता पावा २, १. ₹€. २सर्व-लिङ्ग<sup>ड</sup>- -ङ्गः पावा ३, ३, 96. सर्व-लिङ्ग-वचन- -नेपु अप्रा १,३, सर्व-छेपा(प-२अ)क्त- -क्तम् काश्रौ

२६, ६,१४. सर्व-लोक- पाग ७, ३,२०; पावाग ४,३,६०<sup>h</sup>; ५,१,१२४<sup>h</sup>; -कम् श्रामिगृ २, ४, ३:१८; -कस्य पापवा ८. सार्वलीकिक- पा ५,१,४४; ७,३,२०; पावा ४,३,६०. सार्वलीक्य- पावा ५, १, 928. सर्वलोक-प्रधान-- -नाः विध २०,२४. सर्वलोक-हित- -ताय अप ३१. ४,३. सर्व-लोप-विज्ञान- -नम् पावा ६, 8,948. सर्व-लोहित- -तम् श्रामिय १, ३, 9: ६. सर्व-वचन--नम् पावा ४,३,१००; ८,१,१; १८; मीसू ३, २, १५; 4,90. सर्व-व(त् >)ती- -०ति मागृ २, १४,३०. सर्व-चनस्पति- -तीनाम् वौश्रौ २८. १३: १६; गोग्र १,५, १६; जैग्र 8,9:90. सर्व-बन्दिन्- -न्दी वैध ३,१३,११. १सर्व-वर्ण- -र्णः शैशि ४७: -र्णाः अप २०,२,४; -र्णानाम् शांश्रौ २.१,५: आमिए २, ७, ७: ९: श्रापधः -र्णेभ्यः श्रापध २, २९, १५; बौध २,९,१४; १०,५४<sup>२</sup>; विध ३,६६; - जेंचु वैध १,९,७. सार्ववर्णिक¹- -कः श्रापश्रौ ५,३,२०; भाश्रौ ५,२,४; -कम् आपभौ २४, १०, १८; वाश्रौ

a) कस. । b) भाप. । c) °प इति पाठः? यिन. शोधः (तु. सात.) । d) विप. (चर्मन्-) । मलो. कस. । e) सास्यदेवतीये अणि प्र. उप, वृद्धिः । f) उप. = १ त्ववरा- । g) वस. । h) तु. पागम. । i) इदमादार्थे ठक् प्र. ।

१,४,१,२; हिश्रौ २१, ३, १८; श्रापध १, ३,७; बौध २, ४,३; विध ८१,२१; हिध १, १, ७९; गौध २, ४२; -काः हिथ्रौ १०, २, ५३; -के शैशि २६२. सर्ववर्णा(र्ण-ग्राभा>)भ°- -भः माशि १,१४. २सर्व-वर्ण,णांº- -णः नाशि १,४. २: -र्णाः जैगृ १, १: १३. सर्व-वाङ्-निधन- -नः शांश्री १५. 90,8. सर्व-वादित्र- -त्राणि कौसू १६,१. सर्व-वानस्प(त्य>)त्या<sup>क</sup>- -त्याम् थ्रप २०,१,३, सर्व-वायव्यव- -व्यः वीश्री १०. 99:92. सर्व-विकार- -रः मीस् १०,३,६९; -रे काश्रौ ६,७,२४; मीसू १०, 7,99. सर्व-विक्रयिन्- -यी हिध २,५,४९. सर्व-विघ्न-प्रणाशिन्- -शिने शैशि ₹o. सर्व-वि(या>)द्य- -द्य: या १,८. सर्व-विद्या- पाग ४, २, ६०<sup>b</sup>; पावाग ७, १, १२४<sup>b</sup>: -द्यानास् श्रापध २,५,१; हिध २,१,८१. सार्वविद्यक- पा ४,२,६०. १सार्ववैद्य- पावा ५,१,१२४. सर्व-विनाश- -शाय श्रप २६, ३,१; -शे वौश्रौ २९,१:१२; १४; गौध १२,२३. पंसर्व-विन्द- -न्दाय कागृ ध, २०; गौध २६.१२.

सर्व-विभक्ति- -किः पावा १,१, **પ**, ૧, ૧૨૪<sup>j</sup>. सर्ववेद-त्रिरात्र- -त्रे शांधी १६. ₹6. सर्व-विभाषा( पा-श्र )थे- -थेम् २२,२९. पावा ५,२,९७. सर्ववेद-पवित्र- -त्राणि वाध सर्व-विषय-त्व- -त्वम् मीस् ९,१, · २८,१०;शंघ १०५;विघ ५६,१. सर्ववेद-शरीर- > ९रेन्-94. †सर्व-वीर,राº- -रः श्राश्रौ ४, ४, -रिणाम् सु ४, ६. २<sup>a</sup>; शांश्री ५,६, २<sup>a</sup>; बौश्री ६, सर्ववेद-संमित- -तम् बौगृ ३, ९: १३<sup>व</sup>: माश्री २, १, ३, १५०; वैश्री १२, १४: १५०; सर्व-वेदस्ट- पाउवृ ४, २२७. आमियः; -रम् श्राथौ २, ७, ९; सर्व-वेदस<sup>0</sup>- -सम् काशी २२,१, बौध्रौ १८, ४०: ९; वाध्रौ; श्रप ९; २५,११,१०; श्रावश्री: -से श्रापश्रौ १०, २६, ५; १२, ८, १<sup>२</sup>,१,४; –सः आश्री १, ७, ८\$; आप्रिय २, ४, १: १२; १३××; वाथ्री; -सेना काथ्री २५,११,४; बौधौ १४,२९:३२. काय ११, २; ३; भागः; -राम् सर्ववेदस-दक्षि( णा > )ण"-श्रामिय ३,१,१:११°; भाग २, -णः श्रापश्रौ २२,४,११; -णम् ३:१२: ११: ११: ⊢राय कौस् ४५,१६: -० रेमाश्रौ ६, लाश्री ८, २, २७; -णानाम् 7,3,61. लाश्री ८, २, १३; -णेन शांश्री सर्व-वृक्ष- -क्षेपु हिगृ १,११, ८५. १३,१३, १; आपथी १४, २३. १सर्व-वेद<sup>8</sup>-- पाग ७,३,२०<sup>b</sup>; पावाग १; माश्री ३, ८, ९; वैश्री २१, ५, १, १२४<sup>b</sup>; -दः चात्रभू १०: ३; हिथ्रौ १५,६,१; १६, ४; -दाः कौशि ७२; -दान् ५,१२: श्रप्राय ६, ५. बृदे ५, ५३; -देभ्यः बौधौ सर्ववेदस-निर्माण- -मीम लाश्री २७, ११:१४: -देषु बुदे १, ८,४,9४. सर्ववेदस-संयुक्त- -काः निस् 80. सार्ववैदिकb- पा ७,३,२०b; ६,६ : ६. -कः कौसू ६७, ७; -कम्, सर्व-वेदिन्- दिनम् अप ७०,१,७. सर्व-वैदिकी- न्यः विध ५५, -काः नाशि १, १, १४. २सार्ववैद्य- पा ७, ३, २०; 96. सर्व-व्याधि-रहित- -तः श्रप ३३, पावा ५,१,१२४. २सर्ववेद!- (>सार्ववेदा-, 9,99. ३सार्ववैद्य- पावा. ) पावाग सर्व-च्यापक-स्व- -स्वम् वैध १,

a) वस. (b) तु. पागम. (c) वैप १ द्र. (c) चप. तै १,२,३,३ ऐबा १,१३ (c) शंम् इति पाम. (c) शंम. (c)

99,90%. सर्व-च्याप्या (प्य-आ)काश-वत् वेध १,११,१०. †सर्व-व्रत<sup>b</sup>- -तः श्रापमं २,५,१०; ६,१३; आगृ; -तम् श्रागृ ३,९, १; काय ४२, २३. सर्व-शक्ति- -क्ती मीसू ६,३,१. सर्व-रात्र-निवर्हण- -ण: श्राज्यो ३,२; -णम् श्रप २०,७,२. सर्व-शञ्च-विनाश- -शाय अप ३४,१,५. सर्व-शब्द- -ब्दः लाश्री १०, ९, २०; -व्दस्य मीसू ७, ३, ११. सर्व-शस् (:) आश्रौ २,१४,२६××: રાધ્યો: વૈદ્યો ૧५, ३८: ५º. सर्व-शख<sup>d</sup>- -खाणाम् वैधौ १५, ३६:४; हिश्री ८,८,३०. सर्वशस्त्रा(स्त्र-श्र)न्त- न्ते वैश्री १५,३६: ५. सर्व-शस्त्र-परिधानी( य>)या--यासु श्राधी ५,९,२५ -न्तेषु धाश्रौ ५,९,२७. सर्व-शाखा- -खासु नाशि २,८,८. सर्व-शान्ति- -न्तिम् अप २८,२,५. सर्वशान्ति-कर°- रम् श्रप २५, 9,90; 60,6,6. सर्व-शास्त्र- •स्त्राणि शंध ४; -स्त्रेषु माशि १,४; याशि १,५९. सर्वशास्त्र-रहस्य- -स्यम् याशि २,११७. सर्वशास्त्र-विदु!- -विदम् अप ६८,५,१८. सर्वशास्त्र-विशारद्- -०६ श्रप

२९,१,२: -दाः बौशि ६४. सर्वशास्त्रा (स्त्र-अ)र्थ- -र्थम् ऋप्रा १,५४. सर्व-शिक्षा-विशारद- -दाः कौशि सर्व-शिर:-स्थान- -ने वैश्री १८,६: सर्व-शिल्प- -ल्पानि हिश्री १६,६, १४; विध २,१४; -एपे हिश्रौ १६,६,२२. सर्व-शीर्पामया( य-श्रा )द्या( दि-आ)मय- -यम् श्रश्र ९,८ .. सर्व-शुद्धि- -दिपु वैध ३,३,९. सर्व-शेपत्व- -त्वात् मीत् २,४,२४; ६,१,४४; ८, १; १०, ६, ६९. ?सर्वश्चित- -तः बौश्रौ १७,२३:११. सर्व-इवेत- -तम् सु ६,२. सर्व-संयोग- नात् मीसू ३, ५, १; २५: २९; १०,८,४७. सर्व-संस्कार- -रः मीसू १०,६,६९. सर्व-संस्था- -स्थाम् वौश्रौ ८,२१: १५; १०,११: १६; ५९: १७; –स्यासु आपश्री १४, १, १०; २,१; वेंश्रो १७,१:७; ६:११. सर्व-सं(ख्या>)ख्ये "-त्य- -ःवात् मीसू ५,३,२. सर्व-संख्या-विकार- -र: मीसू १०, ६,२२. सर्व-सङ्ग-निवृत्त- -त्तस्य व्याप्तिगृ ३,१०,४:३५. सर्व-सत्त्व-हित- -ते श्रप ७०,१,१, सर्व-सत्र- -त्रेषु लाधौ १०,१,१. सर्व-संधि-ज- -जम् नाशि१,५,६. सर्व-संनाह<sup>h</sup>-- -हम् श्रप २०,२,४.

सर्व-सप्तद्श<sup>b</sup>— -शम् वौश्री २५, ३४: १२: २६.१६: ४: ६. सर्व-सम!- -माः वैध १,९,७. सर्व-समास- -सः काथौ १२, ६, १८; काशु ५,२. सर्व-समृद्ध- -हम् आगृ २, ७,८. सर्व-समृद्धि- -द्वये वीश्री १, २१: 984. सर्व-संपद् - -पत् श्रप ७०,१२,४. सर्वसंपत्-समृद्धि- -दिः वैग् ७, 9:5; 6:93. सर्व-संप(न>)ना- -न्ना आगृ १, 4.4. सर्व-संप्रत्यया(य-अ)र्थ- -र्थः पावा १,३,१०. सर्व-संभार-पृरित- -तम् अप १४, सर्व-सर्व-समुचय- -यः श्रप ७०र, 99,9. सर्व-सस्य- -स्येभ्यः विध ३, २३; -स्येषु श्रप ५९, १,३. सर्व-सस्य-रत्न-गन्धो(न्व---उ)-पेत- न्तम् विध ९०,१६. सर्व-साक्षिन् - - वित् कप्र २,४, सर्व-सा( स<sup>1</sup>-श्रा )दि<sup>६</sup>- -देः पावा ४,२,६०. सर्व-सामन्- -मसु निस् २, १३: ३६; -- नः हिथ्रौ २४, ६, ३<sup>1</sup>. सर्व-सांपद- -इम् श्राज्यो ७, १६; -दानि कौसू ११,११. सर्व-साम्य- न्ये आश्री १२,८,१७. सर्व-सिद्धि- -द्दिः अप २, ५, ५; मीसू ७,१,८<sup>m</sup>.

a) °स्वात् इति BI. । b) यस. वा कस. वा । c) पामे. पृ २५९८ j ह. । d) उप. = १शस्त्र- । e) उप. कर्तिर  $< \sqrt{p}$  । f) उप.  $< \sqrt{a}$  व्ह (शाने) । g) °मयांद्याम° इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. w.) । h) वस. । i) सस. वा वस. वा उप. = १सम- । g) = v सन । v0 तु. पाका. । सर्वादेः, सादेः इति पासि. । v1) सर्वे साम्नः इति द्विपदः शोधः (तु. चतुर्थं सूत्रम्) । v1) सर्वधर्मः इति जीसं. ।

सर्व-सुख"- -खः अप २२,८,२. सर्व-सुरभ- -भि काश्री ७,४,२३; हिय १,१०,४. १सर्वसुरभि-गन्ध- -न्येः कीगृ 8,90,2. २सर्वसुरभि-ग(न्ध>)न्धाa--मधया बीगृ १,५,२९. सर्वसुरभि-चूर्ण- -र्णानि कौस् २६, २९; ७६, ३१; -र्जः कौस् ५८, १२; ८२, ३१; ८३, २०. सर्वस्राभित<sup>b</sup>- -तम् श्रामिष्ट १, ७, १ : २; १३. सर्वसुरभि-तिलो( ल-उ ) न्मिश्र--पात्र- -त्रेषु संघ२१२. सर्वसुरमि-पिष्ट°- -ष्टम् वीधी १७, ३९: ३; ४०: २७; आमिए १,२,१:३;३:१२. सर्वसुरभि-मिश्र- -श्राणि गार्थी २५,८,३; -ध्रेः कौष्ट १,७,१० सर्वेषुरभ्यु(भिन्ड)नमृदित- न्तम् काश्री १९,४,१४. सर्व-सुक्त- -केन थप ४६,२,१. १सर्व-सुत्र- > सार्वसृत्र- -त्रम्<sup>©</sup> व्यावधी ५, २०, ७; १३, ६, १; भाश्री ५,१२,१६; वंश्री १,१५: ८; हिथौ ६, ५,१८. २सर्व-स्त्र"- -त्रम् ° नाधौ १,५, ६,८; वाधी १,४,३,३७. सर्व-सेन'- पाग ४, ३,५२. १ सार्वसेन ह- -नम् आधी १०, २,२७. २सार्वसेन'->सार्वसेन-यज्ञ--ज्ञः वंताधौ **४३**, २४<sup>५</sup>.

सार्थसेनि!- पाग ५, ३,११६!; -निः बौधी १७,५४: ६. सार्वसेनि-यज्- -ज्ञः प्रापश्री ३,१७,१२; बौधी १७,५४: ४; -हे शांधी ३, १०, १; -ज्ञेन शांधी ३,११,१. सार्वसेनोय- पा ५,३,११६. सार्वसेन्य- पा ४, ३,५२. सर्व-सेन्य-- न्यानाम् अत्र २६,५,४, सर्व-सोग- -मम् हिथी ८, ५,१८; -मान् वैधौ १५,२१: १; हिधौ ८, २, १९; २० ; -मानाम् श्रापर्भी १२, २४,११; १४,१०, १३; हियौ ८, २, २५; ६,१४; -मेम्यः आवधी १८, ७,९. सर्वसोमा( म-मा )हति- -तीः हिशी ८,२,९५. सर्व-सोप्नो( प्न-ऊ)भ्म--प्व--यांत् अत्रा १४,५२. सर्थ-स्कल- - ने काश्रीसं ३३ : ४: १०; ११; माधी ३,१,१९. सर्व-स्तोत्र- -त्राणाम् आपधी १४, १०.२: वैधी १७,६: ८; हिसी १०,८,४५; -त्रेषु द्राधी ३, ३, २०; साधी १, ११, २३; निस् २,४:३२. सर्वस्तोत्र-प्रद्- -हात् जधीका सर्व-स्तोम\*-- -मः धाधौ ९,३,२६; १०, १, ५××; शोधौ; -मम् थाधी ११, ६, ५; शांधी १३, १५, २: माधौ; -मयो: वैताधी ८०,७; -मे वाश्री ३,२,५,१८;

लाधी ६०,४,१५; -मेन शांधी १३, १३,१; बावधी १४, २३, १; २२, १३,५७; बौधौ; -मेपु याधी ८,४,१७; माधी ५, २, १२,४६; निस् १०, ५: २३. सर्वस्तोम-नवससदश- नी आश्री ११, ५, ५; काश्री २४, 3,6. सर्वस्तोम-सर्वष्ट- -ष्टेषु श्राधी ७,२,११. सर्वस्तोम-स्थान- -ने आग्री ११,६,७. सर्व-स्थान- -नानि नावि १,५,१२; -नेषु बौधी २९, ४: २५. सर्व-स्व- -स्वम् वाश्री २१, १, १५; क्षावधी ९, २०, ६; २२, १, ६; २३, १३, ४; काग्रीसं २६: ७; बौधी १५, ४: १०; ८ : ४; नाध्रौ. सर्वस्य-ज्यानि- -न्याम् आग्री १२,६,३३. सर्वस्य-प्रतिनिध- -धिः वाधौ 22,2,24. सर्वस्य-दरण- -णम् वौध १, 90,98. सर्वस्या(स्त्रन्थ)पहार- नः विध 4,905. ? सर्वस्यजैनम् । कीस् १७,९८. सर्व-स्वर- -रः पावा ६,१,१८७. १सर्व-स्वार- > सर्वस्वारिक-न्कम् निस् २,६:३४; गौषि २, ७,३४. २सर्व-स्वार<sup>a/m</sup>-- -रः शांश्री १५,

a) वस. 1 b) इतच् प्र. उसं. (पा ५, २,३६)। c) पामे. पृ २५९९ p इ. 1 d) पामे. पृ १७८५ b इ. 1 e) परस्परं पामे. 1 f) व्यप. 1 g) = पगरात्र-विशेष- । इदमर्थे वा दृष्टार्थे वा कण् प्र. 1 h) < सार्वसेनि॰ इति BW. MW. 1 i) अपत्यार्थे इष् प्र. 1 j) = आयुषजीविसंघ विशेष- । k) वैष १ इ. 1 l) ॰स्वा- (= सर्व-स्व-) > -स्वया, एनम् इति PW., ॰सजा प॰ इति १ Web. [IS १०,१९], ॰स्वजः (वस.) प॰ इति वा ॰स्वेन ए॰ इति वा संस्कर्नुमैतम् । m) = एकाह-विशेष- ।

१८; ६, १: २३; -मे शुत्र ३,

१०, १; काश्री २२, ६, १; आपश्रौ २२, ७, २०; हिश्रौ; -रस्य मीसू १०, २,५५; -रात् मीसू ५, ३, ३६; -रे लाश्री ६, ३,९;९,११,१५; निस् ४,१२: ३३; ७,२ : १××; –रेण लाश्रौ ८,८,9. सर्वस्वार-स्वरसामन्- -मनोः लाश्री ६,४,११. सर्व-हर"- -राः विध १८, २८. सर्व-हरि<sup>b</sup>- -रिः ऋअ २, १०,९६; -रेः शांश्री ११, १४,१०. सर्व-हविस्- -विपाम् आपश्रौ ९, १३,७; हिश्रौ १५,४,६. सर्व-हान- -नम् मीस् ९,४,५१. †सर्व-हुत्°- -हुतः लाश्रौ ८, ८, ९\$; श्रामिष्ट २,७,८:८; –हुते श्राप्तिगृ १, १, २: ११; ५,४: ३०; ३, २, २ : १३; हिय १, ₹,७. सर्व-हुत ता- -तः काश्रौ १,९, १२; १८,६,२०; -तम् श्राश्रौ २,६,२३; ३,१०, १७; काश्रौ १०, ८, २९; आपश्रौ; –ताः काश्रो ९, १३, १२; कौसू १०, १०; -तान् आपश्री १७, १६, १४; २०,२१,६; वैश्रौ **१**९,६: १०७; हिथ्री; -ताम् काठश्री १२३; हिश्री १३, ८, ३१; हिए २,१५, ८; -तेन काथ्रौ १२, ६, 99; **१८,** ४, २३; २०,७,9६; -तौ श्रापश्रौ १२,२३, १०.

सर्वहुत-ख--खात् काश्रौ ९,

सर्व-होम- -मानाम् वैगृ १, १५:

१३,२७.

987. सर्वहोमा(म-प्र)परिवृत्ति-दर्शन--नात् मीस् ७, १, २३. सर्वा(व-आ)कर- -रेषु विध ३७, २२. सर्वा(र्व-त्र)कुशल-मोक्ष- -क्षाय कागृ ५,१०. सर्वा(व-श्र)क्षर-गण- -णस्य याशि २,६. सर्वा(र्व-आख्या>)ख्य-त्व- -त्वात् मीसू १०,४,४३. सर्वा(र्व-अ) झि- - झिभिः कागृड ३९: १; -म्रिपु वैध २,७,१. सर्वा( र्व-अ )शिष्टोम<sup>व</sup>- -मः काश्रौ २४,७,११; -माः बौश्रौ १६, १६: ६: -मै: काश्री १४,१,७. सर्वा(र्व-आ)प्नेयव - -यः आश्री ९, ७, २३; निसू ६, १३: १७; -याः वीश्रौ १६,११: ७;१९: ३; -यात् शांश्रौ १४,४,६. सर्वा(र्व-अ)घ-विनिषूदन- -नः विध २३,५९. सर्वाघविनिपृदनी- -नी अशां ર,રૅ. सर्वा(र्व-अ)घ-सृद्(न>)ना- -ना विध २३,५८. १सर्वा(व-अ) ज्ञ- - ज्ञम् वैगृ १,५: ५: -ङ्गानि वैताश्री ३, १४‡°; -क्नेभ्यः आगृ १,११,१२; गोगृ ४,१,३; द्राय ३,४,१४; -क्नेपु जैगृ १, २०:३०‡; जुत्र ४, २१५; -क्नैः कौगृ ३, ६, ५; शांग्र ३,११,११; पाग्र ३,९,६. सर्वाङ्ग-क'- -कै: श्रप १९२,

₹,₹. सर्वाङ्ग-तस् (:) श्रश्र २,३३. सर्वाङ्ग-शोभ(न>)ना- -नाम् बृदे ५, ६६. सर्वाङ्ग-शोभ(न>)नी- -नी कौसू १०६,७२. सर्वाङ्ग-संपूर्ण- -र्णः या १४,६. सर्वाङ्ग-सुन्दरी---।रे अशां २,५. सर्वाङ्गा( ङ्ग-श्र )नुसारिन् - -री आशि ८,२०. सर्वाङ्गि(न्>)नीष- -नीम् श्राप्तिगृ १,६,१: २. सर्वाङ्गीण- पा ५,२,७. २सर्वा( र्व-अ )ङ्ग<sup>ь</sup>- -ङ्गः वाधूश्रो ३, ३५:४; ४, ६५:५; १०९: ६; श्रत्र ११,३(२). सर्वा(र्व-श्र)ङ्गुलि-मूला(ल-अ)प्र— -ग्रम् वैष्ट १,५:७. †सर्वा(व-अ)ञ्च्- -वीङ् शांग्र ३,८, श्सर्वाणीत- -तः हिध २,५,१८९. सर्वा(र्व-त्र)तिथि - -थिः वौध २, ६,१७; गोध ३,३०. सर्वा(र्व-त्र)तिदेश- -शः मीसू ९,२, ३५. सर्वा( र्व-आ )त्मक - - कम् श्रश्र ષ, ६. सर्वात्मका- -काम् श्रश्र ४,३०. १सर्वा( वे-श्रा )त्मन्1- -त्मना विध ३,१५; ४३. २सर्वा( र्व-आ )त्मन् h- - †त्मानः श्राश्रौ १, ७, ८; आपश्रौ ३,२, ११; भाश्री ३,२, ४; हिश्री ६, ३,२; वैध १,९,७. सर्वा(व-आ)दि- -दिपु ऋपा ५,

a) उप. कर्तिर अच् प्र.। b) = ऋषि-विशेष-। c) उप. कर्तृकर्मणोः किप्। d) वस. वा कस. वा । e) पांमे. वैप १ विश्वानि तै ५, ५, ९, २ टि. द्र.। f) स्वार्थे प्र.। g) विप. (कन्या-)। h) वस.। i) उप. = आत्म-शक्ति-।

४४; -दीनि पा १,१,२७; -देः पावा ५,२,१३५. सर्वादि-गण-शब्द<sup>a</sup>- -ब्दम् जैश्रीका १४५. सर्वाद्या( दि-श्रा )नन्तर्य-कार्या (र्य-- अ)र्थ- - धम् पावा १, १, २७. सर्वा( र्व-आ )दित्य-रूप- -पम् श्राप्तिगृ २,४,११:१५. सर्वा(र्व-श्रा)देश- -शः पावा १, १, 43;48. सर्वदिश-प्रसङ्ग- -द्गः पावा १, 9,3; 40××. सर्वादेशा(श-श्र)थ--धम् पावा १,१,६१; २,४,३२××. सर्वा(र्व-अ)द्भुत- -तानाम् अप ६७,१,७;३-४,**५**;५,३××. सर्वाद्भुत-विनाशि(न्>)नी--नी श्रप ७०<sup>२</sup>,१९,२. सर्वाद्भुतो(त-उ)त्पत्ति- -तौ श्रप ३१,८,२. सर्वाद्भुतो(त-उ)द्भवb--वः श्रप ७०<sup>२</sup>,१,५. सर्वा( र्व-२आ )द्य<sup>b</sup>- -द्याः वैगृ १, v: २. सर्वा(र्व-श्रा)धान-> वनन्- निनः वेश्रो १,७:१५. सर्वा(व-अ)धिकार- -रः मीस् ६, १,२७; १०,३,४२; -रम् मीस् ६,१,४. सर्वा(व-अ)नध्याय- -यः पागृ २, 99,9. सर्वा(र्व-छ)नुगम- नेपु माधी ३, ₹,₹. सर्वा(र्व-श्र)नुदात्त<sup>b</sup>-- -त्तः ऋपा १७,

₹. सर्वा(व-श्र)नुनासिकb- -कः माशि १५,२; याशि २,७३; नाशि २, ८,१२; -कम् याशि २,७२. सर्वा(व-अ)नुप्रयोग- -गः पावा ३. 9,80. सर्वा(र्व-श्र)नुभु°- -भुम् वौध २,६, ₹₹ª. सर्वा( र्व-अ )नुमत- -ते श्रापध २, २९,७; हिंध २,६,२०. सर्वा(र्व-अ)नुमन्त्रण- -णम् द्राश्री १२, २, २९; -णेन द्राश्री १२, ૪,૨; १५, ३, ૧૪; હાથી છે, 97,7; 4,99,98. सर्वा(र्व-अ)न्त- -न्ते निस् ७, ३: ३७; पावा ६,३,६०. सर्वा(र्व-श्र)न्तर<sup>b</sup>-- -रः वृदे २,६९. सर्वा(र्व-श्र)न्त्यत्व- -त्वात् पावा १, ₹,₹. सर्वा(र्व-श्र)ज- -ज्ञानि वाश्री २, १, ५,८; कोस् ४३,१४; व्रप ५५, ٦,٦. ? सर्वान्नभृति - तये शांगृ २, 98.4. सर्वात्त-भोजिन्- -जिना वौध २,२,७७. सर्वान्निन्- -न्नी श्रापध १, १८, ३३; हिंध १, ५, १००. सर्वान्नोन- प ५,२,९. सर्वा(व-श्र)न्न-प्रकारº- -रम् अव ४४,३,७; ४,४; शंघ २१७. सर्वो(र्व-अ)न्य,न्या- -न्यः पात्रा ८. १,५१; -न्यव् पा ८, १, ५१; <del>- त्याः</del> श्रव **९,३,३.** सर्वा(र्व-श्र)पराध- -धेपु वौध १.

सर्वा(र्व-ग्र)पलापिन्- -पो विध ६, 22 सर्वा(र्व-घ)पवर्ग- -में मीस् ११, ₹,9६. सर्वा(र्व-अ)पवाद- -दः पावा ६,२, ५२; ७,१,९६. सर्वापवाद-प्रसद्ग- -ङ्गः पावा ३, ३,९५. सर्वा(र्व-म्र)पहार!- -रम् विघ ३, ₹98. ?सर्वाप्तिमनः, ?सर्वाप्तिवतम् निस् 4,90:99h सर्वा(र्व-आ)वाधा-विवार्जित- -ते श्रप १९<sup>२</sup>,१,४. सर्वा(र्व-श्र)भय-प्रद- -०द विध १, 44. सर्वा(र्व-थ्रा)भरण->॰ण-भृषित-·तः श्र**प ११,२,**१. सर्वाभरणिन्- -णी श्रापधी २२, 92, ६. सर्वा(र्व-श्र)भाव- -वे काश्री ६, १०,३२; श्रापध २,१४,५; हिध २,३,१६. सर्वा( र्व-त्र )भिजिति - -तीः हिंग्री १८,१,२०. सर्वा(र्व-श्र)भिधान- -ने पावा ८. 9,8. १सर्वा(र्व-अ)भिप्राय->°प्रायिक--काणि बौधौ २४, ११: १३. २सर्वा(र्व-श्र )भिप्राय,याb- -यः निस् ३,२:२५;२६; ३:१०; -यम् निस् ३,३:३;४××; -या निस् ३,२: १५;३: ६; -याः लाध्रौ ६,२,२; निस् ३,२:

a) कस. > कस. 1 =सर्व-गग्ग- (तु. जैश्री १४: १३)। पृ ९७३ गणशब्द॰ इति नेप्टम् । b) यस. c) उप. दुः प्र. उसं. (पा ३,२,९८०)। d) सपा. तैवा ३,१२,९,७० भूम् इति पामे. । e) कस. >पस. f) उप. भाप. । g) °रित्वम् इति जीसं. । h) यक. °िस मनः इति, °िस वतम् इति च शोधः ।

२२; -याणि निस् ३, ३ : २७; -याम् निस् ८, २: ७; -ये निस् २,४:३०××;-येषु निस् ३, २:२७; ३ : ४०. सर्वा(व-अ)भिवादना(न-अ)र्थ--र्थम् निस् ६,१०:२७. सर्वा(र्व-अ)भिपव³- -वाणाम् हिश्रौ ८,२, १२. सर्वा(र्व-अ)भ्यास- -सः आपशु २१,११; हिछ ६, ६८. सर्वा(र्व-य)भ्युदय-कृत्- -कृत् कप्र २,२, १०. सर्वा( र्व-श्रा )मन्त्रित° पावा १, १, सर्वा(व-श्र)मात्य- -त्याः मागृ २, १०,४; -स्यान् मागृ २,१६,४. सर्वा(र्व-ग्रा)यस<sup>b</sup>- -सानि आपश्री १८,१०,१८: हिथ्री १३,४,८३. सर्वा( र्व-म्रा )यु<sup>c/d</sup>-ख- -खम् શાંધી ૧ૃષ્ઠ, ૧૨,૨. सर्वा(र्व-म्रा)युध°- -धः वीभौ १८, 34: 6. सर्वा(र्व-आ)युप<sup>c</sup>— -पाणि चौश्रौ १५,२१: ६. सर्वा(व-त्रा)युस्- -युः शांध्रौ १७, १२,१; आपश्री १९,२४,१०५; बौध्रौ १३, ३२: २०××. सर्वा(र्व-आ)रण्यक°---काः बीघ ३, ३,३;४. सर्वा(र्व-न्ना)एम- नमः काश्री १, ८, १; नमाः आज्यो ६, १३; १०,७1; -म्भात् मीस् १०,१, ५: -म्भेषु श्राज्यो ५,३. सर्वारम्भ-परिम्रह- -हान् शंघ १६१. १सर्वार्तिय- -यानि चाश्र ३८ : ३.

१सर्वा(र्व-अ)यं - -याः अप ३४,१, ७; श्राज्यो १०, ८; -यान् श्राज्यो २, ७; -र्थानाम् मीस् ११,३,५; -यांव श्रप १,४१, ५५; अशां ११,५; -थेंपु विध ३,७१; -थैं: काशु ७, ५. सर्वार्थ-लाभ- -भाय श्राप्तिए २,४,८ : २६. सर्वार्थ-साधक,का- -कम् श्राज्यो ५,२; -काः वैगृ २,१७:४. सर्वार्थसाधकी- -की श्राज्यो દ્દ,ર. सर्वार्थ-साधना(न-अ)र्थ- -र्थाय अप ६९,१,४. सर्वार्थ-साध(न>)नी- -नीम् श्रप ३६,१,२. सर्वार्थ-सिद्धि--दिः वैध३,९,१. २सर्वा(वी-अ)धे,थीं - -धेः मीस् ३, ८,३४; ११, ३, २; -धम् वाश्री १,१,१,३; दंवि २,८; मीसू ३, ३,३५; ६, १; १५; ७,१०; ४, ३,११: -र्धा मीस् १२, २,११; -र्थाः मीसू ३,७,३९. सर्वार्थ-स्व--स्वात् काश्री १,१, १८; २२, ८,२१; मीस् ६, ८, 99;6,3,79. सर्वा( र्व-घ्र )लक्षण-वर्जित- -तम् वाध ११, २९. सर्वा(र्व-म्र)लाभ- -भे कप्र १, ९, 90. सर्वा (व-श्रा)वश्यका (क-श्र)वसान-ने बौध २,७,२. सर्वा(र्व-अ)वस्था- -स्थाम् श्रप ७०<sup>२</sup>,७,४. सर्वा(र्व-श्र)वासि--सौ बृदे २,१३४. सर्वा(र्व-न्ना)भ्रम- -माणाम् वाध

१०,३०; श्रापध १,२३,६; हिंध १,६,१४. सर्वा(र्व-म्रा)सन- -नेप् श्राभी १,३, ₹₹. सर्वा(व-श्र)सुर-विनाश- -शाय श्रप ४०,२,८. सर्वा(र्व-अ)स्थि- -स्थीनि वौपि ३, सर्वा(र्व-म्र)हर्गण- -णेषु आश्री ७, 9.99. सर्वा(र्व-आ)हितान्नि -ग्नीनाम् लाथी ८,८,३८. सर्वा(र्व-श्रा)हुति- -तीः श्रापश्री ७, ५,७;-तीनाम् शांश्रौ ३,१९,४. सर्वा(र्व-अ)ह्न- पा ५,४,८८; -ह्नम् माश्री ३,३,६; वाधूश्री ३,२५: १५; श्रापध १,५,२३; हिंध १, **२,२४.** सर्वीय- पावा ५,१,१०. सर्वे(र्व-इ)न्द्रिय-प्रीति--निवर्तक--कस्य वाध १०,१७. सर्वे(र्व-इला>)ल<sup>ड</sup>- -लः शांश्री ६५,१०,३. सर्वे(र्व-ईश>)शी- -शीम् अप ३६,१,२. सर्वे(र्व-इ)ष्टि- -ष्टिः शांध्रो ३,२०, १६; बौग्री २९,३ : १०; -िष्पु द्राग्री १२,३, ८; लाग्री ४,११, ९; -ष्टीनाम् द्राश्रौ १२,४,४; वाधी ४,१२,४. सर्वेष्टि-पशुबन्ध- -न्धेष् भाश्री ६,१५,५. सर्वे(व-इ) रिका- -कासु वाश्री २, 9,5,9. सर्वे(र्व-ए)कविंदा<sup>0</sup>- -शम् यौश्रौ २६,१६: ५;६.

a) उप. <कभि $\sqrt{g}$  (<सु [श्रभिपवे])। b) उप. = लीह-पात्र-। c) वस. । d) उप. = श्रायुस्-। c) = वानप्रस्थ-विशेप-। यस.। f) कस.। g) = एकाह-विशेप-।

सर्वे(र्व-ए)कादशिन- -नाः वौश्रौ १६, ११: ९; १९: ५; -नैः बीथ्रौ १६,११: १०;१९: ५. सर्वे(र्व-ए)काह- -हेपु निस् ३, ५: २७. सर्वें(र्व-ऐ)न्द्र- -न्द्राः वीश्री १६, 99:6. सर्वे(र्व-ऐ)न्द्राग्न- न्याः बौध्रौ १६, 98:3. श्सर्वोत्तमाम् हिश्रौ १५,८,१०. सर्वो( र्व-उ )त्यात-प्रतिक्रिया--याम् ७०<sup>२</sup>,१,३. सर्वो(र्व-उ)दक- -के कौस् २४,८. सर्वो(र्व-उ)दात्तb- -तम् ऋपा १५, ९: -त्तेन ऋपा १५,१६. सर्वो( र्व-१उ )दित- -ते भाश्री ५, ९,२. सर्वो( र्व-ड )पकरण- -णानि वैश्री १८,६ : ९: -णैः बौग्र २, ११, 88. सर्वे (र्व-उ)पद्मव-नाशि(न् >)नी--नीम् श्रप ६४,१०, ९; ६८,५, २८. सर्वो(र्व-उ)प(धा>)ध<sup>b</sup>- -धः ऋप्रा ४,२७. सर्वो(र्व-उ)पधान- -नात् काश्रौ १८,४,१२. सर्वे(र्व-ड)पयोग- -गेन वाध ११. 92. सर्वे(र्व-उ)पलक्षण- -णम् काश्रौ १,७,६. सर्वो(र्व-उ)भया(य-प्र)र्थ- -थें पावा ५,३,९,

सवों(र्व-श्रो)षध- -धम् काश्रो ७, ४, २३; १७, ३, ६; २१,४,४; बौश्रो; -धस्य आपश्रो १६,२६, ३: बौध्रौ २२, ६ : ३; ७ : १; वैश्री १८, १८: ७; हिश्री ११. ७,४५; -धाय वौश्रो २, १३: ५4: -धेन वौधौ २, १८: १; १०, ५७: २१: ११, ७: १०: वैश्रौ १९,६: १२४: बौषि ३. २,१; द्राय ३,१,६. सर्वें (र्व-श्रो )पधि,धी- -धयः श्रशां १२, २; -धिभिः विध ९०, ३; -धिम् शांश्रौ १६, १८, १५; –धीः वैगृ ६७: १३; आत्रिगृ ३.८, २: १८: बौपि १. १४: ११; १५: २७; गोगृ ३,२,३०; हिपि १५: ११; -धीभि: जैगृ 8,99:4. सर्वोपधि-पृक्त- -क्तेन वैग्र ५.२: सर्वोपधि-फलोत्तम°-> °म¹--मै: शांग्र १,११,२°. सर्वोपधि-मिश्र- -श्रान् गोगृ ३. ८,६. सर्वोपधि-विफा(एट>)ण्टा<sup>'</sup>~ -ण्टाभिः गोगृ ३,४,१०, सर्पप<sup>8</sup>- पाउ ३,१४१<sup>h</sup>; -पम् काशु ७, २४; -पाः कप्र ३,७, १३; अप ३५,१,१६;६८,३,३; काशु ७,२४; -पान् पागृ १,१६,२३; याप्तिय २,५,९ : ४; ३, ४,४ : २३; श्रापगृ; -पै: श्रप ३१, २, १; ३६,१२,१××; विध ८१,४; <sup>|</sup> सलन्द्<sup>p</sup>- (>॰न्दी-)

वैध ३,४,३; -पौ हिए २,२,३. सार्पप- -पम् वैश्रौ ११, ११: ११: कौसू ३०,१. सर्पप-कल्क- -ल्कैः विध १९,१८. सर्पप-तिल-लाज- -जाः श्रप ६६. ₹.9. सर्पप-मिश्र- -श्रैः श्राप्तिगृ २,१,३: १२; हिए २,३,७. सर्पप-मिश्रित- तान् बैगृ ३,११:३. †सर्पपा(प-घ)रुण¹- -णः पागृ १, १६,२३; श्रामिय २,१,३:१६1; हिए २,३,७; जैए १,८: १७. सर्पपा(प-घ)र्ध- -र्धम् काञ् ७,२४. स(स !-ऋ) पिंक- -कस्य कागृ ४१. २३. सर्पोंका<sup>1</sup>- -का निस् १, ५:२४; ऋप्रा १७,२०. √सल् पाधा. भ्वा. पर. गती. १सलक<sup>™</sup>-(>सालकि-पा.) पाग ४, 9,88. २सलक<sup>n</sup>− (>सालकायन-) स<sup>k</sup>-लकार- -रम् शीच १.३९. स<sup>k</sup>-लक्षण- -णः वृदे ७, ३; -णम् श्रामिष्ट २, ४, ३: १४; -णानि স্থা ५८<sup>२</sup>, १,५. १स°-छक्ष्मन्--क्मा गुप्रा ३,११२‡; –हमाणः बौध्रौ ४,९ : १५‡. २स $^{k}$ -छक्ष्मन्->°क्ष्म-मण्डल $^{b}$ --लः श्रप ५०,६,३. सलद्-(>॰दी-पा.) पाग ४,१,४१. १सलनिक-(>सालनिक्य-पा.) पाग ५,१,१२८.

a) सर्वत्रोत्तमाम् इति शोधः (तु. सप्त. श्रापश्री ९,१८,७ सर्वत्र तृतीयाम् इति पामे., संस्कर्तुः शोधपत्रघ)। e) पामे. पृ १७८५ b द्र. । f) मलो. कस. । g) नाप. d) विष. (१जल-)। b) वस.। c) इस.। (धान्य-भेद-, परिमाण- [काछा.])। h) <√स। i) = बालप्रह-विशेप-। j) पाणिरुणः इति पाठः ? यनि. k) = ४स-1l)= छन्दो-विशेष- । शोधः (तु. पार्य. प्रमृ.)। m) व्यप.। n) प्र २४८८ d इ. । o) = ३स-1 p) पृ २५२१ h ह. 1

†सललुक"- -कम् अप ४८, ११५; निघ ४,३; या ६,३ई.

स<sup>b</sup>-लाङ्गूल- -लम् वौधौ १६, २०: ३.

सलाव्(क>)की॰- -की श्रापथी १३, ७, १२; १५, १९, ४º; भाश्री ११, १९,१३°; बौगृ ४, २,१०; -कीम् हिए १,१७, १; -क्याम् आपध १,११,३३; हिध १, ३, 68.

सलावृक्ये(की-ए)कसृको(क-उ)ॡक-शब्द- -ब्दाः आपघ १, १०, १९: हिंध १,३,४६.

१स<sup>a</sup>-लिङ्ग- -ङ्गाः श्राश्री ३,४,८. २स<sup>b</sup>-लि(ङ्ग>)ङ्गा<sup>6</sup>- -ङ्गाभिः कौस् ८५,२७.

सिलल,ला(वप्रा.) - पाउ १, ५४; पावाग ८,२,१८<sup>६</sup>; -छः वाश्रौ १,4, १, १६<sup>h</sup>; श्रापमं २, १७, २०; -लम् शांश्री १८,२२, ७; श्रापश्रो १९, १६, २३‡; माथौ ६,२,६,२०ई ; वाश्री ३,२,२, २; निस् १, ५: ६<sup>1</sup>; कप्र २, १, सिलीग<sup>8</sup> - नाः वाश्री १, ५, १, ९; 🛉 ऋप ४८, ७५; ९८; शंध ४४३; बृदे ४,४१; ४३; †निघ | †सलेक - -कः वापश्री ५,२९,११; १, १२; इ, १; या १४, ३; - † लस्य शांश्री १६, १६, ३; माश्रौ ६,२,६,२० ६; वाश्रौ १,४, २, २; ६,४, १<sup>६</sup>; २,२,५, ६<sup>६</sup>; सि<sup>०</sup>-लेप- -पम् काश्री ७.५.१५. वैताश्री; सु ९,३\$; वाग १,३१४;

w) = याग-विशेष- ।

–ला कौय १,१६,१८ई; शांय १, २४,१०<del>१</del>; क्षप<sup>1</sup> ३१,८,२;३; −लात् जैगृ२,१:५‡; कौसू१२७, ९ 🔭; अप ६५, २, ११; अशां १८,३‡; बृदे ५,१५५; ६, ८८; - कान् श्रामिए ३,३, १ : २३; वौषि २,९,५;११,२; -‡लानाम् ञ्चापश्री २, ७, ९; वैश्री ५, ४: १३; -लानि या ११, ४० ई; - काय आपश्रो १७,५,६; २४, ७; बौधौ; -ले शांश्रौ १५,११, ४m; वैताश्री ६,१+;-छे: कीस् १८,२५: २४,४६२.

सलिल-क्षय°-- -चे श्रप ३१,८,२;३. सिंहल-क्षीर-घृत- -तानि सुध ६३. सिंटिल-गण<sup>p</sup>-- -णः श्रप ३२,१,२२; त्रशां १८,५; -णस्य अत्रभ् ३. सिंटल-पति<sup>व</sup>- -०ते विध ९८,२४. †सिंहर-चातº- -तम् श्राश्री ४, 92,2<sup>r</sup>.

सिल्ला(ल-श्र )र्णव-शायक<sup>व</sup>- -०क विध १,५२.

98#b.

वौश्रौ ३, ३: १७; भाश्रौ ५, २१, ११; वैश्री १, २०:१३; हिश्रो ३,६,२७.

सलेपा ( प-२श्रप्> )ध् >द्<sup>t</sup>-

-पाद्धिः वैश्रौ ४,१०:८.

स्व-लोक->सालोक्य--क्यम् निस् १,७:३६; गौध ८, २२; २३; बृदे २, २१; उनिस् ८:४३; -क्यात् बृदे १, १९; ९८; ५, १७२; ७,१४४,

सलोक-ता- -ताम् शांश्रौ ४,८,४‡; १४,६२,२; श्रापश्री.

स<sup>b</sup>-लोम"- -मम् द्राय २,५,२. स<sup>b</sup>-लोप- -एम् आपश्री १६, २४, १; वैश्रो १८, १७:३२; हिश्रो ११,७,३२.

सल्लक- पाग ४,१,४१.

सहकी- पाउमी २,२,७; पा ४,१

सव॰- -वः शांश्रौ ७, १५,९: १०; निस् ७,१०: १२; -वम् श्राश्रौ २,८,३4; माश्री ५,१,६,३८4; वैश्री १, १७: १३ ई; या ११, ४३; -वाः श्रापथ्रौ २२, २८, २७<sup>२</sup>; हिश्री २३,४,६८<sup>२</sup>; आप्तिगृ १, २, १: ११<sup>ए</sup>; बौगृ ३, १, २२ $^{v}$ ; –वान् $^{w}$  कौसू ५५,६:६० $^{\circ}$ १,१०, ६७,६, ६८,३७३ ईया ९,१०;११,२; -वानाम् आपश्रौ २२,२५,१; हिथ्रौ २३, ४, १; कौसू ६३, १०; या ११, ४३; -†वाय शांश्री १०, ८, १४; या २,१९; - वे आश्री ९, ९, ८; शांश्री ७, १५,११\$; १६, १७,

a) वैप र द.। b) = ४स-। c) सप्त. वौधौ ९,१८: १४ हिश्रौ २४,७,२४ साला॰ इति पासे. 1 d)= ३स-। e)= ऋच्-(शौ १८,३,६९ प्रमृ.)। f) विप., नाप. (श्रादित्य-, १उदक-, श्रन्तिरिक्ष- प्रमृ.)। g) तु. पागम. । h) पामे. वैप १ सुल्याः टि. इ. । i) पामे. वैप १ सुदनम् मा १७,८० टि. इ. । k) पामे. वैप १ सिरिस्य मा १७, ८० टि. द्र. । i) = छन्दो-विशेप- । l)=शान्ति-विशेष- । m)= संख्या-विशेप- । n) सिलल-गएा- । 0) उप. = १क्षय-। p) = मन्त्रगण-विशेष-। q) = विष्णु- 1 r) पामे. वैपर वातम् काठ २२,१४ टि. इ. । s) = आदित्य- । t) कस. । u) वस. समासान्तः अच् प्र. (पावा ५,४,७५)। v) = काराड-विशेष- ।

१: ६: श्रापथ्री; वैताश्री १७,७ ो रसवन-,सवनीय- √सु(श्रभिषवे) द्र. साविक<sup>b</sup>- -कान् वैताश्री २३, २०; -केपु कौसू ६७,१. सव-कारीरी<sup>c</sup>- -री<sup>d</sup> श्रापश्री १९, २७,१३; हिश्रौ २२,६,२३. सव-प्रस्ताद्वोम- नाः कौस् ५९, 38. सव-वि(धा>)ध°- -धः वाधूश्रौ ৪,३ : १; ७ई; ८; १२ई. सव-सामान्य- -न्यात् निस् ७,१०: सव-स्थान- -नम् तैप्रा ६,१०. सवा( व-अ )ग्नि- -ग्नेः कौसू ६८, ₹७. सवाग्नि-सेनाग्नि- -ग्नी कौस् **ξ0,4.** सवा(व-अ)न्त-कर्मन् - र्मणि शुत्र 8,969. स्व-चकार- -रः याशि १,७०. स'-वकारो(र-ऊ)ष्मक- -कम् याशि १,६६. स<sup>ड</sup>-वचन- पा ६,३,८५. स'-व(एड>)ण्डा- -ण्डाम् वीश्रौ २६,२८: १०. सं-वत्स,त्सा- पा ६, ३, ८३; -त्सा कौस ६२, २१; -त्साः माश्री १, ७, ५, २८; वाश्री १, ७, ३, १९; -स्साम् वाध्रश्री ३. १७: १; २; -त्सायाः कप्र २,८, २५. सवस्सा-रोम-तुल्य- -ल्यानि विध ८८,४.

सं-वत्सक- -काः श्रव २१,१,६.

१सवन- पाउ २,७४.

श्सवनीयस्यः अप्राय ६,७. सवने(न-इ)प्रि- √ु(अभिपने) द्र. ?सवपा-मांसb- -सम् अशां १५, स-वयस्1- पा ६, ३, ८५; - ‡यसः शांध्रौ १५, २,९; वागृ १३, ४; -यसे माधौ ६,२,३,५५;-५याः आपश्रौ १७, ६, १; हिथ्रौ १२, २,१४; द्राश्री ११,१, ५; लाश्री ४,१,५. स<sup>ह</sup>-वर्ग->सवर्गीय- -यम् तैप्रा ८, १स-वर्चस् -- -चेसम् काथौ १०, ५. ३१, बौग्र २, ५,२४. २स<sup>द</sup>-वर्चस्- -र्चसा बृदे २,१४१. १सवर्ण - फं: वैध ३, १२,४. सवर्णा(र्ण-त्र) म्बहो(प्ट-उ)म्र-निपाद-दीप्यन्त-पारशव- -वाः गौध ४. 98. २सह-वर्ण,णी- पा ६, ३, ८५; -र्णः शंध ६६; शुप्रा १,४३; श्राशि ६, 9४: शैशि **९७**: नाशि २,२, ८: पावा १,१,१९; - र्णम् तैप्रा ५, २८; पा,पावा १, १, ९; --र्णस्य श्रप ४७,१,१३; विध २२, १०; पा,पावा १,१, ६९; -णीः श्रप ८७,१,१२; बौध १,८,६; ९,१; २,२, ११; विध; -र्णान् श्रामिय ३,३,१:२३;वौषि २,९,५;११, २‡; -र्णानाम् श्रप २१, २, १; -र्णाभः कप्र १, ८, ६; -र्णाम् कप्र २, ९, २४; ३, १,६: विध २२, ७४; -र्णाय शंध ६६:

-णियाः शंघ ७२; २८६; बौघ १, ५, ९५; -णीयाम् श्रापध २, २७, ११; वौध २, २, १४; वैधः; -णसु वौध १,९,१; विध २६, १; -णें शुप्रा ४,५१; ११२; तैप्रा १, ३; शौच ३, ४२; याशि २, ४२; पा ६,१, १०१; ८,४, ६५; पावा १, १, ६९; -र्णेषु विध २८,४५; -र्णे ऋप्रा १,५५. सवर्ण-ग्रहण- -णम् पावा ८,४,६५; EC. सवर्णग्रहणा(ग्र-श्र)र्थ- -र्थः पाप्रवा १,२. सवर्ण-दोर्घरव- - त्वम् पावा ६, १, १०६; -त्वस्य पावा १, ४, २; -त्वात् पावा १, ४, २; -त्वे पावा ६,१, ९९. सवर्ण-दोघो(र्घ-अ)र्थ- -र्थः पावा ६, 9,900. सवर्ण-पर- -रे तैत्रा १०,२, सवर्ण-पूर्व- -र्वस्य ऋप्रा ६, ४५. सवर्ण-लोप- -पे पावा १,१,१०. सवर्ण-वत् शुप्रा १,७२. सवर्ण-व(त्स>)त्सा- -त्साः अप ७०<sup>३</sup>,४,१. सवर्ण-विधि- -धिः पावा १,१,९. सवर्ण-च्यतिकर- -रे शंध ३१२. सवर्ण-संज्ञा- -ज्ञायाम् पावा १, 9,8. सवर्ण-सवर्गीय-पर- -रः तैप्रा १४, २३. सवर्णा(र्ण-अ)कार- निवृत्त्य(ति-अ )र्थ- -र्थम् पावा १,१,४८.

a) पामे. वैप १,२२१५ d इ. । b) तस्येदमीयप् उक् प्र. । c) नाप. (इष्टि-विशेष-) । d) पामे. e) वस.। f) = ४स- । g) = ३स- । h) पाठः ? (सह>) स-+ वपा-> (वस.) स-वप- + मांस->(कस.) सवप-मांस- इति शोधः (तु. [सा. शौभू ८,२])। i) वैप १ द्र. । इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. तै ३,२,८,५; BC.)। k) = जाति-विशेष-।

सवर्णा-गमन- -ने विध ५,४०. सवर्णा(र्ण-अ) प्रहण- - णम् पावा १, १, ६९<sup>२</sup>; पाप्रवा १, ४. सवर्णा(र्णा-श्र)नन्त(र>)रा<sup>8</sup>--राम् बौध १,८,६. सवर्णा-पुत्र- -त्रः गौध २८, ४१. सवणीपुत्रा( त्र-श्र )नन्तरापुत्र--त्रयोः बौध २,२,१२. सवर्णा( र्गा-ग्र )पूर्व-शास्त्रविहि-(त>)ता<sup>b</sup>- -तायाम् श्रापध २,१३,१; हिध २,३,१. सवर्णा(र्णा-अ)भिगामिन्- -मी शंध ३७७:२०. सवर्णा(र्ण-त्र)र्थ- -र्थम् पाना १, 9,9; ६,9,9२६. सवर्णा-वेदन°- -ने विध २४, ५. सवर्णो(र्णा-उ)पायिन्- -यी काध्रौ १८,६,२६. ३सवर्ण<sup>त</sup>->१सावर्ण- •र्णः ग्रुत्र ४. 908. १सावर्णि— -र्णिः वौश्रौप्र ३ : ८: -र्णिम् जैय १,१४:१०. सावर्णि-जीवन्ति-जावारुयै(लि-ऐ) तिशायन-वैरोहित्या( त्य-श्र )वट-मण्ड-प्राचीनयोग्य- -ग्यानाम् व्यापश्रो २४,५,१४. सावर्णि-माण्डुकेय- पाग ६,२, ४सवर्ण->°र्णाº- -र्ण वृदे ६,६८; -णीम् या १२,१० +; -णीयाम्

या १२,१०.

२सावर्ण¹--र्णम् शंध ११६:४६. २सावर्णि- -र्णे: ऋग्र२, १०,६२ सावर्ण्य<sup>6</sup>- -पर्यम् वृदे ७,१०३. सवर्ण-ग्रहण- प्रमृ. २सवर्ण- द्र. सवणिम्बष्टी प्रमृ. १सवर्ग- इ. सड-वर्मन्- -मी शंध २५४. स<sup>ह</sup>-वरकल- -लाः भाश्री १,५,६. स $^{s}$ -वपद्का(र>)रा- -रासु काश्रौ १,९,१८; ३,३,११. सवस्- √मु (वधा.) इ. सिं-चस्त्र---सः कौगृ ३, ११, ३१; शांग्र ४,१२, ३१; - सम् कप्र ३,२,४; -स्नाः अप २१,१,६. सवाग्नि- प्रमृ. सब- द्र. स<sup>ह</sup>-वाजिन्- -जिनम् श्राप्तिगृ २, ४, 99:93. संद-वात- -तान् श्रत्र ३,२६. सवात्य"- -†त्यान्<sup>h</sup> आपश्रौ २०, १४,१०; हिथ्रौ १४, ३, १७<sup>1</sup>. सवात्योः वौध्रौ ५. १०: १८; २८, 8:99. सवात्यों गं वोश्रो १२, ५:२८. सवान्तकर्मन्- सव- इ. सं-वारण--णाः अप ६१,१,१०. स<sup>8</sup>-वारि- -रिभिः वैध ३.४,३. श्सवालखिल्य-- ल्यम् चव्य २:१२k स<sup>ए</sup>-चालधान- -नेन काश्री १३.३. स<sup>ह</sup>-वासव¹- -वी वेज्यो ६. स<sup>ए</sup>-वासस्- -ससः विध १९, ६;

†स-वासिन्°--सिनी कौसू २७,१३. स<sup>ह</sup>-बाहस-- -नः अप २०,२,८. सष्ट-चिंश,शाº- - काः वीश्री १०, ४२:४××: -शाः वेज्यो ३८. स<sup>ह</sup>-विकार- -रम् वाघ २, २६; गौध 9,99. सचित्र°---०तः †श्राश्रौ १,३,२३××; ઇ, ૧૨, ર<sup>™</sup>; શાંશ્રૌ ઇ, ૧૦, १‡"; माश्री; वैताश्री २९, १८‡°: श्रापमं १, १, ३; कौसू २४,७‡0; -तरि श्रप ६५, १, २: –ता श्राश्रौ २, ११, २; ३xx; शांश्रो ३, ७, ४<sup>२</sup>xx‡; १५, २२, १<sup>२</sup>; काश्रौ ३, ८, २‡××: २१, ३, ३३; श्रापश्री; माश्री ५, २,१०,३; हिश्री १९, २, ८‡<sup>p</sup>: कीगृ १, १२, ६‡<sup>q</sup>; पाय १,५,१० †"; आमिय १,५, २:३१<sup>‡</sup>ः वौषि १, १५: १७: २१: वैगृ१,१७:९†<sup>n</sup>;†कौसू१७. ३०<sup>n</sup>: ७८, ११<sup>n</sup>: १३७, ४२<sup>n</sup>: अप्राय ३,१; श्रप १,४,३;४,१, २‡"; ३०,३,२; ३२,१,१८‡"; ३३, १, ४; ४१, २, ५; ४८, १४२५; अशां ९,१३; शंघ १०७; बृदे १,१२५: २,१२:६२० ध. १६९**०)**; গ্রন্থ ২,৭০; १५९; <mark>४,</mark> १३५; साम्र १,१७७<sup>र</sup>:६००; २, ८४५; ३८२, २६<sup>1</sup>; ५,२४‡1;

१९,३१<sup>र</sup>: शैशि१३६: याशि१,३:

पिं ३,६३; उनिस् ८: १७; वेज्यो b) कस.> कस.। c) उप.  $< \sqrt{a}$ द् (लामे)। a) द्रस. । d) व्यप. 1 e) वैप १ द्र. 1  $f) = 4\pi - 3$ -विशेष- ।  $g) = 8\pi - 1$  h) पासे. वैप १ सवात्यान् मा २४,१६ टि. इ. । i) सावातान् इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. श्रापश्री.)। j) पामे. वैप १ सवल्यौ हि. द्र.। k) शुअ १,१ सिवले इति पामे.। = १वासव-। m) = सपा. ते ४,४,१२,५। मै ३,१६,४ काठ २२, १४ सिवतुः इति पामे.। n) सपा. सिवतः <>सविता (तै ३,४,५,९ च) इति पामे. । o) सपा. सवितः (शौ ७,१६,९ च ) <>सवितः (मा १७, ७४ का १८,६,१० प्रमृ. माश ९,२,३,३८ च) इति पामे.। þ) पाठः ? सवित्रा इति शोधः । q) पाभे, वैप १ सिनीवाली शौ ६, ११,३ डि. इ. । 1) = ऋषि-विशेष-।

-साः शंध ४३३: विध ५३.४.

३३; -तारम् †श्राश्रो २, ११, ४××; शांश्रौ ५,५,१××;८,१२, ४;१५,२२,१; काश्रौ ७,५,१३; श्रापन्नौ **१०**,२१,११××; बोश्रौ; माधौर्०,१४,१४;१६,६;माधौ २,१,३,२५××; वाधूश्रौ ४,४२-४३:५; १०३:५;१५; वैश्रौ १२, १६:२××; हिश्रौ ७,२,१०; शांग्र ६,४,१; श्रामिगृ २,४,११:११; गोग्र २,९,१०; द्राग्र २,३, २०; श्रप ३१,६,३; शंध ११६ : ५८; ऋत्र २, १०, १३९; बृदे ८, १५; ग्रुत्र ४, २०३; अअ २, २९; ३,१५; या ७,३१कुँ; -तुः †श्राश्रो १, १३, १××; †शांश्रो २,१०,२××; ६,८,६º; †काश्रौ २, ३, ३२××; ११, १, १९º; २०<sup>8</sup>; १८,४,६<sup>b</sup>; २५,२,१२<u>&</u>; † ग्रापश्रौ १, ३, २××; ५,१७, ५<sup>b</sup>;१७,१५,६<sup>b</sup>;बौश्री; माश्री५, १०,१०<sup>b</sup>; माश्रोद,२,५,१२‡<sup>b</sup>; वैश्रौ **१**९,६:९२†<sup>b</sup>; हिश्रौ ३,४, ४९‡<sup>b</sup>; १२,५,१०‡<sup>b</sup>; चाश्र १ः २°;-तृन् अशां११,८तंग्नः;-मत्रा श्राश्रो ेंप, २,१४°; शांश्रो १,४, ५××; काश्रौ; आपश्रौ ८,४,१\$; द्राश्री १५,३,९°; लाश्री ५,११, ९º; पाय २,१, १९; -त्रे शांश्री ८,३, १‡××; काश्रौ १०,६,१; १५, ४, ५<sup>1</sup>××; श्रापश्रौ १३, १३,२३;२०,६,१,६२; बौश्रौ ६, ११:७†××;१२,१९:११; माश्रौ २,५,१,४०; ४१; ५,२,४,३<sup>)</sup> ११,३२<sup>३</sup>; वाश्री ३, २, ७,२६; ४,१,३४<sup>२</sup>; वैश्री; हिश्री **१४,**२, २; ७; ८; श्रापमं २, २, ४; ३, १३; श्रापिष्ट १, २, २:२५; वौग्र ३,९,५; वैग्र २,७:१; ३, २०:६; हिग्र २, १९, ६; वृदे ३,४५.

सवित्री- - ज्या अप १.

89,cª. सावित्र<sup>ह</sup>— -०न्न अशां ३, १; –त्रः श्राश्रौ २, १५, ७; काश्रौ; ञ्चापश्रौ १९,१३,२६; १५,११; अप ३३, ६, १; श्राज्यो १, ७; –न्नम् शांश्रौ ८,३,९;१८,१××; काश्री; श्रापश्री १९, ११,१; ६; वौश्रौ १७, ३९ : १४; १९,१ : १; श्राप्तिगृ १, २,१: १२; वौगृ ३, १,२३; गोगृ ३, ३, ९; जैगृ १, १४ : १३; श्रप ३१, ४, २; अशां ३,१; ऋत्र २, १,३५; २, ३८: -त्रस्य शांश्रौ ६,१०, १०; १४, ५६, ७; आपश्री; ग्रुअ ३, १७६; चात्र १:१;५;६°; ४०: १५º; -त्राः श्रापश्रौ २०, १४, ७; बौश्री २३, १९ : ४; २४, १० : ९××; हिश्रो १४,३,१६; -त्राणाम् वौश्रौ १५,३१: १८;

२२,१ : ४; १३ : १२; –त्राणि

आपश्रौ २१, २, १२; बौश्रौ

१०, १, २०××; वाधूश्रो; वैश्रो

१८, १: १३; हिश्री ११, १.

७: जैश्रौ २६:१; -त्रात्

बौश्रौ २५, ३१: ३; ३३: ५;

७; ११; २४; गोगृ ३, ३, १३; बृदे ४, ९१; -त्रान् द्राधी १४. ३,१३; लाश्री ५,७,१२; –त्राय बौधौ ५, १: १९; -त्रे बौधौ १७,३९ : १४; हिश्रौ ८, ६,५; जैश्रो २६: १; श्रामिगृ १,३,१: १५‡; बुदे ५, ७‡; ८८; अञ्र ७,१४; -त्रेण श्राश्री ५, १८,१; त्रापश्रो १,२०,४<sup>h</sup>; ३, १९,७<sup>२</sup>; ७,१३,८;८,२,१७;१५,९, ३; बौश्रो; काए २४, ११; ५०, २; विध ६५, १४; आज्यो २, ५; -न्नेभ्यः वौश्रौ २२. २:६; २६, १२:८; -त्रैः शांश्री १६,१०,१२; माश्री ६, १, १, २२; -त्री हिश्री १४. 3.98.

सावित्री - - न्त्रः । वाध २८,११k;-न्रिया त्रापन्नौ ११, ६, १०; -न्त्री वौथ्रौ १२,१८: 904; 34, 5:3; 90: ३××; आगृ; श्रशां १६, १; शंघ १०५<sup>k</sup>; विध ५६, ९<sup>k</sup>, -न्नीः श्रापश्रौ २०, २४,६; हिश्रौ १४, ६,४; -त्रीभिः वौश्रौ १५, ९: 9 ६; 9 ७; 9 ० : ६; ७; 99 : ८; ९; १७; -न्त्रीभ्यः वौगृ ३, १, २८; -त्रीभ्याम् व्यापश्रौ १६, ३, ८; वैश्री १८,१ : ४८; --त्रीम् वाधूश्रौ ३,९२:२; আয় १,२१,४†; ५;२२,२९†; ३, २,४‡; ५, १२;७,४; कौए; श्रशां १७, २; याशि १, २२;

a) सवा. सिवतुः <> सिवत्रा इति पाभे. । b) पाभे. पृ २६१७ ० टि. द्र. । c) =ऋषि-विशेष- । d) सपा. सिवतून् <> सिवत्रा इति पाभे. । e) स पितून् इति १संस्कर्ता । f) तु. चौसं. । g) विप., नाप. (ग्रह-, होम- प्रमृ.) । साऽस्यदेवतारार्थे अण् प्र. । h) सप्र. हिश्रौ १,५,५८ शम्यया इति पाभे. । i) विप., नाप. (मन्त्र-, इप्टि- प्रमृ.) । j) छान्दसो हस्वः । k) सप्र.  $^{\circ}$ त्रः  $^{\circ}$  श्री इति पाभे. ।

नाशि १, ६, ४; - ज्यः आश्रौ १०, ६, ७; बौश्रौ १५, १२: ९; लाधी ९,९,१०; वैताश्री ३६, २१; ऋअ २, १, २२; बृदे ३,९१; - इया बौश्रौ १५, ८: १९;११: ११; १९; बैश्रौ; - ज्याः कौगृ ३, ३, ४; बौगृ २, ५,४२; श्रप ४६, ८, ३; वाध; -ज्याम् आश्रौ ९, ४, ६; वौगृ २, ५, ४३<sup>२</sup>; अशां १८, ३; १९, ३; वृदे ३, ५०; ७८; -भ्ये त्रागृ ३,५,४; त्रामिगृ १,२, २ : २५; बीग्र ३,९,५; भाग्र ३, १०: ९; वैग्र २,१२: १२; हिग्र २,१९,६; जैय २,८: ७; बौध ३,९,५.

सावित्री-गण-शरीर<sup>®</sup>-- -रस्य श्रप ३३,१,९. सावित्री-त्व-- -त्वम् श्रप ४१,५,५\$.

सावित्री-पतित--ताः वैग्ट २, ३ : ४; ९; विध २७,२७.

सावित्री-पाद - -दैः द्राश्री १, २,५; लाश्री १,२,१. सावित्री-पुत्र - (> व्त्रीय - पा.) पाग ५,३,११६. सावित्री-पूर्व - -वैम् वैगृ १,४: २५,६,१७:२; -वैं: वैगृ ६,१७: ३.

सावित्री-लक्ष- -क्षम् अप **६९**,८,४.

सावित्री-व्रत- -तम् आग्निय २,७,१ : १६.

सावित्री-सूर्य-चन्द्र-

मस्-> °चान्द्रमस°- -सम् श्रश्र ७,८९.

सावित्री-सूर्या(र्थ-श्रा) तम-दैवत- -तम् अअ १४,१.

सावित्र्य (त्री-ग्र)ध्य-

यन- -नात् वैगृ १,१:१३. सावित्र्य (त्री-त्र्य)नु-

वचन- -नम् गोग्र ३,३,२.

्सावित्र्य(त्री-अ)न्त-

-न्ते काश्रो २०, ३, १२; श्रप ४१,१,९.

सावित्र्य(त्री-स्र)ए-शत- -तम् विध ५४, ११; -तेन<sup>0</sup> वाध २१, ६<sup>0</sup>; ८.

सावित्य(त्री-श्र)ष्ट-सहस्र'- -सम् वाध २७,१८.

सावित्र-प्रह्- -हस्य शांश्रौ १४,५६,५; -हे शांश्रौ ८,१,८. सावित्रग्रह-होम- -मम्

वैताथौ २३,१.

सावित्र-प्रहण- -णम् काश्री १०,५,१३.

सावित्र-द्यावाष्ट्रथिवीय - -ये शांश्री ११,२,७; ७,८;८,६; -यो शांश्री ३,१३,२२. सावित्र-नाचिकेत<sup>6</sup> >

°त<sup>b</sup>— -तः माधौ ६, १, १, ३; वाश्रौ २,१,१,२.

सावित्र-नाचिकेत-चातुर्होत्र-वैश्वसृजा(ज-श्रा)रुणकेतुकः--कान् श्रापश्रौ १९, १५, १०; हिश्रौ २३,३,३०.

सावित्र-निवृत्ति— -ित्तः काश्रौ ८, १,३.

सावित्र-पात्नीवत-हारि-

योजनो-(न-उ)पक्षीण¹- -णान् काश्रौ ९,५,१९.

सावित्र-प्रभृति - - ति माश्रौ ५, २,१६,२१; - तिभिः वाश्रौ २,१,१,४.

सावित्र ( त्र-ऋ ) र्तु-मह— प्रतिपेध- -धात् काश्रौ९,५,२६. सावित्र-वाग्देवत्य<sup>ह</sup>- -त्यौ

शांश्री ६,११,१५.

सावित्र-वारुणे( ग्रा-ऐ )न्द्र --न्द्राणि काश्री १५,१०,१७.

सावित्र-ब्रत- -तम् वीगृ २, ५,३४; -तात् वैध १,३,३.

सावित्रवत-वन्ध- न्धम् वैग् २,७:४; -न्धात् वैग् ३, २१:२.

सावित्रवत-विसर्ग- -र्गम् वैग्ट २,९ : ५.

सावित्रवत-सूक्त- -क्तम् वैष्ट २, ७ : ३; ९ : ४.

सावित्र-संसव- -वे माश्री २,५,१,४३.

सावित्र-समाप्ति— -प्तेः वैध १,३,२<sup>1</sup>.

सावित्र-सारस्वत-स्वाच्ट्र-पौष्णै(ध्ए-ऐ)न्द्र-वार्हस्पस्य-वारु-णा(ए-त्रा)ग्नेय-सौम्य-वैष्णव<sup>ह</sup>--वानि काश्रौ १५,८,४.

सावित्र-सौम्या(म्य-आ)श्विन-मारुत<sup>8</sup>- -तेषु बृदे ४,९९.

सावित्र-सीर्य-वैद्णव-वैश्वक-र्मण<sup>g</sup>--- -णाः श्राश्री ३,८,६. सावित्रा(त्र-श्रा)दि--- -दिभिः

काठश्रौ ८८; माश्रौ २,१,५, ४; -दीनि श्रापश्रौ २०,७,२.

a) पस.>वस.। b) = आयुधजीविसंघविशेष-। पूप. =राजकन्या-विशेष- इति वापाभा.। c) विप. (सूक्त-)। ॰चा॰?। d) सस्य. प्र ४४१ अष्टशतेन इति नेप्टम्। e) ॰ ज्याप्ट॰ इति पाठः? यिन. शोधः (तु. उत्तरं स्थलम्)। f) सस्थ. प्र ४४१ अप्टसहस्तम् इति नेप्टम्। g) इस.। h) मत्वर्थे अच् प्र.। i) इस.>कस.। j) ॰ ज्ञवतस ॰ इति BI.।

सावित्रादि-निविद्--विदः श्राश्रौ ५,१८,६. सावित्रा(त्र-आ)भव- -वे য়াগ্নী ও.৬.८. सावित्रै(त्र-ए)कपाल- -लयोः वैश्रौ ८,६:८; हिश्रौ ५,१,२७; -हाभ्याम् भाश्रौ ८, २, २७; माश्रौ १,७,२,५. सवितः-ककुभ8- -भः<sup>b</sup> श्राश्रौ ११, ५,९: काथ्रौ २४,३,१९; आपश्रौ २३,८,१. सवितः-ककुह°- -हः हिश्रौ १८,३, सवितृ-पात्र- न्त्रेण वीश्री ८, १३: v;6. सवितृ-पुत्र- -त्रस्य चात्र २:९. सवितृ-प्रसृत,ता- - कतः वौश्रौ १७, ३९: १५: माश्री १, ४, २, ६; द्राश्री; - काः आश्री ५,२,१२; ९३: श्रापश्रौ १०, ३,८; वाधृश्रौ **४, १०३: ११; द्राश्रौ १५,** ३, ४; ८; लाश्री. सवितृ-मण्डल- -लम् श्रामिगृ २,७, 99:90. †सवितृ-वत्- -वतः श्रापश्रौ १३, १२,२: बौश्रौ ८,१२: १६: वैश्रौ १६, १३: १५; हिश्रौ ९,३,४९. †सवित्वती- -त्यै वाध्रश्री ४, ४४:३. स<sup>c</sup>-वित्त- -तान् लाश्रौ ९,१,१४. **सवित्र**~ √सु (वधा.) द्र.

स<sup>८</sup>-विद्युत् - -द्युत् श्रप ६१, १,१३; - चूतः अप ५९,१,१२; - चूतम् श्रप ६१,१,१४. स<sup>d</sup>-वि(धा>)ध<sup>e</sup>- -धः शौच ३,६४; -धे जैश्रीका १९८<sup>1</sup>. सविध-सनीड-समर्याद-सवेश-सदेश- -शेषु पा ६,२,२३. श्सिविमुचानः<sup>ह</sup> हिश्रौ २,८,४२<del>†</del>. स<sup>0</sup>-विराम- -मम्<sup>h</sup> माशि १३,५. स-विवध¹->°ध-ख- -खम् वाध्रश्रौ ३,११: २;४. स°-विशेष- -पः काशु २,१३; वौशु २: २५; हिशु; -पम् वौषि २, ९, ३; ४; आपशु २, २; हिशु १, २३. स-विशेषण- -णस्य पावा १, २, 49. स<sup>c</sup>-विप्टर- -रम् कौस् ९०,१३. स<sup>0</sup>-विसरी- -र्गः याशि १,६९. स°-विस्तर- -रम् शंध ९८. स°-विस्फुलि( इ> )ङ्गा- -ङ्गा श्रप ७०<sup>३</sup>,११,२३. सवीमन् √स (वधा.) इ. †स°-वीर- -रः हिश्री ४, ४, १९¹; -राः हिश्रो ६,५,१६ E. स<sup>c</sup>-वीर्य- -†र्यः शांग्र ६,५,३; -र्याः અઅમૂ ૮. स-बृत-सोम<sup>1</sup>- -मयोः वैताश्री १७. स<sup>6</sup>-बृन्त- -न्तान् काश्री ९,२,२२. स<sup>c</sup>-व्रवण,णा- •णम् वाध २०, १३;

रोंघ ३८५; श्रापघ १, २५, १; बौध २, १, १४; हिध; -णस्य आपध २,२६,२०; हिंध २,५, २१५: -णाम् श्रापगृ १४,१००. सव-वेणी- पागम १५६. सवेतस्º->सावेतस--•स<sup>p</sup> श्राश्री १२, १०, १०; बौश्रोप्र ६: ६: वैध ४,२,४. सवेतो-वत्व बौधौप्र ६: ६; वैध ४. ₹,४<sup>1</sup>. १सवेदस्°->सावेदस- -०स श्रापश्री २४, ६, २; हिथी २१, ₹,७. सवेदो-वत्<sup>व</sup> आपश्रौ २४,६,२; हिश्रौ २१,३,७. †२स-वेदस्¹- -दसा श्राश्री १,६,9: शांश्री १, ८, १०; वौधी १३, २६: ८: माश्रौ. †स°-वैद्दवान(र>)रा- -रावै श्रापमं २,३,२३; श्राप्तिगृ १, १, ३ : ४५; हिग्र १,६,५. १सद्य,द्या<sup>1</sup>- पाच ४, ११०; -व्यः आश्रौ १२, ९,६; ७३; श्रापश्रौ; -च्यम् श्राश्रौ १, ११, ८; १२, ९, ५; ६<sup>२</sup>; शांश्री; आप्तिए ३, ५.८:७<sup>६</sup>: कौस् २७,१५; २९, ३: -व्यस्य आपश्रौ १, २३, ३; ६, २८, ७; १०, ५, १२: बीध्री; -च्या श्राध्री ३. ८.१‡ ; १२,९,५; काश्रो ६,७,

७; श्रापश्री: -व्याः द्राश्री १४,

a)= सत्र-विशेप- । b) परस्परं पासे. । c)= ४स- । d)= ३स- । e) वस. (तु. श्रमा. प्रमः, वैतु. पाका ६ ६, २, २३ । प्रमः. तुस. इति) । f)= समीप- । सप्र. तैश्रौ २०: ३ अन्ते इति पासे. । g) पाठः ? । सपा. शांश्रौ १, १५, १० श्रापश्रौ ३, १३, १ सुविसुचा इति । h) वा. किवि. । i) वैप १ द्र. । j) पाठः ? सु॰ इति शोधः ( तु. सपा. तै १, ३, ५, १) । k) पासे. वैप १ सर्ववीराः शौ ३, १२, ६ टि. द्र. । l) समाने काले वा देशे वा छतः सोमो येनेति सस. > वस. । m) सप्र. गोता २, २, १५ समृतसो॰ इति पासे. । n) उप. = फल- । o) व्यप. । p) परस्परं पासे. । q) परस्परं पासे. । r) ॰ तवसवत् इति पाठः ? यनि. शोधः ( तु. वौश्रौप्र. ) । s) सपा. ॰ व्यम् < ० व्यानि इति पासे. । t) तृ१ (तु. वैप १,१५३८ b) ।

२, १०; लाधी ५, ६, १०; -च्यात् माध्रौ १,८,५,१८; द्राय ३. ४, १५; कौसू ११, १४; -च्यान् आश्री ध,५,७; १०,८, ८; शांध्री १३, ११, ४; श्रापध्री; हिपि २: १३0; -व्यानि श्राप्तिग्र ३,५,६:२; बौषि १, ४:१८; ७: ९<sup>०</sup>; हिपि;-व्याम् वीश्री ४, ८:६; माध्रौ २,१, ५,८; वैधौ; -च्यायाः भाश्री ७, १९, ४; माध्री १, ८, ५, १९; वाश्री; -व्यायाम् माश्रौ १,७, ३, ३१; ६,१,७,२६; ८, ५; कीसू ४२, २१: -व्याये बीश्री ४, ९: ८; -च्ये आश्री १, ७, ३; २, ९, ९: शांध्री; आपध्री १,१७,८°; -च्येन<sup>d</sup> आधी १,३, २६; ५१, ९, ५,५,११,६,९, शांश्री; बौधी ९, १०: १४; बीपि ३, ९, २; -व्येः माश्री ५,२,४,२५; द्राश्री ३,३, २६; लाभौ; -च्यो श्राभौ १२,९,९.

सन्य-जङ्गा- -द्वायाम् कीस् १८, १६; -छामु कीस् २६,१८.

सच्य-जान्य(नु-१श्र)क्त- -क्तः कप्र ३,२,१२.

सब्य-तस्(ः) लाश्रौ ९,२,१३; गौवि १, २, ४००; कप्र २,४, १-५. सध्य-दक्षिण- -णम् अप ५१,२, ३; -णयोः कप्र ३,२,१०; -णानि माश्री १,८,४,४२.

सब्य-प्रतिव(द>)द्वा- -द्वा थामिए ३.५. ३ : २ .

सध्य-बाहु--हम् काश्री १६,७,१३.

सव्य-रज्जु--ज्जुम् कौस् ८३, ४; ८4,92.

सन्य-वचन- नम् मीस् ४,१,३७; सन्य-(स्था>)श- -ष्टाः शीच 2,544.

सन्य-सविध-पूर्व-नडक<sup>6</sup>- •कम् काश्री ६,७,६.

सन्य-हस्त- -स्तस्य जैगृ २, ५:५. सन्यहस्त-पुरोडाश!- -शाः वैताधी ९,१९.

सन्या(न्य-अ)ङ्गुली- -स्या काश्री 2,8,25.

सन्या( व्य-आ )दि- -दि वेग २, 98: 2.

सन्या(व्य-प्र)धरह- -रान् द्राश्री ३, ३,२९; लाधी १,११, २२. सध्या(व्य-अ)पसव्य- -व्यम् वैगृ 4,4:8.

सब्या(व्य-आ)वृत्- -वृत् आश्री २.

७,२; शांश्री; -वृतः व्याश्री २. १९,३७; ५,३,१६;१७,६; ६, १२,६: शांश्री; -चृती वाश्री ३, ३,६:-वृद्धिः वाश्री २,१,६,४. सन्या(व्य-आ)वृत्त--तम् काश्री १, ३,२३;-सानि कीस् १२४,५५. सन्या(व्य-श्र )शून्य- -न्ये काश्री

2,8,8; 6,92. सब्ये(ब्य-इ)तर---राम्याम् वाध ४, 93.

सब्धे-(स्थ>)ए- पा ८,३,९७. सब्ये-(स्था>)ष्टा-पावा ८,३,९७. सन्ये-(स्था>)ष्टातृ- पाग ८, ३,

Sch. सब्ये-(स्थृ>)प्ट्र- पाउ २,१०१;। पावा ८, ३,५७.

१सन्यो(व्य-उ)त्तर!- -राभ्याम् वैगृ ५,६: १२; गोग्र ४, २, ९. सन्योत्तर-पाणि- -णिभ्याम् वैगृ

8.8:6.

२सऱ्यो(ब्य-उ)त्तर->°त्तरिन्--रिणः बीश्री ६, २१:२५; -रिणम् श्रापश्री २४,१३,२.

> सन्योत्तर्यु(रि-उ)पस्य!--स्याः आश्री २, १९, १६.

सच्यो(व्य-उ)त्तान'- -नान् शांश्री ५,८,५: -नैः आवश्री ११, ४, २: वैश्रौ १४, ३: ११; हिश्रौ ७,४,२३: -नी गोग ४,३,१९; द्राय ३,५,२५.

सन्वो(न्य-उ)पक्रम'- -मान् माश्रौ १,४,१,३.

सब्यो(ब्य-उ)पगृद्दीत- -तेन श्रागृ 8,0,93.

सब्यो(ब्य-ऊ)रु- -रून् काश्री ५, 90,93;24,93,33.

रसब्य'- •व्यः ऋश्र २, १,५१<sup>२</sup>; बृदे इ,११४:११५: साझ १, ३७६: ३७७; श्रश्न २०,२१<sup>1</sup>; कीशि८०. सान्व - न्यम् शांश्री ११, १४, २५;-व्यस्य शांश्री ११,१४,२७. स्रा-व्यञ्जन--नः ऋषा १८,३२; तैष्रा

१, ४३; -नम् जैय २, १:१८; ऋप्रा १८, ४२; ४३.

स $^{1}$ - $\epsilon u(q-z)$ न्त $(\tau >) \tau^{m}$ - -राः गोग्र ४,२,२८.

सा-ह्याक्षेप- -पम् अप ४७,१,६. सं-व्याहति,ती- -तिम् अप ३१. १,५; वाध २५,१३; विध ५५,

a) पामे. प्र १०३३ h द. । b) पामे. प्र १२० s द.। c) पामे. पृ ६३८ दि.। d) कचिद षा. किवि. 1 e) कस.>पस.>कस.। f) वस.। g) विप. (उपस्थ-)। वस. (तु. धन्वी, Pw. प्रमृ.; वैतु. अग्निस्वामी कस. इति) । h) तु. पागम. । i) = 244. 1 j) सद्यः इति पाठः? यनि. शोधः । k) = साम-विशेष- ।m) उप. = विविधान्तर-। *l*) = ४स- ।

९; -तीम् कौगृ २,३,८. सन्याहति-क,का- -काः वाध २६, ४: बौध ४,१,२९: -काम् बौध ४,१,२८. सद्येतर- प्रमृ. १सव्य- द्र. स्व-व्रण- -णम् सुध ५७. १स मन्त्रता - - †ताः वोश्रो २,१६: 98; 80, 20: 90; 88, 2: २७; कौसू ३३,८. २स<sup>2</sup>-वत- -ते आश्री ४,२,१४. स॰-ब्री(डा>)ड,ळ--ळः वृदे**७,९**०. अप २४,६,४. स्व<sup>8</sup>-ब्रीहि- -हीन् काथ २७२: १०. स-श- २स- इ. स"-राक्टद्रस- -से वौध ४,६,५. सक-शब्द- -ब्दम् गोगृ १, २, १८; तैप्रा २३,९. स्व-हारीर,रा - -रः आपध २, २४, १४: हिथ २, ५, १७८; -राः काध्रौ २१,३,१३; २५, ७,१३; -राम् गोग २,१,९. स्व-शल्क- -ल्काः शंघ २२४वः गीध स्व-शिरस्त्राण- -णः श्रप ११.२,१. १,२७. मागृ १,१,२; वागृ ६,३. स°-शस्त्र,स्ता'- -खस्य काश्री ९,१३, स°-शीर्प-वाल-पाद- -दम् अप्तिर ३६; १९,७,८; -खाणाम् काश्री ९,१३, ३४: -स्नाम् वौश्रौ ११, ३:४:१७,३३:११; -स्रे काश्री १०,३,५. स⁴-शाद्ध(ल>)ला- -लायाम् विध

99,90.

सª-शान्तिक- -कम् बीय ३,१३,८. स\*-शाला-तृण- -णे कीस् २७,३. सं -शिक्य,क्या--क्यम् काश्री १६, ५. ७; - या बीश्री ६. १: ९; -क्याम् बौधी ६,१:५. स°-शि(खा>)ख- -खम् श्रामिष्ट २, २, ५ : २२; हिए २,६,१६; गौपि १, ६, ४; कप्र ३,६,१४; शंघ ३९३; काघ २७४:६; मुध ३६: -खानि भापश्री २१, १३,४; हिश्री १६,५,११. सन्नीड-सूर्य-किर(ग्>)गा°- -णा स-िश्स्रि-सः अप ३६, १,६;११; श्रापध १,३२,७; हिध १,८,४९. सशिरस्-क,का- -कः वाध ४, ३८: या १४, ३४ ई: -कम् कागृ ३६, १; गोग्र २,८,१; काध २७१:५; -का गोग्र २, १,१६; ६,२; ९; ७,३; -काम् कौय १,७,१;शांय १,९९, २; काय २०,२; २१,९; वागृ १३, १; वैध २, १०, ३; -को आपश्रौ ८, ८, १५; १३, २१,१; वैश्रो १६,२६: ६. सा-शीर्प- र्पः आपग्र २१,५8. सशल्क-दण्ड°- -ण्डः कागृ १, ५; सि न्शीर्पन् -पि हिशु ६, ६४%; -प्णा भाशि १२०५, ३, ५, ६: ११; बौषि १, ४: २७: -देव श्राप्तिगृ ३.५.७: २३; बीपि १,६: १७. सº-श्रिक्य- -यम् चव्यू २: १२<sup>b</sup>; -ये शुझ १,9h. स°-श्रुपि(र>)रा¹- -रा कप्र १, ७,  $^{\dagger}$  सस्त(वप्रा.)º- -सः अप्र २, ५,२१ $^{\mathrm{p}}$ ;

186 स<sup>क</sup>-शू (क>)का- -कायाम् आप्रश्री १, १९, १; माश्री १, २०, ९; वैश्रौ ४,६: ५; हिश्रौ १,५,३६, स $^{n}$ -शूर-से(ना>)न $^{k}$ - -नाः अप 48,8,8. स\*-शूल- -ले वैग्र ३,१४:४. स<sup>6</sup>-शेप- -पम् काश्री २४, ३, ३७: -पान् वैश्री १५,३३: ७; -पेण व्यापश्री १३,१३,४. स⁴-शैलवनकान(न>)ना- -ना मु ४,१; वाघ २८,२१; विघ ८७, ९; -नाम् विध १,१०. संग-भ्वेत-सक्त--क्त अप १,३५,१1. सº-पकार- -रम् ऋपा ५,५८. स-प-कार--पर- २स- इ. सं-पट्क- •ट्कः ऋग्र ३, २९. सं -पट्पप्र- -ष्टिः वेज्यो २८. श्सपट्पप्रित्रिशतः निस् ५, १२:७. सº-पोडशिक, का- -कानि वौश्रौ १६, २५: १५; १८, १५: १२; -काम् निस् ४, १०: १; १०: १७; -केपु श्राश्री ५,१०,२४. सप्तिण- (>सव्ति-ल-) √सस् (वधा.) पाधा. श्रदा. पर. खप्रे, †सस्ति निघ ३, २२; या ३,१९; सस्तु ऋपा ८, ४७<sup>‡n</sup>; षसस्तन>ना या ११,१६†∳. †ससस्ति वौश्रौ १५,२९ : ३२; ३०: १. †ससत्- -सतः या ४, १६**∮**; -सन् अप्रा २,४,१७.

a) = 84 - 1b) = ३स- । c) वस.>पस. 1 d) नाप. ( मत्स्य-)। f) उप. = १शस्त्र- । g) परस्परं पाभे.। h) परस्परं पामे. । i) उप. = सुपिर- । j) BI. जीसं. यनि.। अस्मृ. ससु॰ इति, Schrader सुशु॰? इति च। k) उप. = देश-विशेष- । l) शाश्वतस° n) पाभे. वैप १ सुस्तु दि. द्र. । इति ?संस्कर्तुः टि.। m) पृ २४९० g इ. । o) वैप १ इ. । b) = ऋषि-विशेष-।

२, ७°; ४, २<sup>७</sup>; या ५, ३∮°; -†सस्य श्राश्रौ ४, १३, ७; शांश्रौ ६, ४, ५. स°-सं(स्था>)स्थ- -स्थे धुस् २, 98:30. ससत्- √सस् इ. स<sup>d</sup>-संग्रह- -हान् विध १,६२;६३. स<sup>c</sup>-सित्त्रम्<sup>e</sup>- -ित्त्रणः वाधूश्रौ ३, ४६: २. स्व-सत्त्व- -त्वे विध ६०, ८. स्व-सत्य- -त्याः अव ७०२,१६,३. सव-सदोहविर्घान- -नम् काठश्रौ १०२. स<sup>त</sup>-सनक~ -कम् अप ४३,३,९. ससनिवस्-, °नुषी- √सन् द्र. स<sup>d</sup>-संतान- -नः विध २८, ३६; -नानि विध २६,६. #स<sup>व</sup>-संघि- -धिभिः श्राप्तिर ३, १, 9:901. ससंधि-क,का- -काम् निस् ४, १०: १: १७: -कायाः निसू १०, ७: १३; - के: बीय २, ११, २७; सागृ २,११: १६. ससन्वस्- √सन् द्र. स<sup>d</sup>-सप्तमभाग- -गेन काशु ६,४. स<sup>त</sup>-सप्तव्याहति(क>)का- -काम् बोध २,४,७. स $^{d}$ -स $^{R}$ ( $^{g}$ - $^{g}$ )क $^{b}$ - -कम् वेज्यो ३९.

- †सम् अप ४८, ८८°; निघ स्त निमास - सम् अप ६४, २,७. स<sup>d</sup>-समुद्र-गु(ह>)हा¹- -हा विध ८७,९<sup>k</sup>. श्ससमुपहवधर्म'- -र्माः हिश्रौ १६, स्व-संभार-जल- -लम् अप १, ३,८,२, ४२,३. स<sup>व</sup>-संभार-यजुष्क- -ष्कान् हिश्रौ १०,७,१६. ?ससरमटङ्ग"- -ङ्गः हिगृ २,७,२‡. ?ससरमतण्ड<sup>m</sup>- -ण्डः<sup>n</sup> श्रापमं २, 9६,८中. श्वसरमतग्डुल<sup>™</sup> - न्लः भागृ २, ७:२० 🕇 . संसर्परीº--री: बृदे ४,११६‡; -रीम् वृदे ४, ११३; -यें ऋश्र २, ३, स $^{d}$ -स $\hat{\mathbf{q}}$ ( $\hat{\mathbf{q}}$ -इ)तरजनस्क $^{p}$ --स्कस्य कागृ ४१,२३. ससवस्- √सन् द्र. स<sup>d</sup>-साक्षिक- -कम् विध ६, २४<sup>२</sup>; **७,२**; ४;८. स $^{d}$ -साग(र>)रा- -राम् अप ४१,३,99. स<sup>d</sup>-सामन्- ना निस् ५, ९:१३. स्व-सारथि- -थिम् कौस् १५,११. स<sup>4</sup>-सारिका<sup>0</sup>~ -का अप ५,२,१. स<sup>व</sup>-सावित्र,त्रा- -त्रम् बौश्रौ २२, २ : ६; -त्राः वौश्रौ २३,३ : ८. स्ति-सिंह--हाः माशि १५,७. √सस्त् पाघा. अदा. पर. स्वप्ने.

स<sup>d</sup>-सिक(त>)ता~ -ता वाध ६, स्व-सुगन्धि-गात्र'- -त्रे विध ९९, सव-सत्त- -तः सु १८,५; -तम् वीगृ ?ससुत्वेयः" लाश्रौ ८, ५, २१. स्व -सूर्पणि - - र्भम् चव्यू ३: १६. श्ससुर- -राणि पागृ ३,४,९<sup>™</sup>. सा -सुवर्ण- - जैन विध ९०,३. स $^{d}$ -सुवर्ण-गु $(\epsilon >)$ हा $^{x}$ - -हा वाध २८,२१<sup>k</sup>. स्व-स्रिवर- -राणि भाग २,५:२. स<sup>d</sup>-सुहज्-जन- -नम् अप ४,३,३. स<sup>a</sup> सत्र- नत्राणि कौस् ३५, २४; --त्रान कौस् ४८,४. सव-सूददोहस्- -हसम् वौश्रो १७, २५:२; २६:२<sup>२</sup>. †स<sup>त</sup>-सून्<sup>t</sup>- नवः आप्तिगृ २,५, ३: २५: बौगृ ३,७,१८. सस्वस्- √स इ. स<sup>d</sup>-सैन्य- -न्यः अप २०,२,८. स<sup>d</sup>-सोम,मा- -मम् श्रप्राय ६, ३; –मस्य बृदे ३,१२४; –माः कौसू २५,२१:-में आश्री १,१२,२६; -मेन वाध्यो ३,४१: २७;३६. स<sup>व</sup>-सोमऋयणी- -णी वौश्रौ २६, ३२: २२. √सस्ज् पाघा. भ्वा. पर. गतौ.

a) = শ্বর-। b) =माध्यमिकज्योतिस्-। c) = ३स- । e) कस. 1 d) = ४स- । f) सपा. ससंधिभिः <> ससंधिकैः <> हिए २,१०,७ सुसंधिभिः इति पामे. । g) उप. = सप्त- कला- । h) = सप्त कलाधिकैकदिन- इति कृत्वा कस.। <math>i) = संक्षेत्रतस्। j) उप. द्वस.।ससमुद्र°<>ससुवर्ण° इति पामे. । l) सप्र. श्रापश्रौ २१,१०,१० स समुपहवः इति । m) = श्रपह-विशेष-। n) परस्परं पासे. । o) वैप १ द्र. । p) वस. > द्वस. उप. = २ जनस्- । q) उप. = श्रोपधि-विशेष- ? । r) उप. वस.। s) च सुग° इति जीसं.। t) उप. = पुत्र-। u) स सुन्वे यः इति त्रिपदः शोधः ( तु. सपा. कौ १, ५८२ )। v) उप. = सुपर्णाध्याय-। w) सप्त. भागृ २, ५: २ ससुिषराणि इति । अअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअअ<

स°-स्तनित- -तः अप ५९,१,१२. स--स्तुतशस्त्र- -स्त्रः श्रापश्रौ १४, 3.99. ?सस्तूप- -पम् द्राय १,५,२९<sup>b</sup>. ख<sup>8</sup>-स्तोत्रीय- -यः निस् ४, १३: ३२: -यम् निस् ४, १३: १७; -याणि क्षस् २. १४: १७; ३, ११: १२; -ये धुसू २,९: २६. स<sup>6</sup>-स्तोम - -मे ध्रुस् २,१४: २०. ख®-स्त्रीक- -काः श्रापश्रौ ८, ५, ४१; १७.१; वैश्रो ८,१०:१०;

हिश्री ५,२,३४; ५,२. स॰-स्थान- पा ६,३, ८५; -नः तैप्रा १४, ९: ऋत ३, ४, २: -नम् ऋत्रा १४,५२; तैप्राप,२०;३८; ९,२; -नात् ऋपा १४,५०;-ने ऋप्रा २,१५; शीच ३,३०;याशि २,४०; -नेन ऋप्रा १३, १६; श्राशि ४, ९; पा ५,४,१०. सस्थान-त्व- -त्वम् पावा २, ४, ५४; न्त्वात् पावा १, १, ४८; याशि २,४०.

स॰-स्थालीपाक- -के कीय १,४,९; ५,9३.

†सस्तिव--स्निः श्रव ४८,१००३; या **4**,9<sup>2</sup>.

†सस्नि-तम- -मम् श्रापश्री १,१७. ७; बौध्रौ १, ४:३०; ५:१०; भाश्री १, १९, ६.

सं -स्तेह- -हम् विध २२,७०. सक-स्पय- -स्पयैः भाश्रौ २,१२,८. सस्य<sup>व</sup>- पाउ ४,१०९; -स्यम् आश्री

हिश्री; या ९,४१°; ४२°; -स्याः अप ६४, ३, ६; -स्यानाम् श्रप ७०<sup>२</sup>,१८,४; -स्यानि श्रप ७१, ७, ६; -स्याय वाश्री ३, २, १, ३०ंकः, -स्वे आपध २,२२,२४; हिध २, ५, १५५; -स्येऽ-स्ये भाश्रौ ६,१८,१७; भाग्र ३,३:३; -स्येन अप ७०<sup>२</sup>,६.३. सस्य-क- पा ५,२,६८.

9,3.

सस्य-मुष्टि-ग्रहण- -णेषु शंध १५६. सस्य-व(त्>)ती- -ती अप ५७, १,६: -तीस् भाश्रौ ९,१८,१०. सस्य-वृद्धि- -िद्दः श्रप ६४,९,८,

सस्यवृद्धि-कर- -राणि अप ६५.

सस्य-संपत्ति- -तिः अप ५९,१,६. सस्य-संपद्- -पत् श्रव ५९,१,८.

2,99. सस्या(स्य-अ)पहारिन्- -री शंध

७,५; ७१,९,१:११, ५; -ताय श्रा २७,२,३; ७०<sup>२</sup>,७,१७.

?सस्योपतिष्ठति अप ७२,१९,६.

सस्य-गो-स्त्री- -स्त्रीणाम् श्रप ६०, सस्य-नाश- -शम् विध ५,१४०. सस्य-प्रदान- -नेन विध ९२,२०.

₹,७. सस्य-बैकृत--ते श्रव७०१,६,४;७,१

सस्य-संप(न>)ना- -ना श्रप ४,

३७८; विध ५,८०.

सस्यो(स्य-उ)पघात- -तः श्रप ७० र, सस्यो(स्य-उ)पैत- -तम् विध ३,४.

सिस्न- √सइ.

२,९,२; वाधूशी ४,९२:१२; स-स्नुत् ्- स्तुत् माश्री २,५,४,

२४<sup>‡1</sup>; -स्रुतः निघ १,१३‡. स - स्त्र(व >)वा - - वाम् बौश्री १ 93-98: 9; २०:9; २,9३ : 9: १८:२८××; माश्री; –वे आपश्री ३,८,१; भाश्री ३,७,१.

सम्रुपी- √स इ.

रिस<sup>8</sup>-स्वधा<sup>8</sup>- -धा वौष्ट ३,१२,१२. सº-स्वन,ना- -नाः श्रप ५८², ३, ९; ४,१३; -नानाम् अप ६४, ४,४: -नै : अप ६४,१,७; २, १,

†सस्बर् (ः)<sup>व</sup> श्रप ४८, १०७; निघ ३,२५; ऋप्रा १,१०३.

१सर°-स्वर- -रम् ग्रुप्रा १, १०७: याशि २,२९.

२सक-स्वर- -रः याशि २,३०; -रम् जैश्रीका ४२; १००; १६४; -राः भाशि ४७.

स--स्वाहाकार--राः श्रापश्री १४. १५,३; हिश्रौ १०,७,२५; –रात् हिश्री १०.७.१६.

स°-स्विप्रकृतक- -त्कम् वौश्रौ २०, १९: १७:-त्कस्य वीश्री २६,६: 99.

√सह<sup>1</sup>, > साक्ष्<sup>1</sup> पाधा. भ्वा. श्रात्म.; चुरा. उभ. मर्षणे; दिवा. पर. चक्यथें, सहते बौधी १८. ९: २९; श्राप्तिग्र १, ४, १: १४ ?: श्रप १,७,५; पावा ५, २,१२२: एसहस्व शांश्री १७, १२,४; काश्रो १५,२,५; बौश्रो; वैताओं ६, १k; ग्रापमं १, ५, 9<sup>k</sup>: 펭귄 원, ৬, ৬<sup>k</sup>; 하킨 원, ८, २०k; शांगृ १, १३, १२k;

d) वैप १ द.। e) वा॰ इति शिवसं.। f) सुश्रुत् इति !BC.। सपा. तैवा ३,७,१३,२ श्रुश्रुक् इति पामे.। g) पाठः ? सस्वधम् इति शोधः (तु. प्रकरणम् )। h) वा. क्रिवि.। i) या ४,२७ ऋषा ९,३ গ্রুषा ५,३० शौच ३,९; ४,७० पा ३, २,४६;६३; ४, ६५; ६, ३, ११२; ११६; ७,२, ४८; ८, ३, ५६; ६२; ११६ परामृष्टः इ. । j) या ११, २९ परामृष्टः द्र. । k) पाभे. वैप १ सुहस्व मा १३,२६ टि. इ. ।

आमिए १,१,२:२५; ५,३: १७; काग्र २५, २८०; बीग्र १, ४, २४; २, ५, १०; भागृ १, ८:१२;१६:९; हिग्रै १,४,१; १९,८; शुत्र १,५९०°; सहावहै आपमं १, १५, ५4; सहमहि निसू ४, १३: २४ ई. †साद्याम ऋपा ९, ५२; शौच 3,94; 8,66. †सासहः श्रापश्री १४,३३,६<sup>२</sup>; हिश्री; †सासद्याम बौश्री ७, 9३: २५<sup>b</sup>; ऋप्र ८, ४१. †ससाहे आश्री ६,३,१°; शांश्री ९,५, २°; ऋप्रा ६, ४५; ५०; सासाह ऋपा९,५० 🕇 ; 🕇 साक्षीय कौस् ४७,१६; अप ३७, १, ८: साहिपीमहि ऋपा ९, ५१. †सक्ष<sup>व</sup>- -०क्ष आपश्री १०,३,२: वौध्रो १४, २१: ३०; माध्रौ. †सक्षणि<sup>0</sup>- -णिः त्रापश्री १६,१८, ७: वैश्रो १८,१६: २; हिश्रो. १सह,हा⁰- पा ३, १, १४०; -हम् शंघ ११६: ५४; -हा अप ५,१, ५; -हाम् श्रशां २१, १; -हाय बौश्रौ ७,१६:२६. पंसहीयस्व- -यसा श्रापमं १, १५,६1; -यसे कौस् ७८, १०; -यान् प्रावश्री १७,६, १; १९, १२,१०; वौश्रौ. २सह<sup>d</sup>-> स(ह>)हा-वत्<sup>d</sup>--वान् ऋत्रा ९,१७4.

†स(ह>)हा-वन्¹- -वा श्राश्रौ ३,७,१४<sup>६</sup>;१०,६,९<sup>६</sup>; -वानम् या १०,२८**०**<sup>h</sup>. †सहत्- -ह≈तः ऋपा ७, ४६: -हन्तम् वीश्री १३, ५: १६. सहध्ये भाशि ४६‡. सहन~ पाग ३, १, १३४: -नम् या ८,१५: -नात् या ३, १८. सहन्त<sup>d</sup>-> †सहन्त्य<sup>d</sup>- -०न्त्य वीधी १४, ५: ४९1; -न्त्यः वौश्रौ ३, १३: १२. †साहन्त्य<sup>व</sup>- -०न्त्य श्रश्रा ३. ४,9d; -न्त्याय बौधौ १३,५: 98. †सहमान,ना- -नः आपश्रौ १७,६, १: हिथ्री: सागृ १, १४, १६<sup>1</sup>: -नम् बौधौ ३,१६: ६; कौसू ९९,३; श्रप्राय; -ना वीश्री १०, ३२: १०; १७,४१: ७; माश्री; आपमं २,७,२५k; पागृ १,१३, १ भ: श्राप्तिगृ १, ३, ४:१ भ; भागृ २, २१ : ३<sup>k</sup>; -नाः लाश्रौ **४**, १, ५: -नाम् आपमं १, १५, ६; श्रशं २१, ५; -नाय या १०.६; -०ने आपमं १,१५,२ %. सहस्<sup>k</sup>- पाग ५,१,१३०1;४,३८1; -५हः श्राश्रौ २,५,१२; ४,१२, २××; शांध्रौ १, १, ३९<sup>२</sup>××; १८,३,२<sup>m</sup>;काश्रौ १७,१०,१६; श्रापश्री; सु २२,२\$; श्रप ४८, ७५";१०३: निघ १,१२";२,९; या ११,९कृ;-†हसः आश्री ध, १२, २; माश्री ५,१, ३,१५; श्रापमं: ऋश्र २, ८, १०२\$; या ५,२५**∮**; ८, २<sup>३</sup>\$; ऋप्रा ४, ५९; शुप्रा ३,२५; तैप्रा ८,२८; -†॰हसः द्राश्री १, ४,७; लाश्री १, ४,४; -हसा<sup>०</sup> श्राधी २,१९, २४ 🕆: काश्री 😮, १५, १५××; †बापश्री४,१५,१†Р××; वीश्री; भाश्री ४, २१, ११<sup>p</sup>; हिश्री ६, ४,१८<sup>‡</sup>, पाग १, १,३७;५,४, ३८1; - †हसे आधी ३, १२,२३; शांधी १४, १६,९; ३१,५;४९, २; श्रापश्री; हिश्रो ५, ३, ४६; १५, ३, १०<sup>व</sup>; -†होभिः श्राश्री ५,२०,६; शांश्री ३, २०,४; या ६, १६; १७.

साहस<sup>1</sup>- पा ७,१, १३०;४, ३८; -सः विध ४,१४<sup>8</sup>; -सम् आपध २,१३,७; हिध २,३,७; गीध १,४.

साहसिक- पा ४, ४,२७. साहसिक-इण्डन्न- -न्नी विघ ५,१९६.

साहसिकय- -त्रयात् निस् ७,१०:११. †सहसा-वत् --०वन् श्राश्री २, १०, ४; वीश्री १३, १२:७; माग्र २,१६,३. सहस्-कृत् --कृतम् शांश्री २,

a) पामे. वैप१ सहस्व मा १३,२६ टि. इ. । b) पामे. वेप १ सासखाम टि. इ. । c) पामे. वैप १ की २, ३०४ टि. इ. । d) वैप १ इ. । e) नाप. (मस्त-, ओषध-, मार्गशर्ष-मास-) । f) = सपा. ऋ १०, १४५,६ । शो ३,१८,६ व्यसी इति पामे. । g) पामे. वैप १ ऋ ७,४५,३ टि. इ. । h) पामे. वैप १ ऋ १०, १७८,१ टि. इ. । i) पामे. वैप १ ऋ ६,१६,३३ टि. इ. । j) सपा. काग ३०,३ सहसानः इति पामे. । g २६२९ g सपि इ. । g पामे. वैप १, १६१८ g हि. इ. । g पामे. वैप १ स्वः को ३,१३ टि. इ. । g) पामे. वैप १, १६१८ g हि. इ. । g) पामे. वैप १, १६१८ g हि. इ. । g) पामे. वैप १, १४६५ g0 हि. g1 सरसे इति पाटः १ यनि. शोधः (तुं. पूर्व स्थलम्)। g2 स्वार्थायों छण् प्र. । g3 = १दराइ-। g4) पामे. वैप १, १५८३ g5 हि. इ. ।

सहस्र-कृत<sup>a</sup>- -०त शैशि ८९. सहस्-तम-- -मा कौस् ५, २‡. †सहस्य,स्या<sup>व गे</sup>- -०स्य बौश्री ३.९: ९; बौगृ १,४,११; -स्यः काश्री १७,१०,१६; आपश्री ८, १२, ५; १७, २, १०; बौश्रो; –स्यम् आश्रौ ४,१२,२°; -स्या बौश्रौ १३, ३४:५; -स्याय बौश्रौ ७,१६:२९; भाश्रौ ८, १४,६; हिथ्री ५,३,४६; -स्येन ऋप्रा ७, ३७; -स्यैः श्राश्री ९, ५.२; शांश्री १४,२७,१२. सहस्-वत्- -वत् श्राश्री ४, १२,२ 🕆 : या ३, १०; 🗕 चन्तः शांश्री २, ११,३५; -वन्तम् या १०,२८५; -वान् श्रापश्री १७, ६,१<sup>a</sup>; १९,१२,१०; बौश्रौ १९. ३:२६;माश्रो; हिश्रो १२,२,१४व नसहस्वती- -०ति श्रापमं १,१५,२; –ती आश्री ४, १२, २: वौश्रौ १७, ४१: ७; श्रापमं. सह:-सुत°-- -ते वृदे ७,६१. †सहो-जा°- -जाः श्राश्री ४, १३,७; ७,७,८; शांश्री १०, ३, 94. सहो-दाº- -दाः श्रप्राय ६,३ . सहसान'- पाड २,८७; -नः कागृ ₹0,₹<sup>8</sup>. सिंदेत्र- पा ३,२,१८४. सहिन्- -हिनः श्रप १,६,७; ९; ७,

सहिच्छा- वा ३, २, १३६; -०च्जो विध ९८,९५. सहरि8- पाउ २, ७३; -रि: श्रप्रा ३,४, १५: - ५री कीस् ५, २; तैप्रा ४.१५. **५स**ख- पा ३,१,९९. †शिसहस्– -हान्<sup>1</sup> श्रापश्री १७, ६, १: हिश्री १२,२,१४. साङ्- साङः पा,पात्रा ८,३,५६. साड्-भूत- -तस्य शीच २,८२. †साढ°- -ढः शौच ३,७. साढु - - डा पा ६,३,११३. साद्ये पा ६,३,११३. साढ्वा पा ६,३,११३. †सासिह°- पावा ३, २, १७१; -?हि<sup>1</sup> माधौ ६, २, २, २१<sup>२</sup>; वाश्री २,२, २, १९; -हिः द्राश्री सह ११, १, ५; लक्षी ४, १, ५; वैताश्री; अश्रा १६, १७; -हिम् ग्रुप्रा ३,१२२. सासहस्य---हान् शुप्रा ३,१२९ ा. साह<sup>n</sup>- पा ३,१,१४०<sup>६</sup>;-हाः ऋपा 9,86. साहत्°- -हन् ऋपा ९,४८५. साहय- पा ३,१,१३८. पंसाहस - पा ६, १, १२; -हान् आश्री २,१,२६; ऋष ९, ४९; -ह्रांसः ऋश्रा ९,४६<sup>1</sup>. पंसीक्षमाणº- -णः वौश्रौ १३, ५:

†सेहान,ना"- -नः ऋप्रा १६, ७८; -नायाः श्रावमं १,१६,२. सोड्- सोडः पा ८,३,११५. सोढ- पाग ३,१,१८; ५,२,१३१; दै,२,१७०; -हम् वा ४,३,५२. सोड-व(त्>)ती- -तीपु निस् ४,१३ : २३. सोढव(त्>)न्-नामन्"--म निस् ४, १३:२३º; ६,६: 98;90. सोढ-सह->°हीय"--यम् निस् ७,५ : ३९. सोढा( ह-श्र )मित्र⁰−>सीहा-मित्रि- -त्रौ पावा ७,२,१. √सोडाय पा ३,१,१८. सोढिन्- पा ५,२,१३१. आधौ १,३,२३†××; शांधौ; काश्री १२,२,८<sup>६०</sup>; श्रापश्री २०, १८, २<sup>‡०</sup>; बौध्रौ १५, २९: ३५<sup>‡व</sup>: वाश्री १,७, ५, २२<sup>ग</sup>: ३, १, २, ३१<sup>8</sup>; हिथी १४,४. utq: १६, १, २९<sup>२१t</sup>: श्रापमं २,११, १६"; १८,१०‡"; बौय १, १०,१४<sup>™</sup>; आग्निय २,१,३ः ३4"; ५, ८: ११"; काय ३३, २‡": बौगृ २, ७;१६‡"; भागृ १, २२ : १३<sup>‡</sup>; २,८ : ५<sup>‡</sup><sup>४</sup>; हिए २, ३, १६<sup>५</sup>; ८,२<sup>४</sup>; पा १, १, ७१; ४, ५७××; सहऽसह

a) वैप १ द्र. । b) विप., नाप. (पौप-मास-)। c) पाभे. वैप १ मे ३, १६, ४ टि. इ. । d) इन्द्र-नामन्। e) = श्रप्ति-। उप. = पुत्र-। f) वैप १,१०२३ f इ. । g) पृ २६२५ j इ. । h) सपा. काठ ३९,११ सासह्वान् इति पाभे. । i) पाभे. वैप १ सास्त् ः टि. इ. । j) पाभे. वैप १ साह्मावान् टि. इ. । k) तु. BPG. । l) पाभे. वैप १ साल्याम की २,२४३ टि. इ. । m) = साम-विशेप-। n) जामः इति पाठः ? यनि. शोधः ? । o) वस. । p) सक्त पाभे. पृ २५९९ k इ. । q) पाभे. वैप १,९६३ d इ. । r) पाभे. पृ २५५८ i, m इ. । s) सह स्वष्टकृदिङम् > सप्त. आपश्रौ १८, ६,१९ समानं तु स्वष्ट॰ इति पाभे. । t) सहासद इति पाठः ? सह, सह इति शोधः (तु. माश ४,६,८,९५९)। u) पाभे. वैप १ सह ऋ ५,०८,८ टि. इ. । v) पाभे. वैप १, ७९८ e इ. । w) पाभे. पृ १८५९ k इ. ।

शांश्रौ १६, ७,९. इसह--हस्य पा ६, ३,७८;९५; पावा ६,३,७७; -हे पा ३, २, ९६. †सह-ऋप(भ>)भा°- -भा आश्रौ १,७,७<sup>२</sup>; शांश्री १,११,१<sup>२</sup>. १सह-क<sup>b</sup>-- -काः कौशि ३१. सह-कार<sup>c</sup>- -रम् द्रापृ ४,१, ११. सह-कारिन्- -रिणः द्राश्री ३, ४, २९; लाश्री १,१२,१५. सहकारि-प्रत्यय- -यः वौश्रौ २,२:१६; -याः बौश्रौ २४. 96:98. सह√कृ पा १,४,७४व. सह-कृत्वन्- पा ३, २, ९६. सह-ऋम्य- न्म्यः ऋषा १८,३६. सह-गृह<sup>078</sup>— -हः वाश्री १,५, ४, Sog. सह-गो( प>)पा<sup>b</sup>- -पाः वैताश्री ३८,५. सह-ग्राहº- -हम् सु १४,२; १५,५. सह-चर- -रागि द्राश्रौ २,४. २४. सहचरी- पा ४, १, ४१<sup>d</sup>; साहचर्य--यात् बृदे १,१९××; या २,२०××: पावा १,२,५१; ६४: -यें सुधप ८६: ३. साहचर्य-ज्ञान--नाय या २. 26. १सह-चर्या- -र्या हिध २, १, ₹∘¹. २सह-चर्या°- -†र्यो श्रामिए १,५, ४:४०; बीग १, ४, १; भाग १,१७: १०; हिंग्र १, २४, ५.

सह-चारिन्- -रिणो या ७,२९. सह-चपाल - - लम् वाश्री १, ६, ३,८, †सह-छन्दस्h- -न्दसः ऋपा ६, १२: शुप्रा ४, २६. सह-ज,जा- - कम् पागृ २, २, ११;बौगृ२,५,७; -जा कागृ १८, २4: -जान् वीश्री १४, २०: २० 🕂 : - जैः विध ९६. २९. सह-जिम्म - निधम् या ९,४३. सह-जात-- -तम् वैगृ २, १८: १६; -तानाम् या १४, १९<sup>२</sup>. सह-जानि<sup>n</sup>— -नि (१नि:<sup>k</sup>) बौश्रौ १८,४६: १०. सह जोवण - -णः या ८,८;९,१३; -णाः या ११,१५. सह-त्व- -त्वम् श्रापध २,१४, १७; हिंध २,३,२७; मीसू १०, २, १७; ११, २, ५७; -स्वे मीसू १०,८,३०; ११,४,१५. सहत्व-कर्मन् - - नेभ्यः श्रापध २,११,१७: हिध २,४,३२. सहत्व-शब्द- -ब्दात् काश्री २५,१३,२८. †सह-दानु h- - नुम् आश्री ३, ८, ৭; হাাপ্রী ই,ই, ४. सह-देव"- -चम् अप ४३,३,१३. सहदेवी"-- -ची श्रव ५,१,५. साहदेवय"- -व्यम् ऋत्र २, ४, 94. सह-धन<sup>8</sup>- -नः माश्रौ १,६,३,१. सह-धर्म- -र्मः वौध १,११,३. सहधर्म-चारि(न्>)णी- -णी

वैगृ ३.२:६. सहधर्मचारिणी-संयोग- -गः गौध ८,१५. सहधर्म-द्रव्य- -व्यम् हिश्रौ ३, सह-धान्य\*- -न्यः कौगृ ३, ३,६°; शांगृ ३, ४,९. सह-ध्रुव<sup>8</sup>- -वस्य ऋप्रा ६, ४५. सह-नज्-विद्यमान-पूर्व- -वात् पा ४.१.५७; -वेंभ्यः पावा ४. १, 44. सह-निरुप्त- -प्तम् वौश्रौ २६, ३२: ७; –प्तस्य वौश्रौ २५,१ : २३. सह-निर्दिष्ट- -ष्टस्य पावा ६, १, 948. सह-पञ्चसंचर<sup>p</sup>-- -राणि वाश्रौ १,७, 1,9;4, 28. सह-पत्नीकº--काः त्रापश्रौ ७,२१, ६;२७, १६××; भाश्रो; सह-परुा( श>)शाa- -शाः माश्रौ १, ५, १, २४; ४, ७.३: वाश्री १,४,१,१०. सह-पवित्र<sup>6</sup>- -त्रम् वाश्रौ१,३,३,६, सह-पीति<sup>व</sup>- -तिम् या ९,४३. सह-पुत्र- -त्रः मागृ १,१८,३. सह-पुरुष- -पम् शांश्री १६,१४, 96. सह-प्रक्छिस- -सेः काश्रौ २५, ३. २७. सह-प्रयोग- -गः भीसू ११, ४, १८; -गस्य मीस् ४,१,३५. सह-प्रमीत- -तयो: श्रामिगृ ३, ७. ४: २४.

a) वस. 1 b) स्वार्थे प्र. 1 c) = आम्न-रृक्ष- 1 d) तु. पागम. 1 e) उप. = दार- 1 f) पामे. पृ २४९२ n द्र. 1 g) सगृहम् इति मुको. 1 h) वैप १ द्र. 1 i) सपा. त्रापध २,१,२१ सहक्षरया इति पामे. 1 i) पाठः i2 यिन. क्षोधः i3 i4 स्कित्तैः i5. i7 कस. i8 व्यप. i9 व्यप. i9 = श्रोपधि-विशेष- i9 i9 व्यप. i9 व्यप. i9 = श्रोपधि-विशेष- i9 i9 व्यप. i9 च्यप. i9 च्यप. i9 च्यप. i9 च्यप्तिपः समासः i9 व्यप. i9 च्यप्तिपः i9 च्यप्तिपः समासः i9 व्यप्तिपः i9 च्यप्तिपः i9 च्यप्तिपः समासः i9 व्यप्तिपः i9 च्यप्तिपः i9 च्यप्तिपः समासः i9 व्यप्तिपः i9 च्यप्तिपः समासः i9 व्यप्तिपः i9 च्यप्तिपः i9 च्यप्तिपः i9 च्यप्तिपः i9 व्यप्तिपः i9 च्यप्तिपः समासः i9 च्यप्तिपः i1 च्यप्तिपः i2 च्यप्तिपः i1 च्यप्तिपः i1 च्यप्तिपः i1 च्यप्तिपः i1 च्यप्तिपः i2 च्यप्तिपः i1 च्यप्तिपः i2 च्यप्तिपः i2 च्यप्तिपः i2 च्यप्तिपः i3 च्यप्तिपः i4 च्यप्

सह-प्रवाद- -दाः ऋपा ९,५. सह-प्रस्त(र>)रा- -राम् वाश्री १,३,६,٩. सह-प्राजापत्य- -त्यम् वाश्री ३,१, २,३०. †सह-मक्ष- -क्षाः काश्रौ ९, ३, १८: बौश्रौ ७,८:२; १४,५: सह-भस्मन्- -स्मानम् आश्री ३. १२,२५; आग्र ४,६,२. सह-भाव- -वे पावा ५,३,४४. सह-भूमि- -मि शांधौ १६, १५, २०. सह-मदन- -नम् या ७,३०. सह-मन्त्र- -न्त्रम् माश्री ३, १,५. सह-मरण - - णे वेग ७,२ : ३. सह-मूलb- -लम् या ६,३‡; -लै: वाश्रौ १,२,१,३२. सह-यजमान-पत्नीक- -काः वाश्री १,६,६,१३. 🕆सह-यशस्- -शाः श्राश्री ४. 97,7. सह-याजमान- -नः वौश्रौ २०, २: ६. सह-युक्त- के पा २, ३, १९; पावा १,३,५५; २,३,१९. सह-युज्- -युजम् या ९,२४. सह-युध्वन्- पा ३,२,९६. सह-रक्षस्- -क्षाः बृदे ६,१६०. सह-रश(ना>)न- -नम् माश्री ५,२,१२,४०; -नाः माश्रौ ५. २,१२,२४. सह $( ह-<math>\pi$ )  $\dot{q}( +>) + - + \cdot \cdot$ श्रापश्रो २१,७, ११; हिश्रो १६, ३,३०; द्राश्री ९,२, ४‡; लाश्री

३,६,४मः साश्र १,६२७म. सह-वचन- -नम् श्रापध १, १३, १०; हिध १,४, २४; पावा १, १,७; २,१, ४; ६,१,५; -नात् पावा १,१,१. सह-व(त्स>)त्सा- - †त्सा आपश्री ४,१०,७: भाश्री: -स्साः गोगृ ₹,८,७. †सह-वसु<sup>b</sup>- -सुम् ऋपा ९,२१. सह-वाच्य- -च्येपु लाश्री १, ११, २६. †सह-वाह्<sup>b</sup>- -वाहः ऋप्रा ९,२१. सह-वाहन- -नेषु मागृ १,१२,४‡. †सह-विष्क- - प्कम् जैगृ १, ४: सह-विहार- -रः माश्री १,६,३, ४; ६,१,४,३२. †सह-वीर,राb- -रम् कागृ २६,१२: ऋप्रा ९,२१; -राम् आग्निगृ २. ४, १: १९<sup>०</sup>; हियृ १,२७,७<sup>०</sup>. सह-ब्रीहि---हि वाधी २,१,७,१. १सह-शय्या- -य्या श्रापध २, १, ٦9°. २सह-शय्या<sup>0</sup>-- -य्या जैगृ १,२१: 98#1. सह-राहक- -हकान वाश्री १,२,१, सह-शामित्र- -त्रम् बीश्री २०, २८: ६. सह-शा(खा>)ख- -खम् वाश्री १,३,६,८. सह-शिरस - -सम् दागृ १, १,१६. सह-शिरस्क- -स्की हिश्री १०, ५. सह-ऋत- -ती श्रापश्री १८, ११,।

सह-शेरय<sup>b</sup>- -रयाय अन्ना ३, १, सह-संया( ज्य> )ज्या- -ज्याः वौधौ २८,१ : २४. मसह-सा( मन् > )म्नीb\_ स्नी श्राश्री ४,१२,२. †सह-स्कवाक- -कः बौश्री थ 90: 33. †सह-सो(म>)मा<sup>b</sup>- -माः वौश्रौ ८, १६: १६; २६, ३१: १७; वैश्रो १६,२०: १५. †सह-स्तोमb- -मा: शुअ ४,३३, सह-स्थान -नात् या ७,२४. सह-स्पय- -स्पयैः आपश्री २,१३,१. सह-सुच्- -सुचा श्रापश्री २, ८,३; वौश्रौ १,१३: १०: भाश्रौ. सह-स्(व>)वा- -वाम् वाश्री १, ३,७,१. सह-हृत - -तान् कौस् १९,३०. श्सहाक्षय- -यम् अप १,८,५०. ?सहाक्षेम- -मम् श्रप १,६,६. सहा(ह-श्र)मि- -िम: माश्री ३. १. ३५; वाश्री १,५,४,४५. सहा(ह-अ)क्र- -क्रम् श्रापश्री २४, २,३९. सहा(ह-श्र)हुए- -एम् आवध २, १९,५; हिध २,५,७७. सहा(ह-३थ्रा)ज्य,ज्या--ज्यम् काश्रौ २.५.२२:-ज्याम् काश्री ५,५.४. सहा(ह-आ)दि-कृत!---व- -त्वात् पावा ४,१,५४. सहा(ह-श्र)ध्यायिन्- - विनम् कौस् १४१,३०: - यिनि शंध ३४३; . गौध १४,१९.

a) सुप्सुंभीयः समासः । b) वैप १ द्र. । c) = सपा. मा २७,६ प्रमृ. । का २९,१,६ ॰राम् इति पामे. । d) पामे. पृ २६२७ द्र. । e) वस. । f) पामे. पृ २६२७ द्र. । g) श्रस. समासान्तः श्रन् प्र. (पा ५,४,७७) । h) वस. इति दारितः ? । i) वस.  $\rightarrow$ पस. (तु. कैयटः) ।

सहाध्यायि-गामिन्- -मि विध १७,१२.

सहा(ह-अ)नुवाचन- -नम् काठश्री १३४.

सहा( ह-स्र )पत्य- -त्यात् श्रापध १,५,२; हिध १,२,२;-त्ये आपध १,२१,८; हिध १,६,३८.

सहा(ह-म्र)पवाद- -देषु ऋपा ११, ६८.

सहा(ह--अ)भ्र-भार-स्तनित^--ते श्रप ६३, १, १०.

सहा( ह-म्रा )मिक्षा-व(पा>)प<sup>b</sup>--पेन वाश्रौ १,७,५,१९.

सहा(ह-म्रा)मिक्षा-वपा<sup>0</sup>- -पाम् वाश्रौ १,७,५,१७.

सहा(ह-श्र)य - न्यान् विध ३,७१; -यानाम् गोगृ ४,९,१०.

साहायक-,साहाय्य- पावा ५,१,१३२.

√साहाय्यकाम्य>
°म्या- -म्यया वृद्धे ५,१३७.
सहाय-काम- -मः गोगृ ४,८,२५; दागृ ४,३,९.
सहाय-ता- पावा ४,२,४३; -ता
विघ २०,२९.
सहाय-वत्- -वान् अप६८,४,६
सहाया(य-अ)थ- -थम् विघ
२०,३८.

सहा(ह-आ)यतन- -नम् श्रागृ ४, ६,२. सहा(ह-आ)यित- -यिनाम हाग् ४

सहा(ह-आ)यिन्- -यिनाम् द्रागृ ४, ३,१४.

सहा(ह-त्रा)सन- -नम् बौध १, २, ३५. सहे(ह-इ)ति-करण- -णम् उस् ४, ३; -णानि ऋपा १०, ७; -णे उसू ७,१८. सहे( ह-इ )ति-कार- -राणि ऋपा ११,२५. सहै(ह-ए)क- -कः ऋत्रा १६,५३. सहो(ह-ऊ) $e^{\theta}$  – -ढः वाघ १७.२६ $\Phi$ ; २७; १९,३९; बौध २,२,२५०: -ढम् बौध २,२,३२. सहो(ह-उ)त्पन्न- - नम् वौधौ २६, २९:३. सहो(ह-उ)दकुम्भ- न्म्भः गोगृ २, १,१२; द्राप्ट १,३,५. सहो(ह-ओ)दन- -नम् अप १,४८, 91. सहो(ह-उ)द(य>)या- -याः ऋप्रा २,५४. सहो(ह-उ)प(धा>)ध- -धः ऋप्रा १,६७. सहो( ह-उ )पर- -रः वौश्रौ २५, 99: 5. सहो(ह-ऊह>)रू- पावा ४,१,७०. सहौ(ह-श्रो)दन- -नम् श्रशां १३,91 १-२सह- ~ सह द्र. **३सह**- सह द्र. -स<sup> $\epsilon$ </sup>-हं(स>)सा $^{h}$ - -साभिः वौश्रौ

४,२,८०. सह-कार- प्रमृ. सह द्र. सहत्- √सह्द्र. सह-देव-, देवी- प्रमृ. सह द्र. सहध्ये, सहन- √सह्द्र. स<sup>8</sup>-हनन- -नान् शांश्री १७,४, १: -नौ शांश्रौ १७,४,२: ३. सह-निरुप्त- प्रमृ. सह द्र. सहन्त-, °न्त्य- प्रमृ. √सह् इ. सह-पञ्चसंचर- प्रमृ. सह द्र. स<sup>ह</sup>-हरिण- -णाः अप ७०<sup>३</sup>,६,२. स्म हर्ष- -र्षः वागृ १०, १. स्त<sup>ह</sup>-हर्पी- -षीम वाग १०.१. स-हिवस- -विषौ हिश्रौ २१, २, ४६. सहस्-, सहसान- √सह् द्र. १‡सहसाम<sup>। १ ।</sup> श्रापमं १,११,४; बौगृ १,९,३. श<del>ैसहसाहम् <sup>।</sup> वाग् १६,</del>१. सहस्र1- पाग २, ४, ३१; ४,२,३८: ~सम् त्राश्रौ २,११,४<sup>‡™</sup>;७,४. ३†××; शांश्रौ; आपश्रौ २२, ৭,৭५; हिश्रो **१७,**৭.৭৬<sup>n</sup>; ক্রীন্য **え、4、5+0: 羽9 8℃、長年中:** निघ ३, १<sup>‡</sup><sup>р</sup>; या ३, १०**∮**; –सम्s-सम् श्रापश्रौ २०, १५, ९; बीश्री १६, ३२: ७: - क्सस्य काश्री १७, १२. **૨**૭; શ્રાવશ્રૌ **૧૭**, ૧૧, ૧: २२, १५, १५; वौश्री; -†स्रा श्राध्रौ ८, ३, ९०; शांश्रौ ३,

२, ५××; हिश्रो १७, ६, ४२;

a) वस.>पस. >मलो. कस. । b) वस.>वस. । c) वस.>कस. । d) उप. कर्तरि कृत् । e)=(अन्तर्वतन्या विवाहितायाः) पुत्र- । f) प्रस्परं पामे. । g)= ४स- । h)=(हंसशब्दवती-) ऋच्- (तु. तै ४, २,१,४) । i) सिंहक- इति [पक्षे] भाग्डा. पासि. । j) पाठः १ माग्र १,१४,४ सहमानः इति, काग्र ३०,३ सहसानः इति पामे. । k) सहसावन् इति १संस्कर्ता (भू [XX]) शोधः । l) वैप १ द्र. । m) पामे. वैप २, ३खं.  $\frac{1}{2}$  छम् माश्र ११, ४, ३, ७ टि. इ. । n) क्षद्र इति पाठः १ यनि. शोधः (तु. आपश्री.) । o) पामे. वैप १ सहस्रम् मे ४,२,९ टि. इ. । p) = बहु- ।

२०, १६: ११; १७: ६; वैश्रौ

१८,११:५; बौग्र २,१,९.

सह-ऋषभा-, १सह-क- सह द्र.

२सहक!-(>साहकायन- पा ) पाग

-स्नाणाम् श्रापश्रो १८, ८, ७‡; हिश्रो १७,१,२३; अप २,६,३; वाघ २९, १८; -स्नाणि आश्रौ ९,१,९;४,३××; शांध्री; -स्नात् शांश्रौ १५, २३, १‡; आपश्रौ २२, १७, ८; माधौ; -स्नान् हिथ्रौ १४, १, १९; -स्नाभ्याम् थ्रप ४६, ९, १९‡;-सा३म् वौश्रौ १६, २७: १६; - स्वाय बौश्रौ १०, ४७: १०; १९, ४: २२; माश्री; -से शांश्री १५, ११,३; काश्रौ १५,६, ६××; आपश्रौ; –सेण शंश्रौ १६, १०, ९; १८,१८; श्रावध्रौ १०, २६, ९××; बौश्रौ; पा ४,४,१३५. साहस्र – तैप्रा ६,१३; पा ४,२, ३८; ५, १, २७<sup>b</sup>; २, १०३; पावाग २, ३, १८<sup>b,c</sup>; -स्रः आश्रो ९, ४, ७; शांश्रो ६, ६, १६; वौश्रौ; वाध २६, ९; विध نوب, مو<sup>d</sup>, <del>-सम्</del> काश्रौ २०, १, ३०°; आपश्रौ २, २१, ७‡××; वौथ्रौ; क्षस् २,३: ३; गोगृ ३, ६, ५ ; -सस्य आपश्रो ६, २५, १०‡; -स्नाः श्राश्रो ९,१,७; काश्रो २२,२,६; श्रापथ्रो; -स्नात् श्रापथ्रो १७, ४, ११; वैश्री १९, ५: ११; द्राधौ; -स्नान् आपश्रौ २०, २, ६: बौध्रौ १५, २: १; ४: ७; -से आपश्री १३,५ ३; २२,१७, ३; वाश्री ३,२,५, १८; - क्लेण भागृ १,२०:७; हिगृ १,२४,३<sup>६</sup>.

साहस्री- -स्री श्रापश्री २२,१५, ९; हिथ्रौ १७,६,२४<sup>b</sup>; -स्रीम् बौधौ १६,२६:११. साहस्र-प्रतिरूप- •पाः क्षस् २,३ : २. साहस्र-वत् श्रापश्री १९,१२, २२; हिश्रौ २३,२,३३. साहस-वत्- -वता वौश्री २५,३०: १४. साहस्र-शस् (ः) श्राश्रौ १०, 9,98. साहस्रा(स-२आ)ध- -द्ययो: वैताश्रो ३९,१९. साहस्रा(स्र-श्र)न्त्य--न्त्ययोः वैताश्री ४०, ५: -न्स्ये वैताश्री ३९,१८. साहस्रो( स्न-उ )त्तम-निस् ३,३:१६. सहस्र-काण्ड<sup>8</sup>- -ण्डम् श्रशां १९, १: -‡ण्डेन¹ श्रापश्रौ ४,१२,८: भाश्री ४,१८,४; माश्री १,२,५, ८; वाश्रौ १,३,२,१८; हिश्रौ ६, ३,१७; ४,१०. †सहल-कुण(प≫)पा°- -पा: श्रत्र ११,१०. सहस्र-कृत्वस् (:) हिश्रौ १४,१,४२: श्राक्षिय २, ६,२ : २५;८ : २९; वीगृ. सहस्र-गु--गोः गौध १८,३१. सहस्र-गुण् - - णम् विध ९३,३. सहस्र-गुणि(त>) ता- -ता माशि १६,१; नाशि २,८,२२.

सहस्र-ज( प्त> )सा- -सा शंध सहस्र-जाप- -पात् ऋप ३५,२,६. सहस्र-तम- -मः वृदे ३, १७; —माः वौश्रौ **२३,**१२:४. सहस्रतमी- -मी बौश्री १६. २४ : १३;२७ : १५××;-मीम् बौश्रो १६,२६:१;२७:१××; लाधौ; —याः शांध्रौ १६,२२, १८; श्रप १६,१,४;७;१४;१५ सहस्र-तस् (ः) श्रप ३५,२,५××. सहस्र-दंप्ट्र<sup>k</sup>-- -प्ट्ः वौध १, ५, सहस्र-दक्षिण,णा - -णः श्राश्रौ १२. १५,९; ‡शांश्रौ ८,११,१५××; काथौ १३. ४, ८××; २२,११, १३<sup>m</sup>; त्रापश्री;-णम् वौश्री २६, २०:२; श्रप ११,१,१३; -णस्य आपश्रौ १०,२६,६; भाश्रौ १०, १७,१३; हिश्रौ७,२,५६; -णाः काश्रौ २२, २, ६; २३, १, ६; हिश्री; -णान् वौधौ १८, ४९: १२: -णाम् आपधौ १४, २३, २; -णे काश्रौ १३,४, १४; बृदे ५,३३; -णेन श्रापश्री २१,१३, ५; बौध्रौ १६,९:१६××; हिश्रौ. सहस्र-दक्षिणा(णा-अ)व(रा>)र<sup>n</sup>--रेषु काश्री १३,४,४. †सहस्त दा- -दाः° काश्री १७, ५, १४; माध्रौ ६,१, ७,२७; वाश्रौ २,१,७,६. सहस्र-द्वितय- -यम् ऋत्र ४,१.

†सहस्र-धा<sup>ष्ट्र</sup> श्राभिष्ट ३, २, ६: ५; a) वैप १ द्र.। b) = मुद्रा-परिमाण- ।c) सहस्र- इति पाका. I d) सहस्रः इति जीसं.। e)=(गोसहस्रमृत्यार्ह-) शहर- । f) पासे. वैप १ सहस्वम् मे ४,२,९ टि. इ. । g) सहस्रिणा इति  $B\ddot{o}$ ht (ZDMGपर, ८५)। h) सहस्रवा इति पाठः? यनि. शोधः (तु. आवश्री.)। i) पामे. वैप १ सहस्रकाण्डेन शी २,७,३ टि. k) नाप. । वस. । l) वस. उप. = २दक्षिणा-। m) उत्तरेण संधिरार्पः । °स्तं द ? इति चौसं. । द्र. । j) वस. । n) विप. (यज्ञ-) । कस.>वस. । o) सपा. °स्त्रदाः<>°स्त्रधाः इति पामे. । p) सपा. °धा<>°धारम् इति पामे. ।

सहस्र-च्छिद्रं- -द्रेण कागृ १७,१.

भागृ २,१७:६. †सहस्र-धा- -धाः हिश्रौ ११, ७, †सहस्र-धा(रा>)रb--र: त्रापश्रौ ४,११,३°; १६, २९, १; भाश्री ४,१६,३°; वाश्री १, १,३,१६°; वैश्री; हिश्री ६.३,६°; -रम् वौश्रौ १,३: १४; साध्रौ: श्रापमं २.२०,३५०; -रस्य श्रापश्री ६. २५,१०;-राणि काश्रीसं धः१६; -रे आपश्री १६, १८, ७; वैश्री १८,१६:३; हिश्रो: -रेण बौश्रो २८,१: ७;२: ७; कौसू २,३४. ?सहस्रनामानि<sup>६</sup> हिथ्री १८,४,२०. सहस्र-नीथb- -थाः कौसू ८१,४४+. †सहस्र-परम,मा'- -मम् वाध २३, ३५; -माम् वाध २६,१५. †सहस्र-पाद् !-- पात् हिश्री ११.७, ६७; १४,४,४°; ६,८. †सहस्र-पाद- -दाय श्रप ३६, ९, १५; वैध ३,१०,४. सहस्र-पूरण- -णाय काश्री २४, ५, २८; -णे काश्री २४,६,१६. सहस्रपुरण-गृहपतिमरण-सर्व-ज्यानि— -न्यः काश्री२४,६,१५ र्मसहस्र-पृष्ठ<sup>b</sup>- -प्डः श्रश्र ११, १. †सहस्र(,स्रा Lकौस् J)-पोप,पाb--पम् आपश्रौ १,१६,८;६, १७.६<sup>६</sup>; वौश्रौ<sup>६</sup> ३,८ : २४; **९** : ३; ६, १५:४; भाश्री; शांग्र ३. १०, २<sup>1</sup>; आमिगः हिग १.

१८, ४<sup>६</sup>: -पस्य हिश्री ६,६, १६: -पाय कौस ३,१३; ७४, १८; -पाये कीस् २४, २०; श्रप १८३,१,११. सहस्रपोप-काम- -मः लाश्री ९. ८,9;३. सहस्रपोप-पुषि<sup>b</sup>- -षि<sup>g</sup> देशौ २,८: ७; हिश्रौ ६,६,१६<sup>1</sup>. सहस्र-पोषस् - -पसा आपमं १.८, ゅず. सहस्र-प्रका $(\tau >)$ रा $^{t}$ - -रा कौस् १०६,७. †सहस्र-वाहु<sup>b</sup>~ -हुः वैताश्रौ ३७, १९<sup>k</sup>; गोगृ ४, ५, १७: द्रागृ: अअ १९,६<sup>к</sup>. सहस्रवाहु-याम-सारस्वत¹-- -तैः वैताश्री ३७,२६. सहस्र-भाव- -वे श्राश्री १२,६,३२: ₹४. †सहस्र-मृष्टि<sup>b</sup>— -ष्टिः बौध्रौ १,११: ३; भाश्री २,१,१; हिश्री १,६, ६५; -ष्टिम् श्रापश्री १६, १२, ११: हिथ्री ११,५,७. सहस्र-भेद- -दाः चव्यु ३: १. †सहस्रं-भर<sup>0</sup>- -रः हिश्रौ २१,१,२. सहस्र-याजिन्- -जिनः बौश्रौ १४. १५: २२. सहस्र-युग-पर्यन्त- -न्तम् बृदे ८, 96. †सहस्र-रिम- -इमये अप १४, 9,0; 80,9,6.

सहस्र-रात्र- -त्रः वीश्री १६, ३६: ٩٤. सहस्र-लाभ- -भः श्रा ६८,२,११. सहस्र-वत् मीसू १०,६,३७. पंसहस्त-वत् -वत् शांश्री ३,७, ५; काश्रौ ५,१३,३ निस् ८,५:११. सहस्रवती--ती निसू ८,५:११; -त्यौ काश्रौ ५, १३, ३; माश्रौ **५,१,५,**७६. †सहस्र-वर्तनि,नीb--निm दाश्री २. ४, १५; लाश्रौ १,८,९; -नीम् जैश्रौ ८: १६<sup>m</sup>. सहस्र-वर्ष-गर्भ- -भाणाम् सु ४,६. †सहस्र-बल्श<sup>b</sup>- -ल्शाः<sup>n</sup> श्रापश्री १.४,९; ७, २, ९; बौश्रौ १,२ : १२;४,१ : २५; २०,२५ : २३; भाश्री १, ४, २; ७,२,३; माश्री १,१, १, ३९; ८,१,१३; वाश्री १, २,१,२०:६,१,१४: वैश्री ३. ४: १०; १०, २: ३; हिश्रौ १, २, ४२; ४, १, २४: बौगृ १. ८.२: - ल्होन अ(पश्री २. ५, १; बौध्रौ १, १२: १७; भाश्रो २,५,२; हिश्रौ १, ७,५४. सहस्र-वाक<sup>p</sup>- -कः गौध २२, ३५. सहस्र-वीर्य,र्याb- -यम् वीश्रौ ३. १६: ७‡; -यि ऋप १,४३,६. †सहस्र-वृत् नेशी १९. 90: 38. सहस्र-शत-कोटि<sup>1</sup>- -टीनाम् शंध ११४.

†सहस्त-रास् (:) आपश्रो १७, ११, ४º; हिश्रो १२, ३, ४º; श्राक्षिय २, ५, ३:२४; ८: १३º; बौय २,७,१७º;३,७,१८; बैय.

†सहस्र-शा(खां>)ख<sup>b</sup>- -खे बौगृ २,६,१२.

सहस्र-शा( ला > )ल<sup>b</sup> - -लः वौश्रौ २६,३३: १९.

सहस्त-शीर्षं - - पीय वैध ३,१०,४. सहस्त-शीर्षं न् व - पाग ५, २, ६२; - चं पां कि साथी २१, १, ११; आपश्री; वाधी ३,४,५,५; वैश्री १८,०,६०; १४, ४, ४०; ६,८; आग्निष्ट २, ५, ६: ३२,३: ३,९,३: ३,११,४: ९, ४०; ३,१०: १२; ऋअ २, १०,९०; ग्रु अ३, १३७; उनिसू ६,८; साथ १,६१८.

सहस्रक्षीर्पक- पा ५,२,६२. सहस्रक्षीर्पा(र्प-२आ)द्य- -द्येः वैध ३,१०,१;६.

†सहस्त-श्रङ्ग<sup>0</sup>— -ङ्गः श्राधौ १, १२,३७; श्रापश्रौ ९,३,१;बौश्रौ. सहस्त-संवत्सर<sup>1</sup>— -रम् <sup>6</sup> काश्रौ १, ६,१७; मीस् ६,७,३१; —रे<sup>6</sup> लाश्रौ १०,२०,१८<sup>२</sup>.

सहस्रसंवत्सर-पर्यन्त- -न्तानि वैताश्री ४२,१८.

सहस्रसंवत्सर-प्रति(मा>)म<sup>b</sup>--मेन वैताश्री ४२,१८.

सहस्रसंवत्सरे(र-ई)प्सा--प्साम्

निस् **१०,९:३१**².

†सहस्त्र-सिन- -िनः पाष्ट २,६,१६; -िनम् आगृ२, ६,५; पागृ२, ६,१६.

†सहस्त-सम े - नमम् श्रापश्री २३, १४, १६; बौश्री १७,१९: ९; हिश्री १८,४,६८.

सहस्र-समिध्- -मिधः वैगृह, ११:

सहस्र-संपद् - -पत् निस् ६,८:१८. सहस्र-संपा(त>)ता(ता-अ) भिहुत<sup>1</sup> - -तम् आन्निगृ २, ५, ३:१४.

†सहस्त-सा<sup>त</sup> - -साः या १०,२९०. ३१; -साम् ऋषा ७,३५. †सहस्रसा-तम,मा- -मः काश्री ५,१३,३; बौश्री ३,१४:१; पाग्र ३,२,७;-मा शौच ४,४५. सहस्त-सानि(न्>)नी न-नी या १०,२९.

सहस्त-सान्य<sup>६</sup>— -न्यम् आश्रौ १२, ५,२२; लाश्रौ १०,१४,११; या ११, २; —न्ये लाश्रौ १०,१४,

... सहस्र-सी(ता≫)त<sup>b</sup>— -तम् आगृ २, ८.९.

सहस्र-स्तोन्निय<sup>5</sup>- -यः शांश्री १६, २२,१.

सहस्रां( ल-त्रं )शु<sup>1</sup>— शुन् श्राप्तिगृ २,४,११: १३.

†सहस्रा(स-प्र)क्ष<sup>d/m</sup>- -०क्ष ञ्रापश्रौ ६,२५,१०; १७, १५, १; वौश्रौ;-क्षः वौश्रौ २,५:२६; हिश्री ११,७, ६०××; जांग्र ४, ९,३८×× आमिए; वौध ४, ७, ५;-क्षम् माग्र २,१४,२६; अव १,३७,४; ३३,६,४५; यशां; वौध ४, ८,३५; -क्षाय कौस् ३०,१८५; वैध ३,१०,४.

सहस्राक्ष(र>)रा- -रा श्राप्तिगृ ३, ८,२ : ६४; वीपि १,१५:६८; या ११, ४०; -रासु निसू ६, ८:७.

सहस्रा(स-त्रा)दि- -दिषु पाना ५, १,५९.

सहस्रा(स-त्र)भिमन्त्रित- -तम् श्रव ३६,३०,३<sup>२</sup>.

सहस्रा(स-श्र)भ्यास- -सेन वाश्री ३,४,२,९.

सहस्रा(स्र-त्रा)युस्<sup>b</sup>- -युपा पागृ १,१८,३.

सहस्रा(स.श्र)में - - में: श्रय १९, ३३ कें.

सहस्रा(स-अ)वम- -मम्<sup>n</sup> श्राश्री ६,५,८.

सहस्रा(स्र-थ्रा)वर्ति (त>)ता--ता याशि २, १०४.

†सहस्रा(ल-ख्र)ह्नय<sup>त</sup> -ह्नयम् श्रश्न **१३**,३.

सहस्तिन्- पा ५,२,१०२;-†स्तिणः भाश्री १,६,१; ७,६,२; शांशी; वैश्री २०,८:४<sup>०</sup>; -सिणम् श्राश्री १,११,१; शांश्री १,१५, १३; श्रापश्री;-†स्ती आश्री २, ११,३; शांश्री ३,७,४; काश्री ५,१२,११.

a) पामे. वैप १ सहस्र<u>धा</u> ते ४, ५, १०, ५ टि. इ. । b) वस. । c) = नारायण- । दस. । d) वैप १ द. । e) पामे. वैप १ सहस्रवाहुः शौ १९,६,१ टि. इ. । f) कस. वा तिद्धतार्थे द्विस. वा । g) = सत्र-विशेप- । h) उप. = २ सम- । i) वस. > तृस. ।  $^{\circ}$  तामिर्हु $^{\circ}$  इति संस्कर्नुः टि. । j) उस. उप.  $< \sqrt{$  सन् । k) नाप. (क्जु-) l) नाप. (स्र्य-) । m) विप., नाप. (स्क्क- प्रमृ.) । n) वा. किवि. । e0) e1: इति पाठः १ यनि, शोधः ।

सहस्त्रिय- पा ४.४.१३५: १३६. सह-स्रच्- प्रमृ. सह द्र. १सहाञ्चगतः श्राप्तिगृ ३,१०,१:५. सहादि° सह द. सहार- पाउन ३, १३९. सहा-वत-, °वन्- √सह इ. स-हित- सं√धा द्र. सहित्र-, सहिन- √सह द. स्व-हिर्ण्य,ण्या- -ण्यम् काश्रौ

१०,२.९: शांश्री ५,८,२: कौस्: -ण्यया वैगृ ५, ३ : ८: -ण्याः बौध्रौ २३.८: २९; माध्रौ २, ४,५,१४; कागृ;-ण्यान् मागृ १, ८.७: ऋप २१, ६, ५: -ण्यानि श्रप ७०<sup>२</sup>,१९,२: -ण्याम् कौस् ६३,२६; ७१, २३; ८६, २६; -ण्येन भाश्रौ १०, १५, २१: १६.६: माश्री: -ण्यै: आपश्री ११.१. ११; माश्री १२, १, ९; हिश्रौ: -ण्यौ आपश्रौ १०, २३, ९; भाश्रौ १०,१५,१७; हिश्रौ, सहिरण्य-कांस्य- -स्ये कागृ ३४.४. सहरण्य-ता- -ता हिश्रो ८.२.२६. सहिरण्या(एय-२श्र)प्- -ण्याप: वाय

१४.६. सहिष्णु-, सहीयस-, सहुरि-√सह् **इ**.

†स<sup>b</sup>-हृति- -०ती कौसू ५, १; तैप्रा ४,१५.

†स<sup>b</sup>-हृदय- •यः श्रापश्री ५,२, ४: ~यम् कौस् १२, ५; अअ ३, ३०; अपं २:३०.

ਚ°−ਵ( द्>)ਜ਼-ਲੇ( ਗ>)ख°− -खम् वाध १४,२८.

सहेतिकरण- प्रमृ. सह द्र.

१सहोति अप ४८. १७‡. सहोत्पन्न- प्रमृ. सह द्र. स⁴-होमक- -कैः अप २३.१२.३. सहोर- पाउब १,६५. सक-होत्रd- -त्रम् शांश्री १४, १, २; १५,६,८. १सहा- √सह इ. रसहा- पाउमोर् २, ३, ४: - हाम् शंध ११६ : ९º. सह्य-गिरि-> °हागिरि - वैजयन्ती-कुङकुण-नासिक्य-१कर्मणोयामि-महि-नर्भद-भृगुकच्छ-श्राप ५६.१.६. १सह्यम् श्राप्तिय २,६,१: १६.

?सहस्- √सह् द्र.

सांयाति'-(>°ति।क>।का, °की-पा.) पाग ४,२,११६.

सांयगीन- सं√युज् इ. सांरक्षसूचक्य-, ९६य-सं√रच् द्र. सांराजी- सं√राज़ इ.

सांबत्सर- प्रमृ. संवत्सर- द्र. सांबरण- सं√ृह (श्राच्छा°) द्र. सांवर्त- सं√ऋद द.

सांवाद्य- सं√वद् इ.

सांवाशिन- सं√वाश् द्र. सांवासिक- सं√वस् (निवासे) द्र. सांवाहिक,का-, °की- संवाह- द्र. सांवेदन- सं√विद् (ज्ञाने) द्र.

सांवेशनिक- प्रमृ. सं√विश् द्र. सांबेपिक~ सं√विष् ह. सांवैद्य- सं√विद् (लामे) द्र.

सांशंसिक− सं√शंस द्र. सांशयिक-,°की- सं√शी द.

सांशान-, °िशत्य प्रमृ. सं√शो द.

सां(स<sup>8</sup>-श्रं)स- -सम् क्षाश्रौ १२,९,५.

सांसेवि- सं√सेव्द्र. सांस्तीयक-संस्तीय- द्र. सांस्थानिक- सं√स्था इ. सांस्पर्शक− सं√स्प्रश द्र. सांस्फारस्की।यक- संस्कारस्की]य-द १संहित- द्र. १सांहित-

२सांहित-, ॰तिक-,॰ती- सं√धा द्र, सांहितेय-, सांहित्य- १संहित- इ. संहीय- द्र. सांहीयक-

१साक- √सक द. २साक- पाउव ३,४३.

३साक<sup>8</sup>- -कम् †शांश्री ७,१०, ९; १५, २७, १; श्रापन्नी; या ५.

११क: ९.९क: १२.३८क: पाग १,१,३७; वेज्यो ६.

†साकं-ज<sup>g</sup>- -जानाम् बीश्रौ १९, १०: ११; ऋअ २, १, १६४; श्रत्र: या १४,१९०.

†साकं-निषद् ह- -पद्भयः h जैश्री ८:

†साकम्-उक्ष - -उक्षः ऋअ २,९, ९३: -उक्षे ऋत्र २,७,५८.

साकम्-एघ - - धः काश्रौसं २८: २०: -धम् शांश्री १४. ८, १; -धस्य वैताश्रौ ४१,३;९; -धाः आश्रौ २,१८, १; शांश्रौ ३,१५, १; काश्रौ ५,६, १××; आपश्रौ; -धार्च बौधौ १४, ८: ५; १५, १०:२१; -धानाम् श्रापश्रौ २२, ८, १३; बौश्रौ २८, १२: १६; हिश्री: -धेन बीश्री १७, ६०: १; -धेम्यः वौश्रौ २८. १२: १५; माश्रौ १, ७,८,१८; -धेषु शांश्रो १४, ९,६; काश्रीसं २९:५: माश्री: -धै: आश्री

b) = 3 t - 1c) विष. (अन्न-)। d) उप. < होतृ-। e) = पर्वत-विशेष-। a) = 84 - 1f) व्यपः । < संयात- इति वा बहुः < सांयात्य- इति वेति पागमः । g) वैप १ इ. । h) पामे, वैप १ साकंनिपेभ्यः टि. इ. ।

१२, ४, ८; शांश्री ३, १८,१७; ञ्चापश्रो ८,४,१३;९,१××:बौश्रो. साकमेध-परुस्- -रुधि २६,१ : ७. साकमेघ-स्थान- -ने आश्री ९, २, १३: काश्रौसं २८: २०. साकमेध-हविस्- -विभिः वौश्रौ ५, १० : १××; वैशो ९,१ :२: -बींपि बौश्रौ ५, १७: २१: वैश्रो ९,१२:७.

साकं-प्रस्थाय<sup>8</sup>-> °यीय<sup>8</sup>- -यः थापथ्रौ ३, १७, ३; -ये मीस् ३,५, १३<sup>b</sup>; -येन आपश्री ३, १६,११५; २०,२५,१; 📢 श्री १७, ४८:४; २३, १७:५; हिश्रौ २.६.५२‡.

साकंप्रस्थाय्य°- -रयस्य शांश्री ३,८,२; -य्ये शांश्री ३,१०,७. सार्कप्रस्थाय्य-यज्ञ-वैताश्री ४३,२१.

साकंप्रस्थायया(यय-श्रा)दि---दीनि वैताश्री ४, २७.

साकण्डकायन- सकएडक- इ. साकमञ्च->°३व<sup>त</sup>- -धम् शांश्री ९,२, १; द्राश्रौ ९,३,५; लाश्रौ ६,१२,१४<sup>6</sup>; ७,४,१; ख़सू १, ५: ३××; निसू; -श्वत् निसू ४,१०:३. साकमश्व(श्व-ऋ)र्च्- -श्वर्क्षु लाश्री ६,

८,9२. साकमश्व-वत्- -वन्ति निसू ६,४:१. साकमधे( ध-इ)डानांसंक्षार- -री

द्राश्रौ ९,३,५; लाश्रौ ३,६,२४.

साकर्णकायन-,॰र्णक्य-सक्र्णक- द्र. साकलायन-२सकल- द्र. साकल्य-१सकल- द्र. सा(स¹-आ)का(ङ्क्षा>)ङ्च-·ङ्क्षम् पा ८,१, ३५; मीस् २, १,४४; ३, १, १९; -ङ्क्षाणि श्रप्रा १,१,१५; -ङ्क्षे पा,पावा ३,२,११४. साकाङ्क्ष-स्व- -स्वात् काश्री ४, २. २;४,१५××.

†सा(स¹-त्रा)काश- -शस्य आगृ ३, ९,१; कागृ ४१,२३.

साकिन्- √सक् द्र. सारुह्योम- सकुन्-रोमन्- द्र. साकेत- (>॰तक- पा.) पाग ४, 2,926.

साकेत-मिथिला- -ले अप ५६,१,२. साकेतायन- २सकेत- इ. साक्त्क− प्रमृ. सक्तु- द्र.

†श्साविधमञ्जन -नम् श्रापश्री २१,२०,३; हिश्रो १६,६,४१4. सा( स¹-श्रा )कोशा( श¹-श्रा )

भाषितं --तानि अप ६४,६,२.

√साक्ष् √सह्द्र.

१सा(स¹-अ)च्च - - क्षे कीसू ३७,६. २सा(स'-अ)क्ष'- -क्षात् त्रापश्री ५, २,४‡; काश्रौसं; माश्रौ १, ४, २,१२<sup>‡1</sup>; वाश्रो १,१,३,१६<sup>‡1</sup>; पा ६, २, ९१; पाग १,१,३७;

8,08. साक्षात्√क पा १,४,७४.

साक्षात्-कृत- > व-धर्मन्।-

-र्माणः या १, २०.

साक्षात्-परव्रह्म-प्रकाशि (न् >) नी--न्यौ अअ १०, २<sup>m</sup>. साक्षिन्- पा ५,२,९१; पाग ४,३,

५४; ५, १,१२४; -क्षिणः वाघ १६,१०;२७××; बौघ;—क्षिणम् वौघ १,१०,३०;३१; -क्षिणाम् विध ५,१२०; - क्षिन् वाध १६, ३२; -क्षिमिः विष ७,४; -क्षी

बौध १,१०,२९××; विध. साक्षिणी- -णीः बौधौ २०, २३ : २२.

साक्षि-त्व- -त्वम् शंघ २८०; −खे विघ ८,४.

साक्षि-द्वैध- -धे विध ८,३९. साक्षि-निमि(त्त>)त्ता!- -ता गौध १३,१.

साक्षि-मात्र- -त्रः या १४,१०. साक्षि-वत् विघ ११,११;१२,७. साक्षि-सभ्य-राज-कर्तृ- -र्तृषु गौध १३,१२.

साक्षी√कु>साक्षी-करण--णे बौश्रौ २०, २३: २१.

साक्ष्य-पा ४, ३, ५४; ५, १, १२४; पाग ६,२,९३१; -ह्यम् शांश्री ४, ६, १०; वाध १६, ३३; बौध १, १०, ३४; ३५; -क्ष्ये विध ८,३७.

सा(स1-२अ)क्षत- -तम् वैगृ १, ११: ८; ३, २३: ३; कप्र ३, १०, १८: -तैः वैगृ २, १३: ९. साचता( त-श्र )ङ्कुर-दर्भ"- -भौ वैगृ ३,२३:७.

सा(सº-ग्र)क्षर- -रः ऋत २,२,८.

b) 'व्स्थायमे इति जीसं. प्रमृ. । a) वैप १ द्र.। c) = सार्कप्रस्थायीय-। यत् प्र. इति विशेषः। d) = (तद्दप्ट-) साम-त्रिशेप-। <math>e) शा $^\circ$  इति पाठः शयिन. शोधः । f) = ४स- । भञ्जनम् इति C. । h) मास्थिभ° इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. आपश्री.) । g) पाठः ? । संविधi) बस.। j) कस.। k) उप. l) पांभ. वैप २, ३खं. समक्षम् गो २, १, ७ हि. द्र. । m) 'परं ब्रह्म' इति पाठः ? यनि. शोधः ( तु. w. )। n) कस.>मलो. कस.। o) = ३स-।

साखल - - लाः वीश्रीप्र ४५: २.
साखिदत्तेय - सिखदत्त - द्र.
साखेय - २ सिख - द्र.
साख्य - १ सिख - द्र.
सागर - पाडमो २,३,३९; फि २;
-रः माशि १६,१०; -रम् विध
१,३३; -रस्य थ्रप ५,१,४;
-राणाम् श्रप ५,१,३; -रान्
कप्र २,३,३-८; -रे श्रप ६१,१,२५.

सागर-चतुष्क- -ष्कम् शंध११६ः ८. सागर-निल्य $^{d}$ - याः श्रप्५१,४,२. सागर-पर्य(न्त>)न्ता $^{d}$ - -न्ताम् विध १,१०.

विघ १,१०.
सागुण्य- सगुण- द्र.
सा(स<sup>b</sup>-अ)यि- -िम काश्री १५, ६,
१४; -िम: वाध्रश्री ३, ५:२;
-मीन श्रश्र ३, २६; -मीनाम्
मीत् ६, ६, ३०; -मीन कौस्
४७,७; ४८,९; -मी श्राश्री १,
१२,१०;३,१३,३; अशां १५,५.
सामि-क- -कः कागुड ४४:१६;
-कैः कागुड ४४:१२.
सामिक-मृता(त-श्र)हविषय—वाक्य<sup>6</sup>—-क्यानि
कागुड ४२:१७.
सामि-श्री-या-वां: शंव ३७४.
सा(स<sup>b</sup>-श्र)शिक्तित्य,त्या- -त्यः

सा( स<sup>b</sup>-श्र )शिचित्य,त्या- -त्यः श्रापश्री १५, ३,१३; २१,१,२; वीश्री; -त्यम् वीश्री १६, १३:

a) व्यप.।

b) =४स-।

-त्यायाम् आश्रौ ४, १०, १०; -त्ये श्राश्रो ४, २, ३; ८, २७; काश्री ७,२,३;-त्येषु आश्री ४, १. २१: माश्री ५,२,१२, ४६; -त्यौ काश्रौ २२,१०,३३. सा(स<sup>b</sup>-अ)ग्निहोत्र->°त्रिक<sup>g</sup>- -कः वौग्र ३,५,२. सा(स<sup>b</sup>-अ)झीकरण- -णम् वीय ३, १२,१२; बौषि २,११, १. सा(स<sup>b</sup>-अ)ग्र.ग्रा- -ग्रः वैश्री १३,७: १९; -यम् वैश्रौ ११,७:११; १३, १७: २; कप्र १, २, १०; श्रप १२,१, १०; वाध २७, १; -ग्रया काश्री ७,२, ३५, -ग्राः माश्री ५, २, १२, १४<sup>h</sup>; -मेण वैश्रो १३,९:२. सा( सb-अ) ग्र-पत्र'- -त्रम् वैगृ ३, 92: 3. साघटिक- स-घटा- इ. साङ्क - -हाः वौश्रीप्र ३ : ३. सांकथिक− सं√क्थ् द्र. सांकल- सं-कल- इ. सांकारिका− सं√कृ इ. सांकाशन-, सांकाशिन- सं √काश्

ग्नि-गर्त¹— -र्ताः शंघ ३७४.

ग्नै-श्र)ग्निचय— -ये वौश्रौ २६,

१२: १७.

ग्नै-श्र)ग्निचित्य,त्या— -त्यः

श्रापश्रौ १५, ३,१३; २१,९,२; सांक्रमिक—, °क्रामिक— सं√क्रम् इ.

१साङ्ख्य- १सङ्ख्य- द्र.

१२, -त्यानि वौथ्रौ २३,११: रिसांख्य- प्रमृ. सं√ख्या द्र.

c) = 9समुद्र-। d) वस.। हो.)। f) कस.। g) स्वार्थे e) कस. >पस. >वस. >कस.।

°विषवा° इति पाठः ? यिन. शोधः ( तु. मृक्तो. ) । f ) कस. । g ) स्त्रार्थे ठक् प्र. । h ) पाभे. पृ ५४५ b इ. । i ) उप. इस. y पस. y पस. y पस. y पस. y पस. y पस. y विष. (हस्त-, अङ्गुली-प्रमृ.) ।

m) कराङ्गु $^{\circ}$  इति मैस्. ।

१०; -त्याभ्याम् श्रापश्रौ २२, | साङ्ख्यायन - १सङ्ख्य - द्र. | १२, १०‡; हिश्रौ १७, ५, १०; सा(स<sup>b</sup>-अ)ङ्ग - -ङ्गः वाध्रुशौ ३, ४२: | १०; ४, २०: ४; मीसू ११, -त्ये श्राशौ ४, २, ३; ८, २०; | २, ३०, -ङ्गम् वाध्रुशौ ३,१३: | १०;४,९३: ८; वैग्ट; -ङ्गस्य वोशौ ४, १, १९; माश्रौ ५,२,१२, ४६; | मीसू ११,३,१६; -ङ्गान् वोशौ १५,३,१६; -ङ्गान् वोशौ १८,३,१६; -ङ्गान् वोशौ १८,४,१६; -ङ्गान् वोशौ १८,४२; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४; १८,४४;

-क्षेन ऋत ५,१,१०:

साङ्ग-काल-श्रुति<sup>1</sup>—त्व- -त्वात् मीसू ११,४,१९.

साङ्ग-चतुर्वेद-तपो--योग<sup>६</sup>- -गात् वैगः १,१:१६

साङ्गा(ङ्ग-त्रा)वृत्ति—ं -त्तिः काश्रौ १,७,२७.

सांगतिक- सं√गच्छ् द्र.

साङ्गरव-(> °विन्- पा. ) पाग ४; ३,१०६.

सा(स<sup>b</sup>-अ)ङ्गार- -रम् आपश्रौ १, २५, १२; भाश्रौ; -रेण काठश्रौ ११.

साङ्गार-चिषि( न् > )णी- -णी श्रप ५८ $^{3}$ , २, ४.

सा(स<sup>b</sup>-श्र)ङ्गुष्ठ,ष्टा<sup>1</sup> - प्टम हिश्री २२, ५, ९; आगृ १, ७, ४; २०,४; कौग्र; -ष्टया वैश्री १२, १७:१७; -ष्टाभि: केश्री २:८; --ष्टेन वौध २, ८, ११<sup>m</sup>.

सा(स<sup>b</sup>-श्र)ङ्गो( इ.उ )पाङ्ग¹- -ङ्गान् वृदे ५, ५३.

सांग्रहणी-, °हस्त्रिक- सं√ गृस् द. ? सांग्रहायाणांनि चाअ १२: १. सांग्रहिक- सं√गृस् द्र. सांग्राम-,°मिक- प्रसृ. संग्राम- द्र.

१्सांघटिक- सं√षट् द्र. २ सांघटिक- सं-धटा- इ. सांघट्टिक- सं√घट्ट् द्र. लांघाटिक- सं√घट्द. सांघात-, °तिक- सं√हन् द्र. खाचि<sup>क</sup> पाग १, १, ३७. †शसाचीवित् b अप ४८,१०६; निघ २,१५. सा(स<sup>c</sup>-श्र)छावाकचमस- -सान् माश्रो २,४,४,२४; ५,१,३०. सा(स<sup>c</sup>-३त्रा)ज्य- -ज्यम् वैगृ ४,४: ८:११: १०: -ज्याः कौसू ७३, १३; - ज्ये काश्री १, १०. ६; -ज्येन वैगृ ४,८ : ४. सांज्ञावालशिख-, °ज्ञायनि-२संज्ञा− द्र. सांज्ञिक- सं√ज्ञा द्र. सांशिका-, °की- ३संज्ञा- द्र. साटिक− २सट- द्र. १सट- द्र. साट्य− साड्- √सह्द. साड<sup>d</sup>->साडि-(>साडीय-पा.) पाग ४,२,१३८. साढ- √सह इ. सा(स<sup>c</sup>-आ)ढक--केन अप ३३,१,७. सादु-, साख्ये, साद्वा √सह द्र. सा(स<sup>c</sup>-श्र)ण्ड<sup>e</sup>-- -ण्डः श्राश्री ९, ४, २०; काश्रो; -ण्डम् ग्रापश्री ९, १९, १५; १४, ७, १३; १४: ४; -ण्डाः लाश्रौ ९, ४, सात्यिक- सत्यक- द्र.

-ण्डैः आग्धौ १८, २०, १५; बौथ्रौ. √सात्>¹साति (सुखे)>सातय-पा ३,१,१३८. सात- √सन् इ. सातत्य- सं√तन् द्र. सा(६º-आ)तप- -पैः वैगृ १,५:३. सा( स<sup>c</sup>-था )तपत्र- -त्रः कौगृ १, 96.8. साति- √सन् द्र. सा(स<sup>c</sup>-अ)तिरात्र- -त्रम् वैताश्री २७, २६. सा(स°-अ)तिशेष- -पः वौधौ २३, ९:२८; -पम् वौधौ २१,४:२. †सा(स<sup>c</sup>-अ)तीकादा- -शस्य श्रापृ ३,९,१; काग्र ४१, २३. सातुलीय- सतुल- इ. सातोव। ईत-, सात्त्व- सत्- द्र. सारवत- १सरवत्- इ. सात्त्वन्तव- सत्त्वन्तु- द्र. सारिवक-, ॰की- सत्- इ. **१सा**(स<sup>ह</sup>-श्रा) **तमन्** -> साहम-ता--ताम्<sup>h</sup> भागृ ३,१५:२४;२७. २सा(स<sup>c</sup>-आ)तमन् <sup>c</sup>-- -त्मा वाधूश्री ३, ४२: १०; -त्मानम् वाधूश्री ३, 93:96; 8,53:6. सात्म-त्व- -त्वाय वौश्रो १४, ३: बीश्री; -ण्डस्य बीश्री १४, सात्य-, सात्यकामि- सत्य- इ. २१; -ण्डान् माश्री ६, १, ३, सात्यंकामि- प्रमृ. सत्य- द्र,

\_ण्डेन काश्रीसं २७ः१४; वीश्रौ; | १-२सात्रासाह−, १-२सात्रासाहक– १सत्र- द्र. सात्राहीनिक−, सात्रिक− √सद् द्र. सात्वकि- सत्वक- द्र. सात्वत- सत्वत्- इ. सात्वन- सत्वन्- द्र. सात्वन्त- सत्वन्त्- इ. सात्वन्तव- सत्वन्तु- इ. १सात्वरी¹- -रोम् श्रापश्री १९,२,३; हिश्री १३,८,२०. सात्वलायन~, 'लेय<sup>)</sup>-साद-,१-२सादन-,सादन्य-√सद् द. ?सादयाचारिक k--कम् भागृ १. 9:8. सादयित्वा, °ियप्यत्- √सद् द्र. ?सादर-- -रे श्रप ४८,२८. साद्स- √सद्इ. सादसत- सत्- इ. सादसस्पत्या-, °दस्य-, १सादिः √सद् द्र. २सा(स<sup>c</sup>-आ)दि<sup>m</sup>- -देः पाना ४,२. सादिस- √सद् इ. सा(स<sup>c</sup>-आ)दित्यवत- -तानि निसू ५,9:३. सा(स°-श्रा)दि(त्य>)त्या- -त्याम् रांघ १२७. साहरा- १स-दश- द्र. सादशीय- २सदश- द्र. साह्य- १स-दश- द्र. ?सादे सुध ४७. १; -ण्डाभ्यान् वाध २, ३२; सात्र-,सात्रायण- प्रमृ. √सद् इ. सा(स°-आ)देश- -शे पावा ६,३,७०.

a) श्रव्य. । व्यु. ? ४स- + √अञ्च् इति ? MW. । b) क्षिप्र-नामन्- । c) = ४स- । d) व्यप. ।  $f)\;(\sqrt{सन्>})$  सात->यनि. इति अभिधानचिन्तामणिः [६,६] प्रमृ. । e) वैप १ द्र.। प्रसाद- >नैप्र. सात->यनि. इति मतम् । g) = २स-। h) सपा. श्राप्तिगृ. वौगृ. (पृ २५४७ द्र.) साम्यताम् इति पासे. i) पाठः ? सत्वरीम् इति शोधः (तु. सप्र. वैश्री ११, ३ः७ प्रमृ. पासे. c. च) । j) पृ २५४३ k है. ik) पाठः ? सामया॰ इति शोधः संभाव्यते । l) पृ २५१६ यनि, संख्यानिर्देशः द्र. । m) तु. पासि. ।

साद्गुण्य-, साद्ग्रहिक- सत्- द्र. साद्दाल°->सादाल-गृह- -हेपु अव ६५,२,८. ?साद्भ्य<sup>b</sup>~ -द्भ्यः सात्र १, ३३६. साद्य,साद्य- √सद्द्र. साद्यःऋ− सद्यस् द्र. साद्यमान- √सद् ह. साधस्क-सद्यम् द्र. साद्योज- सद्योज- इ. √साध्(बधा.) पाधा. स्वा. पर. संसिद्धी, साधते<sup>c</sup> अन ४८,२०†; †साध > धा आपमं १, ७,२; ऋप्रा ७,३३. साध्यते याशि २,१०६. साधयति बौध ३, १, १५; साधयन्ति शांश्रौ ५,१९,२; हिश्रौ १३,७,८; निस् २,४:१८; बौध ४, ७, २; साधय शांग्र १,१९, ११<sup>d</sup>: आग्निग् १, ५, २:६; भागृ २,५: १४; †असाधयताम् भाशि ५२; असाधयन् हिए १, १५, ८; वौध ३, ८, ३७; साधयेत् श्रापश्रौ ९, २०, १; वौश्रौ: साधयेताम् मीस् १२, 9,98e. †सीषधातु श्रापश्रो २१,२२,१; वाश्री ३, २,५, २०; हिश्री १४, ४, ५७; †सीषधाम<sup>8</sup> श्राश्रौ ८, ३.१: शांश्रौ १८१५,२; वैताश्रौ

३२, १२; †सीपवेम<sup>8</sup> श्रा ।श्रौ

२०,२१,१४;२१,२२,१; बौश्रो.

सिषाधियषेत् बौश्रौ १८, ४५:

₹૭. साधक- -कः अप ३०<sup>२</sup>, १, ११; आज्यो ९,४: -कम् श्राज्यो ९, ८: -के आज्यो १०,८; ११,३. साधक-तम--मम्पा १,४,४२. साधनb- पाग ३, १, १३४; -नः श्रापश्रौ ९, ३, २०‡; वेश्रौ २०, ८: ५‡; ऋअ २, १०, १५७¹; शुत्र ३, ५५<sup>1</sup>; सात्र १,४५२<sup>1</sup>, श्रश्र २०,६३<sup>1</sup>; -नम् वौश्रो १८, १२: ११क्; ऋष २०,६,२; काध; पावा २,१, ३३; -नाः या १२, ४१; -नात् श्राश्रो १, ५, ३७; या १२,४०; -ने अप ३६,७,४. साधन-व्यवाय- -ये पावा ८. ४,३०. साधना(न-अ)भिधान--नम् पावा ३,२,१२७. साधनी(य>)या- -यायाः अप **રૂદ,દ**, રૂ. साधन्त- पाउ ३.१२८. साधयत्- -यन् विध ६,१८. साधयन्त- पाउभो २ २,१३८. साधयितृ- -ता या ६,३३. साधियत्वा काश्रौ २५, ७, १५; आपश्री. साधुं- पाउ १,१; पाग ५,१,१२२; ६,२,१६०; -धवः गौघ ४,२९; वौध १,११,१८ ; - धवे वीश्रौ ९,४:१२<sup>‡</sup>; -धु<sup>k</sup> †श्राश्रो १, २,**१; ४, १०; ५,३,९;** হাগৌ; पागृ १, ३, ४; पावा १, ४, १;

- † धुः श्राश्रौ ६, ३,१; कौसु; या ६,३३∮; पा ४,४,९८; -धुना कीसू १०७, २; -धुभिः विध ७१, ९०; ऋप्रा ११, ६९; –धुभ्यः कौगृ ३, ११,४४; शांगृ ४,११,१३; वाय ९,२०; -धुम् शांश्री १२, १८, १; -धुपु विध ५५,१४; -धून् वाध ११, १७; -धूनाम् वौध १,४,१९; विध ३,३६; -धी विध ९९,१७. साध्वी- -ध्वी आप्तिगृ २,७, ६: ५; वैगृ ६,२:९; विध २५, १७; –ध्वीः कौसू १०७, २‡; -ध्वीभिः कप्र १,८,६; - १ध्वीम् आश्रौ ३,१३,१२; बौश्रौ. साधिमन्- पा ५,१,१२२. साधिष्ठ- पा ५,३,६३1; - एडः আগ্রী ৩,८,३; ८,५,१४; शांश्री; - एम् निस् १, ८: २३: ५, 93:93. साधीयस्- पा ५.३,६३; -यः माश्री २,२,१,८<sup>२</sup>; निस् ४, ५: 98; 5: 96. साधु-कारिन्--रिणि पावा ३,१, १४९;२,७८; -री गौध ११,२. साधु-कृत्- -कृद्भिः हिश्रौ १४, २,१६†. साधु-फ़ु(त>)ता- -ताम् माश्रौ १,२,४,१९. †साधु-कृत्य,त्या- -त्यम् भागृ ३,१: १२;-स्या<sup>m</sup> काश्रौ १२,२,

८; हिथ्रौ १६, १, २९<sup>n</sup>; द्राध्रौ

७, ३, ६; लाश्री ३, ३, ९; - †त्यायाम् काश्रौ ३, ८, २२. साधु-चरणº- -णः द्राश्रौ १, १, ७: लाश्रौ १,१,७. साधु-तस्(:) विध ५७,१५. साधु-ता- पा ५,१,१२२; -ताम् श्रापध २,६,२<sup>२</sup>; हिध २,२,२<sup>२</sup>. साधु-त्व- पा ५, १, १२२. -त्वम् पावा १,१,४४. साधु-दायिन्- पावा ३, २,७८. साधु-निपुण- -णाभ्याम् पा २,

३,४३. साधु-परिगृहीत- -तम् विध દેઇ,૧७.

साधु-पुब्प्यत्-पच्यमान- •नेपु पा ४,३,४३.

साधु-मित्र<sup>b</sup>- (>°त्रि [क>] का, की-).

†साध्या°- -या शुप्रा ५,२०वः; शौच ४,३०.

साधु-रूप°- -पे बौश्रौ २६, ५: २२.

साध-वत् ऋपा ११,६४.

साधु-त्रादिन् - -दी गौध ११,२. साधु-वाहिन्- -हिनम् श्रप १. 40, 8.

साधु-वृत्तº- -त्तः वौश्रो १, ५, ८७;-त्राय वौध १,२,३०; -ते गौध ५,३५; - त्तेषु वैध १,९,३. साधु-ऋत- -तम् वौश्रौ २४. २६: ९.

साधु-ष्टा(<स्था)न--नम् त्रापध १,२२,६; हिध १,६,६.

साधु-संमत- -तः अप ७०,१,६ साधु-संमद्ध -दाः कागृ २७.

₹‡. साधु-सादि(न् >)नी-, °ध्-सा-नि(न्>)नी'- -नी या १२,९, साध्व(धु-श्र)नुशासन--ने पावा १,१,४४.

साध्व(धु-श्र)साधु-प्रयोग- -गे पावा २,३,३६. साध्वा(धु-आ)चा (र>)रा<sup>6</sup>-

-रा शंघ ८३.

साध्य(वप्रा.) c'8- -ध्यम् विध ९५. १७; -ध्याः श्रावश्रौ २२, २२. ३५; वाधूश्रौ ४,२६३:२; सु: †निघ १, ५<sup>b</sup>; ५,६; या १२, ४०∮;४१†∮; -ध्यान् वैताश्री १७,७; ‡ब्राग्निय २,५,३ : ३१; ६,३:१०; बौग्र; -ध्यानाम् शांश्रौ १४,७२,१; बृदे ८,११७; चाअ ३:२; -ध्यानि श्रप ६९,८, ६: -ध्याय कौगृ ३, १०, ८‡; -ध्यासः अप ४८, ११२‡b; -ध्येभ्यः वीश्री १८, २९: ८; श्राप्तिगृ १, २,२:११; ३,११,४: ३८ 🕆 ; बीगः , -ध्यैः बृदे ५,९७. साध्य-संस्कृत- -तः अप ६९. ٦,४. साध्यानां(प्रयति-) आपश्री २२,

५,१७; हिश्रो १७,२,४५. साध्यानां (बात्यस्तोम-) शांश्रौ १४,७२,१.

साध्यानां-शतसंवत्सर— -रम् श्राश्रौ १२,५,१८; शांश्रौ १३, २८, ७; काश्री २४, ५, २३¢; -रेण आपध्रौ २३, १२,१.

साध्यानां-षडह- -हेन हिथ्रौ १७,८,१.

साध्यानांपडह-वार्जित- -तेषु आपश्रौ १९,१५,७; हिश्रौ २३, ३,२७. साध्यानां (वडह-) त्रापश्री २२,

२२,२. साध्यमान- -नः विध ६,१९. सिपाधयिपत्- -पन् श्रापध २,१२, १७; हिंध २,४,५४1

सिपाधिययु- -पुं: वौध ४,८,५७. साधक- प्रमृ. √साध् इ.

साघमित्र<sup>ь</sup>- (> रसाधमित्रि<sub>कि</sub>) का,की-).

साधयत्- प्रभृ. √साध् द्र. साधम्य- सधर्मन्- द्र.

सा(स<sup>1</sup>-त्र)धस्-पाद्य<sup>k</sup>- -द्यः वौश्रौ ६,१७ : २२.

सा(स<sup>1</sup>-त्रा)घार- -रम् वैगृ ५,१०: २:४.

√साधारि>साधारित- -तम् नाशि १,४,९,

१साघारण,णा°- पाग ५, ४,३८1; –णः आश्रौ १२, ९, ९; श्रापश्री; -णम् शांश्री १,१,४; १३, १४, ८; श्रापश्री ४,२,७; नाशि १,८,७; -णा या ११,१८; १२,२६; -णाः भाश्री ८,६,१०; माश्रौ १,१, १,७; हिश्रौ ६, १, ३०; -णानि आपध्रौ ५, २०, ११; २४, २, २८; वैश्री; -णे हिश्री ३,३, १२; श्राप्तिगृ ३,७, ३:२५; वौषि; -०णे अर्शा १,२; ३, ४; --णेषु काश्रौ ४,४, १९; -णौ हिश्री ६,१,२३.

२साधारण- पा ५, ४, ३८; पावा ५,४,३६.

b) पृर५१९ d इ. । c) वैप १ इ. । a) वस. उप. = १चरण-। d) पाभे. वैप १ साधुया मा १४,१ टि. इ. । e) वस. । f) विष. (स्तुषा-) । g) विशेषः टि. इ. । h) = रिम- 1i) ° प्यन् इति पाठः ? यिन. शोधः (तु. श्रापधः) । j) = ४स-। k) उप. = उपानह्-?। र) तु. पागम.।

साधारण-चर- -रेषु श्रप ५२,१५,३. साधारण-स्व- -स्वात् मीसू ११,३,८ साधारण-द्रवय8-- -व्यान् श्रापश्रौ ८, 4,98.

साधारण-वैशेषिक- -काः श्रापध २, २५,१; हिध २,५,१७९.

साधारण्य- -ण्यात् मीसू ३,५,६. साधारण्या(एय-छ)पलापिन् b--पी विध ५,१११.

सा(स<sup>c</sup>-श्रा)धाच<sup>d</sup> - - वेन वैगृ १,९:

सा(स<sup>c</sup>-अ)धिक- -कानि अप ५२, १६,३; -के गोगृ ३,७,६.

†सा( स°-श्र )धिपतिक− -केम्यः काश्रौ २६,७,४९.

साधिमन्- √साध् द्र. सा(स°-अ)धिवाद®- -दान् श्राप्तिगृ १,६,२:६.

सा(स<sup>c</sup>-श्र)घि८,घी<sup>1</sup>]वास,सा--सम् वौगृ १, ६, २२; -साम् बौश्रौ १७,३९ : २६; १८,१६ : ३; बौगृ १,३,२०.

साधिष्ठ-, साधीयस्-, साधु- प्रमृ. √साध् द्र.

सा(स°-भ्र)ध्या( स> )सा- -सा श्राश्रौ ८,८,६; निस् ४,७:१३; ६, १३: २२; -साः निसू ३, १३: १५: -साम् निस् ४,७: 99; &, \$: 39; 8,3; 30; -सायाम् लाश्रौ ६,३,२०.

साध्वस- पाउवृ ३,११७. सानखायन~ स-नख- इ. सानग- सनग-इ.

सा( स°-आ)नड्रह-गोशकृत् "--कृति वैगृ २,१३:११<sup>h</sup>. सा(सº-म्रा)नडुह-राकृत्¹- -कृति वैथी १२,६:9h.

सानसि- √सन् इ.

सान्, - पाउ १, ३; पाग २,४,३१<sup>४</sup>; ८,२,९<sup>k</sup>; - † नु माश्री १,८,२, २८<sup>1</sup>; वाधी १, ६, ३, २५<sup>1</sup>; हिथ्री ४,२,७१1; १४,३, ३७; बौगृ: या २, २४ई; ९, २०ई; -नुः हिश्रौ ४,२,७१<sup>‡1</sup>;निस् ६, २:९<sup>™</sup>; -नृनि या ९,२०; -†नो<sup>1</sup> या १४, १६; ऋपा २, ७, ७३; ऋत ३,६,१०; - नौ व्यापथ्रौ ७,११,९; बौथ्रौ ४,४ : ४१; भाश्री ७,९, ६; हिश्री ४,

२, ७१; अप ४८, १०१. सानु-मत्- पा ८,२,९.

सानु-शब्द- -ब्दः ऋप्रा ५,२७. सा(स<sup>c</sup>-श्र)नुक्रमण- -णम् वौग् ४, 99.3. सा(सº-अ)नुग- -गः वृदे ३, १४३;

–गाः वैश्रो १,४: ९ू .

सा(स°-अ)नुप्रह्- -हाः श्राप्तिगृ २, ५.9 : ५३.

सा(स⁰-अ)नुचर- ∙०र अप २०, २, - ९; -रः अप २०, २, ८; -रम् कौसू ७५,८; श्रप ३६, १, ६; -रान् शंध ११६: ६४.

सा(सº-अ)नुचरी- -रीः काश्रौ २०, ८,२४; -र्यः काश्रौ २०,१,१२; ٤.98.

सा( स°-श्र ) जनासिक,का- -कः श्रिसा(स-अ)न्त- प्रमृ. २स- इ.

शैशि १९; -कम् शैशि २८९; -काः शैशि २६; आशि ६, १२; -काम शैशि २८६.

सा(स<sup>c</sup>-अ)नुपूर्व- -वंम्<sup>n</sup> वौश्रौ ११,

श्सानुपृष्ठ- - एम् निस् ३, १३: ₹€.

सा(स°-अ)नुचन्धक- -कस्य पावा 2,8,88; 8,9, 94<sup>2</sup>.

सानुबन्धक-निर्देश- -शात् पावा ६,१,७३; ४,५७.

सा(स<sup>c</sup>-अ)नुद्राह्मण<sup>o</sup>--णानि आग्निगृ १,२,१ : ९;११;१३; १७; बौग्र 3,9,29-28.

सा $(\pi^{c}-3)$ नुरू (q>)प(p-1)पा আগ্রী ৩,৭, ৩.

सा(स°-ग्र)ज़िल( इ> )हा- -ङा बृदे ३,१५२.

सा( स<sup>c</sup>-श्र)नुवपट्कार- -रः आपश्रौ १३,८,२; -रम् हिश्रौ ८,७, २५; -शे श्रावधी १२, २३,९; १३,८,२; हिश्रौ ८, ७, ٦4.

सानुसि- पाउमो २,१,२४०. सा(स॰-अ)नुस्वार- -रः ऋप्रा १८, ३२; नाशि २, २, १८<sup>व</sup>; -रम् नाशि २, ६, १०; -रान् याशि २, ९३.

†सा(स°-अ)नुकाश- -शस्य आगृ ३,९,१; काग ४१,२३.

सा( स<sup>0</sup>-श्र)नूच(न्ध्य>)न्ध्या--नध्याम् कौस् ६६,१३.

a) वस. । b) उस. (तु. यास्म २,२३६ साधारणस्यापळापी इति) । पृ २५८ i नेष्टम् । d) विष. (पाणि-)। वस. उप. = जल-। e) उप. = मन्त्र-विशेष-। f) वौश्रौ, पाठः। g) विष. (शराव-)। h) परस्परं पांभे.। i) उप. पस.। j) वैप १ द्र. । k) तु. पागम. । उप. कस. । वैप १ सानु मे १,२,१४ टि. इ.। m) न्यप.। n) वा. किवि.। 0) उप. = अन्थ-विशेष-। p) उप. = १ अनुरूप- । q) शोप्रि°> शाप्रि° इति कासं., स्वानुस्वाराप्रि॰ इति लासं. ।

२सान्त- सत्- द्र. सांतपन- प्रमृ. सं√तप् इ. सा(स<sup>e</sup>-श्र)न्तर- -रम् श्रामिष्ट १. ३, १:४; ३:१३; भाग्र २, 96:8. सा(सª-अ)न्तस्थ- -स्यान् याशि २, ९१; -स्थानाम् ऋषा १४,१४. सान्तस्या(स्थ-आ)दि- -दी ऋपा १४.५५. सांतापा-, 'पिक- सं√तप्र. सा(स॰-अन्त्य>)न्त्या- -न्त्या ऋत्र 2,8,40. √सान्त्व् वाघा. चुरा. पर. सामप्रयोगे, सान्त्वयति श्रापध २,७,८b. २४,१५ : ७. सान्त्वयित्वा क्षापध २, ६, १४; हिघ २, १,८४;२, १५; २९<sup>b</sup>; बुदे ६, १३. सानव्य बृदे ४, ३. सान्द्र- पाउभी २, ३,३०. सांधिवेल-, सांध्य- तं√धा द्र. सा(स<sup>a</sup>-श्र)न्न,न्ना- -न्नाम् विध ९०, १३; - छेन विध ७४,५; ६. सांनत्य- सं√नम् द्र. १सांनाय्य-,२सां-नाय्य- सं√नी द्र.् सांनाहिक- सं√नह्द्र. सांनिध्य- संनि√धा द्र. सांनिपातिक-,°ितन्-संनि√पत् द्र. सा(स॰-श्र)न्वय- -यः वाध ३, २; –याः श्रप ७०,७,४. १सान्वाय्यम् कागृड ४१ : ५. सा(स॰-अ)न्वारम्मणी(या>)य- प्रसाम् पाघा. चुरा. सामप्रयोगे.

-यम् आवधी ५, २४,९; भाषी । साम-٤, ٩٤, ٩. सापल- १स-१ति- द्र. सा(स॰-श्र)पत्य- -त्यानाम् बौषि २, सामङ्गलिन् व- -लिनः बौश्रीप्र ४६:२. ३,७; -त्यो कीस ६०,३५; ६१, 93. सा(स॰-श्र)पसन्य- -न्यम् वैष् १, रिसामन्य- पाउ ४,१५३; पाग ४,२, ३ : २२; १० : ६; २० : ६xx सापिण्डन - नाः बौधीप्र ७ : १. सापिण्डि- २सपिएट- द्र. सापिग्डय-१सिपएड- द्र. सा(स॰-श्र)पिधान- नम् कौस् ९०, २४; अप १३,१,९; -नानि चौनृ १,२,५; -नी काठधी ११९. सारव-> 'न्तव-क्ररण'- -णः वोधी सा(स\*-श्र)पूप- -पम् चौरु ३, १२, १२; -पान् घामिगृ ३,८,२: ५६: बोवि १,१५: ६१. श्साप्त° पाय ३,९,६‡. साप्त- प्रमृ. सप्तन्- इ. साप्तलायन-, °लेय- सप्तल- हू. साप्ति- सप्तन्- इ. साव्रह्मचार-सब्धचारिन्-इ. साभापत- सभा- ह. सा(न॰-आ)भिचरणिक-आपश्री ६२,१३,६. सा(स॰-ऋ)भिश्रावण- -यम् बौगृ ₹,9२,9२. सा(स⁵-श्र)भ्यास- -सस्य पा ८,४, २९; पावा ७,४, ९; -सात् या ३,२१. सा(स॰-श्र)भ्रि- -िम्नः काश्री १६. ٦,२९.

१सम- इ. सामक¹- -कम् विध ६,४०. सामध्य- समग्र-इ. सामञ्जस्य- सम् √श्रम्ब (यक्तभावे) ६१; ५,२,१००; —म श्राधी ४, १२,२<sup>२</sup>; ६, ५,२१; ७,८,२××; शित्री; श्रापधी १४, ३१, ८६; या ७, १०-१२∳; पा, पावा ४, २,७; मीस् २१, ३४<sup>1</sup>; -मन् आश्री ४, १२, २<sup>२</sup>†¹; -मनी वाध्रौ २६, ७, ३६‡; बौध्रौ; -मिभः बाधौ ४, १२, २५; श्रापथी १५, ६,२; काथीतं; -मम्यः जैव २,८: ७; बौब ३, ९, ५; -मसु श्राप्तिगृ १, १,३ : ३०५; वैष्ट २,६ : ६; हिष्ट १,५, १२ ई; चुदे; -मानि शांधी ६५. ११,६; काधौ; हिंगृ २,३, ९‡<sup>1</sup>; -नः वाधी ५,२,१४‡;६,१३. २; शांध्रौ; -न्ना श्राधौ १, ३, २२; शांधी: -म्नाम् वीधी रृद्द, ४: १०; जैथी; सनिस् ३,११; माप्रा १६, १०; १३; यागि १, .३२; भास् ३,१६; पि २,७; ९; -मिन बौधौ ७, ८: १४; ८, २: २२××; वैश्री; --म्नेऽ-म्ने जैश्री १६ : २;१८ : १३; द्राध्रौ ४,१, ५; लाधी २, १, ४; -म्नोः जिथ्रीका २०; ३२: निस् ८,१३,

२८; मीस् ६,६,११. b) सप्र, सान्त्वयति<>सान्त्वयित्वा भोज॰ इति पामे.। c) विष. (ब्रद्मीदन-)। e) तु. पृ २३६४ i; वेतु. हरिहरः °क्षज इति । नः साप्त > जबस्थात इति Old. शोधः ? । ? वश्वात्र इति शांगृ ३, ११, १४ पाठः ?। f) = (देय-) ऋण- (मृल-धन-) । g) वैप १ द्र.। h) पाभे. वैप १ स्वर्काः शौ ७,२५,१ टि. इ.। i) सामारूपा इति जीसं. प्रमृ.। j) सकृत् =सपा. ते ४,४,१२,२। काठ २२,१४ तु साम्ना इति पामे. 1k) सपा. कीय १,१६,१६ शांग्र १,२४,८ सामचेदम् इति पामे. 1

साम्न<sup>6</sup>—>साम्नी— -म्नी श्रय १,२६; ५,१४<sup>b</sup>;२७<sup>vc</sup>; १०,१० (२<sup>b</sup>;४<sup>b</sup>,५); ९<sup>b</sup>,३;५;६;७××; -म्म्बी श्रय १५,१५.

साम्नी-गायत्री- -त्र्यो श्रद्य ९, ७<sup>त</sup>.

साम्नी-त्रिष्टुभ्- -प्टुभः श्रश्र१५,२;-प्टुभौ श्रश्र९,६(१, २); ११,३(२); १५,६; १८,४. साम्नी-पङ्क्ति -ङ्क्ती श्रश्र ८, १०(२).

साम्नी-वृहती- -रयः श्रय ८,१०(४);९,७××; -रवी श्रय ९,६(२); १२, ५(४)××. साम्नीवाहत<sup>e</sup>- -तम् श्रय २, १८.

साम्न्य(त्री-श्र)नुष्ड्स्--ष्टुभः अअ ९, ६; १५, २; -प्टुभी श्रश्र ८, १०(२); ११, ३; १६,४.

साम्न्यु(म्री-उ)िणह्--िणहः श्रश्न ५,१६;९, ७४४; -िणहो श्रश्न ८,१० (४<sup>२</sup>);१२, ५(३)४४.

ृंसाम्न्युिष्णगनुष्टुभ्--प्टुभी श्रत्र १३,४(४).

साम-करुप- -रुपः निस् ७,१०: ५. साम-ग<sup>ह</sup>- -गः जैश्रीका ९; १३; १४; अप ३,३, ५; -गाः शांश्री ११,१४, १; १८,२,२; जैश्रीका; -गानाम् नाशि १, ५, १; -गैः जैश्रीका११८; माशि १,७;क्षा १,३९,४; श्रश्चा ९,४.
साम-गण- -णम् चब्यू ३:१७.
साम-गान- -नम् काश्ची २४,६,३०;
द्राधी १२,२,१४××; लाश्ची ४,
१०,१४××; गोषि १,३,२०;
-नात् द्राश्ची १४,१,४; लाश्ची
५,५,२;-नाय वैताश्ची ३०,१६.
साम-गोति- -तये जैश्चीका ६३.
साम-गोति- -तये जैश्चीका ६३.
साम-चोप-स्वन - -नः विच १,४.
साम-चेदना- -नाः श्रापश्ची १४,
२०,१.
साम-जप-न्यूङ्ख-चर्जम् ग्रुप्रा १,
१३९.

साम-तन् !- ·नूः सु २७,३. साम-तन्त्र- -न्त्रम् चन्यू ३: १३. साम-तस् (:) श्राश्री १, १२, ३३; श्रावश्री.

साम-तृच- -चः द्राधौ ८, १, ८; २, २५; लाधौ ४,५,८;६,१६;६,३, २४; -चस्य निस् ६, १२: १७. साम-त्रय- -यम् जैधौका ८५. साम-द्र्षण- -णम् चव्यू ३: १६. साम-ध्वनि- -नौ निघ २०,२६. साम-न- पा ५,२,१००. साम-नानाव- -स्वम् निस् २, ७:

१४. साम-पथ- -थे बीधी ७,१५:२८:

साम-पथ- -थे बीश्री ७,१५: २८; २६, ३३: १५. साम-पवित्र<sup>1</sup>-- न्त्रेण श्रापध १,२,२;

साम-पवित्र<sup>1</sup>– -त्रेण श्रापध **१**,२,२; हिघ १,१,३५.

साम-प्रगाथ- -थः आश्री ५, १५,

२१; ८, ५, ३; ६, ११; शांशी;
—यात् शांशी ७, २१,४; वैताशी
२७, २२; —यान् श्राशी ७, ३,
१६<sup>६</sup>; ८, ७,१०; शांशी १०,८,
२१;११,३,२; ११,१०××.
साम-प्रतिषेध— -धात् काशी ४, ३,
५.

साम-प्रदेश- -शे मीस् ९,२,३२. साम-भाग- -गाः निस् ३,५:२७. साम-मध्य- -ध्ये जेश्रौका ११७. साम-मय- -यः लाश्रौ १, ६,३७; ग्रुश्र ४,२१९.

साम-योग— -गम् निस् ४,७: १८. साम-राज!— -जम् द्राश्री ९,३,१२; लाश्री ३,६,३२; ७,१, १; छुस् ३,१०: ३०;१२: १२; —जस्य लाश्री ७,१,१०; —जे द्राश्री ९, ३,१३; लाश्री ३,६,३३. सामराज-कारिन्— -री छुस् ३,

साम( म-ऋ )र्ग्-यजुर्-शथर्वन्-

साम-वज्ज- -ज्ञः निस् ७,१२:११. साम-वर्जम् हिश्रौ २२,५,१३. साम-विकल्प- -ल्पम् बौश्रौ १६, २८:४:९:२१.

साम-विद् — - विदम् वैताश्री११,२. साम-वृत्त — - त्यः निस् ३,१२:३३. साम-वेद — - दः श्राश्री १०,७,९‡ ; शांश्री १६,२,३० ‡ ; वैताश्री ६,१; वैष्ट १,२:१५ ‡; अप; -दम् कीष्ट १,१६,१६ † ; शांष्ट १,२४,८ † ; सामिष्ट;

a) पू ७६७ e द्र. । b) °द्राम् इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. W.) । c) सकृत् b टि. द्र. । d) °द्राम् गायत्रो इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. W.) । e) विप. (सूक्त-) । f) साम्न्युणिक् इति W. प्रमृ. । g) उप.  $<\sqrt{n}$  । h) पस. > वस. । i) वस. । j) = मन्त्र-विशेष- । k) तु. आन. । °मगा॰ इति BI. l । l) = साम-विशेष- । m) उप. < विद् (ज्ञाने) । l) पाभे. वैप २, ३खं. सामानि माश १३, ४, ३, १४ टि. द्र. । l0) पाभे. पु २६४० k द्र. ।

-दस्य बीगृ २, ९, ५; भागृ ३, १५: ५; चन्यू ; -दात् वैताश्री ४२. १३: -दाय आमिए १,२, २:२६: बौग्र ३, १,८; २,९××; भाग ३, १०:१०; १४:१३; वैगृ; -दे शांश्री३,२१,५; पाय२,१०. ६: श्राप्तिय: -देन श्रापश्रौ २४. ९,१७: वाश्री १,१,१,६; हिश्री. सामवेद-प्रत्ययº- -यम् वैताश्रौ ३५,२३.

साम-ब्यूह- -हः निसू ४, ९: १४; -हम् निस् ४, ९ : २३; -हस्य निसू ९,७: २३.

साम-शब्द- -ब्दः गौध १६, २१; -व्दे कौय ३,९, १८; शांय ४, ७,२०; वाध १३,३०.

साम-संयुक्त- -क्ताः निसू २,९:२४. साम-संयोग- -गम् गोग् ३.९.२०. साम-समाप्ति--क्षिः लाश्री ६,१.११. साम-सहस्र- -स्राणि चव्यु ३:१४. साम-सावित्री<sup>b</sup>- -त्रीम् गोगृ ३, ३, ર: जैगृ १,१४ : ૪: ૨.૮ : ૧૦. साम-सूक- -कम् शांश्री १२,६, १५; वैताश्री २७,२४; ३३,१२; -क्तानाम् शांश्रौ १२, ८, ४; -क्तानि श्राश्रौ ८,४,१८;७,११; ९,१०,१२; शांश्रौ १२,६, १८; निसू २,२:३०.

साम-स्तोम- -मे निस् ६,९: २१. साम-स्वर- -रः बृदे ८, ११९; -राणाम् बृदे ८,१२१. सामा(म-त्रा)कान्त- -न्तानि क्षुसू

3,93:99.

सामा(म-त्राख्या>)ख्य<sup>8</sup>- -स्ये जैथ्रीका २. सामा(म-श्र)ङ्ग- -ङ्गम् द्राश्रौ ७,१, ९: ९,१,१५: लाश्री ३,१,९: ५, सामा(म-आ)तान°- -नान् शांश्रौ १५.९.३. सामा(म-आ)दि- -दो जैश्रीका११९ सामा(म-आ)नन्तर्य- -र्येण आओ 9,99,90.

सामा(म-श्र)न्त- -न्तः निस् ३. १० :४४: -न्तयोः निस् ३,१२: od; - नतस्य निस् ९, ३: ७; -न्ताः लाश्रौ ७, ११, २१; खुसू ३, १०-११: २××; निस् १, १२:२१: १३:६××: - न्तान् क्षुस ३.१२:४; -न्तानाम् निस् १,१२: १: २,८: २२; -न्तेन निस् ८, ५:४०; -न्तैः लाश्रौ ७,१३,८; जुसू ३,१०:४; निसू १,१२: २७. सामान्त-विभक्ति- -क्तयः निस् ५,२:४.

सामा(म-म्र)न्तर्-उक्थ्य - -क्थ्यः शांश्रौ ११,२,१२; १४,६१.८. सामा(म-श्र)भाव- -वात् मीस् १०.

सामिक- -कम् लाश्रौ७,९,७; नाशि १. १,२; -कैः नाशि १, ७.८. सामिकी- -की नाशि १,६,१. सामै(म-ए)कत्व- -त्वात् मीस् १०. 4.78.

4.46.

सामो(म-स)ह- -हम् लाश्री ७, ९, सामात्साम्य-

सामो(म-उ)पेत- -तानि निस् २,२: २४.

२सामन् '- -म्ना सु २७.५. साम-पूर्व- -र्वम् वैगृ २,१८: १५. साम-भेद-दान-दण्ड- -ण्डान् विध ₹,३८.

सामा( म-श्रा )दि- -दिभिः शंध २५१.

३सामन्ष- -म हिश्रौ ११,१,३:४<sup>२</sup> ? साम-पुरीप b- -पम् श्रापश्री १७. २५,४:७<sup>२</sup>.

सामन- प्रमृ. १सामन्- द्र. सामन्त<sup>1</sup>->°न्त-प्रत्यय- -यः वाध १६,१३; शंध ३०९. सामन्त-विरोध- -धे वाध १६,१४:

शंघ ३०९. साम-पथ- प्रमृ. १सामन्- द्र. सामयाचारिक-, °मियक- सिम

(म्√इ) इ. सामयुगीन-१सम- द्र. सामरेय- २समर- द्र. सामर्थ्य- सम्√अर्थ् द्र. **सामल¹**– पा,पाग ४,३,९३. सामलायन- प्रमृ. समल- इ. **साम-वज्र**- प्रमृ, १सामन्- द्र.

?साम(म)सृत्तत हिश्रौ १५,७,१५. सामस्थ्य-१सम- द्र.

सामाचारिक-,॰र्थ-सम्-आ√चर् द्र. सा(स<sup>k</sup>-अ)मात्य- -त्यः अग्य २, ३; ७; काग्र १५, २; भाग्र २, ५: ११‡; श्रंप ६३,३,७.

b) =ऋच्-। मलो. कस. (वैतु. भट्टनारायणाः तृस. इति)। a) बस. 1 c) = साम-प्रगाथ- ।(तु. आनर्तीयः) । d) °मन्त° इति पाठः? यनि. शोधः । e) त्रिप. । तृस. > वस. । f) = उपायचतुष्ट्याऽन्यतम- । g) नाप. (सुघा- १ [सीमेंट इति नभा.])। सस्थ. पुरीप- =शर्करासमूह- ( = वज्रक- )। पृ १५९९ i निर्देशो नेष्टः। h) ॰म, पु॰ इति द्वि-पदः शोधः ( तु. हिश्रौ. )। i) = समीप-वासिन्-। <समन्त- इति । 'k) = ४स- ।

सामादि- २सामन्- इ. सामानशामिक- प्रमृ. २सः।न- द्र. सामान्त- प्रमृ. १सामन- इ. सामान्य- प्रमृ. २समान- द्र. श्लामायम् निस् ८,४:३३. सामायिक- प्रमृ. समाय- इ. १सा(सº-श्र)मावास्या- -स्याम् आज्यो ६.१३. सामासिक- सम् √श्रस् ( च्रेपणे) इ. सामि<sup>b</sup>- -मि शांश्री १३, १३, १: आपश्री १४, २३,३; माश्री ३. ८. ९: ध्रस् १, ७: ८: ३,१४: ११: या ६, २३०: पा २, १. २७; पाग १,१,३७, सामि-प्रतिषिद्ध- -द्धम् या ६,२३. सामि-त्रचन- -ने पावा ५.४.५. साम्य(मि-उ)त्थान- -नम् काश्री १, ६.२४: २५. ११. ४: वैश्रो २१. १०:१; हिथ्री १५,६,१; -नानि काधी २४, ६, १५; -ने हिश्री १५,६,६; मीसू ६,५,२५.

सामिक-, °की- १सामत्- द. सामिधेनी-, °धेन्य-प्रम. सम् /इध् द्र सामीच्य- सम् √श्रच् द्र. सामीच्य- समीप- द. सामीयं- समीप- द. सामुक्तिपिक- समृत् √कृष् द्र. सामुद्राय- समुद् √इ द. सामुद्राय- समुद्र- द. सामुद्रा- १समुद्र- द. सामुद्रा- १समुद्र- द. सामुद्रा- १समुद्र- द. सामुद्रा- १ममुद्र- द. सामुद्रा- १ममुद्र- द. सामुद्रा- सम् √छद् द. सामुद्रा- सं√पद् द. सांपर⁰- >°रक-सांपराय- संपरे(रा√इ) इ. सांपरायण- पाग ४.२.८०°: -णस्य चात्र ३८:७: ११: ३९:१५. सांपरायणक- पा ४. २. ८०. सांपरायिक- संपरे(रा√इ) द्र. सांपातिक-सं√पत् द्र. सांपादनिक~ सं√पदु द्र. सांपेय<sup>d</sup>- (>°विन्-) सांपेपिक- सं√िषप द. १.२सांपत-,°तिक- संप्रति इ. सांप्रदानिक-,सांप्र-दायम्, 'दायिक-संप्र√दा द्र. सांप्रयोगिक-संप्र√युज् द्र. सांप्रदिनक- सं√प्रच्छ इ. सांश्रियक-सं श्रिय- ह. √साम्ब ° पाघा.चरा पर.संबन्धने. १साम्ब'-(>िम्ब- पा.) पाग ४. 9.54. २सा(स<sup>a</sup>-अम्बा>)म्ब<sup>g</sup>- पाग ६,१, १५६. साम्बक- सम्बक- द्र. सा(सº-अ)स्वरb- -राः वैध १.९.५. साम्बन्ध-सम्बव- द्र. साम्बब्यायनी- सम्ब- इ. सांभरायण - णाः वौधौत १९: १. सांभवाह- संभवाह- द्र. सांभारि!- -रिः वौश्रोप्र ४४ : ३. सांभाष्य- सं√भाप् इ. सांभूयि- संभूयस्- इ. सांभ्रम-सं√अम् द्र. सांमत्य-१सं-मति- इ. सांमद-२संमद- द्र. सामनस्य- सं-मनस्- द्र.

सांमातर-सं-मात्र- द्र. सामोदनिक- सं√मद इ. सास्य- १सम- इ. साम्येक्ष¹--क्षम् आपश्री १०. २० १६: -क्षाय जैश्री १५: ७1. १.२साम्राज्य- सम् √राज् इ. सायb- पाउमो २,३,१: -यम् श्राश्रौ ३,१२, ४: शांश्री: पाग १, १, ३७: -यम्ऽ-यम् बोश्रो ३.४: १४: माधी ३, २, १२: वाधी: -ये जैगृ १, १८: २. †सायं-यावन् k- -विभः श्रापश्री ६. ८,४; बौधौ ३,५: ९४; भाधौ; -वभ्यः शांश्रो २,८,२०: -वानः श्रापथ्री ६.८. ४: बौथ्री ३. ५: १४: माश्रौ. सायं-होम- -मम् वीश्री २८, १२: १; -मात् कत्र २, ९, ३: -मे वैगृ ६,९५:४: -मेन माश्री ३. ४,८; -मेपु अप २३,१, ३; ७, ३: -मै: कागृड ४५: १९. सायं-काल- -ले कागृउ ४५: १५. सार्य-तन- पा.पावा ४, ३,२३. सायं-दुग्धा- नधम् श्रापश्री १०, ૧૭, ૫: વૌથી ૨૬, ૧૦: ૧૪: वैश्री ८.४: ९××: हिश्री. सायं-दोह™- -हः वौश्रौ १९. ५ः ३७: २७.१३:४: माश्रौ ३.१. ११:१५: -हम् काश्रौ ४.२.३८: ७,४,२६; श्रापश्री; -हस्य हिश्री ५,२, १९; -हाः हिश्रौ २, ६, ५३: -हाभ्याम् श्रापश्री ३.१६, १३; –हाय वैश्री १४, ५:३: हिश्रौ १.४.१××: -हेन आपश्रौ

 $a) = \forall \pi - 1$  b) वैप १ द्र. 1 c) सांपर— इति पागम. 1 d) पृ २३६४ पू द्र. 1 e) =  $\sqrt{\pi}$  स्व्, पम्य 1 f) व्यप. 1 g) वस. (तु. न्यासः) 1 h) उप. = वस्त्र- 1 i) अर्थः व्यु. च १ 1 < सामि +  $\sqrt{\pi}$  श्च् इति स्द्रदत्तः, < साम्येक्ष्य = इति C., < सामक्ष्य = इति MW. 1 f) सप्र. जै ७७ जैमि १,२०५ साम्येक्ष्याय इति पामे. 1 f) उप.  $<\sqrt{\pi}$  या 1 f) वैप २, ३ खं. द्र. 1 f0 = सायं-द्रम्थ- 1

९, १, ३०; साश्री ९, २, १५; हिश्री; —ही आपश्री ३,१६,१२; ८,५,३०; वृश्री ८,९:१२. सायंदोह-वत् आपश्री १, १४, ७; ८; साश्री १, १५ ५; वैश्री ९,१:७. सायंदोह-स्थान— -ने काश्री २५,

सायंदोह-स्थान- -ने काश्री २५, ५,७; वौश्री २७,१३:५; अप्राय ४, १.

सायदोही √क > °ही-कृत्य वैश्रो २०,३०: ६.

सायं-ष्टिति - -तिषु हिश्री १४, २, १७; -तीः हिश्री १४,२,१; १८ सायम्-सग्तिहोत्र-धर्म- -मेंग माश्री ४,३,४७.

सायम्-अग्निहोत्र-भक्ति- -किः वीश्री २५,९६: ३.

सायम्-लपवर्ग<sup>b</sup> – -र्गाणि वौश्रौ २५, ७: ८.

सायम्-अञ्चन<sup>0</sup>- -नम् माश्रौ २, १,३,२.

सायम्-लादि - - - दि कप २,८,१. सायम्-लारम्भण<sup>b</sup> - - णम् वाश्री १, ५,२,९.

सायम्-काश – - राम् बौघ २,७,२६; - त्रान् वाध २७, १६; – शे आपश्री ४,३,७; वैश्री ३,२:२१. सायमाश-प्रातराश – - शे गोगृ १,३,१७; – शो कौस् ७२,४४; ७३,१६‡.

सायम्-साहुति - -तये वौश्रो ३,४ :
२; -तिः काश्रौ १०, ९, २१;
वाघूशौ ३, ११ : २;५; गोग १,
९, १३; -तिम् वौश्रौ २९, ७ :
४; वाधूशौ; -ती वैग्र ३,६ : ३;
-ते: भाश्रौ ९,८,९; गोग्र १,९,

१३××; -तो शांश्री १६, १,७; श्रावश्रौ ५,२५,१३; भाश्रौ ९,८, ९; -त्या वाधूश्रो ३,२९: ६;८; ३४:६; निसू २, ५:४; ३१; -त्याम् काश्रौ ४, १२, १; २५, ७,१; कप्र ३,२,२; -खे वाध्रश्री ३,३४-३५: ३; कप्र ३,८,७. सायमाहुति-काल- -लः वौश्रौ २८,१२:४; वैश्रौ २, २:१४; -लात् बौश्रौ २८,१२:५; वैश्रौ ર, ર: ૧૪; −જે શાંય ૧,૨, ૮. सायमाहति-संस्कार- -रः शांगृ १,१,१०. सायमाहुति-सं( स्थ> )स्था<sup>b</sup>--स्थाः लाधौ १०,११,३. सायमाहुत्यु(ति-उ)पक्रम<sup>b</sup>--मः गोर १,१,२३; -मम् द्रार १, ٧, ६. सायम्-उपक्रमb- -मम् वौधौ २४, २०:१; श्राप्तिगृ ३, ५, १:५; वौषि १,१:४;२,८,१०;-माणि वीध्रौ २५,७:७. सायं-प्रातर्(:) शांश्री २, ८, ६:

सयं-प्रातर् (:) शांध्री २, ८, ६; १३,८; ३, १२, १५; १६; ४, ५,११; काश्री; श्रप्रा ३,१,१‡<sup>d</sup>. सायंप्रातः-क्रिया– -ये श्रप २३, ९,३.

सायंप्रातः-प्रभृति- -तीनाम् वागृ १७,२.

सायंप्रातर्-भाहुति - निभिः हिपि २०: ११; २१: १; निस लाश्री १०,१९,३; निस् २,६:६; गौपि २,७,५; वैघ १,

सायंत्रातर्-दोह- -हाः वौश्री २१,१:६. सायंप्रातर्शेहा(ह-आ)ित-तों काश्री २५, ५,२.
सायंप्रातर्-होम- -मम् काश्री
४,१३,३; २५, ३, ३; -मयोः
गोगृ १, ९, १२; -मान् कागृठ
४६:१; -मो गोगृ १, ३, १६.
सायंप्रातहोंम-वर्जम् द्वागृ १,

सायंप्रातहींमा(म-ग्र)न्त--न्ते वैग्र ४,१०:४. सायंप्रातस्-तन- -नयोः कागृउ

9,29.

४५: १७. सायप्रातिक - पाता ६, ४,१४४. साय-भोजन - नम् नागृ १७,२१. साय-मन्त्र - न्त्रेण चौश्री ९, १२:

साया(य-म्र)हन्- -हनि, -हि पा ६, ३,११०.

साया(य-श्र)ह्न- -हे श्राप्तिगृ २, ४, ७:२; पा ६,३,११०.

सायाह्व-काल- - लं बृदे २, ६८. १सायक°- - कः वाधूश्री ३,७६: ३०; छ २३.१; श्रप ४८,१०४†°; निष २, २०†°; -कम् बौश्री १५, १५: १; २८: १२; ३०: २०; -काः श्रप ६७, ६, ५; -कानि बौश्री ९,७: २३†; -केन बौश्री १५,३२: १३.

२सायक¹- पाग ४,१,९९. सायकायन- पा ४, १,९९; -नः ग्रञ ४, १८०.

सायण्डि- (> °िड-भक्त- पा.) पाग ४,२,५४.

सा(स<sup>६</sup>-ब्र)यन- -नाभ्याम् शांध्रौ १, ४, १२. १सायवन<sup>b</sup>- -नान् कौस् ८८,५.

a)= होम-विशेष-। b) वस.। c) वैप १ द्र.। d) पामे. वैप १ सा<u>यं</u> सायम् शो ३, ३०,७ टि. द्र.। e)= वज्ञ-। f) व्यप.। g)= ४स-। h) सा. (भू. । शौ १८,४,६१।) सांय° इति ।

सायस्य - -स्याः बौश्रीप्र ४१: ५. सायाहन्-, °ह्न- साय- इ. सायुज्य- सयुज्-इ. सा(सँ -आ)युध- -धः वौध्रौ ६,११: २१; -धी बदे ४,६७. √सार् पाधा. चुरा. उभ. दौर्वल्ये. १सार(वप्रा.) - पा, पावा ३, ३,१७; वाग २, ४, ३१; -रः माशि ७, ८; -रम् कौगृ १, ९, ३‡; अप १,६,३१; २,५,३; वैध १, १०, ५<sup>d</sup>: -राणाम् अप ५०,२,१<sup>e</sup>. १सारं-ग¹- -गाः वैध १,१०, १कुः २;५<sup>२</sup>φ. सार-तण्डुल - -लम् काश्रौ ४,१,६ सार-त्व- -त्वम् शांग् ४,५,१४ सार-पर- -रम् अप २,५,३. सार-मार्गण- -णम् कप्र ३,३,५. सार-वत्- -वत् कप्र १,७,२. सार-वृक्षो( क्ष-उ )द्ग( व> )वाb--वा विध १०, ३. सारा(र-आ)नुरूप्य--प्येण वौध १, 90,94. २सा(स<sup>b</sup>-अ)र¹- -रः बौशु १६: २२: -राणि बौशु १६ : २. ३सार- (>सारक- पा.) पाग ४,२, 60. सारकायन- प्रमृ. १सरक- इ. सारघ- सरघा- द्र. रसारङ्ग (वप्रा.) <sup>०१</sup> – पाउ १, २२२: पावाग ६,१,९३; -ङ्गः आपश्रौ २०, २, ९; हिश्रौ १४,१, २१; -ज्ञम् शांश्री १६, ९, १‡: ऋप्रा

१७,१४; श्रश ३,४,१‡; -ङ्गाः | १सारमेय- १सरम- इ. बौश्रौ १५, ३८: ११+; उनिस् ८: ३. सारङ्गी<sup>c</sup>- पाग ४, १, ४१<sup>k</sup>; -ङ्गीः श्रापश्री २२,२०,१४: हिश्री १७, ७. २६: -ङ्गयः काश्री २२.९. 93. सा( स<sup>b</sup>-श्रा )रण्यक'- -कानि चव्यू ३: १७. सा(सb-श्र)रण्येगेय- -यम् निसू ५, 9:2. सा( सb-श्र)रित-प्रादेश<sup>m</sup>- -शः बौश्रौ १७,२९: २; श्रापशु १२, ३; १५, ६; १८, २; बौद्य ८: १५?<sup>n</sup>××; हिशु. सारथि।,थिक<sup>्र</sup>- पाड ४,८९: पाग ५,१, १२८; -थयः वाश्रौ ३,२, ५,४८: -थि: बृदे ५,१३०; श्रप्रा ३,४,१‡; माशि १४,९; -थिना वाश्रौ ३, ३, ३, १८; –धिम्। आपश्रौ २०, १६,९; २२, २८, २०; बीश्रो १८, ४४ : ६; बाश्री ३,४,३,३३; हिश्रौ १४,३,३२; २३, ४, ५९; शंध २५४; ऋग पाग ३.१४,९; -०थे बौश्रौ १८. ४४ : ६. सारय्य-, ९४थिक्य- पा ५,१,१२८. सारपत्र<sup>p</sup>~ (>°त्रक्<sup>q</sup>~पा.) पाग **५,**१,१३३. सारभटा- -टः श्राज्यो १, ७: -टेन आज्यो २,४.

२सारमेय- २सर(म>)मा- इ. ?सारय- -येण श्रापमं २,१६,१२ . सारयमाण- √स इ. **सारल**→ सरल- द्र. सारव- सरयू-इ. सारस- पाडमो २,३,१७४. १सारसायन- २सरस- इ. रसारसा [,स्या] यन<sup>s</sup>- (>°सा [,॰स्या]यन-भक्त-पा.) पाग ४, **२.4**४. सारसेय- २सरस- द्र. सारस्वत-, °ती- प्रमृ. २सरस्- इ. सारि(क>)का $^{t}$ -(>°का-व $\lfloor n > \rfloor$ ਯ~). सारिन्- √स इ. सारिसृकः - -कः ऋश्र २,१०,१४२ सारूपवत्स-, °प्य- स-हप- इ. सार्कण्डेय- सकण्ड- इ. सा(स<sup>b</sup>-अ)र्गल- -ले अप ६८,२,५२. सार्गिक− √सज् द्र. साङ्गेलतोदि- शङ्गल- टि. इ. सार्श्वय- सज्जय- इ. १सार्थ- पाड २,५. २.६,७५; गुभ ३, १२०: -थी २सा(स<sup>b</sup>-म्र)र्थ- -र्थम् वृदे १,९. सार्थ-क- -काः ऋप्रा १२,२६. सादीकव- २ सदाक- द्र. १सा(स<sup>b</sup>-अ)र्द्ध<sup>u</sup>,र्घ,र्घा- -धम् ऋअ ३,४५; ४,१०; -धीम्याम् अश्र १,२८: - धें विध ४, १४: वृदे ৪, १०८; माशि ७, ८: –धौँ बौश्रो १९,१: १४.

a) व्यप. b) = ४स-1f) = योगि-विशेष-। उप.  $< \sqrt{\eta}$ म्। उप. = २त्रर- । j) = सार्ङ्ग-1काञ्च, पाठः ।

c) वैप १ द्र.। d) = क्षेत्रज्ञ-।

e) = [प्रकरणतः] जनपद-विशेप- ।

g) कस. पूप. विप. । h) विप. । कस.> वस. । i) = tais - 1k) तु. पागम.। l) उप. = ग्रन्थ-विशेप- । *m*) उप. द्रस. ।

n) °शा इति पाठः १ यनि. शोधः । o) पात्रा, पाठः । p) सारपुत्र- इति भोजः (तु. पागम.) । q) °पत्रिका

इति पागम.। r) = मुहूर्त-विशेप-। s) व्यु.? <सारस्य- इति पागम.। t) पृ २३८७ e x.।

वैप४-प्र-६७

साई-नवा(व-ग्र )ङ्गुल- -ले काशु **७,३८.** सार्ध-प्रथम-यामा(म----श्र)न्तर्(ः) कप्र २,३,९. सार्ध-मासा(स-श्र)प्टमª- -मे अप ७१,८,१. सार्ध-संवत्सर- -रम् शंध ३८२. सार्ध-हस्त<sup>b</sup>— -स्ते काशु ७, २. सार्घा(र्घ-श्र)ङ्गुला (ल-अ )न्त-(र>)रा- -रा: कप्र २,८, २. सार्धा( र्ध-२आद्य>)द्या- •चया श्रश्र १,२८. रसार्द्ध°.धं⁰--धंम् वौश्रौ ४,८ : ४³; ११,५: ११; माश्री; लाश्री ५, ८, ५; १२; निस् २,१३: १९; ४,८:१८; श्राज्यो १३,१; पाग १,१,३७: -धम् ऽ-धम् वाष्ट्रशे ३,७६: १;२; ४,१००: १२. सा(सº-श्रधं>)ध्यी- -ध्याः वौद्य ११:३; ८; १०; ११; १३: ५; -ध्याभिः बौज्ञ १०: २५; ३३. सार्प- प्रमृ. सर्प- इ. सापाकव-, व्वायन- स्पाइ- इ.

सार्याण'- (> ॰र्याणा-वत्- पा.)

पाग ४,२,८६.

। श्लार्येणधिमास्तम् वाश्रौ ३, २, ७, । सार्व- प्रमृ. सर्व- द्र. श्सार्वपित्ति - - त्तयः कप्र ३,६,१२. सार्वसेनि- प्रमृ. सर्व- इ. सार्पप- सर्पप- इ. ?सार्पाः हिश्रौ २१,३,१६. ?सार्प्रः<sup>h</sup> निस् ६, १३ : २६. श्सार्धम्<sup>।</sup> आश्रौ १२,१५, ५. ११ सार्धिम् <sup>।</sup> श्रापश्री २४,१०,१२. २१ साधिम् <sup>k</sup> या १४,३६. सालकायन- २सलक- इ. सालकि- १सलक- द्र. सालनिक्य- १सलनिक- इ. सा(स<sup>c</sup>-श्र)लंकार- -ताः श्रप २१, ٩,६. सालावुक!- -केभ्यः शांश्री १४,५०, सालावृकी- -की यौथौ ९,१८: १४<sup>™</sup>; हिश्रो २४,७,२४<sup>™</sup>. सालावृकी-सुत"- -ताः वृदे ३, 932. सालावृकीय<sup>01</sup> -यस्य चात्र ४० : १०. सालावृदय<sup>0'0</sup>- -दयाः चाश्र १: ८.

सालोक्य- सलोक- इ. १साल्ब<sup>र</sup>-- पा,पाग ४,२,१३३;३,९३; पाग ४,१,१७६; - ल्वाः अप १, ७,२; -स्वानाम् श्रापगृ १४,५; पावा ४,२,१३३. १साल्वक- पा ४,२,१३४-१३६. साल्वा(ल्ब-श्र)वयव॰ पा ४,१,१७३. सा( लिव> )ल्वी- पा ४,१,१७६; -हवीः श्रापमं २,११,१२‡. २साल्वक- (>°की- पा.) पाग ४, 9,89. ३साल्वक°- (> °का-गिरि-). साल्वा<sup>t</sup>-> १साल्वेय-> २साब्वेय- पा ४,१,१६९. सा (स<sup>e</sup>-श्र) वका- -कया काश्रौ १२,३,११; -काः द्राधी ९, १, १४; लाश्री ३, ५,१३; -कासु माश्री २,१,१,३०. सा( स॰-अ )वकाश-त्व- -त्वात् पावा १, १,५३; ३, १,३०; ६, 9,948. सावचस् ०१६ - चसः बौधौप्र ४३: २. सा(स°-श्र)वधान- -नाः शंध २११. सावन- √षु (श्रभिपवे) इ. सा(स<sup>6</sup>-श्र)वयव,वा- -वम् पाय २, १२,२; कप्र २.२,३-८; -वाः

a) कस.>पस. । b) उप. = प्रमाण- । c) लाश्री. निस्. श्राज्यो. पाटः । d) = सह- । वैप १ द्र. । e) = ४स- । f) तु. पागम. । g) विप. (\*रालर्पनामोधारणसहित- [क्षत्रिय-]) । ४स- + (\*रालर्पनम्भान) \*राजर्पिमत्य- > नत्याः इति शोधः । 'ताहशः सन्तो यदि प्रयुणीरन् ' इति वा. । संस्कृतः शोधपेत्र साष्ट्यां इति (तु C.) । h) विप. (संमिलित-पाठनत्- [श्रातृवाक-]) । ४स- + ( $\sqrt{\pi}$ प् ।  $\sqrt{\pi}$ प् । संस्कृतः शोधपेत्र साष्ट्यां इति (तु C.) । h) विप. (संमिलित-पाठनत्- [श्रातृवाक-]) । ४स- + ( $\sqrt{\pi}$ प् ।  $\sqrt{\pi}$ प् । संस्कृतः शोधपेत्र साष्ट्यां इति (तु C.) । h) विप. (संमिलित-पाठनत्- [श्रातृवाक-]) । ४स- + ( $\sqrt{\pi}$ प् । स्वित् । । किवि. (\*राजर्पिनामोधारणसहित् । । किवि. (\*राजर्पिनामोधारणसहित । । किवि. । हिश्री २१,३,१६ शिषाचाः इति पामे.; Р. प्रस. ३स- + आ $\sqrt{\pi}$ पं प्राप्ते ं प्राप्ते ं प्रति । । । स्वन्तः । स्वर्यम् इति पामे.; श्रात् । किवि. । हिश्री २१,३,१६ सार्याच्याः । j) श्रात् श्रात् । हिश्री २१,३ सार्याच्याः । हिश्री २१,३ सार्याच्याः । हिश्री २१,३ सार्याच्याः । हिश्री २१,३ सार्याच्याः । । स्वत्याच्याः । । स्वत्याच्याः । । । स्वत्याः । । । स्वत्याः । । । स्वत्याचः । । । स्वत्याः । । । । स्वत्याः । । । । स्वत्याः । । । स्वत्याः । । । स्वत्याः । । । स्वत्याः । । । । स्वत्याः । । । । स्वत्याः । । । स्वत्याः । । । । स्वत्याः । । । । स्वत्याः । ।

साहकायन- २सहक- इ.

बौग्र ११: १४; १२:८. १सावर्ण-, १°र्णि- प्रमृ. ३सवर्ण- द्र. २सावर्ण-,२°िंग-,°ण्यं- ४सवर्ण- द्र. सा(स॰-ग्र)वस्तरण- -णम् श्रापध २.६,१५; हिंध २, २, १६. सावहव b -- - वाः बौश्रौप्र २४: २. साविक− २सव- इ. सावित्र-. °त्री- प्रमृ. सवितृ- इ. ? सावीयीकृतिकर्मन् - मंणि अप ७०,११,४. सावेतस- सवेतस्- इ. सावेदस- १सवेदस्- इ. साव्य- २सव्य- इ. सा(स<sup>8</sup>-श्र)व्यय-कारक-विदेापण--णम् पावा २,१,१. सा(स<sup>8</sup>-आ)शीर्क- -र्केण वौश्रौ ३, 90:94. सा(सª-ग्र)ध्व- -श्वः आपश्री१४,२६, १२+; -श्वम् काश्री २२,२,२०. सा( सº-अ)श्वमेध- -धे वैताश्रौ ३८,९. सा(स॰-अ)प्रमभा(ग>)गा- -गाः बौशु ११: १४; १२: ११; १३: ६. सा(स<sup>a</sup>-त्रप्टन् >)एा - - टाम् विध ९०,२२, सा(स<sup>a</sup> आ)सन्दीक- -कम् काश्रौ १६,६,१६. सासहि-, सासह्रस- √सह् द्र. सासुद्यति<sup>त</sup> थप ४८, २७‡.

सा(स<sup>a</sup>-श्रा)स्तर(ण>)णा- -णाम्

लाश्रौ ८,११, २१.

सास्नाº- पाउ ३,१५.

साह- √सह इ.

साहचर्य- सह इ. साहत्- √सह्द्र. साहदेव्य- सह इ. साहन्त्य-, साहय-, °हस- प्रमृ. √सह् द्र. १साहस्तोत्तम- -मे लाश्रौ ६,३, ८. साहस्र- प्रमृ. सहस्र- इ. साहायक- °रव-, °रवकाम्या-सह द्र. सा(सब-ब्र)होरात्र- -त्राणि आन्निगृ २,६,३:२;५;७;९; वौध २, 4,95-98. सा(स॰-श्र)ह्न॰- -ह्रस्य आपश्रौ ११, ४,७; वैश्री १४,३: १८. साह्नस्- √सह द. सि पाग १,४,५७. √सि(बधा.) पाधा. स्वा., क्रया. उभ. वन्धने, सिनोमि †कागृ ११,२; २९,१. सिनाति या ५, ५; ११, ३१; †सिनन्ति आश्रौ १, ३, २४; शांश्री १, ६, ३; श्रापश्री २४, १२, ७; हिश्रौ **२१,** १, १; असिनात् वाधुश्रौ ४,६४<sup>२</sup>: २. सयन<sup>8</sup>- -नात् या ६,२८. १सित,ता- पाउ ३, ८९; - †ताम् श्रापश्रौ ६,२२,१; ऋप्रा ५, १२. **†**सिखा पागृ ३,७,३; भागृ. सिन- पाउ ३, २; पावा ८, २, ४४<sup>hग</sup>; -नम् †निघ २, ७<sup>1ग</sup>; ध, २; या ५, ५‡क<sup>17</sup>; ११. ३१<sup>171</sup>: -‡नाः<sup>k</sup> आपश्रौ १६. १६, १; वैथी १८,१४:५.

सेतु॰- पाउ१,६९; -†तवः¹ आपश्रौ १६,१८,७; वैश्रौ १८, १६ : ५; हिश्रौ ११,६, २९: -तुः श्रापश्रौ ९,८,६‡: बीश्रो १३,४३:९‡; वाध्रश्री ४, १०२: ७: ९: वैश्री २०,१५: १५; +हिश्रो १०,३, १६; १२,४, ४; १५, २, ३५; -तुना बौश्रौ , १४, ७: १४ ई; २६, ७:१७: १८; वाध्रश्रौ ४, १०२:७;८; –तुम् † बौश्रौ ६९:११; १७, १३:६; २१, १०:३०; वाधूश्रौ ४, १०२: १०; वैश्रौ १२,१४: १३; -तून् बौध २,३,६. संतु-कृत्- -कृत् विध ९१, ९: बौध २,३,५. सेतु-बन्ध- -न्धान् श्राज्यो ७,५. ?सेतुबन्धाकीताः<sup>™</sup> अप ६५, ٦.٩. सेतु-भेदक- -कान् विध ५, १५. सेतु-सामन्- न्म गौष १,१,८. सेत्र- पा ३,२,१८२. सेरु- पा ३,२,१५९. सिंसक"- -कान् अप ५०,२,५. सिंह°- पाउ ५,६२; पाग २,१,५६; ६,३,१०९; -हः श्रापश्रौ १७, १,८‡; बौश्रौ १०, ३८: २०‡; वैश्री; या ३,१८<sup>२</sup>; ई; - नहम् श्रापश्री १८.१५.३: हिश्री १३, ६, ३९; या ५, ३; ८, १५**०**; -हयोः माश्रौ ५, २, ४, २८; -हस्य याशि २, ५९; -हाः अप २०, २, २; ४०,२,३××; श्रापश्रौ २२, २५, <del>-</del>†हे

a) = 8स- । b) न्यप. । c) उप. स्त्री. ढाप् प्र. (पा ४, १,१३) । d) श्लाघायां वृत्तिः । e) वैप १ द्र. । f) पामे. वैप १,९३३५ j द्र. । g) श्र॰ इति मूको. । h) = प्रास- । i) धा. श्रदने वृत्तिः । j) = श्रन्त । k) पामे. वैप १ काठ ३८,९३ टि. द्र. । l) पामे. वैप १ द्र. । m) सेतुवन्धाकी ढान् इति वा सेतुवन्धान् कृतान् इति वा १ संस्कर्तुः शोधः । n) = देश-विशेष- ।

२२, बौश्रौ २,५:१;८: १५××; |सिंहक-(>सेंहकायन- पा.) पाग ४, हिश्री: -ही आपश्री १९, २, ११: वाश्रो ३,२,७,१६; वैश्रो. †१सिंही- -ही⁴ काश्री ५, ३, २८: ३२:४,१२; शुश्र १,३१०; ३१३: याशि २,६७;९४; -हीः ब्रापश्रौ ७, ४, ३,५,५; बौश्रौ. सिंह-गतिb- पाo, पाग ५ ३,१००. सिंह-चर्मन् - -र्मणि श्रापश्री २०, १९,१३: बाध्रौ ३,४,५,५; हिध्रौ १४,४,४१. सिंह-तुण्ड<sup>त</sup>— -ण्डाः शंध २२४. सिंह-नाद्-नादिन्- -दिने अप ३६, 9,94. सिंह-पथ<sup>0</sup>- पा<sup>1</sup>, पाग ५,३,१००. सिंह-युक्त- -केन अप ६८,२,५. सिंह-लोमन्- -मिभः आपश्री १९, २.१०; बौधौ १७,३४:७; हिथौ; -मानि वैश्री ११, ४: १; -म्ना माश्रौ ५,२,११,१६. सिंह-वत् अप ६१,१,१३. सिंह-व(त्>)तीष--तीः हिश्री १२. ٩,६. ासिंह-वृक-च्याघ-लोमन्- -मानि काऔ १५,९,२५. सिंह-चृप- -पैः श्रप २४,५,१. सिंह-संनाह---हम् श्रप २०,२,२;७. सिंहा(ह-आ)सन<sup>h</sup>- -नम् अप ४, १,६; ५,४,४; ६,१,३; -नानि श्रप ६४,७, ६; -ने विध ९९, 92.

٦,८٥. सिंहकर्ण¹- (>सेंहकर्ण- पा. ) पाग 8,3,53. सिंहकोष्ठ¹- (> सेंहकोष्ठ) सिंहिका1- -का बृदे ५,१४४. रसिंही k- -ही अप १८,१,१७; -हा: पाय १,१३,१; वैय ६३: १. ३(संही'- खाः चाअ २: १३. श्सिकत.ता™- पाउभो २,२,१३६; पाग ४, २, ७५; ५, ३, १०७; --तम् आमिष्ट २,३,१ : ३; -ता जुत्र २, १०८<sup>n</sup>; --ताः काश्रौ ५, ३,३२; ८,६, १४××; श्रापश्री; या २,१५: -तानाम् श्रावश्री ५, ९, ४; माध्रौ ४, २, ३; वाध्रौ; -ताभिः काश्री १७, १, २१; श्रापश्री ७, ४, ५××; बौश्री; -तास शांश्री १२, २४, २५; काश्री २५,११,१४; श्रापश्री १५,३,७××; भाश्रो. सैकत- पा ४, २, ७५; ५, २, १०४; १०५; ३,१०७; –ते वैंध ३,८,१. सिकत-शर्करा-- -राः बृदे ७,७९. २सिकता- पा ५, २, १०५. सिकता-तल- -ले वैगृ ५, १:६. सिकता-धारा- -राः विध २०, २३.

9: 9. सिकता(ता-आ)लम्भन- -नम् काश्रौ १७,३,१६, सिकता-वत् श्रापश्री ५,१०, २. सिकता-वत्- पा ५, २, १०५. सिकतावती- -ती श्रश्र १,१७ . सिकतिल- पा ५,२,१०५. सिकतो(ता-उ)त्तरº- -रम् श्रागृ २, ८,६. सिकतो(ता-उ)पकीर्णP--णम् काश्री ८,५,२५; -में काथी १६, ३, १३; २६, १, १४. सिकतो(ता-उ)पोप्तp- -से श्रापश्री १५,२, ५; बौऔ २९, ११: २३; माधौ ११,२,१३; हिथौ. सिक्त~ √सिच् इ. ? सिक्तिमप--मः वाधूश्री ३, ७६: ₹0. †शिसक्त्वा<sup>र</sup> आपमं २,२२,१०; हिए १,१४,४. सिक्थ- पाउ २,७. √िसच्,ङच्<sup>ङ</sup> पाधा. तुदा. उभ. क्षरणे; सेचते, सेचति अप ४८. २३‡. सिञ्चित बौधी ६, १९: ८; वाध्रश्री; कीय १, २१, ७<sup>t</sup>; सिज्जन्ति काश्री ९,१२,६; १९, २,८+; शुत्र २,४२५+; या १०, १३; ‡सिज्ञथ > था तेषा ३, १०; †सिज्जे वाश्रौ २, १,५,१; वैश्री १८, १५: १०; हिश्री

a) पासे. वैप १ सिंही टि. इ. । b) तु. पाका. । सिद्ध-गति - इति भाएडा. प्रमृ. । c) < सिंह-गति-क-। d) = मत्स्य-विशेष-। वस.। e) तु. पाका.। सिन्ध-पथ- इति भाराडा. प्रमृ.। f) <सिंहपथ-क-। (j) = दक्ष-सुता- । m) वैप १ इ. । k) श्रोपधि-विशेष-। n) = [ उपचारात् ] देवता- । l
angle घ्यप. । o) वस.। p) तृस. वा वस. वा । q) विष. (अर्थः? [सायक-])। सिक्तिमः इति मूको., सप्र. वौध्रौ १५,१५:१ ? सिक्तिमं-करपोदकम् इति । r) सित्वा इति शोधः ( तु. भू LxxvII], पागृ ३,७,३ भागृ २,२७:४ च )। ४६ पा ३,१,५३; ७,१,५९; ८,३,६४; ६५; ११२ परासृष्टः इ.। 🕻 पामे. ५७० ० इ. ।

सिकता-पृरित- -तेन वैश्री १, १२:

सिकता(ता-अ)धे- -धम् वैश्री १,

४; १०,५ : ६.

११,६,२४; †सिञ्च श्रापथ्रौ ५, ८,५; वौथ्रौ २, १६: २; हिश्रौ; †सिञ्चत, >ता या ५, २६; ऋपा ८, १५: सिञ्चामहै वाश्री २,१,५,१‡; ‡बसिञ्चत् श्रापश्री वाधूथी; असिञ्चन् अपं २ :६२५; सिञ्चेत् कप्र १,४,९; ३,४,१०. सिपिचे बौश्रौ १८, ४५: २१; सिसिचे ऋप्रा ५, २९ 🕆 ; †सिसिचुः या १०, १३; ऋप्रा ष,२९. सिच्यते वाधूश्रौ ४, २८२: ३;

सेचयेत् कप्र ३,४,११. सिक्त- -कः श्रव ४८, ११६१ †; -कम् ऋश्री ३, ११, ६; शांश्री ३, ८, २०‡; त्रापश्री; वाधूश्री ३,३९: ११; १२; या १४,६. सिक्त-संमृष्ट-, सिक्त-संसृष्ट°-पाग २,२,३१. सिक्त-सोम- -मम् वैश्रो २१.

998: 3.

99: 4. सित्तवा वौश्रौ २०, ४:३६××; आपध.

सिच्यमान- -नानाम् कप्र १, १०, 99.

सिञ्चत् - - ऋन् वैगृ ५, ५: ७. सिन्चति-> °ति-कर्भन्- -र्मणः या ७,२४.

सेक- -कम् वैष्ट ३, २३: ६; विध २८, ४८; या ३, ४५; -केन

विध २३,५६. सेक्तवै वौश्रो १७,४३: १५; श्रामिए १,४,9:४; २,६,६:9२. सेक्त्र- पा ३,२,१८२. १सेचन- -ने श्रप ४८, ३२. ४, ८, ३; भाश्रौ ४, १२, २; सिच्<sup>b</sup>- सिक् श्रापमं १, १३, ९‡; पागृ ३,१५,१६; बौगृ ४,२, ६; भाग २, ३०: ९२०; हिंग १, १६,३; सिग्भिः श्रापश्रौ १४, २२,१; २०, १७, १३; हिऔ; सिचम् काय २३, २; वीध १, ७,५; सिचा पागृ ३,१५,१६; श्राप्तिगृ ३, ८, २:३४; वौगु; श्रापध १, १६,२९; ३१; सिचि कौसू ३२,२२.

> सिग्-वात- -तम् आपगृ ९, ३‡; वैष् ५,३ : १; ७,२ : ११; -ताः आप्तिय ३, ४, २ : १५; –तात् वैग् ५, ५:५; -तेन श्रामिग् ३, ४, २ : १४; १०, १ : १२; बौषि; वैगृ ५. ५ : ४: गौषि १. २, ३७.

सिजि<sup>व</sup>-(>सिजि-मत्- पा.) पाग ८,२,९.

सिक्षाइवत्थ-, सिक्षास्थ°- पाग 2, 2, 39. सिक्षिº- (> °क्षि-मत्-)

√सिट् पाधा. भ्वा. पर. श्रनादरे.

१सित- √सि (वघा.) इ.

रिसत¹- -तम् विध ९०,१६; या ९, २६∮: -ताय श्रापश्रो २०, १२,

४: -ते बीध ४,५,१७; - विषु

श्रापश्री १७,५, ३; हिश्री १२, २,१७; –तैः अप ५,२,३. सित-चन्दन-कर्पूर-- -रम् श्रप १९२, ₹.२.

सित-चूर्ण- -र्णेन अप १९२,२,४. सित-पुष्प- -प्पैः श्रप ३८,१,२. ?सितमाल्यदानधारिन् E- -री अप ६८,३,१३.

सित-सारङ्ग-पिशङ्ग-कृप्ग-नील-लो-हित-गौर- -राः पिं ३,६५. सित-स्मितb- -तम् शंध ११६: ₹८<sup>1</sup>.

सिते( त-इ )त( र> )रा- -रा श्रप ५८<sup>२</sup>,४,१५.

रेसिता - तम् शंध ११६: ५१ k. धसित-(>°तक- पा.) पाग ध, २,

?सित्तिमंकल्पोदकम् <sup>1</sup> बौश्रौ १५, 94:9.

सित्वा √सि इ.

√सिध्<sup>™</sup> पाधा. भ्वा. पर. गती, शास्त्रे माङ्गल्ये चः दिवा. पर. संराद्धौ. †सेंधति श्राश्रौ २, १२, ३º; आपश्री ५,८,६<sup>n</sup>: वीश्री<sup>n</sup> २८, १: १८: २: २३: भाश्री ५, ४,६<sup>n</sup>; माश्रौ<sup>n</sup> ५,१,६, ४५;७, ४१; वैश्रौ<sup>n</sup> १,८:६; २०, ३३ : ९; हिश्रौ ३,३,५™; श्रामिय २, ७, ९ : १६º; भाग ३,१८: २०"; कौस्" ४६, २३; १३०-१३१,३; निघ २, १४; ईसेध >धा ऋपा ७, ३३; सेधाम

a) तु. पागम. । b) वैप १ द्र. । c) सकृत् न सिगिसि अप्र. श्रापमं १,१३,९ वौष् ४,२,६हिए १,१६, ३ श्निस इति पामे.। d) सिक्षि- इति पाका. । e) तु. पाका. पासि., जिज्ञास्थि- इति पक्षे पासि., शाक्टायनमते च यनि. °क्षास्थोशीरवीज- इति (तु. पागम.)। f)=श्वेत-वर्ण-, तद्वत्- वा। g) 'ल्यदाम' इति संभाव्येत । h)= विनायक-विशेष-। eq.? । i) सप्र. मागृ २,१४,२ उस्मितः इति पाभे. । j)= मरुद्-विशेष-। k) श्रपु २१९, २९ मितम् इति, सुमितः इति शक.। l) तु. पृ २६४८ व । C. [वाधूश्री.] "मम्, क" इति विभाजुकः। m) पा ६, १,४९ (हिंसासंराद्धयोः इति पाका.); ८, ३,११३ परामृष्टः द्र. । n) पामे. वैप १ सेघति ऋ १,७९,१२ टि. द्र. ।

कौसू ९७, ८. सिध्यति बौधौ २४, ३५: ९२; ११××; वैताश्री; सिध्यती३ बौध्रौ २४, ३५: ८<sup>२</sup>; ३७: १५××: सिध्यन्ति शांगृ २, १६,५; भाग्र २, २८:४; श्रप; सिध्यतु द्राधी ६, २, २; लाधी २, १०, २; सिध्येत् निस् १०, ५: ५; ८;१६; गोगृ १,४,२५; सिध्येयुः भागृ २,२८:५.

सिध्यते अप २६, २,२; त्राज्यो ७, १५.

सिद्ध,द्धा--द्धः वौश्री २१, ४: ३; माध्रौ २, ५,५, १६××; हिथ्रो; -दम् आश्रौ १०, ५, १७; १२, ८, ३९; श्रापश्री; -दस्य श्राग् १,२, १; कौंग्र ३,१०,२; शांग्र; वाध ११,३; - द्धा माश्रौ १.५, ५, १९; ७, १, ४××; वैश्रौ १, १९: ९; ८, ३: ९; उनिसू र्: २५º; -दा: श्राग्र ३,४,१b; कौर २,५, १<sup>b</sup>; शांर ४,९, ३<sup>b</sup>; त्रप ४३, २, ३४<sup>b</sup>; बौश्रौप्र ५: २º; -द्धानि आश्रौ १०,५,१७; निस् १०, ९: २२; -- द्वायाम् या २,२; -दे श्राश्रौ ९,७,२१; बौगृ १, २, ५५; द्रागृ; श्रापध २,३,१०; पावा १, १,१२;५,१, ५५; पापवा १; -हेम्यः श्रप ४३,१, २२५; -दैः श्राश्री ९, १,२; वौश्रौ २०,१ : ४६; -द्धौ निस् १०,८ : ३. °सिद्ध° पा ६,३,१९. सिद्ध-क्षेत्र- -त्रेषु शंध ११४.

सिद्ध-गति<sup>त</sup>-

सिद्ध-त्व- -त्वम् पावा १,१,१२; २,३२××: -त्वस्य पावा १,२, ३२; - त्वात् शौच ४, ६; पावा ३, २,१५०; ३,२०××. सिद्ध-वचन- -नम् पावा ८, ३, 93. सिद्ध-विपर्यास- -सः पावा १, 9.3 . सिद्ध-शुक्क-पक्क-बन्ध-- -न्धेषु पा ६,२,३२; ~न्धेः पा २, १,४१. सिद्ध-स्वभाव®- -वानाम् श्राश्रो १२,४,१७. सिद्ध-हविस्- -विपाम् बौध १, सिद्धा(द्ध-श्र)प्रयोग- -गः पा ३, ४,२७; -गे पा ३,३,१५४. सिद्धा(द्ध-त्र)भिषेक- -कः त्रप ३३,७,६. सिद्धा(द्ध-श्र)धे,र्था<sup>6</sup>- -थेः अप १, २७-३०,१; -र्थाः श्राज्यो ६,११. सिद्धार्थक'- -काः त्रप ४,१,२३; -कान जैग २, ६: ४: -कै: श्रप १,४४,१०. सिद्धा-विष्टारपङ्किक³→ -ङ्क्तयः उनिसू **७** : ४१<sup>६</sup>; -ङ्क्तिः निस् १,३ : ३<sup>8</sup>;१३; उनिसू **१** : ४८. सिद्धे(द-इ)च्छा<sup>b</sup>- -च्छा वौध ₹, १,५,२,१३<sup>२</sup>∮. सिद्धो( द्ध-उ)पमा- -मा या ३, 94. सिद्धो(द्ध-उ)पाय<sup>e</sup>- -यो निस् १,१२: १२. ३, ३; -िद्धः वैताश्रौ ४, २३:

निस्; -िद्धम् सु १८, ६; शांगृ ४,५,१६; श्रापग्र; -द्वया भाश्री ६,१५,६; -†द्धयै श्रापथ्रौ १५. ४,६;७,८; बौथ्री. सिद्धि-कर- -रः श्रप २१,७, ३; -रम् अप ३०<sup>२</sup>,१, १३. सिद्धि-कारक- -कः श्रप २१,७, २; ७०<sup>३</sup>, ३, १; -कम् कप्र ३, ८.१८: श्राज्यो ५.५. सिद्धि-कारण- -णम् विध १६, 96. सिद्धि-कारित- -तम् निस् ६, 97: 76. सिद्धि-द्र1- -दः अप २१, ३,३; -दम् अप २१,७,४; २५,२,२. सिद्धि-दर्शिन्- -शीं निस् १०, 99:94. सिद्धि-भाज्- -भाक् श्रप ३६, ३०,२. सिद्धि-लक्षण- -णम् अप ७०३, २, २; ४-५, ३. सिद्धि-विपर्यय- -यः ऋप्रा ११. ξ७. सिद्धि-हेतु- -तोः श्राज्यो ७,१२. सिद्ध्य(द्धि-श्र)धे- -धेम् याशि २,१८: पावा १,२,३२; आज्यो १४,६; -थें आपग्र २३,४; ५. सिध्य- पा ३,१,११६. सिध्र<sup>1</sup>- पाड २, १३; - मध्म श्रापश्रौ १७,७,४; वौश्रौ ३,३ : ५; बैश्रौ; या ९, ३८ई. संधत्- -धन्तम् कीस् ४६,२३. १सेघा<sup>k</sup>- पाग ३, ३,१०४. सिद्धि - न्ह्रये अप २४,४,४; ७०१, सिध्म(वप्रा.)।1- पाउमो २,२,२४३; पाग ५, २,९७; -ध्माः आपश्री

b) = देवयोनि-विशेष-।a) = छन्दो-विशेष-। **c**) व्यप. । d) पृ २६४८ bे द्र. । e) वस. । g) पृ २२७६ सस्य. विष्टारपङ्क्तयः, °िङ्कः इति नेष्टौ। f) = गौरसर्पप- । h)= वृत्ति-विशेष-। पूप. सिद्धान । i) उप. $<\sqrt{2}$ ा (दाने) । j) वैप १ द्र. । k) = सत्त्व-भेद- इति पागम. । l) = श्वित्र-भेद-, तद्वत्- । 20,98,4.

सिध्म-ल~, °वत्- पा ५,२,९७. सिध्य-, सिध− √सिध इ. सिधक"- गग ६.३.१३६.

सैधक<sup>b</sup>— -कम् आपश्रो २०, ३, ८; बौध्रौ १५, १: १६; बाध्रौ; वौध २, १, १५: -कंग श्रापश्रौ २०.३.१२: बौश्रौ १५, ५: ९: २८: हिश्री १४.१.३३.

सैधकी- -कीम् हिगृ १,१४,

सिध्रक-मुसल- -लेन काश्री २०. 9,32.

सिध्र( क> )का-व( न> )ण- पा ६,३,११६; ८,४,४.

सिन- √सि (वधा.) इ.

सिनीवाली°- पाग ४, १, ४१; –‡৹ন্তি স্মাপ্নী १,৭০,৬; হাাপ্নী; त्रापन्नी १४, १७, ३<sup>१०</sup>; हिन्नी १५, ५, ३ <sup>१ d</sup>; -ली आश्री ६, १४, १५; बौश्रो; या ११. ३३‡∯; –लीम् श्राश्रौ १, १०, ६; आपधी ३, ९, ४; बौधी; -ल्याः आश्रौ ८, १२,९; 🕈 श्रापश्री ४, १३,२; ३; भाश्री; हिश्री २१, २, ६७: -हयै बौश्रौ ८, २२: १०; १२, ४: २२××; भाश्री.

सिनीवाली-देवता-> °व(त्य>) त्या∽ -त्ये शुअ २, ५७.

सिनीवाल्या( ली-ग्रा )दि-देवता--ताः श्रश्र ७,४९.

सिनीवाल्यु(ली-उ)त्तर<sup>e</sup> - -रम् शुप्रा

2,39.

सिन्दर- पाउ १,६८1,

सिन्ध (वप्रा.) - पांड १, ११; पांग . ४, २, १३३<sup>६</sup>; ३,९३<sup>६</sup>; –न्धवः मंबीश्रौ ८, ३: ४××: वाश्रौ: थप ४८,७६+; निघ १, १३+; या ५. २७‡र्क: -न्धवे आपश्री १७,२,६ : -न्धः निस् १, ५: ६<sup>b</sup>; श्रापमं १,१०. ७‡; कौस्: - 🕆 न्ध्रम् आश्री ३, ७, १५; ८, १.१८ १ : बौश्रौ २८, १० : ८; या २,२५: ७, २०: १४,३३०: ३४; -न्धून् सु २६,४; कौसू ५, १‡; -‡न्धूनाम् बौश्रौ १०.५९: १५: हिश्री १२, ४, १३; बौंग्र ४,३, ७; मागृ १,१३,१५; वागृ १५, १०; या ६,१७; १०,५५; -न्धोः आपश्रौ १७, १८, १५; विध ८५,५०; अअ १९,४४ : या १४,३३; -न्धी या ९,१०. सैन्धव(वप्रा.)- पा ४,१,१५४<sup>1</sup>; २,१३३; ३,३३; ९३; पाग २, ४, ३१; पावा १,३,१०; -वम् श्रश्र १, १५<sup>k</sup>; -वेषु श्रा ५१, 9.8<sup>8</sup>.

सैन्धवी- -वी: आपश्रौ १८. १३,३; हिश्री १३,५,१४. सैन्धवक- वा ४,२,१३४. सैन्धवायन्।- -नाः बोध्रोप्र ३६: १. सैन्धवायनि<sup>1</sup>- पा ४,१, १५४.

सिन्धु-क- पा ४,३, ३२; पावा १, ₹.90.

सिन्ध-क्षित्1- -क्षित् ऋग्र २. १०.

सैन्ध्रश्चित m- -तम् निस् ७.५:

सिन्ध-देश- -शः जैय २.९: २०. सिन्ध-दैवत- -तम् श्रय ३, १३.

सिन्ध-द्वीप<sup>1</sup>- -पः ऋअ २,१०,**९**: बुद ६.१५३: ग्रञ २.४०: ५४: साय १, ३३; श्रश्र १, ४; ७, ८९: १०, ५: १९, २: -पाः साअ २, ११८७.

सिन्ध-पथ<sup>0</sup>-

सिन्ध्र- पागम ४३१.

सिन्ध-षा[,सा<sup>0</sup>]मन् <sup>m</sup>- -म द्राश्रौ २,२,३५: लाश्री १,६,३१

सिन्ध-सौवीर- -रात् शंध ७; --रान् अप ५०,२,५.

सिन्धुमित्र<sup>p</sup>- (>सैन्धुमित्रि[क>] का, की- पा.)पाग ४,२,११६.

सिपल- ३सख- हि. इ. √ सिभ्,म्भ् √स्भ् टि. इ.

सिम् पाग १,४,५७.

सिम प- पाउ १,१४४, पाग १,१,२७; फि ७९; ८०: -मस्मै या ४. **ባ**ባ‡Φ.

सिमा<sup>1</sup>-- नाभ्यः निस् ३,१३:४१. सिमानां-निवेध<sup>m</sup>- -धः लाश्रौ ७. ४,१; ज्ञसू ३, ११:२२: १२: १७; -घस्य लाश्री ७,४,१२.

सिमिक- पाउद्घ २,१९. सिरा<sup>5</sup>- पाउन्न २, १३; -रा वैश्रौ १३, १०: १२; -राः वैग्र ५.

92: 8; 99.

d) शोधः वैष १,६३० m इ.। a) = 72स-निशेप-। b) तिह्यकारीयः अण् प्र.। c) वैप १ इ.। e) बस.। f) <√स्यन्द् इति। g) = देश-त्रिशेष- | h) = छन्दो-त्रिशेष- |i) पाठः ? सिन्धौ इति शोधः (तु. सपा. शौ ६,१,२)। j) व्यप.। k) विप. (सूक्त-)।  $l)=\pi$ िप-विशेष-। उस. उप.  $<\!\!\sqrt{k}$ n) पृ २६४८ e द्र.। o) लाश्री. पाठः । m) = साम-विशेप-। p) व्यप. इति Mw. । (निवासे)। q) सना,  $|r\rangle$  = महानाम्नी-ऋच्- |eq| ? <सीमन्- इति ऐवा ५,७  $|s\rangle$  = शिरा- |eq|

सिरि<sup>8</sup>- -रिः श्रप ४८,१००‡. सिरिधा,न्ध्र<sup>b]c</sup>-(>सैरिधा १न्ध्र] क- पा.) वाग ४,३,११८. सिरी<sup>0</sup>- -री: वौध २,६,३४<sup>‡</sup>-√स्थिल् पाधा.तुदा.पर.उञ्छे. सिल<sup>6</sup>— -लम् कौगृ ३, ११, ४४<sup>1</sup>; –लानि कौए ३,१०, ३५; −लैः बौध ३,२,११. सिलो(ल-उञ्छ>)ञ्छा<sup>ड</sup>- -ञ्छा बौध ३,१,५; २,११<sup>२</sup>∯.

सिलाञ्चाला<sup>व</sup>->°ला( ता-त्र )म--ग्राणि कीस् ५१,१६.

सिलिक<sup>d</sup>->°क-मध्यम<sup>d</sup>- -माः या ४, १३; –मासः या ४,१३‡ई. सिलिन्झ- पाउमो २,३,३०.

√सिवृ<sup>1</sup> पाधा.दिवा, पर. तन्तुसंताने, सीव्यति आपश्रौ ११,१०, १५; सीव्यतः श्रापश्री ११,८,९; हिश्री ७,५,३२; ७,२१; सीव्यन्ति या ३,७; †सीव्यतु आपमं २, ११, १०: श्रामिगृ २, १,५: १४; या ११, ३१; †सीव्यध्वम् श्रापश्री १६,१४,५; वाश्रौ २,१,५, २०; वैश्रो १८,१२ : १३.

स्यू<sup>d</sup>- -स्यूः काश्रौ ८, ४, १८; ञ्चापश्रौ ११,८,१;५××.

स्यूत,ता- -तम् वैश्रौ १२, ८:७; -†ता श्रापश्रौ १६,२६,६;माश्रौ; वाश्रौ २,१,७,३<sup>१1</sup>. स्युता(त-श्र)न्त- -न्ते काश्री ७,३,१७.

स्युत्वा श्रापश्रौ ११,८,१;५.

सिवस- पाउना ३,१२०.

?सिषम् हिश्रो १७,५,२६. सिपाधयिषत्-,°यिषु- √साध् द्र. सिपासत्-**√**सन् द्र. सिस्तु~ √स्त्र. ?सिस्रति<sup>1</sup> निघ २,१४<sup>‡</sup>. १सिस्रते अप ४८,२ ई. सिहा<sup>४</sup>- पाउडु ५,२८. १सीकर<sup>1</sup>-२सीकर $^{m}$ -(>सैकरेय-)

सीत्तमाण-√सह **द्र.** सीता<sup>त</sup>- पाउदु ५,२९; -ता श्रापश्रौ १६,२०,७†;बौश्रौ; बृदे१,१२९; माशि १२, १०; -ताः काश्रौ २१,४,१; श्रापश्रो १६, १९,५; बौश्रौ १०, २५:६; १३; माश्रौ ६.१.५.४१; वाध्रश्री ४, ११६: र: वाश्रौ २, १, **५**, ४; ६; वैश्रौ १८,१६: १४; हिश्रौ ११, ६, ३५; १२,८, ५; हिपि १५: ७; ८; कीस् २०, ९; अअ; -ताम् वौश्रौ १०,२५: ४; १७, २८: १४; २५, ३०: १; माश्रौ ६,१,५,४०; हिश्रौ ११,६,३६; पागृ २,१३,२; १७,९; श्राप्तिगृ ३.८.२ : ८: बौषि १,१५: १९; गोग ४,४,२८; कौसू १०६. ३××; कप्र ३,१,१०; श्रप; श्रश्र ३, १७; -ताम्ऽ-ताम् माश्रौ ६,५,६,६; -तायाः कागृ १४, ५: गोग्र २,१,४; कौसू १०६, ४: –तायाम् श्राप्तिगृ ३, ८, २: १०; बौपि १, १५: २१; कौसू २, १२; -तायै पागृ २, १७,१०; ऋत्र २, ४, ५७; बृदे ५,९; -तासु माश्री ६,१,६,१८; - १०ते माश्री ६, १, ५, ३९: आग्निग्.

सीता-गोप्तृ- -प्तृभ्यः पागृ २,१७, 93.

सीता-देवता->ल्य,त्या- -त्यम् श्रत्र ३, १७; -त्याः गुत्र २. 928.

सीता-द्रव्या(व्य-श्र)पहरण- -णे शंध ३२३.

सीता(ता-अ)न्त- -न्ते कौसू २०,

सीता(ता-अ)न्तराल- -लान् हिथी ११, ६, ३७º; -लानि श्रापश्री १६,२०,७<sup>n</sup>.

सीता( ता-अ )न्वेपण°-> °णीय P-पा ४,३,८८<sup>a</sup>.

सीता-मध्य- -ध्ये वाश्रौ २, १, ५,

सीता-मात्र- -त्रम् श्रापश्रौ ८, ५, 90.

> सीतामात्री- -त्री वौश्रौ २४, २४: १२; - त्रीम् श्रापश्रौ २, २, ७; भाश्रौ २, २, ८; हिश्रौ १,६,९४.

सीता-यज्ञ- -ज्ञः पागृ २, १७,१; -ज्ञस्य काग्र **७१**, ७; -ज्ञे पाग्र २,१३,७.

सीतायज्ञ-खलयज्ञ-प्रवपण-प्ररू-वन-पर्ययण- - जेव गोग् ४, ४,

सीता-लोष्ट- -ष्टम् कौगृ ४, ४, ४;

 $\bar{b}$ ) तु. पागम., [पक्षे] भाण्डा. । c) नाप. (।अदासः सन् ] दासवृत्ति- इति पागम.)। a) = मेघ $\cdot$ । d) वैप १ इ. । e) = शिल-। f) पामे. ६३२ h इ. । g) = चृत्ति-विरेष-। h) या ११,३१ पा ८,३, і) स्यु॰ इति पाठः ? यनि. शोधः ( तु. मै २, ७, १६ )। ј) लघुशाखीयः पाठः। ११६ परामृष्टः द्र.।  $k)=\{\hat{\mathbf{H}}_{\mathbf{E}^{-1}}\mid l\}$  पृ २४०२  $\mathbf{f}$  द्र. । m) पृ २४०४  $\mathbf{m}$  द्र. । n) परस्परं पासे. । o) वस. पूप. =मैथिली- । p)= कृति-विशेष-। q) तु. पागम.।

शांग्र ४,१७,३; काग्र. सीता-शिरस्- -रःसु कौस् २०,२२. सीतो(ता-उ)द्धत-मही—कर<sup>a</sup>--रम् विध ९,९;१७. सीत्य- पा ४,४,९१; पावा १,१, ७२.

सीदत्- प्रमृ. √सद् द्र. सीधु<sup>D</sup>- पाग २,४,३१. सीधु-प<sup>©</sup>- पाना ३,२,८.

सीपाल- (>°लिल- पा.) पाग **४,** २,८०.

सीव(ल>)ला<sup>व</sup>- -०ले माशि ४३†. सीम् <sup>°</sup> शांश्री १८, ८,५†; निघ ४, २‡; या; पाग १,४,५७.

सीमन्,मा<sup>6</sup> पाउ ४, १५१; -मा वाघ १६, १८; या १, ७ई; -माम् वीश्री २९, १२: १५; कप्र ३, १, २; अप; विघ ५, १७२; -मनः श्रापघ २, ९, ४; हिघ २, १, ११९; या १, ७; -म्नि श्रापघ १,९,१६; हिघ १, ३,१६.

†सीम-तस् (:) आश्री ४, ६, ३; गंश्री ५,९,५; या १,७३;ई.

सीम(म-प्र)न्त<sup>र</sup> — पाउना ३, १३०; पाग ५, २, ३६; ६, ३,१०९<sup>8</sup>; पावाग ६, १, ९४; —न्तः शंघ १४; —न्तम् आपश्रौ २२, २८, ९†; बौश्रौ १८, १९:६†; हिश्रौ २३, ४, ४९†; आगु १, १४,४; कौगु; —न्ते मागु २,१४, २६†; वैगु ३,१२:४; शौच ३, ४३†.

सोमन्त-करण<sup>1</sup>- -णम् गोगृ २, ٥.٩. सीमन्त-वत् श्रामिगृ २,१,५:५; श्रापगृ १४,१०;१६,५. सीमन्तित- पा ५,२,३६. सीमन्तो(न्त-उ)न्नयन<sup>b</sup>- -नम् श्रागृ १, १४, १; कौगृ १, १४, १; शांगः; -ने कौग १, १, ५; शांगृ १,५,२; पागृ १,४,२. सीमा-तस् (ः) या १,७. सीमा(मा-त्र)तिक्रमण- -णे शंध ३११. सीमा(म-न्न)न्त- -न्तम् वाध ११, १५; बौध १,४,२२. सीमा(मा-श्र)न्तर- -रे हिपि २३:४ सीमा-भेतु- -त्तारम् विध ५,१७२. सीमिक,का (बप्रा.) पाउ २, ४३; -कस्य अप ४८, १३०; -काः या ३,२००; -कानाम् श्रप ४८, १२१; या ३, २०. १सीर(वप्रा.)1- पाउ २,२५; -रः बृदे **५, ८**ई; या ९,४०ई; -रम् शांश्रौ ३,१८,१०; काश्रौ ५,११, १२: १७, २, ७××; आपश्री:

भ, ८कृ; या ९,४०कृ; -रम् शांश्री ३,१८,१०;काश्री ५,११, १२; १७,२,७×४; आपश्री; कौसू २४,३५; ९४,१७; १२०, १३;१२६,१३; -रस्य कीगृ ३, १३,१०; बांग् ४,१३,४; -१रा काश्री १७,२,१०; श्रापश्री १६, १८,५; बीश्री; -रे माश्री ६,१, ५,३५; कौसू ३७,६; -रेण वाश्री २,१,४,३८; कौसू ८३,१८; -रेम्य: कौसू ३९,३०६.

सैरिक- पा ४,३,१२४; ४,८१.

सै(र>)री<sup>1</sup>- -री आपध १, २,३७; हिध १,९,६८. सीर-कृष्ट-जात- -तानि वैध ३, ५, ७. सीर-देवता->॰व(स्य>)स्या-

सीर-देवता->°व ( त्य>)त्या--त्ये शुग्र १,१२३.

†सीर-पति— -तिः भापश्री ६, ३०, २०; बौश्री ३,१२: २८; भाश्री ६,१८,७; वाश्री १, ५, ५, ८; माश्री १,६,४,२४; हिश्री ६,८, १; पाग्र.

सीर-योग"- -गम् कौस् २७, १. सीर-लाङ्गल- -लम् वाधूश्रौ ४, १९:४४; ११६:१; -लेन वाधूशौ ४,१९:४५.

सीरा(र-अ)धिक"— -कम् अशां २५, ४.

सीर्य- पावा ४,४,७६.

२सीर-(>सैर्य-पा.) पाग ४,२,८०. सीरक-(>सैरकायण- पा.) पाग ४, २,८०.

सीरवाह- -हाः कौगृ २,६,९†. †देसी(र≫)राº- -रा श्रापमं १,६, १३; -राः श्रप ४८,७६; निघ १,१३.

†सीलमाव( त्> )ती°- -ती° क्षैय ३,२,६; शांय ३,३,१.

सीवनी<sup>व</sup>- -न्याम् वैग्ट ५,१२:९. सी(व>)वी<sup>1</sup>- -न्याम् माश्रौ २, १, २,१२.

सीस,सा॰-पाग ४,३,१५२; -सम् काश्रौ १५,५, २; २४; श्रापश्रौ; -सस्य शंध १६४, -साः शुप्रा

a) तस.>कस. उप. = ३कर-। b) = शीधु-। c) उप.  $< \sqrt{41}$  (पाने)। d) = [वही-हप-] श्रोपधि-विशेप- (तु. सा Lतैज्ञा २,५,६,४])। e) वैप १ द्र.। f) = संस्कार-विशेप- (कागृ. प्रमृ.)। g) तु. पागम.। h) = संस्कार-विशेप-। i) = उपजिहिका-। j) = स्तिर- (वैप १ द्र.)। k) = हलाय-इति दारिलः। l) = रज्जु-। m) = गोयुक्त-हल- इति दारिलः। n) वस.। n0) = २सीर्- (वैप १ द्र.)। n0) पामे. वैप १ स्नृतावती शौ ३,१२,२ टि. द्र.। n0) = श्रज्ञ-विशेष-। n1) = वसन-दशा-(तु. काश्री ७,३,२५)। वैप १ प्रमृतावती शौ ३,१२,२ टि. द्र.। n2) = श्रज्ञ-विशेष-। n3) = वसन-दशा-(तु. काश्री ७,३,२५)।

३, ८१<sup>†</sup>; -सानाम् नीश्री १५, १५: ७; -सानि कौस् ८, १८; ३४, ५; ७१, १५; -साभिः आपश्री २०,१८,७; नौश्री १५, ३०: १८: -†से काग्र ४५,७; साग्र २,९,१०; कौस् ७१, १६; ८६, १९; -सेन काश्री १४, १, १४; १५, ९, २३××; आपश्री; -सेनु कौस् ३४,४. सेस- पा ४,३,१५४.

स्त- पा ठ,२,, १२०. सीस-क-> क्-त्रपु-कांस्य-ताम्न-रूप्य- - प्यानाम् सुध ३३०. सीस-कालायसा(स-म्रा)भरण<sup>b</sup>--णः वैध ३, १४, ७.

-णः वध ३, ४४, ७. सीस-चूर्य- -णिन कौस् ४७,२३. सीस-ताम्रा(म्र-त्रा)यस- -सानाम् काघ २७७: ७.

सीस-न्नपु-कांस्य-ताम्रा(म-त्रा)यस-कुद्दाल - न्लानाम् सुधप ८७: १४°.

सीस-नदीसीस<sup>त</sup> - से कौस् ८,१८. सोस-माष<sup>6</sup> - पः गौघ २२,२५<sup>1</sup>. सीस-माषक<sup>6</sup> - कम् शंघ ४०१<sup>1</sup>. †सीसर<sup>6</sup> - - र आपमं २, १६, ९; १०; भाग २,७:२३;२५; हिग्य २,७,२<sup>५</sup>; -रः पागृ १,१६, २४<sup>३</sup> .

†सीसरम<sup>g</sup> - • म श्रापमं २,१६,९; १०<sup>1</sup>; भाग्र २, ७:२३; २४;

हिंगृ २,७,२५. आपमं २, १६, ९; १०; भागृ २,७:२४;२६. सीहर¹- (>सैहरेय-) स्रस्<sup>m</sup> †त्राश्री २, १,२९; ८,७××; †शांश्रो २, २, १४××; ५,१०, २१<sup>n</sup>: काश्री; श्रापश्री १६, १५, ८‡°: जैश्रीका २६°: श्रापमं २, ३,१‡व; कौय ५,५,५१‡ा; हिय १.५.१<sup>q,s,t</sup>: श्रश्र २०,१२४<sup>१</sup><sup>u</sup>; या १,३;१०<sup>२</sup>; ३,२१××; ऋप्रा ८,४; पा ६, ३, १३४<sup>४</sup>; ८, ३, १०७<sup>ण</sup>: पाग, पावाग १,४, ५८; पावा १, ४, ६०; ७, १, ६८; सोः पा ६,२,११७; १९५. स-सर्वा(व-म्र)ध- -धांत् पा ७, ३, 92. सु-सर्वा( र्व-अ )र्ध-दिक्शब्द--व्देभ्यः पावा १,१,७२. सू(सु-उ)पमान"- -नात् पा ६, २, 984.

√सु<sup>x</sup> पाधा. स्वा. उम. श्रभिषेव, †सुन्वे<sup>y</sup> श्राश्रौ ८, ११, १; छुस् १,४:३१××; निस्; सुनोति वौश्रौ १८,४५:३८; २६,२७: १०; या ६, १९‡; सुन्वन्ति शोश्रौ १३, २५-२७, ३; सुनोतु या ११, ४३; †सुनु आपश्रौ १६,२६,३; वैश्री १८,१८:५; हिश्री ११, ०, ४५; सुनुत हिषि १८:२†; सुनोत>ता ऋप्रा ७,३३†; †सुनवाम आश्री ७,१,१४; श्रापश्री १६,३४,४; वौश्री २८,१०:६; वैश्री; †असुनोत् शांश्री १५,१५,१३; वौश्री; सुनुयात् वाधृश्री ४,४०:११; सुनुयुः हाश्री ११,४,२५³; ताश्री ४,४,२४³; १०,५,१०; १०,०; निस् १०,९:३३.

सुपाव †शांश्री १०,५,११; १३; वृदे ६, १०२; छुप्रा ६, १०†; †सुपुम>मा आश्री ५, १०, २८; ७,२,३××; शांश्री. सूयते आपश्री १७, १८, १‡; †सस्यत आपश्री २१,२०,३; हिश्री १६,६,४१. †ससावि आश्री ५, ५, १४; ६, २,२,७,८,३; शांश्री.

२सवन<sup>2</sup>— -नम् आश्रो ५,१२,८; ६,३,१६†; शाश्रो; †श्रप ४८, ९५<sup>11</sup>; १४१; निघ ३,१०<sup>‡1</sup>; या ७,१०;१२,४२†७; -नम्ऽ--नम् वीश्रो १४,१०:३;२३,५: २४;—नयोः आश्रो ५,२,१०;५, १८; ६,२७××; शांश्रो; -नस्य श्राश्रो ५,४,३†; ५,१५²;

शांश्री; काश्री १०, २, २<sup>‡a</sup>; -मना बौश्रौ ७, ७: ७; वैताश्रौ ३२, ७; या ५, २५ई; -नात् काश्रौ २५, १३, १६; जुस् १, १०:८; १४; -नानाम् द्राश्रो ७, ३, २३; लाश्रो ३, ३, २४: १०,४,११; निसू; -नानि शांश्रौ ६, ३, ८ई; १४, ५१, 9; काश्री; हिंघ १, ७, ७<sup>b</sup>; -नाभ्याम् श्रापश्रौ १२, २९, १२; -नाय शांश्री ७,१४,१२; बौश्रो ७,५ : २३‡; ८,१ : १××; माश्री; -ने श्राश्री ५, ४, ३‡; €<sup>₹</sup>†; **९**, 90, €; शांश्रौ: -नेS-ने ग्रापथ्रौ १४,२,५; वौश्रौ ११,२:२२; वैश्रौ १७,२:७; ८: ५; पाग ८, ३, १०८; -नेन वाधूश्री ४,३: १३; हिश्री ९,३, २:३५; निस् ३,६:११; -नेभ्यः बौश्रौ १८, ५०: २४; २७××: निस्; -नेषु श्राश्रौ ५, ११, १; काश्रौ २४,३,११; वैश्रौ.

सावन<sup>c</sup>- -नः निस् ५,११: ५; ७; १२: १; -नस्य वेज्यो ३१; -नात् निस् ५,११: ६. सावने(न-इ)न्दु-स्तृ-

मास<sup>त</sup>- -सानाम् वेज्यो ३१. सवन-करणि<sup>6</sup>- -णिम् माश्रौ २, ४,३,२९<sup>1</sup>; ६,२६; ५,४,१७. सवन-कल्प- -ल्पः हिश्रौ १८. ٧,Ę٥.

सवन-काल- -लः वौश्रौ २९,४:

९: -लाः हिश्रौ १६, ८, २३<sup>६</sup>; -लेपु काश्री २४,७,४ सवनकाला( ल-श्र )तिक्रम--मे वैश्रौ २१,८: ३. सवन-फ्रम- -मेण शुप्रा १, ३०; या १३,७. सवन-गत- -तम् श्रापध १,२४, ६; हिंध १, ६, ५५; -तानाम् बौश्रौ २७, ५: १××; -तौ वाध २०, ३४. सवन-चिति-शेषb- -पः मीसू 4,3,94. सवन-च्छन्द्स्- -न्दः निस् ७, ५: २६: -न्द्सोः निस् ४,६ : २०. सवन-त्रय- -यम् श्राप्तिगृ २,४, ५: २०; बौध ४,७, ६; ८,९८; -ये जैश्रीका ११९; १४७. सवनत्रय-होम--मम् आप्तिगृ २,५, १० : ४०. सवन-देवता- -ताः आश्री ५, ३,१०. सवन-प्रवर्ह!- -हाः क्षुसू २, ८: 9;99. सवन-भक्ति-ज्ञात्र!- -त्राः निस् ३,६:३१. सवन-भाज्- -भाजः निस् ९, **६:9**€. सवन-मास- -सम् श्राश्रौ ११,

२२: ३; वाश्रौ ३, १, १, ११; द्राश्री ३,१,४; लाश्री १,९,४. सवनमुखीय- -यान् वौश्रौ २५,२०: २६; द्राश्री ४, १, २३; लाश्रो २,२,९; -ये लाश्रो ६,९,१४; -येषु काश्रौ २२, ९, ४<sup>1</sup>; २४, ३, १३; जैश्रौ १४: १६; -यैः लाश्रौ ८, ९, १६. सवन-वत् मीसू ५, १, ३०. सवन-वद्-भाज्-निस् ९, ६: १६. सवन-विध,धा- -धः द्राश्रौ ८. ४,१५;१६; लाश्री ४, ८, १३; १४; -धम् द्राश्रौ ८, ४, १५; लाश्री ४,८,१३; –धाः आपश्री २३,१४,५; -धेन द्राश्री ८,४, २७: लाश्रौ ४, ८, २२. सवन-विधि-किया- -या काश्री २४,७,२५. सवन-शस्(ः) श्राश्रौ ८, ७,१५. सवन-संस्था- -स्थयोः वाध्रश्रौ ३, १०२:४: -स्थासु वाश्री १,१, ६,९; द्राश्रौ ५, २, २०; लाश्रौ २,६,१३. सवन-संतिन $^{m}$ - -निम् काश्रौ ર**ઇ,**૪,૧<sup>૧</sup>. सवन-समीष(a>)न्ती $^n-$ -<del>न्</del>ती लाश्री ६,२, २२. सवन-स्तोम- -माः निसू ९,६: ٩७.

१सवना(न-आ) दि<sup>0</sup>-- -दौऽ-दौ

सवन-मुख<sup>k</sup>- -खेपु वौश्रौ २५, श्रापश्रो १४,१९,२; १८,२,१० a) तु. चौसं.। सवस्य इति अच्यु.?। b) पाभे. पृ १६७ m इ.। c) नाप. (संवत्सर-, सत्र-, मास-)। इदमर्थे अण् प्र. (तु. शक.)। d) द्वस.>कस.। e) कतु-करणि-इत्यनेन स-न्यायता द्र.। f) सप्र. °नकरणिम् <> °नसंतिनम् इति पामे.। g) ॰नैः का॰ इति संस्कर्तुः सूच्यां शोधः ?। h) इस.>षस.। k) वैप १ द्र. । l) ॰ नीयमुखेषु इति पाठः १ यनि. शोधः i) पृ १२४३ e इ. । j) पस. >वस. । (तु. चौसं. PW. प्रमृ. )। m) = सवन-कर्गि-। n) = विष्टुति-विशेष- । उप. <सम्√ईष् (गतौ)। 0) पस. ।

98.

७, १८. -साः श्राश्रौ १२, ५,

हिन्नी १३,१,११. २सवना(न-धा)दि-> °दि-फ़त-त्व- न्त्वास् पावा ८, ३, सवना(न-ग्र)धिकार"- -रः मीस् ३,२,४३. सवना(न-ध्र )नुकरप- -रुपम् b आवध १,२५,११; बीध २, १, ٧٩. सवना(न-ध्र)नु( ग> )गा--गाम् शंध ३९०. सवना(न-घ)न्त- -न्ते वैधी १५, ३६: ५; -न्तेषु याधी १३, १, १२: माध्रौ ५,२, १६, १८. सवना(न-श्र)न्तर- -रे गीस् ३,६,३०. सवना(न-आ)रम्भ-भक्ष<sup>0</sup>- -क्षः नधीका १४२. सबना(न-थ्रा)हति- -तिम् पंथी १५,३८: १३; १६,३२:१५.: सवनीय,या<sup>0</sup>--यः शोशी ६,९,: ९: १३,२०,**९: १७,**७,७; काधी ९,८,२; १२,६,१४;२२,३,१४; यापधी; -यम् आपधी १२, १८,१२; १७,२३, ४; २०, ९, १३; २२,३,१०; काठधी; बौधी સ્છ, રરઃ ૧<sup>૯</sup>; થીઘ ૨, ૧, ३७1: -यस्य आश्री ६,११,६: ८,६,४; शांथी: -या धांधी २२, ८,३६: -याः आश्री १०,२,२९; १२, ७, १; शांध्री १४, २, २०××; काश्रौ ४, ६, १६<sup>५</sup>; श्रापश्री; -यात् शांश्री ५,३, ८; वैधी १६,२ : ३: -यान् आधी

१२.८.२६: काधी ८.८.२५××; आवधी: -यानाम् श्राधी ५,१३, ८: शांत्री १८,५१,१३; १५.१, २३: इ.१५मी; -याम् वैधी १७, ४: १: हिश्री ९, ७,३७; -यासु व्यापत्री १४,९,३;१७,३; हिन्नी; -ये शांधी ५, २०, ६; १०, १२, ६; आपश्री; -येन आश्री ५.३.५: बाधी ३, २, ४, ५-७; --येभ्यः बौधौ २५, ११: २; माधौ ५,२,१२,२८;-येषुकाधौ **ર્**છ, ૧, ૨૧; વૈદ્યો **ર**દ, ૨:૪; हिधी: -ये: आधी ६, ११, ७; शांध्री ७, १, १; १६,८××; थापथी. सवनीय-फलश- -मान् माधी २,३,१,१९; २,१९;२४; -शानाम् माश्री २, ३, २, ११; -ती गांधी २, ३, २, ३६. सवनीय-काल- -डे शांश्री १४,४०,२१; धापश्री २२, ३, ૧૦: દિશી શ્કુ,૧,૪૫. सवनीय-चर्या- -यां घ्रापधी १३,४,७. संग्रनीय-पाग्न- -ग्राणि **લાવધી કર,**કે.સ. सवनीय-पुरोटाश- -शाः काश्री १२, २, २; -शानाम् वैताश्री १९,91.

१३: मीस् १२, २,१७. सबनीय-वपा--पायाम् द्राश्री १५,२,१; लाधी ५,९,१५ सवनीय-मीरय-भाव!-न्यात् काश्री ६०,७,१५. सवनीय-इविस्- -श्रीपि वैश्री १५,४: ७. सयनीय-होम- -मात् वैताश्री 22,29. सवनीया(य-क्षा)दि- -दि आपधी १३,११,५. सवनीया(य-श्र)नन्तर- -स्म श्रप्राय ६,६, सवने(न-इ)ष्टि--ष्टिम् बीधीहरू. २०: २; १७,२७:२xx;-एवा बौध्रौ २१, ६: २४; २६, १८: 9 UXX. सवनो(न-उ)कर्य- -र्यः मीस् 4,1,34. १सत,ता<sup>४</sup>- - १तः भागी ६,४,१०; **ં ર; શોધી ૧૦, ૪, ૫**; ફ**૧,** १०,७××; आपग्री; वॉग्री २९, ५: १०**S: निघ २,**७¹: -†तम् જ્ઞાયો **પ**. પ. ૧૧: ૧૦,૨૮<sup>૨</sup>: ૧૪,૪××: શાંધ્રી: લાવઘ્રી ૨૧, ७,१६<sup>m</sup>; बौधौ २६,२२:२१\$; हिथौ १६, ३, ३५०; अप ४८, ८८ 📲 : - 🕈 तस्य धार्थो ३,९,५; ५, १५, २१××; शंधी; -†ता व्यापद्मी १९,१२,७; बौद्रौ १९, ३:१८: हिश्री २३, २, १८; -पृताः धार्यो ५, ५, २; शर्यो १८,७,१४; श्रापध्रौ; - †तानाम् गाधी ६, २, १२; ३,१६°××;

a) तु. जीसं. प्रमृ. । b) पाभे. पृ १६७ m इ. । c) पस.>तत. । d) पिग. (पशु- एरागिदि-], मेपी-प्रमृ.) । e) श्रर्थः ? । f) भाष्यम् [पक्षे]  $< \sqrt{\pi}$  (प्राणिप्रसवे) । g) = देवता । h) ध्यान् इति Web. । i) ध्यान् इति C. । j) इस.>सस. । k) वप १ इ. । l) = अघ- । m) पाभे. वप १,२४१८ n इ. । n) सुताम् इति पाठः ? यनि. सोधः (तु. प्र १०,९६, १३; प्रान. च) ।

१६,४:५; १३:६,

सवनीय-प्रचार- -रः वैधौ

सवनीय-यूपन्-- - प्राप्त्री

सवनीय-वत् काश्री १०, ९,

**૧૧,૧૫,૧૨, દિશ્રી ૨૨,૨,**૨૨.

शांश्री ७,१०,१३; २०, ४, ५; १४,३,८; या ४, ८; - †तासः श्राश्रौ ५, १६, २; ६, ३, १; ८, ३, ३२; शांश्री; - नते त्राश्री ४,७,४; ६, ४, १०××; शांश्री; नाशि २,३, २º: - मतेन श्रापश्रौ १६, ३४, ४: वैश्री १८, २१: ३३; हिथ्री ११,८,१५; - नतेषु श्राश्रौ ६,४, १०; शांश्रौ ९,१८, ৭; १८,१२,१; ऋअ. र्मसुत-पा<sup>b</sup>~ -पाः या ११, ८; -०पौ आश्रौ ५, ५, १९; शांश्रौ ८, २, ६; वैताश्री २५, २: श्रश्र **6,46.** स्तं-भर⁰- -रः ऋश्र २,५,११; शुअ २,२३१: ३, ९; साअ २, २५७;७५५. सुत-व(त्>)ती- -तीनाम्,-त्यः निस् ८,१:९. सुत-श्रवस्d- -वसे<sup>6</sup> वीगृ ३, ९, ५; हिगृ २,१९,६. सुत-सोम<sup>d</sup>- -मान् वौश्रौ १८, ४९: १२; -मासः श्राश्रौ ९, ३.

४९: १२; -मासः श्राश्रौ ९, ३, २२<sup>†</sup>.

†सु(त>)ता-वत्- -वतः
वैताश्रौ २१, १; ग्रुप्रा ३, ९७;
-वन्तः आश्रौ ७,४, ३; ८, ५, १४; शांश्रौ १८,१०,३; वैताश्रौ.
सुता(त-आ)सुत- >°सुतिन्-ती वौश्रौ २६,२२:२१.

†सुते-कर°- -रासः वौध २, ६, ३४.
सुत्य,त्या<sup>01</sup>- पा ३,३,९९;-त्यम्

आश्री ४,२,१७; शांश्री १५, १, १३; १२, ६; १४; श्रापश्री १०, १५, २; ४<sup>२</sup>; बौधौ; -स्यया माश्री ६, २, ६, २४; वाश्री २, २, ५, ८<sup>† h</sup>; -त्ययोः शांश्रौ १३, ५, १<sup>६</sup>; -त्यस्य काश्रौ १४, १, २४; -त्या शांश्री १०, १,१३; १४,४०,१; काश्रौ ७,९, १७; काठश्रौ ७२३; बौश्रौ; -त्याः काश्री २४,५,१; माश्री ३,७,७; ५,२,१४,२३; हिश्रो; -त्यानाम् शांश्रौ १०,१,५; १६,३,७; १२, ८;लाश्रौ १०,११,४<sup>२</sup>; -स्यानि आश्रौ ७,१,३;१०,८,१<sup>1</sup>; शांश्रौ १०,१,४;१३,२०,२; -त्याभिः लाश्री ८, २, १५; -त्याभ्यः लाश्रौ १०,११,७;९; -त्याभ्याम् लाश्रौ १०, १५, ४; -स्याम् †आश्रौ ४, ५,६; ६, ११,१५; शांश्रो ५,८, ३‡; काश्रोसं २७: ९; †बौश्रौ ६, १९: १३<sup>1</sup>××; भाश्री: -त्यायाः काश्री १४. १, १३; भाश्रौ १०, ५,७; हिश्रौ; -त्यायाम् श्रापश्रौ १५, १८, १: ११: भाश्री; -त्यासु श्राश्री ६, ८, ८; १२,८, ३२; काश्रौ; –त्ये<sup>ष्ट</sup> शांश्रौ ५,१०, ३५; काश्रौ ६,४,३५; श्रापश्री.

सीत्य म् - त्यः श्राश्री १२,५, ११; द्राश्री २,१,१७; ताश्री १,५, १४; -त्यम् वैश्री १४,५ : ४; २०,४:६; द्राश्री १३,१,१२; ताश्री ५,१,१०;८,४,१२<sup>1</sup>; -त्यस्य मीसू ८, १,१४; -त्याः श्राश्री १२, ५, १०; १३; १४; काश्री २४, ५, १४; निस् १०, ९: २;६;-त्यान् आश्री १२, ४, ११; -त्ये लाश्री ८,८,१. सुत्य-प्रतिहास- -से शांश्री १६, २०,९. सुत्या(त्या-श्रा)दि- -दौ काश्री १४,१,२३. सुत्या(त्या-श्रा)देश- -शात् द्राश्री १,३,१८; ४,५; लाश्री १,३,१७;४,२.

सुत्यादेश-प्रमृति- -ति द्राश्रौ १,३,२२; लाश्रौ १,३,२०. सुत्या(त्या-स्र)ध्वरकलप~ -ल्पम् माश्रौ ५,१,६,३३. सुत्या(त्या-श्र)न्त- -न्ते काश्री २३,३,२. सुत्या-पर- -राणाम् पावा १,२, सुत्या-प्रवर्ग्य- -गर्यः बौश्रौ १८. ४३: १५;१६. सत्या-प्राय- -ये निस् ६,१:२०. सुत्या(त्या-श्र)भिपरीत- -तम् बौश्रौ २६,२१: ९. सुत्या(त्या-श्र)भ्युचय--ये लाश्री ९,५,५; -येन लाश्रौ ९,५,७. सुत्या-मास- -सान् लाश्रौ १०, 90,8. सुत्या(त्या-श्र)र्थ- -र्थानि श्राश्री १२,४,१५; हिश्री ७,४,५८.

स्त्या-वत् द्राश्रौ १,४,३०; लाश्रौ

१,४,२६.

a) °तः इति लासं. । b) उप.  $\checkmark$   $\checkmark$  पा (पाने) । c) वैप १ द्र. । d) वस. । e) सप्र. भाग्र ३, १०: ४ सोमश्रवसे इति, श्राप्तिग्र १, २, २: १९ स्तुतश्रवसे इति च पाभे. । f) भाप. न. स्त्री. । g) = (सस्थ. अहन् – इति श्रूयमाणे तदमावे तत्पूतौं च) सुत्याह- । h) सत्यया इति पाठः १ यिन. शोधः (तु. साठ २२,e)। i) सप्र. माश १३,४,४,९ सुत्याः इति पाभे. । j) स् ९ इति पाठः १ यिन. शोधः (तु. मा ५, o)। k) तस्यदमादार्थे अण् प्र. । l) सौत्तम् इति पाठः १ यिन. शोधः (तु. भाष्यम्)।

सुत्या-विवृद्धि- -द्दौ मीस ११, ४,२८.

सुत्या-स्थान- -नेपु काश्रौ २४, ४,२४.

सुत्ये(त्या-इ)ष्टि- -ष्टिम् माश्रौ ५,१,१०,४६.

सुत्यो(त्या-उ)पसद्- -सदः आश्रौ ४,२,१५.

सुत्योपसच्-छेष- -षेण काश्री २३,१,२.

सुत्योपसद्-गुण-त्व- -त्वात् श्राश्रो १२,४,२१.

सुरवन्- पा ३, २, १०३; -स्वा शांश्रौ १२, २०, १<sup>२</sup>†; वाधूश्रौ ४,३७: १;६; -स्वानः पात्रा ३, २,८४.

सुरवा बौश्रो २३, १२:२५; वृदे.

सुन्वत्- पा ३, २, १३२; -न्वतः आश्री ७, २, १२‡; अप १८³, १,५; या ६, २२; -न्वता वाश्री ३, २, २, २८‡; -न्वताम् हिश्री १५, ६, ८; -न्वति वौधी ८, १४: ३९‡; -‡न्वते आश्री ५, ३, ७; आपश्री १२, १५, ८; वौश्री; -न्वन्न ‡आश्री ५,८,५; ८,१,२; शांश्री; हिश्री २,८,४२‡°; गुझ १,५७७; ५८४; ६१२; ६२७; -न्वन्तः वौश्री १६,५: १०‡; अप १,८,३; या १, ११‡; पावा ३, २,८४; -न्वन्तम् आश्री १२,८,

१४; †शांश्री ८,१६,१;१९-२०, १; काश्री १४,५,१८××. †सुन्वती— -ती श्रापश्री १९, १२, ७; वीश्री १२, ३:१९; हिश्री २३,२,१८. व्यवान— -तः वीश्री १३.२५:५.

†सुवान- -नः वीश्री १३,२५: ५; ऋग्र २, ९, १८; ३४; ९२; या १४,१६†<sup>b</sup>; ऋग्रा; -नम् आश्री ८,१,४; शांश्री १०,७,११.

†सुपुवस— -बुषः ऋषा ८,२९. †सुपुवाण— -णः आपश्रौ १७, १९, ११; वैश्रौ १९,६: १२८.

†सुप्वाण- -णः श्रप्राय ६, ३; -णासः ऋश्र २,१०,१४८; साश्र १,३१६.

सोतृ<sup>c</sup>— -‡॰तः ऋप्रा १, १०१; —ता श्राश्रौ ५,१,१५<sup>d</sup>; ८,९,२; बृदे ६, १८; —तारम् या ६, १०; —‡॰तारः शांश्रौ ९,१९, २; निस् ८,१:८.

†सोवोस (:) वैताश्री ३२,१४; १७; या १३,४०.

†सोमन्<sup>0</sup> - मानम् शांश्री २, १२, ५; काश्री ४, १२, १०; श्रापश्री ६,१८,१; बौश्री.

१सोब्यत्— -प्यतः काश्रौ १६, ६, १०; -प्यन् बौश्रौ २२, ३:५; ६; -प्यन्तः बौश्रौ १४, २६:

√सु,सू (वधा.)<sup>178</sup> सूते हिंध २,४, ४०; या ४,९७; ससूत् गो २, ६<sup>२</sup>; ७<sup>२</sup>; ससुवन् गो २,९<sup>२</sup>; १०<sup>२</sup>. स्यते श्रम ७१, ११, १; स्येत् अम ७१,७,१.

सुवित श्रप ४१, ५,५; †सुवाति आपश्रो ६,२३,१; चृदे ५,१६९; †सुवताम् श्रापश्रो १८, १२,६; वीश्रो १०, ५६: १; हिश्रो; †सुवन्ताम् वीश्रो १२,११:२<sup>3</sup>; २; †सुव<sup>क</sup> श्रापमं १,१,३; वीग्र

५६: ४‡. सुषुवे आपश्री १७,१९,३; बौश्री १९,७:६; १४,५४:१०; बैश्री १७, १६:१; १९, ६:११८; हिश्री १२,६,५<sup>1</sup>; बृदे ३, १३३; छुपा ४, ६४; ससूव पा ७, ४,

७४; †साविषत् श्राश्री ८, १,

१८; बौश्रौ ११, ६:१९; या ११,

४३; †सावी: श्राश्रौ ४,१०, १;

१, १,२४; सुबध्वम् वौश्रौ १०.

शांश्री ५, १४, ८; सापश्री. स्यन्ते श्रप २, ३, ३; या १२, १९.

†सवस्<sup>1</sup>- -वः श्रप ४८,६१. सवित्र- पा ३,२,१८४.

सवीमन्°- पाउभो २, १, २९७; -†मनि ब्राश्रौ ४, ६, ३; शांश्रौ ५,९,७; ८, १८, १; बौश्रौ; या ६,७ф.

१सु⁵- सु या १२,९.

रख — छु जा २,, ग रसुत,ताहे—पाउमो २,२,१३४; -त: स्र ३,५; १५,२;२९,६; श्रामिय; -तम् स्र २, ५; ५, ४; श्रामिय; -तयो: ऋग्र २,८,१०२; -तस्य आज्यो ८, ४; -ता बृदे ७,४५;

a) पाठः ? सन्वन् इति शोधः (तु. सप्त. शांश्री १, १५, १७)। b) सपा. को १,५२९ जै ३,५५, ६ स्वानः इति पाभे.। c) वैप १ निर्दिष्टानां समावेशः द्र.। d) पाभे. वैप २,३ खं. ऐवा २,२० टि. द्र.। e) वैप १ द्र.। f)  $\sqrt{g}$  भ्वा. श्रदा. पर. प्रसेवेश्वर्ययोः,  $\sqrt{g}$  अदा. श्रात्म. प्राणिगर्भविमोचने, दिवा. श्रात्म. प्राणिप्रसवे, तुदा. पर. प्रसेपे। g) या १२,१४ पा ३,२,६१:७,२,४४;३,८८ पावा १,२,६४ (तु. पाम.) परामृष्टः द्र.। h) पाभे. वैप १, ७०६ b द्र.। i) सुषवे इति पाठः ? यिन. शोधः (तु. श्रापश्री.)। j) = कर्मन्। k) = संतान-।

न्ताः श्रम ५२, ३, ५; ४,१××;
विध ६,४१; बृदे ७,११४;-तान्
सु ८,५; अप २,४,३; विध
७८,१९;४०; बृदे; -तानाम् सु
९,१;-ताम् काध २८२:४; बृदे
३,१५६;५,५६;-ताय मश्राप्तिगृ
२,५,८:२६; २०३-२९३;
३०; बौगृ; बृदे ३,१८; -ते
वैध ३,१५,१२; -तेन शंध
२८५; -तेषु शंध ३६७; -तै:
आप्तिगृ ३,१०,४:३२; शंध
२३८; -तौ बृदे ५,१००.
सुत-संस्कारकर्मन् - मसु कप्र २,

९,२२. सुता(त-आ)दि- -दयः कप्र ३, २,५.

सुता(त-श्र)न्त- -न्तम् वैग्र १,

सुता(त-ग्र)न्वि(त>)ता--तासु विध ९९,२१.

सुवन - पांड २, ८०; -नम् श्राप्तिग्ट २,१, ३:१; - न्नस्य श्रापश्रौ १६, २३, १०; माश्रौ ६, १,७, १७; वैश्रौ १८,१७:३०; हिश्रौ ११,७,३१.

सू"- †स्: आपश्रौ १६, २३, १०; माश्रौ ६, १,७, १७; वैश्रौ १८, १७: २९, बृदे ८,५९.

१स्त- -ते या ४, १७; -तेऽ-ते पाग ८,३,१०८.

सूत-क,का<sup>b</sup>— -कः आभिगृ २,७, ८: २४; -कम् कप्र ३,४,३; श्रप २३,९,२; शंध ३५६; सुधप ८४: १; -का पावा ७,३,४५; -के कौगृ १,१७,३; पागृ ३, १०, ६; श्राप्तिग्रः, -केषु कौग् ३,९,६; अप २३,९,१; -कौ जैग् १,८:१८.

सूतिका- पावा ७, ३, ४५; -का वैश्रौ २०, ४:८; वैग्र ५,९:२; -काम कौग्र २, ७, २३; शांग्र २, १२, १०; वैग्र ५, ९:१२:७,३:११; -कायाः बौश्रौ २९,११:६; वौषि २,८,७; -कायाम् पाग्र १,१६,२२; वौग्र २,१,२१; श्रापष्ठ १,१६,१९; हिष्ठ १,५,१८.

स्तिका(का-म्र)ग्नि-िनम् पागृ १,१६,२३;भागृ १,
२६:१;४; हिगृ २,३,४;४,८;
-ग्नी शांगृ १,२५,४; अप ३१,
९,२.

स्तिका(का-अ)स--त्रम् शंघ ४३४.

स्तिका(का-अ) रिष्टक<sup>0</sup>- -की कीस् २८, १५. स्तिका-रोग- -गः

भागृ १,२५: १६.

सूतिकारोग-भैष-ज्य- -ज्यम् भाग् १, २५: २०. सृतिका(का-आ)लय-

-यम् वागृ २,१; १३.

स्तिको(कॉ-उ) च्छिष्ट-भाण्ड- -ण्डस्य शंध १६५.

स्तिको(का-उ)द्दया-क्ययोः शांग्र ४,०,४७; -क्याभ्याम् कौग्र ३,९,४१; ११,३८;
शांग्र ४,११,६.

स्तक-प्रेतक- -कयोः वैगृ ३,

१६ : २;७,४:८; वैध २,११,९. सूतक-वत् पागृ ३,१०,६.

स्तका(क-म्र) गिन- - गिनः श्राप्तिय २,७, ४: १०; - गिनना श्रापश्री ९,३,२२; माश्री ९,५, १८; हिश्री १५, १,७०;-गिनम् श्राप्तिय २,१,३:१०;५:१.

सूतका(क-आ)दि--दिना कप्र ३,९,१२.

सूतको( क-उ ) त्यान-छर्दन---नेषु कौसू १४१,९.

स्त-वशा<sup>3</sup>— -शा वाश्री ३,३,४, २; —शास् श्राप्तश्री १८,२०,४; २२,२५,११; वौश्री १८,५:२; ७; माश्री ५,२,१०,२०; हिश्री १३,६,४५; २३,४,६; —शायाः माश्री ५,२,१०,२.

२सृतª- पाउमो २,२, १३३; पाग ४.१,८०: -तः वौश्रौ १८,४: १: वाश्रो ३,३,३,२२; वाध १८, ६कु; बौध १,९,८; बैध ३.१३. ८; -तस्य काश्रौ १५, ३, ७; बौश्रौ १२, ५:२५: -तानाम् विध १६, १३: -ताय बौश्रौ १२,१५:१२; वाश्री ३,३,३. २२; -ते वीश्रौ १८, २: १५. सृत-ग्रामणि,णी<sup>d</sup>- -णिने वौश्रौ १२, १५: १२: -णिनो<sup>e</sup> बौश्रो १२, १५: १७; २२; -णिभिः श्रापश्रौ २०, ४, ३: हिश्रौ १४. १,३८; -णीन् वाधूश्रौ ३,९२: ५; -णीनाम् शांश्रौ १६,१,१६; बौश्रौ: -ण्यः बौश्रौ १५,३:३: ५:२४××; -ण्याम् काश्रौ २०. १, १५; श्रापश्रौ २०, १५, ८;

a) वैप १ द्र. । b) भाप., विप. (दम्पती-), नाप. (श्रिप्त-, नवप्रस्ता-स्त्री-)। स्वार्थे कन् प्र. (तु. शक.)। c) द्रस. । उप. = श्रिरिष्टगृहीत- इति दारिष्ठः । d) समाहारे द्रस. विभाषया पुंवत्त्वम् उसं. (यक. पा ७, १,५६; ७४)। e) पुं. श्रिप तुम् श्रागमः उसं. (पा ७, १,७३)।

-ण्यो बौश्रौ १२,१८:६. स्त-दुहितृ-, स्त-पुत्री- पावा ६,३,७०. स्त-मागधा(ध-श्रा)योगव-क्षत्त-वैदेहक-चण्डाल- •ला: गौव छ, 90. स्त-राजन्य- -न्याः बीश्री २५, ३४:८. स्त-श्रेष्ठ- - एस्य वाध्यौ ३,९४: 9:534 स्त-सव<sup>b</sup>- -वः शाधौ १४, २२,१; बीध्रौ १८,४ : १२;१३; -चेन चौधौ १८,४: १;१०. स्त-स्थपति- स्योः काश्री १५, ७,१२. च्त्या- पा ४,१,८०. †स्तवे श्रापमं १,१२,३; ४; ६; २, ११,१५<sup>०</sup>; श्राप्तिर १,५,५ : १७; २, १,१: १२<sup>c</sup>; कागृ. †स्तवे भाग १, २२: ११°; हिंग १,२५,१;२,२,५<sup>०</sup>; जैयु १,२२ : ₹0. स्ति- -तिम् श्रव ६९,५,२. स्ति-काल- -ले श्रप ६९,५,२. स्तु<sup>d</sup>- -नुम् अप्रा ३,१,७‡. च्(रू>)त्री<sup>d</sup>'°− -त्री अअ९,७‡. १स्नु<sup>1</sup>- पांड ३, ३५; -नवः वौगृ

या ११,१०†∳; -†नवे श्रापश्री

-तुम् श्राश्री ८, १, १८‡8; या ८,२; - १०नो बौथ्रौ १३,६:३; दाश्री १, ४,७; लाश्री १,४, ४; या ५, २५०; —नोः श्रप ५३. १, १; बृदे ३,१५३. २सोप्यत्-> ॰न्ती- •न्तीम् पागृ १,१६,१. सोप्यन्ती-जातकर्म-प्रोपितागत-कर्मन् b- -र्मसु कप्र १,५,४. सोप्यन्ती-सवन- -नम् कागृ ३३,१. सोप्यन्ती-होम- -मः गोगृ २, ७,१३; द्राय २,२,२९. रेख- √सु(वधा.) इ. रस्र1- सोः या ३, ८५. खु-अञ्चन<sup>1</sup>- -नः या ५,७. सु-अरण- -णः या २,१४. सु-अ(स>)सा<sup>४</sup>- -सा वा ११,३२. सु-अस्ति- - स्ति या ३,२१. सु-इत<sup>1</sup>- -ते या ४,१७. स्त-ईरण"- -णः या २,१४. †सु-ऊति<sup>व</sup>− -तयः शैशि ५४. सु-कक्षण्य- -क्षः ऋत्र २,८,९२;९३; साय १,१४०××; श्रश्र. सकटा- (> धिन्- पा.) पाग ४,२. 60. ३,११,३ई; बौध ४,८,८; ऋस; <sup>†</sup>सु-कप(र्द>)द्वीं--दां बीधी १०, ५ : १०; वैश्री १८,१ : ६७. १०, २, ८; बौधी ३, ८: २८; सुक्तम् निष ३, १२‡; पाग १, ४, माथौ; - चुः काश्री ६, ३,९५; 400

आपथ्री २, १०, ३××; बीथ्री; रिसु-कर्ण- पाग ५, १, १२४९; -रम् बौधौ १८,४४: १४. सौकर्य- पा ५,१,१२४. २सुकर- (>१सीक्तीय- पा.) पाग ४, २,८०. सु-कर्नृण्य- -न्त्रे बौगृ ३,९,५. सुकर्तृ-ता- -ताम् कप्र २,४,११. सु-कर्मन्⁴- -र्मागः श्राधी २,९,१४†; शांध्री ३,१२,८‡; या ८,७;१३. सु-कल्प<sup>1</sup>- -ल्पम् श्रश्राय २,५‡. सुकालिन्⁵--- लिनः शंघ ११६: २५. सु-काशन'- -नम् या १२,८. †सु-किंगुक⁴- -कम् शांधी ९, २८, ११, श्रापमं १, ६,४; कौरु. सु-कीर्ति"- -र्तिः श्राधी ८,३,२; ऋअ २, १०, १३१; ग्रुस १, ६४०; श्रश्र २०, १२५; -र्तिम् श्राश्रौ ८, ४, ९; शांध्री १२, १३, १; वैताश्री ३२,१३. सुकीर्ति-चृपाकपि- -पी वैताश्री २७,२४; ३३,१२. सु-कुमार"-पाग ५,१,१३३वः -रम्ण नाशि १,३,9;९<sup>२</sup>;\$. सौकुमारक- पा ५,१,१३३. †सक्कर "- नः भाग २, ७: ६: हिंगृ २,७,२. †स्कृक़र"- -रः\* श्रापमं २, १६, १; पागृ १,१६,२४. सु-कृर्च'- -र्धः वौरु १,२,१६. सु-कृत्<sup>व</sup>- पा ३, २, ८९; -कृत् श्रप १, ४१, ८५; -५इतः श्रापश्री

a) सष्टृत् शु॰ इति पाठः १ यनि. शोधः । b) = एकाह-विशेष- ।c) परस्परं पाभे.। d) वैप १ द्र.। e) = शरीरावयव-विशेष-। f) = २.सुत-। g) पामे. वैप १ सूनुः शौ ६,१,२ टि. द्र.।  $i) = प्रशस्त-भाग-1 \quad j)$  वस. । k) उस. उप.  $\sqrt{\alpha}$  सस् (क्षेत्रणे) + सल् प्र. (पा ३,३,१२६) । योगितया २१ हुरित – (तु. वेंप १)। m) उत्त. उप. कर्तिरि कृत्। सस्य. पृ ६२० u ईरणः इति नेप्टम्। n) व्यप.। o) अतिशये इति पागम.। p) तु. पा ३,३,१२६। q) तु. पागम.। r) प्रास.। s) = पितृ-विशेप-। ब्यु.  $^2$ । t) उप. कर्तरि कृत्। u) = ऋषि-विशेष-, तदृष्ट-सूक्त-। v) = गानगुणगृत्ति-विशेष-। w) = यात्त-

७, १६, ७; बौश्रो ८, २०: १७<sup>8</sup>××; श्रामिगः; -†कृतम् बौश्रौ १६, २६: १५; या ११, ३३; - †कृता आश्री ३, १३, १४; बौश्रौ १०,३१: २; श्रापमं; -†कृताम् शांश्रौ ४, १४,३६; काश्री २,२,८; आपश्री; - कृते श्राश्रो २,१०,९; वौश्रो १३,७: ३; वैताश्रौ २४, १<sup>२</sup>: श्रापमं; -कृतोः या ३, ६७: -कृद्धिः त्रापश्रो २०,६, १३<sup>‡b</sup>; –कृती या १४,२९.

सु-कृत<sup>c</sup>- -तम् श्राश्री ३, ३, ४†; श्रापश्री; शांग्र **४, १८,** १📫; वाग १६, ७ ; कौस् १७, ६ में; या ६, ३३ में; शुप्रा २, ४५; -‡तस्य शांश्रौ ४, ८, ३; काश्रो ३,८,२; आपश्रो; कौसू ६८, २६<sup>६</sup>; -ता वैताश्रो २४, 9 + 1; - तान् गोगृ ३, ७, ९1; -†ताय आपश्रौ १, ५, ५<sup>1</sup>; ६, २०,२; बौश्रौ १,१२:२१<sup>1</sup>; ३, २७: ३; माश्रौ १,५,९<sup>1</sup>; माश्रौ १,२, ५, १२<sup>1</sup>; वाश्रौ १, ३,२, २१1; हिश्री १, २, ४८1; आपमं १, २, ७<sup>1</sup>; कागृ २५, ४<sup>1</sup>; वागृ; - †तेन आपश्रो ३, ९, १० "; सु-केता" - -ता पागृ ३,४,१४<sup>२</sup>; ф. यौश्रौ २४, २९: १५<sup>६</sup>; भाश्रौ †सु-केत् - -तुना आपश्रौ ८, १४,

३,८, ११<sup>k</sup>: वाश्री; हिश्री २,५, ११<sup>k</sup>; -तेषु माश्री १, ३, ५, ५<sup>४</sup>: -तै: अव ११, २, ५; ७०, 92,4, स्कृत-कर्मन्<sup>1</sup>-- -र्मणः या ११,२४. †सुकृत-कला- -लानाम् वाधूश्री ३, ९१: २. सुकृत-दुष्कृत-षष्ठांश--भ।ज्--भाक् विध ३,२८. सुकृतां(त-अं)श- -शान् वौध २,१. सुकृता(त-श्रा)स्(दि-उ)त्तर- -रे भाशि ४५. सुकृता(त-त्रा)शा- -शाम् श्रापध १,२०,१२; हिंध १,६,२६. सुकृतिन् – -तिनः श्राग्निगृ ३,४,४: १२‡<sup>m</sup>; वाध १९,४५;-तिभिः गौपि १,४:२. सु-कुच्छू- -च्छ्रेण विध ४३,३३. सु-कृत्य"-(>सोकृत्यायन-पा.) पाग 8,9,55. †सु-कृत्या°- -स्यया क्षुसू ३,११:१०. स्र-कृष्ट- -ष्टैः वाध ११,४२: †सु-केत°- ·तः बौश्रौ १,२०: २९<sup>p</sup>; ३,३: १८<sup>0</sup>; हिश्री ३, ६, २७<sup>0</sup>; आपमं १,५,१६<sup>т</sup>.

२४; बौश्रौ २८, ३: १०; बैश्रौ ९,७: ३. १सु-ऋतु°->√सुऋतूय°>सुक-त्याº- -यया ऋपा ९,१४‡. †२सु-ऋतु°- पा ६,२,११८\$; -तवः या ८, ७ई; -तुः आश्री ४,६, ३; शांश्री ५, ९, ७; बौश्री ६, १४: १६××; वाधूश्रो; -तुम् श्राश्रो २,१६,७; हिश्रो ११, ७. ५१; –त् आश्रौ ७,११,२२ै. †सु-चितिº- -तयः माश्रौ १, ६, ३, १; श्रप्राय ५,३; श्रुप्रा ४, २७; -तिः वैगृ १, १८: ९; -तिम् वौश्रौ १८,५: ११; –तो आश्रौ ८,१,१८॥; -त्यै बौश्रौ ९,४: १सु-क्षेम- नमम् श्रव ५७,४,३. २सु-त्तेम"- -मम्<sup>x</sup> श्रप ४८,७५‡. सु-ह्येमन् "- -म" निघ १,१२‡. †सु-दमा°- -हमा काश्री २, ६, २३; शुत्र १,८५. √सुख् पाघा. चुरा. उम. तत्किया-याम्. १सुख,खा( बप्रा. ) ग्रं - पाग ३, १, 932; 96; 30; 8, 8, 93a1; ष,२, ३६; १३१; ६, २, १७०; पावाग ५,१,१२४: पागम १७८: -खः अप १, ११, ३<del>†</del>; या

a) पामे. वैप १ सुकृतः तै १,४,४५,३ टि. इ. १ b) पामे. वैप २,३खं. साधुकृद्धिः माश १३,४,३,३ टि. इ. । c) वैप १ निर्दिष्टयोः समावेशः इ. । d) पामे. वैप १ सुवित्तम् तै ५,७,२,४ टि. इ. । e) सपा. ऋ ५,३,२ सुधितम् इति पामे. । f) पामे. वैप २, ३ खं. साधुकृत्या माश ४, ६,८,१५ टि. इ. । g) पामे. वैप १ सुकृताम् मा १८,५२ टि. द्र. । h) पाभे. वैप २,३७ं. स्विधिता तैवा ३ ७,१३,१ टि. द्र. । i) विप. (श्लक्ष्ण- $\lfloor \overline{\mathbf{H}}_{\overline{\mathbf{G}}}^{-1} \rfloor = j$ ) पाभे. वैप १ सुकृताय ते १, १,१०,१ टि. इ. । k) पाभे. वैप १ सुकृतेषु मे १,४,३,८ टि. इ. । m) सना. बौषि ३, ४, १४ सुग $^{\circ}$  इति पामे. । n) न्यप. । वस. । पृ २४९४ f श्रिप इ. । o) वैप १ द्र. । p) पाभे. वैप १ सुक्तेतः ते १,9,90,२ डि. द्र. । q) = आदित्याऽन्यतम- । r) पाभे. वैप १ सुरोवः ऋ १०,८५,२४ टि. इ. । s) = श्रादित्य-। प्रास. (तु. Old. BW.; वैतु. [१क्षे] BW. केतृ- इति)। t) पामे. वैप १ सुचेतुना ऋ १,७९,९ टि. इ. । u) पामे. वैप १ सुद्धती शौ ६, १, १ टि. इ. । w) = 9 = 3 = 3 = 1 - x) परस्तरं पामे. । y) विशेशः टि. इ. । z) तु. पागम. ।  $a^1$ ) पू २४०२ a इ. ।  $a^2$ ) वैप४-प्र-६९

१०, २२; - खम्<sup>n</sup> स ३१, २; कौग्र ३, १२, १७; ३०; भागः ७५‡<sup>b</sup>; निघ १,१२‡<sup>b</sup>; या ३, १३∮; −खस्य अप ४८, ६४; -खा कागृ ४१, ११+; या ९, ३२; नाशि १, २, ९<sup>c</sup>; -खाः श्रापथ्रौ २०, १, ३; हिश्रौ १४, १,३; श्रामिगृ १,२, २:२; हिगृ २,१८,९; या १२, ४४; - खात् श्रा १,८४,५; -खानाम् कप्र २,१०,१२; -खानि कप्र १,१०, १२; -स्वाय अप ५४,२,२; -से बौधौ १७, ४३:४<sup>†а</sup>; आपमं २, २१, १९<sup>‡व</sup>; आप्रिय १, ४, १: १७‡वै; हियु १,१२, २‡वै; शापध २,२,३; बौध; -खेन अप ९, ४, ३; ६८, १, २७; विध १३, ५; - एकै: अप १, ३९, १; १४,१,१५; अशां ९,१. सौखिक- पा ४,४,१२. सौख्य- पा ५, ४, २३; पावा ५, १, १२४; - एयम् अप ५१, ३,२; नाशि २,८,५. सुलं-यु- -युः या ४,२१. सुख-कर- -रम् अप ६८, २,४०; या १२,९; -राः अप ४१, ३, सुख-जा(त>)ता- पावा २, २, सुख-तपस्<sup>6</sup>-( >सौखतपसिक-पावा.) पावाग ४,४,१. सुख-द,दा- -दम् अप २५, २, ३; - इंदाम् दाश्री १०,४,१३; लाश्री ₹,9२,9३.

सुख-दिवसº- (>सीखदिवसिक-पावा.) पावाग ४,४,१. सुख-दुःख- -खे वैग्ट ५, १:२८; श्रापध २,२१,१३; हिध २, ५, 922. सुख-देवताक- -कम् श्रश्र ७,६९. सुख-नामन्- -म या २,१४; ८,९; १०, १७; -मानि निघ ३, ६; या ३,१३. सुख-निबोधन- •नाः अप ६८, 9,२७. सुख-निद्राº- (>सीखनिद्रिक-पावा.) पावाग ४,४,१. सुख-पयस्1- -यसम् या ६,३. सुख-प्रद⊶ -दः श्रप ७०<sup>३</sup>,२,२. सुख-प्रिय- -ययोः पा ६,२,१५. सुख-भागिन्- •िगनः अप ६८, १, सुख-भू-- -भुवः या ९, २७; --भूः या ५,३; -भूनि या १४,२५. सुख-रात्रि- ( > सौखरात्रिक-पावा.) पावाग ४,४,१. सुख-ब(त् > )ती- -तीः, -त्यः या ६,२२. सुख-शत- -तैः विध ९६,४८. सुख शय°- (> सौखशयिक-पावा.) पावाग ४,४,१. सुख-शयन-(>सौखशायनिक-पा, पावा.)पाग ७,३,२०; पावाग **છ,૪,૧.** सुख-शय्याº- (>सीखशस्यिक-पा, पावा.) पाग ४,४,१२<sup>६</sup>; पावाग ध, ४,१. सुख-सं(ज्ञा>)ज- -ज्ञम् विध ९६,४१.

सुखा√कृ पा ५,४,६३, सुखा( ख-आ )चय-कर- -रम् या १२,९. √सुखाय पा ३,१,१८. सुखा(ख-ऋ)र्त- -तौँ श्राप्तिगृ १,५, 8:89. सुखा(ख-अ)र्थ-> 'थिन्- -थी याशि २,१०३. सुखा(ख-अ)वगाह,हा- -हाः आप्रिए १,२,२:२; भागृ ३,८:१३; हिए २,१८,९. सुखा(ख-आ)वह- -हम् श्रव ७०३, १, १; -हानि अप ७०<sup>३</sup>, ११, ٦٩. सुखा(ख-श्रा)सीन,ना- -नम् श्रप २५,१,१; २९-३०,१,१; श्राज्यो १,9; -ना विध १,६५<sup>२</sup>: -नाः श्रप ६८,५,२५. √सुखि>सुखन- -ने अप ४८. सुखियतृ- -ता या १४,२८. सुखित- पा ५,२,३६. सुखिन्- पा ५,२, १३१; - खिनः याशि २, १०३; -खी विध ३, 36. √सुख्य पा ३,१,२७. २सुख़^- (>सीख- पा.) पाग ४,१, 993. ३सुख¹- (>सौखीय- पा.) पाग ४, †स्-ग्र<sup>1</sup>- पावा ३,२,४८\$; -गः आश्रौ २, ५, ६; द्राश्री ११, १, ५; लाश्री ४, १, ५; कागः; -गम् श्रापन्नौ ९, ८, ६; बौन्नौ ५,

१६: १४; १३,४३: ११; वैश्रौ

a) वा. किवि. । b) = 93 - 36 + 1 .  $c) = \pi_0$  चा-विशेष- । d) सपा. पागृ ३, 9 ४, 9 २, 9 ३ ६त्तरः इति पामे. । c) तु. पागम. । f) बस. । g) पृ २४०२ a द्र. । h) व्यप. । i) सिपल— इत्यन्ये (तु. पागम.) । j) वैप १ द्र. ।

श्रापश्रौ ६, २६, १<sup>२</sup>; बौश्रौ ३,

९:११<sup>२</sup>××; वाश्रौ ३, २, २,

२८<sup>२</sup>; कौसू ७०,९<sup>२</sup>.

द्राश्रो १३,२,१३°; लाश्रौ ५,३, ५७; आपमे १,६, ११<sup>b</sup>; पागृ<sup>c</sup> १,५,११;३,१,३;बौग्र १,५,४°; –गा<sup>त</sup> काश्रौ २, २, १०; कौसू १३७, ११; शुत्र १, ५०७; या १२, ४२∮; −गान् कौस् ४,२; बृदे ७,६५\$; या ६,२∮; -गेभिः श्रापश्रौ ७,१६, ७<sup>०</sup>; बौश्रौ १५, २:७<sup>8</sup>; श्रापमं १,६,१०<sup>1</sup>; कागृ ર્**ષ**,ષ!

सु-गत- -ते या ४,१७. सु-गति- -तिम् वौषि ३,४,१४;१५. सुगतिन्- -तिनः बौषि ३,४,१४<sup>८)</sup>. स्र-गन्तव- न्त्वः द्राश्रौ ११, १, ५; लाश्री ४,१,५. १सु-गन्ध- -न्धाः सामिग्२,३,३:१३. २सु-गन्ध'-> १सुगन्धा- -न्धाभिः श्रप २४,४,३. स्गन्ध-लिस- -से विध ९९,१९.

सुगन्ध-स्नान-शील- -ल: गौध ९,

२सुगन्धा<sup>∫</sup>- न्धायाम् विध ८५, २०. सु-गन्धि"- पा ५, ४,१३५; -न्धिः कौस् ७३, १० ई; अप १, ४९, २; ३८, १, ३××; -+ निधम् श्रापश्रौ ८, १८, ३<sup>1</sup>; बौश्रौ<sup>1</sup> ५, १६: २०; २३; भाश्रौ ८, २१, १०1; वाश्रौ १, ७,४,७२1; सु-गृह"- - हः श्रापमं २,६,१५. हिश्री ५,५,१८1; द्राश्री १३,३, ३ रा; लाश्री ५, ३, ७ ; वैताश्री

९, १९<sup>1</sup>; काग्र २५, ३०<sup>1</sup>; श्रप ७२, ६, ६\$; या १४, ३५०<sup>1</sup>; <del>- न्धीनि श्रप ६६, २, ३; विध</del> **७९**,६. सौगन्धिक"- -केन आपश्रौ २३. ७,९; हिश्रौ १८, ३,३. सुगन्धि-क- -कम् विध ६६, ८; -कान् अप ६८,१,१५. सुगन्धि-तेजन"- फि ६०; -नम् बौश्रौ ४, १:२º; ३:१४; वैष २,४,२<sup>p</sup>; बृदे ७,७८. सुगन्धितेजन-मुझो( छ-उ )लप-इयामाक-नीवार-सस्य-दूर्वी-तृण--णानि वैश्रौ ११,१०:८. सु-गमन¹- -नान् या ६,२. सु-गव"- -वः श्रशय ६,९‡. †सु-गब्य"- -च्यम् आश्रौ १०,८,४; शांश्री १६,३,१९. †सु-गाईपत्य"- -त्यः त्रापश्री ५,१२, ३; ६, १,२; बौश्रौ. †स्-ग्र"- -गुः बृदे ३, १५१; १५३; या ५,१९०.

स-गोपा-तम- -मः तैप्रा ३,५4. सु-रम- >सुगरव"- नम्यम् निघ ३, **年**. †सु-ग्रीष्म- -ष्मः कौगृ ४, ४, १०; शांग्र ४,१८,४; पाग्र ३,२,१२. सु-घोर- -रम् विध ३३,१. †सु चक्र'--कम् आपमं १, ६, ४; कागृ २६, ४; मागः; -क्रे या १०,३. †सु-चक्षस्"- -क्षाः माश्रौ २,३,७, 9a; 8, 9, 38a; 4, 8, 28; श्रापृ ३,६,७; पागृ; या ७,३. सु-चक्षुस्¹- -खुः वाघ २९,९. सु-चतुर- पा ५,४,७७. †सु-चरित"- -तात् माश्रौ १,३,१, १८; वाश्रौ १, ३,४,१३; -ते आपश्री २, १४, १०; वौश्री. सुचरितिन्- -तिनः, -तिनम् जैश्रौ १: १३; -ती कागृ १०,२; मागृ १,७,१; वाग्र ८,१२. सुगुप्त-भा( गड> )ण्डा¹- -ण्डासु सु-चर्यं वाश्रो ३,२,७,४९. सु-चिर- -रम् अप ६८,१,२३. सु-चिह्नित- -तौ विध १०,६. सुचीक'- -कः ग्रुत्र ३,१८४;४,४९. सु-चेतस् 1- -तसः वौषि ३, १,३; भाग २,८:५<sup>‡u</sup>. <, -तिः शांश्रौ ४, १२, १०<sup>२</sup>; पसु-चेतु<sup>n</sup>- -तुना आश्रौ २,१०,३<sup>०</sup>;

a) पामे. वैप १ सुखुम् मा ३, ५९ टि. द्र. । b) पामे. वैप १, ७८९ हि.। सुगम् काठ २,१५ टि. इ. । d) पामे. वैप १ सुगा मा ८,१८ टि. इ. । e) पामे. वैप १ शिवेिम: मै १, २,१५ टि. इ. । f) पामे. वैप १ सुग्नेन शी १४,२,११ टि. इ. । g) पामे. पृ २६६१ m इ. । h) सुकृ $^\circ$  इति B. । j) = नदी-विशेष- । k) वैप १ निर्दिष्टानां समावेशः द्र. । l) पाभे. वैप १ सुगुन्धिम् टि. इ. । m) = सुगन्धि-तेजन- (तु. सप्र. श्राश्री ११,६,३)। इदमर्थे ठक् प्र.। n) वैप १ द्र. । o) अस्यापि पृ ९८८ j समावेशः द्र. । p) °िजनम् इति पाठः ? यिन. शोधः । q) पामे. वैप १ तै ३,२,५,१ टि. द्र. । r) पामे. वैप २, ३ खं. नृचुक्षाः तैत्रा ३,७,१३,२ टि. इ.। s) उप.  $< \sqrt{\exists x}$  'प्रज्वलने'। t) = ऋषि-विशेष-। u) पासे. वैप १ सुचेतुसः में २,९,१ टि. इ.। v) पामे. वैप १ सुचेतुना ऋ १,७९,९ टि. इ.।

†सु-गृहपति"- -तयः वौश्रौ १६,५ः

सु-गुप्त- -सेन अप २,१,२.

विध ९९,२१.

सुगुप्तभाण्ड-ता- -ता विध २५,

बौग्र २,२,४; माग्र २, १५,६. †सु-जनिमन्°- -मा श्रापश्री २४, १३, ३; श्रामिष्ट ३, ७, १: ९; बौपि १,१७: ८. स्त्र-जन्तु – -न्तुः बोधौ ७, ५:५. सु-जस्भन्- पा ५,४,१२५. सु-जबस्- पाउन्न ४,२२३. †स्जात<sup>4</sup>- -तः काश्री १६, ३, ४; श्रापथी १६, ३, ७; वौधी; या ११, ३६०. -तम् वैताश्री ५. १५; आपमं २, ६, १५; आप्रिय १, १, ४ : २०; बीगः; -०ताः श्रापध्रौ १२, ७, १०; १०, २; बौधौ ७,५:२२, १४,४:३८, माश्री; -तान् भाश्री ३, ११,१; -तै: आश्री २,११,८°. सुजात-तर-- -रः या ११,३६. सुजात-वक्त्र<sup>17६</sup>- -क्त्रम् श्रागृ ३, ४,४; क्षीगृ २,५,३. १स्र-जामि<sup>द</sup>- -मयः कौस् ७२,१२. २सुजामि'-> सीजाम- -मिम् h थाग ३,४,४; कौगु २, ५,३, †सु-जिह¤− -०ह या ८, ६∮; −हः शांश्री ८,१८,१, सु-शान<sup>1</sup>- -नम् द्राश्री ८,२,१७; लाश्री ४,६,१४; ७,१,१; निस् ५,५ : **५,८: २२:२५.** 

शांत्री; मात्री ५, २,२, १८०० ; वसु-ज्येष्ट्य°- - प्ळयः कीस् ७८, ८. †सु-ज्योतिस्°- -तिः¹ श्रापश्री १५, १०,१०; बीश्री ९,८ : २३;११ : २२××; भाश्री ११, १०, ६. √सुट्टू पाधा. चुरा. पर. श्रनादरे. १सृत- √स (श्रभिषेत्र) द्र. २सृत− √मु (वधा.) इ. स्तकक्ष<sup>k</sup>- -क्षः श्रश्र २०,६०:११०. सुतङ्गम- (>सौनङ्गमि- पा.) पाग ४,२,८०. †स्-तनु - -नुः । माश्री १,८,४,२५; वाधी १,६,६,१. सु-तप्त− -प्तम् वाधूश्री ४,५६ : २. सुत्रस-जाग्यूनद्र-चारु—व (र्ण >) र्णा--र्णाम् विध ९९.१. †सु-तर(ग>)णा°--णाः भाश्री १०, १८,१० मण; हिश्री ७,२,८३. †सु-त(र>)रा°- -राः श्रावमं १,६, १३; कार २६,१२;बौरु४,३,६, र्स-तर्मन्°- -र्माणम् बीधौ ६.५ : ६. सुत्रथवस् 1- -वसे बीगृ ३,९,५; हिगृ २,१९,६, १स्-तीर्थ- -र्थात् माशि १५,५; पाशि २६; नाशि २,८,११. २सु-ती(र्थ>)र्था°--र्याः वीगृ३,९,३ सुती(र्ध्य) धर्या - - धर्याः भागृ २, १३: १५; हिए २,१२,१०. २१; ६, ४: १९; -नेन निस् ं मुसु-तुक - कः निष ४, १; या ४, १८क: -केभिः या ४,१८ .

सु-तुकन<sup>8'9</sup>- -नः, -नैः या ४,१८ सु-तेजस्- पाटर ४, २२७; -जसा मागृ १,२१,७ . सुत्य,त्या− प्रमृ. √सु (श्रभिषवे) इ. ?सत्रामणिः" वाश्री १,१,५,५<del>†</del> सु-त्रामन्°— -‡मा वीश्री १३,१४:७. माथी; - ममाणम् श्राशी ३, ८, ૧; ૧, ૨; ૪, ૨, ૨; શાંશ્રી ૬, ५,२××; १४,१३, ९८; काथ्रौ; -मणे शांधी १४,१३,२;९; १५, १५,४; काश्री. १सौत्रामण'- -णः शांश्री १४,१२, १; -णम् शांश्री १४, १२, २; -णे शांधी १४,८,१०. सौत्रामणि",णी -- जि: वेश्री११, २ : २; -गिम् वौश्रौ २४, ४:७; वाश्री३,२,७,१;-णी शांश्री १४. १२,९; २५,१५,१; काश्री;-ण्या श्रापश्रौ १७,२४.१; १८,७,१५; २२,२१; १९,१५,१५;२०,२५, १; काश्रौसं; आप्रिए ३, ८, ३: ४५<sup>ए</sup>;-ण्याः शांश्रौ १४,१३,३; १०; आपध्रौ १९,१, १; बौध्रौ; बौषि १,१६:२५: -ण्याम् आश्रौ ३,९,१; काश्री ४,५,१३;८,८, ३५××; बौधौ; -ण्यो द्राधौ १३,४,१४; लाग्री ५, ४,२०. २सीत्रामण"- -णानि बृदे 2,943.

a) पामे. पृ २६६३ w द. । b) सुच° इति पाटः? यनि. शोधः (तु. श्राश्री. )। c) वैप १ द. । d) वैप १ निर्दिष्टानां समावेशः द्र.। c) पाभे. वैप २, ३खं. सजातुवान् तैत्रा २, ४,६,१२ द्वि. द्व.। f) व्यप. । g) यस. i h) सपा. सीजामिम् <>सीयामिम् इति पाभे. i i = साम-विशेष- i j पाभे. वैष k सुज्योतिः मा ३७,२१ टि. द्र. । k) = ऋषि-विशेष- । सप्र. ऋभ २,८,९२ ध्रुत $^{\circ}$  इति । l) पामे. वैप १ सुतनुः ते ३,१,४, ४ टि. इ.। m) °रु° इति पाठः ? यिन. शोधः । n) उस. उप. खल् प्र.। o) विष. (२%प्-)। बस.। p) विष. (नदी-)। स्वार्थे यत् प्र.। q) उप. = तुक-। t) पामे. वेप १ सुतेजुसा शी ८, २, १७ टि. इ.। s) सु-न्नामन्- >-मणि इति शोधः संभाव्यते । t) = एकाह-विशेष- । इदमधें अण् प्र. । u) छान्दसो हरनः । v) प्याः इति पाठः ? यनि. सोधः (तु. सप्र. बीपि १, १६:२९)। w) = आप्रीसूक्त-त्रय-(मा २०, ३६-४६; ५५-६६; २१, १२-२२)।

सीत्रामणिक,का - न्कः शुत्र ३,१०१;-कायै वौश्रौ२३,१६:७ सौत्रामणिकी<sup>b</sup>- -की बौश्रौ १७,३२:८;२६,२२:१६; भापशु ५, १३; हिशु २, २४; -कीम् वौशु ३:३०. सौत्रामणी-दर्शन- -नात् काश्री ८,८,३३. सीत्रामणी-याग- गात् शंध **૪ર**. सौत्रामणी-सुत°-- -ते काशु ७,३१. सु-त्वच्<sup>d</sup>-- -त्वक् वृदे ६, १०५; -त्वचम् बृदे ६,१०४. स्त्वन्-,स्त्वा √सु (श्रभिषवे) द्र. †सु-दंसस्°- -ससः वीय ३,११, ३. †१सु-दत्त<sup>6</sup>- -क्षः माधौ१,८,४,२५<sup>1</sup>; वाश्री १,६,६,९1; हिश्री २१,१, १; -क्षाः बौश्रो ६,७: ११; बौध ३,६,१५; विध ४८,८. २सुदक्ष<sup>g</sup>- ( >सौदक्ष-,°क्षेय- पा.) पाग ४,१,१२३; २,७५. सु-दण्डच-दण्डन--कृत्य<sup>h</sup>- -त्यः वैध ३,१३,३. सुदत्त <sup>हु,1</sup>- (>सीदत्तेय- पा.) पाग ४,१,१२३. ौसु-दत्र°- -त्रः शांश्रौ ४, ११, ६<sup>1</sup>; बौथ्रो ९, ९:१०; बौगृ २, १,

स्दन्त'- (>सीदन्तेय-) सु-दश्भ b- -स्भम् या ३,२०. स्-दर्शन(वप्रा.)- -नः विध ३,८६<sup>1</sup>; -नम् पागृ ३, ४, ८<sup>‡m</sup>; -नेन<sup>n</sup> श्राप्तिषृ २,५,६: १९;२५. सु-दानु - - क्नवः श्राश्री २, १३, ७; श्रापश्री ६,३०,२०; वौश्री; मागृ २, १, १०<sup>०</sup>; - †०नवः श्रापश्री १९,२०,१०<sup>р</sup>; वौश्रौ ५,८:७; १३, २१:५<sup>p</sup>××; हिश्रौ २२, श्राश्रौ २,१४,११; ३,८,१. सुदामन् (>सौदामेय- पा.) पाग ४,१,१२३. सु-दारुण,णा- -णम् अप ७०<sup>५</sup>, ७, (†१स्र-दीति<sup>९</sup>- -तयः वौग् ३,११,४; १२: विध ४३. ३९: -णाः श्रप ५२,१५,५; ७१, १०, ४; विध ४३,४१; ४४; -णे शंध ४४०. सु-दास्<sup>e,g</sup>-- -दाः गोगृ १,९,११; ऋश्र २,१०,१३३; साम्र २, ११५१; अञ्च २०. ९५<sup>०</sup>; या २, २४**०**ँ; -दासः आश्री ७,३,२५; शांश्री १६, ११, १४; ऋश्र २,७,१८; बुदे ४, ११२; ५, १६२१; या २,२४; -दासा बृदे ४,१०६. सौदास- -सान् वौश्रौ १७, ५४: ४; -सैः ऋश्र २, ७, ३२; बृदे ६,२८: श्रश्र २०,७९. १०;निघ ४,३०; या ६,१४०<sup>1</sup>. सु-दास<sup>8</sup>- -सेन वृदे ६,३४.

सुदि पाग १, १,३७. सु-दितिº- -ितः वैताश्री २२,१७<sup>+</sup>. सु-दिन,ना<sup>t</sup>- - †नम् श्रप ४८, ६४; निघ ३,६; -नाः श्राश्रौ ८,१०, १५; -नानि वौश्रौ २,९:४५. सुदिन-त्व- -त्वम् पागृ १, १८,५; नेत्वे आश्री ३, १, ९; वाधूश्री ३,५२: १. √सुदिनाय पावा ३,१,१७. सुदिना(न-श्र)ह- पावा २,४,१८. ३, २७<sup>०</sup>; या ६, २३०ँ; -†०न् सु-दिव°- पा ५,४,१२०; -वम् अप १,२६,३#. सु-दिह°- -ही वैताश्री १०,१०‡". सु-दीक्षा- -क्षा विध ९९,५. -तिम् श्राश्रौ ९,९,७; शांश्रौ ५, १९,११; माश्रो ५,२,८,३४. २सुदीति<sup>इ</sup>- -तिः साश्र १,६;४**९**; २, 508. सुदोति-पुरुमीळह- -ळहो ऋभ २, ८,७१; অশ্র २०,१०३<sup>४</sup>. सु-दी(र्घ>)र्घाण- -र्घाभिः अप ५२, सु-दुःखित- -ताः विध ४३,४५. †सु-दुघा°- - घा आश्री ४, १२, २; शांश्रौ ८,१९,१; कौसू ६२,२१; -घाम् श्राश्रौ ४, ७, ४; श्रापश्रौ ৪, ৩, ২; ११, ४, १४; भाश्री;

या ११,४३०. a) विष. (सुरा-), नाप. (अध्याय-विशेष-) । तस्येदभीयप् ठक् प्र. उसं. (पा ४, ३, १२४) । (वैदि-)। c) उप. = 9 धत-। d) वस.। e) वैप १ द्र.। f) पामे. वैप १ सुदक्षः तै ३, १,४,४ टि. द्र.। h) प्रास.>पस.>वस. । i) तु. पाका. । सु-दन्त- इति भाण्डा. प्रमृ. । j) पामे. वैप १ सुदुन्नः ऋ ७, ३४,२२ टि. इ. । k) गस. उप. खळू प्र. ।  $\ell$ ) विप.  $( \frac{1}{2}$ प-) । m) = पर्वत-विशेष-  $( \frac{1}{2}$ , old.1 नगेश्वरम् इति संस्कृतुः हि.। n) = मन्त्र-भेद-। o) पाभे. वैप १ सचाभुवः मा ३,४७ हि. द्र.। p) पाभे. वैप १ सुदानवः तै २,३,१,३ टि. इ. । q) सुराब्दाः इति पाठः? यनि. शोधः (तु. सात.) । r) = হাক্ল-৭ধ্ন-(तु. पागम.)। s) पामे. वैप १ सुदिति: टि. इ.। t) विप. (श्राश्री.), नाप. (सुख- अप. निघ.], शुभ-दिवस-)। u) त्रुटितः पाठः, यनि. च समावेशात्मकः शोधः (तु. सपा. पे ५,२८,२)। v) दितिपुरुह्न्मी॰ इति पाठः शयनि. शोधः (तु. ऋग्र.)। w) विप. (शिखा-)।

सु-दुर्जय⁵- -यम् बृदे ८,३३. स्रु-द्रुष्टर<sup>3</sup>-- -रः पाय ३,१३,४<sup>b</sup>. सु-दुष्पार<sup>3</sup>- -०र विध १,५१. सु-दुर--रम् याशि २, १०२; नाशि 2,6,28. सु-हड,ढा- -डाम् कप्र २, ५, ११; -हे कप्र २,५,१६. †सु-हज्ञ°- - दशम् आश्रौ ९, ९, ७; बौध्रौ १३,३५: ५. सु-हशीक°- पा ६, २, ११८; -कः बौश्रो २७,१४: १७ई. †सु-देव°- -यः ऋभ २,१०,९५; वृदे १,५३; या ५,२७∮; ७,३;१४, २७∯; ऋपा १६, ३१; -वम् शांश्री ५,२०,५. सुदेवला<sup>व</sup>- -ला वीधी १८, १३:७; -०ला३ बौधौ १८, १३:११. स्त्र-दोहनाº- -नाम् या ११,४३. †सु-एम्न°- -मः आपधौ १०,१०,४; भाधौ १०,६, १८; हिधौ, †स-द्योत्मन्°- -रमानम् श्राश्री ४. १३,७; शांश्रौ १०,५,२४; १४, 40,90. †सु-द्रविण--णम् श्रापश्रौ २१, १२, ३; हिश्रौ १६,४,३५. †सु-द्रविणस्°- -०णः या ११, २४; -णाः आश्रौ १, ८, ७; शांश्रौ १,१३,३. सु-धन्वन्'- -न्वनः वृदे ३, ८३; या ११, १६; -न्वा वृदे ८, १२७;

-न्वानः पागृ २,१७,१३.

सीधन्वन<sup>016</sup>-- -नाः काश्री १०, ३, २२+; +बौश्रौ ८,११ : २; १४, ५: १६; माश्री; मीसू ६, १, ५०<sup>h</sup>; -नान् श्रश्र ६,४७. सौधन्वना'- -नाः श्रश्र ६,४७. सु-धर्मन् - पाउ ४, १५२; - मा आपश्री १५, ११, २; बौश्री ९, ११: १; साश्रौ ११,११,१. सुघा<sup>k</sup>->सौध- पाग २,४,३१. सुधा-धारा- -राः वाध ११,२१. सुषा(धा-अ)म्बु-सप्र(भा>)भ--भैः श्रप ६८,१,३३. सुधा-सिक्त- -क्तम् विध ९१,११. सु-धातु<sup>cग</sup>- -तुः श्राश्री ८,१,१८ू. सुधातु-दक्षि(णा>)ण°- -गः कौसू ६७,३; -णम् बौध्रौ ८,६:२; माश्री २,४,५,१४; कौस् ६७,२. †१सु-घातृ- -ता काश्री २३, ३, १; श्राप्त्रौ २२,१९,१; हिन्नौ १७, 4,90. रसु**धानु<sup>त</sup>-- -तुः** पा ४,१,९७. सौधातकि- पा ४,१, ९७; पाग ४, १,८०; पावाग ४,१,७९. सौधातक्या- पा ४,१,८०. १सुघाम्<sup>™</sup> जैथ्रौ ८:३‡. १स्रधामन् व- (>सीधामनि- पा.) पाग ४,१,५६. २सु-घामन्°- -मा जैश्री ९ : १८‡. सुघामित्र- (>सीधामित्रिक- पा.) पाग ४,२,११६. सुधायुक्त पाग २,४,६९.

सुधावत् <sup>0</sup>, न्<sup>व</sup>- (> सीधावति-, व्वनि- पा.) पाग ४,१,९६. सुधित,ता°- पा ७, ४, ४५; -तम् आपमं १,५,१२‡; -ताम् कागृड ४६ : १८. १सु-धी--धिया श्रप ७०, ११, १: -धीः श्रप १५,१,८. र्स-धी¹- -धीम् वाश्री १,३,७,१२‡ा. सु-धीवन् - -वनि पावा १,२,१८॥ †सु-धुर°- -रः वौश्रौ ३,२३ : ७; -रम् वागृ १५,२; -रान् आपश्री १६, ६,४; माश्री ६,१,२,२६; वाश्री. सुधूपरुद्धाराहि<sup>d</sup> -- हयः वीधीप्र १७: मु-धूपित,ता- -तम् बौधौ ९, ३: २८; -ताम् बौधौ १०,६:५. सु-नक्षत्र- -त्रम् आमिए २, ७, ६: २८; श्रप १, ११,३‡; -त्रे श्रप ६८,४,६. सुनफा- पाउमो २,२,२१८. सुनामन् d- (>सीनामि-, °मेय-वा.) वाग ४,१,९६;१२३. सु-ना(ह>)हा°- -हाम् वैश्री १४, 90:6. १प्रनि- -निः अप ४८,११६†. सु-निगुप्त- -सान् वौध २,२,३७ं . †सु-निमित्रो(त्रा?त्त्र'।−उ)पलक्षित∹ -तम् वैश्री १२,४:४. सु-नियता(त-श्रा)त्मन्- -रमा वीध २,३,५३. सु-निविष्ट- -ष्टान् नाशि १,६,९.

a) उप. खल् प्र. 1 b) सहसा सुदु°>स्वासु दुष्टरः इति जयराम-विश्वनार्थो 1 c) वैप १ द्र. 1 d) व्यप. 1 e) = सु-दुषा 1 खल्थें युच् प्र. 1 f) विप. (पाग्र.), व्यप. 1 वस. 1 g) अपत्यार्थ्यें प्र. 1 h) = 1 त्रेविंकाद्धीन-1 जाति-विशेप- इति भाष्यम् 1 i) = ऋव्-1 छान्दसः छीव्-श्रभावः. 1 i) पाभे. वैप १ मा ३८,१४ टि. द्र. 1 i0 = श्रमृत-, खेप-11 कली इति नभा. 11 च्यु. 11 12 सु 13 14 15 हि. द्र. 15 17 पाक. 17 पाक. 18 सुधाम् (भाप.) इति शोधः (तु. २१५२ 18) 17 18 सुधीं योनिम् 18 स्पा. काठ १, १२ सुधीन् योनीन् इति पाभे. 17 उप. 18 सुधीन् प्र. 17 पाटः 18 स्पा. काठ १, १२ सुधीन् योनीन् इति पाभे. 18 उप. 18 सुधीन् श्रीनः 18 हि. 19 पाटः 18 याने. 18 हि. 19 पाटः 18 सुधीन् योनीन् इति पाभे. 18 उप. 19 ही-प्र. 19 ही-प्र. 19 ए। ए) पाटः 18 याने. 18 ही-प्र. 19 ही-प्र. 19 ए। ए) पाटः 19 पाटः 11 पाटः 12 पाटः 11 पाटः 12 पाटः 12 पाटः 13 पाटः 14 पाटः 14 पाटः 14 पाटः 15 पाटः 15 पाटः 15 पाटः 17 पाटः 17 पाटः 17 पाटः 17 पाटः 18 पाटः 18 पाटः 19 पाटः 19 पाटः 19 पाटः 11 पाटः 11 पाटः 11 पाटः 11 पाटः 12 पाटः 12 पाटः 13 पाटः 14 पाटः 14 पाटः 15 पाटः 15 पाटः 15 पाटः 17 पाटः 18 पाटः 18 पाटः 18 पाटः 19 पाटः 19 पाटः 19 पाटः 19 पाटः 11 पाटः 11 पाटः 11 पाटः 12 पाटः 12 पाटः 13 पाटः 14 पाटः 13 पाटः 14 पाटः 15 पाटः 15 पाटः 15 पाटः 15 पाटः 15 पाटः 15 पाटः 17 पाटः 1

48.8.3. सु-निषणण"-> पण-क"- -कम वैध ३,५,८. १स्-नीति- -तिः कौस् ८२, १३ 🕆 विध ९९,५: - ‡ती आपश्रौ ४, ७,२३; बौश्रौ २८,१: ११; २: १०; भाश्री ४,१०,१-३; वैश्री. २सु-नीतिº- -तिः कीसू १३५, ९. स्-नीथ<sup>0</sup>- पाडमो २,२,१५१; -†थः अप ४८,६२; बृदे ६,८१; साअ १, २०६<sup>२</sup>; निघ ३, ८; ऋप्रा १८.९: -थासः या ४,१९‡. सुनेत्र - (> सीनेत्र- पा.) पाग ४, २,७५. सु-नौव- -नावम् हिश्रौ १०, २, ६; पाष्ट्र ३,१५,९; ग्रुम २,४५४.

सुन्द्- पाउमो २,२, १६६.

श्रप ७०२,२२.३.

सुन्दर- पाडभो २, ३, ३८; पाग ४,

9, ४9<sup>1</sup>; ४२; ४३<sup>1</sup>; -रम्

सुन्दरी- पा ४, १,४१; ४२; ४३. सुन्दरहरित<sup>6</sup>- -ताः वीश्रीप्र ४५: ४. सुन्वत्- √सु (श्रभिषेत्रे) द्र. १ सुन्वन्ताद्यः जैश्रीका ८८. **?सुन्वायाम्<sup>ष</sup> उनिस् ७** : २०. सु-पतन,ना°- -नाः या ३, १२; ४, ३; ७,३१:-नानि या ३,१२. सु-पतिº- -तिः श्रापमं २,६, १‡. †स्यती<sup>त</sup>--तीः वीश्रौ १, १२: २९; ६,३ : १४; वाश्री १, ३, २, २०; आगृ ४, ६, १२; श्राप्तिगृ: -त्न्याः कौसू ७६,२७.

सु-निश्चिता(त-त्र)र्थ- -र्थाः त्रप | †सु-पथ्व- -पथा आश्री ३,७,५;४,३, २; श्रापश्रौ २४,१२,१०; वौश्रौ. सु-पथ<sup>त</sup>- -थानि या १२. ४२. सुपथिन् b- (>सीपध्य- पा.) पाग ४.२, ८०. †१सु-पध्य- -ध्या हिश्रौ ८,७,१५1. सु-पद्- -दे शुप्रा ४,१९१; -देन शुप्रा 8, 965. सुपदा(द-अ)वसान-वर्जम् शुप्रा ४, सु-प(द्>)दीव- पाग ५, ४, १३९; †दी आपश्री १२, १५, ६; हिश्रौ ८,४,२१. सु-पन्थिन् h-(>सीपन्ध्य-) <sup>4</sup>स-पप्तनिव− -नी ऋप्रा ७,३३. सु-पयस्- पाउन् ४,२२३. सु-पराच्, इच् - राक् निस् ६, १०: १४; -राज्ञि निस् ६, १०:४. सुपराची--च्यः लाश्रौ ८,५,१२. सुपरि- (>सीपर्य- पा.) पाग ४, २,८०. सुपरि-दत्त->सुपरिक-,सुपरिय-, स्परिल- पा ५,३,८४. सु-प( रि> )रीण ( इ> )दा--द्धायाम् वाध्यौ ४, ११२: ५ स-पर्ण,णि- पाग २,४, ३१<sup>1</sup>; ४,१, ८६; २,९०<sup>1</sup>; ٤,२,६१; -٥٩ सु १३, ५; -र्णः †शांश्रौ ६, ८, ११××; काश्री; सु ८, २, १४, २; १८, १; १९, १; ४; 羽 マ, ८, ५९<sup>6</sup>; १०,१४४<sup>6</sup>; -र्णम् †आश्रौ २,८,३; ३, ८,

४<sup>र</sup>: ३०, ३: -र्णस्य वीश्री ३, २५ : ४५; भाश्री ३,१७, ७५; माश्री; सु १, ४; १५, १; -र्णा या १४,२९१०: -- मर्णाः श्राश्रौ २, १३, ७; आपश्रौ ६,२२,१; १०, २७, १××; बौश्री: सु ८, ३\$; निघ १, ५; १४; या ३, १२कुः ४,३कुः ७,२४कुः-णीन् कप्र २,२,३-८: -णिभ्याम् बृदे ७,४८; - मर्णाम् वैश्री २,३ : ८; हिश्रौ ३,७,४१ई; -र्णासः श्रप ८८,११२‡; -र्णे श्राश्रो ५,१९, ४; -णैं: माश्रौ १, ३,५,२६₺; - पंजी श्रावश्री ११, ५, ३: वैश्री १४,४ : १४. सपणीं<sup>तग</sup>- पावा ४,१,१४; −૦ળિં સુ ધ, ધ; દ, ર××: –ર્ળો वाध्य्रौ ४,५०: १०;११; ६४:

१;२; सु; निघ १,११‡™;-णींम् वाधूश्री ४,६४ : ३; ५; सु ५,३; -णर्थः या ७,३१‡र्क. सौपर्ण (वप्रा.)- पा ४,१,८६: -र्णम् श्रापध्रौ ६, २०, २५; ं निसू<sup>०</sup> ६,८ : ४१;७,९ : २२<sub>:</sub> सु ५,५; ३१, ४-६<sup>p</sup>; ८; श्राग्र ३, १२, १४<sup>व</sup>; --णीनि सु १, १<sup>व</sup>; -णैं: श्रागृ ३,१२,१३º.

सौपणीं- -णीं बृदे ६,

सौपर्ण-व्रत-भाषित- -तम् शांग्र २,१०,७. सौपर्णेय,या - याः वाधूश्रौ ४, ५०: ११<sup>1</sup>; बृदे ३, ११९<sup>67</sup>.

৭; ৪, ৬, ४; হাগৌ; মু १७,

a) = शाक-विशेप-। वस. इति शक.। b) स्वार्थे प्र.। c) वस.। d) वैप १ द्र.। e) व्यप.। f) तु. पागम.। g) सुन्वे यो (तु. की २,४४६) इति प्रतीयते  $(1 \ h)$  तु. पाका. । सुपन्थिन् - इति भाएडा. प्रमृ. । i) सपा. काठ  $(1 \ h)$ ४ स्वपत्या इति पामे. । j) तु. पाका. । १ सुवर्ग- इति भाण्डा. प्रमृ. । k) पामे. वैप १ सुवर्णेः काठ ३१, १४ टि. इ. । m)= वाच-। n) इदमारार्थे प्र.। o)= साम-विशेष-। p)= सुपर्णाध्याय-। l) प्रायेण = विनता- । q)= सौपर्ण-सूक्त-। r) पामे. वैप १ सौपर्णानि टि. इ.। s)= देवता-। t) <सौपर्ण- इति संस्कर्तुः टि.।

सुपर्ण-म(य>)यी- -यीम् हिश्रौ ३,७,४१. सुवर्णा(र्श-आ)ख्यान°- -नम् सु १, सुपर्णीय- पा ४,२,९०. सुपर्यक<sup>b</sup>-सु-पर्वन्->सौपर्व- पावा ६, ४, सु-पलाश्र°- -शे या १२,२९†∮. सु-परपूलित⁴- -तम् वैश्रौ १०,९:१४ सु-प्रश्चात् वीव २,४,१३. · †सु-पाणि°- -िंगः वौश्रौ ९, ४:९°; १०, ७ :१०<sup>e</sup>××; हिश्रौ; श्राप्तिगृ २, १, ५: १९<sup>1</sup>; या २, २६∳; तेपा १३,९1. सु-पात्र- -त्रे वाध २९,१८. सु-पाद्− षा ५,४,१४०. सुपामन् "- (>सीपामायनि- पा.) पाग ४,१,१५४. १सु-पार- -रम्<sup>1</sup> छ ५,५. †रसु-पार,रा'- -रा बौश्री ६, ७: ८ ; सु-पुष्टि - - प्टिम् अप १,११,४ ... -राय कागृ ४, २०<sup>६</sup>; गौध २६, सुपिङ्गल<sup>1</sup>-(>सौ॰ पा.) पाग ४, २, †सु-पितृ - -तरः माधौ २, ३,७,३ . सु-पृजित - -ताः अप ६१,१,३. स-पिडय°- -० व्य शैशि ३२८ त. †सु-पिप्प(त>)ला°- -राः श्रापश्री ७,२०,४; बौधौ १०,३: २;१८,

१८: १६; भाश्रौ ७, १५, १०;

माश्री: -लाभ्य: काश्री ६,३,४;

श्राभी ७,१०,३; १०,१०, २; २सुपूत1-(>सी०- पा.) पान ४.२ बौब्री ४,४:२३;६,५:२०; भाष्री. १सु-पिष्ट<sup>त</sup> - है: हिश्री १५ ८,४३. श्स्विष्ट्र<sup>m</sup>- पाग २, ४, ६९<sup>m</sup>; ४, १, 993. सौषिष्ट- पा ४,१,११२. सु-पुष्याह- -हम् वैगृ १,६ : ४. †सु-पुत्र,त्रा°- -त्रः आपमं १,१२,७°; मागृ २, १८,४°; -त्रा श्रापश्रौ २, ५, ९; वौश्रौ १, १२:३१; भाश्री २,५,९; माश्री १, २, ५, ११; वाश्रौ १,३, २,२५; हिश्रौ १,७,२१; श्रापमं १,४,५; काय २५,५; बौग्र १, ४,१८; -त्रास् आपमं १,४,६; कौगृ १,८,६; शांग्र १, १२,६; काग्र २५, ४७; बौगृ १, ४, १९; हिगृ १, २०, २; -त्रायै आभिगृ २,१,४ : २२; हिए २,४,५; -०त्रे या १२,९. †सु-पुरुष- -पाय गौध २६,१२. †सु-पू<sup>0</sup>- -पुवा<sup>p</sup> श्रापश्री १, १३,६; माश्री १, १३,१०; हिश्री १,३, ४१: -प्वा<sup>p</sup> कीस् २,३४; याशि

र्सु-पूत°- -तः श्रप्राय ३,३; - क्तम् वाश्रौ ३,२, ५, २१; आपमं २, १८, ४८‡; श्राप्तिय २,५,१२: ११; वैघ ३,४,४\$; या १०, 94.

†सु-पूर्ण,णि--णम् श्राश्री १,११, ६<sup>२</sup>; -र्णा<sup>0</sup> श्राश्रौ २,१८,१३; बौश्रौ ५,१०:२१. १्स-पूर्व'- -र्वः तैप्रा ५, ५.

रसु-पू(र्व>)र्वा- -र्वाम् बौध २,४.

सु-पूर्वाह्न- -हे श्राधी ४, ८, १२; काश्री ८, २, ३५; आप्रशी ११, ४, १; भाश्री १२,४,७; ५,१५; हिश्रौ ७,४,२९.

सु-पेशस्°- पाउर ४, २२३; -†शसः आपश्रौ १६,७,४; वैश्रौ १८,५: १; हिश्रौ; -शसम् शांश्रौ ७, १०, १५; - †शसा श्रापमं २, १, ७; श्राष्ट्र १, १७, १६; पाए २, १,१८; काय ४०, १२; माय २, १९:६; बाग्र ४,१७;९, ३; हिए १,९,१६; −†शाः श्रापश्रौ ४, ५, १; ६,२; ११,५, ३; भाश्री ४,६,४; ८,३; वैश्री १४,४:१३; हिश्रौ ६,२,२;

†स्-पोप<sup>c</sup>- -पः<sup>६</sup> श्राश्रौ २, ३, २७; शांत्रौ २, १३, २; श्रापथ्रौ ६, १९,७; २१,१२, ५; बौध्रौ ६४, ८: २९<sup>७</sup>; माश्रौ २, ३, ७, १; हिश्री ६, ६, १९; १६, ५, १; श्रापमं २,३,२५; ६, १; आप्तिय १,१,३ : २८४; हिंग्र १,५,१३.

c) वैप १ इ. । d) गस. । e) पामे. वैप १ b) पृ २६६६ p इ. । a) = सुपर्णाध्याय-। f) पामे. वैप १ सुपाणि: तै ३, १,११,४ टि. इ. । संपाणिः मा ११,६३ टि. इ. । g) सुया° इति पाका. i) वस.। j) पामे. वैप १ सुतीर्था मा ४,११ टि. द.। h) वा. किवि.। l) व्यप. 1 m) बस. इति पागम. 1 n) तु. पागम. 1 o) पामे. वैप १ सुपूर्ण मा ३,४९ टि. इ. 1 p) पामे. वैप १ सुप्तां हि. इ.। q) र्वम् Lिकवि. ] इति शोध इति BW. MW. । r) पासे. वैप १ सुतेजुसा शौ ८,२,१७ हि. इ. । ऽ) पामे. वैप १ सुपुत्ती काठ ३१, १४ टि. इ. । t) पामे. वैप १ सुपोपः खि ५, ७,१, १० हि. इ. । u) व्यै: इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. तै ३,२,३,२)। D) पा इति पाठः ? यनि. शोधः ।

सुप्त−, सुष्त्वा √स्वप् इ. सु-प्रचालित-पाणि-पाद,दा- -दः वैश्री ४, २:१; श्राप्तिगृ २, ४, ९: ८; विध २१, १; ६५, १; –दा श्राप्तिय २,४,९ : २; –दान् आमिय २, ३, ५: ६; ३, ११, ३:७; बौगृ२, ११, १५; ३, १२, ७; बौपि २, ९, १४; वैग्र २, १ : ४; -दौ आप्तिगृ १, ७, 9: 4.

सु-प्रक्षालित−पाणि-पाद-वदन− -नः श्रप ४१,१,३.

सु-प्रक्षालित-पाद्-पाणि- -णिः बौध २, ३, २१.

सु-प्रख्य°->सीप्रख्यb- -ख्ये पावा 2,8,48.

सु-प्रगम(न>)ना°- -नाः या ४,

†सु-प्रचेतस् <sup>व</sup>- -तसः वौग् ३,११,४. †सु-प्र(जा>)ज°- -जाः श्रापमं २, २०,३४; श्राप्तिगृ ३, २, २:५; भाग २, १५:७; हिगृ २, १४,

सु-प्रजस् व- पा ५, ४,१२२; - क्नसः श्रापथ्रौ २,५,८; ११,१६, १०; वौश्रो; मागृ २,८,४<sup>e</sup>; -‡जसम् भाश्रौ ८, ३, २०; हिश्रौ ५, २, ६१; वैताश्री ८, १६; -जसी कौसू ७७, ६; ऋप ३७,९, ३; २, १३, २; काश्रौ ९, १०, ७; त्रापश्री; या ४,१८६; -जोभिः या ४,१८.

†सप्रजास-त्व- -त्वम् श्राश्रौ १, ९, ५, १२,३६; शांध्री; काश्री १०, ५, ३<sup>1</sup>; -खाय शांश्री ४, ८, १; आपश्रौ; श्रापमं १, ३,३<sup>८</sup>; कागृ २५,२२<sup>६</sup>; बौगृ १,४,१०<sup>६</sup>; हिगृ १,२०, १<sup>ड</sup>; —स्वे शांश्री १, १२,५; बौश्रौ ३,२९ : १७; हिश्रौ २,३,२८; -स्वेन शांश्री २,१२,

सौप्रजास्त्व-> ॰स्त्वा(स्त्व-आ) दि--दि श्रश्र २,२९.

सु-प्रजापति- -०ते विध ९८,१५. <sup>†</sup>सु-प्रजा−वनि<sup>h</sup>− -निः वौश्रौ ४,३ः भाश्री; -निम् श्रापश्री १९, ११,११; बौश्रौ: सु-प्र(ज्ञा>)ज्ञ°- -ज्ञः या १४,२७.

†स-प्रणीति<sup>व</sup>- -तिः आश्रौ ४,७,४<sup>1</sup>; कौस १३५, ९; -तिम् आश्री २,१, २९; शांश्री २, २, १४; -ती शांश्री १८,१५,५<sup>1</sup>; ऋप्राय ६,१; -०ते शांश्री ५,१०,१०1. १सुप्रतिष्ठा<sup>६</sup>- -ष्ठा उनिस् २ : २०. †सु-प्रतिष्ठान -नः वीश्रौ ८, १३:९; माश्रौ २, ५, १, ४४;

सु-प्रतिष्ठित<sup>d</sup> - -तम् अप १, ३१,२; सु-प्रवृक्ण⁴ - न्वणम् या ३, ८. नाशि २,८,११.

वैश्रौ १६, १५ : ८; हिश्रौ ९,३,

-†जाः श्राश्रौ २,३, २७; शांश्रौ | सु-प्रतीक,का<sup>त</sup>- पाउनृ ४,२५; पा ६,

३७1; श्रापश्री ९,३,१1; भाश्री

९, ४, २<sup>1</sup>; माश्री ६, २, ५, १२; हिश्रौ १५, १, ४९<sup>1</sup>; अप २०, ३, ३; - †कम् आश्री ४, ૧૨, ૫; શાંશ્રી ૧૪, ૨૫, ૨; बौध्रौ १०,३:९××; ऋप्रा; -†का<sup>™</sup> आमिगृ १,१,४ : ४०; हिगृ १, ८,४.

सु-प्रतूर्ति<sup>वंग</sup>- पा ६, २, ११८. सु-प्रत्यञ्च्- -त्यङ् वौश्रौ २६,३२: ዓ४ተ.

सु-प्रत्यूह्र°- -हान् शंश्री २,८, १५. सु-प्रदृद्धि - -दिः शांश्रौ १२, २१,

†सु-प्रपाण,णाव- -णम् भाषमं १, ६,१२; कागृ २६, १२°; बौगृ ४,२, १४: -णा शांश्रौ **१२,** २१, २; वैताश्री ३८, २; -णे श्रापश्रौ १,२, ८; भाश्रौ १, २, १८; साधौ १, १, १,२; वाश्रौ.

सु∙प्रपूर्तिष-सु-प्रभात- -तम् अप ३६,२६,२. सु-प्रभाव-तस्(ः) अप ३६,२५,४. सु-प्रयत°- -तः चव्यू ४: १७; -ते

हिपि १७: १६न. सु-प्रयस्त्- -याः या ५,२८ई.

सु-प्रयुक्त<sup>8</sup>- -क्ताः बीग् २,९,७; भाग ३,१५: १०.

सु-प्रवृ(त>)त्ता<sup>a</sup>- -त्ताभिः या २, २४.

२,११८; - कः आश्री १,१२, सु-प्रसन्न-मनस्<sup>p</sup>- -नाः याशि १, ٦٩.

a) गस.। b) भावे वा प्यञ् तेननिर्वृत्तीयो वा अण् इति कैयटः। c) वस.। d) वैप १ द्र.। e) पांभे. वैप १ सुप्रज्ञसः शौ ३,१०,५ टि. इ. । f) पांभे. वैप १ सुप्रजास्त्वम् तै ३,२,८,५ टि. इ. । g) पांभे. वैप १ सौभगत्<u>वा</u>य ऋ १०,८५,३६ टि. इ. । h) प्रास.>डस. । i) सपा.  $\circ$ तिः $<> \circ \circ$ ते<> ऋ ५,८१,२j) पाभे. वैप २, ३खं. सुप्रणीते ऐग्रा ५, २, २ टि. इ. । k)= छन्दो-विशेष-। l) पाभे. वैप १ सुमतीकः काठ ३५,१८ टि. इ.। m) पामे. वैप २, ३खं. सुमृतीका तैआ १०,४२,१ टि. इ.। o) °मा° इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. ऋ १०,४०,१३ मूक्को. च)। þ) गस.>चस.। वैप४-प्र-७०

र्मस-प्रस्°- -सः कीगृ १, १२, ६; | र्मस-फे( न> )ना°- -०नाः बौश्रो | १सु-ब्रह्मन्°- -हा निस् ३, ८:९: શાંચ રે,૧૧, ૬. सु-प्रसूत°- -तः या १४,३१<sup>७</sup>;-तानि या १२,२८. सु-प्राङच्°− -प्राङ् वौधौ २६, ३२ : खु-प्रात− पा ५,४, १२०. खु-प्रातर्(ः) व्रथ १,२६,३‡. सु-प्रायण,णा°- -णम् या ५, २८; - † जा: निघ ४, १; या ४, १८कः ८,१०. सु-प्रावी°- -च्या शौच ४,१ १‡°. स-प्रिय°- -यः त्रावधौ १२,८,१४‡; १९,१५,९; हिश्री २३,३, २९; बृदे ७, ५६. सु-प्रीत°- -तः श्रापश्रौ १३,२२,१‡; बृदे ३, १८; ६, ११९; -तम् बौथ्रौ ८,२० : १७ ई. सु-प्रोक्षित- -तम् वैग् १,६ : ५; विध ७३, २५‡. श्राश्री ३,८,१५. सु-फ(ल>)ला°- -ला घाप्तिगृ ३,८, २: १०; बौपि १, १५: २०; भाशि ११९: १२०. सु-फलीकृत°- -तान् श्रापश्रौ १,२१, १; बौध्रौ २०, २१:११;

भाश्रौ १, २२,११; वैश्रौ.

†सु-फाल°- -लाः¹ काश्री १७, २,

५; গ্রন্থ ই,৭৬.

१३, ३८: ९; श्रामिय २, ५, १०: १९; ऋप्राय ६,२. सुव- (> सुबी- पा.) पाग ४, १, सु-च(द्र>)द्धा°- -†द्धाम् श्रापमं १, ४,५;५,७; काय २५, ५; बौय. सु-वन्धु<sup>ड</sup>- -न्धवे बृदे ७, ९९; -न्धुः शांश्री ६,१०,४५; ऋअ २, ५, २४; शुत्र १, १९२; सात्र २, ४५९; -न्धुम् बृदे ७,८८; -न्बोः ऋश्र २,१०, ५६; ६०; बृदे ७, ८५; ९४; ९९-१०१; चात्र ३०: १९; -म्धी वृदे ७, सु-चहु- -हु श्रप ६८,१, १७; -हूनि बौध ४,६,८. †सु-वाहु°-- -हुः शांश्रौ १,१५,४; ८, १८, १; बौश्रौ ९,४ : ९; १०, v: 90. सु-प्सरस्- > °रस्-तम°- -मम् | †सुवीरण 101- -०ण,णः श्रापमं २, 9६,३;६. सवीरिण<sup>b3</sup>— -०ण,-णः भागृ २, ७ः 99;90. †सु-बुघ- -धम् अप १, ३८, १; श्रशां ۷,٩. सु-वु(ध्न>)ध्नी<sup>6</sup>- -ध्न्यः सु २५,५. सुबुध्य'- -ध्याः वौश्रौप्र १४: २. सु-बोध\*- -धात् शंध ५. १्स-ब्रह्मण्य1- -ण्यम् वौध २, ५, ११; पाय २,१३,४; काय ७१, २२‡ण; विध १, ५९.

-ह्या शांश्री १२,२१,२‡. २सुब्रह्मण्य,ण्या"- -०ण्य श्रापश्रौ १०, २८, ४; ११, ३, १३××; काठश्रौ; द्राश्रौ° १, २, २७; ३. २; -ण्यः श्राश्रौ ४, १, ६: शांश्री; लाश्री १०, १२, १७<sup>२०</sup>; -ण्यम श्रापश्री १०, १, ९‡; २८, ५; बौश्रौ; -ण्यया श्रापश्रौ २१, १२, १०; बौश्रौ २६, १२:२०; हिश्रौ १६, ५,६; -ण्यस्य बौश्रौ ८, ६:११; १६, २:५; वाश्रौ ३, ३, ४, २०; जैश्रीका १४०; -प्या त्राश्री १२, ४,१९; काऔ २२, ५,२; श्रापश्रौ; -ण्याम् श्राश्रौ ८, १३, २८; काश्री ७, ९, १७; ८, २, १३;××; श्रापश्रौ; --ण्याय श्रापश्रौ १८, २१, ७; हिश्रौ १३, ७, १५; जैश्री ३: ११; ७:८; द्राश्री १, ३, १; लाश्री १, २, २३; -ण्यायाः आश्रौ १, १२, १८; काश्रौ १, ७, ६; श्चापश्रो; -ण्यायाम् वौश्रो १५, २१ : ४;१६,३ : १४××; भाश्री; -ण्यायै आश्री ९,४, ११; १२, ९, १४; -ण्यासु आपश्रौ १०, २८,५; भाष्रौ १२,१,१३; १५; वैथी १२,२:७; द्राश्री १४, २, ७; - १०ण्ये काश्री १२, ४,२८; आपश्री १०, २८, ५, १२, ३,

a) उप. <प्र√सू (वधा.)। b) °भृतः इति शिवसं. । c) वैप १ द्र.। d) पाभे. वैप १ सुप्रार्थ्या हि. इ. । e) बस. । f) पामे. वैप १,२२५८ t इ. । g) = १सुबुन्ध्र (वैप १ इ.)। h) = बालग्रह-विशेप-। i) सपा. स्वीरण, सुवीरणः <> सुवीरिण, सुवीरिण: <> सुवीरिण, सुवीरिण, सुवीरिण: इति पामे. । k) गस. उप. खल् प्र.। l) = कार्तिकेय-, विष्णु-। m) तु. मैस . । n) नाप. ([तदाख्य-] निगद-, ऋित्वग्-विशेष-, ऋग्-विशेष-)। तस्मैहितीयः (तु. सा Lतैश्रा १, १२,३!) वा तत्रसाधवीयः (तु. न्यासः [पा १,२,३७]) o) सपा. लाश्री १,२,२०; ३,१ व्यवोइम् इति पाभे.। p) तु. C (तां २५, ४,५ शांश्री १३,२४, aa). वैत श्रिग्रस्वामी वीप्सायां द्वित्वम् ।

१६; भाश्री; -० पयो३म् काश्री ७,९,१७<sup>२</sup>; बौध्रौ ६, १६: ४<sup>२</sup>; १९,१०: ३५; जैश्री; लाश्री॰ १, २,२०; ३, १.

सुब्रह्मण्य-चतुर्थे - -र्थाः लाश्री ९,२,३.

स्वद्यण्या(ण्य-आ)ग्नीध्रो (ध्र-उ) केतृ-प्रावस्तुत्**– -स्तुद्भ्यः लाश्रौ** ९,१,१३.

सुद्रह्मण्या-निवृत्ति- -त्तिः काश्रौ २२,३,३०.

सुब्रह्मण्या-प्रणव- -वैः द्राश्री ९, ४,२४; लाश्रौ ३,८,१५.

सुब्रह्मण्या-प्रतीक- न्कम् शांश्री १०,२१,१७.

सुब्रहाण्या-प्रेप- -पात् काश्री ८, **२,३**२.

सुब्रह्मण्या-साम-जप-न्यृङ्ख-याजमान-वर्जम् काश्री १,८,१९ सुब्रह्मण्या(एया-आ)ह्मान- न्नम् काथी १२, ४, २७; -ने वैताशी १५,४.

र्मश्सु-ब्रह्मन्°- -ह्या श्रापमं २, ६, १; आप्तिर १, १, ३:२८; हिर १, 4,9 3.

सुब्रह्म-जन-क्षय<sup>d</sup>- -यम् ७०<sup>३</sup>, ११,३.

सु-ब्राह्मण-> °हाण-श्रोत्रिय-वेद-पारग- -गेभ्यः वौध २,३, १९. सु-भग,गा°-पा ६, २, ११८; पाग છ,૧, ૧૨६; **५,** ૧, ૧३०⁰; ६, ३, ३३; पागवा ५, १, १२९; <sup>।</sup>

-**‡०ग** काश्रौ **४,** २, १२; ४३; श्रापधौ;-एगः वाधौ २,२,२,१; या १२, ३; - †गा आपश्री २, २०, ५; बौध्रौ १, १७:१४; २६,१: १२\$; भाश्रौ; श्रापमं २, २,९'; कौग्र २,१, २९'; आमिग्र १,9,२:३७<sup>1</sup>; २,9,५:9६<sup>8</sup>; कागृ ४१, ११1; बौगृ २,५,१३1; भाग १,६:९ ; वागृ ५, ७ ; जैगृ १,१२: ४६<sup>६</sup>; श्राज्यो १३, ७S: −गाः कौगृ १,८,१; शांगृ १, १२, १; - एगाम् आप्तिय २, १, ५:२१<sup>b</sup>; काय २५, ४७; बौग्र १, ४, १९; हिग्र १,२०, २; कप्र २, १०, ८८; बृदे ७, ४७\$; या ११, ३८¹; - †०गे श्रापश्रौ २०, १८, ३); बौश्रौ १५, २९:३३1; माश्रौ; हिश्री १४, ४, ९1; आपमं २, ११, ११<sup>8</sup>; सागृ १, २२, १०<sup>1</sup>; कौस् **१०६,** ७<sup>ए</sup>; अप ३५, १, १\$; -गो कौसू ७६, २७३‡. सीभग- पा ५,१,१२९; १३०; -गम् श्रापश्रौ ६, २३, १<sup>२</sup>‡; - पंगानि आपश्री ५, २३, ९; श्रप्राय ५,५; - 🕂 गाय श्राश्री २, ११, ५; १२, ५××; काश्रो; आपश्रौ १८, १५, ३<sup>६</sup>; हिश्रौ १३, ६, ३९k; -गेभिः अप्राय €,9‡.

सौभागिनेय- पा ४,१,१२६. सीभाग्य- पा ५, १, १२४; -ग्यम् बौश्रौ १, १२:२१‡; वाश्री १, ३, २,२१५; श्रापमं; -रयस्य अप ३५,२,४; -रयानि आज्यो ३, ५; - एयाय कौसू ७६, २४; २७; - चंग्येन मागृ १, १९, ४; २, १४, ३१; बाय १३, २: - यै: श्रप ३३, ६,

सीभाग्य-कर्मन्--मणि आज्यो ८,३.

सौभाग्य-तस्(ः) कप्र २,१०,

सौभाग्य-वित्ता(त्त-श्र)वैध-च्य-का(म>)मा- -मया कप्र २,१०,३.

सुभगं-करण- पा ३,२,५६.

सुभग-त्व- -त्वम् पागृ १,१८,५. सुभगं-भविष्णु-, भावुक- पा ३, २,५७.

सु-भ(द्र>)द्रा°- -द्राम् या ११, ₹४₽Φ.

स्र-भर°- -रः श्राश्रौ ३, ८, १™; शांश्री १३, ४,२.

†सु-भव°- -०व<sup>□</sup> शांश्री ६, ८, १; २; श्रापश्रौ १३,१६,८.

†सु-भवस्°- -०वः<sup>™</sup> आपश्रौ १२, ११, १; बौश्रौ ७,५ : ४२;६ : २८; वैश्री.

‡सौभग-ख- -खाय¹ आगृ | सु-भव्य°- पाग ६, २,११८. १,७, ३; कीय १,८,९७; शांग्र. सु-भानु - न्तुः वीस १३५, ९‡.

a) पाभे. पृ २६७० p द्र. । b) वस. । c) वैप १ द्र. । d) कस. >पस. उप.  $< \checkmark$ िक्ष (क्षये) । e) तु. पागम. f) पामे. वैप २, ३खं. सुभगा मंत्रा १, ६, २७ दि. द्र. g) पामे. वैप १ सुभगे ऋ २, ३२,५ हि. इ.। h) पामे. वैप १ सुकृतम् मै ४, १२,६ हि. इ.। i) पामे. वैप १ सुप्त्रीम् तै १,७,१३,१ टि. इ.। j) पामे. वैप १ समागे ते ७, ४,१९,१ टि. इ.। k) पामे. वैप १,१६९६ k इ.। l) पामे. वैप १ सीभगत्वाय ऋ १०, ८५, ३६ टि. इ.। m) पामे. वैप १, १७६८ g इ.। n) पामे. वैप १ सुभव सा ७,३ टि. इ.। ०) तु. पासि.।

सु-भिक्षº--क्षः वीश्रौ २५, ६: ७; -क्षम् बौध्रौ २,१५: ३; श्रपः -क्षाः आपध १, १८,५; हिध १,५,७५: -क्षाय बौश्रौ २५, सुभिक्ष-क्षेम-द- -दौ अप ६४, २, सुभिन्न-क्षेम-संपत्ति- -स्या अप **GO, 8, 8.** †स-भिक्षणb- - जम् भाग ३,१४: स्-भि(त्र>)न्ना<sup>b</sup>- -नाम् श्राप्तिर ३, 4,8: 28. †सु-भिषज्->°वक्-तम- -मः शीच ४,४६. †सु-भु°- -भवः लाश्रौ ३,११४°; –०भो हिश्रौ **१०,५,**१२<sup>७</sup>; द्राश्रौ १०,३,७1; लाश्री ३, ११, ४1. स्त-भूज्--भुजः अप २०, ३, १. †सु-भू<sup>c</sup>- -भुवः द्राश्री १०, ३, ७<sup>d</sup>; –मूः आश्रौ १०, ९, ५; शांश्रौ १६, ७, १; १७, १३, १०<sup>8</sup>; श्रापश्री १३,१६, ८<sup>६</sup>; बौश्री १, १२:४४<sup>8</sup>××; भाश्री २, ६, १०<sup>ड</sup>; वेश्रौ १६, २०: ५<sup>ड</sup>; हिश्रौ १०,५,१२<sup>8</sup>; द्राश्रौ ६,३, १३<sup>६</sup>; लाश्रौ २,११,७<sup>६</sup>; शुअ. † १सु-भूत°- -तम् शांश्री २,८,८७; श्चावश्री १३, १, ११; २१,१९, ११; बौश्रौ; हिश्रौ १६,६,३१¹; सु-भू"- भूम विध १, २३. -ताय शांश्री २,८,१५; त्रापश्री; मसु-मख<sup>c</sup>- खम् या ११,५; -खस्य

-ते आपश्री १६, ३०, १; वैश्री १८,२०: ४७: हिथ्री ११,८,४; -तेन श्रापश्रौ **४**,१२,१०; माश्रौ ४,२०,१; हिश्री ६,४,३२. †सुभूत-कृत्- -कृतः शांश्री २८, ८1: आपश्री ६, ६, १०; भाश्री ६,१०, ११. २सु-भूत<sup>६</sup>-(>सीभूत-पा.) पाग ४, †१सु-भूति<sup>1</sup>- तिः श्राश्री ४, १२, रें वैष्ट १,१८: ९. २सु-भृति<sup>४००</sup>- -तेः चात्र ३०: १४; सु-भूमि- -मिः श्राप्तिगृ ३,५,५ : ५; -मिम् हिवि १: ५; गोग १, †सु-भृत्<sup>b</sup>- -भृत् आपश्री ४, ७, २; भाश्री ४,१०,२; वैश्री ५, ७: ११; हिश्रो ६,२,१७. सु-भृत°- -तम् वीश्री ८,२०: १०‡. स्र-भृत्य- -त्याः भागृ २, २७ : १; -त्यानाम् श्राज्यो १०, ४. सु-भेषज- - †जम् वौश्रौ ५, १६: १३; द्राथ्री १३, २, १३; लाधी ५, ३, ५; -जस्य चात्र १०: २; -जे ऋप्रा १६, ८८. †सु-भैक्ष- -क्षम् वीय २,५,५३; हिय १,७,१६. सु-भ्रातृ- (>सौभ्रात्र- पा.) पाग ५,१,१३०.

या १२, ३०; -खाय ऋपा ८, ४३; -खौ शांश्री ७,१०,१०. १सु-मङ्गल,ला°- पाग ४,१,३०;४१; –০ল গ্ৰুদা ২, ২০†°; –†ল; वौश्रौ १२,१५: ७; या ९,४०; -ला श्राप्तिगृ ३, २,२ : ८<sup>‡</sup> ; -†॰लां३º त्रापश्रौ १८,१९,६: बौश्रौ १२,१५:७; हिश्रौ १३,६, ३१;-०लाः वाश्रौ ३,३,३,३१. १सुमङ्गली<sup>0</sup>- पा ४, १, ३०; ४१; - 🕂 ० लि काग् ५४, ४; कौसू २४, १३××; विध ६७.८: -†ली श्रापमं २, २०, २७<sup>व</sup>; पागृ ३, २, २<sup>p</sup>; भागृ २, २: ८; मागृ २,८,४; हिगृ २, १७,२<sup>२</sup>; कौसू ७७,२०. २स्-मङ्गल°- -लम् जेग् १,१ : १७‡; कौसू ५०, १६‡; अप ७,१,८, †२सुमङ्गली°- -ली: आपमं १,९, ५; श्राय १,८,७; पाय १,८,५; रेसु-मङ्गल,ला− पाग ४, २, ७५<sup>४</sup>;३, **९**३<sup>1</sup>; ४,५३<sup>8</sup>; –ला अप **५**,९, सौमङ्गल- पा ४,२,७५; ३,९३. सुमङ्गलिक- पा ४, ४,५३. सु-मणि°- -णिः शांश्रौ १२,२१,२ . †सु-मत् आश्री ५,९,१; निघ ४,३; या ६, २२०. सुमत (>१सीमतायन-पा.) पाग 8, 9,55.

a) समृद्धयर्थे श्रस. (तु. दुर्-भिक्ष- टि.) वा वस. वा । b) गस. । c) वैप १ द्र.। d) सपा. °भवः<>°भवः इति पाभे.। e) सपा. मै ४, ६,६ सुभव इति पाभे.। f) °भोः इति पाठः? यनि. शोधः। g) पामे. वैप १ समू: तै १,६-७,६,१ टि. इ.। h) सपा. श्राश्री २,२,१५;३,९ सुहुतम् इति पामे. । i) समू ° j) सवा. आश्री २,२,१५;३,९ सहुतं॰ इति पामे. । इति पाठः? यनि. शोधः (तु. आपश्री.)। m) पामे. वैप १ सुमूता काठ २२, १४ टि. इ.। n) वस. 1 o) पामे. l) = 9 स-भूति - (वैप १ द्र.)।वैप १ सुमङ्गल हि. इ. । p) सपा. ॰ला<>॰ली इति पाभे. । q) पाभे वैप १ सुमङ्गलू । पै १,१०४,२ हि. इ. । r) तु. पागम. । = देश-विशेष- । s) = सुगन्धिदन्य-विशेष- । t) = श्रोषिध-विशेष- ।

ैसु-मिति ै – -तयः श्रापमं २,११,१९; श्राप्ति ए, नितः वीश्रौ ८, १९: १५; वाश्रौ १,६, २, ४; वापमं; –ितम् श्राश्रौ ३,८,१; ४,१, २३××; बांश्रौ; –तौ श्राश्रौ ८, ८,४; काश्रौ ९,१४,१७; श्रापश्रौ; या ७,२२०,१ ११, १९०,१६; श्रापश्रौ ३,२०,१६; श्रापश्रौ ३,२०,१०××; बीश्रौ सम(ति >)ती-नृष् - नृषः ग्रुप्रा ३,९० +.

श्सुमते भाग २,३२:१५. सु-मत्त-नागेन्द्र<sup>b</sup>- -न्द्रः याशि २, ८१.

सुमत्पद्वग्दे<sup>०</sup> आश्रौ ५,९,१. सु-मध्य(म>)मा<sup>त</sup>- -माः श्रव २१, २,३.

र, र. १सु-मनस् - -नसा कीगृ ३, ४, ५‡°. २सु-मनस् - पाग ३,१,१२; -०नः कीस् ६८,३१‡°; -‡नसः श्राश्री २,५,१७; शांश्री; -नसम् श्रप ७,१,७; -नसा वागृ १६, ७‡;

-†नाः आश्री २,५, १७; ४,६, ३××; शांश्री; आपश्री ६, २७, ५<sup>26</sup>; हिश्री ११, ६, १४<sup>6</sup>; द्राश्री ७, ३, १<sup>6</sup>; लाश्री ३, ३, १<sup>6</sup>; लाश्री ३, ३, १<sup>6</sup>; लापमं १,१,४<sup>h</sup>; आए२,३,६<sup>1</sup>; कीए २,४,३६;३, ७,२<sup>1</sup>; पाए १,४,१६<sup>h</sup>; आपिए १,५,३ : १०<sup>h</sup>; वीए १,१,२५<sup>h</sup>; माए १,१०,६<sup>h</sup>; वाए १४,३<sup>h</sup>; हिए १,१६,१८<sup>1</sup>; २०,२<sup>h</sup>; जैस

१,२१:९<sup>1</sup>; अप २०,५,६\$; \$विघ ६२,५;६६,१५;६८, ४३:७३,२०; \$व्दे ७,६५;०६. †सीमनस<sup>1</sup>— -सः श्रापश्री ६, २०,३; हिश्री ६, ७, ८; द्राश्री ७,३,१; लाश्री ३,३,१; कीग्र; -सम् श्रापश्री २,५,२; वीश्री १,१२:२१××; भाश्री; -साय श्रापश्री २४,१२,१०; कीग्र १,१६,१८; शांग्र; -से या ११,१९०.

†सोमनस्य- -स्यम् श्राप्तिगृ २, ३,३:१४; कप्र १,४, ६.

√सुमनस्य पा ३,१,१२; सुमनस्य-ताम्, °स्यन्ताम् कीय ४,२,३. †सुमनस्यमान,ना- नः आपश्री २,११,११४,२८,४××<sup>1</sup>; बौश्री; -नम् बौश्री ९,६: ५; —ना कैय १,२०: २३; —नाः बौश्री ३, १५: ९; हिश्री ६, ७,८<sup>६</sup>; कैश्री १७: ५; द्वाश्री ६, १, १; लाश्री; हिस्स १,२९,२<sup>६</sup>; —नाम् आपमं १,४,९; आनिस्स १,५,२, ५५; आस्त्र १,७,६; पास्स १,३,

६,२. √सुमनाय पा ३,१,१२. ३सु-मनस्¹- पाउमो २,१,३४५; -नसः कौगृ ४,२,३; शांगृ ४, १५,९; पागृ; -नोभिः शांगृ १, ८,७; बौगृ १,८,३; कप्र ३,२, ४; अप ६८,४,१. सुमनो-युक्त- -क्तम् कप्र ३, १०) १८.

४सु-मनस्<sup>वंगळ</sup>- (> सौमनसायन-पा.) पाग ४,१,९९;११०. सु-म(न>)ना<sup>वंगळ</sup>- -नाभिः हिपि १७: १५<sup>4</sup>

†सुमना-सु(ख>)खीं¹- -०खि कौय ३,१५,३°, ५, ६°; शांग्र° ३,१२,५;१४,२.

सुमनायन $^{n}$ - -नाः बीश्रीप्र ५ : २. सु-मनुष्य-चत्- -वत् वाध २,३५. सुमनोत्त्र $^{n}(, \mathbf{g}^{0})$ रा- (>सौमनोत्त

L,ह्यरिक- पा.) पाग ४,२,६०. सुमन्तु<sup>m</sup>- -न्तुः शांग्र ४,१०,३; श्रप ४३, ४, १८; -न्तोः सुध ६७; वाश्र ४२:१५.

सुमन्तु-जैमिनि-वैशम्पायन-पैल-सूत्र-भाष्य-भारत-महाभारत-धर्माचार्य- -र्याः त्राग्य ३,४,४<sup>т</sup>. सुमन्तु-जैमिनि-वैशम्पायन-पैल-सूत्र-भाष्य-महाभारत-धर्मा-

चार्य- -र्याः कौगृ २,५,३<sup>र</sup>. सुमन्तु-जैमिनि-वैशम्यायन-पैला-(त्त-श्रा)द्या(दि—श्रा)चार्य--र्याः शांग्र ६,६,१९<sup>र</sup>.

सुमन्तु-धर्म- -र्मम् सुध १. सु-मन्द्र- -न्द्रम् श्राश्री ४,८,२१. सुमन्द्र-त(न्त्र>)न्त्रा<sup>d</sup>- -न्त्राः आश्री २,१५,११.

†सु-मन्मन् - -न्मिसः श्रावश्री १४, ११, ४; हिश्री १०,६,९; -न्मा साश्र२,१००४<sup>२</sup>; उनिस् ७:२९.

a) वैप १ द्र. । b) गस.  $\rightarrow$  कस. । c) वैप २,३खं. द्र. । d) वस. । e) पाभे. वैप १, २४३६ g द्र. । f) पाभे. वैप १ सोम ऋ १, ९१, १२ टि. द्र. । g) पाभे. वैप १,२६१२ b द्र. । h) पाभे. वैप १ सुमुनाः ऋ १०, ८५, ४४ टि. द्र. । i) पाभे. वैप १,७१२ m द्र. । j) सपा. हिश्री १५,७,१२ परिवल्सरो नः इति पाभे. । k) पाभे. पृ ६२४ k द्र. । l) = पुष्प- । m) व्यप. । n) उप. = १मनस्- । o) पाभे. पृ १९४३ i द्र. । p) उ. पाका. । q) तु. पागम. ।

r) परस्परं पामे. 1

सु-महत् - -हत् अप ६४,८, ५; विध ९६,३८; वृदे ६,१४०; ७,४९; या ५, २२; ११, ९; -हतः या १२,३; -हान् श्रा ७०³,२,४; -हान्ति श्रप ७०³,१६,५. सुमहत्-पर्वतो(त-उ)प(मा>)म--मः श्रा ६२,४,२. सुमहद्-वल¹--लम् श्रप ५०,३,५. सुमहा-मा(ग>)गा³-- -गे श्रशां ५,५. सुमहो(हा-उ)त्सव³--वैः श्रप७०³, ९,४. सु-महस्⁴- -हाः मैश्र १†. सु-मा(ग>)य³-- -याः या ११,

१४ क. सुमित-द्वु°- - द्वाः या १२,४४. सुमित-द्वु°- - द्वाः या १२,४४. क. क. सुमित-द्वु°- - द्वाः या १२,४४. क. सुमित-द्वु°- - द्वाः या १२,४४. १०; कोसू६८,३१;- त्राः वेष्ठा २, ११५,१६,१०० १;१५,१६,१०० १६४४; माश्रो. क. १५:८; अ.०० १०; हिश्रो १०,१८; माश्रो १०,१८,५; वेथ्रो १२,१९:१०; हिश्रो १०,३,२६.

सुमित्रि(य>)याb- -या हिश्रौ

१०,५,२४<sup>६</sup>; -†याः<sup>त</sup> शांश्रो ८.

१२,११; काथ्री; लाश्री २,२,

११; ५,४,६; शुत्र १,४१४,

-याम् लाधौ ३,११,३h.

†सुमि( न्य > )न्या - -न्याः वे श्राश्री है, ५,२;६,२४; ६, १३, ११; द्राश्री १३, ३, २२; शैशि ३२८;-न्याम् द्राश्री १०,३,४ . रसुमित्र, ज्ञा - पाग ४,१,९६; -त्रः ऋग्र २,१०,६९; १०५९; वृदे ८,१७; साग्र १,१०; १९६; २१२; २२८. सौमित्र - न्त्रम् लाश्री ६,११,४.

सौमित्रि— पा ४, १,९६; पाग ४, २,१३८.

सौमित्रीय- पा ४, २,१३८. सु-मु(ख>)खी<sup>1</sup>- -खी नाशि १,२,९. सु-मुहूर्त- -तें श्रप ६८,४,६.

†सु-मृग<sup>b</sup> - गम् श्रप १,२६,३.

†सु-मृडीं,ळी]क,का<sup>b</sup> - कः श्राश्रौ
३, १२, १४; शांशौ ३, ५, ९;
शांग्र २,१३,५; -का श्राशौ ८,
१४,१८; बोश्रौ १९, १०: १०;
द्राश्रौ १३, २, १०; लाशौ;
-काम् बोश्रौ ६,७: ८.

सु-मेघ<sup>m</sup>—>सौमेध<sup>m</sup> -धम् लाश्री ७,१,१; निस्८,१:३०; -धस्य वाश्री ६,११,२.

सु-मेघस्<sup>b</sup>- पा प, ४, १२२; -†धसः माश्रो २,४, ६, २६; श्रापमं २, २२,१; पाय ३, १३, ५; माय; -†धाः श्राश्रो ३, ८,१;८,१०<sup>b</sup>, १; श्रापश्रो ६,२७,३<sup>o</sup>;५<sup>o</sup>; १६, १६, ४<sup>o</sup>××; वाश्रो; -धाम् <sup>b</sup> वोश्रो २५,४:१२‡.

सुमेर- पाउव ४,१०१.

सुच्च<sup>b</sup>- पाउमो २, २, १८४; -मः श्रापश्रो १०, ३, ८<sup>p</sup>‡; -†म्नस् साश्रो ३, ८, १; वीश्रो ८, ३: १९; ९: १९; ९ निघ ३, ६; -†म्नाय श्रापश्रो ११, २०, १३<sup>q</sup>; वीश्रो १, १९: ४०<sup>q</sup>; ३,८: ३०; ६, ३२: १२<sup>q</sup>; वैश्रो १८,१८: ८<sup>q</sup>; कीस् ६८,३२; -†म्ने साश्रो ६, २,९; श्रापश्रो १०, २३,२; ११, २०, १३<sup>r</sup>; वोश्रो १, १९: ४०<sup>r</sup>××; ६,३२: १२<sup>r</sup>; भाग्रो; वैश्रो १८,१८: ८<sup>r</sup>.

√सम्मय> †सम्मयत् - -यन्ता ऋप्रा ९,१८;२१. †सम्मयो - -या छप्रा ५,२०8; शौच ४,३०4. सम्मयु - पाउमो २,१,३७; -†सु: हिश्रो ३,२,५३; ऋप्रा ९,१५.

्रा ।. सुम्न-हू<sup>b</sup>-- -हूः माश्रौ ६,२,५,९. √सुम्नाय पा ७,४,३८.

†सुम्नायत्— -यन् श्रापश्री १७, २२,१; हिश्री १२,६,२६; ऋषा ९,२४; —यन्तः तेष्रा ३,२. †सुम्नायु— -यवः आपश्री ५, ६,३; हिश्री ३,२,५६; ऋषा ९, १४; —युः ऋषा ९,२२; -०युवः

†सु( म्न> )म्ना-व ( न्>र्> ) री<sup>b</sup>- -री श्रव **४८, ११**०; निघ

माश्रौ २,२,५,३४".

१, ८; ऋपा ९,११.

†सुम्नि(न्))नी- -०नी वौश्री
१, १९:४०; तैप्रा ४,१२;
-०नी: आपश्री ११,२०,१३ ;
वौश्री ६,३२:१२; वैश्री १४,१८८.
सु-यज्०- -यजम् माश्री ५,१,२,१०;
-यजा श्राश्री १,३,२२; शांश्री
१,५,७; आपश्री ५,६,३; माश्री.
सु-यज्०- पाग ४,२,८० ; -जः
श्रापश्री ५,६,३ ; हिश्री ३,२,५५ ;
अग्र ३,४,४; कौग्र २,५,३;
शांग्र ४,१०,३; ६,१,१; अप
४३,४,३१.
सौयज्ञक- पा ४,२,८०.

सुयज्ञ-सांख्यायन-जात्कण्य- -ण्याः कौष्ट २,५,३.

†सु-य(भ्य>)भ्या<sup>c</sup>- -भ्या शांश्री १२,२१,४.

ैसु।,सूरी-यम,मा°- -मम् आपश्रौ ३, १५, ५; श्रापमं १, १, २; आप्रिय १, ५, १:२; कायः -मान् तेप्रा ९, २३; -मे काश्रौ ३, १, १६; श्रापश्रौ; माश्री १, ३, १,११.

१सु-यवस<sup>h</sup>- -सः वीश्री २७, १४: ४; -सान् आपश्री ५,२३,३. २सुयवस<sup>e</sup>- >सीयवसि<sup>1</sup>- ·सिम् शांश्री १५, १९, १; -सेः वाघ १७,३२.

**९सु-यामन्°- -०मन्** श्रश्न **१६,७**‡.

रसुयामन्°-(>सौयामायनि-पा.) पाग ४,१,१५४.

सु-यामि<sup>1</sup>->सौयामि- -मिम् शांग्र ४,१०,३<sup>६</sup>; अप ४३,४,५२. ♦सु-यामिन्°- -मी शांश्रौ १२,२१,

सु-यज् - -यजम् माश्रौ ५,१,२,१०; सु-युक्त - कः वौश्रौ १०,४: १८‡; -यजा श्राश्रौ १,३,२२; शांश्रौ श्रापध १,५,२३; ८,२४; हिंध १,५,७; आपश्रौ ५,६,३;माश्रौ.

सु-यज्ञ°- पाग ४, २, ८०<sup>a</sup>; -ज्ञः †सु-योनि - निम् श्रापश्री १६,१२, श्रापश्री ५,६,३†; हिश्री ३, २, ११; हिश्री ११,५,७. ५५‡: कीगृ २, ५,६°; -ज्ञम्° √सर् पाधा. तुदा. पर. ऐथर्थंदीप्योः.

√सुर् √सर् टि. इ. सुर्¹(ः) द्रागृ २,५,३१™.

१सुर<sup>0°7</sup>— पाड २,२४; -रः हिश्री ३, ४, २३; -राः श्रप ७०<sup>२</sup>, १६, २; विध ३१, ७; वृदे ६, ११४; -राणाम् सु २७,४; वैग्र ३,२३: १५; विध ९९, १४; या ३,८; -रान् कप्र २,४,१३; -रै: वाध २८,५; श्राज्यो ५,१२.

सुर-स्व- -त्वम् या ३,८. सुर-देविन् ⁰- -विनम् माग् २,१८, १.

सुर-द्वम $^{n}$ - -मैः वृदे ६,५६. सुर-नदी $^{q}$ - पाग ८,४,३९. सुर-प्रि(य>)या- -या वैग्र १,१४ः

१५. सुर-श्रेष्ठ- -०ष्ठ श्रव ७०<sup>२</sup>,१,२. सुर-सञ्चन् - ज्ञसु कप्र २, ४, १७. सुरा(र-श्र)चैन- नम् विध ५९,३०. सुरा(र-श्र)सुर- -रान् विध १,१६. सुरासुर-गुरु- -रुम् विध १,६०. सुरासुर-नमस्कृत- -०त श्रव६६, १,१.

सुरे(र-इ)न्द्र- -न्द्राय श्रप १९<sup>२</sup>, ५,८.

सुरे(र-ई)श- -शः अप १९<sup>२</sup>, ५, ९; -शाय श्रप ६६,२,६‡.

सुरे(र-ई)इवर- -रः अप ६७, १, ७; -राः विध २०, २४; -रान् वौध ४,८,३.

१सुरो(र-उ)त्तम- -०माः श्रप ३१, २,२.

२सुर°- -राः वौश्रौत्र ४१:९.

सुर-क- सुरा- इ.

१सुरङ्ग- पाउमो २,२,६७. २सु-र(ङ्ग>)ङ्गा<sup>व</sup>- पाग ४,१,५६. सु-रजस्-(>√सुरजाय- पा.) पाग

३,१,१२. †सु-रण°- -णम्या ७,६; -णानि या ११,५००.

सुरत- पाउना ५,१७.

ैस्तु-रत्न,त्ना°— -त्नः आश्रौ ३, ७, १४; १०,६,९; शांश्रौ; आप्तिय ३,७,१∶९⁵; बौपि १,१७:९⁵; वाय; –त्ना श्रापमं १,८,३;

a) पामे. पृ २६७४ u इ.। b) वैतु. BC. °नी इति । c) वैप १ इ. । d) अर्थः ? 1 f) माश्रौ. पाठः । e) व्यप.। g) पाभे. वैप १ सुयमे मा २, ७ टि. इ. । h) वस. । i) <सूयवस- इति सा (ऐवा ७,१५)। k) पाभे. पृ २६६४  ${f h}$  द्र.। j)=सु-जामि-।  $l) = \pm i \chi$ (वैप १ द्र.)। m) पामे. वेप १ स्त्रं मै १,१,५ प्रमृ. टि. द्र.।  $n) = \hat{q}q - 1$ 0) = असुर-विशेष-। उस.। *þ*) = देवबृक्ष्- । r) पामे. पृ ४८४ d द्र. । q) तु. पागम.। ऽ) पामे. वैप १ सजोषाः ऋ १०,१८,६ टि. द्र. ।

-लान् ऋपा ८,३०.

सु-रथः - -यः बोश्रो १८,१९: १४<sup>b</sup>; - †यम् आपश्रो ४,१,८; बोश्रो २०, १:२७; भाश्रो; -थाः ऋपा ८,२१†.

सुरभि,भी(वप्रा.) "- - + भयः काश्रौ १३, ३, २६<sup>व</sup>; श्रापश्रौ १३, २२, 9<sup>0</sup>; २१, २०, ३<sup>d</sup>; बोश्रौ १६, २३:१<sup>व</sup>; वाश्रौ; -भवे श्राश्रौ ३, १३, ११<sup>1</sup>; -भि गोग्र ४,३, १६; ४, १३; जैगृ; -†भि: श्रापश्रौ २०. १५, १३<sup>३</sup>; श्रापमं २, ७, २४; कौगः; कप्र २, ८, ५\$; कौसू ९४,९\$; बृदे ५, १४४<sup>b</sup>; शुप्रा ५. ३७: -िमिमि: द्राय ३, १, ७: -भिम् अप ७२, ६, ६; शंघ ११६: ३३; - मेभीण श्रापश्रो १, १०, १४; वौश्रो २. ११:१२; भाश्री१,१०,१; हिश्री. सौरभेय - - याः नाशि १, ५, ९६; -येण श्रप १,४८, ४.

सौरभेय-युत- -तेन श्रप १४,१,४.

सुरभि-गन्धि- पा ५,४, १३५. सुरभिन्- -भिणी कीस् ६७, १७; १४०,४.

सुरभि-मत्— -मतं श्रापश्रौ ९,११, १७<sup>1</sup>; बौश्रौ १३,४: २×׆; माश्रौ; वैश्रौ २०, २१, १०<sup>1</sup>; हिश्रौ १५,३,३७<sup>1</sup>.

सुरभिमती b- -तीम् आपश्री

२०,१८,७; बौश्रौ १५,३०:९; २७,४:१७; हिश्रौ १४,४,१४; ज्ञुश्र ३, ३३; -त्या श्रामिए ३, १०,२:१२; बौए ३, ३,५;९, ३; बौप २,८,१०; बौध २,४, २;१०, ३२.

सुरभि-मिश्र- -श्रैः शांग्र १,११,२<sup>1</sup>. सुरभि-संस्कृ(त>)ता- -ताः श्रव ३६,७,४.

सुरभि·सुजाता( त-श्र )नुलेपन<sup>1</sup>--नी अप १९,१,३.

?सुरभी-हस्ति-मेदस- -दसा श्रप ३५,१,१५.

सुरभ्या(भिन्श्रा)स्य-त्व- -त्वाय शांश्रौ १,१२,५; बौश्रौ ३,२९: १८; हिश्रौ २, ३, २८.

सु-रमणीय- - वानि या ११,५०. १सु-रमत- -ताः श्रव १,४०,४†; श्रशां १०,४.

सु-र**िंम** - - - - - न् नात्र ५: ३. सुरस-(> १सौरसेय- पा.) पाग ४, २,८०.

सुरा<sup>6</sup>— पाउ २, २४; पाग ५, २, १२०<sup>1</sup>;५,४,३; -रया माश्री ६, १,२,२६<sup>‡</sup>; कीय १,७,२; शांग्र; -रा आश्री ३,९,४<sup>‡</sup>;श्रापश्री १९, ३,४<sup>†</sup>; वीश्री; अप४८,७५<sup>‡</sup>; निघ १, १२<sup>‡</sup><sup>m'n</sup> या १, १९<sup>6</sup><sup>m'n</sup>;-राभिः विघ२२,७७; २३,१; -राम आश्री ३,९,४; शांश्री; -रायाः शांश्री १५,९५,

-रायाम् आपश्रौ १९, ७, २, हिश्रौ २३,१, २६, जैश्रौ, पाग ५,४,३, -रायै वौश्रौ २२,१३: १४, २३,१६:७.

श्सीर<sup>o</sup>—-रम् काश्री १९,२, ६; —राणाम् काश्री १९, २, ३२; वैताश्री ३०, ११; —राणि शुअ २,३६४; —रान् काश्री १४, २, ४;४,१६××.

सौर-प्रतिग्रह- -हाय काश्रौ १४,३,२०; ४,१५.

सौरिक<sup>p</sup>-- -कम् वाध १६, ३१. सुर-क-- पा ५,४,३.

सुरा(रा-आ)कर- -रम् बौघ १, ५, ५०.

सुरा-कर्मन् - र्मसु द्राश्रो १३,४,५; लाश्रो ५,४,११.

सुरा-कलश— -शम् माश्रौ ५,२,४, १४.

सुरा-कुल्जिप- -जम् कीस् १२,०. सुरा-प्रह- -हाः आपश्री १९,८,८; हिश्री २३, १, ३५; शु २, ३७५; -हाणम् आपश्री १८, ६,१७; वौश्री २२, १४:३××; वौश्री;-हान् काश्री १८, २,२५; आपश्री १८, २,५××; वौश्री; वैश्री १७, १०:७<sup>1</sup>; -हेश्यः वाधृश्री ३,६१:९; -हेश्याश्री

१८,७,१;२; वाश्री. सुरामह-पात्र— -त्राणि आपश्री १८, १, १७; वैश्री १७, ९:३; हिश्री १३,१,१६.

a) वैप १ द्र. । b) व्यप. । c) विशेषः टि. द्र. । d) = गो-। e) सुरुभयोः इति पाठः ? यिन. शोधः (तु. मै १,३,३९) । f) = श्रिप्त-। सपा. सुरुभये <>सुरिभमते इति पामे. । g) = बलीवर्द-। अपत्यार्थे ढक् प्र. (पा ४,१,१२०) । h) = ऋच्- [ऋ ४,३९,६] । i) पामे. प्र १०८५ b द्र. । j) द्वस.> बस. । k) = ऋषि-विशेष-। वस. । l) तु. पागम. । m) = १उद्क-। n) सिरा- इति BI. । o) विप., नाप. (सुराश्रह-) । तस्येदमाद्यश्रें अण् प्र. । p) विप. (ऋषा- Lतु. यास्मृ २,४७ गीध १२,३८।) । ठक् प्र. । q) पृ ६५२ d द्र. । r) ९४० इति पाठः ? यिन. शोधः ।

सुराप्रहा(ह-अ)र्थ- -र्थम् श्रापश्री १८,9,99; १९,9,94. सुरा-प्रहणा(ग्र-श्र)ध- -धम् वैश्री १७,७: १०. सुरा(रा-श्र)अन- -नम् श्रप २०, ٧, २. सुग-तैल- -लाः श्रा ७०र,६,२. सुरा-देवता->°वत्य- न्त्यानि शुश्र 2,309. सुरा-द्रव्य- -व्यम् माश्री ५,२,४,२. सुरा-धान"- -ने बौध २, १, २१. सुरा ध्वज- -जम् विध ५,५. सुरा-प<sup>b</sup>- पावा ३, २, ८; -पः बीध्री २०,२४:३६; वाध २०, ४४; २६, ५; २७, १९; शंध; काध २७८: ७°; -पम् शांश्री १५, १५, १४; -पस्य विध ५१,२५; गीध २३, १; ७; सुध ५४; सुधा ८६:९; -पाय वाधूश्री ४,४९:२; -पेण वीश्री २०, २४:४०; -पेभ्यः कीस् ११,१०. ्सुरापी- -पी वाध २१,११. सुरा-पयो-लिस- -सानि माश्री ५, २,४,३८ सुरा-पाक- -कम् अप ३६,१४,१. सुरा-पाण ( <न )- -णम् बृदे ६, 949. सुरा-पान- -नम् मागृ २,१४, २८; बाध १,२०; श्रापध १, २१, ८; बौधः; -नस्य श्रप ९,३,५; -ने विघ ५,५.

सुरापान-सम<sup>0</sup>--मी विध३६,२.

सुरा-सीधु-मद्य-पान- -ने काध् सुरा-पीथ- -थात् वाधूश्री४,४९:३. सुरा-भाजन-(स्थ>)स्था- -स्थाः २७४:३. सुरा-सुतh- -तस्य खाश्री ३,९,४. शंध ४२६°. १सुरा-सोम¹- -मः बौश्री १७, ३१ः सुरा-भाण्ड-(स्थ>)स्था- -स्थाः ९;११: -मस्य बीधौ १७,३३: विध ५१,२३º. १०4; २३, १६:१३; -मेन सुरा-मद्य-हत- -तस्य शंघ १६५. શાંદ્રી ૧૬,૧૨,૪; ૧,૧૫,૫. †सुरा-मन्य- न्यम् श्रशां २४,७. २सुरा-सोम!--मा ३: काश्री१९,१, सुरा-मूत्र-पुरीप-- -पान् काध २७८: १८ :-मान् माश्री ५,२,४,३; -मेम्यः काश्री १९, ३, ७५. सुरा मूत्र-पुरीप-रेत:-कुणप-रक्त-सुरासोम-देवता->°व(त्य>) लाला ( ला-आ )दि--- स्पृष्ट-रया- न्या शुश्र२,३६३;३६७<sup>६</sup>; · धानाम् काध २७८: २. सुरा-छवण-मद्य- -धानाम् शंध ३६८. सुरासोम-विक्वयिन्- - निणः ४०५. काश्री १९, १,१८; - एविन् सुरा-लञ्जन-पलाण्डु -गृञ्जनक-मांस-काश्री १९,१,१८; माश्री ५, २, -सानि शंध ३४०. सुरा-लिस- -सम् वौथ्रौ १७, ३७: **४,**₹. सुरा-स्नाव- -वे श्रप ६४.८,६. सुरा-वत् आपश्री १९, ७,७; हिश्री सुरं।(रा-उ)च्छेप- -पम्' वश्री ११, २३,१,२६. ५: ८; १३. मंसुरा वत्- -वन्तम् काश्री १९, ३, २सुरो(रा-ड)त्तम¹- -मेन गोगृ २, ११; आपथ्री १९,८,९; माध्री ५,२,११,२२; वाश्री. सुरो(रा-उ)पयाम- -मान् वाश्रौ सुरा(रा-श्र)वशेष- -पम् हिश्री 3,9 9,90; 3,38; 88. सुराक्षर"- -राः वीधीप्र ४७: २. १३,८,३३; ३५. सुरा शेप- -पम् आपश्री १९, ३. सुरा-श्रह- प्रभृ. सुरा- द्र. ७;४, २; माश्रौ ५,२,४, ३१; सु राजन्- पाग ५,१,१२४<sup>n</sup>, पाना -षेषु द्राश्री १३,४, ७; लाश्री ५,४,६९;-ज्ञः हिध १,८,२६. सुराज्ञी- (> सीराज्ञक- पा.) **५,**४,१४. सुरा-सम<sup>व</sup>- -मम् वैध ३,५,१०. पाग ४,२, १२७. सुरा( रा-आ )सव<sup>ह</sup>- -चम् श्रप सौराज्य- -ज्ये पा ५,१,१२४; ८, ७०१,७,६; ७१,९,२; -चे अप 2,98. ७०<sup>२</sup>,७,१२; ७१,१०,५. <sup>∤१</sup>सुराणाम् ,सुरान्° हिश्रौ१३,८,२६.

a) उप. = २घान- । b) उप.  $< \sqrt{q}$  (पाने) । c) प्यो इति पाठः ? यित. शोगः (तु. सप्त. वाध २०,४४) । d) उप. = १सम- । e) परस्परं पामे । f) सपा. पावशे॰ <> पाशे॰ <> पोशे॰ <> दोच्छे॰ इति पामे । g) समाहोर इस. (तु. मेघातिथिः [मनु ११,९५]) । उप. < आ $\sqrt{q}$  (अभिपवे) । h) < प. = १ ग्रतः । i) मलो. कस. । j) इस. । k) प्वत्या इति पाठः ? यित. शोधः (तु. पूर्वापरम्) । l) पूप. = १ उदक- । m) व्यप. । n) तु. पागम. । o) सुराम्णाम् , सुराम्णः इति शोधः (तु. सप्र. आपश्री १९,२,२०) । वैप४-प्र-७१

†सु-राधस्°- -धसः हिए २, १७,४; -धसम् आश्रौ ७, ४,३; ८,६, १६; वैताश्रौ; -धसे श्रापश्रौ २, २०,५²; बौश्रौ १,१७:१३;१६; भाश्रौ; -धाः श्राश्रौ२,१०,१६.

सुरा-प- प्रमृ. सुरा- द्र. "सु-राम²- -मम् श्राश्री ३,९,३; शांश्री १५,१५,८; काश्री १९, ६,२०; आपश्री.

मृंखु-रामन् - नणः श्राश्री ३, ९, ३; श्रापश्री १९, २, १८; वीश्री १७,३५: १४; नाश्री ५, २, ४, २७; वैश्री ११, ४: १२; -मणाम् श्राश्री ३, ९, ३; श्रापश्री १९,२,१८; वीश्री १७, ३५: १२; माश्री ५, २,४,२६; ४२; वैश्री ११, ४: १०.

सुरा-मन्थ- प्रम. सुरा- इ. सुरामिभन<sup>b</sup>- -नाः वौश्रौप्र ७: २. सुराचिन- १सुर- द्र. सुरा-स्त्रवण-मद्य- प्रम्. -सुरा द्र. सु-राष्ट्र,ष्ट्रा- -ष्ट्रः वौध १,१,२९°; -०ष्ट्राः वौश्रौ १३,३८: ९. सौराष्ट्र,प्ट्रा⁰- -ष्ट्रः जैय २,९: २०; -ष्ट्रान् श्रप ५०, २, ५; -ष्ट्रायाम् श्रप ५१,१,४.

> सौराष्ट्-सिन्धु-सौवीर-मालव--वाः श्रप ५६,१,७.

सौराष्ट्रि(क>)का°- -का शैशि २२८; माशि १०, ९; याशि २,

७०; नाशि २,४,९. **सरासुर**- प्रमृ. १सुर- द्र.

पंख-रु(क्म>)क्मा°- -क्मे या ८, खरेन्द्र- प्रस्.

ዓ ዓ**† ∳.** ፞፞፞፞፟፟

†सु-रुच् - - रुचः आश्री २,९,१४;४, ६,३;शांश्री; या १,७ई; - रुचम् श्राश्री ४,६,३; शांश्री ५,९,६. १सु-रूप,पा - फि २; - †पम् शांश्री ८,१६,३; श्रापश्री २,१०,४; बीश्री १,१४:९; माश्री; -पा कीस् १२०,१;१२६,५; -पाः

विध ७८,३६<sup>६</sup>; -पान् विध ७८, ४०<sup>1</sup>; -०पे हिश्री ६, ६,५†. सुरूप-कृत्- -कृत् गौपि २,४,७. सुरूप-कृत्नु<sup>3</sup>- -†स्तुम् आश्री ५,

१८,५; ७,४, ३; ५,१५; शांश्रौ; –त्नोः शांश्रौ १४,५६,१२.

सुरूप-त(म>)मा--मया या८,२० †सुरूप-वर्ष-व(र्ण>)र्णा³- -०र्णे श्रापश्रो ४, १०, ३; बौश्रौ ३,

१८:२४; भाष्रो. सुरूपा(प-घ्र)क्ष<sup>b</sup>— -क्षाः वौश्रोप्र १**४**:१.

२सु-रूप¹- -पम् निस् ८,२ : ५३. सुरूप-कौख- -चे द्राश्रो ९, ३, ६; लाश्रो ३,६,२५.

सु-रेखु- पाउर ३,३८.

†स-रेतस<sup>9</sup> - - तसम् भाशि ४०; -ताः शांश्री ८,१९,१; आपश्री ४,१३, १<sup>1</sup>; बौश्री ३,२०: १<sup>1</sup>; ६,१३: १२; २७,१४:६<sup>1</sup>; हिश्री ६, ४,१<sup>1</sup>; श्रापमं २,११,३१.

†सु-रेतोघस्- - धाः काश्रो २३, ३, १; आपश्रो २२, १९, १; हिश्रो १७,७.१०.

**सुरेन्द्र**- प्रमृ. १सुर- इ.

सुरेश्वरी<sup>k</sup> - -र्या श्रप ३५.१,१२. सुरेश्वरी-मार्जन - नात् अप ३५, २,१०. १सु-रोचन<sup>1</sup> - नात् या १,७.

रख-राचन'- -नात् या १,७. २सु-रोच(न>)ना<sup>™</sup>--ने या ८,११. सुरोच्छेप-प्रमृ. सुरा-द्र.

१सुरोत्तम- १सर- इ. २सुरोत्तम- सरा- इ.

सरोहिका<sup>b</sup>- (> सौरोहिक- पा.)

पाग ४,१,११२. †सु-रोहिणी~ -णी श्रापश्री ६,३,८. सुरोहितिका<sup>ण</sup>- ( >सौरोहितिक-

पा.) पाग ४,१,११२. सुल- (>सुल-वत्-, सुलिन्-पा.) पाग ५,२,१३६.

सुलक्ष<sup>n</sup>- ( >सीलक्षिक- पा.) पाग ४,२,६०.

सु-लद्प(ग्∨)णाº--णाःश्रव२१,१,४ १सु-लभ भा¹- पा ७,१,६८; –भाम् याशि २,५०<sup>₽</sup>.

२सुळ(भ>)भा<sup>ь</sup>- -भा श्राग् ३, ४, ४; कौग्र २,५,३; शांग्र ४, १०, ३; श्राप ४३,४,२६.

सु-लाभ- पा ७, १, ६८; -मान् श्रप १,४३,४.

सु-लाभिन्<sup>⊳/q</sup>- ( >सौलाभ्य-L>°लाभ-」पा.) पाग ४, १, १०५; २,१११.

†सु-लेक"— -कं: श्रापश्री ५,२९,११; वौश्री ३,३:१७; भाशी.

सुलेखन<sup>1</sup>- ( >सोले॰ पा.) पाग ४, १,११२.

सु-लोभिन्<sup>व</sup>−(>सौलोभ्य-L>भ-J)

a) वैप  $\{ g, 1 \ b \}$  व्यप.  $| c \rangle = देश-विशेष - | d \rangle = २ श्रप्- | e \rangle$  विप., नाप.  $| \epsilon \rangle$  जातार्थे वा g.  $| f \rangle$  सरू॰ इति Web. (तु. संस्कर्तुः टि.)  $| g \rangle$  गृहसु॰ इति जीसं.  $| h \rangle$  सुरूपान् , सुनान् > श्रियम् इति जीसं.  $| i \rangle$  = साम-विशेष -  $| j \rangle$  पामे. वैप  $\{ g \}$  सुरेताः ते  $\{ g, g, g \}$  टि.  $| g \rangle$  = श्रोपिश-विशेष -  $| g \rangle$  पास.  $| g \rangle$  चुति पाका.  $| g \rangle$  = श्रिति विशेष -  $| g \rangle$  सुकोभिन् - इति पाका.  $| g \rangle$  सु पामम.  $| g \rangle$  चुति निशेष -  $| g \rangle$  सुकोभिन् - इति पाका.  $| g \rangle$  सु पामम.  $| g \rangle$ 

सु-लो(मन्>)मा°- -माम् वृदे ६, 908. १सलोमी- -०मि वैष् २,२:२. सुलोहिन् b-(>सीलोहा- पा.) पाग ४,९,१०५. सुवका- पाउमो २,२,१०. १स-वक्त--क्त्रेण पाशि २६: माशि १५,५; नाशि २,८,११. २सु-वक्त्रव--क्त्रस्य माशि १, ६. सु-वत्तस्- पाउव ४, २२७; पाग ४, 9,933<sup>b</sup>. सौवक्षसेय- पा ४,१,१२३. सु-विज्ञिन् - - > ज्ञिन् लाश्री ७, १०, १२ : निसू ७,११ : ९. सुवन~ं √सु (वधा.) इ. सु-वपुस्<sup>8</sup>- -पुपः अप ६८,१,४१. सु-वसवै<sup>c</sup> जैगृ १,११: १३<sup>d</sup>. स्वर्°(:) ‡आपश्रौ १,१८,४××;१३, २२, १<sup>1</sup>; १४,३०, १<sup>1</sup>××; १७, २१,७; वौश्रो; त्रापमं २,१,८‡ः; हिए १,१०,२+;२१,५+; २,३, **९**<sup>†h</sup>; ६,१२<sup>†E</sup>. [= स्बर् यह.] †सुवर्-ज्योतिस् - -तिः आपश्रौ ११, १४, १०: बौश्रो ६, २९: १९: वैश्रौ १४,१३: ६; हिश्रौ. सुवर्-दा- - दाः हिश्री ११,८,१० **†स्वर्-हज्- -हज्म आपश्रौ १७,** ८,४; १९,२२,१६; हिश्रौ २२, ४, १७. †सुवर्-धामन्°- -मा श्रापश्रौ ११, १५, १; बौश्रो ६, २९:

२०: वैश्री १४,१३: ७; हिश्री, सुवर्-वत्- -वान् वैष् १,१८:९५. सुवर्-बाह्e- -०वाट् बौधौ ८, 92:29年. †सुवर्-विद् e- -वित् श्रापश्रौ १३, ८,९; बौश्रौ १४, ११: २४××; वैश्रौ १६, १०:१; -विदम् श्रापश्रौ १,१३, १; ५, १०, ४; भाश्रौ १,१३, ३; हिश्रौ; -विदा वैश्री १८,१ : ३७; -विदे वौश्री १०, ५०: १४. †१स्वर्-पा (< सा ) °- -पाम् बौश्रौ १८,५:११; तैप्रा ५,१०. †स-वरत्र<sup>e</sup>- -त्रम् वाश्रौ २,१,५,१. सुवर्ग<sup>e</sup>(=स्वर्ग-)- -र्गः †श्रापश्रौ ५, १३,४; ६,६,८; बौश्रौ २,१७: १९4: वाधुश्री; -र्गम् ईआपश्री १०,९,४; २२,१६,१०; बौश्रौ; -र्गस्य बौश्रौ १७, १३: ७५: वाध्रश्री ४, ६४<sup>१</sup>: ५; हिश्री ६, १,६; -र्गात् वौश्रौ १२, १४: १३: - 🕂 गीय श्रापश्रौ २०,१२. १०; बौश्रौ १५,२२: ९; हिश्रौ; -गें †त्रापश्रौ ४,५, ५¹; ७,२; ५,८,८; ९,१८,१<sup>1</sup>; बौश्रौ. सुवर्ग-काम- -सः श्रापश्रौ ३, १७, ४; बौथ्रौ १३, २७: 9××; हिश्री; -मम् वाध्रश्री ४, ९०: १४: -मस्य बौश्रौ १७. १३:५;२६,२३:१८: -माः आपश्रौ २२, २२, ३‡.

सवरीय - -याय वाधूश्रौ ४, १०३: 93<sup>#1</sup>. · सुवर्ग्य - नर्यम् वीश्री १६, २९: ७; -ग्याणि तैप्रा ७,१०५. १सुवर्चल- ( > सौवर्चलीय- पा.) पाग ४,२,८०. २सुवर्च(ल>)ला<sup>६</sup>- -लाम् वैग् ३, १४: ५: शंध ३९६; वाध २७.११. सीवर्चल¹-- -लम् कौस् ३६,१२. १सु-वर्चस् - -चेसे वाग् ४,१६<sup>m</sup>. २स्-वर्चस्'- -र्चसः कौसू ८९,१३ कः -†र्चाः श्रापश्रौ ६,१९,७; १६, १६,४:२१,१२,५; बौऔ; कौय **રે,**૪,५⁵. सौवर्चस°- -साय मागृ १.२. १२: वागृ ९. ९. १स-वर्ण,णि<sup>e,p</sup>- पाग २,४,३१; ४, १.८६; २,९०<sup>व</sup>; ५,१,६६; २, ६१वः - णः श्रापश्री १, १४, १२<del>†</del>: भाश्रौ १, ११, १<del>†</del>; वाधूश्री ३, ७६: २५; ३१; विध ४,९ म; -र्णम् आपश्रौ १४, २४. ७ : २७, १: बाँश्रौ ९. १४: १५; १२, १०: १५××: वाधूश्रौ ३,७०:४:७६:२१××: वैश्री; -र्णस्य अप ४८, ९१: ७०<sup>२</sup>,१९, ४: -र्णाः श्रापश्रौ ३. १३,५‡ः; भाश्रौ ३, १२, ३‡ः; वाधूत्री; हिश्री २, ६, ३० ै: काशु ७, २८: -र्णान् वीश्री

a) वस. 1 b) व्यप. 1 c) गस. 1 d) सपा. मागृ १,२१,३ स्वस्तये इति पामे. 1 e) वैप १ द्र. 1 f) सपा. काठ ४,९३ क ३, ९९ शिद्धः इति पामे. 1 g) पामे. वैप २, ३खं. अपः तैव्रा २,७,९७,३ टि. द्र. 1 h) सपा. बांगृ १,२४,८ स्वः इति पामे. 1 i) पामे. वैप २, ३खं. सुवर्गे तैव्रा ३,७,६,५ टि. द्र. 1 j) पामे. वैप १ ते ४,९,९,९ टि. द्र. 1 k) = श्रोपिः विशेष- 1 l) = द्रव्य-विशेष- इति MW., = सुवर्चला- इति दारिलः 1 m) सपा. मागृ १,२९,६ जैगृ १,९९ : ९८ स्वस्तये इति पामे. 1 n) पामे. वैप १ सुमेधाः मा ३,४९ टि. द्र. 1 o) भावे अण् प्र. 1 p) विप. (कमएडलु-, औपशय-, सूची- प्रमृ.), नाप. (हिर्ण्य-) 1 q) पृ २६६७ हुं द्र. 1  $\tau$ ) = परिमाए। विशेष- 1  $\tau$ ) पामे. वैप १ सुवर्णेः काठ ३१,९४ टि. द्र. 1

१५, १५:४; वाधूयो ३,७६: २४; विघ ५.९८:१८२; -र्णान बोधो ११, १:३; ९:१××; वाधूयो ३, ७६:२३; -र्णे शंघ २०७; विघ ९९, १०; -र्णेन बोधो १५,३१:७; ३२:१२; बोषि; -र्णे: बोधो १५, २८: १४××: भाधो २,८००.

सौवर्ण र्णा- पा ४, १, ८६; ५, २, ६१; -णैः शांश्रौ १४, ३२, ५: बौधौ: -र्णम् काश्रौ १९,४, ११;२०,१,२२; श्रापश्रौ; -णिः बौश्रौ २२, १९: १०; २४, १४: ८; हिथ्री १४, ३, २२; वृदे ५,३५; -र्णान् काश्री २०, ५, १६: श्रापश्री: -र्णानाम् बौध्रौ १५, १५: ५: माध्रौ ६, २, ४, १: -णीन बौश्रौ रुष, १५: १०; १२; १५××; -णींभः वीश्रौ १५,३०: १४; -णाम् कप्र ३, १, १०<sup>b</sup>; -णे कौसू १२६, ९; श्रव ६८, २,३; -णेन काश्री २०,५,२: श्रापश्री: -णें: वौश्रौ १५,२९:२१; २३, १८: ९; श्रप ७,१,२; -जी श्रप ३९,१,१०.

सीवर्णी- -र्णी ब्राश्री ९, ४, ९; -र्णीिमः ब्रापश्री २०, १८,७.

सौवर्ण-कलश-- •शे श्रप ३५, २.७.

सौवर्ण-निष्क- -ष्कम् आपभौ २०, १३,४.

सोवर्ण-पर्ण°- -र्णम् सु १,२. सोवर्ण-मय- -ये श्रप ४, २,९. सौवर्ण-रजत-तान्न-मय--यानि वैध ३,३,१०.

सौवर्ण-राजत- -तम् श्रप ८, १, ५; -ताम्याम् शंध ११६ः ८०; विध ७९,२४; -ते वाश्री ३,४,२,१३; -तेः अप ५,१,२; २७,१,१; -तो माश्री ४,२,२.

सोवर्ण-राजता(त-अ) व्ज-मणिमय- -यानाम् विध २३,७. सोवर्ण-राजतौ(त-औ) दुम्बर-कांस्य-मणिमय- -यानाम् गौपि २,३,१९.

सौवर्णा(र्ण-श्र)लङ्कार- -राः काश्रौ २०,५,१२.

सौवर्णा(र्श-ग्र)सि- -सिः काश्रौ २०,७,३.

सुवर्णकार-कांस्यकार- -राणाम् विध १०.४.

सुवर्ण कृत्<sup>d</sup>— -कृतः वौधौ १५,१५ :

सुवर्ण-कृष्णल - न्लम् विध ५०,२९. सुवर्ण-गर्भ° - - भम् वैगृ ६, ३:५;७. सुवर्ण-प्रन्थि° - - न्यः वाधूश्री ३, ७६:२६; -- न्यीन् वीश्री १५,

सुवर्ण-चू(डा>)ड°- -डाय श्रव ३६,९,१३‡.

सुवर्ण-तेजस्°— -जाः श्रप ११,२,५.
सुवर्ण-त्सरु°— -रवः वाधूश्रौ ३,७६ः
२९; —रुः वाधूश्रौ ३,७६ ः ३१;
—रुम् वौश्रौ १५,१५ ः २; —रुन्
वौश्रौ १५,१५ ः ४.

सुवर्ग-दण्ड<sup>ट</sup>— -ण्डानि चौश्री १५, १५:१६. सुवर्ण-दान- -नेन विष ९२,१३. सुवर्ण-ना(भि>)भ<sup>076</sup>- न्मः श्रापथ २,१९,३; हिध २.५,०५; -मम् वाध २८,२०<sup>1</sup>; विध ९०,१. सुवर्ण-नाभि<sup>6</sup>- -भिम् विध ८७,३<sup>1</sup>. सुवर्ण-निर्वाध<sup>6</sup>- -धानि वाध्ध्रो ३, ७६: २३.

सुवर्ण-निष्क- -ष्कम् अप ४, २,५. सुवर्ण-पशु-दान--ब्राह्मणभोजन--नानि वैगृ ६, ५ : ७.

सुवर्ण-पशु-सूम्या( मि-न्ना )दि--दीन् वेष्ट ६,७ : १३.

सुवर्ण-पु( ६१> )प्पोष्ट -प्पी श्रप १८,१,१६.

सुवर्ण-पूर्ण- •ेणेषु श्रप ६५,१,६. सुवर्ण-प्राशन- -नम् वाग्ट २,८. सुवर्ण-मणि-सुक्त- •क्कानि श्रप ६८, ५, १२.

सुवर्ण-मणि सुक्ताफल-स्फटिक-पद्मा-क्षे(क्ष-इ)न्द्राक्ष-पुत्रजीवक--कानाम् शंध १०७.

सुवर्ण-मय- -यै: वौश्रौ १५, २२:

सुवर्णमयी- -यीम् श्रप १०, १, ८.

सुवर्ण-माला-पताक<sup>b</sup>- -कें: श्रप १८, १, ९.

सुवर्ण-मापक- -कम् विध ५,९६. सुवर्ण-युत- -तम् विध ९०,१५. १सुवर्णर- -रम् श्राप्तिग्र २, ५,३ : २१; वीग्र ३,७,१६.

सुवर्ण-रजत— -ताभ्याम बौश्रो १०, ५७: २०; ११,७: ९××; वैश्रो १९, ६:१२३; हिश्रो; —ते बौश्रो १५,१५: ९; ३८: ७; वाधृशो ३, ७०: ३; ७६: २१; —तौ

a) पामे. वै। १ सुवर्णैः काठ ३१,१४ टि. इ. । b) विप. ([जानकी-] सीता-)। c) वस. । d) = ह्वर्णै-कार-। e) विभापया समासान्तः अच् प्र. (पावा ५,४,७५)। f) परस्परं पामे. । g) = क्षेपिध-विशेष- h) पस. > इस. ।

बौश्रौ ९,५: ७; ६: ११××. सुवर्ण-रजत-सुक्ता(क्त-आ)दि--दीनि वैष्ट ३,२१: १५. सुवर्ण-रजत-वस्त्र- -स्त्राणाम् विघ ५, 69. स्वर्ण-रजत-सामुद्र- -द्राः श्रापश्री २०,१५,९. सुवर्ण-रत्न-धेनु--नुम् श्रप ९,३,२. स्वर्ण-रता(ल-अ)पहरण- -णे शंध सुवर्ण-रा(स्ता>)स्न<sup>8</sup>- -स्नान् बौश्रो १५, १५: १४; वाधूश्रो ३,७६ : २५. सुवर्ण-रेतस्"- -ताः या १४,२९. सूवर्ण-वर्ण<sup>8</sup>— -र्णः अप २०, २, ८; -र्णम् अप १,६,३. ?सुवर्णवर्णताम्रोल्क- -ल्कैः शंघ १८३. सुवर्ण-शक्ल- -लानि वैश्री १०. सुवर्ण-शङ्कु- -ङ्कृति वौश्रौ १५, 94:93. १सुवर्ण-शतमान- -नम् काश्री २६,४,६; -नेन काश्रौ २६, ३, सौवर्गशातमानिक- -कः माश्रौ **१,६,५,**૧૧. २सुवर्ण-शतमान- -नयोः पावा ५, 9,38. स्वर्णशम्य³- न्यः वाधूश्रौ ३, ७६ : २५. स्वर्ग-श्रङ्ग<sup>8</sup>- -ङ्गम् विघ ८७,१. -ङ्गीम् विघ ९२,८.

सुवर्ण-सव(न>)नी १- -नी बीश्री | सुवर्णक-(>सीवर्णकायन-पा.) १८,४५: २४. सुवर्ण-स्तेन- -नः शंघ ३८४. सुवर्ण-स्रेय->°य-कृत्- -कृत् शंध **४४१;४५४: विध ५२,१;५५,५.** सुवर्भस्तंय-सम- -मम् विध ३६,३. सुवर्गस्तेयिन्- -यी शंघ ३७६; सुध ५५. सुवर्ण-स्तैन्य- -न्यम् वौध ३,५,६; ६,९;१८; विध ४८, २२. सुवर्ण-हरण- -णम् काघ २७५:३. सुवर्ण-हारिन्- -री विध ४५,५. सुवर्ण-हिरण्य-प्रागि-वस्त्र-स्रोह-सृमि-भाण्ड- -ण्डैः बौगृ २, ११,४४, सुवर्णाः र्ण-श्र)न्तिहि(त>)ता--तया पाग १,१६,४; शैंध १६. सुवर्णा(र्ण-आभा>)भव- -भः श्रप ५०,६,१. सुवर्णा(र्ण-अ)भिच्छादन<sup>870</sup>— -नम् हिए १,१०,६. सुवर्णा(र्ण-अ)म्भस्- -म्भः विध २३,३७. सुवर्णा(ण-श्र)ध- -धम् काशु ७,२८. सुवर्णाधीं(र्ध-क)न- -ने विध ९, 90. सुवर्णीय- पा ४,२,५०. सुवर्णो(र्ण-उ)पधान- -नम् वीश्रौ १७,३९ : ५;४१ : ५. सुवर्णो(र्ण-उ)पहित<sup>त</sup>— -तम् श्रामिग् १,३, ३: १८. स्वर्ण्य- पा ५,१,६६. सु<sup>वर्ण</sup>श्दर्को- -क्वी अप ९,२, १; | रसुवर्ण(>°र्ण-स- पा.) पाग ४, २,

पाग ४,२,८०. सुवर्ण-कर- प्रमृ. १सुवर्ण- इ. सु वित-> र्वि-स्नेह-संयुत- -तम् প্সণ ও, ৭,४. सुवर्-दा- सुबर् द्र. सु-वर्धयितृ – -त्रा या ३,११. सुवर्-भानु<sup>6</sup>- -नुः वाधूश्री ४,८८:१ सुवर्-वत्-प्रमृ., १सुवर्-पा-सुवर् द्र. ‡रसु-वर्षा- -र्पः' कौग्र ४, ४,१०३ शांग्र ४,१८,४. सु-ब्रसन्त- -न्तः कौगृ ४, ४, १०; शांग्र ४,१८,४; पाग्र ३,२,१२. सुत्रस्त् $^g$ -(>सोवस्तव-)†स-वाच्<sup>b</sup>- -वाक् श्रापश्री ११, ६, १२; वौश्रौ ६,२५:३; माश्रौ; - ॰ वाक् माश्रो २, १,४, ११<sup>1</sup>; –वाचः आश्रौ ६,३,१; शांश्रौ ९,५,२; -वाचा या ८,१२०. √सु(श्रभिषवे) द्र. सुवान− †सु-वासस्¹- -साः श्राश्रौ ३,१,९; शांश्रौ ५,१५,४: माश्रौ ५,२,८, १०; श्रापृ १,२०,९; पापृ; या **₹,**9\$₫. सु-वा(स>)सा<sup>डग</sup>- -सायाम् अप ९,१,३. सुवास्त्<sup>डगे</sup>- पाग ४,२,७७; -स्तु:, -†स्त्वाः या ४,१५**०ॅ.** सौवास्तव- पा ४,२,७७. सु-विच्<sup>b</sup>- -विचा वाश्री१,२,४,५८‡; सु-विचित- -तः आपश्रौ १२,८,१४. १९,१५,९; हिश्रौ २३,३, २५: -तम् वौश्रौ ६,१४:४: श्रापघ २,११,३<sup>k</sup>; हिध २,४,१९<sup>k</sup>.

a) वस.। b) = पुष्करियाी-विशेष-।c) उप. = मएडन- । d) सप्र. बौग्रप १,१३,३६ स्वर्णोप-धानम् इति पामे.। e) स्तर्भानु - इत्यनेन सन्यायता द्र. । f) पामे. पृ २३९७  $\nabla$  द्र. । g) सुवस्तु-इति [पक्षे] भागडा. पासि. च । h) वैप १ इ.। i) पाभे, वैप १ सुवाक् मे १, २, ५ टि. इ.। k) वा, किवि, । = ३वास- ।

मंसुचित°- -तः ऋषा २,४४; -तम् आपश्रो ५,१,७; कौग्र ४,४,९०; -ता बौश्रो ८,५:२१; या १२,२०६; -ताय बौश्रो ९,१४:२,४६; ज्ञा; या ११,१५६; क्षप्रा ८,४४; ज्ञुष्रा; या ११,१५६; -ते बांश्रो ५,८,२९; बांश्रो १,६,४,२९; वांश्रो १८,२,३९; लाश्रो ५,६,६९; कोग्र १,२,३९; वांग्र १,६,५९; वांग्र १,६०,५९; वांग्र १,६०,५९; वांग्र १,६०,५९; वांग्र १,६०,५९; वांग्र १,६०,५९; वांग्र १,६०,५९; वांग्र १,६०; वांग्र १,६०,५००; वांग्र १,६००; वांग्र १०००; वांग्र

सुनवद्त्र-पाउ २,१०८; -त्रः आश्रा २,१८,३‡; बौथौ १०, ५१: ११‡<sup>त</sup>; निघ ४,२; या ६,१४५; -त्रम् या ७,९५; -त्रान् आश्रौ २,१९,२२; ५,२०,६; बौथौ ३, ११:२३; १७, ३६:१२; तैप्रा ९,२१; -त्रेभिः या ६,१४‡; -त्रेभ्यः श्राप्तिष्ट ३,५,४:३‡°. बौषि १,३:१३°.

सुविद्विय- -येभ्यः या ७,९५%. †सु-विदान¹- -नः श्रापश्रौ ९, ४, १७; वौश्रौ १३,४३:२०; हिश्रौ १५,१,८६.

सु-विद्वस्- -द्वांसः या १३,८‡. †सु-विप्र- -प्रः भाशि ६१. सु-विप्रतिषिद्ध-रूप<sup>8</sup>- -पाणि निस् ६, १३:३१. सु-विभक्त-ग्रीव<sup>ह</sup>- -वः चव्यू४ः१३. सु-विभृपि(त>)ता- -तासु <sup>दिध</sup> ९९,२१.

†?सु-विमुच् - मुचा शांश्री १,१५, १७; काश्री २,२,२१; श्रापश्री ३, १३,१; वौश्री.

१सु-चीर,रा"- पा ६,२,१२०; - रः श्राश्रौ २,३,२७<sup>h</sup>; ३, १२,१४; शांश्रौ २, १३, २<sup>h</sup>××; काश्रौ ९,१०,७¹; आपश्रो; बौश्रो १४, ८: २९<sup>h</sup>; माध्रौ ३, १, २८<sup>1</sup>; हिश्रौ ६, ६,१९; १६, ५, १; आमिर १,१,३:२७<sup>b</sup>; शुत्र १, ४५८<sup>1</sup>; - †रम् श्रापश्रौ १९,३, २; बौश्रौ; माश्रौ १,३,२,२१<sup>२४</sup>; वाश्री<sup>k</sup> १,३,४,३३;३४; -<del>†</del>रा श्रापथ्रौ ९, १७, १; हिश्रौ १५, ७, २३<sup>1</sup>; -<del>|</del>राः शांश्रौ ५, ९, **૧९**; প্রাণগ্লী **५,**৭,৬<sup>m</sup>; २,४<sup>m</sup>; १२,२२,८1××; बौश्रौ ७,१३: २०1;साथ्रौ; माश्रौ२,४,१,१४1; वैश्रौ **१५**, २८:७<sup>1</sup>; हिश्रौ ८, ७, १४¹;मागृ२,८,४¤; †रान् आश्रौ २,५,१७<sup>०</sup>;आपश्रौ १६,१६,४<sup>०</sup>; वैश्रौ १८, १४: १६º; श्रापमं; शांग्र ३,५,३°; बौग्र १,५, ६°; -राम् श्राप्तिगृ ३, २, ७ : ७<sup>‡</sup> ; -†राय आपश्रौ २, १४,१३;

माश्री २, १४, ६; माश्री; -†रास: बौश्री ३, ८:११<sup>०</sup>; वाश्री १,३,२,२०; -०रे माश्री ६,२,३,८; -री अप ३७, ९,३‡.

सुवीरता- -ताये वौथ्रौ २५,२०: २३.

†सुवीर-वत् - वत् श्रापश्री ६,२९, १; हिश्री ३,८,१४; भागृ २, ४: १२.

रसु-वीर- > सौवीर(वप्रा.) - पान ४,२,५४; -रान् श्रापश्री २२, ६, १८; बौश्री १८, १३: १; हिश्री १७, २, ६२; बौध १,१, ३०; -रेषु पा ४,१,१४८. सौवीर-गोत्र- -त्रेभ्यः पाना ४, १, ९०.

> सौवीर-भक्त- पा ४,२,५४. सौवीर-साल्व-प्राच्- -प्राधु पा ४,२,७६. सौवीरा( र-ग्र )क्षन- -नम

सौवीरा( र-ग्र )क्षन- -नम् कृत्र २,८,५.

सौवीरा(र-श्रा)दि- -दि श्रप २३,५,३.

†सुवीरिण<sup>8</sup> - •ण<sup>t</sup>, -णः हिए २, ७,२<sup>u</sup>.

सु-वीर्य,यि- पा ६, २,१२०; -र्यः पार्य ३,२, ७†; -†र्यम् श्राश्रौ

a) वैप १ द्र. | b) पाभे. वैप १ सुवित्म तै ५, ७, २, ४ टि. द्र. । c) पाभे. वैप १ सुवित् का ५,२,३ टि. द्र. । d) °दा° इति पाठः ! यनि. शोधः (तु. तै ४,३,१३,२)। e) पाभे. वैप १ सुविद् श्वियेष्यः ऋ १०,१७,३ टि. द्र. । f) गस. त्र ५  $\sqrt{\text{dag}}$  (ज्ञाने) । g) प्रास. > det. । h) पाभे. वेप १ सुवीरः मा ३, ३७ टि. द्र. । i) पाभे. वैप १ सुवीरः मा ७, १३ टि. द्र. । j) पाभे. वैप १ सुवीतः काठ ३५,१८ टि. द्र. । k) पाभे. वैप २, ३खं. सुवीर्यम तैना ३,७,५,१३२ टि. द्र. । l) पाभे. वैप १ सुवीराः शौ ३,१०,५ टि. द्र. । l) पाभे. वैप १ सुवीराः शौ ३,१०,५ टि. द्र. । n) पाभे. वैप १ सुवीराः शौ ३,१०,५ टि. द्र. । n) पाभे. वैप १ सुवीराः शौ ३,१०,५ टि. द्र. । p) पाभे. वैप १ सुवीराः शौ ३,१०,५ टि. द्र. । p) पाभे. वैप १ सुवीराः सौ ६५, ७, २, १ टि. द्र. । q) पाभे. वैप १ सुवीरासः तै १, ५,५,४ टि. द्र. । r) =गोत्र-, जन १६-, क्षित्रय- । s) = वालप्रह-विशेप- । t) °णः इति पाठः १ यनि, शोधः (तु. श्रापमं. पाभे.) । u) पाभे. पु २६७० і द्र. ।

२, २०, ५<sup>२०</sup>; २०, २०, ९<sup>०</sup>; - चर्चस्य शांश्रो ६, ७,४; वौश्रो १४,८: १५; हिश्री: -याम् पाय રૂ. ર,ર†<sup>d</sup>: -†र्याय શાંશ્રો છ, ८,१; श्रापथ्रौ६,५,७xx; बौध्रौ; -र्येण शांश्रो २, १२,१० ई. सुवीर्थ-स्व- -स्वाय बीध्री १४, 99: 26.

पंसु-वृद्धि°- -किभिः निस् ८, १: १९; या २, २४ई; −िक्तस् माश्रौ ५,२,६, १९; आप्तिग्र २. 4,90:6.

†सु-वृत् - -वृतम् आश्रो १, १०, ८ ; शांश्री ९, २८, ३ ; आपमं १,६, ४<sup>६</sup>; काग २६, ४<sup>६</sup>; मागृ १,१३,६<sup>६</sup>: या १२,८<sup>8</sup>.

१सुबृत्त म- न्तम् श्रापश्री १६,१२,११. सु-वृत्त,त्ता¹- -तः वैध २, ५, २¹; -तम् वैश्रौ ११, ८: १३; वाध ६,४४; -ता वैश्री ११, ९:८; -त्तान् श्रामिष्ट ३,११, 9:99.

सु-वृत्ति- -त्तये निस् १०,८:२०. †सु-वृध्°- -वृधः आपमं २,६,१५<sup>६</sup>; त्राप्तिर १, १,४ : १९<sup>k</sup>; -बृधा या ३,११५.

सु-चृष्ट्"- -ष्टम् वीश्री ३, १७:२३‡. सु-न्नप्टि- -प्टये अप ६१,१,६: -प्टिम् श्रप ५९,१,११;१३; १४; ६२, ३,६; ४,४.

५,१६,२°××; शांत्री; आपन्नी |सुचेदस्"- -दाः ऋत्र २,१०, १४७; साअ १,३७१.

सु-वेप,पा<sup>1</sup>- पाः श्रप ६८, १,३६; -पे विध ९९,१८n.

स-व्यक्त- -क्तम् श्राप्तिग्र २,५,१:३;

जैगृ २,९:२,

सन्यक्ता(क-अ)ङ्गुलि-मोक्षण<sup>0</sup>--णम् याशि १,५४.

सुन्यका(क्त-अ)ङ्गुलि-रक्षित--तम् माशि २,९; याशि १,५१.

सु-व्यवस्थित- न्तम् पाशि २६: माशि १५, ५.

सु-व्रत,ता!- -०त अप ६१, १, १; - क्तम् आश्री ८, १४, १८; हिश्रौ ११, ५, ७?<sup>b</sup>; - †तानाम् श्राश्री २,१, २९; ३, ८, १; ४, ३,२; शांश्रो २, २, १४; -ताम् वैध २,५,२.

सु-शकुन°- -नम् अप १,२६,३‡. †स-शमि,मीº- -मि आशौ ३,३,१; शांश्री ५, १७, १०; बौश्री १, ६: १७; श्राय ३, ५, ७; कौय; -मी ऋपा २,५९.

सु-शर- -रः या १२,८.

सु शरण°- -णाय शांश्रो १३,४,२‡. सु-शर्मन्e- पाउ ४,१५२; पाग ४,१, ९६<sup>m</sup>;२,८०<sup>p</sup>; -र्भ अप १,११, ५+; -+म्म काश्री १०, ६, २; आपश्री; माध्री २, ५, १, ४४; वैश्री १६, १५: ८०: - मर्माणम् श्राश्री २,१, २९; शांश्री २,२,

98. सौशर्मक- पा ४,२,८०. सौशर्मि"- पाग ४, १,९६. †सु शस्ति - - स्ति श्राधी ३, ८,१%. सु-शान्त- -न्तम् कीसू ७१,१०. स-शिप्र'- - + ०प्र वाधूश्री ३, ५२:१; या ६, १७; -प्रः निघ ४, ३; -प्रम् या ६,१७.

सु-शि(ल्प>)ल्पा<sup>6</sup>- -ल्पे ऋपा १४,

सु शीमº- -मम् माशि १३, ७ व १सुशीर्यतम- नः श्रप्राय ४,४.

सु-शुक्र-श्री- -श्री: अप्राय ३,३🕆. सु-शुद्ध-दान्त- -न्ते विध ९९,१८.

सु शु(भ्र>)भ्रा- -भ्राम् विध १,३७. सु-ऋत,ता- -तम् आपश्री १, १३, १०; ६,६, १; –तानि आपश्रौ

१,२५, ११; –ताम् श्रापश्रौ ७, २०, ४<sup>v</sup>; काठश्रौ ५९<sup>v</sup>; वैश्रौ

१०,१६:१<sup>ए</sup>; हिश्रो ४,४,३३<sup>४</sup>; कौसू ४४,४०; -तेन माश्री ३,

9,33. †सु-देाव,वा°- -०व श्रापश्री ५,१३, ८; हिश्रो ३,४,२२; -वः शांश्रो १६, १८, ६; काश्रौ ३, ८, २; आपश्री; या १०, १७ई; -वम् श्राश्रौ ८, १, १८; आपश्रौ

> २, १०,६; बौश्री; वाघ २,३४५; ३५<sup>॥</sup>; -वा आपश्रो २, २०, ५; बौश्रौ १, १७: १४; १६, २७:

१२-१४; भाश्री; मागृ १, १४, c) पामे. वैप १,

b) पामे. वैप २,३ खं. सुत्रीर्थम् तैत्रा ३, ७,५,१३ टि. इ. । a) तु. आन. । d) पाभे. वैप १ सुन्नीराम् ते ५, ७,२,१ टि. इ. । e) वैप १ इ. । सुकृतम् मै ४,१२,६ टि. इ.। g) पाभे. वैप १ सुवृतम् ऋ १०,८५,२० टि. इ. । h) С. सुकृतम् इति शोधः (तु. ऋ १,८५,९)। i) वस. । j) सुबृतः इति o.। k) पाभे. वैप १ सुबृधा शौ २,१३,५ टि. इ.। l) वा. किवि.। m) व्यप.। n) °शे इति जीसं.। o) कस.> वस.। p) अर्थः ?। q) संश इति पाटः ? यनि. शोधः (तु. माध्री.)। r) = १सु-शस्तु- (वैप १ द्र.)। s) तु. आन. । °स्त्या इति BI. १। t) वेप १ निर्दिष्टयोः समावेशः द्र.। u) पामे. वेप १ सुरु सिम् हि. द्र.। v) पामे. पृ २४२८ i द्र.।

६º; -वा: आपश्री १०, १७, ११; बौश्रौ २८, ९ : ८, भाश्रौ; द्याग्निगृ ३,७,२: १०<sup>७</sup>; बौपि १, १७:३०<sup>b</sup>; –वान् हिथ्रौ ६,७, ८; हिंगृ १,२९, २^; -वाम् श्राग्निगृ ३,८,२: ३२; बौपि १, १५:४०; -बी कीसू ७६, २७. †सु-शेवस् °- -वाः आपश्रौ ७, ६, ७; बौश्रौ ४,३: १६; साश्रौ.

सु-शोभन- -नम् श्रप १४, १, २; १९<sup>२</sup>,२,४; ३६,१५.१.

†सु-ञ्-चन्द्र°- -०न्द्र श्राश्रौ ७, ८, १; ८,१२,५; आपश्रौ १९,२१, १७: बौश्रौ: -न्द्रम् रुस् ६,५. †सु-श्रवस् - - • वः श्रापमं २,५,१ ; क्षागः; -वसः वीध १,११,३१\$; -वसम् वौध्रौ १८, ५: १२; श्चापमं: -वसं श्रामिय १,२,२: १९: वौगृ ३, ९, ५; भागः; -वाः ब्रापश्री ५,२,४; श्रापमं २,५, १<sup>१</sup>: श्राय.

‡९सौश्रवस°- -सम् श्राय १, २२, २१; पागृ २,४,२; कागृ; -सेपु श्रापमं २,११, २९.

२सौश्रवसं – -सम् लाश्रौ ७,१,१; निस् ५, २: ९; ९, ११: २६; २७; -से लाश्री ७, १, ४.

†सु-श्री°--श्रियम् आपश्रौ ५,१०,४; माधी १, ५,२, १४; वाश्री.

†सु-श्रुत्°- -श्रुत् श्रागृ ३,६,७; पागृ २,६,१९; मागृ १,९,२५; वागृः

-श्रुती आपथ्री ६,२०,२; श्रय्य सु-ष(<स)मिद्ध°- -दः लाश्री ६,

१६,२.

सु-श्रुत<sup>dvg</sup>-> सौश्रुत- > सौश्रुत-पःर्थव<sup>h</sup>- पाग ६, २, ३७. †सु श्रुति°- -तिः अअ १६,२‡. सु-श्रों(णि>)णी<sup>६</sup>- -णी सु ३,२. †सु-स्रोक°- -०क काश्रो १९, ४, २०<sup>1</sup>; -कः वौश्रौ १२, १५: ६; --कॉॅं ३<sup>1</sup> आपश्रो १८, १९, ६; बौश्रौ १२,१५: ६; हिश्रौ १३, ६,३१; -०काः वाश्री ३,३,३,

9,8; 4. सु-स्होक्य- - क्याय श्रापृ १, १७, १२<sup>1</sup>;१३<sup>1</sup>; शांग्र २, ३, १<sup>1</sup>; पाग्र २, १, १६<sup>1</sup>; कागृ ४०, ११<sup>३1</sup>; मागृ १, २१, ६1; वागृ ४, १६1; जैगृ १, ११ : १५; १६;१८.

३१; -काय कौग्र २,२,११1.

सौक्षोक्य<sup>k</sup>- -†क्याय<sup>1</sup> श्रापमं २,

सु-भ्रव- पा ५,४,१२०.

सु-षं(<सं)सद्°- -सदम् ऋश ५,

†सु-प(<स)इ,दा°- -दः आपश्रौ ४, ७,२; बौश्रौ; -दा श्रापश्रौ ४, ६,२; १८,१८,६; बौश्रो; -दाम् आपश्रौ १८,१८,७<sup>m</sup>; वौश्रौ १२, १४: १९<sup>™</sup>; वाश्रौ.

सु-पं(<सं)धि- पा, पाग ८,३,९८. १सु-प(<स)म"- पा,पाग २,१,१७. २स्पम- (>°मी-पा.) पाग ४, १,

सु-प(<स)मा°- पा,पाग ८,३,९८.

४,१३; साम्र २, ६९७‡; - दुम् कागृ ५९,२.

†सु-प(<स)मिध्°- -मिधा त्राश्रौ ८, २, ३; शांश्रो १२, ११, ४: श्रापश्री ५, ६,३; वौश्रौ.

सुषव-(>°वी<sup>p</sup>-पा.)पाग **४,**१,४१. सु-पा(<सा)मन्°- पा, पाग ८, ३, ९८: -मणि बृदे ६,६७: - १३ जे वृदे ६,६३; ऋप्रा ५,५४.

सौपाम्ण- न्म्णस्य ऋत्र २,८,२४. †सु-पा(<सा)रथि°- -थिः तैप्रा ६, १३; या ९,१६ई.

†सु-पाL,सा<sup>0</sup>]वित्र- -त्रम् श्रापश्रौ २२,१९,१; काश्री २३,३,१; हिश्री १७.७,१०; ऋप्रा ५,२७.

†सु-पा(<सा)हु°- -पाहा ऋपा ९,

स्रिपर,रा°- पा ५, २, १०७; -रः आपश्रो ९, २०, १; वैश्रो २०, ३९: २; -रम् विध ६१,९; या ५, २७; –रा श्रप २३, ३, ५; -राभिः काश्रौ १६,२,५; -राम् श्रापथ्रौ १६,१,७; माश्रौ ६,१,१, ८; वाश्री; या ५, २७‡; -रायाः वीध १,६,१७; -रेण ऋपा १४,५.

सुषी(मा>)मा- पा, पाग ८,३,९८; –मम् सु ३१,२.

?सुषुक्षिति⁵- •तिम् हिश्री १६, ४,

सु-पु(<सु)त्°->°पुत्-तम°-- -मम् माधौ २,३,३,३<sup>‡t</sup>.

c) वेष १ इ. 1 b) पामे. वैप १ सुर्वाः ऋ १०,१८,७ टि. द्र. । a) पाभे. पृ २६८२ o इ. । d) न्यप.। e) वैप १ निर्दिष्टयोः समावेशः द्र.। f) = साम-विशेष-। g) वस.। h) उप. <२पृथु-। i) पामे. वैप १ सुक्षोक मा २०, ४ टि. इ.। j) परसारं पामे.। k) स्त्रार्थे ण्यः प्र. उसं. (पात्रा ४, १,८५)। m) पाभे. वैप १ सुप्दाम् मा १०, २६ टि. इ. । n) उप. = २सम- इति पागम.। 1) परस्परं पामे. । o) उप. = कान्ति-। तु. पागम.। p) = कृष्णाजीरक- इति पागम.। q) काश्री. ऋपा. पाठः। s) पाठः? स सुद्धितम् इति शोधः (तु. सपा. श्रापश्री २१,१२,३)। t) पामे. वैप १ सुषुत्तमम् टि. इ.।

†सु-पु(<स्र)त⁴− -तः छस् ३,११ः २०; -तम् बौश्रौ ७,५:८<sup>b</sup>; -तस्य बौध्रौ १७, १०:१८. सु-पु(<सु)प्त−>°सीय°- -यः श्रप ३३,६,२,

सुपुप्वस्-, सुपुप्स्यत्- √स्वप् द्र. †सु-पु(<सु)म्ण°- न्माः या २, ६. सु-पु( <सु)स्न, स्ना°- -†न्नःव श्राप्तिय १,५, २ : ४१; वेय १, १८: ३; तैप्रा १३, १५; - म्ना वैगृ १,१४:११°.

सुपुवस्-, 'वाण- √सु (अभिषवे)इ. सु-पृ(<सू)ति¹- पा ८,३,८८. सु-पू(<सूम>)मा⁴- -मा श्राप्तिगृ 2,9,4: 99#. सु-पे(<से)चन°- -नम् वाश्री २,१,

4,9丰。 सु-पेण<sup>a</sup> - - जम् शंध ११६: ५१<sup>8</sup>.

सु-पे(<से)घ- पाग ८,३.९८. सु-वोमा⁵- - †मया, -मा या ९, २६Φ.

†सु-ए(<स्त)रीमन्°- -म>मा तैप्रा ३,१०;६, १३; ग्रुप्रा ३, 938.

सृष्टि<sup>h</sup> अप ४८,१०६ नै. सुष्टु सुष्ठु टि. इ.

वैप४-प्र-७३

सु-ष्टु(<स्तु)त्- -ष्टुतः चात्र २:६; ३०: १२.

†स-प्द्र(<स्तु)त,ता°- -तम् दाश्रौ ४,१,७; लाधौ २, १, ६; भाशि २; -ता पागृ १,१९,२; अप १, ३२,१०; या ११,२९.

†सु-ष्टु(<स्तु)ति°- -तिः श्राश्री २, र्

८, ३¹; शांश्री २, ४, ३¹; १२, [सु-संस्कृत्य वैगृ ६७: १. ३,११; ऋअ; --तिम् द्याश्री २, १०,१४; ३, १२, २७; शांश्री; या ६, १८०; −ती श्रापमं २, ११, १०; श्राप्तिय २, १, ५: १३; या ११,३१; -तीः आश्रौ ८,११,४; शांश्री २,५,३; -स्या या ११,३१०.

†सु-ष्टु(<स्तु)भ्°- -ष्टुभः शांश्री ८, २३, १; शैशि ९०; -प्टुभा शांश्रो ६,१०,५.

सुष्ठु<sup>a</sup> पाउ १, २५<sup>1</sup>; भाश्री १०, ६, ४; हिश्रौ ७,१,५३××; पाग 4,9,928; C, 3,8ck. सौष्ठव-पा ५,१,१२९.

सुन्दु-गनिध1--निधम् या १४, ३२. सुष्वाण- √सु (श्रिभिषवे) द्र.

√सुप्वि°>सुन्वय(त्>)न्ती- <del>-न्</del>ती या ८,११; श्रश्रा ३,४,१. सु-ष्वा(<स्वा)पय (त्>)न्ती-

-न्त्यी या ८,११.

स्त्र-संयत- -तो कप्र २,५, १८: याशि १,१९; नाशि १,६,३.

सु-संवृत,ता<sup>m</sup>- -ताः वाघ ६, ९; -ताः अप ६४,१,१.

†सु-संसद् - -सत् श्रापमं १,८,४: ऋप्रा ५,२५.

सु-संस्कृत- -तम् अप २३,५,३;३३, ५,७; विध ९०,७; कौशि ६६; -ता या ६, ३३ +; -तानि कौगृ ३,१२,१६.

सुसंस्कृतो(त-उ)पस्कर-ता- -ता विध २५,४.

सु-संहप्र- -ष्टैः वृदे ६,१११. सु-सक्थ-, सु-सक्थि- पा ५, ४,

स्त्र-संचित- -तम् श्राय ४. ५, ७; श्राप्तिगृ ३,६, ३:२०; बौपि १, ११: १७; हिपि ९: ११.

†सु-सत्य"- -त्यम् शांश्रौ १२, २३, ۷‡n.

सु-सदश् - - दशः ऋश ५,२७. सु-सनि°-> °नि-ता- -ता ऋशा ५,

†सु-सनितृ\*- -०तः ऋप्रा ५, २७; १६,५३.

सु-संता(प≫)**पा¹- -पाः** अप्राय **२,९.** सु-संतुप्त- -प्तम् वीश्रो १, १८: ६; –प्तानि हिपि १५: २०.

†सु-संदश् - - दशम् आश्री २, १९, ३४;६,२,४, शांश्री; -दशा शुश्र ₹,२४६.

सु-संधि¹- -धिभिः हिरु २,१०,७°. †सु-संधिक¹- -काः कौग्र ३,१५,५°; -कै: बौधौ २,१•: ५°.

सु-संनद्ध- -दः अप ६८,४,६, †सु-सभेय°- -यः हिश्रौ १७, ७, ६;

तेप्रा ६,१२.

सु-समा(न>)ना<sup>p</sup>- -नाभिः श्रप ७०<sup>३</sup>,४,२.

सु-स(म>)मा<sup>व</sup>- -मे विध १,२६<sup>1</sup>. स-समाहित- -तः श्रप २८, १, ५; रेर,र,४,४१,२,८; शंध ४४१. सु-समिद्ध - -दः ऋअ २, १,१३ : -दम् कौष्ट ३, ६, २; शांष्ट ३,

a) बैप १ द्र. । b) पासे. बैप १ सुषुक्तमम् टि. द्र. । c) = मन्त्रगरा-विशेष- । d) पासे. बैप १ सुषुम्णः हि. द्र.  $|e| = \pi |g| - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} +$ मै ४,११,२ टि. इ.। j) <सु $\sqrt{}$ स्था। k) सुष्टु इति भाग्डा.। l) वस.। m) उप.<सं $\sqrt{}$ वृ (आच्छादने)। n) पासे. वैप १ सुपुदम् शौ २०, १३५, ४ टि. इ. । o) पासे. पृ २५२७ i इ. । þ) उप. = २समान- । q) उप. = १सम-। r) सुष $^{\circ}$  इति जीसं. ।

११, ३; पाय ३, ९, ४; विघ ८६,५; - च्हाय ऋष २,५,५; बृदे ५,२६; जुझ १,१६७; जुप्रा ३,८१; –दे शंश्री १३; ५, ३; कौर २, ६, ६; कौसू ७३, १५; -देषु वीपि ३,४,१४. सुसमिद्ध-होम- -मः काश्रौ २५, 98,5. †सु-समिध्°- -मित् शांश्रौ७,९,३†. झ-समीरित- -ते या ६,१५% सुसमीरिता(त-अ)न्त<sup>b</sup>-- -न्ताः या ४,१३. सु-समृद्ध- -द्दः अप ७०<sup>२</sup>, १३, ४; वाध ११,२७; वौध २, ८, २१; -तुम् श्रप ७०<sup>२</sup>,१८,६. सु-संपन्न- - जम् कप्र १,३,१०. सु-संविष्ट- -ष्टम् या ११, ४८ ; -ष्टानि हिपि १०: ९. सु-संप्रोचित~ -तम् कप्र १,४,५. सु-संभिन्न,ना- -नानि हिपि ३ : ४; १५: २४; - साम् वौषि १, ३: ३३. पृंख्-संभृत्°- -मृता श्रापश्री १, ४, १२<sup>०</sup>:५-६,१; बौश्रौ १,२:१८<sup>०</sup>; २७; भाश्रौ १,४,३<sup>d</sup>; ५, १३<sup>२</sup>; बाधौ १, २, १, २२; वैधौ ३, ४:१४<sup>0</sup>; हिश्री १,२,४५<sup>0</sup>;६६<sup>३</sup>; ~मृते माधौ १,१,१,४२<sup>d</sup>.

८,१:१५;९:७; हिश्रौ ८,३,

३८; -तान् वीश्री २, ६ : ३६;

-ते हिथ्रौ **९,१,९.** 

**ઇ-संमृए°-> १ सुसंमृ**ए-गृह-हारो-

३३५. सुनंमृष्टगृहद्वारोपलेपन-धूप-जप-प्रयत- -तः शंध १३२. २सुसंमृष्ट-गृह-द्वारो(र---उ)पले-पन¹- -नः श्राविष्य २,६,४ : १८. सु-सर्पिस् b- :पिया बौध ४,७,९. सु-सर्वार्ध-, °र्ध-दिक्-शब्द- सु द्र. †सु·स(स्य>)स्या°- -स्याः काश्री ७,३,२८; ग्रुअ १, २५२; ग्रुप्रा ३.८१: -स्याम् "माश्री २.१,२, ११:१३;-स्याये<sup>ह</sup> श्रापधी १०. १०,१: वीश्री ६,५:२०: भाश्री १०,६,१५; वैश्रो १२,९: ६; हिश्री १०,२,१०; तैप्रा ६,१२. †सु-सह° गौष २,६, २२; ऋप्रा ५, सु-साय°- -यम् काश्रौ ८, २, ३५; श्रप १,२६,३4. ?सु-सीम->सुसीम-काम- -मी कौसू ७७, ६<sup>h</sup>. †स-सी(मन्>)मा<sup>b</sup>- -॰मे आपमं २,१३,४; श्राग्र १,१३,७; पाग् १,११,९; श्राप्तिगृ २, १, ३: २८; वेग्र ३, १५: ७; हिग् २,३,८: गोग्र २,८,४: द्राग्र २,३,४; कौसू २४, १३; ३९, ९; ७६ २३; २४. सु-संभृत- -तम् बौधी ७, ६: १३; सु-सुख<sup>b</sup>- -सः या १०, १७; -सम् या ६,३३. सुसुख-तम- -मः या ३,३. सु-सूक्ष्म-दर्श(न>)ना- -नाम् विध १,२३.

(र-- अ)पलेपन- -नम् शंध | सु-सूक्ष्म-शुक्क--चस(न >)ना--नाम् विध १,२८. सु सुक्षमे (६म-ई)श- -०श विध १. सु-स्त्री-(>सौस्त्र-पा.) पाग ५,१. सु-स्थल- -लम् वाधूशौ ४,९०<sup>९</sup> : ३. सु-स्थाल¹– ( >सीस्था्त>∫ही– पा.) पाग ४,१,१७८१ सु स्नात- पावाग ४, ४, १; -तः विध २१, १; ६५, १; -तम् श्रापध १,३२,१०; हिध १,८, ५२; -तान् विध ७३.२. सौस्रातिक- पात्रा ४,४,१. सु-स्तिग्ध- -ग्धः श्रव २१,७,२, सु-स्तु(व>)षा°- -०पे या १२. ९†∮; ऋप्रा ५,२७. सु-स्पृष्ट- -ष्टम् याशि २, ५१; ५६. सु स्तज् - - सजम् शांश्री १२, १६, ₹. सु-स्रस्°- - †ससः कौस् ३१, १६; अअ ७,७६. सु-स्रोतस्- पाउर ४, २२३. स्त्र-स्वर---रः याशि २,८३; -रम् शैशि २११: -रेण पाशि २६: माशि ६५,५; नाशि २, ८, ११; -रैः श्रप २१,४, २. सु-स्वादु- -दूनि श्रप २१,१,३. √**सुह** पाधा. दिवा. पर. चक्यर्थे. सु-हल-, 'लि- पा ५, ४, १२१. १स्-हव<sup>c1</sup>- -वम् ईअ१ १,११,२; २६,३. †२सु हव,वा<sup>७</sup>- -०व<sup>™</sup> आश्रौ ५.२, d) पामे. वैप १ सुसंभुता तै

a) निप. (श्रिप्ति-)। उप. कर्तिरि छत्। b) वस.। c) नैप १ द्र.। १,9,२,२ टि. इ. ।  $\epsilon$ ) उप. <सं $\sqrt{$  मृज् । f) कस.>पस. >वस. । g) पाभे. वैप १ सुमनस्याये काठ २,३ टि. इ. । h) सुशीम॰ इति केशवः, संस्कर्तुः टि., PW. प्रम्. च । i) = देश-विशेष- । j) सुम्थल- इति भोजः (तु. पागम.)। k) पाभे. वैप १ सुस्त्रजम् शौ २०,१२८,१५ टि. इ. । l) भाप.। m) पाने. वैप र सभव मा ७,३ टि. इ. ।

श्रापमं १,४,१५; श्राप्तिगृ १,५, ४: ११; अप्राय ४,१; -वम् श्रापत्रौ १८, १५, ३º; बौध्रौ २७,६ : ७; हिश्री १३,६,३९६; -वा बौश्रौ २,१: १०; हिश्रौ ६,३, २; श्राप्तिष्ट १, ५, २: १२××; श्रप १,११,३; -वाः भाश्री ५, ५, १९; श्रापश्री; -वाम् श्राश्रौ १,१०,८<sup>b</sup>; शांश्रौ ९, २८, ३<sup>b</sup>; आपमं २, ११, ৭০°; আমিয় ২,৭,५: ৭३°; भः २१<sup>०</sup>; या ११,३१⊈°; ₹₹Φ٥.

१सु-हविस्<sup>त</sup>– -विः श्रप ४८,७५. २सु-हविस्°-> सीहविप¹- -पम् बौश्रौ १८,१५: १७; धुस ३, १०: ४७; १२:१८; निस् ८,२ : ५७; -पे लाश्री ६, १२, ६; ७,७,२३; २५.

सु-हव्य- पा ६,२,११८. **१सु**-हस्त-> °स्ती<sup>ह</sup>- -०स्त्यः ऋप्रा ८,२5年.

†२स्-हस्त<sup>8</sup>- -०स्त बौश्रौ ६, १५: १५<sup>b</sup>; -स्तः या ११, ४३०; -स्ताः शांश्रौ ८,२०,१.

†सु-ह(स्या>)स्त्य<sup>ह</sup>- -०स्त्य,> स्त्या श्राश्री ५, १२, १५; ऋत ५,४,७; -स्त्यः! ऋग्र २,१०, ४१; -स्त्यम्¹ बृदे ७,४७.

†सु-हार्द्ध- -हार्दः श्रश्र ३,२८;६, १२०: -हार्दाम् श्रश्र ३,२८.

१;२; -वः आश्रौ ४,१३,७; सु-ह्तिव<sup>ह</sup>- पाग ५,१,१२४; १२८; -तः वाधूयौ ३,१०३ : १; ४, ८६: ५××; बौध; -तम् या ३,१३: ५, २६: ९, २३; -ताः आवधी ८,११, १०; माधी ८, १२,२१; माश्रौ १, ७, ५, २६; २७; वाधी; -ते वीधी ३,१३: १४41; -तेन या १०, १५; -ती माश्री १,४, १, ६; वैश्री ३,२: १३; हिश्रौ ६, १, १६; 90.

सीहित्य-पाग ५,१,१२४; १२८; -रयम् शांश्रौ ३,८, १४.

सु-हिरण्य"- -ण्यः या ५,१९५. स्-हिर्ण्यव<sup>8</sup>- -वः शांश्री १२, २१,

†सु-हुत,ता³- -तः काश्री २५, ९, ७; भाग २, १५: ११; हिग्; -तम् आश्रौ २,२,१५<sup>1</sup>, ३, ९<sup>1</sup>; काश्री; -ताः आपश्री ३, १०, 9; बौश्रौ १,२०:२9?<sup>m</sup>; भाश्रौ. †सुहुत-कृत्- -कृतः आश्री<sup>n</sup> २,२, 94; ₹, \$.

†सुहुत-हुत्- -हुते बौश्रौ १,२१: २३; भाश्रौ ३,११,१; श्रापमं २, १८, ३१; श्रापृ. †सु-हूर- -हः शांश्री ४,८,१°.

सु-हृद्<sup>ड</sup>- वा ५,४,१५०; वाग ५, १, . १३•; -हृत् हिश्रौ ६, ३, २<del>†</del>; द्राश्री ७, ३, ३; लाश्री; -हत्सु

विध ३, ९६; –हृदः लाश्रौ ९, ८,६; आपगृ ४, १; बीगु; हिरा १, ७, १०<sup>‡</sup>, -हदम् गौषि १, १, ३; अप १, ५०, ६; -हदाम् शंघ ११६: ७७; ११९; विध ६४,३४; -हः दे कागृ २४,१३; माय १, ९, १८; वाय ११, १८; कौस् ५३, १०; अप; -हदी गोग २,१०,३९. सौहाई- पा ५,१,१३०; -दीय হাগ্রী १५,२५,१५.

सौहच- -चात् नाशि २,८,१५<sup>०</sup>. :सुहज्-जन-- -नः शंध ३९२; --नस्य बौध २,३,१७.

सुहत्-परिग्राहम् मागृ १, २१, ९<sup>४</sup>. सुहत् परिप्राद्य- - ह्यान् काग् ४०,

सुहृदु-अर्थ--धे आज्यो २,४. सुहृद्-गति- -तिम् हिपि १८: २५. सुहृद्-गृह- -हाणि कीगृ १,१८, ४. मुहृद्-वध- -धः विध ३६,२.

सुहन्-नाश- -शम् अप ५३,५,४. सुहन्-मित्र-समागम- -मः अप

६८,२,१८. सु-हृद्ध- -दान् अप ६८,३,४. सु-हृद्य'- पाग ५, १, १३०; -यम्

શાંશ્રૌ ૧્પ,૨૨,૧. सीहदय- पा ५,१,१३०.

†१सुहेमन्त- न्तः कौग्र ४, ४; १०; शांग्र ४,१८,४; पाग्र ३,२,१२. २स्-हेम(न्त>)न्ता--न्ताम् मार्

†सु-होतृ- -ता श्रापश्रौ २२,१८,१३; हिंश्री १७,७,६.

a) पांभ. वैप १ सुमुवः शौ ४, ८, ७ टि. इ. । b,c) पांभ. वैप १ सुहुवा यक. शौ ७,४९,१;५०,१ e) व्यप. (तु. तांना १४,५,२५)। f) = साम-विशेष- । g) वैप १ र.। h) पाभे. वैप १ सुहस्त मा ४,२७ टि. इ. । j) पाभे. वैप १ सुहिते ते १,५,१०,२ टि. इ. । i) व्यय.। (k) पाभे. वेप १ सुहिरण्यवः शौ २०,१२८,७ टि. द्र. । (l) पाभे. पृ २६७२ h द्र. । (m) स $^\circ$  इति पाठः  $^2$ n) पामे. पृ २६७२ j द.। o) पामे. वैप १ सुपू: टि. द्र. ၊ þ) पामे. वैप १ सुवृधा औ यनि. शोध: । २,१३,५ टि. इ. । q) पामे. पृ २५८९ f इ. । r) परस्परं पामे, i s) = सु-हृद्- । t) वस. ।

सुहोम्न°-- -त्रः ऋग्र २, ६, ३१; ग्रुग्र ३.११३; २३९; २५३; ४,२५. सीहोन्न- -नः सम्ब्र १, ६; ४९; २९०४; -न्नौ ऋग्र २,४,४३. सुहोन्ना(न-आ)दि- -दयः ऋग्र २, ६,५२.

सुन्ह्य नाडमो २,२,२४७. सु-ह्या न> )ना<sup>b</sup> - नाम् या ११, ३१; ३३.

√सू, स्- √स (बधा.) द. १सूकर°- पाउमो २, ३, ६५; -†रः आपश्री २०, १४, ४; बीश्री; -रम् वाध्रुशे ३, ८६: १३; अप ७०², २३, ७××; -राः अप ७१,३,५; -रान् माग्र २, १४,११; -†रे आपश्री ५, २६, ५; बीश्री २, ५: ११; माश्री. स्करी- -रीम् अप ६८,२,३२. स्कर-खर⁰- -रैः अप ६८,२,४३. स्करखर-वाह्य- -ह्यानाम् अप ६८,२,१४.

स्कर-गर्दभ- -भान खप ७१,७,५. १स्करजाति - -तयः खुस् २, १६: ११.

स्कर-प( द्> )दी- पाग ५, ४, १३९.

स्कर-प्रवेश- -शे काथ २७६: ८. स्कर-विकर्तम्<sup>०१</sup> वाश्री ३, ४, ४, २४.

स्कर-विशसम्<sup>01</sup> आपश्रौ २०,१९, ९; हिश्रौ १४,४,३३.

स्कर-संबन्°->सौकरसंब- पावा ६,४,१४४.

स्करें( र-ए )कसक- के भाश्री ९,

९,३. २सूकर-( >२सौकरीय- पा. ) पाग ४.२,८०.

स्र(सु-उ)क्त - पाग ६,२,१७६; -कम् श्राश्रौ १,१, १८; १२, २७; २, ५, ४; १६, ४; ३, ८, १××; शांश्री: -क्तयोः आश्री ४. 9३, ৬<sup>२</sup>××; য়াগ্রী **१०,** ৬, ८; बौश्रौ १०, ५१: १५; -क्तस्य ग्राश्रौ ६,६, १४; ७,३, ३; २१; शांश्रौ; -क्तस्यऽ-क्तस्य शांश्री ८, ७, ६; 🗕 🕇 का आश्री ५,७,५; হাঞ্সী १, १४, १<sup>b</sup>; ५, २०,५; ७, ६, ६; काश्री ३, ६, २<sup>h</sup>; आपश्रौ ३,६,५<sup>h</sup>; बौश्रौ १, १९: २४<sup>b</sup>; भाश्रो<sup>b</sup> ३, ५, १६; ७,२२,५; माश्रौ १,३,४, १२<sup>1</sup>: ६,१३;५,२,८,४४<sup>h</sup>; बाश्रौ<sup>h</sup> १, ३,६, ७; ६,७, ३०; वैश्रौ १०, २१: १३; हिश्रौ २, ४,२०<sup>b</sup>; ४, ५, ४५; २१, २, ६३; अपं ३:१\$; –कात् शांश्रौ ७. २१, २; १०,१३, १०; निसू ५, ९: ५; कौय ३, १०, ३५; शांय २, १७, २: –क्तानाम् श्राश्रौ ५, १०, १६; १८, ९××: शांश्री; -क्तानि श्राश्रौ ४,१५, २; ७, 9,6; 4, 94; 6, 2, 98; 8, ८××; शांश्रौ; -क्ताभ्याम् शांश्रौ ४, २, १०; १५, ३; बौऔ; –काय शांश्रौ ७,२१, ८; –के ब्राश्री २,१९,३७; ४,१३,७<sup>११</sup>; १४, २<sup>९</sup>××; शांश्रौ; –केन আঙ্গী ২, ৭९, ३५; হাঙ্গী; श्राप्तिय ३, ७, ३:२०<sup>1</sup>; —केनऽ-केन श्राश्री २,१३,९; —केषु श्राश्री ५,१८,६;१०,१०, ४;६; निस्; —केः श्राश्री ८, १०,१; शांश्री १६,१३,४; वाश्री.

सौक्तिक- -कम् चब्यू २:३८. स्क-म्म- -मात् अअ ६, १०४; -मेण श्रापश्री १९,१६,२५. स्क-द्वय- -यम् श्रश्र १,८; -येन

श्रप ४,५,७. स्क-परिमा(ग्≫)णा<sup>b</sup>— -णाः श्रापश्री **१७**, २६, ११; हिश्री

१२,८,२३. १स्कप्रकृतिसार्विच्छन्दोदैवत- -तेषु श्रम्रभू ५.

सूक्त-प्रतीक-ऋक्सं(ख्या>)ख्य-ऋषि-दैवत-च्छन्दस् 1- -न्दांसि ऋअ १,१,१.

सूक्त-प्रयोग- -गे ऋअ २,१,१३९. सूक्त-प्राय- -येण बृदे ३,८०.

सूक्त-भाज् - - माक् वृदे १, ९९;६, १५९; या २, १३१<sup>६</sup>; - माजः वृदे ४,९९; ५, १४२; ८,९९<sup>२</sup>; १२९; या ७,१३; - माक्षि श्रप ४८,१३२;१३७; १४२; वृदे १, १७;१८; या १०,४२.

सूक्त-भागिन् - - गिनौ बृदे ८,२०. सूक्तभागिनी - - नी बृदे १,१९; २,७७; ३,५३; ५४; - नीम् बृदे १,६०.

सूक्त-भेद-प्रयोग- -गे ऋअ २, १, १३९.

सूक्त-मध्य- -ध्ये बृदे ४,९९.

a) व्यय. । b) वस. । c) = १वराह- । d) उप. = ३खर- । e) उस. उप. णमुलन्तम् यक.  $\langle \text{वि} \sqrt{\mathfrak{p}}, \text{त} ( \hat{\mathbf{g}}, \hat{\mathbf{g}},$ 

सूक्त-मुख->°स्ती(य>)या- -याः साध्रौ ९,५, २; १६; -ये साधौ ९,३, २३; ५, २; ५; ७, ३६; ८,४.

स्क(क्त-ऋ)ग्-अर्धर्च-पाद--दानाम् बृदे १,१.

सूक्त-वर्णक - - कम् अपं २:१.
सूक्त-वाक - - कम् आश्री १,९,१ ;
शांश्री १,१४,२; आपश्री ८,
१६,१८; साश्री; - कस्य आश्री
२,१६,१३; आपश्री ४,१२,
६; ८,३,४; ७,८××; वैश्री;
- कात् माश्री १,८,६,१२;
- काय आश्री १,९,१; काश्री
३,६.२; आपश्री; - के आश्री
२,१९,१०; १४; ४,२,७××;
शांश्री; - केन हिश्री ६,३,१२;
मीस् १२,२,३५.

सूक्तवाक-देवता- -ताः आपश्री ४,१२,४.

सूक्तवाक-प्रमृति- -ति काश्रौ १९,७,१२.

स्कवाक-प्रेप- -पः श्राश्रौ ६, ११,४; काश्रौ १९, ७, ११; भापश्रौ ७, २०,६; ग्रुअ; -पम् शांश्रौ ५, २०,५; -पे श्राश्रौ ३,६,१६.

स्कवाक-वत् मीस् १०,२,५०. स्कवाक-शंयोवाक- कयोः

काश्रौ ९,१२,१.

स्कवाका(क-म्रा)दि- -दि सापश्री ३,१४,७.

स्तवाका(क-अ)न्त- -न्ते काश्री ३,६,१२.

†स्क-वाच्<sup>b</sup>-- -वाक् श्राश्रौ १,९, १; शांश्रौ १, १४,२. सुक्त-वाद- -दः वृदे ८,१००. सूक्त-विवृद्धि- -दौ<sup>०</sup> शांश्रौ ७,१९, २०.

सूक्त-शन्त -तम् वृदे ६,१४६. सूक्त-शन्द- -न्दः वृदे ८,१००. सूक्त-शस्(ः) अपं ४:२०.

सूक्त-शेष- -पः श्राश्री ६, ४, १०; शांश्री १२,११,२१; कीए १,१, १; शांए १,४,२; वृदे ३,९३; १३८; ४,१४४; -पम् शांश्री ६, ९,७; ७,९,६; १९,२५; श्राए २,१०,६; ३,११,२; वृदे ७, १०१; -पस्य वृदे ८,१६; -पेण कीए २,६,२; शांए १,१६, १३;

३३,८. सूक्त-संख्या- -ख्या ऋत्र १, १२, १; ३,६; -ख्यायाः ऋत्र १, १२,१.

२,८,१; बृदे ८,९; -षौ वैताश्री

?स्क्तसप्तमी-- न्म्याम् श्रपं १:११. स्क-सहस्र-- न्स्रम् ऋश्र २,१,९९; चृदे ३,१३०.

सूक्त-सामन्- -म्नोः पा ५,२,५९. सूक-स्थान- -नेषु शाश्रौ ७, १, ८; ९,१,१७; ५,४.

सृक्ता(क्त-अ)प्र- -प्रम्, -प्रेण अपं ३:४.

सूक्ताय्र-परिमाण- -णेन अपं ३: ५.

स्का(क-आ)दि- -दि ऋस ३, ५; -दिभिः श्रप ४६, २, ४; -दौ श्राश्रौ १,१,१८; कौग २,४,२२; शोग २,७,२५;२६; बृदे ३,४५; ८,४२.

सूक्ता(क्त-रश्राच>)द्या- -द्याः वृदे ६,१२४. स्का(क्त-ई)नुरूप- -पः शांश्री १८, २३,६; ९; ११; -पान् निस् ४, ६:४. स्कानुरूप-ता- -ता निस् ४,

सूक्ता(क्त-श्र)नुवाका(क-२आध>) द्या- -द्याः<sup>त</sup> कीगृ ३, ७, ६; -द्याभि: शांगृ ४,५,४.

ξ:Ę.

सूक्ता(क्त-ध)न्त- -न्तः श्राश्री ५, १८, १०; -न्ते कीस् २७, २२; चुंदे ७,३९.

सुक्ता(क्त-श्र)भिधान- -नम् बृदे ८, १००.

स्का(क-श्र)भिमन्त्रि(त>)ता--ताम् अप ९, २,६.

स्का(क्त-श्र)वस्था- -स्था श्रपं २: ६.

सूक्तें(क्त-ए)कदेश--शाः वृदे ८, १०१.

स्को(क्त-उ)च्य<sup>b</sup>— - व्यम् आश्री १, ९,१; शांश्री १, १४,२. स्को(क्त-उ)क्तम-- मेः अप ४६, २,४.

सूदम, दमा<sup>b</sup> - पाउ ४, १००; - हमः अप ५४, २, २; - हमम् वैगृ ५, १३: १६; अप ६३, १, ५; माशि ३, ६; ४, ३; १४, १०; याशि; - हमा वौध १, १, १३; काशु ७, १२; - हमात् अप ३५, १, १६; - हमान् माशि २, १४; - हमैः विध ९६, ५०.

> सौक्ष्म्य- -क्ष्म्यम् याशि १, ३७; कौशि ३.

सूक्ष्म-त्व- -त्वात् विध ९७, १८. सूक्ष्म-रिंम<sup>8</sup>- -इमयः अप ५२,३, १;६,५.

a) प . 1 b) वैप १ द्र. 1 c) °धौ इति पाठः? यनि. शोधः (तु. भाष्यम् ) । d) पाठः ? °याभिः इति शोधः (तु. शांगः)। e) वस.

स्क्म-वस्र<sup>8</sup>->°स्त्र-तरा( र–आ ) । द्यर्थ- -र्थः पावा २,१,६९. सहमन्<sup>b</sup>— -क्षाणः अप ५२,४,३. .**√सूच्°** पाघा. चुरा. उभ. पैशुन्ये. १सूच<sup>0</sup>- (> सूचित- पा.) पाग **५**, २,३६. √ध्चि> स्चक°- पाग ५, १, १२८ ; २,३६०; -कः विध ४५, ८; -कान् विध ८२,१९. सौचक्य- पा ५,१,१२८. स्चिकित-पा ५,२,३६. २सूच-(>१सूची<sup>ए</sup>- पा., पागम.) पांड ४, ९३; पांग ४, १, ४१; वागम ५६. स्चि<sup>b</sup>- पाउन् ४,१३९. रसूची- •ची या ११, ३१०; -ची: बौश्रौ १५, ३०: १३; २०; -चीनाम् वौश्रौ १५,१५: ५; -चीभिः काश्रौ २०, ७, १; श्रापश्री २०, १८, ७; बौश्री; -च्यः वाधूश्रौ ३, ७६: ३४; -च्या श्रावमं २,११, १०५; कौर १, २०, ६; आम्रिए; या 28,39年. सूची-कण्ठ<sup>8</sup>-- -ण्ठाः विध ८३,४४. सूची-प(द् >)दी-पाग ५, ४,१३९. †सूची-मुख°- -खाः श्रश्र ११.१०.

सूची-वेध-कृत्य-वत्- -वान्

वैध ३,१५,६1.

१सचिक<sup>1</sup>- -कः वैध-३,१५,६. सचि-प्रतोद-वेधी- -ध्यः वंध રૂહ્ય. २सृचिक-(>सीचिक्य- पा.) पाग 4,9,926. स् (सु-उ)स= -चैः आपश्रौ १२, १५. .८; हिश्री ८, ४, २३<sup>२</sup>†; १,२सृत− √स (वधा.) इ. ३स्रत-(>सीत- पा.) पाग ४, २, सृतक-प्रमृ. √सु(वधा.) द्र. √सूत्र्<sup>k</sup> पाधा. चुरा. उभ. वेष्टने, विमोचने1, श्रवमोचने1. सूत्र(वप्रा.)m- पांड ४,१६३; पांग २, ४,३१: ५,२,३६<sup>n</sup>;४,३<sup>o</sup>: -त्रम् काठश्री १२७; वीश्री २, ८: ५: २४; १७,३९: ५; २०,१:१७; २: १२××; श्रामिष्ट १, ३, १: ४: २, ४,९ : १३; १५; कागृड; श्रश्र १०, ११५; पा ८, ३, ९०; -त्रयोः ग्राश्रौ १२,९,१२: -त्राणि शांश्रौ ४, ५, २; काश्रौ ४,१,१६: वीश्री: -त्रात् काशु ७,४; पा ४,२, ६५; -त्राभ्याम् बौश्रौ ५, १७:५; २१. ६: ४: वैथ्री: -न्त्रे वौथ्रो ५, १६: ४; १२, १४ : ७××; जैश्रौका: -न्नेण बौश्रौ ६, १२:५; ९, १७: ५××; आमिग्र; -क्रै: काश्रौ १९,9,96. .सोन्न<sup>p</sup>- -त्रम् दाग्र १, १, ५; बौध १,५,५.

सौत्री- -त्रीम् कागृ ४१, १२; भाग १,२: ६. सूत्र-क- पा ५.४.३. स्त्र-कार<sup>प</sup>- पा ३, २, २३; -रम् ·श्रामिय २,६,३:३९; वौध २, ५,२७; -राय बीगृ ३, ९, ६. भाग ३,११:३;-रेम्यः आप्तिगृ १,२,२:२९; भाग ३,११:४; हिंगृ २, २०,१. स्त्र-कार्पास-गोमय-गुड-द्धि-क्षीर-तऋ-तृण-छत्रण-सृदु-भस्म-पक्षि-मत्स्य-षृत-तैल-मांस-मधु-वैदल-वेणु-मृण्मयलोह्भाण्ड- -ण्डा-नाम् विध ५, ८३, सूत्र-प्रह- पावा ३, २, ९. सन्न-चोदित- -तः कप्र ३,४,१. सूत्र-तस् (:) वौश्रौ २६, ३३: २४: ऋश्र ३,१४. सूत्र-तन्तु- -न्तुना काय १८, १: -न्तुम् कौग्र ४, २, ३; शांग्र ४, १४,१५; गोग् ४,३,२४; -न्त्न् द्रागृ ३,५,२८; स्त्र-दण्डा(ण्ड-आ)दि- -दीनि वैग् २,९ : ६; १३ : ८. स्त्र-दोष-दरिद्र'- -द्रस्य काशु ७, 35. सुत्र-नड•्/>सीत्रनाडि-पा.) पाग ७,३,२०. सूत्र-प(द् >)दी- पाग ५, ४, १३९. स्त्र-पाठ- -ठे पावा १,१,३४. सूत्र-प्रवचना(न-अ)ध्यायिन्- -यी

b) = सूक्ष्म- ।c) पावा ३,१, २२ परामृष्टः इ. । d) = सूचक - इति पाका.।a) वस.। e) = क शोजप-1 f) पृ २४६८ d द्र. । सूनक- इत्यन्यः (तुः पागम.) ।h) वैष १ द्र.। g) = रस्ची-। i) °धनकु° इति BI. । j) नाप. ( चर्मकार-) । k) पावा ३, १, २२; २६ परामृष्टः द्र. । l) g. BPG. 1 m) नाप. (ब्यवस्था-वचन-, यज्ञोपवीत- प्रमृ.) । शिष्टं वैप १ द्र. । n) तु. पासि.। o) तु. पागम.। p) विष. (यज्ञोपवीत-)। विकारे अण् प्र. । q) उप. कर्तरि  $<\!\!\sqrt{p}$ । r) षस.>तृस.। s) व्यप. I °त- इत्यपि पागम.।

बौगृ १,७,६. सुत्र-प्रायश्चित्ति - -तिः श्रप्राय ६, सूत्र-बद्ध---द्रम् काश्री ७,६, ९. सूत्र-म(य>)यी- -यी या ५,२२. सूत्र-वत् कीस् १०७, २५; याशि २,३०; नाशि २,५, २. स्त्र-सहित- -तम् वैष् २, १२: २०; वैध १, ३,३. सुत्रा(त्र-अ)जिन-धारिन्- -री वैग् २,८: १२; वैध १, ३, ६. °स्त्रः(त्र-अ)न्त<sup>b</sup>- -न्तात् पा ४, २,६०. √स्त्रि>१स्त्रित- -ताः काश्रौसं २७: ३. २स्त्रित- पा ५,२,२६. स्त्रो(त्र-उ)कि- -कः जैश्रीका १८२. सूत्रो(त्र-उ)त<sup>c</sup>-- क्तः श्रावश्रौ १६,

-तम् वैश्री १८,७: २८; श्रापण १२,८; कीस् १६,२९.
√सद्(वधा.)वपाधा. भ्वा. श्रातम.; चुरा. उस. चरणे, †सुप्दत श्रश्र १,२६; श्रपं ३:७.
सुप्दिम हिश्री १२,६,६‡.
स्दयन्तु श्रप १८,१,१२‡.
स्द(वधा.)°-पाग ३,१,१३४¹; ४,

१०, ९; हिश्रौ ११, ३, २६;

१,४१<sup>६</sup>; ६,१,१९९; -दः वीश्री २४, १४: ३<sup>h</sup>; अप ४८,७०<sup>‡l</sup>; निघ ३,२३<sup>‡l</sup>; -दम् †आपश्री ५,१,७<sup>2</sup>; ९,१०; वीश्री; -दे बौश्रौ २४,१४: ३. स्री- पा ४, १,४१. सूद-दोहस्1- - कस: श्राश्रौ २, ३, २६; शांश्रौ १८, १, २३; श्रापश्री; -हसम् शांश्री १८, १, २३; २, ७; ३, ३××; बौश्रौ; –इसा वाश्री २, १,६,१; हिश्री ११, ५. ३४: ८, १७: -हसि शांश्री १८,२१,१; -इसी बौश्री १०, २४: २०; ३०: ७xx; बौपि १,१५: ८५; -हाः शांश्रौ १८,७,२१. स्ददोहस - -सेन वैश्री १८, १७:३; १६. स्द-वत्°- -वत् श्रापश्री १२, २३,११; १३,१०,५; माश्रौ.

स्दित! -- तम् वैगृ १,३ : २५. स्(सु-उ)द्गातृº- -ता हिश्री १७, ७. 年. ?स्द्या<sup>™</sup>--- चाः काश्री १५,४,३०. स्न,ना(वप्रा.)<sup>6,0</sup>- पाउ ३,१३; पाग ५, २, १३६°: -नस्य वृदे ४, २९; -ना शांश्रौ १७,३,२<sup>p</sup>; ४<sup>p</sup>; शंघ १३१; विघ ५९, १९; -नाम् बौश्रो ९, १: ५; १८; १०, १:५; १६; -नायाः भाषश्रो १८,२०,५; वाश्रो ३. ३,४,४; हिश्री १३, ६, ४६; -नायाम् बौश्रौ २, १८: २८; ३,४ : १५; गोग्र ४,२,१२. सौनिक<sup>0</sup>->°का( क-अ )ब--न्नम् शंध ४३४.

स्ता-स्थ- -स्थम् विध ५१, २०. स्निन्- पा ५,२,१३६. †स्त(र>)रीº---०रि हाश्रौ ९,२,३; लाश्री ३,६,३; कीय १,८,१७°; २० : , शांग १,१३,११ : - नेरी श्राश्रौ ४,१४, २; शांश्रौ ६, ५, २,९,२८,९;१०,१२,८;श्रापश्री; भाश्रौ ४, १५, ३8; निघ १,८. १स्नु- √स (वधा.) इ. २सृजु - पाग ४,१,१८; १०५;-नुः ऋश्र २,१०,१७६. सौनब्द- पा ४,१,१०५. सौनव्याय(न>)नी- पा ४, 9,96. †स्नु(त>)ता⁰- -तया आपश्री १६, १८, ६; वैश्रो १८, १५: १८; हिथ्री; -ता श्राश्री ७, ८, २; शांश्री १२, १२, १; श्रापश्री: -ताः श्रापश्री **४,** ८, २<sup>२</sup>; भाश्री ८, ११,४; हिथ्रौ; -०ते शांश्रौ २, १२,३; श्रापश्री ४, १०,४; भाश्रौ ४, १५,२; हिश्रौ; श्रापमं १,३,१४ ; वाग्र १४, १३ . †स्नृता-वत्- -वत् श्रापश्री १. १३, १; १६, ३४, ४; भाश्री; -वन्तः कागृ २७,३. †स्नृतावती- -ती पागृ २, १७, ९; ३, ४, ४; आमिए २, ४,१: १४; काय ११, २: भाय: निघ १,८. पंस्तृता-व(न्>र्>)री- -री अप

४८, ११०; निघ १, ८.

a) मली. कस. 1 b) वस. 1 c) उप.  $<\sqrt{a}$  1 d) पा ३,२,१५३ परामृष्टः इ. 1 e) वैप १ इ. 1 f) तु. पाका. पागम. 1 शसूर— इति भाराडा. पासि. 1 g) सूर्य— इति । पक्षे ] शाकटायनः (तु. पागम.) 1 h) = जलाशय- मृद्-(तु. रहदत्तः । आपश्रो ५,२,१।) 1 i) = कूप- 1 j) विप., नाप. (। उपनारात । ऋग्-विशेष-) 1 k) स्वार्थे अन् प्र. 1 l) धा. क्षेट्रने इतिः 1 m) = २अप्- 1 n) पृ ५८८ j इ. 1 o) तु. पागम. 1 p) = वीणावयव- विशेप- 1 q) तेनजीवतीत्यर्थे ठक् प्र. 1 r) परस्परं पामे. 1 s) पा इति पाठः १ यनि. शोधः (तु. ते १,६,३,१) t) व्यप. 1 u) पामे. वैप १ स्नृतावती शौ ३,१२,२ टि. इ. 1

स्प्प°- पांड ३,२६; पांग ४, १, ४१; । ५,१,४; -पे हिध २, १, ४९b. स्पी- पा ४,१,४१. स्य-प(द्>)दी- पाग ५,४,१३९. सूप-वत्- -वन्तम् वौश्रौ २०, १६: ₹₹. सूप-संस्पृष्ट- -प्टेन आपध २, ३, ٩९<sup>b</sup>. सुपो(प-श्रो)दन°- -नेन बीगृ २. 99,48. सुप्य- पा ५,१,४. स्( सु-उ )प-चर-> ९ -तम- -माः श्रापश्री ६,३१,१३५. पस्( सु-उ )पचर( ग> )णा⁴- -णा श्राश्री १.९.१; शांश्री १,१४,५; हिश्री ६,२,११. सूपत् पाग १,४,५७. स्(मु.उ)पनिव(द्>)द्धा- -दाम् बौश्रौ ६,२५:९;११. १सूपपादय°- -यः बौश्री २०,१ : ३. सपरकोडिन '- -डी मागृ २, १४, सू(<सु -पर्वन्ध- -विण सु ३१,१. सू(सु-उ)पलच्य- -क्याः माशि १, ५. †सू( ग्र-उ )पवञ्च(न>)ना<sup>d</sup> - -ना<sup>h</sup>. श्रामिष्ट ३,८, २:३४; बौपि १, 94:82. †सू(सु-उ)पस(द>)दा- -दा वीश्री **९**,७ : १२<sup>1</sup>. २२,१३.

बौश्रौ ६, ५:२३; २१, ९: १८; भाश्री १०, ६,२०; माश्री. स्पाट-(>॰टी- पा.) पाग ४,१,४१. स्(पु-उ)पायन,ना<sup>0</sup>- -नः वौश्रो ३, ३३: बौषि १,१५:४१. सू $(\underline{u}$ -उ)पावगा $(\overline{\epsilon}>)$ हा $^{k}$ - -हाः ञ्चापश्री २०, १, ३: हिश्री १४, १,३: बीगृ ३,९,३. †सू(सु-उ)पावृत्व - -वृतौ आपश्री २, १३, ३; भाश्री २,१३,३; हिश्री २,१,१७. स्(<षु)भर्व $^{d}$  -र्वम् या ९,२३ $^{\dagger}$  $\phi$ . स्(<स)भूत- -तम् वाधौ ३, २, ५, ₹९#. सूम- पाउ १,१४५. †स्(<्छ)-मय<sup>d</sup>- -यम् या ६,३३∮; ऋप्रा ९,२२; उसू ४,१९. पस्यमा- धु-यम- इ. †१स्(<ुष्)-यवस<sup>व</sup>- ∙सः वाधूश्री ४, ९:४; ऋपा ९,७; -से श्रापश्री ७, २८, ७; वाधूश्री ४, ९:३; कौसू २४,१७. †स्पवसा(स-अ)द् व- -सात् आश्रौ ३,११,४; ४, ७, ४; शांश्री ३, २०,१: ५ १०,३३: काश्री. स्यवसा(स-आ)दि( न्> )नी- -नी या ११,४४. †स्यवसि( न्> )नी- -नी वौश्रौ ६, २४:३४; शुप्रा ३, १२९; तैश ३,७.

२५,१. सौयवसायन- नाः बौश्रौ ४, १स्र<sup>™</sup>− ८: २८; -ना श्राप्तिगृ ३, ८,२: | रसूर- पाउ २, २४; - १र: श्राधी २, ११, ८<sup>२</sup>; बौध्रौ १८, १४: ४; बृदे ६,८; सात्र २, ११२४: -†राः" श्रापश्री १६, १९, १; वैश्री १८,१६: १०; हिश्री ११. ६, ३१; - एसत् शांश्री १६, ३, १२; या ४, १३; - १रे आश्री ७, २, २; १२××; शांश्रो १०. 90, 8xx. सूर-ख्यान- -नाः या ११,१६. प्सूर-चक्षस्0- -क्षसः आश्री ६,५. १८; ७, १२, ७; आवध्रौ १४, १६,१; हिश्री; या ११,१६०. स्र-प्र(ज्ञा>)ज्ञ<sup>8</sup>- -ज्ञाः या ११, 98. १स्ये- पावा ५,४,३६. ३सूर- (>१सीर्थ- पा.) पाग ४, 2,00. सू (< सु)-रत- पाउ ५,१४. सरमस->सौरमस- पा ४.१.१७०. सुरसेन°- (>सौरसेन्य-). सरि<sup>d</sup>- पाउ **४**, ६४: -रयः बौश्री **४**, ४: ३१+; सु ८, १; श्राप्तिग्र २, ४,३:४ ‡; माशि ४,१३; कौशि २३; - †रिः माश्रौ ५,२,१,१३; श्रप ४८, ९७; श्रक्ष; -रिभिः बुदे २, २४: ऋप्रा ५, १७ :

**†स्**(सु-उ)पस्थल- -लम् मागृ १. †स्(मु-उ)पस्थावे- -स्थाः शांश्रो ६, | २स्(<मु)यवस->सोयवसि¹--†री<sup>p</sup> आपश्री ७,१७,२; हिश्री १, १७; आपश्रौ १०, १०, ६३; -सिः शांश्री **१५**, २१, १; २४-४,३,५५. a) = द्विदल- ( दाल इति नभा. ) । <math>b) पाभे. पृ २४८० e द्र. । c) तृस. (पा २, १, ३४)। d) वैप १ द्र. । e) पाठः ? (तु. संस्कर्तुः टि.) । f) = विनायक-विशेष- । g) वस. । h) पाभे. वैप १ ऋ १०,१८,११ टि. इ. । i) पामे. वैप १ स्पस्तदना में ४,९,३ टि. इ. । j) पामे. वैप १ सूपस्थाः ते १,२,२,३ टि. द्र.। k) विष. (२श्रप्-)। उप. खल्  $^{
m Y}$ .। *l*) व्यप. । m) पृत्र६९१ f ह.। श्रुराः काठ ३८, १४ टि. इ. । 0) पु २४२१ रि. । p) पामे. वैप १ स्रि: पै १६,१००,३ टि. इ. ।

†स्री³- -रीb आपश्री १६, १६, ै।; वैश्रौ १८,१४ : **९.** √सूर्क्ष पाघा. ¥ता. पर. न्त्रादरे; स्केति अप ४८, २८ ई; स्रेंत् भापश्री ५,३,२१; ६, १४, १३; १४, १३, १२; साधी. √सूर्स्य् पाधा. भ्ता. पर. ईर्घ्यायाम्. सूर्त - पा ८,२,६१; - नेते निघ ४,३; या ६,१५०. सुई°- (>सुई) सूर्पे<sup>त</sup>- पाउदु ५,३३; -र्पम् लाश्रौ ८, ८,३२<sup>8</sup>. स्तर्म- पाउभो २,२,२४७; पाग ४, १, ٧9. १स्मीं पा ४,१,४१. २स्तुर्मि,मीं (वप्रा.) - -भि या ५, २७\$; -र्मिम्ह वाध्य्रौ ४,३०: १२; आपध १,२५,२; २८,१५; वीध २,१,१३; हिध; -मीं छुस्

-म्ब सप्राय ६,१ क.

क्ष्म्यं - न्याय काग्र ४,२० व.

स्सूर्य - रस्र - द.

स्सूर्य - - व्यं आश्री ६,५,२; ७,
६×४; शांशी; कीस् ५६,७ क.
- वंः क्ष्माश्री १,२,१; ४,९; २,
४,२५ व.
४,१, १; पाग्र १,९,५ क.
३,१,१; सस्र १,२,८; १५;
२,१,१६४; ब्रंदे २,६९ क.

१,२: २२<sup>h</sup>; -र्मीम् वाध २०,

१४<sup>8</sup>; -म्यम् या ५, २७‡;

११४;१२८∯; ग्रुश्र १, २९०ँ; क्षाज्योख, १०; वेज्यो ३९;-र्थम् † आश्री ३.३,१,७,४,३; शांश्री; भाषश्रौ ४, १,८‡⁰; बौश्रौ २०, १:२८ 🕈 ; भाश्री ४,१,११ ै ; हिथ्रौ १, २, ५६०; शंघ ११६: ५९<sup>p</sup>; -र्यस्य †आश्रौ ३,१०, १६; ४,६, ३; शांश्री; चात्र<sup>0</sup> २:३; १६; ७:५; –र्याः आपश्री १३, २१, ३५; ५वीश्री १८, १६: १०; १९, १०: १७; हिश्रौ ९, ५, ४३‡; या १३, २<sup>२</sup>‡; -यांत् आश्रौ ४, ११,६; काश्री; वेज्यो३७; -यान् अप ५०, ७,२; -यभ्याम् अप ४६, १०, २४; अअ १९, २३; -यिय †श्राधी ५, २, १; २; शांश्री; -र्थे शांश्री १८,५,१; थ्रापथ्री; -येंण <del>†</del>शांश्री १,११, १<sup>२</sup>;१४, २४, ५; आपथ्रौ; बौश्रौ ५,१०:२७<sup>‡१:</sup>; -योइम् श्राश्री ५,९,११; -यों अप ५०,७,२. स्यि - पावा ४, १, ४८; -र्यया बृदे ७,१४०; -यि श्रव ४८, १०२मः; १४४मः ऋयः; †निघ १,११°; ५,६; या १२, ७कुं; -र्याम् पृश्रापमं १,५,३; १७, ९; कौंग्र १,८, ३२६; शांग्र १,१४,१२<sup>६</sup>; पागृ; - वियाः शांथौ ४,११,१; काथौ ३,३, १२; वौश्री; -र्यायाम् बृदे ३, ४५; —यिंचे शांश्री ९,२८,५५; किस ७७,५;२३: छुदे ७,१२३; —†०वेंध काग्र २६,४; माग्र १,१३,६; चाग्र १५,२; या १२,८.२सीरण— पा ६,४,१४९;—रः वेज्यो ३१ण;—रम् वेग्र ६,८:११; छुअ १,१५३; २,२४१;—राः वेज्यो २८; —राणि ग्रुम ४,१४९;—रे अप ५५,१,३; छुअ १,१५१.

सौरी×- पा, पाना ६,४, १४९; -री शांश्री १४, ९, ३; **३२, २; आपश्रौ २२, ८, १४;** काश्रीसं २८: २२; बौश्रौ १७, ५८: १२; ६२: १५; हिश्री १७,३, ३३; भाषग्र ७, २१; ऋगः; -रीः श्रापश्री १०, १५, ६××; बौश्री १९, १०: १९; २९,१३: २०; वाश्रौ २,१,२, ३१; -रीभिः माश्रौ ५, २, २, २३; वाश्री २,१,२,३१; वैश्री; -रीम्याम् बौधौ ८,५: ६××; वैश्रौ १६,६: ७; -रीम् वैश्रौ १२,११:१०; भाग १, १८: १४; हिए; -रीपु आपृश्री १४, १८, १०; बौश्रौ १६, ३१: १८; -र्यः निस् ४, ९:५; ऋत्र २, ७, ६२××; बृदे: -या आपश्री १०, २७, १०; बौश्रौ ६, १५: २६××; भाश्रौ; -येर ऋस २,१,१६४;८,१०१;

a) बैप १ द्र. । b) पामे. बैप १ स्रि: काठ ३८,१३ टि. द्र. । c) प्र २६९१ g द्र. । d) =  $\frac{\pi}{2}$  e) पामे. प्र २३५१ r द्र. । f) =  $\frac{\pi}{2}$  स्मिंग, मीं- इति पागम. । g) =  $\frac{\pi}{2}$  स्मिंगतिष्टित- । h) =  $\frac{\pi}{2}$  स्मिंग तेप १ स्मिंग तेप १ स्मिंग ते ४,५,९,२ टि. द्र. । f) नाप., व्यप. [ श्रु श्रु १,२९०] । g0 पामे. बैप १ स्मिंग हैत पामे. । g0 पामे. बैप १ स्में १ हि. द्र. । g0 पामे. बैप १,२९० सींग हैत पामे. । g1 पामे. बैप १,५९,३ टि. द्र. । g2 एकादशस्त्राऽन्यतम- । g3 व्यप. । g3 स्ति पाठः १ यनि. सोचः । g4 स्में १ हि. द्र. । g5 स्पिंगत- (१ हि. द्र. । g7 पामे. बैप १ स्में १ हि. द्र. । g8 हैत पाठः १ यनि. सोचः । g9 विप. । तस्येदमीयः सास्यदेवतीयश्च मण् प्र. । g9 = संवत्सर- । g9 विप., नाप. (इप्टि-प्रमू.) । वैप४-प्र-७३

श्रश्र १६,९; बृदे. सीर-मन्त्र- -न्त्रान् वैष्ट ६, ८: ७; अप ४१, १, ६. सौरा(र-आभा>)भ°--भाः अप ५२,२,३. रसीर्य ्यि b'c- -र्यः आश्री ८, ६,४; शांश्री ३,१८,३;७; ११, १३,८; काश्रौ; निस् ५, १२: १९; कौसू ७९, ३१; ऋत्र २,१०,३७<sup>d</sup>; १५८××; - र्थम् शांश्रौ १४, ३, १७; श्रापश्रौ; -र्यया आश्री ९, ८, २; -र्यस्य शांश्री ११, १३, ९; काश्री ५, ९१, १४; -यी आश्री ९, २, २१; अत्र १९, ७०; २०, १२३; -याः आपश्रौ २०, १५, ३; २१, २१, १३; बौश्रौ २४, ३८:४; हिश्री; बृदे ६, ६; श्रश्र १९, ६७; --र्याणाम् वौश्रौ १५, ३१: २०; -र्याण आश्री ६, ५, १७; शांश्री ९, २०, २०; माश्री; -यति वृदे ७,१२२; -योन् श्रापश्री १९, २३, ४; हिश्री १६, ७, ९; २२,४,१९; -यीम् आगृ २,४, १२; -यें बौश्रौ २६, १३: १२; हिश्रौ ६,८,८; माग्र १, ४,१६; ब्रेंदे ६, १२६; ७, ३९; -चेंण वैश्रौ १०, १: १; श्रामिय ३,७,३:२४;९,३: २४५; बौपि: -र्थेषु हिश्रौ १५, ५, १२; त्तुस् ३,१४: ८; -यैं: अप ७०१, ६, ५: -यौं ख़दे ७, १२५.

सीर्यां - - मी अप ७० र. ६,५. सीर्थ-पृष्ठ'- - छे वैताश्री ३३, सौर्य( र्थ-ऋ )र्च- -र्चाम्याम् हिश्री ११,७,५६. १सौर्या-चान्द्रमसी-- -सी-भ्याम् आश्री ९,८,१. सौर्या(र्य-अ)न्तª- -न्तात् काश्री २०,६,५. सूर्य-क<sup>ड</sup>- -कः अप **५२,९,**२. सूर्य-कानतb- -न्तम् वेध २,४,२. सूर्य-क्षय1- -यात् बृदे ४,११४. सूर्य-प्रह्1- -हे श्रामिगृ २,५,१ : ६, सूर्य-छाया- -या अप ७०३,१९,१. †सूर्य-ज्योतिस् - -तिः बौश्रौ १, . १४ : ७; साभ्रौ २,१०,३; हिभ्रौ; -तिपम् आश्रौ २, ४, २५; आपश्री ६,९,४; बौश्री. †सूर्य-त्वच्b- -त्वचम् मागृ १, ८, ११<sup>k</sup>; –त्वचा शांश्री ७,१०,१२. †स्थ-त्वचस्<sup>b</sup>- -चसः¹ आपश्रौ १८, १३, ११; बौश्रौ १२, ८: १२; वाधौ ३,३,२,१९; हिश्रौ १३,५,१४. सूर्य-दर्शन- -नम् सुघ ४१; सुघप ८६: १४. सूर्य-दश्- -दशः या ६, २६; १०, 93. सूर्य-देवता->°व(त्य>)त्या--त्याः बृदे ५,३. सूर्य-दैवत- -तः बृदे ८,११९. सूर्य-देवत्य- -त्यम् श्रप ५७,३,१.

सूर्य-नक्षत्र<sup>m</sup>- -त्रे भाश्री ५,१, १९: हिथ्रौ ३,२,२०. सूर्य-नामन्- -मिभः बौश्रौ १९. 90:94. †सूर्य-पत्नी b- -ती श्रापमं २,२,३१; -लीः माश्री १,६,२,१७; वाश्री १, ५,४,२४. सूर्य-पुत्र- - न काग धर, १०‡; े –त्राः अप ५५,१, ३; –त्राणाम् अप ५५, २, ३; -त्रान् अप **५५,२,**१. सूर्य-पूजा-पूर्वक- -कम् मागृ २, १४३१. सूर्य-प्रतिमुख- -खाः वैध १,८,१. सूर्य-प्रभा-स्तुति- -तिः ऋग्र २ 6,909. सूर्य-प्रसूत- -ती बृदे १,१०१. सूर्य-यक्म- -क्ष्मम् श्रश्र २,१०. सूर्य-यम<sup>b</sup>->सौर्ययाम<sup>b</sup>- -मौ आपश्रौ २०, १३,१२; वाश्रौ ३, ४,३, १४; हिश्री १४,३,१४. १सूर्य-रहिम- -रमयः, -रिमभिः या १४,३१. सूर्वरिम-प्रतीकाश- -शात् याशि १,११. †रसूर्य-रहिमb- -हिमः बौश्रौ १०, ४५: १३; श्राप्तिय १, ५, २: ४१; वैय १,१८:३; ऋत्र २,१०, १३९; बृदे ८,५१; या २,६. सूर्य-रुच्या( च्य-अ )व्यथ्य- -ध्याः पावा ३,१,११४. सूर्य(र्य-ऋ)क्ष-भाग- -गान् वेज्यो

a) वस. । b) वैप १ द्र. । c) विप. (पशु- प्रमृ.), नाप. (मास-, विवाह- प्रमृ.), व्यप. । d) पासे. पृ २६९३ n द्र. । e) य-लोपविकत्पः उसं. (पा ६, ४, १४९) । f) = साम-विशेष- । g) = उपप्रह-विशेष- । इवार्थे कन् प्र. (पा ५,३,९७) । h) = मणि-विशेष- । i) उप. = २क्षय- । j) उप. = उपराग- । k) पासे. वैप १ ऋ ८,९१,७ टि. द्र. । l) पासे. वैप १ सूर्यत्वचः का ११,२,३ टि. द्र. । m) = इस्त-नक्षत्र- ।

सूर्य-लोक - -कम् अप ९,४, ७<sup>2</sup>;
१२.१,१०; -के स्रप ११, २,५.
सूर्य-वत् वृदे ६,१३४; १३६.
सूर्य-वत् - - †वतः स्रापश्री ४,८, ४;
भाश्री ४,१२,३; हिश्रो ६,२,
२०; -वते काश्री २५,३,१९.
सूर्यवती - -ती निस् ७, ५:
१५; -त्यः निस् २,११:२४;
६,२:१४; २०; ७,९:१५.
सूर्यवत्-ता - -तया निस् ७,१०:
२३.
सूर्य-व(त्त >)ःसा - -त्सा या २,

२०. सू<sup>र्</sup>-वरुग<sup>b</sup>->सौर्यवारुग<sup>b</sup>--णान् माश्री ५, २, १, २१; -णानाम् माश्री ५,२,१,२२;२८.

सूर्य-वर्च-निरोक्ष- -क्षाः श्रप ५२, १२,५.

†स्र्य-वर्चस् — -चेसः आपश्री १८, १३, १०; वौश्री १२, ८: १२; २६, २: ३; वाश्री; सु २५,५६; वाग्र १४,१°; सास्र १,३२०६०; —चेसम् वौश्री १७, ४१: ८; १६; आपमं १,१,९°; आपिग्र १,३,४: २; १०; काग्र २५, ६०; —चीं: वौश्री ३,८: १४; १८,४६: ६.

सूर्य-विद्<sup>®</sup> - - विदि या ७,२५. सूर्य-वैश्वानर -> सीर्यवैश्वानर --रम् वृदे २,१६; या ७,२३<sup>२</sup>; २४<sup>2</sup>.

सौर्धवैश्वानरी- -री या ७,२३; २४.

सीर्थवैश्वानशिय- न्यम् ऋत्र

२,१०,८८; बृदे २,१७. सूर्य-वैश्वानरा( र-श्र )क्षि∽ -क्षीनाम् बृदे २,१८.

सूर्य-संस्तव- -यम् वृदे ३,४४. सूर्यसंस्तव-संयुक्त- -क्तम् वृदे

३,४२. <del>†सुर्थ-सम¹– -मम्</del> श्राश्रौ **१०,९,** 

२<sup>2</sup>; शांश्री १६,५,१<sup>2</sup>. सूर्य-समान-भा(स>)सा- -०से विध ९९.३.

सूर्य-सालोक्य--क्यम् विध ९२, ११.

सूर्य-सुत,ताह- -ताः वाघ २८, १६; भाज्यो ६,१२.

सूर्य-स्तम्भव- नमाः वीश्रीप्र १७:

सूर्य-स्तुत् n- -स्तुत् काश्री २१, २, ४; श्रापश्री २०, २५, ८; हिश्री १८,६, १९; वैताश्री ३८, ११; क्षुस ३, १४:२; १०; -स्तुतम शाश्री १८,५९,१; -स्तुत्त शाश्री ९, ८, ५; -स्तुति शाश्री १६, १५, ३; वैताश्री ३९, १६; ग्रुश्र ३,१९२.

सूर्य-(स्थ>)स्था- -स्थाम् वीश्रौ २५,३४:२; वाश्रौ १,६,१,१६; -स्थायाः वाधौ १,६,३,२०. सूर्यस्य(श्रयन-) लाश्रौ १०, १३,

9५. १स्पॅं: सवः¹ माध्रौ २,३,१,१२†. स्पॉ(र्थ-अं)शु~ -शुभिः श्रृप २४,

4,8.

सूर्या( यां-स्र)ग्नि- -ग्नी माश्री २, १, २, ६४: -म्स्यो: वैश्री २०, 92:4.

सूर्या-चन्द्रमस् पाग २, ४, १४;
- एमसा श्राप्तिय ३,९,३ : २५;
बीपि २, ७,२०; -मसोः बीश्री
१८, ३७ : १९××; वैश्री;
-मसो बीश्री २६, ११:१७;
वाध्रुशी ४, ७७:१०××; बीग;
वेज्यो ७; -मोभ्याम् आपश्री
१९,१६,२१५.

२सीर्याचान्द्रम(स>)सी<sup>1</sup>--सी वृदे ७,१२४.

सूर्याचनंद्रमसोर्-अयन- -नम् बौश्रौ १८,५३: २.

सूर्या-चन्द्रमस<sup>b</sup>- -सयोः वौश्रौ १८, ५३ :२०; -साम्याम् श्रश्र ११, ३(२)‡.

सूर्यो(र्य-आ)दि- -दयः श्रप ४१,३, ११.

सूर्या(र्य-अ)नल-सम—-द्युति-- •ितः वृदे ५,१०१.

स्या(र्य-श्र)निल- -लौ वृदे ७,२८. स्या(र्य-श्र)नुग- -गम् वृदे १,७७. स्या(र्य-श्र)भमुख- -खः शंध१०७. स्या(र्य-श्र)भिनिमुक्त - -कः हिए १,१६,१५<sup>६</sup>; जैए १,१३: ९<sup>६</sup>; हिंघ २,४,५१<sup>1</sup>.

सूर्या(र्थ-अ)भिनिम्लुत- -तः गोगृ ३,३,३२4.

सूर्या(र्य-अ)भिनिर्मुक्त- -कः द्राय २, ५,३५; नाध १,१८; २०,५. सूर्या(र्य-अ)भिष्याहार- -रे शांश्री १४, २४,५;३४,४;५९,२.

सूर्या(र्थ-श्र)भ्युदित®— -तः हिर १, १६, १४; गोरु ३, ३,३२; जैर;

a) वस. । b) वैप १ द्र. । c) पामे. वैप १ सूर्यत्वचम् ऋ ८,९१,७ टि. द्र. । d) व्यप. । e) उप.  $<\sqrt{a}$ द् (ज्ञाने) । f) उप. = १सम- । g) नाप. (i)-, i-, i-,

वाध १,१८; २०,४; हिध २,४, ५०; गौध २३,२१. सूर्या(र्थ-अ)भ्युदित-निर्मुक्त - -क्तः विध ५४,११. सूर्या-मासb- -सयोः श्रप्रा ३,४,१. सूर्या(र्थ-अ)युत-सम-प्र(भा>) स- - भम् विध १,४१. सुर्या-विद्°- -विदे श्राप् १,८,१२. स्र्वे(र्य-इ)न्द्र--न्द्रवोः कप्र १.५.८. सूर्वेन्द्र-राहु-प्रहण- -णे वैध २, 92,3. स्र्वे(र्य-इ)नद्र - नद्री वृदे ५,८. स्यें(र्य-इ)नद्र-वायु-पर्जन्य- -न्याः श्रप **७०<sup>२</sup>,१९,**२. स्यो(र्य-क)ह0- -हः वैथ्री १,१८: २°; - डम् ° आपश्रौ ५,२५, ५; भाश्री ५,१६, १४; वाश्री १,५, ३,१५; हिथ्रौ ६,५,२१. स्यों(र्य-उ)दय- -यात् वेग ७,५: ११; -ये अप ७०१, ११, २२; विध ९,३३. सूर्योदय-पर्यन्त- -न्तः या १२, सूर्योदय-सम-प्र(भ>)भा--भाः श्रप ६२,१,५. स्यों(र्य-उ)दयन-तस् (:) कीस् ७, √सृप् पाधा. भ्वा. पर. प्रसवे. खुषा<sup>8</sup>- - बा श्रप्रा ३,४,१‡. √ड़<sup>ь</sup> पाधा.भ्वा., जु. पर. गतौ, सरति ष्ट्रे ७,१२८; सर>रा ऋप्रा **७,३३**‡. सिसर्ति, सस्रति निघ २, १४ .

ससार या ११,४८%; सरिधः या १४,३६. सारयति या ५,४. इसरक- पा,पावा ३,१,१४९. १सरण<sup>1</sup>-- -णम् श्राश्री १२, ८, ४; कागृ ३, १७; मागृ १, २, १९; या ११,४२; -णात् या ५,२८; ९,४०; ११,२४; १२,९. सरण-कर्भन्- -र्भणः या ६.१२. सरण-जीविन्- -विनः श्रागृ ३, 6,94. सरणा(गु-म्र)थे- -थेम् अप ३०, ٦.३. √सरण्य>सरण्यु<sup>b</sup>- पाउ ३, २सरण<sup>1</sup>- पा ३, २, १५०; -णस्य या ९,३: -णानि या ९,२०. सरणि~ पाउ २, १०२. †सरिप्यत्- -प्यन्तः श्रापश्रौ १८, ४, १४; बौध्रौ ११, ७:२३; हिथ्रौ १३, १, ४९; - प्यन्तम् धापश्रौ २,१३,१; बौश्रौ. सरिष्यन्ती- - क्नितीः श्रापश्री ८,८,२; वैश्रौ १६,२५:२. सर्तवे ऋप्रा २,०२५. †सस्वस्- -वांसः श्रापश्री १८.५. १; बौध्रौ; -वांसम्<sup>४</sup> काध्रौ ३, ५,४; ब्रावधी ३, ४, ७; बौध्रौ १,१९:५; भाश्री; -ख़ुषः भाशि २०. सब्वी- - पी: आपश्री ४, ५, ५; भाश्रौ ४, ७,३; हिश्रौ. सिन्न- पावा ३, २,१७१.

सारयमाण- -णम् आगृ ३,१२,१२ †स्त,ता- -तम् श्रापमं १, १३,६: बौग् ४, २, ११; भाग् २, ३१: १३; –ता वैगृ १, ११:४. स्ति- - कि। काश्री १९, ३,२८1; शुश्र २,३९०. सत्वन्- पाउ ४,११४. सत्वर- पा ३,२,१६३. सत्वरी- -री वाश्री ३,२,७,८४: वैश्री ११, ३:७; -याम् मापृ マ, 4,9年. सःवा काश्री २१,४,६; वाश्री. समर- पा ३,२,१६०. स्क<sup>6</sup>- पाउ ३, ४१;-कः अप ४८, १०४५; निघ २,२०५. सुकण्ड,°ण्डु<sup>ळ</sup>− (>सार्कण्डेय-) सकि -> सकि -कट- -टयो: श्रामिए ₹,४,9 : ₹ ₹°. सुक b-> सक-स्थान- - नम् श्राशि १, सकन्b- पाउभो २,१,२८१;-काणम् या ११,४२. ?स्राल- -लः वाश्री ३,२,६,३७<del>†</del>. स्गाल<sup>p</sup>- पाउभो २, ३, १०४; पाग €, ₹, 9 0 ८ °. स्गाछ-नकुल-मार्जार-मयूर-खर-मतङ्ग-कुक्षर-----राणाम् सुध ३७. सुगाल-श्व-वायस- -साः वीपि ३, 99,2. सगाला( त-श्रा )दि- -दिभिः वैध ₹,८,9;₹. **सङ्**खल->॰ल-तोदिन्'-(>साङ्गेलतोदि-).

a) बस.  $\nearrow$  हस.  $\mid b$ ) वैप १ द्र.  $\mid c$ ) उप.  $\checkmark$  विद्(ज्ञाने)  $\mid d$ ) वस.  $\mid e$ ) परस्परं पामे.  $\mid f$ ) जु. BPG.  $\mid = \checkmark$  जूप  $\mid g$ ) = २सूपा- (वैप १ द्र.)  $\mid h$ ) या ६,३; ९,२६; १२,१४ पा ३,१,५६; ७,२,१३ परामृष्टः द्र.  $\mid i$ ) माप.  $\mid j$ ) कर्तरि कृत्  $\mid k$ ) पामे. वैप १ सरिष्यन्तम् टि. द्र.  $\mid l$ ) पामे. वैप १ स्ति मा १९,४७ टि. द्र.  $\mid m$ ) पृ ९१६  $\mid f$  द्र.  $\mid n$ ) = शरीराङ्ग-विशेष-  $\mid o$ ) सपा. वौषि ३,३,१० कक्षिकटयोः इति पामे.  $\mid p$ ) = श्वात-  $\mid e$ यु. १।  $\mid \checkmark$  स्व हित पाउमो.  $\mid q$ ) जु. पागम.  $\mid r$ ) पृ २४३०  $\mid f$  द्र.  $\mid l$ 

सृङ्ग - -ङ्गाणि अप ४८,२० नै.

√सूज्<sup>b</sup> पाधा. दिवा. श्रात्म.; तुदा. पर. विसर्गे, सुजते बौश्रौ १८, ३१:१४; २०; ४२:६; सप; सजिति वौगृ १,७,३३; भागृ २, २९:१३; कौसू; सृजन्ते आपश्रौ २३, १, ५: हिश्रौ १८, १,६; एजन्ति श्राश्रौ २,१३,७‡; भ्रष ७२,५,३; या ५,४; सृजसि पार ३, १५, १७; स्जामि या १०,३७‡; स्जत् शांश्री ८,१६, १4; सजन्तु वैष्ट ३,१७:१; †सज,>जा आपश्री १९, २७, २; वौश्रो १३,३९: १५; माश्रो; स्जावहै वागृ १४,१३५; अस्जत शांश्री १४,७,१; बौश्री; अस्जत् या १,७‡××; अस्जन्त श्रापश्री 28,99, 9-84; 23,98,98; १५; †हिश्री १६,४,२७; २८; २९; सुजेत लाश्री ९, ६, १७; स्जेत् वाध्यौ ४,३८:८; अर १, १०,७; वाध ५,७; स्तेयुः लाश्री ८,३,१४; ९, १२, १२; स्रुजेय बौब्रौ १४, १: १; २; ४××; वाधूश्री ४, २९:३.

सस्जे शांश्री १५,५,१; श्रापश्री २१, १२, १†°; ३; हिश्री १६, ४, ३५‡; श्रयः ससर्ज अप ४,१,२२; ससार्जिंथ, सस्रष्ट पा ७,२,६५; अस्ष्टाः शांश्री १४, ८-९,१.

सुज्यन्ते वौश्रौ ८,५:१५; ११, ६:३०××; १२, ७:४०; असुज्यन्त वौश्रौ १४,२३:१‡; वाधूश्री ४,८३: १; छुत्.
†ससर्जि श्रापश्री १२,१७, ९३;
माश्री २, ५, ३, ७; हिश्री;
†ससर्जिऽसमर्जि श्रापश्री १२,
२८,५; वैश्री; †सस्क्षत हिश्री
९,५,४३; द्राश्री ८,४,१२;
लाश्री ४,८,१२; सस्मन् स्म्र
२,९,४६†; †सस्मम् स्म्र ६,

सर्ग, र्गा (बप्रा.) व पाग ५,१,१०१; -र्गः व्यापघ २,२४,१२; हिघ२, ५,१७६; -र्गम् लाश्री १०, ३,३°; - प्राः अप ४८,७५'; निघ १,१२'; या १४,११. सार्गिक - पा ५,१,१०१.

सर्गा(ग-अवयव-) -वात् लाश्री १०,३,७.

सिस्धु--धुः विध १,१. स्जत्--जन्तः भा ५२,१३,२. स्जन्ती--न्त्योः कौस् १०७, १ .

 बौश्री २४, १२:१३; वाधूश्रौ ३,४२:५.

सिष्टि<sup>0</sup>— -िष्टः बौश्रौ १८, ४५: २६; ४७: २०; २२; —िष्टी: काश्रौ १७, १०, १७; आपश्रौ; मैश्र १७<sup>६</sup>; —िष्टीनाम् बौश्रौ २२, ८: ८; —ष्टया कौस् १०९,५५. सिष्ट-ब्राह्मण<sup>b</sup>— -णम् निस् ४,४: ६.

सृष्टि-संहार-कारक- -०क विध १,५३.

सृष्टि-संहार-कारण- -णे विध २०,२७<sup>1</sup>.

सृष्टय(ष्टि-श्र)न्तर-ज- -जानाम् गौध ४,२४.

सिल्द्वा शिश्री १५, ५, १; वाधूशी. सिल्पे- पा ३,२, ५९; पाग ४,४, १२; ५,१,२¹; सिक् श्राश्री ९, ४,९; वाश्री; सिन्मः जैश्रीका १२; जैग्र १,०: ६; श्रप ३०,२, १; सिजः शिश्री १२, १४, १५; जैश्री २:११; पाग्र; सिजम् काश्री १५,८,८; २३××; आपश्री १८,२०,१४†६; वीश्री; हिश्री १३,७,३†६.

स्राजिक- पा ४,४, १२.

†स्रग्-अलङ्करण- - जे आपश्रौ
१४, ११, ३; बौश्रौ १९, ७:
५७; हिश्रौ १०,६,९.
स्रग-गन्ध-व(त >)ती- -स्यः

स्नग्-गन्ध-व $(\pi >)$ ती- -त्याः वैष्ट ३,१२ : ४.

स्नग्-वत् मीस् ४, २, १७; १०, ३,६६.

स्नग्-विन्- पा ५.२,१२१; -वीं

a) ज्वलन्नामन्। b) शौच २,१०२ पा ६,१,५८; ८,२,३६; ३,११० पावा ३,१,८७; ७,२,१९४ परामृष्टः द्र.। c) पामे. पृ २४७९ m द्र.। d) वैप १ द्र.। e) = स्रष्टि-। f) = १उदक-। g) =श्रन्वाक-विशेप-। h) उप. = १वाह्मण-। i) परिमः इति जीसं.। j) तु. पाका., स्रुच्-।तु. भाण्डा] इति स्रुच्- इति च पासि.। k) पामे. वैप १,२०२३ k द्र.।

श्रापधी २२,१२,९; हिथी २४, ८,३५; बौगृ; चव्यू ४: १७. स्राग्वणी--णीम् बौगृ १, 9, 28. स्रज्य- पा ५,१,२.

खजत्- √खज्द.

सञ्जय<sup>8</sup>-> सार्भय- -यः वाधूश्री ४,३७:१;६; ब्दे ५, १२४; †ऋपा २, ५०; १४, ५८; -यस्य ऋअ २, ६, ४७; -ये शांश्री १६,११,११.

सृणि<sup>b</sup>- वाड ४,४९; -णिः निघ ४, २७; या ५, २८०, १३, ५; -ण्यः या ५, २८ 🕆 ; -ण्या या १३,५‡ई.

सृणी(क>)का- पाउ ४,२३. सृत-, सति-,सत्वन्-,सत्वर-, °री-, स्त्वा √स द्र.

सुद्र- पाउ ५,४१. १सदाकु- पाउ ३, ७८.

२सदाकु<sup>a/c</sup>-(> सार्दाकव-।> °कवायन-] पा. ) पाग ४, १. 908; 900.

√सृप्<sup>व</sup> पाधा. भ्वा. पर. गतौ, संपेति श्रापश्री १२, १७, ४; बौश्री: व्यापमं २, १४, १‡°: सर्वन्ति आश्री ५,२,६; ८,१३, २३; शांधी; सर्पत † श्राधी ५, ११,१; ५; शांधी; संसर्पः काय ३६,६५; सर्वेत् आश्री ५,२,१०; १२, १७, २; वाधूश्री; सर्पेयु: बौश्रौ १६,९ : २;५; ७; लाश्रौ. ससपुः वौश्रौ १६, ९: २५;

अस्त श्राश्री ३, ११, ७<sup>‡1</sup>. सरीस्व<sup>b</sup>- -पः श्रापमं २, १७,१‡: - देपम् मागृ २, १८, २; अप्रा ३, ४, १; -पस्य या १३, ९; -पाणाम् श्रप ६८, २, ४७; -पाणि बौधी २४,५:२१; अप १,११, १५; -पान् बौधौ १५, १६: ९; भागृ २, २२: १२<sup>०</sup>; हिए १, ३१, ८५; -वेभ्यः बीए २,८,३३中. सरीसृप-गण- -णस्य श्रप ७०, सरीस्पत्- -पतम् पा ७,४,६५. सर्पण- -णम् आश्री ५, १२, २५; काश्री: -णस्य बौश्री १६, ९:१: -णात् काठश्री १२७; माश्री; या ६, १७; -णे ब्याधी ५,२,४; श्रापत्री १३,२,८:११,१; वौधी. सर्पण-पुत्र<sup>h</sup>- -त्रम् या ४,२६. सर्पण-प्रमृति- -ति काश्री २०, 0,26. सर्पणा(ण-आ)दि- -दि काश्रौ १०,१,१. सर्पत्- -र्पतः शांश्री ८, १५, ८; बौधौ; -र्पताम् श्रापध्रौ १४, २६, ३: माश्री: -पंत्स हिश्री १०,८,४३; जैथ्री;-र्यन्तः वौथ्री २३, ११:६; जैश्रीका १०७; द्राथी ३,३,२५; लाथी. सर्विन्- -र्षिणः श्रप ५२,९,४. स्पत्- -पन् जिश्रीका ७४. स्पस् (:) पा ३,४,१७.

-सा या ४,२६. स्पन्- पाउना ४, १५९. सप्र<sup>b</sup>— पाउ २, १३; -प्रः निघ ४, ३ं‡; -प्रम् या ६,१७०. स्प्र-करस्न<sup>b</sup>-- -सम् या६,१७‡. सप्र-प्रहारिन्- -री या ५, १२. स्रप्स्यत्- -प्स्यते लाश्रो ९, २, ९; -प्स्यन् वौश्रौ १५, १७:२१: -प्स्यन्तः काभौ २२, ८, १९; वौथ्री १४,५ : ८. स्पाकुº- (>सार्पाकव-।>⁰वा-यन-। पा.) पाग ४, १, १०४: **खपाट-** (>'टी-पा.) पाउदु ५,७: पाग ४,१,४१. √सुभ्, ∓भ्¹ पाघा. भ्वा. पर. हिंसार्थे. †सम<sup>5</sup>- -मः गो २, १५. सुमर- √स द. सृष्ट-,सष्ट-, सप्वा √सज् द्र. √सृ<sup>k</sup> √सेक पाधा. भ्वा. श्रांतम. गती. सेक- प्रमृ., १सेचन- √सिच् इ. रसेचन-(>°नी- पा.) पाग ४. १, सेचालिन्- (> सैचालिन-)सेवा-लिन् टि. द्र. सेतकी $^{1}$ - (>सैतकेय-) से(स"-इ)तिकरण- -णम् ऋपा १०, १२. सेतु- प्रमृ. सेत्र- √िस (वधा.) इ. सेदि-, सेदिवस- √सद् इ. सेघत्- √सिष् इ. स्प्त, सा- -सम् हिग् २,१७, २ 📫; सेघा"- -धा विध ४४,३३°.

a) व्यप. 1 b) वैप १ इ. 1 c) तु. पागम. 1 d) शौच २,१०२ पा ८,३,११० परामृष्टः द्र. । e) पामे. पृ ९६८ v द्र. । f) पामे. वैप २, ३खं. असक तैवा १,४, ३, ३ टि. द्र. । g) शोधार्य पृ २३१६ g h) वस. पूप. = रश्मि- (तु. हु.) । i) पासे. वैप १,१९०२  $\Theta$  ह. । j) √षिभ्, म्भ् इत्येके। k) पृ १९८४ k इ. । l) पृ २१९० h इ.। m) = ४स-। n) = जन्तु-विशेष-। न्यू.?। पृ २६५० निर्देशोऽत्रैव समुचितः इ. । ०) श्वाविष् इति जीसं.।

से(स॰-इ)ध्म--ध्मम् वैष्ट ३,७:५. से(सa-इ)ध्मन् - ध्मा श्रप ७०१,११,

से(स॰-इ)ध्मसंनहन- -नम् भाशी 2,94,6<sup>b</sup>.

सेनक°--कस्य पा ५,४,११२. ?…सेनसृगम् वाधूश्रौ ४,२६<sup>र</sup>ः४. सेनाव-पाउ ३,१०; पाग ४,३,११८;

पावाग ५, १, १२४º: -नया माश्रौ ५,१,५,१६; ६७; -नयोः माश्री ५,१,९,१०: -ना श्रापश्री 20, 95, 31; 22, 3, 98中; २०, ७, १६; २२, २१, ७<sup>8</sup>; बौध्रौ; भाध्रौ **१०,** १२, ११<sup>६</sup>; - देनाः श्रापधी १, १२, १; ६, ५.६:६, १०; बौधी १०,१४: २; -नाम्यः वाध्रौ २,२,३,३; हिश्रौ १४, २, ४३; ६, १०××; पागः; -नाम् बौधौ १४,१८:५५; कौस् १६.४; अप १,१०, ९××; श्रश्र ४,३११; श्राज्यो३,२; ७,३;१०, ३: -नायाः हिश्री १७.७. २९<sup>६</sup>: श्रप २,२,५,६३,३,२: -नायाम् माश्री ५,१,९,३६; कीय ३, ९, ४३; शांगृ ४.७,४९; वाघ १३, १९; -नायै श्रापश्री १,२४,६५: बीश्री; वाग्र १३, १; -नासु श्रप ३,३,७; -ने कौसू १४,२७: १५,9५; %प ४८,9०५<sup>‡</sup> सैनक- पा ४,३,११८. सैनिक- पा ४,४,४५. सैन्य- पा ४,४,४५; पावा ५,

१,१२४1: -न्यात् शांग् ३, ९,

१4: -स्ये: श्रप ५१,४,४. सैन्य-विद्वन- न्यम् श्रप ५८, 9.99. सेना(ना-म्रा)क्रम- -मेषु कौसू १४, सेना-चर- पा ३,२,१७. सेना(ना-ग्र)ध्यक्ष- -क्षम् श्रप ५, ५,३. सेना-नीd--नी: वाश्री ३,३,३,२२; ह्यस् ३,१०:३२; भागः २,२३: ७;१३; ऋत्र २, ९,९६+; साअ १,५३३: -नीभ्यः वाधी २, २, ३,३: -नीम शंध ११६: २५°; -न्यः काश्रौ १५, ३, ३; बौश्रौ १२,५: २३; हिश्री १३, ४, ९; - स्ये वाश्री ३,३,३,२२. सेना(ना-घ)नत- -न्तास् पाता ४,१, 998. सेनान्त-लक्षण-कारि---रिभ्यः पा 8,1,942. सेना-पति- पाग ४,१,८४६; -तिम् श्रप ७२, २. ८: -तीनाम् श्रप ७१.१७,९; -तेः अप ६४, २, ९; –तो अप ६४,१०, ६××. सैनापत्य!- पा ४, १, ८४; -स्यम् वैध ३,११,६; १२,५. सेनापति-कुमार- -राणाम् अप ६३,३,२. सेनापति-स्व-- •त्वम् श्राज्यो८,४

सेना( ना-अ )भिगृही( त>)ता--ताम् वैश्री १२,१४: ६<sup>1</sup>. सेना-मोहन- -ने श्रश्र ३,१. सेना संज्ञा- -ज्ञायाम् पावा ४, २, 84. सेना-सुरा-च्छाया-शाला-निशा--शानाम् पा २, ४, २५. सेना-हनन- नम् श्रश्र ८,८. √सेनि<sup>1</sup> पा ३.१,२५. †सेन्य<sup>त</sup>- -न्याः आपश्रौ २२, २८, २३; बौश्रौ १८,१७: २६; हिश्रौ २३,४,६२. स्ते(स॰-इ)न्द्र,न्द्रा- -न्द्रः बीधी १७, ४७ : ३; १८, २९ : २३; शांग्र ६,५, ३4; - मन्द्रस्य आपमं २, ५,१०; श्राय ३,९,१; काय ४१, २३; -न्द्रा बौध्रौ १७,४७ : ४; -- द्वाः बीधी १८,२९: २०;२२; -- दो बौथी १७,४७: २; ४५. सेन्द्र-त्व- -त्वाय वीश्री १,१:३५. से(स॰-इ)न्द्र-चाप- -पः अप ७०३, 99,93. से(स॰-इ)न्द्रिय- पाग ४, ३,११८ण;

१,४९; हिध १,७,६७; -याणि या १४,१०. सैन्द्रियक-पा ४.३,११८. सेन्द्रिय-स्व- -स्वाय घौश्री १८.

-यः आपध १,२९,१०; बौध २,

३०:७. से (सº-इ)न्धन- -नः श्रप ७०<sup>२</sup>,

सेनापत्य<sup>6</sup>- न्यम् अप ६८, सेरिभ-पाउमो २,२,२३३. सेर- √स (वधा.) द्र.

b) सपा. सेध्मसंनहनमूर्ध्वम् > श्रापश्री २,१५,४ संमार्गाश्च इति पामे.। c) व्यप. 1 a) = ४स-1d) वैप १ इ.। f) सवा. यां सेनाभीत्वरी विन्देत <> सेनाभिगृहीताम् इति पाभे. । e) तु. पागम. । g) परस्परं पामे. । h) = संप्राम- 1 i) स्वार्थे प्र. । j) भावे यक् प्र.। k) भावे यः प्र. उसं. (पा ५,१,१२६)। l) पा ८,३,६५ परामृष्टः द्र. । m) तु. पाका. । सैरिन्ध- इति भागडा. पासि.. सैरिन्ध्री- इति पागम. ।

सेनापति-भय- -यम् श्रप ६३.

٦,٩.

₹,९.

सेल° पादा. भ्वा. पर. गतौ. सेलग<sup>6</sup>– -गाः आश्रौ १०,७,६; १२, ९,१७:-गान् शांश्री १६,२,१७ √सेव पाधा. भ्वा. श्रात्म. सेवने, सेवते अप १,३९,३+; ४८,९+; श्रशं ९, ३; शंध ४४९: या २. २;सेवति †अप ४८, ४७°; ५६; सेवन्ते या ७, २३; सेवताम् या ३,२१; ११,४९; सेवस्व आपध १,२२,६; हिध १,६,६; या ३, २१; सेवेत श्रापध १, ३२, १८; विध ७१,३; हिध १,८,६०. सेवक - -काः श्रव ७०२,७,९, सेवका- पावाग ७,३,४५. सेवन- -नम् अप ६८,५,११. सेवमान- -नः श्रापध १, २७, ११; बौध २,१,४२; काध; -नस्य या ₹.२१. सेवा- -वाम् या ६, २७; -वायाम् अप ४८,५६. सेवा-कुशल- पाग २,१,४०<sup>०</sup>. सेवा-निरत- -तः काध २७०:२. सेवि(a>)ता- -ता काध २८१:९. सेवित-क्षत्रिय~ पाग २, २, 3 o ₫ सेविता(त-श्र)सेवित-प्रमाण--णेषु पा ६,१,१४५. सेवितव्य- •व्यः या ११, ३१; -च्यम् या ८,९. सेव्यमान- - नम् विध १,४३.

श्रापश्रौ १८, ५, ३; वैश्रौ १७, १४: ३; हिश्रौ १३,१,६०<sup>६</sup>. सेवालिन (>सैवालिन- पा.) पाग ४,२,७७. सेवाली<sup>d</sup>-, सेवासी-(>ºली, ºसी √कृ पा.) पाग १,४,६१. से(स¹-ई)श्व(र>)रा- -राया २,११. से(स'-इ)प्रक,का- -कम् काश्री १५, ६,रे४;-काः काश्रौ १५,२,१९. से(स¹-इ)प्र-धन्वन् १- न्वा शांश्री १४,७२,३. से(स¹-इ)प्रि- -ष्टि आपश्रौ **५**, २४, ९; भाश्री ५, १६, ९; वैश्री १. १६:१८; हिश्री ३,५,२८; मीस् १०,२,४७ सेप्मीयमाण- √स्मि इ. सेहान- √सह द्र. √से पाधा. भ्वा. पर. क्षये. सेंहकर्ण- सिंहकर्ण- द्र. सेंहकायन-सिंहक- द्र. सेंहकोष्ठ- सिंहकोष्ठ- द्र. सै(स¹-ए)क,का- क्या वेज्यो २९; -कानि ऋग्र ४,२. सै(कक>)किका<sup>8</sup>--का वेज्यो १२. सैकत- १सिकता-द्र. सै(स¹-ए)क-द्वि-स(प्तक>) प्रिका¹--का वेज्यो ३१. सैकयत- (>॰यत-विध<sup>m</sup>-, ॰यता-यनि"-, यत्या"- पा.). सेवि(न्>)नी- -न्यः अप६४,१,९. से(स¹-ए)काविंश- -शे निस् १०,६ : २३. स्रेव- पाग ३, १, १३४ $^{\mathrm{e}}$ ; -वान् $^{\mathrm{f}}$  सि(स $^{\mathrm{I}}$ -ए)कोन-चत्वारिंशच्—

छत- -तम् अश्र १४, ९. सैचालिन- सेवालिन्- ह सैतकि- -िकः वीश्रीप्र ४४: ३. सैतकेय- सेतकी-इ. सैधक- सिधक-इ. सैनक- प्रमृ. सेना- द्र. सै(स<sup>1</sup>–ऐ)न्द्रचापा(<sup>प</sup>-श्रा)यु (४>) घा°- -१धा अप ६४,१,८. सैन्धव- प्रमृ. सिन्धु- द्र. सैन्ध्रमित्रिका- सिन्धुमित्र- ह. सैन्य- सेना- द्र. सैरकायण- शीरक-इ. सैरिक-, सैरी- १सीर- इ. सैरिध्रक- सिरिध्र- द्र. सैरिन्ध<sup>p</sup>- -धाः वौश्रौत्र ३५:१. सैरिन्ध्र<sup>व</sup>- (>२<sup>२</sup>रिन्धक-) १सैरिन्धक- सिरिम्रा,न्न्रा-इ. सैरिन्ध्री<sup>n</sup>-सैर्य-२सीर- द्र. सौस- सीस-इ. सैहरेय- सीहर- द्र. सैद्यकेल<sup>p</sup>- ·लाः वीश्रीप्र १७: ११. √सो पाघा. दिवा. पर, श्रन्तकर्मणि. सो(स¹-उ)कथ- -नये शांश्री ८,३,५. सो(स¹-उ)क्थय- -क्थ्यम् बौश्रौ २६, १६:५,७. सो(सं-ड)ख्य- ख्याः वौश्रौ १०, 96:3. सो(स¹-उ)च- -चैः अप ३७.१,६†. सोड्-, सोड- प्रमृ. √सह द्र. सोतु-, °तोस् (ः) √सु (श्रभिषवे) इ. सो(स¹-उ)त्तर- राणि कप्र ३,९,२.

b) वेप २,३खं. द्र. । c) धा. स्पर्ते वृत्तिः ।  $a) = \sqrt{3}$  ल् । d) तु. पागम. । e) <√सिव् · इति पागम., < √सिव् वा √सेव् वेति PW. प्रमृ.। f) अर्थः ?। g) सर्वान् इति पाठः ? यनि, शोधः (तु. श्रापश्री; C. च) । h) सेचालिन् - इति पाका. । i) = ४स- । j) वस. > वस. (तु. भाष्यम् ) । l) विष. (षष्टि-)। यस.>द्रस. । m) पृ २४३१ m इ.। n) पृ २४०२ d इ.। k) विष. (त्रिंशत्-)। o) विष. (विश्न-?)। वस.>कस.। p) व्यप.। q) पृ २६९९ m इ.। r) या १, १७; ६, ९;२३; ८,९ पा २,४,७८; ह,४,६६; ६७;६९; ७,३,३७;४,४०; ८,३, ६५;४,१७ परामृष्ट: इ. ।

सो(स॰-उ )त्तरवेदि- -दिम् वाश्री १,७,३,२४; -दिपु गौध्रौ १९. 90: 504. सो(स^-उ)त्तरा (र-था)च्छादन<sup>b</sup>---नः श्रापध २,१९,१२. सो(स<sup>a</sup>-उ)सरा(र-ध)म्बर<sup>b</sup>- -रः जिश्रीका ४७: -राः जैश्रीका १३१. सो(सै-उ) त्सर्ग- -र्गम् कत्र ३, 6.90. सो(स॰-उ)दक,फा--कः शावधी १६, ३४, ४५; वैधी; वाघ १२.१४: -कम् कीय ४, २, ३; शाय ४, १५, १८; काय २८, ३; माय: -का लाभौ १०,९७,९; -कानि श्राज्यो ४,११; -के श्राय २, ८,५; -केन वाधी थ, २, ३४: माश्री १,१,३,३७: वाश्री: बीध 2, 8, 4. सो(स"-उ) दकविनद्- -न्दुभिः कप्र २,१,४. सो(स॰-उ)दकभाजन- -नाः जैश्रीका १३०. सो( सै-उ )दकुम्भ- -म्मम् विध २०,३३; २१,२३. सो(स<sup>6</sup>-व)इचन- -नम् मीश्री ६, ₹४: 90ª. सो(सº-उ)दञ्चन- नो काठथ्री ११९. सोद्न°-(> सीद्नेयक-) सो(स॰-उ)द्य- -यः शप्रा २, १६; ~यम् विघ ५,१२७.

१सो(स<sup>व</sup>-ड)दर<sup>०</sup>->सोदर्थ- पा ४.

बीग १, ४, २५; आपध २,

१०,५: हिंध २, ५, ३४; -र्याः शंघ २९७: बीघ १, ५, ९५; -यांगाम् गीध २८,२६. २सो(स<sup>0</sup>-उ)ट्रर्<sup>1/8</sup>- -रः शंध १८८; १८९: विध १७, १७; -रस्य विध १७,१७. १८,४; माधौ ११, १८, ६. सो( रा॰-उ )दवसानीय- -ये वाशी ₹,४,५,२*१*₽. सो(तै-उ)प्रत- -तम् माशि २, ९; याशि १,५१. १सोप्तस्वेदिकायाम् काश्रीतं २७: सो(स॰-उ)म्रेतुक- -कान् वौधौ ७, v: 90. वाध १७,५७. सो(स॰-उ)पकरण- -णः वैधी १८, २ : २:-णम् काधौ २५,१४,१. सो(सº-इ)पग्रह!- -हः कप्र २,१,३. सो(स॰-उ)पचय- -यानू बीध २, २, सो(स॰-उ)प(धा> )घ- -धः शुप्रा 3.84. सो( सै-ड )पधान,ना- -नम् वाश्री १,२,३,११; आपगृ १२,८; भागः -ना काश्री २१,४,२९. सो(स॰-उ,पध्मान¹- -नान् याशि २, यौश्री १३, १: ९. 9४:२: २५, ३४:३; -मेन

बीगृ ३, १२, ३. सो(स॰-उ)पर- नम् काश्री ६,३,५. सो(स'-उ)पवसथ,था- -भः वीधौ २४,३४ : १; -धाः बौध्रौ २०. २५: २:३: -थाम् माश्री १. ५,६,२४;-धं बौधी २९,८ : ६. सो(स॰-उ)दर्क- -कंम् श्रावधी १५, सो(स॰-उ)पवास- -सः श्राप्तिए २, ७,९: ४०; भाग ३,२१ : ३,५; विध ९०, १९: २०: -सम् अप ३८,३,३; -सैः अप २३,१२,३. सो(स³-उ)पवीत-> °ितन्- -ती वैग्र ४.२ : ५; ५ : १५: वैघ २, 5,99. सो(सक्ड)पराय,या- -यान् वाश्री ३, ४,३,११; -याम्। यौध्रौ ७, २: १३; १४; ८,१०: १३. सो(स॰-उ)नमा (द>)दा- -दाम् सो(स॰-उ)पसर्ग- -र्गम् पा ८, १, ५३; पावा ३, १, ७; -र्गस्य प'वा ३.१,७;६,१,२८; -र्गात् पावा ३,१,१२; -मेंपु ऋत्रा १६. सो(सº-ड)पहच- -यम् काश्रीसं ३५:३. सो(सै-उ)पांशुयाज- -जः शांधी ₹.९.३. सो(स॰-उ)पानह- -नव् श्रापध १, ६,१०;१४,२२; ३०,१८; हिध. सोपानत्-क- -कः शेष्ट १, २. २४; गीध ९, ४७; -काः विध ८१,१३. स्रो(स $^{a}$ -उ)पना(मन् > )मा $^{k}$ - -माः स्रो(स $^{a}$ -उ)पाय- -यम् द्राश्री २, २, ३०; लाओ १, ६, २८. ४,१०९; -र्यः श्राप्य ५, ५; सो(स॰-उ)पयाम- न्माः वौश्रौ २२, सोभरि,री॰- -रिः ऋश २, ८, १९; १०३; साअ; -री श्रश्रा ३, ४,

a) = ४स-। b) उप. कस.। c) पृ १९८८ b इ.। d) = ३स-। e) कस.। f) =सोदर्य-। g) वस. । h) °वसनी° इति पाठः? यनि. शोधः । i) उप. = [फुश-] मुप्टि- (तु. काश्री १,१०,६) । j) उप. = वायु- । k) उप. स्त्री, ढापू प्र. । l) उप. = पिथान-पात्र- ( ढकना इति नभा. ) । m) वा. किति. । n) व्यप. ।

9;—रे: बृदे १,४८; ६,५८. सौभर— -रः ऋग्र २, १०, १२७; ग्रुग्र ४,१८४; —रम् वांश्रो ९, ३,१; लाश्रो ७,२,१;धुस्; —रात् निस् ४,१०:५°; —रे मीस् २, २,२८.

ं सौभरी<sup>b</sup>- -री ऋप्रा १७, ४९.

सौभर-नार्मेध-- धे लाश्रौ ८, १, ८; निस् २,१२ : ३८; ३, ३ : २८: ३३; ३७.

सीभरनामेंध-प्रमाण- -णाः

लाश्रौ ८,१,१२. सोम(वप्रा.)°- पाउ १, १४०; पाग ८, १, ४१; ३, १४२; ५, २, ६१; ८,३, १०८; -० म আধ্রী **१, ५, २९**; ३५××; शांश्री; काश्री ५, १२, १०<sup>d</sup>; २, ५,४,२४°; बृदे ६, ११३; −मः आश्रौ १, ५,२९५; २,९, १३; 99,2-8××; 98, 29; 3, 9, १५: १०. ७, ४: शांश्री १. ८. ३××; १६, २, १०; काश्रौ ध, १२, ११××; ७, ८, २<sup>1</sup>; श्रापश्री: हिश्री ११, ७, ६५: ८, २१<sup>१६</sup>; लाश्री **९, १०**, १४<sup>h</sup>; निसू २, ५: १८<sup>l</sup>; २०<sup>l</sup>; †आपमं १, ३,१<sup>1</sup>; २, १, ८<sup>६</sup>; २२,४1; स ११, १; २२,४; पागृ १, ४,१६<sup>२१</sup>×× हिगृ १,१५, 9<sup>+1</sup>;२०,२<sup>२</sup>+<sup>1</sup>; वैग् १,१४:१४;

श्रप १, ५०, ९; ३६, १, ११××; वाध १, ४५; २, २६; ३५;२८,६; बौध १,७,११; २, २,५८; ५, १६; विध ४८, ६; ऋँत्र २, १, १८; १६४××; नाशि १, ५, १७; २, ७, ६५; उनिसू ८: १८; पि ३, ६३; श्राज्यो ५, १६; ७, १०; ८,१; वेज्यो ३२: ३९: -मम् श्राश्रौ १,३,८;१०,४××; शांश्रौ १,५. २××: ७, ४, १२‡<sup>m</sup>: काश्रौ: श्रापश्रो १२,२४,४‡<sup>m</sup>;वैश्रो१५, ३१ : १<sup>‡™</sup>; हिश्री८,७,३७<sup>‡™</sup>; सु ११, २; ३; १२, १; २××; वैगृ १, ४: ९; जैगृ २, ९: ९; १४; श्रप ४३, ५, ३५: वाध १, २३: शंध ११६:२३: ४८; ६३; १४८; बौध २, ५, २३; -मम्डमम् बौश्रौ २२, १७: ९; -मस्य †आश्रौ ३, ६, २७; ४,१३,७; ५,५,१९७; ২৬<sup>™</sup>××; হান্নী **৩**, ২, ४†<sup>□</sup>; ८, ८, ५<sup>‡</sup>, काश्री; आपश्री ੪, ੧३, १‡º; १९, ३, १‡º; वैताश्री १९, १०"; श्रापमं २, १, ३<sup>‡p</sup>; श्राय १, १७, १०‡<sup>p</sup>; श्राप्तिगृ २,२,५:१३‡<sup>p</sup>; कागृ ४०, ११<sup>‡</sup>, वागृ ४, १२<sup>‡</sup>, वैगृ ३,२१: १४; जैगृ १.१९: १२: कौस् ४.१२: अप **१,९**,७; ५०,१,२;५,४;५<sup>२</sup>;६<sup>२</sup>; चाम्र ३९: १७; श्राज्यो ८, ३; -माः †आश्री ५, ५, १९××: शांश्री; बौश्री २४,५:६;-मा३:1 आपश्रौ १०, २५, २; बौध्रौ ६. १४: ३; २३; भाश्री १०, १६. १४; हिश्रौ ७, २, ४८; -मात् काश्रौ ४,३,५; ५,४,४, १८, १,१४; आपश्री; -मान् आश्री ३,९,३‡; ९,२,२; शांधी; काश्री २२,१०,५‡; श्रापश्रौ ११, १८. 90; १२,२३, ४xx; १४, २४. १४;२२,१०,११; बौथ्रौ७,१४: 99××; ८,9७: 9६; १८,४९: १३; माश्रौ २,५,१,३२;३,२४; ३, ६, ५; हिश्रौ ९, २, ७; ३, ४९; १५, ६,१७; १७,४,२१; २५: वैताश्रौ १९,१५: -मानाम् 🕇 आश्री ३, ९, ३××; शंश्री ८, ८, ४º××: काश्रौ ९, ११, १८; १२. ६, १३; आपश्री: काश्रीसं २८:१४; २४; २९:१२: बौश्रौ ८, १५: १५; १७, १०: ११; २४,५: ६; २९,१: १३; माश्रौ २,५,२,२९; ३१;३,२३; वाधूश्री ४, ९५:४; ५; वाश्री ३, ४, ३,२९; वैश्रौ १, ३:६: हिश्री ७, १, ६; वैताश्री २६, १६; या ६, १०; मीसू ११, ३, ४५; -माभ्याम् बौश्रौ १७, ५६: १: -माय श्राश्रौ २, ६, १२‡; शांश्रौ ३,१६,२××; ५,

६,१;१५,१४,४; काश्री ४,१,६; **५, ८, १०; ९, ५; ७, ९,१३**; ८,२, ३१: ७, ४; १५, ४, ८; आपश्री १,८,३‡;२,१८,५××; ८,२१,३; काठश्री ८६; वौश्रो१, 9 6 : \$ + × ×; &, 9 6 : 9; & 3, २६: १२; २५,१७: १४; २६: १२; २६,११: ७; २७,३: १२; भाश्रो १.८.१××+:८.१५.१४: माश्री १,१,२,१७ +××; ६, ४, ५,७,६,६; वाधूश्री ४,५२: ३; वाश्रौ १,२,३,१२+; ७,४,१२; ३९; वैश्रौ ६, ७:९××; ९, ४: १२: १२,४: १६; हिश्रौ २, २, ३६××; ६, ४, १४; १८; ६२; द्राश्री; वैताश्री ९,८; श्राय १,२, २; बैगृ ६६ : १३; श्राप्तिगृ १,२, २: ८; १०; ६, १:३१; ३: ४८;२,५,१ : १५;१८;२४;३४; ४, ४४; काय ५४, १: १४; कागृड ३९: १२; बौगृ ३, ९, ३: भाग ३, ९:८: माग २, ३, १२; बाग्र १७, ४; ६; बैग्र २, १२: १३: ३, ७:२; १२: २० : ३,४, १४ : १२, जैय २, 5: 97; 73; 74; 75; 33; वाध ८, १०; - मासः श्राश्री દ, **પ**, ૨૪; **૭**, ૬, ૨; શાંશ્રી: -मे आश्रौ १, ४, २; १२,१८; ३, १, २३××; शांश्री ३, १४, **ዓ**ፄ; ২ዓ, ዓ; ४; ८, ዓኣ, १५; काश्रौ १, २, १२; ३,३,

१७; ४, ४, १८××; आपश्रौ २.१५.५: काश्रीसं: वाश्री १,१, ६,१; श्रप ३०,४,३; शंध१४९; -मेS-मे ऋप्रा ५, २८; -मेन त्राध्रौ २, १, १५; २०,५××; शांश्री; लाश्री ५,२,११۴ ; शंघ ११५; अअ ५, १७; - में मेन्यः आपश्री १४, ३२, ५; माश्री; -मेषु आश्री १, १२, ३२; २, १७,९; ६,४,१०; शांश्री; वौश्री २५, १: ११; २६, २९: ८; वैश्रो १६,५:८; हिश्रो १३, ३, ६: -मैः आपश्रौ १४, ४, १०: वौश्रौ: -मी शांश्री १५, १३, १: आपश्रौ १४, १९, १<sup>b</sup>; ३०, २; १८,१२,२; काश्रौसं.

सोमो~ वा ४,१,४१. सौम- पा ५,२,६१. सोमिक°- -कः श्रापश्रो ८, ७, १२:८,१३; भाश्री ८,१,७; १०. १२; माश्रौ ४, २, २१; वैश्री १४,५: १; काशु ७, ३४; –कम् शांश्रौ ५,२०,६; आपश्रौ; -काः श्रापश्रौ २२, ११, १३; काश्री १५, ९, २८: -कात् बौश्री १९,१:४; -कान् श्रापश्री ११, १९, ५; वैश्री १४, १७: १०; हिश्रौ ७,८,३७; -कानाम् आपश्रौ १२, ३, ८; -कानि अप्राय ६, १; -के आश्रौ १, १२,२९; बौश्रौ २१,८: ३५; मीसू ४, २, २०; -केन हिश्री प, २,६३; १३, ८, ३९; — केषु हिश्री ७, १, १९; — केः शांश्री १४,१०,२२; वैश्री २१,७: ७. सौमिकी ६, २, ३; चकिम्यः आश्री १, ५, ३१; — कम्यः आश्री २, ५, ३१; — क्याः आपश्री १९, १,१४ = १; काश्रीसं २५: १ = १; ३; हिश्री १३, ८, ११; आपशु ५,१;१०; हिशु २,७; १९ = १,७; १९ =

सीमिक-वेदि-तृतीय'- -ये वैश्री ११,२:३†°. सीमिक-वत् वैश्री ८, १४:

सौमिका(क-श्र)वसृथ--थम् वैश्रौ ८, १४: ३. १सोम्य,म्या<sup>इ</sup>- पा ४, २, ३०; न्म्यः आश्रौ २, ९, ८; ५, ३, २२<sup>† b</sup>; १२,५<sup>‡ b</sup>; शांश्री; हिश्री ९,८,४४¹; द्राश्री ३,३,२६₺; लाश्री १,११, १७<sup>† b</sup>; ऋश्र २, १०,१०१; या १४, ६; आज्यो १,१०; -म्यम् श्राश्रौ ५, १९, ४;१२, ८, ३५; शांश्री; आपश्री १४,७, १९<sup>1</sup>; द्राश्रौ ६, २, ६<sup>1</sup>; श्रप १, ४, १; ९, ७; ज्ञुअ १, २७४<sup>k</sup>; -रयया श्राप्तिगृ ३,७,३ः २४; वौषि २,२,२<sup>1</sup>; - स्यस्य श्राध्रौ ५,१९,१; शांश्रौ ३, १२, ६××; काश्री: भाश्री ७, २,७<sup>m</sup>; हिश्री ४, १, २९2; बीगृ १, १,

a) पामे. वैप १ स्तोमेन मा ३,५३ टि. द्र. । b) पामे. पृ २४७९ a द्र. । c) विप. (श्रवसृथ-,मान- प्रमृ.) । तस्येदमाद्यर्थे प्र. । d) विप. (वेदि-, आसन्दी- प्रमृ.), नाप. (इप्टि-) । e) सप्र. सौमिक्या वे॰<> सौमिक्वे॰ इति पामे. । f) पस. >पस. । पूप. छान्दसः पुंवद्भावः । g) विप. (वरु-, स्क्त-, ऋन्- प्रमृ.), नाप. । साऽस्यदेवताद्यर्थे प्र. । h) पामे. वैप १ सिन्यः शौ १,२०,२ टि. द्र. । i) परस्परं पामे. । j) सपा. ताश्रौ २,१०,६ सोम्यम् इति पामे. । k) सौ॰ इति पाठः श्रे यिन, शोधः । l) सौम्या इति छ, । m) पामे, प्र १३१ і द्र. ।

१४ 🔭 : -म्या बृदे ६,२९; ७१; ७, ९२; श्रश्र १, २०; ६, ९६; ९९; -म्या३म् बीथौ ८, १४:१; -म्याः श्राश्रौ ३,८,३<sup>b</sup>; श्रापश्रौ २०,१४,७‡°; बौश्री; हिथ्रौ १४, ३, १६‡°; †आभिगृ ३, १,१: ८<sup>d</sup>; ३: ३४<sup>d</sup>; -स्यात् आपश्रौ ६,२९,११; बैग्र ३, १६ : १४; -म्यान् श्रम्र २,१२: -म्यानाम् भाग ३, ८: ५१: -म्यानि वाश्रौ ३,४, १, ५२; वैश्री २१, १:१: आप्तिगृ १, २, १:११; बीगृ; -स्याय बौब्रौ ५, १:१९; वाधूश्री ४,१०३ रः ८; गीध २६, १२‡°-म्यायाम्¹ श्रप ५९,१,७; -स्यासः श्राप्तिगृ ३,१,३:३<sup>२</sup>; ४: -म्ये अप्रश्नी १९, १५,१०; काश्रीत ३३:१६: वीश्री; वैगृ २. १०: ११<sup>h</sup>; विध ७८,१०<sup>1</sup>; श्राज्यो ३.४<sup>1</sup>; -म्येन काश्री ३. ३,१०; १०,६, ७;११; १२,६. ४; श्रापश्री; -स्येभ्यः श्राश्री ६, ११, १६; काथौसं २७:१०; कौग ३, १०,६†; शांग २, १४, ७‡: -स्येषु ऋष २५, १, ८; —म्यैः श्रापश्रौ १४, २६, १<del>†</del>; हिश्री १५, ६, २९७; अप ६८, ३,.५<sup>२</sup>; -∓यौ साभ २, ५९०. सोमी--मी शांश्री ३, १२,१; श्रापम ९,५‡: गोम २. ६,७‡; बृदे ५, ४१; ४४; शुत्र;

—मीभः आपश्री १३,२०, ८; १९, ३, ८‡; वैश्री ११,५ : ९; -मोभ्याम् माश्री ६, १, ६, ११; हिश्री ११, ६, ६०; -मीम् आपश्री २२, २५, ११; बौश्री; छुत्र १,३५४१ ; ४६८१ ; -म्यः ऋअ २,६, ४७; ७,१०४; १०, १७; बृदे ३, १११; साअ २, ४३६; -म्या आपश्री २२, २५, १२; बौश्री; -म्याम् श्रप ५९, १,१८; -म्यी छुत्र ३, ७५; साञ्र २, ७८८. सौम्य-परीज्या — -च्यायाः

सौम्य-परीज्या<sup>1</sup>- -ज्यायाः काश्रौसं २९:८.

सौम्य-विकार- -रान् बौश्रौ २७, १४: २३.

सौम्य-व्रत- -तस्य वैगृ२, १०: ३.

सौम्य-सावित्र- -त्रौ शांश्रौ ३, १३,७.

सौम्या (म्य-आख्या>) ख्य<sup>m</sup>- -ख्यम् जिश्रौका १८९. सौम्य(म्य-श्रा) दि<sup>m</sup>- -दि वैग्र १,१५:५; श्रव ७०<sup>३</sup>, ११, २१?.

सौम्या( ग्य-म्र )ध्वर- -रस्य वैभ्रौ १०, १:१२<sup>n</sup>. सौम्या(म्या-म्र)न्त<sup>m</sup>- -न्तम्

वैग् १, १५: ४. सौम्या( म्य-ब्रा )हिवन-

-नयोः मीस् १२,२,१२. सोम-क<sup>0</sup>– -कः शुश्र २, २८; <del>-</del>कम् ऋअ २,४,१५; हुदे ४,१२९. सोम-कर ( ए।> )णी<sup>p</sup>- -ण्या आपभी १२, ७, १०; -ण्याः आपश्री १२,७,१६. सोम-कर्मन्- -र्भ या ५,१२. सोम-कलश- -शान् या ११,१२. सोमक्लश-महावीर- -रे अप ४५,२,२०. सोमकलश-महावीर-यज्ञभाण्ड--ण्डेषु श्रश्राय ६,९. सोम-कल्प- -ल्पे वैश्री २०,४:४. सोम-काम--मम् आश्रौ ५,५ 994. ? सोमकारिन्- -रिणा श्रप्राय ३, सोम-कार्य- -र्याण आज्यो ३, ४. सोम-काल- -ले मीसू ११,३, १६. सोम-ऋयण<sup>व</sup>- -णः काश्रौ २२, ३, ३९; श्रापश्रौ २२,२,२५; हिधौ १७, १, ३८; -णाः बौध्रौ ६, १५: १६ 🕇; -णात् माश्री २,

> २२,१८: ३; २०: १२. सोमकयणीय- -णी हास्री ७,६,१२××; श्रापश्री १०, २२,

१,४,११; -णान् श्रापश्रौ १०,

२६, १५; वौश्री ६, १५: १४;

माश्रौ १०, १७, २१; माश्रौ;

-णानाम् आपश्रौ १०ं, २७, ४;

-णे श्रप्राय ३,9<sup>x</sup>; -णेषु वौश्रौ

a) सपा. ऋ १०,३२,१ सोम्युस्य इति पामे. । b) ॰म्यः इति श्रान. ? । c) पामे. वैप १ सौम्युः मा २९,५८ टि. इ. । d) पामे. वैप १ सोम्युासः शौ १८, ४, ६२ टि. इ. । e) सपा. साझा १, २, ५ पुरुषाय इति पामे. । f) = उत्तरा-दिश्- । g) सा. हिए २, १२, २ सोम्यासः इति पामे. । h) = नत-विशेप- । i) = (सोम-देवत्य-) मृगशिरो-नक्षत्र- । g) = मुहूर्त-विशेप- । g) से। १ पामे. १ स्वारा कन् प्र. । g) = ऋग्-विशेप- । g) वेप १ इ. । g0 सपा. ते ४, ४, ९, ९ सोमक्ष्यण्याम् इति पामे. ।

५××; २१,४,६;२२,४,६;१५, ३; बीश्री; हिथी १६, १,४१<sup>a</sup>; १७, २,८<sup>b</sup>; जुब १, २६८; –णीम् श्रापश्री १०,२२,७;८; २३,७;२७,५;काठथ्री; –ण्या काश्री ७,६,२४; कापश्री १०, २३,६; बीश्री; –ण्याः जुब १, २६९; –ण्ये बीश्री १४,३:१;

सोमकयण्य ( ग्गी-श्र ) तिथिगन्य(नी-अ)न्वन्ध्या— -न्ध्याः बौश्री २५, ४: १०. सोमकयणी-पद्°— -दम् काश्री ८,६,३०. सोमकयण-काला(ल-श्रा )दि—

-दि जैश्रीका ३७. सोम-क्रया(य–अ)र्थ- -र्थम् वैश्री १२,१५:१.

स्रोम-ऋयिन्- -थी भाश्री १०,१६, १६.

सोम-गन्धर्व-वह्नि- -ह्निभिः वाध २८,५.

सोस-गोपा<sup>व</sup>- -पाः श्रापमं २, ११, २०४.

सोम-ग्रह - -हः अप्राय २, ५; -हम् आपश्रौ १२, २, ३; ७, १०; बौश्रौ १४, २२: ३;४; २५,१७: ८; हिश्रौ; -हान् आपश्रौ १८, २,३; ९; ६,१६; ७, ७; बौश्रौ; -हेभ्यः वाध्रुशौ ३,६१:९; -हैः आपश्रौ १८, २, ७; ७, १-३; बाश्रौ ३,१.२,३६; वैश्रौ. सोमग्रह-काल - -ले हिश्रौ १३, १,१६. सोमग्रह-पात्र - -त्राणि आपश्रौ

१८, १, १५; वैश्री १७, ९, १; हिश्रौ १३,१,१५. सोमग्रह-मन्त्र- -न्त्रेण वैश्रौ १७. १०. ३. सोम-प्रह( ण> )णी- -णीः वौश्रौ २५,१३:१३. सोम-प्रावन - निस ६,१२: રપ. सोम-धृत-कुल्या- -ल्याभिः कप्र 2,8,98. सोम-चमस- -सः श्राश्री ९, ७, ३८; शांधी १४,१६,५; काश्री २२,८,२०; वोश्रो; -सम् वौश्रौ २३, १८: ३८; -सान् वैताश्री २३, १४: -सेपु वैश्री १५, ३१:४. †सोम-च्युत्त - -तम् वौश्रौ ८, ५: **૨૦**; हિશ્રૌ **१૦**,૪,૪**३**. सोम-जम्भन्- पा ५,४,१२५. सोम-जुप्टव- - एम् श्रअ २,३६ क. सोम-तनू- -नुः श्रप्राय ३,८. सोम-स्वप्ट्- -ष्टारी आपश्री ३, ८, १०; ७,२७, १०. सोम-दर्भ-केशानी-कुष्ठ लाक्षा-मक्षिष्ठी-वदर-हरिद्र<sup>0</sup>-- -द्रम् कौसू ३८,५. सोम-दाह- -हे काश्री २५, १४, २७. १सोम-देवता- -तानाम मीसृ ११.३.५२. २सोम-देव(त>)ता¹- ∙ता बृदे ७, सोम-दैवत्य, त्या- -त्यम् चव्यू धः २१: -त्याः वैगृ २.२ : ५<sup>5</sup>. सोम-द्रप्स-व(त्>)ती- -तीभिः

वैश्री १६, २६:१. सोम-धर्म- -र्माः आपश्रौ १२. ७. १६: -में: आपश्रो १२,७,१५. सोम-धर्मा (र्म-त्र )र्यम- -मेवु अप ७१,१६,५. †सोम-धान<sup>त</sup> - नाः माश्रौ २, ३ ७, ६. सोम-निवपना(न-आ)दि- -दि काश्री १७, ३,९. सोम-पh- -पः आपश्रौ १४. १४. १२<sup>२</sup>: २०. २, ११<del>‡</del>; वाध्र्यौ; -पम् श्रापश्री २०,२,१०;बीश्री: वाथी ३,४, १, १४; हिथ्री १४, १,२२; -पयोः आपश्रौ २०,२, १०; वाश्री ३,४, १, १४; हिश्रौ १४, १, २२; २३; -पाः काश्री ૨५. ૬, ૭: સાવશ્રૌ ૧૮, ૨૧, ३; ५; हिश्रो १३,७,१३; -पान् श्रप ४३,५,३९: -पानाम् काश्री १५,८,१६; - चेयेम्यः आश्री ६, ११, १६; शांश्री; -पी श्रापश्री २०,२,११; हिश्री १४, १, २३: श्रप. सोम-पति- -तिम् वृदे ७, ५८1; -्- के शांश्रो १०, ३, ८; १४, ३३,२२. सोम-परिश्रयण- -णम् आपश्री १३, २२,३; वैश्री १६, २४:३; २६: ९: हिश्रौ १०,५,२९, सोम-पर्ण- -र्णात् श्रापश्री ५, २, सोम-पर्याणहन - नम् काश्री ७. ७.१ई: -नात् काश्री ७. ७.४: -नेन काश्री ७,९,८. †सोम-पाb- -पाः श्राश्री ७, ६,४;

a) °मवि' इति पाठः ? यिन. शोधः (तु. श्रापश्री.) । b) °यणीः इति पाठः ? यिन. शोधः (तु. आपश्री.) । c) उप. = पदपांसु- । d) वैप १ इ. । e) समाहारे द्वस. । केशानी- =ओपिध- इति दारितः । f) वस. । g) सौ॰ इति पाठः ? यिन. शोधः । h) उप.  $\checkmark \checkmark$ पा (पिन) । i) व्यप. । j) = सोमोष्णीप- ।

१२.९; शांश्री; -०पाः श्राश्री ७,११,३९; शांश्री १५, २२,१; वैताश्रौ ३२,८. पंसोमपा-तम- -मः आश्रौ ६, ४,१०; ७, ८,२××; शांधी. सोम-पात्र- -त्राणाम् आवश्रौ १२, २७, १०; या ८, २; -त्राणि वैश्री १५,२:१; -न्नेभ्यः श्रापश्री ११, १३, ८; बैश्री १४, ७:८. सोम-पान- -नम् वाध २२, ११; वौध ३, १०, १२; गौध १९, १४; बुदे ६,१५१; -नात् मीसू ६,८,२०; -नाय या ९, ३७; १०,३६; -नेन या ८, २; ११, ₹; सोमपान-फल- -लम् शंध १२४.

सोम-पाल- -लः सु २२,४; -लान् सु २२, ५; २६, ५. †श्सोमपित्सरु³- -रु वाध २, ३४; ३५∳. †सोम-पीति"- -तये शांश्री ७,१०, १४; बौश्रौ.

सोम-पीथ8- -०ध वौश्रौ ९, १६: १९ई; -थः अंश्री ५, २, ८ई; वीश्री ८, ९ : २१ +××; माश्री; वाध्यौ ३,४१ : ३०;३२; -थम् वाध्यो ४, ४९: ३; -थस्य भाषश्री ५,२,४‡; निस् ७,४: १३; - एथात् आपश्रो १४,३२. ४; वाधूश्री ४,४९: ४;७; वैश्री; -थान्ं कप्र २,२, ३-८<sup>b</sup>; -थाय आपश्री १, ६, ८‡; -धे शांश्री १४, ६२, २; जैश्रौ २०:१५; -धेन आपश्रौ १२, २४, १४;

वैश्री १५.३१: ११. सोमपीथ-हेतु-ख- -खात् मीसू १२,४,४५. सोमपीथिन्- -थिनः वृदे ४, ५४; - †थिनाम् व आपश्री ४, ११,१; भाश्री ४,१६,२; हिश्री ६,३,३. सोम-पुत्र- -त्रः जैष्ट २, ९: ५; -त्रस्य चाअ २: १; ३:४: -न्नेण शंध ११५. सोमपुत्र-गुरु<sup>त</sup>- -रु श्राप्तिगृ २, 4,9:90. †सोम-पुरुष- - षेभ्यः आगृ १, २, ५; ब्राग्निगृ १,७,२:७; कागृ. सोम-पूर्व- -र्वम् बौश्रौ २६,२५: १. सोम-पूर्वत्व- -त्वम् भीस् ५,४, ९; ८,२,٩. सोम-पृष्ठ - - ष्टाय श्रापश्री १९, ३, सोम-प्रणयन- -नम् वाश्रौ ३,२,४, †सोम-प्रतीकº- -काः आवश्रौ १९, ३.७; हिश्रौ १३,८,३३; -०काः आपश्री १९, ३, ७; वोश्री १७, ३६ : ९; वैश्रौ ११,५ : ७. †सोम-प्रथम°- -माः श्रापश्रौ ११, १७,३; वैश्रौ १४,१५: ८; हिश्रौ ७,८,२०. सोम-प्रधा( न> )ना<sup>6</sup>- -नाम् वृदे ४,१३७. सोम-प्रवहण-- -णम् श्राश्रौ ४, १. २५: –णेन श्राश्रौ ४, ९, २. सोम-प्रवाक!- -कः शांश्रौ १४, ४०,१३; ४१,१०; श्रापश्रौ २२, ४,५; हिथ्रौ; -कम् जैथ्रौ १: १;

द्राश्री १,१,९; लाश्री १, १,९; श्रागृ १,२३,२१; -काः श्रापश्री २२,२,१८; हिथ्री १७,१,३४; -काय द्राश्री १, १, १२; राधी १,१,१२; भाग २,२५:९. सोम-प्राधान्य- -त्यात् काश्री ७. ٩,३. सोम-भक्ष- -क्षाः या ११, २; -क्षान् माश्रौ २, ४, १, ३१: -क्षे वैश्री १५,२०: १५. सोमभक्ष-जप--पः श्राश्री ५,६. सोमभक्षा(क्ष-त्रा)वृत्- -वृता जैश्रौ २०: ९. सोम-भक्षण- -णम् हिश्रौ ८, ७, ४२. सोम-भक्ष्य- -क्ष्येषु वीध १,६,३१. सोम-भाग- -गम् श्रप्राय ६, ६; -गान् बृदे ५, १५७. सोम-भृत्- -भृते वौश्रौ ६, १७: ξŧ. सोम-मय- पा ४,३,१४२; -यम् या १०,३७. सोम-मान - -नैः श्रापश्रौ २१. १३,७<sup>ħ</sup>. सोम-मित्र- ( > सौममित्रिका-, ॰की- पा.) पाग ४,२, ११६. सोम-मिश्र- -श्रेण कौसू २४, ५. सोम-यज्ञ- -ज्ञाः वैष्ट १, १: ११; -ज्ञै: वैगृ १, १: १५; वैध १, सोम-यागा( ग-त्रा )दि-कर्मन्--र्माणि कागृड ४३: १०. सोम-याजिन्- -जिनः आपश्री २४, २,३३; माश्रौ २,२,५, १६;

h) सप्त, हिश्रौ १६,२,९ अभिपवमाणेन इति पामे.।

b) = पितृ-विशेष-। वस.। c) पांभे. वैष १ सोमपानाम् मै १, ४, १२ टि. इ.। a) वैप १ द्र.। e) वस. f)= ऋतिग्-विशेप-। वैप २, ३ खं. द्र. g)= यजुर्-विशेप-। d) उप. = बृहस्यति-प्रह्- ।

वाश्री; -जिनम् माश्री २,२,५, १७; -जिनाम् माश्री १,२,५, ३४<sup>3</sup>; -जी काश्री ४,२,४५; श्रापश्री ६,१५,१३; ११,२०, १२‡××; बौश्री.

सोम याज्या- -ज्यासु शांश्री ७, ३.४.

सोम-राज<sup>9</sup> -- जस्य चात्र ३ : ७. सोमराज्य -- ० ज्य आशी १२.११,१.

सोमराज-क<sup>b</sup>- -कानाम् श्राश्री १२,११,१°.

सोम-राजन् - - जानः द्राश्री ३,२, ३४; लाश्री १, १०, २४; कागृ २४ १२ -

†सोमराज्ञी - - ज्ञीः कौस् १३५, ९; अप ३२,१,३१; - ज्ञीभ्यः कौस् १३५,९‡.

सोम-रुद्रº- पाग २,२, ३१.

सोम-रूप- -पम् वीश्री ३, २: १३; -पाणि वैताश्री ११, ६; वैग्र ३,२१: १३; श्रप्राय ३,१; -पेषु श्रप्राय ६, ८.

सोम-लिस - - सम् काश्री १०, ८, १४; ९,६; बीश्री ८, १९:७; २०:११; वेश्री १६,२३:३; २५:१४; हिश्री ९, ५, १२; - सानि श्रापश्री १३, १९, ६; २०,१२; बीश्री १४,२६:१७; साश्री २,५,४,२३;३०; वेताश्री २३,२१.

सोम-वत् काश्रौ १९,२,२;५, १७; जश्रौका १६; काञ्च ७, १७; नाशि १,५,१७.

सोम-वत् - वताम् शांश्री ३, १६,

भ; काश्री १५,१०,१६; १९,३, २४; -वित काश्री १०, ४, ९; -वद्भ्यः शांश्री ३, १६, २; काश्री ५,८, ९; ९, ३; श्रापश्री २०,१४,१३<sup>‡1</sup>; हिश्री १४, ३, १८<sup>‡1</sup>; वताश्री; -वन्तः श्राश्री २,१९,२१.

स्रोमवती- -तीनाम, -त्यः निस् ८, १: ३४; -त्ये वाधूश्रौ ४, ४४: २‡.

†सोम-वर्चस्व - -र्चसम् बौश्रौ १७, ४१ : ८;१६; आप्तिगृ १,३,४: २; १०.

स्रोम-वहन<sup>ह</sup> -नम् द्राश्रौ १, २, २३,१४,१,११,१६; त्राश्रौ १, २,१७: ५,५,८: १४.

सोम वामिन्<sup>n</sup>— - मिनः आपश्रौ १८,१,१९;२,२;६,१२; माश्रौ; — मिनम् आपश्रौ १८, ४, ११; हिश्रौ १३,८,४४; १७,४, २३; — मिने वौश्रौ २७,५:८; — मी श्रापश्रौ १४,३०,७; वौश्रौ १३, २५:१; ३; वैश्रौ.

सोम-वाय्व(यु-श्र्र)ग्नि-कुरस- -त्सैः बृदे २,२.

सोम-वार- -रे आग्निए २,७, ६ : २१.

सोम-चाह<sup>क</sup>- -हानाम् बौध्रौप्र ५०: १; वैध ४,८,४.

सौमवाह- - ॰ ह ऋाश्री १२, १५, ३<sup>1</sup>; बौश्रीप्र ५०: २; वैध ४,८,४; -हः श्राश्री १२, १५, ३<sup>1</sup>.

सोमवाह-वत् बौश्रौप्र ५०: २; वैध ४.८.४.

सोम-वाहन<sup>ए</sup> - नम् वीश्री ६.१०: ४; २१; १५: १८××; वैश्री; -नी वीश्री ६,१०: ४××; वैश्री १२. १९: २५.

सोम-विकार — - राः मीसू ५,४,२६. सोम-विक्रियन् — - विणः श्रापश्री १०. २६, १०; १५; माश्री; — विणम् काश्री ७.८,१६; २२; श्रापश्री १०, २०, १४ + × ४; वोश्री; — † विण श्रापश्री १०, २६, १४; वोश्री ६, १५ : १४; माश्री; — विणे शांश्री १३,६,२; श्रापश्री १०, २५, १; १४,२४, ११; माश्री; — † ० विन् श्रापश्री १०,२०,१५; २५,२, काश्री; — वी काश्री ७,८,३;५; ७; १३; १८; श्रापश्री.

सोम-विद्या-प्रज<sup>1</sup>- -जम् मीस् **६,** २,३३.

स्रोम-वि(धा>)ध<sup>व</sup>- -धः श्रापश्रौ ७,२८,९<sup>२</sup>‡.

सोम विश्वयं - -ये श्रप ५१,३,५. सोम-वियोग - -गः श्रप ७२,३,६. सोम-वृद्धि - वर्धन - -नम् वाघ २१, ३३.

सोम-वर्त - -ते जैश्रीका ६५. १सोमशक्ति - -क्ती भाश्री ८, २४, १४.

सोम-शन्द- -व्दः मीसू ८,२,६. सोम-शर्मन - -र्भणः याशि १,१०; नाशि २,३,८; -र्माणम् कौगृ २,५,३.

†सोम-झुप्मायण<sup>n</sup> - -णाय श्राप्तिगृ १,२,२ : १९; बौगृ ३, ९, ५; हिगृ २, १९ : ६.

a) व्यप. I b) स्वार्थे प्र. I c) जिकीनाम् इति श्रान. I d) वस. I e) तु. पागम. I f) पाभे. वैप १ सोमवताम् सा २४, १८, टि. द्र. I g) उप. करणे इत् I h) वैप १ द्र. I i) सो $^{\circ}$  इति पाठः ? यिन. शोधः I I) समाहारे द्रस. I I0 = साम-विशेष-I1

†सोम-शुश्मिन्<sup>8</sup>— -िक्मणे बौग् ३,९,५; भाग्र ३, १०:४. सोम-शोणित<sup>b</sup>— -तः विघ १, ६. †सोम-श्रवस्<sup>0</sup>— -वसे भाग्र ३, १०:४<sup>c</sup>. सोम-संबोग— -गात् बौध १,४,

२०. सोम-संसव<sup>d</sup>- -वे वैश्रौ **२१, ५**:

स्रोम-सं( स्था> )स्थ<sup>b</sup>- -स्थम् वौश्रौ १७,५१: १९;५२: १३; ५३: १४.

सोम-संस्था— -स्थाः वौश्रौ २४, ४:२; ७-९; २६, १:२; द्राश्रौ; —स्थानाम् वौश्रौ २४, ४:११.

! सोमसत्सर्ग- - रु माशि १३,०. सोम-संपद्- -पत् शुत्र २, ३०६. सोम-संपादिन्- -दिनः या ११, १८; १९; -दिने या २,२५. †सोम-सर(ग्>)णी- -णी श्रापश्री १०,१,५; भाश्री १०,२,४; हिश्री ७,१,१३.

सोम-सव<sup>ह</sup> - - वः श्रापश्रो २२, २५, ९; वौश्रो १८, ५: २०; २४, ११:२; हिश्रो २३,४,५; - वेन बौश्रो १८,५: १; १४.

सोम-सामन् h— -म द्राश्रो ९, ३,३; लाश्रो ३, ६, २२××; निस्; -मानि जंश्रो २४: ९; जेश्रोका १०३; -म्नः लाश्रो ७,१०,१२. सोमसामा(म-आ)दिक— -कः क्य १,३,८.

सोमसामा(म-भ्रा)देश- -शात्

त्ताश्रौ १०,३,१२. स्रोम-सुत्- पा ३,२,९०; -सुत् श्राश्रौ २,१,५.

सोम-सुत<sup>1</sup>— -ते त्राज्यो ६, १२. सोम-सुति<sup>1</sup>— -तिम् ऋप्रा ८,२‡. १तोमसूहम<sup>аग</sup>— -हमः श्रुत्र १,

सोम-सूर्य- -र्याः बृदे ८, १२५. सोमसूर्यां(र्थ-श्रं)शु-मारुत- -तैः विघ २३,४०.

सोम-सूर्य-स्तृ-चरित- -तम् वेज्यो ४५.

सोम-स्वन्दन--ने वैश्रौ २१,१५ः ३. सोमस्तम्भ<sup>3</sup>--म्भाः वौश्रौप्र १७ः १३.

सोम-स्तुति- -ितः शुअ १, ४५३; ४५४.

सोम-स्थाली – -लीभ्यः श्रापश्री १३, १९, ६; माश्री २, ५, ४, २३; हिश्री; –लीपु माश्री २, ५, ५, ११; वैश्री १६,२७: १६; हिश्री ९,६,१८.

सोम-स्पृष्ट -- प्टम् अप २३,१३,३. सोमस्य-व्रते -- तम् जैधी २४: ६; ८ $\phi$ : जैधीका ८१ $\phi$ .

सोम-हार<sup>६</sup> — -रः सु १९,१; २१,४. सोमां( म-श्रं) शु ( वशा. ) — -शुः कौस् १६,५; -शुम् वाधृश्रो ३, ४१:२९; ३१; कीग्र १,१२,८; शांग्र १,२०,३; पाग्र १,१४,४; कौस् १६, ३<sup>1</sup>; -शुन् श्राश्रो ५, १२, ७; कौस् २४, ४.

सोमा( म-त्र )प्ति- -प्तिम् अञ ३, १५. सोमा(म-अ)क्न-क्रम् काग्री १०, ९,२२; १६,१,१; -क्ने काग्रीस ३३: १५; -क्नेम्यः भाग्री १०, ८,१६; वैग्री ६२, १२: ८. सोमा(म-अ)क्विरस् - -रसाम् वाञ्र ५:१.

सोमा( म-अ )तिपवित— -तः वौधौ १३, २५: ३<sup>२</sup>; १७, ३४: ४; ३५: ९××; माधौ; —तम् श्रापश्रौ १९,४,११; हिधौ १३, ८,४४; १७,४,२४; लाधौ ८, १०,७; —तस्य श्रापृशौ १९,१, १९:२,२; ६,१२; माधौ; —ताय वौश्रौ २७,५:८.

सोमा(म-अ,तिपूत- -तः काग्री १९, ३, २५, वैताश्री ३०, १; -तस्य काश्री १५, १०, १९; १९, २, १०××; वैताश्री ३०,७.

सोमा(म-श्र)तिरेक- -कम् काठश्री १४५; -के आश्री ६, ७,१.

†सोमा ( म-अ )द्<sup>1</sup>-- -मादः या ४,४.

सोमा(म-आ)दि- -दीन् अस २, ३६.

सोमा( म-छा )धान- -नम् वौधौ २९, ११: ११; -ने वैधौ २०, ४:४.

सोमा(म-अ)धिगम- -मे श्राश्री ६,

सोमा(म-त्र्या)नन्तर्य- -र्यात् काश्री २४,४,३९.

१सोमा(म-अ)न्त- -न्ते मीस् ११, ३.९.

रसोमा( म-श्र )न्त<sup>b</sup>- -न्तम् निस्

a) व्यप.। b) वत.। c) पामे. पृ २६५७ e इ.। d) उप. < सं $\sqrt{3}$ (अभिपवे)। e) पामे. पृ २४७९ a इ.। f) वैप १ इ.। g) = सोम-याग-। h) = साम-विशेप-। i) उप. = २९त-। j) °सु° इति संस्कर्तुः टि., °सुप्म- इति म (मा २, १८), °क्ष्मन्- इति PW. प्रमृ.। k) उप. कर्तिरि अण् प्र,। l) °सू इति सा. (तु. भू । शौ ५, २९।)।

२०, ११ : २२; -न्तानि वीश्री **२१.६** : २३.

(म-त्र)न्तरित-चिपर्यास व्यवाय-समासा(स-श्रा)दि- -दिधु बौधौ २९,१३: १५.

सोमा(म-अ)पवर्गº- -र्गः काश्री ६५,९,२१.

सोमा(म-अ)पहरण- -णे काश्रौ २५, १२,१८.

सोमा-पूपन्<sup>b</sup>- पाग ५, २, ६१; -- १०पणा श्राश्री ३,८,१; शांश्री; बौश्रौ १३, १८: २<sup>८</sup>; ऋअ २, २,४०.

सीमावीरगb-पा ५,२,६१व; -प्णः काश्रौ २४, २,९; -प्णम् माश्री ५,१,५,७४; २, १०,६; २६; हिथ्रौ १८, १, २५; -णस्य माश्रौ ५, १, ९, २४; -प्णे काश्री ५, १, ९; -प्णेन माश्री ५,१,६,११.

सोमापोप्णी- -प्णी

सात्र १. १५४.

सौमापीक्ग-दर्शन-

-नात् काश्रौ ५,१.७.

सोमापीएणb- -एण: आश्री ८, ६,५; श्रावधी २३,३,५; -व्यम् बौधौ १२, ४: २८; १३,१८: १××; हिश्री १३,३, ४४; २२, ३,८; ऋग्र २, २,४०; −णस्य शांध्री ६, ११,२; हिथ्री २२,५, २४; -प्णाः वौध्रौ १५, २३: १६; -ध्ये बृदे ४,९१.

सोमा(म-आ)प्यायना(न-आ)दि--दि काश्रौ ८,२,३२.

सोमा( म-२श्र )व्-देवत- -तानि

श्रश्र १, ४. सोमा(म-अ)भाव- -वे श्रापश्री १४, २४,१२: हिश्रो ५,६,७.

?सोमाभिज्यजन- -नस्य वाश्री ३.

२,७,१.

सोमा-रुद्र- - " • द्वा बौश्रौ १३. १७ : ८; ९; १८ : ४<sup>२</sup>; माश्री; –রী শ্বশ্ব ৬,६.

सौमारोद्र<sup>b</sup>--द्रः काश्री १५, ३,२२; चाश्र ४१: १०%; -द्रम् माश्रौ ५,१,६,१;१२;१५;९,४; ऋश्र २,६,७४.

सौमारौद्री- -द्रीम् माश्री ५,१,६,१८.

सोमारुद्रीय- -यम् श्रश्र ५, ६, सोमा-रोद्र<sup>b</sup>-- -द्रः हिश्रो २२,३,७; -द्रम् वौश्रौ १३, १७: १; ३; १८ : ३××; हिश्रौ **२२**, ३, ९; -द्वे हिथौ २२.३.९.

सोमारोद्रीय°- -यम् हिश्रौ २२. ₹,७.

सोमा(मा-श्र)ई- -र्कयोः श्रप ५२, ८,२; -कीं ऋग्र २, १०, ८५; अञ्च १४.१: वेज्यो ६.

सोमार्क-ग्रहण- -णे कत्र १,१०,

सोमा(म-अ)र्थ- -र्थः बौश्रौ १७, ४५ : १: -र्थस्य काश्रो ९,१,७. सोमार्थ-त्व- -त्वात् काश्री ६, 90,94

†सो(म >)मा-च(त् >)ती- पा ६, ३, १३१; -तीम् ऋप्रा९, २३; शुप्रा ३, ११७.

सोमा(म-श्र)वराध्धं - -ध्यानि श्रापध २,२२,७; हिध २, ५, १३७.

सोमा ( म-अ )विरोध- -धेन काश्री १६,६,७.

सोमा(म-श्रा)सन्दी-प्रका (र >) रा8- -रा वैश्री १३,७: ८.

सोमा( म-श्रा )सन्दी-वत् काश्री १३, ३,५; १९, ४,७.

सोमा( म-आ )हरण-ज- -जम् सु ५,२.

सोमा( म-त्रा )हवनीय- -ययोः कांध्रौ ८, ८,५.

सोमा(म-आ)हार- -राय शांश्री १३,६,२; आपश्रौ १४, २४, ११: हिथ्री १५, ६, १४: -रे हिश्री १७,१, २६%

१सोमा(म-श्रा)हति- -तिभिः श्राग्र ३,३,२; -तिपु हिश्री ८,६,६; -तीः श्रापश्रौ १२, ३,१२;२०, २१; माश्री २, ३,७, १४; वैश्री १५, २६: ३.

२सोमा(म-श्रा)हृति<sup>1</sup>- -ति: ऋश्र २,२,४; शुत्र २, ७१: १०३; साश्र १,९४.

†सोमिन्<sup>b</sup>- -मिनः श्रापश्रो ६,२४, ८; बौश्री १७, ४६ : २; भाश्री. सोमे(म-इ)ज्या- -ज्या वाधी १,१, १.६४: हिश्री ३. १. १३: जैग्र १,१९: १२: -ज्यायाः आपश्री १, १४, १०; -ज्यायाम् काश्री १८, ६, ३२; -ज्याये बौधी २१.9 : ८; ९.

सोमेज्यो (ज्या-उ)पपात- -ते काश्री २५,६,४.

१सोमे( मा-इ )न्द्र- -न्द्री चृदे ३,

सीमेन्द्र- नद्दम् माधी ५, १,५,७७; हिश्री २२,४,५.

a) वस. 1 b) वैप १ द्र. 1 c) भपू॰ इति पाठः १ यनि. शोधः (तु. ऋ २,४०,१)। d) °q.∞.-इति पागम. । मत्वर्धे प्र. । e) स्वाधे छः प्र. । f) व्यप. । वेष४-प्र-७५

२सोमेन्द्र°--न्द्रम् आपश्रौ १४, ३०,७; बौश्रौ १३,२५: १; ४. सोमे(म-इ)प्टि- -ष्टिः शांश्री १४, ५,२. सोमो(म-उ)त्तर- -रम् अप ५३,

٧,٩.

सोमो(म-उ)दक- -कम् वाध ६, 99.

सोमो(म-उ)पदेश- -शात् काश्रौ १०,७,१४.

सोमो( म-उ )पनइन- -नम् काश्रौ ७,७, १५; ३; ५; ९; श्रापश्री; -नेन शांश्रौ ७, १५, २; काश्रौ २२,६,१३; लाश्री ८, ८, १४. सोमो(म-उ)पावहरण- -णम् काश्रौ ९,१४,१६.

सोमो(म-उ)प्लीप- -पम् श्रापश्रौ १३, १, ५; २२,३; वैश्रौ १६, १ : ८:२४ : ३; हिश्रौ.

१सोम्य- पा ४,४, १३७: १३८: -†स्यम् श्राश्रो ४,७,४<sup>७</sup>;५,५, १८<sup>0</sup>; १०, १०××; शांश्रो; -५म्याः श्रापश्री १.७, १३: ९, ११; १४, ३२, ४: बौथ्रौ; भागृ २, ११:४<sup>d</sup>: १४: १३<sup>d</sup>: हिंग् २,१०, ५<sup>d</sup>;१३,२<sup>d</sup>; -‡०∓याः श्रापश्रौ १, १०, ७; वौश्रौ ५, १५: १७; भाश्री; -म्यात् उस् ८, १०‡; - ‡म्यानाम् त्रापश्रौ ४, ११, १; भाश्रौ ४, १६, २; हिश्रो; आमिय ३, ५, ७: ६º; श्राश्रौ २, १९, २२; आपश्रौ ८, सोमा-रुद्र- प्रमृ. सोम- इ.

१५, १७; १९, ८, १५; बौश्रौ; | हिए २, १२, २<sup>स</sup>; गोए ४, ३, ४<sup>d</sup>; या **∮११,** १८; १९; - 🕆 ॰ म्यासः आश्री २, ७, ९<sup>ह</sup>: आपश्री; माश्री १, १, २, ३७<sup>ष्ट</sup>; ७, ६, ५२<sup>ष्ट</sup>; — 🕇 स्येभ्यः शांश्रो १०, १, १३; श्रापश्रो १४,३२, २; २१, ५, १६; ६, १; लाश्री ८, ३, १३.

रसोम्य,म्या<sup>h</sup>- -०म्य वाध्रश्रौ ४, ३७:१०; कागृ ४१, १८‡1; वैध ४,८,७;-म्या बौषि २,९,१२ २सोम्य ां -०म्य वाध्रश्री ४. ८९ : ३३; १०८ : १७: श्रापमं २,४,१४<sup>‡1</sup>; बौषि २, ९, १३; सु २८,५; श्रप ७१,४, ५; वैध २,१०,८ : - म्यः बौपि २, ९, १२ 🕆 ; -म्यम् वैग् ४, ११ : ४: -स्याः श्रव ४१, ३, १२; ४४,२,९;५२,१३,३;५; -०म्ये बौषि २,९,१३‡; सु ३०,३%. सोम्य-दर्शन -नाः कप्र ३, ८,१३; अप ५२, ४, ५. सौम्य-रूप<sup>k</sup>- -पम् विध ९७,

सौम्य-वाच्- -वाक् अप २३, ४,२,

सौम्य-वृक्षा ( क्ष-आ )श्रय--याः अप ७०, ४, ६.

सोमन्- √सु (श्रभिषवे) द्र. सोम-निवपन- प्रमृ. सोम- इ. -म्याय या २,२५ ; - +म्यासः श्लोमायन्ति निसू ६,१०:२२.

सो(स¹-उ)च्ण- -च्णेन अप २३,१३,२. सो(स¹-उ)प्णीप- -पः बौधौ ६,१७: २२;श्रप ४,१,२; विघ ६४,१४. सो(स¹-उ)ष्णो(ष्ण-उ)दकण- -कम् कौसू ५५.७. १सो(स¹-२ऊ)ध्मन् k- -प्मणः ऋप्रा

६,३७; ऋत ४,४,१; -प्मणा ऋप्रा १२, ९; -प्मणाम् ऋप्रा १३,१६; -प्मणि शीच १,९४; -प्मसु ऋषा १३, १९; -प्मा ऋप्रा ६,२; १२,११; १४,५७; -प्माणः ऋत २, २,६; शुप्रा १, ५४; शौच १, १०; -प्माणौ ऋप्रा १,१३.

सोप्म-ता- -ताम् ऋपा १३, १६. सोध्म-यमो(म-उ)दय- -यः ऋपा १४,५४.

सोप्म-वत्- -वान् ऋपा ११, २५. सोध्मिन्- 'ध्मि ऋत ५,३,४; - दिमणि ऋत ५,४,१०.

सोव्मो(व्य-अ)व्यन्- -व्यणाम् ऋप्रा १३, ६; १४, १९.

२सो( स $^{1}$ -१ऊ )ध्मन् $^{k}$ - >  $^{\circ c}$ मा (ष्म अ) त - न्त्रम् शंघ २१८. १सोप्यत्- √स (अभिषवे) इ.

२सोष्य(त्>)न्ती-प्रमृ.√मु(बधा.) द्र.

सौकरसदा- १स्कर- इ. सौकरायणº-- -णः शुश्र ४,१७८. १सोकरीय- २सुकर- इ. २सोकरीय- २स्कर- इ. सौकर्य-१सुकर- द्र. सौकुमारक- सु-कुमार- द्र.

b) पाभे. वैप १, २६७३ e इ.। a) पूप. वृद्धेवेंकल्पिकत्वम् उसं. (पा ७,३,२१)। d) पामे. वैप १ सोम्यासः शौ १८ ४, ६२ टि. इ.। पांठः ? यनि. शोधः ( तु. आनं., ऋ ८, ६५,८ च )। e) सौ॰ इति पाठः १ यनि. शोधः (तु. ऋ १०, १६, ८)। f) पामे. पृ २७०४  $\overline{g}$ । g) सपा. तै १,८,५,२ मोम्याः इति पामे.। h) = शीतल-स्वभाव-। इवार्थे यत् प्र. उसं. (पा ५,३,१०३)। i) सपा. सो $\circ$ <>सौ $\circ$ इति पामे. i) स्वार्थे अण् प्र. i वस. i) = ४स im) वस.>कस.। n) व्यप. ।

सोक्तसि<sup>a,b</sup>- -तयः वौश्रीप्र ३:८. सौकृत्यायन- सु-कृत्य- द्र. सौक्तिक- स्क- इ. सोक्ष्मय- सक्ष्म- द्र. सौख- २मुख- इ. सौखतपसिक- प्रमृ. १५७- इ. सौखीय- ३सुख- द्र. सौख्य- १सुख- द्र. सौगन्ति"- -न्तयः बौश्रीप्र ३१:४. सौगन्धि - न्वयः बौश्रीप्र ९:१. सौगन्धिक- सु-गन्धि- द्र. १सोगलुन्तिगलुन्तेकरमसि अप ३६,९,३. सौचक्य- १स्च- इ. सौचिक्य- २स्विक- द्र. सौचीक"- -कः ऋत्र २,१०,५०; ७९; बृदे ७,६२. सौजामि- २सुजामि- इ. सौढामित्रि- √सह् द्र. सीत- ३स्त- द्र. सौतङ्गमि- सुतङ्गम- द्र. सौति°- -तयः वौश्रौप्र ४४ : ३. सौत्य~ √सु (श्रभिपवे) द्र. सौत्र-, <sup>०</sup>त्रनाडि- सृत्र- द्र. १,२सौत्रामण- प्रमृ. सुत्रामन्- इ. सौत्री- सत्र- द्र. सौद्श-, 'क्षेय- रमुदक्ष- द्र. सौदत्त्रोय- सुदत्त- द्र. सौदनेयक~ सोदन- इं. सीदानव - -वः वीश्रीप्र ४३ : २. सीदामेय- सुदामन्- इ. सीदास- सुदास्- द्र. सौध- सुधा- इ. सौधन्वन-, °ना- सुधन्वन्- द्र.

सौभात्र- सु-भातृ- द्र. सौधर्म°- (>°र्मी- पा.) पाग ४, १, सोभूव°- -वः वाधूश्रो ४,४७:४<sup>1,78</sup>. सौधवि®-- -वयः बौश्रीप्र ४१: ५ सोम- सोम- इ. सौधातकि-, °तक्या- रसुधातु- द्र. **सोमङ्गल-** ३सुमङ्गल- द्र. सौधामनि- १स्रधामन्- इ. १सौमतायन- सुमत- द्र. सौधामित्रिक- सुधामित्र- इ. २स्तीमतायन-(>॰नक- पा.) पाग सौधावतान⁴− ४,२,८०. सोमत्य°- -त्याः वीश्रोप्र ३१:७. सौधावति-, °वनि- सुधावत्- इ. सोनद्य^ - -द्याः वौश्रौप्र ४१ : ६. **सौमनस**- २सुमनस्- द्र. स्रोनव्य-, सीनव्यायनी- रस्तु- इ. सौमनसायन- ४सुमनस्- इ. सौनामि-, ॰मेय- सुनामन्- इ. सौमनस्य- २सुमनस्- द्र. सीमनि8- पाग २.४.५९. सीनिक- सन,ना- इ. सौममित्रिका-, °त्रिकी-, सौमवाह-सौनेत्र- सुनेत्र- इ. सौपतिथि°- -थिः बौश्रौप्र ४६:४. सोम- द्र. ?सौमश्री- -श्रीभिः कौर ४,१,**९**. सौपथ्य- सुपथिय- इ. स्रीमापीष्ण- सोम- द्र. सीपन्थय- सुपन्थिन्- इ. सौपर्ण-,°र्णा-, °र्णेय- सुन्पर्ण- द्र. सौमायन-(>॰नक- पा.) पाग सौपर्य- सुपरि- द्र. ४,२,८०. सौपर्व- सुपर्वन्- द्र. सौमारौद्र-,सौमिक-प्रमृ. सोम-द्र. सौपामायनि- सुपामन्- इ. सोमित्र-, भन्न- प्रमृ. रसुमित्र- द्र. सौपिङ्गल- सुविङ्गल- द्र. सौमी- सोम-द्र. सौपिष्ट- २सुपिष्ट- इ. सीमुचि"- -चयः बौश्रीप्र ११: १. सौपृत- २सुपूत- इ. सौमेध- समेध- द्र. सौप्रख्य- सुप्रख्य- द्र. स्त्रीमेन्द्र-, १-२सीम्य- सोम- इ. सौप्रजास्त्व- सुप्रजस्- इ. सीयज्ञक- सुयज्ञ- इ. स्तीयम्त°- -नाः वीश्रीप्र ११: २. सौवभ्रवि°- न्वयः वीश्रीप्र ३१: ६. सौवभूव°- -वः वाधूश्रौ ३,१ : ९. सौयवसायन- रसुयवस- परि. इ. सीमग- समग- द्र. सौयवसि- रसुयवस- इ. सौभर- सोर्भार- इ. सौयामायनि- रसुयामन्- इ. सौयामि- सुयामि- इ. सौभरि°- -रिः ग्रुथ २, २३७; अअ सौयामुनि"- -निः बौश्रीप्र १९: २. २०, १४;११४. सौभरी- होभरि- इ. १सौर- सरा- इ. सीभागिनेय-,सीभाग्य- सुभग-इ. २स्तोर- २सूर्य- इ. सीरङ्गि--कः वौश्रीप्र २७: ९. सौभूत- २सुभूत- इ. सौभव'- -वः श्रापमं १, ३, ४ । सौरभेय- सुरमि- इ.

a) व्यप. b) < सु-कृत - इति MW. | c) < सुधर्म - इति MW., < सुधर्म - इति पागम. | d $\rangle$  पू २४३३ g इ. | e $\rangle = सोभिरि <math>-$  | f $\rangle$  परस्परं पामे. | g $\rangle$  सोक्षुवः इति मुक्ते. |

सौरमस- सूरमस- इ. १सोरसेय- सरस-इ. श्सीरसेय"- -यान् सु ९, २. सौरसेन्य- स्रसेन- द. सौराज्ञक-, सौराज्य- सुराजन्- द्र. सौराभ- २सूर्य- इ. सौराष्ट्र-, °ष्ट्रिका- सुराष्ट्र- द्र. सौरिक- सुरा- इ. सौरोभङ्ग<sup>७</sup>- -ङ्गाः बौश्रौप्र १७ : ७. सौरोहिक- सुरोहिका- द्र. सौरोहितिक- सुरोहितिका- द्र. १सोर्ध- ३६र- इ. २सोर्य- प्रमु., १-२सीर्याचान्द्रमसी-प्रमृ. २सूर्य- इ. सौलक्षिक- सुबक्ष- इ. सौलाभ-, भ्य- सुलाभिन्- इ. सौलेखन- सुलेखन- द्र. सौलोभ-, भ्य- सु-लोभिन्- ह. सौलोहा- सुलोहिन्- द्र. १सोव- ख-इ. २सोव- स्वर्द्र. सौवत्तसेय- सुवक्षस्- द्र. सौवर- √स्रु इ. सौवर्गमनिक- स्वर् द्र. सौवर्चल- २सुवर्चल- इ. सौवर्चलीय- १सुवर्चल- द्र. सौवर्चस- रसुवर्चस्- इ. सौवर्ण- प्रमृ. १सुवर्ण- द्र. सौवर्णकायन- सुवर्णक- द्र. सौवर्णनिष्क- प्रमृ., सौवर्णा-'१सुवर्ण- द्र. सौवस्तव- सुवस्तु- द्र. सौवस्तिक- स्वस्ति- द्र. सौवादुमृद्−,°दव- √स्वद् द्र.

सौवाध्यायिक- स्वाध्याय-इ. सौवासिनी c--नीम् कीय ३, १०, सौस्त- सुली-इ. २४; शांग्र २,१४,२१. सौवास्तव- सुवास्तु- द्र. सौवि- (> °वीय- पा.) पाग ४, २,१३८. सौविद्छ- पाउमो २,३,९२. सौविश्रवस<sup>b</sup>- -सः बौश्रोप्र ४१:१३. सौविएकृत-, °ती- १स्त्रिष्ट- द्र. सौविष्टि- २स्विष्ट- इ. सौवीर- २सुवीर द्र. सोवीरा<sup>व</sup>- -रा नाशि १,२,१२. सौवीरायण- (>॰ण-भक्त- पा.) पाग ४,२,५४ सौवेरणिº- (>ºणीय-) सौदार्भक-, °शर्मि- सुशर्मन्- द्र. १-२सौश्रवस- सुश्रवस्- द्र. सीश्रुत- प्रमृ. सुश्रुत- द्र. सौइलोक्य- सुरलोक- द्र. सौ(स<sup>1</sup>-औ)पध- -धम् काय २४,४; २८, ३; मागृ १, १४, ६; वागृ १५,१७. सौ(स¹-ओ)षधिक- -कान् अब ३, सौ(स<sup>1</sup>-ओ)षधिवनस्पतिक- -कस्य कागृ ४१,२३. सौ(स<sup>(</sup>-श्रो)षधी- -ध्यः वौश्रौ १९, 90:3. **स्रीषाम्ण**- सुषामन्- द्र. सौष्ठव∽ सुष्ठ- द्र. सौसायन-(> ॰नक- पा.) पाग ४,२,८०. सौसुक-> °कीय- पावा ४, २, 989.

सीस्रिकि - - किः वीश्रीप्र ४४:४ सौस्थाली- सुरथाल- इ. सौस्नातिक- धुस्नात- द्र. सौहविष- २सुहविस्- द्र. सौहार्द्- सुहृद्- द्र. सौहित्य-सुहित- द्र. सौहृद्य- सुहृद्य- द्र. सौहद्य- सुहद्- द्र. सोहोत्र- सहोत्र- इ. √स्कन्द्<sup>ड</sup> पाधा. भ्वा. पर. गतिशो-षणयोः, स्कन्दते वौध्रौ २८. १२:३ 🕆 वाध ३०,७ स्कन्दति शांश्रौ ८, १५, ७‡; वीश्रौ; स्कन्दन्ति बौश्रौ १४,९:५: स्कन्दामि श्राप्तिय १,५,५: १४;६,३:६७; †स्कन्दात् वौधौ ३, १६ : २८; भाश्री ४, ९, २: **†मस्कन्द्रत् कौसू ६, १;** श्रप्राय १, ३; स्कन्देत काश्रीसं ३१:७: स्कन्देत् काश्रौ २५, २, २४; श्रापश्री; स्कन्देयु: श्रापश्री ९, १२, २; भाश्रौ ९, १५, १७; माश्रौ ३,६,१७; वैश्रौ. †चस्कन्द आश्री ३, १३, १५; ५ २,६; शांश्री; ‡मस्कन् काश्री २५, १२, ८<sup>२b</sup>; वैताश्री १६, १५<sup>1</sup>; †अस्कान् शांश्री ३, २०, ४; श्रापश्रौ **९**, ६, ७<sup>३h</sup>; १४, ર<sup>b</sup>; १४,२८,६¹; १५, ૧७,૧ʰ; बौथ्रौ: वैश्रौ २१, १५: ४1; हिश्री १५, ७, १३1; स्कान्। श्रापश्रौ २, १,८‡; २,३××; वौश्री १. ११: २१××: भाश्री.

a)=जनपद- वा तद्वासिन्- वा । b) व्यप.। c)=सुवासिनी- (तु. गौध ५,२६)। d)=मूच्छ्रेना-विशेष-। e) पृ २१०२ i इ.। f)=४स-। g) शौच २,१०४ पा ३, ४,५६; ७,४,८४ परामृष्ट: द्र. । h) पांभे. वैप २, ३खं. अस्कान् तैना ३,७,१०,३ टि. द्र. । i) परस्परं पांभे. । j) पांभे. वैप१ स्कन् मा १,२६ टि. इ.।

†स्कन्दयात् आपश्री १५, ११, ३: बौश्रौ ९, ११:२: भाश्रौ: स्कन्दयेत आश्री ३,११,७; बीध **ઇ. ૧.**૨૨.

स्कन्त्वा पा ६,४,३१,

स्कन्दन- -ने आश्री ३, ११, २३: वैश्रौ २०,१०: ८.

स्कन्न, ना- - मनः आपश्रौ ९ ६. ७. बौश्रो ९,१६: १०: हिश्रो १५. २,१४: श्रश्राय ४, ३<sup>२</sup>८: -- न्नम् ्ञाश्रौ ३, १३, १५; काश्रौ; -त्नस्य आपश्रौ १०, १७, ७; माश्रौ २. १, ३, १; वाध्रशौ २, १३:१: वैश्री: - † न्ना आपश्री ९,६,७ª:१७,१३; बौश्रौ ९,१६: १०°; हिश्री १५, २, १४°; ७, स्कन्द(वप्रा.)"- पाग ३, १, १३४°; २३२; अप्राय ५,५; -नाः काश्रौ २५, ५, २८; काश्रीसं ३३: ६: - † जात् b काश्री २५, १२, ८: श्रापश्रो **९,** ६, ७<sup>२</sup>: १७, १: बौश्रौ ९, १६: ११; १२; हिश्री १५, २, १४ : ७, २३: अप्राय ५,५: - ज्ञान आपश्रौ १. १८, ४; वैश्रौ ३, ७: ११; ४, ६:२: हिश्रौ १. ५. ३२: - † ज्ञानाम् अप्रश्री १४.२७,५; हिश्री १५,७,४; -ने शांश्री ३, २०, ४; श्रापश्रौ ९, १७,२; ३; १४, २८, ३: बौधौ. स्कन्न-च्छिन्न-भिन्न-भग्न-नष्ट-दुष्ट-

विपरीत-हीन- -नेपु वौश्रौ २८,

स्कन्न-प्रायश्चित्त- -त्तम् वाश्री

90:3.

१, २, २, २९: ४, ३२; -त्तेन · काश्रौ २५, २, २५°. स्कन्न-विच्छि(न्न>)ना- -०ने कौग २.८. ४<sup>d</sup>.

र्म?स्कन्नादो<sup>a</sup>ंट आपश्री २. १७.

१: हिश्रौ १५, ७, २३; अप्राय 44.

स्कन्ना(च-य्र)नुमन्त्रण- -णम् बौश्रौ ९.१७:२८: २४.३१:९. स्कन्ना(न-त्र)भिमर्शन- -नम् श्राश्रौ ३,११,११.

स्कन्ना(न्न-त्र)स्मृति-होम- -मौ कौस ६.२.

?स्कन्नाहत- -तम् अप्राय ४. 3 1 2.

४,१, ९८<sup>1</sup>; ३,१०६; ५,१,२; ३.१०३: पा, पाग ध,३.१०० b: -न्दः काग्र २०,२; अप २०,६, ३; चन्यु ४: ११; -न्द्रम् आमिगृ २, ६. ३ : २६: कागृ १९, ७; बौगः: अप २०,६,२; ३१,३,५; शंध ११६: २५; वौध २, ५, २२ 🕆 : - न्दाय आमिगृ १,२,२ : २३: भाग ३, ९ : ९: हिम २. १९,६: अप २०,४.२+. स्कान्दायन- पा ४,१,९८.

स्कान्दायन्य- पा ५, ३,

993. स्कान्दिन्- पा ४,३,१०६. स्कन्द-दैवंत्य- -त्यम् वैष्ट ६,५: १. स्कन्द-पार्धद- -दान् आमिए २,६, ३:२७ का ११६:२६; वौध २.५.२२‡.

†स्कन्दपार्वदी- -दी: श्राप्तिगृ २,६,३ : २७: वौध २,५, २२. स्कन्द-बह- -हान शंघ ११६:२५. स्कन्द-विशाख- पाग २. ४. १४:

-खयोः अप ७०<sup>३</sup>.१०.४: ७१. १७, २.

स्कन्ध- पा ५.१.२:३,१०३. **?स्कन्दक्षिणान्तान** श्रामिय ३,६,२ः

स्कन्ध(वप्रा.) e'g पाउमी २, २, १७३1: पाग२,४,३१:४,१,९८1: ३.१०६: ५.३.१०३: -न्धः या ६.१७: -न्यम श्रामिष्ट २.६. ८ : ४०: -न्धयोः शंध ४५७ : १४: -न्धस्य कौगृ १, १२,८; शांगृ १, २०, ३: -न्धात् अप २२.२.३: - इधे पाय १.८. ३: -न्धेन वौध २,१,१५:१६. स्कान्धायन- पा ४,१,९८.

स्कान्धायन्य- पा ५, ३,

993.

स्कान्धिन्- पा ४,३,१०६.

स्कन्ध-ज- -जः आपग्र ११. १५: श्रापध १,२, ३८: हिध १, १, ६९: -जम् बौगृ २, ५, १७.

स्कन्ध-द्वय- -यम् शंध ४५७: ४; ४५८.

स्कन्ध-प्रमा(ग्>)णा<sup>k</sup>- -गाम् अप ₹0<sup>२</sup>,२,२.

स्कन्ध-मात्र- -त्रम् त्रप २३,२,३. स्कन्धमात्री-काश्रौ -ज्याः २६,२,८.

a) पाने. वैय २, ३खं. स्कन्ना तैवा ३, ७,१०,३ टि. इ. । b) पामे, वैप १ स्कन्नम् काठ ३५, ४<sup>२</sup> हि. इ. । c) = [उपचारात ] मन्त्र-। d) पामे. पृ ६७ p इ. । e) वैप १ इ. । f) सपा. माश्री ३,२,५ हिश्री १५, २,११ तन्वां हुतम् इति, आश्री ३, ११,११ आपश्री ९, ६, ३ माश्री ९, ८, ६ तन्वं हुतम् (पृ १९५६ ० द्र.) इति च पाभे.। g) नाप., व्यप. । h) तु. पागम. । i) स्कन्ध- इत्यन्ये (तु. पागम.)।  $j) < \sqrt{स्कन्द्र । k}$  वस्.।

स्कन्ध-वाह्य- - ह्येषु शंघ २५५.
स्कन्ध-शाखा(खा-अ)ङ्कुरो (र—
उ)क्वव- -वः अप ६४,४,१.
स्कन्ध्य,न्ध्या³— पा ५, ३, १०३;
-न्ध्याः श्राश्रौ १२,९,११;
वौश्रो १०,२७:६;३२:१××.
स्कन्धस्<sup>b</sup>— पाउ ४,२०७<sup>c</sup>; -न्धांसि
वाध्रश्रौ ४,६४<sup>२</sup>:६; या ६,१०†.
स्कन्धो-ग्री(व>)वी<sup>d</sup>— -ची निस्
१,२:१८; ऋश १,७,३;२,१,
१७५; छुश्र; पि ३,२९; -चीः?
श्रश्र १२, ५(६).
√स्कम्, म्म्° पाधा. भ्वा. आत्म.

√ स्कम्, म्म्° पाधा. भ्वा. आतम.
प्रतिवन्धे, †स्कन्नीत बौधौ ११,
०: ३६.
अस्कमायत् तैप्रा ११,१०‡.
चास्कम्भ ऋप्रा ११, १०‡.
स्कम्षे–>‡स्कमीयस्षे– -यान्

स्कम् $^{b}$ -> $^{\dagger}$ स्कमीयस् $^{b}$ - -यान उस् २,२८.

स्किमित- पा ७, २, ३४; - ता वाश्री ५, २०, ६; शांश्री ३, २०,४; माश्री २,५,२,२५.
स्कम्भ - पाग ४, १,९८६; ३, १०६६१, - मम्मः माश्री १,२, २,२५६३; श्रञ्ज १०,१०; - मम्मम् अपं १:१६; -म्मे अप ७२, १,३; -म्मेन श्रञ्ज १०,११५.
स्काम्भायन- पा ४,१,९८.
स्काम्भायन- पा ५,३,

†स्कम्भ-सर्जन - नम्। वौश्रौ ६,१५:२९; १६:१६; माश्रौ २,१,४,३८; वैश्रौ १२, २०: २;२१:६.

स्कम्भसर्जनी- -नी<sup>1</sup> काश्री ७,९,२३; काठश्री ८८.

७,९,२३; काठशा ८८. स्कम्भ-सर्जनि<sup>६</sup>- -निः हिश्रौ ३,२७<sup>‡</sup>।

†स्कम्भन- -तम् आपश्री १०, २८, १; २९, ९; वीश्री; -नेन ऋपा ४, २१; १०,३; उस् २, २८; ६, ६.

†स्कम्भिनि<sup>b</sup> - निः<sup>1</sup> ग्रापश्रौ १, २१, ३; वौश्रौ १, ७ : ५; ६; भाश्रौ १, २३, २; वैश्रो ४,८ : ३; हिश्रौ १, ५, ७८; ७, ३, १२\$.

√स्कु¹ पाघा. व्रया. उभ. आप्रविशे, †चोष्कूयते निघ ४,३; या ६, २२.

चोष्क्यमाण- -णः या ६, २२ ई; १ स्कुन्द् पाधा. भ्वा. श्रात्म. श्राप्रवेश. स्कुप्त्वा<sup>m</sup> श्राप्ध १, ३१, २२; हिध १,८,४१.

 $\sqrt{\epsilon}$ कुम्भ् $^{n}$ 

√स्खद् पाघा. भ्वा. श्रातम. स्खद्ने. स्खद्°,दा- (> स्खद्य-पा.) पाग ५,१,२.

√स्खल्<sup>р</sup> पाधा. भ्वा. पर. संचलने, शब्दे, स्खलेत वाधूश्रौ ४,३७ : २०.

स्काम्भिन्- पा ४,३,१०६. र्स्युड्व पाधा. तुदा. पर. संवरणे.

√स्तक् पाधा. भ्वा. पर. प्रतीघाते. √स्तग् पाधा. भ्वा. पर. संवर्षे. √स्तन् पाधा. भ्वा. पर. शब्दे; चुरा. उभ. देवशब्दे, स्तनते श्रप ७०³, ११,९; स्तनेयुः श्रप ७१, १३,

> स्तनयित वाधूश्री ३,३८:४;४, २७:९;१३;१६;१७; ग्रापध; स्तनय वीश्री १३,३८:४‡; वताश्री ८,९‡; सु ९,३; स्तनयेत् आपध १,१२,५; हिंध १,४,५.

स्तनयत्— -यित कागृ ९, ६; मागृ;
आपध १, १२, ३‡; हिध १,
४, ३‡; -यन् आश्रौ ३, १३,
१२; श्रापमं २,११,२४‡; बौस्
९८,२‡; श्रप२४,३,१; या १०,
१९‡; -यन्तम् गोगृ ३,२,१८.
स्तनियत्तु<sup>b</sup>— पाउ ३, २९; -त्तुः
श्रापश्रौ १६, ३२, ४‡; २१,
६,१५; वाध्रुगौ; -त्तुना श्रापध
१,९,२३; हिध १,३,२४; श्रश्र
४,१५; -त्तुम् पागृ ३, १५,
१७; -त्नौ श्राश्रौ २,१८,१९;
वाश्रौ १, ४, ४, ३‡; हिग्रौ.
स्तनियत्तु-वर्ष-विद्यत्— -युतः

स्तनित- -तम् अप ६१, १, १६; ६२, ४, ३; -ते बीगृ ३, १, १६; कौस् १४१, १७. स्तनित-महाभ्र-विद्युद्-वर्ष--षें: अप ५१, ५,३.

गौध १६, २३.

a) तत्रभवाद्यर्थे यत् प्र. । b) वै । १ द. । c)  $< \sqrt{}$  स्कन्द् । d) = छन्दो-विशेष- । e) पा ३,१,८२ परामृष्टः द्र. । f) पाभे. वैप १ स्काभता टि. द्र. । g) व्यप. । h) तु. पाका. । स्तम्भ- इति भाण्डा. प्रमृ. । i) पाभे. वैप १ स्कम्भः मै १,१,७ टि. द्र. । j) पाभे. वैप १ स्कम्भः कि. द्र. । k) ऋत-सद्गि— इत्यनेन स-न्यायता द्र. । l) या ६,२२ पा ३,१,८२ परामृष्टः द्र. । m)  $< \sqrt{}$  स्कुम्भ् वा  $\sqrt{}$  स्कु वेति हरदत्तः, स्कुत्वा इति  ${}^{2}MW$ . । n) धा. रोधने वृत्तिः इत्येके, धारणे इति माधवः ( तु. पासि. )। पा ३,१,८२ परामृष्टः द्र. । n) तु. BPG. ।

स्तन<sup>a,b</sup>- पाग २, ४, ३१; - † ०न<sup>c</sup> आपमं २.१३.२; श्राप्तिय २,१, ४:१८: भाग १,२५:१०: - 🕇नः ब्राश्री ३,७,६; ४,७,४; शांश्री; -नम् शांश्रौ ५, १०, ५; काश्रौ १८.४,२६५;२६,५,७; त्रापश्री; हिगृ२,४,३<sup>२</sup>;‡<sup>с७व</sup>;–नाः वाधूश्रौ **રૂ**, ૧**૧** : ૨૫, છ, ૧૦૬ : પ<sup>ર</sup>; कप्र ३,१०, ४; या १४, ६५; -नान् काश्रौ १६,४,१<sup>e</sup>; आपश्रौ €, ४, २; १७, ९, ८; १६, ५, २º; बौश्रौ ९, ९ : १३;१०,५:१९<sup>8</sup>; भाश्री; माश्री ६, १, २, ११°; -नानाम् वाध्रश्रौ ३, १९ : २७: - †नाम्याम् श्रापश्रौ १२, १८, २०; वैश्रौ १५, २२: ९; -नैः श्राश्री १२,८,३१; -नी काश्रीसं ३६: ७; वाधूश्रौ ४,११८: ४; वाश्री. स्तन-कर्ण<sup>1</sup>- -र्णाः बौश्रौप्र १७:५.

स्तन-करूप-- -रूपः आपश्रौ ११, ४, ९; -ल्पाः हिश्रौ १०, २, ५४. स्तन-कुम्भ- पाग २, १ ५६<sup>६</sup>. स्तन-ग्रह- -हात् कौसू १०,१६. स्तन-चतुष्टय- -यम् कप्र ३,१०,२. स्तन-तट- पागम ११३. स्तन-दान- -नात् द्रागृ २,२,३३. स्तन-ध<sup>b</sup>-- -धः काष्ट २८,४ के. स्तर्न-धयb- पा,पावा ३,२,२९. स्तन-प(q >)दी- पाग **५**, ४. 938.

स्तन-प्रतिधान¹- -नेन गोगृ २, ७, 98. रतन-प्राशन- -नात् जैगृ १,८:१. स्तन-विभाग- -गः भाश्री १०, ९, १५; वैश्रौ १२, १३: ११. स्तन-च्यूह--हो माश्रो २, २, १, स्तन-स्थान- -ने काश्रौसं २९:१५. °स्त(न>)ना- पा ६,२,१६३. स्त(न>)ना-भुज्<sup>b</sup>- -भुजः ऋपा 9,64. स्तना(न-था)लम्भन- -नम् काश्रीसं ३५: 94. स्तनयत्-,°ियत्नु- √स्तन् द्र. स्तनिक-(> स्तानिक्य- पा.) पाग 4,9,926. स्तनित- प्रमृ. √स्तन् इ. ?स्तनुतर्(:)<sup>1</sup> तैप्रा ८, ८. स्तव[,व]क<sup>k</sup>- पाउध,९६<sup>1</sup>; पाग५,२, ३६<sup>m</sup>;१३६<sup>8</sup>;—वकः कप्र३,६,७. स्तवक-वत्- पा ५,२,१३६. स्तबा,बाकित- पा ५, २, ३६. स्तविकन्- पा ५, २, १३६. √स्तभ्, म्भ्<sup>n</sup> पाधा. भ्वा. श्रात्म. प्रतिबन्धे, स्तम्नीताम् तैप्रा ४, ५२‡; स्तभाय शांगृ ३,३,१‡°; †सस्तभात् श्राश्रौ ३, ७, १५; **৪. १०.५; ६. १, २**; স্বাধ্রী; †अस्तभायत् श्राश्री ४, ६, ३; बौधौ १३,२७: ११. †तस्त्रम्भ आश्री ७, ९, ३; ९, √स्तम् पाधा. भ्वा. ५र. श्रवेक्स्ये.

৭,५: য়াপ্রী. †तस्तभान- -नः<sup>p</sup> आपश्री २२. १२, २०; बौध्रौ १८, ७: ८; हिश्रौ १७,५,२३.

स्तब्ध ब्धा- पाग ५, ४, २९<sup>8</sup>; -च्धः वाधूश्रौ ४, ९२: १; या २,३ 🕆 : - व्धम् अप २, ६, २: -व्धा हिश्री १५,८,३५<sup>‡व</sup>; -व्धाः याशि २, १००; नाशि २,८,१४.

स्तव्ध-क- पा ५,४, २९. स्तब्ध्वा त्रापश्री २, ३,१.१; १४, ३३,२‡; बौधौ.

स्तभु $^{b}$ ->  $\sqrt{$ स्तभूय >स्तभूय-मान- -नम् ऋपा ९,१६. 9 स्तमभ<sup>r</sup>— -म्भः श्रप ४८. १३७<sup>‡s</sup>; -म्भन् श्रापश्री ७, १७,७; पागृ ३,४,४;१४, १३: -स्मात् काश्री ८,३, ७; -स्मैः अप २१,५,३; -म्भौ अप १८. 9.62:8.

स्तम्भ-प्रासाद-पादप- -पाः श्रप ७०<sup>२</sup>, ३, २,

स्तम्भ-वृत्त- -क्षाः अप ७१. 98,4.

स्तम्भन- -ने अप २६, ५, ४. †स्तम्भनी - - ० नि अप ३६. १,४; -नी बौग्र २,१,१९<sup>t</sup>. स्तम्भन-व (त् >)ती- -तीम् बौश्रौ १९, १०: ५०.

a) = पर्योघर-,  $\lfloor a \rfloor$  दुरध-  $\lfloor b \rfloor$  वैप  $\{ x \in C \}$  त्वं स्तन > सपा. हिए  $\{ x \in C \}$  स्तनम् इति पामे.। d) स्तन (सं१) इति ? Böht ( ZDMG [५२, ८६] ) । e) = [ स्तन-सदश- ] मृदवयव- । f)=ऋषि-विशेष-। g) तु. पागम.। h) उप.  $<\!\!\sqrt{\mathrm{e}}$  (पाने)। i) उप.  $<\!\!\mathrm{प्रति}\sqrt{\mathrm{e}}$  (पाने)। j) सपा.  $l) < \sqrt{\xi}$ या । m) [पक्षे] भागडा. ॰व॰ इति पाठः । n) पा ३, १, ५८; ८२; ८,३,६७; ११६ परामृष्टः इ. । o) पाभे. वैप २, रेखं. श्रयस्व तैवा ३,७,१०,१ टि. इ. । p) पामे. वैप १ संस्तमे काठ ४०,९ टि. इ. । q) पाठः ? स्तव्ध्वा इति शोधः (तु. स्रापश्रौ १४,३३,२)। r) = स्यूणा-। s) = [उपचासत् ] देवता-। t) = मातृ-विशेष-।

१स्तम्ब(बन्ना.) वे वे वाड ४,९६; पाग | २स्तम्भ व-(>स्ताम्भायन-, विमन्- | मस्तिपा विमाय । निष ४, ३; या ६, ५, ४, २९; -म्बम् श्रापश्रौ १, ३,७; ८;बौश्रौ १, २: १३; भाश्रो: -म्बाः लाश्रौ ८, ५, ४; -म्बान् श्रामिग्र ३, ८, १ : ९; २:६८; वौषि; कौसू २९, ४; -म्बानाम् आप्तिगृ ३,८, ३ : ८; बौपि १,१५: ७९: -म्बे आश्रौ ३,१४,२०; काश्री १७, ४, १; भाग २,१९: ११°; गोग २,९, २५; द्राय २, ३,३२; कप्र २, 9,24.

स्तम्ब-क- पा ५,४,२९. स्तम्ब-करि- पा, पावा ३,२, २४. स्तम्य-घन-, °ध्न- पा ३,३,८३, स्तम्ब-जb- -जम् दंवि २,४ . स्तम्ब-पर्यन्त- -न्तम् श्रप ७०,१२, ६: शंध १२२.

स्तम्ब-यज्ञस्<sup>b</sup>- -जः काश्री २,६,७: ८, ३, १३; ११, १,६; आपश्री; -जुपः श्रापश्रो २, १, ३; बीश्रो २१, १४:१; २२, ५:१××; भाधौ;-जुिष बौध्रौ ३,२४: ७; -जुषी बौश्रौ ५, ५: २०; २१, २: १५; २५, १: २२; -जुषोः बौश्रो २१,२: १५. स्तम्ब-रजस्- -जसा कौसू ३१,१५.

स्तम्बे-रम- पा,पावा ३,२,१३. २स्तम्ब<sup>०१त</sup> (>स्ताम्बायन- पा.) पाग ४,१,९९.

स्तम्बमित्र<sup>त</sup>- -त्रः ऋअ २,१०,१४२

१स्त∓भ- प्रमृ. √स्तम् इ.

पा.) पाग ४,१,९९;३,१०६°. स्तस्भन- √स्तम् द्र. स्तम्भशब्द- -ब्दाः बौश्रीप्र १७: 98.

स्तम्भस्तम्बशब्द्<sup>व</sup> -ब्दानाम् श्रापश्रौ २४,७,५1; हिश्रौ २१, ₹,90.

?स्तम्भानोपमानौ अप्राय ६,१. स्तरण- प्रमृ. √स्तृ (आच्छादने) इ. स्तरी<sup>b</sup>- पाउ ३,१५८; - †री: आश्री ७,४,४;शांश्री २,१२,७;श्रावश्री. स्तरीतचे √स्तृ (हिंसायाम्) द्र.

स्तरीमन् 🗸 स्तृ (श्राच्छादने) द्र. ?स्तरो<sup>ष</sup> पाय ३,१४,१२;१३<sup>h</sup>. स्तर्या- 🗸 स्तृ (आच्छादने) द्र.

स्तर्पति श्रप ४८.६ 🕂 . १-२स्तव- √स्तु इ.

स्तवक-, स्तवकित- स्तवक- द्र. स्तवन-, °वन्य- √स्तु इ.

१स्तवादेजरुधरनमद्भिः श्रशय ६,२. स्तवा−, स्तवान-**√**स्तु द्र.

स्तानिक्य- स्तनिक-द्र.

†स्ताम् b- न्मः अप ४८, ९७; निघ ₹,9 €.

†स्तायत्र<sup>७</sup>- -यत् कीस् ४८, ३७: श्रप ३२, १, ८; अअ ७, १०८; श्रपं २:७१.

स्ताच−, स्ताब्य− √स्तु द्र.

√स्तिघ् पाधा, स्वा. श्रात्म. श्रास्कन्दने.

√ि**स्तप्** पाधा. भ्वा. आत्म. क्षरणे.

٩٧Φ. स्तिविग¹->°विग-च( त् > )ती-

-तीः वाश्री १,४,१,१०1 स्तिभि- पाड ४,१२२.

स्तिभिक¹->°क-व( त् > )ती--तीः<sup>1</sup> भाश्री ५, ३, १२; हिश्री ३,२,५०.

स्तिभग'->°ग-व (त्>)ती--तीः माश्रौ १, ५,१,२४; ४,७,

३1; -त्यः श्रापश्री ५,५,९०1. √स्ति,स्तीम् पाघा. दिवा. पर. श्राद्वीमावे.

स्तिया<sup>b</sup>- -याः या ६, १७०; - चयानाम् निष ४, ३; या ६, 90.

स्तिया-पालन- -नः या ६,१७,

†स्ती( म> )मा<sup>b</sup>- -मासु अप ४६, ٤,٧.

स्तीर्ण- प्रमृ. √स्तृ (श्राच्छादने) इ. स्तीर्वि− पाड ४,५४.

√स्तु<sup>क</sup> पाधा. श्रदा. पर, स्तुतौ, †स्तवे या ६, २३; †स्तवत् या ५,२२: †स्तव>वा श्राधी ९, ७,२७;८,६; शांश्रो.

> स्तुते जैथ्रौ १७ : २३: १८:१४. स्तौति श्राश्रौ १०,८,५; श्रप ४१,५,५; ४८,९७; बृदे; स्तुवते श्राधौ ६,५,१;१०,१६; ८,२,१;् १३, ३; शांथ्री; हिथ्री ८, ५, २६¹; लाश्रौ ४, १०,१८<sup>m</sup>; स्तवन्ते माश्री २, ४, ४, १४;

a) नाप. (काशदर्भादि-स्तवक-, १स्तम्भ- प्रमृ.)। b) वैप १ द्र. । c) तु. पागम. । d) व्यप. । e) पृ २७१४ h द्र. f) स्तम्बस्त $^{\circ}$  इति पाठः  $^{\circ}$  यिन. शोधः (तु. हिश्री.) |g| स्तर्-> पं $^{\circ}$  स्तरः इति जयरामः, स्तरु- [शत्रु-] > -रोः इति PW. प्रमृ. । सुखे ( \*सुगे ) इत्यस्य पर्यायभूतं सु-तर- > सप्त - रे इति श्रध्यक्षरः पाठ-शोध इति मतम् । h) पामे. पृ २६६२ d इ. (यत्र यनि. शोधः)।  $i) = \text{we} - (g. \ \text{vac} = \pi)$ j) परस्परं पामे. । k) पा ७, २, १३; ७२; ३, ९५; ८, ३, ६१; ६५ पागवा ६,१;१५६ [श्रापश्री ५,५,१०]) । मीसू २,१,२२ परामृष्टः द्र. । l) पामे. प्र २३१८ ८ द्र. । m) स्व $^{\epsilon a}$  इति पाठः? यनि. शोधः (तु. तां १२,१०,१०)।

स्तुवन्ति जैश्री १५: ७; द्राश्री १२, २, १७; लाश्री ४, १०, १८°; श्रामिगः; स्तौमि †श्रप १, ३८-३९, ५; ४०, ३: श्रशां; वृदे ३, १३५; स्तुमः या १२, २२; स्तौमसि<sup>b</sup> अप १,४१,३; श्रशां ११, ३; †स्तुषे आश्रौ ४, १५,२; ८,८,६;१४,१८; शांश्रौ; †स्तोपम् हिश्रौ १२,६,६; चाअ ४० : १३; या ९, २५; †स्तुब्व कौसू २१, २३; †स्तुहि श्राश्रो 0, 0,7; 6,9, 907; 4, 8xx; शांश्रौ ७. २०, ९××; ११, १०. १०; श्रापश्रौ १२, १७,१३<sup>c</sup>××; वाधूश्री; अप्राय २,५‡व; स्तुध्वम् † श्राश्रौ ५, २,१२; १४; काश्रौसं ३३: १४; बौधौ; ‡स्तुत आश्रौ ५, २,१४; शांश्रौ ६, ८, ६; ७; काश्री; लाश्री ५,११,९<sup>e</sup>; वैताश्री १७,४२1; स्तोत>ता ऋपा ८ १५+; †स्तवानि भाशि ११४; १२०; ‡स्तवाम आश्री ६, ४, १०; ७, ८, २; शांश्रौ १२, २५,७; वैताश्रौ ४२, ४; गौपि; अस्तौत् ऋग्र २, ८, १००; १०, ६०××; वृदे; अस्तुताम् अअ ३, ११; अस्तुवत काश्री १७,१०, १७‡; आपश्री १७. २,११कः, बौध्रौः, अस्तुवन् ऋग्र २,८, ६७; १०, ५९; ६०; बुदे ५, १२; ७, ९६; ९८; स्तुवीत लाश्रौ १०,२,१; निस् २,१३:

३१; ३,२ : २०; स्तुयात् लाश्रौ ९,९,२२; स्तुवीरन् ग्राधी ७,२, ५;४,५××;शांश्री; स्तुयु: आपश्री १४,२३,१२-१४; बौध्रौ. स्तुन्वन्ति वौगृ १, ११,११; ३, ८, ५. **अ**स्तुवत् अअ २,३१. तुष्टाव शांश्रो १५, २२,१५; २६, १; वाध; तुष्टुबुः बृदे १, ८१; ३, ६०××; †स्तविष्यते त्राश्रो ८, ३, १०; शांध्रौ १२, १४, १; स्तोब्यामि हिथ्री १०, ८, ४४; सु ५, १; श्रप २०, ५, १; स्तोव्यामः श्राश्रौ ५,२, ११; शांश्रो ६, ८, ५; श्रापश्रो; **मस्तौषीत्** शुत्र ३, ११४; अस्तोषत बौश्रौ ५,१५: १३ ई; या ४,१९; अस्तोषि ऋश्र २,८, ३९‡; अस्तोष्यन् या ७,२३. स्त्यते वाधूश्रौ २, ४:२; जैश्रीका १८६; बृदे; स्तूयेते बृदे ७,२८; ‡स्तूयन्ते निसू २, ३: २०; बृदे २,१४६; ४,१४२××; †स्तूयसे शैशि १००; अस्तूयत श्रम ४. ३१<sup>६</sup>; स्तूबेत वृदे ४, ९७;६,९१. स्तोद्येते बृदे ७, ४५; †अस्तावि शांश्री १६, २१, २७; वैताश्री ४१, ५; निसू. †तुब्दुवस्- -वांसः श्रापश्रौ १४, १६, १; हिश्रो १५, ५,१; मागृ. १स्तव- -वः बृदे ३,८९; ७, ८५;

१११; -वम् बृदे ७, ३८; -वे ऋप्रा ५, १२. स्तवन- -नम् लाश्रौ १०, ९, ३; ५; -नात् या ३,१९; ७, १२; -नानि अप १, ३६, ६; -ने निस् ६, ७: २१. स्तवन्य<sup>b</sup>--न्यानि सु २३,१. †२स्तव-> °वा¹- -वाः¹ श्राप्तिगृ १,५,२ : ४३; बैग्ट २,१८ : ५. †स्तवान- -नः श्रापश्री १७, ८, ७<sup>२</sup>; त्रैश्रौ १९, ५: ५२<sup>२</sup>; -ना ऋप्रा ८, २. स्ताव->'च-द्रब्य- -ब्याणि निस् ६,१:२. स्ताब्य- पा ३,१,१२३. स्तुत,ता- पा ८, ३, १०५; -तः श्राश्री ३,८, १‡; शांश्री १२, ३,१३७; श्रापश्री; हिश्री ८, ७, ९<sup>२</sup>‡<sup>k</sup>; लाश्रौ २, २,१२‡<sup>1</sup>; ५, २, १०<sup>‡</sup>"; -तम् श्राश्री ८, १३, ४; †श्रापश्रौ १२, १७, १७; १७, १२, १४; बौश्री: वैताश्रौ १७,८<sup>३</sup>‡"; -तम्८-तम् हिश्रौ १०, ४, १९; .-तस्य † श्रापश्रौ १२, १७, १७; १७, १२, १४; बौश्री; वैताश्री १७, ८<sup>२</sup>‡0; -ता ‡लाश्रौ ५, ११. ४; ८; अर; -ताः श्रापश्री ५, १९, ४५; हिश्री ३, ५, ५५; अशां ८, २<sup>†</sup> , वृदे; -तान् वृदे ४,५४; ८, २३; ३८; -तानाम्

बृदे ३, १२७; -ताम् बृदें १

७४; ८, ९१; -तासः वृदे ४, ५६†; -ते श्राश्रो ५, १२, २६; १७, ४; ६, १०, १७; शांश्रौ; -†तेन शांश्रो २, ११, ५; वीश्रौ ३, ८: १३; -तो ऋब २, ४; ३२; वृदे.

स्तुत-तम– -मम् या ३,५. स्तुत-पृष्ठ– -ष्टानाम् जैश्रीका १८२.

स्तुत-शस्त्र — -स्रयोः आपश्रौ १४,८,३; १७,१२, १३; वीश्रौ; लाश्रौ ५,१२,१; -स्राणि वीश्रौ १८,१५: २५××, काग्रुः; -स्त्रे काश्रौ १०,०,११; माश्रौ २,४,३,५; १६; वैश्रौ; -स्त्रे भाश्रौ ३,१५,४; वाश्रौ १,१,६,१०; -स्त्रेः वाध्रश्रौ ४,५२:६; ८९: २७; २९; निस् ९,८:३.

स्तुतशस्त्र-वत् -वद्भ्याम् हिश्रो ८,८, ५२; -वन्तः माश्रौ २,५,३,१३; वाश्रो ३,१,२, ३५; हिश्रो; -वन्तम् आपश्रौ १४,१८,३; वैश्रो; -वान् वाश्रौ ३,२,२,१८.

स्तुतशस्त्र-विकार-- -रः श्राश्रौ ६,१०,२७.

स्तुतशस्त्रो(स्त्र-उ)पजन— -नः आश्रो ६,७,१.

स्तुत-श्रवस्<sup>b</sup>— -वसे श्राप्तिगृ १, २,२: १९<sup>c</sup>.

 $\dagger$ स्तुत-स्तोत्र<sup>d</sup> - न्त्रस्य शांश्रौ ८,८,६ $^{6}$ .

१स्तुत-स्तोम− -मयोः पा, पावा ८,३,१०३. २†स्तुत-स्तोम<sup>त</sup>--मस्य<sup>6</sup>श्राश्री ६,१२,२;११; वौश्री.

स्तुतवत्- -वान् बृदे २, ४२; ८, ६८.

स्तुति- पावा ३,३,९५; -तयः वृदे १,७५; या १, १०; २,१३; ७, ५,७; -तिः निसू २,१३ : २५; २७;६,७ : २६; ऋग्र; -तिभिः श्राप्तिगृ २,५, ७ : १७; बौगृ १, ११,११; ३,८,५; बृदे; -तिम् निसू २, १३: २८; श्रापध १, ३२, १०; हिध; -तिपु बृदे १,८१; २,३; -ती बृदे ६,५१; -ते: वैश्री १६,३:३; वृदे २,६; या ६,१८; -ती बृदे १, ७६२; ८५<sup>२</sup>××; -त्या बीश्रौ २४,१: १६;१७; निस् २,३: २२; बृदे १,३४,५,७१, या २,११××. स्तुति-कर्मन् d- -र्मणः बृदे ३,४; या १,८;३,५; ४,२४××.

> स्तुतिकर्भ-त्व- -त्वात् ऋअ २,५,४०.

> √रतुतिकाम्य>स्तुतिकाम्या--म्यया वृदे ८, २०.

स्तुति-क्रिया- -या विध**१६,** १०.

स्तुति-भाज्- -भाजः शुत्र १,७. स्तुति-युक्त- -क्तम् या १४, २८<sup>1</sup>.

स्तुति-व्यपदेश- -शम् मीसृ १०,६,४३.

स्तुत्य(ति-श्र)र्थ – न्थेन मीसू १, २,७; ४,२०. स्तुत्या( ति-श्रा )शिस् – -शिवी

स्तुत्या( ति-श्रा )शिस्– -श्चि चृदे १,८.

स्तुत्याशीर (र्-ग्र)निधान--नात् मीस् १२,४, १.

स्तत्य- पा ३,१,१०९; -त्याः वौश्रीप्र २०:३<sup>७</sup>.

स्तुत्वा द्राश्रो ३,४,२६;२८××; लाश्रो १,१२,१२××;३,६, ११<sup>६</sup>; निसू.

स्तुवत् - - वतः वैश्रौ १७,११:१२; वौध २,२,८०; चाअ १६: २४; ४२:१०; - वता बृदे २, ५४; - वताम् श्रप १८१,१, ५; - वते शांश्रौ १२,१६,१‡; श्रापश्रौ २२,६,७;७,११‡; हिश्रौ; - विज्ञः बृदे १,१०;-वन् बृदे १,६;२,४०××; - वन्तः छस् १,७:३०; - वन्तम् बृदे १,९.

स्तुवान- -नः वौध्रौ १८,४३: ८; २६,३३:१२; जैध्रौ ११: १९; -नम् कौम् ८, २४†; श्रप ३२, १,३†; अअ; -नाय लाध्रौ ८,२,२४.

स्तुवेच्य- पाउ ३,९९.

स्तुषेय्य<sup>h</sup>— पाउवृ ३,९९; -य्यम् या १९,२९‡∳¹.

स्त्यमान,ना- -नः शांश्री १५,२२, १; निस् ; -नम् श्रापश्री १२, १७, ११; हिश्री ८, ४,५१××; श्रप्राय ६, ५; -नस्य वौध २, २,८०; -नाः त्तुस १,५:२४; ६:४××; वृदे ५,१३; -नाय या ११,९; -ने काश्री ९,७३; १०,३,१८; १३,४,२; श्रापश्री १२,१७,१४;२८,७××; माश्री.

a) उप. = १ शस्त्र-। b) व्यप. । c) पामे. पृ २६५७ e द्र. । स्तुत्रस्तोमस्य मा c, १२, टि. द्र. । f) क्षंयु इति भडकमकरः शिवसं. च । शोधः । h) वैप १ द्र. । i) पामे. वैप १ सुम् स्तुष्वु शौ ५,२,७ टि. द्र. ।

d) वस. । e) पाभे. वैप १ g) स्त्र° इति पाठः ? यनि. स्तोतव्य- -व्यम् या ११, २१; -व्यानि या ७, २.

स्तोतुम् बृदे ६,६२.

स्तोत् - - † ० तः वीश्री १५,६: १५;
२४: १३; वाश्री; — ता श्राश्री
८,१, १६; खस् २,११: १८;
या ३, १८; — तारः शांश्री ५,
११,७; या ७,२; — तारम् हिश्री
१६, १,३६०; या ४,६†; — तुः
श्रा ४८, ९७; — तृभिः वृदे १,
२२; — † तृभ्यः आपश्री ३,१२,
१; १६,३५,५; भाश्री;— तृणाम्
विघ ३,१६; ऋप्रा १६,२२;
— † त्रेष्ठ श्राप्ती १६, ११,१२;
वैश्री १८,१०: ५; हिश्री ११,
४,१२; ऋप्रा ७,३१.
स्तोतृ-नामन् — मानि निघ ३,

स्तोत्र<sup>0</sup>- पा ३, २, १८२; -त्रम् श्राश्री ५,१०,१; ९, ११, २१; शांध्री; श्रापध्री १८, ६, १५<sup>a</sup>; बौधौ १७, ३:८º: २३, १९: ४०°:-त्रस्य शोधी १७,१७,३: वाध्यी ४, १००: १४: वैथी; -त्राणाम् शांश्री ६,८,८; निस् २,४:७;१६;८,२:१७; -त्राणि शांश्री १४, २, २; ४, २; १२, ६××; आपश्री; -त्रात् वीश्री १०, ५९ : ८: १८, २९ : १; निस् २, ९: २८; -त्राय श्राश्री ५, २, ११; काश्री १४, ५,३०; १५, ७, २४; -त्रे आवधी ९, ११,१; १४,१०,८××; बौश्रौ; -नेS-ने शांधी १३, ११, ९; १४, ३२, ९: श्रापश्री १४,२२,

६; २२, ११, ५; १०; हिश्री; -त्रेण ग्रापधी १२, २९, ५; १४, २९, १; हिथ्री १५,७,१४; श्रप्राय ६, ३; श्रप ४, ३, २; -त्रेभ्यः वीधी ६,२९ : ३; लाखी २,७,४; -त्रेषु आधी १, १२, २१; काठश्रो १६६; माश्रो; -न्नैः शांश्रो १५,५, ६; बीग्र १, ११, १२; श्रप १,४२,४. स्तोत्र-कारिन् - -रिणः मीस ३, ५,२६. स्तोत्र-प्रह- -हः जैश्रीका १९२: -हम् जंश्रीका १६१. स्तोत्र-देवता- -ता लाश्री ६. 5,8. स्तोत्र-प्रदेश- -शः निस् ६, स्तोत्र-प्रसव- •वात् शांश्रो ८, 94,8. स्तोत्र-भक्ति- -क्तिः वौश्रौ २५. २१: १; २; १३. स्तोत्र-मोह'- -हे काश्री २५. ४,२२, स्तोत्र-वत् द्राधौ १२, २, १७; वाश्री ४,१०,१७. स्तोत्र-वत् - वताम् शांश्री ७, 90,2. स्तोत्र-वश- -शेन निस् ३,११: 96. स्तोत्र-वेला- -लायाम् लाशौ ९, v,94. स्तोत्र-व्यवाय- -यः निसू २, 9:39. स्तोत्र-शब्द- -ब्दात् निस् २, ४: ३७: - टदेन निस् २,४: ३३.

स्तोत्र-शस्त्र-प्रतिगरा( र-अ ) र्धर्चा(र्च-ग्रा)दि- -दिपु वैश्री २१,४ : २. स्तोत्र-शस्त्र-भक्ति- -क्तिः बीध्रौ २५.२१:३. स्तोत्र-समीप (त्>) न्ती<sup>ह</sup>--न्ती लाश्री ६,२,२२. स्तोत्रा(त्र-आ)दि- -दो लाश्रौ ६,१,१५;७,६,१७. स्तोत्रा(त्र-अ)नुज्ञान- -नम् बाधौ १,१,६,५. स्तोत्रा( त्र-श्र )नुमन्त्रण- -णात् वैताश्री ६८.१७. स्तोत्रा(त्र-अ)न्त- -न्तात् काश्री १३,२,२७; द्राश्री ११, ३, २४; लाश्री ४,३,२३; -न्ते काश्री ९, ७, ४; वाथ्री ३,२,५,५१; वैथ्री. स्तोत्रा(त्र-श्र)पवर्ग- -र्गे माश्री २,५,३,९. स्तोत्रिय,या- -यः श्राश्री ७. २. ५; १२,१०; ८,१३,३३; शांश्री; -यम् आश्री ६,१०, १७; शांश्री ७,१४,२; ९, ५, २××; काश्रो; -यया हिश्रौ १७, ५,३: -यस्य वैताश्री २५,४: -याः श्राश्री ६. ५,९;८,५,१२; शांश्री; -याणाम् शांश्री १३, २०, ५; -यान् श्राधी ९, ६, ६; शांधी ११,३, २; १२,२,२४<sup>२</sup>××; वैताऔ ३१.१७: -याभ्यः श्रापश्री १३. १५, ८; -याय श्राश्री ६,३,१८: शांथ्री ७, २१, ८; वैताथ्री २०, १८: -यायाः गौपि १,२,४०<sup>२</sup>; -यायाम् शांश्रो १७, १७, ५: -यास शांश्री १७,१४, ४; १५,

a) पाठः ? प्रस्तोतारम् इति शोधः (तु. संस्कृतः शृद्धिपश्रम् )। b) पाभे. वैप १ स्तो<u>त्रे</u> ऋ १०,१५६, ५ दि. द्र. । c) वैप १ द्र. । d) पाभे. पृ १८१२ n द्र. । e) सप्र. वौश्रौ २६, २२ : ५ स्तोमम् इति पाभे. । f) उप. = विपर्यास- । g) = विप्टुति-विशेप- ।

९; माश्री २, ५, २, २२; -ये आश्री ८, ५, १, १ शांश्री ९, ६, १, ७०, २६; बांश्री ११, २, १३; कौंग्र ३, ३, १; शांग्र ३, ४, ५; -यो आश्री ८,०,९.

स्तोन्निय-स्व- -स्वात् शांश्रौ ७,२५,१७.

स्तोत्रिय-नियम-च्छन्दस्--न्द्सा वैताश्री ४२,१०.

स्तोत्रिय-विकार- -राः वैताश्रौ ३९,१.

स्तोन्निया(य-अ)चुरूवि—-पः साश्री ७,४,५; -पयोः शांशी ८,७,११; वैताशी २६,३; -पाः साश्री ५, १०, १४, ८; १५, १३ विताशी २२, १३ विताशी २२, ९; २५, ५; वेताशी २२, ९; २५, ५; -पान् आश्री ७,१६, ११,४; शांशी७, २६, १६××; -पाग्याम् साश्री ६,३,२; १३; शांशी७, १४,६; १२,३,१६; हिश्री ९,७,२७; -पेम्यः आश्री ५, १०,१३; ६,५,५,७,४,६; ९,५,५;-पेषु आश्री ६,४,२; -पौ साश्री ५,१०,२८; १५,२××; शांशी.

स्तोत्रियानुरूप-संनिपात—
-ते आश्री ९,६,७.
स्तोत्रीय,या<sup>0</sup>— -यः लाश्री ८, १,१५; खुस्; -यम् हिश्री १६, २,२४; द्राश्री ८,२,२९; लाश्री ४,६,२०; ६,३,६; निस् ४,९:२८××; -यया लाश्री

१०, २,१०; -ययोः लाश्री ६,

१,१९; निसू ७,६ : १५; -यस्य निस् ३, ३: १६: -या आपश्री २२, ११, ५; १०; लाधी ७, ३, १३; उनिस्६:२७; -याः श्रापश्री २२, १, ७; वौश्री; -याणाम् लाश्रौ ६, ५, १२; निस् ७, ७: ३७; ८: ११××; -याणि निस् २, २: १५; -यात् निस् ५,१: ७; -याभ्यः द्राश्री ९,४,६; लाश्री ३,८, १; -याम् आपश्रौ २१, २५, ६; ७: वीश्रौ २९,४ : २०; निस्; -यायाः वैथी १६, १८ : १८; हिश्रो ९,४, ३४; निसू ४, १ : ३९: ४०; -यायाम् श्रापश्रौ १२, १७, १५; १३, ३, १××; हिश्री;-यासु लाश्री ६, ३, १४; २३,६,१६,८, ६, ७,५,१,-ये लाश्री ६,१,१८; ७,२,६; १०, ७. ९; खुसू; -येण निसू ४.

स्तोत्रीय-पर्यास- स्सयोः क्षुस् २,५:१८.

स्तोत्रीय-विधि- -धिः निसू ५,३:२.

स्तोत्रीया (य-घ्य) नुरूप-पयोः लाध्री ७,१२,२;-पाणाम्
निस् ५, १:१०; -पात् वैध्री
१७,३:४; निस् ५, १:९.
स्तोत्रीया-सम<sup>व</sup>- -मम् छुप्
१,७:३०.

१,७:३०. स्त्रीत्रो(त्र-उ) त्त (म>)मा--मायाम् निस् २,९:३१. स्त्रीत्रो(त्र-उ)पस्तार- -राय आश्री ५,२,९. स्तोत्रो(त्र-उ)पाकरण- -गः श्रापश्रौ २१, ९०,४; -णम् काश्रौ १२, ६, १; ९; -णात् द्राश्रौ १०,१,३; ताश्रौ ३ ९, ३; वैताश्रौ १७,३.

स्तोत्रोपाकरण-काल- -ले माध्रौ २,४,२, २२,६, १२. स्तोत्रोपाकरण-प्रमृति- -ति बौध्रौ २९,४: २१. स्तोत्रय<sup>6</sup>- -त्र्यम् हिध्रौ १५,८, ४७.

स्तोम,मा<sup>१</sup>- पाउ १,१४०; पा ८,३, १०५; -मः आश्री ४,१२,२‡: ८,११,४‡<sup>g</sup>; १३, ३३; शांश्रौ; -मम् †आश्रौ ३,७,१३; ८,१; ४, १३, ७; ५, ५, १९; ६, ७, २\$; ७, ७, ८: †शांश्री ४.२. १०××; **१०, ९,**१७<sup>8</sup>; श्रावधी: वौश्रौ १७,४०: १; २६, २२: ५<sup>h</sup>; भाश्रौ; -मयोः लाश्रौ ९, ४, १८; -मस्य वौधौ १४, २: २४ म: हिथी ११. ૭, ५३<sup>₹</sup>‡; હાશ્રૌ ૮, ५, ૧३: निस्: -माः श्राश्रौ ९, १, १७: शांश्रो २, २१, ७××; वौश्रौ; वाध्रौ २, २, ५, २०; -माद काश्रौ २५, १३,४; निसू ८,४: २०; -मान् श्राश्रौ ४, ११, ६; शांश्री १८,१८, २+; वीश्री १६, ३५: ८: खुस्: -मानाम् शांश्रौ १४,३१,३;१६,२४,१०; बौश्रौ; -माभ्याम् वौधौ १८,५०: १; –माय बौधौ १६, ७:४; -‡मासः श्रापश्री १३, २१, ३; बौश्री १३, २४: १२; हिश्री ९,

a) तु. शांबा १७,३ । च. श्रमिप्रेतिति c. (तु. शांश्री ७,२१,८) । b) मलो. कस. । c) वैप २, २ खं. द्र. । d) उप. = १सम- । e) = स्तीत्रिय- । प्र. विशेष: । f) वैप १; २,३ खं. द्र. । g) पामे. वैप१ स्तोमः ऋ १,८,१० दि. द्र. । h) पामे. १ २०१९ c द्र. ।

स्तोम-पूरण- -गम् लाश्रौ ६.६.

५,४२: —मे श्राश्री ७. ९. १: १२. १ : लाश्री: - मेमेन आश्री **૧. ૨. ૨૨. છ. ૧૨. ૨**. શાંશ્રો; कौसू ८९, 9ª: - मिभि: श्राश्री ८, १, १२; शंश्री; - मेमेभ्यः बौश्रौ १४. २९: ३०: ३४: -मेपु लाश्री ६, ५, १; निस् ६.३ : १५: ८. ८ : ४××: -मैः आश्रो २. ७. १०४; ८, १४४; ८, १२, १५4; १२, ५, १६; १८: १९: शांधी: -मो शांधी १४. २९. ४: काश्री २२. १०. ३३; बौश्रो. स्तोम-कल्प- -ल्पाय निस् ६. ७:३७; ७,७:३८: १२:१३. स्तोमकल्पा/लप-श्र)र्थ- -र्थः निसू ८,९: १५. स्तोम-कारण- -णाव आश्री ७. 4.90. स्तोम-कारित- -तः निस् ७,६: ९; ९: ८; ८,८: ३६××; --तम् श्राश्री ९, १, १४. स्तोम-चोदना- -ना लाश्री ९. 99,93:98. स्तोम-छन्दस- -न्दांसि क्षस ३. ર: રૂ. स्तोम जात्र - न्त्रेण निसू ३,६: ्रेरे; ३४; ८, ४ : २४; १२ : 90xx. स्तोम-तस्(:) बौश्रौ २६, २४: १७; निसू १०,१३:१४. स्तोम-त्रयस्त्रि (श >) शाb--०शे आश्री ४,१२,२‡°. स्तोम-निर्हस्त- -स्ताः श्राश्रौ દ્દે, દ્દે, ૪.

‡स्तोम-प्रष्टुb— -ष्टःव आश्रौ १, १२.३७:श्रापश्रो ९.३.१: भाश्री. स्तोम-प्रष्ट-संस्था- -स्थाभिः श्राश्रौ १०. ५.१८. स्तोमपृष्टसंस्था(स्था-अ) न्यत्व- -त्वात ग्राश्री ९,१,१२. स्तोम-प्रत्यवरोह - -हः निसू ६, २:२२; ३:9३: ८.9२:२४; -हम् निस् ८,११:१७; -हे निस् ६,३:१४. स्तोम-प्रत्यवाय- -ये निस् ४. E:90. स्त्रोम-प्रवा(द >)दा<sup>6</sup>- -दाः निसू २,११: ९. १स्तोम-भाग->°गि(क>) की!- -की: वैताओं २९.७. २स्तोम-भाग.गा<sup>b</sup>- -गः वाश्रौ १,१, ६, ५; -गाः काश्री १७, ७,१६; ११, ९; श्रावश्री; -गान् श्रापश्री १४, ८, २; बौश्री १४, २०:४: वाश्री; -गानाम् श्रापश्री १४, १०, ३; वैताश्री १७, ७: -गेन वैश्री १७,६: ७; ८; दाश्री १५.३.१५: लाश्री ५.११.१५. स्तोम-योग--नाः निस् ७.७: ५: ९: ११; -गात् द्राश्रौ २, ४, २०;६,१,११; र,१; लाश्रौ १, ८, १४; २, ९,७; १०, १; -गे द्राश्रौ ४,१,१; लाश्रौ २,१,१. स्तोम-वश- -शेन लाश्रौ ८, ५, 99. स्तोम-विकार- -रः निसू १०, ७: १३: -रम् लाश्री १०, ५,

२: निसू १०, ३: १९; -रे शांश्री १३.१.४. स्तोम-विकृत- -तम् निसू १०, 92:3. स्तोम-विचार- -राः निसू ८. 93:86. स्तोम-विधा- -धाम् निसू ९, 9:43. स्तोम-विधान- -नम लाश्री ६. स्तोम-विमोचन- -नम् निस् ३, २:१२:१३: -नात् द्राश्री १४, ૧.૪: लाश्री ५,५.२. स्तोम-विवृद्धि- -हो मीसू ५, ३,७: १०,४,9८<sup>8</sup>: ५,9५, स्तोम-शब्द- -ब्दे ऋपा १७. स्तोम-सरोध- -धः निस् ६,१३ः १४: ७.३:४२: -धात निस ६. 99:38. स्तोम-संख्यान- -नात् लाश्रौ ६,१,५. स्तोम-समाम्नाय- -यः निसू ३, २:७:८. स्तोम-संभव- -वात् लाश्रौ ६, 9,9. स्तोम-सामान्य- -न्यात् मीसू १०,५,४८. स्तोम-सोम- -मयोः शौच २, स्तोमा( म-श्र )तिशंसन- -दाय शांश्रौ १५,११,५. स्तोमा(म-श्र )न्वयिन्<sup>b</sup>- -यी निसू ९,४:३९; -यीनि निसू ८, 93:901.

a) पाभे. वैप १ स्तामिन मा ३,५३ टि. द्र. । b) वैप १ द्र. । c) पाभे. वैप १ द्र. । d) पाभे. वैप १ स्तामिमागा-।इष्टका- । मत्वर्थे छन् प्र. उसं. (पा ५,२,११५) । g) ॰मवु॰ इति कासं. । h) उस, उप. कर्तिर प्र. । i) ॰यीति इति पाठः १ यनि, शोधः ।

स्तोमा(म-अ)न्वित,ता-निस् ८,६:१; -तानि निस् ४, १२ : १४;१७, स्तोमा(म-ग्र)भ्यास- -से हिश्री १,१,२१. स्तोमा(म-श्र)यन<sup>8</sup>- -नम् काश्रौ ९,८,६; १२,६,१५. स्तोमो(म-उ)त्सर्ग- -र्गः काश्रौ २४,७,२४. \*स्तोमन्b- -मानि निस् ५, २:

१८१°; वैगृ ३, ४: १३ª. स्तोष्यमाण- .णः माश्रौ २,३,६,९;

द्राश्री; -णानाम् द्राश्री ५.२, ९; लाश्री २,६, ४; -णेषु शांश्री ९. 4,9;98,8.

स्तुक,का<sup>6</sup>- -कः या ११,३२∮. स्तुका(का-अ)य- -ग्रैः कैस् ३२,८. √स्तुच् पाधा. भ्वा. आत्म. प्रसादे. स्तुत-,स्तुति- प्रमृ. √स्तु इ. √स्तु ।,स्तू ¹ प् पाधा. दिवा., चुरा. पर. समुच्छाये.

†स्तुप°- पाउनाव ३,२५; -पः माधौ १,१,१,३०; २,६, १; वाश्री १. २,१,१५;३,३,६<sup>h</sup>.

√स्तुभ्,म्भ् (वधा.)¹ पाधा. भ्वा. आतम. स्तम्भे, पस्तोभति श्रप४८. ९1; निघ ३, १४1; अस्तोभत् या ७,१२; स्तोभेत् जैथ्री १७: १९1: द्राश्री; स्तोभेयुः लाश्री ७,७,२. स्तुब्ध- •ब्धेषु लाश्रौ ७, ५, २३ k. †स्तुभ् – स्तुप् निघ ३,१६; स्तुभः श्राश्रो ३,७,९; बौश्रो ९,६ : ५. स्तोम<sup>e</sup>- -भः द्राधौ १३, ४,१२; लाश्री; -भम् जैथ्री ५ : ४; २१: ५: द्राध्री: -भस्य लाश्री ७,७, १५; मीसू ९, २, ३४; -- भाः द्राभौ ६,१,२०; लाभौ२,९,१८; ७,६,५;२१; -भान् जैश्रो २६: ८: लाश्रौ ६,१०,२५;७,६,१०; निसू ३, १२: ३७; -में द्राश्रौ ३,४, १३; -भेन लाश्री ७, ७, २१; -भैः द्राधौ ६,१,१६;१९; लाश्री; -भौ दाश्री ३, ४, १४; लाश्री ७,४,३;१०,२३.

स्तौभिक¹- -कम् लाश्रौ ७, ५,७; -कस्य निसृ २,१०: २४; -कै: निस् २,१०: १७.

स्तौ (भ>)भी™- -भीम् स्त्यमान-द्राश्री २,२,३; लाश्री १,६,२. स्तोभ-धर्म- -मेंग लाश्री७,६,१६ स्तोभ-विभाग्य- -ग्यः लाश्रौ ३: -ग्ये लाश्री ७.७.१९. 9,7,3%.

स्नोभा(भ-श्र)न्त<sup>n</sup>— -न्तः लाश्रौ ६,१०,६;७,८,५; -न्ताः लाश्रो ७,६,३.

७,६,१२; -ग्यानि लाश्री ७.६, स्त्रोभ-शब्द"-त्व- -त्वात् मीस् स्तोभा( भ-अ )क्षर- -रे निसू ३,१२: २७; ३६;४०;४३.

स्तोभित->°त्यु(ति-उ)त्तरप(द>) दा"- -दा या ७,१२.

स्तोभ(न>)नी- -नी या ७,१२०. स्तुचत्-,स्तुवान-,स्तुवेय्य- √स्तु इ १स्तुदाः<sup>₽</sup> शांश्री ८,२४,१.

स्तुपेय्य∽ √स्तु इ.

√स्तूप् √स्तुप्द. स्तूप (बप्रा.)º- पाउ ३, २५: -पः

†श्रापश्रो<sup>ष्ट</sup> १, ३, ७; २, ८, ५; बौश्रो १, १३: १४ 🕫; भाशी: श्रापमे २, १५, ११<sup>‡१</sup>, कीर ३, २, १०<sup>0/178</sup>; शांग ३, ३, o<sup>q</sup>'; या १०, ३३<sup>३</sup>∳; -पम् पामृ ३,४,१८ पार ; -पस्य कीमृ ३, २, १४; शांग्र ३, ३, १०: -पात् निसू ३, १३:२८º: -पै: बौग्र २,५,५८‡.

**√**स्तु द्र.

√स्तृ, स्तृ<sup>v</sup> पाधा. स्वा., क्या. उभ. आच्छादने, स्तृणोति गोग ४,२, २०; स्तृणुयात् जैश्रीका १५३; द्राग् १,२,११; ३,५,८; स्तृणुयुः लाश्री ८,८,३३. स्तृणाति शांश्री ३,१४, १८; ८, १२, ९; १०; काश्रौ; स्तृणन्ति ब्रापश्रौ ११, १०, १७; भाग्रौ १२,६,७; ८; माधौ; मस्तृणामि श्रापश्रौ १, १५, ४; २,९,२××;

बौश्री; ‡स्तृणीप्व अप्राय २, ५;

श्रप ३७, ५, ८; प्रतृणाहि"

a)= यज्ञीयपशुविशेष- । b) नाप. न. (स्तुति-रूप-) । c) स्तोमान्वितानि इति मूको. । d)=गौगीः स्तुर्तीः मन्वाचात्मना दुर्युरिति भावः (तु. सस्य. श्वरस्य > वरे इति शोधः ।तु. मूको.])। e) वैप १ इ. । f) तु. BPG. । g) पामे. वैप१ स्तुपः मा २, २ टि. इ.। h) स्तूपः इति मूको.। i) ऋप्रा ५, १२ पा ३, १, ८२; ८,३,६५ परामृष्टः इ. । j) धा. अर्चीयां वृतिः । k) सु॰ इति पाठः ? यिन. शोधः । l) इदमर्थे ठक् प्र. । m) विप. (वाच्-)। n) बस.। o) भिति इति शिवसं.। p) वैप १, १४९२ e द्र.। q) = अगाराऽवयव-विशेष-। r) परस्वरं पामे. । s) तूस्पे इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. शांग्र.) । t) पृ २४४३ k इ. । u) = शृहमध्यv) पा ७,३,८०;४,९५ परामुष्टः इ. । w) पामे. वैप १ स्तृणाहि तै ६,३, स्थित-देश- (तु. सा ।तां ३,४,४।)। 9,२ हि. इ. ।

ञ्चापभ्रौ १२, १७, १९; बौभ्रौ; †स्तृणीहि<sup>क</sup> काश्री ९, ७, ४; आपश्रौ **१२**,१७,२०; **१३**,३,१; ११, १; वैताश्री १७, १२; **†स्तृणीत श्राश्रौ ३,३,**9; शांश्रौ ५, १७, २; आपश्री; माश्री १, ३,५,२६<sup>२७</sup>; स्तृणीयात् आवश्री ९,२,२; १९,१९, ११; बौध्रौ. **†**तिस्तिरे ऋपा ५,२९.

†तिस्तिराण°- -णा ऋपा ५,२९. स्तरण- -णम् काश्री ८, २,२७; ६, २७: ७, १३××; वाश्रो; -णात् काश्री २, ६, ३०; वौश्री २०, २१:४; भाश्री; -णे श्रापश्री ११,१५,४; बौधौ.

स्तर्णी - -णीम् श्रायशौ ११,१०,१७; माध्री १२,६,८; हिश्रौ ७,४,६०.

स्तरण-काल- -ले श्रापधी ८, १४,४; ११,१९, २; १७, १६, ९; काश्रीसं २८ : ४.

स्तरण-मन्त्र- न्न्त्रः श्रापश्री ११, 98,3.

स्तरण-यजुस्- -जुषा काश्रौ ५, ६,१३.

स्तरण-शेष-कुश- -शेषु पागृ ₹,9७,9३º.

स्तरणा( ग्रा-श्रन्त > ) न्ता !--न्ताम् आपश्री ८,७,२३; वैश्री १६,२४: ११.

स्तरणा(गा-भा)मान- -नात् कप्र १,९,८.

स्तरणा(एा-अ)र्थ- -थे वौश्रो २८, १३: ९; कप्र १,२,४<sup>8</sup>.

स्तरणा (गा-स्र) वगध<sup>b</sup> - -धम् बौश्रो १७,४८: ३.

स्तरिमन्- पाउ ४,१४८. स्तरिष्यत्- -ष्यन् बौश्रौ २०,२१:

स्तरीमन्- पाउभो २, १, २९७. स्तर्या- पा ३,१,१२३.

स्तीणे,णी- -णेम् 🕈 आश्री २, १४, ३१; ८,१,१२; †शांत्रौ १,१७, १९; १०,७,४; ८, ३; आपश्री;

--र्णस्य बौश्रौ ६, २०:४; कौसू ३,५; -र्णानिया ३,

२०; -र्णाम् वैश्री ५, ६: ६; हिथ्री ६, २, ११; -णीयाः

वंधी १४, १ : ८; हिश्री ५, ३, ११; ७,४,११; -र्णायाम् काश्रौ

११,१,११; -णे शांश्रो २,३,८; ६,१०,६; आपश्री; -- जेंचु त्राज्यो

**१**२,३. स्तीर्ण-वर्हिस्- -हिंचे क्राश्री ७,११,१४;१७.

स्तीरवी शांध्रौ १,१५,१५; श्रापध्रौ. स्तीर्य आमिर ३,९,२:१३.

स्तीर्यमाण,णा- -णम् भाश्रौ ४, ८,

२; माश्री १, ४, ३, ४; वैश्री; -†णा श्रापश्रौ ४,६, २, भाश्रौ;

-णाम् ऋावश्रौ ४, ६, २; हिश्रौ ६,२,१०; -णायाम् अप्राय ३,२.

स्तृणत्- -णन् ग्राश्रौ १, ११, ९; काधौ २, ६, ३३××; श्रापश्रौ;

-णन्तः वौश्रौ ६, ३० : ८; २१, १५: २५; २६.

१स्तृत- -ताः कप्र १,२,४.

१स्तृति->स्तृति-देश- -शे वैश्रौ २१,७: ११.

√स्तृ (हिंसायाम्), स्तरंते अप ४८, 987.

> स्तृणुते शांश्री १४, २२, २२; बौधौ १४,२१:३२; बाधूधौ ३, ४५:९; वैश्रौ; श्रप ४८, १९‡; स्तृण्वीत दाघूश्रौ ३,४५: ९.

स्तृणाति निघ २,१९ई:

भरतः ऋपा १,९२‡; स्तः ऋपा १,८७‡.

तुस्तूर्धमाण- -गः वाध्रुश्रौ १००: ३२.

स्तरीतवे° अप्रा ३,४,१‡1.

२स्तृत- -तः कौसू ४७, २९; ३८; ४८,२१.

६स्तृति- -त्ये हिश्रो २१,२,४३ . स्तृत्वा काश्रो २२,११,३२.

स्तु - स्तृणः वेज्यो १४; स्तृणाम् वेज्यो २९; †स्तृभिः अप ४८,१२०ई; निघ ३, २९०; या ३. २०; स्तृणाम् वेज्यो ३१.

√स्तृक्ष् पाधा. भ्वा. पर. गतौ.

स्तृणत् -,१स्तृत-, १स्तृति- √स्तृ ( श्राच्छादने ) द्र.

√स्तृह् पाधा. तुदा. पर. हिंसायाम्. स्तृह(त् >)ती- -तीम् आपध १.

३१,९1; हिंघ १,८,२८. †स्तेग°- -गान् श्रापश्रौ २०,२१,९;

बौधौ १५, ३५: ४; ५; हिश्रौ १४,४,५५.

√स्तेन पाधा चुरा. पर. चौर्ये. रतृत-वासस्1- -ससि जैश्रीका रतेन - पाउभी २, २, १८४; पाग २,

b) सकृत् पामे. वैप १, १९५१ j इ., अन्यत्र शौ ७,१०४,१ विमे. । a) पांभे. पृ २७२२ w द्र.। e) °पकृर्चेषु इति जयरामः, °पकुशकृर्चेषु इति गदाधरः। f) वस. 1 c) वैप १ इ. । d) =ऋग्-विशेप-। g) तर्पणा॰ इति जीसं.। h) पृ २५७ f द्र.। i) पामे. वैप १ शौ २, २७,४ टि. द.। j) स्प्रह॰ इति पाठः ? यनि. शोधः ( $rac{d}{d}$ . हिध.)। k) पामे. बैप १, १५००  $rac{d}{d}$  इ. ।

४,३१;५,१,१२४°; -नः शांश्री /स्तोक,का°- पाउमी २, २, ४; १२, १५, ४‡; बौश्रौ १, १: १३‡; ९, १८: ५; वैश्रौ; -नम् श्रप्राय ३, ८; श्रप ३, २, ४; ऋप्रा ९,४४‡; -नस्य ऋप ४८, ८३+; निघ ३,२४; -नाः हिथ्रौ ११, ३, १९<sup>b</sup>; आपध २, १६, ९; विध ५, ८९; -्नात् वौध २, १, १६; - 🛉 तान् आपश्रौ २१,१२,१; ३; हिथ्रौ; -ने श्रप ३,२,५. स्तैन्य- पा ५, १,१२४. स्तेन छीव-पतित-नास्तिक-तद्वृत्ति-वीरहा(ह-अ)प्रेदिधिपु दिधि-पूपति-स्रोप्रामयाजका(क-अ)ज-पालो(ल-उ)त्सृष्टाग्नि-मद्यप-कुचर-बृटसाक्षि-प्रातिहारिक--कान् गौध १५,९५. स्तेन-नामन्- -म या ४, २४; -मानि निघ ३,२४; या ३,१९. स्तेन-पतित-वर्जम् कीस् ५७, २०; √स्तेष् पाधा. भ्वा. श्रात्म. क्षरणे. स्तेय°- पा ५,१,१२५, -यम् बौश्रौ २,५: १४ ; २४, १२:६; आपधः -यस्य पावा ३,३,५८; -ये श्रापध २, २७, १६; विध ५,६; हिंध २,५,२३५. स्तेय-किल्विप- -पम् गीध १२, 92. स्तेय-साहस-त्राग्दण्डपारुष्य-संग्र-हण- •णेषु विध ८, ६.

स्तेय-हार-विनाशन<sup>त</sup>- -नम् वाध

१६,२५.

√स्ते पाधा. भ्वा. पर. वेष्टने.

पा २, १, ६५; - कः आपश्री १, १३, ७; वौश्रौ १, ३: १९; साथ्रौ; -कम् काथ्रौ २५, १२, १२; -का विध ५, १८३; -काः आपश्रौ २१, २२, ५; बौश्रौ १५,६:१८; २४: १६; वाधूश्रौ ४,७४: ५; हिश्रौ १६, ७,१७; कौसः; या २,१; -कान् श्रापश्रौ २०,४,५°; बौश्रौ २०, ४: १९;२२; माध्रौ १, ८, ४, ६; -कानाम् आपधी ७, १८, ११; २०,११; बौश्रो ४,७:३४: २०, ४: २१; २३; भाश्री; -केन आपश्री ६, ६, ७; हिश्री ३,७,३२; -केभ्यः आश्री ३. ४,१‡; गांध्री ५, १८, १‡; काश्रौ ६,६,१७; श्रापश्रौ ७, २०, ३; काठधौ ५९; बौधौ; -केपु' आपश्री ७, २०,३; वैश्री १०,१५:१७; हिश्रौ ४,४,३२. स्तोक-सूक्त- -क्तस्य श्राश्रौ ८, 92,4. स्तोका(क-न्ना)दि- -दिभ्यः पा ६, ३,२; पावा ६,३,१. स्तोका(क-अ)न्तिक-दूरा (र-अ) र्थ-कृच्छ्- न्च्छ्।णि पा २, 9,38. स्तोका(क-श्र)हप-कृच्छ्-कतिपय--यस्य पा २,३,३३. स्तोकी( य> )या- -याः वौधौ १५, २०: १; २; २५, ३४: ६<sup>ड</sup>; वैश्रौ १०, १५: १८; बृदे ५, २५; -याभिः बौश्री १५,

६: १६; २४: १४; -यासु बौध्रौ ४,७: ७; १८,२२: २. स्तोको(क-ऊ)ति- -तिम् वौगृ १, ६, २५. स्तो( क्य> )क्या- क्याः शांश्री १५,१,२५; वौश्रौ २४,३७: ७. माश्री ५, २, ८, २; वाधूश्री ३, ८३:२; -क्यानाम् शांश्री १०. १२,१५; वाधूयौ ३,८३:१;५. स्तोतचे, °तव्य- प्रमृ. √स्तु इ. स्तोभ-, °भति- प्रमृ. √स्तुम् इ. स्तोम-, °मन्-, °प्यमाण- √खं द्र. स्तोभिक~, स्तोभी- √स्तुम ह्र. स्त्येन- पाउ २,४६.  $\sqrt{\epsilon c}$ ये $^{
m h}$  पाधा. भवा. पर. शब्द-संघातयोः > स्त्यायन- -नात या ६, १७. स्त्री°- पाउ ४, १६६; स्त्रियः काश्रौ २१, ३,८; काठश्रौ २४; बौश्रौ २,१०: ३५‡; २०, १: ६२; माधी; वाध ५, ८०; १६, ३०; आपघ १, १४, २१; २३; वौध १,५,४९; ९४; विध १८,४४; <mark>४४,४५</mark>; हिंध १,४,५०; ५२; नाशि २,८,२९<sup>1</sup>; स्त्रियम् शांश्रौ २,८,६७;श्रापश्री; ख्रियार्†शांश्री २ं, ८,६;८, ११, १३; आपध्रौ; स्त्रियाः शांश्री २,८,६‡; काश्री; पा ६, ३, ३४××; खियाम् कौग् १, १२, ६+; शांग्र १, १९,६‡; आप्तियः; स्त्रिये शंघ २२; स्त्रिये काश्रीसं ६: ६1; पागृ १, १२, ४; १७, ३; १८, ६; श्रामिगः; स्त्री शांश्री १६,११,

b) पाटः ? स्तेनान् इति शोधः (तु. सप्र. मै ३, १, ९)। a) तु. पागम. । c) वैष १ इ.। d) समाहारे द्वस. । हार- = हरण- । e) पामे. पृ ४२८ d द. । f) सप्त. स्तोकेपु<> स्तोकीयास इति पामे. । g) ऋर्थः ?। h) या ३,२१; १०, ३३; ११,३२ परामृष्टः द्र.। i) व्यम् इति कालिसं.। j) उत्तरेण संधिराषः (तु. तैत्रा ३,१२,२,९ स्त्रिये चाभार्म इति)।

9, 2.

१७; काश्रो १, १, ७; श्रापश्रौ; वाध्रश्री ४, २७: १२: २९: ४-७××: आपमं १, ४, ७‡³; श्राय **१,** १३, ६📬; पाय; सुध १२<sup>b</sup>; स्त्रीः वैगृ ६६: १; भाषग् ४,१२५; हिग् १,२०,१; हिपि १४:४; श्रापध २,४, १२; ऋअ २, ८, १; स्त्रीणाम् शांश्री ४, १६, ६; १४, ३९,३; १६,३, ३६५; वाधुश्री; स्त्रीभिः कागृ १, १७; कागृउ ४४: १३: श्रप; स्त्रीम्य: भाश्रौ ८, ६, २; श्राय २, ५, ५; ८; पाय: पा ४. १, १२०; स्त्रीम् कप्र ३, १, ६; अप ६८, २, २७; स्त्रीपु बौश्रौ २, ५: १३‡; आगृ ४,४, २०; २३; श्राधिगः, पा ४, २, ७६; स्त्र्याम् अप्रा २,२,१. स्त्रेण- पा ४,१,८७. स्त्री॰ पावा ३,३,१२६. स्त्री-कर्पू-त्रय- -यम् विध ७४,६.

स्त्री-काम,मा- -मः आगृ १, ७, ४; श्राप्तिगृ २,४,४ : ३; या ५,१६; -मायाः वैष्ट ३,९: ११.

स्त्रीकाम-तम- -मौ श्रापघ २, १४,१३; हिध २,३,२४.

स्त्री-कुमार- पाग२,४,११:६,२,३७: -रम् श्राप्तिगृ ३,७,४:२६: -राः वैश्रौ ९, ३:२; -राणाम् बौपि २,४,१२:३,६.४; -रेभ्यः बौश्रौ ५,१०:१६; वैश्रौ ९,२:८. स्त्री-कृत- -तम् विध ६, ३२; -ते गौध २२,३८; -तात् अप २०, ڻ**, ५**. स्त्री-गमन- -नम् श्रापध १,२१,८;

हिध १,६,३८. स्त्री-गो- -गौ: श्रापश्रौ २२, ४, ६; हिश्रौ १७,२,८. स्त्री-प्रहण- -णम् पावा ३, ३, ४३; ५, ४, १३१××; -णात् पावा ४,१,२५; - जे पाना ३, ३,४३. स्त्री-प्राहिन्- -ही विध ६,३०. स्त्री-जन- -नम् श्रप ५,५,१. स्त्री-ता- पावा ५,१,११९. स्त्री-स्व- पावा ५, १, ११९; -स्वम् कप्र ३,१,१३; -त्वात् मीस् ९, 9,88. स्त्री-धन- -नम् त्राप्तिगृ १, ६, १: १६; शंध ६७; २७६; २७९; २९८; ३००; ३३२; विध १७, १८; गौध २८,२५. स्त्री-धर्म- -र्मः शंध ३३७; बृदे ७, स्त्री-नपुंसक- -कयोः पावा ८, १, स्त्री-ना(मन् >)म्नी°- - मन्यः क्षुसू ३.७:४. स्त्री-निगद्- -दे पावा ८,१,१२.

स्त्री-पाणि-ग्रहण- -णे कप्र २, ९, 99. स्त्री-पुं-योग- -मे गौध ६,६. स्त्री-पुं-लिङ्ग- - इस्य पावा ४, १, 97.

स्त्री-निबन्धन<sup>0</sup>- -नः माशि १५, ८.

स्त्री-नृप- -पम् श्रप ५०,२,३. स्त्री-पण्यो(एय-उ)पजीविन्- -वी

स्त्री-पशु - -शूनाम् विध ६,१५.

शंघ ३७७ : ४.

स्त्री-पुंस- -पुंसाम् लाश्री १, ३, १९व : - पुंसो: माश्री ५, २,

b) पाठः ? स्त्रीणाम् इति शोधः ? ।

f) °सुः इति शोधः।

g) °सनशयाना° इति

c) बस. ।

स्त्री-पुंस- पा ५, ४, ७७; -सयोः अप्रा २, २, ३; -सानाम् द्राश्री ₹, ३, २9<sup>d</sup>. स्त्री-पुं-नपुंसक- -केपु या ३,८. स्त्री-पुमस्- -मांसो शांश्रो १७,६,१. स्त्री-प्ररुष-- -षयोः शंध ३३१. १स्त्री-पौत्र- -त्रम् मागृ १, १०, 90 78. स्त्री-प्रकरण- -णे पावा ४,१,३६. स्त्रो-प्रजनन- -नस्य श्रप ४८, १२४. स्त्री-प्र( ज> )जा°- -जाम् वौध २, २,५९. स्त्री-प्रतिकृति- -ती वौगृ २, ५,५४; ३,११,२. स्त्री-प्रत्यय- -यानाम् पावा ३, ३, स्त्री-प्रथम°- -माः गौषि १, २,३७; ४, १४. स्त्री-प्रस्<sup>6</sup>— -?स्<sup>1</sup> त्रप ६९.५,१. स्त्री-प्राय°-- -यम् आपध २,१६, ८; हिंघ २,५,८. स्री-प्रेक्षणा(ग्रा-त्रा)लम्भन- -ने गौध २,२२. स्त्री-वल्लि- -लिम् पागृ १, १२,४. स्त्री-बहुवचन- -नानि अप्रा २, २, 96. स्त्री-वाल-जड-रोगिन्- -गिण: श्रप **५**,४,५. स्त्री-त्राल-पुरुष-घातिन्- -तिनः विध ५,११. स्त्री-बाल-मशक-मक्षिका-छाया (या-श्रा) सन-शयन-याना (न-श्र)म्बु-विशुष्- -प्रुषः सुधप ८७: 9 C 28.

a) पामे. वैप १ खि २, ११, १ टि. इ.। d) परस्परं पामे. । e) = स्त्री-जननी- । उस. । पाठः ? यनि, शोधः ।

स्त्री-वत् जैगृ १, २१ : ७; श्रप ४८,

स्त्री-वाल-मशक-मक्षिका-मार्जार-मूषिका-छाया( या-आ)सन-शय-न-याना(न-अ)म्बुविप्र्ष् - -प्र्पः सुधप ८६: १६. स्ती-बाल-बृद्ध- -द्धाः शंध २५८; -द्धानाम् वौध २,१,६५. स्रीबालवृद्ध-प्रलाप- -पाः श्रप ७२,३,८. स्त्री-बाला(ल-अ)भ्युपपत्ति- -त्ती विध १६,१८. स्त्री-बाला(ल-श्र)स्वतन्त्र-मत्तो( त्त-उ )न्मत्त∙भीत∙ताडित–कृत– -तम् विध ७,१०. स्ती-ब्रह्मचारिन्- -रिणी पागृ ३, 98,8. स्त्री-ब्राह्मण-विकला( ल-श्र )समर्थ-रोगिन्- -गिणाम् विध ९,२३. स्त्री-भग- -गः या ३,१६. स्त्री-मत्- -मताम् गौध ४,११. स्त्री-मुख- -खेषु वाध ३,४६. स्त्री-याज्य-शिष्य- -प्याणाम् आग्निगृ ३,७,४ : ४; बौषि २,३,९. स्त्री योनि---निः या २,१९.

'खी-रक्षा- -क्षा विध १६,१२.

८६: १.

१,२१.

8,30.

स्त्री-रजत-गो-स्तैन्य- -न्यम् सुधव

स्त्री-रूप-धारि(न्>)णी- -णी विध

स्रो-लिङ्ग<sup>8</sup>- -ङ्गः आग्निग् २,४,१२:

७६; -ङ्गेः कौसू ६०,१५.

स्त्री-बचन- -ने पावा १,४,३.

६; -ङ्गाः याशि २, ७; -ङ्गानि

माश्री १,७,४, ३; -क्नेन बृदे ६,

स्रीलिङ्ग वचन- -नम् पावा ५,

१३४××; पावा ५,१,११८. स्त्री-व(त्स>)त्सा<sup>b</sup>- -त्सायाम् शांश्रौ २,८,७. स्री-वध- -धः वौध १,१०,२३. स्रीवध-चाण्डालसंयोग-स्ध ४६. स्त्री-वासस्---ससा श्रापध २,१,२०; हिध २,१,१९. स्ती-विषय- -ये पावा ४,१,३. स्त्री-विपय-त्वा(त्व--अ)र्थ- -र्थम् पावा १,४,३°. १स्त्री-व्यक्षन- -नानि त्रापधौ ८, ६,१; भाश्री ८,६, ५; हिश्री ५, २,३०. २स्त्री-व्यक्षन-> °नीb- -नी वैश्रौ ८,१०: ६. स्त्री-व्याधित- न्ती कीसू ७,१७. स्त्री-शब्द- -ब्दस्य पावा ६, ३, 33. स्त्री-शुद्धि - -िद्दः वैध ३.३.९. स्त्री-शुद्ध - - द्रम् माश्री ४,७,१: कार् ५,३; अप ४०, ६, २; वाध ३, ३४; -द्राभ्याम् वैगृ २, ११: १०; ३, ९: ५; -द्रै: बौध ३, ८,२०; ४,५, ४; -द्री बौध १. 4,96. स्त्रीशूद्ध-जीविन्- -विनः शंध ध३्ध. स्त्रीशृद्धः दम्भन- -नम् विध ९३, स्त्रीशृद्ध-संभाषण-वर्जिन्- -र्जि वाध २४,५. स्त्री-श्रुद्ध-पतित- -तानाम् विध ४६, ٦٧.

स्री-शूद्र-रभस-रजस्वल,ला<sup>त</sup>\_ -लाभिः<sup>६</sup> बौगृ ३,३,२०; 🗝 है: कागृ ४,१५. स्त्री-शूद्र-शव-कृष्णशक्कृति श्वन्--शुनाम् पागृ २,८, ३. स्त्री-पं(<सं)साद!- -दम् <sub>भाशि</sub> ६१+. †स्री-पू (< सू )'->स्रेपूय'--यम्<sup>ष्ठ</sup> शीच २,८८;४,८३. †स्त्री-पू(<स्)य'- -यम्<sup>६</sup> कीगृ १,१२,६१<sup>h</sup>; शांग्र १,१९,९. स्त्री-सङ्गीत- -तैः अप १९२, ४,३. स्त्री-समानाधिकरण- -णात् पावा ४,१,३. स्त्री-हत- -तः श्रापश्री २२, ६, ८; हिश्री १७,२,५३. स्त्री-हन्तृ- -न्तृन् विध ५४, ३२. स्त्री-हुत- -तम् कौस् ७३,१८‡. स्त्य( स्त्री-ग्र )नृत-मधु-मांस-गन्ध-माल्य-वर्जिन्- -र्जी जैगृ १, 97: 58. स्ब्य(स्त्री-स्त्र)पराध- -धात् मीसू १, ₹.9 ₹¹. स्त्र्य(स्त्री-श्र)भिधान- -नम् पाना ४, २, १३. स्व्य(स्त्री-अ)भिहास- -सम् आश्री १२,८,६. रत्र्य ( स्त्री-श्र )र्थ- -र्थस्य पावा ४, 9,3. स्त्र्यर्था(र्थ-म्र)भिधान- -ने पावा 8,9,3. स्त्रया(स्त्री-आ)ख्यां- पावाग रे, २, ५k: - खबी वा १,४,३. रुपा(स्त्री-आ)दि-व्यत्यास- -सम् कागृ ३०,३; मागृ १,१४,१६;

a) वस. वा पस. वा । b) वस. । c) °यार्थम् इति पाम. । d) द्वस. । रभस- = ऋष्ट वक्तृ । e) परस्परं पाम. । f) वैप १ द्र. । g) पाम. वैप १ शी ६,११,३ टि. द्र. । h) °पु॰ इति पाठः रियितः । शिधः (तु. शांग्र.) । i) अपराधात् इति जीसं. । j) विप. । उस. (तु. पाम.) । k) तु. पागम. ।

वागृ १६. १. स्त्रेण-, स्रेपुय- स्त्री- द्र. १स्थ- -स्थः उस् ५,४. २स्थ- √स्था द्र. √स्थग् <sup>в</sup> पाघा. भ्वा. पर. संवर्णे. स्थगरb- पाग ४.४.५३°: -रम् गोगृ ४,२,२७: कप्र २, ८, ५०. स्थागर<sup>d</sup>- -रम् आपश्री १४. १५,२‡, हिश्री १०, ७, २४‡; ম্মামিয় १,७,१:१. स्थगरिक- पा ४,४,५३. स्थगरो(र-उ)शीर- -रम् आपगृ १८,११. **स्थग**ल⁵- पाग २, ४, ६३<sup>6</sup>; ४, ४, 436,1 स्थागल- पा २, ४, ६३: पाग

स्थागिलक- पा ४,४,५३.
स्थागिलक- पा ४,४,५३.
स्थागिलक- पा ४,४,५३.
स्थागिलक- पा ४,४,५३.
स्थागिलक- पा ४,३,००; वाग ४,३,०६; -लः वोश्रौ ५,११:२५; -लम् श्चापश्रौ २२,२८,१; वेश्रौ १,२:५;१०××; हिश्रौ; -लस्य श्चाप्तिग्र १,७,१:७; -लात् पा ४,२,१५; -लाति वौग् ३,९,३; -ले शांध्रौ ४,७,६; काश्रौ २२,११,९; वोश्रौ; -लेपु श्चाप्तिग्र २,४,६:८.
स्थाग्डिल- पा ४,२,१५;३,७६.

स्थिपढल-शायिन्- -यिनः विध

છ,૪,५३<sup>૧</sup>.

6:4.

१९,१६; -यी आमिगृ २, ७, १०: १०; वाध १०,११, स्थण्डिले-शय- -यः शंघ ३७९: ध३३; ४४३. स्थण्डिलो( ल-उ )त्तर<sup>b</sup>~ - रे आमिग्र 2,3,4:4. स्थपति'- पाउव ४,५९; -तिः काश्रौ २२, ५, २८; ११, १०; बौश्रो; -तिभ्यः काशु ७, ६; -तिम् बौश्रौ १८, २४:३: २५:५: -तौ वौश्रौ १८,२: १५. स्थापत्य- -त्यम् निस् ७, १: ७: -त्याय श्रापश्रौ २२, ७, ६; हिश्रौ १७,३,५. स्थपति-तस् (:) काशु ७,२९. स्थपति-वत् मीसू ६,८,१२. स्थपति-सव- -वः शांश्रौ १४,२२, २; बौधौ १८,३:१२;१३; निसू ७,१:४; -वेन बौश्रौ १८, ३: 9: 99#. स्थपती(ति-इ) ष्टि- - ष्टिः मीसू ६, ८,२२. स्थपुट-(> °टित- पा.) पाउमो २, २,१०६; पाग ५,२,३६. **√ स्थल्** पाघा. भ्त्रा. पर. स्थाने. १स्थल-, १स्थाल- पा ३,१,१४०. २स्थल,ला!- -लम् बौश्रौ १४,१८: २७; सु ९,४; बृदे ६,८८;-लया बौश्रौ ३,१७: २४ ई: -ला: अव ९,४,२; -लात् द्राभ्रौ १,१,२१; लाश्री १,१,१९; माशि १६, १; याशि; पावा ५, १,७७; -लानि बौश्रौ ६, २३:६‡; १५, १: ३: -छे काश्री २४, ६, ३४;

ञ्चापश्रो १०,२०,९; वीश्रौ. स्थली- पा ४,१,४२; -ली लाओं १०,१९,१. स्थालिक<sup>k</sup>— स्थल-ज--जम् विध ५,१३१. स्थल-तर- -रम् दाश्री १,१,१८: नाश्री १,१,१७. स्थल-पथ-पा<sup>1</sup>, पाग ५, ३, १००: पावा ५,१,७७. स्थालपथ-, °थिक-पावा ५,१, स्थल-रोहण- -णे काध २७७: १. स्थल-चत् वैगृ ५,१५:१३. खलसिन्धु<sup>c</sup>- (> स्थालसैन्धव-पा.) पाग ४,२,१३३. स्थला(ल-ग्र)न्तर- -रम् हिश्री १०, 9.33. स्थला( ल-अ )र्थ- -र्थान् १३: ४. ?स्थलिकाण्ड- -ण्डाभ्याम् वार १७, 93. स्थवस्,°वस्-वत्- √स्थू (वधा.) द्र. स्थवि- पाउ ४,५६. स्थवि-मत्- -मत् श्रापश्रौ ७,११. ९: २४, ६; ७; बौश्रौ. १स्थवि(तृ>)त्री- -०त्रि श्रापमं २, 99,95 72. स्थिचिमन्- √स्थू (वधा.) द्र. स्थविर'- पाउ १, ५३; पाग ५, १, १२४°; १३०; ६, ३, ११८°; -रः द्राश्रौ ६, १, २२: १५, ४, २१; लाश्री; - १रम् श्रापमं २,२,११; कौय १,३, २; शांय: -रस्य आपश्रौ १६,२४,४; १७,

. a)  $\sqrt{\text{cw}}$ ग् इत्यिप BPG.  $1 = \sqrt{\text{स्तग}}$  । b) = सुगन्धि-द्रव्य- 1 c) तु. पागम. 1 d) वैप २,३ खं. द्र. 1 e) तु. पागम. 1 f) स्थागळ - इति भाण्डा. पासि. 1 g) वस. 1 h) उप. = उत्तरभाग- 1 i) वैप १ द्र. 1 j) = पात्र- 2 1 k) पृ १९६९ g द्र. 1 l) < स्थळपथ-क- 1 m) सपा. भागृ १,२२: १५ असौ इति, हिग् २,३,३ स्वपथात् इति, श्राग्निगृ २,९,३: ९ स्वस्यै इति पाभे. 1

४,३; वाश्री; -सः आश्री १०, ७,२; काधौ २२, ४, ७; -रात् लाश्रौ ८, ६, ४; -रान् शांश्रौ १६,२,५; श्रापश्रौ १०, १, १; भाश्रौ; -रे वाध ५,३; वौध २, २.४६. स्याचिर-पा ५,१,१३०. स्थाविर्य- पा ५,१,१२४. स्यविर-तर- -राः नाधूश्रौ ४, ३७: १०: -रे पा ४,१,१६५. स्थविर-वाला (ल-आ) तुर-भारिक-स्त्री-चक्रीवत्- -वताम् वाध १३,५८. स्थविर-व(त्>)ती- पा ६, ३, 996. स्थविष्ठ- प्रमृ. √स्थू (वधा.) द्र. √स्था<sup>в</sup> पाधा. भ्वा. पर. गतिनिवृत्ती, तिष्टते बौश्रौ १२, ७:२८; तिष्ठति शांश्री ३, १६, १७; ५, १५,७××: काश्री; हिए १,२७: २‡<sup>b</sup>; श्रप १, १८, १<sup>c</sup>; तिष्टतः बौथ्रौ ६, २४: १४; १०, १: ૧৬xx; શાંગૃ ૨, ૧, ૨৬; तिष्टन्ते शांधी १०, १६, ८<sup>२</sup>†; तिप्टनित आश्रौ ६, ५, २४; काश्री १६, २, ४; श्रापश्री; या ३, ४ 🕇 वं; 🕇 तिष्ठसि यौथी ९, १६:६: श्रामिगृ हे, ८, २: ३५१०; वीपि १,१५:४३१० तिष्ठ विध ९९,२३; †तिष्ठामि श्रापश्री २, १५, १; २४, ११, ३; बौश्रौ

३, २७:७; भाश्री; तिष्ठामहे शांश्री १५, २६, १५; तिष्ठात् आपमं २, १५, ३<sup>†1</sup>; तिष्ठाः या ८, १८†ई; †तिष्टतु काश्रौ २५, ५, २८; श्रापश्रौ ५, १४, ५××; बौश्रौ; माश्रौ १, ८, ६, २२<sup>६</sup>; पागृ ३, ४,४<sup>b</sup>; খ্ৰম **१९, ४६<sup>b</sup>; तिष्टतु**sतिष्ठतु पागृ ३, १५, २३; तिष्ठस्व बृदे ६, १२२; †तिष्ठ, > द्या आश्री ६, ११, ११; शांश्री ८, ८, १; श्रापश्री १४, २७, ७;३३,२;१६,२, १०1xx; बौधौ; हिधौ ११, १, २२<sup>1</sup>; कौग्र ३, २, ६<sup>२b</sup>'<sup>J</sup>; शांगृ ३, ३, १<sup>२b</sup>; †तिष्ठध्वम् शांधौ १५, २६,१k; मतिएत् आपभौ १६,२९, १५; वाध्यी ३, १९:२२; वैथी; स्रतिष्ठन्त शांश्री १०,१६,२;८ई; †अतिष्टन् या २, १७; २२; में अतिष्ठः श्रापश्री ५,२,४; कौस् ६८, २५; २६; तिष्ठेत वाश्री ३, ४, ५, १९; श्रप ४०, ६. ११××: वाध ११, २६; तिप्टेत् काश्री २५, ११, १५; श्रापश्री १२,११,८‡; १३,९, ४; वौथौ; तिष्ठताम् वौश्रो २२,८: ३; वैश्रौ १८,१४: ३६; तिष्टेयु: वौधौ १७, ११: १३. **†**तस्थे आपश्री ८,१७,८; १७,

८; बौथ्री; तस्थी बृदे ६, १२१; ७, ९७; तस्थिरे शांश्री १५, २७, १‡; तस्युः पाय २, १५,४; या ४, २७<sup>२</sup>‡; श्रप्रा १, १, १२‡; स्थास्यति निस् ४, ८:२१; स्थासन्त अप २०, ७, ६; स्थास्यसि या ८, १८; स्थेयात् वैध १, २, २: †मस्यात् आश्री ३, १२, २९; शांध्रौ १५, २५, १; आ१औ; †स्थात्¹ श्रापश्रौ ८, १२,४; भाश्रौ ८,१४,५; माश्रौ १, १, १,४५; वाधौ १,२,३, २६; ३, २, २३; 🕆स्युः श्रापश्रौ ६, २४, ८; माश्रौ ६, ५,१; माश्रौ; स्थाः हिश्रौ ५, ३,४५<sup>‡1</sup>. स्थीयते अप६७.२,१; स्थीयताम् शंध १०३. स्थापयति काश्रौ ४, ९, १२: ८,३,१९××; माश्री; स्वापयतः वैश्री १४,५: ८,६: १०; हिश्री ७, ५, १२; स्थापयन्ति काश्री ७, ९, ३०; वाधूश्रौ ४, २८: १०; वाध्रौ; स्थापयेत् शांध्रौ १७, १०, १७; वैश्रौ ८, ६: ११: श्राप्तिगृ: स्थापयेयु: बौधौ २६,२४: १२. †अतिष्टिपम् अप्रा ३, १, ७;

४,१.

†तस्थिवस्- -स्थिवांसः श्रापश्री ७,

२८, २; हिश्रौ; -स्थिवांसम्

a) या १,१८ पा १,२,१७; ४,३४; २,४,७७; ३,२,४; ७७; ६, ४, ६६; ६७; ७, ४, ५; ४०; ८,३, ६४ पावा २,४,३; ३,१,८६ परामृष्टः इ.। b) पामे. वैप १ तिष्ठाति शो ३,१२,१ टि. इ.। c) पू १२१ अधितिष्ठ इति नेष्टम्। d) पामे. वैप १ तिष्टन्ति पै १९,४,१५ टि. इ.। e) पामे. वैप १ तिष्ठतु ऋ १०,१८,१२ टि. इ.। f) सपा. आग्र २,८,१६ प्रमृ. तिष्ठन्ती इति पामे. (तु. पृ ११८७ ८)। g) सपा. ते ३,५,५३ तिष्ठ इति पामे. । h) पामे. वैप १ तिष्ठतु शो १९,४६,२ टि. इ.। i) पामे. वैप १,२३४७ र इ.। j) सकृत प्षत्र इति पाठः १ यनि. शोधः (तु. शांग्र.)। k) पामे. वैप २,३३७ं. कल्पध्यम् ऐता ७,१७ टि. इ.। l) पामे. वैप १,०३६ र इ.।

आपभी १८,१५,३; हिभी १३, ६,३९; आपमं; -स्थुपः आपभी १७, ८,४३; १९, २२,१६; बीभी; माभी ५,२,३,१२३; या १२,१६०. तस्थुपी- -पी: श्रापमं २,१९,२५.

तिष्टत्- - एत् काश्री २, ३, १२; ७,९, ४; - छतः शांश्री १५, १९, १‡; १७, १, ३; वैश्री; बौबौ १४, २: -ष्ठता १५; २५, १८: ९; जैश्रीका; -ष्ठताम् नाशि २,२,१७; -ष्टति कांश्री १७,३,२०; आपश्री ७, १४, ६: जेथ्रौ ५: १०; वैगृ: - एते बौश्री ७, १२: २२;३९; ५१××; पागृ २, ३,४; -ष्टत्सु श्राश्रौ ४, ८, २३; -ष्टद्भ्याम् श्रापश्री १२, २१, १९; बौश्री २२,८: ४; -एन् आश्री १, ४,१३; २,४,१७××; शांश्रौ २, v, 9 ₹××; 牛१२<sup>6</sup>,२२,9; ४; -ष्टन्तः श्राश्रौ ६,१३,३; शांश्रौ ६, १२, २‡; श्रापश्री; -प्टन्तम् शांश्री १६, ३,२०; श्रापश्री १८, १५, १०; बौश्री; -एन्तौ आपश्रौ ८,६,२३: काठश्रौ ३४: माश्री.

तिष्टन्ती - न्ती आपश्री १, ७, १०; †१२, ५, १२; १४; माश्री; आपमं १, १२, ४‡°;

त्राय २, ८, १६<sup>‡0</sup>; कीय ३,२, ६‡वेग्ट; पागृ १, ६,२१<sup>1</sup>; -न्तीः काश्रौ १०, २, ९१६; -न्तीम् आपश्रौ २,५,२; माश्रौ; -न्तीपु वैध्रौ १६, ६:६; शंघ १४५; -न्त्यः वौश्रौ **१६**, २३:९; -न्त्याम् श्रापश्रौ २२, १६, ४; वौश्रौ १६, २६: ७; ८; हिश्रौ. तिष्टत्-संप्रैष- - नेपु आश्री २, 90,93. तिष्टद्-गु- पावा २,१,१७. १तिष्टद्-धो( <हो )म~ -माः ऋाश्रौ १, १२,६. २तिष्ठद्-धो (<होम>)माb--माः काश्री १,२,६. तिष्टमान- -नः निसू ४, ७:३; ५,७:१२; ८:२; -नाः हिश्रौ १६,4,३<sup>1</sup>. स्थ- पावा ३, ३, ५८; स्थे पा ६, ३,२०, स्थेमन् !- -मने वाधूश्रौ ३,६९ : स्थेयस्1-, स्थेष्टां- पा ६, ४, 940. स्थाणु<sup>।</sup>''- पाउ ३,३७; पाग २,४, ३१:४,२,८६: -णवे वैगृ ५,२: २९+; -णः वाधूश्रौ ३, ३३: १; २; ६९ : २१; अप ४३,५, १८ ई: विध २०, ५२; या १, १८रं‡∯; –णुम् आपश्री ७, १७,७;वौश्रौ; †वौग्र ३, ३,२४;

ऋम १,१,१; शुभ १,६; -णोः या १, १६; -णी काश्री ६, १, २२; १४,३,१२; श्रापथ्री. स्थाणु-मत्- पा ४,२,८६. स्थाणु-बृक्ष-वंश-वरमीक--कानाम् काश्रौ ५,१०,१८. स्थातन्य- -न्यम् श्रव ७०,११,२. स्थातुम् श्रप ३३,२,१. पैस्यातृ1- -०तः ऋता १, १०१: -ता शांध्रौ ८,१७,१; वौध्रौ ८, १६:१०; २६,३१:१४; -तुः बौग्र ३,११,३. स्थात्र!- ने या १४,१९. स्थातोस् (:) पा ३,४,१६. स्थान- पाग २, ४, ३१<sup>m</sup>; -नम् श्राश्रौ १, १, २४; ६, ६, १८; शांश्रौ १, १, १६××; काश्रौ; आपश्री २,१३,९‡<sup>n</sup>; वौश्री १, १३: १९भ भाश्री; पा ८, ३, ८१; -नयोः या ६,१७; -नात् श्राश्री २,१७, ४; काश्री ३,३, ६; श्रापश्री १२,१६,८‡; वौश्रौ; -नानाम् वौश्रौ २७, २:८; श्राशि ८,९: -नानि निस् ६,३: १;१०,८:९: श्रप;-ने श्राश्री १, ३, १०××; ९,२,२२<sup>०</sup>; शांश्रौ; पा १, १, ५०; ७, ३, ४६; पाग १, १,३७<sup>p</sup>; पावा १,१, ५०<sup>3</sup>××; -नेन हिथी २१, २, २६; निस् १,६: ७××; मीस् ८,४,२५; -नेम्यः वैध १, ११,

a) °पा बी (= बीपट् । तु. मै २, ३, ०।) इति संहितः पाठः । b) पामे. वैप १ तिष्ठम् शी २०, १३३, ४ टि. इ.। c) पामे. वैप १, ८०१ h इ.। d) पृ १९८० ८ यनि. शोधः । e) °न्तीम् इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. श्राग्र.) । f) तिष्ठती इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. श्राग्र.) । g) चौसं. तिष्ठतीः इति । h) वस.। i) सपा. आपश्री २१, १२,९ निपेत्रमाणाः इति पामे. । j) वैप १ इ.। k) नाप., व्यप. (२इ-)। l) वैप १ निर्दिशनां समित्रशः इ.। m) तु. पागम.। n) पामे. वैप १ स्थानम् सा २, ८ टि. इ.। o) सप्र. आपश्री २२, ९, १ प्रमृ. छोके इति पामे. । p) तु. पागम.। युक्तार्थे श्रव्य.।

४; या ३,८; -नेपु श्रापश्री १९, १६. ४; वौश्रो २९, ३:८; हिथौ; -नै: या ९,२९. ॰स्थान- -नौ पा १, ४, ४. स्थान-क° -> °क-समाप्ति--सिम् चाग्र ५:३. स्थान-करण-प्रयत्न- -ताः श्राशि ८, २; -लानाम् श्राशि ७, २; -लेभ्यः श्राशि १, ४. स्थान-करण-विमोक्ष- -क्षः शुप्रा १,९०. स्थान-करणा(ण-श्र)पकर्प- -पें ऋपा १४,२. स्थान-कर्मन्b- -र्मणः या १४, 93. स्थान-तस् (:) निस् ३,९ : ७. स्थान-त्रय- -ये विध २१, ९. °स्थान-त्व- -त्वात् पावा १, ४,३. स्थान-धर्म- -र्मः मीसू ९, १, ₹₹. स्थान-पति- ( >॰पत- पा. ) पाग ४,१,८४. द- -दः पावा १,१,४७. स्थान-पाल- -लान् विध १,१६. °स्थान-प्रतिवेध- -धे पावा १, ४,३. °स्थानप्रतिपेध-प्रसङ्ग- -ङ्गः

°स्थानप्रतिषेध-प्रसङ्ग- -ङ्गः पावा १,४,३. स्थान-प्रश्लेषो(प-उ)पदेश- -शे ऋप्रा १,५५. स्थान-श्रंश- -शम् श्रप २६, १,९. स्थान-मध्य- -ध्ये श्रप ७०², २३,७. स्थान-मोन-वीरासन- -नानाम्

बौध २,१०, ५८. स्थान-मौन-वीरासन-सवनो-पस्पर्शन-चतुर्थपष्ठाष्टमकालवत-युक्त- -कस्य वीध २, १०, 44; 80. स्थान-लोक- -कयोः बृदे ३,६८. स्थान-वत् निस् ६, २:५. स्थान-व(त्>)ती- -ती निस् ८,२ : १०. स्थान-विधि- -धौ शौच १,४१. स्थान-विभाग- -गेन बृदे १, 90. स्थान-विवर्जित<sup>c</sup>- -तम् याशि १,२९; नाशि १,३,११. स्थान-वृद्धि-क्षया ( य---ग्रा) श्रय- -यः शंध २४६. स्थान-न्यूह- -हेपु या ७,११. स्थान-शब्द-प्रयोग- -गात् पावा १,१,५६. स्थान-पष्टी- -ष्टी पावा ६,४,१. स्थान-संयुक्त- -क्ताः निस् २, **९:** २६. स्थान-संक्रमण- -णे आश्री २. 90,8. स्थान-संमित- -तम् निस् ८, १३:४०; ९,३:३९; -ते निस् ९,५ : २५. स्थान-स्थ- -स्थः निस् १०, ७: २५; -स्थाः निसू ६, ५: १७; -स्थानि निसू ८, ५: २३. स्थाना (न-आ) कृति-प्रमाण<sup>व</sup>--णम् अप ३,१,१३. स्थाना(न-अ)च्युत्°-- -च्युते श्रप १,४१,१; अशां ११,१. स्थाना(न-म्रा)दि- -दिपु पावा ५,२,२९; -दीनाम् शंघ २४६. स्थाना(न-ग्र)नत- -न्तात् पा ५,

8,90. स्थाना (न-अ) न्त॰ पा ४, ३, ₹4. स्थाना(न-अ)न्तर- -राणि अप ष,५,५; -रेषु श्राशि १,१. स्थाना(न-श्र)न्त्रित- -तानि निस् ४,१२ : १४;१८. स्थाना(न-थ्रा)पत्ति- -ते: काथ्री ४,३, १९; २३, २, १५; २६, स्थाना(न-म्रा)पन्न- -न्नम् निस् ८,४ : २. स्थाना( न-अ )भिघात- -तात् आशि ८,१. स्थानाभिवात-ज- -जे श्राशि ८,१३. स्थाना( न-न्रा )सन- -नम् कीस १४१, ४४; -नयोः आश्री १. १२, ५; -नाभ्याम् आपध् १. २५,११; बौध २, १,४१; गौध. स्थानासन-फल- -लम् वीध २,४,१७. स्थानासन-शील- -ल: वाध 28.4. स्थानासनिक- -कः श्रापध २,१८,५; हिच २,५,५७. स्थाना (न-श्रा) सन-चङ्क्रमण-स्मित- -तेषु श्रापध २, ५, ८; हिध २,१,८९. स्थानिन्- -निनः श्रापश्रौ २१, १,१६;१८; हिश्रौ १६,१,१३; पा २,३,१४; पावा १, १, ५०; -निनि पा १, ४, १०५; -निनौ निस् १०, ११: ४; -नी पाप्रवा १,३. स्थानिनी- -नीम् श्राश्रौ

स्थानि-निर्देश- -शः पाना ६,१,७८;४,१२१. स्थानि-निवृत्ति- -तिः पाना १,१,५०.

स्थानि-वत् पा १, १, ५६; ५७<sup>३</sup>;५८;५९.

स्थानिवत्-स्व -स्वात् पावा १,१,४;५६;४,१८; ३,१, ४४<sup>२</sup>;८३;८,४,१५.

स्थानिवत्-प्रतिपेध---धात् पावा ६, ४, १४९; ७,१, ९०;८,२,३८.

स्थानिवत्-प्रसङ्ग- -ङ्गः पावा ६,३,३३.

स्थानिवद्-अनुदेश--शात् पावा १,१,५९.

स्थानिवद्-भाव- -चस्य पावा १,१,५९; -बात् पावा ७, ३,५४:४,२.

स्थानिवद्गाव-प्रतिषे-ध- -धः पावा १,१,५६.

स्थानिवद्गाव-प्रसङ्ग-

-ङ्गः पावा १,१,५.

स्थानिवद्-वचन- -नम् पावा १,१,५७;५९; ६,१, ८५; -नात् पावा १,१,५६.

स्थानिवद्वचना(न-श्रा)नर्थक्य- -क्यम् पावा ६,१, ८५.

स्थानि-संज्ञा(ज्ञा-अ)नुदेश--शात् पावा १,१,६२.

स्थान्या ( नि-आ ) देश->
°श-त्व- -त्वस् पावा १,१,५६.
स्थान्यादेश-पृथक्तव-त्वात् पावा १,१,५६.

स्थान्यादेशा(श-श्र)भाव-

-वात् पावा ६,१,१८२. स्थाने-यो(ग≫)गा<sup>क</sup>- -गा ज्ञुप्रा १,१३६; पा १,१,४९.

स्थानेयोग-त्व- -त्वात् पावा १,१,३.

स्थानेयोग-वचन- -नम् पावा १,१,४९.

स्थानै( न-ए )कत्व- -त्वम् या ७,५.

स्थापयित्वा श्रापश्रौ ११, ७, ३; काश्रौसं.

स्थापित,ता- -तम् कौस् ६, १७; -ता विध १,४५; -ताः बृदे २, १०९;११०.

स्थाप्य- प्यम् आज्यो ८,८. स्थाप्यमा(न>)ना- -नाः वैताश्रौ १६,२.

स्थामन्<sup>b</sup>- पाउ ४, १४५; - मि<sup>c</sup> माश्रौ १,३,१,१४; वाश्रौ १,३, ४,९.

स्थायिन्- पाउदु ४,४९; पाग ३, १,१३४; -यि श्राश्रौ ८,७, १९; -यीनि आधौ ८,५,१६.

स्थायुक- पा ३,२,१५४.
स्थावर,रा<sup>b</sup>- पा ३,२,१७५; -रम्
काठश्रो ३६; सु १६, १; श्रप;
-रस्य या १२,१६; -राः काश्रो
१०, ८,२१; १५, ४,३३××;
आपश्रो; -राणाम् श्रापश्रो १८,
१३,१२; बौश्री ६,३२:५;
वाश्रो; -राणि सु १६,१; कप्र
२,२,१०; अप ४,३,६××;
-रात् विध ६४,१७; -राम्यः
कौग्र ३,१३,१६; शांग्र ४,१४,
४; -रासु श्रापश्रो १०,५,१५;
माश्रो १,७,४,३७; २,१,१,

२०; वैश्री; -रे अर ७०<sup>२</sup>, १२, ४; -रेषु विध २३,४६. स्थावर-जङ्गम- -मम् नाशि १,७,८; -मानि शांग्र ४,९, ३;

स्थावर-चोनि— -नयः विध ४४,२.

श्रप ४३.२.५२ ई.

स्थावरो( र-उ )दक- -के काग्र १८,३.

†स्थास<sup>b</sup>--स्थाः आश्रौ ४, २, ५; या ५,३**ई**.

स्थास्तु- पा,पावा ३,२,१३९; **-स्त** शांश्री १,११,१<sup>२</sup>†; †बीश्री ३, २९: ७;८; सु १७,३<sup>१व</sup>.

स्थास्नु-जङ्गम- -मे बृदे ४, ३७. स्थास्यत्- -स्यन् भागृ २, २९: २. स्थित,ता- पा ३, ४, ७२; -तः वाध्रश्री ३,१८: ७; वैश्री २, ६: ९: जैश्रोका १७××; पागः -तम् काश्रौ १४, ३,१२; ४, ११××; वाध्यौ; ऋपा १०, १३6; १३, ११: १२: -ता श्रप ३०, ३, २: वाध २०, २१; विध; -ताः जैश्रोका १९८; श्रामिय २, ४, १२: १०; श्रप: नाशि २,७,३<sup>8</sup>; -?ताइत् निस् ९, ९: २६; -तानाम् शंघ १८१; -ताम् जैश्रीका ११०: -तायाम काश्री १५, ६,३३: -तास विध ५०, १८; -ते काश्री ४,८,२३; कीए; -तैः अप ५,३,२; शंध १२४; -तौ याशि १, १९; २५; भाशि ३१: नाशि १,६,३.

स्थित-निधन<sup>n</sup> -नम् निस् ७, ४:४७.

स्थित-योग-> °गिन् h- -गीनि

a) वस. 1 b) वैप १ द्र. 1 c) पासे. वैप १ स्थानम् मा २,८ टि. द्र. 1 d) ॰ण्णु इति पाठः १ यनि. शोधः 1 e) =(इति-रहित-) पद- 1 f) = अस्पृष्ट-ऋरण- 1 g) ॰तम् इति लासं. 1 h) पृ १५० 1 द्र. 1

श्रप १,५,७.
स्थित-संघि— -धिः नाशि १,
७,१६.
स्थित-स्नु<sup>क</sup>— -नुः कौस् ८५,
२५.
स्थितो(त-उ)पस्थित<sup>b</sup>— -तम्
ऋप्रा १०,१४; ११,३०; ६१;
१५,१८; छप्रा १,१४७; ४,
१९०.
स्थिती— पा ३,३,९५; —तयः

भागृ २,२२ : २०; -तिः शांश्रौ १७, १०, २; बौश्रौ १६, ६: ८××; वाधूश्री; ऋत्रा ११,२८°; -तिम् वैगृ ५, १: २४; श्रप १,९, ३; ७०<sup>३</sup>, ११, २६; विध २०,३२; वेज्यो १४; -तौ विध ९९, १५; ऋप्रा ११, ६१९. स्थिति-स्थितोपस्थित- -तयोः ऋपा ११,६१. स्थित्यु (ति-उ) त्पत्ति-प्रलय-न्याय- -येन या १४,३३. स्थित्वा शांश्रो ३,१४, १४; काश्रो. स्थिर,रा<sup>d</sup>- पाउ १, ५३; पाग ५,१,१२३; - 🕂 रः काश्रौ १६,३, ८; श्रापश्री; आपमं २, २, २º; आभिगृ १,१,२ : २४<sup>e</sup>; -†रम् श्राश्रो ३,७,१२; ऋप्रा ५, १८; - †रा काश्रौ १७, १२, १५; श्रापश्री १४, ३३, ६; माश्री; श्रापमं १, ५, १<sup>६</sup>; श्रागृ १, ७, ७<sup>e</sup>; कौगृ १,८,२०<sup>e</sup>; -रान् कौस् ४, १‡; -रे पा ३,३,१७; -†रैः श्रापश्री १४, १६, १; हिथ्रौ; - १री सागृ २,

६, ७; मागृ १, १०,१६°; बृदे ४, ११६. स्थैर्य- पा ५, १, १२३. √(स्थर¹. †स्थिर-धन्वन् d- -न्वने शांश्री ४, २०, २; आगृ ४, ८, २३; बौगृ है, ८, ३; या १०,६. †स्थिर-पीत<sup>d</sup>- -तम् या १,९; २०<sup>२</sup>Φ. स्थिरा(र-आ) घातº - - तम् गोगृ ४,७,८. स्थि(र>)रा-व ( त्> )ती--ती<sup>ष</sup> मागृ २,११,१२‡. स्थिरो(र-उ)पचित-सर्वा(व-श्र) ङ्ग<sup>ь</sup>– -ङ्गाः श्रप ६८, १, २२. स्थेय,या- -यम् भाश्री ६, १, ४; -याः कौर १,८, १९; शांगृ १, १३, ९: -याभिः कौगृ १, ८. २९; शांग्र १,१४,८. स्थागर-, °रिक- स्थगर- द्र. स्थागल−, °गलिक− स्थगल− द्र. ?स्थाजिरावती¹ शांग्र ३,३,१‡. स्थासु- प्रमृ. √स्था द्र. स्थाण्डिल- स्थिएडल- द्र. स्थातन्य- प्रमृ. √स्था द्र. स्थापत्य- स्थपति- इ. स्थापयित्वा-, वित-प्रमृ. √स्था इ. १स्थाल- √स्थल् इ. २स्थाल<sup>त</sup>- पाउ १,११६; -लम् माश्रौ ६,२,६,१५; -लं बौश्रौ ९,१: १०; -लेन बौधौ ९, २: ३१. स्याली<sup>त</sup>− पागम ५६: −ली ‡आपश्रौ ४,७,२;११,३; बौश्रौ २, १३:२४; ६, १:८xx;

भाश्रौ; कागृड ४२ : १६<sup>1</sup>; पावा १, ४,१; -ली: वौधौ ८, १९: ६; १५, १४: १४××; वैथ्रौ; -लीभिः काश्री १९, २, २३; वौश्रो १५,१९:११××; -लीम् आश्री २,३,१५; शांश्री ४,३,२; ५; काथ्रौ; कागृउ ४२1:१०;११; -लीपु श्रापश्री १३, २४, ३; बौश्रौ २२, ३: २७; २६,३२: ८; –स्या काश्री १०, ४, १०; श्रापश्रौ १२,१५,३; ११; १६, १; भाश्रौ; -ल्याः श्राश्रौ १,११; १०; २,३,१०; काश्री; -ल्याम् काश्री ३,७,११; ४, १४,१××; श्रापश्री; —स्यो श्रापश्री १२,१, १५; बौश्रौ १,३ : ८‡.

स्थाली-ग्रह- -हान् काश्रौ ९, ६,२४.

स्याली-पाक<sup>k</sup>– फि७२; –कः शांश्री १२, २३, १‡; आगृ १, १०, १; कौए; -कम् आश्री २, ६,१०; ८, १४, ३; ५; शांश्री: -कस्य भाश्री १,८,१; माश्री ४. ६,३; हिश्रौ; -काः मागृ २, २, ३०; द्राय ३, ३, २८; -कात् वीश्री २, ८: ३; २२; श्रापगः; -कान् लाश्रौ १०,११,१०; कागृ ३२,२; अप्राय ६, ९; -कानाम् शांश्रौ ४,२०, ६; आम्रिग् २,५, ३: १०; बौगृ; -काभ्याम् कौस् ७२,२६; -के कौग्र १, ५, २८; पागृ ३, ११, ५; वैगृ ६, १९: ३; गोगः; -केन काश्रौ ६, १०, ३३; वैताश्रौ ४३, ५; निस्;

a) वस. 1 b)= संज्ञा-विशेष- 1 कस. 1 c)= (इति-रहित-)पद- (=िस्थित-)। d) वैप १ द्र. 1 e) पामे. वैप २, ३खं. स्थिरा मंत्रा १,२,१ टि. इ. 1 f) या २,११ परामृष्टः इ. 1 g) पामे. पृ ६९ b इ. 1 h) कस. > वस. > कस. i j) पाठः ? ( $\checkmark$  अस्। भिवि]>) स्था अजिरा॰ इति शोधः 1 j) = [प्रकरणात्] स्थाली-पाक- 1 k) वैप १;२,३खं. च द्र. 1

-केषु कीए १, ५, २९; शांए १, ३, ४; ९, १४; माए; -केः द्राश्री ११,४,२२; लाश्री ४,४, २१; माए २,६,४; -की वीश्री २०,१७: १९. स्थालीपाक-मिश्र-

स्थालीपाक-मिश्र--श्राणि पागृ ३,८,६; ११,८. स्थालीपाक-चत् श्राप्तिगृ १,७,४:७; श्रापगृ.

स्यालीपाका(क-आ)दि--दिषु कौगृ १, ८,३०; शांगृ १, १४,११; -दीन् वैगृ६,१८:११.

स्थालीपाका( क-स्र )जुदे-इय- -स्यानि स्रापध २,१९,११; हिध २,५.८३.

स्थालीपाका (क-स्रा ) वृत् - - वृता गोगृ ३,७,२०;८, ४:११××: जैगृ.

स्थालीपाकीय- -यान् गोगृ १,५,२०.

स्थाली-पिठर-संस्थित- -ते श्रप ५०,९,१.

स्थाली-पुलाक-- -केन मीसू ७.४.१२.

स्थाली विल- > °लीय-, °ल्य- पा ५.१,७०.

स्थाली-संक्षालन- -नम् आप्तिय २.५,२ : १२; ८ : ३४; वीय २,७,२४; ३,५,१९;६,६. स्थाल्य( ली-ग्र )न्नारव्ध-

-ब्धे काश्री ४,२,२३. स्थाल्य(ली-अ)मत्र<sup>b</sup>- -त्रम् बौश्री २५,४ : ४. स्थाल्या(ली-आ)दान- -नम् काभ्रौ ४,२,१९.

स्थाल्या(ली-आ)दि- -दि कप्र २.८.१०.

स्थाल-रूप- -पम् कौस् ५३, १०; -पे कौस् ५३,१४; १६;२०.

स्थालक°- -कैः विध **९६**, ७६<sup>व</sup>. स्थालपथ-,°थिक- प्रमृ. २स्थल- द्र.

स्थावर- प्रमृ. √स्था द्र.

स्थाविर-,स्थाविर्थ- स्थविर- द्र. स्थास्-, स्थास्तु- प्रमृ. √स्थिर

√स्था द्र.

स्थिरक- (> खैरकायण- पा.) पाग ४,१,९९.

स्थिरा- (>स्थैरायणि- ११.) पाग ४,२,८०.

√स्थुड् पाघा. तुदा. पर. संवरणे.

√स्थू(वघा.) रूथवस->स्थवसवत्->स्थविष्ठ- पा ६,४,१५६;
-ष्ठः आपश्रो १, ५, १०६;
भाश्रो १,५,८; माश्रो १,१,१,५३,१,२१; वाश्रो; -ष्ठम्
श्रापश्रो ३,३,५;७,२४,७;भाश्रो;
-ष्टाः बौश्रो १७,५०:८; भाश्रो
१,६,३; वाश्रो; -ष्ठान् काश्रो
१५,३,२८; २५,४,३८; आपश्रो
१८,११,१४; हिश्रो १३,४,२२.
स्थविष्ठ-गुद--दस्य वाश्रो

१,६,७,३. स्थवीयस- पा ६,४,१५६; -यः माश्री १, ३, ३, ३; वेश्री; -यसस्<sup>ष्ठ</sup> जैगृ १,३: ४; -यसि माश्री १,८,२,२७; वाश्री १,६, ३,२२; -यांसम् माश्री १,१,२, १९; ३, ३, १९; या ६, २२; -यांसि आपश्री १२,३,१; माश्री २,१९,४; ३,१,५;३,४; वैश्री. स्थवीयसी- सीम्

काठश्रौ ५४.

स्थवीयस्-तण्डुल--लान् हिश्री १३, ४, २५<sup>b</sup>.

स्थविमन् १-- मा काश्रो ६, १,३२, †स्थविम-तस्(:) आपश्रौ ३, १३.६: बौश्रौ ८,९ : २०; भाश्रौ. १स्थ्रण,णा<sup>6</sup>- पाउ ३,१५; पाग ४, 9,891; 2,601; 4,9,8; 40 %; ' -- णयोः बौश्रौ २, १५:१८; -णा बौश्रो ६, २६:२८; ११, ७:३७; २५,११:४; वैश्री; --णाः श्रापश्रौ ११,७, ७: बौश्रौ ६.२५: १६; २७: १५; माश्री; -णानाम् श्रापश्रौ ११, १०, ५; माश्री २, २, ३, २३; -णाम् काश्रौ ८,४,७;९; बौश्रो; श्रागृ २. ९.२<sup>+1</sup>; कायृ११,३<sup>+1</sup>;-णायाम् काश्री २६, ५, ३: कागृ ५४, ५; मागः; -ने श्राश्रौ ४,१३,५; १५, ११; शांश्रो;-🕆 • जेण कीय ३,२, ६; शांग्र ३, ३, १; काग्र ११ २<sup>३</sup>.

स्थूणी- पा ४,१,४१. १स्थूणीसरणपूरण--णम् अप ६४,५,६. स्थीणक- पा ४,२,८०. स्थीणक- पा ५,१,५०. स्थूण,णा-भार- ( >स्थीण-

a) उप. = २श्रा-वृत् - । b) उप. = २श्रमत्र - । c) पृष्ठास्थि-विशेष - d) स्थान इति जीसं. । e) वैप १ द्र. । f) स्त इति पाठः ? यिन. शोधः (तु. भाशौ.) । g) नेप्र. <स्थवीयांसम् - । h) सप्र. श्रापश्री १८,११,१८ अकर्णान् इति पासे. । i) पृ ३४५ r द्र. । j) श्र्यः ? । तु. पाका. पासि. । १स्थूल - इति भारहा. । k) °ण - इत्यिप भारहा., पासि. । l) पासे. वैप १ स्थूणाम् शौ ३,१२,६ टि. द्र. । m) पासे. वैप १ शाले शौ ३,१२,२ टि. द्र. ।

भारिक-) पा ५,१,५०. स्थुणा-गर्व- -र्तान् कौग्र ३, २, २; शांग्र ३, २, ३; श्रापग्र १७,३. स्थूणा-देश- -शे बौगृ १,५,२१; २,८,१९; भागृ ३,१३: ७. स्थूणा-प(द्>)दी- पा,पाग ५, ४,१३९. स्थूणा-प्ररोहण- -णे काध २७६: स्यूणा-मयूख- -खम् काश्रौ २६, २,१५;२९; ७,२६. स्थूणा राज- - †जः श्रापमं २, ৭५, ৭০; *হা*াসূ ই, ই, ৬°; –जम् आपश्रौ १०, ३, ४ई; हिथ्री १०, ३, १९५; कौए ३, २, ५<sup>b</sup>; ६; शांग्र ३,२,८<sup>b</sup>;३,१; पागृ ३, ४, १८<sup>‡a,c</sup>; -जयोः भाग ३,१३:८; -जे कीय ३, २, ११‡³; -जौ भाग २, ३: १०; हिय १,२७,५. स्यृणा-वंश<sup>d</sup>- -शयोः कौस् ७४, स्थूणा-विरोहण- -णे शांग्र ५, ٤,9. स्थूणीय-, स्थूण्य- पा ५,१,४. १स्थूर,रा<sup>6</sup>- पाड ५,४; -रः या ६, २२∮; −†रम् याश्रौ ७, ८, १; बृदे ६, ४०; ४४; या ६, २२. स्थूर-तस्(:) बीश्री ३,३१: ९. १स्थूल,ला<sup>6</sup>- पाउ १,९३; पाग २,

४, ३३; ४, २, ८०<sup>२१</sup>; ५, ४, ३; –लः आपश्रौ १०, २९, ६; वैश्रो १२, २०: १५; हिश्रौ ७, ३, २१; श्रप; -लम् शांश्रौ १२, २४,२५; लाश्री ९,१०, ५; वौध २,५,२१‡; -ला श्रव २६,२,५; ३, २; -ले मागृ १,३,६; -लेन शांश्री १२, २४, २‡. स्थौलक- पा ४,२,८०. स्थौलय- -ल्यम् कौशि ४. स्थूल-क- पा ४, २, ८०; ५, ४,३. स्थूल-केश<sup>g/b</sup>-> स्थौलकेशि--शयः वौश्रोप्र ४१: ६. स्थूल-गल-कपोल- -लः चन्यू ४ : १५. स्थूलं-करण- पा ३,२,५६. स्थूल-चूर्ण- -र्णानि श्रापश्रौ १९,५,१०; हिश्रौ २३,१, ८. स्थूल-ता- -तया कप्र १,८,१७. स्थूळ-त्व- -त्वात् श्रप २३, २, ₹. स्थूल-दूर-युव-हस्व-क्षिप्र-क्षुद्र--द्राणाम् पा ६,४,१५६. स्थूल-प(द्>)दी- पाग ५,४, 938. स्थूलपिण्ड<sup>इ</sup>— >स्थौलपिण्डि**-**-ण्डयः वौश्रोप्र ३ : ७. स्थूल-पूलास- पाग २,२,३१<sup>1</sup>. स्थूल-बल--लयोः पा ७, २, २०. स्यूलबाहु¹-(>°हु-क-पा.) रिधूणीय- √स्यू इ.

स्थूलविन्दु - न्द्वः। वीग्रीप्र ४१: १७. स्यूल-भ°- -भम् श्रप्रा ३,४, 9†. स्थूल-मुख- पा ६,२,१६८. स्थूलं-भविष्णु-, ॰लं-भावुक-पा ३,२,५७. स्थूल-रिमb- -इमी अप ६५. 9,2. स्थूल-शङ्कु— -ङ्कुः वैधौ १३,७: १३; -ङ्कुम् वैधी १३, 6:90. स्थूल-शिरस्<sup>ड</sup>- -रसे बैगृ २ १२:१४. स्थूल-शिला(ला-श्रा )रोहण--णे काध २७७: १. स्थूल-शीर्षन्<sup>g'h</sup>- (> स्थील-शीर्षि- पा.) पाग ४, १,९६ . ?स्थृलाडारिकाजीवचूर्णानि<sup>1</sup> आपगृ २३,३. स्थूला(ल-श्रा)दि- -दीनाम् पावा १,१,५७. स्थूला(ल-श्रा)न्त्र- -न्त्रम् विध ९६, ९१. स्थूलाष्टीव<sup>६</sup>- > स्थौलाष्टी वि<sup>m</sup>- -विः या ७, १४: १०, १. ?स्थूलास- पाग २,२,३१. १स्थूण,णा- √स्थू इ. २स्थ्रुण<sup>g,n</sup>- (>स्थीण्य-L> स्थीण-। पा.) पाग ४,१,१०५; 2,999.

a) परस्वरं पामे. । b) परस्वरं पामे. । c) पृ १३५४ k, १३५६ धर्मस्थू  $\circ$  इति च नेष्टम् । d) उप. j) बहु. < स्थौलविन्द्वि-1i) स्थ° इति पागम.?। h) वस. । k) तु. पागम. । l) '[जारशङ्कितः पुरुषः] स्थूलाया श्राढारिकायाः ( शतपद्याः [कानखजूरा इति नभा.] ) जीवन्त्याश् चूर्णानि (कारयित्वा)' इति भाष्याशयः । सप्र. श्स्थूरा दृ॰ इति पामे. । m) तु. रक.; वैतु. दु.< ॰ धीवत्, MW. ॰ धीव->॰धीव- इति च । n) तु. पाका. । २स्थूरा- इति भाराङा. प्रमृ. ।

†१स्थुणोे° आपमं २,१५,५; श्राप्तिर २. ४. १: १७: १८: भाग २. ३: ११; हिगृ १,२७,७. स्थूण्य-, १स्थूर,रा- √स्थू इ. २स्थूर-> १स्थीर- -रः ऋत्र २, 90,998. २स्थुरा<sup>b</sup>- (> स्थौर्य- [> २स्थौर−ु ). ३स्थूरा- पाउमो २, ३, २५. ?स्थूरा दढा जारी चूर्णानि व हिए १, †स्थ्ररिव- -रि श्रापश्री १८, २१, ७; बौश्रौ १२,१८ : १७; -रिः बोश्रो १८,२०: ७;२०; -रिणा हिश्री १७,१,३६°. √स्थूल् पाधा. चुरा. आत्म.परिवृंहणे. १स्थूल- √स्थू इ. २स्थूल'-(> स्थीलेय- पा.) पाग ४,१,१२३. १स्थेमन्-,स्थेय~ प्रमृ. √स्था द्र. स्थैरकायण- स्थिरक- द्र. स्थैरायणि- स्थिरा- द्र. स्थैर्य- √स्था द्र. स्थोणक-, ॰णभारिक-, ॰णक- प्रमृ. **√**स्थू द्र. स्न-ं,स्नपन- √स्ना द्र. √स्तस् पाधा. दिवा. पर. निरसने. √स्ता<sup>ह</sup> पाघा. श्रदा. पर. शौचे, स्नाति शांश्री १५, १३, १४: आपश्री; स्नातः काश्री ५,५,३०; श्रापश्रौ ८, ८, १५××; हिश्रौ; स्नान्ति शांश्री १८, २४, २१;

स्नामि अप ४०, ४, २; ५;

स्नाहि पागृ ३, १०, २८; स्नायात् श्रापश्रौ १५,२०, १९; बौश्रौ ९, १९: ४५××; आगृ. स्नायते श्रव ४०, ४, २<sup>२</sup>; स्नायेताम् श्रव ३९,१,११. स्नपयन्ति श्रापृश्री ७, १२, १; वाश्रौ ३,१,१,२५: माय. स्नापयति वैधी १७, ११: ४; हिश्री ४, ३, १: श्राप्तिय: स्नापयन्ति शांश्रौ १६, १८, १०; श्रापश्रौ १८, ३,१; भाश्रौ; स्नापयत भाग १, १३: १: स्नापेयत् श्राप्तिगृ ३, ४, १: २५; १०, १: ७; वौषि; स्नापयेयुः आग्निष्ट ३, १०,२: ५: बौषि ३, ९,३. स्त- पावा ३,३,५८. स्नपनb- -नम् आपमं १,१,७<sup>‡1</sup>. स्तपना( न-अ )र्थ,र्था- -र्थम् गशां २४.४: -र्था श्रशां २०. ٧. स्नात,ता- पाग ५,४, २९: -तः बौश्रौ २.८: ११: भाश्रौ १०, ४, २; वैश्री; श्रापगृ १२, ७1; -तम् काठश्रौ ५२; बौश्रौ; -तस्य पागृ २, ७,१; अप ३३, ७,४; शंध १००; -ता बौश्रो २९,११:४५; श्रप; -ताः आगृ २. २, २; वैष्ट ५, २: १४; जैगृ; विध ४८, १० 昧; -तान् काश्री १४,३,३; श्राय ४, १,२; गौषि २,२,१४: -तानाम् बौश्रौ

३; -तानि श्रप ४०,४,४; -ताम् हिश्रौ १५,१,४१; कौगृ १,१४, २; शांगृ; –ताय वैगृ २, ९: ६; या ७,१३; -तायाः वैगृ ३, ३: १: -तायाम् पागृ १, १३, १: वैगृ ६३: २; आपगृ; –तायै भाग १,१३: १: -ते कौस ४१, २१: -तेन मागृ १,२२,२; -तौ बौश्रौ १५,२: १८; माश्रौ २. ५, ४,३५; ५,२,११, ३७; भागृ. स्नात-के- पा ५, ४, २९; पाग २, २, ९; ६, २, १५१; -क, शांश्री ४. २१. १: काश्री १२. २,१९; बौश्रौ १४,१३:१६; आगृ ३,९,६+; पाय. -कम् वैध १. ४, १: -कस्य हिश्रौ १९, ३, २३; पागृ २, ५, ३१: भागः -काः निस्६, १०: ११; ७, ८: ३८: पागः -कान् गौपि २, २. ८: -कानाम् वाध १२,१४; -काय आगृ १, २४, २; कौगृ ३, १०, ३२; शांग्र २, १५, ५: वाघ १३, ५५; हिध २, १, 905<sup>m</sup>;-की वाग्र ६, ३३. स्नातक-पुरोहित- -ती शंध

स्नातक-राज-गुरु-श्रेष्ठ-रोगि-भारभृद्-अन्तर्वती— -तीनाम् वैध ३,२,१.

स्नातक-राजन्- पाग २, २,

स्नातक-वत् आपध १, ३०; ४; हिंध १, ८,२.

a) पाठः ( तु. BC. )! स्थूणाम् इति शोधः (तु. सपा. शौ ३, १२,६; Old. [हिगृ.], पृ ७७५ k च )।

१७, ३९:२१; हिए १, १०,

b) पृ २०३४ o द्र.। c) दृढाः =शतपदीः इति [तु. भाष्यम् , old. च] । शेषं पृ २०३४ m द्र. d) वैप १ द्र. ।

e) °रिणाम् इति पाठः? यनि. शोधः (तु. तां १६, १३,१२)। f) व्यप.। g) या ७,१२;१२,२६ परामृष्टः द्र.।

h) भावकररायोः कृत् । i) पाभे. वैप १ स्नुपनीः टि. इ. । j) पूर्वेण समस्तमिति Winternitz । k) पाभे. वैप १ श्वा<u>त्राः</u> मा ५,१२ दि. इ. । /) तु. पाका. । स्नापक- इति भागड़ा. प्रमृ. । 🛮 m) पामे. पृ २४५० i इ. ।

स्नातक-वत- -तानि नाध १२,१; आपध १,३०, ६; वीध २,३,१०; हिध १,८,६.

स्नातकव्रत-लोप- -पे विध ५४,२९.

स्नातक-सिंह-च्याघ-यस्त-कृष्ण<sup>8</sup>-वृषभ-राजन् – -झाम् कीस् १३,४.

स्नातका(क-अ)पेत- -तम् वाधूश्री ४,९०:३०. स्नात-वस्य<sup>b</sup>- -स्यम् काश्री ७, २,१६.

स्रात-व्रत - -तम् कौस् ४२,१८. स्रात-शिरस् - -रसि विध ९९,

स्ताता(त-त्र) नुलिस – - सः श्रप ४,१,२; ८, १, ३; – सान् वैग् ५,१३: ८; कौस् ८३,३१. स्नाता(त-अ) लंकु(त>) ता– -ताभिः विध ८६,१२. स्नातो(त-उ) पस्पर्शन–काल°– -ले श्रप ४३,१,२. स्नातो(त-उ) सकेश्व – - शे काग्र

स्नात्र- पाउमो २,३,७६. स्नात्व<sup>0</sup>- -त्वम् वाधूश्री ३,९९ : ४. स्नात्वा काश्री ७,२,१४; श्रापश्री. स्नात्वा-कालक- पाग २,१,७२.

**8**શ્. ५.

स्नात्वाकालका(क-आ)दि— >दिषु पावा ७,१,३७.

स्नात्वी पाग ७,१,४९. स्नान- -नम् वाश्री १, ७, २, ४२; श्राग्ः, -नस्य वीश्री १७,३९:७; श्रामिग्र १,३,१:८; -नात् वीश्री १५,८:८; कीग्र ३, ९,३७; शांग्रः, -ने कींग्र ३, ९,३९; शांग्र ४,७,४४; अपः, -नेन कींसू ६८, २५; अप ४०, ४, २; ५; शंधः, -नेषु विध २२,७१. स्नान-कर्मन् - -मणः कप्र २, २,

-नेषु विध २२, ७१.
स्नान-कर्मेन् -र्मणः कप्र २, २,
१२; -र्मणि शंध १२७.
स्नान-कार्थे- -र्याय श्रप ४२,
२,५.

स्नान-तस् (ः) श्रव ३५,२,८. स्नान-दान-जपा(प-आ)दिक--कस् श्रंघ ११५. १स्नान-पवन-मनत्र-> व्न्ना(न्त्र-

श्रा) चमनमन्त्र-प्रोक्षण-पुण्याह-वाचन- -नानि वीश्री २, ६ : ३. स्नान-प्रसृति- -ति काश्री १०,

ऽ, ५. स्नान-फल- -लम् शंघ १००. स्नान-भोजन-काल- -लेपु शंघ ५८.

स्नान-मात्र - न्त्रात् विध ८५,३; -त्रेण आभिष्ट ३,१०,४:३१. स्नान-वस्त - न्हे अप ४२,२,८. स्नान-विधि - -िहः वैष्ट १,२: १; -िधम् आभिष्ट २,६,१:२४; अप ४२,१,१.

स्नानिधि-युक्त— -क्तेन श्राप्तिगृ २, ६, ८:४९. स्नान-वेदि— -दिम् अप २१, ५,१. स्नान-शब्द— -ब्दे द्रागृ १, १, १६. स्नान-शाटी— -टीम् विध ६४, २६.

स्नान-शील- लः कप्र २, १, १६.

स्तान-शौच-स्वाध्याय-तपो-दाने-(न-इ)ज्यो(ज्या-ज)पवासो(स-ज) पस्थनिग्रह-न्नत-मीन- न्नानि वैध २,४,४.

स्नान-संध्योपासन-स्वाध्याय-सिमद्धोम-भैक्षाचर्या (र्थ-आ) दि—हीन- -ने वेग्र ६,९:१. स्नाना(न-अ) शिस्पराना(न-आ) ज्याश- -शैः कप्र ३,३,१०. स्नाना(न-अ)क्षना(न-आ)दि-

-दीनि वैष्ट ३,९:१. स्नाना(न-म्रा)दि— -दि हाधौ

स्नाना(न-म्रा)दि— -दि काम्री २५,११, १८; -दी वैग्र ६, ८: ११.

स्नानादि-नियमा (म-म्रा)
चार' - -रः वैध १,४,१.
स्नाना(न-म्र)न्त - -त्तम् वैग्री
२०,२३:८; कप्र ३,४,१०.
स्नाना(न-म्र)न्तर - -रम् आप्तिग्
२,१,५:१.
स्नाना(न-म्र)र्थ - -र्थम् आप्तिग्
२,६,१:२४; कप्र १,१०,९.
स्नाना(न-म)ई - -ई: शंध १००;
-ई: या १,९.

स्नाना(न-त्र्य)लंकरण- -णे नैय ७, ५:८.

स्त्राना(न-अ)लंकार- -रौ वैगृ ५, २:६.

स्नानीय,या<sup>ड</sup>- -यम् भाग १, १०: १२; विध ६५,६; -यानि जैगृ२, १:३; -याभिः कौस् ४६,१७: -येन भागृ२, १९:

a) कृष्ण – इति वाठः श्रेष्टिण – इति शोधः (तु. संस्कर्तुः टि.)। b) उप.  $< \sqrt{2}$ स्स (श्राच्छादने)। c) द्वस. > पस. । d) कस. । e) वैप १ द्व. । f) विप. । g) पात्र, अनीयर् प्र. (पा ३,३,११३)।

१७; हिए १, ९, १९०; नैए १, १८: ७. स्नानीय-पिण्ड- -ण्डम् भाग् २,१८: २. स्नानीयो( य-उ )च्छादित<sup>6</sup>--तः भाषग् १२,७. स्नानो(न-उ)दक- -केन अप १६, १,७. स्नानो(न-उ)पस्पर्शन- -नात् शंध ३५४.

स्नापक°स्नापन--ने वाग्र ४,३.
स्नापयत्--यन् वेताश्रौ ५,११.
स्नापयित्वा काश्रौ २५,११,१७;
श्रापश्रौ.
स्नाप्य बौगृ २,१,१६;४,१९;
द्रागृ २,३,१;७.
स्नास्यत्--स्यन् बौश्रौ १७,३९:१,
श्राभ्रिगृ १,३,१:१; श्रापगृ.

स्तात- प्रस. √स्ता द्र. स्नायु°- पाडभो २, १, २; -यु गौध २४,८; बृदे ७, ७८; -यूनाम् हिश्रौ २४,६,१८. स्नायु-शत- -तानि विध ९६, ८१;

६, २,८८.

या १४,७.
सावन्'- पाड ४,११३; -व या २,
५; -विभः वाघ २०,२६; -वसु
श्रापमं २,१५,१९<sup>‡६</sup>; -वा या
१४,६; -वानम् श्रप्राय २,९<sup>‡</sup>;
-वानि वाघ २०,२६; -वनः

या १४, ६; -व्नाम् आपथी
१५, १५, १, भाशी ११, १५,
२४.
१स्नावन्य- -न्येषु बीश्री २, ५:
१८†.
स्नाव-रङ्ज--रुजूः कीस् १५,१३.
√स्निद्" पाधा. चुरा. पर. गती.
√स्निह् (बधा.)¹ पाधा. दिवा.,
चुरा. पर. प्रीती, स्नेहयति अप
४८,१९‡¹; निघ २,१९‡¹; या

0,98. स्निग्ध,ग्धा- न्यः अप २४, ३, ३: ६९,१,४××; न्यधम् श्रा ७०<sup>३</sup>, २,४; ३,३; वाध २३,२४; शुप्रा १, २५; -म्बा अप ३०,१,३; -ग्वाः कप्र १, २, ३; अप ५२. २, १; ५८, १, ५××; - ग्वानि वैष्ट ३, १७: १; श्रप ५२,११, १; ५३, २, १; -म्बाभिः श्रप ७०<sup>३</sup>,४, २; —ग्धे अप ६३, ५, १; -म्धेन वाघ २३,१९; -म्धेपु अप ६१,१,४; विध ३,९,६. सिग्ध-केश-नख-इमश्रु-तत-त्वग्-रोम-भाषा $^{k}$ ->  $^{c}$ षिन्--िषणः श्रप ६८,१,२०1. स्तिग्ध-घोष<sup>ш</sup>- -पः श्रप ७०<sup>३</sup>. ३,१; ५, ३. स्निग्ध-ता- -ता श्राशि ८,२१. स्तिग्ध-त्व- -त्वम् अप ५१, २, ५; -त्वात् अप ५२,४,५. स्तिग्ध-वर्ण<sup>m</sup>-- -र्णः अप ५३, ६, -र्णाः अप ५२,३,५.

क्तिग्ध-वासस्<sup>m</sup>- -साः निस् ४. ३: ५. स्तिग्ध-विमल-तल--दर्शन"--ने अप ६५,१,२. स्तिग्धा ( गध-ग्र )मल-जल--प्रख्य"- -ख्याः श्रप **६३,४,९.** स्निम्घो(मध-उ)त्थायिन्- -ची श्रप ७०<sup>३</sup>.२,१. †साि,सी]ह् °- स्निक् हिश्री ६, ५,१५;भागृ ३,१: २७; स्तीकृ बौश्रौ ९, १८: ३. †सि[,स्ती<sup>p</sup>]हितिP— -तिः वौश्रौ ९, १८: ३; वाश्री १, ४, ४, ६; हिश्रौ ६, ५, १५र माग ३,१: 36. †सीहीति- -तिः वौश्रौ ८,१८ : ३. स्तेह<sup>व</sup>- पाग २,४,३१; ५, २,९५; ९७; -हम् वैश्रौ ११,११: ११; श्रप २४,२,३; ७०<sup>२</sup>,७,२४××; शंघ ३९४; या १४, ५; -हाः वाध १४,३१; -हात् वाध २३, १६; याशि २, ६३; -हानाम् शंध १७६; -हे अप ७०९, ८. ३; - १हेभ्य: अप्राय २.९. स्तेह-द्रव्य- -ब्याणि आप्तिगृ २. ६,७ : ३१. स्नेह-योग-प्रवर्ति(त>)ता--ता जैश्रीका २१५. स्नेह-ल- पा ५,२,९७. स्नेह-रुवण-व्यञ्जना(न-आ)द्य-(दि-- श्र)न्न- - न्नेन आमिगृ २,

**६.७:94** 

a) स्नायनी॰ इति पाठः ? यनि. शोधः ( तु. Böht [ZDMG &3, ६००]) । यहा स्नायनी॰ इति Böht (ZDMG &3,८२) इति । b) उप. उत्सा॰ >3 च्छा॰ इति । c) पृ २०३५ 1 द्र. । d) तु. भाएडा. । स्नाक्षा-इति पासि. । e) वैप २,३ सं. द्र. । f) वैप १ द्र. । g) पाभे. वैप १,२०२१ g5 द्र. । g7 त्राप्त । g8 त्राप्त । g9 त्र

स्नेह-वत्- पा ५, २, ९५; -वत् वाय १७, १८; श्रापध २, १९, १३; हिंध २,५,८४; -वित श्रापध २,१६,२४; हिध २, ५, २४; -बान् अप ५३,६,१. स्नेह-विपातन- -ने पा ७, ३, स्नेहा( ह-श्र )क्त- -क्तम् विध ५१,३५. स्नेहा (ह-श्र ) नुगतत्त्र - त्वात् वौध १,१०, १६. स्नेहा(ह-अ)नुप्रदान- -नम् अप ४८, १,४०. स्नेहानुप्रदान-सामान्य--न्यात् या ६,१९. स्नेहा(ह-श्र)पहारिन्- -री शंध ३७६; ३७७: १८. स्नेहन्- पाउ १,१५९. स्नेहन- -ने पा ३,४,३८. स्नेहयत्- -यन् माश्री १,७,१,४०. स्नेहियत्वा- काठश्री १२२. √स्तु<sup>4</sup> पाधा. अदा. पर. प्रस्रवणे. स्तु<sup>b</sup>- पावा ६, १, ६२. स्त्रपा<sup>b</sup>- पाउ ३, ६६; -षा श्राश्रौ ~२,११,८रे‡; शंघ १८९; बौध २,२,६४; ऋश्र २, १०, २८; चेदे ५,५४; ७, ३०; या १२, ९\$; - पपाणाम् आपमं १, ६,७; कागृ २५, ४७; -पाम् सुधप ८७: ६; बृदे ५, ७९; -पायाम् गौध २३,१२. स्तुपा-गमन- -नम् विध ३४, १. स्तुषा-गामित्- -मी शंध ३७७: 99.

स्तुषा-इवशुर-> °री(य>)या°--पया आश्री २,११,७. √**रनुस्** पाधा. दिवा. पर श्रदने. √स्नुह्<sup>व</sup> पाधा. दिवा. पर. उद्गिरणे. स्नुहि- पाउमो २,१, १५९. स्नूहन्<sup>6</sup>- -हानम् श्रापध्रौ १०, १४,१; बौधौ २८,९: १८. स्तेह- प्रमृ. √स्तिह् इ. स्रोह- पाउ १.१०. √स्त्रे पाधा. भ्या. पर. वेष्टने. **√रपन्द** पाधा. भ्वा.श्रात्म. किञ्चिच्-चलने, स्पन्दते पाय १,१४,२; स्पन्देत ब्राष्ट्री ३,११,७; भाष्ट्री ९,७,३; स्पन्देत् माग्र १,३,४. स्पन्दत् - -न्द्तः वैष्ट ६३ : ६. १स्पन्दन- -नम् माशि २, ६; -नात् विध २७,२. स्पन्द्मान- -नेन वैग् ७,४: १. स्प(न्दय>)न्द्या - -न्द्यया बौधौ 8,90:98;98:98; 29: २१××: भाश्री: -न्द्याभिः आपश्रौ २०,१७, ९; हिथ्रौ १४, ३,५६; -- चाम् वौश्रो ६, २४: १७; २५: २२××; वाधूश्री; -न्द्यायै वीश्री ६,२६:९. २स्पन्दन<sup>ड</sup>- (> स्पान्दन- पा.) पाग ४,३,१४१. √स्पर्ध पाधा. भ्वा. आतम. संघर्षे, स्पर्धेताम् निस् २, ९: १३; मस्पर्धेताम् वाध्यौ ४,६४: २; षरपर्धन्त शांश्री १४, ४०, १: स्पर्धेत आपश्री ६, १८, २; माश्री ५,१,७,४३; वेश्री. पस्प्रधाते सु ५,/३; पस्प्रधिरे

बीश्रौ १८, २२: १० . ‡अपस्प्रधेयाम् <sup>b</sup> वौश्री १६, २६: ९; अप्रा ३,४,१; पा ६, 9,34. स्पार्द्ध, 1 र्धन- -नम् सु १९, २. स्पर्धनीय-> °य-जव!- -वः या २,१४. स्पर्धमान,ना- -नः वौश्रौ १३, २ : ३; ५ : ४××; हिथ्रौ; –ना सु १०, १; -नेन बौधौ १४, १६: १४; आमिए २, ५, ५: स्प(र्द्ध<sup>b</sup>,र्ध>)र्धा- -र्धया सु ३०, १: -र्घा बौश्रौ १४, २१ : ३३; -र्घायाम् श्रापश्रौ २२, २, ९; हिश्री १७, १, २६; अन ४८, २८; या ९,३९; पा १, ३,३१. †स्पर्धितुम् अप ४६, ९, २१; १०, †स्प्रध्<sup>b</sup>- स्प्रधः शांश्री १८, ५, ९; श्रामिगृ ३, ५, ६:१९××; वौषि. स्पर्श- प्रमृ. √स्पृश् इ. स्पर्श्य -र्शवः वौश्रौ १८, ४४: २३.  $\sqrt{\xi}$ √स्पञ्1 पाधा. भ्वा. उभ. वाधन-स्पर्शनयोः; चुरा. उभ. प्रहणसं-इलेपणयोः, †स्पाशयस्य आपमं २, १६, ४; भाग २, ७:१२; स्पाशयेत्<sup>m</sup> आपश्रौ १४,२५,१; हिश्री १५,६,२१; स्पाशयेयुः<sup>m</sup> आपथ्रौ ९,१०,१२. पस्पशाते पावा ७, ३, ८७. †स्पश्<sup>b</sup>— स्पशः श्रापश्रौ १६, १८,७; वैश्री १८,१६:४; हिश्री

a) पा ३,१,८९; ७,२,३६ परामृष्टः द्र.। b) वैप १ द्र.। c) = इष्टि-विशेष-। d) पा ७,२,४५; ८,२,३३ परामृष्टः द्र.। e) = शिङ्घाणिका-। f) = रज्ज-। g) = गृक्ष-विशेष-। स्यम्दन- इति पाका.। h) सु. पाठः। i) वस.। j) = देश-विशेष-। k) पु २१५५ 1 द्र.। l) पा ७, ४,९५ परामृष्टः द्र.। m) धा. ज्ञानार्थे गृतिरिति भाष्यम्।

**११**, ६, २९; स्पशम् शुत्र ३, २२३.

स्पश्चन - नैः या ५, ३.
स्पश्चन - पा,पावा ७,२,२७; -ष्टः
बौध्रौ ४,१:१५°; ५,१६:८;
१४,१३:२८; बौग्र २,५,६३;
-ष्टम् बौध्रौ १०,२२:११; १२,
१:१५;४:१२; काग्रुड ४१:१८; या ५, १३; -ष्टा आपध्रौ
७,१४,१४५; -ष्टे वाध्रुध्रौ २,

स्पष्ट-ता-ज्ञान- -ने विध २७,१. स्पष्ट-तार<sup>७)०</sup>- -रम् श्रप ६८,१, ३२.

स्पष्ट-मासविशेषा ( प-आ ) ख्या---विहित<sup>d</sup>-- तम् कागृड **४३**: १३.

स्पष्टी √ छ, स्पष्टीकरवाणि कप्र १,८,२२.

स्पष्टी-कृत- -तम् जैथ्रौका १३२.

स्पाञ्चन - नैः या ५,३. †स्पाञ्चित्वा श्रापमं २, १६, ४; भागृ २, ७: १३. स्पाञ्चन पा ७,२, २७.

स्पान्दन~ २स्पन्दन- द्र. स्पाह- √स्पृढ् द्र.

√स्पृ पाधा. स्वा. पर. श्रीतिपालनयोः श्रीतिचलनयोश्च, अस्पः ऋशा १,१०३†. †स्पृणोमि काश्री २५, ६, ६;

वाधूश्री ३, ४४: ११; १२; ४५: ६; ७; श्रप्राय २,९; स्प्रणोतु वीगृ २, ५, २९‡; क्षस्प्रणुत वाधूश्रौ ४,६५:३. १०९:५. स्परिष्यन्ति श्रापमं २, १६,

9४ कै.

₹प्रत्° — स्पृतः माश्रो ६,२,९,२४.

₹प्रति¹ — -तयः वाधूश्रो ३,४४:

११;४५:६; -तिभः अश्राय
२,९; -तोः काश्रो ६५,६,८;

वाधूश्रो ३,४४:१०; १२;
४५:५.

**स्पृका-** पाउमोब २,२,६.

√स्पृक्ष् पाषा. तुदा. पर. संस्पर्शने,
स्पृक्षते श्रापश्रौ २४,१२,८; श्रप
७०³,३,२; स्पृक्षति वाध्रश्रौ ४,
२७: ५; १९; वाध्रौ; स्पृक्षन्ते
हिषि १०: १३५; स्पृक्षानि
शांश्रौ ४,१५,३; वाध्रश्रौ ४,
२७: ६; कौग्ट; स्पृक्षामि वौग्ट
१,४,६५; अस्पृक्षत्त वाध्रश्रौ ४,
२६: २;५५: ३; ६; बृदे ४,
७५; अस्पृक्षन् ऋत्र २, १०,
६०; बृदे ७, १०२; स्पृक्षेत्
वौश्रौ २०, २५: २४; २८:
२६; २९,११: ५; वैश्रौ; नाशि
१, ६, ६<sup>७</sup>.

बस्पृक्षत्<sup>1</sup> श्रापमं २,२२,११‡; भागः २,३०: १४.

स्पर्शयित वाधूश्री ४, ६०: ७; वाश्री३,३,२,३३; वैग्ट; स्पर्शयेत माश्री ३, १, ३४; वैध ३, ३, १०.

स्पर्क (बन्ना.)¹- पा ३,३,१६; पाग ५, २, ९५; -र्काः जैश्रीका ४३; ७९; ऋन्ना ६,५; शुप्ना; याशि १, ६५; -र्शम् अप २४, २, ३; ऋप्रा १, १५; ६, ५४; -र्शस्य ऋप्रा ६, ३०; शौच १, ४४; -र्शाः अर ४७, १,३;८; ३,६; ऋप्रा; -र्शात् सु २४,३; आप्रिए ३,६,४: १५; बौपि; -र्शानाम् तैप्रा १,१०; शौच १,२९; शैशि; -र्शे अप ४८,४७; शंघ १४७; १६९; ऋप्रा; -र्शेन या १४, ४;-र्शेषु आप्रो १,२,१६; ऋप्रा; -र्शेः ऋप्रा १२, ५; १०; १२; शेशि २४९; माशि.

स्पर्श-पर<sup>b</sup>- -रः तैप्रा ५, २०; १३,१५; १४, २०; -रात् तैप्रा १४,९.

स्पर्श-पूर्व $^{b}$ — -र्बः तेंप्रा ५,३४. स्पर्श-यम-वर्ण $^{k}$ —कार— -रः श्राशि ५,१.

स्पर्श-रेफ-संधि- -धयः ऋपा ४,७२; -धीन् ऋपा १४,३७. स्पर्श-वत्- पा ५,२,९५.

स्पर्श-वर्ग--गाः ऋप्रा१२,३;-गें ऋप्रा६,२८; -गेंः ऋप्रा५,४२. स्पर्श-स्थान- -नेषु तैप्रा२,४४. स्पर्शा(र्श-अ)घोष-संयोग- -गे पात्रा १,४.१०९.

स्पर्का(र्श-म्र)न्त<sup>b</sup>-- -न्तस्य ग्रुप्रा १,९०.

स्पर्शा(र्श-ग्र)न्तस्था- -स्थानाम् ऋप्रा ६,१७.

स्पर्शान्तस्था-प्रत्यय $^{b}$ — -यौ ऋप्रा ४,९०. स्पर्शा (श-म्र)न्तस्थो(स्था-२क्त)

प्मन्- -प्माणः याशि २.१.

a) सा  $(\mathring{\pi}$ . पू ४२७) तप्टः इति पाठः । b) चस. । c) उप. = तारका- । d) कस. > पस. > तृस. । e) वैप १ द्र. । f) = ब्राहुति-विशेप- । g) या ४,३ शौच २,१०२ पा ८,३,१९० पावा ३,१,४४ परामृष्टः द्र. । h) न्यसेत् इति तासं. । i) पाभे. वैप १ अस्पृक्षत् शौ ६,१२४,२ टि. द्र. । j) भाप., नाप. [न्याधि-विशेष- (पा. [तु. कैयटः]), १गुण्-, पञ्चवर्गीय-वर्ण- (ऋपा. शुप्रा. प्रम.)] । k) द्वस. > कस. |

स्पर्शान्तस्थोप्म-भेद-तस्(ः) शैशि २४५; ३०६. स्पर्शा(र्श-श्र)न्ति(क>)काª--काभिः शंघ ९३. स्पर्शो(र्श-उ)दय<sup>8</sup>- -यानाम् ऋप्रा ६,१७. स्पर्शो(र्श-२ऊ)न्म-पर- -रात् ऋप्रा ६,४७. स्पर्शों(श-२ऊ)प्म-संधि--धयः ऋप्रा ४,७७: -धीन् ऋप्रा १४, ₹७. स्परीत्- -रीन् आमिए ३,१०,४: 39. स्पर्शन- - नम् जैश्रीका ८०; वैष्ट १, ५ : ४; बौध १,५,७५; तेंप्रा २, ३३; दंबि १,४; -नात् अप ५२, १५,२; शंध ४५७ : १४; 🗕 नैः या ५,३. स्पर्शन-दर्शन- -नेपु सुध ४७. स्पर्शियत्वा माश्री १,३, १, ५××; वैग् १,१४: २; वैध २,१५, ४. °स्प्रश्- पा ३,२,५८. स्पृशत्- -शताम् सुधप ८४: १; -शन् वीधौ २, १४:८;१५, ३:१७; वैगृ. स्पृशन्ती- -न्तीम् सु ७,५. स्पृशति->°ति-कर्मन्- -र्मणः या **રૂ,**ર૧; **૫**,૧૬. स्पृश्य वैष्ट ५, ८: ४; बीध. स्पृश्य- -श्यम् विध ५,१०४. स्पृष्ट,ष्टा(वप्रा.)b- -ष्टः द्राश्री ५,२, ५; लाश्री; ~एम् बौश्रौ २७,९ : ५; वेधी १५, २:४; शंघ;!

ऋपा १३, ९; शीच १, २९; | स्फटिक- पाउमो २, २, १५; -के ३३: माशि ६, ८; ९; -ष्टाः वैश्री २०, ४:८; पाशि २३३; याशि २.९४; -ष्टात् सुधप ८८: ४: -ष्टानि विध २३, ४१; -ष्टाभिः वाध ३,३४; शंध ९४; विध ६२,९; - हे वैगृ ७,६: ८; शंध ४५७ : १२;१३; वेध ३,८, ३: -ही शंध ४५७: ११. स्पृष्ट-करण³- -णाः आशि ३,४. स्पृष्ट-जल<sup>0</sup>— -लाः जैश्रीका १०७. स्पृष्ट-ता- -ता श्राशि ८,२. रपृष्ट-स्व- -स्वम् आशि ८,२५. स्पृष्टि->°ष्टि-संमिश्र- -श्रम् वैध २,१५,१०. स्पृष्ट्वा श्राश्री १,३,३०; माश्री. √स्पृह्° पाधा. चुरा. उभ. ईप्सायाम्, स्पृहयेत् या ३ १६ ई. स्पृहण->°णीय- -यानि या ३, 99. स्प्रह(त् >)ती- -तीम् श्रापध १. ₹9,5. स्पृह्याय्य<sup>त</sup>- पाउ ३,९६. स्पृह्यालु- पा ३,२,१५८. स्पृहा-- -हा बृदे १,३५; ५३. †स्पाई,हींd- -हीं या ३,१९०; -र्हाः श्रापश्री २४,१३,३. √स्पृ⁰ स्फ->स्फेयस'-, स्फेप्ड'- पा ६,४, 940. √१स्फट √रिफट्ट् टि. इ. √२स्फद √सुद् टि. इ.

शैशि १८०. √स्फण्ट् ,√स्फण्ड् √स्फुण्ड् हि. <u>द्र.</u> √स्फर् √स्फर् टि. इ. √स्फाञ् (= √राश् ) > स्फान्ड-स्फट् शांश्री ११,८,७‡b स्फाण्टक¹- (>॰क्य- पा.) पाग ध 9,949. √स्फाय् पाघा. भ्वा. श्रातम. वृद्धी> †स्फाति<sup>व</sup> - त्ये आपश्री १,१८, ३; बौश्रौ १, ५: २२; भाश्रौ. स्फाति-करण- -णम् कौसू २१,१ स्फातिम्-आहर<sup>k</sup>- न्ताः जैगृ १. २३ : ६ई. १स्फार- पाउ २,१३. २स्फार- √स्फ़्र् द्र. **स्फाल** - √स्फल इ. १स्पिग<sup>वंश</sup>-> व्या-चाल-(>स्फ्रैग-चालिक- पा.) पाग ४,४,१२... स्फिग-पूत-ग्रहण- -णम् पावा ६, २,१८७. २स्फिग- (>स्फैगायनि- पा.) पाग ४,२,८०. १स्फिज्।,ज<sup>ग</sup>]<sup>०,0</sup>- पाग ४,४,१२; स्फिजो विध ९६.९. स्फैजिक- पा ४.४.१२. स्फिग्-दम्न - नम् हिपि १६,: ७. २स्फिज्- (> स्फैजायनि- पा.) पाग 8,2,60. √१स्फिट् वाधा. चुरा. पर. स्नेहने. √२स्फिद् √स्फिट्ट् टि. इ. √स्फिट्ट्<sup>р</sup> पावा. चुरा. पर. हिंसा•

याम्.

b) नाप. (ऋप्रा. माशि. पाशि. प्रमृ.)। a) वस.। c) पा १, ४,३६;८,३,१९० परामृष्टः इ.। e) पृ २४२२ m द.। f) पात्र. < हिस्तर-। g) = स्पश्-। h) पासे. वैप १ स्पुट् j) पाभे. वैप १, १२६३ ८ इ.। k) उस. पूप. द्वि. श्रलुक्। रे) = नितम्ब-। i) व्यप.। m) पुतचाल – इत्यन्ये (तु. पागम.)। n) [पक्षे] भाण्डा. पासि.। o) = १ स्फिग-। p)  $\sqrt{ १ स्फट्, <math>\sqrt{ 2 }$  स्फिट् इति [पक्षे] BPG. ।

स्फैगचालिक− १स्फिग- द्र, स्फैगायनि- २रिफग-इ. स्फैजायनि- २स्फिज्- द्र. स्फैजिक− १ स्फिज्-स्फैयकृत-स्पयकृत- इ. स्फोटायन<sup>b</sup>- -नस्य पा ६,१,१२३. स्फ्राच<sup>n</sup>- स्पयः काश्रौ १,३: ३४;४०; आपश्री; स्फायम् आश्री १, ४, १३; शांश्रौ ४,३,२;३; १४,२९; काश्री; स्फयस्य आपश्री२,३,१३; ६,५; बौश्रो; स्फयात् माश्रौ १, ३, १, ९; वाश्रौ १, ३, ४, ५; वैश्रौ; स्फये काश्रौ ३, ६, १९; आपश्रो २, १५, १××; बौश्रौ; स्फयेन श्राश्रौ २, ६, ९; शांश्रौ ८,४, २; १४, ८; काश्री; स्फर्यी बौश्रौ ५. ५: ३०; ३३. स्फय-कपाल- -लम् काश्री २, ३, †स्फय-कृत्~ -कृतः श्रापश्री**४,५,५**; भाश्री ४,७,१: हिश्री ६, २,४. स्फय(स्फय-अ)य्र<sup>वेग्</sup>- -यः श्राश्री ९. ७.१६. स्फव-इर्भमुष्टि- -ष्टी द्राश्री ७,२,५: लाश्री ३,२,५. स्फय-पद्- -दे वैश्री ५, २:६; हिश्रौ १,६,१११. स्फय-प्रकार<sup>त</sup>— -रः वौश्रौ २०, २५: स्फय-प्रक्षालन-प्रमृति- -ति वाश्रौ १,६,२,१३.

स्फय-विघनP- -नान् वौश्रौ ७, ९:

रुपय->

स्फिर- पाउ १,५३. √स्फी (=√स्फाय्)>स्फीत- पा ६, १, २२; -तम् शंध २६२; -तानि श्रप ५३,३,४. स्फीतवत् - पा ६,१,२२. न्स्फीति--तिम् आपमं २,२०,३३; ३,२०,३३; आमिगृ ३,२,६:२. √स्फ्रद्व पाधा. भ्वा. पर. निशरऐा (१विसर्गो<sup>b</sup>)च; भ्वा. आत्म.,तुदा. पर. विकसने; चुरा. उभ. भेदने, स्फोटित कीस् १३५,१. स्फुटेत् आश्री ३,१४, १३; मागृ 2,94,4. स्फोटयेत् अप ३५,१,१२. १स्फट- -टःº याशि १, ४४; नाशि २,२,१८; -टम् अप २४, १,१; ५९,१,१९; कौशि ४१. स्फुट-रिंम<sup>d</sup>- -िंस: अप ६१, 9,90. स्फ़टिन् -टी माशि २,११. स्फुटि(त>)ता- -ता श्रव २२, ३, २;३; २३,३,५; याशि २,८. स्फुटिता(त-आ)हुति- -तिः श्रप २७,१,४. स्फोटत्- -टति कौसू ९३, ४२; -टत्सु कौसू ४७,२९. स्फोटन - -नः शौच १, १०३; २, ३८; -नानि श्रापध २, २०, 42,9,90. स्फोटित->°ता(त-अ)शनि-

६१,१,२२. २स्फ्रुट<sup>n</sup>- (>स्फीटायन- पा.) पाग ৪,१,११०. √स्फुड् पाधा. तुदा. पर. संवरणे. √१स्फुण्ट् ° √२स्कुण्ट्, √स्कुण्<sup>खा</sup> पाधा. चुरा. पर. परिहासे.  $\sqrt{\epsilon \mathbf{y}_i \mathbf{x}_i}$  (बधा.) पाधा. तुदा. पर. संचलने स्फुरणे च, स्फुरति निघ २, १९<sup>‡k</sup>; स्फुरत् या ५, **ዓ**ν‡**∮**. २स्फार- पा ६,१,४७. स्फ़रण- -णम् वैगृ ३,१० : २. स्फुरण-वत्- -वति श्रप ६९,५, स्फुरत्- -रत् कौस् ५८, २; -रन् अप ६९,८,२; -रन्तः अप ५२. २,३; -रन्तम् अप ६९,५,४. स्फ़रित- -ते श्रप ७०.७.२. √स्फूर्छ पाधा. भ्या. पर. विस्तृतौ. √स्फूल् (बधा.) पाधा. भ्वा. पर. संचलने, स्फूलति निघ २,१२‡ . स्फाल- पा ६,१,४७. स्फ़लिङ्ग<sup>1</sup>- पाउभो २,२,६३; -ङ्गान् अप ५८२,४,९. स्फुलिङ्ग-क- -कै: श्रप २३,१२, स्फुलिङ्गो(ङ्ग-उ)पचित- -ते अप ६३,२,१. स्फोटय $(\pi >)$ न्ती- -त्तयः अप $\sqrt{\xi y_n}$ र्ज् $^m$  पाधा, भ्वा, पर, वज्र-निर्घोषे, स्फूर्जिति अप ४८.६%. स्फूर्जयत् - न्यन् अप्रा २,४,१५‡. घ(एटा>)ण्ट<sup>8</sup>- •ण्टाः अप म्फ्रियस्-, स्फेल्ड- स्फ- द्र.

२१; २१, १४: ७; -नानाम् a) √रस्फट् इति BPG. । √१स्फुण्ट् इति च पामे. । b) g. BPG. 1  $c) = \xi + \pi - \xi + 1$ e) भाप., नाप. (शौच.)। f) पाभे. पृ १३७० d इ. । g) वस. >कस. । i) √स्फण्ट् इति √स्फण्ड् इति च [पक्षे] BPG.। j) √स्फर् इति केचित्। पा ६, १,५४ परामृष्टः द्र. । n) वैष १ इ. । m) शौच २, १०२ परामृष्टः इ. । k) धा. हिंसायां वृत्तिः। l) धा. दीप्ती वृत्तिः। o) शकन्धादित्वं द्र. । p) = मन्त्र-विशेष- (<स्प्युः स्विश्तुविधनुः [तै ३,२,४,९] इति ।

बोश्रो १४. ८:३६: २१, १४: 4; 22,4:4; 24,95:0. स्फय-शूप-शकट-मुसलो ( ल-उ ) ऌ-खल--लानाम् विध २३,११. स्फय-संमार्ग8-- -र्गम् वाश्रौ १,३,४, 96. स्फ्यंसमार्ग-पाणि<sup>b</sup>- -णिः माश्रौ १,३,१,२५; २,३,७,१३; -णेः वैताश्री १,९. स्फय-सुव<sup>8</sup>-- न्वम् माश्री १,२,१,५. स्फय-ख़ुब-शस्य<sup>3</sup>- -स्यम् काठश्रौ ७: कागृड ४६: ७. स्फय-हस्त<sup>b</sup>-- न्तः वीश्री २४, ३४: ९; १८; २५,८ : ९; १० : १९. स्प्या(स्फय-आ)कृति<sup>b</sup>- -तिः हिश्रौ 22,9,5. रपयाकृति-यूप- -पः श्रापश्रौ **१९**,१६,१२. स्फ्या(स्फ्य-श्र)म- -प्रः काश्री २२, ३, ८; श्रापश्रौ २२, ३, ७; ४, १५; हिश्री १७, १, ४५; २, १८; २१; लाश्रौ ८, ७, ५; -में वाधी १,३,२,७. स्फया(स्पय-श्रा)दाना(न-श्रा) दि--दि काश्रौ ५,८,२४. स्फवा(स्फब-आ)दि- -दि काश्री ५. ३, १५:६, २, २××; –दीनि वैगृ ५, ४:३९. स्फया(स्फय-आ)याम-विस्तार°--रम् वैश्रौ ११,८:६. स्फयो(स्फय-उ) परि बौश्रौ १,५:८; २४,३६:१३; २५,३: ८××. स्फयो(स्फय-ड)पवेष- -पौ निस् २,

६:२३; गौषि २,७,२१.

स्फयो(स्फय-उ)पसंनद्ध--द्धानि वैश्रौ

६.४:३. स्फयो(स्फय-उ)पहि(त>)ता--तायाम् काधौ २,३,२८. स्पय-कपाल- प्रमृ. स्पय- इ. स्प्यकृतव-(>स्फेयकृत°-पा.) पाग **७**,३,४. स्पयात्र- प्रमृ. स्पय- इ. स्म.>सा<sup>1</sup> श्राश्री ५,५,२१‡; शांश्री; वौश्रौ २५,२०: २१६; पाग १, 8,40. स- से पा ३,२,११८;३,१६५. स्मो(स्म-ड)त्तर- -रे पा ३,३,१७६. स्मद्1- या ११,४९%. †स्मत्-पुरन्धि<sup>!</sup>- -न्धिः श्राश्री ६, 98,96. ? समयशः वौश्रौ २,५: १२. स्मार्त- √स्मृद्र. स्मि पाग १,४,५७. √स्मि<sup>७</sup> पाघा. भ्वा. श्रात्म. ईपद्धसने: चुरा. श्रातम. श्रनादरे, स्मयते श्रापश्रौ १०, १३, ५; भाश्रौ १०, ८,४; वैथ्रो; समयासे बौथ्रौ ६, ६: २; ३; स्मयेत भाश्री १०,८, १०; हिश्री १०, २, २२<sup>२</sup> † स्त्रावध १,७,६:७३. स्मयिष्ठाः बौश्रौ ६,६: २. सेप्मीयमा(ण>)णा- -णे या८,११ समयन- नम् कागृ ३, १७: मागृ १,२,१९; वाग्र ९, १९. र्मस्मयमान-- -नासः श्रापश्री १७. १८,१; या ७,१७. स्मित-> °त-पूर्वा(व-श्र)भिभा-षिन्- -पी विध ३,८९. स्मित्वा बृदे ४, ६०. स्मेर- पा ३,२,१६७.

√स्मिट् पाधा. चुरा. पर. अनादरे. √स्मील् पाथा. भ्वा. पर. निमेषणे. √स्मृ¹ पाघा. भ्वा. पर. श्राधाने चिन्तायां च; स्त्रा. पर. श्रीति-पालनयोः प्रीतिचलनयोश्च, स्मरति बृदे ८, ८५; या १४, ६; स्मरन्ति वाध्रौ ३,२,२,१३; गौध १६,५०<sup>२</sup>: ऋपा; स्मरामि विध ९९,८; स्मरत पावा १,४, ५१; स्मरेत् आश्रौ २,१४,१५; श्रापथ्रौ ९, १५, २३; बौश्रौ; स्मरेयुः लाश्रौ ९,२, ७. स्मर्यते श्रापध २,४, २४; हिध २, १, ७७; स्मर्यन्ते जेथ्रीका ११८; श्राप्तिगृ २, ७, ९: १; भाग ३,१८:१; कप्र ३,७,१४. स्मारयति शुश्र ४, १२८. स्मर!- -रम् अपं २: ६२ . स्मर-देवताक<sup>b</sup>---कानि श्रश्न ६. 932. स्मरण- -णम् वागृ ९, १९; अअ ५,७; शंघ २५२. स्मरत्- -रन् सु १८, ३; श्रा ५, 86,4. स्मर्तृ---र्तारः शुश्र १,३. स्मृत,ता- -तः वौश्रौ २९,८: १३; जैश्रीका; -तम् जैश्रीका ११; १४८; श्रापमं २, ५, २ ; श्रागृ ३, ९, १‡; श्रापगः; –ता कौसू ७३, १२; कप्र २, ७, ११: ३, ९, १०; ऋप; -ताः वौथ्रौ २७, ४:४; जैथ्रीका १२२; कौरु ३,९,५०; कप्र; -ते श्राश्रौ ३, ६, ७; वृदे; –तौ आभिष्ट २,५, १:१०; जैष्ट २,

a) समाहारे द्वस. । b) वस. । c) वस.  $\nearrow$  द्वस. । d) व्यप. । e). < कृत् – इति [पक्षे] MW. । f) वैप १ द्व. । g) तान्स्म> सपा. वैताश्रौ २०,४ एते इति पामे. । h) पा १, ३,६८; ६,१,५७ परामृष्टः द्व. । i) शौच २,१०२ पा १,३,५७; ७,४,५५ परामृष्टः द्व. ।

९:५: कौस् ७३, १६५: श्रप. स्मृता( त-ग्र )ग्निहोत्र-> °ित्रन्- -त्री अप्राय ४,४. स्मृति"- -तयः शंध २; -तिः बौध्रौ १९,१०: ११५; शेष ३; आवध २, १५, २५; हिंघ २, ३, ५९; मोस् ७,१,१०; -तिम् कौगृ २, ५,१;६,७**‡**; शांग्र २, ७, १६<sup>२</sup>; १०,६4; ४,९, ३; बाग्र ६,३२; ध्यप ४३,२,४२; श्रापध २, १८, ४; हिध २,५,५६;-तेः लाश्री ६, १,६:१३:मीस् १२,४,४३: -तौ निस् २, १: १०; १४; बौध १, १०,३७.

स्मार्ति - -र्तः बौध १,१,३; -तीम् शंध ५; -तीनाम् शुम ८ १६०; -र्ते क्य ३, ५, २: ९,५; -र्सेन वाग्र ७, ११; -र्सेः वैश्री २०,१:१. स्मृति-म्रहण°- -णानि हिश्री ३, 9,2. स्मृति-धारक- -कः शंघ १. स्मृति-प्रयोजन°- -नः शुप्रा ४, 963. स्मृति-मत्- -मान् वाध २९, ٩. स्मृति-रूपा(प-अ)न्यार्थ-दर्शन--नात् मीस् ६,८,२५. स्मृति-वियोग- -गात् गौपि १, 9,2. स्मृति-शील- •ले गौष १,२.

स्मृति-संभव- -वी ऋत्रा ११,

£ 3. स्मृत्य्(ति-उ)पदेश- -शाभ्याम् मीसू ९,२,१. स्मृत्वा काश्री २५,५,१५: गौपि. स्मृत-प्रमृ. √सम्द्र. स्मृतीक<sup>d</sup>- -कम् या १४,११. स्मेर- √ लि द. १स्य- त्यद्- द. २स्य⁰- स्वम्, स्वात् या ६,९ई. ३स्य'->स्या(स-त्रा)दि- -दी द्राश्री 8,3,28. √स्यन्द्(वघा.)<sup>ष</sup> पाधा. भ्वा. श्रात्म. प्रसंबणे, स्यन्दते अप ५९, १,४; ५:१०: निघ २,१४५: स्यन्द्ति निघ २,१४५: स्यन्दन्ते वाधुश्रौ ३,६ : १; हिश्री १३,५,१४; श्रव ५९,१,११; या ६, २७; स्यन्द्र-ध्वम् अप्राय १, ४ : स्यन्देरन् স্থায় ২,৬,৬. स्यद्र-पा ६,४,२८. स्यन्त्वा पा ६,४,३१. १स्यन्दन<sup>b</sup>- पाउर २, ७८: -नात् बीश्री २८, ११:३; या ९, २६. स्यादमान,ना- -नाः काश्री १५, ४, स्यूम- पाउ १,१४४. २७; -नात् कौसू ३०, १३; -नानाम् काश्रौ ८, ९, ६; १०, ८,२१××; या १०,५; १४,३३; -नायाम् अप ५९,१,९. स्यन्दित- -तम् वाघ १७, ८; -ते बीधी २७.४:८. स्य(न्य>)न्द्यां--न्द्यया श्रापश्री

१२. ४. १५: -न्द्याभिः शांश्री १७.२.५. र्मस्यन्द्र<sup>k</sup>- -न्द्रासः श्रप ४८,१०३: निघ २.५. २स्यन्दन-(>स्यान्दन-) २स्पन्दन-टि. इ. स्यन्दिनी "-> °नी-यमसु-संधिनी--नीनाम् गीध १७.२३. स्यन्दिनी-संधिनी-विवत्सा-क्षीर-न्रम् विध ५१,४०. √स्पम् (वधा.) वधा. भ्वा. पर. शब्दे:चुरा.श्रातम. वितर्के, स्यमति निष २,१४ 🖰 . स्यमन- -नात् या ३,२०°. स्यमिक-,स्यमोक- पाउ ३,४६. स्यात् ग पाग १,४,५७. श्यादिरावती<sup>व</sup> श्रापमं २,१५,३‡. स्यामूल'- -लम् श्रापध्रौ ५,२९,३. स्याल<sup>k</sup>- पाडमो २, ३, ९०; -छः आप्तिय १, ७,१:४: वैय ५,६: ६; या ६,९\$; - पंलात् या ६, ९; अप्रा ८,३४. स्यू-, स्यूत-, स्यूत्वा √सिव् इ. स्यून- पाठ ३,९. †स्यूमक°- -कम् अप ४८, ६४; निघ ३,६. स्यूमन्\*->°म-रिम- -हिमः ऋष २, १०, ७७; - इमेः चाब ५:३. 'स्योन,ना"- पाउभो २,२,१७८\$; -नः श्रापथ्री ४, ७,१२; १६,

a) भाप., नाप. (धर्म-शास्त्र-)। b) इदमर्थे अण् प्र.। c) यस. । d) उदक-नामन्-।  $e) = \pi (4-1)$  प श्रादेशस्यानुकरणप् (g) पा १,३,९१;९२,३,१,५५;७,२,५९ परामृष्टः द्व. (h) भावे कर्तरि वा कृत्।  $i) = \cos \beta - 1$ j) स्वा $^\circ$  इति पाठः? यनि. शोधः। k) वैप १ द्र.। m) = स्त्रयंस्यन्दमानदुग्धा- गो- (तु. Büh.), नितान्तप्रन्यिस्तनी- गो- इति भाष्यम् १। n) पा ६, १,१९;४, १२५ परामृष्टः इ. । o) धा. गतौ वृत्तिः । þ) तु. पागम. । क्रियाप्रतिरूपक्रम् अध्य. । q) (√अस् 'सुवि'>) स्याः, इरावती इति शोधः ( पृ ६९ b पामे, यनि. विशेषः ) । r) = वस्त्र-विशेष- । s) = सुख- ।

५°××: बौश्रौ १, १४: २३; २, १७:३६°××; भाश्री; -नम् श्रापश्री १, ७, १३; २, 90, 8; 8, 4, 4; 4, 9, 0; बौश्री; श्रापमं १, ५,१६<sup>b</sup>; निघ ३,६: -ना श्राश्री ४, १२, २º; ८,१४,१८; शांश्री; या ९, ३२०: -नाः श्रापश्रौ ४, १०, ४; १०,३०,१५; बौश्रौ; -नात् कौस्७९,१२;श्रश्र १४,२;-नानि कौस् १२४, ५; -नाम् काश्रौ १५,७,३; आपश्रौ १०, ६, ६; १८,१८,७; वौश्री; वाश्री ३, ३, ३,१५<sup>व</sup>; -नायाम् आपश्रौ १६, २६,१२; वैश्रौ १८,१८ : १७; हिश्री ११, ७,५९: -नायै कौसू ३९, ९; -ने<sup>6</sup> शांश्री १,६, ३; आपश्रौ ६,२९,१; हिश्रौ ३, ८, १४ ; भाग २, ४ : १०; -नेन आपश्रौ ४, १०,४<sup>६</sup>; १२,१०<sup>1</sup>; माश्री ४, १५, ३<sup>६</sup>; २०, १<sup>b</sup>; हिश्रौ ६, ३,२<sup>5</sup>; ४,३२<sup>h</sup>. स्योन-ऋत्- -ऋत् शांश्रौ १, १२, ५; वौश्रौ ३,२९: १७; हिश्रौ 2,3,26. स्योन-द(एड>)ण्डा<sup>1</sup>- -ण्डाम् माश्रौ ६,२,५,२४. ?स्योतमः चात्र ३८: a.

स्योनाक- पाउमोव २, २, १४.

√संश्<sup>1</sup>, √संस्(वधा.) पाघा.

भ्वा. श्रातम. श्रवहंसने, संसते,

संसति निघ २, १४ ; असंसत वाधूश्रौ ४, ७९:२; संसेत् भाग १, २२: १६. स्रस्तीव्य बीश्रौ ६, ३१: २० 🕆 . सनिस्नस<sup>1</sup>- -सः अप्रा ३, ४, १५. सनिस्नसा(स-अ)क्ष1-- -क्षेभ्यः कौसू २७,२‡. स्रंसन- -नम् आशि ८, २१; -ने गौध १४,१६. स्तंसियत्वा वाधौ १,६,५,१०‡. स्रस्त- -स्तेषु वौध १, ५, १९. स्रक्ति.की1- -क्तयः आपश्रौ ८,१३, ३, १०,५, २, भाश्रौ, -क्तिम् श्रापथ्रौ २२, १६, ७; भाश्रौ; -क्तिषु काश्री ५,५,१३; १७,१, १४; २१,३,२९; श्रापश्रौ; -क्ती बौद्य १०: १७; -क्ती: श्रापशु ७, ९; १३, ३; हिश्च २, ५९; ४, ३५; -क्तीनाम् वौशु **१०**: ८; ११:४; २०:५; –क्तीषु हिश्री ५, ४,७४<sup>m</sup>; -क्ती वैश्री ९,४: ६; -त्त्याम् काश्री १६, ८, २३; १८, १, १; श्रापश्रौ. सक्ति-पार्श्व- -र्श्वयोः वौश्च ५: १९. स्रक्ति-म(त् >)ती- -तीम् वैश्री ९,४ : २. स्रक्ति-हीन- -नम् अप ३०२,१,८. स्रत्त्य( क्ति-ग्र )पच्छेद- -दे वौशु २०: ९. †स्रक्त्य<sup>1</sup>-- क्यः श्रश्र २, ११. स्राक्तव¹- -क्तवम् कीस् ३९, १; रस्रात्र- प्रमृ. √सु इ.

अप ३२, १,१४‡; ३३,६,११; श्रशां १९,२; श्रश्र ८,५‡. स्रात्तय-मणि- -णिम् अअ 2,99. †स्तक!- -के आधी ४, ६, ३; शांधी ५,९,१४; ऋश्र २, ९,७३; हरे ६,१३४; -केषु शांश्री १२, २, स्रग्-अलङ्करण- प्रमृ. स्रविन्-, °रिवणी- √सुज् द्र. √स्रङ्क् पाधा. भ्वा, आत्म. गती. स्रज्- √सज्द. स्त्रज<sup>n</sup>-- -जः कौस् ३३,९; -जम् कौस् ३३,७; -जेन कौसू ३३,९६. स्राज्य- √सन् इ. √स्रध्,स्रप्ताति अप ४८,१९७. स्नप्स्यत्- √सप् द्र. √स्त्रम्भ पाधा. भ्वा. श्रातम. विद्यासे. स्रव-, स्रवक- प्रमृ. √सु इ. स्रस्तर्<sup>p</sup>- -रम् शांग्र ४, १८, ५; पागृ ३,२,६;९;-रे शांग्रु४,१८,१३: मागृ २,७,२. स्त्राक्<sup>व</sup> पाग १,१,३७. स्राक्तग्र- स्रक्ति- द्र. स्राक्षा- (>स्राक्षा-प्रस्थ-) स्नाहा-टि. द्र. स्नाजिक− √सज् द्र. †स्त्राम¹- -मः त्रापश्री १९, २५. ८; वौश्रौ १३, ३४:९; अस ११, ३(२); -मे काश्री २०,३,१३%

a) पामे. वैप १ स्थोनु: तै ५,७, २, ५ टि. इ. । b) पामे. वैप १ स्थोनुम् तै १,१,१०,२ टि. इ. । c) पामे. वैप १ सुहवः काठ २२, १४ टि. इ.। d) व्यम् इति पाठः ? यनि. शोधः । e) पामे. वैप १ शिवे शौ १९,१४,१ हि. इ. । f) का इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. श्रापश्रौ.)। g) शोधः वैप १ ८९८ b इ. । h) पासे. वैप १ शिवे सा २,१९ टि. इ. । i) वस. । j) तु. BPG. । k) धा. गतौ वृत्तिः । l) वैप १ इ. । m) पाठः १ (तु. सत्र. श्रापश्री ८,१६,६ °िक्तपु)। n) = ओपिध-विशेष- (तु. दारिलः)। n) पा १,३,९१;९२; ३,१,५५ परामृष्टः इ. । p) = १ श्रासन-। q) शहि श्रीतः इति पागम. । r) वैप १ निर्दिष्ट्योः सुमावेशः इ. । s) सप्त. वीश्री १५, ८: १४ स्तावः इति पामे. I

√स्त्रिध्, †सिधत् या १०,४५; ऋप्रा १७,३३. †स्त्रिध्3- स्त्रिधः श्रापधी १४, २९, ११; तेप्रा १२,८; भाशि ५०. स्त्रिम°- नाः श्रप्रा ३,४,१‡. √स्त्रिव् पाधा.दिवा.पर.गतिशोपणयोः, स्रीब्येयुः आपश्री १३.९,११५. √स्त्र b पाधा. भ्वा. पर. गतौ, स्रवते अप ६८, २, ३२; शंध ४४३; स्रवति श्रापश्री १९, ६,५;वाधूश्री; स्रवतः वाधुश्री ४, ७८: ६; पंस्रवन्ति काश्री १७, ५, ७; व्यापत्री १७,१८,१; बौधौ; कीगृ ३, १५, ४°; †सवन्तु श्राय २, ४, १३°; शांग्र ३, १३,३°;

> श्रव ७१,१९,५. †सुस्रोत् आपश्रौ १६, १४, ५; वाधी २,१,५,२०; वैधी. स्रावयति आवधी ४, १४, ३:

हिए; कैस् ४५, १४<sup>c</sup>; स्रवेत्

काओ २५,९,१५; बौथौ; स्रवेयुः

६,५,५; १२, १३, १; भाष्री; स्रावयेत् वेष १,१०: ७xx.

स्रव- -वः अप ६४, ३, ५; -वम् श्रप १,३५,१.

स्रवक- पा ३,१,१४९; पाग ५,२, ३६.

स्रवकित- पा ५,२,३६.

स्रवण- -णम् यौषि ३,६,२<sup>d</sup>:-णात् या ५,२७.

स्रवणा(गा-ग्र)र्थ- - थें वैश्री १९, 6: 0.

१स्रवत्- -वत् आश्री ३, १०, ३१; -वता गो १, २; -वताम् बृदे ५, ८६; ८, ६६; -बन्तः थ्रप ७०<sup>२</sup>, ७, २; - वन्तम् श्राश्री ३,१०,३१°; काश्री १५, १०,१६S; श्रावध्रौ ९,४, १º; भाश्री ९,५,२२º; वैध्री २०,९ : ४°; हिश्री १५, १, ७५°; काय **₹₹,**₹\$.

सवनती - - नती आपश्री १६, २७,५; वैधी १८,१९: ८; -न्तीः कौगृ ५,५,६५; -न्तीनाम् हिध्री १३,५,१४; श्रप; -न्तीभिः कौगृ ४, १, १; पाय १, १६, ६; -न्तीभ्यः कीगृ ३, १३, १६; शांग्र ४,१४,४; गौध २०,१०६; -न्तीम् शांधी १५,१५,६;काधी; श्रापथ्रौ ९, १८, १२<sup>२</sup>‡°××; हिश्रो १५, ८, १२३ 🕂 ; -न्तीपु वीध २, ३, ४; -स्यः शांश्री १३, ५, २२; बौग्र; निघ १, १३ 🕆 : -न्त्याः काठधौ १२४: -न्त्याम् अप ४५,२,१९.

रस्रवत्⁰->°वती³- -स्याः हिश्री ८,३,४७<sup>ħ</sup>.

स्रवति->°ति-कर्मन्- -मंणः या १, ९.

सवस्1- -वः श्रव ४८,७५६. स्राय- न्यः यौश्रौ १५,८: १४1. स्रावयत्- -यन् वाधी १,६,१,३०; वैध्रौ ८,७:७; वैष्ट.

†स्रावयित(व्य>)व्या--च्या

श्रापध्री १२,१३,३. स्रावियत्वा वैष्ट १, २०:१४××;

स्तत- -ते अग ६४,८,६.

स्राब्य वेष्ट ४,४:१४. †सृति"- -तयः श्राश्री ६, २,६; साञ १,४५३; उनिस् ५:१७; -तिः सापश्री १०,१, ५; भाश्री १०, २.४; हिथ्री ७, १, १३; -तिम् Sशांश्रौ ७, ६, १; १७, १२, ४; -ती शांधी १६, १३, १८1; श्रापधी १९,३,५1; बौश्री १७,३८:१<sup>1</sup>; माश्रौ; भाशि २०. स्रुति-शब्द- -ब्दः भाशि २०. सुव<sup>6</sup>- पाउ २, ६१; पाग ३, ४, ७४<sup>m</sup>;-व: काश्री १,३,३३;३९; श्रापधी; शांग्र १, ९, ९<sup>n</sup>; -चम् श्राश्रौ २, ३, १०†°; शांशौ; -वस्य आपग्री ९,२, ९; भाग्री ९, ४, १; हिश्री; -वाः वाधूश्री ३, ३४: ५; -वाणाम् अप २१, ३, ४; -वात् माश्री २, २, ४, १५; ३, १, ५; -वान् काधी ४, १४, १०; बीधी ३, ५: १२; १५, १४: ६: माधौ: -वाभ्याम् श्रापश्रौ ३, ८, ६; वौधौ ५,७:३; -वे काधौ ३, ७,११; १५,१,८;२,२; श्रापश्री; -वेS-वे शांधी २,८,१८; -वेण श्राध्रौ १, ११, १०; २, ३, ५; शांश्रौ; -वै: आपथ्रौ २०, १०, ५; बौधौ १५, १९:१५; वाधूधौ

a) वेप १ इ.। b) पा १, ३, ८६; ३, १,४८; ७, २, १३; ४, ८१ पाना ३,१,८७ परामृष्ट: इ. । c) पामे. वैप १ स्वन्तु मा ३५,२० टि. इ.। पृ ७२३ e श्राप इ.। d) स्ना° इति R.। c) पामे. वैप २,३सं. स्ववन्तम् तेत्रा ३,७,३,६ $^{2}$  टि. द्र. । f) विप., नाप. (नदी-) । g) पाभे. पृ १७४२ d द्र. । h)  $^{o}$ न्त्याः इति संस्कर्तुः शोधः ? । i) = १उदकः । j) पामे. पृ २०४४ ८ द्र. । k) पामे. वेप १ सुत्यः कौ १,४५३ टि. द्र. । l) पामे. वैप १ सत्ती मा १९, ४७ टि. द्र.। m) ! सुच- इति पाका.। η) सप्त. कीए १, ४, १० सुचः इति पामे.। o) खुचम् इति श्रान्, I

रे, ८२ : ४; वाश्री; -वी शांश्री ४,१४,२२; काश्री; श्रापश्री १५, 94,98.

स्रोव<sup>b</sup>— -वम् श्रापश्रौ ४,९, ४; ८,७,२८; ११,३, ६; भाश्रो १२,३,३; -वेण मीस् १०,७, 88.

ख़ुव-कर्ण- पा ६,३,११५. सुव-प्रहण— -णम् शांगृ ५, 90,8.

सुव-चमस- -सौ द्रागृ ४, ३,

सुव-चमसे(स-इ)ध्म- -ध्मान् गोगृ ४,९, २.

स्व-तपस्<sup>0</sup>- -पसाम् चात्रा १५:

सुव-तुण्ड°- -ण्डः विध १, ४. सुव-तृती(य >)या<sup>c</sup>- -याः काश्री ८,२,२४; -ये माश्री २, २,१,१७;२८.

सुव-दण्ड- -ण्डम् वौश्रौ १. १७:२९; -ण्डेन आश्री १, १२,३४; बौश्रौ १,१७: २९.

स्वदण्ड-मात्र- -त्रः वीश्री २४, २५ : २.

स्व-धर्म- -र्माः भाश्रौ ७,६,९. स्व-पञ्च( म> )मा°- -माः माश्री १,७,३,८.

ख़व-पूरम् <sup>व</sup> अग्री २,३,१२.

सुव-पूर-मा(त्रक>)त्रिका°--का कप्र १,९,११.

स्तृव-प्रदा( न> )ना° 10- -नाम हिश्रौ ७,४,३०.

सुव-बुध- -ध्रेन माश्री ३, १, २७; वैश्रौ २०, ६ : ४.

स्रुव-वत् वैश्री १०, ७:८. स्व-वाद- -दम् भाश्रौ ९,८,२. स्व-स्वधिति- -ती भाशी ७, ७, १; वैश्रौ १०,७: १; हिश्रौ ४,२,२७.

स्वन-होम- -मी लाश्री १०. 96,2.

स्रुवा(व-श्र)म- -मे कप्र १, ८, 93.

सुव।(व-म्रा)वार- -रः काश्री १६,१,३५; -रम् काश्रौ ८, २, २९; भाश्री ४,१२,८××; वाश्री. सुवा(व-श्रा )दि- -दीन् वैश्री २,६:८; वैष्ट १, १०:३;

-दीनि वैगृ ५, ५: १. सुवा(व-अ)नन्तर- -रम् वैश्री १०, ७ : ८.

स्रवा(व-अ)र्थ- -र्थम् श्रप २३,

सुवा(व-श)र्ध- -र्धम् माश्री १, ६,१,५२<sup>२</sup>, स्रुवा( व-आ )हुति, ती- -तयः

वैश्री २०,९: ३; -तिः वौश्री १४,२१: ३६: - तिभि: वौश्रौ १०, २४: १६; ५२: ३१××; -तिम् काथौ १०, ९, १०; श्रापथ्रौ ९,१३,१५; वौथ्रौ; -ती काश्री १७,५, ५; १८; १८, ४, ८; वौश्रौ; -तीः काश्रौ १४,५, १; १८, ६, २१; श्रापश्री ९, १९, १७; वौश्रौ; –त्यः वौश्रौ १५, ३१: १७; ३४: ४; –त्या बौश्रौ ४, ४:१६; ७:५<sub>४×;</sub> -त्याः वौश्रौ २९, २: १५;

स्त्र<sup>1</sup>- पाउ २,५७.

स्रोतस (वप्रा.) - पार ४, २०२; -तः हिथ्रौ ३, ७, ४१; निघ १, १२‡ʰ; या ६, २७०; ६, १; –तसा अप ६८,२,५०; –तसाम् कप्र ३, १०, १; माशि ४, १५; -तिस श्रप ६८,२,५०; -तांसि गोग्ट ३,१०,२७; जैगृ १, २२ : २४ ई; दाय ३,४,८ ई; या ५, २७.

स्रोतस्य- पा ४,४,११३.

स्रोत्य,त्या<sup>ह</sup>- पा ४, ४, ११३; -†त्याः अप ४८, ७६; निष १, १३; - क्यानाम् पागृ १,५, १०; आधिष्ट १, ५, २:२९; वैष्ट १,१७:८.

स्त्रुझ- • झः पावा ८,४,२.

स्तुंच्"- पाउ २,६२; पाग ३, ४,७४; ५,१,२1; सुक् आश्रौ ८,१३,५; शांश्री; श्रापश्री १२,२,७।; सुधु आपश्री ३, ५, ९; वौश्री १, १९: १९××; भाश्री; †सुग्स्य: बौश्रौ १,१३: ७; वैग्र १,१०: ३; सुरभ्याम् श्रापश्रौ ३, ८, ६; वौश्रो; सुचः शांश्रौ २,९,६; नाश्रौ **१,**३,३८; २,६,२६‡; ४१××; श्रापश्री; वैताश्री १६, १७<del>†</del>६; कौगृ १,४,१०<sup>1</sup>; स्नुचम् श्राग्रौ १, ४, ११; २,३, १५; शंधी; सुचा आश्री २, ४, १२; शंश्री २,८,१६; ३,१८, १५; श्रापध्रौ; स्चाम् आपश्रौ ७,८,६; १२,३, ६××; वौथ्रौ; सुचि श्राथ्रौ २, ३,२०; शांश्री २, ९, ५; काश्री ३, ७, ११××; त्रापश्री; सुची:

<sup>-</sup>त्योः बौश्रौ २२, १०: ३. a) सप्र. हिथ्रौ २४,६,१२ ख्रुचौ इति पामे.। b) तस्येदमीयः ष्ठण् प्र.। णमुलन्तम्। e) नाप, (उपसदाहुति-)। f) श्रू- इति पाउदु २, २३। c) वस. । g) वैप १ द्र.। i) पृ २६९७ j द्र.। j) तु. पृ १०३ छ। k) पामे. वैप १, १५७१ h द्र.। h) = 9 डदक-1l) पाभे. पृ २०४५ n इ. ।

काश्री ६, ८, ८; २६, ४, १०; श्रापथ्रौ ७, २४, ८××; बौध्रौ; सुचौ श्राश्री १,४,९; शांश्री १, ६, १६; ४, ९, ५××; काश्री; हिथ्रो २४,६,१२% स्त्रीच<sup>b</sup>-- -चः माश्री २, २, १, ३३; -चम् माश्रौ १,७,४, ३८; **५,३३**; ८,३,१२; ६,१, ३, ५; वाश्री १, १, २, ३०; ६, ४, १९; -चे माश्री १,४,१,२३. ?सुक्कपालेऽनुदुप्ते<sup>०</sup> माश्री ४,२,६. स्रक-पद- -दे भाशि २१. चुक्-पाणि<sup>व</sup>- -णिः काश्री ५, ५, १४; बाश्रौ १,७,२,३५. सुक्-पात्र- -त्रेण वाश्री २,२,४,२. स्वपात्र-मात्र- -त्रम् काठश्रौ ११७. सुक्पात्र-रूप<sup>d</sup>- -पे काठश्री ११६°. १सुक्-पुष्कर-> 'रा( र-आ) कृति<sup>d</sup>---ती काश्री ९,२,१३<sup>e</sup>; २६,१,२१. २सुक्-पुष्क(र>)रा<sup>त</sup>--राम् काश्रौ ९,२,१५; स्त्रक्-प्रासन- -नम् काश्रौ १८, ५, सुक्-शूर्प− -र्पम् शुत्र १,३२. सुक्-देाप- -पम् वैताश्री ७,२१. सक् संमार्जन- नम् आपश्री २, ४,१; -नानाम् बौश्रौ २०,१०: ५; -नानि आपश्री २,४, ११; बौश्रौ १, १२: १५; वैश्रौ ५, ३: १. सुक्-स्थाली- -हयी काश्री ८, ३,

₹∘.

सुक्-सुव-- -वम् श्राश्रौ २, ३, ९; काध्रौ ३, ६, २; ७, १४××; श्रापथ्री; -वाणाम् सुधप ८७ : १६: -बी माध्री १,६,१, २५; ७, ४, ३४; लाश्रौ. सुक्सुव-संमार्ग- -र्गः वाश्रौ १,१,१,२६. सुक्-सुवा(व-आ)ज्यस्थाह्यु(ली-उ) दपात्रा(त्र-अ)लंकार- -रान् अप १३,१,१०;२,३;४,७. सुग्-षप्र- -प्रेण वैश्री ८,६: १०. सुग्-अभिघारणा (ग्र-श्र ) भाव--वस्य मीस् ८,१,६. स्रुग्-जवधान- -नम् हिश्रौ १०,५, सुग्-आदान- -नम् बौधौ २५, 39:9. स्रुगादान-प्रभृति-- -तयः भाषशौ ९,१५,११; भाश्री. सुग-आदापन- -नम् काश्री ३,२, १६; -ने आश्री १,४,४; हिश्री २१,७, १६: -नेन शांश्री ५, ११,५; बौश्रौ ३,२८: १६. सुगाद।पना (न-आ) दि- -दि शांश्री १,१४,२१. स्ग्-बादि- -दोनि वैधी १४, 98:8. स्त्र्ग्-आपादन- -नात् वैश्रौ २०, ३०: ३. स्त्ग्-उद्यमन-निपातन- -नयोः पावा ३,३,३६. स्तुग्-उपधान- -नम् काश्रौ १७, ४, 99. स्तुग्-गत- -तम् श्रापश्रौ ९,१३,४; वौथ्रौ २०, २०: ९<sup>२</sup>; भाश्रौ; ।

ঽ৩৪৬

-तानि बौश्रौ २०,३० : २<sup>२</sup>. १स्ग्-दण्ड- -ण्डम् आपधी ११. १६,१५; वैताश्री ७, २४; अप; -ण्डाः काठश्रौ ७: कागृउ ४६: ४: -ण्डान् वीश्रौ १७,३५: १; २३, १६: ११; माश्रौ; 🗝 डे बौथ्रौ ३, ५: १७; ६, १२: ७××: माश्रौ. रस्ग्दण्ड<sup>175</sup>-- -ण्डः आपश्री १,३,१७<sup>h</sup>. सुग्दण्ड-मात्र'- -त्रः वौध्रौ २४, २५: २; भाश्री १,३,१७; - ऋम् हिन्नी १,२,३७<sup>h</sup>. सुरदण्डो(एड-उ) पनियमन--नात् आपधौ १३,५,६. खुग्-मत्1-> स्रीग्मत1- -तम् लाश्री ७,१,१. सुग्-व्यूहन- -नम् काश्रो ६, ९, १३;१०,७,१३५; -नात् काश्री 4,5,22; \$8, 2,29. स्त्रग्वयूहना(न-श्रा)दि- -दि वैश्रौ १०, २१: १२. सुङ्-मन्त्र- -न्त्राः बौधौ २१, १६, सुङ्-मुख- -खात् आपश्री ६.१०. १०: -खेन आपधी २,२०,४. सुच्य- पा ५,१,२; -च्यम् आपश्रौ २,१९, ९; ४, ९, ५; ७, १४, १××; वौधी; –च्यात् भाधी ८,१४.४: -च्ये काधी २५, ५. २०; -च्यौ शांश्रौ २, १०, ५; बौश्रौ ५,८ : ८. श्स्रुच<sup>k</sup>− स्रुत-, स्रुति-, स्रुव- प्रमृ., स्रू-

**√**खु द्र.

a) पामे. पृ २०४६ a द्र.। b) तस्येदमीयः अण् प्र.। c) पाठः है सुची, कपाले, अनुदुप्ते इति शोधः (तु. द्वितीयं सूत्रम्, काश्री २६,२,१३;१४; संस्कर्तुः टि. च)। d) वस.। e) परस्परं पामे.। f) विप. (प्रस्तर-)। g) मात्रचः प्र. तुक्। h) परस्परं पामे.। i) व्यप.। j) = साम-विशेष-। k) पृ २७४५ m द्र.।

√स्रेक् पाधा. भ्या. आत्म. गतौ. स्त्रेक°-> क-पर्ण°- - †णी आश्री ३, ३,१; शांश्रौ ५, १७, ५; ६,१, ६: माश्री ५,२,९, ४.

स्रोतस्- √खुद्र. ? स्रोतिन्- -ती सु २६,४. स्रोत्य- √ख़ इ. ?स्रोशित अप ४८,४३ ई. स्रोच- सुच्- ह. स्रोव- हुव- इ. ···स्व वाधूश्रौ ३,४९:१.

१स्ब,स्बा<sup>b</sup>- पाग १,१,२७; २,४,३१<sup>c</sup>; ४,२,१३८°; ६,३,३३;३४; ७, ३,४: स्वः काश्रौ १५, ५, ३०; श्चापश्रौ १३,१६,८××; बौश्रौ; लाश्री ७, १०, ६<sup>त</sup>; ८<sup>त</sup>; स्वम् श्राश्रो १,२,१;३,२२××;शांश्रौ; †श्रापश्रौ ४,९,६<sup>५</sup>°; १३,१८, १<sup>1</sup>; १४, २९, ३<sup>8</sup>; बौश्रौ १४, १९:३८<sup>‡ь</sup>;माश्री ४,१३,१<sup>५</sup>‡°; माश्री १, ६, ३, ३<sup>† h</sup>; †हिश्री ६,३,२<sup>8</sup>; १५, ७, १६<sup>६</sup>; लाश्री ष, ६, ८<sup>1</sup>; पा १, १,३५; ६८;४,४,१२३;६,२,१७; स्वम् Sस्त्रम् शांश्रौ ६, १३, ८; काश्रौ ११,१,२८; श्रापश्रौ १२, २३, १५: स्वया † वौश्रौ २,१६:५०; १७:६;४४; विध; स्वस्मात् पा ७,१, १६; स्वस्मिन् माश्री २, ४,६,७; ५,२,४,१४; पा ७,१, १६: स्वस्य श्राश्रौ ४,११,३;५, ७,९××; शांश्री; स्वस्यऽस्वस्य शांश्री ६, १३,४; स्वस्याम् बौश्री १४, १८: २०; स्वा शांश्री ५. १६. ७; ‡बौश्री १७, ४१:४: ४९:७;वाधूश्री;स्वाः शांश्री १०, १६,८ 🕂; स्वाःऽस्वाः श्रग्न ७, ४५<sup>२</sup>; स्वात् †आपश्रौ ९, ९: ११××; बौथ्रौ; स्वान् वौश्रोप्र ५४:१५; पाष्ट २,१२,२; श्रामियः; ऋपा ४, २<sup>1</sup>; स्वान् ऽ-स्वान् आश्रौ ७, २,१०; वौवि २,४,१८; स्वानाम् आश्री १०, ३, २२; ५, १२; ११, ५, ६; श्रापश्री; स्वानि वौश्री ८,२२ : १३; १२,५:७; ८; १४;१६<sup>k</sup>; अप; आपध २, २६, २१; २७, १६; हिंध २, ५, २१६; २३५; स्वाभिः भीसू ९,४, ६; †स्वाम् त्राश्रौ २,१९,३२1; ३,११,६; शांश्रौ ३,१७,१<sup>1</sup>××; काश्रौ; आपश्रौ ६, २८, ११<sup>b</sup>; १९,३,४<sup>m</sup>; हिश्रौ ३, ८,१०<sup>h</sup>; खाम् ऽ खाम् द्राश्रौ ३,४,१२; †स्वायाम् काश्री २५, ६, ७1; बौश्री १४,१९:४१; त्रापमं; स्वाये वौधौ १४, ४:४०<sup>२</sup>†; स्वासाम् माश्रौ ५, १, ९, १६; स्वासु काश्री २२, ६, ५; द्राश्री; स्वे श्राधी २,१७, १०; शांश्री ७,७,५; श्रापश्री; स्वेडस्वे वैश्री १६, २२:१; वैग्र ४,१३:७; ५, २: २५; श्रप; स्वेन, >ना शांश्रौ ७,७,४; १४,२४, ३××:

आपथ्री; ऋषा ६, २; ७, ५४‡; उस् ७,१४;१५; तैप्रा ३,१०‡; स्वेनऽस्वेन वौधौ २, ३:२०; श्राप्तिष्ट २,५, १:४१; या २. २२; स्वेभ्यः अधि ३,१२,२१; ५,१७,५××; बौधौ; स्वेषु काश्री २५, १४,३; श्रापश्री ५,२६,३. १९,९,७; वौध्रौ; स्वै: आध्रौ ९, ६,५; श्रापश्री १४, २१,९; २९, ३ई; हिश्री; स्वै:ऽस्वै: वेष्ट ५,१: २३; बृदे ८, १०४; स्त्री काश्री १२,२,८; माश्री ५,१,३,२०‡; 邪羽 १,१०,२; गुग्र५,७२. १सौव- पा ७,३,४. स्वं-रूप-वचन- -नम् पाता १, १, ξc. कप्र ३,५,५; वाघ २७,८; शंघ;

स्वक,का- पा ७, ३, ४७; -कम् -के हिए १,२४, ६+; विध १, १३; नाशि २, २, १५; -केन वाधूश्री ४, ३७:९; -कै: श्रप ७०<sup>२</sup>,२२,१.

स्वकीय- पा ४,२,१३८; -यान् वैध १,७,५;६.

स्वकीया( य-श्र )ग्नि- -ग्नेः वैग्ट ७,२ : १.

स्व-कन्या(न्या-ग्र)लंकार- -सम् शंघ २७६.

स्व-करण-- -णे पा १,३,५६. १स्व-कर्मन्- -र्म शांश्री ७, ७, ४; पागृ ३, १२, ८; शंध ३७२; ३८७; श्रापघ; -र्मणः माश्रौ

a) वैप १ द.। b) विप., नाप. ( ज्ञाति-,धन- प्रमृ. )। c) तु. पागम. । d) = निधन-भेद- । e) पामे. वैप १ ज्ञनम् मै १,४,११३ टि. इ.। f) पामे. इते पृ १३३५ j अस्यापि समावेशः इ.। g) पामे. वैंप १ स्वम् काठ ३५, १४ टि. इ.। h) सपा. तैवा २,५,८,८ श्रापश्रों ६, २८, ११ प्रमृ. स्<u>वा</u>म् इति पामे.। i) पाठः? त्वम् इति शोधः (तु. सपा. मा ५,७)। j) = स्ववर्गीय-श्रज्ञर-। k) स्या° इति पाठः ? यिन. शोधः (तु. पूर्वाणि स्थलानि)। l) पामे. वैप १ स्वया शौ ७, ३, १ टि. द्र. । m) पांभे. वैप १ स्बम् मै २,३,८ टि. इ.।

५,२,१४, २२; वैश्रौ ६, ५:९; माग्र १, २३, २; वाग्र ७, २; --र्मिभः विध १६, १७; -र्मसु गौध १३,२; १७, १. स्वकर्म-त्व- -त्वात् मीसू १०, २, ३२. .स्वकर्म-नि( ष्ठा > )प्ठ- -प्ठाः गौध ११,३१. स्वकर्म-प्रतिपत्ति- -तिः शंध ३२९. स्वकर्म-शब्द्¤-स्व- -स्वात् मीसू 8,2,9. स्वक्रमं-स्थ- -स्थाः बौध १, २, १९; -स्थान् गौषि २,२,११. स्वकर्मा(र्म-अ)न्त- -न्तम् वैगृ ₹,98: ८8. रख-कर्मन् -- -माण: अप ५७, ४, †स्व-कामिन् - न्मी बौश्रौ ९,१८: १४; हिए १,१७,१. स्व-कार्य-दक्ष- -क्षे विध ९९,२०. १स्व-काल- -लम् आप्रिय २, ७, १०:१५; -लात् कप्र ३, ६, १७; -ले हिश्री ५, ६,४°; कप्र ३,८,७; मीस् ४,३,३९; ५, ४, स्वकाल-विधान- -नात् श्रापश्रौ २४,२,३६. २स्व-काल,ला<sup>a</sup>-- -लया वैश्रो ९,१२: १४°: -लाः शांश्री ५,११,१३: १५,१,३०; -लानि श्रापश्रौ १८, ८, ८; हिश्रौ १३, ३, ८; -छै: ञ्रापश्री ८.२२.४. स्वकाल-त्व- -त्वम् मीस् १०,

२,२०; -त्वात् मीसू ३,६,१५; ७,३९; **४,**४,१९; **११**,३,२. स्व-किल्विष-> °पा(प-श्र)शनि-भूत-मंपात-भृगुपतन-महौघपरि-सर्पण-महाध्वगमन-प्रवास-दुर्ग-व्याध्युपेक्षा-व्यर्थप्रायोपवेशन--नेषु वैष्ट ५,११:४. स्ब-कृल- -लात् अप ७०३,११,१६. स्व-कृत- -तम् वीश्री १०,२२: ११; १२, १: १५; ४ : १२; जैय २. ५:२; -तात् अप २०, ७, ४: -ते श्रापश्री ५, २५, ९; १४, १३,१४××; बौश्रौ. स्व-कोश- -शात् विध ३,६७. स्व-क्षय<sup>d</sup> - -ये माश्री १,६,३,३‡°. स्व-क्षेत्र- •त्रे वाध १७,१३. स्त-गत- -ते वैश्रौ १५, २०: १५. स्व-गर्भ-सिक्तया( या--- य )ध--थीन् कप्र २,९,१७<sup>4</sup>. स्व-गुण-दक्षि( गा> )ण<sup>g</sup>- -णौ काश्रौ १५,९,१२. स्व-गू (र्त>)ति - -र्ताः या १०, ४७‡₫. स्व-गृह- -हम् श्राप्तिगृ ३, १२, १: २१;२८; वैगृ६,१४: ६; –हान् जैश्रीका २११: -हे आग्निए २, ५,४ : ३; वैग्ट. स्व-गृद्य- -ह्याणाम् वाध ११,७. स्व-गेह- -दम् श्राप्तिगृ २, ४, ७: 98. स्व-गोत्रा(त्र-आ)दि--सप्तर्षि--र्षीन् वैगृ १,४: १४. स्व-चक्र-पर-चक्र- -क्रेभ्यः अप ६४. 90,4.

स्व-चतुर्थ- -थेन काशु २,९३. स्व-चमस- सम् जैश्रोका १८७: -से वैश्रौ १५,३७: १२. स्व-च्छन्द- -न्दाय अप २०,४,२+. खच्छन्द-वृ (त>) ता- -ता नाशि २,६,१. स्व-च्छन्दस्- -दः निस् ६,६: १३; ८,९:२७. स्व-जठर- -रे या ४.८%. स्व-जन- पाग ७,३,७1; -नम् शंघ ११६: ५५1; -नात् वैश्रौ २०, २३:६: -ने काश्री २५, ४, २५; –नैः अप ६८,२, ४२. स्वाजनिक- पा ७, ३, ७. ? स्वजनस्वार्ध- - र्थे वाघ १६, ₹७<sup>₺</sup>. स्व-जन्मन्- -न्म बृदे ४,१०. †स्व-जा<sup>h</sup>- -जाः आपश्री १०, २६,१५; भाश्रौ. स्व-जाति-> °तीय,या- -याः शंध ६४; -यैः वैध ३,१४.८. स्व-तन्त्र,न्त्रा- -न्त्रः निसू ५,११: २०; पा, पावा १, ४, ५४; -न्त्रम् निसू ९,२:८; -न्त्रस्य लाश्रौ ८,१,१६: पावा १,४, ५४; -न्त्रा कप्र ३,४,८; -न्त्राः लाश्रौ ९, ११, १४; निस् ५, ११: १८××; जैगृ १, १: ६, -न्त्राम् निस् ९,१: ५३; -न्त्रे लाश्रो ९,७,१. स्वातन्त्रय- नत्र्यम् लाश्री १०,३,५; निस् ८,८: १७; वाध्य, ३××: -न्त्र्यस्य पावा ३. १,८७; -न्त्र्यात् पावा १,४,५४.

स्वतन्त्र-त्व- -त्वात् पावा १,४, ષ્ષ. स्वतन्त्र-परतन्त्र-त्व- -त्वम् पावा १,४,५५; -त्वात् पावा १.४, २३. स्वतन्त्र-प्रतिषेध- -धः मीसू १२,१,७. स्वतन्त्र-प्रयोजकत्व- -त्वात् पावा ३,१,२६. †स्व-तपस्°- -०पसः<sup>▷</sup> वोश्रो १९. १०: १३; २७. स्व-तवस् - -वद्भ्यः शांश्री ३, १३, ९; काश्री ५, १, ११; श्रापश्रो ८, ११,२२××; वौश्रो; -वसः श्राधी २, १६, १०; -†॰वसः श्राश्रो २, १६,११<sup>b</sup>; माध्रौ ५,१,८,११<sup>व</sup>: -वसे निस् ९,३:३३५; - १वान् श्रापश्री १७, १६, १८; वैश्री; पा ७, 9,63; 6,3,99. स्वातवस°- -सः श्रापश्रौ २२, 6,96. स्व-तस् (:) वैगृ १, १३:९. स्व-तृतीय,या- -यम् शैशि २६१; २७१; -यान् शैशि २५९; -याम्यः काश्रौ २०,१,१२. स्व-तेजस्- -जसा अप ६९,१,४. स्व-व- -त्वस्य मीस् ११,४,३५. स्त्र-दान- -ने सीस् ६,७.१. स्व-दार- -रात् शंध ३७८: -रेषु कप्र २,१०,१; वाध १२,२१. स्वदार-गर्भा (भ-न्न)र्थ- -र्थम् बुदे ८,८३.

स्वदार-गामिन्- -मी कैए ३. ११,४८; शांग्र ४, ११,१७. स्वदार-तुष्ट- -ष्टे विध ९९, १९. स्वटार-नियम- -मः शंघ ३२९. स्वदार-वृत्ति°- -तिः गोध १०, 44. स्व-देव - - वम् श्रय १,१. स्व-देश- -शात् विध ५,३; -शान् श्रापश्री २०,१५,१२. स्बदेश-पण्य- -ण्यात् विध ३. स्बदेश-राजन् - -जिन विध २२, स्व-दोपो(प-उ)पहता (त--ग्रा)दि--दयः शंध २५१. स्व-दोह- -हे मीसू ११,१,१९1. स्व-द्वित्व- -त्वम् शैशि ३२२. . स्व-धर्म- पाग ५, १, १२४; -र्मः वाघ २, १७; १९, १; -र्मम् भाश्रौ ६,१५,१२; बिघ ३,९४; -में वाध १९,७; आपघ १,१८, १३: वौघ २,१०,५; हिघ १,५, ८२: गौध ११,१०; -र्मेण वाध २,२२; मीसू १२,३,९८. स्वाधर्म्य- पा ५, १, १२४; -म्येम्<sup>ड</sup> आपश्रौ १९,२१,१६<sup>h</sup>. स्वाधर्म्य-भूयस्त्व--स्वात्<sup>ह</sup> हिश्रो २२,४,६. स्वधर्म-प्रच्युत- -ते अप ७०, 9, 6. स्वधर्म-युक्त- -क्तम् श्रापव २, ६,५; हिघ २,२,५. स्वधर्मा(र्भ-श्र)नुवर्तिन्--र्तिनाम्

वैध २,१५,८. स्वधर्मा(मंग्य)नुष्टान- -नम् हिष २,१,२५<sup>1</sup>; -ने धापव २,२,२; हिंघ २,१,२४. स्व-धर्मन्°- -र्मा मीस् ९, ४, ३९; १२,३,४; -मांगः हिथ्री ३,८. ४०; -र्माणि हिथी ३,८,२४, स्व-घिष्गिय- न्यम् वाघृश्री ४,६२: ४:७:९. †स्व-प्रति°- -ति: ब्राश्री ८,१३, १<sup>1</sup>; श्रापश्रौ; द्राधौ ९, ४,२२<sup>ग</sup>. वैताश्रो ३३,२९; क्रीगृ३,६,२५ भागृ २, २९: ६<sup>1</sup>; जेंगृ १. २२: १०; ११; - तिम् आप्तिर १,४,१: १९: -ती श्रापश्री थ्र. ६,५; भाश्री ४,९, ३; हिग्री ६, २,१६. स्व-नक्षत्र- -त्रे अप ६७,६,१. स्त-नाम-गोत्र- -त्रास्याम् विय ६७,२३. स्व-नामन् -म वैध २,१०,६: गौध ६,५. स्ब-निलय- -यम् बृदे ३,१४२. स्व-निवसन-- -नेपु अप ३,३,७, स्व-निहित- -तम् विध ३, ६४: -तात् विध ३,६३. स्त-पक्ष--क्षे शंव २४६. स्त-पति<sup>k</sup>- पाग ७, ३, ७<sup>1</sup>; -†तिः ब्राध्रौ ७,९,३; वैताध्रौ ३३,२०; ३८,५. स्वापतेय- पा ४, ४, १०४; ७, રે, હ, स्व-पतितो( त-उ )त्थान- -ने अप

a) वस. । b) पामे. वैप १ स्वृतवसः ऋ ७,५९,११ टि. इ. । c) वैप १ इ. । d) पामे. वैप १ सुद्रानु $\rightarrow$  -०नवः ते २, ३,१,३ टि. इ. । e) साऽस्यदेवतीयः अण् प्र. । f) संदोहे इति जीसं. प्रयासं. । g) परस्यरं पामे. । h) साध $^\circ$  इति संस्किन्तेः टि. । i) सपा. श्रापच २,२,३ धर्मानुष्टानम् इति पामे. । पृ १३५७ हिघ. निर्देशो नेष्टः । j) पामे. वैप १ बि्छतिः ते ७, १, १२, १ टि. इ. । k) = १स्व-पति- (वैप १ इ.)। l) = श्राव्य-।

502,6,4. म्त-पथ- -पयः कौत ७७.६% स्व-पथ- -धान् हिए २,३,३१९, स्य-पाड- -टः माध्रौ ५,१,६,२१, स्व-पित- -तम्पः गत्र २,९,२२, स्विपन्-वित्ता(त-ध)नुदुरण-भ्याम विभ १६.१६. स्व-पुण्य-चतुर्धी(र्ध-ग्रं)श- -शः वेष ३,२,४. स्व वोषम् वा ३.४.४०. स्य-प्रिष(भ>)ता- -माम् विष દે.રે. स्यन्त्रधान<sup>6</sup>— न्ताः बौधी २.३ : १२. खन्यल- न्हेन १६ ६,१११. स्व-बान्धव- न्यैः विध २०.३५. स्य-धार-वीर्य- -पेण गरे ७.५२. स्व-बाह्मण-मग- -शेन जंशीका ३१. रेख-भक्ष- -धः आरथी १०. ९०. દ: દિથી ૧૦,૨,५५, स्व-भक्ति- -किस् वैधीका ३६: लाधी ७.१०.२०. स्व-भर्त-विण्य-मात्रा- -त्राभ्यः क्र 2,0,99°. पैस्व-मानु<sup>त</sup>− -नवः बौधौ ५,१५ ः १३: -नवे काशी २,११,१४, स्त-भाषां- -र्याम् वैध ३, १, ५: -र्यायाम् शेष्ट ६, २: १. स्वभायां-जिय- -तस्य काभ २७९ : ४. स्व-भाव- पाग ५, १, १२४: -वः उनिस् १: १४: -यम् माशि १४, १०; -वात् वृदे ८, ३१; -येषु विय ८५,५५. स्वाभाविक- -कः आज्यो

१३. १: -कम आवध १,३०, ११: हिप १. ८. ११: पावा १, २.६४: <mark>२.२.२९.</mark> स्वाभाष्य- पा ५.१.१२४. स्वभाव-तम् (:) अप ७१, १४, ષ: રાંકા ૨૦૦. स्यभाय-विक्रति- -ती विभ ८. स्वभाव-सिद्धस्य- -स्वात् पावा 2,3,40: 2,3,3: 6,3,44. स्वभावो(य-उ)पनीस->ध्त-छलितपदाधार-गण-समृत् °--तम् नाशि १.३.५०. पंख-भूत- -भृः धायधी १०, २६, ૧૫: માથી ૧૦, ૧૮,૧: દિશ્રી. पंस-भृति!- -०तेष श्राधी ५,१८, ५: शांत्री ८. ३, १०: बौधी. स्व-भृति-चाल- -छः अप ७०<sup>३</sup>. 39.98. स्व-मांस- -सम् विध ५१,७५. स्य-माया- -यवा वृदे ७.१५०. स्व-महा(द्रा-अ)द्वित- -तम् विध 3.62. स्य-मर्थन- -धि वैध २.२.३. 'म्य-यशस्'- -शाः आपश्री १६.७. ૪: વૈદ્યી ૧૮. ૫: ३: દિધી ११,२,२; गा ८,१५. प्रवयशस्तर-नम् शांधौ १०. ३, १२; ८, १२; आपध्री ६, २२,१. स्व-याज्या-प्रदान<sup>b</sup>---ख- -रवात् मीसू ११,४,३४. स्त्र-पृथ->°ध्य- -ध्याः यृदे ४, 36.

१ ख-योनि - निम माय २, १५, पा<sup>क</sup>: -नितु कीस् १४१, २७: -नी शांधी ११.१३, ३२: १४, પ:૨३: મીલ ૧૦, ૪,૪३. स्वयोति-काम- -माः निष् ५. £:9£. स्वयोन्य(नि-म्र)भीवर्त- -र्तः द्राधी ८. १. २४: लाग्री ध.५. 30. स्वयोन्य(नि-अ)सम~ -मम् निस् 2,93:33. स्वयोश्या(नि-म्रा)पत्त- -सम् निस ७.२: ८:८.६:३६. रख-योनि<sup>b</sup>- -नि धुम् ३, ५:१५; निस ५, ७: ३०: -नयः निस् ७.३ : ३५: -निः निस् २,१२ : ३७: ८.४:१०: ९ : ३०: ९.9 : ११: -निनी द्राधी ८,२, १९: चाश्री ४, ६, १५: -निम् निस् २.१२:३७!: -नीनि निस् २. 99: 5: 6,7:5;<,5: 5<sup>2k</sup>. स्व-रक्षग-काम- -मः ध्रव १९, υą. स्वन्रथ-न्यम् बौधी११,६:३३:१२, ७ : ४४××; बीए १,५,३; --थस्य बीधी १४.१०:२: -पात बौधी १५,२४: १७; -थे बौधी १५. 28:9. स्व-रहिम- -हिमभिः वृदे २, ६२.

म्ब-राज्(वप्रा.)<sup>001</sup>- -राट् ,ळ आश्री

३.१२.२३५:५शीधी ८.१७.३:

१८,१५,५; काथी; निस् १,५:

१८; श्रय १-२, ३××; अप्रा

१७. ५; उनिस् २: ६××;

a) पांगे. पृ २७२७ m द. । b) वस. । c) क्सामाच इति संस्कर्तुः हि. । d) वैष १ द. । e) कस >74. >774. >774. । f) = २६ $\underline{q}$ -मृति – (वैर १ द.) । g) पांगे. वैप १ सुहूते ती ७,४,९ हि. द. । h) पांगे. वेप १ स्वम में १,३,३८ हि. द. । i) = साम-विशेष- इति BW.MW.? । j) पाठ.? कि होते तो छः । k) कीति इति पाठः ? यनि. शोधः । k) नाप. (एकाह-विशेष-, इष्टका-विशेष-) ।

-राजः शांधी १८, १९, ६५; काश्री; बृदे ८, १०७; शुअ ४, १४२: ऋप्रा १७, ३: -राजम् शांश्री १४, २६,१; बौश्री १०, ४४: १३:१५५: -राजा श्रापश्रौ २२, १०, २१; हिश्री १७, ५, १: निस् .

१स्वाराज्य<sup>8</sup>- -ज्यम् शांश्रौ १४, २६, १; ४; ३०, १××; हिश्री; या १२, ३४; -†ज्याय शांश्री १७, १६, २; द्राश्री १०, ४,९; लाधी ३,१२,८: - 🕇 ज्येन श्रापथ्रौ २०,२०, ३; २२, १२, २०: वौथ्रौ.

स्वाराज्य-काम- -मः शांश्रौ **१४,** २६, १<sup>२</sup>; श्रापश्रौ २२, १२, १७; १८, ४; हिथ्रौ; -मस्य वैताश्रौ ध३,३७; ४०. स्वराङ्-विप(म>)मा- -माः ষষ ২.৭९.

ख-राज<sup>b</sup>- पाग ५, १, १२४°; - चिम् <sup>b</sup> वौथ्रौ १७, ४१ : २०; श्राप्तिर १,३,४: १४; भार २, २१:२०; हिय १,११,१. रस्वाराज्य- पा ५,१,१२४. स्व-राजन् d- -जानः लाश्रौ ८,७,४; ९,४, २२<sup>६</sup>; -जानम् माश्रौ ५. १, १०, २२५: - + जे आपश्री २०,१५,५; बौधौ. †स्व-राज्य⁰- -ज्यम् श्रापश्रौ ६,

२२,१; या १२,३४. १स्व-राप्ट्- -प्ट्रे विध ३,९६.

स्वराष्ट्-परराष्ट्- -ष्ट्योः विध ₹.३५.

स्वराष्ट्-परिवृद्धि- -द्वये अप 2.2,4. स्वराष्ट्-भेद- -दम् अप ७०२, ۷,٦. २स्व-रा( ष्ट् > )प्टा!- -प्टाः श्रप्राय ६, २<sup>‡ ह</sup>. स्व-रूप- -पम् श्रापश्री १६, ११, ११५: वैश्री १८,९ : १३५; श्रप ७०<sup>र</sup>,१,२: -पेण याशि २,९७. स्वरूप-अहण- -णे पावा ७. २, 998. स्व-रूपक¹- -कः श्रप ७०<sup>२</sup>,१७,५. स्व-रेणु- -णुभिः अप ७०<sup>३</sup>, ११, 90. स्व(ख-ऋ)र्तु- -तौं अप ६४,१०,१. स्व-लिखित- -तम् विध ६.२६. स्व-वंश<sup>n</sup>- -शम् कौस् १३५, ९<sup>२1</sup>. स्व-वैश्य- -श्यान् विध ३, ८२: -इयानाम् वाध ११, २३; विध ६४.३२.

स्व-त्रक्षस्- -क्षोभ्यः बृदे ५,७२. स्त-वचन- -नात् पावा २,३,९. स्त-त्रत् गौध १२,२५.

स्व-वत्- -वतोः भीस् ६, १, १७: -वान बौध्रौ १४,२:१७; या ६,१२.

स्ववत्-ता- -ताम् मीस् ६, १, 9 & J

स्व-वध- -धाय अप ३,३,४. स्व-वर्ग- -र्गे गौध २८,१७; -र्गेण शैशि ६१.

स्ववर्ग-पञ्चम- -मः शैशि २७९ स्ववर्गीय- -यम् हिश्रौ २१, २. ३३: -ये शुप्रा ४,११७; -येण याशि २,३४. स्ववार्य- -ार्यम् श्राश्री १, २, 98.

स्व-नश- -शाय श्रत्र ३,२५ स्वविश (न्>)नी k-नी निस् १,५: १८; ऋत्रा १७,५ स्व-वाक्य- -क्येन वृदे २,५९.

स्व-वास->°िस(7>)नी-7नीम विध ६७,३९...

स्व-विग्रह- -हम् बौध ४,५,२. स्व-वि-च्छन्दस्- -न्दःसु लाग्री ६. 9,2.

स्व-वित्ता( त्त-अ )नुरूप- -पेग विध १५, ३१.

स्व-विधान-प्रकृति- निः माग्री 8,9,9.

स्व-विवाह- -हम् ऋग्र २,१०,८५; ষ্মষ্ম १४,१,

स्व-विषया( य-आ )श्राव"- -वः शंघ २५१.

स्व-वोर्य- -र्यम् सु २७,२.

पंस्य-वृक्तिd- -किभिः श्राश्री ७, ११, ८; १४<sup>२</sup>;१७<sup>२</sup>; शांश्रौ.

स्व वृत् - वृत् , - वृतम् , - वृते वैताश्री २६,८ .

स्व-चृत्त्यु( ति-उ )पार्जित- -तम् विध ५८, ६.

स्व-वेडमन्- -इमनि विध २२,४६. स्व-शक्ति-तस् (ः) कौगृ ४, १, १; कप्र २,१०,५: विध २०,३०.

१स्व-शब्द- -ब्दः सीस् ११, १, १६1: -हदम् श्रापश्रौ २४,३,१; मीसू ५,१,६; -इदस्य मीसू ६,

४. ४१: -हर्ने अप्रा २,३,२८;

a) भावे प्यक् प्र. 1 b) व्यु. पांभे. च पृ २५९२ a,b इ. 1 c) स्वा॰ इति पागम. 1 d) वैप १ इ. 1 e) वस. इति भाष्यम् । f) वस. । g) सपा. तै २, ४, ७, २ सुराव्ट्राः इति पामे. । h) उप. = २वंश-1 i) स्वं वं° इति Web. (तु. संस्कर्तुः टि.) । j) तु. जीसं. । k) = छन्दो-विशेष- ।l) = नवोडा-वधू- । m) भी: इति मनुः [३,११४], सुवासिनीम् इति जीसं.। n) at  $\rightarrow$  qt. 1

पावा २, २, २९. २स्व-शब्द् - -ब्दानि माश्री ५, २, ९,२. स्वशब्द-स्व- -स्वात् मीस् ५, 9,94. स्व-शय- -याः मागृ २,७,४. स्व-शरीर- -रे अप ७१, १८, २: -रेण बृदे ४,११७. स्वशरीरो( र-उ )त्थ<sup>b</sup>-- -त्थैः कप्र ₹,₹,७. स्व-शाखा- -खायाम् कप्र १,३,३; अप ६९,२,२. स्वशाखा(खा-त्र)ध्यायिन्- -यी चव्यू धः २०. स्वशाखा( खा-आ )श्रय- -यम् कप्र १,३,२. स्वशाखा-श्रोत्रिय- -येण श्रप 22,0,%. स्वशाखिक°--कम् अप ६९. २,२. स्वशाखो( खा-उ )क्त-विधि---स्त्रिल- -तः का २,५,१३<sup>d</sup>. स्व-शास्त्र -स्त्रम् वोश्रो २९,८: २४: - सस्य बौश्रौ २९, ८: २५; - खे बौश्री २९, ८: २३. स्वशाख-संस्कार- -रः वाघ २१, 33<sup>2</sup>. स्व-शिष्य- -ष्यस्य वैध २, १२,१. स्व-श्रुति- > स्वाश्रुत्य- -त्यात्

वाश्रो १,१,१,६७. स्व-संयुक्त- -क्तः नाशि २,२,१८.

स्व-संबन्ध- -न्धात् काश्री २२, 99,26.

स्व-सिच्"- -सिचः वौश्रो १२,

ባባ ፡ ረተ.

स्व-सु(त>)ता<sup>ड</sup>- -ताम् वीध १, 99,29.

स्व-सृत्<sup>e,b</sup>-- -सृतः अव ४८,७६†<sup>1</sup>. स्व-स्तर- -रः आग्र २, ३, ७; गोग्र ४,४,११; द्राय ३,५,३७; -रम् गोग ३,९,१२; ४,२, २३; द्राय ३,३,२०; ५,१०; -रे गोय ३, ९,१६; कप्र २,८,६. स्वस्तर-शायिन् -यी कप्र ३,

९,१३.

स्वस्तरा ( र-म्रा )रोहण- •णस्य कप्र ३.७.७.

स्व-स्तोत्रीय- -यम् निस् ८,२ : لاويج.

स्व-स्तोम,माº-- -मम् आश्रौ १०, ३, ८; -मा लाश्री ९, ७, ८; -माः निस् ६,५:११; -मानि क्षस २, ७: ७; १४: ८:९; निसू ६,५:१०; ८,१३:५.

स्व-स्थ- पाग ५,१,१२४<sup>६</sup>; -स्थः शेशि १५३: याशि १,२३: नाशि १,६,१२.

स्वास्थ्य- पा ५,१,१२४. १स्व-स्थान- -नम् जैश्रीका ७३: याशि १, ४९; -नात् गौपि १, ५,३; मीसू ५,३,३; -ने बौश्रौ २६, १६: १४××; विध १,४५; मीसू १०,५,६३. स्वस्थान-विवृद्धि- -द्धिः काश्रौ

८,३,५; मीस् १०,५,८४. स्वस्थान-स्थ- -स्थी कप्र २. ५.

96.

स्वस्थाना( न-म्र )न्त्य- -न्त्येन

काश्री ३,५,१६.

२स्व-स्थान,नाº-- नः बौध्रौ २६, १५: ३; -नस् वैश्री १८, ८: १०; लाश्री १०, १५, २; ५; -नाः आशि १, २४; -नानाम् मीसू ११,४, १९: -नानि निसू ६,५:२३: -नासु लाश्री ८,९, १: -नेपु वौधौ २३, २:६: -नै: हिथ्री ५,६,११.

स्वस्थान-तर - -राः निस् ८,७: 99.

स्वस्थान-त्व- -त्वात् मीस् १२, ३,५: - त्वेन श्रत्र १,४.

स्व-स्थान-करण1- -णाः श्राशि २,

स्ब-स्थित- -तः या १४, ६.

स्व-स्व- -स्वम् वैश्री १५, २४: ६. स्वस्व-प्रामा(म-श्र)धिप- -पान् विध ३,७. स्वस्व-धर्मा(भ-म्र)नुप्ठान-

-नेन शंध २४८.

स्व-हरण- -णम् गीध १२,२m; २४.

स्व-हस्त- -स्तेन वैग्र २, १६:३; --स्तेः विध ७,१३.

स्वहस्त-चिह्नित- -तम् विध ७.

स्वहस्त-लिखित- -तम् विध ७,

स्व-हित- -तम् अप ६४, १०, ८. स्व-हृदय- -यम् श्रामिगृ २, ३,

4:5.

स्व-हृदय-पदा- -द्रास्य विध ९७,९, स्व-होतृº- -ता श्राश्रौ ४, ७, ४:

a) वस.। b) उप. < उद् $\sqrt{+211}$ । c) विप.। मत्वर्थीयप् ठन् प्र.। d) °कः प्रसुस्त्रितः जीसं.। e) वैप १ इ. । f) पाभे. वैप१ सिर्तः शौ १२, २,४१ टि. इ. । g) उप. = २सुत,ता- । h) नदी-नामन् । i) सख़तः इति निघ १,९३ । j) सस्तो॰ इति मूको. । k) तु. पागम. । m) सर्वस्व $^{\circ}$  इति  $\mathfrak{S}$ t. । द्वस. ।

शांश्री ५,१०.१८. स्वां(ख-श्रं)स- -सात् माशि २, ७. स्वा(ख-श्र)क्षर- -रेण माशि ११, स्वा(ख-श्रा)गार- -रम् हिए १, 98,4. स्वा(ख-अ)ग्नि- -ग्निम् वाधौ २, 2,4,98. स्वा(ख-श्र)ङ्ग--ङ्गम् पा ६,२,१६७; १७५: पावा ६,२,१७७; -ङ्गात् वा ४,१,५४; ५,४,११३; ६,३, १२;४०; पावाध,२,११७;१२७; ६, ३,३९; –क्ने ग्रुप्रा २,३१; पा ३, ४, ५४; ६१; ५, ४, १५९; -क्नेभ्यः पा ५,२,६६. स्वाङ्ग-कर्मक - - कात् पावा १, ३,२०; २७; २८. स्वाङ्ग-प्रहण- -णात् पावा ४, 9,48. स्वाङ्ग-समुदाय-प्रतिषेधा (ध— श्र)र्थ- -र्थम् पावा ४,१,५४. स्वाङ्गा(ज्ञ-श्र)भिधान--नम् या ४,६. स्वाङ्गा(ङ्ग-अ)म्युच्चय- -यम् या १,२, स्वा(ख-अ)ङ्गुष्ठ- -ष्ठेन जैगृ २, 9:30. स्वा(ख-आ)समन् -समिन वैश्रो १८. १६:३६; वैग्र ४, १:२२; -त्मानम् पागृ १,१८,५. स्वा( ख-त्रा) च( दि-त्र )र्थ- -र्थम् पावा १,१,६८.

स्वा(ख-२श्राव>)द्या<sup>a</sup>- -चयोः

स्वा(ख-अ)धीन-वृत्ति- -तिः शंध

श्रप ४७,१,१८.

રઇષ.

स्वा(ख-अ)प्रिय- -यस्य वैश्री १५, 99:3. स्वा(ख-श्र)भिधेय- -यम् वृदे २. 990. स्वा(ख-श्र)भिप्राय- न्यम् बौघ १, 4, 5 5. स्वामिन्<sup>b</sup>- पाउदु ६,६८<sup>c</sup>; पा ५,२, १२६; -मिनः श्रापश्रौ २४, ४, १; लाधौ १०,१७,१७; श्रप; -मिनम् अप ७०<sup>२</sup>,२३,४; मीस् ३,८, २८; -िमनाम् मीस् १०, ६,६१; -मिनि विध २२, २०; पा ६,२,१७; पावा ३,१,१०३; मीसू ९, ३, ३८; १०, २, ३१; -मिने अप २०,६, ५‡; आपध २,३,१०; बौध ३, २,२; विध ५, १३८; १४६; १५५; हिंध; -मिनी आपध २,४, १३; हिध २.१, ६६: -मिभ्यः आपध २, २६, २४; २८, ६; ७; हिघ; -मी काश्रौ १,६,९;७,१९; पागृ ३,२,६; कागृड धर्: १७; विध ५,४१;१५७; १६५; गौध १०, ३८; मीसू ६,३,२३. स्वामि-कर्मन् - -र्म मीस् ३,८,१. स्वामि-कुल- -लात् हिध २,१, υ**३**₫. स्वामि-त्व~ -त्वम् विध १७,२: मीस् ६,१,१९; ६, २०; -त्वस्य हिश्री ३,१, २८; -स्वात् मीसू ६,६,२३; -त्वेन मीसू ६,१, २०;६,१०. स्वामि-देव(ता>)त- -तस्य मीसू ९,३,३५. स्वामि-दोष- -पः गौध १२, 9 €.

स्वामि-युक्त- -कम् मीस् ३, હ દ્ स्वामि-योग- -गात् काश्री १२, स्वामि-वैश्य- -श्ययोः पा ३,१, १०३. स्वामि-सप्तदशº- -शाः मीस् 3,0,32. स्वामी(मि-ई)स्वरा(र-म्र)धिरति-दायाद-साक्षि-प्रतिभू-प्रसूत--तैः पा २,३,३९. स्वाम्य- न्म्यम् सुधप ८८: ९, स्वाम्या (मि-श्राख्या>) ख--ख्याः मीसू १०,६,५५. स्वा(ख-आ)यतन- -नात् वैश्री १५. २३: १८; ~ने वैश्रौ २, १०: स्वा(ख-श्रा)युस्- -युः श्रत्र २, 90年. ‡स्वा( <ख )-रु( ह> )हा°--हाः<sup>1</sup> वौश्रौ २८, ३: १५: वाधूश्रौ ३,५८: ७. १स्वा(स्व-अ)र्थ- -धम् कप्र २, ९, २०; -र्थानाम् वाध १९, १४; -र्थे पावा ३,१,२२;४,१,३××; मीसू ६,६,३१;७,२,३. स्वार्थ-विज्ञान- -नात् पाना ३, **૱**.9*९;४,६७;४,*४,9४०;५,३, स्वार्थ-साधक - न्कम् या १,१५. स्वार्थ-साधन-तत्पर- -रः विध ९३.९. स्वार्थ-सिद्धि-कर- -रः श्रप ७०<sup>३</sup>,२,५. २स्वा(स्व-घ्र)र्थं³->°र्थ-त्व- न्वात् मीसू ९,२,५०.

a) वस. । b)= प्रमु-, पित-, गृहपित- प्रमृ. । c) < सु +  $\sqrt{$  अम् इति । d) सपा. धापष २,४,२० राजकुलात् इति पामे. । e) वैप २, ३खं. इ. । f) पामे. वैप १ स्पार्द्धाः ऋ ७,१५,५ हि. इ. ।

स्विका- पा ७,३,४७. स्वी√क्व, स्वीकुर्यात् विध २८,३४. स्वी-करण-कर्मन्- -मेणाम् या १४,१२.

स्वीय- पा ४, २, १३८°; -यम् हिश्रौ १२,७,१२.

स्वे(ख-इ)च्छा- -च्छा विध १७,१. स्वेच्छा-प्रयोग- -गः कौशि २०. स्वे(ख-ई)र- पावा ६,१,८८; -रम् वाध १५,१४.

स्वै(स्व-ई)रिन्- पावा ६,१,८८. स्वैरिणी- ऋत ३,४,६; -ण्यः शंघ ८४; -ण्याम् शंघ ४०१.

स्वैरि-कर्मन् - र्मसु श्रापध १, ८,४; ११, १२; हिध; -र्माणि श्रापध १,३,१५; हिध.

स्त्रो(स-१ड)पस्थ- -स्थे वौग्र २, १,४.

२\*स्व<sup>b</sup>- >स्वा(स्त-म्र)ध्याय<sup>b</sup>- पाग ७, ३,४; ८, १,२७; ५७; ६९; -चि: वैगृ ६, १७:५; शंघ ३५९; श्रापध; -यम् शांश्री १०,१२,५; श्रापश्री १५, २१, ३; वौश्री ९, २०: २२; २३; भाश्री; -यस्य ऋप्रा १५,६; -यान् मागृ १,४, १; -याय काश्री १२,४,३; -ये श्रापश्री २४,१,३७; निस्७,१३: ५;१२; वाघ; -येन कौगृ ३,१२, १९; श्रापघ २,२२,१९; वौध; -ये: वाघ २५,७.

> सौवाध्यायिक- पा ७,३,४. स्वाध्याय-गत- -तम् ऋपा १५, ७. स्वाध्याय-तर्पण- -णाभ्याम् वैध

> स्वाध्याय-तर्पण- -णाभ्याम् वैध १,४,४.

स्वाध्याय-दर्शन- -नात् काश्री २६,७,५८. स्वाध्याय-दान-प्रतिग्रह∽ -हाणि वैगृ ६, ४:४. स्वाध्याय-देवार्चन-वेश्मकार्य--र्यम् आज्यो ८,६. स्वाध्याय-धर्म- -र्मः श्राश्रौ ८, १४, १९; -मीन् निस् ७,१३: १३; ८,७:२२. स्वाध्याय-धृष्- - धृक् आप्ध १, ५,११; हिंध १,२,११. स्वाध्याय-नित्यकर्मन्- -र्माणि वैध १,२,५. स्वाध्याय-पर- -रः वैगृ १, १: स्वाध्याय-प्रयोग- -गः श्राश्रौ ८,१२,११. स्वाध्याय-फल- -लम् वृदे ६, १४३. स्वाध्याय-वत् द्राश्रौ २, १, १; लाश्री १,५,१; मीसू. स्वाध्याय-वत्- -वतः कौगृ ३, १२, २०: -वता कौगृ ३, १२, १७: -वन्तः वैगृ ६७: ६. स्वाध्याय-विधि- -धिः आगृ ३, २,१; -धिम् श्राप्तिगृ २,६, ४: स्वाध्याय-विरोधिन्- -धि विध ७१, ४; -धिनः वागृ ९, २१; गोगृ ३,५,२९. स्वाध्याय-शील- -लः कौगृ ३ 99,49. स्वाध्याय सूक्त- कम् वैग् २, 90:93. स्वाध्याय-सेवा- -वाम् विध ५९,

स्वाध्याय-स्वर- -रेण द्राश्री २, ४,२१; लाश्रो १,८.९. स्वाध्याया(य-श्रा)चार-वत्--वतः वैगृ ४, ३: २. स्वाध्याया(य-आ)दि- -दौ शुप्रा १,१६. स्वाध्याया( य-अ )ध्ययन- -नम् वाध २, १४. स्वाध्याया(य-अ)ध्यायिन्--ियनाम् वाध २६,१४. स्वाध्याया( य-श्र )ध्येतृ-संस्तव-·वः बृदे ६,१३३.· स्वाध्याया(य-श्र)निवृत्त्य(त्त-श्र) र्थ- -र्थम् गौध १४,४४. स्वाध्याया(य-श्रा)रण्यक- -कस्य शांगृ ६,१,१. स्वाध्याया,य-घ्र)र्थ- -र्थाः वीश्रौ २०,२०:३४. स्वाध्यायिन्- -यिनम् वाघ ३, १८: -यी बौश्रौप्र ५४: १९. स्वाध्याये( य-इ )ज्या-परायण--णः वौघ २,९,३. स्वाध्यायो( य-उ )त्थ- -त्यम् वाध ६,३०. स्वाध्यायो(य-उ)त्सर्ग-दान--नेपु वीध २,३,५९. स्वाध्यायो(य-उ)पाकर्मन्- -म वाध १३,१. †शस्वः परश्च यो दिवः पुरः ६ हिश्रौ ८,४,४५. ख-क-,१-२स्व-कर्मन्-प्रमृ, ५ख-इ. स्व(सु-२त्र)क्त- -कः<sup>व</sup> त्रापश्री १०,६, १३; -क्तम् श्रापश्रो २,११, ३; भाश्री २,११,४; माश्री १,२,६,

२४; ८,२, १३; वाश्रौ १,३, ३,

२८: हिश्री १,८,२८.

३०.

a) तु. पागम. । b) वैप २, ३खं. द्र. । c) सपा. ऋ १०,१७,१३ विभे. । d) सपा. भाश्री १०,४,१० प्रम्. स्वभ्यक्तः इति पाभे. ।

स्व-क्षय-, °क्षेत्र- प्रमृ. १स- द्र. †स्वगा<sup>क</sup> काश्री ३, ६, १५; श्रापश्री ३,७,५;१०;१९,३<sup>b</sup>××; बौश्री; भाश्री ३,१६,३<sup>b</sup>; हिश्री २,८,

स्त्रगा√क > स्त्रगा-कार- -रेण हिश्रौ १५,५,१°, -रेः श्रापश्रौ १४,१७,१°.

स्वगाकार-कृत- -तः माश्री  ${2,c,\varepsilon,\overline{\varsigma}}^{d}$ .

†स्वगा-कृत- -तः<sup>व</sup> वौधौ ४, ११: २४; २४,६: १०; -तस्य वौधौ १९,५: २२.

ख-गुण° प्रमृ. १ख- द्र. खङ्ग°- ( >स्बाङ्ग- पा. ) पाग ७, ३,७.

स्व $( g- \pi)$ ङ्गार-> रिन्- -रिणि कप्र 8,8,99.

†स्व(सु-ग्र)ङ्गुरि° — -रिः शांश्री ८, १८, १; वीश्री ९,४:९; १०, ७:१०; श्राप्तिगृ २,१,५:१९<sup>९</sup>.

ख-चक्र° प्रमृ. १ख- इ.

स्वज,जा<sup>8</sup> - -जः श्रापमं २, १७, १६<sup>ह</sup>; -जम् श्रापश्रे १५, १९, ९<sup>h</sup>; माश्रे ११,२०,५¹; श्रश्र ३, २६<sup>ह</sup>; -जा हिश्रे २४,७, २८¹.

ख-जन- १ख− द्र. ख(सु-श्र)जस्त्र- -स्तम् श्रप ३,१,१२. †खजा<sup>६</sup> बौधी २,१० : १२; १४××;

वौग्र २,११,३०-३२. स्व-जा−, °जातीय− प्रभृ. १स्व− द्र. †स्व(सु-य्र)ञ्च् ० स्वज्ञः आश्रौ २, १८, १६; स्वज्ञम् वौश्रौ १३, ३५:५.

स्व(मु-श्र)ञ्चन- -नाः या १२, ४४; -नैः या ११,१४.

†स्व(सु-अ)**ञ्चस्^- -**ज्ञाः निष**४,**२; या **५,**७∮.

√खञ्ज्<sup>1</sup> पाधा. भ्वा. आत्म. परि-ष्वेष्टे.

स्व-तन्त्र- प्रमृ. १स- द्र. स्व(सु-श्र)ति-ग्रहण- -णम् पावा ५, ४,६९.

ख-तृतीय- प्रमृ. १ख- इ.

√स्वद् (वधा.) ण पाधा. भ्या. आतम., चुरा. उम. श्रास्तादने, स्वद्ति निघ ३,१४ मैण; स्वद्नित या ८, ० मैं फृण; स्वद्गति बौश्री ११, २:४ मैण; स्वद्नताम् बौश्री ४,५: ४ मैण; स्वद्नताम् बौश्री ४,५: ४ मैण; स्वद्नताम् बौश्री ४,५: शांश्री ९,२२,५; मैस्वद्ता श्रापश्री ७, १३,१२; बौश्री ४,५:२१; भाश्री ७,१०,१२. स्वद्यामि वाधश्री ३,०५:५:

स्वदयामि वाधूश्री ३, ७५:५; स्वदयन्तु या ८,७; १७; †स्वद-य>या या ८, ६; शुप्रा ३, ैस्वदित - तम् आपश्री ४,१६,५%;
५,१२,१; वीश्री २,१०:३;
भाश्री ४,२१,४%; हिश्री.
ैस्वदितुम् हिश्री ६,४,२६.
ैस्वात - न्तम् आपश्री ७,१३,१२;
वौश्री ४,५:२१; भाश्री.
स्वादन - ने आप ४८,२८.
ैस्वादित - ताय आिष्ठ ३,९,१:
५: वौषि २,५,१".

स्वादु - पाउ १, १; पाग ५, १, १२२; -दवः ऋग्र २, ८, २‡; -दु वाध्यु ४, ३०:२३; या १४, ३० ई. १, १५‡; -†दुः आश्रो ५,२०,६; श्रापश्री १३, १५, १४; वीश्रो; -†दुता आपश्री १९, १, ९; वौश्री १७, ३२: १; माश्रो; -†०दो हिश्री १२,६,६; -†दो: आश्री ७,४,४; १२, १५; शांश्रो; वैताश्री ४१,६ ४.

†स्वाद्धी – -द्वीम् काश्री १९,१,२१; आपश्री १९,१,९; वीश्री १७,३२:१; माश्री. स्वादिमन् - पा ५,१,१२२. स्वादिष्ठ, प्ठा – - प्प्य हिश्री १२, ६,६†; - प्टब्स् पाय २,९,१५; - †प्टया जैश्रीका १८५; जुस् १, ५:१७; ऋश; या ११,३; - †प्टा आपश्री ३,११,२; माश्री ३,१०,२; हिश्री; - प्ठाम् निस्

५,२: २४; ९,३: २१. †स्वादीयस्- -यः वाश्रौ ३,२,५, ५७; आग्र१,१,४<sup>1</sup>; श्रश्र ९,६(३) स्वादुं √ङ, >स्वादुं-कारम् पा, पावा ३,४,२६.

स्वादु-ता-,॰त्व- पा ५,१,१२२. स्वादु-म(त् >)ती- -ती निसू ९,३:२१; -रयः निसू २,११: २४.

स्वादु-मृद्- ( > सौवादुमृद-पा.) पाग ७,३,४º.

स्वाहु-मृदु- (>सौवादुमृदव-पा.) पाग ७,३,४.

†स्वादु-पं( <सं)सद्<sup>0</sup> - -सदः श्रापश्री २०, १६, ११; वाश्री; ऋप्रा ५,३०; माशि ६२.

स्वादुष्किलीय,याष्--यम् माश्रौ २,५,२,२४; -याः शांश्रौ ८, ६,१४; -यानाम् शांश्रौ ८, ७,१८; १४,५७,१३; -यासुकाश्रौ १०,६,६व.

†स्वादु-संमुद्<sup>b</sup> - -मुदः भापश्री ६,२७,३; हिश्री ६,७,८; हिग्र. स्वादृ(दु-उ)द्क<sup>e</sup> - -कम् शंध ११६:८.

†स्वाद्मन् $^{1}$ --द्म>द्मा ऋपा ८, २९; -बानः हिथौ १२,६,६ $^{6}$ . स्व-दान- प्रभृ. ५स्व- द्र.

स्त्रधा (वज्रा.)<sup>b</sup>- पाउन् ४,१७५; पाग १,१,३७; ४,५७; ६१; -†धया आश्रौ २,६, २; ३, १४, १०<sup>५</sup>; शांश्री ४,४,२;१३,१२, १३<sup>b</sup>; श्रापश्री: आपमं २, १९, ७<sup>1</sup>; बौषि १,४: २२; हिए २, ११, 91: - † वयोः श्रापश्रौ २०, १३. ४: वाध्री ३, ४, ३, १: हिस्री: -धा 🗗 आश्री २,३,२१;६,१२<sup>२</sup>; ७. ७××: शांश्री; श्रापश्री २, ३, ९<sup>‡1</sup>; साध्रौ २, ३, १०<sup>‡1</sup>; वाश्री १,३, २, ५🕂; कप्र १,१, ११<sup>६</sup>; श्रप ४८, ८८<del>†</del>; †निघ १, १२; २, ७; पा २, ३, १६; - १ चाः शांश्री ४, ५,३: श्रावश्री १, १०, ४; हिश्री २, ७, ३६; ४९: श्राय: - प्याभि: बौश्रौ १, ११:३५; पागृ १, १६,६<sup>1</sup>; -धाम् श्राश्री ७, २,३+; वौश्री २, १५: २७; १४, ७: ६××; वैताश्री; - पाये शांश्री ४, ५. १; बौश्रौ ३, ११: १२: श्रामिय: - १ वे अप ४८, ६०; निघ ३. ३०: -०घे श्राप्तिगृ ३, ३, १: २८<sup>m</sup>; ५,६ : ६º.

√स्वधा,†स्वधामहे शांथा ३,१६, १५; आपश्री ८,१५,११;बौश्री. स्वधा√कृ पा १,४,६१.

स्वधा-कार- -रः कप्र २,३,१२; श्रापघ १, १३, १; हिघ १, ४, १५; -रम् श्रापश्री ८,१५, १२; वौग्र ३,१२,१४; कप्र २,३,८; -रेण कप्र २,३,१३; अत्र १२, ४+

स्वधाकार-नमस्कार-प्रदान<sup>०</sup>--नाः कौसू १,२१.

स्वधा-नामन् $^{p}$ - -मानम् शंध १९६ : ६.

स्वधा-निनयन- -नात् गौध २,९. स्वधा-पात्र- -त्रम् आप्तिगृ ३,३,२: १८.

स्वधा(धा-म्रा)यिन्<sup>b</sup>— -यिभ्यः<sup>a</sup> वाभ्रो ३, २,७,४९<sup>३</sup>‡.

स्वधा-स्विथ-भाज्--भाक् वौध**२,** २,१८.

क्षिधा-वत् - -०वः आश्री ३, ७, १५; भापश्री ६, २१, १ ; वाष्ट्र १६, ७ ; सा १२, १० ; ऋप्रा २, ४१; तैप्रा १२, ८; -वत् आपमं १, ५, १२ \* ×; आप्रिष्ट; -वन्तः काष्ट २७, ३; -वन्तम् आप्रिष्ट ३,२,१ : १६; हिष्ट २, १४, ४; -वन्ति वीध २,८,५. स्वधावती - -ती भाष्ट २, १६: ५; -तीम् शांधी १, ४, ५; आपश्री २४, ११, ३; वीश्री ३, २०: १४; आप्रिष्ट ३,२,५ : ३; हिष्ट २,१५,२.

†स्त्रधा-वन् - न्ने या १०, ६. स्वधा-वाचन - नाय गौपि २,५,३; -ने कप्र १,४,८;३,५,१५. स्वधा-विश्वित्त - निः सुधप८८:२

a) तु. पागम. | b) वैप १ द्र. । c) <स्वादुिक्कल (ऋ ६,४७,१) । d) स्वादुःकि॰ इति अच्यु. । e) = समुद्र-विशेष- । f) वैप १ निर्दिष्टयोः समावेशः द्र. । g) पामे. वैप १ स्वाङ्मानः टि. द्र. । h) पामे. वैप १ सुध्या मै १,७,१ टि. द्र. । i) पामे. वैप १ स्वध्याभिः ऋ १०,१५,१३ टि. द्र. । j) वैप १ स्वध्या तै १,१,९,३ टि. द्र. । k) = मातृ-विशेष- । l) पामे. वैप १ स्वध्या तै २,३,१०,३ टि. द्र. । m) पाठः १ स्वध्या इति शोधः (तु. यु १७०६ f) । n) पाठः १ स्वध्या इति शोधः (तु. वौषि १,४:२२) । o) द्रस.> वस. । p) = लोकालोकपाल-विशेष- q) पामे. वैप १ स्वधायिम्यः मा १९,३६३ टि. द्र. । r) स्वधा वः (तु. 0. BC. च) इति पाठः १ यिने. शोधः (तु. काठ ३७,१५) । s) पामे. वैप १ स्वधावन् ऋ ५,३,२ टि. द्र. । t) पामे. वैप १ स्वधावः ऋ ६,५८,१ टि. द्र. । u) शोधः पामे. च वैप १ स्वधावन् ऋ ७,४६,१ टि. द्र. ।

२९: -विभ्य: श्रापश्री १, ९, ९३; १९, ८, १४; बौश्रौ १७ ३७: १<sup>२</sup>;२; हिश्रौ २३,१,४१. स्वधा-शब्द- -ब्दः वौश्रौ ९, ८: ४; वौषि २,११,३; -ब्दे शांश्रौ ₹,9६,94. स्वधा-सम् - - मम् विध २०,३४. स्वधा-स्थान- -नेपु वौषि ३. ६, ९. ५स्व(स-अ)धिचर (ग्≫)णा°--णा श्राश्रो १, ९,१; शांश्रो १, १४, ५; हिश्रो ६,२,११.

ख-धितd- -ता हिश्री ९,५,३०+º. स्वधिति°- - †तिः श्रापश्रौ ७, २,९; बीथी: निघ २, २०1; या १४, १३०: - तिना आपश्री ७, २, ४; १४, ११; १२××; बौश्री; -तिम् आपश्री ७, ८, ६: १४, १४: काठश्री ५२; बीश्री; - † ०ते काश्री ६, १, १२;६,८; थ्रापश्री: -तेः श्रापश्री ७. १४, १०; भाश्री ७, ११, १३; वैश्री; -तो भाश्री ७,६,९.

स्वधिति-धारा- -राम् वाश्रौ १,६, ४,२२: कौसू ४४.८. स्वधिति-पाणिष- -णिः जैगृ १,१९:

82.

स्वधि(ति>)ती-वत्- -वान् ऋपा ८,१७4. स्ब-धिप्णिय-१स- द्र.

स्व(यु-श्र)धीत<sup>8</sup>- -तस्य माशि १, ६. ख-धृति~ १ख- द्र.

+स्वधा-विन्--विनः बौश्रौ ९.११: | १स्व(स-श्र)ध्वर¹- (>स्वाध्वरिक-पा.) पाग ७,३,७.

२स्व(स-श)ध्वर<sup>8</sup>- - †•र भापश्री १६,३,८; बौश्रौ १०,४:९: माश्री; -रः भागृ १, १, ४†; -रोइम् माश्री ५,१,३,३‡.

स्व(सु-अ)ध्वर्यु - -र्युः हिश्रौ १७, ७, ξŧ.

√स्वन्¹ पाधा. भ्वा.पर.श्रवतंसने शब्दे च>स्वन् c-स्वनि ऋपा५,१२+ १स्वन<sup>1</sup>- पा ३,३,६२; -+नः श्रप ४८,१०२; निघ १,११.

स्वनत्- निद्धः श्रप ६४,१,१०. †१स्वान - नासः वीश्री १३, ३: १४; तैप्रा ६,२.

स्वान्त- पा ७,२,१८.

२स्वन-(>स्वानायन-, स्वानि- पा.) पाग ४,१,११०<sup>1</sup>: २,८०<sup>१</sup>m.

स्व-नजन- प्रमृ. १स्व- इ.

स्वत्य प्- -यः वृदे ३, १४३; -यम् वृदे ४, १; -यस्य ऋअ २. १. १२५: -यात् बृदे ३,१५०: -ये शांश्रौ १६,११,५.

स्व-नाम-गोत्र- प्रमृ. १स्व- इ. †ख(सु-श्र)नीक°--कः आश्रौ २,१७, ३; शांश्रौ ३,१४,१२;८,२४,१. स्व(सु-म)नुजा<sup>६</sup>- -जाम् आपगृ ३,११  $\sqrt{\epsilon a}$ प् $^n$  (वधा. ) पाघा, श्रदा, पर. शये, अस्वपथ या ११, १६; स्वपेत श्राज्यो १२, ३; स्वपेत् वागृ ६,१३; वैगृ ३,९ : ३; अ१

३०<sup>२</sup>.२.८××: गौध ९.६०.

स्विपिति काश्री ७, ४, ३४; सु १५, २; अप; †निष ३, १४°; स्वपन्ति अप ६८, १, २०; स्वपीत कीय ३, ११,४९; स्व-प्यात् काश्री ९,१,१४;२५,११, ३०: वाध ५,७.

सुब्बाप श्रप ७, १, १; वृदे ३, १४२; सुप्यात् श्रापश्री ४, ३, १४; विध **७०**, ९; १७: †स्वाप्सीः<sup>P</sup> श्रापृ १, २२, २; आमिष्ट १,१,३:२०; हिष्टु; जैष्ट १,97: ३८.

†सुपुप्थाः श्रापमं २, ६, १४;

कौर २, २, १५; शांगः, बौर २, ५,४५; भागृ १, ९: ९; ३,४: १५; सुपुप्सीः कागृ ४१,१०% सुरा,सा- -सः अप ६८,१,५१; श्रग्र १६,७‡; -सम् वाधूश्रौ ४,२८३: ५; आपगृ २३,६: भागृ; -प्रस कौसू १०, ८; -साः वाधूश्री ४, १०२: ८; श्रम ६८, १, ३८; -प्तानाम् आगृ १,६,७; -प्ताम् वाध्रुशै ४, २८३:६; श्रापगृ ३, १०; वैग्र; वौध १, ११, ९; -प्तायाः श्रापगृ २३,३; श्रप ३५. १, ३ई: -क्षायाम् भागृ २, २८: २७; - सायै हिए १,

-नात् विध २४.२६. सप्त्वा भाश्री १०,११,१२; वैश्री.

१४,७; - १सेषु श्रापमं २, १३, ६; भाग १,२५: १३; बौय.

सुप्त-प्रमत्ता(ता-श्र)भिगमन-

c) वैप १ इ. । a) पामे. वैपर स्वधायिभ्यः मा १९, ३६३ टि. इ. । b) उप. = १सम- । d) वैप २, २खं. द. । e) पामे. पू २६६१ h इ. । f) = बज्ज- । g) वस. । h) प्रास. (तु. Pw.) । i) पा j) भाप., नाप. (वाच्-)। k) = २स्वान्- (वैप १ द्र.)। ६,४,१२५ परामृष्टः द्र. । पाका. पागम. । १स्वर- इति भागडा., पासि. । m) श्रर्थः ? । n) पा १, २,८; ६,१,१५; १७-१९; १८८; ७, २.७६:३.९८;९९; ४,६७ पावा ३,१,९१; ६,१,१८४ परासृष्टः इ. । 0) धा. श्रवीयां वृत्तिः । þ) पामे. वैप २, ३खं. सुपुष्थाः माश ११,५,४,५ टि. इ. ।

सुषुष्त्रस्- -षुषः पावा ३,२,८४. सुषुष्यत्- -प्यन् या १४,४. स्वप- -पे श्रप ४८,२२.

स्वपत्— -पत् वृदं ६, ३६; —पतः वैताश्री ५, ९७; पाय ३, ७, २; वृदे ५, ८५; या ४, १६; १२, ३०५; —५पत्सु श्राप्तिय २, १, ३: २४; हिए २, ३, ७; —पत् कीस् १३९, २१; भाषम २, १२, १३०; १४; —१पन्तः आप्तिय ३, १२, २: १०; वीध ४, ३, ६; —पन्तम् आपमं २, १४, २५ श्राप्य ३, ७, १; भाष्य १, २३: १०५ कीस् ४६, ५५५; श्राप्य ३, ७, १; भाष्य १, २३: १०५ कीस् ४६, ५५५; श्राप्य १, ३६, ०५; वैध ३, २, १३. स्वपन्ती— -न्तीम् भाष्य १, ११:

स्विषति-> °ति-कर्मन् - -माणी निष ३,२२; या ३,१९,

स्वम,मा- पाउ ३, १०; पा ३, ३,
९१; - †०म कौस् ४६, १३;
अप; - मः बौधौ २, ५: १२†;
†श्रापमं २, १६,१४; १७,२२;
अप ६७, ३, २; - मम् काधौ
२५, ११, २१; आग् ३, ६, ५;
हिए; - मस्य शांए १, ४, २†;
पावा ३,४,२१; - माः अप ६८,
२,५५; ५८; - मात् बौधौ २६,
३३: १५; अप ६८, १, ५०;
बौध ३,७,४‡; - मान् मागृ २,

१४,११; अप ६८,३,१; ४,५; या १२,२८; -मे श्रापधी १०, १३,११; वीधी; गीघ २३, २०°; वृदे ६,११; -मेन श्राधी ९,८,४; बीधी २६,७:१८; माए; -प्नेषु वैताधी १२,७; श्रप ६८,१,२१; ३७××.

स्वाप्न!-- -प्नम् श्रश्र ६,४६. स्वप्न-काल--ले श्रप ३०१,२,७. ?स्वप्नतकमानयन<sup>6</sup>- -नै: श्रप ३३,६,१०h. ?स्वप्नद्शेनार्थनिद्शैन- -नम् अप ६८,३,७. †स्वप्त-नेशन¹- -नः या १२, २८∳. स्वप्न-नदीतरणा(गु-श्र)भिवर्पणा-(ए।-अ)मेध्य-प्रतिमन्त्रण- •णेपु मीसू ११,४,५१. स्वप्न-नदीतरणा (ण-श्र)ववर्षणा-(ण-अ)मेध्यद्दर्शन-प्रयाण- -णेषु काश्री १,७,१२. स्वप्न-पर्यन्त<sup>0</sup>- -न्तम् श्रापधं १, ९, २१<sup>1</sup>; ११, ३३<sup>1</sup>; हिंध १, 3,221; 89k;68. स्वप्न-प्रकृति-भाव- -वम् श्रप ६८,१,५५.

†!स्वम-मु(ख>)खा'- -खाः ४,५. काश्री २५,११,२१<sup>1</sup>. स्वापयतः

स्वप्न-माला~ -लाम् अप ६८,

9,43.

?स्वप्नमुप्रवधा<sup>m</sup> वैश्री २१, २ : ७<sup>‡</sup>.
?स्वप्नमुपप्रथ<sup>m</sup> वौश्री २८, ९ : २९<sup>‡</sup>.
स्वप्रया शीच ४,३०.
स्वप्ना<sup>o</sup> श्रश्र ४,५<sup>‡</sup>.
स्वप्ना(प्र-अ)द्मुत- -तानि अप ६९,६,९.
स्वप्ना(प्र-श्र)ध्याय- -यम् अप ६८,९,२.
१स्वप्ना(प्र-श्र)न्त- -न्ते वौग्र ४,

स्वप्नान्तिक— -कः श्रशां २३,२.
२६वप्ना(प्र-अ)न्त<sup>त</sup>— -न्तम्
वौग्र ३,१,१६; श्रापध १,१०,२६<sup>k</sup>; बौध १,११,३४.
स्वप्ना(प्र-अ)न्तर— -रे आग्निग्र २,४,४:२.
स्वप्ना(प्र-अ)भिकरण<sup>1</sup>— -णेन अप ४६,५,२<sup>†</sup>व.
स्वप्ना(प्र-अ)शन<sup>1</sup>— -ने वौग्र ३,५,१४.

स्वप्नज्- पा ३,२,१७२. स्वप्यत्- -प्यन् श्रापश्रौ १०, १८, १; भाशौ १०, ११, १०; १२; माश्रौ. स्वापन- -नम् कीस् ३६, १; अअ

४,५. स्वापयत्- -यन् चृदे २,६८.

a) सा (भू. [शौ ७, १५]) सुसान् इति । b) परस्परं पामे. । c) पामे. पृ ३०५ n द्र. । d) वस. । e) अस्वमे इति पाठः ? यिन. शोधः (तु. भाष्यम्) । f) विप. (स्कः-) । देवताऽथें प्र. । g) = मन्त्र-गण-। h) दुःस्वमतवमनाशनैः इति संस्कृतैः िट. ? । i) वैप १ द्र. । j) पर्या॰ इति पाठः ? यिन. शोधः (तु. भाष्यम् ; हिघ १, ३, ८४ च) । k) सपा. स्वमपर्यन्तम् <> स्वमान्तम् इति पामे. । l) वैप १ भुखाः शौ ७, १०५,१ टि. इ. । पामे. वैप १ १९१६ r इ. । m) (स्वमसुप्->) स्वमसुपः, कथः वा कदः वा ( $<\sqrt$ कथ् वा  $\sqrt$ कद् वा 'हिंसायाम्') इति द्विपदः शोधः (तु. वैप १ स्वमसुखाः टि. । पृ ६२६ b नेप्टम् ।) । n) पृ ६८६ उपप्रये (किप.) नेप्टम् । o) स्वमाभिक्ररणेन इत्यस्य प्रतीकम् । p) = स्वप्रान्तर-। q) पामे. वैप १ स्वमाधिक्ररणेन टि. इ. । r) उप.  $<\sqrt$ अश्र (भोजने) ।

#स्व(मु-श्र)पत्य,त्या°- -त्यस्य श्राश्रौ |स्व(मु-श्र)भ्यग्न¹- -प्रम् श्राश्रौ ५, ७,११,७; पाय ३,५, ३; -स्या श्रापश्रौ ९, १७, १; हिश्रौ १५, ७.२३: -त्याय वैताश्री २६.१०. स्व-पथ्- प्रमृ. १स्त- द्र. स्व(मु-श्र)पराह्व- -हे श्राश्री ४,८,१२३ श्रापश्री ११, ४, १; भाश्री १२, ४,१;५,१२; हिश्रौ ७,४,२९. १स्व( g- श)पस् $^{b} - > \sqrt{ स्वपस्य} >$ स्वपस्यमा(न>)ना- -ना पारा ₹.₹,4±°. स्वपस्य<sup>त</sup>- -स्याय<sup>त</sup> वाश्री ३, ४,३, ٩٤. †२स्व(सु-अ)पस्<sup>७</sup>– -पसः शांश्रौ ८, २०,१२; बौगृ ३,११, ३; या ८, **१३**∳; -पाः आश्रौ २,१, २०; श्रापश्रौ ५,१७, २; मागृ. स्व-पाठ- प्रमृ. १स्व- इ. †स्व(सु-श्र)पिवात<sup>b</sup>- -०त या १०, ۷ф. स्व-पुण्य° प्रमृ. १स्व- द्र. स्वप्न- √स्वप्द्र. स्व-प्रति° प्रमृ. १स्त्र- इ. †ख(सु-अ)भिष्टि<sup>b</sup>-> °ष्टि-सुम्न<sup>b</sup>-न्मनः ऋप्रा ५,२८. स्व-भू - प्रमृ. १सन- इ. स्व(स-अ)भ्यक्तb- -कः शांश्रौ १२, २१, २‡; भाश्रौ १०, ४, १०<sup>e</sup>; माधी २,१,१,३६°; हिश्री १०, १,४३°; बौध २,६,१०‡; -क्तम्

वौथ्रौ ४,४: २३.

स्व(सु-श्र)भ्यलंकु(त>)ता- न्ता अप ६८,१,३६. स्व-मांस- प्रमृ. १स्त- इ स्वयb-- -यम् आश्री १, ७, ४; २,४, २; ५, ८, ६; १३, १२; शांश्री; गौध ४,१०६; पाग १, १, ३७; पा २,१,२५. †स्वयं-रु(ग्ण>)ग्णा<sup>b</sup>- -ग्णायाः<sup>b</sup> वाश्री ३,३,१,४२. स्वयं-व(क>)का- -का द्राधी ११. 9,८. स्वयं-विप्रतिप(न्न>)म्ना- -न्ना वाध २८,२. स्वयं-विलीन<sup>b</sup>- -नम् श्रापश्रौ १८, ११,६: १७: वाश्री ३,३,१,४६: हिश्री १३,४,१८;२४. स्वयं-वृक्ण- -क्णम् आपश्री १८. 99,901. स्वयं-शीर्ण- -र्णानि गौध २३,२६. स्वयं-ग्रुप्क- -प्काः वैश्रौ ११, १०: 98. स्वयं-संपन्न- -नः वीश्री ३, २ : ८: ३ : ६: माश्री ५, २०,४:२१.५. स्वयं-सारिन् - -रीणि या ५,४. स्वयं-स्रस्त- -स्तेन कौसू ३१,६. स्वयं-हत- -तम् वाधुश्रौ३,३४:१२. स्वयं-होम- -मः शांश्री ४,५,१२. स्वयंहोसिन्- -मी शांश्री २, ३, २३; काश्री **२५**, ६, १०; श्रप

२३.९.२. स्वयं-कृत,ता<sup>b</sup>- न्तः श्रापग्री १८, ११,९; बौधी १२,६:४; हिप्रौ; -तम् त्रापधौ १८, ११, १०; वाश्रौ ३,३,१,४७; हिश्रौ: -ता सापधी १८,११, ९; वीधी १२, ६ : ३; हिश्रौ; -ताः काग्री २०. २. ७; द्राय ४, २, १२<sup>६</sup>; -तेषु वौश्रौ २२,१७:१५. स्वयं-गामि(न् >)नी- -न्यः या १०,४७. स्वयं-खात- -ताः गोगृ ४,७,१३६ स्वयं-चिति<sup>1</sup>- -तिभि: वैग्री १८. २१ : ४०; -तिम् वौधौ १०. २०:२;२३:२०xx; वैग्रौ: –तौ बौशु ७:२; –त्या श्रापश्रौ १६, २१, ६; ८; ३४, ४; १९, ११,७; हिश्री . स्वयं-चोदित- -तः वौश्री२९,२:११. स्वयं-जात- -तम् काश्रौ १५,३,२८. स्वयं-ज्योतिस् m- -तिः वैगृ २,१८: १: -तिपि वैगृ ५,१ : १४. स्वयं-दत्त"- -त्तः बौध २,२,२८०°; -त्तम् वौध २,२,३२. स्वयं-दिन<sup>b</sup>-- -नम् आपश्रौ १८, ११,९; १०; बीश्री १२,६ १४; वाश्रौ ३,३,१, ४८; हिश्रौ. स्वयं-दीर्णP— -ेंगे कौस् ३९,२५<sup>०</sup>. स्वयं-न(त>)ता- -ता शांधी १७, ર્.૧૧. †स्वयम्-अभिगूर्तb- -र्ताय श्रापश्री

a) = २स्वपत्य-(वैप १ द्र.)।b) वैप १ इ. । c) पामे. वैप १, १३१३ i इ. । d) जु. पाभे. च वैप १ ३ स्त्रंपख->-खाय टि. इ. । e) पामे. पृ २७५५ d इ. । f) प्रास. । g) सप्र. बीघ रै, 99.६ मिथः इति पामे.। h) ब्यु. पामे. च वैप १ द्र.। i) सप्त. वाश्री ३, ३, १, ४९ १स्वयमावपनम् इति पामे. । j) पृ २५७९ सत्थ. संपन्नः इति नेष्टम् । k) परस्परं पामे. । l) नाप. (मन्त्र-विशेष- तु. तै ५,७,८); m) विप.। वस.। n) = 9त्र-विशेप- ।o) सप्र. वाध १७, ३३ स्वयमुपागतः विति-विशेप-)। इति. विध १५,२२ स्वयमुपगतः इति च पामे.। p) भनदीर्ण- इति PW. प्रमृ.। q) सप्र. काश्री १५, १,८ स्वयंप्रदीणें इति पामे.।

१३,१२,४; वैश्रो १६,१४: १; ७; हिश्रो ९,३,५०. स्वयम्-सर्जित— -तम् विध १८, ४३; गोध २८,३१०. स्वयमर्जित-प्रवेशन— -नम् शंध २५५.

स्वयम्-अवप(ज>)न्ना $^{b}$ — -न्नाये $^{c}$ श्रापश्रो १८,११,२; बौश्रो १२,
६:२;७; हिश्रो १३,४,१५.

स्वयम्-आतृष्ण, पणा<sup>b</sup>--भाष्यौ १७,२५,७<sup>र</sup>; बौधौ १९, ८: ४; वाध्रश्री; -ण्णाः काश्री १७,३,१९; श्रापश्री १६, १३. 90; २9, २; १७, ७, ३××; बौधौ; बैधौ १८, ११:२६<sup>त</sup>; -ण्णान् कौसू ७२, १५<sup>e</sup>: -ण्णास्यः बौधौ १९,६:९;७: ५९; ९: ७; -ण्णाम् काश्रौ १७, ४, १५; ५, ३; ६, २; ९, १××; श्रावश्री; वाश्री २,१, ७, १४1; -णायाः त्रापश्री १६, २५, १: बौध्रौ १०, ३५ : ८-११××;माश्रौ; -णायाम् काश्रौ १८,३,५; श्रापश्रौ १६, २३,२; ५; २४, १××; वौश्रौ: -ण्णायै बौध्रौ १०, ४७ : ७; ८३; ९××. वैश्री १९, ६: ५५; -ण्णास् द्राश्रौ २,१, ११; लाश्रौ १,५,८. स्वयमातृण्ण-देव (ता>) त--तः ग्रुश्र २,१९१<sup>ए</sup>. स्वयमातृण्णा-काल- -ले वाध्रश्रौ ४,११७ : ८; १०.

स्वयमानृण्णा(ण्णा-भ्रा)दि---दि श्रापश्री १९,१४,१६; २६; १५, ५: वौश्रौ १९,१०: ५२: हिश्रौ 23,3,98;20; 20. स्वयमातृण्णा-देव( ता> )त--ते शुत्र २,२४३. स्वयमातृण्णा-निकोत<sup>b</sup>- -तम् बौधौ १०, २७:६;३९:५; ४४: ५; २५,३०: ३. स्वयमातृण्णा-रेतःसिग्-विइव-ज्योतिर्-ऋतन्या(न्या-अ)पाडा--ढास काश्री १७.४,२६. स्वयमातृण्णा-लोक- -कः वाश्रौ २,१,६, २; -कम् वाधी २, १, ६.९: -कस्य माश्री ६,१,६,२०: २,३,१७; -के माश्री ६, १, ६, ११:१७××; वाश्रौ २,१,५,२२. स्त्रयमातृण्णा(राणा-अ) वकाश--शम् वीश्री २५,३०: २: -शात् बौश्री १९,६:८; ९; -शे बौश्री १०, ३१ : ८××; बौग्रु १०: २८; १४: ७; १५:४. स्वयमातृण्णा-विकर्णी--णींभ्याम् वैश्रौ १९, ४: २४. स्वयमातृण्णा-विश्वज्योतिर्-ऋतव्या- न्व्यानाम् काश्री १८, ६,३२. स्वयमातृण्णा-स्पृष्ट-- -पृम् काश्री १८,३,१०. स्वयमातृण्णीय- -यम् बौध्रौ १०,२४: १५. १स्वयम्-सावपन- -नम् वाश्री ३,३,

9,881. स्वयम्-ईहित-छन्ध- -च्धम् विध १८,४२. स्त्रयम्-उपगत¹- -तः विध १५, ₹₹<sup>₺</sup>. स्वयम्-उपागत1- -तः वाघ१७,३३<sup>k</sup> स्वयम्-उपार्जित- -ते विध १७,९<sup>1</sup>. स्वयम्-ऋतुयाज- -जम् बौधौ १६, 4: 9:3;6. स्वर्यं-पतित- -तानाम् वौश्रौ २२. १७: १६. स्वयं-पाप- -पः वीश्रौ १३,१३ : ९; 26,4: २०-२२. स्वयं-प्रज्विलत- -ते श्रापगृ ८, ५; बौग् ४, ३, १; भाग् २, ३१: ५: कौस् ४६,२२. स्वयं-प्रदीर्ण- -ेंण काश्रो १५.१.८ ... स्वयं-प्रशीर्ण- -र्णेन पाय २,७,१६. स्वयं-प्रोक्त- -क्तम् हिपि १७: १: -काः शैशि ११; पाशि ३. स्वयं-भ(ग्न>)ग्ना- -ग्ना काश्री १५,३,२७. स्वयं-भु"-- - भु शांश्री १६, १५,१: या २,११; - सुम् श्राज्यो १,१. स्वयं-भृ0--भुवः चाअ ३८:१९: -भुवम् श्राप्तिगृ २,४,६: १३ ई; श्रप ६६,२,४; बौध २, ५,२०: -भुवा सु ४,५; अप ४३,६, ५; ६६,३,३; विध; - १ सुवे आप्रिय १,२,१:५; बौग्र ३,१,५;३, ८; भागः; - मृभः श्राश्री १०, ९,५; রাগ্রী ৪,৭২,৭০<sup>p</sup>; १६,

a) °मार्जि॰ इति पाठः ? यनि. शोधः ( तु. जीसं. अस्मृ. BW. MW. च )। b) वैप १ ह. । c) पामे. वैप १ स्वयंरुग्णायाः टि. इ. । d) °मानृ॰ इति पाठः? यनि. शोधः । e) विप., नाप. । f) ॰णणाया इति पाठः? यनि. शोधः । e) विप., नाप. । f) ॰णणाया इति पाठः? यनि. शोधः (तु. सप्र. माश्रौ ६,१,७,३२)। g) ॰णणादे॰ इति म. (मा १४,११)। h) उप. अर्थः ? । i) पामे. पृ २०६० । g) = पुत्र-विशेप- । g) पामे. पृ २०६० । g) नाप. च्यप. । वैप १ ह. । g) पामे. वैप १ सुभूः तै १,६,६,१ टि. इ. ।

७,१; काश्री ३,८, १५°; माश्री २,५,२,२६°; वाधी १, १, ४, २३°: कींगु; श्रप ४८, ९८<sup>b</sup>; निघ १,३🖶; या १४,११S. स्वायं भुव°- -वः या ३, ४ई; -वम् आप्तिग् १, २,१:१८; बीगृ ३, १, २५; शंघ ११६: ४५: ६४: -वे कौशि २१. स्वायं मुब-नियोग- -गेन श्रप ६१,१,२. स्वयं-भोज्य- -ज्यः भागृ२,३२:१० स्वयं-सधित- -तम् श्रापश्रौ १८, ११,५; हिश्रौ १३,४, १७; –ते बौधौ १२,६: १. स्वयं-मूर्त- -र्तम् आपश्री १८, ११, ४; हिथ्री १३,४,१६; -र्ते बौथ्री १२,६ : १. स्वयं म्लान- -नम् कौस् ३२,१३. स्व-यशास्- प्रमृ. १स्व- इ. √खर्<sup>त</sup> पाधा. चुरा. उभ. श्राक्षेपे. प्स्वर्(:,श् )<sup>6</sup> आश्री १,२,३;५;३,२७; ११, १३<sup>२</sup>××; शांश्री; काश्री १४, ५, ६<sup>1</sup>; आपश्री १, १८, ३<sup>E</sup>××; लाश्री २, १२, १०<sup>b</sup>; स १५, ५; पागृ १, १६, ४<sup>२</sup>; आप्रिय १, ५, ४: २६<sup>1</sup>; २,१, ४: ३<sup>k</sup>; ३, ८, ३: ३५<sup>२]</sup>;

मागृ १, १७, ६<sup>1</sup>; २, ८, ६<sup>m</sup>; अप ४८,९८;१०८; निघ १,४; १२<sup>™</sup>; या २,१४∯; ५,४; शुप्रा ४,४६1; ऋत ३,७,२1;पाग १, १,३७:७,३,४; पावा६,३,१०८ २सीव- पा ७,३,४ †स्वः-पति- -तिम् उस् ६,१; –ती ख़ुस् १,३: 9°. स्वः-पद्- -दम् शुप्रा २,१६६. स्वः-पृष्ठ<sup>p</sup>- -ष्टस्य निसू ३,१२:५. स्वर्-गत- -तानाम् चाअ ३०: २५; ३८:४. स्वर्-गमन- पाग ७, ३,४; -नम् निस् ४, ११:१५. सीवर्गमनिक- पा ७,३,४<sup>०</sup>. स्वर्-जित्र--जित् शांश्री १४,४७, २६; श्रापश्रौ १६, ३०, १५; वैश्रो १८,२०:३९; हिश्रो ११, ८,४; -जितम् शांश्रो १४,४७, 95; -जिति शांश्री १४,८,९३5; -जिते शांश्रौ १८,१७,३‡. स्वर्जिद्-इन्द्रवज्र- -ज्रयोः शांश्रौ १५,११,१३. †स्वर्-ज्योतिस्'- -तिः" शांश्री ६, १२,२३; जैश्रौ १३: १८. स्वज्योतिर् निधन<sup>v</sup>- -नानि जैश्रौ धः १.

स्वर्-णि(<िन)धन<sup>p</sup>- -नम् द्राश्री २,२,४०; लाश्री १,६,३६. †स्बर्-दा<sup>र</sup>- -दाः श्रापश्री १७. ५. १६; वैश्री १८,२१:१७. स्वर्-दश् - - दशः या १०, १३ कः -दशम् ममाश्री ५,२,३,८;१२; वाश्रौ २, १,८,५ई; जैश्रौ १७: १९; मीस् १०,६,३. स्वर्-धुन्य (नी "-अ)म्भ:--सम--मानि कप्र १,१०,१४. √स्वर्य>स्वर्युं - -र्युवः नाशि २, ₹,99‡×. १स्वर्-यण- -यम् श्रापमं १, ५, ٩२². स्वर्-यात- -तस्य शंध २९३; -तेपु शंघ २५२. स्वर्-लोक- -कम् शंघ ११६ : ६६. †स्वर्-वत्- -वतः मागृ २,१५,६<sup>०1</sup>; -वान् या ६,३. स्वर्वती- -ती श्राश्री ४.१२. ₹<sup>4b1</sup>. स्वर्वन्-निधन<sup>v</sup>- -ने लाश्रौ ७. ७.२५. स्वर्-विद्"- - †वित् श्राश्री ४,१२, २<sup>01</sup>; श्रापश्री ७, १६, ७<sup>व1</sup>: माश्री: -विद: माश्री ५, २, १३, १<sup>०।</sup>:

वैताश्री २५, ९ 🚉 – 🕇 विद्मू

a) पांभ. वैप१ सुमूः तै १, ६,६,१ हि. इ. । b) = अन्तरिक्ष-। c) नाप. (काएड-विशेप-), व्यप. । श्रपत्याद्यर्थे क्षण् प्र. । d)  $\sqrt{3}$  इति पिक्षें BPG. । e) = 3 स्वर् । विशेपः हि इ. । f) स्वो° इति पाठे उत्तम् (पावा ६,३,१०८) । g) पांभ. वैप१ स्वर् मै १,१,५ हि. इ. । h) पांभ. वैप१, १३९४ g इ. । i) पांभ. वैप२, ३ खं. स्वर् माश १४,९,४,२५² हि. इ. । j) सपा. तैश्रा १०, ४, १ सुवर् इति पांभ. । k) सपा. हिए २, ३, ९ सुवर् इति पांभ. । l) सपा. तैश्रा ६,९,२² सुवर् इति पांभ. । m) पांभ. पु ४८४ d इ. । n) = १३दक-। o) पांभ. वैप१ इ. । p) वैप२, ३ खं. इ. । g) तु. न्यासः । r) वैप१ इ. । s) = एकाह-विशेप- । l) = २ स्वर् उत्योतिस— (वैप१ इ.)। u) पांभ. वैप१ मा ५,३२ हि. इ. । v) = साम-विशेप- । वस. । w) = 3 पांभ. वैप१ स्वर्युवः को १,३०५ हि. इ. । y) हिताद्यर्थे यत् प्र. । z) पांभ. वैप१, १२२८ m इ. । a) पांभ. वैप१ सुवर्वित तै ४,४,१२,३४ हि. इ. । c) पांभ. वैप१ सुवर्वित तै ३,३,९,२ हि. इ. । e) स्वर्धित 3 स्वर्वित् ते १ सुवर्वित तै १,३,९५)।

व्यापधी १७.१३.२: माधी १.५. २.१४: वाधी १.४.२.५; हिथी १२,४,४: ऋप्रा ८,१३:- वद्रा याश्री १.१.२.३º: निस २.११: ३२: -विदि या ७. २५ %: - विदे माधी ६. २. ४. १८: कौस ४.१: -विदी माधी ५.२. 93,96 र्गस्तर्-पा(<मा)°- -पाः शीन २. ४९: -पाम गडम ४.३९<sup>व</sup>. स्यश्-चक्षस्'- - काः,स्यश्-चनस्'--नाः उस ६.२५. १स्बर'- (>स्वारायण-) २स्चर-.१.२स्वरण-.स्वरवत्-./स्र द खरिक-(>स्वारिवय- पा.) पाग ५. 9,926. खरित− √स्ट द्रः १स्वरितः चाथ ३०: ९. स्चरु - पाउ १,१०: - रवः श्रापधी ७. ર૮.૨4: રેઇ.પ.૨૦: દિશ્રી દ. ८.६4: ९.८. १५: -र काठधी ५२: -रः वाधी १, ७, १६; व्यापध्री ७.३, ३; वौध्री: -रुणा ष्यापधी ७, १४, १२: माधी १. ८,२,२४: ३,१८: वाधी १, ६, ४,२२: ३,२, ६,२३: - फ्रियः आवधी ७.२८. २: माथी १.८. ६,२२: -रुम् काश्री ६,४, १०: ११: ९, १२: आवधी: -सन्

६. ४६: -रो: श्रावधी ७. २७. ३: बौध्रौ २०,२७: १:३१: १. स्वर-चपान- लम् माश्री ५. २. ૧૨.૪: –જે જાવથી છ.રૂ.પ. स्वरु-ख- -खस्य मीस ४.२.३. स्यर-रशन - नम् बौधी ४.४ : ८: १९: २०. २६ : ३९××: माश्री ५. २. १२. ११: -नस्य बीधी २०, २७ : २४: २१,१८ : २७: -नेन गाभी १.६.३.१८. स्वरु-दाकल- -लम विधी १०.९: 99. स्वरु-शास<sup>b</sup>- -सै: बौथ्रौ ११.४: १०¹: -सी शुध १,३८४. स्वर्-स्वधिति!- -तिम्याम् वंश्री १०, ११: १०1: -सी धापश्री ७,१४, १०: माधी ७,११,१३; हिथी ४, ३, ३५: वंधी १०, 99:5. स्वय-होम- -मात् माश्री १,८,६, ११: वाधी १,६,७,२९. स्वरु(ए-उ)पोहण- -णात् काश्रीसं २८: ₹<sup>k</sup>. स्ववं(र-प्र)न्त¹- -न्तम् काश्रीसं २८ : ५: बौथ्रौ ४.४ : ४१ ××: -न्तान बौधी १५,२३ : ३:१७, 93:94. स्वर्व(इ-अ)वग्रहना(न-आ)दि<sup>m</sup>--दि काश्रौ १०,९,१४<sup>п</sup>. बौधी १७,११: ४; वाधी ३,२, पस्चर्क - नर्काः शांधी ८,२३,१; १८,

१५. ५: काथी २५.१.११°; बौध्रौ ३,३०:२३º××: कीस ९७. ८º: या १२.४४०: -कें: या ११.१४.

स्वर्ग c- पाउमो २.२. ५३: पात्राग ५. १.१११:-गीः काश्री १.१०,१०: श्रापश्रौ १६, २३, १०<sup>३</sup>‡Р××; बौध्री: मबैध्री ६८. १७ : २८<sup>०</sup>: हिश्री ११, ७,३१<sup>२</sup>† :- गम् व्याधौ १०, ५, १२: बाधौ २.९.७: १०.१८.८<sup>२</sup>: १४.३७. १<sup>२०</sup>××: श्रापश्री; प्वताश्री ६, १ : ७,८: २७, ६: ९ : - भेस्य श्चापग्री ६,९,४५: हिग्री ३, ७, ६१4: श्रप: -गांत् आपश्री ६, १३. ८: जैग्री ११:२४ ई: कंश्रीका १२९: निस्: -गीन આથી **૧.૧.૮<sup>૧</sup>ન**ાય શોધી ૧૬. १७, ६५%; श्रापश्री; - कर्माय शांत्री १३.१४, ६: काश्री २०, ४.३३: २५. ७. ४०: श्रापश्री: -में आधी ११,३,७:काथी २०. ६,१५५ : श्रावधी: माधी १. ४, १, २६ 🕂 ; - रीण वैताश्री ३६. ३०<sup>५०</sup>: अप्राय १. १: -र्गेषु आग्री १२,९,१६.

स्वर्ग-काम--मः श्राश्री ४,१५,८<sup>ж</sup>ः ९,५,१२; ७, ३४; ८, १७xx; शांध्रौ: आपध्रौ २२, ५, १८%; -मम् आपधौ १४, १४. ९;

a) पाने. वैव २,३सां. अहनू-> -हे तंत्रा ३,७,४,३ टि. इ.। b) पृ २७६२ e<sup>1</sup> इ.। c) वैव १ इ.। d) पामे. वे१ १ मर १, ९१, २१ दि. इ. । e) व्यू. पामे. च वैर १ इ. । f) पृ २७५८ र इ. । g) समाहारे द्वत. । h) द्वत. उप. = शस्त्र- । करणे घण प्र. । i) परस्परं पामे. । j) द्वत. । k) स्थरू° इति पाठः? यनि. कोषः । l) यस. । m) = काश्री ६,३,१५ । n) तु. चीतं. । सर्ववस्p° इति श्रस्य. पाठःl । o) सपा. श्रापश्री ३,१३,१; २४, १२,६ स्वस्त्या इति पामे. । 🌙 पामे. वेप १ स्वर्गुः मे २, ७,१६ टि. इ. । q) सकृत् =एकाह-विशेष- । १) पामे. वैप २, ३रां. सुवर्गे तैना ३,७,६,५ टि. इ. । ऽ) पामे. वैप १ स्वर्णान् की १,४३५ t) स्वगान् इति BI. BC. च ?। u) पामे. वैप १ स्वर्णे मा २३, २० टि. इ. । v) पामे. वैर २,३खं. सुवर्गे तैना ३,७,६,५ टि. इ.। w) प्र १७०५ f इ.। x) पाने. प्र १६५८ s इ.।

-मस्य शांश्री १५, १०, १; काश्री ४, १५, ११; २२, ८, १०××; श्रापश्री; –माः शांश्री १४, ६९, २; ७५, २; श्रापश्रौ २३, ४, ५; ६, ३××; बौश्रौ; -मानाम् बौश्रौ १६, ४:३; -मी शांश्री १४,७२,२. स्वर्गकाम-पशुकाम-भ्रातृब्यवत्--वताम् काश्रौ २२,२,१०. स्वर्गकाम-यज्ञ- न्ज्ञः निस् २, ३:१७:७,४:११××; -शे निसू ७,२:२३; २४; ४:५२. स्वर्गकामयज्ञ-ख- -खात् निस् ७,४:१२; १७. स्वर्गकाम-सत्र- -त्रम् निस् १०, ८:२२;१०:१. स्वर्गकामा (म-अ)यन- -नम् निसू १०,११: १. स्वर्ग-च्युत- -तानाम् अप ५८, ३, 99. स्वर्ग-जिगीषु- -पवः बृदे ६,१४१. स्वर्ग-जित्- -जितः आपघ २,२४, ५; हिंध २,५,१७०. स्वर्ग-द्वार- -रम् श्रापध १,१३, ६; हिध १,४,२०; ऋप्रा १५,६. स्वर्ग-नरक-फल"- -लेपु श्रापध २. २९,१; हिंध २,६,१४<sup>b</sup>. स्वर्ग-पृष्टि-संयुक्त- -क्ताः भाग ३, १२:४; श्रापध २,३,१२; हिध २,१,४३. स्वर्ग-ब्रह्मौ (ह्म-श्रो )दन<sup>c</sup>-कौसू ६८,४.

स्वर्ग-मार्ग-पद्व- -दे विघ ८५,४१. स्वर्ग-लक्षण- -गम् बौध ३,२,१६३; ३,२३<sup>२</sup>. स्वर्ग-लोक- -कम् भाश्रौ ४, १५, ४ का वाश्री ३,२,५,३५; निस् ; -काः आश्रौ १२,९,१६; -कान् हिपि १८: १५+; -के आग्ध, ४, २; शंध ८१; बौध ४, ८, १२: विध २३, ६०. स्वर्गलोक-भाज्- -भाजः विध ३,४५; १९,५. स्वर्ग-शब्द<sup>6</sup>- -ब्दम् हिध २. ५, 9841. स्वर्ग-सद्- -सदः विघ ९९,१५. स्वर्ग-स्थित- -तानु वाध १६,३७. स्वर्गा(र्ग-श्रा)दि- -दिभिः वृदे १, ४७. स्वर्गादि-फल-काङ्क्षण- -णम् वैध १,९,१०० स्वर्गा(र्ग-श्रा)युर्-धन-पुत्रा (त्र-२आ) ध- -धैः वृदे १.७. स्वर्गा(र्ग-आ)रुह<sup>ह</sup>- -हः वाध६,२९ स्वर्गा(र्ग-त्र)र्थ- -र्था: सु ३०, ६. स्वर्गिन्- नीं शंध २८५; चव्यू २ : ३४. स्वर्गो(र्ग-उ)क्त,काe- -क्तः निस् ५.८:३: -क्ता निसृ १०, १०:२; -क्ताम् निस् ७,२: २४; -के निसू ५,८:३. स्वर्ग्य,रर्था - पावा ५, १, १११; -र्ग्यः श्राश्रौ १२,९,१७; बौश्रौ | स्वर्-णिधन- स्तर् द्र. १६,९: ५; ७; पागः, नार्यम् रेस्वर्णाकि°- -कम् या १४,१९‡º.

आपश्री २१,२५, १२; वौध २, ८,१; ३,८,३८; विध १००,२: शुपा ८, ३१; - विद्या शांधी ८. २५,३; आवधौ १६,३०, १1; वैश्रौ १८, २०: ४६<sup>1</sup>; हिश्रौ ११,८,४<sup>1</sup>; ग्रत्र २,४५४<u>६</u>: - पर्याम् काश्री ४, १४, १३: श्रापश्रो ६,९, ४<sup>२</sup>; बौश्रो ३, ६: १; ६; हिश्रौ; -खिय काश्रौ ४,१४,१३‡1. स्वर्ग्यन्शब्द<sup>6</sup>— न्टर्म् आप्ध २. २३,१२<sup>1</sup>. स्वर्-गत-, °गमन- प्रमृ. स्वर् द्र. स्व(स-अ)र्चन -नाः या १२, ४४; -नैः या ११, १४. स्व(सु-अ)चिंस् - -चिंभिः या ११, १४k: -चिंपः या १२,४४: -चिंपि कप्र १,९, ११. स्वर्-जित्- प्रमृ. स्वर् द्र. स्वर्णी- -र्णम् आप्तिगृ २, ४, ६ : ७; 99:4; 3, 4, 4:904: ७,४: १० ; - णेन आमिगृ ३, ५, ६ :१७; अप १,४५.१. स्वर्ण-कार<sup>m</sup>- -रः काशु **७**, २९. स्वर्ण-मय- -येन श्राप्तिगृ २.४, 90: 97. स्वर्ण-शकल- .लम् वैध २,४,१. स्वर्ण-सहस्र<sup>n</sup>---स्तस्य अप ३५,२,६. स्वर्णे(र्ण-उ)पहित- -तम् आप्तिगृ १,३,१ : ४.

a) द्वस. > वस. । b) स्वर्गफलेपु इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. भाष्यम् , श्रापध. च) । >पस. (तु. केशवः) । d) = तीर्थ-विशेप-। e) वस. । f) सपा. स्वर्गशब्दम्<>स्वर्गशब्दम् इति पामे. । g) उप. कर्तरि प्र. I h) वैप १ इ. । i) पामे. वैप १ स्वर्गा काठ ३९, ६ टि. इ. । j) सपा. का ३,२,9 k) तु. RN. । °चिंभिः इति लसं. ?। स्वर्गाय इति पासे. । l) =हिरएय-।  $\langle H \sqrt{\pi} V |$ वा, वस. (तु. m) नाप. (सुनार इति नभा.) । n) पूप. = परिमाग्य-विशेष- । श्रक्षी.) वेति अभा.। o) = १उदक- 1 p) सपा. निघ १,१२ सर्णीवम् इति पाभे.।

१३, २; बौश्रौ १८. १२ : ८; ]

- वान् ऋपा ४,६८; शुप्रा ३,

स्वर्णांकर⁵- रस् श्रव ४८,०५<sup>‡</sup>.

√स्वर्त्<sup>Þ७०</sup> वाधा. चुरा. पर. गत्याम्.

√स्वर्त् वाधा. भ्वा. श्रात्म. श्रास्वादने.
स्वर्-स्वर्-, °धुनि- स्वर् दः
स्वर्-भाजु<sup>व</sup>- पाडभो २,१,७१; पाग
८, ४, ३९°; -चुः सोश्रौ १४,
३६, २‡; श्रव ५३, ५, ४; या
१४, ३९<sup>१</sup>; -नोः शांशौ १४,
३६,२‡.

स्वर्भानु-दृष्ट - एम् वृदे ५, १२. √स्वर्थ, १स्वर्थ - स्तर् द्र. २स्वर्थ - √स्त्र द्र. स्वर्-यात - प्रस्. स्तर् द्र. स्त्र(सु-अ)वी(च्>)ची - ची माश्री २,४,१,३७ मं.

स्वर्-विद्- प्रम्. स्वर् द्र. √स्वल्<sup>b</sup> पाधा. भ्वा. पर. गतौ. स्व(ध-श्र)छंकृत, ता— -तस्य शंध २५०; -ताम् श्रप १, ३१, ७; ३५,३.

स्व(सु-अ)हप- न्हपम् काश्रीसं दरः
१७; वैग्र १, २०: १४; -हपे
विध ९, १८; -हपेन कप्र २,
१०,६; -हपेपु बृदे ८, ८७.
स्वहप-बीज- -ज्ञानि श्र१५९ १,१७
स्वहप-वी(र्य > )र्याष्ट- -र्याः बृदे ६, २१.

स्व(सु-अ )वका−>स्वविक( न् > ) नी- -न्यः वीगृ ३,९,३.

स्व(यु-अ)वस् <sup>1</sup>— पा ७,१, ८३; पावा ७,४,४८; —‡वसम् <sup>1</sup> आश्री २, १३६. स्व(सु-म्र)**वोद्धित**- -तम् आप्तिय ३, ६,३:१२;८,१:२५; बौषि. स्वशुर<sup>1</sup>- पाउदु १,१९. स्वशु-चक्षस -.॰चनस- स्वर इ.

स्वश्-चक्षस् –,°चनस् – स्वर् द्र. †स्व(ए-श)द्व'- - स्वः शांश्री ५, ७, ४;वीश्री १८,१७: २३; श्रश्राय ६,९; या ५,१९; -स्वा आश्री ८,१२,४.

†स्विधिय⁴- -यम् वौश्रौ ४,११ : २४; २४, ६ : ९.

स्वश्व्य<sup>d</sup> - - श्व्यम् श्राश्री१०,८,४ <sup>६</sup> †स्वसर<sup>d</sup> - - रस्य काश्री १०,४, ११; माश्री २,५,१,८; ९; - र.णि श्रप ४८, ८९; १११; निघ १, ९; ३, ४; ४, २; या ५, ४०; अप्रा ३,४,१; - रे आपश्री २१, ९,१५; वाश्री ३, २, २,१५; हिश्री १६,४,१३¹.

१ स्वसिल्लाग्यीन्<sup>m</sup> हिश्री ११,७, ४२.

स्वसृ<sup>त</sup> – पाउ २,९६; पा ६, ४, ११; पांग ४, १, १०; ६, ३, ३३; –सा बौश्रौ १७, ४४: १३‡; १८,४५:१; २; जैश्रौ; पागृ २, २, ८‡<sup>n</sup>; –†सारः आपश्रौ ५, ११, ६; बौश्रौ २, १६:३६; वाध्रौ; श्रम ४८, ८२‡; निघ २, ५; –सारम् शोश्रौ १५,१७, १५; आपश्री १६, २६, ६५; १२५; २२, १३, २; वाधूशी; -१सु: आश्री ८,१२,३; शांशी; -सूः या ५,१५; -१सा श्रापश्री ८, १८, १; वीश्री ५, १६: १२; भाश्री ८, २१, ८; -से कीस ३४,२१.

स्वस्-त्व--त्वम् वृदे ८,३०. स्वस्-दुहित्--तृभ्याम् पा१,२,६८. स्वस्-पति-- -त्योः पा ६,३,२४. स्वस्ना(स-श्रा)दि-ग्रहण--णम् पावा १,१,७२.

स्वसीय- पा ४, १, १४३; -यः भाशि १३‡.

स्वस्ति<sup>त</sup>- पाउ ४,१८१; पाग १, १, ३७; ७, ३, ४; - दितये श्राश्री २,१०,२१; ३, ७, ११; शांध्री; माश्री ५,२,६,१९°;मागृ १,२१, ર્<sup>p</sup>: ६<sup>a</sup>: जैय १, ११: ૧૮<sup>a</sup>: - † स्ति श्राश्रौ २, १०, ७; ४, 3, 2; 4, 4; 4, 3, 98"xx; शांश्री १६, १,९५; काश्री; जैश्री १३:४ +5; स १९,६; माग १. ६,४<sup>२</sup>;२२, ११<sup>‡ ग</sup>; गोगृ ३,८, ८; आपध १,१३,९<sup>‡ ॥</sup>;विध९०, ३; -स्तिः श्राश्रो ४,३,२†××; शांश्रौ ५,५, २‡; १६, १०,१५; काश्री; - †स्तिभिः श्रापश्री १३, १८, १: २२. ७. ११: भाश्री: -स्तिम् शांश्रौ ५.५.१: ८.१२. . ३; काश्रौ ७, ५, १३; श्रापश्रौ:

 $a) = 9 = 6 = 1 \ b)$  तु. BPG.  $1 \ c) = \sqrt{3} = 6 \ 1 \ d)$  वैप १ द्र.  $1 \ e)$  तु. पागम.  $1 \ f)$  सुभानुः इति RN. भडकमकरः शिवसं. च  $1 \ g$ ) वस.  $1 \ h$ ) पाभे. वैप १ क्ष ५, ६०, १ टि. द्र.  $1 \ e)$  = १ व्यव्यर-  $1 \ f$ ) वैप १ निर्दिष्टयोः समावेशः द्र.  $1 \ f$ ) पाभे. वैप १ क्ष १, १६२, २२ टि. द्र.  $1 \ f$ ) पु १९२८  $1 \ f$  दे  $1 \ f$  पाभे. वैप १ क्ष १, १६२, २२ टि. द्र.  $1 \ f$ ) पु १९२८  $1 \ f$  पाभे.  $1 \ f$  पाभे. विप १ क्ष १, १६२, २४ हि. द्र.  $1 \ f$ ) पाभे. विप १ क्ष १, १६२, २५, २ स्वर्गान् इति पाभे.  $1 \ f$ ) पाभे. विप १, ३ स्वर्गान् इति पाठः १ यिने. शोधः  $1 \ f$ ) पाभे. पु २६०९  $1 \ f$ 0 पाभे. पु २६०९  $1 \ f$ 1 पाभे. पु २४३८  $1 \ f$ 2 प्रमृ. स्वस्त्ययनम् इति पाभे.  $1 \ f$ 3 स्वरिष्ठः प्रमृ. स्वस्त्ययनम् इति पाभे.  $1 \ f$ 3 स्वरिष्ठः प्रमृ. स्वस्त्ययनम् इति पाभे.  $1 \ f$ 3 स्वरिष्ठः प्रमृ. स्वस्त्ययनम् इति पाभे.  $1 \ f$ 3 स्वरिष्ठः प्रमृ. स्वस्त्ययनम् इति पाभे.  $1 \ f$ 3 स्वरिष्ठः प्रमृ. स्वस्त्ययनम् इति पाभे.  $1 \ f$ 3 स्वरिष्ठः प्रमृ. स्वस्त्ययनम् इति पाभे.  $1 \ f$ 3 स्वरिष्ठः प्रमृ. स्वस्त्ययनम् इति पाभे.  $1 \ f$ 3 स्वरिष्ठः प्रमृ.

स्वस्तिवाचन-कर्मन् -र्माणि

-स्ते: वैताश्री १३, २; ब्रुदे ७, १०५; - एस्या शांश्री १२, २१, ६; श्रापश्रौ ३, १३, १ª; १६,२९,१; २४,१२,६°; बौधौ; : - ?स्त्ये आश्रौ २, ५, १७‡; −स्यै आमिगृ २,१, ३ : ९‡b: सीवस्तिक- पा ७, ३,४. १स्वस्ति-क,का<sup>0</sup>- -कः अप ७०. . े ६,३: -कम् अप १, ४५, ७; –का अप **७०<sup>३</sup>, २,** ३, स्वस्तिक-कर्ण<sup>व</sup>-- पा ६,३,११५. स्वस्तिका(क-आ)भ-घन<sup>8</sup>- -नैः अप ६४,१,७. स्वस्ति-काम- -मः माश्री ५,२,७, १३; २५; वैश्रौ २,८ : ९. स्वस्ति-गणा- -णः श्रशां १८,८. †स्वस्ति-गा<sup>ह</sup>- -गाम् वौश्रौ ६, १६: १०: बौगृ ४,४,१०. स्वस्ति-घोष- -पेण वैगृ ३,४ :१ १. ५ंस्वस्ति-दा³− -दाः आपश्रौ ३, १२.१<sup>२1</sup>: बौध्रौ; माध्रौ ३,११, १<sup>२</sup>: वैश्री: हिश्री २,६,१३<sup>२</sup>1. . स्वस्ति-पुण्य<sup>1</sup>-- ज्येषु कागृ **७३,४.** †स्वित्ति-मत्- -मान् श्राश्री २, १०,७: बोधी २७,१४: ६. . स्वस्ति-योग- -गे पावा २,३,१६. ःस्वस्ति-वाक्य- -क्यम् आप्तिगृ २, ४,७: १८. • स्वस्ति-वाचेन- पावा, पावाग ५,१, १११; -नम् वैष्ट ३,२२: १४; ५,१३: २६; जैंग्र १, २३: १२, श्रप ८,१,३.

श्राज्यो ७,२. स्वस्ति-वाच्य कौगृ १,१७, ६; १८, ४; २,६,३××; शांग्र. स्वस्ति-वाह्<sup>b</sup>- -वाहम् या ५,२६‡. स्वस्ति-वाहनb- -नम् श्रापमं १, ६. ११<del>†</del>: बौगृ १, ५, ४<del>†</del>; या 4, 24. स्वितः सुक--कम् आप्तिगृ २, ४, ६:४०: - केन वैग्र २, २: 90: 8,90: 20. स्वस्त्य(स्ति-श्र)यनb- -नः जैगृ १, १२:५१;१५:१९; श्रप् ५, ३, ५; ३२, १, ११××; ऋशां २४, १1; -नम् शांश्री १६, १, १४; १०, १५; सु १९, ५; श्रागृ; †श्राप्तिगृ<sup>६</sup> १, १, १ : ६; ४ : २८; ४४; †हिगृष १, १, ६: ७, २२; ८, ७; -नस्य गोग १,४, २०; -नानाम् कौग ४,१,६; -नानि श्रागृ २, ३, १३; ४,६, १८; क्रीगः; -नाय शांश्री ४, १७, १; या ५, २८; -ने श्राय ४,८, ३४; बृदे ८, ८७; –नेषु भाग्र ३,१५: १५; कीस ८,२; -नैः कौस १३९. ७; 꾀 상,9,9६××. स्वस्त्ययनी<sup>b</sup>-- नी वौश्रौ ६, १६:१०५; माश्री १०, २०,

.१९: १८; कौसु ५९,१४;२९<sup>२</sup>; श्रञ्ज १,२७; ६,४××. स्वस्त्ययन-क्रिया- -या अप ६८,२,६१. स्वस्त्ययन-तम- -मः शांगृ १, स्वस्त्ययन-प्रवाद- - दानि निस् 8.93:39. स्वस्त्ययना(न-आ)दि- -दयः श्रप ६८,२,६०<sup>1</sup>; अशां २४, २. स्वस्त्ययना(न-अ)भया( य-अ) पराजित-शर्मवर्मा-देवपुरीय-चित्रागण-पातीवत<sup>m</sup>— -तानाम श्रश्रभू ३. स्वस्ययना(न-प्र)थ- -थम् श्रामिष्ट २, ५, ३:४३; बौष्टुः ~र्थे निस् ४,१२:३२. स्वस्त्य( स्ति-श्र)सङ्गति- -तिः अप ३६,८,१. स्वस्त्या ( रित-आ) त्रेय (बप्रा.)"--यः श्रप ५२, ९, ५: ऋअ २, ५, ५०; गुअ १, २४६; -यम् ः लाथ्रौ ३, ३, ६°; स्र १९,६†; . आगृ ३,११,२<sup>p</sup>; कागृर्ष,४५°: बौगृ २, २ : ३<sup>p</sup>; १०<del>†</del>;−यस्य शुअ २,४५७: -ये श्राश्री ६, ५. स्वस्त्या(स्ति-श्रा)दि- -दि श्रामिगृ २,३,३:२०: -दे: बृदे १. ३२. स्वस्त्या(स्ति-२श्रा) च- - चम् कौस् २५.३६; २६.२८. स्वरत्ययन-काम- -मः जैगृ १, | १स्वस्ति-क- खस्ति- इ.

a) पामे. पृ २७६३ ० इ. । b), पामे. पृ २७२७ m इ.। c)' = स्वस्तिकचिह्न-, तह्नत्-।ब्युं. वैप र्रे द्र. । d) वस. । e) वस. eकस. । काभ्र° इति पाठः ? यनि. शोधः । f) पूप. =स्त्रस्य-यन-। g) व्य. पाभे. च वैप १ इ.। h) वैप १ इ.। i) एकतरत्र पाभे. वैप १ सोमपाः ऋ १०,१५२,२ हि. इ. । j) = मन्त्रगण-विशेष-। k) पामे. पृ २०६५ u इ. । l) स्वष्टय° इति पाठः ? यनि, शोधः । m) द्वस. (तु. श्रप ३२, १, ११-१५; १८-१९)। n) व्यप. (ऋपि-) । o) = श्रादर्श-Lg. भाष्यम् । । p)=स्क्त-विशेष-। q)=तृच-विशेष-।

-न्याम् आश्रौ २,१०,५.

१५: वैथ्री; श्राष्ट्र २, ७, १२:

२स्वस्तिक"- -कः माशि २, ११; | क्वां-कृत - नः! काश्री ९, ४, ३३; याशि १,४४.

३स्वस्तिक<sup>b</sup>-> °क-संयावक-दधि-कृसरा (र-अ) पूपका-पायस-वृत-विविधपान-भक्ष-फल- -लैः अप १८,१,११.

स्वस्ति-काम- प्रमृ. स्वस्ति- द्र. श्चिस्तित°- -तम् श्रप १,२६,३‡. स्वस्ति-दा- स्वस्ति- इ. स्वस्तैपकि - - किः वौश्रोप्र १०: ३. स्वस्त्य<sup>d</sup> -- स्त्याः वौश्रौत्र ४५: ५. स्वस्त्ययन- प्रमृ. स्वस्ति- इ. ?स्वस्त्ययलेपी अप ४८,२२<sup>‡</sup>. १स्वस्त्याच° शांश्री १२,२१,२. स्वस्त्यात्रेय- प्रमृ. स्वस्ति- द्र. स्वा<sup>1</sup> वेज्यो १८.

्स्वांस- प्रमृ. १स्व- इ. स्वा( सु-आ )गत- पाग ७, ३, ७; पावाग ४, ४, १<sup>8</sup>; -तम् बौगृ २,९,२१; श्रप ९,४,३; शंध २०३; गौध ५, ३७; -तेन अप ४४,२,६.

स्वागतिक- पा ७,३,७; पावा ४, ٧,٩.

स्वा(स-आ)गमन- -नानि या१२,४२ †स्वा(सु-आ)ययण°- -णः बौश्रौ ७, υ: ξh.

†स्वा(सु-ग्रा)यायण°- -णः माश्री ₹,₹,५,९₺.

आपथौ १२,१०,१३: काठश्रौ.

स्वाङ-प्रमृ. खङ्ग- द्र.

स्वा(सु-आ)चान्त- -न्तः विध २१, १: ६५,१;-न्तान् विध ७३, २. खा(सु-आ)चार् - -रान् गौषि २,२,

स्वा(सु-आ√श्र)ञ्ज्>†स्वा (स्वा-रथ्र)क्त - - कम वैताश्री १०, ५: कौसू ५४,६<sup>1</sup>: श्रश्र ७,३०. †स्वा(सु-आ)तत°- -तम् या ६,३३. स्वातन्त्रय-, ॰तवस- १ख- इ.

स्वाति.ती°- पाउष्ट ४, १३१; पा ८,३,३४: -तये शांगृर, २६, १३4; अशां १२, २: -०ति श्रशां ३,३; -तिः अप १,१,२; २-३,9; ११, ३<sup>m</sup>××; - †तिना · अप १, ३९, ३; ४४, ३; श्रशां

> ९,३: -तिम् श्रप १,५,२: ७, ५; त्रशां ३,३; -ती बीग १,१, २०; वेज्यो ३६; -तेः ऋप १, १०, १: -ती पागृ १, ४, ७;

श्रापगृ ३,४; श्रप.

स्वाति-विशाखा- -खे भागृ२,१८:६ स्वाति-संपात- -तम् अव ५०,९,५.

खातिकारीº---रीम् पागृ २,१३,२. खात्त- √खद् इ.

श्लातमाविनायकर्मणि अञ ५, २४.

खादन-, °दित- √खद् इ.

ृश्स्वाङ्काङ्के<sup>।</sup> श्राप्तिगृ १, २, ३:१८. ॑†स्वा( सु-आ )दित्य°- -त्यम् काश्रौ ॑स्वाभाविक-;°व्य-

२३.३,१: हिश्री १७, ७, १०; -त्याः शांश्रौ १,६,२; श्रापश्रौ २४,१२,६.

स्वादिमन्-, °दिष्ठ- प्रमृ. √खद् द्र. खाधर्म्य-१ख- द्र.

†स्वा(सु-आ)धी°- -धियः भागृ १,८: ८º; -धियम् तेप्रा ३,५<sup>०</sup>; -धीः श्रापमं २,११,२१; या ४, २४; -ध्यः पाग् २, २, ९<sup>p</sup>: ऋप्र 2,80.

स्वाधीयस् - -यः श्रापघ १,३१,१९; हिंध १,८,३८.

खाध्याय- प्रमृ. २ख- इ. स्वाध्वरिक-१स्बध्यर- इ.

१स्वान- √स्वन् इ.

†२स्वात°- -०न¹ काश्री ७,८, २२; ब्रापन्नी १०, २६,१५; बौश्रौ. स्वाना(न-ग्रा)दि- -दीनि शुत्र १,

स्वानो(न-उ)त्तर--राणि शुप्रा२,२१ स्वानायन-, स्वानि- २स्वन- द्र. स्वान्त− √स्वन् द्र. स्वापतेय- १सन- द्र.

स्वापन-, ॰पयत्- √स्वप् इ. स्वापिशि- (>॰शीय- पा.) पाग

४,३,१३१. स्वा( सु-भा )त-वचन- -०न या

१०,७.

स्वाप्त- √स्वप् द.

a) = हस्ताकार-विशेष- । b) = [अक्यादि-साहचयित ] पिष्टविकार-विशेष- [त. शक.] । c) वैष १ द्र. । d) व्यप. (ऋषि) । e) शोधार्थ तु. स्वस्त्या वैप१ शौ २०, १२८, ११ टि. । f) = स्वाति-नक्तन- । g) तु. पागम.। h) पामे. वैप १ स्वांप्रयणः टि. द्र.। i) पाठः १ काण्डं काठके इति शोधः (तु. सप्र. वौगृ ३,१,२५) i j) पाभे. वैप १ स्वांकृतः मा ७,३ टि. इ. । k) वस. । l) स्वक्तम् इति पाठः l यनि. शोधः (तु. सपा. शौ ७, ३१,१ BC. च)। m) 'ति इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. वैप १, २६६१ b)। n) = देवता-विशेष-। o) वैप २, ३ खं द्र. । p) पासे. वैप १ स्वाध्यः ऋ ३, ८,४ टि. द्र. । q) पासे. वैप १ स्वाध्यंस् टि. द्र. । r) = साधीयस्-। वकारोपजनः वा. किवि. इति भाष्यम् । s) सा. [शौ १,१६,१] स्वाधीनः इति पासे, । t) पासे. बैप १ सुवाक् टि. इ. ।

्रम्स्वा(सु-आ)भृ<sup>8</sup>- -सुवम् आवश्रौ | मस्वा(सु-आ)वृत्<sup>8</sup>- - वृतौ आवश्रौ | १६, ३५, ५; वाश्री २, १, ८, १६; हिथ्रौ ११, ८,२३. .स्वा**मिन्**- प्रमृ. १स्त- द्र. स्वा(य-आ)स्नात- -तम् माशि १५, ५; नाशि २, ८,११. स्वा(स-भा)साय-> 'ययb- -य्यम् पाशि २६, १स्व- द्र. स्वाम्य-स्वा(सु-आ)यत- -ते कप्र २,५,१६. स्वायंभुव- प्रमृ. स्वय- द्र. †स्वा(सु-आ)यस⁴--साः अशर्०,१ १रवा(स-मा)युघ- > स्वायुध-४ए-- धक् कप्र ३,२,१५. †२स्वा(स-आ)युघ"- -धाय भावश्री १७,११,४; -धासः उस् ३,१. १स्वायुस्- १सन- इ. २स्वा( सु-मा) युस्- -दुपा आधी १,३,२३: श्रापधी १०,२७,९; वौधौ ६, १५: १७; साधौ. १स्वार°- -रम् अप ४८,१०६‡. २स्वार-, १रियत्वा, ⁰स।मिक- √स्वृ (वधा.) द्र. ? स्वाराक्षराणि व श्राय २,४,१४ क. १-२स्वाराज्य-१रव- द. स्वारायण- १स्वर- द्र. स्वारिक्य- स्वरिक- द्र. स्वारुह- १सन- इ. ? स्वार्कसन्नि( भ> )भा°- -माः श्रप ६४,१,९. १,२स्वार्थ- १स्व- इ.

स्वार्य- √स्र (वधा.) द्र.

٧,٩.

ऐस्वा(सु-त्रा)वृज्°- -वृक् अप्रा ३,

२, १३, ३; माश्री २, १३,३; हिश्री २, १, १७. स्वा(स-श्रा)वृत्त- -तेषु निस् ८,६: ३३. †स्वा( सु.आ )वेश, शा°- •शः श्रावधी ७, ९,१०; बौधी ४,४: १७; भाश्री; -शा या ११,४६. स्वा(सु-आ)शिर्'-> °शिराम्-अर्क--र्कः जिथ्रीप ८; निसू ६, ९ : ७; ७,९ : २३; ९, २ : ३२. १ स्वाशुरद्वायामी<sup>६</sup> शांशी१२,२१,२ स्वाधुत्य- १सन- इ. †स्वा(स-आ)सद्\*- -सत् अश्रह्र४ स्वा(स-आ)सन- ने काथी ७, ४, २७; वैगृ १, १०: १०; -नेपु काश्री १२,४,१३. †स्वासस्य°- -स्यः श्रावश्री १०, ३, ८<sup>h</sup>,-स्वम् याभ्री १,४,७; वीश्री १,१३ : १८; ६, ३० : ७: वैगृ; -स्थे श्रश्न १८,३. स्वा(स-त्रा)सीन- -नः विध ६२, ५. स्वा(मु-श्रा)स्तीर्ण- -र्णः श्रागृ २, ३, ७¹; -णंम् विध २०, ७, स्वास्थ्य- प्रमृ. १स्त- द्र. स्वाहा - भग १, ४, ५७;६१; - †हा थ्राध्रौ १,३, १४;५,२४<sup>२</sup>××; शांश्री; हिपि १९:१० कप्र १, १, ११; अप ४८,१०२५; अशां १४, २; निघ १, ११५; या ८,२०ई; -हानाम् बृदे ३, ३०; –हाम् शंध ११६ : १८. स्वाहा√कृ, पा १,४,६१; स्वाहा-करोति काश्री ८,५,३३; श्रावश्री

३, ६, ७; बौध्रौ; स्वाहाकुर्यात् पागृ २,९,१६; कप्र २,८,१४. स्वाहा-कार-- -रः शांधी १, २. २२; काश्री ४,४, १५; १६, ४, ४४××; वाश्री; -रम् आपश्री २, १७, २; वौधी २०, १३: ६××; भाश्री; -रस्य गुत्र ४. १५१; -राः बौष्ट ३, १०, ५; -रात् बौश्रौ २५, ७:२; माश्रौ १, ३, ५, २१; -रे श्रापश्री ३, १३,३; वैधी ७,११:१३; हिथी; -रेण आधौ २,६,१३; शंधौ ३, १२,१७; श्रापधी; -रै: पागृ २,९,२; आप्रिय २, २, २: ७: ३, ९,३ : ४. स्वाहाकार-द्विवी (य>) या - -याम् द्राश्री २, ३, ९; लाश्री १, ७, ९. स्वाहाकार-प्रदान !- -नः श्रापधी २४, ३,४; श्रापगृ ७,५;

-नाः काश्रौ १, २,७; ६, १०, २४; पागृ २, १७,१२. स्वाहाकार वत् मीसू १०,

9, २३.

स्वाहाकार-व(त् > )ती--तीः माश्री १, ३, १, ३१; अ्व ₹0<sup>₹</sup>, १,१६.

स्वाहाकार-वपट्कार-नम-स्कार- -राः कप्र २,३,१२. स्वाहाकार-वपट्कार-प्रदान--नाः कौस् १,२०.

स्वाहाकार-श्रुति- -तेः शुअ १,१५६.

स्वाहाकारा (र-अ)न्त,न्ता<sup>k</sup>-

a) वैप १ द्र. 1 b) ततश्रागतीयः यत् प्र. 1 c) क्षिप्र-नामन् 1 d) स्वारा क्ष॰ (लोटि उपु १) इति PW. BC. Old., स्वा रक्षाणि इति हरदत्तः (पृ १३०)। पाभे. पृ ४८४  $\mathbf{d}$  इ. ।  $\mathbf{e}$ ) विप. (विद्युत्-)।  $\mathbf{f}$ ) वैप २, ३खं. इ. । g) शोधः वैप १ श्वाशुरश्चायामी टि. द. । h) पामे. वैप १ स्वावेशा-> -शया टि. इ. । i) स्वा(स्त्र-आ)° इति नारायणः। j) वस. ।

-न्तम् वाश्रौ १,१, १, २९; वारा १,५; -न्तया द्राश्री ३,३, १९; लाग्रौ १,११,११; -न्ताः वाग्रौ १,१,१,७५; हाओं १,२,१०; लाश्री १,२,६; -- न्ताभिः माश्री १, ५, १, २४; ४, १९××; मागृ: -न्तेन भाश्री ३, ९, ५; माश्री १, ७, १, ४६; -न्तैः आश्रौ १, ११, १०; काश्रौ १५, ४,३७; श्राधिय.

स्वाहाकारा(र-श्र )वसान--ने अप २४,२,४.

†स्वाहा-कृत,ता- -तः आश्री ४,७, ४; शांश्री ५, १०, २३; आपश्री; -तम् काश्री २,२,१८; आपश्री ३,२०,१; १४,३०,५%; वौध्रौ; -तस्य आध्रौ ४, ७, ४; शांश्रौ ८, १५, ११; श्रावश्रौ; स्विका--ता श्रापश्रौ २, २१, १; ३, ११,२; बौश्री; -ताः काश्री १५,७, १६; आपश्रौ १०, १३, ९××; बौश्रौ; श्राप्तिगृ रु,६,२: ण्S; -ते काश्री ६, ६, २६; शुअ १,४००.

स्वाहा-कृति- -तयः श्रप ४८, १३३; ऋत्र २,१,१३; बृदे; या ८, २००ँ; −ितिभः आश्रौ १०,८, १०४; लाश्री ९,१०,८; -तिभ्यः आश्रौ ३,४,२; शांश्रौ ५, १८, २‡b; काथ्रौ; -तीः काठश्रौ ६१; बृदे २, १५०; -तीभ्यः श्रापश्रौ ७, २०, ४<sup>‡b</sup>; बौश्री.

स्वाहाकृति-प्रैप- -पे बौश्री २५,३४:५; -पेण बौध्रौ ११, ५:६; १५, ३१:५××. स्वाहा-कृत्य भाग २,३२:१८ ई. स्वादा(हा-अ)न्त,न्ता- -न्ताः द्रागृ १,१,१९; -न्ताभिः कौस् ४, ११: - स्तेन श्रामिष्ट ३,१०,४: 94. ५,२,६२ स्वाहा-स्वधा<sup>с</sup>- -धायाम् विध ९९,१५. स्वाहो(हा ऊ) द्वें(द्व-ए)कवा-क्यक d- - के भाशि १०७. †स्वा( सु-आ )हुत°- -तम् आपऔ १६,३५,५; वाश्रौ २,१,८,१६; हिथ्री ११,८,२३; या ८,२१८. १स्व- द्र. स्वि(सु-इ)त°- - देते आश्री ४,५,३; वैताश्रौ १३,१८. स्विद् †आश्री ३,८,१; १०,९,२६; शिश्रौ; पा ८, २, १०२; पाग १,४,५७<sup>8</sup>. √िस्चद¹ पाघा. भ्वा. श्रातम. स्नेहन-मोचनयोः1; पर. श्रव्यक्ते शब्दे; दिवा. पर. गात्रप्रक्षरणे, स्वेदन्ति श्रप ६५,२,४. स्विद्यात् काश्रौ २५,११,२९. स्विल- -नः वौश्रौ १८, १३: ६;

स्वेद-जनन- -नात् कौसू ४७, ४३. स्वेद-जन्तु- न्तवः श्रप ५७, ٧,٧. स्वेदा(द-श्र)छंऋ(त>)ता- -ता कौस् ४७,४४. स्वेदन- -नाः श्रा ६८, १, ९. स्वेदित-, °वत्- पा १,२,१९. स्वाहा-प्राण-(>॰णक- पा.) पाग | †स्वि(सु-इध्म>)ध्मा १- -ध्मा कौग्र १,५,८. १स्वि(सु-इ)ए,एा°- - †ष्टः श्रापश्री ४, १६,१५; भाश्री;-एम् † श्रापश्री ३,१,२;१२,१<sup>२</sup>××; काश्रौसं; माथौ २, ५, ४, १७🕂; - ए।: आपभ्रौ ३,१०,१; वौश्रौ १,२०: २१;भाश्री; -ष्टासु जैगृ १,९:७; - † प्टेभ्यः वाश्री १,३,७,२०. स्वष्ट-कृत्°- -कृत् श्राश्रौ १, ८, ७<sup>२</sup>‡; २,१९,२५; शांश्रौ; काश्रौ ५, ९,८<sup>k</sup>; ११, २४<sup>k</sup>; वौश्रौ १०, ५९: ७<sup>1</sup>; वाश्रौ १, ७, ५, २२<sup>1</sup>; पाग्र १, ५, ३; गौध ५, ११; -कृतः आश्रौ १, ५, २७xx; शांश्रौ; आन्थ्रौ १४, **१९, ४<sup>m</sup>; हिश्रौ १५,५,**१८<sup>m</sup>; - फ़तम् आश्री १, ६, ३ ‡; २, १, २३: शांश्री; -कृता भाश्री ३,५, ५; ६, ५, २५; काठधौ ६३: १३५: वौश्री; हिश्री २, २,४४<sup>k</sup>; -फ़ित आश्रो ३, ६, ११; शांश्रो ४, ७, ३; श्रापश्रौ

१९,२१,५ बौथ्रो; द्राथ्रो १३,

२, १<sup>n</sup>; मीसू १०, ७, ३५<sup>०</sup>;

b) पाभे. वैप १ स्वाहाकृतीभ्यः टि. इ. । c) मलो. a) पामे. वैप १ ऋ १०,११०,११ टि द्र.। कस.। d) वस. > वस.। e) वैप १ द्र.। f) पामे. वैप १ सुविते का ५,२,३ टि. द्र. g) तु. पागम.। h) पा ३,१,५५; ८,३,६२ परामृष्टः इ. । i) पृ ९५९ m इ. । भोहनयोरित्येके । j) पासे. वैप १ काठ *l*) पामे. ष्ट २५५८ i इ. । k) = याग-विशेष-।३०,६ टि. इ. । m) पामे. पृ १५५० a द्र. । n) सप्र. लाभौ ५,२,५ स्विष्कृते इति पामे.। o) कृति भ°>कृदमक्ष इति जीसं. प्रयासं.।

स्वेद- -दः विध २२, ८१; -दम्

आपश्रौ १०,१४,१; बौश्रौ २८, ९: १९; वैश्री २१,२: ६.

शुप्रा ६,२६🕇.

-कृते शांश्री ४,१९, ११; २०, ५;६; श्रापश्री; पाय १,२, १०; -कृती वीश्री ८, २०: ५५; माश्री ५, १, ३, २०५; वेश्री; -कृद्भ्यः काश्री २०, ८, ८५; -कृज्याम् वीश्री ८,२०: ४५. सीविष्टकृत्व--कृत् श्राय २, ३,४.

सौविष्टकृति - तम् काश्री ६,८,९९; काठशे ६३; १०७; वीश्री २५, ३:१८; हिश्री; -तात् कीस् ४,८; -तानाम् श्रापश्री ७,२४,५; काठशे ६६; कीस् ४५,०; -तानि श्रापश्री ७,२२,६; १२,२०, १४; वीश्री २४, २८:८; वेश्री; -ताय श्रापश्री १५,३,६; भाश्री ११,२,०; वेश्री; -ते हिश्री ४,४,५०; काष्ट ४८,२; -तेभ्यः भाश्री ३,१,५; हिश्री २,२,१३; -तेष्ठ श्रापश्री ७,२४,६; ९,९९,८; वेश्री १०,१९:११; हिश्री १०,१९:११.

सौविष्टकृती— -ती आश्री २,१,२१; श्रागृ २,४, १५; कीगृ १,११,५××; शांगः; -तीम् आप्तिगृ ३,१,२:९; आपगृ २, ७°; हिगः; -त्या श्राय ३,९.

सौविष्टकृत-स्थान-नात् जग् १, ३: १९.
स्विष्टकृच्-चतु (थ्>)र्था $^{0}$ -र्याभ्यः $^{0}$  श्रापश्री ६, ३०, १६;
क्षापग्र १९,७.

स्विष्टकृच्-चतु (र्थ > )र्थी<sup>d</sup>~ -धींभ्यः<sup>©</sup> शांश्री ३, १२, १७; बौश्रौ २४, ३३: ६; २८,५: ५; भाश्री ६, १८, १३; वैश्री ८, २: १५; हिधी ३, ८, ८६; कीय ३,५,१; शांय ३, ८, १; भागृ ३,३ : ४. स्विष्टकृच्-छ्(<४)पण- -णात् मीस १२,३,६. स्विष्टकृच्-छू (<शु) ति- ·तेः काधौ १५,४, २०. स्विष्टकृत्-पञ्च( म> )मी --न्मीभ्यः भाग्र ३, ३ : ४. स्विष्टकृत्-प्रभृति- -ति काश्री ५,५,२०; १९,५,११; आपश्री; श्रामिष्ट २,५,६ : २१ .

स्विष्टकृत्प्रमृति-वत् आप्रिए १,७,४: ११. स्विष्टकृत्-प्रवाद- -दे माश्री ५, 9,8,98. स्विष्टकृत्-समवाय- -ये शांश्री 4,95,3. स्त्रिष्टकृत्-स्थान- -नानि बौश्री २०, १९: २०; -ने माश्रौ १. ३,५,६; ७,४,४०××. स्विष्टकृद्-अनुमन्त्रण- णः बौश्रौ २०, २४: ३०<sup>5</sup>; -णम् कागृ ५३, ४. १स्विष्टकृद्-अन्त- -न्ते काथौ २०,८,८; २५,१०,१६. २स्विष्टकृदु-अन्त,न्ता⁴— -न्तम् श्राप्तिगृ १,२, २:४२; हिगृ २, १८,७; २०,९; -न्ता शांश्री ८, ११, ११; -न्तानि वाश्री १, १,

१,५१: -न्तैः वाश्री १, ७, ४, स्विष्टकुद्-अर्थ- -र्थम् श्राप्त्रौ २०.१९,१०; हिथ्री १४,४,३४: –र्थे आश्रौ ६, १३, ७; श्रापश्रौ ८,८,८; ३५,२०. स्विष्टकृद्-अर्थवाद- -दस्य मीस રૂ,૫,૪. स्विष्टकृद्-अवदान- -नात् वाश्री १, १,१,३५. स्विष्टकृद्-आज्यभाग--गौ काग्र २५,३६; ४७,१०. स्विष्टकृद्-आदि- -दि आश्री ८.८.८: काश्रीसं ५:८. स्त्रिष्टकृद्-भावृत् - वृता गोगृ ३,१०,३३; कप्र ३,१०,३. स्विष्टकृद्-इड ,ळb- -डम्1 शांश्री ३,२०,१३; १५,२, १७; १३, ७; श्रापश्री १३, १, १४; २४,४××; १८, ६, ११<sup>1</sup> माश्रौ ३, ५, २<sup>४</sup>; बाश्रौ :्३, १, २, ३१<sup>1</sup>××; वैश्रो; -हे श्रप्राय४,२. स्विष्टकृद्-देवता (ता-अ)न्यत्व-न्खे मीस् १०,४,३२. स्विष्टकृद्-धर्म- -र्मेण काठश्रौ ३६; काय ६२,६. स्विष्टकृद्-भाग- -गः कौस् ४५, **ሃ**ተ. स्विष्टकृद्-वत् काश्री १, ६, ४; ३,४,३; ६,७, २०; आपश्रौ. स्विष्टकृद्-बनस्पति--स्योः काश्रौ

१९,४.३. स्विष्टकृद्वनस्पत्य (ति-अ) न्तर- -रे काश्री २०,८,४; २१,

a) वावि. <सौविष्टकृत-। b) विप. नाप.। सास्यदेवतादार्थे छण् प्र.। c) = ऋग्-विशेष- इति छदर्शनाचार्थः। d) वस.। e) परस्वरं पामे.। f) °ऋतात् प्रसृ° इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. पूर्व स्थलम्)। g) नाप. (मन्त्र-)। h) शांधौ. पाठः। i) समाहारे द्वस.। j) पामे. पृ २६२६ छ द्र.। k) °ढाम् इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. सप्र. शांधौ. प्रसृ.)।

१,१३; २५,१०,१४. स्विष्टकृद्-विकार— -रः वौश्रौ २७,१४:२५; —रे आपश्रौ २४, ४,१८. स्विष्टकृत्-निगद— -दे शांश्रौ १, १६,१०.

स्वष्ट-कृत— -ते लाश्री ५,२,५°.
स्वष्ट-व(त् >)ती— -तीम्याम् वीग्
१,६,१६; —स्यौ बीश्रौ १३,४३:
१२; १८,१८: २;२८,३:२१.
स्वष्टा√क >स्वष्टा-कार⁰— -रः
वैग्र १,१९:४; —रम् वैग्र २,
१२:१७; २५; ३,१०:५;

स्विष्टाकारा(र-श्र)न्त- -न्तम् वैग्र ३,११: २ $^{\circ}$ .

२ स्विष्ट्<sup>त</sup> - - टाः<sup>e</sup> बौश्रौप्र १७: १४. सौविष्टि - - टयः बौश्रौप्र ३: ९. †स्वि(स-६) प्टि<sup>1</sup> - - टिः वाश्रौ १, ३,७,२०; - टिम् <sup>ह</sup> काश्रौ १०, ३,२२; बौश्रौ ८,११: २; १४, ५: १६; - ट्ये वाश्रौ १,३,७, २०; कौसू ५,१३<sup>1</sup>.

स्वी $\sqrt{2}$ न्, स्वीय- १ख- द्र. स्वी( $\mathbb{E}\sqrt{\xi}$ )र्<sup>1</sup>

 १७; तैप्रा २०, २;३; शौच ३, ६७; शैशि १९४××.
स्वरयेत् निस् ७,११: १०.
स्वारयेत् उस् ८,८.
स्वारयेते याशि २, २६; स्वार्येत
माशि १४,८.
२स्वर(वप्रा.)<sup>17</sup>— पाग २,४,३१;
६,३,१०८<sup>п</sup>;७,३,४; पावाग ५,
४,४४<sup>п</sup>; -०र विध ९८, ४६;
-र: प्राधौ १,११,१५; त्रभ,
२३; माऔ २,१,१,१९; वाधूऔ
४,१५: ७; जैश्रौ ११: १८†;
जैश्रौका १२६†; †दाशौ ३,४,

२: ४,१,६: लाश्री २, १,५🕇; ७,१०,५; निसू १,१२: २;२१; . २,८: २९: ३, ३: २६: 🕇 वैग्र १.२१: १०: १२: अप ४८, १०२‡°; वाध १३, ४६; बुदे ८,११२;११६: ११७<sup>२</sup>; ११८<sup>२</sup>; 99%: निघ १. 99‡°: ऋप्रा १,५:३०:३,३:१९:२४:४,८०: १३,३५;१८,३२; जुप्रा १,९९; ११७; ३, १३१; ४, २५; ऋत २,५.५;५,७, १२; श्रश्रा १, १, २०; शौच १, ४; ९३; शैशि १७,१८,१९,५८, १२७,१५८, १९३:२३४:३४३:३४७:३४८: माशि १,१२;२, १; ५; ३, २; ५,११<sup>४</sup>;६,१<sup>३</sup>;३; ९; याशि १, २५, ४९, ६९, ७०, ८१, ८६, ८८;८९;९०;२,२७;२९<sup>३</sup>; ३०;

कौशि १४: माशि २५: २६: नाशि १,१,३<sup>२</sup>;९; १०; २, ५; 94;95;4,9;4;5; 93<sup>2</sup>; 98; ७,३;८,१; २,५, १<sup>४</sup>;३; मीसू ७,२.९: -रम् आश्री ७, ११. २: द्राश्री २.२.५१: लाश्री १. **६,४८;६,१०,१६; ७, ३, ११;** क्षसू २, १५: २५; निसू ५, v : 99: 10. 97 : 4; अप: माशि ११, ६<sup>p</sup>: -रयोः ऋपा १, ५२; ऋत २, ४, ५: माशि ६. २: याशि २. ९: नाशि १, ७, १९५; -रस्य द्राश्रौ ८,२,२४; लाश्रौ ४, ६ १६; निसृ १, १३: १८××; ऋप्रा:-राः श्रांश्रौ (८,१३,३१<sup>व</sup>: हिश्री २१, २, ३४; लाश्री ७, ५, ३; श्रप; माशि १.७;८; २. ३: -राणाम् जैश्रीका ५३; निस् **५, ७: १२**: ऋप्रा; -राणि श्राश्रो ८,५,११; बौश्रो १८, ४८: १४; द्राश्री; -रात् शांश्री १३.१,८; या २,२; ऋत्रा १४, ३०: ५०: शुप्रा: -रान् बौश्रौ १६. १४: १८: ऋप्रा १, ६३: ३,२९: १४, ६५: शैशि: -राय निस् २. ८: २८; -रे ऋप्रा २. ६०: ६, १५: श्रुप्रा: नाशि २. ४,५र; पा २,१,२; -रेण बौश्रौ २०, १३:२: माश्री: -रेभ्य: भाशि ३१; -रेषु ऋत्रा २,५२

a) पाभे. पृ २०६९ n द्र. । b) = स्विष्टकृद्-होम- । c) °एका° इति पाठः ? यिन. शोधः । d) व्यप. । e) बहु. <सौविष्टि- । f) वैप १ द्र. । g) पाभे. वैप १ स्विष्टम् काठ २०,६ टि. द्र. । h) पाभे. वैप १ स्विष्टमं काठ ५, ४ टि. द्र. । i) तु. वृदे ७, १२८ । या १२, १४ परामृष्टः द्र. । j) शौच २, १०२ पा ७, २,४४; ४९ पावा ७, २,०० परामृष्टः द्र. । k) घा. गतौ वृत्तिः । l) घा. श्र्वायां वृत्तिः । m) नाप. (श्रकारादि-, बदात्तादि-, पड्जादि-, साम-विशेप- प्रमृ.) । n) तु. पागम. । o) = वाच्- । p) न स्वरम् >सप्र. याशि २, २५ न स्वार्यम् इति, नाशि २, २, १४ अ-स्वरम् इति च पाभे. । q) आन. पाठः । r) लासं. पूर्वस्वरे इति?।

४, ७०; ७, ३; अप्रा २, ३,५; -रै: निस् १, १२: १४; ऋप्रा ११, ७१; १७,१३; ग्रुप्रा; -री निस् १,१२: ८; ९, ६: २९; ऋपा.

सौवर- पा ७,३,४.

'स्वर- -रः पावा १,१, ५१; ३,
१, ३<sup>२</sup>××; -रस्य पावा ६, २,
५२; -रात् पावा ३, १,३<sup>२</sup>; ६,
१,१८२××; -रे पावा ४,१,१;
६,१,१७३.

°रवर-निवृत्त्य(त्ति-स्र)र्थ--र्थम् पावा ६,३,९४.

॰स्वर-प्राप्ति— न्सौ पावा ६, १,२१९.

्र्वर-वर्जम् पावा १,१,६३. स्वर-करण-कण्टयो(एठय-वा)रस-दन्त्यो(न्त्य-ओ)ष्टय-ब्रहणधारणो-चारण---शक्ति⁴- -क्तिः पाय ३, १५,२३.

स्वर-क्रिया- -या काश्री १, ८, १६.

स्वर-ग(त>)ता- -ता नाशि १, ६,१६;१७.

स्वर-घोपवत् - न्वत्सु तेप्रा २,८. स्वरघोपवत्-पर- -रः ऋप्रा

१, ६७; ४, २७; तैप्रा ८, ३; -रम् ऋप्रा १,९७.

स्वर-चिन्ता-विशारद- -दैः माशि २,५.

स्वर-तन्त्र- -न्त्राणि निस् २, १०:२०.

स्वर-तस् (:) पाशि १०; नाशि. स्वर-त्रय- यम् नाशि १,८,१. स्वर-दीर्घ-यलोप- पेषु पावा १,१,५८.

स्वर-दोप- •षः पावा ६, १,

१०६; १२१. स्वर-द्वय- -यम् न।शि १, ५, १२.

स्वर-पञ्चमा(म-ऋ)न्तस्था--स्थासु छुप्रा ४,११९. स्वर-पद-पूर्वी (र्व—उ) प (धा≫)ध- -धस्य पावा ६, ४,

स्वर-पर-- -रः तैप्रा ९, १०; १४, १६; -राणि उस् ४, २०; -रे तैप्रा ११,१८; १६, २; शौच १,

१०१; -रेषु तैप्रा १२,४. स्वर-पूर्व - -र्वः शौच ३, ३६; -र्वम् तैप्रा १४, १, माशि ६, ५; -र्वाः ग्रुप्रा ४, १५८; माशि ४७; -र्वे ग्रुप्रा ५,१०. स्वर-पृष्ठ - एः लाश्री १०,१३, १४; -एः शांशी ११,११,३; द्राश्री ८,२,२०; लाश्री ४,६,१६; -ए।नाम् शांशी ११,११,

स्वर-प्रत्य(य>)या<sup>b</sup>- -या नाशि २,५,५.

स्वर-प्रधान<sup>b</sup>— -नम् माशि ६,१; याशि २,२९; नाशि २,५,२. स्वर-प्रसाति— -ति काशी १०

स्वर-प्रशृति - ति काश्री १९,

स्वर-भक्ति - - क्तयः माशि ९, १९; याशि २,१३; - क्तिः ऋपा १,३२; ६,३५; ३६; ४६; तैपा; माशि ९, ८०; - क्तिम् शैशि १९७,१८६; याशि २,१७; भाशि ५; नाशि २,६,२; ९; - क्तिपु नाशि २,६,२; -केः ऋपा ६,५०; भाशि ४; -वस्या ऋपा

स्वरभक्ति-का( ल> )ला-

-ला ऋपा २,४. स्वर-भिन्न--न्नानाम् पावा १, २,६४; ८,४,६८.

स्वरभिन्ना(न-न्न)ग्रहण--णम् पावा १,१,७०. स्वर-भूत- -ते शुप्रा ४,५९. स्वर-भेद- -दः नाशि १,७,१९; -दात् पावा ६,४,१७४.

स्वर-अष्ट- -ष्टः याशि १,२६. स्वर-मण्डल- -लम् नाशि १, २,४; ६,५.

स्वर-मध्य - ध्ययोः शैशि २२; -ध्ये शुप्रा ४, १२७; १४४; भास् ३,१२.

स्वर-मा(त्रा>)त्र--त्रम् कौशि ७४.

स्वर-मात्रा- -त्रया वैताश्री १७,

स्वरमात्रा-विभाग-ज्ञ- -ज्ञः तेत्रा २४,६; माशि ३,७. स्वर-यम- -मयोः माशि १२,

स्वर-य-व-ह-क-प- -पैः शुपा ३, ८५.

स्वर-योनि- -निषु शांश्रौ ११, १२, ७; -नीनाम् शांश्रौ ११, १२,११.

स्वर-राग-विशेष- -पेण नाशि १,२,७.

स्वर-लक्षण- -णम् कौशि ३४; नाशि २,७,४.

स्वर-लोप- -पे शौच ३,९१. स्वर-वचन- -नम् पावा २,१,१.

स्वर-वर्षा - नम् पावा २, १, १, १ ह्वर-व $(\pi >)$ ती - -त्या वैताश्रौ २२, १ १ .

स्वर-वर्जम् ऋप्रा २, ११; पाव ४,१,१५१.

१४,५८.

स्वर-वर्ण- -णयोः कौशि २५; -णीन् शैशि १७०; माशि ३,५: याशि १,४५; -णीभ्याम् नाशि १;१,६; -णीं माशि ९,८.

स्वरवर्ण-क(र>)री- -री याशि १, ३८; नाशि २, ·८, ६.

स्वरवर्ण-विवर्जित- -तम् शैक्षि १६८; माशि ३, ३; याशि १,४१.

स्वरवर्ण-संहिता- -ते ऋप्रा

११,५८.
स्वर-वर्णक³--काः माशि १,
१४.
स्वर-वर्णता--ताः नाशि १,
४,२.
स्वर-वर्ण-पद--दैः शंघ १०९.
स्वर-वर्ण-पुर्वी-ज्ञाना(न-प्र)ध--धः पावा ४,१,३.
स्वर-वर्ण-तुपूर्वी-देश-कालनियतत्व--स्वात् पावा ५,२,

स्वर-विद्° - - - वित् याशि १, ५२. स्वर-विद्ध - - दुस् माशि २,

१०. स्वर-विधि--धी शुप्रा १,१४८.

स्वर-विन्यास-शील- -लः कौशि ४१.

स्वर-विभक्ति - - किः निस् ३, १०: १;४,१३: १४; ५, २: ३०; - केः निस् ५,१: २०.

स्वर-विशेष- -पः श्रप्रा १, १, २८;२,५;९; ३,२.

स्वर-व्यक्षन- -नयोः माशि

स्वरव्यक्षन-माधुर्य- -यम् नाशि २,८, ९.

स्वरव्यक्षन-संयु(क्त>)का--क्ता नाशि १,६,२.

स्वर-शास्त्र- -स्नाणाम् नाशि १, १,१;२.

स्वर-श्रुति-पूरण- -णात् नाशि १,३,२.

स्वर-संयुक्त- -क्तः नाशि २,४, ७; -क्तम् कैशि ५४.

स्वर-संयुत- -ताः शैशि ३२४. स्वर-संयोग-ज- -जानाम् ऋश १४,६३.

स्वर-संस्कार- -रयोः ग्रुपा १, १; -रो या १,१२;१४; २,१.

स्वरसंस्कार-संयुत्त- -तम् कौशि ४४.

स्वरंसस्कार-प्रतिष्ठापयितृ--ता शुप्रा ८,५३.

्रस्वरसंस्कारो(र-उ)हेश---शः या १,१५.

स्वर-संज्ञा- -ज्ञायाम् नाशि १, ८,६.

स्वर-संधि- पावा ६, १, १००; -धयः श्रप्रा २, ३, ५; -धिम् माशि ३, ६; नाशि १, ६, १८; -धिषु पावा ६,१, १००.

स्वरसंधि-विधान- -नेन याशि २,२७.

स्वर-संधेय- -थे शुप्रा ६, ५. स्वर-समासा (स-अ) नुपपत्ति--त्तिः पावा ३,१,१२५.

स्वर-समासान्त- -न्तेषु पावा १,२,६४. स्वर-समासान्त-पुंचन्नाव - -वेषु पावा २,१,१.

स्वर-सामन् - - म वाश्री ३, २, ३, ३६; - मश्यः शांश्री १४, १९, २; - मसु शांश्री १८, ९, ५; १२, ६, ६, १८, ३; द्राश्री; - मानः श्राश्री ८, ५, १०; ६, २५××; शांश्री; काश्री १३, २, ८; - मनः वाश्री ८, ७, १३; ११,७,४; १०; शांश्री; - मनम् शांश्री १०, ९, ११; निस् ३, ६:३५; - मन लाश्री १०, ६, १६; ८, २; निस् ५,३:३३; ३७; - मनोः लाश्री १०,७,१०; निस् ५,४:१८.

स्वारसामिक<sup>र</sup> - केपु द्राश्री ८,२, २०; लाश्री ४, ६, १६.

स्वरसाम-विज्ञवजिद्-वर्जम् वैताश्री ३१,१३.

स्वरसामा( म-अ )भिष्ठव-गवायुस्- -युषि वैताश्रौ ४०, १४.

स्वरसामै(म-ए)ककपाला( त-श्रा)मि(क्षा>)क्ष- -क्षम् मीस् ७,३,२६. स्वर-सिद्धि- -द्धिः पावा ५,३,

स्वरसिद्धय(द्धि-श्र)र्थ- -थैम् पावा ५, १,१९९; ६,१, १२१××.

96.

स्वर-सौक्ष्मय- -क्ष्मयात् नाशि २,७,१२.

स्वर-स्थान--नात् नाशि १,६, २०.

स्वर-हित- - -तम् जैश्रीका

a) पस. उप. = शुक्लादि-। b) परस्परं पामे.। c) उप.  $< \sqrt{a}$ द् (ज्ञाने)। d) बस.। c) वैप २, ३ खे. इ.। f) तत्रभवीयष् ठस् प्र.।

१३७ª. स्वरा(र-अ)क्षर-पद-वृत्त-श्रेष-ं -पः वैश्रौ २०, २६: २; -षेपु वौश्रो २७, २: ८; बौग्र ४, ९,

स्वरा(र-श्र)क्षर-समान- -ना-नाम् कौशि ६५.

स्वरा(र-आ)ख्या- -ख्या नाशि २.५,६: - ख्याम् नाशि २,५,७. स्वरा( र-अ )झ- -झम् तेप्रा २१,१.

स्वरा(र-श्रा)त्म<sup>b</sup>-ता- -ताम् . कौशि **७७.** 

स्वरा(र-ग्रा)दि- -दि माधौ ५, १, १, १२; उस् ८, ३; –िदः ह्याधी ७,११,११; -दिम् आश्री १,२,१०; वैताश्री २१,४; -दिषु लाश्रौ ६, १०, १६; -दे: शांश्रौ ६,१,१५; उस् ८,१५-१७; –दौ अप्रा ३, ३, २१; -चो: भास् ₹,८.

स्वरादि-निर्णय - -यः कौशि

स्वराद्य(दि-श्र)स्वरादि--चोः भासू ३,९.

स्वरा(र-श्रा)देश- -शः ऋशा १, · 84.

स्वरा( र-श्रा )द्यन्तो( नत-उ ) पंसष्ट- -ष्टात् पावा १,३,६४. स्वरा(र-आ)च्(दि-उ)पसृष्ट--ष्टात् पावा १,३,६४°. स्वरा(र-अ)नन्तर्हित-वचन-

-नम् पावा १,१,७.

. स्वरा(र-ब्र)नवगम- -मः वृदे

२,११४. स्वरा(र-ग्र)नादेश- -शे लाश्री 🚲 ७, १०,२.

स्वरा( र-आ )नुनासिक्य-काल-भेद- -दात् पावा १,१,६९.

स्वरा ( र-श्र ) नुवन्ध-ज्ञापन-

स्वरा (र-अ) नुस्वारो (र-२ऊ) प्मन्- न्प्मणाम् ऋंप्रा १३,११. स्वरा(र-अ)न्त- -न्तम् शुप्रा ४, २८; अप्रा ३, ४, ३; शेशि १९९; पाशि; -न्तानि श्रप्रा २,

2,90:20.

शुप्रा ५,२८.

-धानि श्रप्रा २,२,१.

स्वरा(र-श्र)न्तर- -रम् ऋप्रा २, ३; नाशि १, १, २; ८, २;

॰स्वरा(र-श्र)प्रसङ्ग- -ङ्गः पावा **ે**ફ,૧,૧५૪.

स्वरा(र-श्र)र्थ- -र्थम् पावा ५, ₹;€.

स्वरा(र-श्र)धमात्र<sup>b</sup>-- न्त्रम् शुप्रा

-नाय पावा १,३,१.

स्वरा (र-श्र) नुस्वारो(र-उ)प-हित- -तः ऋप्रा ६.१.

२,१०;१२; -न्तेन शौच ४,५५. रवरान्त-ता- -ताम् निस्

स्वरान्त-पूर्वपद् -दानि

स्वरान्ता(न्त-श्रा)वाध<sup>b</sup>-

-रे ऋपा १,२३.-

?स्वरान्तरा( र-अ )विरत<sup>व</sup>--तानि नाशि '१,७,१७.

स्वरा(र-श्र)न्यत्व- -त्वम् नाशि 

१,१२६. :

स्वरा(र-श्र)वसान<sup>e</sup>- -नम् ऋश **११,६**0. .

स्वरित!- -तः वैताश्री ३२,१५: ऋप्रा ३, १; ३; शुप्रा; पा १,२, ३१××; -तम् आश्रौ ७, ११, १६; लाथी ७, ८, ५; ऋपा; नाशि २, २, १२<sup>8</sup>; -तयोः - तैप्रा १९,१; –तस्य श्रप ४७,३, . १; ऋपा ११,५६; शुप्रा; पा १. २, ३७; -ताः अव ४७, ३,५: ं शुप्रा १, १२२; शैशि १७५; याशिः; -तात् ऋपा ३,१९; शुप्रा ४,१४१; तैप्रा; पा १, २, ३९; -तानाम् माशि ५, ४; -तानि अप्रा १, ३, १०, ३, ११, २, ३,२२; -ते शैशि १३६; याशि; -तेन ऋपा ११, ५३; पा १,

शुप्रा ४,६३. स्वरित° पा १, ३,७२. स्वरित-त्व- -त्वम् पावा ६, १,८४: -खे पावा ६;१,१७४. र्थ- -थेम् पावा १,२,३२.

३, ११; पावा ३, १, ३; -तौ

स्वरित-पूर्वाङ्ग-. - के याशि 2,23.

स्वरित-प्रचित- -ते नाशि - १,७,१९.

स्वरित-प्रभव<sup>b</sup>- -वाः पाशि १२; नाशि १,८, ८. ः

्र ?स्वरित्प्रभवप्रचितात् माशि ५,६ b.

स्वरित-वत्- -वान्ः शुप्रा ४,१३३. 🚲 🚉

a) सप्त. जैश्री १४: ६ स्वर्यम् इति पामे. । b) वस.। c) तु. पाम. 1 d) इस. 1 °त-> तत्रभुडीयेऽर्थे १रत्ये— । विप. ]>-स्यानि इति क्षोधः । e) समाहारे द्वसः । f) विप., नाप. (स्वर-विशेष-) । इतच् प्र., १पक्षें PW. <√स्तृ इति । > g) सप्र. याशि २, २४ स्वारम् इति पासे. । h) पाठः ? °तप्रभवप्रचितात इति शोधः संभाव्यते (तु. याशि १, ८७) ।

स्वरित-वर्जम् शुप्रा २,१. स्वरिता(त-आ)दि- -देः उस् ८,१६. स्वरिता( त-आ )देश- -शे माशि ५,५. स्वरिता(त-श्र)नुदात्त- -तौ • भासू १,१४. स्वरितानुद्।त्त-संनि-पात∸ -ते तैप्रा १०, १२. स्वरिता(त-अ)प्रसिद्धि -पावा ६,१,८४. स्वरिता (त-अ) थे- -थेम् पावा ८,२,४. स्वरिता(त-अ)वष्टत- -ते माशि ५,८३, स्वरितो(त-उ)दयº- -याः याशि २,१७. १स्वरितो( त-उ )दात्त<sup>b</sup>− -त्तात् पावा १, २, ३२; -ते 🖭 शौच ३,७४. स्वरितोदात्ता( त्त-श्र )र्थ--र्थम् पावा १,२, ३२. २स्वरितो( त-उ )दात्त~ -त्तयोः पावा ६, १, १५७. - स्वरितोदात्त-पर- -रम् उसू ८,८.. स्वरितो( त-उ )दात्त-नीचं-त्व- -त्वम् तैप्रा २४.५. स्वरितो( त-उ )प( धा> ) धª- -धे ऋप्रा ३,१२. .स्वरे(र-ए)कदेश- -शम् ऋपा ११.५.६. 1 ः . स्वरो(र-उ)त्तरपदवृद्ध्य(द्धि—अ)

र्थ- -र्थम् पावा ५, १,११९. स्वरो( र-उ )त्तर-प--पूर्व- -र्चे भाशि १५. स्वरो(र-उ)दय - -यः श्रप ४७, २,८; ऋपा २, २४; ४, ६५; -यम् ऋपा २, २१; ७१; ११, ३९; -ये ऋप्रा ५,१४; शुप्रा ८, १७; माशि १०, ३; -यौ माशि ९,८. श्चिरोदा°÷ -दा नाशि २,६, ७, श्स्वरोदायाº-- -याम् नाशि २, €,८. स्वरो(र-उ)पजन- -नः शौच ४, 908. स्वरो(र-उ)प(धा>)धव--धात् ऋप्रा १४,३३; ५४. स्वरो(र-उ)पहित- -तात् ऋप्रा ६,४६. स्वरो(र-२ऊ)ध्म-पर- -रः ऋप्रा ६,१०. २स्वर्य<sup>व</sup>-- -र्यम् जैथौ १४: ६. †१स्वरणº- -णम् शांश्रौ २,१२,५; श्रापश्रौ ६,१८,१; बौश्रौ. २स्वरण<sup>1</sup>— -णम् माशि ११,७. स्वरयत्- -यन्तः द्राश्री २, २, ४; लाश्रौ १,६,३. २स्वार<sup>e/g</sup>- -रः शैशि १८९; याशि |√स्वृ<sup>p</sup> १, ८४; ८५××; माशि; नाशि स्वेच्छा- १स्व- इ. . लाश्री ६, ११, ४; १२, १४; स्वैर- १ख- इ. याशि १, ५५; -राः ऋषा ३.

३४; नाशि २, १, ९; ११; -राणाम् नाशि २, १, १०; -राणि लाश्रौ ४, ६,१६;६,९,; ६; क्षस्; -रान् ऋपा ३, १८; ् -री माशि ८,२. स्वार-नामधेय∸ ;यानि तैप्रा ुं ે. ૨૦,૮. स्वार-पर- -रः कौश २७. स्वार-प्राय- -याणि लाश्रीः १०, २,५. ं स्वार-वलाबल--लम् माशि८,३ स्वार-विकम- -मयोः तैप्रा १७. स्वार-संज्ञा- -ज्ञायाम् नाशि १, स्वारो( र-उ )दात्त- -तौ याशि 2,63. · ःस्वारोदात्त-पर- ऱरः कौशि . १०;११. स्वारियत्वा उस्ंट, १४;१५. स्वाधि - -र्यः याशि १, ८९; -र्यम् माशि ११,६; याशि:२,२५<sup>२1</sup>; नाशि २,२,१४<sup>m</sup>. स्व(सु-ऋ)त"- -तः या २,१४<sup>३</sup>. †स्वृतीक - - कम् निघ १,१२°; या १४,११. १, ८, ४<sup>1</sup>; २, ७, ३<sup>1</sup>; -रम् |स्वेद-, स्वेदन- प्रमृ. √िखद् द्र. ७,१,१; २, १; छस्; याशि २, स्वैरिकिº- किः वौधौप्र ४१:१३. २४1; -रयोः कौशि २८; -रस्य स्वैरि-कर्मन्-, स्वैरिन्-, स्वोपस्य-१ख- द्र.

a) वस.। b) पस.। c) = स्वरभक्ति-। नैप्र. < स्वरोदया-?। d) हितार्थे यत् प्र. (g. सप्र. जैंश्रीका १३७ स्वरहितम् इति पामे.)। e) वैप १ द्र.। f) भाप.। g) = स्वरित-। साम-विशेष-। Lलाश्री. . h) स्वरः इति लासं. । i) °रस्य इति लासं. । j) पामे. पृ २७७४ g इ. । k) कर्मणि ण्यत्-प्र. । . l) पामे. पृ २७७१ p इ. । m) स्व° इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. माशि.)। n) उप, = १ऋत-। o) = १वदक-। p) पृ १९८४ k द्र, । q) = ऋषि विशेष-।

ह

ह°- हि ऋत ४,४,१४. ह-र्- होः पाशि १८. ह्-र- हात् ऋत ५,६,५. पृंह<sup>ि</sup> श्राश्री २,१८,१२; शांश्री १,१५, ५: काश्रौ; वैताश्रौ ३२, २९<u>६</u>: झस् ३,२: २२\$; हा भाग २, ७: १४; हा३ श्रापमं २,१६,४. ह-शश्वत् - -श्वतोः पा ३, २, ११६; -श्रद्ग्याम् पावा ३,२,१२२. ह°- देज्यो १८°; हः अप ४७,१,१६; शुप्रा ४,१२४; ऋत ४,४,६. ह-कार- -रः ऋषा ४, ५; १४,५७; तैप्राः; -रम् निस् २,९:८; शैशि २९८;३०२;३३८; पाशि; -रस्य अप ४७,२,१०; शौच २,७: पावा ७,३,५४; पात्रवा ५,१; -रात् ऋपा १३, १०; तैप्रा २१, १४; शौच १, १००; -रे ऋप्रा १४. २८; शौच १, ४७; शैशि ३०१; साशि; -रेण श्राशि ४,१०. हकार-परिवर्जि(त>)ता- -ता याशि १,७४. हकार-रेफ-संयुक्त- -कः याशि २,५६. हकार-वर्जम् उस् १,७. हकार-वर्ज्य- -ज्याः शेशि २४. हकार-विसर्जनीय- -यौ तैप्रा २. ४६. हकार-सोप्मो(ध्म-उ)पहित--तात् ऋपा १४,५२. हकारा( र-आ)दि- -दि नाशि २,२,१०; -दिः अत्रा ३,१, ७; -दिपु माशि ८, १०; -दी शौच

े हकारा(र-अ)नुस्वार- न्री श्राशि 8,8. हकारा(र-अ)न्त- -न्तः श्रप्रा ३,२,१३. ह-प्रहण- -णम् पात्रवा ५,१. ह-चतुर्थ- -थेंपु तैप्रा २.९. इ-लोप-वचन- -नम् पावा ६, ३, . ह-वर्जम् शुप्रा १,५१. ह-विसर्ग- -गौं भाशि १२०. ह-विसर्जनीय- -यौ श्राशि १.८. इ-श-वकार-पर- -रः तैप्रा १४. ह-ष- -षौ शैशि २९४. हप-कार-, -रे शैशि २९३. हाः ऋत २,१,२. हा(ह-आ)देश- -शेषु पावा ८,४.२. हा( ह-श्र )न्तस्थ- -स्थाः ऋत २, हंस,सा (बंबा.)b- वांड ३, ६२; पाग २,४, ३१<sup>8</sup>; ४,२,१३८; ५, २, ११६<sup>1</sup>; ६, ३, ११८<sup>8</sup>; —सः .आथ्रौ ८, २,१४‡; शांश्रौ ११, १४,१४‡; काश्रौ; वाध्रुश्रौ ४, ३७:७; रांध २४३; विध ४४, १५; या, १४, १.१३; ३१५०; -सम् शंध ११६: ५७; -सस्य वैश्री ११, ७: १३; -साः श्रप ६८, १, ३२; वैध १,९, १; ४; या ४, १३†∮; १४, ३१३; -‡सासः<sup>h</sup> श्रप ४८, **९**३; निघ १,१४; -सै: श्राश्री ४,११,६ हंसी->हंसी-गद्गदा- पावा ६,३,४१<sup>6</sup>,

इंस-कारण्डव<sup>ह</sup>- (>॰व-व (त् >) ती-) हंस-गद्गदा- पावा ६,३,४१९ हंस-प्रामकुक्कुट-ध-शृगाला ( ल-आ)दि-मांस—भक्षण- -णम् सुघप ८७: ९. हंस-पथ- पा<sup>1</sup>, पाग ५, ३, १००; पाग ४,१,८६९ हांसपथ- पा ४,१,८६. हंस-प(द् >)दा!- -दा माशि ९. ११;१३ई; याशि २,१३;१५ई ٩ ६. हंस-परिवार<sup>k</sup>- -रः शंध २४३. हंस-पाति(न्>)नी $^1$ - नीः वौश्रौ १०,३८: १६: हंस-बलाक-बक-मद्गु-वानर-इयेन-भास-चक्रवाक- -कानाम् विध . ५०,३३. हंस-भास-चक्रवाक-सुपर्ण- -र्णाः आपध १,१७, ३५; हिंच १, ५, ĘĘ. हंस-भास-यर्हिण-चक्रवाक-प्रचलाक-काको(क-उ)ऌक-कण्टक-डिडिक-मण्डूक-डेरिका( क-श्र )श्व-बभ्र-नकुला(ल-श्रा)दि-बौध १,१०,२८. १ **इं**स-मुख->°ख-प्रसे(क>)का<sup>k</sup>--काः काश्रौ १,३,३८<sup>m</sup>. हंसमुख-प्रसेच(न>)ना<sup>k</sup>--नाः<sup>ш</sup> बौश्रौ २०,१६:१५;माश्रौ १,१६,६; हिश्रौ १,४,३२. २हंस-मु(ख>)खी"- -खीः बौशु १०: २६: -खीम् बौज्ञ १०: १८;२०;२०: २१: - ख्यो बौज् १०:२८: २०:१७: - स्य.

 $a)= \epsilon-1$  b) वैप १, इ.।  $c)=a\hat{\mathbf{u}}$ -िवशेप-1  $d)=\epsilon$ -त-नक्षत्र-1 e) तु. पागम. 1 f) प्रार्थः ? 1 g) पृ ८६२ पृ इ.। h)=अक्ष-1 i)  $<\epsilon$ -तंसपथक-1 j)=-स्वरभक्ति-विशेप-1 k) बस. 1  $l)=\epsilon$ -हसमुख्यः इति पासे. 1 n) विप., नाप. (इप्टका-)। वस. 1 l

श्रापश्रो १,१५,१२°; काठश्रौ ७. कागृउ ४६:६. हंस-व(त् >)ती- पा ६, ३, ११८; -त्या<sup>b</sup> श्रापश्री १६, १०, १८. १२,५; माश्री ६, १,४,१६; २८; वैश्रौ १८,८: १३: हिश्रौ ११,

३, ४०. .हंस-साचि<sup>c</sup>---चिः बौश्रौ२४,११:७. हंसा-वत्-, हंसिन्- पा ५,२,११६. हंसीय- पा ४,२,१३८.

हंसक,का- (>हांसकायन- पा.) ्षाग ४,१,९९; २,८०<sup>वंश</sup>.

हंस-कारण्डव- प्रमृ. हंस- इ. इंसि(क>)का− पाट ४,१५४. हंहो पाग १,४,५७.

ह-ग्रहता-, व्चतुर्थ- ह- इ. √हट् पाधा. भ्वा. पर. दीप्तौ.

√हरु पाधा. भ्वा. पर. प्लुतिशठ-त्वयोः वलात्कारे च.

हत-, हति-, हत्तु- प्रमृ. √हन् द्र. √हद् पाघा. भ्वा. श्रात्म. पुरीपोत्सर्गे.

√हन्<sup>ड</sup> पाघा. अदा.पर. हिंसागत्योः, हनति निघ २,१४<sup>† b</sup>; हनस्व कौस् ४८, १८; हन आग्निए २, ६, १:२५ई; ईहनऽहन अप

> ३५, १, २; ३६, ९, ३; झहनत् शांथी १४.५०.१.

हते जैश्री २: १९३; हन्ति काश्री . २०, १, ३८; श्रापश्री १७,

२१, ७‡; २३, ११, १३;

बौधौ; निघ २, १४<sup>†1</sup>; झते वाश्री १, ७, ३, १८; हिश्री ५, ३,३२; झन्ति काश्री १५, ७, ५; २०; सापश्रौ १०, २७, ७; वौश्रौ; †हंसि निस् १,१:१९; श्रप ४६.५. १: हन्मि श्राश्री १, ३, २२; आपश्रौ १५, १९, ५<sup>1</sup>; २४, १२, ६; बौश्री ३, १६: २९;९,१८ : २१<sup>1</sup>; भाश्रौ **४**९, २:११.२०,१<sup>1</sup>: हिंगु: आमिगृ **१**. ५, ३:४<sup>1</sup>; †हनत् श्राश्रौ ८,३, १७<sup>२</sup>; शांश्रो १२, १८, १७<sup>२</sup>; †वत आपमं २, १३, १२<sup>k</sup>; श्राप्तिगृ २,१,३:१९<sup>k</sup>; भागृ १, २३ :११<sup>६</sup>; बैगृ ३,१५ : ५<sup>६</sup>××; नहन् शांश्री १४,७१,४; स १६, ५: या ६,१७: नहन्तु वैताश्री १४, १<sup>३1</sup>; अप ३७,१,४; झन्तु मागृ २,१४,२६५: +जिह,>ही काश्रौ ३, ५, १४३: ४,१५, ५; श्रापथ्रौ: श्राप्तिग्ट २, ६,६: २८<sup>m</sup>; काग २४,१६<sup>m</sup>; बौध २, १,१५८; ऋप्रा ७, ५४; ‡हतम् हिए १, १३, १३<sup>‡110</sup>; कीस्; †हत काय २४, १६<sup>n</sup>; माय १, s, २०"; वाग्र ११, २१"; हिग्र २, ३, ७<sup>k</sup>; गो २,१३<sup>n</sup>; हन्तन,

९:८<sup>व</sup>;बाधूऔ;हिश्रौ१४,२,१७<sup>व</sup>; **अब्नन् वाध्रश्रौ ४,६३: २,८०:** २: ५: बहनम् माश्री १, ६, २, १० : व्रीत माश्री ५, १, ६, २२; हन्यात् श्रापश्रौ १५, १८, १०;१९,५;१७,१७,७‡; बौधौ; हन्युः वौध्रौ २९,१३: ७‡; श्रप ५२, १४, ४; १५, १; २××; हनीयाः भागृ २, २४: १६†°; हन्याम् वाध्रौ २, २, ३, २६ : हिश्री १२, ५, ३२; ३४.

हनोमि पागृ १,३,२०‡m. जघान श्राश्री ६, ३, १‡; शांश्री ९, ५, २‡; वाधूश्रो; श्रापमं २,

90, 20tr; आगृ 2, 3,3tr; मागृ २, ७, १ 🕂; हिगृ २,१६,

८ मा: जब्नुः बृदे ६, १९५;

जघन्थ बौश्रौ १५,६ : १२†; सु ११,३;भाशि: हनिष्यसि सु १४,

५: कौसू ४९, १२<sup>२</sup>; श्रश्र ११,

३(२); हनिष्ये वैताश्री ३७,१८; बृदे ६,१२२.

ह्न्यते आपघ २, २६, २; हिघ २, ५,१९७; या ९,१४; हन्यन्ते

कौसू १५,१७; ७५, ५‡; आवध १. ९,२६; हिंघ १, ३, २७;

हन्येत श्रापश्री २०.८, १: २२. ४, २६‡.

घातयस्य शंध ३८४; घातयेत् मागृ १,३,६; अप १, १०, ५;

a) पांभ. पृ २७७६ m इ.। b) = [इंसशब्दनती-] ऋन्-। c) वैप र इ.। d) का- इति पाका. । e) अर्थः ?। f) तु. पागम.। g) या १,७; ३, १८; ४,१३;२५;२७; ६,३; ११; १७; ९,८;२० शौच ३,९१, h) घा. गतौ वृत्तिः । i) पाभे. वैप १ हन्मि शौ २, ३२, ३ टि. इ.। पा १, २, १४ प्रमृ. परामृष्टः इ.। j) हन्ये इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. हिग्र., खि २,११,५ च )। k) सपा. घनत <> हत इति पामे. । l) पामे. वैप १, २७१४ g द्र.। m) सप्र. जिह <> हनोमि इति, हिए १, १३, १३ अप · जिह इति च n) सपा. हतम्<>हत <> हनीथाः इति च पामे.। o) पाठः ? हत इति शोधः इति संस्कर्तुः टि., Böht [ ZDMG ५२, ८३ ] च। p) पामे. वैप १ जघान ऋ २,१५,१ टि. इ.। वैप २, ३स्तं. अजयत् मारा १३,१,५,६ टि. इ.। r) पामे. पृ १३०२ m इ.।

>ना या ४, ७; तैप्रा ३, १०;

🕈 अहन् शांश्रौ ८, २५, १<sup>२</sup>р;

आपश्रौ २०,६,१४<sup>व</sup>: बौश्रौ १५.

वाध १९, ४६××; गौध. †जिघांसति वौश्रौ १५, ६: १; वाधौ ३, ४, १, २४; हिथौ; जिद्यांसिस ऋत्रा ८, ४१; अजिघांसन तेप्रा १६, १३ 🕏 जिघांसेत् अप्राय २, ९; जिघां-सीयात् वाध ३, १७. नंजङ्घनत् आश्रौ १, ५,२९××; शांश्री ६,७,१०%; त्रापश्री. ३धन- -नः पा ३, ३, ७७. घनाघन<sup>6</sup>- पावा ६, १, १२; -नः शुप्रा ५, ३७‡. घात- -ते अप ५१, ३,३;४,१;३; ५; **५०<sup>३</sup>,**११,१७. घात-निर्घात-वज्रि०<sup>c</sup>- -णाः याशि २,७८. घातक- -काः विध ५१, ७४. १घातन<sup>d</sup>- -नम् श्रप ६८, २, १८; विध ३६,१;४१,१. २घातन<sup>6</sup>- पाउ ५,४२; -नम् श्रप २०,७,२. व्यातम् पा ३,४,३७. घातियत्वा शंध ३८१. घाति- पाउना ४,१३६. धातित- -तम् अप ५१, १, ५; ,शंध ४४०. °घातिन्- पा ३,२,८६. घातुक- पा ३, २, १५४; -कः वीश्री १४, २४:३२: शंघ ३२८. ृष्ठत्– प्रतः वौध २, १, ६; प्रता श्रापश्री १२, २२, ५<sup>‡1</sup>; झन् बौधौ १३,४२:९; गोध २, ५१; या ७, २३; शैशि: घन्तः वौश्रौ ७, १३:२५<sup>‡1</sup>;

व्रन्तम् द्राश्रौ १०, ३,५; लाश्रौ 3,99,3. †व्वती--ती आपमं २,२, १०; सु २४,२; काग्र ४१,११; वौग्र. जघन्वस्- पा ७,२, ६८; - मन्वान् या २,१७; ७, २३ई; ऋप्रा ४, ६६; शेशि २२७. जिन्न पा ३,२,१७१. जिवस्- पा ७, २, ६८; -वांसम् बौश्रौ १७,४९: ९; तैप्रा १६, १३ म: - वान् या २, १७. जङ्घत्<sup>b</sup>-- -ङ्घतः ऋपा १४, 48#8. जहि> जहि-जोड-, जहि-स्तम्ब-पाग २,१,७२. जिवांसत्- -सतः शांश्रौ १८, ११, २१; -सन् धस् ३,१५:७; कौसू १३५, ९‡; ऋप्रा १३, २४: -सन्तम् वाध ३,१७. जिघांसद्-यज्ञ - - ज्ञः निस् ६, 90:9. जिवांसु- -सुः वृदे ७, ५०: -सुम् वृदे ६,११२; -सोः चात्र १३ः ٩ħ. हत,ता- पा ६, ३, ४३: -तः ‡त्रावश्रौ ३,१४, २; १२, ११. १०; भाश्री; गोगृ ४,९,१८ई; द्रागृ ४,४, ३भ ; –तम् श्रापश्री १८,९; १८ 🕂; बौश्री १२, ४ : १५××; वाश्री; -तयोः बौश्री १०,९: २: -तस्य विध २३, ५०२; वैध ३, ९, १; -ता श्रप २२, ३, २: -ताः शांश्री १५. १९, १६; बीध्री १८, १३ : ९; कौसू; -तानि वाध १७, ७१;

-ते अप ५१,३, ४; ५६, १. ४××; बृदे;-तेन श्रापश्री ९,१०. ९; श्राप्तिय २,६,१:२६५ . हत-जग्ध-पर- -रे पावा र ८,४, हत-पाप्मन्- -प्मा अप १, ४५,३. हत-पुत्र<sup>5</sup>- -त्रस्य ऋअ २, ७, ३२; श्रश्र २०,७९. हत-प्र(भा>)भ1- -भः अप ६३,५,१. हर्त-मनस्1- -नाः वौश्री १३, ३१ : ८; २६,५ : २०; २१. १हत-चत् ->°ती- -त्यः निस् ६,९०: २. हत-वर्चस्'- -र्चाः अअ १२, ₹. हत-बर्त्मन् !- -त्र्मनः या ३, ४‡∯k;-त्र्मानः या ३,४. हत-वासस्1- -साः वैगृ ५,७:५. २हतवत्- -वान् वृदे ६,१५२. हति- -तिम् सु ९,१. हत्न्- पाउ ३,३०. हत्वा बौध्रौ २,७: १ई; सु. हत्वाय वैताश्री ३२, १२ . हथ<sup>b</sup>- पाउ २,२; -थात् या ६, २७‡₫. हनन- -नात् या ६,२; २७; -नान् कौस् २७,१४; -ने या १,७. हननी- पा ४,४, १२१. हनना( न-ग्र )र्थ- -र्थाः वैश्रौ २०,१: ७. हन्प- पाउना ४,७५; ७९. हनूप- पाउ ४,७३. 🕆हन्तवे<sup>b</sup> शांश्रौ १८, ६,२; १२,३;

a) पासे. वैप १ जिन्नते ऋ ६,५६,२ टि. इ. । b) वैप १ इ. । c) रङ्गाणां इस. । d) भावे कृत । e) कर्तिरि कृत । f) पासे. वैप १ ध्नन्तः तै ३,५,३,२ टि. इ. । g) पासे. वैप १ इ. । h) व्यप. । i) पासे. वैप १ इन्मि सौ २,३२,३ टि. इ. । j) बस. । k) पासे. वैप १ हत्वर्वसः टि. इ. ।

श्रापश्रो १६,१६,१; बौश्रो. हन्तव्य - न्व्यः काघ २७५: २; -व्यम् माशि ६,५. हन्ति -> °न्ति-कर्मन् - न्मी या ५.२.

हन्त्- पाटव २,९४; - मन्ता आश्री ६,४,१०; शांश्री; आपश्री ११, १२,२६; वीश्री६,२८:२९६; वेश्री १४,८:१६; -न्तारः वीश्री १६, २०:१२; -न्तारम् हिश्री १३, २,११६वघ ५,१९१;-न्तारम्ऽ -त्तारम् श्री १८, ५, १९; वेश्री १७,१५:५; -न्तारी या १३,५; -न्तुः विध ५,१९०. हन्त्री- > ॰न्त्री-मुख॰ - -खः पाग्र १,१६,२३०.

हन्तोस् (:) या ६,२‡. हन्यमान- नस्य श्रप ६८,२, १६; -नाः अप ७०<sup>३</sup>,६,५.

- हान्त्र पाउ ४,१६०.

हन्न,नृ<sup>६</sup>- पाउ १, १०; पाग ५, २, ९७; ६,३,११९;८,२,९<sup>1</sup>; -चः या ६,१००; -नुभिः माधौ १, ६,७,२८; -नू आधौ १२,९,२; आपश्रौ २०, २०,७†; वाधूशौ; या ६, १००; -†नूभ्याम् आपश्रौ २०, ११, १२; वैगृ ४, १०: १० तैप्रा ३, ७; -न्वास् ऋत २, १, १०; -न्वोः आग्निगृ ६,४,२: ७;५,७: ३; वैगृ ६,

४: २८; हिपि. हतु-मूल- - रूम् शीच १,२०; - रूं अग ४७, २,५; - रूंन शुप्रा १, ८३. हतु-रू- पा ५,२,९७.

हतु-छ- पा ५,२,९७. हनू-मत्- पा ५,२,९७;६,३,११९; ८,२,९<sup>h</sup>.

हन्-मूल- -ले तैप्रा २,३५.

हनुष-, इन्ष- √हन् द. हन्त° श्राश्रौ ५, १३, १४†; शांश्रौ; पा ८,१,३०; ५४; पाग १,४,५७. हन्त√कु>हन्त-कार- -रः कप्र २,३, १२; -रम् पागृ १,१९, ६†; कप्र २,३,८.

हन्तवे √हन् द्र. १हन्ताय अप १९,१,६†. हपपा~ पाउमो २,३,१६४.

हुप्। न गठना २,२,१२०. हम् भाश्रौ २,१३,९३; पाग १,४, ५७².

हम<sup>1</sup>- -माय काग्र ४, २०<sup>२</sup>; गौध २६,१२

√हम्म् पाधा. भ्वा. पर. गतौ, हम्मति निघ २,१४<sup>†।</sup>.

√ह्य् पाधा. भ्वा. पर. गतौ, हयति, हयन्तात्<sup>ष्ट</sup> निघ २,१४.

ह्य<sup>1</sup>- पाग ४, १, ४१; ६, १, १९९; -यः आश्री ३, ४, १०; शांश्री १०,२, ७‡; बीश्री; -यम् वैग् ४,१४:१३; जैगृ २, ९:३३; श्रशां २५, ४; याशि २, ६४; -यस्य ‡वीश्री १५,३१:९; १२××; वाश्री ३, ४, ४, २२; -याः अप २०, १,३;२,१; वृदे ४,२८; -यानाम् माशि १५,९; याशि २,१०९; नाशि २,८,२३. हयी- पा ४, १, ४१; पावा ४, १,६३<sup>™</sup>.

हय-रूप->°रूपिन्- -पिणम् वृदे ७, ४.

?†हयस्°- -यः शांध्री ७,१८,४°. †हये° शांध्री ६, १०,८; गोग्र ४,८,२; द्राग्र ३,२,८; ऋग्र २,१०,९५<sup>२</sup>; वृदे १, ५३; ७, १५४; पाग १,४,५०६°; हयेऽहये काश्री, २०,६,१८.

हर<sup>e,0</sup>- -रम् अप १,३७,४†; अशां ७, ४; वृदे ५, १९<sup>p</sup>; -†राय आगृ ४,८,१९; गोध २६, १२.

हरण-,हरत्- प्रमृ. √ह(वधा.) द्र. हरयाण°- -णः निघ ४, २‡; या ५, १५०: -णे या ५.१५‡.

**हरस्− √**ह (वधा.) दं.

हरि: (वप्रा.) <sup>6'9</sup> – पांड ४, ११९; पांग ५, २,१००; ३,३०८; ८,२,९<sup>1</sup>; ४,३९; – †रयः आश्री २, १३, ७; ६,२,३; ४,१०; शांशी; श्रप ४८, ९४; बृदे ४, १४०६; निघ २, ३; या ७,२४०; –रये वीग २, ८,९†; –रिः काश्री १०, ८,१†; श्रापश्री; वाध्श्री ४,९६: ३; ४; कौस् १२७,२; श्रप ६१, १, ३; या ४, १९; –रिणा विघ १,३६; – †रिभिः श्राश्री ७, १२, १५; ८,८,२; शांश्री; –रिभ्याम् काश्री ९, १, १५; वीश्री ३, १९:९‡; या

a) पासे. वैप १,१७८३ n द्र. 1 b) परस्परं पासे. 1 c) = वालप्रहविशेष- 1 d) पासे. पृ २२४ g द्र. 1 e) वैप १ द्र. 1 f) तु. पागम. 1 g) पासे. वैप १ हनुभ्याम् काठ ४३, ६ टि. द्र. 1 h) हनु॰ इत्यपि पागम. 1 i) व्यप. 1 j) लघुशाखीयः पाठः 1 k) हन्तात् इति [पक्षे] दे., हयन्ता इति लघुशाखीयः पाठः l) वैप २, ३खं. द्र. 1 m) जातिलक्षणेनैव सिद्धेः गणपाठो व्यर्थ इति कैयटः 1 n) शोधः वैप १ हुयः मा ७,४७ टि. द्र. 1 o) = शिव- 1 p) = हरस- 1 q) विप., नाप. 1

७, ६५; -रिम् ईश्रस् २. ४: १४; ५: १४; धाप्तिगृ २, ४, 90:8; 99; 0, 4:25; वौगः; श्रप १, ३१,२; या ४, १९५०: - नेरी शाशी ६,२,६; ३, १<sup>8</sup>××; शांश्री; श्रप **४८**, ९४; बृदे ३,८६\$; निघ १,१५; -†री: श्रापथ्री १३,१७,३; बौथ्रौ ८. १६ : १३; हिश्रो ९,४,५०; - †रीणाम् बाधौ ७, ११, २२; बौधौ ७,१:१२××; बैधौ; -रीन् गुश्र ३, १२१; - मरोम् वौश्रौ ५,१५:१२; १४; वाधी १,७, ४, ५१; -यों: †शांश्रौ ८, १७, १; १२, १६,१; काश्री; बृदे ४, १४४: या ५, १२. हारिक- पा ५,३,१०८. हरि-केश°- फि ७३; -†शः श्रापश्रौ १७,३,७; बौध्रौ १०,४५: १३; माधौ; \$वाधूश्रौ ४, ७५: २२; ३४: -शाय गीघ २६,१२ . हरि-चन्दन-पा २,४,३५<sup>a</sup>. हरि-ज्वलन-संनिभ- -भे अप ६५. ٩,२. हरि-त्वच्<sup>0</sup>- -त्वचम् श्रापश्रौ ५. 90,8te. हरि-पूप-सरस्वति-मित्रावरुण-वत्- -वते काश्रौ ९,१,१६. हरि-मत्- पा ८,२,९. हरि-मन्यु'->°न्यु-सम्यक'- -कः ऋप्रा ५,२७ ई. हरि·यूप\*1->°पी (य>) या!--यायाम् ऋप्रा १४,४० .

हरि-योजन<sup>1</sup>- -नाय ऋपा १४, · ४o丰. हारियोजन!- - ननः श्राश्री ६, ११, ८८; बौध्रौ ८, १६: १०; माश्रौ २ ५,४, २; हिश्रौ ९,४, ४७; १०, ५, १४\$; -नम् श्रापश्री १३,१७, १; ४; वौश्री; -नस्य श्राधी ६,१२,२‡;शांधी; -नात् श्राश्री ५, ३, ८: शांश्री १५,१,२७; -नाय माश्री २,२, ५, २९; -ने आश्री ५,५, २०; काश्रौ २५, १३, १७; हिश्रौ ८, ६, ५; मीस ३, ५, २९; -नेन शांश्री ८, ७, २१; हिश्री. हारियोजनी--नी: वौश्रौ ६,३४:४; -- यः हाश्री ६, ३. १६: लाश्रौ २,११,१०. हारियोजन-प्रहण- -णम् काश्रौ १०,८,१. हारियोजन-होम- -मम् वैताश्री २३,९. हारियोजना(न-ग्र)तिप्रैप-प्रेषित- -तः वाश्रौ ३,२, १,३९. हारियोजना( न-ग्र )न्त--न्तम् शांश्री १४,५१,४. हार्योजन<sup>8</sup>- -नम् काथ्रीसं २९: २: -नस्य काश्रीसं २९:१. हरि-वत्- पा ५,२,१००; -+०वः आश्रौ ६, २, १२; ३, १६; ४, १०; शांश्री १४, २१,२; काश्री; माश्री २, ५, ४, २४<sup>1</sup>; -वत् वैश्री १७, ३:३; हिश्री ९, ७, २६; द्राश्री; -वतः श्राश्री १.

१२,२०; ६,१२,२‡; बौधौ ८, १७: १<sup>1</sup>; - चिते आपश्री १२, ४,६; १३,१७,२; वौग्री; -वत्सु ध्रस ३,२: १९; -वन्तम् बौधौ ८, १६: १२ ई; -वान् श्राश्री ५,४,३‡; शांथ्री; बृदे ४,१. हरिवती- -ती: माश्री २. भ,४, ३<sup>‡।</sup>; –तीपु जैथ्री १५: १०; -त्यः जुसू ३,२:२०. हरिवद्-योनि<sup>c</sup>- -नि निस् ८, . 6: 39. हरि-चन- पा ८,४,३९. हरि-वरुण-वरेण्य - -ण्याः याशि २, ३२; नाशि २,३,४. हरि-वर्ण $^{I}$ —>हारिवर्ण $^{m}$ — -र्णम् जैश्रीप १२; लाश्री ७.१,१; चुसू १,५:३; ११; २, १५:२३; -र्णस्य निस् १०,२:४०. हारिवर्ण( र्गःऋ )ई- -जिझ लाश्री ६,८,१२. : ं हारिवर्णा( र्ण-आ )ष्टादंप्टू--ष्ट्रे निस् ३,३:३१; ३५. हारिवर्णी(र्ण-उ)द्वंशीय- -ये ंनिस् ३,३ : २८: ३१;३५. †हरि-वर्षस'- - पंसम् श्रापश्री १४, २, १३; बौश्रौ १७,३:६; हिश्रौ ९,७,२१. हरि-वासव<sup>व</sup>-ं-वी पाग २,४,१४. हरि-वाहन°- -नः बृदे ४, ७७; ५, 940; ८,३4. १इरिवृत- ∙तम् माश्री १, ५, २, 98<sup>‡8</sup>. हरि-व्रत¹- - †तम् धार्यो १,४,२,

a) पाभे. वैप १ हुरिभ्याम् शौ २, ५, १ टि. इ. । b) = हरी (च्च. पा ८, २, ८९) । c) वस. । d) चु. पागम. । e) पाभे. वैप १ हुरिवतम् ऋ ३,३,५ टि. इ. । f) वैप १ इ. । g) नैप्र. <हारियोजन- । वैप १ इ. । h) पाभे. वैप १ व्यथितः मै ४,९,१२ टि. इ. । i) पाभे. वैप १,८२४ ј इ. । j) पाभे. वैप १ हुरिवतः काठ ४, ११ टि. इ. । k) मन्त्रप्रतीकानां हस. । l) वैप २, ३सं. і m = साम-विशेप- ।

पः <sub>हिंश्री</sub> ३,३,३६. हरि-श- पाथ,२,१००. প্তব -রাব্ हरि-शबल-कापोत-हिर-श(य>)या³- -या शुप्रा ३, १२८<sup>‡७</sup>; न्यास् काश्री ८, २, हरि-गुरू-रूप- -पम् बौश्रो १८, हरि-श्-चन्द्र<sup>कात</sup> पा ६, १, १५३; ४६:१५. -न्द्रः शांश्री १५, १७, १; वाघ १७, ३२; -न्द्रम् उस् ६, ५४; —祆· 宋羽 २,9,96. हरि-श्री ॰->॰श्री-निधन॰--तम् हरि-ष्ठा" - सः बोश्रो १०, २४: हरि-स्तृति - न्तिः ऋत्र २,१०,९६. ह(रि>)री-श(य>)या--या शुप्रा ₹,9२८‡<sup>b</sup>. हर्ग (रि-म्र)स- -०क्ष भाग २, ५: 93<sup>‡र</sup>; -क्षः पागृ १,9६, रहर्गहण - न्हणः कागृ ३५,१<sup>†ह</sup>. <del>†हर्ष (रि-प्र)इव°- पाग ४,</del> ९, ९०४<sup>0</sup>; -०३व शांश्रो **१०, ५**, १९१; बाश्री ३,३,३,१; ऋप्रा ८,४२; - ज्वाय शांश्री ३,१८,

3,5,4<sup>0,1</sup> हार्यञ्च- पा ४,१,१०४. हाधेदिव - - दिवः बीश्रोप्र४८:४. †हरिक्लिका"- -का<sup>1</sup>, -के<sup>1</sup> शांश्री १२,१८,३;४. हरि-चन्द्रन- प्रमृ. हरि- इ. हरिण - पांड २, ४६; वाग ४, १, ४९; पावा १,२, ६४; फि ३३; \_ण: शांश्रो १६, ४, ४<sup>‡1</sup>; आपन्नी ९,१४, १४××; भान्नी; \_णम् श्रप ७०२, २३, ७; श्रश्र ३, ७; -णस्य आपश्री १३, ७, १६+; वैश्री; वैताश्री ६,१+ ; -णाः भप ७१,३,३; -णे माश्री १हरिणी- पान ४, १, ४१; છ,૬,३. \_जी बौश्रौ १५, ३०:३<sup>‡1</sup>; पि ७,१६ः;-जीम् कौस् १०२,२ः हारिण - - जम् आवध १,३,३; हिंध १,१,७५; -जेन विध ८०, हरिण-चमेन- -मीण कौस् १६,३. हरिण-पृणाका - का आपश्रो ९, १४, १४; भाश्रो ९, १६, १७; हिश्री १५,४,२१. हिंग-जु(त>)ता- -ता वि ५, हरिण-रुरु<sup>व</sup> - -रुः श्रप २३,४,३.

सप १८, १, १७; माशि ९, ११; याशि २, १३;१४; १६; \_जीमिः वैताश्रौ ३७,२४; कीस् ८०,३५;८२,३<u>१</u>;८३,२०;२३; ८४,१३; -जीम् माशि ९,१२. ३हरिणी- १हरित- इ. हरित्(वप्रा.) - पांड १,६७; पांग ८, २,९;- †रितः आश्री ५,१९,३॥; <sub>त्रापश्री</sub> ६९,२३,४; बौश्री १३, ३०:८; हिश्रो २२, ४, १९; <sub>अप</sub> ४८, ७६;८२<sup>६</sup>;९४; बृदे ४, १४०\$; निच १,६॥; १३; १५; २, ५६; या ४, ११६; -रिता शांश्रो १८, ११, २५; -रितास वेताश्रो १४,9 र हरित-पर्ण- > १हरित्पर्णकुशयवा-दि--दिभिः वागृ १४, ६<sup>४</sup>. हरित्-मत्- पा ८,२,९. १हरित,ता(बप्रा.)"- पाउ रे,९३;पाग ३,१,१२<sup>ण</sup>,१३,५,४,३<sup>ण</sup>, पावा १,२,६४; -तः श्रापश्रौ ९, १९, २१ ; बौश्रो १४,१४:१२ हैं; नेश्रो २०,३७:६ ईः, हिश्रो १५, ८,१६ माशि २, १; -तम् आवश्री ११,४,४; १६,१७, ७; २४,१; १८,११,६; भाश्री; श्रप

४८,९१<sup>‡</sup>; -सा<sup>४</sup> ग्राशि २,१३;

१४; -ताः श्रापश्री३,१३,५‡ः;

भाश्री; कप्र १, २,२; ३; –तात्

a) वैप १ इ. । b) पांभे. वै। १ हरिशया हि. इ. । c) = डिपचारात । उपसद् । d) व्यप. । f) विष. 1 g) = वालप्रह-विशेष-। पामे. पृ ३७३ j ह. 1 h) प्रतिगरतया हिस्माना हि. इ. 1 k) = १हरिया-(नेप १ इ.)। 1) पामे. नेप १ हरियाः मा २३,३० हि. इ. 1 m) पामे. n) = छन्दो-विशेष-। 0) विकारार्थे अन् प्र. (पा ४, ३, १५४)। e) = साम-विशेष-। बस.। १) नाय. (ओषधि-विशेष-, स्वरंभित्त-विशेष-, ऋग्-विशेषu) = दिश-। x) पामे. वैप १,२५५४ O इ. वेप १ हिर्गुस्य ऋ १, १६३,१ हि. इ. । q) 39. = 988- 1 s) पामे. वैष १ हरित: काठ ३५,9 टि. इ.। v) कुरोः, यवा॰ इति द्विपदः शोधः? (तु. संस्कृतेः हि.)। w) तु. पागम.। p) पस. उप. = पोतिका-। [शी १८, २,११-१८]। y) = स्वरमिक्त-विशेष-

वाधूधौ ४, ५९ : १०; -तान द्यापत्री १४,२४, १२; वाधी ३, ४,३,४६; -तानि हाश्रौ ६, ३, २३: लाग्री २, ११, १६; अप ५५,३,२; –ते श्रर ५०,५,४; ६३, ४, ५; 🗕 🛉 तेभिः सापश्री १४,२९,३; हिथ्री १५,७, १६; या ७,७; - विभयः इत ४६,९, ५; श्रश्न १९,२२; -‡तेः° भाश्रौ २,८,८; माधौ १,३,५,२६.

३हरिणी--णी श्रापश्री १०, २८, ३: भाश्री १०, १९, १५; हिश्री ७, ३, १६; भाग १, २७: १; -णीः श्रापश्री १३, १७, ९: बाश्री १, ४, १, १०; हिश्री ९,४,५५; आमिए ३, ८, २:३८ 🕆 कागः -णीभिः वाधौ ३,४,४,१७<sup>b/c</sup>; -णीम् श्राश्रौ २,४,२५+; श्रापश्रो ६,९,४+; बौश्री ३, ६: ६ ; माश्री १, ८, ३, २; वाश्री १, ६, ४, ३; हिश्रो ३, ७, ६१६; -ण्या आपश्री १६,१४,१; वैश्री १८, .१२: ८; हिश्री; श्राप्तिगृ ३,४, १: १६: -ण्यो माग्र १,१,१५. १हारि(त>)ता<sup>dve</sup> --ता याशि २,१६; माशि ९, ११; -ताम् माशि ९,१२.

हरित-क- पा ५,४,३. ८; २५,१२,२०. †हरित-ग(भ् >)भां'- -भीम् श्रापध्रो ६,९,४; हिश्रो ३,७,६१.

हरित-गोमय°- -यम् कैस् १९, ८; -यान् गोग् ४, ८, १९; -ये कागृ ४०,१४; -येन दागृ ४, हरित-गोशकृत्-पिण्ड- -ण्डे मार् १,२१,९. हरित-जम्भन्- पा ५,४,१२५. हरित-तृण- -णानि श्राश्री ६, १२, हरित-विपोलिका- -कानाम् कीस् ११६,३‡. हरित-वर्हिस'- -हिंपम् कीसू १८, हरित-यव- -वान् श्रापश्री १५, २९,८; बौध्रौ; बौग्र ३,४,३४. हरितयव-शमीधान्य-शाक--कानाम् भाश्री ६,१८,१४. हरितयव-शमीधानयौ (नय-श्रो) पधि-वनस्पति-मूल-फल-शाक--कानाम् वौश्रौ २८, ५: ६. हरितयव-शाक-शमीधान्य--न्यानाम् श्रावश्रौ ६,३१,७. हरित-रजत- -तौ श्रापश्री १९, २, हरित-वर्ण - -र्णः या ४,१९. हरित-सृत्र- -त्रेण कौसू २६,१८. हरित-सर्ज् - -सजम् शांशी १६, S,9‡. √हरिताय पा ३,१,१२;१३. हरित-ज्ञश- -शान् काश्रौ १०,८, २हरि(,री h)त'- पाउभी २,२,१४४; पाग ४,१, १००; १०४; -ताः<sup>1</sup> वौश्रीप्र २२: १: ४: -तानाम् 1

रहारि(,री)त-पा ४,१,१०४: -तः वाघ २,६; श्रापध १,१३, ११; १८,२;१९,१२××; बौध: -तम् शंध ११६: ४२; -तस्य तेप्रा १४, १८; -तानाम् वैध ४,३,६<sup>६</sup>.

हारितायन-पा ४,१,१००. हरित-कुत्स-पिङ्ग-राङ्ग-दर्भ-भैम-गव- -वानाम् श्राधी १२, 93.3.

हरिता(त-भ्रा )दि- -दिभ्यः पावा २,४,६७.

हरित्य- -त्याः बीश्रीत्र ४१: १२. हरि $^{1}(,री)त(क>)की<math>^{m}-$  पाडमो २, २,४०; पा,पाग ४,१, ४१: ३,१६५.

हरीतक्या(की-आ)दि- -दिपु पावा १,२, ५२.

हरितयझ'-> हारितयज्ञी"- -ज्ञी श्रप १,३,१.

<sup>१</sup>हरितराज्ञाय श्राप्तिगृ १,२,२:२०<del>१</del>. हरिताल°-> 'ल-वर्ष p- - प्रम अप ७०<sup>३</sup>,११,२५.

हरि-स्वच्- हरि- इ.

हरिद्वा (बप्रा.) - पाग ४, ४, ५३0; -द्राम् कौस् २८. ४<sup>०</sup>; -द्राये मागृ २, १३,६‡ .

> हारिद्र- पावा ४, २, २; -दम् काश्री २५, ८, ३; श्रापृ १,१९,११; कौपृ २, १, १०; वाध ११, ६६; आपध १,३,२; हिंघ १, १,७४.

?हरिद्र<sup>ड</sup>-- -द्रः अग ५३, ४, ५.

a) पाभे. पृ २७८१ z इ. । b) = सीवर्णी सूर्चा- (तु. काश्री२०,७,१) । c) सप्त. श्रापश्री २०,१८,७ सीवर्णीभिः इति, हिश्री १४, ४,१६ हिरण्मयीभिः इति च पामे. | d) = हरिता-। छान्दसः दीर्घः। e) = स्वरभक्ति-विशेष-। g) प्प. = आर्द्र-। h) रहारीत- द्र.। i) व्यप. j) बहु. $\langle \xi | i \rangle$  वह. पामे. । l) पासि. पाठः । m) = पथ्या- । च्यु. ?  $< \sqrt{\epsilon}$  इति पागम. प्रमृ. । n) विष. (पूर्वापादा-) । o) = धातु-निशेष-। p) उप. = ३वर्ष-। q) नाप. (इल्डी इति नमा.)। r) = देवता-विशेष-। s) हारिद्रः इति संस्कर्तुः टि.।

आपश्री २४,७,११<sup>k</sup>.

हरिद्रा-कुङ्कुमा(म-ग्राभा>)भ--भः श्रप ५०,६,४. हरिद्रा-पवº-- -चानाम् खपर्७,१,३ हरिद्रा(द्रा-अ )रुण-सैनिभ- -भाः श्रप ६३,४,९. हरिद्रिक- पा ४,४,५३. हरिदी( द्रा-ओ )दन-भुक्त- -क्तम् कौस् २६,१८. हरिद्वायणी- (> °यणिक- पा.) पाग ४,४,५३. हरिद्ध(वत्रा.)b- पाउ १,३४, पाग ४, ३,१०६<sup>८७व</sup>; ४,५३<sup>८७</sup>. हारिद्रविन्- पा ४,३,१०६. हारिद्वविक'--कम् या १०, हारिद्रवीया<sup>8</sup>- -याः चव्यू २ : ७. हरिद्क- पा ध, ४,५३. हरिद्र-प(र्ग>) र्णी- (>॰पर्णिक-पा.) पाग ४, ४, ५३<sup>a</sup>. हरि-पूप° प्रमृ. हरि- द्र.

१,२२<sup>1</sup>. हरिमन्त°- -न्तः ऋग्र २,९,७२. हरि-मन्यु- प्रमृ. हरि- द्र. १हरिह<sup>5</sup> शांश्रौ ९,५,२¹. हरिप्यत्- प्रमृ. √ह द्र.

हरिमन् b- पाउ ४, १४८; - ‡मा

२१,१<sup>३</sup>; हिश्रौ.

बौश्रौ २,५:२२; -माणम्

श्रापश्री ४, १५, १३; साश्री ४.

हरिम-देवता->°वत्य--त्यम् अअ

।हरीकण<sup>d</sup>- (> ॰णी- पा.) पाग ४, 9,89. १हरीत- २हरित- इ. २हरीत<sup>1</sup>- पाउमो २,२,१४४. हरीत(क>)की- हरितकी- इ. हरोमन्- पाउना ४,१६१. हरी-शया- हरि- इ. हरेगु- पाउ २,१. हर्तुकाम- प्रमृ. √ह द्र. १हर्तृ°- (>हार्त्य- पा. ) पाग ४, 9,949. २हर्तृ− √ह द्र. हर्स्य b- पाउमो २, ३, ४; - मर्म्यम् आपश्रौ ४,५, ३; भाश्रौ ४, ६, ६: वाश्रो; -म्याणि आपश्रो १५, २१,९: बौश्रौ ९,२०:१८: भाश्रौ ११,२१, २०;२२,१२; बौगृ. †!हार्म्य - र्म्यम् श्राप्तिगृ ३,८,२ः १८;१९; बौषि १, १५ : २८<sup>२</sup>. √हर्य्¹ पाथा. भ्वा. पर. गतिकान्त्योः, हर्यति श्रापश्रौ १७,१८,१‡; श्रप ४८,३4; निघ २,६;१४; या ७, 90. हर्यत<sup>b</sup>- पाउ ३, ११०; - †०त आपश्रौ ५, ६, ३; बीश्रौ; -तः आश्रौ ६, २, ५‡; शांश्रौ; ऋश्र २, ८, ७२<sup>८</sup>; साश्र १, ११७<sup>८</sup>; २, ८, ३०°; - †तम् आपश्री १४, २,१३; बौश्रौ १७,३:५; हिश्रौ ९, ७, २१; क्षुसू २, ४: १४; ५: १३; -ताय ऋअ २,

९, ९९; उनिस् ५: ३२. हर्यक्ष-, १हर्यक्ष्ण- हरि- इ. हर्यज्वम् -- -ज्वने भाग ३,१०:५º. हर्यज्वायन<sup>m</sup>- -नाय हिए २,१९, हर्यद्व- हरि- इ.। हर्भुपीया<sup>n</sup>-> व्या-नदी-तट- -टे वृदे 4,936. हर्ष-, हर्पण- प्रमृ. √हप् द्र. हर्पी(क>)काव- -का ऋपा १७,२०; निसू १,५:२४. हर्पुल- पाउ १,९६. √हल् पाधा. भ्या. पर, विलेखने. हल'- पा ३,१,१४०; पाग २, ४, **₹**9;**४,**२,४५<sup>8</sup>;४९;५,२,१३१. १हाल- पा ४,२,४५. हालिक- पा ४,३,१२४; ४; हल-बन्ध,न्धा<sup>t</sup>- (>हालबन्ध-पा.) पाग ४,२,४५<sup>६</sup>. हल-संसर्ग- - में मागृ २,१५,६. हल-सूकर- -रयोः पा ३, २, 963. हला(ल-अ)भियोग<sup>r</sup>-- -गः गोगृ ४,४,२६. हलाभियोगा(ग-श्रा)दि--दिपु कप्र १,५,७. हिलमू- पा ५,२,१३१. हली( ल-ई)पा- पावाग ६, १, ९३. हल्य,ल्या- पा ४,२,४९;४,९७.

a) मलो. कस. । b) वैप १ द्र. । c) न्यप. । d) तु. पागम. । e) = सुगन्धि-द्रव्यविशेष- । f) = १ न्नाह्मण- । तस्येदमीयप् रुक् प्र. उसं. (पा ४, ३, १२४) । g) = मैन्नायणीयशासा- वा तद्ध्येत्- वा । h) °मा॰ इति पाठः ! यिन. शोधः (तु. w.) । i) पामे. वैप १ हृिरम्याम् शो २, ५,१ टि. द्र. । j) = पिक्षन्- । k) सपा. शो १८,४,५५ हर्म्यम् इति पामे. । b) या २,१०; ७, ३७ परामृष्टः द्र. । m) = वालप्रह-विशेष- । n) पामे. पृ २७८१ i द्र. । n0) हर्यश्वायनाय इति संस्कृतः टि. i1 i2 i3 निष्, (सीर-) । i4 हरू-, बन्ध- इति पागम. । i5 पिक्षे । पासि. भाएडा. पाठः ।

१हलि<sup>8</sup>- पाउ ४,११८. √हिंछ पा,पावा ३,१,२१. हल्या( लि-म्रा )दि<sup>b</sup>- -दिभ्यः पावा ३,१,२१. रहाल- पा ३,१,१४०. हलका°- (> °िकन्-). हल-यन्ध- √हल् इ. हलस् पाग १,१,३७<sup>4</sup>. इल-संसर्ग- प्रमृ. √हल् इ. २हलि°- पाग ४,१,१३६. हालिय- पा ४, १, १३६; -याः वौश्रीप्र २७:६. हालेय-बालेय-पुन्निकापुत्र-पर-चेत्र-सहोद-कानीना (न-श्रा) नुजावर-द्विप्रवर- -रान् वौध्रौ। २.३ : ३. हल्य- √हल् द्र. हव- √हे द्र. हदन'- नस् वागृ ३, १४; कप्र ३, ९,७;१०, १४; वीध २,३,६०; -ना शांध्री १५, ८, २०; -ने काश्रौ १८, १, ६<sup>६</sup>; वौश्रौ २०, १७ : ३१; २०:१२; २५ : १८; २१. ७: १४; र्जश्रीका ३२<sup>२</sup>: -नेषु श्रापश्री १२ं, १४, १५: हिश्री८,४,९७; अप ७०१,३.५. हवनी b- -नीम् वैश्री ४, ४: ९;५,२ : ५: -न्या वैश्री ५. ५ : ९;-न्याम् काश्री१०,२,४: वैश्री 8,8:90:4:4,9:8:4:6.

हवन-प्रासन- -नात् वैताश्री २९.१२

हवन-योग- -गः कौस् ६,३१. हवन-श्रुत् - -श्रुतः शांश्री १०,१७, ६; हिब्री१३,१,५६; भाशि१८; -०श्रुतः ऋपा ८, २१; या ६, हवना(न-अ)ई- -ई: या १०, ४२. हवमान- √हे द्र. ह-वर्जम् ह- द्र. ?हचिनामृद्धो वाश्री ३, २, ३, १.२हविष्य-, हविस- प्रमृ. √ह (दाना°) द्र. ह-विसर्ग-, °र्जनीय- ह- द्र. हवीमन्- √हे द्र. †हचे<sup>।</sup> काश्री २०,३,१. १हव्य- √हु (दाना°) द. २हब्य− √हेद्र. हब्या<sup>1</sup>- -च्या<sup>४</sup> हिश्री १५,३,२; जैश्री २:२०1; जैंगृ १, १९:४३1; -०च्ये द्राश्री ९, २, ३: लाश्री 3,4,3. ह∙शक्वत्- हद्र. √हस्<sup>™</sup> पाधा.भ्या. पर. इसने, इसति

१७ : १८; जुप्रा २,६४. हसत्- -सत्सु कौसू ९३, १३; -सिद्धः श्रव ६८,२, ४२; -सन् श्राप्तिए २,६,१:४; गोगृ; वौध १, ५, १५; वाध १५, १८: -सन्तः अप ७०<sup>२</sup>, ७,२. हसन,ना- -नम् मांश्री २, १, २, ३२; -ना या ३, ५; -नाम् या ९,२<del>+</del>; -ने आ ७०<sup>२</sup>,८,९. हसित- -तम् अप ४१, ६, ४; -ते सु २,४. हस्र,सा- पाउ २,१३; -स्रा या ३. `**Կ**‡ቑ፟፟፟፟፟፟ हास- पा ३,३, ६२; ६, १, २१६; -से अप ७२,१,६. १हास्य- पागम १८०. रहास्य- -स्यात् श्रप ६८,५, १३. हास्य-शोल- -लः श्रव ३५, १, 93. श्हसामदाः° काय २७,३‡. ?हसेता या ९,२. १हस्त- पाउ ३, ८६; पा<sup>р</sup>, पाग ५, ३, १००; पाग २, ४,३१; ५, २, ३६<sup>व</sup>;४,३<sup>x</sup>; -स्तः आपश्रौ ६, १२,६३; वैश्री; कीय १, ५, ९मः; शांग १,९,३मः; कीस ३. १० ቱ : श्रप्रायः - स्तम् आपश्री ३, ६, ९; ७, १××; बौध्रौ; -स्तयोः काश्रौ ७, ३, ५; २५, ७.३७; जैश्रीका १७८; वैताश्री २४. १<sup>‡1</sup>: श्रापगृ: -स्तस्य

a) नाप. (महाहल-)। b) तु. पासि. । c) पृ १७८५ f द्र. । d) पृ ५४९ g द्र. । e) व्यप. । f) वैप १ द्र. । g) करणे कृत्। = अर्कपर्ण-, अर्ककाप्ट- इति विद्याधरः । h) = यज्ञीय-पात्र- । i) व्यु. पासे. च वैप २, ३खं. द्र. । j) = २धंनु- । k) पासे. पृ १३६१ b द्र. । l) सन्या इति सूको. । m) पात्रा १,३, १५ परामुष्टः द्र. । n) उस. । उप. कर्तरि किप् प्र. । o) पासे. वैप १ हसामुदाः शौ ७, ६२, ६ टि. द्र. । p) < हस्त-क- । g) तु. पाका. । हस्तक- इति भाण्डा. प्रमृ. । r) तु. पायम. । s) पासे. वैप २, ३खं. दंष्ट्रः मंत्रा १, ६,४ टि. द्र. । t) पासे. वैप २, ३खं दक्षिणेन तैव्रा ३,७,१३,१ टि. द्र. ।

श्रप ७२, १, ५: इसन्ति कौस्

१०५, १; अप; हसेत् माश्री २,

हस्'-> †हसा-मुद्र"- -मुदः°

हिथ्री ६,७,८; हिग्र १, २९,१.

हसा-सुद्र'- -दौ श्रश्रा ३,४,१.

श्राप्तिगृ ३,७,१:२०; वौषि १,

हस- पा ३, ३, ६२; - साय

१, २,३५; क्षेयृ.

माशि २, ६; याशि १, ५६; -स्ता आश्री ३, १३, १४५; -स्तात् श्रापधी १०, ३०, ७<sup>२</sup>; . हिश्रौ ७,३,३८; घाग्र; –स्तान् बौश्रौ २५,१०: ८; -स्ताभ्याम् श्राश्री १, १३, १‡; शांश्री; -†स्तासः श्रापश्री ५, १७, ४; हिश्रो ३, ४, ४८; या १३, ७‡∯; –स्ते श्राश्रौ २, ३६, ७‡; शांश्री ३, १३, १७‡; काश्री; -स्तेन काश्री ३, ६,८; ५,३,५४; १८,४,२३; आपश्रौ; -स्तेषु गौषि २, ३, २२; श्रप ४४, ४, १३; भाषध २, १७, १७; हिघ; –स्तै: आपश्री २१, १२, ९; अप २१, ४, ५; -स्तौ श्रापश्रौ १, १५, ४; २,३,१५;१६××; बौधौ. हस्त-क- पा ५,४, ३; पाग ५, २, ₹8. हस्तिकत- पा ५, २, ३६. हस्त-कुण्ड<sup>b</sup>-- -ण्डम् अप २५, ٦,५. हस्त-कोशल- -छै: बौश्रो ६, २५: २३; २७: २६; बौषि ३.७, ३. हस्त-गत- -तः याशि १,४९. <sup>†</sup>हस्त-गृह्य आपमं १, २, ८; श्रागृ १,८,१; काय २५,५: बौय. हस्त-प्राभ्<sup>0</sup>- - †भस्य श्राप्तिगृ ३. ५.६ : १६: बौषि १.५ : ४. हस्त-य्राह- -हस्य या ३,६. हस्त-प्राहम् वीश्रौ १९, १०: ६; पा ३,४,३९. हस्त-घटित- -तम् कप्र २,८,१०.

हस्त-म्र - - मः वृदे १, ११०; निघ **५, ३**†; या ९,१४**∮**; १५†; -न्नम् आपश्रौ २०, १६, १२; ऋत्र २,६,७५; शुत्र ३,१२६. हस्त-च्छेदन-- -नम् शंध ३२५. हस्त-च्युत<sup>c</sup>- -तम् भाश्रौ ९, ४, Կ‡<sup>d</sup>. †हस्त-च्युतिº- -तिम् माश्री ६, १, ५, ३९<sup>६</sup>: -ती<sup>त</sup> श्रापश्री १४, १६,१: माश्रौ; या ५,१००. हस्त-छेद- -दम् अप ६८, २, ४९; -दे अप ६८,२,१०. हस्त-त्र'- -त्रम् दाश्रौ १०,२,८; लाभी ३,१०,७. हस्त-त्रयb- -यम् श्रप २२,७,२. हस्त-त्राण<sup>8</sup>- -णम् वृदे ५,१३२. हस्त-दत्त- -ताः वाधः १४,३१. हस्त-दोष- -पाः माशि २, १२; याशि १,४५. हस्त-द्वय-मितं- -तम् कागृउ ४५: ₹. हस्त-नख-खग्-ओष्ट- -ष्टानाम् अप ६८,१,४२. हस्त-पाणि-प्रादेश-मात्र- -त्राणि काठश्रौ ११६. हस्त-पाद- -दयोः वैष्ट ३,१४ : ६; -दान् बौश्रौ २, ८: १७; ५, १७: ९××; वैथ्रौ ९,११: १६; बौध २,१०,४५: -दौ श्राप्तिगृ २,६,२ : १. हस्त-पादा( द-श्र )क्षि-शिरस्--रसाम् अप ६४,३,२. हस्त-प्रकृति<sup>b</sup>- -तिः या १,७. हस्त-प्रच्युति- -त्या या ५,१०.

हस्त-प्राप्त---सम् शंध २८४. हस्त-भ्रष्ट<sup>b</sup>- -ष्टः याशि १,२६. हस्त-मात्र- -त्रम् हिश्रौ १४, ३, ३७: वैगृ १, ८:.७; अप २३, ٤,٩. हस्त-वर्तम् पा ३,४,३९. हस्त-शतb~ -तम् अप १८,१,३. हस्त-संरब्ध- -ब्धाः श्रापश्रौ २०, २२,**९**¹. हस्त-संसक्त- -काः हिथी १४, ५, हस्त-संज्ञान- -नात् शंध २१८. हस्त-हीन--नम् शैशि १६८; माशि ३,३; याशि १,३९;४१; -नानि माशि ३,४: याशि १, ४०. इस्त-होम- -मे कौस १३८,१५. हस्ता(स्त-अ)य- -मे शैशि १५६; याशि १,२१: नाशि १,६,१३. हस्ता(स्त-अ)ङ्गुछि- -लिम् वागृ ₹,90. हस्ता(स्त-श्रा)दान!- -ने पा ३, ३, इस्ता(स्त-आ)द।यिन्<sup>k</sup>- -यिनः वैध १,८,१. हस्ता( स्त-श्र)नु(ग>)गा- -गाम् माशि २, १४. हस्ता(स्त-अ)वनेजन°- -नम् श्रश्र ११,३. हस्ता(स्त-श्रा)वृत¹- -तम् अप २४, 4,8. हस्तित- पा ५,२,३६. इस्ते√कृ पा १,४,७७. हस्ते-गृह्य कौसू ७६, १०; पाग २,

9,७२.

a) स्वार्थे प्र. । तु. पृ २०८४ प् । b) पूप. = प्रमाण-वचन- । c) वैप १ द्र. । d) पांस. वैप १ ह्स्तच्युतम् कौ १,७२ टि. द्र. । e) पांसे. वंप १ में २, ७,९२ टि. द्र. । f) = हस्तन्न- । उस. उप. करणे  $<\sqrt{3}$  । g) = हस्त-त्र- । h) वस. । i) परस्परं पांसे. । j) उप. <का $\sqrt{2}$ (दांने) । k) वानप्रस्थिता । i) उप. <का $\sqrt{2}$ (वरणे) ।

हस्तो(स्त-उ)ज्ञत- -तम् वैश्रो ११, ८:१४.

हस्तो(स्त-उ)पयाम<sup>3</sup> - -मै: शंध १०७<sup>4</sup>.

हस्त्य,स्त्या<sup>b</sup>— पा ५, १, ९८; -०स्त्य श्रापमं २, १७, २†; -स्त्यानि श्रापश्रौ १०,५, १३; भाश्रौ १०,३,२०; हिश्रौ ७, १, ३८;-स्त्याम् भाश्रौ ३,१,१३. २हस्त<sup>o</sup>— -०स्त<sup>d</sup> वौश्रौ ६,१५ १५‡.

रहस्त<sup>9</sup>— -०स्त<sup>2</sup> वाशा ६,१५ १५१. ३हस्त<sup>9</sup>— -स्तः काश्री ४,७,३;हिश्री ३, २,४; वीग्ट; —स्तम् अशा ३,१; —स्तस्य अशा ६,१;—स्ताय शांग्ट १,२६,१९; वैग्ट ३,२०,६; अशां १२, २; —स्त आपश्री ५,३, १२; बोश्री १७, ३९:१३; भाश्री; —स्तेन आग्र ३,५,३; कीग्ट ३,७,४;४,२,१;शांग्ट ४,५,२; पाग्ट २,१०,२; आग्निग्ट.

४हस्त- पा ४,३,३४. हस्त-रोहिणी- -ण्योः वैगृ २, १३:

हस्तो(स्त-उ)च ( र> )रा- -राभिः जैगृ १,७: २.

५हस्त  $^{\circ}$ —> १हस्तिन् – पा५,२,१३३; पाग २,१, ५६; —िस्तनः शांश्री १५,३,१४; काश्री २२,२, २४; आपश्री १८, ३, ४; ५; वीश्री; भाग्र २, २२: १३ $^{\circ}$ !; —िस्तिनम् आपश्री १३,५,४ $^{\dagger}$ ; १४,११,३ $^{\dagger}$ ; १२, ८; माश्री; —िस्तिना या ६, १२; —िस्तिनम् आश्री ९,९,१४; अप १८, ३, ५; —िस्तिन वीश्री

२,५: १७<sup>‡</sup>; —िस्तिभि: वाधूश्री ३, ७५: १२; कौस् १०६, ७‡; श्रप १४, १, २; —स्ती श्रापश्री १३,६,११; २२,१७,२‡; वौश्री २४,५: २१; वाधूशी.

२७८६

हस्तिनी- -नी अप ७०<sup>२</sup>, ११,२; -नीम् श्रप ६८,२,३२; -न्यः अप ६७,४,४;-न्याः श्रप्रा ३,१,७‡; -न्याम् श्रप ७२, २,७.

हास्तिक- पा ४,२,४७. १हास्तिन<sup>इ</sup>- पा ५, २, ३८. हस्ति-कर्पृ-(>हास्तिकर्पृ[क>] का-,°की-पा.) पागध,२,११६. हस्ति-ग्न- पा ३,२,५४. हस्ति-त्रसन<sup>h</sup>- -नानि कौस् १४,१. हस्ति-द्रम- पा ५.२.३८. हस्ति-दन्त- -न्तम् श्रशां १९,२. हास्तिद्रन्त<sup>1</sup>- -न्तम् कौस् १३,२. हित्त-द्वयस- पा ५,२,३८. हस्ति-नाद-प्रमोदि(न्>)नी--नीम् मागृ २,१३,६ . इस्ति-नीराजन- -नम् अप १८. 9, 9. हस्ति-पाद् !- पा ५, ४, १३८; पाग ४, १,११६ . १हास्तिपद-पा ४,१,११२. रहास्तिपद्- पावा ४. ३. 939.

हस्ति-पृष्ठ - छे कीस् १५,१. हस्ति-मात्र - पा ५,२,३८. †हस्ति-मुख - - सम् आगिष्ट २, ६,३: २९; वीध २,५,२१. †हस्ति-यशस - सम् आपमं २, २१,३१; पाष्ट ३,१५,२; हिष्ट १,१२,४.

हस्तियशसिन् -सी आपमं २,२१,३१‡.

१हस्तियशसिहस्तिवर्च-सिन्<sup>™</sup>- -सी हिरु १,१२,४‡. हस्ति-युग्म--ग्मेन ब्रप्१४,१,४. हस्ति-य--थम् ब्रशां १३,२.

हस्तिरथ-रान- -नानाम् श्रप १४,१,१. †हस्ति-वर्चस- पा ५, ४, ७८;

-सम् पागृ ३,१५,२; हिगृ १, १२,४; कौस् १३,१; श्रप. हस्ति-वह्यक-महानस- -सानाम् काश्रौ १४,२,३१.

हिस्ति-सूचक- -क्रयोः पावा ३, २,१३.

हस्त्य( स्ति-म्र ) इव- - इवम् अप ३,१,१७; २,१; - इवानाम् अप १७,१,४; ८×४; विघ ५,१८८; - इवेभ्यः अप १८<sup>२</sup>,८,१; - इवैः अप ७१,१९,४.

हस्त्यश्व-दीक्षा- -न्ना श्रप १८<sup>२</sup>, २,१.

हस्त्यश्वा (श्व-त्रा) दि--दीनाम् अप १८<sup>२</sup>,७,१.

हस्त्यक्वादि-दीक्षा- -श्चा श्रप १८<sup>२</sup>,२०,१.

a) उप. श्रर्थः ? । b) भेवेऽर्थे यत् प्र. । c) वैप १ द्र. । d) पामे. वैप १ द्र. । e) = श्र्ह्ट्व — (वैप १ द्र. ) । f) शोघार्थ पृ २३१६ g द्र. । g) = नवारित्त-प्रिमत — (तु. वापामा.) । h) उप. करणे ल्युट् प्र. । i) = हिस्तदन्त-मिण — (तु. केशवः ) । विकारार्थे प्र. । f) ल्यप. । f) तु. पागम. । f) समाहारे द्वस. । f0 ॰ यशसी हिस्त॰ इति द्विपदः शोधः (तु. Böht [ZDMG ५२, ८३]) ।

६: ३२; १२,७:४२.

हस्ति-पुरुष¹— -षम् वौश्रौ ११,

हस्त्यइवादिदोक्षा-समान- नम् अप १८र,६,१. ?हस्त्यइवादियुगपद्<sup>3</sup>--पत् अप १८<sup>२</sup>,६,३. हस्त्य(स्ति-अ) इव-गो-रथ-यान--नेषु शंघ ३२२. हस्त्य(स्ति-अ)श्व-रथ-पदातिक--कम् अप ३,१.१०. हस्त्य (स्ति-त्र) इव-वाह-ग्राम्या-इव- - इवानाम अप १८<sup>र</sup>,२,३. हरूय(स्ति-अ)इवो(श्व-उ)ण्टू-नौ-गोयान- -नेषु विध ३०,१८. हस्त्या(स्ति-ग्रा)रोहण- -णम् पागृ ३,१५,१; भागृ २,२९:७. हस्त्यो( स्ति-ओष्ट> )ष्टी<sup>b\*c</sup>~ -ष्ट्यः बौध्रौ २०, १६:१४; भाश्री १,१६,६; हिश्री १,४,३२. १हरःयो(स्ति-श्रो) एव<sup>त</sup> - एवे<sup>8</sup> श्रापश्रौ १५,३,१०; माश्रौ ११, ३,५; हिथ्री २४,१,१८. २हस्त्यो( स्ति-श्रो )एव¹- > हस्त्योष्ठयास्य<sup>b</sup> -स्ये वैश्रौ १३,४:४%.

६हस्त<sup>६</sup>- पागम ११३. ७हस्त(>हास्तायन- पा.) पाग ४, २,८०. हस्त-क- प्रमृ. १हस्त- इ. हस्त-रोहिणी- ३हस्त इ.

हस्त-वर्तम् प्रमृ. १हस्त द्र. १हस्ताम<sup>h</sup> कीस् ६२, १; ११,१. हस्तावा $(\tau >)$ रा $^1-$ -राः हिथ्री १६, ६,४१; -राम आपश्रौ २१,२०. ं १:२; हिश्रौ १६.६ ४०. हस्तावृत- १हस्त- इ. हस्ति-कर्षू- प्रमृ. ५हस्त- इ. हस्तित- १हस्त- द्र. १हस्तिन्- ५हस्त- द्र. २हस्तिन् 1- पाग ४,१,९९; २,८० ६; २हास्तिन¹-> °न-पुर- पा ६,२, हास्तिनायन- पा ४,१,९९; २,८०; ६,४,१७४. हस्ति-नाद° प्रमृ. ५हस्त- द्र. हस्ते√क प्रमृ. १हस्त- इ. हस्तोत्तरा- ३हस्त- द्र. हस्तोन्नत- प्रमृ., इस्य- १हस्त- द्र. १हरूत्याग्ति™- -ानयः वीश्रीप्र ३:९. हस्त्र- √हस् द्र. हाहे<sup>n</sup> पाग १,४,५७. हा<sup>0</sup> पाग १,४,५७; पावा २,३.२. √हा<sup>р</sup> पाधा. जुहो. पर. त्यागे, जहाति बौश्रौ २, ५: २५<sup>‡०</sup>; †आभिष्ट २, ४, ५: १७<sup>०</sup>; રૂ, હ, ૧: ૧૧: बौपिः †जहामि श्राश्री १, १२, ३७ :

काश्री १७.३.१३: वीश्री; माश्री ३, १, २८<sup>४</sup>; †जहिमः बौश्रौ २,५: २५; श्राप्तिगृ २,४, ५: १८8: †जहीमः<sup>t</sup> शुप्रा ३, १२०: ४,७७: 🕇 जहाम श्रापश्री ९,३,9<sup>5</sup>; माश्रौ ९,४,२<sup>5</sup>; हिश्रौ १५,१,४९<sup>८</sup>; श्राप्तिगृ ३,६, १: २५६, कागृध २६, १२; ४५, १२; बौषि १,९: २<sup>t</sup>; अजहात् सु २५.२;४; †या ११,२; १२, १०; सजहः शांश्री १६,९, ७‡; जह्यात् वौधौ २९, १३: १२; माश्री ५,२,१०,३४; द्राश्री १, १,११××;लाथ्रौ; †जह्यः काश्रौ ९, १४, १७; बीध्रौ ८, २: १४××; माश्री २,४,६,२६. जहः" या १४,३०‡; †हास्यति आपश्रौ १०,२,५१८; हिश्रौ १०, ·१.१५<sup>९</sup>; ?हास्युः<sup>४</sup> श्रप्राय १, ५: अहात् हिश्रौ ९, ५,३६<sup>‡™</sup>: षहाः वैताश्री २४, १‡ण; श्रापमं २, १२, ९‡x; ‡हासीत् काश्री २५, ११, २५१, आपश्री ९,३, १<sup>2</sup>; वौथ्रौ; साथ्रौ९,४,२<sup>2</sup>;माथ्रौ २,१, २, ३६<sup>४</sup>; हिथ्रौ १५, १, ४९2; †हासियुः श्रव ४६,६,१; श्रत्र २, १०; ६,४१; †हास्थाः बौश्रौ ६, ३०: १२; †हासी:

a) °श्वादीनां युग° इति संस्कर्तुः हि. पाठः । b) वस. । c) विप. (क्षुच्-) । स्त्री. छीप् प्र. । d) विप. (दोग्ध्र-) । वस. उप. = कोष्ठ – । e) सप्र. °ष्ट्ये <> °ष्ट्यास्ये इति पामे. । f) वस. । g) = प्राचुर्य- (तु. Mw.) । h) वैप १ द्र. । i) = गाथा-विशेप- । j) व्यप. । k) अर्थः ? । l) तेननिर्वृत्तीयः अण् प्र. (पा ४, र, ६८ । तु. शक. ) । m) व्यप. । भूथिष्ठः पामे. इति संस्कर्तुः हि. । n) भाण्डा. पासि. [पक्षेः] हेहैं इति, हे, है इति पाका. । n0) विस्मयविपादादिषु श्रव्य. इति पागम. । n1) पा ५, ४,४५, ६,४,६६; ६७;६९; १९६-१९८, ४,४३;४४ पराम्प्ष्टः द्र. । n2) पामे. वैप १ जहासि का ४८,१६ हि. द्र. । n3) जिह नः इति पाठः ? यिन. शोधः (तु. सपा. वौश्रों; शौ ६,२६,२ च) । n4) पामे. वैप १ जहामिः मा ३५,१० हि. द्र. । n5) पामे. वैप १ श्वारीरम् पै २, ३९,५ हि. द्र. । n7) वैप १ पे २, ३,५ हि. द्र. । n7) पामे. शोधश्र वैप १ हासीः तै ३,९,९,२ हि. द्र. । n7) पामे. शोधश्र वैप १ हासीः तै ३,९,९,२ हि. द्र. । n7) पामे. शोधश्र वैप १ हासीः तै ३,९,९,२ हि. द्र. । n7) पामे. शोधश्र वैप १ हासीः तै ३,९,९,२ हि. द्र. । n7) पामे. शोधश्र वैप १ हासीः तै ३,९,९,२ हि. द्र. । n7) पामे. शोधश्र वैप १ हासीः तै ३,९,९,२ हि. द्र. । n8) पामे. शोधश्र वैप १ हासीः तै ३,९,९,२ हि. द्र. । n8) पामे. शोधश्र वैप १ हासीः तै ३,९,९,२ हि. द्र. । n8) पामे. शोधश्र वैप १ हासीः तै ३,९,९,२ हि. द्र. ।

१०, ८, ५°; माश्री ३,१,२८°; जैश्री ६ : ५<sup>८</sup>; बौग्र ३, ४,२६<sup>०</sup>; बौध १, ७, ३१%; ३, ८, २१%; †हासिष्टम् आपश्रौ १४, १९, २; बौधो १४, ४: २०; हिधी १५, ५, १७; †हासिष्ट आपश्री ६, २०, २; वाश्रौ १, ५, ४, २३; 🕆 हासियम् बौधौ १४, ११: ९: १६; २४; नहास्महि बोधौ १७,४२:१३; आपमं २, ९,६: आमिए: विध ८६, 984. हीयते वौश्री १४, ३: ७ : १०: २१; जैश्री १:७; निस्: हीये वीश्री ३, ५: २२ ई; **अहीयन्त आपध २, १६, १**: हिध २,५, १: हीयेत भाश्री ६. ६, १३; वैश्री २०,३२: ६. हापयेत् अप ६७, ८, ३; शंध १३१; विध ९४,५.

बौध्री ६, ६: २२° × ×; भाधी

हात्वा<sup>e</sup> पा ७,४,४४.

हान--नम् वृदे २, १२१; मीस् ६,१,४३; -नात् वाध १३, ५०; गौध २१,१३.

हानि- पांड ४, ५१; पांचा ३, ३, ९५; -निः श्रप ३६, १०, २; ६८,२,५६; विध ५,१२९; गौध; -नी आश्री ९,१, १६; १०,१, १८; विध ४७, ३.

हित्वा श्रापश्री १०,६,१; वाधृश्री; अप्राय ३,४<sup>1</sup>.

होत्वा<sup>e</sup>

हीन,ना- -नः आश्री १०, २, २; काश्री; श्रापश्री २२, १४, ५८; २०. १; हिश्री १७, ६, ६<sup>8</sup>; ७, ११<sup>b</sup>; -नम् श्रापध्रौ २,२१, 94; 3, 99, 34; 8, 36, 3; वौश्री: -नस्य काश्री २२, २, १९; -ना नाशि २, ६, ६; -नाः या ६,२५; -नात् पागवा ५,२,१२७: -नान् विघ ७१, ३: -नानि बौध १, ५, ८४; -नाभिः शंध ६१; -ने श्राश्री १, १, १८; वैगृ ६, १: ७××; गौध; -नेषु माश्रौ ३, 9,9३. हीन-कर्मन्1- -र्मणः गौध १८, ٦٩. होन-गभस्ति'- -स्ती अप ७२, ₹,५. हीन-जाति-स्त्री- -स्त्रियम् विध २६,६. हीन-तर- -रम् शांश्री ४,१२,२. हीनतर-वृत्ति<sup>1</sup>- -तिः हिध २,१,८६१. हीन-तस्(ः) वाघ २,३७. हीन-ता- -ताम् ऋपा १७,४. हीन-त्व- -त्वात् भीसू ६,१,५०. हीन-मूल्य<sup>1</sup>- -ल्यम् विध ५, 9 ६ ६. हीन-वर्ण,णां- -णः विध ५, १९; -णीनाम् विध २२, २१; ३२,५: -णाम् विध २२, ७३. होनवर्ण-सवा--वायाम् गौध २१,९.

हीनवर्णा(र्ग-ऋ)कोशन--ने विध ५,३६. होनवर्णा-गमन- -ने विध ५,४१. हीन-इवास-नाद- -दः शीच १, हीन-सेवा- -वाम् गौध २,२३. हीन-स्वर- -रेण बौधौ २८. 99:3. हीन-हस्त<sup>1,1</sup>- -स्तः श्रप ६९,२, होना( न-अ )ङ्ग !- -ङ्गः ग्राप्तिगृ ३,१०,१:५; वौषि ३,५,२; अप; –ङ्गाः श्रप ७१, १९, ४; -ङ्गान् त्राप्तिगृ ३, ११, १:९; -ङ्गानि अप ७०<sup>२</sup>, १०,३; -ङ्गेः विध ६३.१४. हीनाङ्गी- -ङ्गीम् विध २४,१४; ६९,१७. हीनाङ्गा(ङ्ग-श्र)ङ्गा (ङ्ग-अ)ति-रिक्त1--कम् श्रप १, ३२, ५. हीनाङ्गा ( ङ्ग-अ )धिकाङ्ग--ङ्गाः विध ८१,१५. १हीना( न-श्रा )चार<sup>m</sup>->प्र-परीता(त-श्रा)त्मन्"- -तमा वाध ६,१. रहीना(न-ग्रा)चार¹- -रम् वाध ६,२. हीना (न-ग्र) तिरिक्ता (क्र-ग्र) ङ्ग- -ङ्गम् अप ३, २, ३; -ङ्गाः शंध २०२.

हीना(न-प्र)धिका(क-अ)ङ्ग-

-ङ्गम् अप ३, २, ४; -ङ्गान्

a) पाभे. पृ २७८७ पृ इ. । b) पाभे. पृ २७८७ z इ. । c) पाठः? हासीत् इति शोधः (तु. लाश्रौ १,७,५ तां ६,४,८)। d) महामहि इति जीसं. ? । e) तु. पाका. । ही॰ इति पाशे. । f) हत्वा इति संस्कृतेः टि. । g) अहीनः इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. श्रापश्रौ २२,१४,१८)। पृ ४७१ सस्थ. अहीनः इति नेष्टम् । h) अही॰ इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. श्रापश्रौ २२,२०,१) । i) यस. । j) पाभे. पृ १४४१ j इ. । k) उप. = १६स्त – । l) दस. > यस. । m) कस. । n) तृस. > यस. ।

विध ७१,२; ८२,३;-क्ने अप ३, ٦, ५. हीना(न-अ)धिका(क-श्र)ङ्गुलि--िलः श्रप ६९,२,१. हीना( न-श्रा )नुजावरº- -रः भापत्री २२, ४,३; हिन्री १७, ٦,५. हीयमान->° न-पाप-चोग--गात् पा ५,४,४७. हेय- -यम् वेज्यो १२: -यौ वाध १३,५०: गौध २१,१२. हेय-पात्र-ग्राहिन्- -ही वैध ३, 94,99. √हा<sup>७</sup> पाधा. जुहो. श्रात्म. गतौ. हाः ह- द्र. हाइ°√कु>हाइ-कार->°र-स्वार<sup>dre</sup>-> °र-पदानुस्वार--राणि लाश्री ६,९,६. हाइकारा(र-ग्र)न्त॰--न्तः लाश्री ६,१२,१२. हाउ<sup>र</sup>√क >हाउ-कार- -रः लाश्री । E, 90,5, हात्वा √हा (त्यागे) द्र. हादेश- ह- इ. हान-, हानि- √हा(त्यागे) द्र. हान्तस्थ ह- इ. हान्त्र- √हन् द्र. हायन<sup>ड</sup>- पा ३, १, १४८; -नः पावा ८, १, २७; -नस्य पावा ८, १, २७h; -नाः श्राप्तिगृ ३, ६, ४ : हार्द्य- हृद्- द्र. -नानाम् काश्रौ १५,४,१०1. हायना (न-अ) न्त॰ पा ५, १, १ हास्ये- हर्म्य- द्र.

हार-, °रियश्वा √ह द. हारा - पाग ३,३,१०४. हारायण<sup>त</sup> - जम् द्राश्रौ ८, २, २; लाश्री ४,६,२; ७,२,१. हारि- √ह द्र. हारिक- हरि- द. हारिग्रीव- -वाः वौश्रौप्र २३: २. हारिश्रीचि- वयः वौश्रीप्र ४९: ४. हारिण- हरिण- द्र. १ हारित- १हरित- द्र. २हारित- २हरित- द. हारितयज्ञी- हरितयज्ञ- द्र. हारितायन- २हरित- द्र. हारिद्र- हरिद्रा- द्र. †हारिद्रव¹- -वेषु आपश्रौ ४,१५,१; माश्री ४,२१, १; हिश्री ६, ४, १८; श्रप्रा ३,४,१. हारिद्वविक-, विन्-, वीया- हरिद्-₹. हारिन्- √ह द. हारियोजन-, वर्ण- प्रमृ. हरि- द्र. हारीत- २हरित- इ. हार्त्र- √ह द्र. हार्द-, °िर्द- हद्- द्र. हार्दिक्य- हदिक- द्र. †हार्दिवन् "- -वानम् वीश्री ९,८: २०;१०: १७; २०; द्राधी १४, ₹,५. १६1; १७1; हिपि १०: १५; हाईन्ड- -द्वानम् शांश्रौ ८, १५, 93<sup>n</sup>. .

हार्य- √ह द्र. हार्यश्व-, °िध-, हार्योजन- हरि-हार्ष्टेय- २हष्टि-द्र. १-२हाल- प्रमृ., हालिक- √हल् द्र. हालु-पाउव १,१. हालेय- २हलि-द्र. हाचक-, °वन-, हावयिखा, °विर्य-ज्ञिक-, °ज्ञिय- प्रमृ. √ह (दाना°) द्र. √हास्°> हासमा(नं>)ना- -ने निघ ४, २; या ५, ३;९, ३९ 🗗 Ф. हास- √हस् द्र. ?हासन- -नम् अर ७०<sup>२</sup>,७,३. हासस्- पाउ ४,२२१. हास्तायन- ण्हस्त- द्र. हास्तिक-, °कर्षुका- प्रमृ. ५हस्त-हास्तिदासि<sup>p</sup>- -सिः वौश्रीप्र २४ : १हास्तिन- ५हस्त- द्र. २हास्तिन−, °नायन- २हस्तिन्- द्र. १,२हास्तिपद- ५हस्त- इ. १,२हास्य √हस् इ. हाहा पाग १,४,५७. हाहा-कृत- -तम् अप ६४,२,१. हाहा-भूत- -तम् अप ५५,४,२. हाहा-होही अप ३६,९,१४‡. हाहा<sup>व</sup>->हाहा-हूह--हू अप ५२, १०, ५; -हभ्याम् कौस् ५६. हाहो<sup>र</sup> पाग १,४,५७.

c) स्तोवि. <है [तु. पा ८,२,१०७]। a) कस.। b) या ८,१५ पा ७,४, ७६ परामृष्टः द्र. । d)= साम-विशेष- । e) वस. । f) स्तोति. <ही । g) वैप १ द्र.। h) तु. पासि.। i) पामे. पृ २४५१  $\mathbf m$  इ. । j) = रक्त-शालि-। k) मुक्ताफल-माला- इति पागम. । m) =हार्द्वेन्- (वैप १ द. )। n) पाभे. वैप १ हार्द्वानम् टि. द.। o) या निर्दिष्टयोः समावेशः द्र. । ९,३९ परामृष्टः द्र. p) व्यप.  $1 \quad q$ ) = गन्धर्व-विशेष-  $1 \quad r$ ) तु. भाण्डा, 1

 $\sqrt{\rm E}^{\circ}$  पाधा. स्वा. पर. गतौ बृद्धौ च,  $|2{\rm E}^{\circ}|$  हिम् बौध १,२,१७ $^{\circ}$ . हिनोति श्रप ४८, १६+; †हिन्वन्ति श्रापश्रौ १८,१५,३<sup>b</sup>; हिश्री १३, ६, ३९<sup>b</sup>; १६, ४, १२<sup>०</sup>; ऋत्र २,९,६५; सात्र २, २५४; या १, २०; शैशि २७६; हिनोमि वीध १, ६, ३ । **†**हिन्वन्तु ग्राश्रौ ४, १३, ७; शांश्रौ ६,४,१; श्रापश्रौ २१,९, ५३°: बीथ्री १६, ६: ११°; कीए ३, ४, ५; †हिनु आश्री ४,१२,२; शांश्री ९,२७,२; ब्राझिय २,१,५:७; या ११, ३०¢; †हिनोत > ता श्राश्री ५, १, ८; निघ ४, ३; या ६, २३कुं; ७, २०; १२, ५कुं; ऋषा ७,३३; क्षहिन्वन् श्रापमं २,११,२३<sup>d</sup>.

†हिन्वान- -नः श्राश्री ८, १, ८; शांश्री १०,७,८; ध्रस् ३,१०: ३५: ऋअ २,९,९०; साग्र १, ५३६; –नम् हिश्रौ १५,७,१५. हियान- -नस्य ऋपा ४,९८ .

†हि° श्राश्री २, ६, १८; शांश्री २, २,६; काश्री १०, ८, १७; श्रापश्रौ: श्राप्तिय ३, ८,२: ३५1; बौषि १, १५:४३1; पा ८,१,३४\$; पाग १, ४, ५७६; पावा १,१,१;१२××.

१हि- -हे: शुप्रा ३, ६७; ६, १५; पा ८,२,९३.

हि-परh- -रः तेप्रा ४,३७.

†हिं<sup>ष</sup>,हिङ्,हिस् बोश्रो ७, ७:१३; भाश्रौ २, १३,१४; माश्रौ; पाग १, ४, ५७<sup>ए</sup>; †हिं३ आश्री १, २, ३; २, २,१६.

हिं-युज्- -युक् ऋत ३, ३, १०. हिं√कृ,हिंकुणोति कौसु ६२,२१५; हिंड्ङकृणोत् या ११,४२ † ∳. हिंकरोति श्राश्री १, २,५; माश्री २,४, ४, १, ५, १, १६; वैश्रौ; हिंक्वीन्त जैश्री १६:२; १८:१३; निसू २,७: ८; हिंकुरु †बापश्रौ १२, १७, १३; २८, ६; १३, ३,१र;११,१र; माश्री; हिंकुर्यात् बोश्रो २४, १७:९; वैश्रो ९, ३: ९; हिंकुर्युः द्राधौ ४, १, ५; ७,१,२७; लाश्री २,१,४; ३,१,

†हिं-कर्नृ - ति आपश्री १२, १७,७; बौश्रौ ७,८:९; ८,२: १९××; वैश्री.

हिं-कार- -रः वाधूश्रौ ४, ९१: २: जैश्रीका १२०; लाश्री; -रम् ब्राप्त्रो १३,१५, ८; वैश्रो १६, १८ : १४; द्राश्रौ २, ४,१९; ५, २, १७<sup>1</sup>××; लाश्री; –राः निस् २,७:४; -रात् काश्रो ९, ४, ४; वैश्रौ १५, ११:४; द्राश्रौ ३, ४,३४; लाश्री; -†राय<sup>m</sup> काश्री २०,३,३; वाधी ३,४, १, ३३; शुत्र ३,६; –रे श्राधी ५, १०, २: वौश्रौ ५,१०: २५; २१,३:

३२;-रेण ग्रापश्री १७,१०,९‡; २४,११,५; बौध्रौ ३,१० : २५: २४,१५:१०; वैश्री १९,६: १४‡; लाश्रौ २,६, १०¹; श्रापमं २,१२,१‡"; पागृ; श्रामिगृ २,१, पः३६‡"; वौग् २,१,५‡"; भागृ १,२७:१६‡°;वागृ ३,९‡°; गोगृ २,८, २२‡"; जैगृ १,८:१२‡".

हिंकार-प्रणव-- -वाभ्याम् बृदे ८,१२३.

हिंकार-वेला- -लायाम् द्राश्री १०, २, १४; लाश्री ३. 90,96.

हिंकार-सहि(त>)ता- -ताः जैश्रीका १२२.

हिंकारा( र-श्रा )दि- -दिः लाश्री ६,११,९.

हिंकारा( र-श्र )न्त<sup>b</sup>- -न्तम् जैश्रोका १८०. †हिं-कृण्व(त्>)ती- -ती शांश्री ५, १०, २; या ११, ४५; श्रश्र

**१२,५,**(३)⁰; शैशि ६२. हिं-कृत,ता- -तम् जैश्री ९: २३; -ताः द्राश्रौ ३, ४, २३; लाश्री १, १२, ९; -तानि जैश्री ११:१३; -ते जैश्रीका १०४. हिं-कृति- -तिना जैश्रीका २०७: -तिम् जैश्रीका १६१.

हिंकुश्य(ति-अ)न्त-सर्पणा-( ग्र-त्रा )दि<sup>p</sup>- -दि जैश्रीका १८५. हिं-कृत्य आश्री १,२,३; शांश्री.

a) या ४,२७ अप्रा ३,१,७ शीच ३,८८; ४,९५ पा ७, ३,५६; ८,४,१५ परामृष्टः इ.। b) पाभे. वैप १, २५१७ e इ.। c) पामे. वैप १ हिन्वन्तु ऋ १,२३,१७ टि. इ.। d) पामे. वैप १, १२३६ m इ.। e) वैप १ द्र. । f) पामे. वैप १ सु ऋ १०,१८,१२ टि. द्र. । g) तु. पागम. । h) वस. । i) देहि इत्यस्याऽ-m) पामे. वैप १, ७५३ m इ.। n) पामे. वैप २, ३खं. हिंकारेण मंत्रा १, ५, १९ टि. इ.। o) व्वन्ती इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. सपा. शौ १२,७,१०)। p) वस.>क्स.>वस.।

৭, ३°; **१४**, ३, ७°; লাগ্রী **१**,

√हिंस <sup>व</sup> पाघा. रुधा. पर., चुरा. उभ. हिंसायाम्, हिनस्ति बौधौ १६,२७: १४; १७,४६: ३३; वाध्यी; हिंसन्ति वौथौ १७, १८: १२; अप ३३, ७, ५; आपध २,२४, ९; हिंध २, ५, १७४; हिनसात् श्रापश्री २४. १४, १२ 🛊 ; हिनसान् , हिनसात श्रानमं २, १७, १३ई; हिंस्यात् काश्रौ ४, १२, २३; वाधूश्रौ; हिंस्यः भाश्री ५, १२, ९; माश्री १,५,५,१४; वाधूश्रौ ४,४० : ८. †जिहिंसिम श्राश्री २, ७, ११; श्रापत्रौ ४, ५, ५<sup>२</sup>; वौश्रो; †हिंसीत् आश्रौ १,१२, ३७<sup>b</sup>; काश्री १७,३,११; श्रापश्री १६, २०,५; १८,१८,७<sup>२८</sup>; वौश्रो; पाय ३,१५,२१; आधिय २,१, ४: १५<sup>d</sup>; हिंगु १, १७, ४; १८,५<sup>0</sup>; २, ४, २<sup>1</sup>; †हिंसिपुः वोथो २७,६: १६; १९; वैथ्री; †हिंसी: श्राश्री १,१२,३५९;१३, १; ३,६,२४; १४, १३; ४,७. ४º; शांश्रौ १, ५, ९<sup>ह</sup>; ४, २०, 9°; &,92, 3°; ८, 92, 99; १७,१३, १०°; काश्री; आपश्री २,५,७°; ३,१३,५<sup>h</sup>; १९,३, ४1; भाश्रौ २,८,८h; ३,१२,३h; माश्री १,३,५,२६<sup>b</sup>; ८,१,१९<sup>1</sup>: ४, ४<sup>२६</sup>; ५<sup>२६</sup>; हिश्रौ २, ६, ३०<sup>11</sup>; हाथ्री २,३,१७<sup>0</sup>; ३,

७,१५<sup>c</sup>; ९,३<sup>c</sup>; ३, १२, १३<sup>c</sup>; ५,७,६°; ९, ७, १६°; वैताश्रौ **३, ११; शांग्र ६, ४, १¹;** †हिंसिएम् शांश्री १, ६, ११: वौश्रौ ७,५:२१; वैश्रौ २१,५: ९; कार: †हिंसिप्ट श्राश्री ५,३, १५; शांश्री ६, १३,१; काश्रीसं; †हिंसिपम् श्रापश्रौ २, १८, ९; बौश्रौ १, ५:४; १३;११:७; १२:१७; १६: १३××: माश्रौ. १हिंसक- पा ३, २,१४६. हिंसत् - - सन् विध ५१, ६५; या १,१५. हिंसा- -सा विध ३७, २४; ३९, १: ५१, ६७; -साम् वाध ४, ७; विध ५१, ६६; ७१; गौध २, २३; या १४, ८; ९; -सायाम् अप ४८, १९; ६१; शंध ११३; विध. हिंसा-कर्मन् "- -मी या १,८: ४,१७: २५. हिंसा(सा-आ) क्रोश~ -शयोः वाध १९,९. -हयोः हिंसा (सा-ग्र) नुप्रह-गौध ३, २५. हिंसानुब्रह-परिहार- -रेण वाघ १०,२९. हिंसानुप्रह-योग- -गेपु गौध २८,५३.

३२, ११; श्रापच १, २९, ७; हिध १, ७, ६३; -र्थानाम् पा ३,४,४८: -थेंन श्रापध १, १६, १६; हिष १, ५, १५; -र्थेभ्यः पावा ३,४,३७. हिंसा-संयोग- -ने गौध ७,१३. †हिंसित- -तः आश्रौ १,१२,३७°; निस् ३,१: १३: १२:२. हिंसितोस् : वाधूश्रौ ३, ५ : ४. हिंसीर- पाउ ५,१८. हिंस्य- -स्याः कौगृ ३, १०, ३५: शांगृ २, १६, २; विघ ५१, ٤٧. हिंस- पा ३,२,१६७; -स्रः विध ९३, ८: -स्राः विध ४४, 90. १हिंसक- √हिंस् इ. रिहंसक- (> हैंसकायन- पा.) पाग ४,२,८०. हिकम् निघ ३, १२<sup>‡०</sup>; पाग १, ४, yop. √हिक्<sup>व</sup> पाधा. भ्वा. उभ. श्रव्यक्ते शब्दे. हिङ्, हिं-कर्तृ- प्रमृ. हिं द्र. हिंगु - पाडमी २,१,४७. √हिट् पाधा. भ्वा. पर. श्राकोशे. √हिठ् √हेठ् टि. इ. हिडिम्ब- पाउभो २,२,२२२. √हिण्ड् पाघा. भवा. आत्म. गत्यनादरयोः. हिंसा(सा-त्र)र्थ- -र्थम् अप १, हिपडीर- पाउव ४, ३०.

a) या ३, १८ पा ६, १, १८८ परामृष्टः इ. । b) पामे. वैप १ हासीत् काठ ३५, १८ टि. इ. । c) सकृत् पाभे. वैप १ हिंसीत् तै १,८,१६,१ टि. इ.। d) ॰सीः इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. सपा. हिए २,४,२)। e) पाठः ! हिंसीः इति शोधः (तु. Böht LZDMG ५२, ८५))। f) सपा. आपमं २,१३,१ वधीत् इति पामे. । g) पामे. वैप १ हिंसीत् तै १,८,१५,२ हि. इ. । h) पामे. वैप १, २५०७ h इ. । i) पामे. वैप १ हिंसी: मा १९,७ टि. इ.। j) पाभे. वैप १,२६९८ दि.। k) पाभे. वैप १ हिंसी: मै १,२,१६ टि. इ.। l) पाभे. वैप १ हासी: तै ३,१,१,२ टि. इ.। m) वस. । n) पाभे. वैप १, १७८७ ८ इ.। o) वैप १, १०९२ l इ: । p) तु. पाका,। दिकम् इति भाएडा, पासि, । a) १८७५ प इ. । r) = रामठ- ( हींग इति नभा. )।

हित,ता<sup>1</sup>-पाउभो २,२,१३१; -†तः आपश्री ३, ११, २<sup>b</sup>; बौश्री १ २१: १७<sup>७</sup>; माश्रो २, ४, १, ३३°; निसू १, १: ६; आपमं; श्राप्तिगृ १, १, २ : ७<sup>७</sup>; <sup>५</sup>५,४ : १२<sup>b</sup>; या ११, ३६\$; -तम् †आपश्रौ १,१३,४; १७, १८, १; भाश्री; आगृ १, १३, ७<sup>d</sup>; –ता कप्र १, ७, १४; अप ६९, ९, ४; या ३, ४; -ताः व्यापर्स १,३,४‡; या ५, १२<sup>२</sup>; शैशि २७२: - तात् पा ४, ४, ७५; -तान् अप २६, ५, ३; - †ताम् भाश्री १, २, ४, ४; वाधौ १,१,२, १९; -ताय अप **५२, १, २, ६६, ३, ३, –ते** वाधूश्री ३, ९२: ६; आप्तिए; . - †तेन श्रापमं २, १८, ४७; या १०,१५ई.

√हितकाम्य > हितकाम्या--म्यया विध १, ११;४५; याशि २,१८.

हित-कारिन्- -री श्रापध १, २, २०; हिध १,१,५३.

हित-नामन् -> हैतनाम-, पन --पाना ६,४,९७०.

हित-प्रेप्सु- - प्सुः विध ५१,६९. हित-योग- - गे पावा २,३, १३. हित-रमण - - णम् या २,१०. १हिता(त-अ) थे - - थेम् अप ३१, १०.५.

रहिता(त-अ)र्थh- -र्थाय अप २३,

१४,३. हिताथिन्- -थिना बृदे ७,९९. हि(त>)ता-वत्"- -वान् ऋपा ९, १०५.

हित्तै(त-ए)पि(न्>)णी- -णी श्रप ७, १, १०.

हित्वा √हा (त्यागे) द्र.

१+१हिन श्रापश्री १७, ९, १; वेश्री १९,६: ३.

?†२हिन<sup>क</sup>->°त-देव- -वम् ऋश्र ६, १६.

हिनुक् पाग १,४,५७.

१ हिनुहिभूत- -तः नाशि १,७,५. हिन्ताल- पाडभो २, ३, १०५.

√हिन्त्. पाधा. भ्वा. पर. प्रीस्ते, †हिन्त्र काश्री ९, १२, ४; श्रापश्री १२, २४, १३; वौशी.

हिन्वान- √हि इ. १हिन्विधेनामन्¹ माश्रौ ५, २, १४,

हिम् हिंद्र.

रिह्म<sup>a</sup> – पाट १, १४७; पाग २, ४, ३१; ४,२, ८६; –मः बौधी २, ५:७<sup>1</sup>; –मम् या ४, २७०६; –†मस्य श्राश्रौ १०, ९, २<sup>2</sup>; शांश्रौ १६, ५, १<sup>2</sup>; बौश्रौ; –मेन शंघ ११६: ८३; बृदे २,११०†; या ६, ३६†०.

हिमानी- पा,पावा ४,१,४९. हिम-पात->°ता(त-ग्र)निलो ( ल उ)रपात- -ताः श्रप ६४,८,९.

हिम-विन्दु- -न्दुभिः वृदे ३,९.

हिम-चत् कै - पा ४, २, ८६; पाग ५, ४, १०७; - चवतः आपश्री १४, ११, ३; वीश्री १७,४२: ५; हिश्री १०,६, ९; सापमं २, ८,११; आप्रगः सुदे ५, ०५८!; अग्र ६,२४; -चित अप ५०३,१, अग्र ६,२४; -चित अप ५०३,१, ३; कीग्र १,५,६; -चन्तम पाग्र ३, ४,८; संघ ११६; ९¹; वीघ १, १,२५। — वान् वीघ ३,३,१९; या ४,२७.

हैमवत- पा ४, ४, ११२; -तः मागृ २,१४,२९<sup>‡०</sup>; -तस्य माध्रौ ३, ६, ४; -तानि वौध्रौ १४,२९:१८.

हैमवती - -तीः अशां २०,३.

हिमवच्-छ(<श)त-संकाश--शम् विध १,३५.

हिम-शब्द- -ब्दः बृदे २,११०. हिमां(म-अं)शु- > °शु-मौलि-

ज्योत्स्ना–विकाशित—समुद्र-ज(ल≫)ला<sup>p</sup>– -लाम् अप २४, ५,५.

हिमा( म-श्र )चलो( ल-उ )द्मव<sup>0</sup>--वात् विध **१३**,३.

हिमा(म-त्रा)तप- -पाभ्याम् आपध २,२५,११; हिध २,५,१९०.

हिमा(म-श्रा)तप-वर्ष-सह- -हम् श्रप ३,९,९३.

हिमा(म-श्रा)लय1- -ये शंघ १९४.

a) वैप १ द्र. 1 b) पाभे. वैप १,११५६ ं द्र. 1 c) पाभे. वैप १ हदुः तै २,४,५,१ टि. द्र. 1 d) पाभे. वैप २,३ खं. हितम् मंग्रा १,५,१० टि. द्र. 1 e) पाभे. वैप १ हिताम् काठ ३१,१४ टि. द्र. 1 सस्थ. गुहाहिताम् इति निर्देशो नेष्टः 1 f) कस. उप. कर्तरि प्र. 1 g) चस. 1 h) कस. 1 i) शोधः वैप १ द्र. 1 j) = [ उप-चारात् ] जाडय- 1 k) विप., नाप. 1 l) = हिमाचल- (पर्वत-) 1 m) सप्र. ॰वतः <>०॰वन्तम् इति पाभे. 1 n) पाभे. वैप १,१२२३ g द्र. 1 o) = विनायक-विशेप- 1 p) वस. >पस. >त्स. >वस. 1 q) विप. (शार्क्ष-) 1

हिमेलु- पावा ५,२,१२२. हिमौ(म-श्रो)घ-पटल- -लानि श्रप ६८,१,३१.

रहिम->†हिमा⁰- -मा⁰ अप ४८, ७४; निघ १,७; –माः श्राश्रौ १, ૧૨, ३६º; શાંશ્રી ૨,૧૧, ३: ४,१२,१०: काश्री: माश्री ३,१. २७°; अप्राय ४,१°.

हिम-पात- प्रमृ. १हिम- द्र. हिम्बिनी<sup>d</sup>- -नीम् आपश्रौ २१, २०, १,२; हिश्री १६,६,४०%.

हियङ्गु<sup>6</sup>-> हैयङ्गवीन- नम् पा **५,२,२३**.

हियङ्ग्वा(गु-म्रा)देश- -शः पावा 4,2,23.

हियान- √हि इ.

हिरणय"- पाउ ५,४४; पा ५,२,६५; पाग २, ४, ३१<sup>1</sup>; ४,२, ८०<sup>8</sup>; ባባ**६; ५,२,**ባ३५; ६,३,**ባ**ባሪ<sup>৯</sup>; पात्राग ५, २, १०९<sup>h</sup>; -ण्यम् श्राश्रौ ९,३,१०;४,६; शांश्रौ; आपश्रौ १९,३,७; वाश्रौ ३,२,७, ७८<sup>1</sup>; निघ १,२‡; या २,१००; -ण्यस्य शांश्रौ १४, ३२, १०; बौश्रो १७, ४१: १५; लाश्री ८, ७, १; आपमं; -ण्यात् श्रापश्रौ ९, ७, २; १९. २४, ७; बौश्रौ: -ण्यानास् श्रश्र ४,१०; -ण्यानि शांश्री १६, ३, २६५; बौश्री; -ण्ये श्राश्रौ ३, १२, १६; १४, २३<sup>२</sup>; काश्रौ २५,३,१७; श्रापश्रौ; -ण्येन काश्री ७,८,१६; श्रापश्री

१०,२५,११; २६,३××; बीश्रौ; - 🕂 ण्यैः श्रापश्रौ २१, २०, ३; हिश्रो १६,६,४१;कौस् १०६,७. हैरण्य<sup>1</sup>- -ण्यम् श्रश्न १, ३५; १९,२६: -ण्ये श्रावश्री २०, ६, ९; -ण्यैः श्रप्रा ३, २,२३५. हैरण्यका-,°की- पा ४,२,१ १६. हिरण-मय<sup>8</sup>- पा ६,४,१७४; -यः आपश्रौ १६,१३,१०; २३, १४, १६‡; वौश्रौ; श्रामिष्ट २,४, १: १६+ हिंग १,२७,४ 📫; -यम् श्रापश्रौ १०,७,१३‡××; वौश्रौ; -यस्य पावा ६,४, १७४; -याः बीश्री १८, ३८:४; -यानि काश्री १५,८,६: बौश्रौ २२, २:२२; -ये आधी १०,६,११; वौधी १२,१५:२४; २५; हिश्रौ; -येन शांश्री १६,१७,९; काश्री; -येपु काथी २०,२, १८; वैताथी ३६. २२; -यैः अप ११,२,५; -यौ शांश्रो १६,१८,८; काश्रो १५,८,

श्रापश्री ८,५, २९; भाश्री ८,५, ६; वैश्री ८, १०: ३; हिश्री ५, २,२०; -च्या कौगृ १,२०,६. हिरण्य-क- पा ५,२,६५. हिरण्य-कक्ष्य<sup>0</sup>- -क्ष्याणाम् आश्री ९, ९, १४; -†स्यान्<sup>p</sup> आपश्रौ

२३: -य्योः काश्रौ १५, ६,४?1.

हिरणमयी- -थी लाश्री ८, १०,

४:-यीभिः हिश्रौ १४,४,१६<sup>m</sup>;

-यीम् काश्रौ १५,८, २३; १६,

२, ६; कागृ ४५,१० 🚉 –य्यः

१६,६,४; हिश्री ११,१,६९. हिरण्य-कलका- -दोः अप १३,२,५. हिरण्य-कशिपु<sup>0</sup>- -पु श्रापश्री १८, १९,१४<sup>1,18</sup>; २०,१७,८; -पुनि वाश्री ३,३, ३, ३३; लाश्री ९, ९,११; २३; -पुम् हिथी १३. ६, ३८<sup>8</sup>: -पोः हिश्री १४, २, ११: -पौ आश्रौ ९,३, ९; १०; १०, ६, १०; शांश्री: ~प्वोः श्रापथी २०,६,८.

हिरण्य-काम- -मः कौसू २४,३९. हिरण्य-कारº-- -रान् श्रप १,६,२. †हिरण्य-कुक्षि,क्षी°- -क्षिः वौश्रौ २८,७:५;-क्षीम् कौस् १०२,२. हिरण्य-कूर्च- -र्चयो: आपश्री १८, १९, १२; हिथ्री १३, ६, ३७; -चें वाश्री ३, ३, ३, ३२; ३३; -चौं श्रापश्रौ १८, १९, १४; हिश्रौ १३,६,३८.

हिरण्य-कृष्णल- -लानि आपश्रौ **१९,२१,२**; हिथ्रौ २२,४,२. १ हिरण्य-केशº-- -०श विध १,५२t; १३, ७; श्रापश्री; —†शान् <sup>p</sup>

माश्रौ ६,१,२,२६; वाश्रौ २, १, २,१; -शाय बौगृ ३,९,६‡u. हिरण्यकेशी- -शी चव्यू २: १६<sup>ए</sup>; -इये कागृ ५४, ५; विध ६७,९.

२हिरण्य-केश<sup>0</sup>-> °शिन्"-- श्वानम् श्राप्तिगृ २,६,३:४०: वौध २,५,२७.

a) वैप १ इ. । b) = रात्र-। c) पृ १९०८ d इ. । d) = गाथा-विशेप-। e) < हास्,गो-। f)=धन- इति पागम. । g) ऋर्थः ? । h) तु. पागम. । i) तु. सप्र. ऋापश्रौ १९,३,७ । j) सास्यदेवतादार्थे मण् प्र.। k) पाभे. वैप १, १९५१  $\mathrm{s}$  द्र.। l) वावि. <  $^{\circ}$ ययोः इति । m) पामे. पृ २७८२ b इ. । n) सवा. शौ १२,२, ४८ एताम् इति पामे.। o) वस.। p) पांभे. वैप १ हिरण्यकेशान काठ ३२, १२ q) कस.। r) °शिपुम् इति मूको.। s) परस्पंरं पाभे. । t) = विष्णु-1u) व्यप. । v) = [यजुर्वेदीय-] शाखा-विशेप-।

हिरण्य-कोश- -शम् काग् ७१, 9३‡. #हिरण्य-खादिº- -दयः शांश्री ३. 4,99; ८,२३,9. १हिरण्य-गर्भ-> °र्भि(न्>)णी--जी वैग्र ३,१६:७‡. २हिरण्द-गर्भº- -‡र्भः श्राश्रौ २. १७.१५: ३.८.१: शांधी: ऋश्र २, १०, १२१<sup>२b</sup>: बृदे २,४७<sup>b</sup>: ग्रुट्र<sup>b</sup> २, १२९: १४२<sup>२</sup>;३, १८; ४०; ४९; ८३; -भम् आमिए २, ४, ६: १३; ५, ६:६; अपः -भेस्य अप १३, ३, १३; - मर्भाय बौध्रौ २८, १०: १२; अप १३, २,१; ३, १२; -भेंण अप्राय २.५<sup>२</sup>. हिरण्यगर्भ-त्व- - त्वस् अप १३. हिरण्यगर्भ-विधिº- धिम् अप १३,१,१. हिरण्यगर्भ-सूक्त- -केन अप १३,२,६. हिरण्यगर्भा( भ-अ )नुगृहीत--तः श्रप १३, ३, १४ 🕂. हिरण्य-चक्र°- - †कान् या ५, ४; ऋत्रा ४.७३. †हिरण्य-जित्°- -जित् आपश्री १६,१८,६; वैधी १८,१५:१८; हिथौ ११,६,३०.

हिरण्य-तुप् - पान लाश्रौ ८.११.

हिरण्य-खच्<sup>0</sup>- -खक् श्राश्री ३, ८,

94. हिरण्य-दक्षि( गा > )ण<sup>e</sup>-- -णः काश्री १५,९, ५; बौश्री १८, ३८:9. हिरण्य-दा- -दाः श्रापश्रौ १६, **३३.४**‡. हिरण्य-दान- -नस्य श्रप १३. ५. 3年。 हिरण्य-नाभ'- -भः शांश्री १६,९, 93‡<sup>8</sup>. हिरण्य-नामन् -- मानि निघ १. २: या २,१०; -म्नः श्रप १३, ३. हिरण्य-निकाप- -पम् श्रागृ १, 94,9. †हिरण्य-पक्ष,क्षाº- -क्ष: हिगृ १. १७, ३<sup>h</sup>: -क्षां श्रापश्री ४, ७, २; भाश्री ४, १०,१; हिश्री ६, २.१७. हिरण्य-पति- -तिः श्रप ६७.४. ५. हिरण्य-परिमाण- -णम् पा ६, २, ५५: -ण काश्री २०,१,२३. †हिरण्य-पर्णंº- -०र्ण पार ३, १५, १९<sup>b</sup>; या ८, १९\$; -र्णः पागृ १,४,१५1; शुप्रा ४, ८५. हिरण्य-प्रवमान<sup>1</sup>- -नाभ्याम वैग्र २, १३ : १५. हिरण्य-पाणि - -णयः वैश्री १२, २३: ६; -णि: †आश्री ४. ६, ३: 中和別 4,9,0;८,9८, 9k; आपश्रौ; वैश्रौ १५, ९ : ३;११; १२; वैताश्री १३, ७; 🗕 🛉 णिम्

आधौ ८, १०, २; शांध्री ३ १३,१२××; बौथ्रौ; -णे: चाल ₹: ९. हिरण्य-पात्र- -त्रम् आपश्री १७. २३, ५; बौध्रौ १० ५७: १३××: वैथौ. हिरण्य-पुरुप- -पम् काश्री १७. ४, ३; वैताश्री २८, ३४: -पे जैश्रीप ३. हिरण्य-पु( प्प> )प्पी1- - प्रया वैष् ३,१४: ६m हिरण्य-पृड- -डम् माश्री ३, ६, हिरण्य-पेशस्य- -शसा आपमं १, 99.90#. हिरण्य-प्रजग<sup>8</sup>— -गम् शैशि १८४‡. हिरण्य-प्रका(र>)रा"- -रा कौस् १०६,७‡. हिरण्य-प्राका(र>)रा"- -रा माण् २,१३,६‡. हिरण्य-प्राकाश<sup>0</sup>-- -शौ आश्रौ ९,४, १२; आपश्री १८,२१,६; हिश्री १३,७,१५. हिरण्य-प्राशन<sup>p</sup>-- -नम् वाध २२. ११: गोध १९, १४. हिरण्य-फलक- -के वाश्री ३,४,१, ३५:३६. हिरण्य-वाहु -- - †हवे वौगु २, ४, ६; गुत्र २, २६१; -हुः वौश्रीप्र 83 : ६<sup>b</sup>; हिए १,94,७‡. †हिरण्य-भुज्- -भुक् अप १, ३९, १;१४,१,१५; अशां ८,१.

a) वैप १ द्र. । b) व्यप. । c) पूप. = [उपचारात्] कर्म-विशेप- । d) उप. = शक्त- इति भाष्यम् । e) वस. उप. = २दक्षिणा- । f) वैप २, ३खं. द्र. । g) पामे. वैप २, ३खं. हैरण्यनाभः टि. द्र. । h) सपा. हिरण्यपकः <> हिरण्यपर्ण <> मैत्रि ६, ३४ हिरण्यवर्णः इति पामे. । i) सपा. आपमं १, ३,६ हिरण्यहस्तः इति पामे. । j) पृ २४३ ८ द्र. । k) पामे. वैप १ सुपाणिः मा ११,६३ टि. द्र. । l) = श्रोपिय-विशेप- । m) हिर्ण्य इति पाठः ? यिन. शोधः (तु. ट.) । n) वस. । o) उप. = प्रदीप्तकुएडलः p) पस. ।

हिरण्य-मणि-गो-वृप-तिल-भूमि-सर्विस--पीषि सुध ५३. हिरण्य-मय- -यः या १०, २३३; ३३२. हिरण्य-माला-> °लिन्- -लिनः त्रापश्रौ १८, २, ११; हिश्रौ १३,9,92. हिरण्य-मिश्र,श्रा- -श्रम् श्रप १,६, ३; -श्राभिः वैगृ ६४: २. हिरण्य-मुख°-- -खम् वौश्रौ ८,६: ७; ११,६:३१;१२,७:४१. हिरण्य-मू (र्धन् >)र्झी<sup>b</sup>- -र्झीम् बौश्रौ १०,३२:५; माश्रौ ६,१, ७,१५; वैश्रौ १८,१७: ३५. †हिरण्यय,याb- पा ६, ४, १७५; -यः श्राश्रौ ३, ६, २४; आपश्रौ १७,१८,१; अप; -यम् शांश्रौ १२, १८, ५; आपश्रो ६, ९, ४; ऋपा ७,३२; -या आश्री ४, ७,४;७,४,१२××;शांश्री; वौश्री १८,४६: १०<sup>0</sup>; -या: श्रश्र ५, ४; -यात् आपश्री १६,३३,४; -यानि काश्रौ १६,१,३२\$a. †हिरण्ययी- -यी बौश्री १४. १४: १३; श्रापमं १, १२, ३; बौगृ १,७,४०; मागृ. †हिरण्य-यष्टि- -ष्टि: श्रापश्री ६, ७,१; हिश्री ३, ७, ४१. हिरण्य-योनि<sup>b</sup>- -निः आपश्रौ ५. १०, ३; १२, २; १३, ८; १५, ६; हिश्रौ ३,३,३४. हिरण्य-रजत-मणि-मुक्ता-प्रवाला-(ल-श्रा)दि--दिभिः श्रप १०, 9,99.

हिरग्य-रजता(त-आ)दि- -दीनाम् श्रप ३९,१,९. १हिरण्य-स्थ<sup>b</sup>- -थम् शांश्री १५, २२,94. २हिरण्य-रथ°- -था: या ११,१५‡. †हिरण्य-रूप्b- -पः वैगृ १,६ : ९; या ३,१६० ; १०, १६; -पौ काश्रौ १५,५, २८; शुअ १, ६, हिरण्य-रेतस्- पाउत्र ४,२२७. हिरण्य-रोमन्<sup>ए</sup>- -माणम् शंध ११६: ६. हिरण्य-ब- पावा ५,२,१०९. हिरण्य-वत् आश्रौ ३, १२, १७; मीसू १०,३,६७. हिरण्य-वत्- -वत् काश्रौ २५, ६, ६‡; १२, १४; श्रापश्री; -वता बौध्रौ ६, १४: ९; शांग्र ६,२, 92. हिरण्यवती- -तीनाम् जैगृ १, ७:७: -तीभिः वौश्रौ २, ११: ३२; वैश्री १३, १४:६; अप १३, २, ४; -स्याम् काश्री ११, 9.3. †हिश्ण्य-वर्वस् ै - - चंसम् श्रापमं २, ७,२५,८,३; साग्र २, २१ : ४; १८; हिग्र १,१०,६<sup>२</sup>; ११, ३. हिरणय-वर्ण,र्णा - -०र्ण भाग २,५: १३ : - 🕂 र्णः आपश्रौ १६,३३, ४<sup>२६</sup>: वैताश्री १४, १; अअ १९, २४; या ३, १६; - एर्गम् वाश्रौ ३,३,२,४१ शापमं १,६,४1; कागः; -र्णस्य या ३,१६; - एर्णा आमिय १, १, ४: ३९; हिय; c) तृ ।

अप ४६,५, ३; - ौ गीः आपश्री ध,६,१; १०,६,१<sup>२।</sup>××; बौश्रौ: निघ १, १३k; -णीनाम् चात्र १५: ८; -र्णाभ: श्राप्तिय ३, १०, २: १२<sup>1</sup>; बौगृ ३, ३, ५; -†गौ शपश्रौ १८, १४, १६; बौश्री १२,९:२५. हिरण्यवर्ण-पर्ण<sup>8</sup>-- - ०र्ण या ८, हिरण्यवर्णीय- तैप्रा ११,३. हिरण्य-वर्तनिb- -नी शांश्री ७. 90,904. हिरण्य-वासो(सस्-अ)धीवास--संपु काश्रौ २०,६,१०. हिरण्य-शकल<sup>b</sup>- -लम् आपश्री ५. १०, ३; ७, २०, ९<sup>२</sup>; भाश्री; -लान् शांश्री ४, १४, १६: काश्री १७, ५, ७; १८, ३, ३; २५,७,२०; भाश्री; ~लानि वैष्ट ५,३ : २४; कप्र ३, २, ५; कौसू ८०, ५६; -छेन मागृ १, १७,४; कौस् १२७,१०; -लेपु माश्रौ ४, ४, १५; -छै: वाश्रौ २,२,२, २३; -ली श्रापश्री ७, २३,१२; २४,९××: भाश्री. हिरण्यशकल-तिल-तण्डुल--लानि वैगृ ७,२ : ९. हिरण्यशक्ल-सहस्र- -स्रेण काश्री १७,१२,२६. हिरण्यशकला(ल-ग्र)थे- -थें काशु **७**, २७. हिरण्य-शल्क<sup>b</sup>- -ल्कः बौश्रौ ८,५: २; - त्कम् वौश्रौ २,१६:५०; १७: ६;४३; वाधूश्री ४, ६६:२:

a) वस. । b) वैप १ इ. । c) तृ । d) प्रयानि इति चौसं. । हिरण्यरूपः टि. इ. । f) पामे. वैप १ हिरण्यरूपम् ऋ ५, ६२, ८ टि. इ. । g) = वस. । h) वस. । तु. श्रापमं. सूची; वैतु. MW., हिग्र. सूची व्चेस- इति । i) प ऋ १०, ८५, २० टि. इ. । j) पामे. वैप १ हिरण्यवर्णाः तै ५, ६, १, १ टि. इ. । k) =

चौसं. । e) पाभे. वैप १ g) = लोकालोकपाल-विशेप- । i) पाभे. वैप १ हिरण्यवर्णम् k) = नदी- । l) = ऋच- ।

96: 9.

93:35°.

१,१२,१४.

-सः गुत्र ४, ७.

हिरण्य-स्तेन- -नः शंध ४१४.

हिरण्य-स्थाल- -लम् वाधी २,२,

५,३; ३,१,२, १०; द्राश्री १५,

f) यस. 1

908.

१) कस. ।

प्रहा

होडिपेभिः टि. द्र. ।

४; -ल्काः वाधूश्रौ ४,९६ : १५; - ल्कान् श्रापश्री १६, २६,१३; बीधी; -ल्कै: श्रापश्री १७, ११,१; हिथ्रो १२,३,1; - ल्को आपथ्रौ १६, ३२, ५; बौध्रौ. हिरण्यशल्क-प्रत्यसन- -नम् श्रापश्रो १६, २७,६. †हिरण्य-श्टङ्ग°- -ङ्गः ऋप्रा २,४१; - इम् श्रामिय २,६,२: ५; वैय १,३ : ४; बौध २,५,३: बंध २. 93,2. हिरण्य-श्रयण<sup>b</sup>- -णम् वौश्रौ २५,

हिरण्य-संदश्^--†दक् आपश्री **१६**,

हिरण्य-स्तुति- -तिः वृदे ८, ४५;

गुअ ४,३४; ग्रश्र ५, २८.

हिरण्य-स्तूप<sup>5</sup>-- -पः ऋश्र २,१,३१;

९,४; ६९; गुत्र; -पे निस् २,

हैरण्यस्तूप- -पः ऋत्र २,

हैरण्यस्त्पीय<sup>c</sup>- -यम्

१०,१४९<sup>व</sup>; -पे या १०, ३२<sup>०</sup>.

शांश्रो १०,१३,१४; १८,१९,२;

-यात्शांश्री १०,१३,१५; ऋअ

हिरण्यस्तूप-ता- -ताम् वृदे ३,

हिरण्यस्तूपा( प-श्रा )ङ्गिरस<sup>6</sup>-

३३,४; या ३,१६∮; १०,१६.

४,१७; लाश्री ८,११,२४, १हिरण्य-स्नज्- -स्नक् द्रागृ ३, १, ४०; -स्रजः काश्री १४,१,२३; ५,३६; गोगृ ३,५,१६; -स्रजम् आपभौ १८, २१,६; २२, १०, १: हिश्रौ. हिरण्यसग्-वत् काश्री २२, ३, २हिरण्य-सर्ज्'- - क्लक् कीस् १०६,७; श्रश्र १०, ९; –स्रजः याश्री ९,९,४; वाश्री. हिरण्य-हस्त - -स्तः वैताश्री २१, २४; श्रापमं १, ३, ६६. †हिरण्या( राय-३श्र )क्ष<sup>1</sup>- -क्षाः वौश्रीप्र २५ : २<sup>०</sup>; -क्षान् श्रापश्री १६,६, ४; माश्री ६,१,२, २६; वाश्री २,१,२,१; हिश्री ११,१, हिरण्याक्षायण<sup>0</sup>- -गाः बीश्रीप्र ४६ : ३. हिरण्या( ण्य-श्रा )ज्य-देवत- -तम् ग्रम १,२६५. हिरण्या(एय-छ)द्शन- -नम् काश्री १८,३,५. हिरण्या(ण्य-आ)दि- -दि वैश्रो १२, १४: २; श्रश्न २, ३६. हिरण्या( ण्य-त्र )न्तर्हि( त> )ता--ताभिः जैष्ट १,१९: ९. हिरण्या(एय-ग्र)न्यसन- -नम् हिश्री १७,२,१५. हिरण्या(ण्य-म्र)पहारिन्- -री शंध रही<sup>p</sup> पाग १,४,५७. ३७६. हिरण्या(एय-ग्र)भिभृत-रश्(ना>)

g) पामे. पृ २७९४ i द्र.।

i) =गीति-भेद-। l:) पाभे. पृ १८५६ g इ.। l) = शब्दानुकृति-। m) पामे. पृ ५९३ i इ.।

h) तृस. >वस. ।

न<sup>h</sup>- -नः बीधौ १८,२३ : ३,४; -नम् बौधौ १८,२३:२. हिरण्या(ण्य-ग्र)र्थ- -थे बौध १,१०, ३५. हिरण्या(एय-श्र)ध--धम् वैश्री २१, 98:8. १हिरण्यिन्- पा ४,२,८०. २हिरण्यि(न् >)नी- पा ५, २, 934. हिरण्ये( ग्य-इ )एका- -का बौध्री २५, ३०:४; -काः ग्रापृत्री १६, १३, १०××; बौध्रौ; -काभिः श्रापश्री १७, १०,३; वैश्री १९,६:१८; -काम १६, ४,१;२३.८; १७,१,१४; ४,७; वौधी; -कायाम् जैधीय ९. हिरण्यो( ण्य-उ )दक- -कैः सुधप CC: 8. हिरण्यपाप<sup>व</sup>--पाः बौश्रौत्र ४१: १५. हिरण्य-पुरुप- प्रमृ. हिरएय- इ. †हिरुक् अप ४८, १०७; १०९॥; निघ ३,२५; या २, ८; § भग १,१,३७; ५,४,१०७. √हिल् पाघा. तुदा. पर. भावकरणे. हिल्छुका<sup>1</sup>- -काम्<sup>॥</sup> श्रावश्री २१,२०, 9:2. हिल्लु ऽ हिल्लु<sup>17m</sup> आपश्री २१,२०, ४; हिथ्री १६,६,४१. √हिष्कृष १ही° वेज्यो १८. √हीड् ,†जीहीढ शीच ३,१४;४,८७. हीडित--तेभिः बौधौ९,१७:१८年 a) वंग १ द्र.। b) वस. वा उस. वा। उप. <√श्री (पाके)। c) = स्क्त-विशेप-।

i) दूर-नामन्- ।

q) पाभे. वैप १

n) पृ ८७५

हीन- √हा (त्यागे) द्र. १हीनकान<sup>a</sup>--नाः वाध्य्यौ ४, २६:

हीयमान- √हा (त्यागे) द्र. शिवद्यीद्याः भाश्री १,२३,२. हीप्<sup>©</sup> खुस् १,३:१२. हीपी<sup>©</sup>->हीपी-स्वर<sup>व</sup>- -रम् लाश्री ७,८,५.

√हº पात्रा. जु. पर. दानादानयोः , जहोति श्राश्री १,१, १६; शांश्री १,२,२१; ६, ९, १६<sup>†8</sup>; काथी २,२,२१; श्रापश्री १२,७,१२५: १९, ९, ५<sup>h</sup>: काठश्री; जुहतः काश्रौ ९, ११, १; आपश्रौ ८, ५.२३; बौधौ ५, ९ : ७; माध्रौ; जहित आश्री ५,३, १२; काश्री ९, ६, २८; श्रावधी; एन्होमि श्राधी २,२,४; शांधी २, ६,७; काश्री; हिए २,३,९६१; पंजहमः बौश्रौ १, २१ : २५; २, १० : ११; श्रापमं; जहवन् वाघ्रश्री ४, ९४ : ४; जुहोतु वौश्रौ १४, १४: ११ ; † बहुधि काश्री ५, ६. ३३; श्रापश्रौ ८, ११, २०: ९, १६, १; बौथ्रौ; †जुहत, >ता काश्री २३, ३, १<sup>२१</sup>; જ્ઞાવશ્રી ૮, ૨૦, **પ**<sup>k</sup>; ચૌશ્રી; ५जहोत.>ता आश्री ६. १४. १६1; शंधी ९,२८,३1; आपधी ९,२,६<sup>m</sup>; २४, ११, १५; माश्री ९,३,८<sup>m</sup>; माश्री३,२,८<sup>m</sup>; हिश्री १५,१.४५<sup>m</sup>: शांग्र १,२२,८<sup>1</sup>; हिपि १८: ४; श्रश्रा ४,३<sup>m</sup>; या १०, २२∮<sup>ळ</sup>; ऋश ७, ५५; †जुहोतन श्रावश्रो १३, ३, ४: माश्री ४, ५, ४; वंश्री: जहतन>ना शांधी ३.१८. १५<sup>k</sup>; जुहवानि शांधी १६. १५.१: †जुहवाम श्रापश्री १७, २२, १: हिथ्री १२, ६, २६: षज्होत् बौधौ १४, १६:१३; वाधूश्री ३, १९:२०; २१:१; आप्तिगृ २, ५, ५:९; अजुह्नत्<sup>व</sup> शांग्र ३,२, २‡°; जुहृत् शांश्री २,९, १६<sup>p</sup>; कीय ३, २, १‡°; अजुहबुः वौथ्रौ २४, ३१:३: वाध्रश्री ३, २१: ४; हिपि २१: ५; जुह्वीत अप २७, १,२; जुह्-यात् श्राश्रौ १,११,१०; ३, १, १३; ९,७, १२; शांश्रौ; हिश्रौ २३,१,४७<sup>n</sup>; मागृ १, १७, २<sup>a</sup>; श्रापध २, ७, १५; हिध २, २, ३४; जुहुयुः श्राध्रौ २, १८, ९; ८,१२,१४: शांश्री. जहाव पावा ६, १, ८४; जुह्दिरे या ४,१९०;जहरे निघ ४,१५रः होप्यति बौधौ ११, २: १३;

या ४,१९५; जुहुरे निघ ४,१५; हो प्यति बौधौ ११,२:१३; हो प्यन्ति बौधौ ६,६,२०५; हो प्यन्ति शांधौ ६,६,२०५; हो प्यामि †आपधौ १२,११, ७:२०,२२; बौधौ; हो प्यामः वीधी १५, ७:२‡; वाघूशी ४,४५:१३; ब्रहीपीत् वीधी ३,१४:३‡; १०,४९:१०,११,२०,११,२:१३; ब्रहीपुः वीधी १७,४६:७; माधी ४,१८,७‡; हिस्री ६,३,१०‡.

हयते श्रापधी ६,९,१‡; बौशी २,७ : १३‡; २४, ४ : ४××; माश्री; निस् ६ २,५: ५; ७; हिघ २,३,४७६; ह्रयन्ते श्राश्रौ ५, ६, २३; श्रापश्रौ १४,१९,३; १८, १२,१५; बौथौ, अहूयत वाधूथौ ३,४०:११<sup>0</sup>; हुयेत वाध्यौ ३, २३:४; गोगृ १,९, १९; हूयेरन् श्रापथ्रौ १९,८,८; १०,४;१४, ६; बौधौ २३,८: ३०; हिधौ. होत्यते बौश्रौ २७, १२: २३ 🕆 ; †अहावि काश्री १९, ६, २१; श्रापध्रौ ६९, ३, २; बौध्रौ. हावयेत् गोग १, ३, १४; कप्र ३,५,२३,४; कीस् ७३, १4. जहवां √कृ. जहवांकरोति शांश्रौ १६,१५,१. जुहवांचकार शांश्री १५,२३,१: १६, १५, १; बौधौ १८, ४१:

१०,२६<sup>२</sup>. जहुपेत् गोगृ १,८, ३. जहूपत्— •पता कप्र १,८,१४. जहोतिण— •तयः काश्री १, २, ७**४**;

१४; वाधूश्री ४, ७५: ३७: या

**५,१०,५; कप्र ३,७,२; ८,२**१; -तिषु कप्र १,८,१६; ३,६,१६. जुहोति-चोदन- -नः श्रापश्रौ २४, ३, ३; -नानाम् मीस् ८, ٧,٧. जहोति-बलिकर्मन्--मेणी. -र्भणोः कप्र २,४,६. जहोति-मात्र- -त्राः काश्रौ ६, १०,२५. जुहोति-यजित-किया- -याः विध ५५,१८. जुहोति-शब्द- -ब्दात् काश्री २४,४,३३; -च्दे हिश्रो ३, ८, जुहोस्य(ति-श्र)विशेष- - पात्

काध्रो ६,१०,१७. बहुत्- पाग ५ ४, ३८; -हुत् शांधी २,१२,८; आपथ्री ११, 90, 8; {2, 98, 94 + ax; काठश्री; हिश्री ८, ४, १७ौ; -हृतः वौश्रौ १०,५४:२०; १३, २३: ११: १५,२१: ५; साधौ; –हतम् शांश्रौ ५,४,१; आपश्रौ ३,१७,१; १०,८,८; वाधूश्री ३, १९:१४:२७: १०: हिश्री १३. ५, ३२: -ह्रताम् वाध २६, १४; -हत्सु आपश्रौ १४,९,५; -ह्रन् कौस ७१, ७; १०९, ५; - ११०,४;१११,५;१२६,९;वाध ६,२८; -ह्रन्तम् जैगृ १,२:२०. जीहत- पा ५,४,३८. †जहान- -नम् वैताश्री १४, १; -नाः आधी २, १२,-५; शांधी २,४,४; ६,१०, २; बौश्रो २८, २:२९.

हविस्<sup>b</sup>- पाउ २, १०८; पा ५, १, ४; पाग, पावा ५,१,२;३; -विः श्राश्रौ १, ३, १४‡××; २, २, १७‡°××; शांथी; काश्री‡६, ८, १<sup>d</sup>;४<sup>d</sup>; आपश्रौ ६,५,७‡<sup>c</sup>;१५, ११,१५२मः भाश्रौ ६,१०,५मः; †माधौ१,६,१,१५<sup>0</sup>;८,५,१०<sup>0</sup>; वाश्रौ १,५,२,१७<sup>‡०</sup>; हिश्रौ ३, ७,२८<sup>‡०</sup>; भाग २,२:५<sup>‡०</sup>; हिग् २, १७, २‡°; निघ १, १२‡°: -विभिः आधी २, १९, १६; ३,७,५‡; काश्रौ ५,५, १५××; १५,१०,२२; श्रापश्री; -विर्म्यः श्रापश्रौ ३,१,६; १४,३२, ५‡; बौध्रौ १५, ३४:४; वैध्रौ; -विभ्याम् काश्रौ ३, ३, २२; वाध्यौ ३, १४: ५; -विषः ‡याश्रौ १,५,२९; १०,८; २, १०,४<sup>1</sup>××; शांधी; †आपश्री १, १०,१४<sup>६</sup>; १३,१९, १०<sup>1</sup>; १६, ३५, ५<sup>h</sup>; भाश्रौ १, १०, १‡<sup>E</sup>; हिश्रौ ९, ५, १३<sup>‡1</sup>; ११, ८, २३<sup>†¹</sup>; कौग्र १, १७, ६<sup>‡¹</sup>; श्रामिय २, ५, ३ : १२<sup>†१</sup>; बौय ३,७, १२भ; गोग्र ४,३,२९६; -विपःऽ -विपः बौश्रौ १२, १९: ३;४; हिश्रौ १३,७, १८; -विषा श्राश्रौ १,९,५;१०,८;२. ५,१४<sup>1</sup>; १०, १६<sup>२</sup>1××; शांश्री;

काश्रौ २५, १०,२५‡; आपग्रौ हिथ्रो ९,४,४० 💤; शांग् १,२५, ७<sup>‡1</sup>; -विषाम् श्राश्रौ २,१७, १४××; शांश्री;-विषि श्राश्री ३, १०, १०; १४,१; शांध्री; शांगृ १,९, १३<sup>1</sup>; -विषी आश्री १. रे, १२××; श्रापथ्री; -विषे आपश्रौ **९, १, २३; २४;** ३४; ४,१२; बौध्रौ; -विषो: आपध्रौ ५,२१,९; बौश्रौ; -विःषु आश्रौ १, १, ४; शांध्री ३, १३, १५; काश्री२१,२,८; आपश्री; -विष्पु भाश्रौ १, १४, ९‡; २, ३, ४; वैश्रौ; -वींपि आश्रौ १, ५, २७; ३, ४, १३; १०, २०xx; शांश्री;-†वी३वः श्रावश्री ७,२३, २; १२, ११, ३; वौष्रौ ४.८: २३; २४, ६:४; भाश्री ७, १८,१; हिश्रौ ४,४,७४. हवि:-कर्मन्- भे अप २२, १०,

हवि:-पे(प>)पी<sup>m</sup>--धीम् वैश्री ४,८:११; -प्य बीधी १, ७. 94; 22,9:0.

हविर्-अध<sup>b</sup>- - धम् या ७,७‡. हिक्-अनुमन्त्रण- -णम् विध **ড**३,१३.

हविर्-सन्त"- -न्तम् शांश्रौ २, 4,24.

हविरू-भन्तरणº--णेकाश्री २५. ંષ,૧૫.

a) पामे. वैप १, १४७४ f इ.। b) वैप १ इ.। c) पामे. वै १ हच्या शी ३.१०,६ हि. इ.। d) पांभ. वैप १ हिन्: मै ३,१०,२ टि. इ. । e) = १उदक-। f) पांभ. वैप १, १३८८ m इ. । g) पांभ. वैप १, २२२३ b इ.। h) पांस. वैप १ हिं<u>च</u>पः काठ ३९, १३ टि. इ.। ं) पासे. वैप १, २४३६ ० इ.। j) पांभे. वैप २,३ खं. हित्युपः तैन्ना २,५,३,१ टि. इ.। k) पांभे. वैप १,२४३६ h इ.। l) स्नाज्ये हित्यि>सपा. कौरा १,५,२७ आज्यहिविषि इति पामे.। m) उस. उप. कर्तरि अण् प्र. । n) वस. । o) उप. = विस्मरण-( तु. विद्याधरः )। < नैप्र. अन्तरयण- ( <अन्तर् √इ ।तु. श्वस्तमन-])।

हविर्-अर्ह---हीन् कागृ ६३, १: जैगृ २,३ : ९; ५ : २०. ह्विर्-अवदान- -नम् श्रापश्रौ ९,१८,१५; बौध्रौ २८, ७: ९; वैश्री २०,३६: २:-नस्य श्रापश्री ४,९,१२. हविर् अवहना(न-प्र)र्थ- -थेम् श्रापश्रौ १३,१९,८. हविर्-आकार<sup>8</sup>--राः वौश्रौ २४, 9:96. हिन्-जातञ्चन- -नम् वौश्रौ १,१:२; २०,४:३३; भाश्री; -नानि बौध्रौ २०, १:३७; -नाय बौध्रौ ५,१:६; ५:४. हविरू-झार्ति- -र्तिषु वैश्री २०, 90:3. हविर्-आसादन- -नम् काश्रौ ५, ८,३१; -नात् वैश्रौ २०, १६:

हविरासादन-प्रश्वति- -तीनि हिश्रौ १४,४,४७.

90.

हिवर्-साहुति— -तयः वप्र ३, ०,११; -ितः हिपि १९:१०; -हुतिम् भाश्रौ ४, १४, ३; माश्रौ; -ितपु गोगृ १, १, २०; कप्र १,८, २२; -तेः माश्रौ ५, २, १०, २७; -तौ माश्रौ ५, २,१०,३७.

हिवराहुति-प्रमृती(ति-इ)डा-(डा-भ्र)न्त,न्ता- -न्तः आपश्रौ ७,२३, २; -न्तम् श्रापश्रौ २१, २४,९; -न्ता आपश्रौ १३,२४, १०; हिश्रौ ९,६; २४; १३, २, २५. हिवराहुति-स्विष्ट्झद्-इड-डेभ्यः माश्री ५,२,५,९.
हिवर्-उक्ति - -क्तम् वौश्री २२,
२:१९.
हिवर्-उक्ति - -क्तौ वैश्री ११,
११:६.
हिवर्-उच्छिष्ट - -ष्टम् श्राश्री ५,
७,१०;१३, १९××; वौश्री;
-ष्टानाम् वौश्री २०,१४:३;
-ष्टानि कीस् ६,२०.

हविरुच्छिष्ट-भक्ष- -क्षाः श्राश्री १२,८,३२.

हविरुच्छिप्ट-भोजिन्- -जी लाश्री १०,१८,११.

हिंबरुच्छिप्ट-वत<sup>0</sup>- न्तः श्रापश्रौ २३,१४,४; बौधौ २८, ३:७; हिंधौ १८,४,५८.

२: ७; ।६आ ८८, ४,५८. हविरुच्छिष्ट-शेप- -पम् गोगृ ३,८,१२.

हिवरुव्छिष्टा( प्ट-आ ) श--शाः काश्रौ ५, ६, २४; प्रापश्रौ ८,११,८; १८,६,१२; भाश्रौ.

हिंचरुच्छिष्टा(ए-अ)शन--नः शांश्री ३,८,१३. हिंचर्-उद्वासन- -ने वैश्री ९,

२:४.
हिविर्-गण-ं -णे मीस् ८,३,१.
हिविर्-गन्ध<sup>0</sup>- -न्धः विध १,७.
हिविर्-गुण- -णाः वाध ११, ३२; ३३; विध ८१,२०; -णान् विध ८१,९९.

हविर्-प्रह $(v)^0$ णी $^d$ - -ण्याम् काश्रौ २,३,३२.

हविर्-देवता- -ताः वैधौ २०,

₹: ८७.

हिंदिंचता-याज्यापुरोनुवा-क्या(क्या-म्या)हिति - -तीनाम् बौश्रौ २७,१:१९. हिंदिर-देवता-कपाल-सामान्य--न्ये बौश्रौ २७,१४:२७. हिंदिर-देवता-सामान्य - -न्ये म्यापश्रौ २४,३,४६.

हविर्-दोष- पान् वौश्रो २७,

हिन्दोंषो( प-उ )क्त-दोप<sup>ड</sup>--पः नौश्रौ २९,४:५. हिन्द-द्रव्य- व्यस्य नैश्रौ ११, ९:२. हिन्द-धान (नग्रा.) - पाग ५,

हविर्-धान (वप्रा.) - पाग ५, २,६१; -नः 邪羽 २,१०,११<sup>1</sup>; -नम् काश्रौ ८,४,२१;८,२;१०, ४,२‡; १२,४,१०; आपश्री १, १७, ८१××; काठश्री; -नयोः शांश्री ५, १४, २१; ६, ३, ८; आपश्री; -नस्य श्राश्री ४,९,३; ५, १२, ३; ८,१३,२५; शांश्री: वौश्रौ ८,९:११; -नात् काठश्रौ १००; माधी २,३,६,१; हिश्री; - काम्याम् शांश्री ५, १३, २; काश्रौ ८,४,१; श्रापश्रौ ११,६, १०; बौधौ; -ने श्राधौ ४,९,१; १०, ९<sup>२</sup>××; शांथ्रौ; बृदे १, ૧૧૨; **ઇ,** ૬૨<sup>૨</sup>; **દ**, ૧५५; શુસ १, ३२१<sup>1</sup>: या ८,३६कृं; मीसू १२,१,१४.

हाविर्धान<sup>६</sup>- पा ५, २, ६१; -नः ग्रम्न २,२,४१; -नम् ऋग्न २,१०,१३.

a) उप. = २ आ-कार-। b) मलो. कस.। c) वस.। d) = सुच्-। उप. करणे ल्युट् प्र.। e) सप्र. आपश्री ९,१५,१४ वीश्री २७,१३: १० एता देवताः इति पाभे.। f) द्वस.>पस.। g) सस.>कस.। h) वैप १ द्र.। i) व्यप.। j) भी इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. उ. म । मा ५, १७ ।)। k) साऽस्य-देवतादार्थे अण् प्र.।

हविर्घान-गत- -ते वाश्री ₹,9,9,4. हविर्धान-प्रक्षालना (न-श्रा) दि--दि काश्रौ १८, ६, ७. हविर्धान-प्रवर्तन- -नाय शांश्री ५, १३, १; -ने वाश्री १,१,१,७३. हविर्घानप्रवर्तना(न-अ) भ्रीपोसप्रणयन- -नयोः द्राश्री १,३,३०. हविर्घान-मार्जालीय-मैत्रा-वरुणीय- -यानाम् माश्री २,२, 4.20. हविर्घान-वत् आपश्रौ ११, १०,१४; वैश्रौ १४, ११: ५; हविर्धान-संनिधि- -धौ वैश्रौ २१,६: २. हविर्घाना(न-आ)श्रीध-सदस्- -दांसि श्रापश्री ११, 94, 9. हविर्घाना(न-आ)प्रीधा( ध्र-क्ष)न्तर- -रे काश्री १३,४,१७. हविर्धाना( न-अ )न्त- -न्ते माश्री ५,२,१६,९. हविर्घाना( न-अ) परान्त--न्तम् काश्रौ ८,६, १०. हविर्धाना(न-ग्र)भिमर्शा-(र्श-श्रा)दि- -दि जैश्रीका १५८. हविर्-धूमा(म-आ)कु ( ल> ) ला- न्ला थ्रप ५५,५, २. हविर्-निर्वपण<sup>0</sup>- •णम् आपश्री

४,४,६; वाश्रो १,१,२,१८.

हविर्-निवेदन- -नम् वैगृ ६,

20: 0. ह्विर्-भाज्- -भाजः बृदे ८० १२९; शुश्र १,७; या ७, १३; -भाक्षिया १०,४२. हिवर्-भेद- -दात् मीसू १०, υ.**₹**. हविर्-भोजन- -नाः हिथौ ५, ३,२७; -नेभ्यः वैश्रौ ८,३:१. हविर्-मिश्र- -श्रेण आप्तिगृ २, ६.७ : ३२. हविर्-भ्रेप-विधि- -धिः वौश्रौ २७,४:२०. हविर्-यज्ञ<sup>b</sup>- -ज्ञाः शांश्री १४, १३,१४; निस् १०, ८: १६; वैष्ट १, १: ९; शंघ ११; -ज्ञानाम् वाध्यौ ४, ५२:६; ५५: ११: - जे काशु ७, १०; -त्तेन वाधूश्री ४, ३: ५; -ज्ञेभ्यः काश्रौ २४,४,३९; बीथ्री १४, २: १६; - नेपु शांश्री १४, ३,१; बौश्री १४, २: १६; ९: २७; वाधूश्रौ; -ज्ञै: श्रापश्रौ २३, १०, ८°; वाध्यो ४,५२:५; लाथौ. हाविर्यज्ञिक<sup>d</sup>- -कौन् लाश्री १०, १०, ६. हाविर्वेज्ञिय<sup>6</sup>- न्यम् काश्री २५, २, २६. हविर्यज्ञ-त्व- -त्वम् वाध्यौ ४,५२: ६; ५५: ११. हविर्यज्ञ-प्रक्रम-त्व- -त्वात् निस् १०,८: १८. हविर्यज्ञ-मास- -सै: हिश्रौ १८,४,३°. हविर्यज्ञ-याजिन्- -जिनः

आप्तिए ३,७, ३: २७; वीपि २,३,२; हिपि १२: ९. हविर्यज्ञ( श-ऋ )विज्--र्तिवजः काश्रौ ९,१२, १६. हविर्यज्ञ-वि(धा>)ध!--धः वाध्यौ ४,३:१;५; -धे काथौ **६,२,४** हिवर्यज्ञ-संस्था<sup>द</sup>- -स्थाः वौश्री २४,४: १; ५; द्राश्री १३,४,१६; लाश्री ५, ४, २२; गौव ८,१७; -स्थानाम् लाशौ ५,४, २३. हिवर्धिज्ञय - यस् आगिगृ ३,६,३: २७;७,३: २६; बौवि १,१२:३;२.३:१; हिपि १०:१. हिनर्-लिङ्गा(इ-अ)श्रुति---त्व- न्त्वात् मीसू १०, ८, ४६. हविर्-विकार- -रः मीसू १०, १, २४; -राणाम् बौश्रौ २७. ४:३०. हविर्-विशेष- -पैः शंध ८९, हविर्-वर्त'- -तः वौध ४,५,४. हवि:-शब्द---व्दः आश्री २.८. १३; मीसू ६,४,२२. हविः,श् !-शेप- -पम् माश्री १, ७,६,४०; मागृ २, ३, १४ई, वाग ५, ४३+; जैगः, -पान श्रापश्रो ३, ४, ५; ७, १५××; भाश्री ८,१९,११. हविःशेष-दानो(न-उ)क्त--के वैश्री ११,९: १२. हविःशेप-भक्ष- -क्षः काश्रौ ८,७,२३; २४,७,७. हवि:-श्रपण- -णम् वाश्रौ १,

9,9,39.

a) = पात्र-विशेष-। उस. । b) वैप २, ३खं. द्र. । c) सपा. हिवर्यज्ञैः <> हिवर्यज्ञमासैः इति e) इदमर्थे घण् प्र. उसं. (पा ५,१,७१)। d) तस्येदमीय प् ठक् प्र. I f) वस.। भावे अङ प्र. । h) विप. (प्रायश्चित्त-)। भवार्थे घः प्र. । i) भाश्री, वार्. पाठः ।

†हिविष्-करण³— -णम् आश्री १, ९,५; बांशी १, १४, १७; -णे आश्री १,७,७; बांशी १,१२,१. हिविष्-कृत् व- कृत् वीश्री २१, ४: ९; १६: १९; २२,११: ८; २५, ३१: ७; माशी; -†०कृत काश्री २, ४, १३; आपश्री १, १९, ८; ९ँ; वीशी; -कृतः आश्री १, १६, ७७; वीशी; -कृतम् काश्री ८, २, १७; आपश्री १, १९,८; वीशी; -कृता कांश्री ४, ७,८७; काश्री २,४,९७; आपश्री; कीस् २,६०; -कृति वीश्री १६, ३:२८.

हाविष्कृत<sup>०</sup>--तम् निस् ८,४:२;८:६.

हविष्कृद्-क्षिश्च-पुरोनुवा-क्या-मनोत<sup>0</sup>— -तस्य आपश्ची २४,१,४३; मीस् ११,४,५५. हविष्कृद्-अन्त—-न्ते वौश्ची २०,२:१४; २१,८:३३. हविष्कृद्—अवहनन-मन्त्र— -न्त्रः आपश्ची ६,२९,१६.

हविष्ट्रद्-साह्वान- -नम् काश्रो ६,७,१८.

हविष्कृद्-रूप- -पम् बौश्रौ २०,२१:१०.

हिविच्छन्-निधन - -नम् वौश्रौ १६,२४:१०; हिश्रौ १३, ७,३३; १७,६,१३; भाशि ५२. हिविप्-कृति - -तिम् कौस् ५, १५. हिविप्-ट(<त)स(:) शांश्रौ १, १६,१६,१७. हिविष्-र्व(<त) - -ट्वम् निस्
१०,९: २०.
हिविष्-पिङ्क्त-प्रधान - - नैः
वृदे १,८६.
हिविष्-पथ- -थः वीश्री २५,२०ः
५; -थेन माश्री ४,२,३३.
हिविष्-पात्र-स्वाम्यू (मि-ऋ)
त्विज् - त्विजाम् काथ्रौ १,८,३१.
हिविष्पान्तीय - -यम् वाध २६,७१४; या ७,२३.
हिविष्-प्रकल्पन-त्व~-त्वात् मीस्
३,५,६.
हिविष्-प्रवाद - -दम् निस् २,

११:१२. हविष्-मत्³— -†०मः श्राश्री ४, ७, ५; शांश्री ५, १०, २७;

हविष्मती— ती वौश्रौ १२,१:१७; श्रश्न ६,८४; -तीः काश्रौ ८,९,९; आपश्रौ ५,६,३; ११, २०,९; काठश्रौ; -तीम् शांश्रौ १४,५४,२.

हाविष्मत<sup>0</sup> - तम् निस् ७,३:२५;२८;२९;८,४:३. हाविष्मत-मौक्ष--क्षे निस् ९,४:३०.

हाविष्मत-हाविष्कृत--ते निस् ८,४:१; ५.

हविष्मन्-निधन<sup>8</sup>— -नम्

बौधी १६,२४:९; हिश्री १३, ७,३३; १७,६,१३.

१हविष्य,प्या<sup>करा</sup>- पा ५, १, २; -†ध्यः श्रापथ्रौ १४, १८, १; बौधौ ६, ९:९; ७, ३:१४; २१,१०:२६; -प्यम् काधी ७, २, २; काठभी; -प्यस्य काठभी १५२; श्राय १,२,१; वाय १७, ३: गोगः: -प्याः जैगः २, १: ३: शुत्र १,३७: ३९: - ‡०प्याः माश्री १, २, १, ११; वाश्री १, २, ४, ८: -प्याणाम् वैश्रौ ११, ११: ७: -ध्यान् काश्री २, ३, १६; भाश्री ८, ५, २०; माध्री; -प्येण अप १, ४२, २; -प्येपु काधौ २५,७,५; कप्र १,९, १०; -ध्यैः काय ६४,१: गोय १, ४, ३; जैगृ २,१ : २<sup>२</sup>; बौध ३,८.

२हविष्य<sup>6</sup>- पा ४,४, १२२; -†ध्यम् माश्री १, २, १, ११; वाश्री १,२,४,८.

हविष्य-कर्य- -त्यम् कायः १९,१.

हविष्य-पात्र- न्त्राणि काश्री ४,८,२.

हिविष्य-पुण्याह्!- -हः कागृ २०,१.

हविष्य-प्रसृति- -ति वौश्रौ २९,११:१७.

हविष्य-भक्ष- -क्षः कौसू ८२,४४; -क्षाः कौसू ६७,११. हविष्यभक्ष-ता- -ता शांश्री ४,१५,६; कौगृ ५,४,९. हविष्य-सुज्- -सुक् विध

a) वैप १ इ. 1 b) = (जपचारात्) मन्त्र- (तु. श्रापश्री १,१९,८;९)। c) = साम-विशेप- 1 d) समाहारे द्वस. 1. e) पस.> चस. 1 f)  $\langle \xi \hat{A}_{\underline{q}} \underline{q}_{\underline{q}} \hat{q}_{\underline{q}} \hat{q}_{\underline{q}}$ 

८९, ४; -सुग्भिः श्रप ३०३, 9.3.

हविष्य-भोजिन्- -जिनः श्रप ३१,७,१.

हिद्य-वत् काश्री २५,७,

हविष्य-न्न (त>)ता- -ता वैश्री २०,४:७.

हविष्य-शञ्ज-होम<sup>8</sup>-वद्--देश- -शे काश्री १७,१,२३.

हविष्य-रकन्न- -न्नम् काश्रौ 84,9,00.

१हदिःयाच- - चम् अप ६९, ८,३.

हविप्या( घ्य-अ ) ज- - जम् भामिय २, ५, १ : ३४; -न्नानि कागृ ३९,२.

हविष्या(ध्य-न्ना)शिन्--शिनी वैगृ ३, ८:१; -शी श्राप्तिगृ २,४, ५:२१: बौध ४, ७,६; विध ५५,२; ८९,३.

हविष्यो (प्य-उ)दक- -कम् जैग् २,१ : ८.

हविःसंस्का(र>)री° - -रीम् वौश्रौ २४,२५: १६. हवि:-संस्था<sup>त</sup>- -स्थाः शांगृ १,

9,94. हवि:-सामान्य- -न्यम् वौश्रौ

२७, १४:२६; २७; हिश्री ३. ८.२८; -न्येन हिश्रौ ३,८,२७. हवि:-स्यन्दना(न-म्रा)सावित-

पतित-स्फ़टित- -तेपु बौश्रौ

२८,१०: २.

हवि:-ख़ति- -तिः निस् ६,१३ः ₹**₹.** •

हविः स्विष्टकृत् - कृताम् माश्रौ **५**,१,४,१७; ६,४६; ७,४२. १हब्य.ब्या<sup>6</sup>- -ब्यम् †श्राश्री १,

99,931; 2,98,92; 39; 3, 90,68; 93, 338; 6,98,98; 🕂शांश्री १,१७,१९××;१२,१६, 9h; काश्री: गोगृ १, ९, १२; १४; द्रापृ १, २, १९; कप्र १, ८, १६; २, ९, ८; ३, ५, ३; -†च्या ग्राश्रौ ३,५,९; ७,१२; १२,२७: शांश्री: माश्री १,६,३, ५ , मागृ २, १, ८ ; - व्यानि

शांश्री ३,१८, १५‡; आपश्री; बृदे ५, १७; ७, ६५; - ‡ब्याय श्रापश्रौ ९,४, १७; १७,२२,२;

बौश्रौ: -ब्ये श्रापश्रौ १७, २२, २५: हिश्रौ: -न्येन आपश्रौ १२, १४, १२५: हिश्रो ८,४, १४५:

वैष्ट ५, २:२३; - 🕇 व्येभ्यः श्रापश्रौ १७,२२,२, हिश्रौ १२,

> ६,२६. हच्य-कच्य- -च्यानि वाधं ३.

> ८; -च्येषु वौध २,८, १६. हःयकव्य-वह- -हो वृदे ६, 940.

हब्यकब्या( व्य-श्रा )दि-वेग--- वत्1- - वान् विधं १, ७. ह्रव्य-जात- -तम् शंध ११६: **३३.** .

†हन्य-जुष्टि- -ष्टिम् आश्री ३, ۷,9₹١

†हन्य-इाति<sup>6</sup>- -तये काश्री २५, ११,३४: आपश्री १७, ५, १३; वैश्रौ १९, ६: ४<sup>२</sup>; अंत्राय २, ७; श्रप ४६,३, ५.

†हन्य-भुज्- -भुक् मागृ २, 93.8.

हब्य-बाह् [ल्<sup>k</sup>]<sup>6</sup>- -†बाट आश्री १,३,६; १०, ५; २, १, २१; ४, ११, ६; शांत्री १, ४, २०; ७, ९, ३××: - †वाहम श्रापश्री ५, ६, ३<sup>1</sup>××: काश्रीसं: हिथ्रौ ३,२,५६<sup>1</sup>,

†हव्य-बाह™- -हात् श्रापश्रौ ५. १,४; बौश्रौ २,६: ३२; वैश्रौ १,४: १६: हिश्री ३, २, ३. हब्य-बाहन<sup>0</sup>- पा ३, २, ६६:

-नः आद्यौ ४,१२,२‡; ‡शांश्रौ ६,१२,१५; ९,२७,२; श्रापश्री: श्रप २४, ३, ५: बृदे ७, ७७: -नम् कौस् ३, १० : -नाः श्रप्राय २,९; -हने बृदे ७,६३.

†हेन्य-शोधन<sup>m</sup>- -ने आपश्री १. . ६,१०; २,८, ६; बौथ्रौ; -नौ श्रापश्रौ १,१४, ६; हिश्रौ १,

३,५७. हब्य-सूक्ति<sup>e</sup>- -कीनाम् माश्रौ 4, 2, 2, 20#.

†हब्य-सूद्र<sup>e</sup>- -दः<sup>n</sup> आपश्रौ ११,१४, १०: बौश्रौ ६, २९: १८; वैश्रौ १४, १३: ५; हिश्रौ

a) पस. > पस. (तु. काश्री १५, १,८)। शज- = स्कन्न-। b) ॰ प्यशक्तम् इति चौसं.  $| c \rangle = हिविः$ संस्कर्जी- (तु. विद्याधरः Lकाश्री २,४,१३!)। उस. । d) = हिवर्यज्ञ-संस्था-।  $\phi$ ) वैप १ द्र. । f) पासे. वैप १ g) पामे. वैप १ हच्यम् ऋ १०, १६, ९ टि. इ. । h) वैप १ हच्यम् शौ २०, हन्यम् मै १.४.३ टि. इ. । १३५, ११ टि. इ. । 💰) विष. (यज्ञवराह-)। 🧳 पामे. वैष १ हच्युजुष्टिम् ऋ १,१५२, ७; ७,६५,४ टि. इ. । l) पासे. वैप १ हन्यवाहनम् ऋ ५, ८, ६ टि. इ.। m) वैप २,३खं. इ.। n) पासे. k) शांश्री, पाठः । वैप १ हन्यसूदनः मा ५,३२ टि. इ. ।

१०,३,४२.  $\dagger$  ह्वय-सूद्ति – -नः । । । । । । । । । । । । । । । । । हात्ति – -काः अप ३१,७, १. हात्ति – > ॰नीय – -याः वौध ४, ८,९.

हावियत्वा श्रापय ११, ६; आपध १,२५,१३; हिध १,७,१०.

हत,ता- -तः श्रापश्री १,१३,७र‡; ६,३०, २; १२,२०, २०; वौश्रौ १, ३:१९<sup>२</sup>××; २४,४:२<sup>6</sup>; माधौ १, ८, ३, ३ 📫; वैश्रौ २०,२४:८;२१,१६:८; कीगृष १,१,३;६,७<sup>२</sup>; **∯**; शांगृ<sup>6</sup> १,५, १; १०,७; ८; पाय १, ४, १<sup>8</sup>; कागृ १३,२;३; बौगृ १,१,१; ३; १०,१७; ४,९, २; जैगृ १, १:४°; बृदे ३,५; -तम् आश्रौ ३, ११,११<sup>६</sup>; ४,७,४‡; शांश्री; श्रापश्री ४,९,६‡°; ९, ६,३‡°; भाश्रौ ४, १३, १‡°; ९, ८, ६<sup>‡ड</sup>; माश्रौ ३, २, ५<sup>‡ड</sup>; हिश्रौ १५, २, ११<sup>‡8</sup>; -तम्ऽ-तम् आपश्रौ ४, ९, ७; १२-१३, १; वैथ्रौ; -तयोः शांश्रौ २,९, १०; द्राश्रौ १, ४, १; १३, १, २२; ताश्री ५,२,४; धुस् १,११:३; -†तस्य आश्रौ १,७,२<sup>२</sup>; शांश्रौ; -ता गोर १,१,२२; शंध ४४१; -ताः वाधूश्रौ ३,९:१९; ३०: रे; ५;७<sup>रे</sup>; श्राय १,१,२; –तात् वौधी २५, २२: १; लाश्री ४, ११,२२; -तान् आपश्री ४,११.

६: माधौ २, ४,१, २१<sup>1</sup>; वैश्रौ; -तानाम् काय १३, ३; -ताम् श्रापश्री १७, १८, १; १९, ३, २; श्रप ४६, ६, ४+; - नताय श्रापश्रौ २०,१५,६; वौश्रौ १५, ३४: ९<sup>२</sup>: हिश्री १४, ४, ५२; –तायाम् आश्रौ ३,५,१;६,१४, १०; शांश्री; -तासु शांश्री १७, ७,११; श्रापश्रौ १९,२,३;८,५; काश्रौसं: -ते शांश्रौ २, १६, ३; ५,१९,१७; ७,४,१५‡; काश्री; वौगृ१,११,१°; -†तेन वौध २. ३,६२; –तेभ्य: अअ ७, ९७‡; –तेषु शांश्रौ ८, **९,९**; **१३**,१४, ६: काश्रौ: -तै: श्रप ३६, १२, नती अशां २०, ३<sup>‡</sup>. हुत-प्रहुता( त−श्र )नुकृति¹– -तयः बौगृ ३,७,२९<sup>६</sup>. हत-भाग<sup>1</sup>- -गः कौस ७२. ₹४‡. हुत-भुज्- -भुक् श्रप २४,६,२. हत-मात्र- -त्रे अप २१,७, ४: हुत-शेप- - षम् काश्रौ १०, १, २३: वैथ्रौ १०, १: १०; १५, १२: १०; शांग्र; -षात् कौग्र રૂ, પ, ૧; ૭, ૧૨; શાંગ્ર છ, પ, १०; -पेण वैश्रौ २१, १६:४<sup>m</sup>; वौग्र.

हुत-हुताशन<sup>1</sup>— -नः शंध **३७**. हुत-होम<sup>1</sup>— -मः वौध २, १०, १६.

१हुता (त-अ )भिहोत्र-> °त्रिन्- -त्री काघ २७०: २. २हुता( त-म्र )सिहोन्र<sup>1</sup>-- -त्रः बौध २,३,१८.

मृहुता(त-अ)द्— -ताद् माध्रौ २,५,५,२०; —तादः कौसू ७३, १४; —तादम् आपध्रौ १६,३५, १; वैध्रौ १९,१ :८; हिध्रौ ११, ८,२१.

हुता(त-श्र)द्य"- -द्याय वैश्रो ८, १ : २.

हुता(त-श्र)नुकृति<sup>1</sup>— -तिः वौगृ ३,१,१.

हुता(त-अ) नुमन्त्रण- -णम् वौश्रौ २८,२:३७; बौध २, ७,११; -णानि बौश्रौ २७, १४:१.

हुता(त-आ)श<sup>n</sup>- -शः श्रप २४, ५,४; ५; -शे अप २४,५,१; विध ९९,१२.

हुता(त-श्र)शन<sup>8</sup>— -नः श्राग्निग्ट २, ६, ७: ९; अगः -नम् श्रा ६८,५, १; शंध ८१; विध ३४, २; -नस्य श्रप ७०<sup>३</sup>, ११,१८; -ने श्रप २१, ७, ६.

हुता(त-श्र)हुत" - -तस्य शाश्रो १३, १२, ७; आपश्रो; -तौ आपश्रौ १४,३०,२; काश्रोसं.

हुताहुत-भ्रेप- -पेषु वौश्रौ २७, १ : २०.

हुताहुत-संसर्ग- -गें काश्री २५,१२,१.

हुता( त-म्रा )हुता( त-म्र )नुक्व-ति<sup>1</sup>- -तयः त्रामिगृ २, ५, ३ : ४७<sup>६</sup>.

a) वैप १ द्र. । b) पाभे. वैप १,99०३ ० द्र. । c) पाभे. वैप १ हन्यसूदनः मा ५,३२ टि. द्र. । d) कर्तिरि ण्डुल् प्र. । e) = पाकयज्ञाऽन्यतम- । f) पाभे. वैप १ सुवर्गम् ते ३,१, ४, ९ टि. द्र. । g) पाभे. पृ २७१३ f द्र. । h) पाभे. वैप १,9९५६ f द्र. । i) सप्र. आपश्रौ १२,२३,४ हुत्वा इति पाभे. ।

j) इस.>चस.। k) सपा. हुतप्रहु॰<>हुताहु॰ इति पाभे.। l) वस.। m) तु. आपश्रौ १४,३०, २ प्रमृ.। n) = अप्ति-। उप. कर्तरि < अश् (भोजने)।

हुतो( त-उ )च्छिप्ट- -प्टम् अप ₹७,६,9.

हुतोच्छिष्ट-भक्ष--क्षः काश्रौ १९,१,१३.

हुतो( त-उ )च्छेपण-बौधौ २४,३३:८.

हतवत्- -वते श्राश्री ३,१३,१७. हति- न्तो वैश्री २१, १६: ६%; हुत्वा शांध्रो २, ६, १०; काश्रौ २, ৭, ৭৬; আपশ্লী **१२**, २३, ४<sup>b</sup>; वौश्रौ; हुत्वाऽहुत्वा काश्रौ २६, ६,१२; आपश्री १९,९,७; वीश्री १३,३२ : ५; माश्री.

१हरमान,ना- -नः श्रश्राय ३, १५; ३; श्रप २४, ४, २××; -नम् ब्राध्रौ ५,२, १; १७,३; शांध्रौ; -नयोः द्राधी १५,१,१२; लाश्री ५,९,९; -नस्य हिन् २,८,१०; -नाः वाधूऔ ४,८७:९; श्रापृ १, १, २: -नाम् श्रापश्रौ १०, ८, ९; १७, १८, १; १९, ३, २; -नायाम् शांश्रौ ५,१४,१४; १६; ६,७, २; बौश्रौ; -नासु आपश्रौ २०, ६, १४; वाश्री; -ने काश्री ९, १३, ३५; वैधौ १५, २६: ५: हिथ्री: जैथ्रीका ५९º: -नेषु काश्री १०,९,३१; आपश्री १२, २४,५, वैश्रौ १५,३१ : ४.

होतव्य,व्या- -व्यः श्रापश्रौ ६,३०, ५; वौश्री; -व्यम् श्रापश्री ६, ४, ६; ७; ११××; काश्रौसं; -च्या वाधूश्रौ ४, ६०:१३; कप्र २, ९, १२; कौस् ४, १३; ञप २६,३,३; -ब्याः श्रापश्रौ १९,१७,२०;२१,२२,५;बौश्रौ;

-च्ये बौधौ २८, ११:९; वाधूश्री ३, ३९:८; १४; २०; कप्र १,९, १४; -व्यौ आपश्रौ २, १२,८; १२,१३,९३.

होतुम् श्रापश्री १२,८,१०; बौश्री २०,२३: १०; गोगृ १, ८, २; बौध ४,८,७.

होतोस् (:) आपश्रौ ९, ६, ९३;

भाश्रो; पा ३,४,१६. होम - पाउ १, १४०; -म अप्राय **८.** ३<sup>e</sup>; –मः आश्रौ २, २, ९; शांत्रौ ८,१५, ७; काश्रौ; -मस् काश्रौ **४,**१३,३; ९,६, २८××; आपथ्री; -मयोः हिश्रौ ८, ७, ४०; श्रामियः; नमाः काश्रौ १, ८, ४३: ६, १०, २३; श्रापश्रौ; -मात् थाथौ २, २, ७; ३,११, १५: १२, २७; शांश्री: -मान् ब्रापधी *ध, ७,* २<del>†</del>; ५, २९, ११××; काश्रौसं; -मानाम् वाग १, २०; गोग ४, ५, ६; -माय आपश्री ९, १२, १०; भाश्री; -मे श्राश्री २, ४, २५; भापश्री १८, १३, १९; बीश्री; -मेs -मे कौसू ७३, २‡; -मेन आमिष्ट २, ७, ४: १७; शंघ धरः -मेभ्यः द्राश्रौ १२, १, २; लाश्री ४, ९, १; -मेपु आश्री २,३,१९; बौथ्रौ २७,६:२१; वैश्रौ ६,२:६; द्रायः; – मैः ऋप २१,१,८; ५१,५, ३××; वाध; -मौ आपश्रौ २,२०,५; ५,२३, ४; १४,३३,८××; बौधौ.

हौम्या- न्यम् काश्री २५, २,३;७, ११.

होम-कर्मन् - -र्भ श्रप २८,१,३; -र्मणि वेंगृ २,७:७. होम-करप- -रुपः श्रापश्री ९ ७, ११; भाश्री ९,९, १२; १०

११; हिश्री.

होम-काल- -लः आश्री ३,१२. १; व्यापभी; -लस्य कप २, २, १२; -लात् श्राधौ ३,११,१७; आपथ्रौ ९, १०, १; वैध्रौ २०, ११: ६; -ले श्रापश्री ६, १५, ११; ९, १०, २; बौश्रौ; -लेपु बौगृ ४, १०: १.

होमंकाला(ल-श्र)त्यय- -ये कप्र ३,१,२.

होम-प्रह- -हाणि वाधौ ३,३, २,९; -हाभ्याम् हिश्री १०, ७,

होम-चोदना- -नासु दाश्री २, ३, ११.

होम-च्छेदन<sup>8</sup>- -ने काश्री ७,१, ٦٩.

होम-तस् (:) अप ३६, १०, १; 98,9.

होम-द।न-प्रतिग्रह-स्वाध्याय-·याः विध २२,६.

होम-देवता- -तायाः भाग ३, 96: 3.

होम-द्रव्य- -व्यम् कारांउ ४५: 94; 90.

होम-द्वया(य-अ)त्यय- -ये कप्र ३,८,१०.

होम-निर्वृत्तिं - -तिः कप्र ३, **v.**४.

होम-पात्र- -त्रम् कप्र १,८,११; -त्राणि अप २३,१, २.

a) सप्र. आपश्री १४,३०, २ अङ्गारे इति पामे. । b) पामे. १ २८०३ i इ. । c) पाठः ?। सप्र. जैश्री २३: १३ हियमाणे इति पाठः । d) वैप १ द्र.। e) पाठः १। होमात् इति संस्कृतुः टि. । f) विप. >नाप. । तस्थेदमीयः ण्यः प्र. उसं. ( पावा ४,१,८५ ) । g) इस. ।

होम-प्रमाण-निर्देश- -शः श्राप्तिगृ २,३,१ : १५. होम-भक्ष3- -क्षी काश्री २०, ४,२९. होम-मन्त्र- -न्त्राः वैगृ १,१६ : १: १९: १; ऋष ६६, १, २; -न्त्राणाम् शांश्रौ १,२,२२; कप्र २,७,१६; -न्त्रैः काघ २८२:३. होस-मात्र--त्रम्काश्रीसं३५:४. होम-मार्जन"- -ने वैश्री १७, 9:3. होस-लिङ्ग<sup>b</sup>---ङ्गः विध १,६. होम-लोप- -पः कप्र २,२,१२. होम-वर्जम् द्रापृ १, १, २१. होम-बाचन- -नम् श्रप ७१, 98,2. होम-विच्छित्त- -ती भाग ३, २9:99. होम-विधि- -धिः कप्र १,९,२. होम-वेला- -लायाम् माश्रौ १, ६,३,११. होम-व्यवाय- -ये हिथ्रौ ८, ७, ٧o. होम-संयुक्त- -क्ते आपश्री १८, १३,२०. होम-संयोग- -गात् मीसू ३,५, v: E, ८, 9 9; ८, ४, 9; १०, ८, ₹८. होम-समाहित-मनस्<sup>0</sup>- -नाः अप ७०,४,१. होम-सुवप्रासना( न-श्रा )गम--मेषु काश्रौ १५,२,१०<sup>d</sup>. ः होमा(म-त्र)ङ्ग- -ङ्गम् अप २३, 93,4. होमा(म-ग्र)तिकम- -मे शांग्र ५,४,३. होमा( म-श्र )त्यय- -ये कप्र २, होमा(म-ग्रा)द्य( दि-ग्र )र्थ--र्थम् काठधौ २०. होमा( म-ग्र )नृत- -तम् माश्रौ 2,9,2,32. १होमा(म-श्रा)न्त- -न्ते वैश्रौ २, ६: १०; वैगृ; -न्तेषु जैगृ १,२१ : २४. २होमा(म-ग्र)न्त<sup>b</sup>-- -न्तम् शांश्रो ८, ४, १०; काश्रौ ४, १, २४: भाश्री १,८, १२; जैश्रीका १५८; हिश्रो २,७,३४. होमा( म-श्र ) भिगमन-स्थाली-पाक- -केषु भागृ ३,२१: १४. होमा( म-अ )भिपव- -वाभ्याम् श्चापश्रौ १२,२५,१७; हिश्रौ ८, २,२७; ७,३८; मीस् ३,५,३३. होमाभिषव-कारिन्- -री काश्री ९,११, ११; माश्री २,४, 9.39. होमाभिषव-निमित्त<sup>b</sup>- -त्तः वेथ्रौ १५,३१:६. होमाभिपव-भक्षण- -णम् मीसू ६,४,२५. १होमा( म-अ ) र्थ<sup>8</sup>->°र्थिन्--थीं कीए २,६,९ई. २होमा( म-श्र )र्थ!- -र्थान् या **૧૪,**૨હ<sup>ર</sup>. इहोमा ( म-अ )र्थ, र्था<sup>g</sup> -र्थः वागृ ७, १९१; -र्धम् गौपि १, १,२९; -र्थस्य काश्री ४,१४,३: -र्थाः श्रापध्रौ ६, १३, ९; १४,

१७: -र्थाम् हिश्रौ ७, १, ६७; –थें हिश्रो १०,७,२५; १३,५, १३: क्रोग: -थेंपु अप २३,९,१. होमार्थ-त्व- -त्वात् मीसु १२,१,१०. होमा( म-अ )ई- -हेंग श्राप्तिगृ 3,99,3:90. होमा( म-श्र )वसान<sup>b</sup>-- -नेन श्रप ४०,३,९. होमा(म-२श्रा)वृत्- -वृत् जैगृ १,३:२४. होमा( म-ग्र )समर्थ- -र्थस्य कप्र ३,२,१. होमा( म-आ )सादन<sup>8</sup>- -नयोः काश्री १८,४,२१. √होमि होमयेत् अप १४, १, ९; १९<sup>२</sup>,४,१××. १हो(म्य>)म्या- -म्याः श्रप ३६,७,४. १होमिन् h- -मिनाम् वाध २६, 93. होमीय1- -यम् गोगृ १,३,५. होमो(म-उ)च्छेपण- -णम् वैश्रौ १७,१६:२. होमो( म-उ )पस्यान-त्रत-दर्श-पूर्णमास- -सेः बौश्रौ २९,७:५. २होम्य!- -म्यम् वैधी २, २: २०; ३:१; ११, ११:१२; श्रागृ: -म्यैः कौसू ७३,३. होमन् k- पाउव ४, १५१; -म या १४,२७‡. २होमिन्- पाउ ३,८४. होव्यत्- - प्यतः काश्रौ ३, १, १७; गोगृ ४, २, ३६; -प्यत्सु द्राश्रौ १२, १, ४; १३, ३, १३××;

९५, ३; -थॉनि वौश्रौ ९, ६:

a) द्वस. । b) वस. । c) वस. > कस. । d) द्वस. । चौसं. भाष्यान्तर्गतः पाठः । e) कस. । f) पस. उप. = पदार्थ- । g) चस. । h) मत्त्रर्थीयः इनिः प्र. । i) तस्मैहितीयः छः प्र. । g) = होम- द्वय- । g) वैप १ द्व. ।

लाश्री; -प्यन् शांश्री २, ६, ९; काश्री ४, १४, १६; आपश्री; शहु छि अप ४८,२७ 🕇 . - प्यन्तः वाश्रौ ३, २, १, ५; हिन्नौ १६,१,२७.

होव्यमाण--णाः श्रापश्रौ २१, २, १२; -जेपु आपश्री १४, ८, ९; हिश्रो १०,८,३०.

हुँ⁴ ग्रुप्रा ८,२३.

र्ग्हं,हुङ्,हुम् हिश्री २०, १, ३६०; लाश्री ७, ११, ३; ७; हिए २, ४,१७; श्रद ३६, १, ४; ९, ३; ऋत ५, ६, १; पाग १, ४, ٩٥\$.

हुं.√कु>हुं-कार- -रेण हिथौ २०, १,३६; हिगृ २,४, १७<sup>‡०</sup>; शंध २२६.

🎤 हुडू पाधा. भ्वा. पर. गती; तुदा. पर. संघाते व.

हुण् निस् ७,११:१४.

√हुराङ् पाधा. भ्त्रा. आत्म. संघाते वरणे हरखे च.

हत- प्रमृ. √हु (दाना°) इ. हुरस् <sup>0</sup>>हुरश्-चित् <sup>0</sup>- -चित् निघ ₹.२४+.

√हुल् पाधा. भ्वा. पर. गती. होल- पा ३, १, १४०.

्ह्रवान− √हे द्र∙ √हुड् पाघा. भ्वा. पर. गतौ.

हृण- पाउमो २,२, १२३.

इत− प्रमृ. √हे द्र. १ह्रथमान- √हु (दाना°) द्र.

**२हयमान− √**हे द्र.

 $\sqrt{g}(< g)$ च्ही पाधा. भ्वा. पर.

कीटिल्ये.

√ह(=√भृ[वधा.])<sup>e,1</sup>वाधा.भ्वा.७भ. हरणे;जुहो.पर. प्रसह्यकरणे, हरते वैगृ ३,२: ९; विध; माशि ६, ३<sup>२६</sup>; हरति शांश्रौ १२, २४, २‡; काश्री; जैग्र १, ६:४; याशि २,२८ ; पा ४, ४, १५; ५, १, ५०; हरतः बौश्रौ ५, ५: २०; भाश्रौ ८, ६, ११; माश्री १, ७, ३, ४१; हरन्ति श्राश्रौ १२, ९, १०; शांश्रौ ३, १९,९; काथ्री; माथ्री१,८,५‡b; माश्री १,१, २, ८ † h; †हरामि श्राभौ २,१,१७<sup>1</sup>; श्रापभौ; बौधौ २,६:३५<sup>1</sup>;१२:१०<sup>1</sup>; हिथ्री ३, २,१1; कौसू ४, १1; †हरामः श्रापमं २, ६, १५; आग्निगः; हरन्ताम् वौश्रौ २, १०: ३१५; †हरन्तु माधौ १,७,३,१८;वाश्रौ १,६,१, २२; †हर काश्री २, ६. १९; वौश्रौ; †हरध्वम् श्रागृ ४,८,२७;२८; हरत बौश्रो ४,८: २९; सहरत् वृदे ३,२२; या ७, २६; ११, २; अहरम् सु २९, ४; हरेत नाशि २, ५, ३<sup>8</sup>; हरेत् आधी २,२,१४; ३,१, १८; काश्रो; हरेयाताम् वौश्रौ २१, २: १५; २५, १: २२; २: २: वाघ १७,८२: हरेताम् कौस् ३७, ५; हरेरन् लाश्रौ ९,९,१६: वाध १७,३९: हरेयुः श्राश्री ३,१०, १८: १२,

१७; श्रापश्री ९,२०,६: भाश्री †जहार बौश्रौ १७, ४२ : २; आमिर १, ३, ५: ५; जहर्थ सु २९,६; भाशि ५५†; हरिष्यामि श्रापमं २,१७,८†; हार्धीः श्राधी २, ३, ४<sup>‡k</sup>; पागृ ३, १५. २३‡1; या १, ५; अहारिषम् वागृ ५,३४ ‡; ‡अहार्षम् श्रापमं २,१७,८; पागृ २,४, ३; आपगृ १९.४.

हियते श्रप ६८,२,४४; या २, 902.

हारयेत् विध १२,९.

जिहीर्पन्ति हिश्री ३, ८, ४; जिहीर्षाम भागृ २, २३: 97.

जिहोरिषु- -पुः सु २०,२. जिहीर्पत्- -र्षताम् अप १, ३२. 99.

°हर- पा ३,२, ९; १०.

हरण"- -णम् काश्रौ ५,४, ८; २५, ८, ९; श्रापश्री; या ११, ४२; --णाः या ७, २४; --णात् वीध १,११,८; मीसू १२, ४, २७; -णान् या ४,११; -णानाम् या ९, २८; -णे बौश्रौ २०, १७: 9; २६ : ४××; हिध २,६,६<sup>n</sup>;

हरण-प्रतिषेध- -धः पावा ६,२, 42.

हरणा(ग्र-अ)नुपूर्व- -वेम् कौस् ८०,२२.

हरत्- -रतोः बौश्रौ ५, ५:२१;

a) नासिक्यानुकरणे श्रव्य. । b) हुतम् इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. हिगृ.) । c) पामे. वैप २,३खं. े हिंकारेण मंत्रा १,५,१९ टि. इ. । d) तु. BPG. । e) वैप १ इ. । f) या ३,२०; ४,१९;२४ पा १,४,५३ पावा १,३,२१;४,५१:८,२,३२ परामृष्टः इ.। g) परस्परं पामे.। h) पामे. वैप १,२३७२ b इ.। वैप १,१२३८  ${f d}$  इ. ।  ${f j}$ ) सना. पै १९,५२,६ हरामः इति पामे.।  ${m k}$ ) पाठः ${f ?}$  हार्षीत् इति शोधः (तु.  ${f BC.}$ , ते १,१,१०,३ विनेत इति च पामे.)। l) पामे. वैप १,२२२२  $\mathbf{j}$  इ.। m) विप., भाप.। n) पामे. पृ १९७६  $\mathbf{e}$  इ.।

-रन् †आश्री<sup>६</sup> १०,८,१२;१३; शांथ्रौ; -रन्तः वीथ्रौ २९, ९: १४: द्राधी; -रन्तम् पागृ २, १४,२३; बौग्र २,१,१३‡. हरन्ती- न्ती या ११,३६. हरति->°ति-कर्मन्b- -र्मणः या **છ**,ર ६. हरमाण-> °ण-यान b- -नः या ५. 94. हरस्( वप्रा. )°- - †रः श्रापश्री २, १, १; ६, ६, ७××; बौधौ; अप ४८, १८; २०; ऽशृदे ५, १७: २१: निघ १, १७: २, १३; या ८, १९<sup>३</sup>;†; Φ<sup>₹</sup>; -†रसा श्रापश्री १५, ३, ७<sup>८</sup>; बौधौ ९, ३:२०<sup>4</sup>; भाधौ ११, ३, २<sup>०</sup>; वैश्रौ १३,४:२<sup>०</sup>; हिथ्री २४, १, १७<sup>व</sup>; आप्रियः -रसी या ४, १९: - एसी आपश्रौ १७, १३, ५; वौश्रौ ९, ६: ८°; माश्री; -रांसि या छ, 95. †हरस्-व(त्>)ती!- -त्यः श्रप ४८,७६; निघ १,१३. †हरस्-चिन्- -बी बीधी ७, १३:२७; आगृ १,२१,४. †हरा-शय,या°- -यम् वाध्यौ ४,५९<sup>२</sup>: १०<sup>६</sup>; -या<sup>h</sup> माश्री २, २, १, ३९; वैश्रौ १४, ३:८; हिश्री ७,४,३२; -याम् आपश्री ११, ४, ५; बौधौ ६, २४:३: माश्रौ १२,५,१६; १८. हरिज्यत्- - प्यति काश्री ११, १,६;

'-प्यत्सु द्राधी १३, १, १; २१;। १४, ३, १०; हाश्री ५, १, १; २,३; ७, ९: -प्यन् काश्री २, ξ, v. हर्तुम्>हर्तु-काम- -मः अश्र ७, 93. २६र्तृ- पाग ५,१,१२९<sup>1</sup>; -र्ता स २०, ४: -तिरः आपध २, १५. ४; हिध २,३,३४. हार्त्र- पा ५,१,१२९. °हार- पावा ३,२,१. हाग्यित्वा लाधी ८,९,१७. हारि- पाउत्र ४,१२५. हारिन्- -री पा ५,२,६९. हारि-स्वर- -रः पावा ६, २, 42. हार्थे°-- -र्यम् वैग् ५,४:२८५; शैध ₹00°. हत,ता--तः काश्री २३, ४, २१; -तम् काश्रौ ५,३, २६; आपश्रौ ९, ५, ६; श्रश्र ५, २९ ई वेज्यो १३; -ता वैश्री २०, ३५: ९; –ताः वृदे ६, ८२; –तेपु वंश्री १५,३०: १५. हत-सुकुटा( ट-श्र )ङ्गद-वस्त्र-चिह्न-नान!- नानः अप ६८, ४, हत-सर्वस्व<sup>b</sup>-- -स्वाः शेध २५१. हता(त-प्र)बरोप- -पे वाध १९. ₹७. हत्वा आश्री २,३,१५; शांश्री. हियमाण,णा- -णः अप्राय ३, २: -णम् श्रावधी ४, ५, २, ९, ५,

८;६,३; भाश्री; कीस् ७१,१२<sup>8</sup>; - †णस्य श्रापश्री ५,२,४; वैश्री १.७: ७: -णाः द्राश्री १४,४,२: लाश्री ५,८,२;-णान् वौश्री २९, १२: १८; द्राथी; -णानि द्राथी १५,१, १३; लाधी ५, ९, ११; -णाम् दाश्री १४,४,११: लाश्री ५,८,११: -णायाम् द्राश्री १४, ३.१५; -णे आधी ३,१२,१६; कार्यो; -णेषु भार्यो ४,१८,५. √ह(=√षृ [वधा.]) > हिण, णी°-पाग ३, १, २७1: - † निः श्रप ४८,१८; निघ २,१३<sup>m</sup>. √हणीय पा ३, १,२७; <del>†</del>हणीयते श्रप ४८,१८<sup>n</sup>; २६. हृत्वन् पाउमो २,१,२८०. १७, ५, १४ई; हिभ्री १२, २, १ १५; कप्र दे, १०, ४; महत्सु बौधी ६, १५:२४; आपमं १,

हद्- पा ६, १, ६३; हत् श्रापश्री १७, ५, १४‡; हिथी १२, २, १५‡; कप २, १०, ४; †हत्सु बौधी ६, १५:२४; आपमं १, ७,११; श्राप्तिय १,५,१:५; या ९, ३३७; †हदः आपश्री १४, १६, १; बौधी; †हदा आश्री २, ५, ७°; १०, ९; शांधी; माश्री १, ६, ३, १८°; †हदि श्रापश्री १०,१०, ३××; माश्री; †हदे श्राश्री ५, ६, २६; शांधी ७, ५, १५; काश्री; या १०, ३५७. हाई- पा ५,१, १३०; ६, ३,

५०. †हार्दि°---र्दि आपभ्रौ ७, २६, १२<sup>p</sup>; बौभ्रौ ४, १०: १०;

a) पांस. वैप १, २३७७ d द्र. । b) वस. । c) वेप १ द्र. ! d) पांस. वैप १, २६४८ e द्र. । e) पांस. वैप १, १४६६ e द्र. । f) = नदी- । g) वेप १, २६२६ g द्र. । h) पांस. वैप १ हिरशाया टि. द्र. । i) पृ ९०२ d द्र. । j) वस.  $\rightarrow$  इस.  $\rightarrow$  इस.  $\rightarrow$  इस.  $\rightarrow$  इस.  $\rightarrow$  इस.  $\rightarrow$  b ही इति पाठः ? यिन. शोधः ( तु. संस्कर्तुः टि. ) । l) धा. रोपणे लज्जायां च यृतिः । m) पृणिः इति BI. । n) धा. कोधे यृतिः । o) पांस. वैप २, ३ खं. प्राणेन तैत्रा १, २, १, २७ टि. द्र. । p) पांस. वैप १ हादिं सा ६, २१ टि. द्र. ।

२८०८

२५. २० : २५º; माश्री: -दिम् माश्री १,८, ६, ७<sup>b</sup>; २, ४, १, ३९°; वाधौ १,६,७,२४°. °हार्च- पा ६,३,५१. हृच्-छो(<शो)क- पा ६,३,५१. हत्-कण्ठ-तालु-( ग> )गा-न्गासिः विध ६२,९. इत्-कण्ठ-मनस्- -नसा याशि २, हत्-प्रदेश- -शे याशि १, ५६. गृहस्व(त्सु-अ)स्<sup>c</sup>- -स्वसः<sup>d</sup> या १४, **ጓ**Կ‡. हृद्दि-तल- -लम् शंध ५७; ४५६. हृदि-स्थ- -स्यः वैध १,११,१३. हिद-स्पृश्- -स्पृक् श्राश्री ५, १९, ५: -स्पृशम् शुप्रा ३, ८१. हृदु-रात- -तम् विध १, ३०. हृद्-(ग>)गा- -गाभिः शंध ९४; वेंघ २,१०,१. हृद्-भग-सिन्ध्व(न्धु-श्र)न्त- -न्ते पा ७,३, १९. हच-पा ४, ४, ९५; ६, ३, ५०; - चम् वृदे ८, ३२; - चात् घापश्री १७,१८,१‡; 🗕 द्ये अप १९२,१,४; -चैः अप २१. ४, 9; 4,4; &८,4, २२. ह्या(य-अ)ङ्कुर-समन्वित--ते अप २१,४,२. हृद्-द्यु- -द्युभ्याम् पावा ६,३,८. हृद्-रोग- पा ६, ३, ५१; - † गम् श्रापथ्रौ ४,१५, १<sup>e</sup>; साथ्रौ ४, २१, १<sup>व</sup>; हिश्रौ ६,४,१८; श्रश्र १,२२5.

हल्-लास-, हल्-लेख- पा ६, ३, हद-(> हदी-पा.) पाग ४,१,४१1. हृद्य<sup>6</sup>-पाड ४,१००;पाग ५,१,१३०; फि६७:-यम् शांश्री ४,२०,१ई; काश्री; आग १,२१,७‡2; कौगः; –यस्य ञ्रापश्रौ ७,१२,९; २४, २; काठश्रो; -यात् त्र्यापश्रो ५, १८,२‡; भाश्रो;-यानि आप्रश्रौ ५, १०, २‡<sup>b</sup>; बौध्रौ; हिग्र १, २४, ४<sup>‡1</sup>; –याय शांश्रो १७, १२, १‡; आपश्रौ ६, २०,२‡; या १०, ३५; -ये वौधौ २. १: ११५; वैथी; आमिर १, 9, ३:२३計; ६, ३:२०計; बीग १,४,११ ; १भाग १,१६ : 독<sup>h</sup>: 9 · : ८<sup>j</sup>; हि만 왕, ५, 9 9 부 <sup>j</sup>; -यन आपश्री ४,५,२‡; वौश्री; -यै: <sup>k</sup> आमिष्ट ३, ७, ३ : २१; वौषि २,२,२; हिषि १९: ८. हृद्यं-गम,मा<sup>1</sup>- -मम् वैष् १, २: ५: -साः वौध १, ५, १५; २, १, २८; बृदे ४, ७२; –माभिः वाध ३, ३१; श्रापध १,१६,२; हिध १,५,२. हृद्यं- $( \eta > )\eta I - - \eta H : \dot{\eta} \dot{\eta}$ हृदय-जिह्वा- -ह्वे वौध्रौ २०,२९:५. हृद्य-जिह्वा-वक्षस् - -क्षांसि वैश्री १०,१७:६; १९:४. हृदय-देश- -शम् श्रापश्रौ ७, १८, ८; माश्री १,५,३,७××; वाश्री; -शे आपश्री २४,११,१; हिश्री; <sup>||</sup>

–शौ श्रापगृ ८,१०. हृदय-नाश- -शे शांश्री १३,३,३; काथौ २५,९,१०; माधौ ३, ५, ٩٤. हृदय-पुण्डरीक- -कम् वैगृ २, 96:3. हृदय-वन्ध- -न्धम् वैगृ ३,१४: ३. हृदय-रमण- -णम् या २,१०. हृदय-रोग- वा ६,३,५१. हृदय-वत् पावा ५,२,१२२. हृदय-व्यथा- -था श्राज्यो १२,१०. हृदय-शूल"— -लः हिथ्रौ ७,१,७०; १०, ५, ४५<sup>n</sup>; द्राधौ; -लम् आश्रौ ३, ६, २३; ४, १२, ७; शांश्रौ ८, १२, ११; दाश्रौ; शुअ १, ४११; ~लस्य वीश्री २०, ३१: १८; -ला: श्रापधी १४, ७, ४; माधौ ५, २, १२, २८; हिश्रौ ९,८, ३६; १३, १, २४; -लान् वाश्री ३, २, ७, ८७; -लानाम् वौश्रौ २१,१५: ४१;२५: २४××; -लानि बौधौ १७, ३७: १२; -ले भाश्री ७. ६, ८; वैताऔ १०, २१; -लेन श्राश्री ६, १३, १६; भाश्री ७, २३,१; वाधूश्री; –लैः श्रापश्री १९,४,६; बौश्रौ १७, ३८:३; वैथौ ११,६ : ३. हृद्यशूला( ल-ग्र )न्त, न्ता--न्तः बौधौ ६, ३२: १४; १०, ५६:१३××; –न्तम् शांश्रौ १४, १०,८: बौध्रौ २६,१३ : २;१८: ११××; -न्ता शांथी १८, २४,

a) पाभे. वैप १ ह्यादिं ते ३,२,५,२ टि. इ.। b) पाभे. वैप १ ह्यादिं मा ६,२१ टि. इ. c) वैप १ इ.। d) पाभे. वैप १ ऋ १,८४,१६ टि. इ.। e) पाभे. वैप १ ह्याद्याः शौ १,२२,१ टि. इ.। f) तु. पासि.। हद- इति भागडा.। g) पाभे. वैप १ हृदयानि शौ ३,८,६ टि. इ.। h) पाभे. वैप १ हृदयम् काठ ७,१२ टि. इ.। i) प्यम् इति Böht LZDMG ५२,८५। j) पाभे. वैप १,२७७१ ट इ.। k) = उपचारात्-] मन्त्र-। l) तु. पावा ३,२,३८। m) वैप १,२,३छं. च इ.। n) = L उपचारात् ] कर्म-विशेष- इति भाष्यम्।

-न्ते काश्रौ ५,११,२६; १८,६, ٦٩. हृदय-शोक- पा ६,३,५१. हृदय-संसर्गे(र्ग-ई)प्सु--प्सुः श्रापगृ 9,8. हृदय-संमित,ता- -ताम् शांश्री १. १०,७; -ती श्राश्री १,१,२३. हृदय-स्थ- -स्थम् वैश्री १८, १६: ₹€. हृदय-स्पर्शन- -नम् वेगृ २,६ : ५. हृदय-स्पृश्- -स्पृशः गोगृ १, २, २९: गौध १, ३८. . हृद्या( य-अ )न्त- -न्तेन वीश्री २०, २६ : ३१. . हृद्या(य-श्र)भ्यन्तर— -रे आमिगृ २,४,१०: ५. हृदयालु- पावा ५,२,१२२. ¹हद ( य> )या-विध्ª- -विधः वौधौ ८,१९: १३; ऋप्रा ९,१७; शुप्रा ३,९७; तैप्रा ३,२; -विधम् अप्रा ३,४,१. हृद्(य>)या-विन्-, हृद्यिक-, हृद्यिन्- पावा ५,२,१२२. हृद्ये(य-इ)प्टका--काम् वौश्रौ १९, v: ४;१३:२४;३३;४४. हृद्यौ(य-श्रौ)पश्र - -शेन शुप्रा ५, ४०‡°. °हृदय- पा ६,३,५१. †हद्य्य,य्या°- -य्यया ऋप्रा १४.

४२; उसू ३, ५; -रयाय शुप्रा

8,9430.

२५; -न्ताः शांश्रौ ६, १, २१; |हिद्क-(> हार्दिक्य- पा.) पाउभो २,२,१८; पाग ४,१,१५१<sup>e</sup>1. हदी-हद- द्र. हद्- द्र. हरा-शहिद्धियेनामन्<sup>ड</sup> शांश्री १०, १४, ६; बौश्रौ १९.७: ५३: श्राप्तिय ३, 8, 8: 4. √हृप (वधा.) पाधा. भ्वा. पर. श्रलीके: दिवा. पर. तुष्टी, हृष्यति पागृ १,१६,२५; श्रा ४८,२० . हर्पयेत् वाध १०, २२. **†जर्ह्यवन्त ऋप्रा ९, ४८; शैशि** ३३६. †जर्हपाण- -णः आश्रौ २,११, ८: ८,१४,४: बौथ्रौ ६, ३० : २४; आप्तिष्ट ३,५,७: २५; वौषि. र्नजाह्याण°- -णेन ऋप्रा ९.५१. हर्ष- पाग ३,१,१३ ; ५,२,३६; -पी: श्रापध १, २३, ५; हिध १,६,१३; बुदे ५,६६; -र्षे पा ३,३,६८. हर्ष-जीविका-कुलायकरण- -णेपु पात्रा १,३,२१; ६, १, १३८. √हर्षाय पा ३, १, १३. शहर्षित- पा ५, २, ३६. हर्षग- -णाः जैमृ १, २३ : ६🖶. हर्पमाग,णा- -णः सु ३०, ७; -णासः या १०, ३०<sup>†</sup>; -णे या ९,३९. हर्षयित्नु- पाउ ३,२९. २हर्षित- -तः बृदे ३, १५३; –ताः बृदे ३,८७.

हृषित- पा ७,२, २९; -तः अप ६८,३,१३; -तम् शेशि ३३७ -ह्रप्- पाउ १,२३. हप्ट, प्रा- पा ७,२,२९; -ए: श्रापध १, १३, ४; हिध १, ४, १८; -ष्टा वागृ १४, २४ 🕆 ; बदे ४, २: -ष्टाः बृदे ७,१००. ् हृष्टा( ए-श्रा )त्मन्<sup>1</sup>- -त्मा वृदे ४,११५: ६,६१. हपीक"- पाउ ४,१७. हपीकेशº- -०श विध १, ५०; ९८, ७७: - †शम् आप्तिगृ २, ५,७ : १०: बौग्र १, ११, ७; बैग्र ३, १३: ५; बौध २,५,२४. १हृष्टि'-(>हृष्टि-मत्-) २हृष्टि<sup>6</sup>-(>हार्ष्टेय- पा.) पाग ४,१, १३६. हृष्यका "- -का:नाशि १,२,१२. †१हे<sup>1</sup> शांश्री १,११,१; बौश्री ३,२९: १३; सु ३, ४८; भाग १,१७: १३<sup>m</sup>; हिन् १,२४,६<sup>m</sup>; पाग१, 9,30;8,40. हे-हे,हे-हे पाग १.४,५७. रहे" पि १,१२. √हेट्° पाधा. क्रया. पर. भूतप्रादुर्भावे √हेठ्<sup>р</sup> पाघा. भ्वा.श्रात्म.विवाधायाम्. √हेठ्⁰ √हेड् ([ल्<sup>व</sup>]त्रधा.) पाधा. भ्ता. पर. अनादरे, †हेडते<sup>र</sup> श्रप ४८,१८<sup>२</sup>; निघ २,१२, †हेड(,ल॰)स्॰- -डः श्राश्रौ ६,१३, ७; शांश्रौ ६,१०, ११; ८, ११,

a) वैप १ द्र. 1 b) इस. 1 c) पाभे. वैप १ मा २५,८ टि. द्र. 1 d) पाभे. वैप १ हृद्य्याय मा १६,४४ टि. इ. । e) व्यप. । f) तु. पागम. । g) वैप १ शहिन्विधेनामन् टि. इ. । h) पामे. वैप १ हुर्पमाणाः शौ ४,३१,३ हि. इ. । i) वस. । j) पृ १९६९ n इ. । k) = मूर्छना-विशेप- । l) वैप १,५९० f द्र. । m) पांभे. पृ १९१० p द्र. । n) = द्विमात्रोपजक्षणांकेत- । : o) तु. भाएडा. ।  $\sqrt{65}$ ,  $\sqrt{65}$  इति पासि., √हेंद् इति BPG.। þ) पाना ७, ४, ३ परामृष्टः द्र.। q) निघ. पाठ: | r) धा. कोधे वृत्ति: | s) शांश्री. शांगृ. पाठः ।

भ; आपश्री ४, ५, ५××; १४, १७,१<sup>०</sup>; हिश्री १५,५,१<sup>०</sup>; अप ४८,१८<sup>०</sup>; निघ २,१३<sup>०</sup>; --डसि आप्तिगृ २,१,५:९. †हेडय- --डयान्<sup>8</sup> आपश्री ५,५, ८;

√हेड् पाधा. भ्वा. पर. वेष्टने. हेडस्- √हेड् (वधा.) इ. √हेड् °

महेति वे - पा ३,३,९०\$; -तयः आश्री २, १२, २; आपश्री १७, २०, १५; बौशी; -ितः बांशी १४, १४, वौशी १,१:१४; भाशी; निघ २,२०; -ितम् आपश्री ५, २,४; कौस् १२८,४; अअ; -०ते आप्रिय २,३,५:१२;१३.

हेति-नामन्<sup>6</sup>— -मनः श्रश्च ३,२६.
हेतु<sup>a</sup>— पाड १,०३; पाग ४, २, ६०<sup>1</sup>;
५, २, ६९; —तवः वृदे १, २८;
ऋषा १७, २५; —तुः आश्रो ८,
१४,१८; १२, १५, १२; हिश्रो
२१, २, १६<sup>6</sup>; अप ३, १,
१२; पा १, ४, ५५<sup>h</sup>; पावा
१, २, ७१; २, २, २९; मीस्
१,२,२६××; —तुना नाशि १,
५,९; १६; १९; —तुभिः शंध
५; —तोः वोश्रो २४, ७:५;
७; ८; जेश्रो; —तो पा २, ३,
२३; ५,३,२६; पाग १,१,३७.
हेतव— पा ५,२,६०.

हेतु-तस्(ः) पावा ३,१,२६.
हेतु-ताच्छील्या(ल्य-आ) जुल्लोम्य-म्येषु पा ३,२,२०.
हेतु-त्व--त्वात् मीस् ४,१,३५; ७,
४,११×४;-त्वे मीस् १०,१,२५.
हेतु-दर्शन--नात् मीस् १,३,४.
हेतु-निर्देश--शः पावा ३,१,२६.
हेतु-प्रयोग--गे पा २,३,६८; ६,१,
५६; ७,३,४०.
हेतु-भूत-काल-संप्रेक्षितत्व-त्वात् पावा ३,३,१३३.
हेतु-मत्--मति पा,पावा ३,१,२६;
पावा १,४,५४.

हेतुमद्-चचन- -नम् पाना ३, १,९१. हेतुमत्° पाना १,३, ६२;३,१,८९.

हेतु-मनुष्य- -ष्येभ्यः पा ४,३,८१. हेतु-मात्र- -त्रम् श्रप २,१,२; मीस् ३,३,४५.

हेतु-श्रुत- -तम् श्रप ७०,१२,४. हेतु-संज्ञा( ज्ञा-श्र )प्रसिद्धि- -द्धिः पावा १,४,५५.

हेतु-सामर्थ्य - -र्थ्यम् मीसू ४, १, ४८.

हेतु-हेतुमत्— -मतोः पा, पावा ३, ३,१५६.

हेत्व(तु-म्र)पदेश- -शे या १,४;५. हेत्व(तु-अ)र्थ- -र्थम् पावा १,४, ८४.

हेत्व(तु-श्र)संग्रह--हे ऋपा११,४७. हेत्व( तु-अ )सामर्थ्य- -र्थ्यम् मीसू ४,१,४१. हेत्वा(तु-श्रा)दि- -दिषु पावा ३,२, १४.

१हेमन्<sup>01</sup>->हेमन- पाना ४, ३. २२; -नी श्रश्र १५,४<sup>२</sup>।

रहेमन्<sup>ता</sup> पाउ ४, १४५; पाग ५, २, १००; - †म अप ४८, ७५<sup>1</sup>; ९१; † नघ १,२; १२<sup>1</sup>; या १४,११<sup>1</sup>.

हैम<sup>m</sup>- -मम् अप ५,२,५; १४, १,३.

हैम-रीप्या(प्य-श्रं)य(स>) सी- -सी: बृदे ७,५२.

हेम-कूट<sup>n</sup>- -टम् शंध ११६:९. हेम-गो-तिल्ल- -लान् वीध ४,६,४. हेमन- पा ५,२,१००,

हेम-नाभिº- -भिम् कौस् १६,२९. हेम-पावक-व (र्ण>)र्णा- -र्णाः श्रप ६१,१,८.

हेम-रला(ल-श्रा)दि- -दि अप २१, १,४.

हेम-रतौ( ल-श्रो ) पधी-विच्व-पुष्प-गन्धा(न्ध-श्र)धिवासित--तान् श्रम ५,२,३.

हेम-वत्- पा ५,२,१००.

हेमन्त<sup>d</sup>- पाउ ३, १२९; पाग<sup>o</sup> ४,२, ६०<sup>p</sup>; ६३; -- तः आश्री ४,१२, २‡; आपश्री ५, ३, १८; १४, २८,४‡; माश्री; -- तम् आग्र २, ३,६; -- तस्य वौश्री १८, ५२: ७; पावा ४, ३, २२; -- तान् या १४,३४‡; -- ‡- ताय आपश्री २०,१४,५; पाग्र ३,२,३; -- ते शांश्री १६,९,३१; माश्री ५,२,१;

a) पामे. वैप १ हीड्यानि काठ ७,१२ टि. इ.। b) धा. कोघे गृतिः। c) पृ २८०९ ० इ.। d) वैप १ इ.। e) वस.। f) = प्रन्थ-विशेष- (तु. पागम.)। g) पाठः १ होतुः इति शोधः (तु. सप्र. आपश्री २, १६, ५ संस्कर्तुः शोधपत्रं च)। h) = प्रयोजक-कर्तृ-। i) = २हुमन्-। j) सकृत् हेमन्तौ इति पाठः १ यनि. शोधः। k) = ३हेमन्-। l) = १७दक-। m) विकारार्थे क्षज् प्र. (पा ४, ३, १५४)। n) = पर्वत-विशेष-। o) तु. पागम.।

भागृ १,१:१०; अप;शंघ १५९. हैमन्त- पा ४,३,२२. हैमन्तिकº-- पा ४,२,६०; ६३: ३,२१:२२: -कः श्राश्रौ ४,१२, १: -काः आपश्रौ २०,२३,११; वौश्रौ १५, ३८: १३: -कानि बौगृ २, १०, ६; -काय शांश्री ९,२७,१‡: ~कै: वीमृ **२,**१०,६. हेमन्त-ग्रीष्म-वर्षा--पिस शंघ३९० हेमन्त-प्रत्यवरोहण- -णम् श्रापगृ १९,८: भाग २,२: १४. हेमन्त-शिशिर- -रयोः माश्रौ १.४. १,२७<sup>‡</sup><sup>b</sup>; बाश्रौ १,१,३, १‡<sup>b</sup>; आगः; -री बीश्री ३,१८: १०‡°; २४, २७: ९: माश्री १, ४, १. २७‡°: वाश्रौ १,१,३,१‡°; पा 2,8,26. हेमन्वा(न्त-आ)दि- -दौ बौगृ २, 90, 8. हेमपा॰ प्रमृ. २हेमन्- द्र. हेमा<sup>त</sup>- -मा नाशि १,२,१०.

हेरम्ब°- पाग ६,३, १०८. १हेलतालोपनयनादि--दिभिः नाशि १,३,७. √हेप् पाधा. भ्वा. श्रात्म.श्रव्यक्ते शब्दे. हेह्य¹-(>१हेह्य- पा.) पाग ४,१, ११२.

हेहे, हेहें 9हे द्र. है पाग १,9,३७;४,५७.

हेय- √हा (त्यागे) इ.

है-हा पाग १.४,५७. है-हे- -हयोः पा. पांवा ८,२,८५. हैहे-ग्रहण- -णम् पावा८,२,८५. हैहे-प्रयोग- -गे पा पावा ८. २, ٥٤. है-है पाग १,४,५७. हैंसकायन- २हिंसक- इ. हैतनाम-, °मन- हित- द्र. हैतव-, °तुक- प्रमृ. हेतु- इ. हैम- २हेमन्- इ. हैमगव<sup>६</sup>– -वाः वौश्रौप्र **२८**ः २. हैमन- १हेमन्- इ. १हिम- द्र. हैमवत- प्रमृ. हैमवर्चिं<sup>ड</sup>- -चें: ग्रुत्र २,३७२. †हेमहा<sup>hग</sup> आवश्रौ २१,१९,१९; २०, ४: हिथ्रौ १६,६,४१; द्राश्रौ ११, ३,१७; हैमहा३<sup>1</sup> शांश्री १७,१४. १४; हैमहाँ<sup>1</sup> वीश्री १६,२३:२;५; ८;११; लाश्री ४,३,१८; हैमहा३ हैमहा३ काश्री १३,३,२५1. हैयङ्गवीन- हियहू- द्र. हैरण्य-, 'प्यस्तूप- प्रभृ. हिरण्य- इ. १हेहय- हेहय- द. २हेहय'-(>३हेहय-) †होे शाश्री। ८,१३,५; १०, ६, १३; बौश्रो ३,२९: १३<sup>६</sup>; हिश्रो २१, २.५५%; जैश्रो १७: १८; द्राश्रो; पाग १, ४, ५७; हो ३ इ हिथ्रौ १४. २, १५+1: होई होई होई धुस् ३,१०:३८<sup>३</sup>; होयि शांश्री

१०, १३, २७ ; १६, १, २३ !; माश्रौ २, ३, ७, ३<sup>३</sup>: हो३िय श्रापश्रौ २०,६,१२1. √होड् पाधा. भ्वा. आत्म. अनादरे; पर. गतौ. होड,डा¹- पाग ४, ३, ४<sup>m</sup>; ५, १, १२२; १२४º. होड- पा ५,१, १२२. होड्य- पा ५,१, १२४. √होड पावा ३, १,११. होड-ता-, होड-त्व-, होडिमन्- पा 4,9,922. √होडाय पावा ३, १, ११. हो(ढ>)ढा<sup>m</sup>-होतव्य-, होतुम् √हु(दाना°) इ. होत्ª- पाउ २, ९५; पा ६, ४, ११; पाग २, २, ९; ४, ४, ४८°; **५**, १, १२९: १३०: - †०तः श्राश्रौ १,४,८; ६,५××; १०, ८. ११कः शांश्री १६,४,६कः काश्री; -तरि आश्री ५, ७, ४; आपश्री १७, १२,१३; काठश्री; -ता श्राश्री १, १, ४; ३, ६; २३; २५<sup>‡0</sup>××; ३, १०, ३१<sup>†</sup>°; शांश्री; आपश्री ९, 96, 97 +"; 28, 97, 60; द्राश्री ९,, ४, १६; लाश्री ३, ७, १०8; बीगृ ३, १०, ६‡1; या

१, ८: -तारः आधौ १, ७,

काश्री ३, ६, २‡; श्रापश्री; -तारम् श्राश्रौ १, १, १४; ३, २४‡××; आपश्रौ ४, ४,५‡°; भाश्रो ४,६,१‡°; माश्रो; या ७, १५‡र्कः; –‡तारा आश्रौ २,१६, ९: १२: গাঁগী; গ্রুস २, ४३१<sup>b</sup>: या ८,९२०; -०तारा शुप्रा ८, ८७<sup>‡0</sup>;-तारी श्रापश्री७,१४,५; ११,१९,५; माश्री; -तुः आश्री १, १, २४; ४, ६; ६, ५×ׇ; शांश्री;शुअ ३,२४;या४,२६†∮; –तुःऽ-तुः शांश्रौ **१**, १३, ३‡; -तृणाम्<sup>त</sup> बौश्रौ २०, ५:२४; २३, १५: १; -तृभिः आप्रिय ३,७,३ : २०;१०,४: १९; वौषि २,२,२: हिपि १९: ७:- †तृभ्यः काश्री ३, ६, १५; आपश्री ३, ७, १०; बौध्रौ; –तृभ्याम् शांश्रौ १, ६, ११‡; -तृपु भाश्री ३, १५, ६; हिथ्री; -तृणाम् अप ३१, ७, ३; चाअ ३९:१८; -तुन् त्रापधी १०, १, ९; १४, १३, ८; वौश्रौ; -त्रा आश्रौ १, १२,२४; शांश्रौ ४,६,५; काश्रौ; -त्रे शांश्रो १०, १६, ८‡; १८, ८; १९, २<sup>३</sup>××; काश्रौ; -त्रोः माश्रो ५, १, ३, २७‡; वाधूश्रौ ३, ६१ : ७. होत्र १-पा ४,४,४८;५,१,१२९; १३०; -त्रम् वौश्रौ ३,२७:९;

माध्रौ ५,२,८,१; हिश्रौ; -त्रस्य आश्रौ ८,१३,३२; शांध्रौ ३,२०, १२; मीसू १०,८,५२;-त्राः मीसू १२,३,३६; -त्राणाम् मीसू १२, ३,३७; -त्राणि हिश्रौ १,१,३३; ३५¹; -त्रे वौध्रौ २७,६:१५; वैश्रौ २०,३०:१०‡; द्राध्रौ; -त्रेण वौध्रौ २,३:१९.

हीत्र-नियम- -मात् मीस् ६, ६,२६.

होत्र-ब्रह्मत्व- -त्वे द्रागृ १, १,२६.

होत्र-वत् मीस् १२, ४, ३५. होत्रा(त्र-ष्टा)मर्श<sup>ह</sup> - -र्शाः श्राश्रो ८, १३,३२.

हौत्रा(त्र-त्र्या)म्नान- -नात् काश्रौ ३,३,२४; मीस् १०,८, ५२.

होत्रिक<sup>1</sup>— -के काथ्रो २५, १,५. होतर्यज<sup>1</sup>— -जम् शांथ्रो ७,१,५. होता(ता-श्र)ध्वर्यु<sup>1</sup>— -यूँ काथ्रौ १५, ६,४; २०,७,१०. होतायक्ष<sup>8</sup>— -अम् शांथ्रो ७, १, ५;

۷,٧.

होत्-कं - -काः हिधौ १६,४,३१ण; -काणाम् माधौ २,४,१,२१‡ः; -कान् माधौ २,१,१,४; -केभ्यः माधौ २,४,५,१४; बौगृ १,२,

होतृक-पृष्ठ- -ण्ठानि निसू ७,२:

९°; ८, ६: ६; -प्डेम्य: द्राश्री ६,१,५; लाश्री २,९,४. होतृक-सामन् - मानि द्राश्री ८, १, १२; लाश्री ४,५,१२; ६,२,

होतृ-कर्मन्- -र्म श्राश्री ८,१३,३०; शांश्री ३,१४,१५.

२६.

होतृ-काम— -स': मीसू १०,२,५३. होतृ-कमस— -सम् आश्री ५, ६,९; १२;१४; शांश्री; —सात् आपश्री १२,६,२; काठश्री १२२; बौश्री; —से आश्री ५, १, १३; ६,३²; शांश्री ६, ७, ६; ७, ४, १५; काश्री; —सेन काश्री ९, ३,३‡; १२,३; आश्री.

होतृचमस-मुख्य<sup>p</sup>—-ख्यः आपश्री १४,३, १०; —ख्याः माधौ २, ५, २, १०; ३, १७; —ख्यान् आपश्री १२, २१,१४; १३,१५, २××; काठश्री.

होतृ-जप- -पः या ७३१. होतृ-तस् (ः) बौश्रौ १४, ४:३१

a) पांभे. वैप १ होता काठ ४, १४ टि. इ. । b) होतारी इति उ. म. (मा २०,३६) । c) पांभे. वैप १ होतारः शो ५,२७,९ टि. इ. । d) दीर्घ-विकल्पः उसं. (पा ६,४,५) । e) भाप. (होत्-कर्मन्-), नाप. (मन्त्र-, काण्ड-विशेष-) । कर्माद्यर्थे अणजी प्र. । f) सप्र. काश्री १, ८, ८ होत्राधानयोः इति, श्रापश्री २४, २, ५ होत्रायाजमानेपु इति च पांभे. । g) =हौत्राभास- इति भाष्यम् । उप. कर्तरि < आ $\sqrt{+}2$ श् । h) विप. (उपपात-)। तत्रभवीयः प्र. । =श्रार्वेदिक- इति भाष्यम् । i) < होतर्यज [ प्रेप-] । j) =पा ६,३,२५ । k) < होता यक्षत् [ प्रेप-] । l) =[होत्रसहायक-] ऋत्विज्-। संज्ञायाम् कन् प्र. (पा ५,३,७५) । m) सपा. आश्री २१, १९,७ होत्रकाः इति पांभे. । n) पांभे. वैप २, ३खं. होत्राणाम् माश्र ४, २,१,२९ टि. इ. । n0) होत्रिक॰ इति पाठः l2 यनि. शोधः (तु. उत्तरं स्थलम्) । l2 वस. ।

होतृ-दर्शन- -नात् मीसू ३,७,४६. होतृ-धिरण्य- -ण्यम् काश्रौ ८, ६, १९: - प्लये काश्रौ ६,९,९; ९, ۹,۹. होतृ-नाम-ग्रहण- -णम् काश्रो ३, २,१३. होतृनामग्रहणा( ग्र-श्र )न्त<sup>a</sup>--न्तम् काश्रौ ९,८,७. होतृ-पत्नी-यजमान- -नान् आश्रौ १,१२,३५. होतृ-पद्- -देपु श्राप्तिय ३, ४, १: ३१; वौषि ३,३,९. होतृ-पर8- -रेपु बौिप ३,६,९. होतृ-पोतृ-नेप्ट्र(प्टृ-अ)ग्नीद्-ब्राह्मणा-च्छंसि-प्रशास्तृ- -स्तृभ्यः काश्रौ ९,१३,२१. होतृ-पोतृ-नेप्ट्( प्टू-ग्र )च्छावाक--कानाम् काश्रौ ९, १३,२२. होतृ-प्रत्यय<sup>b</sup>- -यः काश्रौ १२, ३, होतृ-प्रथम - -माः श्रापश्रौ १४, २२, १; वेध्रौ २१,८:३;९: ६; हिश्री १५, ५, ३५; -मान् आपश्री ३, ३,४; वैश्री १२, १: ४; १६,२६: ११; हिश्रौ ९,५, होतृ-प्रमुख - -खाः माश्रौ ३,८,४. होत-प्रवर- -रे आपश्री ४, ९, ६; हिश्रो ६,३,२. होतृ-प्रवाद<sup>0</sup> - - दम् निस् २, ११: होत्-प्रैप- -पात् काश्री ३, ३, १५; होतृ-ब्रह्म-मैत्रावरूण- -णाः काश्रौ होतृ-ब्रह्मो(ह्म-उ)द्गातृ-- -तारः काश्रौ २०,२,२१. होत-भक्ष- -क्षः काश्रौ ९,१३,२४; -क्षम् वौश्रौ २६,१४: ३. होतृ-भाग- -गम् हिथ्रौ २१, २, होतृ-मैत्रावरुण-प्रभृति-ससन्--प्तानाम् वैश्रो २१,१२:५. होतृ-मैत्रावरुण-ब्राह्मणाच्छंसि-पोतृ-नेप्टू (ध्टु-अ)च्छावाक- -कानाम् वैताश्री १८,१. होतृ-मैत्रावरुण-ब्राह्मणाच्छंस्य(सि-श्र) च्छावाक-चमस—मुख्य<sup>с</sup>-· ख्यान् वेश्री १७,४: ३. होतृ-यजमान<sup>त</sup>-(>> होतृयजमान−). होतृ-वत् काश्रौ ९,११,१७××. होतृ-वर्जम् आश्रौ ६,६,७. †होतृ-वर्य<sup>e</sup>- -र्ये श्रापथ्री २४, १२, ६<sup>1</sup>: ७<sup>8</sup>; हिश्रौ २१,१,१<sup>8</sup>. होत-वश- -शः वीश्रौ १७, ४: 93. होत्-विधान- -नेन आप्तिए ३,१०, ४:२६. †होतृ-वूर्यं¹- -यें आश्रौ १,३,२७<sup>६</sup>; शांश्री १, ६, २<sup>1</sup>; ३<sup>8</sup>; बौश्री ३, २७:३०<sup>८</sup>. होत-पदनh- -नम् श्राश्री १,३,३०; काश्रो ३,१,१; श्रापश्रो २, ११, १०; **२४,** १२, ११<sup>२</sup>; बौध्रौ; -†नाः<sup>1</sup> श्रापश्रौ ३,१३,५; भाश्रौ ३,१२,३; हिश्रौ २,६,३०;-नात् आश्रौ १, ३, ३१; ३, १, २०; शांश्रौ १, ६, ६; भाश्रो; -नान् वाश्रौ १,६,४,१८; -नाय श्रापश्रौ २४, १२, १०; -ने आश्री २,

৭৬,৭০‡; ৪,৭३,৬; হাঞ্সী ५, १०, १६; श्रापश्रौ; -नैः श्रापश्रौ ३, १३, ५; माश्रौ १,३,५,२६; हिथ्रौ २, ६, ३०. होतपदन-ऋल्पना(न-श्र)न्त--न्ते विश्रौ ९,२:११. होतृ-वा(<सा)मन्- -म द्राश्री ७, ४,८; लाश्री ३,४,७; ६,२,१८; निसु; -मणी निसू ८, १: १०; -माणि लाश्रौ ६,२, १४; ८,५, २४: निसू ६, ५:४. होतृ-संस्कार\*- -राः श्राप्तिय ३,१०, १: ३; बौवि ३,५,१. होत्-हब्य- -ब्ययोः कप्र ३,८,७. होत्र( तृ-म्र )ध्वर्धु- -रवीः वैताश्रौ ३६,३३. होत्रध्वर्यु-प्रवर- -स्योः वैश्रौ ६, 4:4. होत्रध्वर्थु-विकार- -रात् काश्रौ 4,4,25. होत्रध्वर्थुविकार-स्व- -स्वात् मीस् १०,७,१९. होत्र(तृ-अ)ध्वर्यु-त्रह्मा( ह्म-अ)ग्नीद्-यजमान--नाः काश्रौ ४,४,२३. होत्र(तृ-अ)ध्वर्थु-ब्रह्मा(झ-आ)ग्नीघ्र--ध्राः वैताश्री ८,१५. होत्र(तृ-त्र)ध्वर्यृ(र्यु-उ)द्गातृ- -तृभिः वैश्री १७,६:१. होत्र(तृ-श्र)भिमेथन- -नात् वैताश्री ३६,३१. होत्रा(तृ-श्रा)चमन-यज्ञोपवीत-शौच- -चानि आश्रौ १,१२,२. होत्रा(तृ-आ)दि- -दयः वैश्रौ १३. १४:४; -दिभ्यः वैताश्रौ २२. ४××: -दीनाम् अभ ३,३७.

a) वस. । b) वस. पूप. =होत्-वेद- । c) द्वस. > पस. > वस. । d) पृ २८११ ० द्व. । e) वैप २,३ खं. द्व. । f) पांभ. वैप २,३ खं. होत्व्यें टि. द्व. । g) परस्परं पांभे. । h) वैप १ द्व. । i) पांभे. वैप १ होत्पुदनम् शौ ७, १०४, १ टि. द्व. ।

१९,३,१४.

होत्रा(तृ-श्रा)धान<sup>8</sup>- -नयोः काश्रौ १,८,८<sup>b</sup>. होत्रिय°- -यम् श्राश्रौ ५,१,१३‡; -ये वाधी २,२,४,२३<sup>d</sup>. होत्रीय°--यः भाशि १२+: -यम् श्रापश्रो ११, १४, ४; ५; १२, १८,६; २०, ३; बीश्री; -यस्य माश्री २.३.७, ७; -यात् माश्री २,२,४, ५: -ये काश्री १८,६, १०: श्रापश्री ७, २६, ९; १४, ३१.४: १७, २१, ३<sup>d</sup>; माधौ; हिश्रौ १२,६,२६<sup>a</sup>. होत्रीय-प्रभृति- -ति माधी २. 3.4.93 होज्य<sup>e</sup>- -ज्ये माश्री ६,२,६,२<sup>त</sup>. होतोस्र(ः) √ह (दाना°) द्र. होन्न°- पाउ ४,१६८; - नत्रम् आश्री १, ४, १०; शांश्री १, ६, १४; काश्रो २३, ३, १; आपश्रो: -मत्राय श्राश्री १,३,२२; २३; २.१९, ८; शांध्री; - 🛱 अाध्री १, ८, ७; शांश्री १, १३, ३; - 🛱 त्रेण आश्रो १, ९, ५ : २, १९,१०: शांश्री १,१४,१५. होनध्वर्य- प्रमृ. होतृ- द्र. होत्रा<sup>c</sup>- -त्रा आश्री ४,६,३†; वाश्री

१, ५, २, ३४<sup>६</sup>; हिश्रो ३, ७,

**६º<sup>3g</sup>; 宇郊9 8と、冬り<sup>b</sup>; 9º マ<sup>1</sup>:** 

†निघ १, ११<sup>1</sup>; ३, १७<sup>h</sup>;

२. ५; †शांश्री १, ११, १<sup>२८१</sup>; १०, ५, ४: श्रापश्री: वौश्री ३. २९: ९<sup>२</sup>📲; जैश्री ९:२७<sup>1</sup>; निस ३. ८: १४<sup>k</sup>: श्रप्राय ६. १‡1; - त्राणाम् शांश्री १८,२४. ३४; काश्रौ ९, ११, ३‡<sup>m</sup>; †बीथ्रौ ८. १२: २७; २८; - मत्रात् शांध्रो ७.८.२: श्रापश्रो: –न्नाभ्यः आपश्रो १०,२२,१२‡; श्रापमं १, ३, १३‡; श्राप्तिगः; पा ५. १. १३५: - नत्राम् श्राश्रो १,८,७: शांश्रो १,१३, ४××; काथौ; -‡त्रायाम् आश्रौ १, ९, ५; शांश्री १, १४, १६; बदे १. ६५: -त्रे लाश्रो १०. 92,94. होत्र-क<sup>n</sup>- -काः आश्री ५,१०,१०; 94.93; 6,9, 94; 4, exx; शांश्री; श्रावश्री २१, ११, ७०; -+॰काः श्राश्रौ ५, ६, १७; होत्राचमन॰ प्रमृ. होतृ- इ. वौथ्रौ २, २: १०; हिश्रौ १०. ४.५७; -काणाम् आश्रौ १, २, होत्रिय- प्रस्. होत्- इ. आपश्री १२,२३,४‡™; वौश्री; -कान श्रापश्री १०, ३,१; १२, २०, १; वौध्रौ: -केम्यः शांध्रौ १३.१०, ४: आपश्री १३.६.६: हिश्रौ.

होत्रक-सदस्य-चमसाध्वर्थ-प्रसर्पक- -केम्यः वैश्री १६, ७: 93. होत्रा-चमस-वत् काश्रो ९,१२,१३. होत्रा-याजमान<sup>p</sup>- -नेपु श्रापश्री 28.2,4b. †होत्रा-विद्°- -विदम् माश्री ५. 9,2,90. होत्रा-शंसिन्<sup>ड</sup>- - †सिनः शांश्री ५. १, ९; श्रापश्रौ १०, १,१४०: ३, १<sup>२</sup>; भाश्री १०,१, १०८: माश्रो २, १,१,४<sup>३</sup>; - ‡०सिनः आपश्रौ १०, ३, १; माश्रौ २, १,१,४; -सी बौश्री १२, १६: २; १६,८ : २. †होत्राशंसिनी- -नीः हिश्रौ १०,१,१०: -न्यः वौधौ २,२: ११; ४: १५<sup>२</sup>××; भाश्री; श्रागृ **१**,२३,१२<sup>a</sup>. होत्रापचिंग- चयः बौधीप्र १९: ३. २६: ५, १६, १××; शांश्री; होम-,√होमि प्रमृ. √हु (दाना॰) इ. होल- √हल द. होला<sup>s</sup>->होला(क>) का- -का अप १८२,१२,१. होलाक'--के काए ७३,१. होष्यत्- प्रमृ. √ह (दाना°) इ. होत्रक-चमस- -सानाम् वौश्रौ होड-, 'ख्य- होड- इ. होण्डिन"— नौ श्राश्रो ८,२,१७.

−রা: আগ্রী ७. ११. २२‡: ९. 28.20: 6:22. a) = (उपचारात्) मन्त्र-विशेष । द्वस. पूप. = हौत्र- इति देवयाज्ञिकः PW. प्रमृ. च । b) पामे. प्र २८१२ दि.। c) वैप १ द्र. । d) = होतृ-पदन- । परस्परं पाभे. । e) = होत्रिय-। यत् प्र. इति विशेषः । f) शोधार्थं पृ २६ a द्र. । g) = होतृ-क-। h) = यज्ञ-। i) = वाच्-। j) पामे. वैप १ होत्राः तै २,६,७,२ टि. द्र. । k) = ऋत्विज्- । अहोरात्राः इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. सूको.) । l) पाभे. नैप १.१०१३ f द्र.। m) पासे. थैप २, ३खं. होत्राणाम् माश ४,२,१,२९ टि. द्र.। n) =होतृ-क-। के अणो हस्तः । o) पांभे. पृ २८१२ m द्र. । p) = होत्राधान- (तु. a) । q) पांभे. वैप २, ३खं. होत्राशंसिनः पत्रा २.१० टि. द्र. । 1) व्यप. । s) होली इति नभा. । t) = कर्म-विशेप- । राका -होलाके (द्वस.) इति केचित् । u) पृ १८९३ e इ. ।

होल- पाउ ४.१०५. होत्र-, ॰त्रिक- होत्र- इ. हौस्य~ √ह (दाना°) द्र. √ह्न<sup>a</sup> पाघा. अदा. श्रात्म. अपनयने> ह्रवान- -ने कौसू २५,२९. √हाल पाधा. भ्वा. पर. चलने, हिंसासंवरणयोः<sup>b</sup> > हाल-, ह्याल-पा ३,१,१४०. शहारहाण्यतन<sup>व</sup> वैश्री १,८:१३ †; वैग्र १,९: ४. †ह्यस् <sup>७</sup>(ः) श्राश्रौ ७,४,४<sup>२</sup>; शांश्रौ. ह्यस्-तन- पा ४,२,१०५. ह्यस्तनी'-- -न्याम् श्रप्रा ३,२,५. ह्यस्-स्य- पा ४,२,१०५. ह्यो-गोदोह- -हस्य पावा ५.२,२३. ह्योक वैगृह्धः १०. √हुग् पाधा. भ्वा. पर. संवर्णे. ह्रद°- पाग ४,१,४१<sup>६</sup>; ५,२,६४; ६, २.८५: -दः बौश्रौ १०, २४: १९‡ो; बैश्री १८, १५: ६‡ो; मु १३, १; या १, ९ई; -दम् बौश्रौ १५,५: १३; २४: १०: वाध्यो ३,९९: २; श्राय २,६, ९; कौसू ५२,५; -दयोः शांश्री १६, १८, १०; -दस्य श्रप १, ३२, २; या ९, ७‡; –दाः सु २५, ५; वाध २२, १२; वौध; या १,९‡; -दात् वाश्री २, १, २, १२; आग्र १, ५, ५; काग्र; -दान कौसू ६६,६; -दे शांश्री १२, २२, १‡; भाश्रो १०, ४, २; माश्री; -देभ्यः श्रशा २०. २+; -दी बौधी १५, १: ५; २६, १० : ८; ९; वाधुश्री ३,

**६९: २9.** हदी- पा ४,१,४१. हद-क- पा ५,२,६४. हद-मन्न- न्त्रेषु अप ६५,१,२. हद(य>)य्याº- -स्याः पावा ६, 9.67. श्रप ६८,३,१०. हदि(न् >)नी- -नीः सु २५,५. हदो(द-१उ)दक- -केन श्रप १८, 9,93. √हुप् √हुप् टि. इ. √हस् ( बधा. )<sup>1</sup> पाघा. भ्वा. पर. शब्दे. हसते <sup>k</sup> काशु ७,३०; निसू १.७:३१. हासयेत् <sup>k</sup> वाघ २७, २१; विध ४७,३. हस्->हिसमन्°- पा ५, १, १२२;६,४,१५६. हसिष्ठ,ष्टा- पा ६, ४, १५६; –ष्टः श्रापश्रौ १, ५, १०; भाश्रौ १, ५, ८: माथी: -एस् माथी २,३,१,१९; हिश्रो ९,८, २४; -ष्टाः माश्रौ २,२,३,२३. हसीयस्- पा ६,४,१५६; -यः वौश्रौ ६,२४: १५; माश्रौ ११, ३,६; हिश्रौ २४,१,१८; -यसः वाधी ३, २, ६, ३०; हिश्री ९, ८, २१: आपशु २, ७; काशु; -यसःऽ-यसः हिश्रौ ९, ८,२२; २३; -यसि श्रापश्री १५, ९, ९: भाश्रौ ११, ९, १२; वैश्रौ; -यांसः माश्रौ ५,२,१२,१४; –यांसम् वौश्रौ १७, १३:

२; ३××; -यान् बौधौ २६, २४:१५; निस्८,३:२४;१०: ४४: ऋपा १३.३४.

हसीयसी— -सी आश्री २, १४,२१;माश्री १२,५,१२; वैश्री १३, ७:९; ११; ऋग्र<sup>1</sup> १, ४,९; २,८,१०३; ग्रुग्र; —सीम् माश्री ४,१,२०; —सीपु माश्री २,२,२,२८; —स्यः माश्री २,२,३,२३.

हस्व,स्वाº- पाउमो २, ३, १२४; पाग ५,१, १२२: -स्वः शांश्रौ १७,१०,८: वौथ्री २४,७:४:६: भाश्री१,२,३; अप; या ३,१३०; -स्वम् शांश्री १,२,१८; वौश्री २४,७:८; हिथ्रो; पा १,४,१०; -स्वस्य अप ४८,६७; निघ ३, २: ऋप्रा; पा ६,१, ७१; ७,३, १०८: पावा १, ४, १; -स्वा ध्रसू २, १०: १७: ११: ७: अप; -स्वाः कप्र २, १, २; अप ६३,४, ९; ऋषा: -स्वात् शुप्रा ५,११; ऋत ५,५, ८; शौच ४, ३५; शैशि; पा ६,१,१५१××; पावा १,१,६७; ६,१,१२६××: -स्वान् शांश्रौ १०, ५, १२: -स्वानि अप ५२, ११, ३; श्राशि ६, ९; -स्वाभ्याम् माशि ९, ५; -स्वाम् ऋप्रा १३, ३२: माशि ९, ९: -स्वे ऋषा ४, ८४: उसू ६,५:८,२२; श्रश्रा; पा ५, ३,८६; -स्बेन श्रप **५८<sup>२</sup>.३,८**: अप्रा ३, ३, १९<sup>२</sup>; -स्बी तैप्रा १,३१: अप्रा ३,१.१७२.

a) पा १,४,२४;६,१,१८६ परामृष्टः द्र. । b) तु. BPG. । c) वैग्र. पाठः । d) पाठः ?  $\sqrt{\pi \epsilon}$  > नहातन इति शोधः [तु. ऋ १०,५२,७ (तु. C. [वैग्र.])] । e) वैप १ द्र. । f) लङ्ककार-संज्ञा- । g) पृ २८०८ f द्र. । h) पामे. वैप १ हृदुः शौ ६,१०६,१ टि. द्र. । i) कस. > वस. > वस. । श्रपद्- = श्रगाध- । f) या ३,१२ परामृष्टः द्र. । f) घा. श्रवीभावे वृक्तिः । f0) = गायशी-विशेष- ।

हास्त्र- पा ५,१,१२२. °हस्त्र--स्वात् पा ६,१,६९. हस्य पा ६,१,१७६. हस्व-कण्ट्यो(ण्ड्य-उ)प( घा> ध- -धम् शुप्रा ७,६. हस्य-कर्षण- -णम् नाशि २, ३, हरूव-प्रहण- - शम् पावा ६, ९, १७३; -णे शुप्रा १, ६३; पावा 2,9,00. ह्व-ता- -ता श्रप ४७, ३, ५; पावा १,२,४९. हस्द-ख- -खम् पावा १, १, ३९; ४, २, ९१××; - त्वात् वागृ १, ३; पावा ७, ४, ८३; -त्वे पावा ६,१,८४: ७,४,१३. हस्य-दीर्घ- -घें तैप्रा १,३; -घें ऋत्रा १,५५; उसू ८,२०; २१. हस्व-दीर्घ-झुट- -टानि माशि 8,0,90. हस्व-दीर्घ-प्लुत- -तः पा १,२, २७; -ताः अप ४७,३,३; माशि ८,११; –तानि तैप्रा २४,५. हस्वदीर्घप्लुत-स्व- -त्वात् याशि ६, २. हस्व-नदी॰ पा ७,१,५४. हस्व-नामन्- -स या ६, ३; -मानि निघ ३,२; या ३, १३. हस्व-पूर्व<sup>a</sup>- -र्वः ऋप्रा २, २७; ४,२५; ६,१५; ग्रत्रा ४, १५०; तैप्रा ९,१८; -बैंं। उस् ७, १६; शुप्रा ४,१०८. हस्व-यलोप- -पौ पावा ३, १, हस्व-यलोप॰ पावा ६,४,२२.

हस्त्र-लक्ष( ण> )गा<sup>8</sup>- -णा पावा १,४,१. हस्व-लोमª--माः अप ६८, १, हस्व-विधि-प्रतिषेध- -धः पात्रवा ४,७. हस्व-ब्यञ्जन- -नाभ्याम् शुप्रा ष, १३. हस्व-संज्ञा--ज्ञाम् पावा १,४,१. हस्व-सम-काल--ल:शुप्रा ५,१. हस्व-संप्रत्यय- -यात् पावा १, 9,68. ह्रस्व-स्नेह-परिप्लुत<sup>b</sup>- -ताः अप ५२,१४,३. हस्वा( ख-श्र )क्षर- -रस्य निस् १,9: २५. हस्वा( स्व-आ )दि- -दि पावा ७,४,८२: -दिः नाशि २,४, २; -दिषु पावा १,२,२७;६,४,५६. हस्वादि-विधि- -धिः पावा १,२,२८. हस्वा(स्व-आ)देश- -शे ऋशा १,५५; पा १,१, ४८; पावा ६, ४,८९; पात्रवा ४, ४. हस्वादेश-त्व- •त्वात् पावा ७,३,११३. १हस्वा( स्द-श्र )नुस्वार<sup>०</sup>-> °र-करण- -णे माशि ४,१३<sup>त</sup>. २हस्वा(स्व-अ)नुस्वार<sup>७</sup>->'र-व्यतिषङ्ग- वत् ऋषा १३,४१. हस्वा( स्व-श्र )न्त°— -न्तम् अप्रा ३,३,२०; -न्तस्य पावा ६, ३. ६५; -न्ते पा ६,२,१७४, हस्वा( स्व-श्र )प्रसिद्धि- -िद्धः पावा ६,३,६५.

हस्वा(स्व-श्र)भावा ( व-अ )ध--र्थम् पावा ७,१,७४. हस्वा(स्व-श्र)थं- -धेम् पावा १ २,६. हस्वा( स्व-अ )ध-काल!- -लम् तेपा १.३७. हस्वो( स्त्र-उ )त्तर<sup>ह</sup>- -रः अप **૪**७,१,१ રૂ. हस्वो(स्व-उ)दय°- -यम् ऋपा 4,49. हस्वो( स्व-उ )दात्त- -तः माशि १३,१०. हस्तो(स्व-उ)पध°- -धम् ऋपा **१३,**३२; -धस्य श्रप्रा ३,३, ३; -धाः शौच ३, २७; -धानि अप्रा २,१,१५. हास--सः काशु ३, १२; -से कागृउ ४४: ११. १हास-वृद्धि<sup>b</sup>- -दिम् अप ५०. ٩,२. रहास-वृद्धि"- -दी बौग्र १९: 93. हासियत्वा गोगृ २,५.६. हसिमन्- प्रमृ. √हस् इ. √हादु¹ पाधा.भ्वा.श्रातम.अव्यक्ते शब्दे. हाद- पाग ५,२, ६४; -दः निस् ७,११:११. हाद-क- पा ५,२,६४. हादा( द-श्र )विराम- •मे पावा १,४,१०९. हादन - नम् अप ४८, ७५ . हादयत्- -यन् श्रापय १८,१. हादुनि, नी<sup>६</sup>- -०नि काश्री ३, ५,१४६: -निम् शैशि ३४०६; -नीनाम् <sup>1</sup> श्रापश्रौ १८, १३,

a) बस. । b) कस. $\gt$  तृस. । c) कस. । d) सप्त. याशि १, ६४ लघावनुस्वारे इति पामे. । c) इस. । f) पस. $\gt$  वस. । g) पंस. वा वस. वा । h) मलो. कस. । i) या १,९ परामृष्टः द्र. । j) =१उदक- । k) वैप १ द्र. । l) विप. (२अप्-) ।

तैप्रा ३,७°; -न्यः वौश्रो १२, 6:93D. हादुनिL,नी°]-ह( त> )ता--ताम् आपश्रौ १०,१९,१; भाश्रौ १०,१२,१०; हिश्रो १०,३,९. हादु(नि>)नी वृत्<sup>d</sup>- •वृतः ऋप्रा ९,१७‡. ह्रियमाण- √ह द्र. √ही° पाधा, जु. पर. लजायाम्. ही<sup>d</sup>- पावाग ३, ३, १०८<sup>1</sup>; हिया सु ३, ३; †हिये कागृ १७, १; मागृ २, १३, ६; कौसू ७४, ९; १८; वौध ३,९,५; †ही: वौश्रौ २, ५: ३; हिश्रौ १४, ४, ३८%; वाध ३०,८. ही-धृति<sup>h</sup>-> °तिक¹- -कम् श्रप ३,१,१३. ही-मत्- -मान् आपध १, ३, २०; बौध १, २, २१; हिध. हीण- पा ८,२,५६. हीत-पा ८,२,५६. १हीत-सुख->°सुखिन्- -खी बौश्रौ १७,५०:१५. रहीत-मुख<sup>1</sup>- -खः कौसू ७०, 9+. होति- पावाग ३,३,१०८ .

ण्; हिथ्री १३,५,१४; -नीभ्यः हिक,का<sup>ध</sup>- पाउ ३,४८<sup>1</sup>; -काः वीगृ ₹,99,३९‡™. ह्रीकु- पाउ ३,८५. √ह्रील् पाधा. भ्वा.पर. लजायाम्. √हेप् पाधा.भ्जा.श्रात्म. श्रव्यक्ते शब्दे. √ह्नग् पाधा.भ्वा.पर.संवर्<u></u>णे. √हृप्णवाधा.चुरा.पर.व्यक्तायां वाचि°. √ह्नस् पाधा. भ्वा. पर. शब्दे. √ह्राद्<sup>р</sup>पाधा.भ्वा.आत्म.सुखेश्रव्यक्ते शब्दे च, ह्लादते अप ४८, ७५; †ह्राद्यति अप ४८, ७;५७<sup>व</sup>. ह्रत्न-,ह्रन्नवत्- पा ६,४,९५. ह्राद-(> १हाद-क- पा.) पाग ५, २,६४. ह्रादन- -नम् श्रव ४८,७५井. २हा(दक>)दिका<sup>d</sup>- -†०के कीगृ ५,५,५; शैशि ३४०. ह्रादिका-व(त्>)ती<sup>व</sup>--०‡ति शैशि ३४०५. ह्रीक,का- पाउ ३,४८. ह्लीकु- पाउ ३,८५. ह्वकिस्<sup>8</sup>(ः) अप ४८,१२६ ई. √ह्रत् पाधा. भ्वा. पर. चलने, हिंसा-संवरणयोध, हलति आपश्री १८, ७,१२. हल-,हाल- पा ३,१,१४०. ह्यातच्य~ प्रमृ. √ह्वे द्र.

√ह्वृ<sup>t</sup> (वधा.) पाघा. भ्वा. पर. कौटिल्य संवर्णेण, †हाः बौश्री १, ३: १२; ४: ३१; ५: ११; शुप्रा १,१६८; तैप्रा ८, ८. †जीह्वरतम् वौधौ ६,२५:३<sup>०</sup>. जुहुराण<sup>d</sup>- पाउ २, ९१; - †णम् बौश्रौ ६,३०:२७;८,५:१३. हुत-,हुतवत्- पा ७,२,३१. <sup>‡</sup>ह्नरस्<sup>त</sup>- -रः श्रापश्रौ १५,१४, ६; वैश्रौ १३,१६:१३; हिश्रौ २४, ६,७; निघ २,१३<sup>™</sup>. ह्वरित- -तः माश्रौ ४,४,३९ +x; पा ७,२,३३. †हार<sup>0</sup>- -रम् आश्री ४, ६, ३; શાંશ્રી પં.૧,૬. हार्येd- -र्याणाम् निघ १,१४. √डु<sup>3</sup> पाथा. कथा. पर. हूर्छने. √हें<sup>2</sup> पाघा.भ्वा.उम. स्पर्धायां शब्दे च, हवते ऋपा १४, ५० ; †हवन्ते आश्रौ ३, ७, ११; ८, ११, १; शांश्री; †हवामहे श्राश्री २,१४, ३१:१८,३<sup>81</sup>; २०,४××; शांश्री; आपश्रौ ८,१४,१८<sup>ы</sup>; २०,१८, १<sup>01</sup>; बौश्रौ ३,१५ : ८<sup>व1</sup>; साश्रौ ८, १७, ९<sup>b1</sup>; माश्रो १, ३, २, २१<sup>61</sup>; ५,१,४,११<sup>b1</sup>; वाश्रौ १, ३,४,३३<sup>६१</sup>; ७, ४,२६<sup>b1</sup>; वैश्रो

a) सपा. काठ ४४,२ ॰ निभ्यः इति पामे. । b) त्रिप. (२८४५-)। c) भाश्रौ. पाठः। d) त्रैप १ इ.। e) पा ३,१,३९; ६,१,९९२; ७,३,३६ परामृष्टः इ.। f) तु. पागम.। g) पाठः १। सपा. मा ३१, २२ श्रीः h) इस. 1 i) मत्वर्थीयप् ठन् प्र. उसं. ( पा ५, २, ११६ )। j) वस. । k) वैप २,३खं. इ. । l)= लज्जा-। m) सपा. तैत्रा १,३,१०,६ ह्वीकाः इति पाभे.। n)  $\sqrt{\epsilon \eta}$  इत्यपि BPG.। o) श्रव्य° इत्यपि BPG.। p) या १,९ परामृष्टः द्र.। q) धा. शीतीभवने नृत्तिः। r) = १उदक- । t) पा २, ४, ८० परामृष्टः द्र.। u) √द्रू (तु. BPG.), √वृ इति क्वाचित्कः पासि. पाठः । v) पामे. वैप १ जिह्नरतम् मा ५,१७ टि. इ. । w) = कोध-। x) पामे. वैप १ व्यथितः मै ४,९, १२ टि. इ.। 少) तु. BPG.। ८) पा ३,१,५३; ६,१,१५; ३२-३४; ७,३,३७ परामृष्टः द्र.। वैप १ हवामहे ऋ ८, ११, ६ टि. इ. ।  $b^1$ ) पाभे. वैप १,८०१ s इ. ।  $c^1$ ) पाभे. वैप १ हवामहे ऋ २, २३,१ टि. इ. ।  $d^1$ ) पामे. वैप १,२५३४ g इ. ।  $e^1$ ) पामे. वैप २, ३सं. यजामहे तैना ३,७, ५, 9३ हि. द्र.।

९, ६: १३<sup>a</sup>; हिश्री ५, ४, ४२<sup>a</sup>; बैताश्री १७, ७; ८<sup>b</sup>; आपमं १, १२, ३<sup>c</sup>; कैंग्र १, १२, ६<sup>d</sup>; शांग्र १, १९, १९<sup>d</sup>; आभिग्र ३,११,३:२०<sup>a</sup>; गौपि २, ३,११<sup>3a</sup>.

नृहवन्त<sup>ः</sup> वीधी ३, ३१:६; १४,१४:२.

ह्यते निघ ३, १४ 🐩 ह्यति काश्रौ १५,७,१०; १९,४, २०; थ्रापश्रो १,१९,८; २,४, २<sup>†६</sup>; बौथ्री; निघ २, ८<sup>nग</sup>; ह्रयन्ते कौसू १६, ३३; ह्रयन्ति बौश्रौ ४,१ : १३; २१<sup>४</sup>; २२<sup>२</sup>××; ह्रये या ११, ३१; शैशि ९५; ह्यामि आश्री ७,७, ३ई; बौश्री २,१: ६‡; ऋस; या १२,२१; ह्मयासे नाधूथी ३, ९२: ८; †ह्यताम् आपश्रौ १२, २०, २; वैश्री; †ह्रयेताम् आपश्री १२, २०, २; वैश्रौ १५, २३: ६; हिथ्रौ; †ह्वयन्ताम् श्रापथ्रौ १२,२०,२; वैश्रौ १५, २३:६; हिथ्री; ह्ययन्तु श्रश्न ३, ३‡: ह्वयत आपश्री १२, ३, २💤; बौधौ ८,१ : ३; ११,६ : ४; हिश्रौ ८, १, ४१<sup>‡1</sup>; ह्वयेत् वागृ १०, १८; कौसू ८३, २२; ह्वयेम या १०, २८; १२, १४. ह्महे वाधूऔ ४,१०३: १३ ई. ईहवे आश्री ४,१२,७;१५,२;५, १०,२८×; शांओ; हुवत्या ५,१ ईहवेम आश्री २,१,२९ दे; २०, ४; ३,८,१ दे; शांओ २,२,१४ दे; ३,१८,१६; ६,१३,८¹; आपमं १,१४,१<sup>m</sup>; २<sup>m</sup>; वाग्र ५,१५<sup>m</sup>; या १०,२८¢; १२,१४<sup>m</sup>ф.

†जुद्धे या १०, ३३; ऋपा ९, २२; जुहाव पावा ६,१,८४.

हूयते या ११, ३२; हूयसे बृदे ३, ७७.

†जोहवीमि आश्रौ १, १०, ८; ७,४,३; शांश्रौ; श्रापमं १,१४. ५°; य। ११,३३०; अजोहवीत् या ५,२१‡०.

१८५;१२,४४५; ग्रुप्रा३,१२९. †हवसान<sup>p</sup>- -तः शांत्री १८,५,१<sup>०</sup>; -नाय श्रापमं १,७,२.

†हवीमन्<sup>p</sup>- -मिमः शांश्री २, २, १९; ३,५,१.

† २हच्य,च्या<sup>p</sup> - न्यः शांग्री १०,६, ६<sup>т</sup>;११,१४,६××;१८,१०,९<sup>r</sup>; बौग्री; बैताग्री ३९,१०<sup>r</sup>; - त्यम् शांग्री १४,५०,२; निस् ६,७ : ४७<sup>r</sup>; - च्या खाग्री १, १०,८; शांग्री ९,२८,३.

†हुवान- -नाः श्रापश्रौ ५,१९,४; हिश्रौ ३,५,५; या १२,३३०, हूत- -तः या ८,८; -तेपा ८,२, ८४;१०७.

> हूत-वत्- -बन्ति निस् २,११: १३; -बन्ती माग्री ५, १, ८, १५;१०, ३१; ४७.

हूतवती- -ती व्याधी २, १४,१९; गांधी १४,५०,२. २हूयमान- -नाः या १२, ३३. ह्यातव्य- -व्यस्य या ४,२६. ह्यातृ- -तारम् या ७,१५. ह्यान- -नम् या ३,१७; १०, २; -नानाम् या ५,१; -नेषु या

ह्वान-श्रुत्- -श्रुतः या ६,२७. °ह्वाय- पा ३,२,२.

११, १८; १२,४४.

a) पांभे. वैप १, ८०१ 8 इ. । b) पांभे. वैप १,२७३८ r इ. । c) पांभे. वैप १ हवामहे ऋ १०, १८४, ३ टि. इ. । d) पांभे. वैप १,६५७ ते इ. । e) पांभे. वैप १ वर्धित में २, ५,१० टि. इ. । f) घा. अर्वायां वृत्तिः । g) पांभे. वैप १ ह्यांति ते १, १, १२, १ टि. इ. । h) घा. अर्वे वृत्तिः । i) ह्रस्ति इति BI. j) पांभे. वैप २, ३ खं. खाः वहत तां १,२,५ टि. इ. । k) पांभे. वैप १ हवामहे शौ ७, ६,२ टि. इ. । l) पांभे. वैप १ हवामहे शौ ७, ४९,१ टि. इ. । m) पांभे. वैप १ हवामहे शौ ३, १६,१ टि. इ. । n) पांभे. वैप १ हवामहे शौ ३, १६,२ टि. इ. । p) वैप १ इ. । q) पांभे. वैप २, ३ खं. अवमानः तैवा २,७,१३,२ टि. इ. । r) पांभे. वैप १ हुव्यः ऋ ८,९०,१ टि. इ. ।

## अथ परिशिष्टम्

## अ

३अ- याशिकः, पाग १,१,३७,४,५७०. स-इ-मध्य- -ध्ये भाशि ८१७. स-द्यार- उकार॰, उवर्ण॰, प्छत॰××. सकारा(र-अ)न्त- अन्० सन्यर्ण- अन्यर्ण- अन्यर्ण- अन्यर्ण- अन्यर्ण- अन्यर्ण- अन्यर्ण- अन्यर्ण- अन्यर्ण, उद्यात॰, उत्यर्णः, अन्यण्, उद्यात॰, उत्यर्णः, सार॰, ज्येष्ठ॰, तृतीय॰, नमस्, मित्र॰०××. ३ अंश् (वप्रा.) — अद्याभ्य॰, अन्०, अम्तलः, अत्य॰, २आप्यायन००×× +अंग्रु-जाल- वीर्य॰ - संग्रु-निधान- लेपनिमार्जन०० + संग्रु-निधान- अद्यादान॰

२अंशुक- अहत°, १पाद°° √अंस्° अंस- -सो वाश्री १,६,१,३०. [अधि°,श्रनु°,उत्तर°,उत्तरवेदि°×] \*अंस-क<sup>d</sup>-- नाभि°° †अंस(-क)- परुप° √अंह् > भंहस्- श्रति° अंहोसुच- तन्मन्त्र° √ग्रक् उद्° १अ-करण- उत्तरवेदि°, १शिए° अ-कर्ण- -र्णान् श्रावश्री१८,११,१८<sup>e</sup>. अ-कर्मक- आत्मनेपद°, गतिबुद्धि-प्रत्यवसानार्थ॰, गत्यर्थ॰ १अ-कर्मन्- तद्°, १दएड° <sup>+</sup>अ-काम-मार- श्रन्° अ-कार्य- अइष्ट°, कार्य°

२अ-काल->१माकालिक<sup>1</sup>-अ-कुशल- सर्व° <sup>+</sup>अ-कुशाविधान- अस्तोमयोगः अकूपार->बाकूपार- १तन्त्र° **अ-मृच्छ्−** मृच्छ्° अ-कृत- १कृत° <sup>+</sup>अ-कृति- १कृत° अ-कृत्रिम,मा- वृत्ति° अ-कृत्-सार्वधातुक- नपुंसक<sup>००</sup> ?अक्तन्तत् पागृ ३,३,६‡<sup>६</sup>. अ-कृष्ट- कृष्ट°, प्रत्यक्ष°° अ-कोप- १शिप्ट° <sup>+</sup>अ-ऋय- क्रय° १अ-क्रान्त<sup>h</sup>-रअ-क्रान्त¹- -न्तात् पा ६,२, १९८. अ-क्लिए- - धानि वौध २,५,१२1.

'अत्र तावद् द्विवधाः शन्दाः समावेशं लभमानाः द्र. । मूप्र. पिठतपूर्वाः सन्तः पुनर्पीह पळ्यन्ते केचन । श्रन्ये चेहैव प्रथमं पळ्यन्त इति । श्रथ ये मूप्र. पिठतपूर्वाः सन्त इह पुनरि पळ्यन्ते, तेषां पुनःपाठे सप्तैतानि निमिन्तानि द्र. । तद् यथा— १. यत्र मूप्र. स्थलिकोप-संकेतः कथमप्यलन्धसमावेशः स्यात्, २. यत्र कोप्यप्रदर्शितपूर्वः पामे. प्रदर्शः स्यात्, ३. यत्र कोप्यप्रदर्शितपूर्वः स्थलिकोप-संकेतः शोध्यः स्यात्, ५. यत्र कोप्यप्रदर्शितपूर्वः स्थलिकोप-संकेतः शोध्यः स्यात्, ५. यत्र कर्यचित् प्राति. स. श्रनाद्यावययीयः प्रयोगः प्रदर्शः स्यात्, ६. यत्रा- ऽऽधारय्य्यसंस्करणिकशेपाऽतिरिक्तपाठीयस्थलसंकेतः समावेश्यः स्यात्, ७. यत्र कथित् पठितपूर्वः शन्दः शोध्यः स्यादित । अथापि य इहैव प्रथमं पळ्यन्ते , तेषां वामतोऽध्यये + इत्येतिष्ठसुजां सतां चत्वारः इमे वर्गाः द्र. । तद् यथा— १. ये मूप्र. संभावितसमावेशा अपि सन्तः कथमपि तत्राऽलन्धसमावेशाः स्युः, २. ये मूप्र. समाविष्टानां सतां स्थाने शोधस्वरूपाः स्युः, ३. ये मूप्र. समाविष्टानां सतः अनाद्यावयवस्वरूपाः स्युः ४. य आधारप्रन्थसंकरणिवेशपीयाऽति-रिक्तपाठघटकस्वरूपाः स्युरिति ।

धातुमात्रप्रतियोगितयाऽपीह निर्दिश्यमानाः सन्त उपसर्गास्तदुपसमस्तानां तिङां च कृतां च समानं यथोपलम्भं याहकाः स्युः ।

a) पृ३ कात् > यिन. शोधः । b) पृ३ माशि ८,९> यिन. शोधः । c) पृ६ उम. इत्यत्रत्यं m नेप्टम् । d) स्वार्थे प्र. । e) पामे. पृ२७३३ h द्र. । f) पृ९९ यिन. संख्यासंकेतः द्र. । g) पृ९३ अकृन्तत् ->-तन् इति नेप्टम् । अकृतत् इति BC. राजारामस्य । h) पृ९४ यिन. संख्यासंकेतः द्र. । i) तस. उप. यस. । j) पृ९६५९ g द्र. ।

√अस् (वधा.)>सस्<sup>8</sup>- श्रन्° १सस्- अन्°, अनुमत°, कूट°, मत°, मृगया° सक्षावाप- गोविकर्तृ° २षस- -क्षः आपग्र ६,९. [॰क्ष- १अन्॰,पञ्चपर्व॰॰, पञ्चात्॰, भप्त°, रथ", ४स°] क्षक्ष-भङ्ग- शिक्यच्छेद° †नक्ष-सङ्ग- अन्° †अक्ष-स्तम्भ- अन्° इषक्ष(वप्रा.)b- २अक्त°, अघस्°, का॰, रलेष्मान्तक॰××. शक्षन्- सक्यि° **लत्र- -रे लाधी ७,१२,४**‡. िर- अकारोकारमकार°, श्रक्षर°, १ द्रस्युत°, श्रति°, अधिक°×× <sup>+</sup>लक्षर-पद-स्वर− १मृष्ट° अक्षर्य- पद्या° ह्मक्षि,क्षी- १ श्रास्य °°, १ एक°, मुख°, मूर्घन्°, १रम्य°, ललाट°, १लोहित° <sup>+</sup>कक्षि-निमेष- द्वादश° †कक्षिछोमन्- भ्रुव° <sup>+</sup>क्षत्ति-वेपन- चित्ययूपोपस्प-श्नि° +अक्षि-शिरो मुख- सर्वतस्° क्षहण- श्रन्° अक्णया- अन्° + कदणयो( या-उ ) भयतो-भेद- चतुर्मागीया° √अस् (वेधने), अष्ट- निर्° १**अ-**क्षत-> <sup>+</sup> बक्षता( त-२ श्र )क्षत-चान्दन∞ २अ-त्तत- १अक्षत°, अपूप°°, अश्म-न्॰, उत्तरवर्हिस्॰, कूर्च॰××

+१झक्षतो(त-१ड)दक<sup>c</sup>--केन मागृ १,८,३. [फ- पद्मगव्य<sup>०</sup>] +सक्षतो(त-उ)दक-पुष्पा(प्प-ग्र) न्न-रस-गन्ध-सम- -मैः वैग्ट ३,१९ : ९. २ष्ठक्षतो(त-उ)दक<sup>त</sup>->°का(क-श्रा) दि- -दीन् वैष्ट ३,२१: १०. **अ-क्षय्य−>**°य्य-स्थान°-क्षक्षरयो(य्य-१उ)दक - दत्त° १अक्षा अ-क्षार- श्रक्षीर° \*अक्षार-भोजन- त्रिःस्नान° अ-क्षार्-लवण- श्रक्षीर° अगद्->+अगद-मन्त्र- विपन्न° अ-गम्य,म्या- खगम° अगम्यागमन-स्रो° सुधप ८४: 93<sup>8</sup>. अगम्या-गामिन्- कुएडाशिन्°, तस्कर∞ अ-गवा(गो-आ)दि- पावा ६, ३, अगस्ति-> १ नागस्त्य- पा ४, २, अगस्त्य- इन्द्रा°, कएव°°, २वसिष्ठ° अगार- श्रप्ति°, श्रनूचान°, श्रन्तभ°, १श्ररिष्ट°, आमीध्र°, १एक°, कूट°, १गाईपत्य°, घृत°, १देव°, पत्नी॰, बन्धन॰, ब्रह्मन्॰, १ भाण्ड॰, २मगडल॰, यज्ञ॰, १शून्य॰, श्रोत्रिय°, सप्तन्°, २समान° <sup>+</sup>क्षगार-दाहिन् — कुएडाशिन्°° २अ-गुण- १ग्रण° अगुरु- चन्दन°° अग्नि (वप्रा.)- -ग्निः अप ६२, १,१1. [॰क्रि- अगृहीत॰, अधि॰,अध्याहित॰,

अन्°, अनाहित××] **स**ञ्चायी- इन्द्रार्गाञ साझेय- श्रमिपेकः°, ऐन्द्र°, १केवल°, मध्य°,राक्षोःन°,रोद्र॰. **सामे शे-** कायी॰ माप्नेय-पाण्डु-पार्धिव--†॰वानाम् पाग् २, १४, १२<sup>६</sup>; 98 4 5 E क्षाभ्रेया(य-अ)न्त- -तम् वैगृ १,१५:१. अग्ना-मारुत-> **बाग्निमारु**त-वैदवदेव° अम्रा-विप्णु->>आमावैष्णव-श्राप्तेय° <sup>+</sup>अग्नि(-क)- श्रन्°, सदा° १ विश-कर्मन्-> †अग्निकर्म-करण-श्रभिषेक° मग्नि-कार्य- -र्थम् शंघ ३७९. [°र्य- १कृत°] <sup>+</sup>अग्नि-काष्ठ∽ इन्धन°° षग्नि-चय− श्रन्°, ४स° अधि-चित्~ श्रन्° स्रि:चित्य,त्या- अन्°, चित्य , पितृयज्ञ°, ४स° <sup>+</sup>अग्नि-ज्वलन- वस्त्रशयन° क्षन्नि-द्− गरद° क्षप्ति-दृग्ध— अन्° <sup>+</sup>सिम-दाह- १क्ष्य<sup>०</sup> <sup>+</sup>मग्नि-दृषित- श्रन्° <sup>+</sup>अग्नि-देवत- यक्ष्मनाशन° अग्नि-निधान- उत्तरवेदि° <sup>+</sup>अग्नि-पक्क-वृत्ति- त्रन्° <sup>+</sup>क्षक्षि-परिमृजन- जप्य° अप्ति-प्रणयन- <sup>+</sup>उत्तर्वदि°,क्रयरा∞ विश्व-प्राप्त<sup>1</sup>—

a) वैप १ इ.। b) =अक्षि-, इन्द्रिय-, वृक्षविशेष-। c) मलो. कस.। d) इस.। e) पृ २० ?d>h इ.। f) वैप २,३खं. इ.। g) पृ २३ सुघप ८०: १२>यिन. शोधः। h) पृ २३ पावा ६,३,८३> यिन. शोधः। i) पृ २३ श्q>p इ., तदिप नेष्टम्। j) = भू-कम्प-। k) पृ २७ -वानाम्>यिन. शोधः। l) पृ ३२ अत्रत्यं e नेष्टम्।

अग्नि-मत्- श्रन्° १अग्नि-मन्थन- प्रणीता<sup>००</sup> †अग्नि-मान- यावत्° अग्निर्भ्ता(तº-श्रा)दि- -द्यः वेग्र १,१७: १२. अग्नि-वर्ण- समिध्° अग्नि-वेश-> आग्निवेश्य- कुक्त°, तुथ्य°, भरद्वाज° अशि-ष्टोम- श्रति°, उक्थ्य°, ज्येष्टा-नाम्°, पुरस्तात्°, पृष्ट°×× भ्राप्तिष्टोम-सामन्- ऋनुह्प° अग्निष्टोमा(म-आ) प्रोर्यामा(म-आ)दि- -दीनाम् श्रप ४१, २, 93. निम-ए−> <sup>+</sup>निमए।(ए-ग्र)भ्रि**-**प्रज्ञात°, विशिष्ट° अग्नि-प्यात्त- श्रन्°; अग्नि-संयोग-अन्°, श्रन।रभ्य°; अग्नि-संसर्ग-श्रकृत°; <sup>+</sup>अग्नि-साधन- यज्ञ°; \*अग्नि-स्पर्शन- स्नान° क्षग्नि-हवन- जप्य° २अग्नि-होत्र-अग्न्याधेय°,आघार°, क्सिम्?, १दर्श<sup>००</sup>, १देव<sup>००</sup>×× अग्निहोत्र-द्रव्य- १कुरा<sup>०</sup> अग्निहोत्र-प्रभृति- -तीनि मीसू €,4,83<sup>b</sup>. मग्निहोत्र-हवणी— पवित्र<sup>०</sup>, शूर्प<sup>°</sup> अग्निहोत्रिन्- प्रवसित° अग्नी(ग्नि-इ)ध्- अध्वर्यु°°, ब्रह्मन्°°, त्राह्मणाच्छंसिन्°, होतृ°° साप्तीध्र- पोतृ°, सदस्°°, २मुत्रह्मएय°, १हविर्धान°, होतृ°° <sup>१+</sup>आग्नीभ्रधिप्पयनि-वपन- सदस्॰

काम्रीध्र-भाग**-**बाग्नीधीय-उत्तरवेदिक°. चात्वाल<sup>20</sup>, सदस्º षञ्ची(प्रि-इ)न्धन- प्राणायाम° १अ(मि<sup>c</sup>,)सी-पोम- पा, पावा ८, ३,८२<sup>d</sup> [॰म- ऋयण॰॰] अग्नीपोम-प्रणयन - श्रामीश्रीय°, हविधानप्रवर्तन° क्षन्नीपोमीय- श्राप्तेयः, सांनाध्यः अग्नेर्-निधि°- -धि जेथ्री २२:१०. **अग्नेनिधि-सामन्- -म** जैश्रीका अझेर्-विमोक- -कः वैश्रो १९,७: ९1; -कम् वौश्रौ १०, ५९: 98. भग्नेर्-त्रत- -तम् जैधी २४ : ५,७; ८; जैथ्रौका ६४; ७३: जैथ्रीप १४;१५; द्राधी २,२,४३; लाश्री १,६,३८. <sup>+</sup>सग्नेः-श्रेष्ट्य<sup>e</sup>- -ष्ट्यम् नैश्री २२: ६; जैश्रीका २१. φअग्ने:-सहस्रसाच्य- -च्यम् काश्रौ २४,५,१०. अग्नी√कु>अग्नी-कर्ग- ४स° अग्न्या(प्रि-आ)धान- पुनर्° भग्न्या( मि-त्रा) धेय- अन्°, इष्टि°, पुनरुः धरन्या(ग्नि-आ)यतन- ग्रहायतन°° भग्न्याशा~>>°शा(शा-श्र)व्रष्ट-अग्न्यु (भ्र-ड)त्पात- उत्का॰, पौर्ग-मासी॰॰ +अग्न्यु(ग्नि-ड)द्वासन- १दर्भ°° धरन्यु(मि-ड)पचात- द्वाद्श · · ज° १अम्र,मा- ऋग्याशा°, १अम्र°,अहुत्त°, विम्यु,मू - -मुवः™

अङ्गुलि°,अङ्गुष्ठ°,ऋङ्गुष्ठगर्वन्°×× अग्र-तस् (:) उच्छिष्ट°, देववर°, সাঙ্মুত্ত° <sup>+</sup>अग्रतः-कृत- २त्राह्मण्° <sup>+</sup>अग्रतः-प्रसेच (न>) ना<sup>b</sup>---नाम् वैश्रो १९,६:११२, <sup>+</sup>गग्र-दिधिपु- अभिनिम्रुक्त°° <sup>+</sup>अग्र-देश~ मध्यदेश° <sup>+</sup>सग्र-पत्र— ४स° अग्र-पवित्र (-क)- कराप्र° अग्रऽयण- १दर्श<sup>००</sup> काप्रयण- अम्याचेय°, नित्य-होम<sup>00</sup>, नियम<sup>00</sup>, ३यव<sup>0</sup>×× आग्रयणे(ण-इ)ष्टि- द्र्शपूर्ण-मास° <sup>+</sup>अप्र-हस्त- संकुचित° सम्र-हाय(न>)ण-> साम्रहायण-> °गी- नदीं °, श्रवणा °, श्रावर्गा° <sup>+</sup>अग्रा(प्र-अ)ङ्गलि- २कर° ध्या(प्र-अ)य(न>)ग- ३यव° १झात्रायण- -णः वाश्री ३, २, ३,३३¹ [॰ण- सु॰] अग्रिम− अग्रज° भग्ने-दिधिषु<sup>1</sup>,पू- तस्कर°° अग्रेदिधिपू-दिधिपू-पति -स्तेन॰॰ अग्रय− अङ्गुष्ठ°, द्विज° २अ**ग्र->** २भाग्रायण- १मृगु॰ १अ-ब्रह<sup>к</sup>− <sup>+</sup>२अ-ग्रह¹- कारण° अ-ग्रहण- कारण°, २तदन्त°, नाम-धेय°, लिङ्गविशिष्ट°××

a) <कार्ग्नमृतानाम् (तै ३,४,५,१)। b) प्रसृतीनि इति कासं.?। c) भागृ २,२०: १२ पाठः । d) पृ ४४ पा ८,३, ८२>यिन. ह.। e) =साम-विशेप-। f) सप्र. °कः<>°कम् इति पाभे.। e) पृ ४८ शि>c ह.। e) यस.। e) पृ ५२ काश्री ३,२,३,३३> यिन. ह.। e) पृ ५२ भि= यिन. शोधः। e) पृ ५३ यिन. संख्यासंकेतः ह.। e) तस.। e) पृ ५३ -प्रवः>यिन. ह.। e0 पृ ५३ -प्रवः>यिन. ह.। e1 विष ४-प्र-८९

√अघ्>†अघ- -घम्° श्रापमं १,४, ७; श्राग्र १, १३, ६; पाग्र १, ५,११; श्राप्तिगृ १, ५, २ : ५१; हिरृ १, १९, ७ [°घ- अन्°, अप॰, १केवल॰, दुःखप्न॰, १पुरु-(छु>)°, सर्व°] √अघाय श्रभि° अ-द्योप->°पो(प-२ऊ)प्म-पर<sup>b</sup>-<sup>+</sup>अघोस्<sup>०</sup> पावा ७, १, १; ८, ३, १ [॰स् भोस्॰, स्पर्श॰] √अङ्क्> १ मङ्ग<sup>0</sup>– १ग्रङ्ग°, १नृत°, नि°, १वाहु°,शश°, श्रीवत्स°,संघ° अङ्क-करण- कर्मवियोग<sup>००</sup>, १विवासन° +अङ्क-ग<sup>e</sup>− श्रन्° अङ्कन- शङ्खचकादि° सङ्कित- चक°, दूपित…साक्षि°, परितःसज्°, स्वमुद्रा° षङ्कर− १कुश°, क्षीरवृक्ष°, दूर्वामृल°, धारा°, पत्र°, पालाश°×× <sup>+</sup>अङ्क्रर-दर्भ- साक्षात° इअङ्कुश- ज्वाला°, निर्°, पाश°, शक्ति° <sup>+</sup>२अङ्क<sup>1</sup>-(>भाङ्कायन-) <sup>†</sup>√अङ्ख् परि° √अङ्ग् , अङ्ग्य पिल(<िर)° **१अङ्ग**- श्रक्तार°,अक्षर°, श्रवि°, श्रति°, श्रतिरिक्त°, श्रधिक°, श्रन्°×× <sup>+</sup>अङ्ग-क्षत्र-धर्म-त्रि-पूर्व- अन्° <sup>+</sup>अङ्ग-क्षत्र-धर्भ-संसर्ग-त्रि-पूर्व-१न° **धङ्ग-द−** मुकुट° <sup>+</sup>शङ्ग-निप्पेष- मूत्र<sup>०</sup>

†अङ्ग-प्रत्यङ्ग- समाहित° +अङ्ग-भाय- श्र्यावर्तिन्° १ अङ्ग-भूत- कर्मन्° <sup>+</sup>सङ्गम्-एजय-- अन्° <sup>+</sup>अङ्ग-राग— प्रेङ्गाताण्डव°° अङ्ग-विद्या— भद्रकालीपूजन°° <sup>+</sup>क्षङ्ग-वेप− अन्° <sup>+</sup>अङ्ग-स्पृ(ए≫)धा– अन्° धङ्ग-होन~ अन्° सङ्ग-होम~ मूलहोम° <sup>+</sup>भङ्गा(ङ्ग-अ)तिरिक्त- हीनाङ्ग° अङ्गो(इ-उ)पाङ्ग− ४स° भङ्गय- परि° २अङ्ग- वङ्ग° ⁴५अङ्ग~ √अज् ,ञ्ज् इ. अङ्गार- अरिथ°°, आहवनीय°, किएव°, २केश°, जबलित°×× २अङ्गार-क - भास्कर° अङ्गिरस्- अत्रि॰॰,अथर्वन्॰,यादित्य॰॰, अध्वंसद्मप्रमृति°, वण्व°×× भाङ्गिरस- -सः श्राश्रो १०, ७, ४<sup>६</sup>; शांध्रो १६, २, १२<sup>६</sup> [°स-अ (१ आ) भिवेश्य°°, १कोैञ्च°, वासिप्ट°°, विरूप°, व्याष्ट्रि°, हि**रए** यस्तूप°े <sup>+</sup>बाङ्गिरस-बासिष्ट- गोत्र° भिक्तरसाम् (प्रयति-) हिश्रौ १७, २, अङ्गु->अङ्गु-ष्ट- -ष्टेन वौषि ३. १०,१<sup>ћ</sup> [°ष्ट- श्रङ्गुलि°, श्रन्°, अनामिका°, इतरपाणि°xx]

अङ्गुरि- श्रवाच्°, तिर्यच्°, सु॰ अङ्गुल- पाउदु ६, ४८१ [॰ल-अर्घ°, अर्घपप्°°, १अष्टन्°××] अङ्गुळि,ली – १थम॰, श्रङ्गुष्ठ॰xx भङ्गुलि-कनिष्ठि°<sup>k</sup>− <sup>+</sup>सङ्गुलि-पर्वा(र्व-ग्र)ञ्जन- प्रणी-अङ्गुल्य(लि-ग्र)प<sup>1</sup> √अङ्घ् > षङ्बि-> <sup>+</sup>सङ्बि-युग- संवाह्यमान° √अच् ,ऽच् ऋधि°,ऋनु°,ऋप°,ऋषि°, अभि°, श्रव°, आ°, २८द्°, उप॰, तिर्°, तिरस्°, नि°, परा°, प्र°, प्रति°, वि°, व्युद्°, श्विति°,सम्° १अक्त, क्ता- सर्वलेप°, सन्यजानु॰ अक्र- जानु°; \*अच् , ब्च्- श्रधर°, श्रराल°, श्रवी°, श्ररमदि॰, १उ६°, दक्षिणा°×× <sup>+</sup>अची- घृत°, प्राग्द्सिगा° <sup>+</sup>अच-, <sup>+</sup>अचत्-, <sup>+</sup>अचन-, <sup>+</sup>अच्य, भच्यमान-, अञ्चत्-, अञ्चती-<sup>+</sup>अञ्चन- -नात् या ४,३. +अङ्चस्<sup>m</sup>-; +आक्<sup>m</sup>- श्रविः +च-, +च-, +च- तिरस्° अ-चल- ताळुस्थ°, २शस्त्र°°, १हिम° ?अचायम्<sup>™</sup> वौथौ १५,१४:२;१९:४. <sup>+</sup>अ-चिकित्स्य- पतित° अ-चित->°तो (त-उ)पचित--तम् पाग २, १, ७२. अ-चिर- विर° अच्छ, च्छा

a) पामे. वैप १ परि. खि २, ११, १ टि. इ. । b) पू ५५ °(प-उ)°>यिन. शोधः । c) पाप्र. < अध-वत् । d) पू ५६ यिन. संख्यासंकेतः इ. । e) उप.  $<\sqrt{n}$ म् । f) पू १०२३ f यिन. संख्यासंकेतः इ. । g) पामे. वैप २, ३खं. अङ्किरसः माश १३,४,३,८ टि. इ. । h) सस्य. १अङ्गुष्ठोपका > कथा > यिन. शोधः । g0 पामे. वैप २, ३खं. अङ्किरसः माश १३,४,३,८ टि. इ. । g0 सस्य. १अङ्गुष्ठोपका > कथा > यिन. शोधः । g0 पू ६२ °g0 > यिन. शोधः । g1 पू ६२ °g1 पू ६२ °g2 > यिन. शोधः । g2 पू १३ पू टि. नेप्टम् ।

मङ्गुष्ट-योग¹—

अच्छ√वद् पा १,४,६९. भच्छा√वच् > भच्छा-वाक-उद्दंशीय°, पवमान°, प्रतिहर्तृ °°, प्रस्तोतृ॰॰, त्रह्मन्॰॰×× अच्छावाक-चमस- ४स° \*सच्छावाक-वाद्- चात्वाल°° अच्छावाक-सामन्- आ**छा**-दंध्ट्र°, ब्रह्मसामन्° अच्छावाकीय- नेप्टु° १अच्छा√वद् , अच्छावद् माधौ ६, 2,4,200. <sup>+</sup>अ-च्छन्द<sup>b</sup>- चपाध्याय° १अ-च्छिद्र, द्वा- -द्रा श्रापश्रौ ५. ९,१<sup>‡र</sup> [°द्र- श्रीपानुवाक्य °ा] √अज् (वधा.) श्रा°, २उद्°, उदा°, डप°, निर्°, प्र°, वि°, सम्° + ४ अज (वप्रा.)d- वातम्° १ अजन-: <sup>+</sup>सजनी- १अ३व°, मन्द्र° २अजन-; १अजिर- ऋन°°, १वात°, इयेन<sup>0,00</sup> +अजिरा (र-ग्रा)दि- ग्रन्° †अजे; सञ्ज- घासे°; †३साज-भाजि- -जिम्° द्राश्रौ ६,२,१ १‡; ் ভাগ্নী ২, ৭০, ৭৭‡ [°জি– ऋध्वन्°, पद॰] १अज,जा- -जाम् हिश्री १७,२, ५२1 [॰ज,जा- अनडुह्॰॰××] १आज- ऐगोय<sup>००</sup> क्षज-(क>)का->°का-त्र- पावा ५, २,१०९<sup>६</sup>. अजिका- श्रन्° अज-कर्ण- ब्राह्मग्रापाणि°

†अज-पञ्जीदन– मन्त्रोक्त° +अज-पाल- तस्कर्°, स्तेन° <sup>+</sup>अज-विक्रयिन्~ तस्कर्° भज-श्रङ्ग->अजशङ्गी->°श्रङ्गय ( ज्ञी-ग्र ) प्सरो-देवता<sup>b</sup>-> °त्य- -त्यम् श्रअ ४,३७ भजा(ज-अ)वि->+भजावि (-क)-४अज- √श्रज़ (परि.) द्र. अजगन्ध¹-; अजगर- म्बक्॰ अ-जप- कुरुडाशिन्°; अ-जपती, न्ती1-अजमीढ- पुरमीह° बाजमीड- -०ड वौश्रीप्र २१: ₹¥. अजमीद-वत् वौश्रीप्र २१: ४ . अ-जल¹- १जल°; अ-जस्र- छ° अ-जानत्->°ती- श्रन्° <sup>+</sup>अ-जालपाद- प्रतुद°; अजित-१वात° **१अजिन**- श्रश्मन्°, २उद्°, उप°, उपवीत°, श्रीरभ्र°, काषाय°, २ङ्गप्रा°,कृष्रामृग°,कृष्राहरवस्त°, खरड°, ४खर°, १खल°, गन्ध°, गर्दभ°, गो°, चीर°, १वस्त°, ख्नुन्°×× अ-जू<sup>m</sup>-; अ-ज्ञान- अधिकारपरि-माण्°, १काम°, ज्ञान° अज्य; अज्य,ज्या- √अञ्ज् (परि•) इ. √अञ्ज् (वधा.) पाधा. चुरा. उभ. भाषार्थे, अनक्ति वृदे ३, ९: अणक- पाप°

अनुवि°, श्रभि°, उप°,नि°, परि°, प्रति°, सम्, समभि°, समा°] २अ(क्त>)क्ता- -क्ताम् कौगृ ३, २, २ िक, का- अजाक्षीर°, ग्रन्°, अन्न°, श्रमेध्य°,××ी †जक्ति— वि°; †५अङ्ग"— अभि° <sup>+</sup>कड्य; कड्य, ज्या-; कड्यमान-; अञ्जत्-; <sup>+</sup>अञ्जन्ती- >°न्त्य (न्ती-अ) वेक्षण-श्रप्तिमुखो॰॰ अञ्जन— अङ्गुलिपर्वन्°,इषु°°×× अक्षित्वा;अक्षिल,ली-२अवसान°. १डद्क°, १एक°, १कृत°, क्षीर°×× +अञ्जल- द्वि°; +अञ्जलि-पुट-१ कृत° अक्षस्- अप॰, श्रायन्तीय॰॰ सञ्जस°-;अञ्जि- इपीका°,कृत्तिका°, दन्त°, १रोहित°; +अक्तित-√अट् परि° <sup>+</sup>अहाल<sup>p</sup>- गोपुर°, प्रासाद°°, १मयूर° <sup>+</sup>अङ्गालक<sup>p</sup>– इन्द्रकील॰॰;तोरण॰, द्वार॰ √अण् (वधा. )>१अणु- अति°, श्रन्°, परम° १आणव- चतुर्°,त्रिस्°,द्विस्° क्षणिष्ठ- गुदतृतीय°, वर्षिष्ठ° अणू √भू > अण्-भाव-१दर्शन°, मात्रा°, शब्द° √अण्(प्राराने) >अण-> १अण्ड (ण्-ड )- पावाग ६, ३,४१<sup>व</sup> [॰ण्ड- अभिन्न॰, १काक॰××] भण्ड-ज- श्रग्रज° अक्षन्ति वृदे ५, ४१ [ ग्रनु°, | ३अणु->२आणव->+√आणवय-

a) पृ ६६ माश्री ६, २, ५, २९ > यनि. द्र. 1 b) वस. उप. भाप. 1 c) पामे. वैप १, ९७६c d) भाप., विप. प्रमृ. । e) पामे. पू ७९२ d इ. । f) पाठः ? सजा इति शोधः (तु. सपा. श्रापश्री २२,६,७) । पृ ६९ m नेष्टम् । g) तु. पागम ४२६ । h) पृ ७० अजश्की अग्र ४, ३७; पृ २८२ अप्सरोदे $^{\circ}$ इति नेष्टम्। i) पृ ७१ अज-ग°> यनि. शोधः। j) पृ ७१ यनि. शोधः। k) पृ ७२ वौश्रौप्र २०: ३; ४ > यक. यनि. शोधः । l) यस. । m) पू ७४ १अ $^{\circ}$ >यनि. शोधः । n) भाष.। o) धा. युक्तभावे. वृत्तिः । p) = श्रद्दालिका-। q) पृ ७८ पावाग ६,३,४२ >यनि. शोधः।

ति>भाणवयत्या( ति-आ )दि-प्रातिपदिक° +४अणु->भणव्य-, आणवीन- पा 4,2,8. +५अगु<sup>в</sup>- प्रियड्गु° अरगुक,का- ऋषि°, देवता°, शीर्ष°° √अत् श्रभि°, अव°, सम्° +अतित-: १अतिथि- -थिः प्रप्राय ३, १‡b [°थि-अन्°, आचार्य°°, १देव°, देवता°, पितृ००××] १आतिथेय- देव॰॰ १भातिथ्य,थ्या- ग्रह्°, दीक्ष-णीया°°, पशु°, प्रायणीय° +अतिथि-ग(व>)वी- सोमक-†अतिथ्य(थि-अ)पनोद- अनृत° \*अतमी°- यक्षी° अतस->भतसी- कुसुम्भ° अति १५°°, दुर्°, सु° अति√काश्>म(ति>)ती-काश-श्रन्°, दिक्षु°, ४स° अति-कृच्छू- कृच्छू°; +अति-कृष्ण-अति √कम्>शति-क्रम- श्रन्°, ऋतु-नक्षत्र°, काल°, चोदित°×× अति-क्रमण- अन्°, नियम°, भार्या°, सीमा॰; अतिऋमणी- तद्॰ भति-क्रम्य अन्°; थति-ऋान्त– परिखा°;अति-फ्रामत्-, †अति-चिक्रमिपत्-अन्° <sup>+</sup>अति-क्रूर∙मृदु- १न° <sup>+</sup>अति√क्षर्>शति-क्षारयत्- अन्॰ अति√गम्>†अति-ग- शास्त्र° अति-गम- निदाघमासº अति√ग्रह् > अति-ग्राद्य- ∙द्यम्

श्रापश्री१८,२,१<sup>d</sup> [°हा- श्रिमि°, | अति-प्र√दा> सतिप्र-दान-ऋन्°, पृष्ठ्य°] अति-च्छन्दस्- अतिजगती॰॰×× अति-जगती- अप्टि°, गायत्री°×× २अति-जागत~ अतिशाक्वर°, द्वि°. पर°, पुरस्°, पुरोबाईत°×× <sup>+</sup>अति-तीचण- १न॰ २अतिथि- मित्र° अति-दान- महादान° अति√दिश्>भति-देश- श्रन्°, त्रर्थ°, त्रर्थवाद°,आङ्गशास्त्र°×× अति-दूर- अन्° अति√हरू>+क्षति-दृइन°- अन्° अति-दृर्य, र्या- अन्° अति-धृति- श्रतिजगती॰॰, भुरिज़॰ अति√नी>+अति-नय- १काल° <sup>+</sup>अति-नयत्— अन्° <sup>+</sup>अति-नयन- २दक्षिणा° अति-नीच,चा- ऋन्°, १न° अति √पत्(गतौ)>अति-पात- अन्°, 9काल° अति√पद्>अति-पत्ति~ अग्निहोत्र°, १डभय°, १काल°, क्रिया°×× अप्ति-पन्न− १काल° अति√पू>अति-पवित- सोम° <sup>†</sup>अति-पवित्र- पवित्र° अति-पूत- सोम° <sup>+</sup>अति-पृथु− अन्° अति-प्र√णी( <नी )> १ष्रतिप्र-णीत¹- अन्° <sup>+</sup>२अति-प्रणी(ता>)त<sup>ए</sup>- -तेषु माश्री १,८,६,२६<sup>h</sup>. <sup>।</sup> +?अतिप्रत्याहृत- अन्°

रउपासन॰ अति-प्रैप- अभ्यास॰, अयंयज्ञीय॰. हारियोजन° <sup>+</sup>अति√प्छु>वति-प्छुतं– <sub>४३°</sub> अति-वृह**न्मु**खी– १नº <sup>+</sup>अति-भोग- श्रन्॰ अति√मुच् > ब(ति>)ती-मोक्ष-श्रतिकाम° अति√मृज् >+अति-मार्जन- वृष्-दंशः; +अति-रक्त- ३रक्ताः अति-रात्र- श्रिप्तशोम°, श्रितरात्र∞ अन्°,अन्यतरतस्°,अभिप्लव॰xx अति√रिच् >अति-रिक्त,का-१अङ्ग°,ग्रन्°××; अतिरिक्ता(क्त-अ)क्र-; अति-रिच्यमान- अन्॰ अति-रेक- अवपट्कार°, कर्मन्°xx <sup>+</sup>अति-रोगिन्- वैश्यातिसक्तः <sup>+</sup>अति√लिङ् > व्यति-लीड- लीडा° अति√वद्>⁺भत्यु(ति-उ)द्य-अन्° अति-चात- गीत॰॰ अति√वृत्>+अति-वर्तिन्- समा-द्वेमास° अति √ वृध् > व्यति-वृद्द- राजन्∞ +अति-वृद्धि- तृतीयसवन॰ +अति-व्याघ<sup>1</sup>– श्रप्तेः° अति√शंस्>अति-शंसन- स्तीम° <sup>+</sup>अति-शस्त− श्रन्° अति-शक्वरी- अतिजगतीº, गायत्री°°, चतुष्पदा°, परा°×× अति√शङ्क्>⁺अति-शङ्कय- अन्॰ अति-शाकर- श्रतिजागत°°, शाकर° <sup>+</sup>अति-शिख¹− शिख° अति√िशेष् > अति-शि(ए>)एा-श्रपरपक्ष°

b). °थि इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. सप्र. काठ ३४, १४)। a) = अन्न-विशेष-।  $c) = \hat{q}$ विशेष-। . d) पांभे. पृ ५९९ 🗴 इ. । e) वैप १ इ. । f) पृ ८६ यनि. संख्यासंकेतः इ. । g) प्रास. । h) पृ ८६ सस्य. १ अतिग्र-णी $^\circ$  > यिन. द्र. । i) = एकाह-विशेष- । j) = सर्व-विशेष- ।

सति-शेष- वसा॰, ४स॰, सतीबृहती॰ अति√शी>अति-शय- अर्थ°, उत्तरपद°, पूर्वपद° \*अति-श्वेत- अन्° अति√प,सङज् >अ(ति>)ती-पङ्ग- नित्यवत्सा° अति-सक्त- वेश्या° अति√स्> भति-सार- छर्दि॰॰ अति√सृज् >अति·सर्ग- १दान°, प्रैप°: अति-सृष्ट,ष्टा— ऋन्° अति√सृप् >⁺अति-सर्पत्- अन्॰ अति√रव्>अति-स्वार्थ- कृष्ट° अति√ह>अति-हरत्- अन्° अती(ति√इ), †अति…एति<sup>व</sup> श्राश्रौ १,३,२४; श्रावधौ २४,१२,७. भती(ति-इ)त,ता- अन्°, इन्द्रिय°, १काल°, शब्दहः 'न्ध°xx षत्य(ति-श्र)य-अमावास्या°, १ काल°, दर्शवीर्णमास°, नाना°, पक्ष×× <sup>+</sup>अ-तृतीया~ श्रपछी॰ अत्कील-> सास्कील- -०ल त्राधी १२,१३, ६<sup>b</sup>. अत्य(ति-श्र )स्रर-> +क्षत्यक्षरो (र-उ)पध- अन्° अत्य(ति-अ)न्त- अन्°, श्रन्त° <sup>+</sup>अत्यन्त-गत-, °न्त-गति- श्रन्° अत्यन्त-संयोग- १कारु° <sup>+</sup>अत्यन्तसंयोगा(ग-ग्र)र्थ-अत्य( ति√श्र)श्( भोजने )> अत्या (ति-श्रा)श- श्रन्° अत्य(ति-श्र) प्रि~ अतिजगती °°, गाय-त्री<sup>००</sup>. शक्तरीं<sup>००</sup>

अत्य(ति√अ)स् ( क्षेपर्गे) > भरय (ति-श्र)स्त- १श्रित<sup>००</sup> +अत्या(ति-श्रा)सम् संवत्सर° अत्या(ति-आ) 🗸 क् > + भत्या-कार-रताघा° अत्या(ति-आ) √ऋम् >°क्रम्य अन्° +अ-स्यागिन्- पतित° अत्या(ति-ग्रा)√धा> °धान- त्रन्° अत्या( ति-आ )√श्रु, श्वत्याश्रावयति बौथ्रौ ४,६:१०. अत्यु(ति-उ)च- १न° अञ्चि- राजन्य°, २वत्स°°×× आन्नेय- -यः शांश्री १०,४,४; बौधौ; [°य- श्रह्ण°, ३ऋ्ण°, गौर°, नारद°, २नील°××] +अ−त्रि-मृत- -तेन कौगृ २,१,२९. अ-त्वरमाण- पागवा ६,२,१६०°. अथ,>था २उद्° अथ-कार- १इडा॰, श्रोंकार॰ **\*अथर्-> °र्-**वन्-१ऋच्°°, सामन्°° क्षाथर्वण- -‡॰ण<sup>व</sup> √अद् श्रिष°, नि°, वि° अत्रिन्->°ण°- १थित° +अद्- अध°, श्रहुत°, १आम°××, <sup>+</sup>सद्,दा<sup>1</sup>— अन्न°, उपहत°, चाण्डा~ लान्न°, १तृण°, धान्य°×× सद्न- पथि°, श्वकुक्कुट…स° \*अट्नी- मशक° <sup>+</sup>२अदस्<sup>ह</sup>- १ऋव्य°; अदान्-; अद्मनी- दुर्° <sup>+</sup>अद्य<sup>h</sup>~ श्रज्ञ°, श्र<u>ह</u>त°, तृण्°×× अन- अकृत°, श्रक्षतोदक°°, श्रन्°×× धन्न-काम- पशुकाम°

धन्न-दान- सतत° अन्न-धन-अपरिमित°;अन्न-पान-पर°; \*अन्न-प्रकार-सर्व° अन्न-प्रयोजन- -नः<sup>1</sup> अन्न-प्राशन- ऋतुसंगमन°°×× अन्न-मय->°य-प्राणमय° वौध ३,८,१६+1. <sup>+</sup>अन्न-रस− २अक्त° धन्ना(न-अ)द,दा- अन्° अन्ना(ज-अ)ध-ऋद्धिः, पशुःः, ब्रह्मवर्चस°; अन्नाद्य-काम- प्राम-काम॰, दीर्घव्याधि॰॰, भूतिकाम॰॰ <sup>+</sup>आद्र<sup>k</sup>-- नि॰: आदिन्- केंत्रल॰ सादिनी- पुत्र°, स्यवस° १अ। ध- अन् ° **अ-द्रय-** अप्ति° अ-द्त्त->°त्ता(त्त-त्रा)दान- १मधु°° रअ-दर्शन- -नम् पाग् २,८,३ [°न-श्रकारान्त°, श्रनिष्ट°××ो १अद्स्¹->अमु-> अमुत्र अन्° समुप्य द्वि° **आमुप्यायण- श्राचार्य**° अ-दातृ- कन्या° अ-दाभ्य- १श्रंगु°, २आप्यायन॰ अ-दायिन्- भोजन°;अ-दिति-अन्°, इन्द्र°; अ-दीक्षित- २दीक्षित° अ-दीर्घ-सूत्र- -त्रः शंघ २४४. **अ-दूर**— अन्यय° अ-हपु- हप्ट<sup>°</sup>; <sup>+</sup>महप्ट-दोप-वाक-प्रशस्त<sup>m</sup>- न्यालहतः २अ-दोप- अन्यतर॰ अद्गहमान- (> आद्गाहमानि ->∘ની-)

a) पाभे. पृ९२० द्र. । b) पृ९४ आश्री १२,१४,६>यिन. द्र. । c) पृ९७ पा६,२,१६०>यिन. द्र. । d) वैप १,९५८० । द्र. । e) अत्रिन्>-ित्रणम् इत्यस्यात्रयतः । f) कर्तरि कृत् । g) भावे असुन् प्र. उसं. (पाउ ४,९८९) । h) वैप १ द्र. i) सपा. आपध २, ६, ५ अन्य॰ इति पाभे. । पृ९०० x नेप्टम् । f) सस्य. अन्नमय>> यिन. द्र. । k कर्तरि णः प्र. (पा ३, ३, ६०) । l) पृ९०४ यिन. संख्यासंकेतः द्र. । m) वस.>कस.>नृस. । n) पृ६७१ p0 आगा॰>यिन. शोधः ।

<sup>+</sup>? अद्धक-, अद्धा- श्रन्° अद्-भुत- श्रति°, श्रन्य°, अम्बर°, ज्वाला°, १दिव्य,°देव°×× +अद्भूत-स्वन- गन्धर्वविमान॰ अद्य> अद्य-तन- त्रन्° अद्य- √श्रद् (परि.) द्र. १अद्भि- प्रासाद°, महत्° अद्भि-वत्- मर्तशब्द° अ-द्विर्-वचन- प्रथम° \*अ-द्वेत- अप्ति° अधम हिश्रौ ९,५,३६💤. १अ-धर्म- २धर्म°, महत्तम°, \*अधर्म-प्रतिपेधिन्- राजन्° अधस्- द्यन्°, अनस्°, जिह्याप्र° +अधः-खात- तावत्° क्षधः-प्राङ्-शायिन्- -यी काश्री **५**,२,२१<sup>b</sup>. अध:-शय्या- श्रनशन°° अधस्-तात् तद्°, २वेदि° <sup>+</sup>अधस्-पाद्य- ४स° +अधो-नापित- -तः वैध ३, 94,2. अधम-१कुल°, तृच°, १नर°, पाठक°, मनुष्य° अधम(म-ऋ)र्ण->आधमण्य-श्रावश्यक्र°°, भविष्यत्° अधर,रा- श्रन्°, १उत्तर°, १एक°, पूर्व॰,॰॰, वन्धुजीव॰, १सन्य॰ भधरा(र-अ)रणि°-**अ-धारण**- कमराडलु॰ अ-धार्मिक- पतित°, म्लेच्छ° अधि काश्री २३, ३, १; हिश्री ६, ३, १७‡<sup>d</sup>; अप १,१८,१. अधि- १एक°, श्मशान°

अधिक का- अभि°, अन्यय°×× साधिक्य- कर्मन्°, मात्रा° <sup>+</sup>अधिक-कर्मन्- नवान्नप्रारान°° अधिक-वृत्ति- ज्योतिर्गणनादिकः क्षधिका(क-अ)ङ्ग- हीनाङ्ग° अधि-क(च्या>)क्य°-अधि√कु> अधि-करण- श्रनेक°, १एक°,२करण°,तद्°, नाना°×× क्षधिकरण-वाचिन्- अन्° अधि-कार- अक्षर°, १अङ्ग°×× <sup>+</sup>क्षधिकारिक— २आशाº अधि-कारक- विनिवर्तक° अधि-कृत,ता— अन्°, कर्पणशुश्रपा° अधिकृत-त्व- निर्दिश्यमान॰ अधि√गच्छ्र, गम् > ⁺अधि-गच्छत्- अन्° अधि-गत,ता- नष्टि°: अधि-गनतृ--०न्तः1: अधि-गम- अन्°. निधि°,न्याय°x x;+कधि-गमन-दार॰;अधि-गम्य सद्यस्॰ <sup>+</sup>अधि-गम्यमान- अन्° <sup>+</sup>अधि√गुप्> अधि-गुप्त− ब्रह्मन्° अधि√चर् > ⁴अधि-चरणा<sup>ड</sup>- सु॰ अधि√दिव् > अधि-देवन- मध्य° अधि-देवता- श्रिधकृत॰, तदु॰, प्रति॰ <sup>+</sup>अधि-दैवत्य− श्रनलाप्प'''म° अधि-पति- आद्विरसवा ...र॰,कर्मन्॰, २गरा°, २जय°, दहन°×× अधिपरनी- दासº माधिपत्य- श्रन्तःपुर्°, गो° अधिपति (-क)- ४स अधि√पा (रक्षणे) > अधि-प-गगा°, तद्°, दिन°, धन°×× <sup>+अधिप-ता</sup>— नृपशत॰

+अध-भोग b- कारिताº अधि-रथ->+निधरथीय- वुत्सस्य॰ अधि-राज<sup>8</sup>- श्रजिर॰ अधि√रुह् > अधि-रूड- मयुखर-स्करवानर॰, राजन्॰ अधि-रोहण- उत्तटप्रा∙••प्र°, गोऋङ्वाल॰ अधि√वद् >⁺अधि-वाद्- ४स॰ अधि√चप् > °वपन- निर्वपण्॰ अधि√वस् ( श्राच्छादने ) > अधि-(,धी)-वास- -सम् वौधी १२. १४:१८<sup>1</sup> [॰स- कृत्ति॰, तार्घ्य॰, ४स°, हिरग्य°° <sup>+</sup>द्यधि-वासस्- वासस्° <sup>+</sup>अधि√वस्(गन्धे)>क्षधि-वासित– हेमरलो ••• स्घ॰ <sup>+</sup>अघि√वस् (वधा.) क्षध्यु (धि-ड)-पित- १समया° <sup>+</sup>अधि-वि√राज् , अधि···विराजतः ऋप्रा ९, ४११. अधि√वृत् > अधि-वर्तन- अङ्गार° <sup>+</sup>अधि-शाखा-> ध्रधिशाख्य- द्रन्° अधि√शी > +अध-शय¹- १एक°, अधि√श्रि > ⁺अधि•श्रय- अन्॰ अधि-श्रयण- अन्॰, श्रन्वाहार्य॰, ३ आज्य°, परिस्तरगा° अधि-श्रित, ता- अन्° अधि√ष्ठा> अधि-ष्टान- २ऋक्ष°, श्रन्°, १उदक°,तद्°,भस्मतुष°×× अधि-ष्ठित,ता- आर्य°, १त्रिस्थान°, यार्भिक°, प्रत्ययित°° <sup>+</sup>अधि√स्त, स्तृ > अधि-स्तृणत्-

a) पाभे. वैप २,३खं. अधम् तैना ३,७,१३,१ टि. इ. । b) पृ १११ सस्य. अधःशायी इति नेप्टम् । c) पृ ११२ १q>p इ. । d) पाभे. पृ ६४५ e इ. । e) प्रास. वा वस. वा । पृ १९५ अधि-कक्ष-> अ॰ इति नेप्टम् । f) पृ ११६ -न्तः > यनि. इ. । g) वैप १ इ. । h) = कुसीद-भेद- । i) पाभे. वैप u पिरे. १अप्टनम् टि. इ. । u) कर्तरि कृत्।

अधी( धि√इ )> १ अधी( धि∙इ )त, ता- श्रनध्याय°, अनारभ्य°, अरण्ये°, दुर्°, पुस्तकप्रत्यय°×× अधीत-पूर्व- अन्° +अधीत-वेद्- अन्° बधी(धि-इ)त्य, अधी(धि-इ)यान-श्रन्°: अध्य(धि-श्र)यन- श्रन्°, श्रनुवाक°, आहृत°, इज्या°××; \*अध्ययना(न-ग्र)ध्व-संयोग-१गुर्वर्थ २०; अध्या( धि-आ)पक-पा २,१,६५ िक- श्रन्॰, इतरे-तर°, १कुमार°, भृतक°, शिष्ट°××] \*अध्यापक-याजक- गर्हित° धध्या(धि-श्रा)पन-अज्ञान°, अध्ययन°, उच्छ्वास°, गृतक°×× अध्या(धि-श्रा)वित- मृतक° षध्या(धि-श्रा)य- इ.न्°, अनु°, १उत्तर्°, उत्सृष्ट°, जप°, द्वादश°, नित्य°, पद, पूर्व×× धध्या(धि-या) विन्- १ श्रातः, आह्त°, १एक°, करुर°×× बध्ये(धि-ए)तृ- पावमानी॰, स्वा-ध्याय॰ अधी(ध-इन>)सा<sup>०</sup>- [°न- श्रन्य॰ आचार्य°,श्रात्म°, गुरु°,तद्°××] <sup>+</sup>लधीन-ता— पितृभर्तृपुत्र° अधी(धि 🗸 इ)प्(इच्छायाम् )> षधी(ए-इ)ए- १विधि° अ-धृन्वत्<sup>७</sup>−;अध्य(धि-श्र)द्म- गज°, माम°,दश°, दशमाम°, सेना°×× <sup>+</sup>अध्य(धि√अ)च् ,ऽच्>अध्य(धि-अ)च्, ब्च्- पा ६,२,५३. अध्य([,ध्या]धि-अ[,श्रा]ण्ड>)ण्डा-पाठा°°, १विशाख°°

90. अध्य(धि-अ)धे- > °र्ध-माप- > भाष्य -अध्य(धि-श्र)व 🗸 सो 🧇 ध्यव-सान- -ने हिथी ११, ५, ६व [°न-इन्धन°°,तद्धं°,देवयजन°] अध्यव-साय- आत्महनन° अध्यव-सित- अन्° अध्य(धि 🗸 श्र)स् ( क्षेषणे )>अध्या (धि-क्षा)स- क्रन्°, १एक°, जाल°, ड्रि॰, ४स॰ धध्या(धि-आस्य>)स्या- ऋन्° अध्या(धि-धा)तम- गो°, देवता°, FEFHO अध्या(धि-आ) 🗸 रुह् ( = 🗸 रुष् ) > +अध्या-रोप- > °प-ऋल्पना-वारहापु॰ <sup>+</sup>अध्या(धि-आ)√ह>नध्या-हार-वाक्य° अध्यू(धि-ऊधन् > )धनी- ऊनध्य °°, क्लोमन°° अध्य(धि√ङ)ह >+अध्यू (ध-ङ) हन- श्रहार°, उल्लाख, योजन॰ १अ-भ्रि->न(-१)भ्रि(-१)गु-हविष्कृत् अध्य- श्रन्त॰, श्रमि॰, श्रर्ध॰, प्र॰×× अध्वन्- अध्ययन°, अन्°, अप×× \*अध्य-गन्तव्य- काल<sup>००</sup> अध्वर- श्राप्रयग्रे · · स्य°, सु॰, सीम्य° षध्वर-कल्प- सुत्या° √ कथ्वर्य> कथ्वर्थु- ऋन्°, १एक°, कद्°, चमस°, छन्दोगव्ध×× आध्यर्यय- १एक०, काप्य० <sup>+</sup>अध्वर्यविक- श्रुत्रहिक्°

श्त्रध्यधिहोतृपद्नम् हिश्री १६, ६, विभाष्यरादण्डय°- ( > शाध्यरा-दण्डवायन- पा. ) पाग ४, १, +अध्वान¹- दुर्गम° √अन् (यथा.) अनुप्र°, अनुवि°, ग्रन्वप॰, श्रन्वब॰, श्रप॰, श्रभि॰, श्रभिष्ठ°, श्रभिवि°, श्रभिव्यव°, अभ्यप°, सभ्यव°, अव°, २.उट्°, प्र॰, प्रत्यप॰, वि॰, व्यप्त॰, समू॰ १सन्<sup>ह</sup>- अर्बन्॰ <sup>+</sup>अनत्-: अनन-: १ जनिल-श्रिप्ति°°, श्रनिम्रज्यलन°°×× <sup>+</sup>अनिल-चेषा− विगत° †अनिहो(छ-उ)त्पात- हिमपात° १ अनु 1-: +अन्य: +आन-: +आनम् अन्-अक्ष-सङ्ग- कम्<sup>1</sup> अन्-अक्ष-स्तम्भ- -म्भम्1 १अन्-अग्नि->°ग्नि-ज्ञ'-अन्-अङ्ग-त्व- पगु॰ अन्-अङ्ग-म्-एजय- अन्? अ-नञ्-कर्मधारय- -यः पा २, ४, रअनडुह्- पद्° १अ-नत<sup>k</sup>-; २अ-नत¹- २नत° अन्-अतिक्रम- प्रातहें गिकाल° अन्-अतिक्रमण- २% ध्र अन्-अतिदेश- विशेष° अन्-अतिरिक्त- श्रन्यून° <sup>+</sup>अन्-अधिष्टान- भृमि° अन्-अध्ययन- अनशन° \*अन्-अध्यापक- श्रयाजकः अन्-अध्याय- अधाय°, अभ्र°, सर्व° <sup>+</sup>अन्-अनुदात्त- १एक° †अन्-अनुपूर्व™-

a) पृ १२६ यनि. इ.। b) पृ १२६ i इ.। j पृ १२७ i उ.। j पृ १२७ i उ.। i प्र १८७ वर्षे । i प्र १८० वर्षे । i प e द्र.। e) व्यप.। तु. पाका.। f) = अध्वर्-। g) भेाव कर्तरि च कृत्। h) पृ १३३ यनि. संख्याi) परस्परं पामे.। j) विष.। उस.। पृ १३४ ०,० टि. नेष्टम्। संकेतः द्र. । li) पृ १३५ यनि. संख्या-संकेतः द्र.। l) = 3 दात्त-1 m) पृ १३७ <math>i = 1

<sup>+</sup>अन्-अनुब्यक्त− पर° अन्-अनुप्टुभ्³-अन्-अन्त- -न्तम् या १४, ३४<sup>b</sup> [॰नत- ऋन्त॰, १सम॰॰] सानन्त्य- १काम° अन्-अन्तर,रा- श्रन्°, क्षत्रियवैरयातु-होम°, छन्दस्°, तद्°, प्रति°×× क्षानन्तर्ये− अन्°, अनृपि°×× †बानन्तर्य-कार्य- सर्वादि° †सानन्तरर्थ-मात्र- वर्मन्° धनन्तरा-पुत्र- सदर्णापुत्र° अन्-अन्तर्हित- २स्वर° अन्-अन्यत्वकर<sup>0</sup>-†अन्-अपदेश्य- उत्सृष्ट°° अनु-अपनय<sup>व</sup>- देवता° <sup>+</sup>अन्-अपनोद्- १वास° अन्-अपराध- १सर्वकाम° +अन्-अपरोध- देश° \*अन्-अपचर्ग- श्रारम्भ° **अन्-अपाय-** श्रर्थशब्द° अन्-अभिधान- विशेप° अन्-अभिसंचन्ध- भक्षशन्द° अन्-अभिहित- श्रभिहित° <sup>+</sup>अन्-अभीज्या- मुख्य°° <sup>+</sup>अन्-अभ्युद्दप्- -प्रस्य काथौ २५, 8,866. <sup>+</sup>अन्-अय- १अय°

क, १८८. \*अन्-अथ- १अय॰ अन्-अर्थक- -कम्' [ ॰क- अर्थदत्॰] जानर्थक्य- ऋकारवचन॰, ऋध्य-धप्रहरा॰, ऋनुकर्षण॰×× अन्-अर्थविद् <sup>8</sup>-

अन्-अर्था(र्थ-अ)वेक्ष्<sup>1</sup>-अनल− १अनिल°, कःयवाल्°, इनशान°, २स्र्यं° २अन्-अवकारा-> °श-ख- विभ-क्तिविशेपनिर्देश° अन्-अवगम- २स्वर° अन्-अवलोभन- पुंसवन° अन्-अवसर्पण- अमितस्° अन्-अञ्त- ३त्रशन°, मांस° अन्-अश्लील-दान¹-अन्-अप्टक¹− **अनस्**– २अर्चन°, शव° २सनडु(ड्-ड)ह्- -†डुहः कागृ २९, १; वाग्र १५, २२ [°ह्-वु°, धेनु°, भूमि°े] झानडुह-शकृत्- ४स° <sup>+</sup>अनडुच्-चर्मन्- २द्वेंप° <sup>+</sup>अनडुद्-यज्ञ- श्रायोजन<sup>००</sup> <sup>+</sup>अनडुह्<sup>1</sup>— धेनु॰ <sup>+</sup>अनड्वाह्- विवाह°, १सप्ति° <sup>+</sup>अनस~ महत्° अन्-अस्या- १तृण<sup>००</sup>, प्रत्युत्थान<sup>००</sup> अन्-आगत- पाथिकृति° १अन्-आगम- विपय° अन्-आगस्- -गसः भाशि ४६<sup>m</sup>. अन्-आचार- नीलमक्षा°,विवीलिका°, मधुमक्ष्° अन्-आच्छाद्न- वृत्ति°° अ-नाथ- कृपण्॰, दीन॰, १वाल॰'॰ अ-माद<sup>n</sup>-; अन्-आदर<sup>n</sup>- आदर° अन्-आद्रण⁰-; शअनादान्तम्

अन्-आदेश- मन्त्र°, २स्वर॰ **रेअना**[न्-१या]च— यसायःः, श्रमस्यव् <sup>†</sup>अनाद्य•प्राशन→ अनार्जवः॰ अन्-आपाक<sup>p</sup>-- के १अन्-आमय− २कुशल॰ अ-ना (मक>) मिका− अर्गुष्टुः, उपान्त°, मध्यमा॰ <sup>+</sup>अनामिका-मध्यमा- १दक्षिण् अन्-आरोग्य- पर्वन्° अन्-आर्जव− पैशुन्य∞ अन्-आर्य- श्रार्य॰ अन्-आवास<sup>0</sup>- वहुविध्न्° अन्-आश-क- २प्राय°, २मृग्॰ः, २शस्त्र° अ-नासिक्य- १घोप° अन्-आहत- मृलाधार° अन्-आहित-> °हिता(त-अ) विन->+अनाहिताग्नि-ध्रुति-प्रकर्गा⁰⁰ अ-निघात- निघात° अन्-इच्छा(च्छा-श्र)र्थ'-अ**·नित्य,त्या**– नित्य° अनित्य-स्व- १देह°, पुरुपविद्या°, १विधि° ं ‡अ-निभृष्ट- -ष्टम् श्रापधी १८,१३, अ-नियम-प्रत्यय°,शास्त्रपरविष्रतिपेध° अ-नियोग- अन्° +अ-निरोध- गर्छ°

अ-निर्देश- पद°, पष्टी°

a) पू १३७ °भ->यिन. ह. । b) पू १३८ या १४,३६>यिन. ह. । c) तस.>उस. । पू १३९ यिन. ह. । d) पू १४० १b>d इ. । e) °दृष्टस्य इति पाटः १ यिन. शोधः (तु. सप्र. माश १६,१,५,९१; फ्रच्यु. च) । f) पू १४४ १e>d इ. । g) पू १४४ १i>j इ. । h) पू १४४ यिन. शोधः । i) विष. । तस.>यस. । पू १४८ सिटप्पणं यिन. ह. । j) पू १४८ १j>i इ. । k) पाभे. पू १०४२ पू इ. । l) समासान्तः अच् प्र. । m) पू १५० भाशि ४६,२>यिन. ह. । n) पू १५१ १v>i इ. । o) पू १५१ १ऽ>i इ. । पू १५९ पूर्वसुद्रापितं v टि. नेष्टम् । p) पू १५३ यिन. शोधः । q) तस. उप.  $\langle 811 \rangle$  वस् (निवासे) । r) पू १५८ पू नेष्टम् ।

अ-निर्हत⁰-; अ-निवृत्ति- १अइ°, व्यञ्जन°, स्वाध्याय° †अन्-इपुचारिन्- मृगयु° अ-निप्की(र्ण>)र्णा $^{b}$ -१ अन्-इ ए- १ दिव्य° अनिष्टा(ए-ग्रा)घाण- श्रद्शनीय°° अनीक- -केन शांश्री ३,१५,४ [°क-इपु°, चतुर्°, ज्योतिस्°, त्रि°××] +आनीक°- प्रति° अन्-ईक्षमाग्- वि° अनु श्रापथ्रौ १८, ७, ४<sup>व</sup>; हिथ्रौ ८, ८, ३३<sup>व</sup>; ९, ५, ४३<sup>e</sup>; पा १, ४,**९**० [°नु– हुर्°] २अनु!– अनु√कथ् >+अनु-कथन- कथित° अनु√कम्प् > अनु-क्रम्पा- सेद° अनु√काञ् > भ(नु>)न्-काश--शान्<sup>ड</sup> हिथ्रो **१४,** ३, १८<sup>३६</sup> िरा- धूम्र°, १वभुः, धेत°,४स°] अनु√कीर्ति>°र्तन-कर्मन°,नामधेय° अनु-कूल,ला- अन्°, यथा°,वाक्चित्त° <sup>+</sup>कानुकृल्य-दध्य (धि-२श्र) क्षत-दूर्वा-प्रवाल-पुष्प-कृत-विल-कर्मन्- -र्भ शंध ३३५. अनु√कु> ⁴अनु-कर!- १कृत° अनु-करण- अकारान्त°, श्रव्यक्त°, शब्द°; अनु-कार¹- १कृत° <sup>+</sup>अनु-कारिन्- तद्° अनु-कृति— २अप्टका°, ग्राथम°, १ श्राहुत°,प्रहुत°, १वलिहरण°×× अनु√क्लुप् > 'कल्प- २सवन° अन्-उक्न,क्रा- श्रयुक्त°, उक्त°

ब्रह्मयज्ञादि°, भक्ति°, वर्ण° अनु-क्रमण- छन्दस्°, ४स° अनुक्रमणी- श्रनुवाक°, छन्दस्° <sup>+</sup>अनु-ऋान्ति- श्रथर्वमन्त्र<sup>००</sup>, छन्दस्<sup>०</sup> अनु√कृञ्> अनु-फोश- १कोश° अनु √ख्या>°ख्या- एतद्°, किप्° भनु-स्यातृ- -†ताk अनु √ गच्छ् , गम् > अनु-ग,गा-कल्प°, कोहलीयमत°, १जल°×× +आनुग¹- तद्°; अनु-गत,ता-क्षत्रधर्भ°, गत°, प्रनृत्तप्रे···ह°×× +अनु-गम- सर्व°; अनु-गमन--आशौच°°, १उभय°, गो°×× \*अन्वगन् m- उपप्रेष्य ०० अनु√गृह् , ग्रह् > धनु-गृहीत-नित्यं, हिरएयगर्भ॰ अनु-गृद्ध"; अनु-ग्रह- आर्धी", १इडा°, १उभय°, १गुण्°×× ⁴अनुग्रह-वचन- प्रकर्ण्॰ ⁺अनु-प्राह्य- चकि०० अनु√गै > अनु-गान- इलान्द°, १एक°, नवन्° <sup>+</sup>अनु-चक्षस् ⁰- तद्° अनु√चर् > धनु-चर- अन्°, हि°, प्रतिपद्°, २मतङ्ग°, ४स अनुचरी- ४स° <sup>+</sup>अनु-चरण- २श्रवसान<sup>००</sup>, १श्रासन<sup>०</sup> †अनु-चारिन्- व्रत° <sup>+</sup>अनु√चित् , अनु…चेतथः ऋपा ሄ,५३†. <sup>+</sup>अन्-उच्चारण- पृथगवि···श्चिन्° अन्-उच्छिप्र- उच्छिष्ट° अनु√क्रम् >१अनु-क्रम− छन्दस्°, <sup>|</sup> अन्-उच्छ्वसत्− -सन् कौस् ४७, <sup>{</sup>

₹₹P. <sup>+</sup>अन्-उच्छ्वासन- २शस्त्र°° अनु√जन्> १थनु-ज,जा- पुंसा°,सु° \*आनुजा– श्रन्° अनु-जाचर->भानुजावर-हालेय°°, अनु√ज्ञा> अनु-ज्ञा- गुरु° अनु-ज्ञात,ता- अन्°, १कृत°×× अनु-ज्ञान− स्तोत्र°; धनु-ज्ञाप्य श्राप्तिगृ ३, १, २: २२;११,४: १७; बौगृ २,११,४४×× अनु√तुद्> ⁺अनु-तोद (वप्रा.)-चतुर्°, त्रि° अन्-उत्तर- २थपूर्व॰; अनु√दा ( दाने )>+अनु-दान- प्रयत्न° अन्-उदात्त- श्रन्°, ऋर्धपूर्व°, २आगम°, उच्च°, उदात्त×× अनुदात्त-त्व- २थागम°,सार्वधातुक्र° १अन्-उदित- श्रनस्तमित°, अस्त-मित°, १उदित° अनु√दिश् > १अनु-देश- प्रत्यय-बत्°, स्थानिवत्°, स्थानिसंज्ञा° अनु-देश्य- १%हीन°, स्थालीपाऋ° अनु-दिश- मन्त्र° अनु√दश् > ⁺अनु-दर्शिन्- कृत्य° अनु√दु>+अनु-द्रवण- पित्रयमन्त्र° भनु-द्रुत्य<sup>9</sup> अनु√धन्व्, (ऋनु)दधन्वे साग्र १, **९४**‡. अनु-नासिक,का- अन्॰, उदात्तः, निर्°, ४स°, सर्व° धानुनासिक्य- २स्वर° अनुनासिक्य- कण्ट्य°°

a) पृ १६२  ${}^{9}$ >c द्र. । <math>b) पृ १६२  ${}^{9}$ >यिन. द्र. । c) स्वार्थे प्र. । d) पृ १६५ f द्र. । e) पृ २४६८ g इ. । f) पृ १६६ यनि. संख्यासंकेतः इ. । g) पृ १६० त्रापश्रौ २०,१४,१३ इति नेप्टम् । h) पाभे. पृ १३५२ a,d द्र. । i) उप. कर्तिरि प्र. । j) उप. = ३कार- । k) पृ १६८ - $\dagger$ ता>- $\dagger$ ताp इति द्र.। श्रन्यत्र p श्रनपेक्षितिमेनेति । l) स्वार्थे अण् प्र.। m) किप. श्रनुकृतिः। n) पामे. पृ ७ १३ f द्र.। o) मलो. वस. । p) ॰सम् इति संस्कर्त्तः शोधपत्रम् । q) १ १७६ ॰स्य->यनि. द्र.। वैप ४-प्र-९०

१ञ्ज-पद्-> सानुपदिक- पा **४**, ४,३७. अन्-उपपत्ति- अक्रसन्त<sup>ः</sup>, श्रनु-प्रयोग°, अभ्याते°, अर्थ°×× †अन्-उपपात- ऋर्धवाद° ?अनुपरिविप्यति<sup>a</sup> <sup>+</sup>अन्-उपरोध- प्रकृतिः, फलः अन्-उपलब्धि- अर्थः, वर्णः †अनु-पळाळ- पतात° अन्-उपहत- शन्यजाति°, श्रशनि-वायु°, स्वचण्डाल° **अनु-पातक**- श्रतिपातकः **अन्-उपालम्भ-** कर्मगर्हाः अनु-पूर्व,वी- ४द्, वाधानः, उप-धान xx; बानुपूर्व- दीख़ा°; बानुपूर्व्य- अन्°, कारण°×× सानुपूर्वी-१काल°, परचात्<sup>2</sup>, वर्ण<sup>2</sup> †बानुपूर्व-संहिता- धन्ः †अनुपूर्व-त्व- २विद्याकर्मन्° अन्-उपेत- अन्यतर° अनु-प्र√फ़>†अनुप्र-किरण- तिख° अनु-प्र√दा > धनुप्र-दान- नाद°, १रस°, स्वास°, स्नेह⁰ अनु-प्र√युज् > बनुप्र-योग- सर्व° अनु-प्र√ह > 'हरण- प्रस्तर', वपाश्रपणी॰ अनु√वध्, न्ध् > 'द,दा- हिरू' सनु-वन्ध- १इत°, च°, चोदना°, देव°, पुरुप°°, प्रत्याहार°,सत्र°×× †अनुबन्ध(-क)- अन्°, ४त° <sup>†</sup>सनुबन्ध-त्व- पृथग्° षनु[,न्] य(न्ध्य,)न्ध्या- अवसृथ°, ४स°, सोमकयणीः

अनु√बुध् > बनु-बोधन- २धर्म° नेअनु-लिङ्ग- ४स° अनु-ब्राह्मण<sup>b</sup>− ४३° <sup>+</sup>अनु√भुज्>°क->°क-दशवर्ष-अनु√भू> <sup>+</sup>लनु-भवन- महदुःख°, शीतोप्णदुःखः; सनु-भु- सर्व॰ षनु-भृति->⁺अनुभृति-ज- अन्ः ?अनु-मत्°- -मन्तः, -मन्तौ माधौ 4,2,93,9. अनु-म(द् >)ती<sup>त</sup>-अनु√मद् > <sup>+</sup>सनु-मदित- दिप्र° अनु√मन् > °मत, ता- १डभय°. तरन्त°, २ब्राह्मण°, याज्ञिक°, अनु-मति- -तये<sup>e</sup> [पीते- श्रिप्ति°] अनु√मन्त्रि> १वनु-मन्त्रण-श्रनुयान° प्रास°, जप°xx अनु√मा>धनु-मान- तद्° <sup>+</sup>अनु-मास- मास° अनु√यज् > धनु [,नू ]- याज-श्चन्°, त्रि°, नव°, पत्नी°,प्रयाज° धनुयान-प्रतिषेध- प्रकृत्यनुप्रह° अनुयाज-प्रसव− श्रा°; °जा• (ज-अ)न्त,न्ता- प्रयाजादि° अनु√या>अनु-यात- १धन°, यात° अनु-यायिन्- तद्° अनु √युज् , ⁺बनु-योज्य- दर्शपूर्ण-१अनु । ,नू ।-राध,धा-तिष्य°ः, रोहिणीः अनु√रुष् >लनु-रोध- १तद्गुण॰ १अनु-रूप,पा- श्रतिक्रम°, अपराध°, अनु-वपट्√छ > °कार- अर°, आज्यस्तोर्त्राय°, टक्यस्तो-त्रिय°××; +ेआनुरूष्य- १सार°

अनु√लिप्, मप्, बचुलिम्पतान्। सनु-लिप्त,सा- गन्य<sup>ः</sup>, श्वेतचन्द्नः, सनु-लेपन- श्रवतः'ः, रापाग्दः स्तान<sup>००</sup>, १गात्र<sup>०</sup>, गोमय<sup>:</sup>×× **बनु-ले(पक**≫)पिका- (> क्--पा.) ['का- लाजः] <sup>+</sup>अनु-लोक− मन्त्र°; अनु-लोम− क्षत्रियवैस्य°, प्रतिलोम°, १शुभ, मानुलोम्य- हेतु<sup>ः</sup> अनु√वच् > वचन- १काण्डः निगद॰, प्रैप॰, ब्रह्मन्॰,संप्रैप॰x× लनु-वाक- अध्याय°, अन्य°, अर्ध°, अप्टक°, १श्रप्टन्°, एकविशति°xx अनुवाका(क-अ)ध्ययनb-अनुवाको(क-उ)काः¹ अनु-वाक्य,क्या- अन्, अर्ग्ये° ? श्रारण्ये°, इज्या°, श्रामे°×× सनु-वाचन- प्रेप°, सह सन्(नु-उ)क, का-, वन् (नु-उ) क्ति- श्रन्° +सन्(नु-ऊ)चान- ऋन्°, ज्ञातःः, हुर्°, श्रोत्रिय° सन्(नु-उ)च्य,च्या- ऋरण्दे° अनु√वद् > °वाद- २७दित°, कर्मन्°××; <sup>+</sup>लनु-वादिन्-कियमाण् <sup>+</sup>सनुवादिनी- ऋधियस्र वपट्कार°, ४स°; 'कृत- अन्', वपट्कार°, वपट्कत°

a) तु. पृ १७९ । उपसंविशति इति संस्कृतः संभावना । b) उप. = प्रन्थ-। c) पृ १८९ यनि. शोधः, h टि. च नेष्टम् (तु. संस्कर्तुः टि.)। d) पृ १८७ °न°>यनि. इ.। e) पृ १८८ इह वेयुचित् स्थलेयु  ${f d}$  इत्यस्यस्थाने  ${f c}$  इ.  ${f i}$   ${f f}$  ) पाभे. पृ १७२५  ${f j}$  इ.  ${f i}$  9) पृ १९३ का- ${f v}$ वित. इ.  ${f i}$   ${f i}$  9 १९४ ब्रह्मस्थं b नेष्टम्। i) पृ १९४ को(क्त-अ)क्ता°>यनि. इ.।

अनु-वात⁴-अनु√विद् (लाभे) > °वित्त-पज्ञ-अनुवित्ता(त्त-ग्र)ग्नि- श्रन्° अनु-वि√घा>+अनुवि-धि- दृए° अनु-चि√स्> षनुवि-सत्त<sup>b</sup>- -तम् हिथ्रौ ७,२,२७°. अनु√वृत् >भनु-वर्तिन्- शार्यपथ°, २धर्म°, स्वधर्म° अनु-वृत्ति- श्रापद्°, १एकदेश° +अतु-स्य(वि√श)ज् ,ञ्ज् >अनुव्य (वि-२श्र) क्त- अन्° अनु-व्या √ह > °हार- अभिचार° <sup>+</sup>अनुन्या-हत- अकुशल° **अनु√वज् >** भनु-वज्या- शय्या°° १अनु-व्रत,ता- अन्॰, तद्॰ अनु√शंस्>वनु-शंसन- योनि° अनु-शस्त- श्रन्° अनु√शास् >अनु-शासन- २वेद°, शब्द°, शमितृ°, साधु° अनु√पञ्ज् > अनु-पङ्ग-अनु√पिच् >+अनु-पिक्त- धृत° <sup>+</sup>अनु√ष्ट्रभ्>°न्दुभ्- अतिजागत°, श्रन्°, श्राचीं°, अ(सुरी×× कानुष्टुभ- वार्हत° अनुप्दुप्(-क)-बृहत्°,श्रायन्तीय° अनुप्दुव्-आदि-- १पप्° अनु√ष्ठा> °ष्टान- २धर्म°, पञ्च-२यथाविहित°, महायज्ञ°, २यथोक्त°, सर्वधर्म°, स्वधर्म°, स्वस्वधर्म ॰

भनु-ष्टित- पूर्व°, बृद्धसंप्रदाय° अनु-सं 🗸 रभ् , अनुसंरभध्वम् वौश्री ₹,२७: ३२º. अनु-सं√तन् > ⁴अनुसं-तान-ब्रह्मदेया°, ब्राह्मदेया° अनु√स>°सरण- गाईस्थ्य°, तीर्थ° 'अनु-सार- दोप°, पुत्रभाग°, १त्राह्मण°, शास्त्र° अनु-सारिन्- तीर्थ°, पद°, १सर्वाङ्ग° अनुसारिणी- १वत्स° अनु-सृ(त>)ता- १वत्स° अनु√सृज् > ⁴भनु-सृजत्– श्रन्॰ <sup>+</sup>सनु-सृजि(त≫)ता- १९ वत्स° अनु√सृप् > <sup>+</sup>सनु-सर्पण- १यान° +?अनुस्तोम- संदंश° अनु√स्वु > °स्वार~ १श्रौरस°°, कण्ठ्य ००. कवर्ग ०'००, जिह्यामू-लीय°×× अन्√ह >°हरण- प्रणीता°, स्वितृ-अनूक- श्रंस॰, अर्ध॰, यथा॰ अनूप- निर्° अन्-ऋत- १अशव°×× +अनृत-वाद- आक्रोश° अ-नृशंस->भानृशंस्य- सत्य° अन-एक- १एक° १अनेक-पद⁵— <sup>+</sup>२अनेक-पद्<sup>ष</sup>- एकपद्<sup>००</sup> क्षनेक-प्रत्यय- द्विवचन°° अन्त,न्ता- -न्तम् शांश्री १५, २६, १‡<sup>b</sup> िन्त,न्ता- श्रइकार°, अकार°, श्रक्षर°, श्रवर्ण°××ी अन्त-गत- प्रगृह्य°°

अन्त-लोप- श्रादिलोप° 9अन्तं-स्थ<sup>1</sup>—; √अन्ति > १अन्तक- मृह्यु° अन्ते-वासिन्- अन्°, श्राचार्य°, कलापिवै "न°, गोत्र°, तद्×× अन्तो(न्त-उ)दास- अन्°, श्रायु-दात्त°, समास° अन्तोदात्त-स्व- उत्तरपद॰, तत्पु-रुष॰, पूर्वपद॰, १ लोप॰॰, समास॰ झन्त्य,न्त्या- अन्°, श्रनेकाक्षर°, अर्धर्च°, २आद्य°, ग्रामंब×× †आन्त्य- •न्त्यः वाधौ २, 7,8,5年. भन्त्य-ज,जा- पतित°, म्लेन्छ°, ३वन्°ः; अन्त्य-जात- पतित° \*अन्त्य-स्व- सर्व॰ \*अन्त्य-स्वर- द्वितीया° श्रन्तम- यजुस्° अन्तर् (:) वैधी ३:४;९:१३ िर् अन्°, १उदक°, ऋतु°, चर्मन्°,विहार°, संवत्सर°, सदस्°, सार्घप्रथमयाम°] अन्तः-पाद-, <sup>+</sup>अन्तर्-अर्धर्च-अन्° <sup>+</sup>अन्तर्-आगमन- मराङ्कस···र° अन्तर्-भाल-अनुलोग°°,अरलि°×× अन्तर्√इ>+अन्तर्-अय- ऋन्°, देवता°, पर्वत°, यजुस्° अन्तर्-आय- श्रन्° अन्तर्-इत,ता~ श्रन्°,श्रपचार°°, उपवास°, २त्राह्मण°, १भक्ष°, रजस्॰॰, सप्ताइबत्थपर्ण॰ धनतर्√ई, (धनतर्)ईयते उसू २,

3.8十. धनतर्-उक्य्य- १सामन् <sup>+</sup>लन्तर्√गम्>लन्तर्-गत- प्रह° †१सन्तर्-गर्भ-> 'भिन्- अन्' +२सन्तर्-गर्भ,र्भाª- अन्° अन्तर्-देश- दिश्° लन्तर्√धा>°द्धा,धान-१ उदक°, डपप्रेष्य°े, १तृण°, ? प्रस्तर°े अन्तर्-धाय अन्° अन्तर्-हित,ता- श्रन्°, १एक-पवित्र°, प्रामाध्ययन°, १जीव°. १दर्भ°, निर्णीत°, पत्रित्र°, व्यञ्जन°, १सुवर्ष°, हिरएय° \*अन्तर् **/**भू > भन्तर्-भृ (त>) ता- मन्त्र°; धन्तर् √यच्छ्, यम् > अन्तर्-याम- २उपांशु॰ अन्तर्-यत्-> °वली- स्नातऋ° धन्तर्-बसु- गर्ग°े, चातुर्मास्य-वैश्वदेव<sup>००</sup>, छन्दोमपवमान० <sup>+</sup>अन्तर्-चासस्- श्रन्° धन्तश्-शव- पृतिगन्धः <sup>+</sup>सन्तस्-पाद्- प्रादेश° धन्तः-सं( रथ> )स्था<sup>b</sup>- -स्था वैताश्रौ २४,१०°. भन्तः √स्था >२अन्त,:-स्थ-पाग ४, २, १३८<sup>व</sup> िस्थ-श्रन्तर°, २ऊष्मन्°, युग्म°, ४स°, स्पर्श°, स्त्रर°, ह°] अन्तस्थ-वर्ण-कार°-<sup>+</sup>लन्तस्थीय- पा**४,२,१३८. | १अन्धक-** ऋषि°

श्रतिरात्र°, अन्°, १ अन्तस्थ \*× बान्तर्य- १डभय° <sup>+</sup>बन्तरा(र-श्रा)गमन - पद्मनखः श्रन्तरा(रा-श्र)न्त°<sup>ड</sup>  $+\sqrt{}$ क्रन्तरि> २अन्तर $^{\rm h}$ - किया $^{\rm o}$ <sup>+</sup>अन्तरण¹- हिनस्° अन्तरित्त--० कस्य शांधी ४,१०,१ िक्ष- अव°, क्षिति°, पृथिबी°, वायु°] झान्तरिक्ष-१दिव्य°,भौम°,धेत° बन्तरिक्ष-सम1- -मम् अग्निगृ ३, 9,7: 90<sup>1</sup>; 7, 3: 5<sup>1</sup>. <sup>+</sup>अन्तक्र्य<sup>™</sup>−> °र्क्य-कल्प- श्रनु-प्रहिक<sup>co</sup> अन्ति > धन्ति-क- थन्°, गोकुल°, दूर°, सम्°, स्तोक°, स्वर्श° अन्त्र- १क्षर° १आन्त्र- अतु°, उद्गातृ°, निर्°, स्थूल° †अन्द<sup>n</sup>- १इडा° ?अन्दोलिति°- पात्राग ७,२,९. **√अन्ध्** पाधा. चुरा. उभ. उपसंहारे. १अन्ध- -न्धः घापश्रो २०,७,१८० िन्ध− श्रन्°, १जड॰॰, जनुपा॰, जन्मन्°, जाति°,तस्कर्°××] अन्ध-कार- १धूम°, नित्य° <sup>+</sup>अन्धं-करण- पा ३,२, ५६. +अन्धं-भविष्णु-; अन्धं-भावुक-पा ३,२,५७. १अन्तर,रा¹- श्राग्न॰, श्रङ्गुलि॰, अन्धीगु-> धान्धीगव- २निपेध॰,

बात्सप्र°, इयावार्वः अन्य √%न् (परि.) ह. ग्रन्य,न्या- -न्यः हिश्री ९,५, ३६<sup>‡०</sup>: लाधौ १०, २,६<sup>०</sup>; वैताधी २४ १<sup>‡वग</sup> [॰न्य, न्या- श्रन्॰؞×] \*अन्य-कारित-,\*अन्य-गति\*-अन्ः धन्य-तम- कुशपुष्पद्रभें, पञ्च-सप्तनवन्°; १ बन्य-तर्- २ यमः धन्यतर-तस्(:)> °त:-हणृ '-धन्य-त्र- तद्° अन्य•रव− १अ५°, अर्थ°°×× अन्यत्व-कर- श्रन्° <sup>+</sup>अन्य-देवत-व्यवेत- श्रन्॰ सन्य-पू(र्व>)र्वा- ग्र**न्**० <sup>+</sup>अन्य-प्रकृति<sup>5</sup>- श्रन्॰ अन्य-प्रयोजन- -नः" अन्य-भाव- श्रन्° <sup>+</sup>अन्य-मृत्-पूरण- खनन॰ <sup>+</sup>अन्य-युक्त- अनर्थक्° अन्य-योग- अन्° कन्य-वत्सा- विवत्सा° १भन्या(न्य-अ)र्थे- श्रन्॰, रमृति॰॰ २भन्या(न्य-ग्र)र्थ- > ९४-दर्शन-नामन्°° ?अन्यो(न्य-उ)द्र<sup>v</sup>->°दर्य'-अन्यो(न्यः-म्र)न्य- इतरेतर° +अन्योन्य-स्पर्शन- श्रस्रिण्ड° २अन्यतर-> बान्यतरेय - शाकत्य° अन्वं(गु-अं)स- अंस° अन्व(नु√अ)ञ्ज्> भन्व(नु-२अ)तः-घृत°, नवनीत°

a) वस. । b) विप. (उदयनीयेप्टि-)। वस. (तु. सोमादित्यः c. च)। c) सन्तः, संस्था इति पाठः ?। d) पृ२१२ अयं निर्देशः नेष्टः । e) पृ२२१ h टि. नेष्टम् । f) पृ२२१ यनि. संख्यासंकेतः द्र. । g) पृ२२२ ॰र(रा-श्र)॰>यनि. शोधः । h) कर्तरि बण् प्र. (तु. पा ३,२,१) । i) पृ २७९८ ० द्र. । j) विप. (श्रन्न-) । k) पामे. पृ २५४६ S इ. । l) °क्षं स॰ इति पाठः ? यनि. शोधः (पृ २२३ k यदुक्तं तज्ञेष्टम् [तु. पृ १२५९ l])। n) वैप १ द्र. 1 o) तु. पागम. 1 p) पामे. पृ ८६० d द्र. 1 m) = ऋषि-विशेष- । q) पृ २२९ एपु r) अत्र r>s इ. । s) कस. । t) पृ २२७ °त-६णू->यिन. शोधः । स्थलेषु यनि, शोधः । अत्तप्र° टि. इ. । पृ २२८ j नेष्टम् । v) पृ २२९ शं>ा इ. ।

अन्व( नु-ग्र )व√ सृज् >°सर्ग-पदार्थः अन्वचे (नु-अन् 🗸 इ)> अन्ववा( व-श्र)य- विश्वजित्° <sup>+</sup>अन्ववे(व-इ)त- यथा° अन्व(नु 🗸 ग्र) सू ( क्षेपणे )> \*अन्ब(नु-अ)सन- हिरण्य° अन्वा(नु-आ )√ख्या > °ख्यान-सत्° अन्वा(नु-श्रा)√चि>°चय- युगपद्° अन्वा(नु-आ)√दिश् >°देश- अन्° अन्ञा(नु-श्रा)√धा> °धान-श्रिश°, ब्रह्मन्°; अन्वा-धाय पुनर्° अन्वा-धि- निधि° अन्वा-हित->°ता(त-ग्र)ग्नि- ग्र.न्° अन्वा(नु-आ)√रभ् >°रव्ध- श्रन्°, १चिति°, पत्नी°, स्थाली° <sup>+</sup>अन्वारव्ध-द्शपूर्णमास³— अन्॰ **धन्वा-रभमाण-** अन्° सन्वा-रभ्य श्रन्° अन्वा-रम्भ- गृहपति°, यज्ञ° अन्वा-रम्भण- १दान<sup>००</sup>, पवमान<sup>०</sup> अन्वारम्भणीय- ४स° \*अन्वा-रम्भम् पत्नी° अन्वा(नु-ऋा) √रुह् > °रोहण- तद्° अन्वा(नु-श्रा) 🗸 ह > अन्वा-हार्य-श्राहवनीय° **अ**न्वाहार्य-क- १पिगड° अन्वाहार्य-पचन- १गाईपत्य° अन्वि(नु√इ), †सन्विहि श्रापधी १, ۲,9<sup>b</sup>. धन्व(नु-अ)य~ अन्°, उक्त°, २एत°, कारण°, गृहपति°°, तदु°×× \*अन्त्रयो(य-उ) पाय- नानाः

\*अन्व(नु-ग्र)यिन्°- स्तोम° क्षन्वि(नु-इ)त,ता- श्रन्°, श्रन्त°, अन्तय°,कर्मन्°,कुलशीलवयस्°×× अन्वि(नु√इ)च्छू ,प् >⁺अन्वेपण-सीता° अन्वी(नु√ई)च् > अन्वी (नु-ई) क्षण- घृत°, सत्यानृत° अन्वी(नु-ई)क्षमाण- श्रन्° √अप्>२अप्- अषः श्राप्तिगृ २,२,५ः ८<sup>d</sup> [अप्- इदम्॰॰, उदकुम्भ॰, पृथिवी°, प्रणीता°, वहु°××] ऽआप्य,प्या- १दिव्य° भाष्यानां(ब्रात्यस्तोम-) शांश्रौ १४,७२,१°. \*अपां-स्थान!- -०न विध १,५६; अपां-नप्तृ<sup>ह</sup>- -प्रे<sup>ह</sup> <sup>+</sup>अप्-पति~ अनल° **क्षप्-पवित्र**- कापाय° अप्सु> <sup>+</sup>अप्सु-प्रवेश- -शः शंध २६५. अप्सु-मत्<sup>b</sup>- -मतः आमिय २,६,२: १३. <sup>+</sup>वप्∙सेक- मार्जन°° सब्-ज- कनक°, १नील°, सौवर्ण॰॰ अब्द- कृच्छू°, चान्द्रायण°, त्रि°, प्रति°; +अव्-धि- घृए।° अव्-भ्रिण->़श्चिटभ्रण्वाव-काश<sup>1</sup>~ +अव्-युक्त~ -क्तान् अअ ३,२६; १सभ्र- श्रन्°, कृष्णा-खन°, छिन्न°, निर्°, महत्°, रजस्००, १वात० अभ्र(-क)- विध्वस्त-

कलुष°; +अभ्र-भार-स्तनित-सह°; अभ्र-विकार- २अपर° +अभ्रा(भ्र-श्र)वकाश-१जलशयन°° १आप्¹– ଅनु° १अपस्- गोशकृत्०, महः०, सु० अपस्-व(र्>)री- अन्° २अपस्<sup>k</sup>- विद्मना° अप्तु-> अक्षोर्-याम- विश्वजित्°° क्षप्तस्— अन्° **अप** परि°° अपकर-> °र-क- पावा १,३,१०. अप√क > +अप-कार- सार° <sup>†</sup>अप-कारिन्— ब्रह्मविद्या° <sup>+</sup>अप-कृत- १कृत°, कृत्वा° +अप-किया<sup>1</sup>- अन्° अप√कृष् > अप-कर्ष- उत्कर्ष°, १कुत्त°, मत्त°, वाक्य° †अप-कर्षण- एघस्°, मल°, मृत्र-पुरीष°, लेपगन्ध° **धाप-कृष्ट**— १तुल्य° अप√ऋम् > अप-ऋम- त्रि° अप-क्रमण- अन्° <sup>+</sup>अप-ऋामु(क>)का− श्रन्॰ अप-श्रीयमाण<sup>™</sup>--अप√गच्छ् ,गम् >⁺अप-ग− अन्॰ **अप-गम**– श्राशीच° +अप √गृ,गृ (शब्दे ) > अप-गर-अभिगर° अप्√चर्>अप-चार-तद्°,१द्रव्य°, पलाश°, मात्रा°, यश°, वृक्क° <sup>+</sup>अपचार-कालातिक्रमा(म-श्र) न्तरित-विपर्यास-व्यवाय-समासा(स-आ)दि- सोम°

अप√िच(पूजायाम्)>°चि ( त> ) , ता- श्रन्°; १अप-चिति- त्विपि° अप√िच (चयने), अपिचनोतिª अप-चय- अङ्गुलि॰, श्रर्घ॰, १एक॰, १इब्य°, पक्ष°, १भक्त°, १वाहनः +अप-चयन- १तृणः २अप-चिति- रथन्तर° अप√च्छद्>⁴अप-च्छादयत्- श्रन्° †अप-च्छादयमान- श्रन्° अप-च्छेद— उद्गातृ°, पक्षपत्र°, पूर्वापर° अप√च्यु, अपच्योष्ठाः<sup>b</sup> अप√जिं> +अप-जय्य- श्रन्॰ अ-पतित,ता- श्रनभिशस्त°,श्रन्योन्य° †अपतित-त्यागिन्- त्रहाहन्° क्षपत्य- अन्°, तद्°, दर्शनीय°×× <sup>+</sup>अपत्या(त्य-ग्र)धिकार-स्थ- अन्° अप्√त्रस्> ⁴क्षप-त्रस्त- अपेतः +अ-पथ्य- १मूल°ः; १अ-पद्-<sup>+</sup>२ग्र-पद्<sup>व</sup>−> भपद्-कर्द्भ<sup>e</sup>− हद° अप√दिश् > ⁺क्षप-दिष्ट- श्रन्॰ थप-देश- १कुल°, वर्तमान°, हेतु° +अप-देश्य- अन्° <sup>+</sup>अपधारय- पावा, पावाग ४, १, १७३1. ग्र**प √नी>** भप-नय- श्रन्°, आहव-नीय°, १काल°, तण्डुल°×× ? इप्टि°. ईध्यि॰. थप-नयन-देवनिर्माल्य° अप√नुद् > अप-नुत्ति- १गद°, पाप°, पापकर्मन्°, २भ्रात्व्य°, रोग°, सर्वपाप° \*अप-नुद्- अलक्ष्मी°, शोक°

अप-नोद्- अतिथि°, निर्ऋति° <sup>+</sup>अप-नोदक- सपत्नी॰, सर्वपाप॰ खप-नोदन- धुतृष्णाः, सर्वपापः अ-पन्न-> °न्न-दत्- कृट° श्र**प-पाठ**- मात्रा° अप-पात्र, त्रा- अमेध्य°°, शूद्र° अप√\*वाद् (<ह्)>अप-वाद<sup>द</sup>-अप√वाध् >+अप-वाध- तक्मन्°, २शस्य° भप√मृज्> <sup>+</sup>अप-मृष्टि- दुरित° ध(प>)पा-मार्ग- श्रर्क् °, ३चिति°, १वट००, ३शमी०० अप√यु, सप (यूयाताम्) आपश्री १४,२९,१५. २अ-पर, रा- २श्रपर° १उत्तर°, उदक्°, १दक्षिणा°'00×× अपर-नामन् - देवरात° अपर-पक्ष- अवाच्छन्न°, पूर्वपक्ष°, मार्गशीर्वपौपमाघ° **अपर-भाव-** सादश्य° **अपर-रात्र**- प्राग्रात्र° अपर-सक्थि<sup>b</sup>— शीर्प°° †अपर-सीम्य- प्राग्याम्य° **अपरा**(र-श्र)झि- प्रणीत।°° १क्षपरा(र-ग्र)न्त¹-; २क्षपरा(र-अ) न्त्र - १हविधानि॰ अपरा (र-ग्र) ध- दक्षिणार्ध°, द्वादशाह° अपराध्ये- शतावम° भपरा( र-श्र)ह्म- पूर्वाह्र '००, मध्यं-दिन°, मध्याह°, महत्°, सु° भापराह्निक<sup>k</sup>-

आपराह्मिकी-पौर्वाह्मिकी॰ अपराह्निक¹- . <sup>+</sup>अ-पर-दृष्ट- श्रत्यन्त॰ अ-पराजित,ता- अभय°, श्रायुष्य॰, ऐन्द्री॰॰, स्वस्त्ययन॰॰ ग्रप√राघ् >°राघ- अन्°, १काऌ°. दीन्ता°, पुरुष°, १विधि॰, सर्व॰, **१ग्र-परिमाण-** अर्थ∘ अपरिमाण- वि° अ-परिमित- १पप् <sup>+</sup>अ-परिलोप− श्राचार्यः <sup>+</sup>अ-परिचृत्ति− सर्वहोम° अ-परिसंवत्सर,रा- -रान् हिष २, ३,३२<sup>™</sup>. **+अ-परिसमाप्ति**- वाक्य° अप√रुध् > °रुध्य-, °रोध-, रोध्य- श्रन° अप√छप् > भप-लापिन्- सर्व॰ अप√वद् > धप-वाद- धन्°, श्रादेश°. तद्°×× अप√विघ् >लप-विद्र- १औरस∞ अप√चृ (प्रतिघाते)> क्षप-वार्य°-अप√वृ (आच्छादने ) > +स(प>) पा-वृत्-, 'वृत- अन्° अप√वृज् >षप-वर्ग- श्रन्°,श्रादि°, इष्टि°, १उत्तर°, उदच्×× अप√वृत्>क्षप-वृत्त- अन्° <sup>+</sup>ग्रप√हयथ् > सप-च्याथ- भ्रन्° ग्रप-द्या(वि-श्रा)√ह > ⁺अपव्या-हरत्- श्रन्° | ग्राप्√व्ये> +अप-वीत- प्राचीन°

a) पृ २४७ b नेप्टम् । b) पृ २४७ ° व्यो° > यनि. द्र. । c) पृ २४९ यनि. संख्यासंकेतः द्र. । d) = अगाध- । e) वस. । f) व्यप. । तु. पागम. । g) पृ २५९ यनि. शोधः । h) पृ २५३ ९q > u द्र. । i) पृ २५४ यनि. संख्यासंकेतः द्र. । i) कस. । k) पृ २५४ q नेप्टम् । l) विप. । तत्रभवीयप् उन् प्र. उसं. (पा ४,३,१९) । पृ २५४ q इत्येवं पठनीयम् । m) पृ २५६ ॰ णवि॰ > यनि. शोधः द्र. । n) पिसं॰ इति पाठः १ यनि. शोधः (तु. आपध २,९५,२  $B\ddot{u}b$ . च) । o) पृ २५९ यनि. शोधः ।

अ-पर्यत्- - इयन् श्रापश्री १६, २, £a; 3,93b. १ ग्रपद्यात्तन श्रश्र १,३२. अप√श्रि>+अप-श्रय- प्रकृति° +सप-श्रित- अन्° अप√सद् >+ंभप-सद्- १तापस°, २वाह्मण° अप-सलवि- -वि° २अप-सन्य- १कृत°, ४स°, १सन्य° ? ग्रपस्कन्दनः श्रप १<sup>२</sup>,१,५‡<sup>d</sup>.. ⁺अप√स्तृ (श्राच्छादने ) > भप-ं स्तरणे- निर्ऋति° <sup>+</sup>अप-स्नान- १भरमन्° <sup>+</sup>अप√स्फ़र् >°स्फ़र(त् >)न्ती-क्षप√स्तु >†अप-साव- १ऋप्रन्°, १एक°, चतुर्° अप√हन्, अप'''जहि हिगृ १,१३, १३‡<sup>e</sup>; (श्रप) हत>ता ऋपा **19,48** <sup>+</sup>१अप-ह→ क्लेश°, तमस्° **धप-**हत— श्रन्° <sup>+</sup>अप-हनन- कूर°, रक्षम्° अप√हा(त्यागे ) > +अप-हान-२श्रपर० अप√ह> <sup>+</sup>२अप-ह- धन° अप-हरण- एकचक°, कार्पस ... र्णा॰, क्षेत्रद्रव्य॰, द्विशफैकशफ॰×× अप-हर्नृ- गराइव्य°; अप-हार-उपघात°, कुशकर ••• व्य°, धन°, राजपुत्र°, सर्व°, सर्वधन°,सर्वस्व° अप-हारक- अःन°, १श्रह्न°, दीप°, वस्त्र°, वाच्°

<sup>+</sup>क्षप-हारण- २श्रपर° <sup>+</sup>अप-हारिन्- अजावि°, यन्न°, ऋपूप°, कव्य°, कांस्य, गन्ध°×× अपहारिणी- २भाग° अप-हत- अन्°, चिर° अप√हु>°प-ह्रव- अत्यन्त°, प्रमाद° अप्((प-थ्रा) 🗸 क् > २ भपा-करण-नखलोमन्°, १वत्स°; °कुर्वत्-अपा(प-श्र)घ- श्रपनोदन° ग्र-पात्र->°त्री√कु>°त्री-करण-१ऋत° <sup>+</sup>अपात्रीकरण-कर्मन् −१कृत° अपा(प-श्रा)√दा>°दान- अन्° ?अपादाय' कौसू ३८,८. अपा $(q\sqrt{3})$ न् > 9 अपा<math>(q-3)।  $q^g$ प्राग्ग° +२ग्र-पात<sup>b</sup>- मृन्मय° \*श्रापामीव!- इन्द्रस्य° +अपा(प-अ)र्थ-> अपार्थ-क्र<sup>1</sup>-देवपितृमनुष्य° <sup>+</sup>अ**पा**(प-आ)√श्रि><sup>+</sup>अपा-श्रयण-श्रवसक्थिका°, कण्ठप्रावृत° <sup>+</sup>अपाप्टि- १त्रयस्°; अपाप्ट- शत° अपा(प्रअ)स् ( क्षेपणे )>+अपा(प-आ)स- १शम्या° +अपा(प-श्र)सन- तृणकाष्ठ°, वासस्° अपि- उत° अपि√धा > °धान- श्रन्°, श्रपूप°, अमृत°, श्रातञ्चन°, ओष्ठ×× अपिधानी- २सांनाय्य° अपि-हित- श्रन्°, श्रपूप°

अपि√वत् >+क्षपि-वात<sup>k</sup>- सु° अपि√वन् >°वान्य-> °न्य-व(त्स >)त्सा¹- -त्सायाः कौगृ ५,६, <sup>+</sup>अपि-सोमपीथ- अन्° अपी(पि√इ), अप्य(पि-श्र)य- हप-द्वती°, पक्ष°, पक्षपुच्छ°, पुच्छ°, शिर्स्° अ-पीत- पीत°; +अ-पुट- १पुट° श्र-पुरी(ष>)षा- -पा हिथ्रौ ११, <sup>+</sup>अ-पुरोगव<sup>६</sup>- -वासः शांश्रौ १२, 98,2#. **ग्रपूप-** अन्°, अन्न° अन्नादि°×× <sup>+</sup>अपूर-(क >)का− ३स्वस्तिक°° <sup>+</sup>अपूप-कन्द्-मूल-फल-मांसा (स-आ)दि- सर्वभक्ष्य° +अपूपा(प-आ)कृति<sup>m</sup>- अन्° २अ-पूर्व,वी- पूर्व॰, २सवर्गा॰ अपे(प√इ)> धपा(प-अ)य- अधि-करण°, श्रन्°, १अभीवर्त्त°×× \*अपा(प-अ)यिन् - श्रन्° अपे( प-इ )त-श्रन्°, १तन्त्र°, १वृष्टि°, वेगकम°, स्नातक° +अपेहि >°हि-कटा<sup>n</sup>-, °हि-द्वि-तीया-, °हि-प्रघसा-, °हि-वाणिजा-; °हि-स्वागता-पा,पाग २,१,७२. अपे(प√ई)ख़ > ⁺अप ( प-ई )क्ष-माण- अन्° अपे( प-ई )क्षा- अन्°, श्रर्थ°, चतु-र्दशी°, तद्°, १दुःख°, पौत्र-प्रमृति°, प्रजन°°, वृत्ति°

a) पश्यन् इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. सपा. हिश्रौ ११,१,१५) । b) पृ २६० आपश्रौ १६,३,१४ >यनि. इ. । c) पृ २६० यनि. शोधः । d) अपस्कन्दतु इति शोधः (तु. पै २,२४,९ ॰न्दयतु इति पाभे.) ! पृ २६९ <अप $\sqrt{}$ स्कन्द् इति नेष्टम् । e) पाभे. पृ २७७७ m इ. । f) शोधार्थ शौ १, १३ [भू. पृ ९९] इ. । g) पृ २६५ यनि. संख्यासंकेतः इ. । h) तस. । i) = साम-विशेष- । j) स्वार्थे कन् प्र. । k) वैप १ इ. । l) विप.>नाप. । यस. । m) यस. । n) अपोह-कटा – इति पाका. ।

अपे(प-ई)क्षित-, अपे(ए-ई)क्ष्य अन्° अ-पेय,या- श्रखाद्य°, १अनाद्य°, श्रभक्ष <sup>+</sup>अ-पोगण्ड− श्रजड° <sup>+</sup>अपो(प√उ)भ् > अपो(प-उ)टध-अपो(प√ऊ)ह् (प्रापर्ग)>अपो(प-ऊ) ह- अपेतं° +क्षपो(प-ऊ)हक− मल° <del>+क्षपो (</del>प-ऊ)हत् – श्रन्° ध्यपो(प-ऊ)हन- ऋत्विज्° क्षपो(प-ऊ)ह्य श्रन्° +? अप्यन्त- उभयतस्° <sup>+</sup>?अप्य् अवाम् अप्राय ४,१‡°. +ेसप्युत्था(पि-उद्√स्था)> भप्युत्-थाय हिध १,४, ४३<sup>b</sup>. +अ-प्रख्यान- योग° +अ-प्रगल्भ- श्रन्° अ-प्रज्ञात->°त-वन्धु- -न्धुः <sup>+</sup>अ-प्रतिचार- शामणी° <sup>+</sup>अ-प्रतिज्ञात− आधान° अ-प्रतिपत्ति- श्रवर्ण°, शब्द° अ-प्रतिपिद्ध- अशिए° अ-प्रतिपेध- श्रन्वित°, उत्सर्ग°×× अ-प्रतीत्त- -त्तम् माश्री २,५,५,१८०. २अ-प्रत्यय<sup>6</sup>-; +अ-प्रभव- प्रगाथ॰ अ-प्रयोग- उपपद°, सामान्य°, सिद्ध° अ-प्रयोजक- -कम् मीस् ४,१, २५; <sup>+</sup>अ-प्ररेक− भक्षण° अ-प्रसङ्ग- अन्तोदात्त°, दीर्घ°, °स्त्रर° अ-प्रसिद्ध~ पुरा° अ-प्रसिद्धि- श्रवधारणः, आनन्तर्यः उत्सर्गलक्ष्ण°, उपसर्जन°××

अ-प्राप्ति- श्रभ्यासप्रसारण°, द्वितीया° अ-प्रिय- प्रिय°, स्व° अ-प्रोचित- प्रोक्षित° अप्सरस्- श्रोपधि॰॰, चेत्र॰॰, गन्धर्व॰ अ•फल~ फल° <sup>+</sup>{अ-वਲ- ੧਼ਰਨ°; ੨अ-ਕਲ, ਲਾ<sup>1</sup>-<sup>+</sup>अ-चह्नच्- नित्य° <sup>+</sup>अ-बाधक− उत्सर्ग°, कृत्स्वर° +अवाधक-स्व- पुरुप॰ +१अविभस्ते अप ४८,२४ है. २अ-ब्रह्मन्-> °हा-ज्य-ता- -ताम् ह वोश्रो १५,४ : ४; -ताये वोश्रो १५,४ : २;३. अ-भद्म- १मस्° अ-भक्ष्य-अभोज्य°,श्रभोज्यान्न°,संकर° १अ-भय,या- शावुष्य°°, एध°°, १भय°, राजन्°, सर्व°×× अभयं-कर- पावा ३,२,४३. +अभय-दक्षिणा- सर्वभृत° <sup>+</sup>अ-भसद्- •सत् पा ६,२,१३८. अ-भाव- अकान्तोष्मप्रत्यय°, अङ्गत्र''' ज्ञा°, श्रङ्गर्संज्ञा°, अङ्गार°×× अभि√काञ्, अभिचाकशीति या **૧**૪,૨૧<sup>fi</sup>. <sup>+</sup>अभि√काङ्ख् > °काङ्क्य ऋन्° अभि√कु>+अभि-ऋरण- स्वप्न॰ षभि-कृति- २कृति<sup>००</sup>, गायत्री<sup>००</sup>, पुरस्° अमि√ऋन्द् > ⁴अभि-क्रन्द-वायो ॰ अभि√क्रम् > भभि-क्रम- त्रि॰,हि॰, अभि-ऋम्य अन्° अभि√क्षिप् > ⁺व्यभि-क्षिप्त- व्यव-अभि√गच्छ्,गम् > लभि-गमन-

श्रन्°, श्रसच्छास्त°,आर्यस्त्री°, दैव-तीर्थ°,परदार°,पशुवेश्या°, पितृव्य ···त्नी॰, 'रजस्त्रला॰, थोत्रियर्ति ""ती", सुप्तप्रमत्त", होम°; अभि-गमयत्- अन्॰ अभि-गामिन्- ४खर°, गुरुदारा°. पली°, सगोत्रा°, सवर्णा॰ अभि √गाह् >†¢अभि-गाहमान--नः शुप्रा ४,६५; तैप्रा १२,८. <sup>+</sup>अभि√गुप् >°गुप्त- ब्रह्मन्°, २वेद° अभि√गुर् > + अभि-गृत- व्रह्मन्°. स्वयम्° अभि√गृह् >°ही(त>)ता- सेना° अभि√गै>वभि-गीत- कम्प∞ अभि√ृघृ>+अभि-घार- उपस्तरण°. अभि-घारण- ग्रिधिश्रयण्°, अन्°, अभिघान<sup>००</sup>, श्रवदान<sup>०</sup>×× अभि-घारित,ता- श्रन्°, श्रास्तीर्ण°, उपस्तीर्ण°, कि.मृ°, सत्य° अभि-घार्य- अन्° अभि√चर् > १अभि-चरण-> आभिचरणिक- ४स° षभिचरणीय- छेद्न°° अभि-चरत्— अन्° अभि-चार- १भैपज्य°, रत्तस्॰, विद्वेपण्ण, शान्तिः वाभिचारिक-राजकर्मन्°. शान्तिक∾ अभि√च्छद् > ⁴अभि-च्छाद्न¹-सुवर्ण° अभि√जन् >अभि-जन- विद्या° <sup>+</sup>अभि-जनन- शृद्रा° <sup>।</sup> ग्रमि√जप् >⁺अभि-जस− ग्रष्ट-

a) सपा. माश्री ३, १, २४ अप्यगात् इति पामे. । पृ४०५ e नेप्टम् । °गाम् इति संस्कर्तुः शोधः ? । b) पामे. पृ १६९९ f द्र. । c) पामे. पृ ४५६ c द्र. । d) °तम् इति पाठः ? यिन. शोधः । e) पृ२७७ १g>i द्र. । f) पृ२८३ यिन. संख्यासंकेतः द्र. । g) ब्रह्म॰ इति पाठः ? यिन. शोधः (तु. वाधूशी ३, ७१: ३²; वैतु. शब्दसूची) । h) पृ२८८ या १४,३०>यिन. द्र. । i) = मण्डन-।

सहस्र°; अभि√जि>+अभि-जयन- संवाद° १अभिजित्- चतुर्विश<sup>००</sup>, विश्वजित्°, सर्वजित्°; ॰जितं- श्रन्॰; ॰जिति-सर्व°: अभि√ज्ञा > ⁺अभि-ज्ञ- सद्गुम्भनान्तर°; अभि-ज्ञान- शील° अभि√उवल् >°ज्वाह्य⁴ अभि√तप्>+अभि-ताप- शीति° अभि√दह् > 'दग्ध- -मधे हिथ्रौ १५,६,२३<sup>०</sup> [ अध- अन्॰] ग्रभिद्यु- -चवः°; अभि√द्युत् > <sup>°</sup>द्योख्य पुनर्° ग्रमि√दुह् >°द्दोह- राजन्° अभि√धा > २अभिधा- उभय-स्वरित°, पादवृत्त°, प्रातिहत° अन्°, १अनवयव°, अभिधान-**छभिधान-**ख-श्रनेकार्थ°××: चोदना°; अभिवानी- १अध° अभिधायक- १गुण्॰, सत्त्र° <sup>+</sup>अभि-धायिन्- ५शु°, सप्रपञ्चपर-ब्रह्म°;अभिधायि-त्व- संख्येयवा° अभिधेय- -येन अअभू ८<sup>त</sup> [ ॰य-१स्व°]; अभिहित,ना- अन्°, कृदन्तशब्द°, तद्°, पुनर्°, २ब्राह्मण्°, संपःत° अभिहित-त्व- प्रकृ:ति° अभि√धाव् (गतौ)>°धावत्- अन्° श्रभि√धू >°ध्न्वत्- श्रन्° <sup>+</sup>ग्रभि√धृ> °धारण- पशु° <sup>+</sup>अभि√ध्वंस् > ध्वंसयत्- अन्° श्रभिनि√धा> °धान- १न।सिक्य° अभिनिहित- क्षेप्र°, २जात्य° <sup>+</sup>ग्रभि√निन्द् > अभि-निन्दित्-

-तारम् या १०,४२. ग्रभिनि√मुच् > °मुक्त- २स्र्यं° <sup>⁺</sup>श्रभिनि√म्छुप् >°म्छुप्− २सुर्य° <sup>+</sup>श्रभि-नि√यम् >°यम- १काल° <sup>+</sup>ग्रभि-निर्√मुच्>°मुक्त- २स्र्यं° ग्रमिनिर्√वप् > ⁺अभिनिर्-उ (त>)प्ता- अन्° अभिनिर्√वृत् > °वृत्ति- किया° अभिनि√विञ् > +अभिनि-वेश-ज्ञान°; अभिनि (स् > )प् √पृन् (शब्दे)<sup>€</sup>>°ष्टान- दीर्घ° अभिनि√हन् >°हत- भार° ग्रमि√पत्> ⁴अभि-पतन- उभय-ग्रभिपरि√ह > तस्°; °हरत्-, <sup>+</sup>अभिपरिहार-. <sup>+</sup>अभिपरि-हृत्- अन्° ग्रभिपरी (रि√इ)>°रीत-१अहीन°, महत्°, यज्ञ°, सुत्या° श्त्रिभिपर्याचर्ति¹; ग्रिभि√पा(रक्षणे), अभिपाति ऋपा ८,४५‡. ग्रभि√पूज् > °पूजित- प्रश्नान्त° <sup>+</sup>ग्रभि-प्रति- -ती पा २,१,१४. अभि√प्रथ्>°प्रथन- अन्° ग्रभिप्र√युज् >°योग<sup>६</sup>- संवत्सर° <sup>+</sup>ग्रभि-प्र√श्वस् > °श्वसत्- ४न्° ग्रभिप्र√स्था > °स्थित-आपथ्रौ ९,११, २२; हिपि २३: १९; श्रभिप्रा (प्र√श्र) ण् > °णत्- अन्° ग्रभिप्रा (प्र√श्रा)प् > ⁴कभिप्रा-(प्र-त्रा)प-, अभिप्राप्न्यात् अन्° अभिषे (प्र√इ) > °प्राय- २वर्तृ°, तद्°, तिवृत्तिः, संवत्सर°×× अभिप्रेत- ग्रन्°, यथा°

अभिप्रो(प्र/उ)क् > +अभिप्रो(प्र-उ) क्षत्- ऋन्°; अभि√प्छ > °प्लब- २श्राद्य°, उत्तम°, चतुर्°, चतुर्दशन्°, त्रि°, षृष्ठ्य°×ं× अभि√भाष् > °भ।पग- अनार्य° +अभि-भाषमाण-, °भाषित- अन्° <sup>+</sup>अभि-भाषिन् स्मितपूर्वे : °भाष्य त्रन्°; अभि√भुज्>°भुजत्-স্থন্° अभि 🗸 भू , अभिभवेत् अअभू ८h. अभिभूत- नरक°, हिरएय° अभिभूति- विनुत्ति° अभिभूर्-> °भू:-सौर्य-दिव्य--‡॰व्यानाम् पाग् २,१४, १२<sup>1</sup>; १४¹; १६¹; अभि√मन् > °मान- पैशुन्य॰॰, १वहुल॰, स्द्र॰ अभि√मन्त्रि>°मन्त्रण- ३त्राज्य°, आसाद्न°, तद्°×× <sup>+</sup>अभि-मन्त्रि (न् >)णी- ज्या° °मन्त्रित,ता- अथर्वन्°, १उत्रृत°, सहस्र°, सूक्त° ग्रमि√मा > अभिमाति- > <sup>+</sup>अभिमाति-पूर्व- श्रन्° अभि√िमथ्>⁺अभि-मेथन- होतृ° अभिमुख, खा- अप्ति°, अन्°×× <sup>+</sup>अभिमुखी √कु > °करण-कामिनीमनस्°; अभि√मृश् >°मर्श- हविर्धान°; °मर्शन-श्रन्न°, श्रात्मन्°, आसन्दी°×× °मृष्ट- अन्°, पर° ग्रभि√म्लै>°म्लात- श्रन्° अभि√यज् >+क्षभि-यजन- अप्ति° अभीज्या- अप्ति°, ऋन्°, श्रहोरात्र°, ऋतु°, १ श्रोप धभक्ति°,तद्°××

b) दम्धे इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. भाष्यम् , आपश्रौ १४, २५, a) पृ २९२ आ° > यनि. द्र. । c) शोधार्थ वैप १,२११७ a द्र.। d) पृ २९५ श्रत्र d,१ d,२ यिन. द्र.। e) पृ २९७ यिन. द्र.। h) पृ ३०२ श्रश्र ८,१>यिन. द्र.। i) पृ ३०३ सस्थ. -व्यानाम् >यिन. द्र. ।

ग्रमि√या><sup>+</sup>कभि-यान⁴- उपगान॰ अभि√युज् > °योग- हत्त° अभि√रक्ष्,(श्रीम) रक्षथ > था ऋपा ७, ५४‡; अभि√रम् >'रत- शब्दशास्र° +अभि-रति- अन्°, मृगया'''न° ⁺अभि-राम- तोयाव…त°, प्रजा°, १मनस्°; ग्राभिरूप- अन्° °पक- १कुमार° <sup>+</sup>अभि√लक्ष् > °रुक्षित- अन्° <sup>+</sup>श्रमि √लप् > °लपन- ध्वज° अभि√लिङप् > ⁺अभि-लिम्पत्-अन्°; ⁺ग्रभि√लुप्> 'ऌस− क्रिया° अभि√वद् >°वाद- प्रातर्°, मन्त्र° क्षभिवादने- अवरोहण°, ३ अशन°०, गुरु॰, २दी:क्षित॰,प्रत्यवरोहरा॰×× अभिवादिन्- > <sup>+</sup>अभिवादिनी-तद्°, वसोर्घारा° <sup>+</sup>अभि-वादुक−, °वाद्य अन्° ग्रमि√वन्द् > <sup>+</sup>अभि-वन्दिन्-नित्य°; ग्रिभिवि√धा > °धि- मर्यादा°; अभिविहि(त >)ता- १त्राह्मण° <sup>+</sup>श्रमि√घी> १क्षभिवी(त>)ता-पुरुप°; अभि√हृत् > १ अभि, भीवर्त- स्त्रयोनि°; ग्रिभि √वृध् > °वृद्धि- चन्द्रक्ला°, जाया°; ग्रभि√वृष् > वर्षण- अना-च्छादित°, स्वप्न°°; °वृष्ट- मेघ°; ग्रभि √वै > °वा(त>)ता-ग्रन्° <sup>+</sup>श्रभि-व्य(वि√अ)ङज् > व्वयक्ति-

°हार - श्रादित्य°, इन्द्र°, इन्द्रा-वरुणा॰, कल्याणा॰, ज्येष्ट॰×× ग्रभि√व्ये>+श्मभि-वीत- १वाल° ग्रभि√व्लङ्ग् >°व्लग्य<sup>b</sup> ग्रभि√शंस् > °शंसन-पातक°, २ब्राह्मण°°××; <sup>+</sup>सभि-शंसिन्- मिथ्या°; श्रन्°, श्रनुदेशिन्°, उत्सृष्ट⁰°×× <sup>+</sup>कभिशस्तेन्य- अन्° सभिशस्ति-, <sup>†</sup>अभिशस्य- अन्° <sup>+</sup>ग्रभि√शङ्क > °शङ्का- पाप° स्रभि√शप् >°शाप- शपथ°, शा५° अभिशर्वर- इन्द्र°; अभि√शुच् (दीप्तौ)>+अभि-शोक- श्रन्° श्र**भि√श्र**>°श्रावण–२ब्राह्मण°,४स° अभि√पिच्,ञ्च् >°षिक− ४न्°, राजसूय°; 'पेक- श्रिप्त', १कृत°, नृप°, पुष्य°, प्रथम°, राजन्°, राज्य°××; °पेक्य− °बेचन- ३श्राज्य°,पुष्य°; °सीय-गोसव°; अभि 🗸 पु (अभिववे) >°षव- २ग्राप्यायन°, २उपां-शु°, महत्°××; °षवमा(न>) ण<sup>c</sup>-;°पुत- सकृत्°;°पुत्य-श्रति° +अभि-घेण<sup>d</sup>−>अभिवण्य<sup>e</sup>- घौम्य° असिप्टि- सु°; ग्रासि√प्टु>†मि-प्टवन- निगद्°, १शस्त्र° ग्रिभिसं √युज् > °योग- १एक-शब्द°, देवता°××; + श्रीम-सं√वृ (आच्छादने)> °वृत-ग्रद्येल°; ग्रिमिसं√घा> °धि -> °धिकृत-, °धिपूर्व-ऋन्°

समवा(व-अ)य- १एक॰ ग्रभिसं√पद् > ⁺क्षभिसं-प<sub>ति-</sub> श्राहवनीय°; अभिसं√वन्ध् >°वन्ध-१थ्रह°, श्रन्°, श्रात्मादान°, कर्मन्°,चोदना॰xx श्र**मिसं√भू**, क्षभिसंबभ्वयुः' अभि√सृज् >+अभि-सृजत्- द्रन्॰ अभि √स्तु , स्तॄ (् आच्छादने ) > <sup>+</sup>अभि-स्ती (र्ग्>)र्णा- फन्नक॰ अभि√हन् > अभिघात- ग्रायाम°, चैत्यवृक्ष्°, भेद°, स्थान°; धभि-°व्रत्– ऋन्°; °हत– उल्का॰, वेशकीटक्षुतवचस्°; +अभि-√हस् >°हास- स्त्री° श्रमिहिं√क > °कार- वपट्कारा-नुमन्त्रण°; <sup>+</sup>सभिहिं-कृत-, धभिहिं-कृत्य अन्° अभि√हु (दाना॰)>॰जुहुत्- श्रन्॰ षभिहुत,ता- ऋन्°, संपात°, सहस्र-संपात°; अभिहोम- १अक्ष॰, श्रभिमर्श°, पद°, पुरुप°×× ग्रभि√ह> <sup>+</sup>लभि-हार- अग्नि°, इन्द्र°, तद्°, यद्° श्रभी(भि√इ) > +अभ्य (भि-ग्र)य-श्रादित्य°, तमस्° ग्रभी(भि√ई), †अभि (ईमहें)<sup>ह</sup> **ग्रभीदण->** काभीक्ष्ण्य- बुरसन<sup>्</sup> **ग्रभी(**भि√ई**ेग्> १** अभीशु- दशन्° <sup>+</sup>अ**भीपु**- पाउदु ५,१. अभूति - स्यै?h; अभेद- अर्थ°, पद्°, रूप° अभोजन- ग्राम्य°, त्रिरात्र° त्रभोज्य- अभस्य°, भोज्य°, १मधु॰ रहस्य°°; ग्रिभिःया√ह > विभि-सम्-ग्रवे (व√इ) > अभि- श्रिभ्यग्र- सु°; व्याभ्य(भि√ग्र) च्

a) उप. = उपक्रम-। b) पृ ३११ °ङ्गय > यिन. द्र. । c) पृ ३१५ अभि-पवमाण-> यिन. द्र. (तु. श्रापथ्रौ २१,१३,७ सोममानैः इति पामे.)। d) व्यप. । उप. <सेना-। e) श्रपत्यार्थीयः ण्यः प्र. (पा ४, 9, १५२)। f) पामे. पृ३१७ a ह. । g) पृ३१९ अभी $\sim$ यिन. ह. । h) अप्रभुक्तयात् इति शोधः (तु. सपा. शौ ७,१०५,१ ?अुभूत्याः टि.)।

> १अभ्य(क्त>)का- -का या ६,१५∮°. ग्रभ्य(भि√अ)जु, बजु > २वभ्य∙ क्त,का<sup>b</sup> - अन्°, घृत°, तैल°×× अभ्यङ्ग- १पाद°; सभ्यञ्जन-अज्ञन°, १आजन°, खट्बाशयन°°×× अभ्यञ्जन-हता(त-श्रा)° अभ्यधिक,का- त्रैवार्षिकः, रद्रोगः, ह्रादशन्°; +अभ्य(भि.श्र) धी ( धि√इ ) > अभ्यध्य(धि-अ) यन- श्मशान° ग्रभ्यन्तर,रा- न्य°, द्विमास°, वाह्य°, २मण्डल°, १वर्ष°, ५ण्मास°×× अभ्यय वे-; श्रभ्य (भि√श)र्च > ॰स्ये अन॰ <sup>+</sup>ग्रभ्य(भि-त्र)लंकु(त>)ता⁰~ सु° अभ्यव√ह > °हरण- भैक्ष°; °हार-१विल्व°, विस°, मास°, मूत्र-शहुच्छुक°; †सभ्यवहार-संयोग-मृत्रपुरीषस्रेह्विस्रंसन°; ऋभ्यवे  $(a\sqrt{\xi})>^+$   $\Rightarrow \forall a = (a-\pi)a-$ <sup>+</sup>अभ्यवा(व-अ)यिन्- १उदक्ष ग्रभ्य(भि√श्र)श् (न्याप्तौ) > °श-ऋन्°, २मएडल° †श्रभ्य(भि√अ)स् (भुवि ), श्रमिः अस्मि<sup>1</sup>, अभि (श्रस्मि)<sup>1</sup> ग्रभ्य(भि√अ)स् ( क्षेपेरे) > १क्षभ्य-स्त,स्ता- अन्°, इतिकर्णा°, एकादश°, गत°, त्र्यह°×× सभ्यास- अन्°, अभिस्रव°×× अभ्यास-जिवि° अभ्यास-विकार- अन्° <sup>+</sup>अभ्या(भि-श्रा)सिन्- निन्दित-

> °या- श्रन्°; २अभ्यस्त-> °स्तम् √ इ> °स्तम्-अय-अनुद्धृत° श्रभ्या√गम् > <sup>+</sup>°गम- श्रोत्रिय° +अभ्या-गमिज्यत् – अन्° ग्रभ्या√चर् >°चार- -रे¹ हिगृ. अभ्या√तन्>अभ्या-तःन- १जय° अभ्या√धा> °धान- अमेध्य°, इध्म°××; °हित- नित्य° <sup>+</sup>ग्रभ्या√मा>अग्या-माय- आर्च° <sup>+</sup>अभ्या√ख़्(श्राच्छादने)>°वृःय द्रन्° ग्रभ्या√वृत् > °वर्तयत्- श्रन्° अभ्यावर्तिन्- कर्मन्°, देवता°,संख्या° अभ्यावृत्ति- कर्मन्°, किया° अभ्या√सञ्ज् > °सक्त- श्रन्° <sup>+</sup>श्रभ्या(भि-त्रा)√सद् >°साद्यत्-अभ्या √ हन् > †सभ्या-हत- अन्° अभ्यु(भि√उ)क्ष् > °क्षित-, °क्ष्य अन्°; अभ्युच्√चि>°चय-सुत्या°, स्वाङ्ग° ⁴अभ्यु(भि-उद् >)च् √छिद् > अभ्युच्छिन्दत्- अन्° अभ्युदि(भि-उद्√इ)> °दय-आश्चर्य°, सर्व°; भ्रभ्युद्-इत, ता- अन्°, अनिरुप्त°, अभिनि-मुक्त°, अहुत°, २सृर्य° <sup>+</sup>अभ्युदित-निर्मुक्त- २सूर्य° अभ्युद्√हर्ग> °दृष्ट- अन्°, दृष्ट° अभ्युद्धृ(भि-उद् √ह)>° एत,ता-श्रन्°, पुनर्°; अभ्युद्√यम् > °यत− एघ°°

कर्मन्°; +अभ्य(भि√अ) सूय | अभ्यु(भि-उद्>)न् √नी>°नीय-पुनऱ्° <sup>+</sup>ग्रभ्युप√पद् >°पत्ति– स्त्रीयाल° <sup>+</sup>अभ्यु(भि-उ )प√शी>°शय-रखर°°; श्रभ्युपे (प√इ)> °पाय- निर्वेप° अभ्यू (भि√ऊ)ह् (वितर्के) > °ह-मन्त्रार्थाचन्ता°, योग° <sup>+</sup>ग्र-भ्राज- २भ्राज°; अभ्रि -४स° अभ्यादान- यूपाहुति° अभ्रेप- दूत°; √अम् (गत्यादिपु) अभि°, प्र° १झमत्र- वृत्ति°; +१अमन-<sup>+</sup>लमिन्-; <sup>+</sup>३भास-; <sup>+</sup>लामिन्-; एमान-√अम् (रोगे) श्रभि°; <sup>+</sup>२भ्रमन–; †अमि- शिरस्° ?२ग्रम- > अमा > अमात्य-१दुर्ग°, देश°, पुत्र°××; अमा-वास्या- २ऋष्टका॰, चतुर्दशी॰, पौर्णमासी°, ४रा° सामावास्य~ पा ४,३,१६1. <sup>+</sup>ग्र-मङ्गल– मङ्गल°,**२अमत्र–** स्थाली° अमनुष्य- राजन्ः; रैग्रमन्त्र- मन्त्रः ग्रमन्त्रसंस्कृत- -ताः<sup>!</sup> वीपि ३,५, १; <sup>+</sup>अ-मर्प- श्रनवक्षृप्ति° ग्रमल-काञ्चन°; \*अमल-जल- स्निग्ध° <sup>+</sup>अमलां(ल-श्रे)शु- कृतविघट्टन<sup>\*\*\*</sup> ता°; अमहीय-> भामही-यव- गायत्र° ग्रामानुष- मानुष°ः २ग्रमित, त(-अभि॰ ग्रमित्र- अन्°, अभि°, दूरे°××

a) पाठः ? सन(न्-त्र)भ्यक्ता इति शोधः । निप.(अप्राप्ता- Lऋष्टि- = इन्द्र-त्रज्ञ-]) । नाक्यान्ते वा इति पदमपि पाठ्यम् । शेपं वैप १ अम्यक्ख्\* – इत्यत्र गतम् । पृ ३२१ < अभ्य (मि √अ) ज्, ङ्ज् नेष्टम् । b) पृ ३२१ यनि. संख्यासंकेतः द्र. । c) पृ ३२१ यनि. द्र. । d) पृ ३२२ अयं निर्देशो ने $\mathbf{p}$ ः । e) प्राप्त.। f) पृ ३२४ क्सी $^{\circ}>$  यिन. इ.। g) पृ३२४ यिन. इ.। h)  $^{\circ}$ रेण इति पाठः (तु. पृ३२६)  $^{\circ}$  यिन. इ. (तु. संस्कर्तुः टि., पामे. च )। i) पृ ३३४ पाग ४,३,१६ > यनि. इ. । j) मन्त्रसंस्काराः इति  ${f R}$ . (तु. संस्कर्तुः टि.) ।

अमीव,वा- अन्°; अमृत- -तम् बीगृ २,५,२४<sup>‡३</sup> ित- घृत॰, १दघि°°, शुद्ध°] †अमृत-तृण- श्रगमार्ग° श्रमेध्य- श्रन्त्यजाति°, कराह्यन°°, १भस्मन्°, मृत्र° ××; अमेध्य-दुर्शन- स्वप्न°° <sup>+</sup>अमेध्य-भ(क्ष्>)भ्रा<sup>b</sup>- संधिनी॰ <sup>+</sup>अस्त्रक-त्रि°; ग्रस्वर-(>√अस्व-र्य पा.) पाग ३, १, २७<sup>०</sup> [°र-१उत्तर॰, १कृष्ण॰, १दर्भ॰××ो <sup>+</sup>अम्बर-वासस्- शमित° अभवरीप- ऋजारव°, पुरुपशुविट्कुल°, वैश्यकुल°; अभ्वष्ट , ष्टा-१सवर्ण° अम्बा- ४स°; अम्बु- उष्ण्°, २मृगु॰॰, रुधिर॰, सुधा॰ +अम्बु-ज-मुख°; अम्बुद्- २काल° †अम्बु-विप्र्प्- स्त्री॰॰ अम्वू√कृ> °कृत- श्रन° +अम्बू (म्वु-उ)त्सर्ग- भूमि° **१अम्भस्–** १ओजस्॰॰, गङ्गा॰, घृत॰×× अम्भो-ज- (> °ज-खण्ड- पावा.) पावाग ४,२,५१<sup>d</sup>. ग्रम्भुण-> \*आम्भुणि-> ॰णी--णी बौधौ १८,४२: १५. अम्ळ- धान्य°, १लवण्° <sup>+</sup>श्रम्लिका<sup>e</sup>- पारिभद्रक॰ √अय् अनु ग(रा>)ता°, प(रा>) ला°; अयमान-, †अयित-, १अय~ √इ (परि.) द्र.

<sup>+</sup>अ-यजमानवाचन- ऋस्तोमयोग° अयन~ √इ (परि.) इ. १अयस्- अनस्°°, धान्य°. पलाश°, मणि॰ं; शायस− २काल∘, ताम्र॰'॰॰, २शस्त्र॰॰,सर्भ॰, सीस॰॰, सु॰, हैम॰॰ भयः-पिण्ड- > +भयःपिण्ड-लोह-कण्टक- प्रदीप्त°; अयस<sup>1</sup>– १कृष्ण°, १लोह°, १लोहित° <sup>+</sup>अयो-रस- शर्करा॰ <sup>+</sup>क्षयो-विकार- वृत्ति॰॰; शैत्रयसि<sup>ड</sup> कौस् ४६,५५‡ अयातया(मन् >) मनी- -रिनयाऽ -म्निया बीधी ६,१४: १३<sup>h</sup>. अयास्य-> भाषास्य- त्वाप्ट्रीसामन्°, वासिष्ठ°°; अयुक्त- युग्म° अयुग्म, ग्मा- श्रयुग्म°; अयुग्मेष्टि (का>)क¹-; अयु ज्- तृतीया-दि°, युग्म°, पष्टी°, सप्तम्यादि°; १अयोग- गमनागमन°; अयो-गव-> आयोगव- २सृत<sup>००</sup> √अर् (पूजायाम् )> ४भर- त्रा° √\*अर् आ°, प्र°; १\*सर-> नरम् पाबाग ८, २, १८°; २अर-द्वादशन्०, १पञ्चन्०, ४स०, सप्त-दशन्°; ५अर¹- √ऋ(परि.) द्र. †१अरण- -ण:, -पस्य हिश्रौ १०, ५,१३ [॰ण-- अन्॰, सु॰] **?२\*३र्रण->**क्षरण्य- ग्राम°, नैमिप°, महत्°, यज्ञ°; क्षारण्य- प्राम्य° आरण्य-भोजन- अन्य-न्वाधान°ः; आरण्याशन-- अन्वा-

धान॰॰; +आरण्यो ( एय-श्रो ) पधि- १वृक्ष् +आरण्यक<sup>k</sup>- पा ४,२,१२९ िक- ४स°, सर्व°, स्वाध्याय॰] **अरण्येगेय-** वॉमदेव्यः, ४सः ३अरण- √ऋ (परि.) द्र. १अरणि,णी- अधर॰, अन्य॰, अद्य-त्थरामीगर्भ°, १उत्तर°, १दर्भ°×× <sup>+</sup>अरणिका¹- पलाश॰॰; अरित. ती- अष्ट:दशन्°, १एक°, एक-विंशति°, चतुर्°, त्रयस्त्रिंशत्°×× अरितापादेश- ४स°; अरितमात्र-प्रादेशमात्र° अरथि- √ऋ (परि.) इ. अररक $^{m}-(>$  शारर $^{\circ n})$ <sup>+</sup>अरल<sup>e</sup>- निम्ब<sup>e</sup>; अरलु- विभीदक<sup>ee</sup> अरविन्द- किञ्जल्क°; १अरि-कव°, १देव°, शान्त°; सरिं-इम°-<sup>+</sup>अरिमेद्<sup>k</sup>- १वट°; १अरिष्ट, एा ( वप्रा. )p- कपोतोल्कजन्य°, काच°, दुःस्वप्न°, श्लेप्मान्तक° १अरिष्टक<sup>प</sup>- मृद्°, १विमुक्त° <sup>+</sup>२अरिएक- स्तिका°; अरीहरण-निद्रः अरुण,णा- -०णस्य सु ६, ३<sup>1</sup>; ७, ४<sup>1</sup> िण- कुर्एट<sup>०</sup>, गोक्षीर°, १धूम°, पीत°, ३रक्त°°××]; आरुग⁵- वैश्व-सुज°; भारुणि- शठमर्पणः° अरुगकेतु- > भारु भ्केतुक-सावित्र<sup>co</sup> <sup>+</sup>अरुण-ता→ त्रातप्त°, कृतविघट्टन •••र°

?अरुण्योः" वैश्रो २०,१४: ५. १अरुस्- द्रज्ञात°; अरेफिन्- फी त्राधी १,५,१२. १अरोक<sup>b</sup>-; <sup>+</sup>?२अरोक<sup>c</sup>- कृत्तिका° २अरोग, गा-> आरोग्य- अन्°, श्रायुम्°°, २कुशल°°, वन्बु°°. थी°ः; +अरोघ°- कृत्तिका°° २अर्क- √ऋच् (परि.) द्र. <sup>+</sup>अर्कजूप- (> भार्कजूप- L>°पा-यण-। पा.) पाग ४, १, १०४; १००;अर्कलूप-(>आर्कल्स-L> °वायण-], °वायणि- पा.)d पाग ४,१,१०४;१००;२,८०. अर्गल− ४स°; √अर्घ् > अर्घ-२अक्षत°,अन्°, गो°, तुलाम.न°°, बहु°, महत्°, सम्°, सहस्र°×× +अर्ध-पर्यन्त- आसनादि° अर्घन - ध्रम् कीगृ ३,१४,१३º [°द्यं- श्रावाहन°, १ एक°××] <sup>+</sup>?अध्यविर्पम् <sup>1</sup> श्राप्तिष्ट ३, १, ३: ३६; √अर्च् अभि°, श्रा°, प्र°, प्रति°, सम्°, समभि° १सर्क(वप्रा.)"- अमेः°,श्रनिल°°, अगमार्ग॰॰, १उदित॰, केरा॰×× <sup>+</sup>अर्क-किरण- तीक्ष्ण॰; <sup>+</sup>अर्क-परिघ-रजस्॰;॰पुष्प-श्रष्टादंप्टू॰॰ <sup>+</sup>अर्क-भ- वर्तमान°; <sup>+</sup>अर्क-रश्मि- १वात°; +अर्क-सूत्र-१एक°; +अर्का(र्क-अ) वलोकन-१उदक°; +अर्के(र्क-इ) न्द्र— मण्डल- २कपिल°, विध्वस्त°; <sup>+</sup>क्षकों(र्क-उ)दय- ज्वलन<sup>००</sup> अर्च- १पप्°; अर्चत्-; १अर्चन-

१श्रच्युत°, नित्य°, सु°, १सुर° +अर्चना- सर्वदेव°: सर्चा-देवताº; १भार्चh-अर्चि - ऊर्ध्वदीप्त°, देवता°, पिरिडत° कर्चिन,ता- श्रन्°, घृत°, याज्या° अर्चिस्- अन्°, अन्यविद्यन्तदीर्घ°, १श्रस्निग्ध°, २उद्°××; <sup>+</sup>अच्ये √अर्ज् अप°, अपि°, उप°, प्र° <sup>+</sup>अर्जीयतृ-: <sup>+</sup>अर्जित- २घर्म°, स्वयम्°; अर्जुन- भीम°, भीम-सेन°, विष्वक्षेन°, शरमय°°; अर्जुन-स¹-; १अर्ण¹- खादस्°. वि°; अर्णव- १एक°, क्षीर°, महत्°,शोणित°, संक्षुभित°×× अर्तिष्यमाण- √ऋत् (परि.) द्र. √अर्थ् प्र°, सम्°, संप्र°; मर्थ- अंस°, १अकृतकार°, अन्××°; अर्थ-(-क)- श्रन्°, अनेक°, सिद्ध° क्थगति~ अन्°; +कथं-जन्म-पिण्डो(गड-उ)दक-गोत्र- समा-नार्थः; अर्थज्ञ-, अर्थभेद-. षर्थलुस- श्रन्°; अर्थलोप-श्रन्°, वचन° क्षर्थवत्-> °त्-त्व- श्रवयव°, प्रायवचन°, संघात°, समुदा4° अर्थवाद— श्रापद्°, फल°, स्विष्टकृत्°; +अर्थ-बाहन-परिक्षीण°; अर्थविद्-, अर्थ-संवन्ध- श्रन्° <sup>+</sup>क्षर्थ-संवन्धिन्- रिपु॰॰ √ अर्थापि पावा ३,१, २५. ष्यभाव- विभक्ति°: + अर्था-(र्थ-प्र) वेक्ष<sup>६</sup>- अन्°

+अर्थित-, १अर्थिन्<sup>1</sup>-†अर्थन-, <sup>+</sup>अर्थना-, <sup>+</sup>अर्थयत्-. +अर्थयमान-; +२अर्थिन्<sup>m</sup>-क'र्य°, विद्या°, श्रीयशस्° †अथ्यं, अर्थ- अन्° √अर्द् २उद्°, नि°, प्र°, वि°, सर्° +२ञ्जर्ण-; +अर्णवत्- नि°; क्षर्दक-; भर्न- १जन°; भर्नित-वृत्रभय°, श्लेष्मव्याधि° <sup>+</sup>√अर्घ् (=√ऋष्) श्रिमि° अर्ध, र्घा- पा १,१, ३३ [°र्व, र्घा-अकार°, ३ अक्ष॰, ऋङ्गुष्ट॰××] अर्धपुर- प्रति°; अर्धपुरुष"-> °पीय- पश्चमभागीय° २अर्धमात्रा- २स्वर°; अर्ध-मास- श्रहोरात्र°, मास°, १सम॰ १ अर्धर्च- अन्तर्°, तृच<sup>००</sup>, द्विपदादि<sup>०</sup>, १पाद<sup>०</sup>×× क्षर्धर्चा(र्च-अ)न्त− अन्° †अर्ध-त्रीत- चतुष्कोण°; +अर्ध-शरीर- पतित° <sup>+</sup>अर्ध-शायिन्- अर्धरात्र°; अर्ध-शीर्प-; अर्धपष्ट- -ष्टान् वाय ८, अर्घार्ध- १उभय°; अर्ध्य,ध्यी-पञ्चमभागीय°, ४स° अर्ध(न>)नी-, अर्धयति-, अर्ध-यितुम्, अर्धयित्-,अर्धुक-√ऋध् (परि.) द्र.; √\*अर्प् आ°, २उद्°, उप°, प्र, सम्° <sup>+</sup>क्षपेण-; धार्पित- जुव़॰, तद्॰×× <sup>+</sup>अर्प्य; अर्बुद्(वप्रा.)- अति°, नि° अर्बुदि- मन्त्रोक्त°; अर्म- श्रधिक°

a) अरणी->-ण्योः इति शोधः (तु. सपा. आपश्रौ ५,२९,१२)। b) पृ ३५८ यनि. संख्यासंकेतः इ. । c) = काल-ित्रोप-। d) पृ ३५८ यनि. द्र. । e) पाभे. पृ ७८५ f द्र. । f) माध्यावर्षम् इति शोधः (तु. हिर्य २,१३,३)। g) वैप १ द्र. । पृ ३५८,३५९ यनि. संख्यासंकेतः द्र. । h) पृ ३६२,५४७ यनि. संख्यासंकेतः द्र. । i) पृ ३६२ थनि. द. । j) पृ ३६३ यनि. संख्यासंकेतः द्र. । k) उत्त. उप. < अवे  $( a \sqrt{\xi} )$  क्ष्र् । l) पृ ३६७ यनि. संख्यासंकेतः द्र. । m) णिनिः प्र. । n) पृ ३६८ h

अश्मन्°, कज्जल°, १भूत°, २मद्र°; अर्थ,यी- कद्°, शह्र°; क्षर्य-(ज>)जा³-; +क्षर्य-पर<sup>b</sup>-अर्थमन्- मित्र°'°°, श्रन्°; २वरण $^{\circ}$ ;  $\sqrt{346} > ^{+s6}c_{-}$ ; अर्बन्- अन्°; अर्बा>°च्, ब्च्- उद्ब्° अर्वा<sub>(</sub>च≫)ची- सु° <sup>+</sup>अव[क्-काल− > °लीन− पागवा ४,२,११६<sup>d</sup>. √अर्श > +अर्श- अन्° √अर्ष् परि°; अर्थ- √ऋष्(गतौ) द्र. √अर्ह् ग्राति°, श्रभि°, सम्°; १वर्हे-श्रन्°, २श्रनडुह्°, अभिपेरः°, ग्रर्घ°, श्रध्यं°, १श्रासन°×× लर्हण- पर्याय°; अर्हत्-+ंबर्हित-;√अऌ(=√\*ऋर् ) > अल- -लम् पात्राग ८, २, १८<sup>त</sup>; वेंथ्रौ १५,९:१<sup>०</sup>; बलं √कृ >°करग- अधिश्रयण्°°, श्राव-सथ°°, माम्य°, प्रेत°, बीणा°°×× अलंकार- श्रात्मन्°, उपरि-ष्टात्°, उभयतस्°, उच्णीप°×× अलंकारोपयुक्त— उदक**-**पात्र°; अलंकृत,ता- अन्°×× अलम्-अर्थ- संपादिन्°° +अर्ल-पूर्वे- द्विगु°°, प्राप्त°° अलक,का-अलिबंघ°; १अलक्षण-सर्व°; अलवण- अक्षार° १अलस-, भारुस्य- अन्°; <sup>+</sup>अला-का'-जीवी°; अलावु-१डदक°, पिप्पली°°; अलाबु-पात्र- प्लक्ष्यवित्रपादुका००

।अलाभ- १एक°, १कुश°××ं अलीक- वि°; १अलोक<sup>8</sup>-;<sup>+</sup>२अलो-क - १लोक°; २अलोप- आर्षी°, विभक्ति°, संस्कारार्थ° अलोमन्- उभयतोरत्° <sup>+</sup>अल्कश् ।,स]- वि°; अल्प- पा १, १, ३३ [ °हप- अति°, अन्°, अल्प°, बहु°°××]; अल्पत्व-२केशº: +अरुप-मति-, +अरुप-शस् (:) अन्°; +अल्पीय(स् >) स्री- १एक° √अव्, अवति श्रापधौ १०, १३, ११<sup>ћ</sup> [आ, २उद्°, उप°, प्र°, वि°, सम्°]; +श्वन- दुर्° १थवन- %न्°, प्रारा°; सविन,नी--दशन्°; †अवस्¹ – सु° √अवस्य > °स्यु- > °स्यु-वा(त>)ता- -ता<sup>1</sup>; अवितृ-, †क्षवित्र- प्र°;† २अवी<sup>४</sup>- उप° २उद्°, হাীच°° कावत्-†२बाब्य- प्र°;†ऊत- ३आज्य°, इन्द्र°; ऊति- अक्षित°,अन्यत्°×× १२अव¹~; अवक , का-१मएह्क°, ४स°; अच√काश् > °काश- श्रगार°, श्रन्°××; अव√कुण्ठ् >+अव-कुण्ठन-वस्र°; अच √क > <sup>+</sup>अव-कृत- प्राक्काल° अव√कृत् > ⁺भव-कृत्त- १कृष्णा-जिन°,वस्त्र°; +अव-कृन्त- चर्मन्° अव √ कृ > °कर- दूर्वा॰°; °कीर्ण--र्णः वैग् ४, १:१६‡ [ र्ण-२दीक्षित°, सर्वयीज "न्ध"]

**अवकोणिन्-** कुराहाशिन्°, गोहन्तृ°°, चराडाली°, तस्कर्° अव√क्लृप्<sup>™</sup> > °कव्पित- संरु° †अय-व्हिस-, †अय-व्हिस- अन्° अवक, का− १थव्छिद्र°°; अव√कम > °कामत्-, °कामम्- अन्°; अव √क्री>°कीत- निधि° ⁺अव√क्किद्, न्द् > ्विल्द्त्-् े⁺अब √ क्विश् > °क्छइनत्– ऋंन्°; अच√क्षिप् >°विस- श्रन्°; °क्षेप-गन्धन°; <sup>+</sup> अव √ खन् > °खात, ता- तथा°, तादत्° <sup>+</sup>अव√गध् > °गध- श्रव्हो-ध्य°, निर्वेद°, १त्तभ्य°, संवतसर॰, स्तरण°; अव√गम् > °गत-, +अव-गम-श्रन्°; गमन- राष्ट्रः, √अवगल्भ्, अवगरमाय पावा ३, १, १९º; अव √गाह् > अवगाद-> <sup>+</sup>अवगाडविस्तार-२भाग° <sup>+</sup>अव-गाह- १मुख° अव√गुण्ठ् > °गुण्टित-> °त-शिरस्- श्रन्°; अव√गुर्°> °गोरण- अभिकृद्ध° अव√गृह् >°गृहन- स्वरु° अव√गृह् ,ग्रह् > °गृहा- प्रश्हा°, मिथस्°; °प्रह- अन्°, उच्च°, २उद्°××; <sup>†</sup>अय-प्राहम् पद° <sup>+</sup>अव√गै (शब्दे)> °गीत- १भीत° +अव√ग्लै, भवग्ल।पयन्ति ऋपा ९, ४९‡; ⁺अव√धुप् > °खुष्-१भीत°°; अव√घृप् ><sup>†</sup>सव-

a) पृ ३७३ e> द. b) वस. c) वैंप १ द. d तु. पागम. e पामे. पृ ५२६ ति द. f नाप. (श्रोपिध-विशेप-) e पृ १ ५०८ यिन. संख्यासंकेतः द. e e प्राप्था १०,१२,१९ यिन. द. e e प्राप्था है e प्राप्था है e पामे. e पामे. e कितीर कृत e e पामे. e पामे. e पामे. e कितीर कृत e e पामे. e पामें पामे. e पामें प

घर्षण- २कर° अव√त्रा> °वाण- अन्°, रीद्र°° अवद्यात- रान्°; °द्याय-, +अव-जिव्रत्- अन्°; अवच- उच्च° अवचन- अपवर्गवाद°, रूप°, विद्या°, संप्रेप°; अव√िछद् > °च्छिन्न- अन्° अवच्छेद्- समूह°;⁺अवच्छेदक-अक्षरसंख्या°; अव√छो > °च्छात- सक्पंपुच्छ°; अव √ड्युत् > °ड्योत्य पुनर्° १अवट- श्राख°, श्रोदुम्बरी°×× ३अचर- जामालि॰॰, १सावर्शि॰॰ अव√तक्ष > °तक्षण- फलीकरण-तुष्वुस°; अच√तन् > °तत--तः<sup>n</sup> हिथ्रौ ६,३, १७; -तम् <sup>n</sup> वाश्रौ १, ३, २, १८; १अव-तान<sup>b</sup>(बप्रा)- किंकर° २अवतान°-(>॥°) अव√त्>+अव-तरण- २रङ्ग° अव-तार- उद्घार°, २रइ° <sup>†</sup>अय-जारिन्- २रङ्ग° अवतो(क>)का- पुत्रकामा° अव√द्> +अव-दारण- छेदन॰॰ अव √ दें (शोधने)> °दात -, आतप्त '''अरुणता°, त्रि°, १२याम° अंच√दो (श्रवखण्डने)>°त्त, त्ता- %न्°, १अप्टन्°, चतुर्°××; °दान- ३आज्य°, १इडा°, उप-रतरण°, १एक°, प्रहण°°×× अवदानीय- अन्°; अवद्य-; <sup>+</sup>अच√द्रा> °द्राग- श्रन्° अच√धा, †जव…धेहि शांश्री १६, ३,३६<sup>d</sup>;अवधान- मिर्गिक°४स°,

२स्रुच्°; °धाय श्रन्°; °धि-२केश°, तद्°, १त्रिपुरुप°××; अवधि(-क)- इति° अव√धु,धू >°धवन- १कृष्णाजिन° क्षव-धृत- श्रमेध्य°°, नवानप्रा-शन<sup>∞</sup>××; अच√धृ> <sup>+</sup>क्षव-धारक- विनिवर्तकः, °वारण-अन्<sup>८</sup>, ऋर्थ°, १काम°, प्रत्यय° °धारित- 'अन्°: 'बव-ए(त>) ता- अन्°, स्वरित° <sup>+</sup>अव√धृष् > °धर्ष- ऋन्° अव√ध्वंस् > °ध्वस्त- १विप° <sup>+</sup>अव √नद् > °नाद्- अप्र°° अव√नम् > °नत,ना- श्रायत°, उदीचीन°, विनय° अच√नह् > °नद्द- चर्मन्° अव√तिज् > °निक्त- यथा° <sup>+</sup>अवनिक्त-पाणि~ अन्° क्षवनिज्य अन्°; <sup>+</sup>क्षव-नेक[,ग]-प्रातर्°; अवनेक्त्- १पाद° क्षवनेजन- १पाद°, पितृ°, १हस्त° \*अवनेजनी- २पाद°; \*अव-नेजित- यथा° अव√नी > °नयन- अव-प्रहग<sup>с</sup>°, उद्यात्र°, ध्रुव°, प्रोक्षणी°××; °नीत-- धन्° अव √पत् (गतौ) > +सव-पतन-२ श्रवरा°; श्रवपथाः व पा ६, १,१२१; अव√पद्> °पन्न, न्ना- बीट°, केशकीट°, स्वयम्°; ⁺अव-पांखु-क्छुपसलिल°; +अव-पृष्ट्¹- अन्°; अव-दान°; <sup>+</sup>अव√ृ शू > °प्रव<sup>8</sup>-

श्रन्°; अव√िभद्, अव'''भेत् या ७,२३५; अच√भृ, अब-भर>रा ग्रुपा ३, १२९‡; धवभृथ- अगि°, श्रन्°, श्रह्व-+सवभृथ-रनान-मेध°××; अरबमेध°; अवम,मा- १एक°, त्रि°, प्रादेश°,शत°,संवत्सर°×× अव√मन् > °मान- १समान° अव√िमह् > +ंबव-मेहन- >°नी (य>)या- अन्°; अच√मृज् > <sup>+</sup>सव-मृज<sup>ь</sup>– उन्मृज° अव√सृश् >°मृशत्- अन्° **धवमृष्ट**- कृष्णशकुनि°, ध्वाङ्क्ष°×× अव√यज्> °या शौच ४,३०. 
 †?तव-या:¹;
 सबेष्टि— -ष्टे:
 गुत्र
 ३,१३२ [°ष्टि- दिशाम्°,१भूत°, भृतानाम्°]: अव-यत्- अवे-(ब√इ) परि. द्र. अव√यु > °यय- ऋन्°, अरिणि°, अहोरात्र°, कर्मन्°, गोत्र°°×× अच (व√ऋ)र्> सवर्ति-> +अवर्तिमुख-> °खिन्- अन्° अवार- पार°; १अवर, रा-१अवर°, अशीतिका°, १अप्टन्°, इपुमात्र°, १एक°××; °वयस्-थन्°; \*अवरा(र-अ)न्न- क्षार°°, १मधु°; अदरार्ध, धा- चतुर्°, तावत्°, त्रि°, दशरात्र°; शव-राध्यें- प्रास°, चतुर्°××; अव √रुध् > °रुद्धि- प्रागापान° अवरोध- अन्°,न्यग्रोध°, २रोध° +अव-रोध्य- श्रन्° √वाघ्>°वन-ष्रङ्गुष्ठ°,२श्र- अव√रुह्> °रोह-, +अवरोह-शुङ्ग-न्यमोध°

a) सपा. °तः (तेत्रा ३,७,६,१९ च)<> °तम् इति पाभे. । b) पृ ३८७ यनि. संख्यासंकेतः द्र. i c) पृ४३५ j यनि. संख्यानिर्देशः द्र.। d) पाभे. पृ३९० a द्र.। e) पाठः ? अपवथाः इति शोधः (तु. जैमि १,८२ $^{3}$ ; वैप १,२७४८ 1)। f) पृ १४५ k इ.। g) वैप १ इ.। h) लोटि मपु१ ग्रानुकर्णम्। i) पृ ३९५ १g>h इ. ।

अवरोहण- आरोहगाº +अवरोहणा ( ग्रा-आ ) रोहण-अ'''तिनिश°; 'अ-चर्च-वर्ज्य° <sup>+</sup>अ-वर्तमान−, अवर्धमान°- पागवा ६,२,१६०. १अवर्प- २वर्ष°; अव√लम्ब् > °लम्ब- पृष्ट्य°; +अव-लम्बिन्-तोय° अव√लिख् > °लेखन- दन्त-प्रक्षालन°°, पादप्रक्षालन°, पानी-यसा॰, १मधु॰॰, मैथुन॰ आवरेखनी- उक्त° अव√िलप् > °िलस- पञ्चरः° <sup>+</sup>अव-लेप- यथा°; अव√लिह् >°लीढ- उदक्यादि°, काक. श्वन्°, जुनादि°, श्वकाक°×× <sup>+</sup>अवळी<sup>b</sup>− मुक्ता°; अव√छुप्> <sup>+</sup>अव-लोप- अन्°, दशरात्र°, ⁺अव√लुभ् > १मुझ°; °लोभन- ऋन्° अव√लोक् > +अव-लोकन- श्रर्व° <sup>+</sup>भव-लोकयत्- अन्°; अव√वृप् >°वर्षण- कराडूयन°°, स्वप्न°°; अव√व्ये > †अव-वीत-प्राचीन° अव√शिप्> 'शिष्ट,ष्टा- श्रोदन°, कृतशौच°, चतुर्थभा···ला°, दराडशुल्क°, पीत°, भृत्यजन॰ अवशेप- अन्°, कपाल°, पक्ष°, प्रोक्ष्ण°××; अवशेषित- पीत॰ अव√भृ ( हिंसायाम् ) > °शीर्ण-प्रकीर्ग°; अवश्य-> आव-स्यक- गृह°, सर्व°; अच√श्रथ्,

अव · · श्रयाय शुप्रा ३, ११२ 🕴

<sup>+</sup>अव√ष्व ( <स्व ) न् °; अव-सक्थि(क>)का- क्रुटप्रावृत° अव√सञ्ज् > °सक- अहोरात्र° अव√सद् > 'सन्न– अपन्नदत्° अव√सिच्ं > °सिक्त- आप्लुत°, इन्रं°××: +अव-सेचन- श्रभिव-र्षगा°, श्राप्तवन°, २करण्० अव√सृज् >ंसर्जन~ अन्॰ भवस्षष्ट, ष्टा- कृष्णशः ख॰, स्द्र॰, श्वापदमुख°; अव√सृप् > \*अव-सर्पण- अन्° अव√सो > २४वसा (न >) ना-श्रन्°, श्रादि॰'॰॰, आरम्भ॰, ऊन°, १एक°, कम°, घण्टा°×× +अवसान-गत- संयोगपूर्व<sup>००</sup> अवसानीय,या- श्रन्°, पृथग्° <sup>+</sup>अव-सायिन्- अन्त°, श्रन्त्य° अव-सि(त>)ता- -ता पागृ १,१५. ८<sup>त</sup> [°त- नव°, यथा°, समीप°] अव√स्कन्द्>⁴भव-स्कन्दन- प्रति-लोमैकान्तर।°; +अव-स्कन्दिन् e-- † ॰ न्दिन् जैश्री ३ : १५: अव √स्तृ(आच्छादने)> °स्तरण-अवनयन°, वर्हिस्°, ४स°, संमा-र्जन॰॰; +अव-स्तीर्ण,णी- श्रन्॰, १दर्भ°,मुखकुलाय°; अव√स्था > °स्था- अन्°, अनुवाकोक्त°, २करण॰, सर्व॰, सृक्त॰ अवस्थान- इ.न्°; अवस्थित, ता-श्रन्°, उचितवेदन°, ब्रात्य°, शय्या° अव √ स्ना > <sup>+</sup>अव-स्ना(त>)ता-<sup>+</sup>अव√स्फुट् > ৴ য়**न्°**; °स्फोटन- छेदन°°, निष्ठीवित°० | १अविकार- १ शस्य°, उक्त °० अव√स्फूर्ज् > <sup>+</sup>अव-स्फूर्जेत्– <sup>उल्का°</sup>; अव√स्र > °स्राव-

१अष्टन्°, चंतुर्°, फेन°; अवः स्नाविन्- अन्तर्॰ अव√हन् > °व्यन् ऋन्°ः °हत-श्रन्°, खात°°,मन्त्र°; °हनन-> +अवहनन-मन्त्र- हविष्कृत्° अव√हा (त्यागे) > °हाय- अन्°ः अव√ह > °हरण- ऋन्° त्रिप्लक्ष्°, रथ°; अवा (ब√श्र) च् ,ऽच्,>°च् ,ङच्- -वाङचा¹ हिथ्रो ६, ६, १७ िच्,न्न-१एक°ो **अवाची**— ऊर्घ्व°, प्राची॰॰ अवाञ्जन- शर्करा°; अवा(व√अ)न् > <sup>+</sup>अवा (व-अ) नत्- श्रन्॰ <sup>+</sup>अवा(व-ग्रा)नम् अन्° अवान्तर-> ॰रेडा-> +अवान्त-रेडाभाग- प्रणीता॰॰; अवा ( व√श्रा )प् > ॰स- श्रन्॰ †अवा(व-आ)सि- अर्थ°, अरवमेध-ंफल°, श्रोमर्थ°××; अवाप्य श्रन्॰ <sup>+</sup>अवाष्य<sup>ष</sup> – कृत्तिका॰ अवाय- अवे(व√इ) परि. द्र. अवा(व√श्र)स् (क्षेपणे) > ⁺भवा (व-आ)स- १शम्या° <sup>+</sup>अवा(व-अस्त>)स्ता-श्रवका॰, तोक्मन्°, दूर्वा°; २अचि- पाउदु ३,१४ [॰वि- १ श्रजा॰, १ श्रश्न॰, गो॰॰, पुरुप॰॰, भूमि॰॰, श्वन्॰××] भाविक- श्रभ्यञ्जन°, १श्राज°, १ कार्पास<sup>००</sup>, कापायं<sup>०</sup>, कौशेय<sup>०</sup>x x अविक,का- १अज°, १ दश्व<sup>∞</sup>××; १अव्यय<sup>h</sup>-अविकेय-> + अविकेय-विकेतृ-तस्ऋर॰॰; अ-विक्षारयत्¹-

a) पृ ३९७ यनि. द्र.। b) = qिक्का-। c) पा C, ३, ६९ परामृष्टः द्र.। d) पृ ७०८ h इ. । e) वैप २, २खं. द्र.। f) पाठः ? अवाङ् , च इति शोधः (तु. त्र्रापश्रो ६, १९, १)। g) = काल-विशेप-। h) पृ ४०६ यनि. संख्यासंकेतः द्र. । संदेहचिह्नं नेप्टम् । i) पृ ४०७ आवि $\sim$ यनि. द्र. ।

<sup>+</sup>अ-विक्षेप- यज्ञ°; अविघात- सं-योगः अविच्छित्ति-इत्तिः अवि-चिछन्न-> †भविच्छन्न-सांपरा-यिक- प्रभूतय ··· क°; अविदुर-> आविदूर्य- श्रालम्यन°; अविप्रति-पिद्ध- २धर्म°; अविभक्त-> °तः-स्व- मात्रावर्णः; अविभव-इष्टि°,पशु°; अविभाग- उत्पत्त्यर्थ°, कर्मन्°××; अविरत- श्वरान्तर°: अविराम- भाव°, शब्द°, हाद°; अविरुद्ध- देशाचारणः; +अ-वि-रूढ- विरुद्ध ;अविरोध-आत्मन् , आश्रमधर्म°, १दर्शन°, वर्णगोत्र°, सोम°; अविलोप-अार्पी°, १तन्त्र°, पृष्य°, पडह°; अविशाखा-विशाखा॰; अविशिए-- - एस्य शंघ ३१२°; अविशेप- अश्रुतिसंयोग°, कारण°, चोदनार्थ°, जुहोति°, प्रकरण<sup>००</sup>××; अविशेषचोदना<sup>b</sup>-; १भवी°-;२अवी-√श्रव्(परि.)द्र १३अवी<sup>व</sup>− दुष्प्र°, देव°; †अवृक− -केण हिश्रौ ८,४,४६; ९,१,१९;३, ३६; अबृद्ध- वृद्ध°;अवे (व√इ) ><sup>+</sup>अव-यत् – श्रन्°; <sup>+</sup>अवा(व-अ) य- ऋन्°,१उदक्°; <sup>†</sup>झवे(व-इ)त, ता- अष्टभाग°, तद्°, १पडह्गुल°; अवे ( व 🗸 ई )क्ष् > +अवे( व-ई ) क्ष<sup>e</sup>~ अर्थ°, निमित्त°, १त्राह्मण°: अवेक्षण- अजन्ती°, श्रन्°, अशुचि°, रेश्राज्य°××; †अवे( क्ष-ई )क्षत्—,

<sup>+</sup>अवे (क्ष-ई)क्षम्<sup>1</sup>, अवेक्षमाण-अन्°; अवेक्षित- श्रन्°, चएडाल°; <sup>+</sup>अवे (व-ई)क्षिन्- शास्त्रादि°; अवे-ध्य- श्रन्ः +अ-वेद्न- मात्रा°, श्रुतद्रव्य°; \*अ-वैधव्य-सौभाग्य°°; अवो(ब√उ)क्ष ><sup>+</sup>अवो(व-उ) क्षण- अपमार्जन°ं; °क्षित- उद्धत°, सु°; अवो(ब√उ)द् > °द-> ॰दै(द-ए)धो(ध-श्रो)ब<sup>ह</sup>-;अब्यक्त-पृथिबी॰°;अव्यतिरेक- लिइद्शेन°; १अव्यत्यस्यत्<sup>1</sup>~; ⁺अ-व्यथन-अतिप्रह°: अध्यथ्य-सूर्य°°: अध्य-पदेश- १विधि°; २अब्यय- अन्°, तुरुगर्थ<sup>००</sup>, निपात°××; <sup>+</sup>अस्यय-कारक-विशेषण- ४स°: अब्ययी-√भू >°भाव- ऋन्°; १अव्यव-स्था- प्रकृति°°,प्रत्यय°, अन्यवहि (त>)ता- नदीपर्वन°ः; अव्य-वाय- १काल°, धिष्ण्य°; अद्य-वेत- आर्विक°, १काल° √अञ् (व्याप्ती), आनशे आपश्री ५, १६,१<sup>1</sup>[अनु°, अभि°, आ°, उपसम्°, परि॰, प्र॰, प्रति॰, वि॰, सम्॰, समा॰, समुप॰]; +अश- दुर्॰; १अशन-; <sup>+</sup>२अशिष्यत्— वि°; अञ्नुवान— अन्°, + २ झए – प्र°; झएवै; + १ झए – ; जात्°; +१ आश- हुर्°; १ आशिन् 1-√अञ् (भोजने), अइनीत वाश्रौ१, ५,५,४‡<sup>k</sup> [अति°, आ°, परि°, प्र°, प्रतिप्र°, सम्दी; इअशन- -नम्

माश्रौ २, १, १, १३<sup>1</sup> [ ॰न- श्रन्॰, श्रनित्त°, २अप्->पः°, आमश्राद्द°, श्रार्गय°××]; अशित,ता-, ⁺अशि-तवत्-,अशितुम्, +अशितृ-; अशि-त्वा अन्°; १भशिष्यत् ™-, +अशि प्यमाण-; अइनत्-, +अइय- श्रन्°; अर्यमा( न> )ना-; +२आरा<sup>n</sup>-३आजय°, प्रातरु°, १रस°; <sup>+</sup>माश-क- श्रन्°; आशयित्वा; आशित--तः विध ६८, ४८; –ते कौसू १६, ३३ [°त- ऋन्°, तद्°, प्रातर्°]; २आशिन्°- ग्रक्षारलवण°, ग्रक्षा-रा°××; आश्य-, <sup>+</sup>आश्वस्<sup>d</sup>- श्रन्°: अशक्ति- उपसर्वण°, चित्य°, तत्सेवा°××; <sup>+</sup>अशक्ति-जानु-करण--यहच्छ।°; अशानि- काच°°, कृद्ध°, प्रह<sup>००</sup>,१दराड॰, धनुस्॰॰, रज्जु॰॰××; <sup>+</sup>अज्ञानि-घण्टः- स्फोटित°; <sup>+</sup>अज्ञानि-निर्घोष- अपर्वन्°; श्अश्ननि-युक्त--क्तम्<sup>p</sup>; अशमीधान्य<sup>प</sup>–; अशा-ट्यवत्<sup>र</sup>- -वत्<sup>8</sup>; †!अशाल्मी• पिष्टैः<sup>1</sup>; वाश्रौ ३,४,४,१०; अशा-स्त्रत्व- प्रयोगोत्पत्ति°; अL,आ] शिर-; अशिष्ट->+क्षशिष्टा (ष्ट-अ )प्रतिषिद्ध− १शिष्ट°; **अशीति−** पाउदु **५**, ४० [°ति –१अष्टन्°, १एक°, चतुर्°××]; अश्चि-उच्छिष्ट°, उदक्या°, पर°, पारक्या°, म्लेच्छ°, यूप°°, शृद्द°; भाशीच-क्त्रिय°,तद्°××; आशौचवा°<sup>u</sup>

†साशौचिन् - उच्छिष्ट°ः साशौ चोद<sup>0</sup>; अशुचिकर-> रिनर्वेष<sup>b</sup>-; क्षशौच- अन्य°, जनन°, द्विज°, पूर्व॰, २ब्राह्मण॰, मरण॰, इमशान॰॰ अगुद्ध- गुद्ध°; अगुद्धि- गुद्धि°, शूद°: अशूभ- १शुभ°; अशून्य-१सन्य°: अश्यत- श्रतिपन्न°°, शृन°; अशेप-> 'अशेप-कल्मप-विगत°; <sup>+</sup>अशेष-ऋतु-बर-१ ऋत°; १अशोक किंशुक°:१अश्मक-अवन्ति°;अश्म-न्-अनस्°,श्रमृत°,अरिथ°°××;<sup>+</sup>आ-इस-पावा६,४,१४४;१अइम-ऋट<sup>८</sup>-, <sup>+</sup>२अइम-इह्वे-; <sup>+</sup>अइम-इहक-तस्कर्°; \*अइम-गन्या- विशाख°; धरमचूर्ण- शर्करा॰॰;+अरम-भाण्ड-मांस॰॰: अञ्चममण्डल- परिधापन॰; भरमसय- अन्°, तैजस°, मृण्मय°; अइमवह्नि'''त<sup>e</sup>-: <sup>+</sup>अइमन्तक¹-१कुश°: \*अइमयोक्त8- पलाश°° <sup>+</sup>अश्र¹− १अप्टन्°, चतुर्°, त्रि°; अश्रदा- पैशुन्यः अश्रवण्-१मक्ष°; अश्रवणीय- अदर्शनीय°; <sup>+</sup>अश्रि− श्रमिष्ठ°, १अष्टर°, चतुर्°, त्रि°, द्वि°, नदन्°; अश्च- द्रन्°, त्राशोच°°, वि°××; <sup>+</sup>अंशु-करण-आर्ति°; +अधु-नयन¹- यन्°; अधु-पात- तद्°; २अश्रुत->+अश्रुत-वपुस- वर्षः; १अश्विति- फलः, हविर्लिङ्ग°; अश्रोत्रिय- भङ्गहीन°; अरलील- यन्°, श्रादकृत∞;

अनुदुह्°°××; **भर्**वतर— १अश्व°. इवेत°; अधतेद्वि- -निम् शांश्रौ १६,१८,१९<sup>1</sup>;१अइवमेध- २ऋक्ष°: २सइवमेध- अन्°, अर्रः°, श्रीपानु-वाक्य°°, राजस्य°, ४स°; आश्वमे-धिक-,°की- आशिक°,त्रामित्रती°, प्राजापत्यः अइवमेधन्यह- चातुर्मा-स्यवैश्वदेव॰॰; **अइवयुज्-** > अ।३वयुज->°जी->°जी-पक्ष<sup>४</sup>-१अइवरथ— शत°; २अइववाल— शर्मय°°; अइवशफ- गोमृगकण्ठ°; <sup>+</sup>क्षञ्ब-सारथ्या (थि-ग्रा) युध- वि° १ भइवस् क- इडासंक्षार°; अइवस्-क्तिन्- गोपृक्तिन्°; २अ३वस्क-२गोपूक्त°: अश्वाङ्ग- देवता°: अइवादि- संख्या°ः, १अदिवन्--रवी<sup>1</sup>; २**अश्व**<sup>m</sup>- (>३त्र।इत्र-) श्अरवणाम् अप्राय ६,८; १अ१व-त्थ- पा ४, २, ५<sup>n</sup>; पाग ४, ३, १६२º [॰थ- ऋन्॰, अर्क॰॰, आप्र-हायणी॰, चान्दन॰॰××]; क्षाइवत्थ-पार्ण , १६ त्वः , सहवस्थपर्ण-सप्तन्°; २अश्विन्- १तिष्य°°; २कादिवन<sup>p</sup>- श्राप्तेय°, ३वाजिन°, सावित्र°°, सौम्य°; १कादिवनी-वाह्रस्यत्या००; +अश्विनोः (ब्रात्य-स्तोम-) शांथ्री १४,७०, १; ७२,१; अश्विनोर्-ब्रत्व- -तम् चुस्१,३:४; ६; -ते जैश्री२३:१४; जिश्रीका ६०.

१अश्व- १श्रज°, अधस्°, श्रन्°, | १अपाढ, ढा- ५चित्रा°, महिपी॰ स्वयमातृण्णा<sup>८०</sup>; १आपाढ, ढा-उत्तरा॰, पूर्वा॰, १फाल्गुन॰; अपोड-शिक, का- -का निसू ९,१: ४१<sup>1</sup>; -कौ चुसू ३,२:७; **१अ**ष्टु<sup>ड</sup>-√श्रज् (वेधने )परि. इ. २**अ**ष्ट-√अश (व्याप्ता) परि. इ. **१अएक**-श्रवदान°, तद्°, नवक°, °वि॰: १अएन- त्रि°, दशन्°, द्वाद-शन्°'°°×; २अष्टक, का- श्रन्°, अनु°, अपूप°××; अष्टका( क-आ ) दि<sup>t</sup>-; अष्टका (का-अ)नुकृति"-; अष्टकाश्राद्ध – महालय°; अष्टनुजः थ्या (थि-त्रा)° ; अप्टम- त्रगस्त्य°. श्रमावास्या°, श्रधं ००××; अष्टमी-१कृष्ण°××; सप्टमदेश- अन्वष्टम°. ४स°; <sup>+</sup>अष्ट-युक्त- पड्युक्त°; अष्ट-शत- गायत्री°, ५दा°, सावित्री°: अप्टसहस्र- गायत्री°, साविश्री॰ अष्टाचर- एकादशाक्षर°, द्वादशा-क्षर°; अष्टाङ्गुलिविस्तारा(र-आ) य(त>)ता<sup>w</sup>-; +अष्टाचत्वारिंशत्->°श- चतुर्विश°°; अष्टादंप्ट्-> भाष्टाद्रैप्ट्र- हा रेवर्ग°; अष्टाद्रान्->°श- चतुर्°; अष्टादशा°<sup>x</sup>; अटा-पद्->°दी- मन्त्रत्राह्मणकल्प॰: भष्टिका- पश्चदशिका°; १अप्टि-√अश् (ब्याप्ती) परि.इ. २अप्रि<sup>प</sup>-श्रति°, श्रतिजगती°°, अतिश-क्वरी॰॰, गायत्री॰॰, धृति°××

a) पृ २८४५ u इ. । b) पृ ४२३ ?k>l इ. । c) पृ ४२५ यनि. संख्यानिर्देशः इ. । d)= अश्म-क्राइक-। e) पृ ४२६ i=1 द्र.। f ) i=1 त्या-भेद-। i=1 i=1 अधिi) वस. । j) सप्त. वाधूश्री ३,९९:५ तेजनीम् इति पामे. । k) पृ ४३१ m>n इ. ।  $\hat{l}$ ) पृ ४३४ -श्वो>यनि. इ. । m) पृ ४३५  $\hat{j}$  यनि. संख्यासंकेतः इ. । n) पृ ४३४ पाग ४,२,५>यनि. इ. । o) पृ ४३४ पाग ४,३,१६४ >यिन. ह. । p) पृ ४३६ यिन. संख्याशोधः ह. । q) = साम-विशेष- । r) पो॰ इति पाठः श्यिन. शोधः (तु. निस् ८, ४:२४)। ऽ) पृ २८२० यनि. संस्थासंकेतः इ. । t) पृ ४३९ का (का-अ)° >यनि. इ. । и) पृ ४३९ °का (का-आ)° > यनि. इ. । v) पृ ४४० व्थ्या(थिन्-आ)° >यनि. इ. । w) पृ४४२ विस्तारा°>यनि. द्र.। x) पृ४४३ अष्टाज्ञा°>यनि. द्र.। у) पृ४४५ यनि. संख्यासंकेतः द्र.।

†अष्ठीव°- १उरु°, १द्°; श्अष्ठीवत्--वन्ता माश्री ५, २, ९, ४† [°त्-जानुजङ्घा°]

√अस् (भुवि), †असि<sup>७</sup> वौगृ ४, २, ६; हिग्र १,१६, ३ श्रिति°, अनु°, अभि°, आविस्°, ईक्षाम्°, उप°, कामयाम्°, कारयाम् , कीर्तयाम्°, छन्दयाम्°, जनयाम्°, दर्शयाम्°. नेनीयाम्° परि°, प्र°, प्रस्तापयाम्°, व्युत्साद्याम्°, शरशरा°,शिक्ष्याम्°, सम्°, संपादयाम्°, समीपी°]; <sup>+</sup>१अस्- हृत्सु°; १अस्ति- अन्°, १न°, सु°; अस्तु>अस्तुंकार- पावा ६,३,६९°; सत्- सत् पा,पावा ३, २,१२७; सताम् मीसू ९,१, १९<sup>०</sup>: ११, १, १ [°त्- १अ°, ऋर्थ°, तद्भार्यापुत्रः] सती- -तीपु मीस् ८,३,१४; **√अस्** (क्षेपणे) ग्रति°, अधि°, अधिनि°, अधिविपरि°. श्रध्या°, श्रनु°, श्रनुपरि°, अनुप्र°, अन्वधि°, अप°, अभि°, अभि°, अभिनि°, अभिनर्°, अभिसम्°, ग्रभ्यव°, श्रव°, श्रा°, २उद्°, उप°, उपनि°,उपसम्°, नि°, निर्°, परा°, परि॰, पर्शुद्॰, पर्शुप॰, प्र॰, प्रणि॰, प्रति°, प्रतिनिर्°, प्रतिप्र°, प्रतिसम्°, वि°, विनि°, विपरि°, व्यति°, व्यव°, व्युद्°, संनि°, सम्°, समभि°;

<sup>+</sup>२झस्<sup>e</sup>–, <sup>+</sup>२झसत्–, १झसन<sup>१</sup>–; †शसित (व्य>) व्या−, †असि-त्वा. असिष्यत्-, १शस्त, स्ता-, अस्त्वा, अस्य, अस्य -, अस्यत्-, भस्यमान , ना-, +३भास<sup>g</sup>- इपु°; <sup>+</sup>नासम्, <sup>+</sup>नासिन्<sup>h</sup>—, <sup>+</sup>३नास्य, स्या~;**असं**युक्त, क्ता- नक्षत्रन\*\*\* न°, याजमान°; १अ संयोग- उत्प-त्ति°, तद्°,प्रऋतिलिङ्ग°,श्रुति°; +अ-संसर्गा (र्ग-अ) थे—निवृत्त-त्व- -त्वात् मीसू १०, २, १२<sup>1</sup>; <sup>+</sup>अ संस्कृ(त>)ता- -ता वाध १७, २२<sup>1</sup>; +अ-संगति- स्वस्ति°; असंग्रह- हेतु°; १असत्<sup>६</sup>-सत्°; असत् √कृपा १, ४, ६३; २असन<sup>1</sup>- १नट°; <sup>+</sup>३अ-सन<sup>m</sup>-२सनः; <sup>+</sup>अ-संदेह- अर्थः, संज्ञा-संज्ञिन्°; असंधावमान- -नाः शांश्रौ ४, १५, ३º; असंनिधान-तेख्य°; असंनिधि-श्रर्थ°; असप (ल >) त्ना- गायत्री°; अस-पिण्ड- १वाल॰ः; ग्रसम- १सम°; असमर्थ- कुष्टि°, स्त्री°°, होत्र°; असमवाय-शारमभः; असमवा-यिन्->°यत्व- कर्मन्°; अस-माप्ति- ईपत्°: 'असमारोपित-समारोपित°; असमास- पृथक्°; <sup>+</sup>अ∙संपत्ति− यथोक्तवस्तु°,

विभक्ति°°; असंप्रत्यय- श्रर्थ°, श्रर्थविशेप॰, श्राकृति॰, विशेष॰; ग्रसंबन्ध- योनिगोत्रमन्त्र°, योनिगोत्रम •••न्॰: असंभव-आलम्मन°, उदयास्तम्°, कर्मफल°, तद्°,व्रत्य°; +अ-संभूति-अविद्या°; असंमति- अस्या°; असंमृद्-नत्°-; ग्रसरूप-वा°; \*असरूप-सर्वादेश- पावा १,३, ९; असर्व-प्रप्र<sup>p</sup>-; असर्वेहि( ङ्ग>)ङ्गा<sup>q</sup>-समासकः न्ः श्रसर्वविभक्ति p'र-; १असचनच्छदोन्ते<sup>ड</sup>; १३अस-वर्ण<sup>t</sup>- करञ्ज<sup>00</sup>; असस्थान<sup>u</sup>-; <sup>+</sup>अ-सहन- तद्°; असाधु- पा ६,२,१६० [॰धु-साधु॰]; असा-मञ्जस्य- शब्द°; असामर्थ्य-हेतु°; असि- उद्यत°,उपप्रेष्य°°××; <sup>+</sup>असि-विषा ( प-ग्र )ग्नि~ उदात°; २ग्रसित- १धूम॰॰, ३रक्त॰¹००; \*५असित¹- करवीर°: असित-ट्य-,°्वा√श्रस् (क्षेपणे)परि. इ.; असिद्ध- > °द्द-त्व- शास्त्र°; असिद्धि- हप°; १असु<sup>v</sup>--० सो श्राप्तिगृ ३, ८, २:४४; वौषि १, १५: ५१ [°सु- अपेत°, अमृत°, आयात°××ी; असुत~ १स्रत°; <sup>+</sup>?असुभगा<sup>w</sup>- -०गाः पाग ३,९,६‡; १असुर- १देव°,

a) वैप १ ह.। b) पामे. पृ ४४६ n ह.। c) पृ ४४९ पाना ६, ३, ०० > यिन. ह.। d) सत्ताम् इति पाठः ? यिन. शोधः (तु. जीसं.)। e) वैप १ अव्य (श्व) स्— टि. ह.। f) पृ ४४९ यिन. संख्यासंकेतः ह.। g) भावे घल् प्र., कर्तिर अण् च। h) ताच्छीलिकः णिनिः प्र.। i) °वृत्ति॰ इति जीसं., °संस॰ इति प्रयासं.। j) सप्त. विध १५,११ असंस्कृतया इति पामे.। k) पृ ४५२ यिन. संख्यासंकेतः ह.। l) = युक्ष-विशेप-। m) तस.। n) पृ ४५३ श्n>m ह.। n0) पृ ४५६ °द्त्—>यिन. ह.। n1) पृ ४५० - ज्ञा पाना १,४,१ इति नेष्टम्। n2) तस.>वस. इति पाम.। n3) पृ ४५० - ज्ञा पाना १,४,१ इति नेष्टम्। n4) तस.>वस. इति पाम.। n5) पृ ४५० अत्रत्यं e टि. नेष्टम्। n7) अर्थः (तु. भाष्यम्) १। n7। तस.>वस.। पृ ४५० अत्रत्यं पृवंसंकेतितं टि. नेष्टम्। n7) पृ ५४६ आरोहासः इति पाठः ? आरोह इति यिन. च शोधः (तु. शी १८,४,५२)। n2। पाठः ? सागा—>-०गाः इति शोधः (तु. वैप १ तै ३, ३, ९,१ पामे., BC., सुमगाः इति राजाराम-शोधश्चः वैतु. भाष्यकृतोऽन्यथादशः)।

पितृ°, पिशाच°××; झासुर- अन्°े अस्य->√अस्य>१अस्यक³-शूद्र°ः अस्या- धन्°, अभि°, १जरा॰॰, पैशुन्य॰॰; २**अस्**य(-क)-निर्°; अस्या-सं° ; अस्यु- द्रन्°; असूर्येप(श्य>)इया°-; असृज्-१तीक्ण°, मृत्र°°, श्वन्°°; \*अस्ग्-विष-; 'अ-सेवित- सेवित°; †अ-सोमपीथिन् १द्विपुरुप°; +१अस्कन्नेमा<sup>व</sup> काथ्रौ २५,१२,८‡; २अस्त- अभि°, उदय°, यथा°; \*अस्त-गमन- अधिरोहण्°; अस्तम् उदय°; श्अस्तमन- आदित्य°, उप°; +अस्तमनो( न-उ )दय- रक्तार्क°; अस्तम् √इ>अस्तम्-अय-उदय°, टप°; अस्तम्-इत- अन्°, श्रर्घ°, गृहीत°, प्रथम°, सन्ध्या°; ३अस्ति-श्रर्यमन्॰ः; अस्तृत- -तः आपश्रौ १७, ८, २<del>†</del>; <sup>+</sup>अस्तृत-यज्वन्<sup>e</sup>--ज्वा शांधी ८,२४, १‡; ६अस्त्र-कीलक°; अस्थन्- तद्°; अस्था-निवत्त्व- श्रुवन्ध°; अस्थि-अन्°, श्राद्रौषधि°°, ३उ६°××; १ अस्थि(-क)- श्रन्°, घन°; २ अस्थि-क¹-; अस्थिमत्- अन्°; अस्थ्या-दि- पद्°; अस्पृद्य- शृद्ः; <sup>+</sup>अ-स्फाटि(त>)ता- अच्छिद्र°; **१अस्मद्**- त्रि°°, पद्°, युष्मद्°;

२अस्म- - स्मे<sup>ड</sup>; २अस्माक-> धास्माक- अन्°; †अहम् आश्री २, ५, १७<sup>b</sup>; আন্ধ্রী **१६**,१६,४<sup>b</sup>; कागृ २७,३<sup>b</sup>; हिगृ १,२९,२<sup>b</sup>; मागृ<sup>b</sup> १,१४, ६; २, ११, १६; वागृ १५, १७<sup>h</sup>; पाटदु १,५२¹ [॰म् श्रहम्॰]; अहंकार− अन्°, निर्°, पैशुन्य°°; नः हिश्रो १५, ७, १२🕂; नौ पागृ ३, २, ७<sup>† ६</sup>; सद्- मत्¹; मम १ऋ°; <sup>\*</sup>मय्— मयि आगृ २,१०, ६‡"; १\*मा"->मावत्-?यातु°; अस्मृति- संबत्सर°, ?†अस्या इराचतीम् ° कौय ३, २,६; २अ [,आ]स्र->भ [,श्रा] स्न-जात<sup>p</sup>—; <sup>+</sup>३अस्त्र<sup>q</sup>− चतुर्°; अस्रवणा(ग्-त्र)र्थं -; +अस्त्रि -त्रि°; अस्वतन्त्र, त्रा- सर्वकार्य°, स्री°°; अस्वर- -रम् नाशि २, २, १४; +अ-स्वरादि- स्वरादि°; +?अस्वारुहम् वीधी १८,४५:११; <sup>+</sup>अ-स्वैरिन्- पद°

स्रह या २,४‡ [°ह च॰'°°]; अहत-> झहतवस्त्र- उपवीत°°; अहन्-> झह- अघ°, त्रानु°, त्रव्दं °°, १अप्टन्°××; १झहीन- १अहीन°, उच्च°, एकाह°, चतुरह॰°, नाना॰, २सत्र°; झाहीनिक- सात्र°; झहन्-श्रघ°, अन्°, श्रन्त°, श्रन्त्य°××;

आह्निक− १ष्टत°, गो॰, सदा॰: सह्न− २ऋपर°, १अहीन॰, नि॰xx; +सिह्नय- तिरस्°; +सहय- तिरस्°, सहस्र°ः; अहर्- ग्रन्॰, श्रन्त॰, एतद्°, तद्°××; सहर्-गण- पावा ८, २,७० िण- सर्वः]; सहर्-जर- -रम् कीस् ५६,१७<sup>8</sup>; ‡सहर्-दि (व>)वा<sup>t</sup>- -वाभि: शांश्री ८, १५, १२; बौध्रौ ९.१० : १७: २०; दाश्रौ १४, ३,५; लाश्रौ ५, ७, ४; <sup>+</sup>सहर्-मात्रा- श्राप्त°; अहस्- तद्°, नाना°; अहोरात्र-अन्°, ४स°; महोरात्रावयव"— वर्ज्यमःन°; <sup>+</sup>अ-हवन- हितस्°; अहानि- शास्त्र°; १अहि- १नकु-त्त°, निकृष्ट°, १पद्म°°, पाप°, २शेप°, २अहि(बुध्य-)- > साहिर्बुधन्य-५वित्रा°ः, अहिंसा- सत्य°ः, २अहीन- दशरात्रावलोप<sup>००</sup>;अहुत--तः कौग्र १, १, ३; ६, ७ [°त--हुत°]; अहुताद्- -तात् माश्री २, ५, ५, २०; <sup>+</sup>अहुता(त-आ)शिन्-तस्कर°°;+अहहू-श्रहाह°; अहोम-अमिहोत्र°; \*अ-हाद\*- अन्°

## आ

२सज्ञ°; काहीनिक- साज्ञ°; क्षहन्- आ $^{x}$  हिथ्रौ ८, ७, १८ $+^{y}$ ; जैथ्रौ श्रघ°, अन्°, श्रम्त°, श्रम्तथ° $\times$ х; ७: ३ $^{z}$  [क्षा हुरू°, मा°]

a) पृ ४६२ यिन. संख्यासंकेतः द्र. । b) पृ ४६२  $^{\circ}$ या(या-श्र)सं $^{\circ}$ >यिन. द्र. । c) पृ ४६२ यिन. द्र. । d) शोधः वैप १ १स्कन्नादो टि. द्र. । e) वैप १ द्र. । f) पृ ४६५ यिन. संख्यासंकेतः द्र. । g) पृ ४६६ मुद्रापितं o टि. नेप्टम् । h) सपा. श्रापमं १,८,२ कौग्र ३, ४,३ शांग्र ३,५,३ बौग्र १,५,६ मद्रान् इति पाभे. । i)  $< \sqrt{m}$  लस् (क्षेपपे) । j) पाभे. पृ २६७३ j द्र. । k) पृ ४६० i १ प्र द्र. । i पृ ४६० यिन. द्र. । i पृ ४६० विशेषः द्र. । पृ ६९० सस्थ.  $^{\circ}$  वितेम् दिते नेप्टम् । i पृ ४६९ लां i यिन. द्र. । i पृ ४६९ लां i यिन. द्र. । i पृ ४६९ लां i यिन. द्र. । i पृ ४५० सहुत - तात् i यिन. द्र. । i पृ ४७० सनुदान. । i पृ ४७० यिन. द्र. । i पृ ४७० विग्री प्र १ पिन. द्र. । i पृ ४७० विन. द्र. । i पृ ४७० विग्री प्र १ पिन. द्र. । i पृ ४७० विग्री प्र १ पिन. द्र. । i प्र ४७० विग्री प्र १ पिन. द्र. । i प्र ४७० विग्री प्र १ पिन. द्र. । i प्र ४७० विग्री प्र १ पिन. द्र. । i प्र ४७० विग्री प्र १ पिन. द्र. । i प्र ४७० विग्री प्र १ पिन. द्र. । i प्र ४७० विग्री प्र १ पिन. द्र. । i प्र ४७० विन. द्र. । i प्र ४७० विग्री प्र १ पिन. द्र. । i प्र ४७० विग्री प्र १ पिन. द्र. । i प्र ४७० विग्री प्र १ पिन. द्र. । i प्र ४७० विग्री प्र १ पिन. द्र. । i प्र ४७० विग्री प्र १ पिन. द्र. । i प्र ४०० विग्री प्र १ पिन. द्र. । i प्र ४०० विग्री प्र १ पिन. द्र. । i प्र ४०० विग्री प्र १ पिन. द्र. । i प्र ४०० विग्री प्र १ पिन. द्र. । i प्र ४०० विग्री प्र १ पिन. द्र. । i प्र ४०० विग्री प्र १ पिन. द्र. । i प्र ४०० विग्री प्र १ पिन. द्र. । i प्र ४०० विग्री प्र १ पिन. द्र. । i प्र ४०० विग्री प्र १ पिन. द्र. । i प्र ४०० विग्री प्र १ पिन. द्र. । i प्र ४०० विग्री प्र १ पिन. द्र. । i प्र १ पिन. द्र. । i प्र १ पिन. द्र. । i प्र ४०० विग्री प्र १ पिन. द्र. । i प्र ४०० विग्री प्र १ पिन. द्र. । i प्र ४०० विग्री प्र १ पिन. द्र. । i प्र १ पि

 $311^{0}->$  १आकार- श्रकार $^{\circ}$ , अन् $^{\circ}$ ; आकारा- श्रम् $^{\circ}$ ; आकारा- वाध $^{-0}$ ; आकारोपध $^{-}$  श्रम् $^{\circ}$ 

ग्रा√कल् > ⁴का-कलित- श्रनल°; आ√काङ्ज् > +का-काङ्क्षा-अन्°, द्वितीय°, निर्°, पर°, ४स°; ग्रा√काश् >°काश- पाग २,४, ३१ [°श- १आई°, पृथिवी°°××]; आ√कुञ्च्>+आ-कुञ्चन- ऋङ्-ग्रष्ट°; आ√कुल् > °कुल~ आव्यजन°, कर्मन्°××; †आकुल-वास $^{c}$ - > $^{\circ}$ सि (न् >) नी- -नी श्रप ६८, २,४४; <sup>+</sup>आकुलपाद्<sup>त</sup>-श्रनुप्रहिक°°; + आकुलि° - किरात°; आ√क> २भाकार- अर्धचन्द्र°, आयुध°××; ⁺आ-कृत्- ध।न्य°; साकृत- अन्°;भाकृति-अद्राउसुच्°, श्रन्°, श्रन्य°××; शाकृतिलोष्ट-३चिति°°; आ√कृष् > °कर्पं'-विथकद॰; साकु(ए>)एा- १काल॰; आ √कृ >शाकर -सर्व°, सुरा°; भाकीण- अधार्मिकजन°, तस्करश्चा-पद°; आ√ऋन्द् , का (कन्दन्तु)<sup>g</sup>; †(आ) कनिकन्ति गौपि २, ४, ८; ऋग्र २, ९, ९५; साअ १, ५३०; साकन्द (त्रप्रा.)h- ग्रन्°; +आ-क्रन्दा(न्द-२आ) च - दुर्ग॰॰; +क्षा-क्रन्दित- भीत°ः; आ√क्रम् > °क्रम- सेना°; भाक्रमण- अश्मन्°, इंक्ष्ण°, २वेदि°; क्षाक्रान्त- अन्°, १अव॰, प्रकृति॰××; आ√कुज् >°कुष्ट- अभ्यज्ञन°; आक्रोश-निन्द।°, परीवाद°, श्रवाह्मण्°, ।

४स॰, हिंसा॰; †ला-क्रोशक- %न्॰, देवब्राह्मण्°, राजन्°; भाकोशन-समवर्ण°, हीनवर्ण°; +का-क्रोइय-श्रन्°; आ√िक्षप् > †का-क्षेप-श्रायाम॰॰, उत्तमवर्ण॰, उत्तम-सवर्गा°××; + भा-क्षेपण- तद्° ग्राखण- अश्मन्°; आ√खन्> **भाखु**- त्यच्°°, नकुल°°, विडाल°°, रवन्°ः, १क्षाख्त्कर-ऊष°;**आखर-**मृग°; आ √खिद् > <sup>+</sup>का-क्लिंद्र - -दते तैप्रा रेष्ठ, ८ 1; आ√ख्या > +ेबा-ख्य¹- स्त्री°; भाख्या- अप्ति°, अप्तिशोमसामन्°, श्रमेर्त्रत°××; काख्यात, ता- श्रन्°, एवयामस्त्°, कल्प°××; आख्यात-पर- अन्॰; क्षाख्यान- १अगुण॰, इत्थंभूत°, प्राम°°××; आख्याय-अन्°; भाष्यायिका- श्राख्यान°; भाचिष्यासा- तदादि°

आ√गच्छ, गम्, १काः जगस्याध्य श्रीप्र १, १, ४: ३९‡; ‡का (गमत्)। शांष्ट ३, २, ९; कागच्छत् – श्रमः, वागन्त – श्रमः, श्रामन्त – श्रमः, श्रामन्त – श्रमः, श्रामन – श्रमः, श्रामः – श्रमः । श्रामः – श्रमः । श्रामः – श्रमः । श्रामः – श्रमः । श्रामः । श्रामः

-रे मागृ २, ३२:२; हिगृ १,१०,५०
[°र- अप्ति॰, श्रन्तर्॰, श्रिभि॰××];
श्रा√गुर् > °गुर- १एक॰; आ√गे > +का-गान- १काम॰
आघात-, काघातिन्- श्रा√हन्
(परि.) द्र.; आ√छ्>°घारश्रवहार॰, १इडा॰॰, १उत्तर॰,
तच्छेप॰××; आ√घा > +काघाण- गन्ध॰; आघात- गो॰;
आङ्- अन्॰, श्रोम्॰.

आङ्कायन-२য়ङ्ग- द्र. आ ( श्रा√श ) च , ब्ज् >

आ ( श्रा√श्र ) च् , ब्रच् > क्षाक-> आके >आके-निप<sup>p</sup>-; शाच्य श्रन्°; आ√चम् > °चमन-१ग्रासन°°, १उदक°, उपवेशन°°, १कृत°××; <sup>†</sup>काचमन-मन्त्र-स्नानपवनमन्त्र°; क्षाचमनीय-श्चर्घ<sup>००</sup>, १पाद्य<sup>०१००</sup>, विष्टर°°; +क्षाचमनो( न-उ )स्थान- व्यपेत-वृथान्न°; क्षाचम्य अन्°; क्षाचान्त-अन्°, सु°; भाचाम- पिएयाक°, प्रातर्°, ३यव°; आ√चर्> °चरण- व्रियहित°, भैक्ष°, मैथुन°, विद्या°; +आचरणीय-भाचरित- अन्°, श्रविशु "'र्भ°××; †आचर्य- मैक्ष°; षाचार- अन्°, अरुन्धतीसम°, अ.चार्थ°××; आ-चार्य- -र्यागाम् व हिध १, ६,२२<sup>४</sup> [°र्य- अग्नि°, ऋथर्वन्°, ऋन्°××]; †भाचार्थ-करण- संमानन°°; आचार्यकुल-> °ल-वासिन्- -सी · हिरु १,८,९<sup>६</sup>; <sup>+</sup>आचार्य-संबन्ध-श्रन्°; आ√िच (चयने)> °चय-

a) पृ ४७९ अत्रत्यः संख्यासंकेतः नेष्टः । b) पृ ३ ८० त्या. c) कस. उप. = वस्त्र- । d) मैत्रायणीयस्त्र- पिरिशिष्टाऽन्यतम- । e) न्यप. । f) उप. कर्तारी कृत् । g) पृ ४८२ अत्र t द्र. । h) भाप., नाप. । i) पाभे. वैप १, ६१९ n द्र. । j) कर्तिरे कः प्र. (पा ३,२,३) । k) पृ ४८७ a द्र. । l) सपा. शी ३,१२, ७ भा (अगात्) इति पाभे. । m) पाका. पाठः । n) वैप १ द्र. । n) पृ १९९० n द्र. । n) पृ ४९९ अत्र प्र. । n) पाभे. पृ ५९९ n द्र. । n) पृ ४९९ व्रह्म । n) पाभे. पृ ५९९ n द्र. । n) पृ ४९९ व्रह्म १,८,१० n

१सुख°; आचित— पाग ६, २, १४६
[°त— १अपरिणाम°°, श्राडक°××]
आ√च्छद् > आच्छत्न— पुरीप°;

+आ-च्छाद्— लोमत्वच्°; आच्छाद्न—
अन्°, १उत्तर°, श्रोपघ°°××;
आच्छादित, ता— श्रन्°, वासोयुग°;
आ√च्छद् > आच्छित्र— नम्म
गौगृ ४, २, २० [°न्न— सङ्कत्°];
+आच्छन्न-पवि( त्र > )न्ना—,+आच्छित्र-स्तुक— अन्°

आ(श्रा√श)ज्,ऽज्> भाक्त-> आक्ताक्ष− यन्°; भाक्षन− थन्तर्°, श्रभ्यञ्जन°, त्रेककुद°, बहिस्°, मन्त्रो-क्त°; धाक्षनसणि°-; ३आज-√श्रज् (परि.) इ.; **आ√जि**, क्षा( श्रजयत् )b; आजिग- कार्ण-धवस°; आजिसृत्°-; ग्रा-√जीव् >+आ-जीव,वा<sup>d</sup>- हप°, शिल्प°;आ √शा>°शा- राजन्°, शूद्र°; काज्ञात- अन्°, श्रनाज्ञात°; <sup>+</sup>क्षा-ज्ञापित- श्रनुबन्ध°:३आउय-२अक्षत°, अधि°, श्रमि°, श्रासु-रीश्ल ... पृ॰, इध्मावर्हिस्॰; क्षाज्य-ब्रह− -हान् आपश्रौ **४, ५,** ७°; भाज्यग्रहण- महरा<sup>००</sup>, निर्वेपरा<sup>००</sup>: षाज्यतन्त्र- आज्यभागान्त°; काज्यधान-> <sup>+</sup>काज्यधान-पात्री-पित्र (°; भाज्यनिर्वेषण-स्तरण॰॰; भाज्यभाग- अन्॰, श्राघार°××; भाज्यभागान्त- उप-समाधानादि°; क्षाउयलिम् इ.न्°; थाज्यसंस्कार—विपरीतदभास्तरणःः,ो भाज्यसम्तुधार्गः, +आज्य-स्कन्न-नशन्नप्राश्चनः, आज्य-स्थाली-चरस्थालीः, द्वींः, सुन्ः; भाज्यहोम - वपाहोमः, आज्यार्थ-अनादिष्टः, +आज्या( ज्य-२ क्रा)श-स्नानः, आज्याहुति- क्राघारः, प्रायक्षितः

<sup>+</sup>आटोप- शरीर°; <sup>+</sup>आडम्बर- श्रन्° आढक- ४स°; आढय- अन्°, इन्द्र-नीलकडार°,तारागण°, दुर्°, यहु°×× आ√तङ्क् > आतङ्क- राजन्°; आ√तच्,ऽच् > <sup>+</sup>का-तक्त-थ्रन्°; <sup>+</sup>भा-तङ्क्य— अन्°, तप्त°, १शीत°, शृत°; क्षातच्य अन्°; भातन्चन- इतिस्°; आ√तन्, क्षाततन्थ पा ७, २, ६४‡; क्षातत-अन्°, सु°; भातान- एकाह°, सामन्°; आ√तप् > °तप-१श्राई॰॰, छाया॰, १वाल॰,रोग॰××; क्षातपत्र- ४स°; आति- पद°; ३आतुर,रा- श्रन्°, कदर्य°°, १काम°, कृपण°××; आ√तृद्, भातृणत्ति<sup>द</sup>; +भा-तर्द्ग- १क्र्णे॰; <sup>+</sup>आ-तर्दन– ग्रलम्°; भातृष्ण,ष्णा– शत°, स्वयम्°; औात्ति- श्रा√दो ( श्रवखण्डने ) परि. द्र.; **आत्मन्**-श्रधि°, अनिलानलयम°, अभि°××; कारम(-क)- श्रउमकार°,अर्थमात्रा°, ऋष्टादशन्°××; श्रवस्थात्रय°, <sup>+</sup>क्षात्मिका- दाह°; क्षात्मगुण-वर्ण : आत्मज- उर्वशी : आत्मने-पद- परसमैपद°; \*आत्मनेपद- निमित्त अन्°; क्षात्मनेभा [प',]
पा'- पा ६, ३, ७ [॰पा- वर्णः॰];
क्षात्मित्रिक्षयेन् अभिशस्तः॰; क्षात्मस्तव " पेशुन्य " क्षात्मस्वस्ययनार्थ - व्येन हित्र २, ४,
२४; 'कात्माभिमर्शन - रौद्रः॰,
'क्षात्मे(म-इ) एक " अत्तर्ः;
'कात्म्य प्रन्ः; 'शात्यय -,
२आत्रेयी. टपी - यन्॰; क्षात्रेयी-वि॰
शंघ ३८८ ".

आ√दा>क्षात्त- द्रन्°; १सादान-अदत्त°, १ऋदि°, ऋध्ययन°°, त्रभि°××; शादापन– सुव्°;सादाय; <sup>+</sup>क्षा-दायम् पुनर्°; क्षादायिन्-श्रदत्त°, मुखेन°, १हस्त°; सादि-१श्रंशु॰, श्रकार॰,१श्रक्ष<sup>०</sup>,श्रक्षद्यूत॰, पुंरच<sup>no</sup>××; <sup>+</sup>आदि(-क) – अग्नि॰, अस्थान "न°, इति°xx; भादि-र्कमन्-भाव°; +कादि-निधन°-अन्°;+बादि-पति- १लोक्॰;+बादि-मध्य-निधन<sup>०</sup>- श्रन्°;<sup>+</sup>आदि-मन्त्र-चतुर्वेद°; २आद्य, द्यां- श्रकार°, अध्यायार्पेय°, अन्°××; 'आद्य-तृच- पर्यास°; काद्यन्त- पागम ३४५ [॰न्त- अध्याय॰, अन्॰, श्राप्ते १°××]; सासुदात्त- अन्°, उत्तरपद°; आयुदात्तत्व- १कुएड°, प्रत्यय°; आदार- शरमय°°; आ-दि्त्य, त्या- पा ४, १,८५ [॰त्य-त्राप्रयण्॰, ऐन्द्राप्ति॰, चन्द्र॰××ो; षादित्यरिम--इमीनाम् या १४, १३<sup>५०</sup>;आदित्यवत- गोदान<sup>००</sup>,४स<sup>०</sup>;

a) मलो. कस. । अत्र i नेष्टम् । b) पामे. वैप २, ३ खं. का''' अजयत् तां १,५,१९ टि. इ. । c) पृ ४९९°त — >यनि. इ. । d) कर्तरि छत् । e) पृ ५०० द्राथौ ४,५,७ > यनि. इ. । f) पृ ५०२ °क्त॰ >यनि. इ. । g) वाध. हिप्य. या २,४ धा. '\*पूरणे' वृत्तिः (तु. का  $\checkmark$ ए, पं.  $\checkmark$ त्हुना 'पूरणे') । h) कर्रणे घल् । धातोः वन्धने वृत्तिः । (तु. सा Lतै. पृ ३६६।; वैतु. PW. प्रम्य. = छिद्र- इति छत्वा द्राधिकर्रणे प्र. इतीव) । i) तु. पाम. । j) तु. पाका. पासि. । k) पृ ५०८ °व — > यनि. । l) समाहारे द्वस. । m) पृ ५०९ शंध ३३८ > यनि. इ. । n) = पुंरचली-। 0) द्वस. । p) पृ ५९५ या १४,१२६; १३ $^{3}$  थिनि. इ. ।

लादित्यं परथान-श्रदप्रहण्° आ √दिश् > 'दिष्ट-श्चन्°, १एक°, नित्य°, यथा°, यावत्°; आदेश- ष्रदृष्ट, ष्टग्°, श्रनेक°××; बादेशस्य- स्थानिन्°; बादेशादि-क्रन्°; आदेशन- देवता°, व्रत°; बादेशम् नामन्°; आ√दीप् > °दीपन- शकृत°; आदीस--सम् बौध्रौ ९, १८: ८; हिए १, १६, २०: बीस् ८७, ३० [ध-दक्षिणापि°]; आ√ह (आदरे) >भाद्र-,भाद्रग- %न्ः,भादत-श्रन्°, १देव°: +आहत्य श्रन्°; आ√हर् > २वादरी- धमि°°, उदकुम्भ°े, गन्ध°े, २छत्र°, धूप<sup>०</sup> ⁺आ√दो( अवस्यग्डने )> आ-त्ति-श्रन्°

आ√धा, क्षाधत्त जैगृ २,२:१५†⁴.

कादधान- पुनर्°; काधान- अभि°,

आवसथ्य°, आहवनीय°××; छाधा
तत्तद्°; काधास्यमान- पुनर्°;

श्राधि- निधिंष्°, भुक्त°; आधेय,

या- ग्राप्ति°, तृतीय°, पुनर्°;

काहित, ता- श्रिभ°, अन्°, क्रम°,

यथा°; २ळाहिताभि- महाराज॰,

भृत°,संवत्सर°,सर्व°; आधारयं
पादा,पावाग ४,१,९७३; आधींष
गु॰; आ√धु, धृ > १ळाववन
>°नीय- द्रोणक्रवरः°, पृत्भृत्°;

काधाव- ४स॰; †काधाव-स्रुति
पर्यिभि°; आ√धृ>आधार- अन॰,

किम्°, चंतन्य°, पाणि॰, १म्ल॰, ४स°; षाधारसमिध्- -मिधम् वैश्री ५, ७ : १<sup>२०</sup>: <sup>+</sup>का-धारण-१रस°; आ√धृष् , बादष्टपते अअ **દ**. ર રે°; સાધવે<sup>†</sup>; <sup>†</sup> જ્ઞા-પ્રષ્ટ, પ્રા–, <sup>+</sup>बा-एव्य, प्या− अन्°; आ√ध्यै > बाध्यान- श्रन्ः; आश्च<sup>1</sup>-२आनत<sup>g</sup>- (>°तक); †आनन h-गज°, गृह°, चन्द्र°××; आ√नन्द् > °नन्द्र- चित्त°, नित्य°, निर्दु°, परम°; आ√नम् > १क्षानत¹-अन्°; + बा-नाम्य-तार्य°; श्आनचो ° आपश्री २१, ९, १५: वाश्री ३, २, २,१५; हिथ्री **१६**, ४, १३; <sup>+</sup>आ-नि√नी > ज्ञानि-नयन- २अव-सान°ः; आ√नी > °नयन-१डदक°, द्रद्पात्र°, प्रशु°××; <sup>†</sup>का-नयन प्रश्न- -इनी वैश्री ८, १२: ३; आनीक- श्रनीक- (परि.) द्र.; <sup>+</sup>का√नुद्>षा-नुद्¹-श्रन्°;<sup>+</sup>आ ( या-य )नुयाज-प्रसव<sup>६</sup>- -वेन शांश्री ४, ७,३<sup>1</sup>;+आन्तराहति"-(>°तायन- पा) पाग २,४, ६१. √आप् अधि°,श्रनु°,श्रनुप्र°, श्रनुसम्°, अभि°, श्रमिप्र°, श्रव°, २उद्°, उप°, उपसंप्र°, परि°, परिसम्°, प्र°, वि°, विप्र°, सम्°, समन°, संपरि°, संप्र°; <sup>+</sup>२क्षाप्– रीति°; <sup>+</sup>२क्षाप– हुर्°; <sup>+</sup>२आपक-, १आपन<sup>n</sup>-, <sup>+</sup>१आप-यत्-, १झापियतृ "-; +२झापि -श्रन्°,पार्दिशक¹००, यावत्°, सु°; सास-

काम- अन्°; † जासक्त्-, कासक्य-; कासि- अधिराज्य°, त्रिरात्र°, द्रारात्र°××, १ आप्तुण्- > कासोयाम- अग्नियोम°; आप्तुम्, † आप्तु-,
† आप्तुवत्-, † १ आप्यः, २ आप्यः,
प्या- अन्°; † स.प्यमान-; ईप्सत्अन्°; ईप्सन्ती-; † १ ईप्सना- तृच°;
ईप्सा- २ आकात्तिक्व॰, तद्०, प्रजापति॰××; ईप्सित, ता- प्रन्०,
१ उभय॰; † ईप्सित-व्य- किया॰;
† ईप्सन्-; ईप्सु- प्रधं०, प्रसंभव०,
१ काम॰, १ जय॰, १ द्रव्य॰, २ धर्म॰××
१ आप्- ~ अप् (परि.) द्र.

१ग्राप⁰~; १आपक<sup>०</sup>-; ३आपक-√इ (परि.) इ.; <sup>+</sup>आ√पच् > १मापाक- अन्ः आ√पण्> भाषण- अग्रोत्सर्ग°°, क्षेत्र°; †आ-(गती), (श्रा)पप्तत >ता ऋपा ८, १५†; आ√पद् > धापत्ति-श्रन्त°, अन्तस्थ°, श्रर्थे°, उत्तम°××; षापद्- अन्°, १४६व°, पग्रु°,यावत्°; कापद्यमान- अन्°; कापन्न,न्ना-द्रध्वन्°, श्रन्°, गायत्रीसामन्°××; <sup>+</sup>का-पादन- सुच्<sup>८</sup>; <sup>+</sup>का-पादिन्-ऊह°; २आपन-, २मापयत्-, २भापयितृ-कापयितुम्, √इ (परि.) इ.; आपक्र्यपृष्ट-परोक्ष°, प्रत्यक्ष°; आपस्तम्य-१मेंत्र॰॰

१देव°; †कापिन् न त्र्र्ण°; काप्त,प्ता - २आपाक $^{0}$ -;आपाद्य- क $^{\circ r}$ ; १आ- प्रि $^{0}$ -; आपित -  $\sqrt{\epsilon}$  (परि.) इ.

a) पामे. पू ५२० a द्र. । b) ब्यप. । तु. पागम. । c) वैप १ द्र. । d) पू ५२३ वैश्रो ५,०,९ > यिन. द्र. । e) पू ५२३ श्रश्र ६,३५ > यिन. द्र. । f) पू ५२३ १c > b द्र. । g) पू ५२४ c यिन. संख्योनिर्देशः द्र. । h) वैप ३ द्र. । i) पू ५२३ यिन. संख्यासंकेतः द्र. । j) कर्तरि कृत (वैप १ द्र.) । k) श्रस. > पत्त. । l) पू १९९ सस्य. अतुया॰ > यिन. द्र. । m) व्यप. । n) पू ५२६ यिन. संख्यासंकेतः द्र. । o) पू २२९,५२० यिन. संख्यासंकेतः द्र. । p) पू ५२० यिन. संख्यासंकेतः द्र. । q) पू ५२९ यिन. संख्यासंकेतः द्र. ।  $\tau$ ) पू ५२९ २०० > यिन. द्र. ।

आपिन- 🗸 आप् (परि. ) इ.; आ-√पीड् > ⁺क्षा-पीड- कुड्मल°; आ√पृ,पृ><sup>+</sup>आ-पृरित- त्रांडक°, तुपः; कोपूर्यमाण-> 'ण पक्ष-उद्गयन°; ?आपूर्णोपि°; १आप्य √श्राप् (परि.) द्र.; २आप्य, ४आप्य- √इ (परि.) द्र.; आ-√प्याय् >२काप्यायन- जप°°, प्रेत°, भक्षण°, २वषट्कारान्त°, सोम°: धाप्यादित- मक्षित°; आ√प्री;>श्राप्री- आघार°, वायो-धस°; आ√प्लू > आप्लवन-धाप्लबमान- श्रन्°; आश्य<sup>००</sup>; भाप्लुत− १उदक°; ⁺भाप्लुते(त∙ई ) क्षण- भ्रान्तचित्त° आ√फण्>धापनी॰ पा ७,४,६५b. आ√वध् >आवद्द- स्वमन्°;आवद्द-कक्ष्य - - स्पः वौध १, ५, १५ आ√वाध्>आवाध- १श्राकार°,आ-शहु॰,ऊःमान्त॰××;<sup>+</sup>सा-वाधा—सर्ने॰ आ√भक्ष् (=√भज् [सेवने]), काः भक्षाम् (१ म<sup>d</sup>) आश्री ४,१३,२‡; आ√भज्, आभज्ञजाऋपा ८, ३५; (आ) भज>जा तेष्रा ३, ८; <sup>+</sup>आ-भक्त~ नित्य°; आ√भा > +आ-भा- अर्क°, अशोक्कुसुम°, इन्द्रनील°××; श्रा√भाप्> †आ-भाषित- साकोग; †आ( श्रा-अ) भि √हु > शाभि-हवन-श्रौदुम्बरी°; आभु°-श्चन्°; ⁺आ√भुज् ( कौटिल्ये>)>मा-भोग- भुजंग°; आ√भू >आभू-आभूतसंप्रव- यावत्°;

आ√भृ, (त्रा)भरित काश्रौसं ५: १५‡; काभरण-गन्ध°'००, गुरु°×× १आम- नो बाधिय २, ३,३: २३%; [°म-पिशित°]:+काम-भृष्ट-(नस्तुप° २आम- > 🗸 नामि > नामय-श्रक्षि°, व्रन्°, ब्रन्तर्°, १क्ष्य°, पृष्टि॰, रिष्टि॰, शीर्ष॰, शीर्षामयादि॰; क्षाम(य>)याविन्- श्रन्°, ज्योक्°; †क्षामयत्- %न्°; ३आम-√श्रम् (परि.) इ.; आ√मन्, मा > भान्नात- अन्°, १देव°, द्वि°××; आम्नान-অন্°, অন-श्रविशेप°××; मान्नाय-ऋग्वेद°, २धर्म°, मन्त्र°, यजुर्नेद°, यथा॰,सु॰; †साम्नाय-प्रणिधि–यथा॰ आ√मन्त्रि (<मन्त्र- )> क्षा-मन्त्रण- ब्रह्मन्°, २विधि°°; आ-ऋन्°, श्राख्यात°, <sup>†</sup>क्षामन्त्रित-कारक-१एक°××; पष्टी°; क्षामन्त्र्य ऋन्°; शआम-मांसं पक्वम् <sup>१</sup> वाघ १४,२७<sup>६</sup>; प्रमृ. २श्राम- इ.; आमलक- श्राई°, गन्ध°, तैल°; आमही(य>)या- -याम् काश्री १०,९,८<sup>ь</sup>; √आमि २त्राम- इ.; आ√िम > आमिना(न>)ना--ने<sup>1</sup>; आमित्ता<sup>1</sup>- १द्धि<sup>००</sup>,पयस्००, मैत्रावरुणी°, रिन्धणी°××; आ-मिन्- √श्रम् (परि.) इ.; आ-मिप- उर्गापंष, एघ॰, १तृणंष, निर्°; आमुप्यपुत्रिका<sup>४</sup>–; ⁺आ-√मृ > क्षा-मृत- अन्°; <sup>+</sup>आ-√मृञ् > आ-मर्श- होत्र°;

आम्भृणी- वाच्°; आम्र- करख°, कुटज°, १शिरीप°; आ √म्रेड्> धान्रेडित-अन्°, इवकार°, २काम्य°, प्र° १आय¹-; २आय-, <sub>सायक- √इ</sub> (परि.) द्र.; आ $\sqrt{यत्<math>>$ कायतन-श्रमि°,अतिप्राह्य°,अन्°,अन्तरिक्ष°x×; सायत्त,त्ता- ग्रह°, १तद्गुराणः; आ-√यम् > लायत, ता-, श्ररिहा-मात्र°, १उत्तर°, उदच्°, २केशान्त°, चतुर्विशत्यङ्गुल°××; +आयता(त-श्र) सु- ऋन्°; कायाम- अर्घ°, ऋर्ध• पष्टवद°××; +आयाम-विस्तार™-स्फ्य°; आ√यस्> नायास-अन्°, कींडित°; आयिन्- √इ (परि.) इ.; २आयु- श्रति°, ब्राद्व्य°, दीर्ध°, विश्व°, २बृद्ध<sup>०</sup>, सर्व°; ३आयु- √इ (परि.) इ.; त्रा √युज् > बायुक्त- त्रन्°; \*का-योग-ं दिग्दाह°, हादशन् °; आयुध- अन्°, १अव्वः, इन्रः, ऐन्द्रचाव°××; सायुधागार- धान्य-कोष्ठ°; आयुस्- -युः मागृ २,८, ६<sup>२</sup>n [॰स्- अकृधु॰, श्रति॰, श्रन्॰ त्ररूप°, क्षीण²××]; आयुज्य- अन्°, अभय°, ऐन्द्राप्त°, १भेषज्य°, मेघा-जनन<sup>9</sup>, शान्ति<sup>co</sup> आ(श्रा√श्र,ऋ)र् , चर्छ > सार्न,र्ता-अन्°, उष्ण°, कुद्द°°, क्षुतृष्णा°××; +सार्त-संयोग- विवाह°ः; सार्तेष्ट-अन्°; भार्ति- अन्°, श्रापद्°, यज्ञ°, सायंप्रातदेंहि°, हिवस्°; आ√रभ्, ∓भ् > °रव्ध- श्रन्°; सारव्धुम्°;

a) पृ ५२९ का  $\sqrt{y}$  (प्रीतों) इत्यत्र मुद्रापितचरं? काप्रणः, क्षसि इति द्विपदः शोधः (तु. c., शांश्रों १, १५,१६ च) । b) पृ ५३२ पा ७,४,५६ > यिन. द्र. । c) यस. । यदः इति मैसं. । d) पाठः ? यिन. शोधः । e) वैप १ द्र. । f) कामम्, क्ष-संपः इति शोधः (तु. Büh.) । g) पृ ५३४ सस्थ. -सम् इति नेष्टम् । h) पामे. पृ ५३६ h द्र. । i) पृ ५३६ i प्र ५०० व्यितः i0) प्र ५४० विन. द्र. । i0) पामे. पृ २६०२ e द्र. । i0) पृ ५४४ i1. i2 प्र १०२ विन. द्र. ।

कारभमाण-, कारभ्य, 'का-रभ्य-अन्°; आरम्भ- श्रमिहोत्र°,अन्°××; †आर∓भ-निर्वृत्ति- फल°; <sup>†</sup>आर-म्भा (म्भ-अ) वसान- व्रह्मन्°; धारम्भण- ध्रन्°, आदित्य°, १इडा°xx; आरम्भणीय- प्राय-ग्गीय°; क्या-रम्भिन्- अन्°, पूर्व° आ√रम् > <sup>+</sup>भा-रमण- ऋतःतर्°; भारमत्- श्रन्°; आराम- कृप°, तडाग°, देवगृह°°××; आ√राध् > °धन- देवता°; +आ-राध-यत्- श्रन्°; आरि (न् > )णी-√ऋ ( परि. ) इ.; **आ**√रु > क्षाराच~ पतितचाराडाल°, २वर्ष°; आ √रुच् > °रोक- अन्°: आ√रुह्, ‡मारोहª आमिए ३, ८,२ : ४४; बौषि १, १५ : ५१; †आ-रुह्b गर्त°; †आ-रुह्b-स्वर्ग°; आरुढ- १त्रश्व°, श्रासन्न°, खट्वा°××; आरूढपतित-तस्कर्°ः; +आ-रोपक-,+आ-रोपवितृ- १वृक्ष°; <sup>+</sup>झा-रोपित- >°त-कार्य- अन्°; आरोह्- १श्रद्द°, यथा°, २वर°××; भारोहण- १अवट°, अत्ररोहण°××; कारोहणावरोहण- विपम°; आरोहत्-अन्°; आरोहिन्- युक्त°; आरो-हिणी- गर्त°

२-३आर्च- √ऋष् (पिर.) द्र.
आत्नीं - दृष्टी॰, धनुस्॰, १धन्वन्॰;
आतीं-ज्या॰॰; +आर्द्धि - दुर्॰;
१आर्द्रे, द्र्री - श्रति॰, श्रन्॰, गुष्त॰;
+आर्द्रे - स्रति - अत्॰; आर्द्रेगोमय - वीणा॰॰; आर्द्रेपार - श्रन्॰;
१आर्द्रेवासस् - १एक॰; +आर्द्र-चण-

श्वन्°ः; +आई-शाक- श्रीगा°ः; +आ-र्द्रव $^{\circ}$ -पुरूरव $^{\circ}$ ; २आ(र्द्र<math>>)द्र् $^{\circ}$ -; आर्घघातुक- सार्वधातुक°; आर्य, र्या- -र्यम् आश्रौ ६,२,११† [॰र्य-अन्°, शूद्र°]; आर्यजन- यजमान° आ √लभ्, म्भ् >°ल्ब्ध-, °लम्य ष्रन्°; 'लम्भ- अन्°, श्रात्मन्°, पशु°××; °लम्भन- श्रामीघ्र°, पशु°, प्रक्ष्ण°××; <sup>+</sup>आ-लम्भु( क>)का-अन्°; आ√लस्व् > <sup>+</sup>का-लस्ब-अन्°, निर्°; आ √िळख् > °लिखत्- अन्°; †आ-लिखि-(त>)ता- अपरिमित°, त्रि°, १नक°; आ √िलङ्ग् > °ङ्गन-अन्°; आ √िळप्, म्प् > °हे-पन- > †आलेपना ( न-ग्रा )दि-अर्घ°°; आ √ली > भालय-श्रिशि, १कृत°, केशव°××; <sup>+</sup>श्रा-√लुच् > °लोचन- अन्° आवटिक- ५रम°; <sup>+</sup>१‡आवन् माय १,१०,८; २२,३; आ√वप्, आवेषे पावा ६,४,१२०; आः-वपन- १अक्ष°, उख्यभस्मन्°, उत्तर-वेदि°××;भावाप- १अक्ष°,पडहस्तो-त्रिय°; भोष्य धन्°; आ √वल् ( संचरणे ) > आविल, ली- पद॰, फल°; आ√वस् (निवासे )> °वसथ- श्रनन्त°,एघ°°,औषघ°××; क्षावसध्य- आहवनीय००, १गाई-पत्य°°;**आचास-अन्°;ग्रा√वह्>** °वह,हा-य्रतिभय°,अशुद्धि°,अहित°, क्लेश°××; भावाहन- अन्°,देवता°, प्रेत°, यथा°; +आ-वाहयित्वा अन्°; सावाहित,ता- श्रन्°, यथा°; सा-

वाह्य अन्°; लोड- यथा°, रथ°; कोहिवस्- -वांसम् माश्रौ १, ३,४, २<sup>‡</sup> ; <sup>+</sup>आवान- १ऋच्°; आ-√विद् (ज्ञाने )>आवेदन- २दी-क्षित°; आ√वि (<व्य ) ध् ¹> षाविद्य- -द्वम् वौश्रौ ७,४४ : ५<sup>1</sup>; द्राधी १२, १, १९; लाधी ४, ९, ९३); पागृ १, ३, ८; बौगृ १, २, ३६<sup>1</sup>; आविल- अवका°; आ √विश् > °विष्ट- रोग°; °वंश- १गुगा°, तद्, २धर्भ°, सु°; आविस् अन्°; भाविर् √भू > <sup>+</sup>काविर्-भाव- योग°; काविष्√कृ > <sup>+क्षा</sup>विष्-करग- दन्त°; <sup>+</sup>मा-विस्-स्नगनुरुपन- अन्°; आ-वीत- आ√व्ये (परि.) इ.; आ-√वृ (वरणे) > १आवृत-१हस्त°; आ √वृ (श्राच्छादने)> °वरण- निर्°; २आवृत- अन्°, दीप्तद्विजमृग°, रक्तवस्त्र°, १वाल°; आ√वृज़ > °वर्जित, ता− एक-पाणि°, श्र्हाः 'णि°, श्र्हाशु-···ग्गि॰, शूद्रैककर॰; +आ-वृज्<sup>k</sup>– सु॰; आ√वृत् >°वर्त- ग्रहर्°, आर्थ°, १कुश°,चक्र°,तिमिर°°××; झावर्तन-१मनस्°; आवर्तमान- त्रिपदादि°; भावतीयत्- थन्°; +आ-वर्ति¹-सप्तदशन°; 'का-वर्ति(त>) ता-सहस्र°; रक्षावृत्- अग्निहोत्र°, अन्°, अपूपाएका××; आवृत्त,त्ता- श्रन्°, श्रपसल°, श्रहर्°, आवृत्त°××; आवृत्ति— श्रन्°, इष्टि°, एवं-कर्मन्°××; ३आवृत्य श्रन्°, पुनर्°; आ√चृष् > <sup>+</sup>का-वृष्- दैव°;

a) पृ २८४७  $\vee$  द्र. । b) कर्तिरि कृत्। c) पृ ५४७ °किं $^\circ$  यिन. द्र. । d) वैप २, ३खं. द्र. । e) पृ १६०१  $\in$  द्र. । f) पृ ५४८ °द्रि -> यिन द्र. । g) सपा. श्रापमं २, २,५ प्रमृ. सवयम् इति पामे. । h) सपा. वाश्रो १,३,५,१६ उत्हि॰ इति, माश्रो १,३,१,९ वाश्रो १,३,४,५ वह्यन्तम् इति च पामे. । i) पृ ५५६ यिन. द्र. । j) यथायथं पृ १४५१ h, i, j टि. द्र. । k) वैप १ द्र. । l) उप. मावे इन् प्र. । वैप४-प्र-९३

आ √वृश्च्, बश्च् > क्षावृहि⁴ शांथ्री ८, २१, १; मानश्चन-> +कान्नश्चन-होम- शकलाहरण°; क्षावस्क-, <sup>+</sup>क्षावस्क्य- महावीर-संमित°; +आ-वृष्टिb- अन्°; आ-√वे>भावाय- अवहार°°; १आ-व्य°-; २आव्य- √श्रव (परि.) द्र.;<sup>+</sup>आ√व्ये>षा-वीत-प्राचीन° १आदा- √श्रश् (व्याप्ती) परि. द्र. २आश- √श्रश् (भोजने )परि. इ. आ√शंस् > १भाशा- श्रन्यद्°, √शङ्क् > °शङ्ख- अयोग- ! क्षेम°, अबृष्टि°, उपसंवाद°, मरण॰, विश्रं त°; आ√शस् > °शसन- । उद्च्°; २आद्या- अप्ति°, अन्य°; ' आ√शास् > भाशिस- प्रन्°, श्रनिर्दिष्ट°, अन्यद्°, श्रात्मन्°××; खाशीर् (-क )- श्रन्°, ४स°; †बा-शीर्-वादिन्- अन्°; काशी:-स्तोम- पोटश°; आशिर्- गो°, ुउ°; आ√शी > १क्षाशय- २श्राम°, १जल°, पर्°, महत्°; २आदाय- एकक्षपाल° आ√श्ट, ध्रु ( श्रवेश )d, का ''श्रव-यतम् ऋषा ९, ४४†; †आ-श्राव°-स्त्रविषय°; भाश्राचण- आदिरय°, उपप्रेप°, प्रवर्°, मारुती°; \*का-श्रावय¹- श्रोधावय°; बाधावयत्-अन्°; आश्रावित-> †क्षाश्राविता (त-आ)दि- मिन्दाहुति°; घाश्रुत-प्रणीता°ः; आश्चर्य-> +नाश्चर्या-(र्य-य्र)भ्युद्य- श्रभिशस्त · · दर्शनः

आश्म- अश्मन्- (परि.) द्र. आ√श्रम् > °श्रम- श्रगस्त्य°, १डत्तर°, १एक°, कण्ब°××; आ √श्रा > ⁺मा-श्रत- अधो-विल°;आ√श्रि>°श्रय- श्रक्तार°, अन्रर°, १अह°, अद्भुत°xx; छाश्रित,ता- श्रन्°, कप°, १तद्-गुण°××; काश्रित्य ऋन्°; आः √श्लिप् >°श्लिष्यमाण- -जीह. भाइलेप,पा- -पा.<sup>h</sup> [॰पा- श्रर्ध०] ३आ१व- २अथ- (परि.)इ. जीवन°, धन°, निर्°××; आं √आस् श्रधि°,श्रनु°,१श्रप°,२उद्°××; <sup>+</sup>क्षासक-; १क्षासन<sup>1</sup>- १अग्र°, श्रन्°, ३ श्रशन°, श्रशून्य°××; <sup>+</sup>कासन-योग-विहित- श्रन्°,१न°; षासनशयन−; <sup>+</sup>श्रासन-स्वम-शाला°; +अासना( न-अ )नुचरण-जयन्य°°; <sup>†</sup>सासना (न-न्र )न्त्र¹\_ -न्तम्जेधौका १८३; सासित-, <sup>+क्षासिन्-;</sup> भासीन,ना- तथा?, विष्टर°, सु°, १सुख°; †सास्य; धभास्य, स्या- उप॰ ३आस- √ अस् ( चेपिए) परि. इ. आसंस्करसे<sup>k</sup> शांश्री १०,१५,६ आसंगत्य- असंगत1- ह. आ√सज्, ब्ज् > °सक, का-देत्रापणगृह°; सासक्ति- वृत्या°; सा-सङ्ग- १डत्तर°, ५नित्र°; भासक्षन-क्रनुबन्ध°; ११च°; आ√सद्, ?बासीदताम् या ८, ११<sup>m</sup>; †बा-सत्ति- तद्°, प्रकृतिकाल°; \*भा-सद्- गु°; बासन- ऋन्°, अव्यय°़ यथा°; भासाद- पात्र°; भासादन-

श्रवदान°°, ३श्राज्य°, उदच्°××; मासादित- अध्वर्युः; १-२आ-सन"-; आसन्दी- श्रधिपति°, श्राचार्य°, इग्ड्व°°××; धासन्दी (-क)-४स°; <sup>+</sup>कासन्दी-स्थ-भोजन-<sup>अप्रिमुख°°;</sup> आसम् √ ऋस् (क्षे-पणे) परि. इ.; <sup>+</sup>आसार- १टुर्ग॰; आ√सिच् > °सिक- १घट°; आसेक- अन्°; आसेचन- १उदक्ः उपरिष्टात्°, क्षीर°××; आ√सु (अभिपवे)> +का-सव- १लवणः संधिचमस॰, मुरा॰; आसुति- <sub>घृत॰,</sub> सर्भिस्°; आसुराहति⁰- (>⁰ह-तायन- पा. ) पान २, ४, ६१; आ√सेव् > ⁴मा-सेवन- ऋन्ः <sup>+</sup>क्षा-सेव्यमान- व्याप्यमानः; १आस्तामिरावतीम्<sup>०</sup> श्रागृ २,८, १६‡; आ√स्तु > बास्ताव-चात्वाल॰॰, बहिष्यवमान॰, शामित्र॰॰; आ √स्तृ, स्तृ > ३बास्तरण-अहत°, १ष्ट्रणाजिन°, निर्वपणः ××; आस्तीण, णां- फलक॰, सु॰ आ√स्था, मा'''तिष्ठ > एा श्राश्री ६,४,१०५; ५(का)तिष्ट> ए। आश्री ८, ७, २३××; शांधी; सास्था-अन्यद्°; बास्थित-क्रन्यदृः सप्तन्°; आ√स्पृञ् > °स्पृष-थन्°; आ√स्फुट्> °स्फोटन-दल्गन°; +आ-स्फोटि (त>) ता-क्ष्वेडिता°; **आस्य √**श्रास् (परि.) इ.; १आस्य- श्रन्°, श्रश्मन्°, श्रीष्टग°, केशव°××; +आस्य-नयन-

निमीलित°; \*बास्य-नेत्र-पाण-पाद्-

a) तु. वैप १ विक्षि । b) प्रास. । c) पृ ५६० यनि. संख्यासँकेतः द्र. । d) पृ ५६४ g पा १, ४,४० श्रिप इ. । e) भाप. । f)) लोटि मपु१ श्रतुकरणाम् । g) पाभे. पृ ५४७ g इ. । h) पृ ५६६ i) कर्त्राचर्थ ल्युट् प्र. । j) वस. । k) पामे. वैर १ परि. आ $\cdots$ कः म १,९,९ टि. द्र. । -पा>यनि. इ.। l) पृ ५६८ यनि. इ. । m) वैग १,६०७ h इ. । n) पृ ५७० भासन- > यनि. इ. । o) व्यप. । p) पृ २८४८ o इ. ।

३रक्त°; +कास्य-प्रयत्न १तुल्य°, ३स°, स्थान°°; +कास्य-विहरण-श्रन्°; ३आ(स्य>)स्या- √श्रम् (क्षेपेणे) परि. द्र.; ४आस्य,स्या-√श्रास् (परि.) द्र.; आ√सु> °त्ताव- धृतक्षीरफल°; +का-स्वावित- १स्यन्दन°; आ√स्वद् >+का-स्वाद- मधुर°

√आह अनु°, २उद्°, निर्°, परि°, प्र°, प्रति°, वि°; \*बाह्-पुरुप°; आ√हन् > भाघा(त>) ट- २दाह°; भाषा (टि>) टी--टी<sup>a</sup>; <sup>+</sup>का-घात- भेरी°, स्थिर°; +श्रा-घातिन्- दन्त°; भावत्-ग्रन्°; साहत- श्रन्°, अनमिज्व''' ल°, विपम°, १शङ्ख°; †आहत-राजश(ब्द>)ब्दा- विवर°; का-हनन- अन्°; भाहनस्->°नस्य-अन्°; आ-हर- आ√ह (परि.) ्र.; श**आहसं<sup>०</sup> जैगृ १, ८**: १० <sup>+</sup>आहा°- दुर्°; आहारम् श्रा-√ह (परि.) द्र.; आहीनिक-श्रहन्<sup>त</sup>- इ.; आ√हु > °हवन-घृत°; आहवनीय- आम्रीध्रीय°, १एक°, १गाईपत्य°, गृहपति°××; १भाहुत, ता- -†तः शापश्रो १४, ३०,४<sup>1</sup>; हिथ्रौ **१५**, ७, १९ [°त– अर्केन्धन°, घृत°, १पप्°, स्व°]; बाहुति, ती- श्रक्षतसक्तु°,अक्षित°, अमिदीक्षा°, अमिहोत्र°××; भाहु ति-गण- द्विप्रमृति°; आहूत-, आहूय

प्रमृ. था√हे द्र.; **आ**√ह><sup>+</sup>आ-हर<sup>g</sup>- रफातिप्°; झाहरण- अन्°, एकोल्मुक°, क्षेत्रोदक°××; आहरत्– अन्°;झाहर्तृं– संभार°;झाहार– ऋन्°, श्रनः, उद°××; \*अ:हारम् पुनर्°; साहार्य, र्या- अन्°; साहृत,ता-१ग्रधर्म°, श्रन्°, अनन्तेवासिन्××; <sup>+</sup>का-हृति~ उख्य°, द्वय°; का-हियमाण- श्रन्°; आहो उत° १*अश्वत्य°°*; ⁺आहर<sup>ь</sup>~ ह्वरक- तैत्तरीय°; आ√हे, (मा) हुवे ऋपा १७, ३४; आहाब-चतुर्°, १द्रोग्।°, निष्कृत°, १पञ्चन्°; भाहृत-, भाहृय श्रन्°; <sup>+</sup>मा-ह्र<sup>ड</sup>-वर्षा॰; <sup>+</sup>भा-ह्वय¹- चक्त॰; साह्वान-श्रन्°, १देव°, नामन्°××;<sup>+आह्वानी</sup>-ণজর্মাণ

## इ

इ — श्रा°, ए°; इकार — श्रकार °, १ श्रा — कार °, कृत °; †इकारो (र-उ )कार — श्रकृति — श्रन °; इ-वर्ण — पर — रे¹; †श्रव (इ-अ) — यस्प पा ६,४,१४८; √इ, एमि हिश्रो ६, ७, ८ † ६ [श्रच्छ, च्छा °, अति °, अति परि °, अधि °, श्रधि परि °, अतु ° × ×]; १ श्रय 1 — अन् °, दुर् °, ४ स °; † श्रय त — नम् लाश्रो १०,१३, ४; — ने निस् १०,८:२८ [॰न — श्रमिष्टो म °, श्रमिहो त °, १ अप °, अङ्गर भाम् व, अदी क्षित ° × ×];

क्षयनी°- अञ्जस°, तप्त°, तिक्त° १वि nº;स्रयिन्-,+३झापक-,+२झा-पन-, +श्भापयत्-, +शापयितुम्, <sup>+</sup>२सापयितृ-, <sup>+</sup>सापित-, <sup>+</sup>साप्य, <sup>+</sup>४आप्य- <sup>+</sup>२आय-, <sup>+</sup>आयम्; †अ।यिन्- -यिनम्<sup>ण</sup> [°न्-१तन्त्र°, सह°, स्त्रधा°]; +३शायु-; +इत्-ऋर्थ°, सम्°; इत,ता- उन्निद ···ति°, दुर्°, शकृत्°, सु°, स्व°; <sup>+</sup>१इति- दुर्<sup>२</sup>; <sup>+</sup>इत्य; इत्य, रया- अनभ्याशम्°; <sup>+</sup>इस्वन्-प्रातर्°; १इत्वर"-,इत्वरी-, +इथ-, <sup>+</sup>२इयत्-, <sup>+</sup>इयमान-,इयान,नां-, +ईयमान-, +ईयिवस्-, +एनवे, <sup>+</sup>एतवै, एतव्य,व्या-, <sup>+</sup>एतुम्; +एतृ- पुरस्°; एतोस् (:), +एय-; १एव- दुर्°;एवया- >°यामरुत्-, १एव्यत्<sup>०</sup>-, <sup>+</sup>एव्यन्ती-, <sup>+</sup>एव्य-माण-, यत्-, यती-

इच्च- पागवा **५**, ४, ३<sup>р</sup> [°क्षु-अजन°°]; इक्ष्वाकु- ><sup>+</sup>इक्ष्याकु-प्रभृति- राजन्°

√इङ्ग् २उद्°; इङ्ग-, इङ्ग-, +इङ्ग्यत्-, +इङ्गि (त>)ता-, इङ्ग्य-, +इङ्ग्या(ङ्ग्य-अ)न्त- अत्°; +इङ्गुद्ग- कोविदार°°, मृद्°°; इङ्गुदीग- पाग ४,३,१६२°

√इच्छ्, इष् अधि°, अनु°, श्रिभि°' परि°, प्रति°, वि°; इच्छ्त्-, ॰न्ती-श्रन्°; इच्छा- श्रन्°, आत्मसुख°, गौतम°, तद्°××; इच्छार्थ- श्रन्°;

a) पांस. पृ १०३४ f द. । b) पाठः ? क्षाहस्पत्यम् इति शोधः (तु. सप्त. मंत्रा १,५,१४; गोगृ २,८, १४ संस्कर्तुर् अनुवादे टि. च; वैतु. साध्यम् अन्यथावदम् )। c) वैप १ द्र. । d) पृ ५७५ यित. द्र. । e) सपा. वैप १ काठ ३५,५ अहुतः इति पांस. । f) पृ ४७७ अहुतः >यित. शोधः (तु. हिश्री.)। g) कर्तिरि इत् । h) = युक्ष-विशेष-? । i) उप. = श्राह्णान-। i) पृ ५८१ -रः >यित. द्र. । k) पृ ५८९ शं > दि. । i) कर्तायथें कृत् । i) पांसे. वैप १ स्थेनम् तै २,४,७१ टि. द्र. । i) पृ ५८२ यित. संख्यासंकेतः द्र. । i) पृ ५८३ यित. संख्यासंकेतः द्र. । i) पृ ५८३ यित. द्र. । i) पृ ५८३ यित. द्र. । i) शु ५८४ यित. द्र. ।

इन्द्र->

इच्छु- अन्°,डभय°,पुष्टि°;+१इप्°गो°, प्र°; +१इप्यत्- > °न्ती-;
+१प्पणा- अनुज्ञा°; +एपिन्नप्ट॰, पुत्रशिष्यहित°××; +एपिगीआत्महित°, हित°; +एप्डम्, प्प्टू-,
+एप्य, +२एप्यत्-; +इज्य √यज्
(परि.) द्र.

√इड्>इड्->१इडा- -डे आपधौ ८, ७, ३ िडा- अध्यर्ध°, अन्°, श्रन्तर्°,श्रन्य°,अर्घ°,श्रनान्तर°××]; १ऐड- अन्°, दैवत°°, राथन्तर°°; इ्डानांसंक्षार- साकमश्व°; इ्डा-न्त, न्ता- श्राज्याभागप्रतिपत्क°, आज्यभागप्रमृति°××; इडापात्र-चरुस्थाली॰॰; इडापात्री- पवित्र॰॰; इ**डास्वर->**+ऐडस्वर-इडासंक्षार°° इण्ड्व- १कुश°, खारी°, १दर्भ°, शिक्यण्ः; इण्य- १दर्भण इत्ं- √इ (परि.) द्र.; १इतर, रा- १इतर°, क्रम°××; †इतरच्-छेप-भक्ष- -क्षाः वौघ ३, ३: ५-७; इतरजन- गन्धर्व°, १सर्व°: +इतर-जनस्b- १सर्व॰; इतरार्ध-पद°; २इतर->ऐनरेय- पैड्न°°, महत्°; <sup>+</sup>१इति- √ई (परि.) द्र.; २इति°-; इतिश->ऐतिशा-यन- जामालि°, १सावार्गं°°;?इति-शिष्ट- -ष्टान् निस् ७, ७: ११; <sup>+</sup>इतिह- श्रनन्त॰ः; इतिहास--सः आश्रौ १०, ७, ९<sup>d</sup> [ <sup>c</sup>स-श्राख्यान<sup>००</sup>, तदादि°, पुराग्ए°,

वाकोवाक्य°, २वेद°]; इतिहास-वेद- -इः शांश्री १६,२,२४<sup>d</sup> इत्वन्-, १इत्वर- √इ (परि)द्र. २इत्व( र>)रा<sup>6</sup>-इथा- √इ (परि.) द्र. इद् तद्°; इदम्- > २ भ-अस्य याशि १, ३७<sup>1</sup>; इति श्रा°, श्राप्नोति°, पूर्वावाढा°; २इति- द्रन्°; इतिकरण- ४स°; इतिक्रतेव्यता- तद्ः; इतिकार-सह°; इतिपर- श्रन्°; इत्यादि-त्राकृ तलोष्ट°; इत्थम् > इत्थंविद्-द्यन्°; इत्थंभूत-> ⁺इत्थंभूता-(त-आ) ख्यान- १लक्ष्ण°; इद्म्--दन् माधौ ५, २, ११, ३१<sup>‡8</sup> [°म्- तस्य°, युष्मद्°े]; ⁺हदं-विद्<sup>h</sup>- ऋन्°; <sup>+</sup>इदं-ता- १गुण°; १इम<sup>1</sup>-> <sup>+</sup>इमंस्तोम्य<sup>1</sup>- -म्येन जैगृ **१,१:१८; १इयत्!**–; इह ऋन्° √इघ्, न्ध् अनुसम्°, श्रभि°, उप°, उपसम्°××; १इ.इ.दा– १तृरा°, १देव°,मनु°,शल्क°; †इद्धि--; †इध्--श्रग्नि॰; इधान-, <sup>+</sup>इधे; इध्म--ध्मो कौस् ४९, २३<sup>६</sup> [॰ध्म- अन्॰, श्रनस्°, अगमार्ग°, इपु°××]; इध्मपूर्वाध- > +इध्मपूर्वाधी(र्ध-अ)=वारम्भण— ऋतु°; इध्मशकल= प्रोचित°; इध्मसंहनन- ४स°; इध्माबहिंस- १दर्भ°,संनद्द°;†इध्मा (ध्म-श्र)भ्याधान- विपरीत "ण°: <sup>+</sup>इध्मन् ¹- ४स°; <sup>+</sup>इध्य, <sup>+</sup>इध्य-

मान-; +१इन्ध- श्रिम्॰, परि॰ भ्राष्ट्रम्°; इन्धन- श्रप्ति°, अन्°××; <sup>+</sup>इन्तिय<sup>m</sup>- अन्°; <sup>+</sup>इन्बिप्यत्-; +पद्ध-; एध- १तृण्°, निर्°, १शक°, शुब्द्र°, सादम्°; पृथी-दक-, 'एधो(ध-उ)इक-यवस-कुश-माल्यो(ल्य-उ)पनिष्क्रमण-, +एधो (ध-उ) दक-यवस-समित्-कुश-मा-ल्यो( ल्य-उ )पनिष्क्रमण- प्रभृत°: +एधन-; एधस्- १अर्क॰; +एधो-( धस्-अ) पकर्पण- ऋधिश्रयगाः इन- अधि°; √इनक्ष्, इनक्षत्-उद्°; <sup>+</sup>?इनाम् " भाग २, १९: 90; +इन्दिरा $^{0}-> +$ इन्दिश-लक्ष्मन् - वक्षस्थित°; <sup>+</sup>**इन्द्वीवर-**ज्यलन°°; **इन्दु**- अनिल°°, १त्र्यर्द्र°, उत्पल<sup>००</sup>××; <sup>†</sup>इन्दु-दिवाकर-प्रनष्ट°; इन्दुमत्- वुद्मित्°; इन्द्र- -न्द्रस्य<sup>p</sup> [ ॰न्द्र- अगस्त्य॰, श्रमि >मा°, श्रमि°××]; ऐनद्र-न्द्रः ऋअ २, १०, २०<sup>0</sup> [ क्द्र-द्यन्°, आन्नेय°, २आस्विन्°××]; इन्द्रकील- ध्यज<sup>००</sup>; इन्द्रचाप-द्विगुण्, मेघ°, ४स°; †इन्द्र-जनन-(>॰नीय-पा.) पाग ४, ३, ८८; इन्द्रधनुस्- १लोहित°; इन्द्रध्वज-चन्द्र°;इन्द्रयष्टि— प्रदीप्त°; इन्द्ररूप--पेण अअ ४, २२<sup>१</sup>; १इन्द्रवज्र-स्वर्जित्°;इ*न्द्रवायु-* > ऐन्द्रवायव-वायव्य°; इन्द्रनुत्— श्रिप्टुत्°, बृहस्यतिसव°; <sup>†</sup>इन्द्रा (न्द्र-अ ) क्ष-

a) कर्तरि किप् प्र. । b) = इतर-जन- । c) प्र ५९१ यनि. संख्यासंकेतः द्र. । d) पामे. वैप २, ३ खं. माश १३,४,३,१२ टि. द्र. । e) प्र ५९० यनि. संख्यासंकेतः द्र. । f) तेनाऽस्यं करणेः तेनाऽऽस्यं करणाः इति केचिदिति भाष्यम् १ । g) प्र ५३ h द्र. । h) उप.  $< \sqrt{4}$  विद्  $(\pi i \bar{r})$  । i) प्र ५९४ यनि. संख्यासंकेतः द्र. । j) = तृव-विशेष- ।  $< \bar{r}$  मं स्तोमम्  $(\bar{r})$  ३,३२,४) । k) प्र ५८० i द्र. । l) = इथा- । m) थातुपरः निर्देशः । n) पाठः १ इमाम् इति शोधः (तु. सपा. हिग्र २,१०,६) । o) = लक्ष्मी- । p) प्र ५८ प्र टि. नेप्रम् । q) प्र ५९९ यनि. स्थल-शोधः । r) प्र ६०२ यनि. द्र. । क्द्रोरू० इति पाठः १ यनि. शोधः (तु. w. । शौ ४,२२।) ।

इन्द्र->

१सुवर्ण्॰॰: इन्द्राप्ति- मन्त्रोक्त॰: ऐन्द्राप्त- अन्°,अप्तिय°××;इन्द्रिय-श्रति॰,श्रात्मन्॰,कर्मन्॰××; <sup>+</sup>इन्द्रिय-काम- ग्रामकाम°°, भूतिकाम°°; †इन्द्रिय-क्रिया- निश्रहीत° इन्धि-, इन्धिप्यत्- 🗸 इध् (परि.)इ. √इन्ब् > <sup>+</sup>ह( न्ब>)न्वा- विश्वम्° इभ- कपि°, शक°; २इम^-इयक्षत्- √यज् (परि.) ह.; १इयत् $^{b}$ -;२इयत् $-\sqrt{\xi(q(t))}$  ह. √इर्> इर्-> १इरा- अन्° १इरस् $^{c}$ -; <sup>+</sup>२इरस् $^{d}$ - ( > ऐर-सीय- पा. ) पाग ४, २, ८०; इरिका- (> का-वन- पावा.) पात्राग ८,४, ३९°; इरिण- अन्°; †इरिण-वत्->°वद्-देश- ऋन्° √इल् (गतिभङ्गे ) > ¹इलय- ४न्° इल्कसं-; इब श्रति°, मणी°; इव--वः या १, १० √इप् (वधा.) ऋतिप्र°,उप°,उपप्र°,प्र°, सम्°,संप्र°; इषित-,+इप्य-,२इप्य-त् इ-,+१एप-, +२एप-: +एपणb-गो°; २ण्पणा8-, +एप्य-; १इप्-√इच्छ् (परि.) इ.; २इप्<sup>ह</sup>~; †१इपतामन्त्रो(न्त्र-उ)काम् श्रश्र ५, १७; इपिका<sup>1</sup>— पाउटु २, ६५; इपी (क>)का- इष्टका°, १दर्भ°, २नल°××; इषीकतूल-मेदस्°°; इपु- अन्°, श्रासन्°, उदर<sup>∞</sup>××; १इपुक¹-; २इपु(-क )-४स°; इपुचारिन्- अन्°; इपुधि- | ईचम् √श्रच्,ञ्च् (परि.) द्र.

शत°, ३शर°; इप्र, पा- श्रन्°, | √ई्ड प्र°; ईंड- क्षीण्° दुर्°, नक्षत्र°°××; इष्टप्रथम- | ईयमान- √६ (परे.) द्र.; † १ईयाम-यज्ञ-, 'इप्ट-प्रथम-सोम-, 'इप्ट-सोम- अन्॰; इष्टाहोत्रीय- वार्पा-हर°; इष्टिन्- श्रन्°; इष्ट्(क>) का- अध्यर्घ°, अनु°, अन्त्य°××; इप्रि-- िष्पु लाधी ४, १, २, ६१ k [°ष्टि-अमिहोत्र°, ऋग्न्याधेय", अनु-गत°, अन्न°××]; <sup>+</sup>हष्टि-कर्मन्-पाक-यज्ञ°; \*इप्रिका"- अयुग्म°; १इध्य-त->°न्ती- √इच्छ (परि.) इ.

ई- आ°; ईकार- श्रकार°, इकार°, एकार°; √ई श्रनुसम्², श्रन्तर्°, श्रमि°, श्रव°××; ईति- निर्°; ईति(-क)- वहु°; +२एय-; ?ईक-अस्तम्°; √ईक्ष्, ईक्षध्वम् बौधौ १४,१४: ८<sup>m</sup> [ब्रनु॰, ब्रनुप्र॰, अनुवि°××]; ⁺ईंस<sup>ь</sup>–, ईंसक−: र्इंक्षग- अधम°, अन्°, ऋहोरात्र°, आप्लुत°××; ⁺ई्श्वणि(क≫)का"-गणिका॰॰; ईक्षत्-, 'ईक्षन्ती-, +ई धम् ; ईक्षमाण, णा- श्रन्°; <sup>+</sup>ईक्षयत्-, ईक्षयित्वा, <sup>+</sup>ईक्षा-, †ईक्षाण-, ईक्षित, ता-, †ईक्षि-तब्य-, 'ईक्षित्वा, 'ईक्षिन्-; +ईक्षी-वधू°;+ईक्ष्य,+ईक्ष्य,क्या-, <sup>+</sup>ईस्यमाण, णा-; √ईङ्ख् प्र°: <sup>+</sup>ईङ्घ,ङ्घा–, <sup>+</sup>ईङ्घन–

अम्रिम्°; ईयिवस्- र⁄इ(परि.)इ. √ईर् श्रधि° अभिप्र°, श्रभ्युद्°, २उद्°, प्र°××; +ईर°- १स्व°; १ईरण-२वरुण°; ईस्यत्-, 'ईराण-; ईरित,ता- दक्षिगमास्त°, १वात°, वायु°; +ईरितवत्-, +ईरितुम; +ईरिन्- १स्व°; +ईर्ण-, +ईर्त्वन्-; †ईर्मन्- १दक्षिणः;ईरिण-भिन्नः; \*ईर्मरिP- चिकितः; √ईर्प्य् > ईब्या- १जरा॰ः; √ईश् श्रिभिः; ईश- अपि, ओपधि°, २क°××; <sup>+</sup>ईशी- सर्व°; ईशान, ना--तम् कौस् ११५, २<sup>०</sup> [॰न-२भव॰॰, विश्व°]; ईशानी− > 'पेशान्य- मध्य°ः; 'ईशु-; ३काशि°, ईइवर, रा- श्रन्°, त्रिगुण°××: ईश्वरी- १योगिन्°; ऐश्वर्य- अशिमादि°, महत्° √ईप् > ईपा- फि ६६ [॰पा-अन्तरा॰, उदच्॰, हि॰××]; ईपत् विभक्ति°; +ईपत्-सक्त- -क्तान् कप्र

उ

वक्तृ°; †ईहित- स्वयम्°

१. ४, २<sup>र</sup>; √ईह् श्रा°, व्यति°,

सम्°; +१ई(ह>)हा<sup>s</sup>-; २ईहा<sup>t</sup>-

उ उत°, २एवा°, किम् > कथा°; उ"− त्रा°, इ°: उकार- प्रकार°××; उ-वो (व्-ओ )पो (प-उ ) पध्मा<sup>प</sup>

a) पृ ६०९ यनि. संख्यासंकेतः इ. । b) पृ ५९४ यनि. संख्यासंकेतः इ. । c) पृ ६१० यनि. संख्या-संकेतः द्र. । d) तु. पागम. । e) पृ ६१० यिन. द्र. । f) पृ ६१० (>०सिन्-) इति नेप्टम् । g) पृ ६१९ यनि. संख्यासंकेतः द्र. । h) कर्तरि कृत् । i) = इषीका- । j) पृ ६१२ यनि. संख्यासंकेतः द्र. । k) पृ ४७ रि l) = इष्टका- इति M.V.। m) पृ ६१९ बौधौ १४,१४८>यनि. द्र.। n) मत्वर्थीयप् ठन् प्र.। o) भाष. । p) व्यत. (ऋषि-)। q) पाठः ? -नम् > -०ने इति द्र. (तु. पे १,९१,४)। r) पृ ६२२ सस्थ. ईपत् नेष्टम् । s) वेप १,१०७१  $\mathbf h$  द्र. । t) पृ६२३ यनि. संख्यासंकेतः द्र. । u) पृ६२३ १उ->यनि. द्र. । v) पृ६२३ °ध्म->यनि. द्र.।

√उक्ष् अतिप्र°, श्रनुपरि°, श्रनुपर्या°, अभि°××; <sup>+</sup>उक्ष्- बृहत्°, साक्रम्°; १ उत्त्(वप्रा.)a-, उक्षण-, उक्षत्-; १उक्षन्- महत्°; +अीक्षक- पा ४, २,३९; <sup>+</sup>२उक्ष- १जात°, महत्°, गृद्ध°; उत्त्।, >क्षा]° ; उक्षमाण--†णान्<sup>८</sup> श्रापमं प्रमृ.; <sup>†</sup>उक्ष-यित्वा; उक्षित- चन्दन°; †उक्षि-प्यत्-, +उस्य, +उस्यमाण-; २उत्तन्->२वौक्ष<sup>व</sup>-

२रख-> मौखय- साण्डिकेर°; उखा− अनस्॰॰, पग्र॰, यज्ञ°××; २उख्य,ख्या- पाग ४,२,९५<sup>६</sup>[°ख्य, ख्या- ४स°, र.ख्य°]; उख्यासन्दी-औदुम्बरी°; <sup>+</sup>उग¹- प्र°; १उग्र-श्रम्बध्ठ°, पुंरचली°°, १सवर्ण°°

√डच् अभि°, नि°; उचित- छन्°, यथा°; उचध्य- > °ध्य-बृहस्प-ति<sup>ष्ट</sup>-;उद्य- श्रति°,श्रन्°,अन्त°××; उचावच<sup>h</sup>−> °च-चर ( ग > ) णा1-; +उचेर्-भाषा- मृत्र°; उचेस्-त(र>)रा- मध्यम°; उच् √चर् > उचरित- > °तप्रध्वंसिःव--त्वात्<sup>)</sup>; उचार (वप्रा.)— श्रंस°, प्राञ्च्°, मृत्र°, यतस्°; उचारण-अन्°, प्रत्थ°, प्रहण°°××; <sup>+</sup>उच्-चारयित्वा श्रन्°; २उचारित– निच-य°, यथा°; <sup>+</sup>उ(द् > )च् √ चल् > उच्-चल- श्रंस°; उच् √िच (चयने) > उच्चय- १एक°, पुरुप°, शिला°; √उच्छ् श्र9°, अभिवि°, वि°; उच्छ (त् > ) न्ती-; उच्-

√ छद् >+ेडच्-छ।दक- क्षत्रिय°; +उच्-छादन- प्रसाधन°; +उच्-छादित-स्तानीय°; उच् √छिद् >> <sup>+</sup>डच्-छेद्र− १कुल°; उच्छेद्दन− १म्.ल°; उच्छिरस्- उदकुम्मा-दर्श°°; उच्√िछप् > उच्छिष्ट-अमिहोत्र°, अन्°, १काक°××; उच्छिष्टभोजन- स्नापन°; †उच्छि-ष्टभोजिन् – उत्सृष्ट°°,पुंश्वली°°; <sup>+</sup>उ-च्छिष्ट-शोधन- आचमन°; <sup>+</sup>उच्छि-ष्टी √कु>°कुर्वत्– श्रन्°; उच्छेप– श्रिप्तिहोत्र°, १आहुत°, प्रोक्षणी°××; उच्छेपण- श्रप्तिहोत्र°, १इडा°, उच्छिर्र°××; **उच् √िछ्** >°छ्य-इध्म°, चतुरङ्गुल°, चतुर्गुण°××; उच्छूयण-१दगड°,१ली°°;उच्छूयत्– थन्°; उच्छित, ता– श्रीदुम्बरतरु°, चतुर्°°××; उच्छित्य अन्°; उच् √छ्वस् >°छ्वसत्-, <sup>+</sup>उच्छ्व-सन्ती-, <sup>+</sup>उच्∙छ्वस्य, उच्छ्वास-श्रन्°; <sup>+</sup>उच्छ्वास-विच्छेद-घोपणा-(ण-श्र)ध्यापन- १अस्थान°; <sup>+</sup>उच्-छ्वासन- अन्°, २शास्त्र°°; उच्य, उच्य,च्या- √वच् (परि.) इ. √उज् > ३उप्र ( वप्रा. )- अति°, २भव°, मृदु°°, सत्यम्°; उग्रग्रन्थि-निर्गन्ध°; १ जोजस्- श्रभिभृति°, २श्रमित°, तद्°, निऱ्°××; २को-जस्<sup>k</sup>-; भोजिष्ट, ष्टा- -एः<sup>1</sup>; √उःभ् >+उःस्र- ब्रह्मन्°; √उडळ् >डन्छ<sup>m</sup>- पाग ६,१, १५६<sup>n</sup> [॰ब्छ- १शिल॰, सिल॰]

<sup>+</sup>उटज⁰– पाग २,४,३१ <sup>+</sup>उड़्म्वर्<sup>p</sup>− १कुश∾ उत किम्°; उत- √वे (परि.) इ. २उत्कट- २धर्म°, १मधु°; उत्-√कुच्><sup>+</sup>डन्-कुच- १क्षीरीद्न॰: उत्कृति- २कृति<sup>००</sup>, गायत्री<sup>००</sup>; उत्√ऋप् >°कर्प- श्रन्°,१एक°, १कारु°××; उस्कृष्ट− १गुण°, सत्°°; <sup>+</sup>उन्कृष्ट-पान-भोजन-प्रेङ्खा~ ताण्डव°°; उत्√कृ >°कर- श्राखु°, आहवनीय°, गत°××; <sup>+</sup>उत्-करण– पश्चिनी°; उरकी (र्ग > )र्णा- अन्॰; उत् ৵ऋम्>°क्रम-प्राण°;उत्कान्ति-इन्द्राविष्णोः°, प्राण्°; उत्√कृज् >+उत्-फ़ु(ए>)एा- द्वेडिताः <sup>+</sup>डत्-क्रोशन- रोदन°; उत् √खन् > <sup>+</sup>उत्-धे( य> )या-अन्°; उत् √िखद् > °खेदन-वपा°;उत् √तन् >°त्तान- श्रन्° ऊहस्थ°, १दक्षिण°, दक्षिणोत्तर॰, १सन्य°

१उत्तर−>

उत्तम- पाग ६, १, १५६<sup>५</sup>; -मम् वाश्री १, ४, ५, २०<sup>१</sup> [°म,मा- अति°, अधम°,अन्°×x]: १उत्तर, रा (वप्रा.)- श्रामि°, श्रधर°, अनुवाक्या°, २श्रपर°××; <sup>+</sup>उत्तर-क°-- पा ४, २, १३८; उत्तरकाल– ग्राधान°; उत्तर-तस् (:) > **ø** उत्तरत-उपचार<sup>8</sup>--रः श्रापश्रौ १६, २१, १३; वैश्रौ १८, १७ : ३; हिश्री ११, ७, १३;

a) पृ ६२४ यनि. संख्यासंकेतः द्र. । b) पृ ६२४ उर्धं $\sim$ यनि. द्र. । c) पृ ६२४ -णाः>यनि. d) पृ ६२४ p>b द्र. । e) पृ ६२५ पा ४,२,९५>यनि. द्र. । f) वैप pइ. (तु. पृ २१७३ l)। २९९३ 1 द्र.। g) पृ६२६ ॰ती-> यिन. द्र.। h) पृ६२६ -चा इति नेष्टम्। <math>i) पृ६२६ ?i>j द्र.। j) पृ६२७ यनि. द्र.। k) पृ६३१ यनि. संख्यासंकेतः द्र.। l) पृ६३१ -ष्ट>यनि. द्र.। m) भाप.। n) पृ ६३२ पा, पाग ६,१,१६०>यनि. इ.। o) तु. पागम. । p) = उदुम्बर-। q) पृ ६३६ यनि. स्थल-क्रोधः । т) पाटः? उत्तमस्य इति क्रोधः संभाव्येत । ऽ) विप. । वस. ।

उत्तरपद्- पाग ४,२,१३८° िद्-अकार्°, अधि°, अन्°××]; उत्तर-पदक- (> झोत्तरपद्कीय- पावा.) पावाम ४,२, १३८: उत्तरपदवृद्धि-२६वर°; <sup>+</sup>डत्तरपद्-स्थ- अन्°;उत्तर-पूर्व->°पूर्वार्ध- १खर°; †उत्तर-प्रोष्टपद्- पूर्वश्रोष्ट्रपद°; +उत्तर-विहार- वरुणप्रधारः°, वारुणप्रधासि-क॰;उत्तरवेदि- १खर॰॰,यूप॰,२वेदि॰, ४स°; औत्तरवेदिक-शालामुखीय°°; <sup>+</sup>उत्तरवेदि ( –क )– ऋन्°, शाला-मुखीय°; उत्तरांस- २वेदि°; + उत्तरा-(र-आ)च्छादन- ४स°; उत्तरात्पा ५,३,३४; उत्तराधर-, क्षौत्तराधर्य-अन्°; उत्तराम्बर- ४स°; उत्तरा-र्ध- श्रन्°, १खर°; उत्तरीय-अन्°, उत्तम°, १कृष्णाजिन°, वस्त्र°; <sup>+</sup>उत्तरे( र-इ )ष्टका- >उत्तरेष्टक-अनुप्रहिक°°; उ(त्र>)त्ता- √उद् (परि.) द.; **उत्था**(उद् √स्था) > <sup>+</sup>उत्-ध<sup>b</sup>- अन्°, एतद्°, कार्पास°××; उत्थान- आचम्न°, ऋतुर्सगमन°°, १कृत°××; उत्थापन- आचमन°°, संशय°; उरथाय अन्°; उरयायिन्-पूर्व°, स्निग्ध°; उत्थित, ता- अक्षि-दुःख°, अन्°, ऋपभ°××

उत् √पत् > °पितत, ता- पूर्वे°, प्रथम°; उत् √पद् > °पित-श्रधिक°, श्रन्°, श्रनारभ्य°××; †उत्पित्त-विकार- अद्भुत°; उत्-पन्न, ज्ञा- अधर°, श्रन्-तर°××; †१उत्-पाद-गवामयन°, चतुर्थ°××; उत्पादित- यथा°; उत्पल- उद-धि°°, करवीर°°, कुमुद°××; †उत्पल- कुन्दे (न्द-इ)न्दु-कुमुद- प्रोत्फुल्लः; उत्पात°- १श्रकामः, अग्निः, अद्-भुतः×ः; †उत्पात-दोप- विमुक्तः; २उत्पाद्व-; उत्√पू >॰पवन-अधिश्रयणः, ३पिष्टः; १उत्प्त-श्रतः, यज्ञस्, विलीनः; उत्प्य श्रतः; √उत्स् > उत्सुक- अन्यत्ः;उत्स (क्य)क्थी- -‡कथ्याः

उत् √सञ्ज् > °सङ्ग- शयन°°; <sup>+</sup>उत्सङ्ग-त्रल- पागम ४३०; <sup>+</sup>उत्-सन्जन- संमानन°; उत्√सद्> °सार्- अन्°, १कुल°; °सादन-गन्ध°, १गात्र"××; †उत्-सादिन्-श्राग्नि°, वेदाग्नि°; उत् √सह > <sup>+</sup>उत्-सहमान- श्रन्°; उत्साह-अन्°, 'नर्°××; <sup>†</sup>उत्साह-वल-भगम ४३०; उत् √सिच् , बच् > <sup>+</sup>उत्-सिक्त- अन्°, त्तीर°, १मधु°; उत्संक- %शृत<sup>००</sup>; <sup>+</sup>उत्-सेचन-१उदक°, प्राशन°; उत् √सिध् > १डत्-सेध- चतुरहुल°, द्वय-ङ्गुल°;उत्√सिच् >⁺उत्-स्यूत-पुनर्°; उत् √सू (प्रेरणे ) > °सव- श्रन्°, इन्द्र°, इन्द्रमह°×× उत् √सृज् > °सर्ग- १अप्र°, अन्°, अम्बु°××; °सर्जन- उपाकरण°°, परिपवरा॰, वृपभ॰; उत्सृजत्— अन्°; उत्सृष्ट- श्रन्°, श्रन्य°, द्वितीय°××; उत्सष्टपुं "गरवनिवा; उत्सृष्टाग्नि- तस्क्रर्°, स्तेन°; +उत्सृष्टा ( ए-ग्र ) ध्याय-, उत्स्व-क्ष्यत्-, <sup>+</sup>ऊ (<ड)त्-सर्ग- श्रन्°; उत् √सृप् > °सप्त- धन्°; <sup>+</sup>उत्-स्वरित- कम्प°

√उद्,न्द् श्रिभि°, श्रव°, वि°, सम्°; <sup>+</sup>उ(त्ते>)ता–; उद-क्षीर°; डद-कुम्भ- चतुर्°, पृर्ण्°, प्रणीता°,४स°; +उद्कुम्भ-सहिरण्य-त्रीज-पिटि-का- विन्यस्त°; उद्धि- दूर्वारोपण°, नदी°; उद्धिधावन- काग्डादि°°; उदपात्र- तिलमिश्र°°, रह्मच्°; उद्पान- वापी॰॰, १सरस्॰॰; उद-पानावेक्षण- फलप्रचयन°; उद-मन्थ- द्धिमन्थ°; उद्धित्- क्षीर°, १मधु°; १उदक- अकृत°, २अक्त°, श्रक्षय्य××; उद्कक्रिया- पिएड-दान°, संमार्जन°; +उदक खात-श्रन्°; उदकचोदना<sup>ष्ठ</sup>−; उदकतर्पण— नित्य°; उद्कघारा- शाखा°; उद्क-पात्र- ऋर्ध°; +उदक-वलि-दान-, <sup>+</sup>उद्क-वलि-पिण्ड-दान- आशी-च°°; उदकविन्दु- ४स°; <sup>+</sup>उदक-भाजन- ४स°, सदर्भ°; उद्काच-मन- यज्ञोपवीत°; उदकानत-व्यध्द°; +उदका(ऋ-अ)वाय-शूदसं-···पा॰॰; †उद्का( क-श्रा )सेचन-अधिश्रयण°; उदकोपस्पर्शन- ऋन-शन°°,श्रभित्रास°°, मेखलाधारण°°; उद्दया- अन्°, चण्डाल°°,पतित°°, उत्थन्°,स्तिका°; उदन्−> ३उद-( न्य > ) न्या<sup>b</sup>-, उदन्-वत् <sup>17]</sup>-, <sup>+</sup>डच,डन्द्न–; डल– घृ३°, यजुम्° उदग्र १ वर् ( द्√अ )च्, ञ्च् > उदव्, न्व्- -दञ्जः शांश्रौ १५, २६, १<sup>1</sup> [॰च्, ब्न्च् - अन्॰, १दक्षिरा°,प्रत्यच्°, प्राच्°]; उदीची--चीम् जैश्रौका **४२**<sup>m</sup>[॰ची- प्रत्यच्॰, प्राच्°]; २उदगप्र- प्रागप्र°; उदङ्

a) तु. पागम. । b) उप. = स्थ – । कर्त्रां घर्षे प्र. । c) पृ ६४७ यिन. द्र । d) पृ ६४७ यिन. संख्यासंकेतः द्र. । e) पाभे. वैप १, ८९१ रि. । f) पृ ६५९ ° गय्व(यु-अ) > यिन. द्र. । g) पृ ६५४ ° द् (न) > यिन. द्र. । h) पृ ६५६ यिन. संख्यासंकेतः द्र. । i) वैप १ द्र. । j) पृ ६५६ अत्रत्यं i नेष्टम् । k) वस. । l) पाभे. वैप २, ३खं. उदम्स्याः ऐ ७, १८ टि. द्र. । m) तु. सप्र. जैश्रौ ३ : ६ ।

मुख– -खः श्रप२२,७,५७;उदीच्य− प्राच्य°; उदीच्यग्राम- अन्यय°°; उद्चन- ४स°; १उद्ञ्चन- ४स° उद् √अन् > उदान- प्राण°; . উব্ব– থিমন্য°, ऋত্ৰ°, কূর°××; †उद्र-देश- दर्दुर°; †उद्र-भुजो-( ज-उ )रस्(-क )- महत्°; उदर-शय- पावा ३,२, १५<sup>b</sup>; २उद्ल->भीदल- गौरीवित°, स्यावास्व°°; <sup>+</sup>उद्-अवग्रह°- -हः शुप्रा १, ११८; उदव√सो > उदव-सान<sup>b</sup>— > °नीय,या- श्रवसृथ°°, ४स°; २उदवमानीयान्त- प्रातर-नुवाकादि°; उदय-साय<sup>b</sup> ऋन्° २उद्बाह- > भौदवाह- > °वाहि- महत्°; उद्वज-> भौदव्रजि- प्राचीन°; उद् √अस् (क्षंपणे)> ॰सन- उपवेष॰,रशन।॰; उदा√दा> °त्त- श्रन्°, श्रन्त°, अर्घहस्व°××; उदात्त(-क)- उभय°; उदात्तत्त्र-प्रत्यय°; ⁺उदात्त-निवृत्ति-धातु॰॰; उदात्तानुदात्त- भिन्न॰; <sup>+</sup>उदा√मन्त्रि>°मन्त्रण– व्युप-तोद°°; **उदा√ यु> °युवन-** दर्वी° ी ?१उदार<sup>व</sup>−; +२उदार<sup>6</sup>− कोद्रव°; उद् √ ग्रास् > ॰सीन- शत्रु॰॰; उदा√ह>°हत- निपुण°; उद्-√इ > उदय- अकार°, ऋघोष°, अनुदात्त°××; उदयन- ज्योतिस्°, तृच°××; उदयनीय, या - अवभृथ°, प्रायणीय°××; १उदित,ता— अन्°, श्रर्ध°,श्रस्तमित°××;उद्य(त्>)ती-श्रन्°; उद्यत्-स्तोम- -माः हिश्रौ १७, ७, ८¹; +उद्√इनक्ष्>।

φउद्-इनक्षत् <sup>g</sup>- -क्षत् आपमं २, ११,२५<sup>‡1</sup>; १उदुम्वर- १श्रश्त-त्थ°, काश्मर्य°, चान्दन°°××; भौदुम्बर- श्रपामःर्ग°, अरण्य°, अर्क××; सौदुम्बरो- अधि°, <sup>+</sup>औदुम्बर-मणि— १ऋाई°××; मन्त्रोक्त°; उदुम्बरपत्र- श्रश्मन्°, तिलः; +उदुम्बर-समिध्- त्रयक्तः; उद् √ऋच् > उदर्क- अन्°, अर्धर्च°××; +उदर्क-योनि- रसमा-न°; **उद्-ऋच्->** <sup>+</sup>उद्दच- श्रा° उद् √गम् > °गत-पक्षद्वादशक°, १पाद°; उद्गम-अन्नर '''ल°, इन्द्रचाप°°; उद्गमन-ज्योतिस्°; उद् √गाह् > +उद्-गाढ- १शलाका°; उद् √ग्रभ्, ग्रह् > °ग्रभण- ऋग्नि°; °ग्रहण-वपा°; उद्√मॄ (निगर्गो) > <sup>+</sup>उद्-गारिन् – श्रमृत°; उद् √गै > °गातृ- अध्वर्यु °°, ब्रह्मन् °×× १उद्दालक¹-; <sup>+</sup>२उद्दालकº-कोदव°°; **उद् √दिञ्** >°द्दिष्ट-अन्॰,१एक॰××; उद्देश− अपाङ्क्त॰, २चिता°, प्रादेश°××; +उद्-दीक्षण− ऋदिश°; उद् √ हज् >°दृष्ट- २फाल्गुनी°; उ**द् √धन्** > उद्धत- श्रन्°, आखु°, १वराह°; उद्धनन− २वेदि°, समृहन°°; उद्-√धा> डद्धि-अपरिमित°, १एक°, त्रि°, १पञ्चन्°; **उद्√धू>** ⁺**उ**द्-धूत- १वात°; उद्√धृ >उद्ध-रण- २कररा°, प्रदहन°, १वत्स°××; उद्धरत्— श्रन्°; उद्धार— लिङ्ग°; उद्गृत— श्रन्°, कुलीर°××; उद्-∫

धनो (त-उ)र्वरा!- मृहार°; उद्-प्टस्य अन्°;**उद्√वन्ध्**>°वन्धन-२प्राय°°; उ**द्-त्राहु->**+उद्वाहु-गमन- उत्थान°; +उद्वुद्ध-> क्षौदबुद्धि<sup>६</sup>--; उद्√भास्>+ क (< ड )द-भासिन्- श्रन्°; उद्-√भिद् > °भिन्न- अन्°; उद्- $\sqrt{\mathcal{H}}$  >  $^{+}$ उद्-भव- अथर्ववेद $^{\circ}$ , श्रन्यरुम°, कुष्टुम°××; उद्√मृ, उद्···भर शांश्रौ १५, २३, 9; उद्य√वद्(पिर.) इ.;उद्√यच्छ्, यम् >°यच्छत् - श्रन्°; उद्यत-१असि॰, शाप॰; <sup>+</sup>उद्यतत(र>)त--रे कौस् १३७,३; उद्यम- प्रहार°; उद्यमन– अन्°; उद्यमननिषातन– २स्रुच्°;<sup>+</sup>डद्-याम<sup>ह</sup>–द्वादशन्°,शत°, <sup>१पष्°;</sup> उद् √या > २डद्-यान- प्राम°, देवगृह°°××; उद्-√यु >°याव- अध्याय°°, १पप्°; <sup>+</sup>डद्-युत- मधु°; उद् √युज्, †उद् "युजे 1; +उद्-युक्त- नित्य ° उ**द् √िर**च् > 'रेक- १गुण°, प्रोक्षणी°××; उद् √रुज् >+उद्-रुज- कूलम्°; **१उद्घत्-** -वत् टाश्रौ १, ६, २१; १उद्वत्सर-> ॰री( य > ) या- श्रनुवत्सरीया॰; **उद्√वप् >उदुप्त-**श्रन्°,तृतीय°; उद्दरन- प्रथम°, १भस्मन्°; उद्द-पनी— ३पिष्ट°; †उद्-वाप- ग्रा-वाप॰, पिपीत्तिका॰××; उद् √वस् (श्राच्छादने) > +उद्-वसन-प्रवर्ग्य°; उद्दास- रजस्°; उद्-वासन- ऋप्ति°, अधिश्रयण्°××; उद्वासनीय-प्रवृज्जनीय°; उद्-

a) पूर्वेण संधिरार्षः । b) पृ६६२ यनि. द्र. । c) प्रास. । d) पृ६६५ यनि. संख्यासंकेतः द्र. । e) नाप. (धान्य-) । f) उद्यन्त $^\circ$  इति पाठः ? यनि. शोधः । g) वैप १ द्र. । h) पाभे. वेप १ पिर. द्र. । i) पृ६६३ b द्र. । b) पृ६६३ b द्र. । b0 प्रे इति पाठः ? यनि. शोधः ।

वासित-,°स्य श्रन्°; चद्√वह् > उद्-वह°- कृलम्॰; **उद्√िवज्>** +डद्-वि(म>)मा- नित्य°, १भय°; उद्वेग−>+उद्देग-कर−अन्°;<sup>+</sup>उद् | वेजन- श्रन्°; उद्वी ( वि√ई )ध्र >+उद्दी (वि-ई) क्षण- प्रहास°, । २वंश°; उद्√वृत्>⁺उद्-वर्तन-ी २पतन॰॰, वैकृत्य॰; उद्वार्तत-गौरसर्पपकलक°; उद्√वै>°वात-त्रन्°; उद्वाप्य शांग्र ३, १, ३<sup>b</sup> [॰८प अन्॰]; <sup>+</sup>उद्-वाय॰— मध्य॰ । †उधस्- अन्धु°; †उन्द्र-पाटदु २, १४; उन्√नम् > उन्नत- अष्टा-ङ्गुल॰, १उत्तर॰॰××; उ**न्√नी>** उन्नयन- चमस°, चमसगरा°××; उन्नीयमान- पर्यप्रि<sup>co</sup>; उन्नेतृ-श्रध्तर्यु<sup>co</sup>, प्रस्तोतृ<sup>co</sup>××; उन्नेतृ(-क)-४स°; <sup>†</sup>उन्नेत्र– श्रामीप्र°; **उन्** √मञ्ज्> <sup>+</sup>उन्-मज्जन- शर्करा°; उन् √ मद्, उद्''माद्यसि<sup>त</sup>; उन्मत्त– ऋन्°,अशिष्ट°°,कुलटा°××; <sup>+</sup>डन्-माद- ४स°; उन्√मा (माने) > °मान- २मान°; ⁴ड(द्>)न्√मिश्र्> डन्-मिश्र- सर्वसुरभितिल°; \*उन्-√िमप्>डन्-मेपण- अक्षि°;उन्-√मील् > <sup>+</sup>उन्-मील- १उदक° उन्√मृद् > °मईन- श्रावसथ°, उच्डिष्टाशन°°; †उन्-मृदित— सर्व-मुरभि° उप आपश्रो २, ५,९ [परि ००,सु ०] ७पकनिष्ठिका− श्रङ्गुष्ट°; उप-

√काश्> °काश-श्वित्र°; <sup>+</sup>?डपिक ( ब्र> ) ञ्चा-

अन्°;उप√कृ > °करण- अन्°, गृह°°××; <sup>+</sup>उप-कार- १कृत°, १रोह°; उपकृत- तद्°; +उप-क्रच्या<sup>e</sup>- पा ६, २, १९४; उप-√कृ (विद्येषे )> +उप-किरण¹-१आंख्रकर°; +उप-कीर्ण- १सिक-ता°; **उप√क्ऌप्** > °कल्पन–ी १इव्य°; उपक्रुष्त- १६र्भ°, सदर्भ°; उप√क्रम् > °क्रम- अनू९°, उपज्ञा°; ऊन°××; उपक्रमण-प्रातरनुवाक°; उपकान्त- श्रन्°; <sup>+</sup>उप√कृज्>उप-कुष्ट- क्त्रिय-वैहय°; <sup>+</sup>उप√िक्स (क्ष्ये ) उप-क्षित- ब्रन्°; उप-क्षी( ग्>)णा-अन्°, सावित्रपालीवतहारियोजन°; डप √गच्छ् , गम् > ⁴डप-ग- चन्द्रसूर्यप्रह°, छाया°, पुष्पसत्त°; उपगत- छाया°, जुङ्गित°××; उप-गम- १पुष्प°, फल°; <sup>+</sup>उप√गाह् 汝 उप-गाहन<sup>g</sup>--- सचेल°; उ**पगु**--> <sup>+</sup>भौपगवि- शठमर्पग्॰ः; उप√गृ, ग्रह् > ⁺उप-गृहीत– १सब्य°; उपग्रह^– ४स°; उप√गै > डपगीत- अन्°; डप√ग्रथ्, †डपप्रधे¹; †उपच¹- ग्राच°; उप-√चर्> <sup>+</sup>उप-चरण- सु°; उपचार- श्रग्निहोत्र°, अनत्य°, रथ्रावृत्°; उप√िच ( चयने)> °चय- १एक°, श्रास°, प्रेप°, ४स°; <sup>+</sup>उप-चयन- सत्य°; उपचाय्य-परिचाध्य°; +उप-चित- अचित°, कठिन, स्थिर°, स्फुलिङ्ग°; +डप-√छिद् >उप-छिन्न>उपस्टिन-प्रवण- श्रेन्°; उप√जन् >⁺उप-

ज- पशु॰; उपजन- एकरात्र॰¹००, चतुरह°××; उपजात- कियाभि '''श°; <sup>†</sup>डप√जि>डय-जिगी-षमाण- -णः श्रापध १,२४, २१ k); उप √जीव् > ⁺उप-जीवक-देवर्रव्य°; उपजीवन- २रज्ञ°; उप-जीविन्- श्रात्मन्°, श्रायुष°, उत्कोच°××; <sup>+</sup>उप-जी (व्य >) द्या−>उपजीव्य-च्छाया–शाद्दल°; उप√ज्ञा>°ज्ञा- किम्°, मात्रा°, यथा°, श्रद्धा°; <sup>†</sup>उप-तक्ष<sup>m</sup>--१तक्ष°; **७प√तप्** > °तस्र,सा– अन्°, इेपत्'; उपताप- क्षुद्रजन्तु°, द्दन्द्र°,लिङ्गिन्°;उप√दंश्>°दंश-श्रन्नादि°; उप√दस् > उप-दस्त-, +उप-दस्य-, +उप-दस्यत्-, <sup>+</sup>डप-दासिन्-, <sup>+</sup>डप-दा( स> ) सी−, <sup>+</sup>डप-दासुं(क≫)का− शन्°; उप√दह् > ⁺उप-दहत्-, ⁺उप-दह्यमा (न>)ना- अन्°; उप-√दिश् > °दिष्ट, ष्टा− अन्°, १एक°, प्रथम°, यथा°, सदा°; उप-देश- श्राग्नि°, १श्रङ्ग°, श्रान्°××; उपदेशन- गृहमेध°, देवत।°,२धर्म°; उपदेष्ट्र– ज्ञान°; उपदीक"–; उप-√दुह् > °दोह- कांस्य°; ⁺उप-दोहि(न् >)नी- शुभकांस्य°; उप-√द्गु > °द्गव- उद्गीथ°, १क्षुद्र°, नक्त्रं°, निर्°, सर्व°; उप√धम्, 'ध्मा > <sup>+</sup>डप-धमन- मुख°ः; उपध्मा- उ°; उपध्मान- ४स°; उपध्मानीय- अनुस्वार<sup>००</sup>, उ<sup>००</sup>, उवर्रा°°××; **उप√धा>**उपधा-श्रकार°, श्रत्यक्षर°, अन्°××; उप-

b) पामे. पृ ६२८ d इ.। c) अर्थः व्यु. च ?। a) उप. कर्जाचर्थे प्र.। d) पृ६८२ °ति> e) उप, कृष्णा— इति पाका.। f) उप. भाप.। g) = स्नान-। h) = कुश- मुप्टि-। i) वैप १, १९१६ r, वैप ४, ६२६ b च द्र. । j) वैप १ द्र. । k) पृ १८२२ h द्र. । l) सपा. हिघ १, ६,६९ उपजिहीर्पमाणः इति पामे.। m) प्रास.। n) पृ ६९० c>b ह.।

धान- ३आस्तरण°, इष्टका°××; उपधि— ऋक्रर°, अन्°, १तन्त्र°; उपहित, ता- श्रिन्°, श्रन्त°×× <sup>+</sup>उप√धृ > उप-धृत- १त्रात°; उप√धृप्> ⁺डप-धूपन- दिग्-दाह°; रप√नम् > °नत-श्रकामता°, श्रानत°××; उप√नह् >॰नद्द- अश्वत्थ५त्र॰;<sup>+</sup>उप-नहन-२वास°, सोम°; उपानह् - २श्रादर्श°, उष्णाम्युस्नान°°××; उपानत् (-क)− <sup>+</sup>उपानत्—स्वयं-ह**रण**— फ्लप्रचयन°°; ⁴ड (प > ) पा-नह<sup>3</sup>- २छत्र°, १दग्ड°, वस्त्र° <sup>+</sup>उप-नामन्<sup>b</sup>− ४स°; उपनि-√गृह्> <sup>+</sup>उप<sup>°</sup>न-गृह्णत्– ऋन्°; उपनि√धा> †उपनि-धि-निक्षेव°; उपनि √ नी > 'नीय श्रन्°; उपनि √ वध् > <sup>+</sup>डपनि-च (द्द >)द्धा- सु°; <sup>+</sup>डप-नि√भा > उपनि-भ्र- सकार°; ⁺उपनि√मज्ज् > उपनि-मज्जत्- श्रन्°; उपनि√यम् > <sup>+</sup>डपनि-यमन− १स्रुग्दण्ड°; <sup>+</sup>उप-नि√विज्>उपनि-वेश-पान°°; उपनि-वेशिन्- १एकद्रव्य°; उप निप् √कम् > °क्रमण- एघ°°, गर्भाषानणः; उपनि √षद् > डपनिपद्- गुह्य°, २सांख्य°; भौपनिपद- गोदान<sup>००</sup>, गौदानिक<sup>००</sup>; । उप√नी > °नय- त्रैस्वर्य°, पतितसावित्री°; उपनयन- ऋतुसंग-मन°°, गर्भाघान°°,चृडा°°××; उप-नयनसंस्कार- इज्या॰॰; उपनयना-म्नि- तद्ः; ॰नीत,ता- अन्॰,गन्त्र॰, मन्त्रहीन°, रवभाव°; उपपक्ष-

उप्त°; उप√पत्> °पात- अन्°, | १उपम,मा- श्रन्तक°, श्रर्थ°, इन्द्रध्वजः कर्मन्°, यथाकाल°××; +3प-पातम् यथा°; उपपति-सह°; उप√पद् > ॰पत्ति- श्रन्॰, अथे°××; °पद्यमान,ना- ऋत्°; °पन्न- अत्°, ब्रह्मचर्य°××; <sup>+</sup>डप-पाद- यथा°; उपपादन- ऋध्याय°; +3प-पादम्, <sup>+</sup>उप-पादिन्– यथा°; उपपद्− अन्°, इतरे···•य°××; <sup>+</sup>उपपदा (द-ग्र) र्थ- अन्°; उपपातक-श्रान्युरसादिन्°°, अतिपातक°°, पातक°'°; \*उप-परी (रि√ई) च् > उपपरी (रि-ई)क्षा- देवता°; उपप्र√वद्, उपप्रवद्°ः; उपप्र  $\sqrt{a}$ ृत् > °वर्तन- संख्यापन°; उपमे(प्र√इ)प् ( गतौ )>°प्रेद्य<sup>त</sup>; डप√प्लु > °प्लव- श्रादित्य° डप√यम् > °यम¹- कन्याप्ति°, पक्ष°, पुच्छ° +डप√फण्, ‡(उप) अफाणयत्<sup>€</sup> याधी ६,२,९; शांश्री १८,१९,१० उप√वन्ध्>°बन्ध- १गुण°,प्रकृति°, प्रक्लुप्ति॰, १संज्ञा॰; <sup>+</sup>उप-बन्धन-प्रकृति॰; **१उपविल-** -लम् हिथौ १,७,४६¹; उप√वृह् (बृद्धो ) > °वर्हण<sup>g</sup>- आञ्जन<sup>co</sup>, २एरका°, कशिपु°; उपन्दि-> °मत्-१उपांशु°° +डप √भिद् > डप-भेतृ – गृह-भूकुड्यादि°; उप√भुज्>°भुक्त-वलात्कार°, यथा°; <sup>+</sup>उप-भुक्ति-द्नि°; <sup>+</sup>उप-भोग-૧ જ્ઞાધિ°, नदीक्र'''ल°; ‡उप √भू, उप'' बभूयात्  ${}^{h}$ ; हप $\sqrt{2}$  >  ${}^{\circ}$ मृत्--मृत् काठश्रौ ६३; १०७ [°त्-२जुहू°, पवित्र°°]

कर्मन्°××; जोपम्य- १संज्ञा°; १उप-मार्ध- > <sup>+</sup>डपमार्थीय- -यः या १, ४; ⁺उप√मक्ष् (ग्रद्दौ)> ॰मक्षत्- श्रन्॰; उप√मङ्ङ् > <sup>+</sup>डप-मज्जत्– श्रन्°; उपमज्ज्य<sup>1</sup>; उप √मथ् > ⁺उप-मधित-१प्रसन्य°; +ऊ ( < उ) प-मधित-श्रन्°; उप √मन्त्रि > ⁺उप-मन्त्रग- भासन°े; उपमन्य-> औपमन्यव-यास्त्र°, शठमर्पेगुःः; उप√मा (माने) > पान-अन्ययीभाव°, तुल्यार्थ••×: उप√मृ> <sup>+</sup>उप-मारण- कुम्भ°; उप√मृज् > °मार्जन- २चेल°; °मृज्य अन्° तदूध्वे°, १शफ°; 'यमन'- भार्या', १शफ°; °याम- श्रन्°, उपरिष्टात्°, क्रयण्°, पुरस्तात्°, ३वेद××; उपयामगृहीत- श्रन्°; उप√या >°यात- यात°; उप√युज्> °युक्त-- अन्°,अन्य°××;°योग- ऋन्°, गन्धन°°××; <sup>+</sup>उप-योग्य- श्रन्°; <sup>+</sup>उपःयोजन- आदिष्ट°; उपर-अतष्टद्विप्रदेश°, अनाविस्°, एका-दशन्°×× ं उप√रञ्ज् > °राग- गोन्नग्ह्मण्°, चन्द्रसूर्य°, चन्द्रार्क°; उप√रम् > °रम- शरीर°; + उप-रमण-कर्मन्°; उपरि– ऋरणि°, ओष्ठ°××; <sup>+</sup>उपरि-भाग- श्रासेचनदत्°;

उपरिष्टात्- तद्°, पुरस्°, पुरस्तात्°;

उपरिष्टाज्जप- पुरस्ताजप°; उप-

बृहद्रथन्तर°;

रिष्टाःज्योतिस्a) = 3पानह्-। b) प्रास.। c) पृ ६९७ f नेष्टम्। d) पृ६९७ १g>f ह.। e) वैप १ ह.। f) पाभे. पृ २५४६ p इ. । g) नाप. । पृ ६९८ h नेष्टम् । h) g ६९८ ?n>o g. १डप  $\sqrt{$  भज् $^{\circ}$  >यनि. द्र. । j) भाप., नाप. (यज्ञिय-पात्र-)।

उपरिष्टात् -स्वाहाकृति — -तिम् वीश्री १५, ३१: २०; उपरिष्टाद्-गृहती — श्रनुष्टुम्॰, उष्णिह्॰, त्रि॰; उपरिष्टाद्-मु॰॰; †उपर्या (रि-आ) सन – १मधु॰॰, मांस॰; उपरिवश्चव गार्य॰॰; उप √रु > ॰रव-उत्तरविद्॰॰,१खर॰××; †उप-रुत्ते — -तम् जैग्र २,९:१०; उप√रुष् >९रोब — अन्॰; †उप-रोधन— अन्॰, धर्मतन्त्र॰ ।ल इन्यन॰॰, कर्ञ्व॰××; उप

उपल- इन्धन°°, कर्च°××; उप √लक्ष् >°लक्षण- श्रन्°, देवता°, १विधि',सर्व'; 'लक्षित- सुनिमित्त'; °लक्ष्य अन्°, सु°; उप √लभ् >°ल्डच- ग्रन्°, यथा°; °ल्डिघ-अन्°, पृथग्तिभक्ति°, श्रीति°, रूप°; <sup>+</sup>उप-लभमान- %न्°; उपलम्भ-विद्यमान°; +उप-लम्भम् यथा°; ⁺उप √ छिङ्ग् > उप-लिङ्गिन्-प्रन्तस्थान्तर°; उप√िछप् > °िलस– गोचर्ममात्र°, चतुरश्र°, पूर्व°, संमृष्ट°; **उपलेपन- -नम्** वौध **१**, ५,४६° [ °न- तद्°, मार्जन°××]; <sup>+</sup>उप√लिह् >उप-लीढ- श्रन्° ⁺उप √वञ्च् ( गतौ ) > उप-वञ्चन- सु°; **रप√वद् >**°वाद-श्रन्°, पशु°; **उपचन**- तुप°, शाड्-वल॰; डप√वप् >डपोष्त-अन्॰, १सिकता°; उप√वर्ण् > ⁺उप-वर्णन- दानच्छेद°; †उप√वस् ( आच्छादने ) > २उप-वसन-पीवस्°; उप√वस् (निवासा°)> °वसय- २फाल्गुनी°, ४स, २समान°; क्षौपवसथ्य- अन्°; १उप वसन<sup>d</sup>—; उपवास- श्रन्त्राधान<sup>००</sup>,

अभित्रास°××; उपवासिन्- मास°; ! <sup>+</sup>उप-वासन~ २न्नाह्मण्°; <sup>+</sup>उपो-(प-उ)पण- पक्ष°; उपोषित- अप्ट-रात्र°, त्रिरात्र°, पड्रात्र°; उप √वह्><sup>+</sup>उप-वहन-१इडा°; **उप-**वाक- ब्रीहि°; उप√विश् > °विशत्- अन्°; °विष्ट- उच्छिता-सन°, एकपंक्ति°, व्यश्वसारथ्यायुध°; °वेशन- श्रार्य°, श्रासादन°××; °वेशि (त > )ता- २श्रन्यवर्गा°; °वेशिन्- १एकासन°; उप 🗸 विष् >°वेप- अनस्°°, दर्वि°°, स्पय°; <sup>+</sup>उप√वृच् >उप-वृक्ण-१सम°; उप√चै > °वात, ता- निष्टप्त°, । प्रक्षालित°; उप√व्ये > °वीत-१क्टत°, १दण्ड°°, मेखला°'°°××; उपवीतिन्- दक्षिणतस्°; <sup>+</sup>उप √व्ही > उप-व्लय- श्रात्मन्° उपदा र्- २शद°; झीपशद- २शद°; **उपरा<sup>टर्॰</sup>ः-** २तीत्रसुत्°; √शम् >⁺डप-शमन- १डदक°, <sup>,</sup> शरीर°; <sup>†</sup>उप-शान्ति-उप√शी>°श(य>)या-अभ्रि°, उखा°, ४स° उपसं √युज्> °योग- कर्मन्°; **६पसं √**ट्ये > <sup>+</sup>उपसं-च्यान- ' वहिर्योग°; उपसं√ह > °हार-ओष्ट°; **डपसं √गम्** > ⁺डपसं-गमन- असंविज्ञात°;उपसं√गृह , ग्रह् > °गृह्य अन्°; ⁺डपसं-यह- कर्मन्°; उपसंग्रहण- उच्छि-ष्टाशन°°, १पाद°; उ**प√सद्** > ¦ °सद्- अग्नीपोमीय°, आतिथ्या°°, १घर्म°××; औपसद्- किम्°; उपसत् (-क)- श्रन्तर्°, श्रन्तर्वहिस्°××;

<sup>+</sup>२डप-सद्<sup>र</sup>– सु॰; डपसन्न– श्रन्°; <sup>+</sup>उप-सादिन् - धुशस्थान°; उपसं-√तन् > °तान ध-श्रन्°; उपसं-√घा > <sup>+</sup>डपसं-घान- १ऋच्°; उपसं√नञ् (ब्याप्तौ), †उप… सम् $\cdots$ आनट् $^{h}$ ; उपसं $\sqrt$ नह्>व्नढ,हा- -दा वाघूश्री ३,६९:४० [॰द्द- स्मय॰]; उपसम् √अञ् (व्याप्ती), उप''सम्''जश्याम् अापमं २,३,२¹; उपसमा√धा> °धान- ऋग्नि°, निवास°°; उपसम् √इन्घ् >°न्धन-श्रग्नि°; **उपसं**-√पद् >+उपसं-पत्ति- श्रविर°; °पन्न- धृतशील°; <sup>+</sup>उपसं √भाप् > उपसं-भाषा- भासन°; उप √सिच् > ⁺उप-सेक- १दिष°; °सेचन- पयस्°; उप√स्ज्> °सर्ग- श्रन्°, अनुदात्त°××; °सर्जन-श्रद्रवादान°°, अन्°××; उपस्छ, ष्टा- श्रधि°,अन्°××;उप√सेव्> <sup>+</sup>डप-सेवा-, डपसेविन्- राजन्°; उपस्√क > °कर- भाग्ड°°, रत्नसंकाश°, सुसंस्कृत°; <sup>+</sup>उपस्-कृत-श्रन्°; उप√स्तु,स्तॄ >°स्तरण-अमृत°,खड्ग°, तेवन°°; उपस्तीर्थ-अन्°, कूदी°; +उपस्तीर्णा (र्गा-१आ) सन-शायिन्- अन्°; °स्तृणत्-श्रन्°; **१उपस्थ**- श्ररिक्त°,क्रश्न्य°, नाभि°, २णयु°, सन्योत्तरिन्°, १स्व°; उपस्थकृत- अन्°, प्रसारितपाद°; <sup>+</sup>उपस्थ-निव्रह- स्नान<sup>००</sup>; <sup>+</sup>उप-स्थल− सु°; उप√स्था >२उप-स्थ- रथ°; १डप-स्था<sup>1</sup>-; २<sup>+</sup>डप-स्या<sup>k</sup>- सु°; १उपस्थान- श्रीन°, अग्निहोत्र°××; उपस्थापन- १द्रव्य°;

a) पृष्कि  $^{\circ}$ ्यिन द्र. । b) नाप. (बिलपशु- [तु. C.]) । उपहूतम् इत्यपि c. संभावयेत् । c) पाभे. पृश्पश्च द्र. । d) पृष्कि यनि. संख्यासंकेतः द्र. । e) प्रास. । f) कर्मणि खळ् प्र. । e) = संख्तेप- । e) पृष्कि ५९ १ विष १ द्र. । e) पृष्कि प्रत्ने संख्यासंकेतः द्र. । e) वैष १ द्र. ।

उपस्थाय शांग्र १,२८,७° [°य अन्°];

†उप-स्थायिन् श्रिष्यह्मसूर्यः

°स्थित- श्रन्, उदात्तः, यथाः

रिथतः, 'स्थिति- श्राग्नीधः, १भातः;

उप√स्पृश् > 'स्पर्शन-श्र्यः)

१उदकः, चराडालः, चाराडालः,
चित्ययूपः, पतितः, †उप-स्पार्शन्

१उदकः, 'स्पृशत् श्रुनः; 'स्पृश्य

श्रन्ः, 'स्पृष्ट- ग्रहः

उप√हन् >°घात- अग्नि°,छेद°°××; +उप-वातिन्- कीट°; 'मृत्- अन् °; उपहत, ता- पाग ६, २, १४६b ित, ता- श्रत्यन्त°, श्रन्°, श्रग्र-यत°××]; **†उप**हत-देह— १वाल॰॰; <sup>+</sup>उपहता (त-श्र) द- तस्कर<sup>००</sup>; +उप-हति- कपोत°; उपहत्य अन् ; उप√ह> ⁺उप-जिहीर्षमाण--णः हिध १, ६, ६९<sup>०</sup>; उपहरण-१वीज°; उपहार- ग्रहाति · · न्°, निर्माल्य · · दि°, १पुष्प° × ×; उप-√ह्वे>°हव- १इडा°, १उपांशु°, निगद°,४स°; +उप-हवन- १इडा°; उपहब्य- २तीव्रसुत्°°; उपहृत-अन्°, १इडा°; +उप-हूति- १इडा°; उपह्वान- वषट्कार°; उपह्वास्य-मान- अन्°

उपा- अध्यर्ध°; १उपांशु- > °शु-याज, जा<sup>d</sup>- [ °ज- ४स° ]; उपा√कु > °करण- अध्याय°, १काएड°××; उपाकमंन्- अध्याय°, आषाड°××; उपाकृत- अन्°, यथा°; †उपा √ख्या > उपा-ख्य°-

श्रन्°; उपा-स्था- तद्°; <sup>+</sup>उपा (प-१ग्र)**प्र'**- जिह्ना°; **उपाङ्क्य-**पृष्ठ"- परोक्ष°, परोक्षपृष्ठ°, प्रत्यक्ष°; उपाङ्ग- १श्रङ्ग°, १लक्ष्ण°; उपा• √चर् >°चरित- ३नत°, प्लुत°; **उपा**(प√अ)ञ्ज्>°क्षन-२त्रक्ष°, मार्जन°; <sup>+</sup>उपा(प-श्र )ती(ति √इ) > उपार्य (ति-१ग्र ) य- अन्°; उपा √दा > °त्त- श्रन्°, श्रनन्तरवृत्ति°, एकान्तरवृत्ति°; <sup>+</sup>उपा-दान- ऋन्°, कारक°, निमित्त°××; °दाय अन्°; उपाद्य, द्या– श्रन्त्य°, २आब°; उपा√धा > °धि-प्रहण°, २तदन्त°, प्रकृति°°; +उपा-हित- संकुल°; उपाधिक- षष्टि°; उपाधी (िध √इ)> °ध्याय-आचार्य°, श्राचार्यःत्नीपुत्र°××; \*उपाध्या( धि-आ )यिन्- शूद्र°; उपान्त- श्रनामिका°; उपा ( प-श्रन्त्य > )न्त्या- उपाद्या°; उपा (प√श्रा)प् >+उपे( प-ई )प्सिन्-त्रिरात्र°; उपा (प√श्र)र्ज्> °र्जित- १विधि°, स्वयम्°, स्वयृत्ति°; उपा √लभ् , ३भ् > °लग्भ− अन्॰; ⁺उपा(प-अ)व√गाह् > °गाह<sup>h</sup>- सु°; डपाव √रुह् > °रोहण- समिध्°; उ**पाव√ह**> °हरण- अत्याधान°, प्रचरगीय°, २मान°, सोम°; उपा√वृत् > °वृत्–सु°; उपा√िश्च ( सेवायाम् ) > °श्रित- प्रसारितपाद°°; **उपा**(प √अ) स् ( क्षेपणे )> १उपासन- <sup>|</sup>

१शकल॰; उपा (प√श्रा)स्> ३उपासन- आचार्य°, आत्मन्°, श्रादित्य°, र.य्या°°××; †उपा(प-श्रा ) सिन्- ईर्वर॰, सन्ध्या॰, उपा√सञ्ज्> °सह- द्रार्ध्ः; उपा √हन्¹; उपे (प√इ), †उपयन्तु<sup>1</sup>; उपाय-श्रन्दय°××; उपायन- निम्राभ°, निधन°,व्रत°, सु°; <sup>+</sup>उपायन-विमो-चन- व्रत°; उपायिन्- २श्रासन°, जाया°××; उपेत- अन्°, अन-जुद्धि°××; उपेतपूर्व -, उपेश्य श्रन्°; उपे(प√ई)क्ष्>उपेक्षा-व्याधिः, उपोत्तम− गुरु°; ⁺उपोद्की-विष्पत्ती°°; उपोषण- उप√वस् (निवासा॰) परि. द्र.; उपो(प√क) ह् (प्रापणे ) > °हन- स्वरु°; ?उसस्य माश्रौ ३, ५, ३ उप्य √वप् (परि.) इ. √ उञ्ज् श्रभिनि°, २उद्°, नि°,निर्°, प्रति°, सम्°; उट्ज-, +उट्जित-, <sup>+</sup>उव्जिन् – , <sup>+</sup>उव्ज्य <sup>+</sup>उभ्यः; उभ-> १उभय- सर्वः

√उभ् अप°, प्र°, सम्°; <sup>†</sup>उव्ध-, †उभ्य; उभ- > १उभय- स्वं°; उभयतस्(ः) हे; उभयतः-क्णु(त>) ता--ताम् हिश्री ११, १, ११; १७, १, १३; उभयतोभेद- श्रद्धण्या°; †उभय-दन्त- एकशफ°

उमा<sup>™</sup>— -मा अप ४०,४,३<sup>n</sup> [°मा− अलावृ°°]

उरभ्र- १कृष्णः; उरश्-; १डरस्-उदरः, करठः, वासस्ः; अवीरस-

a) पासे. पृ ६९३ g द्र. । b) पृ ६९२ यनि. स्थल-शोधः । c) पासे. पृ २८६१ 1 द्र. । d) पृ ७२५ °ज  $\rightarrow$  यनि. द्र. । e) = प्रत्यन् । कर्मिश्च कृत् । f) प्रास. । g) = [पृष्ट-मेद-] पडह-विशेप-। पृ ७२८ c नेष्टम् । h) खरू प्र. । i) पृ ७३३ °(q-श्र) e0 यनि. द्र. । e1) पृ ७३२ साग्य. स्थले एव e1 e2 पृ ७३८ 'श्रप e3, ९,१४' नेष्टम् । e3 पृ ७३८ उसयतः ह्णू e5 स्णूः e7 यनि. शोधः (तु. शोधपत्रम्) । e3 दि. श्रिप नेष्टम् । e4) पृ ७४० उसe5 यनि. द्र. । e7) पृ ७४० अत्रत्यं e6 नेष्टम् । e7) पृ ७४९ उरश् इति नेष्टम् ।

द्रन्°; उरग- गन्धर्व°, पिशाच°, वानरः; उर:-शिरस्- -रोभ्याम् माशि १, १२; +५ उरस- प्रति°; उरस् (-क)- रोचिप्णु॰, वनमाला-विभूपित°; १उरु- - †रुम् श्रापध्रौ ९, ८, ८; हिग्र २, १७,३ [°ह- १पुरु°]; उर्वी- प्रशस्त°; ⁺डरु-सु- %न्°; †?उरुद्रप्सो<sup>b≀c</sup>; उर्व(र>)रा- उद्भत°, गोधूम°, ३यव°××; उर्वशी- अर्यमन्°; भी-र्वश— गाथिन°; +३उल<sup>0</sup>— ९ शाल°° र्डलप [,व]~ ड ₁°, १त्ए°, निर्°, सुगन्धितेजन°°; १उलुक-कपोत°, कलविङ्क°°, १काक°××; <sup>†</sup>उल्ली- १टल्क°; २उल्क-चिकित°°; उलुखल- अनस्°°, इन्द्र°××; उल्क,ल्का− अप्ति°, प्रह° x x; उल्कापात- निर्घात °°, भूकम्प°; उल्ब- अवका°; उल्वण-अन्°; उल्मुक- असि°, आहव-नीय°, उपप्रेष्य°°××; उल्√लिख् > °लेखन- देवयजन°, प्रतप°××; ⁺उल् √िछप् > उल्-लेपन-समृह्न°; ⁺उल् √लोच् > उल्-लोच- नेत्रादि°; + उल्लोपिक°-श्रपूप°°; <sup>+</sup>उविश्यति¹--तिः लाश्रौ २,१२,८;उशनस्-गृहस्पति°,राहु°; १भौशनस-कौत्स्य°;उशीनर-> औशीनरी- पाग ४, १, १७६<sup>८</sup>; उशीर- तगर°, प्रमन्द°, श्रीवेष्टक°, स्थगर°; √उप् (दाहे) श्रभ्युप°,

१उरस् ->

२उद्°, उप°, परि°, पर्श्वप°, प्रति°, सम्॰: 'उषण-, '३उष्ट-: उष्ण, णा- १अनम्नि॰, कद्, कत्र॰, किम् >का°××; उष्णता- मांस°; उप्णोदक- ४स°; <sup>+</sup>उप्मन्<sup>b</sup>- अन्°; <sup>+</sup>झोष- १शमी॰; <sup>+</sup>झोपण-, भोप (त्>)न्ती-; उपस्,पास्--पसः कौसू **९१**, १¹ [°स− अप्ति°, अश्विन्°, उप°××]; जीवस- रीद्र°°; उपस्य- २त्राश्विन°; १उपित<sup>1</sup>-; २डिंपत- √वस् (दीप्तौ) परि. द्र.; १उए- √वस् (वधा.) परि. द्र.; २३ए- √दस् (दीतौ) परि. द्र.; उप्टि- √वस् (दीप्ती) परि. इ.; १उरट्र<sup>1</sup>- ऋन्°, १श्रव°××; उच्चित्र<sup>k</sup>− (> मी व्यिज−); **उच्चिह**− अनुष्टुभ्°'°°,आर्ची°××; ं को व्णिह- त्रानुष्टुभ°, त्रेष्टुभ्°, पौष्कल°; उप्णीप-१ कृष्ण<sup>०</sup>, २छत्र°°××; उष्यमा(ण>)णा-√वस् (वधा ). परि. दः; उस्त- ' १छाग°; उस्रयामन्- अन्°; √उह (वधा.), <sup>+</sup>ओह~ सम्°

### ऊ

ऊ- श्रा॰°; ऊकार- अन्°, ईकार°, एकार°°; +√ ऊङ्ख् , +ऊङ्ख-, <sup>+</sup>ऊङ्खन-, <sup>+</sup>ऊङ्खय-, <sup>+</sup>ऊङ्खयमान-नि°; १ऊड- √ऊइ(प्राप्णे) परि. इ.; २ **ऊढ**¹-; ३ ऊढ-√ ऊह् (वितर्के ) परि. द्र.; **१ऊत**-

√अव् (परि.) इ.; २ऊत, ता¹~; †ऊत्-सर्ग- उत्√स्ज्(परि.) इ.; ऊद-भासिन्- उद्√भास् (परि.) इ.; ऊधन्- श्रधि°; ऊन, ना-श्रन्°, श्रर्घ°, १श्रप्टन्°, अष्टम-भाग°××; १ऊ(न) त्रिंशत्तमाम् निस्५, १०:३; ऊन-पञ्चाशत्<sup>m</sup>-; जनपोडशन्<sup>n</sup>- > °श⁰- -शः; जनाधिक- एकद्वि°; जनार्थ- पूर्व<sup>co</sup>; ऊप-मथित- डप√मध् परि. इ.; १ऊरु- अन्°, जङ्घा°××; ऊर्ज्-बहु°;३ऊर्ज->+भोर्जायन-कुक्त°°, तुथ्य°ः; **१ऊर्णायु-** >और्णायव--वेन ससू ३७, ६७<sup>p</sup> [°व- त्रैशोक°]; √ऊर्णु अप°,अभि°,प°,प्रत्यप°,वि°; संप्र°; ऊर्ण,र्णा- श्रधि°,श्राविक°××; भौर्ण- श्रोम°°; ऊर्णास्तु(क>)का--का वैश्रौ १०, ६: १<sup>०</sup>; हिश्रौ ४, २,१५<sup>0</sup>; <sup>+</sup>?डर्णुंत्य; <sup>+</sup>डर्ण्वा(न >) ना-; अध्व- श्रति°, तद्°, दक°, १द्गड°××; अर्ध्वकपा (त > )ला-वृत्त°; <sup>+</sup>ऊर्ध्व-क्रमेन्-, ऊर्ध्वगामिन्-श्रन्°; ऊर्ध्वदेह~ > भोध्वेदेहिक-शान्तिक°°; +ऊध्व-द्वार- १एक°: <sup>+</sup>ऊर्ध्व-पुण्डू- धृत°; ऊर्ध्वपूरम्<sup>1</sup>; \*ऊर्ध्व-शब्द- मध्यस्थान°: ऊर्ध्व-शोपम्<sup>ड</sup>; †ऊर्ध्वा(र्ध्व-थ्र)क्ष- अति°; ऊर्मि- कल्याण°, पाश°, महत्°; <sup>+</sup>ऊवध्य<sup>t</sup>-> <sup>+</sup>ऊवध्य-गोह्<sup>t</sup>-चात्त्राल्°, शामित्र°; √ऊप्> जष- पाशि°°; जपर- अन्°,कण्टक°,

b) पृ ७४३ उरु-द्रप्स->-प्सः>र्यान. इ. 1 a) पाभे. वैप १ सुगुम् काठ २, १५ टि. इ. । d)= श्रोषधि-विशेष-। c) पामे. वैप १, २०४४ p इ. । °स्यति- इति चौसं.। g) पृ ७४८ यनि. स्थल-शोधः। h) = २ऊव्मन्-।i) ष ७४९ १c>d इ.। j) पृ ७४९ यनि. संख्यासंकेतः इ.। k) पृ ७५० j इ.। l) पृ ७५२ यनि. संख्यासंकेतः इ.। m) पृ ७५२ ° ज्वा° > यनि. इ.। n) कस.। o) भूतेऽर्थे डः प्र. उसं. (पा ५,१,८०)। पृ ७५३ a नेष्टम्। यनि. च प्राति. इ.। p) पृ ७५५ यनि. स्थल्त-शोधः। q) सप्र. आवश्रौ ७, ६, १ भाश्रौ ७, ५,२ ॰स्तुकाम् इति पामे.। r) पृ ७५६ १८ सिन, इ.। s) पृ ७५७ १५-> - १ म् >यिन, इ.। t) वैप १ इ.।

१न°, भिन्न°°; १अप्मन्- धन्त-रेब॰, २उद्॰, तहुद्गत॰, वि॰, बीत॰, ४स°; ऊष्मप्रदायि ( न् >)नी -; ऊष्मल<sup>a</sup>-; २ऊष्मन्- अघोप°, २श्रन्तस्थ°, कपाश्रित°××; ऊप्म ( -क )- निर्°, वकार°; जन्मपर-अन्°; ऊष्मप्रत्यय- अक्:न्त°; ऊष्म-वत्- श्रन्°; ऊष्म-स्वर-वर्णb---कार-;ऊष्मा(ष्म-श्र)न्तस्थ(स्था-ॠ-सो)° ; +?ऊपक- ३श्रक्ष° ; ऊपि-चस्- √वस् (वधा.) परि. द्र.; √ऊह् (प्रापरो), ऊहाने भागृ १, ११: ५ [अधि°, अनुपरि°, अनुप्र°, अनुवि°, श्र५°, श्रगोद्°××]; <sup>+</sup>१ऊढ, ढा- १एक°; ऊह- अगीत°, अन्°, पुनर्°××; <sup>+</sup>ऊइक-,ऊहत्-,ऊहन-, <sup>+</sup>ऊइन्ती–, <sup>+</sup>ऊहमान–, <sup>+</sup>ऊहा–, <sup>+</sup>ऊहित-, <sup>+</sup>ऊहितत्रे, <sup>+</sup>ऊहितुम्; <sup>+</sup>ऊहि(न् >)नी− ३अक्ष°; १उह्य<sup>त</sup>; १ऊह्य<sup>d</sup>- श्रन्°; <sup>+</sup>ऊह्यमान, ना-; √ऊह् (वितर्के), <sup>+</sup>३ऊड−, <sup>+</sup>ऊहि-तव्य-, +२ऊहा, +२ऊहा- श्रमि

## 羽

ऋ ब्रा॰॰; ऋकार- अकार॰॰, णकार॰, रेफ॰; √ऋ,ऋच्छ् अप॰, श्रीभे॰,

श्रव°,श्रा°,२उद्°××;<sup>+</sup>अर<sup>6</sup>–श्रधस्°: +३अरण-, +अरथि-, +आर<sup>1</sup>-; <sup>+</sup>कारि(न्>)णी-अघ°;<sup>+</sup>२ऋण<sup>e</sup>-; १ऋत- -तेन आपमं २,१५, ५‡<sup>६</sup> [°त- श्रन्°, यज्ञ°, सत्य°, सु°, १सुख॰ ]; ऋतपेय- उपहब्य॰; ऋत-सदन- > °सदनि, नीb- -नि1 भाश्री १०,२०,१६; हिश्री ७,३,५०; -नी<sup>1</sup> काश्रौ ७,९,२५; श्रापश्रौ १०, ३१,२; वेधौ १२,२१:१७; ऋति-, <sup>+</sup>ऋथ-; ऋऋतु-पत्गध,३,१६२<sup>1</sup>; रऋश्न- १उत्तर°, प्रह°, जन्मकर्म-सां…क°, जन्मन्°××; ऋ**क्षर**-<sup>%न्°;</sup>√ऋच् > १ऋच्- श्रत्यष्टि°, श्रन्°, इति°, २उद्°××; २झार्चे<sup>k</sup>− >°चीं-> °चीं $\cdot$ वृहती- निचृत् $\circ$ ;  $^+$ ३क्षार्च $^1$  $->्रक्षार्चा(र्च-श्रा)भिन्<math>^{\mathrm{m}}$ -> क्षार्चाभ्या (भि-श्रा) स्नाय"--ये या २, १३; <sup>+</sup>ऋक् (-क)-४स°; ऋक्संख्या- प्रतीक°; ऋग्-कावान– अन्°, अनुपसन्तान°; +ऋग्-गाथ- परः-शत°; द्रव्य°- -व्यम् मीस् ९, २, ४; <sup>+</sup>ऋ ( च् > ) च- अन्°, श्रनु°, अन्तर्°××; <sup>+</sup>ऋचस्¹- शत°; ⁺√ऋच्छ्(इच्छायाम् )>ऋच्छा - ।

यद्°;√ऋज् >ऋज्-अन्°,धनु°; आर्जव- अन्°,सत्य॰॰; ऋजिर्वन्-अम्बरीप॰; ऋजीक- आदिस्॰,गो॰, भास्°; २ऋजीप- यजमानपात्र°; √ऋञ्ज् आ°; १ऋण<sup>p</sup>– अधम°, श्रन्॰, उत्तम॰××; <sup>+</sup>?४ऋण- अप॰; <sup>+</sup>√ऋत् > आर्तेद्यमाण- आ° २ऋत- > ऋतेयह<sup>0</sup>-; ऋतु--तवः या ४, २७ [°तु- अन्°, ऋब्द्॰॰,श्रवर्ण॰॰××]; स्रातैव-- श्रन्॰; ऋत(व्य>)व्या- स्वयमातृएणा॰ः; ऋतुकाल- श्रविशेष°;ऋतुग्रह- द्विदे-वत्य°; ऋतुपञ्ज- विशाखयू२°; ऋतु• याज- द्विदेवत्य°,स्वयम्°; ऋतुवर्णः– -र्णः अअ २, १६<sup>६</sup>; <sup>+</sup>ऋतु-संख्या-प्रवराध्याय°°; ऋत्विज्--श्रन्चान°××; आर्त्विज्य- न्यस्त°: ऋत्विग्-दीक्षित-ब्रह्मचारिन्- श्रन्°: √ऋध् श्रप°, प्रति°, वि°, सम्°; <sup>+</sup>अर्थ (न > ) नी-; <sup>+</sup>अर्धयत्-अभि°; <sup>+</sup>सर्धयति−, <sup>+</sup>अर्धयितुम्, <sup>+</sup>क्षर्घयितृ−; <sup>+</sup>अर्धुक−, श्रन्°; ऋद-; ऋद्धि- श्रनिदेश्य°, १एक°, तुष्टि°××; ऋद्विपुन<sup>ः</sup>; <sup>+</sup>ऋड्य(द्वि-अ)न्त<sup>u</sup>- •न्तम् वैगृ १, ७ : ९; <sup>+</sup>ऋध्-, <sup>+</sup>ऋध्यमान-;

a) पृ ७५९ यिन. शोद्यः । b) पृ ७६० b द्वस. इत्यत्र द्वस. >कस. इति द्व. । c) पृ ७६० °(रथा- ऋ-सो)° >यिन. द्व. । d) पृ ७६० यिन. संख्यासंकेतः द्व. । e) कर्तरि छन् । f) वैप १ द्व. । g) पाभे. वैप १, ९९० k द्व. । h) पृ ७६५ ॰िन-, ॰ी->यिन. द्व. । i) सपा. ॰िन <> ॰िने इति पाभे. । f) पृ ७६६ यिन. स्थल-शोधः । f) पृ ७६० यिन. संख्यासंकेतः द्व. । f) नाप. (f= रूथने संवात-।ऋग्वेद-)। f0 नाप. (f= रूथने नाठिन् । रूथवेदिन्-।)। उस. उप. (f= रूथमें वाचने कर्तरि f0 \*कार्भन् f1 शाभेन् ->यिन. । f1 शाभेन् ->यिन. । f2 शामेन् ->यिन. । f3 शामेन् ->यिन. । पत. उप. (शामेन् ->यिन. । सस्थ. शामेन् -> अ-सूक्तभाग् इति संधिच्छेद-शोधः । 'आदित्यस्य यदेतद् आदित्यं - इति नाम, तद् ऋग्वेदे स्थिविपयितयाऽत्यप्रयोगं चाऽस्क्तभाक् च भविते' इति भावः (वेतु. पाका [४,३,१०४] ऋचाभ - [व्यप. = ऋषि-] >ऋचाभिन् - [= ऋचाभ-प्रोक्तवेदशाखाध्येतृ-] इति पूप. इति, स्क. प्रमृ. अस्यान्नाय - इति उप. इति च शे। पृ ७६७ यिन. शोधः । f3 उपमानसमासः (तु. जीसं. प्रमृ.; वेतु. भाष्यम् पूर्वेगा तद् इत्यनेन समस्तम्)। f4 पृ ७७९ यिन. संख्यासंकेतः द्व. । f5 पृ ७७९ यिन. हि. । f7 पृ ७७५ यिन. दि. । f7 पृ ७७५ यिन. दि. । f7 पृ ७७५ यिन. हि. । f7 पृ ७७५ यिन. नि. नि. । f7 पृ ७७५ यिन. हि. ।

ऋवीस-> 'स-पक्क- ऋनृत''; ऋभू--भुः हिश्रो १७,७,१० [°भु-इन्द्र<sup>°</sup>]; आर्भव-माध्यंदिन°, सावित्र°; / कु>°कार- अकार°°; <sup>+</sup>ऌकारो(र-उ) क्षार्भवान्त्य- -न्त्यानि"; क्षार्भवी-(य>)या- माध्यंदिनीया°;ऋश्य-१अर३°°, गर्दभ°; √ऋप् अभि°, २उद्°, ७प°, परि°, प्र°, वि°; में अर्षे-, \*ऋषत्-; ऋपभ, भा- १अस्व°, द्शन्°, भरत°××; ऋषभैकसं क ऋपि- ४न्°, अनुक्त°, उक्त°××: भार्ष- पा ४,४, ६२ िर्ष- अन्°, करयप°, क्षित्रय°××]; आर्पी- > \*सार्ष्य ( पीं-ग्र ) विलोप- अन्°; ( <sup>+</sup>आर्ष-गोत्र-, <sup>+</sup>आर्ष-प्रवर- ३स°: कार्षेय-अध्याय°, अन्°, १एक°××; भृषि(-क)- ४स°;ऋषिकृत- श्रन्°; ऋषिगण- प्रागुक्त°; ऋषिगोत्र-३स°;+ऋषि-छन्दो-देवता- प्रागुक्त°; ऋषिछन्दोदैव°द; ऋषिदेवता-· -तयोः पावा ३, ४, ६७; +ऋषि-पक्ष- यथा°; ऋषिपुत्री-> °त्रिका<sup>त</sup>-: +ऋषि-राजन्य- ४स°: ऋविविद्वनुनृपव "ज् °-; ऋषि-स्तोम!-; +ऋष्य ( षि-अ ) न्धक-चृिग-कुरु- -रुभ्यः पा ४, १, ११४; ऋष्टि- भ्राजत्, शूल॰. ऋष्यध-

**ऋः** २ऊष्मन्°°, ऋ°; ऋकार-ऋकार°

पदेश- -शः पाप्रवा २, १; ऌवर्ण--णें ऋष ४७,३,३

### Ų

श्रा॰॰, इ॰॰; ए( श्रा√इ ), ऐतु हिगृ १, १७,४<sup>३h</sup>; १क्षाय<sup>1</sup>-> <sup>+</sup>क्षाया (य-अ)पाय-व्यथन- तद्°; क्षायत्-श्रन्°; २ आयन- पुनर्°; १एत-यथा°; एत्य आपध २, १५,९1 १एक, का- पा ४,१,३५ ॰िक,का-श्रन्°, उत्तम°, १एक°××ो; १ऐक्य-तद्°, शब्द°; एककपाल- श्रन्वा-यात्य°,वारुणी°××; <sup>+</sup>एक-कपिल<sup>k</sup>-आङ्गरस°°; एककर- शृद्द°; एक-काल- ∙लानि हिश्री १, १, ६०1 [°ल- चोदना°]; एकक्लीतक"-; एकग्रन्थि- -न्थिः कौगृ २,१, २९; <sup>+</sup>एक-चिता— -ताया म् वैगृ ७,२:३; एकत्रिशत्- >> °श- एक:न्नर्तिश°; एकत्व- अर्थ°, इज्या°, कर्मन्°××; १एकदेश- श्रगार°, श्रनुवाक°××; एकदेशत्व- कल्पना°; +एक-द्वि-सप्तक- ४स°; एकपद्-> °पदा-हिपदा°;२एकपद-२हिपद°;एकपल-गोमूत्र°; एकपशु- रज्जुबद्ध°; एक-पाणि"- शूद्र°ः; २एकपाद्- २अज°; एकमूल-१वृक्ष<sup>०</sup>;एकराज-><sup>+</sup>ऐक-राज्य- -ज्यम् श्रापश्री ५, १९, ४°; २एकरात्र-पड्रात्र<sup>००</sup>;एकचे-जनुपा॰, तृच°; <sup>+</sup>एक-लोचन"— कुब्ज॰॰; एक-वचन-द्विचन°,नपुंसक°×ं×; †एक-वचनवत्- द्वितीया°; एकवाक्य-> °क्य-क<sup>p</sup>- स्वाहोध्र्वे°; एकवाक्य-त्व- चोदना॰; एकवासस्<sup>व</sup>- शुक्त॰: <sup>+</sup>एक-विंशत् ¹- चतुर्विंश°: एकविं-शति- -तिम् वैश्रौ १८,३:४ [°ति-दिवस°]; एकविंश- अन्°, १श्रश्व°, ज्योतिष्टोम<sup>co</sup>××; एकविंशी-श्रन्त्या°; <sup>+</sup>एक-विनोद्- जगत्सं ''र°; <sup>+</sup>एक-वृषण"- देशान्तरस्थ°ः; १एकशत-पल°; २एव शत- ऋपभ°; एकशफ-टभयतोदत्॰॰,द्विशफ॰; <sup>+</sup>एक-शीर्पं<sup>ड</sup>– विविध°;एइश्र(ङ्ग>)ङ्गा- द्विशृङ्गा°; एकशेष-, <sup>+</sup>एकशेष-भाव- अन्ः; २एक-श्रुति- > ऐकश्रुत्यव<sup>ः</sup>; <sup>+</sup>एक-सहस्र"-ऋपभ°;+एक-सिद्धि-त्व-१पुरुषार्थ°;एकसृक- सलावृकी°, सूकर°; एकस्तन- त्रिस्तन°°; १एक-स्वर-> 'स्वर्थ-संस्वार';एकाकिन्-अन्°; १एकाक्षर-> °री√म् > °भाव- क्षेत्रसंयोग°; एकादशन्-नवक°°, नवन्°, १पप्°°; एकादश-श्रष्टाक्षर°, ऋषभ°, गर्भ°, त्रिर्°××; एकादशी- नवमी°, मार्गशीर्वश्कः, पोडशी°; +एकाद( शक> )शिका-रुद्र°; एकादशक- दिन°; एकादश-रात्र- ऋत्नाम्°;एकादशवर्प-ऊन°; <sup>+</sup>एकादश-शत- एकादशन्°;१एका-दशाक्षर<sup>5</sup>- -राणि श्चसृ १,६ :१८<sup>v</sup>;

b) वृष° इति भैसू. । a) पृ ७७८ -न्त्या>यनि. इ. । c) पृ ७८१ °दें ° > यनि. इ. । d) पृ ७८१ यनि. न्यासक्रमः द्र.। e) पृ ७८१ °ज->यनि. द्र.। f) पृ ७८१ i>j द्र.। g) पृ ७७८  $\mathbf{h},\mathbf{j}$  इ.। h) पृ ७८३ यनि. स्थल-शोधः। i) पृ ७८४ यनि. संख्यासंकेतः इ.। j) पाभे. पृ ७३३  $\mathbf{d}$  इ.। k) व्यप. (ऋपि-)। l) पृ ७८५ सस्थ. एककपालानि  $^{?}>$  यनि. इ. । m) प्र७८६ ?e> g इ. । n) वस. । o) पामे. वैप २,३ खं. भाजिम् हि. इ. । p) स्वार्थे कः प्र. । q) कस. वा वस. वा । r) = एक-विंशति- । s) कस.। t) पृ ७९७ प् $\circ$  यिन. द.। u) = एकसहस्रतम-। v) पृ ८०१ स्यलेऽत्र यनि. इ.।

२दशाक्षर°; २एकादशाक्षर<sup>a</sup>--एकादशि(न् >)नी- पशु°, यूप°; ऐकादशिन- सर्व°; एकादशिनb-श्राप्तेय°ः: एकादेश- उत्तम°,प्रत्यय°; एकाधिक- ऋपभ°; एकाननुदात्त-एकादे '''र°;एकान्त- श्रन्°, श्रन्त°, कर्तृ°,तद्°; एकान्तर,रा°- श्रनन्तर°, प्रतिलोम°; ५एकार्थ- > +एकार्थ-समवाय-श्रुति- शक्य°; २एकार्थ-> रेपुकार्ध्य- चोदना°; एकार्ध-त्व- कालद्रव्य°; एकाह- सर्व°; एकी√कु> <sup>+</sup>एकी-करण- चित्त°; प्केंक->⁺प्केंका(क-अ)ङ्गुलि<sup>d</sup>-कनिष्टादि°; एकोहिए- श्रासीच°°; †एको(क-उ)द्धि- -द्दीनि वाश्री १, ७, २, १८; माश्री १, ७, ४, १; एकोन-> °न-चःवा° ४स° √एज् > <sup>+</sup>एज°- प्रवात°; एजत्-अन्°;एजय- श्रहम्°,श्ररिम्°, जनम्° <sup>+</sup>एटक¹-> 'क-शिरस्- श्वशिरस्° एडक- १थज°, १अ२५°°, दुर्वराह°, १भय°; ऐडकी- ऋन्°, श्वन्° २एत (वशा.) - अन्, उभयतस्°, १रोहित°: एनी- अन्यतम्°,त्रि°,वि° एतद्->२अ->अत्र श्रन°;गुतद्-इति°; एतदर्थ- > +ेंऐतदर्थ-समाम्नाय 00; + प्तद्-गन्धि - लशु-न १०; एतद्रूप- -पम् बृदे ५,८७; प्तावत्-> °त्-स्व- श्रधिकरण°;

एतवे,एतुम् , एन्- √इ (परि.)इ 🚶

एद् √६घ् (परि.) इ.; √एघ्, एधतु वं.गृ १,५, १३<sup>।</sup>[सम्°]; एधन-√इध् परि. द्र. †एनस्- -नसः हिग्र २,३,१० <sup>६</sup> [°स्-अन्°, प्रति°]; †एनस- १देव° एमान-√अम् (परि.) इ. <sup>+</sup>√°एय् श्रपा°; १एय- √इ (परि.) इ.; २एय− √ई (परि.) इ. ्रे**ए**व,>वा¹ अन्॰, श्रन्तर॰, च॰॰, तद्॰; २एवळ-१एवº-; एवम् इति॰, त्वेप॰॰; एवं-युक्त-- -क्तम् बीध ४,१,७-१०; एवं-विट-श्रन्°;एवंविद्वस्--दुपः वाध्रुशौ ३, ३४: १०; एवंवृत्त⁰- -तस्य मोपधि,धी- - †०धीनाम् िष्धि विध ३, ९७; एवम।दि- भृमिकम्प<sup>०</sup> रएप-,३एपण- √इप् (बधा.) परि. इ.;र्पपणा- √इच्छ् (इच्छायाम् ) परि.इ.; २एपणा- √इप् (वधा.) परि. इ.; ?एपाम्अइचेति<sup>p</sup> अप ५२,५,३; एपिन्<sup>व</sup>–,॰णी–, एप्डुम् प्रमृ. √इच्छ् (इच्छाय।म् ) परि. इ.; १एप्यत्-,°न्ती- √इ(परि.) इ.; २एप्यत्- √इच्छ् (परि.) द्र ; एप्यमाण- √इ (परि.) इ.; पहस्- अन्° पे > ऐकार- इकार°; पेरसीय-

# ओ

२इरस्- (परि.) द्र.

२ण्प -; एपका- ऋन्ः, ए.तचे, ओ श्राव्ः, ओकार- श्रर्धः, १श्राकारः, उकार°, एकार°; झो-वन > ॰त्व- १क- ऋवर्ण॰॰, ग॰××; २क- १८०;

वचन<sup>1</sup>-; ओक- जल°; ग्रोकस्-; २दिव°,नि°,सम्°; ओघ- श्रम्बरग-र्भ°,गजेन्द्र°°,ष्टतामृत°××;<u>१</u>-२ओ-जस्-; ३ओजस्<sup>8</sup>; <sup>+</sup>?ओणि<sup>1</sup>-, ओण्य- दशन्°; ओद्न- १इड, ला°, उद°,१उदक°××; ओदनसव-चपालमुख°ः; ओपश- गो॰, द्वि॰, प्रथम°, बृहत्°; †ओम् प- बोम् प कप्र ३, ६, १३<sup>ए</sup>; बोंकार- अन्ः प्रेंप्प°; क्षों√क > <sup>+</sup>क्षों-कृत-श्रन्°; भोवीली−> ⁺बोवीलीक्-चत्र°; ओप-, कोपग- √टप (परि.) द्र. घी-आरग्य°,१आई°××]; औषध-तैल॰॰, निवेश॰××; भोपधि(-ऋ)-श्रन्°, बहु°, ४५°; बोपधिमृल-टद्धत°; क्षोपधिवनस्पति− > °ित (-क्र)- ४स°; + ओपधि-सव-चपालमुख<sup>००</sup>; सोषध्यनुवाक- श्रा॰ ओष्ठ- अन्°, १डत्तर°××; क्षोप्तृयर-श्रन्°, १ श्रीरस°°, कण्टय°°, दन्य°×× औ->बौकार- ऐकार°, श्रोकार°; ओक्षक- √टक्ष (परि.) हु.:

औपगवि- उपगु- (परि.) ह.;

ओर्जायन− ३ऊर्ज- (परि.) द्र.;

<sup>+</sup>औलकिंग्−, <sup>+</sup>औलोन्त्यंग्–

a) पू ८०१ यनि. संख्यासंकेतः इ. । b) पू ८०२ श्रमत्ये हि. १८f इ. । c) यस. । d) कस. । f) =एडक-। g) नाप. (देवेतवर्ण- प्रभृ.)। h) विप. > नाप. (पदार्थ-)। बस. हप.

चितितः

w) પ્ટ ૮૧૮ શાંશ્રૌ ૪,૧૦,૧ —धीनाम् >यनि. द्र. । x) स्वार्थे वा प्र. । y) = ऋषि-विशेष- ।

j) अत्रत्यं  ${f i}$  नेष्टम् ।  ${f k}$ ) पृ २३३९ च्ये॰ इति नेष्टम् । i) पृ ८११ यनि. संख्यासंकेतः द्र. । l) संख्याहीनोऽयं निर्देशः द्र. । m) गिन. १एव->यिन. द्र. । n) गिन. २एव->यिन. द्र. । o) विप. (राजन्-) । q) पृ ८१४ एपिवत॰ इति नेष्टम्। r) पृ ८१६ यनि. इ.। यस.। p) ऐशानाश्चेति 'संस्कर्तुः टि.। s) २ बोजस- (पृ ८१६)>यिन. द्र. । t) वैप १ द्र. । u) वेप १, ४४६ e, f द्र. । v) अभ्युपगमार्थे श्रव्य. ।

१काय,या- ऐन्द्राप्त<sup>00</sup>; १केश<sup>n</sup>-; ४क- √के (परि.) इ.; १कंस-उद°, उप्णोदक°××; १कांसb-पाउदु ४, ५३° [॰स- बोहि॰]; कांस्य- भारनाल<sup>00</sup>, उद<sup>0</sup>, २शस्त्र°××; कांस्यकार- १सुदर्श-कार°; †ककथा- ४स°; †ककाट"-१रेणु'; ककुद्- रुप्णिह्°, त्रि°; +ककुत्-पृथिवी— १८०°; १ककुभ्-उप्णिह्°, त्रि°, १वट°°; १काकुभ-गायत्र',पाङ्क"; कनुरमती- पुरस्°, पुरस्तात्ः;ककुभ (वशा.)- सवितुः°; ककुह (वप्रा.)- सवितुः°; १कक्ष, स्ता<sup>1</sup>- श्राध°, अपि°××; कद्य-दशन्°, हिरएय°; +२कश्न- नदी॰॰; कत्त्त- पाग ४, ३, १६२<sup>h</sup>; १कङ्क- कलविद्ध°°, १ हाक°, ३वक°°××, २कङ्क- > काङ्कायन-गार्ग्य°ः; कङ्कण-३रक्त°;कङ्काल-गों°; ⁺√कच् (दीप्ती)> १कच-श्रधि°; २कच¹- वि°; १कच्छ--च्छेन<sup>!</sup> [ ॰च्छ- नदी॰ ]; कच्छप-१ अवर°,कृप°, १गोधा°××; √कज्र्ष पाधा. भ्या. पर. मदे ; कज्जल-; कट- श्रक्षि°,श्रलावू°××; 1वटक-नी॰॰; कटु- श्लेप्मातक॰॰; १कट्क, का- १%°,कपाय°,२चेल°°; √कठ >कठिन- १थ°; कठ- कविष्टल°, प्राच्य°, १मेत्र°; कडार- पाग २, २, ३८ [९र– इन्द्रनील॰]; √क्रण्

(वधा.) श्रनु°; १कण- चरु°°, १माप॰, ब्रीहि॰; +कणो(सा-प्रो)दन-शुद्धोदन°°; क.णट- दुर्नामन्°; १व.ण्टक¹- १अ°,१कुश°××;कण्ट-किन्- दलेप्मातक°°; <sup>†</sup>२क्षण्टक<sup>m</sup>-हंस°°; +कण्टका"- वृहत्व.एट।रि°, दवदाती°; 'कण्टारि"- वृहत्°; <sup>+</sup>कण्ट्रक<sup>n</sup>− पाठा°°; √कण्ठ्र, <sup>+</sup>कण्डा–, <sup>+</sup>कण्डुल– २उद्°,कण्ठ– द्रधर°, अल्प°, श्रा°××; कण्ठ्य-१अ°, १श्रीरस°, दीर्घ°×× <sup>+</sup>१कण्ड्रपञ्चाहक°- यूक्र°; कण्च-श्रात्रि°, आत्रेय°°; काण्व-> काण्वगोमायन--नौ ऋप्राय३,५;८p कत- १%°, १कुरु°, चतुर् ०°; कतिक-; √कत्थ्, +कित्यन्- वि°; √कथ् श्रनु°, नि°, परि°, प्र°, सम्°; +२कथक- तस्कर<sup>00</sup>; कथन-, +कथयत्-; कथा- १श्र°, नृत्य°°, विश्व°; कथित- १८४°; रेकथक्व-> कात्थक्य- यास्क°; 'कदर्य-उत्सृष्ट°°,वार्धिषक°;२कद्भु,द्भू-१अ°, १तेतिल॰, २दिनता॰; <sup>†</sup>?कद्भक'-त्रि°; †कद्वल⁵- पृत°; √कन्> कनक- उप्लीप°, सौद्र°, द्रुत°×× \*कन-> १कनिष्ट- यथा°; कनि-(ए-क>)एिका- १अ°, श्रहुलि°, अतृष्ठ°, उप°; क्नीयस्- धनु°, श्रप्रधान°, १एक°; २क्ति->

२वःन्या- उप°, काकुतस्थ°, क्तिय°××; <sup>+</sup>कन्या(न्या-श्र)छंकार-१स्व°; २कनिष्ठ- >कनिष्ठानां (बात्यस्तोम-) शांश्रो १४, ७२, १<sup>1</sup>;२कनीन->कानीन- हालेय°; √कन्थ् > कन्या- कुक्बुट°, वैडालिक्क्षक°××; √कन्द् > १कन्द- अपूप°, १पाक°, १मृल°; १कन्दुक"−; <sup>+</sup>२कन्दुक"−> <sup>+</sup>कन्दुक-क्रीडा- प्रेङ्खाताण्डव<sup>००</sup>; कन्ध(र>) ग- नेत्र° कपर्द.दी- चट्रर°, छ°; कपाल-पा ६,२,२९ [॰ल- १अ॰, अङ्गार॰, १श्रगड°×× ]; १कापालिक‴−; कपालयोग- १उत्तर°;†कपाले(ल-ई) श्वर- आद्गिरस°°;कपि- विड्वराह°; काष्य- (> काषी- पा.) पाग ४,१,७३<sup>x</sup>; कपिशीर्गी- अलावु॰, २वका°; <sup>+</sup>कपिकत"- (>कावि-कत्य-); १कपिञ्जल- १काक्ष्, खड्ग°, १तितिरि°; किपत्थ-२अररु°, १शिरीप°°; कविला-अति°; कपिचन-> कापिचन-श्राहिरस°°, व्युष्टि°°; कपिप्रल-भ्रष्टक°; +कपीत 2-(> कापीत-) कपोत- १काक°, खड्ग°°×× १कपोल- गल°, जानु॰ २कपोल-> +कापोल- -लाः चव्यू ३:५ [°ळ- महत्°;] ऋफ- वातः°; <sup>+</sup>कवल<sup>1</sup>-द्रातिंशत्°;√कम् अनु°,

a) पृ ८२४ यांन. संख्यासंकेतः द्र. । b) स्वार्थायथें प्र. । c) वेतु.  $<\sqrt{$ फंस । d) = प्रमोद-। e) वेप १, १०८० n द्र. । f) पृ ८२६ यांन. संख्यासंकेतः द्र. । g) = गुप्कतृषा- । h) पृ ८२६ यांन. संख्यासंकेतः द्र. । g) पृ ८२० -च्छन> यांन. द्र. । g) तु. BPG. । पृ ८२०  $\sqrt{$ क्क्  $\sqrt{$ क्क्  $\sqrt{}$ क्क्  $\sqrt{}$ क्क्  $\sqrt{}$ क्क्ष व्यु. च १ । g) पृ ८३० यांन. संख्यासंकेतः द्र. । g) पृ ८३३ यांन. संख्यासंकेतः द्र. । g) पृ ८३३ यांन. संख्यासंकेतः द्र. । g) पृ ८३३ यांन. संख्यासंकेतः द्र. । g) वेप १ द्र. । g) च ८३० यांन. संख्यासंकेतः द्र. । g) नाप. । g0 पृ ८३० यांन. संख्यासंकेतः द्र. । g0 नाप. । g1 पृ ८३० यांन. संख्यासंकेतः द्र. । g2 पृ १५८३ g3 प्राप्त संख्यासंकेतः द्र. । g3 पु १५८३ g4 प्रमार्थः । g4 पु ८३० । विपर-प्र-१५ g5 पु १५८३ g5 पु १५८३ g7 पु १५८४ पु १५८४ g7 पु १५८४ g7 पु १५८४ g7 पु १५८४ पु १५८४ g7 पु १५८४ पु १५८४ g7 पु १५८४ पु १५८४

श्रभि°, श्रभिराम्°, नि°, प्रति°; कान्त- १ श्रयस्°, २इन°, २सूर्य°; कान्ति- १यदन°°; १काम- -०म चैगृ६, ९:५†^ [°म− १श्र°, २थ्रक्षिति°, १थ्राः°°××]; <sup>+</sup>कास-मार- १८%; <sup>†</sup>काम-राग-द्वेप-लोभ-मत्सर− जित°; ५क।मरूप<sup>७</sup>−; <sup>†</sup>काम-विद्य- श्रविमत्त°; कामा-त्मन्- १अ°; कामात्म-चेतस् °-, कामन~; कामयमान- १अ°; कामिन्- अत्यन्त°, श्रायुग्°××; कामिनी-; २काम्य,म्या- १%°, ' गर्ग°, १ भरमन्°°, रहरसंयोग°; कम् व अनु°; कमक- > कामकायन-धीमत°; कमण्डलु- उद°, गो°°, चरस्थाली°°××; १कमल- पावाग ४,२,५१<sup>६</sup>['ळ-डद्भिः',नीलोत्पलः, मुल°]; \*कमल-खण्ड- पावा ४,२, ५१; २कमळ¹-; √कम्पू शतु°, भनुप्र°,अभि°, ऋभिप्र°, २उद्°, प्र°, वि°,सम्°;करप-१ छ°,इन्द्र°, उद्राह्न°, निस्°××; कम्पन- १८।°, आशीय°ः, इन्द्र°, २४(प >)पा°; वस्पयत्-, <sup>+</sup>कम्पा-; कम्पित-१८,अग्नि°××; <sup>+</sup>कम्पिन्–शिरम्°;<sup>+</sup>कम्प्य;फम्बस्ट– धौन °°, घृन°, पग्य °××; कमबल्य-१अपरिसाम<sup>००</sup>; व.स्यु- दुर्नामन्<sup>००</sup>;। कम्बुर्ग्य् - •ेर्पे ; कम्बोज- पा ४, १,१७५<sup>६</sup>; वाचा,वाचाम ४,१,३७३; काम्योज- १यवन°; †क्योबधि'-मन्तपर्ण°; १कर- > करिन्-बृहच्छिरस्°ः; ४कर- √ए(परणे)

परि. इ.; करक-৭ন্তুর্ণ: १ श्ररह<sup>००</sup>, करञ्ज-निम्ब°, १वट<sup>00</sup>; <sup>+</sup>करआ(-क)!- करबीर<sup>0</sup>; ३करण− √कृ (विधेषे) परि. द्र.; करण्ड- जीवनर्मन्, ज्वलन्ः १करभ- ३खर°, रासभ°, २वन्ः करम्ब- पाणित<sup>००</sup>; करम्भ-श्रपूप<sup>co</sup>; <sup>†</sup>करम्भःवालुकः– तप्त°; करवीर-> °र-करशक- -की": फरस्न- सप्र°; कराल- १४°, दृष्टकाकार°; कराली¹; करि-,९१-) √ए (करणे) परि. इ.; वारीर-शर्मीपर्गः°; कारीर-> °री- अण्डः-सव°, सव°; १करीप- श्रागु॰, १भरमन्°; †करीप-कण- १६ेणु<sup>००</sup> \*करा"- (>कारवायणि-); २५रा ( ग्> )णा- दीप्त<sup>00</sup>; +कार्ण्य-१भय°; फरूदाा,प]- ( > कारू [श,प>]शी,पी- पा.)°; दर्कट-छलीर°, फर्यान्धु,नधू–औदुम्बर⇔, पुनत°, ३मद°; कर्यन्धुपर्ग- -र्गान शांग्र ४, १९, २७; १ककीं-> <sup>†</sup>कपर्या(कीं-था)दि - १६०; **१५.णे**-१६९, १अध्तर,१अज<sup>०</sup>××; २वर्ण— स्तन°, खा°; धक्रणे (-क्र)— १३।°; <sup>+</sup>कर्ण-क्रोश- चित्ययृतोषस्पर्शन°; कर्णगृही( त>)ता- १८६°; †कर्ण- कला-पुरछ- ४६°; कार्णश्रदसातिमसु-रुपण-; +√कणि आ°; +कर्णा-अर्फुता°; कण्ये आ॰; +५क्कांका-४५°; <sup>+</sup>३कणिका"- ४५°; कर्णि-फार- पाठा°; यर्तन-, कर्तन

√छत् ( छदने) परि. द्र.; ऋर्तित-√ छन् (बेधने) परि. इ.: ३कर्त्र- √ छ (पूर्ण) परि. इ.; कर्तुम्, ३कर्नु- √छत् (छेदने) परि. इ.; १कर्दम- अपद्ः तिल<sup>69</sup>, पांसु<sup>9</sup>××; <sup>+</sup>कर्रम-तोय-रध्या°; कर्पास-> °क्षे-> १कापांस- श्रीर्ण°, खीम°, स्त्र°; २वार्षास- किण्व°,गुड°, १लवणु॰°; <sup>+</sup>कार्पास-वासस्-धान्य<sup>००</sup>; कर्ष्र्-चन्दन°, सितचन्दन°; कर्बुर-१धृ६°; <sup>+</sup>कर्मणोयामि¹- <sub>सहा</sub>-गिरिं"; कर्षम् √छप् परि.इ. कर्पापण- > १कार्पावण- अध्य-र्भ°, लिन°: कपित-, कर्च प्रमृ. √ष्टप् (परि.) द्र ;√कल् ऋनुसम्°, श्रप°, श्रा°, निम्°, परि॰, प्र॰, वि॰, तम्°; फल-, कलित-, \*३काल-, <sup>+</sup>कालन-, <sup>+</sup>कालियनस्य-, <sup>+</sup>काल-यिखा, <sup>†</sup>काल्यमान-; कुछत्र-अग्रित<sup>2</sup>, १भय<sup>58</sup>; कलविद्य-डभयनोदन्<sup>०</sup>,१काक्<sup>००</sup>×४; क**लदा**– ऋगिपेर°, उद°, १डद्र°××: कल्डांकण्ड- पाग २, ४, ६९ण; <sup>+</sup>कलको( श-उ )पस्थान- - प्रहोप-रयान"; फलह- जनार्थ", पूर्वण चतृ**र्°**, चतुर्धमःगोन°, नद°××; १कालायन<sup>v</sup>−; कलाप-उप°, काष्ट°; कछ।पिन्- क्यांचन्°, गोधृन°, चाप°°, ३यव°; कालाप-यठ°; १फल्टि- हेनः°; †कलि-क-खप- सर्व°; २कलि- अग्नि°;

a) बैतु. 0. उत्तरण समस्तिमिति । b) पृ ८४३ यनि. संस्पार्धितः ह. । c) पृ ८४३ °त्र्चे°्र्यांन. ह. । d) अध्य. । e) तु. पाका. । f) पृ ८४४ १d>h ह. । g) पांगे. पृ ९३७ j ह. । h) पृ ८४५ यित. ह. । i) नाप. । j) =कर्जा- । k) पृ ८४६ °अ->-अयोः>यिन. कोधः (तु. याति १,३६) । b) पृ ८४७ °छो->यिन. ह. । m) स्वार्धे प्र. । n) पृ ८८६ n ह. । o) पृ ८४७ यिन. ह. । p) पृ ८४८ यिन. स्थल-कोचः । q) पृ ८४९ °सरूप->यिन. ह. । r) = रोग-विदेष- । s) नाप. (पर्सर्यां- जकोश-) । t) = देश-विदेष- । u) अत्र i नेश्म्। v) पृ ८५२ यिन. संस्थार्सवेतः ह. ।

१कारुय- १अभीवर्त°, बृहत्°, १सफ°; कलिङ्ग- श्रद्ग°°, गन्यारि°, २गान्धार°; कलुप- १क्रांत°,तारो-ल्कापात°, विध्वस्त°, संरक्तश्याम°; कंटक- गौरसर्पप°, तिल°, १मुघ°, सर्व १°: च.ल्पक - 🗸 क्लप् (परि.) इ.; ?कल्पन्ता अप ७०३, ९, ४ कल्पयितचे, कल्पिन्-, कल्प्य √क्छप् (परि.) इ.; <sup>+</sup>कल्मल-२केश°; कलमप- १अ°, अशेप°, निस्°××; रकल्माप-१अ°,१माप°; कहमापी- १अ°; क(ल्य>)ल्या-१%°;क्तत्याण- १%°,इष्ट°; कल्या-णदेव- -वः या ५, २७; कल्याण-प्र( ज > )जा"-; कल्याणोर्मि--र्मि या ५,२७<sup>b</sup>; कवक- छत्राक° कवच-कांस्य°,खाड्ग°,प्रास्त°, १लोह°; १कवप-श्येन<sup>००</sup>;कवाट-१उरस्०; †कवा (व-अरि > )री°- १अ° कवि<sup>4</sup>-; काव- श्रीरान°; काव्य-पाग ४, १, ७३; <sup>+</sup>कवि-चौर<sup>0</sup>— पाग २, १, ५३; किवि-मती-गैरेय°; कृत्य- १हब्य°; √कश् ं+काज"- पाकार्थ°ः; काञ्चन-प्रति°; <sup>†</sup>३कदा<sup>1</sup>-; कदाा- २अर३°, १मधु°; १कदा (वशा.)"- यूक्र°° कशाय- (>कासायिन्b- पा.) कशिपु-आञ्चन°, हिर्ग्य° कशेष-> +कशेष-क- श्वाटक° क्रश्यप- अति°, क्राय××; १काइयप-श्राग्निवेश्य°, श्रात्रि°°, गार्ग्य°××:

√कप् श्रा°, नि°, निस्°, सम्°; १कप- श्रश्रम्°, १करीपम्°, १कूलम्°, सर्वम्°; \*कपमाण-, <sup>+</sup>१काप-; <sup>†</sup>कापम्, निम्ल°, सम्ल°; +कापिन्- पद्° २कप- पाग¹; १कपाय- ऋष्वर्यु°, पक्ते°,पर्रा°,पलाश°; कापाय-१%°; <sup>+</sup>कापाय-धातु-वस्त्र-ग्रहण---वेप--त्रिद्गड°; १काषायवासस्- पवित्र° √य.स् निस्°, वि°; +कसत्-, <sup>+</sup>कसन-, <sup>+</sup>कसित-, <sup>+</sup>कस्त-, <sup>†</sup>कस्ति-, १कास<sup>1</sup>-, <sup>†</sup>कासिन्-; <sup>+</sup>कसुक- सम्°; कह्नार<sup>k</sup>- कर-वीर°; १काक- श्राह्मज्ञ°, कूर°×× काकिणी-अध्यर्ध°; काकुद्-२उद्°, पूर्ण°, वि°; †काकुन्थां¹-जपाहप°; √काङ्क्ष् श्रनु°, श्रभि°, श्रव°, श्रा°, न्या°; <sup>+</sup>काङ्क्ष-; काङ्क्षण- पुत्रलाभादि°, स्वर्गादि-फल°; <sup>+</sup>काङ्चत्–; <sup>+</sup>काङ्का-पृष्टि°; <sup>+</sup>काङ्क्षिन्- मोक्ष°, विजय°, शाली-नया""भे°; <sup>†</sup>काङ्क्षय, <sup>†</sup>काङ्क्य-अग्नि°, द्रर्घ°, त्रातप्त°, गो°°,रजत°, लोए°; <sup>+</sup>काञ्चना(न-श्र)मरू<sup>n</sup>- श्रन्त '''ग्नि°; स्काञ्ची- पा,पाग ४,२, ८२; कादुक-,काडुमन्यि- कडु<sup>०</sup>-द्र: रकाण.णा- १८०, कूट००, अवण-बूट°; रकाण्ड- अङ्गुलि°,१श्रग्रू°, % तुप्टुभ्°××; †काण्डी- इधुकाश°;

काण्ड-पु॰ पावा ४,१,६४<sup>p</sup>; <sup>+</sup>काण्ड-पृष्ट- तस्कर्°ः; काण्डसमापन-काराडोपाकरण°; काण्डमायन-शाङ्खायन°; +कातिव- १काम°;

कादूरक- बद्रक'- द्र. कानन- १गिरि॰॰, चन्दन॰, १शैल॰ +?कान्धवृषुदुकीष्ट-१व-१वापदा(द-था)पिणन्-तस्कर°°;कापिकत्य-किषकत-(परि)द्र.;कापीत-कपीत-(परि.) इ.; कापोल- २कपोल-(परि.)इ.; काष्प-(>°प्पी-) काप्य- टि. इ.; २काम<sup>6</sup>- १काल°; +२कामरूप'- नेपाल°; कामवे-रणि"-(> °णीय-);कामशि"-१काम्पील"-> १काम्पीली"-२काम्पील- पलाश°, खाशा°; काम्पीलशाखा- पद्मपर्वन्°ः; २काय (वप्रा.) प- श्रति°, श्रा°, तेजस्°××; <sup>+</sup>का ( यक>)यिका<sup>z</sup>- कारिता°; कायस्थ- त्रात्रयुक्त°;कारय-√िच (परि.) द्र.; ५कार- √कॄ(विक्षेपे) परि. द्र.; कारण्डच- पाग ६,३, १९८<sup>81</sup> [°व- १काक°°, ३वक°°, हंस°]; १कारम् √ङ (करणे) परि. द्र; २कारम् √कृ (विक्षेपे) परि. द्र.; कारवायणि- कर- द्र. कारा- धनहार°; कारिणी- √कृ (करणे) परि. इ.; कारुण्य- २कह-णा- (परि.) द्र.; कार्पण्य-√कृप् (परि.) द्र. कार्फार्य- पालाश<sup>00</sup>,

a) पृ ८५४ यनि. इ. । b) पृ ८५४ - मिं: >यनि. इ. (तु. शिवसं. प्रमृ.) । c) वैप ९ इ. । d) पृ ८५४ e>d द्र. e) तु. पागम. f) कर्तारे छत् g) = पिन्नि-विशेष-, ख्रार-जन्तु- g1 g2 ८५६ °न->यिन. इ. । i) पृ८५७ ध्यस्य समावेशः इ. । j) पृ८५७ यिन. संख्यासंकेतः इ. । k) पृ८५४ 'ल्हा' > यिन. द्र. । l) नाप. । श्रर्थः च्यु. च l । m) नाप. (मुद्गर-) । n) कस. विशेषणस्य परनिपातः । o) संख्याहीनो निर्देशः द्र.। þ) यनि. स्थल-शोधः। q) न्यु. वैष १, १००८ g द्र.। r) श्रत्र यनि. द्र.। s) व्यप. (विश्वेदेवाडन्यतम-)। t) = देश-विशेप-। u) पृ ८६० a, कामेरणि- (पृ ८६२ नेष्टम् )>यनि. इ. । v) पृ ८६२ c>c इ. । w) अत्र f>b इ. । x) अत्र g>f इ. । y)= शरीर- वा मूलधन-भेद- वा । 2) = कुसीद-भेद- । तस्येदमीयः प्र. ।  $a^1$ ) अत्र यनि. इ. ।

विकङ्कत°; १काल-पाग ६,२,२९ [ ॰ल- १५°, ३अ, ग्रमिन°, श्राम-प्रणयन°××], °काल-कपाल-भगाल-शराव- -वेषु पा ६,२, २९; काल-काम<sup>8</sup>-; <sup>+</sup>काल-चर्या- प्रायत्य-व्रह्मचर्थ°; कारुनियम-†काल-निर्देश- श्रुति°; †काल-भूय-स्त्व- वर्ण°; कालविशेप- कारक°; †काल-व्यपेत-१%°;†काल-स्थान-तद्°;कालातिकम-अपचार°; २का-ल- तिल°;काली- भद्रा°; कालक-कुमुद°, स्नात्वा°; कालायस- सीस° ३काल-, कालन- √कल् (परि.) इ. चिक्तित°; कालयि-कालवच-तव्य-, °ियत्वा प्रमृ. √कल् (परि.) द्र.; √काश् अति°, श्रनु°, श्रभि°, श्रव°, श्रा°, २उद्°, उप°, नि°, प्र°, प्रति°, वि°, सम् °, संप्र°; १काश- ४स°; काशन<sup>b</sup>--सु°; <sup>+</sup>काश-यत्-; १काशि- श्रवाचीन°; <sup>+</sup>काशित-; <sup>+</sup>काशिन्- कृपण्°; <sup>+</sup>काश्य-; २काश- इक्ष॰, १कुश॰, दीर्घ°,भयूराष्ट्राच°°, १मुख°; ३काश->°श-कृत्स्न- पा, पाग २,४,६९; काश्मर्थ- अर्क॰; १काप- √क्प् (परि.) इ.; <sup>+</sup>२काप<sup>0</sup>- क्षाम<sup>0</sup>; कापम्, काषिन्- 🗸 कप् (परि.) द्र.; काष्ठ-पाग<sup>d</sup> [°४- श्रीन॰, १अर्क°×४];√कास् परि°,२कास-श्वन्°°, इशस°; <sup>+</sup>कासन-: कासिन्- √कस् (परि.) इ. √िक श्रा°, नि°; किंशुक-जनलन°°,

सु°; किकिदीवि-> ⁺िककि-दीविदीगय- ४स°; <sup>+</sup>शकें कर्वा-णस्त्व अकृद् वरम् अप ३५, किञ्जलक- कनक°, +किञ्चरुक-चूर्ण- कृत-१वज्र°; वि'''झ°; <sup>+</sup>किण- त्रि°; किएव-तण्डुल°, तोक्मन्°, १पाद°; √कित् आ°, नि°, प्र°, वि°; केत- ध्रेयस्°, ४स°, सु°; +केतन-; केता- सु°; केतु- पाउमो<sup>®</sup> [°तु- १अ°];चिकि-रसक- उत्सृष्ट°°, पुरचली°°, रथ°°; †चिकित्सत्-; चिकित्सा- १अ°, कृमिदप्ट°; चिकित्सित-; †चिकि-रिसन्- शल्य°; १कितच - १अक्ष°, कुराडाशिन्°°, तस्कर°, राजन्°° २िकतव- तिक°; १िकन्नरा-; <sup>+</sup>२िकन्तर्<sup>ष</sup>- श्रप्सरस्°, यक्ष°° किम्-> ३क-> कस्मात् १अ°; +क-व(त्>)ती<sup>h</sup>-; कतम- कतर°; कति<sup>1</sup>-; कतिपय- पा २, १, ६५ [ °य- स्तोक °°]; कथा यथा°; कद्- >कच्चित् १८०°; कद्रथ-जरत्°; कयाशुभीय- विह्वीय°°, २विहव्य<sup>००</sup>; कारा<sup>०]</sup>; युष्तद्°ः; किंवृत्त- १%ः; किंचन १श्र°; <sup>+</sup>िकंचित्-पाण्डुर-तेजस्--जसः श्रा ५२,३,१; १क्क- नज्°; कुतस्ऽकृतस्>कीतस्कुत्रध-;+कुतो-भय-,कुत्र १अ°; <sup>+</sup>कु-दिष्टि- १दिष्टि°; श्रप्तिमु**ःःन**°; †कु-द्वार-प्रवेश-कुनख- श्वन् °°; °खिन्- १अ°, अभिनिम्नक्त°°××;+कु-परण- १अ°;

रिकर- √कॄ (बिच्चेषे) परि. इ.; १किरण- १अर्क°, २सूर्य°;३किर-ण-, किरत्-,°न्ती- √कॄ (।वक्षेरे) परि. द्र.; किरात- किम्॰, कुन्ज॰. किरि- अखु°, विषीलिका°; किल किम्°; <sup>+</sup>शिकलाशिन्¹- तस्कर्°ः किलास-> °सिन्- १अ°, कुएइ।शिन्°ः; <sup>+</sup>किलिन"− १अ°; किल्वि।, स्वि।प- १देव°, पूत॰xx १किशोर- अनु°, ४स°; किएकु-रु- असि°°; किसलय- २कर°: कीट- अन्यद्°, कृमि°××; †कीट-ज- १कार्गास°; कीर्त्य √कृ (रतुतौ) परि. इ.; कीर्य, कीर्यमाण- $\sqrt{q}$  (विक्षेपे) परि. इ.;  $\sqrt{q}$ िल्>कील- इन्द्र°; कीलक- श्रादित्य°, चत्राप्र°, तामस°, पीठिका° २क्, - ३अ°; छत्व- परनिर्हास°°. १ लोव°ः; +√कुंस्" वाघा, चुरा. डम. भाषायाम्; †कुंस- भ्र°, १भू°; कुक्कुट- श्रायोगव°°, प्राम°, ग्राम्य°××; कुक्स- शारि°; कुथ्ति- अप°,इन्द्र°, ३स°, १समुद्र°, हिरएय°; <sup>†</sup>कुङ्कुण°- सहागिरि° कुङ्कुम-कुसुम्भ°, चन्दन°, हरिदा°; √कुच् श्रा°, २उद्°, उपसम्°, नि°, सम्°; +कुच-> कुच-थुग्म- कुमारी°; +कुचत्-, कुचित-, +कुच्य, +कोच-; कुचर-स्तेन॰॰;<sup>+</sup>कुजप<sup>p</sup>−>कौजप-कार्त॰ √कुञ्च्, <sup>+</sup>कुञ्च−, <sup>+</sup>कुञ्चन– आ°; १कुञ्ज− > कुञ्ज-र<sup>व</sup>− पाग

a)= विश्वदेव-द्वय- । b) कर्तिरे भावे वा छत् । c) अर्थः ब्यु. च ? । d) पृ ८६८ पावाग>यनि. द्र. । e) पृ ८७० पाउ>यनि. द्र. । f) पृ ८७१ यनि. संख्यासंकेतः द्र. । g)= जाति-भेद- । h) १क->क-य(त्>)ती- इति श्रेषः । स च एवं शोधः । i) वैतु. पाउदु ५,५०  $<\sqrt{3}$  । j) पृ ८७३ ? b>d द्र. । k) पृ ८७४ °तस् >यनि. द्र. । l) पाठः? किलासिन्- इति शोधः । m) अर्थः पृ १९ ० द्र. । n)  $\sqrt{3}$ वनंस इति Lपक्षे] BPG. । n0 = देश-विशेष- । n1 व्यप. (ऋपि-) । n2 पाउदु ३, १९  $<\sqrt{3}$ क्ज् ।

२, १, ५६ [°र- श्रालानभ्रष्ट°°, नी°°,रथ°, वृन्दारक°°, सगाल°°]. √कुट् नि°, वि°; <sup>+</sup>1कुटिº-मृ°, भ्र°, १भू°; कुटित-; कुटी°; **४कुर-** (>कीटिक- पा.) पाग ५, १, ५०; <sup>+</sup>कुटक<sup>5</sup>~ पलाश°°; कुटज-(> +कौटजिक-पा.) पाग ५, २, ५०; कुटरु-पदित्र°°; २कुटि टी°- [°टी-३खर°,५र्गं°];१ब्रुटीर्व−; ्र्युट्ट था°; कुट- अश्मन्°, १शैल°; <sup>+</sup>कुट-क<sup>0</sup>- श्रश्मन्°,इक्ष°;कुटिम<sup>1</sup>-१क्टार-> +२क्टा ( र-५ > ) रिका- १पाद°; १कुठारिका"-√कुड् > +कुड¹- वुडी°; कुड्-मल- पारहु ४, ४६ [°ल- वि°] <sup>+</sup>कुडमलापीड<sup>1</sup>- तिमिर°° कुडय- गृह°°, शस्त्रोपजीविन्° **कुणप**-, अमध्य°°, पशु°, मृत्र°°, सहस्र°, सुरा°°; रेकुणि- श्रमेध्य°°; <sup>+</sup>कुणिक- २एक°; √कुण्ठ्, <sup>+</sup>कुण्ठन- श्रव°; <sup>+</sup>कुण्डित-पुररेगु°; <sup>+</sup>कुण्ठ्य श्रत्र°; **१कुण्ड**-अप्ति°, श्रीपासनाप्ति°××; कुण्डी-> <sup>+</sup>कुण्डिका- सर्पिस्°;२कुण्ड-तस्कर°°; †कुण्ड-क°- १जड°°; <sup>+</sup>कुण्ड-गोलका( क-श्रा ) शिन्-, कुण्डाशिन्— तस्कर°°; २कुण्डल-आभरगा°, मणि°, रुक्म°, १वज्र°;

१कु(एडन-उपमन्यु°°; १कीण्ड-न्य- -न्यस्य<sup>1</sup> [°न्य- २आगस्त्य°, नारायणीय°, म्लाक्षि°]; कुण्ड्या-१क्कटिल- १अ°; +कुटय-; २कुट- कुतप- खड्ग°, शरमय°, १राण°°; कुनुक- > कौतुक-वद्र°; <sup>+</sup>कोतक-मङ्गल- १ऋत°; <sup>+</sup>कुतुर्वक<sup>к</sup>∸ १शङ्ख°; कुतूहल− परशास्त्र°; √कुत्स् अ३°; कुत्सन~ श्रस्या°, किया°, दाति°; +कुत्सना1-१गति°; <sup>+</sup>कुरसयत्- १अ°; कुरता-सर्वभूत°;कुरिसत- प्रकृष्य°°;कुरस-अत्रि°°, इन्द्रा°××; १कौत्स-कराव°; कुशुमिन्-> कीश्रम-कठ°; कुद्धाल (वप्रा.)"- सीस°° कुद्रिं- > कौद्रेय- १४°; कुन्ति->+कौन्त्य"-; कुन्द्- उत्तरु°, कुरण्ट°°, स्वन्°××; √कुप् परि°, प्र°; †कुपित-; कोप- १अ°, अस्या°°××; कोपन- चुवारो… प्ति°,शमन; कुप्य- धन°; कुवेर-> १कोवेर- ऐन्द्र°°; कुब्ज-१जड°°; रिकुमार- १श्रतिथि°, श्रार्थ°××; कुमारी- दास°, पुरुष°°, भृहार°°, वीणा°°; +कुमार-व- पावा ५, २, १०९<sup>०</sup>; कुसुद्- पावाग ४, २,५१ [°द-उत्पल°°, गोक्षीर°××]; +कुमुदो(द-उ):पल-गन्ध—मुच्-मृणालवद्मदूर्वाभ°; २**कुम्य**-उदीचीन°,प्राचीन°;कुम्भ-अस्थि°, ं

३आज्य°××; १कुम्भो- नाना°, वर्हिष्°, २सांनाय्य°,सांनाय्यद्धि°; कुम्भपद्गी P-; कुम्भिन्- >कुम्भि-शत्रु- ∙त्रुः<sup>0</sup>; <sup>†</sup>३कुमभी<sup>1</sup>-, <sup>+</sup>२कुम्भी-क- लग्जुन°°; <sup>+</sup>कुरक-पाउदु ६,४०; +कुरण्ड- पूलास°; †कुरण्ड(-क)- जपाहप°; कुरर-विषुविष्कर°°; +कुररा-च- पावा ५, २, १०९<sup>०७</sup>; कुरल<sup>t</sup>-(>°ल-प्रस्थ-); कुरीर- १कुम्ब° रकुरु- ऋषि°, ३काशि°°; कौरव्य-> †कुरू- पा ४,१,१७६; †कुरु-पथ"- > कौरुपथि- गार्ग्य°°; <sup>+</sup>कुर्म<sup>v</sup>- -में जैब्रोप ९™; +कुर्वि-पाउदु **३**,३७; कुर्विणी<sup>x</sup>–; √कुल् व्या°, सम्°, समा°; +७कुल,ल।У-, कुलित-; +कोल- पा ३,१,१४० १क्ल− अत्यन्तकुसीदि°, अन्य°××; कुरुंकुल– १८४°;कुलटा<sup>z</sup>– १कुमार°; कुलधर्म- देशधर्म°, यथा°; †कुल-संगत- पशुपाल°°; कुलीन, ना-१श्र°; कुलङ्ग- ऋश्य°°; कुलस्थ-कोदव°°; कुलाय- श्रेप्तेः°, इन्द्रा-प्रियोः°××; <sup>+</sup>कुलाय-करण- हर्षे °°; कुल।यि (न्>)नी- २श्राषाढ°°; कुलाल- ग्राम°; कीलाल- कृत-काष्ठ°°; <sup>+</sup>**?कुल्टिक−** श्रमिशस्त°° कुलिज(वप्रा.)<sup>61</sup>- उद°, सुरा° कुछीर- १वेट°°; कुरुमछ-> कौरमलवर्हिप- गोशृङ्ग°°

b) = वृत्त-विशेष- । c) पृ ८७८ यनि. संख्यासंकेतः इ. । d) पाउडु a) चु. १ १८८४ r इ. । f) पाउदु ६,१५  $<\!\!\sqrt{3}$ हर्। g) पृ ८७९ यनि. संख्यासंकेतः द्र.। ६,२ <√कुर्। e) स्त्रार्थे प्र.। h)= १वाल- इति पागम. । i) नाप. (कुड्मलाकार- Lपदार्थ- $^{2}$ !) । j) पृ ८८० 'शुत्र २ ४२८' नप्टम् । k) ना $^{7}$ .। श्रर्थः ब्यु. च  $^{2}$ । l) भा $^{4}$ ! ) भा $^{4}$ ! m) ना $^{4}$ ! (धातु-  $^{2}$ )। n) पृ ८८२ °न्त-्रयनि. द्र. । एतदनुरोधेन q दि. श्रिप शोध्यम्। o) तु. पागम ४२६ । p) पृ ८८६ व नेप्टम्। q) पृ ८८६ -त्रुम् >यिन. द्र. (तु. पृ ८८५ ० टि.)। r) = श्रमेव्यपदार्थ-। s) करराव- इति पाका.। t) पृ ८९० a द्र.। u) व्यप.। v) = १कूर्म-। w) पृ ८९९ कुर्मः [किय.]>र्यान. शोधः। x) पामे. पृ ८५० k द्र. ।  $\mathcal{Y}$ ) वैप १ इ. । z) पाउदु ५,४७ <१ङ्ख $-+\sqrt{z}$ छ् ।  $a^1$ ) = घट- ।

कुल्माप- पिष्ट°; कुल्मि- उर्व-स्थि°; ३कु(ल्य>)ल्या- अपूप°, घृतामृतौघ°, १मधु°°××; कुंचल-गोधूम°;√कुश्"; (कुश-१अर्क°, एघ°°, १कंस°××; वृशचीरफंलक-वासस्- शंध ३९०<sup>b</sup>; कुशतरुण-३शमी°°, १शिरीप°°;कुशपिञ्जूल– एकविंशति°; 'कुश-हिरण्य- घृत°; कुशाविधान- १अ°; कुशोदक-गोमूत्र°°, पञ्चगव्य°°, १पद्म°° २कुश्ल— १३°, असंचार°××; कौशल-૧અ°; कुशली-१हस्त°; कुशास्य- > कौ-[,को]शाम्बी- कोसल°, २वन°; क्रशिक- चिकित°°; कौशिक°--कः<sup>व</sup> शंघ ३७७ : ७; ३७८ विक– आग्निवेश्य°°, अधमर्पण्°××]; कौ-शिकोक्त-> 'कौशिकोक्त-बृह-च्छान्तिगण- -णः अप ३२,१,२६; क्शीलव-कार°; थ्रभ्युद्°, २उद्°, निस्°, वि°; <sup>+</sup>कुषित-, <sup>+</sup>कुपितवत्-, <sup>+</sup>कुण्य; कोप- क्षीण°; +कोपण-; +कोपणी-१जीव°; †कृपण्ड°- पराड° कुपीतक-> १कौपीतक- महत्°; कौपीतकायन -; कौपीतकि-महत्°; २क्ष्य(वशा.) - इपु°°, उत्रल°××; कुष्टिन्- श्रमेध्य°°,

दुश्चमेन् °°, दिनंप्र°°; नप्र°°; †कुष्टि-पृषत्−१अ°;३कु**प्ट->**कु(ए-क>) ष्टिका- ४स°; +4कु(४>)ष्टा<sup>h</sup>-दिश्°, शूर्व°; कुसीद- कृषि°°, पाञ्जपाल्य°; कुसीदिन्- अत्यन्त°, कर्षक°°, कुएडाशिन्°°; <sup>+</sup>कुसुक¹-सम्°; कु**सुम**− श्रशोक°, ३रक्त°, शीर्ण°, ४स°; कुसुम्भ- श्रतसी°, विष्पली°°; √कुह्>†कुह- विषु >पृ°;कुइक− उद्धत°;<sup>+</sup>कु**हरण¹**– <sup>पद°°</sup>; <sup>+</sup>कुहुक<sup>k</sup>– माया°°; <sup>+</sup>कुहुक-शी(ल≫)ला¹– गणिका°° कृह्- श्रनुमति°°; +√कृ आ°; कृत¹-, कृति¹-; √कृज् ऋनु°; <sup>+</sup>कूजन-१अ°;कू**ट**(यप्रा.)- १८४°, श्रक्षि°, १काण्°, तुला°××; <sup>+</sup>कूट-मान-कृत्- अभिशस्त°°; <sup>+</sup>कूट-शाल्मलि<sup>™</sup>− कुम्भीशक°°; कृटसाक्षिन्- तस्कर°°, स्तेन°°  $\checkmark$ कुड्( दाहे ) $^{+}$ कुड्य नि $^{\circ}$ ; कुदी $^{n}$ -कूप- पाग ४, २, ८०<sup>२०</sup> [°प-२कर°, कर्दम°××]; +कूप-तोय-१अ°; +कृपिन्- पा ४, २, ८० कृपक L,का<sup>p]q</sup>- ( > °किन्- पा. ) पाग **४,२,८०<sup>p</sup>; <sup>+</sup>कृपार<sup>1</sup>-** १श्र° कूब( र> )री- २श्रंपर°; कूर्च-उपानह् °°, १तृण्°××; +कूर्चा (र्चअ)क्षत- ४स°; १कूर्म-

१गोघा°°, तिमिर°°, लगुन°°, शशक°°, ४स°; क्मंप्रपन्तः १अ° क् मिं- 🗸 हा (हिंसायाम्) परि. इ. १कृळ− १थ°, अनु°, २डद्°××; +√कृलि, कृलन-अव°; कृष्माण्ड- विष्वर्त्ती°°. क्रमाण्डी-संनति°°; क्रमाण्डरा° √कृ पाथा. तना. उम. करणें. श्करवे काश्री २५, ११,२१‡णण्; कृधि काश्री २५,११,२१<sup>™</sup>; करोतु<sup>x</sup> वीश्री ९, ३:९; माश्री ११, २ १०; १४; वैथी १३, २:५,८; हिश्री २४,१, १०; १३; करवे वौध्री २८,९ : २०‡"; कुर्यात् काम २२. १<sup>४</sup>; अकर्म<sup>z</sup>; चिकीपैयन्ति या १४. ३१<sup>२०1</sup>[ग्रख्खली°,ग्रानी°,ग्राही°××]. २कर— १अप्टन् °, १एक°, तिल××; <sup>+</sup>कर-किसलय— पाग २, १, ५६: करपाद-१एक°;+कर-मुख-१आई°; +४कर<sup>b1</sup>- -रः<sup>c1</sup> द्राश्री ११, १, ५; लाथी ४, १, ५ [°र- १अ°, अति-भाम्°,श्रनन्त°,अन्त°, श्रन्यत्व°××]: <sup>+</sup>करी- भद्रम्°, स्वरवर्ण°; २करण--णः<sup>с1</sup> िण− १त्र°, १अङ्क°, अजामि°××]; करणी- अणिमत्°. अप्राद्शन्°,आत्मन्°,चनुर्××; करण-वर्ण-१श्र°; करणि- ऋतु°,२सवन°; †करि- शकृत्°, स्तम्ब°;†करिज्णु-

कर्तचै; कर्तच्य, च्या- १%, इति°; कर्तुम क्षीय°, वशी°; २कर्त्र- १अ°, श्रवगोरण°××:कर्तृ(-क)- श्रसमान°, चित्तत्रत्°, नियन्तृ°, मनुष्य°; कर्तृ वेदनाa- २समान°; +कत्रें (र्तृ-ए) का(क-ग्र)न्त- १अ°; कर्तोस्ः; कर्मन्- पावाग ४, २, ५१<sup>b</sup> [ ॰न्-१अ°, अग्नि°, अग्निहोत्रादि°××]; कर्म (-क)- १अ°, १काल°××;कर्मकरण-१८९ कर्मकर्तृ - २तदन्त°; कर्म-कर्तृ( -क )- प्राप्त°; +कर्म-काण्ड-पावा ४,२,५१;<sup>+</sup>कर्म-काल- १अ°; कर्मगुण- आत्मन्°; १कर्मजन्मन्°-; +२कर्म-जन्मन् - तद्°; +कर्म-दुष्ट-दृषित°; कर्मधारय- १अ°, नव् °; कर्मप्रवचनीय- अनर्थक°, २गति°; कर्ममात्र- मन्त्रोक्त°; कर्मयुक्त-१%°: कर्मविशेष- क्षेत्र°;कर्मशेष-, <sup>+</sup>कर्म-आन्त-, कर्भसंयुक्त- १अ°; कर्मसंयोग- १%°, यथा°; नकर्म-संनिधि- १अ°; †कर्मा (मैं-आ) ख्या- -ख्या मीसू ६, ८, ४०°; कर्मार-अभिशस्त°°;कर्मिन्- १%°; ३कार- अकृत°,श्रगदम्°××; <sup>†</sup>कारी-कोश°; कारक- १८%, अनृत°, श्रन्यद्°××; <sup>+</sup>२कारिका- श्रघोर-कर्मन्° जनस्य°××; कारकाई-१ श्र°: कारण- १अ°, अर्थ°, अविलोप°××; <sup>+</sup>१कारम् ४ कृत°, अगर्भ°, अनुप्रुव्-गायत्री°, अनुष्टुभ्°××; कार्यितृ-पशुवाल°°; कारि- सेनान्त°°:

१कारिका<sup>1</sup>-; कारित, ता- श्रन्य°, १श्रभीवर्त°××; कारिन्— १अ°, अकार्थ°××: कारिणी- १ अप्र°, दोह-द्वेप°, वर्णनंकर°; कारु- कर्पक°°, जरत्°, तस्कर°°, सर्व°; कार्यं, र्या-१८१°, अभिन°, अमा°××; कुर्वत्-, कर्वाग-, कृण्वत्- १त्र°, अलप्°; कृण्वती- हिं°: १कृत्<sup>द</sup>− कृत्<sup>n</sup> ित्- १अ° ]: <sup>+</sup>कृत्-सार्वधातुक– १श्र°: कृत्स्वराग<sup>ा</sup>: कृह्छोप– श्रव्ययीमाव°°; +२इत्, श्रव्यर°, श्रन्यमन्थ°, अपू^°××; १कृत, ता— -तात्<sup>६</sup> [॰त,ता- १८४°, १४४ताम॰, अप्रतस्°××]; <sup>+</sup>ीकृत-कार- १८४°; कृतव्न- शैलूप°°; कृतत्व- कार्य°; कृतदार<sup>1</sup>—; <sup>+</sup>कृत-मित-प्रतिपन्न— १अ: <sup>†</sup>कृत खवण- राजमाप<sup>००</sup>: कृतइमश्रुकर्मन् वान्त°; कृताकृत-> <sup>+</sup>कृताकृता (त∙त्र )द्- -तात्<sup>™</sup> माध्रौ २, ५, ५, २०; कृताञ्जलि-व्यरव•••घ°; कृतानुकार<sup>n</sup>—; कृतान्न- १उदक°°, गन्घ°°,तिल°°, १लवरा°; कृतार्ध्यं- १अ°; १कृति-१२४°, १ ग्रहीन ××; +कृति-प्रयोग-पर्याय°; २कृति- अभि°, श्रा°, २७द्°; कृत्नु– १सुरूप°; †१कृत्य बौगृ २, ५, ५४; ३, ११, २ [ °स्य पासाँ °, शृतम् °]; कृत्य- अकार्य °, द्धर्थ°, श्रायुर्देद°××; १कृत्या-पाप°, साधु°, सु°; कृत्यादूषण-

शान्ति°; कृत्रिम- १अ°, १ श्रीरस°°, ३दत्त°; <sup>+</sup>कृत्वन्- श्राकन्द°,राजन्°, सह°;कृश्वस (ः)१ ऋष्टन्°, तावत्°××. कृत्वा,कियमाण,णा- १अ°; क्रिया-१अ°, श्रकृत°, श्रचल°××; †क्रिया-प्रवन्धा(न्ध-अ)र्थ- १अ°; +किया-समूह--हः विध२,३;चक्रि- १उ६°; चिकीर्षत्-; चिकीर्षा- १एकद्रव्य°. ऐन्द्री°××; चिकीर्पित- इन्द्र° √कृ पाधा, स्वा. उभ. हिंसायाम् [अभि°]; <sup>+</sup>कृर्मिं°- तुत्रि°; <sup>+</sup>√कृ (पूरेंग), ३कर्त-, ४कृति- इप्° कुकलास- १काक°°;कुचलू- १य°, र्थात°, १उदक°××; <sup>+</sup>कृच्छ् जीवन– श्त्रोपधि°; √फृत् (छेदने) अप°, श्रिपि°, श्रव°, आ°, २उद्°, नि°, निस्°, परि°, वि, सम्°, समुद्°; १कर्त्त( वप्रा. )- चर्मन्°, १शम्याः 'कर्तन-, 'कर्तम्, 'कर्तुम्, <sup>+</sup>कर्न-; <sup>+</sup>३कृत्- नख°; कृत्त-, ९कृत्ति<sup>०</sup>-, <sup>+</sup>२कृत्य, <sup>+</sup>कृत्यमान-; <sup>+</sup>कृन्तप्− शत्य°; <sup>+</sup>कृन्तत्-१त्र°; <sup>†</sup>कृन्तन- नाभि°; √कृत् (बेप्टने) उप°; <sup>+</sup>कर्तित- श्रादित्य°: <sup>+</sup>२कृति<sup>r</sup>− १श्रहि°; <sup>+</sup>√कृत् ( \*चूर्णीकरसे ), ४कृत्- आ कृतिका- प्रति°, रोहिसी°, १शिव°°, १पप्°; कार्तिक- फाल्गुन°°;कृत्स्न, त्स्ना- -त्स्ना कप्र ३, १०, ३° [°रस्न,रस्ना- १श्र°]; कारस्नर्थे-१ ख्र°, १गुण°, चोदनार्थ°, १यज्ञ°,

a) पूप. पृथक् इति पाम. । b) तु. पाका. । c) पृ९०४ यनि. संख्यासंकेतः द्र. । d) द्रस. । e) वैतु. कासं. भाष्यम् कर्म, काख्यारू॰ इति । f) पृ८६३, ९०८ यनि. संख्यासंकेतः द्र. । g) पृ९०९ यनि. संख्यासंकेतः द्र. । g) पृ९०९ यनि. संख्यासंकेतः द्र. । g) पृ९०९ यनि. दंर. । g) कर्तिरि किप् प्र. । g) पृ९०९ न्कृत् g यनि. g । g ९९०९ श्रा(र-आ)°g यनि. g । g ९९०९ निह्म् (तु. पृ९९८ श्कृताद् g हित्। g ९९९९ व्हातः g । g ९९९९ वित्तः । g0 वैप १ द्र. । g1 पृ९९९ यनि. संख्यासंकेतः द्र. । g2 कर्तिरि कृत् । g3 शहिनिमीक- । g4 पाठः श्रीविद्यास्तिकः । g5 शिष्यम् । पिर्यक्षेत्र हिन्सिमीक- । g7 पाठः श्रीविद्यास्तिकः । g8 शिष्यः (तु. भाष्यम् । पिर्यक्षेत्र हिन्सिमीक- । g8 शिष्यः । पिर्यक्षेत्र हिन्सिमीक- । g9 पाठः श्रीविद्यास्तिकः । g9 कर्तिरि कृत् । g9 कर्तिरि कर्तिरि कृत् । g9 कर्तिरि कर्तिरि कर्तिरि कर्ति । g9 कर्तिरि कर्तिरि कर्तिरि कर्तिरि कर्तिरि कर्ति । g9 कर्तिरि कर्तिरि कर्तिरि कर्तिरि कर्तिरि कर्तिरि कर्तिरि कर्तिरि कर्तिरि कर्ति । g9 कर्तिरि कर्ति । g9 कर्तिरि कर्तिरि

शरीर°: कृत्सनसंयोग-, कृत्तन-सिद्द- १४%; सुधु- १४%; सुन्त-प्रसृ. √ष्टत् (हेइने) परि. द्र. √रहप् > कृषण- दीन°°; †क.पै-ण्य- १त्र°, ईर्घ्या°; स्नमि-१डटुम्बर°, बरा°; +कृमि-परिस्रुप्त-१अ°; कृमुक-> ३कार्मु°⁴ √कृज् > १कृश°-अति°, १द्रव्य°; १कृशाइव<sup>n</sup>—; <sup>+</sup>२कृश<sup>b</sup>— १ग्रु<sup>५००</sup>; १ष्ट्रशन°−; +२क्टशन°− ऊर्ध्व° +२ऋदाादय- (> कार्शादवीय-पा.)पाग ४,२,८०; √ऋप् श्रति°, য়েधि°, %.नु°, अनुवि°, স্ম৭°, श्रभि°, श्रभिनि°, अभिपरि°, श्रव°, थ्रा°, २उद्°, उप°, उपा°, उपोद्°, नि°, निम्°, परि°, प्र°, प्रति°, प्रतिपरि°, प्रत्यप°, प्रत्युप°, प्रोद्°, वि°, विपरि°, विप्र°, व्यप°, व्युद्°, संनि°, संनिस्°, सम्°, समुद्°; कर्ष(वप्रा.)d-अग्रोत्सर्ग ००, २करण ००, १कूल°°, ताम्र°××; कपैक- पाउदु ੪, ੧४ [ °क- चेत्र° ]; कर्पण-क्षेत्र°°, मन्द्र°, मल°, शर्कर।°, हस्व°; कर्षत्-, +कर्षम् ; +कर्षित-वृत्ति°; कर्षिन्- शर्करा°; कर्षू-१हस्तिन्°; कर्पूत्रय- पुरुष°, स्त्री°; \*कर्ष्वी, र्यू-श्रं )श- १३त्तर°; \*कर्ष्य; कृषि- १ % क्ष्°, अध्ययन°°; कृषी-वल- १%°;कृष्ट,ष्टा- १%°,कुलिज°, १फाल°××; <sup>+</sup>कृष्य, <sup>+</sup>कृष्य–, कृत्यमा(ग्>)गा-, +कक्ष्यत् र्कृत्वा, व्या- १८०, अति°, आ°××; +?कृष्णतूलतृण- शुण्ठि°°; २कृष्ण-

पिङ्गल- पिङ्गलक°; कृष्गल- चतुर्°, त्रि°××; †कृष्ण-स्रोह- रेलेघ्मन °°; कृष्णशकुनि- रजखला°, स्त्री°°; २क्रपण-> १कार्ज<sup>e</sup>-,२कार्जी<sup>e</sup>-; १कृष्गाजिन-१अज°, खड्ग°°××; '**कृसर-**- पायस°, गुद्धोदन°°, ३स्त-त्तिक°°: <sup>+</sup>कृसर-संयाव-पायसा (स-अ)पूप-मांस-, <sup>+</sup>कृषर-संयाव-पायसा (स-अ)पूप-शब्कुली- वृथा° √कृ(स्तुतो) > १कोर्ति¹- आयुम्°, दिवा°××; कीर्तन,ना-प्रशंसा°; कीर्तयत्-; कीर्तित, ता- १अ°; †कीर्त्य; †कीर्त्य-दिवा°; √कृ( विक्षेपे )अति°, श्रनुपरि°, अनुप्र<sup>°</sup>, अनुवि°, श्रन्वव°, अपस्°, श्रव°, अवस्°, श्रा°, २उद्°, उ५°, उपप्र°, उपवि°, उपस् °, नि°, परि°, प्र°, प्रति°, प्रतिस्°, वि°, विप्र°, विस्°, व्यति°, सम्°, संप्र°; ३कर<sup>ष</sup>− पाग ५, ४, ३८<sup>b</sup> [°र− १अ°, २धर्म°, सीतोद्भत- मही°]; <sup>+</sup>३करण-, ५कार-, <sup>+</sup>२कारम्; १किर<sup>1</sup>- विविष्°; <sup>+</sup>२किर<sup>1</sup>-, +३किरण-, +िकरत्-, +िकरन्ती-, कीण, णा-, +कीर्य, +कीर्यमाण-√क्लृप् अनु°, श्रनुपरि°, अभि°, श्रमिसम्°, अत्र°, श्रा°, २उद्°, उप°, नि°, परि°, प्र°, प्रति°, वि°, विप्र°, सम्°, समुप°, संप्र°; कल्प- अभि°, अभिष्टोम°××; कल्पन्नाह्म° ; कल्पसूत्र- ४स°; कल्पादि- १श्र°;+कल्पक-;कल्पन-

कल्पना- श्रंश°, अध्यारीव°, श्रन्याय्य°, २यथार्थ°; कल्पमान-, कल्पघत्−, <sup>+</sup>कल्पितवे, कल्प-यित्वा; कल्पित- द्वाद्शाहुल°; <sup>+</sup>कल्पिन्-, <sup>+</sup>कल्प्य; कल्प्य-१यथाकाम°; क्लस, सा- १न्न°, एकाह°××;क्लुसि–१काम°,प्रह°×× केकय-> केंकय- २मद्र°; केंक्रेय->°यी- पा ६,१,१७८1; केतन- $\checkmark$ िकत् (परि.) इ.;  $^{+}$ केयूर $^{-}$ -२कटक°; केरु- पूतदारु°े; १केवल- १अ°, निस्°,पूर्वकाल° २केरा- १ब्रच्युन°, <sub>श्रव°××;</sub> केश(-क)– श्राध°; केशनख– ४स°; <sup>+</sup>केश-नख-द्विज- दीर्घ°; <sup>+</sup>केश-नख-इमश्रु-ततः:वग्-रोम-भाषा- स्निग्ध°; केशवपन-पुंलिङ्गपात्र°°; केशवेश- वृत्ति°°; <sup>+</sup>केश-वेष- नियत°; केश-इमधु-उपलिप्त°, उप्त°, कुञ्चित°, क्लप्त°; केशइमश्रुरोमनख- क्ऌप्त°; +केश-इमश्रु-छोमन्- सर्व°; †केश-संय-मन- गात्रोत्सादन॰°; केशस्तुक-१पृथु°; केशिन्"— उभयतोदत्° २केराच- क्वेर°; +केराानी --सोम°°; केसर- वि°; √के श्रा°; +४क- वीणा°; +कैटभ- १मघु°; कैरव-> °विणी- (>°णी-खण्ड- पावा.) पावाग ४,२,५१  $^{+}$ को $^{
m q}$ - > को-विद $^{
m r}$ - उशात-ज्ञान°, नक्षत्रस्नःन°, प्रकृति°°, शास्त्र°; +कोकनद®- उन्निद्र° पुनर्°, पृथक्°, वार्त्रप्न°, होतृपदन°; रिकोक्तिल् कलिङ्कि°, १काक°,

a) पृ ९२० यनि. संख्यासंकेतः द्र. । b) = पांक्ष-भेद-। c) अर्थः व्यु च ? । d) भाष., नाष. (परिमाण-विशेप-)। e) पृ ९२५ यनि. संख्यासंकेतः द्र. । f) पृ ९२७ यनि. संख्यासंकेतः द्र. । g) भावादार्थे कृत्। h) तु. पागम.। i) पृ९२८ यनि. संख्यासंकेतः द्र.। j) पृ२१९६ a द्र.। k) पृ९२९  ${}^{\circ}$ ह्य ${}^{\circ}$ >यिन द्र.। l) अत्र यिन. शोधः। m) नाप. (भूषरा-भेद-)। n) विप. > नाप.। o) शर्थः पृ २७०५ e इ.। p) तु. पाका. । q) वेप ३ इ. । r) उस. उप. काऽन्तम् । s) = कमल- ।

३वक.°°, १मयूर°, विषुविष्कर°° कोच- √कुच (परि.) इ. १कोटि,टी- अर्ध°, १रोमन्°, सहस्र-शत°; २कोटि- २ख°, धनुस्° कोण- ईशान°, चटुर्°, त्रि°××; कोण(-क)- १अष्टन्°; +कोदार®-२वरक°; कोद्रच-१माप°,२वरक°°; कोमल- नीलो ::: श॰, मृणाल॰; कोल- √कुल् (परि.) इ.; कोविदार- २अरह°°, निम्ब°°, विभीद्क°° कोश- अंसत्र°, ऋजन°××; कौशेय-प्रश्मन्°ः; कोशाविल- जरत्°; †कोश-भूत-रक्षण- २शस्त्र° कोषण- √कुष् (परि.) द्र. कोष्ठ- १कर्स°, गुद°, गृह°×× **कौजप**-- कुजप-- (परि.) द्र. **कौटजिक**- कुटज- ( परि. ) द्र. कौटिक- ४कुट- ( परि. ) इ. √क्नूय्><sup>+</sup>क्रोपन- १अ°; <sup>+</sup>क्रोपम् २वेल°; क्याकु- किसलय°, लशुन°°; +क्रb- १%°, १वसु°, २स°; <sup>+</sup>२ऋा(क-अ)न्त<sup>c</sup>– १ऋ° ऋकर- विषुविष्कर°°; ऋध्यत्-√कृप् (परि.) इ.; ऋतु- १अ°, श्रद्भुत°, अध्वर्यु°××; क्रतुद्त्न--क्षौ<sup>d</sup>; ऋतुयुक्त- १%°; <sup>+</sup>ऋतु-वर-अशेप°; +ऋतु-शेष-, ऋतुसंयुक्त-,

ऋवर्थ- १¾°;√कद्,न्द् अभि°,

श्रभ्या°, श्रा°, उपा°, नि°, सम् °;

१ऋन्द्- १अ३व°,१शिशु°;क्रन्दत्-,

√क्रम् श्रति°, अत्या°, श्रधि°, अनु°,

श्रनुनि°, श्रनुनिस्°, श्रनुपरि°,

<sup>+</sup>क्रन्द्रन-, <sup>+</sup>क्रन्द्रित-

अनुष°, अनुवि°, श्रनुसम् °, अनूद् °, त्रप°, श्रमि°, अभिनिस्°, श्रमिप्र°, श्रभिवि°, श्रभ्यति°, अभ्यव°, अभ्युद्°, अव°, श्रा°, उदा°, उप°, उपनि°, उपनिस्°, उपसम्°, नि°, निस्°, परा°, परि°, प्र°, प्रति°, प्रतिनिस्°, प्रतिपरि°, प्रतिवि°, प्रत्यति°, प्रत्यप°, प्रत्या°, प्रत्युप°, वि°, विपरि°, विप्र°, व्यति°, व्यप॰, व्युद्°, सम्°, समति°, समनु°, समव॰, समुद्॰, समुप॰; <sup>+</sup>क्रंस्यत्–; क्रम-१त्र°, अक्षर°, धग्न्याधेय°××; <sup>+</sup>क्रमा(म-अ)क्षर- लुप्त°; क्रमा-गत- निक्षेपोप निधि°; ऋमण-१अनुकम°, अरमन्°; क्रमणी-, <sup>+</sup>क्रमम्, क्रममाण-, क्रमयत्-, <sup>+</sup>क्रमिन्-, <sup>+</sup>ऋमय्य. <sup>+</sup>क्रम्य- सह°; \*क्रम्यमाण-; १कान्त<sup>6</sup>-- १अ°,काकशब्द°, चुर°; <sup>+</sup>क्रान्ति-, <sup>+</sup>क्राम-, कामण-. कामत्-, 'कामम्, 'कामय्य, <sup>+</sup>कामुक-; <sup>+</sup>चङ्क्रमण- स्थान<sup>००</sup>; चङ्क(म>)मा<sup>!'g</sup>-,+चिक्रमिषत्-; १क्रव्य−> ऋब्याद्- १%°, १गाईपत्य°,विषुविष्कर°°; क्रब्याद-१%°, शुगाल°°; \*कन्याद-सेवन-भङ्ग°; <sup>+</sup>क्रच्या(व्य-आ)हुति- १श्र° का<sup>ड</sup>- ३दधि° <sup>+</sup>कावन्<sup>ष</sup>− ३दधि°; क्रिमि− **उदर°; √ऋी** अति°, श्रधि°.

दि°; ऋयण- याद्या°, सोम°; <sup>+</sup>क्रयणी— राजन्°; २क्रयिक-; †क्रयिन्- सोम°; †क्री- ३यन°, शत°, सद्यस्°; †ऋीगत्- १अ°; क्रीत- १अ°, कानीन° ××; +क्रीय; कीयमाण- १अ°; केतृ-, केय-√फ्रीड् श्रनु°, श्रा°, नि°, निस्°, परि°, प्र°, सम्°; <sup>+</sup>क्रीडन<sup>hे</sup>– कुमारी°; +क्रीडयत्-; क्रीडा-२कन्दुक°, १जल°; क्रीडिन्-: क्रीडिन-श्रनीकवत्°°;√क्रुडच्> कुञ्च्-> २क्रीञ्च- कलविङ्कः ०, कुञ्च°, विपुविष्कर्°; ३क्रौज्ज-श्राक्राार°, २कौत्स°, श्यावाश्व°, रसुरूा°; <sup>+</sup>√क़ुद् ,कोद- २उद्° √कुध् श्रभि°; कृद्ध− कोध- १अ°, अति°, उष्णाम्बुस्नान°°, १काम°××; <sup>+</sup>क्रोध-हर्ष- विनीत°; क्रोधन-१अ°; √क्रुश् श्रति°, श्रनु°, अभि°, क्रभ्या°, ब्रा°, उप°, उपा°, परि°, प्र°, वि°, सम्°, समुद्°; †कुश्य; कुष्ट- तृतीयप्रथम<sup>००</sup>, द्वितीय<sup>००</sup>; १कोश(बप्रा.)¹- २उद्°, १कर्ण°, यथा°, वामदेव्य°; +क्रोशक-देवब्राह्मण्ः; क्रोशत्-, क्रोशन-, +कोशयितृ-, +कोश्य; कोप्द्र-( >°ष्टायन¹- ); कूर- १अ°, पुंश्चली॰॰; +कूर-काक- कलविङ्क॰॰; \*कूर-मृदु- श्रति°; कोडा<sup>k</sup>-१मधु° २कोश- त्रि°, द्वि°; +१कोशेय¹-पाग ४, १, १७८; ५, ३, ११७: २क्रीशेय- पा ५,३,११७;क्रीशेयी-पा ४,१,१७८; <sup>+</sup>क्कव<sup>m</sup>- १त्रहि°

a)=धान्य-भेद-। b) चककत्वादीनामन्त्याऽत्रयत्र- प्रमृ.। वैप १ द्र.। c) वस.। d)=विश्वदेव- द्रय-। e) पृ ९४० यनि. संख्यासंकेतः द्र.। f) अच् प्र.। g) वैप १ द्र.। h) नाप.। i ) विप., नाप. (साम-भेद-)। j) पृ ९४४ ° प्रवा° > यनि. द्र.। k) नाप. (विदारीकन्द-)। l) = आयुधजीविसंघ- विशेप-। m) वैप १ परि, द्र.।

अनु°, श्रव°, निस्°, परि°, वि°;

ऋय- १अ°, दीन्ना°, राजन्°,

रिक्थ°, शष्प°, सोम°; ऋयविकय-

१अश्व°; फचवित्रयिन्– क्रमुकः'''

√क्लिट् श्रव°, वि°; †हित्त-, †क्तिन्देत्—; क्तिल- १जल°, सकृत्°; †क्षेद्य-क्किन्नवासस्-, +√क्किष् (=√क्लिद् ), क्रिय-वि°; √क्किश् अव°, वि°, संप्र°; क्रिश्नत्–, <sup>†</sup>क्तिरय, <sup>+</sup>हि्रयमान−; <sup>+</sup>हिष्ट− १अ°; हेश- अनेक°, २काय°, वन्धनवध° क्लीतक- १एक°; √क्लीव् > क्लीब- १श्रन्ध°°, १जड°×× √कण् नि°, परि°; कण-, +कणन-, काण-; √कथ्, <sup>+</sup>काथयत्- प्र° √क्शा (=√ख्या) अनु°, अभिवि°, श्रव°; क्ष⁴- तुवि°; √क्षग् >क्षण- थ्यागोर्": त्र°, तद्°, ४स°; +क्षण्वत्- १श्र°; क्षत-१ऋ°, नीलीकाष्ट°°××; †क्षत-धर्माःमन्- पिशुन<sup>००</sup>; †क्षति-ब्रह्मचर्य°; १क्षत्र− ৭ স্বন্ধ°, प्रति°, ब्रह्मन्°; क्षत्रधति- व्युष्टि°; क्षत्रपति- -तिः<sup>b</sup> काश्री ५, १३, १: क्षत्रविद्या- पावा ४, २, ६०; †क्षत्र-सत्र- चपालमुख°ः; क्षत्रिय, या- गोत्र°, ब्रह्मन्°, २ब्राह्मण°××; क्षत्रियग्रहणानर्थवय--क्ये<sup>0</sup>: \*क्षत्रिय-भीरु- पाग २, १, ५३<sup>d</sup>; +क्षत्रिय-राजन्- -जानम् ४, २२<sup>6</sup>; √क्षद् > क्षनृ-श्रध्दर्यु°°, आयोगद°°, २सूत°° <sup>+</sup>√क्षद् ( रक्षणे )> <sup>+</sup>३क्षत्र°-तुवि°; √क्षप्> क्षपण- दिव-सैक़विंदाति°, मास°; क्षपणी-राजन्°; √क्षम्> क्षम- पा

३,१,१३४<sup>1</sup> [°म- श्रवद।निकया°°, दुरिष्टशमन°, यातना°]; १क्षमा-सत्य°°; \*क्षाम्\*- द्यावा°; ज्ञामन्-†क्षाम-काप~ चमी्<sup>द्र</sup>− (> °मी-कुण−) √श्नर् त्रति°, श्रनु°, अभि°, श्रव°, आ°, उप°, परि°, प्र°, वि°, व्युद्°; १क्षर,राh- शत°; क्षरत्-, °न्ती-; क्षार¹- १अ°, उदश्वित् °××; क्षार-लवण- १अ°; +क्षारयत्-; √'दाल् परि°, प्र°, वि°, सम्°, संप्र°; क्षालन- तत्पात्र°; <sup>†</sup>क्षालनी-, <sup>+</sup>क्षालयत्-, <sup>+</sup>क्षालयमान-, <sup>+</sup>क्षाल-यितृ-, क्षालित-, <sup>+</sup>क्षाल्य, <sup>+</sup>क्षाल्यमान-; श्राण- √क्षे(परि.) इ.; ४क्षान्त<sup>1</sup>- (>२क्षान्तायन '; रक्षान्तायन b-; क्षाप्य, क्षायत्-, क्षायम् √क्षे (परि.) द्र. √**दिन** श्रप°, अव°, श्रा°, उप°, उपाव°, परि॰, प्र॰, सम्॰, समव॰; १क्षय- १%°, क्षत्र°××; <sup>+</sup>२क्षयण-१न्न°, ३न्नराय°, २भ्रातृब्य°,सपत्न°; क्षरय- १ग्र°; +ित्तणत्-, °ती-; क्षित- १अ°; चीण, णा-- १%°, वृत्ति°; क्षीयमाण- १८°; √क्षि (निवासगत्योः) अधि°, आ°, ५रि°, सम्°; २क्षय- १उरु°, नृप°, रध°, १क्षयण<sup>1</sup>--, <sup>+</sup>क्षयस-१उ६°; \*क्षित्- १%च्युत°, श्रन्त-रिक्ष°××; क्षेत्र- १ऋ°, २,्रापर°, १कुरु°, गृह°××; <sup>+</sup>क्षेत्र-कर्षक⊸ पशुपाल°;क्षेत्रज-१श्रोरस°; क्षेत्रज्ञ-१अ°, क्षेत्र°: क्षेत्रपति->क्षेत्र-

पत्य- सारस्वत°°; +क्षेत्र-शद-पशूपज°°; क्षेत्रिक- कृषिगोपाल°. ३पाल°, बीजिन्°; क्षेम- १८०°. १उदक°°, योग°, सुभिक्ष°; क्षेम-वृद्धिन्- >क्षैमवृद्धि- पाग ४. २, १३८<sup>m</sup>; क्षम्य- जन्मन्॰॰: <sup>+</sup>क्षेमन् – सु°; √िक्षम् अधि°, श्रप°, श्रभि°, श्रभिवि°, श्रव॰, आ॰, २उद्°, उप°, उपनि°, नि°, निस्°, परि°, प्र°, प्रति°,वि°, विनि,व्यति°, व्या°, सम्°, समव°, समुद्°; <sup>+</sup>क्षिपत्-, °न्ती-, क्षिप्त-, <sup>+</sup>क्षिप्य, †क्षिप्यमाण-; क्षिप्र- प्रत्यक्ष<sup>००</sup>. १मृदु°°, १स्थ्ल°°; क्षेप्र- अभिनि-हित°°, २जात्य°°, प्राकृश्चिष्ट 2°: क्षेप्रयुक्त- १ ख°; १क्षेप- श्रतिप्रह°° श्रधस्°, इषु°, उभ°××; †क्षेपक-; क्षेपण- भ्रू°; +क्षेपिन्-,°णी-स्रीर- १अ°, १अज°, १य्रजा°××: \*क्षीर-विकार- फाणितः; \*क्षीरा (र-अ)अलि- सप्तन्°; क्षीरिन्-१%°, कण्टिकन्°; क्षीरोद शुक्ति-पुट-गर्भ-विकीर्ण-मुक्तासंघात-पाण्डुर—रज<sup>n</sup>—; √क्षीव > <del>'</del>क्षीब- १८० √नु श्रव°,परि°, वि°; क्षव--; क्षवधु-रवन् °; +क्षाच-; +क्षुत- २केश° √चुद् परि°, सम्°, समव°, संप्र°; †धुण्ण- १अ°; †धुरा; १धुद्र-नस्°, १रथ्ल°°; क्षुद्रजन्तु– फरु°°; २क्षुद्रप( द् > )दा⁰-; क्षुद्रपशु-बृहत्पत्र°;२क्षुद्र->क्षीद्र- तिल°°;

जुद्रक-> °क-मारुव<sup>p</sup>-

a) वैप १ द्र. । b) यनि. स्थल-शोधः । c) पृ९४८ -क्यम् > यनि. द्र. । d) तु. पागम. । e) °4° इति w. । f) पृ९४८ n द्र. । g) पृ९३७३ d द्र. । h) पृ९४९ यनि. संख्यासंकेतः द्र. । i) पृ९५० श्रत्र संख्यानेष्ठा । j) पृ९७६२ m द्र. । k) पृ९५० यनि. संख्यासंकेतः द्र. । k) पृ९५१ यनि. संख्यासंकेतः द्र. । k) पृ९५३ k0 प्र. k1 पस. k2 पस. k3 सस. k4 स्थानिसमासः k4 स्थानि. शोधः । k5 पृ९५६ °प (दk6)° k4 सि. k7 प्र. k8 प्र. k9 पृ९५७ श्रत्र k9 प्र. k9 पृ९५७ श्रत्र k9 पृ९५७ श्रत्र k9 पृ९५७ श्रत्र k9 प्र. k9 पृ९५७ श्रत्र k9 प्र. k9 पृ९५७ श्रत्र k9 पृ९५७ श्रत्र k9 पृ९५७ श्रत्र k9 पृ९५७ श्रत्र k9 प्र. k9

√क्ष्रघ् >क्ष्य- १जरा°°; <sup>+</sup>ख्चेत्-तृष्णा(गा-आ)र्त- राजन् °°; क्षुघा- > क्षुघित- १भीत°°; †सध्य-, क्षोधुक-१स° √्रह्मभ् वि°, सम्°; †क्षुभित-;क्षोभ-प्वन°, २पुर°, १वल°; \*सोभ्य-१%°; **भूमा->** श्लीम- अश्मन् °°, गन्ध°° , १शारा°, शाराी°; सुर-१लोह°: क्षरकर्मन्- १दर्भ°; क्षर-कृत्य- मेथुन°;क्षरपविष-; क्ष्लूल->क्षरल क > क-वैदददेवस्य-स्तोत्र- -ने वौश्रौ २५, २१ : १६ क्षेपक-, क्षेपिन- √क्षिप्(परि.)इ. √क्षे द्रप°, श्रव°, प्र°, वि°, सम्°, संप्र°;+क्षाण-,+क्षाप्य;क्षाम-१३४°, सर्व°; †त्तायत्-, †क्षायम् <sup>+</sup>क्षोघ<sup>८</sup>- (> क्षोधीय~) <sup>+</sup>√दण्(!=√क्षि] क्षये),क्ष्णत्- प्र°; √क्ष्म आ°,प्र°, सम्°; <sup>†</sup>क्ष्मुत्-उभयतस्°; \*दणुत- अन्यतरतस्°; \*दण्- अन्यतरतस्°, उभयतस् °; ध्मा- सु°; ⁴ध्मा-पति- १इतर° √हमाय् वि°; +हमापय(त्>)न्ती-√िदवड् > <sup>†</sup>क्ष्वेडिन्-गोष्ठे°; √िद्वद् २७द्°

# ख

ख ऋवर्ष°°,१क°;२ख−श्राक्त°,ऊर्घ°; √खच् >†खचित− प्रहगरा°; †?खजापो,धो।जा°−; √खञ्ज

् > १खञ्ज- १२४°, १कागा°, कुब्ज°, कूट°°; †खक्षक- पाउदु ३, ३९ खञ्जरीट- कलविङ्क°°, १ काक°°, विषुविष्कर°°; खट्वा- अति°, दिशीर्ग°; +खादि्वक- पा ५, १, ५०; खट्वाङ्ग- रमशान°; \*खट्वा (ट्वा-श्रा) सन-पादुक- उत्तान° २खड- > खाडायन- कलापिन्॰ खड्ग- १गोघा°°, छाग°°××: खङ्गपात्र-इलेब्मन्°°;√खण्ड् आ°; खण्ड( वप्रा.)- १ग्र°, कृट°°××; <sup>+</sup>खण्डा( एड-ऋा )ऋति-तिमिर°°; खण्डन- २पतन°°; <sup>+</sup>खण्डियतृ-; २खण्डु-> २खाण्डव- २राग°; खदिर-१ अर्क °°. १अरवस्य °°××: खादिर-१बेल्व°; √खन् पालाश°, अधि°, द्रनु°, ग्रभि°, अव°, आ°, २उद्°, नि°, परि°, वि°, समुद्°; <sup>+</sup>३ख°-; <sup>+</sup>१खन¹- मृद्°;खनत्-; खनन- श्रोपिध°, छेदन°°, रौद्र°°; <sup>+</sup>खनिकः -, <sup>+</sup>खनिकवकः -; १खर- उच्छिष्ट°, उत्तरवेदि°××; <sup>+</sup>खा<sup>1</sup>- विस°; खात,ता- १अ°, श्रति°××;खातक-पर°; +खातब्य-: खारवा १८०; <sup>+</sup>खान<sup>1</sup>-, <sup>+</sup>खानम् . †खाय,†खुष-, खेय,या-; २खन¹-२खन°; १खर<sup>m</sup>-, २खर<sup>n</sup>-; ३खर"- अद्विज°, १अध°, श्रश्व-तर°××; '४खर'- नि°; खर्च --

१अ°, नि°; <sup>†</sup>खर्चाद<sup>प</sup>- नि°: १खल- गोधूम°, धान्य°, धांु°, ३यव°; <sup>†</sup>खल-यज्ञ- आयोजन°°, सीतायज्ञ°; खलति- पिज्जल°, दराड°,युवन्°; †खळतिक− पाउदु ६,२९ †खलिन<sup>т</sup>- पाउद्व ६, ७; खलु अलम्°; ३खाण्डिक<sup>8</sup>- -कः कप्र ३, ९, १; √खाद्, खाद- वि°; खादत्– १ग्र°; <sup>+</sup>१खादिन्– फल°; <sup>+</sup>खाद्य; खाद्य− १अ°; खादि− हिरएय°; २खादिन् t-खार- > खारी- अध्यर्ध°, श्रर्ध° √खिद् श्रा°, २उद्°, निस्°, प्र°, सम्°; े+खिदत्~, +खिद्य,+खिद्यत्–, खदन-; खिद्ग- १८०; २खिल"-१श्र°, नि°, ४स°; **१ख़्र-** १ख़ुर°; २खुर- अक्षि॰, १एक॰××; १खुरी->ख़ुरिका- ४स°; **३ख़ुर<sup>v</sup>-**; \* खेट<sup>w</sup>- २चेल°; खेट-क\*-प्रति°; खोड(वप्रा.) у- १८०°; †खोर"- १काण° √ख्या अनु°, अनुव्या°, अनुसम्°, अन्वा°, अभि°, श्रभिवि°, अभिसम्°, अभ्या°, खव°,खा°, उप°, उपसम्\*, चपा°, परा°, परि°, परिसम्°, पर्या°, प्र°, प्रति°, प्रतिसम्°, प्रत्या°,

वि°,व्या°, संव्या°,सम् °,समा°,संप्र°;

ख्य, ख्या<sup>81</sup>-; ख्यात, ता-

यथा°; \*ख्यातव्य-, \*ख्यातुम्,

a) पृ९५८ क्षुरविष्-> यित. (तु. शांश्रौ. साध्यम्)। b) पृ९५८ क्षुल्ळकवैश्वदेवस्य इत्यस्यस्थाने यित. शोधः। c) पृ९४९ k द्र.। d) पृ९६० यित. g.। e) ढः प्र.। f) घः प्र.। g) इकः प्र.। h) इक्वकः प्र.। i) कर्तिर विद् प्र.। j) घन् प्र.। k) वैप १ द्र.। l) पृ९६४ यित. संख्यासंकेतः द्र.। m) पृ९६३ २खर-> यति. g.। g. प्र.। g.

ख्यातृ—; ख्यान— १घोर°, पुंस्°, २समान°, २स्र्र°; <sup>†</sup>ख्यापन—, <sup>†</sup>ख्यापन—, <sup>†</sup>ख्यापन, <sup>†</sup>ख्यापन, <sup>†</sup>ख्यापन, <sup>†</sup>ख्यापन, <sup>†</sup>ख्यापन, <sup>†</sup>ख्यायमान—, <sup>†</sup>ख्यायमान—, <sup>†</sup>ख्यायमान—, <sup>†</sup>ख्यास्थत्—, <sup>†</sup>ख्ये, <sup>†</sup>ख्येय—, <sup>†</sup>चिख्यापयिपत्—, <sup>†</sup>चिख्यासा—

### ग

श ऋवर्ण °°; १गम -, १गर -8ग- √मैं (परि.) इ.; गङ्गा<sup>b</sup>-श्रनु°, महत् °; √गच्छ् , गम् , गच्छसि हिए १,४,२‡° [श्रच्छ।°, श्रति°, अधि°, श्रनु°, श्रनुसमा°, अन्वव°, श्रन्ता°, श्र५°, श्रपा°, अपि°, श्रभि°, श्रभिप्र°, अभिसमा°, श्रभ्या°, श्रभ्युव°, श्रव°, श्रा°, २उद्°, उ५°, उपसम्°, उपा°, उपाधि°, नि°, निर्°, परा°, परि°, पर्या॰, प्र॰, प्रति॰,प्रतिसम् ॰, प्रत्या॰, प्रत्युद्°, वि°, विनिर्°, व्यप°, संनि°, सम्°, समधि°, समन्वा°, समा°, समुद्°, समुपा°]; +३ग, गा- १अ°, श्रव्रे°, १अङ्ग°××; गच्छत्- १%°; <sup>+</sup>गच्छमान-, <sup>+</sup>गच्छान−; गत्– श्रध्नन् °, यु°××; गत, ता- १अङ्ग°, अत्यन्त°××; गतश्री- १३१°; गतवत्-; १गति-१%°, १अप्र°, अत्यन्त°××; गति (-क)-श्रन्य°; +गति-पथ- १नाना-च्छन्दस्°; २गति- १एक°, १कु°, ४स°: +गति-निघात-एकाननु-दात्त°°; †गति-समास- प्राप्त°°;

+गथ-; **৭**স্থ°; †गत्यः; गत्त्रा गन्तव्य-श्रध्वन्°; गन्तु-, गन्तुम् ; गन्तृ-१%°; गन्तोस् (:);+गन्त्व-सु°; २गम¹- श्रसुम् °°, १ उरस् °××; गमन- अगम्या°,१अप्र°, श्रध्त°××; <sup>+</sup>गमन-सहासन-शयन- ऋतुमती°; <sup>†</sup>गमनी(य>)या- १%°; गमयत्-, गमयित्वा, 'गमय्य, 'गमस् (:); गमिन्- अगम्या°; <sup>†</sup>गमिनी-उद्धि°; गमिष्यत्-, <sup>+</sup>गम्य; गम्य, म्या- १%°, ज्ञान°, यज्ञ°; <sup>†</sup>गम्य-मान-; <sup>+</sup>गा(मक>)मिका- प्राच्°; गामिन्- श्रगम्या°, १ श्रद्र°××; गामिनी- १ अप्र°, उत्कर°××; गामुक-; <sup>+</sup>गू ( <गु-)- अंग्रे°; †सम<sup>6</sup>-सु°; †जगन्वस्-, †जग्मान-; जङ्गम- स्थावर°; +जिगमिपत्-, जिगांदत्-, +जिगांसमान-गच्छ (वप्रा.) - आनर्ते°; गज-१अरव°, श्रश्वतर°××; कराठ°, शिरसि°; गडुल- गालव°; गर्डर-> °रक- देशरक° √गण् अनु°, उप°, परि°, वि°; गण-श्रंहोलिङ्ग°,अगि°,अनावृष्टि°××: +२गण-क<sup>6</sup>- पक्षिन्°, पत्ति°, रथ°; <sup>4</sup>गग-प्रेप्य- कुण्डाशिन् <sup>००</sup>: गण-यज्ञ - २सत्र°; गणशब्द- सर्वादि°; +गणा(ण-श्र)धिप - महादेव°, ४स°: गणाञ्च- श्रभिशस्त°°; गणिका-अप्ति°°, गरा°, तस्कर°°; गण्य-१श्र°; १गणक<sup>b</sup>-; गणन- किया°, कियाभ्यावृत्ति°; गणना- श्रस्थि° ज्योतिस्°, मासदर्प°; गणित-. †गण्यः गण्ड- ललाट°, पप्°;

<sup>+</sup>गण्डक¹– मृग°°; √गद् श्रनु°, अनु न॰, श्रभिनि॰, नि॰, परि॰, प्रतिनि°, संनि°; +३गद्-,+गद्त्-, <sup>+</sup>गदन−,१गदित−;<sup>+</sup>गदिन्– १श्र°; +गद्य,२गाद-, +गादिन्-;१गद-१अ°; २गद-> १गाद्।-; १गदा- १शह्व°°, गद्गदा - हंस°, हंसी°; √गध् अव°, श्रा°, परि°; +गध¹-, +गधत-; गधा- त्रि° √गन्ध् ऋव°; गन्ध- १००°, २अक्षत°, ब्रक्षतोदक°°××; +गन्य-रतन- सर्व°; +गन्ध-हारी- निर्मा-ल्य°; गन्धोद्दक-तिलमिश्र°, सर्विम् °°; +गनिध- ९अ°,श्राजन°, ३उप्र°××; <sup>+</sup>गन्ध्य<sup>8</sup>— १वाज°: गन्धर्व- श्रोपधि°°, क्षेत्र°°, १देव°, विशाच°°, सोम°; गान्धर्व-आसुर°, गीत°; +गन्धर्व-पुरोगम-४स°; <sup>+</sup>गन्धव-विमान-सद्भुत-स्वन-दिव्यस्त्रीगीत°; <sup>†</sup>गन्धर्वा-( र्व-श्र )प्सरस् ( -क )-, <sup>+</sup>गन्धर्वा-(र्व-अ)प्सरो-जनस् ( -क )- ४स° गन्धार- > १गान्धार- निवादº गमस्ति- उद्धि°, कीर्ण°, हीन° १गम्भीर-उद्धि°°; †गम्भीर-निस्वन-प्रहान्तर्भतस्तनित°:१गय-महत्°;ग(य>)यी- √गै (परि.) ह.; ३गर- पाग ६, १, १५६m; गरद- कुण्डाशिन्°ः; <sup>+</sup>गर-दायिन्-तस्कर°°; धगर- √ग (शब्दे) परि. द्र.; गरी- चातुर्मा "व°, नारद॰॰,२वृद्ध॰; गार्ग्य- जानन्ति॰॰, जैमिनि°°××: <sup>+</sup>गार्य-काइयप-गालव- १अ°; †गर्ग-का(म्य>)

a) पृ ९६८ यनि. संख्यासंकेतः द्र. । b) पृ ९६८ १७>i द्र. । c) पाभे. वैप १, १२०६ c द्र. । d) भावे कर्तिर च कृत् । e) वैप १ द्र. । f) = देश-विशेप- । g) स्वार्थे प्र. । h) पृ ९७४ यनि. संख्यासंकेतः द्र. । h) पृ ९७४ यनि. संख्यासंकेतः द्र. । h) प्रार्थः व्यु. च १ । h0 कर्षो अच् प्र. । h1 सस्य. यनि. स्थल- शोधः ।

म्या- पावाग ७, ३, ४४ √गर्ज प्रनि°; गर्जन- मेघ°; गर्त-१क्ट्छ° १गोमय°, त्रि°××; +?गर्त-देशम् बौषि १,१५,२0; गर्दभ-१अश्व°, अश्वतर°××; गर्दभी-वडवा°; गर्भ- १८०°, श्रिमि°××; गर्भकार- -रम् b; गर्भाधान- ऋतु-संगमन॰; २गिभेगी- १ श्रतिथि॰, १कुमार°; गर्भें (भे-ए)° ; √गर्ह वि°; गर्हा- कर्मन्°, पदार्थ°°××; गहित,ता- १३४°; १गर्छ<sup>d</sup>- ट्रन्ट्र°° +शर्हा°- पलाश°°; √गल् > गालन-> <sup>†</sup>गालिनी- १अप्र°: गल- १त्रजा°, १मयूर°; <sup>+</sup>गल-कवोल- २स्थूल°; गॡ-ल¹-; <sup>+</sup>गलावल<sup>8</sup>- पलाश<sup>00</sup>; √गल्भ् श्रव°, अव°, प्र°; <sup>†</sup>गहभ~; गवय~ एकखुर<sup>००</sup>, २गौर॰, १चेट°: <sup>+</sup>गवस<sup>h</sup>− २ॐङ्ग°°

गवास्त-, गवी- गो-(पिर.) द.
गवेधुक-शृहाटक°; √गह् पिर°;

'गह- दुर्°;गह्न- कृच्ळू॰; १गह्रर१गिरि°; √गा द्रच्छा॰, द्राति॰,
श्राधि॰, श्रतु॰, श्रन्तर्॰, श्रप॰, अपि॰,
अभि॰, अभ्या॰, श्रव॰, श्रा॰,
रउद्, उदा॰, उप॰, उपनि॰,
उपप॰, उपा॰, नि॰, परा॰, परि॰,
परिप॰, प्र॰, प्रति॰, वि॰, व्यप॰,
समा॰; '१गा¹- अप्रे॰, अथै॰,
पुरस्॰, '१गाय; 'गाय- १उह॰;
'१जिगीपत्-; २गा-, गानु-

√गें (परि) द्र.; **१गात्र**- अन्न°°, चिरमग्न°; +गान्न(-क)- १तुत्य°; १गाधिन-> गाधिन- - † • नाः 1; २गाद-, गादिन्- √गद्(परि.)इ. √गाघ्> १गाध<sup>k</sup>- १अ° <sup>+</sup>२गाघ¹-शवर°: ३गान्धार-पड्ज॰, पड्जऋपभ॰॰; गामिका-√गच्छ् (परि.) इ.; <sup>+</sup>गांभव-१विज्ञाक्ष<sup>००</sup>; रगाय, गायक-√गै(परि)इ.; गार-, गारिन्-√गृ (निगरणे) परि. द्र. गालव- गडुल°, गाम्ये°, चिकिन°; <sup>+</sup>गाल-वि− चिकित°ः गावेप~ गरेष- द्रm. √गाह् श्रति°, श्रभिप्र°, श्रभ्या°, अव°, २उद्°, उप°, प्र°, वि°, सम्°; गाड- उप्त°; १गाह- उद°, १उदक°: <sup>+</sup>३गाह~, गाहन-गाहमान-, +गाहिन्-, +गाह्य २गिर्-, गिरत्- √गृ (निगर्ण) परि. द्र.; <sup>†</sup>गिरस्<sup>n</sup>- वृहत्°; १गिरि- -रयः कौगृ ३.१५,५‡⁰ िर- अञ्ज(न>)ना°, ऋन्टरु° किंशुक°, शाल्ता°, सहा°, साश्वक°××] <sup>+</sup>गिरिकर्णिका°- करवीर°°: गिर्चि-√ गृ (निगरणे) परि. द्र.; गीथ-, गीय √ गे(परि.) इ.; गीर्ण-, गीर्य √ गृ(निगर्ण)परि. इ.; +?१गु --घृत°ं; २गु− गो- (परि.) द्र. गुरगुल- कोविदार°°, पूतदाह°, मृगा-खर…का°°; गुङ्ग-> †गौङ्गव-

वासिष्ठ°; गुड़[,ल]- उप°, उपदंश°, १तृग°°××; गौडिक- शुद्धोदन°°; गौडी-पायस°°; +गुडा(ड-३आ)ज्य-सुवर्ण-सकल- ४६°; †गुडो(ड-ग्रो) दन- गुद्धोदन°°; १गुण- १अ°, १थ्रङ्ग°, अनु°, अन्तराल°××; १गुण-भूत<sup>q</sup>-प्रधान°;<sup>+</sup>३गुण-विधि<sup>r</sup>-दुर्गा-सा"व°; गुणि(त>)ता- सहस्र°; गुणी √ भू > °भाव- १दव्य°; २गुण- ऋकार°, ऋकारान्त°××; २गुगभूत8-; २गुणविधि- १ऋ°; √ गुण्ठ्, गुण्ठित, <sup>+</sup>गुण्ळा अव°: <sup>4</sup>गुथ-पाउदु २,१०;गुद्-१उपस्थ°, जांघनी°, लोष्टेष्टकापरिमृष्ट°, स्थविष्ठ°; √गुप् श्रधि°, श्रनु°, श्रभि°, श्र।°, नि°;गुप्त- १अ°, ४चित्र°, ब्रह्मन्°; गुम्नि- दार°, प्रजा°; १गोप<sup>t</sup>- हुर्°, १देव°, ध्रव°××; गोपन- श्रात्मन्°; ⁺गोपाय- २धर्भ°; गोपायितृ- रथ°; गोप्त- १भून°,सीता°; +?गुम्भत"-सत्°; √गुर् अप°, श्रव°, आ°, २उद्°; †गारम्, †गुर्ष-, †गूर्यित्-, ¹गूर्ण-; गृते,र्ता- राधस्°, १स्व°; +गूर्य, +गोरण-, +गोरम् गुरु- -रुम् आपध १, ८, १७<sup>७</sup> [°रु- १३०, अति°, अध्वर°××]; गौरव- गुरुः +गुरु-गवी- १त्रः गुरुगीति"-; +गुरु-गोष्ट-निपेवित-वसनकनकदान°; गुरुतहप- १अ°, ब्रह्महत्या°ः; गुरुतरूपग- ब्रह्महन्°:

गुरुतल्पगमन- व्रह्महत्या°;

a) तु. मेसं.। शोध: पृ २५८२ e द्र.। b) पृ ९८१ कारम् > यिन. द्र। = १शस्त्र इति द्र.। c) पृ ९८३ यिन. द्र.। d) पृ ९८३ यिन. संख्यासंकेतः द्र.। e) = बृक्ष-विशेष-। f) गल-ल-> यिन. द्र.। g) नाप. (बृक्ष-१)। h) नाप. (देश-विशेष-)। i) वैप १ द्र.। j) पृ ९८६ -नाः > सकृद् यिन.। k) पृ ९८६ यिन. संख्यासंकेतः द्र.। l) नाप. (जाित-)। m) गावेश > यिन. द्र.। n) ग्रर्थः व्यु. च १। o) पृ ९८९ यिन. संख्यासंकेतः द्र.। p) पृ १०३०  $\mathbf{r}$  द्र.। q) पृ ९८९ यिन. संख्यासंकेतः द्र.। r) द्रस.। s) पृ ९९१ यिन. संख्यासंकेतः द्र.। t) खलन्तं वा अजन्तं वा। u) भाप.। v) पामे. पृ ९९४ ते द्र.। w) श्रत्रतं ते नेष्टम्।

हुह् - - मुक् अअभू ८º; †गुरु-पूजाअतिथिपूजा॰; †गुरु-प्रतिकृळ- - लः
विध ४५,१८; गुरुप्रयुक्त- १अ॰;
†गुरुवाक्य- अप्रतिहृत॰;गुरुपोक्तम>†गुरुपोक्तमा( म-ऋ) थे- १अ॰;
†गुर्व( रु-ऋ) नुज्ञा- अभिपेक॰॰
गुर्वि(त् >)णी- ब्रह्मचारित् ००
†गु( लक> )लिका ०- रौद्द॰
गुरुगुलु- खु॰ [॰ढु-केह॰, मन्बोक्त॰];
àगुरुफ् उपिव॰; गुरुफ- आ॰,
वि॰;गुरुम- हुम॰, १पुप्प-०, १बिवव॰,
१वंश॰, वर्व्वी॰, १वात॰; †गुरुम-हुमलवा- गुष्क॰

√गु,गृह् श्रा०,श्रव०,शा०,२उद्०,उप०,
नि०; +२गुह्व – इपु > पृ०, १काक०;
गुहा- – †हा माश्रो १, २, ४, ४०;
वाश्रो १, १, २, ९९ [१डा – १गिरि०,
२१वंत०, १समुद्र०, सुवर्ग०]; †गुछ;
गुद्ध – ह्यम् वागृ १६,०† [१या–
ध्यान०]; २गुह्यक(वप्रा.) – १पदन०;
गृह्ज-;गृहोत्पत्त – १श्रोरस००; गृह्न –
उपध्यः भगह्न न न १श्रोरस००; गृह्न –
उपध्यः १गोह्य – १८०, १न०;
१गुह्य – द्रनल००; गृर्यित्त –,
गृष् – प्रमु. √गुर् (५रि.) इ.;१गृद्द –
प्रजापतेः०

√गृ ( श्रववोधने ) प्र°, प्रति°; जाग-रण- श्रन्वाधान°, श्राहवनीय°, ऋतु°°;√गृ,गृ (श्रव्दे) श्रनु°,श्रिभ°,

श्रभिप्रति°, श्रभिसम्°, परि॰, प्रति॰, प्रत्या°, सम्°; ४<sup>+</sup>गर¹- अरम्°; १गिर्¹- २वृ (प>)पा°; गृञ्जन-लग्रन°; <sup>+</sup>गृक्षन-क<sup>k</sup>- लग्रन°°, सुरा°ः; गृत्स->गृत्समद-> गार्त्समद-माधुच्छन्दस°;√गृध्> गर्ध- बुभुक्षा<sup>co</sup>; गृध- १अरिष्ट<sup>o</sup>, कलविङ्क°°,१काक°°××; **√गृभ्** ,ह, प्रभ्,ह्, जगृभ¹ काग ९, २‡¹; †जग्रभ<sup>m</sup> मागृ १, ४, २<sup>२</sup>; वागृ ८, २<sup>९</sup>; अप्रभेषम् भागः २,२१:१७<sup>०</sup>; मृह्णानि आपश्री १८,१२,६º; मृहाण श्राप्तिर १,५,५:१४<sup>०</sup>; जगृहा>ह्या छस् ३,१०:३९<sup>व</sup>; गृह्यन्ते ऋापगृ ३, २‡ [ ऋति°, ऋत्युद्°, अनु°, श्रनुसम्°, श्रनृद्°, श्रमि°,श्रमिनि°, अभिपरि°, अभिनम्°, श्रव°, श्रा°, आसम्°, २उद्°,उ५°,उपनि°,उपप्र°, उपसम्°, उपोद्°, नि°, निर्°, न्यव°, परि॰, परिप्र॰, परिसम्॰, प्र॰, प्रति-नि°, प्रतिनिर्°, प्रत्युद्°, वि°, विनि°, व्यव°, व्युद्°, सम्°, सम-नुपरि°,समुद्°,समुप°,संपरि°, संप्र°]; <sup>+</sup>गृभ्<sup>s</sup>- १जीब°; <sup>+</sup>गृभि<sup>s</sup>- हुरू°; गृभीत- १श्र°; गृह् (वदा.)- -हाः वीय ३,१,२२"; -हे आतम २,१३, १‡" [°ह- श्रक्षावा ···र्त °, श्रमि °, सह°××]; <sup>+</sup>गृह-चटक- ३वक°°; गृहद्वार- सुसंगृष्ट°; गृहपति- १%°,

श्रध्तर्यु°, प्रजापति°, सु°; गाईपत-१कुरु°, वृज्ञि॰॰; १गाईपत्य- अन्तः-पात्य°,श्रामीधीय°, श्राहवनीय°°××; गृहपतिक- १अ°,श्रगस्त्य°, केशिन्°, ४स°; गृहपतिमरण- सहस्रपूरण°; +गृह-वृत्त- प्राप्त°; +गृहा(ह-श्र)य-उत्तर°°; गृहस्थ- ब्रह्मचारिन्°; १गृद्ध- १भूत°, यजमान°, १स्व°; गृहीत,ता∸ १६°, २अमति°, १ ष्टप्र°××; गृहीरवा; गृह्धत्– १॥°; गृह्य श्राप्तिगृ २,७, ७:१३ [॰ह्य डरसि°, नामन्°××]; २गृह्य°-, गृह्यमाण-> +गृह्यमाण-कारण<sup>»</sup>-; <sup>+</sup>गृद्यमाण-विदेशप<sup>w</sup>-- १अ॰; ग्रह्ण-१ श°, १ ग्रेंशु°, श्रंखदाभ्य°××; ब्रह्-णी(पप्रा.)- पृपदाज्य°,मृद्°, सोम°. हविम्°;<sup>+</sup>श्रहण-धारणो(ण-उ)चारण-स्वरकर•••प्ठय°; <sup>+</sup>प्रहि³- <sub>फल्ल</sub>°, फले°; <sup>+</sup>ग्रहिष्णु<sup>x</sup>– फलु°; +ग्राभ<sup>ç</sup>– १हस्त°; ब्राह<sup>प्र</sup>- १क्र्णं°, चामर°, तिमिर°'××; ब्राहम् १जीव°, द्वि°××; म्राहिन्- १अंश, श्रर्थ°××; प्राह्म- १४४°, १पाद°; गृष्टि- पा २, १, ६५ [°ष्टि- महत्°]; √गृ (निगर्गे) अपि°, श्रिभि°, अने°, २उद्°, नि°, निर्°, प्र°, प्रति°, २गरण<sup>४</sup>-, समुद्°; <sup>+</sup>गारिन्-; <sup>+</sup>श्गिर्<sup>s</sup>– ३गरः +िगरत्-; +िगार्वे- पाउदु ३,३७;

a) यनि. स्थल-सोधः । b) = यवादिमय-पिप्ट- । c) पृ ९९५ 'श्रापप्रो ७, ६,१' नेप्टम् । d) कर्तिर कर्मिण वा छत् । e) पृ ९९६ गुहाहि॰ इति नेप्टम् । f) पाभे. वे १ १,१२२८ m इ. । g) वे प १ इ. । h) पृ ९९० यनि. संख्यासंकेतः इ. । i) अच् प्र. । j) पृ ९९८ यनि. संख्यासंकेतः इ. । k) स्वार्धे प्र. । l) वेप १, १९२६ g इ. । m) पाभे. वेप १ पि. जप्रभ या ८, ६, १० टि. इ. । n) पृ १००० यनि. स्थल्ति स्थल-सोधः । o) सप्र. हिथ्यो १३, ५,४ वेदयित इति पाभे. । þ) पाभे. पृ ९९९ पृ इ. । q) पृ १००० यनि. इ. । यनि. स्थल-सोधस्य । r) सपा. शौ १४, १,१३ हन्युन्ते इति पाभे. । s) कर्तिर छत् । i) = निवास-, । उपचारात । द्यार- । u) पाभे. पृ २९५८ g इ. । v) पृ १००५ यनि. संख्यासंकेतः इ. । w) यस. । x) इट्युच् प्र. उसं. (पा ३, २, १३८) । y) अग्रान्तं णाऽन्तं अजन्तं वा । x) पृ १००६ यनि. संख्यासंकेतः इ. ।

गिल- १८, गिल°, तिमिम्°××; †गीर्ण- ३गर°; †गीर्य; √गेव् ( सेवने<sup>a</sup> ); गोह- श्राद्ध°, १स्व°  $\sqrt{\hat{\eta}}$ , गायेत् लाश्रौ १, ८,९ $^{
m ?^b}$ [अच्छा°, श्रनु°, अभि°, अव°, श्रा°, २उद्°, परि°, प्र°, प्रति°, प्रत्युद्°, सम्°, संप्र°]; +श्ग- छन्दस्°, ज्येष्ठसामन्°, वीणागरा°, १सामन्°; +ग(य>)यी°- शम्°; +रगाव-ऋजु॰; <sup>+</sup>गातृ–; गाथा– १त्र॰, १इष्टि-प्रमृति°, ऋच्°××; गान– ३आज्य°, २त्राद्य°××; <sup>+</sup>गापन-, <sup>+</sup>२गाय; †गायक- तस्कर°°; गायत्- १श्र°; गायत्र-औष्णिह°°,जागत°,त्रिपाद्°, ४स°; गायत्री- अनुष्टुभ्°, त्रार्षी°, आसुरी॰xx; गायन- गण्॰; गीत-श्रीन॰, श्रन्न॰, श्राचार्य॰××; गीति-श्रभिनिकृष्ट°, अभ्यस्त°, उदात्त°××; †गीथ-, †गीय; गेय, या- -यानि [॰य.या- अरखये॰, प्रामे॰]

गो- गाः आपश्रो २२, ५,१२¹; गावः
हिश्रौ १७,२,४०¹ [गो- १श्र॰,
१अज॰॰, १अतिथि॰×४];गव-श्रनु॰,
श्रवशीर्ण॰, १अस्टन्॰×४; †गवीश्रासुरि॰, उपवसथ॰, कल्याण॰×४;
†गवा(व-अ)क्ष- द्वार॰, द्वारदेश॰;
गवाक्ष(-क)- विद्युद्गराण॰; गवादि१श्र॰;गवानृत- कन्यानृत॰;गवायुस्स्वरसामन्॰॰; गविष्ठिर- ३द्युध॰;
२गव्य-१पद्यन्॰,सु॰;गव्यूति- १%०,
१उ६॰,परस्॰; †२गु- श्रनष्ट॰, श्रनु॰,

आशितम्°××; गोक्षीर- कुन्द°, भयूरगल॰॰; <sup>+</sup>गोक्षीर-हेमा(म-स्र) रुग-तडित्-प्र(भा >)भ- कुर्एटा-कृति॰; गोचर- श्ररसय॰, तत्त्व॰; गोचर्मन्- यथावर्तन°; गोत्र- पा ६,३,४३ [°त्र– ९अ°, श्रत्रि°, अनुक्त°, श्रन्य°××]; <sup>+</sup>गोत्र-कुल-कल्प- यथा°; गोन्ननामन्- ३वर°; †गोत्र-प्रवर- पुरोहित°; गोत्रादि-१त्रः, गोत्रान्तेवासिमाणव<sup>०ष्ट</sup>; +गोन्ना(त्र-अ)र्थ− १अ°; +गोन्य<sup>h</sup>– विश्व°; १गोदान- श्रग्नि°, १कृत°; गोदुह्- प्राम°; गोदोह- ह्यस्°; गो-दोहनकाल- श्रा°; गोनामन्->+गोनामिक- अनुप्रहिक<sup>co</sup>; गो-पति- सत्पति°; १गोपाल- दास°; गोपुच्छ->+गोपुच्छ-संख्या-परि-माण-, +गोः-प्रापण-१गोमय- अश्मन्॰॰, १आर्द्र॰, १कृष्णा°××; गोमायु− गृध्र°, विड्द-राह°, इवन्°°; गोमुख- भेरी°°; गोमूत्र- मृद्<sup>००</sup>; गोमृग- १३३व<sup>००</sup>, १हस्तिन्°ः; गोयान-तूपर°; †गो-रक्ष¹-, †गो-रक्ष्य- कृषि°; गोरस- आद्रौषधि°ः; †गो-रुघ¹-१अ°; गोरोचना- वीणा°°; +गोर्-दोह-काल-, +गोर्-दोह-मात्र-ब्रा॰; गोवारु- पुष्करतन्तु॰; <sup>+</sup>गो-वास<sup>k</sup>- खनन॰॰; गोविकर्ते।-, +गो-व्यच्छ¹– श्रक्षावाप॰; गोशकृत्– १हरित°; १गो-श्रङ्ग- १शङ्घ°ः

+गो-षद् $[, द^m]- (> °$ दक-पा.) पाग ४, २,६२; गोष्ट-ऋषिनिवास°, दिव्य···म॰, परस्॰; गोष्पद- १अ॰; गोसव- ऋषभ°°; गोसादि"-; †गोः-पूर्वे- १ऋ°; गोतम- ऋत्रि°°, २गौर°, १वामदेव°, विश्वामित्र°; गौतम- श्राप्तिनेश्य°°, आङ्गरस°, ३श्रोशनस°××; गोतमण्ड°−> गौतमण्ड<sup>p</sup>- कौमण्ड°; २गोदान-चौडकर्मन्॰, चौल॰॰, विवाह॰॰ **१गोधा**- गृह°, १.ल्यक°°, दाशक°°, श्वाविध् $^{\circ}$ ; गौधेर $^{q}$ – (>  $^{\circ}$ रका-यनि-); गोधूम- तिल्ल, नप्रहु॰॰, ३यव°, ब्रीहि<sup>००</sup>; <sup>+</sup>गोधूम-यव-पिष्ट —विकार− रागखागडव°ः;<sup>+</sup>गोधूम-शालि- पयस्°; ३गोप->गो-पायन¹-- १काएव°; गौपायर-- -नः साअ १, ४४८<sup>s</sup>; **४गोप->**°पा-गि°<sup>t</sup>; गोपक- √गुप् (परि.) द्र.; गोपवन->गोपवन- १त्र° गोपा- १त्रहि°, सु°, सोम°; गोपाय- √गुप् (परि.) द्र.; गोपुर- इन्द्रकील°, उत्तट°°, २पुर°, प्रासाद°; गोरण-, गोरम् √गुर् (परि.) द्र.; गोलक- २कुराड°, तस्कर<sup>००</sup>; गो-लक्षण<sup>u</sup>-; गोह-√गु,ह् (परि.) द्र.;् गौङ्गव-गुङ्गू- (परि.) इ.; **२गौर**ण- उप॰, काञ्चनतुल्य°, कुन्दगोक्षीर°××;गौर-सर्धप- १गोमय°, गोशकृत्०°, घृत°,

a) पृ १००७ सेचन > यिन. द.। b) पाठः ? गाये (उपु १) इति शोधः (तु. सप्र. कौ २,११७९ द्राश्रो २, ४, ११ च)। c) वैप १ द्र.। d) विप., भाप. स्त्री। e) पृ १०१० 'त्ताश्रो ४, ७, १' नेष्टम्। f) परस्परं पाभे.। g) पृ १०९४ यिन. द्र.। h) वैप १, १९३० m द्र.। i) उप. भाप.। j) उस. उप. कर्तिरि कृत्। k) श्रर्थः ?। l) पृ १०९७ ?1>2 द्र.। m) पाका. पासि. पाठः। n) पृ १०९९ 'दिन्-> यिन. द्र.। o) व्यप.। p) अपत्यार्थीयः अण् प्र.। q) पृ ९८६ i द्र.। r) श्रपत्यार्थे प्र.। s) यिन. स्थळ- शोधः। t) पृ १०२२ यिन. शोधः। t) पृ १०२३ अयं निर्देशो नेष्टः। t) पृ १०२३ अत्रयं t पाउ २,२८ इत्यत्र देयम्।

प्रियङ्गु°, १वित्व°; +गौरा(र-ऋा)दि-१अ°; गौरीचिति- यज्ञायज्ञीय°; गौरीवित- श्यावाश्वण, ४स॰ <sup>+</sup>√गमन्, गमनतृ- प्र°; √प्रथ्, न्थ्, जमन्थ<sup>0</sup> [श्रा॰, २उद्॰, उप॰, नि°, प्र°, प्रति°, वि°, व्युद्°, समृ°]; <sup>+</sup>ग्रथन-: ग्रथित- प्रथम°; ग्रध्न-शलादु॰; <sup>+</sup>ग्रथ्नत्-, <sup>+</sup>ग्रथ्य; ग्रन्थ-१%°, अल्प°, गृहीत°; <sup>+</sup>ग्रन्थन--; म्रन्थि- १ऋ°, १एक°, १कुश°××; †ग्रन्थि (-क)- १दशा°; †ग्रन्थ्य ( न्धि-अ )भिमर्शन- परिपीवन°; <sup>+</sup>प्रप्स<sup>b</sup>- शलालु°, सटालु°; श्रभण- √ गृभ् (परि.) इ.;√श्रस् ग्रभि°, सम्°; प्रस्त- १८४°; प्रास-कृत्सन°, गो°××; ग्रह- पाग ४,२, ८०° [°ह- १%°, १%ंगु॰, अंख-दाभ्य°, १ अङ्कुश°,अङ्गुष्ठाप्र°××]; ग्रहनक्षत्र- प्रभ्रष्ट°; <sup>+</sup>ग्रह-सूतक-ऋत्वन्तर°; +प्रहा(ह-ग्रा)दि- १अ°; <sup>+</sup>ब्रह्लि- पा ४,२,८०; **ब्राभ**-√ गृभ् (परि.) द्र.

श्राम- १८०, १४प्र०, १८०, अप्०० × द्रः 

†श्राम-काम- दीर्घव्याधि॰; श्रामकुक्कुट- लग्जन००, विड्वराह॰, हंस॰;
श्रामजनपदा॰वे; श्रामणी- आयुधिन॰, १सजात॰, २स्त॰; †श्रामणी-पूर्व-१८०, †श्राम-थाजक-श्रीमशस्त॰, १वेड …र॰॰; श्रामसूकरएकखर॰॰; श्रामान्त- दमशान॰,
श्रामिक- (>॰क्य- पा.) पाग ५,

१,१२८<sup>6</sup>; १याग्य- १थ्र°; माग्य-कुवकुट- विषु विष्कर्°; प्राग्य-भोजन¹-; †प्राग्य-शूकर- १वन्°; †प्राग्या(म्य-१थ्र)श्व- १हस्तिन्° प्रावन्- ऊर्ध्व°, १पृथ्व°, वृहत्°, युक्त°, सोम°; प्रावस्तुत्- प्रस्तोतृ°, ब्रह्मन्°, सुब्रह्मस्यय°°; †प्राव-स्तोतृध-ब्रह्मस्था-छंसिन्° १श्री(व>)वा- उत्तर्शरचम॰, उदच्°, उदीचीन॰××; १श्रीष्म- वसन्त॰, शरद्॰, सु॰, हेमन्त॰; ग्रैष्म, प्राो--; †प्रा- १वर्भ॰; †ग्ठस्थ- १मधु॰; √ग्ळे स्रव॰, परि॰; ग्ठानि-, ग्ठास्तु-१थ्र॰; †ग्व¹- २एत॰

# घ

१त्रश्व°, नव°, महत्°, १युग्य°; जग्ध- पक्षिन्°, शोिित°; +जग्धी-पुत्र°; २घाट- √हन् (परि. ) इ.; १घातक"-, २घातक⁰- (> °की-); °घातम् √हन् (परि.) ह.; घासकुन्द- ( >॰िन्द्क<sup>p</sup>- पा.) <sup>+</sup>घुट<sup>0</sup>- हस्व<sup>co</sup>; घुट-संज्ञा-> ॰ज्ञिक- नाशि १,७,१६; घुटसंज्ञित--तम् नाशि १, ७, १६<sup>1</sup>; -ते नाशि १,७,१५; √घुप् ऋनु॰, ऋभि॰, अव°, श्रा°, निर्°, प्रति°, सम्°; +बुपित-, बुष्ट-, +बुद्य; १घोप-१ त्र, २अक्ष॰, इन्द्र॰××; घोपवत्-२स्वर°;घोपवत्-स्वर- -रेपु अप्रा ३, १, १<sup>5</sup>; <sup>†</sup>घोपक- श्रभिशस्त<sup>ः</sup>; †घोषण- उच्छवास°, तूर्य°; २घोषि (न् >)णी-;√घूर्ण्>घूर्ण- १%० √घृ (वधा.) पाधा. भ्वा. पर. सेचने त्रिभि°, श्रभ्या°, आ°, प्रत्यभि°, व्या°]; १घर्भ- -०र्भ हिश्रो २४.७. ७<sup>t</sup>; -र्मः वैष्ट ५, ५:२८ विम-श्रत्यति°, १द्धि°, परि°××]; घर्मेष्ट-का- १आपाढ°; <sup>+</sup>घारण-, <sup>+</sup>घारण-, <sup>+</sup>घारयत्–, <sup>+</sup>घारयमाण–, घारित, ता-, +धार्थ, +धार्थमाण-; घृणि-৭%°; ঘূর– শ্লন্ন°°, अपूर°, १उत्तर°××; घृतद्धन् प−; घृत-प्रतीक- -कः श्रापश्री १४, १७, १<sup>w</sup>; घृतलि**सा-** १ऋ°; घृतानुपि°<sup>x</sup>; यावत्°; घृतोष-घृतान्वक-(त > )ता- २एकरात्र°; √घृष्

श्रव°, २उद्°, नि°, प्र°, प्रति°, ि०, संनि°, सम् ०; घर्षण -; म्घट- १ श्र० , कूट००; म्घच्य, म्घट- १ श्र० , ख्रिट०; म्घच्य, म्घट- १ श्र० , ख्रिट०; म्घच्य, म्घट्य-; धोणा-महत० १ श्रीर- १ अ०, अघोर०, श्रित०, महत०, ख०; चोर- १ अठि, ख्रित०, स्रव०, सा०, स्रव०, सा०, स्रव०, १ विद्युत्त०, १ श्रीत्र००; प्रात- केशकीटयुत०; म्झतोस (:), म्घापण-, म्घाप्य, म्घाय, म्घायम्; म्घेय- १ २०; म्जिघण-, म्जिघ्य, म्हाय्य, महाय्य, महाय

ङ ऋ३णं॰॰

## च

च्- √श्रच्, ब्च् (परि.) इ.; च इ॰, १क॰, १त॰, १श॰; चकार-> ्रवर्ग- २ऊष्मन्°, एकार°,शकार°; चटतवर्ग-> +चटतवर्गीय- शस°; चयोग- ३%°; +चा(च-अ)र्थ- -धे पा २, २, २९; <sup>+</sup>चार्थ-संप्रत्यय--यात् पावा २,२,२९ च- √श्रच्,ञ्च् (परि.) द्र. √चक् > <sup>+</sup>चक~ कुटीº चक्र- अविमुक्त°, २अशन°, ऋसमन्°××; १चकी- नौ°; चक्रीवत्-स्थविर°°; +चाकिक- अभिशस्त°°; चक्रचर-शालीन°; †चन्न-च (र्त> ) ति þ-, १%°; चम्रवाक- उभयतोदत्००, क्लविङ्क°°××; +चक्र-वृ(त्र>)त्ता-, <sup>+</sup>चका (क-भा )ब (र्त>) ति⁵– १६०°; १चकिन्- वृद्ध°°; ~चक्ष् अतु°, अनुवि°, अनुसम्°, अन्वा°, श्रभि°, श्रभिवि°, अव°, आ°, उदा°,

डपसम्°, परि°, परिसम्°, प्र°, प्रति°, प्रत्या°, प्रसम्°, वि°, व्या°, सम्°, सम्°, सम्°, स्मा°, स्मा°, स्मा°, स्मा°, स्मा°, स्मा°, स्मा°, स्माण-; चक्षस- १ अ०, अमित्र॰, अर्थपति॰××; + स्क्षुर्-मसस्-तत्र॰; + स्क्षे, + स्वय्न-; सङ्क्रमण- √कम्(परि.) द्र.;√सर्, स्वाटन- २ उद्°; स्वरक्त- एह °, विषुविष्कर ००; स्वस्ता- १ दर्भ°; स्वस्ता पा ८,१,३० रस्ताक -

<sup>+</sup>२चणक¹- कोद्रव°; √चग्र > १चण्ड- तस्त्रर्००, प्र<sup>०</sup>; चण्डा-तक-ऋहत°; चराडाल- श्रमेध्य°°, श्रायोग६००, पतित°, २वाह्मण००, धन्°, २स्त्"; चण्डाली- मात्-ष्त्रस्°ः चाण्डाल- श्रन्तर्°, अमेध्य °°××; †चाण्डाल-संयोग-स्रीवध°; +चाण्डाल-संपर्क- अग-म्यागमन°°; √चत् > चातन-अमीव<sup>00</sup>, कृत्याद्यण<sup>0</sup>; <sup>†</sup>चातनी-मचक°,यदम°; चतुर्-> चतस्-अर्ध°, तिस्र°; चतुर्- अभ्यास°°, उप°, १एक°°××; <sup>+</sup>चतु:-पञ्चाशत्--शत् विध९६,२८[°त्-चत्वारिंशत्°]; +२चतुर- १अ°, त्रि°, सु°; चतुर-ङ्गुल->°लविस्तार,रा<sup>ष्ट</sup>~;चतुरश्र, श्रा- श्रमि°,शायत°,नाना°,१सम°; चतुरस्र-दीर्घ°, १सम°;चतुरह-३ मि-प्लव°, छन्दोम°; चतुर्गृहीत- नाना°; चतुर्थ- ग्रभ्यास°,अर्घ°××; चतुर्थी-श्रन्त्य°, २आद्या°××; चतुर्थ(-क)-श्रिप्ति°; +चतुर्थ-त्व- सादि°; +चतुर्थ-प्रतिषेध— २त्राद्य°; +चतुर्थ- पष्ठा ( घु-अ ) धम-काल--- व्रत--स्थान°°; चतुर्थाश- स्वपुण्य°; चतुर्दशन्- दशन्°; चतुर्दश- ऋर्ध°, त्रयोदश°,४स°; चतुर्दशी- अष्टमी°, १कृष्ण°, दशमी°, शुक्ल°; चतुर्द-शाक्षर- नवाक्षर°; चतुर्घा> °धिकरण-> +चातुधीकारणिक्"-दैवत°°; चतुर्भाग- प्रस्थ°; चतुर्-महाराज-> °जिक!-; +चतुर्-माप->°प(-क्र)¹-४स°;चतुर्मास->चातुर्मासी-> १चातुर्मास्य-आमयणे छि°°, इष्टि°°, काठक°, दर्शपूर्णमास॰॰, नित्यहोम॰॰, पष्टीष्टि॰; चतुर्भुख- श्रति°: +चतुर्-मृष्टि-नाना°, २समान°; चतुर्विशति-१पप्°ः;चतुर्विश-श्रतिरात्र°, अतेः°, प्रायगीय°, सर्व°; +चतुर्विशिक -संप्तिक°; चतुर्वीर (वप्रा.)¹- अत्रि°, श्रेत्रेः°, संसर्प°; १चतुर्वेद- साङ्ग°; चतुर्होतृ- > चातुर्होतृक- अनुप्र-हिक°°; चातुहींत्र- सावित्र°°; चतु-इचन्वारिंशत्-> °श- चतुर्विंश°; चतुष्क- अङ्गुलि°, त्रिक°××; चतु-प्टय- अनुवाक°, इधा°××; चतुः-ष्टोम- गोतम°; चतुष्पथ- ग्राम°, तीर्थ°°××; चतुष्पद्- द्विपाद्°; चतुष्पदा- १अ°; चतुष्पद- एक-पद॰॰, १ऋष्ण॰, तिमिर॰॰, १द्विपद॰; चतुष्पर्याय- तीवसुत्°; चतुष्प्रा-रय− > चातुष्प्रारय- ऋतु°°; चतुधिंशत्- > °श- १अख°, श्रातमन्°; चतुःसहस्र<sup>m</sup>-; चत्रात्र-अत्रे°:, १एकरात्र°, जमदग्ने:°; चत्वारिन्-> श्रेंशत्- १अष्टन्°,

a) भावे कर्तिर च छत्। b) पृ६३ i ह्र.। c) भाव.। d) = क्रिशनिर्मिता-] पुत्रिका-। e) पृ१०४४ यनि. संख्यासंकेतः इ.। f) = धान्य भेद-। g) पृ१०४६ १d>b इ.। h) उभयपदृदृद्धिः उसं. (पा ७,३,२०)। i) विष.। मत्वर्थे उन् प्र.। पृ१०५२ यनि. इ.। j) इस. उप. = १माप-। k) उन् प्र. स च डित्। l) व्यप. (अहीन-विशेष-)। m) पृ१०५८ अत्रत्यं h नेप्टम्।

१एक°××; चरवारिंशन्मान- त्रिंश- / √चर्¹, चर्याताम् श्राग्निग् १,६,३: न्मान°; तुरीय- इन्द्र°; तुर्थे - पाग २,२,९ [॰र्य- कास्य॰, तृतीय॰, द्वि-तीय<sup>00</sup>]; १चतुर<sup>b</sup>-; <sup>+</sup>चतुर-संगत-१ब्र°; २चतुर- चतुर्- (परि.) द्र.;  $\sqrt{a}$ चन्>चनस्-स्वर् $^{\circ}$ ;  $\sqrt{a}$ नस्य >चनसित-> °तव(त् > )ती-विचक्षण°; चन या २,४‡ [°न किम्°]; <sup>+</sup>चनक-पाउदु ६,४९

√चन्द् >चन्दन- अर्घ°, ३रक्त°, रोचना ^xx; चन्द्र- १श्रर्क°, ऋर्ध°, १देव°°××; <sup>+</sup>चन्द्र-तारक°− श्रा°; ९चन्द्रमस्- दिश्°, नक्षत्रप्रह°, १सावित्री°°, २स्र्य°; १चान्द्रमस-> °सी- सौर्या°; 'चन्द्रमस-२सर्य°; चन्द्रसूर्यं- उपयात°;चन्द्रा-यण-> १चान्द्रायण- १यति°, १शिशु°, सामान्य°; चान्द्रायणवत-नित्य°; चन्द्रार्के- नष्ट°; १चपल-१कुमार°, नेत्र°, पाणिपाद°××; चापल- शिश्नो · · · स्°

√चम् अन्वा°, आ°, नि°, समा°; <sup>+</sup>चमन-, <sup>+</sup>चमयित्वा, <sup>+</sup>चमय्य; चमस— १अ°, १अंगु°, अग्नि-ष्टोम°××; चमसगण- श्राग्निष्टोम°, तत्तत्संस्था°, संस्थान°; †चमसगणो (ग्-उ)न्नयन- प्रति°; चमसाध्वर्यु-मैत्रावरुण°, होत्रक°°; +चम्य, <sup>+</sup>चान्त-, <sup>+</sup>चाम-, <sup>+</sup>चामत्-, +चामयत्-, +चामयित्वा, +चामय चमर-> चामर- चार°, ताल-वृन्त°××;चमूर्य- शव°; चम्पक<sup>e</sup>-करवीर°, पुन्नाग॰

चियन्- √चि(वधा.) परि. द्र.

४४ [ऋति°, अधि°, अध्या°, अनु॰, अनुपरि°, इनुप्र°, अनुसम्°, इभि°, श्रभिवि°, अभिसम् °, ऋभ्या°, ऋव°, आ°, २उद्° उदा°, उप°, उपसम्°, उपा°,नि°, निस्°, परा°, परि°, प्र°, प्रति°, प्रतिसम्°, प्रत्यभि°, प्रत्युद्°, प्रवि°, वि°, व्यति°, व्यभि°, सम्°, समा°,समुद्°]; चर(वप्रा.) - १%°, अन्त°, अप्सु°××; १चरण- १अ°, १ग्रधर्म°, २अनुक्रम°, उचावच°××; +चरणिका-, +चरणी-, √चरण्य; चरत्- श्रनतिप्रणीत°, धारा°, मिथुस् °, मिथ्या°; चराचर- ४स°; चरित,ता- ऋरग्य°, १अ×व°, थ्रादित्य°, सोमसूर्यस्तृ°; †चरित-वेदवत- १%°; +चरितवे, +चरि-तुम्; +चरितोस्(ः) पा ३,४,१६ [°स् प्र°]; चरित्र- सत्°; १चारित्र-१कुल°, २वंश°, विद्या°××; चरित्वा; चरिष्यत्- १अ°; +चरेण्य-, +१ चर्यः; चर्य- ब्रह्मन्°, भिक्षा°, भैक्ष्य°; चर्यमाण-; चर्ग- अतिप्रणीत°, १अधर्भ°,अनतिप्रणीत°××; २चार<sup>h</sup>-अनित्य°, १ऋभ्र°, १काम°××;चारी-२मन्द°; +चार-वाद-भक्ष- १काम°; <sup>+</sup>चारक-; २चारण<sup>1</sup>- १चरण॰, तस्कर<sup>००</sup>; <sup>†</sup>चारम्, <sup>†</sup>चारयत्–, चारियत्वा, +चारित-;चारिन्- इपु°, १एक°××; +चारिणी- धूर्त°××; <sup>+</sup>चार्य, <sup>+</sup>चार्य-, <sup>+</sup>चार्थमाण-, <sup>+</sup>चेरु-; <sup>+</sup>√चर् (प्रज्वलने)> २चर्य- सु°; २चरण- १अ°, चार्थ- प्रमृ. च- ( परि.) इ.

व्यवहार— गणसमयश्रेणीपूरा॰ ४चरण¹- (> ४चारण-)

चरम-पा १,१,३३[°म- १য়॰,अति-रात्र°, पूर्व॰॰]; चरु- २अक्षत॰, ३आज्य°××; चरुपञ्जपुरोडाश– ४स°; चरुस्थाली- दर्वी°°, प्रस्थ°; √वर्च् > वर्चा- प्रगृह्यावगृह्य°. चर्तन- √चृत् (परि.)द्र ;चर्मन्-श्रिषिपवण्°, २अनडुह् °××; +चर्म-, चर्म(-क)-४स°; चर्मकार- अभि-शस्त°ः; <sup>+</sup>चर्भ-चिक्रयिन्- तस्कर्°ः; +चर्मा-(र्म-ग्र)वकुनत<sup>k</sup>- कर्य् \*चर्पण- वि°; चर्पणि- २एकाक्षर°, वि°, विख°; **√चल्** ऋनुप्र°, ऋा°, प्र°. वि°, सम्°;चल- १८०°, १८४५°, दुम्°, भृमि°; चलन– निगरण॰, भृमि°; +चला!- १गति°; चलित-. चाचलि—, १चाल<sup>m</sup>—; <sup>+</sup>२चाल<sup>1</sup>— स्वभूमि°; <sup>+</sup>चालित–, <sup>+</sup>चाल्य: <sup>+</sup>चाल्य- १८%; <sup>+</sup>चलु- श्रोष्ठ° चपाल- १अ°, गोधूम°××;चाऋिक-चक- (परि.) इ. चाटन-√वर्(परि.) इ.; चात्र-पूर्ष ६; चारवाल- १३४°, श्रधि॰, आग्नीध्र°××;<sup>+</sup>चानराट− ग्रामःः; <sup>+</sup>चान्धनि<sup>0</sup>- श्रारट्वायनि॰ २च।प- इन्द्र°, महेन्द्र°; √चाय्, <sup>†</sup>चाय्य नि°; चायम्, चाय्य-√चि(बधा.)परि. द्र. चारु- १श्र°, उन्निद्रकोकनद°,

सर्व°; इचारण- परिवाजक°; \*चरण- चार्य प्रमृ. √चर् (परि.) इ.

६,३,१२०

सुतप्तजाम्बूनद°; †चार्-बह्- पावा

a) तु. पागम.। b) पृ १०६० यनि. संख्यासंकेतः इ.। c) श्रस. उप. हस्तः। d) श्रर्थः व्यु. च ै। e) नाप. (वृक्ष-भेद-)। f) पा ३, १, १५ परामृष्टः इ. । g) कर्तृकरणादौ प्र.। h) घजन्तं वा अण्णान्तं वा। i) भावे वा कर्तिर वा कृत्। j) पृ २१४८ ० द्र.। b) नार.। उस. उप. कर्तिर शः प्र. उसं. (पावा ३,१, १३८)। 1) भाष.। m) पृ १०६९ यनि. संख्यासंकेतः द्र.।

२चाल-,चाल्य,चाल्य- √चल्(परि.) द्र.; **चाप**- कलविङ्ग°°, ३वक°° +√चि पाघा. चुरा. उभ. भाषायाम् +√चि (पूजायाम्), १चित, ता-, ३चिति-अ।°, √चि(वधा.)अधि°, वि°, अनु°, अन्वा°, ऋप°, अपि°, श्रभि°, अभ्युद् °, अत्र°, श्रा°,२उद्°, उप°, नि°,निस्°, परा°, परि°,पर्यव°, पर्या॰, प्र॰, वि॰, विनिस्॰, सम्॰, समभ्युद्°, समव°, समा°, समुद्°; २चय<sup>a</sup>- श्रिवि°, श्रातप्त°°, ऋगम्°, २दारु°××,चयन- १थ्र°, श्रप्ति°,ग्रह-रहर्°××; +चियन्-; +चायम् १८०; †चारय-; १ चित्- श्रप्ति°, १अहस्°, अलज°, विपस्°××; रचित, ता<sup>b</sup>--इष्टक°, इष्टका°, १एक°××; \*चिता-देश-दित्तगाप्रत्यकप्रवराः; + चितव्य-; ९ चिति- अग्नि°, अन्य°,श्रहरहर्°××; चिति(-क)- त्रि°, १पञ्चन्°; चिति-होम- श्रमिहोम°; + चित्तीक- १एक°, त्रि°, १पञ्चन्°; + चित्य°; १ चित्य, त्या<sup>d</sup>- श्रप्ति°, १लोक°; २चित्या->१चैत्य<sup>त</sup>- लिङ्गायतन°, शुष्त्र°; चित्वा १अ°; चिन्वत्-, चीय-मान-; चि- 🗸 अच्, ञ्च् (परि.) इ.; चिकित-> °तगालव<sup>ce</sup>; चिकित्सत्-, °िसन्- √िकत् (परि.) इ.; चिक्रमिपत् - √क्रम् (परि.) द्र.; चिख्यापयिषत्-√ख्या (परि.) इ.; चिच्याव-यिपत्- √च्यु (परि.) द्र. √िचत् अनु°, श्रप°, आ°, प्र°, वि°: २चित्<sup>('g' b</sup>-१ प्र°;चितयत्-;चित्त-

१३४°, १एक°, कल्याएा°, प्रायस्°, भ्रान्त°, वाच्°; +चित्त-पाजस्-, <sup>+</sup>चित्त-मनस्- १३०°; चित्ति- १३०°, पूर्व°, प्रायस्°; चेतन- १अ°, ४स°; चेतना-;चेतयमान- १%°; चेतस्-पाउदु ४, ५६[°स्- १%, कामा-त्मन्°××]; +चेतान- १%°; +चेतु<sup>g</sup>-धु°; १चित्र-> †चित्र-कर्मन्-भद्रकालीपूजन°; +चित्र-दर्शन-प्रेह्वाताग्डव<sup>००</sup>; <sup>†</sup>चित्र-वृत्ति– श्रभि-शस्त°; श्रचित्र- तिलमात्र°, ३रक्त°, लिङ्गायतन°°,वि°; १चैत्र¹- श्रमाघ°; चित्ररथ- > चैत्ररथ- ग्राहिरस°, व्युष्टि°°; चित्रागण- स्वस्त्ययन°°; चित्रोदन- गुद्दोदन°°; \*चित्रक->चैत्रक!- श्वाफलक°; चिद कथम्°, कद्°, किम्°; √िचन्त् †चिन्तक-परि°, वि°, सम्°; २श्राकार°; चिन्तयत्-; चिन्ता-श्रध्यात्म°, मन्त्रार्थ°, बाङ्मनस् °, स्वर°; चिन्तित- दुर्वि°; <sup>+</sup>चिन्त्य; <sup>+</sup>चिन्त्य- १त्र°; २चिन्ति-> °ितसु°<sup>k</sup>; चिर- १श्र°, श्रति°, प्रत्यक्ष<sup>००</sup>, सु<sup>०</sup>; चिह्न- कपात्त<sup>०</sup>, मुकुट°°; +चिह्नित- तदध्यक्षकर°, स्त्रहस्त°; +चीन¹- कोद्रव°; चीर-श्रवसक्त°, काष्ठ°°, १कुश°××; +चु<sup>m</sup>− ६°; चुक्र− रागखाण्डव°; √चुच्य् √शच्य्n; √चुद् ऋनु°, श्रभि°, प्र°,सम् °; चोदक- १श्र°, क्रमन्°,तद्°; चोदन- १अ°, श्रकृत-लक्ष्मा॰××; चोदना- १८०, इज्या॰, ।

१उदक°××:+चोदना(ना-अ)भिधान-त्व- १अ°; चोदयत्-, +चोदय-मान-; +चोदस्<sup>8</sup>- १८१; चोदित, ता- १अ°, श्रर्थ°××; चे दितत्व-निष्यन्न°. समस्त°; (गतौ ) > + चोपकº- गले॰: २चुवुक- पुरस्तात्°, प्राच्°; √चुर्>चोर- मिश्र°; २चीर-कवि°, कुलट।°°, १जल°°, धान्य°, रोग°; चौर्य- पाई्वकः ; +चोर-हरणीय- १८°; चूडा- अकृत°, द्वि°, १२व्वन्°, १ मुवर्ण°; चौड, ल- १कृत°, गर्भाधान°°, निषेक°°, विवाह°ः; चौडक- ऋतुसंगमनः <sup>+</sup>चौडका(क-अ)न्त- गर्भाधानादि°; †चूड(-क)-१कृत°, १लम्ब°; **चूर्ण-**अन्यतभ°, अश्मन् °××; चूर्णक-कूप°; √**चूप्**, <sup>+</sup>चूप्य निस्° अक्षर°, तत्त्व°××; <sup>†</sup>चिन्तन- √चृत् अधिवि°, श्रव°, श्रा°, रेंडद्°, उप°, नि°, परि°, प्र°,वि°; <sup>+</sup>चर्तन-, <sup>+</sup>चृत्-, +चृतत्-, <sup>†</sup> चृत्त-, <sup>†</sup>चृत्य; √चृ, चीर्ण-आ°; **१चेट-** > <sup>†</sup>चेटका-१नकुल°; चेद् पा ८,१,३० [°द् १न°]; चेदि- शवर°°; चेरु∽ √दर् (परि.) हु.; २चेल-१कु°, विस्रस्त°, ४स°; चैल-१एक°,१ऋष्ण°××; +चैल-निर्णेजक-श्त्रजीविन्°; √चेष्ट् परि°, प्रति°, वि°; +वेष्टमान-; वेष्टा- १श्र°, अग्निहोत्र°, १त्रनिल°××; चेष्टित-ध़्व°; +२चैत्य<sup>व</sup>–२क्रोब्र°°; चोड-१पञ्चन्°; √**ত্যু** श्रप°, श्रा°,

a) भावाद्यर्थे कृत् । b) पृ १०७२ यनि. संख्यासंकेतः द्र. । c) धा. ज्ञाने वृत्तिः । d) पृ १०७३ यनि. संख्यासंकेतः इ. । e) अत्र °लव° > यनि. इ. । f) भाप. । g) वैप १ द्र.। १ंअचि ।>°र्– इति क्षोद्यः । i) = मास । j) व्यप. । k) पृ १०७७t>s इ. ।  $\ell$ ) नाप. (धान्य-) । m)=चवर्ग-। n) पृ १०७८ यनि. द्र.। o) कर्मिए ण्वुल् प्र. (पावा ३, ३, १९३)। p) स्त्रार्थे वाऽल्पार्थे वा प्र.। q) = शकुनि-विशेष-।

ऋषि°, तद्°, १देव°××; †छन्दस्

२उद्°, प्र°, वि°, विप्र°, सम्°;

+ (चिच्याविष्यप्त- १८%; + च्यवे-,
२ = यवत- > १ = यावते-; + २ = यवत्- १८%, दुम्॰; + च्यवमात-,
+ २ = यावत-, च्यावयत्-, + च्यावविष्यत्-, + च्याव्य; + च्युत्त- १८%,
१८ = युत्त, प्रत्युः च्युत्त, तः- १८%,
दढ॰, १ वाहु॰  $\times$  द्युति- अपि॰,
ज्ञावत॰, १८०॰  $\times$ ; + च्युत्य  $\sqrt{ = युत्, = 2 qत् त् ि हिशी ६ ५, ८,
१२ विष्युः । स्युत्त (त > ) ता-$ 

### छ

१छ<sup>b</sup>— च°, १श°°; १छगल— लाः श्राप्तिगृ ३,५,४ : ४°; १३°; २०°; -लानाम् श्राप्तिर ३,५,४:४<sup>1</sup>; १२<sup>1</sup>; १९'[॰ल- पुंस्']; छटा- १जल°; <sup>+</sup>छत्रक− १थहि°; छत्राक− लगुन°°; √ग्रद् , न्द् ऋतु°, २, १०°, अपोद्°, अभि°, श्रिभिप्रे°, अम्युद्°, श्चव°, श्रवा°, सा°, नि°, परि°, प्र°, प्रति°, विसम्°, व्यप°, व्यव°, सम्°, समा°, संपरि°, संप्र°; +२६६- २ख°; २छत्र- श्रिति°, आत्त°, उपानह्°××; <sup>+</sup>छत्र-धारण- नृत्त<sup>००</sup>; <sup>+</sup>१ छद्-धामन्°, परम॰, भृत॰; छद्- १उत्तर॰, २ख°, दशन°; छदि— एकविंशति°, नदन्°, पञदशन्°,सप्तदशन्°; छदिस्-उदच्°, एकविंशति°××; छदिदेश-१८°; +१एन्द्b- १८०, धनिकः, १मधु°, १स्व°; <sup>+</sup>छन्दयत्-; छन्दस्-१अ°, श्रान्याधेय°, अति°××; छान्दस- तद्°; ⁺छन्दस- श्रमुर°, ।

(-क)- तद्°; छन्दस्य- ४स°; ⁺हन्दो( न्दस्-श्र )नुक्रमणी− श्रनुप्र-हिने,°°; छन्दोम- १%°, उप°, कियमाण्°××; छन्दोमद्शाह— चतुरह°°; छन्दोमवत्— चातुर्माः व॰॰; छन्दोमान- बहु॰, २समान॰; छन्दोयोग- २उक्य°; छन्न,ना-; †छाद−, <sup>+</sup>छन्न वस्त्र- १%°; <sup>+</sup>छादक-, छादन-, छादयत्-, †छादयमान−, छादयित्वा, छादित−, †छाद्य, †छाद्यसा( न> )ना-छम्बर्>⁺छंबा,म्ग ∫र्√क् > छंबर्-कार¹– १अ° छवि,वी- १वत्स°; †छत्र!- ज्वलन°; १छाग--गेन मीस्६,८,४०<sup>४</sup>;<sup>+</sup>छाग-लोह-खड्ग− मांस− कालशक°; १छात¹-; छाया- १अभ्र°, १अर्क°, १अरराध°××; †छायो (या-उ )पग-, ⁺छायो( या-ड )पगत−, <sup>†</sup>छायो (यान्ड)पयोग- १अ°; √छिद् श्रनु°, अप°, श्रभिदि°, अव°, आ°, २उद्°, ७प°, परि°, प्र°, प्रति°, प्रत्या°, वि°, विप्र°, ब्यव°, ब्युद्°, सम्°, राप्र°; छित्ति-; †हिद्<sup>m</sup>-आयुम्°, शीर्ष°; †िट्र<sup>m</sup>—; छिचमान, ना- १८°; १छिद्र- १२°, श्रक्षि°, अन्त्य°××;द्धिन्दत्−;छिन्न,न्ना-१%°, अन्तर्°××,छितस्तुक- १अ°;<sup>+</sup>दिच, †छेत्तेव;†छेत्तृ- प्रासणः; छेद-१४.५°, श्रवाच् °××; †छेद-क- १पाश°;

पगमद्वम°, फलोपगमद्वम°, बल्ली-गुल्मलता°; †छेघ; †छंच- १अ°; √छृद् आ°, २उद्°; †छुद्न-स्तक°°;†छिदि- संकुल°°; †छुण्ण-, †छृद्य; √छो अव°, आ°; †२छात-१अ°; †छान-, †छाय

### . ज

१ज− ग°, च°°××; जकार- द्वि°: ३ज- √जि (परि.) इ.; जगत्-सर्व°; जगती- अति°, अनु-प्टुम्॰, आसुरी॰××; जागत– अंत॰, उपरिष्टात् °××; शजगदैः"; जग-न्वस्- √गच्छ् (परि.) इ.; जघन- १९धु°; जावनी- गुद्रः वनिष्ठु°; +जघन-स्थल- १पीन°°; जघन्य- फ:निष्ट°; जङ्गिड-पलाश<sup>co</sup>; ज (व् > ) ह्या<sup>o</sup>-कग्ठ°°, जानु°, दीर्घ°××; +जङ्घ-चरण- उच्छ्न°; †जङ्घो(ञ्च-ऊ)रु-समस्त°; २जिझ-√ ज्ञा(परि.) द्र.; <sup>+</sup>जज्ञ-महत्°;<sup>+</sup>जञ्जभग-३शाक°; √जर्> जटा- १कृत°, कम, १दण्ड°, वि°, १शिखा°, सर्व°; १जटिल- आहिरस°, चित्रस्या… न्°××; १जड− १अ°,अन्ध°;जतु-१त्रपु°, १भृ°, ३लेप्मन्°; √जन् श्रनु°, श्रपि°, श्रभि°, श्रभिप्र°, श्रा°, चदा°, उप°, नि°, ५रि°, प्र°, प्रति°, वि°,सम् °,संप्र°; २ज, जा- अकाल°, अप्रि°, १अप्र<sup>°</sup>, १अएड°××; १जज्ञि<sup>व</sup>—; १जन<sup>r</sup>— अध भिंक°, अन्य°, २थ्रपर°××; जनपद्- अभि-

छेद्न− १३।°, जिह्या°, १तृण°××;

छेदम्; †छेदिन्- १तृगा°, पुप्पो-

a) भाष.। b) पृ १०८४ यनि. संख्यासंकेत द्र.। c) भावे कर्मणि च कृत्। d) पाभे. पृ १०८४ k द्र.। e) पृ १०८४ m द्र.। f) इकि इति पाठः? यनि. शोधः (तु. सपा. वीपि.)। g) कर्तिर ढः प्र.। h) भावादार्थे कृत्। i) वेप १ द्र.। j) पृ १९३१ i द्र.। k) पाठः? छागेन इति शोधः (तु. जीसं. प्रमृ.)। l) पृ १०८९ यनि. संख्यासंकेतः द्र.। m) कर्तिर कृत्। n) °दै>यनि. द्र.। o) पृ १०९४ °(५>)°>यिन. द्र.। p) = देव-विशेप-। p0 पृ १०९७ यनि. संख्यासंकेतः द्र.। p0 कर्तारार्थे कृत्।

षेचनीय°, आलुव्ध°, उचावच°××; †जन-वाद्-शील- १अ°; १जन्य, न्या- विश्व°,सर्व°; जनन- अपत्य°, १अभ्र°××; जननी-श्रप्तिमेधा°,क्षीण-मेघा°; जनयत्-, 'जनियतवे, †जनयिष्यमाण-: २जनस्- १इतर°; जनस् (-क)- गन्धर्वाप्सरस्°; जनि-तोस्(:);जनित्र- वसिष्टस्य°;जनिष्य-माण,णा-; जनुस- -नुपा पागृ है, ९, ६º; जन्तु- १ध्रद°; जन्मन्-अप्ति°,आत्मन्°××; <sup>+</sup>जन्म-प्रापक-तपःक्षय°; जन्मर्च- १अ°; ३जन्य, न्य।<sup>b</sup>- क्योतोलूक°; <sup>+</sup>जस्<sup>c</sup>-; †जा- ग्रानि॰, १अद्रि॰, ग्रदिगो॰××: १जात- -तः श्राश्रौ ४, ६, ३<sup>‡व</sup> [°त,ता-१श्र°, श्रधस्°,श्रनहर्°××]; †जात(-क)- शह°; जातकर्मन्-अकृत°, ऋतुसंगमन°°××; जात-रूप- रजत°; <sup>+</sup>जात-बाह्<sup>e</sup>--यास्क<sup>co</sup>; <sup>†</sup>जात-चेद- श्रादित्य<sup>oo</sup>; जातवेदस्- शकः जातवेदसीय-श्राभव°; जाति- १३°, श्रनुचरी°, <sup>+</sup>जाति-3ੁਲ–**धर्म**–, श्चन्त्य°××; +जाति-धर्म- देशधर्म°; जातिश्रंश-कर-, <sup>†</sup>जातिश्रंश-करण- १कृत°; २जात्य- श्रभिनिहित°°, प्राक्रिलप्ट°; २जान-;जायमान,ना-१अ°;जाया-श्राचार्य°, दन्त°°, १पर°××; †जायो-(या-ड)पादिन्- ऋतु°; +जावन् с-, <sup>+</sup>जावर<sup>c</sup>-; जावरी-शि मि°: <sup>+</sup>?जनीं वर्त्भन्यां<sup>1</sup>, †शजनीमां जन्यां<sup>5</sup> श्राधी ८,३,१९

√जप् छनु॰, श्रभि॰,परि॰,प्रति॰, वि॰,

व्युप°, सम् °;†जंजप-; जप- १८०, श्रधमर्पणस्क्त°××; <sup>+</sup>जप-न्यूङ्ग-सामन्- १६°; जपहोम- नित्य°, पुरुषस्क्त°; जपादिक- अनाज्ञात°; +जपे(प-इ)ज्ञा-होम- तद्°; जपत्-. +जपती-, °न्ती- १%, +जपत-: जस,सा- सहस्र°; जप्य- १कृत°, व्रत°°; †जाप- २लक्ष°, सहस्र°; <sup>+</sup>जापि( त> )ता- शत°; जाप्य-१श्र°, दशसाहस्र°; जपा- निम्ब°°; <sup>+</sup>जपा-पुष्प · ज्वलन°°; √जभ्, स्भू श्रभि°, प्र°; जम्भ-धीडु°; +जम्भन्- १तृण्°; जम्भन-कृमि°, किमि°; 'जम्भनी- शपथ° √जम् प्र°; जनत्- > जमद्गिन-विश्वामित्र°; जामद्गन्य-भार्गव°; २जामदग्नb- १%०, अति-चतुर्वीर°; <sup>+</sup>जमिन-; जम्बु-पलाश<sup>००</sup>; <sup>†</sup>जम्बूक!- १४३व°; जयमान~, जविष्यत्- √ जि (परि.) इ.; जरन्ती-, जरस-√ृ (वयो°) परि. द्र.; जरायु-ज्योातस्°; +जर्जरिका- पाउदु २, ६६;<sup>+</sup>जर्जरीक- पाउमो २,२,२०: जर्तिल- २श्यामाक°; जर्य- √वृ (वयो°)परि. द्र. १जल- १८°, अन्तर्°, २स्रादर्श°××; <sup>+</sup>जल-गण- महिष<sup>००</sup>; <sup>+</sup>जल-चर-पक्षिन्- विविध°; +जल-च्छ्या-पर्पन्मुक्त°; जलज- सर्व°; १जलद्-तोयावलम्बिन्°; <sup>+</sup>जल-दान-> °न-विण्डनिर्वाप-ब्राह्मणभोजन-२यथोक्ष°; जलपिण्डदानादि-

यथाविधिदत्त°: †जल-संक्षय-जलभय°; जलाशय- शुद्ध°; <sup>†</sup>जलौ (ल-ओक>)का~ पङ्ग°°; जलृक~ यूक°°; √जल्प उ५°; जल्प-२करण°; 'जिल्पतुमु; जवस्-, जविन्- √जु (परि.) इ.; 'जस्त्र°-१अ°; जह- √हा (त्यागे) परि• इ.; +जहक- पाउमो २, २, ११ जहत्- √हा(त्यागे)परि. इ.;+१जहां1 द्रप ४८,११५<sup>k</sup>; निघ ४, १<sup>k</sup>; या ४,१;२<sup>k</sup>; जह्न-महत्°, १लोहित° जारिकायन- गार्ग्य°ः; 'जाता-फल¹- चन्दन°°; जातु अपि°, १देव°; जानान,ना- √शा(परि.) द्र.; +जानि - ४स°, सह°; जानि (-क)- ৭য়°; जानु- अङ्गुष्ठ°, अधस्°××; +जानु-कर- वहिस्°; <sup>+</sup>जानु-करण- अशक्ति°; जानुदृहन--नाभिदध्न°; जावाल- महत्°; जावालि- १सावर्थि°°; जामातू-दुहितृ°, वि°

जामि- १३°, १देव°, जार- श्रर्य°, दार°, मनुष्य°; जाल- १श्रंशु°, १द्रभ्र°××; जाल (-क)- १मधु°; जालपाद- विषुविष्कर°

जावन्-, जावर- √जन् (परि.) इ. √िज जापयेयुः<sup>™</sup> आश्रौ ९,९,९ [श्रप°, ग्रमि°,अभिनिर्°, अत्र°,आ°, २उद्°, उप°, निर्°, परा°, परि°, प्र°, वि°, विनिरु°, सम्°]; +३ज-सत्रा°; १जय, या"- श्रपमृत्युम्°, ऋणम्°, ऋतम्°, ऋतम्°××;जयत्-; २जयन- संवाद°: जयन्त-,

a) सस्य. ? साप्त टि. द्र. |b| कर्मणि श्रिधकरणे च कृत् |c| वैप |c| दे |c| प्र २०२ सस्थ. विजात-> -तः इति नेष्टम् (तु. शी ४,१,४)। e) व्यव.। f) शोघार्थ वैष १,१६३२ g इ.। g) शोघार्थ वैष  $i) = \pi + 2\pi - 1$  ) वैप १, १३६५ ० द्र. i पामे. वैप १, 8,9883 f z. 1 h) अन्य- इति श्रान. 1 १३६५ p इ. । l) = गन्ध-बृक्ष-विशेष- [जायफल इति नभा.] । m) पृ ११०५ मुद्रापितचरः प्रयोगः ? यनि. कोघः (तु. सप्र. काश्रौ १४, ३, २१ चौश्रौ ११,६:३३)। n) कर्त्राद्यर्थे कृत्।

<sup>+</sup>जयमान-, जयिन्-, <sup>+</sup>जयिप्यत्-, जय्य-; +जि॰- पृतना॰, युधा॰; जिगिवस्- -बांसम् वाधौ १,३,५, १६<sup>b</sup>; २जिगीपत् c-,जिगीपमाण-, †जिगीषा-; <sup>†</sup>जित्- श्रप्सु°, १८४। १ऋत°. गो°××; +जित्-पर- १%°; जित,ता— १अ°, इपु°, २धर्म°××; १जितेन्द्रिय<sup>0</sup>—; जिताक्षी<sup>त</sup>-, <sup>+</sup>२जिते (त-इ)न्द्रिय<sup>1</sup>-जिति- पुरस्°, विश्व°, सत्य°; <sup>+</sup>जित्य; <sup>+</sup>जित्या-१वाज°; जित्वा, जेतुम् <sup>g</sup>, +जेष-; जेष्यत्--प्यन्तम् वाश्रौ १, ३,४,५<sup>०</sup>; +जेप्यमाण-; जिगमिषत्−, जिगांसमान- √गच्छ् (परि.) इ.; १जिगीषत् √गा (परि ) इ.; जिघृक्षित- √गृभ् (परि.) द्र.; जिझण- प्रमृ. √प्रा (परि.) इ.; जिज्ञासमान-, 'सेन्या-√ज्ञा (परि.) इ.; √ जिन्व् अभि°, प्र°; †जिन्वि(त >)ता- पर्जन्य° जिहीर्पमाण- √ह (परि.) इ. जिह्म− १६°; जि( ह > )ह्मा− १ष्ठ°, श्रमि°, श्रव°××; जिह्न( •क)-श्रव°, नि°; जिह्वामूल- >°लीय-श्रतुस्वार°°, १औरस°°, कण्ठय°×× <sup>+</sup>জীজ–, জীজি– ৭শ্র°; <sup>+</sup>জীत°–, जीति- १अ°; √जीव् अति°, %तु°, आ°, उ५°, प्र°, स्म्°; १जीवb- कृषि°, ताम्र°, चर्मन्°, यावत्°; जीवपुत्र- प्रजावत्°; २जीवक¹- कीडा°,१जीव°, नक्षत्र°,

तेखन°; जीवत्- १%°; जीवन-कुसीद°, कृच्छ्र°, तद्°, विक्र्मन्°; <sup>+</sup>जीवम् यावत्°; जीवसे; १जी (वक>)विका<sup>1</sup>- वैश्य°; जीविका  $\sqrt{2}$ ह $^{k}$ ; जीवित- गो $^{\circ\circ}$ , दुर् $^{\circ}$ ;  $^{+}$ जी-विन्- अम्बु°,आयुध°; +जीव्य;+जी वन्ति!'"- १सावर्णि°; +ेंशीव-राद्गरिष्टक− उदधि°; √जु, जू थ्रपि°, थ्रा°, प्र°; २जद- १काम°, १पृथु°, बहु°, १मनस°, १वात°. २जवन- धी°; +जवस्- १मनस्°; <sup>+</sup>जविन्–; जू– १३४°, १वसू °,विश्व°; †ज्त"- १देव°, १वात°; १ज्ति-१देव°, १वात°, विप्र°; जु्रवक--†काय श्रापश्रौ २०, २२, ६º [°क-४स°]; **√जुप्** अनु°, श्रभि°, श्रभ्युद्°, आ°, उप°, प्रति°, सम्°, समुप°; <sup>+</sup>जुप्- १मनस्°, ४स°; जुष्ट— १८४°, इन्द्र°, देवत्राह्मण्°, २ब्राह्मण्°, ४स°; जोष- ३स°; जोपण- भूमि°, ४स°, सह°; <sup>+</sup>जोषस्- ४स°; २जुहू- पवित्र°° +ই**जुह्°**– য়ুক°; +जूर्थ°– ৭अ° √जम्भ् प्र°; √ज पाधा. ऋया. पर. वयोहान<sup>्, p</sup> [समव°]; जर-अहर्°; जरण-श्रा°; +जरण-धर्मेन्प-१अ°; जरत्- श्राखु°°, पूर्वकाल°°, यु:न्°, २वत्स°; जरती- ऋसूता°, युवती°; <sup>+</sup>जरन्ती- १श्र°; <sup>+</sup>जरद्-दूर्श°; जरदुपानह्— श्वशिरस्°°; जरस्- १श्र°; <sup>+</sup>जरस-आ°; १ जरा- पाग ३,३,१०४[°रा- । जमन् उप°, परि°; √ज्या वि°;

१%, जन्मन्°]; +जरा-रोग- वि°: <sup>+</sup>जर्य- १३१°; जिनि- अभ्यास°; जीर्ग- १३,°; +जीर्ण-रक्त-वासस्-मलिनवसन°; <sup>+</sup>जुर्-जैमिनि- यस्क॰॰

√ज्ञा अतिवि°, अनु°, अप°, अभिवि°, अभिसम् °, अभ्यनु°, श्रव°, आ°, उप°, निर्°, परि°, प्र°, प्रत्यभ्यनु°, वि°, संवि°, समा°; समभ्यनु°, २जज्ञान-, +२जज्ञि-, जानत्-, जानती-; <sup>+</sup>जानान, ना- १अ°; <sup>+</sup>जिज्ञास-मान-; जिज्ञासा- आत्मन्°, २६र्म°, +जिज्ञासे (न्य >) सर्वभूत°; न्या-; ज्ञ, ज्ञा- १अ°, श्रक्षर° अर्थ°××; ⁺ज्यन−, <sup>+</sup>ज्ञष्या, <sup>+</sup>ज्ञष्य, <sup>+</sup>ज्ञष्यमान-: <sup>+</sup>ज्ञा<sup>™</sup>— १ऋत°; ज्ञात, ता– ९२४°, यथा°, सम्यक्°; ज्ञाति- १अ°, आचार्य°, पितृ°°, वधू°; <sup>†</sup>ज्ञाति-धना(न-श्रा)ख्या- १अ°; ज्ञातुम्, ज्ञातृ-; ज्ञात्र-१तन्त्र°, तृतीयसवन°; ज्ञात्वा १अ°; ज्ञान- १अ°, अधिकार ° ° × ×; +ज्ञान-मति ह - -ति: नाशि १, ६, ३; +ज्ञाना(न-अ)र्थ-१अ°; +ज्ञानो(न-उ)पदेष्ट्र- शूद्र°; ज्ञापक- १संज्ञा°; <sup>†</sup>ज्ञापयत्-, ज्ञापित-, +ज्ञाप्य, +ज्ञाय; ज्ञाय-मान- १अ°; <sup>+</sup>ज्ञायिन्-; ज्ञेय, या-१अ°, दुर्°, दुर्वि°, वाच् °; ज्ञु. ज्ञु-२असित°, ऊर्ध्व°, मल°, १वत्स°

a) वैप १ इ. । b) सपा. वाश्री १,३,४,५ जेक्यन्तम् इति पामे.। c) पृ १११३ यनि. संख्यासंकेतः द्र.। d) अजि $^{\circ}$  इति old. शोधः। e) पृ १११४ यनि. संख्यासंकेतः द्र.। f) कस.। g) पृ १११४ यिन. इ. । h) पृ १११७ यिन. संख्यासंकेतः इ. । i) ण्बुल् प्र. । j) पृ १११९ यिन. संख्यासंकेतः इ. । k) पृ १९१९ पा ४,९,७९>पा १, ४,७९ द. । l) व्यप. । m) सपा. वौश्रौप्र ४१: ७ जीवति – इति पामे. । n) पृ ११२० श्रापश्री २९,२२,६>यिन. द्र. । p p p ह्य इत्येके,p इत्यन्थे इति भाण्डा. पासि.। q) वस.। r) भावे करेंगा काः प्र., वित. पत्ते विट् प्र.। s) सस. वा वस. वा।

तर-

१अ°; ज्यानि-৭अ°, पुत्र°, बन्धु°, सर्व°, सर्वस्व°

ज्या- श्रधि°, आर्ति°,२उद्°, हृष्णो-र्णा॰,धनुस् ॰, प्र॰, भाइ॰,मुझ॰,४स॰; †ज्या-पाश- दुर्झा<sup>००</sup>; ज्यामीर्वी-मीड़ी°; 'ज्या-वादित्र-ताल-नृत्त-गीत-शील- कुराडाशिन् °°

ज्यायम् <sup>b</sup> नृ°; ज्यायस्- १अ°, १एक°, वर्ण°; √उयुत् अव°; ज्योति- प्र°; ज्योतिस्- अप्ति°, अन्तर् °xx; १ज्योतिष- आत्रन्°, उत्कापात°ः; +ज्योतिप् ( ·क )-विकृत°, विकान्ते°, विवृत°; १ ज्योति-ष्टोम- उत्तरवसन्त°, त्रिष्टोम°, पूर्व-वसन्त°; ज्योतिष्मती- उपरिष्टात्°, पुरउपरिष्टात्°××; +ज्योत्य; ज्येष्ट, ष्ठा- पाग ५, १,१२४° [°ए, एा-अप्ति°, अनु°, श्रन्वच्°, इन्द्र°××]; ज्यैष्टिनेय- १अ°; ज्यैष्टय- पा ५, १,१२४[°ध्य-१दुल्त°,यथा°, वर्ण°]; ब्येष्टभातृ- राजन् °°; ज्येष्टसामन्-<sup>+</sup>ज्येष्टसामिक<sup>त</sup>−, ज्येष्ट-सामिक- २गोदान°°; ज्येष्ठानां (ब्रात्यस्तोम-) शांश्रो १४, ७२,१° √िज़ > +ज़यस्¹- -aiिस आपश्रौ **५**, ६, ३ [°स्- १ड६°, ૧૧ૄથુ°]; +ज़(य>)यी¹– ૧૧ૃથુ°; <sup>+</sup>ब्रि<sup>1</sup>~ १ड६°; √उचर् सम्°; ज्वर- छर्दि°, दित्त°, सतत°; +ज्वरिष- १अ°: +ज्वारिन-

+जयके- अन्नह्मन्°, नह्मन् °; +ज्यान- । √ज्वत्र् श्रप॰, अभि॰, अभ्युद्॰, अव°, २उद्°, उ५°, प्र°, सम्°; उवल-, उवलत्-; उवलन- अभि°, १अनिभ°, १जल°××; ज्वलयत्–, ज्वलित-, <sup>+</sup>ज्वल्य; ज्वाल, ला-ऋजु°, जाता°, ज्यास्तुका°××; <sup>+</sup>ज्वाल-निकर- २संहित°; <sup>+</sup>ज्वाल्य, +ज्वाल्यमान-

√<sup>+</sup>झट् पाधा. भ्वा. पर. संघाते; +√झम् पाधा. भ्वा. पर. अदने; झर्झर $^{h}$ ->  $^{+}$ झ $_{1}$ झर-, $^{\circ}$ रिक-पा $_{2}$ , ४,५६; <sup>+</sup>झर्झरीक- पाउना**४,२०**; <sup>+</sup>झर्झायन¹- -नाः बौध्रोप्र ३२:१ +भहरी<sup>h</sup>-> °री-युक्त- -क्तः वैध ३,१४,७; झहलरी-हस्त- स्तः वैध ३, १४, १०; √झप् पाधा. भ्वा. पर. हिंसायाम्, आदानसंवरणयोः'; \*झप'-१गोध।°°; +√भू पाधा. दिवा., क्या¹. पर. वयोहानौ; √भयु<sup>m</sup> ञ-ट°़ च°, १ज°; जकार- -रः शैशि ३०९; -रम् तेत्रा ५, २४; -रे ऋप्रा ४, १८; म्बकारा(र-श्र)न्त--न्तम् भाशि ५९; <sup>+</sup>ज-श-संबि--धिम् याशि २,४१.

# र-ण

ट- १क°, च°, न°, १प°; टकार-१त्राकार°; टकारवर्ग- पकार°; टिट्टिभ- कलविद्ध°°, १काक°°, निचुदारु°, ३वव,°, विषुविष्कर°,

†हिरिहिरा- वर्णे° ठ> +ठ-सवर्ण- -णम् याशि २, ३७ ड- ग°; √डी, ⁺डीयमान- २उद्°; +डुण्डुभ्र"− मृपक°°, मृग°°; +डेरि [,री°]का"- ३वायस° ढ, ळह− *ड°*, क° १ण<sup>त</sup>-ङ°; णकार- ङक्षर°; <sup>+</sup>ण-त्व- दीर्घ°, विधि°, पत्व°; +ज-भृत- -तम् उस् ५, ४; +२ण<sup>-</sup>-

## त

-णः वेज्यो १८

१त- ऌ॰°, ऌूत्रर्ग°××; तकार- द्वि°; तवर्ग- १ल°; तपर- १%°; तादि-श्रभ्यस्त°; √तंस् नि°,परि°; <sup>+</sup>तंस्य; √तक् परि°;+तकन-;+तक्मय°-परि°; तक्र- १कण°°, धृत°°, स्त्र°°; +तको(क-उ)दक-पिएयाक°° √तक्ष् अनु°, यव°, निस्°, प्र°, ति°, सम्°; <sup>+</sup>तक्ष् °- कृट°; १तत्त्र<sup>t</sup>— उत्स्रष्ट<sup>००</sup>, उप<sup>०</sup>, १एक<sup>०</sup>; तक्षक- -कः श्रापमं २, १७,१०५; तक्षशिला- निद्°ः, तक्षण- परि-मार्जन°, भरमपरिमार्जन°; तक्षन्-कद्र्य°°,४स°;+२तच- कौट°,प्राम°; †ततक्षस्- युःमद्°; तप्ट- १अ°; <sup>+</sup>तष्टि−; तगर्- मनःशिल।<sup>∞</sup>, श्रीवेष्टक°°;√तञ्च् श्रन्वा°,श्रभ्या°, आ°, उपा°, समा°; <sup>+</sup>तन्क-, <sup>+</sup>तङ्कप-, <sup>+</sup>तच्य, <sup>+</sup>तञ्चन-; तट-२डदु°, नदी°, १सम°, स्तन°, हर्युपीयानदी°

a) क्तीरे कृत्। b) वैष १,१८६० e इ.। c) तु. पागम.। d) = ज्येष्ठसामियः । ठल् प्र. इति ततो विशेषः । e) पृ ११२९ सस्य. ज्येष्टानाम् इति नेष्टम् । f) वेष १ द्र. । g) धातुपरो निर्देशः । h)=वाद्य-विशेषः । i) व्यपः । j) पृ ११३२ यनि. द्र.। k) = मत्स्य-विशेष- । l) पृ २८९० p द्र. । m) प् १०९२ a द्र. । n) नाप. (जन्तु-भेद-) । o) हिंध. पाठः । p) = गन्ध- मृ्पिका- इति भाष्यम् । s) वैष १,१९३३ 1 द्र.। q) प्र ११३३ यनि. संख्यासंकेत द्र. । r) = २५४वण- [नक्षत्र-विशेष-] ।

t) पृ ११३४ यनि. संख्यासंकेतः द्र. ।

तटाक- देवगृह°°, नदी°; √तङ् श्रव°; ताडन- १श्र°, १दराड°; <sup>+</sup>ता-डित- स्त्री°ः; तडाग- उदपान°, कृप°°,नदी°°,पल्वरु°°××; तडित्− कनक°°, गोक्षीर°°; तण्डिन्-संकृति°°; तण्डुल- २श्रक्षत°, अपामार्भ°××; <sup>\*+</sup>तण्डुला ( ल-आ ) वपन- अधिश्रयण<sup>००</sup>; <sup>†</sup>तण्डुलीयक-पिप्पली°°; ततामह- प्र°; तत्त्व-ऋर्थ°, २धर्म°××: \*तत्त्व-गोचर-समाप्त°; +तरत्रा(तत्र-अ)र्थ- २वेद° तिल- √तन्(परि.) द्र. तद-> २त,ता- तम् शांग् २,१८,३°; ते आपश्रौ १३,२१,३†<sup>b</sup>; माश्रौ २, ५,४,३८‡<sup>b</sup>; तत्र २एकाक्षर्°; तथा<sup>c</sup> यथा°; तथायु (क् > )का- -का व आपघ २,१२,४; बौध १,११,१७; -क्ताः<sup>d</sup> हिंध २, ४, ३९; <sup>†</sup>तथा-योनि- १अ°; <sup>+</sup>तथा-स्तोम<sup>0</sup>-- -मः ख़ुसू ३, १५ : २; <sup>+</sup>तथो ( था-उ ) त्पत्ति- १३१°; +तया-देवता- ४स°, २समान°; तद्- १अ°, एतद्°, तद्°, तु°°, युप्पद्°; १तच्छव्द- ९भ°; तच्छील-> ताच्छील्य-गत°, हेतु°; तच्छेप- > +तच्छेपा( प-आ)धार-सामिधेनी°; <sup>+</sup>तज्-जात- पतित°; त्रज्ञाति-> °तीया- १अ° :तत्कर्म-जन्म° श्रप **५२**,१४, ५<sup>६</sup>; २तत्पर– भोजनाच्छादन°, मङ्गलाचार°, स्वार्थ-

साधन°; \*तत्-परायण- शास्त्रैक°; तरपुत्र-, +तत्-पुत्र-स्त्री- श्राचार्य°; तत्पुरुप- अत्रयं°, श्रव्ययीभाव°, द्वन्द्र°; +तत्-पुरोहित- क्षेत्रड ...र°°; तत्प्रकृति- १अ°; तत्प्रत्यय- -पम् हिपि ८:६; तत्प्रधान- १८०°;१तत्प्र धानत्व- पुरोडाश°; <sup>+</sup>तत्-प्रवोध--धाय बृदे ७, ५५; तःप्रसाद--दात् वाध १५,१९: <sup>+</sup>तत्-संविद्--विदम् विध ५, १६८: तत्संस्कार--रः मीस् ३,४, १५<sup>b</sup> [°र- १%°]: तत्समुदाय--यः शुप्रा८,४४; +तत्-साधुकारिन्- तच्छील°°; तत्साम्य--म्यम् विध ८४,३; तत्स्थ- मनुष्य°; <sup>+</sup>तत्-स्पृष्टि- पतित°°; <sup>+</sup>तत्-स्वर्गा-(र्ग-अ) थें- -धेंन गौपि १, १,४: तदन्त-१अ°,तद।दि°;नदर्थे- १थ्र°; तादर्थ- उत्यत्ति°, कर्मन् °, विधि-क्रम°; <sup>+</sup>तद्-अवधि– जनपद°;<sup>+</sup>तद्-भवेत- रलाघा°ः; तदाख्य- १%ः; तदिदासीय-कयाशुभीय°, १ तद्गुण-१३°; तद्दर्भ- १८४°, तच्छील°; तद्विस्->तद्वविःशब्द- व्हान् मीसू ६, ४, २१; २तिह्यत- १अ°. १कृत्°, पद°°,समास°, सर्वनामन्°°; <sup>+</sup>तद्वित-विधि- १थातु<sup>००</sup>; तद्वन्धु-मातृ°; तद्भार्यापुत्र-सन्नहाचारि-सद्<sup>1</sup>-; तद्गाव- श्रभूत°; तद्गेर-द्रव्यसंस्कार°; शतद्गृप->्र+ताद्रुष्य-

>ताद्वृष्या( प्य-त्र )तिदेश- १५४°; २तदृप- १न°; तद्वत्-> °वच्-चमस1--सम् काश्री १०, ९, ३०; तद्विकार- १३०°; तद्विधान- -नेन वैंघ ३, १२,८; <sup>+</sup>तद्-विभृति<sup>k</sup>--तयः ऋत्र १, २, १२; १८; तट्-वृत्ति- स्तेन°°; ⁺तद्-व्याख्या--स्या काशु **७**, २७; तशिमित्त-१%°; तन्निवृत्ति- भोजन°; तन्त्या-य- १६°; <sup>+</sup>तन्-मन्त्रकृत्- गो-हन्तृ°; <sup>+</sup>तन्-मान¹-> तन्मानिन्-कर्मनामन्°; तावत्- त्रिस्°, द्विस्°; १स, सा- 🛉सः कीयृ २, ८, हिंग १, ४, ३०; <sup>+</sup>?तद्वचंस्वन्तः" जैश्री ८:३: <sup>+</sup>१तद्विचाचनः<sup>०</sup> शांश्रौ १५, २७, **१; √तन्** अनु°, श्रनुसम्°, श्रन्वा°, अप°, अभिवि°, अभ्या°, अव°,आ°,आवि°, २उद्°,उगसम्°, नि°, निस्°, परि°, प्यां°, प्र°, वि°, सम्°; तत्-पुरि ( >री )°, ४स°; २तत-; +√तति,तत्यमान-वि°; तति- कर्मन्°, यज्ञ°; +तित्न, रनी-, तत्य, तनन-; तनय-प्रहाद°; २तनु- घर्मस्य°, तृणविन्दु°; <sup>+</sup>तानव- पा ५,१,१२२;तनिमन्<sup>व</sup>--म वीधी २५, ३२:८; वैधी १०, १७:६; १९:५; हिश्रो ४, ४,५१ः, ५, ११<sup>४</sup>; ३तनु, मृ- -न्वम् आश्रौ

a) सपा. कौगृ २, ८,९ सः इति पामे. । b) पामे. वेप १, १५०३ j ह. । c) अत्र संख्या नेष्टा । d) परस्परं पामे. । e) मलो. यस. । f) प्र ११४० तत्नातीय॰ इति नेष्टम् । g) यिन. स्थल-शोधः । h) संस्कारः इति जीसं. । i) प्र ११५० यिन. शोधः । j) =फल-चमस- (तु. मीस् ३, ५,४८) । k) विप. । वस. । l) पस. । m) पामे. वेप १ विभाजासि शौ १९, २४, ६ दि. ह. । n) पाठः १ त्वद्-दद् (=त्वया तुल्यं यथा स्थात्तथा) वर्चे॰ इति शोधः (तु. [अंशतः ] मृको.) । o) १त (द्)त् ( सस 'भृषि' लेटि प्रपु॰) सत् (तु. सपा. ऐत्रा ७, १८) इति, विवाचन- (विवृह्न- = उपदेप्टृ) -नः इति च पृथक्पदद्वयपरः शोधः (तु. उक्तपूर्वे सत् [ऐत्रा.] इत्यत्र दि.; वेतु. स. १मं पदम् =तद्- [सना.] इति, Hillebrandt च Streiter च १तद्-विवाचन- -नः [देवरातः] इत्येतं छत्वा पूप. सद्- इति शोधः इति १) । p) पा ६,३,१९६ परामृष्टः ह. । q) = शरीराङ्ग-विशेष- । r) सते॰ इति पाठः १ यिन. शोधः (तु. वेश्रौ.) ।

३,११, ११<sup>०</sup> [°सू— अग्नि°, अतप्त°, अशीत°××]; तन्नपात्— १अ°; तन्नप्त- > तान्तप्त्र- >तान्-निष्त्रन्- ४स°; तन्पृष्ठb-, तन्-पृष्ट्यb-; तन्ती- १वत्स°; <sup>+</sup>तन्ती-यज्ञ- आयोजन°°; १तन्तु- उद°, कर्पास°, कीतुक°××; तान्तव- १%°, तैजस<sup>००</sup>,धान्य<sup>००</sup>,निस्<sup>०</sup>; तन्तुमती-इत्यादि°; तन्तुवाय- श्रीभेशस्त°°, शैलूष°;१तन्त्र-१श्र°,द्रनन्त°, श्रन्त-र्°××;तन्त्रतर–प्रन्त°;२तन्त्री–२पि-शीलवीगा°, शत°; ३तन्त्री- नाढी°, १वत्स°; +तन्व°- वहिस्°; तन्वत्-, तन्वान,ना-;तान-ऊर्ष्व°; <sup>+</sup>तानक-२तन्तु- मनु°; तन्द्रीं- संवाध° √तप श्रतु°, જ્રમિ°, જ્રમિપ્ર°, थ्रव°, श्रा°, २उद्°, उ५°, नि°, निस्°, परि°, प्र°, प्रति°, प्रत्या°, वि°, सम्°, संप्र°; ३तप- द्विपम्°, परम्°, ललाटम्°, शत्रुम्°; तपत्-, १तपन-; <sup>+</sup>तपनी- २सांनाय्य°; तपनीय- जबलन°°; १तपस्--ज५°°, जप्य°°, दीक्षा°××; तापसी--१कुमार°; तपश्चित्->तापश्चित-कोएडवायिन°, शुल्लुक°, द्वादशाह°, महत्°; तपस्विन्- १%°; +तपो-वन- दिव्यन""म°ः; +धतपस्0-; <sup>+</sup>तिष<sup>e</sup>– शत्रुम् °; तप्त,प्ता– १%°, श्रिप्ति°, भार°, दिह°, सु°; <sup>†</sup>तप्य, तप्यमान, ना-; ताप- पाग ६, १,१५६; वापन- शत्रु°; <sup>+</sup>तापिन्-, <sup>†</sup>ताष्य; **२तपस्-,**तपस्य- १शुचि° √तम् श्रव°, आ°, उप°, नि°; तम-रजस्°; +तमेर्ं- १%°; +तम्य,

<sup>4</sup>तास्य; तमस्-१ओजस् °°, दोर्घ°, रजस्°; तमस (-क>)का- अपहत°; तिमस्र-> तामिस्र-१अन्ध°; तमस-२अन्ध°, ष्रव°, राम्°; शतमास-माप्यति वाश्रो ३, ४, १, ४३; <sup>+</sup>३तम्बल<sup>r</sup>->ताम्ब(त् > )ली-१मुख°°; तर्जु- १अथ्व°°; तर्(त >)ता- √ृत्(परि.)इ.; १तरस-मेदस्°; तरसपुरोडाश— चपालमुख° तरीतु−, तरीप− √तृ (परि.) द. तरीप - निस्°; तरु- श्रोदुग्वर°, ३शमी°°, २शस्त्र°°; तरुण- १८४°, कुमारी°°, १कुश°, १दर्भ°; \*तरुण-क- १९६°, १दर्भ°; √तर्क् > <sup>+</sup>१तक्यें- ३६र्ष°; २तक्यें- √तृक् (परि.) द्र.; तर्जनी- अहुए°; २तर्द्न-√तृद् (परि.) दः; तर्प-, तर्प्य √तृष् (परि.) इ.; तर्भन्-√तू (परि.) इ.; +तर्ह्व – शत° २तल- अङ्गुली°, अमल°, कनि-ष्टिका°××; तलाशा- ३चिति°°; तरुप'- उ५°,गुरु°,१पर°××; तबी-त्वत्- √तु (परि) इ.; तष्टि-√तक्ष् (परि.) इ.; √तस् उप°, दि°; +तस्त-; तस्कर- पाउदु ६. ३<sup>1</sup> [ °र- १३)°, श्रभिरुस्त<sup>c°</sup>××]; <sup>†</sup>ताजद्भङ्ग<sup>d</sup>- १अधन्य<sup>co</sup>; ता-डित− √तड् (परि.)इ.; त।ण्ड-च- ५ेह्वा°; +तापिच्छ - करवीर°° तापिन् -, ताप्य √तप् (परि. ) द्र.: (परि.) इ.; ताम्न- अति°, १ अयस् °, %स्ण°××; <sup>+</sup>ताम्र-लिस− मादेय°

छज्ञान°, । √ताय् >+तायन- वृत्ति°°; ३तार-१उ१ांशु<sup>००</sup>, मन्द्र<sup>००</sup>; **५तार,रा**-उल्का°, १एक°, गो°°××; <sup>+</sup>तारा-ग्रह-गण- १३याम°; ६तार- √न (परि.) द्र.; तारका-उप°,चन्द्र°°, नक्षत्र°××; तारकायण-चिकित°°; १तार्क्य- गरुडेन्द्र°; तार्प्य-पाण्डर°; तार्थ, तार्थ~ √तृ (परि.) इ.; शतार्ष्टीघ- त्रपुस॰॰ १ताल− १काक°; तालवृन्त− ४स° ३ताल- दि°, यावत्°; ४ताल-ज्या<sup>००</sup>, मृत्र<sup>००</sup>, शिल्२<sup>००</sup>; <sup>+</sup>तालन¹-मूत्र°°; तालु- ३%क्ष°, कएठ°, १औरस॰॰. हृद् °°; तालन्य-कण्ट्य°°, जिह्न्य°; √तिज्ञ प्रति°; तिक्त- श्टेप्मातक°°; १तीक्ष्ण- १श्र°, थ्रति°,अन्न°, १क्क्स°, सर्व°; <sup>+</sup>तीक्ष्णा (क्ण-श्र )र्ककिरण- धृन°; तेजन-सुगन्धि°; १तेजनी<sup>m</sup>- १अ४३°; तेजस्- अति°, श्रनिषृष्ट°,क्षात्त°××; तैजस- १अ°, महत्°; तेजस्काम-व्रामकाम°°, भृतिकाम°°; तितीर्धु-√तृ (परि.) द्र.; १तित्तिरि-खड्गे°°; तिथि- ऋतु°, जन्मन्°, नक्षत्र°,पर्वन् °; तिन्दुक- बन्धृक्°° तिमिर- ऋष्णनीहार°, वि°; ति-रत् - √तृ (परि.) इ.; तिरस्-> तिरो( रस्  $\sqrt{2}$ )च् > तिर्थेच् , ब्च्- १अ°, कवा°, परचात् °, पुर-स्तात्°; +ितर्थग्-वात-सेवा- अधः-स्थानासन°; सेरोब्यक्षन- वैवृत्त° ताम्बूल- कमुक°; ताम्य √तम् | √तिल् ५°; तिल- १अ°, ऋनु°, अलावू °××; तैल– अपृष्°, आर्दो-प्रध°°××;+तैल-मण्डो(ण्ड-औ)प्रध-

a) शोधार्थ पृ १९५६ o इ. । b) पृ १९५० m '= पडह-विशेष-' इति शोधः द्र. | c) = ३तनु-। d) वैप १ द्र.। e) कर्तिर कृत्। f) पृ ५७० सा $^{\circ}$  इति ने $\varrho$ म्। g) = १शण-। h) ऋर्थः व्यु. च १। i) प्र १९०९ p इ. । j) <√तस्। k) = गृक्ष-विशेष- ।l) = ४ताल- 1m) पृ ११७० यनि. संख्यासंकेतः द्र. ।

भैपज्य-क्रिया- दमन<sup>००</sup>; <sup>+</sup>तैलिक-श्रभिदास्त°°,श्वजीविन्°°;तिरुक्र**ा**-; <sup>+</sup>तिल-कुश-ग÷धो ( न्ध-१**ड) दक**−, <sup>+</sup>तिल-गन्ध-, <sup>+</sup>तिल-गन्धो ( न्ध-१उ)दक- ४स°; <sup>+</sup>तिऌ-चूर्ण- पाय-स°; तिलमिश्र– १२०°; तिलाक्षत–, <sup>+</sup>तिला( ल-अ )क्षत-पवित्र- ४स°; <sup>+</sup>३तिलक⁰- २थरह°; तिख्व७-निम्ब°, बन्धूक°; तिल्बक- न्यग्रो-ध°, पाठा°, विभीदक°, विभीतक° १तिष्य°-; तैप- उ५°; +रतिष्य-पा ४,३,३४; तीर- १कृतः,कोस… म्बी°, तद्°××; तीररूप्योत्तरपद-श्रव्यय°;तीर्थ- १%°,अप्ति°××;<sup>+</sup>ती-र्था(र्थ-श्र) नुसारिन्- ब्रह्मचारिन् °°; <sup>+</sup>तीर्था(र्थ-ग्रा)यतन- गुप्त°; तीर्ध्य-१एक°; तीर्थ √तृ (परि.) द्र. तीन-> श्तीनसुत्-> °दुपशदो (द-उ)°<sup>d</sup>; √तु सम्°; तव-> तवीयस्- > तन्यस्- १८१°; तवस्º-- प्र॰, १स्व॰; †तवीत्वत्-तु यद्°ः; †तु - तोः पा ८, ४,६० [°त- रु°]; तुक°-, तुकन<sup>६</sup>-सु°; ⁺तुखार- २शक्°; तुङ्ग-१श्र°, १मृगु°, मास्तवेग°; √तुज् नि°; तुण्ड- श्रप्ति°, १दयम्°, १काक°××; तुथ- ·थः द्राश्री ४, तुपार- > †तुपार-व-शीतानिल° २, ३<sup>†h</sup>; √तुद् अतु°, छा°, तृण- > त्णी- चर्मन्°; तृणव-२उद्° नि°, प्र°,वि°,व्युप°; †तुद्-; १तुद्¹- १श्रहम्°,तिलम्°, विधुम्°; <sup>†</sup>तुदत्— १श्र°; तुन्न, न्ना— तिल-मात्र°; तोद्र¹- वाच्°; +तोद्दिन् 118-

शृह्व[,ङ्वा]ल°,सङ्खल°;१तुन्द-अजस्°, चलत्°;+तुन्युb-पलाश°°; तुसुल-१देव°; √तुम्प् प्रस्°; √तुर् (=√त्दर्)श्रति, प्र°; तुर्- १श्रप्°, वृत्र°, सपत्न°; १तुर- > तुरग-१नर°; <sup>+</sup>तुरग-द्विप– विनिहत°; तुरश्रवस्-> <sup>+</sup>तीरश्रवस- १पज्र°; †तु<sup>3</sup>- १४४°; तुर्ण- १४°; +तूर्त- १थ्र°; +तूर्ति-; +२तूर्थ-बृत्र°; २तुर्- यज्ञ°; तोर- दार्पद्दत° <sup>+</sup>तुरुरु<sup>1</sup>- ( > तीरुख- पा. ) पाग ४,४,१६२; √तुल् सम्°; तुल्र⊢ १३1°, घृत°, तिलतैल°; <sup>+</sup>तुला– षुमांस् m-; तुलामान- > +तुला-मान-प्रतिमान-च्यवहार-†तुरुो(ला-उ)पमा- १ऋ° १तुल्य, ल्या- १८४°, अप्तिप्रणयन°, आत्मन्°××; तुल्यत्व-<sup>+</sup>तुरुषा(त्य-श्राएय।>>)रूप- कृत्य°; तुल्पार्थ- १%°; तुचि->तुचि-जात-मित्र°°;√तुञ् ,तोश- नि° √तुष् डव°, परि°, सम्°; तृषित-महत्°; तुष्ट- १%°, १दान°, स्वदार°; तुष्टि-; +तोप- यक्ती°; +तोप्य; तुप-श्रस्थि°, श्राद्रौंपधि°°,२उद्°, ऐन्द्राप्त°××; तुपके···मन्"-बीगा°, ११ह्ब°; तूपर-१यथ°, १२याम°; १तूर्य°- प्राणिन्°, सर्व॰: **१शह्व°**, +तूर्य-घोपण-भद्रकालीपूजन°°; तृर्ण-, तृर्त-प्रमृ.

√तुर् (परि.) इ.; √तूर्व्, <sup>+त्</sup>र्दत्- ५°; त्ल- इवीक°, उदक्-प्राच्°, उदच्°××; त्प- १कृष्णः, दामन्°; √तृंह्, +तृंहा( ग्>) णा- वि°; ⁴√तुक् (=√कृत् ।छेद्-ने]), २तवर्य- निस्°; तृत्त-> तास्त्रायण-> °णी- पा ४, १,१८ **१तृण-** १%°, अग्न्यागार°, २५,प्°, श्रमृत°××; तृणजम्भन्¹—; तृण-विन्दु- २तनु॰; +तृण-मूल-दुन्नी॰॰; तृण-स<sup>व</sup>-; √तृद् श्रति°, श्रभि°, अव°, आ°, उद°, नि°, परि॰, प्र॰, प्रत्या°, वि°, सम् °; तर्दन (वप्रा.)--; तर्झन्- नवन्°, ३युग°, शत°; +तृष्ण, ष्णा- १अ°; +तृदस्-. +रुः √रुप्,म्प्, १तर्पयन्तु थ्याभिष् ३, ११, २: १०<sup>र</sup> [श्रिभि°, परि°, प्रति°, सम्°]; +तप- दुन्°; तर्पण- १उदक°,गो°××; तर्पयन्ती-; तर्पित- १३४°; +तर्प्य; तृप्- १३४सु°; १तृस- गर्भे°, गेहे°, नित्य°; तृति-१अ°, अन्न°, गो°, प्रेत°, ब्रह्मदेवपिं-ितृ°,यथा°;+तृष्य; तृप्र- १डलन्न° √तृष् वि°; +तृपा-; तृपित- १%°; तृष्णा- क्षध्°; +तृष्टि-; +तृष्य-१%°; √तृ अति°, ऋनुसम्°,ग्रवं°, थ्रा°, २उद्°, उप°, नि॰, निस्°, प्र°, वि°, व्युद्°, सम्°; २तर, राष्ट्र-थ्रावर°°, दुस्°, सु°; तरण- नदी°, बाहु°, सु°; तरत्-, †तर (त > ) ता!-,तरिष्यत्-, २तरी!-;तारिक-श्रभिशस्त°°; <sup>+</sup>तरीतु, <sup>+</sup>तरीप- दुस्°;

a) वस. उप. = २कर- । पृ ११७५ h नेष्टम् । b) = पृक्ष-विशेष- । c) पृ ११७७ यनि. संख्यासंकेतः द्र.। d) पृ ११७९ ° ब्दो(द्-उ)° > यिन. द्र.। e) वैष १ द्र.। f) = त-वर्ग-। g) = तुक-। h) पासे. पृ २७१७ 1 द्र. । i) कर्तिरि कृत् । j) भावादार्थे कृत् । k) था. मीचने वृत्तिः इति पागग. । l) तु. पाका. । m) पृ ११८२ तुला-पुंस->यिन. द्र. । n) पृ ११८३  $^{\circ}$ स->यिन. द्र. । o) पृ ११८४ यिन. संख्यासंकेतः द्र.। p) पृ १९८५ °स्भ-> यनि. द्र. g) पृ १९८६ °श-> यनि. द्र.। r) पाठः ? प्रकर्णतः तर्पयतु इति शोधः संभाव्यत । s) कर्त्रार्थेथ कृत् । t) = नौका – ।

तर्भन्"- सु°; +६तार"-; +तारण- | १त्रपु- आरनाल", तात्र, स्लेष्मन् ", शोकः, +तारिन्-, +तारि(न्>) णी-, +तार्थ; +तार्थ- > तार्थ-तुल्य-प्राप्य बहुया (द्ध्य थ्रा) नाम्य-सम-समित-संमित- -तेषु पा ४,४, ९१; \*तितीर्-, \*तिर-, \*तिरत्-, †तिरम् , तीर्ण-, †तीर्थः , रतेजनी -भ; कीय २, ७, २३<sup>००</sup>; तेदनि<sup>1</sup>-१अर६°;†?तेव्नी -;तोक- भ६°, १भूरि°; तोक्मन्-ज्यम हिथी १३, ५,२२६ [॰४- १मध्॰]; तोदिन्।-√तुद् (परि.) इ.; तोय- १वर्दम°,। काषाय°, १कुश°××; तोरण-तिमिर<sup>००</sup>, घ्वज्ञ°, पताका°, प्राकार°, प्रासाद°; तोप-, नोष्य √हुप् (परि.)इ.; तोसल- कोवनः; १त्त-√दा (दाने) परि. इ.: २स,सा-, त्ति-, स्वा √दो (अन°) परि. इ. √त्यज्ञ परि°, सम्°; व्यक्त~; †स्यक्ता (क्त-आ )समन् h~ कुग्डा-शिन्°;त्यक्तस्य-; +रययत्-, +त्यज्-३तन्°; त्यजन् १अ°; †स्पना-दुनु °; \*स्यव्यः स्थाग- ३तनृ °, २द्धिग्गा°××; त्यागिन्- १८१°, थ्यन्योन्यापतित°××; स्याज्य, ज्या-१%°; त्यद्- > त्यदादि- त्रि°°; ध्यदादिविधि- आदि°; शत्यवे' <sup>†</sup>त्यास्मक!- (> °कायन- पा.) पाग ४,१,९५; घ− √ई (परि.) इ.; √त्रप्, ⁺त्रपण- अ५°;। <sup>†</sup>त्रप:- पा ३,३, १०४; <sup>†</sup>त्रपिःलु-

સીક°, સીલર્ક°;√વસ્ અવ°, અમિ°, थव°, परा°, वि°, व्युद्°, सम्°; <sup>+</sup>त्रसत्-; <sup>+</sup>त्रसन- १हस्तिन्°; <sup>+</sup>बस्त-; घरन् - १अ°; <sup>+</sup>ब्रास-, <sup>+</sup>बासयत्-, <sup>+</sup>ब्रास्य; श्रस्तद्स्यु-च्यरः।°; त्रामन्- √ त्रे (परि.) द्र. न्तीम् बाधुधी ३, ९६:३; ९९: त्रि- १व्रज्ञ°, १एक°, कत्र°××; तृ[,ग्रि]च- १आरा°, आस्विना°××; तृचचर्धिचेशर्<sup>k</sup>—; <sup>†</sup>तृच-चर्जेम ९अ°; त्रेंकर्थ- धनादिष्ट°: तृतीय,या- अतिशय°, श्रध्यर्ध°, अरण्येतुत्राक्य°××; <sup>+</sup>तृतीय-देश-, °यमात्र- वि°: तृतीयवेला- पुरुप°; १नृतीयसवन- गायत्री°, जगत्°, त्रिष्टुभु °, प्रातःसदन°;त्रय- अप्ति°, अमृत°, श्रवस्था°××; त्रयस्-> त्रयस्त्रिशत्- हि°, महाशान्ति°; त्रयास्त्रिश- -शः। वीधी १६, ४: १३; हिनी १६, ३, ३१; -शम्। आवधी २१,७,१२ [°त- एकविंश°, त्रिणव°, शियृत् °°,द्वात्रिश्व°,स्तोम°]; <sup>+</sup>त्रवास्त्रिशा ( श-अ )न्त- सप्तद्श°; त्रयोदशन्- अर्धे°: त्रयोदश-हादश॰, नवन् °°, पार्लावत॰,बाईस्य-त्य°; ज्ञचोद्दशी- अपामार्ग°, १७, व्याः मधा°, २मदन°; त्रयोदशाक्षर-एकादशाक्षर°; त्रयोविंशति-> °विंश-त्रयोदश°; +त्रयोविंशी- एक-विशी°; बिंशत्- १८९न्°, सना°, १एक°××: ब्रिंश<sup>m</sup>- निम्°;ब्रिंशति-हा॰, १पप् ः, १न्निक- १एक॰, प्र्वे॰;

<sup>+</sup>त्रिके(क-ए)क- एकत्रिक॰; त्रिककुद्-छन्दोम°, महत्°; त्रिककृभ्~ चतु-ष्टोम°, महत् °, समृद्ध°; ज्ञिकद्वक-उपरिष्टात्°; त्रिकिण-> °णिन्-१%°; त्रिगुग- द्विगुण्°; त्रिप्रहण-५घाु°; त्रिचतुर्- -तु¥र्थः पा ६, १,१७९; त्रिणत्र- एकविंशº, चतु-विश°, त्रयृत् °°,सप्तदश°; त्रिणिधन-१श्ररिष्ट°, श्रवधारित°: त्रितय-२लक्ष°,वरसर°: +त्रि-स्त्र- उत्पात°ः त्रिधा पा ५,३, ४५; <sup>+</sup>त्रैध"- -धम् पा ५, ३, ४५; बांध्रौ २, १०,५; काधी ९, १४, ८; २०, ४, २८; श्रापथी; द्रिपद्->°दा- द्विपदा°; ब्रिपच्छस्(:) शोधी ११,१४, १४<sup>२</sup>: १चिपद्- एकपद<sup>००</sup>: <sup>+</sup>१त्रि-विस्त-> २त्रिविस्त-, त्रिवेस्तिक-षा ५,१,३१; १त्रिभाग->त्रिभा-गोना- २अन्तरः; २विमास-> \*श्रेमास्य~ अर्धमास्यः; त्रिरात्र-१यथ°, आ°, दुमुहविन्द°, गर्भ°, थै।, वे ।द॰, ब्युष्टि॰, पद्रात्र, सर्व-वेद°; श्रेराग्रिक-, \*त्रिराज-याजिन्-१%°;२विवर्ष- १%°,ऊन°;विवृत्-च्योतिष्टोम<sup>८०</sup>, पञद्श<sup>०</sup>;त्रियुट्याशना-(न-आ) दि°-; ग्रिवृत- १%°; ९ त्रिशत- १पष्टि°; त्रिशोक-> त्रेंशोक- स्यावाध°;त्रिपंधि- मन्त्रो-ત્ત°; ત્રિવ્દુમ્– થતુવ્દુમ્ °, થાર્ચી°, प्राप्तरी°××; त्रेंप्टुम- श्रीष्णह°े, गायत्र°,वराज°;त्रिस्(ः) हिश्री ३,८, ५७: त्रि:प्रुक्ष,क्षा<sup>p</sup>~ -क्षम् व हिधी

a) वैग १ इ.। b) खलथें घम् प्र.। c) =तेदिन-। d) पृ १९८९ सस्थ. तदिनी->-नीम् इति नेष्टम् । एतदनु तत्रत्ये r,s दि. नेष्टे । с) सपा. शांगृ २, १२,१० तेर्निम् इति पागे. । f) पू ११८९ अत्र संख्या नेष्टा । g) रोक्मः इति संस्कर्तुः शोधः । h) = साइसिक-। वस. । i) पाठः? कृण्वे इति शोधः (तु. शॉ ७,१०५,१)। तत्रत्यं d नेष्टम् । j) तु. पागम. । व्यप. । k) १ ११९३ °(चा-श्र)° यनि. इ. । पामे.। m) = त्रिशत-। n) १ १३२५ d,c द्व.। o) १ १२०८ यनि. द्व.। b) बस.। १ १२१२ bनेष्टम्। q) पाभे. पृ १२१२ ० इ. ।

१८,४,५१; -क्षाम् शांधी १३,२९, ३०१º; +त्रिर्-दान- वसु...ती°; त्रि:-इये (त>)ता- -तया काग्र ३१,३<sup>b</sup>; +त्रि:-ससृद्ध- -द्देन शांश्रौ १४, २, ९; त्रिसहस्र- तत्पत्र°; †त्रि-सृत्र°- पाग ४, २, ६०; त्रि-स्तन<sup>त</sup>—;त्रेता– अग्नि°;त्रेघा पा ४,२, ४६; †त्रेधा-भाव- -वाय या १२, १९; +त्रेधा-विभक्त- -क्तम् वीश्रौ १६, २६: १०; †इयक्त-समिध्− खादिर°; १व्यक्षर- श्रधिक°; व्यङ्ग-महत्°; +व्य(त्रि-अ)अल - पा ५, ४,१०२; ज्यन्तर,रा-एकान्तर,रा°°; ज्यम्बक-> १न्नैयम्बक- पितृ°; घ्यवि¹-; घ्यह्- ग्रभिप्लव°, २अश्व-मेध°, १त्रहीन °××; + ज्या(त्रि-आ) र्ष- एकार्प<sup>co</sup>; ज्यार्पेय- १अ° <sup>+</sup>?त्रिंशत्तमस्यामहः बौश्रौ २६, २७:२ <sup>+</sup>?त्रिंशदेकः<sup>5</sup> श्रश्र २०, २२ ञ्चारि- पुष्करतन्तु॰॰; √न्ने परि॰; +त्रb- अंस°, आतप°, २गिरि°,गो°, त्वच्°,वध°, १हस्त°; १त्राण- -णम् आपध २, २७, २१<sup>1</sup>; हिध २, ५, २३९¹ [॰ण- आत्मन्॰, क्षिति॰, १वात°××]; २न्नात- २भव°; +न्ना-मन् <sup>ग</sup>− सु°; त्रायमाण-; √त्वक्ष् > खक्षस्- प्र°; त्वब्ट्ट- पा ६,४, १९[॰व्ट्र- सोम॰];त्वाब्ट्र- श्राप्तेय॰॰, सावित्र°°; स्वाप्टी->°प्टी सामन्-अरत°,औदल°; √त्वच् >ःवच्-

काष्ठ°, २केश्°°××; त्वक् (-क)—
ऋधस्°,अधस्तान्°,४स°;†त्वक्-चमे°
बौध ३, ८,१६; †त्वक्-त्र— निस् °;
†त्वग्-अग्त— शादप्रमृति°; †त्वङ्क्ष-रोमन्— २तनु°;†त्वच— निश्व°,
१पप् °; †त्वचस् — २स्यं°;  $\sqrt{ca}$ ६
परि°, सम् °; त्वर— १ऋ°, ४स°;
त्वरमाण—, त्वरम।णपन्था—, त्वरा—
१ऋ°;  $\sqrt{ca}$ प् >ित्वप् — सरकत°,
१वात°;  $\sqrt{ca}$ प् अनु°,परि°; त्सर—
कालायस°, १ङ्ख्पा॰, ङ्ख्णायस°××;
रसरु(-क)— १अ°

## थ-द

थ- लुवर्णे °°, १त°, म°, रस° १द,दा- लःर्ण°, ग°, व°; दकार-१३°; +२द्र¹- १पज°; +?३द्र¹-ऋस्य°, धद्- √दा (दाने) परि द्र.; ५इ- √दा (अव°) परि. द्र. √दंश् उप°, वि°, सम्°; दंश-पतज्ञ°, १वृष°; दंशमशक- प्राचुर्य°; +दंशन-, +दंशम्; दंशमन्- तृष्ट°; दंष्ट्, प्टान १ अयस् °, १ अष्टन् °, चतुर्°××; <sup>+</sup>दंष्ट्रा-वत् स्वन् °; दंब्य्नि रज्जु°, शृगाल°°, सर्व°; दशन- पुंश्चली°; †दश्य; दष्ट,ष्टा-कृमि°, २विष°,विषःत्°××, √दंस् > 'दंस"- १पुरु°; दंसस- सु°; दस्त- नःसत्य°; √दक्ष् > दक्ष-कतु°, दीन°××; १दाक्षायण-द्धान्याधेय°°, नियम°°; दाक्षि-

तर्षित°; †दक्षि¹- श्रनु°; १दिस्ण, णा- -णाः हिश्री १७, २, ४०" -णेभ्यः़º हिश्रौ २३,३,११[°ण,णा-१अ°, श्र५°, २अपर°××]; +दाक्षि-ण्य- श्रभय°, श्रहिसा°, १वाहु°; दक्षिणपाइव- तद्°; †दक्षिण-प्रत्या-सङ्ग- १३°, <sup>+</sup>दक्षिण-भाग- निर्ग-मन°; दक्षिणा जैश्रीका ४२º: दक्षिणाप्रत्य<sup>०व</sup>; दक्षिणांस- ४स°; दक्षिणाञ्चि- श्राहवनीय॰॰, १गाई-पत्य°; १दत्तिणायन- उदगयन°: दक्षिणोत्तर,रा<sup>र</sup>-; २दक्षिणा- १३४°, अप्ति°,अरन्याघेय°××;दाक्षिण-ग्रह° √द्घ् ऋति°, आ°, प्रति°; †द्घ्-१दक्षिरा°; 'द्ध्वन्'- परवा°, परचात्°; १द्ण्ड- पा,पाग ५, ३, १००1 [ण्ड- १३४°, अधस्तात् ९ श्रमिहित°××]; दाण्डिक, का-१ श्र॰, उत्सृष्ट॰॰; दण्ड(-क)- २उद्॰; दण्डक- १कुश°; +दण्ड-ध्न- साह-सिक°,दण्डधारण- मेखलाधारण°ः; <sup>+</sup>दण्ड परिवेष− संध्या°; <sup>+</sup>दण्ड-पारुज्य- वाक्पारुघ्य°; √दिव्ड> दण्डन— अदराङ्य°,सुदराङ्य°; दण्डि-क- चिकित्सक°°; १दण्डिन्- ऋपभ°, कवचिन् °°;दण्ड्य- १श्र°,सु°; **दत्-**थ्र°, भथ्रप्र°, अपन्न°××; †द्तिन्⁵-कृत्त°; **√दद्** श्रा°, परि°; <sup>+</sup>द्दु्<sup>t</sup>– ५चित्र°;√द्ध्नि°,प्रति°;२द्धन्-१मधु°, शृत°; १दधि- -धि शांगृ १,१७,१<sup>॥</sup> [॰चि– १%°, अज्ञन°°,

अज्ञ°××]; +दधि-क्षीर-सर्पिप्(-क)— ४स°; दिधपयस°—; दिधमक्ष— यथा°; +दध्य-(धि-ध्र) क्षत-दूर्वा-प्रवाल—, °ल-पुष्प— धानुकूल्य°; दध्योदन— नम् कौष्ट १,१०,१४<sup>b</sup> [°न- गुद्धोदन°°]

\*दधित्थ°- विभीदक°°; १द्धः हिश्रौ १६,४,१३<sup>d</sup>; द्नत- १अ°, १३प्र°, अजात°××; दन्त(-क)− १अ°, श्रमुत्पन्न°; दन्तजात- १अ°; दन्त-धावन- अञ्जन°, उप्णाम्बुस्नान°××; दन्तप्रक्षालन- श्रवलेखन॰,आवसथ॰, दन्तमूल->°लीय-१श्रौरस°°,युग्मा-न्तस्था°;दन्तरोग°-; +दन्तस्कवन-, <sup>+</sup>दन्त-स्वलन- मृत्र°; दन्ताय-गजेन्द्र°; †दन्ता( न्त-आ )घातिन्-१य्र°;दन्ताञ्जि- -ञ्जये आमिगृ १, ५,२:३; दुन्त्य- १%°, १औरस°×× √द्भ्, म्भ् अव°; <sup>†</sup>द्दध, दधा-१श्र°; <sup>+</sup>द्र[,ड, त्त] भ<sup>1</sup>- दू°; दम्भ- १अ°, पैशुन्य°°, सु°; दाम्भिक- १अ०, पुंरचली०, १लोक०; +दम्भन- सपल°, स्त्रीश्र्द्र°; +दा-[ड़ा]भ¹- अरनुवान°, दू°, नचत्°; <sup>+</sup>दाभ्य- १अ°;√द्म् > १दम<sup>६</sup>-अरिम्°, ऊर्ध्वम्³, १शम°, सत्य॰°; दमन- शत्रु°, सवे°; +दमन-पर्थस्त-पाश-घटन-घण्टाभरण-भूषण-योजन-तेलमण्डोषधभैपज्यक्रिया— दोग्ध्री°; २दान्त- १अ°, शान्त°, हुशुद्ध° √द्य उप°, निरव°, वि°; द्यमान-;

द्या- १शम°°; १द्रो-; +२द्र'-ऋदू°; +३दर¹- १पर°; ४दर-√ह (श्रादरे) परि. द्र.; ५दर-√ह (विदा°) परि. इ.; ६दर- √ ह (वधा.) परि. द्र ; २**द्रण**- √ह (आदरे) परि. द्र.; **दरणीय- √**ह (विदा°) परि. इ.; दिर द्र-अत्यन्त°, कुञ्ज<sup>००</sup>, सूत्रदोप<sup>०</sup>; दर्दुर- ३३न् <sup>००</sup> १दर्भ- अङ्कर°, १उटुम्बर°, उदुम्बर-पत्र°××; दर्भकृचे- एकविंशति°; <sup>+</sup>दर्भ-तिल-, दर्भपिञ्जूल- ४५°; दर्भमणि- मन्त्रोक्त°; दर्भमुष्टि-स्पच°; दर्भमूल-, +दर्भ-यव- ४स° २दर्भ- -भीय वैग् २, १२: १३<sup>।</sup> दर्च- अलावु°, ओदन°, पूर्गा°, वि° द्विं, वीं- १अयस् ९, औदुम्बर॰, चम-स°××; दर्विं,वींहोम- १%०, द्विंदे-वत्य°°, सर्व°; <sup>+</sup>दावींहोम<sup>४</sup>- ऐष्टिक°°; <sup>+</sup>दर्चीकर¹-२शह्र°ः; १-२दर्शक-प्रमृ. √हश् (परि.) द्र.; √दृत् >दल- तुलसी°, द्वि°, नीलोत्यल°, वि°, १वेणु°; <sup>+</sup>दली √क > दली-कृत- सप्ताङ्गल°; १द्रा, शा- ब-च्छिन्न°,श्रवाच् °,श्राच्छिन्न°,श्राज्ञन°, १उत्तर°××; <sup>+</sup>द्शा( -क )- १%°; दशापवित्र- ४स°; दशन्- -श<sup>m</sup> आश्रौ ११,५, २ [ °न्– १ଅष्टन्°, १एक°×× ]; +२दश- ऋण°, त्रि°, निर्°,४स°; दशक- गो°; २दशगण-पितामह°; दशपद- यजमान°; दश-पेय- श्रभिपेचनीय°; दशभाग-

धन°;दशम- अनु°,श्रर्ध°,श्राप्तेन्द्र°××; दशमी- श्रपराजित°, रश्राद्य°°, चतुर्थी°°, द्वितीया°; <sup>+</sup>दशमी-स्थ-चिकन्°; दशरात्र- १८, उप°, गो-वल°, छन्दोम°,त्रिवृत्°, पृष्ठ्य°; १द-शवपै- अनुभुक्त°; दशवितिः"--स्तः काशु ५, ९º; दशशत<sup>p</sup>--; दशसहस्र- गायत्री°; १दशाक्षर<sup>0</sup>--राणि<sup>ग</sup>[°र- ऋष्टाक्षर°]; २दशाक्षर-षडक्षर°; दशाह- आ°, चतुरह°°, छन्दोम°, ज्योतिष्टोम°, त्रिक्कुद्°, निर्°, निर्गत°; +दशाह-व्यपेत-१अ°; १दशिका- १अ'छका°; द्रशिन्-दशन्°; <sup>+</sup>दशेरक- गडेरक° <sup>+</sup>दशेरक<sup>8</sup>- अमिवेश<sup>o</sup>; √दंश् (परि.) इ.; √दस् २उद्°, उप°, वि°; <sup>†</sup>द्स्त- १श्र°; <sup>†</sup>द्स्य, +दस्यत्-; दस्यु- वहु°; +दस्यु-प्रवेदय- १८°; †दासिन्-, †३दा ( स > )सी-, <sup>+</sup>दासु(क > )का-√द्इ अति°, श्रप°, श्रपा°, अपि°, श्रभि°, श्रभ्या°, अव°, आ°,२उद्°, उ५°, नि°, निर्°, परि°, प्र°,प्रति°, वि°, सम्°; दग्ध- १%°, श्रिप्ति°, श्रतिपन्न°××; <sup>+</sup>द्ग्य-रथ- नष्टाइत्र°; दग्ध्वा १ %°; दहत्-, +दहन्ती-; दहन $-13^{\circ}$ ,श्रगार $^{\circ}$ ××;  $^{+}$ दहस् $(:,^{t},$ द्द्यमा(न>)ना-, 'दाघ-; दाह-अगार°,अशृत°°, नदी°××; दाहन–; +दाहिन्- श्रगार°, कक्षवन°, गेहे°; दाह्य- १४४°, श्रापद् °; +धक्षत्-

a) पृ १२३३ -सी इति नेष्टम्। b) पामे. पृ २८९६ v द्र. (c) नाप. (वृक्त- किपिस्थ-)। d) सपा. आपश्री २१,९,१५ ब्रध्नः इति पामे. (e) °रा° > यिन. द्र. (e) वैप १ द्र. (e) कर्तरि मावे वा कृत्। (e) ११२३७,१३०० येनि. संख्यासंकेतः द्र. (e) अर्थः व्यु. च ? (e) सस्थ. यिन. शोधः (e) स्वार्थे प्र. (e) = स्पिविशेप- (e) विप. (e) स्वार्थे द्विस. (e) विप. (e) विप. (e) सिदश° इति पाठः ? यिन. शोधः (e) माध्यम्, चौसं. सुन्दरराजीया व्याख्या । आपश्च ८, ३। च) (e) मलो. कस. (e) मलो. कस. (e) प्रतदन्त पृ १२४४ व्र नेष्टम् (e) मलो. कस. (e) पृ १२४४ २दशाक्षर- इत्यत्रायं योगो नेष्टः (e) व्यप. (e) कसुन् प्र. (e)

दहर<sup>a</sup>- १मण्ड्क°° √दा,ददानि शांध्रौ १५,२०,१⁵[ऋति-प्र°, अनु°, अनुप्र°, अपा°, श्रभि°, अभ्या°,आ°, उत्प्र°, उदा°, उ५°, उपा°, परा°,परि°,प्र°,प्रति°, प्रतिप्र°,प्रत्या°, दि°,व्यवा°,व्या°,व्युवा°,समा°,संप्र°]; <sup>+</sup>१त्त- ;४द्,दा- अक्षय्यफल°,ग्रमि°, अन्न°, द्रविरास्°, धन°××; <sup>+</sup>दस्°-द्रविणस्°,वर्चस्°; ३दत्त, ता- १अ°, अग्नि°, अर्थमन्°××; दत्त्वा १अ°; दन्न- सु°; ददत्- १अ°; +ददान-, द्दि-; दाव-, अन्तरिक्ष°, अगान°, श्रात्मन्°××; +२दात- त्वा°; दातवै, दातच्य, ब्या-; +दाति- ५हव्य°; दानृ- १ अ°, अभय°××; +दातोस्(:); १दात्र- २ब्रस्मद्°; १दान- १अ°, अक्षय्योदक°, अप्ति°××;२दानवर्मन्-१श्र°; <sup>+</sup>दान-च्युत<sup>6</sup>- वाभ्रव°; <sup>+</sup>दान-निष्ठा-, <sup>†</sup>दान-प्रज्ञ(<्जा)- १८४°; दानविधि- अर्बरथ°; दान-होम-पाक- सर्व°; +दाना( न-ग्रा )दान-२दक्षिणाः <sup>+</sup>दानीय- १%ः <sup>+</sup>दापन-, <sup>+</sup>दाप्य, दाप्य-, <sup>+</sup>१दाय; <sup>+</sup>१दाय- पा ३, १, १३९ िय-अन्न° पुनर्°]; <sup>+</sup>दायक- महदैश्वर्य°, मृत्यु°; <sup>+</sup>२दायम् ; <sup>+</sup>दायिन् – १८०, श्रभय°××; <sup>+</sup>दायिनी- श्रानन्द°, १काः.°,समूलफल°; +दावत्-१भूरि°; दावन्-श्रायुस्°,धन°××; १दारयत् --१अ°; १दीयमान,ना<sup>1</sup>-; देय, या-१८%, पात्र°, ब्रह्मन्°, ब्राह्म°, ज़ुल्क° √दा (लवने) > १दात<sup>ह</sup>-; २दात्र-पाकार्थ°ः; **√दा, दो** (श्रवखराडने) <sup>|</sup>

अध्यव°, श्रव°, उपाव°, निरव°, पर्यव°, प्रत्यव°, व्यव°, सम5°: <sup>+</sup>२त्त,त्ता-, <sup>+</sup>त्ति-, <sup>+</sup>त्त्वाः <sup>+</sup>५द-१श्रह्ग°; ⁴५दान¹- १पर°; ⁺दानी-, २+दाय, +२दास्यत्-; +१दित-+२दीयमान-, परुपि°; <sup>+</sup>द्यत्−; √दा(बन्धने) नि°, सम्°; ३दान-, +३दाय, +२दित-, +दित्य, +३दीयमान-;दाक्षिण्य- १दक्षिण-(परि.) द्र.; **दाध**- √दघ् (परि.) इ.; दाडिम- चन्य°; २दात-√दा (दाने) परि. द्र.; **३दात**-√दै (शोधने) परि. द्र.; दाति-. दातोस्(:) √दा (दाने) परि. द्र. <sup>+</sup>दात्यृह्<sup>1</sup>- कलविङ्क°ः; ३दान<sup>1</sup>-; पदान-, दानी- √दा (ऋ३°) परि. इ.; दानीय- √दा (दाने) परि.द्र.; १दानु- १जीव°,सह°,सु°; दानव- दैत्य°; दापन-, दाप्य √दा (दाने) परि. इ.; दा।ुडा। भ-, दाभ्य- √दभ् (परि.) इ. दामन्- १अश्व°, १कु°, गृष्टि°××; दामदश- -शानि लाशौ ८, ६, २१ $^{k}$ ; १दाय  $\sqrt{\epsilon_{1}(\epsilon_{1})}$ ारि. द्र. **२दाय √**दा (श्रव°) परि. रेदाय √दा (वन्धने) परि. इ. १दाय- √दा(दाने) परि. इ. २दाय- √दा (श्रव°) परि. इ. ३दाय¹- १अ°, अविभक्त°, प्रीति°, विभक्त°,सर्व°; दायक-√दा(दाने) परि. इ.; ११दायम् 1; रदायम् √दा (दाने) परि. द्र.; दायाद्-१८%, १वन्धु°, शरीर°, स्वामिन्°ः, ।

दायाच- दुहितृ°, पुत्र° दायिन्-, √दा(दाने)परि. इ. दार− १अ°, अगुप्त°, अग्नि°°××: <sup>+</sup>दार- सृत्<sup>с</sup>–१८०; दारण- √ह (विदारगे) परि. द्र; २दारु-पाताग ६,३,१२०m [°स- ऋषा-दशन्°, इध्म°, एकविंशति°××]. दार्वाबाट- विषुविष्कर्० दार्थ √ह (विदारणे) परि. इ. दार्वाहोम- दर्वि- (परि.) द्र. <sup>+</sup>१दाल- १देव°; दाल्य √ह (विदारगो) परि. इ.; दावत्-√दा ( दाने ) परि. द्र.; √दाञ् <sup>+</sup>दाशुरि°- १८४°; १दारा"-⁺३दाश°– पुरस्°; <sup>⁺</sup>दाशक⁰-मङ्कीर°; **√दास्** (हिंसा॰), दासत्-श्रभि°; १दास- अदासी°, जरत्°, दासी°, दिवः°, १देव°, पशु°°, सु°; दासी- १%°, १कुमार°, तद्°; †दास-पुरुष- गो॰॰; <sup>+</sup>दास-पूरुप- बहु॰; <sup>+</sup>दास-भार्या- ४स°; दासिसधुन-धेनु°ः; दास्य- वध°; दासक⁰-मङ्गीर°; दासिन्-,दासु(क>)का-√दस् (परि.) इ.; २दास्यत-√दो (श्रव°) परि. इ.; दाहिन्-√दह् (परि.) द्र.; दिकम्<sup>р</sup> **१दित**- √दा (ऋव°) परि. द्र. २दित- √दा (बन्धने) परि. इ. दिति- १¾°, सु°; दित्य √दा (बन्धने ) परि. द्र.; +दिद्यु -श्रश्मन्°; रदिधिपु,पू- १श्रग्र°, अप्रे°, अप्रेदिधिपू°; दिधिपूपति-

a)=जन्तु-विशेष-। मूषक- इति MW.। b) पाभे. वैप २,३ खं. ददामि ऐ ७,१५ टि. इ.। c) वैप १ इ.। d) भाग. वा विजन्तं वा। e) व्यप.। बहु. < दानच्युति—। f) पृ १२५०,५५ यित. संख्यासंकेतः इ.। g) पृ १२५१ यित. संख्यासंकेतः इ.। h) भावे. करणे वा छत्। i) = पित्त-विशेष-। j) पृ १२५१ यित. इ.। k) पृ १२५२ छान्नी ६,२१> यित. इ.। l) पृ १२५२ यित. संख्यासंकेतः इ.। m) यित. स्थल-शोधः। n) पृ १२५४ यित. संख्यासंकेतः इ.। n) पृ १२५४ यित. संख्यासंकेतः इ.। n) पृ १२५४ यित. संख्यासंकेतः इ.। n)

ग्रभिनिम्रुक्त°°, ६३ड · · र°° दिन- २श्रवसान°, आदित्य°, एका-दश° чх; †दिन(न-ऋ) र्क्ष- पुण्य° √दिव् अधि°, आ°, परि°, प्रति°, वि°; दिव्- दिवः शांश्री ५, १०, २१<sup>‡</sup> [°व्- इदम् °°, प्र°]; दिवाकर-इन्दु°, मृदुमन्द°, रजनिकर°; दिवा-क्तीतिं->'त्यें-अन्तर्',पृतिगन्ध', महत् °, शव°; +दिवा(वा-आ)शिन्-१३४°:दिवास्वप्न- टब्णाम्बुस्नान°°, १मधु॰॰; <sup>+</sup>दिवा-स्वापिन्- १३०°; १दिव्य - अभिभृद्ग<sup>००</sup>, अभिपेक<sup>०</sup>, नाग°, भौम°, सर्वे°; <sup>†</sup>दिन्य-च्छाया- शाङ्वल°°; द्यु- क्षिति°°, हद्°; द्यो~ ঀয়ৄছি°; द्यावा >द्यावापृथिवी- निर्ऋति°, भक्ति°; द्यावापृथिवीय- वैश्वदेव°, सावित्र°; १दिव- अहर्°, द्वि°, नक्तम्°, बृहत्°, रात्रिम्°, सु°; २ि३व-महत्°; दिवस- अयुग्म°, १एक°××; दीव्यत्- १३४°: १देव- -वः हिगृ १,२७,८‡<sup>b</sup>; -०वाः हिश्रौ १५,७,९९<sup>‡°</sup> [°व∽ १ऋ°, श्रमि°, श्रग्न्यादि°××]; देवी- -वी: श्राप्तिगृ २,४,१.२०<sup>b</sup> िवी - १अ°, अप्ता°, १ऋत°, जुन°]; दैव-१अ°, श्रधि°, श्रपत्तुं°, द्वि°, चहु°, ४स°; देवी-> 'देवी-बृहती-; दे (वक>) विका- देवसू°; देवखात- प्रसन्गण°; देवगृह- २वेदि°ः देवजन-रक्षम् °, १सर्व°, सर्व°; देवता- -ता द्राय २,२,१६<sup>d</sup> [°ता- १२४°,अक्ति°, अप्ति°, श्रप्तिवायुसूर्य°××]; देवत- अत्तर°, अमि°,अ°भि××;दैवत्य,त्या-अग्नि°, अभि°, श्रश्चिसरस्वतीन्द्र°××; देवता(-क)- श्रमावास्या°, आत्मन्°, श्रासन्दी°××; देवतानामन्- १श्र°; देवतायतन- कृप°ः,श्मशान°°; देव-ताबिद्- १३०°; १देवदत्त->दैव-दत्ति- (>+दैवदत्या- पा.) पाग ४, १, ८०°; देवपती- मन्त्रोक्त°; 'देव-पद्- अति°; देविपतृ- सर्व°; <sup>+</sup>देवपितृ-यजन- १त्र॰; देवपुर-> °रीय- स्वस्त्ययन°°; देवपूजा-वसनकनकदान°; देवमनुष्य- ४स°; देवयजन- १३°, तद्°, दिवि°, पृथिव्याम् °; देवराज- ४स°; +देव श्रवस'- विश्वामित्र°; देवसू-> देवसुवां-हविस्<sup>ड</sup>- -विर्भिः वौश्रौ १८,५:-६:६; -वींषि श्रापश्री १७,२२,९;१८,१२,४; बौश्रौ १०. ५५: १०; ११, २: २३; १२,७: १२; १५, १७: १०; ३७: १६; वैश्रो १७,८:२;१९,६: १४५; हिथ्रौ १२, ६, २९; देवसूनां-हविस् <sup>ह</sup>--वींषि आश्री ४, ११, ५<sup>h</sup>; श्रापश्री १३, २४, ८<sup>b</sup>; देवस्यां-हविस्<sup>g</sup>---विभि: माश्री ५,२,७,२०; -वींषि बाश्रो २,२,४,२४; ३,३,१,६०५४, า, ५६¹; +देवा(व-अ)न्न- वृथा°; देवापि- शंतनु°; देवायतन-प्रश-स्त°ः; 'देवा(व-अ)र्चन-स्वाध्याय°; देवावृध्- -वृधम् शांश्रौ १०,१६, ६1; देवन-, +देवना-; +देविन्-उपि°, कूटाक्ष°, १सुर°; †सू<sup>६</sup>– १एक॰; द्यूत- १अ॰, १अस्॰, इल॰,

पार्श्विक°, प्रातिभाव्य°°; द्यून– त्रा° <sup>†</sup>दिविधुचक¹–२काश°; <sup>+</sup>३दिव्यण– -व्येन सस् ३७,८०

√दिश् अति°,अधि°,अनु°, अनुनिर्°, त्रन्द्°, अन्वव°, अन्वा°, अप°, श्रभिनिर्°, श्रभ्युद्°, श्रभ्युप°, आ°, २उद्°, उप°, उपाति°, निर्°, निरा°, प्र°, प्रति°, विनिर्°, व्यप°, व्या°, व्युद्°, सम्°, समनु°, समा॰, समुद्°, संप्र°; दिश- अन्तर्°, ऋन्यदेवता°, अवान्तर् °××; दिशा-२अपर°, अवान्तर°, चतुर्°, वि°; दिक् ( -क )- १अ°; दिक्शच्द-, श्रव्यय°, सु°; <sup>†</sup>दिक्-स्त्री- १अ°; दिग्दाह- निर्घात°°,भूकम्प°°; †दिग्-देव- इन्द्रादि°; \*दिग्-द्विरद-तिमिर°°; दिश- यथा°, सर्वतस्°; †दिशः-प्रतीज्या- -ज्या माश्री ५,२, १२,३१; <sup>+</sup>दिशां प्रतीज्या- -ज्या बौधौ २४,३७:७; -ज्याम् हिधौ ४, ५, २९; -ज्यायै बौध्रौ २०, ३०: १०;दिशत्-, +दिश्य, +दिश्यमान-, दिए,एा-; १दिए- १कु°, चतुर्°; देश- १अ°, श्रंस°, अग्निष्ठ°, अम्न्या-यतन°××; देशकाल- १अ°, श्रनुक्त°; <sup>+</sup>देश-काल-कर्न- १एक°; देशजाति-कुल-अन्य°; <sup>+</sup>देश-जाति-कुल-रूपा (प-या) युश्-श्रुत-वृत्त-वित्त-सुख-मेधस्- विशिष्ट°; <sup>+</sup>देश-पति-> °ति-श्रोत्त्रिये(य-ए)कतीर्थं-प्र.यण-वौर्णमासी°°; +देश-प्रयत्न- १तुल्य°; देशान्तर- मृगुपतन°°; देशान्तरित-१वाल°; <sup>+</sup>देशक-, <sup>+</sup>देशन-, <sup>+</sup>दे-

a) पामे. वैर १,१५७२ । ह.। b) पाठः ? देवी इति शोधः । शिष्टं ? मानः सपत्नः टि. ह.। c) पामे. वैप १,१६०१ m ह.। d) पाठः ? "ताम् इति Old. शोधः । e) तु. पागमः । f) व्यपः । g) परस्रं पामे. । h) पृ.१२७४ देवसुवाम् °, देवस्वाम् ° इति नेप्टम् । i) पृ.१२७४ मुद्रापितचरः देवस्वः ° इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. प्रथमं स्थलम् ) । i) देवा वृधन् इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. तैश्रा ३,४,२) । i) वैप १ ह. । i) = [प्रकर्णतः] तृण-भेद- । i0) = साम-भेद- ।

श्रनुनासिक°××; \* †दीर्घ-काम-

शम्, <sup>+</sup>देशि(न् >)नी−; १देश्य³-पाग ६, २, १३१; <sup>+</sup>देष्टव्य-, देप्ट्र √दिह् ग्रभि°, अव°,प्र°, सम्°;दिग्ध, ग्धा- पुराराष्ट्रत°, मृद्°, विपशो-गित°; +दिह<sup>b</sup>− सु°; +दिख; १देह− पाग ६, १, १५६° [ °ह- श्रापन्न°, उपहत°××]; देहिन्- सर्व°; +३ देह<sup>व</sup>—, +देहन— √दी (गतौ) परि°; √दी (दीतौ) अभि°, अ।°, आऽनु°, सम्°; **√ दी** ( त्त्ये ) उपा°; दीन,ना- १अ°; दैन्य- ग्राकोश°; √दीक्ष् उप°, सम् °; दिदीक्षाण- १%, दीक्षण-> °णीय, या- ऋग्नि°, अध्वर°, ४स°; दीक्षमाण-; दीक्षा- श्रिशि°, अध्वर°××; दैक्ष- उपरिष्ठात्°;<sup>+</sup>दीक्षा (क्षा-भ्र) वभ्रथ- नाना°; दीक्षो-पसत्(-क) - ४स°,२दीक्षित- १%°, याचार्य °°, ऋतिज्°; †दीक्षिन्-एकाष्टका°; दीक्षिप्यमाण- पर्यवेत-वत°; <sup>+</sup>दीक्ष्य दीतिb- सु°; √दीधि (दीप्ती) श्रिभ°; √दीप् अव°, अ।°, २उद्°, उप°, परि°, प्र°, सम्°,संप्र°; दीप- १८४°, २ब्रक्षत<sup>००</sup>, अञ्जन<sup>००</sup>××; २दीपक-गृह°, ४६°; दीपिका- प्रयोग°, १वल्मीक°; दीपर-, <sup>†</sup>दीपित-; <sup>≁</sup>दीपि( न् > )नी– बुद्धि°; दीप्त− ऊर्भ°; दीसामि- अन्ःः°; दीसि-३अलि°, १तीक्ष्ण°, २पावक°, शरीर°; +दीप्य, दीप्यमान-२दीयमान- √दा (अव°) परि.

इ.; ३द्वीयमान- √दा(वन्धने)

परि. द्र.; दीर्घ- १अ°, अति°,

द्रल्पाशिन् °; †दीर्घ-केशनखद्विज-महोदरभुजोरस्क°; दीर्घता- घोरस्त-नित°; दीर्घत्व- श्रभ्यास°,उपसर्जन°, उपाचार°××; दीर्घ-श्रवस्−>दैर्घ-श्रवस- समन्त°; <sup>+</sup>दीर्घ-सूत्र- १अ°; दीर्घीभाव- श्रन्तःपद°; √दु, दू (उपतापे) श्रभि°, वि°, सम्°; दाव -श्रन्तर्°, प्र°, विश्व°; <sup>+</sup>दान्य<sup>b</sup>— विश्व°; दून,ना-, †दूयमान-१दुःख- १अ°, श्रक्षि°, श्रति°, अनु भूत°××; दुःखित- सु°; √दुघ्, दुह् श्रिभ°, उ२°, निर्°, प्र°, प्रति°, सम् °; दुग्ध,ग्धा- १अ°, १श्रर्क°, अवृता°××; <sup>+</sup>दुघ्– २श्राशिर्°, १काम°, १धर्म°, व्रत°; ⁺दुध, धा-१काम°, १६मं°, २भाग°, व्रत°, सबर्°, सु°; †दुह्- १काम°, गो°, १घर्म°,घर्मवत°××; दुह,हा<sup>g</sup>- वत°; दुहान!- १%°; <sup>+</sup>दुद्य; दोह- १अ°, ३न्नाज्य°, गो°××; दोहन- कांस्य°, १कुम्भी°, गो°, प्रातर्°, व्रत°, सु°; +दोहस् $^{b}$ – सूद $^{\circ}$ ; +दोहि(न्>)नी– पूर्भ°; +दोद्य, दोद्य, ह्या-, +धुप्-; द्रन्द्भि- क्षुब्ध°, गजेन्द्रवलाहकौ-घस्त्रन°××; दुर्− १कु°°; दुराार्द्धे− >दौराद्धीं--द्वयें<sup>⊅</sup>;१दुर्ग-१जल°, धन्दनृ ''रि°, स्वकित्विप°°; <sup>+</sup>दुर्गा (र्-त्र)नुमन्त्रण- ईक्षकावेक्षण°°: <sup>+</sup>दुर्जय- सु°; दुर्दर्श- हक्षस्फु∙ टित°°; दुर्वल- १%°,ज्ञान°,१पर°; दौर्बल्य- १अवर°, इन्द्रिय°, पात्र°, पूर्व°; दुर्भग- वहाशिन्°; दुर्भिक्ष-व्याधि°, २शस्त्र°; दुर्भूत- दुःस्वप्न°;

<sup>+</sup>दुर्-मङ्ग ( ल > )ली- १३% दुर्छभ- पुनरावृत्तिः; दुर्वाल-कुराडाशिन् °°; <sup>†</sup>दुर्-विभाव्य-रे.पाहिफण्रत्नांशु॰; दुस्चर्भन्-ट.स्कर°°, द्विर्नग्न°; दुश्चेल'-; <sup>+</sup>दुः-शंस– १अघशंस°; दुःशीला– गणिका°°; दुःश्टत- अ्रमृत°; √दु(,दू)प् प्र°, वि°, संप्र°; दुष्ट, Eा- १८४°, श्रतिपत्त°, कर्मन्°хх; <sup>+</sup>दुष्ट-कर्मन्<sup>1</sup>-- १८०; +दुष्ट-प्राह-पङ्ग°°; <sup>+</sup>दुप्ट-निग्रह- प्रजापालन°; <sup>+</sup>दुष्ट-भोजन-क्रय<sup>००</sup>; <sup>+</sup>दुप्य-१<sub>%</sub>०; <sup>+</sup>दृ्व<sup>d</sup>− १कृत°; <sup>+</sup>दृ्पक− ५अ°, कन्या°,तद्°,पिङ्क्त°;दूपण- श्रर्थ°, कन्या°,१कुल°,कृत्या°××; दूपियतृ-२ब्रह्मण्°; दृषि- ३तन्°; दृषित-श्रमि°, भाव°; 'दूविन्- कन्या°: दृ(ध्य>)ध्या- १अ°; दोप- १६०°, १ ग्रङ्ग°,अदप्ट°××; दोषिन्— व.न्या° दुष्कृत - सुकृत°;दुष्ट्रर-,<sup>+</sup>दुष्-पार-सु°; दुष्यम->दुष्यप्य- जाप्रत्°; दुस् पाग १, ४,५८°; दुःस्वप्न--०**प्न**?<sup>k</sup>; दुःस्वमदर्शन- अभ्यञ्जन<sup>००</sup>; दुःस्वप्रनाशन- मन्त्रोक्त°; दुहितृ-श्रनि°, आचार्य°××; दौहिन्र- पुत्र°, पौत्र°; दू >दूड (,ऌ )भ− द्ह्य°, दूर्णाश°°; दृख्य- दूर्णाश°; दूणाश-दृह्य°; दूत- श्रमि°, ऋनृत°, १ऋाल°, पथिन्°,पलारः°, २यम°,सत्य°; †दूत-गो-ब्राह्मण-चादित्- व्यक्षसारध्या-युध°°; दूर- १अ°,अति°,अन्त°××; दूरग-; +दूर-गामिन्- १%°;दूर्चा-अहए।°, १श्रर्क°°, क्षीद्र°°××; †दूर्वा• प्रशेह--वीणा°°; <sup>+</sup>दूर्वाप्रान्त-

a) पृ १२७९ यनि. संख्यासंकेतः द्र. । b) वैप १ द्र. ! c) यनि. स्थल-शोधः । d) भाप. । e) भाप., नाप. । f) पा ३, २,६१ परामृष्टः द्र. । g) कत्रीचर्धे प्र. । h) पाभे. कृते n टि. देयम् । i) पृ १२९४ °च॰ > यनि. द्र. । तत्रत्ये i वस. उप. = २चेल- इति पठनीयम् । j) वस. । k) पाठः १ °प्नात् इति शोधः (तु. सपा. शौ ७,१०५,१ काशौ २५,११,२१ दुप्लुप्न्यात् इति पाभे.) । अत्रत्यं f नेप्टम् ।

३चिति°°; दृवारीपण-काराडादि°; दूर्वास्तम्य-चान्दन°ः;√ह(श्रादरे) अनूद् °, श्रा°; +धदर-, +२द्रण-, <sup>+</sup>दरियतृ-, <sup>+</sup>हत-, <sup>+</sup>हत्य, हत्य-√ट, टॄ (विदारगें) अनु°, अव°, द्रा°, २ उद्°, परि°, प्र°, वि°; १दर"-१कृत°;दरशया<sup>0</sup>-; +५दर°- पुरम्°, भगम् °; १दरण³— उलूखल°; <sup>+</sup>दर-णीय- १%°; +श्दारव- उदर°; <sup>+</sup>दारण-; दारुण- श्रति°, श्रशुभ°, परम°,भद्र°, १मृश°, १मृदु°; <sup>+</sup>दार्थ, <sup>+</sup>दाल्य; दीर्ण- स्वयम् °; <sup>+</sup>√ह, दृ (बधा.), इद्र- प्र°; √टंह् श्रभि°, परि°, वि°; दंहण- गर्भ°; दंढ,ढा-१%°,सु°; दार्ख्यं- संहितापद°; दह-तर- ४स°; <sup>+</sup>दृढरूप- अरलील°; <sup>+</sup>हगल- पुरोडाश°; १हति-१ृहप्णाजिन°,१दधि°,शुब्द॰,सक्षीर° √हप् > दर्प- दम्भ°; दर्पण-४स°, १सामन् °; दस- गर्भे°, गेहे°; √हम् अतु°; √ह्या श्रति°, अनु°, अभि°, श्रमिनि°, श्रमिवि°, श्रभ्युद्°, आ°, २उद्°,उप°, नि°, पर।°, परि°, प्र°, प्रति°, वि°,सम् °, संप्र°; १दर्श( वप्रा. )º- चएडाल-पतितादि°, छदिस् °, दुर् °, १देव°, मन्त्र°; +शदर्श-क- नित्यहोम°; २दर्शपूर्णमास- श्रप्तिहोत्र°, श्रान्या-धेय°°, ऋन्वारव्ध°, कि.म् °,नियम°°, होम°°; + २दर्शक-; दर्शत- विस्व°; १दर्शन- १८४°, श्रशीपोमीय°, अद्-भुत°××; <sup>+</sup>दर्शनसंस्पर्श- १विप°; <sup>+</sup>दर्शन-स्पर्शन- स्त्री°; दर्शनार्थ--र्थः आपघ १,८, १७1; दर्शनीय-

१%°;†द्रीयितृ−,द्रीयित्वा,द्रीति, ता-; +द्रिन्- अनृत°, अनेक°××; दिद्धु- सम्यग्मिः; दक्ष- श्रन्याः, एता°, की°, ३स°; दश्- श्रन्या°, ब्रह्र्°, ई°××; दश- श्रन्या°, ई°, की°××; दशीक- सु°; दशे,+दश्न-, <sup>+</sup>हरुय; हरुय- १अ°,प्रत्यक्त°; हरुय-मान, ना- १अ°; हष्ट, ष्टा- १%°, कला°, इन्द्र°××; दृष्टत्य- १केवल°; <sup>+</sup>दष्ट-दोप- प्राच्°, रिपु°ः; दष्टान्त-भूतृष°; १दृष्टि- ऋधस्°, उचावच°, १ऋच्°, एकर्च°××; दृष्ट्वा १%०; द्रष्ट्र- कर्मन्°, मन्त्र°; दृपद्-पवित्र<sup>००</sup>; दपदुपल- १शम्या<sup>०</sup>; दप-द्वती- सरस्वती°; 'देवतरस-विश्वामित्र 🔭 ; देवत्य –, देवना – √दिव् (परि.) इ.; देवन्त-> दैवन्ति- >+दैवन्त्यायन- यस्त्रः देवर- १%°; देवलक- च्वेड ··· र॰॰,तस्कर॰॰; देवश्रवस-,देविन्-√दिव् (परि.) इ.; देशक-, देशन- प्रमृ √दिश् (परि.) इ.; <sup>+</sup>देष्ण- चार°; ३देह-, देहन-√दिह् (परि.) द्र.; देहहशङ्कु<sup>ह</sup>-शामील°°; √दै (शोधने) अव°, उप°; +३दात, ता-; देवद्स्या-√दिव् ( परि. ) इ.; <sup>+</sup>दोमद<sup>d</sup>-१अ°; दोपा- श्रति°, श्रभि°, प्र° दोहस्-, दोहिनी- प्रमृ. √दुह् (परि.) इ.; दौष्यन्त"- १सवर्ण°; द्य-, धत्- √दो (अव°) परि. द्र. √युत् श्रमि°, श्रा°, २उट्, प्र°, वि°; द्युत्-; द्युतान- -नस्य काश्रीसं ३३ :१३<sup>1</sup> [॰न- तिरश्ची॰]; द्युति-

श्रमत°,२श्रमित°,श्रचित°××;+सुत्य;
+स्रोत- २ख°; +स्रोतक- कर्मे।पर्सयोग°;+स्रोतत्—,स्रोतन—, +स्रोतनी—,
+स्रोतमान—,+स्रोतय(त् >)न्ती—,
+स्रोतित—;+स्रोत्मत्व—सु॰; +स्रोत्य;
सुम्न— २वृद्ध°, सु॰; सू— √िद्व्
(पिर.) द्र.; द्रप्स— १८६°, १६धि॰,
शलालु॰, १वन्॰॰, सोम॰; द्रियण—
अनुप्रहिक॰॰, सु॰; द्रियणस्—सु॰
१द्र्य्य-१अ॰, श्राग्नहोत्र॰,अनुक्त॰××;
+द्रस्य-प्रकर्ष— १श्र॰; †द्रव्य-प्रयोग—
संप्रह—देश॰॰; द्रव्य-श्रव्द— १४०;
†द्रव्य-सर्व— पृतादि॰

√द्रा २४°, १४व°, नि°, परि°; <sup>+</sup>द्राण-, <sup>+</sup>द्रालु-; <sup>+</sup>१द्राणिपता-काशिवतात्यास्थान- तिमिर°° <sup>†</sup>द्री<sup>d</sup> - श्रंस°; √ुद्रु श्रति°, अधि°, श्रनु°, श्रनूद्°, श्रपोद्°, अभि°, अभ्या°, अभ्युद्°, श्रव°,आ°,२उद्°, उदा°, उप°, निर्°, परि°, प्र°, वि°, सम्°, समनु°, समभि°, समुद्°; द्रव- अशृत°, रौप्य°, ४स°; द्रवण-; द्रवत् - - वत् 1; +द्राव-, +द्राविन्-; <sup>+</sup>द्राविणी- क्षिप्र°, शु°; <sup>+</sup>२द्रु-१मित°, शत°; द्वुत, ता<sup>k</sup>- १ऋ°; <sup>+</sup>हुत्य; १हु¹- पीत°, पीतु°, पूतु°; द्वम- अन्य°, गुल्म°, घटासिक्त°×× √द्रुह्<sup>™</sup> अभि°; द्रुग्ध— १अ°; द्रुह्– १श्र°, गुरु°, मित्र°; <sup>+</sup>द्रुह्य; द्रोग्ध-च्या-, †द्रोध->°ध-वाच्- १श्र°; द्रोह- १२४°, १काम°°, १भय°°; <sup>+</sup>द्गोह-साहस- राजन्°; द्रोहिन्-१ग्र°; \*ध्रोक्ष्यत्-; १द्गोण- श्रघः र्यु°; द्रोणी- तैल°, १देव°, १वृक्ष°;

a) पू १२२७,१२०० यनि. संख्यासंकेतः इ. । b) नाप. । उस. । पू १२०० h नेष्टम् । c) कर्तिर सन् प्र. । d) नेप १ इ. । e) भावायधं कृत् । f) पाभे. पू ९९४ d इ. । g) =पापाएग्रक्कु- । h) =ज्ञातिसंकर- । i) तु. सस्थ. टि. बूयात् । j) श्रव्रत्यं d नेष्टम् । k) पाशि. माशि. ऋपा. ऋत. स्त्री. d टि. चारितार्थ्यं इ. । l) पू १३१२ यनि. संख्यासंकेतः इ. । m) पा ३,२,६१ परामुष्टः इ. ।

द्रोणकलश-प्रावन्°,यूप°°;२द्रोण-तिच°, द्वि°,चतुर्°, २वाह°; †द्रोण-शत- ष्टत°; अद्रोण- भीष्म° †द्वयस्- १अ°; द्वयस- १हस्तिन् ° १-२द्वादशक- द्वादशन्- (परि.) द्रः द्वार्- एह°, १दक्षिण्°××; द्वार-१प्र°, श्रम्यागार°, श्रमु°××; द्वार्थ- सदस् °

द्धि- १एक°, चतुर्°, त्रि°; द्व, द्वा-पन्नदर्यादि°; हुन्हु- १२४°,अन्ययी-भाव<sup>००</sup>, देवता<sup>०</sup>××; <sup>+</sup>द्यन्द्व-तत्पुरुप-विशेषण- १२४°; द्वय- १अंश°, श्रक्षर°,नक्षत्र°××; द्वयाविन्- १अ°; द्वाविंश- त्रयस्त्रिश°; द्वादशन्-अष्टाक्षर<sup>००</sup>, दशन् ०, प्रथम<sup>००</sup>, १पष्०, १षष्ठ°; द्वादश- १अस्व°, उपशय°, एकादश॰,गर्भ॰,तद्॰,४स॰; द्वादशी--आया°°, उभयपक्ष°, १कृष्ण॰, कृष्ण-पक्ष°, विष्णु°; द्वादशक<sup>b</sup>- पक्ष°; द्वादशनामन्- केशवादि°; \*द्वादश-भेद°- -दाः चव्यू २: २; द्वादश-रात्र- कृच्छू°; द्वादशसंवत्सर-प्रजापतेः°,मारु°°; द्वादशाह- १८०, श्रमिजित्°, एकाह°, गोः°, किंद्रुक°, भरत°,विश्वजित्°, संक्रम°,सर्वजित्°; द्वादशिन्- एकादशिन्°; द्वापर-पाग ६, ३, १०८<sup>त</sup>; द्वाविंशति->१द्वाविंश-> °शी- द्वादशी००; द्विगत्- > द्वैगत- श्रायन्तीय°: द्विगु- अध्यर्धपूर्व°, अव्ययीभाव°, एकवचन°;हिगुस्वर- एकाननुदात्त°; हिगुण- १अप्टन् °, तद् °, तिर्यच् °, परचात्वाद °, १सम°; द्विप्रहण-सार्वधातुकः; द्विज(वप्रा.) - १२४०, १केश°, १देव°, पात्र°°××; \*द्विज-

मृग- दीप्त°; द्विजोत्तम- गो°; द्वि-जाति-१मत्स्य°°;द्वितय-१फल्गुनी°, सहस्र°; द्विता- पाग ५, ४, ३८व; द्वैत– १अ°, श्राम्रा4°; द्वितीय, या- १त्र°, श्रहुष्ठ°, अति°××; द्वितीयत्व- संध्यक्षर°; †द्वि-न्नि-चतुप्-पञ्च-तंवरसर- मास°;द्विरव-१स्व°; द्दिदत्- (> +द्वेदत- पा.) षाग ५,४,३८<sup>d</sup>; द्विदेव(ता>)त-एकदेवत°;द्विधा > द्वैध- गुणिन्°, १विधि°, साक्षिन् °; द्वैधी √भू> °भाव-१संधि°°; †द्दि-प¹- तुरग°, मत्त°; द्विपद्->द्विपदा- १अ°, एकपदा°, नित्य°, ४स°; †२द्वेषद-> द्वेपदो (द-उ) मध्य~ १%; १द्विपद− टदच्°; २द्विपद−> १द्वेपद्<sup>ष</sup>-; <sup>+</sup>३द्वि-पद्<sup>0</sup>- २एकपद्°, एकशफ°; <sup>+</sup>द्धि-प्रवर- हालेय°°; †द्धि-प्रभृत्यु(ति-उ)पसर्ग- १८%; द्विप्रादेश- अतष्ट°; १द्विवस्तb-> <sup>+</sup>२द्विविस्त- पा ५, १,३१; द्विभाग- पूर्णप्रस्थ°; द्विमात्रा-मात्रा°; +हि-योनि°- १अ°; +हि-रद<sup>1</sup>— दिश्°, महिष°°, श्रीवृक्ष°°; द्विरात्र- व्यु हे°; द्विचचन- एक-वचन॰;द्विवर्ष- १अ॰,ऊन॰;द्विविध-> है विध्य- श्राकृति°;द्विद्यायाम-परस्°; द्विस > द्वि:पक्त- प्रवन्त°; द्विरुक्त- १अ°; द्विवैचन- १अ°, श्रनुनासिक°, २गुण°××; द्विस्तन– त्रिस्तन°; द्वयतिजागत- पुरस्°; द्वयन्तर,रा- अनन्तर°, एकान्तर°, एकान्तरा°; द्वयरत्नि->+द्वयरत्नि-मात्र- -त्रः चब्यू ४:१३; द्वयवदान-सकृत्°; द्वयह- व्युष्टि°; द्वयादि-

१अ°; †ह्या(हि-ग्रा)र्प- एकार्प॰; २ह्रयुवसर्ग- १ग्र॰

√िद्धेप् प्र°, वि°; हिप्- एघमान॰, नहान् °; हिप(त् > )ती- -तीः हिश्री १७, २, ३२¹; †हिपद्ग्रह्मि- विद्येपण॰॰; †हिपा-, †हिपाण-; †हिपोग्य- १४०°; †हिपण-, हिपर-, हिपर-, हेप्प-। हेपर-, हेप्प-। कुरा॰, हिपर-, कुपर-, २विष्ठ॰; हेप्ट- २न्नाह्मण॰, २विष्ठ॰; हेप्ट- २न्नाह्मण॰, २विष्ठ॰; हेप्ट- २न्नाह्मण॰, २विष्ठ०°; कुपर-, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°, १४८०°

३कृष्णु॰ <sup>+</sup>**द्वीपिन**- पाग २,४,३१<sup>а</sup>

## ध

२मण्डल°, ३शाक°, २शालमिलि°

इत्रेत°, सप्तन्°, सिन्धु°; द्वैपायन-

१घ- १ऌवर्ग्य°; ३घ- √धा (परि.) व् द्र.; ४घ- √धे (परि.) द्व.

√धन् नि॰, प्र॰; धन- १ष्ठ॰,श्रजड॰॰, श्रदत्तपूर्व॰××; धनजित्- सर्वजित्॰; २धनक्षय- >धानक्षय्य- गौतम॰, शाग्डिल्यायन॰; धनधान्य- सर्व॰; धनवत्- > १धनिष्ठा- २श्रवण॰; +धन-विद्या- आचार्य॰॰; १धन्य, न्या-१श्र॰,१जीव॰;धनु,नू- आत॰ धनुस्- १३०, इन्द्र॰, २डव्र॰॰××

✓ धन्त् अतु°, परिप्र°, प्र°, सम्°

+२धन्त्र् - तिस्र°; १धन्त्रत्श्रिष्ठ्य°, अवल°, श्रवतत°хх;
धन्त्रिष- २द्वेप°; १धन्त्रु -; २धन्त्रन् -> १धान्त्र् -; धन्त्रनरेल्ड्मान्तक°°; धन्त्रन्ति - अधि°,

a) वैप  $\{ g. \mid b \}$  स्वार्थे वा परिमाणार्थे वा  $g. \mid c \rangle$  वस.  $i \mid d \rangle$  तु. पागम.  $i \mid e \rangle$  =दन्त-,पक्षित्- प्रमृ.  $i \mid f \rangle$  = १हस्तिन्-  $i \mid g \rangle$  पू १३२६ यनि. संख्यासंकेतः  $g. \mid i \rangle$  यनि. स्थल-त्रोधः  $i \mid j \rangle$  =१धन्वन्-, धनुस्-  $i \mid k \rangle$  पू १३३८ यनि. संख्यासंकेतः  $g. \mid i \rangle$  अत्र  $i \mid j \rangle$  =१धन्वन्-, धनुस्-  $i \mid k \rangle$  पू १३३८ यनि. संख्यासंकेतः  $g. \mid i \rangle$  अत्र  $i \mid j \rangle$  वित्र संख्यासंकेतः  $i \mid k \rangle$  यनि. संख्यासंकेतः  $i \mid k \rangle$  अत्र  $i \mid k \rangle$  यनि. संख्यासंकेतः  $i \mid k \rangle$  अत्र  $i \mid k \rangle$  वित्र संख्यासंकेतः  $i \mid k \rangle$  अत्र  $i \mid k \rangle$  यनि. संख्यासंकेतः  $i \mid k \rangle$  अत्र  $i \mid k \rangle$ 

भरद्वाज°, १भेपज्य°°

√धम् अप°, ऋषि°, श्रिभ°, आ°, २टद्°, टप°, निर्°, परा°, प्र°, वि°; धम³— खिरम्°, घिटम्° नाहिम्°, नासिकम्°, पाशिम्°, मृष्टिम्°; धमत—; धमन— श्रिप्तः'; धमनि— श्रिस्थः', १ज्द्रः; †धमन— त्रिप्तः', १ज्द्रः; †धमा—, ध्मात—, †धमान—; धय° जेश्रीका ५५†; १धमंव— सोमः; धपं— प्रमृ. √ध्य (परि.) द्र.; १घच°— वि° †६घच′— श्लेष्मान्तकः'; ३धच— √धु (परि.) द्र.

√धा श्रतिनि°, श्रतिसम्°, श्रत्या°, ग्रत्युप°, अधि°, अधिनि°, अध्य।°, श्रनु॰, श्रनुनि॰, श्रनुवि॰, अनुसम्॰, अनृ१°, श्रन्तर्°, अन्वव°, श्रन्वा°, श्रिपि°, श्रिपिनि°, अभि°, अभिनि°, श्रमिवि°, श्रमिसम्°, अभिसमा°, श्रभ्या°, श्रभ्युप°, श्रव°, श्रवा°, आ°, श्रासम्°, २उद्°, उप°, उपनि°, उपसम्°, उपसमा°, उपा°, तिरस्°, नि°, परि°, परिनि°, पर्यव°, पर्या°, पर्युप°, पि°, प्र°, प्रशि°, प्रति°, प्रतिनि॰, प्रतिनि॰, प्रतिसम्॰, प्रत्यन॰, प्रत्युव°, प्रसम्°, प्रा°, वि°, विनि°, विपरि°, व्यव°, व्या°, व्युपनि°, संवि°, संनि°,सम्°, समन्वा°, समव°, समा°;द्ध- १इडा°; द्धत्- -धत् आप्तिय ३, ५, ७:२५<sup>६६</sup> ित्-अत्°]; दधान- अत्°; +३धb-गर्भ°, २भाग°; +धस्b- पयस्°,

पुरस्°, रेतस्°, २वयस्°, वर्चस्°, १ सुमित्र°; धाh- आयुस्°, कियत्°, किये°××; +२धातचे, +धातचे, धातव्य-; १धातु- १अ°, अन्तर् °, \*धातु-प्रातिपदिक-अयुज्°××; प्रत्यय-समायान्तोदात्तो(त्त-उ)दात्त-निवृति-स्वर- १लो१°; \*धातु-विधि° पावा ३,२,१८०; <sup>+</sup>२घातुम्; धःतृ-पुरस्°; १धात्री- १लोक्र°; <sup>+</sup>धात्रेय- २शुनक°;धात्र- आप्नेय°°; <sup>+</sup>ध।तृ( क¹ > )का−; श्रिप्ति°, १दग्ड°, निविद्°××; +धानी- ३श्राज्य°, गोपाल°××; +धापन-, +धापयत्-, +धापयित्वा, <sup>+</sup>धाप्य, <sup>+</sup>धाप्यमान-; धामन्-१ऋत°, १एक°, प्रिय°, १मधु°, सप्तन्°, सु°, सुनर्°; \*धामनी-श्राहिरस्°, श्रादित्य°; \*धाय अन्तर्°; \*धायक-, \*धायम्; धादस्- गो°, १जन°, विश्व°, शंयु°; \*धायिन्-, धाय्य-, "धास्यत्-; "धास्यमान-पुरस्°: <sup>+</sup>धास्यें<sup>]/k</sup> पागृ २, ६,२०<sup>1</sup>: मागृ रू, ९, २७<sup>m</sup>; वागृ १२, ३<sup>m</sup>; <sup>+</sup>धि<sup>n</sup>– अन्तर्', इपु°, उद°××; †धित- २नेम°, १वसु°; †धिति-२नेम°, मित्र°, २वन°, १वसु°; †धित्वा, †धित्सत्-, †धित्सित-, †धित्सु-; †धीयमान- अन्तर्°; †धीवन्– सु°; †धे श्रत्°; धेय-नामन्°, २भाग°, १वष्ठु°; <sup>+</sup>हित-, <sup>+</sup>हितवत्-, <sup>+</sup>हिति-

**धाना**- २अक्षत°,श्रनपहत°, अपूप°×× धान्य- १अ°, अङ्गार°×× १धार°-; २धार-, धारविष्यत्-√ १ (परि.) इ.; धारा- श्रसि°, खद°, १डदक°, १४६°××; धारा-यह- १अ°; धार्त्य- धृति- (परि.) इ.; √धाव् (गतौ) श्रति°, श्रत्या°, अनु°, श्रिपि°, अभि°, श्रिभिवि°, श्रव°, श्रा°, उप°, नि°, परा°, परिं°, प्र°, प्रति°, प्रत्या°, वि°, संम्°, समा°; धावत्–; <sup>+</sup>६धावन–उद्धि°, दूर्वारोपण°; +धान्यमान-; √धाव् (शुद्धौ) प्र°, वि°, व्युद्°, सम्°, संप्र°; + श्रधाव- टुरु°; श्रधावन°-दन्त°, पाद\*××; \*२धावमान-, धाव्य; धौत- मांस°, मौत्र°; घोतपाद- १थ्र° २घाच-, धावम् √धु (परि.) द्र. <sup>+</sup>√धास् प्र°; धिय- √धी

†√धास् प्र°; धिय- √धी
(पिर.) इ.; †?धिया हि या

प्राथ्नी ६, ३, १‡; धियणा->
धिण्णय- १श्र°, अित्र°, श्रध्नर°××
धिष्णय- १श्र°, १दक्षिण्, प्रशास्तृ°, मैत्रावरुण°, होतृ°; धिष्ण्यनिवपन- आग्नीश्न°; धिष्ण्यवत्१अ°; धिष्ण्योपस्थान- संवर°
√धी आ°, नि°, पिर°, प्रति°, संवि°;
†धिय- दै।, दें। नीम्°; १धी।, >
†ही। व-दुर्°, दू॰, नाना॰, पाप॰, बहु॰,
राज्य॰, सु॰; धीर- अित॰, गर्भे॰;
१धीत-; धीति- १ऋत॰; †२धी-

a) कर्तरि खन्न वा शः वा प्र. । b) कर्तरि कृत्। c) धयित (ऋ ८, ९४, १) इत्यस्यादाक्षरद्वयम् । d) व्यपः (ऋषि-, देवता-)। e) पृ १३३९ यिन. संख्यासंकेतः द्र । f) = दृक्ष-भेद-। g) सपा. ऋ १०, १६, ७ शौ १८, २, ५८ दधुक् इति पाभे. । h) भावे कर्तरि वा कृत् । i) स्वार्थे प्र. । j) तुमर्थे स्यैः प्र. उसं. (पा ३, ४, ५०)। k) सपा. शौ २, १३,३१९, २४,६ पे १५,६,३ विभे. । l) पृ २०२८ e द्र. । m) व्स्य इति पाठः १ यिन. शोधः (तु पागृ.)। यदा लृटि उपु १ द्र. । n) अधिकरणाद्वर्थे किः प्र. । o) पृ १३४६ यिन. संख्यासंकेतः द्र. । p) पाठः १ सपा. शौ २, ५,४ धियुखा इति । शोधः वैप १, ००० j द्र. । q) पृ १३४८ यिन. संख्यासंकेतः द्र. ।

आ°; धीयमान-, धीवन्- √धा (परि. ) द्र.; भीवर- मूर्धावसिक्त° √ધુ,ધૂ જાવ°, સમિ°, જાવ°, દ્રા°, २उट्°, निर्°, वि°; +३धव-, धवन-; धविन्न- तृतीय°, धृष्टि°, यथा°; <sup>+</sup>२घाव-, <sup>+</sup>घावम्, <sup>+</sup>घु<sup>8</sup>-; धुनि, नी- स्दर्°; धुन्वत्- १अ°; धुवा( न> )ना-, धूत-; 'धृन-पा ८,२,४४; +√धूनि, धूनन-, †ध्नयत्-, †ध्नवत्-; धृन्दत्-१८०°; धृत्वान-, <sup>+</sup>ध्यः +्√धुक्ष् वि°; धुर्- २अक्ष°,उप°,१दक्षिरा°, ३युग°, +धुर- १एक°, प्र°, यथा°, सर्व°, सर्वतस्°, सु°; धुर्य- -यों थ्रावश्रौ १८, ४, १४<sup>b</sup> [॰र्य- गो॰॰, १दक्षिण°]; धुरि-> +धुरि-लोचन - नौ शंध २१०; धुप्-√दुह् (परि.) द्र.; √धूप् आ°, २उद्°, उप°; धूपन- अर्घ°, १करण<sup>००</sup>; <sup>+</sup>धूपयत्-; धूपित, ता- सु°;धूप- १%°, २अक्त°°×× १धूम- १८°, २अक्षत°, अनिन-ज्वलन°°××; <sup>+</sup>धूम-रजस्– दीत°; \*धूम-संभ्र ( म > ) मा- वि°; √ध्माय प्र°; १ध्म- ताम्र°, १धूम°, ३रक्ता°°; <sup>+</sup>धूम्र-कृष्ण-नील-पाण्डुर—वर्णका— ऐन्द्रायुध° √धूर्व > धूर्त, र्ता- १श्रक्ष°, गरिएका°, १वाल°; 'धूर्त-चारिणी-गिएका°; धृतिं- १कृत° √धृ अनूप°, श्रपोद्°, अव°,श्रा°, उप°, नि°, निर्°, प्र°, प्रत्युद्°, वि°, व्यव°, सम्°; धर,रा<sup>d</sup>— अलम्ब-

पयस्°, ऋश्रुति°, कृष्णाम्बर°××; धरण- १काम°; धरणी- पद्°; धर्तृ-ं; धर्त्रा- - † त्रींभिः वौश्रौ २, १०: २<sup>६</sup>; हिग्र २,१०,७<sup>६</sup>; २धर्म--🛉र्मः पागृ ३, ४, १८¹; –र्मेषु अप ড০<sup>ই</sup>, १०,३<sup>६</sup> [°र्म- १अ°, श्रक्ति°, अग्निहोत्र°××]; धार्मिक- १%°, १देव°ः; धर्म(-क>)का- श्राग्नेय°; धर्मकर्मन्- निवृत्त°; धर्मविशेष-नामन् धर्भशास्त्र- इतिहासः, पुराण्॰, २वेद॰॰, २सांख्य॰॰; +धर्मा ( र्म-आ )चार्य- सुमन्तु॰॰; +धर्मा-( र्म-आ )त्मन्- क्षत°; धर्मोनुब्रह-१काल°ः; धर्मिन्- श्रावाप°; धर्मन्- -र्म निस् ८, १३:२७; - 🕆 भैणः आपश्रौ ६, १९, १; माश्रौ १, ६, २, १४; -०र्मणः आश्रौ ६, ૧૨, ૧૨<sup>৯</sup>; શાંધ્રૌ ૮, ૧૦, ૧<sup>৯</sup>; श्रापश्रो **१**३, १८, २<sup>२</sup>; बौश्रो ८, १८: ६<sup>२h</sup>; माश्रौ २, ५, ४,१३<sup>h</sup>; हिश्री ९, ४, ५८<sup>२५</sup>; वैताश्री २३, १५<sup>h</sup> [°न्- १अ°, अविनाशिन्°, आश्रम°, १उपांशु°××]; <sup>+</sup>२घार– १कर्ण°, तुला°, ३युग°; <sup>+</sup>धारी– लाजा°; धारक- नामन्°, १श्रुत°, स्मृति°; धारण- १अ°, अम्बर°, काषाय°××; धारणा- १अङ्ग°, अवर्ण°, १कारु°××; धारय— कर्मन्°; धारयत्- -यन् आपश्रौ २, १५, ४<sup>1</sup>; धारयम।ण- -णः भाश्रौ २, १५,६1; धारयित्-, भधारयिष्यत्-, धारित-; धारिन्- कटककेयूर°, कृतचक°××; धारिणी- स्त्रीह्व°; धार्यमाण-; 'धत् - चर्पणी', नित्य', मनुष्य'; धत्,ता- १अ', इन्य', तुला'××; धतराष्ट्र- पाराड्र'; धति-श्रति', अतिजगती'', श्रष्टि'', रहाति', १क्षत्र'××; 'धार्य- श्रतिजागत्''; 'धित्वन् !- क्षेम'; 'ध्र'- २कु', रमही'; श्रियमाण- १अ'

√धृष् अव°, आ°, २उद् °, प्र°, प्राति°, वि°; +धर्ष-, +धर्पण- हुर्°; +धर्पणीय- १अ°; +धर्य-; +ध्य्-रेतस् °, १वज्र°, २विश्वहप॰, शरीर॰, खाध्याय°, खायुध°; ध्रित- १॥°; <sup>+</sup>धपे<sup>k</sup>; घष्ट,ष्टा- १अ°,गेहे॰,प्राम्य॰: ष्टष्टि-, <sup>+</sup>ष्टब्य, द्या-, <sup>+</sup>ष्ट्रव्यमाण-<sup>+</sup>√धृ¹ पाधा. ऋया. पर. वयोहानौ √धे, घयेयुः माश्री ३, १,९™ [आ॰, निर्°, निरव°, प्र°, प्रतिः]: <sup>+</sup>४घ<sup>d</sup>- स्तन°; भय- खरिम्°, घटिम् °, नाडिम् °, नासिकम् °, मुष्टिम् °, मृत्युम् °, श्रुनिम् °, स्तनम् °, धयत्-, १धातवेn, १धातुम्n: २धान- सुरा°; २धी( त>)ता-१%, पिशाच°; <sup>†</sup>धीय; धे √या (परि.) द्र.; **धेना**- विस्रष्ट°; **धेनु**-पा २, १, ६५ [°तु- १अ°, श्रप्ति-होत्र°××]; धेनुंभ (व्य>)व्या-पावा ६, ३, ६९°; धेन्वनहुत्सी<sup>ः p</sup>; धैवत− ऋषभ°, षड्ज॰॰; धम-, ध्मा-, ध्मान- √धम् (परि.) इ. √ध्ये अनु°, अभि°, अभ्या°, श्रा°, नि°, प्र°; <sup>+ध्य</sup> [> ह्य]- दू°; <sup>+</sup>ध्या-; ध्यात− दुर्°; ध्यान-एतद् °,पुरुष°,प्राणायाम°°, १यम°°;

a) कर शे हु: प्र. | b) पामे. पृ ४२८ f द्र. | c) ह्रस. उप. = रोचन- (तु. शंध ११६ : ६२) । d) कर्तिरि इत् । e) पामे. पृ १८७८ d द्र. | f) °मं स्थू° इति पाठः १ यिन. च स्थू° इति च शोधः (तु. Old., पृ २७३४ c च) । g) यिन. स्थल-शोधः । h) एतेषु स्थलेषु -मंणः > यिन. द्र. । i) परस्परं पामे. । j) कर्तिरि किनिप् प्र. उसं. (पा ३,२,७५) । k) वैप १,६५५ k द्र. । l) पृ २८९० p द्र. । m) पामे. पृ ६७६ g द्र. । n) पृ १३६० यिन. संख्यासंकेतः द्र. । n) पाना ६,३,७०> यिन. द्र. । n) धेन्वनु n> यिन. द्र. । n

†ध्याय; भ्र− √धृ (परि.) द्र. √घि> ⁴धि- १देव°; √धु> ध्रव,वा- १ऋ°, अप्रयण°, उपमृत्°, चरस्थाली°°××; १घ्रौच्य- १अ°; +ध्रुवि°- नि°; भ्रोक्ष्यत्- √हुह् (परि.) इ.; √ध्वंस् अनु°, अप°, अभि°, अव°, आ°, उप°, परि°, प्र°, वि°; ध्वंस-, \*ध्वंसमा-(न>)ना-, ध्वंसयत्-, ध्वंसिन्-; \*ध्वस्त- दीप्तधूमरजस् ° ध्यज- -जे अप७०<sup>३</sup>,६,१८<sup>७</sup>;११,१५७ . [°ज-अग्नि°°, इन्द्र°, इन्द्रकील°°××] √ध्वन् > <sup>+ध्वनन</sup> वर्ण°; ध्वनि-॰ २वेद°, ॰१शङ्ख°, इवास°, १सामन् °; . ध्वान⊶ १उपांशु°, सम् °; १ध्वान्त– वालमानसग°; ध्वाङ्क्ष- दत्रन् °° √ध्व> +ध्वर्तव्य-, ध्वर्य- १अ°

### न

१स देताश्रो २०, ४°; <sup>†</sup>निकर् पाग १, ४,५७; नास्ति— > नास्तिक— कुहक°°, तस्कर°°, ब्रह्महन्°°, स्तेन°°; स— न<sup>d</sup> उसु ५, ४ [॰न— श्रथ°, लृवर्गु॰°××]; नकारा— १श्र°; नलोप— दीर्घ°; नान्त— गो॰॰ √नंश्, सश् श्रन्छ।°, श्रीभ°, उप-सम्°, प्र°, व्या°; <sup>†</sup>नंशन<sup>e</sup>— स्वप्न°; <sup>†</sup>नशि<sup>a</sup>—; १नकुळ— १काक॰॰, कुकलास॰॰××; नक्त— उपासा°; नकंचर— निचुदाह॰॰, त्रिपुविष्कर॰॰; <sup>†</sup>नका(क-श्र)शन—, नक्ताशिन्— १अ°; नक्त— १चेट॰॰, तिमिर॰॰ √नक्ष् प्र°; नक्षत्र- श्रप्ति°, श्र्यन्या-धेय°, अनु°××; नक्षत्र(-क)- नवन्°़ <sup>+</sup>नक्षत्र-जीवक- क्ष्रेड···र्°; <sup>+</sup>नक्षत्र-तिथि- १ग्रुभ°;नक्षत्र-होम-सर्व°; नख- १५°, १%५°,आ°××; <sup>+</sup>नख-च्छिन्न– ૧અ°: १नग-तिमिर°°; २**नगर**~ कन्था°, गन्धर्व°, १गिरि°, ग्राम°, १नर°; नगरी- नवति°, पूर्व° नग्न, शा- १८, विकृत°, हतमु ... ह°; निमका- १%, 'नगनं-करण- पा ३, २, ५६; <sup>†</sup>नग्नै-भविष्णु-, °भावुक- पा ३, २, ५७ [°क- १श्र°]; नचिकेत-> नाचिकेत- त्रि°, सावित्र°; "न ज्व-तृप्°; नज्- १अ°. वहु°; <sup>+</sup>नज्-कर्मधारय-, नज्पूर्व-, नज्-समास- १श्र°; √नट्> २नट-क्षेत्रड ···र॰, भिन्तु॰; १नड- शेप्या॰, स्त्र°; 'नड-क'- पूर्व°; 'शनडद-२ग्रुग्ठ°°; √नद् ऋनु°, अव°, नि°, परि°, प्रति°, वि°, सम्°; नद्- चारु°, नदी॰, १पञ्चन्°, पुंन्°, महत्°; नदी- अम्वार्थ°, क्षार°, १गिरि°××; नदीतर- श्रश्रोत्सर्भ°°, कराह्यन°°; +नदी-तरण- स्वप्न°; <sup>+</sup>नदी-बाहु-तरण- श्रश्निमु · · · न ° °; नदीशब्दव (ह >) हा<sup>ह</sup>-; <sup>+</sup>नदी-समास- ऋद्धि°; <sup>+</sup>नदी-सीस-सीस°; नाद- १३४°, ईपत्°, २क्रोघ°××;<sup>+</sup>नाद्यत्-;१नादिन्<sup>b</sup>-१मृदु°, सिंहनाद°; <sup>+</sup>२नादिन् 1-३खर°; √नन्द् श्रभि°, श्रा°,

परि°, प्रति°, प्रत्यभि°; नन्द्-, <sup>†</sup>नन्दन्-; पाराडु°, नन्द्न-राजन्°; <sup>+</sup>नन्दित-; नन्दिन्-आगत°, १कुमार°, गेहे°; +नन्य १नन्द्यावर्त¹– श्रिप्ति°°, करवीर°° २नन्द्यावर्त- प्रतिसर°°; नपात्--पात् या३,१६+k[°त्- अपां°,तद्°, ३तन्°]; नपुंसक- १अ°,पशुद्दनद्द°, पुंस्°, भलवण°°, स्त्री°; नप्तृ-अपस्°, अपाम्°, ३तन्॰, महत्॰॰ √नभ् प्र°; नभस्~ জৰ্ণ° क्षीरोद°; २तभ-> नभ्य-शव° श्नि भि<sup>1</sup> वैश्रौ २१, २ : ७; √नम् अप॰, श्रभि॰, श्रभिसम्॰,अव॰, आ॰, २उद्°, उप°, उपाव°, नि°, परि°, प्र°, प्रति°, प्रत्युप°, वि°, विपरि°, सम्°; २नत, ता- १ छ°, इन्द्र°, यथायोग°, स्वयम् °; ३नत-; नति-१अ°; नति(-क)- हि्°; +नम"-नृ°; <sup>+</sup>नमत्- १श्र°; <sup>+</sup>नमन- गृह°, नृ॰, पक्ष॰; <sup>+</sup>नममान-, <sup>+</sup>नमयत्-, <sup>+</sup>नमय्य; नमस्- प्रति°; नमस् √क > नमस्कार- श्रन्यतरतस्°, ३श्रशन°°, निर्°××; नमस्कृत-सुरासुर°; +नम्य; +१नाम- निरुः <sup>+</sup>नामयत्-; १नामिन्- श्रस्थ°; १नामिकº-; <sup>+</sup>नामि-दीर्घ- नपुं-सक<sup>००</sup>; नाम्युपध- १अ°; <sup>+</sup>नामुक-, †नाम्य; नियतुम्, नियत्वा √नी (परि.) द्र.; १नर- १देव००, व्रह्मन् ००, यजमान°; नरेन्द्र- १देव°°;नरक<sup>p</sup>-पफक°, महत्°, स्वर्ग°; नार्तेन्-√तृत् (परि.) द्र.

a) वैप १ द्र. । b) यनि. स्थल-शोधः । c) पाठः १ मा इति शोधः (तु. C.) । d) निर्विभक्तिको निर्देशः । e) कर्तिर कृत् । f) = अस्थि-छिद्र- । g) पृ १३७३ यनि. द्र. । h) पृ १३७३ यनि. संख्या-संकेतः द्र. । i) कर्तिर णिनिः प्र. उसं. (पा ३,२,७९) । j) = यूज्ञ-विशेप- । k) पाभे. वैप १,१७६६ j द्र. । l) शोधार्थ पृ १३८४ p द्र. । m) भाप. । n) घन् प्र. । o) पृ १३७७ यनि. संख्यासंकेतः द्र. । p) नाप., व्यप. ।

√नर्द, नर्द- अव°, नि°; नर्दत्-; +नर्दिन्- गोष्टे°; +नर्द्य; +नर्म8-विवाह°°; नर्मदा-> +नर्मद्b-सह्यगिरि°°; +नर्मन् -महत्°; २नल (वप्रा.)- तिमिर°, शुण्ठि°, श्कृत्राण्°ः, १नच d- श्रिभः, पुनरु °, पुराग्।°, पूर्वकाल°°, महत्°; \*नव-कुमुद- तिमिर्°; \*नवश्राद्ध-स्तिका (का-अ) न- लग्जन°° ३नव-, नवत्- √नु (परि.) द्र. नवन्- १पञ्चन्°°, पदशब्द°, १सार्ध°; <sup>+</sup>२नव- त्रि°, त्रिवृत् °°; <sup>+</sup>नव-क~ चतुर्°; नवति- १श्रष्टन्°, १एक°, एकोन°××; +नवत- चहुर्°; नव-दशन्-> नवदश- सप्तदश°; नव-प्रवा( द > )दा- -दाः ; नवम-अर्ध°, अर्मन् °, अप्टम° × ×; नवमी-श्रक्षय्य°, श्रन्त्या°, तृतीया°, महत्°; १नवरात्र- पड्रात्र°; नवर्च- सप्त-र्च°: नववर्ग- -र्गाः निस् ५,१२ः ७; नवसप्तदश- सर्वस्तोम°; नवार-त्नि<sup>1</sup>-;नवाह-अतिरात्र<sup>००</sup>; नवकी-शास्त्री<sup>६</sup>- (>नावकौशास्त्रेय-) √नग् (अदर्शने)अधि°, अनु°, अप°, श्रभि°,श्रा°,निर्°,प्र°,वि°; +नशन-; नश्यत्- १२४°; नष्ट, धा- १२४°, अतिपन्न°°, १काल°××; नष्टरूप-> <sup>+</sup>नष्टरूपी<sup>h</sup>- काविराज् °; नष्टि-; नाश- १अजा°, श्रति°, १श्ररिणि°, दुर्°, दू°××; <sup>+</sup>नाशक−; नाशन-१अरि°, कृत्या°××; नाशनी-श्रलक्ष्मी°, क्षेत्रिय°, परिपश्यिन्°;

৭লীৰ°; ⁺नाशित-; †नाशम् नाशिन्- सर्वकलमप°; नाशिनी-अघ°, उत्पातफल्ज°, दुःस्तप्र°××; नाष्ट्र<sup>केश</sup>- १अ°; नशि- √नंश् (परि.) इ.; नस्- ३खर°, रखर°, १चञ्चस्°; <sup>†</sup>नस- १उ६°, ३खर° <sup>+</sup>?निसि<sup>1</sup> आपमं १, १३, ९; बौगृ ४, २,६; हिग्र १,१६,३ √नह अपि°, श्रपिसम्°, श्रभि°, श्रमिसम् °, ६व°, ८३१, २उद् °, ७५°, उपनि°, उपसम् °, उपोद्°, नि°, प्ररि°, पर्या°, प्रति°, प्रत्या°, प्रत्युप°, वि°, सन्° समुप°; नद्ध- १गिरि°, चर्मन्°, जाल°, तिर्यच्°; +नह्- २%क्षा°; \*नहन-, °नी-, \*नहा, \*नहात्-, नह्यमान-; नाह- १अप्र°, अनामि-काङ्गलि°, कनिष्टाङ्गलि°××; <sup>+</sup>नाह्य-नाक- त्रि°: नाग-तिमिर°°, १दिव्य°, दिश्°×× <sup>+</sup>नागपूर्b− अहिच्छ्त्र°; नाड ८,ऌ∫− १पुटकर°; नाडी- १दर्भ°, पत्र°×× <sup>+</sup>नाडा<sup>४</sup>- कपुस्°° √नाथ् > १नाथ- १%°, जगत्°, ४स°;**नाद्यत्−,२नादिन्- √**नद् (परि.) इ.; नाध - २वयस्°, वयु° नाना पृथक्°°; नानात्व- अत्यन्त°; पशु°, मन्त्रार्थ°, महत्°, १सामन् °; १नानादेवत, ता1-; २नानादेवता1-निर्ऋ'''दि°, मन्त्रोक्त°; <sup>†</sup>नाना-मन्त्रोक्त-देवता- वस्वादि°;नानार्थ-नानाहीन- -नेपु हिथी १७, ६, ५<sup>m</sup>; नापित- अधस्°,

कृपिगोपाल°°, दास°°; नापितकृत्य-१ हत°; 'नामन्- ऊर्घ°; नामि-श्रधस्°, अधस्तात्°, श्रवाच् °××: <sup>+</sup>नाभ- १पद्म॰, १सुवर्गः॰, हिर्ग्य॰ नामन्- १अ°, अङ्गुलि°, श्रति-रेक°××; +श्नाम- गो°; नाम(-क)-आशिस्°; नामिका- १ऋ°, तद् ः; नामकरण- ऋतुसंगमन∞, गर्भा-धान°°, जातकर्मन्°,निषेक्र°°, लुप्त°; <sup>+</sup>नाम-गृहीत- १८°; नामगोग्र-तद्°, प्रेत°, १स्त्र°; नामग्राह्- ४स°; नामधातु- -तुपु; नामधेय- अत्र-ज्ञात°, १अप्य°,इत्थम्°××; +नाम-धेय-ग्रहण- प्रवर्ः, व्युपतोदः, <sup>+</sup>नाम-रक्षण<sup>B</sup>- गर्भाधान<sup>co</sup>; <sup>+</sup>नाम-संपन्ना- १अ°;नामयत्-,नामुक-, नाम्य-√नम् (परि.)इ.;नायन-, नायम्, नायिन्-, नाय्य- √नी (परि.) द्र ;नारद-तुम्बुह°, ३पर्वत° १उत्तर°, २नारायण-शुक्तिय°°; नाराशंस-१८४,१एक°, प्रह°, द्वि°; नारिकेल- कुमुम्भ° १नारी- -रो चाश्र २: १३ 🕈 º नार्मेध¹-; +नालिङ्ग- लग्नन॰ नाव- नौ- (परि.) इ.; नावकौ-शाम्बेय- नवकौशाम्बी- (१रि.) द्र.; **नाव्युदक**- नौ- (परि.) द्र. नाराक- प्रमृ. √नश् (अदर्शने) परि. इ.; **१नास,सा**- ३श्राज्य°, १आस्य°, १कर्ण°××; नासाप्र-१नासिका- श्रवु॰. मूर्घन्॰॰; श्रस्यूत°, उत्कृत्त°××; १ना६िक्य-

a) वेप १ इ. । b) = देश-विशेप- । c) = नर्म- । d) पृ १३७९ यिन. संख्यासंकेतः इ. । e) पृ १३८१ – दा> यिन. इ. । f) कम. वा ति दितार्थे हिस. वा । g) पृ २१३८ इ. । h) नाप. (उन्दोविशेप-) । i) अत्र संख्या नेष्टा । j) पाभे. सिच् - > सिक् भागृ २,३०ः९ टि. इ. । शोधः पृ ४४६ m इ. । पृ २८४० b नेष्टम् । k) = श्रोपधि-भेद- । l) पृ १३८६ यिन. संख्यासंकेतः इ. । m) पृ ४७१ सिही इति नेष्टम् । n) नाप. (संस्कार-भेद- । नामकरण-।) । o) सपा, मै १,२,१० नारिः इति पाभे, । p) श्रयंः व्यु. च १ ।

१अ°, कराठ्य°°, १घोद° ×× ३नासिका-> २नासिक्य°- सहा-गिरि॰॰; नाह्य- √नह् (परि.) इ. नि√कम् > निकामन- तद्° निकर- कृत "र्गण, ज्वाल° नि √कप् > निकप- सभा°; +नि-काप- १थ्र°; +नि-काषम् १४°, हिरएय°; निकपा- १समया° †ति √काश्>नी (< नि)-काश-१अ॰, पद्मतन्तु॰, पद्मौडुर्य॰, १वभ्रु॰ नि √िकत् > ⁴नि-केतb- १अ°, चल°; निकेतन- १%°, अरएय°, ऋषि°, बृक्षमूल°, शून्यागार°,शून्या-गा…ल°; नि√क > <sup>+</sup>नि-कृत-अतिपन्न°ः; नि√ऋत् ( छेहने ) > +िन-हुन्तन- १॥°, केशश्म · · · न् ॰, नख ॰; + निकोत ॰-स्वयमातृएणा°; √ि**नक्ष्** उप°, वि°; †निक्षण-, †निक्षे, †नि, नीक्ष्य नि √क्षिप् > निक्षिप्त- १अ°; निक्षेप-> +निक्षेपो (प-उ)पनिधि-क्रमागत- ४स°; नि√खन् > +नि-खन<sup>त</sup>- २मही°; निखात- १अ° निगड- १त्तवण्°; नि√गद् > निगद्- १८०°, अन्याय°, यजु्र्°, यावत्°, सकृत्°, स्त्री°; +निगदो( द-उ ) पह्व-प्रत्युपह्व- श्रच्छावाक° नि√गम्>निगत- सद्यस्°;निगम-क्रतिक्षियति°, देवता°×× <sup>+</sup>निगर<sup>e</sup>- संस्वाद° नि√गुप् > निगुप्त- १अ°, सु° नि √गृह् > निप्रह्- १डपस्थ°, जिह्वामूल°, दुष्ट°, २वर्प°, न्याधि° नि√गृ (निगरसे) > +नि-गीर्ण-

इत्र°;नि√घृष् > +नि-घृष- १८०° नि√द्या > निघं- - द्रेण बौश्रो १. १८:८<sup>g,р</sup>; २०:१५<sup>g</sup>; नि√िच ( चयने )> निकाय- १शिरि°: . निचय- १८०, धर्य°, १घन°××; निचित- पूर्व°; नि√चृत्> निचृत्- श्रति°, १पाद°; निचृद्-बृहती- उपरिष्ठात्°; √निज् श्रधिनिर्°, अभ्यद°, अव°, निर्°, प्र°, प्रन्यव°, प्राव°, वि°, सम्°; निक्त- १अ°; <sup>†</sup>निज्य, <sup>†</sup>नेक-, †नेक्-, †नेजक-; †नेजन- पाद्°, १मुञ्ज°; + नेजित-, +नेज्य नितम्य- १गिरि°, चक्र° <sup>+</sup>नितुण्डि¹- शठमर्पण°; नि √तुद् >नितोद- अधि°; नित्य- १८०, अरण्य°, अर्थ°, इन्द्रिय°××; नैत्यक-ज 3°; नित्यकर्मन् संध्योपासन°, स्वाध्याय°; +नित्य-धारिन्- श्रमि°: नित्यसमास- १३४°; √निद्, न्द् प्रति°; +निन्दत्- १%, निन्दा-१%°, श्रक्षकितव°, श्रज्ञान°××; न्याधित°°, १अ°, १शिष्ट°;+निन्दित-कर्मा(र्म-श्र)भ्या-सिन्- ब्रह्महन्°ः, निन्ध- १%. नित्य°; +नेद्य¹- १%°; +नि√दिश नि-देश- संपद्°; नि√हरा > निदर्शन- आईऊए°,याज्या°, श्रुति°, २सत्र°; निद्रा- अति°, २उद्°, वि°, १सुख°; नि√धन् > नि-धन- १%°, बक्षर°, ब्रथकार°, अने-काक्षर°××; <sup>+</sup>निधन-स्वरित-त्व-१अ°; ति√धा>निधान- १अ°, ९अंग्रु°, अग्नि°××; <sup>+</sup>निधानी- त्रि√मृ > निमृत- %°

गर्भ°; निधाय १अ०; निधि-अप्तेः°, श्रमृत°, १तपस्°××; १निहित-१अ°, गृह°, १५र°, १स्व° +िन √धाव् (गतौ) > नि-धावम्, नि-धावमान-, नि-धावयत्- १अ° नि √नद् >निनाद- क्षुव्धदुन्दुमि°, घराटा°, दंब्ट्राघराटा°, शङ्खतूर्थ°, सर्वतूर्य°; नि√नर्द् > निनर्द-न्यू हुः°; निनर्देन् "-नि√नी>निनयन- १आप्य°, पात्र°, स्वधा°; **निनीपत्**- प्रमृ. √नी (परि.) इ.; +ितप!- आके° नि√पत् (गतौ) > निपतित-काकोलूं "न°; निपात- अग्न्युल्का°, उपसर्ग°, १धातु°°××; निपातन-अस्व°,श्रन्तोदात्त°××;निपातित-> +निपातित-<sup>+</sup>निपातित-जानु-, जानु(-क)- १अ°; नि√पद्> निषद्यमान- १अ°; नि√पा (पाने)>निपान- १५र°, प्रतिमा° <sup>+</sup>नि √पीड् > नि-पीडन- रोग°; नि-पीडित- राहु°; निपुण- १अ°, १कुमार°, पूर्व°°, देदार्थ°, साधु° <sup>†</sup>नि √पू > नि-पवन- १श्रंशु° नि√वध्, न्ध्> रनिबद्द~ १८४°, शुभाशुभ°; +२निबन्धन- अगामि-कालसमय°, कर्मन्°, तत्तत्काल°, २नारी°, प्रकरख°, स्त्री° १निवन्धन¹-;नि√वुध्>+नि-बो-धन-शुभाशुभ°, १सुख°; नि√ यृह >निवर्हण-शत्रु°, सपत्न°, सर्वशत्रु° <sup>+</sup>नि√भा > नि-भ- अघोष°, उद-धिजी•••द्व°, उन्धा°, श्रोध्य°××

a)=देश-विशेप-। b)=निकेतन-। c) अर्थः व्यु. च ?। d) भाप.। e) = साम-विशेष- ।f) = प्राय- । g) पृ १३९८ k 'सपा. श्रापश्री ८,१६,३ अवद्रेण इति पामे.' इत्येवं द्र. । उभयत्र जि॰ इति पाठः ? यनि. सोधः (तु. ५,१५:१) । h) पृ १०४१ सस्थ. जि॰ इति नेष्टम्। i) व्यप. । j) वैप १ द्र. । k) निनि॰>यनि. इ.। 1) पृ १४०९ यनि. संख्यासंकेतः इ.।

<sup>†</sup>ति√भृज्ज् > नि-सृष्ट, ष्टा− १८०° नि√मञ्ज् > रिनमग्न- तद्°; निरञ्छक- समस्त्र° †नि-मञ्जत् ऋनमत् ; निमञ्ज्य निरञ्छन श्रीणि°°; [ज्य<sup>n</sup>]<sup>b</sup>; निमद्- उपांशु°° ति सिन्त्र > निमन्त्रण- २त्राह्मण्, निमित्त-१विधि°: अन्त°, अभ्यस्त°, आत्मनेपद°××; नैमित्तिक- १३४°, २काम्य°,जाति°, शान्तिक°°; निमित्त(-क)- शहो-दय°, मातापितृ°; +निमित्त-ख-श्रादिशेप°; निमित्तश्राद् एको-दिष्ट°; नि√िमेप् >+न-िमप्-, १निमिष-, निमिषत्- १%°; निमेप- १३४°, श्रक्षि°; निमुप्टि-१दिष्टि°°;नि√मृज्>निमार्जन-पाशा॰, लेप॰; निमृष्ट- १%॰ निम्न- १%°, त्र्यहुलि°, द्वयङ्गुल°, मध्य°, दिस्तारघन°, ४६°; \*निम्नो- नि√क्तिप (हप-) > \*निरुप्य १अ°; (म्र-उ) न्नत- अति°; निम्च-२श्ररह°°, १शर्क°°, विभीदक°°, १वट°°, विभीतक°°; नि √यम् > नियत- १ श्र°, अकाम°. १एकग्क्षर°, १दशाक्षर°,सु°; नियत-ख- स्वरवर्णः 'ख°; 'नियता(त-थ्र ) क्षर-, <sup>+</sup>नियतो (त-१३)दक-, <sup>+</sup>नि-यन्तृ- > °न्तृकर्तृक- १अ°; नियम°- १%°, अनत्य°, अन्त्य°, द्रर्थ°, वाचम्°××; नैयमिक- गाई-रथ्य°; +नियमयन्त्र- १कृत°; नि-√यु>नियुत्− शक°; नियुत−

दैत्येन्द्र°;**नि√्युज्>नियुक्त,क्ता**–,

१श्र°,१काम°,तद्°; नियोग– १अ°,

उद्दंशीय°,उभयेज्या°××; नियोजन-

उपाकरण°, परिव्ययण°, पशु°,

शाखा°, संदान°; निर्√अक्ष >

निरष्ट— नि√रम् निरत- गायत्रीज9°, ध्यान°, श्रुति°, पट्कर्मन्°, सत्कर्मन्°, सेना°; निरव √सो > <sup>+</sup>निरवसित- १अ°: निर्√अस् ( क्षेपणे) >निरसन-छेदन°°, तृरा°, रौद्र°°; निरस्य १श्र°;निरा√कु>+निरा-करण-, निराकरिष्णु-,निराकृत->°तिन्-१त्र°; निराकृति- अग्न्युत्सादिन्°, कुराडाशि₁°; <sup>+</sup>निर्- आ√दिश् >निरा-दिश्य १८०°; निर्√ईक्ष् >+निर्-इंक्ष- सूर्यवर्च°;नि√रुध् > निरुद्ध- १ य्र°; निरोध- १अ°. कार्य°, चक्षु°, १चक्षुस्°; निरोधक-9340 निर्√ऊह्>निरूहत्-१अ°;निर्-√ऋ>निर्ऋति- श्रदिति°,मध्य°ः; नैर्ऋत- छेदन°°, मध्य°°, रौद्र°°; नैर्ऋत्य- प्राच्य°°; नैर्ऋत्या(त्य-श्रा) दिव-,°त्या(त्य-आ) चन्तव-; +ित्र्-ओजस्- > +िरोजस्-त्व-१त्ररि°; निर्गन्ध-निर्√गम् > निर्गत- > <sup>+</sup>निर्गत-दशाह- १श्र°; निर्गमन-यक्ष्म°, योनिसंकट°; **†निर्गुणिड**°– निम्ब°°, वन्धूक°; + निर्√ धुप्> निर्-घोष- अलाबुबीए।°, श्रशनि°, उद्धिजल°, गीत°°, गेयादि°, तूर्य°, मेघदुन्दुभि°;**निर्√िज>निर्**-जि-(त>)ता-अभ्यास°; निर्√ज्ञा >निर्ज्ञाय १३४°; निर्√णम् > निर्णाम- पक्ष°; निर्√णिज् >

निर्णिक्त- १८%, ३रक्त°, १वारि°; निर्णिज्- घृत°, चन्द्र°, नाभि°, ३वर्ष°; <sup>+</sup>निणेजक - चैल°, रजस्°, वस्त्र°; <sup>†</sup>निर्-णेजन- १कृत°, परि-मार्जन°,पात्र°,पात्री°;निर्√णी> निर्णय- चीर्ण°, तद्विधि°°×× निर् √णुद् > निर्णोद्- अलक्ष्मी°; †निर्-णोदन- एनस्°; निर्दश, शा- १अ°; †निर्दशाह, हा-१अ°; निर्√दह् > निर्देग्ध-ऋग्यजुः सामन्°; १निदंह-ती¹-; <sup>+</sup>निर्-दाह-१अ°;<sup>+</sup>२निर्दहन्ती<sup>ह</sup>-कपुस्°°; निर्√िद्दिश् >िनिर्देष्ट-१८४°, पद्ममी°××; निर्दिष्टभाग-१त्र°; निर्देश- १त्र°, अनन्तर°××; निर्देश्य- १अ°; निर्√वन्ध्> <sup>+</sup>निर्-बन्ध-अलीक°; निर्√वाध् > निर्वाध- अधस्तात्°, अन्तर्°, उपरिष्टात्°××; निर् १उत्तर°,  $\sqrt{\mathrm{He}}>^{+}$ निर्-भिग्न,न्ना-नख $^{\circ}$ ; <sup>+</sup>निर्भेद- यथा°; निर्√मथ्, न्ध् > निर्मिथित- समाह्द°; निर्मन्थ्य-यू।°°; निर्मल- शरीर°; निर्  $\sqrt{\text{मा}} > {}^{+}$ निर्-मा ${}^{\text{h}}$ - सर्ववेदस ${}^{\circ}$ ; निर्माण--श्रध्वन्°ः निर्मात्-तद्°; निर्मित- -त: अशां १०, ५ १ [॰त- १३४, १देव॰]; निर्माल्य- १देव°, संजप्त°ः; निर्  $\sqrt{ extbf{ extit{H}}}$ च्, ञ्च् >  $^{+}$ निर्-सुक्त-अभ्युदित°; <sup>+</sup>निर्-मोचन- श्रवा-चीन°,ऊर्ध्व°;<sup>+</sup>निर्-मोच्य १अ°;निर् √मुज् ><sup>+</sup>निर्-मृष्ट,ष्टा- १ऋ°; निर् √यत् > <sup>+</sup>निर्-यातन-<sup>वैर</sup>°; निर्√यस् > शनिर्यास-किसत्तय°, १वृक्ष

a) वौषि. जैगृ. विध. पाठः । b) पृ १४०९ ९ ९ २ २ चिन. द्र. । c) कन्नविर्थे कृत् । *d*) 'त्या f) पृ १४२० यनि. संख्यासंकेतः द्र. । g)= ओपिध-विशेष-। (ती-श्रा)°>यनि. द्र. । e) = वृक्ष-भेद- । h) भाप. =िनर्माण-। i) पाठः ? अनि॰ इति झोधः (तु. संस्कर्तुः टि., श्रप १, ४०, ५ च) i

<sup>+</sup>तिर्√युज् > °युक्त- > °क्ता |ित √वप् > विवयन- धिष्णिय°, (क्त-श्र)वसान- १अ°; निर् √वच् > निरुक्त,का- १अ°, १ एकपद°; निर्वचन- १अ°, अन्त°, अर्थ° ऋषि°, नाना°, श्रुति°, ३स° निद् √चप् > निरुप्त- १८४°, मन्त्र°, यथा°, सह°; निर्वेषण--३ष्राज्य°, १उदक°, १पिएड°, १वित°, हिविस्°; निर्वाप- -पः कागृड ४२: १९° [°प- श्रावाप°, ग्रहणु°, १पिएड°]; +निर्वापक-दीप $^{\circ}$ ; निर् $\sqrt{a}$ ह्> निरु $^{\circ}$ ॰ढपञ्जबन्ध- नित्यहोम॰॰; <sup>+</sup>निर्-वाह<sup>b</sup>-- -हः अप २०<sup>२</sup>, १, ११ [°ह∙ १अ°,४स°]; निर्√विञ्> निर्वेश- चरित°; निर्√ विष् > निर्वेप- श्रशुचिकर° निर्√वृत्>+निर्-वर्तक- अन्तर• तम°; निर्वहर्ये- २वसिष्ठ°; निर्वृत्ति-१अ°, श्रर्थ°, आर्भभ°, १पिण्ड°. फल°, होम°; <sup>+</sup>श्निर्वेदिन्-,१अ° <sup>+</sup>निर्वेडित- १४°; निर्√हन्> निर्घात-१अ°, प्रहोत्काशनि°,घात° चटरू॰°××;+निर्घात-निस्वन-संध्या°; निर्घातभूमिवे "सास्थिक °; + निर्-१अ°; निर्√ह> \*निर्-हरत- १५३°; \*निर्-हरण-२ओपासन°; निर्हार- श्राहार°, गो°; निर्√हस् > ⁴निर्-हस्त- स्तोम°; निर्हास- १पर° <sup>+</sup>निर्√हाद्> निर्-हाद- घरटा°, स्वस्गालगर्दभ° नि√सी >निस्य- १%°, १गिरि°, ११दा°, मकार°, सागर°, १स्व°;

१निलीन- मशकमक्षिका°

धिष्एय°, पुरीप°, १वीज°, संभार°, सोम°: न्युस- यधा°; नि √ चस् ( निवासे ) > निवसत्- १अ°; <sup>+</sup>नि-चसन- वहिर्गाम°, १स्व°: १निवास- श्रनार्य°, ऋपि°, तद्°, २मान°°, श्री°; निवासिन्- गुरु°, २नगर°, महारएय°, रसापार° नि√वह् > <sup>+</sup>नि-बह्- प्राण्°; <sup>+</sup>नि-वहन- १दशा°; नि √विद् (ज्ञाने) > निविद्- प्रेप°, सावि-त्रादि°; <sup>†</sup>नि-वेदक- गुभागुभ°; निवेदन- १श्र°, व्रत°, हविस्°; निवेदित- १श्र°; †निवेदिता(त-श्रा) ध्मन्- कृषिगोपाल°ः; निवेद्य-> नैवेद्य- श्रनुलेपन°°, गन्ध°°, १पुप्प°°; नि √विञ् > †नि-विशमा (न>) ना-निविष्ट- प्रदेशिनीमूल°, लोकत्रय°°, सु°; निविष्टचका- -का श्रापृ १, १४, ७<sup>†d</sup>; १निवेश- १श्र°, पृथक्तव°, यथा°, शब्द°; \*निवेशी (श-औ)पधा(ध-अ) थै- १गुर्वर्ध°; १निवेशन- > °नी- सर्वभृत°; रनिवेशन- १अ°, श्रिप्ति°, रअव-सान°, पुरप्राम°, १वयस्°, शाला° नि√वृ(प्रतिघाते) > +नि-वारण-, <sup>+</sup>नि-वार्थ- १अ°; नि √ वृ (भोजने) >नोवार- प्रियङ्गु°°, ३य५°, १वेणु°°××; नि√वृत्> नि-वर्ते - १अ°; निवर्तक-श्रान्तरतम्य°. सर्वेन्द्रियप्रीति°; निवर्तन- १अ°, श्रावर्तन°, १पप्°; निवर्तमान,ना-, +नि-वर्तयत्- १अ°; +नि-वर्तिन्-संख्यायुक्तचेष्टापृथक्तव°; निवर्ष

१श्र°: निवृत्त- १श्र°, परपाक°, विप्रस्व°. सर्वसङ्ग°: निवृत्तधर्म-कर्मन्-, +निवृत्त-विद्या- १अ°; निवृत्ति- १२१°, अनिष्टशब्द°××. निवृत्त्यर्थ- २स्वर°; नि√वेष्ट् > निवेष्टन-अपोहन°;+नि√व्यध्> नि-व्याध- ४स°; नि√व्ये > निवीत- अधस् °; नि√शम्> निशान्त- यथा°; <sup>†</sup>नि-शामन-श्रपवाद°; निशा- १श्र°, चित्रा-कर्मन्°, प्रति°, सेना°°; निशाकर-१श्रर्भ°,श्रक°; <sup>+</sup>नि√<sup>\*</sup>श्टङ्ख्> नि-श्रह्मण- मूत्र°°; नि√शो > निशित,ता- १थ्र°;निश् √चर्> †निश्-चार-> नैश्चारिक-१अ° निञ् √चि > निश्चय- १३।°; निश्चित-पु°; नि, निश् √थि> निइश्रयणी- १देव°; निश्रे (णि>) णी- १देव° निःश्रेयस- पुरुष°, प्रजा°; नि√प ञ्ज् > निपङ्ग- > निपङ्गिन्-कविचन्°; नि√पद्, <sup>+</sup>निपदे<sup>6</sup> श्रापथ्री २,५, ९; निवदा ऋप्रा ८, ६º; निपण्ण- सु°; निपद्- साऋम्° निपाद- अम्बष्ट°, कर्मकार°, पड्ज°, १सवर्श°; +शनिपादीक-४स°; नि√पिघ् > <sup>+</sup>नि-पिद्द-१थ्र°, थ्राद्ध°; १निपेघ- १थ्र°, १उत्सेघ°, छन्दस् °, सर्वदा "क°, सिमानाम्°; नि√िषव् > +िन-प्यूत- १कृष्गाजिन°; नि√पेव्> निपेचण- क्षीरवृक्ष°, गुरुदारा°, मद्यपस्त्री°; निपेवित- गुरुगोप्ठ° निष्क- त्रि°, दासी°, द्वि°, पद्°, १पाद°, बहु°, १मुवर्ण°, सीवर्ण°

b) डप. करणे कृत्। पृ १४२५ मुदापितचरं नेष्टम्। c) पृ १४२६ a) यनि. स्थल-शोधः। °सास्यि°>यनि. इ. । d) पान. ४११ a इ. । e) भावाद्यर्थे कृत् । f) वस. उप. <िवद्या- । g) उपु१ रूपम् (तु. सा [तैत्रा ३, ७, ५, १०]) ।

निप्√कल् > <sup>+</sup>निप्-काल⁵- > °ल-प्रवेश- गो°; निप्√कप्, स्>निष्काव,स- -पेण<sup>b</sup>; -सम्<sup>b</sup> बौश्रो १७, ५६:२१; ६२: भाश्रौ ८,१०,६; हिश्रौ ५,२,६३ [॰प- चरु॰, तुष॰, २वारुण॰, वाहणी°, १शर°, शरस्°, शिरस्°, ४स°]; <sup>+</sup>निष्-काषम् १अ°; निष्का-सिता-, <sup>†</sup>निष्कासिन्- १श्र° निप्√कु>निष्कृत-पुनर्°;निष्कृति-†निप् √कृ श्रनुक्त°, तद्°; (विक्षेपे )> निष्-की( र्ग >)र्णा-१अ°; निप्केवल-> निष्केव-ल्य- श्रगस्त्यस्य°; निप्√कम्> निष्क्रमण- समन्वारच्ध°; निष्क्रम्य लाश्रौ ३, ८, १५°; निष्कान्त-ऊर्ध्व°, गो°; निप्√क्री >निष्क-<sup>+</sup>निप्-टपन- दर्वां°; नि √ प्टभ्> निष्टद्धा- १त्र°; नि√ण्डुभ्> निप्दुब्धा− १श्र°; <sup>+</sup>नि√ष्ट्र (<रतृ)>निष्टृत-१अ°;निष्ट्य-१अ°, मूत्र°°; नि√प्ठा>निष्ठा-१**अ°, अग्निहोत्र°, अ**न्यय°×× नि√ष्ठीव् > °वन- तृगाच्छेदन° निप्पत्र- १३४°; निप् √पद् > निष्पत्ति- १ अ°, अकर्मकाल°, अने-क°××;निष्पन्न− १ श्र°, उत्तरारिण्°, कुलालचक°; +निष्पाद्य- १विधि° निप्√पिप् > शनिष्पेष- १ऋङ्ग° निप् √पीड् > <sup>+</sup>निप्-पीड-, निष्पीडन- वस्त्र°; + ? निष्प्रमन्द्व -माला°; निस् उपसर्ग°; †नि√सृद >नि-सूदन-१अ°;नि√सृज् >े

निसर्ग-तद्°;नि√स्तु>निस्नाव-द्रशृत°°; नि√स्वन् >निस्वन-गम्भीर°, गीतगान्धर्व°, गीत-वादित्र°, निर्घात°, १सम° १९; -सेन<sup>b</sup> आपश्रौ ८, ७, १४; निः√स > निःसरण- संध्या°; निःस्त- १तन्मुख°, त्रिनयनमुख° निः √सृप् > <sup>+</sup>निः-सृप्त- यथा° †निः√स्वन् > निः-स्वन-वृषवा'''भि°, १सम°; नि√हन्, निघ्नन्ति वौश्रौ ४,६ : ३३º; हिश्रौ ४,३,५२°; †(नि) ईसि श्राश्री ४, १३,७; १निघात- १८०, आमन्त्रि-त°°, २गति°××; निहत- श्रात्मन्°, प्रथम°; निहत्य १अ°; नि√ह, नि '''हर>रा तैप्रा ३,१२‡; नीहार-१कृष्ण°, रजस्°, १लोहित°° नि √हु> निह्नवन- श्रभिमर्शन° नि√हस् > निहास- प्रकृति° यण- आत्मन्°; निष् √टष् > नि√ह्ने> शनिहन- इन्द्र°, श्विसष्ट° वसिष्टस्य°; <sup>+</sup>निह्वन- श्राजन°° √**नी¹** अच्छ।°, श्रति°, श्रत्या°, श्रध्युद् °,श्रनु°,श्रनुनि°,श्रनु-परि॰,श्रनुप्र॰,श्रनुवि॰,श्रनूद्॰,श्रन्वा॰, अप°, श्रपि°,अभि°, अभिनि°,श्रमि-वि°, अभ्यतिनि°, अभ्यत्र°, श्रभ्या°, श्रभ्युद् °, अभ्युदा°, अव°, श्रवनि°, न्ना°, २उद् °, उदा°, उप°, उपनि°, उपसमा°, उपाति°, उपान्वा°, नि°, निर्°, परि°, परिनि°, पर्या°, प्र°, प्रति°, प्रतिनि°, प्रतिसमा°, प्रत्यव°, प्रत्या°, वि°, विनिर्°, व्यति°, व्यव°, व्या°, व्युद्°, व्युदा°, संनि°, सम्°, समनु°, समन्वा°, समव°, समा°, समुद्°; नय-, नयत्-; नयन- श्रश्रु°, १श्रास्य°,

कातर°, त्रि°, २दक्षिणा°;नयमान-, <sup>+</sup>नयितुम्, <sup>+</sup>नयिःवा, नायक- १दराड°, १पिण्ड°, संयोगः <sup>+</sup>नायन-, <sup>+</sup>नायम्, <sup>+</sup>नायिन्-, <sup>+</sup>नाय्य-, <sup>+</sup>निनीपत्-, <sup>+</sup>निनीप-माण-, <sup>+</sup>निनीपु-; +नी- १श्रप्र°, श्रवे°, ग्राम°, १यज्ञ°,१वश°, सेना॰, १नीत,ता- १८०, १उभय॰, युष्मा॰, वायु°; नीतदक्षिण-श्रहीनानुदेश्य°; २नीत- नव°; नीति- १श्रसु°, ऋजु°, तद्दत् °, १देव°, १वसु॰: नोत्वा; नीथ- १श्रमु°, दीर्घ°, १देव°, १वसु°, सहस्र°; †नीय, नीयमान,ना-, +नेतवे, नेतच्या-, <sup>+</sup>नेतुम्, नेतृ-; १नेत्र<sup>ह</sup>- १त्रास्य १उभय°, २काल°, त्रि॰××: +ैनेत्र-वदन- तत्परिपूर्ण°; २नेत्र"- श्राप्ति इन्द्र°, बृहस्पति°, वायु°; +नेमन्-†नेय- पाणि°, वद्धा°°; नेप्ट्र- प्रतिहर्तृ॰॰, प्रस्तोतृ॰॰, ब्रह्मन्°°××; <sup>+</sup>नेप्यत्−, <sup>+</sup>नेप्य-माणा-; नी (नि√इ)> न्ययन-श्रपाम्°; न्याय- १८०, ऋधाय°, श्रपवाद°××; न्यायपूर्व-, +न्याय-समास-,न्याय्य- १श्र°; र्-√नीक्ष् (व्यधने) प्र°, संप्र°; नीक्ष्य नीच,चा- १%°, श्रति°, उच्च°, १एक°, तियच्°; नीचत्व-स्वरित°ं; <sup>+</sup>नीचा-मेढ्~ १शम° नीड- रथ°, १शकट°, ३स° <sup>+</sup>३**नीप¹**- २अररु°, निम्ब°° नी√राज् > नीराजन- १हस्तिन्° १नील-श्रति°, इन्द्र°, मयूराद्टाल°°, ३रक्त°°, २िसत°; +नीला( ल-श्र )ञ्जन-काच°;

a) = निक्कालन-। b) पाभे. पृ २१४९ q इ.। c) पाभे. पृ ६९५ a इ.। d) श्रर्थः व्यु. च ?। e) पामे. २५०४ h द्र. । f) पा ३,२,६१ परामृष्टः द्र. । g) पृ १४४३ यनि. संख्यासंकेतः द्र. । h) नैप्र. <नेतृक-। i) = गृक्ष-विशेष-।

नीसोत्पल- जनलन<sup>००</sup>. †नीलोत्पल-कमल-नक्त°;†नीव°-विभीदक°; नु १न°; √नु,नू श्रति°, श्रप°, आ°, प्र°, सम्°; **+३्नव-, नवन-, +नुत-, +नुवत्-**; <sup>+</sup>नोनुव- सद।°; √नुद् अनुप्र°, श्रप°, श्रा°, उप°, उपा°, निर्°, परा°, प्र°, प्रति, वि°, विप्र°, सम्°, समुद्°: नुत्त- १अ°, ब्रह्मन्°; ' † नुत्ति-, † नुत्त्य; † नुद्b- तमस्°; नुदत्-, +नुदान-, +नुद्य, +नुद्य-मान-, नुब-, +नोद-, +नोदन-, †नोदम्; †नोदित- वातवैकृत°; <sup>+</sup>नोद्य; नूपुर- १काञ्ची°, पष्टीही°°, ४स°; नृ- १धन्वन्°; ?तृप-आगामिन्°, ऋषि°°, गो°°××; नृमेध->नार्मेध- शौक्त°,सौभर°; १२४°, श्रभिशस्त°° नृशंस~ √नृत् अनु°, श्रा°, परि°, प्र°; नर्तन- जम्भन°; +नर्तिन्- गेहे°; नृत्त- ज्या°°, १मधु°°; नृत्य-गीत°, शिल्प°°, श्रादकृत°°; ंनृत्यत्−, °न्ती~

नुम्ण- ज्ञान°, तुवि°, त्वेप°, दीित°, १पुरु°; नेक-, नेकृ-, नेजक- प्रमृ. √निज् (परि.)द्र.; नेद-> नेदिष्ट- नाभा°; नेदीयस-श्राशङ्क°° नेद्य- √निद्,न्द् (परि.) द्र.

नेमि- १अरिष्ट°, तरलरथ°, रथ°, १वृप°°, ४स°; नैण्ट्ययन-> †नैष्ययन-विद्- ५श्व°; नोधस्->नीधस- श्येत°; नो- १श्व°, १वृक्ष°, शिला°°, सु°, १हस्तिन् °°; †नाव- श्रधे°; २ना(व्य>)व्या-१श्व°;†नाव्यु (वि-उ)दक- अनृत°°

महत्°; न्यत्रोध— पाग ४, ३, १६२°

[°ध— १श्रश्तरथ°°, विकङ्कत°°]

्र जु, न्यङ्कु— १अङ्ग°; न्य (नि $\sqrt{x}$ ) स्

त्र ज्वत्—; अतुप्र°, न्यः — अभि°; न्यः (नि $\sqrt{x}$ ) स्

्र ज्वत्—; अवस्थ°, इन्द्र°, धृष्ठ°, २वहरण°, विष्णु°,३वेत°; न्यन्त— श्राहवनीय°, उपरव°, मार्जालीय°°

न्य(नि√श) द् > +न्य (नि-श्र) कं-वत् पा ७,२,२४; न्थ(नि√श) स् >न्यस्त - १अ°, प्रत्यक्ष°°; +न्यस्ता(स्त-प्रा) क्विंज्य - श्रहीनानु-देश्य°; न्यास - कर्मन्°, गो°, पद°××; न्यु(नि√उ)ठ्ज् > +न्यु (नि-उ)ठ्जिन् श्रव्यान्°; न्यू (नि√ऊ)ङ्ख् > न्यूङ्ख - १अ°, जप°,प्रति°, वैराज°,४स°,१सामन्°, रसुव्रह्मग्या- १श्र°, चतुर्द°, १पाद°

# प

१प<sup>d</sup> – ज॰, जवर्ण॰××;पकार – ककार॰, द्वि॰; पवर्ग – अनुस्वार॰; २प – √पा (पाने )परि. द्व.; ३प – √पा (रक्षणे) परि. द्व.; पक्ष – १अ॰, अग्निष्टोम॰, अन्य॰××; पक्षपुच्छ – १अ॰, ४स॰, १सम॰; 'पच-पुच्छ विशेप॰ – ४स॰; पक्षावशेप¹—; पिश्च – १अ॰,अद्विज॰॰,१काक॰॰××; पक्ष्य – पद॰॰ पक्षस – रथ॰, वि॰; 'पक्षस – द्वर॰, वि॰; 'पक्षस – द्वर॰; पक्षम – तसर॰; पङ्क – १नील॰; पङ्किन्तर॰; पङ्क – १नील॰; पङ्किन्तर॰; पङ्क – १नील॰; पङ्किन्तर॰; पङ्क – १नील॰; पङ्किन्तर॰; पङ्क – १नील॰; पिङक्क

आर्ची°××; पाङ्क्त- १८८°, श्री-व्यिह°, महत्°; पाङ्केय-, +पाङ्क्व<sup>ह</sup>- १८८°; पङ्क्युक्तर-पिङ्क्ति°; पङ्गु- कुञ्ज°°

√पन् श्रा°, २उद्°,निस्°,परि°, प्र°, वि°, व्यति°; पक्क,का- अग्नि°, त्रवक्लिन', ३आज्य°, १त्राम°××; १पकास- घृत°°, तिल°°; 'पका (क्ष-आ) शिन्- १श्र°; <sup>+</sup>पच्-इतन्°; पच- १श्र°, नखम्°, १मितम् °, श्वन्°; पचन- अन्वा-हार्य°, धूपन°, पुनर्°, १लोहित°; †पचनी- मांस्°; †पचन-वत् चातु-ष्प्रारथ°; पचमान->°नक- १श्र°; †पच्य- कृष्ट°; पच्यमान- साधु°°; १पाक,का<sup>h</sup>- १अ°,१श्रय़°, उपरि°, १डॡक°, कपोत°, १कुम्भी°, क्षणे°××; पाकयज्ञ- चरु°, सप्तन्°, सर्व°; 'पाकु- दूरे°, फले°; 'पाक्य-१कुम्भी°,शूल°;√पञ्च्,पञ्च-प्र° १पञ्चन्-इत्यादि°, १एक°°, चतुर्°××: पञ्चक- उत्तम°, तद्°, द्वि°, प्रथम°, प्रथममध्यमोत्तम°, मध्यम°, शत°, ४स°; <sup>+</sup>पञ्चिका-द्वादशिका°; पञ्चगुण- श्रति°; १पञ्चतपस्<sup>1</sup>— १जलशयन°: २पञ्चतपस्1-; पञ्चित्रशत्-> °त्रिंशक-> <sup>+</sup>पञ्चत्रिंशिका-द्वादशिका°; पञ्चदशन्- अर्ध°, द्शन्°; पञ्चदश- -शानि आश्री ११,५,२ [°श- ज्योतिष्टोम°°, त्रिवृत्°]; पञ्चदशी- अष्टमी°°, १कृष्ण्°××; पञ्चनख- १मृत°; २पञ्चपदी- १श्र°; पञ्चम-१अ°, श्रर्घ°, आत्मन्°, चतुर्थ°××;

श्रनुष्टुभ्°,

(वप्रा.)- श्रक्षर°,

a)= दक्ष-विशेष-। b) कर्तिर कृत्। c) यनि. स्थल-शोधः। d)= पवर्ग- वा वर्ग- वा । पृ १४५९ यनि. संख्यासंकेतः द्र.। e) द्वस.। f) पृ १४६० पक्षावि $^\circ>$  यनि. द्र.। g) ण्यः प्र.। h) कर्तृ- भावादिषु कृत्। i) कस.। j) पृ १४६६ यनि. संख्यासंकेतः द्र.। k) पृ २८९० m द्र.।

पञ्चमी- १अ°, अन्त्या°, इह°°, चतुर्थी°, तृतीया°, सप्तमी°; पञ्च-वारुण- -णम् वैगृ२, ५:१९; +पञ्चवारुणा( गा-अ )न्त- -न्तम् वैगृ ३,३ :५; पञ्चविंशति- १कार्षा-पण°: पञ्चाविंश- द्वादशन्°; पञ्च-शरद्->°शारदीय- अभ्यासङ्गय°; पद्यंसचर- सह°; १पञ्चहोत्रेष्टकाº-, पञ्चाक्षर<sup>b</sup>-; पञ्चाङ्गी- त्रिवृन्सुज°; पञ्चापत्य<sup>0</sup>— -त्यानि, पञ्चा-पत्यगण<sup>c</sup>-; १पञ्चारत्नि-> <sup>+</sup>पञ्चारित-मात्र- -त्रः चव्यू ४: १४; <sup>+</sup>पञ्चा(ब-श्रा)र्प- एकार्प<sup>००</sup>; पञ्चावत्त- चतुरवत्त°; पञ्चाशत्-१अष्टन् °, ऊन°, १एक°, एक्स्माज°, एकान्न॰॰××; पञ्चाह- श्रभिष्लव°, चतुरह°, तद्°××; पञ्चिन् = त्रिक°; †पञ्चीदन- १श्रज°; †१पञ्चा-न्तेनवशारीरास्त्वादिःव मंथ१३ १पञ्चाल- १९६°,प्राच्य°, १पाद्याल-३काशि॰॰, १कुर॰

१पञ्चन्->

रपञ्चाल-> †वाञ्चालेय- शेतिकक्ष°; पश्चर- नरक°, १पाश°
√पट् २७द्°, पिर°, वि°; पटघृत°, ग्रुक्ष°, देवेतरक्त°; पाटन-;
†√पाटि निस्°; †पाटि-; पाटित,
ता- १श्व°; †पाटय; पटलहिमोध°; पटह-१शह्व°°; पटीरशाटी°; पटु- १कुमार°, गेहे°,
गोष्टे°; †पटीय( म्> )सी- वालमानसगम्बान्तविवाटन°

पद्ट- १अंग्र°, ताम्र°; पट्टबन्ध- १ग्न°; <sup>+</sup>प(ट्ट-क्र->)ट्टिका- शाटी° <sup>+</sup>पट्टिश°– श्र्ल°; √पर् श्रनु°, नि°, परि°, प्र°, सम्°; <sup>+</sup>पठ<sup>1</sup>–; पठित- १श्र°, १श्रस्थान°, १ब्राह्मण°; पाठ- श्रव°, मन्त्र°, वर्ण°, व्यव-सित°, सम्यच्°, स्त्र°, १स्व°; पाठ-दोप- -पाः याशि १,३०<sup>६</sup>; पाठक-२धर्म°, मङ्गल°,यथालिखित°, १लि-खित°; 'पाठिन्- २वेद°; 'पड्-> †पड्-वोश- -शात् द्राश्री ४,२,२<sup>b</sup>; लाश्री २, २,११<sup>h</sup>; - दो अप्रा ३, ४, १; √पण् था°; पण- श्रधि°, श्रध्यर्धे°, दशन्°; +पणिक-; +पणि-तव्य- गर्ह्य°; पण्य- १अ°, अकीत°, गन्तव्य°, परदेश°, १समुद्र°, सर्व°, स्त्री°, स्वदेश°; पणिन्->पाणि-नि- दाक्षीवुत्र°;पाणिनीय- रौडीय°: °यरीडी°1; पगुडा- > पण्डित-अति°, १कुमार°, गेहे°, गोष्टे°

अति, १९ मार, गह, गाष्ट्रं √पत्(गती) अति॰,अनु॰, अभि॰,अभि-नि॰, अभिप्र॰, अभ्या॰, अव॰, आ॰, २उद्॰, उपनि॰, नि॰, परा॰, परि॰, प्र॰, प्रणि॰, ससुद्॰, विनि॰, व्यति॰, संनि॰, सम्॰, ससुद्॰; २पतन– १श्रयम्॰, १श्ररभ॰,कृष॰××; पतनीय– १श्र॰; ⁴१पतिक– पातक॰; पतित,ता– १अ॰, अधि॰, श्रनुप्डुम्-काएड॰××; ⁴पतित-कर्मन्– महा-पातकादि॰; पतितसावित्रीक– गो-हन्तृ॰॰; ⁴पतिता (त-श्र) त्यागिन्– ब्रह्महन्॰॰; †पतिल्णु–, †पतिष्यत्–, †पत्य; †पत्य– १कर्त॰; पत्र (यप्रा.)– १अप्र॰,१श्रच्छिद्र॰, अन्छिन॰,वृहत्॰; १पत्रक्गं– १क्र्सं॰, नाना॰, वहु॰; पत्रपुष्प-, <sup>+</sup>पत्रा( त्र-स )प्र- ४स°; २पत्वन्— आयोस्°,श्र:शु°;पप्तिः-सु°; १पात− श्रन्तर्°, अ्शनि°, अथ्रु°××; पातक- १अ°, श्रति॰ श्रभक्ष<sup>०</sup>××; पातकिन्- श्रमेध्य°; २पातन- १श्रभ्र°, घृतधारा°, पत्त॰. २शस्त्र°; पातम्; पातित- श्रध्यं°: <sup>+</sup>पातिन्- श्रर्दन°, १ए३°, गंमन°़ दूर°,शब्द°, शीर्षे°; †पातिनी-हंस°: पातुक-, +पात्य; +पात्य- अन्तर्ः; <sup>+</sup>पारयमान-; पतङ्ग- २केश<sup>०</sup>, रक्षम्°, रवनः; पताका- अग्निः घराटा°××; पति- • †०ते स्रप्राय २,५; श्रप ३७,५,४ [°ति- १%°, थ्रेहस्°, अंहसस्°××];पत्नी- १द्र°, श्रमात्य°, श्रदर्श°××; पत्नी(-क)-१अ°, १मृत°,४स°,सह°; पत्नीपुत्र-आचार्य°; पत्नीवत्->पात्नीवत-उपशय°, द्विदेवत्य°°, वैश्वदेव°, सावित्र°, स्वस्त्ययन°°; पःनोसंयाज-भाज्यभाग°°, वहिम्°, शाला°°; परनीसंनहन- श्रन्याधान°°,प्रणीता°; २पति(-क>)का- १अ°, १मृत°; पतिष्नी- १८०; पतिवत्- अन्त-र्वत्°; पतिन्नता- १अ°

\*रपत्रकः™— शीवेष्टकः°; √पय्,न्ध् अपि°; पध्— सु°,१सव°; पथ्य,ध्या— १अ°,२कृतिः॰,पिक्त्तिः°,सु°; १पथ— १अ°, १श्रजः, अध्वर्धुः, श्रतुः××; †पथ-दायिन्— १श्रः; पथि— १श्रासनः॰, छेदादिः, देवपूजाः॰, सु॰, १भस्मन् ॰°; पथिकृत्—> पाथिकृत— वैद्दानरः°; पाथिकृती—

a) प्राति.? °क->यनि. द्र. । b) कस. वा यस. वा इति टि. शोधः । c) पृ १४६८ पञ्च-पित-इति कृत्वा n,o टि. यदुक्तं तन्नेप्टम् (तु. श्रप ३२, २१, १)। यनि. च शोधः द्र. । d) पृ १४७८ पञ्चान्ते इति सिटिप्पणं नेप्टम् । e) = श्रस्त्र-विशेष- । f) क्षप् प्र. । g) यनि. स्थल-शोधः । h) पर्विशात् इति पाठः ? यनि. शोधः (तु. वैष १,१८८५ पू)। i) °ठी ° > यनि. द्र. । j) पृ १४७८ यनि. संख्यासंकेतः द्र. । k) वैष १ द्र. । l) पाने. वैष १,२६४४ l द्र. । m) = सुगन्धित-द्रव्य- ।

महत्ः १पन्थे - १कृष्ण्॰, परि॰; †पन्थ-दायिन्- १८४°; पन्थन्-विषम°; पन्था- अतूर्त°, त्वरमारा°; <sup>+</sup>९पन्थिन् सु°; √पद् अति°, अनुनि°,अनुनिस्°,अनुप्र°, अनूद्°, अप°,अपि°, श्रमि°, श्रमिप्र°,अभि-प्रति°, अभिसम्°, अभ्या°, श्रव°, श्रवा॰, श्रा॰, २उद्॰, उप॰, उपनि॰, नि॰, निस् °,परि॰,प्र॰,प्रति॰,प्रत्य।°, प्रत्युद् , वि॰, विप्रति॰, व्या॰, व्युद् ॰, संनिस्°, सम्°, समभि°, समा°, समुद् °, संप्रति°; +पत्त-; पत्तिb-२विपथ°; +पत्तन्य-,+पत्तुम्; पद्-१८४°, अर्वन् °, १अप्टन् °, अप्टा-दशन् °××; +पच्-छी ( <शी )च-१कृत°; +पदि-वद्धा- १ग्र°;पद्धति-†पद्-युप्मद्-पदानुसारिन् °; अस्मद्-अस्थ्याद्य (दि-अ )नहुह्--हुहः पावा १,१,७२; पद- पावाग ६, ३, ४९° [°द- १अ°, श्रकृत्°, श्रक्षर°, अग्नि°, १अज°××]; १पद-क्रम-यष्ट्र°; २पदक्रम-;पद्पङ्कि-महत्°; +पद-वर्ण-स्वर-कृहरण-मृदु°; पद्वति- २उद्घाह°, प्राच्यपञ्चाल°; पदस्तोभ- नित्यादि°; पदाक्षर- लिलत°, व्यक्त°; पदाति-१त्र°,१सम°, समम्°; †पदाति-क-१हस्तिन्°ः, पदादि- १अ°, इदम्°, पदान्त°; पदादिविधि- १श्र°; पदा-नुस्वार- हाइकारस्वार°; पदान्त-, <sup>+</sup>पदान्त-भाज्- १अ°; पदार्थ- | अन्य°, पद°; २पद्य,द्या<sup>d</sup>- १अ°,

\*३पद्य-; \*पद्यमान, ना-, १पन्न-१अ°; पन्नग- रक्षस्°; पाद्-१अ°, श्रर्ध°, १एक°××; १पाद- १श्र°, १अज°. ग्रधस् °, श्रध्यर्ध°××; पाद-क-> 'पादिका- वि°; 'पाद-तल- त्वच्°ः; +पाद-तुण्ड- ३रक्त°; +पाद-धावन- भैथुन°°; १पादप-स्तम्भ°°; <sup>+</sup>पाद्-पाणि- प्रक्षाचित°, सुप्रक्षालित°; <sup>+</sup>पाद-पाद-धावन-श्रमिमु···न°; पाद्रप्रचालन- श्रवले-खन°°, डच्छिष्टाशन°°, गात्रोत्सा-दन°°; <sup>+</sup>पाद-प्रसारण- कण्ठप्रा-वृत°°, पादभाग- संपाद्य°; +पाद-चाल-शीर्ष- ४स°; पादवृत्त- तैरो-व्यञ्जन°; †पाद-हस्त-, पादादि-, †पादादि-भाज्-, पादान्त-, <sup>+</sup>पादान्तीय- १थ्र°; १पादिन्<sup>(</sup>-; \$पाद्य,द्या<sup>ह</sup>- श्रधस् °, श्रध्यं°, १ष्रष्टन्°, १श्रासन°, उदच्°××; पाद्यपात्र- श्रेत°; <sup>+</sup>पाद्यपात्र-त्रय-षितृ°; <sup>+</sup>पादक~,<sup>+</sup>पादन~, <sup>+</sup>पादम्, <sup>+</sup>पाद्यत्~, <sup>+</sup>पाद्यितन्य~, <sup>+</sup>पाद्-यितुम् , +पाद्यितृ-, +पाद्यिप्यत्-, <sup>+</sup>पादित-, <sup>+</sup>२पादिन्-; १पाडु-२दारु°; १पाटु(क>)का- खट्वा°°, <sup>+</sup>पाद्य, <sup>+</sup>२पाद्य-, पवित्र°; <sup>+</sup>पाद्यमान, ना~; १पदा~ किंशुक°°, कुमुद°°, १कुश°°××; †पद्म-क्र^--कम् अप१,४५,५ [°क- चन्दन°°]; पदावैहूर्य<sup>ा</sup>; पद्माक्ष~ १सुवर्गा°° <sup>+</sup>३पद्म¹~ २शङ्ख°; √पन् श्रा°, वि°; \*पनिक-, \*पन्या-, \*पन्यु-श्रर्ध°, त्रि°, संध्य°; पदन°-, <sup>4</sup>पद्य, र् पनस- न्यत्रोध°; <sup>4</sup>पानस- खार्जूर°; रिपरशु- उदकुरभ°,खराड°, पाकार्थ°

+√पन्थ् (\*वाधायाम् ),२पन्थिन्-<sup>+</sup>२पन्थ- (>पान्थ्य- पा.) पा ४,२,

२परशु-

पयस्- श्रन्छित्त°, १श्रजा°,श्रतिमधुर°, अपेय°××: पायस- ऋपूप॰॰, कृसर, रा°,गन्ध°°××; पयस्य,स्या- १श्र°, ष्यामिक्षा°,पुरोडाश°;<sup>+</sup>?पयिहित¹-. क्वेड · · ·र॰॰; **१पर**ष- १अ॰,अकार॰, श्रकारव्यञ्जन°, श्रप्ति°××; परक्षेत्र-हालेय°°; परगर्हा- पेशुन्य°°; पर-चक्र- स्वचक्र°; परतन्त्र- स्वतन्त्र°; परतर- १पर°; परत्व- धकार°; <sup>+</sup>पर-दृष्ट~ १८४°; २परपूर्व- तहि-भक्ति°; 'पर-प्रत्यय- स्थान°; परब्रह्मन्- सप्रपञ्, साक्षात् °; परम,मा- एकादशन् °, चतु विंशति°, त्रिरात्र°××; परमात्मन्∸ .क्षेत्रज्ञ°; परयोग- १२४°; परराष्ट्र- स्वराष्ट्र°; परलोक-> पारलोक्कि- १८४°; †पर-वाच्- १लव्ण°°; †पर-विप्रति-पेध~ शब्द°, शास्त्र°; परसवर्ण-श्रनुनासिक<sup>co</sup>; परसस्थान, ना<sup>n</sup>-; <sup>+</sup>पर-स्पर्शन- १लव्या<sup>००</sup>; <sup>+</sup>परस्मै-भाप°- पावा ६, ३, ७ [°प-श्रात्मनेभाव°]; <sup>+</sup>परस्मे-भाषा-वर्णि॰॰; पराधीन- राजन्॰॰;+२परा-(र-श्र)यण - २नारायण ; २परा-र्ध-:>°ध्यं- द्वादशरात्र°, मास°, संबत्सर°; <sup>+</sup>परोदक- उच्णोदक° २पर-,परण- √पृ (परि.) इ.

१परञ्ज-> १पारशव- १सवर्ण<sup>००</sup>

a) पृ १४८४ यनि. संख्यासंकेतः इ. । b) भाष., नाष.। c) यनि. स्थल-शोधः । नाप.। e) भावे कर्तर च कृत्। f) पृ १४९२ यनि. संख्यासंकेतः द्र.। g) विष., नाप. (उपानह्-) । i) अत्र  ${}^{\circ}$ ड्  ${}^{\circ}$  > यिन. द्र. । j) व्यप. । k) सक्थ – इति पाका. । h) विप. (मधु-), नाप. (बृक्ष-)। l) अर्थः व्यु. च ?। m) पृ १४९६ यनि. संख्यासंकेतः इ.। n) पृ १५०० परसं°> यनि. इ.। o) उप. ≈भाषा-। p) कस,।

४स°; परशब्य- कंसीय°; <sup>†</sup>परशु-वृक्ग- १८४°; परश्वध°-शूल°° परस्- > परस्तात् १८०°; परोक्ष-१अ°,श्रयतन°, श्रनुगृहीत°, एतद्°, प्रत्यक्ष°, ४रेवती°; परोक्षपृष्ठb-उभयतस्°,सर्व°;परोवरीयस्- १अ° १पराक-परा श्रनु°; चातुर्मास्यवैश्वदेव°°, द्वि° °क्रम- प्रथित°, परा√कम् > १वल°, भीम°° परा√गम् > परागत- १श्र° परा(रा√अ)च्,ञ्च् > पराच्, ञ्च्-सु°; पराची- १श्र°; †पराङ्-भावृत्त- न्यस्तायुध°; पराङ्मुख-व्यश्वसारथ्यायुध°ः; पराच-श्राच°; <sup>+</sup>परा √िच > परा-चित- श्रवचित°; परा √िज> पराजय- १श्र°, सपत्नसेना°; परा-जित,ता- १श्र°; परा√णुद् > †परा-णुत्ति- २भ्रातृब्य°; परा-√पत्, परापतात् शांश्री १, ६, २‡°; परापतत् श्रापश्रौ २४, १२, ६‡°; परापतित-, +परा-पातित-, <sup>+</sup>परा-पातिन्-प्रथम°;परा√भू> <sup>+</sup>परा-भाव-१श्र°; परा√मृश्> <sup>+</sup>परा-मर्शम् मुष्टि°; १परायण<sup>व</sup>-<sup>⁺</sup>परारिका⁰- करझ°°; परा√वप् >+परो(रा-उ)प्त- मन्यु° परावसु- अर्वावसु°; परा√ऋ,शृ > श्पराशर- उपमन्यु°; परा( रा-√श्र)स् ( क्षेपरेगे)>+परा (रा-श्रा) स- -सात् अप्राय ५, ३<sup>1</sup> [°स-१शम्या°]; परि १श्रक्ष°, श्रिधि°, <sup>9शलाका°;</sup> परि√कीर्ति > परि-

कीर्तन- प्रसङ्ग°; परि√ऋम् > °क्रम- मन्त्र°; +परिक्रमिन्-श्रन्त°; परिकामत्-,परिकामम् १८४°; परि-√क्री > °क्रय- क्रय°; °कीत-श्रध्यापन°; परि√ क्लिक्श् > <sup>+</sup>परि-क्लेश- १वन्धु°, वध°°; परि-√िक्षप् >°क्षिप्य १अ°; परि-√गण् >°गणन- १अ°, विषय°; °गणित- १अ°; परि √गम् > °गत, ता- तद्°, वालस्त्री° परि√गृह्, यह् >°गृहीत- १३४°, साधु°; °ग्रह- १श्र°, १उत्तर°, कुलधर्म°×× +परिश्रीवा- रास्नावत्° परिघर्म->°धम्थ- सर्व°;परि√चर् >+२परि-चर्"- अग्नि°;परिचरण-अक्ल्या°, अग्नि°; १परिच (र >) राb-; परिचर्या - श्रम्नि°,पोषगादि°; परिचारक- कृषिगोपाल°°, गुरु°, पशुपाल°° परि√चि ( चयने ) > +परि-चय-१गोमय°; परिचायय- २शल°; †परिचारयो (य्य-उ)पचारय- ४स°; +परि-चित- १अ°; परि-√छद > °च्छद- यज्ञकाण्ड°, वैयाघ्र°, ४स°; परि√च्छिद् >परिच्छिद १अ°; +परि-च्छेद- पूर्व°; परि-√जन् > °जात- १अ°; परि-√जि > <sup>+</sup>परि-जि( त> )ता-श्रधं°; परि√ज्ञा > ⁺परिज्ञात-१अ°; परिज्ञान- विभक्ति°; परि-√णम् > °णत- > °तवयस्-१थ्र°; °णति- २वयस्°; °णाम-श्राहुति°, दीक्षा°, स्काप्र°

परि√णह्>परि८,रो∫णह्->+०णत् (-कं)- १अ°, ४स°; १परिणाह-एकाङ्गुलि°, १त्रिपद°, यथायोग°, १पडङ्गुल°;⁴प(रि>)री-ण(द्द>) द्धा– १अ°, सु° परि√णी >°णयन- १अश्व°; °णी-(त>)ता- २व्राह्मण°; °णीय, °णेय− १अ°; परि√तन्> \*परि-तत- दक्षिणमास्तेरित°;परि- $\sqrt{\pi q} > {}^{+}$ परिताप-परि√त्यज्>°त्यक्त- खेष्मान्त ···दि°; 'स्याग- सर्वेद्रव्य°; परि-√त्रै>°त्राण-गोत्राह्मण्°; +परि-दश¹-१अ°; परि√दा (दाने)> °दत्त- यथा°; परिदा->+परिदा-कृत- १अ°; परिदान- सर्व°; प-!रि>!रोत्त-यथा°; परि√दिव् > <sup>+</sup>परि-द्यृन- १ग्रक्ष° परि√हंह् > °हंहण- पर्यूहण्॰, भूमि°; परि√धा > °धान-परिधि°, पुनर्°, वासस्°; परिधा-नान्त- आ°; परिधानीय, या--या आपश्रौ २१, २, ४<sup>1</sup> [°य,या-१शस्त्र°, सामिधेनी°]; १परिधि-श्रनु°, अन्तर्°, अन्तर°, श्राति-थ्या°××; <sup>+</sup>परिधिपरिवेपाभ्रवृक्ष-प्रतिसूर्यक- निर्मल<sup>®</sup>; <sup>†</sup>परिधि-परिषेचन- विपरीतदर्भास्तरण्°; परिधिसंधि- उत्तरार्ध°; 'परिध्य (धि-श्र)अन- व्यूहन°; परिधित-यथा°; परिहित, ता- एकशाटी°, कृष्णाचैल°, मरु°, मौज्ञ°, व्रज°, शामृल°: परि√ध्वंस्>°ध्वंस-, <sup>+</sup>परिध्वंसा- वर्णं°; परिनिर्√मा

a) पृ १५०२ e 'नाप. (शस्त्र-विशेष-)' इति पठनीयम् । b) पृ १५०२ q 'विप.>नाप. (पडह-विशेप-) । वस.' इति पठनीयम् । c) पामे. वैप २, ३खं. परापतत् माश १,५,१,२० टि. इ. । d) पृ १५०६, १५३५ यिन. संख्यासंकतः इ. । e) = [कृष्ण-] लिशन-। f) पामे. पृ २३७४ p इ. । g) = परिचरण-। h) पृ १५११ यिन. संख्यासंकेतः इ. । i) वस. उप. = १दश-। j) पामे. पृ २५६९ c इ. ।

> परिनिर्मित- १अ°; परिपश व्ये° उपेप्रप्य°; परि√पालि > +qरि-पालन- कोश°, प्रजा° परि $\sqrt{q}$  > °पू (त > )ता- १%° परि√पृ, पॄ, ( परि )पिपृत > ता ऋप्रा ८,१४‡; <sup>+</sup>परि-पर<sup>b</sup>- १८१°; परिपूर्ण- तद्°; परि√प्रच्छ् > †qरि- प्रश्न- श्राख्यान°, जाति° परि√प्छु>परिप्लव->पारिप्लव-वावातासंवेशन°°; +परिप्लुत,ता-तैल°, पुत्रशोक°, स्नेह° परि √वाध् > +परि-वाध- -०ध श्राग्निय १,५,२:५<sup>‡०</sup>; परि√वृंह > +परि-बृंहण- ४स°; परि √भाप् > <sup>+</sup>परि-भाष्य- १अ°; <sup>+</sup>परि√भिद् > परि-भिन्दत्~ १श्र°; परिं√भुज् > °भुक्त-१भीत°; °भोजन- १यज्ञ°; परि √**भ्रंग्>**+परि-भ्रंश-गुणाचार°; परिभ्रष्ट- विद्याचार° परि $\sqrt{\mu \epsilon} > \text{परिमाद्-} > ^\circ$ मात् (-क)- े१अ°; परि√मा > परि ् [,री]माण- १श्र°, अक्षर°, अग्नि°, १अइ°, श्रधिकार°××; परिमाणिन्-१श्र°; परिमित,ता- १%°, इतिसं-ख्या°, मासद्वि ••• र॰, यावत्॰; +परि-मित-त्व-पञ्चाहाव°;<sup>+</sup>परि-मित्य १%° परि√मिह्> <sup>+</sup>परि-मेह- उत्ल° परि√मृज्>परिमार्जन- १भरमन°; <sup>+</sup>परि-मृज- तुन्द°; <sup>+</sup>परि-सृजन-अग्नि॰; परिमृष्ट- लोप्टेष्टका॰; परि √यज्> परीष्ट- अभिनिम्रुक्त°°; ृपरियज्ञ− १ऋ°; परिरथ∽ > <sup>†परिरथ्य⁴- नव°; परि√िळख्</sup> >°लिखित- यथा°; †परिलेख-भूमि°; परि√लुप् >⁺परिलोप-

१श्र°; परिचत्सर- -रः हिश्रौ१५, ७,१२⁰ [°र- १श्र°]; परि√वद् >परि!,री]वाद- अत्याश°,नित्य°, प्रजापति°, १मधुः°; †परीवादा(द-आ )क्रोश- ब्राह्मण्दे "त°, सर्व-भूत°; <sup>+</sup>परिवाद्य- १श्र° परि√वप् > ⁺पर्यु(रि-उ )प्य १श्र° परिचपा- > परिचप्य- श्राज्य-भाग°, उप्य°; परिवर्ग-, °वर्जन-परि√वृज् (परि.) इ.; **परि√वस्** ( निवासे )> °वास- विश्वजित्°; पर्युपित- १अ°, १गोमय°, प्रपन्न°°, राजमाप°°, श्राद्धकृत°°; <sup>†</sup>पर्श्वेषिता (त-अ)ल- १मधुः°; परि√वस् ( छेदने)>°वासन- इध्म°, ३वेद°; °वासित- १श्र°; परि √वह > †पर्यृढ- रथ°; परि√विद् (लाभे)>परिवित्त- श्रभिनिमुक्त°; परिवित्ति- श्रभिनिमुक्त<sup>००</sup>, कुराडा-शिन् °, तस्कर °; परिवित्त- श्रभि-निम्रुक्त , तस्कर , परिविविदान-श्रभिनिम्रुक्त°, परिवित्ति°; परिवेज्न-श्रभिनिम्नुक्त॰॰,कुएड।शिन्॰॰,तस्कर॰॰, परिवित्ति°;परि√विप् >परिL,री] वेप~ अभीक्षण°, ताराग्रह°, १दण्ड°, धनुस् °°, लोहिताइ°, शकायुध°; परिवेषण- श्राचार्थ॰, इष्टि॰ परि√वृ ( आच्छादने )> परिवार-कट°,गृह्नु°, गृघ्र°, तद् °, ४स°,हंस°; परिवृत- १%°, पुत्रामात्य° परि√वृज्> +परि-वर्ग-१श्र°;+परि-वर्जन- मांस°, श्राद्रकृतल "ल°; परिवर्जित, ता- ङकार°, ददाति°, हकार°; परि√वृत् > °वर्तन-रथ°; °वर्तमान-, °वर्तयत्- १अ°; °वृत्ति- १अ°, जाति°;

√वृध् > परिवृद्धि- दोपफल°, फल°, स्वराप्ट्र°; परि √वेष्ट्> °वेष्टित-> °त-शिरस्- १अ° परिव्याध¹– उच्छुप्मा°; परि√व्ये >°वीत-,°वीयमाण- १३४°; परि-च्याण- रशना°; परि√वज् > °वाजक- व्रह्मचारिन्°°; परि √शिप् > °शिष्ट- उक्त°, २एक-धन°; °शेप- अन्न°, २एकधन°; <sup>+</sup>परि√श्रम् > °श्रान्त- भिक्षा-विलि°; परि √िश्र > °श्रयण-सोम°; °श्रित्- श्रनु°, आहवनीय°; परिश्रित् ( ·क )- ४स°; °श्रित-१अ°; <sup>+</sup>परिपङ्गक- क्षेड"'र°° परि√पद् > परिषद्- श्राचार्य°, पत्र°°; परिपत्(-क )- ४स°; परि-√िषच्, ब्रच् > °िषञ्चत्-१श्र°; °पेक- द्वितीय°; °पेचन-उदकुम्भ°, परिधि°, पर्यूहराण°°, प्राशन°°, भक्षण°; परि √षेव् > +परि-पेवण, न- उत्तरतस् °, प्रतोद° परि√ष्क,स्कन्द् > परिष्कन्द (,न्ध [वप्रा.])- ऋषिनिवास॰॰, गोष्ठ॰॰ परिसंवत्सर- १श्र°; परिसं-√ख्या > °ख्यान- तदन्य°; परिसम् √आप् >परिसमाप्ति-१अ°, १काण्ड°, प्रन्थ°, तत्किया°, वाक्य°; परिसम् √ऊह् >परि-समूहन- पर्वुक्षण°, समिध्°; परि √ख्प्> +परि-सर्पण- महौघ°, सरस्वती°; +परि-सृप्त- कृमि° परि√स्तृ,स्तृ>परिस्तरण- अभि°; अन्बाधान°, प्रस्तर°, वेदिकरण°, परिस्तीर्ण- १श्र°; परि √स्पन्द > <sup>+</sup>परि-स्पन्दिन्- १श्र° <sup>+</sup>परि / परि / स्तु > <sup>+</sup>परि-स्नव- वैत्यतैल°

a) परिपञ्चन्या->-च्ये इत्यस्यानुकरणम् । b) वैप १ द्र. । c) पृ २२४४ b द्र. । d) =पारि-रिप्य- । c) पामे. पृ २६७३ j द्र. । f) = स्रोपधि-विशेष- ।

†परि-स्नाव-कालाम्बुद°,धाराङ्कर°, शोखिताश्रु°; +परिसु(त>)ता-१श्र°; परि √हन्> परिव-१अभ्र°, १ श्रर्क°, इन्द्रकील°,धनुस्°° परि √हस् > °हास- चर्चा° परि√हु°; परि√ह > °हरण-कृत्या°,तद्°,२भाग°, योक्त्र°, वसती-वरी°,सदस् °°; °हरत्- १अ°; °हार-रथनीड°,हिंसानुग्रह°; °हार्य- १श्र° †परि √ह्वृ > परिहृत- १३४° परी( रि√इ), परीहि आपमं २, २, १०‡<sup>b</sup>; परीत- १अ°, अशनाया°, कामभोग°××; 'परी (रि-इ)त्य-१ %, पर्ययण,न- आयोजन°, इपु°, सीतायज्ञ°°; +पर्थ(रि-श्र)यिन्-श्रन्त°; पर्याय- श्रन्न°, उक्थ्य°, उद्यती°××; +पर्याय-विधान− १%°; पर्यायान्त- पर्यायादि° परी(रि $\sqrt{\xi}$ )क्ष् >परीक्षा- १वास्तु°; परीक्षित,ता- १३४°; परीज्या-सौम्य°; परी(रि√इ)प्>परीष्टि-निमित्त°,योग°; +परु - अङ्गुलि°,

परुप-उत°,२पीत°; पारुत्य-१दएड°,
वाग्दण्ड°, वाच्°; परुस्- अङ्गा°,
अङ्गुलि॰,ऋङ्गुष्ठ°,२यज्ञ°,वैरवदेव°,
छुनासीरीय°, साकमेध°; परे(रा
√इ)>१परायण्य- आत्मविद्या°,
१एकामि॰, जगत्°, तद्०,२धर्म॰,
प्राण्, स्वाध्यायेज्या॰; परोत्तपरा√वप् (परि.) द्र.; परोष्णिह्पुरस्॰; पर्क-, पर्कन्- अमी॰,
मस्त्०,मास्त०°,वैश्वानर॰, २स्र्यं॰॰;

पार्जन्य- वैधानर°, वैधानरीय° १पर्ण- १अ°, श्रव्छिन्न°, १श्रर्क°××; <sup>+</sup>२पर्णी-खलतुल°,राजवृक्ष°,हरिद्रु°; पर्णशाखा- बहु°; १पर्णीं -; पर्य-ग्नि- अभि°;पर्यग्नि√कु>°करण-श्रिधिश्रयण°, पशु°; °कृत- १श्र°, पञ्चवर्प°; पर्यङ्क- मारुत°, २शेप° पर्य(रि√श्र)ज् > ⁴पर्य(रि-श्र)क्त-नीठलोहित°; पर्यन्त- १त्र°, श्रपवर्ग°, श्रर्घ°×× पर्यवे(ब√इ) > पर्यवेत- १श्र° पर्य(रि√श्र)स् > पर्यस्त- > <sup>+</sup>पर्यस्त-पाश- दमन°; पर्यास-अनुरूप°, श्रारम्भणीया°, उक्थ-मुखीयतूच°, द्वितीय°, ४स°, स्तो-त्रीय°; पर्या √गम् > पर्यागत-संवत्सर°; पर्याण¹- १३१° पर्या√णह् > °णहन- सोम° पर्या√धा > ⁺पर्या-धातृ- कुएडा-शिन्°, तस्कर°; पर्याहित-श्रमिनिमुक्त °°, कुण्डाशिन्°, तस्कर°°; +पर्याहित-धेनु- तस्कर°° <sup>+</sup>पर्याधारक− क्षेड∵'र°°; पर्या (रि√श्रा)प् > पर्याप्त− आहुति-द्वय°; पर्याप्य १%°;पर्या√वृत् > °वर्तमान-, °वर्तयत्- १त्र°; पर्यु (रि√उ)क्ष् >पर्धुक्षण- परिसमू-हन°, समिदाधान°, समिध्°; 'पर्थु-क्षित- यथा°; पर्युद् √अस्> पर्युदास- १इतर° पर्युप्य परि√वप् (परि.) द्र. पर्यु (रि√ड)प्> वर्षो (रि-श्रो) षण- २वेदि°; पर्यु(रि√ऋ)प् > <sup>†</sup>पर्युष्ट- दढ°; पर्ये(रि-म्रा√इ),

पर्येहि मागृ १,२२,७8;पर्व- १ए३% ति°, वि°; २पर्वत- अमरक्रएकः, कूप°××; +पर्वत-गुप्त- शून्यागारः <sup>+</sup>पर्वत-सानु-- २वन॰ ३पर्वत- इन्द्रा°;पर्वन् - अ°,अङ्गुतिः, श्रङ्गुष्ठ°, श्रनेक°××; पार्वण– ४स॰, <sup>+</sup>पर्व-भाग-श्रतीत°; <sup>+</sup>पर्व-विलोप-৭ স্থা<sup>০</sup> **१पर्श्य**- १श्र°, ब्रनडुह्°, अन्त**्**°, १श्ररव°, कूप°; पाइवें- श्रन्तर्°, अन्यद्°, श्रम्वु°××; †पाइवे-भाग-चतुर्विशति°; +पाइर्वा (र्श्व-श्र) ४स°; पर्षद्->पार्षद्-धन्वन्तर°, धन्वन्तरि°, धात्रन्तर°°××; 'पार्पदी- स्द° विघ्न°, विध्युा°, वैवस्वत°; २पल-२अप्टक°, १एक°, त्रि°, द्वादशक॰, पञ्चाशत्°, वपा°, शत°, पोडशन्°, <sup>+</sup>पल-क- हात्रिंशत्°: सप्तन्°; <sup>+</sup>३पल्य<sup>b</sup>- घेनु॰॰; ३पल- १दधि॰॰ <sup>+</sup>४पल<sup>1</sup>– बर्हिस्°, बहिस्°; पलद-कन्था°; पळळ- १दधि°, वलीक° पलाराडु- २श्ररह°ः, कर्।, ल ]ञ्ज॰, निम्ब°, लशुन°°,सुरा°°; **१पलाल**-३शाक°, शालि°; २पलाल- अनु° १पलाश-अमृत°, १श्ररवत्थ°××; पलाशशाखा– बहु° १पिळित- पा, पाग ५, २, १२७<sup>1</sup> [°त- रश्रसित°, युवन् °, २वली°]; <sup>+</sup>पिलतं-करण- पा ३, २, ५६; <sup>+</sup>पलितं-भविप्णु-, °भावुक- पा ३, २, ५७; √पल्पूलि > पल्पूलन-१उदक्°, वासस्°; परपूलित-१%°, श्रभ्यञ्जन°°, सु°; २पल्य-

a) पू १५३२ परि  $\sqrt{6}$  > यनि. इ. । b) पू १८० सस्थ. अनुपरीहि, तन्नत्यं टि. च नेष्टम् । c) = पर्वन् । d) पू १५३५ यनि. संख्यासंकेतः इ. । e) पू १५३८ यनि. संख्यासंकेतः इ. । f) = परि- याग् । g) पाभे. पू १५३३ j इ. । h) तन्नसाधवीयः यत् प्र. (पा ४,४,९८) । i) = पूल- । j) यनि. स्थल-शोधः ।

धाना°, रज्जु°, १राशि°; पल्लव-पाणि॰, खता॰,खताप्र॰,खोकेशी॰,४स॰ पस्तय- १नाज॰ पल्वल- भानाः; पवि- धुरः √पञ् अति°, अतु°, अभि°, अभिवि°, अव°, आ°, २डवू°, परा°, परि°, प्र°, प्रति°, प्रसम्°, वि°, सम्°; पर्य, इया- उप्रम्°, स्र्भृम्°; पर्यम्-, क्ली- १२०; पर्यन्ति १पान्त°;परयमान-;√पञ्(बन्धेन) वि॰; १पान- १३।॰, अहुइ॰, अधि॰, अज°××; पाश-छेद्न- उद्यन्गन ; †वाश-पशर- विलीनः; †पाशन-पद्म- १३°, अमीपोमीय°, १६५५°, अतिराद्र°××;पाद्मक- -मान् आपधी १४,१९,४" ['क-इत्यादि',ऐहिक']; पराच्य, च्या- १३१°, परिः; पशु (-क)- १६३, १एकः; पशुकाम-प्रामकान<sup>००</sup>,दीर्घन्याभि<sup>००</sup>,प्रजाकाम॰, वैदग°, स्पर्नकाम^; पशुकुणप- १८४°; <sup>†</sup>पहा-ग्न- ग्या′: पद्मपति- २भव°ं, महन्°; पञ्चपाल- कर्षकः°; पाद्य-पाल्य-, <sup>1</sup>पशु-पाल्य<sup>b</sup>- गृति°; पशु-पालन- धधायनः ; पशुरोहाश-द्यापियां विष्, नक्ष, मृगोरेष्टि?, २वशा॰,४म॰,२सोनाम्य॰,पशुबन्ध-दृष्टि°, नातुमांस्य°, निम्द्र°, सर्वेष्टि°; पशुबन्धयाजिन्-, वशु-याजिन्-१८°; <sup>†</sup>पशुरयुद्ध- प्रनारयुद्ध°; पश्यक्त- २माने°; पश्चा,श्चा १श्रप्र°, १३तर°, १२६िगा°; +पधा-इध्यन्-१%°;पश्चात् १टसरः, १गाईपःयः, तद्°××; +पशाद्-उपचार- नः। श्रापधी १६, २१, १३; वंधी १८, ૧ુડારે, દિશ્રી ૧૧,૦,૧૨, <sup>†</sup>વરચાયુ-दध्यन्- १८°; पश्चिम- १८तर°,

१दक्षिगा°,दक्षिगा।°, प्राच् °, मध्य°° पस्पद्मान- प्रतः √स्वश् (परि.) इ. √पा ( पाने ) श्रनु°,श्रनुसम्°, श्राभि°, डप°, निग्°, प्र°, प्रति',वि°, सम्°; <sup>+</sup>२प- ३आज्य°, १कामन्°, १६३८°××;पषिवस्- १८४°; \*२पा-कीलाव॰, प्र॰,१शुनि॰,१सुत॰,सोम॰; <sup>†</sup>पान्°- आ॰: १पान- १८०°, प्रज्ञ°, अरेगपयत् °,श्रमृतरसः°, श्राहार "××: †पान-अक्ष- १नतुर्धकाल°: †पान-भोजन-उत्हृष्टु°:पानीय- संनिद्धित°: पान्तत-, †पाय; पायन- बनान°; \*पापिन- ष्यमृण्यय", असुरामय", १तु गृष्ट<sup>०</sup>, तेल<sup>०</sup>; <sup>†</sup>वाय्य;<sup>†</sup>२पाय्प<sup>०</sup>~ १प्रग्दः; †पारयमान-; †१पावन्-१घर्भ°, एन°, नसा°; विषान-; श्रहनगा°. विवासा-श्रानाः, भशनायाः, धुप्°xx; विषत्-; १पीत,गा- १अ°,अग्निः,अश्वित°\*\*; पीति- पूर्व?, ३स?, सह?, सोन?; \*४पीथ°- इन्द्र°,गे°, सुरा°, सोन°; पेय,या-१८४०,१ऋत०,दशन्०,१वाज० √पा (रद्धे) श्रभि°,श्रभि°,श्रा°, नि°, निग्°, परि°, प्र°; \*३प- करिन्॰, गृह°, गो°××; १पा"-; २पाल-अनु^; √पाछि परि॰,प्रति॰; ३पाछ-१वज°, श्रजमहिषगो°, १अ१३°××; पाली - मिगा, १वास्तुः; पालक-हार°;†पालिका- गो°,पशु°;पालन-पशु°, प्रजा°, स्तिया°; 'पालयत्-१%°: †पालि<sup>h</sup>— २अध्, †पाल्य: †३पा¹- अप्रत्°, अप्र°, अपान°××; \*४पान°-; \*२पावन्- अन्भि-शस्ति°,श्रभिशस्ति°, ३तन्°; + 🗸 पा

(शोधने), + ३पाव(ग<math>>र्>)री-प्रति°; √पा¹ २उद्°; पांद्यु-> †पांशु-न्नोणित-मांसा- ( स-अ ) रियक-सद्धिलाज-गीर-वर्ष-निर्घात°°; पांसु- श्रहार°, श्रव°, उपरव°, उपल°°××; <sup>†</sup>पांसु-स्नान– उत्तरप्रा…ग्र°; १पाक(ल≫)ला-दरपत्य°; पाजस्- १%च्युत°, चित्त°, १९५९°;पाञ्चालेय- २१मा-ल- (परि.) इ.; **पाट-** √पट् (परि.) इ.; पाटा- १धीरीदन°° √पाटि, पाटि-, पाट्य√पट् (परि.) इ.; पाठिन्- √पृष्ठ् (परि.) इ. पाणि- अनर्गनक्तः, अविद्तिः, १द्धरिण°××; पाणिप्रद्यन- १ख°, ऋतुसंगमन°°;पाणिपाद्-ऋभिषिक्त°, प्रझातिन°, प्रझारिताभ्यक्त°××; <sup>†</sup>पाणि-पाद्-यद्न- सुप्रद्यात्तित°; पाणिप्रकालन- वेदिकरणः 'पा-ण्य ( रिए-अ )ट्गुप्ट- समस्त° १पाण्डु- आंभेग°; <sup>+</sup>पाण्डु-कपोत-विपुर्विष्मर्<sup>०</sup>,<sup>+</sup>पाण्डु-शुक्- ३दक्० रपाण्हर- किंबित्°, धीरोद… त॰, धृस॰॰, मयूरगल···र॰,३रका॰, स्तेत°; पागृह्य- तार्घा॰ पातिन्-प्रमृ. √श्त् (परि.) इ. पात्र- १भ°, १अंशु°, अधिहोत्रः, श्रतिप्राह्म°××;पाद्यी- आज्यधान°, १इटा°, उद°××; पात्रसंसादन– परिस्तरगण्; पात्रसादन- विपरीत-दर्भास्तरण°°; पादफ- प्रमृ. √पद् (परि.) इ. पाप- १३१°, श्रवः, श्रात्मन् °, उप° x x; पाप(-क)- १६०;पापकर्मन्- पूर्व०;

पापलक्षण- शमील्न°; †पापा(प-

a) पृ १५५० अत्र स्घले q द. । तत्र च 'पश्चिष्टिक्त् >°कृतः' इति पटनीयम् । b) = पाद्यपाल्य- । c) वैप १,६६३ j द्र. । d) पृ १५५८ अत्र संख्या नेष्टा । e) वैप १ द. । f) पृ १५५९ यनि. संख्यासंकितः इ. । g) पृ १५५९ अत्र संख्या नेष्टा । h) = ३पाल- । i) धर्तरि कृत् । j) वैप १,८९० । द्र. । वैप४-प्र१०१

ऋ)र्ग- सर्व°; पापीयस- पस्त्रा°,! प्रोप्य°; †पापीयसा(सा-अ)वलेखन-न्यव्रोध°°; पाप्मन्- अपहत°, क्षध्°, जग्ध°××; २पाय्-१उपरय°°; **१पा**रय<sup>b</sup>- १कंस°° **१पार**b- १अ°, श्रति°, अन्त°°××; पारग- श्रति°, २वेद°, वेदवेदाइ°, वेदान्त°, शान्ति° २पार- √पृ (परि.) इ.; पारा-श्रध्ययन°, श्रनस्नत्°, ऋनुसंगमन°°, चतुर्°, वत° पारावत- -तेभ्यः शांश्री १२,१६,9° [°त- ३वक°°, विषुविष्कर°°,श्वन्°°] पारियात्र- ३काशि°; पारुप्य-परुग- (परि.) इ.; १पार्थ- -र्थः वौश्रौ१८,४९:११;<sup>+</sup>पार्थश्रवस<sup>व</sup>-गार्ग्य°; + !पार्पतक - ४स° पार्छिक- पृष्ट- (परि.) इ. १पारिका, प्रजी- १पाद॰, संप्रक्त॰ <sup>†</sup>पालक्या<sup>1</sup>- विष्पली<sup>००</sup>; √पू(परि.) इ.; †पावनि(१)तल-रुह- १प्रवृद्धस्क···त°; <sup>+</sup>पाश्-विमुक्त°; पारान- √पश् (बन्धने) परि. इ.;पापण्ड- तस्कर°°,२वेद°; †पापण्ड-भूविष्ठ- नम्न°; पापाण-१अ°, काष्ठ°°, भिन्न°°, २शस्त्र°° <sup>+</sup>!पोह्नतस्य<sup>६</sup> वाधूश्रौ ३,४१:२३ √िप, पी अभि°, श्रा°, प्र°; १पीन, ना- व्यास°; १पिझ- १कृष्ण°; १पिङ्गल- ईपत्°, कनक°, १कृष्णु°, तारोक्कापात°, १वभ्रु°, महत्°, खेत°; २िपङ्ग− २हरित°°; पेङ्गय~ महत्र°; ३पिङ्ग- वज°; +√पिच्

(दिस्तारे ) २उद्°, सम्°; <sup>†</sup>पि-च्छक− शार्टा°; √पिज् पाधा. चुरा. पर. हिंसावलादाननिकेत-नेषु; पिक्षर- १ग्रुक°; पिक्षील<sup>ь</sup>-१दर्भ°;पिञ्जु(ल>)स्री- १दर्भ°; २पिञ्जूल-,ºली- १कुशº,१दर्भº, ४स°;<sup>†</sup> पिञ्जूलि- १श्र°; पिट-> १पिटक- मनुष्यपूर्ण°;+पिटिका-१वीज°; पिठर- स्थाली°; पिठी-नस्-> पैठीनसि- महत्° १पिण्ड- अधस्°, अनु°,१अयस् °××; †पिण्ड-क- वम्बूक°; क्रिया- प्रेत°; पिण्डनिर्वाप-जलदान°; पिण्डपितृयज्ञ- आ-प्रयग्ा°; +पिण्ड-मात्रा- स्वभर्तृ°; पिण्डवर्धन- ऋतुसंगमन<sup>००</sup>, प्रवा-सागमन°; <sup>+</sup>पिण्ड-स्वधा-**†पिण्डालुक**- पिप्पली<sup>००</sup> आर्द्रोपधि॰॰, पिण्याक-१कग्ए°, १लवग्ग<sup>००</sup> विलयन<sup>०</sup> पितृ - · तृणाम् आश्रौ३,६,२०╀ 🗝 तृ – १अ°,अभि°,श्राचार्य°××]; पैतृकी-महत्°; पैत्र- दैव°; †पैत्र्य- श्रा-दित्य°°; पितामह- १जीव°, जीवत्°, तद् vx; पितृ(-क)- १अ°, श्रनेक°, १जीव°, जीवत् °, ४स°; पितृकार्य-श्राद्धादि°; +पितृ-क्रिया- जप°°; <sup>†</sup>पितृ-भ्रातृ- भ्रातृ°; १पितृमेध-मन्त्रवाह्मणक्लप°;वितृयज्ञ-१विराड°, महत्°; पितृयाण- देवयान°; 'पितृ-राज-,<sup>+</sup>पितृ-राजन्य-४स°;पितृब्य-भाचार्य°°, ऋत्विज्°°, ज्येष्ठभ्रातृ°°, राजन्°, खशुर°; †िषतृब्य-भार्या-मातृ°; †पितृ-व्रत- चीर्ण°; पितृ-

प्वस्- मातुल°, मातुलानी°, मातुः ष्वसः; †पित्र- ब्रह्मएयः; †पित्रा (तृ-श्रा)ध- तद्°; पित्य-छेर्न°, देवः रक्षस्॰, च॰; **पित्त**- <sub>१कृर्पः</sub> १वात°; पैत्तिक- कुष्टिन्° <sup>+</sup>पित्व(त्-व)¹- श्रभि°; पि√धा> पिधान- २सांनाय्य°; √पिन्व अभि°;पिन्वमान- १अ°; पिपीलि-का- अरुण°, श्रिरध°°, १कृष्णु°×× **१पिप्पल**- कोविदार<sup>०</sup>, पिप्पलाद-> पैप्पलाद- मौ<sub>द</sub>े <sup>+</sup>?पिप्पलि– मांस°; ३पिप्पली– किंस्त्यनाभि°, मन्त्रोक्त°; पिलक -१श्रष्टर्°, ४स°; √पिञ्,पिंञ् आ°,वि°;<sup>+</sup>विंशत्-; <sup>+</sup>पिश्- शुक्र°; पिशित- १८०°, १आम°, तिल॰, यूप॰, लोहिताजा॰; पिशुन- १%°; पैशुन- १८४°, श्रनार्जव°; पैशुन्य-विवाद°; पेश(वप्रा.)- उरस्°,मांस°; पेशी- मांस°; पेशल¹- तिल°; पेशस्-ग्रुक्त°,सु°,हिरएय°;पिशङ्ग-श्रहरा°, १कृष्ण°, चक्र°, शलली°, २सित°°; पिशाच- १काक°°,मह°, मुनि°°, रक्षस्°; पैशाच- राक्षस°, रीद्र°°; 'पिशाच धीत- १अ°; २पिशील-> ॰लवीणा-श्रतावु-वीरा।°,महावीणा°;+?पिश्ठ-तिल° 'पिप् श्रनु°, आ°, २उद्°, निस्°, प्र°, प्रति°, वि°, सम्°; पिष्ट, धा-१२४°, १ श्रप्रतीहार°, श्रर्घ°××; †पिष्यः १पेष<sup>m</sup>- १आमः, पेपण-१ ऋ°, अवहनन°, श्रपण°, सर्व°; <sup>+</sup>पेषम् उद°, चूर्णं°, १हक्ष°,शुक्र°; २पे(प>)पी- हविस्°; पेपिका-

a)=2 सन्विशेष- (रेलेप्सातक-)। b) पृ १५६७ यनि. संख्यासंकेतः द्र.। c) यनि. स्थल- शोधः। d) व्यप्.। e) नैप्र. <पार्षदक-। f)=श्रोपधि-विशेष-। g) पाठः? (तु. सपा. माश ११, ०,२,६)। h)=२पिञ्ज्ल-। i) पामे. वैप १, २५७६ b द्र.। j) वैप १ द्र.। k) पृ ४४४ f द्र.। l) श्रर्थदिशा = पिश्ल-। m) पृ १५८२ यनि. संख्यासंकेतः द्र.।

वर्णकः; पेष्टवै; पीठ- श्रर्चाः, गोः, १पाद°, भद्र°; √पीड् श्रतिनिस्°, ग्रभि°, श्रा°, उप°, उपनि°, नि°, निस्°,प्र°; +पोड°-;पोडक- चात्र°; पीडन- श्रङ्गुली°,केतु°; पीडयत्–, 'पीडम् ; 'पीडय- १अ°, श्रमात्य°; पीडा- प्रहनक्षत्र°, ग्राम्यपशु°××; पीडित- १अ°, उपद्रव°×× २पीत - १धूम<sup>००</sup>,मधुर<sup>०</sup>,३रक्त<sup>०</sup>,१वेत<sup>००</sup>; पीतक-१नील°°, इवेत°; †पीत-परुप-इयाम- ४स°; +३पीतb- रिधर° १पीथ- √पा (पाने) परि. द्र. २पीथ°~; √पीय् > पीयु- १देव° पीला- > वैल- नैमिनि°, सुमन्तु°°; पैल-इयापर्णेयव−; पीलु− १अ°, कोविदार°°; पैलव- श्रारव-ध्य°, १वैत्व°ः; †पीत्वा(लु-आ)दि-१८°; ⁺पु°– उ°;⁺पुंश्च¹–>पुंश्चा ( रच-ग्रा )दि- १ श्र° पुंश्वली-उत्सृष्ट॰, चिकित्सक°॰, १नर°॰, श्वन्°°; १पुंश्चल् - १८°; पुंस्-श्रन्य°, यु°°, स्त्री°; पुंसी- वि°; पुं-वत् > °द्भाव- १लोप°, २स्वर°°; पुंवझावप्रतिषेध- लिङ्ग°; +पुंवद्-रूप- श्रन्तर्°; पुंसवन- ऋतुसंग-मन°°,गर्भाधान°,गर्भवेदन°,निपेक°; पुंस(-क)- भाषित°; पुंस्त्व- १श्र°; पुंगव- १वाह्मण्ः; पुंस- युवन्००, स्री°; <sup>+</sup>पुकस'- अमेण्य°°; पुक्कसी- चाण्डाली°; पुच्छ-, अप्ति°, अनडुह्°, २उद्°, १उऌ्-क°××; पुञ्ज- २अस्त°, ५तारा° पुञ्जील 1 वर्भ°

**१पुट-** १अ°, अज्ञत्ति°, अस्थि°, २आस°××;पुटापुट- >°पुटिका-पावाग २,१,६०1 पुण्डरीक- द्वादशन्°, मुख°, १पप्°, हृद्य° २पुण्डू- ऊर्ध्व°, त्रि°; पौण्डू-१भस्मन्°; पुण्य- अहस्°, १कृत°, क्षीएा°××; पुण्यकृत्- १अ°; पुण्य-जन- १सर्५°; †पुण्य-दिन(न-ऋ) र्क्ष- शुक्त°; †पुण्य-सेतु- देवगृह°°; पुण्याह- उदगयन°°, २कृत°, शान्ति°, सु°, २हविष्य°; <sup>+</sup>पुण्याह-घोप- द्विज°; पुण्याहवाचन-स्नानपवनमन्त्र°ः; पुत्र- -त्रः शेघ २८६¹ [°त्र- १अ°, अप्ति°, अजा-त°××]; पुत्री- १उम्र°, ऋषि°××; १पुत्रिका- ऋषि°; पुत्रिकापुत्र-कानीन°°, क्षेत्रज°, हालेय°°; पीत्र-ऋषि°, पुत्र°, प्र°, ४स°, स्त्री°; †पीत्र-क- पुत्र°; †पीत्रायण- पा ४, १, १००; १पुत्रक- अन्तक°, ४स°; पुत्रध्नी- १अ°; <sup>+</sup>पुत्र-जीवक- सुवर्ण °°; पुत्रपीत्र- तद्°; पुत्रभायां<sup>1</sup>--, पुत्रशिष्य--, <sup>†</sup>पुत्र-शिष्य-भार्या-आचार्य°; †पुत्र-स्त्री-, पुत्र।दि-तद्°;पुत्रिया-,पुत्र्या-१अ° पुनर्, २पुनःपद- १अ°; पुनराधान-तद्°; पुनराधेय- अग्न्याधेय°, ऋद्धि°, शृद्धि°; पुनरायण,न-, †पुनर्-षावृत्य १अ°; पुनरुक्त- ऊन°°, पुनरुक्ति- नामन्°ः पुरा +पुनर्-भवk- १अ°, तस्कर्°; पौ-नर्भव- कानीन°°, कुएडाशिन्°°,

क्ष्रेड · · र॰, तस्कर ॰ ; पुनर्वचन-तस्य°; 'पुनर्-वपट्कार- आघार°; १पुनर्वेसु- १तिष्य°, २१पूर्वेात्तर°, रोहिणी°°; पुम्- इदम्°° पुमं।मां।स्- १अ°, तुला°, राजन्°, स्त्री°; **१पुर्¹**− १देव°; २**पुर्**− √पृ (परि.)इ.;३पुर-पाग ४, २, ९७<sup>m</sup> [°र- श्रन्तर् ,१अरिष्ट°, अर्ध°××]; पुरी- २लङ्का°; पौरेय- पा ४, २, ९७; धपुर- √१ (परि. ) द्र.; <sup>+</sup>रपुर इतरा<sup>n</sup> हिश्री १७,८,३४ <sup>+</sup>**पुरङ्ग°-** मथुरा°**; ?पुरन्धि- स्**मद्**°** पुरस् नमस्॰; पुरउ दिणह्— उ दिणह्॰॰; पुरस्√क>+पुरस्-कार- २धर्भ°; प्रस्तात् १८%, अग्निमा "न", १उत्तर°××; पुरस्ताज्ज्योतिस्-वृहद्रथन्तर°; पुरस्तात्स्तोभ- १८०, ४स°; +पुरस्ताद्-आरम्भ - -म्भम् वाश्री १, १, १, ७७; पुरस्ताद्धीम-सव°; <sup>+</sup>पुरस्तान्-मध्यो (ध्य-उ) परिष्टाज्-ज्योतिष्मती- -स्यः उनिस् १:६०; पुरःसर- श्रग्नि°, लघु°; पुरोग- प्रजापति°;पुरोगम- अग्नि°, गन्धर्व°, मधुपर्क°; पुरोगव- १श्र°; प्रो√धा > °धस्- युवराज°; प्रोधा-तेजस्००;पुरोहित-१अ०,आ-चार्थ°,इन्द्र°××;पुरोहितप्रवर-१%्र°; पुरो(रस्-श्र) नुवाक्या<sup>0</sup>- याज्या°, ४स°,हविष्कृत्°°; पुरोरुच्-क्रयण्°°, याज्या°,शुक्त°;पुरोरुक् (-क)- १अ° यथा°, यावत्°; पुराकल्प-परकृति°; पुराण- आख्यान°°, इतिहास°, पूर्वकाल° भविष्यत्°,

a) भाष.। b) वैष १ द्र.। c) पृ १५८३ यनि. संख्यासंकेतः द्र.। d) पृ १५८४ °छपूया°>यनि. द्र.। e) = पवर्ग-। f) = पुंश्चली-। g) = पुक्कस-। h) = पिञ्जूल-। i) यनि. स्थल-शोधः। j) पस. वा द्वस. वा । k) छप. भावे वा कर्तिरि वा । l) पृ १५९४ यनि. संख्यासंकेतः द्र.। m) तु. पागम.। n) पाठः ? सप्र. आपश्री २२, २४, १ देवपुर्-> -पुरा इति । o) = देश-विशेप-। p) वस. वा. किवि.। q) °(रस्-स्)°>यनि. द्र.।

वाकोवाक्य°°, २वेद°°; पुरीतत्-क्लोमन्°ः प्रीप,पा°- १ अ°, श्रध्यस्त°,श्रध्यास°××; <sup>+</sup>पुरीप-निव-पन- चयन°; १पुरीपपद- ४स° १पुरु- त्वेप°; पुरुकुत्स- > पौरु-कुरस्य- त्रैवृष्ण°; पुरुमीढ, ल्ह-तरन्त°,सुदीति°; +पुरु-मेधb- नृमेध° पुरुप- अधि°, अध्यर्ध°, अध्यर्ध-तृतीय°°,अध्वर्यु°××;पुरुपी- १इध°; पौरुष- दशन्°;पुरुपकरुप- नाना°; पुरुषमेध- श्रीपानुदाक्य ००; पुरुष-विध, धा- १अ°; पुरुषसंस्कार-दीक्षणीया°; पुरुषसूक्त-विन्युस्क°; पुरुषापराध-, +पुरुषा(ष-अ)भिवी-ता- १२४°; १पुरुपार्थ- कत्दर्थ°; †पुरुपार्थ- कृत-त्व- शक्य° पुरोडस्- पावा<sup>e</sup>; पुरोडाश- १८%, श्राग्नेयमस्त्वतीय°, १एक°××; पुरो-डाशिन्-१अ°; **√पुल्** ><sup>+</sup>पोल-पा ३,१,१४०; पुलाक- स्थाली° पुलिन-> +पुलिन-सङ्गम- दिन्य-नदी°; पुलिन्द्- शवर°; पुरुकस-श्रमेध्य°,श्रायोगव°, मूर्घावसिक्त° √पुष् (बधा.)d, †पोषस्व आगृ २, ८, १६<sup>६ग</sup>; कौगृ ३, २, ३<sup>6ग</sup> [श्रनु°, प्र°, वि°, सम्°]; <sup>+</sup>पुष्<sup>ए</sup>-विश्वा°; <sup>+</sup>प्धि- सहस्रपोष°; +३पुष्कb-; पुष्ट, ष्टा- नित्य°, बहु°, श्र्दान्न°, श्र्दान्नरस°; पृष्टि-१वल°, शान्ति°, सत्य°, सु°, स्वर्ग°; पौष्टिक- शान्तिक°; पुष्य- अभि-जित्°, १तिष्य°: १पौप- मार्ग-शीर्ष°; १पौषी¹-; पोष- १४४°,

त्रपरिमित°, गो°××; 'पोपक-दारापत्य°; १पोषण- गृह°, पति°, पशु°, योनि°; <sup>+</sup>पोषम् रश्मि°, १स्व°; <sup>†</sup>पोषस्¹— विश्वायु°, सहस्र° पुष्कर k - श्रयतस्°, अङ्गुष्ठपर्ववृत्त°; पुष्करपर्ण- ऋधस्तानाभि°, १ऋष्णा-पुष्करसद्- > पौष्कर-सादि- प्लाक्षि°ः; पुण्करसादि-कारव°; पुष्करिणीपर्ण- १एक° २पुष्कल->पौष्कल- १सफ°, सभ° **१पुष्प−** १अ°, २श्रक्षत°°, १अक्षतो-दक°°××; †पुष्प-करण- उपरि°; <sup>+</sup>पुष्प-प्रसव— अकाल°; फल- किंचित्°; पुष्पाद्य- नव-वस्त्रोत्तरीय°; †पुष्पो( व्य-उ )पहार-१कृत°; √पुष्प्य > †पुष्प्यत्-साधु°;पुस्त(वप्रा.)->+पौस्तक-

√पू श्रिति°, अभि°,श्रा°, २उद्°, निस्°, परा°, परि°, प्र°, प्रतिनिस्°, वि°, सम्॰, समुद्°, पवण, न— ३अशन°, १ वराड°, स्नान°; पवमान— १अ॰, अरना॰, आप् >पः॰×ः, पावमान—>॰नी— आंप्रय°; †पवव्य, पवित—; पवित्र (वत्रा.)— १श्र॰, १अग्र॰, श्रजाविलो-मन् ९ १कर्ण॰×ः, †पवित्र-करण— विपरीतदर्भास्तरण॰; †पवित्र-पादु-का— १स्रक्ष॰; पवित्रेष्टि— महत्र॰; †पाव—; २पावक— १श्र॰, आग्निध्र॰, १गोमय॰, हेमन्॰, पावन— २उपांगु॰, तद्र॰, पङ्क्ति॰, मुष्टि॰॰; पावनी— १लोक॰; †पावम्, †पाव्य, पाव्य-मान—, पुनती—, †पुन्वत्—; †पू

(वप्रा.)¹- अप्रे॰, उद॰, केत॰, एत॰, उ९॰; प्त, ता- १अ॰, अश्वमेष॰, किम्॰×ः; प्तम्यत्- १आधवनीय॰; †प्त-मृत- अधि॰; †प्तवत्- पाता ८, २, ४४; †प्यः; †२प्य- दुर॰; प्यमान,ना- प्रा- गण॰॰, जाति॰, १वपे॰ √पूज् अभि॰, प्र॰, प्रति॰, सम्॰, समभि॰; पूजक- १अतिथि॰, देवः प्रा- असि॰, शुक्तियि॰, गुरु॰×ः; पूजा- असि॰, अश्विधि॰, स्वापः

१अतिथि°, ऋपभ°××; पूजित-१ थ्र°, १देव°, राजन् °, सर्वगुण°, सु॰, "पृजिन्- देवऋषि" ध्य°; पूज्य; पूज्य- १%; पूतदारु- १५लाश<sup>००</sup> †पृतिखप™- १गोधा°°; †पृति-दारु- > प्तिदार्वा(र-आ)धान-श्रनृत°°; <sup>+</sup>पूतिमाप- संकृति° पूर,ति।तीक- आखु°°, १गोधा°°, १दर्भ°, यूक°ः, ⁺पूतीकखप"-१गोधा<sup>00</sup>; पूतुद्ध-> पौतुद्रव-विकङ्कत°°; 🗸 पूर्य > २पृति-इवन्°°; +पुत्य(ति-अ)न्न-१लवरा।°°; १पूर्य"- २केश°°, मृत्र°°, श्लेब्मन्° +√पूर् पाधा. दिवा. आत्म. त्राप्यायने १पूर"-; २पूर-, पूरम, पूरिवतुम, ॰खा, पूरिका- √पृ (परि.) इ. पूरुप- १८०, किम्°, दशन्°××; पूरुषन्न- १अ°; पूर्य √ए (परि.) इ. पूर्व,वी- १%°, ३अ°, श्रकार°, श्रीन-होत्र°××; पूर्व(-क), विका- श्रानि-मन्थन°, श्रभ्यङ्ग°, २अमति°, श्रथे°, श्रोंकार°××;पूर्वकाल- १%°; पूर्वेख-

a) अर्धचिंदित्वं उसं. (पा २, ४, ३१)। b) व्यप. (ऋषि-)। c) पा> यिन. इ. l d) पृ २३३८ f इ. l e) पृ १६०८ l नेष्टम्। f) सपा. आपमं २,१५,३ ताल्प्यस्य इति, शांगु ३,३,१ मागु २,१९, १२ पोपस्य इति च पाभे. l g) वैप १ इ. l h) पृ २५८० a इ. l i) पृ १६०८ यिन. संख्यासंकेतः इ. l i) वैप १, २९४२ i इ. i i0 संख्यासंकेतः इ. i1 क्रशियर्थ कृत् i1 i2 अन्तुविशेप- i3 पृ १६१७ यिन. संख्यासंकेतः इ. i1

इष्टि°, १पर°, पूर्वसवर्ण°; +पूर्व-नडक- दक्षिणसिक्थ°, सन्यसिक्ध°; पूर्वनिपात- १अ°; पूर्वपक्ष- उदग-यन°, दतिवा""न°, फाल्गुना "क°, यावत्°; 'पूर्वपक्षा (क्ष-श्र) हर्-उदगयन°; पूर्वपत्र- सक्तर्शिका°; पूर्वपद- १अ°, अन्तर् °, अर्ध°××; पूर्वपदान्तग- १ अ°; पूर्वपदोत्तरपद-तद्°; पूर्वपर- १वस्त°; +पूर्व-फलक- उद्धत°; †पूर्व-य- उपा-धाय्य°: पूर्वविधि- १%°; सवर्ण- वृद्धि°°; पूर्वाङ्ग- स्वरित°; पूर्वापर- > पौर्वापर्य- अवच्छेद°, अर्थ°; +पौर्वापर्य-प्रयोग-- शब्द°; पूर्वार्ध- इध्म°, उत्तरार्ध°, दक्षिणार्ध°, दित्तणार्घे°; पूर्वार्घे- दक्षिणार्घ्य°; पूर्वाह्न- सु॰; पूर्व्यं,न्यां- १अ॰ √पूल् > पूल- १दर्भ°, वर्हिस्°, समिध्°; पूलास- गोपालधानी°, १स्थूल°; √पूष् >पूपन्- श्रप्ता°, इन्द्रा°, नदी°°, पृथिवी°°, सोमा°, हरि°; ३पौप- > २पौपी-a; पौष्ण- श्राप्तेय°°, ऐन्द्रावहरा।°° मैत्रावरुण°°, सारस्वत°, सावित्र°° √पृ, पॄ<sup>b</sup> श्रति°, अनु°, अभि°, श्रभ्युद्°, आ°, नि°, निस्°, परि°, प्र°, प्रति°, व्या°, सम्°; +रपर-, +परण-; +२पार°- चर्चा°; पारण-; '२पुर्(वप्रा.)- आ°, नि°,निभूय°, परा°; +8पुर, राव- उद°; +२पूरe-दुरा°, १वीज°: २प्रण- अन्यमृद्°, श्रपूर्ण°, श्रादि°××; पूरणी-कांस्य°°, प्रधान°, १संज्ञा°; †प्रणी-

प्रियादि- १अ°; +पूरण-साद्न-प्रत्य-सना(न-अ)भिमन्त्रण- १कुम्भी°; 'पूरम् उदर°, अर्व°, चर्मन्°, स्व°; 'पूरियतुम्, पूरियत्वा; 'पू (रक >) रिका- द्वादशपर्वन्°; पूरित- १जल°, सर्वसंभार°, १सिक-ता°; पूर्ण, र्णा- १३०°, अञ्जलि°, अर्घ°, १ द्रस्व°××; पूर्णेकुम्भ-श्रप्ति°°; पूर्शदर्व- > +पूर्णदर्वा-(र्व-श्र)नुग्रह- १श्र°; पूर्णपात्र-१श्रज°, व्रतोपायन°°; पूर्णपात्र-विष्णुक्रम- ४स°; पूर्णमास-पचित्रा°,तिष्या°,१दर्श°, १फल्गुनी°; १पोर्णमास- १द्रश<sup>°</sup>; पौर्णमासी-श्रमाबास्या°, श्राप्रयग्गी°, नदी°, मार्गशीर्प"; पूर्णाहुति- इष्ट"; पूर्त-इष्टा°, ऋद्धि°, त्वद्°, वृद्धि°; पूर्ति–, †पूर्यः; पूर्यमाण,णा - १२४°; †पू (र्थ >)र्या-, पृणत्-, +१पृत-√पृ¹, २५(त>)ता- व्या° √पृच्, इच् अधि°, अनु°, उप°, वि°, सम्°; +पर्क- १मधु°; †पर्किन्-, †पर्चन-; प्रक्त- १॥%, वर्ण°, सर्वोपधि°; पृच्-, +पृचि-, पृञ्चत्-, +पृञ्चान-√पृ,प्रच्छ् श्रति°, श्रा°, परि°, प्रति°, वि॰, सम्॰; 'प्रच्छक-, 'प्रच्छव-; १पृष्ट- १%°, स्वयम्°; पृष्ट्वा १अ°; १प्रस्न( वप्रा. ) - अनुप्र-हिक°, १काएड°, किया°, १देव°×× <sup>+</sup>√पृञ्ज्, पृञ्जन– अधि°; <sup>+</sup>पृड– अष्टा°, हिरण्य°; √पृण् आ°, डप°, सम् °; +पृण,णाb— निचान्त°, १लोकप्°, सदा°; <sup>+</sup>पृणाका¹-हरिण°; पृतना- एकार°°

√ष्ट, प्रथ् श्राति°, अनु°, अभि°, वि°;
१प्टथु – श्रङ्गुष्ठ°, श्राति°, अन्यय°°,
द्वयङ्गुल°; १प्टथी – चतुरङ्गुल°;
१पार्थव¹ –; प्रथुमात्र – > †प्टथुमात्री – अङ्गुन्ठपर्वन्°; †प्टथुसंमिता – १श्र°; प्रथम – १जन°,
जिह्वा°, नाना°, शेपस्°; प्रथस –
१उरु°, ४स°; †प्रथा – ४स°; प्रथि(त >)ता – १श्र°

पृथक्-पृथक्°,पृथक्त्व-अर्थ°,ग्राशिस्°,
श्राहार°××; +पृथक्-श्रुति-, +पृथग्जय- १अ°; पृथग्भाव- १अ°,
धात्वर्थ°; २पृथि- > धपार्थं पृथिची- ककुद्°, कितिहपुर°, दिवस्°,
खावा°; २पार्थिव- १अ°, श्राग्नेय°°,
१दिव्य° , द्विज्ञ°, ४स°; पृथिवी॰
बीध ३,८,१६; +पृथिवी-त्व-एपमन्थिन्- १अ°; पृथिवी-सम- -मम्
बीध २,८,१२¹

पृथुक-फाणित°; रेपृदिन- १अ°, नव-नीत°, राजीव°; पृठिनपर्णी- पाठा°, विशाख°°

√पृष् > पृषत्- १८००°,कुष्टिन्०,१कूर्मे०; पृषती- श्येनी०; पृषदाच्य- उत्तर-वेदि००,पयस्००,४स०;पृषत-ऋस्य००, खड्ग००; पार्षत- १रीरव०; पृपन्त-१कूर्मे०; पृषित- विद्युत्००

पृपातक- १दघि°; पृष्ठ- १अ°, अनु°, अनुग्हीत°, अन्वाहार्य°××; पृष्ठशमन-, °नीय- १अ°; †पृष्ठ-शिरस्- १कृष्ण°; †पृष्ठ-शिरो-

a) पृ १६२५ यनि. संख्या-शोधः । b) पावा ५,१, १११ परामृष्टः द्र. । c) कर्तरि क्षण् प्र. (तु. पावा ३,२,१) । d) वैप १ द्र. । e) भावाद्यर्थे कृत् । f) पाघा. तुदा. श्रात्म. व्यायामे । g) पृ १६३० यनि. संख्यासंकेतः द्र. । h) कर्तरि कृत् । i) पृ २०८१ p द्र. । j) पृ १५६८,१६३२ यनि. संख्यासंकेतः द्र. । k) श्रत्र ? g > h द्र. । l) विप. (पृथिवीवर्तिन्- श्रिल-!) । पृथिवी - + समा - (= लोक-) > वस. । सपा. हिरु २, १९,४ असमासकृत्यः पामे. द्र. ।

ग्री( बा> )व-भग्न°; पृष्ट्य, प्रया- ऋतु°, अभिप्लव°, आप-क्वं°, उपरिष्टात् °××; \*पृष्टय-देश-श्रीमप्तदस्तोम°; पृष्टयस्तोम− पृष्टय° ⁺√पॄ(हिंसायाम्), परिन्-पेपम् √षिप् (परि.) इ. 'पैतुदारु'- गुग्गुलु°°; पोगण्ड-331° पोतृ- नेप्टृ°, प्रतिहर्तृ°××; पोत्रीय-श्राध्वर्यव°; पोल- √पुल्(परि.) इ. पौण्डू- १पुराडू- (परि.) इ. पीत्रायण- ५त्र- (परि.) इ. पौस्तिक- पुस्त- (परि.) इ. √प्याय्,प्यै क्षा°, प्र°, प्रत्या°; \*प्य<sup>b</sup>- धाना°; \*प्यात-, \*प्याय, प्यायन-, 'प्यायमान-, 'प्याय-यत्-, +प्यायित-, +प्यायि(न्>) नी-, रेप्यास्य, रेप्यास्यमान-प्र यद्°; मप्रा(प्र-अ)सि- -सिभ्याम् शुप्रा ५, ३३; प्रादि- १ङ्ग<sup>००</sup> **ञ− √**प्रा (परि.) इ. +१ प्रडक्तः काठश्रौ ८८; प्रडग-३आज्य°, जभयतस्°, हिरण्य° प्र√कथ् > प्रकथन- गन्धन°े प्र√कम्प् > ¹प्र-कम्प- एतद्°; प्रकरिपत- श्राप्ति°, श्रम्बु°, वायु° <sup>+</sup>प्र-काण्ड- गो॰; प्रकाम- १३३० प्र√काञ्> १प्रकाश- १८०,तडित्°, तीक्रणदीप्ति°, यथा°, रयथोक्त°, ४स°; प्रकाशन- १शक्ति°; †प्र-का-(शक > )शिका- वेदत्तत्त्व°; †प्र-काशि(न् >)नी- साक्षात्परव्रह्मन्°: प्राकाश- हिरण्य॰ प्र√कीर्ति > प्रकीर्तन- तद्° <sup>+</sup>प्र √कुच्, ञ्च् > प्र-कुञ्चन-

अङ्गुल्यप्र°, श्रङ्गुष्ठाप्र°; प्र√कुप्

> †प्र-कोप-मास्त°, रुधिर°, लाला°, १वात°; <sup>५</sup>प्र-कोपन-व्याधि°, सर्वरोग°; \*प्र-कृ(ट>)टा- पच° †प्र√कृ, प्रप्र (कुस्त ) शांश्री ९,६, १४; बौश्रो १७,४ : ५; ऋअ २.८, ६९: साथ १,३६०; प्रकरण- १८°, अनुबन्ध्या°,अन्तोदात्त°××;प्राकराणि-क-, 'प्रकरणो(ग्रा-ड)त्पत्ति- १अ°; प्रकार- अन्न°, आहनन°,उक्त°××; १प्रकृत- १%; प्रकृति- अति-जगती॰॰, अनिगन्त॰, श्रनुदात्त॰××; प्राकृत- १८%; प्रकृतिभाव- प्तुत°, स्वप्न°; प्रकृतिस्वर- श्रन्त°, कृदन्त°, पूर्वपद°; प्रकृतिस्वरत्व- १अ°, विभ-क्ति°;प्राकार-उत्तट°,वेश्मन्°,हिरण्य°; <sup>+</sup>प्राकार-तोरण-भम°; प्र√कृष्> प्रकर्प- १काल°, १हव्य°, विद्या°; प्रकृष्य १८°; प्र √कृ (विक्षेपे)>प्रकीर्ण->°र्णकेश- न्य-स्तायुध°;प्र√क्लृप्>+प्र-कल्पन-१द्रव्य°,हिनिस्°; रेश-कल्पना-१श्रंश°; प्रक्षृप्त- १अ°;प्रक्षृप्ति- १वासस्°, पष्टी°, सह°; प्र√क्रम् > प्रक्रम-अध्यर्धे°,अर्घ°, अष्टपद°××; प्रकास्त– १अ°,नानात्व°,पूर्व°; <sup>+</sup>प्र√क्रथ्> प्र-क्राधयत्- १अ°; <sup>+</sup>√प्रक्ष् > प्रक्षि(न्>)णी°- उपल° प्र√क्षरु >प्रक्षालन- अङ्गुलि°,उप-वेशन°, कराडन°××; प्रक्षालित, ता– १स°, सु°; प्रसाल्य १% प्र√क्षि > ⁴प्र-क्षिणत्- १श्र° प्र√क्षिप् >प्रक्षेप- तण्डुल°, मृद्°; +प्र-क्षेपि( र् >)णी− उपत्त° <sup>+</sup>प्र√क्ष्ण् ( = √क्षि [क्षेये ] ) > प्र-क्ष्णत्- १अ°;प्र√ख्या>+प्र-ख्य°-सु°; प्रख्या− इन्द्रायुघ°, गोक्षीर्°°,

फेन°, स्निग्धामलजलः; तद्°, प्रख्यात-, 'प्र-ख्यान-, प्रख्यापन->°पनीय- १% प्रग<sup>d</sup>- श्रति°; प्र √गम् > +प्र-गमन- सु°; प्र√गरुभ् > प्र-गल्भ- १३, गेहे°, गोष्टे° प्र√गृ, ब्रह् >प्रगृहा- १८०°, प्लुतः°; <sup>+</sup>प्रगृह्य-त्व- द्विचचनान्त°; प्रग्रह-१ऋ°, प्तुत°; प्र√गै>प्रगाय-त्रि°, द्वि°, नाना°, न्याय°, १५५°, ४स°, १सामन्°; <sup>+</sup>प्र-गान- १श्र° प्र √घस् > प्रघास~ २वहरण° <sup>+</sup>१¢प्रघोषे° ऋषा १६, ३५† <sup>+</sup>?प्रच- नख°, निश्व°, विच° प्रचण्ड- अति° प्र√चर् >°चरण- अग्नि°, पयस्या°, युगपद्°, वशावपा°; प्रचरणीय-१८०°; प्रचार- मन्त्र°, विपरीत°, सवनीय°; प्र√चल् ><sup>+</sup>प्र-चाल-<sup>+</sup>प्रचलाक<sup>e</sup>- ३वायस°, हंस<sup>co</sup> प्र√चि (चयने)> 'प्र-चयन- पुष्प-मृतः, फलः; <sup>+</sup>प्र-चा(यकः >) यिका- ९पुष्प°; प्रचित- उदात्त°, स्त्ररित° प्र√चुद्> प्रचोदित- १अ°, वृह-स्पति°; प्रचुर->प्राचुर्य-भूपण°; १प्रचेतस्- १अ°, सु° प्र √छद् > <sup>+</sup>प्र-च्छर्- शारी°; प्रच्छन्न- नग्न°; प्रच्छादित- १अ° प्र √िच्छद् > ⁺प्र-िच्छन्दत्-, प्र-च्छिन्त- > <sup>+</sup>प्रच्छिन्त-प्रान्त-, प्रच्छिन्नाग्र,ग्रा- १स°; प्रच्छेद-उपप्रेष्य°°; प्र√च्यु > <sup>+</sup>प्र-च्यव-मान-, प्रच्यावयत्- १अ°; प्रच्युत-स्वधर्म°; प्रच्युति- १स°, १हस्त°

a) = 0 तुदार- a) कर्तिर कृत्। a) वेप १ द्र. a) = प्रातःकाल- a0 = प्राणि-विशेप- a1 ण्वुल् प्र. (पा ३,३,१०९) ।

प्रजन् > प्रजन- १अ°, २संहित°;
प्रजनन- १अ°, अपेत°, अलम्°××;
+प्र-जस- १अ°, १इड॰, यहु॰, छु॰;
प्रजा- १प्र॰, आयुस्॰, कन्या॰××;
प्रजाकाम- दीर्घव्याधि॰॰, ब्रह्मवर्चसकाम॰॰; प्रजापति- अग्नि॰,
अनल॰॰, दक्त॰××; प्राजापत्य- न्यः
ऋअ २, १०, २०॰ [॰त्य- अनालव्ध॰,पङ्क्ति॰××]; प्रजापति(-क)४स॰; पजापतेर्अयने-; प्रजापतेःसहस्रसंवत्सर- -रयोः हिश्रौ २३,
३,२८; प्रजात, ता- १प्र॰, १ऋत॰,
कुमारी॰॰, १पुरु॰

प्र √हा > प्रज्ञा- १अ°, अन्त°, रुमान- १अ°, सन्त°, रुमान- १अ°, १प्राज्ञ- १अ°, महत् °; प्रज्ञात-, 'प्रज्ञात्र- १अ°; प्रज्ञात- १अ°, १जात°; प्रज्ञायमान, ना-, 'प्रज्ञिन- १अ°; प्र√उ्चल् > प्रञ्चल्न- उक्त°, रुगस्त्र°; प्रज्वलित- १ऋ°,दीिति°, स्वयम् °; 'प्र-ज्वालन- वहि° प्र√णम् > प्रणत- १अ°; प्रणाम-

अग्नि°

प्र√णश् (श्रद्शंने)>प्रणाश- १अ°, १ङ्खं, सर्वपाव°; मप्र-णाशन- सर्व- पाव°; मप्र-णाशन- सर्वनिव्रः, मप्रणाः श्रिनी- दुःखप्राद्यः, पाव॰, सर्वपाव॰; मप्र-नाशन- महारोग॰; प्र√णिज् > मप्र-णेज (न>)नी- शिश्नः; प्रणिज् श्रिमायः, १उत्तरः, १दक्षिणः, दक्षिणादि॰, मन्त्रः, प्रणिइत- साक्षिन्ः, प्र- √णी> प्रणय- इन्द्रः, २उक्यः; प्रणयत्- १अ॰, ध्र्मीत, ता- १अ॰,

१दर्भ°°××

प्र√गु > प्रणव- १त्र°, आगुर्°, डभयतस्°××; प्रणवादिक− अन्वा-हार्यादि°; २प्रणवान्त-, प्रणुत-, <sup>+</sup>प्र-णुवत्- १अ°; प्र√णुद् > <sup>+</sup>प्र-णुत्त- पृपदाज्य°; <sup>+</sup>प्र-गोदन-सर्वरिप्र°; +प्र-णोद्य- १अ° १प्रत->प्रतव(त्>)ः; प्र√तन् > प्रतत- नित्य°; +प्रतत-यज्ञ-दीर्घ°; प्र√तप् > प्रताप- १अ°; प्रतापन- १पाद° प्रति परि°, सम्°; प्रति√कम् > प्रतिकाम-> °मिन्व-; +प्रति-कर- २धर्भ°; प्रतिकर्मन-> <sup>+</sup>प्रतिकर्म-क्रिया- १अ° प्रति√काश्>प्रतीकाश-कर्णच्छिद्र°, वंशगुल्म°, तारापुड़ा°, राजहंस°, ४स°, स्र्यरिम°;प्रतिकुल- १८%, गुरु°, १लक्ष्ण°; प्रति√कु>प्रति-क्रिया- सर्वोत्पात°; प्रतिकृति-प्रतिलोम°, १मृत°, २मेप°, स्त्री°; प्रति√कृष् > प्रतिकर्ष- १२४°, क्रय°; प्रति √गर्ज् >प्रतिगर्जन-१उऌ्क°; प्रति√गृ (शब्दे ) > प्रतिगर- श्राहाव°,प्रहप्रहण°, न्यृङ्ख°, १शस्त्र°, स्तोत्र°° प्रति√गृ, ग्रह् > °गृहीत, ता-श्रनुदेश्य°, श्रनुस्तरणी°; °गृहीतृ-सम्यच्°; °गृह्धत्-, °गृह्य- १त्र°; °म्रह- अध्ययन°°, श्रध्यापन°°, श्रनुप्रहिक°°××; <sup>+</sup>प्रतिग्रह-भोजन-पित्र्य°; १प्रतिग्रहण- श्रध्यापन°°, आशिस्°, २केश°, १पाद्य°; +प्रति-ग्रहण-मन्त्र− ४स°; <sup>+</sup>प्रति-ग्राह-२केश°; प्रतिग्राहक-,°ग्राह्य- १२३°;

<sup>+</sup>प्रति√ग्रथ् >°प्रधित- १वात° प्रति √चर् > प्रतिचार-१चार°; प्रति√च्छद्, न्द्> <sup>+प्रति-च्छन्द्°-नप्त°;प्रति√च्छिद्</sup> >°च्छिन-> +प्रतिच्छिन्ना ( न-थ्र) प्र- १थ्र°; प्रति√ज्ञा> प्रतिज्ञा- ४स°; प्रतिज्ञात- १%, प्रति√दा > प्रतिदान-निधि°; +प्र(ति>)ती-त्त¹- १अ° प्रति√घा > प्रतिहित- स्क्म°; प्रति√धे (पाने) > प्रतिधान<sup>ह</sup>-स्तन°; प्रति √धृप् > °ध्य्य, प्या- १३४°; प्रतिनि√धा > °धान- दल्मीकत्रपा°; °धि- १त्र्र°, तद्°,सर्व°,सर्वस्व°; प्रति √पद्> °पत्ति- १२४°, निर्वृत्त°, शरद् °, °पद्- ३श्राज्य°, स्वकर्मन्°; १प्रीष्म°××; <sup>+</sup>प्रतिपत् (-क, का )-श्रान्यन्वाधान°, ३श्राज्यभाग°, गायत्री°, १पचन्°; ॰पन्न, सा-१कृत°°, वाच् °, १स्व°; °पन्नरिस-१अ°; +प्रति-पादन- तद्°, तुप°; <sup>+</sup>प्रतिपा(दक>)दिका- ऋषिस्षि॰ प्रतिपद- > प्रातिपदिक- १धातु°, सर्व°; प्रातिपदिकत्व- कृदन्त°; प्रातिपदिकान्त- विभक्ति : प्रति-पदोक्त- १ठचएा°; प्रति√पृ, पृ > <sup>+</sup>प्रति-पूरण- १भोत्र°; प्रति √प्रच्छ् > प्रतिप्रश्न- प्रश्न°; <sup>+</sup>प्रति-प्रति- -ित या १३. / १०<sup>b</sup>; <sup>+</sup>प्रति-प्रयोजन- पङ्क्ि प्रतिप्र√स्था > °स्थान्- अध्वर्यु°, प्रस्तोतृ°, ब्रह्मन् °°; <sup>+</sup>प्रति-प्र√हा (त्यागे), प्रति ... प्रजाहिष्यामि बौश्रौ १८, ४५: १२

a) ऋत्र २,१०,१९>यनि. इ. । b) पृ १६६१ °ते-अ°> यनि. इ. । c) पृ १६६७ °ततव°> यनि. इ. । d) पृ १६६८ प्रतिकामिन्-> यनि. इ. । e) गस. उप. कः प्र. उसं. । f) वैप १ इ. । g) पृ १६७३ प्रति $\sqrt{}$  पा इत्यत्रास्य संनिवेशो नेष्टः । g) पृ १६६८ सस्थ. प्रति> प्रतिऽप्रति नेष्टम् ।

रैप्रति-प्रे(प्र√ई)क्ष्> °प्रे(प्र-ई)क्षण-प्रेक्षणः; प्रति√वघ्,च्घ्>प्रति-वद्धा- १सव्यः; प्रतिवन्द- २वर्षः; प्रति√वुघ्> १प्रति, तीबोद्ध-१वोधः. संवेशनः

१वोध°, संवेशन° प्रति √भक्ष्, प्रतिभच्यतः हिश्री ८, ८, १९; प्रति√भा > प्रति-भा- १६४°; ⁺प्रति √भुज् > प्रति-भुक्त- १अ°; प्रति√भू> प्रतिभू- स्वामिन् °°; +प्रति-भाव-१८९, चोदना°; प्रति.√मन्त्रि > °मन्त्रण- करह्यन°°, खप्रनदी-तरणाभिवर्षणामेध्य°; प्रति √मा > °मा- कुरण्टहें "न्दु", जन्तु", १देव°, देवता°, नक्षत्र°, संवत्सर°, सहस्रसंवत्सर°; प्रति,तीमान- तुला-मान°; १प्रतिमुख<sup>b</sup>~; २प्रति-मुख°- रस्र्य°; प्रति√मुच्> °सुक्त- स्क्म°;+प्रति-मोक-१पाश°; °मोचन- मणि°, स्कम°; †प्रति √ मृश् > °मशत्- १अ° प्रति√यज्> +प्रती (ति-इ्) ज्या-दिशः°, दिशाम्°; प्रति√यत् > प्रतियस्न- गन्धन°ः; प्रति√्युज् >+प्रति-युक्त- स्क्रम°; +रेप्रति-रथ<sup>0</sup>- १अ°; प्रति√रुष्> प्रतिरुद्ध- १४१°; प्रतिरूप- १अ°, श्रभिजित्°, १उन्मोचन°××; †प्राति-रूपिक<sup>6</sup>- कुराडाशिन् <sup>99</sup>; प्रतिरूप

(-क)- उपसर्गवि···र॰, तद्युक्ति॰,

पाईंत्रक<sup>00</sup>; प्रतिरोटक- पा'; प्रति

√छम्, रस्> <sup>+</sup>प्रति-लग्भ-

प्रतिलोम- अनुलोम°, मास्त°; प्राति-

नामधेय°; +प्रति-लाभ- मन्त्र°

लोम्य- १अ°; √प्रतिलोमि > <sup>+</sup>प्रति-लोमयत्- १%°; √वच् >°वचन- अस्या°, पृष्ट°; °वाक्य- संशयोत्थापन°; प्रत्युक्त-१यज्ञ°; प्रति √वह् > प्रत्यूब-।,ॡ<sup>६</sup>]- सु°; प्रतिचात- १अ°; प्रति√वाश् >+प्रतिवाश्यमान-१अ°;प्रति√विध्><sup>+</sup>प्रति-विद्द− १अ°; प्रतिचि √धा > °धान-शङ्का°; प्रतिवि√भज् > °मज्य १%°;<sup>+</sup>१प्रतिवेदाम् <sup>1</sup> वीपिर, १२:२ प्रति √शुप् > °शुप्क- > °प्काप्र, ग्रा- १त्र°; प्रति √श्ट, ज्र > <sup>+</sup>प्रति∙शीर्ण- >°र्णा (र्गा-ग्र<sup>°</sup>)प्र~, <sup>+</sup>प्रति-श्रणत्− १श्र°; प्रति √श्री > प्रतिश्रय- देवगृह° प्रति√िवच् > °पिक्त-, °पेक- > <sup>+</sup>प्रतिपेक्य- १अ°; °पेचन- अधि-श्रवण°; प्रति√िषध् > °पिह-१श्र°, १अनाद्य°°,तद्°××; °पिद्धत्व-प्राप्त°; <sup>†</sup>प्रतिपिद्धा( द्ध-आ ) चार-अनार्जव°°;°पेध-१%°,श्रंसिकःरस्°°, श्रमिनहोम°, अत्यन्त°, अन्यादि°××; +प्रति-पेधिन्-१अधर्म°; प्रति √िषव्>⁺प्रति-पेवण-उदीचीन°; <sup>+</sup>प्रति·प्(<स्)√कु> प्रतिप्-कृत- १अ°; <sup>+</sup>प्रति√प्कु(<स्कृ) >प्रति-प्कृत- १अ°; †प्रति√प्ट (<स्त)भ्>°ष्टच्ध- १अ° प्रति√प्टा, प्रतितिष्ठति कीय ३,२,६1; <sup>+</sup>प्रति-ए<sup>1</sup>— २वन°; प्रतिष्टा— १अ°, अचल°,अभिचार्°°××;प्रतिष्ठाकाम– ब्रह्मवर्चसकाम°°, दीर्घव्याधि°; प्रति-ष्टान- १८°, सु°; <sup>+</sup>प्रति-ष्टापयितृ-

स्वरसंस्कार°; प्रतिष्टापन- अप्ति॰, मणिक°; प्रतिष्ठाप्य १अ°;प्रतिष्ठित-१न्न°, १चुबुक्र°, द्वि°, सु°; +प्रति-सं√गम् > °गम- श्रत्योत्य°. प्रति-सूर्य- इन्द्रघनुस्°; †प्रति-√स्खल् >प्रति-स्खलित- १३३° <sup>+</sup>प्रति-स्तुति<sup>४</sup>− -ति¹ जैश्रीका ११८: प्रति√हन्>प्रतिघात-विस्मित°, <sup>+</sup>प्रति-घातक- १३४º: <sup>+</sup>प्रति-घातिन् अदृष्ट°; प्रतिहत-१अ°; प्रातिहत- प्रश्छिए° प्रति √ह > प्रतिहरण- कृत्या°: प्रतिहर्नृ- अध्वर्यु<sup>co</sup>, प्रस्तोतृ°, व्रह्मन्°े; प्रातिहर्त्र- व्रह्मत्व°: १प्रति, वीहार- १अ°, अन्तर्°, उप॰, १एक°, द्वि°, न्याय्य°, प्रस्ताव°; प्राति हारिक- स्तेन°°; प्रतिह (त>) ता- १अ°; प्रति√हस्> +प्रति-हास- दीक्षा°, सुत्य°; प्रती(ति-√इ ) > <sup>+</sup>प्रति-यत्-, प्रतीत-१श्र°; प्रत्यय- १अ°, १श्रङ्ग°, अर्घ्यु°, अनुदात्त°××; प्रत्ययप्रहण-अर्थवद्यहणः; <sup>+</sup>प्रत्यय-समास-ऋनेक°; प्रत्ययस्थ- १८४°; प्रत्यया-र्थ- प्रधान°; †प्रत्या(ति-त्रा)यन->°ना (न-अ)न्त- इत्येतदादि°, एवमादि°; प्रतीक- १काण्ड°, पृत°, त्वेप°××; <sup>†</sup>प्रतीक-ऋक्संख्य-ऋपि-देवत-च्छन्दस्- स्क्त°; प्रतीक-(-क)- प्रथम° प्रती( ति√ई )स् > +प्रती( ति-ई ) क्ष<sup>1</sup>- १२°; +प्रती(ति-६)क्षक-स्वःश्वस्°; +प्रती (ति-ई) क्षम् १य°; प्र√तुद् > प्रतुद्- >

a) भावे. घल् प्र. । b) पृ १६७९ यिन. संख्यासंकेतः द्र. । c) प्रास. । d) वस. । e) चरतीत्यर्थे ठक् प्र. (पा ४,४,८) । f) पृ १६८० पाग $\rightarrow$ यिन. द्र. । g) शांश्री. पाटः । h) शोधः पृ २५८२ eद्र. । i) पाटः ? प्रतिष्टावती इति शोधः (तु. शांग्र ३,३,१ प्रतितिष्ठ ध्रुवा इति पाभे. । पृ १६८४ d नेप्टम् J) । f) उप. कर्तरि कृत् । f0 श्रस. । f1) °ितः इति पाटः ? यिन. शोधः (तु. संस्कर्तुः f2.) ।

°दविष्कर°\*; +प्र-तोद्- इपु°, ४स°, स्चि°; प्र√तुर्> प्रत्रि-१मु°; प्रत्त- प्र √दा (परि.) इ.; प्रत्यक्ष- १श्र°, १देव°; <sup>+</sup>प्रत्यक्ष-हेतु- श्रुति°; २प्रत्यङ्ग-१अङ्ग°; प्रत्य(ति √अ)च्,ञ्च् >प्रत्यच्, न्च्- उदक्°, १दक्षिण°, दक्षिणा॰, सु॰; प्रतीची- दक्षिणा॰; प्रत्यग्वीव- -चम् माश्री १, २,२, ७<sup>b</sup>; प्रत्यग्द्वार- प्राग्दार° ¹प्रत्य( ति-अ )न्तर- आवाप°° प्रत्यभि√घृ>°घारण- १%°,डपस्त-रण°°; प्रत्यभि√मृश्>°मर्शन-गन्त्र°; प्रत्यभि√वद् > °वाद-प्रश्नान्त∞; +प्रध्यभिन्वाद्न- श्रभि-वादन°; १प्रत्यर्थ- १श्र° प्रत्य(ति-अ)धपुर°-+प्रत्य(ति-अ)च √ निज् >प्रस्यव-नेजन- अवनेजन<sup>00</sup>; प्रत्यच. / मृज् > <sup>+</sup>प्रत्यव-मृष्ट- १८१°; <sup>+</sup>प्रत्य (ति-अ )च √मृश् > प्रत्यव-मृशत्- १अ°; प्रत्यच√रुह् > °रूड- १द्य°, रूड°; °रोह- पद°, पर्याय°, १रोह°, स्तोम°; °रोहण-हेमन्त°; शोहिन्- १अ° प्रत्यव√सो > °सान- गति °°, १घ्रीव्य॰ः; प्रत्यच√ह्> +प्रय्यव-हार- १यज्ञ°; <sup>+</sup>प्रत्यव-हत- ईपत्° प्रत्यवे( ब√इ ) > प्रत्यवा( द-अ )⁰ [°य- १अ°, अर्चिस्°, अहर्भगा°××] प्रत्य( ति√श्र )स् > °सन-उत्मुकः, प्रहण<sup>००</sup>, २पृर्गा<sup>००</sup>, हिर्ण्यशल्क<sup>०</sup> प्रत्या √क्रम् > +प्रत्या-क्रमण-याकमण°;प्रत्या√ख्या>+प्रत्या-

ख्यायिन्-, °नी- १अ°; +प्रत्या (ति-आ) दि~ १अ°; प्रत्या √पद् >°पत्ति- प्रकृति°; प्रत्या √स्ना >°म्नात->°तप्रायश्चित्त- १२।°; प्रस्यामाय- १अ°, अमिहोत्र°, अव-नृथ°, १शकट°, सर्व°; प्रत्या √रम्भ् > १ प्रत्यारम्भ – उस् ७, १९° प्रत्या√रुह् > <sup>+</sup>प्रत्या-रोह- १८०° प्रत्या√वृत् > <sup>+</sup>प्रत्या-वृत्ति- १श्र° प्रत्या√श्रु > °श्रावित- आश्रा-वित°; °श्रुत- श्राश्रुत°, प्रणीता°° <sup>+</sup>प्रत्या √सञ्ज्> °सङ्ग- १दक्षिण° प्रत्या √सद् > ⁴प्रत्यासत्ति-ययान्तरं°, १यथार्थ° प्रत्या√स् > °स्त- न2° प्रत्या√ह> +प्रत्याहरन्ती-प्रत्याहार- प्राणायाम°, १यम°° प्रत्युतथा( द्√स्था)>प्रत्युत्थान-> \*प्रत्युरथाना(न-श्र)भिवादन- श्र्द-संप्रवेशसंभाषा° प्रत्युप√हे >°हव- निगद°° प्रत्युपा ( प√श्रा ) स्, प्रस्युपास्य माश्री २, ३, २,९ ; प्रत्युपास्स्य हिथ्री ८, १,५८ ; +प्रत्यू (ति-क) पस्- श्रति°; प्रत्यू(ति√ऋ)> प्रत्यृत- १श्र°; प्रत्ये (त्या √३), प्रति (ऐतु)<sup>द</sup>, प्रति ''शायन्तु <sup>ह</sup> मागृ १,१३, ८; प्रत्येनस्- १क्डगार° मधम,मा- १%°, अधि°, अधिए°, अन्नीव्°××; प्रथमयज्ञ- इष्ट°, १इष्टि°; †प्रथम-याम- १सार्घ°; प्रयमसोम- इष्ट°; प्रयमान्त्य-छन्दोम°; <sup>+</sup>प्रथमा (म-अ)भिषेक-राजन्°; +प्रयमा-समानाधिकरण- प्र√धा > प्रधान- १अ°, १थ्रह्ग°,

१अ°; १प्रथमस्य के कीस् ३८, ९ प्रथा- √पृथ् (परि.) इ. प्रदक्षिण- १८०, श्रिभ°, १एक°, दित्तिणादि°; प्र√दह् > °हन-२करण<sup>००</sup>; <sup>+</sup>प्र-झह~ १श्र<sup>०</sup>, परि-मार्जन°; <sup>+</sup>प्र-दाहन-भरमपरि-मार्जन°; प्रधक्षत्- १अ°; प्र√दा >प्रत्तता- १अ°; <sup>+</sup>प्र-द-श्रमय°, श्चात्यन्तिकफल°, कन्य।°××; <sup>+</sup>प्रद-दि- १अ°, सु°; प्रदातृ- १अ°, थनन°, उपानह°; प्रदान- १अ°, श्रानि°, श्रनुतेपन°××; प्रदाय १श्र°; <sup>+</sup>प्र-दायक- ब्रह्मदेया°; <sup>+</sup>प्र-दायिन्-१अ°, पिएडतोय°; +प्रदायिनी-१कःमन्°; प्र√दिश् > प्रदिष्ट-श्रविज्ञान°, श्रादि°; प्रदेश- १८०°, श्रावाप°°, १उभय°, ऋत्यन्त°, कत्व°××; प्रादेशिक- १८४°; प्रदे-शिनी- श्रङ्गुप्ठ°; प्रादेश- श्रध्यर्ध°, श्ररत्नि°, श्रर्ध°×× प्र√दिह् > प्रदिग्ध- मधुवृःः सा°, महीभस्मन्°; 'प्र-देहन-वन्धन°°; प्र √दीप् > प्रदीप-गन्ध°°, घृत°, धृप°°; +प्रदीपा (प-श्र)न्त- चन्दनादि°; प्र√ह, दृ >+प्र-दीर्ण- स्वयम्°; प्र√हङ्ग्> १प्रदर्शन- ईहरा्°, फल°, महायत्न°, विमलवि""ए°; "प्रदर्शिका-ज्योति-ष्टोम°; प्रदर्शित- पितृमातृ° १प्रदोप- ४स°; प्र√धृत् >+प्र-द्यो-

तित- सर्थिस्स् ···न°; प्रद्युम्न->

+प्रयुग्ना (म्न-ग्रा) गमन-

(>°नीय- पा.) पाग ४,३,८८1

b) पामे. पृ १६९३ n द.। c) पृ १६९६ प्रत्यर्ध-पुर-> a) १ १६९१ °द्विकि°>यनि. इ. । यनि. इ. । d) पृ १६९७ °वा (व-आ) °> यनि. इ. । e) यनि. स्थल-शोधः । f) पामे. वैप २,३खं. प्रत्युप तिष्ठासै काश ४,९,३,१४ टि. द्र.। g) पामे. यथायथं पृ ७३४ n, ७३५ a द्र.। h) प्रथमं स्यः इति शोषः (तु. यो १,१३,९१)। i) तु. पाका.। क्लामिग॰ इति पागम.।

अनुप्रहिक°°, श्रन्तराल°××; प्राधा-न्य- कर्मन्°, १काल°, किया°,तद्°, ृपूर्व°, शुक्त°, सोम°; २प्रधानकाल-१श्र°; प्रधानत्व- ३आज्य°, · क्रिया°××; प्रधानदेवता– अवशिष्टेष्टि प्र√धाव् ( शुद्धौ ) > ⁴प्र-धावन-श्रपमार्जन°; +प्र√धृनि(<धून-) प्र-धूनयत्- १अ°; प्र√धृप्> <sup>+</sup>प्र-ष्टप्य− १अ°; प्र√ध्ये >+प्र-ध्या- १अ°; प्र√ध्वंस् > †प्र-ध्वं-सिन्- उचरित°; ⁺प्र-ध्वस्त– न्याधित°°; प्र√पञ्च् >प्रपन्च-४स°; प्र√पत् > प्रपतन- चटक-· वि ''त°, २प्राय°°, फल°, १मुसल°, शक्रध्यज°; प्रपात- अच्छिन्न°°, दिङ्नाद°°, १मुसल°

प्र√पद् > प्रपद्- २वेद°; प्रपट्न-गृहपति°; प्रपन्न- १श्व°, श्रध्ययन°, माध्युष्त्र°, यथा°; २प्रपद्- श्रा°, <sup>+</sup>प्रपदो( द-उ )च्छ्ति-फर्चवाहु°; प्र√पा(पाने)>प्रपा-देवगृह°°, : २वेदि°°; +प्र-पाण°-१८°, सु°; प्रितामह- तद्°, पितामह°, पितृ°°; प्र√पृ,पॄ> \*प्र-पूरित- शहुभेरि°; \*प्र-पूर्ति-ुः प्रपोत्र->प्रपोत्रक- पौत्र° प्र√वध्, न्ध् > प्रवद्द- दीर्घवंश°, भवासस्°; प्रवन्ध- किया°; ⁴प्रा-(<प्र)-यन्ध- केसर°; प्र√वुध्, प्रवोधय > या ऋत्रा ८, २९‡; अप्रवोध<sup>b</sup>—; +२प्र-वोध<sup>c</sup>— तद्°; प्रयोधित- यातुधान°; प्र√वृह् > <sup>+</sup>प्र-वर्हे∸ दशरात्र°, द्वादशाह°, संवत्सर°, २सवन°; +प्र-भर्मन् -तृपत्त°; प्र√भा > प्रभा-इन्द्रनीलसम°, क्षतंज°, चौद्र-

क्षी""म°××; प्रभाकर- पा ३, २,२१; प्रभात- सु°; प्र√भिद्> <sup>+</sup>प्र-भेद- अष्टादशन्°, १गौरामुख्य°, चन्द्रार्कोल्का°, द्वादशन् °, द्वि°; +प्र-भेदन- प्रह°, नभस्°, शत° प्र√भू > प्रभव- श्र्केन्दु°, आका-शवायु॰, ऋजीक॰, कएव॰××; प्रभाव-श्रात्मन्°, उत्पत्त°, महत्°, सु°; प्रभु- जगत्°, महत्°; प्रभुत्व-कुम्भीश्रू: • ग्गी°,चोदना° प्र√मु>प्रमृति- -तिम् छुस् १, ६: १३<sup>d</sup> िति- १अक्ष°,श्रग्निप्रणयन°, अग्निमन्थन°××] प्र√मथ् > ⁴प्र-मथन– भग° प्र √मद् > प्रमत्त, त्ता-'भीत°, सुप्त°; प्रमद्- इन्दु°, इन्द्र°; प्रमन्द्- आखु°°, पुरोडाश°; प्रमाद- १८०°, जुगुप्सा°°, पुनर्°; <sup>+</sup>प्र-मादिन्-, <sup>+</sup>प्र-मादात्- १त्रः प्र√मन् > <sup>+</sup>प्र-मति- श्रद्ब्ध-नत°; प्र√मा> नमाण- १श्व°, श्रङ्गुष्टाप्र°, श्रन्य°, श्ररहिन°××; <sup>+</sup>प्रमाणी- प्रणी°;प्रामाण्य- १अ°, देग°, वचन°, १शिष्ट°; प्रमाण (-क)- तुल्य°, दण्डायाम°,१विल्व°; <sup>+</sup>प्रमाण-त्व- १संज्ञा°; <sup>+</sup>प्रमाणा-(ण-आ)कार- तद्°; १अ°; प्रमातामह- २१द्व° प्र√िम,मी(हिंसायाम्) > प्रमापण-शलाना…पः प्रमीत- १अ°, श्रसंस्कृत°, २दीच्चित°, सह° <sup>†</sup>प्रमी°- १वात°; प्रमुख- १अणु°, १अरवत्थ°, कक्षीवत्°, चित्रसेन°, प्रतिप्रस्थातृ°, ३यव°, सारस्वत°, होतृ° प्र√मुच् > +प्र-मोचन¹- २उन्मो-

चन°, पशु°; प्र√मुद् > †प्रमो-दिनी- हस्तिनाद°; प्र√मृज् > श्र°; प्र√मृद् > प्रमृदित- गोन्यास°; प्र√मृप् > <sup>+</sup>प्र-सृष्य- १श्र°; प्र √यच्छ्, यम् > °च्छत्- १श्र°; प्रयत-१श्र°, सु°, सुसंसृष्टः प°; प्रायत्य– १अ°; प्रयति- श्रादित्यानामृ॰ प्र√यज् > प्रयाज- १%, उत्तम° एकादशन्°××; प्रयज्यु- दीर्घ° प्र√यत् > प्रयत्न- श्रति°, अन्तर्°, १थ्रास्य°××; प्रयस्– सु॰ प्र√या > प्रयाण- १व्र°, इन्द्र°, चृपति°, स्वप्न°ः; प्रयात−, +प्र-यावन्-, <sup>+</sup>प्र-यावम् १२। प्र√युच्छ् > ⁺प्र-युच्छत्- १४० प्र√युज् > प्रयुक्त- १श्र°, श्रन्तः कतु°, श्रर्थ°, गुरु°××; +प्र-युक्ति-हात्रिश°;प्रयुज्य,प्रयुज्यमान- १अ°; १मयोग- १म्र°, श्रनुष्टितकर्मन्°, अभि°××; <sup>+</sup>प्रयोग-संग्रह- १द्रव्य°; <sup>+</sup>प्रयोगा(ग-अ)ङ्ग- १%°; <sup>+</sup>प्रदोग्य-जरत्°; प्रयोजक- १थ्र°, तद्°, स्वतन्त्र°; प्रयोजकत्व- श्रस्वतन्त्र°; प्रयोजन- १अ°, श्रन्न°, अन्य°×× प्र√रद् , †( प्र )रदत् शांश्रौ १२,१०, १०; ऋश्र २, ७, ८७; प्र√रिच > प्ररेक- १अ°, ३आज्य°, ४स° प्र√रुह् > प्ररोह- दूर्वा°, योग°, ४स°; प्ररोहण- १स्यूणा°; प्ररोहत्-नीलरिंस"; <sup>†</sup>प्र-रोहिन्- शुचिदेश"; <sup>+</sup>प्रा(<प्र )-रोह- ४स°; <sup>+</sup>प्र√रू (= ॡ) > प्र-रव<sup>६</sup>- ३वेद॰ प्र√लप्> प्रलाप- ऋसंबद्द॰, ऐतश॰, लीयालेशृद्ध°; प्र√िलप् > प्रले•

a) वैप १ द्र. । b) पृ १७१४ यनि. संख्यासंकेतः द्र. । c) उप. भावे घन् प्र. । d) पृ १७१७ छस् १,६१३> यनि. द्र. । e) वैप १,२८०० पू द्र. f) भाप., व्यप. (ऋपि-) । g) = प्र-त्तव- (खराड-) ।

पिका- (>°क³- पा.); प्र√ली प्र√विञ् , प्रविश जैंगृ १, ८: १०; >प्रलय- आ°, स्थिति° प्रविश्य १ष्र°; प्रविष्ट- तुपाद्यानि°;

प्र $\sqrt{aq}$  >  $^{+}$ प्र-बद — प्रथम°;  $^{+}$ प्र-बद्(त् >)ती — १अ°;  $^{+}$ प्र-बद्(पु — वाब्°; प्रवाद — १४°, श्रक्षर°, अन्त°, अन्तिरक्ष°××;  $^{+}$ प्र-वादन — कार°; प्रवादिन — आर्पेय°

प्र√वप् > प्रवपण, न- आयोजन°°, सीतागज्ञ°°; प्रवयस्- पक्ष°

प्र√वल्ह् >प्रवल्ह्- मनु°, संवत्सर°, संवत्सरस्य°; प्र√ चस्र् >प्रवसत्-९अ°; १प्रवास- स्विकित्विप°°; †प्र-वास-विधि- श्रनुग्रह्कि°°; प्रवासा-गमन- ऋतुसंगमन°°; प्रोधित-९अ°; प्रोपितागत- सोप्यन्ती°°; प्रोपिवस्- १अ°

प्र√वह् > <sup>+</sup>प्र-वहण- रथ°°, सोम°; <sup>+</sup>प्र-वाह- गङ्गा°, सप्तन्°; <sup>+</sup>प्र-वाह- १अख°

प्र√वा > प्रवात- संवत्सर°; प्रवा-णि( <णी )- निस्°; प्रवाल-१दधि°, दूर्वा°, मणि°°, हिरएय°° प्र√विद्(ज्ञाने)> प्र-वेदन-१काम°;

प्र√ावद्(ज्ञान)>\*प्र-वदन-१का \*प्र-वेदि(त>)ता- १श्र° √िंचेज्, प्रविश जेंग्र १, ८: १०;
प्रविश्य १८०; प्रविष्ट— तुपाद्यग्नि॰;
प्रवेश— अगार॰, स्रप्ति॰, अनिवेदित॰××; प्रवेशन— २एकधन॰,
गृह॰, गृहकोष्ट॰××; +प्र-वेशिन्—
परकाय॰; +प्र-वेश्य— दस्यु॰
प्र-वि √ञा(हिसायाम )> ॰शोर्ण—

<sup>+</sup>प्र-वि√शॄ(हिंसायाम्)> °शीर्ण-> °शीर्णो (र्ग-अ)ग्र- १अ°; प्र √वी, प्रविहि ऋपा ८,४६५;प्रवी-ता- १अ°; प्रवीण-> <sup>+</sup>प्रावीण्य-कुत्सन्°; प्र√वृ (वररो)> १ प्रवर-अध्वर्यु°, असमान°, आचार्य°××; प्रवराध्याय- अनुग्रहिक°°; प्र√वृ (आच्छादने) >प्रावरण- २केश°; <sup>+</sup>प्रा(≪प्र )वृत्∹ १अ°; प्रावृत– १अ°, अवकर्ण°, आकर्ण°, कण्ठ°, १कर्ण°, सकर्ण°; प्र√वृच् >+प्र-वृक्ण- सु°; प्र√वृज्, ञ्ज् > प्रवर्ग्य- १अ°, ४स°, सहत्°, सुत्या°; प्रवग्योत्सादन- ऋयण्°ः; प्रवृक्षन-उखा°; प्र√वृत् > प्रवर्तक-वेदवेदा…स्था°, शासाभेद°; प्रव-र्तन- १धूम°,महायन्त्र°,१हविधनि°; प्रवर्तित,ता- स्नेह्योग°; +प्र-वर्तिन्-वृत्तिवेद°; प्रवृत्त,त्ता- १अ°, तद्°, दीर्ण°××;प्रवृत्ति- १अ°,अहीनभूत°, १काल°××; प्र√वृध् > प्रवृद्ध-चोद°, महत्°; प्र√वृ, व्रश्च् > <sup>+</sup>प्र-व्रश्चन- इध्म°; <sup>-</sup>प्र-व्रस्क°-अधर°, भरद्वाज°; प्र√वृष् > प्रावर्षिन्- - पिणि शांग् ४, ७, २९<sup>त</sup>; प्र √वे ><sup>+</sup>प्र-वाण- १लो-हित°; <sup>+</sup>?प्रवेद- १अ°

प्र√व्यघ् >प्रव्याध- इपु°,१शस्या° प्र√वज् > प्रवृतित,ता- अनाथ°,

अविधि°,आर्यविधि°××;<sup>+</sup>प्र-झज्या— त्यक्त°;<sup>+</sup>प्र-झाजि(न् >)नी— द्वि° प्र√शंस् >°सा— श्रक्षकृषि°, श्रर्थज्ञ°, श्रात्मन्°××; °स्त,ता— १अ°,कवि°, २भ°, १लक्षसण°, वाच्°; °स्य— -स्यस्य पा ५,३,६०<sup>ө</sup>

प्र√शास् > प्रशास्त् — प्रस्तोत्॰, व्रह्मत्॰, होत्॰॰; +प्र-शिष्ट — इन्द्र॰, क्षिष्॰; प्र√शुच् (दीप्तौ) > +प्र-शोचन — उच्छोपणः; प्र√शृ, शृ (हिंसायाम्)>+प्र-शीर्ण — स्वयम्॰; प्रशीर्ण (र्ण-श्र)प्र — १३०°; रप्रस्ता — तितउ॰, मौजः; प्र√श्रथ् > +प्र-श्रथ — पा ६, ४, २९; प्र√श्रि> प्रित्रत — नियत॰; +प्र√श्र(विशर्ण) > †प्र-श्रवयत्ष — -यन् क्षप्रा ९,४५

प्र√दिलप् > प्रिक्ट - २जात्य°°; प्रकेप- स्थान°; प्राहिलप्ट- श्रीभ-निहित°; प्रिंग- दक्षिणा°

प्रसं√ख्या > †प्रसं-ख्या – १ष्र°, श्रर्थ°; प्र√सज्, ज्ज् > प्रसक्त – धनवृद्धि°; प्रसङ्ग – १२४°, १३न-वयव°, १श्रनिष्ठ°××; प्रासङ्गिक –, †प्रासङ्गय – १ष्र°; प्र√सद् > †प्र-सद्ग – दीर्घ°; प्रसन्न – न्नाः अप ६३, १, ८¹¹ [°न्न – १श्र°, विमल्॰, सु॰]; प्रसाद – १२४°, रदेव°; प्रसाद – गोपुर॰, वक॰॰, नृप॰, नौ॰॰, यन्त्र॰, स्तम्भ°; †प्रासाद – गोणुर॰, स्तम्भ°; †प्रासाद – नो००, यन्त्र०, स्तम्भ°; †प्रासाद –

o) पृ १७२५ क्ला—>यनि. द्र. । b) वैप २,३ खं. द्र. । c) ब्यु. पृ ११२ q द्र. । d) पासे. पृ २३०८ d द्र. । e) यनि. स्थल-शोधः । f) नाप. (उष्णीप- वा इराव- वा) । g) वैप १ द्र. । h) पाठः १ — के इति शोधः (तु. संस्कृतुः टि.) ।

वेश्मन्- प्रासाद°°; प्रसं√धा> °धान- ओभाव°; प्रसव--•वानाम् शांश्रौ ध, १०, १<sup>‡</sup> िव- १अ°, अग्रोत्सर्ग°, श्रनुयाज°, अन्य°××]; 'प्रसव-मरण- तद् °° प्र√सह् > प्रसद्धतस्कर- गरद°° प्र√साघ् > ⁴प्र-साधक- क्षिप्र-कर्मन्°, चरकर्मन्°; 'प्रसाधकी-उप्रकर्मन्°, चरकर्मन्°; प्रसाधन-उच्छिष्टाशन<sup>००</sup>, २केश°; प्र√सिच् >प्रसेक- १हंसमुख°; प्रसेचन-अप्रतस्°, १हंसमुख°; प्र√सिघ् > प्रसिद्ध, द्धा- १८४°, काठक°; <sup>+</sup>प्र-सिद्धि- १%°, उत्तरपद°, उपसर्जन°, व्याकरण्°; प्र√सु (श्रिभिपवे) > प्रसुत- किम्° प्र√सू (वधा. ) > ⁴प्र-सवन-क्षिप्र°; प्रस्- श्रकाल°, १कुश°, सु°,स्त्री°; प्रसूत,ता-श्राचार्य°, उशिज् °, गुरु°, ज्येष्ट-पुत्र°××; प्रस्ति- श्रन्यसत्त्व°; प्रस्न (वप्रा.)b- अपामार्ग°, १स्टुम्बर°, ३यव°, १गृक्ष्°, शुक्ल°

प्र√स् > प्रसार- वाच्°; प्रसारण-अनभ्यस्त°, श्रभ्यस्त°, श्रभ्यास°, १पाद°; प्रसारणी- १यज्ञ°; प्रसारि-ता- १२०°; प्रसायमाण- -णम् जैगृ **१**, २०: १२; प्रसृत- १अ°, अञ्जलि°, प्राचीन°, मुष्टि°; <sup>†</sup>प्रस्-ता(त-श्र)ङ्गुली°- अङ्गुष्ठ°

प्र√स्ज् >प्रसगं- १अ°; प्र√स्प् >प्रसर्पक- चमसाध्वर्यु°, होत्रक°ः; प्रसप्त- १८०, यथा°; प्र√स्तु> प्रस्ताव- १८०°, अनेक°, १एक°××; प्रस्ताव्य∸, प्रस्तुत- १स°; प्रस्तोतृ-

श्रचयुं°, उद्गातृ°, नहान्°° प्र√स्तृ, स्तृ>प्रस्तर- १कुश°, दर्वि, बी॰॰, यथा॰, ४स॰, सह॰; <sup>†</sup>प्रस्तरा-(र-श्रा) हरण- पाणिप्रक्षालन°; 'प्र-स्तरण- स्क्म°; प्रस्तार-त्रि°,द्वि°; °रपङ्कि- पुरस्तात्°, महापिङ्कि°; प्र√स्था > प्रस्थ- | प्रा( प्र√अ )च्, उच् > प्राच्, ज्व्-(> 'प्रास्थीय- पा.) पागवा ४, २,१३८<sup>व</sup> [°स्थ- १एक°, १कटुक°, कन्दुक°, करीर°××]; <sup>+</sup>प्रस्थ-क-(> प्रास्थकीय- पा.) पागवा ४, २, १३८<sup>d</sup>; <sup>+</sup>प्रस्था( स्थ-श्रा )दि--योपध°, संप्रसारग्0°°; प्रस्थान-> <sup>+</sup>प्रस्थान-लिङ्ग− १कृत°; <sup>+</sup>प्र-स्थाय-साकम्°; प्रस्थित- १अ° प्र√स्त्र > ⁴प्रस्तावि (न् >)नी-षृत°; प्र√संस् > <sup>+</sup>प्र-संस¹-१श्र°; प्र√स्तु> शस्रवण-उदच्°, कृप°, गर्त°××; प्रसाव-वलीक°; +प्र-सावि(न्>)णी- धृत° प्र√हन् > <sup>+</sup>प्र-हत- जङ्घा°; <sup>+</sup>प्र-हन्- १अ°; प्र√हस्> ब्रहास-कम्प°, गायन°; प्र√हा (त्यागे) > प्रहाण- १पर°; <sup>+</sup>प्र-हाव(न् > र्>) री°- १अ°; प्रहीण-व्याधित°°; प्रजहित->प्राजहित-श्राह्वनीय°° प्र√हि (गती) > २प्रहित- १देव°; प्र $\sqrt{g}$ (दानाद°) > प्रहुत- हुत°; प्र√ह > प्रहरण- १अ°, ऋप्रि°, उपश्रित°, १गात्र°, शाखा°, सकृत् °;

प्रहाद- २धर्भ°; प्र√हे > +प्र-हुत- जङ्घा°; √प्रा आ°; +प्रा-१काम°, पृथिवी°; 'प्रा- श्रन्तरिज्ञ° चर्षणि°, रोदसी°; श्राग्रापर्ः प्राङ्क्य- > °ङ्ग्यप्ट- परोक्ष°, प्रत्यच्न°

डदन्°, दक्षिणा°, सु°, सौबीर्°ः प्राची- तद्°, दक्षिणा°; प्राचीन-उदीचीन°;प्राचीनथोग->°योग्य-जामालि°, १सावर्णि°; प्राचीना-वीत- यज्ञोपवीत°: प्राचार्य-श्राचार्य°; प्रा(प्र√श)ज् , प्राजित काश्री ७, ९, १२<sup>b</sup>; <sup>+</sup>प्राजया (>°या√क पा.) पाग १,४,७४¹ प्राञ्जलि- न्यस्तायुध<sup>००</sup>; प्रा (प्र-√अन् >)ग् > प्रागत्- १अ° प्राण-१८४°, अल्प°, आयत°, १एक°, दीर्घ°××; +प्राण-दान- पश्वद्ग°; <sup>+</sup>प्राण-च्यायच्छन्- श्रग्निमु ''नः <sup>+</sup>प्राण-हिंसा- १अ°; प्राणायतन-सप्तन्°; प्राणायास- १ इत°, १ यम°°, ४स°; प्राणायामशस् १८४°;प्राणि-न्- १श्र°,छिन्दत्°, सर्व°,१सुवर्ण°; <sup>+</sup>प्राणि-जाति- १श्र°; प्राणिहिंसा-প্রাব্রহুর°°; <sup>+</sup>মার¹- सु°

प्रातर्-सायम्°,सु°;प्रातरिभवाद्- मेख-लाधारण<sup>००</sup>; <sup>+</sup>प्रातर्-अशन<sup>६</sup>- -नम् माश्रौ २, १, ३, २; प्रातराश-अकृत°, आ°, १कृत°, सायमाश°; प्रातराशित- -तः विध ६८, ४८; प्रातरुपस्थान- श्रनुप्रहिक्°; +प्रातर्-बस्तृ<sup>६</sup>- -०तः हिथ्रौ १५, २, २१; प्रावर्ह्य - ने बौधौ १९, २: १०; प्रात:सवन- अनिरुक्त°,

प्रहार- २शस्र°, शस्त्रमुष्टि°; <sup>+</sup>प्र-

हारिन्- श्रागत°, क्षिप्र°, तृप्र°××;

१प्रहत- जङ्घा°,जानु°; <sup>+</sup>प्र√हाद् >प्र-हाद्- २धर्म°; प्र√हाद्>

a) ) सस्य. –वानाम् >यनि. द्र. । b ) = पुष्प-, पत्र- प्रमृ. । c) कस्त. । d) तु. पाका. पागम. । e) वैप १ इ.। f) भावे कर्तिर च इत्। g) पृ १०४९ प्रागा°>यिन. इ.। h) पाम. पृ४०१ ८ इ.। i) °जर्या इति पाका. i j) = प्रातर्- i k) विप. (अग्नि-) i दोषा-बुस्तृ- ( तु. वैप १ ) टि. इ. i

गायत्री°, जगत्°, जगती°, त्रिष्टुभ्°; प्रातःस्नायिन्- नित्य°; प्रादुस् > प्रादुर्√भू > °र्भाव- श्रप्तिवि · · · भु°, श्रश्रराजि°, शब्द°; 'वगमन-१उदक°; प्रादुष् √कृ > °कृत-१अ°; +प्रा(प्र-अ) घी(ध√इ)प् (इच्छायाम् )>प्राध्ये(धि-ए )षण-पुनर्°; प्राध्व- श्रर्थ°; १प्रान्त-क़दी°, १दर्भ°, दूर्वा°, प्रच्छिन्न°, ३वेद°; प्रा(प्र√श्रा)प् > प्रापक-जनमन्°; प्रापण- श्रणिमाद्यैश्वर्य°, क्षेम॰, गोः॰, व्यवहार॰; \*प्रा(प्र-म्रा) पिन्- सर्वे°; प्राप्त,सा- १अ°,अग्नि°, अर्थ°××;१प्राप्तकाल- प्रैप<sup>co</sup>;२प्राप्त-काल-,प्राप्तगृहवृत्त-,<sup>+</sup>प्राप्त-वयस्-१अ°; प्राप्ति- १अ°, श्रनेक°, श्रनेक-प्रत्यय°, १उभय°××; प्राप्य १८४°; प्राप्य, प्या- १अ°, तार्य°°; प्रेप्सु-कर्मनामन् °°, तद्°, १सम°, हित° †प्रा(प्र√स)म् > प्रा(प्र-धा) मिन्- १श्र°; +प्रा(प्र-आ)म्रेडित8-१अ०

१प्राय- आशिस्°, इष्टि°, एवम्°, कत्प°××; प्रायवचन- > +प्राय-वचना (न-म्र) धैवस्व- तद्°; +प्रायो (य-उ) स्थित<sup>b</sup>- तस्कर्°°; +प्रायो (य-उ) पवेशन- व्यर्थ°

प्रायस् - > प्रायश्चित्त - १अ°, अकृत°, श्रज्ञात°, श्रातिपत्त°××; प्रायश्चित्तीय - शान्तिक°; प्राय-श्चित्ति - अध्वर°, अनाज्ञात°, उप-चारमच्च°××; प्रायश्चित्ति(-क) -१अ°; प्रायु - १अ°; प्रा√रम्, म्म् > प्रान्सम - यज्ञेष्टि॰ प्रा(प्र√श)र्थ् > °र्धन - द्रविगोदादि॰,

२वरुगण, १विधि°ः, °र्थना- इन्द्र° प्रा(प्र √अ)व् > <sup>+</sup>प्रावी°-सु°; प्रा(प्र√श्र) श् (भोजने )> प्राश- घृत°; प्राशन- अन्न°, श्रभ-क्याभो "य°, अमक्ष्याभो "च°, अमेध्य°××; +प्राज्ञनी- १रस°; २प्राशित्र- १इडा°, प्रगीता°°: प्राशित्रहरण- पवित्र°ः प्राइनत्-, प्रारय १अ°, प्रारय- चतुर्°; प्रार्य-यथा°; प्रा(प्र√श्र)स्(क्षेपेण) > +प्रा (प्र-आ ) स- १शम्या°; प्रासन- अङ्गार°, २काय°, १कृष्णा-जिन°××; प्रास्त- १% प्रास्थकीय-, °स्थीय- प्र√स्था (परि.) द्र.; वियङ्गु- एध॰, मदयन्ती°, मनःशिला°, ३यव°°, १वेगु°, ब्रीहि°° √प्री आ°,प्रति°,सम्°;प्रिय,या- १ भ°, १श्रतिथि°,श्ररण्यवास°,श्राचार्य°°××: प्रियंकरण- पा ३,२,५६; प्रियतम-१मनस्°; प्रियमेध- मेध्यातिथि°: प्रियं-भविष्णु-, °भावुक- पा ३, २, ५७; <sup>+</sup>प्रिय-चृक्ष<sup>त</sup>- क्रौब<sup>०</sup>; त्रियसुख- -खयोः पा ८, १, १३; \*प्रिय-सूनु- गिरिरा · · · र॰; प्रिया-दि- पूरणी°; \*प्रि, प्री- ?कध°, १यज्ञ°, १वत्स°, विश्व°; प्रीत,ता-

<sup>+</sup>प्रुष्- १श्रष्टन्°, द्वादशन्°; √प्रे (प्र√इ)>श्रायण- ज्योतिस्°, तृच°, देशप…ध्यं°, सु°; प्रायणीय, या- दीक्षणीया°; प्रायणीयोदय-नीय - व्याहित°, समाहित°; प्रेत-अन्वारच्ध°, द्विज°, द्विवर्षप्रभृति°, परोक्ष°, परोक्षगत°, १वराह°,शूद्र°, संस्कार्य°; प्रेतक- अन्य°, सूतक°; \*प्रेत-मार्जार-वाराह- प्रवृत्त° प्रे(प्र√ई)क्ष् > 'प्रे(प्र-ई)क्ष- वृत्ति°; प्रेचण- १श्र°, संध्यादित्य°; <sup>+</sup>प्रेक्षणा (ग्-आ)लम्भर-- स्त्री°; + २ प्रे(प्र-ई) क्षा- चतुर्ध्यर्थ°, पञ्चम्यर्थ°, पष्टवर्थ°; +प्रेक्षा-पूर्व- १अ°;प्रेक्षित-चराडाल॰: १प्रेक्शा'-प्रे( प्र√ई )ङ्ख् > प्रेङ्ख-, प्रेङ्ख-फलक- पश्चात्°; प्रे (प्र√ई)र्> प्रेरित- १देव°, प्रयत्न°, श्रद्धा° भ्रे (प्र√इ) प् (गतौ) > प्रेवण-श्रमीध्°, पृषातक°, प्रशंसा°°, व्युप-तोद°°, शूद्र°;प्रेपित- १अ°,श्रति°, अध्वर्धु°××; प्रेप्य- गरा॰, तस्कर॰॰, १देव°. नृप°, १पर°, राजन्° शूद्र°: प्रैष– १४°, त्राति°, शिधिगु°, अनु-याज°××; प्रैषकृत्- ऋत्विज्°°; प्रैपण- व्युपतोद°; प्रो(प्र√उ)क्ष् , प्रोक्षेत् हिध २,१,४०<sup>8</sup>; प्रोक्ष-३श्राज्य°, पयस् °, पात्र°, रेवेदि°; प्रोक्षण- श्रभिधान°, १श्रर्व°, ३श्राज्य°××; प्रोक्षणी— ३श्राज्य°. इध्मावर्हिस्°, उपश्रेष्य°°, पशु°, पुरोडाशीय°; प्रोक्षणी-संस्कार- विपरीतद'''ए।°'; प्रोक्षण-मार्जन- सर्व°; प्रोक्षणोल्लेखनादि-अग्न्यालय°; प्रोक्षित, ता– १अ°,

१देव°,पर्जन्य°,सु°; प्रीति-समित्र°,

श्रात्मन्°, आहरण°××; <sup>+</sup>प्रीत्य( ति-

√प्र अति°, श्रव°, अभि°, २उद्°,वि°;

√प्रुप् थ्र4°, अव°, २७द्°, वि°;

<sup>+</sup>प्रुप्- १अम्र°, घृत°; प्रुषित-;

प्रुत्-, <sup>+</sup>प्रुत-; <sup>+</sup>प्रू- कट°; √प्रुथ्

श्र )भिताप- निस्°

(शब्दे), +श्रोथ°- प्र°

a) इस. । b) पूप. = प्रायश्चित्त- । c) वैप १ द्र. । d) नाप. (शकुनि-विशेष- ) । e) कर्तिरि कृत् । f) १ १७७५ यनि. संख्यासंकेतः द्र. । g) १ ४१५ सस्थ. अवोक्षेत्, तत्रत्यं पाभे. टि. च नेष्टम् ।

किम्°, ब्रह्मन्°, सु° १प्रोध°-; १प्रोष्ठb- रथ°; ,१प्रोष्ठपद, दा- १उत्तर°, पूर्व°, प्राचीन°, १फलगुनी°; २प्रीष्टपद- माघ°, २श्रावरा°; र्ग्नक्ष- १घरवरथ°, इक्षु°,त्रि°, त्रिस्°, विकङ्कत°°; प्रक्ष-शाखा- वर्हिस्°°; २प्लक्ष-> प्लाक्षि->प्लाक्षायण- प्लाक्षि° प्लीहन्- क्लोमन्°; √प्लु अति°, श्रनुपरि°, श्रप°, अभि°, श्रा°, २उद्°, उप°, निस्°, परि°, पर्या°, प्र°, वि°, सम् °, समव°; प्लव-उत्तरण°, उदच्°, उभयतोदत् °°, कल-विङ्क°,१जल°××; <sup>+</sup>प्लवन-, <sup>+</sup>प्लव-मान-; प्लावन- १अध°; प्लाव-यत्-, प्लावयित्वा, 'प्लावित-, †प्लाब्य, †प्लु-; प्लुत,ता- १४०°, अन्त°, श्रादि°,उच°°××; प्लुतादि-१प्छुति- > प्छुत्यादि-यदच्छ।°°; †प्लुत्य; √प्लुप् > <sup>+</sup>प्लुष्ट− श्राग्नि°; <sup>+</sup>प्ले(प्ल L= प्र] √इ )>प्ला(प्त-ग्र)य- व्याधि° <sup>+</sup>प्सरस्<sup>७</sup>- सु°; √प्सा>प्साति°-, प्सान- >प्सानीय- श(<ग्रा)°; +प्सनी<sup>b</sup>- विश्व°

## **फ**

फ- उवर्ण°, १क°, ख°; √फण् आ°, उप°; फण- शेपाहि°; र्+पणीफणत्-; फाणित- १मधु°; फाण्ट- २परग्रु॰, पर्णवहक्ति°, १पलाश°, मौस्त°; र्+फाण्टा(ण्ट-श्र)च्व- -क्षे: क्षेस् ३०,९ √फल् >फल- १अ°, अक्ट2°, अक्ष-

य्य°××; <sup>+</sup>फल-प्रयतन– उदपाना-वेक्षण°°; फलयुक्त~ १८४°; 🔭ल-विभाग- यथा°; फलाफल-> °फल्रिका—पावा, पावाग २,१,६०<sup>8</sup>; फला(ल-आ)शिन्<sup>!</sup>-; फलित- जि-ह्यात्रीय°; फलिन्- १८४°; फलोत्तम-सर्वोपधि°; +फलो (ल-उ) दय-२मन्द°;+फालन-२पतन°;फलक-३ग्रक्ष°°, श्रधिपवराए°, अधिपवराए-चर्मन् °××; फली > फली√क >°करण- ३पिप्टलेप°; °कृत--तेभ्यः हिश्री ३,८,५७ [°त- १ग्र°, त्रिस्°,सकत् °,सु°]; √फ(रुज् >) ह्मा् > १फल्गुन- > १फल्गुनी-कृत्तिका°°, पूर्वा°; २फाल्गुन-माघ° १फाल- १उत्तर°, सु°; फालकृष्ट-१थ्र°; †फाल-मणि- मन्त्रोक्त° √फ़्ल् २उद्°, प्रोद्°; फ़ुल्ल– √फुल्ल् प्र°; फेन- १८०, मृत्र°, ४स°, सु°; +फ़ेना(न-श्र)वस्नाव-, फेनिल- १%°

## ब

व— उवर्रा॰, ग॰॰; ३वक— आखनिक॰, कलविङ्क॰॰, १काक॰॰, निचुदारु॰, १वन॰, हंस॰॰; वठर—
छान्दस॰; वण्ड— १कार्ण॰॰, कृट॰,
विकृतनग्नमुण्ड॰; १वदर— कुवल॰॰,
१दधि॰, १वट॰॰, सोम॰॰; बदरी—
१कटुक॰, कन्दुक॰, ३शमी॰॰,शिरीप॰॰;
+वदरी-फल— अखन॰॰;२वदर—>
वादरायण— शठमर्पण॰॰; चद्वर-,
अा॰, २डद्॰, उप॰, उपनि॰, उप-

सम्°, नि°, निर्°, परि°, प्र°,प्रति°, वि°, विनि°, राम्°; बन्द्र,द्वा- १२।° असि°, कदर्य°°××; १व**धिर–** १८%, १ग्रन्ध°°, १जड°°××; वध्नत्-<sup>+</sup>वध्य, वध्यमान-; १वन्ध<sup>ь</sup>-१अ°, २म्रक्ष°, ऋङ्गुप्ठ°××;<sup>+</sup>वन्ध-विसर्ग- पारायणव्रत°, व्रत°; बन्धन- अर्ध्व°, गज°, तद्°××; <sup>+</sup>वन्धनिक- उत्सृष्ट्र॰॰, वार्धुपिक्र॰॰; †बन्धिन्- १मत्स्य°,मुष्टि°; १वन्धु-१अ°, श्रदायाद°, अनाज्ञात°××; वान्धव- १अ°, श्रदायाद°, श्रदूर°, श्रर्थ°××; <sup>+</sup>वान्धवी- राजन्°; <sup>+</sup>बन्धव¹-,°बी- राजन्°; <sup>+</sup>बन्धु-कृत्- १८°; १वन्धुर- पूर्णः वन्ध्य- १८%, आख्य°; †वन्ध्रb-, +१वाध्य-৭য়<sup>o</sup>; वधक-१%र्वत्थ°; १बाधक- २श्रररु°°, निम्ब<sup>००</sup>, विभीदक<sup>००</sup>; <sup>†</sup>वधत्र-पाड ३, १०५; <sup>+</sup>बध्योग, °प¹-(>बाध्यौग,°प-L>°ध्यौगायन-, °पायन-] पा.यक्र.)पाग ४,१,१०४;  $9 \circ \circ; ^{+} 2 = \Xi^{k} - (> \pi = 1)$ वन्धक- २उद्°; वन्धकी- १कुमार° ⁺वन्धकि¹− आरग्वायन°, श्रारट् वायनि°, आरङ्वायनि°; <sup>†</sup>वन्ध-नि¹- थारट्वायनि°; वन्धुजीव-°वक- ज्वलन°°

वन्ध्या- वन्ध्या- (परि.) द्र. १वभु- अरुणः, १देवःः; वभ्वन्रः आपश्रीः; २वभु- चिक्तिःः, जैमिनिः;याश्रव- शणकः, सणकः; वाश्रव्य- जानन्तिः, जैमिनिः, २वधुः, वाहविः; +३वभुः- हंसः

a) पृ १०७९ यनि. संख्यासंकेतः द्र. । b) वैप १ द्र. । c) धातुपरो निर्देशः । d) कस. उप. = १ अक्ष- । पृ २४०२ पृ द्र. । e) यनि. स्थल- शोधः । f) पृ १७८५ e0 रु- अe0 प्रनि. द्र. । e1 अत्र १ प्रकारकेतः द्र. । e2 प्रनि. संख्यासंकेतः द्र. । e3 प्रकारकेतः द्र. । e4 प्रकारकेतः द्र. । e5 प्रकारकेतः द्र. । e6 प्रकारकेतः द्र. । e7 प्रकारकेतः द्र. । e8 प्रकारकेतः द्र. । e9 प्रकारकेतः । e9 प्रकारकेतः द्र. । e9 प्रकारकेतः प्रकारकेतः । e9 प्रकारकेतः । e

वा,व]क्तर- १वत्स°; वर्चर-> वार्व- वहु- १भ°, १एक°°, द्वि°, सु°; वहु- तक- पा ४, २, १२७; वर्हस्-  $\sqrt{9}$ हं (पिर.) ह्र.;  $^{+}$ ? वार्हिवीऽति निघ तुः, २ $^{+}$ °; १वळ- १६°, श्रित निघ तुः, ११७; १वळ- १६०, श्रित हित्व पा ५, १, १२२ [ ॰व्य- दित्वः, श्रिमचार॰, आयुम्॰॰, उपानह॰××;  $^{+}$ वळ-पराक्रम- महत्॰; वळ- वर्लेयस्- १८०; वळीयस्- १८०; वळत्वः, श्रितेवः १६देवः, १८०; वळ्द्वः पा ५, २, २५०; वळ्द्वः पा ५, २, २५; वळ्द्वः पा ५, २, २०; वळ्वः पा ५, २, २०; वळ्द्वः पा ५, २, २०; वळ्द्वः

वलाक,का- कलविद्धः , १काकः, निचु-दारः, ३वकः, विपुविष्करः, हंसः, चलाहक- गजेन्द्रः

१विलि- ग्रिप्ति°,१अर्चन°, १उदक°××; यलिकर्मन्<sup>व</sup>- आनुक्र्यदः त°, ग्रहातिथ्य°, जुहोति°; यलिहरण-अग्निह्वन°

†यलिश° – शत°; †√यलिह् उप°; यलीयर्द – गो°; यल्य L, य ज – १ कुश°, १ मुझ°, २ शुण्ठ°°, शुरिह°, श्रुक्तृण°°; १ यस्त – १ श्रश्व°°, २ कृष्ण°°, १ वृष्णि°, स्नातक°°; यास्त – २ मार्ग°°; † यस्त-शिरस – -रः वाश्री २,१,७,११

वहिस्- अन्तर्°; वाद्य, ह्या- पद-स्वैरि°, १विल् ०°, स्कन्ध°; †वहिर-गन्ध-माल्य—धारण- अग्निमुः न°; वहिर्जासु- १अ°; †वहिप्-कार्य- १४०, १सर्वकर्मन् ०; †वहिप्-कृत-प्राम॰, १सर्वकर्मन् ०; वहिप्पव-मान- १श्रहीन॰,३आज्य॰,२आद्य॰, चतुर्विश॰,त्रिवृत्°; वहिप्पवमानदेश-आह्यनीय॰

गण- १%°; वहु (गु > ) गू <sup>1</sup>-; बहुत्व- पा ५, १, १२२ [°त्व-द्वित्व°, प्रत्ययार्थ°, यजमान°, समास°]; १यहुदेवत, ता- द्विदेवत°, लिहोक्त°; २वहुदेवता- श्रान्यादि°, इन्द्रादि°, पर्जन्यामत्रादि°, मन्त्रोक्त°; बहुदेवत- १द्विदेव°; †बहु-नन्-सु-काल-सुखादि-पूर्व-, वहुपाद-१अ°; <sup>+</sup>१वहु-विस्त- > २वहु-विस्त-, °वैस्तिक-पावा ५,१,३१; वहुभाषिन्- १अ°; वहुयाजिन्-पुरुपशुविट्कुल°°; यहुरूप- धात्र-न्तर°ः, १ बहुल- श्राशीर्वाद°, कीटि-ल्य°, पात्रे°, पाप°,प्रवाद°, संहिता-सार°: वाहुरुप- ईति°, व्याधि°; बहुबचन- एकवचन°०, द्विबचन°, नपुंसक°, प्रथमा°, राजन्य°, स्त्री°; <sup>+</sup>वहु-वादिन्-यहुविद्<sup>द</sup>-; वहुवीहि- श्रव्ययी-भाव°°, प्राच् °; <sup>+</sup>यहुवीहि-त्व-समुदाय°; बहुबीहार्थ-, <sup>†</sup>बहुबी-ह्य(हि-श्र)शीत- १श्र°; बहुस्वार-सर्व°; बह्नक्षर-, बह्नच्- १अ°; बहुच- श्रध्वर्यु°, छन्दोग°

√वाढ् श्रव°, अव°; वाढ- श्रन्तिक° √वाघ् श्रव°, श्रभ्या°, श्रव°, श्रा°, ७व°, ७वा°, नि॰, निर्, °,परा°,परि॰, प्र°, वि॰, सम् ॰; †वाध्- ४स॰; वाध-; २वाधक- १श्र॰; †वाधन-अपवाद॰, दीर्घत्व॰, २वाधक॰××; वाधमःन-; वाधित- पदस्तोभ॰, पुरुष॰; †वाधिन्- १लोक॰; वाधि-नी-, †वाध्य; वाध्योग, ॰प-,

°गायन,°पायन-वध्योग,°प- (परि.) इ.; वान्धवी- √वन्ध् (परि.) इ. द्रनाथ°°, कुमारी°, १वाल− कुहक°°××;वालिश- १अ°; ⁺वा-ह्रिक<sup>b</sup>- काम्बोज°, नान्वार°, २शक°ः; वा।,व।)ह्लीक- चित्ररथ°: वाष्कळ- -लम् कौगृ २, ५, ३: थ्रप <mark>४३,४,४४; १वाहु-</mark> ३उप्र°, २उद्°,उद्यत°,१ऊह॰××;बाहु(-क)-श्रधस्°, ऊर्भ°; †वाहु-तरण- नदी°; वाहुवीर्य- १स्त्र°; २वाहु- > बाहवि- जानन्ति°; <sup>+</sup>बाहुदा¹-नर्मदा°; चि.,वि]डाल- श्रद्धिज॰॰. १अश्व<sup>००</sup>, कृकलास<sup>००</sup>, गो<sup>०</sup>,१नकुल<sup>०</sup>: वि ।,वि ] द्->वै।,वै।द्- गर्ग॰, चातुर्मास्यवैश्वदेव°°, जामालि°°; **१विन्दु** - २श्रप्°, ३श्राज्य°, उद°, १डदक°, १जल°,तैल°,तोय°, वीध्र°, १स्थूल°, १हिम°

रिवन्दु- १तृण°; विभीदकन्यप्रोधण्ः, †?विभेत्ति¹ कौस् २५,
१६; १विम्व- रश्रादर्शः, प्रतिः,
१मण्ड्कः, वसन्तरः स्थः, रशमीः,
†वि(म्व>)म्यान्य- पावा ५, २,
१०९६; १विल- न्लम् आपधौ २,
७, ३¹; भाशौ २, ७, ९¹; वैश्रौ ५,
४:७¹ [॰ल- श्रधसः, १इड, ला॰,
वप॰,उपरव॰, १उरु॰×]; विलेशयजेत्तशयः; १विल्व- श्रवावु॰,१श्रथःथः, श्राम्र॰॰×; वैल्व- पा ४,३,
१५१ [॰६व- १पार्ण॰, पालाश॰॰]
१वीज-अमि॰,उशीर॰, क्षेत्र॰, गो॰××;
†वीज-पिटिका- उदकुम्भसहिरसय॰;
†वीज-सस-रस्न-गन्ध- सर्व॰; वीज-

वाप-, १वैजवापि- वासरध्य°°; वीजिन्- १अ°; <sup>+</sup>वीश<sup>8</sup>- पड्°; <sup>+</sup>ग्रुद्<sup>5</sup>- नर्द°

चुद्वुद् - १अ°, १जल°, फेन°, ४स°

√वुघ् अतु॰, अभिनि॰, श्रव॰, २उद्॰,
नि॰, प्र॰, प्रति॰, नि॰, सम्॰; बुद्ध१अ॰,१घोप॰; बुद्ध-१अ॰,अस्थर॰,
इष्ट॰××; बुद्धिपूर्व- १अ॰; बुद्धिसन् - चारु॰; 'बुध्- उपस्॰, उपा॰;
१वुध- १अ॰, उपस्॰, चतुर॰॰;
२वुध- गुरु॰, बृह्स्पति॰; 'वुध्य,
'चुध्यन्, वोद्ध्य-; १वोध२जरा॰, सु॰; वोधन- १अ॰, स्प्रदं॰,
घृत॰; बोधिन- वालार्क॰, १निधि॰;
'वोधिन्-, 'वोध्य; बुध्न- श्रथ३प४०, उल्लुखल॰, स्र्धं॰, चतु॰××;
१वुध्न्य- २अहि>हिः॰

युन्द- २काल°; <sup>+</sup>२वु ।,श । स°-खते°, फलीकरण°°, ३यव°, संहत°, संहियमाण°

√ष्टंह, वृह् (वधा.) श्रिते°, श्रा°, उप°, ति°, पिरि°, प्र°, वि°, समुप°; १वह्ने—, स्वहंण—; चहंण— १वायस°°, हंस°°; वहंण—; चहंणी— १मूल°; वहंणा—; चव्हंस्— १श्र°, अप°, आति- ध्या°, इध्मा°××; चिहिंर्-अवस्त- रण-प्रोक्षण्यवनयन°°; चहेर्र्- इध्मा (ध्म-श्रा) उय-स्विष्टकृत— १एक°; चृंहंण—, चृंहित—, चृंह्व—; गृहत्- श्रोदत्त°, क्राव°, गौरीवित°, यज्ञायज्ञीय°, रथन्तर°; बृहती— पाग ४, ३, १६२० [°ती— श्रजुष्टुभ्°, श्रधं°, आर्ची°, श्रासुरी°××]; बृहती-

(-क)- १एक°, ततस्°, यतस्°; वाहत- उपरिष्टात्°, उभयतस्°, ऐन्द्रा°, औष्णिह°, १काकुभ°××; <sup>+</sup>बृहच्-छान्तिगण- कौशिकोक्त°; बृहद्ग्नि-चिकित<sup>co</sup>; बृहद्गु<sup>0</sup>-; बृह-द्रास्--†भाः आपश्री २,१४,१०<sup>1</sup>; भाश्री २, १३, १४; बृहद्रथन्तर-अनुगृहीत°, उद्धृत°, यथालोक°, १लोक°; <sup>†</sup>बृहन्-मु( ख > )खी-श्रति°;†वृहम् , †वृद्धः;ब्रह्मन्- १अ°, थ्रधर्थु°, सह°, ओह°××; १बाह्मण— श्रतिरात्र°, अभिनन्द°, श्रभ्यास°, ब्राह्मणविहित— अर्धेडा°××; १श्र°; ब्राह्मणाच्छंसिन्~ प्रस्तोतृ°, नहान्°, होतृ°ः १नाह्मणोक्त -इत्यादि°; २बाह्मण- १घ्र°, श्रानि°, श्रनिल॰॰,श्रन्तेवासिन्॰××; ब्राह्मणी-१श्र°: <sup>+</sup>वाह्मणी-वत्स- वाह्मण-वत्सा°; ब्राह्मणगवी— •च्यः श्रापध १,२४,२१<sup>a</sup>; ब्राह्मणभोजन- जल-दान°, सुवर्णपशुदान°; ब्राह्मण-राजन्य- १अ°;बाह्मणस्व- भूमि°°: <sup>+</sup>बाह्मणा( ग्-श्र )व्रतःकृत- १श्र°; बाह्मणादि- गुणवचन°; †२वाह्म-णो(ए-उ)क्त- यथा°; ब्राह्मण्य-१अ°; <sup>†</sup>ब्रह्म- श्रा°, १कु°; ब्रह्म-(-क)- ४स°;ब्रह्मचर्ये- १८४°,श्रिध°, अविशीर्ग°××; ब्रह्मचारिन्- -रिणः कीस् **५६**, १७<sup>h</sup> [°न्- १८०°. ऋत्त्रिज्°, २दीक्षित°°, परित्रा-जक°°××]; ब्रहास्य- ब्रह्मगवी°; ब्रह्मणस्पति- इन्द्र।°; ब्राह्मणस्पत्य-इन्द्रनिहन°, ४स°; ब्रह्मण्य- सु°; बहात्व- याजमान°, हौत्र°; ⁺ब्रह्म- ।

दातृ— उत्पादक°; ब्रह्मदेव(त्य>)
त्या— -त्ये वैग्र २, २: ५; ब्रह्मभाग— यजमानभाग°; <sup>†</sup>ब्रह्म-वरण—
अग्न्यन्वाधान°°, श्रम्वाधान°°;
ब्रह्मवर्षस— श्रति°, श्रमिचार°,
श्रायुस्°°, ऋद्धि°××; ब्रह्मवर्षसकाम— २ब्राह्मण°; ब्रह्मवर्षसिन्—
नम् आपमं २,७,२५<sup>†‡</sup>; ब्रह्मसव—
चपालमुख्द°; ब्रह्मसामन्— १अ°,
नाना°, वपट्कारनिधन°, श्येतनीधस°; ब्रह्मस्त्र— कर्णस्य°; ब्रह्माधस°; ब्रह्मस्त्र— कर्णस्य°; ब्रह्मागोहन्नु°; ब्रह्मीदन—द्वि°; †√बृद्
वृद्कि— १ऐड°; बृद्यु—> वृद्युस्तुति¹—
वृद्स—> वृद्सी— १कुश°

वृहस्पति – श्रवर्षे <sup>००</sup>, इन्द्र<sup>०</sup>, उचय्य<sup>०</sup>, चन्द्र<sup>०</sup>, १तिष्य<sup>०</sup>, २द्युष<sup>०</sup>, मित्र<sup>०</sup>; वार्हस्पत्य – श्राग्नेय<sup>००</sup>, आद्गिरस<sup>०</sup>, ऐन्द्रावरुण<sup>०</sup>××; वार्हस्पत्यान्त – शंयु<sup>०</sup>, शंयोस् <sup>०</sup>

√ब्रू, ब्र्यात् काश्रोसं ३३:१२<sup>६</sup> [ब्रधि° अतु°, श्रतुप्र°, श्रव°, २७द्°, ७प°, निर्°,परि°,प्र°, प्रति°,वि°]; <sup>†</sup>बय-; ब्रुव- २नाह्मण्°; ब्रुवत्-; ब्रुवाण-१अ°, आहिरस°, गोत्म°, मेने°

### भ

१भ — डवर्०°; भकार — श्रोकार°;
 <sup>†</sup>भकार-पर — १अ°
 भक्तृ — √भज् (परि.) इ.
 √भक्ष् प्रति°, प्रतिसम्°, सम्°; १भक्ष — १अ°, %च्छावाक°, श्रितिप्राह्य°, श्रम्ब-प्रति-पद्ध — १६७ ए°; <sup>†</sup>भक्षा (क्ष-श्रा) = -

a) वैप १, १८८५ p इ. i b) वैप १ इ. i c) = भूसा इति नभा. i d) यिन. स्थल-शोधः i e) अत्र  ${}^{9}e$  > i इ. i f) पू १८९२ सस्य. बहुत् नेष्टम् i g) पू १८२० यिन. संख्यासंकेतः इ. i h) पाभे. वैप २, ३खं. आयन्तु तैश्रा ७,४,३ टि. इ. i i) पू १८२९ सस्य. 'स्विनम् नेष्टम् i j) श्रत्र बृबु° > यिन. इ. i k) त्याद्यु° इति पाठः १ यिन. द्यु° इति च शोधः i

अस्यन्त°; +भक्षा( क्ष-आ )हरण-ग्रहण°ः; <sup>+</sup>भक्षक− त्र्यभक्ष्य°; भक्षण- १%°, श्रनुज्ञात°, श्रन्योन्य°, अमस्य°××; मक्षणीय− <sup>+</sup>भक्षम् १ऊष्मन्°, प्रत्यक्ष°; १भक्षमाण<sup>8</sup>-; भक्षयत्-, भक्ष-यित्वा १ %; भत्तित- १ अ°, अत्र°, यथा°, सकृत्°; भक्षिन्- उच्छिष्ट°, क्षीर°, सधुमांस°, खमांस°; भक्ष्य-१८०, अर्घ॰॰, श्राइय॰॰, सगुड॰, सर्व°, सोम°; +भध्या(ध्य-आ)च्छा-दन- १अ°; +भक्ष्या (क्य-श्र) शन-१माव॰ ; ⁴√भक्ष (= √भज् [सेवने]) आ°

भग,गा- कुसिन्ध°, दुर्°, मित्र°°, १यशस्°, विशस्°, १वेश°, वेशस्°, सु°, स्त्री°, हृद्°; २भाग्य- प्रजा°; भगवत्-> भागवत- भागवती°; <sup>+</sup>भग-वृत्ति- अभिशस्त°

भगल->भागलि- गार्ग्य°° <sup>+</sup>भगस्<sup>b</sup>− -गः आगृ १, २३, १५‡; भगाल- अन्त°; भगिनी- तद्°, भ्रातृ°, मातुलानी°°, २मातृ°'° मातृपितृ°, मातृष्वस्थ°; भागिनेय-श्रगस्त्य°, ऋत्विज्°; भागिनेयी-मातृष्वस्°; +भगोस्°- पावा ७, १, १; ८, ३, १ [°स- भोस्°] १भङ्ग,ङ्गा<sup>d</sup>- दर्भपृतीक°

√भज् अनुवि°,श्रन्वा°, आ°,निर्°,प्र°, प्रतिवि°, प्रवि°, वि°, संवि°, सम्°; १भक्त- १%°, उपवत्स्यत्°, १एक°, क्षेत्र°°, चोर°, भिन्नभा ••• णड°; २भक्त- गृहपति°, गृहिणी°,तद्°××; শ্বন্দি°, श्रशिष्टोम°, भक्ति-

आदित्य°××; +भक्तृ-, +२भक्ष-माण-, <sup>+</sup>भजत्-, भजन्ती-, +भज्यमान-: २भाग- १अ°, ब्रश्नी-षोम°, १अप्र°, अधस् °××; \*भाग-धान- सभा°; <sup>†</sup>भाग-विभाग-गोत्र°; भागहारिन्- १श्र°; +भागा (ग-अ) वदान- व्रतोपायन°°; १भागिन्- १%°; १भागिनी<sup>6</sup>-; २भागिन्- अर्थ°, श्राश्रयस्थान°, चतुर्थभाग°, १दुःख°, पादोनफल°, मद°, संचर°, १सुख°, <sup>+</sup>२भागिनी- २श्रमित°, १उभय°; <sup>+</sup>३भा( ग > )गी<sup>1</sup>- निर्ऋती°; †फ्भाग्य-; भाज्- १अंश°, श्रन्त°, अन्न°××; १माजन<sup>ह</sup>- अभिधानी°, ३आज्य°, १६डा°, १उदक°××; +भाजम्,+भाजयत्-,+भाजयितृ-; †भाजि (न्>)नी- निपात°; +भाज्य--√भञ्ज् अप°, प्र°, वि°; भग्न, शा-अतिपन्न<sup>००</sup>, गज<sup>०</sup>, प्रदीप्त<sup>•</sup>•द<sup>०</sup>, स्कन्न°°, स्वयम् °; २भक्ग- २श्रक्ष°, श्रादि॰, करपाददन्त°××; भङ्गुर-१श्र°; +भज्य; +भक्षत्- १अ°;

भक्षन- २अक्ष्, मन्यान°  $\sqrt{\text{भट्} > ^{+}$ भट $^{\text{h}}$ -  $^{9}$ चार $^{\circ}$ 

२भण्ड-> १भाण्ड- अग्नि°, त्रप-दरक°, अश्मन्°, कृतकाष्ठ°°××: <sup>+</sup>भाण्डभोजनीयो (य-उ)पस्कर-द्रव्य- प्रकीर्ण°; +भण्डी- जपा-हप°°; 'भणडीरथ'- बङ्गर°

√भद्, न्द् > भद्र, द्रा~ -†द्रान्1 आपमं १,८,२; कौष्ट ३,४,३; शांष्ट ३,५, ३; वौष्ट १, ५, ६ [॰द्र,द्रा-

१ अ°, श्रायुष्य°°, कल्याण°××]; भद्र-पदा->  $^+$ भाद्रपदा $^k$ -भाद्रपदी-> भाद्रपद- २पौष°: भद्राह<sup>1</sup>–;<sup>+</sup>भन्द~ १ककुम्°;भन्दत्– >°न्ददिष्टि¹-,भन्दना¹-;भद्रण-शठमर्पण°; १भर<sup>m</sup>-; २भर-, भरस्-, भरि-, भरिष्यमा (ण>) णा- √भृ (परि.) इ.; भरुज-फाणित°°

भाष-

√भत्स् २उद्°, निर्°; भत्सेन-अस्या°°,कोप°; √भऌ, <sup>+</sup>२भऌ– सम्°; १भल<sup>™</sup>-; भल्लवि-> भाह्यविन्- तारिडन्°; भवस्-, भविन्-, भविष्यु- 🗸 भू (परि.) इ.: ३भप-> १भाष्य- जैमिनि०० √भस् प्र°; भस्त्र-> भस्त्रका-१अ°; १ सस्मन्- श्रप°, श्राद्रीं-षधि°°, उख्य°××; <sup>+</sup>भस्म(-क )-, +भस्म-पौण्ड्- ४स°;+भस्मा(स्म-श्र)स्थ्य( स्थि-अ )ङ्गार-तुप- १श्र°; भसद्- १अ°

'√**મા** અમિ°, શ્રવ°, આ°, **उप**नि°, निर्°, प्र°, प्रति°, वि°, संनि°: २भ(वप्रा.)"- १अर्क°, अधेपञ्चम°, तद्°, तिथि°, पर्वन् °; भा°-,भात्-, भान्ती-, +भात-, +भातव्य-, +भाति-; १ भानु- ५चित्र°, बृहत्°, मु°, सुबर्°, १सव°, स्वर्°; \*भाव

 $(\tau >) री-; भागुरि- यास्क°$ \*भानव<sup>p</sup>- १श्रित<sup>००</sup>; भारिक- √मृ (परि.) इ.;**भावम् √**भू (परि.) इ. √भाप् अनु°, श्रप°, श्रभि°,श्रा°, उप-सम्°, परि°, प्र°, प्रति°, वि°, व्या°, सम् °; +भाप- आत्मने°, परस्मै°;

a) पृ १८३८ यनि. संख्यासंकेतः इ. । b) = भग-। c) पाप्र. < भगवत्-। d) पृ १८४१ यनि. संख्यासंकेतः द्र.। e) पृ १८४४ यनि. संख्यासंकेतः द्र । f) कर्तरि अण् प्र.। g) भावाद्यर्थे प्र.। h) नाप. (वन्दिन्-)। कर्तिरि क्षच् प्र.। i) व्यप.। j) पाभे. पृ २८४८  $\mathbf{h}$  द्व.। k) स्वार्थे प्र.। l) श्रत्र  $^{\circ}$ h >  $^{\circ}$ n इ. ।  $^{\circ}$ n) पृ १८४७ यनि. संख्यासंकेतः इ. ।  $^{\circ}$ n) विप., नाप. ।  $^{\circ}$ n) भाप.।  $^{\circ}$ p) =<१ भानु->-नवः। वैप४-प्र-१०३

†भाषक-;भाषण- ऋतृत°,श्रश्लील°, श्रसत्य°, श्रसम्य°; भाषमाण, णा-; †भाषयत्- १श्र°; भाषा- १श्र°, श्रात्मने°, उच्चैस् °, उपस्पर्शन°××; भाषित- १गति॰°, १मृगु॰, सौऽर्था-श्रत°; भाषितपुंस्क- १श्र°; भाषि-तुम्; †भाषिन्- बहु॰; †भाष्य; २भाष्य- सुमन्नु॰°

√भास् श्रव°, श्रा°, २उद्°, वि°; भास् श्रिते°, ज्योतिस्°, प्रसिद्ध°, प्रातर्, वृहत्°; भास्कर चन्द्र°, पर्जन्य°, शश्चित् °; १भास अन्त-हिंत°, श्रपगत°, श्रपहत°, गत°, २स्यसमान°; †भासिन् -; भास्वर — महत्र°; २भास — त्रेशोक°, यशाय-शीय°;३भास — कलविङ्क °°,गर्दभ°°, ३वक°, ३वायस°, विपुविष्कर°, स्यावास्व°, स्वन् °, हंस°ें°

√िमक्ष् > भिक्ष- हुर्°, मु॰; भिक्षण-छु°; †मेक्षणि- टदपानावेक्षण्॰°; भिक्षा- श्रवित॰, पिशाच॰; भैक्ष-स्वादि॰, चरु॰, १म्ल॰°; मेक्ष-चरण- श्रानीन्धन॰; मैक्षचर्य-,॰पी-मेखलाधारण्॰, वपन॰; मैक्षाचरण-प्राणायाम॰॰, वपन॰; मैक्षाचर्य-स्नान॰॰; मिक्षा(क्षा-अ)॰७; भिक्षा (क्षा-श्रा)॰॰; भिक्षित, ता- १ग्र॰; भिक्ष- व्ह्षचारिन्॰॰; भिक्षक-दक्षि॰

√ भिद् अति°, श्रनुसम्°, अप°, अव°, आ°, २उद्°, उप°, उपसम्°, निर्°, परि°, प्र°, प्रति°, वि°, सम्°; भित्त– १क्क्श°; भित्ति, त्ती<sup>0</sup>– १क्ष°, १क्कश°, परितस्°, प्राकार°°; भिद्– १श्रद्रि°,

१गिरि॰, गोत्र॰, १पुर्॰, १वल॰, महावाल°°, २वल°; +भिद-,+भिद्य; <sup>+</sup>भिन्दती-, 9羽°; भिन्दु-; भिन्न,ना- १८०, अति-पन्न°ं, अधर्वन्°, त्रनुवन्ध°××; <sup>+</sup>भिन्न-भाण्ड- भिन्नभाजन°; भेतु- समय°, सीमा°; भेद- १%, २थ्रत्त°, १अङ्ग°, अङ्गप्रधान°××; स्पर्शान्तस्थोष्मन्°; +भेद-तस् \*भेदक- प्रन्थि°, देवप्रतिमा°, समुद्रगृह°, सेतु°; भेदन~ १श्रद्रि°, डखा°, क्लश°, कृपसेतुतः ∵न°, क्षीरभागड°, छेदन°, पात्र°, रौद्र°°; <sup>+</sup>भेदिन्- उभयनेत्र°, १शङ्ख

†भिप° - शत°; १भिपज् - प्रत्यच्°, शत°, छु°; भेषज - अनन्त°°, २श्रपचित्°, १अति°, जलाप°, २र्थवत°, विश्व°, शोपरोग°, छु°; भेपजी - विश्व°; १भेपज्य - २श्रप-वित्व°, आत्मन्°, तैल्ल°, विश्व°, स्तिकारोग°

स्तिकारोग°
√भी परि°, वि°, तम् °, १भय- १श्र°, श्रिमि परि°, वि°, तम् °, १भय- १श्र°, श्रिमि°, अप्ति°, अप्ति°, अप्ति°, अप्ति°, अप्ति°, अप्ति°, अप्ति°, स्यंकर- यजमान°, मय-भोत-भोति-भी- -भीभिः पावा २, १,३७; मय-स्टोभ-मोह-कोध-शोक-शोह-मद-मत्सर-क्छन-व्यगत॰, भयात- नक्षत्र'''ए°, भयावह- तिर्थग्योनि॰, भयमान-ऋज्ञारव॰, भयात- ज्वालामुख॰, भी- १भय°, रोप॰॰, १भीत-कुद्द॰, १भय॰, शरीरपात॰, स्त्री॰॰, मोति- १देव॰, १भय॰॰, भीम- उच्च॰; भीस- स्त्रिय॰, पाप॰,

मृत्यु°; भीषण-; भीष्म- ४द्रोणः <sup>†</sup>१भीम [गं] रथ- २चकोर°; मु-'√भू (परि.)द्र.

√भुज् (पालना॰) श्रनु॰, श्रभि॰, <sub>दप॰,</sub> परि°,प्रति°,वि°, सम्°, संप्र°; भुक-अजीर्गा°, १एक°, दशवर्ष°, पितृ°, हरिदौदन°; अुत्तवा १अ°; मुन्-समेध्य°,१पुरु°, मैक्ष°××; सुजिप्य-, मीजिप्य-, <sup>+</sup>भुज्य-, भुञ्जत्-, मुझती−, भुञ्जान-भोक्तन्य-; भोक्- ३त्राज्य°, १गुण्°, १द्रव्य°°, बहु°; भोस्यत्-१८४°; १भोग- १कास°, वहु°, मुक्त°, राजन्°; मोगोत्तरपद-आत्मन् °; १मोज - कमनीय°. कम्बल°; भोजन- १ऋ°, अंसल°, त्रक्षार°, अक्षारत्ववरा।°,श्रक्षीराज्ञार°. श्रक्षीराक्षारचवण°××; +मोजनी-; भोजनार्थ- पाकार्थ°; भोजनीय-१ घ्र॰, भाराड॰; <sup>+</sup>भोजस्<sup>इ</sup>– १पुरु॰, विदव°; \*भोजिन्- अप्राम्य°, श्रनादिमैक्°, उच्छिप्ट°, श्रोपघि°××; भोज्य- १अ°, अभोज्य°, ऋर्घ°, १भक्ष°, भद्दय°, विद्वस्°, स्वयम्° √भुज् (कौटिल्ये) श्रिभ°, श्रव°, आ°, नि°, निर्°, प्र°, प्रत्यव°, सम्°;भुन्न- द्विगुण्°; भुज- उदर°, चतुर्°; भुजग- चतुष्पद्°°; <sup>+</sup>भुज-द्य-प्रसारित°; +भुजत्-; +भुजि-शत°; +भुज्य; २भोग (वप्रा.)-आचार्य°; भुरिज्- निचृत°; भुरिग्बृहती- वर्षारष्टात्°; √भू, भवन्ति हिश्री १५, ५, १ 🕆; १७. २, ४०<sup>1</sup>; **ब**भूब शांश्रो १५, पां ७, २, 91; वभूय २२,

a) स्वार्थे प्र. । b) अत्र°(क्ष-श्र)° > यिन. ह. । c) श्रत्र°(क्षा-श्र)° > यिन. ह. । d) भाष., नाष. । e) = १भिपज्- । f) पृ १८६१ $^{9}$  c > a ह. । g) वेष १ ह. । h) पृ १९०६ सस्थ. मद्नित ! यिन. शोधः (तु. सपा. ऋ १,८९,९; संस्कर्तुः शोधपत्रम् ) । i) पामे. पृ २१३८ g इ. । j) सप्र. ऐता ७,१६ आस इति पामे. ।

६४ [अगा °, श्रति°, श्रधि°, ग्रध्या°, अनु°, १ अनुसम्°, अनेकी°××]; बुभूषत्-, बुभूपु-; ३भव( वपा. )- श्रति°, श्रदूर°, अनित्य°,श्राशितम्°,ऋतु°, जले°××; रभवत्- अनेकी°, एकाही°, जझगा°, दुर्वली°, १भूत°°, मल्म-ला°, मिथुनी°, लोहिती°, वर्णी°, शीती°, सफी°; भवन्ती- अलला°; भवन्तीपर8-; भवन- १नरपति°; +भवस्<sup>b</sup>- सु°; +भविन्-; +भवि-प्णु- अन्धम्°, त्राडयम्°, नप्तम्°, पिलतम्°××; भविष्य- १भूत°; भविष्यत्- १ष्र°, १भूत°; भन्य, च्या- धेनु°, पापीयस्°, १भूत°, राजन्°; भाव- १त्र°, श्रतिरात्र°, श्राप्त्°, अनेक° ××; भाव(-क)-कर्मस्थ°; भावकर्मन्-, १भाव-लक्षण- १८०; भावन-; <sup>+</sup>भावम् थ्रन्वच्°, तूर्णीम्°; भावयत्-; भाविता- तद्ः, २भाविन्-श्रभितस्°,१एकाक्षर°, एकी°, नित्य°, प्रथम°, भावविराम°; २भावुक-श्रक्षोधुकम्°, ऋनन्तम्°,अनन्धम्°, श्रन्धम्°, श्राढ्यम् °, नग्नम् °××; २भाव्य- श्रारम्भ°, १उभय°, दुर्वि°, शब्द°; 'भु- मयस्°, शम्°, स्त्रयम्°; भुव- मयस्°, शम्°; भुवन- श्रधस्°; १भू- गृह°, चरणमध्यगत°; भूकम्प- निर्घात°; भूगत- १अ°; +३भू°- १ श्रेश° अक्षि°, २कर°, २कार°, कारा°,गो°, तुलसी°, हन्°××; १भूत,तां- १%, सिंभ°,१अङ्ग°,ग्रन्वच्°, ग्रप्रधान°××; भूतपति<sup>त</sup>- श्रिप्ति॰; भूतपूर्व- १श्र॰; +भूस्तृण ह- पिष्पत्ती॰॰, १शियु॰

यतन- प्रहायतन°; +भूतो(त-उ) त्पत्ति- श्रनुप्रहिकहो ...न°; भूति-१श्र°, मरुताम् °, १स्व°; भूतिकाम-प्रामकाम°: भूत्वा श्रन्वच् °, तिरस्°, तृष्णीम्°; १भूम°-; २भूमन्- उत्तरपद°, २कर्तृ°, प्रकृति°, फल°; भूमि- १८४°, १श्रप्र°, अस्थि°, १कृत°××; भौम– १कृष्ण°, १दिव्य°°,१नील°, २पीत°, भार्गव°, ३रक्त°, स्क्म°, १शैल°, खेत°; +२भूम- उदच्°, १कृष्ण°, पाएडु°; भूमिकम्प- प्रहगएभिन्न°, निर्घात°, पौर्णमासी°°; भूमिगत-१त्रः, भूमिचल- उल्कापातः; भूमिचलन- उल्का°ः; भृमिप्रमाण-यथा°; +मूमि-वेग-निर्घात°;+मूमि-सव- चवालमुख°ः; भूमिस्तोम-गोस्तोम°; +भूमि-स्पृष्ट- १त्र्य°; +सृय श्रन्वच्°, तृष्णीम्°, मिथुनी°, विकटी°; +भूय- अमुत्र°, आवाप°, श्राहुति°, इष्टका°, १तन्त्र°××; +भूयमान-; १भूयस्- आहुति°, इष्टका°, १एक°, यथा°; भूयसी-१एक°; भूयस्त्व- श्रानुपूर्व्य°, १उत्तर°××; +भूयस्य¹- यथा°; भृषिष्ठ- श्राधेजन°,पावराड°, यथा°, वर्तीपलित°; +भूव(र>)री-१भूज- ३शमी° √भूष् श्रा°, उप°, उपा°,परि°, प्रति°, ति°; भूषण- दमन°, दाराश्रय°, प्रवर्ग्यावर्ते°, वसिष्टमाम°, श्रुति°; भूषित- श्राभरण°, घण्टाभरण°, ध्वज॰, मौक्तिकलाङ्गुल॰

भूतसंप्रव- थ्रा°; +भूता(त-श्रा) | √मृ अनु°, अनुसम्°, अभिसम्°, अव°, आ°, २उद्°, उप°, उपसम्°, निप्र°, परि°, प्र°, प्रति°, वि°, सम्°, समा°; \*२भर,राh- कला°, जार°, भार°, विश्वम् °,सहस्रम् °;भरी- ३शाकम् °; १भरण- १श्रश्व°, पितृ" त्य°, भृत्य°, शव°; २भरण->°णी-श्रन्राधा°°; भरत्-; भरद्वाज--‡०जस्य द्राश्रो<sup>1</sup>; लाश्रो<sup>1</sup> [°ज-गौतम°, २वसिष्ठ°]; भारद्वाज-गौतम°, २वत्स°, १वामदेव°, विश्वा-मित्र°°; भरत- प्राच्य°; भारत-महत्°, सुमन्तु°°; भारती-सरस्वती°°; +भारतिक- पागम ३६०; भरमाण-; +भरस्<sup>b</sup>- ऊर्घ°, विश्व°, ४स°; +भरि- श्रात्ममृ°, उदरम्°, कुक्षिम्°; भरिष्यत्–, <sup>+</sup>भरिष्यमा( ण >)णा-; २भर्तृ-डमा°°, गर्भ°, तद्°, पितृ°, भगिनी°, भूमि°, शव°, १स्व°; भर्त्री-; <sup>+</sup>भर्तृका– श्रशक्त°, १जीव°, १ नृत°, प्रोषित°; भार- अंस,रे°, ३ग्रक्ष°, अनडुह्°, १ग्रभ्र°××; \*भार-भृत्- स्नातक°°; \*भारा (र-आ)कान्त- १वाल<sup>००</sup>;<sup>+</sup>भारिक-स्थविर<sup>००</sup>; १भारिन्<sup>1</sup>– २वृद्ध<sup>०</sup>; २भारिन्- माला°; +भार्य- पयस्°; भार्या-- १अ°, श्रनूह°, उचथ्य°, २ऊड°××; भार्यापुत्र- तद्°; +भार्या-सह-भोजन- श्रप्तिमु · · · न°; +भृत्- अपान°, १ श्रह्म°, १इरा°, १क्षत्र°××; भृति- १अंश°°, संमा-नन°°; +मृत्य; भृत्य- देवता°°, पितृ°, राजन्°; +2थ-; +ित्रण-

a) पृ ४४९ अस्तिर्भ $^{\circ}$  इति नेष्टम् । b) वैप १ इ.। c) कर्तिरि प्र.। d) पृ १८७० भूतदैव $^{\circ}$ इति नेष्टम् । e) पृ १८७१यनि. संख्यासंकेतः द्र. । f) = भूयस्त्व- । g) = श्रोषधि-विशेष- । h) कत्रीद्यर्थे i) पृ १८०६ सस्य. -जस्य > यनि. इ. । j) पृ १८७८ यनि. संख्यासंकेतः इ. ।

२श्रप्°; श्रियमाण-; १भृगुअत्रि°, १श्रोर्व°, २श्रोर्व°, २श्रार्व°;
भार्गव- श्रत्रि°, आग्निवेश्य°, गर्ग°,
गाथिन°, प्रवत्°, वासिष्ठ°, श्रानि॰
२भृगु- > ⁴भृगु-कच्छ्व°— सहागिरि°°; भृगुपतन- स्वकित्विप°°;
भृङ्गार- शुष्क°; √भृज्>भर्जनधाना°; √भृङ्ज् नि°;भृष्ट- १श्व°,
१श्राम°

√ैश्चम्, स्रम् २उद्°, निरुद्°, परि°, वि°, व्या°, सम्°; स्रम-; स्रमर- मुक्ता°°; भ्रान्त-; श्राम<sup>b</sup>-२जस्र°; भृष्टि- १ऋष्टन्°, २उद्°, त्रि°, पिशङ्ग°, १श्राज°, शत°, २शर°, सहस्र°: † श्रिट्या- १भ्राज°

सहस्र°; + ? भृष्णु- १भ्राज° भेदक-, भेदिन्- √भिद् (परि.) इ. भेरि- १शङ्घ°, २वाण°; भैक्षण-√मिक् (परि.) इ.; **भैमगव**-२हरित°°; भोजस्-, भोजिन्-√भुज् (पालना°) परि. इ.; भोस्-भो३: पावा ७,१,१; भ्र- १तेखा° √भंज् अव°, परि°, प्र°, वि°, सम्°; भ्रंश- जाति°, राज्य°,राष्ट्र°, स्थान°; +ेश्रंशिन्-, +ेश्रेशुक-; \*अंश्यमान- १८%; अप्ट- भालान°, एकार्णवजल°, संध्योपासन°, २स्वर°, १हस्त°; √भ्राज् प्र°, वि°; २भ्राज्- १न°; २भ्राज- १अ°; भ्राजमान-; भ्रातृ- १८०, ज्येष्ठ°, तद्, दुर्°, पितृ°, पुत्र°, रमातृ°°, राजन्°, सु°; भ्रातृ( -क > )का-, <sup>+</sup>भ्रातृ-(हन्≫)घी- १२४°; भ्रातृप (ति>)ःनी <sup>с</sup>~ पा४, १,३५<sup>а</sup>;+अातृ-मती- १अ°; २भ्रातृत्य- १अ°; ञातृब्यवत् – स्वर्गकाम<sup>००</sup>

√आज्, †श्राचिन् श्रा°; †श्रुष्कालका°; सुक्षेपण- मृत्र°; श्रुवश्रक्षि°; १भू- २नत°, १ठेखा°,
१शलाका°, १शिखा°, सु°; †श्रुक्रेसा(स-श्रा)दि- १श्र°; †श्रुक्षेप- मृत्र°°; श्रूमध्य- १डरस°°,
मृलाधार°°; श्रूण-> श्रूणमश्रमिशस्त°°; √श्रेप् > श्रेप१९०°, गवीडादि°, १यज्ञ°, रथ°,
वत°, स्वराक्षरपदवृत्त°, हिवस्°,
हुताहुत°; †श्वेम् 1- वि°

#### म्

१म<sup>8</sup>- उनर्रा॰, ग॰, ङ॰॰××; मकार-१थ्र°, अकार°°, नकार°, ४स°; १मादि<sup>b</sup>-; २म- √मा (माने) परि. इ.; ३म- √मा (दीप्तौ) परि. इ.; +?मंस्या¹ वौश्रौ २, ५: ९‡ √मेह् ,मह् आ°, २उद्° सम्°; मघ-पुनर्°, १वसु°, श्रुता?; मघवन्-> मघोना शुना°; १मह (वप्रा.)-इन्द्र°, १यज्ञ°, विष्णु°; महत्-अन्यय°°, वृहत्°, सत्°, १सान्त°, सु°; +महत्-पू(र्व>)र्वा- १श्र°; <sup>+</sup>महद्-वल- सु°; <sup>+</sup>महन्-नव-१श्र°;†महा( हा-आ )गम-> °म-२वेदि°°; महागिरि-श्रन्तर्गिरि°; <sup>†</sup>महा-घोणा- प्राय-श्चित्त°; महात्मन्- कात्यायन°, १देव°°; माहात्म्य- तत्कर्मजन्मन्°; महादेव- इन्द्र°, २भव°°; †महा-देवी- तुलसी°°; +महा( हा-श्र ) ध्य-गमन- स्वकिल्विप॰ः; सहा-नदी- महागिरि°; महानस(वप्रा.)-श्रारोहरा°, गृहपति°, धेनु॰॰, वैश्य-

कुल°, १हस्तिन्°; महापङ्कि-पङ्क्ति॰, परोष्णिह्॰; महापाङ्क्त-शाक्कर°°; १महापय- समानः <sup>+</sup>महापथिक- तस्कर्°; पातक- अतिपातकः, सर्वः; महा-प्राण- १२२ त्पप्राणः; महाफल-वीजौपधि°; महाबृहती- उपरि-ष्टात्°, पङ्कि°; महाभाग-१भाग्य°; \*महा-भारत- सुमन्तु॰°; महाश्र-अग्नि°°, स्तनित°; +महा-मन्त्र-योग°; महायज्ञ- १पश्चन्°; सहा-यशस्- सु°;महाराज- चतुर्°: महा-रीरव- कुम्भीपाक°°; महार्णव-> †महार्णेव-वीचि-वृक्ष~ गजेन्द्रदन्ता• प्रकम्पित°; महावीर- १श्राषाह°°, सोमक्लश°; महावृक्ष- एतद् °; \*महावृक्ष-च्छाया- श्मशानायतनः; <sup>+</sup>महावृक्ष-वरुमीक-च्छाया- रम-शान°; महान्याहृति- १दुर्गा°°, प्रति°, मनस्वती°°, संनति°; १महा-वत- अन्तर्°, चतुर्विश°, मन्त्र-नाह्मणक्लभ°°, ४स°; महानीहि-३यव°°; महाशान्ति- श्रद्भुत°, श्रमृता°; महासतोबृहती- महा-बृहती°; महासूक- धुदस्क्ष°; महि-मन्- परिवप्य°; महेन्द्र (वप्रा.)-२ऋड्ग°, उपांशुयाज°, महार्णव°; माहेन्द्र- महत्वतीय°; महेरवर-गिरिराजेन्द्रपुत्री°, १भूत°; <sup>†</sup>महो-(हा-ड)त्सव-सु°; +मही(हा-ओ)घ-परिसर्पेण- स्वकित्विष्ण; +महयत्-; महस्- ५चित्र°, मित्र°, विद्युत्°, विश्व°, सम्°, सु°; अमहि<sup>1</sup>-> √१महीय>महीयमा(न>)ना-१व्य°; रमकर- १कूर्म°, तिमिर°;

a)=देश-विशेप-। b) कर्त्राद्यर्थे कृत्। c) पृ १८८३ प्राति.? यनि. शोधः। d) यनि. स्थलशोधः। e)=9भू-। f) वैप१ द्र.। g) पृ १८८५ यनि. संख्यासंकेतः द्र.। h) पृ १८८६ यनि. संख्यासंकेतः द्र.। i) श्रमंस्या इति [पक्षे] शब्दस्यी। j) पृ १८९७ यनि. संख्यासंकेतः द्र.।

+√मक्ष्(ग्रद्धो),मक्षत्- उप°; मक्स्->मक्षाº- १नीत॰ +मक्ष- १मधु°; मिसका- जुदकीट°, १नील°, निर्°, १मधु°°, मशक°, स्त्री॰ः; २मक्ष- (> माभ्रन्याय  $[a_p>]a_p-)$ मख- गो°, महत्°, सु°; मगध-२अङ्ग°, गन्धारि °; १मागध-२क्रज्ञ°°,गान्धार°°, पुलकस°; मघा-पचित्रा°; माघी- >माघ- १%°, निदाघ°°, मार्गशीर्प°°; मङ्गल-१अ°,श्रभि°, इतिहास°××; मङ्गली-हुर्°; +मङ्गल-कार्य- सर्व°; +मङ्गल-फल- अपूप्कः; +मङ्गल-स्वस्त्ययन-१कृत°: मङ्गहय°- १अ°, प्रशस्त° <sup>≁</sup>मचर्चिका− गो°; √मज्ज् २उद्°, डप°, डपनि°,नि°;मग्न,ग्ना−१उदक°, कलुपस "सु°, चिर°××; +मज्जक-; मजत्- १%्रः मजन- १मधुः; †मजान -, †मज्जित-, †मज्ज्य <sup>+</sup>मज्ज- विडाल<sup>००</sup>: मज्जन्- श्रस्थ<sup>००</sup>; मज्जा- अस्थ°, मेदस्°, वसा°°; मञ्जरी- श्राई°; मञ्जिष्ठा->मा-अए- १धूम<sup>००</sup>; +मिअष्टी <sup>d</sup>- सोम<sup>००</sup> मटर-> १माटर°- इपुफालि°,

धौम्य°°; मणि- १%भीवर्त°,

श्ररमन्°°, श्रस्तृत°, आञ्जन°××;

मणिमय- सौवर्ण°; मणिव- १श्र°;

मण्ड- तैल°, नो°, मधूक°°: २म-

ण्डल- १स°,श्रिति°,श्रेर्नेन्दु°,सरम-

न्°××; †मण्डल-द्वीपिन्- १दर्भ°;

मण्डलेष्टका--का वौश्रौ २५,३०:४

[°का-प्रथम°]; मर्डु- जामालि॰॰,

जैमिनि॰॰, १सावर्शि॰॰: माण्डब्य-जानन्ति°°, जामालि°°, जैमिनि°°, वाहवि°0, मण्डु°; १मगृह्क- इपी-काज्ञि°, उदपान°, कुम्भ°, गो°°×× २मण्डूक->माण्डूकेय- जानन्ति °°, वाहवि°°, १सावर्णि°; <sup>+</sup>मण्ड-पिका'- -काम् श्रापगृ ३,१२ मत् धु°; २मतङ्ग(वप्रा.)b- स्गाल°; <sup>+</sup>मातङ्ग- ३खर्°, मत्त°,२शिव°°; <sup>+</sup>मतिल्लका- गो°; मत्कुण-युक°; मत्य √मन् (परि.) द्र.; १मत्स्य- आगत°, इन्द्रधनुस्°, १गोधा°°, पश्चिन् °××; मत्सी- पावा ६, ४, १४९<sup>१</sup> ३मत्स्य¹- मागघ°°; √मथ्, नथ् श्रति°, अधि°, अभि°, २उद् ु उप°, निर्°, प्र°, वि°; मथ-, \*मथन-; \*मधि"- उरण°, १उरा°, यु°°, वस्त्र°; १मधित- अखु°°, १दराड°, रेप्सन्°, विलयन°°, सकृत् °, स्वयम् °; +माथितिक¹-> °का(क-म्रा)दि-वत् पावा ५, ३, ८३; +मथितृ-; +मथिन्- पाउ ४. १०; पा ७, १, ८५; पावा ७, २, ८४; <sup>†</sup>मथ्नान-, <sup>†</sup>मथ्य; मथ्य• मान- १अ°; मन्थ- श्रप्ति°, श्रन्य°, ३श्राज्य°,इधुशलाका°××; मन्थिन्-पृथिवी°, शुक्त, > का°; मन्थन-श्रमि°, उत्तरवेदि°°, उपाकरण°, प्रथम°, १मनस्°; मन्थितन्य-, मन्थ्य-; माथ (वप्रा.)m- १दग्ड°; †माथो(थ-उ)त्तरपद् पा ४,४,३७; †माथम् ; †माथिन्- वस्त

√मद् अनु°, अभि°, २उद्°, परि°, प्र°, सम् °; मत्त- १ थ्र°, अशिष्ट°°, क़्द्र°°××; मत्सर- १अ°, १काम°°, १जरा°, पैशुन्य°××; +मात्सर्य-उष्णाम्युस्नान°°, १काम°°, गत°, १भय°°; मत्सरिन्- १श्र°; मद्-; मद- १८४°, श्रन्यतस् °, इरम्°××; <sup>+</sup>मद्क-, मद्त्-; १मद्न- सह°; २मदन-गृत्स°;मदित-, १मदिर"-, मदिष्णु-; सद्य- अंघ्रय°, श्रमुरा°, तिल°, १पीत°, प्रातिभाव्य°, १मधु॰॰, सुरा॰; मद्यप- स्तेन॰॰; १मद्र- श्रायुष्य°; २मन्द्- १श्र°, १मृदु°; मन्द्र,द्रा- १उत्तर°, १उपां-गु°°, ऋष्ट°°, सु°; ⁺मन्द्रा-गान-सविद्युत्तर°; +माद् k-,माद-सघ°; मादन- इन्द्र°, गन्ध°;मादिन्- नृ°; ⁺माद्यत्-१मधु- -धु हिगृ १,२४,६<sup>४</sup>‡<sup>р</sup> [°धु-

२मदिर°- शङ्गारि°; मदुघ- इपु°° मद्गु- निचुदारु°, विपुविष्कर°, हेंस°°; २मद्र- १८०; मद्रण-शठमर्पण॰॰

श्रजन°°, अन्न°°, श्राममांस°, इदम्°××]; १माधव- १मधु°; मा-ध्वी<sup>q</sup>-> +माध्वी-क- मृद्दीका-रस°; मधुच्छन्दस्-> माधुच्छ-न्दस- ४स°; मधुपर्क- गृहीत°, गो॰, १पाद्य॰॰, विष्टर॰॰; मधुमांस-१८%; मधुर- श्रति°, त्रि°; माधुर्य-सत्य°°, स्वरव्यजन°; मधृच्छिष्ट-मधुस्-श्लेष्मन्<sup>००</sup>; १कृष्ण° मधूक- ३शमी°

a)= मक्षिका-। b) पृ १८९८ यिन. शोधः। c) अत्र  $^{?}$  $\mathbf{j}>\mathbf{i}$  इ.। d)= मिजिष्ठा-। e) पृ १९०१ यनि. संख्यासंकेतः द्र. । f) = [वर्स्याऽनर्हा-]कन्या-। g) वैप २ द्र. । h) नाप. (करिन्·), व्यप. । i) यनि. स्थल-शोधः । j) = देश-विशेष- वा तद्वासिन्- वा । k) कर्तरि कृत् । l) नाप. । तदस्यपर्यमित्यथे ठक् प्र. (पा ४,४,५९)। m) कर्त्रांचर्थे कृत्। n) पृ १९०८ यनि. संख्यासंकेतः द्र.। o) = देश-विशेष-। ?r>p ₹. 1 q) संख्याहीनो निर्देशः द्र. ।

मध्य,ध्या-)श्र°, श्रवार°,श्रविश्वाखाः,
१अग्र°, श्रङ्गुलीः «×; मध्याद्वयः; मध्यगत- बहुः; मध्येदिन१श्रमीवर्तः, आः, करण्रधन्तरः,
पूर्वाहः, रथन्तरः; माध्येदिनगायत्राः, जगत् , त्रिष्टुम्ः,
प्रातदः, रथन्तरः, असः, मध्यम,माअङ्गुष्ठः, श्रवामिकाः, श्रयुग्मगर्णः, श्रधः «×; मध्यान्त- जिह्वाः;

†मध्या(ध्य-श्र)पर-काय-पूर्वकायः;

†मध्या(ध्य-श्र)पर-रात्र- पूर्वरातः;

मध्याह्न- विः; मध्येद्योतिस्श्रतिः, ककुम्ः

√मन् ,म्ना, †मांस्ता<sup>2</sup> आग्निय ३,५, ६:८; वीपि १,४:२३ (अतु॰, अप॰, र्श्वाभ°, ऋभ्यधि°, अभ्यद्ग°, अव°, श्रा°,न्यव°, प्र°, प्रति°, प्रत्या°, वि°, सम्°, समा°, संप्लोद्°]; २मत,ता-कौहलीय°, तद्°××; मति- १अ°, थनवस्थित°, भ्रम्य°, ऋप्सु°, अल्प°, हुर्°××; †साध्य- पाता ४, १, ८५; <sup>†</sup>सत्य; <sup>†</sup>मन<sup>b</sup>- आ°, सु°; १मनन-; १मनस्- १भच्युत°, सर्थ°, श्रा°, इह°××; १मानस°– ११८१, अध्यात्मचि •••त°, अन्यत्र-गत°, आहित°××; +मनः-प्रयोग-, <sup>र्</sup>मनश्-शङ्घा- १८४°; मनस्वत्-> °ती- १दुर्गा°; मनोज्ञ- १अ°; <sup>+</sup>मनोज्ञा( ज्ञ-आ )दि- द्वन्द्व°; मनो-रम- अति°, चारुपर्वन्°; मनोहर-चन्दरश्मि°, सर्वे°; मन्तृ-; मन्त्र-१अ°, धगद°, अग्निप्रण्यन°, श्रारेनप्रदान°××; सन्त्र(-क)- १३।°; \*मन्त्र-दर्शन--मन्त्रहत्- तद्°;

१त्रु°; †मन्त्र-प्रचार-शृहु°; †मन्त्र-योग-प्रतिषिद्ध°; +मन्त्र(न्त्र-ऋ)पि-च्छन्दो-देवता- ऋथर्दन्ः, मन्त्र-वत्- १अ°; मन्त्रवर्ण- यथा°, वचन°; मन्त्रविद्- १अ°; मन्त्र-नंरकार- पुरुपयोगिन्°; मन्त्र-संस्कृत- १८°; <sup>†</sup>मन्त्रादि-शब्द-स्वर- ऋषिप्रोक्त°; मन्त्रानुदिश--शम् <sup>व</sup>; मन्त्रानुलोक- -कम्<sup>ह</sup>; √मन्त्रि श्रनु°, अभि°, उप°, उपनि°, उपा°, नि°, प्रति°, सम् °, समभि°, समा°, समुप°; +मन्त्रण-, मन्त्रयमाण-, <sup>+</sup>मन्त्रयितृ-, <sup>+</sup>मन्त्रयित्वा, <sup>+</sup>मन्त्रित, ता-, सन्त्रिन्-, +मन्त्रिणी-, <sup>†</sup>सन्त्र्य-; मन्त्रो-†सन्द्य, क्तदेवता- नाना°; मन्त्रोक्त-देवता(-क)-अरिनाशन°; मन्मन्-सत्य°,सु°; मन्य- रुद्र°; \*मन्यत्-, मन्यमा(न>)ना-; मन्यु- न्युम् वाध ३,१८ [°न्यु- ऋध्यातम°, श्रापातित°, आपान्त°, उच्चैस्°, १काम°, तद्°××]; <sup>†</sup>मन्यु-शमन--मन्त्रोक्त°, हरि°; मन्त्रान-; श्मान-पाग २,४,३१[°न- श्रात्मन्°,कोध°, १दान°]; 'मानन-, 'मानित-; २मानिन्- १अ°,पूर्वनिमित्त°; +मना-त-, 'म्नान-, 'म्नाय, 'म्नाय-मनःशिला- काञ्चन° मनु- अदब्ध°; मानव- अभिशस्त°; मानवी- वारुणी°; \*मानव-स्त्र-छन्दोगस्त्र°; मनुतन्तु- चिकित°° मनुष्य- १स°, प्राम°°, १देव°°,४स°, सनकादि°××; मनुष्य-कर्नृ (-क)-

१८%; <sup>†</sup>मनुष्य-कोश-क्षीएा ;मनुष्यः यज्ञ—संकुल<sup>००</sup>;†मनुष्य-राज—,†मनु• प्यराजन्य- ४स°; मनुस्-> मानुप- १स°, श्रर्घ°, चढुणद्∞, १देव°,दैव°××;मानुषी- १अ°,नदीः २मानुष्य- > +मानुष्य-हीन-श्रोत्रिय°ः; मनोता- पर्वामिः हविष्कृत् °°; 'मिन्द्र- १श्रारे', श्राग्नीध्र°: मन्यत्- √मन् (परि.) द्र.; <sup>+</sup>?मम्लावप्वा<sup>1</sup> जैगृ १,११ : २१;१मय<sup>इ</sup>-; २मय- √मे(परि.) द्र.; मयस्->मयोभु- शंतातीय°, शंभु°; मयूख- १खर°°, पद्दन°, ९स्थ्र्णा°; ं+मयूखे ( ख-इ )ध्म-४स°;१मयूर- १काक°,१तितिरिः°, सगाल°ः; मयूरगल- इसुद° रमरायु b- रराशि°; रमरायु !-धान्य°; मरिच- १मधुक्र°; मरि-ष्णु- √मृ (परि.) इ.; <sup>+</sup>मरीच!-पिप्पली°; मरीचि- गज°, नात-स्थार्क°; +मरीचि-जाल- परिपृर्णः मरुत्- ग्रगस्य°°, अग्ना°,इन्द्र°,इन्द्रा°, एवया॰, मध्य॰॰, मन्त्रोक्त॰; मारुत-त्राग्नि°, त्राग्निय°°, आर्भव°××; मरु• त्वत्- > °तीय- श्राग्नेय°, निष्ते-बल्य°, मैत्राबरूण° †मर्क- -र्कः काय ३५, १; वैय ३, १५:४ [ 'र्क- शरडा° ]; मर्कट-खन्°; मर्त्ये− १अ°; मर्त्यां−, मर्त्यु- √मृ (परि.) इ.; मर्दन-, मर्दिन्- ्र मृद्(परि.) इ.; मर्मन्-पुरुप°; १मर्थ¹- प्राणायतन° २मर्थ- √मृ(परि.)इ. मर्यादा- अपरक्षेत्र°, आ°,

a) शोधः वैप २, ३खं. तैआ ६, १,२ टि. इ. । b) = १मनस्-। c) पृ १९२१ यिन. संख्यासंकेतः इ. । d) पृ १९२६ °दिशम् > यिन. इ. । e) पृ १९२६ °टोकम् > यिन. इ. । f) पाठः? । सपा. शौ c,२,१७ प्रमृ. विमे. । g) पृ १९३२ यिन. संख्यासंकेतः इ. । g) पृ १९३२ यिन. संख्यासंकेतः इ. । g) पृ १९३७ यिन. संख्यासंकेतः इ. । g) पृ १९३७ यिन. संख्यासंकेतः इ. । g) पृ १९३७ यिन. संख्यासंकेतः इ. ।

ग्राम°,नदीपर्वत°, पूर्व°××; मर्यादाव-चन-रहस्य°;मर्श-,मर्शन- √मृश् (परि.) इ.; मर्प- √मृष् (परि.)इ. मल- १८%, जीर्ग°, द्वादशन्°, निर्°××; मलवत्– जीर्ण°; <sup>†</sup>मला ( ल-ग्र )पकर्ष- १ष्टत°; १मलिन-> <sup>+</sup>मलिन-ता- सतत°; मलिनी √छ> °क्रण− १ कृत°; मलय− ( >॰य-व[त् >]ती- पा. ) पाग ६,३,११८°; मलिग्लु- श्रवर्णे°° <sup>+</sup>?मल्गु− कलविङ्क°ः; <sup>+</sup>मल्लिका− करवीर°°; मशक- १उदुम्बर°, दंश°, निर्°, पतङ्ग°°, मिस्का°, स्त्री°° मसूर-कोद्रव°°, राजमाष°; मस्तक-२पर्वत°,मूर्घन्°; मस्तिष्क- त्वच्° **⁺२महि**⁰- सह्यगिरि°° महिप- १ग्रज°, १अरव°°, ऋरय°°, खड्ग°°××; महिषी− १अजा°, १थ्रह्व°, गो॰॰, तरन्त॰, राजन्॰; १साहिष्य<sup>0</sup>-; <sup>†</sup>महिषी-क्षीर-पिप्पली°ः, २मही- गृह°,१धन्वन्°ः, सीतोद्धृत°; +मही-कम्प- १वज्र°°; महीरुह- क्षरक्षामन्°, १नर्°; मा कौसू ३,७<sup>०</sup>; १३७,३९<sup>०</sup>[मा श्रय°] **√ मा** ( वधा. ) अनु°, अप°, अभि°; अव°, २उद्°, उप°, नि°, निर्°, परि°, परिनिऱ्°, प्र°, प्रांत°, वि°, सम्°;२म°- छन्दस्°;+सस्1- चन्द्र°; ३मा-, <sup>+</sup>१मातब्य-, <sup>+</sup>माति<sup>ह</sup>-; ⁺१मातृ¹– २मातृ°; ⁺मात्री−; मात्र,त्रा-, °त्री- १%°, २अक्ष्°, अङ्गुलि°, ग्रङ्गुष्ठ°, अङ्गुष्ठपर्वन्°,

९अगुा॰, अग्रा्क॰××; मात्र (-क)-१श्रगु॰, श्रधं॰; <sup>+</sup>मात्रा-लोप– १¾°; मात्रिका- १ऊ६°, ख़ुव°°; \*मापन-, \*माप्य,\*शमाय; \*माय-+१मायु-१महि°; +मारय-, +मिति-,मिमान-, भीय-मान-; मेथ- धरिमन्°; √मा  $({\it q}$ ब्दे $)> २मायु<math>^{i}$ - १अ $^{\circ}$ , गो $^{\circ}$  $+\sqrt{\mathrm{HI}}($ दीतो )> ३म $^{\mathrm{g}}$ – त्रशीत $^{\circ}$ मांस- १%°, १श्रज°, अन्तर्°, अज्ञ°°××;मांस(-क)– १श्र°;<sup>+</sup>मांस-भोजन– मैथुन°; मांसाशन–,+मांसा ( स-त्रा )शिन्- १अ°; **२मागध**-१ %, श्रायोगद॰, कारिन्॰, २ ब्राह्मण्॰॰, २स्त°; माङ्->माङ्योग- १अ° माणव- गोत्र°, १दण्ड°,विख॰; माण-वक- दासी°; +मातङ्ग'- ३खर°° २मातव्य- √में (परि.) इ. २मानृ<sup>k</sup>- अग्नि<sup>००</sup>, आचार्य<sup>०</sup>, इन्द्र<sup>०</sup>, इहेंह°, १देव°°××; मातापुत्र- १अ°; मातामह- पितृब्य°, प्र°, मातुल°, २मातृ°,राजन्°°;मातुल- श्राचार्य°°, आचार्यपत्नीपुत्र°°, ऋत्विज् °°××; मातृ(-क)- १अ°, १जीव°, प्राचीन°; +मातृ-पितृ-योनि-संबन्धा--ग-्रमातृ-पितृच्यभार्या-भगिनी- १अ°;मातृवंश- पितृवंश°; मातृष्वसृ- पितृष्वसु° <sup>+</sup>मातृवाह¹– यूक्°; माथितिक− √मथ् (परि.) इ. √मान् उप°; २मान<sup>m</sup>- अक्षर°, अक्षाया°, अग्नि°, श्रङ्गुल°, अङ्गु-

ष्टाङ्गुलि°, श्रनुकान्त°×× मानन- √मन् (परि.) इ. २मानस- १उत्तर° <sup>+</sup>?मा नः सपत्नः<sup>n</sup> हिग्र १,२७,८;<sup>+</sup>?मा नःसपत्नी<sup>n</sup> आग्निगृ २, ४,१:२० मानित- √मन् (परि.) इ. <sup>+</sup>मान्धाल⁰− निचुदारु°°, विषु-विष्कर°°; मापन-, माप्य, १माय, माय- √मा (त्रधा.) परि. इ. २माय √में (परि.) इ. माया- १असुर°, १अहि°, कोन्दु°, १स्व°; +माया-सूल-कुहुक-कारिका- गणिका°°; मायाविन्-> मायाविनी- गिएका°; १मायु-, माच्य √गा(बधा.)परि.इ.; मार-, मारक- प्रमृ: √मृ (परि.) इ. √मार्ग्><sup>+</sup>मार्गग- १सारं° १मार्ग- १अ°, श्रध्वर्यु°, १उत्तर°, ऊर्ध°××; <sup>+</sup>मार्ग-रस-द्रव्य-दूपण-वापीतडागोदपानभेद°; ३मार्ग-√मृज् (परि.) इ.; **१मार्जार**-१काक°, गो॰॰, प्रेत॰, १मराह्क°°∺× मार्जालीय-श्रामीधीय°,सदस्°,१हवि-र्धान°; मार्ज्य √मृज् (परि.) द्र. मालत− > °ती−ं १वट°°;मालव− क्षुद्रक°, सोराष्ट°° माला- ३ग्रक्ष°, त्र्रांतिदीप्ति°, इष्टका°°, उत्पत्त°××; १माल्य- एघ°°,गन्ध°, घृत°°, ५चित्र°, तिल°°, तोय°××; माल्यानुरुपन- श्वेत°; माल्या(त्य-ब्र)म्बर- शुक्ल°; १माप- १अ°, २ ग्रक्षत°,अध्यर्घ°, अनु°, १एक°××

a तु. पागम. । b) = देश-विशेष- । c) पृ १९४० यिन. संख्यासंकेतः द्र. । d) पृ १२६० ० द्र. । e) करणे कः प्र. । f) कर्तरि ङिसः प्र. उसं. । g) वैष १ द्र. । h) = पिरच्छेतु- । i) पृ १९४२ यिन. संख्यासंकेतः द्र. । i) = प्रकादिसाहचर्यात् । यिन. संख्यासंकेतः द्र. । i) = प्रकादिसाहचर्यात् । धुद्रजन्तु- । i0 पृ ४४४ पृ दि. तत्रत्यम् उप. शतमान- इति च नेष्टम् (तु. С. । तां १८,३,२।) । i1 प्रतः श्रमानस्य पित इति शोधः (तु. शो ३, १२, ५ भागृ २, ३: १३ Kirste, Old. च) । i2 = मान्याल- । वैष १ द्र. ।

मांपक -मापक- १हप्य°, सीस°, १सुवर्शे°; †माप-तिल- वहु°; मापाज्य°-; †मापो( प-श्रो )दन- तिलिपष्ट°, शुद्धोदन॰॰; <sup>†</sup>मापौ (प-ओ) दन-तिलिमिश्र°° मास- श्रमिहोत्र°, श्रधि°, अनु°, श्रयन°, अर्ध°××; मासना° ; \*मास-विशेष- स्पष्ट°; मासादि-१पष्ठ°: मासापवर्ग- पौर्णमासी-दीक्षा°; 'मासा(स-अ)प्टम-१सार्ध°; मासर- चूर्ण° २माहिष्य°- मृज्यक्एठ° √मि(=√मा[वधा.]) श्रा°, उप°, नि॰, परि॰, प्र॰, प्रति॰, बि॰, सम्॰; मित्- गर्त°; †मित्य, †मिग्वान-, <sup>+</sup>मीय, मेप्यत्-; √मि,मी (वधा.) आ°, प्र°, सम्°; मायुक-,

<sup>+</sup>मिनाना-, <sup>+</sup>मिथे; <sup>+</sup>मीत-, मेनि- ९थ°; √मिख्> मेक्षण-

१%°, चरु°, चरुत्थाली°°, ४स°

√िमिघ्,मिद्द् श्रिभि°, अव°, नि°,

परि°, प्र°, वि°, सम्°; मीड-

१पुरु°; मेच- महत्°, वि°, १वृप°°;

\*मेघ-संपन्न- १श्र°; मेड्- नीचा°;

मेह<sup>d</sup>- १मधु°, मृत्र°; मेहन-; †मेहिन्- गेहे° १मित,ता- १३°, १क्वत°, तथा°, ब्रह्मोद्**न**°, द्वाद्शन्°, नक्षत्र°, २लच्न°, हस्तद्वय°; मितद्र्- सु॰ मित्र- १३°, १कुल°, गो°°, १द्याग°××; १मैत्र- श्राप्तेय° कठ°, परम॰, सारस्त्रत°°; मेत्री- १वन्धु°; †मित्र-करण-देवपूजा°°; +मित्रा(त्र-अ)जिन--नयोः पा ६, २,१६५; मित्रावरुण-

हरि°°; मैत्रावरुण- अध्वर्यु°, श्राप्तेय°, ऐन्द्रवायव°, ऐन्द्रावरुण्°, प्रस्तोतृ°, ब्रह्मन् °°, वायव्य°, ४स°, होतृ°; मैत्रावरूणी- वार्ह-स्पत्या°; मैत्रावरुणीय- १हविधीन°; मित्रावरुणयोः (बात्यस्तोम-)शांश्रौ १४,७०,१;७२,१ मित्य- √में (परि.) इ.

√िमिथ्, मेथ् अभि°, प्रत्यभि°; †मिथित- १अ°; सिधु- १त्रपु°; मिथुन- १२४°, श्रन्तर्°, १श्रश्व°, गो°, गोअश्वावि°, त्पर°××; मैथुन- ऋस्पृष्ट°, उष्णाम्बुस्नान°°, गोत्र°, छेदन°°, दिवा°, खु°,पर्वन् °, मांस°, विवाह°, श्राद्ध°°, ष्टीवन°; मैथुनेच्छा- वृत्ति°ः; <sup>+</sup>मेथुनिक-वैर°; मिथुनी√भू > <sup>+</sup>मिथुनी-भवत्- १थ्र°; मेथन-, मेथित-, <sup>+</sup>मेथि( न् > )नी-; मिथिला-साकेत°

√िमद्, मेद्> १मेद्- वसा°; मेदस्- उदर°, गुद°, यक्त्°, वसा°°, वृक्य°, सुरभीहस्तिन्°; मेदस( -क )- १ %; श्रभि°, श्रा°, २उद्°; <sup>+</sup>३मेघ<sup>e</sup>-श्रवि°; √िमन्द् > मिन्दा-> मिन्दाहुती- मनस्वती°; मिन्दाहु-त्याश्रावितादि- -दीन् वैगृ ६,१: २३; ६ : २; ६

√ मिल् > +मेलिन्- गेहे° √िमश् २उद्°, वि°, सम्°; मिश्र, श्रा- १श्रगु°, श्रपूप°, १अयस्°

श्रवका°, श्रवदान°××; मिश्रधान्य-मुद्र°°; √िमश्रि, परि°; मिश्रित,ता-सर्वपः, । १भस्मन्°, मद्भरमन्°,

मिश्री √भू > मिश्रीमाव-> †मिश्रीभाव-गति- १अ°;†मिइह-; √मिप्, †मिप्- नि°; †मिप-तदाख्या°; मिषत्-<sup>+</sup>मिषस्(ः)<sup>1</sup>, १मेष्<sup>0</sup>-

√मी (शब्दे) निर्°; मीत- √मि (बधा.) परि. इ.; मीन- मृहार् मीय √िम (परि.) ह.

√मील् अभि°, अभिसम्°, २उदुः, नि°, सम्°; <sup>†</sup>मीलन-, <sup>†</sup>मीलित-, †मील्य; √मीव् उप°, प्रांत°; <sup>+</sup>मीवत्-; मुकुट- > <sup>+</sup>मुकुटा-( ट-श्र )ङ्गद-वस्त्र-चिह्न- हत॰ <sup>+</sup>मुकुन्द्क<sup>8</sup>- पिप्पर्ला°; मुक्ता-मिणि°, मयूरगल°°, १वज्र°°××; <sup>†</sup>मुक्ता-फल- मणि°, १मुवर्णि°; <sup>+</sup>मुक्ता ( क्ता-थ्रा)वली- कुरण्ट°ः; <sup>+</sup>मुक्ता-संवात- क्षीरोदशुक्ति'''र्ण॰ मुख- अक्षि°, अग्नि°, अग्निप्टोम°, १अङ्ग°, श्रहुष्ठपर्वात्र°××; <sup>+</sup>मौख-मुखवास-१पाद्य<sup>००</sup>: <sup>+</sup>मुखा ( ख-श्र )म्बुज- शेपाहि··· शु॰; <sup>+</sup>मुखो ( ख-उ ) पधमन~ श्रमि°; मुख्य- १अ°, श्रच्छावाक-चमस॰, अध्वर्यु॰××; <sup>+</sup>मुख्य-योग-पट्कृत्तिका°

√मुच्,ऋच् अति°, अभिनिर्°, अव°, आ°, २उद्°, उप°, निर्°, परि°, प्र°, प्रति°, प्रवि°, प्रसंप्र°, वि°, विप्र°, संप्र°; मुक्त- १श्र°, श्रपेत°°, गोनिर्हार°, धनुस्°, पर्पद्°, ब्रह्मन्°, सर्वपापार्गा°; मुक्तकेश- १लवण°°; मुक्ति-; <sup>†</sup>मुच्- श्रंहस्°, कुमुदो-त्पलगन्ध°, १५र्ण°; +मुच¹- नख°; मुच्य, मुच्यमान, ना-, मुञ्चत्-,

a) धत्र a नेष्टम्। b) पृ १९५३ मत्सना° > यनि. शोधः। c) नाप (वर्ण-संकर-)। व्यु.?। d) कर्तिर वा भावे वा कृत्। e) = 9 मेद-! <महिपी- इति श्रभा.। f) कसुन् प्र.। g) = पवारहु॰ भेद- इति Jolly । h) कर्तरि कः प्र.।

**√**4च > †मुज्जन्ती-, †मुज्जमान-, †मोक-, <sup>+</sup>मो (क्तु>)क्त्री~; मोक्ष− प्रह°, ज्ञान° वघ°, सर्वाकुशल°; मौक्ष-हाविष्मत°; मोक्षण- सुव्यक्ताङ्गुलि°; मोचन-इन्द्रिय°,संसार°; मोचनी-वधूवासःसंस्पर्श°; †मोचयत्–, <sup>+</sup>मोचि( न् > )नी-, †मोच्य मुख- त्रिवृत्°, भद्र°, १शरा<sup>०</sup>, शर°, शरमय°°××; मौक्त− १क्तशः°, भाइ°,सप्तन्°; √मुट् > +मुटित-१स°; √मुण्ड् >मुण्ड- आङ्गि-रस°°, काम्बोज°, १यक्न°, विकृत°°, १शिखा°, शिरस्°; मीण्ड्य- मूत्र°; मुण्डित- वान्तः 'मुतव -श्रुकतृण°ः; **√मुद्** श्रनु°, प्र°, प्रति°, सम्°; सुद्- हसा°; सुदित-१थ्र°; मोद- अन्यतरतस्°, उभय-तस्°, १पर°; मोदक- १दधि°°, ३पिष्ट°, प्रतिसर°°, मुद्र°°; १मोदन-; †मोदनी- १वृषा°; १मोदमान-, †मोदिन,-; मुद्ग- तिल° मुद्गर(बप्रा.)b- निस्त्रिश°, १मत्स्य°, श्र्ल<sup>00</sup>; मुद्गल->मौद्गल्य->+मौद्गल- आर्चाभिन्°;सुद्रा-अङ्गुलि°, नागदन्तकः°, १स्व°; मुनि- श्रत्रि°, १देव°, महत्°; १मोन- स्थान°, स्नान°°; मौनिन्-काष्ट°; २मोन- यस्क°°, यास्क°°; मुरज- भेरी° √सुप् आ°, निर्°, परि°, प्र°; <sup>†</sup>मुष्- १यज्ञ°; मुषित- नग्न°; <sup>+</sup>मोघ°- २वाम °; मोघण-,

<sup>+</sup>मोपिन्−; मुप्क- ४स°

मुग्रि- १८४°, इ.च्यय°°, १एक°××;!

<sup>+</sup>मुष्टि-कृ( त> )ता-9340 १मुसल- उल्खात°, चरस्थानी°°, पवित्र°°, सन्न°, सिध्नक°, स्पय°° **+३मुसल**⁰- त्रपुस°; **मुस्त-**भद्र°; **√मुह**् २उद्°, परि°,विप्र°, सम्°; १मूड- १३°, कुद्ध°°, तमस्°; मोह- १अ°, उष्णाम्बु-स्नान°°, १काम°°××; मोहन-सेना°; मोहित- मृति°, लोभ°; <sup>+</sup>मोहिन्-; मुहूर्त- अभिजित्°, कर्ष°, चतुर्°, तिथि°°, विजय°, १वष्°, ४स°, सु°; मुहुस् पुंन्° <sup>+</sup>√ **मृ**( गतौ ) प्र°; **१मूक-** १व्रन्व°, उन्मत्त°, १जड°, जात्यन्घ°, पापराड $^{\circ}$ ; २मूक->  $^{\dagger}$ मौक-यस्क°°, यास्क°°; <sup>+</sup>मूतव<sup>e</sup>-२ग्रुएठ°; मूत्र- अश्वतरी°,कुणप°°, २केश°°, गो°××; †मौत्र-, †मौत्र-धीत- १अ°; <sup>+</sup>मूत्रकृतवासस्-मांस°°; मूत्रपुरीष- यथोपवाद°; मूत्रपुरीषकरण- श्रनुदक°; मूर-१अ°;मूर्ख- पतित°; √मूर्स्क्> मूर्च्छना- तान<sup>००</sup>; मूर्त- १८० स्वयम्°; मूर्ति~ १८०, अति°, २ख°, तेजस़°××; मू( र्ग् > )णीं- √मृ (परि.) इ.

मूर्धन्-, °ध्नी- अव°, तपुस्°, त्रि°, द्वि°, प्रदेशिनीमूलनिविष्ट°, वधू°, शत°, २समान°, १स्व°, हिरएय°; <sup>†</sup>मूर्धे- त्रि°, द्वि°; मूर्धेन्य-१औरस॰॰, कण्ट्य॰॰, জিह্বয<sup>০০</sup>, पिंक्त°; +मूर्धन्य-भाव- दन्त्य°; +मूर्ध-प्रभृत्यु(ति-उ)दर्क-, +मूर्ध-मस्तक- १३४°

१मूल- १%°, १अप्र°°, अङ्गुलि°, अङ्गुलिकनिष्ठिका°××; मूलहोम--सम् वैर्यं २,६: १२;१२: १७; २५×× [°म- प्राजापत्यादि°]; म्लाय- सर्वाङ्गुलि°; <sup>+</sup>√मूलि, <sup>†</sup>मूल्य २उद्°; मूल्य- गृहीत°, २मान°, विनष्टवशु°, विनष्टसस्य°, हीन°; मूल्य-सांवत्सरिक- तस्कर° १तिष्य°; <sup>†</sup>३मूल<sup>६</sup>– २मूल-माया°; मूप->मूपा- आखु° १काक<sup>००</sup>, १मराह्क<sup>००</sup>, १मार्जार<sup>००</sup>, वानर<sup>००</sup>, शलभ°, <sup>श्वन्</sup>°°; मूपिक,का− १काक°, १मराङ्क°°, स्त्री°°; √मृ,मृ अतु°, श्रभि°,श्रा°,उप°, परि°,प्र°; **२मर~** १३४°, दुर्°; मरक- व्याधि°; मरण-क्षच्छस्त्र°,गृह्वति°,१जन°,जनन°××; मरणधर्मन्-, <sup>+</sup>मरिष्णु- १श्र°; मर्त्यां - पुत्र°; †मर्त्युं - १८०°; <sup>+</sup>२मर्थ<sup>1</sup>- १जरा°;<sup>+</sup>मार<sup>ь</sup>- १काम°, १जन°, बुभुक्षा°, १शिशु°; <sup>†</sup>मारक-जनन°; मारण-, <sup>†</sup>मारयत्~; मारि- १विप°; †मारिन्- युवन्°; <sup>+</sup>मारिणी- पूर्व°; मारुक-, <sup>+</sup>मृ ( र्ग् > )णीं -; १मृत,ता- १अ°, अज्ञात°, श्रनशन°××; मृतक- एको-द्दिष्ट°°, १जात°; +मृत-नख- श्वन्°°; मृत्यु– श्रति°, श्रप°, अवर्ण°°, क्षुष्°°××; मृग- अकव्याद°,अद्वि-ज॰॰,अनुक्त॰, ऋरसय॰,२असित॰××; मृगी- > मृगीक्षीर- उष्ट्रीक्षीर°; २मार्ग¹- एघ°, २क्टब्प°; मृगपद-पावा ६, ३,४१<sup>m</sup>; <sup>+</sup>मृग-मद-चन्दन°°; √सृगय >सृगयु-

c) वैप १ द्र.। b) नाप. (आयु $^{1}$ -, म $^{1}$ स् $^{2}$ -)। a) = तृश-विशेष- । d) = रूक्ष- ? । e)=मुतव-। f) पृ १९७५ मूलकाखास $^\circ$  इत्यत्र 'अप १२; १२: १७; २५××' इति नेप्टम्। g) = धनवृद्धि-(तुं. मदनपारिजातः)। h) भावे यप् प्र. उसं.। i) = मृत्यु-। j) वैप २,३खं. द्र.। ं k) भावे कर्तरि च कृत्। l) स्वार्थे वा विकार्य्थे वा प्र.। m) यनि. स्थल-शोधः।

चिकित्सक°; +मृगठव( यु-अ )निपु-चारिन्8- उत्स्ष्ट°ः; <sup>†</sup>स्ग-शकुनि-विशेष- शान्त°; मृगशिरस्-कृत्तिका॰॰, ३रोहिणी॰॰; +सग-सक्थ- पा ५,४,९८ √দূৰ্ > দূল- ৭a°; √দূৰ্ श्रति°, श्रनु°, श्रनुपरि°, श्रनुवि°, श्रप°, श्रभि°, श्रभ्यव°, श्रव°, २उद्°, उप°, नि°, निर्°, परि°, परिसम्°, प्र'', प्रति°, प्रतिसम्°, प्रत्यव°, वि°, विपरा°, सम्°, समुद्°, संप्र°; +३मार्गb- पाणि°; मार्जन- चात्वाल°, त्रिःसप्तन्°, देव-गृह°, प्रतिप्रह°х×; †मार्च्य, †मृग्व-( र> )री-, <sup>+</sup>मृज<sup>c</sup>-, <sup>+</sup>मृजत्-, †मृजन-,मृजान-, †मृज्य, मृज्य-मान-,१मृष्ट-; √मृङ् आ°; <sup>+</sup>मृ-डय<sup>त</sup>- १श्र°; मृडीक- सु° \*मृडीची- १लवण° √मृण्, <sup>+</sup>मृ(ण>)णा- प्र° √मृद्, मृद् २७द्°, नि°, प्र°, वि°, सम्°; <sup>+</sup>मर्दन- कराटक°, भद्रकालीपूजन°°, शर्करा°; +मर्दिन्-२नगर°, प्राकार°, लोष्ट°; मृद्-श्रन्य°, गोशकृत्°, १देव°°, ४स°, स्त्र°°, स्वादु°; +मृच्-छकल-१आम°ः; मृण्[,न्]मय- १अ°, तैजस°; मृन्मयी- १अ°; +मृण्मय-लोह-भाण्ड- सूत्र°ः; मृत्(-क)-१अ°; मृत्तिका- १अप्र°, इष्टका°, : १क्ल°××; मार्त्तिक- कांस्य°°, · तैजस°; मृद्ग्रहणी– कमण्डलु°; मांस॰॰: **⁺सृद्**ै−, मृद्धाण्ड-<sup>+</sup>मृदित-; १मृदु-ऊर्णा°, १कुमार°, कूर°, स्वादु°; मार्दव- श्रायाम°, रमेनका- > मैनाक- कैलास°

\*मृद्नत्-, \*मृद् \*मृद्व - ऊर्ए°; <sup>+</sup>म्रदस्⁴– ऊर्ण°, र्णा°; मृदङ्ग-२वागा°°;√मध्,मध्-, †मध-वि° √मृश् अनु°, अनुसम्°, श्रन्वव°, अप॰, श्रभि॰, श्रभिप्र॰, श्रभ्यवि॰, श्रव°, उपपरा°, परा°, प्र°, प्रति°, प्रत्यभि°, प्रत्यव°, वि°, व्यति°, व्यभि°, व्युद्°, संवि°, सम्°, समभि°, समव°; +मर्श°-, +मर्शन-, +मर्शम्, +मृशत्-, <sup>+</sup>सृश्य, <sup>+</sup>सृश्यमान-, <sup>+</sup>३सृष्ट-√मृप् श्रवि°, परि°, प्र°; <sup>+</sup>मर्ष-हुरु°; सूपा > ⁴सूपा-बाद्-विवाद°; 'मृषे, 'मृष्य; √मे अप°, अपा°, नि°, वि°, विनि°; +२मयº-, +२मातव्य-, +२माय. †मिख~; मेखला− अधस्°, उपरिº, उपवीत°º, ऊर्ध्व°××; +मेखला(ला-श्र)जिन-दण्ड—धारण— वपन°: मेचक- ३रक्त°° मेथिन्- √मिथ्(परि.) इ.; √मेध् > मेधिन् - गृह°; १मेघ - श्रानि°, १थ्रज°, १थ्रश्व°, गृह°, गो°, चतुरु °, पितृ °, पुरुष °, प्रिय ॰, ब्रह्मन् °, ३यव°, ब्रीहि°, ४स°, सर्व° ३मेध- √मिध् (परि.) इ. १मेधस्'-; +२मेधस् प्- १८०°, हुर्°, देश°°; +३मेधस् 1- चतुर्° २-३मेधा- श्रम्नि°, क्षीण°, प्रजा°, श्रद्धा°, सु°; मेधातिथि- >सैधा-तिथ- शात्त्यसामन्°; २मेध्य-१अ°; मेध्यत्व- सर्व°; ३मेध्या->मेध्यातिथि- मेधातिथि°

सत्य°°; 'मृदु-स्वर- मयूरहंसादि°; | मेनाव- १८४°; मेलिन्- √मिल् (परि.) इ.; २मेप- खडगण् १छाग<sup>००</sup>, श्वन्<sup>००</sup>, सारस्वत<sup>०</sup> मेप्यत्- √मि (परि.) इ. मेहिन्- √िमध् (परि.) इ. मैथुनिक- √िमथ् (परि.) इ. मोक-, °क्त्री- √मुच् (परि.) इ. मोघ- १अ° <sup>+</sup>मोचक¹- पारिभद्रक°° मोचनी- प्रमृ. √मुच् (परि.) इ. मोदनी-, मोदिन्- √मुद् (परि.) ह. मोप-, मोषिन्- । मुष् (परि.) इ. मोहमान³-;मोहिन्-√मुह्(परि.)इ. मौख- मुख- (परि.) द्र. मौत्र- मूत्र- (परि.) इ. मौर्वी- ज्या°; मौलि- हिमांशु°  $^+\sqrt{4}$ म्ता( $^*$ मर्दने)>म्न $^c$  $- चर्मन्<math>^\circ$ √स्यक्ष् अ१° √म्रक्ष् > <sup>+</sup>म्रक्षम् अनूप° ञ्रद~, त्रदस~ √मृद्(परि.) द्र. √ मुच्, इच् अभि°, श्रमिनि°, नि°; ⁺म्रुक्त∽, ⁺म्रुच्~, ⁺म्रोचत्∽ √म्रेड्, <sup>+</sup>म्रेडित- आ°; <sup>+</sup>√म्रे (=म्लै), म्राय संप्रोद्°; √िम्ल, म्लेच्छ् > म्लेच्छ- चाराडात°, पञ्चम°; √म्लुच्, ञच् श्रमिनि°, नि°; <sup>+</sup>√म्लुप्,म्लुस- श्रभिनि°; <sup>+</sup>√म्लेत् , म्लेख, सम्°; √म्लै श्रमि°, प्र°. संप्र°: ⁺म्लात-<sup>†</sup>म्लान- स्वयम्°;<sup>†</sup>म्लाय

## य

१य- १६°, इ°°, ख°××;यकार - १ऋ°, खकार°, द्वि°××; यकारवकार-४स°; यलोप- संप्रसारण°,२स्वर°°,

a) कस. b) भावादार्थें कृत्। c) कर्तरि कृत्। d) वैप २ इ.। e) भाप. f) पृ १९८५ यनि. संख्यासंकेतः द्र. । g = -3मधा- । h = 9मध- । i)=वृक्ष-भेद-। $<\sqrt{4}$ च् इति शक.। j) पू १९८८ १d> c इ. 1

हरः १ वय-४स°; योपध- १स°; ३य- इ- (परि.) इ.; **४य-**√या(परि.) इ.; √यक्र**>**यक्ष-१देव°°, पिशाच°°, प्र°, १भृत°, रक्षन्°ः, \*यक्षा(झ-आ)दि-रक्षम्°; यहम- १अ°, उद°, पाप°, राज्न्°, २सूर्व°; यहमनाशन- मन्त्रोंक्तं° √यच्छ्, यम् अतिप्र°, श्रत्यां°, ऋत्युद्°, अध्युद्°, अनु°, ऋनुप्र°, अनूद्°, श्रन्तर्°, श्रन्वा°, श्रप°, वपा°, अभिप्र°, अभिसम्°, श्रभि-समा°, अभ्युद्°, श्रव°, आ°, २उद्°, उप°, उपनि°, उपोद्°, नि°, निरा°, प्र°, प्रतिनि°, प्रतिप्र°, प्राव°, प्रोद्°, वि°, विनि°, व्या°, व्युतप्र°, संनि°, सम्°, समा°, समुद्°, संप्र°; +यंस्यमान-; +यच्छ° वभूव°; यच्छत्-, यच्छन-, यच्छमान-; १यत,ता- १८०°, द्विपप्°, वाच्°, वाचम्°; †३यति-, †यत्य; यन्तु-दुर्नि°; 'यन्तुम्, यन्तु-; यन्तृ ( -ক )- ४स°; यन्त्र- जप°°, नियम°, पूर्वोक्त°××; यन्त्र(-क)-मन्यन°; र्वयन्त्र-कार- तस्कर°°: <sup>+</sup>√यन्त्रि > यन्त्रित- १श्र°: १यम<sup>b</sup>- १दम°, नियम°, वाच्°, वाचम्°, सु°; यमन- वाच्°; यमनी- १वेश°; यस्य, यस्यमान-; १याम- अतोर्°, श्रातोर्°, १ कृत°; यामक-; <sup>+</sup>२यामन्- श्रप्तोर्°, आप्तोर्°; +यामिन्°- सु° √यज् श्रनु°, अन्प°, अभि°, अव°, आ°, उप°, परि॰, प्र°, प्रति°, सम्°; †इज्व- ऋतु°;

<sup>†</sup>इज्य; इल्या– अन्°, अर्धमास°, श्रवसाननि'''न°××; √इयक्ष्, <sup>+</sup>इयक्षत्– श्रभि°; इप्ट्वा, ईजान- अन्°; यक्ष्यमाण-१गुर्वर्थ°°; यज्- १देव°; १यजति-श्राह्वनीय°; २यजति- जुहोति°; यजन- श्रध्ययन°, १देव°, देविपतृ°, पिनु°; \*यजनी- देवपितृ°; यज-नीय- फाल्गुर्नीपस्, माघीपस्; यजमान- -नम् काश्री २५,१२,५°; श्चापश्री १४,३०,३°; -नाय माश्री १,७, ३,४३<sup>1</sup> [॰न- १अ°, अग्त्यु-पस्थान°, श्रष्वर्यु°°, आग्नीघ्र°××]; याजमान- सह°, २सुत्रहाएया°°, सह°: यजमानभाग- ब्रह्मभाग°; यजमानवाचन- १अ°, प्रणीता°°; <sup>+</sup>यजिन्–; यजुस्– श्राग्नहोत्र°, अप-र्याण°, श्रवमृथ°, श्राक्रमण°××; याजुप- ४स°; <sup>+</sup>यजु:-कृष्ट- ऋतु°; यजुर्वेद- ऋग्वेद°; †यजुप- १ऋच्°; यजुप् ( -क )-, यजुप्कृत- १अ°; १यज्<sup>ह</sup>—-ज्ञम् शांश्रो **१०, ९,**९७†⁰ िज्ञ- १ष्र°, श्रीनष्टोमादि°, अधि°, २%नडुह्°, अनुवित्त°, श्रन्तर्°, श्रनाद्यकाम°××]; याज्ञिक- १अ°; यज्ञतन्त्र- स्व<sup>°</sup>; यज्ञपति- निः श्राश्रौ १, १२, ३४<sup>1</sup> [°ति-यजमान°]; यज्ञपात्र- १४४°, उदकुम्भ<sup>00</sup>; <sup>†</sup>यज्ञपात्र-प्रयोग-रहस्य°°; यज्ञपुच्छ- ४स°; यज्ञ-भाण्ड- सोमकलश<sup>००</sup>; यज्ञवल्क-चिक्ति : याज्ञ चल्क्य - आदित्य , गौतम॰॰; यज्ञविलोप-, यज्ञवेशस-, यज्ञशेष-, +यज्ञ-संयुक्त-, +यज्ञ-संस्प्ट-, यज्ञाङ्ग-૧૱: यज्ञायज्ञिय-ऋतुप्रा°, ऋतु-स्था°, रयेत°°; यज्ञायज्ञीय-वामदेव्य°, वारवन्तीय°; यज्ञिय-, यज्ञीय- १२४°; यज्ञोपवीत- द्वि°, मेखला°, १वासस्°; होतृ°; यज्ञो प्रवीतिन्- १८४°, नित्य<sup>°</sup>; यज्य; <sup>+</sup>यड्य¹- १देव°; यज्या<sup>k</sup>-, यज्यु-; यज्वन्— १३°, १२भ्यर्घ°; यष्टब्य–; यप्ट्र- १**अ°, १ऋच्°;** याग-अहरू°, १कृत°, प्रह°, जन्म-नक्षत्र°××; <sup>+</sup>याग-पूजन— देवता°; <sup>+</sup>याज- १डपांग्रु°, ऋतु°; याजक-१८४°, अध्यानक°, अयाज्य°, १श्रहीन°××; †याजका(क-आ)दि़-व्याख्यान°°; याजन- अध्यापन°, अयाज्य°, श्रस्थि°, ग्राम॰, प्रवचन॰, यजन°; <sup>†</sup>याजनीय- १अ°; याजम् शत°; <sup>†</sup>याजय¹-- १श्रश्व°; <sup>†</sup>याज-यत्-;याजयिप्यत्- १थ्र°;याजिन्-अग्निष्टोम°, श्रयाज्य°, अहविस्°××; याज्य,ज्या- १श्र°,श्रमि॰,श्रनुयाज॰, श्रनुवचन°°××; याज्यानुवाक्या-श्रवदान°, देवतावदान°, सर्व°; १याज्यान्त- प्रश्नान्ताभिपूजित°°; १याज्यापुरोनुवाक्य- अनादिष्ट°. हविर्देवता°

यज्ञनी- प्रमृ. √यज् (पिर.) द्र. √यत् श्रन्वा°, अपा°, अभ्या°, अव°, श्रा°, उप°, पिर°, पर्या°, प्र°, प्रति°, वि°, व्या°, सम्°; †यतन-, यत्त-; यत्न- १अ°, श्रिष्ठि°, रकेश°, क्षिप्र°××; †यत्य.

a) लोटि मपु१ (तृ. ते ३, ४,७, ३)। b) कर्त्रायर्थे हत्। c) वैप १ द्र.। d) पृ २८५६ श्रममपि निर्देशः। e) पाभे. वैप १, २५४६ h द्र.। f) पाभे. वैप २, ३खं. यज तेत्रा ३,११,६ हि. द्र.। g) पृ १९९८ यनि. संख्यासंकेतः द्र.। h) पाभे. वैप १ उक्युम् शौ ६,३५,३ टि. द्र.। i) पाभे. वैप २,३खं. युजमानः ते ३,७,२,७ टि. द्र.। j) वैप १,१६२४ m द्र.। k) =इज्या-। l) कर्तरि हत्।

†यातन- १भक्त°, वैर°; यातना-श्लारोहणादि°; <sup>+</sup>यातयत्-, च्यातित-, यात्य, यास्य, त्या-३यति- प्रमृ. √यच्छ् (परि.) इ. †?यथाप्रकृत्यः बौधौ २६,११:२ यद्-> २य- यः या ४,१९°; यस्य ४यव'- १%°; ५यव √यु(वधा.) सप्राय ६, ६<sup>b</sup>; यथा १अ°, यथा°, विभक्ति<sup>co</sup>; यथाकाल-, यथातथा, १यधादेवत-, यथापुर-, यथा-भिष्रेत-> 'यथाभिष्रेता(त-शा) च्यान-, यथामात्र-, १यथार्थ-, यथालोकबृहद्रथन्तर-, यथाविधि-, १यथासमाम्नात-, १यथास्थान-, यविष्ठ- गृहपति°; १यधेष्ट-> <sup>+</sup>यथेष्ट-प्रसङ्ग- १श्र°; १यथोक्त- १%°, प्रतिपत्ति°; यद्-पा ८,१,३०° [°ट्- १श्र°, जातु°] यनत¹- श्रानर्त°° यन्तुम् प्रमृ. √यन्छ् (परि.) इ. . √यभ्,<sup>+</sup>यप्स्यत-प्र°;<sup>+</sup>यभ्या-१श्र°,सु° २यम- -†मस्य आपश्रो ६, १६, १२° िस- १६°, द्रनल°°, श्रनिल°°, मध्य°°,महत्°,यमी°, २सूर्य°]; यमी-२यम°; २याम- ४पार्थ°,सहस्रवाहु°; २याग्य- श्रादित्य°°, ५चित्रा°°, प्राच्°; यमक-श्रनुप्रहिक°; यमसू-१८४°, स्यन्दिनी°; <sup>†</sup>यमस्-क्षीर-उप्टीक्षीर<sup>००</sup>; ३यम- श्रनुस्वार°, २थ्यन्तस्थ°, १एक°, १औरस°°, कराठय°°, चहुरू°, द्वि°, १नासिक्य°, वर्ग°, रसमान°, सप्तन्°, सोध्मन्°, स्पर्श°, २स्वर° यसुना-गडा°; ३्यच- अनु°,१आम°, एकविंशति°××; यावक- १कण्°,

गन्ध°, गोमृत्र°, चरु°, प्रसृत°,

**√**यत्>

प्रसृति°; यवपिष्ट-, †यवपिष्ट-विकार- शाक्रमांस°; यवप्रासन-प्रोक्षरवनयन°; यवमत्- -मत् हिश्री १, ५,७°; यवादि- १अ°; †यवा( व-श्रा )वपन- यूपाहुति°° परि. इ.; १यवन- १पारशव°, २शक°; यवस् - भा°; यवस-१अ°, एघ°°, सु°; +यवसे( स-इ) न्धनो(न-उ)दक- प्रभृत° यवागृ- अपदाति °°, गवीधुक°, गो°, जर्तिल°, पयस्° **√**यज्> १यशस्- १८०, श्रात्मन् <sup>०</sup>, इन्द्रस्य<sup>०</sup>, १कृत°××; यप्रि- इन्द्र°, १पलाश°, १वेशु°,हिरण्य°; +यष्टि-(क>)का-त्रि°; √यस् अव°, आ°, निर्°,प्र°, सम्°; +यस्य(त् >)न्ती-, +यास-, <sup>+</sup>यासिन्-; यस्क- आत्रेय° √**या** अच्छ°,श्रति°, श्रत्या°,श्रनु°, श्रनु-परि°, श्रनुप्र°, अन्तर्°,श्रप°, अभि°, अभिप्र°, अस्तम्°, आ°, आप्र°, उदा°,उ१°,उ१प्र°, उपसंप्र°, उपा°, नि°,निर्°, परा°, परि°, प्र°, प्रति°, प्रत्या°, वि°, विपरि°, सम्°, समा°, समुन°, संप्र°; +धय1- पूर्व°; †या¹- ऋण°, १एव°, १देव°; यात्- १३४°; यान्ती-; यात-१देव°, विदेश°, स्वर्°; यातयाम, मा-, °मता-, °मत्व-, †यात-याम्नी- १अ°; १यातृ-; यात्रा-२जन्य°, तीर्थ°, प्राण°, १लोक°; १यान- श्रवंन्°, अहीत°, श्राइय°°, १उच्टू°××; १यानी- श्राने°,श्रन्त-

रिख़°, वायो°; +यान-भोजना(न-आ) सन-शयन- १एक°; यापन-, याप्य-; ३याम- प्रथम°, बात°; १यामन्1- उस्र°, युतत् °,यात°, मुं'; <sup>†</sup>याय, <sup>†</sup>यायम्; यायावर-शालीन°; यायिन्- विदेव°, शु॰, सतत°; +यावन्- १अ°, १एक°, १एव°, पुरस्°, प्रातर्°, शुभम्°, सायम्°; +यावरी !-४स°; +यास्यत्-: १यु- श्रध्वर°, १केवल°, गृह°,रध°; <sup>+यै</sup>; √याच् श्रभि°,निर्°,विपरि°; याचमान- कएव००; याचित-१%० श्रपमित्य°,निधि°°; +याचिन्-१३४°. १वृष्टि°; †याच्य, †याच्यमा(न >) नी-; याज-, याजय- √यज् (परि.) द्र.; यातन-, यातयत्-, यातित- √यत् (परि.) इ.; यावन्-, यावरी- √या (परि.)इ. यातु- १८०, १डलूक°, ब्रह्मन्°, शत°; यामक-, २यामन्- √यच्छ्(परि.) इ.; <sup>+</sup>यामि<sup>।</sup>- सु°; याय, यायम् √या (परि.) इ.; **२याव-** १श्र°; यावस-पाउ३,१९९;<sup>†</sup>?याद्य'-१थ्र°; यास- √यस्(परि.) द्र. यास्यत्- √या (परि.) इ. √्यू अभि°, अभिसम्°, अव°, आ°, २उद्°, उदा°, परि°, परिसम्°, पर्या°, प्र°, प्रति°, प्रवि°, वि°, सम्°, समा°, समुद्°, समुदा°, संप्र°; + ५ यव k-; २ यव न 1 - द्वेषस्°; +३्याव-; यावन- १४०°; यायनी-शपथ°; +यावम्, +युत्-; युत,ता-१२४°, श्रखिलराग°, भग्नि°, अन्तः-

पुंबद्रूप°××; +युति-, +युत्य,

a) पाठः  $ho_i$  सर्य- (विशन्-) > -र्यः इति शोधः (तु. वैप  $ho_i$ , २९४९ g) । h) पाठः $ho_i$  । सपा. काठ ३५, ५ हब्युस्य इति । c) यनि. स्थल-शोधः । d) = देश-विशेष- । e) पांभे. बैप १, २५७६ b इ.। f) वैप १ द्र.। g) पृ २०२७ यवस् नेप्टम् । = शुक्तग्त्त-। h) कान्तं प्राति.। i) पृ २०३० यनि. संख्या-संकेत: इ. । j) = अमि-। k) कर्मण अप् प्र. । l) कर्तरि भावे च इत् ।

†युन्वत्-, युवत्-, श्युवती-, †यु-वम्, '†युवान-; यृति- १अ°; श्यूय- अवि°, २स°, १सव°; †यूय-प- उद्भान्त°; यूथिक-१अ°; †यूय

√युच्छ्, <sup>+</sup>युच्छत्- प्र° √युज् अतिप्र°, धनु°, धनुप्र°, अभि°, अभिप्र°, श्रभिसम्°, श्रा°, २उद्°, चप°, उपनि°, उपप्र°, दुर्°, नि°, निर्°, परि°, प्र°, प्रति°, वि°, विनि°, विनिर्°, विप्र°, विसम्°, संनि°,सम्°, संप्र°; युक्त,क्ता- १श्र°, श्रीन॰, अग्निचित्॰, १श्रद्ग°××; युक्तत्व- विकारावयव°; +युक्त-युक्त- समानाधिकरण°; युक्ति-१ऋत°, तद् °, धुवचेष्टित°,वाचस्°; †युक्ति-नाह- श्रष्टाङ्गुल°; युक्तवा १अ°;१युग-;युगपद्-१अ°, हस्त्य-दवादि°; यौगपद्य- युगपदन्वाचय°, विभक्ति°°; युगपत्प्रचरण- -णेषु काठधी १३६; २युग- श्रह्मि°, उपानह्°, २कुण्डल°, गो°, वस्त्र°, १वासस् °, शाटक°; युगल- वस्त्र°; ३युग- अनस्°, १उत्तर°, १उह°, नद्द°, रय°, २विपध°; युगलाङ्गल-१टदुम्बर°; १युग्य- १अ३३°; थ्युग- इदम् °, १कलि°, २कृत°, चतुर्°, त्रि°, १देव°, पद्यसंवत्सर-मय°××; ५युग- ऋर्घ°; +६युग"-माध्यंदिन°;युरम,रमा-१%, १कर्ण°, कुच°, २कुएडल°,द्वि°, नेत्र°, लोचन°, वस्त्र°, १थ्रोत्र°, संबद्ध°, १हस्तिन्°; <sup>†</sup>युग्म-संहत- १२४°; युज्- १२४°, श्रन्य°, ५अश्व°, श्रष्टम्यादि°××; <sup>+</sup>युजत्-, युज्य, युज्यमान-, †युक्षत्-,युक्षान-, योक्तन्य,न्या-,

पत्नी°, १मुझ°, ३वेद°, १शङ्कु°, ४स°; योध्यमाण-; योग- १३३°, श्राग्नि°, अङ्गुष्ठ°, श्रतिकान्त°××; १%, †योग-बल-, योगक्षेम− १योगिन्- महत्°; †योगी(गि-ई) इव(र>)री- २मातृ°; श्योगिन्-प्रातर्°; रयोग्य, ग्या- १अ°, अवघात°,२यथोक्त°,राज्य°;+योग्य-ता- यागोपनयन°; +योजक-; योजन- अग्नि°, त्रि°, दशन्°××; †योजन्य- १पद्यन्°; योजयत्-, +थोजयितृ-, योजित-, +योज्य-√युध् श्रा°,२७द्°,प्रति°;युद्ध–१अ°, प्रह°, १दराड°,प्रजापालन°°,महत् °, वृपादि°; युध्- अमित्रा°, पुरस्°; युधाजि- > यौधाजय- करवरथ-न्तर°, २रौरव°; युध- आ°; युधि-> युधिगम-, †युध्य-१%; †युध्वन् राजन्°, सह°; योद्र-प्रयोजन°; २योध- १वाहन°; †यौधिक- १%°; †योध-सुख्य-४स°; योधन-; योधिन्- श्रागत° √युप् सम्°; †युपित,ता- १अ°; <sup>+</sup>योपन- १जन°;योपयत्-;युवन्-१श्र°, पुनर्°, रस्थूल°; युवती-प्रथम°; चौवन-प्राप्त°,१वाल्य°,रूप°; युवप्रत्यय- नामन्°; युष्मद्-> त्वम् तैः°; युप्मद्- त्रि°°, पद्°; युष्मद्रमद्—श्रामन्त्रित°; †युप्मद-स्मद्-कादेश- निघात°; यूप- १%, श्रीन°, श्रनु°, १श्ररव°, श्रात्मन्°, ५एक°××; यूप(-क)- १श्र°; यूपा-वट- यथा°; यूप्य- १अ°; यूप-३शाक°; यूपन्- सवनीय°; यूस्-वि°; ये √या (परि.) इ.

योक्त-; योक्त- दशन्°, १देव°, योनि- १श्र°, १अक्तत°, श्रागि॰, पत्नी॰, १मुझ॰, ३वेद॰, १शङ्कु॰, अन्तय॰×ः; योनि(-क)-, चोनि-ज- १श्र॰; योक्यमाण-; योग- १श्र॰, चोनि-दोप- मुक्त॰; चोनि-संवन्ध- पोपण- कृपि॰॰; योनि-संवन्ध- विद्याक्तमंगुरु॰; चोनि-सहरू- नाना॰ योपित्- १कुत्त॰; योस्- शम्॰ योध्येपे-

र्- ह्°; र- ग°, १म°, १य°××; रभाव- पुंवद्भाव° रंस्यत्-, °मान- √रम् (परि.) इ. √रंह्°> रंहस- १वात° √रक्ष् अनु°, अन्वभि°, अभि°, आ°, नि°,परि°, प्रति°, सम्°; रक्ष- गो°, पवन°°; 'रक्षक- गो°; रक्षण-कोशभूत°, गर्भ°, गोत्रा ···त° × ×; रक्षत्-; रक्षस्- महत्°, सह°; गन्धर्व॰॰, १काक∾, राक्षस-छेदन°°, पिशाच°°, यक्ष°, रौद्र°; \*रचस- पुरुप°; \*रचो-भूत-गण-क्र्र°; रक्षा- श्रात्मन्°, १कृत°,स्री°; <sup>+</sup>रक्षि- पथि°; रिक्षत,ता- इन्द्र°, तदर्थ°, नदी°, १वलि, वायु, सुर°; रक्षिन्- वन्धन°; रक्ष्य-गो° <sup>+</sup>रङ्गेञ्चर<sup>0</sup>− जीर्यत्° √रच्, <sup>+</sup>२रचित- वि°; रचायम् बौधौ १५, १९:४°; १रचित'-√रज्, ञ्ज् अति°, अनु°, उप°,वि°, सम्°; २रक्त- १%°, महारजन°; <sup>†</sup>रक्त-विकार- १श्र°;३रक्त-श्रति°, जीर्ण°, १धूम°°, नीली°, २पीत°, १लाचा°, शुक्ल°, श्वेत°; रक्तपाद-कलविद्ध°°,३वक°°;रक्तवस्त्र– पृत°°; ४रक्त− सुरा°; ५रक~> <sup>+</sup>रक्त-

संधि- १द्य°; १रङ्ग- श्रादि°,

a) कर्तिरि कृत्। b) च्यु. १। < युधा- इति पासि.। c) श्रत्र चुरा. पर. > चुरा. उभ. द्र.। d) व्यप.। e) पृ ६३ अचायम्॰ इति नेष्टम्। शोधः पृ २०४८ ० द्र.। f) पृ २०४८ यनि. संख्यासंकेतः द्र.।

क्राट्य°°, ४स°, सर्व°; २रङ्ग°-क्षेड · · र ° ; रङ्गावतारिन् - कर्म-कार°; 'रङ्गावतारि-क- श्रीभ-गस्त°°; <sup>+</sup>३रङ्ग<sup>b</sup>− रक्तनस्र°; \*२रज°- क्षीरोदश्र\*\*\*र°; रजक-अभिशस्त°, कदर्य °, १गोप°°, शैल्प°°; रजत- १श्रयस्००, उद्गीप°°, कनक°××; रजन-महत्°: रजनी- नख°; रजस्-१थ्र°, श्रति°, १श्रभ्र°××; रजस्-(-क,का)- तमोधूम°, निर्°; रजस्वल,ला- अमेध्य°°, यूप°°, श्वन्°, स्त्री°°; <sup>†</sup>रजो-वित्ता- १८४°; १दान°, वर्राधर्म°: रक्षन-<sup>+</sup>रक्षनी- नख°: रक्षित, ता-अस्गुल्यस्गुष्ठ°, सुन्यक्तास्गुलि°; १राम- अखिल°, अन्यद्°, १काम°, तान°, दीप्ति°, नाना°, १वीत°; रागद्वेप-> <sup>+</sup>राग-द्वेषिन्- १श्र°; रागान्ध- राजन्०ः, २राग-अपेत°. 9회퍍°; ३राग-मध्यम°, विषम°; \*धरागव- ग्राम॰, २स्वर°;१रज°-;रज्जु- अक्षया°, श्रनु°, श्रपसलावृत्त°, श्रानाय°, उपधान°, १एक°××; <sup>+</sup>रज्जु-बद्ध-१८%; <sup>+</sup>रज्जुवदे ( द्ध-ए )कपशु-मृङ्गार<sup>००</sup>;<sup>+</sup>रज्ज्वा(ज्जु-श्रा)दि- १श्र° १रज्जुदाल<sup>6</sup>-;<sup>+</sup>२रज्जुदाल<sup>1</sup>- कल-विङ्क°ः; √रद्,<sup>+</sup>राटक-,<sup>+</sup>राटिन्-परि°; √रण् > २रण- सु°; ३रण-> राणायन-> °नीय-सात्यमुप्रि°; रत- कूर्च°°, १वीज° मिण°××; रितन्-> +रितनां-ह-विस्<sup>द</sup>- -विभिः वौधौ १८,५:६;६:

६: -वींपि श्रापश्री १८, १०, १२; बौश्रौ २६,१:१६;३:६; १३; हिथ्रौ १३,४,१; +रलो( ल-उ )दक-पञ्च-गव्य°°; रिल्ल-> +रिल-क्रh-द्वि°; रथ- १%, श्रधि°, श्रनाधृए°, १श्रद्व°, अद्वतरी° १एक°××: निषाद°, रथकार- तक्ष्न्°, २ब्राह्मण्°ः रथकृत्- प्रजापः इय°: 'रथ-परिवर्तन- राजमार्ग°: <sup>+</sup>रथ-सूत्र- अश्वप्रतिष्ठा°; रथाक्ष-दशन् °; रथारोहण- ईक्षकावेक्षण्°; <sup>+</sup>रथा( थ-अ )हर्¹- महागिरि°; रथ्य,थ्या- तोरण्°, देवतायतन°, प्रचार°: रथन्तर- १अ°, श्रहस् °, २आ॰व°, करव°, बृहत् °, यज्ञा-यज्ञीय°°,विभक्ति°°; राथन्तर- उभ-यतस् °, त्रिवृत् °, वार्हत°; रथन्तर-वर्णा- रेतस्या°; २रथीतर-यास्क°°; √रद् प्र°, वि°; +रद् !-द्वि°; रन्ध्र- १परं°, संवृत° √रप्,<sup>+</sup>रप(त्>)न्ती- थ्रा°; रपस्-१८४°; √रफ्रा, <sup>+</sup>रफ्रा- वि° √रभ्, म्भ् ऋनु°, श्रनुसम्°, थ्रन्वा°, श्रभिसमा°, श्रा°, समा°, प्रत्या°, प्रा°, सम्°, सम-न्वा°, समा°; <sup>+</sup>रप्स्यमान-, <sup>+</sup>रब्ध, व्धा-, <sup>+</sup>रव्धवत्-, <sup>+</sup>रव्धुम्, <sup>†</sup>रभम्, रभमाण-: <sup>+</sup>रभत्−, रभस्- >रभस- स्त्री॰॰; 'रभ्य, रभ्भ-, 'रम्भण-, 'रम्भम्, <sup>†</sup>रम्भयित्वा, <sup>†</sup>रस्भमाण-, <sup>+</sup>रिभन्-, <sup>+</sup>रिप्समान-√रम् अनु°,श्र9°, श्रिभ°,आ°, उप°, नि°, परि°, प्र°, वि°, व्यु५°,

संवि°; 'रंस्यत्-, 'रंस्यमान-; रत,ता-अध्यात्म° पशुपाल्य°, ध्यानयोग°, परपाकº, वर्णाश्रमाचार°, १सत्यनत°, सु॰, स्°; रति- धर्मशास्त्र°, पापक्रमन्°: रम,मा<sup>k</sup>-१मनस्°, स्तम्बे°; रमण- १अ°, मृग°, हित° हृदय°; रमणीय- सु°; 'रमत्-<sup>+</sup>रमयित्वा. <sup>+</sup>रम्य; <sup>+</sup>४राम्<sup>६</sup>~ अधस्°, सु°; <sup>+</sup>रामन्¹- सु° रिय-> रियष्ट<sup>m</sup>- १अस्छिद्र° ३रव-, रवस- √६ (परि.) इ. रवि- ज्वलन°: 'रवि-मण्डल-वसन्त°; 🗸रञ्> रशन,ना-श्रमीपोमीय°, एकादशिनी॰, गर्दभ॰, द्वि°, द्विगुण°××; रिम- १अर्क°, १ अश्व°, आकीर्ण°××; रहिम (-क)-१थ्र°, १वीत°; <sup>+</sup>रहिम-सण्डल-व्यपगत°; √रस श्रभि°, श्रा°; रसत्-;१रस- १८४, १अक्षतो-दक°°, श्रन्तर्°, श्रज्ञ°, अमृत°××; <sup>+</sup>रस-निष्पत्ति- संसर्ग°; <sup>+</sup>रस-विक यिन्- पिशुन°°; +रसा-(स-श्रा)श-, <sup>+</sup>रसा(स-आ) शिन्- १८० √रह वि°;रहस्- तप्त°; +रहस- अनु°, थ्रव°; रहस्य- १%, श्रति°, अनुप्र-हिक°, २वेद°xx; <sup>+</sup>रहित- उपमा°, १भक्ष°, भक्षान्त°, मातापितृ°, यवादि°, यागीप"ता°, शुश्रुषा°, सर्वव्याधि°; 🗸रा, रराण- सम्°; ररिवस्- १श्र°; रात- श्रस्मद्°, १देव°: राति- - दिसिः" श्रापमं १,११,४; बौग् १, ९, ३ [॰ति-१८०, अनर्श°, ३स°]; 'राय°-

a) तात्स्थ्ये वृत्तिः इ. । b) = २राग-। c) = रजस्-। d) = [संगीतशास्त्रीय-] परिभाषा-विशेष-। e) पृ २०५२ यिन. संख्यासंकेतः इ. । f) = पक्षि-विशेष-। g) पृ २०५३ रितनाम् १ इति नेष्टम्। h) स्त्रार्थे प्र.। i) = रथाह्व-। j) नाप. (दन्त-)। k) भावाद्यर्थे कृत्। l) वैप १ इ. । m) = साम-विशेष-। n) पामे. पृ ७७२ b इ. । o) कर्तिर कृत्।

१अ°; राका- श्रतुमिति°; ४राग-√रज् (परि.) द्र.

√राज् अति°,अतिवि°,अधिवि°,श्रीभ-वि° वि°, सम्°; राज्- १एक°, कतु°, ज्येष्ठ°, ब्रह्मन्°, विश्वा°××; +२राज³-, राजत्-;राजन्-१अ°,श्रिप्ति°,श्रिपे°, श्राचार्य ° × ×; १राजक b-; २राज-(-क)- श्रकीत°; <sup>+</sup>राज-काम-भूतिकाम°; राजकुरु- अकुलीन°; राजन्य- अत्रि°°,श्रपस्द्ध°,आत्रेय°°, ऋषि°××;<sup>+</sup>राजन्य-पुरुष-श्रोत्रिय°°; राजन्यवैश्य-श्रात्रेयीगर्भ°;राजपुत्र-श्रभिपेकार्ह°, कृष्मारड°; राज-प्ररोहित- १भीत°; †राज-प्रेष्य-कुराडाशिन्°°; राजमाष- कोद्रवं°°; २अरह<sup>००</sup>, निम्ब<sup>००</sup>, पाठा°°, विभीदक°°, विभीतक°°; राजशब्द- : आहत°; राजस्य-श्रप्तोर्याम°, इष्टि°, २सत्र°°; राज-सूययाजिन्- १८०; राजसेवक-क्वेड' 'र°; राज्य'- अधि', २चेल°,जनमेजय°××; +३राजनव-, <sup>+</sup>राजम्, <sup>+</sup>राजयित्वा; <sup>+</sup>राजित-श्रन्त°; ११राज°-; २राजि-१अभ्र°,१उदक°, तिरइच°, तिरश्चि°, १भरमन्°; राजी- उपल°, उलप°, १धूम°, भुजग°°;रा L जि1, Jजीव-पावा ५,२,१०९ [° - पाठीन°°] राटक-,राटिन्- √रट् (परि.)इ. रात्रि- -त्रौ आज्यो ४, २ ित्रि, त्री- श्रति°, श्रयुग्म°, १अहीन°, आ°××]; रात्र- श्रति°, रश्रपर°, अर्घ°, अष्टिनेंशत्°××;

अनु°, श्रव°, आ°, प्र°, प्रति°, वि°, /√रिफ्, <sup>+</sup>रिफत् – व्यप°; रिफित-सम्°; राद्ध-; राद्धि- १अ°; राध, धा (वप्रा.) - अनु, नू °; +राधन-, <sup>+</sup>राधनी-, <sup>+</sup>राधय-, <sup>+</sup>राधयत्-; राधस्- १श्र°, पिंक्त्त°, सत्य°, मु°: <sup>+</sup>२राधि <sup>h</sup>− > राधि-क-कृष्ट°; +राधित-, +राधिन्-, +राध्नुव ( त्> ) न्ती-, <sup>+</sup>राध्य,राध्य-१राघि¹~; <sup>+</sup>१राध्यास्तु¹ शांश्रौ १५, २७,९; <sup>+</sup>√राष्, राष्-परि° ४राम-,रामन्- √रम् (परि.)इ. <sup>+</sup>रायस्<sup>k</sup>- बृहत्° राव- √रु (परि.) द्र. रावन्- √रै (हिंसायाम् ) परि. द्र. राविन्-  $\sqrt{\epsilon}$  (परि.) द्र. १राशि- अग्नि°,ज्ञान°,ज्ञेय°,ज्वलन''' क°××; राष्ट्र- देश°, धृत°, १नर°, निपाद°××; रासभ- अमेध्य°°, १श्रर्व<sup>००</sup>, १करभ<sup>०</sup> रास्ना- रजत°, १सुवर्गा°; राह्-२ब्रङ्गारक°, चन्द्र°; <sup>+</sup>राहु-ब्रहण-स्थेन्दु°; राहुदर्शन- निर्घात°° √रि, री श्रा°, उप°, नि°, सम्°; १रीति<sup>1</sup>–शकृत्°;रि– $\checkmark$ रै(परि.)द्र. √रिख् > रेखा- १उत्तर°, त्रि°, महेन्द्र°; √रिच् अति°, अभ्यति°, २ इद्°, उपाति°, प्र°, वि°, व्यति°; रिक्त,का- १%°, १वेशु°; <sup>+</sup>रिक्त-ता- १अ°; रिक्थ- १अ°, श्रपुत्र°, कुलधर्मपरिप्रह°, स्वधा°; 'रिच्य, <sup>+</sup>रिच्यमान-; <sup>+</sup>रेक- १श्र°; √रिप् >रिप्र- १९४°, सर्व°; रेपस्- १अ° √राघ् रिष्समान- √रम् ( परि. ) इ.

१अ°; रेफ- १घ्र°, अकाराकार°, ऋकार°××; रेफवत्-,+रेफ-संहित-, रेफिन्- १अ°; √िरम्, रिब्ध-वि°; √रिश् आ°; √रिष्, रिषत् मागृ १, ९,२७<sup>m</sup> [वि°]; रिषण-> √रिषण्य > 'रिषण्यत्- १अ°; रिष्ट, प्रा- १अ°, महत्°; रिष्टि~, <sup>+</sup>रिष्टवा( ष्टि-आ )मय-, <sup>+</sup>रिज्यत्-१त्रः, रेपण- शरीर°; +रेषि(न्>) णी- पुरुष°; √रिह आ°, परि°, प्रति°, सम् °; रिहाण-; ैररीति"-ताम्र°; √रु श्रा°, डप°, वि°; रव- तुत्री°, पुरू°, १लोक°, १वृपा°; रवमाण-१अ°;<sup>+</sup>रवस्-पुरू°;<sup>+</sup>राव-; <sup>+</sup>राविन्- १मित°; रुत- १शार्टूल°; रुवत्- १त्र°; +रोरवीतिº- उपघा° √হच স্থারি°, স্লা°, ২ডব্°, ডব°, प्र°, वि°; रुक्म- १वासस्°, ४स°, सु°; 'रुक्म-पाश- शिक्य°; रुच्-पुरस्°, पुरू°, सु°; १रुचि- पात्राग ६,३, १२० [°चि-१अ°, १घर्म°, जलकीडा°, धन°, २धर्म°, १वसु°]; <sup>+</sup>रुचि-वह- पावा ६, ३, १२०; रुचिर- उपाकर्मोष्ठ°; रुच्य-२स्र्य°: <sup>+</sup>रोक-, <sup>+</sup>रोचक- १८४°: रोचन,ना- गो°, घर्मस्य°, मृगाखरकु···का°, सु°; रोचमान-१अ°; †रोचिन्- १मित°; रोचिस्-१वसु°; √रुज् अ३°,आ°,२उद्°, परि°, प्र°, वि°; रु(ग्रा>)ग्गा-स्त्रयम्°; रुजत्-, \*रजस्नु-, रुजा-. <sup>+</sup>रुजे−. <sup>+</sup>रुज्य; रोग- १%%.

a) कर्तरि कृत्। b) पृ२०६६ यनि. संख्यासंकेतः द्र.। c) अत्र b नेष्टम्। d) भाग.। e) पृ २०७१ यनि. संख्यासंकेतः द्र.। f} [पक्षे] पागम, । g) भाष., नाप.। h) वैप १ द.। i) पृ २०७३ यनि. संख्यासंकेतः द्र. । j) पाठः ? राध्याः (तु. पृ २०७३ निर्देशः), स्त ( $<\sqrt{3}$  अस्), उ इति क्रोधः । k) = रिय- । l) पृ २०७५ यनि. संख्यासंकेतः द्र. । m) सपा. क्रीय ३,३,१० विन्दतु इति, पाय २, ६,२१ विदत् इति च पामे.। n) = धातु-विशेष-। o) तिङन्तस्यानुकरणम्।

श्रिक्षि°, १अङ्ग°, श्रीचिक्तित्स्य°××; †रोग-गृहीत- नक्षत्र '''ए॰॰; †रोग-विकल- पतित°; रोगार्त- १वाल॰॰; †रोगा(ग-श्रा)विए- १श्रन्य॰॰; रोगिन्- १श्र॰, अद्दढ॰, २वृद्ध॰॰, स्त्री॰॰, स्नातक॰॰

√रुद् श्रभि°, प्र°; रुदन्ती-; रुद्ति-गीतं॰, नृत्तं॰, १भीतं॰, रुद्ग-उच्छु-ष्म°, १एक°, कालाप्ति°, १नील°××; रौद्र- श्रति°, छेदन°°,रुद्र°; †रौद्र-गण-हइगरा°;†रौद्र-शब्द- १कृत°; रुद्रदैवत्य, त्या- न्ये वैष्ट २, २: ६ [°स्य- इत्यादि°]; 'रुद्र-यज्ञ-सर्व°; 'रुद्र-विधान- अनुप्रहिक°° √रुघ् ग्रतु°, ग्रप°, क्षभि°, श्रव°, श्रा°, श्रासमव°, उप°, प्र°, प्रति°, प्राव°, वि°, संनि°, सम्°, समव°; रुद्धा- १अ°; <sup>+</sup>रुद्धि-, <sup>+</sup>रुध्य, <sup>+</sup>रुध्य-, <sup>+</sup>रुध्य-†हन्धत्-; †हन्धती-१अ°; †रुरुःसमान-, †रुरुःस्य-†रोद्धव्य-, †रोद्धम्, <sup>+</sup>रोद्ध-; १रोध- चेष्टाभोजनवाच्°, २पुर<sup>©</sup>; <sup>+</sup>रोधक-, †रोधन-, †रोधिन्-, †रोध्य-

√रुष् (=√रुष् ) वि°; †रुष्- वी°
रुधिर- उपल°, त्वच्°, निष्ठ्यू
न°°××; १रुरु- २कुप्पा°, हरिण°;
१रौरव- ऐणेय°; √रुष्> रोप१श्र°, शोक°; †रोप-श्रम-शोक-हर्षभी- व्यपेत°; √रुष् अधि°,
अध्यव°, श्रधा°, श्रनु°, श्रनुवि°,
अन्वव°, अन्वा°, श्रभ्यव°, अभ्या°,
श्रव°, श्रा°, उदा°, उपा°, उपाधि°,
उपाव°, प्रनु, प्रस्ति।,

वि°,विनि°, सम्°, समा°; +रुपित्-; रुह्- छन्दस्°, १५र्ण°; +रुह°-१श्रम्भस्°, २मही°, १सरस्°, स्वा°; <sup>+</sup>रहम्, <sup>+</sup>रुद्य, रूढ-, रोक्ष्यत्-, <sup>+</sup>रोडुम्, <sup>+</sup>रोप-, <sup>+</sup>रोपक-; रोपण-दूर्वा°; 'रोपयत्-, 'रोपयितृ-, <sup>+</sup>रोपित-, <sup>+</sup>रोप्य, <sup>+</sup>रोप्यमाण-; १रोह-अभिप्लव···श°,छन्दस्तोम°, पर्याय°;रोहण- दू°,२स्थल°;रोहत्-, <sup>+</sup>रोहन्ती-, <sup>+</sup>रोहयत्-, °न्ती-, <sup>+</sup>रोहयमाण-; रोहिन्- श्रागत°, भानत°, गरमाण°, जरमाण°, जनमान°; ३रोहिणी- सु°; <sup>+</sup>रोह्य, रोह्यमाण-; २रूढि-> रौडीय-पाणिनीय°; रूप- -पाणाम् काश्री ५,१३,१<sup>b</sup>; --पाणाम् शांश्री ४, १०, १<sup>०</sup> [प- १अ<sup>०</sup>, अक्षर<sup>०</sup>, ষ্মনি°, ৭ ষদ্ধ°, श्रनवद्य°××}: रूप(-क)- १सव°; <sup>+</sup>रूप-वर्ण-वयस्-तद्°; √रूपि नि°,सम्°; +रूपित-; १रूप्य- तीर°, १सम°, सीसक°; रौप्य- हैंम°; रूर- १शीतं° रे->रेवत- > २रेवती- १तिष्य०: **४रेवती- > २रेवत-** १कालेय°. वैरूप°°, शाक्तर°; **रेक**~ √रिच् (परि.) द्र.; √रेज़् (बधा.) प्र° √रेड्,ळ् > <sup>+</sup>रेडत्- १अ° **१रेगु-** १अ°, अनिधाज्वलन°°, २पुर°, १सव°; <sup>+</sup>रेत्तव- ऊर्घ० <sup>+</sup>रेतचाह°- जामालि॰ः; रेतस्-अग्नि°, असिक्त°, कर्घ°××; <sup>†</sup>रेत-स्कन्द- उप्णाम्बुस्नान°°; रेत:-सिच्- स्वयमातृएए॥°; रेतोधस्-सु°; रेभ->रेभ्य- यवकी°°; रेप-णी- √रिष् (परि.) द्र.

<sup>+रेष्मन्¹-</sup>>रेष्म-मथित-तृण-इपु°  $^{+}\sqrt{\hat{\tau}}$  ( \*हिंसायाम् ) > रावन्। १पुरु रे- इदम् °°; रायस्पोप- बहु°; रायो-वाजीय- वार्हद्रिर°; +शरी- वृहत्° <sup>+</sup>रेलातक<sup>8</sup>- विषुविष्कर<sup>००</sup> रोक-,रोचक- प्रमृ. √हच् (परि.) ह. <sup>+</sup>रोटक- प्रति° रोद्धम् √श्ह् (परि.) इ. <sup>+</sup>रोदाका⁵–कपुस्॰ः; रोद्धब्य– प्रमृ. √रुव् (परि.) ह.; रोप- प्रमु. √रुड् (परि.)इ.;१रोमन्- अरिय°, २कपिल°, २केश°××; रोमश,शा-१ श्र°, वृहच्छिरस्°, भावयव्य° रोरवीति-√६(परि.) इ.; रोहन्ती-प्रमृ. √रुह् (परि.)इ.; १रोहित-९ अ°, खड्ग°°, १धूम्र°, पाठीन°, वृहच्छिरस्°°, मृत्र°°, सर्व°; ३रो-हिणी- कृत्तिका°, १तिष्य°, निपत्य°, ३हस्त°; रोहितविषीलिका¹-रोहितक- १अरबस्थ ०, विकङ्कत ०; रोहितक- खदिर्° <sup>+</sup>रोहितकुळीय¹- काएव° रोहीतक<sup>k</sup>- १पलाश<sup>००</sup>, १विल्व<sup>००</sup>; रोहीतक-१२लाश<sup>०</sup>ः रोह्य, √रह (परि.) इ. °ह्यमाण-**३रोरच**- कुम्भीपाक°, महत्° <sup>+</sup>४रोहिण¹~,रोहिणक∽२राजन°

### ल

रैल- लृ°, च°××; शलकार- लृवर्ण°°, जकार°,द्वि°××; †ल-ख- १नासिक्य°; †ल-भाव-उत्तम°; √लक्ष् ग्रभि°, आ°,उप°,सम्°;श्लक्ष- पद°,तन्त्र°; श्लक्षण-१ग्र°,अङ्गत°, १अङ्क°,ग्रनु-

a) कर्तिर कृत्। b) पामे. वैप २,३ खं. पश्नाम् तैन्ना २,५,७,४ छि. द्र.। c) सस्थ. पाणाम् यिन. द्र.। d) =रेतस्-। e) व्यप.। f) वैप १ द्र.। g) =पिक्ष-विशेष-। h) =श्रोपिम्भेद- इति सोमादित्यः। i) पृ २०९३ हिनc>यिन. द्र.। f) =साम-विशेष-। f) श्रत्र १f>ि द्र.।

वन्ध°××; रुक्षित, ता- १अ°, पूर्वत-क्षगा°, बहुत्वेकत्व°××; श्लक्ष्मण-१ग्रः रुक्मन्- अधर°, अधस्तात्°, इन्दिरा°, १उत्तर°, उपरिष्टात्°××; <sup>†</sup>लक्ष्य, लक्ष्य-; **२लक्ष-** सावित्री° <sup>+</sup>५लदमण~ कुव°ः, १लदिम, मी-१अ°,ब्राहवनीय°,उप°, क्षितिपाल°, ज्येष्ठ°; √लख् उप°; √लग् सम्°; लग्न- कुड्य°, दन्त°; लघ्-१८९, गुह°, दीर्घ°; †लघू (घु-उ) प(धा>)ध- अन्त°; २ऌङ्का-> \*लङ्का-पुरी- यवन°, सिंहल° √लङ्घ् २८द्°, सम्°; <sup>†</sup>लङ्घन-विषम°, १समुद्र°; रुङ्घनीय-- १त्र्र°; रुङ्कित-, <sup>+</sup>रुङ्ग्; √**रुत्** > लता- गुल्म°°, दुम°°, पत्र°°×× √लप् अप°, अभि°, २उद्°, प्र°, वि°,विप्र°,सम्°; †लपत्-, †लपन-, <sup>+</sup>रुपित-, <sup>+</sup>रुप्य, <sup>+</sup>रुाप-, रु।पिन्-, रु।प्य-; रुप्सुद्-> रुप्सुदिन्- खेत°; √लभ्, म्भ् श्रनु°, अन्वा°, आ°,उप°,उपा°,प्र°, प्रति°, प्रत्या°, वि°, समा°; लघ्ध-१ थ्र°, १कृत°, क्रीत°××; <sup>+</sup>लहिध-; लब्ध्वा १अ°; <sup>+</sup>लभ- दुर्°; <sup>†</sup>रुभत्–, रुभमान–, <sup>†</sup>रुभ्य; १स्भ्य-परिजय्य°;<sup>+</sup>स्भ्यमान,ना-१अ°; <sup>†</sup>लम्भ~ दुष्प्र°; <sup>†</sup>लम्भन-गर्भ°; †लम्भम् , †लम्भय-; लाभ-१त्र°,श्रभिपृजित°,अर्थ°,श्रात्मन्°××. <sup>†</sup>लाभम्; <sup>†</sup>लाभिन्– २भाग°, मु°; †लिप्समान-; †लिप्सु-श्र9त्य°; लमक- उपक°; √लम्ब् कतिवि°, अपा°, श्रव°, श्रवा°, श्रा°, प्र°, प्रत्युप°, वि°; १लम्ब- १अ°;

<sup>†</sup>लम्बित-, <sup>†</sup>लम्बिन्-, <sup>†</sup>लम्ब्य लयन- √र्ली (परि.) इ. √ तल् > <sup>+</sup>ललित-> ललित-पदाक्षर- स्वभावोपनीत°; ललाट-१कर्ण°, २केश°, २केशान्त°, केशा-वधि°, चन्द्र°,प्र°, रुक्म°; ललाम-१कृष्ण°; ३ऌव- √लु (परि.) द्र.; १लवण- १अ°, अश्मन्°, आ-ममांस°०××; <sup>†</sup>लवणा(ण-श्रा )शिन्-१त्र°; २ऌवण- १त्र°; ल्यान-किसत्तय°°, पत्तागडु°, १त्तवण्° √लप् अप°, अभि°, वि°; <sup>+</sup>लापिन्-√लस् वि°; <sup>+</sup>लस- १अ°, चतुर°°: <sup>+</sup>लास-, <sup>+</sup>लासिन्-√ला > <sup>+</sup>३ल, ला°- श्रश्ती°. १अ×वत्थ°,त्र्राखराड°,२पा°, २वह°: <sup>4</sup>लाति- १देव°; १लाक्षा- तिल°°, मांस°°; १लाङ्गल- गो°, मृत्यु°, ३युग°; लाङ्गूल- मुक्ता°, मौक्तिक°, रौप्य°, शुनस्°; लाज, जा- रत्रक्षत°, अपूप°, ३आज्य°°, एव°°××; **लान**−,लाप्य प्रमृ. √ली (परि.) इ.; **१लाव<sup>b</sup>->** १लावक-१तित्तिरि°°;**२लाव-√**लु(परि.)इ. <sup>+</sup>लि°- शि°; √लिख् अनु°, अनु-परि°, अभि°, अभिपरि°, अव°, ब्रा°, आवि°, २उद् °, निर्°, परि°, प्र°, प्रत्या°, वि°, व्यव°, सम्°, समा°,समुद् °;लिखन्-, +लिखन-; १िळखित- यथा°, १स्३°, स्त्रहस्त°; २लिखित<sup>त</sup>-, लिखित्वा, <sup>+</sup>लिख्य, <sup>+</sup>लिख्यमान-; १लेख- ऋजु°; लेखन-; <sup>+</sup>लेखन-जीवक- क्षेड… र°°; लेख्य- कृट°; √लिङ्ग आ°, उप°; <sup>+</sup>लिङ्गन-, <sup>+</sup>२लिङ्गिन्-<sup>+</sup>लम्ब-केश− प्रभूत°; लम्बन−, लिङ्ग− १अ°, श्रेहस्°, अनुवाक्या°,

अन्तरिक्ष°××; लिङ्गग्रहण- १अ°; लिङ्गवचन- सर्व°; <sup>+</sup>लिङ्ग-विकार-, १लिङ्गिन्<sup>6</sup>- १ऋ°; <sup>+</sup>लिथ<sup>1</sup>-यूक्र°°; √िलप्,∓प् अनु°, अभि°, ষ্মৰ°, ষ্মা°, ২ডব্°, ভ৭°, নি°, परि°, पर्युप°, प्र°, प्रति°, वि°, सम्°, समनु°, समुद्°, समुप°; लिप्त,प्ता- अमेध्य°, अशुचि°, ३श्राज्य°, गन्ध°, घृत°××; <sup>†</sup>लिप्य, <sup>+</sup>लिप्य-, <sup>+</sup>लिप्यमान-, लिम्प-, <sup>+</sup>लिम्पत्-; लेप- १श्र°, श्रन्न°, उच्छिष्ट°; ⁺लेपम्, ⁺ले( पक> ) पिका-, 'लेप्य, 'लेप्स्यमान-लिप्समान- प्रमृ. √लम् (परि.)इ. लिवुजा-१वृक्ष्°; √िलग्, <sup>+</sup>लिए- वि°; √लिह् अति°, २उद्°, निर्°, प्र°; <sup>+</sup>लिह- श्रभ्रम्°, वहम्°; <sup>+</sup>लिह ( त्> )ती-, †िहहा, लीड-. \*लेहन-; \*लेहम् क्षीर° √ली श्रा°, नि°, प्र°, प्रति°, प्रवि°, वि°, सम्°, संप्र°; लय-, <sup>+</sup>लयन-, <sup>+</sup>लान−, <sup>+</sup>लाप्य, लाय, <sup>+</sup>लीन−, <sup>+</sup>लीयमान,ना~; √लु,ॡ आ°, प्रति°, वि°; +३ छव- १कुश°, प्र°; लवन- प्रहण्, १दर्भ°, निर्वपण॰, वर्हिस्°; +२लावº- वर्हिस्°; ऌन-उपमूल°, खात°, निर्मूल°, प्रथम°, यथा°, ३शमी°, सकृत्°; †ल्:त-पूर्व-<sup>९न्न°</sup>; √लुञ्च्, <sup>†</sup>लुच्य श्रा°; <sup>†</sup>लुञ्चित– १मृष्ट°; √लुङ् अव°, आ°, समा°; †लोडन-, †लोडय √खुण्ठ् > <sup>+</sup>खुण्ड- श्कतृराण्; <sup>+</sup>लुण्ठन- पादके ''र॰ श्रिभि°, श्रव°, आ°, √छुप् ,म्प् २उद्°, परि°, पर्यव°, प्र°, प्रति०

a) कर्तरि कृत्। b) पृ २१०२ यनि. संख्यासंकेतः इ. ।  $c\rangle = 9ਲ-1$ d) पृ २१०३ यनि. संख्या देया । e) पृ २१०४ यनि. संख्यासंकेतः इ. । f) = धुद्रजन्तु-भेद- ।

लुस- अर्थ°, ग्रादि°, पूर्व°, प्राप्त°; रिलोमन्-, अनी- १अ°, <sup>†</sup>लुस-क्रमा ( म-अ )क्षर- १अ°; <sup>+</sup>लुप्य, <sup>+</sup>लुप्यमान-, <sup>+</sup>लुम्पत्-; १लोप- १ थ्र°, ३ थ्र°, अकार°, अग्नि-कार्य°,श्राग्नहोत्र°××;°लोप—धातु-प्रातिपदिक-प्रत्यय-समासान्तोदाचो-दात्तनिवृति-स्वर<sup>3</sup>-; लोपवचन-१अ°: <sup>†</sup>लोप-ध्यत्यास-आहुति°; १लोविन्<sup>b</sup>— २श्रागम<sup>००</sup>; <sup>†</sup>लोपो ( प-ऊ )ध्म-र-भाव-नकार°; <sup>+</sup>लोपम् ;<sup>+</sup>२लोपित्- चिर°;<sup>+</sup>लोप्यः †कोलुप-, †कोलुप्यमान- १ऋ° √लुभ् श्रव°, श्रा°, उप°, प्र°, प्रति°, सम्°; लुब्ध- १३४°, १काम°, पुंरचली°°; क़्द्र°ः; ⁺लुब्ध-क∽ †लुभि(त>)ता-,<sup>†</sup>लुभ्यत्- १अ°; स्रोभ- १८%, ऋति°, उष्णा-म्बुस्नान<sup>००</sup>, १काम<sup>०</sup>××; स्रोभन (वप्रा.)°- पद°; लोभयत्-, †लोभ-यन्ती-, 'लोभयमा( न> )ना-, †लोभ्य, †लोभ्य-; √लुल् व्या° लुश-> ⁺लौश<sup>a</sup>- ४पार्थ° लूक्ष°− १%°; <del>†ਲੇਟ</del>– ਤ੧° √लोक् थव°, खा°, वि°, सम्°, समा°; 'लोकन-, 'लोकयन्-, <sup>+</sup>लोक्य; १लोक- १%°, अधि°, अनन्त°, अनु°, अन्तरिक्ष°××; लौकिक- १अ°, वैदिक°; लोकं-प्रणा- १गार्हपत्य°; लोकाक्ष-> लौकाक्षि-> <sup>+</sup>लौकाक्ष- कौथुम° √लोच्, ⁺लोच- २उद्°; लोचन-अष्टादशन्°, १एऋ°, चारु°, ज्ञान°, १नासिका°, २वाम°; †स्रोट- उप॰

वि°, सम् °, समव°, समुद्°, संप्र°; | १ळोध $^{t}$ -;  $^{+}$ २ळोध $^{t}$ - श्रिध > धी $^{\circ}$ १ग्रह्ग°, १४ज°, अजङ्ग्रह्माजिन°, अजात°, अजावि°××; लोम (-क, का)-, \*लोमो(म-उ)षस- १अ° लोप, ए- अध्वन्°, अस्थि°, आकृति°, इरिण°,उत्काष्ठ°°××;<sup>+</sup>लोष्ट-विमर्दन-तृणच्छेदन°; <sup>†</sup>स्रोधा( ध-श्र )इम-काञ्चन- १सम° रेलोह- १अयस्°, आ°, आयस°, १छाग°××; †लोह-श्रयःपिराड°; ⁺लोह-कण्टक-कवच– उभया°; लोहकार— कुष्टिन्°° <sup>4</sup>रलोह<sup>8</sup>- अधी°; रलोहित- १अ°, अमध्य°, १श्रह्ब°, ऋ।°, १ऋव्या°, १नीत॰, पिशङ्ग°××;स्रोहिनी-१अ॰; <sup>+</sup>लोहितज्ञह्र<sup>b</sup>— शालङ्कायन°°; †सोहित-तरू- नीलाङ्ग°; †सोहित-वश्चन- लग्जन°°; छोहिताच- शाल-ङ्कायन°°; 'रुवय(न>)नी- निर्°

# व

<sup>+</sup>व्¹ ड°, र्°; २व~ भ°, य्°, १य°, २स्वर ° ; चकार- १ अ°, उवर्ण ° °, ऋकार°°, ४स°, ह°°; †वकारो-(र-ऊ)प्म (-क)- ४स°; १वंश-ब्रु॰, १थाई॰, उदच्°××; वंश्य-१%°, जीवत्°, १स्व°; १वक¹-२वक<sup>8</sup>- १काक°, विपुविष्कर° वकल- प्र° रवक्र,का- १३°, अपसल°, यूप°, वरा°, स्वयम्°; वस्त्र- नाभि°,नि°, स्कम°, सु°, १स्व°, हृद्य° २वक्यत्- √वह् (परि.) द.

<sup>+</sup>बङ्कर- त्रि°; बङ्ग- २श्रङ्ग°, मागघ॰ <sup>+</sup>वह्व¹- १९लाश°°; **√वच्** श्रन्छ°, श्रति°, अधि°, श्रनु°, श्रनुप्र°, श्रप°, श्रमि°, श्रा°, उप°, नि°, निर्°, परि°, प्र°, प्रति°, प्रतिप्र°, वि°, विप्र°, संप्र°; उक्त,का- ३श्रक्ष°, ऋङ्गुष्ठ-पर्वन्°, अन्°, अनुवाक°, द्रन्न°××: उक्तवत्-; उक्ति- ऋर्थ°, ३आज्यः आहतवाह्मण्°, कराठ°××; उत्तवा वैगृ १, ७:६<sup>m</sup>; २डक्थ- अग्नि॰, अग्ने:॰ श्रतिरिक्त°, वृवत्°, वृहत्°, महत्°, १शस्त°, ४स°, संचित°: उक्य-शास्त्र- प्रवराध्याय°; उक्यसंपद्-श्राहाव°; उक्थामद्- -दानि शांश्री ७.९,१‡; उक्थ्य- श्रप्ति°, अन्तर्°, श्राप्रयण°××; २उचथ"-, +उच्य-; <sup>+</sup>डच्य- सूक्त°; उच्यमान,ना-श्रन्°; +जचान-,+वक्तवै, वक्तव्य-, वक्तुम्; वक्तृ- तद्°, दुर्वि°, विरुद्धार्थ°; वक्त्र- श्रन्वक्षरसंघि°, १कच्छ°०, २केश°०, १चसुस्°०××; <sup>+</sup>वक्त्र-ज°- नम°; १वक्यत्<sup>р</sup>-, वक्ष्यमाण-;+वक्ष्यमाण-मन्त्र--त्रेषु अअभू ५; वचन- १ अ°, अकार\*, १श्रप्र°××;वचस्- श्राचार्य°,कात्या-यन°, २केश°°, द्वि°, धर्मराज°××; वाक- अच्छा°, १ऋत°, चक°,जोप°, नमस्°, शंयु॰, शंयोस्°, सत्य°, सहस्र°, स्क्त°; वाक्य- अग्नि°, श्रधी°, इन्द्र°××; वाक्यशेप~ १अ°; वाक्यशेषत्व- सप्तविध°; <sup>†</sup>वाक्या ( क्य-अ ) ध्याहार--प्रतिय**ल°**°; वाक्यार्थ- मन्त्र°; वाच्- अदी-क्षित°, श्रनृत°, श्रव्यक्त°, आत्मन्°,

a) श्रत्रावयत्रविभागः? यनि. शोधः । b) पृ २१०७ यनि. संख्यासकेतः द्र. । c) भाष., नाप. । d) = साम-भेद- । e) = स्थ्र- । f) पृ २९९९ यिन. संख्यासंकेतः द्र. । g) = १रोह- । h) व्यप. । j) प्र २९९९ यनि. संख्यासंकेतः द्र.। k) = ३वक-। l) = दृक्ष-विशेष- । m) शोधार्थ पृ २११ n द्र. । n) पृ २१२४ यिन. संख्यासंकेतः द्र. । o) = दन्त- । p) पृ २१२०,२४ यिन. संख्यासंकेतः द्र. ।

आयाम°××; +वाक्-तोद- श्राशीच°; †वाक्-प्रशस्त- अदृष्टदोप°; †वाक्-सुनृता- १तृण्°; <sup>+</sup>वाक्-स्थान-उपांश्वादि°; †वाग्-आदि- मन्त्रो-क्त°: +वाग्-ज- १अ°; वाग्-दण्डपारुष्य- स्तेय°°; वाग्-देव-त्य- सावित्र°; 'वाग्-यम- संचर°; वाग्यमन- मुष्टिकरण°, वरवरण°; †बाङ्-मनः° बौध ३,८,१६; †बाङ्-मनस्- प्रतिषिद्ध°; वाचोयुक्ति-नियत°; चाचक- १%°, अक्ष्य-फल°,अन्य°××; वाचन - आशिस्°, १ऋष्णाजिन°××; वाचि- प्रत्यक्ष°; वाचित- यथाविभक्ति°; +वाचिन्-श्रधिकरण्°, अभिधान°, आकृति°, १डभय°××: +वाचि-त्व- १रस°: वाच्य स्वस्ति°; २वाच्य- १श्र°, चतु(स्त्रंशत्°, भद्र°, सह°; +विवक्षा-अर्थातिशय°, तथाभूत°, १निवास°°, प्रकृति°, विपय°; विवक्तित- १श्र°, अस्त्रीपूर्वपद°; विवक्षितत्व- क्रिया-समाप्ति°;१चज्र-३ श्राज्य°, श्राहुति°, इन्द्र°, इषु°××; †वज्र-कण्टक-शयन- कुम्भीपाक°°; <sup>+</sup>वज्र-मुख-आचार्यपुरोहित°; वज्जिन्-<sup>+</sup>वज्रिण°- घात°°;√वञ्च् ,वञ्चन-उप°; <sup>+</sup>२वञ्चिन्- आगत° ११वञ्चिन् Þ-;१वट- इचु°°,१कुश°°, कोविदार°, दीर्घ°°; †वट-शुङ्ग-श्रोदुम्बर°, २लक्ष्मी°; २वट-> वरक- श्रपूप<sup>००</sup> चहु(वप्रा.)- १दर्भ°; वडवा- १अश्व°, पारे°, चणिज्- कर्षक°, कुण्डा-शिन् °°, कृषि°, तस्कर °°, प्रातिभा-व्य°, संभूय°; वाणिजय- श्रध्ययन°°,

कृपि°, चर्मवारवाण°, पाशुपाल्य° <sup>+</sup>वण्ट°- १काण्°ः, वण्ड°- १काण्°ः, कूट°°, ४स°; <sup>+</sup>√वत् , ३वात्व--क्षि°; चतग्ड- तग्ड° **१वत्स-** १अ°, अचाल्य°, श्रनु-सृत°, श्रन्य°, श्रपिवान्य°, अभि-वान्य°, नित्य°××; वत्स( -क )-४स°; वल्सप्री-> १ चाल्सप्र- कम°, रुक्मप्रतिमोचन °°, विष्णुकम°; वत्सल- १भक्ष°; २वत्स- गर्ग°, भार्गव°, १मृगु°; वात्स्य- दीर्घ° ३वत्स- √वस् (वधा.) परि. द्र. चत्सर- श्रनु°, आ°, इडा°,इद् °,इदा°, इदु°, २उद्°, परि°, प्रति°, सम्° √वद् श्रच्छा°, अति°, अधि°, अनु°, अनुप्र°, श्रप°, अभि°, आ°,२उद्°, डप°, उपप्र°, उपसम् °,परा°, परि॰, प्र°,प्रति°,प्रतिवि°,प्रतिसम् °,प्रत्यभि°, प्रत्युव°, वि°, विप्र°, विसम्°, सम्°, संप्र°; २उदित- -ते शांगृ १, ६,३° [°त,ता-अन्°, कालकम°,कम°, दुर्°, २वेद°, श्रुतिसमृति°]; +उद्य; +उद्य-श्रन्°, अनृत°, प्रिय°, ब्रह्मन्°, मृपा°; वद्- कद्°, प्रियम्°, वशम्°; वदत्-; १वदन- अनृत°, अवद्य°, गृहपति°, गोमायु°××;२वदन-उदच्°,कुमारी°, नेत्र°, पाणि°°, प्राच्°; +वदन्त-, †वद्न्ती-किम्°; <sup>†</sup>वद्मान-; वदान्य-,वदावद- १अ°; +वदित-, +वदितुम्, +वदितृ-, वदितोस्(ः), <sup>+</sup>वदिप्णु-; <sup>+</sup>वद्य- १अ°, प्रिय°, ब्रह्मन्°;वाद्-अच्छावाक°,श्रदीक्षित°, अनारभ्य°××; <sup>+</sup>वादक-; वादन-श्रद्गनख°,नख°, नखच्छेदन°, निर्मा-ल्य°°, १मधु°°; वाद्यत्–, <sup>+</sup>वाद-

यितुम् ; वादित- गीत°,नृत्य°; †वा-दितृ-;वादित्र- गीत°, ज्या°,नृत्त°°, नृत्य°,रथ°°,शिल्प°, सर्व°; †वादित्र-नृत्त-गानो ( न-उ )पजीविन्-तस्कर°°;बादिन्-१श्र°,अनृत°,श्रन्य-था°,आत्मन्°,त्राशिस्°,ऋग्वेद°××;वा-दिनी-अग्न्यद्वैत°,अध्यात्म°,श्रप्रिय°, आहुतिपरिणाम°××; +वादुक ,+वाद्य; वाद्य-१ अ°, क्षेत्रेड°°, नृत्त°°, पुस्तक°, व्रह्मन्°, मुख°; वाद्यमान- १अ°° \*१वद्र'- उपवाक°; \*२वद्र ९-> वाः:रि- वात्स्य°; √वध् , वधीत् श्रापमं २, १३, १‡<sup>h</sup> [श्रप°, श्रव°, श्रा°, २उद्°, उप°, निर्°, परा°]; १वध¹- १८°, अकव्यादम्ग°, अनुक्त-भृग°, श्रन्तिक°, १अरि°××; <sup>+</sup>वध-जीविन्- श्रमिशस्त<sup>००</sup>; वधक-अन्न°; +विधन्- शूद्र°; २वध्य-१३, तार्य°ः; वधि- सप्तन्°; वधयइव- श्रन्नि°, राजन्य°°, २वसिष्ठ°°; वाध्यद्य- आंत्रय° <sup>+</sup>√वध्( =√वह् ) वि°; २वध- वी° वधू- १कुल°,गुरु°, चिकन्°°, १सखि° रेवध्र->वधी~ वीरिख° <sup>+</sup>१वध्रजवक− उद्धि°°; √वन् अपि°, अभि°, नि°, प्र°, वि°, सम्°; +वन्- अमती°, ऋराती°, १वसु°; १वन-; वनन- १वसु°; वनि<sup>0</sup>- श्रादित्य°, १क्षत्र°, तूर्ण°, वहान्°××; +श्वात- अप°, सनि°, विवस्तत्"; "वान्"-, "१वान"-अप्र°; १वान्य-; २वन- १अ°, श्रन्तर्°, असिपत्र°, आकर<sup>००</sup>××; वनप्रस्थ-> वान-परिवाजक°, वहाचारिन्°;

a) = रङ्ग-विशेष-। b) पृ २,१३० यिन. संख्यासंकेतः द्र.। c) = वण्ड-। d) वैष १ द्र.। e) पांभे. पृ २९९३ C द्र.। f) = १वदर-। g) = २वदर-। h) पांभे. पृ २७९१ f द्र.। i) पृ २,१३६ यिन. संख्यासंकेतः द्र.।

<sup>+</sup>वन-संघ- फलावलीसमुद्भूत°; वनस्थ- यायावर°; वनान्त-सरित्°: वनिन् a'b-; २वन्य- -न्यम् कौगृ २, ६, ९; वनस्- गिर्°; वनस्पति- श्रपामार्गः, श्रासुरीः, डपप्रेष्य°°, श्रोपधि,धी°, क्षेत्र°°××; वानस्पत्य- कांस्य॰, सर्व॰: +वन-स्पति-शाखा- चतुष्कोण°; वन-स्पतिसव- गोस्तोम°ः, चपाल-मुख॰ः; √वनस्य > ⁴वनस्या³-१सजात°; वनिष्द्र- अवध्य°°; चनिष्ठु- श्रधे°, गुद°; वनिष्डु-सव- चवालमुख°°; चनुस्-> √वनुष्य श्रति°; √वन्द् अभि°, आ"; वन्दिन्- सर्व°; वन्द्य,वन्द्य-वन्धुर- त्रि°; वा,व]नध्य, नध्या-१३°, १काक°; √वप् श्रत्या°, अधि°, ऋघिनि°, अध्या°, श्रनु°, अनुनिर्°, अनुप्र°, अन्वा°, अपि°, अभि°, श्रभिनि°, अभिनिर् °,श्रभि-समा°, सा°, २उद्°, उप°, उपनि°, नि°, निर्°, परा°, परि°, प्र°, प्रति°, प्रतिनिर्°, प्रत्या°, वि°, विनि°, विनिर्°, व्या°,संनि°, सम् °, समा°, समुद्°; उस- अर्थित°; उसकेश-स्नात°; +उप्य, उप्यमान~; वप (यप्रा.)- निर्°; वपत्-; वपन-१अ°, श्रकृत°, ऋतु॰॰××; <sup>†</sup>वपमा (न>)ना-, वप्तच्या-; +वप्तच्ये सुः <sup>+</sup>वप्तुम् ; वप्तृ- ऊर्ध्व°, १रोमन् °: <sup>+</sup>वप्य, <sup>+</sup>वप्य-; वप्र<sup>0</sup>- कृप<sup>0</sup>: वप्स्यत्-, <sup>+</sup>वप्स्यमान-; वाप्व-पा ५,१,४५<sup>०</sup> िप- २केश ०,१बीज०,

शान्तफल°]; वापन- १कृत°, केश-श्मश्रु°,केशश्म'''ख°;वापि- १देव°; †वापिन्- १वीज°; <sup>†</sup>१वाप्य; वाष्य- -प्यानिः [॰प्य- जघन्य॰]; †वाष्यमान-: वपा- १८%, अनी-षोमीय°, श्रनुबन्ध्य, न्ध्या°××; वपा( -क )- १श्र॰; २वपान्त-प्रयाजादि°; वपाश्रपणी- १कुम्भी°°, वर्हिस् °; †वपो( पा-उ )त्खेदन-अभिधान°°; चपुस्- २ अश्रुत°, दीन°, प्रज्वाल्यमान°, सु°; 🗸 वम् २उद्°, वि°, समुद् °; वमन-; वान्त- अभ्यञ्जन<sup>००</sup>; १वाम<sup>व</sup>-निष्ठ्यून°; +वामिन्- तद्°, सोम° √वय् आ°; †वयष- १षत्°° वयन- √वे (परि.) इ.; २वयस्-१थ्र°, अभि°, १अवर°, १उत्तर°, २उद्°, ऊर्ध्व°××; वयोधस्– इन्द्र°; <sup>+</sup>वयो-वचन- ताच्छील्य°, प्राण्-भृजाति°; वयुन- १२१°; ५वर-√वृ (वधा.) परि द्र.; **२वरक**-कोदव°°: +६चरण - १पलाश°° अग्रान्त°, ऋश्य°°, १वराह-खड्ग°°, गो°××; वराहदत्¹-; वराहविहत- -तम् भाशौ ५,५,९1; +वराहा( ह-श्रा )दि--२वरुण- अग्नि,ग्नी°, इन्द्र,दा°, चन्द्र°, मित्र°, रयम°, विध्याु°, वैंदवानर°, वैष्णव°, २सूर्य°, १हरि°; वरुणानी- इन्द्राणी॰; २वारुण-१अ°, श्राग्नेय°°, १आव्य°, ऐन्द्र°, १पवन्°, मास्त°××; <sup>+</sup>वरुण-ग्रह-१%°; वरुणसामन्-२कौत्स°.

श्रायन्तीय°; √वर्च > +वर्च-अधि°, रस्र्य°; वर्चस्– अति-काञ्चन°, श्रायुस्°, १तुल्य°,दस्म°××: वर्चस्क- मर्यादा (;वर्चस्य- आयुष्य ). यशस्य°; वर्ज-, वर्जिन्- 🗸 गृत (परि.) इ.; √वर्ण अभिसम् उप°, सम्°; +वर्णन- कालचक°: <sup>+</sup>वर्णयत्-; चर्ण- १अ°, श्रक्षर्°. ग्रग्नि°, अङ्गार°,अदृष्ट°, अधिक°xx. १वर्णक- २स्वर°; वर्ण(-क)- गो. मूत्र°, धूभ्रकृष्णनीलपाण्डुर°; वर्ण-गुण- एवम् °; +वर्ण-ता- २स्वर °: <sup>+</sup>वर्ण-देवत-लिङ्ग- किम्°; वर्णपरि-ब्रह- यथा°;<sup>+</sup>वर्ण-प्रयोग- सम्यव्°ः वर्णसंयोग- १८%; †वर्णा(र्ण-म्रा) नुपूर्वी- २स्वर°; रेवर्णक¹- सुक्त॰ १वर्तक<sup>™</sup>-> वर्तिका- १तितिरि° २वर्तक-, वर्तम्, वर्तुल-, वर्त्यं, वर्त्स्यमान- √वृत् (परि.) इ. +वर्घमानक¤-समतरः चर्च-यिष्यत्- √वृध् (परि.) इ. चर्पस्- १९६°, १हरि°; †वर्मिकाº-३रक्त°; १वर्ष- अर्घ°, अशीति°, १अप्टन्°, गर्भाधानादि°××; वर्षम् √रृष् (वधा.) परि. इ.; √वल्, <sup>+</sup>वाल्य त्र्यति°; २व( ४व )ल-> वलभिद्- उद्भिद्°; +धवल -शत°: <sup>+</sup>?वलज- जङ्गल°° १वलय<sup>व</sup>- १शङ्घ<sup>०</sup>;<sup>+</sup>२वलय-१यवन<sup>०</sup> चलि, ली- श्रयुरम°, त्रि°, १पद्यन्°, शत°; विलन,ना- युवन्°; चलीक-शाला°; 'वलोक-प्रसाव- संतत°; वलकः -; <sup>+</sup>वलौकः - कलविङ्कः

 $l)=a\sqrt{n-1}$  m) पूर१५४ यिन. संख्यासंकेतः इ. । n)=देश-विशेष-। o)=कृमि-विशेष-।

p) = २ पत्त- 1 q) पृ २१ ५६ यिन, संख्यासंकेतः द्र. 1

चल्क- १पर्शा°,१पलाश°, १भू°°,१यज्ञ° चरकल- १कुश<sup>००</sup>, चीर<sup>०</sup>, पक्ष्मन्<sup>००</sup>, १पर्गा° यज्ञनृक्षज°, बेगादण्ड°°, ४स° √वला श्रति°, श्रा°, सम्°; <sup>+</sup>वल्ग-; वर्ती- > १वरमीक- १अ°, श्राकृतिलोष्ट°, १न°, महानृक्ष°,मुख°, स्थागाु°°; †वल्मीक-राशि- शान्तफल॰; वर्तमीकवपा-३चिति°°; २च्छमीक- > वा-ल्मीकि- आमिवेश्य°; वल्लभ-चन्द्र°, शशिन् °; चिरुळ, रुळी-इन्द्र॰, गुल्म॰, ५तृषा॰, द्र्म॰॰, १पुष्प॰॰ <sup>+</sup>वर्श³- शत°, सहस्र°; √वरह उप°, प्र°; <sup>+</sup>वल्ह-, +वल्हित, ता-√वश् प्र°; १वश, शा- १८०°, अध्व-र्यादि°, अर्थ°, ईश्वर°, एकाह°××; वशंगम-, वशिन्-; १वइय- १॥°; <sup>+</sup>वस्य-ता- गुरुपर°;२वशा- १श्र°, १थ्रज°, गो°, १स्त°; वशिष्ठ-> <sup>+</sup>वाशिए- आमिवेश्य°, इत्यादि° वषर् > °ट् √क > °कर्तृ~ १अ°; °कार- १२०°, आगुर्°, आश्रावित°°, श्रोंकार°××; 'कृत- १अ°, यथा' √वस् (बधा.) श्रतिप्र°, अधि°, अनु°, आ°, २डद्°, डप°, नि°, परि°, प्रतिसम्°,वि°,विप्र°, सम्°; १डिषत, अहोरात्र°, २एकरात्र°, ष्ट्रत°, पूर्व°, संवत्सर°; +१उष्ट−, उत्य, <sup>+</sup>उत्यमा ( ण > )णा-, <sup>+</sup>१ऊधिवस्<sup>c</sup>—, <sup>+</sup>३वत्स—,वत्स्यत्-, वसत्-; वसती-> °तीवरी-> °वरिग्रहण- सदस्°ः; †वसतीवरी-प्रहण- आग्नीध्रीय°°; <sup>†</sup>वसथ-, <sup>+</sup> १ वसन-, <sup>+</sup> ३ वसान-, <sup>+</sup> वसि

(त>)ता~, <sup>+</sup>वसितुम् ; <sup>+</sup>३वसु~ पुरस्कः, नवस्त-, नवस्तवे, नवस्तव्य-, <sup>+</sup>२वस्तृ-; <sup>+</sup>२व( स्य > )स्या-अमा°; १वास- अरएय°, उद°, १उदक°,गर्भ°××:चासान° काश्री२५, ४, ३<sup>d</sup>; +श्वासन-, +श्वासयत्-, †वासविष्यत्-, †वासविष्यमाण-; ९वासित°− लिप्त°; १वासिन्− १अ°, अन्ते°, अरएय°, आचार्यकुल°××; †वासिनी- १२६°. १काम्पील°: १चास्तु- १३४°, नवरात्र°, १यज्ञ°; वास्तुविद्या- > †वास्तुविद्या ( द्या-श्र )ध्ययन- अश्वप्रतिष्ठा°°; वास्तोष्पति-> ° प्यत्य- मातृ-नामन्°; <sup>+</sup>श्वास्य; १वास्य,स्या-श्रमा°; †वास्यमान-√वस् (आच्छादने) श्रधि°, श्रध्या°, श्रनु°,श्रभि°, नि°,प्रति°, वि°, सम्°, समभि°; + श्वसन¹ - ब्रहत°, १ ब्राई°, १कंस°, १कृष्ण°××; १वसान-, १वस्तृ<sup>8</sup>~; वस्त्र~ १%, अनलाक"" य°, श्रन्तर्°, श्रहत°, १श्राई°, उष्णीष॰॰, १एक॰××; <sup>+</sup>वस्ता(स्न-म्र) नुलेपन- श्वेत°; बस्रालंकार- नव°; √वस्ति, <sup>+</sup>वस्तण- सम्°; वस्तो-त्तरीय- नव°; + १वस्य- स्नात°; <sup>+</sup>वास् h- विश्व ; २वास 1- श्रन्तर o, आकुल॰, १एक॰, विश्व॰; <sup>†</sup>वासो (स-उ)पनहन-क्रयण<sup>००</sup>; + श्वासन-, <sup>+</sup>२वासयत्-; १वासस्<sup>1</sup>- अग्नि°, अजावि°, श्रन्तर्°, श्रन्यतर°××; +वासः-परिधान-प्रतिप्रह°°: <sup>+</sup>वासस- १कृष्ण°, जीर्णरक्त°, १वृष्णि°: <sup>+</sup>वाससा-हत— देशकीट-

युत्रः; +श्वासित-; +श्वासिन्-१अजिन°, श्रहत°; <sup>+</sup>२वास्य; २वास्य- डार्घ्व°, प्रथम°; √वस (गन्धे) श्रधि°, अनु°; ३त्रास-मुख॰,सु॰;<sup>+</sup>६वासन-; <sup>+</sup>२वासस्।-मु°; +३वासित−; √यस्(दीप्ती) अभिवि°, वि°; +२उषित-, +२उष्ट, ष्टा-,+उष्टि-,+२ऊषिवस्-; १वस्->वसीयस्- -यः श्रापश्री १३,२१, ३<sup>६</sup> िस्- पाप°]; +वसीयस- श्वस्°; वस्यस्- > +वस्यस- पान°: +३वस्तृ- दोषा°, प्रातर्°;+६वास-, +७वासन-; +√वस् (कामे) वि° ⁺√वस् ( छेदने ), ⁺८वासन-, +३ वास्य परि° वसथ-, १वसन- √वस्(वधा.)परि.इ. वसन्त- १उत्तर°, १शीष्म°, पूर्व°, शरद्°, सु°; वासन्तिक- १अ।पाड° वसा- जनध्य°, १मध्र°, मनोता° ३वसान- प्रमृ. √वम् (वधा.)परि. इ. २वसिष्ट- अगस्य॰, अत्रि॰, आत्रेय॰॰, तुम्बुह°०, १मृगु॰, राजन्य°०, विश्वा-मित्र°°,शुनक°; वासिष्ठ- आङ्गिरस°, इहवद्°, २वाह्मण॰, वैश्वज्योतिष॰; वसिष्टसंसर्प- अत्रिचतुर्वीर° **१वसु-** अन्तर्°, अमा°, अर्बा°, अर्वान्, आ°,ग्रादित्य°××;वस्त्री-शवाध.१. ४४<sup>1</sup>:१वासव-विष्णु°,शाक्र°,४स°, १हरि°; वसुक्र- इन्द्र°; वसुंघरा-तथाकेतु°; वसुमती- वसुपूर्गा°; वसुवर्ण- -र्णः श्रअ २,१७<sup>m</sup> २वसु~ प्रभू°, मुनि°; ३वसु~, वस्त-, वस्तवै, वस्तव्य- 🗸 वस् (वधा.) परि. इ.; वस्ति- १हति°

a) वैप १ द्र. । b) पृ २१६१ यिन. संख्यासंकेतः द्र. । c) पृ २८६६ यिन. संख्यासंकेतः द्र. । d) श्रत्र k नेष्टम् । e) पृ २९६२ यिन. संख्यासंकेतः द्र. । f) पृ २९६३ यिन. संख्यासंकेतः द्र. । g) पृ २९६४ यिन. संख्यासंकेतः द्र. । g) पृ २९६४ यिन. संख्यासंकेतः द्र. । g) = ३वास- । g अत्र g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g = g

२वस्तु — श्रन्य°, २यथोक्त° २वस्तु — √वस् (वधा.) परि. द्र. ३वस्तु — √वस् (दीसो) परि. द्र. वस्त — १श्रंश°; १वस्य — √वस् (आच्छादने) परि. द्र.; वस्यस — √वस् (दीसो) परि. द्र.

२व(स्य>)स्या-√वस्(वधा.)परि.इ. <sup>†</sup>वःसुचितः श्रापश्रौ ६,२७,३ √वह्<sup>0</sup>, वहस्व>स्वा शांश्री ४, १४, ३६<sup>०</sup>: बहेरन् हिंध २,४,३६<sup>d</sup>; ३७<sup>d</sup> ्रियच्छा°, श्राति°, श्रिधे°, अनुप्र°, अप॰, अपि॰, अभि॰, अभिसम्॰, आ°, २उदु°, उदा°, उप°, नि°, निरु°, परि°, परिसम् °, पर्या°, प्र°, प्रति°, वि°, व्यति°, व्युद्°, सम् °, समा°, समुद्°, समुप°]; उद्य, +उद्य-, उद्यमान, ना−; २ऊ[६ह,]ढ, ढा⁰− श्रन् °, उच्छ्रित°××; <sup>+</sup>**ऊढि−**; ऊहिवस्- -वांसम् वाधी १, ३, ५, १६1; +२वस्यत्- -स्यन्तम् 17g माश्री १,३,१,९; वाश्री १,३,४,५; <sup>+</sup>वह- पूर्वे°; १वह- गन्ध°, चारु°, २दारु°××; वहत्- १अ°; वहन्ती-; वहन- उद्बन्धन°°××; +वहमान-; वाह्,ल्-ग्रग्नि°××; १वाह्<sup>h</sup>-१अज°, २त्रयोग°,इध्म°, उद°××; †वाही--रथ°; वाहक- १उदक°; वाहनh-श्चर्थ°,अर्ध°,उद°,कव्य°××; †वाहम् पुरुष°; वाहयित्वा, +वाहयिष्यत्-; वाहस्- नृ°, पचत°, ब्रह्मन्°, मृक्त°, १यज्ञ°; <sup>+</sup>वाहित-; वाहिन्- क्षिप्र°, धूर्य°××; वाहिनी¹— दशवाह°, पुरुपशोणितकर्दम॰, प्राच् "; †बाह्य; १वाह्य, ह्या- अनस्°, पर्राप्तज°, भद्र°, स्करखर°; <sup>+</sup>वाह्यमान-, वोडम

वोडुम् वहि-१अ°, अश्मन्°, गृहदाह°, श्म-शान°,सोम°°; वा अथ°, च°; वाप्र-सङ्ग- उत्पत्ति°; वायचन- ऋ°,चयो-ग°, छन्दस्°; †वा-विशिष्ट- १८०° √वा अति°, अनु°, श्रिभ°,अत्र°, श्रा°, २उद्°, उप°, नि°, निर्°, प्र°, वि°; <sup>+</sup>वा<sup>1</sup>-, <sup>+</sup>वाजन-, <sup>+</sup>वाजयत्-, †वाजयमान-, †वाज्य, †वाज्य-मान-, +वात्-; १वात- १अ°, अवस्यु°, १पञ्चन्°, पश्चात्°, पुरस्°, पृथक्°××; <sup>+</sup>वात-कर्मन्- मूत्र°; वा(त्य>)त्या- १वात°; +२वान-; वायु- १अ°, श्रम्नि°, श्रधस्°, अशनि°××;वायव- ३वेत°; वायव्य-अभिपेक्°, १उपांशु°, प्रावन्°×× वांशिक- १वंश- (परि.) द्र. वाचिन्- √वच् (परि.) द्र. **१वाज**− आ°, उचैस्°, गज॰, १देव॰, भरत्°; वाजपेय- ३कुरु°, वोडशिन्°, २सत्र°°; वाजपेय-याजिन्- १अ°; वाजसनेथिन्- वह्वृच°; वाजिन्-अनडुह्°, अरवतर°°, गज°, गो°, १नर°, पुरुप°, रथ°°, श्रृगाल्त°, ४स°;३वाजिन,ना-वि°;+वाजिना ( न-श्रन्त> )न्ता- श्राज्यभागत्र-मृति°; 'वार"- गो°; 'वारी'-१पुष्प°; ३वात- √वत् (परि.)इ. ४वात- √वन् (परि.) द्र. <sup>+</sup>५वात¹- १देव°; ६वात- √वै

<sup>+</sup>√वाति, वातयत्- उप°; वाद्क-, वाद्यितुम् √वद् (परि.) इ. वादरि- २वदर- ( परि. ) इ. वादित्-, वाहुक-, वाद्य √वर् (परि.) इ.; वाधूल- आंत्रेयण, यास्क°; <sup>†</sup>वाधूलेय- २क्टुक° <sup>+</sup>वाधौल"- यस्क॰ द्यान्-, १वान- √वन् (परि.) इ. ३वान- √वे (परि.) इ.; वानर-१नर्॰, मय॰, विड्वराह००, रागल°°, हंस°°; २वाप-, वापिन्-√वप् (परि.) इ.; वापी-कून°, २मतङ्ग°, मनुष्य°°; १वाप्य √वप् (परि.) द्र.; २वाप्य √वै (परि.) इ.; वाष्यमान- √वप (परि.)इ.; २वाम- हार°; वामी°-१वामदेव- इन्द्र°°; वामदेव्य- आ°, इहवद्°, यज्ञायज्ञीय°° **२वामन**- कुञ्ज°, १जड°°, वान्त°° वामरथ- > °रध्य- १इ.º श्वामि- १उष्ट्र°; वामिन्- √वम् (परि.) द्र.; <sup>+</sup>१वाय<sup>p</sup>- पद॰ २वाय- √वे (परि.) द्र. **३वायस-** अन्त्य°, अन्त्यजाति°. अमेध्य°°,गृध्र°°××;**१वार**- २उद्°; वारवत्-> °वन्तीय- वृहत्°, इयैत°,श्रुध्य°;२वार-१अर्क°, श्रादि-त्य°,जनमन्°,तिथि°, २बुध°, भौम°, सोम°; \*४वार्ष- चतुर्°, दशन्°; +**५वार¹**- शत°; **६वार**- √ृश ( आच्छा° ) परि. इ.; ७वार-√व( प्रतिघाते ) परि. इ.; व्वार-√वृ (भोजने) परि. द्र.; **वारक**-

( परि. ) द्र.; वातवत् m- रहति°

a) वसु-चित्र-> -िनः इति शोधः (तु. त., पागे. वैप १,२६१२ b)। b) वैप १,२७१२ a द्र.। c) पागे. वैप २,३७ं. जय> चा जैमि १,४७ टि. द्र.। d) पागे. पू ५५५ c द्र.। e) पू २१७३ यित. संख्या-संकेतः द्र.। f) पागे. पू २८५३ h द्र.। g) पू २१२४ यित. नेप्टम् । h) कर्त्रावर्थे कृत्। i) विप., नाप.। j) वैप १ द्र.। k) = मार्ग-। l) = उद्यान-। m) व्यप.। n) < वाधुळ- इति m0.। e0) वैप १ निर्दिष्टयोः समावेशः द्र.। e7) वैप १,१९०३ e7 द्र.। e7) = अभ्यावृत्ति-।

चिकित°ः श्वारण- १तितिरि° २वारण- १नर°, मेघ°,रध॰॰,वाजिन्॰, १३प°,४स°; <sup>+</sup>वारवाण<sup>b</sup>- चर्मन्°; १वारि- अति°, श्रम्ल°, १कुश°, गन्ध°××;वारित- √वृ(प्रतिघाते) परि. इ.

वारिधापयन्त- १पूरणः; वार्क-खण्डि- गौतम°; †वार्चलेय°-२कटुक°; चार्ता− १अ°

†वार्ताक्र°- पिपाली°°; वार्त्तय-(> वित्वियी- पा.)पाग ४,१,१७६ †वाभ्रीणस- कुब॰॰, खड्ग॰॰, १ति-त्तिरि॰; १वार्यं-; २वार्य- √व (प्रतिघात)परि.इ.; १वाल-अक्षि°, १श्रश्व°,२असित°,२उद्°,ऊर्घ्न°××; वालधान- ४स°; <sup>+</sup>वाली<sup>e</sup>-खते°; वालुक, का- श्रहार°, करम्भ°; <sup>†</sup>वालुकि³- चिकित°° वालेय- १अ°, हालेय°; √वाश् श्रभि°, २उद्°, प्रति°, सम्°; +वा-शिन्−; <sup>+</sup>वाशिनी- २वृद्ध°; <sup>†वाइय</sup>;वाइयमान-१अ°;२वाद्गा-३चिति°°;वास्- √वस्(आच्छा°) परि. द्र.; ६वास- √वस् (दीप्ती) परि. इ.; <sup>†</sup>?वास उतोदिर¹ कौस १०७,२‡

४वासन- √वस् (वधा.)परि. इ. पवासन- √वस्(श्राच्छादने) परि. इ. ६वासन- √वस् (गन्धे) परि. इ. ७वासन- √वस् (दीप्तौ) परि.इ. ८वासन- √वस् (छेदने) परि. इ. रवासयत्- √वस्(वधा.) परि. द्र. २वासयत्- 🗸 वस् (श्राच्छाद्ने) परि. द्र.

√ृृ (वरणे) परि. इ.; <sup>+</sup>वारिक°- वासियिष्यत्-, ° व्यमाण- √वस् (वधा.) परि. द्र.; २वासस्- √वस् (गन्धे ) परि. इ.; वासस-, २वासित- √वस् (आच्छा°) परि. इ.; ३वासित- 🗸 वस् (गन्धे) परि. इ.; ३वासिन्- √वस् (आच्छा°) परि. इ.; वासिनी-√वस् (वधा.) परि. द्र.; **वा**(सि>) सी- पाकार्थ°; १वास्य √वस् (बधा.) परि द्र ; २वास्य √वस् (श्राच्छा°)परि. द्र.; ३वास्य √वस् (छेदने ) परि. द्र ; वास्यमान-√वस्(वधा.) परि. द्र.; **वाह**- प्रमृ. √वह् (परि.) द.; वि सेंख्या° <sup>†</sup>विंशत्<sup>ड</sup>- एक्रोन॰, चतुर्॰, द्वा॰, १पबन्°; विंशाति- १अप्टन्°, ऊन°, १एक°××; १विंश- ४स°; विंशी-द्वादशी°; विंशक- श्राहुति°; विंश-तिक- ऋष्यर्ध°; विकङ्कत-१पलाश<sup>००</sup>; वैकङ्कत- चान्दन<sup>००</sup>, पालाश°; चैकङ्कती- शामीली° †वि√कथ् >°थयत्- १३४°; विक-र्ण- श्यावाश्व°; विकर्णी- स्वयमा-तृण्णा°;विकर्मन्-रिपु°°;विकल-श्रचिकित्स्य°, नेत्र°, रोग°, स्त्री°° <sup>+</sup>वि√काञ् > वि-काशित- हिमांशु ंस्ना°; वि √िकत् > विचि <sup>१त्र</sup>°; वि√कृ > विकरण- अर्थ°, आख्यातपद°: १विकर्तृ<sup>h</sup>- रूप°; २विकार- १अ°, अग्नि°, अग्नीषोमीय°, १अङ्ग°××; <sup>+</sup>विकार-सदश- १३४°; विकारागम-श्रन्तर्°; विकारिन्- २आगम°: †वि-कार्य- १अ°; विकृत,ता-१अ°, अन्तःपाद°, श्रादि°, १एक-

देश°××; विकृति– रकृति°°, गायत्री°°, प्रकृति°, मुख°, स्वभाव°; बैकृत- अग्नि°, प्रतियत्न°, प्राकृत°, २वर्ष°, १वात°, सस्य°; वैकृत्य-वर्ण°; विकियमाण- निर्वर्श्यमान° वि√हत्(छेरने) > विकर्त- गो°ः विकर्तन- कर्णनासाः; +वि-कर्तम् स्कर°;<sup>+</sup>२वि-कर्तृ- गो°; वि√कृप् > विकर्प- १%, यकारवकार°; विकृष्ट,ष्टा-.१अ°; वि√क् (विक्षेपे) > श्विकिर- अन्न°, प्रकृतान्न°; विकीर्ण- चीरोदशुक्तिपुटगर्भ॰ वि√क्लृप्> विकल्प- १अ°,अयन°, आतश्रन°, आदि°××; विकल्पयत्-, <sup>+</sup>वि-<del>व</del>लुप्त, सा– १%° वि√ऋम्>१विक्तम- १व्र°, श्रक्षर°, त्र्यार्व्यविलोव°, कम°, त्रि°, रस्वार°; विकान्त- चल°; विकान्तदर्शन-१अ°;वि √क्ती>विक्रय-श्रग्नि°, अपराय°, अविकेय°, ऊर्णा°, कय°, क्षीर°, क्षीरक्षारत्तवण°××; \*विक-यण- पण्य°; विक्रयिन्- १श्रज°, अविकेय°, श्रातमन्°, आद्रौंपधि · · · ल°, एकशफ°××; विकेतृ- अविकेय°, लवणतैल°: विकेय- १अ° वि√क्लिद्>†वि-क्लिन> °ना (ज-अ)क्ष- १अ°;विक्किध-दिर्नग्न°, १पिङ्गल°°; वि√श्नर्>†वि-श्लार-यत्- १अ°; वि √िक्षप्> †वि-क्षेप-बहु°, महत्ः; †वि√नुभ्> वि-क्षोभ-, १अ°; <sup>+</sup>?विक्षर-, विखुर- १अ°; वि√ख्या > +वि-ख्यात-, विख्यात-दोप-१श्र°; †वि-ख्यापन- कर्मवियोग°; †वि-ख्यापित-> °त-दोष- १अ°

a) व्यप.  $|b\rangle$  = नारवागा [कवच-]  $|c\rangle$  = श्रोपिध-निशेष-  $|d\rangle$  पृ २२९३ यिन. संख्या-संकेतः इ.। e) नाप. (मेथी-)। न्यु. १। <  $\checkmark$ नृ इति विद्याधरः (काश्री २२, ३,४७)। f) पाठः १ शोधार्थ वैप १,२२४३ छ द्र. । g)=विंशति-। h) पृ २१९३ यनि. संख्यासंकेतः द्र. ।

†वि√गण्>वि-गणन³- संमानन°ः; ¹वि-गन्ध- मुख°; वि√गर्ह्> वि-गर्हित- श्रार्थ°,सत्°; वि √गा, श्च्यगात् पागृ २,१६,३<sup>b</sup>; वि-गुण->वैगुण्य- १अ°, प्रधान°; <sup>†</sup>विगुणा (ण-श्र)ङ्ग°- १अ°; वि √ गृह्, प्रह्>°हीत- संघात°; †विगृद्धे-वाद- अग्निमु "न°; १विग्रह-१त्र°,भरछावाक°, उक्थ्य°, १गुरा°, पुरुप°,प्र°××; \*वि-ग्रहण- उक्थ्य°; विग्राहम् १३४°, १पवन् °; विग्ना-√विज् (परि.) द्र.

<sup>†</sup>वि√घट्ट > वि-घट्टन- १कृत° √िचच् े %प°, २डद्°, प्र°,वि°, सम्°; †विक्त-; †विच्- सु°; †विच्य, †वेक- †वेकिन्-, †वेचक-, †वेच-न-,+वेचम् ,+वेचयत्-;वि√चक्ष् > °क्षण- १३४°, ऋन्न°°, तिथि°, वर्णकम°; वि√चर् > विचार-१अ°, श्रयन°, ज्योतिष्टोम°××: <sup>+</sup>वि-चारयत्- १थ्र°; २विचारित-कृत्व°; विचायमाण- प्रश्नाः त° <sup>+</sup>विचर्चिका<sup>त</sup>-५चित्र°° वि√चल् > <sup>+</sup>वि-चाचलि°- १%्र°; <sup>†</sup>वि-चाल- श्राधकरण°, वर्ण° वि√िच > विचित- सु°; †विचि-तिन्- गेहे°; +वि-चिति- छन्दस्° वि√चित् > †वि-चेतन- १॥° √विच्छ् अति° वि√िच्छद् > विन्छिति- १अ°, २धर्म°, रिक्थ°, स्त्रधा°, होम°; <sup>†</sup>विच्छिद्–, विच्छिद्य, <sup>†</sup>विच्छि-न्दर्त्-, °न्दती- १८%; विच्छित, | +√वित्स्,

अग्नि°, उक्थ्य°, उच्छशास°, ऋतु-संवेशन°××; वि√च्यु > †वि-च्यव¹-१अ°; √विज् अप°,अभि°, २उद्°, सम्°; <sup>+</sup>वि (ग्न>)ग्ना-, †विजमान-; १वेग- १त्रार्द्र°, १जल°, मास्त°, वाजिन्°, हब्य-कव्यादि°; वेजन-; वि√जन्> विजात,ता- १श्र°; वि√िज> विजय- २जय°, देवसेना°, शूत°, सभा°, १ समर°, सर्वतस्°; \*वि-जयमान-, विजिगीषा- १८४°; विजित- गोष्ठे°; विजितिन्- १अ°, गेहे°, गोष्टे°; विजितिष- छन्दस्° <sup>+</sup>विजु- शिरस्°; <sup>+</sup>वि√जृम्भ् > °म्भित- निष्टीवित°ः; वि√्ञा> <sup>†</sup>वि-ज्ञ- श्रर्थ°; विज्ञात, ता-१८४°, श्रनिवेदित°, १लोक°; <sup>†</sup>वि-ज्ञातृ- १अ°; विज्ञान- १%°, १अनवयव°, श्रनित्य°, अन्त्य°××; <sup>+</sup>वि-ज्ञापन- आगामिनृ१°; विज्ञाय, विज्ञेय- १८) विद्यूर->वैद्यूर्य-उद्धि°°,द्रुतकनक°°, १पझ°,मुक्ता°° विड्वराह- √विप् (परि.) द्र. वितथ- १३४° वि√तन् > १वितान- यथा° वि√तस्> शवितस्ते-;वितस्ति-श्ररिल°, १दिष्टि°°, द्वि°; +२वितस्त-त्रि°;वितृतीय- २अवर°;वि√तृद् >वितृण्ण- शत°; वितृण्णी- क्षेत्र° वि√त्रस् > <sup>+</sup>वि-त्र (स्त>)स्ता-१सय° वित्सन-अति°

न्ना- १८, स्कत°ः;विच्छेद- १८, |√विद्( ज्ञान )¹ श्रवि°, अनुवि°; अभि°, आ°, नि°, परि°,प्र°, प्रति°, विनि°, सम्°; १विद्। अप्ति°, १ग्रङ्ग°, अथर्वन्°××; +विद्-अर्थ- १%, विद्ध- हो॰ त्रयि°; †विदक-; १विदत्-९अ°; <sup>+</sup>२विदान- सु°; विदित-यथा°; विदितस्व- १लोक°; विदि• त्वा १८°; विद्या- १८४°, १सङ्ग°, श्रभिजन°, १असुर°, श्रात्सन्°××; वैद्य- १८४°, विषाज्°ः; विद्यानिः; विद्याभ्यासवश- -शात् श्रत्रभू ८ºº; विद्वस्- १२४°,अधीयान°,ऋषि°××; विदुष्टर-१८°; १वेतृ- यज्ञार्थतत्त्व°; २वेद--दः श्राश्रो१०,७,९<sup>२</sup>‡"[°द्-यथर्वगा°,अथर्वन्°,अधीत°,अन्य°××]; वैदिक- लोकिक°; †वैदिकी- सर्व°; वेदपारग-अनाह्मण्°, सुनाह्मण्°; <sup>+</sup>वेद-यज्ञ- अक्षुराग°; वेदविद्-, वेदविहि( त> )ता- १ऋ°; वेद-व्रत- चरित°, प्राजायत्यादि°; वेद-समाप्ति-संकुल°ः; वेदाङ्ग- पुराण°ः, १लोक॰॰, २वेद॰; वेदाध्याय-%ध्यायक°; वेदान्त- २वेद°, वेदा-दि°; †वेदक-; १वेदन°- १अ°, श्रायास°, डचित°; यित्वा; <sup>+</sup>२वेदस्<sup>p</sup>- त्रि°; वेदित, ता-; वेदितृ- नक्षत्र°; +शवेदिन्-वर्ण°, सर्व°; +श्वेद्य; वेद्य-विदित°; √विद् (लाभे), विन्देत आपभ्रौ १०,१५, रे<sup>व</sup>; विदत् पागृ २, ६, २१<sup>™</sup> [ऋधि°, अनु°, श्रभि° आ°, डप°, निर्°, परि°, प्र°, प्रति°,

 $a)=\pi =0$  दिनिर्यातन-। b) पामे. पृ ७१४ с द्र.। c) वस.। d)=रोग-मेद-। e) वैप १ इ.। f) भाप.। g) = विचिति । h) पृ २२०५ यनि. संख्यासंकेतः इ.। i) पा ७,१,७ परामृष्टः इ.। j) भावे कर्तिर च कृत्। प्र २२०७ यनि. संख्यासंकेतः द्र. । k) कर्तिर कृत् । l) पृ २२०८ विद्यनि> यनि. m) यनि. स्थल- शोधः । n) पामे. पृ २८५६ d द्र. । o) पृ २२१२ यनि. संख्यासंकेतः द्र.। p) = २वेद-। q) पासे. पृ २६९९ f इ. । r) पृ २९४७ m इ. ।

सम्°]; १वित्त,ता- -†तम् आशौ | रिचिदुर- > वैदूर्थ- उत्पल° १,९,५॰ ॰ित्त,सा– १जात॰, देश॰॰, .पितृ°, १वल°, यद्°, १यशस्°, . रज़स्°, विद्या°, ४स°, १सन°, सोभाग्य°, १स्त्र°, स्त्रपितृ°]; वित्ति-; <sup>+</sup>२विद्<sup>b</sup>- २एकधन°, १ओजस्°, ऋतु°, गो°, १जन°, ज्ञाति°, तेजस्°, प्रकल°,वरिवस्°, १वसु°, सुवर्°, स्वर्°; २विदत्-> °दश्व-> °दश्विव°-, १विदान<sup>d</sup>-, <sup>+</sup>२विद्य; विन्द्- गो॰, मित्र', १वसु°, सर्व°; विन्दत्-१अ°; †विन्न e- विस्व°; †विविदान-, '२वेतृ-, <sup>+</sup>४वेद-; <sup>+</sup>२वेदन- १ग्र°, २असवर्णा°, गर्भ°××; <sup>+</sup>२वेदम् यावत्°; <sup>+</sup>२वेदि(न् >)नी- गर्भ° √विद् (सत्तायाम् ) > विद्यमान, . ना- े१%,सह°°; **विद्क-** √विद् (ज्ञाने) परि. इ.; †विद्रञ्रe- सु°; **१विद्छ-** श्राद्रौषधि°°, काष्ट्र°°, रंज्जु°××; १वैदल– घान्य°°,पक्षिन्°°, मांस°, सूत्र°; २विद्ल- १अ° वि√दस् (उपक्षये)> ⁺वि-दासिन्-<sup>९अ°</sup>; वि√दह्> विदग्ध,ग्धा~ १अ°, त्रि°, परुपिदित°°; विदहत्-<sup>९अ°</sup>; रिवदान- √विद् (ज्ञाने) परि. इ.; विदारी- १पलाश०० विदार्च- > †वैदार्व'- -वाय आगृ २, ३, ३<sup>g</sup>; शांग्र ४, १८, ३<sup>t</sup> विदिश्- दिश्°; विदीगय- किकि-<sup>दीवि $^\circ$ </sup>; वि $\sqrt{g}$ प् > विदुष्ट->°ष्टपर्याय- १अ°; †वि-दोष-१अ°, पर्याय°; †वि√दुह् > वि-दोह- १अ°; १विदूर- १%°

विदेह- ३काशि°; वैदेह- २काश्य°, समतट°°; वैदेहक- आयोगव°°, रस्त°ः; १विद्य √विद् (ज्ञाने) परि. द्र.; २विद्य √विद् (लामे) परि. इ.; वि√द्युत् >विद्युत्-अप्ति°, उल्का°, १चटक°××; विद्यु-त्स्तनयित्नुवर्ष- २आकालिक॰ वि√द्धु >विदव~ राष्ट्र°, सैन्य° विद्रुम- क्षौद्र १०, दुतकनक वि√द्विप् > †वि-द्विषा-> विद्विषा-वत्- १२४°; विद्विषाणb-१त्र°, उत्सृष्ट् °; †वि-द्विष्ट- १ लोक°; विद्वेष--१अ°, मांससस्यान्न° √वि,व्यध् अति°, श्रतिप्र°, अनु°, अनुप्र°, अप°, श्रमि°, अव°, आ°, २उद्°, नि°, निर्°, निरा°, प्र°, प्रति°, वि°, संप्र°; विद्ध, द्धा-१%, अप्रिय°, कराठे°, १क!म°, शुच्°, २स्वर°; +विद्ध-प्रजनन-द्विनंप्र°; +विद्ध-शिश्त- तस्कर°: †विध्- मर्मन्°, इत्रन्°, हृदया°;  $^{+}$ विधे $_{,}^{+}$ विध्य $_{,}^{+}$ विध्यन्त $_{-;}$ १वेध $_{-}^{h}$ अष्टादशन्॰, मणिमुक्तादि॰, २सूची॰; <sup>+</sup>वेधी- सूचित्रतोद°; <sup>+</sup>वेधन-१कर्णः; +वेधिन्- अर्दनः, गमनः, दूर°, शब्द°; +व्यध (न>)नी -१ कृत°; ब्याध-१गोप°,मृग°; <sup>+</sup>ब्या-धिन् - > °नी-; विधर्मन्-धर्मन्°; विधवा- १८०, अस्ता°, कृषण्॰, गो॰॰, २ब्राह्मण्॰, बीर॰; <sup>+वैधब्य</sup>- १ग्र°; वि√घा> विधा- अनेक°, अन्त°, अन्तर्°, ( b) भावे कर्तरि चकुत्।

१अष्टन्°××; १विधान-अभीषोम°, अग्न्याघेय°, श्रनध्याय°, अनारभ्य°××; विधानार्थ- १३।०; विधायक- १अ॰, केशवाप॰; १विधि-१अ°, अक्षर°, अमिहोत्र°, १ऋङ्ग°, अध्य4न°, श्रनन्तर°××;विधि(-क)-अनुक्त°; विधिप्रतिषेध- श्रात्मनपदे-शगदि°;विधेय- १अ°; विहित,ता-१अ°, श्रथर्वन्°, श्रविधि॰, श्रासन-योग°×× वि√धु,धू> वि्धूत- ज्ञान°; विधृ-न्वत् १३० विधुर- १३० वि√धृ > विधारण- व्यञ्जन°; विष्रति- १श्र॰, १६भे॰॰, दर्वि॰॰, प्रसार°°; †!विधे: धाश्रौ ८,१३, †?विधेनामन्¹ ८,१३,१०<sup>1,18</sup>; शांश्री १०,१४,६<sup>8</sup>; १८,६<sup>1</sup>; बीश्रो १९<sup>1,1</sup>,७:५१; २९, ४ : ४; माश्री<sup>1</sup>; १**†विधेम**¹ आश्री ८, १३,१०¹; वि√नम् >३वि-नत- अभ्यास°; विनाम- एकादेश°० वि 🗸 नश् ( अदर्शने )> विनशन-सरस्वती°; विनष्ट- १श्र°; विनाश-१८%, अप्ति°, ऋरिए॰, अप्नीध्न°××: <sup>+</sup>वैनाशिक- जन्मन्<sup>००</sup>; विनाशन-१अभ्र<sup>,</sup>,ईर्घ्या॰,चित्त॰××;विनाशनी— कार्य°, सर्वरोग°; विनाशिन्- १ छ्र°; <sup>†</sup>विनाशिनी- कर्मसिद्धि°, चत्तुरा-दि°, पत्नी°, बृक्षाद्भुत°, २वेद°,

सर्वाद्भुत॰

विना पृथक्°; विनाल- श्रलाबु॰॰,

<sup>+</sup>विनि-पातिन्- १ अ०

१दधि°; विनि√पत् >°पात-,

a) पामे. वैप १, २९६५ k इ.। c) पृ २२१३ °देशि->यनि. इ. । d) पृ २२१४ यनि. संख्यासंकेतः द्र. । e) वैप १ द्र. । f) पृ २२१५ वैदर्ख-, शांगृ ४,१७,३>यक. यनि. द्र.।

g) पाभे. पृ २२१४ O द्र. । h) पृ २२१७ यनि. संख्यासंकेतः द्र. । i) शोधार्थं वैपर हिन्चिधेनामन् टि. द्र. । j) पृ २२१९ सस्थ. १विधि-> -०धे इति नेष्टम् ।

k) पृ १३९० सस्थ. नामन्-> -०मन् इति नेष्टम् । 1) पृ २२१७ सस्थ. [किप.] नेष्टम् ।

विनि √युज् > °योग- २धर्म°, पात्र°, मृत्पात्र°; विनिर्√गम्> °र्गत- संप्राम°; विनिर् √दिश् >°दिष्ट-, °देश- १%° <sup>+</sup>वि·निर्√मुच्>°मुक्त- सर्वपाप° <sup>+</sup>वि-ति√पिध् > °पिद्ध- राजन्° †वि-ति√पूद्> °पूदक- आत्रेयी°; ॰पृदन- सर्वोघ°; \*चि-नि(स्>): √स्>°सत- गर्भ°;वि√नी> †वि-नयन- क्रोध°; †वि-नायिन्-१अ°; विनीत- १अ°, सम्यच्° †चि-ती(नि√इ) >विन्य(नि-ग्र)य-करण°; वि√नुद्> +शव-नोद-१एव°; १चिनोद°-; विन्न-√विद् (लाभे) परि. इ.; **चिन्य** (नि√श्र)स् ( क्षेपसे ) > †विन्या (नि-श्रा)स- तद्°, संसक्तपद°, २स्वर°; √िद्यप् (वधा.)> विप्-> विपस् > विपश्-चित्<sup>b</sup>- १अ°, वेदमन्त्र°; विप्र-१श्र°, आदित्य°, गो°, १देव°, बायु°°, सु°; वि√पच्> विपकः-व्राह्मीरस°, शङ्खुपी°; विपाक-क्षिप्र°, मांसतेल°, संवतसर° चि√पट् >विपाटन- बालमा···न्त° वि√पत् > †वि-पातन- स्नेह° वि√पद् > विपद्- अक्षमज्ञादि°, जन्मन्°°, दिव्यानिष्ट° <sup>+</sup>वि-परा √णी>°णयन- अगि° \*चि-परि √णम् > °णाम- कार्य° विपरि√ह > °हरत्- १अ° विपरी (रि√इ) > °रीत- १८७°, स्रतिपन्न°°, श्राद्यन्त°××; +विप-रीत-व्यवाय-करण-२पतन°°; विपर्यय- १३१°, असिद्धः, श्रहरू°, श्रादि°××; विपर्य (रि√अ)स

( क्षेपणे ) >विपर्यास- १ %, १श्रङ्ग<sup>००</sup>, श्रपचार<sup>००</sup>, अभिपव<sup>०</sup>××; †विपर्या (रि-श्रा ) सन~ रथ° †विषर्वा°- क्षुस्°; वि√षा (पाने) > विपीत- १पीत° वि√िषप् > विषिष्य १ुश्र° १विपुल- विमल°; विपूर्व- १%°; विप्र √कृष् > °कर्ष- अर्थ°, १काल°, प्रदान°, संनिक्षं°; °कृष्ट-संनिकृष्ट°; विप्र √कृ > विप्रकीर्ण- > †विप्रकीर्णः केश- व्यश्वसारथ्यायुध°°; विप्र √कम् > <sup>+</sup>वित्र-क्रमण्- १८०° विप्रति √पद् > °पत्ति- १अ°, २धर्म°, १त्राह्मण°; °पन्न,न्ना-१८४°, स्वयम्°;विप्रति√िषध् > °िवद्ध, हा- १८°, पूर्व°, श्रुति° सु°; °पेव-१८०°, १अ५°, अपवाद°, अर्थ°×× । <sup>†</sup>चि-प्र√सुह् > विप्र-मोह- १८० विप्र√युज् > †विष्र-युक्त- १अ°; °थोग-- १थ्र°, इष्ट°, प्राराु°; चिप्र √वस् (यधा.) > °वास- १अ°, २भर्तृ°; विप्रोप्य १८४° चि√पुप् > विपुप्- अम्मृ°, तद्° वि√प्छु > <sup>†वि-प्लावक-</sup> श्वेद°: विप्लु(त>)ता-गणिका॰॰; †वि √फण्>वि•फा(एट>)ण्टा-सर्वेां-पधि°; वि√वाध्>⁺वि-वाधक-१अ°; वि√भज् > विभक्त, क्ता- १अ°, त्रेधा°, पितृ°, १सम°, सु°; †विभक्तिन्- १अ°; विभक्ति-१स°, १इडा॰,उपपद°, उपसर्ग°××; विभक्तिनिमित्त- १%°; <sup>+</sup>विभक्ति-संज्ञिन्– पृथक्°; विभक्तपर्थ– पद°°: विभज्य १अ°: विभाग-असंस्रष्टिन्°,

१ऋज्°××;विभाग्य- १८०, स्तोम॰ चि√भाप्>विभाषा- सर्व॰; विभा-पृथक्°; विभीतक-२%ररु १०, निम्ब॰, वाठा॰, खेलमा-न्तक°ः; ⁺वि√भुज् > विभुक्तं-भुक्त°; †चि √भुज़् (कीटिल्ये) >वि-भुज- १मूल°; वि√भु> विभव- १८%, २८्यागम्॰ः: <sup>ने</sup>वि-भवा(व-श्र) नुरूप- यथां°; †विभ-विन्-, विभवत्- १३°; †वि-भावित-१एकदेश°, तद्°; विभूति-तद्°; वि√भूप् >विभृषित, ता- प्रतिहार°,मणिरत्न°, यज्ञपात्रा-युष°××; चि√भ्रंश् > †वि-भ्रंशिन्- १अ°, सत्ति°; विश्रष्ट-१यज्ञ°, २वेद°; चि√भ्रम्> विश्रम- देश°,रज्जु°°,राष्ट्र°;विश्रां-न्त- १अ°; १विमति- भासनः विमद्- > वैमद्- २कीत्स° वि√मन् > ⁺वि-मानि(त>)ता-पति°; विमनस्- १%° विम(ल≫)ला- वाताध्र°; †विमल-तल- रिनग्ध°; चि√मा>विमा-न- गन्धर्व°, प्रासाद°, २वेदि° वि√मि > श्विमित- श्दीक्षित°, वि√मुच्, ञ्च् > २विमुक्त- १अ°, १एक°; †वि-मु-(चि>)ची- ज्वाल°; विमुच्य, <sup>+</sup>वि•सुञ्चत्- १८०: विमोक-श्रमि॰, श्रमेः॰, तद्॰, परिधि॰, योग°; विमोक्ष- नद्ध°, शरीर°, स्थानकरणः; +िव-मोक्षण- योगः, शरीर°; विमोचन- १अ°, श्रश्नि°, उपायन°, कपाल°, दुन्दुभि°, रथ°, स्तोम°: विमोचनी- १पाश°, मृत्यु° श्रारम्भ°, वि√मृज् > विमार्जन- मुख°

a) पृ २२२२, २५ यनि. संख्यासंकेतः द्र. । b) पृ २२२८ श्रत्र यनि. शोधः (तु. वेष १)।

वि√सृद् > <sup>+वि-मर्दन-</sup> छेदन°°, लोट°; वि√सृष् >विसृष्-> वैम्छ- इन्द्र°, पौर्णमास° वि√युज्>वियुक्त- क्रम°, दम्भः ह°: १वियोग- कर्मन्°, तद्°, प्राण°, सोम°, स्मृति°; +वियोगि(न्>) नी- १८०; ⁺वि√रच् >िव-रचित->°तो(त-उ) प्णीप<sup>8</sup>-> °पिन्- कृतमङ्गल° वि√रज्,ञ्ज् > १ विराग- चित्त° वि√रम् >श्विरत- १श्र°, नित्य°; विरति-देश°; मेवि-रम-भरवस्रवरा°; विराम- १श्र°, आरम्भ°, १ऋच्°, जुगुप्सा°××; वि√राज् > विराज्- श्रतिशक्तरी°, श्रनुष्टुभ्°, का°, गो°××; वैराज- श्रव्हर°, इन्द्रस्य°, गायत्र°, नवन्°××; विराट्संपन्न- १अ°; †विराड्-बृहती- उपरिष्टात्°; १विराज-थ्यन्तर्°, अन्तर्वहिस्°, वहिस्° वि√रिच् > विरिक्त- वान्त°; <sup>+</sup>वि-रेक- वमन°; वि√रु > विराव- २शिवा°: विरुत- विविध …न्°; वि√रुज् > विरुज्य १श्र°; वि√रुघ् > विरुद्ध, द्धा-१अ°, श्रात्मन्°, क्रियाकाल°, २६ र्भ°; विरोध- १८%, अङ्गगुराए°, श्रभि-लेख्य°, अर्थद्रव्य°××; विरोधिन्-१८%, माध्यंदिन°, स्त्राध्याय° वि √रुष् > बीरुष्- धपामार्ग°, थ्रोपधी°; वि√रुह् > विरूढ-१अ°, यूप°; +वि-रोह- १अ°. गुप्क°; विरोहण- श्रगारस्थ्णा°, चैत्यशुष्क°, यू१°, विशुच्हुष्क°, १स्यूणा°; २विरूप-विश्वा-मित्र °; चेंहप- नोघस°, २भास°,

शाक्तर°, स्पेत°; वैरूप्य- अर्थ° विरोहित- जामालि°: वैरोहित्य-१सावर्णि°°; वि √लप् > विलाप- वाक्य°; वि√लम्ब् > विलम्बित, ता- १अ°, अत्यन्त°, दूत°°, मध्यम°; †वि-स्टम्बन्-भोजन°; वि√िळख् >+वि-लि-खन- छेदन॰॰; वि √िछप् > विरुपन- चन्दनादि°; चि√छी> विलयन- > +विलयन-पिण्याक-मथित-प्रभृति- उद्धृतरनेह°; विलीन- व्रंस°, स्वयम्°; वि-√लुप् > विलोप~ १अ°, छन्दों म°××; वि√ॡ > विॡत-प्रवद्द°;चिलोम-पापम् °;चिवसा-√वच् (परि.) इ.; वि√वच् > †वि-वाक- प्राश्°; †वि-वाक्यb-१%°; विवासन- त्वद्°, पुराया-हादि°; विवत्सा- स्यन्दिनी° वि √वद् > ⁺वि-वदिण्णु-, विवाद-े १अ°; वि√वध् > वि [,वी]त्रध- उद°, १उदक°, खारी°, गोसव°, ४स°; विवर्तयिपत्-°प्यत्- √वृत् (परि.) द्र. चि / वस् (निवासे ) > १ विवा-सन- कर्मवियोग°ः; वि√वस् (दीप्तौ)><sup>+</sup>ह्यु(वि-स)प्-, <sup>+</sup>ह्युप-डप°; २ब्युष्ट,ष्टा- १अ°; विच-स्वत्- अम्नि॰, पर्जन्याम्नि॰: वि√वह् >विवाह-१अ°,श्रधि°, कन्या°, गर्भाधान°°, चौडकर्मन्°°, देवप्रतिष्ठा°, पुनर्°, भिन्न°, १यज्ञ°, श्राद्ध°, १स्व°; च्यूड- १श्र° √विवास् अा°; वि√विच्, श्विवि-चन्ति<sup>६</sup> बृदे २, ९४: विविच्य १य°; विवेक- १य°, अग्निहोत्र°

श्चर्थ° १काम° तज्जातीय°, वर्ण दोव°: +वि-वेचक- लिइ°: +वि-वे-चम् , °चयत्- १अ°; विविदान-√विद् (लाभे) परि. द्र.; विविध-दुष्कृत्सुकृत् °; †विविध-जलचरपक्षि-विरुत- तिमिर्°; 'विविध-पान-३स्वस्तिक°ः; वि√वृ (आच्छादने) >विवर-> 'विवरा ( र-श्रा ) हत-राजशब्द- वीर्याशुजाल°; <sup>+</sup>वि-वरण- द्वार°, १नासिका°; विवार- संवार°; विवृत- ईपत्°; <sup>†</sup>विवृत-शयन- प्रेङ्खाताएडव°°; †विवृत-स्नान- उद्यानावेक्षण्°ः; विवृति- २वेद°; वि√वृज् > †वि-त्रर्जन- पैशुन्य°ः विवर्जित, ता- अथर्वन्°, क्रोध°, क्षीर°, छिद्र-प्रन्थि°××; वि√वृत् >विवृत्ति-पद°, समानपद°; वि√वृध्> <sup>+</sup>वि-वर्धन- आयुःकीर्ति°, २वंश°; †विवर्धनी- १यज्ञ°:विवृद्धि- १अ°, श्रव्हर°, १उभय°, तद्°×× वि√वृ L, वृ Jह > †वि-वर्हण-यक्म°;+वि-बृह्व- तद्° वि √ये > विवयन- > †विव-यनीe- मौज्ञ°; विवान- आसन्दीº, मौज्ञ°; च्यूत- नलवे · · श° √विश् अनुप°, अनूप°, अन्त्रा°, श्रभि°, श्रभिनि°, अभिसम्°, अभ्यूप°, आ°, उप°, उपसम्°, नि°, निर्°, परि°, पर्युप°, प्र°, प्रतिनि°, प्रतिसन्नि°, प्रतिसम् °, प्रत्युप°, प्रा°, विनि°, विप्र°, संनि°, सम्°, समा°, समुप°, संप्र°: वि-विशिवस्-; विश्- १ त्तत्र°, १देव°, ब्रह्मन्°°, २ब्राह्मण°°, भोस्°°, राजन्°, विप्र°, शूद्र°; वैश्य,श्या¹–

a) कस.। b) वैप १,४७४ g इ.। c) पृ २२४९ f इ.। d) = विच्छेद-। e) स्नात्वविकल्पः उसं. (पा ६,१,४५)। पृ २२५९ 1 नेप्रम् । f) नाप., न्यप्.।

१८%, आंत्रेय°°, क्षत्रिय,या°, ब्राह्मणी°××; वैश्यस्तोम- गोसव°°; विट्कुल- पुरुपशु°; १विश- कार°; †विशत्-, †विशमा(न>)ना-, †विश्य, १विष्ट-, †१विष्टि-; इवेश- अप्ति°, २केश°, ३स°; वेइया- पशु°; <sup>+</sup>वेशक-, <sup>+</sup>वेशन-, †वेशय (त > )न्ती-, †वेशित-, <sup>+</sup>वेशिन्-; वेश्मन्- कुम्भकारादि°, गोपुर°°, चक्र°°××; 'वेश्म-कार्थ-स्वाध्याय<sup>००</sup>; <sup>†</sup>वेश्य, <sup>†</sup>वेश्यमान. ना-; विशङ्का- निर्° <sup>+</sup>वि√शब्दि(<शब्द-) > °ब्दन-१त्र°; विशम्प-> वैशम्पायन-कलापिन्°, जैमिनि°, सुमन्तु °°; वि √शस् (हिंसा°) > विशस्-१थ्र°; विशसन- वहिष्टात्°, वहिस्°; <sup>+</sup>वि-शसम् १स्कर°; <sup>+</sup>वेशस³- १यज्ञ°; १विशाख, खा- १अ°, त्रि°, शाखा°; २वि-शाख- कन्द°; ३विशाखा-५चित्रा°, पुनर्वसु°, रोहिर्गी°°, स्वाति°; २वैशाख- २वैत्र° विशारद- सर्वशास्त्र°, सर्वशिना°, स्वरचिन्ता°; १विशाल- तीक्सा-राति°; वि√िशिप्> विशिष्ट, ष्टा- १अ°, तद्°, तुःहि'''व्दः नञ्°××; विशिष्य १८४°; विशेष-१२४°, श्रनुवाक्यालिङ्ग°, श्रन्न°, श्रभियोग°××; वैशेषिक- १सा-धारण°; +वैशेष्य- वर्ण°; +वि-शेषो(प-उ)क्त- नित्य°;+वि-शेषक-कर्मन्°, किया°, तद्°; विशेषण-१८४°, श्रनुदात्त°, २अव्यय°,

उपदेश°××; \*वि-शेषित- १श्र°; विशेष्य- १ अ°, विशेषण्° वि√शी > १विशय-उत्पत्तिकाल°; विशायिन्- १अ° वि√शुध् > विशुद्द- सर्वेगप°; †विशुद्ध-धर्म- १अ°; विशुद्धि-श्रातमन्°; विशोधन- १अ° वि $\sqrt{3}$ प्> †वि-शोप्य- १४° विशीर्ण-वि√शॄ > २ग्रुग्ठ°°; वि√श्रम्म् > ⁺वि-ध्रम्भ- श्रायाम°; विश्रवण-> वैश्रवण- १शिव°; †विश्राविन्"-ध्वज°; विश्व°- १यज्ञदैवत°: विश्वकर्मन्-> वैश्वकर्मण-वित्र°°; विश्वजन⊸ श्रात्मन्°; विश्वजित्-अभिजित्°, विंश°°, ज्योतिष्टोम°, २सन्न°°, सर्वजित्°, स्वरसामन्°; वैश्वजित-१गुर्वर्थ°ः; विश्वज्योतिस्- स्वयमा-तृण्णा°; विश्वदेव- इन्द्रा°; वैश्व-देव- आग्नेय°°, २आश्विन°°, ऐन्द्राप्त°××; वैश्वदेवस्तुत्— श्रप्ति-ष्ट्रत्<sup>००</sup>;वैश्वदेव्य- -१व्यः<sup>त</sup>ः †विश्व-प्स्ती<sup>e</sup>-; <sup>+</sup>विश्व-विञ्न- १२४°; विश्वसृज्- > वैश्वसृज- सावित्र°ः; विश्वानर- श्रमि<sup>००</sup>; वैश्वानर-श्रामा-वैष्णव°°, श्राप्तेय°°, ४५°, २सूर्थ°; वैश्वानरी- पथिञ्चत्°; विश्वामित्र-भांत्रेचतुर्वीर्°, भरद्वाज°, १वाम-देव°, शंसित°; वैश्वामित्र- महत्°; विश्वावसु- तुम्बुरु°; विश्वेदेव-चन्द्र°ः; <sup>+</sup>विश्ववयस्¹- वम्वा°, २लम्बा°; √विष् उप°, निर्°, प्रति°, सम्°; २विष्ट-, †विष्य,

†विष्यत्-, †विष्यसाण-; १वेषः-१स्रह्न°, उन्मत्त°, कापायधाः गण् २केश°, प्रातर्°, लिङ्गिन्°, विनीत° ग्रुद्धाम्बर°, सु°; १वेष्यः-, +वेषक-, +वेषण-, +वेष्ट्र-, +वेदय; +२वेदय!- नि॰ विष्- १क्स्पं॰, २क्रेश॰॰, निष्ठ्यून॰॰, रेतस्°; विड्वराह– लशुन°ं, र्गाल°े, रवन्°; †विड्वराह-यामकुक्कुट-वानर-गो-मांस-लग्रुन°°; विष्मूत्र- पञ्चनख° १विप- १अ°, श्रद्य°, श्रसि°, श्रस्तु ॰, काष्ठ°°, घट°°, १पीत°, २प्राय°°, रज्जु°°, २शस्त्र° <sup>⁺वि</sup>√प( < स)च्¹; वि√पद् > <sup>+</sup>वि-पाद- १जरा<sup>०</sup>ः विपादिन्- १%°; विपम,मा-१त्र', निचृत्°, भुरिज्°, १सम°, स्त्रराज्°; वैषम्य- कर्मन्°, प्रह°, १पाक°, १सम°; †विपम-छङ्गन-उदपानावेक्षण°°; विषय- श्रन्य°. श्रपवाद°, अर्थपतिचक्षस्°, श्राचा-रित°, श्रात्मनेपद°××; १विपाण-२कृष्ण°, गज°, गो°××; वि√िष (वन्धने) > +वि-पायिन्- १अ° वि√िषच्,ञ्च्> विषिञ्चत्- १अ° विपु, पू- > विपुव- अयन°; विपुवत्- श्रतिरात्र°, अभिजित्°°, चतुर्विश°°, शरद्°; वैषुवत-मन्त्रवाह्मण्कलप॰°; विषुचत् (-क)-, विष्वञ्च्- १२४°; †विपृक्त- त्रि° वि√पो> ३विपित- १समया° वि√प्कम्भ् > विष्कम्भ- २अक्ष°, पद°; वि.प्√कृ (विक्षेपे ) >

a) च्यु. वैप १,२५५४ b द्र. 1 b) अर्थः च्यु. च ? 1 c) वैप १ निर्दिष्टयोः समावेशः द्र. 1 d) पाठः ? विश्वदाच्य-> -च्यः इति शोधः ( तु. वैप १,२९२७ b ) 1 e) पृ २२६५  $\dagger$ ? विश्व- (प्त्न्य >) प्त्न्य-> यिन. द्र. 1 f) व्यप. 1 g) पृ २२७० यिन. संख्यासंकेतः द्र. 1 h) वैप १ द्र. 1 i) या १२,२६ परामृष्टः द्र. 1

†वि-प्-कर"- विषु°; विष्किर-नख॰, प्रतुद॰; + √ विष्ट् ,विष्टित-থ্যা°; +४विष्ट्रb- शिषि°; +५विष्ट्र->विष्टाष्टपञ्चमणिभिन्नच्छिन्नच्छि-द्ववस्वस्तिक-१अ°; विप्रप-त्रि° वि√एम्, रम् > विष्रम-> †वैष्टम्भ- क्षल्लक°, प्रति°, महत्° †वि~ एभाय( < स्तभ- ), वि… अस्तभायत् त्राध्रौ ४, ६,३‡<sup>d</sup>;(वि) अस्तभायत् वौश्रौ १३,२७:१३‡व १विष्टि~ √विश् (परि.) द्र. <sup>+</sup>२विष्टि− त्रि°; वि√ष्टु > विष्टाव- १अ°, त्रि°, त्रिक°, द्विक°, पर्याय°; विप्दुत्ति-अभिष्टोम° वि√ष्ट् >विष्टर- श्रसि°, उभयतस्°, १एक<sup>०</sup>,४स°;विष्टार-> °रपङ्कि-सिद्ध।°; २विष्टा- इवन्° विष्णु- - ज्योः मागृ २,१८,४<sup>६</sup> [° प्णु-श्रमा°,इन्द्रा°,महत्°, १यज्ञ°];चैंब्णव-अनुप्रहिक°°, आभेय°°, सारस्वत°, सावित्र°; विष्णुकम- पूर्णपात्र° रक्मप्रतिमोचन°, वात्सप्र°, व्रतो-पायन°°;विष्णुविल- ऋतुसंगमन°°, गर्भाधान ००; विष्णुसूक्त - पुरुपस्क्त ; विष्णोर्वत- -तम् जैथ्रोका ६५ विष्य, विष्यत्- √विष् (परि.) द्र. वि√ष्यन्द्> †वि-ष्यन्द्यत्- १ऋ° विष्यमाण- √विष्(परि.) द्र.; +वि-सं√युज्>विसं-युक्त-- एतत्त्रय° \*वि-संनाह¹- १भीत°ः; \*वि-सम् √आप् > रविसम् आप्त- १८०° १विसमाप्त³-; वि √सृज् > १विसर्ग- १काएड°, गो°, ग्रहरा,

मृत्रपुरीषरेतस्°, रेतस्°,वाच्°, न्रत°, वतादेशन°, सावित्रवत°; २विसर्ग-४स°:विसर्जन-आचमन°°,उत्थान°, उपाकरण°, मूत्र°××; +विसर्जनी-त्रत°; वैसर्जन - सख्य°; विसर्जनीय-३३४०°, श्रनुस्वारण्, श्रवर्षण्यः विस्ट->+विस्ट-हिंकार- १३०°; विस्रष्टाग्नि- तस्कर्° वि√सृप्>विसार्पेत्- १¾°; <sup>+</sup>वि-सार्पेणी- ज्वाला॰॰ वि।,वि।स्त- १ अपरिणाम°, त्रि°,द्वि°, वहु°; वि√स्तृ,स्तॄ (आच्छा°)> विस्तर- १अ°, दन्त्योष्टविधि°, २वेद°, ४स°; विस्तार- श्रवगाह°, अप्राङ्गुलि°, अष्टादशाङ्गुलि°, आयाम°××; +विस्तारा (र-आ) य( त > )ता- श्रष्टाङ्गुलि°, चतुरङ्गुलि°; \*विस्तारो(र-उ) च्छ्य- तद्°; विस्तीर्ण- मुख°; विस्तृत - प्रादेश°; वि√स्पश्> विस्पष्ट-> +वैस्पष्टय- प्रकृत्यर्थ°; <sup>+</sup>विस्पष्टा( ए-अ )र्थ- १अ° विस्फुलिङ्ग- ४स°; वि√िस्म> विस्मित- १भीत°ः; वि √संस्> <sup>+</sup>वि-संसन- मूत्र°ः, विस्तस्य 1ऋ°; विह−> विहङ्ग- अरिष्टगृ …क°; वि √हन् > विधन<sup>b</sup>-पूर्ण°, स्फय°; विद्यात- १श्र°, तद्°, निमित्त°; विघ्न- १%, अध्ययन°, महत्°, विद्या°, विवाह°, सर्व°; वि-हत- १वराह°, शङ्का° चि √हा > °हीन, ना- अन्नपान°, आइवयुजीयज्ञ°, श्रोष्ठद्वय°, २काल°×× चतुर्थ°, दशम°, वन्य°, मुष्टि°, वि√ह >विहरण- १श्रास्य°, तन्ती॰,

धिष्णिय°, धिष्एय°, १पाद°, २वेदि°; विहरत्- १८%; विहार- आपत्ति°, श्राहार°°, १उत्तर°, परिमाण°, १पर्ण°××; २विहारिन्- दिव्यनदी …न॰; विहत- १अ॰; वि√हु> बिहुत- १%भ°; ची (वि √इ) > १वीत- > 'वीत-रस- अति°: न्यय- १थ°, उचित°, तदुत्थान°, हप्ट°, संमानन°°; √वी अनु°, अभि°, अव°, श्रा°, उप°, प्र°, प्रति°; <sup>+</sup>वयास्-, <sup>+</sup>व (ग्य > ) य्या- ; +१वी!- १देव°, पद°; २वी(त>) ता<sup>1</sup>- १अ°, १दर्भ°; चीतहच्य-> वैतहब्य- गौशृङ्ग°ः; वीति- १देव°, रथ°: +१वीय; +वीय- पद°; <sup>+</sup>वीयमा(न>)ना-, <sup>+</sup>व्य(त>) ती- १८%; २वी- √व्ये(परि.) द.; ची(वि√ई)क्ष्> चीक्षण-उद्गातृ°; वीचि-महार्णव°; †वीचि-शत- पवन°°; +√ बीज्, बी-जयत्- उ१°; \*वीजर्या( >°र्या √कृ पा. ) पाग १, ४, ७४ √वीड्> वीडित, ता- १%° वीणा- अप°, अलावु°, १काएड°, २गात्र°, २तम्बल°, तालुक°, २पिशील°, महत्°, १वेणु॰, १शङ्ख° ३वीत- √व्ये (परि.) इ.; वीथि, थी- श्रन्तर°, २श्रपर°, गो°, त्रि°, नाग°, राजन्° १वीय√वी (परि.) द्र. २वीय √व्ये(परि.) इ. वीर, रा- १३१°, अभि°, १अरिष्ट°, ३उप्र°××; वैर~ दीर्घ°; †वैर-हत्या- १त्र°; +वैरिन्- पतित°;

a) उप. अप्प्र.। b) वैप १ इ.। c) अर्थः व्यु. च १। d) पाभे. वैप १,२९५० n इ.। e) पाठः? विष्णो इति शोधः (तु. श्रापमं १, १२,६ विष्णो इति पांस. पृ २७१५ सस्थ, अस्तभायत् नेष्टम् । ातु. शौ ५,२५,१० प्रमृ.])। f) प्रास.। g) पृ २२८० यनि. संख्यासंकेतः द्र.। h) वैप १ निर्दिष्टयोः समावेशः द्र. । i) भावे कर्तरि च कृत् । j) विष., नाप. (राजि-)।

†वीर्-हत्या - १अ°; वीरहन्-१अ°, रतेन<sup>co</sup>; वीरासन- १क्टत°, स्थान<sup>०</sup>: बीर्ये- इत्प<sup>०</sup>, श्रात्त<sup>०</sup>, २उक्थ°××; वीर्यकाम- ब्रह्मवर्च-सकाम°; वीर्यवत्- १अ° वीरण- कर्षृ°; वीरिण- १क्डश° <sup>+</sup>√वील्, वील्ह- श्रभिनि° √वृ (वर्णे) पाघा. क्र**गा. आत्म**-संभक्ती अति°, अतिप्र°, अनु°, अनु-सम्°, श्रव°, श्रा°, प्र°]; २वर-श्रनडुह्°,श्रनाम्नात°, ऋषि°°, १एक°, काञ्चनरल°, ऋतु°, १गिरि°, जित°, १दान°°××; <sup>+</sup>वरा( र-आ )काश-देवलब्भ°; ३वर- -रे वैग्र ३, ४: १३<sup>क</sup> [॰र- बृद्ध॰॰]; ३वरण- १८४°, ऋत्विज्°, उहातृ°, १दान°°××; <sup>+</sup>वरित्वा; २वरेण्य-१हरि °; 'वर्ष- होतृ°; 'वर्षमाण-; <sup>+</sup>वारक−, ३वार- १पुरु°: १वार्य<sup>b</sup>-, वृणान-; १वृत- १८०, भ्रन्य°, १देव°, पूर्त्र°, मनु°, ३स° √व( श्राच्छादेने ) अप°, अपा°, अपि°, श्रभि°, श्रभिसम्°, श्रा°, परि°, प्र°, वि°, व्या°, सम्°, समा°; <sup>\*</sup>वर्- > वरीयस्-परस्°; ४वर-, ४वरण-; वरत्र,त्रा-३्युग°, सु°; वरूतृ->वरुन्नि-तृष्णा°; ३वरूथ- कवच°, वितत°, शर्मन्°; वर्त्र- १द्य°; वर्मन्-१अ°, अइमन् °, आयुष्य°°, चक°, १वहुल°, ब्रह्मन्°, शर्मन्°, ४स°; +६वार~, +वार्य. +वार्यमाण-. <sup>+</sup>बृण्वान-; <sup>+</sup>२बृत्- विष्वच्°; २वृत- अधस्°; वृति (वप्रा.)-

वि°; + १वृत्य, + वियमाण-√वू(प्रतिघाते) अप°, अभ्या°, नि°, संनि°; ५वरण->> ३वारण-पर्णमय°, शामील°; +वर्तु-, +७वार- दुर्°; †वारयितुम् ; प्रवारण- दंश°; †वारित- १%°; †२वार्थ-; √वृ (बधा.)° नि°, वि°; ५वर- धारा°; +=बार- नी°, विद्व° <sup>+</sup>√बृंह्, बृह् २उद्°, परि°, प्र°, वि°: बृंहण-, बृह-, बृह-, बृहा र्वृक- १अ°, व्याघ्र°, सिंह° वृक्जम्भ->वार्कजम्भ- प्र(त्न>) त्ना°; रवृक्ठल- तार्घ° ¹वुक्कावती<sup>व</sup>- क्षुस्°ः, वृक्त-अ,°, १बाहु°; +वृक्ति - नमस्°, सु°, १सव°; १वृक्ष~ १त्र°,श्रधि°,श्रना-दिष्ट°,श्रनियत°××; बार्श-द्रतसी°°; वृक्षनिर्यास- लग्जन°, वृक्षमूल-भिन्न°°, शून्यागार°°; †वृक्ष-विपमा ( म-आ ) रोहण- अतिमु · · · न °; वृक्षसमारुढ¹-; वृक्षाप्र- रजस्°°; वृक्षारोहण- उदपानावेक्ष्ण° <sup>+</sup>ब्रगल− पुरोडाश°; √वृच् उप°; वृवण- २परशु°, स्वयम् ° √वुज, वृङ्ग्धि आपथ्रौ २०, १६, १२<sup>ंड'के</sup>; बृङ्घि हिश्रौ १४,३, ३६<sup>६७h</sup> [भतिप्र°, ऋनुप्र°, ऋप°, अपि°, श्रव°, क्षा°, नि॰, ५रा°, परि°, परिव्या°, प्र°, वि°, व्यप°, व्या°, सम्°]; वर्ग- अकर°, अध-मोत्तम°, १अष्टन्°, इष्टि°××; +वर्ग-परिग्रह- यथा°; +वर्ग-मध्यम-शि॰॰; +वर्ग-सूक्त- एक्तिंशत्॰;वर्य-; +वर्जं!- श्रच्छावाकचमस°, अजावि-

वासस् °, कुलङ्ग°, क्रिमि॰, सडगः पातक°, पातकप""क°, १पिण्ड° प्रथम°××; वर्जन- उच्छिष्ट°, सार-खबरा°, झारल…स°, मांत्त°,मंयुन°; वर्जनीय- १द्यः; वर्जम् अग्निष्ठः, अप्तिहोत्र°××; वर्जयत्-; वर्जित, ता- श्रप्रयावादि°, उचावग्रह°, उत्पा-तगण°××; +वर्जिन्- ईर्घाऋष्रियः. क्षारलवरा॰××;वर्ड्य- ३ घ॰.नीहाहा •••\*ल°, १विपारा°, हकार°; बृज्-; बृजिन- १श्र°; ⁺वृज्ञिने(न-इ)न्धन-निर्देग्ध°; †वृज्य, †वृज्य-, †वृज्य-मान,ना-, 'गृञ्जन-, 'गृञ्जान-√वृत् अति°, श्रतिप्र°, अतिवि°, श्रधि°, ચનુ°, श्रनुपरि° अनु र्या°, श्रनुप्र°, अन्तर्°, श्रन्न-त्या°, अन्वा°, श्रव°, अपपर्या°, अपसम्°, अपा°, अभि°, अभिनि°, अभिनिर्°, अभिपर्या°, अभिप्र°, श्रभिसमा°, श्रभ्यव°, सभ्या°. श्रभ्युपा°, भा°, २उद्°, उदा°, चंद°, उपनि°, उपपर्या°, उपप्र°, उपव्या°, उपा°, नि°, निर्°, परा°, परि॰, पर्या॰, प्र॰, प्रतिनि॰, प्रति-पर्या°, प्रवि°, वि°, विनि°, विपरि°, विपर्या°, व्यति°, व्या°, संनि°, सम्°, समा°, संप्र°; वर्त- चक्र°, १तृराणः; <sup>+</sup>वर्तक-; वर्तन- तद्°, यथा°, शीर्प°; वर्तनि– १कृष्ण°, गायत्र°, पञ्चदशन्°, सहस्र°,हिरस्य°; †वर्तम् १हस्त°; वर्तमान- १८%, प्राची°; +वर्तमान-त्व- १%°; वर्तयत्-, +वर्तियत (व्य>) च्या-, वर्तियत्वा, <sup>+</sup>वर्तियप्यत्-,

a) पृ २२९२ सस्थ. -रस्य > यिन. द्र. (तु. पृ २७२२ d)। b) पृ २९८८, २२९३ यिन. संख्या- संकतः द्र. । c) धा. भोजने दीप्तौ गतौ च वृत्तिः । d) ओपिध-भेद- इति सोमादित्यः । e) वैप १ द्र. । f) श्रत्र °रू > यिन. द्र. । g) पाभे. वैप १, २९९० b,c द्र. । h) पृ १५२५ परि  $\sqrt{2}$  ज् इत्यत्र सस्थ. योगौ नेष्टौ । तत्रत्यं h टिप्पणमिप नेष्टम् । i) भावे कर्त्तरि घ छत् ।

+वर्तित-. <sup>+</sup>वर्रुविष्यमाण-, वर्तितस्य-; वर्तिन्- अधोभुनन°, एकंकवर्ण°,चक°××;वार्तिनी-श्रादेशं.°; वर्त्तर- वर्ति°; वर्त्मन्- उत्तरोत्तर°, १कृषा॰, चक॰, प्रकृष्ट॰, रथ॰, हत॰; <sup>+</sup>वर्त्म-, <sup>+</sup>वर्त्य, <sup>+</sup>वर्त्य-, <sup>+</sup>वर्त्यमान-, <sup>+</sup>वरस्थेत्-, <sup>+</sup>वरस्थेमान-, <sup>+</sup>चर्वृत ( त् > )ती~, <sup>+</sup>विवर्तियिपत्~; १वृत्"- १ऋता°, १एक°, चतुर्°, त्रि°, द्वि°, १पञ्चन्°××; +३वृत-थ्रधस्°, ऊर्घ्व°, त्रि°; वृत्त,त्ता-१स°, १श्रक्ष°, अङ्गुष्ठपर्वन्°, द्रन्याय°, श्रपसत्त°××; +वृत्त-ता-१दग्ड°: वृत्ति- १अ°, ऋक्ष्रय°, श्रिप्रिक°, अधिक°, अनन्तर°××; वार्त्तिक- पद°°: वृत्ति(-क)-उच्छ°, कपोत°, संदर्शन°: \*वृत्ति-क्षीण- १गुर्वर्थ<sup>००</sup>: बृत्यन्तर- शाली-नयायावरादि°; +२वृत्य २वृत्- √१( श्राच्छा° ) परि. इ. <sup>+</sup>वृत्तिन्- क्षेम°; १वृत्य √वृ (आच्छा°) परि. द्र. चूत्र-> +वृत्र-पूर्व- अ1°; वृत्रहन्-सत्पति°; वार्त्रेश- परोक्ष° वृथा आकारान्त°; <sup>†</sup>वृथा-इसर-संयाव-पायसा( स-अ )पूप-शप्कुली-देवान्न- १शालूकः;+वृथा-प्रव्रजित-क्वेड'''र°ं; वृथामांस-अपगदत्° √बृष् अति°, अतिप्र°, अधि°, श्रमि°, आ°, २उद्°, नि॰, परि॰, प्र°, वि°, सम्°; वर्धन- २केश° धनसोभाग्य°, १पिग्ड°××; †वर्ध-नी- १कुल°; वर्धमानb- १अ°, अप्ति°°, तिमिर°°; †वर्षयिप्यत्-; . रबृद्ध,द्धा- १अ°, अनाय°°,

कुपारी°े,१कुल°××: वार्द्धक- पा ५, १,१३३°; +वार्ह् क्य- १बाह्य°°; बृद्धि- १अ°,श्रप्रोत्सर्ग°°,१अद्ग°××; <sup>+</sup>वृद्धि-क्षय- स्थान°; <sup>+</sup>वृद्धि-हास-कपाल°; +वृद्धिन्- चेम°; वृध्-द्रजा°, आहुती°, १ऋत > ता°, ऋद्°××; वृधत्-; \*वृधुस्-> वार्धुपिक- अभिशस्त°, कदर्य°, तस्कर°°, धन°, भारिन्°; चुन्त (बप्रा)- १ताल°, १पलाश°, पलागपर्गा°, ४स°; चुन्ताक-श्वेत°; १ब्रुन्द-> वृन्दारक-गो°; √चु,ब्रश्च श्रिप°, आ°, नि°, निर्°, परि°, प्र°, वि°, सम्°; वृश्चिक- मन्त्रोक्त°; 'वृश्च्य <sup>+</sup>नश्रम्, <sup>+</sup>नस्क-; √वृष् अभि°, श्रव°, अ।°, २उदु°, ३वर्ष- १८°, अकाल°, उपल°°, पांमु°××: +वर्ष-तक्यं- १२।°; †वर्षविद्यत्-स्तनित- २अकाल°; १वर्षा- आत५°; वर्षण- अङ्गार°, मांसशोणित°: वर्षत्-; +वर्षति-धावन<sup>d</sup>- फलप्रचयन<sup>००</sup>; <sup>+</sup>वर्षम् उपल°, द्धिमधुष्टतसीर°, मज्जा-रुधिर°, रजस्°,१शैल°; वर्षा- १३४°, श्रप्ति°°, चुध्°°, १ग्रीष्म°×४; वर्षाहु<sup>0</sup>- > वर्षाहु [ हु ] स्तम्ब-; वर्षाहा<sup>एड</sup>- -ह्या आभिष्ट २, ५, १०:३८; - †ह्याम् आपश्रौ १९, २७. ७: हिश्रौ २२, ६, १८; तेप्रा ३,५; <sup>+</sup>वर्षिन्- श्रपात्र°, १काम°; <sup>+</sup>वर्षिणी- साज्ञार°; २वर्षुक-१अ°; बाबुपाण-, <sup>+</sup>बृप्-; १बृप-अप्रान्त°°, १घ४°, १घ७न्°××;

व.पहिर- इडासंक्षार००; वृषोत्सर्ग-अनुप्रहिक°ः चृपण-प्रसृष्ट्°, १वात°, १शक्ल°, शिरन°, ४६°; वृपन्- त्रि°; वृपम- उत्सृष्ट°, १छाग°, तिल°°, द्विज°, महिपक°, स्नातक°°; वृष्ट- सु°; १वृष्टि-१स°. श्रहारपांसु°, निरभ्र°××; २वृष्टिकाम- १अ°; <sup>+</sup>वृष्यमाण-वृप( त > )ली- > °लीपति-तस्कर°°; चूपाकपि- सुकीर्ति° १व्रिप्णि- १अ°°; वृत्णिय- २रृद्ध°; <sup>+</sup>वृको-स्तुका- गुग्गुल्॰॰; दृष्ण्य-२वृद्ध°;२वृष्णि- १त्रन्धक°, ऋषि°° वृह-, वृद्य √ऋं (परि.) द्र. √चे अभि°, आ°, प्र°, वि°, संप्र°; <sup>+</sup>उत,ता- अमा°, अमात्य°, अर्वित°, कृत्त°, रज्जु°, सूत्र°; +उत-परुप-उप°; + उत्यः; ऊत- त्वा°: + वयन-, †वान-; †वाय-१तन्तु°, १वासस् °; +३बीत-; चेक- प्रमृ. √विच् (परि.) इ.; वेट् १३०°; +वेणb-कर्मकार°°; 'चेणातट'- कोसल°° वेणि, णी- त्रि°, ३स°; १वेग्र-ब्रह्मार°, काष्ठ°, २नल°, परा-भूत°, १भू°°, ३यव°°, स्त्र°°; १वैणव- १शह्व°; १वेणवदण्ड-प्लक्ष्य'''का°°; चेणुयच~ २श्या-माक°°: 'वेणु-विद्ल- रज्जु° चेतस- २क:श°°, १पलाश°°, १मगहूक°; १वेतस- पर्गमय°°; वेतसशाखा- १मण्हकः चेताल-> <sup>+</sup>वैताल- क्ष्वेड '''र° वेत्र- आहेंपिघि ००, पश्मन् ००, १वेगा ०; †वेत्र-दल- कृतकाष्ट°° √वृषाय श्रा°; वृपाहरि- > | ३वेद- दर्बि °, पवित्र °, १मुख °;

a) पृ २३००, २३०१ यनि. संख्यासंकेतः इ. । b) विप., नाप. (जलजन्तु-)। c) तु. पागम. :  $\vec{a}$ ) प्र. सप्त. अलुक् उसं. । e) = वर्षा-हा- । f) वेष १ ह. । g) पृ २३०८ वर्षाहू-, वर्षा(पी-आ)हा-इति नेप्टम्। h) नाप. (शिल्पिन्-)। i) = देश-विशेष-, ।

√वेहि> १वेड्यित्वा ४वेद- √िव्ह (लामे) परि. इ. बेदक- √तिद् (ज्ञाने) परि. इ. र्बेडन- √िंद् (लाभे) परि. इ. बेटना- कबि॰, २क्त्रीः रीबेदम् <sup>b</sup> रवेदम् √षद् (हांग) परि. इ. २वेद्यिन्वा √विद् (ज्ञाने) परि. इ. र्वेट्स्"- न्द्रः द्यापनं २, १४,३°; कार र.१५,३°; मार र. १७,५°; हिरु २,३.२९ °म्- १एक°,१जात°, विरव°, ३स°,सर्द्र°]: +वे सº-सर्व° २बेट्स्- √विद् (ज्ञाने) परि.इ. र्वेदि,दी- १%°, अधम्°, ऋध्यधि°, अन्तर्°, २८पर°, आ॰, १७तर°, कर्न°, १एक', १केवल°, त्रि°, ९दाक्षिण°, ध्वज॰, पश्चिम°, पूर्व॰, प्रारवंश<sup>e</sup>, बहिस्<sup>e</sup>, मस्डप<sup>e</sup>, मध्य<sup>e</sup>, महन्°, यथा°, रनान°; वेदिनृतीय-सीमिकः; चेदिश्रोणी- दक्षिणोत्तरः; वैघट्य- विधवा- (परि.) इ. ैवेदा(दि:आ)रम्भण- क्रय्रणः रवेदिन्- √विट् (ज्ञाने) परि. इ. २वेदि (र>) नी-  $\sqrt{a}$ द्(लाभे) परि. इ.; १चेद्य√विद् (ज्ञाने)परि. इ.; २वेद्य √ विद् (लाभे)परि. इ. चेधन- प्रस. √विध (परि.) इ. √वेन् शरु° √वेष् श्रभित्र°, अव°, २उद्°, प्र°, √टयच् सम्°; व्यचस~ १न्न°, दि°; †वेप- अक्षि°; वेपन- श्रक्षि°, १भयः; वेपमान-; वेपस्- गर्म्भीर॰ र्वेला~ १अ°, २अक्°, श्रीन°, अग्निहोत्र°××; वेशक- प्रमृ. √विश् (परि.) इ.; वेशस-वि√शस् (हिंसा°) परि. इ. वेशित- प्रमृ. √विश् (परि.) इ.

चेपक-, वेपण- √विष् (परि.)ह. √वेप्ट ब्रद्धः, ब्रसिः, ब्राः, १डदः, डन, नि, निर्, परि, प्र, प्रति°, प्रतिनिर्°, नि°, सम्°, तंत्र°; वेष्ट- दन्त°; वेष्टक-१वर्ग°, श्री°; बेष्टन- यृप°; †बंष्ट-मान-, वेष्टियत्वा, \*वेष्टव्य-: वेष्टय, 'वेष्टय-; चेप्टु-, चेष्य, २वेष्य- √विष् (परि.)ः.;चेहत्-१डस्न्°, ऋपभ°, पुरुद्भ°ः, चै तु°े √वै धभि°, २उद°, ड५°; †६वा ृब्यति √पज्, ब्ज् > °पन्र- ५स°; (त>)ता-,+श्वाप्य; वैखानस-त्रैककुम°, त्रेशोक°, ब्रह्मकु; **द्येण**-श्रायोगव<sup>००</sup>; **चैताल-**बेताल-(परि.) इ.; चेदिकी- √विट् (ज्ञाने) परि. द्र.; <sup>+</sup>बैंदेशी- 1थ्र°; २बेदेहक-क्षतृ°, चएडाल°, मृज्यक्रग्ठ°° ंचेनाशिक− वि√नश् (श्रदर्शने) परि. ह ; चैयध्र्य- व्यर्थ- (परि.) इ.; **चेरोप्य-** वि√शिष्(परि ) इ.; <sup>+</sup>चौ<sup>६</sup> माश्रो ५, २, ३, १०; १२; <sup>†द्यंसक!</sup>- २७त्र°,छात्र°,१मयूर°; <sup>†</sup>व्यग्र- १स°;व्यङ्ग, ङ्गा- १अ°, कुष्टिन्°, कृपण्°, मत्त°° १डर°, १समुद°; <sup>+</sup>√टयच्छ् (व्यथने)> व्यच्द्व<sup>द</sup>-, व्यच्छि (न्>)नी- गो°; ड्य( वि√य ) ञ्ज् > व्यक्त,क्ता- १८°, श्रक्षर°, श्रति°, पद°, सु°; च्यक्ति~ शक्षर°: <sup>†</sup>च्यक्ति-चचन-भाव- अभिधेय°;

श्रहान°, श्रष्टन°, अहिंग्रह च्यञ्जनाहि— १सन्तिः स्वजनानाः-९अ°, संयोगपूर्व°; †व्यति √व > व्यति-कर- ग्रोनि॰ व्यति√क्रम्>°क्रम- १व्र°, क्रुं, गुणमुख्य°××; व्यतिका(नः > ) न्ता- वर्गाः; \*हयति-ऋामन्- १३० वेष्टित- श्रयः सी ···म°, उर्ग्णाप°××; व्यति√चर् > †स्पति-चार- १६०: व्यति√रिच् > <sup>†</sup>स्थति-रिक्त-इसन्<sup>२</sup>; °रेक- १६°, श्रन्दद<sup>2</sup>. इष्टका°, १इव्य°, मन्त्र° २व्यतिपङ्ग- १८०, १तद्गुण्, २हस्यानुस्वार°; <sup>†</sup>च्यति-पत्रन्-१%°; <sup>†</sup>च्यति-पञ्जन- नातन् ब्यति √ह > °हरत्- १३°; °हार- २डक्थ°, कर्मन्?; °हारम् १अ°; व्यती(ति√इ) >व्यत्यय-अनु°, वर्णः, वर्णालः क्यः, विभक्ति°; +दयायया( य-श्र )पाशे (य-उ)पजन-विकार- वर्ण°; व्यत्य (ति√श्र)स्(क्षेपणे), १भव्यस्यस्यन्<sup>1</sup> निस ३,११:१९; व्यत्यास- ष्रहर्°, रथन्तरवृहर्ता°, १लोव°, रज्यादि॰ †ब्यत्या √धा > °दधत्-१श्र°; <sup>+</sup>हय(वि-अ)त्यू(ति√क) ह ( वितर्के ) > न्यत्यू(तिन्स)ह-१लोक°; √ट्यथ् अति°, अन°, प्र°,वि°; †व्यथन- १%°, १%।य°°, नदृ°ः स्यथमान- १अ°; \*स्यथा-१%°, हृदय°; +च्यिथि¹- १%°; च्य-धित-; +दयधिन्-, +दयथिप-, +दय-थिषे, <sup>†</sup>व्यथिप्यें, <sup>†</sup>व्यध्य<sup>1</sup>– १अ° व्यञ्जन- १८४°, श्रकार°, अन्तर°, रियधनी- √दिष् (परि.) इ.

a) पृ २३१५ यनि. संख्यासंकेतः द्र. । b) पृ २३१६ यनि. संख्यासंकेतः द्र. । c) पाभे. वंप २, ३सं. d) वैप १ इ.।  $\epsilon$ ) =बीपट् इति संस्कर्तुः हि.। f) = धृते-। षातमा रा ६४, ९, ४,२६ हि. इ । <च्यं (वि√अं) स् इति MW. 1 g) कर्तरि इत्। h) पृ ४१५ यनि. नेष्टम् । i) भाष.। j) =व्यथा-।

ट्य( वि√श्र )न् > १ च्यान² - पागृ १, १६, १२<sup>६</sup> [॰न- उदान॰, प्राण॰, १समान°]; +दय ( वि-स )न्-ईस्त माण-, ब्यन्त- १अ°; <sup>†</sup>ब्य-(वि-म्र)न्तर- हो, ४स°; व्यप √गम् > ⁺व्यप-गम- अशौच°, थाशीच°, तदाशीच°, पूर्वाशीच° व्यप√दिश् > °देश- १अ°, २अपूर्व°, ब्राहार°, १ऋच्°××; †व्य (वि-अ)प √रुह् > ब्यप-रोपित-दानमानस्थान°; व्यप √वृज् > व्यपवर्ग- > <sup>+</sup> व्यपवर्ग-गति-, <sup>+</sup>व्यप-बृक्त-१अ°, व्यपे(प√इ)> ब्यपेत,ता- आचमनोत्थान°, उप-सर्ग°, १क.लि॰, १काल॰, २दक्षिणा॰, दशाह°, मैंधुन°; व्यपे(प√ई)ख्> °पेक्षा- २धर्म°, परस्पर°; व्यभि √चर्> °चार- धर्मकर्मन्°; °चा-रिणी- ऋत्यर्थ°, गणिका°; \*हय (वि-म)भि√हस् > °हास- व्यु-पतोद°°; स्य(वि√अ)म्>स्याम-अर्घ°, द्वि°; स्पर्थ- १अ°; +वैपर्थ-मासदर्प°; +द्वर्थ-प्रायो (य-उ) पवेशन- स्विकिल्विप<sup>००</sup>; ( वि-अ ) च √कृ ( विक्षेपे ) > च्यव-किर(त् >)न्ती- १%°; ट्यव √गृह् >+दयव गृहीत- तद्° व्यव √िच्छद्>+व्यव-च्छिन्दत्-, च्यवच्छिन्न-, व्यवच्छेद- १% व्यव √धा > °धान- श्रकार°; °हित, ता- १८।°, १पर°, प्रतिपेध°, शिलि""म°; स्यच √नी > °नयत्- १य°; <sup>+</sup>दय ( दि-अ )व√सृज् > व्यव-सर्ग-१दराड°; व्यच√सो > °सान-योग°; °स्त- १श्र°; टयव√स्था व्या √दिश् > °देश- १श्रीवा°, व्युप√रम्>°रम-किया°

>॰स्था-- १%४°, २धर्म°, १पाद°, वेदवेदा···न्°, सत्य°; व्यवस्थार्थ-पूर्वपर°; 'वयव-स्थान- अनुमान°, चातुर्वण्रं°, विध्युत्पत्ति°; °स्थित-पृथिन्यादि°, सु°; स्यव √ह> °हार- श्रति°, श्रतीत°, अप्राप्त°, अशिष्ट°, १कितव°××; <sup>†</sup>न्यव-हा-रिन् - १३४°, कूट°; द्यवा(व√३) न्> + ह्यवा(व-अ)नम् १८०°; ह्यवे (व√इ)> व्यवयत्- १श्र°; च्यवाय- १अ°, अकार°, १यङ्ग°°, अतज्जातीय°××; \*स्यवा (व-अ) यत्- १२४°; व्यवेत- १२४°, श्रकार°, अन्यदेवत°, अवर्षी°°××; व्यवेत्य १अ°; +? हयवेषिन् - गज°; ह्य (वि 🗸 अ)स् (क्षेपरो) > +द्यस्°-१श्र°; व्यसन- पृच्छ°, राजः गा°; <sup>+</sup>व्यसन-क्रिया- १ अ°; <sup>+</sup>व्यस-निन्- १ अन्ध<sup>००</sup>, राजन्<sup>००</sup>; व्यस्त-१८, समस्त°; च्याल- अध्यर्ध-पुरुप°, अर्घपुरुप°, चतुर्थ°, तदर्ध°, द्शन्°, दशपद°, दशभाग°×× व्या√कुल् > °कुछ- १धूम°; व्या √कु>°करण- १पबन्°, पुराख्°; वैयाकरण- १४°; <sup>+</sup>वैयाकरण-खस्-चिन्- पाग २, १, ५३<sup>d</sup>; <sup>†</sup>ट्या (वि-भा) √ चिष् > °क्षेप- ४स° व्या√ख्या >॰ख्यात, ता- कृतिका-रोहिणीं°, निगद°, १ नाह्मण°; °ख्यान- चतुर्होतृ°, पद°, ३भन° व्या√घृ>°धारण - दिश्°, धिष्णिय°, धिष्ण्य°; °घारित- १अ°; द्यात्र-श्रनडुह्°, १नर°, मृग°°, १३क°, सिंह°, स्नातक°; १वेयाघ्र- २द्देप°,

त्वच्°, नखरोमन्°; व्याधि- श्रवि-ज्ञात°, उदर°, जुध्°°××; ब्याधित-१२४°, १त्रातिथि°°, १त्रान्ध<sup>०</sup>, क्लीव°, द्विर्नग्न °, १ वाल°, स्त्री°; <sup>+</sup>ब्याध्यु(थि-उ)पेक्षा- स्त्रकिल्विप°; व्याधिन्-, °नी- √विध् (परि.) इ.; २व्यान- √व्ये (परि.) इ. व्या(वि√आ)प् > वीप्सा-नित्य°, १लक्ष्मण°ः, <sup>+</sup>व्यापक-सर्व°; च्यास, सा- १अ°, १अकाम°, दोग्द्री" या°; व्यासि- यावत् °; <sup>+ह्याप्य-</sup> सर्व°; ज्या√पद् > °पत्ति- १ अ°, अन्त°, प्रधानद्रव्य°; <sup>+</sup>च्या-पद्<sup>e</sup>- १पान°; °पन्न, न्ना∽ १अ°; ब्या√पृ>ब्यापृ ( त> ) ता- १अ°; व्या√यच्छ्,यम् > <sup>+</sup>व्या-यच्छन- प्रास्त्र°; व्यायाम-अर्ध°, त्रि°, द्वि°; दया । ड,।छ-कञ्याग्नि°, गेहे° गोष्ठे°; +व्याल-मृग- बहु°; स्या√वृत् >⁺ब्या-वर्तन- यथा°; °वर्तमान-, °वृत्त-१श्र°; °वृत्ति- १श्र°, ऋतु° च्या√स्था¹; च्या√हन् > +च्या-घात- १अ°, ऊन°°, १सददा°; <sup>+</sup>च्या-घातुक-, <sup>+</sup>च्या-हत- १अ? दया√ह> °हरत्- १%°; +ंदया-हारिन्- १अ°, अल्२°°; °हृति-ऋद्धि°°, मनस्वती°°, महत्°, ४स°, सप्तन्°; स्या√ह्ने > स्याहाव<sup>ह</sup>-ब्युत् √कम् > ⁺ब्युत्-क्रमण-रहस्य°°; व्युत् √सञ्> व्युत्-स्जत्- १४°; द्युद्क- १४° ब्युद् √अस् (क्षेपणे )> व्युद्स्य-(त्>)न्ती- ९अ°; <sup>+</sup>ह्यु(वि-उ)प √जप् > च्युप-जाप- व्युपतोद°

व्यूपरेम-

२मार्ग°

a) पृ २३२६ यनि. संख्यासंकेतः इ. । b) अत्र १ j > i इ. । c) वैप १ इ. । d) तु. पागम. । e) = 9 = 9 २३३६ व्यहा $^\circ$  > यनि. द्र. । g) पृ २३३६ व्यहा $^\circ$  > यनि. द्र. ।

विसर्जन- व्रतोपायन°; व्रतस्थ-

द्युप्~, ब्युप- वि√वस् (दीहा) परि. इ. च्यू (बि√ड )ह् ( प्रापणे ) >च्यूह-`१ॐ°,अनादिष्ट°,१एक°, २चरण°××; ह्यूहन- पुरीव°, रसुच्°; ह्यु (वि√ऋ)ध् >व्यृद्ध-पशु°,प्रजा°; च्युद्धि- द्विषत्°, विभक्ति°°;√ट्ये अनुसम् °, अप°, श्रभि°, अभिसम् °, अव°, आ°, उप°, उपसम् °, नि°, परि°, प्र°, प्रति°, प्रतिपरि°, वि°, सम्°; +२वी-; +३वीत- अधस् °, श्रर्ध°, वेत्र°; +श्वीय, वीयमान-, <sup>+</sup>व्ययत्-, <sup>+</sup>व्ययन-, <sup>+</sup>२व्यान-, व्येनस् ''१०‡<sup>७</sup>; √वज् श्रति° अनु°, श्रनुप्र°, श्रनुसम्°, श्रप°, श्रभि°, श्रभिप्र°, आ°, उदा°, निरु°, परि°, प्र°, प्रत्या°, प्रत्युदा°, विप्र°, व्यति°, सम् °;वज(वप्रा.)- १ अश्व°, · १उर°, गो°, वङबा°, बैश्य°, शत°; ∙ व्रजत्–, व्रजि(त>)ता–, †व्रजि-प्यत्-, <sup>†</sup>झज्य; झज्या- जघन्य°; +वाज्-,वाज-,+वाजक-,+वाजम्: <sup>∱</sup>ब्राजिन्~ १थ्र°; √ञ्चण् >. वण- १८, १८ ई°, निर्°, ४स° वत- १भ°, अग्नि°, श्रानिहोत्रो-· च्छिप्ट°, श्राग्निहोत्रोच्छेषण°, श्रागेः°, श्रितिरस् °××; बातिक- २गोदान°, गोदानिक°, गोदानिक°; न्वत-ध्न-१अ°; व्रतचर्या- गर्भाधान°°; व्रतचारिन्- धौतवस्त्र °ः; +व्रत-त्व-- कणपि''' स्°; वतदुघा- यजमान°; <sup>+</sup>व्रतवन्ध-विसर्ग - ऋतुसंगमन॰॰; व्रतविसर्ग-धातादि°:

१श्र°; व्रतान्त- चीर्ग्ग°, वरुणान्त°;
√वित अनु°; व्रतन- इन्धन°;
व्रतिन्- १श्र°, १यति॰ः; व्रतोपायन- श्रग्यन्वाधान°, अन्वाधान°;
व्रतोपेत-, व्रत्य- १श्र॰
व्रश्चम्, व्रस्क- √वृश्च् (पिरे.) इ.
व्रात्य- १श्र°, अनुलोम॰ः, श्रन्तराल॰,
श्रमिशस्त॰ः, १एक॰, प्रतिलोम॰॰
व्रियमाण- √व्र (आच्छा॰)
परि. इ.; √वीङ्, ल् >
+वीडा- ४स॰; व्रीहि- १कृष्ण॰,
गव॰॰, गीरसर्पप॰, ३चिति॰॰४×;
†वीदि-जाति- ३यव॰॰; वीदियच-

# श

निरु°

वहु°; +√व्लङ्ग् ,व्लङ्ग् श्रीभ°;

√ਿੰਦਲ, ਫਲੀ° ਸ°; †√ਿੰਦਲਧ

ब्राह्मगात्°, होत्रा°; +शंसु-, +शंस्यः १ <sup>+</sup>शस् - २उक्थ°; १शस्त,ता--स्तायाम् श्रापश्री १३, १६, ४<sup>1</sup> िस्त, स्ता- १अ°, उत्तमादि॰, कवि°,मेधादिन्°,वाच् °]; +१शस्ति-१२.°, सु°; १शस्त्र- श्रन्तर्°, ३आजय°, २उक्थ°, एकाहिक°хх: <sup>+</sup>१शस्य; १शस्य- अर्धर्च॰, ऋह-रहर्°, ऐकाहिक°, गर्गत्रिरात्र°. गवामयन°, पच्छः°, परिमित°, योनि°; शस्यमान~; २उक्थ°;√शंस्, शस्(हिंसायाम्) श्चिपि°, श्चा°, परि°, प्र°, वि°; <sup>+</sup>२शंस- ह°; <sup>+</sup>२शंसन- उदव्°; <sup>+</sup>२शस्-, <sup>+</sup>शसत्-, शसन-, <sup>†</sup>शसम्, <sup>†</sup>शसिवृ-, २शस्त-, <sup>+</sup>२शस्ति–, २शस्तृ~; २शस्त्र-श्रग्नि°, अबृष्टि°××: <sup>+</sup>शस्त्र---कोश-भूत-रक्षण- ब्रध्य-यन^॰; शस्त्रविक्रयिन्-कर्मकार॰॰; <sup>+</sup>२शस्य, <sup>+</sup>३शस्य-; १शास-अप्रतिरथ°, नाना°, स्वरु°; √शुक् आ°, २उद्°, उप°; <sup>†</sup>शक्¹- काष्ठ°; शक्त,का- १२४°, संपेषण°; <sup>4</sup>शक्तवे; १शक्ति- १%°, श्रति°, ग्रहण्॰××; <sup>+</sup>शक्नुवत्-, शक्य-, <sup>+</sup>शक्यमान-१अ°; शक- त्रि°, द्वि°; शक्वरी-अति°,अतिजगती°, श्रतिशक्ररी°°××; शाकर- १अ°, अति°, अति-जागत°××; शाकरी- १३,०; १शाक (बप्रा.) - यथा°; रशक- १अरव° २शक-> १शाक्य¹—; शकयवनतुखार वार्टिक m-; १शकट- क्षेत्र o

a) करणे घल् प्र. 1 b) पृ २३३९ यनि. नेष्टम् 1 c) पा ७,३,३६ परामृष्टः द्र. 1 d) = १श- 1 e) श्रव्र यनि. संख्यासंकेतः द्र. 1 f) वैप 1 f0 २, १२२४ 1 f1 f2 f3 मिस् 10, १,१२२ परामृष्टः द्र. 10 f3 श्रव्यासंकेतः द्र. 10 शास्तायाम् इति पाठः यनि. शोधः (तु. सप्र. मै ४,६,६ हिथ्रौ २,४,४० शस्तायाम् इति पाभे.) 11 कर्तरि कृत् 12 भाप., विप. 13 पृ २३५१ अत्र यनि. संख्या देया 13 पृ २३५१ श्रवाव्हीक> यनि. शोधः 13 प्रति शोधः 14

रथ°, १३क², शूर्ष॰, स्प्य॰॰ २**राकट-> शाकटायन- १**कार्यप° शकधूम- प्रमन्द°°; १शकल-श्रिधिमन्थन°, १श्ररणि°, १इडा°××; <sup>+</sup>शक्ल-शाखा– ऊर्ध्व°; **२शक्ल**– >शाकल्य- जानन्ति°, वाहवि°, व्याडि°;२शाकल- दीर्घ°; शकुन-१कृष्ण्°, सु°; शाकुन- १अ° शक्रनि- श्रवर्ण<sup>००</sup>, २काल<sup>०</sup>, चतु-षाद्°××;शकुन्त-फल°°;शकुल-पाठीन°°; शकृत्- १श्रश्व°, श्रान-डुह°, गो°, मूत्र°, १लोहित°, युषभ°, वृषादव°; **राकृत्विण्ड-** आनडुह°; <sup>+</sup>शक़द्-रस-४स°;**√शङ्क्** श्रति°, था°; शङ्कमान-; शङ्का- १त्र°, उपतारक°, १मनस् °, मेथुन°, वि°, १विप°,वृत्र°,वेघ°,१सिकता°;<sup>+</sup>शङ्का-प्रतिविधान- १पान<sup>००</sup>; शङ्कय-१शङ्कु- अस्थ्ल°, २उद्°, उदुम्वर°××; शङ्कुधान-> +शङ्कुधान-ज्वाल- वन्धनपायनाचमन°; शङ्कुपथ- श्रजपथ° **१राह्य-** उपल<sup>००</sup>, कनक<sup>००</sup>, कुरएट<sup>००</sup>××; <sup>+</sup>शङ्ख-पर्यन्त- शलत्यादि°; शङ्ख-पुष्प- करवीर°; शङ्खपुष्पी-१कुश<sup>००</sup>; २शङ्घ- २हरित<sup>००</sup>; शाङ्घायन- -नम् श्रागृ ३, ४, ४º; शांग्र ४, १०, ३ª [°न- महत्°] √शच् > शची- अनल°° √হাড্ > १शट- १अ°, कुहक°, , १देवदत्त°; १शाख्य-> ⁺शाख्य-वत्- १अ°; १शण- अन्तरे°, १कार्पास°, तिल°, पारिभद्रक°°; १शाणb- अश्मन् °°, कोविदार °°, क्षौम°, गन्ध°°, त्रि°, १संज्ञा°; शाणी- अर्ध°; शणक- २शाकल° ।

शण्ड- अनु°; शण्डिल-> शाण्डिल्य- गौतम°, धानंजध्य°, यास्क°; शाण्डिल्यायन- गौतम° दात- १स°, अकार्य°, ऋक्षर°, अध्यर्घ°, अनडुह्°××; शतकतु~ १अदि°; शतत्रय- पष्टयधिक°; शतद्वय-१कापरियण°; †शत-पङ्चक्र– गायत्री॰: शतमान- ऋध्यर्ध॰, अष्टा-विंशति°, पृथक्°, रजत°, १सुवर्णं°; शतरात्र- देवानाम् °; शतवर्ष-१श्र°; शतवार- - १रः श्रश्र १९, ३६°; शतसंवःसर- साध्यानाम् °; शतसाहस्र- अनेक°; शतिक-श्रनु°; शतीदन- मन्त्रोक्त° शातु- १अ°,अजात°, इन्द्र° कुम्भिन्°, सर्व°; √शद् अति°,श्रनु°,श्रनुवि°, निस्°, परा°, प्र°,वि°, व्यव°; शन्त-हविष्य°; शातन- श्रनु°, १कूल°, +शात-দল°, शत्रु°; यन्ती-, 'शास्य, 'शाद्य, 'शीय-मान-; २शद्- डप°, क्षेत्र°, ११र्ण°; शन-> शनैश्चर-राहु°°; √शप् श्रभि°; शपत्-१अ°; शपथ- १श्र°, १कृत°; शप्त-; शाप- २वसिष्ठ°; १शफ-१श्रयस्°, श्रवान्तर°, १अरव°, १श्रष्टन्°××; **शफर-** ><sup>+</sup>शफरी-एध॰॰, २पूति॰; **१शवल-** १२याम॰, इयाव°, द्वेत°, १हरि°; शवली~ १कृष्ण°; **√ शब्द्** सम्°; **शब्द**− १६४°, २५४६°, अक्षर°, अग्नि°, १अप्र°××; शाब्द- १अ°; शब्द-कमेन्-गतिबुद्धि · · र्थं °;शब्दिकया-, <sup>+</sup>शब्द-दोष- १८०; <sup>+</sup>शब्द-परि-.माण- १एक°°; <sup>+</sup>शब्द-प्रादुर्भाव-विभक्ति°ः; शब्दभेद- व्यतिरेकः;

शब्द्संज्ञा- १३४°; १शब्दार्थ-शब्द°; √शब्दि अभि°; †शब्दन-वि°; †शब्द्यत् - श्रभि° √श्राम् अति°, अनु°, अभि°,उप°,नि°, प्र°, ६०, व्यव॰, सम् ०, समव॰; १शम-१वास्तु°; शमन- उत्पात°, तद्°, दुरिष्ट°, पृष्ठ°, मन्यु°, स्द्र°, २वशा°, १वारतु°; शमनी-, शमयत्-, <sup>+</sup>शमयित-, शमयितव्य-; शम-यिखा १अ°; शमितृ->शामित्र-३आज्य°°,आस्ताव°°, आहवनीय°°, उपप्रेष्य°°, चात्वाल°°, सह°; शामि त्रदेश- परवाज्य°;शमित्रनुशासन-उपप्रेब्य<sup>००</sup>; शान्त, न्ता- १श्र°, तिल°, २दान्त°, सु°; <sup>+</sup>शान्त-सुख--१लङ्क°; १शान्ति- १अ°, १उत्तर°, उद्गीथादि°××; शान्तिगण-पिप्पलादि°, बृहत् °, लघु°; शान्त्य-र्थ-पाप°;<sup>+</sup>शान्त्युदक-विधि-लघु°; <sup>+</sup>शाम्-, <sup>+</sup>शामन-, <sup>+</sup>शामित-, <sup>+</sup>शाम्यत्-, शाम्यमान-; शम्-१अ°; शंयोर्वाक- सूक्तवाक°; शन्तनु - देवापि°; १शंभू व - विरव° २शम-> १शमी-> शमीधान्य-१अ°, हरितयव°; <sup>+</sup>रेशम°-श्रध्यर्ध°, चतुर्°, द्विस् °, १पप्° <sup>†</sup>शमक,का'- ३ चिति॰॰, ३शमी॰ ३**रामी−** १श्रर्क°°, कोविदार°, चान्दन॰॰, ३चिति॰॰, १पलाश॰॰, पाशि°°; शमीगर्भ- १%, १% ३व-त्थ°; शमीगर्भी- १श्र°; शमी-मय- पर्शमय°°, वैतस°; <sup>+</sup>शस्पा-मेघ°°; शम्बु- संकृति°°; १शम्या-अनस्°°, श्रनु°, अवहित°, धौरेय°, पवित्र°°, प्रतिहत°, रजत°, १सुवर्शं°, रपय°°; शम्याक- ३शमी°

a) पाभे. पृ २४९५ n द्र. । b) पृ २३५७ यिन. संख्यासंकेतः द्र. । c) यिन. स्थल-कोधः । d) पृ २३७२ यिन. संख्यासंकेतः द्र. । e) =प्रमाण-विशेष- । f) = pन्त्-विशेष- ।

श्यिन् √शी (परि.) इ. ४शर- √श (हिंसायाम्) परि. द. शरण,णा- -णः हिए १, २७, ८📫 िण- १अ°, अमिन°, उपरि°, १भक्त°, १मित°, १वृक्ष°, सु°]; १शरण्य- गो°; शरद्- १प्रीष्म°, निदाघ°, १पञ्चन्°, प्रावृप्°, वर्षा°, वसन्त°; १शारद- शत° शरभ- एकखुर°°, २गौर°°, मृग°° **दाराच**- श्रन्त<sup>co</sup>, श्रधे°, उद°, उपवीत°°××; <sup>+</sup>शराब-संपात− निवृत्त°; शरीर- १३०, अमृत°, <sup>ं+</sup>शरीर-श्रर्ध°, अवस्तृत°××; लक्षग- जन्मन्°; \*शरीर-विकार-उपताप°; <sup>+</sup>शरीर-विमोक्ष- श्रा°; शरीरावयव- इन्द्र°; शर्कर,रा-अनु°, अन्तर्°, श्रपरिमित°, श्रम-कपाल°,तप्त°, बहिस्°××; शर्कराक्ष-> †शार्कराक्षि- यसक°°; शर्करा-मिश्र- १न° <sup>+</sup>शर्च<sup>b</sup>~ शल्मलि°; शर्धयित्-√शृष् (परि.) इ.; शर्मन्- १३°, श्रानि°, अमुक°, श्रायुष्य<sup>८०</sup>,इन्द्र°××; शर्मवर्मन्- स्वस्त्ययन°ः;+शर्यक्र°-१गोधा<sup>००</sup>; शर्यणा<sup>त</sup>-> ॰गावत्-शर्ब- २भव°; शर्वर-अभि°; ⁺হাক্°– शला¹ <sup>+</sup>शळङ्कर<sup>#</sup>- २उत्तर<sup>o</sup>; शळङ्क-> शालङ्कायन- चिकित°°, वाभ्रव°, यस्क°; शलभ- १गोधा°;शलल->शल्ली- प्रमन्द°ः 'शला<sup>h</sup>-रथेन°; रशालाका- १अक्ष°, इनु॰,

२उत्कट°, १एक°××; शालाक− प्रस्तर°°; शलाद्ध- १३दुम्बर° शालक- ऊर्ध्व°, महत्°. ४स°, सह°, हिरए४°; शाल्मिल, ली- २ थरह°°, निम्बे°°, विभी-तक°°; श्रास्य- अभिचरणीय°, कराटक°, समस्त°; शहयक (वप्रा.)¹-१गोधा°, शहक°, स्याविध्ः; <sup>+</sup>शल्यकशशश्वाविङ्गोधाखङ्ग-कच्छप- १८°; श्राच- अन्तरुः अमेध्य°°, असगोत्र°, श्रम्निएड°, चण्डाल°××; <sup>+</sup>शव-दिवाकीत्य-थन्तर्°; †शव-भरण!– थाराीच° √शश् > शश- १डष्ट्र°, खड्ग°°, १गोधा°, शत्यक°, श्वाविध्ः; शशक- श्वाविध्°; शश्वत्- ह° श्राष्कु(ऌ>)ली- २आगम°, कृसर्° **राष्प**- नग्नहु॰॰, शान्त्युद्क॰ १शस्- √शंस्(स्तुतौ) परि. द्र. ्दास्-, शसत्-, शसन-, शसम्, शिसतृ-√शंस् (हिंसायाम् )परि. इ. १शस्ति-, १शस्य √शंस् (स्तुतौ) परि. द्र. २शस्ति-,२शस्य √शंस्(हिंसायाम्) परि. इ.; २शस्य-आ°; ३शस्य-√शंस् ( हिंसायाम् ) परि. इ. ऋपूर्व॰॰, ३शाक-एघ°°, १कन्द°°××; <sup>†</sup>शाकभक्ष स्नेहमांसमध्- १अ°; शाकमूल-फल- शारण्य°; अशाक - प्रति॰ शाखा- अधम°, श्रधि°, श्रनस्°, थन्य°, १ अथत्य °××; †शाखा-ज-

१भ°; <sup>†</sup>शाङ्चविल- <sub>२१६°</sub> शास->शाही- १एक°, स्नान॰ <sup>+</sup>शाठ¹- कठ°; शाङ्वल™-> <sup>+</sup>शाड्वल-मिश्र- १न°;<sup>+</sup>३शाण<sup>n</sup>-अध्यर्ध°, द्वि°; शातयन्ती- प्रमृ. √शद् (परि.) द.; शाहल- ४स° शान- √शो (परि.) द्र. शाम्- प्रमृ. √शम् (परि) द्र. <sup>+</sup>शाम्बक- महत्°; <sup>+</sup>शाम्बन्य!-१पैङ्ग°; शाम्थवा( क> )का-३चिति°; शाय-, शायक- प्रभु. √शी (परि.) द्र.; शारि-> **शारिक, का-** विषुविष्कर°, १शुक् शार्कराक्षि- शर्करा- (परि.) द्र. †शार्ग°- ४पार्थ°ः; १शार्द्छ-१वराह°°; शाला- १अ°, अस्ति°, श्रन्तर्°, १%थ°, १अप्टन् °, आघाटि°××; शालातृण- ४स°; शालाद्वार-> °द्वार्य- आहव-नीय°°; १शालीन->†शालीनी-√क > °नी-करण~ प्रलम्भन°, संमानन°; <sup>4</sup>शालाक्ष्व<sup>द</sup>- शालङ्का-यन°; २द्गाळाचत्->शालावत-चिकित°°; शास्त्रि- गोधूम°, ३यव°, ३रक्त°; १शालूक-पाशि°; शाऌक—वृथा-कृसर-सं° १शालमिल,ली- क्एटक°, कूट°, पारिभद्रक°, विभीदक°; २शाव-१काक°; √शास् अनु°,श्रभि°,श्रा°, नि°,प्र°,वि°,सम्°;शासत्-;शासन-१%°, श्राचार्य°, कूर°, १गुण°, गुरु°, दुस्°,२पाक°,पितृ°,२ब्राह्मण्°,भार्गव°,

√शास् (हिंसायाम् ) परि. द्र.

राजन्°; 'शाक्षान-, 'शा(स्त>) स्ता-, १शास्तृ"-; शास्त्र- १श्र°, अभ्यास° अर्थ°, १असत् °, आङ्ग°××; †शास्त्र-ग- १अ°; †शास्त्र-दोप-लघु°; †शास्त्र-निष्पत्ति-, शास्त्र-शास्त्रविहित, लक्षण- १¾°: ता- सवर्णापूर्व°; 'शास्त्र-हेतु-१अ°; <sup>+</sup>शास्त्रा( स्त्र-अ )नुसार-यथा°; + १शास्य; १शिष्ट- १%, घ्रुव°, यथा°, विशेष°, शीच°, सित°; <sup>+</sup>शिष्टि- १शिष्य°; १शिष्य-१श्र॰, आचार्य॰॰, श्राचार्यपत्नीपुत्र॰॰, गुरु°××; <sup>+</sup>शिष्य-भार्या- १सखी°°; †शिस-; +√शास्(हिंसायाम्), २शास्त्-, २शास्य, शिशासिपत्-वि°; शास्- √शंस्(स्तृतौ)परि. द्र. १शिशपा- ३चितिः, शिश्मार-तिमिर°

शिक्य — इएड्व°, उभयतस्°, म्रक्षपवित्रपादुका°,मोक्ष॰, व्यस्त°, ४स॰
√शिख्र उप॰; <sup>†</sup>रशिक्षक — मन्योचारण॰; शिक्षा — भरदाज॰, वर्ण॰,
सर्व॰; शिक्षक —, <sup>†</sup>शिक्ष्य
शिखण्ड — चतुर्॰, ५चित्र॰, १नील॰;
शिखण्ड — चतुर्॰, ५शिखा —
गण्य॰, श्रिष्ठ — वि॰; १शिखा —
गण्य॰, श्रिष्ठ — सुण्ड॰॰; <sup>†</sup>शिखा
(खा-अ)न्त — अपआदि॰;शिखन्—
नित्य॰॰; <sup>†</sup>रशिखा॰ — कारिता॰॰;
रशिम्र — पाग ४, ३,१६२० [॰मु —
पिष्पली॰॰, वन्धुक्र॰॰]

√शिञ्ज् सम्°; †शिञ्जत्— १त्र° †शिता°— नि°; शितामन्—> शिवामतःऽशितामतः माश्रौ ५, २,।

९, ५<sup>a</sup>; शिति-> शिविपाद्-१एक°; <sup>+</sup>शिति-वाल- शितिबाह° शित्य √शो (परि.) इ. शिथिरा- १अ°; शिथिल, ला-৭अ°, স্থারি°; <sup>+</sup>হ্যান°– স্থা°, शिपिविए- १अ°; शिप्र- सु°; \*शिम्बल'- ३चिति॰॰, १पलाश॰॰; <sup>+</sup>१शिर<sup>⊭</sup>− †शिर्-°, +२(द्वारb- मृग°, शव° शिरस्'- अंत°, २अस्°, अक्षि°, १अज°, अथर्बन्°××; †शिरः-पाद-अनुगद्ध°; शिरस्(-क)-१अ°, श्रपा-वृत°, सह°; <sup>†</sup>शिरस-त्राण- ४स°; \*शिरो-धर- १देवहय°; शिरोरुह-श्रस्थि°; शिरा- अधस्°, श्रस्थि°, २तनु॰; शिरीप- अपामार्ग॰, श्चर्जुन°, १पलाश°°, ३शमी⁰⁰ √िहाल्>शिल- उञ्छ° शिला- श्रयुगम°, चतुर्°, १जात°, त्रि°, नौ°, पुनर्°, मृद्°, १स्थूल°; १शेल- २श्रस्त°, गोपुर॰॰, नदी॰; †शैलवनकानन-४स°; <sup>+</sup>शिला (ला-ग्रा) कृति-> °ति-छोष्ट- शान्तफल°; †शिला-संघात-कुम्भीवाक°ः; शिल्रप-> शैल्ह्य- १गोप°°; शिल्प- नित्य°, प्रति°, महात्रत°, विश्वजित्°, सर्व°, सु°; <sup>+</sup>शिल्प-वादित्र-नृत्य-गीत-तालो ( ल-उ ) पजीविन् - तस्कर°°; शिल्पिन्- १श्र°; †शिल्पो ( ल्य-उ )पजीविन्- कुण्डाशिन्°, तस्कर्°° १शिव- १अ°, संजप्त°, सदा°; शैव- धात्रन्तर°; शिवगु->

१शिशिर- हेमन्त°; २शिशिर-> शैशिरि- शृह°, शीह्र°; १शिश्र-अनु°; <sup>+</sup>शिश्वी- १ग्र°; शिशुमार-१गोधा<sup>२०</sup>, १चेट<sup>००</sup>,मृग<sup>००</sup>; **२शिशु**-> शैशव- २शिशु°; शिश्न-१ % इव°, गृहीत°, १चक्षुस्°, त्वच्°, वि°, विद्ध°; शिश्यमान- √शो (परि.)इ.; √शिप्>शिप् अति°, थ्रद°, परि°, पर्यव°, प्र°, प्रतिवि°, वि°, शिंपत्-;रशिष्ट- १३४°, श्रप्रत्यक्ष°, तद्°, प्रत्यक्ष°, १मृत°, १यज्ञ°, विभक्त"; "शिष्टा(ए-अ)न्न- मृत्म-यपात्रप'तत°; +३शिष्य-; १शेप-१अ°, श्रप्तिहोत्र°, श्रप्तौकरण°, १आन्युदक°××;<sup>+</sup>शेष-करण-२केश°; शेपत्व- चोदनाविधि°, सर्व°; शेष-भाव- चोदना°; +शपभूत-निर्देश-१त्रः शेपवचन- उत्पत्तिः शेष-विस्तारायत- २श्रप्टक°; <sup>†</sup>शेषा (प-प्र)वनयन- लेपनिमार्जन°; <sup>+</sup>रोपा(प-आ)सेचन- ग्रनामात<sup>००</sup>; <sup>+</sup>शेषो(प-उ)दक-कपाल°;<sup>+</sup>शेषक-, +रोषण-, +रोषित-, +रोज्य शिष्टि- √शास् (परि.) द्र. √शी अति°, अधि°, श्रनु°, श्रा°, २उद्°, उप°, नि°, निरति°, परि°, प्रति°, प्रत्युप°, वि°, सम्°; +३श-; शय, या (वपा.) -श्रयम्°, १ष्रयस्°, अवमूर्धन्°, अष्टा-दशन्°, इलाविल°, उत्तान°, उदर°, क्षपा°××; शयन- १अ°, अधस्°, आधीष्रीय°××; <sup>†</sup>शयनी¹- १जल°; शयनपाद- १दक्षिणः; शयित-;

शैवगव- संकृति°°; शिशासिपत्-

a) पृ २३९० यिन, संख्यासकेतः द्र. । b) पृ २३९२ यिन, संख्यासंकेतः द्र. । c) नाप. (कुसीद-भेद-) । d) यिन, स्थल-शोधः । e) वैप १ द्र. । f) = ऋत्त-विशेप- । g) = शिर्- । h) = शिरस्- । i) पृ २३९५ संख्याद्दीनो निर्देशः द्र. । रिशरस्॰ इति नेष्टम् । j) कर्तरि कृत् ।

<sup>†</sup>श्चित्- अधस्°; शस्या-अधस्°, श्रात्मन्°, उत्सन्न°, उपरि°××; ⁴शाय- ; शय्यासन- ऋधस्°; \*शायक- सलिलार्णव°; \*शायन-, <sup>†</sup>शायित्वा; <sup>†</sup>शायिन्<sup>0</sup>- श्रघर्°, दर्भ°, क्राकाश°××; †शीव(र>) ' री-; शीम्र-> शीम्रग- धन्° १शीत,ता- १४°, उष्ण°, १शीत°, शृत°; शीतातङ्कय- तप्तातङ्कय° शीम<sup>b</sup>– सु°; √शीय् अति°, अद°, ' ड॰°; **१शीर्त- √**श् (हिंसायाम्), र्परि. इ.;२**३ी**र्त- √शृ (संमिश्रणे) परि. इ.

शीर्च, शीर्य- प्रमृ. √श् (हिंसा°) परि. इ.; शीर्ष- १अ°, अनन्त°, अर्ध°, २श्रसित°××; १शीर्षक°-; +२शीर्ष(-क)- २७द्°; +शीर्ष-च्छिद्<sup>त</sup>- जुरपवि°; <sup>†</sup>शीर्षवाल-पाद- ४स°; <sup>†</sup>शीर्पामया(य-आ) द्या( दि-आ )मय- सर्व°

द्गिपेन्- अध्यर्ध°, १एक°, १इहण°, ति°, द्वि°, वि°,४स°,सप्तन् °, १सर्प°, सहस्र°, १स्थूल°; †शीर्गी- १ग्र°, अनाहत°, उदच्°, किप°;शीर्पण्य~, <sup>+</sup>शीर्षण्या(एय-अ)नूच्या- शर<sup>ि</sup>ल-मात्र°; शील- १%क्ष्°, ऋघन्°, ग्रन्यजा…र्भ°,ग्रप्रिय°××;√शील शुण्डा-> शुण्डिक-> शौण्डिक->शीलन- श्राचार्यदेश°; **१शुक-**क्लविङ्क°°, १काक°°, निचुदारु°°, उपल°°, शुक्ति-कनक°°, क्षीरोद°, मणि°°, १२ङ्ख°, अवरोह°, इलेप्मन् <sup>co</sup>; शुङ्ग-न्यग्रोव°, १वट°; √शुच् ऋतु°; १शोकº- १जरा°°, १टुःख°, पुत्र°,

१भय°°××; +ं√शोकि १शोचन'-,शोचितुम्; <sup>†</sup>शोचिन् -

√शुच्(वधा.)<sup>इ</sup> अप°, अभि°, आ°, २उद्°, प्र°, प्रति°; शुक्त∽ श्राद्ध-ऋत<sup>∞</sup>; <sup>†</sup>शुक्त-बदन- उद्याना-रोहण°°;†शुका(क्त-आ)दि-१मधु°; शुक्र− उभयतस्°, त्रि°, वृहत्°, मृत्र°°, वसा°°, शशिन्°, १शृचि°, शोणित°; शुक्रिय- श्रावार्तिन् °°, রি°, ४स°; ব্রহ্ন,হ্লা~ ৭য়°, अशुचि°, सान्त्रयुजी°, १कृष्ण°××; गुरूपक्ष-माघ°; <sup>+</sup>शुरू-पट- १तन्तु°; शुक्रपुष्प- गन्ध°; <sup>†</sup>शुक्र-माल्य-२छत्र<sup>००</sup>; <sup>†</sup>शुक्ल-सुमनस्— १दधि°; १शुचि,ची- १अ°, अन्न<sup>०</sup>°, १ए३°, २पावक°, मृद्दारि°, वि°, जुक°, सदा°; शौच- अन्तर्°, ऋन्न°, ऋहिंसा°°, १कृत°××; <sup>†</sup>शुचि-त्व– अशुचित्व°; <sup>†</sup>शुशुक्षणि<sup>b</sup>—, <sup>†</sup>शुशो-चियपु-, <sup>+</sup>२शोक-, <sup>+</sup>शोच<sup>b</sup>-, <sup>+</sup>२श<del>ोचन-;</del> शोचि- २पावक°, भद्र°; शोचिस् - २पावक°,मन्थिन् °, शुक्र°; शोविष्केश¹-, +शोशुचत्-য<del>ুৰ্</del>− রি°; **গ্রুণিত−> ⁺**গ্রুণিত-नल-बल्बज-ऋष्णत्लतृण— ग्रुष्क° श्रभिशस्त°, कदर्य°, १गो५°, रवजीविन्°; शुणिडका− गल° ं शुतुद्धी- २विपाश्°

√शुध् परि°, वि°, सम्°; शुद्ध, द्धा-१अ°, अग्रान्त°, १आपारु°, इन्द्र°, १उदक°,पूर्वोक्तयन्त्र°,सु°;शुद्धाशुद्ध-

>°द्दीय- वीङ्क°; ग्रुद्धि- १अ°,

अन्त°, श्रर्ध°××;†गुध्यत्–;शोधन-अब्प्रि°, उच्छिष्ट°, २काय°, रखः, १हव्य°; 'शोधित- पुरस्वरणु': <sup>†</sup>शोधन्- १पाद<sup>०</sup>; <sup>†</sup>शोध्य √शुन् >१शुन-> शुनासीर-> ज्ञुनासीरीय- माहेन्द्र°, प्रघास°°; शुनासीर्य- दैसदेव°: २शुनक∽ अत्रि°∘, श्रामेय° , कराव<sup>००</sup>, १भृगु॰,राजन्या<sup>००</sup>, २वसिष्ट॰, २शाकल°; √शुभ्,रभ् डप°, प्र°; ग्रुम्- रथे°; १शुम,मा~ १%°, सायुस्°°, १गात्र°, जलकीडारुचि°, प्रदक्षिगावर्त°, १मनस्°, समस्त°; १ञ्जन- अमान्त<sup>००</sup>, ३तन्०, सु<sup>०</sup>; शोभ/-> +शोभए- नेत्राध-ह्योच°;शोभन- १सर्वाह्न°,सु°;शोभं-मान-१%°; शोभित- देश°;†शोभ-यितृ- ३तन्°; २शुभ्र->शौभ्रेय-१ अ°; शुल्क- अयोत्हर्ग°, आकर°, डत्कोच°, १दराड°, प्रातिभाव्य°°, भगिनी°; १शुल्व ।,स्त्र]- उदन्°, चरणव्यूह°े, १दर्भ°, <sup>+</sup>शुल्विक- ऋनुप्रहिक°°

शुरुक्ाण-प्रमृ. √शुच् (वधा.) परि. द्र.; √शुप् अति°,अनु°,ग्रव°,उप°, परि°, प्रति°, वि°; †शुष् - १पर्ण°, फलपाक°; +ज़ु(प>)पी^- सर्वि°; गुप्क,प्का- १८°, सर्घ°, सर्व°, १चैत्य°××; शुष्टगोमय- तैल°; <sup>+</sup>शुष्क-पलाश— १तृग°°; शुष्काप्र, या− १अ°; शुष्कान्न− १तृण्°; शोप- १त्र°; शोपण-; <sup>†</sup>शोपम् ऊर्घ°; ⁺शोषि(त>)ता-; ⁺शोप्य, प्या- १२४°; शुपि- > १शुपिर<sup>k</sup>-

a) पृ १११ सधासन-शायिन्->सधा(धः-आ)सन-शाय-> व्यन्- इति शोधः । c) पृ २४०३ यनि. संख्यासंकेतः द्र. । d) नाप. (एकाह-विशेष-) । e) पृ २४०५, २४३२ यनि. संख्यासंकेतः इ. । f) पृ २४०६ यनि. संख्यासंकेतः इ. । g) धा. दीप्तिपूर्तीभावादिषु वृत्तिः । h) कर्तरि कृत् । i) पृ २४१९  $^{\circ}$ प्-क $^{\circ}$  > यिन, इ. । j) भावे कर्तिर च कृत् । k) पृ २४१८ यिन, संख्यासंकेतः इ. ।

\*रशुपिर°- ४स°; शुष्म- १उत्पृत°, रउद्°, तुवि°,नि°, सत्य°;शुप्मिन्-सोम°; †शुष्मायण- सोम°; श्क-२शुराठ°°,४स°; शुकर- श्रग्राम्य°, १अध°, ग्राम्य°; शूद्र,द्रा- १अ°, अङ्गहीन°°, अप°, श्रभिशस्त°°, अमेघ्य°°××; शौद्र- १ऋ°; †शृद्ध-तुल्य- वैश्यातिसक्त °°; \*शूद्ध-संनि-धान- पूत्तिगन्ध°°; +श्रुद्ध-स्त्र्य(स्त्री-य) सूयक- १य°; †श्हा( इ-या ) दि- द्वादशमलादि°; शुद्धानन-अभोज्य°°; ⁴श्र्दा-पति− कुएडा-शिन् °; †शृद्गा(इ-अ )शुद्धये(द्धि-ए) कपाण्या( ग्गि-श्रा )वर्जिता- १श्र°; <sup>+</sup>शूद्गो( द्र-उ )च्छेपण— लज्जुन<sup>००</sup> शू (न>)ना- √श्वि (परि.)इ १शून्य- १%°, लोभ°; शून्यालय-देवायतन°°, इमशान°; द्रार्- गर्भे°, गेहे॰, गोष्ठे॰, १पिएडी॰, पितरि॰, युद्द°; शूरसेन- ४स°; शूर्प-१कंस<sup>८०</sup>,कम्बु<sup>०</sup>, चहस्थाली<sup>०</sup>,पवित्र<sup>००</sup>, पाणि°, १शकट°, स्प्रच°, सुच्° शूल- १अयस्°, श्रसि°, १एक°, े १कुम्भी°××; श्रूलगच- धन्वन्तरि-यज्ञ°; √श्ट, ज्रॄ (।हिंसा°) श्रवि°, अभि°, श्रव°, नि॰, परा॰, प्र॰,प्रति॰, वि°, सम्°; इशर- १ अश्वत्थ°°, १दर्भ°, २नल°°, २परा°, २पाठा°, १विशाख°, २शुण्ठ°, श्कत्ण°: \*४शर<sup>b</sup>- सु°; शीर्ण- १ऋ°, स्वयम् °; +शीर्ण-पर्ण- शमीविम्ब°; \*शीर्णा(र्ण-श्र)म- १अ°; \*१शीर्त-दुस्°; \*शीर्य; \*शीर्य- शूकतृण°°; †शीर्यत्-, †शीर्यमाण-, ऋणत्-√श्र, श्रु (श्रवणे) श्रत्या°, अनु°,

अभि°, अभ्या°, आ°, उप°, उप-सम्°, परि°, प्र°, प्रति°, प्रत्या°, वि°, सम्°; +शुश्रूपक- अग्नि°; शुश्रूषा− १८४°, कर्षण°, द्विजाति°; <sup>†</sup>श्श्रृ**पिन्**-गुरु°; शुश्रृपु-अग्नि°,मातृपितृ°;श्रृणवत्-; <sup>+</sup>श्रण्वान- १अ°; ৭ প্রবण<sup>e</sup>— १ऋ°, ऋनध्यायविधान°, उदात्त°, १कुह°××; \*श्रवण-संदुर्शन- श्दा-पपात्र°; श्रवणीय- १श्र°; श्रवस्-उच्चैम्°, उपम°,१ऋर्ण°,५चित्र°××; श्रवस्वत्- >श्रविष्ठा- श्रनूराधा<sup>0</sup>, मृगशिरस्°, रोहिग्गी॰॰; +श्राव-, १श्रावण-, \*श्रावम , \*श्रावयत्-, <sup>+</sup>श्रावियत्–, श्रावियव्यत्–; <sup>+</sup>श्रा• वित- १अ°; \*श्राविन्- उच्चैस्°, <sup>+</sup>श्राब्य, श्राच्य-; श्रुत्– १कर्ण°, दीर्घ", १देव°, राघ°, सु°, हवन°, १ध्रत- १अ°, अल्प°, जन्मन्°°, तद्°××; श्रुतदेशजातिकर्मन् d-; <sup>+</sup>श्रुत-भृत- नित्यवत्°; श्रुति-१%°, अग्निहो "ध°, अतिपत्ति", अध्या-वा१ºxx; श्रुतिभूत- १३४°; +श्रुति-मूपण- वेदाङ्ग°; श्रुतिविप्रतिषेध-१अ°; +ध्रुत्य; श्रूयमाण- १अ°; श्रोत्- तदभिहित°; १श्रोत्र-१चक्षुस्°, नासिका°°, वद्व°, मुख<sup>c</sup>°; २श्रोत्र-> १श्रोत्रिय<sup>0</sup>- १८०°, अन्नाह्मण्°, देशपति°, राजन्°, २वेद°°, सुब्राह्मण°, स्वशाखा° √श्रुश्रा(पाके) श्राº, नि°, प्रº, सम्°; श्रुत,ता- -ताः त्रापश्रौ १२, १९,५<sup>२१</sup>[°त,ता–१ऋ°, श्रावपन°, २कुशल°, १गाई(त्य॰××]; श्रपण-

श्रन्वाहार्य°, अश्वशेष°, क्रयण°, धृष-न°, निर्वाप°, पशु॰××: श्रपणी-श्राग्निहोत्र°, श्रवदान°; \*श्रप्य; श्राणा- वृत्ति°°; १श्रात- १अ°; <sup>+</sup>श्रापिन्- आह्वनीय°, तद्° श्टगाल- नी°°, खन्°, हंस°° <sup>+</sup>√\*श्रङ्ख् ,श्रङ्खण− नि°, निस्° श्टङ्ग- १३४°, १३४ज°, अन्तरा°××; श्टिङ्गन्-दंिंड्न °; √शृध्, शर्धयितृ- अव°; +श्र∓भ"- नि° ⁺√ञ्जूश्री (संमिश्रणे), २वीर्ते– आ॰ शोप- पर्ववत्°, शुनस्°; शे(प्य>) प्या- १वत्स°; शेफ- शुनस्° शेव,वा− १¾°, सु° <sup>+</sup>शेवस्<sup>n</sup>- सु°; शेवाल- उदधि°° रशेप~ श्रनल°ः शेपण-, शेप्य-√िशेष् (परि.) इ.; **शैवा**छ-२केश°°, पङ्क°, पङ्कषिग्ड°; √शो आ°, नि°, सम्°; <sup>+</sup>शान-, शित-, <sup>+</sup>शित्य, शिशान-, <sup>+</sup>शिक्यमान~; २शोक~ √शुच् (दीप्तौ) परि. इ.; <sup>+</sup>३शोक!-त्रि°; √शोकि √शुच्(शोके) परि इ.; शोच-, रशोचन-√शुच् (दीप्तौ)परि. इ.; **शोचिन्**-√शुच् ( शोके ) परि. द्र.; **१शो**रा, णा->शोणित-उपरत°, २केश°°, त्वच् °, पुरुष°, १पूय°×× शोधित- प्रमृ. √शुष् (परि.) इ. शोभयितृ-, शोभिष्ठ- √शुभ् (परि.) द.; शोपम् प्रमृ. √शुष् (परि.)इ.; √श्चुत् अन्वव°, अभि°, ষ্পৰ°, ষ্পা°, প°; <sup>†</sup>হন্তুন্– ঘূন°, १मधु°; इचोत्य; <sup>+</sup>√**इच्यु**¹> √इच्युत्, **३च्युत**-नख°;

a)= छिद्र-। b) कर्मणि खल् प्र.। c) भावाद्यर्थे छत्। d) अत्र °र्म- > यित. इ.। e) प् २४२७ यित. संख्यासंकेतः इ.। f) सकृत् श्रिताः इति पाम (६,१,३६) प्रमृ. पामे. । g) वैप १ द्र. । h)= सुख-। i) च्यु. वैप १, १५१८ । g0 वैप १ द्र. । g1 इन्युत्।

इच्युतत्"; <sup>†</sup>इच्युत्- घृत°, १मषु° √इतथ् नि°, निन्°; इमशान-ग्राम°, देवतायतन°, देवायतन°××; २३मशानान्त- निपेकादि° रम्यु - २केश°, जटा°, १जात°, तद्°, हरू°; श्मश्रुकमेन्- १ हत°; \*श्मश्रु-नख- हड°; <sup>+</sup>इमश्रु-लोम-नख-लुप°; ऱ्यापर्ण-> + इयापर्णी-> <sup>+</sup>ङ्या**पे**णय- कपि°, पैल°; **१रयाम**-भिचत्र°, दूर्वा°, निषराण°, निषरा°×× २ऱ्यामाक- आग्नेय°, तन्दत्°, प्रियङ्गु<sup>००</sup>, मेदस् <sup>०</sup>, ३यव<sup>००</sup>, १वेग्गु<sup>०</sup>, वीहि°, ३शमी°°,शरमय°°, सुगन्धि-तेजन°°; इयामाकपात्र- शफक° इयाव-> <sup>+</sup>हयाव-द्<sup>b</sup>-श्रभिन-मृक्त°°; इयावदत्− कुएडाशिद्°ः; इयावदन्त- ५चित्र<sup>००</sup>, तस्कर<sup>००</sup>, द्दिर्नम°, नग्र°ः दुश्चर्मन्<sup>८०</sup>, रयात्राश्व- श्रीशन°, गौरीवित°, निहव°; श्येत,ता-<sup>†</sup>इयेता (त-द्रक् > )क्षी- १अ° इयेन- कलविद्व<sup>€०</sup>, १काक<sup>६०</sup>, क्षिप्र<sup>°</sup>××; †इयेनि°-दिवस्°; अभि°, श्रव°, नि°, प्रति°; शीन-, <sup>+</sup>स्यान-, <sup>+</sup>स्याय-; इयेत- नौ-धस°, वारवन्तीय°; श्च->श्रेयस्-अन्तर्°, अहम्°, उत्कान्त°, निस्°, भद्र°, सदृश्°; \*श्रेयस- श्वन्°; श्रेष्ट, ष्टा- ऋषि°, १कुरु°, १देव°°××; भ्रेष्य- अमे.º, ज्ञातिº; 🗸श्रण्, <sup>+</sup>श्राणित- वि°; श्रत्, द् >श्रद् √घा> श्रद्धान- १४°; श्रद्धा-१अ°, श्रहिंसा°°, यथा°, १वीत°; श्राद्ध- १८°, अपाङ्कोहेश°, अभ्युर्य°, २अएका°××;श्राद्धकल्प-

चरणव्यूहं°; श्राद्वस् कभोजन-मांसाशन°; \*श्राद्रस्तका (क-श)त-लगुन°ः; स्राद्दिक- अञ्जान° √श्रय्,न्ध् अव°, २७द्°, नि°, प्र°, वि°; +ध्रथ- हिम°; +ध्रय्य √श्रम् अभि°, श्रा°, टप°, परि°, प्रति°, वि°; श्रम- ऋभ्यज्ञन°, रोप°; श्रम(ग >)णा- १क्कमार°; श्रामगरू-> °काझिहोम- श्रिः होत्र°; <sup>+</sup>श्रमम् वृथा°; श्रान्त- १अ°, कर्मन्?, १वाल्°; √श्रम्म् वि° २श्रवणा- रोहिणीं°, श्रावण-माघः, √श्रा, ध्रापिन्- √श्र (पाके) परि. इ.; श्राच- प्रमृ.√श्(ध्रवरो) √िम्न श्रवि°, अधिवि°, अनूद्°, श्रव°, त्र्या°, अभि°, अभिनि°, अभिसम्°, अभ्युद्°, श्रभ्युपा°, आ°, २उद्°, डदा°, ड³°, डपनि°, डपसप्°, उग°, उपाधि°, नि°, परि°, प्र°, प्रति°, वि°, व्यपा°, व्या°, सम्°, समा°, समुद्°, संपरि°; <sup>+</sup>श्रय~, १श्रयण-, +श्रयणी-, +श्रयत्-, श्रयमाण-, <sup>+</sup>श्रयितवे, <sup>+</sup>श्रयिन्-, <sup>+</sup>श्रविष्यत्-, श्राय-, <sup>+</sup>श्रावी-; †धित्- अर्घे°; १धित- अन्त°; धिति-, <sup>+</sup>श्रित्य; १श्री<sup>d</sup>- १ड़°, अग्नि<sup>7</sup>,श्रायुस्<sup>9</sup>,१ऋत<sup>9</sup>××; श्रीकास– क्तिय°; श्रीवृक्ष- अग्नि°°; †श्रीय-माण-; श्रेणि,णी- गरा<sup>००</sup>, प्राम-नगरवृद्ध°, त्रि°, द्वि° √श्चि,श्ची(पाके) > रश्रयण- उत्तरो-त्तर°, हिरएय°; <sup>+</sup>२श्री~ झीर°; √श्चिष् अभि°,आ°,पर्या°;†श्चिष्-, \*श्रेप~; श्रुत्य √श्र (श्रवणे) परि.

इ.; श्रुच्य- पीफल, सत्रासाहीयः, १सफ<sup>°</sup>; श्रोणि,णी- ३सङ्ग<sup>ः</sup>, श्रमि°, १डत्तर्°, उत्तरवेदिः××. श्लक्षम— पूर्व<sup>८०</sup>, १पृषु<sup>०</sup>; †ध्लङ्ग-पिष्ट- श्रासुरी°; √श्लिहिग> <sup>+</sup>इलङ्णन°- २करण°°; **√द**लाव् > इलावा−१क्ष°,उत्सत्त°;√स्लिप् ब्रन्प°, अन्तर्°, श्रप°, श्रा°, स्प°, नि°,प्र°,वि°,सम्°, समा°;+हिलप्-; हिलप्ट- दन्त°, प्राच्°; †स्टिप्य, <sup>+</sup>हिल्यमाग-, खेत्र-, <sup>+</sup>क्षेप्र-, †श्चेपयितव्य-; श्वेष्मर्- २केश<sup>0</sup>, तुष<sup>00</sup>, मृत्र<sup>00</sup>, शलमलि<sup>0</sup>; <sup>†</sup>इलेप्य <sup>+</sup>श्ही<sup>1</sup>- १%°; इस्टेप्मातक- २अरह°ः निम्ब°, विभीदकः, विमीतकः श्रेष्ठप्मान्तक- लग्जन°; इलोक-श्रतु°, १ऋच्°, तद्°, वि°, छु°; <sup>†</sup>इलोक्य<sup>ह</sup>- सु° इलोण,णा- १२४°, कृट<sup>ं</sup> √श्वञ्च्,<sup>+</sup>श्वचमा(न>)ना~ २३द्° इवन्- अदिज°, अन्त्य°, अमेचा°, १काक°××; ज्ञुनी– १देव°; ⁺१घ– गोष्ट°; +ध-काका(क-ग्र) वलीड-लशुन°°;<sup>+</sup>३व-देप्टा- २९।ठा<sup>८०</sup>;श्वप-च- इवन्°;श्वमाजीरनकुलशीव्रग<sup>1</sup>-; <sup>+</sup>श्व-वृत्ति- मृगजीतिन्°; अद्भिज°;१३वापद- १काक°°,१कान्य इवाविध्- १गोध।°°, शस्यक°ः; श्वस्त्र- १अ° श्वट्टार-आचार्य°, आचार्यपत्नीपुत्र°°, ऋत्विज्°××; श्वश्रू- पितृत्य<sup>∞</sup>; श्व-शुर्ये- ग्राचार्यपत्नीपुत्र°° √श्वस् श्रीभ°, अभिप्र°, आ°, २उद्°, डव°, नि°, निस्°, प्रति°, प्रतिवि°, वि°; +श्वस-, श्वसत्-, +श्वस्त-,

a) पामे. पृ २४३४ k द्र.। b) उप. = २द-। c) वैप २,३खं. द्र.। d) पृ २४४३ यित. संख्यासंकेतः द्र.। e) पृ ९०१ करणाभिमर्शनइलक्ष्णधू $^{\circ}$  ्क्णनधू $^{\circ}$  इति द्र.। f) = १थी-। g) स्वार्थे प्र.। h) पृ २४४९  $^{\circ}$ वम->यिन. द्र.।

\*श्वस्य;श्वास- ईपत्°, क्षव्°; श्वा-सनाद्- हीन°; †श्वासन-;रवस् (ः) २ब्रार°, धन्°; \*२ख- अग्र°, सु°; इयस्तन- > ⁴श्वस्तनिक- १¾° \*श्वसुर्"-ज्येष्टम्रातृ° √श्वि, \*श् (न>)ना- २डद्°; <sup>+</sup>श्वित्<sup>b</sup> -डद° √िवत् > श्वित्र- > श्वित्रिन्-युग्डाशिन्छ, दुखर्मन्०; इवेत,ता-१%°, अति°, १कृष्ण°,त्रि°, त्रिस्°, <sup>†</sup>श्वेत-सक्त– ४स°; मधुर°××: <sup>+</sup>श्वेत-सर्पप- गुक्लवलि°

#### ष

१प- १घ°, १र°, १श°, २स°, ह°; पकार-ऋवर्ण्॰॰,ककार॰××;घान्त-, †पो( प-उ )पदेश~ १अ°; पग्ड-श्रतु॰, ग्राम॰,रजस्वला॰; <sup>+</sup>?पण्डिले चाअ १६:१; पण्ड- १८०, छङ्ग-बुब्ब°, बुलटा°××; पण्डक- पतित°°; १पप् - शर्ध°, १अप्टन्॰॰, इत्यादि॰, हि॰॰; पट्क-चतुष्क°, तद्°, ४स°; पर्कपाल-२जुहू°; †पट्-कारण- अनुप्रहिक°°; <sup>†</sup>पट्बिंशत्-संवःसर—, पट्चिंश-हार्विक- शात्त्यानाम्°; पट्त्रिंशि-का- पद्यद्शिका°, पट्पष्ट- ४स°: पडक्ष- १%°; पडरिन-> <sup>+</sup>पडर-त्नि-मात्र- -त्रः चव्यू ४:१५; पडह-श्रा°, ऋतु°, पृष्ठव°, साध्यानाम् °; पाडहिक-> <sup>+</sup>पाडहिकी- १अ° <sup>+</sup>पड्-गण्ड- मुख°; पड्गव-१अध°; पड्ज- ऋपभोत्थित°; पड्भाग-१म्ल°; पण्मास->+वाण्मास°- सं√या > संयाद- १समुद्र° पण्मास्य- अर्धमासः°; १पष्ट-१अप्टन् °, १एक °, चतुर् °, ५५।रा °×× .

अर्घ°. ∣ श्रभ्यासº. ऐन्द्राप्त°××: पष्टी- १%°, श्रप्रा-अवयव°xx; पष्ठयन्त-१अ°; †पर्फां( फ-श्रं )श- इक्त-दुष्कृत°; पोडशन्- >पोडश-अति°, ऋर्ध°, ऊन°, ऋपभ°, श्राद्द"; ो पोडशी- अष्टमी°, तृतीया°,दशमी°; पोडशिक,का- १अ°, १त्रा°, ४स°; पोडशक- तद्°; पोडशसामन्-नाना°; पोडशिन् - चहुर्°, द्वि°, १पप्°; पोडशिसामन्- वृहत्° √िटिंग्, फीव् श्रभिनि°, नि°, प्र°; ष्टीवन− तृणःछेदन००, धीवित-, <sup>+</sup>धीविन्-, †ष्ठीच्य. +ष्टेव-, +छवृत-, +छवृत-√एडु( = √ष्टिब् ) निम्°

#### स

†स्¹- १त्°; २स- श्रथ°°, ऌ°°, १त°, १मेध°°,१ल°°,१श°; सकार-१अ°, २श्रागम°, लु३र्ग् °°, ओकार°××; ससजुप् °-; ३स-१घातु°, प्रभा°; ४स्त- सर्वे° ५स- √तन् (परि.) ह. सं√यज् > +सं-याज-, संयाजन-पर्ला°: संयाज्य,ज्या- धाय्य°°, संप्राम°, सह°; समिष्टयज्ञस्-अध्वर°; सं√यम् > संयत,ता-इन्द्रिय°, वाक्चछुःकर्मन्°, वाग्वाह-दर°, मु°; 'संयता(त-न्ना)त्मन्-१श्र°; संयम- इन्द्रिय°, १क्ष्त्र°; संयमन- इष्टका°, २केश°, १मनस् ° प्रति°; <sup>+</sup>पण्मास-पर्यन्त- मासादि°; सं √यु>संयवन- २ि०ष्ट°; संयाव-हसर°; संयाव(-क)- ३स्वस्तिक°; सं√चप् > संवपत्- >+संवपन्ती-संयुत,ता- १%, श्रामेर्दर्यार्द्वः,

३आज्य°, सप्माण°×× सं√युज् > संयुक्त, का- १श्र°, श्ररिन°, अग्निचित्या°, १अङ्ग°××; संयुज्य १८°; संयोग-ष्रकृतानभादिक°, श्रिप्त°, १८प्र°××; संयोगपर-, संयोगपूर्व-१संयोगादि- १८°, श्रनुपर्र°, श्रादि°ः; संयोगादिलोप- १लोपः; संयोगोपध- १%°, खरु°; †सं यो-जक- पत्नी°;†सं-योजन- अनुष्टुभ्°, त्राशिस्°, कपाल°, चातुर्मास्य°, दश्म°, पशु°, २समान°; <sup>+</sup>संयो-जनी- अप्ति°; सं√रक्ष >⁺सं-रक्षा- संभृति°ः; <sup>+</sup>सं √रण्, सम्'''स्पयसि ऋपा सं√रम् > संख्य- १हस्त° सं√राज् > संराज्- -राट् शांश्री ६,१२,३‡; सं√रुघ् >संरोध-१८४°, इत्र°, स्तोम°; <sup>+</sup>सं√लभ्> भं-रुभन- १थ्र°; सं√स्रोक्> संलोक->°िकन्- १श्र° संबत्सर--रम् शांशी १६,१,९ (९-૧૩°, શ્રતિ°, અનુ°, અર્ધ°, तरकर°××]; सांवत्सर- १८०, गो°, त्रि°, रथ°°; <sup>+</sup>सांबत्सरी- अति°: स्तांबासरिक-अभिशस्त°, त्रि°, मृल्य°; <sup>+</sup>सांबत्सरीय- राजकर्मन्°;<sup>+</sup>संबत्सर-दीक्षित-,संवलारभृत-, °भृतिन्-, <sup>+</sup>संबत्सरभृतो ( त-उखा > ) ख-, †संबत्सरो(र-उ)पित- १%° सं√वद् > संवाद- श्राधुत°°, इन्द्रमस्त्°, उपप्रेष्य°, प्रवर°, यथा° सं√वन् > संवनन- विदेयण°; †संवननी- पति° १%°;संवपन- निवेदण्°ः +संवपन-

<sup>(</sup>t) = स्वश्रर- 1 b) विष १ ह. 1 c) स्वार्थ प्र. 1 d) = २स- । e) अत्र °स-> यनि. इ. 1 f) संग. माश १३, ४,१,९ संवत्सर्स्य उदृचम् इति पामे. ।

पात्री- पवित्र<sup>00</sup>; संवापनान्त-जुष्टाकारादि°; सं√वह >+२सं-वाह<sup>8</sup>- १तृरा<sup>0</sup>; †सं-वाहन - अश्बह ···थ°; समूह- १अ°, पाणि°, १व्यूह°; १संवाह्<sup>७</sup>−; संवि √ज्ञा> संविज्ञा(त>)ता- १अ°; संविज्ञान- १तद्गुण°; सं√विद् (लाभे)> <sup>+</sup>सं-वि(त्त>)त्ता-प्रथम°; संविदा(न>)ना- १३०° संवि√भज् > °भाग- १इव्य°, रिक्थ°; सं √विश्> संवेशन-१अ°, १आसन॰॰, ऋतु॰, भोजन॰, वावाता°;संवेशिन्- श्रधस्°,जपन्य° सं√वृ ( श्राच्छादने ) > संवार-विवार°; \*सं-बृत्- राजन्°; संबृत, ता- १८°, तारामराडल°, महद्वर्ष°, विवृत°, सु°; +ंतवृत-रन्ध्र- गूड-मन्त्रप्रचार°; सं√वृज्> संवर्ग-राष्ट्र°, वर्ण°; सं√वृत्> सं-वर्त- १इड°, पुरोडाश°; \*संवर्त-मूल- १पुष्कर°; संवर्तमान- १घ्र°; \*सं-वृत्त- १थ्र°, १उद्दर्ड°; †सं[,सां]वृत्ति- अध्ययन°; संदयव √ह > +संब्यव-हारिन्- पतित° सं√व्ये > संवीत- दर्भरज्जु°; <sup>+</sup>सं-च्याय~ जरत्°; संं√शंस्,सम् शस्त ऋपा ७,३४‡; †सं√शव्दि > संशब्द्यत्- १अ° सं√शास्>संशासन- सनीहार° सं√शी >संशय- १अ°,अध्यायान-घ्याय°, आदि°, १काल°°, जात्या-चार°××; सं-शियत- विवाही-दकतल्प°;<sup>+</sup>सं √शुप् >संशुष्क-१अ°; संशोप- श्रम्बु°; सं√श्र्य, श्रु(भवणे)> +सं-भ्रवण- १ग्र°; संश्राव- श्रूद्र°; <sup>†</sup>सं-श्रावम् , <sup>†</sup>सं-

श्रावयत्- १अ्र°; सं√शो>१सं-शित,ता- १%°, ब्रह्मन्°; संशित-व्रत- १अ°; २भंशित-> +सां-शिख°- चिकित°°; सं√िश्र> संश्रय- अन्योन्यगुण°, संघात°, १संधि°ः; संश्रित,ता-१त्रधर्भ°, ऋक्स्तार्धर्च°, १क्र्ण° सं√श्ठिप् >संश्विष्ट- १श्र°, दीर्घ°, १पृथ्  $^{\dagger}$ सं $\checkmark$ श्वि>संश्व।यिन्- उभयतस् $^{\circ}$ सं√सज्, ञ्ज् > संसक्त, का-१अ°, १हस्त°; संसङ्ग- अक्षर° सं√सद् > संसद्- श्राचार्य°, ऋषि°, १देव°, देवराजनाहाण°, सु॰, स्तादु°; <sup>+</sup>सं-साद्<sup>त</sup>– स्त्री°; संसाद्न– पात्र°; सं √सिच् > संसिक्त-अर्ज्ञाति°; सं√सिष् > ⁺सं-सिद्धि- अन्न°, १यज्ञ°; †सं-सिध्य-मा(न > )ना- १%° सं√सिव्>⁺सं-स्यू(त>)ता-१८०° सं√सु (अभिपने) > संसव-१ब्र°, समानजनपद°, सोम°; †सं-सवन- अन°; सं√स्> सं-सार-> 'संसार-मोचन- मोक्ष': \*सं-सारण- रथ°; \*सं-सारयत्-१अ°; <sup>†</sup>सं-सृति– संसार° सं√खुज् > ससगं- १त्र°, अप्ति°, थ्रान्यन्तर°××; संसर्जन- उखा°, रिम°; +सं-खजत्-, +सं-खज्यमान-१अ°; संस्ष्ट,ष्टा— १८, अजलो-मन्°, श्रवरान्न°××; संस्टिन्-१अ° सं√सृप् > संतर्प- २वसिष्ट°, वसिष्टस्य°, शस्त्रज्वलन°; संसर्पण-२१तन°°; सं-स् √कु>संस्करण-पुनर्°; संस्कर्न- श्रन्न°; संस्कार°-৭ শ্ব°, প্রারি°, প্রজার°, ৭ জনর-

गत°××;<sup>+</sup>संस्कारी– हविस्°;संस्कार• कर्मन्- २सुत°; संस्कार्य- १अ°: संस्कृत,ता- १अ°, पुनर्°,मन्त्र°××; संस्कृत्य षु°; सं√स्तु>संस्तव-१ अ°, अति°, गो°, १धर्म॰ xx: \*सं-स्तवन- १शस्त्र°°; \*सं-स्ताव-अन्नाच°, आत्मन्°, ऋदि॰, पशु॰, प्रजापति°, रात्रि°, १वृष्टि°; संस्तुत, ता- १अ°, ऋण°, ऋषि°××; सं• स्तुति - १ग्रक्ष°, १ग्रह्व°, कत्य-वाहन°, १दान°; ⁺सं√स्तुभ्> सं-स्तोभ- मस्ताम्°; सं√स्तु, स्तृ(अ।च्छा°)> मसंस्तर- कर्मन्॰: संस्तीर्ण-934°; सं√स्था >संस्थ- जन्म···स्°; संस्था-श्रकृत्तन°, श्राग्निष्टोम°,श्रग्नीपोमीय°, श्रमावास्या°××; संस्थान- अनेक-विध°, उद्यस्त्ररादि°, चक्र°, १पर°, १पाद°; संस्थापन- १अ°, तुलामा\*\*\*र्घ°: संस्थाप्य १८%; संस्थित, ता- १ श्र°, থ্য**ন**°. ऋग्यज्ञःसामन् °××; संस्थितहोम-पुरस्ताद्धोम°; सं√स्पृञ्> संस्पर्श- ३भाज्य°, जुर°, तद्-द्रव्य°, १दर्शन°××; संस्पर्शन-, संस्पर्शयत्- १%°; +सं-स्पर्शिन् -शरीर°; संस्पृशत्- १अ°;संस्पृष्ट, ष्टा- १ब्र°, श्रिप्ति°, श्रनीक्र°×× सं√स्यन्द् > ⁺सं-स्यन्द्मान-, °न्दयत्- १श्र°;संस्यृत- सं√िसव् (परि.) द्र.; सं√स्रु > संस्रव-प्रचरणीं°, शुक्रामन्थिन् °, सावित्र°; संस्राव-गर्भ°, मन्थिन्°; सं√स्वद् ><sup>+</sup>सं∙स्वाद- १अ°;सं√हन्> संहर,ता-93.°, कृष्णज्ञुक्ल°, पुरस्ताद्दोम°, युग्म°; संहतोरू¹-;

a) कर्तिरि कृत्। b) पृ २४७३ यनि. संख्यासंकेतः द्र.। c) श्रपत्यार्थीयः यन् प्र.। d) वैप १ द्र.। e) विप., नाप.। विप. पक्षे उप. अण्णन्तम्। f) पृ २४८६ 'पा ८, १,७०' नेप्टम्।

पुनर् °; संघ~ <sup>†</sup>ਜ਼ਂ-हनन--३अलि°, श्रायुधजीविन्°, उत्पात°, उल्का°××; संघात− अहस्°, उच्च-वट°××; सांवातिक-जन्मन्°; संघात(-क)- श्तेष्मन्°; <sup>+</sup>सं-ध्नत्- १अ°; सं√हा(त्यागे) ><sup>+</sup>सं-हान- १ग्र°; सं √ ह>सं-हरण-१लोमन् °; संहरिष्यत्- १३४°; संहार- अध्याय°°, आप्त°, जाति°, युग्मायुज्°, विहार°, संभूति°°, ष्टि°; संहारशिरःसंधिसंतिनि\*-; संहार्य,र्या- १३४°; सं√हप्> <sup>+</sup>संहष्ट-पर्जन्यस्तुति°, सप्तगुस्तुति°, सु°; सं√हाद् > ⁺सं-हाद-उद्धि""प°, श्वसंगालगर्दभ°; †सं-हादयत्- १अ°; †सं√हाद्> संहादयत्- १%°; <sup>+</sup>स-कण्टक-निम्ब ° ; +स b-कर - पागम १५६ १सक(ला>)ल- १अ°; साक्ख्य-कर्मन्°, विभक्ति°; सकाम- १अ° सकारा- १४%, अप्ति°, आप्ती-भ्रीय°××; सकृत् १अ°; <sup>†</sup>सकृत्-प्रहरण- श्रद्रगादान°°; सकुदाच्छि-त्र- उत्मुक°, चस्थाली°°; सक्तु-२श्रक्षत°, अजन°, श्रवामार्ग°, श्रपूर<sup>००</sup>××; सम्थन्- वृक्क° सिक्थ- १अ°, श्रंस°°, २अ़पर°××; सक्यी- २उदु° <sup>+</sup>स(क>)का<sup>व</sup>− १स°; १सखि, खी-१अ°,२अस्मद्°, श्राचार्य°°××; <sup>+</sup>सख- इन्द्र°, कव°, तद्°, १देव°़ १भूरि°; सख्य- १देव°, १पौर°, मद्°, वाच्°; सख्यविसर्जन- द्रप्त-प्राचन°; संखिल- -ले ग्रुअ° º सगति- सर्वि॰ः; 'सb-गन्ध-पागम १५६; सगोत्र,त्रा- १%,

भारद्वाज°, १सखी°ः; १संकट-योनि°; १संकर- १अ° सं√काञ् > १संकाश,शा- ऋखन°, गृह°, ज्वलिताङ्गार°×× सं√कुऌ् > संकुल, ला-व्याधि°; संकुसुक- अव°;सं√कृ अश्रिय°°, >संकृति- श्रिति°°, २कृति°°, गायत्री°° कराब°, सं√कृप्>संकर्ष- १काल° सं√कृ (विक्षेपे) > ३संकर- श्रनु-वन्धं°, अनृत°, अपात्र°, कर्मन्°, गुरु°, प्राम°, चातुर्वर्ण्य°, १यज्ञ°, योनि°, वर्ण॰, व्यवहार॰, १शिष्य॰, शुक्र°, ३संकर°; <sup>+</sup>संकरा(र-अ)भध्य-तद्वर्ण॰; संकरी√कु>॰रीकरण-१कृत°: 'संकरी-करण-कर्मन्-१कृत°; संकीर्ण- आहारमन्त्र°, योनिसंकर°; सं√क्लृप् > सं-करुप- श्रकृत°,पाप°, व्रत°, १शिव°; <sup>+</sup>सं कल्पन- अन्न°; संकल्पयत् -, संक्रिपत- १%°; <sup>+</sup>सं-क्लप्त-१२४°, प्रेत°; सं√कम्>संकम-प्रतिमा°°, रवि°; संक्रमण-आदित्य°, स्थान°; +संक्रमणी- १ऋ°; +सं-क्रान्त- द्वि°; संक्रान्ति- द्वि°, पिपी-लिकाएड°; <sup>+</sup>सं√क्किन्द्> सं-विरुन्न- पूर्व°; ⁺सं√द्वार् > सं-क्षार- १इडा°,इडानाम्°; सं.√श्रल् >संक्षालन–दोहन°, पात्र°, पात्री°, स्थाली°; **सं√िक्स(**क्षये)≫संक्षय-कोशवाहन°, १जल°, दोप°, पक्ष°, १वाहन°; सं√चुभ्><sup>+</sup>सं-क्षुव्ध-पाणि°; **+सं√खाद् >**°दत्-,°द्य १अ°; १सङ्ख्य->सांख्यायन-सुयज्ञ°; २सङ्खय- २भ्रातृव्य°

श्रमुक°, आत्रेय°, १का३यप°,पितृ°°, सं√ख्या > ३संख्य, °ख्या- १अ°, १ग्रक्ष<sup>००</sup>, श्रक्षर<sup>०</sup>, अनुवाक<sup>०</sup>××; २सांख्य(वप्रा.)- पद°,वर्रा°;संख्या-दि-, 'संख्या-परिमाणा(ग्-अ) स्वादि- १अ°; †संख्या(ख्या-अ) वयच- ऋद्वि<sup>००</sup>; <sup>+</sup>संख्या-विशेष--पः पात्रा २, १, १; संख्यात,ता-१३४°, अहस्°°; संख्यान- १५४°, श्रावृत्ति°, १तुल्य°××; संख्येय-१अ°; सं√गच्छ्, गम्, सम् (गच्छताम्) शांश्रौ रे**७**, १७, १<sup>३</sup>; ञ्चापश्रौ २, २१, १; हिश्रौ २, ५, ४७; सम् (गच्छेय ) शांश्री १७, १७,१<sup>३</sup>; संगत- १%, १कुल°, चतुर°, १नासिक्य°; \*संगत-करण-देवपूजा°; संगति- १अ°, सत्त्र°; संगम- -मेन या ३, ५?! [°म-श्रनुदात्त°, गङ्गासागर°, त्रि°××]; संगमन- ऋतु°; सं√गृ( शब्दे )> संगर- सत्य°; सं√गृ,त्रह्> सं-गृहीत,ता- मध्य°; संग्रह- १श्र°, उभयहेतु", दार"××; संग्रहण- श्रवे-क्ष्मा॰, केशाकेशि॰,तत्तत्संभार॰,दार॰, १लोक°; संप्रहीतृ- क्षत्त°, क्षतृ°, २क्षात्र°; सं√गै>संगीत~ स्त्रीं° संव्राम- २मृगु°, मृगुपतन°, महत् ° संध्नत्- सं√हन् (परि.) द्र. √सच्, संश्च् ब्रनु°, अप°, ब्रभि°, आ°, उप°, प्र°, सम्°; ††सक्षणि व्यापमं १, १, १; बौग्र १, १, १४; <sup>+</sup>सइचत्-, °न्ती- १श्र°; <sup>+</sup>साच्<sup>त</sup>- राति°; <sup>+</sup>साचि<sup>६</sup>- हंस°; <sup>†</sup>साचिन्— श्रात्मन्°; √सज्, ञ्जू अति°, अतिप्र°, श्रनु°, अनूद्°, अभि°, अभ्या°,अव°, आ°, २उद्°, उप°, उपा°, नि°,प्र°, प्रति°,

a) पृ २४८७ °तनिन्->यनि. इ. । b) = ३स- 1c) उप. = २कर-। d) वैप १ द्र.। e) यनि, प्रन्य-शोधः । f) शं-गमेन इति शोधः । g) कर्तरि कृत् ।

प्रत्यभि°, वि°, व्यति°, सम्°, समा°; सक्त,का- १८°, कण्ठ°, कृपि°, १तन्मूल°, दन्त°; सक्ति-; २सङ्ग-२ब्रक्ष°, अङ्गुलि°, गर्भ°××; <sup>+</sup>सङ्गि (न्>)नी°-पद्°; +सङ्गय-, +सज्-, \*सजत्–,\*सज्य,\*सज्यत्–; \*सज्य-मा( न> )ना- १%, सञ्जन-सजनीय- विह्वीय°, २विह्व्य° १सजात- १८%; सजुप्- २स° √सज्ज् शा°, प्र°; <sup>†</sup>सज्जमान - १अ° <sup>4</sup>सज्जपुर<sup>b</sup>- कोसल°° सं√चर् >संचर- १अ°, अध्वर्यु°, आखु°,१ जीव°, दिल्णा°, २दीक्षित°, १पञ्चन्°, पितृ°, १भक्ष°, यजमान°, विसंस्थित°; \*सं-चार- १ अ°, अर्थ°, केतु°, पली°; †सं-चारण- १८०, अहस्°; संचारिन्— उदच्° सं√चि(चयने)>संचय- अस्थि°, घनकनकरजत°, घान्यघन°××; <sup>+</sup>सं-चय-वत्- १अ°; संचयन-अस्थि°; संचित- पूर्व°, सु° सं√छद् > <sup>+</sup>सं-छादन- ग्रह° सं√छिद् ><sup>+</sup>सं-छिन्दत्- १अ° सं√जन् > संजात, ता- पत्रन-क्षोभ°, पूर्व°, लतापल्लव°; सं√िज >संजय- इन्द्रस्य°, गौशृङ्ग°,विश्वा-मित्रस्य°; सं√ज्ञा> ⁺संज्ञपय° उपप्रेष्य°°; संज्ञपन- १ श्रकाम°, १अध्°, पशु°, पुरुप°; संज्ञप्त-१अ°, १मक्ष°°; १संज्ञा- १८०, १यङ्ग, १अदर्शन°, शब्यास°, श्रनु-नासिक°××; <sup>+</sup>संज्ञ- गत्युपसर्ग°, १घोप॰, घोषवत् °; संज्ञ(-क)-अमोज्यमोज्य", अवतान", श्रिश्वि नी>नि°, उत्तराषाढ°××; †संज्ञि-का- भार्या°; +संज्ञा-ज्ञाण- १अ°:

संज्ञिन् - विभक्ति°, संज्ञात- १३४°; संज्ञान- १हस्त° सणक- २शाकल°; सण्ड<sup>त</sup>- शाम° सत्- > सतः > सतोवृहती-उध्गिह्°, १ककुभ्°, पध्यावृहती°, नृहती°, महत्°; +सतो-मुख-महत्°; सत्√क्> +सत्-कार- १दान°°; <sup>+</sup>सत्-कृत- कमविकम°, साध्य°; संक्रिया- श्रिशः,श्राद्धादि॰.स्वगर्भः; सत्तम- ऋषि°, कवि°, द्विज°,मुनि°; सत्ता- त्रि°, द्वि°; सत्त्व- १अ°, थ्रदीन°, अन्य°××; <sup>+</sup>सत्त्व-वचन-१%; सदाचार- श्रुति°°; †सद्-भाव- १शुल्व°; सतीर्थ- १शिष्य° सत्य- १३१°, अप्रामिन् °, अर्थ ° × ×; सत्यंकाम- > सात्यंकामि- शठ-मर्पण्°; सत्यदूत->+सात्यदूत्य->°त्यानांहविस्- -विर्भिः बौश्रौ १२, १९: १०; सत्यक-> सात्यिक- शठमर्षण<sup>ः</sup>; **सत्वन्**-श्रभि°, १उत्तर°, प्र°; √सद्, सादय कौगृ १,१२,६‡° [अधिनि°, थ्रध्या°, श्रनु°, अनूप°, श्रन्वा°, ग्रप°, श्रभि°, श्रभिनि°, अभिसम् °, अभ्या°, अभ्युद्°, अव°, आ°, आनि°, २उद्°, उप°, उपनि°, डपा°, नि°, परि°, परिनि°, प्र°, प्रति°, प्रत्या°, वि°, व्या°, व्युद्°, संनि°, सम् °, समा°, समुद्°,समुव°, संप्र°]; सत्त- १न°; ⁺सत्ति–; २सन्न- १३°, अर्थम्णः°, अहीन-रात्रि°,एकाह°°, कुराडपायिनाम् °××; सन्निन् - ३स°; सन्नोत्थान- १त्रः <sup>+</sup>सत्स्नु-, सत्स्यत्-; सद्- अग्नि", अञ्चन्°, अन्तरिक्ष्°, २श्रपर°××; १सद¹- थ्रप°, १पर्गं°, सदन

> ना°; <sup>+</sup>२सद, दा<sup>ह</sup>\_ सदन- १ऋत°, १देव°, भितृ°, वहिस् °, ब्रह्मन् °, महेन्द्र°, यजमान् °, होतृ°; \*सदनि- १ऋत°; \*सद्मु: सदस्-श्रन्तर्°,घिष्ण्य°°,प्र°,बहिस्°, शाला°, १हविधनि°°; <sup>+</sup>सर्स-अन्तर्°, वहिस्°; सदस्य- १३1°, असदस्य°, चमसाध्वर्यु°°, होत्रक°; सदोविशीय- श्रष्टादंष्ट्र°; सदोहवि-र्घान- २वेदि॰, ४स॰; <sup>+</sup>सदि-पथिन्°; \*सरे; सद्मन्- उन्निर-कोन्रनद॰, कर्ध्व॰, तज्ज॰,प्र॰, १सुर॰, स्कर°; †सद्य, †सद्दन्-, †सद्दर-; सन्न- १अ°, पङ्के°; सन्नतर- स्त्र-रितपर°; +साद्- १दक्षिण°; साद-१ऋघ°, गो°, पुरि॰, शकुनि°; <sup>+</sup>स।दक-; १सादन-२सादन- १अ°, ३थ्राज्य°, २श्रा-प्यायन°××; †सादम् , †सादयत्-; साद्यिखा १अ°; सादि- १उछ्°, गो°; सादित-; +सादिन्- द्रविण°; <sup>†</sup>सादिनी- श्रद्मन्°, घी°, साधु°; साद्य, साद्य-,साद्यमान-, सीद्र्-; <sup>†</sup>सीद्न- सक्थि°; सद्म्> सदं-पुष्पा- २वाशा॰॰; सदा> <sup>†</sup>सदा-भद्र- अपामार्ग°°; +सदा-स्थिति-उन्निद्रः 'न्°; ⁺सदा(दा-श्रा )ह्निक-देविषतृ°; सद्ध- प्रति°, षोडशि-पात्र°;सहज्- श्रादित्य°, प्रति°,सु° १सदश- १अ°, श्रर्ध°, श्रामेडित°××; सदशी- १%, वहु°; सादश्य-१%°, छन्दोम°, विभक्ति॰॰, वृत्त॰ रसदेश- अन्तय°, श्रादि°, मार्जा-लीय°, सविध°°; सद्यस्(ः) १अ°, श्रन्तर्°; सद्यस्काल- १द्र°; सद्य-स्की- > साद्यस्क- १व्य<sup>र</sup>, ब्रात्य-

a) वैष १,१९०१ g इ. । b)=देश-विशेष-। c) किप. श्रमुकरणम् । d)= शरह-। e) पामे. पृ २६३७  $\operatorname{d}$  द्र. । f) पृ २५१३ यनि. संख्यासंकेतः द्र. । g) खळन्तं प्राति. ।

स्तोम°; सघ->सधस्थ- १अर्क ् >र्का°; संघर्म-दिधधानी°;सध-भ्रेन्-,साधर्म्य-शूद्र°; १सघातुः-; +२स<sup>b</sup>-धातु- अक्षर° १सिध- २अद्रि°; √सन्°, सेत् बौध्रो ११,६:२४‡[सम्°]; +५स<sup>॥</sup>-१ऋष्°,गो°;सनि-१ऋभय°, १६५, १९६४°××; सनितृ- सु°; सन्ति-१पुरु°;<sup>+</sup>सा– १अप्°, १२४थ°,क्षेत्र°, गो°, जिह्म°, धन°, नृ°××;साति-तोक°, १वाज°, शूर°; +सानिन्-द्रविण्°; <sup>+</sup>सानिनी- अद्मन्°, अन्न°, पृत°, घी°, शत°, सहस्र°, साधु° १सन-> सनक- ४स°; २सन-१श्र°; सनिष्यदत्- √स्यन्द् (परि.) इ.; सनीड- सतिध° सं√तन् > सतत- > सातत्य-क्रिया°; संतत,ता- १८०, उपदीक°, २दक्षिणाप्राची°, प्राण°; संतति-१अहीन°,जागरण°, २धर्भ°; संतनि-संहार°, २सवन°; संतन्वत्- १श्र°; संतान-श्रधेर्च°,कर्मन्°, जलाजलज°, २धर्म°, प्रजा°, २भाग°, वलीक°, ४स°; संतानक- श्रति°, ब्रह्मन्° सं√तप् >संतपन- कपाल°; सांत-पन- अति°, १श्रनीकवत°, महत्°, १यति°; संताप- १अ° सं√तुष् > ⁺सं-तोषिन्- १३४° सं√तृद्> संतृषण- १श्र°; सं√ तृप् > संतृप्त- सु°; सं √त्वर्> संत्वरमाण- १अ°; सं√दंश्> संदंश- औदुम्बर°, १पलाश°, श्येन°; सं√दह् > ⁺सं-दहा १अ°; सं√दिह् > संदिग्ध-१अ°; संदेह- १%°, अस्थि°, २ऊःमन्°××; <sup>+</sup>सांदेहिक− श्रनुप्र-

हिक°°; सं√दीक्ष् > संदीक्षित-१पर°; सं√दु > संदाव°-अरमन्°; सं√हज् > संदर्श-१घ्र°; संदर्शन-- १अ°, १४वरा°, श्रोणा°; संदश्- त्वेप°,पिशङ्ग°,रण्व°, हिरएय°; सं√दो (वन्धने)> संदान- २श्रादान°, रज्जु°; <sup>†</sup>सं-दित- १थ°; सं √द्रु><sup>+</sup>सं-द़व-वाच्°; सं√धा> श्संहित,ता-१ २४°, श्रकार°, श्रकृत°, श्रक्षर°, १अङ्ग°××;२सांहित–१श्र°;+संहिता-स्वर- द्वैपद°; संद्धत्– १अ°; संघा- २धर्मः; संधान - नानापदः, पार्खे°, विरिष्ट°; १संधि- १अ°, त्रकृत°, अभिनष्टोम°××; <sup>†</sup>संधि-कार्य- रिपु°; संधिज- १८४°; संधि(न् >)नी- श्रानिर्दशाह°, स्यन्दिनी°; संधिनीचीर- उप्टी-क्षीर°ः; <sup>†</sup>संधि-सर्पण- उदपाना-वेक्एए°; <sup>+</sup>संधि-सामन्- अप्नि-ष्टोमसामन्°; संध्य,ध्या-श्रति°,त्रि°, दिवा°, दीर्घ°, निशा°××; \*संध्या (ध्या-श्रा)दित्य-प्रेक्षण- उदपाना-वेक्ष्ण<sup>००</sup>; १संध्योपासन- १कृत°, स्नान°; †संध्यो (ध्या-उ )पासिन्-नित्य°; <sup>+</sup>संध्यो (ध्या-उ)स्का-धनुस्°;संध्यक्षर- २समान°; संधेय, या- १श्र°, २स्वर°; सहित,ता-२श्रनडुद्द°, अन्तःपात्य°, अर्थवृद्धि°, श्रवदान°, २आद्य°, श्राह्वनीय°×× सं√धाव् (शुद्धौ) > +सं-धावमान-१श्र°; सं√नम् >संन(त>)ता-१श्र°; संनाम~ मन्त्र°; सं√नह > संनद्ध, द्धा− १अ°, श्रनूचीन°, तिरश्रीन°, वध्री°; संनहन- इध्म°, पनी°, वर्हिस्°, वर्मन्°; संनाह-

पचित्र°, १शक्ति°, धेत°, सर्व°, सिंह°; र्**नं-नि√काश् >**°काश-उद्धि°°, ज्वलन · · शि°, मुक्ता-मणि…र्प°; संनि√कृप्>°कर्प-कर्पुत्रय°, १काल°, देशकाल°,प्रयोग°, शूद्र°; +संनिकर्ष-विप्रकर्प- चन्द्रार्क°; °कृष- १वन्धु°; \*सं√तिज्>सं-नेजन- गोदोहन°; संनि√धा > °धान- १%°, द्रव्यदेशत्राह्मणु°, प्रकृति°××;संनिधि-१२४°, अग्निदेव-त्राह्मण°, उच्छिष्ट°××; सांनिध्य–, संनिहित,ता- १अ°; संनि√पत > °पतित- अर्थ°; °पात- १३४°, श्रतिथिपूजागुरुपूजा°, आचार्यप्रा-चार्य°××; सांनिपातिक- पृष्ठय°; °पातिन्- १अ°; संनि√भा> संनिभ,भा- श्रन्तरा'"ल°, किञ्ज-ल्कारविन्द°, कूजित°, १चित्र°×× संनि√युज् > +संनि-युक्त- गति-संज्ञा°, प्रतिपेध°, प्रस्यय°; °योग-१अ°, उप१द°, प्रत्ययसंज्ञा°, लिङ्ग° संनि√वप् > °वाप- २धर्म°; संन्युप्त- १ऋ°; संनि√विञ् > <sup>+</sup>संनि-वेश- १अ°; सं√नी > संनयत्- १अ°; २सांनाय्य- १अ°, ३आज्य°,पुरोडाश°;**संन्य**(नि√अ) स् > +संन्य(नि-अ)सन-,संन्यास-२वेद°; √सप्> +साप्¹-१ऋत°; सप- यथा°; **१सपिण्ड.** ण्डा- १२४°, १३दक°, पुत्र°°, २मातृ°;स**पुत्रक->**सपुत्रिका<sup>ए</sup>-सप्तन् - १अप्टन्°, १एक°°, त्रि°, त्रिवृत् °°, त्रिस् °××; सप्तक- चतुर्°, २द्वी५°, पाताल°××;सप्तति–१एक°, त्रि°, द्वि°, १पञ्चन् °, १पप् °,सप्तन् °; सप्तत्रिंशत- १अप्टन्°; सप्तदशन् -

a) पृ २५१९ यनि. संख्यासंकेतः इ.। b) = ३स-। c) पृ २५१९ अत्र १तुदा. >तना. इ.। d) कर्तरि डः प्र.। e) = चूर्ण-। f) वैप १ इ.। g) पृ २५३६ सपु(त्रक>)त्रिका-> यनि. इ.।

१अज°; सप्तद्श- श्रर्घ°, गृहपति°, ज्योतिष्टोम°°, त्रिवृत्°××; †सस-धान्य- त्रीह्यादि°; सप्तम- श्रर्घ° श्रा°,आत्मन् °××;सप्तमी- तुल्यार्थ°°, तृतीया°, द्वितीया°, शुक्षपक्ष°, पष्टी°; <sup>+</sup>सप्तम्य( मी-अ )न्त- वृतीयान्त°; सप्तमभाग- प्रक्रम°, ४स°; सप्त-रात्र- ऋषि°, जनक°;सप्तर्धि- स्वगी-त्रादि°; +सप्तिं दैवत्य-इत्यादि°; सप्तविध- १२४°; सप्तब्याहति (-क>)का- ४स°; सप्तरात- त्रय-रिंत्रशत्°; सप्तराफ- १%°, कृटः°; <sup>†</sup>सप्त-समिध्- ऋदि°; सप्तार्ष-एकार्प॰॰; सप्ताह- त्रि॰, द्वि॰ <sup>+</sup>स-प्रभा<sup>8</sup>- काञ्चन°,कुन्द°,रजतक्षत°, हुधाम्तु°; सप्राय- श्राशिस्°, करप° सब्रह्मचारिन् - १८४, तद्भायी-पुत्र°, १शिष्य°°, सगोत्र°° <sup>+</sup>स<sup>b</sup>-भत्त− यथा° सभा- देवगृह°, २यम°, २वेदि°°; समेय- सु°; सभ्य- १अ°, श्राह-वनीय°, १गाहेपत्य°, साक्षिन् ° १सम- १स°, अक्षतोः न्य°, श्रक्रर°, श्रनुदात्त°, श्र9त्य°××; १साम°−; १साम्य- तद्°, देश°, संख्या°, सर्व°; <sup>+</sup>सम-काल- तद्°; समता- नक्षत्र°; समत्व- लय°; समविभाग- १॥%; समस्थित~ १वाच्°; २सम, मा-२अ१र°, द्वादशन् °, विंशति॰ <sup>+</sup>समक<sup>व</sup>− तम्°; समक्स− १८०° समग्र-> <sup>+</sup>समग्र-दान- १८०° सम्√अऽज् > समञ्जन- धुना° सम् √अञ्ज् (युक्तमावे) °> समञ्जस- > सामञ्जस्य- १ऋ°, संख्या°;सम्√अन् > १समान-!

उदान°, प्रागा°ः; समनस्-> <sup>+</sup>सामनसी<sup>1</sup>- क्लृप्ति°; समन्त-इपोद्वर्धाय°, सदोविशीय°; +१सा-मन्त- श्रावृत्ति°; समन्ती√कृ> °कार- साय निसू २, ६: २९<sup>६</sup> समन्दा√नी > °नीय १८४° समन्वा√रभ् > °रव्ध- १अ°, श्राचान्त°, उच्छिष्ट°, यथोक्तकम° समन्वि (नु√इ)> समन्वित-अहिंसा…दा॰, वर्षू ॰, कोटिहोम॰×× समभि√ह > °हार- किया°; <sup>+</sup>?समम् माशि ७, ५; १समर (बप्रा.)h— अल्क॰, १लेखा॰, शल्क॰ सम् √अर्थ् >२समर्थ, र्था- १८४°, श्राप्ति°, चलन°××; सामर्थ्य– १अ°, अधिकार°, अनुक्रमण्°×× <sup>+</sup>स<sup>ь</sup>-मर्या ( दा>)द्- सविघ°° समव√दो >°वत्त- > °त्तधानी-उपस्तृत°, ३वेद°; समवदाय-१॥ समवे(ब√इ) > समवाय- १८%. अर्थ°, १ऋच् °, एकार्थ°××; †सम-वा(व-त्रा)यिन् - १२४°; †समवायि-त्व- प्रयोग°, श्रुति°; समवेत-५%, श्रोदाप°; सम्√अस् (क्षेपणे)>समस्त- १ऋ°, व्यस्त°; समास- १८°, श्रक्षर°, श्रन्त°××; समासाङ्ग- > +समासाङ्ग-योग-१अ°; समासान्त- १%°, सर्व-नामन् °°, २स्वर° समा√कुल्> °कुल- तृणावल्बी° पदसंज्ञा°, पदनक्षो°°°त°, वर्गा॰  $^{ au}$ सम्-आ $\checkmark$ कॄ(विक्षेषे ) > ॰कीर्ण–क्रमसंधि°; समा√ख्या>°ख्या-लिङ्ग°,श्रुति°°;°ख्यान-उपदेश°,यज-मान°,लिङ्ग°°, श्रुति°; समा √गम्

>°गम- सुहृन्मित्र°; समा√िच ><sup>†</sup>समा-चित- फ्रहावली···ह्व॰ समा√ङा>⁺समा-ज्ञा– न्याय्य॰ <sup>+</sup>?समाति⁴– १अ°; समा√घा> °धान- अग्नि°, १मनस्°; °धि-१८के°, श्राचनसान°, अन्त°, पर्याय°××;°हित- एकान्त°,जलवेग°, मन्द्रस्थान°, विविधभय°, सुः; १समाहितमनस् <sup>1</sup>-; <sup>†</sup>२समाहित-मनस् <sup>1</sup>— होम°; २समान,ना-१अ°, श्रारेनमन्थनादि°, उन्निद्रः ध्य°, क्षत्रिय°××; सामान्य,न्या-१८१, श्रक्षरवर्गा°, १अङ्ग°, अति-रिक्त°××; +समान-ऋषि-गोत्र— जाता- १८%; समानकर्नृक-कर्मन् °; <sup>†</sup>समान-त्व- संख्या°; समानवि-धान-, समानसंख्या-१समानाच्र- गो°;समानाङ्ग-१॥°; समानाधिकरण- १८४°, तादि°, प्रथमा°, संख्या°, स्त्रीं°; <sup>†</sup>सामानाधिकरण्य- पद°, प्राति-पदिक°,विधेय°, संख्या°; †समाना• ( न-म्रा )र्ध-गोत्र--जा-, समा-नापेंय- १श्र°; समा √नी> °नयन- १श्र°; सम् √आप् > समापन— उपाकरगा°, १काग्ड°, चैत्री°, २फाल्गुनी°, मन्त्र°, व्या-करण°; +समापनी- व्रत°; +समा-पनीय- समावर्तनीय°; <sup>+</sup>सम्-आप-विष्यत् – १ऋ°; †सम्-आपिन् – पौपक्रृष्ण°; समाप्त, प्ता- १८४°, कर्मन् °, वि°,त्रत°; समाप्ति- १अ°, श्रर्थ°, क्रिया°××; समाप्तिवचन-नामन्°ः;समाप्य १८%;समा√पद् >°पत्ति- १ श्र°, उपाचारदीर्घत्व°,

a) कस. पूप. = ३स-। b) = ३स-। c) पृ २५४७ यनि. संख्यासंकेतः द्र.। d) वैप १ द्र.। e) पृ २५५० सम $\sqrt{$ भ $^\circ$ > यनि. द्र.। f) =[समनस्-शब्द-वती-] ऋच्-। g) यनि. स्थल-शोधः। h) = संधि-, संभेद-। i) पृ २५५८ यनि. संख्यासंकेतः द्र.। j) कस.।

दीर्घत्व°; +समा-पादन- १काल°; समापाद्य- प्रगृह्य°°; समा√म्ना 933°, >°म्नात,ता-यथा°; °म्नान- सर्वपद°; °म्नाय- २डक्य°, ^१ऋच्°, पद°××; समा√यु> °युत- अर्पलाज°,क्षीर°;<sup>+</sup>सम्-आ √युज् > °युक्त- आत्मेन्द्रिय°, देशकाल°, लघु°; समा√रुह् > °रुड- १अ°, भन्नक्ष°; "रोपण-श्रविन°, आत्मन् °, १भस्मन् °, सिध् °; °रोपित- १२४°; °रोहण->+समा-रोहणीय- प्रतिपद्°; °रोह्य १अ° समा √लभ्,∓भ् > ⁺समालम्भन-१भ्र°; समा √विञ् > °वेश-१त्र°, अपवाद°, १एकाक्षर°, १भंज्ञ।°; °वेशन–ऋतु°;समा√वृत् > °वर्तन- ऋतुसंगमन ° , गर्भा-धान°°,विवाह°°;°वृत्त-१अ°,प्रथम° समा√श्रि > +समा-श्रय~ संव-रसर°; समा√हन्>°हत-कराउ-शीर्ष°;समा√ह>°हार-उचनीच-प्लुत°,तद्°,तद्धितार्थ°°;सम्√इ> समय- १८०, आख्यान°, श्रागामि काल°, श्राचार्थ°××; +सम्-इत-तार्थ°°; समिति- १सर्भ°; सम्√ इ्ध्,न्ध्>समिद- १३४°, प्रथम°, समिध्यमान°; समिध्- अतसी°, · श्रनु[,नू]याज°, १ दर्क°××; सामि-धेनी- आघार°°, पञ्चदशन्°, प्रति°, रेमान°, यावत्°; +सामिधेनि-अनु°; सामिवेनी(-क)- १त्र°, पबद्शन्°, सप्तद्शन्°; समित्(-क)-१अ°, श्राहित°; †समित्-तन्त्र-·अङ्गहोभ°; समिदाधान– मेखला-धारण<sup>००</sup>; <sup>+</sup>समिद्-धो( <हो )म-प्रातर्°, १संध्योगसन°, स्नान°°; समिध्य,समिन्धन-,+सम्-इन्धान-

१ब्र°;सम् √ईख्>°क्षण- प्रेक्-माएा°;°स्य १८४°;समीप-अग्नि°, श्रह्मदेश°,अतिसंध्या°,आहवनीय°××; सामी प्य- कियाप्रवन्ध°, वर्तमान° सम् √ईर् > °रण- वायुशरीर°; °रित, ता- २असु°, मैत्रावहण°, १वात°, १वेग°, सु°; ⁺सम् √ईप् (गतौ) > सम्-ईष( त् > )न्ती-२सवन°, स्तोत्र°; समुच्√चर्> °बारण- १काल°; समुच्√िच (चयने)>समुच्चय°- काम्यनित्य°, १द्रव्य°, पदार्थ°°, प्रायश्चित्त°, व्रत°, शास्र°, सर्वसर्व°; समुच् √िक्र्> °च्छित,ता-पूर्वापूर्व°;समुत्था(त्.√ स्था)>+समुख- कर्मन्°, तुला-मानप्रतिमान°, नानाराग°, परचक°; <sup>+</sup>समुत्थान- तद्°; समुत्√पत् >†समुत्-पतित-२मग्डल°; <sup>+</sup>सम्-उत् √सिघ्>समुत्सेघ-दशहस्त° समुत् √सृज् > ⁺समुत्-सर्ग-अधोवायु°; <sup>+</sup>सम्-उद्-आ√चर् >°चार- वैखानसंशास्त्र° समुद्√इ>°द।य- अक्षर°,अर्थवत्°, चोदना°, तद्°, १द्रव्य°°,फलनियम-कतृं°, स्त्राङ्ग°; +सामुदायिक-जन्मन् °°; °दित- १अ°, यथा° समुदे (दा√इ)>°देत- १अ°, श्रभिजनविद्या°; समुद्√दिश् >°देश- उपाय°, १इव्यं°; समुद् √भू > ⁺समुद्-भव- नवतोय°, प्रशस्तोवीं°, रसातल°, शान्तद्रम°; °भूत- फलाव्ली° १समुद्र- अनु°,नदी°°,पूर्व°, सत्पति ००, सरित्°; सामुद्र-१सुवर्गा°°; +समुद्र-गुमीं''त°; **समुप् √ह्वे >** °हूय

१त्र°;सम् √ऊह्>समूह-१अ°, श्रचर°, किया°××; सम्√ऋघ् >समृद्ध- श्रनलस°,त्रिस्°,रूप°××; समृद्धि-१अ°,श्राशिस् °,एतद् °×× समे(मा√इ) > समेत- वुद्धिशिक्त°, १मनस्°; समेक्ष १थ्र°; सं√पत् >संपात- १अ°, आदित्यग्रह°, २त्राधिन°××; †सं-पातिन् – तद् ° सं√पद् > संपत्ति- १त्र°, कर्भन्°, १काल<sup>°</sup>××; संपत्ति (-क)- योग°; संपद्-१अ°, श्रवदान°, श्रात्मन्°××; सांपद- २श्रनडुह्°, ग्राम°, त्रह्म-चारिन्°, सर्वे°; \*सांपदी- वस्त°; <sup>+</sup>संपद्-वचन- संनिधि°; संपन्न, न्ना- अध्ययन°, श्रन्वयाकृति°, अभि-हितगुण°××; संपादिन् - १अप्र°, १यज्ञ°, सोम°; +संपादिनी- आज्ञा° संपरे (रा√इ) > सांपरायिक-শ্ববিহিন্তন सं√पिप् > °१- सु° <sup>+</sup>सं√पीड् > संपीडा- २शस्त्र° <sup>+</sup>संपुट- मृत्पात्र°; सं√पृ, पृ > संप्रण- मात्रा°; संपूर्ण- विश्व°, २कर°, पूयशोणित°, १यज्ञ°×× सं√पृच् > +सं-पर्क- चाण्डाल°, तिलतराडुल°, तेल°; †सं-पृक्त-> °क्त-पार्णि–, संपृज्ञान– १अ° संप्र√कृ> †संप्र-कीर्ण- यथा° संप्र √ेक्षे > °क्षाप्य १अ° सं√प्रच्छ् >संप्रइन- १विधि°° <sup>+</sup>संप्र√ज्ञा > °वानान-, °ज्ञात-१थ°; संप्रति १४°; संप्रती (ति √इ)>संप्रत्यय- १८४°, श्रादेश°, कार्य°××; \*संप्रत्यायक- उचा-र्घमाण° गुहा- ४स°; <sup>+</sup>समुद्ग-जरू- हिमां- | संप्र√दा > °दान- अदासीदास°, देवता°,विद्या°; १संप्रदाय- १यज्ञ°,

२बृद्ध°; †सं-प्र √धृ> °धारणा-१सम°; संप्र √युज् >°योग-पतित°,रति°;संप्र√विश्>⁺संप्र-वेश- > °श-संभाषा- शूद्र° संप्र√स्>°सारण- १भ°,अभ्यास°, व्याधित°°; संप्रा (प्र√या)प्> °स- १अ°,उ:कोचशुरु३°; <sup>+</sup>संप्राप्ति-१अ°, अथर्वमन्त्र°; संप्रे(प्र√ई)क्ष् >  $^{+}$ संप्रे( प्र-ई )क्षित-> °त-त्व $^{-}$ हेतुभ्तकाल°;संप्रे(प्र√इ)प्>⁺सं-प्रे(प्र-इ)प- दक्षिणासंमार्जन°; संप्रे-पित- १८%,यथा°;संप्रेप- अधार्यु°, आश्रुत°°, उक्त°××; **संप्रो**(प्र√उ) क्ष्> †संप्रो(प्र-उ)क्षित- सु° सं√प्लु>संप्लव- १भूत°, राप्ट्र° सं√वध्, न्ध्> संवद्द- १श्र°, कुलदेवता°, देवतानक्षत्रादि°, मह-त्तमाधर्म°, रोग°; संबन्ध- १३४°, श्रन्य°, श्रन्याय°, श्रर्थ°××; <sup>†सां-</sup> वन्ध"- व्रत°; संवन्धिन् - श्रर्थ°, ऋत्विज्°, राजन् °; †संवन्धिनी-१यज्ञ°; संबन्धिवान्धव- तद्° सं √वाध् > संवाध- १८०° सं√वुध् >संबुद्धि- १श्र°, श्रप्टक्ष° सं√भज्>संभक्त- १अ° सं√भाप् > संभाप- ज्ञाति°, २वाह्मण्°; संभाषण- चाराडाल-म्लेच्छ°, पतित°, परस्त्री°, स्त्रीशूद्र°; संभाषा- १अ°, २त्राह्मण्°, संप्र-वेश°; संभाषिन्– १यावदर्थ°; तंभाष्य, <sup>†</sup>सं-भाष्य- १अ° सं √िमद् > संभिन्दत्- १थ°; संभिन्न, न्ना- १अ°, सु°; संभेद-श्राघार°, छाया°;+ंत-भेदन- छाया° सं√भुज् (भोजने )> +संभुक्त-।

मनुष्य°; सं √भू > संभव-१अ°, रअकाल°°, श्रकृतसंकल्२°, १अधर्म°××; संभवत्- १श्र°; †सं-भावना– आशंसा°, पदार्थ°; संभा-वित- श्रात्मन्°, मुराइ°; संभूत-१श्रङ्ग°, पूर्व°; संभूति- १अ°. १वल्मीक°; <sup>†</sup>संमृति-संरक्षा-संहार-जगत्°;संभूयस्->√संभूयस्य<sup>b</sup> सं√मृ > संभरण- २ श्राप्यायन°, उखा°, प्रवर्ग्य°, संभार°; †संभरणा (ग-आ)स्तरण- १धातु॰°; संभार-द्धग्न्यादि°, १अरिशि°, श्रह्म॰××; <sup>+</sup>संभार-जल-, संभारयजुष् (-क)-४स°; संभार्य- १एक°, द्वि॰,५थक्॰; <sup>†</sup>सं-भृत् – सु°; संभृत– १%°. १पुरु°, पूर्व°, सु॰ संं√भ्रम्>°श्रम-१अ°,१धूम°, वायु° सं √मद् > १समद- साधु° सं √मन् > संमत- धनाश्य°. पर्वेन्°, साधु°; २संमति- १३१°; १संमान- १दान°; सं√मा(माने) >संमा- १लोकः; २संमान- यूपः, १संमित, ता-२ष्रक्ष°, श्रग्निष्टोम°, १अङ्क°, श्रति-रात्र°××; संमिति°-> +संमि-तिन्- १अ°; संमिश्र- १शएा°, सृष्टि°; संमुख- श्रीभ° सं√मुद् > ⁺सं-मुद्<sup>व</sup>- स्वाहु° सं / मृज् > संमागं- श्राममर्शन°, छदन°, सामिधेनी°°,स्पय°, खुक्छुन°; <sup>†</sup>सं-मार्गम् १%ः, संमार्जन-अग्निः, २दिच्छा।°, द्वारवाहु°, पात्र°××; १संमृष्ट, ष्टा<sup>8</sup>- १अ°, सिक्त°, सु° सं√मृद्>°द्गत्- १अ°; सं√मृश् >संमर्शन-पयोग्रह°, पशु°,पाणि°,

प्राण°; <sup>+</sup>२सं-मृष्ट- १ग्र° <sup>+</sup>सं√म्ळेत्(चईसे)>संन्छेत्य १३० सम्√राज्>सन्राज्- १द्धि॰ सय-,सथिम्- √िस (परि.) ह्र. सयुज्- >सायुज्य- १ श्रमुर°, तद्°, पशुपति°, वेकुराठ°; सायुज्य(-क)-१देव°; सयोनि- १सर्खा॰ सर−, सरणी−,सरत्− √स्(परि.)इ. १सर्राक्षम¹-; +२सष- दंश-गुल्म°; १सरस्- अनस्°°, सप्तन्°; सरोरुह- वालार्कवोधित°; +सरो-वर- प्रस्नवण्°; २सरस्->सर-स्वती- श्रति°, श्रनु°, रश्रश्विन्°, १र्था°, ९हरि॰॰; सारस्वत- १अ॰, आग्नेय°, १श्रारिवन°, कौराडपायिन°, २याम°, सहस्रवाहु॰॰, सावित्र॰ सरित्- महत्°; सरूप- १८०, नमोह्द°; सारूप्य- नामधेय°, यावदाम्नान°; सरूपता- पूर्वोत्तर-स्वर°; सरेफ- अनु॰ सर्गम् प्रभः. √सन् (परि.) इ. √सर्ज़्¹ २डद्° <sup>+</sup>सर्ज<sup>1</sup>- १दट°ः; सर्ज-रस- श्रीदेष्टकः <sup>+</sup>सर्जक¹- पिपली॰ सर्जन- प्रमृ. √सृज् ( परि.) इ. सर्तव्य- √स ( परि. )इ.; १सर्प-१अदि°, १काक°°, काच°°, कृक-लास°××; सार्प- आदित्य°; सर्प-राजन्- >१सार्परा ( ज्ञ> )ज्ञी-ऋतु॰॰; <sup>+</sup>सर्पे (५-३) तरजनस्(-क)-४स°; सर्पक-, सर्पम् ,सर्पि(न्>) णी- √सुप् (परि.) इ. सर्पिस्- अनुत्पूत°, १कुसय°, कुसुम°, क्षीर°××; +सर्पिश्-ऋत- ३शाकः°; सर्पिप् ( -क )- श्रासिक्त॰, बहु॰

a) स्त्रार्थे प्र. । b) पृ २५८७ निर्देशः सघातुचिह्नः द्र. । c) = त्रत-विशेष- । d) भाष. । e) पृ २५९१ यनि. संख्यासंकेतः द्र. । f) पृ २५९३ यनि. संख्यासंकेतः द्र. । g) पूप. = ३स- । h) घा. अन्यक्ते शन्दे वृत्तिरित्यिप द्र. । i) = वृक्ष-विशेष- । j) नाप. (श्रोपिध-) ।

समन्-, सर्या- √स (परि.) इ. सर्व--वेपाम् हिश्री १६, १, २९ 🕈 [°र्व-१श्र°, श्रन्त°°, अहस्<sup>ठ</sup>,उन्नीत°, १इव्य°××];सर्वेडयानि-सहस्रपूरण°; सर्वतव<sup>b</sup>-; <sup>†</sup>सर्व-द्रव्य- गति-१त्रः सर्वधन- वहु°; सर्वधातु-> सार्वधातुक- कृत्°; +सार्वधातुक-द्वि-प्रहण- श्रात्मनेपद्विधि°°; सर्वना-मन्- १अ॰, अन्यय॰, समास॰॰, क्सार्व-नाम्य- प्रकृति°; सर्वनामस्थान~ १%°: <sup>†</sup>सर्व-पक्षता- समिद्ध°; सर्व-पृष्ठ- १८९ २सत्र<sup>००</sup>, सर्वस्तोम<sup>०</sup>; \*सर्वपृष्टा-हविस्°- -चींषि शांश्री ९, २६, ४; सर्वप्रायश्चित्त- महाव्या-हृति°; सर्वभक्ष- १%°; सर्वभूत-२ब्राह्मण्णः सर्वभूमि- > सार्वे-मीम- १य्र°; सर्वरस- सर्वगन्ध°: १सर्वेलिङ्गे d-, सर्वविभक्ति-, सर्व-विषय-,सर्वेवीर- १%°: सर्ववेदस-२सत्र<sup>co</sup>; सर्वशस् (:), +सर्व-शेष-१अ°; +सर्व-साधन- क्षिप्त°; सर्व-सुरभि-पाशि°ः; सर्वस्तोम- अग्नि-.ष्टोम°, चतुष्टोम°; सर्वस्व°- हत°; सर्वहोम~ १अ°; १सर्वाङ्ग- चन्दनो-क्षित°, चारु°, स्थिरोपचित°; सर्वात्मक-> 'सर्वात्मक-काल-मन्त्रोक्त°; सर्वादेश- असहप°: सर्वानुदात्त- एकादेशशतुस्वर°°: सर्वास- १८ नुपद°; +सर्वे(र्व-३) न्द्रिय-शक्ति- सर्वतस्°; सर्वोत्पात° अप ७०<sup>२</sup>, १, ३<sup>1</sup>; सर्वोपकरण-भंविहित°; सर्वोपधि- सर्वगन्ध°°

सपिप- अतसी°°, १कण°, २गौर°××: सर्वपकत्क- मृद्°ः; +सर्वप-तैल-सद्यःपीडित°: सस्त्रीण- √स (परि.)इ.:+सल- श्रप°:+सलव-अप°, अव°, प्र°; २स लिङ्ग- प्रैप° सिलल- क्छुष°; सलोक-> सालोक्य- अप्रि॰, चन्द्र॰, २सूर्य॰ सव- श्रिभे°, अज़स्°, इन्द्र°, ऋतु°, श्रोदन°, श्रोपधि°, १क्षत्र°, गो°, प्रामणी°, तीव़°, १दाक्षायण°, २पृथि°, प्र°, प्रातर्°, चृहस्पति°, ब्रह्मन्°, भृमि°, मास°, मृत्यु°,यथा°, वनस्पति°, वनिष्ठु°, वैश्य°, सत्य°, २सृत°, सोम°, स्थपति° \*सवंशा - ३चिति °°; ३सवन-√सु (बधा.)परि. इ.; +?सचना-नयेत् समुत्थितम् अप१९,१,८ सवनी- √सु (अभिषेत्र) परि. इ. सवर्ग-> सवर्गीय- २सवर्गाº २सवर्ण- १अ°, उत्तम°, १क°, ख°, १त°, तद्°, थ°, १पर°, पूर्व°, प्रत्यय°, फ°, १स°, २मातृ°, यत्नोव°°, वर्ग°; सवर्णदीर्घ- वृद्धि°; सवर्ण-व्यतिक्रम- -से<sup>1</sup>; सवर्णा (र्ण-अ)पू<sup>01</sup> **३सवर्ण-> १सावर्णि-** यस्क<sup>००</sup> ४सवर्ण->°र्णा-> रसावर्ण- दक्ष°, २धर्म°, ब्रह्मन्°, रुद्र°; १स वित्रा-श्रग्ना°, इन्द्र°, वायु°; सावित्र-श्राग्नेय°°, आदित्यग्रह°, ऐन्द्र°××; सावित्री- पतित°, महाव्याहृति°, संनति॰॰, १सामन् °: †सावित्र्यु (त्री-उ)त्तरमन्द्रा-गान-

वावातासंवेशन°; सावित्रमह-मादि-त्यप्रह°: सावित्रैककपाल¹-२सचित्र- √सु (वधा.) परि. इ. सविध- प्रकृति°; सविन- 🗸 सु (वधा.)परि.इ.:सविशेष- अरिल°, चतुर्थ°, पद°, प्रादेश°,वाह्य°; †स्मण-वेश<sup>n</sup>- सविध°°; १सन्य- श्रप°, श्रभि°, कार्य°,पार्श्वसिक्य°°;२सद्य-> १साव्य°-; ३सव्य- √षु (वधा.) परि. इ.; √सइच्, सञ्चत्- √सच् (परि.) इ. सस्थान- १३४°, तद्°, पूर्व°, पूर्वान्त° <sup>+</sup>स<sup>p</sup>-स्मित- वीगादुन्दुभि° सस्य- श्राº, उभयतस्º, पशुº, महत्°, मांस°, विनष्ट°, सर्व°, सु°, सुगन्धितेजन<sup>००</sup>; <sup>†</sup>सस्य-रत्न-गन्ध-सर्व°; सस्राण- √स (परि.) द्र. सस्वजाना- √स्वज् (परि.) इ. श्रामन्त्रित°; २सस्वर-श्रमि°, २उद्°, नि°, निस्°, परि°, प्र°, वि°, सम्°; <sup>†</sup>ससहि-; <sup>†</sup>सह्<sup>व</sup>-आहुती°, ऋती°, चर्पगी°, धृतना°, रथा°, विभवा°; १सह- १३४°, अग्नि°, क्षुत्विपासा°, सर्वम्°, सोड°, हिमातपवर्षः; २सह-;सहन- १%०, सहमान-; जुब °: १श्रोजस्°; साहस- उत्तम°, दोह°, प्रथम°××; साहसिक- राजन्°ः; साहसिक्य- गन्धन॰॰; +सहान-; सहिष्णु- अर्थे°;१सह्य- १अ°, नृ°; <sup>+</sup>सहन्-; सासहि- नृ°; <sup>+</sup>साह-श्रभिमाति°,श्रसह्य°,आहुति°,ऋता°,

a) पृ २५९९ k 'सपा. माश ४,६,८,१५ काश्रौ १२,२,८ सह इति पामे.' इति पठनीयम्। b) = \*सर्वत्-[\*=सर्वस्-] + [मयडर्थे] वः प्र. (तु. पंजा. सर्वत्त-) इति मतम्। c) पूप. = इष्टि-विशेष- (तु. शांवा १९,५)। पृ २६०५ सस्य. सर्वपृष्टा इति नेष्टम्। d) पस.। e) = \*सर्वस- [\*= सर्वत्-] + [मयडर्थे] वः प्र. इति मतम्। f) यिन. स्थल-शोधः। g) नाप. (ओपिध-)। h) पृ २२३६ p °नान्यत्° > यिन. द्र.। i) पृ २६१६ °कर- -रे > यिन. द्र.। j) सत्र °(णी-अ)प्° > यिन. द्र.। k) पृ २६१० यिन. संख्यासंकेतः द्र.। l) पृ २६२० श्लैकपा° > यिन. द्र.। m) = ३स-। n) उप. = १वेश-। n) पृ २६२१ यिन. संख्यासंकेतः द्र.। n) = ४स-। n0 पृ २२३५ विभ्वासह- > °ह्- इति द्र.। वैप४-प्र-१०९

१जल°××; †साहिन्-; †साह्य°-श्रभिमाति°,नृ°,पृतना°; सोढ- १श्र° सह्- √सह्(परि.) ह.

सह दिग्ध°, सु°; सहचर-> साहचर्य- भक्ति°; 'सह-चरित-श्रत्यन्त°; सहदेव- ऋजारव°°; सहदेवी- २लचमी॰॰; \*सह-पाठ-नियत°; 'सह-भोजन- भार्या°; †सह योग- दिक्समास°; †सह-वासिन्- १अ°; सहाध्यायिन्-आचार्यपत्नीपुत्र°ः; सहाय- १अ°, गुणावत्°, छायापली°, रिपु°°, शची°; सहासन- गमन°;सहोड- कानीन°, हालेय°°; †सहो( ह-उ)दर- १अ°; †सहो( ह-उ )पपति-वेश्मन्- रज-खला°:सहपीं b-;सहस्र- अक्षत-सत्तवाहुति°, श्रक्षर°, श्रिमिष्टोम°, अध्यर्ध°××; साहस्र- दशन्°, द्वि°, शत°, १सम°; \*सहस्र-चन्द्र- दृष्ट°; †सहस्र-त्रितय- समिध्°; सहस्र-संवत्सर- प्रजापतेः°, विश्वस्रजाम्°; सहस्रसाच्य- श्राने:°; +सहस्रा (स-थ्रा)तृण्ण- शतातृग्राणः; सहान-√सह (परि.) द्र.; सहिरण्य-उदकुम्भ°; सह्यन् √सह्(परि.) द्र.; सांवत्सरीय- संवत्सर-(परि.) द्र.; ३साक->साकमध-वस्राप्रधास°; २साक्ष->साक्षात् √कु>°कृतधर्मन्-१अ°;साक्षिन्-१%, उद्दिए°, कूट°, दूवितकर्मदुए°, सर्व°, स्वामिन्°°; साक्षि( -क )-१अ°, राजन्°, ४स°; <sup>+</sup>साक्षि-प्रणि-हित- १३४°;साध्य- १देव°,मनुष्य°, १समुद्र°; सागर- गङ्गा°, त्रि°, मन्त्र°,४स°,सप्तन्°,सर्वपापार्ण°;+सा-

गर-तोय- श्रनलाकलित°; साच्-प्रमृ. √सच् (परि.) इ.; साण्ड-प्राम°;सादिन्- √सद्(परि.) द्र. √साध् उप°, प्र°, सम्°; साधक, का- श्र°, श्रन्य°, सर्वार्थ°, स्वार्थ°; †साधकी- श्रर्थ°, ध्रुव°; †साधक-तर- श्राशिस्°; साधन- श्राग्नि°, कर्मन्°, १गय°××; +साधनी-पशु°, भृति°, सर्वार्थ°; +साधस्°-क्षेत्र°; <sup>+</sup>साधि (न् >) नी-;साधु-१श्र°, श्रावृत्ति°, १उदक°, गृहस्य°, त्रैविद्य°, नाना°;साध्वी- १श्र°;साधु-कारिन्-तद्°; साध्य-१८१, १एक°, एककार्यार्थ°,केशिन्°,दुस्°; १साधा-रण- अन्य°, आस्नीध्र°, १पुष्प°; साधारणत्व- किया°; साधारण्य-प्रयोग°, लिङ्ग°;सान-√सो(परि.)इ. सान्- ऊर्ध्व°, २पर्वत°, पृदाकु॰ सांदेहिक- सं√दिह (परि.) इ. साप् - √सप् (परि.) इ. १सामन्- १अ°,अग्निप्टोम°,य्राग्निष्टोम-संधि°, श्रानेर्निधि°, श्रच्छावाक°××; साम्भी- > साम्न्यनुष्टुभ्-<sup>+</sup>२साम- अग्निधोम°, अनु°, अन°, १ऋच्°, प्रति°, ब्रह्मन्°; सामगान- १ऋच्°ः; सामविद्- प्र°; सामवेद- ऋग्वेद°; सामान्त- छन्दस्°, तृतीयसवन°, २भाग°, वाच् °, २समान°;सामि-१अ°; सांवन्ध- सं√वध् (परि.) द्र.; साय √सो (परि.) द्र. १साय°- प्रति°, संख्या°°, सु°; †सायं-हुत- -ते आग्निगृ ३,५,१: ६: बोपि १,१:५; बोध २, १०, २०; २साय- √सो (परि.) इ.

१सायक- राजन्°; सायिन्-साय्य √सो (परि.) इ. १सार-१%°,श्राम्नाय°,निस्°,संहिता° \*सारा(र-श्र)पकार-यथा°;३सार-(>१सारक $^{d}$ -); २सारक- $\sqrt{e}$ (परि.) द्र.; २सारङ्ग- १कृपाः, जग्ध°, १लोहित°, विपुविस्कर्°, २सित°; सारण-प्रमृ. √स्(परि.) द्र.; सारथि- १ श्रथ°, श्रसंनद्द°, कल्यागा"××; सारध्य~ १अ३व° सारयत् - √स (परि.) इ. कलविङ्क°°, सारस-१काक∾, ३वक°ः +सारि°- १शकः सारि (क>)का- कलविङ्क°, १काक°, ३वक°, ४त°; सारित- प्रमृ. √स (परि.) इ.; +साद्गिवं-गौतम°; सार्थ प्रमृ. √स (परि.) द्र.; <sup>+</sup>सार्ष्टि¹- यस्क°ः; १साल्ब-सीवीर°; साद-, २साव्य- √सु (श्रभिषव) परि. द्र.

<sup>+</sup>सावस्क- श्राखु॰॰; साह्- प्रस. √सह्( परि. ) द.

√िस २ उद्°, नि°, पिर°, प्र°, वि°;

†सय-, सयन-, †सियन्-;

९सित- १अ°;†सिति-; सेतु-कृप°,

प्रिय°, प्रतिमा°; †सि<sup>ए</sup>- ऌ°°,

शि°°; सिंह- २अनडुह्°, गो॰°,

मृग॰॰×; †२।सिंहक- व्याप्र°;

सिंहतुण्ड- पाठीन॰°; सिंहासनरथ°; १सिंहक-

†सिंहळ¹- १यवन°ः; १सिकत,ता-ऊव°, पांसु°××;†सिकता-शङ्का- वि° √सिच्, ऊच् अति°, श्रतु°, अतु-परा°, अतुपरि°, श्रतुपर्या°, श्रत्वि°, श्रन्वति°, श्रन्वा°, श्रभि°, श्रभि-

a) वैप १ द्र. । b) पृ २६२९ स ह $^{\circ}$ >यिन. द्र. । c) पृ २६४३ यिन. संख्यासंकेतः द्र. । d) पृ २६४५ यिन. संख्यासंकेतः द्र. । e) = सारिका- । f) व्यप. । g) = २स- । h) पृ २६४८ यिन. संख्यासंकेतः द्र. । i) = देश-विशेप- ।

समा॰, श्रभ्या॰, अभ्युप॰, श्रव॰, अवा°, २उद्°, उप°, उपा°, नि°, निस्°, परा°, परि°, पर्या°, प्र°, प्रति°, प्रत्यव°, प्रत्या°, वि°, व्यति°, व्या°, व्युद् °, संनि°, सम् °, समा°; · सिक्त- १घ्र°, १न°, १विन्दु°××; †सिक्त-त्व- आहारपान°; †२भिच्-रेतस्°, १स्व°; \*सिच्य, \*सिच्य-, सिच्यमान,ना-, सिञ्चत्-, +सिवि-चान-; सेक^- २अप्°, रेतस्°; †सेक्तृ-, <sup>†</sup>सेक्य-, †सेकम्, <sup>+</sup>सेक्यत्-, <sup>+</sup>सेक्यमाण-, <sup>+</sup>सेचक-; १सेचन- दुन्दुभि°, नौ°, १विप°, सु°; <sup>+</sup>सेचम् , <sup>+</sup>सेचयित्वा, <sup>+</sup>सेचित-१सिच्<sup>b</sup>- १उत्तर°, १शिखा° <sup>+</sup>३सिच् °- श्वन् °° शसत- १पीत००, ३रक्त०० ५सित- √सो (परि.) इ.; †सिती-वार<sup>त</sup>-२त्राशा°°; √सिध् अनु°, अप°, श्रमि°, २उद्°, उप°, नि°, निस्°, प्र°, प्रति°, विप्रति°, सम् °; सिद्ध- १ ख्र°, १ उदक°, कृत्स्न°××; सिद्धत्व- श्रभ्यासादेश°, स्त्रभाव°; <sup>+</sup>सिद्धान्त- १सम°; सिद्धार्थक-१एला°, खड्ग°°, तालमृन्त॰°,दूर्बा°; <sup>+</sup>सिद्धो ( द्व-उ ) पहार- गन्ध<sup>००</sup>; सिद्धोपाय- १अ°; सिद्धि- १अ°, थ्रर्थ°,१एक°, कर्मन् °××; \*सिध्°-, †सिध्य; †सिध्यत्- १%°; †सेघ-ु°; <sup>+</sup>सेधक−, सेधत्−, <sup>+</sup>सेधन−, <sup>+</sup>सेधमान-, <sup>+</sup>सेध्य-, <sup>+</sup>सेषिधत्-सिनीवाली- अनुमति°°, राका° सिन्धु- उपावृत्°, नन्दि°°, परि°, सक्तु°, सौराष्ट°, २स्थल°, हृद्°; सैन्धव-गो°ः; +√सिन्च्>सिन्व

(त्>)ती- १थ्र°; †सिपुन¹-। ३चिति°°, १पलाश°°; √सि, सीव् श्रभि°, २उद्°, नि°, परि°, प्रति°, वि°, सम्°; 'सीवन-, 'सीव्य, <sup>+</sup>२सेवन-;स्यूत- १ऋ°, यज्ञह्य° सीता- अनु°, चतुर्°, रथ°, पोड-शन्°, सहस्र°; सीतायज्ञ- श्रायो-जन॰॰; <sup>†</sup>सीता-छोष्ठ- शमीशाखा॰ सीधु- सुरा°; सीमन्, मा-प्राम°, सु°;सीमन्त∼ श्रकृत°, ऋतुसंगमन°°, पुंसवन°, विवाह°°; सीमन्तोन्नयन-श्रकृत°, गर्भाधान°°, निषक°°: सीमान्त- श्रा° १सीर-अनु°, अप°, उप°, औटुम्बर°, १कृष्ण°, घेनु°°, परि°, रथ°°, शुना° ताम्र°°. सीस, सा-१श्रपस्°, १त्रपु॰, नदी॰, राजत॰॰, श्लेष्मन्॰॰; सीसक- १त्रपु॰°; सु १डर॰, १कु॰॰, नञ्°,वहु°॰; √सु(अभिषवे) अधि°, श्रमि°,प्र°, सम्°; २सवन-अपराहे°, अहस्°, २डपांशु°, छन्दस्°××; ⁺सवनी- १सुवर्ण°; सवनीय- अमीपोमीय°, पशु॰; \*सवनो( न-उ )पस्पर्शन- स्थान°°; †साव- प्रातर्°; †२साव्य- सहस्र°; +स्त्र्ष- तीव्र°, सु॰, सोम°; १सुत-यजुस्°, वृथा°, ४स°, सु°, सुरा°, सौत्रामणी°; +सुति-सोम°; +सुत्य; सुत्यं,त्या- १अ°, अघ°, दीक्षा°°, पौर्णमासी°, यावत°, ख्वस्°, संवत्सर°; सुत्वन्-; सुन्वत्- १३१°, अध्वर्यु<sup>co</sup>; <sup>+</sup>सुन्वच्-छच्द्- आवाहनादि°; <sup>+</sup>१स्य;<sup>+</sup>१स्य,या<sup>0</sup>–राजन्°;<sup>+</sup>१स्य-मान-,सोतृ-,१सोप्यत्-; √सु,सू (वधा.) अनु॰, अप॰, अभिप्र॰, आ॰, <sup>†</sup> सुगन्धि- > <sup>†</sup>सुगन्धि-गात्र- ४स॰;

निस्°, परा°, परि°, प्र°, प्रतिप्र°, वि°; <sup>+</sup>३सवन-पुंस्°; सवस्-सत्य°; +२सवित्-, +सविन् -, +३सन्य-; रसुत- -तान् विध ७८,४०<sup>५</sup>ित, ता- १%°, श्रास्ति॰॰, श्रन्नि॰, २उरा॰, ऋषि°××]; <sup>†</sup>सुवत्-; <sup>†</sup>सुवती-पुंस्°; सुवन-क्षिप्रम् °, पुंस् °; सू-१अ°, अस्°, ऊर्ध्त°, १जीव°,१देव°, २धर्म°, परिहार°, पुंस्°, पूर्व°, २यम°, बीर°, स्त्री°; १सृत, ता-१अ°; सृतक- अघ°, अन्य°, एको-हिप्ट°, प्रह°, जातमृतक°, १मृत°, शव°°, श्राद्ध°; सृतिका- उत्मृष्ट-गृपम°,चएडाल°, नवश्राद्ध°, पतित°°, यूप°े, श्वन् °े; +स्तक-प्रेतका (क-ग्र)न्ना (न्न—आ) दि- १मधु°°; २सृत- गो॰॰, चण्डाल॰॰,२ब्राह्मण॰; सृति- १देव°; <sup>+</sup>२सून-; १सूनु-गाथिन्°, जरत्कार°, प्रिय°, रुद्द°, ४त°,स्थित°;<sup>+</sup>सू (म>) मा°- सु°; +२स्य; +२स् (य>)या°- स्त्री°; <sup>+</sup>२स्यमा(न>)ना-; <sup>+</sup>स्व(र>) री- १ जीव°, वहु°; सोष्यन्ती- अङ्ग-होम॰॰; †१३सु-१अ॰; †सु-ईर्यत्व--त्वाय वृदे ७, १२८<sup>1</sup>; सुकक्ष~ श्रुतकक्ष°; १सुकर- १अ°, परि-जय्य°; सुकृत्-दुष्कृत्°; सुकृत->+सुकृत-हानि- १कृत°; १सुख~ १अ°, आत्मन्°, श्रायुप्य°°××; सीख्य-अस्यि°;<sup>+</sup>सुख-प्रसव-नारी°; <sup>+</sup>सुखा(ख-आ)दि- जाति<sup>००</sup>, बहु<sup>००</sup>; <sup>+</sup>सुखा( ख-आ )हरण- आलस्य°; सुविन्-श्रवन्°; सुगन्तव- -त्वः¹ द्राश्री ११, १,५; लाश्री ४,१,५

सुगन्धि-गात्र-

a) भावे कर्तिर च कृत् । b) पृ २६४९ यनि. संख्यासंकेतः द्र.। c) अर्थः ब्यु. च  $^{\circ}$  । d).=ओपिध-विशेप-। e) वैप १ द्र. । f) = गृक्ष-विशेप-। g) अधिकरणाद्यें किप्। h) सुरूपान् सुतान् > श्रियम् इति जीसं. । i)=या १२,१४। पृ ६२१ ईर्य->ईर्य-त्व°इति नेप्टम्। j) पाभे. नैप २,३खं. सुगन्तुः जै १२३ टि. द्र. ।

सुगन्वितेजन- गुग्गुल°, गुग्गुलु°, गुलाुलु°, पूतदाह°°, शरमय°° †सु-ग्रीच-गर्२भ°;सुजात-उभयतस्°, सुज्ञान- १अभीवर्त°, देवोदास° सुत्- प्रमृ. √सु (अभिपवे) परि. द्र. सुत्रामन्-> १सोत्रामण->°णि, णी- १ अ°, औपानुवाक्य°°,चरक°, चातुर्मास्य<sup>००</sup>, नित्यहोम<sup>००</sup>,वाजपेय<sup>०</sup> \*सु-दक्षिणा°- अनूचान° सुन्दर- १कृष्ण°; सुन्दरी- १सर्वोङ्ग° सुन्वच्छव्द- √ सु (अभिपवे)परि. द्र.; खुपर्ण- इन्द्र°, त्रि°, ४स°, हंस॰॰; सीपर्ण- श्रप्रतिरथ॰॰ १सुब्रह्मन्-> २सुब्रह्मण्य- प्रस्तोतृ॰०, त्रह्मन्°ः; सुभग-> सीभाग्य-धन°, रूप°; ३सुमङ्गल- वामरथ्य°; सुमति- १देव° ३सुमनस्- १दधि°, प्राणायाम°°, ३शमी°, शुक्ल°; सुम्न,म्ना- सु°, स्वभिष्टि°; **२सुयवस<sup>b</sup>- >सौय-**

रसुमनस्- १दधि°, प्राणायाम॰॰, रशमी॰, शुक्त॰: सुम्न,म्ना- सु॰, स्वर्माष्टि॰: रसुयवसि॰- >सीय-विति॰- नितः शांध्री १५, २१, १; र४-२५, १; सीयवसायनि॰- नाः वौध्रीप्र ४५:४९; १सुर- धान्य॰॰, स्वश्रू॰: सुरसिन- १दि६०॰, १देव॰, सुर्वि॰, सार्वि॰ सार्वि॰, सार्वि॰

†सुरसा- पिष्पती°ः; सुरा- १अ°, पयस् °, वाजपेय°,सेना°; सुराध्वज-कुसिन्ध°ः; सुराप- १अ°, ब्रह्महन्ः, सुरापान- ब्रह्महत्या°; †सुरो(रा-१उ) दक- चान्दन°; सुराधस्- ऋजा-श्व°ः; सुराष्ट्र- कुन्ति॰, रचिन्ति॰; रसुरूप- काणेश्रवस°°

सुवत्-, °ती- √सु (वधा.) परि. इ.

२सुवर्चला− १कुश°°, दिप्पली॰°, व्रह्मन् °;१सुचर्ण-अध्यर्ध°,१अप्टन्°, कूर्च coxx; सीवर्ण- दन्त oo, यौक्ताश्वo; सौवर्णी- लौह॰॰; सुवर्ण (-क)-चतुर्°, वहु°; सुवर्णकार- श्रभि-शस्त°°, अत्रीरास्त्री°; \*सुवर्ण-गुहा-सुवर्णपञ्जदान- ब्राह्मण-भोजन°; सुवर्णशकल- गुड°° <sup>+</sup>सुवासिनी (वप्रा.)- १अतिथि°, रजस्°; २सुवीर->सौवीर-उपातृत् °°, सिन्धु°, सौराष्ट्र °° सुश्रुत->सीश्रुत- कुतप° सुपिर- १ब्र°, कुलीर°, ४स° सुष्ठु यथा°; सौधव- प्रयोग° <sup>†</sup>सु-समाप्त− १अ°; सुस्वर− १सम° सुहित- १श्र°, अति°, पूरण्ण, भुक्तवा°;सौहित्य- श्रति°; सुहृद्->सुहज्जन- ४स° १सूकर- कुक्कुट°, ग्राम°, १मय°°, मृग°°, श्वन्°; सूक्त- १अक्ष°, श्रधमर्पण°, श्रच्छावाक°, श्रनुक्तर्षि°, अनुवाक°××; सूक्त(-क)- अष्टाविं-शति°; सुक्तद्वय- पूर्व°; सुक्तवाक-वनस्पति<sup>००</sup>, सह<sup>०</sup>; सृक्तवाकशंयो-र्वाक<sup>d</sup>-; सूक्तादि- अनिहक्त° \*सू ( सु-उ )कि- १हन्य°; सूदम-श्रति°, सु°; सीक्ष्म्य- २स्वर° १सूच-> √सूचि > सूचक-त्रैवर्णिकभेद°, नक्षत्र°, संरक्ष°, १हस्तिन्°; सूचि-> २सूची- १दर्भ°; सूत्र- अनु°, १श्रर्क°, आवी°, उमा°, ऊर्णा°, कठ°××; सौत्र->सौत्री- मौडी°°; <sup>+</sup>स्त्र-वचस्- यथा°; √सृद् नि°, प्र°, विनि°; सूद- १क्तुव°, १हव्य°;

स्ददोहस- तयादेवत°, ४स° रसादन°; 'सूद्रन, ना- धृत°, देवा-रिवल°, १मधु°, मधुकैंटभ°, सर्वाघ १हन्य°;१सू (न>) ना°- १५सा° २सून- √सु (वधा.) परि. इ. २सृतु- रेभ°; स्नृता- प्रत्युत्यानण, वाच्°; सूप- पलल°, विदल° स्म,मा- √स (वधा. ) परि. इ. १स्य √स ( अभिपवे ) परि. ह. रसूय√ध ( वधा. ) परि. द्र. १स्य-√स ( श्रमिषवे ) परि. इ. २स्य− √स (वधा. ) परि. द्र. १सूयमान- √ सु (श्रिभपवे) परि. इ. २सूयमान- √सु(वधा.)परि. इ. सूयवस'-; सूरि- दक्षि° २सूर्य- इन्ना°, ऋनि°°, अधिवृक्ष°. श्रर्धास्तमित°, श्राविस्°, इन्द्रा°××; रसौर्य, र्या- श्रभिभृर्°, आदित्य°, वार्हस्पत्या", रोद्र°, सावित्र°; 'सर्थ-किरण- सत्रीड°; +सूर्य-प (इय>) ३या- १%°; ३सूर्यरिशम- वायु॰°; सूर्यस्तुत्- अग्निण्डुत्°ः; सूर्याभि-निम्लुप्त<sup>g</sup>- -प्तः<sup>g</sup> सूच(र>)री- √सु(वधा.) परि. इ. √सृ अति°, अतिप्र°, अत्या°, श्रनु°, अनुपरि°, श्रनुवि°, श्रन्वा°, अप°, अपि°, अभि°, श्रमिप्र°, अव°, श्रा°, २उद्°, उदा°, उप°, नि°, निस्°, परि°, प्र°,प्रति°, प्रत्या°, वि°, व्यव°, सम् °, समुप°, संप्र°; <sup>+</sup>सर- अप्र-तस्°, अप्रे°, १एक°, पुरस्°, पूर्व°, मुहुस्°, सरित्°; १सरणb- १श्र°; <sup>+</sup>सरणी-सोम°; <sup>+</sup>सरत्-,सरिप्यत्-, \*सर्तेच्य-, \*सर्मन्-, \*सर्या!-,

<sup>+</sup>सर्स्वाण-, सस्वस्-, ससुपी-,

a) प्राप्त. = 2 रक्षिणा-। b) पृ २६९२ '२सूयवस->सौ॰' इति नेप्टम्। c) यनि. स्थल-शोधः। d) पृ २६८९ ॰योवा॰ > यनि. द्र.। e) पृ २६९९ यनि. संख्यासंकेतः द्र.। f) संख्यारहितं प्राति. द्र.। g) पृ २६९५ ॰ स्छत->-तः> यनि. द्र.। h) भावादार्थे कृत्। i) भावे शः प्र.।

<sup>+</sup>सार--श्रह**े**°; ् ⁺सस्राण~: <sup>+</sup>२सारक-, <sup>+</sup>सारण-; <sup>+</sup>़ैसार-(ग्रि>)णी<sup>a'b</sup>- अन्वीप°, प्रतीप°; \*सारयत्-, \*सारित,ता-; \*सारिन्-श्राकन्दं°,स्वयम्°; +सारिणी- १अप्र°, २%प्°, घृत°, चात्वाल°, न्यङ्कु°; †सार्य, †सार्यमा ( ग् > ) णा-; \*सृत्- श्राजि°, १वाज°, १सर्प°, १स्व°; स्रत-; स्रति- किम् > का°, १कु॰,१सर्प॰; \*सत्य,सत्वरी-, \*स-स्क- १एक°; स्गाल- कुसिन्व°°, श्वन्°; **√सृज्** श्रति°,श्रनु°, अनृद्°, श्रन्वन°, श्रिपे°, श्रिपेवि°, अभि°, श्रमिवि°, अभ्यव°, अभ्या°, अभ्युद्°, श्रव°, श्रववि°, अ।°, २उद्°, उप°, उपाव°, नि°, निस्°, परि°, प्र°, प्रत्यपि°, प्रत्यव°, इत्युद्°, प्रोद्°, वि°, ब्युद्°, सम् °, समव°, समुद्°; सर्ग- १त्र°, पुनर्°, बृत्ति°; \*सर्गम्, \*सर्गिन्-; \*सर्य- पाणि°; \*सर्जन-ंस्कम्भ°; <sup>+</sup>सर्जनी-; <sup>+</sup>सर्जनि°-स्त्रम्भ°; <sup>+</sup>सर्जयित्वा, <sup>+</sup>सर्जित-, \*सहयत्-; \*सज्- क्षिति°, विश्व°; स्जत्–, 'स्जमान–, 'स्ज्य, <sup>+</sup>सुज्यमान-; सृष्ट,ष्टा- अासलवि°, इन्द्र°, १देव°, पर्जन्य°, प्रजापति°, प्रसलवि°;सृष्टि- ऋषि°; <sup>+</sup>स्तस्यत्-, \*सहयमाण-; सज्- एघ°°, गन्व°, घरटा°°, परितस् °, १पलाश°°, १पुष्कर°, छु°, १हरित°, हिरण्य°; <sup>+</sup>सक्-कुण्डला ( ल-अ )ङ्गुलीयक-धारिन्- -रिगः वैगृ ५, १३: ९; <sup>+</sup>सग्-अनुलेपन- आविस् °; <sup>+</sup>सग्-दामन्- गन्ध°; \*सजा³- पुण्डरि°; <sup>+</sup>सप्टैं, <sup>+</sup>सप्टृ-; सुञ्जय->

सार्क्षय- अभ्यावर्तिन् ° स्पृप् अति°, श्रधि°, श्रद्युद्°, अनु°, अनुपरि°, अनुप्र°, अनुसम्°, श्रप°, अपसम्°, श्रमि°, अभिनिस्°, श्रभिप्र°, अभ्यव°, श्रभ्युद्°, श्रव°, २उद्°, उप°, उपनिस्°, उपसम्°, उपा°, निस्°, परि°, प्र°, प्रति°, प्रतिप्र°, वि°, विनि°, विनिस्°, व्यव°, व्युद्°, सम्°, समधि°, समभि°, संप्र°; सरीखप- श्रद्धिज°°; <sup>+</sup>सर्वक-;सर्पण- चलन°<sup>2</sup>, पवमान°; सर्पणादि- हिंकुत्यन्त°; सर्पत्-, \*सर्पम्; सर्पिन्- उदर°, पीठ°; +सर्पिणी-, +सप्-, स्पस् (:), सप्त-, 'स्वि-, 'सप्य, 'सप्स्यत्-, स्नप्स्यत्-सेकम् प्रमृ. √सिच् (परि.) इ. सेघ-े प्रमृ. √सिध् (परि.) द्र. सेन,ना- अमित्र°, १त्ररि°, इन्द्र°, इषित°, ३उप्र°××; सैन्य- ४स°, सर्व°; \*सेना(ना-अ)मि- सवामि° √सेव् श्रा°,उप°, नि°, परि°, प्रत्या°, वि॰, सम्॰; सेवक- राजन्॰, शृद्द॰; १सेवन<sup>e</sup>- १श्रश्वत्थ°, कव्याद°, गन्धन°°, चिताधृम°××; सेवमान-, +सेवयत्-; सेवा- १अ३३त्य°,तद्°, त्रिवर्ग°, पतनीय°, पूर्व°, प्रतिपिद्ध°, वालातप॰, स्वाध्याय॰, हीन॰, हीन-वर्ण"; सेवित-; सेविन्- अगन्य", श्रमेध्य°, आचार°××; सेव्यसान-

समव°; +सान-, +साय, +रसाय-, <sup>+</sup>साधिन्–,<sup>+</sup>सास्य, <sup>+</sup>५सित–, <sup>+</sup>सै, <sup>+</sup>स्ता-, <sup>+</sup>स्य; <sup>+</sup>स्यत्-

सोम- १अ°, अकीत°, अमि°°, अमी°, ञ्चतिरिक्त°××; सौमिक− ऐष्टिक°°; १सौस्य,स्या-२ त्रपर्°, श्रभिजित्°, श्राप्तेय°, ऐन्द्रावरुण°°, ऐन्द्री°, कृतिका°°, पौष्णु°°, २वाहणु°°, वैश्वदेव°°, सवनीय°, सावित्र°; सोमक्रयणी- ४स°; स्रोमप- १३४°; सोमपात्र- त्रावन्°ः; सोमपीथ-अपि°, श्रविच्छिन्न°,विच्छिन्न°;सोम-पूर्व-१ श्र°;सोमयाजिन्- १ श्र°,श्रप्ति-चित्°, सर्व°; सोमवामिन्- श्रिप्त-चित् °°: सोमविक्रयिन्- कद्ये °°, कुराडाशिन्°, तस्कर्°; सोमातिपूत-अग्निचित्°°; +१सोमैक- १यज्ञ° १सोप्मन्-२ऊन्मन्°,हकार°;सोप्मो-प्मन्- सर्व°; √स्कद्,न्द् अति°, श्रधि°, श्रमि°, श्रव°, श्रा°, २उद्°, परि॰, प्र॰, वि॰, समा॰; <sup>+</sup>२स्कन्द-रेतम्°; <sup>†</sup>स्कन्दत्-; स्कन्दन-टन्नीतसर्व°, जाम्बील°, पृपदाज्य°, रेतस्°, सोम°; \*स्कन्दम्; \*स्कन्द-यत्- १%, +स्कन्द्यित्वा, +स्क-न्दिन्-, <sup>+</sup>स्कन्य; स्कन्न,न्ना- १अ°, अतिपन्न°××;१स्कन्द्<sup>ष</sup>–धात्रन्तर°° स्कन्ध- श्रतिरजम्°, २असित°, १दक्षिण°, २वेदि°, श्रोणि°; स्कन्ध-शाखा-प्रदृद्ध°; **√स्कम्,म्म्**,स्कमि (त>)ता-,स्कम्भ- वि°; <sup>+</sup>स्कम्भा (म्भ-ग्र)ध्यात्म-मन्त्रोक्त°;स्क्रम्भन-१त्र°; √स्कु प्रति°; <sup>+</sup>स्कवन-दन्त°; +स्कृत-; +स्कृधोयुव- १॥० पर्यव°, प्रत्यव°, वि°, न्यव°, न्युदव°, √स्खल् प्रति°; +स्खल- १३०°;

सेच'- १पर्ण°; रसेचन- √सिव्

(परि.) इ.; सेपिधत् - √सिध्

(परि.)इ.; √सो अध्यव°,ग्रन्वव°,

अभि°, अव°, उदव°, नि°, निरव°,

a) कर्तिर न्युट् प्र. इति कृत्वा सारण-> °णी- इति स्यात् । b) पृ १६९० - श्लीम्> - जीनाम् c) श्रधिकरणे कृत् (तु. पृ ७६५ i)। d) वैप १ द्र.। e) पृ २७०० यनि. संख्यासंकेतः द्र.। f) = गृन्त-। g) पृ २०१३ यनि. संख्यासंकेतः द्र. ।

\*स्वलन- दन्त°; \*रखल्ति-√स्तन् अनु°, श्रभि°, अभिनिस्°, निस्°; <sup>+</sup>२स्तन°-; स्तनयिखु-श्रक्षि<sup>००</sup>, ३वर्ष<sup>००</sup>, विद्युत्°; स्तनित− ब्रम्नभार°, ग्रहान्तर्गत°, १घोर°, तोयाव •••द°××; \*स्तान-१्स्तन<sup>b</sup>- १थ्र°,१थ्रप्टन्°,१एक<sup>०</sup>,चतुर्°, त्रि°, द्दि°; स्तनकल्प- श्रनारभ्य° अभिसम्°, √स्तभ्, म्भ् २डद्°, डपं°, निस्°, प्रति°, वि°, सम्°; स्तव्ध-, +स्तभि(त>)ता-, \*स्तम्नुवत्-, \*स्तम्य, \*स्तम्य-मान-; १स्तम्भ- २%क्ष, अग्नि°, इन्द्र°,कदली°××;स्तम्भन-, °नी-१स्तम्ब- अर्जुन°, आदार', ऊतीक°, ओपिध°××; स्तरी- धेनु° स्ता- √सो (परि.) इ.; <sup>+</sup>स्ति<sup>०</sup>-डप°; स्तिभि°- न्यग्रोध°; स्ति-भिक- १अ°; \*स्तिभिनी<sup>व</sup>-न्यत्रोध°; स्तीत- प्रमृ. √स्त्ये (परि.) इ.; √स्तु श्रति°, श्रनु°, अभि°, अभिसम्°, आ°, उ५°,नि°, परि°, प्र°, प्रोप°, वि°, सम्°; sस्तव- अप्सरस् °,अह्न°,त्रातमन् °, इज्या°, श्रोपधी°, गुरु°, देवपत्नी°, रात्रि°; स्तवन-जघन्य°, नानादेश°, श्वस्तन°; स्तवान-; स्ताव- द्वि°; \*स्ताब्य,स्ताब्य-; \*स्तुत्- श्रामि°, इन्द्र°,प्रावन्°,यथा°,विद्वदेव°,विरवे-देव°, वेश्वदेव°, सु°, २सूर्य°; स्तुत, ता- १८°, अग्निमक्ति°, इन्द्र°××: स्तुतशस्त्र- १व्य°, ४स°; स्तुति-१अज्ञ°, अध्या°, श्रदेवता°××; <sup>+</sup>स्तुत्य; स्तुत्य-संतत°; स्तुवत्-; \*स्त्- आयत°; \*स्त्य; स्त्यमान, ना- १८१°; स्तोतृ- ग्रावन्°; स्तोत्र-

९अ°, अग्निष्टोम°, अग्निष्टोमीय°, श्रद्धावावः°××; <sup>+</sup>स्तोत्र-भृत−, †स्तोत्र-स्थान- १८४°; स्तोत्रिय-१अ°, श्रभिप्लव°, ३श्राज्य°××; स्तोन्नीय,या- १त्र°, १अभीवर्त°, श्रार्पभ°,डक्थ्य°××; स्तोत्रोपाकरण-प्रहण्°,प्रस्तर्°; स्तोम -अङ्णया°, श्राग्नि°, श्राग्निष्टोम°, श्रग्नेः°, १व्यत्र°××; २स्तोमभाग- एकाज-र्त्रिशत्°; स्तोमयोग- १श्र° स्तुक,का- अच्छिन°, अर्णा°, २केश°, हिन°, ज्या°, १पृथु°, १वाल° √स्तुस् अनु°, श्रभि°, श्रा°, नि°, परि°, व्यव°; स्तुब्ध- १ अनुपद°, आद्यन्त°; स्तुभ्- १श्रर्क°, त्रि°, सु°; स्तोन- १८०, उभयतस्°, पञ्चविंशति°,पद्,पद्वत्°, पुरस्तात्°; स्तोभन-; स्तूप-अगार°,हिरण्य° √स्तु, स्तृ (श्राच्छादने ) अतिवि°, अधि°, अनुप्र°, अभि°, अभिपारें°, अव°,आ°, डप°, परि°, पर्युप°, प्र°, वि°, व्यव°, सम्°, संपरि°; \*स्तर-१स्व°, १स्तरण<sup>6</sup>- ग्रहण्°, वर्हिस्°, लेपन°,३वेद°,२वेदि°;१स्तरिप्यत्<sup>e</sup>~; स्तरीमन्°- सु°; +स्तार-, +स्तारम्, <sup>+</sup>स्तिरे<sup>c</sup>, स्तीर्ण-, स्तीर्थ, स्तीर्थ-माण-; स्तृणत्- १श्र°; †स्तृणती-, <sup>+</sup>स्तृणान-;१स्तृत- १अ°; <sup>+</sup>स्तृत्य √स्तु,स्तृ ( हिंसायाम् ) अनु°, नि°; <sup>+</sup>तिस्तीर्घा'- २भ्रातृब्य°; <sup>+</sup>२स्त-रण-,<sup>+</sup>२स्तरिप्यत्~; स्तु- सावन°् सोम $^{\circ\circ}$ ; $\sqrt{ + 0}$ ह् >  $^{+}$ + 0हण- १श्र $^{\circ}$ स्तेन- १अ°,गरा°े, गो°, चिकित्सक°े, ब्रह्महन्°°, १सुत्रर्ण°, हिरएय°; स्तैन्य- १अ°, १सुवर्ण°, स्नारज-तगो°; स्तेय- १%°, तद्, निक्षे 1°,

प्र°, ब्रह्मन्°, ब्रह्महत्या°°, रक्न°, १स्वर्णः; \*स्तेथिन्- तस्कर्ः स्तोक- १६°, १अध°, ३ब्राज्य°, डपप्रेष्य°°, पर्यभि°, प्र॰ √स्त्ये नि°, प्र°, सम्°; +स्तीत-, <sup>†</sup>स्तीतवत्-, <sup>†</sup>स्तीम-, <sup>†</sup>स्तीम-वत्-, †स्त्यान-, †स्त्याय-स्त्री- १३१°, १अनिल°०, श्रन्य°, २३४न्य. वर्ण॰, अवीरा॰××; खी(-क)- ४स॰; स्त्रीगमन- १नधु<sup>००</sup>; <sup>†</sup>स्त्री-ग्राम-याजक-स्तेन°°;†स्ती-इर्शन-स्पर्शन-उष्णाम्बुस्नान<sup>००</sup>; स्त्रीवध- अगम्या-गमन°; स्त्रीवासस्- उदकपात्र°ः स्रोविपय- १अ°; †स्रोविपय-स्व-त्रवयव°; <sup>+</sup>स्त्र्यु( स्त्री-उ )पायिन्~ १अ°;<sup>+</sup>?स्थकर-इषु°;स्थित्डल-हद°, वालुका°; स्थपति- निपाद°, २स्त°; **२स्थल**- डप°, १कु°, १क्ल°, कतु°××; स्थली– अह°, श्रानकः°, १घोप°, दाराडायन°,सद्रकः, मद्रुक°, १माप°, राजन्°, १समुद्र°; <sup>+</sup>स्थल-वृक्षा(स़–आ)रूड– व्यथसा-रथ्यायुष्णः; स्थविर- १त्रतिथिण, कृद्ध°°, युवन्°; √स्था अति°, श्रधि°, अध्या°, ऋनु°, श्रनुप्रति°, अनुसम्°, अनूद्°, अनृप°, अन्तर्°, थन्वा°, अप°, अप्युद्°, ग्रभि°, श्रभिप्र°, श्रभिसम्°, अभ्युद् °, श्रव°, ब्रा°, २उद्°, उप°, उपा°, उपोद्°, नि°,निस्°, न्यधि°, परि°, परिनि°, परिनिस्°, परिसम् °, पर्यव°, पर्युप°, प्र°, प्रति°, प्रतिप्र°, प्रत्यव°, प्रत्युद्°, प्रत्युव°, वि°, विप्र°, व्यव°, व्याव°, सम्°, समनु°, समा°, समुद्°, समु५°; तस्थिवस्-, तिष्टत्-; तिप्टन्ती— १श्र°; तिष्टमान−;

a) भाप. । b) पृ २७१५ यनि. संख्यासंकेतः इ. । c) वैप १ इ. । d) नाप. (फलस्तवकः) । e) पृ २७२३ यनि. संख्यासंकेतः इ. । f) पृ २८९४ अस्य संनिवेशः इ. ।

२स्य,स्था<sup>8</sup>- ३अ°, अक्षर°, अप्ति°, अप्रासन°, श्रङ्ग°, अनन्त°, श्रनेकाधि-करगा°××;+३स्था<sup>b</sup>-ऋतु°, गन्धर्वे°, गर्ते°, १ गिरि°, पंधे°, पशु°, रमेथि°, वन्धुरे°, सव्ये°, १हरि°; \*४स्था°-; स्थाणु- तीर्थ°, सभा°; स्थातृ-१सव्य°;स्थातोस्(:);स्थात्र-१भूरि°; स्थान- १थ्र°, २अक्ष्य°, अन्तस्य°, भग्नि°, अग्नीपोमीय°××; स्थान-करण- २समान°, ५स्व°; \*स्थान-करणा(ग्र-श्रा)स्यप्रयत्न- २समान°; स्थानासन- श्रधस्°, जित°; †स्था ना(न-ग्रा)सन-हिमा ( म-आ )तप-जित°; स्थानिन्- > °नी- १अ°; °निवत्त्व- १ग्र°; °निवद्गाव- रूप°; °वप्रतिषेध- संयोगीपधासंज्ञा°°; +स्थानीय- पुरुप°; +स्थापत्-; <sup>+</sup>स्थापन- पूर्वमर्यादा°,प्रजा°;<sup>+</sup>स्था-पम्, 'स्थापयत्-, 'स्थापयितृ-, स्थापयित्वा, स्थापित-, +स्थापि (न्>)नी-, 'स्थाप्य; स्यामन्-२पाक°; <sup>+</sup>स्थाय; स्थायिन्- कल्प°, १गिरि°, गो°××; +स्यावन्-; स्था-वर,रा- १%°, जङ्गम°, मध्यान्त°; स्थावरजङ्गम-भूतप्राम°; स्थास्यत्-; स्थित,ता- १२०°, श्रन्त°, अमृत-जात°, १७रस्°, एकपाद°××; स्थितोपस्थित- स्थिति°; स्थिति-प्रह°, मुझकुलाय°, सदा°; स्थिर-१%°, गवि°, युधि°; +स्थु<sup>त</sup>-; <sup>+</sup>स्थृ- १सव्य°; स्थेय,या- मध्यम°; \*स्थेया(य-आ) स्या- प्रकाशन°; <sup>+</sup>स्थेयस्<sup>त</sup>–१त्र°;**२स्थाल-**१कंस°, १मधु°,हिरएय°;स्थाली- ऋप्तिहोत्र°, अन्वाहार्य°, आप्रयण°, १ वात्रायण°, ३ आज्य°××;स्यालीपाक-श्रन्वप्टक्य°.

श्रोत्रय°, श्राग्रयण°, ईशान°, गृह्य°, ४स°, होम°°; √स्थू > १स्थूण, णा– अगार°, १अयस्°, १अष्टन्°, १सर°××; स्थूणाराज– २धर्म°; १स्थूल–१श्र°, श्रव्यय°°; स्थील्य– कनीन्यप्रसम°, १दण्ड°, वृत्ति°° स्थूरि– १श्र°

√स्ता अधि°, अभ्यव°, अव°, आ°, २उद्°, नि°, प्र°, प्रति°, वि°, सम् °; स्न°- नदी°; स्नपन- रीद्र-होम°; स्नात,ता- १%°, आर्तव°, ऋतु°××; स्नातक- आचार्य°°. चिक्तन्°, १देव°°, पितृव्य°, १ बाल् ° राजन्°, विद्या°, विद्यावत°, २वेद°, व्रत°; <sup>+</sup>स्नातृ-; स्नान- अर्ध्य°, श्रवमृथ°, उद्षृत°××; <sup>+</sup>स्नान-जप-होम->°मिन्- १%°; स्नानो-दक- तद्°, निष्ठ्यून°ः; स्नापन-उच्छिष्टाशन°, प्रसाधन°°; <sup>†</sup>स्नाय; \*स्नायिन्- त्रिपवण°, नित्य°, प्रातर्°, वहिस्°, संध्या°; स्नाय-श्रस्थि°; √स्तिह् नि°, प्र°; स्निग्ध- १%°, उद्धि°°, निर्मल°, विमल्°, सु°; स्निह्-; स्नेह-१ऋ°, अतसीकुः रर्धः, श्रन्नः, उद्धृत°××; <sup>+</sup>स्नेह-परिप्लुत∽ हस्व°; <sup>+</sup>स्नेह-युक्त- १अ°

√स्तु प्र°, प्रोप°; <sup>+</sup>स्नवन-, <sup>+</sup>स्न।वि (न् >)नी-, <sup>+</sup>स्तुत, ता-स्तु- वृत°

स्नुपा- मातुलानी°, मातृस्वसृ॰, सु॰
√स्पन्द् परि°; ⁴स्पन्द- अक्षि°;
१स्पन्दन-प्रक्षि॰,गर्भ°; ⁴स्पन्दिन्-;
स्पन्दा,चा- अतु॰, अन्तर्॰, वहिस्॰

√स्पर्ध् वि°; <sup>+</sup>?स्पर्धन्- द्रविण्°; स्पर्धमान-, <sup>+</sup>स्पर्धस्-; स्पर्धा- सपत्नी°; √स्पृक्त् श्रनु°, प्रति°, वि°; +पस्पशान-, +पस्पाशयमान-, †स्पश-, स्पष्ट-, स्पाशन-

√स्पृ श्रव°; <sup>†</sup>स्परण- श्रात्मन्°: \*स्पर्तृ-; स्पृत्- रथ°, १लोक°; स्पृति- १देव°; √स्पृञ् श्रति°, श्रधि॰, श्रा॰, उप॰, उपसम् ॰, उपा॰, प्रति°,प्रत्युप°, सम् °, समुप°; स्पर्श-१ ग्र°, श्रानि°, श्रशुचि°××; <sup>†</sup>स्प-र्शक-; स्पर्शन- श्रग्नि°, अन्त्यजा-त्य''दि°, श्रन्योन्य°, श्रसगोश्र-शव°××; \*स्पर्शयत्- १अ°; स्पर्श-वित्वा; <sup>+</sup>स्पर्शि (त>) ता-१उदक°; \*स्पर्शिन्- श्रेत°; \*स्पर्श्यः <sup>+</sup>स्पर्श्य- द्वितीय°, प्रथम°; स्पृश्-श्रन्तरिक्ष°, असपत्ना°, श्रागस्°, उपरि°××; स्पृशत्- १ऋ°; <sup>+</sup>स्पृशे, स्पृत्रय; स्पृत्रय- १अ°; स्पृष्ट,ष्टा-१अ°, १ब्रङ्ग°, ईपत्°, उदक्या°××; स्पृष्टि- तद्°, पतित°°; स्पृष्ट्वा १ऋ°; ⁺स्प्रष्ट्र–; √स्पृह् > <sup>+</sup>स्पृह्- १पुरु°; स्पृह्यालु- १श्र°; स्प्रहा- १३४°, निस्°; स्फटिक-द्रुतकनक°°, मुक्ता°, १सुवर्णि° √स्फाय् सम्°; <sup>†</sup>स्फान- १गय° १स्फिग- अप°; १स्फिज्- मन्त्र° √स्फुट् अव°, आ°, वि°; १स्फुट–; स्फुटित, ता- भग्न°, १हक्ष°, १स्यन्दन°°; स्फुटिताहुति- १%्र°; <sup>†</sup>स्फोट- अनमिज्वलन°; स्फोटन-नखच्छेदन°°; **√ स्फुर्** अनु°, श्रव°, अव°, नि°, निस्°, प्र°, प्रति°, वि°, व्यव°; स्फुरण-, स्फुरत्–, <sup>+</sup>स्फुरन्ती~; √स्फुल् नि°, निस्°, वि°; स्फुलिङ्ग-; √स्फूर्ज् अभि°, श्रव°, वि°; <sup>†</sup>स्फूर्जत्-

a) पृ २७२९ अत्र यनि. संख्या देया । b) विजन्तम् । c) भावे अङ् प्र. । d) वैप १ द्र. । e) कर्तरि दः प्र. ।

<sup>+</sup>स्फ्रर्जक°- न्यत्रोध°°; स्फूर्जत्-√रफ़ुर्ज् (परि.)इ.;**स्फोट**- √स्फर् (परि.) इ.; स्पय- १व°, २ऋत°, १एक°, चहरयाली°°××; सम<sup>b</sup> १३०° √िस्म Я٥, वि°; <sup>+</sup>स्मय−; स्मयन- विवृत°; स्मित- २सित°, स्थान°°; √स्मृ श्रनु°, उप°, प्रति°, वि°, सम्°; स्मर(वप्रा.)- जाति°, १माप°; स्मरण- वाक्य°; स्मरत्-<sup>+</sup>स्मारण-; †स्नार°−, स्मृत- १अ°; स्मृति- १अ°, २३॥-गम°°, आचार्य°, श्रापेंयगोत्र°, यावत्°, वेदाइ°, १शिष्ट°, श्रृति°; स्मार्त- १श्रौत°; <sup>†</sup>स्मृत्य स्य,स्यत्- √सो(परि.) इ. √स्यन्द् (वधा.) श्रनु°, अ५°, श्रमि°, अभिवि°, अव°, आ°, २उद्°, नि°, परि°, परिप्र°, प्र°, प्रा°, वि°, सम्°; <sup>†</sup>संनिष्यदत्-; <del>¹स्</del>यद्— रघु°; +स्यन्द-; १स्यन्दन- १८४°, १पलाश°"; <sup>+</sup>स्यन्द्रना( न-आ )स्ना-वित-पतित-स्फुटित-हिवस्°: \*स्यन्दम्, स्यन्दमान-, \*स्यन्द-यत्-, +स्यन्दयित्वा, +स्यन्दिन्-, <sup>+</sup>स्यन्दी-, <sup>+</sup>स्यन्दा, <sup>+</sup>स्यन्न-स्न- √स(परि.) द्र.; √संस् परि°, प्र°, वि°; †संस- अस्थि°; संसन-गर्भ°, शत्य°; \*सं(सक>) सिका-, <sup>+</sup>संसि(न्>)नी-,<sup>+</sup>संस्य, <sup>+</sup>स्त्रस्-; स्रस्त-स्वयम्°; \*सस्य, \*सस्यमान-स्रक्ति-श्रन्तर्°, अवान्तरदिश्°, आत्मन्°, १कुण्ड°°××; †सक्तय-१पलाश°ः; स्नद्यत्- प्रमृ. √सुज् (परि.) द.; **√स्त्रम्भ**्, <sup>†</sup>स्त्रम्भ–, <sup>†</sup>स्निमन्- वि°; स्नप्रवे √सज् (परि.) इ.; स्तरतर∸ श्रपूप°

स्नाम,मा- १थ°; <sup>+</sup>√स्त्रि वि° √स्त्रिष् > सिष्-, +सेषत्- १अ° √िस्तव् आ°; †स्रीविष-, †स्रेमन्ष-**√स्तु** अति°, अनु°, अन्वव°, अप°, अभि°, अभिनिस्°, अभिप्र°, श्रव°, श्रवप्र°, श्रा°, रउद्°, उप°, नि°, निस्°, परि°, प्र°, वि°,व्यव°,सम्°, समव°,संप्र°; स्तव-श्रभिहोम°, क्षीर°; स्तवण- १अ°, १ब्रश्व°, गर्भ°, १मेघ°; १स्त्रवत्-, <sup>+</sup>सा(<स-)-;साव-गर्भ°,१जल°, १मधु°, १हक्ष°, रेतस्°, १वाल°, सुरा°; स्नावयत्-; +स्नावित-१त्र°: <sup>+</sup>साविन्-, <sup>+</sup>साविणी-, साब्य: <sup>+</sup>सृत्− ४स°; स्रुत−, हार्ये- १अ°; स्रुति- श्राधाद°, १जल°, हविस्°; †स्रुत्य; स्रव-३श्राज्य°, उत्तम°,१एक°××; स्रोब– यौन°; <sup>†</sup>स्तुव-प्रासन-<sup>+</sup>स्रुवा(व-अ)भिहोम- प्रोक्षण्यवन-यन<sup>००</sup>; सुवाहुति- इष्ट<sup>००</sup>, नाना<sup>०</sup>; <sup>+</sup>स्त्रोत-; स्त्रोतस्- गो°,१नासिका°, सु°; +स्रोतस-स्तुच्- चरु°, चरस्थावी°°, १दर्भ°°, दर्धी°, पश्चात्°, १यत°, युक्त°, स्क्संमार्जन— आज्या-धिश्रयण°, परिस्तररा°°, त्रिपरीत-दर्भास्तरण°°; 'स्त्रग्-भेद्- उन्नीत •••न°°; <sup>†</sup>स्त्रह्<sup>‡</sup>– वि° स्रेक->स्रेकपर्ण- इयेन°°; स्रेधत्-√िस्प्(परि.)इ.; स्त्रेमन्- √िसव् (परि.) इ.; +स्त्रेहु<sup>g</sup>- मूत्र° १स्व− १३१°, अल्प°, श्राचार्य°, निस्°, १पर°, प्रति°, ब्रह्मन्°, २ब्राह्मण्°, यथा°, यावत्°, राजन्°, राजविप्र°, विप्र°, सत्°, सर्व°, १स्व°; १स्व-

काल-, <sup>+</sup>स्त्र-ग-, स्वतन्त्र-, स्वा-तन्त्र्य-, स्वतन्त्रता- १अ°; स्व-तवस्- दृश्०ः; स्वत्व∸ १५ए०ः स्वप्रधान- १३/°; स्वभाव- ऋतु°, मिश्रस्वप्न°, सिद्ध°; २स्वयोनि-१ऋ°; स्वराज्- भुरिज्°, विराज्°, सम्राज्°; +स्व-लिङ्ग-यथा°; स्वरूप-परब्रह्मन्°, पूर्व°; स्वस्तर- नव°, १मूह°, सभा°; स्वस्तोत्रीय-, स्व-स्तोम-, स्वस्थ- > स्वास्थ्य-, १ स्वस्थान-, स्वस्थानस्थ-,स्वाङ्ग-१८४°; स्वामिन्- गो°,जगत्°, तद्°, परम°, पशु°, हविस्°°; स्वामि ( -क )- १ आ॰, प्रनष्ट॰, प्रहीण॰, स्त्री√कृ > स्वीकरण-२वेद°; रवैरिन्- १अ° **२स्व->**स्वाध्याय- अनु°, इत्यांदि°, ऋषि°, नित्य°, भिक्षाचरंख°, स्नान॰॰, होम॰॰ **१स्वङ्ग**^-; **√स्वज् ,ञ्ज्** ड५°,पारे°; +सस्वजा (न>)ना-, +२स्वङ्ग-, \*\*eas-, \*\*easa-, \*\*easa-, <sup>4</sup>स्वजमा (न > ) ना–, <sup>4</sup>स्वजे, <sup>⁴स्वउय</sup>ः **√स्व,स्वाद्** श्रनु°, आ°, सम्°; स्वदित- ५चित्रा°; स्वात्त-अग्नि°; <sup>+</sup>स्बाद—, स्वादन—; स्वादु-सु°; स्वादिष्ठा– उच्चाता°;स्वधा– श्रनु°, उदककर्मन्°, १पिगड°, ४स°, स्वाहा°; <sup>+</sup>स्वधा-युक्त- १८० स्वधिति- सुव°, स्वरु° √ स्वन् अनु°, अप°,अव°, श्रा° नि°, परि°, वि°; १स्वन- श्रघ°, श्रद्भुत°, गजेन्द्र · · · घ°××; <sup>+</sup>स्वनित- निरभ्र°; १स्वान-; √स्वप् नि°, निस्°, प्र°, वि°; सुप्त-सु°; स्वपत्- १श्र°; स्वप्न- १८०°, स्रव°, १८०० स्वप्त-

a)= गृक्ष-विशेष-। b)= श्रव्यय-। c) करसे घल् प्र.। d) वैप १,५७८ <math>j द्र.। e) वैप १,५७९ d द्र.। f) वैप १ द्र.। g) नाप. (रेतस्-)। h) पृ २७५६ यनि. संख्यासंकेतः द्र.।

क्राइयन°x×;स्त्रप्नज्°-,स्त्रप्स्यत्-१अ: 'स्वाप-; 'स्वापय(त्>) न्ती- सु°; <sup>†</sup>स्वापिन्- दिवा°, व्यादाय°; +स्वापिनी-; स्वय-> <sup>+</sup>स्त्रयं-हरण- उपानह्°; स्वयंकृत-१अ°; स्वयंदत्त- कानीन°°; 'स्वयं-दृष्ट- १अ°; स्वयमातृण्णा-विकर्णी°; <sup>+</sup>स्वयं-पृष्ट- १%°; स्वरु- नाना°, २समान°; स्वर्ग- १अ°, अनन्त°; <sup>+</sup>स्वर्गों ( र्ग-ओ )दना( न-श्र )क्ति-मन्त्रोक्त°; स्वर्ग्य- १त्र°; स्वर्ण->+स्वर्ण-स्तेय- ब्रह्महत्या<sup>००</sup>, ब्रह्म-हन्°; स्ववस्- दश्°; स्वस्-पितृ°, पितृस्वसमातृस्वस्°, महत्°, मातुः°, मातुलिपतृ°, २मातृ°, सप्तन्° स्वस्ति- पथ्या°, वृहत्पत्रश्चद्रपशु°; १स्वस्तिक− १शङ्ख°°, श्रीवृक्ष°; <sup>+</sup>स्वस्त्य- भद्र°: स्वस्त्ययन-आत्मन्°, आयुष्य°°, आर्तव°×× ३स्वस्तिक (वप्रा. )-तिमिर°°, प्रतिसर्°, ५विष्ट°

स्वाति- कृतिका°, ५चित्रा°  $^{+}$ स्त्रारोचिप $^{b}$ ->॰बौ(ब-औ)त्तम $^{c}$ --मम् शंघ ११६: ४५<sup>d</sup>; स्वाहा->स्वाहा √क > °कार- १८०°, यन्तर्°, अन्ते°, २ऋत°, प्रति°, ४स°;<sup>+</sup>स्वाहा-कारम् द्विस्°; स्वाहा-कृति- उपरिष्टात्°, पुरस्तात्°; स्वाहाकृत्य १८४°

स्विद् श्राहो°,किम्°; √स्विद् २उद्°, प्र°, सम्°; स्विन्न- १श्र°, स्वशा-खोक्तविधि°; स्वेद- रवन्°°;स्वेदन-१पाद°; १स्विष्ट- > स्विष्ट-कृत्- •श्राज्यभाग<sup>००</sup>, उपप्रेप्य<sup>००</sup>, १एक°××; सौविष्टकृत- दैवत°;

स्विष्टकृत्(-क)- ४स°; स्विष्ट-कृदिड-नैवार°, पयस्या°; स्विष्ट-कृत- २अनिष्ट°; **√स्त्र** श्रति°, अध्यन्वव°, ऋतु°, श्रभि°, अभिसम्°, श्रव°, श्रवसम्°, उप°, नि°, परि°, प्र°, सम् °; २स्वर- -रः पावा २, १,१ [°र-१अ°, अक्षर°°, अनवर्ण°, अनिगन्तप्र…ति°, अनु-स्वार°××]; स्वरभक्ति- श्रनुस्वार°, श्रर्ध°; <sup>+</sup>स्वर-रेफो( फ-उ )पध-स्वरवचन- द्वितीया°: स्वरवर्ण- २ऊष्मन्°; +स्वर-विकार-१८४°;स्वरसामन्- अभिजित्°,पृष्ट्य°, वैद°, २सर्वस्वार°; स्वरादि- १३४°; स्वरित- श्रन्त्य°, आदि°, उच्च°, उदात्त°××: स्वरितार्थ-१अ°; २स्वरण-; २स्वार- अतीत°, अन्त्य°, नीच°xx; \*स्वार-कौःस<sup>e</sup>-इडासंचार<sup>००</sup>; स्वार्य-

## ह

ह्->ह्र्- १न°; ह इति°; १ह¹-३अ°, च°°, तु°°, १य°°, १र°, १त्त°. १श°°,२स्तर'°;हकार-१अ°,अवर्गा॰, नकार°, नकारोपध°, रेफ°; २ह-√हन्(परि.) इ.; हंस- उभयतो-दत्°,कल°,कलविङ्क°°,१काक°°××; <sup>+</sup>हंस-कारण्डवा(व-आ)दि- मयूर-चक्रवाकादि°; √हन् श्रति°, अति-निर्°, श्रत्या°, अन्तर्°, अन्वप°, अन्वा°, अप°,अपा°, अपोद्°,ग्रभि°, अभिनि°, अभिनि°, अभ्या°, अन्०, २७द्°,उदा°,उप°,उपनि°, उपसम्°, डवा°,नि°,निर्°,निरुप°,परा°,परि°, परिनि°, परिनिर्°,प्र°, प्रशि॰, प्रति॰,

प्रत्या°, वि°, विनि°, विपरि्°,व्यवं, च्या°, संनि°, सम्°, समुद्°, समुप°; <sup>+</sup>२घ- ताड°, पाशि°, राजन्°; ३घन- अन्तर्°, १त्रयस्°, हु°, स्तम्ब°; +२घाट-; घात- १अहि°, कगे°, प्रामीएा°, पिनृ°, ब्रह्मायतन°, मातृ°,राहु°, २वध्य°,शुक्र°;१घातक-१पर°,राजन्°;घातम् समूल°;घाति-; घातिन्- १श्ररि°, श्रातमन्°, आरण्य-पशु°, १कुमार°,गजाश्वोष्ट्गो°, प्राम्य-पशु°, दुष्टमृग°, पक्षिन्°, १मत्स्य°××; घातुक-, <sup>+</sup>१घात्य<sup>ह</sup>-, <sup>+</sup>घान<sup>ह</sup>-; <sup>+</sup>व्न<sup>h</sup>— अलक्ष्मी°, १त्रसुर°, कपाट°, १कृत°××; <sup>+</sup>व्वत्- १श्र°; <sup>+</sup>व्यान<sup>b</sup>-, जनि-,जिघांसत्-, +जिघांसमान-: <sup>+</sup>जिघांसा- आत्मपाप°; जिघांसु-परस्पर°, राष्ट्र°; +२ह1- अंह°. श्रभिमाति°, २भ्रातृव्य°; हत, ता-१अ°,१ श्रक्ष्, श्रन्त्यजा · · · र्थ°, श्रभ्य• जने°, अशनि°××; हति- पद्°,वृत्र°, शकृत्°,शतृ°; <sup>+</sup>हत्य; <sup>+</sup>हत्य- असि°, श्रस्य°,१श्रहि°, वृत्र°, वैर°, शम्बर°: <sup>†</sup>हत्या- १श्र°, अनागस्°, ब्रह्मन्°, भूग(°,वैश्य°,श्रूद्र°;हत्वा १अ°;†हन्— श्रभिमाति°, २श्रभ्यमन°, अमित्र°, श्रमीव°××; <sup>+</sup>शी- श्रघ°,गृह°,जार°, द्रु°, पति°, पारावत°, पुत्र°, प्रजा°, १यशस्°, १लक्ष्मी°, शत°; हनन-आत्मन्°, भ्रूण°, ४स°, सेना°; <sup>+</sup>हनस्- आ°; <sup>+</sup>हन्तवै; हन्तव्य-१३0; हन्तुम्; हन्तु- श्राचार्य-: मातृपितृ°, क्षिप्र°,गो°, मृग°, शरणा-गत°, स्त्री°; हन्तोस् (:); †हन्मन् ध-१पुरु°; <sup>+</sup>हन्य- आ°; हन्यमान-

a) वैप १ इ. । b) व्यप. (मन्वन्तर-)। <स्वरोचिस्- इति शक. MW.। c) समाहारे द्वस. उप. <उत्तम- (च्यप. [मनु-]) । d) श्रपु २१९,१४°त्तमी- इति । e) कस. । f) पृ २७७६ यनि. संख्यासंकेतः इ. । g) पृ २८८४ अयमिप संनिवेश्यः । h) पृ २८८५ अस्य संनिवेशः इ. । i) कर्तरि कृत्।

<sup>+</sup>√हन् ( <sup>\*</sup>ब्राच्छादने )>२घात्य<sup>3</sup>- । (परि.) इ.; हनु- श्रीष्ट°, हुर्°, परि°, वि°, ?तंदष्ट°; हन्तवै, हन्मन्-,हन्य- √हन् (परि.) इ. हय- ३खर<sup>००</sup>, १देव<sup>०</sup>, २शिव<sup>००</sup> १हरि<sup>b</sup>- श्रनल<sup>c</sup>°, वृपा°, १शुक°; हरि( -क>) का- १अ°; हरि-योजन-> हारियोजन- सावित्र°ः हरिवत्- इन्द्र°; २हरि- √ह (परि.) इ.; हरिण- ऋश्य°, ४स°: हारिण- ऐऐोय°; १हरित-१पुष्प°, ३रक्त°°, १शुक°; <sup>+</sup>हरित-धान्य- फल°: \*हरित-पुष्प- गुक्र-प्रपः, रहरि।,री।त->हारि L, शहारी]त - २कुमार°, कृश°, कौत्स°, गौतम°°; कहिरतकात्य°- जिह्ना-कात्य°; हरिताल- ज्वलन°° हरिद्रा- सोम<sup>००</sup>: हारिद्र- माजिछ० हरिद्- न्यशोधः; हर्तवे प्रमृ. √ह (ंपरि.) इ.; हर्म्य- द्वार° √हर्च् प्रति°, वि°; हर्पणी~. हर्षिन्- √हष् (परि.) इ.; √हल् श्रप°, दुर्°; १हल<sup>0</sup>- १श्र°, रथ°° १लाइल°; १हलि- १८०°, १मुझ°°; <sup>+</sup>२हल- सु°; २हलि- >हालेय-१श्र°;<sup>+</sup>?हलिका- त्रि°; १हवन°-१अ°, अप्रि°, चतुर्ग्होत°, जव°, ३रौहिण°: हवनी- वसा°. वसा-्होम°; <sup>†</sup>हवन-काल- प्रादुष्करग्र° २हवन- √हे(परि.)इ.

√हस् श्रभि°, अव°, उप°, परि°, प्र°, वि°, व्यभि°, संप्र°; हसत्- १अ°,

हास- निर्मात्वि °, मृत्र °; †हास्य १र्जाव°; हन्-, हनस्- √हन् १हस्त- १स°, १सप्र°, श्रिषि°, स्रा°, अनुक्त°xx; हस्त(-क)- अप°; हस्तका- उत्पल°; हस्त्य- सु° ३हरूत- १प्रोष्ठपद°, रोहिणी<sup>००</sup> ५हस्त-> १हस्तिन्- २अचित°, १ प्रह्न, गो°°, तिल°°××; हस्ति (-क>)का- वहु°; <sup>†</sup>हस्ति-शिरस्-( >हास्तिशीर्ष- पा. ) पाग ४, १, ९६<sup>1</sup>; <sup>+</sup>हस्त्या (स्ति-घा) दि-१त्र°; √ हा(त्यागे)श्रव°,श्रभि°, श्रव°, २उद्°,नि°, परि°,प्र°,प्रतिप्र°, वि°, तम्°, संप्र°; 'जह- शर्धम्°; <sup>+</sup>जहत्-, <sup>+</sup>जहित-, <sup>+</sup>जिहान-; १हान<sup>६</sup>--दृशि°, भयकारुएय°, त्तर्व°; हानि- १२४°, न्धर्धि°, श्रव-दान°××; <sup>+</sup>हाप्य, <sup>+</sup>हाव( न्> ) री-,<sup>+</sup>हास्पत्-; हीन-१अ°,१अङ्ग°, अत्युक्ता°ः, २अप्टका॰, श्राचार॰××: हीनकर्मन्- १अ°; <sup>†</sup>हीन दती-१श्र°; <sup>†</sup>हीन-मन्त्र- नवाल-प्राशन<sup>००</sup>;हीनातिरिक्ताङ्ग- तस्कर<sup>००</sup> √हा (गतौ) अति°, अनु°, अनूद्°, श्र9°, श्रभि°, आ°, २उद्°, उपाद°, वि°, सम् °; <sup>+</sup>२हान- रवन्°; <sup>+</sup>हाय <sup>+</sup>हा है°; <sup>+</sup>हा⁴- प्र°; हायन-१श्रम्, श्रर्घ°, १एक°××; <sup>†</sup>हायस् ¹-वि°; हारक- प्रमृ. √ह(परि.)इ. हारायण- गौशृङ्ग°; <sup>+</sup>१हारीत<sup>1</sup>-३वक°°, विषुविष्कर°ः; **२हारीत** ६– हार्यमा(ग>)णा~ √ह (परि.)द्र. हाच-, हावम् √हे(परि.) द्र. हाविन्- √हु (परि.) इ. अन्तर्°;हसन-; हसित- निष्टीवित°; । √हि अभिप्र°, परि°, प्र°, सम्°;

†हित्य; हि तु°, यद्°; हि>हि √क > हिंचार- १स°, १ए≅°, हि°, विस्रष्ट°; हिंकत, ता- १३°, <sub>सकृद</sub>°; √हिंस् > ¹हिंस'\_, १हिंसक-, †हिंसिका-, हिंसत्-, <sup>+</sup>हिंसन- १ब्र°; हिंसा- १द्र°, श्राकोश<sup>००</sup>, उम्णाम्बुस्नान<sup>००</sup>, १गति°, गोबलीव""क°, दुर्वल°,घन°, प्राणः, मराह्कन' • न्°x×ः <sup>†</sup>हिंसिन्- १त्र°; हिंस, सा- १स°, कुएडाशिन्<sup>००</sup>; **हिङ्गु**- १लव्ण<sup>०</sup> हित,ता- १%, १थज, श्राचार्य, आत्मन्°, श्रायुष्य°े, आश्रमान्तर° चनस्°××; १हिम- जित्र , पर्ः. हिमवव्- शतदु°; †हिम-श्रथ- पा ६, ४, २९; २हिम- > हिमा-शत°; हिरराय- १%, २%नहुद्द्°, अन्तर्°, अरमन्°°, १अरव°, श्राप्->पः°, १कुश°, गुड°°, गो°°, १तृग°, १द्विपद°, १५लाश°, पञ्उ°××; हिरण्यनिकाषम्<sup>™</sup>; हिर-ण्यव- १८४°, सु°; हिरण्यवर्ण-> °र्जीय- प्रह°°; हिरण्यशक्ल-उत्तरवर्हिस्°,उदकुम्भ°°; ⁺√हील (=√हीड्) नि°; <sup>+</sup>हीही हाहा° √हु श्रभि°, अनु°, श्रनुप्र°, अभि°, था°,उप°,परि°,प्र°,प्रति॰, वि॰,सम्°; जुहोति-१यजति°;जुहून्-,⁺जुहूती-१%°; जुह्वान-; <sup>+</sup>२हव<sup>1</sup>-, हविए-श्रमिहोत्र°; <sup>+</sup>हवि<sup>n</sup>— अनुवाकोक्ता-बस्ध°; हविस्- १श्र°, श्रिप्तहोत्र°, अग्निहोम°, श्रन्य°××; हविर्धान-आमीध्र°, १एक°, कयण°°, १दिच्ए°, धिष्लय°, सदस्°; <sup>†</sup>हविर्-निर्वापण-

a) पृ २८८४ अयमपि संनिवेश्यः । b) पृ २०७९ यनि. संख्यासंकेतः इ. । c) व्यप. । d) पृ २७८३ यनि. संख्यासंकेतः द्र. । e) पृ २७८४ यनि. संख्यासंकेतः द्र. । f) तु. पागम. । g) पृ २७८८ यनि. संख्यासंकेतः h) निशेषः वैप १,२२२२ g ह.। i) वैप १ ह.। j) = पक्षि-निशेष-। k) पृ २७८९ यनि. संख्यासंकेतः द्र.। l) कर्तरि कृत्। m) पृ २७९४ व्काप- -पस्>यनि. द्र.। n) = हविस्-।

ं विपरीतदर्भास्तरणः हविभीज्-१अ°; हविष् (-क>) का-१षष्°; हविष्कृत्- आतिथ्य°, प्रायणीय°; हाविष्कृत- हाविष्मत°; ं हविष्मत्->हाविष्मत-यौक्ताश्व°; १हविष्य- १%; १हब्यक- रात°, २वीत॰, १वृष्टि॰, होतृ॰; <sup>+</sup>हाविन्-१एक°; +हुत्- अग्निहोत्र°, १यज्ञ°, सर्व°,सुहत°; हुत,ता- १अ°,श्रीन°, श्रन्य°, अर्ध°, तदु°××; हुताशन-धान्य°°, २शस्त्र°°, हुत°; हुति,ती-पुनर्°; †ह्रःय; हुत्वा १अ°; १हूय-मान- १%, +होतवे, होतव्य-; होम- १४°, श्रामि°, अमिनहोत्र°, श्रानीकरण°, १अइ°, अच्छावाक-चमस°××; होम(-क)- १ %। होम-काल- प्रादुष्करण°; होमसंयुक्त-१श्र°; <sup>†</sup>होमा(म.श्र)भ्याधानो(न-उ) पस्थान- श्रव्यक्त°; ३ होमार्थ- १अ°; †होप°- १पज़°, प्राजित°

हुवध्यै,हू-,हूति-, हूय, हूय- √हे (परि.) इ.; हुह- हाहा°

√ह श्रध्या°, अनु°, श्रनुपरि°, श्रनुप्र°, अनुव्या°, अनुसम् °, बन्वव°, अन्वा°, श्रप°,अपच्या°, अपा°, श्रभि°, अभि-निर्°,अभिपरि°,अभिप्रति°, श्रमिवि°, श्रभिविपरि°, श्रभिव्या°, श्रभिसम्°, श्रभ्यव°,अभ्युद्°, श्रभ्युदा°,श्रभ्युप°, श्रव°,श्रा°,२उद्°, उदा°, उप°, उप-निर्°, उपन्या°, उपन्या°, उपसम् °, उपसमा°, उपा°, उपाति°, उपाव°, डपोद्°, डपोदा°, दुरा°, दुष्परि°, नि°, निर्°, परा°, परि°, पर्या°, प्र°, प्रति°,प्रतिपर।°,प्रतिपरि°, प्रतिपर्या°, प्रतिसम्°, प्रत्यति°, प्रत्यव°, प्रत्या°,

प्रत्युदा°, बि°, विपरि°, वंयति°, व्यव°, व्या°, व्याव°,व्युद्°, संव्यव°, सम्°, समभि°,समभिच्या°, समा°, समुदु°, समुदा°, संप्र°,संप्रत्या°; जिहीर्धत्-, <sup>+</sup>जिहीर्पमाण-, <sup>+</sup>जिहीपिंत<sup>b</sup>–, \*जिहीपुं<sup>6</sup>-; हर, रा°- अर्थ° अर्घ°, क्षेत्रदार॰, तन्त्र॰, तृतीयांश॰, दिन-र्णार्ध°,दर्प°, दाय°, पश्यतः°,पांसु°, पाप°, पुरोडाश°, प्राख°, १मनस्°, यज्ञभाग°, यज्ञोवित्त°, युक्ति °, राज्य°, सर्व°; हरण- १८०, श्रदत्त°, श्रवसथ°,२आदान°°××;हरत्-१श्र°: हरमाण-;+२हरि°- १दति°, नाथ°, सर्व°;हरिष्यत्-, +हर्तवे, +हर्तव्य-: २हर्नु- गो°. तदुद्रतोष्मन्°, शल्य°: <sup>+</sup>हर्तोस्; हार्व- अतिमधुर्पयस्°, इध्म°, १उदक°, उपयमनी°, धन°, १वितः, भारः, सनीः, सोमः, स्तेयः, होतः- श्रिषः, अध्वर्धः, \*हारक- धन°, धर्मार्थ°, १पाद°; <sup>+</sup>हारण-,<sup>+</sup>हारम्, हारियत्वा, <sup>+</sup>हार-विष्यत्-, हारि-; हारिन्- १%°, १थ्रश्व°°, क्षीर°, १जल°, दीप°, धान्य°, निश्रध्य°, पाप°, २भाग°, शब्दरू" नध°, शब्या°, सप्तमी°, समिध्°, १मुवर्ण°; हार्य- सूत°; <sup>+</sup>हार्थमा ( ग्र> )णा-; <sup>+</sup>हृत्-१वलि°; हत- १अ°,चोर°, २चौर° इयेन°; †हति,ती-, †हत्य, †हत्य-, हियभाग-; √ह(वधा.)>>†हण-दुर्°; हृगि- आगत°; √ हृणीय> †हणीयमान, ना- १८०°; हृद्-१उरस्°, दुर्°, ललाट°, सु°; हार्द-दुर्°,सु°;हरुलेखा- ४स°; **१हृद**°-<sup>+</sup>२हृद्¹- सु°; हृद्य- अप्रेः°, अथ-र्वन्°, उच्छुष्म°,उत्वात°××; †हृदय-

भूता- अमित्रायुस्ये°; हृद्यशूल-वर्हिस्°°; √हृप् २उद्°, प्र°, सम्°; हर्प- १२४°,कोध°, १जरा°°, १मधु°°, रोव<sup>००</sup>, ४स<sup>०</sup>; <sup>+</sup>हर्पणी— शेव<sup>०</sup>; २हर्षित- सप्तगुस्तुति°; \*हर्षिन्-; हृष्ट- कुद्द°, विमल°°; १हे है° √हेड्, ल् ><sup>+</sup>हेडत्- १अ°; <sup>†</sup>हेड (,ल)न- १देव°; <sup>+</sup>हेडमान- १८० हेति- अस्य°, दूरे°, १देव°

हेत्- अपूप°,अपेत°,अर्थ°,आचार्यशा" ५°××; हेतु(-क)— प्रत्युपस्थिति°; हेतुत्व- शब्द°, श्रुति°; हेतुमत्-२गति°°, हेतु°; २हेमन्- आजु°, कुरएट°, गोक्षीर°; हैम~ ताम्र°°; <sup>+</sup>हेम-पद्म− कृतविघट्टन°; हेमन्त− १प्रीष्म°, सु°; है है°; +हैलिहिलि-महत्°; होतबै √ह (परि.) द्र.;

उद्गातृ°××; <sup>+</sup>हीतृक<sup>8</sup>- श्रनुप्रहिक°; होत्र- पशु°, ४स°; <sup>+</sup>होत्र-क- यज्ञ-पार्श्व°; होतृधिष्णय- सदस्°°; होतृ-पदन- प्रणीता°ः; होत्रीय- शाला-मुखीय°; होत्र- -†त्रात्<sup>n</sup> शांश्रौ ७, ८, २; आपश्रौ. [॰त्र- अग्नि॰, १पञ्चन्°, पयस्°, वीति॰, १श्रन॰ी होत्रा- चतुर°, दशन्°, १पष्°, सप्तन्° होप- √हु (परि.) द्र.

√हु अप°, नि°; †ह्नव¹–, †ह्नवन–, <sup>+</sup>ह्रस्य, ह्रुवान,ना–

हद्- कन्था°°, घृत°, १जल°, पुराय°, महत्°; √हस् श्रति°, नि°, निर्°. प्रति°;<sup>+</sup>हसमा(न>)ना-,+हसित-; \*हस्त-१त्र°; हस्व- द्यर्ध°, उभय-तस्°, दीर्घ°, नपुंसकः°, १स्थूल°°; हस्वत्व- उपघा°, उप-

a) वेप १ द्र. 1 b) पृ २८९० समावेश्यम् 1 c) कर्तरि कृत् 1 यिन. संख्यासंकेतः द्र.। f) = हृदय-। g) ठल् प्र. (पा ४,३,७८)। यनि. इ.। i) पृ १४४२ a इ.।

d) कर्त्राधर्थे कृत्। e) पृ २८०८ h) पृ २८१४ होत्रा->-?त्रात्>

सर्जन°, नपुंसकोपसर्जन°; हास-! द्रपाल°, क्षपा°, दृढि°; √हाद् नि°, निर्°, सम्°; हाद (वप्रा.)-१अ°, निर्°; †हाद्य √ही>ही- १८४°, अरनत°; हीत-९अ°; हुत-मिश्र- काणखो · · ग्डा॰ <sup>†</sup>होड°- ज्या°; √हाद् श्रा°, प्र°; ़े

हाद-, ¹हादित-; √हल् परि°; ह्याल<sup>5</sup>- घर्मदुह्°; †ह्यालम्;†ह्या°-दर्पा°; .√हु श्रप°, टप°, परि°, वि°; +ह0-, +हर6-, †ਛੂ**त**– १इ°; ⁺√हु(=√हृ) वि°; हुत- √हे श्रत्या°, सनु°, श्रन्वा°, अभि°, श्रभ्या°, श्रा°, डदा°, डप°, डपा°, नि°,परि°,प्र°, प्रति°,प्रत्या°, प्रत्युप°,

प्राभि°, वि°, व्या°, सन्, सम् त्तमुव°;१हव¹- पृतना°; +१ह्वर-२हच्य-, 'हाय-,'हायम्, 'हुवर्दः, <sup>†</sup>हु<sup>ड</sup>- १देव°, सुम्न°; हुव- १व°, १पुरुः; †ह्ति- १देवः, पूर्वः, ४२ः †ह्य; †ह्य- १देव°; २ह्यसान-, <sup>+</sup>हय-, <sup>+</sup>हयत्-, <sup>+</sup>हयन-, <sup>+</sup>हयान-, †ह्यितवै, द्वान-, †ह्वास्प्रमान-

## इति परिशिष्टम्

a) <√होड् [ गतौ ] इति विद्याघरः (काशौ २२, ४, १२ ) । b) भावे वा कर्तिर वा हता। c) वैप १ इ. । d) पृ १७४९ h र. । e) कर्तारे कृत् । f) पृ २७८४, २८१८ यनि. संस्थासंकेतः इ. । g) वेप १,१६२८ दि.।